





### आनन्दाम्बुनिधिकी~

#### प्रस्तावना ।

आरि विचारतील सजानी ! यह अमृत्यरानकार नरवारीर छन्ध होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संपादन करना आयावश्यक है शरीर बडी कठिनताले छन्ध होताहै; परंतु भगवत्कृपा विना तो यह मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, इसिछिये हरिशरणागित लेळ करनेवाळी है, क्योंकि कळिमेंती मोक्षभी इरिभक्तिद्वारा ही कहा है जैसे " कळी नासवेव नास्त्वेव नास्त्वेव गतिरन्यवा " ु हरिभक्तिको पुष्ट करनेवाछा श्रीमद्भागवताचे भिन्न भन्य शास्त्र नहीं, इसीकारण परमज्ञानी महर्षि शुकदेवजीने श्रीमद्भागवतका और निदिश्यासन रक्का है जैसे " परन्भागवतं शनैः " अर्थात् शनैः शनैः श्रीमद्भागवतका पाठ करते हुए शुक्रदेवस्वामी राजा तालार्थ गंगातदवर प्राप्त हुए। (प्रथ्र ) भागवतमें पेखी खर्षापरि कल्याण करनेवाछी शक्ति कहाँसे आई (बतर ) भगवान श्रीक-्र प्रति कहा है कि, हे उद्धव ! यह श्रीमद्रागवत " पुराणाकांधुनोदितः " अर्थात् पुराणोमं सूर्यक्रप है और हे उद्धव ! जगतके हम अपना तेज मविष्ट करके भूतकमें स्थापनकर वैकुंठ धामकी जायेंग । इसकिये शेष शादिकोंने गाया है माहारम्य जिसका। मावतका माहात्म हम स्वत्यपुद्धि एक मुखसे कैसे कहसकते हैं ? और जो कुछ कहें भी तो यह विष्येषणसे कुछ प्रथक न कहा-स वतान्तको वहीं समाप्त करते हैं। अब जिस पराभाषात्मकटीकारान " आनन्दाम्ब्रनिधि " नाम टीकासे भूपित होकर जो यह ार हमाहै उसकी मशंखा दिखे विना सी चिनको स्मिद्दी नहीं दोती है इस कारण कुछ दिखते हैं। भागवतिशरोमणि, परमका-क्षि रीवॉनरेश श्रीमहाराजापिराज श्री १०८ श्रीरपुराजांबहुजूदेवने वेदच्याखर्जाके समान बहुत भाषाग्रंथ निर्माण कर चित्र शांत हमाओंकी प्रेरणासे चिनशांतिके द्विये-अझवैवनं, इरिवंश, वायुपुराण, गर्गसंहिता, मृतिहपुराण, विष्णुपुराण और रामाधण शया-वात अतिरोचक व पार्षे छेकर श्रीमद्भागवतकी पद्म आपातकडीवा "आनन्दाम्युनिधि " नामक निर्माणकी है। इस टीकार्मे नुप-क सर्व अंग पेसे दरशाये हैं कि इसको पटते र अक्ति रशिकजनीकी रुचि यहाँतक पटती चक्की जाती है कि इसकी छोड़नेकी त नहीं चाहता, विशेष क्या विक्षें पद्मध्य भाषाकाव्योमें महातमा तुल्खीदासजी और सुरदासजीकी विवित्त समान अन्य कविता इस " भारत्याम्ब्रिनिधि " के विख्यात न होनेके कारण इसकी प्रशंसा क्रियनेमें हम की संकीच करमा पहता है। जब इसकी जायगी तब तो भक्त कविजन स्वयं ही कहने क्ष्मेंगे कि, हाँ कविता अन्युक्तम होनेके कारण सुक्कीदाएजी भीर सुरहासजीकी न नहीं है । वह शोतका स्थल है कि, साधारण कविजन महात्माओं की याणी मानकर रामायण और सरसागरकी महासा राजाधी थाणी मानकर आनन्दान्युनिधिकी प्रशंखा नहीं करेंगे, पश्त देखा नहीं, उक्त महाराजाखाहित हो महारामाही है। जिन्होंने राज्य करते हुए भी राजाजनको समान मोक्ष संपादन किया । यदि सुहदू कविजन पश्चपातको छोड्कर कविता माइको दाचित यह नहीं कहेंगे कि, बुळ्छीकृत रामायण और सुरक्षागरकी अवेक्षा यह कुछ भीरस कविता है । वह संदेहका स्वळेड कि राधिक बस्तुभोंका न्यूनाधिकभावकी परीक्षा उत्तम परीक्षक विना नहीं दोलकती । यहि गोरवाभी तुलकीक्षास्त्री भीर सुरदासजीक इह प्रंय होता तो वे महात्मा स्वयं राजाकी कविताकी प्रशंखा करते । अथवा अथ तो खंदेह होनेक कारण हे खरस्वति वेवि ! आवक्षे : रामायण और स्रखागरेक छट्यागुणोवाकी आनंदाण्युनिधिकी प्रभा इसकी चंद्रप्रभावे समानही मतीत होती है परंत यवार्य-से पहार्क, ब्योंकि चंद्रमभावे रखको जाननेबादा हो। एक चकोरवारी ही है वहां भार नहीं करती और जहां शक्सवर्म भाग करती वंडमभावे रखको नहीं जानता, ही यदि भाव क्यावरिक हाकमखंडी समान चकोरमखमें पारी तो यह चकोर कह सकता है कि. भीर महाराजासाहिक्की कविवाकी मभामें यह अन्तर है। अब विशेष क्रिकता व्यर्थ है, क्योंकि सागरका क्रक्र कभी गागरमें सहा किर न्याय भी है कि " मायशे कि ममाणम् " अर्थात् अत्यक्षमं प्रमाणका क्या प्रयोजन इस ने मत्यश देखनेसे आप महाज्ञायोंको विदित हैं। ही लागेंग । यह " मानन्दान्त्रिथि " प्रंच राज्यसिंदासनासीन रीवॉनरेश प्रदाराजासादिव भी १०८ भीवेट्टरमण सिंहजन वा यहा विषयात होनेक बारण मुद्रित वरनेके क्षिये हमको भाका ही। डनकी भाका हिरोधार्य कर हमने निल " श्रीवेट्टेन्बर " यंबा-ह कर प्रवाशित किया है और भी महाराजासाहिक्के निर्माण किये 'असमाद्या (रामर्श्विकावर्धा) रामस्वयंवर, देक्सणीपरिणय, समुद्री-त्यराजविद्याल, भागन्दाम्बनिधि हायादि अंच को हमारे यहाँ सहित होकर सैयार हो बुधे हैं' और ' धर्मविद्याल, बांभुशतक, सुभगशतक, ायावर, संदरशतक, गंगाशतक, मीळाचळपतिशतक, विषक्टमहिमा, पटावर्छी, व्युरात्रविद्यास, विमयपविद्या, विमयपदाक्षा, वात्र-रंध महित होनेवारी हैं (स्विधेय बक्त महाराजासाहितको कोटिश: धम्यसाइ देते है कि, को अपने तातक पराके दिये रानकप ग्रंथ प्रदा-य र जन्दितेशी द्रोरदे है। एक मदाराजासादिवर्श विचार्शायका, स्वधमेर्श्व, यहा अभिद्या दानग्रता, रणग्रता, नीतिज्ञता, (Regern क्षापादि क्वाभावित तुर्जोको सुन ३ हुकेंछे रोमांखित हव हम प्रमाहाजिक श्रीवेट्टेनर भगवान्छे निष्य यह मार्पना करने हैं १ ! शतः महारात्रासाहित, बद्वाचयस्या राज्यांसहासमायद् हुन, तरचत्र सर्गिसहा प्रवासं करते हुन कमयसंदेशहरा निज जिल्हित करते हुए तरिन कारानायके छायतक आरतभूमिकी विभूतित करी, अंतमें सञ्चन रिक महाहायोंने मार्थना देखि, यहिकार छापने में अशक्ति रहगई हो तो हरेर शमाबरे, इत्यहम,

[जिननेमनाभिद्यार्ग्

क्षेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्कटेश्वर" यन्त्राटयाध्य

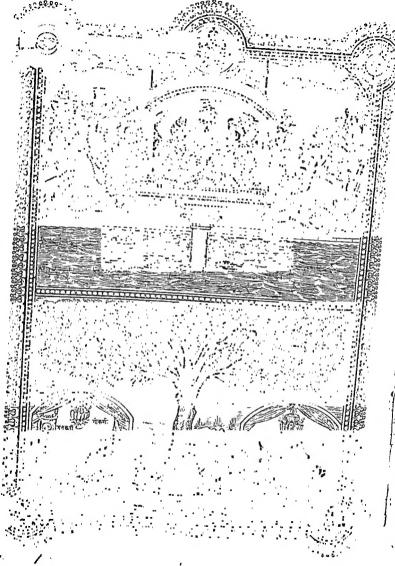

### आनन्दाम्बुनिधिकी-

#### प्रस्तावना ।

ार विचारवाल सज्जनो ! यह अमृत्यरत्नद्भप नरशरीर छन्ध होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संपादन करना आयावश्यक है ार बड़ी कठिनताले छन्ध होताहै। परंतु भगवत्कृपा विना तो यह मतुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, इस्रिक्टि द्वरिशरणागित करनेवादी है। क्योंकि कदिमेंती मोक्षभी इरिभक्तिद्वारा ही कहा है जैसे "कदी नासपेव नासपेव नासपेव गतिराज्यथा" हरिप्रक्तिको प्रष्ट करनेवाहा श्रीमद्भागवतसे भिन्न भन्य शास नहीं, इसीकारण परमज्ञानी महीं शुक्रदेवशीने श्रीमद्भागवतका भीर विश्विप्यासन रक्या है जैसे " पठन्भागवतं हानै: " अर्थाद हानै: श्रीमद्भागवतका पाठ करते हुए अकदेवस्वाभी राजा ैं जंगातटपर माम हुए। ( मश्र ) भागवतमें पेसी सर्वोपिर कल्याण करनेवाळी शक्ति कहाँसे आई ( उत्तर ) भगवात श्रीक प्रति खडा है कि, हे उद्ध ! यह श्रीमद्भागवत " पुराणाकांधुनोदितः " अर्थात पुराणोंमं सूर्यक्र है और हे उद्ध ! जगतके इस अपना तेज प्रविष्ट सरके भूतव्यमें स्थापनकर बेकुंठ धामकी जायेंग । इस्तिये शेष शादिकोंने गाया है माहास्य जिल्हा। ा माहात्म्य हम स्वल्पबृद्धि एक मध्येले कैसे कहलकते हैं। और जो कुछ कहें भी तो यह विष्टेपवणसे कुछ प्रथक न कहा-ु चुनान्तको यहीं समाप्त करते हैं। अब जिस पद्मभाषात्मकटीकारत " आनन्दान्त्रनिधि " नाम टीकासे भूषित होकर की यह ्हमाहै उसकी मशंखा दिखे विना तो चितको स्तिक्षी नहीं होती है इस कारण कुछ दिखते हैं। भागवतशिरोमणि, परमवा-ी रीवॉनरेहा श्रीमहाराजाधिराज श्री १०८ श्रीरपुराजासंहजूदेवने वेदस्यासकीके समान बहुत भाषावंध निर्माण कर चित्त हाति ້ े प्रेरणासे चिनशांतिके क्रिये-ब्रह्मचैवर्त, हरिवंश, बायुपुराण, गर्गसंहिता, मुसिहपुराण, विष्णुपुराण और रामाधण हाया-भतिरोचक वयापें छेकर श्रीमद्भागवतकी पद्म भाषासकरीका "सामन्द्रान्युनिधि " नामक निर्माणकी है । इस श्रीकार्में नप-सर्व भंग ऐसे दरशाये हैं कि, इसको पटते र भक्ति रिक्कजनोंकी रुचि यहाँतक बढती चछी जाती है कि, इसको छोड़नेको ूनई। चाहता, विशेष स्वा कि वें पदारंथ भाषाकाल्योंमें महातमा तल्लादासओं और सरदास्त्रीकी कविताके समान भन्य कविता ल " भानन्दाग्डनिथि " के विख्यात न होनेके कारण इसकी प्रशंसा दिखनेमें हम की संकोच करना पहला है। जब इसकी . . तो भक्त कथिजन स्वयं की बहने छोंने कि, हाँ कविता अखुसम क्षेत्रेक कारण सुद्रखीदासजी भीर सुरदासजीकी नहीं है । बड़े बोकका स्वळ है कि, खाधारण कविजन महास्माभांती वाणी मानकर रामायण और सुरसागरकी महासा राजाकी याणी मानकर आनन्दान्द्रनिधिकी प्रशंखा नहीं करेंगे, परतु येखा नहीं, उक्त महाराजाखाहिब हो महास्माही थे : ां राज्य करते दुए भी राजाजनकोः समान मोश संपादन किया । यहि सुद्धन कविजन पश्चपातको छोड्कर कविता मात्रको चित यह नहीं कहेंगे कि, ब्रळखीकृत रामायण और सुरसागरकी अवेसा यह कुछ नीरस कविता है । बड़े संदेहका स्वळह कि वस्तुओंका न्यूनाधिकभावकी परीक्षा उत्तम परीक्षक विना नहीं दोलकती । यदि गोस्वाभी तुललीक्षावती और सरहासकी के होता तो व महामा स्वयं राजाकी कविताकी प्रशंक्षा बारेत । अयवा अब तो संदेह होनेक कारण है छरस्वति देवि । आपक्षे रामायण और सुरक्षागरके खहरासुणीयाकी आनंदाग्युनिधिकी प्रभा हमकी खंद्रप्रभाके समानही मतीत होती है परंत यक्षाय-के यहसके, बयादि चंद्रमभावे रसकी जाननेवाला तो एक चकीरपशी ही है वहां भार नहीं परती और जहां शक्सकमें भार परती 'हमभाने रखको नहीं जानता; हाँ यदि भाव कृषाकरिक हाकमुखकी समान चकोरमुखमें जुरी ती यह चकोर कह सकता है जि. .. महाराजासाहिक्की कविताकी मभामें यह अन्तर है। अब विशेष किता व्यर्थ है, क्योंकि खागरका लक्ष कभी गानरमें समा किर त्याय भी है कि " मत्यक्षे कि ममाणम् " अर्थात् मत्यक्षेम ममाणका क्या मयोजन इस नी मत्यक्ष देखनेसे आप महानायाँकी ्रिष्टी ही लागेंगे । यह " श्रातन्दाग्युविधि " प्रंय राज्यविद्वासनासीन रीवानरेश महाराज्ञासाहित श्री १०८ श्रीवेट्टरमण विद्वार-, यहा विषयात होनेके वारण मुद्रित करनेके किये हमको आहा ही । स्मवी आहा हिरोधार्य कर हमने नित्र " श्रीवेट्टरेक्ट " वंदा-, बर भवा कित किया है और भी महाराजाछाहिबके निर्माण किये ' भक्तमाष्टा (रामर खिकावर्टा) रामस्वयंवर, दिवमणीयरिणय, अगरी-आनम्दार हुनिथि दायदि अंच तो दमारे यह। मुद्रित दोकर सैयार दो चुने हैं और ' धर्मविद्राल, बांधुरातक, सुभगरातक. .. संहरहातच, गंगादातच, भीटाचाटपतिहातच, चिवच द्यारिया, घटावटी, अपूराजविद्यास, विश्वपदिद्या, विश्वपदिद्या, विश्वप महित होनेपारे हैं (सब्दिय हक महाराजासाहियतो बोहिता. धन्यवाह देते है कि, को अपने तातक दशके दिये गनकप संय महा-क लगिद्धिवी द्वेरिट है। इस मदाराजाखादिवकी विचार्शाकता, स्वधमेरिक, दश ममिद्रवि, दानशुरता, रमशुरता, मीनिहता, ... : शयादि स्वाभाविव गुणांको सुत्र व दुवेस रोमांखित हुए हम परमवार्णिय आविष्ट्रदेवर भगवान्से नित्य यह मार्पना करते हैं ! क्षतः महाराजाणाहिन, बद्याचयसरा राज्यांवरासजाहर हुए, तर्वतर तरनिसरत प्रवासं करते हुए समयखंदसरता निज े , बरते हुए तरि तारानापके खायतक आरतभूमिको विभूवित करो, अंतमें सत्तान रशिक महामयोसे मार्थना हैकि, यहिकाँहै एकत अशक्ति रहगई ही ती हत शमावरे, शपहम,

गुणिजनेयमाभित्मपी—

# अथ श्रीमद्भागवत (आनन्दाम्बुनिधि ) पद्यात्मकभापानुवादस्य विषयानुक्रमः प्रारभ्यते ।

विषय. नयमस्कन्ध १. गङावरम्, नीधपारण्यापाम्यान्, मृतजीसे शीनकादिकः • ऋषियोंका मक्ष ... द्वितीयस्कन्ध २. ९ श्रीशुक्देवकृत रामापरीसितके मश्रकी मशंसा और राजीका उत्तर, तथा भगवदुषानुवर्णनका उपोद्धात भगवान्के तिराहरूपमें मनीधारणा वर्णन ... ज्युभगशान्तं चीतीम अवनारीके चरित्रीका वर्णन, २ भगवानके स्ट्रमक्षका ध्यानवर्णन, पुरुषसंस्थानुवर्णन .... ४२ तथा अवतारकपाओंके प्रश्नीका उत्तर. ... र महादिक देवताओंकी प्रमाना प्रयक्त प्रयक्त फल और राष्ट्रजीका तपस्यादिकमें अमृन्तोष और श्रीमद्रागवतके भगवद्रक्तिमें परीक्षितका मेम .... भारमभा कारण ... ४ सप्टि आदि इरिचरित्रसम्बन्धी मश्रांका मझानारदसं-तम नारदचा भंताद और मय धर्मोरी अंपेस भगवहुनीको श्रेष्टल सुनवर व्याम विनका सावधान होना १२ ९ विरादम्बर्धः, भगरक्षीकाः, और ब्रह्मानारदक्ते संवादमें रदमुनिक प्रवेतस्मरा प्रतान्त वर्णन निरादकपत्रा वर्णन .... महागावनका मारका और अथान्यामाका निमद वर्णन ..... १५ ६ विसाद विभूति और पुरुषस्काके अर्थका वर्णन भन्यामाके श्रम्यमे परीक्षितकी स्था, बुलीहनश्री गुजकर्ममधोतन सहित भगवान्के चौथीम अवतारीरा वर्णन ५० ष्ट्राचनीती स्तु नशीर सुविधायधानाय वर्णन ८ राजा परीक्षितहरून भगवत्तरामें अनेक मक्षतिर्थि ... .... । ्मरूत सुधिवृत्यो धर्मेष्वेत्रा,भीष्मरूत भगवण्तुतिः ९ परीक्षित हत्वश्रीके भीष्मश्रीत्री सुनिः भीर युशिहरगण्यत्राणि ... भगवान्हत चनुःसोती भागवन वर्णन १॰ पुगर्नाक दर्शावित सद्भान और पुरुषमंत्यानुपर्वन हरणका द्रानिनापुरमे आनर्नदेशमें आगमन और मार्गमें शीतनहत्र अहरण त्रीशे स्तुनि इति दिलीपरकंध ॥ > ॥ धुमोरम संभूगतेचा ज्ञानकाचे प्रवेश भीत ज्ञानकाना-ततीयस्यन्य ३. नियोंने की हुई की हरताकी क्यून है तिहुर बद्धव भंगाद वर्गन छात्र करने दूप दुवीरनही तांक मानेथे थे. रूपण हत परिततकाकाण जीर पर्या-भएकातरा विषाद्भव दिमाना-तित्वय जार्रे साव े मुश्मेह शिरहमें स्थार्थ शहर बहुबने विदुर्श कृष्णहे हरका में प्रेमायां है। प्रकाशमानः विद्वाहत प्रवाहती 44 मभागतित्रमें श्रीहण्यादिशीस आगमन एकता है है। देशका प्राकार कुछलकुमा की पूरि च बही बादबीका अलमामें छड्ना, उद्ध्योगपदुरीका शप् 2 3 firer ferå मृत विद्वरा भेत्रपर पान जाना वृत्रदे मुन्तति सं हरणकातिकार्यमान गुण,कांत्रपुणका ५ विहुत मित्रय महाराम, विहुत मित्रय भेताद नहां महत्तादक 3 1 मेरे हा देखाता है तक माना जिस्साम है वर्ग, में में भाग महीमें सब देशहत बतान थीं, कार्यक बाजा मुध्यानका कार्यका भी में विद्वासीन ६ विराह देवसे देश्याका बोता अध्यासा देक सेदका विद्याल 🌞 का वर्ग जिल्हा हेर्राहेबक कुछ। प्रीव पर्नेश हेर है. क बीतापामनके रेपूर्व हा प्रमार सुनवर विदुष्तिके अने व मध्य कर रावरणी बाजा परिहेताका करिएणकी दण्ड दिस र महा किन महादेवहण् सर्व इत्तर्व हारावायण्या व्यवस्थानीत ७३ tres erret feet frages ere fer " जार्राहरू सण्डरम् र सम्पन्न भी र महाराज्य गीर ह भीत बंदान्द्र अन्त्र द्वांश्रा अंदर्ज हेना .... लब के ब उत्पन्ति है का दर दिनके सकति गुक्तिका १० महिन्द्र केंद्र आहेत मानीक अर्थि दर्शन Et frames um dermerete beiter Tiliter au वेत्र मृत्युवर बर्द्ध सत्र है। दिसा देखेंब जारबा

# आनन्दाम्बुनिधिविषयानुक्रमणिका ।

| विषय.                                        | पत्र. | ] तरंग.         | विषय.                                             |                   | पन्न. |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| मनुका चरित्र और श्रीवाराह भगवान्का           |       | ं दशयज्ञमे      | सब देवताओं कृतभगव                                 | नकी स्तुति        | 838   |
| वर्णन • • • • • •                            | ७९    |                 | , (दूसरी माताके कहनेसे धु                         |                   | •••   |
| संध्यासमय कामपीडित दितिके                    | •     |                 | नमें जाना)                                        |                   | 934   |
| गर्भोत्पत्ति                                 | ૮ર    | १ धनकी भ        | गवानकी कृषांस राज्यपासि                           | वर्णन             | 336   |
| , देवताओंकी ब्रह्माजीसे प्रार्थना, जयविजयों  | - 1   |                 | र हेनेके हिये ध्रवका यक्षी                        |                   |       |
| प होनेका कारण, श्रीवेडुंटलोक वर्णन           | 82    |                 | स्वापदेशसे ध्रवने यक्षींका                        |                   |       |
| ति वैकुण्डलीकमें ब्राह्मणमाहात्म्यवर्णन      | 66    |                 | धुवकी प्रशंसा और अचल                              |                   |       |
| हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति और पुरुपार्थवर्णन     | 90    |                 | भुषका मराता आर जाप व<br>(त्रकी दुष्टतासे सामा अंग |                   |       |
| और श्रीवाराहजीका महाभयंकर युद्धवर्णन ····    | ९२    |                 | कि देह मथनेसे निपाद                               |                   | 625   |
| द्वताओंकी प्रार्थनासे भगवानने हिरण्यासका     | 11    |                 | क दर मयनस । १५१५<br>का वर्षन                      | -                 | १५६   |
| 41                                           | 98    |                 | की भुजासे पृथुका <b>उत्पन्न</b>                   |                   | 434   |
| देहसे सृष्टिका वर्णन                         | 60    |                 | र्णि                                              |                   | १५९   |
| ु । वंशवर्णन और कर्दमाश्रममें स्वायंभवम-     | ,     |                 | , बन्दीनन आदिकृत राजा                             |                   |       |
| and the same and the                         | 99    |                 | धुधापीडित देख राजा पृ <u>ध</u>                    |                   | 14-   |
| नगरीम स्वायंभुवमनुका आगमनवर्णन               |       |                 | और पृथ्वीने वृधुकी स्तुति                         |                   | * 6 2 |
| देवहतिमें नवकन्यात्रशत्तिवर्णन               |       | १८ होर बस       | आदि भेद करके राजा                                 | प्रशने गरनीका     | 141   |
| . , । अवतार और कर्दमश्रीका संन्यास वर्णन     |       |                 | क्या                                              |                   | १६३   |
|                                              |       |                 | कृत अश्वमेष यज्ञ और                               |                   | ८५५   |
| ्राप्त भी योगविद्यांके उपदेशसमय भारत         | 9 . 6 |                 | हिको शुराषा                                       |                   |       |
| ्री रीतिसे चीवीस तत्त्वींका उसणवर्णन         |       |                 | ता पृथुकी भगवान्ते प्रत्यक्ष                      |                   | 64.2  |
| न्के विवेकद्वारा माक्षरीतिका वर्णन           |       | भवाम स          | ना द्वपुष्य सम्मान्त्र अस्यर्<br>सम किया ···· ••• | । शाय १५७१ जार    |       |
| , और अष्टांगयोगका वर्षन                      |       | ३१ प्रमाधिक     | अनुशासनमें ब्राह्मणमाहार                          | ะทลต์ส            | 200   |
| का स्थल और अनेक प्रकार भक्तियोगवर्णन         |       |                 | की समस्त्रमारेंद्वारा परम                         |                   | , ••  |
|                                              | 568   |                 | रवर्णन                                            |                   | 303   |
| पापक मिलनेस संसारमें मनुष्ययानिकी            |       |                 | राजा पृथु योगसमाधिने प                            |                   |       |
| जीवकी गतिका वर्णन                            | 224   |                 | के पुत्र अधेताओंको शि                             |                   | Cad   |
| ें । ज्ञानोपदेशकी योग्यता और काषिते-         |       |                 | विषा                                              |                   | 100   |
| समाति                                        | 290   |                 | तर्पान होना, आत्मा और ह                           |                   | (-6   |
| मीक्ष और प्रपिछदेवका अंतर्थान दीना           | 114   |                 | रंजनीयरित्र वर्णन                                 |                   | 160   |
| इति स्वीयस्कन्धः॥ ॥                          |       |                 | अपने अपने अपराधकी शमा                             |                   |       |
| चतुर्थस्कन्ध थ.                              |       | २७ वासकम्य      | । आदि जरा और मृत्यु पु                            | (जनके) प्राप्त इच | 122   |
|                                              |       | २८ स्थीके चित्र | त्तवनमें पुरवनने सीवा जग                          | विषा गर्भ         | 2614  |
| (ऑके पृषक् पृषक् बंश और मरनारायणका           |       | २९ अध्यान्मः    | सनका वर्णन                                        | **** **** 1       | 20    |
| अभिनेत उत्पन्नहुण दत्तात्रेय अवनारका वर्णन   |       | ३० वृक्षात्री व | न्यारे संग प्रचेताओंका वि                         | वेदाद और उनके     |       |
| . सदे री दानुता देरिया कारण                  | 4.4   | गृहमें र        | क्षत्री उत्पत्तिका दर्धन                          | }                 | 4.8   |
| ैं। मृतमें जानेक स्टिम शिवजीने सनीयो<br>विमा | 120   | १२ प्रयमाओं     | दशकी राज्य दे मुक्तिम                             | र्महो समन हिया १  | 1.7   |
| रव र्रानेसे मतीने दशके यत्तमें शरीरका        | 4-8   |                 | रति चनुपंग्हंच ॥ ४                                |                   |       |
| Al was one and defined                       | 120   |                 |                                                   |                   |       |
| ो का अ हुए बीरभट्टने दलका चलक्रियम           |       |                 | पैचम स्कन्ध ५                                     |                   |       |
| *** **** **** ***                            | 23,15 | । राजा दिय      | प्रदेश प्रपत्न देगमय दिन ह                        | रायात्रम प्रदेशः  |       |
| े डिपे महादिक देश्नाओंने शिश्त्रीरी          |       | अस्त्र हो       | सारमें केल्यानि                                   | 1                 | 1,4   |
|                                              | 65.2  | २ श्रेष सप्त    | । आहे प्रवेष परिषया वर्षन                         | ٠ ٠., ١           |       |
|                                              |       |                 |                                                   |                   |       |

# आनन्दाम्बुनिधिविपयां बुक्रमणिका।

| विषय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पच,         | िसरंग,          |                                | विषय.                     |                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| । मालकवधादिक उपद्रव धर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 813         |                 | -12 4 0-                       |                           |                | पत्र.                     |
| परमं पुत्रीत्तवः वर्णन और मधुरामं वसुदेवजीते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 (3        | ३'९ गोपीगीत     | धर्वसे मेदजीका                 | बुढाना आर श               |                | ٠,. ٧٩                    |
| The Contract of the Contract o | કરય         | (               | ,                              |                           | ***            | ٠ ٧٥                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 356         | ३७ केलीकर       | का षध, वंसनार<br>व्योमानुस्यध  |                           |                | وي<br>دولا                |
| सुरका मारण, तृणावत्तेका वध, विश्वकपदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 261         |                 | व्यामासुरवय<br>चृन्दावनमें जान | ****                      | ••••           | 900                       |
| ज्यका जातकर्म, नामकरण, संस्कार और भिट्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 544         |                 | अतिथ्य सन्मान                  |                           |                |                           |
| .के बहानेसे मुसमें माताको त्रिलोकी दिखाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | भरवाग<br>भरवाग  |                                | आर् अकिल                  | ासमय मञ्जर     | . ৬ <b>१</b> १            |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1               | श्रीकृष्णस्त्रुतिवर्ष          |                           |                | 4,46                      |
| प्पना यशादान उङ्खलस बीघा यह वर्षन<br>र्जिन प्रसोंका भंजन, नलकुबर, मणियीवकुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 4 0       |                 | न मथुरामें प्रवेश,             |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 | वरदिया                         | ***                       |                | '!.<br>••• ધ્ <b>ર્</b> દ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३२         |                 | वरदान देना, औ                  |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३४         | ४३ कवलगार्थ     | दिस्यीका इनन् <sub>र</sub>     |                           |                | ધર્છ                      |
| ामुस्का वयं आरं ग्वालयालाको रक्षा<br>,ाजीका ग्वालयाल और वत्सोंका हरना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85%         |                 | पुष्टिकका वधः अ                |                           |                |                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | कर मा           |                                | ****                      |                | ५२६                       |
| कृष्णकी भगवान्की अद्भुत महिमा देख ह्रहाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 888         |                 | त, विद्यायहण, शं               |                           |                | 4 <del>\$ 0</del>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 | ा वृंदावनमें ज                 |                           | र्यशोदा औ      | ₹                         |
| कासुरवध और कालियनागैकविषसे म्वालवालीं ही रक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>૨</b> ૧૫ |                 | का शीक दूर कर                  |                           |                | ५३३                       |
| ्वाहुर्पय जार काल्यिनात्वावस्य व्याह्मिका स्था<br>।हियमदेन और उसकी ख्रियोंसे श्रीकृष्णकी स्तृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 | संवाद, और उद                   |                           |                |                           |
| ालियनायका यत्तान्त वर्णन और दावाधिप्राञ्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 | ो कुञ्जाके साथ<br>पुरस प्रेपण  | લાહાના વન                 | नः अक्रूरक     | ।<br>. ५६८                |
| छदेवजीकृत प्रस्कानुसम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ,         |                 | पुरम अपण<br>पांडवआश्रासन       |                           | <br>हा मधुरामे |                           |
| ज़बनमें दाबानलसे श्रीक्रणने म्बालबाठ और गायोंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 030         |                 | आजीमा                          | ***                       | ** *           | . ५५०                     |
| रक्षा की नामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2= 9        |                 | इति                            | प्रविद्धे ।               |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 852         | •               | दशसन्कर                        | थ-उत्तरार्द्ध             | 1              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 864         | u a strippina   | । परात्रय और द्व               |                           |                | 17 443                    |
| कारयायनीवत और गोपी बखहरणलीला वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 | हा वध मुचुकुन्दन               |                           |                | 448                       |
| द्विजपन्नियोंको भगवान्ने अपनी भक्त जान उनपर परम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `           | ५२ क्षरणचन्द्रव | हारकामें गमन                   | गीर रुविमणीका             |                |                           |
| अनुग्रह किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159         | बाह्यण ३        | ारा सन्देश                     |                           |                | . ५५६                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७२         | ५३ रुक्मिणीव    | वाहसमारम्भ और                  | रुविमणीहरण                | ालीला वर्णन    | 440                       |
| गोवर्धनपर्वतका बार्येकरकी उँगलीवर घरना और जलसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - {         | ५४ रुविमणीवि    | गरीत्सव और चैर                 | प्रादिकोंका परा           | त्रय …         | ५५९                       |
| गीकुछकी रशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104         |                 | जन्म और                        |                           |                |                           |
| यहोदिके पास गोपियोंकी कृष्णश्रीलावर्णन और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | हरिवंश र        | राणकी रीतिसे                   | खुमका शंबर                | की समाके       |                           |
| तन्दजीकृत गोपाँका संशयहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12          | साथ घोर         | युद्धवर्णन और                  | <b>शंबरामुरका</b>         | वध             | पुरुद                     |
| कामधेनु और इन्द्रकृत श्रीकृष्णस्तुति और श्रीकृष्णके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           |                 | ीर सत्यभामाका                  | ववाह आर स्या              |                | ५६६                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | हरेवा           | का इस्तिनापुरमें               | arms source               |                | 744                       |
| नन्द्रजीका वरुणलोकमें आनयन और नन्द्रको बैकुण्डलोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27          | स्यमन्तर्क      |                                | andal Atten               | 4144 444       | 466                       |
| दिसाना आरम्भ और गोषियोंका मानभंगकेलिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , }         |                 | का इन्द्रप्रस्पमें ग           | यन, वंचमहा                | रानियोंका      |                           |
| alltri all middled districts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دع ا        | विवाह           | ****                           |                           | ***            | 4100                      |
| ा अंतपान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c 4 }       | ५९ मीमामुरका व  | ाथ और सोछद्दसहर                | र राजकन्याओं <del>व</del> | ा विवाह,       |                           |
| विरह्नवर्णन ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88          |                 | के पारिजात्.पुष्               | व लानपर मत्य              | भामाका .       | -192                      |
| , প্রীক্রতাহনুরি •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۹۶)         | मान और          |                                | . ` .                     |                | त्खर्<br>इटर              |
| ्रवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५ (        | ६० हिनमणीकी व   | 114012 13                      |                           | , , 7          | 1-3                       |
| ्, पश्चात्यायी राष्ठलीला वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 | -                              |                           |                |                           |

### आनन्दाम्ब्रनिधिविषयानुक्रमणिका ।

तरंग.

|                                            | आनन्दाम्बानाधाव          |   |
|--------------------------------------------|--------------------------|---|
| सरंग, विष                                  |                          | Ī |
| १ श्रीकृष्णयन्द्रके पुत्रोंकी सन्तानव      | त वर्णन अनिरुद्धका       | ١ |
| विवाह और अन्यपुराण शितिसे                  | यादवकीरवादिकोंका         | l |
| युद्ध वर्णन और रुविमका यथ                  |                          | ) |
| २ उपास्त्रप्रदर्शन और अनिरुद्धका र         | बन्धन ६०५                |   |
| ३ उपाचरित्र, बाणासुरसंग्राम, उपा           | विवाह वर्णन ६०७          | i |
| ,४ राजानृगुका उपारुयान और श्री             | हृष्णचन्द्रकृत धर्मापदे- | l |
| श्वर्णन                                    | ६१३                      | l |
| . ५ बळ्देवजीका युन्दावनमें जाना, गे        | ।पीवलदेवसंवाद, बल-       | ĺ |
| देवविजय, और यमुनाकर्षण                     | ६१५                      | l |
| ६ मिथ्यावासुदेव पोंड्रकादिकोंका वा         | J 585                    | l |
| ७ वलरामकृत द्विविद्वानरका वध               |                          | l |
| ८ साम्बका विवाह, हस्तिनापुरका व            |                          | ŀ |
| र नारदमुनिका द्वारकामें आगमन               |                          | ı |
| श्रीकृष्णका गाईस्थ्य देख आश्र              |                          | i |
| श्रीकृष्णकी राजस्ययहाके देख                | •                        | l |
| जानेकी इच्छा                               | ६२९                      | l |
| . उद्भवनीकी सम्मतिसे श्रीकृष्ण             |                          | ı |
| तहां मयक्षे राजा युधिष्ठिरकी स             |                          | l |
| भीमधेनके हायसे जरासन्थका क                 |                          | l |
| जरासन्यके मरनेके पीछे सब रा                | -                        | l |
| अपने देशको भेजदेना                         |                          | l |
| युधिष्टिरके यज्ञमें अप्रपृजासमार           |                          | ĺ |
| ष्य                                        |                          | l |
| यत्तमें आये हुए राजा, ब्राह्मणा            |                          |   |
| •                                          | 688                      | i |
| राजाशास्त्र और यादवांका युद्ध              |                          | l |
| महारहे प्रग्नुझका रणसे छेजा                |                          | l |
| : <sup>२</sup> शास्त्रका मारना और          | **                       | l |
| करना                                       | 549                      | l |
| ्र और दन्तवज्ञका वप औ।<br>ण्यमे जाना · · · |                          | l |
| ण्यमे जाना<br>दंबनीने पत्यस्या वध का       | ६५७                      | l |
| करनेके छिये तीर्थयात्राको प्रा             |                          | l |
| पा श्रीकृष्णके दर्शनंब                     |                          | l |
| और श्रीकृष्णकृत मुदामाजीव                  | ता आदरसत्त्वार           | ĺ |
| नामा पृथुक (सन्दुल) चार                    |                          | l |
| ्, देना                                    | ६६५                      |   |
| ह . । सूर्यप्रहणके समय                     |                          |   |
| ्रिक गोपगोपियांका मिल                      |                          |   |
| ्राधिस्या संगमः श्रीव                      |                          |   |
| ा परस्पर मंबाद                             | 500                      |   |
|                                            |                          |   |

८४ श्रीकृष्णप्रभाव वर्णन, और वसुदेवयज्ञ महोत्सव ८५ श्रीकष्णने अपनी माताको मरेहुए पुत्र लादिः अपने पिताको उपदेश किया,...

विषय.

८६ अर्जुनकृतसभद्राहरण, और भगवान्ने श्रुतदेव और बहलाश्व राजाको प्रसन्न किया

८७ नारायणनारदसंवाद. और वेदस्तृति ८८ वृकासरका वध, और महादेव संकटमोचन.... ८९ भूगुजीने निश्चप कर सब देवोंमें विष्णुको 🛣

यताना और अन्यपुराणकी रीतिसे प्रशुप्तका यज्ञन साथ घोर युद्ध वर्णन और प्रयुक्तसे वजनाभका वर्ष ९० संधंपसे श्रीकृष्णलीला वर्णन और अन्यपुराणकी रीहें यदवंशियोंको साथ लेकर श्रीकृष्णचंद्रका जलवि वर्णन और यद्वंशियोंकी असंख्यातताका वर्णन

इति दशमस्कन्ध उत्तरार्ज्ञ ।

#### एकादशस्कंध ११.

९ यद्वंशियांको विप्रशाप वर्णन .... २ वसुदेवके आगे नारदसुनिका कहा शुद्ध विष्णवधर्म वर्ण ३ जायन्तेय उपारुवान, ब्रह्म व कर्म आदि चार प्रश्लांत्र

४ द्रमिलनाम योगेश्वरने अवतारकी चेष्टाके मश्रका उत्त ५ भक्तिरहित पुरुषोंकी गति और युग युगमें पूनाई विधिका वर्णन और प्रसंगसे कल्लियुगके रजीगुर्ग

तमोगुणीजनोंका वर्णन ६ ब्रह्माजीकृत कृष्णश्चाति, बद्धवनीकृत श्रीकृष्णचंद्रनीर्य प्रार्थना

७ उद्धवजीको झान देनेके लिये अवयूतके इतिहाससे हरिय गे वरने आउगुरवींका वर्णन करना ८ अवधुतको अजगर आदि गुरुवींकी शिक्षा, और पिट्टला

वेडयाका गीत ९ अवधूनको बुररवधी आदि गुरुवींकी शिक्षा, और अव-

१० आत्माके संसारके बारणकावर्णन ११ षड, मुक्त, सापु और भक्तिके रक्षण

१२ मस्सेगरी महिमा, बर्म बरनेवी और उसके स्वागनेवी री १३ गुणवा बन्धन छुटनेवा प्रवार, और ईमारतासी क्या १४ परम श्रेष्ठ भक्तिका उत्सव और सामनमृद्धि ध्यान वर्षेन १५ पारणामहित मिडिका और भगरानकी प्रापिता निप्रन्त,

पामेशायी तत्याता वर्षत ६६ इतिकी विभूतियोजा वर्षत, और हात, वीर्य प्रभावका वर्षत



# आनन्दाम्बुनिधिविषयानुक्रमणिका।

| (नचच,                                                                    | गप.   | । तरंग, विषय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पप,          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| कृत मालता महाचारी और मुहरियमोके धर्मका वर्ण                              | न ७६० | द्वादशस्कन्ध १२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| के परमें भीर शुःगाधियोंक धर्मका नर्णन                                    | . ७६३ | ९ मागपदेशके राजाओंकी बस्पति, उनकी वर्णवंत्रतास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                          | , viv | वर्णन और प्रसंगरे पृथीराजनपर्गद आदिराजाओं रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| जारकार मि, जि.ची, सीना बीगोजन पण ०० ००                                   | , ७६६ | और पादशादन अंगमें राजनर्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405          |
| हत्वारा आदि वदायाँका मुण दोव वर्णन                                       | . 044 | २ यन्त्रियुगके पुरुषोदी स्थितिका वर्षन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७१६          |
| हरूपका संख्या, प्रकृति पुरुषका विवेक जन्ममस्यका                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१८          |
| हृत्ववार वर्षन • • • •                                                   | UVe   | ॥ परमाणुआदि दिवरार्थपर्यन्त काटका वर्धन, परमान्माका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ुनाका वर्णन                                                              | ७७६   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.3          |
| रुप्णस्थाराके वर्षदेशसे मनकामेस निवारण 💀 💀                               | 988   | <ul> <li>प्रीक्षितका पाम्रहाके उपदेशक्षे सुप्देशका भयिकारण</li> <li>४ यासदेवकृत वेदलासा वर्णन</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.5          |
| सामुरव्या, सम्म, गुणोंकी प्रतियोका वर्णन                                 | មួនស  | ७ शिष्यप्रशिष्य करके बेदकी शासाओंके विस्तारका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            |
| राष्ट्रस्य <sub>तीः</sub> योगसिद्धिः, और प्रकरवाराजाका । जपारुवान        | 1000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600          |
| प्रामीन सी रितिसे कर्मयोगका वर्णन •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• | 960   | ९ मार्कण्डेयजीको भगवान् नरनारायणने अप री माया दिहाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८११          |
| भीकृ तेतका संक्षेत्रसे वर्णन                                             | 620   | to all a material tenential at act, wherein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 685          |
| हुन्तियोगका संक्षेपस वर्णन                                               | 964   | A country of the court of the c | ८१५          |
| मीसलअपदेशसे यहुकुलका शय वर्णन •• ••                                      | 966   | १० बारही स्कन्योंकी कडीहुई क्या सन्तरीन शीनवादिक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>61,</b> 6 |
| श्रीकृत्वका निजधाम जानेका वर्णन • • •                                    | ७२१   | रिपोंको फिर स्मरण कराई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| इति एकाद्शस्यन्ध ॥ ११ ॥                                                  |       | इति द्वादशस्य प्रभाव स्थापन स्थलम्य प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 13         |
|                                                                          |       | ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

# इति श्रीमद्भागवत ( आनन्दाम्बुनिधि ) पद्यात्मकभापानुवादस्य विपयानुक्रमः समाप्तः ।





# आनन्दाम्बुनिधिविषयानुक्रमणिका।

| गिपय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | पप.   | । तरंग, वियय,                                                                      | पप्र. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| रुत पालसि महाचारी और युद्दिस्ययंकि धर्मका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गर्णन | 48.   | द्वादशस्कन्ध १२.                                                                   |       |
| के परमें भीर शंन्यासियोंके धर्मका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **    | 465   | र मागधदेशके राजाऑकी कर्णात, उनकी वर्णसंकरताका                                      |       |
| अतमानुभाग वर्णन • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **    | ध्रहर | वर्णन और मसंगरी पृथ्वीराजनवर्गद आदिराजाओंका                                        |       |
| Addanted and the state of the s | **    | មនុន្ |                                                                                    | 900   |
| हरणका स, आदि पदायांका मुण दीव वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ७६८   | २ कश्चियुगके पुरुषोत्ती स्थितिका वर्णन 🕠 🧀                                         | ७१६   |
| गुनेके संख्या, प्रकृति पुरुषका विवेक जन्ममर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | णका   |       |                                                                                    | 1350  |
| हरणकार वर्णन •• ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **    | 400   | ४ परमाण्डुआदि दिवरार्धवर्यन्त काङका वर्णन, परमात्माका                              |       |
| ुनाका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ७७६   |                                                                                    | 903   |
| रुणस्तास्त्रके उपदेशसे मनकामाद निवारण ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••    | ७७५   | ५ परीक्षितका परमहाके उपदेशक्षे सर्पर्दशका भयनिवारण                                 | 402   |
| खिरव्या, तम, गुणोंकी गृतियोका वर्णन ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••    | 000   | ६ व्यासदेवकृत बेदशासा वर्णन<br>७ शिष्पप्रशिष्य करके बेदकी शासाओंके विस्तारका वर्णन | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sna   | 300   |                                                                                    | 608   |
| गातीय ००० - १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | UC0   | ९ मार्कण्डेयजीको भगवानु मरनारायणने अपनी माया दिखाई                                 | -     |
| प्रामीर की शितसे कर्मयोगका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | १० मार्कण्डेयजीको शिवजीनेदया करके बरदान दिया                                       |       |
| शगका सहापश वणव "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 625   |                                                                                    |       |
| स्नाह्मयोगका संक्षेपसे वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **    | 464   | t t militaria in the fact that it is                                               | ८१५   |
| मीसलभपदेशसे यदुकुलका शय वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 330   | १२ बारहों स्कन्धोंकी कहीदुई क्या स्तनीने शीननादिन्छ-                               |       |
| श्रीकृष्णका निजधाम जानेका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ७९१   | वियोक्ति किर समरण कराई 🗼 😶 😶                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.    | .,    | २३ पुराण संख्यावर्णन, अंथान्त भंगलमय समाप्ति                                       | ८२२   |
| इति एकादशस्यन्थ ॥ ११ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | - 1   | इति द्वादशस्यम्य ॥ १२ ॥                                                            |       |
| the state of the s |       | - 1   |                                                                                    |       |

# इति श्रीमद्भागवत ( आनन्दाम्बुनिधि ) पद्यात्मकभापानुवादस्य विपयानुक्रमः समाप्तः ।







# आनन्दाम्बुनिधि.

#### श्रीमद्भागवतका पद्यात्मक भाषानुवाद।

श्री ९०८ श्रीमहाराजािपराज राजाबहादुर श्रीकृष्णचन्द्र कृपापात्राधिकारी श्रीरपुराजसिंहदेवजू प्रणीत ।

सोरदा-जयहरिपद्अरविंद, भक्तभूंगआनंदकर ॥ स्वतसुयदा मकरंद, कुमति क्रता तापहर ॥
-भवभयभंजनकरनपूरमनकामजननके । तीर्थास्पद्विधिझंधुवंद्यसुनियोग्यमननके ॥
प्रणतपालभवंतिधुयोजजिहिसुरसुनिगावें । जार्कातेवाछोड़ि भक्तजनसुक्ति न ध्यांवें ॥
कुलकुमतिहरणअद्यारण द्वारणभक्तिभरण सुखप्रदनरन । अद्यानछरनआपदहरन वंदींशीयदुवरचरन ॥
-ताजसुर्द्धल्भसंपदा, पितुद्यासन्धरिद्याद्या । जिनकीन्द्यावनकोगमन, जयतिरामजगदीद्या ॥
-भारतेपीहितभुकोविल्छोकिकेनेप्रगटेमधुरामेसुरारी । लीलाअनंतकरीवनमें दुखदाई अनेकानिमारिसुरारी ।
आँ मुशुपामें बत्तेप्रसु दासनको सबभाँति सुधारी । ते यदुनंदनके पद्वंदतहें रखरान सदे सुसकारी ॥
-भारतेपीहितभुकोविल्होकिकेनेप्रगटेमधुरामेसुरारी । लप्तकीर्जाधिध-योनरकोवपुमातुपितासुदजीधिपसारे ।
- वित्रेद्धादसुर्दारतार्जोधिकेदुएनमारे । कीरतिजोधिकेदानकीर्जोधिदेजोधिपुरीअन्धेशिसपारे ॥
दोहा—तवपदपोतप्रभावलिंह, हेदशरत्थकुमार । झानसिधुभागवतको, पावन चाहो पार ॥
- मीन कमठ शूकर मृहरि,वामन राम सुराम । राम कृष्ण बुध कल्किपद, वंदीपदमनकाम ॥
दंडक-जयतिनैदनंदआनंदवरकंदनिजदासदृतदीहदुखङंद्वहरता । सुपुरअरविद्विद्यितमंदकरचंदवहुलखतसु-

ोपभरता ॥ दोहा-नयजयत्रजनाथप्रसु, तुवपद नाउंमाथ । श्रीभागवतपयोपिके, पारकरहुगिहहाथ ॥ जानहुँनहिकछुछदंगिति, नहिश्रेथनकोरीति । जानदृँशंबुनियरचों, तुवपद्करिपरतीति ॥ नंदनंददायासदन, विनयकरहुँकर जोरि । जानिआपनोदासम्सु, करहुविमस्यतिमीरि ॥ धुवकपोस्टिनिजशेसते, पर्गसिविमस्यनिकीन । निजयन्तुतिकरवायप्रसु, द्रनहिदासकीरस्टीन ॥

॥ भनतरचुराजत्रजराजराजतरुचिरकोटिरतिराजछविमंदकरता । कुर्मातसंडनकरनसुम-

दीनद्याळुनदूसरो्, तुमुसमहेयुदुनाथ । ग्रुणिअनाथनिजहाथमम, शिरधरिकरद्वसनाथ ॥ एकभरोसो आपको, अहै न मेरे ओर । दीनेमति यहरचनकी, श्रीवसुदेविकशोर ॥ या-जाकीप्रभावरकुंदकलानिधिहारतुपारपहारलजावै । पाणिमेवीणाविराजतहेअँगअंवरश्वेतअन्यसोहावै। प्जआसनमें विरुप्ते सुरवंदित जासुपदांबुज भावे । सोजगदंव सरस्वतिदेवि सदारपुराजकी बुद्धिवडावे ॥

दोहा-तेरीकृपाकटाक्षको, करिभरोस जगमात । रचत अहींआनंदको, अंबुनिधैअवदात ॥ कहँमोळघुमतिकहँ अगम, यहसागरजगदंव । तेरिकुपासों पोतको, अहैएक अवलंव ॥ ताते हेसरस्यतिजननि, करह कृपा अवसोइ । तेरे यह लघुदासकी, जामें हँसी न होड़ ॥ जयजयगणपतिगजवदन, विचनकदन्तुभरूप । एकरदनआनँदसदन, वंदीं चरणअनुप ॥ विनयकरहँकरजोरिके,सुनियेयहगणनाय । आनँदुअंबुनिधेरचत, विघनविनाशह नाथ ॥

॰-याक्रलिकालकराल्विलोक्तिकेजीवनकीगतिहोतनजानी।सत्यवर्तीकेलियोअवतारज्ज्यासस्वरूपह्रैसारँगपानी। ाटदुर्शसपुराणनको अरुभारतको विरुच्यो ग्रुणसानी । वृंदतहै तिनकेपदको रघुराजसदा ग्रुगुनोरिकै पानी ॥ ानविरागहुपोगविहीनन दीननको हरिओर लगोतो । याकलिकालकरालकलेशको कोअनयासहिमें हठिखोतो ॥ ारतकोरपुराजगोविदकेभाकिसुधारसकोसुखसोतो । सातदिनामेंकोतारतोभूपहि जोजगमेंशुकदेवनहोतो ॥

दोहा-च्याससुवनगुकदेवके, वेदोंपदजलजात । आनँदर्अंबुनिधेरचन, देहबुद्धि अवदात ॥ संतकम्लपद्अतिअमल, वंदहुँबारहिबार । जेहिरजिश्ररधारतमिलत, श्रीवसुदेवकुमार ॥ गे॰-नेहिसुमिरतदुराजातनशार्द् । वेदासंतचरणसुखदाई ॥ जेहिपरसतकलिजातपराई । वेदासंतचरणसुखदाई ॥

नेहिप्रभावनहिश्रमनियराई । वृद्धितचरणसुखदाई ॥ तीरथजेहिनल्हतसमताई । वेदी संतचरणसुखदाई ॥ ोहिभारताशिरश्रीयदुराई । वंदी संतचरणसुखदाई ॥ तरतपराशिजोहिकूरकसाई । वंदीसंतचरणसुखदाई ॥ हृद्यमंथिनेहिलहिसुलिनाई । वंद्रांसंतचरणसुखदाई ॥ कृलिमहँनेहिविनकछुनउपाई । वंदांसंतचरणसुखदाई ॥ चहतजाहिनित्सुरसमुदाई । वंदीसंतचरणसुखदाई ॥ जोतारतभवनिधिवरियाई । वंदी संतचरणसुखदाई वेदपुराणकीतिज्ञहिगाई । वृद्धसंतचम्णुसुखदाई ॥ जीवनजीवनमृतिसोहाई । वृद्धं संतचरणसुखदाई ॥

दोहा-सुंदरसंतत्तरोजपद, महिमा जासुअपार । वेदनजाकोकहिसक, मैं किमिकरी उचार ॥ परंपर्रोमंगुरुनकी, वंदतहीं प्रदेशमा जाकी समता छहतनहि, जप तप संयम नम् ॥ कमलापतिकपद्कमल, वंदीं प्रमञ्दूर । जासुकृषाबुलसत्जनन, जननिकये भवपार ॥

च्री०-रूप्पसद्चर्तनयहितुकुरनी । रमाद्याननन्दिदमभूनी।।वदाविष्वकुसनकुपाट । हरिसनापतिआजविशाहे।। पापभातिनाकृत्यरदेदा । तर्ने न मर्यादात्रद्वांडा ॥ तासुक्षिप्यझटकापितनाई । तिन्कचरणकमल्हिस्ताई ॥ तामुशिष्यपुनिनाथमुनीद्या । तिनपद्धरहुँ आपनोशीशाः ॥ नामुशिष्यपुडरीकाक्षकः । वाग्यार्यदीप्रमोदमहै ॥ पानुस्य पुरास्ताना । तिनकेपद्वंद्रीयुगपानी ॥ तामुशिप्यनामुनवननाना । वृद्दीतिनकेपद्जलनाता ॥ द्दारा-नाकोशप्यभूपविमट, पूर्णायार्षमदान । निनकेपूद्वदनकूर्यः निवजनद्यानियान ॥

चा॰-नामुद्दिष्पटक्षमञ्जुतिस्तामी । निनकेषद्षंकजननम्।मी॥नामुद्विष्यगोविदाचागीमियदेविनषद्गुप्रकारी॥ भषपगः।स्भृहाशप्यानवः। वर्षप्रभवनायम्। स्रुर्गात्रम् ॥ नामृह्यायम्योकायास्यः । स्वेद्विनक्षपद्भास्यः॥ तासुद्धिप्पश्चित्रप्यपुद्द्यः । वृद्धितिनपुद्रसुमृद्द्यास्किः ॥ नामृह्यप्यस्योकायास्यः । स्वेद्विनक्षपद्भास्य ॥ तासाराप्ययार्थपत्राद्युरः । वद्याववयुद्युप्यद्यास्य ॥ । तिन्द्रियम्युग्यवामातरः । तिन्यद्मपद्यापत्रः॥ दोहनाप्तिनशिष्यमारापः । तिन्यद्यद्युअतिमन्द्रापः॥ तिन्द्रियम्युग्यवामातरः । तिन्यद्मपद्याप्तवासारः॥ दोहा- बादभवंतर्गदाय्येताँद्रः निनयदनाउँमायु । श्रीनिमामतिहाँद्राय्यमः बेहाँ हाननाय ॥

नास-पादमपत्रपाद्यान्याम् सार्वस्य । चीर-नामु झिप्य समानुतर्वते ।वॅट्स्स्य कमल मुह्देशाक्तमपुत्रसमानुत्रात्वे स्टिस्प्यमेषे वृद्धेपद तिनके ॥ भार-भाषु । सन्य गमानुवार । यस पुरुष भारत । तामुहित्य प्रदादिभयेशः । विनयद्विहाँनानभृतिकः॥ भुद्रसुपात्रामानुत् । तिन पुरुषद्वी भट्टन भारत ॥ नामुहित्य प्रदादिभयेशः । विनयद्विहाँनानभृतिकः॥ (र्श्यातास्याम्।इत् । राजन् पट् पद्म मद्भागाम् । । श्रीत्रामम्द्रगतिपद्भतः । गैद्यागाम्।तस्य ॥ भ्यूष्य स्वापायमेषस्य । वृद्यानिनसद्भृतितमद्भिक्य ॥ श्रीत्राममृद्रगतिपद्भतः । गैद्यागाम्।मद्भानिनसः॥

प्पूष्पः स्थापापन्तरम् । प्राधानगरम् । प्राप्यापः । । । सार्वमापन्यं तिसामग्रम् । विनमप्रस्याद्रमितित्रस्य ॥ अस्यप्रमानगर्भात्रस्य । विनमप्रस्वविभिन्नसम्ब ॥ सार्वमापन्यं तिसामग्रम् । विनमप्रस्याद्रमितित्रस्य ॥

हा-मंत्ररत्नकुरुकम्लरिव, श्रीमन्नाथमुनीश् । वंदोंतिनकेपदविमल, पुनिपुनिधरिमहिशीश् ॥ ासुजेवारमुनीञ्चा । पुनिपुनिनाऊंतिनपद्शीञ्चा ॥ तासुसौम्यजामातरस्वामी । तिनपद्वारहिंवारनमामी ॥ ्रिप्य , तजनश्राता । निजजनकहँश्रीहरिपददाता ॥ कृपापात्रनीलाद्रिनाथके । वर्द्देकवरवेदांतगाथके ॥ ,।तमुन्यः । कर्षे । कारुण्यादिगुणनकेआकरः ॥ वासकियोनीलाचलमार्ह्मः । कियउद्धारअमितजनकार्हीः ॥ ्रजीरा े। । । वद्गीतिनपददीनद्याला ॥ जाकेवलजगसागरतरिहीं । यहकलिकालकरालनडिरहीं ॥ हेश्रीराजगोपाळप्रभु, तवपद्कृपाअधार । सोल्रहिआनँदर्अवुनिधि, जानचहींभवपार ॥ ु पुरुत । दरज्ञानुरुजुनभयेनिहाला ॥ हैदरज्ञानुजगदीज्ञाहिकरो । वसेसहितआनंदपनेरो । ाउँश्रीराजगोपालगुरु, निजढिगप्रभुकोआनि । कियोसमाश्रेमुदितमन, महतपुरुपपहिचानि ॥ तहाँनाथकछकारुहिमाई।।पढ्योनिसिरुवेदांतनिकार्हा॥इतिहासनपुराणप्राचीने । औरौभिक्तप्रंथपदिरुनि ॥ ्हिसुः ्राप्त् । रहिंद्पकौनसहितअहटादा॥हाँरविमुखनकहँकाँरउपदेज्ञा।दियोप्राप्तिकारश्रीपतिदेज्ञा ॥ ...जुनु ्रीतकुरिति।यदिविधयायोकाटकछुर्यानी ॥ श्रीगुरुराजुर्योपाटविज्ञानी । यहअपनेमनमेंअनुमानी ॥ i - ंत्तीनकटबोलायो । सभामध्यअसर्वेनसुनायो॥ममस्थानअधिपकेळायकाकियोमुकुंदहिश्रीरपुनायक ॥ दोहा−कृपापात्रजगदीञ्के, पहुँद्धानअगार । इन्हेंसींपिदीबोडचित, और न कछूबिचार ॥ त्तीसुनिसवसम्मतयहकीन्हे।पदवीआचारजकीदीन्हे॥कद्योवहुरितिनकीगुरुज्ञानी। यहपेदवर्य छेहुगुणसानी।। 🔾 ोउक्कायसुन्हें 🖁 । ह्वांतेचलेकृष्णअनुगर्गा 🕕 आयेर्तार्थराजमहँनाथा । जहाँकियोवद्वजननसनाथा ॥ .६ . १ न ५ ६ मुन्याई । रहेतहाँकछुदिनचित्रलाई ॥ इस्ट्रिंगलोहितपुरद्वैक । नैमिपकुरुँसबथलन्यैके पु ज्ञान नगरम् । कियोबासएकांतसोधलमहँ ॥पुनिमधुगक्देंगयेक्रयाला । तदोकियोसतसंगनिसाला ॥ पर् । मित्रुगुरुनामर्जिक्, प्रियादासमुनिराज । अजमंडल्विचरतमिले, हसौगरीनसमाज ॥ प्रियादासबेछियम्जानी । तुमहोसक्छजानेकस्मानी ॥ भनदुभागवनकरमप्तादा । स्वसंतनम्थिदोदउछादा ॥ . . उदितकीनआरंमा । गचितहँसमरोककीयंभा ॥ तामेंञ्च युवैद्योआई । अरुपकअहिनहँपग्योदेसाई ॥ રુસ્કિ\_્રિસાલબદવા િ, ધાલુનન્સાયેલ્રોકદ્વાનીમાનચર્સાદેસાદ્યમમાં રેડ્યટથો - સુધ ,સંપેન∖ રિનસપ્ટચોમાં वर्षः लि े विभावे । कथासमानभयेदोडजाँवे ॥ जयसप्ताटममापनभयकः । नीटदिनदोकतनुन्तिदयकः॥ ।-यदश्रवरजलियसन्तस्यः, मुक्तगुण्येदोडकाहि । होग्युरुकी विषदासकीः ब्रम्तुनिकरी नहाहि ॥ -पद्धदिनपरितर्देपेरिकृपालार्गगानटक्तँ चलेडनाला।।यक्ष्यलब्रह्मदिल्याबेरिनामा । गंगानटम्द्रम्परापा।। दंगे प्रमुआई । पुरवामीनवस्पविदिषाई ॥ आयेनकुछ क्यि परनामा । दरहापाइ पूर्व मनकामा ॥ । न पर्धस्तिवसनयोग् । इटॉनआवर्टि दिवझरुसोग् ॥ स्टनब्रह्मसन्पटिटामाम्बराभयानकतनुष्टुतछामा ॥ १८५स- इरोदिनगर्ना।माग्नेनोटप्रत्यक्षचिद्वानी ॥चटहेबीने बनियेबिद्याना।क्रम्ह प्रविचनक्रितनभामा।। र्वेषः विरोत्ति यायो प्रशुक्षय भवशिः करियों हेंहें निवास । सदयलमेनिवसत्सदाः रपुष्तिरसातिवास॥ २८॥ -भव्यक्रियामपिष्तपुराना । महनम्योनदेवद्यमहाना ॥ नहाँद्यसङ्गियोक्षस्याहे । अन्तिम्बर्गायेकीयमस्याहे॥ 🚓 ।क्षनीर्नाजनायो।प्रसुरिनिर्गयनवसोगोरमयो।।वियोजनास्य मोहिनुक्तनाः वन्तुन्त्यपरियक्तिमानाः ॥ .भवनाँ गौपरु गमारा । मोरितार्रिति मुनिनारा॥ मुनवदयन दाया उपलाई । दियो तारिम्बर मुनाई ॥ ः मसगक्षमगतिपारं । पुग्यामिनद्य विस्मयकारं ॥ द्यान्यन्त्रभे सदत्रन आहे। तहे अतेन पर्यद्रगरं॥ दोरा\_्या विषिष्भृकेष्मृत्रतरें सूर्यप्रमादीरनाम । आदेशस्त्रेकेरिकटुमोः हान्ददन हराग्याम ।

॰ न्य प्रोतायमो मोतिमतिरेत्।सौरिभागरत परपक्ततेत् ॥ अस्वत्यसमहित्सतिकोको कोत्यक्तमनिर्देशने ।।

दीनदयाऌनदूसरो, तुमसमहेयदुनाथ । ग्रुणिअनाथनिजहाथमम्, ज्ञिरधरिकरहसनाथ ॥ एकभरोसो आपको, अहै न मेरे ओर । दीजेमति यहरचनकी, श्रीवसुदेविकशोर ॥ या-जाकीप्रभावरकुंदकलानिधिहारतुपारपहारलजावै । पाणिमेवीणाविराजतहेअँगअंबरश्वेतअनूपसोहावै। ुजआसनमेंविल्से सुरवंदित जासुपदांञ्ज भावे । सोजगदंव सरस्वतिदेवि सदारपुराजकी बुद्धिवहावे ॥ दोहा-तेरीकृपाकटाक्षको, करिभरोस जगमात । रचत अहींआनंदको, अंबुनिधेअवदात ॥ कहुँमोल्रां मतिकहुँ अगम, यहसागरजगदंव । तेरिकृपासों पोतको, अहैएक अवलंब।। ताते हेसरस्वतिजनिन, कुरहु कृपा अवसोह । तेरे यह छुपुदासकी, जामें हँसी न होइ॥ जयजयगणपतिगजवदन, विचनकदनशुभरूप । एकरदनुआनँदसदन, वेदीं चरणअनूप ॥ विनयकरहुँकरजोरिक, सुनियेयहगणनाय । आनँदुअंबुनिधरचत, विघनविनाज्ञहु नाय ॥ ॰-याकल्किमारुकरार्खविरोक्तिकीवनकीगतिहोतनजानी।सत्यवतीकेलियोअवतारज्जन्यासस्वरूपह्वैसारँगपानी। ाठदञ्जासपराणनको अरुभारतको विरच्यो गुणसानी । वंदतर्हे तिनकेपदको रघुराजसदा गुगनोरिकै पानी ॥ निविरागह्योगविहीनन दीननको हरिओर लगोतो । याकलिकालकरालकलेशको कोअनयासहिमें हठिखोतो ॥ रतकोर्प्यराजगोविंदकेभांतेसुथारसकोसुखसोतो । सातदिनामेंकोतारतोभूपहि जोजगमेंशकदेवनहोतो ॥ दोहा-च्याससुवनगुकदेवके, वंदोंपदजलजात । आनँदअंबुनिर्धेरचन, देहबुद्धि अवदात ॥ संतकमळपद्भतिअमल, वंदहुँवारहिवार । जेहिरजाशिरधारतमिलत, श्रीवसदेवक्रमार ॥ १०-जेहिसुमिरतदुरवजातनञाई । वंदांसंतचरणसुखदाई ॥ जेहिपुरसतकल्जिजातपराई । वंदाँसंतचरणसुखदाई ॥ हिप्रभावनहिंश्रमानियराई । वेदासितचरणसुखदाई ॥ तीरथजोहिनल्ह्तसमताई । वेदा संतचरणसुखदाई ॥ हिभारत्रशिरश्रीयद्राई । वदी संतचरणसुखदाई ॥ तरतपरिश्रजेहिक्रकसाई । वदीसंतचरणसुखदाई ॥ द्यमंथिनेहिटहिसुटिनाई। वदासंतचरणसुखदाई ॥ कटिमहॅनेहिबिनकछनउपाई। वदासंतचरणसुखदाई॥ हितनाहिनित्मुरसमुदाई । वृद्दासंतचरणसुखदाई ॥ जोतारतभवनिधिवरियाई । वृद्दा संतचरणसुखदाई ॥ दपुराणकोत्तिनहिगाई । वृद्दासंतचरणसुखदाई ॥ जीवनजीवनमूरिसोहाई । वृद्दा संतचरणसुखदाई ॥ दोहा-मुंदरसंतसरोजपद, महिमा जासुअपार । वेदनजाकोकहिसकं, में किमिकराँ उचार ॥ परंपर्गों गुरुनकी, पंदतहीं प्रदक्षेम । जाकी समता रुहतनहिं, जप तप संयम नेम ॥ कमलापतिकेपदकमल, वंदीं परमञ्दार । जासुकृषावलसतजनन, जननकिये भवपार ॥ है। • - कृष्णसद्वरी नयहितकरनी । रमाद्याततनहिंदमथरनी।।वदाविष्यकसेनकृपाँछ । हरिसेनापतिओजविज्ञाँछ।। ॥यभीतिज्ञाकेनग्ढंडा । तजे न मयांदात्रहांडा ॥ तामुज्ञिष्यज्ञटकोषदिनाऊँ । तिनकेनरणकमलक्षिरनाऊँ ॥ तासुशिष्यपुनिनाथसुनीज्ञा । निनषद्धरहुँआपनोजीज्ञाः ॥ तासुजिष्यपुंडगिकाक्षकः । याग्यागर्यदीप्रमोदमहै ॥ .ाम्मिश्रतेदिशिष्यमुजानी । तिनकेपद्वर्दीयुग्पानी ॥ नामुशिष्यजामुनक्गत्राना । वृद्दीतिनकेपद्जलनाना ॥ दादा-ताकोशप्यभूषेविमस्, पूर्णाचार्यमदान । तिनकेपद्वंदनकरी, निजजनद्यानियान ॥

देहा-ताकोडाप्यभ्यातम्हः, पूर्णाचायमहान् । तनकपद्यद्वकराः, तिवननद्यातिपान् ॥ पै(॰ न्यामृहिष्यहः,भणमुनिस्यामी । तिवकपद्यंकजननमामी॥वामुहिष्यगाविदाणागीमिवदानिवपद्यमुपकारी॥ भपेषगहरभद्देशिप्यतिन् । वद्देशियमधीनिमोपद्विन॥नामुहिष्यक्षित्रीयतममुनि । वद्देशिनवपद्यम्पक्ष्यदग्रान् ॥ तामुहिष्यश्रीकृष्यपुर्वे । वद्देशिनपद्यमुपद्वागिकः ॥ नामुहिष्यकृष्टोकाचाग्व । विवहीतिनकपद्याग्व ॥ दोहनाप्तिनक्षिष्यमादाय । तिनपद्वदेशिनमक्षयय ॥ तिनुहिष्यसूप्त्यतामावग् । तिनुवर्षपद्यस्याद्य

दोहा-मंत्ररतकुळकमळरवि, श्रीमञ्जाथमुनीञ्च । वंदौँतिनकेपदविमळ, प्रनिप्रनिधरिमहिङ्गीञ्च ॥ ाशा । पुनिपुनिनार्डतिनपद्शीशा ॥ तासुसीम्यजामातरस्वामी । तिनपदवारहिंदारनमामी ॥ ्रातः । निजजनकहँशीहरिपददाता ॥ कृपापात्रनीटादिनाथके । बर्द्धकवरवेदांतगाथके ॥ ्रिः पुरुष्युक्तः । कारुण्यादिगुणुनकेआकर**ा। वासुकियोनीठाच**ठमार्सु । कियउद्धारअमितजनकार्स्। पासिन्तः । । वद्गितिनपददीनदयाला ॥ जाकेनलजगसागरतिरहीं । यहकलिकालकरालनडिरहीं ॥

दोहा-हेश्रीराजगोपालप्रभु, तवपद्कृपाअधार । सोलहिआनँदअंबुनिधि, जानचहींभवपार ॥

्रिक राज्या विकास स्वार्धित । । इतिपदमहँ उपन्योञ्जनुरामा।।क्षणपित्रामेशनिक्षणसम्भनाथा।प्रगटेकनठजदेशहिनाथा।। कुल्या स्वार्धित स्वार्धित । । इतिपदमहँ उपन्योञ्जनुरामा।।कुल्यपित्रास्मेशनिक्षोन्ह्यो । कुछुदिनगंगासेवनकीन्ह्यो ॥ कुल्यामन्।विक्रार्थित । । दर्शनकरहाँ निलाचलनाथा ॥करतपर्यस्त्रहेस्याविक्यार्थी । वेस्याप्यासेवनकीन्ह्यो ॥ । दरश्नुरुजनभयेनिहाला ॥ छैदरशनजगदीशहिकरो । वसेसहितआनंदघनेरो । ર્વે. : અજનફાયેજીયાં

दोहा-तहँश्रीराजगोपालगुरु, निजाढेगप्रभुकोआनि । कियोसमाश्रेमुदितमन, महतपुरुपपहिचानि ॥ चौ ॰-तहाँनायकछकालहिमाई।।पढ्चोनिखिलवेदांतनिकाई।।इतिहासनपुराणप्राचीने। औरीभक्तिग्रंथपढिलीने।। सेवनकरहिंसमहाप्रसादा । रहिंहएकांतसहितअहलादा॥हारिवेमुखनकहँकारिउपदेशा।दियोप्राप्तिकरिश्रीपतिदेशा ॥ सिखबतजननभक्तिकीरीती।यहिविधिगयोकारुकछ्वीती ॥ श्रीग्रुरुराजगोपारुविज्ञानी । यहअपनेमनमेंअनुमानी ॥ सवआचार्यननिकटबोटायो । सभामध्यअसवैनसुनायो॥ममस्थानअधिपकेटायक।कियोमुकुंद्दिश्रीर्धनायक॥

दोहा-कृपापाञ्चनगदीक्रोके, एँहेंज्ञानअगार । इन्हेंसोंपिदीबोउचित, और न कछूविचार ॥ ची ०-सोस्निसबसम्मतयहकी न्हे।पदबी आचारजकी दीन्हे।।कद्योबद्धरितनको ग्ररुजानी। यह ऐक्वयं छेहु गुणसानी।। सोन्छियोग्रुरुआयस्माँगी । ह्वातेच्छेकुष्णअनुगर्गा ॥ आयतिर्थराजमहुँनाथा । जहाँकियोग्रुजननसनाथा ॥ प्रनिवदरीवनकहँमभुजाई । रहेतहाँकछदिनचितलाई ॥ हरिद्रारलोहितपुरहुँक । निम्पकुरुक्षेत्रथलन्वैक ॥ अवधपुरीओजनकनगरमहँ । कियोवासएकांतसोथलमहँ ।।पुनिमथुराकहँगयेकुपाला । तहाँकियोसतसंगविसाला ॥

दोहा-तहँममपितुगुरुनामजेहि, त्रियादासमुनिराज । अजमंडलविचरतमिले, लेसँगसंतसमाज ॥ चौ०-प्रियादासवोरुवरज्ञानी । तुमहोसकरुज्ञानकेखानी ॥ भनहुभागवतकरसप्ताहा । सवसंतनम्पिहोइउछाहा ॥ सोसुनिमुद्दितकीनआरभा । रचितहँसप्तछोककोसंभा ॥ तामेञ्कयकवैद्योआई । अमयकअहितहँपरयोदेसाई ॥ तिन्द्सिप्रियादासकद्वानी।कथासुननआयेदोउज्ञानी॥त्वअर्हिआइसम्भमेंटपटचो।पद्मिभक्षपस्किहनञ्जपटचो॥ द्दीतअरंभनितेदीडअपि । कथासमाप्तभयेदीडजपि ॥ जबसप्ताहसमापनभयः । तेहिदिनदीऊननुनिदयः॥

दोहा-पहभचरजटखिसन्तस्य, मुक्तगुण्योदोउकाहि । हाग्युरुकी त्रियदामकी, त्रस्तुनिकरी तहाहि ॥ चौ०-कद्धदिनवसित्रँफेरिकृपाल।गंगातटकहँचलेउनाला॥यक्ष्यलब्ब्रह्मजिनामा । गंगानटमुंद्रमुरप्रामा॥ त्राकेनिकटवसे प्रमुआई । पुग्वासीसवसवर्गिद्वपाई ॥ अधिसक्छ किये पर्यामा । दरदापाइ प्रेन मनकामा ॥ कह्यो न यहथलनिवसनयोग् । इरॉनआवर्हि दिवज्ञहुलोग् ॥ रहनत्रद्धसक्षमयहिटामा।महाभयानकतनुखुनछामा।। जोकोडवसत दर्दादिनगर्ना।माग्तनेदिप्रत्यक्षचरिद्धाती ॥चटहुवेगि विभयपदियामा।कग्दु पवित्रमकल्टजनथामा।।

दोहा-विहैंसि कह्यो प्रभुवव अवित, कार्रही इहैं निवास । सब्यटमेनिवसनसदा, रपुपनिरमानिवास ॥ २८ ॥ चा॰-त्रहाशिलामपिण्नपुरानो । गटनगद्योनदॅत्रहामहानो ॥ नदाँबामकोन्द्योत्रभुजाई । ञानिगमणीयदीग्रगगरापाई॥ तद्रीत्रसमक्षमनिज्ञिञायो।प्रभुद्धिनगयिनवमागोद्धगयो।।कियोक्ननाय्थं मोद्धिक्षपाटा। वसद्नाथयद्वियामविमाटा ॥ यदिथटमदे बाँचदु समाहा । माहिनारिदान मुनिनाहा॥ मुननवचन दाया रम्आई । दिया नाहिमनाह मुनाई ॥ सुनत ब्रह्मससर्गानेपारं । पुरवामिनस्य विस्वयभारं ॥ द्यारणायन्त्रे मयजन आरं। सरे अनेन पर्यद्गराः॥

्रे दोहा-या विभिन्नभुकेवमतृतहँ, सूर्यप्रमादित्वाम । आयोप्रभुकेनिकट्मोः जान्तरत रहाँग्याम ॥ वो॰-कयोनापमो मोहिगनिदेह्। बोचिभागवनगरपदारेह् ॥ प्रभुकरप्रमहर्देक्तिनमोको।कानप्रकारमुनेरीनोको ॥

(૧)

दीनदयाळुनदूसरो, तुमसमहेयदुनाथ । ग्रुणिअनाथनिजहाथमम, शिरघरिकरहुसनाथ ॥ एकभरोसो आपको, अहे न भेरे ओर । दीजेमति यहरचनकी, श्रीवसुदेविकशोर ॥ |या-जाकीप्रभावरकुंदकळानिधिहारतुपारपहारळजावे । पाणिमेवीणाविराजतहैअँगअंवरश्वेतअनूपसोहावे । वजआसनमेविळसे सुरबंदित जासुपदांबुज भावे । सोजगदंव सरस्वतिदेवि सदारघुराजकी बुद्धिवढ़ावे ॥

दोहा-तेरीकृपाकटाक्षको, करिभरोस जगमात । रचत अहींआनंदको, अंबुनिपेअवदात ॥ कहँमाल्रघुमतिकहँ अगम, यहसागरजगदंव । तिरकृपासों पातको, अहएक अवलंव ॥ ताते हेसरस्वतिजनि, करह कृपा अवसोइ । तेरे यह ल्रघुदासकी, जामें हँसी न होइ ॥ जयजयगणपतिगजवदन, विचनकदनञ्जभरूप । एकरदन्आनँदसदन, वंदों चरणअनूप ॥ विनयकरहुँकरजोरिक,सुनियेयहगणनाथ । आनँदअंबुनियेरचत, विघनविनाशहु नाथ ॥

॰-याकठिकाटकराटविटोकिकेनीवनकीगतिहोतनजानी।सत्यवतीकेटियोअवतारखव्यासस्वरूपह्वेसारँगपानी। .टट्डॉसपुराणनको अरुभारतको विरच्यो गुणसानी । बंदतह तिनकेपदको रघराजसदा गुगजोरिके पानी॥ |नविरागहुपोगविहीनन दीननको हरिओर टगोतो।याकठिकाटकराटकटेशको कोअनयासहिमें हठिसोतो॥ |रातकोरपुराजगोविदकेभाकिसुपारसकोसुरसोतो। सातदिनामेकोतारतोभूपहि जोजगमेंशुकदेवनहोतो॥

दोहा-च्याससुवनशुकदेवके, वंदोंपद्जलनात । आनँदशंद्वनिर्धरचन, देहुद्वाद्धि अवदात ॥
संतकमल्पदअतिअमल, वंदहुँवारहिवार । जेहिरजशिरधारतमिलत, श्रीवसुदेवकुमार ॥
तेन-जेहिसुमिरतदुखनातनशाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ जेहिपरसतकलिजातपराई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥
दिमभावनहिश्रमनियराई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ तीरथजेहिनल्हतसमताई । वंदों संतचरणसुखदाई ॥
दिभभावनहिश्रायदाई । वंदों संतचरणसुखदाई ॥ तरतपरशिजेहिक्ररकसाई । वंदों संतचरणसुखदाई ।
दिभारतशिरश्रीयदुगई । वंदों संतचरणसुखदाई ॥ करतपरशिजेहिक्ररकसाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ।
इंद्यमंभिजेहिलहिसुलिजाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ कलिमहॅजोहिबिनकछनउपाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ।

दिपुराणकीतिजिहिगार्दे । वृद्दासंतचरणसुरादार्दे ॥ जीवनजीवनसुरिस्तोहार्द्दे । वृद्दी संतचरणसुरादार्दे ॥ जीवनजीवनसुरिस्तोहार्द्दे । वृद्दी संतचरणसुरादार्दे ॥ द्वादा-सुंदरसंतसराजपद, महिमा जासुअपार । वृद्दनजाकोकहिस्क, मिकिमिकरी उचार ॥ पर्यपानिस्त्रहर्मको, वृद्दतदी प्रदेशेम । जाकी समता उद्दतनिहे, जप तप संयम नम ॥ कमञ्जपितिकपद्कमञ, वृद्दी परमुद्दार । जासुकपावटसत्वनन, जननिक्षे भगपार ॥ वृद्धिक-रूष्ट्यात्रहर्मकर्मती । स्मादयात्रननिहेद्दमध्यात्री॥वृद्धिक्षेत्रहर्मक्ष्यात्रहर्मकर्मती। स्मादयात्रननिहेद्दमध्यात्री॥वृद्धिकर्मकर्मा । हरिस्सापितिकोजिक्शाउ

पापभीतिनाकेनगढेढा । तर्ने न मयादाब्रवेडा ॥ तासुद्धिप्यश्टकोपहिनाई । तिनकेनरणकम्पद्धिगनाई तासुद्धिप्यपुत्तिनाथसुनीझा । तिनपद्भग्दुँ भाषनाझाझा ॥ तासुद्धिप्यपुद्धीकाक्षक । याग्याग्वेद्दाप्रमादसदै राममिथ्वेदिहाप्यमुझानी । तिनकेपद्वेद्दियुग्यानी ॥ तासुद्धिप्यतासुन । वेद्दितिनकेपद्नल्याना

देहा—नार्राद्यप्यभेषीतम्यः, पूर्वानायेमदानः। तिनक्षेष्ट्वंदनकर्गः निवनतद्यानिपानः॥ चौ॰-नामृद्धिप्यट्भन्नम्निन्सामी । तिनक्षेष्ट्वंकजननमामी॥नामुद्धिप्यगोविद्यानिपीनवद्यमण्यप्रस्पति। भषरमदारम्भद्दिप्यज्ञिनः। वद्दिप्यप्रीतिमोदद्विन॥नामृद्धिप्यक्रियोग्दाममृति । वद्दीतिनषद्यमण्यप्रस्पति । नामुद्धिप्यश्रारुष्पाद्यस्य । वद्दितिनषद्युपद्वागिक्यः॥ नामृद्धिप्यक्षान्यस्य । विवद्यप्रस्यान्यस्य । विवद्यप्रस्य

देशा- पाइभपेरमीशप्पेतीरः विनत्दनार्थमाय । श्रीतिश्वसनीरशिष्यसः गेट्री होननाथ ॥ चा॰-नामु शिष्य समानुत्रकेर । वर्षी चरण कमट मुद्देशायनस्वायामानुत्रतिन हे।शिष्यसमेष वृद्दीपर निगतः । मुद्दरक्षणन्तमानुत्र । तिन पुर वैद्दी भटन भगरतः ॥ नामशिष्य मुद्दारभयं रहः । तिनपद्दिशिषानभिक्यर। मुद्दरक्षणन्तमानुत्र । विन पुर वैद्दी भटन भगरतः ॥ श्रीतिश्वसम्दर्शशायन्तरः । वैद्दीपरणक्षणट्यतिनकः। दिप्पर्यस्थापमित्रमानः । विनक्षपद्वदिग्यसम् ॥ सार्वकापन्यश्वीतरमानुः । विनक्षपद्यप्रमिनिकयरः । नामुक्षिप्यसमानुत्रनामः । विनक्षपद्वदिग्यसम्बन्धाः ॥ सार्वकापन्यश्वीतरमानुत्र । विनक्षपद्यप्रमिनिकयरः । विनयकर्राकरजोरिवहोरी । राज्यकरनकीनिहंमतिमोरी ॥ तवप्रभुकहछाँड्हुदुचिताई । श्रीपतिकृपासवैवनिजाई ॥ मोहुँसम्छिह्मभुकृपामहाई । राजभार्शिरिटयोउटाई ॥ मोपरकरिकेकृपाकृपाछ । छक्ष्मणवागरहेकछुकाछा ॥

दोहा-नुल्सीरामहि वैदयुत, राघेकृष्णहिनाम । तेहिसुतरपुनंदन भये, वालहिते मतिथाम ॥ चौ॰-भयोसमाश्रयप्रभुपदजाई । पब्बोभिक्तमारगयुखदाई ॥ एकसमैतेहिरोगसतायो । सन्निपातभोबोलिनआयो॥ तवस्वप्रहिद्धेयुरुपवताये । विचेहेनिहिवनग्रुरुढिगजाये ॥ तेहिचरकेतेहिकोधिरयाना । प्रभुसमीपमहँकियेपयाना ॥ ताकोप्रभुसमीपधिरदीन्हे । करिरोदनविनतीबहुकान्हे ॥ प्रभुकेदरज्ञनपावतसोई । उठिकहजमोहिकछूनहोई ॥ गर्इच्याधिमिटिरहीनयोरी । लहिआयसुग्रहजेहोदोरी ॥ असकहिरपुनन्दनग्रहआयो । तेहिपरिवारलोगसुसपायो ॥

दोहा-पुनि मम अन्तरपुर महल, होतरहे यहहाल ॥ प्रसवभये दिनचारिमें, नारि होहि वज्ञकाल ॥
चो०-पहिविधिभईमृतकत्रयनारी।तवश्रुदासनआरतहारी॥जानिसमैनिजनिकटबुलाई।राख्योलक्ष्मणवागटिकाई॥
नाधकुपाप्रसविक्षेत्रकाला । प्रस्योनतियकोकालकराला ॥ आनँदसहितनारिग्रहआई। मेरे ग्रहमें वजी वधाई ॥
प्रतिकक्षकालरहेपुरमाही । करतकृतारथममकुलकाहीं ॥ रामायण भागवतसुनाई। दीन्हीं भक्तराह दरज्ञाई ॥
रामकुल्णकोकीर्तनज्ञोरा। मच्योयपेलसंडचहुँओरा ॥ पुनिहरिग्रुक्कछुकालविताई। गमनेत्रझाहालासुखाई ॥

दोहा—कछुककाल लगिनाथमम्, ब्रह्मीक्षित्रस्याम् । सुरस्तित्तटनिवस्तभये, सवविधि पूरण काम ॥ मेंपुनिगयोवितेकछुकाला । प्रभुदरज्ञनकरिभयोनिहाला।। प्रभुसोवितयकर्राकरजोरी । पुरीपुनीतकरहुच्लिमोरी ॥ सुनिममवित्तयदियोसुसकाई । कह्मोयकांतिहमोहिंचोलाई ॥ करिहामेंज्ञअविज्ञिपयाना । हरिदासनसवटोरसमाना॥ असकहिरीबाँकोपगुधारे । हमहुँनाथकसाथिसधारे ॥ उनइससंगरहकरसाला । मधुसितएकाद्दशीविज्ञाला ॥ फुप्पप्रपन्निहाप्युकहँचोली। कह्मोआपूर्वाआज्ञयसोली ॥ रामानुजस्वामीनिज्ञ्आई । मोहिअसज्ञासनदियोसुनाई॥

दोहा—छीटावेभवमेंवसत, बीतिगयेकछुकाल । चल्हित्रिपादिवभूतिको, बोल्योत्रिभुवनपाल ॥ चो॰-मेंकरिहों वेकुंठपयाना।वितेवहुतिद्निवनभगवाना ॥ कृष्णप्रपन्नकद्गोकरकोरी।यहअवविनयसुनहुमभुमोरी ॥ चित्रकूटकोतीर्थप्रयागा । अथवात्रह्मिहोलावङ्भागा ॥ जहाँआपकोआयसुहोई । तहँपहुँच हेहमसय कोई ॥ तबबोलेहिरगुरुसुसुकाई । केहिथल्हेनिहिश्रीयदुराई ॥ अपरिछिन्नजोहिरकहँमानहु । ममप्यानताअनतनठानहु ॥ कृष्णप्रपन्नकेरिकरकोरी । कहेन्सुनधुविनतीयहमोरी।किहिदिनआपविकुंठसिथ्रिह । तहँकयासिनकोसुस्तभरिहं ॥

दोहा-त्तवकहरू व्णप्तपन्नसों, श्रीहरिग्रुरुमुसकाह । असयतृतियाको अविशः, हमदेख यदुग्ह ॥ चौ०-त्तोहजनअसयतृतियाआई । तवहरिग्रुरुवेष्णवनवोटाई।झांझआदिवाजनवजवाई। गमरुव्णकीतंनकग्याई॥ एकमुहूरतटगिकरजोरी । ननमृदिश्रीपतिहि निहोगी ॥ करिमुद्रासंहार तहाई। आतमअपंणकारहीकाई॥ प्रनिदोठकरनाधउटाई । कृष्णदृत्तनिजनिकटवोटाई ॥ अस्वावित्रहीनमित्रास्थारी । उष्पंपुरुद्रप्रभाजमार्या ॥ शुद्रुकुशासनमहँथिरहुके । कृषाद्वादित्रासम्बद्धीयरहुके । कृषाद्वादित्रासम्बद्धीयरहुके । कृष्णदृत्तिकार्याद्धी ।

दोहा—रुद्रसंडहाशिसंवतं, मायमुमासअकुंठ । अक्षयनृतियाकोगये, श्रीहाँग्नैवकुंठ ॥
भौ ॰—ितनकोलिहपरतापप्रचंडा । रामानुजसिद्धांतअसंडा ॥ प्रद्रदेशमेप्रचग्चापुगे । नात्निकवादभयोगवदृगे॥
प्रभुदासनकीभवकीभीती । मिटीसकल्भेदिरपदप्रीती ॥ कोकृपालुण्माजगमार्ही । भवनागनगण्योगिहिपाहीं ॥
यहिविपिप्रभुकेचिरतअपास । वर्गणसँकेनिहेमुसदुहजाग ॥ प्रभुदर्यातपाहमुद्रपादी । नाग्हों मेभुवनागणकाहीं ॥
श्रीप्रभुक्तपात्रलपाद । आनँदर्शनिपेमुस्स्यादे ॥ विनयमजन्हों नहिपाग । हांग्यशमहितमुमतिनिहम्ताग ॥
स्रोप्तरात्रस्याप्रस्थात्रस्याविह स्वन्द्रस्वरस्य ॥ विनयस्वर्शनिकी

सोर्ता—नयप्रभुपद्भगविद्, द्रनक्टिन्चयनाप्के ॥ निजननमन्टिम्टिट्, निनअनंद्मकरंद्र्यः ॥ दोदा—अववंदोपितुषद्पदुम, प्रदेशमादकेकेच । मेंश्रिट्नामुक्तपासुमपु, ल्टिक्यियपर्याट गुंत ॥ द्रग्याग्दसपुस्तिभे ब्रह्मानेममर्थे । मोदिस्तृनवैद्यादनी, मेंश्रिदिक्योपटांस ॥ मेंसेक्षेपितकरनदों, प्रेपीर्सगेन्टरेन । जिनकपुण्यप्रतापने, पाषोमोदनिकन ॥ ैं अमैभरिह्वेंहै । मेरोत्तीसविधि वनिजैंहै ॥ सोसुनिकरुणाकरममनाथा । कियअरंभसप्ताहसुगाया ॥

्रिप्राहे । पद यद्वरा।सत्रयेदिनशरीरतजिदीन्ह्यों।द्विजकोसक्तजानिजनलीन्ह्यों। ित्र 🔑 । गमनेध्यावत अंतर्यामी ॥ तहाँमृतक यकवारुकरुन्हि । तासुजनकजननीदुखभीने ॥ दोहा-देखिनाथकोरुदनकरि,गहेकमलपदजाइ। कह्योराखियेवंज्ञमम, दीने याहि जियाइ।। -प्रभक्तस्मतकनहैयहवालक।ह्वेहैवहतुवकुलकोपालक।देख्योवसनटारिमुखवाको।रोवतलखिफलगुन्योकुपाको।। 🖓 💫 📜 ।ई । वजनलगीआनंदवधाई ॥ ऐसेचरितन करत अपारा । त्रहा शिलामहँ वसे उदारा ॥ ्री, रोहरी भयोत्तमाश्चित्रप्रभुपहिचानी ॥ प्रभुपदाइभागवतपुराना । दीन्द्योताहिविमलविज्ञाना ॥ ५.. े :तम िः। ी आयोरीवाँनगरहिकाहीं।।सोसुनिमोपितुआदरकरिके।राखेउनिजभवनहिसुदभरिके ॥ दोहा-सोप्रभुकेसवचरितवर, दीन्ह्योंपितहिसुनाइ । सोसुनितिनकेदरकाको, दीन्ह्यो मनहरपाइ ॥ ्रे । गमनिकयोपुनिपुरभगवाना ॥ द्विजरघुवरप्रपन्नमतिथामा । यथालाभमहँपुरणकामा ॥

्रिपिछित्रे ति । स्वामीकहँआनहु यहिदेशु ॥ सोकहर्मेअवश्यछेपेहाँ । तवमनकामिह पूरकरेहाँ ॥ ्। प्रभुसोंकहदीनतादेखाई ॥

दोहा-रीवानगरनरेशप्रभु, नामजासुविशुनाथ । सोचाहतदरशनकरन, चलितहँ करिय सनाथ ॥ io-सुनिरधुवरप्रपन्नकेवेना ॥ आयसुदियोनाथसुद्देणा ॥ नृपतिनगरगमनहुँभैनाहीं । पैनृपप्रेमसोचमनमाहीं ॥

वि ति कि भक्तभूपकोदरकानदेहीं ॥ असकहिकरिदायाममनाथा । आयसवनदीन्छोसुदगाथा ॥ ्रिमन्दिर्<sub>ष्टार</sub>्याः वसेतहाँयुतहारेअनुरागा॥पितुममजाइदरञ्जतहँलीन्हे । ममहितविनयवचनकहिदीन्हे ॥ ः 👸 🛴 ार्न । तबसुतकहँयहथलमखठानी ॥ विधिपूर्वकचर्काकितकरिहों । वैहरिमंत्रमोदरसरिहीं "

दोहा−संवत अपादशञ्जे, अङ्ठावनके साल। कार्त्तिकसित एकादशी । दियमोहि मंत्ररसाल ॥ ॰-औरहुजेममबंधुअपारा । करिकेक्नुपातिनहिंउद्धारा ॥ मंत्रीसुभटआदिममजेते ॥ प्रभुकेशरणागतभेतेते 

। उँयक देवरानामा । वहुगिरिमधिदुर्गमवहठामा ॥ तहांनाथयकसमयपथारे । तिनपरकृपाकरनचितथारे । दोहा-तहँप्रभुके दरशनिलये, आये सब यकसाथ । पायदरश मुखछायके, हिंगसर्वे सनाथ ॥ ०-गईकुमतिभेशुभमतिभारी । प्रेमबीजउरवयोष्ठरारी॥होनसमाश्रमकोचितदीन्हे । प्रभुसोविनयबारबहुकीन्हे॥

.तनकोळिसिदी :: इहर्ष् । भईदया दियमंत्रमुनाई ॥ तयतेतहँके छोगछुगाई । करनटगेहरिभिक्तिसहाई ॥ अथारसवर भितन्दी । ज्ञानवानहुँहरिकहँचीन्हे ॥ पुनिदेवराधिपसवनवोठाई । देशासनवत्रवंधकराई ॥ स्पर्नाति तिनकेरी । तिनपैकीन्ही कृपाघनेरी ॥ पुनिरीवाँनगरहिष्रभुआये । यसततहाँकछुकालिनेताये ॥ दोहा-यकदिन मञ्जनकरनसरि, गयोपुजारीपात । अतिकराल तहँ व्यालवङ, उस्यो करत जिय पात ॥

े गिरचोभाइसोप्रभुपद्पाई।किसोनाथ्रेशदुमोहिकाई।।प्रभुकृहय्हिद्रियन्दिरमाही। शोचिहमितिलगिहिविषनाही पुनिजगदीशपुरीकर्दैजाई । हरिद्रुश्निक्यभानैद्रपाई ॥ पुनिद्धिणयात्राप्रभुकीन्द्रो । द्वियमृतिकेदरशनलीन्द्रो ॥ अस्तिकाराज्याः । पुनितीतादिहि जाइ निहारयाः ॥ कम्तकम्तर्वार्यवहुतरे । पहुँचे पद्मनाभके नेरे ॥

दो॰ -तहाँ रहो। यक देशम, रामगज तेहिनाम । सोयभुपदृष्टि प्रणामकार, मांगाँ भक्ति छछाम ॥

्। प्राप्ता १६६ चन् प्रशास वाज्य कार्य । च (-त्ताहिभक्तिशिक्षादृस्त्रामी । तर्दै नचटेसुमिंग्रसम्मणी॥विचस्तविचम्नपुनियहरेड्।आयेकस्तज्ञानजपदेछ्॥ ग्रामअमरपाटनजेदिनामा । तर्दैजवकायेडाम्नकामा ॥ नर्दै मैंजाडीबनयबहुकरिक । स्यायोनिजपुरम्भुपद्पक्ति॥

विनयकर्राकरजोरिवहोरी । राज्यकरनकीनहिंमतिमोरी ॥ त्तवप्रसुकहब्बँड्ढुद्विताई । श्रीपतिकृपासवैवनिजाई । मोहुँसम्छिह्मसुकृपामहाई । राजभारिहारित्योउठाई ॥ मोपरकरिकेकृपाकृपाल । लक्ष्मणवागरहेकछुकाला ।

दोहा-नुष्टसीरामहि वैदछत, राधेकृष्णहिनाम । तेहिसुतरघुनंदन भये, वालहिते मतिधाम ॥ चौ०-भयोसमाश्रयप्रभुपदजाई । पब्बोभिक्तमारगसुखदाई ॥ एकसमैतेहिरोगसतायो । सन्निपातभोनोलिनआयो॥ तवस्वप्रहिद्धेपुरुपवताये । विचिहेनहिविनगुरुहिगजाये ॥ तेहिषरकेतेहिकोधिरयाना । प्रभुसमीपमहँकियेपयाना ॥ ताकोप्रभुसमीपधिरदीन्हे । करिरोदनविनतीवहुकोन्हे ॥ प्रभुकेदरज्ञनपावतसोई । उटिकहअवमीहिकछूनहोई ॥ गर्इच्याधिमिटिरहीनथोरी । लहिआयसुग्रहुजेहोदोरी ॥ असकहिरघुनन्दनग्रहुआयो । तेहिपरिवारलोगसुखपायो ॥

दोहा-पुनि मम अन्तरपुर महल, होतरहै यहहाल ॥ प्रसवभये दिनचारिमें, नारि होहि वशकाल ॥
चो॰-यहिविधिभईमृतकत्रयनारी।तवप्रभुदासनआरतहारी।।जानिसमैनिजनिकटयुलाई।राख्योलक्ष्मणवागटिकाई॥
नाथकुपाप्रसविहेकेकाला । प्रस्योनतियकोकालकराला ॥ आनँदसहितनारिग्रहआई। मेरे गृहमें वर्जा वधाई॥
पुनिककुकालरहेपुरमाहीं। करतकृतास्थममकुलकाहीं॥ रामायण भागवतसुनाई। दीन्हीं भक्तराह दरज्ञाई॥
रामकुण्णकोकीर्तनज्ञोरा। मच्योवयेलसंडचहुँओरा॥ पुनिहरिग्रुस्कछुकालविताई। गमनेत्रहाशिलासुस्वाहं॥

दोहा-कुछुककाल लगिनाथमम, ब्रह्मकिखुख्याम । सुरस्तितटनिवसतभये, सवविधि पूरण काम ॥ मेंधुनिगर्योवितेकछुकाला । प्रभुदरञ्जाकरिभयोनिहाला॥प्रभुसोविनयकरीकरजोरी । पुरीपुनीतकरहुचिलमोरी ॥ सुनिममविनयदियोस्रसकाई । कह्योयकांतिहमोहिंबोलाई ॥ किरहोंमेंजतअवशिपयाना । हरिदासनसवटीरसमाना॥ असकहिरीवाँकोपगुधारे । हमहुँनाथकेसाथिसपरे ॥ उनइससेगेरहकरसाला । म्युसितएकादशीविज्ञाला ॥ कृष्णप्रपन्नश्चिप्युक्हदैवोलीकह्योआपनीआञ्चयखोली ॥ रामानुचस्वामीनिञ्जाक्षर्यं । मूर्रोहिअस्त्रासनदियोसनाई॥

दोहा-र्लीलावैभवमेंवसत, बीतिगयेकछुकाल । चल्हात्रिपादिवभूतिको, बोल्योत्रिभुवनपाल ॥ चौ॰-मैंकिरिहों बैंकुंठपयाना।वितेबहुतदिनविनभगवाना ॥ कृष्णप्रपन्नकह्योकरजोरी।यहअवविनयसुनहप्रभुमोरी ॥ चित्रकृटकीतीर्थप्रयागा । अथवात्रहात्रिलावङ्गागा ॥ जहाँआपकोआयसहोई । तहँपहुँचै देंहमसब कोई ॥ तबबोलेहरिगुरुसुसुकाई । केहिथल्हैर्नाहश्रीयदुराई ॥ अपरिक्षित्रजोहरिकहँमान्हु । ममप्यानतोअनतनठान्हु ॥ कृष्णप्रपन्नफेरिकरजोरी । कहेल्सुनहुविनतीयहमोरी॥केहिदिनआपविकुंठसिथरिह । तहँकवासिनकोसुस्वभिद्धं ॥

दोहा-त्तवकहरू प्णप्रपन्नसों, श्रीहरिग्ररुष्ठसकाह । अक्षयतृतियाकोअविश, हमदेखन यदुराह ॥ ची॰-सोइनवअक्षयतृतियाआई । तवहरिग्रुरुषेप्णवनयोटाई।। आंक्षां आदिवाजनयनवाई। रामकृष्णकीर्त्तनकरवाई॥ पक्षप्रहृत्ततटिगिकरजोरी । नेनमृदिश्रीपतिहि निहोरी ॥ करिषुद्रासंहार तहाहीं। आतमअपेणकरिहरिकाहीं ॥ पुनिदोक्करनाथउटाई । कृष्णुद्रतिजनिकटबोटाई ॥ अस्यावित्रहत्तिनिक्तिर्थापी । कृष्णुपुरुष्ठमाअमापी ॥ शुद्धकुशासनम्हपिरद्वाहे । कृष्णुपुरुष्ठमाअमापी ॥ शुद्धकुशासनम्हपिरद्वाहे । कृष्णुपुरुष्ठमाअमापी ॥ शुद्धकुशासनम्हपिरद्वाहे । कृष्णुपुरुष्ठमाअमापी । कृष्णुपुरुष्ठमाअमापी । कृष्णुपुरुष्ठमाअमापी । विद्वाहित्राह्यसम्बद्धाहे ॥

दोहा-रुद्दसंडज्ञज्ञिसंवते, मायमुमासअकुंठ । अक्षयनृतियाकोगये, श्रीहरिज्येकुंठ ॥ चो॰-तिनकोल्टिस्पतापप्रचंडा । रामानुजसिद्धांतअसंडा ॥ प्रद्वदेशमप्रचरचोपुरो । नास्तिकवाद्भयोसयदृरो॥ प्रभुदासनकीभवकीभीती । मिटीसकल्प्रेहरिपदप्रीती ॥ कोक्रपालुपसोजगमार्ही । भवसागग्नारचोगिटियाही ॥ यहिविधिप्रभुकेचित्तअपारा । वरिणसक्विदिसुर्द्रहजारा ॥ प्रभुपद्गोतपाइमुद्दमार्ही । तरिद्दी मेभवसागग्काही ॥ श्रीप्रभुपद्मतापवलपार्ह । आर्नेद्रअंगुनिधेसुराह्म ॥ विनश्रमजानचही नेहिपाग । द्दिग्यसहितसुमनिविस्ताग ॥

सोरठा—नयप्रभुपद्अर्गिद्, द्रनेकठिनत्रयनाप्क ॥ निजननमन्द्रिम्टिद्, निन्जनंद्मकरंद्पद् ॥ दोहा—अवर्वदेशितुपद्पदुम, प्रद्रप्रमोदकेकज् । मैंअछिजासुकुपासुम्पु, ट्रिकियप्रयदि गृज ॥ इग्यारदसपुस्तिभे, ब्रह्मानेममवदा । सोविस्टृतवंटावटी, मैंकविकियप्रयाद ॥ मेंसंसेपदिकदत्तदीं, प्रयहिमगटदेन । जिनकपुण्यप्रनापने, पायोमोद्निकन् ॥ वीरप्तजन्यात्रदेवकरनसोहागदेवसंगरामसिंहऔविछासदेवजानिये।भीमळअनीकदेववछदेवदछकेन्द्रमळकेसबु वरियारमानिये ॥ सिंहदेवभैरेदिवनरहरिभेददेवत्यौँशाळिवाहनवीरसिंहदेवगानिये ॥ वीरभानरामसिंहवीरभद्र गजअमरअन्तरभावसिंहकोवखानिये ॥

दोहा-भाविसिहमहराजके, अनिरुपिसहसुजान । श्रीअनिरुपमहाराजके, श्रीअवधूतमहान ॥
महाराजअवधूतके, श्रीअजीतबल्खान । श्रीअजीतमहराजके, श्रीजयिसहसुजान ॥
फहरातोजेहिधमेको, अवलों व्यजामहान । जेहिगमनतगोविंदपुर, गंगलियोअगवान ॥
तिनकेपदवंदनकरों, मंगलमोदअपार । जासुकुपालिहेचहतहों, आ नँदअँद्विपिपार ॥
महाराजजयिसहके, धर्मज्ञानयशुधाम । महाराजनृपुसुकुटमणि, विश्वनाधप्रदकाम ॥

—बाल्णहित्तेहित्तर्वत्तर्कान्ही।दानदेनकीमतिगहिल्लामि।सज्जनसंगहिमंचितलाग्यो।श्रीअवधेशचरणअनुराग्यो॥ योरितसमजासुप्रतापा।करत्तसदाशञ्चनकहँतापा।जासुसुयश्निशिकरकरपाये।कविकुल्कुसुद्रहिसुखल्लाये॥ करत्तनिह्देगेलतदेख्यो।मानदेतनिह्अालमलेख्यो॥ तीर्थकरत्तनिशिकरकरपाये।व्यक्तकरत्निहिसाललाये॥ कर्ततनिहिदीलगणमाही । राख्योरामभरोससदाही ॥ सत्वयजेपदकवहुँनटारे । अपनेराजसुधमंपसारे ॥ दोहा—भाइनभृत्यनिष्णसम्, हरसोशञ्चनकाहि । सत्यवज्ञमेविधिसारस्, तीनहुगुणप्रसुमाहि ॥ अ-पुरअरणवहुराममंत्रके । लिखेविविधजेशास्त्रतंत्रके ॥ चित्रकृत्व्यादिकहरिधामे । करवायोवहुवारअकामे ॥ रिकआदिकमलनाना । करवायोग्रत्वेदिविधाना ॥ दईदिक्षणातिनमहँभारी । पायविप्रअतिभयेसुलारी ॥ विदानकमलाकरिकरे । दानमयूखहुर्यथनिवरे ॥ दीवकोरहिगयोनयेको । देतक्षोभमनभयोगनेको ॥ त्योप्रजनपुत्रसमनाथा । वीननकोहुत्तिकयोसनाथा ॥ जासुशिलसागरकीथाहा । पाईनाहिवरणिकविनाहा ॥

दोहा-श्रीशुकदेवहिप्रगटिकै, प्रियाचार्यमें आइ। तेममपितुकोकिरिकृपा, दिय हरिमैत्री सुनाह ॥

॰-गुरुकेपदप्रसादकोपाई। वादीप्रश्चकीसुमतिसुहाई॥ सवग्रंथनकोकिरिअवगाहा।रामतत्त्वलहिबद्बोल्छाहा॥
मस्रुयञ्ज वर्णन मनलाये। येते सुंदर ग्रंथवनाये॥ विनयमाल आनंदरामायन। गीतावली नाटको चायन॥

प्णावलीसुमारगटीका। ज्ञांतञ्जतककृष्णाह्निकनीका॥ श्रीरसुनंदनगीतसुभासा। तत्त्वप्रकाञ्जहृत्यंग्यप्रकासा॥

थिवश्वभोजनहुँपकासा। वेदक्विश्वनाथपरकासा॥ धर्मञास्त्रअरुजीजकितलेक । राजनीतिद्वैविरच्योभलके॥

दोहा—हर्युमतेपतीसीरच्यो, औरविचारस्रसार । धनुविद्याभारामविधि, ज्ञालहोत्रस्रस्यसार ॥ नाटकपरमञ्ज्ञोथविधि, येतेभाषात्रंथ । विरचिचलायेषुहमिषर, जेसिगरेसतपंथ ॥

दोहा—पंसठवपंहिमासपर, वेसगई नवआइ । तबरचुनंदनस्वप्रमें, साद्रुद्दं रजाइ ॥ चौ०—देसुतकोनिजवांधवराज् । इतआवहुअवयहतुवकाज्॥भोरजागितवमोहिबोलाई।असझासनपितृद्योसुनाई ॥ यहसुद्रिकाराममोहिदीन्ही।मोपरकृपाकृपाप्रसुकीन्ही ॥ तिनवलअवलोहमकियराज् । अवतुमलेहुराय्यकृरकाज् ॥ हरिविश्वासजसोहममान्यो । तसोतुमहुजन्मभगिदान्यो ॥ अहसाहनीसंपतिजेती । श्रीरखनंदनकी ह तेती ॥ कबहूनिवक्रमनिहुन्द्री । अरुपरद्योकृष्याह्नकाठी ॥ असक्रिमोहिखुद्विकादीन्ही । मोद्विरनाडीकार्यार्लन्ही ॥

दोहा-उन्डस्तएकाद्ञै, संवनकार्तिकमास । असिनसनमीवाग्भृगु, पितुगे गमनिवास ॥

महाभागवतजनकसम्, जाममजनकसुजान । तिनकेचरणप्रतापबल, प्रंथहिकरींबखान ॥ जजजमुर्हापतुचरण, भरणमोद् उरमाहि । पापदरनकुमतिहिहरण, वर्षनबुद्धिसदाहि ॥ यहिविधिसबकोजोरिकर, सादरकरिपरणाम । भाषाभागवतिहरच्यो, आनँदुअंबुधिनाम ॥ भाषाबिरचहुँभागवत,सकलमृलअनुसार । कहुँकहुँहरिलीलाललित,करिहोंकछ्विस्तार ॥ कहूंबहाँबवर्त अरु, कहुँहरिबंशहु केरि । बायुपुराणहुकीकहुँ, गर्गसहिता केरि॥ अरु नर्रासहपुराणकी,औरहु विष्णुपुराण । कहुँ रामायणकीकथा, लेकिर करिहों गान ॥ जहाँ जहाँ संक्षेपसों, और भागवतमाहि । इनयंथनते ले कथा, करिहों वृहद तहाँहिं॥

#### अथ कथाप्रवंधारंभः।

दोहा-यहजगत्रहाहिमें अहै, तेहिविनरहेनसोइ । यहअन्वयव्यतिरेकको, अर्थकहेकविछोइ ॥ यह अन्वयव्यतिरेकते, जेहितेजगजन्मादि । औआभिज्ञुअर्थनविपे, स्वयंप्रकाज्ञअनादि ॥

चो०−जोक्विआदिहेतुवेदनको।निजसंकरूपहिकियमुद्यनको॥निजस्रिहुँजामेश्रमपायत।तेजवारिमृहुजोनिम्हावत॥ मृपाञिसर्गकहेजेहिमाहो।निजपकाशहतकुदकसदाहो॥तोनसत्यपर कृष्णहिथ्याऊँ।जासुकृपा निर्मरूमाते पाऊँ॥३॥ यहभागवतमहासुनिकृतमहँ । रहितकपटेकहँपरमधरमजहँ॥निर्मत्सरसज्जनकेयोग्र । वास्तववस्तुजानतेहिळोग्र ।। सोयहमन त्रयताप नञ्जावन। जगतजननको सुखसरसावन॥और झास्रतेका भृगवान॥होहिकियेद्वतथिरखगजाना॥

दोहा—यहश्रवणेच्छाकरतमें, सुक्कतनिहययदुनाथ । अतिआतुरआवतअविश, छाँइतनिहितेहिसाथ ॥ २ ॥ चौ ० —ितामकरूपपादपअतिभाव । छुक्कपुलगिलसुफल्छविछावे॥अनुपमद्रवृपियूपतेसंग्रत।रस्थालयभागवतसुअहत सुविमेमाञ्जकरित्रस्व । स्वांक्ष्यकरित सुविमेमाञ्जकरित्रस्व । स्वांक्ष्यकरित्रस्व । स्वांक्ष्यकर्व । स्वांक्ष्यक्ष्यकर्व । स्वांक्ष्यकर्व । स्वांक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यकर्व । स्वांक्ष्यक्ष्यकर्व । स्वांक्ष्यक्ष्यक्ष्यक

दोहा∽भिन्नभिन्नसायनविपुरु,अईंशुननकेयोग । तिनमहँकर्मअनेकईं,जानहिंकोविद्छोग ॥ चौ॰∽यातेइनमेंजोसितसारा।निजमतितेनिकारिसृविचारा॥अद्धामानहमहिंअतिजानी।कदृहुमूसतुमस्कछ्यसानी॥ जाते हरिप्रसन्न हठि होते । जन्मजन्मके पासकसोवे॥९१॥सूस होइ कल्याणतुम्हारा।आनहुतुमभगवानउदारा ॥ श्रीवसुदेवदेवकीमार्ही । भक्तनपतिजेहिकारजकार्ही ॥ प्रगटेश्रीहरिक्रपानिपाना।अदहुयोग्यसोकरनयसाना ॥९२॥ हमरे श्रवण कुरनकी चाहा।वर्णहुँहरियुकासृहित उछाहा॥जेहिअवतार अनंदनिकेत्राभूतन भव पारुनके हेन्न॥१३॥

दोहा-परेघोरसंसारमहँ, विवश्हँहैंजेहिनाम् । छेतअविश्वछृटततुरत, यहसंमृतदुर्स्थाम् ॥ चो॰-अपनेतेजेहिंडरउँडराई।हरिजनके समीप निर्हं जाई १४हरिपद प्रगटत गंगविशाखा।करतपूरतेऽचे कछुकाल १५, धुन्दुसृतजेमुनिअतिसाता।जेहिंहरिपदआश्चितवरदाता॥तेनिजपदपरसत्तजनकाई।क्राईमुपावनतेहिंछनमाहीं १६ वर्णनकरनयोगजेहिकमा । पुण्यकीतिविस्तारकथमां॥तेहरिकेयशक्तिम्टहारी।कोनसुनेशुचिहोनविचारी॥१७॥ छोल्हित जेवहुवुप्रधारिहे।दासन दीहदुरित् दुखदार्राहो॥तामु उदार कम्बुथगाय।ग्रुण अद्धाकहियमुख्याये॥१८॥

दोहा—नेहरिनिजआधीनते, छीटाकराहिअपार । तिन्छुभअवतारिनकथा, कहाँसुक्टमितचार ॥ १९॥ चौ॰ उत्तमकीरतिविकमकाहीं।श्रवणकरतहमनाहिअषाहीं॥जीनसुनतसुबसीकनकाही।होतन्बरअनप्रश्यसाही ० छीटाअमितगृहभगवाना । वटसुतकेज्ञवकुपानिधाना ॥कियेअधानुपकर्मअमाना।परतश्रवणमहँसुधासमाना॥२॥।

## आनन्दाम्बुनिधि।

तं े नहां विकास कि निर्माण कि नि

कहहुसूतमतिमंततुम, हमकोसकलबुझाय । धर्मकौनकेञ्चरणभव, जातभयोअकुलाय ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजवांधवेञ्च विश्वनाथसिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजाधिकारिश्रीरधराजिहेव

भराजश्राराजावहादुरश्राक्कृष्णचद्रकृपापाज्ञापकाारश्रारद्वराजांसह देवकृतेआनंदांबुनियोप्रथमस्कंधेप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

## श्रीवेदव्यास खवाच।

्रे े ि ्रिक्सियारी।सूतभये आनंदित तवहीं।शितनकोवचनसराहिअदंभा।सूतकहनकोकीनअरभा १ । ) जेजन्महितेकमंहित्यागी।दुत्तीसहायनिष्ठयेविरागी।चर्छेजातपरिपूरणज्ञाना।व्यासिताजेहिपरमस्रजाना । शुक्में तरुह्वेचसरुचारे ॥ सवभूतनके अंतर्यामी । तिनशुकदेवसुनीज्ञानमामी॥२॥ । अलिकश्रुतिनसारहिजोगावा ॥ असुपमअलिकसुराणअनुषा । जीवईशपरकाज्ञकदीपा॥

दोहा-तरिबोचाहैजीवको, यहभवपारावार । ताकेजरअज्ञानको, नाज्ञलगावत पार ॥

्रेसीश्रीभागवतपुराना।गोप्यक्वपाकरिकेयजिनगाना।व्यासस्यवनस्रुनिस्याते।तिनकेअविश्वारणहम्जाते रेप्सीश्रीभागवतपुराना।गोप्यक्वपाकरिकेयजिनगाना।व्यासस्यनस्रुनिस्याते।तिनकेअविश्वारणहम्जाते राज्यात्र अत्तर्भनारकहं । देवसरस्वतिव्यासहिस्यदमहाँ।वंदनकरितिनचरणसदाहीं।वरणहिंसकळपुराणनकाहीं ३।४ प्रकृतिक्वार्यक्षित्र । तमपूळ्योसुंदरमोहिंपाही ॥ कृष्णविपयिकयप्रश्रहिसोहं। जातेआत्मप्रसन्नहिहोहं ॥५॥ अवस्थार्यक्रार्यक्षार्यक्षित्र । जातहंद्राप्रसन्नविद्याद्वी ॥ सोसुभक्तिजातेहरिमाही । होहसोप्रमथरमजनकाही॥६॥

दोहा─बाह्यदेवभगवानमहँ, भक्तिकरमजोलाय ॥ उपजावतनिरहेतुकै, तुरतज्ञानवैराय ॥ ७ ॥ चां चोजनपुर्मिकयोद्धभरीती । श्रीपतिकथाभईर्माहर्भाती॥तोताकोकेवलश्रमजानो । वृथाजन्मसंसारिहमानो ८ तेत्राच्याप्रमायकाचे । ताकोफललिहंअर्थाहमानो ॥ जेहिपनकोफलथर्मिहेभावे । तेहिपनफललिहंकामकहावे ९ जीवनहेतुअहेयहकामा । तेहिफललिहंइदिनआरामा ॥ जीवनफल्डेतत्त्वविचारव । करिजगकर्मनस्वर्गसिपारव १० तत्त्वकहेंबुनिअद्युज्ञानहि । ब्रह्मेपरमात्महिभगवानहि ॥ तातेबुनिजेश्रद्धामाना । धुर्मजनितवेरागसुजाना ॥ ९९॥

दोहा-इनतेयुतवरभक्तिते, निजजीवात्मामाहि । अंतयोमीकृष्णको, निरस्त रहेसदाहि ॥ ३२ ॥ यातेद्रिजवरजननकृत, वर्णात्रमञजुसार । सकल्पर्मकीसिद्धिहे, हरितोपनुसुससार ॥ १२ ॥

चाँ - तातेकरिङ्काय्रचं यहमन । अवणकीर्तनसुमिरणपूजन॥करेसदाभगवानहिकरो । जोभक्तनकोनाथिनिरो कोनिदनासुप्यानभसपरि । कोमक्तनकोनाथिनिरो कोनिदनासुप्यानभसपरि । कोमक्तिकोनाथिनिरो ॥ ताकेकथामाहँ अतिप्रीती । कोनिहंकरेसहितपरतीती जाकेअवणकरनकीचाहा । वाङ्बोअद्धासहितप्रवाहा ॥ पुण्यतीथसेवनतेताके । तिमिमहानजनपरमद्याने तिनकेसेवनतेताके । तिमिमहानजनपरमद्याने तिनकेसेवनतेताके । तिमिमहानजनपरमद्याने

दोहा-श्रवणकरतद्दीनिजकथा, ताकेद्दियकरिवास । सकल्लभमंगलकोहरत, जेहरिरमानिवास ॥ १७ ॥ चा॰-भषेद्ररिजयबहुजबतनते । संततसंतनकेसेवनते ॥ तवज्रत्तमश्रोकदिमाहा । होतिनिश्रलाभिक्तसद्दाही॥११

ि : देशितकामादिकातिनतेश्विविद्यातेश्वहळादिकाथितसत्तगुणमहँचित्तप्रसन्ना।होतिसर्वदारुचिस्पन्न द्वि: तन्नानिष्ठमनगको । भगवतभक्तियोगतेशाको ॥ भगवततत्त्वविद्यानहिहोव । जनमजनमकेसंसृतसर्वि २ देसतहीशाः : देशिका । हृदकीयंथछटिसवगहि ॥ दृगिहोहिसवसंग्यताम् । छीनहोहिसवकमंउआस् ॥२९

दोहा—यातमुदतेसुकविचित, करप्रसादिनीभक्ति ॥ करहिसदाभगवानमें, तजिजगकीआसक्ति ॥ २२ ॥ चौ०-सतरजतमगुणप्रकृतिहिकरे।तिनघरकपरपुरुपनिवेरे॥सोजगभवपाटनटपहेतु । धरहिनामविधिहरिवृपकेष ातत्विभाग ोहे । सिततातेमंगळजनकोहे ॥ २३ ॥ जैसे महिविकारहैदारू । तेहितेप्रगट्यम्परचारू ॥ ते । पुण्यप्रवर्तकअरुअपवापक ॥ तैसेतमतेराजकोजानो । रजतेसत्वगुणहिअनुमानो ॥ दोहा-कियोसकछमुनिजनप्रथम, सेवनमनिहळगाइ । तिनअनग्रथहजगतमें, भजतसवैवनिजाइ ॥ २६ ॥ यतिअपोसजिहभगवाने । सत्वप्रचारकशुद्धमहाने ॥ दोहा-कियोसकछमुनिजनप्रथम, सेवनमनिहळगाइ । तिनअनग्रणयहजगतमें, भजतसवैवनिजाइ ॥ २६ ॥ अहिनदातिविवनकेरी । नारायणकीकळापनेरी ॥ देवान्त्राज्यस्माही । विवास । कहिनदातिविवनकेरी । नारायणकीकळापनेरी ॥ ति । विवास । अजिहपुत्रधनभूतिहेतुजन ॥ २० ॥ वासुदेवपरवेदिहजानो । वासुदेवपरयज्ञवस्तानो ॥ देवान्त्र । वासुदेवपरयज्ञवस्तानो ॥ वासुदेवपरवज्ञवस्तानो ॥ वासुदेवपरवज्ञवस्तानो ॥ २८ ॥ देवान्त्र । वासुदेवपरयंपहेत्वसाना ॥ २८ ॥ देवान्त्र । वासुदेवपरयंपहेत परयातिवासहित्यदुत्वान् । अत्राविसमनोग्रणवाना । देखिपरसर्वमंभगवाना ॥ ३९ ॥ विवास । वासुदेवपरयंपहेत । प्राविश्वसहितयदुराज् ॥ अंतःभविसमनोग्रणवाना । देखिपरसर्वमंभगवाना ॥ ३९ ॥ विवास । वासुदेवपरम् । प्राविशिक्तामनुळस्तअनेके ॥ तेसहरिजीवांत्रपोमा । भूतनमेंविळसेवदुनामी ॥ ३२ ॥ विवास विवास । प्राविशिक्तामनुळस्त । वासुदेवपरमहोत्वास । भूतिनिजिनिक्तित्र । प्रविशिजीवद्वारावदुज्ञनमें ॥ ३२ ॥ विद्यास । विवास विवास विवास । विवास विवास विवास । विवास विवास विवास । विवास विवास विवास विवास । विवास विवास विवास विवास । विवास विवास विवास विवास विवास । विवास विवास विवास विवास । विवास विवास विवास विवास विवास विवास । विवास विवास विवास विवास विवास । विवास । विवास विवास

दाहा-स्केल्युणनकामागद्दा, यद्दशामगवान । स्केल्किमकाकरतद्दा, जावाहद्वारमद्दान ॥ यहीलोककर्ताहरी, तत्त्वप्रवर्तकजोइ । तियंकदेवमनुष्यमें, लीलावपुधरिसोइ ॥ लोकनर्कापालनकर्राहे, तिनकेचरितनगाइ । विनम्रयासभवसिपुको, पामरद्दतिरजाइ ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजवान्ध्रवेशविश्वनाथसिदात्मजासिद्धश्रीमहाराजाधिराजश्रीमदाराजा वहादुरश्रीकुण्णचंद्रुकापात्राधिकराशिराज्यात्रासिद्दत्वेवकृतेआनंद

अंबुनिषोप्रथमस्कंधेद्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### श्रीसृतउवाच ।

मथमहिहरिमहदादिककरिक्ते । छोकनिउत्पतिइच्छायिक्ति ॥ पंचभूतइंद्रियएकादञ्ञ । येदीकछाकहावतपोडञ्ञ॥१॥ इनअभिमानीसुरमयरूपा । प्रगटसुपीरुपथरघोअनूपा ॥ सोवतिजेहिजळमहँभगवाना । नार्भासरतेकमळमहाना॥ तातेभयोचतुर्फुखसोई । पतिमरीचिआदिककोजोई॥२॥तिनकेअंगप्रकृतिपरिणामा । कियेकरपनाळोकनमामा ॥ सोहेशुद्धरूपभगवाना । उत्तमसद्धरुकेरनिपाना ॥ ३ ॥ सहसचरणउरभुजसुखजामें । अद्भुतसहस्रज्ञीञ्ञशोभामें ॥ दोहा—नासाक्षतिदगसहस्रपर, कुंडळसुकुटळसंत । सोहरिवपुनिर्महरूपनि, देखदिसंततसंत ॥ ४ ॥

यह्अनिरुप्रभवतारिनेपाना।अन्ययबीजनेदकरिगाना ॥ जेहिअंझांझस्जतसंसारा । सुरनरितर्यक्षयोनिअपारा॥५॥ सोईहरिविरंचिकेद्वारा । परचोप्रथमशुकरअवतारा ॥ दुष्करपरमअसंडितजाने । द्विजह्वेशद्वचर्यकियताने ॥ ६ ॥ पुनियहजगर्मगटकेकारण । गईरसातटरसाडधारण ॥ श्रीयझेझचरित्रडदारा । धरचोदुर्ताश्करअवतारा ॥ ७ ॥ पुनितृर्तायपरिनारदरूपा । पंचरात्रकियप्रगटअनुषा ॥ जामेजानिपरतयहधर्मा । करेमुमुक्षुनुप्रशृतिहिकर्मा ॥ ८ ॥

दोहा-नरनारायणपर्मसुत, छेचोभोअवतार । पुष्कर इंद्रियद्मनयुत, कीन्द्रोतपिहअपार् ॥ ९ ॥ सिद्धनपतिपाँचोअवतारा । कपिछदेवजेहिनामटचारा ॥ छप्तभयोजोकाछहिपाई । जामेनिणयतस्यनिकाई ॥ ऐसोसांख्यशास्त्रचितछाई । आसुरिसुनिसॉक्द्रोचुझाई॥१०॥छ्ठयोंदत्तात्रयअवतारा । कियोपार्यनाअविटदारा॥ अनुसुरुपाकेभयेकुमारा । आतमविद्याकोविस्तारा॥अछरकप्रहादादिककारीं।इपदेर्यायहविधिकुसमारी ॥११॥ पुनिकिचितियभाकुर्तामारीं।सुतयोंपरचोयज्ञवपुकारीं॥नामादिकसुरखनव्यास्यो।स्वायंसुवमन्वंतरपास्यो॥१२॥

दोहा-मेरुदेवभेनाभिते, धारअष्टमञ्जनतार । ऋषभदेवजेहिनामभो, दायापारातार ॥

िआयो ः तम्म ीयहर्षे वलेर्ने वसानी िहणागहितहमइतरहर्ही त्रा तें वर्षसरेलहर्ही ॥२२॥ तम्र हर्ष्ट्रस्तरकृष्टिकाल तर । हर्षे हत्तनः । ।तिनहमकोविधितुमहिमिलायो।सिप्रतरणनाविकदरज्ञायो। दोहा-योगेश्वरत्रह्मण्यहरि, धर्मवर्म्अभिराम । करिश्वत्रत्लेलाललेत्र, गमनकीन्हनिजधाम ॥

कहहुसूतमतिर्मततुम, हमकोसकछन्जझाय । धर्मकौनकेञ्ञरणअन, जातभयोअकुछाय ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजनांधवेश विश्वनाथसिंहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाः धिराजर्थाराजानहादरथीकण्णचंदकपापात्राधिकारिश्रीरघराजीमेंहज

पिराजश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरप्तराजितहरू देवकृतेआनंदांद्वनिषोप्रथमस्कंपेप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

श्रीवेदव्यास उवाच।

चा॰-पृछचाञ्चानकादि इमिजवहीं।सृतभये आनंदित तवहीं।।तिनकोवचनसराहिअदंभा।सृतकहनकोर्कानअरंभा९ (सृत्तच्याच) जेजन्महितेकमेंहित्यागी।दुतीसहायनछियेविरागी।चछेजातपरिपूरणज्ञाना।व्यासपिताजेहिपरमस्रजाना विरहाकुटकहिपुत्रपुकारे । शुक्में तरुह्वैचतरज्चारे ॥ सवभूतनके अंतर्यामी । तिनशुकदेवसुनीशनमामी॥२॥ जासुअसाधारणपरभाषा । अखिछश्रुतिनसारहिजोगाया ॥अनुपमअखिछपुराणअनूपा । जीवईशपरकाशक्दीपा ॥

दोहा-तारेवोचाहेजीवको, यहभवपारावार । ताकेउरअज्ञानको, नाझलगावत पार ॥ ची०-ऐसोश्रीभागवतपुराना।गोप्यकृपाकरिकेयजिनगाना।व्याससुवनसुनिसुरुविद्याते।तिनकेअविश्वारणहमजाते नारायणवरउत्तमनरकहँ । देवसरम्बतिव्यासहिसुदमहँ॥वंदनकरितिनचरणसदाही ।वरणहिंसकलपुराणनकाही ३।४ हेसुनीझनगमंगलकाही । तुमपृत्वयोसुंदरमोहिपाही ॥ कृष्णविपयिकयपश्चित्रसिहै । जातेआत्मप्रसप्तहिहोहै ॥४॥ भक्तिअहेतुकिसंततसोहं । जातेइंशप्रसम्बद्धिहोहै ॥ सोसुभक्तिजातहिरास्। होहसोप्रस्थरमजनकाही ॥६॥

दोहा—बासुदेवभगवानमहँ, भिक्तकरनजोलाग ॥ उपजावतनिरहेतुँके, सुरतज्ञानवैराग ॥ ७ ॥ चाँ०-जोजनपर्मिकपोद्यभरीती । श्रीपतिकथाभईनीहप्रीती॥तीताकोकेवलश्रमजाना । वृथाजन्मसंसारिहमानी ८ मासदेतजोपमेवरताना । ताकोफलनीहभदिहमानो ॥ जेहिधनकोफलधमिहिभाव । तेहिधनफलनिह्नामकहाँव ९ जीवनटतुर्धेदेवक्कामा । तेहिफलनीहर्देहिनआरामा ॥ जीवनफलहेतत्त्वविचारव । करिजगकर्मनस्वर्गेतिधारव १० तत्त्वकृतिभद्रयुक्तानिह । श्रद्गपरमात्महिभगवानिह ॥ तातेमुनिजेश्रद्धामाना । धर्मजनितवरागमुजाना ॥१९॥

दाहा-इन्तेयुनवरभक्तिन, निजजीवात्मामाहि । अंतर्यामीकृष्णको, निरसत् रहेसदाहि ॥ १२ ॥

यतिद्वित्तवरजनतकृत, वर्णाश्रमशतुसार । सकल्पर्पकीसिद्धिहै, हस्तिपनसुस्तसार ॥ १३ ॥ ची॰-नानेकोरदकामचंचलमन । श्रवणकीतंनसुमिरणपूजन॥कोसदाभगवानदिकरी । जोभक्तनकोनायित्वेरौश्र कोविदनासुप्यानअपर्यो । कमेप्रथमंदनकोरद्वीर ॥ तोककथामाद्वैअतिप्रीती । कोनदिकरसदितपरतीतीश्र जोरुश्रवनकरनकोचादा । बादयोश्रद्धामदिनप्रवादा ॥ पुण्यनीश्रेसवनतेत्राके । तिप्रमहानजनपमद्योते ॥ वित्तकेसर्वतिद्वीर्भाती । विप्रदीतदीक्श्यामप्रीती ॥१६॥ पुण्यश्रवणकीनंनजेदिकरे । स्वस्त्वनकेसुरुदितिरे ॥

देशा-भूरत्यकरतर्दानिजकभा नांकहियकस्विमः । सकल्यामंगलकोहरम्, जहिरसानिवासः ॥ १७ ॥ भा १-भपेर्गराप्तपद्वपत्तनते । संतत्मंतनकेस्वनते ॥ नवदत्तमश्चोकहिमाद्यः । होतिनिश्रलाभिक्तसद्यां॥१८॥ नवदत्तमश्चोकहिमाद्यः । होतिनिश्रलाभिक्षसंविधः । वर्षत्तिनविश्रलाभिक्षः । वर्षत्तिनविश्रलाभिक्षः । वर्षत्तिनविश्रलाभिक्षः । भगवतभिक्षाभिक्षः ॥ भगवतन्त्रविष्तानिविश्रलाभिक्षः । अभवतभिक्षः ॥ भगवतन्त्रविष्तानिविश्रले । जनप्रजनमेकसंस्तर्भिक्षः । वर्षत्रविभावत्रविश्राम् । वर्षत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावत्रविभावति

देहा-पोतमुद्देनसुद्दर्शिवनः कर्यमादिनीभिक्तः॥ कर्गदेनदाभगवानमें, त्तिजगकीआमिकः॥ २२॥ मीर-सत्तरत्त्रमसुप्तपृतिदेकेगतिनभगकपणुरुपतिवेगामोजगभवपाछनछयदेतु । पर्गदनामविधिदीण्यकेतु तेनमेंतत्त्वनियामकजोहे । सतितातेमंगळजनकोहै ॥ २३ ॥ जैसे महिविकारहेंदारू । तेहितेप्रगटघूमपरचारू ॥ .तेअनळहोतमससाथक । पुण्यप्रवर्तकअरुअघवाधक ॥ तैसेतमतेरजकोजानो । रजतेसत्वग्रणहिअनुमानो ॥ !तुसाधनहरिदरञ्जनकेरो । तमरजतेअघवाधकहेरो ॥ २४ ॥ यातेअधोक्षजिहभगवाने । सत्वप्रचारकग्रुद्धमहाने ॥

दोहा-कियोसकछमुनिजनप्रथम, सेवनमनहिल्गाइ । तिनअनगुणयहजगतर्मे, भजतस्वैवनिजाइ ॥ २५ ॥ त्रेमुमुक्षुहेंपरमुम्रजाना । तेत्रिक्येरभूतपतिनाना ॥ अरुनिदातजिदेवनकेरी । नारायणकीकछाघनेरी ॥ इत्वप्रचारतिआनँदमाहीं।भजतरहेजगमहातिनकाहीं॥२६॥जेरजतमप्रकृतिहिजगमाहीं।तेरजतमप्रकृतिहिमुरकाहीं। राजाभूतपितरनकेईशन । भजहिपुत्रधनभूतिहेतुजन ॥ २७ ॥ वामुदेवपरवेदहिजानो । वामुदेवपरयज्ञवस्ताना ॥ बामुदेवपरयोगगनायो । वामुदेवपरकृपावतायो ॥ वामुदेवहेंपरमहिज्ञाना । वामुदेवपरतपहिवस्ताना ॥ २८ ॥

दोहा—वासुदेवपरथमेंहें, परगतिवासुहिदेव । अंतर्यामीसुरनके, रक्षत जनन सदेव ॥ २९ ॥ सोईयकहरिसृष्टिहिआगोतेहिप्राकृतग्रुणकबहुँनठागे॥सतअरुअसतग्रुणमयीमाया। तातेविभुयहजगडपजाया॥३०॥ मायाकृतयहजगग्रुणकाज् । तामेजीवसहितयदुराज् ॥ अंतःप्रविसिमनोग्रुणवाना । देखिपरसवर्मभगवाना ॥ ३९ ॥ जैसेविविधदारुमहँयेके । प्रगटिशिखामनुठसतअनेके ॥ तेसेहरिजीवांतर्यामा । भूतनमेविठसैवहुनामी ॥ ३२ ॥ भूतसूक्ष्मइदियमनजोहे।ग्रुणमयभावकह्योतिनकोहे ॥ इनतेनिजनिर्मितभूतनमें । प्रविशिजीवद्रारावहुजनमें ॥३२॥

दोहा—सकलग्रुणनकोभोगर्ही, येईश्रीभगवान । सकलकर्मकोक्तर्तर्ही, जीवहिद्वारमहान ॥ यहीलोककर्ताहरी, तत्त्वप्रवर्तकजोइ । तिर्यकदेवमनुष्यमें, लीलाइयुधरिसोह ॥ लोकनकीपालनकर्राह, तिनकेचरितनगाइ । विनप्रयासभवसिंधुको, पामरहृतरिजाइ ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजािधराजवान्ध्येवशिवश्वनाथिसिंहात्मजीसिद्धश्रीमहाराजािधराजशीमहाराजा वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रािधकारीश्रीरपुराजसिंहज्देवकृतेआनंद अंबुलियोप्ययमस्कंधिद्वतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

### श्रीसृतउवाच ।

प्रथमहिहरिमहदादिककरिकै । लोकनिउत्पतिइच्छाधरिकै ॥ पंचभूतइदियएकादश्च । येहीकलाकहावतपोडशा।१॥ इनअभिमानीसुरमयरूपा । प्रगटसुपोरुपधरयोअनूपा ॥ सोवतिजेहिजलमहँभगवाना । नाभीसरतेकमलमहाना॥ तातेभयोचतुसुंबसोई । पतिमर्राचिआदिककोजोई॥२॥तिनकेअंगप्रकृतिपरिणामा । कियेकल्पनालोकनप्रामा ॥ सोहेशुद्रूरूपभगवाना । उत्तमसद्वरुकेरनिधाना ॥ ३ ॥ सहस्वरणडर्भुजसुख्जामें । अद्भुतसहसर्शाशशोभार्मे ॥

दोहा-नासाश्चितिहगसहसपर, कुंडल्स्युकुटल्सतं । सोहरिषपुनिमेहहरानि, देखर्हिसंततस्तं ॥ ४ ॥ यहअनिरुपअवतारिनिधाना।अञ्ययवीजवेदकरिगाना ॥ जेहिअंआंशसृजतसंसारा । सुरनरितयकयोनिअपारा॥५॥ सोईहरिनिरेनिकेद्वारा । परचोप्रथमशुकरअवतारा ॥ दुष्करपरमअखंडितजाने । द्विजद्विब्रस्ययंक्तियताने ॥ ६ ॥ प्रिनेयहजगमंगल्केकारण । गईरसातल्साउधारण ॥ श्रीयद्वोद्धाचरित्रबदारा । परचोदुर्ताशुकरअवतारा ॥ ७ ॥ प्रिनेतृत्विपरिनारदरूपा । पंचराब्र्कियुप्गटअन्तपा ॥ जामेजानिपरतयहपर्या । क्रुसुसुशुनप्रवृतिहिकमा ॥ ८ ॥

दोहा—नरनारायणपर्मेष्ठत, लेचौयोअवतार । पुष्कर इंदियदमनयुत, कोन्द्योतपहिअपार ॥ ९ ॥ सिद्धनपतिपाँचोअवतारा । कपिल्देवजेहिनामरचारा ॥ लुप्तभयोजोकालहिपाई ऐसोसांस्यशास्त्रचितलाई । आसुरिसुनिसांक्सोनुसाई॥१०ः

अञ्चर्याकेभयेकमारा । आतम्वियाकोविस्तारा

आनन्दाम्बुनिधि ।

सवआश्रमतेश्रेष्टगनायो। परभहंसकोधमंदिखायो॥१३॥ऋषियांचितनवयांवपुधारचो।एधुमद्दीपद्वेमुय्र्वपसारचो॥ दुद्धोधरणितेओषधिसर्वा । तातेभेकमनीयअखर्वा ॥ १४ ॥ पुनिचाक्षुपमन्वंतरमार्हा । प्रत्यपपोधिवदेचहुँवाही ॥ दश्योंधरचोमत्त्र्यअवतारा । पुदुर्मीरूपपोतविस्तारा ॥ तामंसत्यव्रतिहचहाई । रक्षाकियोदयादरशाई ॥ १५ ॥ एकादशैकमठवपुधारी।उद्धिमथतसुरअसुरनिहारी॥पृष्ठहिपरमंदरगिरिचारचो।क्षारिधमथिवहुरत्ननिकारचो।१६॥ दोहा-द्वादशयोंधन्वंतरे, धरतभयेअवतार । अमृतकुंभल्यायेरच्यो, आयुर्वेदअपार ॥ १७ ॥

नतुर्दश्चीनरहरिवषुधारचो । तृणसमहिरनकशिषुउरफारचो॥१८॥पंचदशोवामनवषुधारी।इंदृहिदेनहितेगिरिधारी॥ महिपद्चैयांचत्त्विष्ठिपासा । जातभयेप्रभुरमानिवासा॥१९॥ सोरह्मेंपरगुरामअवतारा । द्विजद्रोहीनृपक्षत्रिअपारा॥ तिनपरपरमकोपवषुधारा।महिनिक्षत्रिक्षयकयकवारा॥२०॥ फोरिनरिक्षजनअल्पमतीके।भुबुधिपराश्ररसत्यवर्तीके सप्तद्कोधिरिक्यासस्वरूपा। कियेवेदत्तरुजाखअन्तपा ॥ २१॥ अधादश्चिसरोककाजा। भयेरामकोश्रुक्सराजा॥

दोहा-उद्धिनिवंपनद्शवदन, द्वनसहितंपरिवार । कियेअमानुपचरितवहु, श्रीद्शरथ्यकुमार ॥ २२ ॥ उनइसयेंबटदेवस्वरूप । प्रगटअयेयदुवंशअनुपा॥विसयेंकृष्णरूपप्रभुषारचो । करिचरित्रश्चविभारउतारचो॥२३॥ इकइसयेंकटिकाटिदोरा।मोहनहितअसुरनवरजोरा॥कांकटदेशनजिनस्तहेंहैं । वुपवपुनास्तिकमतप्रगर्देहैं॥२॥। प्रमुक्तिकेश्वतिहेंहैं। भयेचोरसवभूपनकाहीं ॥ विष्णुयशात्राह्मणकेपेन । वाइसयेंकटिकीयुत्तचेते ॥ हिंदेपापिननाशनहेत्। धर्मधापिहेरमानिकेतृ२५॥सत्वनिधिहरिवपुअगणितहोते।जिमिअगाधसरसहसनिसोते॥२६॥

दोहा—ऋषिष्ठनिष्ठरमञ्चस्तवकी, औरप्रजापतिजोह । श्रीनकादिन्तमजानहु, कृष्णकठिहेसोह ॥ २७ ॥ एहेंअंशकठाहरिकेरे । कृष्णस्वयंभगवाननिवेरे॥ अष्ठरनतेव्याकुळठिलकोक् । युगयुगमॅप्रगटतप्रद्वयोक् ॥ २८ ॥ यहरहस्यहरिजन्मउद्देरे । भक्तिपूर्वकसांझसकारे ॥ ह्वेशुचित्तळगाइजोगावे । दुससमृहसोवेगिनशावे ॥ २९ ॥ प्राकृतरूपरिजनमवाना।जिनकोवपुगुणमयविज्ञाना॥ मायागुणमहदादिकतेयह।जगनिजमयनिर्मिततिनविमहरे । जिमिनभघनरजपवनिहिमाहीं। अहेभिन्नपेमिठतळखाहीं॥जिमिजियकेदवादिशरीरा।कुमतीमानहिनहिंमतिर्धीरारे ।

दोहा—जोयहदेइसँयोगते, छ्हेजन्मबहुर्जाव । अहैविछक्षणदेइते, सोवहर्जावअतीव ॥ जीवनचश्चरादिकोगोचर । कारणकारजप्रकृतिहुतेपर ॥ ३२ ॥ भिन्नथूळजगतेहैजोई । जोवस्वरूपजानियहसोई ॥ जनममरनजीवात्माकेरे । होतअज्ञानहिवशुबहुतेरे ॥ हरिशेपीनिजशेपहिभाऊ । मिटतअज्ञानहितेष्ठनिराऊ ॥ ज्ञानस्वरूपजातजवपाई । तवयहजीवग्रुकृद्धेजाई ॥ ३३ ॥ वेशारदीईशकोमाया । मायाकृतअभिमानिकाया ॥ येजबद्धैनियृत्त्विजाहीं । तवदिजीवमहिमाप्रगटाहीं ॥ प्रजितहोतजीवतेहिमाहीं । यहजानीहेतस्वज्ञसदाहीं ॥

दोहा-प्राकृतजन्महितेरहित, जन्मनजीवसमातः । हृदयवैठिसवजगतके, रक्षकहेंभगवान ॥ ३४ ॥ ः । ऐसेहरिजन्मनिकरम, वेदगुद्दासहसान । ज्ञानीजनअनुरागसों, तिनकोकरहिंवसान ॥ ३५ ॥

जिनअमोघळीळाअमित, सोहरियहजगकाहि । सिरजहिंपाळहिंनाञ्गहीं,नहिंअसक्ततेहिमाहि ॥ हैस्वतंत्रह्वेअंतर्यामी । पडगुणनायकस्वगपतिगामी॥ पडहेंद्रियविषयनिकोभोगे । होहिनतिनअधीनकहुँयोगे॥३६॥ येयदुनायककीबहुळीळा । करिकुत्तकेनहिंजानिकुद्गीळा ॥ मनतेरूपवचनतेनामा । जोविस्तारकरहिगुलधामा ॥ नटकसहंद्रजाळसवळोग्र । जानहिनहिंकहिकोनसँयोग्र॥३७॥जाग्रुपराक्रमकोनहिंअंता । चक्रपाणिसवपरभगवंता॥ तिनकेमारगसोइपहिचाने। जोतजिकपटकृष्णकहँजाने॥सेवहिहरिपदकंजग्रुगंधू।श्रीतिसहिततजिदुस्तरवंधू ॥३८॥

दोहा—यातेतुम्जगथन्यहो, श्रोंनकादिग्रनिराज । छोकनाथहरिमंकरहु, भक्तिभावप्रसाज ॥ भयेकृष्णमें अविचळभावे । आवागमनरहितह्नजावे ॥३९॥ यहभागवतपुराणमहाना । हरिचरित्रमयवेदसमाना ॥ सवछोकनकेमंग्रछहेतु । कियोब्यासमुनियोदनिकेतु ॥ ४० ॥ मंग्रछधामधन्यसुखदाई । सोयहभागवतेमनर्छाई ॥ ज्ञानिनवरदियञ्जकहिपहाई । जोभवसिधुनामश्चतिगाई॥४९॥ सववेदनइतिहासनसारा।यहपुराणश्रीव्यासनिकारा॥ ज्वसुनियुत्तगंगातटमाही । धरिवेटेअनञ्जनक्षतकाही ॥ तवञ्चकदेवपरिश्चितभूषे । दियसुनाहभागवतअन्त्रे॥४२॥ दोहा-धर्मज्ञानआदिकसहित, गयेषामभगवान ॥ ४३ ॥ कळिकुसतिनतमहरणअव, उयउभागवतभान ॥ धुजाना । सोश्रीज्ञुकभागवतमहाना ॥४४॥ जबराजापरीक्षितहिकाही । यहभागवतपरमग्रुदमाही सुनावनश्चितिष्ठाकंदा । वेटेसकळतहाँगुनिवृदा ॥ सुनहुशोनकादिकतहँजाई । हमहूँवैटिरहेसुखपाई सुहावन । श्रीभागवतजगतकरपावन ॥ हमहूँश्रीञ्जकदेवकुपाते । पट्योभागवतकोदिनसाते जिहिभाती । मतिअनुसारहिकथासोहाती ॥ सोहमतुमसोसकळसुनेहें । ताकोग्रुणहमहूँसुदूँपेहें दोहा-नेमिपवैष्णवक्षेत्रयह, तामेबेटिसर्थाति । सुनहुविप्रहरिचरितको, यहीसुक्तिकीराति ॥ ४५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाथिराजशीमहाराजवांषवेशविश्वनिवृत्वनार्थासहाराजासिह्यश्रीमहाराजाथिराज श्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चाधिकारिश्रीरष्ठराजसिहजूदेव कृतेआनंदांबुनियोप्रथमस्कंषेतृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

ब्या॰ड॰)यहिविधिसूतकद्दीजववानी।तवसराहिष्ठनिकुरुपतिज्ञानी॥ऋगवेदीबूडेसुखधारे।ऐसेशोनकवचनउचारे शो॰ड॰)—सृतसूतबुपवरवङ्भागी।कथाभागवतसुसमेपागी॥इमसोकदृहपुनीतकहानी।जोन्टपसोंशुकदेवयसानी कोनेयुगकोनेअस्थाना । कोनदेतुकेदिकद्दोसुजाना॥वेदब्यासस्रुनिअतिसुखछायो । श्रीभागवतपुराणीहगायो॥३ समदरशीतिनसुतशुकदेवा।जेजानीहजियतनकोडभेवा॥तिनकीमतिनहिंद्दारेपदत्यागे।स्वातमअन्तसंपानीहंजागे

दोहा-जिनमहत्त्वप्रगटैनहीं, मृद्धसिरसदरशाहिं। प्रमहंसअवतंशशुक, विचरीहमही सदाहि ॥ ४ ॥ एकसमैक्षरसिरसुरनारी । नम्रनहातरहींछविवारी ॥ श्रीशुकदेवकढ़तहँहींके । वसननपहिरचीनप्रहुँग्वैके व्यासअनम्भक्देजवजाई।एटपहिरचीतिवितनहिरुजाई॥व्यासकद्द्रोत्मित्रहुँग्वैके व्यासअनम्भक्देजवजाई।एटपहिरचीतिवितनहिरुजाई॥व्यासकद्द्रोत्मित्रहुँग्वैके एक्सिस्तरुवानसारीछीन्द्द्रीम्बिहिन्द्रोक्षियप्रज्ञाकीन्द्री॥त्यकहतेहिननारिनरभाद्र।देखतजगस्वरूपभगवाद्र छिस्हरेनरनारिनक्रभेदा । जानहुयदिपशास्त्रअक्देदा॥५॥सोशुक्रमत्तरुक्दतजबद्दराण्डोक्षर्माण्डदेशनमेंविचरत

दोद्दा-सोद्दास्तिनपुरकीनविषि, आयोकाउरचाहि । कीनभाँतिपुरजनसकल, चीन्दिलेतभेतादि ॥ ६ ॥ भूपपरीक्षितम्रतिस्वादा । भयोकोनविषिग्रतअहलादा॥जेहिसंबादमाँहश्चितिरूपा । प्रगटभयोभागवतअनूपा ॥७॥ सोशुकगोदोह्दनकालेभर । पावनकरनगृहस्थनकेपर ॥ पिरह्वेस्वेहरहिंद्युखपाई । यद्दिविधिविचर्राह्महिम्रतिर्द्धि सातिद्वासोथरह्वेकेसे । कद्योपुराणश्रेष्ठमुनिएसे ॥८॥ परमभागवतअर्जुननाती । भापहिंजिनकोम्रुनिनजमाती। जन्मकमेतेहिअचरजकारी । कद्दुसृतसोसकल्यविचारी॥९॥पांडवसुयश्चव्यववारो।सकल्युद्धिमपितजीतनहारो। वोद्दा-सोर्गगातटजायके, अनश्चवतकोधारि ॥ वेद्योकानेहेतते, नृपश्चीतच्छिप्यारि ॥ १० ॥

पाशान्तागगात्यापार्या अनुसामात्राभाषात् ।। वद्याकानहत्ता भूपश्चातुच्छाव्यारि ॥ १० ॥ छेपनिनज्ञुभहितअर्रिष्ठ्वाधुत्रारागिद्वाकेपदकंजा ॥ लोल्स्मीनोह्नछोद्दनलायकाताकोवहिक्जोरकुकनायक। श्राणसहितसोतजनउछाहा । केसेकियोक्होकविनाहा॥ १ २॥जोहरिभोक्तअहेजगपावन । तेजगमंगलस्रृतिवद्वावन॥ निजजीवनरासिह्नमामाहीं।जिनजीवनस्वारयहितनाहीं॥सोभूपतिकिमिपरउपकारो।तन्योक्रवेदरतुच्छिवचारी १२ सोसक्कहोस्तससुक्षाई । पृक्षयोअनपूछयोचितलाई॥जानहुतुमसववेदमहाई । यहहमल्यिननमनटहराई ॥ १३ ॥

दोहा-ज्ञोनकादिकेषचनसुनि, कद्मोस्तहरपाइ । निजयश्रनकेउत्तरन, सुनासर्वेचितटाइ॥ द्रापरकीसंप्यासम, सत्यवर्तीकेव्यास॥ सुमुनिपराज्ञरनेभये, कटासुरमानिवास॥

सोकबहुँसरस्वतिकेतीरा।प्रातहिकालपरशिञ्जचिनीरा।विटनभयेभेकल्डकांता।जीवप्रकृतिहैथाविद्दांता १२॥१५॥ सोऋपिनिरसिभल्स्यातिकाले।ताक्रिकेषुगपर्यावसाले॥भयेभवनिमहैनेविपर्यने।प्रतिप्रगम्गणकार्विहीस्थि।१६॥ अद्धाहीनकुबुद्धिभर्पारा । लघुभागुपहतभाग्यसुपीरा॥१आऍसजननते।दिसुनिज्यासा।कार्यक्रिद्धपरिपरकासा॥ सब्बर्णाश्रमकोत्रोक्षेषु । सोविचारकीन्द्रोसतनेमु ॥ प्रजनञुद्धकरवैदिककर्या । चातुरदीननामञ्जभपमा ॥ १८॥ . दोहा-सोयज्ञनविस्तारहित, एकवेदकोव्यास । चारिभागकरहेतभे, प्रकरणद्विजआञ्जा ॥ १९॥ . पारः नामक्रापरताराक्षाः प्रथपप्रभाज्यातः । यार्माणक्षप्रतमः प्रप्रप्राणाशाः ॥ १२॥ वृद्धसामअथर्वनवेदा। तिनकोक्तियजद्धारसभेदा ॥पँचयोजोङ्गतिहासपुराणा।ताकोभेदिकयोनिरमाणा॥ २० म्हितिकुर्वदक्ष्मानार्गः । कृतिभूमिनियामिक्ष्मित्रकार्गः ॥ वृत्रंपात्रन्त्रवेशवद्यापान्त्री ॥ कृत्रंपान्त्रपान भवसामभवननवरा ।तनकााकनवस्राद्यनदा ॥न्वनामान्नात्रात्वात्रव्यात्रात्वातान्त्री ॥ कृत्रंपायन्यव्यात्वात्वात्रात्व स्रापपरुषदस्त्रगधारा। कावजामानसामाहआधकारा॥ वश्रुपायनयज्ञुणज्ञाता॥स्त्रा। वितर्राणकेषारकोपितारोमहर्षणजनतारकोरः । वितर्राणवदनवदः । । ग्रहासगुराणकथारका।पताराणव्यपण्यारकार् । नागः राज्यवण्यः । जानहिंविनप्रयाससानेदा व्यविभागअनेकन्तिनते । भयेवेदशाखायुत्तजिनते ॥२३॥जामतिनवेदनम्तिमंदा । जानहिंविनप्रयाससानेदा गिजगकनातम्यः । नन्यवसाजाञ्जानम्यः ॥ र्यानामायम्यम्यनायम्यः । यानाधावम्यनायामः ॥ २८॥ द्वोहा-ऐसीव्यासिवचारिकः विस्ववद्विभागः । दीननपेअतिद्रवितहैः स्याक्रीव्डभागः ॥ २८॥ क्षारोग्रह्महुजायमनारी । हैंनहिं एवेदनअधिकारी ॥ जानहिंतिजनकर्षकल्याना । केसेपहेंश्लेममहाना ॥ २४ ॥ अरिग्रह्महिजायमनारी । हनाहण्वदनआयकारी ॥ जानाहानजनकमकल्याना । कसपहक्षममहाना ॥ २५ अर्थे अर्थे । इनाहण्वदनआयकारी ॥ जानाहानजनकमकल्याना । उन्हें अर्थे । उद्देश । अर्थे । उद्देश । उद्देश । अर्थे । उद्देश । अर्थे । उद्देश । उद्देश । उद्देश । अर्थे । उद्देश । उद्देश । उद्देश । उद्देश । अर्थे । अर्थे । उद्देश । उद्देश । उद्देश । अर्थे । अर्थे । अर्थे । उद्देश । उद्देश । उद्देश । उद्देश । अर्थे । अर्थ दाहा इनतवशालनभागकः यह भारतका ज्याग ॥ त्वयूक्तका ज्याप द्वशाया छल्याण ॥
तियश्रुद्राविक हु नहिमाही।।निजधमादिक छल्लेस दाही।। २ आएते हु पे आतम शुधमेरो। अयो नहीं कियजत् वनेरो।।३० तियुग्रुद्रादिकहूजाहमाहा॥।नजयम॥दक्ष्ण्यसद्ग्रिष्यारे॥२९॥यहिनिधिमुनिकेकरत्विचार् । . . , त्राः। किथोनभगवत्यमेउचारोजेहरित्रिययरहंसनिष्यारे॥३९॥यहिनिधिमुनिकेकरत्विचार् । . . . , त्राः।

तवसरस्थाततटञ्यासाहपासा।आथनारदसाहतङ्कणसाहरः॥ आदरकरिआसनवैठाय । अध्येषाद्यहियअतिमुख्छाये ॥ सुरपूजितनारदमुनिकाही । विधिवतपूज्योत्यासतहाँही सादरकरिआसनवैठाय । अध्येषाद्यहियअतिमुख्छाये ॥ सुरपूजितनारदमुनिकाही । रकारजातन्त्रज्ञात् । जञ्जनाथाद्वजातछष्ण्य ॥ छुरभ्राजतनारदश्चानकाहा । वाघवतपूज्याव्यासतहाहा देशि-कुशुंज्यन्त्रनस्वभातिसी, पृद्धज्ञोट्याससुनीश् । अतिप्रसन्नसुनिहोतमे, नारदेवस्त्रपीश् ॥ ३३॥ -ब्रम् अगण्यरगतनमातिताः भूष्याच्यातखगाराः । जातभतभुष्ठागहातमः नारददयभ्रभाशः ॥ २२ ॥ १९ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजवीभवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीः णवरावराज्यात्र विकास स्थापना विकास श्री हु जा विकास स्थापना विकास श्री हु त्या विकास स्थापना स् ग्वतेआनंद्अंबुनियोप्रथमस्कंपेचतुर्थस्तरंगः॥ १९॥

(सु. उ.) होहा-पूजनकरिजवन्यासमुनि, बैठेआनँदपाय ॥ महायशीनारदकह्यो, बीणिल्येम्सस्याय ॥ १ ॥ (सु. उ.) होहा-पूजनकरिजवन्यासमुनि, बैठेआनँदपाय ॥ महायशीनारदकह्यो, बीणिल्येम्सस्याय ॥ १ ॥ (ता. उ.) होहा पूजनकरिजवन्यासमुनि, बैठेआनँदपाय ॥ महायशीनारदकह्यो, बीणिल्येम्सस्याय ॥ १ ॥ (ता. उ.) होहा पूजने होहा पूजने होहा होहा होहा होहा है। एते हुपप्रमुशोयहरूसे । आतमकोअकृतार्थको ॥ स्वन्याप्तको । एते हुपप्रमुशोयहरूसे । आतमकोअकृतार्थको ॥ स्वन्याप्तको । प्रतिकृत्यास्त्रो । प्रतिकृत्यास्त्रो । स्वन्याप्तको । स्वन्यापत्तको । स्वन्यापत्तको

आरसनातनपदनकाहा । पट्यापियास्यासस्यमाहा ॥ एतहपप्रस्त्राचहुकसं । आतमकाअकृतास्य सुनिनारदर्कामोहितवानी।वोठेव्यासजोरिखगपानी(व्या०)जोतुम् दोहा-यकोकारणजोनहें) सोहमजानतनाहि । होसर्वहावर्सियमुतः पूछतहेतुमपाहि ॥ ५॥ जेन्द्रज्ञमनद्दित्ज्ञाकार्हा । क्रिक्टियार्थे वाहा-पाकाकारणणान्हः साह्मजानतनाहि । हासवज्ञावस्य सस्तः पृछतहतुमपाहि ॥ ५ ॥ विनक्षितः पृछतहतुमपाहि ॥ ५ ॥ विनक्षितः पृष्टतहतुमपाहि ॥ ६ ॥ विनक्षितः पृष्टतहतुमपाहि ॥ विनक्षितः पृष्टतहत् । वाह्मपावस्य । विनक्षितः । वाह्मपावस्य । विनक्षितः । वाह्मपावस्य । विनक्षितः । वाह्मपावस्य । वाह्मप

भारतम्बर्धान्यसम्बर्धाः । तारणाहपाणहृत्यास्यक्षाहाः ॥ ।णनकाश्रह्तगुणसयप्र । नाथपरावसमान्यस्यः भगहुँपदाश्रसपृहतपुराना । तातसक्षठगोष्यतुवजानाः ॥ विचरहुँनियुवनमिनिमेशाद्र । अंतरवाहुँगियुव ग्रात्यसमार्थारुः । ग्रमाभागवस्यसम्बर्धः ॥ मण्डतपारातप्रविष्युरामा । तातवकव्याप्यतुवजामा ॥ ।वयरहायस्वयमाणामभात्रः । जारयरहायस्य यातेआतमसार्वारुरे । परमभागवतसहःणपूरे ॥ बोधकवेदपरावरकेरो । ताम करिवतपर्मघनेराः ॥ पातणात्मतासारू । परममागवतसङ्ग्रम् ॥ वाधकवदपरावरकस । ताम कास्वतधमधनस ॥ महापारनात्मत्वरूपी । म्यूनहोइसोसवकहिदीन ॥ ७ ॥ यहग्रनिनारदकहहरपाई । ग्रुनहुवादस्यग्राद महापारनानियहरुनि । म्यूनहोइसोसवकहिदीन ॥ ७ ॥ यहग्रनिनारदकहहरपाई । ग्रुनहुवादस्य रमामपर्यम् । न्यूनहारतास्वकाहदाम् ॥ ७ ॥ यहधाननारदकहहरपारः । धुनहुषादरायमार्थः दोहा-विमठसुयज्ञाश्रीकृष्णको, गायोनहिरसमाति । यतिनहींप्रसन्नमनः यहीन्यूनसव्भाति ॥ ८ केन्युक्तसक्तमकः । सम्बन्धनायम् ॥ प्राधानामण्डस्यातः । यातमहाप्रसङ्ग्रमम् यहान्यूनस्यभातः । यातमहाप्रसञ्ज्ञमन् यहान्यूनस्यभातः ॥ उ पर्यमभयंभाकामकहानी । भारतमेजसकह्योवसानी ॥ तसयदुप्तिप्रभावनहिंगायो । तातमनसंतोपन पर्या

पनजपजामनक्शना । नारवभगतक्शायलाना ॥तसपदुपातप्रभावनाश्गाया । तातपनस्तापन पान पदितिचित्रहें प्रभावनक्षा । जगपवित्रहोरयज्ञाजिननहीं ॥ तेषुमितिनके प्रथननाना । करतनहीराज्ञनहीं कर्मनक्षणपतिज्ञास । जगपवित्रहोरयज्ञाजिननहीं ॥ तेषुमितिनके प्रथननाना । करतनहीराज्ञाला ॥॥ प्रभागभगव्यम्यमासः । मानसहस्तकर्गहर्माहवाम् ॥ तञ्जनातमभग्रभगणामः । यदिपः इसेनहृवापस्तिनिवाम् । मानसहस्तकर्गहर्माहवाम् ॥१०॥ जामहरियङ्गंत्रकितनामा । यदिपः राधन्युन्तरामः ॥ १११२ । सानस्वस्तरुरावनास् ॥ ४०॥ जामहारयज्ञाआकतनामा । यदाप् ००००० सोह्यवंयुननपापनज्ञानन् । वर्णतमुनतसंतज्ञिहगावत॥ ११॥ज्ञानितंत्रन्तज्ञानवसान्य। कर्महुतव्यज्ञाह त्तेतिसदाअमंगलकारी । यद्यपिकियोअकामहुँभारी ॥ १२ ॥ यातेमहाभागहेव्यासा । सुयशरावरोजगतप्रकाशा ॥ मुअमोपदरशिव्रतभारी । सवभूतनकेअतिहितकारी ॥ १३॥ तातेश्रीहरिसुयशअपारे । संसृतवेषनमोचनवारे ॥ करिविचारगावहुदरिलीला । सहितपरमअनुरागसुर्शीला ॥ लीलानामरूपग्रणधामा । यदुनंदनकेअतिअभिरामा॥ नकोलोड्अोरजोगेहो।तोमतिकीथिरतानहिपेही ॥ उद्धिमध्यलहिपवनप्रसंगा।श्रमतिनाविजिमसंगतरंगा ॥१९॥ दोहा—अर्थकाममेसहजही, जगजनेहेंआसक्त ॥ अर्थकामहितधर्मतिन, उपदेश्योतमब्यक्त ॥

दोहा-अपनोधर्महिछोड़िके, श्रीहरिपद्अर्शिद् ॥ अजनकरतजोसर्वदा, करिनिजमनर्हि मिछिन्द ॥

यद्यपिभयोसिद्धतेहिनाहीं । छूटिगयोतनुबीचिहिमाहीं ॥ तद्विश्वमंगळभयोनतास् । करिहंशापनोरमानिवास् ॥ तिन्द्दिरभक्तिकरतिनजपमी।होतनकचुँकाहुकोशमी॥यागंभीरकालगतिपाई । त्रिश्चनश्रमततजीदुखछाई॥१९॥ हिस्केदरशनिर्छेनकबहूँ । तातेकरिविचारजनअबहूँ ॥ जामेंमिळेभिक्तियदुराई । सोहनरकरेविशेपउपाई ॥ भगवतभक्तछोहिकेजोश्रुस।मिळतअहसवययसोअतिदुख॥१८॥श्रीसुर्छद्यदजेअनुरागीतिईजगतमें हैंबइभागी ॥

दोहा–आविंहतेनिहिंऔरसम्, कैसेहु यहसंसार ॥ श्रीहरिपदछोडिंहिनहीं, हैयाहीरससार ॥ १९ ॥ उत्पतिअरुपाळनसंहारा । जेहरितेहोतेवहुषारा ॥ यहसविव्इवसोइभूगुवाना । तद्पिविळक्षणपुरुपुराना ॥

सोतुम्हारसर्वविधितेजानो । तातेमेंइकदेशवखानो॥२०॥तुमअमोघदरशीहीव्यासा । अहोअंशतुमजगतनिवासा ॥ प्रगटेजगमंगळकेहेतू । कमेअधीननजन्मनिकेतु ॥ ऐसेनिजतेनिजकोजानदु । तातेहरिगुणचरितवखानदु ॥ २१ ॥ तपकीन्हेकोशास्त्रपढेको । दानदियेकोय्ज्ञकियेको ॥ वापीक्रपतडाग्यने<u>शेल्ल</u>्यान्विज्ञानआदिसवकेरो ॥,

दोहां = इनसबकोफलअचल्यह, सवकिकर्राहिवसान ॥ प्रीतिसहितजोहरित्री हिन्दीर स्तरित । स्तरित । स्तरित । स्र ॥ प्रथमकल्पमह पूर्वजनमें । वेदवादिभू छुरनसदनमें ॥ वासी छुतहमरहें छुनी आल्या । तह है से स्वादिभू छुरनसदनमें ॥ वासी छुतहमरहें छुनी आल्या । तह है से स्वादिभू छुरनसदनमें ॥ वासी छुतहमरहें छुनी हो। तह है से स्वादिश्व है । स्वादिश्व है । स्वादिश्व है । स्वादिश है । स्वादिश

देहा-एकवारयोगीज्ञाने, निजज्ञठनमोहिंदीन । सोप्रसादमेंखायके, भयोंपापतेहीन ॥ यहिंविधिकियसेवातिनकेरी । भईवित्तशुद्धताघनेरी ॥ भगवतभजनमाहँमतिगाढ़ी । मेरेमानसमॅरुचिवाढ़ी ॥२५॥ कृष्णकयानितगावतमार्ही । सुनिनअनुत्रहपायतहाँहीं ॥ इमहुँनितीहंपनोहरगाथा । सादरसुनतभयेसुनिनाथा ॥ कथाश्रवणतेसहितप्रतीती । हरिचरणनमॅभेममप्रीती ॥२६॥ प्रीतिठगेहरिमेसुनिराई । ममनिश्चलमतिभईमहाई ॥ मेंहरिदासआपनेमार्ही । कारणकार्यरूपजगकार्ही॥हरिमायाकरिराचितवसान्यो।जेहिमतिकरिकेयहमेंजान्यो ॥२७॥

दोहा-यहिविधियोगिनिमुलसुनत्, कृष्णकथातिहुँकाल । वीतीवर्षाश्चरक्ततु, स्विहेंभैभितित्साल ॥ २८ ॥ मीहिअकल्मपनापृतजानी । श्रद्धावानपरमपिहिंचानी ॥ अनुत्तरहिद्दयितितअनुरागी।वालकहुँ मेरह्योसुभागी॥२९॥ ऐसेहुँमुहियात्राकेकाल । तेयोगीश्वरदीनदयाला ॥ हिर्कोकद्योगोप्यअतिज्ञाना । सोमोसोकरिकुपावसाना॥३०॥ जेहिज्ञानहित्तेमेमुनिराऊ । जान्योहिरमायापरभाऊ ॥ जोनज्ञानतेसकलमुनीशा । पार्वाहपदउत्तमजगदीशा॥३१॥ ब्रह्महंशभगवानहिमाही । अपंणिकयतेकम्सदुहि ॥ तहन्नतापनशावनवारे । निगमागमयोकहाँहिपुकार॥३२॥

दोहा-जीनवस्तुतिननरनके, रोगहोतहर्जान ॥ तीनवस्तुत्तेवनकिये, मिटतनदीरुगतीन ॥ ३३ ॥

इरिमहँअर्पितकर्महिंकीने । लहतमोक्षेँहंनरसुखर्भीने ॥ कियेसकामकर्मेषुनिसोई । आयागमनरहितनहिंहोई ॥३४॥ हरितोपकजोकर्मकहाँने । सोइजगज्ञानभिक्तिउपजाने ॥ ३५ ॥ हरिज्ञासनतेवारहिंवारा । करतकर्मजेसुजनउदारा ॥ तेऊपायभक्तिभगवाने । रूपथ्यानकरिनामहिंगाने ॥ ३६ ॥

<sup>(</sup>नुमोभगवतेतुभ्यंवासुदेवायधीमाहीप्रद्युमायानिरुद्धायनमःसंकर्षणायच' ॥३७॥ यहमंत्रहितेष्वपुचारी । पूजनक्रेर नामउचारी । प्राकृतमूर्तिरहितभगवाना । मंत्रमूर्तियुतकुपानिधाना॥ऐसयज्ञपुरुपकृहँजोई । पूजज्ञानवानजगसोई ॥

दोहा-युहनिजआज्ञाम्निरत, मोहिससुङ्गिभगवान् । दियोज्ञान्ऐश्वर्यपुनि, निजपदभावमहान् ॥ ३९ ॥

हैयङ्यशहरिकोसुयश्, करहुतुमहुँअवगान । जाननकीजेहिजानिकै, इच्छारहतनआन ॥ जिनकोमनञ्जयतापते, तापितवारहिंवार ॥ तिनकीताप नशावनो, इकयशनंदकुमार ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिराजशीमहा-राजावहादुरशीकृष्णचंद्रकुपापाञाधिकारिश्रीरघुराजसिंहजृदेवकृते

राजाबहादुरश्रकृष्णचद्रकृपापाजाधिकारिश्ररिष्ठराजासहजूदवक्वा आनंदअंबुनिधोप्रथमस्कन्धेपंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

### मृतउवाच।

दोद्दा-नारदकोयहिभाँतिस्रुनि, जन्मकर्म सहुलास ॥ तिनसोंपुनिपूँछतभये, सत्यवतीस्रुत व्यास ॥ १ ॥ (व्या॰ड॰) जनवेयोगेश्वरदेज्ञाना।औरठोरकोकियोपयाना॥तवतुमकाहकियोस्रुनिराई । तुमतोवालकरहेवनाई॥२॥ कोनभाँतितवर्रामिरासिरानी । कैसेतज्योकलेवरज्ञानी ॥३॥ पूर्वकल्पकोस्रुरतितिहारी । काहेसक्योनकालविसारी॥ जोनकरतस्वकोसंहाराध्यहसुनिनारदेवचनउचारा(ना॰ड॰)सुहिंदेज्ञानगयसंन्यासी।तविज्ञासुमेयहिकयतपराशी५। इकस्रुतमेंद्विजदासीमाता । मोपैकियसनेहअघाता ॥ ६ ॥ यद्पिचहेमेरोकल्याणा । परव्ज्ञकरिनसकीममद्याणा ॥

दोहा-करिनसकतकछुआपसे, ईश्वरवज्ञयहळोग । दारुमयीयोपितयथा, नाचत नटसंयोग ॥ ७ ॥ पंचवर्षकोवाळकरूपा।रहतभयोद्विजकुळहिंअनूपा॥जनिनेहवज्ञकर्मीहंठान्यो।देज्ञकाळदिज्ञिकछुनहिंजान्यो॥॥॥॥ अडहुहनहितनिज्ञाहकवारा।ममजननीतिजगईअगारा॥तेहिपगतळमगपरचोछुजंगा।प्रेरितकाळढस्योतिहिंजंगा ९॥ तवजननीछुरळोकिसिधारी । मेमानीअतिकृपागुरारी॥हिरिनेजजननचहेकळ्याना।यहग्रीजज्ञराकिसेयोपयाना॥१०॥ तहाँदेज्ञथनधान्यहिंद्ररे । नगरमामञ्जाकरूरे॥वनउपवनवाटिकासुहावन । गिरितटक्रपिकम्रामस्रख्यावन॥१९॥

दोहा-चित्रवातुतेशैळवहु, परमविचित्रसोहाय ॥ गजगंजितज्ञास्ताविपुळ, ऐसेद्वुमदरशाय ॥ विमळवारियुत्तविपुळतङ्गा । सुरसेवितसरसीवहुजागा॥१२॥गुंजहिक्जिहिश्गविहंगा।यहसर्गिनरखतगयोअसंगा ॥ पुनिहककाननळख्योभयावन।कुशकीचकसरवंशसोहावन१३व्याळउळुकशृगाळहुँवोरा।स्रपाविहंकिरशोरकठोरा ॥ श्रमितश्चितितृपितौतहँभयऊ।तवसरितातटतुरत्तिंगयऊ॥न्हाइपानकरिश्रमकरिदृरी१५तिहिनिर्जनवनमहँभेपूरी॥ बासुदेवत्रहकेतरजाई । वैठयोपरममोदकहँपाई॥ जियअंतर्यामीभगवाना । सुरुशिक्षितकीन्हयोमनध्याना ॥ १९॥

दोहा-भावमगनमनदगसजल, ध्यानकरतपदकंज ॥ धीरेघीरेहरिहिये, प्रगटतभेसुखपुंज ॥ १७॥ प्रेमपुलकयुतभयोश्चरित । बुट्योजानँदिसियुगँभीरा ॥ भूलिगयोजापनोपरायो । केनळकुरुणरूपमनलायो ॥ १८॥ प्रममनोहरशोकनशावन । ऐसोश्यामस्वरूपसोहावन ॥ क्षणभरप्रगटरह्योपनमेरे । फेरिनदेखिपरचोवहुहेरे ॥ सणभरप्रगटरह्योपनमेरे । फेरिनदेखिपरचोवहुहेरे ॥ तवव्याकुल्मेंउच्योसनीहागामिणिविद्योनिविकल्फणीशा १९प्रानियिरमनिकयदेखनहेत्व।प्रगटभयेनहिरमानिकेतृ। क्षेतिययलण्याचिकोइ।लिहेल्युभोगनतोपितहोई ॥२०॥ यहितियियलकरततिहिवनमं।ितराजगोचरप्रभुतिहिक्षणमे॥ दोहा-कह्योवचनगंभीरजति, नभतेसुधासमान । शोकिमटावनमोरस्व, सुनियेव्याससुनान ॥ २१॥

दाहा—कह्मावचनगमारवातः गनपवजाताः । सामानिकन्यादाः । तेकुयोगिमोहिद्सतनाहीं ॥२१॥ सुतुवारुकपहिजन्महिंमाहीं । मेरेदरशयोगदूनाहीं॥जिनकेकामादिकनहिंजाहीं । तेकुयोगिमोहिद्सतनाहीं ॥२२॥ ्रेयोदेसायरूपद्दकवारा । सोअनुरागिंदेहेतुकुमारा ॥ ममअनुरागिपुरुपजोकोई । क्रमसेविपयनाञ्चतेहिहोई ॥२३॥ गड़ी संतसेवा ते तेरी । मोमें छागी सुमति घनेरी ॥ यह निदित्ततनुत्तिसुनिराई । जैहोमेरेछोकसिपाई ॥ नवमेरोपार्यदहेंजेहो । तबतुमपरमानंदिहेपेहो ॥२४॥तेरीमतिजोमोमहँछागी । सोममुकुपातोहिनहित्यागी ॥

दोहा-प्रख्यकालहूँमें सुरति, रहिहैमोमहँछागि । ममप्रसादतेसर्वदा, दुखनेहैसवभागि ॥ २५ ॥ ोंकहिमोनभयेतेईश्वर । प्राक्कतगुणनरहितवपुजिनकर ॥ पायकृपातिनकीवनमाहीं । मैंतविशवअजपूजितहाहीं ॥ ११००० । अस्वत्वः । उरमहँभयोअनंदअपारा ॥२६॥ मंगळकरणनामहिरकेरे । अतिगोपितअरुकमेपनेरे ॥ १००० । १००० । अस्वत्वः । उरमहँभयोअनंदअपारा ॥२६॥ मंगळकरणनामहिरकेरे । अतिगोपितअरुकमेपनेरे ॥ १००० । १००० । अस्वत्वः । उर्माद्वेष्टा । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० ।

दोहा—देनलमेजनमोहिन्यु, भागनतीयदुनीर । प्रारच्धिहमोगीतिनै, भोतिकछुट्योज्ञरीर ॥ २९ ॥ द्वारा—देनलमेजनमोहिन्यु, भागनतीयदुनीर । प्रारच्धिहमोगीतिनै, भोतिकछुट्योज्ञरीर ॥ २९ ॥ द्वारा—देनलमेजनमोहिन्यु, भागनतीयदुनीर । प्रारच्धिहमोगीतिने हो । तिनप्राणिहिपनेक्सेमेकीन्द्यो ३० क्ष्रप्रारं हिं हो । क्रियोतिकहुरोकिनजाहै॥ भीतरनाहरत्रिभुननमाही।विचरहुँअविचल्रभितसद्वि ॥ ३२॥ अनुभहतेस्र ी । भेरीगतिकहुँरोकिनजाहै॥ भीतरनाहरत्रिभुननमाही।विचरहुँअविचल्रभितसद्वि ॥ ३२॥

्रीनकः र्हे नियुद्ध हार्वो । जेहिसुरब्रह्मवो धरपजावन॥ताहिबजायगायहरिगाया।मिविच गर्हुं त्रिसुवनसुनिनाया॥ ३॥ दोहा—िनज्यरिज्ञगावतिगरिक्ष,प्रिययश्रतिरथपाद । कृष्णवो छायेसमहिये,ममञावहिसुप्रसाद ॥ ३४ ॥ चाहतिविपयनवारिहेबारा,ध्याकुळचित्तपरंसंसारा ॥ तिनको श्रीहरिकथासोहाई । भवसागरनीका श्रुतिगाई ॥ ३५ ॥ कामळो भहतमानस्त्रोहे। जसहरिकथासुनतञ्जविष्ठ । से । कामळो भहतमानस्त्रोहे। जसहरिकथासुनतञ्जविष्ठ । से । वस्त्र प्रस्त्र प्रमानस्त्र । अञ्चलका । अञ्च

स्रतउवाच ।

सत्यवतीष्ठतसोंयहिरीती।नारदछनिकहिकथासप्रीति।भाँगिविदाकरवीणवजावत।छुनिरुवतंत्रगवनेछुलछावत।।३८॥ दोहा—अहोधन्यदेवर्षिहरि, कीरतिवीणवजाय । हर्षितगावतजगतजो, हर्षितकरत्तवनाय ॥ ३९॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजवांपवेज्ञाविश्वनायिसंहात्मजसिद्धिशीमहाराजापिराजशी महाराजाश्रीराजावहादरश्रीकृष्णंचंद्रकृपात्रापिकारिश्रीरधराजसिहजदेवकृते

भानंदाम्बुनियोप्रथमस्कंधेपष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

दोहा-नारदमुनिअरुव्यासको, सुनिअद्भुतसंवाद । बोलेशोनकसृतसों, पाय परमअहलाद ॥ शोनकडवाच ।

जयनार्द्रमुनिकियेषपाना । त्वमुनिव्यासदेवभगवाना ॥ मुनिनार्द्रकीगिरामुहाई । कहाकियोद्दियहपैत्रवृहं ॥ मुनिश्तीनककेवचनमुहाये।वोट्टेमृतहपैउरछाये॥३॥(मृतड०)सरस्वतिसरपिट्चमतटमार्ही।आश्रमश्य्यात्रासतहाँहीं ऋषिनयज्ञकोवर्द्धनहारा ॥२॥ तहाँवसाँद्विजविषुउउदारा ॥ वदगीवनमंडितचहुँबोग । अतिरमणीयछगतसवटोग ॥ तेहिनिजआश्रमव्यासमुजाना।भुचिद्धमनथिरकियभगवाना३निश्चरुनिजनिर्मेरुमनमार्ही।भक्तियोगकरित्यासतहाई।

दोहा–पुरुषपुराणोरुसतभे, मायातेहिआर्थान् ॥ २ ॥ त्रेहिमायार्कार्यात्यस्, मोहिन्दे प्राचीन् ॥ यद्यपित्रिगुणात्मक्यहितनते । जीवविरुक्षणदेशरूमनते॥तद्पिआपनोतपुयदमानन्।तेहिन्दाक्रमंशनयंकटानना।द्या जेहितेसकरुश्रनर्थनझार्ही । भक्तियोगतेजानतनार्ही ॥ निनकेहेतुच्याममुनिगई । श्रीभागतनमहिनागाई ॥ ६ ॥ जेहिभागत्तसुनतश्रवणनमें । जगतजननकेतादोक्षणमें ॥ भक्तिहोनिपदर्शाणिरेथार्ग । शोकमोहभभंजनन्यारी॥ आ सोभाग्यतेझोपियनायो । विरतिनिर्सतसुरुक्षपट्टायो ॥८॥ तबुशानकप्रस्यादर्याद्यपट्टा । यदर्शकाद्यसम्मनआई ॥

दोहा-विस्तिनिस्तिचाहतनकछु:आत्मसुसीहस्सिवा।पद्योमहायहमंदिनाःकहिकारपछुकदेव ॥ ९ ॥ कक्कोसुततवअतिहरपाई । सुनदुज्ञानकादिकवितहाँ ॥ वेटाकिकअंयननाँहमान । आनमसुसीहरुणदरआने ॥ तेतजिसकरुफरुनकीआञ्चा।भक्तिकरहिनितरमानिवासा।कृष्णचंद्रकेग्रणयहिभाँती।करहिंस्ववशनिजभक्तिनमार्तार्थ हरिग्रुणमेंमोहितमतिजाकी । संतत्रहतिभक्तरसछाकी॥सोञ्जकहरिभक्तनकोप्यारो।पक्ष्योमहाभागवतउदारो॥९ भूषपरीक्षितजेऋषिराऊ । जन्मकर्मतिनमुक्तिप्रभाऊ ॥ अरुपांडवनचरित्रअपारा । जिनमेंक्रप्णकथाविस्तारा

दोहा—यहसववर्णनकरिहंगे,तुमकोसपिव बुझाइ । सुनोझोनकादिकसवे, सावधानचितलाइ ॥ १२ ॥ जवकोरवअरुपांडवकेरो । संजयवंशिनकरपनरो ॥ कुरुक्षेत्रमहँभोसंत्रामा । वीरगयेसववीरिहंधामा रह्योएकदुर्योधनराई । भीमसेनतहँकोधिहळाई ॥ गदायुद्धमहँगदाचलाई । जातुतोरितेहिदियोगिराई ॥ १२ 'तेहिनिशिद्रोणपुत्रतहँआयो । लिखदुर्योधनकहँदुस्वपायो ॥ राजाकेष्रियकरनिवचारी । गर्येरिनअस्सिनमँद्यारी पंचद्रोपदीकेस्रुतलहँवै । सोवतरहेगयोदिजतहँवै ॥ सङ्गिनकासिशीश्रतिनकाटे । धृष्ट्युमादिकशिरळाँटे

दोहा—द्वपदसुतासुत्रहिरनको, ल्यायोजहॅकुरुभूष । जानिशिज्ञुनशिरनृपतिकह, कियोनिनजनुरूप ॥ निदितकर्मकियोद्विजराई । वंशछेदह्वैमयोवनाई ॥ हर्पशोकजनभयोसमाना । त्यागोतवदुर्योधनप्राना ॥ १४ देखिद्रीपदीसुतनिविनाशा । दुसहदुःखतनुकियोप्रकाशा ॥ रोदनकरनलगीभिरेदाहा । व्योविलोचनअंद्रुप्रवाहा तहँअर्छनअतिकोपहिषागे।द्वपदसुतिहससुझावनलागे।(अ.उ॰) िद्धि । विहेवेद्यायद्वपहिनहंबेही ॥ तहिवेद्यायद्वपहिनहंबेही ॥ काटितासुशिरजनमेंलेही । तहिवेद्यायदुपहिनहंबेही ॥

दोहा—तवतेरोमेंपॉछिहों,नैनवारिसुकुमारि । मृतसुतवारीममवचन, तृत्रेसत्यविचारि ॥ १६ ॥ (सू॰उ॰)यिविधिद्रोपदिकइँससुझाई।विविधमनोहरवचनसुनाई॥कवचपहिरिग्रांडीविहर्छेके।मीतकुष्णकोसारिषेकैकै स्थचिकपित्रज्ञकोपितकुष्णकोसारिषेकैकै स्थचिकपित्रज्ञकोपितकार्ज्ञनकाहीं।दूरिहितेदेखतहगमाही॥ सुत्तघाठकिनजमाहीं । स्थचिकप्राप्योप्ताणवचाई ॥ जैसेशंकरकोभयपाई । दशचल्योगेविकरुपराई ॥ भरिज्ञकभाग्योद्रोणकुमारा १८अश्वभयेमगथिकतञ्जपारा॥वचवजापनोजविहेनदेख्यो।अस्त्रब्रह्महारुररक्षकर्छेख्यो १९॥

दोहा—निजप्राणहिसंकटनिराखि, सावधानशुचिवित्र । जानतउपसंहारनहि, तज्यो ब्रह्मश्राछित्र ॥ २०॥ तातेप्रगब्धोतेजप्रचंडा । छायोदशहूँदिशनअखंडा ॥ तवप्राणनआपत्तिनिहारी । हरिसोंअर्जुनगिराउचारी ॥ २०॥ (अ०००)महावाहुहेकुप्णसुरारी । निजभक्तनकेसंकटहारी॥जेजगतापजातहेंजारे । तिनकेतुमहिवचावनहारे॥२२॥ तुमहींआदिपुरुपशृक्तिहुपरासुख्यतुर्म्हेंहेश्वरकरुणाकराज्ञानशक्तिकरिमायात्यागीगरहीसदानिजरूपहिरागी ॥२३॥ मायामोहितजननसदाही।निजवळदेहुचारिफळकाही२ ४ वहअवतारहरणसुविभागानिजजनध्यानहेतुप्रसुधारा २५॥

दोहा-हमजानहिनर्हिकृष्णयहः, कहँतेआवतकौन । दारूणधावतओरचहुँ, तेजभीतिकोभीन ॥ यहिविधिकद्मोपार्यअञ्चलाई । बोळेकृष्णचंद्रमुसक्याई।(श्रीभ॰ज॰)जानहुअस्त्रब्रह्मशरघोरा।छांडचोद्रोणपुजवरजोरा जानतन्हियाकोसंहारा । जियसंकटलियाहिपवाँरा ॥२०॥ औरअस्त्रकारिसकेनवारण । अहित्रद्मशरघाहिनिवारण ॥ तातेपार्यत्रद्मशरछांडहु । अस्रतेजतेअस्त्रहिआडहु(सू॰ज॰)मुनतकृष्णकेवचनमुहाये।शहुद्मनफाल्गुणसुख्छाये॥ स्रिललपरशिकरिहरिपरदक्षिण।तज्योवीरब्रह्मास्रहितेहिक्षण।दोजअस्त्रनकेमिलेप्रकाशा।बढे्छायसवअवनिअकाशा॥

दोहा—मानहुदिनकरदहनदोछ,दहनहेतुसबळोक । ठरतमयूखपसारिकै,देवनकरतसशोक ॥ ३० ॥ महातेजदोछअस्त्रनकेरो । जारतळोकनघोरघनेरो । जरतप्रजासवताहिनिहारो।प्रठयअग्निटियमनहिविचारो ॥३१॥ यहिविधिमहाउपद्रवदेखी । वास्रदेवकोसम्मतळेखी ॥ दुहुँनअस्त्रकोएकहिवारा । कियोधनंजय उपसंहारा ॥ ३२ ॥ त्वहरिअर्ज्जनस्थिहिधवाई । दारुणद्रोणसुवनिद्यगवाई ॥ रिसवक्विजैनेनकरिटाळे । याँच्योद्रोणसुतितिहकाळे ॥ जेस्रयज्ञपगुहिद्विजराई । बांधिहवंधनसोहरपाई ॥ ३३ ॥ ताहिबांधिवळतेदोठवीरा । ढेरिहेळेगमनतरणधीरा ॥

दोहा—कमलनयनयदुनाथतव,अर्जुनसाँखुतचिन । कोषितह्वैद्योलेवयन, सुनहुपार्थमतिऐन ॥ ३४ ॥ यहसोवतमहँरैतनिसिपारचो । विनअपराधवालकनमारचो॥तातेयहिरसहुअवनाही । मारहुविगद्विजाधमकाहीं३५॥ तियवालकसोवतमतवारे । क्राणागतविरचेभेवारे ॥ रुजीजङ्गोअसजगरिषुकाही । मार्राहेधमेधुरंधरनाही ॥ ३६ ॥ े पालतजोखलद्यानआने॥ तेहिवधकरवतासुकल्याना।नहिंतौपावतनरकमहाना॥३७ युमणाई । कियोप्रतिज्ञाहमहिसुनाई ॥ जोतुवसुतनिकयोवधाँनै । छैऐहों तेहिशिरतुवऐनै ॥ ३८ । दोहा-तातेयाकोवेगिवध, करहुधनंजयवीर । अत्रियदुर्योधनहको, कियोकर्म वेपीर ॥ ०-आततायिपापीइहिजानौ । निजसुतहनिकुलदूपकमानौ ॥ ३९ ॥

### स्रतंखवाच ।

्रिक्षे क्षेत्र । अर्ज्जनसोंकहरमानिकेत् ॥ तबहंगुरुस्रतग्रुणिमतिबाना॥मारनकोनहिंकियअनुमाना॥४०। १२ १२ कि.स. अर्जुन्वेप्रियस्तम्यरारी ॥ पुत्रविद्यापकरतदुस्वयाई । तेहिद्रुपद्दीकहँदियोदेखाई॥४९। न्यो (दितहिमहानो । नीचेकोशिरिकयेलजानो ॥ पशुसींवैधोपरमञ्जूषकारी। लखिइमिग्रुरुस्तद्वपदक्रमारी

ुुळस्वमावद्याउरपः । कियोप्रणामनयनभरिवारी ॥ ४२ ॥

दोहा-ताकोबांधिलेआइवो, द्रपदीसकीनजोइ । छोडहुछोडहुयहकह्यो, विप्रनित्यगुरुहोइ ॥ ४३ ॥ सहितविसर्जनउपसंहारा । धनुर्वेदयुत्रमञ्जयकारा ॥ सकलअस्त्रतमजासुकृपाते । पत्र्योधनंजयवलभोजाते ॥ ४४। सोइनगपानद्रोणस्तरू । वर्तमानयहतेहिअनुरूपा ॥ कृपीद्रोणदाराअरधंगी । वनीरहैजेहिसुतरणरंगी ॥ ४५। जातेमहाभागमतिवारे । सकल्पमंकेजाननहारे ॥ देहनतुमयाकोद्रसभोग् । गुरुकुलवंदनपूजनयोग् ॥ ४६ । पतिदेवताद्रोणकीनारी । अश्वत्यामाकीमहतारी । जसमेरेबहुसुतहतजाके । तसनहिंहोइब्ययाअवताके ॥ ४७। दोहा-जेअजितेन्द्रियत्रपतिहठि, द्विजनकरावहिंकोप्राप्ताक्षोकितद्विजकुलकरत्, तुरतराजकुललोप् ॥ ४८ ॥

### सृतउवाच ।

न्यायथर्मयुतकपटविद्दीने । सबमेंसमबरकरुणार्भाने॥कहिद्रपदीइमिधर्मनिवाह्यो।सुनतधर्मनृपताहिसराह्यो ॥ ४९ । नकुल्हुओं सहदेवधनंजय । सात्यिककुष्णचंद्रदृगकंजय ॥ रहेओरहूजेनरनारी । कहतभयेधनिद्वपद्कुमारी ॥५०। भीमसेनत्वकोपहिद्धाये । सबसों ऐसेवचनसुनाये ॥ सकलभांतियहमारनयोग् । अवनहिं ओरकरीउतयोग् । निजनिजप्रभुकोकरहितनाहीं । सोवतवालकवध्योगृथाहीं ॥५ १॥ तबद्वपदीअरुभीमहकेरी।सुनिवाणीअर्जनवप्रहेरी।

दोहा-चारिबाहुसुंदरलसत्, कह्योकृष्णमुसकाइ । मेरेहुकछुयेबचन, सुनहुपार्थचितलाइ ॥ ५२ ॥ विप्रनीचह्रवथवभयोग् । सवविधिआततायिवधयोग् । दोऊविधियेक्हीहमारी । पाळहुशासनमोर्गवचारी ॥ ५३। जामेंसत्यप्रतिज्ञाहोई । कियोप्रियासमुझावितजोई ॥ द्रपदीभीमहुकोअरुमेरी । करोसाजेहिप्रियहोइपनेरी ॥ ५२ । (सत्तर.)अर्जुनवेगिकृष्णरुखजानी।कटितेकाढिकरालकृपानी॥काटिकेशताकिशिरकेरी।काढिलियोमणिकियोनदेरी। र्वंभनछोरितासुधनुधारी । निजडेरातेदियोनिकारी ॥ मणिअरुब्रह्मतेजतेहीनो । चल्योगलघातीद्विजदीनो ॥ ५६ ।

दोहा-मंडनअरुसंपतिहरन, देशनिकारनजोइ। नीचहुद्धिजकहँदंडयह, दृहिकदंडनहोइ॥ ५७॥ पुत्रज्ञोकतेदुसितस्य, पांडवदुपदीयुक्त । मृतनिजवंधुनकीकिया, करीसकलश्चातिउक्त ॥ ५८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजशीमहाराजशीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्री महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराज सिंहजदेवकतेआनंदांबुधिनिधाप्रथमस्कंधेसतमस्तरंगः॥ ७॥

#### सृतउवाच ।

दोहा-पुनिनिजवांपवमृतकजे, तिनहितिलांजल्दिन । यदुपतियुनपांडवमव, गंगाग्येशचन ॥ भागकिष्पुरवारीनारी । करतिवरापपुकारिषुकारी १ ल्याइतिरांजिरियनिनकारी । पुनिमजनिकयगंगामारी । जाकोजटहरिपदरजपावन । तुरतहितीनदुनापनशावन ॥ २ ॥ तर्रथुनगहरेदेवपगरं । शाग्यपिष्टरमंयुनभारं। द्वपदीक्रंतीअरुगांपारी । रहेसवञ्जाकितअतिभारी ॥ युनिनसमेनकृष्णनर्देनाई ॥ ३ ॥ दनवंपुनकोकस्यो व्यसाई ।

कोडकहतअसुरनवधनिहतअरुताधुजनरक्षनिहते । हरिप्रगटभेमधुरापुरीवसुदेवदेविकयांचिते ॥ ३३ ॥ कोडकहत्ताआसुरनवधनिवित्त ॥ विभिद्धितमिहभारामध्यद्वतिनाविजिमवहभारते । तिमिद्धितमिहभाराहरनप्रगटेविनयकरतारते ॥ ३४ ॥ कोडकहिअजातिहिकामकर्महितेद्वितिवत्तरदेखिके । जगथवनसुमिरनयोग कर्मनकरनकोचितलेखिके ॥ प्रगटेत्रिलोकीनाथतुम्हरोसुयवर्गवेवद्ववारहे ॥ ३५ ॥ सुष्तभनतसुमिरतसुनतगावत हपेलहतअपारहे ॥ जद्वेगिर्हाभवनाशकरित्ववरणकमलविलोकते । तिहुँलोकमसुद्रथोकलहिविचरिहसत्वावनशाकते ॥३६॥ हमसुद्धदअतुचरावरेतिववरणकमलविलोकते । तिहुँलोकमसुद्रथोकलहिवचरिहसत्वावनशाकते ॥३६॥ हमसुद्धदअतुचरावरेतिववरणविद्यातवर्गातवात्व । तुमहोगरीविवाव यदुवरपरमक्रपानिधानहो ॥ ३७ ॥ सम्मामह्रपविल्यातयद्यपितदिवत्वावत्वाव । तुमहोगरीविवावविनदंद्वीविकलतिमिह्महुँसकलअनाथज्ञ॥३८॥ जमितुवचरणचिह्नितथरिणअतिहीलस्वतिविह्महुँ। विमिगमनकोन्हेनाथहत्वतेलसगोनिवलासहे॥३९॥ धनवामपूरणदेशको ओपधितरुनकेजालहे । वनशिलसितासरितपतितुवल्लहेतिनहालहे ॥ ४० ॥ प्रमुविद्ववातमविद्वस्तिताराकाजोजाहये । तोर्षांडवनअरुवहनमममहराशहुद्धहरे ॥ ४० ॥ प्रमुविद्ववातमविद्वस्तिताराकाजोजाहये । तोर्षांडवनअरुवहनमममहराशहुद्धहरे ॥ ४० ॥ प्रमुविद्ववातमविद्यस्रितीहारकाजोजाहये । त्ववचरणमेअविचलरहेनिमर्गगरावारही ॥ ४२ ॥ प्रमुविद्वस्ताव्यद्वपित्वार्यमरिमरितितिलससारही । तुवचरणमेअविचलरहेनिमर्गगरावारही ॥ ४२ ॥ जयकृष्णअर्जनस्वायद्वपित्वार्यमरिमरितितिलससारही । तुवचरणमेअविचलरहेनिमर्गगरिहासुस्ति।

द्दीहा–हरणेहेतुभूभारके, छेहुनायअवतार । योगेश्वरहेअखिळग्रुक, तुर्न्हेनमहुँबहुवार ॥ ४३ ॥ (सू.उ.)-यहिविधिकहीमनाहरवानी।भृत्तुतिकरीजवहिंसुखमानी॥तवतेहिमोहतअसयदुराई।छुतीसोंबोळेसुसक्याई॥ तिरीप्रीतिप्रतीतिविचारी । जावद्वारकेनीहंमतिवारी ॥ धर्मभूषहृतहँसुखछाई।जातजानियदुपुरयदुराई ॥४९॥ प्रेमसहिततहँकियोनिवारन।तबह्नेमोदितहारजगकारन॥प्रथाआदिनारिनससुझाई। प्रविशिहत्तिनापुरहिकन्हाई॥ कछुक्काळकूनिस्रोत्तहँवासा।सहित्तांडवन्तरमानिवासा ॥४५॥ तहँस्त्रीचरित्रजेजाने।च्यासादिकसुनिपरमसयाने॥

दोहा-तिनहुते अरु कृष्णमिष, यदिष युक्तहतिहास । सयुझायेंगे धर्मसुत, भयोन शोचिननाश ॥४६॥ प्राकृतमनते कीरवराजा । शोचवंधवांधवनसमाजा ॥ हे द्विजनेह मोहवशहेंके । बोछेसक्छसभायुखज्वेके॥ ४७ ॥ इहांछतो अज्ञानहमारो । मेरेहियमें कियोअगारो ॥ युध्र काग भक्षकयहदेहा । ताकेहितसबको तिनेहा ॥ मेंदुरात्मनिह धर्म विचारी । अक्षाहिणी अनेकनमारी ॥ ४८ ॥ वाछवित्रसंबन्धहमित्रे । पितावंधुग्रुहश्रातपविज्ञे॥ इनकोद्रोह कियोवरुत्रोरा । तातुनरकपरहुँगोषोरा ॥ यद्विजातबहुवर्ष हजारा । तद्विननरकहुते छुद्वारा ॥४९ ॥

दोहा-यद्पिन्यतियुत्त धर्ममें, नृपवधदूपत नाहि । है यह हरिज्ञासनतद्पि, नहिंआवत मनमाहि ॥ ५० ॥ जिनके सुत्पतिहमहने, तिनतिय दोहन दोष । यज्ञादिककरि मिटहिंगे, यह न होत संतोष ॥५०॥ क्षीचसुटे नहिं कीचते, निमि मदते मदनाहि । येकहुजियवधदोष तिमि, जातन जागनमाहि॥५२॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजािषराज श्रीमहाराजा बांधवेश विश्वनाशींसहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजािषराज

र्श्रामहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्र कृषापात्राधिकारी श्रीरपुराजसिंहजूदेव कृतेआनंदांबुनियो श्रयमस्कंषे अष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥

#### सूत उवाच।

दोहा—चंधुवधवअपते असित, लाननको सम्पर्धः । परेभीप्पकुरुक्षेत्रतहँ,तहँ गमनेतृपधर्मः ॥५॥ तबतिनृकेवरचारित्रभाई । कनककल्टितस्यंदनन मँगाई ॥ तरलतुरंगनतुरत्तिद्वपाई । चिट्टपसँगगमनेछिनिछाई ॥ व्यासपोम्पआदिकम्रानिराम्।चलेसकल्टनिजसहितसमान्॥२॥अर्जुनसंगचढेवरस्यदंन।गमनिक्ष्येद्वपितयदुनंदन ॥ तिनुष्रत्यम्राज्ञ अतिराने । त्रिमिकुवरम्थियक्षसमाने ॥३॥यद्विविधतक्ल समानमुद्वाई । पहुँचीकुरुक्षेत्रमहँनाई॥ सवैविलोक्ष्यो भीष्मदेवकहँ । दिवितिगन्यदिवननुभूमहँ।क्रुर्ग्यमहँपन्योप्रदीता । कृष्णसहितपांदवतहँपीग ॥

दोहा-भीष्मदेवकोकरत्तभे, सहितसमाजप्रणाम। वैद्येतिनकोपेरिके, भोदरआनँद्याम ॥ ४ ॥

मानहुँसर्वेकालगतिकाहीं । जगमेंजाधुनिवारणनाहीं॥४॥पुनिजेहिद्धपदिहिसभामँझारी। ल्यायेकेशपकरिअपकारी॥ दोहा—गतआयुपतेहिकमंते, ऐसेरिपुनहताइ। कितवहरीनृपधर्मको, दियेराजयदुराइ॥ ५॥

नृपतियुधिष्टिरकोयदुराई । अश्वमेधनैसविधिकराई ॥ तिनकोयज्ञातमस्समपावन।जगफैलायोहिरमनभावन॥६॥ पांडुसुतनसोविदाकराई । सात्यकिल्द्रवयुतयदुराई ॥ पूजितमुनिल्यासादिकतेरे । पूजितह्वैमुदपायवनेरे ॥ ७॥ गमनद्वारकाकरनिवारी । ज्ञोनकस्यंदनचढेसुरारी ॥ त्वल्तरापायभयधाई । हरिढिगलाइगईअकुलाई॥८॥

# उत्तरोवाच ।

देवदेवयदुपतिदुखवाती।रक्षाकरहुमोरिसवभांती ॥ तुर्मीहंछोड़िकोअभयप्रदाता । सवकोकारुकरतजगपाता ॥९॥ दोहा-आपसञ्चरअतितप्तप्रभु, आयोसन्मुखधाइ । वरुनाञ्चेमोहिनाथपै, गर्भहिदेइवचाइ ॥ १० ॥

(स्.उ.)सुनिउत्तरागिरागिरेषारी।प्रणतपालयहलियोविचारी।करनअपांडवअवनिविचाच्यो।द्रोणपुत्रब्रह्मास्त्रपर्वाच्यो। तिहिक्षणज्वलितपंचवरवाना।गयोपांडवनओरमहाना।।पांडवतोलखिवाणनआवत।लियोअस्त्रनिजकोपहिछावत।१२। लखिअनन्यदासनदुस्त्रकाहीं।तवश्रीहरिकारकृपातहाँहीं।।रक्षाकियनिजचकचलाई। अंतर्यामीयोगिनराई॥ १३॥ गर्भेडत्तराकोकरिदाया। छाइलियोहरिअपनीमाया॥ कौरववंशवढावनहेतु। कियेकृपाद्वतकृपानिकेतु॥ १९॥

दोहा—अस्त्रब्रिहारमोपनिहं, यद्यपिपरमप्रचंड । तद्यिसुदर्ज्ञनतेजलहि, भयोतुरत्ज्ञतसंड ॥ १५॥ जिनअचरजमानहुसुनिराई । सवअचरजमयहेंयदुराई ॥ जोनिजमायातेजगकाही । सिरजहिपालहिनाज्ञकराही ॥ सुनिजनकृष्णचंद्रसुखपागे । द्वारावतीचलनप्रभुलगे ॥ तवजेत्रझअस्रतेळूटे । तिनकेदुसवंपनसब्दूटे॥१६॥ ऐससुतसुतवधूसमेतू । आह्पृथाढिंगरमानिकेतू ॥ स्तृतिकरनलगीसुखपाई । सुनहुज्ञीनकादिकचितलाई ॥ १७॥

कुंत्युवाच ।

पुरुपभापर्इर्वरप्रकृतिहिपर । जनअदृङ्यथितवाहरभातर॥१८॥मुद्रितमायाह्रपकनाते । मूढमतिनकोनाहिंदेसाते॥ दोहा—इंद्रजालयुत्तिमिनटे, जानतनहिंजनयाम । अविनाशीईदिनअदृङ्ग, ऐसेतुमहिंप्रणाम ॥१९॥

छंदगीतिका्–जेहिअमळ्युनिपुनिपरमइंसहुभक्तिकरउरआनई।।प्रभुतिनहितुमकोनारिहमळ्युकोनिविधिपहिचानई वसुदेवश्रीदेवकीनंदनकृष्णनंदकुमारहो ॥ २१ ॥ अर्विदनामगोविद्पंकजमाहिपरमज्दारहो ॥ ज्ङ्जातदृगज्ङजातपगृतुमकोनमामिनमामिज् ॥ २२ ॥ करुणानिधानप्रधानदेवनजगतअंतर्यामिज् ॥ जिमिकंसस्टतेकेदेवकिदुस्तहन्योयदुनायहे । तिमिमोरपुनिपुनिसुतनयुतदुस्तनाशिकयोसनायहे॥२३॥ विषयितमोद्भदानतेजिमिलासभवनकृशानते । अरुद्यूतकोद्रवारतेत्योहिडपादिसलानते । वनवासदुस्त्रभूरुप्रतिसम्रभीप्मादिअस्त्रअमानते । कियत्रोणतुमहमसवनकोद्वतद्रोणअस्त्रमहानते ॥ २४ ॥ मोर्दिपरिविपतिविशिपिक नेहिविपतिनाशनहेतत् । प्रद्मोक्षद्श्नेनदेहुसवयलआइरूपानिकेतत् ॥ २५॥ पुरुशास्त्रपटिवेकोसुकुळकोविभवकोनेहिमवे हैं । ज्ञटसोन्छेतानामतुम्हरोबुथाताकोसवेहे ॥ २६ ॥ नुःकामभक्तनकोपियोुपरमदीनदयाउँहो । तुम्बैष्णवनुकेपर्मधनविनुकामकोषितगाउँहो ॥ द्रीद्यातिआत्मारामजूनकेवस्यपद्रमुख्यामद्रो । तिनतुमहिकरुद्रमणामसैनिनभकपरण्काम्द्रो ॥ २० ॥ मुभुकारुरःपदितुमदिमानदुँनाहिरुदिननरुरन्हे । विभुधादिभनिविदानस्वथरुसम्विचरन्तर्दत्हे ॥ २८॥ विनारतमतु नुमम नानको उन्हिकाहरुच्छाकरनकी।तुमगैनअप्रिष्पियकोउमनिषिपमतुम्मेनरनकी ॥२९॥ अत्रअद्युक्ताजगतस्यापाजन्मक्मेरुग्वरे । ऋषिवयमुनज्छननुमगृनिष्ठगतकानुकृतामरे ॥ ३० ॥ मुत्रमंत्रवद्यिमद्किकारान्वयद्यादाकाष्ट्रके । नृबाधिककादाम्छकान्गनपादनाष्ट्रके ॥ विहिस्रयुर्द्रपान्नोतुमन्दैनाकादैनिकः । भयमानिगतनवद्यान्नेननपुगुन्द्रस्नविद्यप्तिः ॥ फरिवर्ननिपरेरमातुबद्द्यामनदिविचारिक । मीटिमोहकावनप्रमुक्युनदिनानितृमदिनिदारिक ॥ ३१ ॥ फोरकद्ततुमकोपुन्पपदापदुनुपतिकोगितकनको।शत्रवन्मतेहिकुछिपोतिमिपद्वमछपपदाभग्नको॥ ३२ ॥

कोउकहत्वअसुरनवधनिहित्वभृतसाधुजनरक्षनिहिते । हिर्प्रिगटभेमथुरापुरीवसुदेवदेविकियांचिते ॥ ३३ ॥ कोउकहित्वासारमध्यट्टविनयकरतारते ॥ ३३ ॥ कोउकहित्वजातिहिकामकर्महितेद्वस्तिनविज्ञानिवहुभारते । तिमिद्वस्तिमहिभाराहरनप्रगटेविनयकरतारते ॥ ३४ ॥ कोउकहित्रजातिहिकामकर्महितेद्वस्तिनन्दिस्ति । जगश्रवनसुमिरनयोग कर्मनकरनकोचितलेसिक ॥ प्रगटेत्रिलेकाम्यद्वस्त्रसायहम्पत्रमावत हर्पल्टहत्वअपारहे ॥ ३५ ॥ सुस्तभनतसुमिरतसुनतगावत हर्पल्टहत्वअपारहे ॥ इद्या सुस्तिनवाद्यक्तित्वपर्याक्षरत्वाचित्रकार्या ॥ केव्वतिहित्तमहित्तवाद्यक्तिव्यस्त्रमावत्व । ह्मसुकल्यभूपनकिवरोधीआपविननहल्यसहि ॥ ३५ ॥ अवत्वस्त्रमुमभक्तिहत्वरुलेखानिवान्ता । ह्मसुकल्यभूपनकिवरोधीआपविननहल्यसहि ॥ ३७ ॥ हमनामरूपविद्यातयद्यपितद्विवनवावन्त्रा । त्यसहिगराविनवाच यदुवरप्रमुक्तपानिवानही ॥ ३७ ॥ हमनामरूपविद्यातयद्यपितद्वित्वसहित्वस्ति । त्यसहिगराविनवावन्त्रसहितकल्यस्ति । ३७ ॥ प्रभावद्वस्ति । ओपधितरुनकेवालहे । वन्द्रस्तितासिरतपितव्वल्यसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्वस्ति । त्यस्त्रस्ति । त्यस्त्रम्पर्याविद्वसहित्वसहित्वसहित्वसहित्ति । अत्यक्ष्तिवाल्यस्त्रस्तिवाल्यसहित्वस्ति ॥ ४२ ॥ अवकृष्त्यस्तिवाल्यस्ति । त्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्ति ॥ ४२ ॥ अवकृष्तिव्यस्तिवाल्यस्ति । त्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्ति ॥ ४२ ॥ अवकृष्तिवाल्यस्तिवाल्यस्ति । स्त्रस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्ति । अत्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्ति । अत्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्ति ॥ ४२ ॥ अवकृष्तिव्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्ति । अतिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिवाल्यस्तिव

द्दीहा—हरणहेतुभूभारके, छेंडुनाथअवतार । योगेथरहेअखिळगुरु, तुर्म्हेनमहुँबहुवार ॥ ४३ ॥ (स्.उ.)-यहिषिधिकहीमनेहरवानी।प्रस्तुतिकरीजबहिसुखमानी॥तबतेहिमोहतअसयदुराहीर्कुतीसींबोळेसुसक्याई॥ तेरीप्रीतिप्रतीतिविचारी । जाबद्वारकेनीहंयतिवारी ॥ धर्मभूषहृतहँसुखछाई।जातजानियदुपुरयदुराई॥४९॥ प्रेमसहिततहँकियोनिवारन।तबह्रेमोदितहरिजगकारन॥पृथाआदिनारिनसमुझाई।प्रविद्याहिततहंपितनापुरहिकन्हाई॥ कछुक्काळकीन्द्योत्हँबासा।सहित्पांडबन्स्यानिवासा॥४५॥तहँस्त्रीचरित्रजेजाने।ब्यासादिकुसुनिपरमसयाने॥

दोहा-तिनहृते अरु कृष्णमिष, यदिष युक्तइतिहास । समुझायेंगे धर्ममुत, भयोन ज्ञाचिनाज्ञ ॥४६॥ प्राकृतमनते कीरवराजा । ज्ञाचिनाज्ञ ॥४६॥ प्राकृतमनते कीरवराजा । ज्ञाचिनाज्ञ ॥४५॥ । हेद्विजनेह मोहवज्ञहेंके । बोलेसकलसभामुखन्वके ॥४०॥ हृहांलखो अज्ञानहमारो । मेरेहियमें कियोअगारो ॥ एप्र काग भक्षकयहदेहा । ताकेहितसवको तिजनेहा ॥ मंदुरात्मनहिं धर्म विचारो । अक्षाहिणी अनेकनमारी ॥ ४८॥ बालवित्रसवन्यहुमित्रे । पितावंधुग्रुरुआतपवित्रे॥ हनकोद्रोह कियोवरजोरा । तातेनरकपरहुँगोपोरा ॥ यद्विजातवृहुवर्ष हजारा । तद्विननरकहुते उद्धारा ॥४९ ॥

दोहा—यद्पिन्पतियुत्त धर्ममें, नृपवधद्भपत नाहि । है यह हरिज्ञासनतद्पि, नहिआवत मनमाहि ॥ ५० ॥ जिनके सुतपतिहमहने, तिनतिय दोहन दोष । यज्ञादिककिर मिटहिंगे, यह न होत संतोष ॥५०॥ कीचछुटे नहिं कीचते, जिमि मदते मदनाहि । येकहुजियवधदोष तिमि, जातन जागनमाहि॥५२॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा बांधवेश विश्वनार्थासहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज

श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचद्र कृपापात्राधिकारी श्रीरष्ठराजांसहजूदेव कृतेआनंदांग्रनियो प्रथमस्कंघे अष्टमस्तरंगः ॥ ८॥

#### सृत उवाच।

दोहा—बंधुवपवअपते जसित, जाननको सवधर्म । परेभीप्पकुसक्षेत्रतहँ,तहँ गमनेतृपधर्म ॥५॥ तवतिन्केवरचारिजभाई । कनककिलस्यंदनन मँगाई॥ तरस्तुरंगनतुरत्तिद्वाई । चित्रतृपसँगगमनेद्यविद्याई ॥ व्यासयोग्यआदिकम्रानिरान्।चलेसकलनिजसहितसमान्॥२॥आर्जुनसंगचढेवरस्यदंन।गमनिक्येद्वापतयदुनंदन ॥ तिन्युत्यम्राज्ञ अतिराजे । जिमिकुवेरम्भियक्षसमाने ॥३॥यहिनिश्सिकलसमानम्बद्धाई । पहुँचीकुरुक्षेत्रमहँजाई॥ सवैनिलोक्योभीप्पदेवकहँ । दिनितिगिन्योदिवजनुभूमहँ।क्रार्ज्ञप्यामहँपन्योप्रयीग् । कृष्णसहितपांडवतहँधीग् ॥

दोहा-भीष्मदेवकोकरतभे, सहितसमाजप्रणाम। वैठेतिनकोधिरिके, भोटरआनँद्धाम ॥ ४ ॥

मानर्डुसँबकाङगनिकार्ही । जगर्मेजामुनिवारणनार्ही॥शापुनिवेहिद्वपदिहिसभागँझारी। ल्यायेकेशपकारिअपकारी दोडा-गतआपुपनेहिकमंते, ऐसेरिपुनहताड् । कितवहरीनृपधमंको, दियेराजयदुराह् ॥ ५ ॥

नृपनियुपिष्टिरकोयदुगई । अश्वमेषवैसविधिकराई ॥तिनकोयज्ञातमससमपावनानगफेलायोहरिसनभावन॥६। पाँदुसुननमोविदाकराई । सान्यकिटद्वयुत्तयदुराई ॥ पूजितसुनिन्यासादिकतेरे । पूजितहेसुद्पायपेनेरे ॥ ७। गमनद्वारकाकरनिवचारी । ज्ञानकस्यदनचेटसुरारी ॥ तवउत्तरापायभयपाई । हरिटिगआइगईअकुलाई॥८।

उत्तरोवाच ।

दैवदेवयदुपतिदुरत्वानीम्साकर्डुमोरिसवभांती ॥ तुर्माईछोडिकोअभयप्रदाता । सवकोकालकरतजगपाता॥९। दोदा-आपमदारअनिननप्रभुः आयोसन्मुररथाड । वरुनाञ्जमोहिनाथपः, गर्भाहदेदवचाइ ॥ १०॥

(मृ.ट.)मुनिटत्तर्गार्गार्गार्गाप्यन्तपाटयहिटयाविचार्गाकरनअपांडवअविनिचाच्यो।द्रोणपुत्रस्मासप्रौन्यो। तिहिश्तरपटिनपंचरस्यानाभयोषांडवनअग्महाना॥षांडवतोलिहिर्याणनआवत।लियोअस्तिनकोपिहिणावत।३२। स्टार्गअनन्यदाननदुरस्कार्हो।नवशीहारकारकुषानहाँहाँ॥स्भाकियनिजनकन्यलाई। अतयोगीयोगिनसई॥ १३॥ गभेडत्तर्गकारुग्दाया। स्टार्टियोहार्ग्यम्वामाया॥ कोर्ग्युक्षवदावनहेत् । क्रियक्रपादतकुषानिकेत् ॥ १८॥

दौरा-सर्ववद्गिरामोपनाँहै, यसपिप्रमप्रचंड । तदिपसुद्र्श्नेतेजलाहै, भयोतुरत्र्वत्तराँ ॥ १५ ॥ जिन्यर्वमानदुर्गुनिग्है । स्वभन्यनम्पदेयदुर्ग्है ॥ जोनिजमापानेवगकाही । तिरव्गहिपालहिनाश्कराही ॥ मृतिवद्गुरुप्रपाण । द्वाराविन्तनप्रभूलागे ॥ तववेत्रहास्मेनसूद्वै। १० ॥ तववेत्रहास्मेनसूद्वै। १० ॥ देनसुवसुवव्यक्षमानद्व । आरप्रपादिगमानिकेत् ॥ १० ॥

कंत्यवाच ।

द्वरप्रभार्षद्वरम् कृतिदिष्यः । जनभर्द्वय्यितवाद्यभीत्या। २८॥मृद्धिनमायारूप्रस्ति । मृद्यातिन कोनादिवेगाते॥ देशान्द्रभात्रपुत्रभिनदेः जानवनदिवनपामः । भौतिद्यादिवभ्दकः प्रमृत्मद्विमणामः॥१९॥

च त्रुपद्रदिर्भागः । नृश्वान्देश्याकार्ष्ये विक्षः । अयुव्यानित्ववद्याप्तव्यवद्वाण्याकार्यानिकः । श्वानकश्चाप्तारः । नृश्कराप्त्रशत् वच्या के । श्वामार्थः तृज्ञाचनवरणकृष्यः व्यानिव्यापतिश्याके ।। इत् ।। श्वीपक्षत्तन्त्र श्वामार्थस्य रुद्धः । व्यामार्थः । श्वाचायः । निश्चापतिव्यान्त्रीयत्वयात्रव्यवस्यान्तरम्याः । कोजक्हतअसुरनवधन्हितअरुसाञ्जनरक्ष्नहिते । हिप्पगटभेमश्रुरापुरीवसुदेवदेविकयांचिते ॥ ३३ ॥ कोउकहैसागरमध्यडूवतिनाविजिमिवहुभारते । तिमिदुस्तितमहिभाराहरनप्रगटेविनयकरतारते ॥ ३४ ॥ कोउकिहअजातिहकामकर्यहितेदुस्तितन्रदेसिकै । जगश्रवनसुमिरनयोग कर्मनकरनकोचितलेखिकै ॥ प्रगटेत्रिलोकीनाथतुम्हरोसुयशजेबहुवारहे ॥ ३५ ॥ सुसमनतसुमिरतसुनतगावत हर्पल्हतअपारहे ॥ जेडवेगिहीभवनाभकारितवचरणकम्छविछोकते । तिहुँछोकमें मुद्रथोकछहिविचरहिंसदाविनशोकते ॥३६॥ हमसुद्धद्भनुचररावरेतिन्वरणऔरनआसहै । हमसुकलभूपनकेविरोधीआपविननहुलासहै ॥ अवतहमेनुमभक्तहितकरछोडिचाहतजानहो । नुमहोगरीवनिवाज यदुवरपरमकुपानिधानहो ॥ ३७ ॥ हमनामरूपविख्यातयद्यपितदपितुमविननाथज्।जिमिजीवविनइंद्रीविकलतिमिहमहँसकलअनाथज्।।३८॥ जिमितुवचरणचिह्नितथरणिअतिहीलसतियहिकाल्है । तिमिगमनकीन्हेनाथइततेल्सँगोनविलास्हे।।३९॥ धनवामपूरणदेशको ओपिथतरुनकेजालहे । वनशैलसरितासरितपतितुवलखेहोतिनहालहे ॥ ४० ॥ प्रभुविद्वआतमविद्वपूरतिद्वारकाजोजाइये । तौपांडवनअरुयदुनमंगमनेहपाश्छुडाइये ॥ ४१ ॥ यहविनयसुनियेनाथमेरीप्रीतितजिसंसारही । तुवचरणमंअविचलरहैजिमिगंगपारावारही ॥ ४२ ॥ जयकृष्णअर्जनसत्तायदुप्तिद्दनलङनृपवंशके । अतिवीरश्रीगोविदगोद्रिजसुरनपीडाध्वंसके ॥

दोहा-हरणहेतुभूभारके, छेहुनाथअवतार । योगश्वरहेअखिलगुरु, तुम्हेनमहुँबहुवार ॥ ४३ ॥ (सू.ज.)-पहिविधिकहीमनेहिरवानी।प्रस्तुतिकरीजविहसुखमानी॥तवतेहिमोहतअसयदुराई।छुँतीसोंबोलेसुसक्याई॥ तेरीप्रीतिप्रतीतिविचारी । जावद्वारकेनहिमतिवारी ॥ धर्मभूपहूतहँसुलछाई । जातजानियदुपुरयदुराई ॥४८॥ श्रेमसहिततहाँकियोनिवारन।तबह्वेमोदितहारिजगकारन॥पृथाआदिनारिनसमुझाई। प्रविशिहास्तिनापुरहिकन्हाई॥ कछककारुकीन्द्योतहँवासा । सहितपांडवनरमानिवासा ॥४५॥ तहँखीचरित्रजेजाने।व्यासादिकसनिपरमसयाने॥

दोहा-तिनहुते अरु कृष्णमधि, यदपि युक्तइतिहास । समुझायेंगे धर्मसुत, भयोन शोचीवनाश ॥४६॥ प्राकृतमनते कीरनराजा । शोचवंपरांपननसमाजा ॥ हे द्विजनेह मोहनशहिक । बोलेसकलसभामुखज्वेक ॥ ४७ ॥ इहाँछखो अज्ञानहमारो । मेरेहियमें कियोअगारो ॥ गृथ काग अक्षकयहदेहा । ताकेहितसबको तिजेनेहा ॥ मेंदुरात्मनहिं धर्म विचारी । असेोहिणी अनेकनमारी ॥ ४८ ॥ वालविप्रसंवन्धहुमित्रै । पिताबंधुग्रुरुआतपवित्रै ॥ इनकोद्रोह कियोवरजोरा । तातेनरकपरहुँगोघोरा ॥ यद्पिजातबहुवर्ष हजारा । तद्पिननरकहुते उद्धारा ॥४९ ॥ दोहा-यदपिनृपतियुत धर्ममें, नृपवधदूपत नाहि । है यह हरिज्ञासनतद्दि, नहिआवत मनमाहि ॥ ५० ॥

जिनके सुतप्तिहमहने, तिनितय दोहन दोष । यज्ञादिककिर मिटहिंगे, यह न होत संतोष ॥५१॥ क्विच्छुट नहिं कीचते, जिमि मदते मदनाहि । येकडुजियदथदोष तिमि, जातन जागनमाहि॥५२॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराज श्रीमहाराजा बांधवेश विश्वनाथांसहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज

श्रीमहाराना श्रीरानावहादुर श्रीकृष्णचंद्र कृपापात्राधिकारी श्रीरपुरानसिंहन् देव कृतेआनंदांबनिया प्रथमस्कंथे अष्टमस्तरंगः॥८॥

#### सृत उवाच ।

दोहा-बंधुवपवअपते असित, जाननको सवधमं । परेभीप्मकुक्क्षेत्रतहुँ,तहुँ गमनेनृपधमं ॥१॥ तवतिनुकेवरचारित्रभाई । कन्ककिटत्स्यंदन्न मँगाई॥ तरटतुरंगन्तुरत्हिथाई । चिटनृपूर्तेगुगमुनेछिविछाई ॥ व्यासर्थोम्यआदिकसुनिरान्।बरेसकरु निजसहितसमान्॥२॥अर्जुनसंगचदेवग्स्यंदन।गमनकियेर्दापत्यदुनंदन्॥ तिन्युत्रपर्मराज अतिराजे । जिमिकुवेरमुपियक्षसमाजे ॥३॥यहिविधिसक्ट समाजसहार्दं । पहुँचीकुरुक्षेत्रमहँगाई॥ सवैविटोव्या भीष्मदेवकर्द्रं । हिवितियिन्यदिवजनुभूमहँ।इस्टाय्यामहँपन्याप्रवागः । कृष्णसहितपदिवतहँपीगः॥

दोहा-भोष्मदेवकोकरतभे, सहित्तसमानप्रनाम। वैद्येतिनकोपीरके, भोदरलानँद्याम ॥ २ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

दोहा—सुनिमाधवकीमाधुरी, कथापरमञवदात । ज्ञीनकनोलेस्रतसों, आनँदउरनसमात ॥ श्रीनकउवाच ।

्रणहारजेनिजधनकेरे । आततायिमतिमंद्रघनेरे ॥ असदुर्योधनआदिककार्ही । कुरुक्षेत्रमहँहनिरणमार्ही ॥ पाइअकटकराज्यसुद्धाई । तहांधर्मनृपसंयुत्तभाई ॥ पाल्योसकल्प्रजनकेहिभांती । ओरोकाहिकयोअरिषार्त सुनतसृतअतिआनंद्रपाई।कथाकहनलागेचितलाई। १(सु०७०)त्रंशद्वानलतेकुहवंशा।जान्योजेहियदुकुलअवतंः तिनकोव्शअंकुरितकीन्द्र्यो । नृपतिपरीक्षितधमहिद्देन्द्र्यो । देसवराजधर्मनृपकार्हा। भवभावनभसुदिततहांही॥

दोहा—पर्मन्तपतितहँभीष्मके, अरुहरिकेसुनिवेन । छद्गोज्ञाननिर्मछहिये, छूट्योश्रमदुखर्पन् ॥ कृष्णभक्ततवथमसुवाछा । भाइनसहितसुदिततेहिकाछा । ससुद्रांतमहिपालयोकेसेदिवराजदिविछोकहिजैसे ॥इ वर्षाहेमेघकाछनिजपाई। भेमहिसकछमनोरथदाई ॥ गौवेंश्रवतसुखद्वदुक्षीरा । त्रजनिशोचिदनिहेंजिमिनीरा ॥ ४ सरितसरितपतिशेळकतारा।तहँछितकाओपधिडुअपारा।निजनिजऋतुनपाइतेहिकाछा।फूछहिफछहिंदेहिमणिमार क्वेशच्याधिअरुतीनिहुँताप् ।राज्युधिधरकाहुनृत्यापा॥६॥कियोयुधिधरयहिविधराज्ञाभाइनवंधनसहितसमाज्

दोहा-तहँनिजिमित्रविद्योकहित, अरुभिगितिषियकाज । हिस्तिनपुरभेवसत्ये,कछुककालयदुराज ॥ ७ ॥ तहाँद्वारकाजानविचार । कृष्णचंद्रवसुदेवदुलारे ॥ जाइमहीपसमीपसुरारा । तिनसाँमांगिविदासुखकारा मिलितिनकोअभिवंदनकीन्हें । औरनसेअभिवंदनलीन्हें॥लहिकेयथाभोगसतकारा।स्यंदनपरभेकृष्णसवारा ॥ ८ तहाँसुभद्राद्वीपदिरानी । औरजत्तराष्ट्रथासयानी ॥ गांधारीधृतराष्ट्रमहीज्ञा । औरौकृपाचार्यद्विजहेजा। अधिपुत्तसुनकुलीसहदेवा॥९॥भोमसेनधोन्यहुमहिदेवा।सहिनसकेहरिविदहअपारा।व्याकुलभूयेसक्लयकवारा १०

दोहा—जोसतसंगहिसेत्ज्यो, असतसंगव्यकोग । सोस्रकृतहहरिस्यशस्त्रीत, तजिनसकैयस्योग ॥११॥ सोइकृष्णमेनेहळगाय । द्रश्तप्रज्ञतअतिसुखपाय ॥ यकसँगआसनवैदिवताने भोजनश्यनिकयेसुखसाने ॥ ऐसेपांडवश्रीहरिकेरे । सहकानविधिविरहयनेरे ॥ १२ ॥ नहपाशमेवँभेप्रवीरा । तिनमेभाविकयेगंभीरा ॥ अनिम्पानिरस्यहिनप्रदेवस्याग्री।प्रविक्तिकाहिकस्याग्री॥ १३॥ महळहितेजवकदेसुरसी।तवर्ष्ठतीआदिकस्यनारी॥ यद्पिप्रमवश्भावहिंआस् । तद्पिअञुभूग्राण्रोकहिआस् ॥ तहांहोतिभभीरपनेरी।वास्त्रवृद्धनराग्री।व १४॥

दोहा-भेरीहांसमृदंगगद्ध, बीणढोळकरताळ । धंटाझांझिनझानहुं, बाजेबजेविकाळ ॥ १५ ॥ द्दोरदर्शनहितकुरुपुरनारी । चढीवेगहीविपुळअटारी ॥ वपेहिसुमनदृद्चहुँऔरा । जहँजहँगमनहिनंदिकशोरा ॥ प्रमलाजयुत्ततियमुसक्याई । कृष्णिहिदेसहिननळगाई॥१६॥तहांछपाकरसरिसप्रकासा। सुकृतझाळरेकरहिविळासा जिंदनजबाहिरदंडमुदावनाऐसोकृष्णळच छविछावन॥१०॥सो अर्जुनळीन्हेनिजहाथा।गमनकियसँगप्रिययदुनाथा॥ सात्यिकृडळ्नसरापियोर। चमरचास्तिजनिजकरथारे॥ पुष्पनप्रतिकृष्णतहांही।शोभितभयराज्यथमाहा॥१८॥ सात्यिकृडळ्नसरापियोर।

दोहा—िननेकमारृत्तगुणनहीं, दिव्यगुणनयुतनाथ् । तेगमनत् जहाँतहँसुनत्, द्विजआशिपसुसगाथ् ॥ तद्षितत्पदिनभाशिषादाष्ट्रमधायनेहिनितअह्टादा॥पश्चितप्रमहितद्विजकहर्ही।तातहरिश्चरूक्पदिशहरी १९ तर्देहिन्नपुरको स्वनारी।टग्योप्रमिनिन्हिन्महैभाग् ॥कहाँद्वपरस्परवचपियारे । देखिदेखिनसुदेव हुटारे॥२०॥ (खियकुतुः)॥प्रटममजासृष्टिहिञागू।पहित्वोनामहित्यपिभाग्॥जगदातमद्देवग्यसुनोडीगिहतसृष्टिसंकरपदिहोहे सोनदानिक्श्नक्षीन्॥ग्योजीनपदियक्षुदभ्नि॥॥निमितदपदानदुनगक्षो । सोदयदुवरयहमुस्दपनरे ॥२९॥

देश्या-प्रशिप्तित्रसंकल्पते, निजन्भशित्तोजीत । विदिधंद्त्वस्मित्त्, भाषाप्रपटभतीत्र सोमापात्रसीमस्त्रतकारीं । स्टित्सर्टन्बर्राग्तिदिमारीं ॥ प्रतिशिजनामजस्पत्रीतको । कियोनामपप्रभादसीयको॥ सक्ट सार्यते निस्त्रनको । तेर्द्र ये वसुदेवहुट्ये ॥ २२ ॥ ते यागी इद्देशितपूरे । जीते प्राप्तप्रप्रस्ति । भोत्सरित्तिभेट मनक्षित्राकोषप्रदर्शीरमुद्भाकि ॥ २३ ॥ साईयदेवकादुट्ये । तिसंद्यिद्दर्शिद्मीर ॥ जासुवदेवदेशे पुराप्तागाविदिक्या मो सुनिचतुरानत ॥ तो निजन्धित क्षित्रकादी।उत्पतिपाटनप्रदेकरारी ॥ दोहा-जगतदोपजेहिनहिंहरूगत्, सोइईश्नयहयेक । यदुकुलमें प्रभुप्तगटद्धे, लीलाकरत् अनेक ॥ २४'॥ तामसीभुवाला । जगमहँकरत् अधर्मकराला ॥ तवयुगयुगजगर्मगल्हेतू । धरहिंसत्ववपुरमानिकेतू ॥ 'हृदयासुयशको । धारहिंयुतऐङ्वयंसरसको॥२८॥धन्यधन्ययदुकुलसिखलोग्र।सविधिसवैसराहनयोग्र ॥ "प्रगटेहरिक्षसुरनवालक। रमानाथत्रिभुवनके पालक॥धन्यधन्यमथुपुरी सुहावनि।परमपुण्यप्रद्विभुवनपावनि॥ जहँविहरेबङ्गातिसुरारी।मञ्चकंसआदिकखल्मारी॥२६॥स्वर्गहुसुयशजनादरकरनी।धरनीमहँशुचिकरिरातिभरनी॥

दोहा-धन्यधन्यद्वारावती, जहां वसत यदुनाथ । जेहिहरिकीविहँसनसहित, निरत्ततहेसुदगाथ ॥ सोनिजनाथकृष्णकोतितहीं।सादरप्रजाविछोकहिनितहीं ॥२७॥हेसिक्षयेयदुवरपटरानी।सितप्ररवजन्महितपटानी॥ व्रतम्जन होमादिककरिक । प्रत्योहरिको प्रेमहिभारिक ॥ जेयदुवरअधरामृतकाहीं । वारवारपीविहंसुदमाहीं ॥ करिकेजासुपानवजनामा । मोहितभईन प्रजेहुकामा॥२८॥दैनिजविकममोछसुरारी । शिशुपाछादिकगर्वहिगारी॥ हरस्रोह्वयंवरमहाँगिरिधारी । जेपसुम्रआदिमहत्तारी ॥ औरहुभोमासुरकहँमारी । त्यायेसोरहसहस्रजेनारी॥ २९ ॥

दोहा—यद्पिनारिअतिशयअशुचि, सदाकठोरसुभाउँ । करतभईशोभिततेच, करिहरिमेंबहुभाउ ॥ नितहीबोल्जिमनोहरवानी । देतसदासुखशारँगपानी ॥ जेरानिनकेमहल्जनकाहीं । त्यागिनकृष्णकवहुँकहुँजाहीं ॥ तिनकीभाग्यकोनविधिकहर्दी।जिननायकयदुनायकअहर्दी(सू.उ.)यहिविधिहरिपुरनारिनकेरी।पीतिमईसुनिगणियनेरी तिनकोकारिकटाक्षसुसक्याहे । गमनीकयोदेमादमहाई ॥ ३९ ॥ धर्मनृपतिअतिनेहहिभीने । शञ्जकीशंकामनकीने यदुनंदनकेरक्षनकाहीं । दियच्छुरंगसेनसँगमाहीं ॥ ३२ ॥ कौरवकृष्णविरहुउर्छाये । बहुतदूरिपहुँचावनआये ॥

दोहा-तिनाहिंबुझाहविदाकियो, रहेजेप्राणनप्यार । सखनसंगगमनेपुरी, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ३३ ॥ कुरुजांगलपांचालअरु, जासुनमाथुरदेश । कुरुक्षेत्रप्रह्मावरत, मत्स्यसारस्वतवेश ॥ ३४ ॥ मरुषञ्जेसोतीवारअरु, आभीरादिकनाकि । गयेदेशआनतेको, शेकछुवाहनयाकि ॥ ३५ ॥ यात्रातीरथकोकरत, जहँतहँवसियदुराह । तहँतहँकेसवजननते, बहुविधिपूजनपाह ॥ इतद्वारावतिकोगये, सांझसमेयदुनाथ । उत्तपश्चिमसागरजले, कियपेवेशदिननाथ ॥ ३६ ॥

इतिसिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीराजामहाराजाबांघवेज्ञाविञ्चनाथाँसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञ्चापिकार्राश्रीरचुराजाँसहजृदेवकृतेआनंदाम्बुनि

धीप्रथमस्कंधेदशमस्तरंगः ॥ १० ॥

#### सृतउवाच ।

दोहा-पूरणसवधनधान्यते, निजञानतंहिंदेश । पहुँचिबनाये।शंखहार, मेटतप्रजनकळेश ॥ १ ॥ कृष्णअधरखालिमाळहेते । अरुकरकंजनमंज्ञगहेते ॥ जोदरश्वेतरह्योद्धाचा । सोतहँअरुणस्वरूपसोहायो ॥ जसेअरुणकमलमधिमाहीं । बोल्तहंससुहातसदाहीं ॥ २ ॥ सुवनभीतिदायकभयकारी । ऐसोशंखशारअतिभारी ॥ सुनिद्रारकाप्रनासुखपाये । हरिदर्शनअभिलाधितथाये ॥ ३ ॥ सादरस्विभेटसमीपा । मनहुँदेलायरविकहँदीपा ॥ जानिजलाभहिपूरणकामा । यहुर्नदनहँआतमरामा ॥२॥ निजनाथहिपरेचहुँऔर । निमिन्निपर्वाहर्मातियुत्तर्ह्योरा

दोहा-अतिप्रसन्नसवकेवदन, नहिंसमातहियचैन । सज्जननगद्गवृगिग, बोलतभेमृदुवैन ॥ ५ ॥

प्रजाङ्जः।

र्वदेचरणकम्पटतुवनाथा । जेहिप्यविविधिम्रानिसुरनाथा ॥ चाहतजेनगर्मेकस्याना । तिनगक्षकतुवपदनिहंशाना ॥ जोनकार्टाशविधिवशकरतो । सोऊतुवचरणनकोढरतो॥६॥तुमर्हीमानापिनाहमार । वंपुम्यामिगुरुसपापियार्॥ इप्टेवतुमर्हीनगभावन । हमकोकहहुकृषाकरिपावन ॥ करिगवरीनाथमेवकार्ट । भयेकृनाम्थदमनगञार्ट ॥ ७ ॥ शेमसहितमापुरसुसकार्ना । तेहियुत्तचितवनिञ्जनिसुसासार्ना ॥वदनगवरीजनसुसरहावन ।ऐमोह्मपश्चनुपसोहावन ॥

३०५

दोहा—सोनिरसिंहिनजनैनते, दुर्कभदेवनकाहि । तातेहेयदुनाथअन, अहसनाथसदाहि ॥ ८॥ कमलनैनिनजिमन्नदेखन।जाहुजविंहकुरुमाथुरदेशन॥कोटिवर्षसमतवक्षणजाहीं । ि हे ि विद्यास्त्र प्रदिश्चित्र प्रदिश्चित्र प्रदेशन॥कोटिवर्षसमतवक्षणजाहीं । ि हे ि विद्यास्त्र प्रदिश्चित्र प्रदेशनाहिन । अवनकरततहँसारँगपानी ॥ कृपादृष्टिकरिआनंदवर्षत । ि विद्यास्त्र प्रदर्भ जोद्धारकापरमसुखछावि।विद्युपनवृंदनमोद्दवडावि ॥ १०॥ अत्र सिंहकुकुर दुर्गोर्क अर्हित अर्हित अर्हित विद्यासम्वर्धनिकुकुर दुर्गोर्क अर्हित अर्हित विद्यासम्वर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्वर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्य प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर प्रदर्भ विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर्धनिकुर विद्यासम्बर विद्यासम्बर विद्यासम्बर विद्यासम्यासम्बर विद्यासम्बर विद्यासम्बर विद्यासम्बर विद्यासम्बर विद्यासम्

दोहा—ग्रह्माटिकाविशालअति, अरुजप्यनम्बरमाग् । लताविताननतेतने, सोहहिंसहितविभाग् ॥ सोहिंहिकमलनसहिततखागा।ग्रुजहिंमधुकाराँगितपरागा॥१२॥अतिलतंगपुरकेदरमाजे । हेर्निकाल्यान्वरमहाँके ॥१३ औरहुराजमागें केद्वारा । लसिंहद्वारकापुरीमँझारा॥ बहुविचित्रबहुष्यजापताके । जेनिजल्यान्वरमहाँके ॥१३ गलीराजपथचोकवजारा । द्वारिगयेतहँष्कहिंचारा ॥ सलिलसुगिवितसींचिगयेहें । अक्षतअंकुरसुममल्येहें ॥ १४ दिपफलअक्षतहक्षुरसाला । पूपदीपविलक्षंभिवशाला ॥ यदुनगरीमहँद्वारहिंद्वारा ॥ हरिआगमग्रुणधरेअपारा

दोहा—यदुनगरीयदुराजिभ्यः,अविशिक्षेत्रावतराज ॥ १५ ॥ यहस्रुनियदुवंशीसकल, हपेसहितसमाजः॥ आनकदुंदुभिओअकूरा । उम्रसेनवलरामहुद्भूरा ॥ १६ ॥ चारुदेप्जप्रसुप्रप्रवीरा । जांववतीस्रुतसांबहुपीरा । त्रोअस्त्वान्त्रास्त्रात्त्रां । वम्बोमोद्दरकहतवनेना ॥ १७ ॥आगेकारिभूपितवरवारन । पढतवेद्दरविप्रहणारन दिष्ट्वातदुळ्युतथारा । पाणिपुरोहितिल्येउदारा ॥ वजवावतबहुशंखनगारे । रथचिदमोदितयदुकुल्वारे सादरमणिनळुटावतदानी । हिस्कीलेनचलेअग्रवानी ॥प्रेमपुरमतगुसुरतिविसारे । कसमसपुरतकढतनुपद्धारे॥१०

दोहा—कुंडल्लोलकपोलमिप, विधवदनीछविवारि । हरिद्र्शनलालचभरीं, वारवधुसुकुमारि ॥ चढिचढियाननचर्लीअपारा । गावतमंगलगीतउदारा ॥ १९ ॥ मागधवंदीसृतसुजाना । नटनर्तकगंधवंअमाना हरिचरित्रअतिअद्भुतगावत।चलेजातनृपसँगसुखळावत२० यहिविधिहरिसमीपमहँजाई।मिलेयथायोग्यहिसुखपाई॥ तहां आपनेवंधुनकाहीं । औरोपुरवासिन सुखमाहीं॥यथायोग्य सवकरसतकारा।कीन्द्योतहँवसुदेवकुमारा॥ २९॥ एमसेनअरु पितुअरुरामें । वारवारतहँ कियोमणामे ॥ गुरुजनअकूरादिककाहीं। कियअभिवंदनकुष्णतहाँहीं॥

दोहा—अरुमिञनकोकरपरिशः, मिलतभयेयदुनाथ । मंदहस्तिगुत्रजोहिकः, पुरुजनिकये सनाथ ॥ नीचहुजनतहँरहेजेठाढे।हरिदर्शनलालचअतिबाढे ॥ तिनकीअभिलापाकरिप्रतीप्रैछिकुश्लदीन्ब्रॉसुद्रसूरी॥ २२ ॥ तहँगुरुवित्रगृद्धयुतदारा । हरिकहँ आशिपदईअपारा॥ वंदीजनवंदनवहुळेके । कियप्रवेशपुरअतिसुद्देके ॥ २३ ॥ द्वारावतीराजपथपार्ही । जबपहुँचेहरिआनँदमाहीं ॥ तबपुरनारिलखनके हेतू । चढीअठारिनमोदसमेतू ॥ २४ ॥ छन्छननिरस्तिहरमानिवासा।तदपिनपुजहिद्शनआसा-९५जेहिडरमहँकमलाकर्वासा।नित्ही सोहतिकरितिविलासा

दोहा—हगवरिनकानासुस्रसं, पानिपपीवनयोग । छोकपाल पालक सुना, जिनपदस्रिनसुस्रभोग ॥ २६ ॥ चामरचलत लसतदुहुँओरा।छत्रप्रकाज़ित जनचितचोरा ॥ पीतांवरवनमालविराज । सुकुटमोलिकुंडलक्षतिछाने॥ वर्षाहसुमनचहुँकितनारी । वारवारआरतीजतारी ॥ जोरविज्ञाज्ञिसुरभ्जअकतारा । दामिनियुत्तघनमधियकवारा ॥ करिपरकाज्ञपरमछविछाव।हरिसुस्रमाजपमातवपाव॥२०॥यहिविधिसोहत्तपथलोकज्ञा । मातृपिताग्रहकियप्रवेशा॥ तहाँदेवकाआदिकरानी।हरिकोमिलीप्रमसुस्रसानी॥निज्जननिवसुदुवकुमारा।विरुत्रसुक्षियप्रणामबहुवारा॥२८॥

दोहा-तेजननीनिजअंकमें, प्रीतिसहित्वछाइ । निजनननआनँद सिट्ट, सींच्योहीरिहयनाइ ॥ आनैदिसिधुमगनमहतारी।श्रविहययोषरप्रेमहिभारी॥२९॥धुनियदुवरनिजमेदिरकाही।कियप्रवेशअतिआनँदमाही॥ प्रमञ्जूषमस्वरुटिवर्गताजेहिङ्खिङानतविधिकरतृती॥होरसनिनकेअतिछविछानत।सोरहसहसम्बद्धनहरूतहर्गता। विद्युचनम्प्रेपकृष्टिन । त्यांनायकरिद्धप्रभागा॥३०॥वृक्षिविदेशवहृदिनमनभावन । कियाआपनेपनहिआवत। हिन्तिनदुर-पहिदेसीरहानीपरमपोद्धन्तरकोण्याचनुत्रविवर्गतायोविद्युवर्गत्व

दोहा-तजिनिजनिजपर्यंकको, अतिआतुरतियधाइ। मिलतभईनिजपीतमें, आनँदअंब्बहाइ ॥ ः । सोनसमातआशुमिसिवाढो ॥ रुजातेरींकाँइहगनीरा । पैपियमिरुतरह्योनाहिंधीरा ॥ ी । पुनिपुनिभेटाहिंबदननिहारी ॥ पुनिपीतमकहँपेनर्छेबाई । निजनिजपर्यकनिवेटाई ॥ ।।५.५५ . . . है.. . . तोअनमिपनिरस्रहिंमुखमुससानी।।३२।।यद्यपिपियपदअंकहिघरिकै। पद्मपाणिपरमहिंमुदमरिकै ्रियनवनवर्धे (दर्ः ।(त) । जाकोल्लास्नाहिदीठिअघाती॥ कौननारिजोहरिपददेखी।छनछनछिकतनहोतिविज्ञेपी॥ दोहा-यद्यपिकम्हाचंच्छा, थिरन्रहतिङ्कठाम् । तद्यपिहरिपदछविछिकत, तजितन्रकोयाम् ॥ ३३ ॥ <u> २० व ो तर्वे द्वा</u> । अक्षोहिणिअतिओजअनुपा ॥ तिनहिपरस्परवैरकराये । आपनिरायधसर्वाहजद्याये ॥ ्रा । परिपादक्षा विभागत्त्रात्विकाराया ३६ सोइहरिकरिभक्तनपरदाया।जगतप्रगटिनज्ञह्रपदेखाया १९९२ - विभाने । नरसमिक्येविहारसदाहीं॥ ३६॥ जिनतियञ्जमञ्जनोहरहासा।करतभावगंभीरप्रकासा॥ १९८३ - विभाने १९७१ । ज्ञालिकाहत्विकास्य । १९८४ । विभागत्त्रात्विकालिकाहरू दोहा-जगतअसंगीजेमनुज, छीछाकरहिंमहान । तिनहरिकासंगीगुणत, निजसमजनअज्ञान ॥ ३७ ॥ यदपिआपकोप्रकृतिमें,तेहिगुणपरसतनाहि । जिमिआतमकेगुणसर्वे, आवतनहिंबुधमाहि ॥ यहीईकाकीईकाता, तिन्हेंमंदमतिनारि । बंसियकांतअसकांतकी, निजवकार्गेनिहारि ॥ ३८ ॥ ्नहिजानहिनिजनाथको,अनुपमपरमप्रभाव । जिमिप्राकृतमतिईशकहि,निजयशागुणहिसचाव ॥ ३९ ॥ <sup>-</sup>इतिसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांभवेज्ञाविञ्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरयुराजसिंहजूदेवकृतेआनंदाम्य ःनिधौप्रथमस्कंधेएकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥

> दोहा-परममनोहरसुनिकथा, श्रोनकमतिमनछाइ । प्रेमभरेपुनिसृतसों, कह्मोवचनहर्पाइ ॥ शोनकउवाच।

तज्योद्रोणस्त्रज्ञतिवरुवाना । अस्त्रब्रह्मञ्हरतेजमहाना ॥गर्भविराटसुताकोरुायो । ताकोश्रीहरिफेरिजियायो ॥ ९ ॥ सोमहातमाकेमतिवारे । जन्मकर्म जेपरमपियारे ॥ ताकोनिधनभयोजेहिभांती । ट्हीजोनगतिनृपअहिपाती ॥ अनशनत्रतभूपतिजोकीन्द्रो । श्रीञुकदेवज्ञानजेहिदीन्द्रो॥२॥सुननचर्हेसोकथासुलारी।हमसवकीश्रद्धाशंतिभारी॥ कहनयोगनोहोइसुनाना । तीविस्तरतेकरहुवलाना ॥३॥ सुनिज्ञीनककेवचनसोहाये । छांगेसृतकहनचित्रचाये ॥

मृतडवाच ।

दोहा-धर्मराजमुद्देवजा, पाल्योपुत्रसमान । तजीआशसवकामकी, कृष्णचरणधरिय्यान ॥ ४॥ धनभरणीमसजनतियभाई । जंबूद्वीपहुकीठकुराई ॥ निर्मटसुयझस्वगंटाँछायो । सुरुदुर्टभपेइवयंसोहायो ॥ ५ ॥ एसचतनकमोदनहिंदीने । धर्मनुपतिमुकुंदरसभीने ॥ जैसेअतिभृंसेनरकाहीं । भूपनबसनदेतगुरानाहीं ॥ ६ ॥ रद्बोउत्तरागर्भहिजोई । हेभुगुनंदवोरतहँसोई ॥ जरनरुग्योजवअख्रहितरे । देख्योपकपुरुपनवनेरे ॥ ७ ॥ रूपभँगुष्टप्रमाणसोहायो । कनकसुकुटशिरमेछिविद्यायो ॥अम्टअनृपरूपवरजाको।टजींद्दर्यामप्रमृतिरस्तताको॥

दोहा-पीतांवरअतिरुसतवपु, निजजनप्रमद्यारु ॥ ८ ॥ कंचनकुंदरुकानमें, चारिसुबाहविज्ञारु ॥ अरुणनेनदीरपअतिभावत । ह्रकसमानिहगदाभवांवत॥९॥अपनेचहाँकितनंद्कुमाग । ग्झनपावनवागिंद्वाम् ॥ अस्रतेनहत्तकरतगदाते।जिमिहिमिनाञ्चततराणप्रभाने इमिल्सिनिकटकुष्णक्टॅबालक।कियविचाग्यहकोम्मपालक तर्हेविसुपर्मपाटभगवाना । कियोनाञ्चसाञस्यमदाना॥द्यामामिकवाटककेदेस्यन।नहेंअनहितभेप्रियटेयन ॥५५॥ पुनिनवकारुभयोमुदम्हा।तबबदर्दैभयेभनुकृत्या ॥ तबिँदपाँडुकोवंशिंदपार्ग । पाँडुसमाननेतसितभार्ग ॥१२॥ (४)

दोह्।—भयोपरीक्षितभूषको, जन्मजगतसुखदानि । देखियुधिष्ठिरसुदितभे, परमोत्सवचरशानि ॥ धोम्यक्रपादिकवित्रवोटाई । धर्मभूषमंगट्ठपढवाई ॥ जातकर्मनिजनार्ताकरो । करवायोनुपधमेवनरो ॥ १२ गोविकनकधराणिवहुत्रामा । ह्यगयवररथअन्नटटामा ॥ पोत्रपरीक्षितजन्महिमाई।।दियोधमेनृपविप्रनकाहीं ॥ १४ नृपविनीतसोहिजवरबोटे । हेसंतोपितवचन अमोटे ॥ हेकुक्वंशवढावनहारे । सुनियचितदेवचनहमरे॥ १५ द्रोणअस्त्रतेनदातपरेपी।करिअनुकंपाविप्णुविशेषी ॥ रक्षणिकयसविधिसुसधामा । तातिविप्णुरातहे नामा॥ १६

दोहा--तृपतुम्हरेसुतकोसवन, परमयशीजगमाहि । महाभागवत होइगो, यामें संशयनाहि ॥ १७ ॥ घोम्यकृपाचार्यहुकेवेना।सुनिवोल्टेन्पर्यमसचेना॥(युधिष्टिख्वाच)। १६६६ १६६६ १८६६ १८६० ॥जेनमञ्जले । तिनकेसमकरिसुयश्कुमारा । हुँहैकीनहिकहै।उदारा ॥ सुनतनृपतिकेवेनसुहाये । वोलेसगद्विचरसुख्याये॥१४ (त्रा॰ड॰)।सुनहुयुधिथिरपे १८५६ १९६६ १९६६ १८६० । इहेनिवन्परसिक्याक्ष्यात्राम् । हुँहैकिविन्परसिक्याक्षयात्राः । हुँहैकिवन्परसिक्याक्षयात्राः

दोहा—याज्ञकज्ञातिनकोसुयश्, वर्षकभरतसमाना।२०॥अर्जुनअर्जुनसहस्रभुज, समधनुपरवटवान ॥ दुरापर्पपावकसमहोर्ड् । दुस्तरसागरसमजगजोर्ड् । गमनकरेजोसिहसमाना । सेवनयोगसरिसहिमवाना क्षमावानछोनीसमहिर्द्धे । जननिजनकसमञ्चकनज्वेर्द्धे ॥२२॥ सरिसपितामहँसमतामाहाँ । शंकरसमप्रसन्नतापाहीँ । हरिसमसवभूतनकोपाटक । कृष्णदासहिद्देयहवाटक ॥ २३ ॥ हिद्देसम्प्रसितहुमारा । र्रतिदेवसमपरमडहारा ॥ धार्मिकनृपययातिसमहोर्ड्॥२४॥बटिसमधीरजमानहुसोर्ड् ॥ यहादहिसमभक्तिहिधारक । हिद्देसननसंग्रहकारक ॥

दोहा-अइवमेधकरिष्टै अमित, गृद्धनसेवीपेश् ॥ २५ ॥ रचिहेवहुराजपिमहि, देहैइाउनकलेश ॥ धरणीअरुधमेहिकेकारणाकलिदारूणमद्कीरिहिविदारण२६द्विजसुतशापिहतक्षकतेरे।आपिनमृत्युजानिअतिनेरे ॥ देहादिकममतासवत्यागी।हैदेशीहरिपदअनुरागी ॥ २७ ॥ व्यासतनयतेज्ञानहिपाई । गंगातटमनतजिक्डरुराई ॥ करिहेशीहरिलोकपयाना।यामेंकछूनह्वेहैआना (सू॰ड॰)यहिविधिधमेश्रूपसोकहिके।च्योतिपकोविदसुनिमत्जर्हिके नृपसोलहिषूजनसतकारा।गमनेसुनिनिजनिजहिआगारा॥गभेवासमहॅलिनकोहेच्यो।जनमधितिनहिंध्यानकरिहेन्यो॥

दोहा—तातनामपरीक्षिते, छद्घोडत्तरानंद् । अरियालकपालकप्रजन, दायकप्रजनअनंद् ॥ ३० ॥ गुरुजनपालितबद्धोकुमारा।शुक्कपक्षजिमिश्रश्चिससारा ३९।तहांधर्मनृपमनोहेविचाऱ्यो।राज्यहेतुर्मेङ्गातिसँहाऱ्यो विनावाजिमस्रसौयदपारा । छूटिनसकहिकरेसंतापा ॥ सोमस्रविनधनहेंदेनाहीं । रुगेराज्यधनसर्वेदिमाहीं ॥ केहिगिधिर्छेऔरोधनभूरी । जातेहोद्द्याजिमस्रपूरी ॥३२॥ यहिविधिकरिमनमेंअदेशा । वोलिपठायोहरिहिनरेशा ॥ कद्मोसकलआपनोविचारा । सोम्रुनिकैवसुदेवकुमारा ॥ अर्जुनादिनृपभायनपाहीं । दियरजाहधनस्यावनकाहीं ॥

दोहा-उत्तरिदिशिममरुतनृप, कीन्हीयज्ञउदार । दानिदियेतेजोबच्यो, तहँधनरह्योअपार ॥ तहीजाइनृपचारिद्धभाई । त्यायेसोधनअतिग्रुखपाई ॥ ३३ ॥ सोधनकरिकैयखसभारा । अश्वमधकरिकेत्रयवारा॥ कृष्णचंद्रकोपूजनकीन्द्यो । बहुविधिदानद्विजनकहँदीन्द्यो॥मृपकीसकलकामनापूरी।पातकभीतिभईसवदृरी॥श्र्शा यदुवरनृपद्वियञ्जकरवाई । करिमिञ्जपपीतिमहाई॥कछुककालतहँकियोनिवासा । ग्रुखसोबीतिगयेवहुमासा॥३५॥ पुनिनृपसोद्विविदाविहारी । पांचालीसोकहिसुखकारी ॥ वंधुनमिलिअतिआनँदृदेक् । अपनेसँगअर्जुनकहँलैके॥

दोहा—यदुर्विज्ञनसवसँग्लै, श्रीवसुदेवकुमार । कियोद्धारकाकोगयन, हेझोनकमतिबार ॥ ३६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजावांपवेशविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिशीमहाराजधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंह नृदेवकृते आनंदाम्बुनिची प्रथमस्कंधेद्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

## सृतउवाच ।

दोहा-मित्रासुततेज्ञानलहि, जाननलायकजानि । हस्तिनपुरआयेविदुर, करितीरथसुखदानि ॥ ९ ॥ े प्रश्नविदुरचुपजेते । मित्रासृतलत्तरियतेते ॥ ल्हीभक्तिगोविद्दिमाही । पूँछनआझरहीपुनिनाहीं ॥ २ ॥ स्तिननगरविदुरज्वआये । तिनहिदेखिअतिआनँदछाये ॥ तहाँधर्मनृपुतंयुतभाई । संजयनृपयुयुत्सुकुरुराई ॥३॥

सुतागांधारी । जोअइवत्थामामहतारी ॥ अरुउत्तरासुभद्रादोऊ । जोरीकुरुकुलकीतियसोऊ ॥ ४ ॥ धुसुतनयुतपुरनरनारी । चछेलेनअग्रुवानसुखारी ॥४॥ यथायोगमिलिविदुरहिंदेखी।कियअभिवंदनसकलिवेशेपी॥

दोहा—विगतप्राणजैसेसकल,इंद्रियगणकुम्हिलान । पुनिप्राणनकोषायके, पानतमोदमहान ॥ ५ ॥ |नॅदलिहआनँदजलढाराँह । अतिउत्कंठिततनुनसम्हाराँही।विदुरहिबरआंगनवैठाई।कियपूननराजासुसल्लाई॥६॥

ाँतिजेउनारजेवाई । सकल्मार्गकोश्रमहिमिटाई ॥ निष्ठततहांधर्मनृपराई। कहाविनसवजनन्छुनाई ॥ ७ ॥: •उ॰)।तुम्हरेहिबाहुपक्षकीछाया॥मातुसहितकरिअभयवढाया।जातेअग्निविपादिकतेरे।रक्षकतुर्माहरहेयकमेरे ८ तिस्जनहुककासुषकारी । क्रहुकबहुँकहुँसुरतिह्मारी॥ विचरतयहिमहिमंडलपाहीं । रहेआपकेहिबृत्तिहिमाहीं॥

दोहा-पुण्यक्षेत्रअरुर्तार्थंतर, कोनकौनमहिमाहि । सेवनकीन्ह्योआपभेळ, जेसुखदानिसदाहि ॥ ९ ॥
मसमजेभागनतउदारा।अहेंआपदीर्तार्थंअपारा॥करिहितीर्थंउनकोअतिपायनासुमिरतिहययदुनरमनभावन ॥ १०॥
नकेअहेंनाथयदुनाथा । प्रियममबांधवसुद्धसुनाथा ॥ ऐसेयदुवंशिनकहँताता । देखेकबहुँदुद्धिविख्याता ॥
हिँद्धारकामहँसुखमाही।ऐसहुसुन्योकहूंकोहुपाही॥११॥जवयहिविधिपूंछ्योनुपराहै।तर्वाहिविदुरअतिआनँदपाही॥
१६योसुन्योकियोप्रकाशापिनकह्योयदुकुछकोनाशा।१२॥जोअतिअप्रियहुसहनरनको।विनकार्णभोशोकभरनको

दोह(-जाहिसुनतपांडवसकल, हुँहैंअवशिअपीर । करुणावानिवचारियह, कहिनसकैमतिपीर ॥ १३ ॥ रे धर्बपुप्तराष्ट्रहिकरो । चाहतउरकल्याणयनेरो ॥ सबसोंप्रीतिकरतमितवारो । देवसमानल्हतसत्कारो ॥ एसेविदुरप्रमोदसमेतू । वस्योकछुकदिननृपतिनिकेतू॥१४॥विदुरप्रमेदसमेतू । वस्योकछुकदिननृपतिनिकेतू॥१४॥विदुरप्रमेदसमेतू । वस्योकछुकदिननृपतिनिकेतू॥१४॥विदुर्प्योदमकोअवतारा।सुनुशोनकयहकथाप्रकारा॥ एकसमेभटभूपतिकेरे । तस्करगोलिनिवडमहँ पेरे ॥ रपटेचोरनकोगहिल्याये ॥ कोपितनरपतिकहँदशाये । भूपतिहुकुमदियोअनलाई । सवकहँशुलीदेहचढाई ॥

दोहा−तयभटचोरनमुनिसहित, झूळीदियोचढाइ । मुनिकेगडीननेकह्, चोरमरेदुखपाइ ॥ छिसकोतुकनृपमनहिंषिचाच्ये। झूळीतेमुनिकाहँडताच्यो॥झादिझाहिकारमुनिपदमाही।गिच्योभूपकहचीन्द्रोनाहीं।। मुनिकहभूपतिसोतिनिरोषू । यदिनहैँहैतुम्हारनिहेदीषू ॥ यहकहिमुनियमसदनसिभाये । यमसोंकद्रोकोपडरछाये ॥ रेयममेरकोनअपराषा । जातेमोहिंभइंयहवाषा ॥ तवयमकद्रोसुनहुसुनिगई । जवतुमवाछकरहेवनाई ॥ तवहकपेडीकेगुदमाहीं । वेथिसींकछोड्चेनभकाहीं ॥ सोइपापकोयहफळपायो । हमनहितुमकोकछूसतायो ॥

दोहा-त्त्वसुनिकोषितद्वैकद्वो, बाटकहोतअजान । ट्युअपगथित्वेदियो, हमकोदंडमहान ॥ तातेसीवपहिष्मराई । झुद्रहोहुतुममित्मिजाई ॥ सोडंदिदुम्भयोमितमाना । भिन्तवानभागवनप्रयाना ॥ जबरुगिशुद्रहेषमराजा । तबरुगिदंडिदयोदिनराजा॥१५॥राज्यपादनृष्पर्मावशेषा।स्ट्यारकनिजननिरिटेखी॥ स्रोकपाटसमसंयुत्तभाई।आर्नेदटद्वोभितिभटिषाई।१६।यदिविषितिनिर्दियमनगृहमाही।झाझनमदिअचरजनीहनाही स्रोतस्वपंक्रियोतृप्राज्।भायनुष्युनसहितसमाज्॥वीतिगयोजनिदुम्नग्कास्य । सुद्वदाजान्योत्नीहसुवास्य॥५०॥

देहा-विदुत्समैतवनानिकः, कहधनगष्टिदाहि । महागानिकमोहनहि, देगहपरभयकाहि॥ १८॥ कवर्हैकोनेडुकियउपाई।काहकीनकारभयनाई॥सोध्यभुर्योगनकारकारः । आयोदममवकोअवहारा ॥ १९॥ जानकाररुर्विकयप्रप्राति।स्पागहिनुनहृत्तरनास्त्रात्ता।।त्रात्त्रात्त्रात्ताः।त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्राहे । विन्द्रपत्ममनानहिन्नाहे ॥

दोहा—जोल्डोंयदुवरधरिणमहँ, विचरहिंअतिसुखपाइ । तील्डोंतुमहूंधर्मयुत,शासनकरोवनाइ॥ ४९॥
पपुतराष्ट्रविदुरगांधारी।गयेहिमालयज्ञानहिंधारी॥हिमिगिरिदक्षिणवरयुनिआश्रम । कियेनिवासतहांतजिभवश्रम॥
हाँकरनिश्रयऋषिनउदारा।भईसप्तविधिसुरसरिधारा॥तातेसप्तश्रोतयहनामा । तेहिआश्रमकोभयोललामा॥५ ॥॥
हिंमजनकरिकेतिहुँकाल।होमहुँकरिविधिसहितसुवाल।जलभितज्योविपयससुदाई।जितआसनजितङ्वासवनाई
होचोंइद्विनयुत्तमनजीत्यो।इरिरतिकरिसतरजतमरीत्यो॥५ ३॥विज्ञानातमजीवहिमाहीं।करिसेयोजितइद्विनकाहीं॥।

दोह्ग-परत्रझमेंजीवको, दीन्ह्योभूपलगाइ। घटाकाञ्चघटहत्तभये, जिमिनभिमलोदेखाय ॥ ५४:॥ होपलोभमदमोहनज्ञाई । पटइंद्रिनहरिमाहँलगाई॥सल्लिङ्कोतजिदियोअहारा । निवसतज्ञङसमभूपउदारा॥५५॥। तेनिहनअवतुमपुनिग्रहुलावे॥ तज्योकमेतिनगतिननञ्जावो॥अवतेपचर्येदिनमहराजा।तिन्हेंकुरुपतितन्तुदुखसाजा॥। योगानलकरिकेतनुजरिहै५६गांपारिङ्कोहिमहँजरिमरिहै।यहकौतुकलिबिदुरग्रुजाना।हपंशोकदोउपाइसमाना ५७: तीर्थकरनकोगमन्करेगो । हरिहरभक्तिप्रमोदभरेगो॥५८॥मारद्यहिविधिन्तृपहिबुझायो।ठुंबुरुयुतग्रुरलोकसिपायो॥।

दोहा-धर्मराजनारदवचन, उरधरिशोचगमाइ । राज्यकरनलांगसुखी, इरिपदमनहिलांह ॥ ५९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजवांषवेशविश्वनाथर्सिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनंदांबुनियो प्रथमस्कंषेत्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

सूतउवाच ।

दोहा-कृष्णचिरतजाननिष्ठिये, यदुनलखनकेहेत । अर्जुनगमनेद्वारका, जहँश्रीरमानिकेत ॥ १ ॥ सातमासर्वाते सुखळाये । विजयद्वारकातेर्नाहआये ॥ तर्वाहंधमंत्रुपज्ञाञ्जआतात । लखतभयेतहँवहुउत्पाता ॥ २ ॥ ऋतुविपरीतधमंजेहिमाहीं । ऐसेकालभीमगतिकाहीं॥कोधलोभिमध्यामनलागे । पापनीविकाजनअनुरागे॥ ३ ॥ भयोप्रचारकपटन्यवहारा । स्वारयरतिमत्रताअपारा ॥ पितुअरुमातुसुस्दअरुभाई । दंपतिहुनमहँहोतलराई॥४॥ वेचनलगेपितादुहिताको । पुत्रमपालहिमातुपिताको ॥ वेदविसुखन्नाह्मणवहुतेरे । पदहिवेदमहिस्रुद्वपनरे ॥

दोहा-पैसेअतिचल्पातल्रासि, सूचकअशुभअपार । भीमसेनसोंपर्सनृप, बोल्रेकरत्विचार ॥ ६ ॥ (युपिष्ठिरडवाच)अवतेविजयद्वारकापाहीं।पठयोयदुनविल्रोकनकाहीं।।हरिचरित्रजाननकेहेतू।सोगमनेजहँरमानिकेतू सातमासडतवसत्तविताये । अवहुँभीमतुवअन्तजनआये॥तासुहेतुहमजानतनाहीं । क्षृंकाहोतिपरममनमाहीं॥ ७ ॥। नारदमुनिजाकाल्राहेगायो । सोयोंपरमभयावनआयो ॥ प्राणहुप्रियजेहिमहँयदुसई । जहेंद्वारावतीविहाई ॥ ८ ॥। जिनहार्त्वसंपतिअरुराजृ । दाराप्राणसकल्युस्रसाजृ ॥ जासुक्रपाममकुल्पारवारा । ख्रह्मोसुतस्वस्यत्रमाद्वारामाद्वारा

देहा-जासुकृपालहिरिपुनसों, पाईविजयमहान ॥ जासुकृपासवलोकर्मे, पूजनलक्ष्मोअमान ॥ ९ ॥ देसहुंभीमभीमटत्पाता।नभतेभूतेतनतेजाता॥ विविधअमंगलविविधजनावत । निरस्ततजाहिमोदमनभावत ॥९०॥ः वामअंगपुनिपुनिफरकाहीं । कंपनहोतअमितलरमाही॥तातेजानिपरतअसभाई । एसवअशुभआशुदुसदाई ॥१९॥। वमतअनलपरभात-प्रगाली।रविस्त-सुस्रवोलतविकराली॥निभयरोवतसन्सुस्रद्वाना॥१२॥कर्राहेगवादिकवामपयानाः सरमहिंपादिकदाक्षिणदेरि । रोवतुलक्षेपरेजग्पेरि ॥ १२ ॥ भयदृश्यक्षेपातल्लुका । निद्रातनिकरतेकुलिकृका॥।

दोहा-मृत्युदृतइनकोग्रुनो, करनचढिंहगृहमृन ॥ १४ ॥ धृमिछदिआदिसातिहै, रात्रेपरमंडछदृन॥ कंपेपरणिपरणिपरसंगा । वत्रपातचहुदोहअभंगा ॥ पहरिहगगनमाहँपनपोस ॥ १५ ॥ पननप्रचंहचळतचहुँजोत्त॥ छाँहरेणुभयोअँपियात । वर्षहिंबारिदशोणितपात॥१६ ॥भयोमंदनभभात्तप्रकाशा । कर्राहेगुद्धप्रहरुसहुअकाशा॥ प्रेतपिशाचनकेगणपाँचे । मनहुँगगनमहिञाशुजराँने ॥ १७॥ सरगुनर्जीमानसस्वकेते । सोभितहगनपरतहँहेरो ॥ त्योहीनदनहोदिसमुदाई । सोभितसकछठौरदशीई ॥ याजकग्रणद्विजयज्ञनिमाही । होमदेतहँअग्निदिपाही ॥ वसहुपरायेगृहमहँभाई । अवहुँजियनकीआञ्चाहाई॥२१॥जोनआञ्चेतआपञ्चवाला । ्राहितन ः्िर दोहा-जोन तुम्हरिसुतहन्यो, भामसेन वलवान । आदर्गिनताको दियो, खातुअहोसमस्वान ॥ २२॥ जिन्हिलासके भवनजराये।विषमोजनजिनको करवाये॥जिनकेतियकोकेशहिकप्यौ।जिनकोधन . ी

तिन्तेअवर्जीवनन्दिनीको.। तबहंजीवनदियमनठीको॥२३॥यद्यपिचहौनतजनकारीरा। 🔻 😥 🛣 🔍 👊 वसन्पुरानसरिसयइजेंहैं। अंतसमेंयहिकोजनवचेहै॥२८॥जोविरक्तह्वैतजिभववंपन । निर्जनजाहरहितस्वार्यतन छाँ इत्हें इंरिपदमनलाई। सोइम्रतिवानसकलश्चतिगाई ॥२५॥ जोनिजते अथवापरतेरे । लि

दोंहा-हरिकोर्हियमेंध्यानधरिः करतजोकाननगौन । सोइनरवरज्ञानीमहा, सुनहनुपतिमतिभौन॥२६॥ यातेजामेकोउनहिजाने । करहुआपउत्तरहिपयाने ॥ अवआवत हैकालकराला । पुरुपनकेग्रुणनाञ्चनवाला ॥५ यहिनियिअनुजनिदुरजनकहें कार्यपनुपतितववोधहिलहेका।नेहपाशहब्तजिकुलकेरी । विदुरआँगुरीगहिनिन्देरी निकसिचलेवत्तरकुरुगर्दे विदुर्गदेयोतेहिराहबताई।२८ विद्यार प्रिट्यार के कि विद्यार प्रतिकारी स्वितिक विद्यार प्रतिकारी कि विद्यार कि वि

दोंहा-अर्थरात्रिमेंविदुरलैं; निकसेदंपतिकाहिं। हस्तिनपुरकेलोगकोड, नेकहुजानतनाहिं॥ २९ ॥ पुनिजनभयोविमरुप्रभाताः। तुर्नीहेयुचिष्टिरशञ्चअजाता ॥ संघ्यावंदनकियोनहाई । होमकियोविषियुतम्नुर्छाई तिलगोधूमकनकुमणिपामाः । देः विमनकहँकियोप्रणामा ॥ बुद्धभूपग्रुरुवंदनहेतुः । गयेभूपधृतराष्ट्रनिकेत् ॥ गांपारीधृतराष्ट्रहिकाही।।विदुर्हुकूहँतूँहँदेखेनाहीं ॥ ३० ॥ तहँसंजयकोळलिवपराई । पूछनळगेबहुत्विळलाई संजयअध्यद्वद्यरुमेरेर। कहाँग्येकिमिमिल्रहिनहेरे ॥ ३१ ॥ जाकेषुत्रनभयोविनासा । गांधारीकहँकियोनिवासा

दोहात् चत्तासुद्धदममतिंदुर्फ्रियकहाँगयेमतिथाम । संजयवेगिवतावह,गमनिकयोकेहिकाम ॥३२॥ र्षेमोह्भितिभ्विक्तुजनिः। पुत्रन्कोउर्शोक्हिआनी ॥ निदितम्बहिल्हिनहिदुखभँगा । गंगामहँड्वेतियस्ंगा ॥ पितापांडुजनगेसुरलोके।तुनहमस्विश्चारहेसरोकि।।वहुदुखनाशिमादजिनदीन्ह्यो।तेदोलआखगमनकहँकीन्ह्यों ३३ (मृ.ज.)संजयसुन्तधर्मनृष्टेनेना।भयोविकल्ळूत्वोसयचेना॥सोग्रहसोनिजनाथनदेखी।कहिनसक्योदुखभयोविक्षेपीश् पुनिनिजयाणिपोछिदयभासू।धरिपीरजन्यविकल्लूत्वोस्राधक्यस्त्रीमीरनाथपदकाही।बोलतभयेधमनृपपाही ॥३५॥

संजयउवाच ।

दोहा-गांधारीअरुविदुरयुत्, ताततुम्हारोतात । हमहूंकोछलिकहँगयो, नहिंयहजाँनेंबात ॥ ३६ ॥ तहँनारदृतुंबुर्युतआय्रोदेखियुभिष्टिरअति्सुखपाये॥करिप्रणामआसन्वेठाई।अतिआदरयुतविनेसुनाई॥३७॥(यु.र.) मुनिममिष्तुकेत्रातादोऊ । गांधारीमुतशोकितस्रोऊ ॥ कहाँगयेष्रभुवेगिवतावो । दुखसमुद्रकेपारलगावो ॥ ३८॥ त्तवयुनिपर्मनृपतिसाँवीले । सकलजगतन्यवहारहिखोले॥३९॥कोहुनशोचहुतुममहराजा। इश्वरक्षवरहिजगकाजा॥ सिग्रेलोकपाट्यत्राका । यहिहरिकृहँबल्रिट्टिविशोका॥४०॥सो<u>ङ्</u>भतनकोभगवाना । करतसँयोगवियोगमहाना॥

दोहा-तिषिभाषेत्रपितृपभः करहिस्तामिकोकाम । तिमिअपहिनटिईशको, जनगरिश्वतिदाम ॥ ४९ ॥ मृत्मयपुरुपन्। ्तिमियाङका्योग्वियोग्करत्ञारेषाङक्।।तिमित्रगमेसयोग्वियोग् ।षेङतङ्शंकरतमुस्प्रोग्यु<sup>२॥</sup> निन्यसाह को श्रीतुममानो । तोकाहेषुनिशोचहिठानो ॥ जोशनित्यमानोयहिठोक । तोविनहेतुकरहुकिमिशीक ॥ निर्पानित्यहे (संसारा । गुरु असंभवर्षा इकुमारा ॥ १२ ॥ ताते निर्धानित । को प्रमानित । को प्रमानित कि । त्रात्रमारितिन्येकिमिर्राहरू । जीवविकामकलेश्वहरूपहरू ॥ यहअञ्चानजनित्विकलाई।छा**हिद्दुआशुहिर्<sup>वपाई</sup>००** 

दोदा-पंत्रशत्मपंददगुपा, कालुकमं आधीत । सोकिमिरशणकरिसके, औरनकोबलकी ॥ जिमिशदिमीमत्यागदुसपाद । अधिकोनदिसकत्वताद्य जिनककरतेष्ट्रगदिसाते।शृगवनतृज्यादअविस्त्र ब्रह्मीन्टपुमीननसार्ह्य वे जीवनजीवनवीवनमार्ही ॥ ७६ ॥-भीतरबाहेरच्यापकनोई । स्वयंत्रकादाभनादिदिसोई ॥ भाग

सादद्वित्रस्थाननम् पाटकाटियमः वाग्यस्यक्तयः

दोहा—जोठोंयदुवरपरिणमहँ, विचरिहं अतिसुखपाइ । तोठोंतुमहूंधर्मयुत, ज्ञासनकरोवनाइ ॥ ४९ ॥

त्याः नियुत्तं ि प्रिह्मालयद्यान ति । हिमिगिरिद्क्षिणवरमुनिआश्रम । कियेनिवासतहांतिजभवश्रम॥

हँ प्रियुक्षिप्रविधित्व । विद्याप्त । विद्य । विद्य । विद्याप्त । विद्य । विद्य । विद्याप्त । विद्याप्त । विद्याप्त । विद्याप्त । विद्य । विद्याप्त । विद्याप्त । विद्य । विद्य । विद्याप्त । विद्याप्त

स्रतउवाच ।

दोहा—कृष्णचिरतजाननिलये, यदुनलखनेकेहेत । अर्ज्जनगमनेद्वारका, जहँश्रीरमानिकेत ॥ १ ॥ सातमासमीते सुखछाये । विजयद्वारकातेनिहिआये ॥ तर्वाहेंपर्मनृपश्चअजाता । लखतभयेतहँबहुजरपाता ॥ २ ॥ ऋतुविपरीतपर्मजेहिमाहीं । ऐसेकालभीमगतिकाहीं॥कोपलोभिष्यामनलागे । पापजीविकाजनअनुरागे॥ ३ ॥ भयोप्रचारकपटल्यवहारा । स्वारयरतमित्रताअपारा ॥ पितुअरुमातुसुहृद्दअरुभाई । दंपतिहुनमहँहोतलराई॥शा' वेचनलगेपितादुहिताको । पुत्रनपालहिमातुपिताको ॥ वेदविसुखब्राह्मणबहुतेरे । पढ़िहेवेदमहिशुद्धपनेरे ॥

दोहा—ऐसेअतिउत्पातलाखि, सूचकअञ्चभअपार । भीमसेनसोंधर्मनुप, बोल्लेकरत्तिवचार ॥ ४ ॥ (युपिष्ठिरउवाच)जवतेविजयद्वारकापाही।पठयोयदुनविलोकनकाहीं॥हरिचरिञ्जाननकेहेतू।सोगमनेजहँरमानिकेतू सातमासडतवसत्तविताये । अवहुँभीमतुवअनुजनआये॥तासुहेतुहमजानतनाहीं । इकाहोतिपरममनमाहीं॥ ७ ॥। नारदसुनिजोकालहिंगायो । सोघोंपरमभयावनआयो ॥ प्राणहुत्रियजेहिमहँयदुराई । जैहेंद्वारावतीविहाई ॥ ८ ॥। जिनहरितेसंपतिअरुरानु । दाराप्राणसकलसुससाजु ॥ जासुक्रपाममकुलपरिवारा । ख्योसुरानयुतमोद्अगारा ॥।

दोहा-मृत्युदृतद्दनकोग्रुनो, करनचहिंहगृहम् ॥ १८ ॥ घृमिळदिशादिसातिहै, रावेपरमंडळदून्॥ कंपेपरणिपरणिपरसंगा । वृत्रपातबहुहोहअभंगा ॥ पहराहेगगनमाहँपनपोस ॥ १५ ॥ पवनप्रचंहचळतचहुँओरा॥ छाहेरेणुभयोअँपियारा । वर्षहिंदारिदशोणितपारा॥१६ ॥भयोमंदनभभानुप्रकाशा । करहिंयुद्धग्रहळसहुअकाशा॥ प्रेतपिशाचनकेगणपाँवें । मनहुँगगनमहिन्गाञ्जनपाँवे ॥ १७ ॥ सरगुनआमानससयकेरो । होमितहगनपरतहेहरो ॥ स्योहीनदनहोर्दिसमुदाहे । होभितसकळठोरदशाँहे ॥ याजकग्रणद्विनयज्ञनिमाहीं । होमदेतहेंअग्निदिपाहीं ॥ दोहा—आहुतिल्रहिशिखिकुंडमें, ज्वलितन्हींयहिकाल । जानिपरत्तकछुहैनहीं, कहाकरेपींकाल ॥ १८॥ वर्ष्टरापयकोपाननकरहीं । गोविंथनतेक्षीरनटरहीं ॥ गोवेंरोबहिंडार्राहआंसू । त्रजमेंग्रुपभनल्हतहुलासू ॥ १९ देवनकीप्रतिमापित्तिनहीं।गमनतरोवतस्तिसल्खाहीं ॥देशयामपुरआश्रमआकर ।सुदश्रीहतप्रदअश्रभमहाकर २ इनउत्पातनतेयहमानेतिज्ञिथरणीहरिकियोपयाने॥२ १।।यहिविधिअश्रभनिरित्वनुपराई।चिताकरत्वित्तअङ्लहं विजेद्वारकातेद्वस्त्वातेत्वारमार्थातिकयोपयाने॥२ १।।यहिविधिअश्रभनिरित्वनुपराई।चिताकरत्वित्तअङ्लहं विजेद्वारकातेद्वस्त्वातेत्वारमार्थाननजल्हारत

दोहा—नीचेकोकर्शवदननिज, बोळतनिहंकछुवैन ॥ बैट्योनुपितसमीपमहँ, हतशोभासवचैन ॥ २३ ॥ ताहिविलोकिभूपअकुलाई । सुमिरिवातनारदकीगाई ॥ सभामध्यअर्छनसोराजा ।पूँछतभयोछोडिसवकाना॥२४ (यु.ज.)कहहुद्धारकामहँपसुपारी।यदुवंशीसवअहेंसुखारी॥अंथकसात्वतयदुमधुभोजा।अरुदशार्हवंशीयुतओजा २० जेमेरेप्राणनतेप्यारे । सकलश्चकुळुलाशनवारे ॥ श्रुरनाममातामहमेरे । अर्जनहेंसुतक्षमपनेरे ॥

अनुजसहितमातुळवसुदेवा।वसतसुर्वाळहिषुञ्चनसेवा२६॥मममातुळिनसात्तियताकी।वसहितहाँसुतयुतसुर्वणकं दोहा—पुञ्चवभृयुतदेवकी, सुर्वाओहेसवभांति ॥ २७॥ उत्रसेननृपजियतहे, जासुपुञ्जूकल्पाति ॥

देवकतिनकेअनुजिपयोरे । अर्हेकुश्लसबसुद्धदृहमारे ॥ सुतसुफ्लकअक्त्र्रप्रवीरा । अर्हेसकलविधिकुश्लशर्गता । गदजयंतसारनिष्पुपाती । पारथकहोकुश्लसबभांती२८यदुवंशिनकेप्रभुवलरामा।कुशलअर्हेसवविधिवल्यामा १९ महारथीयदुवंशिनमाही । जगमेजेहिसमानकोडनाही ॥ सोप्रद्युक्षपराकमभारी । सुलीवसतद्वारकामँझारी ॥ अरुअनिरुद्धपर्यद्धरथीरा । सुलीअर्हेजेहिवेगगँभीरी ॥ ३०॥जाम्बवतीकोसांबकुमारा।चारुदेप्णऋपभादिउदारा ॥

दोहा—भरुमुखेनआदिकसकल, जेन्नथानयदुषीर । कुश्लअहेंसनभातिसी, कहहुपार्थमतिपीर ॥३१॥ श्रीयदुषरकेसखापियारे । उद्धवशुद्धशुद्धिवल्यारे ॥ श्रीतदेवादिकभरुहारअनुचर । मुसीद्वारकानिवसहिनित्रपर ॥ नेद्मुनंदआदियदुवंशी।सुसीभेदेश बेनआरिष्वंशी॥३२॥सिगरेरामकृष्णभुजपालित।कुशस्थलीकुशलीप्रभुलित॥ कबहुँसुरतिवेकरहिहमारी।जिनसोनेहबँच्योअतिभारी ॥ ३३॥ अरुगोविद्यक्षण्यमहाना।भक्तनपालकोभगवाना ॥ सुद्धदनसहितसुर्यापुरपाही । राजिहसभासुधमामाही ॥३२॥सवलोकनकेमंगलहेतु । यदुकुलनिवसहिसगङ्खका

दोहा—नासुसहायकहेंसदा,श्रीवल्देवप्रवीर । यदुकुल्सागरचंद्रमा, जिनकोइयामकारीर ॥ ३५ ॥ पालित नासुमहासुनदंडा।लसहिटाक्काप्रभावसंडा॥हरिसन्मानितवहँयदुवंशी।विहरीहसुरसमशृत्विषंसी ॥३६॥ किस्तिवनतेहित्यरपाटदाग । सेरहसहस्वयमप्रियदाग ॥ इंद्रानिहदुल्श्रेसस्वरुद्धं । तितनवक्वण्णमोदद्धरभर्ती ॥ तिनक्षित्रितिहेतुहरिचाय । नीतिपारिनानादिकल्याय ॥ ३७ ॥ नेहरिचाहुदंडवल्तेर । यदुवंशीहंभभयवर्त ॥ इतिह्वीतिसुरमाल्यादं । नामिनिटरिकानदेखाई ॥ऐसेकृष्णकुश्चस्वभाती।कहहुवेगिअञ्चनभरिमानी ॥३८॥

होहा-नुमहुकहहुनितकुश्चस्यः कततुबबद्नम्दान । किर्पोबहुतद्निवसतते, पायोतहँअपमात॥ ३९ ॥ किर्पोकोद्यननकदारा।प्रगटकदानवपोद्धिकद्योग॥दानदेनकहियोनहिद्योनधोधोद्यरणागतत्याणीहर्षेत्यो। किर्पोक्षस्यारा । गोत्राद्यरसानदिपारी॥नारिअगस्यगमनमनत्त्याय ॥२५॥ किर्पोक्षस्यतिवनतिहत्नाये॥ कर्णाने वनकस्याद्यत्रनादेश।यद्यावाच्युद्धतिभोजनकीन्द्यो।निद्निकमीहर्पोमनदीत्यो।रू॥

ति । करावुद्धारमुनोत्मनिमो ॥ श्रीयदुनंद्नप्राणिष्योर । परम्पित्रभरनाप्रसीर ॥ ४,५५वेरे-४वेर दारुवदुमर्रापोग । पर्रामानदुन्धनभूषे और नहे कछुरोग ॥ ११ ॥

ः सदागर्वा रेगन्यां रेदाविश्वनाषांनदात्मतः निद्धिश्रीमदागताषिगतः श्रीमदागता १८००६५ श्रीकृत्यवेदक्षातात्राषिकार्गश्रीगपुगतमिदन्देवकृते आनंदीपृतिया

मपम्मापे चतुरीयम्तामः॥ १२ ॥

#### सृतउवाच ।

दोहा—कृष्णसखानिजवंधुको, वहुक्षंकामनलाइ । जबयहिविधिपूंछतभये, धर्मनृपतिअकुलाइ ॥ १ ॥ च .कि .बिरुद्धुखसानो । इदयकमलअरुवदनमुखानो॥प्रभागंदतनुक्षोकहिछायो।यदुवरसुमिरतबोलिनआयो २ इतिजसतसके के ज्ञायारी । दोजकरपोछिविलोचनवारी॥यदिषिप्रत्यक्षनअहेमुरारी।तदिषप्रेमन्याकुल्पनुधारी ॥३॥ इद्विद्यकोअकि देतकोबोते इं इत्यक्षित्रकृष्टि ॥ इरिकोनिजसारियकोहैवो । प्रवलिएनसांआमुजितेवो ॥ यहसबमुमिरतग्रभारआयो।अप्रजसोंअर्जुनयहगायोध्याया ००० प्रहाराजवहळ्लीमुरारीगमन्योकरिमोसोंछलभारी

दोहा–देवनकोविस्मय दियो, ऐसोजोममतेज । सोहरिमोडरदुःसभिर, गमन्योटोरिकरेज ॥ ५ ॥ जिनतेयकक्षणहोतिवियोग् । प्रियनहिंस्रागतजतसंयोग् ॥ होंतीप्राणहीनजगजैसे । हरिविनहोतभयेहमतेसे ॥ ६ ॥ जिनकेवस्तेहपदिनिकेत् । सृपवहुन्तेरस्वयंवरहेतू ॥ तिनदुर्मदमदेनकीनो । धनुचढाइवेध्योहममीनो ॥ स्हासभामधिद्वपदकुमारी । सोहरिमोहितजिगयेपपारी ॥७॥ जिनकेवस्रखांडववनभायो।सुरनजीतिमेंअग्निचरायो॥ मयकृतसभाजासुबस्रपाई।जोत्रिभुवनमहँअनुपमगाई ॥ जेहिवस्रमस्तृपदियवस्रिमारी।सोहरिमोहितजिगयेपपारी ८

दोहा-चृपनशिरनजाकोचरण, दशहजारगजजोर । वीससहसनृपकेदिकय, जाहरजयेकिशोर ॥

ताकोभीमजासुन्छमारो । सकल्वृपनकोकियोउपारो ॥ जरासंपशिवकेमखहेत् । धनसंचितकियनिजहिनिकेत् ॥ लेहिन्छसोपन्छद्योसुखारी । सोहरिमोहितजिगयेपधारी॥९॥ राजसूयअभिषेचितकेशा।द्वपदसुताकीसुन्हनरेशा ॥ ताकोद्वःशासनअपकारी । गहिल्यायोतेहिसभामँझारी ॥ पांचाळीतहँरोवनठागी । यदुवरचरणचित्तअनुरागी ॥ लेहिन्छभीमतासुडरफारी।पियोक्तिपररणमध्यप्रचारी॥जेहिन्छरोवहिसवरिषुनारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी ३०॥

दोहा-दुपोंधनकेभवनमें, दुर्वासाऋषिराज । दशहजारसृतिसंगलें, आयेभोजनकाज ॥ दुर्योधनतहँकरिसत्कारा । भोजनदियोअनेकप्रकारा ॥ भेष्ठसत्रसृतिभोजनकरिके । दुर्योधनसोंकहिसुदर्भरिके ॥ माँगुमाँगुकुरुपतिवरदाना । कीन्स्रोममसत्कारमहाना ॥ कह्मोसुर्योधनतवकरजोरी । सुनहुनाथविनतीयहमोरी ॥ जोष्ठसत्त्रअतिभयेकृपाला । तोवरदानदेहुयहहाला ॥ वनमहँजहाँसुधिष्टिरराजा । तहँ एसेसुनिजोरिसमाजा ॥ जवकरिअञ्चनपुर्वे चाली । जाकीनुतिहहँकोकविज्ञाली ॥ तवतुमतहांजाहुसुनिराई । यहव्यदेहुमोहिहपाई ॥

दोहा—तबदुर्बासाहपिकै, कह्मोतथास्तुनरेज्ञ । योंकहिष्ठनिनसमागुळै, गमनतभेवहिदेज्ञ ॥ यस्तनमांजिकुटीमहँ पैटी । जबहुपदीकरिभोजनेब्दी ॥ तबदुर्बासापहुँचेजाई । नहतुमरहेसकरुयुतभाई ॥ रुखितुमकिषप्रणामयुतनेहू । पुनिकद्भागुहिभोजनेदहू ॥ तबतुमयहमनमाहँविचागे । हमसपकाहुँदसंहागे ॥ जोमोहिंबासनदियदिनराऊ । ताकोरह्मोयर्हापरभाऊ ॥ करैनद्वपद्गिजयर्टोभोजन । तबरोजञ्जनकरूँदेनहितेषन ॥ इपदसत्ताकरिभोजनर्टान्द्यो । ताकोरोइकुटीपरिदीन्द्यो ॥ अर्थकनभोजनहरूँदर्जरेहै । विनभोजनहर्टिशापहिपहें ॥

दोहा—योंग्रुणिमुनिस्तेंतुमकद्वोते परमकटेशिद्दिषाः । मञ्जनकरिआयोसिग्त, भाजनकरोबनाः ॥ दश्हरआरमुनिटेसँगमार्ही । मुनिगमनेसरिमज्ञनकार्ही ॥ इतहमपाँचोबंधुदुरार्गाः । दुपद्युनामोगिग्द्रशाणी ॥ मुनिभोजनदित्तकरहुउपारं । तबहुपदीसुमिज्योयदुरादं ॥ रसहुयदिअवसम्महँनाथा । तुमहीनेमेशहाँमनाथा ॥ तहांकृष्णताहीसणअयि । दुपदीसोबोट्टिविचयो ॥ भाजनदहुभूग्अनिन्दार्गाः । नवहपदीयोटीदृश्याणी ॥ पोहजुकीसूरजप्रद्यासन । केहिविधिकरीआपअनुज्ञामन ॥ तबहीकद्योभांदृशनयाउँ । द्रुपदीमोकोद्दिरेगार्टे॥ भांद्रस्याददुपदीनिहिदीन्द्रो । ज्ञाकपाननिहिमहँटिविस्टीन्द्रो ॥

र्दोहा-दुर्वासादशसदसमुनिः सदिनदिवेशिशपादिः । योकदिभक्षणकारभयः अनुपाननदादि ॥ दुर्वासाविनअञ्चलअपाने । रुज्ञिनिशिष्यनसदिनपगने॥जोहनदुःग्यनदियोनिशरीमोदिग्मोदिनजिगयपगार्ग॥१२॥ विनक्षेत्रराशिवकदेरणमादिः । नुष्कियकारमुद्धदिकादिः ॥ पाशुपनाम्बदियोजिषुगरी।मोदिग्मोदिनजिगयपगरा।।

दोहा-आहृतिलहिज्ञिषिकुंडमें, ज्वलितनहींयहिकाल । जानिपरतकछुँहेनहीं, कहाकरेंपींकाल ॥ १८॥ वछरापयकोपाननकरही । गोविंथनतेक्षारनटरहीं ॥ गोवरोविद्विडार्रोहऔर । त्रजमेवृपभनछहतहुछाम् ॥ १९ ॥ देवनकीप्रतिमापसिनाहीं।गमनतरोवतसरिसङखाहीं।।देशयामपुरआश्रमआक्रम।सुदश्रीहतप्रदश्रघुभमहाकर२०॥ इनउत्पातनतेयहमाने।तिजिधरणीहरिकियोपयाने॥२१॥यहिविषिअग्रुभनिरसिनृपराई।चिताकरतेचित्तअकुटाई ॥ विजेद्रास्कातेदुखछायेः॥ टोटिपमंभूपतिढिगआये ॥ २२ ॥गिरतभयोपदमहँअतिआरत।वारवारनननजटढारत ॥

दोडा-नीचेकोकरिवदननिज, बोलतनहिंकछुवैन ॥ बैट्योतृपतिसमीपमहँ, हतज्ञोभासवचैन ॥ २३ ॥ ताहिविलोकिभूपअकुलाई । सुमिरिवातनारदकीगाई ॥ सभामप्यअर्जुनसोराजा ।पुँछतभयोद्घोंडिसवकाजा॥२९॥ (य.च.)कहहद्वारकामहॅंथनुधारी।यदुवंशीसवअहेंसुखारी॥अंधकसात्वतयदुमधुभोजा।अरुदशाहंवंशीयुतओजा २४ जेमेरेप्राणनतेप्यारे । सकलशञ्जुलनाशनगरे ॥ ज्ञुरनाममातामहमेरे । अर्जुनहेंग्रुतक्षेमघनेरे ॥

अनुजसहितमात्रल्यसदेवा।यसत्रसुखीलहिपुञ्चसेवा२६।।मममातुल्निसात्तियताकी।यसहितहाँसुतुसुतसुलस्रान दोहा−प्रत्रवप्रयत्तदेवकी, सुसीअहेंसवभांति ॥२७॥ उमसेननृपनियत्हे, जासुपुत्रकुरुपाति ॥

देवकतिनकेअनुजिपयोरे । अँहेंकुरालसवसुद्धदहमारे ॥ सुतसुफल्कअकुरप्रवीरा । अँहेंसकलविधिकुरालशरीरा गद्जयंतसारनरिपुषाती । पारथकहोकुश्रुसवभांती२८यदुवंशिनकेप्रभुवेटरामा।कुशुटुअहंसविधिवटथामा २९ महारथीयदुवंशिनमाहीं । जगमेंजेहिसमानकोउनाहीं ॥ सोप्रदान्नप्रात्मभारी । सुखीवसतद्वारकामँझारी । अरुअनिरुद्धधर्जुद्धरधीरा । सुलीअहेजेहिवेगगँभीरी ॥ ३०॥जाम्बवतीकोसांवक्रमारा।चारुदेप्णऋपभादिउदारा ।

दोहा—अरुसुखेनआदिकसकल, जेप्रधानयदुर्वार । कुशलअहेंसवभांतिसों, कृहहुपार्थमतिधीर ॥३१॥ श्रीयदुवरकेसुखापियारे । उद्धव्युद्धबुद्धिवलवारे ॥ श्रुतिदेवादिकअरुहरिअनुचर । सुसीद्वारकानिवसिंहिनिजघर ॥ नंद्सुनंदआदियदुवंशी।सुखीअहेंअर्जुनअरिष्वंशी॥३२॥सिगरेरामकृष्णभुजपाछित।कुशस्थलीकुश्लीप्रभुलाछित॥ कबहुँसुरतिवेकरहिंहमारी।जिनसोनेहवँघ्योअतिभारी ॥ ३३॥ अरुगोविदब्रह्मण्यमहाना।भक्तनप्राट्कजेभगवाना । मुद्धदनसहितमुखीपुरपाहीं।राजिहसभामुधर्मामाहीं ॥३८॥सवलोकनकेमंगलहेतु । यदुकुलनिवसहित्वगङ्कलेतुर्

दोहा-जासुसहायकहैंसदा,श्रीवलदेवप्रवीर । यदुकुलसागरचंद्रमा, जिनकोइयामहारीर ॥ ३५ ॥ पाळितजासुमहासुजदंडा।ठसहिद्धारकाप्रभाञ्यलंडा।।हरिसन्मानितजहँयदुवैज्ञी।विहरींहसुरसमश्चविष्यंती ॥३९।६ करिसेवनजेहिचरणुउद्दारा । सोरहसहसपरमृत्रियदारा ॥ इदानिहुदुर्छभुसुखकरही । नितनवकृष्णुमोदउरभरही ॥ जिनकीप्रीतिहेतुहरिचाये । जीतिपारिजातादिकल्याये ॥ ३७ ॥ जेहरिवाहुदंडवरुतेरे । यदुर्वहाँहेंअभयपनेरे ॥ क्कहिजीतिसुधर्मांत्याई । जामेंविहरहिआनँदछाई ।।ऐसेकृष्णकुञ्चलस्वभाती।कहहुवेगिअर्ज्जनअरिवाती ॥ ३८ ॥१

दोहा-तुमहुकहहुनिजक्कशलसम्, कततुववदनमलान । किथोवहुतदिनवसतते, पायोतहँअपमान ॥ ३९ ॥ किथींकह्योकोजनचन्कठोर्गाप्रगटकहोसन्पांडुिकज्ञोरा॥दानदेनकहिथीनहिंदीन्ह्यो।धींज्ञरणागतत्यागहिकीन्ह्यो बाल्बृद्धरोगीअरुनार्री । गोत्राह्मणुरक्षानिहिंधारी॥नारिअगम्यगमनमनल्याये ॥४९॥ किंधींगम्यित्यतिइतआये ॥ केघोंमारगमहँधनुधारे।[नेजसमञ्जीलघुजनतेहारे॥धर्॥वालघुद्धतजिभोजनकीन्ह्यो।[नदितकम्हिधोंमनदीन्ह्योधर॥ पारथजानिपरतअवऐसी । कहीबुझाइसुनोतुमतैसो ॥ श्रीयदुनंदनप्राणियारे । परमित्रअरुनायहमीरे ॥

दोहा-तिनअरुतुमतेह्वेगयो, दारुणदुसहवियोग । यहीमानदुःखितभये,और नहे कछुरीग ॥ ४४ ॥ ्रइति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजयां पवेशविश्वनाथसिंहात्मज सिद्धिशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीरघुराजासिहजूदेवकृते आनंदांबुनिर्धे।

**प्रथमस्कंघे चतुर्दशस्तरंगः ॥ १८ ॥** 

मरहितगुणिभयोविज्ञोक् । जीवनम्रक्तस्योमुदयोक्क।।३ १।।धूपगमनम्रुनिरमानिवाज्ञा।अरुसवयदुर्वज्ञिनकोनाज्ञा।। दोहा—करियकात्रमनकोतहाँ, घर्मनृपतिद्वखछाइ । गमनमहापथकरनको, निजचितदियोल्जाइ ॥ ३२ ॥ रेयात्रायदुकुल्रसंहारां । मुस्ते अर्ज्जनजवहिंग्जारा ॥ मुनिकुंतीहरिपदमनदीन्द्यो।तजिज्ञरीरहरिलोकहिकीन्द्यो।३३ हियादवतन्तुकरिभूभारा । हऱ्योसकल्वमुदेवकुमारा ॥ सोयदुकुल्तन्तुतन्योमुरारी । निमिकंटकतेकाँटनिकारी॥ त्रदुर्हुनकापुरुपमुजानातिसहिंईज्ञहिंदोलसमाना ॥३२॥ जिमिनटनिजवहुरूपदेखावै।सभामध्यपुनिताहिक्रिपावै॥ पिमतस्यादिकरूपहिपारी । अंतर्द्यानहिंकरहिंमुरारी ॥ हऱ्योजोतनुतेभारमहाना । सोतनुह्रसिक्यअंतर्द्याना३५

दे|हा—सुननयोगजिनकीकथा, यद्धवरदीनदयाल । तजीमहीजेहिदिनहिंते, दिनप्रगब्धोकलिकाल ॥ |अविवेकिनअतिदुखदायक।जेहिहरिनामहिंसुमिरनलायक३६तहैंदुपनिजनगृहपुरराजॄ।ल्ल्योकलितकलिसकलसमाजू |सालोभअसत्यअधर्मा । च्यापितमहीदेखिनृपधर्मा ॥ बदरीननकहँगमनिवचारी । ल्योकरनतेहिंहेतुतयारी ॥३०॥ |तिनिषुणनातीनिजनिजसम । परमञ्जूरजोकनहिंकछुश्रम॥तेहिहहिस्तनपुरकरिकाभिषेकृदियोराज्यदेसीखअनेकृ। |केयोनाथमहिसिंधुमालिनी।दर्देसैन्यनिजञ्जुञ्जालिनी॥३८॥अनिरुधनंदनवज्रहिकाहि।अभिषेकहिकियमधुरामाही

क्षाना-पनाकार्युजान्य हिइष्टकीरं, पावकआत्मानिषाय ॥३९॥ भ्रूपणवसनद्वतिजिदियो, हिरपदमनहिंटगाह ॥ मताअहंकारतजिदीन्द्यो । भववंथनकोनार्शाहकीन्द्यो॥४०॥ मनमहॅंईद्विनवृत्तिटगाई । मनकोप्राणहिदियोवसाई॥ ॥णहुकीटयकियोअपाने।वृत्तिसहिततेहिदियोअमाने॥कारणपवनसमानिहंकार्ही।दियमिट्याह्यपर्धमंतहार्ही ॥४९॥ |चभूतयुत्तईद्वियगनको । त्रिविथअहंकारहिमहॅतिनको ॥ मेल्योजिनमहॅवायुसमेत् । धर्मवृपतिद्वेमोदिनेकेत् ॥ ग्रहत्तत्वमहॅअहंकारकहॅ । महत्तत्वकोस्टयकृतिमहँ॥इनसवकहॅजीवात्मामार्ही। जियेसमप्योत्रहृहिपार्ही॥४२॥

दोहा-चीरवसनपूरिमौनहै, छांड्योसकळअहार । खुलेकेशजडमत्तसम्, हैंकैनृपतिजदार ॥ ४३ ॥ इस्ततसुनतनकुरुकुलसाई । ह्वेकेअथविपरकीनाई ॥ हरिष्यावतजत्तरनृपराई । गमनेजहँनहिआवतजाई ॥ ४४ ॥ अंतकालजहँसंत्तिसेपारी । तत्तुत्तिनिवसतलोक्षुरारी ॥ महिमहँलस्विकलिकाल्यनाई । तिनकेपीछेविचऱ्योभाई॥ निकसिचलेतिकुलपरिवारा।तज्योमोहधनपामअपारा४५ मरणठीककरिस्हिपदमाही । दीन्ह्योसोलगाइमनकाही ॥ हरिष्यावतगैभक्तिअमानी।ताकरिबुद्धिविकुद्धिमहानी॥तिनहरिमेंडकांतमत्तिजनकी।सकल्वासनासूटींतिनकी ४७

दोहा—पेसेपांडवगतिल्ही, दुष्टगढुर्लभजोन । कियोवासआनंदमय, श्रीनिवासकेभीन ॥ १८ ॥ विदुष्ट्रभासक्षेत्रमहॅंजाई।कृष्णचरणमहॅमनांहल्लगांडा।तिनशरीरिवानललेकासिपारो।पितरनसहितमहामतिवारो॥१९॥ पतिनगमनल्लिहुपदकुमारो।सुमिरतचरणकमल्लिरियारो॥छोंडिशरीरमहामतिवारो।वासुदेवकेलोकसिपारी॥५० येपांडवअतिप्रियहरिकेरे । धर्मवानजगविदितघनेरे ॥ तिनकोयहपयानसुनिराई।मेंविस्तारसहितदियगाई॥ अतिशपकरकारककल्याना।परमपवित्रविचित्रमहाना॥नोकोजअक्ष्यसुत्रजगमाही।करतश्रवणनिजश्रवणसदाहीं॥

दोहा-सोजनभक्तिहिपायकै, हैहरिकोअतिप्यार । निवसतनारायणनगर, हैआनंदअगार ॥ ५९ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराज श्रीमहाराजावांपवेज्ञ विञ्वनार्थासहारमज सिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजांसह मृदेवकृते आनंद्रिवृत्तियोग्नथमस्कंषेपंचद्शस्तरंगः ॥ १५ ॥

#### सृत उवाच ।

दोहा-जनपंडबद्रापदिसहित, कीन्द्रामहापयान॥ तर्बाह्मस्हाभागवततृत्व, परिक्षितगुणननिषान॥ विभवपसांसीसहिङ्गान्द्रा॥पर्मसहितशासितमहिकीन्द्रा॥ विहिद्दिनन्यातिपनाननवार् । जनमदिनगुणिवचनटचारे ॥ तेसहिगुणगुतभयोअनूषा । अर्जुननंदननंदनभूषा ॥ ९ ॥ टत्तरसुतविराटनुपकरो ॥ जोनृङ्योरणमप्यपनेरो ॥ जिनकेवलऔरहुअसुरारी । देतभयेमोहिअस्त्रनिभारी ॥ जिनकेवलमहेंद्रकेमहलनि । इंद्रअर्द्धआसनमहँसुलसनि॥ वेठेयहीकलेवरधारी । सोहरिमोहितजिगयेपधारी ॥ ३२ ॥ देवलोकमहँविहरतभूपा । सुरनसहितसुरनाथअनूपा॥

दोहा—जासुक्रपावल्यलितमम्, सपन्तयुगलसुजदंड । जिनकीकीन्हींआश्वासन्, हतनअरिनवरिवंड ॥ १३॥ जासुक्रपालहिरणहिप्रचारी । हन्योनवातकवचअरिभारी॥ रह्योस्वगमहँयशक्तितारी।सोहरिमोहितजिगयेपपारी॥ जिनकेयलितरटपुरमाहीं।क्रुरुदलीसपुअगमअतिकाहीं॥विनप्रयासज्तन्योद्धतपारा। रिप्रक्षिरमणिधनहन्योअपारा॥ लिनकेवलितप्रयाप्ता । सोहरिमोहितजिगयेपधारी॥१४॥भीष्मकर्णगुरुशत्यप्रवीरा।औरहुभूपतिअतिरणधीरा॥ तिनसेनिकिम्धियदुराई । मेरोसार्थिह्नसुख्छाई॥हन्योरिपुनकेओजनिहारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी॥ १५॥

दोहा-द्रोणद्रोणसुतकर्णंअरु, भीष्मजयद्रथवीर । शल्यसुश्चमांआदिभट, वाह्यीकरणधीर ॥ यसवअस्त्रअमोपअपारे । मोपेएकहिवारपँवारे ॥ जेहिसुजवलतेमोतनुकाहीं । कियेपरशतेनेकहुनाहीं ॥ जिमिप्रहाद्हिअस्त्रसुरारी।सोहिरमोहितजिगयेपधारी १६ जासुकमलपदसुक्तिहिहेतू।भजहिंसंतिजलत्यागितिकेतू ॥ इहिकुमतिमसोहिरिकाहीं । सारिथकिरिराल्योरणमाहीं ॥ जवहिजयद्रथमारनहेतु । मैंगमन्योरथचटिकिपिकेतु ॥ मध्यदिव्जामिधुसैनहिमाहीं । थोकेअठ्वचलेकछुनाहीं ॥ तवींउतिरपन्योरथतेरे । तहां शहसमरहेधनेरे ॥

दोहार्─जेहियदुवरपरभाउते, मोहितसकेनमारि । सोहरिहाइविहाइमोहि, अवकहँगयेपधारि ॥ १७ ॥ विहाँसिकरणहांसीहरिकेरी । ऑरउचितवनचारुघनेरी ॥ हेपारथअर्जुनकुरुनंदन । आवहुइतेसखाअरिकंदन ॥ असकहिमाधवकीग्रहरावीनोधुरतकरतदुखकरतसुहाविना।३८॥भोजनदोनकियोहकसंगा।रथचढिविहरसहितउमंगा बहुविधिवचनरचनकरियोळे । निजनिजहियकोआदीखोळे ॥ तुमहिसत्यवादीजगमाहीं।तुमसमछळीअहेजगाहीं ॥ ऐसेहमरेबचनकठोरा । सहोनेहबक्ननंदिकदोगरा ॥ जैसेसखासखाकीसहतो । स्रतकदुवचनपितासुदळहतो ॥ ३९ ॥

दोहा—सोहमयेनरपितसुनो, जबयदुपितममित्र । गमनिकयोनिजपामको, करिकैकछाविचित्र ॥
- तबहमछेकेतिनबहुनारी । हिस्तिनपुरकहँचछेदुसारी ॥ तहाँमहत्तछयुगोपअपारा।मोहिंजीतिहरिछीन्हींदारा॥२०॥
- सोहभूपगांडीवकोदंडा । सोईरथतेइबाणप्रचंडा ॥ सोहतुरंगतोइमहारथीहम । त्रिभुवनमेंभटविदितनमोहिंसम ॥
- सोसविनपदुपितनुपराई । इकक्षणमहँममगयेविछाई॥ जिमिकुपात्रमहँनिःफछदाना । उत्तरवोबिहयुथािकसाना ॥
- वृथाहोमितिमिभस्मिहिमाहीं।तिमिहरिविनममसकछबुथाहीं।पूछ्योकुश्रछजासुमहराजा।तिनकोकुश्रछसुनोदुस्ताना

दोहा—रहेद्वारकायसतसव, तहँसांवादिकुमार । क्षुनिआश्रमगमनतभये, करिमनकपटअपार ॥
करीऋपीशनतरुठिहांसी । दृईशापऋपिकोपप्रकासी ॥ तातेप्रीरतसवयदुवंशी । करिवारुणीपानमतिष्यंसी ॥
तातेप्रतिसत्तर्ययदुवीरा । क्षेत्रप्रभासहिसागरतीरा ॥ ठरेपरस्परसक्रष्टप्रचारी । श्रस्रनजिटनमुरिनमारी ॥ २२ ॥
भयेअजानसमानसुजाना । ठरिठरिसवतिजदीन्हेप्रामा॥भयोहाइयदुकुठकोनाशा।केहिविधिवरणोंशोकप्रकाशा ॥
चारिपांचयादयतिनमाही । बञ्जादिवचिगयेतहाही ॥२३॥ जगजनसदापरस्परठरहीं।केरिपरस्परप्रीतिहुकरहीं।।

दोहा-सोयहचरित्विचित्रअति, ईश्वरकेरिनिदेश । हानिटाभजीवनमरण, यश्रभपयशहनेरश ॥ २४ ॥ तिमियेनीवजयरजटमाई।विट्युजीवनकहँहिटलाई॥अरुजिमिजेजटमहँबट्यारीट्युजमारिसम्टराईप्रचार॥३५॥ तिमियेनीवज्वरअतिबट्याना । नित्रकेकरतेशीभगवाना ॥ महीमहीशननाशकराया । भूकोपरमभारज्वराया ॥ प्रतिपदुवंशरूपभूभारा । नाशिपरम्परताहिटताग ॥ २६ ॥ देशकाटहीकेअनुसारा । अर्थभरेहरियनजदारा ॥ काननपुरतनापद्रिटेहीमोसुधिकस्तदुसहदुस्वेट्टीं२७(स.ट.)यहिविधिकानुनन्दवस्यास्टर्णकम्टपर्निराटगाये

दोडा—बुद्धिभईअतिविम्हतेहिः गयोष्ट्रियसमेहि ॥ मनप्रसन्नअतिहीभयोः ग्होनकामहुकोह ॥ २८ ॥ ित्तवासुर्वपुर्वज्ञे । बाह्यआनुभक्तिमनग्जिति ॥ नातमक्तवामनाष्ट्रद्य । हत्त्विततिशतिमनवृद्य ॥ २८ - भारतेकोई । यहुवरगायोगीतासोहै ॥ काटकमनमबद्यातीपृद्य । मोहअर्धनकर्मभयोजन्ते ॥ २९ ॥ द्यानभक्तद्वरभ्यक्रियमधुद्धिकः (त्रमगयकान् शास्त्रहृष्टमृक्ष्मतनुर्गहनहिमान्यो।अपनेकहेंत्रगृतिनहात्यो न्मरद्वितग्रणिभयोविज्ञोक् । जीवनमुक्तल्ह्योमुद्थोक्तु॥३१॥भूपगमनसुनिरमानिवाज्ञा।अरुसवयद्वैद्यिनकोनाज्ञा॥ दोहा-करियकात्रमनकोतहाँ, धर्मनृपतिदुखछाइ। गमनमहापथकरनको, निजचितदियोलगाइ॥ ३२॥ रयात्रायदुकुळसंहारा । मुखते अर्जुनजर्वाहेउचारा॥सुनिकुंतीहरिपदमनदीन्ह्यो।तजिञ्ञरीरहरिळोकहिकीन्ह्यो३३ हियादवतुक्तिसूभारा । हऱ्योसकलवसुदेवकुमारा ॥ सोयदुकुलतन्तरुयोमुरारी । निमिकंटकतेकाँटनिकारी॥ क्षेदहॅनकापुरुपसुजानातिसाहिईशहिंदोजसमाना॥३४॥ जिमिनटनिजबहुरूपदेखावै।सभामध्यप्रनिताहिछिपावै॥ मिमत्त्त्यादिकरूपहिषारी । अंतर्खानहिंकर्राहेमुरारी ॥ हऱ्योजोतनुतेभारमहाना । स्रोतन्नहरिकियअंतर्खाना३५

दोहा-सुननयोगजिनकीकथा, यदुवरदीनद्याल । तजीयहीजेहिदिनहिंते, दिनप्राट्योकिलेकाल ॥ ोअनिवेकिनअतिदुःखदायक।जेहिहरिनामहिंसुमिरनलायक ३६तहँ चुपनिजजनगृहपुरराजु। ल्प्योकलितकलिसकलसमाज सालोभअसत्यअधर्मा । व्यापितमहीदेखिनृपधर्मा ॥ वद्रीवनकहँगमनविचारी । छगेकरनतेहिहेतृतयारी ॥३७॥ ोतिनिपुणनातीनिजनिजसम् । परमञ्जूरजाकेर्नाहंकछुअम्।।तेहिहस्तिनपुरकरिअभिषेकु।दियोराज्यदेसीखअनेक।। क्योनाथमहिसिंधुमालिनी।दईसैन्यनिजञ्जञ्जालिनी।।३८।।अनिरुपनंदनवज्रहिकाहीं।अभिपेकहिकियमथरामाहीं

दोहा-प्राजापत्यहिइएकरि, पावकआत्मानिधाय ॥३९॥ भूपणवसनहुतजिदियो, हरिपदमनहिल्गाह ॥ मताअहंकारतिनदीन्द्रो । भवयंथनकोनाञ्चिकान्द्र्यो॥४०॥ मनमहँइद्रिनवृत्तिलगाई। मनकोप्राणिहिदेयोयसाई॥ ।णहक्तिलयकियोअपाने।वृत्तिसहिततेहिदियोअमाने।।कारणपवनसमानहिकाहीं।दियमिलाइनृपधर्मतहाहीं।।४३॥ चभूतयुतइंद्रियगनको । त्रिनिपअहंकारिहमहाँतिनको ॥ मेल्योजिनमहाँगयुसमेत् । धर्मनृपतिह्वैमोदिनिकेत् ॥ । इस्तत्वमहँ अहंकारकहँ । महत्तत्वकोमृलप्रकृतिमहँ ॥ इनसवकहँ जीवात्मामाहीं । जियेसमप्योत्रह्महिपाहीं ॥ ४२ ॥

दोहा-चीरवसनपरिमौनहै, छांड्योसकलअहार । खुलेकेशजडमत्तसम, हैंकैनृपतिजदार ॥ ४३ ॥ देखतसुनतनकुरुकुळसाई । ह्वेकेअंधवधिरकीनाई ॥ हारध्यावतउत्तरनृपराई । गमनेजहँनहिआवतजाई ॥ ४२ ॥ अंतकालजहँसंतसिपारी । ततुत्तिनिवसतलोकमुरारी ॥ महिमहँलखिकलिकालवनाई। तिनकेपीछेविचऱ्योभाई॥ निकत्तिचळेतजिञ्जळपरिवारा।तज्योमोह्धनधामअपारा४५ मरणठीककरिहरिपदमाहीं। दीन्ह्योसोळगाइमनकाहीं॥ हरिच्यावतगैभक्तिअमानी।ताकरिखुद्धिविशुद्धिमद्दानी।।तिनहरिमेंडकांतमतिजिनकी।सकछवासनाष्ट्रटीतिनकी ४७

दोहा-ऐसेपांडवगतिलहीं, दुएनदुर्लभजीन । कियोवासआनंदमय, श्रीनिवासकेभीन ॥ ८८॥ विद्रस्प्रभासक्षेत्रमहँजाई।क्रप्णचरणमहँमनाँहरुगाई॥तजिञ्जरीर्गिजरुोकसिथारो।पितरनसहितमहामतिगरो॥१९॥ पतिनगमनङखिदुपदकुमारी।सुमिरतचरणकमङगि्रियारी।।छोिडिङ्गरीरमहामतिवारी।बुासुदेवकेङोकतियारी।।४० येपांडवअतिप्रियहरिकेरे । धर्मवानज्ञगविद्वितघेनरे ॥ तिनकोयहपयानमुनिराहं । मंत्रिस्तारसाहितदियगाई ॥ यपाडवनातात्रपरारम् । अतिक्षयकरकारककल्याना । परमुपवित्रविचित्रमहाना॥गोकोडश्रद्धायुत्तगरमाहीं।करतश्रवणिनेत्रश्रवणसदाहीं॥

दोहा-सोजनभक्तिहिपायके, ह्वेहारकोअतिष्यार । निवसतनारायणनगर, ह्वेआनंद्रअगार ॥ ५९ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराज श्रीमद्वाराजानांथवेश विस्तृताथसिदात्मज सिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहुादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकाराश्रीरपुराजाँसहतृदृदकृते आनंदांबुनिषोशयमस्कंवेषंचदशस्तरंगः ॥ १५॥

### स्त उवाच।

दोहा-जनपाडवद्रीपदिसहित, कीन्द्रोमहापयान॥ तर्वाद्रमहाभागतनतृष, परितितगुणतनिपान॥ दोहा-जवपाडवदापाद्वारकार । जिल्हासितमहिकीन्द्री॥ जिहिदिनम्योनिपनानन्त्रार । जन्मदिनैगुणियचनउच्हि ॥ विभवपंतासीसिदिङीन्द्री॥भमसिदितशासितमहिकीन्द्री॥ जिहिदिनम्योनिपनानन्त्रार । जन्मदिनैगुणियचनउच्हि ॥ तेसहिगुणयुत्तभयोअन्तर्पा । अर्छननंदननंदनभूषा ॥ १ ॥ उत्तरमुतनिसटनुपकेरो ॥

दुहितातासुइरावतिनामा । व्याहीताहिभूपछिविधामा ॥ जनमेजयआदिकसुतचारी । भयेपरीक्षितकेवरुभारी॥२॥ गंगातीरपरीक्षितराजा । भाइनभृत्यनसहितसमाजा ॥ वहुधनविप्रवर्णकहँ देके । दानउछाहपरममनकैके ॥

दोहा-अञ्चमेपकीन्द्योनृपति, विनप्रयासत्रैवार । हगगोचरजहँहोतभे, अमरअनूपअपार ॥ ३ ॥

नृपति परीक्षितयेकसर्पेमें।करतरहेदिग्विजेसुर्सेम्।।फिरतफिरतगम्न्योकोहुदेशा । कल्छियुग्कहूँतहँळुरूयोनरेशा ॥ शुद्रभूपकोरूपहि**पारे । करकरा**ळकरेनाळनिकारे ॥ गोअरुवृपभहिमारतळाता । ताहिनिरित्वभूपतिविख्याता ॥ अपनेयलसोताहिपकरिके।दियोदंडतेहिनहिंकछुडिंग्के॥४॥श्लोनकसुनियहकथासुहाई । कह्योसृतसींआतहर्पाई ॥ ं(ज्ञो.उ.)करतदिग्विनेनृपकेहिहेतृ।पकऱ्योकिळकहँधर्मनिकेतु॥नृपतिचिह्नकोधारनवारो।जोकियगोवृपपापप्रहारो॥

दोहा-ताकेग्रुणकेसेअँहं, महाभागहेसूत । होइजोयदिमॅहरिकथा, तौकदियेअतिपूत ॥ ५ ॥ अथवाहरिपदकमल्पमरंदा । जेपीवतअतिलहतअनंदा ॥ तिनकीकथाहोइयहिमाही । तीवर्णनकरियेहमपाहीं ॥ र्अारकथाते अहैनकामा । जिनकोगावतग्रणहुत्रियामा ॥ वीततिआयुर्दायवृथाही । स्वारथपरमारथकछुनाहीं॥ ६ ॥ ॥ ऐसेकलिमहँजेहरिदासा । भक्तिचहेंहठिरमानिवासा ॥ आयुर्दायनरनकीथोरी । ताहूमेंमतिद्वेगेभोरी तिनहिंभीरसुनिवेकीभासा । होतिनकवहूंसहितहुलासा।।०।। नेमिपारयहिक्षेत्रहिमाही । जवलीयज्ञहोतिमहिमाही।

दोहा-तवलांआवाहितइहां, मृत्युकरेहिठिवास । तातेमरेनकोइइत, विचरेसिहितहुलास ॥ यहींहेनुपरमर्पिविचारी । कियोअवाइनमृत्युहिभारी ॥८॥ धन्यभाग्यहींसूतजगतमें । जोहेळीलाअमृतहिषियतमे॥ काल्वितावतभानंदपाई । तिनसमाननाँहकोलसुसदाई।।तेहरिकथासुपाकियपाना । सकलसुकृततेिकयेमहाना॥९॥ जिनकुकर्मभायुमतिमंदै । तेकलिमहँन्हिंलहत्तअनदै॥रैनकोनकरिआयुनितावै। वृथाकर्मकरिदिन्हिंगँविवै ॥ १०॥ मुनिज्ञीनककेवचनमुहायू।स्तकहनलागेमुख्छाये(स्तउवाच)नूपतिपरीक्षित्देत्।नदेशा।वसत्भयेकुरुनीगलदेशा ॥

दोहा-तवअतिअप्रियेआगुमन, कुलिकोअपनेराज । सुनिधनुशरकरतेगृद्धी, कोपिपरीक्षितराज ॥ ११॥ भूपितस्यंद्नश्यामृतुरंगा । योजितकरिजन्साहअभंगा ॥ सिंहञ्चजरथचितृनुपराई । चतुरंगिनीसेनसजवाई ॥ दृस्तिन्पुरतेकट्रेनरेशा । विज्हेतुबहुदेतिनिदेशा॥ १२ ॥ केतुमालभदासीलंडा। भारतकुरुउत्तरहुअलंडा ॥ जाएँ। क्षिपुरुपादिककाईं। जीतिल्याकुरुभूपतहाईं। सातहुद्रीपननृपतिबदाराजीतिवजायोविजनगारा॥ १३॥ तर्दैनदें सुनतभूपेकुक्राऊ । कृष्णचंद्रमृचकप्रभाऊ ॥ एसायुक्तिनजुक्ष्यनकरा । गापहिजनङहिमोद्द्यनेरी॥१९॥

दोहा-अभत्यामाञ्च्यते, अपूनेकोयदुराइ । सोउपूरीसितसुनतभे, जेहिनिषि्छियोवचाइ ॥ यरुपेशीपांडवदुनकरें। । सनतभयोनपनस्पनरे ॥ पांडवयदुवंशीनहिभाती । इरिमहँकियोप्रेमसुद्भाती ॥ १६ ॥ सोसुनिआतिष्रसम्भाराणाः । विकसेअंतुर्जननिव्झालाः ॥ गायनवारेनकोधननाना।यसनविभूपणदियोमहाना॥ १६॥ सारिथकमम्भाकारिद्ये। श्रीयसनद्दैरलाकरिया ॥ संगयङनस्तुतिदुप्रणामा । कियोपांडवनकीर्श्रीपामा ॥ सकल्पिद्यकेनंदनलायक । प्रेस्थ्राह्मपालुयदुनायक॥तिन्केच्रणकमलमहँराजा।कियोभिताअनुपमसुससाना१७

दीहा-भूपपर्गानिनगर्गाकयः निजपुरुपनेभृतुसार् । सोकातुकनिरस्यानिकटः, सुनद्वसुनीझउद्दार ॥ १८॥ रिचानण्यसम्मापमापापाककेटिगञ्चभक्षमा ॥ विनव्छससमतेदिङ्खिसोवतामिङनदेखिरूङघोदुससीति १९

धमं उवाच । ने अर्थः त्यभृतिषेषमममातां । कृषुमञ्जित्ववद्वदेशाता॥वततीअद्देशिकास्यभांती ।मोकोतुमअतिदुरियतद्वाती ॥ र्दिन्य २.४ (इतिहासिक्षिप्रविधानेतिह तन्द्रश्रेष्ठामा।२०।।यकुपृत्युनव्यपृष्ट्निता।।पार्याप्युक्तिहासिक्षितिहास भोजे ११४ वक्षणे वर्द्याति । पार्यव्यवस्थानेतिहास भाभे हारतुमक्षीत्रज्ञाति । जाते अद्देशिरमम्ताष्ट्री ॥ स्टार्टन्द्वयज्ञकभागा । तिनकाजीत्तरुपविद्रभागी ॥

दोहा-दिस्पेतरपंतिमेषमारिः यतादुर्गातेरिहेन् । तिनहींकोझोचनिअदोः हैकरिदुःमनिकेन् ॥ २१ ॥ तिनुक्तनंत्रार्गारतुष्ट्रवरार्धि । पीरहोदेरिवामिनीननकार्द्धी। मोहेदोत्नक्रमहुनुममाना । नगरुमछम्बिसम्बन्धना ॥ क्षिप्रेत्रक्षीरपर्वित्यक्षी । मेर्डिकेल्फ्युम्बमारी ॥ फलिल्डिकिप्येद्वितिद्वेद्विति । प्रतिदिद्विकीम्युम्पर्दि ॥ ्द्रे िः धूपणपास । पोतिनहीकोकियोकँभास ॥ २२ ॥ किघोंश्चद्रक्षत्रियकलिकेरे । कर्राहेउपद्रवदेशघनेरे ॥ पेरस्ति प्रति प्रति प्रति क्षेत्र प्रति ्तुच्ययः े ्र्र्ट्रा जेहितेपरमकृशिततुमअइह् ॥ कैपींकाळपरमवळवाना । हरिळियतुवसींदर्यमहाना ॥ १,६.५४ च्यानिक् ोवोळीमहीमहामुदसानी॥२५॥(ध.च.)नोपूचेहुसुत्धम्पियारे। सोतुमजानहुसवमतिवारे॥ ्रार्ट्य ्यर ्राहेक किहिकारणअवइकपदलहेक॥सोइकारणतेपूत्तिपयोर । होतभयोदुस्तिहेयेहमारे ॥२६॥ स्रोति सुर्या । क्षमात्यागसरलताञमाया ॥ज्ञानदमतपसमताञकसहिबो।यथालाभतेञानंदलहिबो२७॥ ो। नाया । क्षमात्यागसरलताञमाया ॥ज्ञामदमतपसमताञकसहिबो।यथालाभतेआनंदलहिबो२७॥ दोहा-ज्ञास्त्रयथारथजानिवो, ज्ञानविज्ञानविभूत । तेजशूरतास्मृतिहुबल, अरुअद्धुतकरतृत ॥ ै। थिरतीमानदानयुतहर्पा ॥ निरहंकारआदिगुणजेते ॥ २९ ॥ यदुवरमहँवसतेनिततेते ॥ ः राहि : "। हिं। पैनलइतलररइतलमाँहै ॥ ३० ॥ ऐसेश्रीनिवासग्रणधामा । तिनविनभईपत्रमेंक्षामा ॥ यहीशोचमेंभईअचाऊ॥पुरनमुनिनपितरनअरुसंतन।वर्णआश्रमननरनअनंतन३१॥ दोहा-अपनेकोअरुआपको, शोचहुँसुरवरधर्म । कैसेलहिईंपरमगति, जनकलिमहँकरिकर्म ॥ ३२ ॥ नहिल्दमीकटात्रकेहेत्र । बहुतप्कियविधिसुरनसमेत्।।सोउकमलावनकमलविहाई।हरिचरणनमेरहीलोभाई॥३३॥ कमळङ्क्रिकाञ्चङ्करायुतकेतु । ऐसेद्दरिपदमोदनिकेतु॥तिनचरणांकनअचरजभयऊ।त्रिभुवनमहँशोभाञ्जतिऌहेऊ॥ गर्ववर्ताग्रुणिकेयदुराई । करिकारजमोहिंगयोविहाई ॥ ३४ ॥ मोपरअसुरवेशमहिपाला । कियेपापकेकर्मकराला॥ सेनाअक्षोहिणीअपारा । विचरतमोपेभोअतिभारा ॥ सोकरिकृपामुकुंदखरारी । हऱ्योभारमेरोअतिभारी ॥ दोहा-धर्मपूर्तद्वेपदसहित, देखिकछेशतुम्हार। चारिचरणकरियहिते, यदुकुछछियअवतार ॥ ३५ ॥ रुचिरचितेहँसिप्रेमयुत्, मृदुवानी वतराइ । मानसहित मनजोहऱ्यो, मधुमानिनीलोभाइ ॥

दाहान्यमभूतक्ष्यद्वसादतः दाखकछशतुन्दारा चारियरणकारवादतः यदुकुलालयजनतार ॥ इयः ॥ श्वियचितँद्वँतिवृत्तमुद्वतः, यदुवानी वतराह । मानसहित मनजोहन्यो, मथुमानिनीलोभाह ॥ तिनकेचरणनकोपरासि, भयोरोमांचिहमोहि । तिनयदुवरकोको सहै, विरहमहाविनजोहि ॥ ३५ ॥ (सूत॰ड॰) यहिविधिथरणीथर्मके, भनतर्वेनसुखसाज । तीर्थप्रभासिहकोगये, पृथितपरीक्षितराज ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजािपराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रािधकारी श्रीरगुराजािसहरू वेवकृतेआनंदांदुनियोप्रथमस्कंधेपोडज्ञस्तरंगः॥ ३६ ॥

स्रतंडवाच ।

दोदा-तहाँभूपकोरूपपरि, झूद्दंडलेहाथ । गोवृपहनतअनाथसम्, छल्योजाइनरनाथ ॥ १ ॥ वृपमृणालसमसेतदुखारी । मेहकरतडरपतअतिभारी ॥कांपतएकचरणसोठावे । ताडनकरतझूद्देतेहिगावे ॥ २ ॥ गऊपमेप्रथननीदीनी । रोवतकुक्तितश्चिपितदुखभीनी ॥ विनवछरानहिकोजरखवारो।करतझूद्देतिहचरणप्रहारा ॥३॥ चढेकनकभूपितरयराजा । दोदंडकोदंडविराजा ॥ वचनगँभीरगिराकुरुराई । पृष्टनटगैकोपअतिछाई ॥ ४

परीक्षित उवाच ।

काटेहुतीतिचरणकोतेरो । कोअपराधिकयोअतिमेरो ॥ कृष्णभक्तराजनकेराजे । तुमसमकोउनटहेंदुखसाजे ॥१२। सोहेंपरमसाधुअपकारी । पारथभूपनकोरतिहारी ॥ जोकाट्योपदर्तानितिहारे । ताहिबताबहुधेनुडुटोरे । विनअपराधनजोदुखदेतो । ताकोमेंसवैसहरिटेतो ॥ १३ ॥ दुष्टनदंडिदयेजगमाहीं।साधुनमंगटहोतसदाहीं॥१९॥ जोदीननदुखदेत्वृथाहीं । नीतिरीतित्जिभीतिहुकाहीं॥अंगदसहितसुजातेहिकाटों।देवहुहोहतवहुँनहिनाटों॥१५॥

दोहा—जोसुधर्ममेंरतरहै, यथालाभसंतोष । तिनकोपालनतृपनको, परमहेतुँहैचोष ॥ विनविपत्तिजेजनयुत्तरामो । कर्राहअधर्मछोंडिनिजधर्मा ॥ तिनकोशास्त्ररीतिसोंशासन ।करिश्वपतिपार्वाहइंद्रासन॥ देवरातनृपकेसुनिवेना।कस्रोधर्मछहिआनँदऐना॥१ ६॥(६.ड.)वचनकहेजेतुमक्रुरुनायक।आरतअभयदेनकेलायक॥ पांडववंशीश्वपनकाहीं । वचनआपकेउचितसदाहीं॥जिनपांडवनगुणनससुदाही॥लिखकीन्हेलयदुवरसेवकाई ॥१७॥ जातेहोइकपकोकारन । तेहिपुरुपहिहैदुःखनिवारन॥हमजानहींभेदकुरुराई । अमितवचनसुनिमतिनथिराई॥१८॥

दोहा—कोऊअपनेआतमे, कहतदुःखकोमूछ । कर्मस्वभावहिभाग्यको, कोईईशअतुछ॥ १९॥ कोइकहतजोनिहिमतअवि । वचनअगोचरतेहिश्चितिगावे ॥ सोइकछशकोकारणभारी । निश्चितहोतिनबुद्धिहमारी॥ इनसबमेंदुखकारणजोई।छेद्धिवचारिबुद्धितसोई॥२०(सृ.ज.)धर्मकह्योजवस्रुनियहिभांती।त्विहिपरीक्षितनुपअरिपाती सावधानमनसहितद्वुछासे । जानिधमकीभूपतिआसे ॥ भूपधर्मसोवचनउचारे । हेधर्मह्यवृषभतनुधारे ॥ २१॥ (प.ज.) अहोधर्मतुवधर्महिकहर्द्दु।धर्मसूक्ष्मगतिजानतअहर्द्दु।जोकोहपापनश्चनकरतो।सोडसंसगपापउरभरतो॥२२

दोहा—अथवाहरिसंकल्पकी, गतिसुनियेमतिवान । भूतनक्षेमनवचनको, अहेअगोचरजान ॥ २३ ॥ तपअरुशौचसत्यअरुदाया । धर्मचरणयेचारिगनाया ॥ अतिअधमतेतिनिचरणको । भयोनाशयहिवदितनरनको ॥ गर्नेहितेतपकोभैहानी । संगिक्येशौचतापरानी ॥ मदद्दायककोकियोविनाशा । छूटिगईसवधर्मनिआञ्चा ॥ २४ ॥ सत्यचरणचौथारिहगयऊ । जातेतुवआतमथिरभयऊ ॥ ताहुकोअसत्यकरिहाला।नाशनचाहतहैकल्किलाला ॥२५॥ धरणिधेत्रकोधन्योत्त्वरूपाहिरियहिभारहन्योद्धस्कूपा॥शीयुतचरणविचरिसवृठोरा। मोदितिकयवसुदेविकशोगरि

दोहा—अवयदुनंदनपरिणको,तिज्ञैगयेपपारि । महिअभागिनीसीभई, यहकेलिकालिनिहारि ॥ शुद्धसमाननृपतिद्विजद्वाही । पापिनरतभोगहिंदैमोही ॥ यहीहेतुतेपरिणासोचित । वारवारैनननजलमोचित ॥ २७॥ (सृ. ज. ) यहिनिधिपरिणधमेकोराजा।वहुसग्रझाहभूपशिरताजा॥करिकेकिलेफेपकराला।धर्माहरक्षणहेतुस्वाला॥ कंमरतेकरकेकरवाला। कलिकाटनकोलेजहिकाला॥२८॥तवकलिग्रुगनिजयभिजयजानी।भूपवेपतिजकेअभिमानी॥ नृपतिचरणमहँशीशलगाई।गिऱ्योभूमिमहँआतिहिलेराई॥२९॥कलिकहँपऱ्योचरणमहँदेखी।दीनदयालुदीनतेहिलेखी

दोहा—महावीरयञ्चनतृप, दियकरिकृपावचाह । झरणागतपालककह्यो, कलिसॉयहसुस्वयाह ॥ ३० ॥ (रा. उ.) गुणाकेशयशबद्धनहार । अहंभपह्मजगतजदारे ॥ तिनकेशरणागतकरजोरी । आयोतंअवभयनहिंमीरी॥ पेतुमित्रअभमहिकरे । तातरहहुराज्यनिंहिंमरे ॥ ३१ ॥ जबतेतुमभूपनततुआयो । तबतेपापसकलजगद्यायो ॥ कोभभसत्यदंभअरुचोरी । कल्हकपटशठतानिंहियोरी ॥ दारिद्रीतबहोवनलागे । सकलप्रमेकेकर्मनत्यागे ॥ ३२ ॥ कल्रियुगसुनुअप्मेकेभाई । ब्रह्मावत्तेश्वेश्वसुलदाई ॥ तहाँयझकेजाननवारे । कर्राह्यझसुनिविपुलप्रकारे ॥

दोहा—यज्ञेद्दरभगवानको, पूर्जाहयुतअनुरागातहाँवसनकीवासना, करहुवेगितुमत्याग् ॥ ३३ ॥ सत्यप्रमकरसोअस्याना । वसिवेठायकदिव्यमहाना ॥ जोनब्रह्मावत्तिहिमाहाँ । पूजनकीन्हेंकृष्णसदाही ॥ मंगठदेतमनोरथपूरत ।जेसवजगमहँमारुतसमगत (मृ.उ.) कठिकराठकरवाठ्यहेघारे।जवच्यपदिविधिववनत्रवारे॥ तवकठितुपक्देयमसमदेखी।कांपतबोल्योवचनविज्ञेखी(क.उ०)सुनियसार्वभाममहराजाजदेशासनदीजेगोहिआत् । होगादनेवसास्रकार्य । तुमहिन्दसासवयटघनुपार्ग ॥३६॥ तातसोयछदेदुवनुताई। जहाँनुमपरहुनमोहिन्दसाई॥

दोहा-जहाँतुम्हागेमानिक, झासनवसहुँनरेञ । धर्मधुरंधरनरनुषति, दीनैमोहिनिदेञ ॥ ३०॥ ..उ.)यहिविधिजवकछिविवसनकाहीं।मांग्योठारपरीक्षितपाहीं।तवकछिकोनुषकदस्थान॥नाग्युवाहिसामद्वाना तिहिंत्रकारकार्यक्र । तहाँजाइकेकरोनिवास् ॥ ३८ ॥ तक्किटिकह्योग्रनहृत्रपाई । दींजैमोहिंसदनगुखदाई ॥ त्र-प्रश्चयक्ष । पांचीपापमूळजोजायो ॥ कोघअसत्यवैरमदकामा ॥ इन्हूंमेंकिळयुगकरधामा ॥ ३९ ॥ त्र-प्रश्चयक्ष । पांचीपापमूळजोजायो ॥ कोघअसत्यवैरमदकामा ॥ इन्हूंमेंकिळयुगकरधामा ॥ ३९ ॥ त्र- कोरकार्यक्ष त्रित्त त्रोतां कायकार्यक्ष । ३० ॥ १० ॥ त्रित्त कोसिवैनहीं, हैंयेकळआगार ॥ ३० ॥ त्रित्त कोसिवैनहीं, हैंयेकळआगार ॥ ३० ॥ त्रुनिनृपज्ञीचदयातपतीनो । चरणधर्मकेपूरणकीनो ॥ वृत्ति । त्रित्त कारकार्यक्ष । भावत्व । भावति । वरणधर्मकेपूरणकीनो ॥ वृत्ति । त्रित्त वर्षा । त्रित्त वर्षा । वरणधर्मकेपूरणकीनो ॥ वृत्ति । त्रित्त वर्षा । त्रित्त वर्षा । वरणधर्मकेपूरणकीनो ॥ वृत्ति । त्रित्त वर्षा । त्रित्त वर्षा । त्रित्त वर्षा । वरणधर्मकेपूरणकीनो ॥ वर्षा । वर्षा ।

दोहा—बहुरिज्ञोनकादिकनसों, स्तमुचुद्धिविज्ञाल । कथापरीक्षितभूपकी, लागेकहनरसाल ॥ सूत्रज्ञात्र ॥ मातुज्दरमेंकोट्रपति, कृष्णकथाकोपाइ । अश्वत्थामाअस्त्रते, मरचोनअतिदुखपाइ ॥ ९ ॥ सोहपरीक्षितकोद्विज्ञापा । तक्षकडिसकीन्द्योसंतापा ॥ यदपिग्रण्योनिजप्राणवियोग्रः।तदपिभयोनिहमोहसँयोग्र २ यदुपतिपदपंकजमनलायो । प्राणजानकोकछनदुरायो ॥ भगवतभक्तत्रन्योसवसंगा । वैद्योजाहभूपतटगंगा ॥ श्रीजुकदेविद्युक्करिलीन्द्यो।सुदितकलेकरिनजतजिदीन्द्यो३लेजगयदुनंदनकेदासा ।पिपहिकथापृतसिहतसुलासा तिनकोमुरनकाल्ह्माही । हरिपद्दुमिरत्कसुश्रमनाही ४ तकलेंकियोपरीक्षितराज् । धर्मसहितयुतसकलसमाजू॥

दोहा-तबलैंग्दहजनलोकमें, महाघोरकलिकाल । काहूकोव्याप्योनहीं, बल्योनकोउकुचाल ॥ ५ ॥ जादिनहरियमनतभये, तिजपुहुमीनिजलोक । ताहीदिनतीजगतमें, कलिप्रविश्योअपओक ॥ ६ ॥

तार्वभौमअभिमन्युक्तत, कल्सिंकियोनवेर । सार्याद्यश्रमरसम, पऱ्योक्कपथनहिंपैर ॥ विक्रास्त्री । सिन्दुर्वेदिका कर्यायद्यासम्बद्धाः

संकरपहितेजेहिक्टिमार्हो । सिद्धुहोिहंशुभकर्मसदाहीं॥छगहिनपापमनहिंगुणिछीन्हे।छागतपापपापकेकीन्हे ॥७ ॥ यहकछिमूडनकोहेशुरो । भीरुअहेपीरनतपूरो ॥ वृकसमहरिविग्रुखनकहँसाँचो । ताहिनकछुनोहरिरँगराचो ॥८॥ जोपुछीज्ञोनकचितछाई । पुण्यपरीक्षितकथासुहाई ॥ सोमेंक्रप्णकथासुदमाही । सवपर्णनकीन्द्योतुमपाही ॥ ९ ॥ जोहजोहकुप्णकथाअतिपाद्नि।सुखदचरित्रविचित्रजनावनि।सोहसोहतिनकेसेवनछायक।जेजनमोक्षचहेसुनिनायक

दोहा-सुनतसृतकेवचनवर, सबसुनिएकहिबार । हपितह्वेभापतभये, आशिपदेतअपार ॥ १० ॥ (ऋ.ऊ.)बहुतवर्षजीवहुतुमस्ता। जोतुमकहहुकृष्णयशपता॥कृष्णचंद्रकोसुयशमहाना। हमनगर्जावनसुथासमाना। धूमधूसरेवदनहमारे । कर्राह्वयक्तकेम्मंअपारे ॥ इनकर्मनमहॅनाहिविश्वासा । सोइसुफलकीवृथाप्रयासा ॥ तिनहमकोहरिपदअरविदा। पानकरावहुतुममकरेदा ॥१२॥स्वर्गमोक्षसुखन्लहिनाही । सञ्जसंगतिलेकाहुकाही॥ जगतविभवहुकेतिक्वाता। जानहुसत्यसृतसुबद्धाता॥१२॥सुनतसुखद्दहरिसुयश्चपारो । कोअपातरस्ताननवारो॥

दोहा-गिराकांत्रियुरांन्द्वे, रुहैनतिनगुणअंत । तेष्कांतिनसंतके, मेटतदुःखअनंत ॥ १२ ॥ इममपितुमभागनतप्रपाना । हरियशहमसांकरहुवसाना॥नतुविशुद्धकरपरमञ्जाग । नाहिगुननष्ट्रदत्तसंसाग॥१५॥ सोभागनतपरीक्षितराजा।महाबुद्धिमपिष्ठिनिनसमाजा॥व्याससुवनसांत्रिहिविज्ञान॥कियोक्ट्रप्णपर्निकटपयाना १६ सोविस्तारसहितअतिपानन । भगनतभक्तयोगसुखद्यवन॥कहियेशीप्तिचगिनसम्न । जोहसंतनमोद्निकेतृ॥१७॥ सुनिशोनककेवचनसुहाये । बोल्प्रेसुक्ददयसुखद्यये॥(मृ.ज.)हमयद्यपितिन्योगकुल्याये । नद्पिग्रद्धस्वाचितल्यो॥ दोहा-तातेमराजन्मअब, सफल्ययोसवभाति । लप्रकुल्यहोवय्याहरत,संनसभागुनिपाति ॥ १८ ॥

सुजनपांतिकसुंदरनामा । अचरजकोनहरेंदुल्यामा ॥ झिक्तअनंतअनंतहुआपू । गुणअनंतर्नाहुअंतप्रतापू ॥ जुनानात्त्रप्रकृतस्तान्। । जानस्त्रन्तात्रप्रकृतन्त्रान्। ॥ सात्त्रजनत्त्रप्रकृतेज्ञाहीं।यहिंहित्तिहचेमनमाही॥ त्रातेष्ठनिअनंदतेहिंगार्वे । हरिलीलकोपारनपार्वे ॥ १९॥ जाकेअधिकसमहँ कोउनाहीं।यहिंहित्तिहचेमनमाही॥ तातम्रानअन्ताहृगान् । हारणाणाकाभारनभागः ॥ ४२ ॥ जाक्रणायकत्तम्हृकाञ्चाहा । यहाहृग्रान्हयनतिसहसानी २० यद्यपिठक्ष्मीकोनहिचाह्रीतद्यपिउरकरिअमितउमहि । जाक्रपदरतिसमालभानी।तिज्ञिजिश्चितिसहसानी २० न्या रुप्तारम् सर्वे स्वर्णाया स्वर्णाया प्रमाणम्या । सारम्प्रसारमाणामायाताम्यस्य । परमभाग्यआपनकरिजोय जोहरिजववामनवपुधान्यो।विठिङ्ठिनिधुवनपायपसान्यो।जवपूजनकरिविधिपग्रधोयो।परमभाग्यआपनकरिजोय

न्त्रनाच पत्रुचा चार्चार्य्यायाव्यवस्य चार्च्यक्ष्यस्य विश्वस्य स्थापना । चर्चिमाण्यायायायायायायायायायायायायाय दोहा-सोजलकोकरसहितसवः, जगकोकरतपुनीत । तातेकृष्णहिमेसहीः, भगवतनामपुनीत ॥ २९॥ दाहा सागळगणस्याहतस्य जगणगणस्यञ्चात । तातञ्चणाहेनसहाः भगवतगणगणातः र । ॥ जिनकेकेसजनअनुराग् । जगतमोहममतास्वत्याग् ॥ प्रमहंसपद्वीकहँप्वि । प्रनिनहियहिसंसारहिआवे॥ । ाणनककसम्मन्भवस्याः। जगतमारुम्भतास्यरयाम्। ॥ नरमरुस्पन्याकरुपानः। अगगारुपारस्तारास्रुजाराः तोनमहस्मावहिद्युतिज्ञमाः । सत्यअहिसारुनिज्ञघमाः॥ हेसुनिजापुळेलुसाहिषाहाः । यथाञ्चासिकारिहोसस्याहे तानमहमानाहश्चानश्चा । तत्वजाहताहानण्यमा ॥ हश्चानणाद्रश्रकुनाहिशहा । वयाशातावाहहरूर्वाहिशहा ।। यथाज्ञात्तिविमस्यानभजावे । नहिअकासकोअंतहिपावे ॥ जसयथाद्यद्विहरिरुणि । गावेलहेनपारस्योला ॥ यथाज्ञात्तिविमस्यानभजावे । नहिअकासकोअंतहिपावे ॥ जसयथाद्यद्विहरिरुणि । गावेलहेनपारस्योला

पपासालापामस्वगत्मभापः । नाहणकातकाश्वास्थापः ॥ पत्तपपाडाम्स्हारणाणः । गावण्हतपारखाणाः । एकसम्अभिमन्युकुमारा । इयचढिधरुकेगयोभिकारा ॥ तहम्मुकस्वितृपअभ्वधवायो । गयोद्दरिताकोनाहिराः एकसम्अभिमन्युकुमारा । इयचढिधरुकेगयोभिकारा ॥ तहम्मुकस्वितृपअभ्वधवायो । गयोद्दरिताकोनाहिराः नुजानन अञ्चनारा । इत्र पाञ्चअञ्चनास्त्रमारा ॥ राष्ट्रगुजालक्ष्मण्यान् । गुषाधारयाम्यान् ॥ २४॥ दोहा-मध्यदिव्हातहरूतेम्योः करिनृव्झमितप्रयास् । थकिवेठेयकतहर्तरेः ङगीभूखबहुष्यास् ॥ २४॥ प्रमण्यासिक्तप्यासिक्ति । तबहिज्ञाभ्यास्य । प्राप्त विक्रमण्यास्य । प्राप्त विक्रमण्यासिक्त । तबहिज्ञाभ्यासिक्त । तबहिज्ञाभ्यासिक्त । तबहिज्ञाभ्यासिक्त । तबहिज्ञाभ्यासिक्त । प्राप्त विक्रमण्यासिक्त । प्राप्त विक्र बूरपराजितम्याताहराम । तबाहज्ञाश्यवाज्यणाम् ॥ दश्यायक्षणात्रमश्चापक्ष । आतप्रनातरमणायम् वेठोष्ठनिदेखेडनुपराजः । सुद्रितलोचनश्चातस्वभाजः॥२५॥ मनग्रविद्दियप्राणहिरोकः॥ सुरोभवस्थाप्राप्ति

न्वाडाग्वसच्युत्रराजः । डाश्वाचाच्यावस्यमाञ्चारस्या नग्डाप्याव्यवसायावस्या ॥ हराज्यस्यातायः अहेत्रह्ममॅरहित्तविकारे ॥ २६ ॥ खुळीजटामृगचमेहियारे ॥ ऐसेष्ठनिसोतृपजळमांग्यो । ताळुट्यातेस्रवारः जरुन्रक्षमरारुतावकार ॥ रुद् ॥ खुळाजटारुगयमारुवार ॥ रत्तुधानतारुवजळमान्या। ताछरुवातस्रक्षनस् मृपतिवचनस्रुतिश्रवणनआयोर् ७आसनआदरअंबुन्यायो।जानिअनादान्युअतिकार्षेनकारुनको ॥ मृपतिवचनस्रुतिश्रवणनआयोर् ७आसनआदरअंबुन्यायो।जानिअनादान्युअतिकार्षेनकारुनको ॥

दोहा-गुणनल्भामनमनृपति, जोयहसूदेनन । सोवीसत्यसमापिहै किवीकपटकाएन ॥२९॥ वाशा गुणान्व्यान्वर्णातः भाषक्ष्रकृत्या । सायास्यसमाायकः क्ष्याक्ष्यव्यान् ॥ र. ॥ स्वीगुणिचलतसमृत्रपाहं । मृतकसर्पप्रकृत्याः ॥ मृतिकांधमहँकोपितडारी । गयहित्तनापुर्विमहार्थे थाग्राणचळतसमृष्टपराह । स्वतकसप्रयेत्रकार्यंज्ञाह ॥ स्वानकायमहक्षाप्ताद्वारा । गयहारतमाप्रराहमझा तास्रतनयअतितेजअगाराकरतरह्योशिशुसंगविहारा॥तासीजाहकझाकोज्ञाळकातुविपितुकंघमाहमहिष

पारुपः पर्यापार्यस्य प्रस्ति स्वान्य स यक् सुनंगर्यारायोपराई।अतिअनु चित्रकान्स्योतृपराई।सुन्तनृपतिकेक्मकठोरा।कोपितवीत्याविप्रकिशीः पण्डणप्पारग्याप्रश्चातज्ञ । दुष्टपुष्टहेकागसमाना ॥ करेदासस्वामीअपकारा । सहिद्वानसिसभूमार अहोमहीपक्षयममहाना । दुष्टपुष्टहेकागसमाना ॥ करेदासस्वामीअपकारा । राम्ययम्परामः । उद्युद्दरम्यसम्याः ॥ यस्यस्ययम्याम्यस्य । सार्थसम्यस्य । दोहा-निजरक्षाहितस्त्रियन्, दीन्द्योविप्रनियोग । तिनक्ष्त्रिनद्विजपात्र्ये,भोजनकरवक्षयोग ॥ दोहा-निजरक्षाहितस्त्रियन्, दीन्द्योविप्रनियोगः 

खळभासकजबत्ममवाना । अपनपुरकााकयापयाना ॥ तयतयराजयमयनर । यरायाशयारावछ तिनदुपनमदंडहिरहोश्जवअपनोतपवछहिद्दिखहों॥३४॥यहिदिपिवप्रमुतनसोभासीकाछसमानछाठ भगरणा पन प्रभाष्यकारणारा । प्रभूषप्रवारणाराण्याराण्य्याराण्य्याणार्थ्यप्रमाय्यायार्थिकहरूँयोरा। आश्रमआयाँ ममप्रोरेतीपतुरिपुर्वाहकाहीं । इसेसप्सतयदिनमाही॥३०॥इमिदशापन्यहिकहरूँयोरा। आश्रमआयाँ त्राम्या जनारमण्या । अस्तरमस्त्रमण्यान्य सम्बद्धाः । स्वन्यसम्बद्धाः । अस्तरमस्त्रमण्याम्य स्वन्यसम्बद्धाः । अस्तरमस्त्रमण्याः । स्वन्यसम्बद्धाः । स्वन्यसम्वसम्बद्धाः । स्वन्यसम्बद्धाः । स्वन्यसम्बद्धाः

मुनिसर्मापसुनिपुत्रविरुापाधित्यानेनजानिसंतापा॥रुह्योक्प्यनिज्ञम्तकसुनंगा॥३९॥ताहिहूरिक रूपार राज्याता मुख्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स गणभग्यस्यार्थसम्बद्धाः । स्टारमञ्जूनसम्बद्धस्योनाहृत्यस्य ॥ साहपुरुष्यसम्बद्धाः । ज्ञापयो सुनिसुत्जापनुष्तिपयोस्य । सुनिक्तसदभयोनाहृत्यस्य ॥ सुनस्यकस्यान्यस्य त्र्यानस्यापनस्य । ञ्रानस्यवनस्यापवस्य ॥ ज्ञाताकश्राखनाशास्त्रास् दोहा-अरेअवुपवाठकक्षियो, यहतुमपापमहान । रुषुअपरापहिमदियो, वडोदंडविनज्ञा

भारता अरुगाउत्राचनाम् नरुउत्ताचनराम् । एउत्राचानराम् । प्रवेश्वरामा । मंगल्लह् अरोकुमतिर्वश्वरत्तापकः । नहीतरत्तसम्माननलायकः ॥ रहित्तप्रनातासम्मानलायकः ॥ रहित्तप्रनातासम्मानलायकः ॥ उत्तर्वन अरकुमातङ्वरनरनायकः । नहानरनसम्भाननछ।यकः ॥ शत्रतत्रनामाधपरतापा । मगळकर्त रानाहेयहरूपमुरास् । प्रजाताहित्वहाहिङ्खास् ॥ध्र्याधिनम्प्रपतिमहिमाटहिचोरा । नाजकर्त यन्यागाकः गारुवरावनगणः । क्रीहिन्यमिकस्य । व्यान्यान्य वानाद्यानसमा

जनकार्यनाम्यात्रात्वयः । जनकार्यकार्यः । कृष्यं प्रत्यात्वयः वार्यः वार्यः । जुर्गतिष् । ज्यात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षः ॥ ज्यात्रिक्षायः । ज्यात्वयः । ः । ज्यात्वयः । । ज्यात्वयः ।

## सृतउवाच।

दोहा—उत्तभूपतिअहिमृतकको, मुनिके गरुमें डारि । ठोटिचर्छ निजनगरको, जब रथचढ़ि धनुधारि ॥ तब मारग महँनिजकृत करनी।अतिनिदित उरमहँ दुखभरनी॥भूगदुखितभेताहिविचारी।कियोकर्ममैंअनुचितभारी॥ जोम्रुनिगरुमें विनअपराधा । मृतकृत्तपेमें धरिकियवाधा॥९॥तातेमुनिअपराधहिकेरो । रुहिहीं फरुमेंअवश्चिषनेरो॥ कछुकारुहिमें दुःखमहानो।म्बहि हुँदै विचारनहिं आनो॥भायश्चित्त सोहमम होवे।जामें पुनिअस नहिंजियजोवे॥२॥ अतुरुसैन बरुकोपहु राजू। ब्राह्मणको पद्दै ममआजू॥जामें पुनिमेरीमति पापिनि । होइंन गोद्विजमुरसंतापिनि॥३॥

दोहा—यहिविधि नरपति नगरमहुँ, आये करत विचार । तहुँआयोइकविप्र नृष, हाराह कियो पुकार ॥ जेहिस्रुनिगळआहेस्टतकहिडाऱ्यो।ताकोस्रुतअसवचनउचाऱ्यो।तक्षकरूपकाळयहिडसिहै।सतयेदिननिश्चयकरिनशिहै सोस्रुनिभूपमोदअतिपायो।यहविरागकारणचितळायोधस्वगंडुँळोकतुच्छगनिळीन्झो।कृष्णचरणकमळनचितदीन्झो सवतिअभनञ्जनवतमनळाई।गंगातट बेक्बो नृपराई ॥५॥नवतुळसीदळ युतअतिपावनि।कृष्णकमळपदरेणुवहावनि॥ शिवयुत त्रिभुवन पावनकरनी। घोर अपनि ओपनि संहरनी॥ऐसीगंगाको जगमाही।मरणजानि सेवै को नाही॥६॥

दोहा−असिवचारिरार्जापे नृप, विप्णुपदी तटमाहि । कार यकाग्रमन सुनिसारेस, तजिदीन्द्र्यो स्वकाहि ॥ धरबोसुकुंदकंजपदच्याना।यहग्रुणिम्बहिं तारकभगवाना॥श्वातहँ आयेसुनीझअतिपावन।जेत्रिभुवनकेपापनझावन॥ शिप्यनसिहत महापरभाऊ । वेठे जहाँपरीक्षितराऊ ॥ मज्जनव्याज जाइ सुनिराई । तीरथपातकदेहिं नझाई॥८॥ अत्रि विहासच्यवनकृपभृगुवर । अरुअरिएनेमिहु ऑगिरपर॥विश्वामित्र पराझरझानी । परशुरामततु प्रभा अमानी॥ इदममदअरु ईपमवाह।मेपातिथि उतथ्यसुनिनाहु ॥ ९ ॥ भरद्वाज गीतम अरुदेवल । पिप्पलाद मेत्रेयओर्वभळ ॥

दोहा—आर्धिपणजरु कवपद्यनि, कुँभयोनिजरूट्यास॥१०।।नारदअरूपादिकसँघे, आयेसहित हुन्छास ॥ तहँत्रहार्षिष्ठर्रापेहुँ, राजऋषिहुँ सुख्याम । ऋषिसमाजललिपूजिनुष, शिरसों कियोप्रणाम ॥ १९ ॥ चारिउओरतहाँद्यनिराई । नुपसमीपवेटेसुखछाई ॥ तबपुनिकरिप्रणामकरजोरी।नुपकहविनयसुनौसवमोरी ॥१२॥

#### परीक्षित उवाच ।

निदितनुपकुरुअतिहिभपावन।दूरिरहतद्विजपदजरुपावन॥मोपरकृपाक्रीतुमभारी।धन्ययन्यद्मनुपनमँझारी १३॥ मेंग्रहतियअपीनबहुभाँती।जाकोश्रीयदुवरअपपाती॥विप्रशापमिसिदियोविरागा।भयोअभृयअवमंसुररपागा ॥१८॥ हेसुनिवरअहसुरस्तिदेवी।शरणहोर्द्वसंदिरपद्सेवी॥गावहृदर्गियशसुनिम्मपार्द्ग । तक्षकदसेमोहिसुरामार्द्ग ॥ १५ ॥

दोहा—सांधुसंगद्दीरचरणरति, जगजनप्रियसवकोयाकरिप्रणाम विनतीकरों, जन्मजन्मममहोय ॥ १६ ॥ असकहिष्ट्वंअमकुश्आसनासांपिषुत्रकोक्षितिअनुशासना॥भूपतिदक्षिणगंगातीरा । वेट्योटत्तरमुखअतिर्धासा॥१०॥ ऐसोवतन्त्रपतिहिनिहारी । गगनआय सिगरेअसरागि ॥ नुपहिसुसाहिसुमनवदुवर्षीहे । वारवारदुंदुभिदे हर्षाहे ॥१८॥ अनुमतिदसुनिकरीप्रशंसा । हरिसुणगावनटागिर्दसा ॥ क्योसंबसुनिवरनुपपार्दा ॥१९॥ यदअचरजनुममॅकसुनार्दा॥ सुमहोनुपअनन्यहरिदासा।कृष्णभक्तिटरकरतिविटासा॥नृपतिनसवितर्वानीसिहासन्,।कियअभिटापपिटनगरहामन

दोहा-हमसनतवर्छीरहवइत, जवर्छीमहापयान । करिपहुँचैगोक्टप्णपुर, यहभागवतप्रधान ॥ २१ ॥ सुनिम्रुनिवचनमधुरनृपराई । वारवारितनकोशिरनाई॥कृष्णचरित्रसुननकरिआसा।बील्योक्करपतिसहितहुलासा२२ वेदमुतिंथरिजिमिविधिलोक्।तिमितुमआयदियोमुदशोक्,॥अर्थहेतुविनपरउपकारा ।दुहूँलोकमहँसत्यतुम्हाँरा॥२३॥ तार्तेमें पूँछोंसुनिराई । अविशक्तपाकरिदेहुवताई ॥ जाकोमरणसमयनियरानो । चाहतहरिपुरकरनपयानो ॥ ताकोकरनकहाअवयोग् । करहुसँवेमिलिसत्यनियोग् ॥ तुमसवअधमजधारनलायक।ममविधिवज्ञाआयेमुनिनायक॥

दोहा-ऐसेसुनिभूपतिवचन, सबसुनिआनँदपाय । निजनिजमतिअनुसारतहँ, कहनचहेसुनिराय ॥ २९ ॥

छंदगीतिका। तहँन्यासनंदनक्षोणिविचरतयथाहन्छिततेहिक्षने। सवतजेहच्छावेपगोपितलाभतोपितनिजमने॥ अवधृतवेपहिंधरे २५ पोड्झवर्पजमिरजदारहें । पदकरजरू अरुवाहुगोळकपोळअतिसुकुमारहें ॥ समकर्णडचसुनासिकाआननअमलभुकुटीवनी । कलकंठकंद्रसमाननैनविज्ञालजिनहो।भाषनी ॥ २६ ॥ अतिपृथुलअंज्ञाउतंगवरगंभीरनाभिसीहावनी । त्रिवलीवलितसुंदरवदरसुरसमप्रभासुराछावनी ॥ विद्यरितकुटिरुक्कंतलदिगंतरयुगलवाहुविज्ञालहें ॥ २७॥ ततुरुयामसुंदरओरचहुँघेरसुवालकवालहें ॥ योगनगळिनागिनमनोहरमेळन्द्रगुरास्यानिहें । शोभाअवधिशकदेवसुनिआवतभयेसुखलानिहें ॥

यार्गणा प्रपायन गर्नान व व वानकारण । ः।हिनिरस्तिसुनिआसननितेष्ठदेषकहिनारहें ॥ २८॥ । मधिसुनिनकन्कसिहासनेमनसुदितह्नआसन्दियो ॥ ः । देवपिंअरुत्रह्मपिंअरुत्रह्मपिंअरुत्रह्मपिंअरुत्राज्यिस्वतिनढिगुगेय ॥

ज्ञकदेवस्रनिनसमाजमध्यविराजमानसुजानहें । मनुतारगणग्रहमध्यराजितह्वेरहेसितभानहें ॥ ३०॥ त्यसमतिस्तिआसीनआसन्भातिचितसोहतभये । तवभागवतन्यनाइशिरकरजोरिकेसन्सुखठये ॥ अतिमधुरप्रियवचननविरचिकीन्ह्योरुचिरविनतीतहां॥ निजदीनतादरञ्जायञ्जभसरसायकैमनमेमहां ॥३१॥

(प॰ज॰) दोहा-करिदायामोहिनीचपर, अतिथिरूपुमुनिराय । सुतस्विततीरथसरिस, धन्यकियो उत्रुआय॥३२॥

नित्रिलोकपतिपांडवहेतु ।

मनवांछितमाँगहुमोहिपाही
दोहा—जाकोमरणनगीचही, होनचहैसुनिराय । ताकोसबआचरणतुम, वर्णनकरोवनाय ॥ ३७ ॥
कहासुननकेलायकताके । कहाजपनकेयोगसदाके ॥ ताकोसुमिरणभजनकहाहे । कहाकरनकोअरुचितचाहे ॥
कोनकमंकरिवेनहियोग्र । देहनाथकरिदयानियोग्र ॥ ३८ ॥ ग्रहीममनआगमनउदारो।जवहोतोसुनिनाथतुन्हारो॥

देहा-ज्ञाताधर्मनकोसफट, श्रीशुकदेवसुजान । करनळग्योवर्णनतहाँ, व्याससुवनभगवान ॥ ४० ॥ वसुनभगिषशक्षित्रेचित्रसुदि, द्वादिशस्रज्ञार । आनँदर्भद्वधिकोचुक्यो, प्रथमस्कंपउदार ॥ १ ॥ इति सि

आनंदांबुनिधी भागवते प्रथमस्कंधेएकोनविंशस्तरंगः ॥ १९ ॥ दोहा−महाराजरपुराजकृत, भाषाप्रथमस्कंष । यहसमाप्तमुद्धितभयो, संयुत्तछंदमबंष ॥ इति प्रथमस्कन्य समाम १.

## श्रीगणेशायनमः ।

# अथ श्रीमद्भागवतआनन्दाम्बुनिधि।

## द्वितीयस्कन्ध प्रारम्भः।

सोरठा-जैजैजैयदुनाथ, गुणआगरसागरकृपा । नटनागरमुदगाथ, कीजैमीहिंसनाथप्रभु ॥ दोहा-जेवाणीजेगजवदन, जेहरिगुरुपद्कंज । जेशुकजेश्रीव्यासमुनि, जेपितुपदमनरंज ॥ विरचहँआनँदअंबनिधि, दूजो यहस्कंधु । विमरहितपूरणकरीं, हेहरिदायासिधु ॥ सोरडा-सुनिकुरुपतिकेवैन, व्याससुवन्शुकदेवसुनि । ल्ह्मोपरमचितचैन, तेहिसराहिबोलेवचन ॥ च नरपतिउत्तमप्रश्रुत्म्हारे।छोकनमंगलप्रगटनहारे।।ज्ञानिनकरसम्मतसयभाँती।कहतमोरिमतिअतिअधिकाती े ु'' ५६ रूपनायक । सुनवेमहँकासुनवेलायक ॥ जेनिहिआत्मतत्त्वकोजानें। सदाग्रहणविपयनसुस्रसाने॥ १॥ ्रोः ,दुःखुकः , । हेनरेंद्रजगक्याहजार्न् ॥ २ ॥ दिनमेंघनहितबहुथलघावें ।निजकुटुंबपालनमनलावें॥ ्रांवां हिवि के विद्यापानं स्थाअसतदेहतियसुतदळकाहीं।नशतनिरस्थिनिरस्थतशठनाहीं दोहा-तातेभारतजोचहै, यहिजगमेंकल्यान । नामसुयश्वधुकृष्णके, कहेसुनैपरिध्यान ॥ ५॥ े। सक्छसुकृतनृपयहीयनेरो ॥६॥विधिनिपेधतरहितहुहोवैं।दिव्यगुणनयुतहरिवपुजीवें ॥ ्रभाहरिखः नगही । कहतसुनतसुनिरहृतसदाही ॥ ७ ॥ यहभागवतपुराणप्रधाना । परममनोहरवेदसमाना ॥ तः आदिब्यासभित्रभाही। पङ्चोपरीक्षितमेसुदमाही८यदभिदिच्यगुण्हरिवपुच्यायो।तदभिकृष्णङीव्यचित्रल्यायो पुरक्षिरोमणियद्वरङीला । हरिलीन्ह्योमोमनञ्जभशीला ॥ ९ ॥तातेसोभागवतपुराना । पत्र्योजीनमेंसुधासमाना॥ दोहा-तुमकोसकछछनायहाँ, तुमसमभक्तनकोय । जाहिसुनतश्रद्धाकरतः मतिमुकुंदरतिहोय ॥ १० ॥ ग्रोगीअरुपरगतिजेचाहें । तिनकोयहीडपायसदाहें ॥ करेदिवसनिज्ञिहारगुणगाना ।उधरनकोडतयोगनआना १९॥ वेनाभजनवहवर्षव्याही ।षटिकावरहरिभजनहिमाही॥१२॥स्वर्गजाइखट्टांगभुवाल।इकमुहर्तमहँग्राणिनिजकाला॥ आइधरणिसवत्तिवृहिरय्यायो।तासुप्रभावकृष्णपद्पायो १ ३सातदिवसनूप्रभवधितम्हारी।ध्यायकृष्णकहँलैहसधारी।। अंतकारुमहँजनतिभीती। नुरपतिकरैअनिशयहरीती॥अश्चिअसंगर्छेकाटेआञ्जासुत्रभनतियशुत्रभोगविलाञा ५५ दोहा-धीरकरेगृहतेगमन,तीरथजाइनहाय । ज्ञाचियकांतथरुवैठिकै,आसनदेइरुगाय॥ १६॥ शुद्धप्रणवपरकोअभ्यासु । मनतेकरैसदाहरिदासु ॥ सुमिरतब्रह्मवीजजितइवासु । मनकोस्ववङ्गकरैसहुङासु॥५७|| विषयवँभेइन्द्रिनगुणकाहीं । निजमनतेऍचेश्रममाहीं ॥ कर्मविलतमनकोहरिरूपे । अचलकरेखभ्योपअनुपे ॥१८॥ करियकाममनकोञ्जित्तेगा।ध्यानकरेहरिङ्कङ्कअंगा॥ विषयविगतमनकृष्णलगाई।करेनपुनिकछुऔरउपाई॥१९॥ होतप्रसन्नजाहिमनध्यावत।सोहरिरूपपरमसुनिगावत ॥ रजतममोहितजोमनहोवै । तातहिधारणतेमरुघोवै ॥२०॥ दोहा-यहिरपायतेहोतहै,भक्तियोगसिधिआसु । तातेयोगीअविशकै, ध्यावरमानिवास ॥ २१ ॥ यहमुनिबोलेकुरुकुल्साङ । मोस्रोयहवर्णहुमुनिसाङ् ॥ जेहिविधिस्रोधारणामहाई । जेहिहिर्यपुमहेँलागृनाई ॥

श्रीशुक्उवाच । आसनजीतिजीतिपुनिद्वासे । जीतिसँगईद्वियनविद्यासे ॥ भगवतरूपस्थृद्यमनकार्द्यायगिर्मोपारपक्रैसदाहीं॥२॥ स्थृद्यनमें अतिस्थृद्धविद्यादा । भगवतरूपअदैनुपरादाशदित्यग्निहिवपुनगमागे । भयोदोनअहोत्वनहारो ॥२०॥ दोदा-यहशरीरब्रह्मांद्रमें, सप्तादणसमेन । नामेंवसर्वावगट्यभुः सोद्यारपानिकेन ॥ २५॥

दूरकरीमनमङ्गेहिभाँती । सोम्रुनिकहहुसक्टमुखपाँती ॥२२॥नरपतिवचनमुनतहपाँई । वर्णनकरन्छगेमुनिगई ॥

छंदगीतिका।

हरिपादम् उपतार्टेहेपडीरसातटञानियो । युगगुल्फ गुमहुँमहानटानपातरानरमानियो ॥ २६॥

युगजानुनीसुत्रछेउरूद्भेअतलवितलबलानहीं । अरुद्दैमहीतलजंघप्रभुकोनाभिनभुअनुमानहीं ॥ २७ ॥ उरउङ्ग्रनौत्रीवासोप्रभुकोमहरलोकविचारहीं । जनलोकवदनललाटतपिक्षरब्रह्मलोकउचारहीं ॥ २८॥ इंद्रादिसुरहैंबाहुश्रुतिश्रोत्रेंद्रिशन्दगनावहीं । अभिवनिकुमारसोनासिकाष्राणेंद्रिगंघहिष्यावहीं ॥२९॥ मुखअग्निस्वर्गसोनेत्रहगद्युतिभानुपठकदिवानिसो।विधिसदनभुकुट्विठासजठप्रभुताठरसनाहैरसो३० है ब्रह्मरंभ्रहृवेदहै यम डाढ़ नेहकला रहै । है हासमायासृष्टिअहुतप्रभुकटाक्षगुणोसदै ॥ ३१ ॥ उर्घअधरलजागुणौ अधअधरलोभवलानहीं । है धर्मस्तनप्रप्रअधरममेट्ब्रह्मामानहीं ॥ मित्रावरुणद्वेवपणक्रक्षिससद्भवस्थिगिरींद्रहै॥३२॥ हैसहीनाङीवृक्षरोमाश्वासवायुमहींद्रहै ॥ प्रभकोगमनहैकाल अरुसंसारयहतोलेलहै॥३३॥हैं वारवारिदवसनसंध्याप्रकृतिहृद्यअकेलहें ॥ मनचंद्रमामहतत्त्वजासु विज्ञान शक्तिमहानहै ॥ ३४ ॥ उरअहंकारविचारियो तुमभूपसितिईशानहै ॥ गजऊंटखचरवाजिनखमृगआदिपशुकटिदेशहें॥३५॥प्रभुवोलखगगणसुमतिमनुथितिमनुजगुणहुँनरेशहें गंधर्वविद्याधरह्वारणअप्सरासुरसात हैं ॥ ३६ ॥ सबदैत्यविकमविप्रआननभुजाक्षञ्चियल्यातहैं ॥ प्रभुवैद्युक्क शृद्रपद्अरुयज्ञभगवतकर्महै।।ऐसोविराट्स्वरूपहरिकोकह्योमेंसुखपर्महै ॥ ३७ ॥ यहिमें समितिसों मनधरैयहिते अधिकनहिं आनहे । यहिभाँ तिसकलऋषी ज्ञनरपतिई ज्ञाकरतवला नहें॥३८॥ दोहा-सकलबुद्धिकी वृत्तिते, सोइपरात्माएक । सकलवस्तुकोकरत है, अनुभवसहितविवेक ॥ जिमिजीवात्मास्वप्रमें, तजिइंद्रिनन्यापार । जगकेदुखसुखआदिसव, अनुभवकरतअपार ॥ कृष्णसत्यआनंदनिधि, तिनहिंभजैसवकोय । जननमरणजेहिते मिछै, तेहिआसक्तनहोय ॥ ३९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेक् विश्वनाथिसंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारीश्रीरपुराजांसंहजूदेवकृते

> आनंदांवनिषोद्वितीयस्कंधेप्रथमस्तरंगः॥ १॥ श्रीग्रुकडवाच ।

दोहा-धारणते संतुप्रहरि, तिनसाँ यहिविधिज्ञान । छहिविरीचिविरच्योजगत, जेहिविधिरह्योमहान ॥ १ ॥ **करिम**सस्वर्गअनित्यहिजाहीं।कर्ममार्गकहवेदसदाहीं॥स्वारथहोततहाँकछुनाहीं। भूछोश्रमतसोमायामाहीं॥२॥ यातेसावधानहैज्ञानी । भौगेमहँअर्थहिअनुमानी ॥ क्रेंसकलअर्थनकोभोग्रु । जेतनोहोयआपनीयोग्र ॥ दोइजोतनुनिवादअनयासा । ताँपुनिक्यॉनरकरिप्रयासा॥३॥महीवनीञ्चय्यानहिकामा। तकियाकोजहँवाहुल्लामा॥ **अंजिछिजहँतहँपात्रनयोग् । जहँवल्कलतहँ किमिपटभोग्नाशाचिर्**कटचीरकहामगनाहीं।कहानतरुफलदेतसदाहीं॥

दोहा-क्रेंटगुहानिवसनटिये, रॉकीकहाअनेक । पानहेतुबहुसरितमहँ, काहभयोजस्नेक ॥ जीयहरू हैनिये कर्रार्रेहें । तीदासनहिरस्सकिरिहें ॥ तातभजिसेतके हिकारन । जगमें पनमद्रअंपगँवारन ॥ ५ ॥ प्रमुभ्यंभृतिप्रमपियारे।गुणभनंतयुतप्रमुददारे॥भजेतिन्हंस्वत्रिस्स्टेसी । जातेभवनिप्तर्विशेषी ॥ ६ ॥ मैतर्णीसमयइसंसारा । परेषुरुपतेहिदुसितअपारा ॥ तिनीहिनरसिअसकोजगमाही । भगवतभक्तिकरैनसदाहीं ॥ भौंऔरजेयदुपतिछोंडी । पशुदुनते तिनशुधिदेथोड़ी॥शाकोईजननिजहदयभकासा।निवसैजहँशीजगतनिवासा ॥

दोदा-द्वादशभंगुटरूपतेहि, भतिअनुपमछविवान । भन्भक्तभगवानको, ताको ऐसोप्यान ॥ ८॥

छंदहरिगीतिका ।

**प्**गपुगटबाहुरपोगझंस, गदासुअंबुजरानहीं । प्रसूत्रबदनसुकंजह्म, पट्षीतअनुप्रधानहीं ।। रोभितरतनपुत्तकनक्षेगद्व,चाँककुँउटकानमें।कुछिकांनकछितकिरीटशिरपद्वमुनिहद्यकमछानमें॥९॥ र्ि पर्ने स्तु मधुर्भः , उसनवरवनमार्ट्दे॥३ ०॥कटिमेसर्टागुटिअंगुरोपक,उरअनूपविझार्ट्दे ॥

मृपुरचरणकंकणकरनमुख, मधुरहँसनिसलील्रहै॥११॥अतिअमल्रकुंचितचारुकुंतल,वदनविल्रसितनील्रहै॥ करुणाकटाक्षनसहित,परमहुलास भुकुटिविलासते । जेदासको अनयासकरत, निराज्ञयहिजगवासते ॥१२॥ ऐसोगोविंदअनंदकंदहि, छोड़िसवदुसदंदको । जवलोरहै विधिधारणार्मे, भजैकुपाअमदको ॥

दोहा-पद्तेत्छेअरुशीश्लां, श्रीहरिअंगअतूप । प्यानकरैपकाश्रह्में, प्रथक्रपृथक्रसुवुभूप ॥ भारतमहुँ स्थानमहुँ सहिद्यां है । वितल्लावा १३ शाल्यों ज्योंव्यांव्यतजाहहरिप्रीती । त्योंत्यों प्यानकरैयहिरीती ॥

निर्देशो। होइक्टप्णजगपितमहँरूरो॥तौठौंनित्यिकयाकरिज्ञानी । स्थूलरूपप्यावेसुदमानी ॥१५॥ यतीजवहिततुछोड्नचाहे । तवसुस्रआसन्वेठिउछाहे ॥ थिरह्वेईद्विनकीगतिवोड़ी । उत्तमदेशकालमतिछोड़ी ॥ रॉकेप्राणऔरसवश्वास् । विमल्डुद्धितेमनहि विलास् ॥ सोइमतिपुनिआत्मामहँलावे । सोइआत्माहरिमाहिल्यावे ॥ दोहा—परमञ्जातह्वेकमंसव, छोंड्वेयतीविशेषि । श्रीपतिमेंनहिँकालगति, यहज्ञानीचितलेखि ॥ १६॥

द्वाहा-पर्भशाविक्षक्षपाक्ष छाङ्चपापिसाच । जानापानाहिकारणात् परहानापितालास । प्रदूषा महाकारुजहँसंचरनाहीं । ओरदेवगतिकातिनमाहीं ॥ जहँनिहिंसतरजतमग्रुणएको । अहंकारमहँतत्त्वननेको ॥ जिनमेंकरतिनप्रकृतिनिवास् । तिनीहँभजेसवकीतिजिआस्॥१९॥सोइपरमपदवैष्णवजानै।नेतिनेतिजेहिवेदवसाने॥। ताहीकोअनन्यहरिदासा।भजेहियेपरित्जिसवआसा॥१८॥यहिविधिजगततजेविज्ञानी।जाकीमतिहरिभक्तिरुोभानी येडीतेग्रुदपीइनक्रिके । उरुपपवनचढावैभरिके ॥ १९ ॥ सूरुाधारहितेष्ठनिपवनीहिं । नाभीचक्रकराविद्वगवनीहिं ॥

दोहा—मणिषूरकतेवायुको, ल्यांवेहियेमँझार । प्रनिउदानगतितेपवन, करैकंठआधार ॥ ताळुमूळराले पुनिप्राना ॥२०॥ सावधानद्वेयतीयुजाना ॥ श्वतिचपनसमुखसातहुद्वारा। रोकिकरैप्रूमिधआधारा ॥

भूविचअर्थमुहुरत्तरासी । पुनिमुकुंदकोपदअभिलापी ॥ ब्रह्मरंश्रतेप्राणनिकासै । तजैसकल्इंद्रिनअवकासै ॥ २९ ॥ ब्रह्मलोकजोचहैविहारू । जहँआठोनिधिकरविस्तारू ॥ तोइंद्रियमनतेयुत्तगमने।करैभोगसुरलोकहिभवने ॥ २२ ॥ ब्रह्मांडहिब्रह्मांडहुताके । योगीधिचरतनेकुनथाके ॥ ज्ञानीतपीभक्तिकैयोगी । ल्हेंजोनगतिकोसुसभोगी ॥

दोहा—सोगतिकोनहिंपानहीं यज्ञादिकजेकमें । कर्राहेसदायहिजगतमें, औरअनेकनथमें ॥ २३ ॥ नाडिसुप्रमातेसहुटासें । ब्रह्मरंप्रजोप्राणनिकासे ॥ अग्निटोकसोप्रथमहिंजावे । निर्मटह्वेसत्कारिदावे ॥ सूरजेवपरचक्रिशृग्रमारा ॥ २४ ॥ तहँगमनेपुनियतीवदारा॥विश्वनाभितजिटिंगत्वरूपा। पुण्यपापसंयुत्तनहिंभूपा पुनिजनटोकयतीजनजातो।करपायुपजहँसुरगणभातो॥२५॥पुनिअनंतज्वाटानटमाही।जरतदेखियहिष्यहिकाहीं ब्रह्मटोकक्रोकरत्तप्यानो । द्वेपरार्थजहँअवधिवसानो ॥ २६ ॥ जहँनशोकनहिंमृत्युवड्राई । नहिंबद्रेगनपीड्रापाई ॥

दोहा-पैजेभग्वतरूपको, जानतनर्हिकछुभाव । तिन्हेंतहाँमानसब्यथा, करतीनिजपरभाव ॥ २७ ॥ पुनिभरणीआवरणर्हिजाव । धरणिरूपह्वेभीतिनत्यव ॥ पुनिजत्यमंडत्यवषुधरिक । योगीजायत्वरानहिकारिक ॥ पावकमंडत्यपावकरूपा । वायुआवरणवायुस्वरूपा ॥ पुनिजभमंडत्यनभृतपुधारी । योगीगमनकरेसुसकारी ॥२८॥ गैधमाणतेरसरसनाते । रूपदृष्टितपरसत्वचाते ॥ ज्ञान्दश्रीजतेनाकिइनहिते । अभिप्रायअंतःकर्णहिते ॥ २९ ॥ पुनितामसराजससात्विकगुन्।नापिमहत्तरवहिगमनेषुना।मृत्यप्रकृतिगमनेषुनियोगी॥३०॥तस्दिदिव्यरूपकोभोगी॥

दोहा-तेहिवपुतेआनंदमय, शांतरूपहरिपाम । तहँगमनेभागनतवर, सवविषिपूरणकाम ॥ यहिविपिसोंनोहरिपुरणवि।सोपुनिनीहसंसारिहआवे॥३ १॥शोंचगदिअरुप्सहुँमारग । तोपुँछेहुरुपमीहिश्चनिपारग॥ सोसवभूपतृर्देहेससुद्धायो ।त्रेविपिहरित्रहासोंगायो ॥ ३२ ॥ यहसंसारआपश्चपानी । शोरनमंगटगहद्सानी ॥ तातेबासुदेवमहँभूषा । क्रेभिक्तस्वभौतिअनूषा ॥ ३३ ॥ यहत्रमंत्रित्रवारिवारयो । टीक्शापनेमननिरपारयो ॥ करेभिक्तभूगवानहिमाही । जातेभुगटहीपसदाही ॥ ३३ ॥ भूतनमृत्रुपियोभगवान । अनुपार्यामवननान ॥ ३५ ॥

दोहा-तातेनृपसवभाँतिते, सर्वकाटसवटार् । श्रवपकात्तंनस्मरण, टायकनंद्किटोर् ॥ ३६ ॥ सर्वेया-नेदनेदनआनेदकंदसदा,करुणाकरदासनेकपतिहैं । तिनकीकयार-पसुपाकामदा,कर्णातिटिदेनेपियंअतिहैं॥

# आंनन्दाम्बुनिधि ।

नतेविपूर्यवासूनाङूरिकरें,रघुराजकरेत्रिनकीनतिहें|क्मलापतिकेपुर्कोगमनें,ह्रैपूर्नीत्रंगेहरिकीरितहें॥३०॥ इतिसिद्धिश्रीमहाराजािधराजश्रीमहाराजाबाँधवेशविश्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरचुराजाँसहन्द्देवकृते आनंदांद्वनिघोद्वितीयस्कंघद्वितीयस्तरंगः॥ २॥

दोहा-मर्णसमेकान्रनको, कर्नयोगहेभूप । जोमोहिणूँछचोसोक्ह्यों, सकलकथासुसह्म ॥ १॥ पारा नुरुवारानवार निर्वासाय है । इंदिनकीसाम्थ्यं नोचाहे । भनेशककोसहितवछाहे ॥ जोकोङ्गनसंतित्आसा । प्रजापतिनध्यावसङ्खासा ॥२॥ चहुजोकोङ्गेङ्गच्यंअरामा । तोङ्गांकोकरमणा॥। ल्यानगुरुरात्वावावावावा । युगा गुरुरा वार्या पुरुषा । १ वर्षा वार्य १ वर्षा । १ ॥ अदितिहिभजैअत्रचित्तासी ॥ नुचहुतीपादक्ष्यादे । वसुनभजेजोधनमनलावे ॥ रुद्रनभुजेबीय्अभिलूपी ॥३ ॥ अदितिहिभजैअत्रचित्तासी ॥ 

न्यात्रभाता । पूर्वपात न्युष्याता ॥ त्रवा पुरुषात व्यापात्रभावा । पुरिकामनाजीकरे भूजैतीभूमिउदार ॥ दोहा – आसुर्वेठकोजीचुहे, सोअहिब्नी्कुमार । पुरिकामनाजीकरे भूजैतीभूमिउदार ॥ न्तरा गाउन्यान्तरा पानारना अन्तर । अन्तरा पानारना अन्तर । अन्तरा पानार पानारा प्राप्त । वारिकामडवेशीसंदाहीं ॥ द ॥ रूपकामगंघवेनकाहीं । नारिकामडवेशीसंदाहीं ॥ द ॥ रूपकामगंघवेनकाहीं । नारिकामडवेशीसंदाहीं ॥ ार्याणवानावान्यः । ज्ञानावानायाः । ज्ञानावानायाः । ज्ञानावानायाः । ज्ञानावानायाः । ज्ञानावानायाः ॥ अभिपतिहोनचहेस्वकरो । तोपरमेष्टीभजीनवरो ॥ ६ ॥ भज्यज्ञकोकरियञ्चकामा । कोपकामवरुणेसुस्यामा ॥ अभिपतिहोनचहेस्वकरो । तोपरमेष्टीभजीनवरो ॥ ६ ॥ भज्यज्ञकोकरियञ्चकामा । नान ॥।। वा रनव्यानाया । आन्यन्यानाया ॥ ५ ॥ न्यन्यसम्बद्धारम् । न्यन्यसम्बद्धारम् ॥ विद्याकामश्रीके । वंशहेत्विपतरन्यद्योके ॥ विद्याकामश्रीके । वंशहेत्विपतरन्यद्योके ॥ पुरुषान्त्रसम्बद्धाः । वलहितमहतगण्दिमतिसेत्।। ८॥मनुहिंभजेनृष्पपदल्विको।निऋतिहिभजेशह्य् हिवेको।। र्यात्रप्रदेश वर्षायाच्या प्रमण्याच्यात्रप्रहाण्याच्यात्रप्रहाण्याच्यात्रप्रहाण्याच्यात्रप्रहाण्याच्यात्रप्रहा दोहा-कामभोगनीचाहतीः भनेसीमकोसीह् । परमण्डत्पकोसीभूने, जोअकामजनहोह् ॥ ९॥

पाता जानमानपापावाकाः नपातापकाताः । परण्डणपकातामका पाजपकापकारः । ताकोभेद्वद्शसंभाषे ॥ जीहनसवकामनकोचाहे । अथवापुरुपअकामसद्दि ॥ मुक्तहोनकोजोअभिलापे । ताकोभेद्वदशसंभाषे ॥ भक्तियोगकरितीव्रसदाही । ध्यावश्रीयदुर्नदनकाही ॥ १०॥ यहीउदयकस्याणहिकरी । होहकुष्णमभक्तियनेसी॥ करसदासंतनकरसंगा । यहीकरनसंसारहिभंगा॥ १९॥ जातहोतपरमिवज्ञाना । जेहितरागहरोपनज्ञाना॥ उभयलोकमहँहोतिवरागा । मनप्रसन्नहरिपदअनुरागा॥ ऐसीयदुवरकथामुहाई । कोनमुनेजनकानळगाई॥१२॥ (ज्ञानकंडवाच)दोहा-भरतवंशअवर्तसन्त्व, यहसवसुनिकस्त । आरकहापूंछतभ्ये, ऋषिकविब्यासिहपूते ॥१३॥ रसारकर मान्त्राता न्यावराज्यातारकः भवतपञ्चावराष्ट्रतः । चारककात्रध्यतम्यः अशपकायण्यातावर्गः ॥ स्त्रात्रस्याते ॥ संतसमाजमाहँ सुखदाई । होइकृष्णकीकथासवादे॥ १॥ संतसमाजमाहँ सुखदाई । होइकृष्णकीकथासवादे॥ १०० ॥ पाँडवपात्रपराक्षित्ताता। स्ट्राचारमञ्जयसहितसमाजा॥ संटेहरिचरित्रकरसेटा। भूयोभागवतभूमिअकेटा॥ १६॥ भारत मन समान स्वास स्वास स्वास स्वास कर स्वास सम्बद्धाः स्वास स्वास स्वास समान स्वास समान स्वास समान स्वास समा तसिकृष्णभक्त गुरुदेवा । वस्त जोनितहरित्यस्णनसेवा ॥ तातसंतसमागमयोग् । ह्रेपोकृष्णकथासुरसोग् ॥ १६॥ वत्तरः विकास स्वतंत्रक्षात्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य । वाव्यवव्यवस्यान्त्रस्य । व्यव्यव्यवस्य । व्यव्यव्यवस्य सामुपुरुष्णक्रथाविमुसन्की।हरत्रस्य स्वतंत्रस्य । व्यव्यवस्य । व्यव्यवस्य । व्यवस्य । व्यवस्य । व्यवस्य । व्यवस् पुरुर्वायस्थात्रयः प्रशासन्तरः स्वत्रम्यवर्वायानयः॥मानतक्ष्यहक्ष्यारसभारः॥तत्रकाशायावराहः।॥ १८॥ दोहा-तक्ष्मणकानहिनीवहीः भम्रालिहनस्यास । सात्त्रमयुनकरतकाः, प्रशुनिमित्रामनिवास ॥ १८॥

तिनके अवलमरेपानक वर्ष्टेनकृष्णचेहमुपाक्या । तहस्वानग्रक्षागुक्तान्त्रतिआपिकपण्जीवतवृथा ॥ रातार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित । प्रदेशाय्येषर्थे प्राप्ति स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स् महुदंहामनिक चरित्र मुहत्त्व स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स् चडुक्तानाच्यः कारण्यः रूप्तानाच्याकाः ३६ ॥ जेहित्त्व्यत्तिहृहीच्यणसामुख्ट्युत्भारिहस्है ॥ सम्मानजेहीस्यझर्टिस्ट्सम्बृहितेकात्तही ॥ २० ॥ जेहित्त्व्यत्तिहिहीच्यणसामुख्ट्युत्भारिहस्ही ॥ रम्मायनम्भारतस्य दुर्वनार भगवत् ॥ २००॥ नास्त्वत्वत्रावस्य । ३० ॥ २०॥ विकासन्तर्वस्य हुन्वस्य हुन्वतिमार्थहे । युनक्षित्रस्य हुन्वस्य हुन्वतिमार्थहे । युनक्षित्रस्य हुन्वस्य हुन्वस्य । २०॥ ॥ गुप्तरम्भागाहरः भारतक्षयः हुन्यागम्।यहः । युपकाचनक्ष्मण्डत्यपद्वतः युपक्षण्यापः ॥ २२ ॥ कृत्यकाननम् रुप्तर्द्धाननसम्बद्धारपुष्पद्वतः । जपद्वगमननकृष्णयपुन्तद्वतः हुन्तर्द्वतः गुष्पद्वते ॥ २२ ॥ त्रारास्त्राम् त्रान्यास्याः च १९१६ पुरुष्य । व्यवस्य प्रत्यास्य । द्रीरचरणपुरुष्टीमनमृष्यतीत्रम् व । व्यवस्य प्रत्यास्य । द्रीरचरणपुरुष्टीमनमृष्यतीत्रम् व । व्यवस्य त्रुरुप्तन्त्वर अपन्ताद्रुष्ताक्ष्यपालानात्त्रु । कार्यप्पत्त्वात्त्रम् स्वित्त्वतीर्गाहरुप्तत्रे ॥ द्वितपुरुप्तहरूपपृष्ठीःभागकत्त्वम् त्वत्रम् । पुरुक्ताव्यत्वस्यस्य स्वित्त्वतीर्गाहरुप्तत्रे ॥ र स्वरूपक्ष प्रमानक्ष्य क्ष्यापुरूपण्य स्वरूपक्ष । पुर्वकाष्य्यं दुषोगत्रपत्रपद्धिकारिकारियो ॥ २४ । तिनकार्यप्रपापानकृतिकारिकारिकारियो । तिनकार्यप्रमेद्देषोगत्रपत्रपक्ष्याठीकारिकारियो ॥ २४ । - rush bein

इतिसिद्धिश्रीमन्महाराजाश्रीमहाराजगाँधवेशविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेव कृतेश्रीभागवतेआनंदांबुनियादितीयस्कंषेतृतीयस्तरंगः॥ ३॥

# श्रीसृतउवाच ।

दोहा-आत्मतत्त्वनिश्वयकरत, सुनिञ्जकवचनउदार । सतिमतिकीन्हींकृष्णमें, नृपउत्तराक्रमार ॥ १ ॥ । धनपुरुप्तकलराज्यकोभारा॥ इनकीममतातजीनरेश्रा।छूटतिनहिँजोकियहुकलेशा॥२॥ क्रज्णकथाकोश्रवणहुलासा । कीन्होन्टपररपरमप्रकासा ॥ यहीपश्रपूँछचोशुकपाहीं।जोतुमपूंछतहोमोहिंकाहीं॥३॥ अर्थधर्मअरुकामप्रकासा । ऐसीछोड्किमंकीआसा ॥ भूपतिनिकटमृत्युनिजतीले । करिदृढ्भावकृष्णमहँबोले॥शा (श्री॰ग्॰ड॰)क्रप्णकथाकोकरतलाना।नाशहोतमेरोअज्ञाना॥होसर्वज्ञनाथसवभाँती।होतवचनसुनिशीतल्छाती ५

दोहा-जेहिविधिसिरजेविश्वको, मायाकारभगवान । जेहित्रह्मादिनजानहीं,सुनोचहींसोकान ॥ ६ ॥ जोजोञ्चाक्तिथारिभगवाना । पाठहिनाञ्चहिजगतमहाना॥आपुहिखेळखेळावतखेळत।प्रगटतहरतआपद्दीदेखत ॥७॥ अद्भतकर्मकृष्णकीलीला। जानीहँनीहँविधिशिवज्ञभशीला।।८॥प्रकृतिग्रणनर्धौएकहिवारा।धौँकमसोवसुदेवकमारा।। धारणकरिबद्धधरिअवतारा । कर्राहेचरितसोकहरुचदारा॥९॥यहसंशयमममेटहुनाथा । तुमकोविदितवेदकीगाथा॥ परम्रह्मकोसविधिजानहुँ।मोपरमुनिकरिक्वपावलानहुँ १०सू.उ.यहिनिधिजवपूंछचोनरनाहा।कृष्णकथाकोवन्योउछाहा

दोहा-तबहरिकोर्मर्गकरि, श्रीभुकदेवसुजान । सुखदमंगठाचरणपुनि,छागेकरनमहान ॥ ११ ॥

## (श्रीशकउवाच ) छंदहरिगीतिका।

जेजगतन्यापकपरहतेपरदिन्यमंगलगुणभरे । जगस्जतपालतहरतलीलाकरतहितत्रयगुणधरे ॥ देहीनअंतर्यामिजोदुर्रुभृहुजासुउपासना । तेकृष्णकोवंदनकरहुँजेहरहिँसवभववासना ॥ १२ ॥ संतनस्यवदुष्टनद्वदस्तमयीमृरतिमाधुरी । अभिलापपूरणपरमहंसनकरनधरनस्याँसरी ॥ १३ ॥ यदुवंशकेअवतंसदंभिनदूरजासुनिवासहै । समअधिकरहितप्रकाशयुतनिजरूपत्रस्रविलासहै ॥ १८॥ रुमरणकीर्तनदर्शवंदनश्रवणअर्चननाथके । ध्रवधनतकलमपकोटिकलिकेसयशप्रदमुदगाथके ॥ १६ ॥ जिनचरणभजनप्रभावतेदुहुँ छोकके जेसंगको । निजमनहिंततजिवरविवेकीकरिपरिश्रमभँगको ॥ अतिअगमस्यमप्रदृतेप्रब्रह्मगतिअतिपावनी । तेलहत्तअविश्विनदेवपुद्दोद्दभयकलेजनज्ञावनी ॥ जिनको सुयञ्चर्णतसुनतनाञ्चतअमंगलमूलको । तिनकेचरणवंदनकरहुँबहुवारमेंतेहित्रलको ॥ १६ ॥ तपसीसदानीयशीयोगीमंत्रजाननवारहै । अरुसदाचारीनिरानिकारीधनीजेवडवारहे ॥ तेविनाअपेणिकयेजाकेरुहतकर्मनफरुनहीं । तिनकोनमामिनमामिहीजनसुयञ्गमग्रुमयसहीं ॥ १७॥ आभीरकंकपुर्टिदपुरुकसयमनससहिकरातने । अरुहुनऔरहमहापापीकरतपापअपातने ॥ तेजासपदसेवकनिकेपदसेइहोबिहिंपावने । प्रभुनंदनंदनतासुपद्वंदनकरहँसस्रछावने ॥ १८॥ योगीनजीवनवेदमयअरुपमेमयतपमयसही । परमात्माश्रीकृष्णकीगनिविधिशिवद्वजानेनहीं ॥ दासनद्रितदाहकद्रतेसवदिव्यगुणसंपत्रहें । येदेवकीनंदनसोईमोहिंहोहिंआसुप्रमह्रेंहें ॥ १९॥ श्रीपतिसमस्यपतिप्रजापतिमतिपतिसोपतिसवटोकके । प्रभुधगपतिगतिपतिअहोयद्वंशसञ्जनयोकके ॥ करिकारकठिनकरारनाशकअभितुजाकुनामहैं। सोकृष्णचँद्रप्रसत्रमापग्होहिंशानैंद्रपामहें॥ २०॥ जिनचरणकम्रेटनप्यानकरिशुचिशुद्रिसायोगीमदा । अतिमृद्मदुगमशान्यतस्वहिद्यहाँजगसर्वदा ॥ यद्वंशमणिकरूपछविछकिययारुचिगावतरहै । सोकृष्यचेद्रप्रमन्नमापहाँहिम्ननगराउँहै ॥ २१ ॥

जोपूर्वकल्पहिश्रुतिस्मृतिविधिहियेविस्तारतहरी । यहविश्वकेउत्पत्तिहितजिनसरस्वितेप्रेरनकरी ॥ सोइभारतीविधिवदनतेलक्षणसहितप्रगटतभई । सोऋपिऋपभशीकृष्णहोहिपसन्नहगदायाठई ॥ २२ ॥ जेमहाभूतनतेविरचियेवपुनअंतर्यामिहें । सोवतसोपोडशआत्मह्वैपोडशगुणनभोगतअहें ॥ सोक्वप्णविष्णुप्रधाननिष्णुसलाअवज्ञिआनँदभीरें । यहसमयमेप्रतिपाद्यह्वेममवचनकोभूपितकरें ॥ २३ ॥ दोहा-वंदोपितुसर्वज्ञजो, व्यासदेवभगवान । जिनमुखनिर्गतज्ञानमधु, कर्राहसंतसवपान ॥ यहमंगळ्ञुकदेवकृत, करेजोकयाअरंभ । ताहिविघ्रव्यापैनहीं, दूरिहोइदिलदंभ ॥ २४ ॥ घुनिकुरुपतिसों सुदितहै, वोलेश्रीशुकदेव । मोसोंजोतुमयहिकयो, प्रश्नसुखदनरदेव ॥ सोइहरित्रह्मासोंकह्मो, ब्रह्मानारदपाहि । वर्णनसोकरिहोंविशद, सुनहुभूपसुदमाहि ॥ २५॥

इतिसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजवाँधेवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा **चिराजश्रीमहाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिश्रीर**घुराजसिंहजी देवकृतेश्रीभागवतेद्वितीयस्कंधेआनन्दाम्बुनिधीचतुर्थस्तरंगः॥ ४॥

दोहा-एकसमयनारदहरपि, ब्रह्माकेढिगजाइ । वंदनकरिकरजोरिके, कियोप्रइनचितलाइ ॥ श्रीनारदउवाच ।

देवदेवपूर्वजमतिपावनः । सकल्जगतकेभृतनभावनः ॥ ९ ॥ आतमतत्त्ववोधकरज्ञानाः । मोसोंकरियेतातवलाना॥९॥ जीनरूपअरुजीनअथारा । होतजहाँतियहसंसारा ॥ जेहिअधीनहोतोजेहिलीना । औडपकरनहुकहोपूर्वीना ॥ २ ॥ वर्त्तमानभाषीअरुभूता । सवजानहुसवकरहुपसूता ॥ निजकरमैआमलकसमाना । यहसंसारआपकीजाना॥ ३॥ । जोअंतर्यामीतुममाहीं ॥ जाते**टह्योआपविज्ञाना । जोअधारतुम्हरोभगवाना** ॥ जाकेरहोअधीनसदाही

दोहा-एकआपसंकल्पते, पंचभूतते नाथ । रचहुअनेकनभूतको, छेउनकाहूसाथ ॥ ४ ॥ चरपतिपालनअरुसंदारा । विनश्रमकरहुतुमहिकरतारा॥विनप्रयासनिजशक्तिहिथारी। जिनअमोघवांछाविस्तारी॥ कर्द्धसकटतुमजगतकृपाटा।जिमिमकरीसिरजैवहुजाटा५॥उत्तममध्यमअथमनिदाना।नामरूपग्रणसहितजहाना॥ त्तुकेकरतातुमनहिंआना । असमेरेनिङ्चयभगवाना॥६॥ सोतुमकरहुसविधितपषोरा । यहङ्खिशंकितहैमनमोरा॥ भौरदुनाथभहेकहुँकोई । करहुनामुहिततपश्रममोई ॥ ७ ॥ तुमसर्वज्ञईशसर्वकरे । तातेप्रश्लाकियेगहुतेरे ॥

दोहा-करिकेक्टपाविरिचिमोहिः, सिगरोकहीयुझाय । जाममेरोसकलश्रम, दुतहिदृरिह्नजाह ॥ नारदकीसुनिगिरासुद्दाई।बोटेचुतुराननसुस्त्रपाई॥८॥(त्रझो,)िकयोवत्सतुमत्रश्रभनृत्रपायुर्णुनहितद्दिर्यशृश्वतिरूपा ॥ कुरुणाम्यभागवतप्रथाना । द्वानारदृतुमस्तिद्दम्जाना॥अह्झ्कियमजासुप्रभावा॥९॥तिद्दिनजानजातुमस्वगावा ॥ सोऊनहिअसत्यमुनिराई । पेतुमसॉर्मेकर्दांबुझाई ॥ १० ॥ जामुदीप्तिदीपितसंसारा । ताकॉर्मेकरतीविन्तारा ॥ निमिरपिश्शिशिपिष्रहउड्आश्।हरिष्रकाश्चकर्राहप्रकाशा १ १जेहिंदुजैयमायानश्पानी।मोहिंजगतगुरुकहैंबगानी

दोडा-यामुदेवभगवानसोट, तिनकोकोर्गचतथ्यान । चरणकमठवंदनकरहुँ, जोदायकविज्ञान ॥ तिनकेदगप्यमद्देयदमाया । सर्दोद्दानिटाजनिमुनिराया॥नातेमादितकुमनियनेरे । भापदिमंगुनतियपनमेरे॥१३॥ द्रत्पक्रमें भीकाटस्युभावा । जीवआदिकारणवेगावा ॥ वासुदेवतेषरकोडनाही । यहयथार्थजानहुमनमाही॥ १४॥ नारायनकारपद्दनके । नारायपकारपद्वनके ॥ नारायपकारणठोकनके । नारायणकारणयज्ञनके ॥ १८ ॥ नागपत्तकारत्योगनुके । नागपुत्रकारणतपगर्नके ॥ ज्ञानहुँकेनागयशकारन । नागपशकारणजगनारन ॥ १६ ॥

दोदा-असिटान्माअविकारप्रमुः नागयनम्बंत । नमकस्पदिनकियो, मोहिटन्यनिवपुयतः ॥ निनक्षेत्रकृतिसुनिसर्दं । मेंसिर्वीमेमारमदारं ॥ सिनिउत्पनिनाझनकृतः । निजमायानकृपानिकृतः ॥ १७॥ र्को पेन उप . . र्कान । हेंस्प्राहत्तनुनगन्भीने ॥ मोहप्रकाडायश्तिसुभावा । एर्नानीसुर्वेदनगावा ॥ ५८॥

्रि । तित्यमुक्तहूजीवसचेतू ॥ ताकोमायामोहितजानी । वंधनकर्राह्वियुणयुनिज्ञानी ॥ १९ ॥ ्रि तत्त्वर्तन्तः ी । करणअगोचरसवजगस्वामी ॥ २० ॥ सोईमायापितमुनिराई विपुछहोनइच्छाकरिभाई॥ दोहा–आकरमातिह प्राप्तजे, काछहुकर्मस्वभाउ । तिनकोअंगीकारिकय, सुनहुमुदितमुनिराउ ॥ तहाँ कियोपरमात्मा, वहुद्दैवेकीचाह । भयोप्रथमसोकहतहीं, जोपूंछेहुसउछाह ॥ २९ ॥ तहाँ कियोपरमात्मा, वहुद्दैवेकीचाह । भयोप्रथमसोकहतहीं, जोपूंछेहुसउछाह ॥ २९ ॥ तहाँ कियोपरमहत्तिकोची प्रथमकरतहींवर्णनसोई ॥ कियोकाछतेक्षोभतहाहीं । सतरजतमतीनोग्रणकाहीं ॥ २२ ॥ अकृतिस्वमावताहिने ; ू । तेहितेजियकेकमंहिठयऊ ॥ ताहीतेपरमातमजोहै । तासुअधारप्रकृतिजोसोहै ॥ प्रथस्थोमहत्तस्वतिहेतेजव । सोसतरजतेवढतभयोतव ॥ सोमहतत्त्वभयोसिविकारा । तवभोतमप्रधानअवतारा ॥

मोहनकरनप्रकाञ्चनहारो । धर्मप्रवर्त्तनताहिविचारो ॥२३॥सोजगअइंकारकि्गयऊ। सत्तरजतमत्रयवपुसोभयऊ॥ दोहा–पंचभूतउपजायने, अरुसात्विकअहँकार । तेहिसहायकेकरनमें, तिनकीञक्तिअपार ॥

पांचिवपयश्च्दादिकज्ञाने । साथनजेइंद्रियवल्याने ॥ तिनकेप्रेरणकरिवेमाहीं । तिनकीशक्तिप्रगटदरशाहीं ॥ भ्रुतनप्रथमभयोसविकारा । अहंकारतामसहुअपारा ॥२९॥ तातेश्च्द्रद्वारआकाशा । उत्पतिहोत्तभयोअनयाशा॥ तेहिनभकोभोस्रक्ष्मस्वरूपा । ग्रुणजगब्यापकशब्दअनुपा॥जोनशब्दजोदेखनवारो । तेहिपदार्थकोबोधनहारो॥२५॥ प्रतिस्विकारब्योमजवभयऊ । तेहिरपशेपवनिर्मयऊ ॥ ताकोग्रुणस्पर्शसुहायो । सुनिवरमेंतुमसोयहगायो ॥

दोहा—भोअकाशसम्बन्धते, शब्दहिकोपरमान । प्राणवोजवलसहअहै, ताकोरूपमहान ॥ २६ ॥ काल्रह्वभावकमंसँगपाई । भयोवायुसविकारमहाई ॥ ताहूतेरूपहिकेद्वारा । होतभयोहेतेजअपारा ॥ २७ ॥ रूपमानस्पर्श्रहुमाना । शब्दमानसोहतेजवलाना ॥ भयेविकाशरहिततेहुकार्ही । तेहितेरसद्वाराजगमार्ही ॥ रसगुणहेजामेद्दमिवारी । प्रगटतभयोजननसुलकारी ॥ व्योमआदित्रयतत्त्वख्रगायो । तेहितसम्बन्धिहेतजलभायो ॥ रूपस्पर्शेशन्दद्वमाना । होतभयोसोविदितजहाना ॥ २८ ॥ सोजलभोविकारखुतजबहीं । तेहितगधहिद्वारातवहीं ॥

दोहा—होतभई अरत्भक्षिति, गंपअहेगुणजासु । तत्त्वचारिनभआदिजे, तिनकोतामें वासु । इन्दित्पर्शक प्रस्तजोहे । तेहितसहितभईक्षितिसाँहे ॥ २९ ॥ अहंकारसात्विकसविकारे । तेहितमनउपज्योसंसारे ॥ सतअहमितकेमारगकाहीं । होनहेतथिरहाद्दिनमाहीं ॥ दिशावायुरविहंद्रप्रचेता । शिपअश्वितीकुमारसचेता ॥ मित्रजेंद्रदेवदशजेहें । उत्पतिहोतभ्येद्धततेहें ॥ ३० ॥ राजसअहंकारहेजोहे । भयोविकारसहितजबसोहं ॥ तातेजेवशहित्रप्यअहर्षी । प्रगटभईतिनकोहमकहर्षी ॥ श्वतित्वचन्नाणदृष्टिरसनाहू । वाणीमेटूअमिगुद्वाहू ॥

दोहा-ज्ञानशक्तिजोबुद्धिअरु, कियाशक्तिजोपान । राजसअहमितकार्याहत, येदोडभयेमहान ॥ ३१ ॥ भूतेद्रियमनगुणमुनिभूषा । प्रथक्ष्प्रथक्हनरहेम्रुरूषा ॥ याद्दोतहरितनुजगकार्ही । समस्थभयेनविरचनमार्ही॥३२॥ तवभगवततेप्रेरितद्वेकरि । तेसवपरस्परेमिटिम्रुत्यभरि ॥ सक्षमयृटअहेंद्रभेभावा । काटकमंअरुत्योद्विम्रुभावा ॥ इनकोकर्षिकेशंगीकरि । विरच्योयद्वद्धांडअपारे ॥ ३३ ॥ वर्षह्मारनजटमॅसोई । परोरह्योतेद्विनयननजोई ॥ ममअंतर्यामीमगवाना । काटिहकमंस्वभावप्रधाना ॥ क्रिकेश्वहणअचेतनअडे । चेतनकरतभयेवर्यंदे ॥ ३४ ॥

दोहा-किवआयोपरमात्मा, सोनहांडहिफोरि । ताकोहांवर्णनकरों, जैसीमितिहैमोरि ॥ ममउरकेहरिजाननवारे । सहसनऊरूपरणभुजपारे ॥ नैनहजारनआननञ्जीपा । तिनकेमंद्रनभांतिनदींसा ॥ ३५ ॥ जेहिपरेशकेभंगनितरे । वर्णज्ञानीटोकपनरे ॥ सातटोकहरिकटिकेनीचे । सातटोकहर्कटिकेठेचे ॥ ३६ ॥ मुस्ततेद्विजसन्नियुजभपञाठरूवेद्यशृद्यद्जयठ॥३७॥तिमियदुपतिपदत्तेभृटोका।नाभिनेभुवटोकसुद्रयोका ॥ स्दयपहितेमुरोकजयोहे । उरतेमहरहुटोकभयोहे ॥ ३८॥ मीवातेजनटोकहिनानो । आननन्तपटोकमहानो ॥

दोहा-अथवाश्रीपतिबोठते, होतभयोतपटोक । त्रझटोकद्दिर्शापते, त्रगट्योकरनअहोक ॥ ३९ ॥ वैद्वंठहिमानिषे ानातन । व्यापकनेभगवतजङ्चेतन ॥ तिनकेकटितेअतटबसानो । उरुनतेनितटहुकहुँजानो ॥ उभयजानुतेशुद्धसुतलभो । तलातलहुर्जपनतेभलभो ॥ २० ॥दूनीगुल्फर्जेहेंहरिकेरे । लोकमहातलभोतिन अग्रभागजाप्रसुपदकरो । तेहितेहोतरसातलहेरो ॥ कृष्णचरणतेत्योहिँउताले । प्रगटतभयोलोकपाताले ॥ १ . सकललोकमयअसुरअराती । अहेसुनीश्रईशयहिभाँती ॥ अथवाहरिपगतेभूलोके । सुवलीकभोनाभिअशोके

दोहा–होतभयोहैज्ञीज्ञाते, स्वर्टोंकहुविख्यात । रचनायहसवटोंककी,जानहुमुनिअवदात ॥ करुपकरुपकीकरूपना, हैइनटोकनकेरि । सवकेजाननयोग्यसो, तुमसोंकहीनिवेरि ॥ ४२ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजनांधिनेशशीनिश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराजश्री महाराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजुदेनकृतेश्रीमद्रागनतेद्वितीयस्कं धेआनन्दाम्बनिधौपंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

## श्रीव्रह्मोवाच ।

दोहा—बोलेबहुरिविरंचियह, सुनहुसुनीइासुजान । वाक्रविह्नउत्पत्तिको, हरिसुसहैत्थान ॥ गायत्रीआदिकजेअहहीं । सातळंदउत्पतिथळकहर्ही ॥ हरित्वचआदिधातुजेसाते । तेईहेँपुहुमीविष्याते हञ्यकञ्यदेवनपितरनको । अब्रदुहुँनकोशेपनरनको ॥ अरुसवरसहनउत्पतिथाने । भगवानेकीजीभिवलाने ॥ सबकेप्राणपवनजेदेवा । तिनउत्पतिस्थानहिंसेवा ॥ कहींपरेसनाप्तिकाकेरे । छिद्रअहेँजानहुँसुतमेरे सबओपिअश्दिवनीकुमारा । सुद्प्रमोदजोअहैअपारा ॥ इनकीउत्पतिथळहिवलाने। यनस्यामहिप्राणिद्वियजा

दोहा—रूपप्रकाशकतेजअरु, शुक्कादिकजेरूप । इनउत्पतिस्थानहैं, हरिकेनयनअद्भप ॥ अतिरिक्षरिवरपतिठाँरे । हगगोठकहैनद्किशाँरे ॥ दिशितीरथउत्पतिस्थाना । विद्यसतकर्णरंप्रभगगाना ॥ २ शब्दअकाशकरउत्पतिथळ । श्रीपतिकाथोत्रेद्वियहैकळ॥ सकळवस्तुकासारजोअहई । अरुसीभाग्यवेदजोकहई इनकोहैउत्पतिथळभारी । हरिशरीरमेंकहडुँविचारी ॥ ३ ॥ पश्चीसवाहेरजोपवन् । औसव्मखजेहेंअपदवन्द्र तिनउत्पतिथळकहुँतिवरी । त्वचाअहैभुगवानहिंकरी॥जिनकरिकमखहोइसदाई । असत् े इतरुसक्षरा

दोहा-तिनकेउत्पतिकेथ्छै,हरिकेरोमानेष ॥ वनउत्पतिस्थानत्याँ, श्रीपतिसुंदरकेश ॥ अपछाउत्पतिकेस्थाना । हरिअस्मश्चकरामिंगाना ॥ उत्पतिथछहेउपछहिकेरे । प्रसुकेपगनससीभघनेरे ॥ आयसउत्पतिथछहिवसानो । श्रीपतिकेकरकेनखजानो ॥ सवलोकनकेपालनवारे । ह्रदादिकसुरजेसुसकारे तिनकोउत्पतिथछहरिवाहू । जानहुँनिजमनतेसुनिनाहू॥५॥भुवलोकभूलोकमहाना । स्वगलोकउत्पतिस्थाना ॥ श्रीपतिकेजेचरणसुहाये । तिनकोगवनवेदगणगाये ॥ रक्षाक्षेमग्ररणहुनकेरो । उत्पतिथछहरिचरणहिहेरो ॥ ६

दोहा—वारिवीर्यंभरुसृष्टिकः, अरुपर्जन्यप्रजेज्ञा । इनउत्पत्तिथरुहरिहिकः, राजतिश्वरुविशेष ॥ भंतितिहेतभोगजोहोई । तेहितेतापहानिजोजोई ॥ तिनकेउत्पत्तिकेरनिवासे । हरिउपस्थइन्द्रियअतिभासे ॥ ७ सुनहुवचननारद्वडभागा । यमअरुमिबदेवसरुत्यागा ॥ इनउत्पत्तिथरुकहर्द्वँनिवेरी । अहेंपायुइन्द्रियहरिकेरी हिंसाऔरद्रिद्वाजोहे । मृत्युऔरनरकहुजोहोहे ॥ इनकीउत्पत्तिथरुकहर्द्वनवानो । यदभगवानकेरतुमजानो अहेपायुइन्द्रियकोसोई । अपिष्टानवर्णायुदमोई ॥ ८ ॥ तिरस्कारअधरमअङ्गाना । उत्पत्तिथरुहरिप्टमहाना

दोहा—नद्नदीनउत्पतियळे, भगवतनाडीजानु । इिक्किअस्थिसमृहत्यों, गिरिन्त्पतिथळमानु ॥ ९ ॥ प्रकृतिअन्नआदिककोसारा । अरुसमुद्रजेसातअपारा ॥ भूतनळयद्दनउत्पतिठामा । इिख्द्रिप्रसिद्धअभिरामा । मानसङ्द्रपतिकोशुभठारा।राजतहृद्धियनंद्किशोरा ॥ १० ॥ धर्मचनुमुख्यक्षमहृद्देशाना । तुम्दरोसनकादिकविज्ञाना । स्रो(रात्ते।गुणद्दनउत्पतियळ।द्दिरकोअंतःकरणअहभळ॥१९॥हमनुमअस्सनकादिमुनीना।मुन्तरअस्नामार्थि।

गुवित्रपुर्यन्तः वे ॥ १२ ॥ अप्सर्यक्षराक्षसद्धसर्वा॥सर्पभूनगणअरुपशुजाती । पितरसिद्धविद्याधरपाती ।

```
त्तिमभनिज्ञानतनाद्दर्भता।तिमनिज्ञमयक्तिभगवता।अतकवर्दनाद्द्रजानतअद्दर्शाजनिअएकद्दायद्दकदर्दी३८।
       दे।हा-हमत्तमञ्जियञ्जारकः, जिनगतिजानिसँकन । औरनगनिताकहा, कहिबेकोयहँबन ॥
पितिमापाकीगतिमहर्दे । हमस्यमतिअतिमादितरहर्द्धानिजदेर्द्दिशातम्अनुमाने।ष्ट्रटतनदिअज्ञानअमाने।।३५॥
।
अनेकेअवतारनकीलीला । निशिदिनगाँवेंहमञ्भशीला ॥ ताबहिकस्किजिनहिनगाँन । तहीकोप्रणामबहराने ॥
।।दिअजन्मासोइभगवाना।आपहितेआपहीसुजाना॥आपहिकरिकेआपहिकाहीं। उत्पतिथितिङयकस्तसदाहीं३७
। निम्बद्धपुष्कहीराजे । सत्यविशुद्धनित्यछविद्याजे ॥ निमहितनिमहिष्रकाज्ञितरहृहीं । दुनेकीनअपेक्षामदृहीं ॥
    दोहा-प्रणेआदिअरुअंतर्विन, प्राकृतगुणतेहीन । अहसमाधिकतेरहित, सुनहसुनीअप्रवीन ॥ ३८ ॥
नअरुसकलइंद्रियनजीते । छोँद्रेअसिलवासनाइति ॥ ऐसेजेमुनिज्ञाननिपनि । तेजवपरमातमकोजनि ॥
वहींअसततर्कतेजोई । हैविरोधसोनाञ्चिहहोई ॥ ३९ ॥ जीनविराटपुरुपसंसारा । सोहरिकेरप्रथमअवतारा ॥
तअसतह्रमनकालस्यभावह्र।द्रव्यविकारकरनगुणजानह्॥अंतरिक्षअरुस्यग्रेहलोका । हरिविभृतिजङचेतनथोका ॥
मजिवविष्णुजीरदक्षादिक । तुर्मीहआदिदेसवसनकादिक॥स्वर्गअकाञमनुजत्रुलोका ।इनपालकजेअहँअजोका
           दोहा-विद्यापरगंपवंशक, चारणकेजेईश । यक्षराक्षसहुउरगत्तव, अक्जेअईअहाश ॥
:पिगणपितरनमेंजेवरहें । दैत्येथरअरुसिद्धेथरहें ॥ प्रेतह्रभूत पिशाचहजेते । कृष्मांड्याल्प्रहकेते ॥
निवेंद्रजलजीवनिकाया । मृगपक्षिनअधीज्ञयदुराया ॥ ४२ ॥ युत्तऐश्वयंतेजउत्साहे । वेगक्षमावलयुतलजाहे ॥
स्त्रविभृतिबुद्धियुत्तनेत्। । अद्भृतज्ञन्दवाचयुत्तकेत्। ॥ यसवअँहंवस्तुव्रेटोका । तेभगवतिभूपतिसुदयोका ॥४३॥
गलुरूपदिव्यहरिजेई । व्यापकपरमपुरुपेंहेतेई ॥ तिनकीलीलापरममनोहर । अवतारनकीकेंहेंजेसुनिवर ॥
    दोहा-तिनकोहमत्त्रमसोंकहव, कमतेहेस्रानिनाथ । जेसुनिहेंतिनश्चतिद्वारत, दरिदेंहेंसुदगाथ ॥ ४८ ॥
     इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेशाविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज
            श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरचुराजसिंहजुदेवकृतेआनंदा-
                        म्ब्रनिधौश्रीमद्भागवतेद्वितीयस्कंधेपप्रस्तरंगः॥ ६॥
       दोहा-पुनिनारदम्पनिसोतहाँ, विधिवोलेहपोइ । हरिअवतारनकीकथा, सुनहुतातमनलाइ ॥
रनहेत्वधरणीउद्धारा । धन्योयज्ञञ्जकरअवतारा ॥ हिरण्याक्षजोदैत्यमहाना । आयोउद्धिमध्यवस्रवाना ॥
रितेहिउदरङाढसेफाऱ्यो । जिमिवासवपवितेगिरिदाऱ्यो॥३॥ रुचिसंवंघहितेस्रुनिराई । आकूर्ताकेउदरहिंआई ॥
गटतभयेसुयज्ञनामके । भयेकांतदक्षिणावामके ॥ तातियसोंजगसुरवप्जाये । लोकनकीवेदनामिटाये ॥
वस्यायंभ्रवमनुतहँआये । प्रभुहियज्ञहरिनामधराये ॥ २ ॥ देवहुतीकदंमआगारा।नौभगिनिनयुत्रियअवतारा॥
 दोहा-किपछदेवअसनामभो, निजजननीछिखिदीन । सांख्यशास्त्रउपदेशकरि, ताकोनिजगतिदीन ॥ ३ ॥
त्रिऋपीशपुत्रअभिलापी । ताकोतवसुतह्वैद्दींभाषी ॥ दत्तात्रयर्लान्ह्योअवतारा । अमरवजायेअभितनगारा ॥
ाहिपद्पदुमपरागपवित्रा । यद्वहयहयआदिकनृपचित्रा॥४॥भ्रुक्तिमुक्तिनहिंसुरुभवनेरी । विनप्रयासपाईमनकेरी॥
थमहिजगतसृजनकेहेतू । मैंकीन्द्र्योबहुतपमुनिकेतु ॥ तासुप्रभावकृपाहरिकीन्हे । सनकादिकअवतारहिर्छीन्हे॥
रवकल्पविनाशितज्ञाना।ताकोचहुविधिकियोवखाना॥जेहिकरिकेमुनिनिजहियमाही ।आतमतत्त्वहिळखतसदाही
         दोहा-दक्षमुताजोधर्मातिय, मूर्तिनामविख्यात । नरनारायणहोतभे, ताकेतपअवदात ॥
तनकेतपसंडनकेहेतू । मैनसैनसुरतियछविसेतू ॥ निकटजाइबहुकरीउपाई । तवनारायणतियप्रगटाई ॥
।।सुरूपरुखिगयोगुमाना । करिनसर्कीतपभंगमहाना॥६॥कामहिकुपितद्द्योत्रिपुरारी ।हियतेसकेनकोधनिकारी॥
ोहरिउरप्रविशतमहँरोपु । अतिडेरातिकमिप्रगटेदोपु॥ऐसीजहाँकोपकीमतिहै । तहाँकोनविधिमनसिजगतिहै <sup>७॥</sup>
मउत्तानपादगृहपाहीं । पुनिधुवर्भयेनाथसुलमाहीं ॥ एकरह्योपितुअंककुमारा । वेंठनकहँजविकयोविचारा ॥
```

दोह[—चारणतरुजलथलनभद्ध, वासीजीवनिकाय । यहनक्षत्रधनवीज्ञरी, केतुनखतसमुदाय ॥१४॥

भूतभिविष्यवस्तानिये, वर्तमानज्ञपदार्थं । अंतर्यामीरूपहे, जिनमेयदुपयथार्थं ॥

श्री त्राप्त क्षेत्र है । उन्हर्म क्षेत्र क्षेत् ्राही : ्रिक्ति विशेषात्र विशेष विशेष्ठ । विशेष्ठ विशेष्ठ । विशेष्ठ विशेष्ठ । विशेष्ठ विशेष्ठ विशेष्ठ विशेष्ठ व च निनि हि क ित्र विशेष्ठ विशेष्ठ विशेष्ठ । विशेष्ठ विशेष्ठ

ः अकोजहाँज ावा । सद्दासत्यसंकल्पसोहावा ॥अघशोकाविद्युत्यतामहर्द् । यहसिगरोनितथापितरहर्द्य॥३८॥ २ प्रिकृति स्था । सद्दासत्यसंकल्पसोहावा ॥अघशोकाविद्युत्यतामहर्द् । यहसिगरोनितथापितरहर्द्य॥३८॥ २ प्रिकृति होते । प्रविद्धंठपस्तदमहेरे ॥ एकणत्रमध्यत्रतिक

ोर् ुिन् ्रे ्े । परवेंकुंठपरतद्दगहेरे ॥ एकपादमेंअंडविराजे । तीनिपादवैकुंठहुळाजे ॥ जर र रिक्तेजन े । सोपुरपादतहेंधुवसोई ॥ तीनिलोककेभीतरमाही । एकपादजोलसतसदाही ॥ तहुँजेजियविकुंठतेआर्वे । निजइच्छातेपुनितहुँजोंथे॥ सोइकपादअहंममपरहे । कर्मेतेपावततीहेनरहे ॥ १९ ॥

दोहा-अहेजीवक्षेत्रज्ञजो, सोद्वेमारगमाहँ । चलतसदामुनिवरसनो, कहतअहीं तिनकाहँ ॥ साधनपूरमादिकमगेकरो । कर्माहकोश्वीतिकियोनिवेरो ॥ अचिरादिमारगकोसाधन । प्रीतिसहितयदुपतिआराधन॥

अहेजीवदोहुनअधिकारी।सुनिवरतुमसोकहोविचारी॥२०॥ब्रह्मजोसुशमचिदचिदतनहै।तहितेअंडभयोअतिघनेहै॥ तेहित्रझांडकरजोकारन । उपजोत्रझथूळचिद्चिदतन ॥ सोइनिराटकोकरोवलाने । भूतंद्रीग्रणात्मकहिजाने ॥ तेहिअंडिहकेबाहरभीतर । ब्यापकहेपरेज्ञसुखमाघर ॥ जैसेनिजकरतरणिसदाई।ब्यापकअहैसकळथळमाई।॥२१॥

दोहा-जबहरिनाभिसरोजते, हमउपजेजलमाहि । पुरुपअंगतजितवलली, मलसामग्री नाहि ॥ २२ ॥ वनओपियनसहितकुञ्जानांती।देवयजनमलभूमिसोहाती॥ग्रुणअनंतयुतजेहेंकालाऋतुवसंतआदिको विञाला॥२३॥ वस्तुपुरोडासादिकजेते । औरवस्तुपात्रादिककेते ॥ ओपिधजेयवादिकेअहर्ही । नेहपृतादिकजेश्वतिकहर्ही ॥ रससोमादिइमादिकछोहा।बारिमृत्तिकाअतिजोसोहा ॥ ऋगयज्ञसामवेद्मुनिपर्मा। चारिहोतहुनकेजेकर्मा ॥ २८ ॥ ज्योतिष्टोमादिकजेनामा । स्वाहादिकजेमंत्रछ्छामा ॥ पयभक्षणआदिव्रतवेसा । दक्षिणाआहृतिसुरनउदेसा ॥

दोहा-विधित्रयोगसंकरुपफरु, अनुष्ठानपरकार ॥ २५ ॥ त्रायश्चित्तरुपासना, अरुनिजकर्मअपार ॥

भगवतकोअर्पणकरव, इत्यादिकसवसाज् । संच्योमिंहरिअंगते, सुनहसत्यसुनिराज् ॥ २६ ॥ पुनिमलरूपपुरुपहरिकाहीं।यजननिकयेमेयञ्जहिमाहीं॥२७।।केरिअहेंजेमुनितुवश्राता।नोमरीचिआदिकविख्याता।। सावधानहैतेइप्रनेसे । व्यक्तरूपइंद्रादिकवेंसे ॥ अरुअव्यक्तस्वरूपपरेसे । पूज्योभरिखरमोदनिवेसे तेहिजपरांतपितरऋपिसुरनरावैवस्वतआदिकमजुजेवरा।असुरऔरसवनिजनिजकाले।मखतेपुज्योदीनदयाले ॥२८॥ यहजाअहैसकलसंसारा । भगवानहिमेंटिकोअपारा ॥ हमजोजीवचतुर्मुखअहर्हा । सन्वादिकयुणरहितरहर्हा ॥

दोहा-तञ्प्रकृतिसंवेधते,सत्वादिकगुणकाहँ ॥ २९ ॥ यहणकिये सृष्टिहिकरे, हरिप्रीरतसूखमाहँ ॥ तिनआपीनअहेशिवजैक । करनविश्वसंहारहितेक ॥ उत्पतिस्थितिख्यशक्तिमहाना । पारणिकपेतिन्हेंभगवाना ॥ विष्णुरूपतेविश्वसुहाहीं । पारुनकरतअँहेंसुदमाहीं ॥ ३० ॥ हेसुतविश्वकरतहेजोई । तेर्द्विपूर्व्योभाष्यामसोई ॥ चेतनऔरअचेतनरूपा । जगहरितेनर्हिभिन्नस्वरूपा॥यहभगवानसवनकेटायक । हेसवटोकनकेसुनिनायक॥३१॥ मुनिममवाणीकीअञ्चपमगति।मृपानहोतिकवहुँमानहुसति॥ममईद्रीमगअसत्तिहमाही।कौनेद्रसमयकवहुँनहिजाही॥

दोहा-अतिउत्कंटातेसहित, तेहितमहिरकाहि । रहहुँ आपनेहृदयमें, धारणकियसदाहि ॥ ३२ ॥ हमश्रुतितपमयअहसुनीज्ञा । जेमरीचिआदिकप्रजर्दशा ॥ तैउद्दमकोज्ञीज्ञनवार्षे । तिनतवकस्नामीहमभार्षे ॥ विभरहितकरियोगअपारा । कियेएकामचित्तवहुवारा ॥ तऊनन्मतातेममभयठासोनिद्वितकरिजानिनगयऊ३३॥ यातेतेहिपदकरहुप्रणामा । जीप्रपन्नरत्तकसुरापामा ॥ सग्रहिसस्यचरणहर्साई । तेहितसिद्धकार्यसग्रहीरा (७)

<sub>d</sub> )

दोहा-हमतमञ्जावभागीरक, जिनगतिजानिसकैन । भौरनजानैतीकहा, कहिवेकोयहवन ॥ प्रितिमायाकीगतिमहर्दे । हमसवमतिअतिमोहितरहर्दे॥निजदेहर्दिआतमअनुमाने।छूटतन्द्रिअज्ञानअमाने॥३५॥ तनकेअवतारनकालीला । निर्कादिनगाँवेंहमञ्जभक्षीला ॥ ताबहिकरिकेजिनहिनजाने । तेहीकोप्रणामबहदाने ॥ ।[दिअजन्मासोडभगवाना|आपहितेआपहीसुजाना||आपहिकरिकेआपहिकाहीं | उत्पतिथितिऌयकरतसदाहीं३७ ।नस्वरूपफर्रीराजे । सत्यविग्रद्धनित्यछविछाजे ॥ निजहितनिजहिपकाशितरहर्ही । द्रजेकीनअपेक्षागृहर्ही ॥ दोहा-प्रणेआदिअरुअंतर्विन, प्राकृतगुणतेहीन । अहेंसमाधिकतेरहित, सुनहुँसुनीशप्रवीन ॥ ३८॥ नअरुसकल्डंद्रियनजीते । छोड्डेअसिलवासनाहीते ॥ ऐसेजेसनिज्ञाननिधाने । तेजवपरमातमकोजाने ॥ वहींअसततर्कतेजोई । हैविरोधसोनाञ्चहिहोई ॥ ३९ ॥ जीनविराटप्ररुपसंसारा । सोहारिकेरप्रथमअवतारा ॥ तअसत्ह्रमनकाळस्वभावहु।द्रव्यविकारकरनगुणजानहु॥अंतरिक्षअरुस्वर्गहुळोका । हरिविभृतिजङचेतनथोका ॥ मञ्जिबविष्णुऔरदक्षादिक । तुमहिआदिदैसवसनकादिक॥स्वर्गअकाञ्जमनुजतळ्ळोका।इनपाळकजेअहेंअञ्जोका दोहा-विद्याधरगंधर्वअरु, चारणकेजेईज्ञ । यक्षराक्षसहुउरगस्य, अरुजेअहीज्ञ ॥ इपिगणपितरनमें जेवरहें । दैत्येश्वरअरुसिद्धेश्वरहें ॥ प्रेतह्रभूत पिशाचहुजेते । कूप्मांड्यालयहरूते ॥ नवेंद्रजळजीवनिकाया । मृगपक्षिनअधीक्षयदुराया ॥ ४२ ॥ युत्तऐश्वयंतेजउत्साहै । वेगक्षमावळयुतळलाहै ॥ स्तुविभूतिबुद्धियुत्तजेती । अद्भुतक्रव्दवाचयुत्केती ॥ येसवअईवस्तुत्रैलोका । तेभगवतिभूपतिमुद्योका ॥४३॥ गल्रह्मपदिव्यहरिजेई । व्यापकपरमपुरुपेहेंतेई ॥ तिनकीलीलापरममनोहर । अवतारनकीकहेंजेसनिवर ॥ दोहा-तिनकोहमत्मसोंकहब, कमतेहेमुनिनाथ । जेसुनिहेंतिनश्रुतिदुरित, दिर्देहेंसुदगाथ ॥ ४८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेज्ञाविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरप्रराजिसहजुदेवकृतेआनंदा-म्बनिधीश्रीमद्भागवतेद्वितीयस्कंधेपप्टस्तरंगः॥ ६॥ दोहा—प्रनिनारदम्ननिसोतहाँ, विधिवोलेहपोइ । हरिअवतारनकीकथा, सुनहुतातमनलाइ ॥ रनहेतधरणीउद्धारा । धन्योयञ्जञ्जकरअवतारा ॥ हिरण्याक्षजोदैत्यमहाना । आयोउदधिमध्यवलवाना ॥ रितेहिउद्रखाढसेफाऱ्यो । जिमिवासवपवितेगिरिदाऱ्यो॥३॥ रुचिसंबंधहितेसुनिराई । आकूर्ताकेउदर्राहेआई <sup>॥</sup> गटतभयेसुयज्ञनामके । भयेकांतदक्षिणावामके ॥ तातियसोंजगसरउपजाये । लोकनकविदनामिटाये ॥ वस्वायंभुवमनुतहँआये । प्रभुहियज्ञहरिनामधराये ॥ २ ॥ देवहुतीकर्दमञागारा।नौभगिनिनयुत्तिर्यअवतारा॥ दोहा--किपछदेवअसनामभो, निजजननीछिखदीन । सांख्यशास्त्रजपदेशकरि, ताकोनिजगतिदीन ॥ ३ ॥ ात्रिऋपीशपुत्रअभिरुापी । ताकोतवसुतह्वेहेंशिपपी ॥ दत्तात्रयर्छोन्ह्योअवतारा । अमरवजायेअमितनगारा ॥ ाहिपदपढुमपरागपवित्रा । यदुइयहयआदिकनृपचित्रा॥४॥भ्रुक्तिमुक्तिनहिंसुरूभघनेरी । विनप्रयासपाईमनकेरी॥ थमहिजगतसृजनकेहेतू । मेंकीन्ह्यौबहुतपसुनिकेत् ॥ तासुप्रभावकृपाहरिकीन्हे । सनकादिकअवतारिहर्जीन्हे॥ रवकलपविनाज्ञितज्ञाना।ताकोवहुविधिकियोवखाना॥जेहिकरिकेमुनिनिजहियमाही ।आतमतत्त्वहिरुखतसदाही दोहा-दक्षमुताजोधर्मतिय, मूर्तिनामविख्यात । नरनारायणहोतभे, ताकेतपअवदात ॥ तनकेतपसंडनकेहेतू । मैनसैनसुरतियछिनसेतु ॥ निकटजाइबहुकरीउपाई । तवनारायणितयप्रगटाई ॥ ॥सुरूपरुखिगयोगुमाना । करिनसर्कीतपर्भगमहाना॥६॥कामहिकुपितदह्योत्रिपुरारी । हियतेसकेनक्रोधनिकारी॥ ोहरिउरप्रविञ्ञतमहँरोपू । अतिडेरातकिमिप्रगटेदोपू।ऐसीजहाँकोपकीमतिहै । तहाँकोनिविधिमनसिजगतिहै <sup>७॥</sup> प्णउत्तानपादग्रदपाहीं । पुनिधुवभयेनाथस्रस्रमाहीं ॥ एकरह्मोपितुअंककुमारा । वेटनकहँजविकयोविचारा ॥

तमिनभनिजजानतनाह्अत्।।तिमिनिजमीयिकाभगवता।।अतकवर्डनोहजानतअहही।जानआरकहायहकहही३४।

योर्गीतस्यवेधरिणरज, एकवारमतिमान । सोऊतिनहरिकेचरित, करिनीहंसकतवसान ॥ ४० ॥ हमञ्जोतुमसनकादिकप्यांवें । इरिचरित्रकोअंतनपार्वे ॥ गावतरहतसहसमुखशेषा । तेउनीहरूहतग्रुणनकोर्स्या ॥ तोकिमिस्टहेअंतकोउआना । अद्भुतग्रुणचरित्रभगवाना ॥ ४९ ॥ कर्राहदयाजापरयदुराई । ताकहरिषद्भक्तिमहाई॥ हमहमारजिनकेमतिनाहीं।श्वानश्यास्त्रभक्षतनमहीं ॥ तेदुस्तरमायाहरिकरी । तरततुरतस्यापतिनहिंदेरी ॥ ४२ ॥ जेजेजानहिंदरिकीमाया । तिनकेनामकहर्षुम्रनिराया ॥ हमऔतुमऔक्षित्रभगवाना । सनक्विक्प्रहरादमहाना ॥

दोहा—मनुअरुसतरूपासती, प्रियवतभूपप्रवीन । अरुउत्तानहुपादनृप, अरुवहीप्राचीन ॥ रिभुअरुअंगृहुश्रुवमहिपाला॥४३॥नृपदृक्ष्वाकुपेलअरिकाला । अंवरीपरप्रसगरययाती । गयमुचुकुंदगाधिअघपाती मांपाताअलकंमिथिलेशू । रितदेवशतपन्वनरेशू ॥ अरुभटभीपमदेवमहीषा । विल्अमूर्त्तरयभूपदिलीषा ॥ ४४ ॥ सोभरिश्विवजतंकऋषिराज् । देवलपिप्पलादतपश्चाज् ॥ कृपउद्धवहुपराश्चरसंता । भूपविभीषणऔहनुमंता ॥ भरिषणऔशीशकदेवा । पांडवविदरभूपश्चतिदेवा॥ आर्थिपेणशीनकअरुव्यासा । प्रंडरीकआदिकहरिदासा॥४५॥

दोहा—यहरिमायाजानहीं, तराहिसियुसंसार । हरिपदरितिनिर्मछिहिये, जानिहसारासार ॥ नारिज्ञद्रऔयमनसँतापी । भिद्धव्याथपामरअतिपापी ॥ हरिदासनकोछिहिउपदेज्ञा । येऊहरिपुरकरिहंप्रवेज्ञा ॥ तोजहयोगमनीहसुनिज्ञानी।तामेंअचरजकहावसानी॥४६॥सदाज्ञांतअरुअभयप्रदाता।ज्ञानस्वरूप्जञ्जविख्याता॥ समद्शीचिद्चिदपरजोई । परमात्माकोतत्त्विसोई ॥ कारकियाअर्थवहुतेरे । करिनसकेंजेहिवेदिनिवेरे ॥ जाकेसन्युखमसुनिराई। ठाढ्होतमायहुडरपाई ॥ ४७ ॥ सोईपरमपुरुपदजानै । जाकोसुनिजनब्रह्मवसाने ॥

दोहा—सोहिवशोकसोहित्सपुस, जानैयतीसुजान । मनलगहिस्वगीदिके, साधनतर्जेमहान ॥ जिमिजलदायकनायककार्दी।कूपसनेकारजकलुनार्ही ॥४८॥ जासुकृपाकमैमफलहोहीसकलसुमंगलप्रदंहरिसोई॥ व्योमसरिसन्यापकप्रभुरहही।जियवपुदोपनेकनहिगहर्ही॥४९॥ ऐसेभवभावनभगवाना । तातिकयोसंक्षेपवसाना ॥ जङ्चेतनपदार्थजगजेते । हरिश्ररिस्जानहुसवतेते ॥ ५०॥ यहभागवतमहासुस्त्रलारो। हरिविधृतिकोसंग्रहगायो॥ यहमोसोवण्योजगुदीशा । सोविस्तरअवकृरहुँसुनीशा॥५१॥सर्वात्माजगुशस्त्रलभपार। जाकोहम्मिश्वलहेनयारा॥

दोहा—ऐसेश्रीपतिचरणमें, जेहिचिषिजनसुखधारि । कर्राह्मभक्तिअतिपावर्गा, वर्णहुँसोहविचारि ॥ श्रद्धायुतहरिचरितको, सुनतसराहतमाहि । वर्णतजोजनतासमन, मायामोहितनाहि ॥ पायमसुजततुजगतमें, नहिंण्यायोयदुनाथ । धर्मअथेअरुकामते, लग्योनफलकछुहाथ ॥ भईनयदुपतिपद्मपद, मीतिप्रतीतिपुनीति । वर्णाश्रमसवधर्मतप, कहाकियेवहुनीति ॥ ५३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजवांषवेशविक्वनार्थासहारमजसिद्धिशीमहा-राजाधिराजशीमहाराजावहादुरशिक्वप्णचंद्रकुपापाञ्चाधिकारीश्रीरपुराजींसहनृदेव कृतेश्रीमद्भागवेतिहतीयस्केषेश्रानदांसुनिर्पासममस्तरंगः ॥

दोहा-त्रझानारदकोसुनत, अतिअञुपमसंगद् । देवरातगुकदेवसों, पूछचोयुतअहस्यद् ॥ श्रीराजोवाच ।

जोत्रद्वानारद्त्तोंगाये । दिव्यग्रुणीहरिकेग्रुणभाये ॥ सोनारदहरिदर्शप्रवीने । जेहिजेहिकद्वीयथापुदर्भीने ॥ ९ ॥ सोइजाननकोमेंश्रभिद्धापी । वेदिविद्दिरसोसवभाषी ॥ कृष्णकथाअधगणसंदरणी ।सकटटोककीमंगटकरणी॥२॥ वर्णेहुव्यासपुत्रवड़भाषी । सोर्ह्योनहमहेंत्रपर्मावरागी ॥ कृष्णचंद्रमेंमनहिटगाई । छोड़दुँयहर्गारदुरादाई ॥ ३ ॥ कहत्सुनतिनज्ञथासनेहु । तेदिहियकस्ततुरत्वहरिगेहु ॥ निजदासनसरोज्ञयमादीकणसंप्रदेपविद्यादाही॥ २॥

दोहा-नाशिसकळअज्ञानहार, भगटतज्ञानसमुच्छ । जिमिवपांमळमाचिक, झ्राद्करतजळस्वच्छ ॥ ५ ॥ जाकोमननिमळेह्नजाई । सोहरिषद्नतजनऋषिराई॥जिमियोपितनहिंतजनिवेद्याछूटिजातलेहिसकळकळेछ॥६॥ १६४ १८५१(५४८) । १८४५४५५५५५५५५५५ ए. या १३४५५५५५५५ । । युप्ताहर्शम्यत्राहरा तालपणसंगसुखद्याये।पितुनिदेशलहिवनहिंसिधाये॥तिनसोंकरिविरोधलंकेशा।सकुलविपुलद्ललह्योकलेशा२३॥ समअरिपुरलावनवारे । निजदासनपरदयापसारे ॥ लखतउद्धिद्दगकंजविज्ञाला । सीताविरहरोपभेलाला॥ क्षणतेजतापतहँपाई । तपनलम्योसागरमुनिराई॥मकरमहोरगनकसमूदा। अतिआकुलितकियोकुलिकूहा॥२८॥ दोहा-तवनस्वपुधरिसिधतहँ, रघुपतिपदिश्चरनाइ । राखिभेटकरिवहविनय, दियोमार्गभयपाइ॥ हेरावणउरमहँअतिजोरा । छागतेषरावतरद्योरा ॥ टूटिटूकदिशिकियेत्रकांसा । सोछिसिकियोगर्वयुतहासा ॥ ादञ्जमुखकोरणधावत । वाणनवर्षतसन्मुखआवत ॥ चापटँकोरिरामरणतासु । येकवाणहनिकियोविना<u>ञ</u>्ग॥२५॥ <u> अरह पभूपनतेभारी । भूकोभारभयोदुसकारी ॥ ताकेनाज्ञकरनकेहेतू । रामकृष्णप्रगटेकुछकेतू ॥</u> योचरित्रविचित्रअपारो । निजमहिमाकोप्रगटनहारो ॥ सुनहुभक्तवज्ञश्रीहारिकरी । गतिजानहिंसवसंतिवेदी ॥ दोहा-सोइममप्रभुवसुदेवगृह, प्रगटिसुदियोनिदेश । यहिनिशीथमेंमोहित, छैचलुनंदनिवेश ॥ ादेवहृतेहिआञ्चाखिपाई । दीन्ह्योनंदभवनपहँचाई॥२६॥तहाँपृतनाप्राणनिकारचो।त्रयमाप्तिकज्ञकटहिसंहारचो॥ मोदरविचरतत्रजमाहीं । दियउखारियमलार्जनकाहीं॥२७॥कार्लविपदृषितसरिनीरा। ताकोपानकरततेहितीरा॥ गोपालनकालसतायो । कुपाद्दष्टिकरिकुप्णजिआयो ॥ करनञ्जद्धयमुनाजलकाहीं । कसिकम्मरकूदेदहमाहीं ॥ र्छिफणमहॅनत्त्रेनकीन्द्यो।रमणकद्वीपवासतेहिदीन्द्यो॥२८॥ताहीनिक्विदावानळभारी।काननदहनळग्योदुसकारी। दोहा~गोपनगेयनजरतऌखि, हरियुत्तवऌवलवान । सर्वकनैनमुदाइकै, कियदावानऌपान ॥ २९ ॥ ननिमथतद्धिगहीमथानी । माखनकपिनदियोछैपानी ॥ तवस्रुतपैयञ्जदाअतिकोपी । वंधनकरनहेतुकरचोपी ॥ क्ञनभेतविष्यदूषी । ऐसेयहकीदामनपूषी ॥ कौनहुँसमैवालकोडणाई । यञ्जदासोअसक्छोड्झाई ॥ ासुतआजन्धत्तिकासाई । वरजेहुमान्योनहींकन्हाई ॥ तवयञ्जदाहरिसोंअसपूँछ्यो । मृदुसायोंकेहेसुसङूँख्यो 📗 ामुखखोळिविश्वदर्शायो।सभयजननिकइँविभवजनायो३०वरुणपाञ्चभयपित(हंछे।डायो।स्योमासुरतेसखनवचायो दोहा−दिवसश्रमितसोवतरजनि, गोकुल्वासिनकाहि । दियदेखाइवैकुंठतो, आनँदर्सिधुसदाहि ॥ ३१ ॥ कनिहुतनिजसत्रविचारो । कीन्हीवारिवृधिव्रजभारी ॥ पीडितगोपनगोअनजानी । रक्षणहितकरिदयामहानी ॥ ातवर्षकेनंददुळारे । छत्रकसमयककरगिरिधारे ॥रहेसातदिनळांयहिभाँती । रक्ष्योगौअनगोपजमाती ॥ ३२ ॥ खन्नडतहँगोपिनकार्ही । इरणकियोनिहंडरचोतहार्ही ॥ ताकोआञ्चमारियदुराई । मणिदियरामिहसलिनदेखाई॥ दोहा-खरप्रछंबबककेञ्चिष्ट्म, मल्लमतंगहुकंस । काल्यमनपेंड्रिकनरक, शाल्वदिविदद्वजंस ॥ दंतवक्रवल्वलवली, रुषमविदूर्यवीर । हरिकरपर्शप्रभावते, पायेदिव्यशरीर ॥ ३४ ॥ विषपुरीमहँयदुपतिजाई । सप्तवृषभदमिकन्यापाई ॥ क्रुरुकेकयसृजयकांबोजा । मगपमत्स्यकेनृपवरशोता ॥ निकोभीमपार्थबटहाथा।वधकराइदियगतियदुनाथा३५॥कुमतिअल्पआयुपजनजानी।वेदअगमितनकोअनुमानी त्यवर्तिकिव्यासस्वरूपा । प्रगटभयहरिसुनुसुनिभूषा।विदृष्टुश्तकोज्ञासविभागा।कियोद्धिजनपैकरिअनुरागा ॥६६॥ दमार्गरतत्तिपार्खंडा । होतभयेजवअसुरप्रचंडा ॥ अतिजवमयनिर्मितपुरत्तिने । तामवसिरुोकनदुरादीने ॥ दोहा-तिनकोमनटोभनकरन, मतिमोइनकेकाज । अतिविरुद्धमतप्रगटकिय, बुद्धरूपयदुराज ॥ ३७ ॥ विसञ्जनआश्रमहुनमाही । कृष्णकथावर्णीकोउनाही॥ शृङ्गातिराजाजबहुँ । हिजपालंडवेपहुँजैँ हैं विषतरपूजननहिकदिहैं।पञ्चसमजनआचरणहिर्धारहैं॥छैकरितवकरूकीअवतारा।हरिहैहरिकछिपापअपारा ॥३८॥ [रिसर्मेमहँसुनुमुनिराई । तबहमऋपिप्रनेशसमुदाई ॥ त्योहीपाटनसमयहमाही । धर्मयज्ञमनुसुरनुपकाही ॥ तिसमितिमिक्रुद्विचारा।इरअयमेअहिअमुरअपारा॥ ... :- : . . . . . . . . . . . . 

सोष्ठिनिचिकतिह्ने वृत्रानन् । तुरतिचेतेचारिहृदिशानन् ॥ कहुँकाहूकोनिरख्योनाहीं । तबह्वेआश्रितआसनमाहीं ॥ सोइवार्णाहितमनहिविचारी।रुम्योकरनतपपरमसुखारी॥७॥ उभयेद्रीनिजमन्अरुप्वने।ज्ञानशक्तिकेर्णन्ह्योदवने ॥

दोहा—सबलोकनकोभासकर,तिपनश्रेष्ठतपर्लीन । दिव्यवर्षसाहस्रलीं, सोब्रह्मातपकीन ॥ ८ ॥ तवप्रसन्नहेकुप्णदेखाया । लोकआपनोअतिछविछायो ॥ जातपरेऔरनिहलोकु । जहँनकलेशमोहभयशोकु ॥ तित्यमुक्तकरित्यितिवास्।ित्यमोदप्रदित्तयप्रकाश्च ॥९॥ रजतमकोप्रकाशजहँनाहीं । शुद्धसत्वसोहतोसदाहीं ॥ जहाँकरेनीहेकालप्रवेशा । मायाकोनीहेनेकितवेशा ॥ सुरअसुरनवंदितअतिपावन । जहाँवसेहरिभक्तसुहावन॥१०॥ कमलनेत्रअतिसुंदरश्यामा । पीतांबरधारेखुतिथामा ॥ सिगरेचारिवाहुसुकुमारा । मणिनजटितभूपणउरहारा ॥

दोहा—कोजप्रवाखद्यतिसोहहीं, कोज्वेर्यमृणाल । भ्राजमानमाथेमहा, मुकुटमिणनकीमाल ॥ १९ ॥ प्रभामानसिद्धनकीनाना।राजिरहींजहँराजिविमाना।उत्तमनारिप्रकाक्षप्रकाक्षित।जिमिषनदामिनिषननभभासित १२ हत्पवतीजहँरमासुहाई । भ्रू ठीलादिसंगसुखदाई ॥ झुलतसुखद्दिडीलनमाही । गावतपेरिभवँरचहुँपाहीं ॥ कमलकरनकमलासुलभरती।कृष्णकमलपदसेवनकरती।।ऐसोजोवेर्कुठसोहायो ।ताकेमध्यमहाछविद्यायो ॥ १३ ॥ सवस्तनकोरक्षकार्ते । रमायज्ञजगनायकसोई ॥ ऐसेक्षपासिसुगोविर्कुठसोहायो ।ताकेमध्यमहाछविद्यायो ॥ १३ ॥

दोहा—कुमुद्रप्रवठअरिहनअमरु, नंद सुनंदप्रचंड । निजपार्पद्रसेवितसदा, विक्रमजासुअखंड ॥ ३४ ॥ कर्राहंदासपेसदाप्रसादा । जिनकटाक्षनिवसतअहरूादा॥मृदुम्रसम्यानिनमञ्जूरुठारु॥वरसेवदनविठासविज्ञान्छा॥ कुर्राहंदासपेसदाप्रसादा । जिनकटाक्षनिवसतअहरूादा॥मृदुम्रसम्यानिनमञ्जूरुठारु॥ वर्षासनआसितमनमोहे ॥ कुर्राहेद्वाद्वादा । प्रतिक्षप्रसादा । प्रतिक्षप्रसा

दोहा-जोप्रसुदुर्ङभदैसदा, कन्दिआनउपाह । प्रमाभक्तिहिकरतदर, सहजहिआवतथाह ॥ १७॥ हरिङखिप्रीतिवंतकमठासन । विश्वकरनहितचाहतज्ञासन॥विधिकोकरगहिमुदुसुसकाई।मधुरगिराबोङेपदुराई१८

#### श्रीभगवानुवाच ।

जगिसरजनइच्छाकरिपाता । सहसवर्पतपिकयअवदाता॥मोहितोपितकीन्ह्योसुखमाही।जोमेंदुर्छभदंभिनकाहीं १९ माँगहुविधिवांछितवरदाना । होइतृम्हारआञ्चकल्याना॥जोजनमंगलसाधनराचो । तेहिममद्शेअवधिहैसांचो॥२०॥ जोतपतपर्मेकियउपदेशु । सोईद्यनिकियपरमकलेशु ॥ मेरोलोकदर्शप्रजराऊ । सोमेरोसंकलपप्रभाऊ ॥ २१ ॥

दोहा-प्रजासजनमेंमोहयुत, तुमकोळ्ख्योविरंचि । तद्यमेंतपडपदेशकिय, जोराख्योडर्शीचे ॥ हैविशेषितपद्धदयहमारो । तपआत्माममेवदउचारो॥२२॥तपसोंजगदमिसरजनकरद्दीं । तपसोंपुनिसिगरोसंदर्हीं॥ तपसोंपाळनतुमखरआनो । दुस्तरतपप्रभावममजानो ॥ २३ ॥ सुनिमधुसूदनवेनसुदाये । बोळेत्रझाआनॅदछाये ॥

#### श्रीत्रह्मोवाच ।

सक्ळभूतररगृहभगवाना । जान्डुँसवअविहितविज्ञाना ॥२८॥ तद्यपिसुनडुविनयप्रभुमेरी।सवइञ्छापूरहुहियकेरी ॥ दीजमतिमोहिनायुअन्तपा । जातजानुहुँराउररूपा॥२५॥आत्मरूपयद्वगतसुद्रायो । निजसंकल्पहितादियदृाया ॥

(५४)

# आनंदाम्ब्रानिधि।

निर्दोपीहैजीनस्वरूपा । ताकोपंचभूतकृतरूपा ॥ सोघोंस्वतःहोतम्रनिराई । केघोंकोनोकारणपाई ॥ आपयथारथजानहरूनामी । मोसोंकहियजानिअनुगामी॥ ७ ॥जाकेनाभिसरोरुहजायो।सकळलेकआधारसोहा सोपरमात्माजीनसमाना । ह्वेहेतनुधारीमतिमाना ॥ जीवईशमहँकोनविशेषु । कहोनुझाइनराखहुशेषु ॥ ८ दोहा—अजिसरजतभूतनविषुळ, जासुअनुमहपाइ । नाभिपद्मथितह्वेळख्यो,जाकोह्रपवनाइ ॥९॥

जगउत्पतिपाळनसंहारा । करतरहतजोवार्राहंबारा ॥ मायापतिमायाअळगाई । सोकहँसोवतहेमुनिराई ॥ १.९ पुरुपावयवळोकयुतपाळा । कल्पितहेअसमुन्योक्कपाळा ॥ ळोकपाळयुतळोकनतेरे।पुरुपअंगहेरचितपनेरे ॥ १ कहियेकल्पविकल्पप्रमाना।भूतभविपअरुवर्तहुमाना॥१२।।मुरूपयुळकाळहुगतिकाहीं।जेजैसेफळकर्मनिमाहीं१ जीवने रामेजाकोजोफळ । होतमोजीवकर्मकील्याळा

जीनदेशमें जाकोजोफ्छ । होतसोजीनकर्मकीन्हें भछ ॥ १४ ॥ दोहा-भ्रवपतालदिशिदीपनभ, गिरियहसरिखड़ींसंधु । इनकोइनवासिनजनम, वर्णहुकरूणासिधु ॥ १५ ॥ वहिरंतरब्रह्मां खप्रमाना । चरितसकरूभागवतमहाना ॥ वर्णाश्रमनिजयकहिदेहु॥१६॥ हरिअवतारचरितयुतनेहू

युगनस्वरूपयुगनपरिमाना।युगनधर्मकोकरहुवखाना॥१९॥वर्णहुमनुजधर्मसाधारण ।अरुविद्योपिसवकरहुउचारण व्योहारिनराजपिनकर्मे । औरकहोसवआपद्यमें ॥ १८ ॥ वर्णहुसंख्यातत्त्वनकरी । तिनतिनकारणरूपनिवेरी हरिपूजनकोकहोप्रकारा । आत्मयोगहूव्यासकुमारा॥१९॥योगिनकेपेश्वयंप्रकाञ्चा । तिनकोसुक्ष्मझरीरिवनाज्ञा

देशि—वेदऔरउपवेदसव, औइतिहासपुरान । धर्मशास्त्रआदिकनेक, रुक्षणकरीवसान ॥ २०॥ भूतनउत्पतिथितिसंहारा । अर्थथमं अरुकामप्रकारा ॥ यज्ञत्वामादिकनेधमा । अर्थथमं अरुकामप्रकारा ॥ यज्ञत्वामादिकनेधमा । अर्थयमं अरुकामप्रकारा ॥ यज्ञत्वामादिकनेधमा । जीवनवंधमो । जीवनवंधमो ॥ २० । कर्मशेषयुत्तजीवनकेरे । कहियेतिनकेजन्मनिवेरे ॥ अरुपाखंडिनथमं वसानो । जीवनवंधमो । सामाविक्षया । मोक्षरवाज्ञाने ॥ मोक्षरवाज्ञानिकस्त्रा । वर्षव्वताचिक्षया । वर्षविक्षया । वर्षविक्यया । वर्षविक्षया । वर्षविक

मक्षिद्द्यानस्नापुरवरूपा । वणहुसाकारकुपानद्वपाग्यस्यानास्वतत्रवसुदवकुमारा । वायाकारवहुकरतावहारा । प्रत्यसमेमहाँनिमतनिमाया।साक्षासमसोहतयदुराया ॥२३॥येप्रश्नवकेचरारनेते । सरणागतग्रणिवर्णहुतेते ॥२४। दोहा—येसवप्रश्नवकेचही, ज्ञाताविधिसमआप । तातेसववर्णनकरहु, मेटहुसंशयताप ॥ पूर्वपूरुपनकेपथमाहीं । चलतइतरजनरहतसदाहीं ॥ २५ ॥ ब्रह्मशापलहिदुसहघनेरी । अवधिसातदिनकहिमेरी ॥ भोजनतजे नजेहेंप्राना।करतकुण्णचरितामृतपाना२६ (सु.उ.)॥यहिविधजवपूँक्ष्योनृपराहे।कुण्णकथामेप्रीतिलगाई

त्रझराततवअतिहर्पांई । सभामध्यशौनकयुनिराई ॥२७॥ कह्मोमहाभागवतपुराना । अतिअनुपमजैनिदसमाना ॥ त्रझकरूपमहँश्रीभगवाना। कीन्ह्योविविधसोजासुवसाना॥२८॥जौनजौनपांडवकुळकेतु।पूँळ्योश्रीशुकतेमितसेतू ॥ दोहा–सोस्रोउत्तरक्रमहिते, श्रीशुकदेवसुजान । सुनिमंडळमधिसुदितह्ने, लगेकरनवसान ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांचवेश्चाविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशाविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचेश्रकृपापात्राधिकारोश्रीरपुराजसिहज्देव कृते श्रीमद्रागवतेशानंदांद्वनिषोद्धितीयस्क्षेधश्रष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥

दे(हा-ज्ञानरूपतनभित्रजिय, हरिमायाविनपाइ । भोगनकोसम्पयनहीं, अर्थनकोछ्छचाइ॥ जैसेसोवतपुरुपनकाहीं । होतस्वप्रमायाविननाहीं ॥ १ ॥ बहुरूपामायातेभूपा । देखिपरत्जियदेवहरूषा ॥ मायात्रिगुणरमत्वद्दकाछा ।हमहमारजनकहतभुआछा।२।मायाकाछविगतनिजमहिमा।रम्तअभोहजीवजगतेहिमा तर्वाहेकाछअरुमायाफंदा । छोडिअहंममहोतअनंदा॥३॥विधित्रतछिस्तिप्कपटमुरारी । ह्वेप्रसन्नजगमंग्रहकारी ॥

त्वाह्मकाळ्डारुमायापाद्वा । छाड्डारुममहाराजनपात्वास्यापायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाच्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापात्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापाद्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वासायापात्वास

आदिदेवनिजआसनमाडी।कियविचारजगउत्पतिकाडी॥ यहप्रपंचविधिवैद्विविधिहोई।छर्दाविरिचिधुद्धिनीहंसोई॥६॥ ०भेचपुरानकागुणतमुन्योतपनपनिजकानन ॥ जोतपविष्ठनकोधनगायो।जाकोकीरजमुरनजयपायो॥६॥ ्रे ि ि बहुँ हुं: ा । तुर्तचितेचारिहृदिशानन ॥ कहुँकाहुकोनिरख्योनाहीं । तबहुँआश्रितआसनमाहीं ॥ हो स्वीत्वार विवयात स्वात्वार स्वतपुरम् सुलारोतं शा उभयेद्वीनिजमन्अरुप्यने।ज्ञानश्कितेकीन्स्रोदयने ॥

दोहा-सब्लोकनकोभासकर,तिपनश्रेष्ठतपलीन । दिव्यवर्षसाहस्रलीं, सोब्रह्मातपकीन ॥ ८ ॥ तवप्रसन्नहेकुप्णदेखाया । लोकआपनोअतिछविद्यायो ॥ जातपरेऔरनिहलोक् । जहँनकलेशमोहभयओक् ॥ नित्ययुक्तकर्तनत्यिनिवास्।नित्यमोद्भद्नित्यप्रकाश्च ॥९॥ रजतमकोप्रकाशजहँनाहीं । शुद्धसत्वसोहतोसदाहीं ॥ जहाँकरेनीहकालप्रवेशा । मायाकोनिहनेकिनवेशा ॥ सुरअसुरनवेदितअतिपावन । जहाँवसेहरिभक्तसुहावन॥१०॥ कमलनेत्रअतिसुंदरस्यामा । पीतांबरपोर्स्युतिधामा ॥ सिगरेचारिवादुसुकुमारा । मूणिनजटितभूपणस्रहारा ॥

दोहा—कोउपवालखुतिसोहर्ही, कोउवेदूर्यमृणाल । आजमानमधिमहा, मुकुटमणिनकीमाल ॥ ११ ॥ प्रभामानसिद्धनकीनाना।राजिरहीजहँराजिविमाना।उत्तमनारिप्रकाशप्रकाशित।जिमिषनदामिनिपननभभासित १२ रूपवर्ताजहँरमामुहाई । भू लीलादिसंगमुखदाई ॥ झुलतमुखद्विडोलनमाही । गावतपेरिभवँरचहुँपाही ॥ कमलकरनकमलामुखभरती।कृष्णकमलपद्सवनकरती।ऐसोजोवेकुठसोहायो ।ताकेमप्यमहाछविद्यायो ॥ १३ ॥ सवसंतनकोरसकजोई । रमायज्ञजगनायकसोई ॥ ऐसेकुपासिधुगोविद । त्रझानिरख्योसहितअनेंद्र ॥

दोहा—कुमुदप्रवरुआरहनअमरु, नंद सुनंदप्रचंड । निजपापंदसेवितसदा, विक्रमजासुअखंड ॥ १४ ॥ कर्राहेदासपेसदाप्रसादा । जिनकटाक्षनिवसतअहरुादाशमृदुमुसक्यानिनेनकछुरु।विरुसेवदनविरुसिविहारु॥ छुंडरुकीटहुकूटकविराजे । पीतांवरभुजचारिहुराजे ॥ रुक्ष्मीरुनितवक्षससाहे ॥१५॥वरआसनआसितमनमाहे ॥ शक्तिपचीसरुसेचहुँऔरा । विभवसहितजेऔरनटोरा ॥ ऐस्थ्रीविद्धेठविहारी ॥ १६ ॥ चतुराननमुद्सहितनिहारी ॥ आनँदसिंधुमगनहिगयक । प्रेमआगुरोमांचहुभयक ॥ ब्रह्मानाथआपनीचीन्द्रो । चरणकमरुकोवंदनकीन्द्री ॥

दोहा−जोप्रसुदुर्ङभद्देसदा, कीन्द्रिआनउपाइ । प्रेमाभिक्तिदिकरतउर, सहजिहभावतथाइ ॥ १७ ॥ इरिङ्खिप्रीतिवंतकमङासन । विश्वकरनहितचाहतझासन॥विभिकोकरगिदमुदुगुसकाई।मथुरगिरागोङेमयुराई१८

#### श्रीभगवानुवाच ।

जगतिरजनइच्छाकरिपाता । सहसवर्षतपिकयअवदाता॥माँदिनोपितकीन्द्रोसुरामाद्वी।गोर्मेद्रुटंभदेभिनकाद्वी १९ माँगदुविधिवाछितवरदाना । होइनुम्हारआञ्चकत्याना॥नोजनमंगरताधनसर्व। विदिममदशंभवधिकापिकानो॥२०॥ जातपत्रमुक्तियउपदेशु । सोर्द्धनिकियपरमुकटेशु ॥ मुरोटोकदुर्शयनसङ् । सोपरोसकत्वप्रभुद्ध ॥ २३ ॥

दे।हा-प्रजासंजनमंभाहयुत, तुमकोलस्योविर्याः । त्यमंत्रप्रपद्दाक्रिय, तागल्याउँडीचि ॥ देविदेशितपद्धदयदमारा । तपआत्माममेयदउचारा॥२२॥तपमाजगदमिरजनकरदी । तपमोपूर्तिसगरोपदर्दी॥ तपसोपालनतुमगरआता । दुस्तरतपप्रभावममजाना ॥ २३ ॥ सुनिमपुमुदनदनसुर्य । योटेबस्नाआनंद्रस्रीय ॥

#### श्रीब्रह्मोवाच ।

सकुळभूतउरगृहभगषाना । जान्दुँसयअविदिनविज्ञाना ॥२८॥ नद्यदिमुनहृदिनयम् भूमेगी।गरदर्यापुरदृदियकेगी॥ दीनमतिमादिनापुअनुषा । जानजानुदुंगउरहृषा॥२५॥आत्महृषयद्वयनमुद्रायो । निजमे हृत्यदिनाद्विनगुणा॥

देश-सिरन्तपाटनहरनहाः आपहिषद्संनार ॥ २६ ॥ सतिसंकल्पकरहुमदाः सहरामाग्मितिहार ॥
तसिद्वित्रपिक्षीकरनी।माभोमोहिद्दिनभवन्तनी॥२०॥तुपक्षात्तनज्ञाटनतिनत्याःकरहुंपदानेहितिरिष्टुद्गाथा
मापाद्याकरहुदारसाई। प्रजास्त्रनवेभननहिद्देशिष्ट्रद्वायाः । सीरपर्यमानुग्रहकौन्द्वी।
अभिम्भयमश्यमप्रजनको।सून्तरोहास्त्रन्तिकान्ति । १ पद्मितिहत्त्रमाद्देश्यात्त्र चतुन्द्वीहर्ष्योभागतत्
आक्षेत्रभपादिस्नामः । वण्योनधद्विद्दिद्वामः ॥ न्याहित्तनत्यानिहर्णन्ति । देतनदाहरित्वत्यानी ।
देशरान्यस्त्रवक्षणवेश्वत्योः सीरमहादुग्वः। चतुरक्षेत्रकोते, दव्यत्वेशस्त्रमाः॥
देशरान्यस्त्रवक्षणवेश्वत्योः सीरमहादुग्वः। चतुरक्षेत्रकोते, दव्यत्वेशस्त्रमाः॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा—जोअतिगोपितज्ञानसम्, अंगसहितविज्ञान । भित्तसहितमेंदेतहीं, ठीजैविधिमितिमान ॥ ३० ॥ जोमोमेंजसभावमम्, जसगुणकर्महुरूप । होइतत्त्वविज्ञानतस्, छिहममक्वपाअन्तप् ॥ ३० ॥ सृष्टिपूर्वचिद्वज्ञित्वपु, रहेहमहिनहिंआन । मध्यहुहमञोअंतमें, बच्योसोहमिहंसुजान ॥ ३२ ॥ चतनमंजानापरे, हेनिहंचेतनवास । सोमममायाजानियो, जसतमजसआभास ॥ ३३ ॥ महाभूतजिमिभूतमें, अहेंनेहैकरतार । तेसेठजुनङ्जगतमें, जानहुनासहमार ॥ ३८ ॥ मोरतत्त्वजानेचहें, आत्मतत्त्वसोजान । औरतत्त्वजानेनहीं, दोउत्तममिश्रुह्यान ॥ ३५ ॥ सोरतत्त्वजानेचहें, आत्मतत्त्वसोजान । औरतत्त्वजानेनहीं, दोउत्तममिश्रुह्यान ॥ ३६ ॥ हेइकाश्रयहमोरमत, धारहुविधिकरिछोह । करपविकरपहुमेंकवहुँ, तुमहिनहेंहेमोह ॥ ३६ ॥ श्रीभगवात्तवाच । ज्ञानंपरमगुद्धांमेयिद्धानसमन्तितम् । सरहरूयंतदंगंचगृहाणगिदतंमया ॥ यावानहंयथाभावोयदूपगुणकर्मकः । तथेवतत्त्वविज्ञानमस्त्रतेमदत्तुमहात् ॥ अहमेवासमेवाग्रेनान्यद्यत्तदस्तरपरम् । पश्चादहंयदेतज्ञयोविज्ञाक्येतसोरम्यहम् ॥ अत्तर्थयत्मतीयेतनमतीयेतचात्मनि । ताहिद्यादात्मनोमायांयथाभासोयथातमः ॥ यथामहातिभ्रुतािनभूतेपुज्ञावचेप्वतु । अविद्यान्तमोमायांयथाभासोयथातमः ॥ यथामहातिभ्रुतािनभूतेपुज्ञावचेप्वतु । अविद्यान्तम्विप्तिभ्यांवत्स्यात्सर्वज्ञसर्ववा। एतन्मतंसमातिप्रपरमेणसमाधिना । भवान्यस्वपितकर्विग्रुह्यातिकहिंचित् ॥ एतन्यतंसमातिप्रपरमेणसमाधिना । भवान्यस्वपितकरूविग्रुह्याविग्रुह्यातिकहिंचित् ॥

## श्रीग्रुकउवाच ।

दोहा—यहिविधिविधिउपदेश्किरं, सोअनादिभगवान । ताकेदेखतरूपनिज, कीन्द्र्योअतर्पान ॥ ३७ ॥ भेअहर्यज्वशारंगपानी।तर्योहिवरंचिजोरियुगपानी॥करिकेहरिकोअमितप्रणामा॥सुण्योपूर्ववतजगजनभामा॥३८॥ एकसमेषमंद्रप्रजेशा । चाहतजनमंगलहिनरेशा ॥ स्वारथितद्धहेतहर्पाई । करतभयेपमनियममहाई ॥ ३९ ॥ तिनकेसवपुत्रनमंप्यारे । शिल्वविवयसमद्महिअगारे ॥ ३० ॥ तिनकेसवपुत्रनमंप्यारे । शिल्ववहँतोप्योकरितेवकार ॥ मायापतिहरिकाजोगाया॥सोजाननकीकरीजपाया॥४३॥अतिप्रसञ्जनकहिजानी॥हरिचरित्रस्रित्रस्रित्रस्रित्री

दोहा-नोतुमपूँछ्योमोहिन्य, सोइनारद्विधिपाहिं। पूंछ्योपरमहुलाससों, करिश्रद्धामनमाहिं॥ ४२ ॥ दश्रल्याण्टिक्षितसुखद, श्रीभागवतपुरान । नारद्सोवण्योयही, ब्रह्मापरमसुनान॥ ४३ ॥ जगकर्रानजसुत्रब्रक्षको, हरिदिययहीनिदेश । नारद्सोसरस्वतित्दे, व्यासहिक्षियउपदेश ॥ ४४ ॥ केसेभयोविराटसो, यहनोपूँछ्योभूष । ताकोअरुसवपश्रको, उत्तरसुनोअन्तर ॥ ४५ ॥ इतिसिद्धिश्रीमन्यहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिवश्रीमदाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिक्षश्रीमदाराजाधिक्षश्रीमदाराजाधिक्षश्रीमदाराजाधिक्षश्रीमदाराजाधिक्षश्रीमदाराजाधिक्षश्रीमदाराजाधिक्षश्रीमदाराजाधिक्षश्रीकृष्णचंद्रकृषायाधिकारिश्रीरसुराजासिह्यदेवकृतेश्रीमद्रा यवतिद्वितीयस्क्षेश्रानदांद्वनियोनवमस्तरंग्रः ॥ ९ ॥

दोहा-तर्इञुकदेवप्रमोदभार,छक्षणद्शहुपुरान । भूषपगिक्षितसोंकब्रो, संयुतअर्थमहान ॥ श्रीञुक्उवाच ।

सर्गविसर्गपानभरुपोपण । उतिमन्नंतर्रद्शकयागण ॥ अरुनिरोपभरुमुक्तिआश्रवहु॥शाष्ट्रदशलमहापुराणहु॥ दृशमदानदितनभरुटशण।सुदितयपाश्चतकहाँहिनिचशण ॥२॥ नभमहिन्नटतेनहुनहृगंभू।सन्दरपर्गरूपणेपू ॥ पामुउपस्थगकपद्भानी । कर्मेट्रायपांचशरानी ॥ शाणशोत्रस्तनात्नचनना । झानंद्रियकद्मासचना ॥ अदंकारमनद्यिपिनतेनेंद्रं । अंतःकरणचतुर्थवेद्रं ॥ दनकीसम्बोदन्यतिनार्द । भूपतिसर्गरुदातसार्दे ॥

दोहा-जीवइंद्रियनदेवको, अरुसवभूतनकेर । अंतर्यामीपरपुरुष, मुनिजनकियोनिवेर ॥ ८॥

्रिः े बिवयवन् े । विनाविषयइन्द्रियनिर्हभाने ॥ इनतीनोकोजनिजोई । सवआश्रयपरमातमसोई ॥९॥ ्रि े जंत े िकं े कब्बोजयस्वासी ।रहनहेतनिजधामगॅर्भास।विरचतभयोविमटशुचिनीरा॥ ्रै हॉक्बियविन्ः । तातेनारायणभोनामा ॥ ११ ॥ द्रव्यकर्मजियकारुस्वभावा।जासुअनुत्रहरुहेपभावा॥ ्रुष्ठे तिह ति । निजनिजकारजकरननभावे ॥ १२॥ कीन्हीइच्छाहोनअनेकू । योगसेजजटिसोहारएकू ॥

दोहा-मधुरआमिलोतित्तकदु, औरहुल्वणकपाय । पर्रस्येउत्पत्तिभये, रसनायोगवनाय ॥ १८ ॥ जवतेहिबोलनकीभेहच्छा।तवसुखतेभेअग्निप्रतिच्छा॥वाकेन्द्रियभेषुनिवचभयऊ।वहुदिनकंठपवनरुकिगयऊ॥१९॥ पवनलम्योजवकंपनसोऊ । नासारंप्रप्रगटभेदोऊ ॥ गंधग्रहणचाह्योसोजवहीं । प्राणवायुनासाभेतवहीं ॥ २० ॥ रह्योमहातमलखनचह्योजव।चपगोलकरविरूपभयोतव २१वेदजगावनवचनसुननहित्राकणंशन्ददिशिश्रोत्रभयेतित स्रद्धतालघुताओरकठिनता।गुरुत्।उपणुओरशितलता॥इनकोपरसकरनमनलाये।तवतरुत्वचालोमउपणाये॥२३॥

जिनुगरुपत्रभिभगवाना।उत्पत्तिथितिलयकर्राहमहाना॥लगेनतिनकोज्ञिविधविकारा।यहिविधिजानेतंत्रज्दारा ४ जैसेजनजन्मादियनरे । तसेनहिपरमातमकरे ॥ इंशअधीननगुणिजगलोग्र । करतकर्मभोगहिंदुखभोग्र ॥ तासुनिवारनहेतुज्धारन।हरिकरिकुपालेहिंअवतारन४५,त्रस्कलपत्तविकलपकस्रोयह।सिरजनविधिहमिसवकल्पन कालस्यूलभुद्भप्रिमाना।कल्पनलक्षणरूपविधाना॥ आगेसवकहिंहानुपराई। पाद्मकल्पअवसुनहुवनाई॥४५

दोदा-परिक्षितशुकसंवादसुनि, ज्ञोनकआनँदपाइ । वहुरिकह्मोतहँसूतसों, यहमोहिंदेदुसुनाइ ॥

# शोनकउवाच ।

दुस्त्यत्रतित्रवंधनपरिवारा । करत्परिणकेतीर्थअपारा ॥ विदुरसोइभागवतप्रधाना । मेत्रेयसोप्रश्चछाना ॥ १८ सोमित्रासुतआनंद्छायो । जीनविदुरकोसकछसुनायो॥ कहसंवादभयोतिनकेसे । सोकहिसुदम्बाँहेदेहुपनेरो॥४ धर्मदुनिदुरचारित्रसोदावन । कारणकानतन्योकुळपावनाम्बोनहेतुतेषुनियहआयो । उद्धवकोकानेथळपायो॥५ धदमपत्रपदुमुत्तसुत्राना । सुनतदोतमोदिमोदमहाना ॥ शोनकवचनसुनतहर्पाई । वोळेसुतप्रीतिउरछाई ॥

## श्रीसृतउवाच।

देह्या-भूषपर्गाक्षितसींकद्योः, नोशुकदेवसुनान । सीप्रश्ननशत्तुसारते, सुनियेकरहुँवसान ॥ वसुनभनिधिदादासेवतःमाष्ट्रप्यावियाः । दाद्द्शिशानंदसिपुभोः, द्वितियस्कंधतयार ॥ ५१ ॥

दोनं निद्धियानम्बरापनाभिगनयामनागनपापेन्यनियनाथासनामनसिद्धियामनापिसन् यानदागनाथीगनापदानुष्योऽभ्यानदानुष्याभाषिकासैश्रीरमुगनसिद्धवृदेव इते यानदानपानिदितीयस्वयेशानदानुनियाददामस्तरंगः॥ १०॥

मरागतरपुरातकृतः भाषादितियम्केष । यदममाममुदितभयो, संयुत्तछद्वयंष ॥ दर्भ दिर्शतस्थान ७,



#### श्रीगणेज्ञायनमः ।

# अथ श्रीमद्भागवतआनन्दाम्बुनिधि।

## तृतीयस्कन्धप्रारम्भः।

सोरठा-जयद्वारकाअभीज्ञा, चारिवाहुरूनिमणिरमण । तुवपदनावहुँज्ञीज्ञा, रचियेअस्कंघहितृतिय ॥ १ ॥ जयमजवदनमणेज्ञा, विभ्रकदनप्रदेशुससदन । एकरदनसमवेज्ञा, मदनकदनकेवरनँदन ॥ २ ॥ श्रीहारिग्रुरूपुकुंद, मोसमपापिनपूतकर । तासुचरणअरिवन्द, जगवंदितवंदनकरों ॥ ३ ॥ अष्टाद्रज्ञहुपुराण, जिनकेग्रुर्खतेप्रगटभे । व्यासरूपभगवान, तासुचरणमेंज्ञिरपरों ॥ ३ ॥ इल्लक्थामृतपार, जेहिआननिकसत्तसदा । ऐसेव्यासकुमार, ज्ञुकाचार्यपदिज्ञिरपरों ॥ ५ ॥ ग्रापवेज्ञमहराज, विज्ञवनाथपदनिकरों । रामभक्त ज्ञिरताज, जनकजनकसमजगजन ॥ ६ ॥ दोहा-कहिदूसरअस्कंधज्ञुक, कुरूपतिसोंग्रुदमान । प्रनितीजेअस्कंधज्ञुक, ठागेकरनवसान ॥ . . .

#### श्रीशुकउवाच ।

वसंपतिषुरणनिजगेह् । ताहिङ्गेंडिहरिपदकरिनेह् ॥ विदुरमहामतिवनार्हितिषारे । मैनेयहुतहँमिछेउदारे ॥ ।नसॉयहीप्रइनतिनकीने । जोतुमपूँछ्योन्दपतिप्रवीने ॥ ७ ॥ जेपांडवकेसदासळाही। श्रीभगवान्कुप्णअरिदाही॥ ।सवग्रहसमक्कुरुपतिगेह् । जेहितजिकियोविद्दरगृहनेहू॥कुरुपतिकेवहुविधिपकवाना।तिनकोमानितुच्छभगवाना॥ ोद्दरभवनअपनोगनिआये।फछहुङ्गेंडिछिङकाष्रभुखायेरसुनिज्ञुकदेवगिराअतिनीकी।कुरुपतिकहीफेरनिजजीकी

#### राजोवाच ।

दोद्दा–कहाँविदुरमेनेयको, भयोसमागमनाथ । होतभयोसंवादकव, यहकहिकरहु सनाथ ॥ ३ ॥ बेदुरप्रश्नकोअर्थनयोरा । भरोवेदअर्थहिसवठोरा ॥ साधुनसवहिंसराहनटायक । मित्रासुतकेअतिसुददायक ॥श॥

#### सूतउवाच ।

।हिनिधिनवनरपतिशुकपार्ही । दूँछतभेमोदितमनमार्ही ॥ तत्रकरिपरमप्रीतिसुलपागे।श्रीशुकदेवकहनतवछागे ॥ श्रीशुकउवाच ।

श्रवणक्ररहुभूपतिमतिमाना । अवर्षेसिगरोकरहुँबखाना॥५॥जबपूतराष्ट्रअंपमहिपाला।यसतहस्तिनापुराहिउताला॥ नेजसुतहुर्योपनआदिनको । कुमतीअपरममयादिनको ॥ निजयुजनपरप्रीतिपनरी । करनलग्योनुपनीतिनहेरी ॥

दोहा-देंप्रतीतिशनरीतिकरि, टाक्षाभवनवनाइ । पृथासहितपांडवनको, दियोटिकायजराइ ॥ ६ ॥ ताहीदिनतहँप्कनिपादी । पंचसुतनयुतअतिअहरूदि ॥ टास्त्रभवनमहँशायचसत्त्रे । सुननसहितसोतहाँजरितेशे॥ पांडुसुतनकहँविदुरसुजाना । दियोनिकासिट्येगनिहंजाना॥मातसहितपांडववनवसिके।पायोअमितकटेदानिर्दार्खे॥ कुपदनगरमहँपुनिसवजाई । वैप्योमत्स्यविजयसुसर्छाई ॥ इपदस्रताकहॅच्याहितहाईाँ । आयेपुनिदस्तिनपुरकाहीं॥ यदुपतिकुपाविभवअतिवादो । दुयोपनटरभोदुरागाटो॥तवदाकुनिर्दिदुःसासनकरने । कियोपंजरुकपतिछटकरने ॥

दोहा-सभायुपिष्टिरराजको, भारतसहितवोटाइ । झङ्कतिसंगर्मेटटसहित, तृतौयुद्धकरताइ ॥ कोषराग्यतियटीन्हचोजीती।पुनिकीन्हचोआतिज्ञयजनरीती॥दुपद्मुनाकईसभावदारी।गदिकचदुःशासनभूटगरी स्यावतभयोपमंगदिचीन्हचो।अंपभूषवारणनहिकीन्हचो॥रजस्वटाट्रोपदिअतिरोति । द्यानटनेकुचकुंकुमयोवति पर्मभूपटेतियअरुभाई । काननकोनिकसेदुराठाई ॥ बारहवपरेदेवनमादी । कीन्देवदुतिर्धिचारतनुद्वाँगुँहा॥



दोहा—भाइनसहितसुयोपने, भाइनयुतनृपधर्म । मारिविजयलीन्ह्यांतरत, कियोअपूरवकर्म ॥

ति स्वरंशा । फेल्योसातहुद्धीपनिदेशा ॥ श्रीयदुपतिकीपायसहाई । भयेअजातशञ्चरपराई॥ २०॥
ति अवभाव । तबद्विजभारतयुद्धसुनाये ॥ जिमिमारुतवश्वंशनमाहीं । पावकप्रगटदहतितनकाहीं ॥
ति अवभाव । तबद्विजभारतयुद्धसुनाये ॥ जिमिमारुतवश्वंशनमाहीं । पावकप्रगटदहतितनकाहीं ॥
ति अवभाव । नृपप्रथुमनुअसिताग्रिहुकरो ॥ स्वामिकार्तिकवायुस्वदासु । नंदीश्वरकोविमलनिवासु ॥
दोहा—श्राद्धदेवआदिकनके, ॥ २२ ॥ औरहुसुरसुनिकर । आश्रमसोहिद्धिजतिविमल, हरिमंदिरचहुँ फेर ॥
दोहा—श्राद्धदेवआदिकनके, ॥ २२ ॥ औरहुसुरसुनिकर । आश्रमसोहिद्धिजतिविमल, हरिमंदिरचहुँ फेर ॥
त्रिंश्विम , जन्तरे । चलेविदुरतहँतेअतिसुरसभीर ॥जांगलमत्त्यऔरकुरुदेशनाअलसौवीरसुराष्ट्रसुवेशन ॥
त्रिंश्विम , जन्तरे । चलेविदुरतहँतेअतिसुरसभीर ॥जांगलमत्त्यऔरकुरुदेशनाअलसौवीरसुराष्ट्रसुवेशन ॥
त्रिंश्विम , विदुरसुन, मधुराकोषुनिकियोपयाना ॥ तहँभागवतउद्धविद्वरुपा आनंद्वाश्विभासुवहाई॥
त्रिंश्विम । । शिष्यगृहस्पतिनीतिअगारो ॥ मिलेविदुरउद्धवकहँपाई । आनंदांष्ठिपआसुवहाई॥
वोहा—पूँछिकशलअतिर्मातिसों, आदरकरिवेशय । इरिदासनकीकुशलपुनि, पूँछोहपंवराय ॥ २५ ॥

द्वाह्या-पूछिकुश्रुक्तातमातिसा, नादरकारवाय । इतिस्तिकाराकुश्रुक्ति प्राचिववाय ॥ रूप ॥ स्प्राः स्वाह्य । सुनिविधिविनयहरनभूभारा । पुरुपप्रधानिक्येअवतारा ॥ तेहरिभ्रकरभारअपारा । कुश्रुट्वाडवसुदेवकुमारा ॥ मोदितवसर्दिशोरिकेगेद्व । त्रिवदाहनपरकरतसनेद्व ॥ २६ ॥ कुरवंशिनकेनेवहनोई । हेवसुदेवकुश्रुट्य हमोई ॥ नेभगिनिकोक्तियोविवाद्व ।वसुद्वाहनदिव्याह्य ॥ २७ ॥ नोयदुर्वशिनकटकअधीशा । हेमसुष्रमहारिथिईशा ॥ यदुपतिकोपाटवीकुमारा । एकहिनिभुवनजीतनहारा ॥ किमिणनेहिविभनपद्यूनी । पायोपुत्रआस्त्रमस्त्री ॥

दोहा—जेहिसन्सुलसुरअसुरन्य, महारथीवरजोर । वाणधारधावतधुवै, धधकजरेचडुँओर ॥ सोकुशर्काहैकृष्णकुमारा । मोसनउद्धवकरडुउचारा॥२८॥भोजदशाहेवृष्णि यदुवंशी । तिनकोनायकजगतप्रशंसी॥ जाहिकृष्णअभिषेकहिकीन्हें । देवराजजाकोवरुदीन्हें ॥ ऐसोउयसेनमहराजा । कुशरुअहैंसवसहितसमाजा ॥२९॥ अवकडुजाम्बदतीसुतकेरी । जापरमेरीप्रीतिघनेरी ॥ स्वामिकार्तिककोअवतारा । जेहिसमसुंदरमेननिहारा ॥ सोबनामुजाकोजगमाहीं । महार्थिनमहँश्रेष्ठसदाही॥३०॥अवकडुकुश्रुस्तात्यकीकेरी। जाहिकृष्णपरप्रीतिघनेरी॥

दोहा—धनुविद्यानोपार्थसीं, पञ्चोमहारणपीर । वडोम्रुसाहिवकृष्णको, दायकअरिउरपीर ॥ सदाकरैयदुपतिसेवकाई।योगिनदुर्ङभसोगतिपाई॥३१॥अवकडुकुश्रुङ्कश्रुङ्कम्तरकतनयकी।नामअकृर्त्वाम्रुसतिनयकी हिपदिचिह्नित्रनोम्रुसभरणी।टोव्योट्यान्छोडित्रनपरणी॥कृष्णप्रेमरसमगनमहान॥रह्योनजाकोतनमनभाना ३२॥ अवकडुकुश्रुद्धविक्तिरो। जेहिसमद्वितियभागनहिंहेरी॥ परत्रक्षजोजन्योकुमारा।वेदत्रयिजेहिमस्विक्तरा॥३३॥ अवअनिरुद्धकुशुटुकुष्टपरि।यदुर्वशिनमहँजेवटवारे॥जेशास्त्रनकेकारणअहहीं।मनकेनायकनेहिश्चतिकहहीं॥३४॥

दोहा—चारुदेण्णगृद्शादिकी, उद्धनकुराठ्यसान । जिनकोअतिप्यारेसदा, रहिंकुप्णभगवान ॥ ३५ ॥ अयकद्वपमराजकुराठाह । विजयज्ञहरिप्रतापतेपाई ॥ अर्जुनश्चनव्यरहतित्रांका । ठोकनमंजेहिओनअतंका ॥ पाठतसदापमप्पादा । देतसाञ्चविप्रनञहरूवादा ॥ दुर्योपनजेहिसभानिहारी । भूल्योप्रपतिभोभमभारी ॥ सातहृद्वीपजासुभोशासन।सुरउअसुरकरसकेविनाञ्चन॥३६॥अयकदुर्भामसेनकुराठाता।जासच्युकुरुपतिहिनिपाता गदागहेविचरतरणमाही।चरणपातमहिसकिठतजाही॥३७॥अयभापहुअर्जुनकुराठाता।धनुगाडीवनासुनिरुपाता॥

दोदा-दीन्द्रोशुञ्जनधुंढसों, संढसंढमदिछाय । शिवुजाकेश्राजाउछपि, तोपित्तभूयुनाय ॥ ३८ ॥ नकुठऔरसद्देवको, उद्धवभाषद्वेम । जिनपिनज्ञुततेअपिक, कुर्ताकीन्द्रीपम ॥ धर्मभूपअज्ञैनअरुर्भामा । तिनपेकर्राहेनेदकीसीमा ॥ जैसेपटकनिरंतरपरिके । सस्रहिशक्षनरक्षणकरिके ॥ जोकप्युद्धश्रोपनपाद्गीटियुमगणूमशुकुतजगुमाही॥जिमिस्योशवासवमदमोपीडीन्द्रोसुयाकटञ्ज्वरजोरी॥३९॥

अवकडुउद्धनपृथाभटाई । निजपतिसुत्तहितजीवतमाई ॥ जाकोकंतपांडुमहराजा । छोडिसकटनिजर्वागसमाजा ॥ आपुअकटिद्वितियथनुकरुछै।जीतिचारिदिशिकयरिपुपर्छ ३० वेटनंपुनुपर्भंदमारा।जोनिजपुरतेहमहिनिकारा पुनिविराद्पुरमहँयकवर्षा । गोप्यरूपनिवसेयुतहर्षा ॥ वर्षचौदहेंधर्मभुवाला । प्रगटतभेसवन्धुतेहिकाला दोहा—तवपांचालपुरोहिते, पठयोकुरुपतिपास । हिस्सामाँगनहेतनिज, मेटनहितकुलनाज्ञ ॥

दुर्योपनहितजायद्विजेशा । पर्मभूपकोकद्योनिदेशा ॥ कुरुपतिहिस्सादेदुहमारा । नातरुहोईकुलसंहारा दुरीराज्यकरिकपटहमारी । नीतिरीतिनहिंनेकविचारी ॥ यहिविधिधमभूपकीवानी । कद्योदुझायपुरोहितज्ञानी पेदुर्योपननेकनमान्यो । कोहमोहममतालपटान्यो ॥ कद्योपुरोहितसेअसवानी । भवनजाहुपंडितअभिगानी हमनहिंमानाहिंकद्वारावरो । पुनिषुनिकहिजनिहोहिबावरो ॥ सुनिअसतहँदुर्योधनवैना । पंडितपल्टिगयोन्नपऐना

दोहा-धर्मभूपसींकहतभो, दुर्योधनकीवाणि । तबकोपितह्वैकहतभे, नृपसींशारँगपाणि ॥ हमहुँजावअवहेतुतुम्हारे । दुर्योधनकेवाशुअगारे ॥ धर्मभूपयहसम्मतकीन्ह्यो । यदुपतिकोपठयोमुदर्भीन्यो हस्तिनपुरमहँगेयदुराई । दुर्योधनलीन्ह्योअगवाई ॥ सभामध्यप्रभुकोवेठाई । वहुविधितहँसत्कारकराई कुश्चलप्रदुर्मातेवेठाई । वहुविधितहँसत्कारकराई कुश्चलप्रदुर्मातेवेठाई । अपनेउरकोआश्चायोष्टे । समामध्यप्रभुकोवेठाई । अपनेउरकोआश्चायोष्टे हिस्सदिवपांदवनकाहीं । तुमकोडिचत्रअहैजगमाहीं ॥ नातोइतपेहीअपवादा । हैंहैपरलोकहृविपादा ॥

दोहा—आपुसमहँबढिकैकलह, होइहिकुलसंहार । तातेकुरुपतिमानिये, इतनोकग्रोहमार ॥
सुनियदुनंदनकीमृदुवानी । वोल्योवचनमहाअभिमानी ॥ सूजीअग्रभागमहिजेती । विनरणदेहींतिनहिनतेती
ऐसीकहिउठिकियोपयानो । यदुपतिकग्रोनेकनिहमानो ॥ ताकोरहतज्ञाननिहंलेश्च । होनहारजेहिहोतकलेश्च
यदुपतिफिरिविराट्युरआये । धर्मभूषकोसकलसुनाये ॥ ९ ॥ उतैविदुरकहँअंधनरेज्ञा । बुल्यायेमनमानिअँदेज्ञा

कद्मोविद्धराजापतिसोसक्छ, क्रोरवक्कुळकोकळहमिटावहु ॥ सुनतिवद्धरापतिकैवानी।कृद्मोञ्जमंत्रसुखदगुणसानी दोहा-विद्धराजापतिसोसक्छ, कहवावतजगमाहि । नीतिरीतिकछुनहिवची, कृद्गोविद्धरनुपपाहि ॥ १० ॥ देहुअजातराञ्चकहँहींसे । तुमकोहियतेनहिकछुदीसे ॥ कृरिजोतुमपांडवकीवाधा । तिनसहिळियोसकळअपराधा कोपितर्भामसुजगमयावन । श्वासळेतचाहतहतआवन॥डिसिहेतुवज्ञततुप्रजनकाही।डरतरहोतुमजाहिसदाहीं ॥ ११ भीपमद्रोणकर्णकृपचोले । रहहुननृपहनकेअवधोले ॥ कारकपांडवपरमसहाई । वसतद्वारकामहँयदुराई जहँयदुपतितहँरामुहुद्धेहें । यदुवंशीतुवओरनजेहें ॥ जहाँधमतहँरहतसुरारी । जहँसुरारितहँविजयविचारी ।

दोहा—चेवअसुरनरदेवके, जीतनहारसुकुंद । वेरकरहुतिनसींगृथा, बूझहुनहिमतिकुंद ॥ १२ ॥ हेदुयोपनयदुपतिद्रोही । ताकहोहुनाहितुमछोही ॥ दोपरूपनिवसिग्रहमाही । निजसुतजानहुतुमतिहिकाही याकोगृहत्देदुनिकारी । यहसम्मतितोअहेहमारी ॥ एकतजेजोकुलविज्ञावे । तातिहितजतविल्यनलावे ॥ १३ । सोसुनिदुर्योपनअतिमाख्यो।इसतओठअधरनअतिचाप्यो।पिताविदुरयहकुमतिप्रधाना।कायरकुटिलकुरीलमहान सायहमारोजुँठमोटाह । हमदीसोअवकरत्रलोटाई॥ १८॥ दूसिस्रुतहिकुनेनहत्युआन्यो।कोनकुमतियहिनुपवरमान्यो।

दोहा-निनकोसायउपनसदा, नियोजासुग्रहमाहि । तिनसोराखतंषरितत, प्रीतितनहिरिपुपहि ॥ दासीसुतकहवचनकठोरा । तातेनियचाहतअसमोरा ॥ सभाषच्यमारहुँतरवारा । पेषुनिअसन्यिखहुँविचारी । जनकपुउपन्योकुळदूपण । ममिठ्यकरतञ्जञ्जुणभूषण ॥ तातेजीतहिदेदुनिकारी । शृञ्जपक्षरतयाहिविचारी । कर्णशकुनिदुमंतिअतिदोठाकहनळगतेसहितहँसोठ्याशुकुनिकणदुर्योपनवानी॥१९॥सुनिआताहिगविदुरविद्यानी हिर्मायागुणिव्ययानळायो।उच्चाआञ्जुआनंद्रअखायो॥कुरुपतिद्वारचुपयरिदीन्द्यो।तीरयकरनगमनद्वतकन्द्यो॥दुर्वाद्यानी द्वाहा-हस्तिनपुररे । क्षान्यकुनिके क्षान्योक्षञ्चरपान ॥

The state of the s

५ १००० । १५ १०० । १५ १०० । १५ १०० । १५ १०० । १५ १०० । १५ १०० । १५ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० । १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० | १६ १०० |

द्वाहा—प्राच्छक्तकभातपातिसा, भादरकारवाय । द्वारदासनकाछकारवान, प्रचारवाय ॥ रूप ॥ सुनिविधिवनयहरनभूभारा । प्रकपप्रधानकियेअवतारा ॥ तेहरिभ्रकरभारअपारा । कुश्छदोडवसुदेवकुमारा ॥ मोदितवसहिंगोरिकेगेहू । निजदासनपरकरतसनेहू ॥ २६ ॥ कुरवंशिनकेजवहनोई । हेवसुदेवकुश्छसुदमोई ॥ जेभगनिनकोकियोविवाहू ।बहुदाइजदीन्द्योसउछाहू ॥ २७ ॥ जोयदुवंशिनकटकअधीशा । देपसुम्महारथिईशा ॥ यदुपतिकोषाटवीकुमारा । पकहित्रिभुवनजीतनहारा ॥ क्विमणिजहिविप्रनपद्युजी । पायोपुअभाशसवपूजी ॥

दोहा—जेहिसन्युखसुरअसुरनृप, महारथीवरजोर । वाणधारधावतधुर्वै, धथकजरैचहुँकोर ॥ सोकुश्ठीहेकुप्णकुमारा । मोसनउद्धवकरहुउचारा॥२८॥भोजदशाहेवृष्णि यदुवंशी । तिनकोनायकजगतप्रशंसी॥ जाहिकुप्णअभिषेकहिकीन्हें । देवराजजाकोवरुदीन्हें ॥ ऐसोउयसेनमहराजा । कुश्ठअहेंसयसहितसमाजा ॥२९॥ अवकहुजान्ववतीसुतकेरी । जापरमेरीप्रीतिघनेरी ॥ स्वामिकार्तिककोअवतारा । जेहिसमसुंदरमेनिहारा ॥ सावनाम्जाकोजगमाहीं । महार्थिनमहुँश्रेष्ठसदाहीं॥३०॥अवकहुकुश्रुठसात्यकोकेरी। जाहिकुप्णपरप्रीतिघनेरी॥

दोहा—धत्तुविद्याजोपार्थसीं, पञ्चोमहारणधीर । वडोग्रुसाहिनकृष्णको, दायकअरिउरपीर ॥ सदाकरैयदुपतिसेवकाई।योगिनदुर्ङभसोगतिपाई॥३१॥अवकहुकुक्ष्वश्चकक्तनयकी।नामअक्र्रजासुमतिनयकी हरिपदिचिद्वितजोसुस्त्रभरणी।छोट्योटाजर्छोडिव्रजधरणी॥कृष्णप्रेमरसमगनमहाना।रह्योनजाकोतनमनभाना ३२॥ अवकहुकुक्ष्वदेवकाकरी। जेहिसमद्वितियभागनहिंहरी॥ परत्रक्षजोजन्योकुमारा।वेदत्रयिजेहिमखिस्तारा॥३३॥ अवअ्निरुद्धकुर्ह्वकहुप्यरि।यदुर्वशिनमहँजेवटवारे॥जेक्ष्यस्वकृक्षरणश्चर्द्वांमनकृनायकजेहिश्चतिकहर्सा॥३३॥

दोहा—बारुदेप्णगद्शादिकी, उद्धवकुश्रूठ्यसान । जिनकोअतिप्यारेसदा, रहाँहकृष्णभगवान ॥ ३५ ॥ अवकुष्पभराजकुश्रूठाई । विजयखहरिप्रतापतेपाई ॥ अर्जुनसुजवल्दरहतिवर्शका । ठोकनमेजेहिशोनअतंका ॥ पालतसदापममर्पादा । देतसापुविप्रनअहलादा ॥ दुर्योधनजेहिसभानिहारी । धुर्योधपतिभोभमभागी ॥ सातद्वद्वीपजासुभोशासनासुरउअसुरक्रसकेविनाश्चा।३६॥अवकहुर्भामसेनकुश्चलाता।गासग्रुकुरुपतिहिनेपाता गदागहेविचरतरणमाहीं।चरणपातमहिसकिल्ताजा।॥३०॥अवभापहुअर्जुनकुश्चला।।धुगांदीवजासुनिस्पाता॥

दोहा—दीन्द्रीश्वनसुंदर्शी, संडसंडमहिन्द्राय । शिवजाकेशरनाख्खपि, तापितभयनगाय ॥३८॥ नकुळगोरसहदेवको, उद्धवभापहुत्तेम । विनयिननसुत्तेशाधिक, कुर्तार्कान्ह्राप्तम ॥ १८॥ भमेश्वपञ्जेनअरुभामा । तिनपेकर्राह्रेनेहकीसीमा ॥ जैसपळक्तिरंतरपरिक । सारहिश्वश्वनाक्ष्मके ॥ भमेश्वपञ्जेनअरुभामा । तिनपेकर्राह्रेनेहकीसीमा ॥ जैसपळक्तिरंतरपरिक । सारहिश्वश्वनाक्ष्मके ॥ जोकिष्यद्वसुयोधनपहिं।िल्येमागयश्चत्रजनामाईं ॥ जिमिसरोशवासवयम् (गांजिन्द्र्यास्त्रमुन्द्राम् । सार्वेकर्वार्थाः । सार्वेकर्वेकर्वार्थाः । सार्वेकर्वेकर्वार्थाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेकर्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्याः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेक्ष्यः । सार्वेकर्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्याः । सार्वेकर्याः सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्याः । सार्वेकर्वेकर्वेष्ठाः । सार्वेकर्याः सार्वेकर्याः । सार्वे

दोहा-पांडुस्तनसोंद्रोहकारि, निजपापिनस्तनेह । अविश्वनरकमहँसोगिरत, यहम्महिंअधिकसँदेह ॥ ४९ ॥ मृत्रुजसिंसलीलाहिरकरहीं । सूटनकेमनमेंअमभरहीं ॥ हमउद्धवल्दितासुप्रसादा । विचरहिंवसुधाविगतविपादा ॥ पेनहिंजानतहमकहँकोई । रूपिलपोयरहवभलोई ॥ ४२ ॥ धनअरुविद्याकुल्पद्यारे । वेधरणीकेन्द्रपतिअपारे ॥ तिनकोहठहिहटावनहेतु । यदुपतिकीन्ह्योसंगरनेतु ॥ जवहस्तिनपुरमहँपशुआये । दुर्योधनहिंबहुतस्युझाये ॥ शकुनिदुशासनकृषेहुसंगा । दुर्योधनिकयमंत्रप्रसंगा ॥ कृष्णचहिंहकुरुकुल्कुरुनासा । देहिपांडवनकहँविश्वासा ॥

दोहा—इनहींकेवशपांडुसुत, कह्योमानइनकेर । हमसोंकरतविरोधवहु, राखतगर्ववनेर ॥ तातेभ्रेकृष्णइतआये । देवसवैविधियोगळगाये ॥ जोअवआजकृष्णइतआवे । तोअवकेसहुजाननपाँवे ॥ केदकोठरीमहँकरिदेहु । तोअविमटहिसकलसंदेहु ॥ दुर्योधनअसग्रुणिसुखपायो । यदुपतिकहाँनेजसभागोळायो॥ यहअद्यसरसात्यिककञ्जपायो । तवकृतवर्मीहवचनसुनायो॥कर्णादिकनजोरिकुरुनाहा । आञ्चकरीअसवैटिसलाहा॥ वेगिबोलायकृष्णकहँलेहु । केदकोठरीमहँकरिदेहु ॥ तातेचलहस्तजगसुनिआज्ञु । रहेजहँ रहेयदुराजु ॥

दोहा-कुरुपतिकोशासनसुनत, रथचिढवेगिगोविद्॥चंठतभयेद्रवारको, आनँद्पूरणइंद्॥ जवप्रभुगयेनिकटदरवाजा । कहीसवैद्वारपनसमाजा ॥ आग्रमंत्रएकांतिहिहोई । जाहिंकुप्णतहँऔरनकोई ॥ द्वारपवचनसुनतिगिरेपारी । चरुंअकेरुंधनुशरधारी ॥ तहँकृतवर्मासान्यिकदोऊ । चरुंसकरुयदुपतिसँगसोऊ ॥ द्वारपतिनकोरोंकनरामे । तवद्वचेपेरुभयेबढिआगे॥तवप्रभुसात्यिककरगहिर्छान्द्वो।कुरुपतिसभागमनद्वतकीन्द्रो॥ शकुनिसुयोधनकर्णदुशासन । बेटेसबरेभरेहुठासन॥ उढिप्रभुकहँदियशासनआई। तवसान्यिकिदियहरिहिसुनाई॥

दोहा—आजुरावरेकोइहाँ, केदकरनकेहेत । कियेसुयोधननेतहैं, भाइनसचिवसमेत ॥ तवगोविदमंदसुसकाई । कह्मोनयहडरमोउरआई ॥ हेकोरवनजारअसनाहीं । मोहिपकरिराखिह्यहमाहीं ॥ पुनिवोठयदुपतिकुरुपतिसों । कह्दुमंत्रसवनिजनिजमितिसों॥होविचारसोसवकरिछीजे।अवविछवकेहिकारणकीजे॥ हींसाउचितपांडवनदीजे । जामेंकीरवकुछनहिछीजे ॥ दीन्हेअनदीन्हेहिठछैंहैं । पांडवतुमहिंननेकुडेरेहें ॥ परचोजोहमकहँउचितनिहारी।कहहिंसोकुरुकुछकुकुकाछिवचारी॥यहिविधिवहुविधियदप्तिभाषे।इनिद्वयोधनमनअतिगोप

दोहा—विद्वभरणकेषरणकी, कीन्हींकुमतिउपाय। सभामन्यतवक्रण्णदिय, वपुविराटदरज्ञाय॥
छिखदुर्योधनहरूमोठडाई । कह्योइंद्रजाछीयदुराई ॥ चहतज्जभुतौतेहिक्षणमाहीं। नाज्ञतकुरुकुरुसंज्ञयनाहीं॥
पैतेहिक्षणकुरुकुरुकेमारे। वचतऔरनृपज्ञद्रअपारे॥ तातेतहते उठिगिरिधारी। गेविराटपुरयहीविचारी॥ ४३॥
करनसक्रुदुप्टनसंहारा। ठेहिअजन्महुँहरिअवतारा॥ सवरोकनकेशिक्षणहेत् । करहिकर्मसव्धर्मनिकेत् ॥४४॥
निजज्ञरणागतछोकृतपाठन। करिकेक्रपाकरहिंप्रभुपाठन॥ ऐसेशीवसुदेवराठकी। सलाकथाकहमोदमाठकी॥

दोहा-कोटिनतीरथकीसरिस, जाकीकोर्रतिगाय । पामरपावनहोत्तहठि, अतिअयओघजराय ॥ ४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाँयवेक्काविक्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा-

इति ।सिद्धिश्रामहाराजात्वराजनावन्द्राविश्वनायासहात्मजाताद्वश्रामहाराजात्वराज्ञान्दाः राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंत्रकृपापाञ्चादिकारीश्रीरघुराजविह्यदेवकृतेआनन्दाः

म्ब्रनिधीतृतीयस्कंधेत्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

्रीपदमहँ नेहळगाई । देतरहेभोजनविसराई ॥ २ ॥ सोउद्धनकरिइस्सिवकाई । इरिसंगदिमहँगयोखुढ़ाई ॥ दोहा-अतिप्योरेजिनकेसासा, रहेएकगृहमाहिं। तिनविनतिनकीबातसुनि, कैसेनहिंविठसाहि॥३॥ , वतहाँदंडलगिदाई । रह्योमीनहरिरतिमतिमोई॥ ४॥ पुनिजसतसकेधीरजधारी।पुलकितअगर्वारदृगढारी॥५॥ ्रत्य , पतेमनीं६७ता , । ऑखिपोंछिअसगिराउचारी ॥ ६ ॥

#### • उद्भवउवाच ।

-दर्भातमातुअस्तज्ञम्मः 🧠 ...हे ...ाठअणः 🖟 🗟 ठेटथऊ ॥तिनकोक्कश्चरूकौनहमकहर्दी।गरवारमनशोश्चतअहर्दी च ...केनेजः 🤼 देतर 🥇 हित्तहे ...के विद्योगित कि.सी. जेतुसर है। उत्तरसमण 🧘 🧘 ही।८॥ उं्रिडपन्ट । यद्यपिजानहिंहेकुरुराऊ ॥

. दोहा∽एकसंगनिवसतरहे, रुखेविचित्रचरित्र । परत्रझनहिंग्रणतभे, मानिसखाअहामित्र ॥ ९ ॥ ने अलपींहचाने । कोऊकहेनभ्रमचरआने ॥ १० ॥ कियेपूर्वहमसवतपथोरा । छखेनद्दगभरिनंदिकजोरा ॥ ँ । अभिष्ठापद्दमाः । छियेगयेनिजसंगमुरारो॥यद्पिजन्मभिरकुष्णदिखाने।द्रशंकरतनहिनेकुअयाने॥३ ।॥ ्रामद्भिर्यंपररूप् । भूपणभूपितअंगअनूपा ॥ ऐसोनिजवपुजगप्रगटाई । निजमायावलदियोदिखाई ॥ उ त्याद्वा ... उरे ी मोहितरहेविकोकिनिशेखी ॥ ऐसोवपुजाकेदृगआवे । कहोनयहतेहिमोहबद्वि ॥ १२ ॥

दोहा—राजम् यन्पर्यक्ती, होतभईजिहिकाल । तवित्रधुवनवासीसकल, आयेरूपरसाल ॥

:दुर्पातद्श्रीनपावतद्या । कहतभयेषनिपनिहमजगमें ॥ जेतीपाताकीनिष्ठणाई।हरिअँगमेंडकथलिहेदेखाई ॥१३।

:द्रेपीतद्श्रीनपावतद्या । जिन्नाद्वम्पर्या । जेतीपाताकीनिष्ठणाई।हरिअँगमेंडकथलिहेदेखाई ॥१३।

:द्रेपीतद्श्रीनपावतद्या । जेतिहम्पर्याद्वस्य । जेतिहस्योद्वस्य । प्रेसेन्नमभरीवजनारी । व्यत्तेहरिकीचलनिहासी। इरिकेसँगृहगपठेदुखारी।ठगीरहींसुधिदुधिदुविसारी॥१४॥दुष्टनतेल्रहिदुखनिजदासन।करिकेक्सपाकृष्णअरिनाजन ।

दोहा—यदिअजहेंपेजननहित, लियोजन्मजगदीश । खेलखुशीसेखूबखुलि, कियेअखिलखलखीश ॥ १५ ॥ समुझिमनहियहआवतहांसी । जेकोटिनब्रह्मांडविलासी ॥ तेत्रभुश्रीवसुदेवअगारा । मृतुजसरिस्लीन्हेंअवतारा ॥ त्रजमेंबिसिकियविविधविद्याराकियोअनेकनखलनसँहारा॥सोजनुकालयमनभयपाई।नरसमबसेद्वारकहिजाई॥१६॥ प्रनियहनिरिषमोहिदुखलागा।सोअवसुनहुविदुख्यङ्भागा॥कंसहिमारिमातुपितुनेरे।आयजोरिकरअसप्रभुटेरे॥ क्षमद्भजनकजननीअपराधा । हमपैकंसकरीअतियाधा॥तातेआपनिकटनहिंआये । असकहिबारवारशिरनाये॥१७॥

दोहा-नोप्रभुकुटिविलासते, हन्योभूमिकरभार । तेहिप्रभुपदपंकजरनहि, कोभूलैमितवार ॥ १८॥ पर्मराजकराजस्यमहँ । आपहुटख्यापरमकातुकतहँ ॥ कियाजन्मभरिवेराविशाला । ऐसोहुटभूपशिशुपाला ॥ ताहिमारिगतिर्दियोष्ठरारी । योगिनदुर्रुभपरतिहारी॥ ऐक्षेत्रभुविनयहिनगमाहीं। हायजियवकाअद्यचितनाहीं॥ सहेकीनहरिषिरहिब्हाछ। पावनहितजगको जंजाछा।। १९॥भारतसंगरमहमतिवाना।यदुपतिसुखसुखमाकरिपाना॥ भीप्मादिकभागवतप्रधाना।इरिपुरगेलगिपारथवाना॥ मृषाभयेहमर्हारअनुरागी।इरिविखुरततनुदियेनत्यागी॥२०॥

दोडा-जाकेसमर्नाइअधिककहुँ, निजपरिपूरणकाम । शिवविरंचिशकादिसुर, भेंटदेहिंचिछिशाम ॥ निजज्ञिरछिदम्भुपदन्यजोती।मुकुटम्णिनखृतिकराँईउद्रोती॥हाजिररहाँद्देवग्राईमार्ह्य।प्रभुधुकुटीहसरात्विमरहीँ तेत्रसुसभासुपर्मामार्ही । उत्रसेनढिंगसङ्सदाही ॥ कहहिंवचनअसमध्यसमाना । सुनियुउमसेनमहराना ॥ पत्रवातात्ववर्शनहेतु । आयोवष्टिञ्जापनिकेतु ॥ तापरनाथक्वपाअवकीने । नेकुनिहारिमानवहुरीने ॥ २२ ॥ द्वराजाषुवद्शानस्य । आत्राजार्थः । अत्याजार्थः । अत्याजार्थः । । यद्पिज्ञानप्रश्चिदयनहिङ्गा। तद्यपितिननिनन्यमो अपनेप्रभुकोआनैद्राज्ञा। यहचरित्रछित्रआवतहासा ॥ यद्पिज्ञानप्रश्चिदयनहिङ्गा। तद्यपितिननिनन्यमोहिस्नो॥

दोहा-पहअचरजदेखहुविदुर, काल्क्षटकुचधारि । पयप्यावनमिसिपूनना, विनिकृतुंहालारि॥ पाश-पाश-परायुगाउँ । या प्रयुत्ततासुत्राणकरिपाना । दर्शमातुगितकक्कारियाना ॥ दर्शमातुगितिकक्कारियाना ॥ असप्रभुतिनयदुनायककार्ही।कर्द्वोकोनकेशरणिहजार्ही २३॥सोप्रभुगयेधामअतिरामा।हायिजयतअब्हमकेहिर ऐसीसदानाथकीरीती । करिइंअसुरहुनपरअतिप्रीती ॥ कोपितदैत्ययुद्धकहँआर्वे । गरुडचढेहरिकहँछित्रिपे तिनिर्हिमारिबाणनयदुराई । अपनेपुरकहँदेहिंपठाई ॥ यार्हीहेतदैत्यदुनकार्ही । हममानतभागवतसदार्ही ॥ २६

दोहा-भूमिभारकेहरणहित्, सुनिविधिविनयसुरारि । श्रीवसुदेवहिकंसकृत, कठिनकठेशिवचारि ॥ कारागारदेविकहिजानी । त्रगटभयप्रसुशारँगपानी ॥ २५ ॥ कंसिहतववसुदेवेडराई । दियोनंदगृहसुतपहुँचाः ग्यारहपप्रसेत्रजनाहीं।वल्युतकारिबहुचरिततहांहीं ॥२६॥वल्यस्वोकहुँनाथचरावें। ग्वालवालयुतकातिसुदप् कार्लिहेक्कल्यकुंजन । कूर्जीहेजहँकोिकल्यमनरंजन ॥ नवल्यलिकल्यलिकालहराहीं। तहाँविहरहिनँदनंदसदाहीं कहुँकसिरोविहिकन्तराहों। कहुँदैसिहेसुहेस्रहेनेद्वर्वरस्तानीसों ॥ कहुँचिलसुरिताकृतजाहीं।वालसिहसमनाथसुहाहीं।

दोहा—गोवर्षनगिरिकेनिकट, कवहुँचरावतभाय । म्वाल्याल्केमनहरत, मधुरीवेणुवनाय ॥ यदिविधिकरतमनोहरलीला । देखहिंभुखितसंत्रशुभशीला॥व्जवासिनकोआनँदरासी।वकसहिंविपुलविक्तंत्रविला वर्लोदेत्यनकंसपठाय । नानारूपधारित्रजआये ॥ तिनहिंहन्योयदुनंदनवेला । किमियालकखेलतवहुखेला ॥ ३० कालीआहिकालीद्हमाही।अनलसरिसगुणिगरलतहांहीं॥कूदिकाह्नफणनाचिनिकासी।क्रियरमणकद्वीपहिकोवासी तिहिविपयसुमृतगोवनम्बालन।दियजियाययशुदाकेलालन विनविपयसुनाजलतिन्त्यायो।नंदयशोमितिकोस्रलण

देहि पुनिवासवमस्त्रजानिक, नंदहिबहुससुझाय । करवायोगिरिराजको, पूजनदानदिवाय ॥ ३२ ॥ तववासविकयकोपप्रचंडा । वर्षायोजळधारअसंडा ॥ दुखितगोपगोवनत्रजवासी । जानिनाथत्रजर्छजविठासी तदंतुरंतळत्राकसमाना । गिरिवरधीरकरप्रभगवाना ॥ त्रजरसणकीन्द्योगिरिधारी । दियवासवकोगर्वेजतारी सुरभीतवअभिपकदिकीन्द्रो। प्रभुदिगोविदनामकदिदीन्द्यो॥वरूणदूतनंदिह्दरिकीन्द्रे।वरूणहिजायदर्शप्रभुदीन्द्रे यरुणठोकतेनंदिहिल्याये । लियत्रजवासीविस्मयद्याये ॥ तिनकोजानिनाथनिजदासा।दृशोयोवेकुंठविठासा॥३१

दोहा-शुरद्गिशाञ्चाशिकरकिटत, निरित्यकुंजमहँजाय । मनमोहनमनमोहनी, सुरेटीमधुरवजाय॥ याद्धियगित्रजयधुनको, गायतरुचिराचरास । मंडितमंडटसित्सवित, विरचेविविधविटास ॥ ३४

दति सिद्धिश्रीमदागनाभिराजवांभवेज्ञविश्वनाथसिद्धारमजसिद्धिश्रीमदाराजाभिराज श्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाजाभिकारीश्रीरष्ठराजींसदृत्रदेव कृतेआनंदांबुनियातृतीयस्कंभेद्रितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### उद्धवउवाच ।

देहा-पुनिअनुरुर्गगमपुष्री, आयरामयुत्नाय । रंगभूमिमदेनायक, पितुकदैकरनसनाथ ॥
कृदिनुंगमंगरिमदेनादे । कंगक्रशाहिभूमिगिगई॥ तहिबदुवारभूमिपिसलाई । मारिताहिदियथामप्टाई ॥ १ ।
पुनिगांदीपिनगुरुर्गादे । गीनठकलाप्टीपद्रगदेशितिहमूनगुतगुरुद्दिशपद्गित्यो । नगरीपद्रलभेननकीन्यो॥२।
पुनिगांदीपिनगुरुर्गादे । गीनठकलाप्टीपद्रगदेशितिहमूनगुतगुरुद्दिशपद्गित्यो । नगरीपद्रलभेननकीन्यो॥२।
पुनिअनुरुर्गादेनरम् देशदे । नाथ्योगात् गुपभयद्गदे ॥ नग्निन्तोकोकियोगादा । लक्षात्रम्भवारम्मग्रस्य । ४ ॥

देशा-मुब्दुविनारिमारिमारे हे विषेषु मिनिमाग्यः । शिनारिमाग्यिद्वास्त्रप्रभू, वीतिव्यिकाग्यः ॥ ४ ॥ प्रदत्तर रामुर्त्तात्रकारेता । विद्वित स्वे रुक्तरिक्तोणित्रप्रभूभोमामुगरिमार्गा । व्यान्थमुग्पूरिमियारी । सः १ विद्वीत सर्वे रुक्तरे हे । मुन्दुवार होस्मत्त्रेवे हे ॥ पारिचान्क्रययस्मारी । द्वार्गकागारेतारी ॥ ४ ॥ सेर्युक्तरप्रकृतर द्वारो । रहिनाद स्वत्वेदारो ॥ विभागत्त्रप्रमुन्तित्रशेष्यारी ॥ ६ ॥ मार्यमरम्बुनारिन्द्रारी दिनकोन्त्रप्रवादिषद्रग्रहे । तुष्वदिक्तर साम्बद्धी ॥ सम्योतिषद्वर स्वभावा स्वस्ताव्यक्तिस्यार्थिका

रीर्भ-पुरिक्षी शासभीरिक निमार श्रीमानमारि । पोड्याम्रमातृगद्नम् ई, नेगप्रश्रमीगमादि ॥ ८॥

ानिनकेभातिभान । भेदशदशसुत्तरयीप्रधाना॥९॥ काल्यवनमागधअरुशाल् । दंतवक्रआदिकमहिपाल्॥
त्रानिनकेभातिभान । मुरानिकुंभदानववल्याना ॥ हरिसोंकीन्हेवैरपनेरो । कोछकवहुँकिययदुपुरपेरो ॥
त्रान्द्रिन्द्र । मुरानिकुंभदानववल्याना ॥ हरिसोंकीन्हेवैरपनेरो । कोछकवहुँकिययदुपुरपेरो ॥
त्रान्द्रिन्द्र । को त्राप्त्रिक्त । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । अस्य । विवादक स्वाद्रिक्त । कियकोरवर्षां इवनसहाई ॥९५॥
दोहा—तिनसवहीकोनाशिकय, प्रगटप्रभावअपार । पारयसार्थिहेहरी, हरयोभूमिकोभार ॥ १२ ॥
त्रिक्तानभं त्राप्त्रिक्तानाशिकय, प्रगटप्त्रभावअपार । स्वाप्त्रभावभाव । क्राप्त्रभावभाव। । क्राप्त्रभावभाव।

दाहा-ातनत्तनहाकानात्ताक्य, अगट्यमानजनार । जारपतारायह्नहरा, हरयाश्वामकामार ॥ जर ॥

अशातनमं , ्रा । अयोद्ध्योधनआयुपद्दीना ॥ ओमगदामारीतेहिषोरा । कुरुपतिजानुगुद्धमहँतौरा ॥

अशातनमं , ्रा । अयोद्ध्योधनआयुपद्दीना ॥ ओमगदामारीतेहिषोरा । कुरुपतिजानुगुद्धमहँतौरा ॥

अशातमभँगमपार्थिद्धजद्दोत् । कुर्णगुद्धिरादिवरुभोत् ॥

अशातमभँगमपार्थिद्धजद्दोत् । कुर्णगुद्धभँ । कुर्णगुद्धिरादिवरुभोत् ॥

अशातमभँगमपार्थिद्धजद्दीत् । कुर्णगुद्धभँ । कुर्णगुद्धभँ । कुर्णगुद्धभँ । कुर्णगुद्धभँ । दियोराजसंग्रुतनृप्पमँ ।

अशासमित्रवारियदुपतिनृप्पमँ । दियोराजसंग्रुतनृप्पमँ ।

दोहा—संतरीतिदशोषप्रभु, सुद्धदनआनँद्दीन ॥१६॥ द्वौणिअस्रतेउत्तरा, गर्भाहेरक्षणकीन ॥१९॥ ॥१८॥ द्वौणिअस्रतेउत्तरा, गर्भाहेरक्षणकीन ॥१९॥ ॥१८॥ द्वौणिअस्रतेउत्तरा, गर्भाहेरक्षणकीन ॥१९॥ १८॥ द्वौणिअस्रतेउत्तरा। पाल्योप्रजनभूपवड्गागा॥१८ । १८॥ द्वौणि । अर्थकार्यक्षण्यानिकतु ॥१९ । १८॥ द्वौणि । स्वारक्षण्यानिकतु ॥१९ । १८॥ द्वौणि स्वर्ण्वानिक स्वर्णातिकतु ॥१९ । १८॥ द्वौणि स्वर्णात्वानिक स्वराणात्वानिक स्वर्णातिक स्वरत्यानिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वरत्यानिक स्वरत्यानिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वराणिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वराणिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वराणिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वरत्यानिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वराणिक स्वराणिक स्वर्णातिक स्वराणिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वर्णातिक स्वराणिक स्वर्णातिक स्व

दोहा-निप्रनदीन्हींगायबहु, शिल्ठस्वरूपसुधारि ॥ २६ ॥ हेमरजतश्रस्यावसन, अरुकन्यासुकुमारि ॥'
रथमातंगतुरंगबहु, धराजीविकाहेत ॥ २७ ॥ अत्रस्वादयुतचारिविधि, दियोद्विजनसुखदेत ॥
कृष्णप्रसन्नहिहोनहित, दियोदानसुखधाम । पुनियदुवंशीकरतभे, गोविप्रनपरणाम ॥ २८ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधिदेशविद्यनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरशीकृष्णचंश्रकपापात्राधिकारीश्रीरसुराजसिहन्देवकृते

आनन्दाम्बुनिर्घोतृतीयस्कंधेतृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

#### उद्धव उवाच।

दोहा—पुनिअज्ञाउँद्रिजनसों, यदुवंशीवख्वान । बहुविधिभोजनकरिसवें, कियेवारुणीपान ॥ सकलसमाजसिंधुतटजाई । वैठेतहँद्रवारखगाई ॥ तहँनतंकनाचनवहुळागे । गायकगावतभेअनुगने ॥ यहिविधिलागिगयोदरवारा । वेटेसवयदुवंशकुमारा ॥ यहिविधितीनयामनिश्चिती । करतहाससंपुतनृष्मीतो ॥ ज्यधिनकीन्हेआसवपाना । अनुचित्तवचित्तनमोहिळ्लाना ॥ उटेसकळतहँमजनहेतू । चलेसिगिटेसन्सकनिकृत्।। तहँजळकेळिकरनपुनिलागे । वीरपरस्परअतिअनुरागे॥तहँकृतवर्मासात्यिकभोरा । सीविसल्टिकसन्तक्त्रोगा।

दोहा-दगादारतिसात्यकी, कायरकपर्टाक्कर । भूरिश्वकोयुद्धमें, मारघोकारिश्वक । रहोसोध्यानकरतजगदीक्षा(वर्वेकाटिटियोवेदिक्ष)शासवसात्यिककदकोषितवानी । रहात्वकाटिटियोवेदिक्ष)शासवसात्यिककदकोषितवानी । रहात्वकाटिटियोवेदिक्ष। सोवतप्रदेशक्षेत्रक्षेत्रकाटिक । सहाजप्रसंक्रियोनिश्चिमार्ही ॥ सोवतप्रदेशक्ष्यवस्त्रकार्ही ।

तवकोसोवतमेवथकीन्ह्यो । क्षत्रियधर्मनेकनहिंचीन्ह्यो ॥ मोकोहोतपरमसंतापा । तेरोवदनविछोकेपापा तवकृतवर्माकस्रोरिसाई । सात्यकितोरिकुमतिनीईजाई ॥ कसनीईवोल्ठतवचनसम्हारी । अवतौतोहिंडारतोमा

दोहा-पेकछुकरतोक्रप्णकी, कानिभीतिउरआनि । शीशकाटिहींतोरअन, जोकहिहैअसवानि ॥

सुनतसात्यकीकोपहिछायो । कृतवर्महिकरवाठचलायो ॥ कट्योशीशकृतवर्माकेरो । तवप्रद्यमभोकुपितवनेरो इन्योसात्यिकहितेगप्रचंडा । तुरतहितातनुभोयुगलंडा ॥ सांवसात्यकीकोवधदेखी । हन्योप्रद्यप्रहिसङ्गविशेष अदनकदनअनिरुद्धनिहारी । इन्योधायसांवहितरवारी ॥ सांवहिगिरतदेखिगदधायो । अनिरुद्धहिहनिगदागिरा तहाँनिश्ठउल्सुकदोउभाई। गदहिमारिअसिदियोगिराई॥चारुदेष्णआदिकहरिनदन।कीन्हेउल्सुकनिशठनिकंद

दोहा-यहिविधियदुवंशीतहां, देखियोरघमसान । आधेआधेहोगये, यकयकदिशिवछवान ॥

रथनतुरंगमतंगनचर्ढिके । भिरेएकएकनसोंवर्ढिके ॥ भयोतहाँअतिसंगरघोरा । माच्योमहाभयावनशोरा नदांरामअरुथीयदुराई । देखतहीकुलनाझलराई ॥ दोरेद्वतहिबचावनहेतु । खड़ेभयेमधिकुपानिकेत् ·इसिप्रद्युम्रआदिवथपोरा । रामकृष्णिकयकोपकठोरा ॥ तहँयदुवंज्ञीआसवछाके । मधिमेरामकृष्णकहँतिक् पायथायदुहुँदिशितेवीरा । मारेहरिरामहिंचहुँतीरा । तयहरिकद्योरामसोवानी । अवनवचावदुहेवळलानी ैं**डेह**लमूशलकरदुसँहारा । वेगिउतारहुभूकरभारा ॥

दोहा-इतज्ञारंगटँकोरके, छोंडिज्ञारनकीधार। यदुपतितवलागेकरन, यदुवंज्ञिनसंहार ॥

उतेरामहलमूशल्पारी । मारतभयेकोपकरभारी ॥ रविअथवतअस्ताचलमाही । यदुकुलमेरिहगोकोउनाही रामकुष्णसनकइँइनिडारे। यहिविधिभूकरभारउतारे॥ वंशसघटिजिमिलागतिआगी। कॉननजारत्ज्वालहिजार्ग भयोतेसहीयदुकुळनासा । विदुरकहतनीहेहोतहुळासा२ यदुपतिनिजमायागतिजानी।जायसरस्वतितटसुखमान पेठेपीपरतरुतरजाई । रामहुँगेत्हाँसिंधुसमाई ॥ ३ ॥ कहोजुअसतुमकेहिविधिवाचे । तौअवसुनहुवचनममसारे जवप्रभुचलननगरतेलागे । तवमोकहँवोलायसुखपागे ॥

दोद्दा-ज्ञानभक्तिउपदेशकरि, मोकोदियोनिदेश । बदरीवनकहँजाहुतुम, क्रिकेतहँतपवेश ॥ ारेथाभुजाजुदीज्ञावहु । मोहममृत्वनकछुउरलावहु ॥ मेचाहहुँयदुकुलसंहारा । यहीरह्मोअवभूकरभारा ॥ ४

ीतगृहनिकप्रभुकेवानी । मनमहँदुत्तहविरहउरआनी ॥ इरिप्रथमहिंगक्षेत्रप्रभासू । महँपछिविगतहुळासू 'गळागपात् इभाकुळनाम् ॥५ ॥ सोजतसोजतकस्तप्रयास् । वेटतहं अकेळयदुराई ॥ चारिवाहुसुंदरसुखदाई ॥ पीतांपरपृहिरेतनुर्यामा।भांतअरुणङोचनसुख्यामा॥७वामउरूपरदक्षिणपद्र्यार।चलदलतरुउटिगेभितसुखर्मा

दोह्य-सर्देमञ्जयमुनीशासदः, व्यासससामितवान । विचरतविचरतजगतमदः, आयेजद्रभगवान ॥ ९॥ गहूँ न्द्रां नापश्चिरनाई । वेद्योद्यागुरम् इंट्कटाई ॥ मित्रामुतदुप्रभुदिशिरनायो । चरणविछोकिमहामुखछायो शुनिदिसुनानतहरपदुराई । कद्योमीहिकीरकृपामहाई ॥ १० ॥

.श्रीभगवा<u>न</u>वाच । युम्दरेमनकीर्गानदमजाने । नानेदुर्टभज्ञानयस्त्रोन ॥ रहेमयमयसुबद्धवआष्ट्र । वसुसुसमदंकियमोहित्आष्ट् सोर्नेमप्रस्त्रअतिअदर्हे । निजमापकजानदिअवकदर्हे ॥१२॥अंनजन्मपदअदेउदारो। अपनीदिहोददिजन्मतिहारे

परीवन्मम्दैनुमम्तिमाना । ट्याअनुप्रदमोरिमदाना ॥ दोरा-चरमचोक्रयात्राकरन्, अतिदायनेहरयाय । बृद्धिबृद्धिबद्धवद्दनं, मोकदेदेरुपोशाय ॥ १२ ॥ ादिश्रिमद्वी हरन्दि । बानजानमहित्योज्यायानाहिन्कभागवन्त्रमाने ॥१३॥ नुमुक्देदियोप्रथमसोद्रज्ञान्

क्तिकरिक्तिन्द्रस्थिन्द्रस्थितम् । स्थार्थक्षित्रस्थितम् । स्थार्थकरिक्षाम् । स्थार्थकर्षाम् । स्थार्थकर्षाम् .पुरेनगरियवरभारिताची । मैतरपानिजागिशस्ताषो॥५४॥नेपत्रजापद्दश्मस्तिदागे ।दुर्दभतिहिनपदास्थवास

श्रामक्षागपप=रपाप र गी।हैं।मेंचारिपदारयत्यागी ॥ १५ ॥ तुवअनन्मकारेजन्मनहारे । अरुअकर्मकृतकर्मशपारे ॥ तेभागव । आत्मारामहितियरसरागव ॥ चोरत्रलिसवरो, हेयदुपतिजगदीञ्च । मनमेंअतिज्ञयभरिश्रमे, कौतुकगर्नाहस्रुनीञ् ॥ १६ ॥ वर्यामी । जनकारणयदुपतिबहुनामी ॥ ह्वैअजानसेमोहिंबोलाई।पूछिमंत्रमोहिंदियोबडाई ॥ १७ ॥ ाज्ञाना । सोष्ठनिमोसोंकरहुवसाना ॥ जातेमोकहँकवहुँनभूछै। छहींनभवनिधिशोकअनुछै ॥**१८॥** ोतवहरिकमरुन्यनअघघाती।।मोकहँषुनिकैज्ञानवसान्यो। अपनोदीनदासमोहिजान्यो ।। प्रभुष्याई।भगवतभक्तिप्रमोदहिपाई॥ यदुपतिपदपंकजिशरनाई।तुमहिंऌख्योंमेंअवइतआई॥२०॥ रिजगमाहीं । यद्वपतिविरद्वजातसहिनाहीं ॥ दरीवनजातहीं ॥ २१ ॥ नरनारायणयञ् । करततपस्याजगतके, मंगलहितएकञ् ॥ २२ ॥ श्रीशुकउवाच । वमुखतेमुनिविदुर, निजवंधुनकोनाञ्च । भयोञ्चोकमेड्योतुरत, करिकेज्ञानप्रकाञ्च ॥ २३ ॥ :विह्काहीं।गवनतदेखिपरेहारेनाहीं ॥ वोलेवचनमानिविद्यासु । सुनियेउद्धवयद्दपतिदासु ॥ २४ । विदुरखवाच । हिरिदीन्ह्यो।औरनसोप्रकाशनहिंकीन्ह्यो॥सोतुमसिगरोमोहिंसुनावहु । मोहिंकुतास्थअविशयनावहु। तहरिदासा । विचरहिजगमहँ देतहुङासा॥ २५ ॥ उद्धवसुनतविद्दरकीवानी।छत्तासोंबोलेविज्ञानी । उद्भवउवाच । क्रोअनकाञ्चा।विदुरसुनदुविनरमानिवाञ्चा ॥कोअवसुनदिसुनावदिताता।म्बर्दिञ्चरीरकरभारअयाता। श~पेहरिजवमाकादियो, अनुपमयइउपदेश । तबमित्रासुतसुनिरहे, कृष्णनिकटतिहिदेश ॥ क्द्योरमेञा । दियहुविदुरकहँतुमजपदेञा ॥ तातेमित्रासुतिहगजाई।विदुरज्ञानसुनियसुखदाई॥२६॥ श्रीशकउवाच । ाकृष्णग्रुणगाथा। पानतमोद्दिदुरकेसाथा ॥ यामिनिजातलगीनहिंवारा । वोलेविहँगभयोभिन्नुसारा॥ वमतिमाना।काल्टिदीमहँकरिअस्नाना॥वदरीवनकहँतुरतिसथारचो।तहँ तेषुनिहरिधागपधारचो ॥२७॥ **शासुनिराजा । कहञ्जक्सोंमधिम्रनिनसमाजा ॥** राजीवाच। गेभयोविनाशा । गयेथामनिजरमानिवासा ॥ दोहा-तवयदुकुङकोकेतुसम, यूथपकोसरदार । मंत्रीहरिकोप्रियससा, मंत्रीवुद्धिउदार ॥ हिंअचरज्ञाग्यो।उद्धवकाहेतनुनहित्याग्ये। २८ सुनतपरीक्षितवचनसोहावन।वोटेव्याससुवन*नगणा* श्रीशकउवाच । तेजवपदुराई । यदुकुरुकोदियनाञ्चकराई॥जानचहतवनि नपुरकाई।।तवविचारयुद्धि*वयनवादंशः।* भमज्ञाना । दोतजोस्निभागवत्पुराना ॥ ताकायकरुद्धवञ्चिषकारी।दूजोनद्दिमोदिसमानासः ।

हेर्नोहिसमाना । इट्टियनितर्नाहिषिपयरोभाना ॥ इनसाँकबहुँआपनोद्याना । सोकहि*नाकिष्णाः*। ।—मेर्सिछनगत्। |-मेर्सिछनगतमे, रुद्धवरहिकछुकारु । तारहिनगर्नावनअगम्, करिउपदेसक्ति॥ १४॥ पदुपतिभगवाना । रुद्धवर्सानिनद्यानवस्थाना ॥ पेइरिजचिनअथामसियारे । तस्कृतिवापयरे ॥ रोवनकार्सी । यदुपतिविरहगर्यासहिनार्सी ॥ रहतर्मानजर्द्धाननराजा । रहक्किस्साजा

# आनंदाम्बुनिधि ।

हुँथ्यान्ठगाई । गे्उद्र्वहुजहाँयदुराई ॥३२॥ उद्ध्वमुखतेविदुरमुजाना|मु्निकेकृष्णचंद्रगुणगाना पुनिकछुदिनवसिमें धुपुरी, कालिदीकतीर । गमनकियेजहरहतेहैं, मित्रासुतमितपीर ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांघवेद्मश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरघुराजांसहजूदेवकृते आनंदांख

निधोतृतीयस्कंधेचतुर्थस्तरंगः॥ ४॥

# श्रीशुकडवाच।

दोहा-उद्धवगम्नविलो्क्रिके, विदुरमहामृतिमान । हरिद्वारकोजातभे, करतकृष्णपृद्ध्यान ॥ हेमेंत्रेयमुनी्ज्ञा । करहिंच्यानजेनितजगदी्ज्ञा ॥ विद्युरजातमोदितमतिधामा । भित्र उर्दर्शाः । तर् क्रुज्ञलपुनिदोडकरजोरी । कह्योसुनदुविनतीमुनिमोरी ॥ १ ॥

तुकर्मजनसुखकृहेतू । करिकरिविविधमाँतिकेनेत् ॥ वैसुखपावृतकेसहुनाहुीं । रहृतजन्मभरिसो्दुखमाहू। प्रपत्ननगण्डलम्बद्धः । नगरनगरानाननगणपन्यद्धः ॥ २ ॥ जबप्रारब्धविवश्चवद्ववरि । होताविधः ।धुदेवक्षमार तिवनगण्डलम्बद्धः । जात्रनगरानाननगणपन्यद्धः ॥ २ ॥ जबप्रारब्धविवश्चवद्ववरि । होताविधः ।धुदेवक्षमार

दोहा-तातमोहिम्रुनीशप्रसु, पथअसदेहुवताह । जातमोहियवसिहरी, ठेहिआशुअपनाय ॥ ४॥ कोजगतेकरनउपारा । विचर्राहेतुमसेसंतउदारा ॥ ३ ॥

ोहिमकारद्दरियरिअवृतारा।करतकमेंसिरजींद्दसंसारा।पुनिन्जिकृतयदुपतिजगमाद्दी।पाळनेपोपणकरींद्दस्दाही अपन्ति । कर्राहेसिस्प्रोहिस्स्रोहिज्अमर्अपात वृहुभाहिसिस्प्रोहिस्स्रोहिज्अमर्अपात

पियतकथापृत्तवसुद्वपतिकेरो।निशिदिननहिंअघातमनमेरो।अलोकअलोकन्लोकननाथन।नेहिंबिधिरः ... दोहा-जीनजीनदेवननरन, ठीन्होप्रसुअवतार । नामरूपकरणादिसव, करहुसुनीशृज्यार ॥ ९॥

धर्मकमसवप्राणिन्केरे । व्यासवदनतेस्रुनेधनेरे ॥ तिन्दिसन्निहितमनिहिभाषा । हरियज्ञस्रुनिवेकीअभिछाषा॥३ पनननारननारनार र जनायनपार अञ्चलकार । स्वापन अञ्चलकार । स्वापन अञ्चलकार । स्वापन अञ्चलकार । स्वापन अञ्चलकार । स्व कृष्णसुयशस्त्रिकोमतिमंदा । जायअयायपायआनंदा।।जाहिनिस्तरस्र निय्शयावे । हरिविस्र स्वन्यस्तरस्य स्वापन स्वापन स्व रुर्ग्गञ्जरसञ्जासम्पर्धाः गापजपापपापजाग्वास्त्रास्त्रास्यसम्यसम्बर्धसम्बर्धसम्बर्धसम्बर्धसम्बर्धसम्बर्धसम्बर्धसम् अव्रवस्तरहरिचरितसोहावनाहोतपतितपामरञतिपावन॥१९ ५ स्वर्धः दे दे हे ज्ञानिचित्तरमाई॥१९८ तामिवहुप्रकारइतिहासि । ताकोहतमेहिञ्ससभासि ॥ सुनिइतिहासअभितस्रखदाई। देहेंजगजनचित्तरुगाई॥१९८ नेतानिमनतमनतिनरुगार्दे । रूचनरुगोविकशामनार्दे ॥

र्याच्युवनस्थानस्य । स्विन्युवनस्य । अपन्य । स्विन्युवनस्य । अपन्य । स्विन्युवनस्य । अपन्य । स्विन्युवनस्य । अपन्य । स्विन्युवनस्य । स्वित्यवनस्य । स्वत्यस्य । स्वित्यवनस्य । स्वित्यवनस्य । स्वत्यवनस्य । स्वित्यवनस

दोहा-श्वदहिष्कगुणगानुम्, लगिजहमननाय । तवतिवपयिवनोदमे, रहीनमुन्छल्चाय ॥ पारा जनगरमञ्जूनामा जनगरमान्यान ( सन्याननमानमारमा रक्षानमारुपास स्वानमारुपास स्वानम द्यानद्यानस्य विश्वस्य । अत्यवन्त्रवात् । अत्यवन्त्रवाद्यायाः । । नवन्त्रवन्त्रव्यक्ष्यायः । नावहिनहिसाधुनपदमाया सहिहतुम्रुनिसलातिहरि । अत्यवन्त्रवाद्यायाः । । विश्वमहिनहिस्युणमायाः । नावहिनहिसाधुनपदमायाः । पनाक्षतानुगत्वरवात्वावरः । अटकस्टिअहअवअवेकरे ॥ जगमेजनतेजनेवृथाही । शुकरकृक्रसारसस्यही त्रञ्चात्रक्रपञ्चात्रवारः । ज्याराष्ट्रवार्यः व व्याप्यवायायाव्यवाशः । श्रृकरक्ष्वरतात्रातायावः क्रीतिहत्तमयहोमनमार्वे । कोनद्शाद्देह्नकार्वे ॥ तिनकोष्ट्रयासुरत्यातिवानी । वहिकथानान्त्रमात्आती त्तवकामनमार्थः । मनप्तरसम्बद्धः वित्तलगायहम्यः । तिनक्षेआयुप्दस्तहद्धः अथनतउपतिनेतः ॥ १८ ॥ होहा-कृष्णक्रयानसुनतन्तिः वित्तलगायहम्यः । तिनक्षेआयुप्दस्तहद्धः अथनतउपतिनेतः ॥ १८ ॥

नाम सञ्जानसम्बद्धानम् । मापरकरिक्द्रपामहानी ॥ मुखद्यपकद्दिरकथासोहार्द् । साम्यस्तुवर्णहुमुनिराद ॥ ततिहर्षम् अस्य साम्यस्तुवर्णहुमुनिराद ॥ पुराञ्चारमः र चा स्टब्स्पर्यन्थनायः स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स् र स्थित्राणी करनपतित्र साञ्च त्रममार्थी ॥ स्टिक्स्यकीकीर्यातपूरी । यर्गणमुनीक्स्यस्टुद्रसद्द्री॥१५॥

, ,,, ,चर िक्र । धर्राहरूपबहुकुपानिकेतु ॥ कर्राहेचीरत्रविचित्रअपारा । सोअवकहहुसहितविस्तारा ॥ श्रीक्रकउवाच ।

शासुनगणना पा जिल्ली जैलिक क्षित्र का मासुनगणना के नासत्त्रामुत्रासुनतिनहिंसराहत । वेल्लिमो दुसदीधअवगाहत

# मैत्रयउवाच।

दोहा–सवजगजीवनभद्रहित, विदुरप्रश्रयहकीन । निजकीरतिविस्तारकर, यदुपतिपदमनदीन ॥ १८ ॥ इसकोनाहित्त प्रजाहित । हैहमारतुमपरअनुरागा ॥ अहोवादरायणेकनंदन । कियोभक्तिकरवज्ञयदुनंदन॥१९॥ २० १३॥ राजाहित । माहिकहिद्दरिगेनिजाहिनिकेतु॥२०॥ सोईतुमहोविदुरमुजाना । सत्यअनन्यभक्तभगवाना॥ २० १२ देते । मोहिकहिद्दरिगेनिजाहिनिकेतु॥२०॥तातेमितिगरीहरिठीठ॥वर्णहुँसुनहुँगुणहुँशुभज्ञीठार२। २० १९ दोहा⊸सर्वशक्तिथारणकरन, जेहिसंकुचितनज्ञान । निजमायाविरचीहरी, जेहितेजगनिर्मान ॥२५॥

्राधा (१२६) विद्यानिक विद

दोहा-अहंकारपुनितामसे, सिरञ्योमाञ्चानाद । जातेभयोअकाशयह, रूपब्रह्मअहरू ।द ॥३ १॥ पुनिअकाशअस्पर्शाहिजायो । तातेमारुतहूमगटायो॥३२॥मारुततेप्रगद्योपुनिरूपारूपहितेपुनितेजअनूपा॥३३॥ भयोतेजतेरसगंभीस । तातेहूमगद्योपुनिर्नास ॥ ३४ ॥ जरुतेगंधगंधतेधरणा । जोधूतनकीआनंदभरणा ॥३५॥ नभआदिकयेभ्रतनमाही । एकएकतेग्रुणअधिकाही ॥३६॥ येदेवताकृत्णकेअंसातिहरिकीअसकरहिंपशंसी॥३०॥

#### देवाजञ्जः।

प्रभुपदर्पकजकराँहमणामा । दासनहरणतापदुस्थामा ॥ जोकवंदतसंतउदारा । छोंडाँहअनायाससंसारा ॥ ३८ ॥ दोहा—आपचरणतेजेविम्रस्, तेनितलहाँहेंकलेश । ताततुवपदकमलर्का, छायाचहाँहहेमश ॥ ३९ ॥

पढिपढिवेदयकांतिहिंग्देशं । भक्तिसुपासागरमहँपैदी ॥ ऋषिसो नाहितुवचरणभभगाः । तिनतेप्रगटभईपहर्गगाः ॥ लेगेगातटकराहितिवासा । तेतुवपदढिगकरहिविद्यासा॥७०॥प्रीतिसहित नातुवपद्प्यापः । झानितरागभक्तिसोपाये॥ तुवपदकमष्टनिकटमतिपीरा । वसैसदानहिपावहिपारा ॥ इमतुवपदशरणागतहाँव । पदगपरेदीनदुसस्रोपे ॥७५॥ जगउत्पतिपादनसंहारा । यहिकेहेतआपभवतारा ॥ इमशरणागतवार्राहिचारा । करियेनाथवेगिउद्यारा ॥ ७२ ॥

दोहा-असतदेदअरुगेदमें, जिनकीमतिखवद्यान । कुटिटकुमनित्रदत्तदें, तुवषद्भक्तिविद्या ॥ २३ ॥ कुरकुमतिकपटीअञ्चानी । जिनकीमतितुवषद्वलुभानी॥ ततुवदासनवीन्द्रतनार्द्धी । आपदासनिनदृरसदादीं २२॥ केजनकर्रीदेकथामृतपाना।टर्दादेअविद्यानक्षितिज्ञाना॥त्यामसार्वदिनदिश्यामा।कर्रादेविद्यापिवकुटिवटामा ॥ योगोभारिसमाभिदिकोळ । उत्तरदिमदामदोद्दिभक्षाळ ॥ श्रथमपायनेअमिनश्यामा । पुनिपार्वीदनुवभागीनवासा ॥ जेतुबेमेमप्योभिदिपूरे।तिनकोदिनश्यमतुमनदिहुरेस।४६॥सिरुयोआपिवगुपनिदिमादीपममग्यनदिनगनमुनार्द्धी॥

देहि।–भित्रभित्रहर्मदेसँदै, सृजनशक्तिदैनाहि । नानेदेडुमिटापयमु, कॉस्ट्रायाहमपादि ॥ ४७ ॥ जगिसरजनकोशक्तिजो, दमहिदेवपदुगज । नुजब्रह्मोडविदास्पट, स्विद्धिमान्द्रीमाज ॥ ४८ ॥ तुमकारपद्दीसुरतक, समरपपुरुषपुगज । मायानेवपमिदिवियो, झक्तिजगननिर्माज ॥ ४२ ॥

ोजगपालनउत्पतिहेतू । धर्राहरूपबहुक्रपानिकेत् ॥ कर्राहेचरित्रविचित्रअपारा । सोअवकहहुस हितविस्तारा ॥ श्रीक्युकुखवाच ।

हिनिपिजवैनिदुरमितमाना।मुनिसोंकहहरिकथालोभाना।।तविमित्रासुतिनहिंसराहत । वोलेमो दर्ज्वीधभनगाहत

## मैत्रेयउवाच ।

दोहा-सवजगजीवनभद्रहित, विदुरप्रश्नयहकीन । निजकीरतिविस्तारकर, यदुपतिपदमनदीन ॥ १८ ॥ चरजलागा । हेहमारतुमपरअनुरागा ॥ अहोवादरायणेकनंदन । कियोभक्तिकरवशयदुनंदन॥१९॥
े ै । प्रगब्बोक्करुकुलमहँयमराई ॥२०॥ सोईतुमहौविदुरसुजाना । सत्यअनन्यभक्तभगवाना॥

तु । मोहिकहिहरिगेनिजहिनिकेतू॥२९॥तातेमेसिगरीहरिलीलावर्णहुँसुनहुँगुणहुँकुभशीला२२। हिरहेएकश्रीपामा।जिनकेअहेंवियुलवपुनामा॥२३॥सूक्षमचितअचितद्वविस्तारी।अपनोरूपअकलिचारी२४

दोहा–सर्वशक्तिधारणकरन, जेहिसंकुचितनज्ञान । निजमायाविरचीहरी, जेहितेजगनिर्मान ॥२५॥ मायाजोगुणमयीमहानी।धरचोवीजजेहिशारँगपानी॥२६॥प्रगब्धोमहत्तत्त्वपुनिताते।उपजतिवदुरजगतयहजाते२७ महत्तत्त्वजगत्तिरजनहेतू । क्षोभितभयोग्जनहुमतिसेतृ ॥ २८ ॥ महत्तत्त्त्वेअहंकारभो । जोकारणकारजअधारभो॥ इंद्रियभूतमनोमयजोई ॥ २९ ॥ सात्त्विकराजसतामससोई ।सात्त्विकअहंकारतेग्जनिये । मनऔसरउपजेयहगुनियो॥ जिनतेभोशन्दादिप्रकासा ॥ ३० ॥ राजसअहंकारपुनिभासा । ज्ञानेद्रीकमेंद्रीदोऊ ॥ प्रगटभईतातेपुनिसोऊ ।

दोहा—अहंकारपुनितामसे, सिरच्योमात्रानाद । जातेभयोअकाञ्चयह, रूपब्रह्मअहरू ।द् ॥३१॥ पुनिअकाञ्चअस्पर्शहिजायो । तातेमारुतहूप्रगटायो॥३२॥मारुततेप्रगट्योपुनिरूप्।।रूपहितेपुनितेजअनूपु॥३३॥ भयोतेजतेरसगंभीरा । तातेहूप्रगट्योपुनिर्नारा ॥ ३४ ॥ जलतेगंघगंघतेषरणी । जोभूतनकीआनँदभरणी ॥३५॥ नभआदिकयेपुतनमाहीं । एकएकतेग्रुणअधि्काहीं ॥३६॥ येदेवताक्वरणकेअंसाविहरिकीअसकर्राहेप्रशंसा ॥३७॥

#### देवाऊचुः।

प्रभुपदपंकुनकर्राहेप्रणामा । दासनहरणतापदुखधामा ॥ जाकेवेदतसंतउदारा । छोडाँहअनायाससंसारा ॥ ३८॥

दोहा-आपचरणतेजेविमुख, तेनितरुहर्हिक्रेशः । तातेतुवपदकमरुकी, छायाचहर्हिहमेशः ॥ ३९ ॥ पढिपदिवेदयकांतिहेवेऽ । भक्तिसुधासागरमहँपैठी ॥ ऋषिखोजािहतुवचरणअभंगाः । जिनतेप्रगटभईयहर्गगाः ॥ जेगंगातटकर्राहिनिवासा । तेतुवपदिष्ठाकर्राहिविद्यासा॥४०॥भ्रीतिसहितजोतुवपद्थ्यावे । झानविरागभक्तिसोपावे॥ तुवपदकमर्छनिकटमतिधीरा । यसेसदानहिंपाबहिधीरा ॥ हमतुवपद्शरणागतहोवे । पदरावरेदीनदुखखोवे ॥४५ ॥ जगउत्पतिपारुनसंहारा । यहिकेदेतआपअवतारा ॥ इमशरणागतवार्राहिवारा । करियेनाथवेगिउद्धारा ॥ १२ ॥

दोहा-असतदेहअरुगेहर्मे, जिनकीमतिख्वखोन । क्रुटिख्कुमतितेरहत्तहें, तुवपद्भक्तिविहीन ॥ ४३ ॥ कृष्कुमतिकपटाअज्ञानी । जिनकीमतितुवपदनलुभानी॥ तेतुवदासनचीन्हतनाहीं । आपदासितनदूरसदाहीं ४४॥ जेननकरोहकथाष्ट्रतपाना।ख्हाँहअविशतेभक्तिविज्ञाना॥तिज्ञसंसारिहविनहिप्रयासा।कराँहविशेषिविक्रंखविद्यासा॥ योगोपारिसमापिहिकोळ । उत्तरिहमहामहोद्धिसोळ ॥ प्रथमपायतेअमितप्रयासा । पुनिपावींहतुवधामनिवासा ॥ जेतुक्षेत्रप्रोपिहिसूरे।तिनकोविनश्रमतुमनहिदूरे॥४६॥सिरच्योआपित्रग्रुणतेहिमाही।पसमस्थनहिंजगतसृजाहीं॥

दोहा∽भित्रभिन्नहमद्देसचे, सृजनञ्जाकिहेनाहि । तातेदेडुमिळायपशु, करिदायाहमपाहि ॥ ४७ ॥ जगितरजनकोञ्जाकिनो, हर्माहेदेवयदुराज । तुवत्रह्मांखनिहारथळ, रचहिभोगकीसाज ॥ ४८ ॥ तुमकरणदोसुरनेक, समरथपुरुपपुराण । मायामेंप्रथमहिदियो, ज्ञाकिजगतनिर्माण ॥ ४९ ॥

रचनहेतत्रह्मांडके, हमकोसिरजनकीन । ज्ञानशक्तिअवदीजिये, हमतुम्हरेआधीन ॥५० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधनेज्ञाशीनिश्वनाथांसिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरधुराजसिंहजृदेवकृते श्रीभागवते आनंदांबुनिघो तृतीयस्कंघे पंचमस्तरंगः॥ ५ ॥

# श्रीग्रकउवाच ।

दोहा—यहिविधिदेवनकीविनय, सुनिकैशारँगपानि । कालशक्तिधारेहरी, सोवतलोकन्जानि ॥ ९ ॥ तेइसतत्त्वप्रगटजेहिकीन्द्रे।तिनहिमिलायपरस्परदीन्द्रे-रितनमहँअंज्ञहिकियोप्रवेज्ञा। जिमिसवथलमहँकिरणिदिने रह्योभिन्नतेहियोजितकीन्हो। कर्मजगायजीवकहँदीन्हो॥३॥तवतेतेइसतत्त्वसुजाना।उत्पतिकियत्रझांडमहाना॥४ जामेसूक्षमरूपअतीवा । रहतचराचरिमगरेजीवा ॥ ५ ॥ सोब्रह्मांडरूपहरिकरो । सहसवर्पजलिकयोवसेरो ॥ ६ सोत्रह्मांडहुभयोएकथा । त्रिथाफरप्रगट्योपुनिद्श्या॥०॥यहहेपुरुपप्रथमअवतारा। सिगरेव्यप्टिस्वरूपअधारा॥८

दोहा-आधिभूतअध्यात्मअरु, साधिदैवविधितीन । जीवएकधाप्राणदञ्ज, असविभागतेहिकीन॥ ९ ॥ सुमिरतमहदादिकविनय, जोकियपूर्वअपार । वर्धनहितत्रह्मांडके, श्रीपतिकियोविचार ॥ १० ॥

हरिहिग्रुणततेभेअस्थाना।सुनहुतिन्हेंमेंकरहुँबसाना। १ १।प्रगट्योसुसपावकअरुवानी।ताकेविपयशब्दपहिचानी १ रसनाताळुवरुणसुरभयऊ । तातेजीवविषयसुरलयऊ॥१३॥नासासुरस्रश्विनीकुमारा।त्राणविषयभौगंधअपारा १६ देवदिनेक्सिपयतेहिरूपा।यहिविधिप्रगटेनयनअनूपा॥१५॥भईत्वचामारुतयुतजाको।विपयपरक्षजानेबुधताको १ भयेश्रोत्रताकेदिशिदेवा ।विषयशब्दजानहुयहभेवा॥१०॥भयेरोमओषधसुरतिनके।कंडूविषयजानियेजिनके॥१८

दोहा-भयोमेढूताकेभये, विदुरप्रजापतिईश । आनँदताकोहैविषय, वर्णीहंसुदितसुनीश ॥ १९॥ भयोफरगुद्मित्रजासुसुर ।विषयविसर्गतासुजानहुँधुर॥२०॥प्रगत्बोहाथशकसुरजाको।विषयप्रहणकरिवेहैताको२ प्रगटेपादभातुसुरठयुङ्गाविपयतासुकोगमनतभयुङ्गा।२२॥भईबुद्धितहिसुरवागीज्ञा।ताकोविपयवृझयहदी्शा॥२३ भयोद्धदयसुरतेहिसितभान्न।विपयतासुसंकल्पवसान्न।२४।भोषुनिअहंकाराज्ञीवईशा।वर्णीहेकरतवविपयसुनीशार्थ भयोचित्ततेहिसुरसुनिजानो।तासुविपयविज्ञानवसानो॥२६॥भयोस्वर्गहरिकोईारतेरे। नाभीतेसुरसुनिननिवरे

दोहा-पदतेपुहुमीप्रगटभे, भेसुरनरजिनमाहि ॥ २७ ॥ लहेस्वर्गसुरसतग्रुणी, रजगुणनरमहिकाहि ॥ रहेगवादिकपशुपुदुमीमें॥२८॥अवसुनियोगतितमोगुणीमें॥इांकरकेगणप्रेतपिशाचा ।वसहिंअकाशभेदयहसाचार प्रगटेहरिमुखवेदउचारी । तामुवृत्तिहितविप्रमुखारी ॥ ३० ॥ क्षत्रधमभोहरिभुजतेरे । तेहिधारकक्षत्रिहृधनेरे । जोक्षत्रीविप्रनकोपालक् । चोरन्चंडालनकोषालक् ॥ ३१ ॥हरिकहत्त्वेर्यवृत्तिभे । तेहिधारकभेवेर्यहनिरभे जेजनजगर्जीविकाचलावें । धर्मकर्मआपनोवनावें ॥ ३२ ॥ हरिचरणनतेभोसेवकाई । आहकतासुशूद्रससुदाई ।

दोहा-त्राह्मणक्षत्रीवैश्यकी, सेवाकरतजोशुद्र । तापरहोतप्रसन्नहरि, गर्नीहनहींतेहिक्षुद्र ॥ ३३ ॥ चारिद्धवर्णेथमीनिजयरियरि।पूजिंहयदुपतिकहँरितकरिकरिक्ष्यमवण्योहरिकोवपुजोई।ताहिसकठकहिसकिंहनकोई पेजोसुन्योरद्योजोजाना । ताहियथामतिकरहुँवसाना ॥ होनद्देतअपनीञुचिवानी । विषयपदतजोरद्दीनञ्चानी ।

्, रिज्ञतिरंतरगाऊँ । जन्मजन्मकेपापनज्ञाऊँ॥३६॥रसनाकोफठहरिगुणगाना । श्रुतिफठकृष्णकथारसपाना। ारनहुँकतारा । गावतद्दरियञ्चल्हेनपारा ॥ ३८ ॥ मायानिदपुरुपनदरिमाया । मोहनकरतेवदअसगाया ।

हुन रेतियः वि । तोकिमिनानिसँकेकुत्सितमति ॥ ३९॥

दोहा-जेहिमहिमाकोमनवचन, कवहुँनपावतपार । विधिरुद्वादिकथिकरहत, तेहिहरिनतिवहुवार ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजावाँघवेञ्चविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेव कृते श्रीभागवते आनंदांजुनिषोतृतीयस्कंधे पष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-यहिविधिजनमेत्रेयसुनि, कह्मोविद्धरसोवैन । तनक्षत्ताकरजोरिकै, विनयिकयोभरिचैन ॥ ९॥ विद्धर उवाच ।

उनिभिष्णितः त्याना । निर्युणाजिनकोकरहुवसाना॥ तिनकीकृपाऔरग्रणकैसे । ठीठहिहेतुकहहुजोऐसे॥२॥ गशिशुसमञ्ज्ञालानीहृषो बिनिपतः जिले त्यादेशानिजमायाकरिजगतवनावे ।पाठनकरिपुनिताहिनशावे॥४॥ ,शिकाल्य ्रिहुतरे । नशतनज्ञानकबहुँहरिकेरे ॥ तहरिकोमायाकरिसंगा । कैसेहैयहकहहुप्रसंगा ॥ ६ ॥ इतिहर्न क्षिणे केसिपि केसिपि केसिपि केसिपिक सिम्पार्थ । मेरेहियेज्ञानदुखदाई ॥ ७ ॥

## श्रीग्रुकडवाच ।

दोहा-यहिंविधिजविनतीकरी, विदुरमहामितमान । तविमत्रासुतविहँसिकै, बोलेवचनप्रमान ॥ ८ ॥ जोनतकतेसु ,ढुँविरोधू । सोमायाजानहुँदुवाधू ॥ इश्वरकोवंधनकहुँनाहीं । तेसहिसवजीवनहुवनाहीं ॥ ९ ॥ ज्योसपनेहिरकटतअसांचेषिजोलखततेहिलागतसांचे ।जिमिजलमहँदोलतञ्जशिलागानिपरतडोलतनिहिराया प्राकृतजोगतिजीवनमाहीं । देखियवंधनपेसतिनाहीं॥११॥क्षोत्रमकृष्णकृषाकहँपाई । भक्तियोगतेजातनज्ञाई १२॥ जवहन्द्रियहरिमहँलगिजाहीं ।तवहींसिगरेशोकनञ्जाहीं॥जैसेनिभयसोवतमाहीं।सुखदुखजानिपरतकछुनाहीं॥१३॥

दोहा-श्रवणकरतर्दाहरिसुयज्ञा, पापनकरतिनेपात । तोयदुपतिपदपद्मरित, काकहिवकीवात ॥ १४ ॥ त्वभितज्ञयउरआनँदपाई । वोटेविदुरसनेहवटाई॥ (वि.ज.) टहिवाणीतरवारितहारी । संज्ञयसवकटिगईहमारी॥ होतकृष्णग्रुणगावनप्रीती । वाट्तकृष्णचरणरितरीती ॥ यहसांचोवण्योस्रुनिराई । हरिमायावज्ञवंपजनाई ॥ णोहरिदासग्रुणेअपनेको । तोनीवीहवंपननिहयेको॥१६॥अतिज्ञानीअतिसृरुसकाही । रहतसदासुससंज्ञयनाही ॥ जेकसुरुस्त्रसम्बद्धज्ञानी । तिनहिसदाटीनेदुस्त्रमानी॥१९॥ईइवरमयजोजगतहिजाने।जोनताहिभुटेहुश्रममानी॥ जोनेग्रुकश्रममोजरआई। तादिनदोहींकरिसेवकाई ॥ १८॥

दोहा—नेसाधुनसेवनकरत, वढ़तक्कृष्णपद्गीति । तोषुनिकवहुँनपावतो, जननमरणकीभीति ॥ १९॥ सासाधुनपदकीसेवकाई । दुर्छभमोकोपरतजनाई ॥ सदासंतद्धरिकीरतियाँ । जगनीवनकेपापनहाँ ॥ २०॥ भ्रथमविराचिमहदादिकईहा।षुनिप्रगट्योविराटजगदीहा॥तामेकीन्हयोकिरप्रवेहा २२ आदिषुक्तपबहुपदिहारवेहा। रहतरुगिकीकोकीकोकिमहिं॥ हिन्द्रपविषयप्राणदेशताई । चारिवणं नोतुमदियगाई॥तेहिविभूतिअवदेहुसुनाई॥२॥ दुहितासुतसुतनातिहुनाति । गोव्यापवहुनम्हास्वरा ॥ नेहिविषिप्रनाविचित्रभूति नेसवयहिनगमाहिँछवेहें १४

दोहा-रचेप्रनापतिविधिकिते, कहहुसर्गअनुसर्ग । मनुमन्वंतरवर्णिये, देनुमोहिसुद्वर्ग ॥ २५ ॥ तिनकेवंशहुकनेवंशहु । सहितचरित्रननाथमशंसहु ॥ २६ ॥ अपउरपअवनंविरुटोका । वणहुमिन्नातनयभशोका॥ तिनकोसचिनमाणप्रमाना । अरुभुटोकदिकरहुचसाना ॥ सुरनरपञ्जपत्तीकृतिकते । इनकीजनातभाषहुकेते॥२७॥ विधिशिवआदिसुरनेकद्वारा । उत्पतिपाटनकर्राहसँहारा॥तयदुक्तिककदृहचरित्रा । अवन्युपासमपरम्गिनिन्नार८ वर्णहुवर्णाश्रमहुँविभागा । रूपस्वभावशीटअनुरागा ॥ वर्णहुअःपिननन्यस्य रुभीपहु।स्करवणकहहुनाहराखहु।जतनाक्षमनजीवनकीयिति।सोसवभोहिसुनावहुसुनिपित॥ ३
सिकिको । कहीयतनअवरुद्धयुक्तिको ॥ राजनीतिजीविकालपाई।शास्त्रअवणविधिद्विनाह्य ।
इविधाना । ग्रहनक्षत्रतारागणनाना ॥३३॥ ५ आर्य कोर्य देवास्त्रअवणविधिद्विनाह्य ।
विधाना । ग्रहनक्षत्रतारागणनाना ॥३३॥ ५ आर्य कोर्य देवास्त्रअवणासोदेहुसुनाई ॥ ३५
दिवाला । तेसतिशिष्यनकोसवकाला ॥ पूछेविनपूछेकहिदेही । जोनिजदासजानिहिठलेही ॥३५
तित्तवपरलेसमय, हरिसेवहितनुधारि । कितेतत्त्वसोवतरहें, सोसवकहहुउचारि ॥ ३७ ॥
स्वरूपा । भाषहुनिगमज्ञानसुनिभूषा ॥ अरुवर्णहुगुरुशिष्यप्रयोजन ३८ ; अर्थ देवाले ॥
स्वरूपा । भाषहुनिगमज्ञानसुनिभूषा ॥ अरुवर्णहुगुरुशिष्यप्रयोजन ३८ ; अर्थ देवाले ॥
स्वरूपा । भाषहुनिगमज्ञानसुनिभूषा ॥ अरुवर्णहुगुरुशिष्यप्रयोजन ३८ ; अर्थ देवाले ॥
स्वरूपा । किहिविधर्ण्द्रदेविकिकोफंदा ॥ चारहुवेदयज्ञजपनेमा । श्रमदमनियमदानवतक्षेमा ॥ १० ॥
स्वरूपोत्तेपर्महें वर्णतवेदयुरान । जीवनअभयप्रदानके, कलानएकसमान ॥
श्रीशुक्जवाच ।
कुरुप्रधानयहिभातिसों, जवपुंख्योललचाइ । सुनिप्रधानगद्यविर्दिशिक्वनलिक्षित्वश्री

कुरुभपानपाइमानिसा, जनपूछचाळळचाइ । मुानप्रधानगदगदागरा, कहनळगेमुस्छाइ॥ ४१ सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाचांघवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्री महाराजश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंत्रकृषापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजृदेवकृते आनंदांग्रुनियोत्तर्तायस्कंघेससमस्तरंगः ॥ ७ ॥

## मॅत्रेयउवाच ।

ःब्हेमशंसनपोगयह, क्रुरुभपतिकोवंश । विदुरभागवतन्बस्य, संतनकुळगवतंश ॥ कीमाळा।तुमनितनितनवकरङ्गविशाळा॥१॥सोगवसपर्यावनसुखहेत्र।परनेभवनिधिसोकनिकेत् ः पुराना । सातुमसुनद्वविदुरदेकाना ॥ जोश्रीशंकपेणभगवाना । सनतकुमारनसोकियगाना ॥२ ॥ पुहनाग । परभूमिशिरळगतनभारा ॥ सायश्चशपयसतगईरहेऊ । जाकोविरदवेदगसकहेऊ ॥ प्रमुनिवेको।निजनिवाचित्तसदाग्राणिवेको ३ शशिसुरभूनीधारसनकार्द्य।गम्बेशपदिगगतिअहलादी

स्भानवकातिनानन्तर्वस्तर्वार्याणयकाः इ शाशसुरप्रनापारसम्भादागमश्चपादगगावमहरूपाः |--शेपनेशनरनेशनोः, शुरुमदेशसमान । रहेशनायतेहिदेशमें, पृतहमेश्वहरिप्यानः ॥ सुनीशा । सोर्छेनशुक्रनेनफणीशाः ॥ ४ ॥ सनकादिकनरुसत्तभेशशा। गंगानरुभीनेनिनकशाः॥ फणकाही।कियप्रणामशिरपरिमहिमाहीं॥नेपदकमरुनभुनगनकन्याप्रिमसहितसेवहिनितपन्या॥

गद्देपाद्वी।मारुवायनसृतिश्रितसृद्दमाद्वी॥कियोसप्रेमप्रश्निविश्वाना।सोवण्योभागपतपूराना ॥२॥ गपकपासर । जायगृद्दस्पतिश्रारपराहार ॥ जाननदिनश्रीकृष्णविश्वती।कियोपश्रभारित्रमशक्तौ॥ रक्ताद्वो । औरख्दस्पतिकृतिमार्स्वो ॥ मारुवायनसृतिहानप्रशाना । वण्योशीभागपतपुराना ॥ तिकृरिद्वोत्तरकृतिभि, श्रद्धात्रातिनुस्द्वार् । मारुवानद्वसुनदुश्व, द्विरकृतिमनपारि ॥ ९ ॥ गारायन।क्षयनिकृषेत्वातेद्वरायन् ॥ गयोबृद्धितयाजक्ष्मार्द्वी । चौद्दश्चवनरद्वसुनार्द्वी।

ु ीटिग्यकाः प्रिकाल 💢 मयकातिवनिजनार्भातेभगवाना। विरनचविइवहेतुविधिनाना॥ . . . ''.७ . दूपां . तज्जे जोसू .. 😞 ाफिलिरह्योजलमहँदशआशासोहपंकजकोपरमप्रकाशा १९॥ दोहा-हरित्रभावतेकमलुमें, प्रगटभयोकरतार । जाहिस्वयंभुकहतंहैं, सिरजकसबसंसार ॥ १५ ॥ ाहीं । छखनछगेछोकनचहुँपाहीं ॥ परेनहींजबछोकनिहारी । तबप्रगटेतिनकेमुखचारी ॥ १६॥ ्राह्म । उस्तरकोछोकनचहुँपाहीं ॥ परेनहींजवठोकनिहारी । तवप्रगटेतिनकेम्रुस्तचारी ॥ १६॥ ्रितीहरूपान्यो। तविचारऐसोउरआन्यो॥१७॥कोमैंकमठपीठिमहँवैठो । कहँतैकमठभयोयहपैठो ॥ ो । सोकोक्रहेपुरुपप्रवीनो॥१८॥असविचारिसरसिजकेनाठै। कियप्रवेशचीमुखरोहिकाछै ॥ ्रमः वित्ते । सिकाऊहेपुरुपप्रवाना॥१८॥असावचा।स्सरास्वकनाठा कियमवर्शवामुख्ताहकाठ ॥ तुल्यो प्रविहेकंजमूळविधिपायो॥१९॥वीतिगयेशुतवर्षतृहाँही।भटकतरहेमहातममाही॥ २० ॥ दोहा-केरिकंजकीकर्णिका, फिरिआयेकरतार । धरिसमाधिबैठतभये, इवासनसाधिअपार ॥ २१ ॥ तहाँविधाताअचलहें, धरिशतवर्षहिध्यान । अपनेउरमेंलखतभे,कमलापतिभगवान ॥ २२ ॥ 🔭 ऽ।शसरिसप्रकाशनासुफणीशसेजविलासहै ।फणसहसछत्रसमानसोइतसलिलनासुअवासहै ॥ २३ ॥ असळ्ल्योसोवतपुरुपयकमकंतसिरसञ्जभवेशहै ॥ संध्याजळद्युतिपीतपटनिदरतस्कंचितकेशहै ॥ सुवरनसुर्श्वगनशैञ्शाभाइरतसुकुटविराजतो । मणिसहितसुरधुनिधारसमवनमालयुतउरछाजतो ॥ वरभुजगसम्भुजलसत्संदरचरणिक्शलयचारहै ॥ २४ ॥ त्रयलोकजेहिसोरूपअनुपमलंबअरुविस्तारहै॥ आभरणदिन्यविचित्रवसनहुँ उसतहरिभुजमहँ ठंगे ॥ २५ ॥ जेपुरुपप्रभुकोपदपदुमपूजतनखें दुप्रभाजगे ॥ तेल्हतअनयासहिद्वलासनिरासयमपुरतेसही ॥२६॥ मुखमधुरविहसनहरणजनदुखलसतकुंडलकानही ॥ ञुकतुंडनासाअधरभासाविवभासाहरतिहै । अरुअलकवंकहिपगटश्राजतभुजगिज्ञञ्चविदुरतिहै ॥२७॥ कॅटिमेखलाअमलाअनूपमहारक्षोभअपारहे।श्रीवत्सकौस्तुभवक्षथल॥२८॥भ्रुजमणिकेयूरविहारहे ॥२९॥ शशिसुरपावकपवनआदिकसुरनतेप्रभुअगमहे ३० धनुशंखचकगदास्वस्वर्गहुँ उसतचहुँ कितअसमहे ३३॥ यहिनिधिरुख्योहरिकोचतुरमुखतइँइपुनिअसङखतभो।तेहिनाभिसरसरितजप्रगटनभूपवनजङतहुँङ्किनो दोहा-यहिविधिल्रेखिभगवानको, विश्वरचनकरिआस । अस्तुतिकियकरजोरिके,निरखतरमानिवास॥३३॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाभिराजशीमहाराजगाँभवेज्ञाविञ्चवनाथितिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाभिराज श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राभिकारीश्रीरखराजसिंहजूदेवकृतेआनंदाम्ख निर्योततीयस्कंभेअपमस्तरंगः ॥ ८॥

## ब्रह्मोवाच ।

दोहा-बहुतदिननमें आपको, मंजान्यो यहुनाथ । यहजीवनकोदोपअति, धरवनपदतुवमाथ ॥ प्राचित्रकार्या । समभूतनके अन्तर्यामी ॥तुमतिभिन्नवस्तुकछुनाहीं । सकटकपदीतुमहिसदाहीं ॥ १ ॥ प्राचित्रकार्यामें । रूपनाथयहिदयोदिसाई ॥ बीजसहस्रअवतारनकेरो । उत्पत्तिधानयहीदेमरो ॥ २ ॥ त , अपेदैकछुनाहीं । देयहआनँदकपसदाहीं ॥ यहीकपमेसेवनकरहूँ । यहीविद्वकारणउचरहूँ ॥ ३ ॥ प्राचित्रकारणउचरहूँ ॥ ३ ॥ प्राचित्रकारणउचरहूँ ॥ ३ ॥ प्राचित्रकारणउचरहूँ ॥ ३ ॥ प्राचित्रकारणउचरहूँ ॥ ३ ॥

्दोहा−नेतृवपदपंकजिनस्त, कर्राहेकथाकोश्रीन । तिनकेदियते नाधतुम, करहुकवर्दुनॉहर्गीन ॥ ६ ॥ रिक्त क्वीतिनथायो । दासरावरोनॉहिकहवायो ॥ तवहींटांधनतियसुतंकरो । देतटोभमदमादपनेरो ॥ ६ ॥ पुक्य स्त्रु ि ते तेकुमतीअतिअहाँहेअभागी⊪निस्तविपयसुरस्थावतरहर्दी।तिनकोयमकिकस्दटिगदर्दी ॥ स्त्रिक्त स्त्रिक्तिकवित्तवित्तरानतकछुनार्दी । क्षुपाटपाअस्कफापतवाता।कामकोपपदमोदअपाता॥ दुष्तितद्वोद्दिनतेवद्ववारा । निरित्तद्वज्ञामनङस्तहमारा॥शाजवर्टीतेवज्ञरीरजगकाहीं । तुमभेदेखतहेजगमार्ह तवर्टीजनकोद्दे संसारा । रुहतज्ञोकदुखवारिहवारा ॥ ९ ॥

दोहा-दिनभरकरिव्यापारवहु, श्रीमतकर्रीहीनिशिशोन । विवश्वविषयसुश्वउझिकझिक, रुहेंकबहुँनहिंचेन मनमहँकरिदमनोरथनाना । पूरणहोहिनतासुविधाना ॥ कबहुँसुनिनिहंकथातिहारी।तिनकोनरकविशेपविचार्र त्रेमुनिकथाथरिहंतुवथ्याना।तिनहियकंजवसङ्घभगवाना॥जोहजोइकरेकामनादासा।सोइसोइवधुत्ववकरहुप्रकास सुरहुर्वेधेनेआञ्चापाञ्चा । ध्यावततुमिहंनहोतिनराञ्चा॥तिनकोनाथिमलहुतुमनाहीं।विनादयाजेरहिंसदाहीं॥ तपत्रतदाननेममराजेते । तुमपूजनपूजहिनहिंतेते॥ इनकोतुवपदरतिहतकरई । सोइजनसंपूरणफलएहई ॥ १

दोहा-नैसहुतसहुजोिकयों, तुवपद्मेमीहिपान । जानिपरहुताकोअविज्ञ, तेहिसंसारनज्ञान ॥ नगउत्पतिपाटनटयदेतृ। टीटाकरहुसदासुससेतृ ॥ हेबिभुवनकेसुंद्रस्वामी । तुमहिनमामिनमामिनमामी॥ पन्यनाममिनमार्डुद्रकी । दटनसकटकिमटनकंद्रकी ॥ प्राणपयानसमयजनकेई । केसहुकुप्णनामसुरावेत्तमतुजनवदुजन्यनपाया । ट्रतपुनिनकरतसंतापा ॥ अविज्ञकृष्णपुरगमनतसोई । यामेशंककरेजिको तेहिरकेहारणागतमहों । आसप्रभुतिजअनतेनहिंजहीं ॥१५॥ जोहीरहरविधिवयवपुपारी।पाटनसिरजतहरतसुर

दोहा-हमअरुद्रश्चरिष्णुह्, बेहितरुक्षेदं हार । सोनारायणसुवनहुम, रक्षेकशहेंहमार ॥ १६ ॥ सदानिरतजनपापकमें । कवर्डुनरतनुवक्षितपम्मेमं ॥ तेजनकेजीवनकीशासा । कालरूपनुमक्ररहुनिग्रास्त तेमुकुंद्कोदिग्परिपरणा । कर्जुप्रणाममहासुद्रभरणी॥१०॥त्रासुप्रतापत्रक्षपुरमाहीं । मैनेसितिनकोवर्षेस्वार्षे नेप्रभुकेपद्रपायनदेत् । मैकिन्द्रोजपयन्तसेहत् ॥ सोगोविद्रकेपदृश्चरित्रा । वद्वांसुखद्रसुनीज्ञामिलिद्रा ॥ १८ त्रवजपद्रासनपर्यदेक्रलेशा । तवत्रवर्षायकुरूपरमेशा ॥ सद्रापमकोरक्षणकर्सी । वसुपानिद्रारजननग्रदर्सीनिनम्भकृतेमकरुद्रमामा । रच्वरयद्वयहेजहिनामा ॥ १९ ॥

दोदा-पद्मिश्वास्यार्वतन्त्रभः तद्विद्वरक्रमधारि । अपसेवसोवत्रद्विः, निद्रामोद्वपसारि ॥ २० ॥

िनतगाई । मोकहँभजिहिमीतिअतिआई॥ तासुमनोरथपूजिहेंआसू भिंपसन्नह्वैहोंअनयासू॥४०॥ । ओरहुधर्मकर्मविधिनाना ॥ इनकोजेहिपूरणफलहोई । मोपदमीतिकरेहिटिसोई ॥ ४९ ॥ मेंअहहूँ । प्रियंकप्रियतमसतिमेंकहहूँ ॥ तातेजनतिजिक्षमनभीती । करैअविश्वामोपदमहँमीति४२॥ मयभोतिहिज्ञाना । तातेकरहुजगतिरमाना ॥ जैसेपूर्वजगतयहरहेऊ । तेसिहरचहुजोमोहिल्छैभयऊ॥ ४२ ॥ दोहा—चतुराननमतिभाषिअस, परमपुरुपभगवान । विधिकेदेखतताहिथल, द्वेगेअंतर्धान ॥ ४४ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजावांपेवेज्ञाविद्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशी राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारीश्रीरचुराजसिहज्देवकृते आनन्दाम्बुनियोतृतीयस्कंषेनवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

दोहा-विधिअस्तुतिसुनिविदुरतहँ, अतिआनँद्उरआनि । पुनिवोल्लेमेंग्रेयसो, जोरिसरोरुहपानि ॥ श्रीविदुर्खवाच ।

अंतर्धाना । केतेविधिपरजानिरमाना ॥ रच्योविरंचिदेहतेकेती । कितीमानसीवर्णंडुतेती ॥ ९ ॥ प्रश्नियेवुमपाहीं । तेकहिमेटडुसंश्यकाहीं ॥

#### मृतउवाच ।

जनयहिनिधिकीन्ह्यो।कहनऌग्योमेनेयमुद्भीन्यो॥(मै.उ.)कियोवर्यक्षततपकरतारा। जेहिविधिश्रीभागवतस्वारा ५िकयोपानदोउकहाँविरीचगहि६तत्वअकाझ्छोंकमळनिहारा। हिपमेबिरविविराविषिवारी ँ न्हे । पुनिचोदहयकाररचिदीन्हयो ॥ ८ ॥

दोहा—हतनोहींनयठोकको, जानहविदुरप्रकार । श्रव्सठोकनिष्कामको, फ्टर्हेकरहुविचार ॥

ा वोल्योफेरविदुरविदुराई ॥ वि.उ.।काटरूपहरिल्यणकोई । हमेंनेयसुनावहुसोई॥९०॥ क्षत्ताकेवचनसुनीज्ञा।कहनठोसुमिरतजगदीज्ञा।(श्री.में.उ.)जोमहदादिककोपरिणामा।सोईकाल्रुट्टक्माविणमा ोआदिअंतहेनाहीं । ठिस्तनपरतजेहिवपुटगमाहीं॥सोनिमित्तकारणजगकेरो।स्च्योजोलहिहरिविश्वपनेरो॥१९॥ । तासप्रकारप्रकाशितमानो ॥ १२ ॥ अवजैसोहेजगतमहाना । जैसेरस्रोपविनिर्माना ॥

दोहा−विश्वसुष्टिनवभाँतिहै, प्राकृतवेकृतएक ॥ १३॥ तिनहीप्रख्यप्रकारहै, कालिकगुणदृत्येक ॥ तत्त्वकीसुष्टिवलानी । प्रथमविचारहविद्दरविज्ञानी॥१२॥भइंकारकीसुष्टिद्रसरी।प्रतस्रक्ष्मकीसुष्टितीसरी॥१५॥

विचारह । पचईदेवसृष्टिनिर्धारह ॥ १६ ॥ छठईतामसृष्टिअपारा । प्राकृतयेपटसर्गेउचारा ॥ । ताकोप्रतिसहिततुमसुनह ॥१७॥सातोसुरूयसर्गेजोअहई । सावृक्षादिसृष्टिकृविकहई ॥

ुँ ी∠वेणुङलाहुमआर्दिकजार्तो १९ अटईतिर्येकसृष्टिदिसुनिये।सोअट्टाइसिनिपिचितगुणिये॥ दोहा~गोअनशुकरमहिषमृग,चीतारोरुअनंत । मेपऊंटदेखुरनपगु,यहजानदुमतिवंत ॥ २१ ॥

ं न्हचमरीगोरसरभएकखुरकीसिगरी॥अवपशुपंचनखनकेसुनिय॥२२॥ तिनपहँद्भाननृगालहुगुनिय - प्रशशकमार्जारा।शल्पसिंहअरुगनहुजपारा ॥कच्छमकरजादिकज्ञलजीवा।मकंटगोपाऋक्षजतीवा॥ अवकवाजहुवासा । सारसहंसमयूर्गवेलासा ॥ चक्रवाकजरूकाकमयूरा । यसविवहँगजातिनगपूरा ॥ २८ ॥ । विद्वरसुनोवहएकप्रकारा॥रजोशुर्णातिनकोकहज्ञानी।कमंदिनशहुरमेंसुसमानी॥२५॥

राउर्धानसरस्यामारानाज्ञ्यापमानस्य स्वाप्तानामार्वे स्वाप्तानाम्तान्वे स्वाप्तानाम्तान्वे स्वाप्तानाम्तान्वे स्वाप्तानाम्तान्वे स्वाप्तानाम्तान्वे स्वाप्तानाम्यान्यायात्वे स्वाप्तानाम्यान्वे स्वाप्तान्वे स्वाप्तान्वे स्वाप्तान्वे स्वाप्तान्वे स

સુંજ્ઞ−પ્રવાશિક મુશ્કેમ્લામહિત. મનવે કહિતનુમાત દેખોય હત્ક તકવાનવે. જનવે ઉપટ્ડાન હ ૪૪૭ करिकेमजामकलजनमारी । नामपुका इद्योगन्य करीमयनुष्यारिनय नरमन्युष्यरानाविका क्रिक्य तन्त्र साराहरूह भीएअपरेनाभरपुरानन् । नामवेनकदिदेननन् एन ॥भ्रशाशीनव् राष्ट्रशभदेनिदार्गः । निनंदनामनि द्वीस्मार्ग પીંબુનિયુશનાયમાંમોહા લીન ) નિયનમાંથી લાભુનછાની માદરાભુલા હોઈ હાદય લીન ( કાર્યુદા દ્વારે સાંત્રપ્રાર્થિક નિયનમાં चेशस्थाननाम् शहनासी छेदुश्यनांगमनदुत्रियुगमं १४म्निनिश्रामनदिनभगनानार्वह्याभयं हम्प्रनातिश्रता

दौहा-भूनभूतोतालभक्तं, महापिकार्यक्रमल । साकिनिद्याकिनियोगिनी, मिरन्योद्रियनिर्दिशल ॥ १६॥ भगभूतकभूतनभागित्वो । वेदिनिविष्कृतदेभयकी-दोणनाद्यक्तिनवेदेशम्भागिकद्रदेशप्रितियम् ॥)६ पेसीम्प्रिच्युनुमनादी । मोदिनमेनीनभगन्यवादी॥ १७॥ आपनस्य दुन्दुन्यमुखकार्ग । अतिदीपैननप्रमुख रहेपूर्वजसप्रजाभपासानवनसर्ववहीरुद्रभ्यामा ४८।(मै॰ ४०)सुनि (पि रचनप्रदर्शनके है।शंसुमपेतनवननर्देर पुनिजगरचनभरपोरिभिभ्याना । नवशगरेदशपुजश्यानार १अविगर्गानिअगिमजोद्दीगुगुरुटहेटरपुटस्वरुक्ती

दोदा-पुनिर्शाशयगरमभेषे, द्वाप्रभाषिकेषे । द्वापीनाग्द्दीनभे, देखिनमनिजिनकेष् ॥ २२ ॥ भूषेषिरंचित्रोकतेनास्य । भेजीयुद्यानेद्रशांषद्यास्य ॥ भयेनदिष्टशाचनेनाके । भयेन्वचानेन्युपरभाक्रि करतेकृतुप्रगृहतेदिकाटा ॥ २३॥ पुटद्वाभिनेतेचाविधाटा ॥ श्राचनतेपुटक्त्यक्षपिगदीआननतेर्भीनृगमस्र मनतुभरेमुर्राचिमदाना् । भरेषुअक्तेअविप्रशानाः ॥ २४ ॥ दक्षिनअस्तर्ननभाषमाः । रक्षकनागयनवैदिक्ताः । जन्योपीटते अपरमआई । जाते मृत्युमहाभयदाई ॥ २५ ॥ दियने कामभुकृदिने को ५ । टोभअपरअपने मतिषेषु

दोदा-मुस्तिनापीमेत्रने, भयेगगुद्रहुसान । निस्तिदेशगुद्रतेभये, निनकेपापश्यात ॥ २६ ॥

ष्टायातेकदेमतप्रपारिदेवदुर्ताकेयाणपियांगीयदिविधिवदुविधिविधितनमनने।प्रगटभयोजगविनदिवननने ॥२०। विषिट्सिस्तासर्ट्यातिकार्द्वीम्युनकरनच्योपनमार्द्वी॥अपरमनिरन्यिताकदेवस्य। सुनिमरीविआदिकड्स्टेर्ती। करत्तृत्वारण्यारहियारा । पितुहियुदागृतत्वनन्त्रचारा॥२९॥असअनुचिनकीन्द्र्योनहिकाई।कारहेन्द्रिज्ञातिहुर्वी कामविव्याद्वकृतुमनात्।।चढदुसुनारित्परमञ्जाना॥३०॥नेजनंतर्द्वनकृदंयद्वपापा।करतञ्जविशयनंतापा॥

देहित्-तेन्त्रंतनेदिमग्नूळत्, सीद्द्यळतसंसार । अनुचित्तन्त्रचित्नगनत्त्रक्षु, मानतमोद्द्यपार ॥ ३१ ॥ सोइश्रीपतिकोइपरिणामा । जोनिजते गरचत्रत्रयपामा ॥ रक्षणकर पर्मको सोई । ऑरउपायपरतनाई नोई ॥३२॥ यहिविषिसुनिषुत्रनकीवानी।त्याग्योविषितनुमानिग्छानी॥सोविषिदेहदशानदिछीन्ही।तनुकीपरंपरार्विदीन्ही२३ पुनिलिहर्दुतियविरंचिशरीरा । रह्मोविचारकरतमितभीरा ॥ ३४ ॥ वद्नचारतेवदहुचारी । प्रगटे पूर्वरहेजसभारी ॥ जातेप्रगृह्योयज्ञविधाना । नीतिओरउपवेदयसाना ॥ प्रगटेधम् वरणपुनिचारी । आश्रमपृत्तिचारिसुसकारी ॥३१॥

दोहा-सुनिमित्रासुतकेवचन, विदुरविनोदवढाय । जोरिपाणिपंकजयगरु, दीन्ही विनयसुनाय ॥

## विद्ररखवाच ।

सिर्ज्योजेहिविधिवदिवधाता। औररच्योजोवणंहुँताता॥६६॥सुनतसुनीशविदुरकीवानी।वोछतभयमहासुनिहार्ती॥ श्रीमेत्रेयउवाच ।

चारहुसुखतेचारहुवेदा । सिरज्योचारिवदनविनसेदा ॥ इज्याशस्त्रहुअस्तुतितोमा । प्रायश्चित्तधर्मकोतोमा ॥ यज्ञकर्मजानहुइनकार्ही।कमतेरच्योविरचितदा्हीं ॥३१॥ वैद्यशास्त्रअस्विद्याधरकरागानशास्त्रअस्त्रीलपशास्त्रवर ॥ भक्षकनगा । ७१९ नगरा । कमते मुखते विधिनिर्माना॥३८॥अष्टादशपुराणइतिहासा।सकछम्रसनते कियेप्रकाशा॥३९॥ येचारहुडपवेदयलाना । कमते मुखते विधिनिर्माना॥३८॥अष्टादशपुराणइतिहासा।सकछम्रसनते कियेप्रकाशा॥३९॥ दोहा—यज्ञपोडशीडक्थमस्, अरुअप्रिष्टोमादि । वाजपेयआदिकमस्त्रन, विधिवेरच्योअहछादि ॥ ४०॥ २०॥

; ॥ ४२ ॥ वृत्तिजोनवनवासिनकेरी । रचीविरंचिविचारघ<sup>नेरी॥</sup> कृपीआदिजीविकाअपारा । 🗞

् 🔆 🖟 े। रचीविरंचिजीविकामुनकी ॥ ४३॥ मोक्षधर्मसाधारणधर्मा । राजधर्मअरुअर्थहुकर्मा ॥ क्षहरि े त्या । प्रणवसहितजेरच्योविधाता॥४४॥अध्णिक्छंदरच्योरोमनते।गायत्रीपुनिरच्योत्वचनते॥ दोहा-पळतेत्रिष्टुएछंदभो, भयोअनुष्टुप्फेरि । हाडनतेजगतीभयो, मनापंकिनिवेरि॥ ४५ ॥ ा । यहिविधिसिगरीसृष्टिवतायो ॥ ककारादिजेवर्णपचीशा । शब्दब्रह्मजियकहिंसुनीशा ॥ ्रह्मा ४६॥ज्ञापसहइन्द्रियविनसंदेह।।यरछवन्छताकोत्तुमजानो॥४०॥सातास्वरविहारतेमानो॥ इ. . . . . ते। । परत्रहातहतेपरभाया ॥ ४८॥ प्रनिर्ताजातत्तुछहिक्रतारा । विश्वरचनकोकियोविचारा॥ दोहा-प्रजावदृनकेहेतुमें, वहुविधिकियोउपाय । सोनवढतयहहोतकह,घातकदैवजनाय ॥ ्राविचःः । हों।।५१॥भयोरूपद्रयतेहिक्षणमाहीं।एकपुरुपद्रजोभयनारी॥तासुकथावर्णांविस्तारी५२॥ . भूनामा । ज्ञातरूपातियनामरुलामा ॥ सोतियस्नायंभूमनुकेरी । रानीहोतिभईछविढेरी ॥ ५३ ॥ नो । तातेमानववंशकहायो ॥ शतरूपामहँमनुमहराजा।जन्योयुगलसुतवलीदराजा॥५४॥ । इच्चन्तानपादवररूपा ॥ कन्याफेरतीनिप्रगटाई । तिनकेनामनदेहँसनाई િત્રિયત્રતસ दोहा-प्रथमअकूतीदूसरी, देवहुतीछविखानि ॥ फेरप्रसूतीतीसरी, इकतेएकसयानि ॥ ५५ ॥ देवहतीकरदमहिको,रुचिकोदईअकूति । जासुवंशपूरितजगत, दक्षहिदईपसृति ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्चीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्चीरपुराजासंहज्देवकृते

## आनन्दाम्बुनिर्योत्तर्तायस्कंधेद्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥ श्रीशुक्रखवाच ।

़े.<sub>९।</sub>−मित्रासुतसुखतेसुनत, पुण्यकथामनहारि । वहुर्रिषविदुरवोल्योवचन,हरियशसुनतविचारि ॥ १ ॥

विदुरउवाच ।

्रायंभूमत्रुगायो । सोजविष्यवारीकहँपायो ॥तवपुनिकहाकियोमत्तराई । तासुचरितमोहिँदेदुसुनाई॥२॥ ११११ - ११ वर्षेत्रदासनकोशिरताजा ॥ ३ ॥ श्रीपतिकोसुँदरयञ्जोई । गावतरहैसंतजनसोई ॥ ११११ - ११ वर्षेत्रदासनकोशिराययंत्रकोशाना॥ तसेहरिदासनकोगाया। श्रवणकरतकरिदेतसनाथा॥श॥

श्रीग्रुकडवाच ।

पिपर्पर्ः, जिक्करिकेम्पोल्पोपपनाविदुरसुद्रमस्कि॥तवहरिकथाकहतजिनकाहीं।होतरोमांचसकळक्त्रणाह दोहा─ऐसेशीमेंबेयसुनि, करिश्ततापरप्रीति । कहनळगेश्रीहरिकथा, जिनहिनजगकीभीति ॥ ५ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

्रेतुभर् त्रांक्ष्मा । त्राविधिसोंकहवचनअनूषा॥६॥तुमसवमाणिनसिरजनहोरे । तिनकीवृत्तिवदावनहोरे ॥ त्रिकीरनायतिह ति । सेवाकरसंवजनभारी ॥७ ॥ तीनवतावहुनुमहिम्रणमा । जोकीवस्वसक्छजनकामा ॥ त्रिक्षयुवानगमाह । तत्तुत्यागसुरपुरकहंजाही ॥ ८ ॥ सुनिस्वायंभ्रमनुकीवानी । बोटचनुगननिह्नानी ॥ त्रत्रुक्षयुवानभाह । वृद्वुमहारसुयक्षअवदाना॥विनाकपटनुमविनयसुनाहीसित्वहुमोदिवामकद्रोगुद्धाई॥९॥ दोहा-पहीपमे हसुननकी, पहीसत्यपिनुसेव । सदाभक्तिभग्दीवामक पिनुसासनपान्त्रेत ॥

्रिक्षा । शासनसादरकरिसदार्ही॥५०॥शतस्यानस्तिनहिसमाना। उत्पतिकरहुपुत्रयत्याना॥ १५१६तिपाटनकरहु । क्रीरमसकृष्णपतिसुरसगरु॥५५॥यदापरमम्गनवकादं । रसनकररुप्रतामनत्यादं ॥ १९९९ । बोदेहेपरजनसुरसभार्स ॥ ५२ ॥ वापप्रसुपनबहिनाही । वन्मक्रमेहनासुरुगीही ॥ ोमुकुंद्केगुणनहिंगावत।सोजनकृषहुँ[सिद्धिनहिंपावत।(ुः वि र्रोतुपनः उस र ्रोतेतुर् छि ित्रविकाः दोहा-तुव्ज्ञासनकरिंदेअविज्ञ, पेयहदेदुसुनाह । कहेंद्रमरिंदेंदेकदेंप्रजा, थ्ळनींद्रकतहुँदेखाइ ॥ १४ ॥ सुहिंजीवसिगरेजेहिमाहीं । सोमहिमप्रमदोद्धिमाहीं ॥ तासुउधारणकरहुउपाई । जामेवसहिप्रजासमुदाई ॥१४

श्रीमेत्रेयउवाच ।

मुनुकेवचनसुनतकरतारा।ऌाग्योमनमहँकरनविचारा।किदिविधिद्दोयघरणिउद्धारा।वसर्दिमनानेहिमाहँअपारा १९ गईरसात्रछकोयहथरणी । करहुँकोनुउधरणकोकरणी ॥ सिर्जतद्वीधरणीज्ञछमाद्वी । बूड्विगईदीस्त्रिअवनाही कछुनहिंआवतमनहिंउपाईं॥१०॥होयँसहायमोहिंयदुराई।यहिविधिविधिकेकरतिवचारा।तिहिकाछतेहिनासाद्रारा

दोहा-निकस्योएकवराहको,वालकअँग्रुठपमान ॥ १८ ॥ देखतहीक्षणमेतहाँ,नभकोकियोपयान । भयोभाशुगनसरिसविशाला।महावलीतेहिडाढ्कराला।।१९ ्राह्म्सीचिआदि खेरेतेमछन्द्रस्य हि. सर छाग्योकरनविराचिविचारा । नभलखातवाराहकुमारा॥२०॥अहेकोनयहज्ञूकरव्यान् । निकस्योममनासातेआन्

लागतआतअचरजमनमाही।कारणजानिपरतकछुनाही २१ मथे ... मथहर्गँ र १००० हो। अवतीदीसतक्षेत्रसमाना । धोंसतिहेवराहभगवाना॥२२ हिल्लीविधिकेकर विधा । जनशिविभव दोहा-ताहीसमयअकाशमें, अंबुदसरिसकठोर । कियोशोरवाराहप्रभु, भरचोचारहुओर ॥ २३ ॥

ब्रह्माकोअतिमोदितकीन्हचो।दशोदिशासनयुतकरिदीन्हचो॥सुनिवराहकायुरपुरशोरा धुवथरणीउद्धारणहेतु । देवनहोनमहासुदसेतु ॥ चलेसिलिलप्रविशनभगवाना । मनहुतङ्गागमतंगमहाना ॥ २६ उठीपुच्छक्रस्पिहारकेशा । महाकठोरऱ्यामजेहिवेशा ॥ कॅपतसटाकीछटासोहान्ति । रे ापार्र ार्या

दोहा-सनेजातजाकेखुरन, नभजलघरचहुँओर । महाकरालविज्ञालअति, सोहतडाढकठोर्॥ इ्वेतडाढराजत्मुखंकेसे । द्वितियाकाक्रीक्यामघूनजेसे ॥ नयनप्रकाक्ष्यकाक्षाक्षरा । रहेनतवतहँक्राशिभरुस्य। योजनदश्रुक्षहितनुजाको।जासुप्रभाविष्यछाइदिशाको २५सुंथतमहरू १ वान वेर्गे भूभाविष्य डाढुकराछननयनकराछा । नाज्ञकमुनिनमहादुख्जाछा॥क्रदेसछिछमध्यप्रभुकैसे।गिरचोमहोद्धिमंदरजैसे॥२८ प्रसुपैठत्सागरिकयशोरा । उट्योतरंगतरलचहुँओरा॥ मानहुसुजाउठायनदीशा।दुखितकहृतुरसहुज्गदीशा॥२९

दोहा-अतितीक्षणनिजखुरनते, खनतजलिपजलनाय । धसतधसतधरणीनिकट, गयेऊँचकरिमाय ॥ देखिधरणिशुकरअवतारा । जोजीवनकीरहीअधारा ॥ ३०॥ ताहिडाढ़तेलियोउठाई । रहीरसातलमहँजीजाई ॥ विद्वरतहाँठेगवनतथरणी । करीनाथ्यकअद्भुतकरणी ॥ आयोयकदानववळवाना । धरणिहरणहितकुपितमहाना गद्यारिशितछोरनलायो । तहाँकोपप्रभुकोअतिजाम्यो॥३१॥क्रुरतलेलअस्ततहाँगुरारी।दानवशिरसूटीयकमा<sup>ता</sup>

मुठीलगतगिरचोअसुरेशा । मृगपतिकरजिमिमरचोगजेशा॥ उठादैत्यत्नुशोणितधारा।सल्लिअरूणहेगयोअपारा॥ दोहा-शोणितसंयुत्तप्रभुवदन, सोहतडाट्समेत । मनुसंप्यामेश्यामघन, दुइजइंदुछविदेत ॥ कटुंपरणिपरिखाद्रहिमाहीं।मारिअसुर्कहँनाथतहाँहीं॥जिमिस्रसीमध्रिमत्तमतंगा।किह्अविपंकितस्वअंगा ॥ ३२॥ कट्ढेडाट्थरियरणिसुरारी । इयाम्इारीरदुएदुखकारी ॥३३॥देखिविर्रचिआदिसवदेवा । करननाथकीअनुप्मसेवा॥ सकछवेदमयवचनउचारी।अस्तुतिकरनछगेसुसकारी३४(ऋ.उ.)जयजयअजितयज्ञकेभावन।जयकृतज्ञस्वन्त्रसम् जयजयेवदस्वरूपतुम्हारो । देवद्वसहदुखनाञ्जनवारो ॥ जयजयरोमक्रुपप्रतियागा । धरणिउधारकजनवद्गमा॥

्र प्रजयज्ञूकररूपमुरारी । अमुरनदरनमुरनमुखकारी ॥ दोहा-जयदुष्टनदुरुभदर्श, जयमसमयीशरीर । जयत्वचधारकछंदस्य, आज्यनयनगंभीर ॥ पार्तकः । १ वर्षः ।।३५॥जयनासिकास्रुवासुस्रभरना॥जयआननस्रुकस्रपतुम्हारो।जयजयउदरइडावनहीरो ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ३.

्ष अतिजास् । जयविधिभागपात्रसुततास्॥जयग्रहपात्रछिद्रसुखकेरो।चरवनअग्निहोत्रजयतेरो॥३६॥
त्रि त्र्याः त्रि । जयउपसद्गीवामनराँची ॥ जययुगडाट्ड्इष्टितुबदोऊ । जयप्रवर्गरसनातुबसोऊ ॥
त्रि अस् पुत्रत्रित्रा । जयचित्रचनप्राणजगदीज्ञा।३७।जयजयसोमरेतभगवाना।जेतुवआसनवसनप्रधाना॥
दोहा—जयजयसातहुषातुत्रव, सातहुयज्ञस्वरूप । जयज्ञरीरकीसंधित्रव, सत्रयागवहुरूप ॥
जयवपुकेवंपनसकल, सत्रमलमयेतुम्हार् । यज्ञरूपवाराहयह, यहिविधिवेद्वचार ॥ ३८॥

ત્રો <sub>કુ</sub>ં માળ હું.. ત્રીત્રેસુવનસુપા⊗ત કેંદ્રત દું છે હ जयज्ञानविरागाभक्तिविभागात्रदवडभागाक्षमाछयेसुखदासद्ये ॥ ३९ ॥ जयवपुपवराद्दाखलनरनाहादायकदाहाकृष्णहरेअतिभासभरे ॥ जयधरणिउधारनुज्योंबरबारनपद्मिनधारनदंतकरेजछतेनिकरे ॥ ४० ॥ तवडाढकरालैमहँयहकालैधराणाविज्ञालैविलसिरहीकविसछविकहीं ॥ जिमिमेघनमालामधिउडपालातापरकालाराहुसहीतेहित्रसतनहीं ॥ जैथरणीधारीजलधिविहारीसङ्वितिहारीनिर्खिपरैमनमोदभरै ॥ मनञ्जेलशृंगपरद्वेजचंदवरजलधरतापरप्रभाभेरकवियोंडचरे ॥ ४१॥ जयदीनदयालारूपविशालाहरनउतालाशोकसवेहमलखेअवे ॥ जयविधिविधभारादेवनमारुात्रिभुवनपारु।चरणनवेकृतमहारवे ॥ जननिवसनदेतुदेखगकेत्रमोदनिकेतुधरणिधरोयहकाजकरो ॥ हेतुमहिप्रणामामहितुववामहिश्रीधामातेजभरोनिजधानअरो ॥ ४२ ॥ तुर्वविनामुरारीहर्मीहेनिहारीपरैनभारीमहिधरतातेहिउद्धरता ॥ पेअचरजनाहीरचहुसदाहीयहजगकाहीसुलकरतालक्ष्मीभरता ॥ ४३ ॥ तुवकेशनझारेपारावारेविद्रअपारेउछटिगयेसुरलोकछये ॥ विधिलेकिनवासीद्र्यनआसीद्दमञ्जिचराञ्चितभयेत्वदर्शलये ॥ ४४ ॥ जीचहतमहानातवगुणनानाकीअवसानामृदसोईनहिसकतजोई ॥ तुम्हरीयहमायाजगतनिकायामोहहिछायानाहिंगोई तेहिसमनकोई ॥ जगमंगलक्जिनेहिनहिंछीजैयहयश्रल्जिनगदीशाधृतक्षितिसीशा ॥ हेकरुणासागरगुणगणनागरञ्जाजउजागरमोहिंदीज्ञाप्रभविधिईज्ञा ॥ जेतुवपद्विमुखेमानतसमुखेरहततेसदुखेजगतसद्गिहितरतकदा ॥ मरिमरिजेजन्मतयोनिनभरमतएकद्वतरसतहोतकदातेउतरतदा ॥ कोटिनजेपापाओंरहुशापादुसहसतापाकरिनसँकेनियरातजके॥ जेअतिमनलाईकथासोहाईतिहरीगाईकहिनथकैमतिप्रेमछकै ॥ कोउतुमसमनाहींत्रिभुवनमाहीजेहिटिगपाहीहमजाहींस्वारथचाहीं ॥ दगनहिंदर्शादीतेहिसुजछाद्दींहमसुखपादींदुखदादींअतिविटसादी ॥ हेतुमहिगोविदायदुकुळचंदाआनंदकंदानँदनंदाहरभाकंदा ॥ तुवपदअर्रावदानिकटविसदाहममतिमंदास्वच्छंदार्ताजजगनिदा ॥ शुकरवपुषारेनाथहमारेमोद्श्रपारेविस्तारेस्रदृशद्दीर् ॥ मिपपारावरिकरद्वविद्वारसदासुखारेबद्ववारसंतनप्यार ॥

स्तरुणीलहिदुखजलपि, जनइतरतसहुलास । जिमितरनी लहितरतजन, वारिषविनहिंप्रयास ॥ ३७ ॥ वितिहेअरुपंगी । यहलोकहुपरलोकहुसंगी॥जेहिविनसक्लथम्षुरुपारी।करीहेनकमहोतिअसुनारी॥१८॥

ँगक्तिस्अतिर्प्राती।मर्टाहेंसुनिजनम्नित्तिजभीती।।जैसेकिछोवेदिमहिपाल।।जीतहिविनश्रमवैरिविज्ञाला।। ि तिउपकारा । जोजनजीवहिवर्षहजारा॥ऐसीतुमद्दीमुस्रुसिसयानी।प्रतिउपकारसकहिनीहेटानी२०॥

े ि तिउपकारा । जोजनजीवहिवपंदजारा॥ऐसीतुमहोसुमुसिसयानी।प्रतिउपकारसकहिनहिठानी२०॥ मनोरथतेरो । पूरकरनकोहेमनमेरो ॥ एकमुहूरतपीरजधरहु । अवैनरतिकीहच्छाकरहु ॥ २९ ॥ दोहा–संध्यासमयभयावनी, धार्गहिभूत पिञाच २२ चैठचढेनिजगणनम्रत, विचरहिशिवम्रसपाँच ॥२३॥ रेतविथुरेवेसा । तहितसरिससोहतशिरकेशा ॥ चिताभरुमअंगनिअँगरागा । रजतसरिससोहहितनुनागा ॥

रभगवाना । तीनिनयनितन्कजगजाना ॥ तेयहिकाङकरतसंचारा।अविदेखिंहेकरतविहारा॥ २४ ॥ अपनपरायोनाही । नहिमानतिनदतकोहुकाही॥छुवतनपदतेजीनविभूती।सोहमसविहारघरिहंअकूती ॥२५॥ चरणअदेषिसदाही । वर्णतजासुदोपनिहाजाही ॥ गावतरहतसदामतिमाना । जिनतेअधिकनकोउसमाना ॥ दोहा—सोठांकरसंतनसुखद, यद्यपिंहेभगवान । तद्यपिकरहिपिशाचको, सवआचरणमहान ॥ २६ ॥

रितनकाहीं । निदनकर्राहंसदामुखमाहीं ॥ तेजनजगमहँसदाअभागी । होहिंजेज्ञानिहुपरमविरागी ॥ रणहेतुनहिंजानें । क्रुकुरकोवकाप्रियमानें ॥ पहिरहिभूपणवसनअनेका।कबहुँनतिनकोहोयविवका ॥२०॥

ैं। जेहिथापितमर्यादापाँछे ॥ जगकारणश्चतिकहृइपुरारी । मायाजिनकीशासनकारी ॥ करींहनप्रभुञाचरणपिशाचा । सोसचिविषञतकेहिसाँचा ॥ २८ ॥

#### श्रीमैश्रेयउवाच ।

यहिविधियदिषमुनीञ्चाञ्चायो । तद्पिनदितिकेमनकछुआयो ॥

कामिववज्ञकर्यपप्रिया, छोंड्सिकछतन्रछाज । पतिकोषटपकरचोत्तरत, गणिकासमरितकाज ॥ २९ ॥ ्रितराई।ईश्वरकोतहँज्ञीज्ञनवाई॥कियोविद्यारकातहिजाई॥३०॥धुनिसरितामहँजायनदाई॥ [मर्मानहेर्क्कान्क्षो । गायञ्जिकोकछुजपिछीन्द्यो॥३९॥विदितकर्ममानिपछिताई।दितिछिनितहँज्ञीज्ञानवाई॥ असवोछी । अपनेमनर्काआज्ञयखोछी ॥ ३२ ॥

#### दितिस्वाच।

ि ँ ी सोअपरापभयोंमेंजानी॥सोअपरापनमनहिनिचारी।नाइहिनदिममगभेपुरारी॥३३॥ द्वकोकरहुँपणामा।नाङ्गकसकटदासदुखमामा ॥ ३४

दोहा-मापरहरकींनेकृपा, ममभगिनीकेकंत । नारिनपरदायाकरत, व्याधहुअतिअपनंत ॥ ३५ ॥

#### मेत्रेयउवाच ।

वेभिकहतकॅपतदितिगाता। पुत्रटाटशातियनअयाता॥संध्याकारिदितिसोमुनिगई।देनभयेअमय्यनमुनाई३६ कश्यपउवाच ।

चिरदीषुनिसांझदिपाई । मेरोन्चननकछुउरछाई ॥ झंकरहूकीछाननमानी । तानेमत्यछेदुयदमानी ॥ ३० ॥ विद्युगछबछ्दारे । देवनकेंदुरादेवनदारे ॥ महाअभद्रभयाननकृषा । विभुवनविनिर्देयुनमुग्भूषा ॥ ३८ ॥ साण्निकोअतिदुरादेदे । परनारिनवस्वझपरिछेदे ॥ कोग्देइरिदामनअपकाम् । जबनेकरिष्टेकोषअषाम् ॥३०॥

दोदा-तबकोषितद्वेकृष्णपञ्च, अवशिषारिअवनार । नुवयुत्रकोमार्ग्दि, तिमिष्टकृतपदार॥ ४० ॥ वचनसुनतभयमानीधोद्यदिनअनिमेख्डकानी(दि॰३०)कृष्णद्वनेषुत्रनकदेनेगोदीर्यननामपृतिर्वाजनेतेश्व

े देविप्रशंषकारी । नेप्राणिनकदंकर्गद्दुस्यारी ॥ जीनजीनयोनिनमेजात्र । नदंनदंशनयिनगद्रस्पात्र ॥ े देमदनेक्याकरोद्देनियाद्रसनिनकदेनेक्याथर्शामुननप्रियोकत्वनमुद्दाय । कद्यप्रमुनिशमवयनमुनाये ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

#### कश्यपडवाच ।

पतिग्रुरुअरुङ्ख्युद्धयुद्धेरे । औरहुनेग्रुणमाहँजठेरे ्॥ इनकोनिद्दिकरहिनोकामा । पावतनरसोडुखपरिणामा ॥ दोहा─तातेवाणीयडेनको,कयहुँनडारोठेछि । अनुचितउचितविचारतिज,निजज्ञिर्रुलोजेमेछि ॥

करिअधर्मजेतिपछिताई । अपनेमनविवेकअसलाई॥कृष्णचंद्रकोकियसनमाना।हमिहंशिवहिआदरियनाना॥१३॥ ततिनेटप्रञ्जतवहोई । ताकेएकप्रत्रअसहोई ॥ ताकोयज्ञहरियज्ञकेसंगा । गेहेंसंतसकलअधर्भगा ॥ ४४ ॥ हृदसोहरिदासनप्यारो । अतिज्ञयअज्ञपमग्रुणनअगारो ॥ जिमिज्ञथपावककनकतपाई।लेहिंजोिषिमलसकलविहाई॥ तिमिअवगुणतिज्ञप्रणाहिँलेहे॥सबसाधुननिजग्रुणनिसेलेहे॥१५॥जासुकृपालहियहसंसारा।रहतसदाहिपसन्नअणण॥

देहा-सीयदुपतिकोदासुबह, होइहिसद्।अनन्य । पायकुपाहरिसंतमधि अत्रगण्यअतिधन्य ॥ ४६ ॥ महाभागततमहाप्रभाऊ । मनिहसकळजगतहरिभाऊ ॥ सत्रसंतनमेपरमप्रधाना । करिहरिभक्तितजेअभिमाना ॥ सद्।परिहयमेहरिध्याना ॥ ४० ॥ ज्ञीळांसधुयाहकग्रुणनाना।परकेसुससरहिहिसुसारी ॥परकेदुसमेरहिहिदुसारी । बाकोज्ञञ्जगतनहिंहोहोसयकोज्ञोकहिरहिहाउसोहा॥जिमिनाज्ञतत्रीपमज्ञाज्ञिताप।तिमिनाज्ञिहेजगतसंतापा॥४८॥ जेप्रसुद्।सहतुत्रपुपरहों । सदाभारधरणीक्रहरहों ॥ कुंडळमंडितआननजाको । कमळनयनजोकंतरमाको ॥

दाहा−अंतरबाहेरजगतमें,मेरोनातिविशेषि । नवनवआनँदपाइहे, नितहिनिरंजनपेखि ॥ ४९ ॥

#### श्रीमेत्रेयउवाच ।

सुनिनातीकोभागयत,पुत्रनवयहरिहाथ । गुणिकेदितिमोदितभई,पतिपदनायोमाथ ॥ ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेज्ञविङ्वनाथितहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहकृदेवकृते आनन्दाम्युनियोचतुर्देशस्तरंगः॥ १४ ॥

दोहा-फेरमुदितमित्रातनयःकरिकेशीहरिष्यान । विदुरमहामतिमानसीं, लाग्योकरनवसान॥ श्रीमेत्रेय उवाच ।

नेजकपक्रद्रपपकोरेत् । पार्ग्योदिनिअनिमादिनकेत् ॥ ग्योगभेदानवर्षयमाना । देवनवरभोद्योगमहाना ॥ १ ॥ गर्भनेतनम्भिमंदा । लोकपाल्डुनगयोअनंदा ॥ छाईद्शहृदिशाअपियागे । ब्रह्मनिकटगेदेवहुसार्या ॥ भिर्योगकरपीतनगरकोर्गानापदमदिनदिभयभेयोगी।शायदनुमक्तमनिवारहुपाना।दमहिनानपरतेवद्याता ॥ भनभन्यअस्पत्रसुमाना । नुमादिन्धिकरुत्रनिवाराम् । देवदिनपलिमानामानामगणित्रमागिरामाद्रपति ॥

हेर्रा-हेप्रवृद्देताचतुर्व रिवर्डाहर्षायमात्र । हरद्राधमा हन्यामात्र राजाप ह्या हैपाव ॥ ८ ॥ इति रहेर्राहरितामा (को रहेर्द्राचार्यामा । इह रही हमाद्राविदार्थानाव्या । स्वाप्ताविदार्थानाव्या । स्वाप्ताविदार्थानाव्या । रिटेर्डाहर्मेड द्वीव बाहे । रिटर्शन रहेर्द्राहर्षात्र को अस्म व्यक्तिमहिन्द्रामा । ११४ ४४ मा व प्राप्ताविद्या। १ भ

अंकिंग्यड ॥च ।

मुलिक्य राम्पुन की रानी नी है है है में कृष्ण मुल्ला ना १६२ हों । नृजर्तु देवन वह पनवसी मान वेपाल में राने क्रपीर प्र

तकुमारा । औरसनातननामज्यारा ॥ येचारिहसबदेवनकेरे । हैंपूर्वजहरिभक्तिपनेरे ॥ –विचरतरहत्रतिरुोकमें, चलतअकाशअकास । छोंडिकामनासकलमन,श्रीनिवासकेदास ॥ १२ ॥

दिकतेई । विचरतविचरतहरिपदसेई ॥ करिमनमेंहरिदर्शनआसा । गवनकीनवैकुंठनिवासा ॥ प्रणामा।अभिरामनमेंअतिआभिरामा॥१३॥जिनस्वरूपहरिरूपसमाना।वसहितहांभागवतप्रधाना जेंभगवाने । तेविशेषतहँकरहिंपयाने ॥ औरोहरिपार्षदजहँरहहीं । हरिसेवनहितनितसदलहहीं ॥१४॥

ायदुपतिजगदीञ्ञा।निगमगम्यवंदितममईञ्ञा।।ञुद्धतत्त्वमयसूरतिजाकी । हरनिहारहठिमदनप्रभाकी १५ दोहा-जहँकाननसुंदरलसत,निश्रेयसभाराम । विल्साहिकोटिनकल्पतरु,पटऋतुनितविशाम ॥

विराजें । मुरतिवंतमुक्तिसम्भाजें ॥ तालतमालद्वसालविज्ञाला । अरुप्रियाल हिताल रसाला ॥ ोनीलुरिल्इराती । लखतलेखललनाललचाती ॥ फरशनिफूलेफूलनिपुंजा । मंडितमत्तमधुपकलगुंजा ॥ अपमोचनवारे । पेसेजेहरिजनहरिप्यारे॥ १६ ॥जगजाहिरयदुपतियञ्जावि । ठलनासहितसदासुखपवि ॥ ीरा । बहतसदानाञ्चकत्रवर्षारा ॥ जेवसंतलतिकामनभाई । फलिरहींसीरभसरसाई

दोहा-हरिपार्पदविचरतरहत, सौरभतिनकीपाइ । गावतहरियज्ञासर्वदा, रहतनतहाँलोभाइ ॥ १७ ॥

्राका । सारसहंसम्यूरवङ्का ॥ चातकतीतरऔरचकोरा । इरियशगावहिकरिकङशोरा ॥ । तेयशगावहिंसदागोविंदा॥सनिसनिमोहिपरस्परजाहीं।पुनिपुनिगावहिंसुखदसदाहीं १८॥

विनसोहिरचहुँपार्ही । थलथलपूरपरागसोहार्ही ॥ कुरविककुदूर्चपकमदारा । नागवकुलपुत्रागअपारा ॥ रेप्रकारे।हरिगलतुल्सोमालनिहारे॥धनिधनिधनितुल्सीसोक्हर्स।निजतपलधुगुणिलन्तिरहर्ही ॥

दोहा-जेजगर्मेकेवलकियो,श्रीपतिकोपरणाम । तिनकेश्रीवेकुंठमें,सोहतअनुपमधाम ॥

कितेकनककेतेजयनेरे ॥ पद्मरागमणिकेबहुसोहें । मरकतमणिमंडितमनमोहें ारुलितसोहाहीं।रतिरंभाजिनरुखिरुजिजाहीं।।कोटिशशीसमवदनप्रकासा।फेरुतफरशफवतसुखवासा

। विहँसिंहमंदिवमोहनकरणी॥पेविकंठवासीहरिदासा । फॅसिंहकवहुँनहिंमनसिजफांसा नंदकुमारे । नितनितनवसुखळहतअपारे॥हरिमंदिरमहरमासोहाई।जोक्षणक्षणछविकीसमुदाई॥२०॥ दोडा—कमलकरन्छैकमल्यक, फेर्राइलीलाहेत । मनहुनाहकेनेहहित, झार्राहेनेहनिकेत ॥

[क्षहिहेतू।करहिअमिततपविधिवृपकेतु ।। सोकमलाकुष्णहिपदमाही । निजतेरहीलोभाइसदा**ही** ।। भाकावण । सातदुमणिनसातआवणं ॥ दिव्यकनकर्जावृनद्करे । वनेसातद्वारेछविटेरे ॥

ी।यकथ्ळनिरस्ततगतिमतिथाकी२ १वहुवापिनमहाँविद्रमघाटा।जटितसक्छहीरनतेवाटा ॥ राभनीरा । इंद्रनीलसमञ्जितगंभीरा ॥ तहतवकहुँभगवाननहाँहीं । सरिवनसहितकमलासँगुजाहीं॥ दोहा—नुरुसीदरुकरअमरुर्छे, जरुमिपेत्रमहिछाइ । पतिपद्पंकजपूजती, आनँदअंचुवहाइ ॥

ं अरुकसमेत्र।निरिषरमाअतिसुर्छानिनेकेत्।।निजज्ञोभाष्रभुकुपाष्रभाउः।असगुणिवद्तिहियेअतिचाक

। करतकेल्यिड्डिनिपिषिटसार्ही।किङ्काँविचित्रवनउपवनवागा।जहँआनँदमयउङ्ग्तपरागा ॥ । तीनहँद्येकप्रभाकीभरणी ॥ वहविधिरतनस्रचितस्रद्यारा । होतनहाँविधिहरमनभारा ॥

तंगकुरंगविदंगा। वैरविहायचराह्यकसंगा ॥ सर्वेसविदानंदस्वरूपा । प्रभावंतजेपरमञ्जूषा ॥ दोहा-दरिकोमनगरँहोतगस, तरँ तसहिफ्छहोत । दिव्यश्रीमृरजविमछ, दिव्यप्रकाशउदीत ॥

-सरसेवहुसरसीसुंदरसरसीकंचनफरसीफाविरही।मणिमंडितपाटाविचविचवाटाकछश्निटाटाठो)भसटी राजरुसंचारीमणिरजियारीराजीतेंदै । मनसिजमनहार्गअतिसुखकार्गअतिदुतिवार्गआजितेंदै ॥

अनुरागामुनिजनके । तहँअमिततङ्गगार्टेचहुँभागानीरअङ्गगामञ्जनके ॥ स्तुअपारुयुत्तविरसे । तहँबहुनरनारीभूपपपारीनितसंचारीहरुसे ॥

धृतचंदनभालाउरवनमालाबाहुविज्ञालाचारछजे । पीतांबरधारेश्रीहरिप्यारेमुक्तउदारीनित्यव्रजे ॥ तहँमहाउतंगाकृतमणिरंगामहरूअभंगासोहिरहे । जिनकोपरकाज्ञाखयोअकाज्ञाचारेहुआज्ञाप्रभागहे ॥ कलज्ञाकलसोर्देजिनकहँजेंदिरविज्ञज्ञिमोद्देयभाभरे । वहुध्वजापताकविविधकिताकवहुचपलांकगर्वहरे ॥ तहँद्वरिद्वरिकरुशअपरिवंदनवरिमुक्तनके । हरिआगमजानीजनविज्ञानीँहंसुखखानीतनमनके ॥ हरिअस्तुतिगायतसङ्सोहायतनिजथरुछायतक्षणक्षणमें ॥निक्षिदियहरिष्यायतकहुँनसिथायतहरिढिण्यायपण्डास्ये॥ मुक्तनमुदभरिताविरनासरिताअमीनिदरिताअंबुढेरं । तहँहरिपुरनासीआनँदराञ्चीमञ्जनआज्ञीगमनकरें ॥ जेजसअभिरुपेंभनमहँरार्लेष्ठाखनहिभार्पेहरिदासा । चिरुरमानिवासासहितहुरुासाप्रजवहिंआसाअनयासा ॥ जेहिदर्ज्ञनहेत्रविधिवृपकेत्वद्वविधिनेत्करतरहे । सोश्रींनेकुंठाप्रभाअकुंठाकिमिमतिकुंठावरणिकहे ॥ तहँजेजनजार्वेअतिसुखछर्विपुनिनहिआर्वेसंसारे । नितहरिहिविस्रोकेसदाअशोकेवसतसुवीकेसुखसारे ॥ ऐसोहरिथामातहँश्रीधामापूरणकामाराजतहै । शिरकीटरसाठाउरवनमाठावाहुविशाळाश्राजतहे ॥ पटपीतसोहावनतडितरुजावनप्रभायढावनकटिसोहि । वपुअतिअभिरामासुंदर्श्यामाकोटिनकामामनमोहे ॥ मणिकनकअगाराखम्भहजारात्रभाअपाराचहुँचाहीं । सिंहासनमाहींत्रभविऌसाहींरमासोहाहींउरमाहीं ॥ सोरठा-जोबद्दवेदनगृह, पारनपावहिंशेपकहि । ताकोंमेंमतिमृह, केहिविधिवर्णनकरिसकों ॥ २२॥ दोहा-मितहरणीभरणीदुर्वे, हरिचरित्रविनजोय । तौनकथाजेमुनहिंशठ, तेनजायँतहँकोय ॥ हरियञ्चविनगाथाजेगांवें । तेनररवरवनरकसिथांवें ॥२३॥ चहहिंहमहुँमानुपतनुपांवें । तोकरिभक्तिकृष्णपुरजांवें ॥ थर्मज्ञाननरतत्तुमहँहोवे । ताकोपाययृथाजनखोवे ॥ ऐसीमनजयोनिकहँपाई । जेनभजहिंहरिपदरतिलाई ॥ तेनरघोरनरकमहँजाँवें । कोटिनजन्मकीटतनुपाँवें ॥ जेजनयदुपतिकथासोहाई । गावतरहतप्रीतिउरछाई ॥२४॥ पदपदमहँबाढ्तअनुरागा । ढारतनैननीरवङ्भागा ॥ क्षणक्षणमहँपुरुकावर्रिहोती । पूरप्रेमरसप्रीतिउदोती ॥ दोहा-जेजनहमसबसुरनके,अहैंशिरोमणिसांच । कबहुँनतिनकेतनुरुगत, नरकअनरुकीआँच ॥ श्रीवैकुंठजातजनजेई । होतसदायदुपतिपदसेई ॥ देखाँहनितनवयदुपतिरुग्जि । महामोहमंडितञ्जभक्तीला॥२५ ॥ एसे।श्रीविकुंठहरिधामा । जाहिकरैंसवलोकप्रणामा ॥ लसहिंसुक्तजनविपुलविमाना । फैलरह्योपरकाज्ञअमाना ॥ तेहिविकुंठहरिदर्शनहेतु । गेसनकादिकयोगनिकेतु ॥ छिखेबेकुंठनगरकोञ्जोभा।सनकादिकहुनकरमनछोभा॥२६॥ नांियगर्यजवपटद्रवाजे । निरस्ततसुछविसुनतयहुवाजे ॥ पहुँचेजवहिंसातयेंद्वारे । तबदेहिरपारपदननिहारे ॥ दोहा-वैसवरोवरदुहुँनकी,तनुसुंदरवनइयाम । भुजकेयूरकुंडलथनण,शीश्किरीटललाम ॥ गहेगदाद्वारेदुहुँओरा । खड़ेजयविजयअतिवरजोरा ॥ २७ ॥ पहिरेजरमंजुळवनमाला । जामेंग्रंजिरहेअलिजाला ॥ सोहतचारिहुवाहुविज्ञाला । ठाढेदोऊद्वारकृपाला ॥ २८ ॥ खुलेरहेसातहृदरवाजे । जिनकपाटमणिसहितविराजे ॥ पटद्वारननॅघिगयेअज्ञोके । सनकादिकनकोउनिहरोंके ॥ तैसहितेमुनिसरलस्यभाऊ । सत्तयोंद्वारचलेकरिचाऊ ॥ हरिदासनर्सोषुछेजनाहीं।नर्दिकछुविषमज्ञानमनमाहीं।।विचरतजसळोकनपरवीने।तैसहिकृष्णपुरहुळखिळीने ॥२९॥

होहा—पंचवर्षवयरहतनित,सनकादिकऋषिचारि । विनप्रँछेप्रविश्वतमहरू,तहँजयविजयनिहारि ॥ कुटिल्धुकुटिहगअरूणविश्वाला । श्वासलेतकोषितजनुकाला ॥हेमदंडदोजपापदभारी।रोक्योद्वारमप्यप्रनिवारी॥ जानैनहितेम्रुनिनप्रभातः । हरिङ्च्छावशरहेजनभातः ॥ वोलतभेदोजवचनकदोरा । जाहकहाँतुमग्रुनिनिक्शोरा ॥ होतुमपाँचवर्षकेढोटे । पेहमकोदीसहुअतिखोटे ॥ विनप्रँछेहरिमंदिरजाह् । प्रयुद्धनिक्शोक्षयेज्छाह् ॥ सहेरहोद्वारेमुनिचारी । क्रत्तश्यनहिंहिगिरिधारी ॥ मुक्तजननदेसतमुनिचारी । रोकियवजितप्रपरि ॥२०॥

दोहा−सनकादिकञयळोकमें,रोंकिजाहिकहुँनााहिं । तिनहिंविजयजयरोंकदिय,सत्तर्येद्वारेमाहिं ॥ करनहेतुद्दरिद्द्यानआये । दरिसमीपमुनिजाननपाये ॥ तत्रसनकादिककोपितह्वँकै । येळिवचनद्वारपनन्वके॥ ३८॥ म्रनयऊचुः ।

्रिक्ष्यं रिक्ष्यं । यहिषकुंठकहँजीवसिघारें ॥ सिगरेजेविकुंठकेवासी । अहेंशीलसागरसुखरासी ॥ तिब्बहँकारविक्षः । जानहिष्मतुहिसारअसारा॥सोविकुंठमधिहरिजनजाहीं । कसकपटीदोउवसहुइहाहीं ॥ उत्तमित्रमत्त्रमा कार्या के किंद्र क्षा कार्याक्षस्तुमकपट के विद्यहा तैसहिसवकहँजानतअहहू ॥ दोहा—कपटीकुमतीकल्मपी, कुरकठोरस्वभाय । तुमपासंडीपुरही, कहाँरहेइतआय ॥

दोहा–कपटीकुमतीकल्मपी, क्रूरकठोरस्वभाय । तुमपासंडीपूरही, कहाँरहेइतआय ॥ ः गुमपारकुर्तः ः इतुमकतविश्वदरमहँघारे।होहुनतुमसाधुनकेप्यारे ३२ , ेतु । जिमिनभमहँनसकोहपरेपे ॥ तेप्रभुकेतुमहोनहिंदासा । केवलवेपहिंकरप्रकासा ॥

दोहा-यहिविधिसनकादिकदई,जवजयविजयकुत्राप् । जोअनिवारणक्रास्रते,कारकर्द्राहुताप् ॥

िन्य ित्ज्ञाते ैं। परेष्ठुनिनचरणनअकुलाई॥३६॥बोलेखुगल्खुगल्करजोरी।नाथभईहमतेबङ्खोरी ॥ रेरे : । जेहितेमिटेशापकीबाधा ॥ सोडपायप्रभुदेहुबताई । विनतीकरहिचरणशिरनाई ॥ . . .दानवहो । पेमनमेहरिसुधिनहिंखोंवे ॥ लहबकुयोनिकलेशितितेतो । हरिसुमिरणभूलवमीतजेतो ॥ दुःशाती।हरिसुधिनहिंबिसरेदिनराती॥हमअज्ञानवशुतुमकहॅरोके।ताकोफलननयनअवलोके॥३६॥

दोहा-सनकादिकजयविजयकहँ, जोनभयोसंवाद । तोनजनार्दनजानिके, राखनहितमयोद ॥ श्रीपतिनिजपापदनकृत,ग्रुणिसुनिकोअपराध । वैठरहेजसतेसही, देरिकृपाअगाध ॥

त्रापातानजपापदनकृतःग्राणञ्जानकाअपराप । वठरहजसतसहा, दारकृपाअनाय ॥ - प्रविदनमकरंना । पानकरतञ्जनिष्टंदमिल्लिंदा ॥ तिनपदसोंघरणीमहँषावत । आयेप्रभादिगंतनछावत ॥ ्रिरः सिरः , । पेनहिंप्रसुहिंबीचमहँपाई ॥ ३७ ॥ तहँषायेपापदचहुँओरा । जानेनहिंचारित्रतेहिटोरा ॥ र्र्णान्हेंतहँपारः । कोउछत्रलेपीछेआवत ॥ कोउपादकालेतहँआये । कोउविजनलेसपदिसिधाये ॥

तानिक क्षित्रां । पीछेपायेजानिमहायुष ॥ सनकादिकश्रीपतिहिनिहारे । जेप्रभुसदासंतरखवारे ॥

दोहा—पहुँचितहाँपार्यदस्वै, लगेचलावनचोर । छत्रपातुकालैखड़े, रमारमणजेहिटीर ॥

197०(इसालरहरूके।छन्छन् : २५०००००।लगीचंद्रमणिछ्त्रहिमाही।हरियुखदाशितकिथ्रवहिंबगि।।

197०(असान । दासनसुखददिपंतदिशानन ॥ सुखसागरगुणभागरनाथा । देखतहीकरिदेतसनाथा ॥

197०(असेन । उपमहँविलसतिरमाललामा॥जनुविकुंटकीछविसवआई।हरियरमहँचिसरहीलुआई ३९

197०(असेन । नवसाथनयनचपलाजेसे ॥ कांचीकिटकंचनपरकासी । नचतमालमिथ्यंपलतासी ॥

दोहा—यरविशालमेलिसरही, शुभवनमालअपार । मनहुनीलगिरितेगिरी, बहुरँगसुरुपुनिपार ॥

े प्रिचाहुयकपक्षिराजपर्॥ यककरमें प्रभुक्तंजभैवानि । अभयदानयककरद्शानि ॥ ्रेजिप्सिरिताहिरमाछिवजाहै॥ ७ ०॥चपछादुतिहरकुंडछ्छोछ॥धुछिवछहततेछसत्कपोछा

ું કોફિજારતી તહું તે તે, છોવેયરી તેમીકે દુવિગેઠિક ઉપ્યું કે મિકિસેટરાગતું, રામી હામુર્વ કે કુરમામ દેવવણમાલ ૃંધરમુંએ સ્ટાર્ટિક વૃત્તિ વૃત્તિ કે તેને કોર્ટ્સીટગા

्दोहा-हरिसुखमाकहँँँछोंकहैं। कमलाकोछिवगर्व । भयोअस्तहरिअँगनिरस्ति, असभापतकविसर्व ॥ २० १६७,मस्योते । अहँदासयदुपतिकेतेते ॥ जसहच्छादासनकोहोंवे । तेतेसहिप्रभुकोतपुजीवे ॥ १० १८७,केडसिबदुत्तेती, वेद ॥भूचर िताई ॥श्वर॥हगअरविद्चरणअर्रावदा।नकोमुल्तुटसीमकरंदा ॥ १८०,विद्यानक्ष्मपार । प्रविज्ञीहियनासाकेद्वारा ॥ सुनिमानसहरितियोत्तर्यते । सनकादिकोमुद्रितअनंत ॥ १८०,विद्यानिर्देशतदिद्धिहरूसिगयेस्ट्रोभाई॥विकसितवारिजवदनविस्तत्वतिस्वताहुद्धिमकाहाहासछिविद्यानत॥

👊 🕔 🐧 । गुणतभ्येहमसमनहिंदुने ॥

त्यामपाठिपदत्तरुअरुण, नसर्श्रणोद्धावसंत् । चरणात्रवेणीमुनिनहग, मजनकरिसुल्रेत ॥ ४४ ॥ क्षपरिहरिष्याना । िर तसीती त्यक्ति गराम तीविषा स्वरूप र तीव व स्ट्रैम नलोभाने । कर्राहेसप्रीतिप्रेमरसपाने ॥ तिनकेष्यानसदाप्रभुआवें । जिनकोयोगीकहँकहँपावें ॥ आजहमारे । देखिपरेत्रभ्रनरवप्रधारे ॥ दुर्लभऔरहजौनविभूती । सोत्रभूनिकटविनहिकरतृती ॥ नकादिकचारी । अस्त्रतिगावतिगराउचारी ॥ ४५ ॥

# सनकादयङ्यः।

सर्वेडरमाहीं । तदपिनजानहिंदाठतमकाहीं ॥

ा–तेतुमन्रसममदगपर्ये, भयेकृपाकरिनाथ । कोकृपाळुँहेतुमसरिस, कीन्होहर्सार्हसनाय ॥ विताहमारे । सुधासरिसकाननमहँडारे ॥ तवतेनिवसहृहियेहमारे।अवप्रत्यक्षलिययसलारे॥ ४६॥ तत्त्वप्रकास् । त्रिभुवनपुरितप्रगटप्रभास् ॥ रूपमधुरदासनदरशाई । देहभक्तिनिजउरउपजाई ॥

ाईजनकार्ही । तबदेखततुमकहँउरमाहीं शिछ्टतअहंकारममकारा।पुनिनर्हिआवतयहसंसारा ॥ ४७ ॥ सुदासा । तेनकर्राइसुक्तिङ्कीआसा ॥ तोविधिशिवसुरपतिषेशवर्या । चाहतर्नाइतोकारुअचर्या ॥

|-धुकुटिभंगतुम्हरेकरत्त, उपजतनञ्जतअनंत । तिनकोनहिंचाहतकवहुँ, तेविरलेजनसंत ॥ णजनआर्वे । चरितरावरोस्रनेसनार्वे ॥ करतप्रेमरसकोनितपाना।तिनकेसमकोत्रिभवनआना ॥ ४८॥ गुअपराधा । दियोनाथदासनकोवाधा ॥ तातेनरकवर्सेदमजाई । पैइतनोर्दाजेयद्वराई ॥ वसेपदकंजा । रसनाकहेचरितमनरंजा ॥ तुल्सीसमत्रसुसुरतिहमारी । लगीरहेनिर्शिदिनसुखकारी ॥ तममकाना । रहेसर्वदाहेभगवाना ॥ ४९ ॥ संदरवपुनिजहृदयदेखायो।नयननअमितअनंदहिछायो॥ -देवनकोदुर्छभअहो, तुमकृपालुश्राराम । सोहमकोद्र्ञनदियो, तुमहिकरहिंपरणाम ॥ ५० ॥

ते सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांभवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहाद्दरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीर**प्रराजा**सिंहग्रे

वक्रतेआनंदास्यनिधोततीयस्कंधेपंचदशस्तरंगः॥ १५॥

#### व्रह्मोवाच ।

हेविधिजवअस्तुतिकरी,धुनिनसहितमतिमानि । तबसराहिबोलतभये, सुनिसोंज्ञारँगपानि ॥ 🤋 ॥ श्रीभगवात्तवाच ।

जयहमारे । मार्थमनहिनेकविचारे ॥ कियारावरोअतिअपराधा । तातेछहेजापकीवाधा ॥ २ ॥ इनकहँदीन्हों । यमिसम्मतहमहँकीन्हों ॥ जेजनहोत्तविश्वेद्धौदी । कपहुँनतिमियलागहिमोही ॥ ३ ॥

मोपरभूरी । विप्रचरणमहँममरातिपूरी ॥ इष्टदेवहीविप्रहमार । तौनधर्मजयविजयविसारे ॥ सममकान्दे । सीहमअपनेशिरधरिङीन्दे ॥ २ ॥ चाकरकरतचूकजोकोई। तीअकार्तिस्थामीकीहाँई ॥

-जॅसेइन्ट्रियकरतिर्दे, विषयविवकाश्वपराथ । पताकेसंबंधते, दोतजीवकीबाध ॥ ५ ॥ जाससुधासागरसुयदा, अवगादेदकचार । सपदिस्वपचहदोतदाचि, पुनिनछहतसंसार॥

सिवकाई । ऐसीअनुपमकीग्तिगाई ॥ तातेसुनदुदीय मम द्रोदी । तातेदिकाटउँदीहुँनछोदी ॥ ६ ॥ ५७४०।६ । मुमपद्रवपवित्रतापाद ॥ नादातवग्किछम्छभछसाई । पगहिज्ञिवादिकहिगसवकाई ॥

६ त्रकार । मेपाइपदर्शाटनदार ॥ विपनकीकीन्द्रसक्ताई । पगहाज्ञाताद्रकादारसक्ताई ॥ ६ त्रकार । १ विपनकीकीन्द्रसक्ताई । पगणिपरमपुरपर्ग्ह सदाई ॥ ६ त्रकार । १ विपनकीकीन्द्रसक्ताई । रणमेदारकपदनीहराई ॥

दोहा-विप्रनकीसेवाकिये, भेअनंतममनाम । विप्रनकीसेवाकिये, भयो सत्यसुखधाम ॥

जाचंचलाकटाक्षहित, विधिशिवबृहतपकीन । तौनरमामोमहँअचल, यदिपनमैंतिहिलीन ॥ 144तारः :।क । नहिंकछुमममहिमासुनिराक्ष ॥ ७ ॥ पानकअरुत्राह्मणसुलमेरे । ऐसोकहतवेदगणटेरे ॥ त्येययाजया**ँ । तथा न तोपअन**लते पाऊँ ॥ जेनिरलोभीशांतजदारे । तेईविप्रमोहिंअतिप्यारे ॥८॥ सवमोरिविभूती । रुकतिनजासुकहुँकरतूती ॥ ममचरणोदकसुरधुनिधारा । पूतहोनहितशिवशिरधारा ॥

पावनकरणी । धरणीमें अधमनउद्धरणी ॥ ऐसीमैद्धिजपदरजकाहीं । धरहुँ आपने मुकुटसदाहीं ॥ दोहा-ऐसोवित्रप्रभावसाति, जिनवित्रनसोंजोइ॥करतवैरतेहिक्रमतिको,कबहुँउधार नहोइ ॥ ९ ॥

यहमोरशर् । । गनेनभेदकबहुँमतिर्धारा ॥ मोहिअरुद्धिजमहुँँछखहिँजोभेट्र । जाहिहोतअसयमपुरखेट ॥ ्रीरथमम्द्रेयरी । चुभयआंखिएँचहितहिकेरी॥१०॥जेवित्रनममरूपहिजानी । पूर्जीहेनवहिजोरियगपानी॥ ्रानिगारी । होय वित्रजो निपटअनारी ॥ बोलतमधुरवचनमुसुकाई । राखतज्ञील स्वभावसदाई ॥ ाई । जसमेंभ्रुगुमुनिकहाँशिरनाई ॥ गावतमेरीकथासदाहीं । मानतहैकोडकीभयनाहीं ॥ दोहा-ऐसेजे जनजगतमें, वित्रभक्तपरवीन । तेसाधनकेअवाहोमें, सदारहीं आधीन ॥ ११ ॥

्रितासन्हि तो । कीन्दोतुवअपरापअज्ञानी ॥ तातेविप्रकृपाअवकींजे । ममदासन ऐसोवरदींजे ॥ त्यर ः ेोते । भोगिशापकृरियहुअनहोनी ॥ आविहिआशुनिवासहमारे । मिटिहिशापकेसकळवँभारे ॥ .इसिहिसिकिहें ्रीजेतेदिनर्राहेडेण ्री१२(ब्रनाः) सुनिसनकादिकश्रीपतिवानी।भयेशांतश्रतिश्चसुदमानी

्रि<sup>्राप्</sup> राज्याने । पुनिपुनिऌसनदेतऌरुचाने ॥ १३ ॥ थोरेअक्षरअर्थनथोरा । जामेंवस्योवेदसवठोरा ॥ ार्रीडद्धिअसर्होरवचन, यदिपसुनेसुनिराय । अभित्रायहरिकीतदिप, नहिंकछुपरीजनाय ॥ १४ ॥

े ऐवर्यनायको ुर्शकततञ्जले ोरिहायको ।।बोटेमंज्यस्वचनसोहायन।सुनहुकुप्णहेंपतितनपायन॥१६॥

ऋपयऊचः ।

.यविजयज्ञान अपराधा । सोनिजमान्योबुद्धिअगाधा॥इनपरचाह्योक्वपाहमारी।आर्वाहहरिपुरआञ्चसिधारी ॥ . दॅनायवु . र । सोतुवचरित परेनजनार ॥ १६ ॥ इष्टदेवेहें विप्रजापके । विप्रनकेतुमप्रभु प्रतापके॥१०॥ ीमपोपुर । परिअवतारहिनाथ विषादा ॥ अहीसकरुधर्मनफरुसांचे।सदासंतजनेक मनरांचे ॥ १८॥ दोहा−तासुकृपालहिजनतरत, यहसागरसंसार । तेहिप्रभुकोकोदूसरो, जोकरिकृपाभपार ॥ १९ ॥ ्रोकेपदरम्कार्हे । पार्राहेसुखहितसुरिहारमाही ॥ सोकमञातुवेचरणनआई। तुळसीसमहाद्वरहीळुभाई॥ :अञ्जित्रेसुनसोरसुर्भुक्षेत्रीरसुन्नपरवसान ्री।२०॥ जसतुमप्रियदासनकहुँजाना ।तसनहिंपद्माकहप्रियमाना . ोुर्ग , पपूर्व ेहुं । कसेशुचिवर्षाहिटहोई ॥ कहाविश्रपदपायप्रसादा । सेनततुमहिरमाअनिपादा ॥

्री उपः ्रिटिशे ी आयआपनेतेउरहोभी ॥२१॥ तपअरुहोचिदयाभगवाना। पर्मरूपतुर्वात्रपदवसाना॥

्.देवदेतुतुनपार्ः । पाटहुजगतअपमडद्वारहु ॥ दोहा-नोयहिभाँतिनसिस्ये, विश्वनकीमर्याद् । तीकोससिहिद्वसरी, कोअसकरैप्रसाद् ॥ २२ ॥ रणकर्द्दनदिजसत्कारा । वेदपंथतानशहिअपासाधिकत्रोहीदिजकहाँदिजदरहाँ । तुपाहितिनाकोतिनहित्यिहा। ु अन्तिनपद्नी े । तास्वरोगचरुद्विदिराती॥२३॥वेदपंथकानादाकनोद्देशनुमदिननाकरुगनप्रभुमोद्दे ॥ िनकेत्रमणंती । सदापर्मपारिनपरशंती ॥ भाषवित्रप्रभावअपाग । इयदुनायप्रभावितहारा ॥ २८ ॥ क्षीतकर्वे 💀 । चाहदुरीझकरहुदनकाहीं ॥ सुनिसनकादिकदिनयसुर्वते । पेअपरिनयसुनदुर्गिरियारी ॥ दोदा-निनअपरापहिदमदियो, तुम्देरदासनञ्जाप । उचिनदंडदीनदमहि, कनिनर्दिभंनाप ॥ २५ ॥ :सनकादिकविनयमुरार्गामेद्विहंतिअसनिराउचार्या।(श्रीभः)जुनिअपगपश्चिमनवहःसीदिवेदारनीअनुवितनारी .५।॥ अध्रतनुषारं । भोगिआपकोझापनदारं ॥ ऐँदेंआञुनिवानदनार । मनप्रीरतनुनवनननार ॥ २६ ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

## ब्रह्मोबाच ।

तहँसनकादिविकुंटविलोकी।अरुहरिकोकरिदासअञ्चोकी॥सिगरेसफलनयननिजकरिके।परममोदअपनेउरभ्रिके। देहरिकोपरदक्षिणचारी। मद्विहँसिअसगिराजचारी॥वहुविधिकरतविकुंटविधाना।प्रभ्रज्ञासनलहिकीनपयाना॥२८।

दोहा-पुनिदोहुनपार्पदनसों, बोले श्रीपतिवैन । होइहिहिठकल्याणतुव, मानद्भुउरकछुभेन ॥
तुम्हरोदेखिपरमसंतापा । सकहुँमेटिमेंयद्यपिशापा ॥ तद्यपिनाशहुँशापनघोरा । कछुलीलाकरियोमनमोरा ॥२९ ।
औरहुवाक्यसुनौचितलाई । शापकलंकनविश्रलगाई ॥ भयोयोगिनद्रावश्चवहाँ । मोठिगरमाआनच्छोतवहीं ॥
द्वारपरतरोकीतुमकाहीं । कुद्धहोयशापेमनताहीं ॥ विश्रनको जिनदेवोदोषू । धीरजधरिनिजनिजमनतोषू ॥ ३०॥
ह्वेकेदैत्यराक्षसहुधरणी । जीतिसुरनकरिअद्भुतकरणी ॥ पायनिधनतुमहायहमारे । विश्रशापतेविगतसुखारे ॥
थोरेकालमाहँयहिलोकू । पेहोपुनिपेहोनहिसोकू ॥ ३९ ॥ यहिविधिद्वारपालदोजकाहीं । शासनदेभगवानतहाँहीं ॥
अतिसुंदरनिजमंदिरपाहीं।कियप्रवेशलैशीसँगमाहीं ॥३२॥ तवतहँसुरवरदोजहरिदासा । भयेतुरंतहिहीनप्रकासा ॥

दोहा-सनकादिककेशापवश, वैकुंठहितेसोय । गिरतभयेधरणीतछै, सब्धुधिबुधिनिजस्रोय ॥ ३३ ॥ गिरतिबक्कंठहितेसंसारा । माच्योस्धरपुरहाहाकारा॥३२॥तहरिकेपापंददोउजाई । दितिकेगर्भहिगयेसमाई ॥ ३५ ॥ तास्रुतेजतिबुँछोकनव्याप्यो।अंधकारकरितुर्माहसँताप्यो॥सुनहुसुरोतुम्हरोकल्याना।कर्राहअवशिसोईभगवाना ३६ जोजगिसर्जिपाछिपुनिनाशे । हैअनादिजहिपरमप्रकाशे ॥ योगीजासुनजानहिंमाया । सोईप्रभुसवपेकरिदाया ॥ देहेंभेटिक्छेशननाना । करिहेंमंगछश्रीभगवाना ॥ अपनेनहिंकछुअहैविचारा । कहिकीजतृत्रथासँभारा ॥

दोहा-देवसंवेअवगवनकरि, वसहुआपनेधाम । देखहुश्रीपतिकीचरित, हर्पशोकनहिकाम ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशशीवश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बुनियोतृतीयस्कंधेपोडशस्तरंगः॥ १६ ॥

## श्रीमैत्रेयउवाच।

दोहा-सुनिन्नह्मोकवचनअस्, सकळदेवत्रजिञ्चेकः । गयेभवनमनमहँगुणत्, कोमेटहिविधिअंकः ॥ ९ ॥ दितिज्ञत्वपंगभेकहँधारी । इंकितपत्तिकवचनिवचारी ॥ जवञ्जतवपंपूरह्मेगयः । तवद्वेषुत्रप्रगटदितिदयः॥। २ ॥ होनळगतहँअतिउत्पाता । विविधभाँतिकेसुरभयदाता॥३॥धरणीकँपनळगीवहुवारा। भयोदञ्जहृदिज्ञदाहअपारा॥ उळकागाजगिरनवहुळागी । केतुत्रभाभयदायकजागी ॥४॥ वहनळग्योतहँमारुतपोरा। उत्तरिगयोतरुगणवहुँओरा उठेववंडरवहुतभयावन। अंधकारुभोभयउपजावन॥५॥विनपावसमहँअतिदुखजागी।चपळाचहुँकितचमकनळागी॥

दोहा—धूरधूसरितव्योमभो, रहीघटाघनघेरि । सूरजञ्जाञ्जातारागणहु, परेनहांहगहेरि ॥ ६ ॥ कियोभयावनसागरज्ञोरा । तरलतरंगठठीचहुँओरा ॥ वापीकूपसरितसरनीरा । सूलनलाग्योपरमगॅर्भीराः॥ सरितनसरनसरोजसुखाने॥औरविज्ञाञ्चिमहँमंडल्दरज्ञाने।बस्योराहुरविज्ञाञ्चाविनकाला॥विनवारिघभोज्ञोरकराला। तिसहिगिरिनगुहारवभयऊ।अग्नितेजमंद्दिपरिगयऊ॥८॥मुखतेवमतअग्निकीज्वाला ।बामनस्रुसियोल्जेन्गुगाला ॥ काकउल्कुरेनदिनमाहीं।कुर्रिक्षयावनज्ञोरतहांहीं॥९॥नयनसुँदिशुरुकंठउठाई।बोल्डिइबानभाग्रसुरुकँवारं॥ १०॥

दोहा—सुरस्तरतेविद्यमही,करतभयंकरञ्ञोर । यूथवीधिकेपरणियर्द्धभावतिव्यक्षेत्रार ॥ १२ ॥ रोदनकरतत्त्रवयकसंगा । विपुळवृक्षतेगिराहिविद्या ॥ पुरनपहारनमहॅपञ्जते । करहिसूत्रमळक्षणक्षणतेते ॥ १२॥ रुपिरश्रवतगावनयनमाही । पीकपयोधरवर्षतजाहीं॥सुरसूरतबहुरोदनकरही । विनापवनतरुगणगिरिपरही ॥१३॥ अभ्रमहकादँपापत्रहेपेरे । वक्तिहुप्रकरहियनेरे॥१२॥यहिविधिकरतअमितउत्पाता । भयेकळेशितप्रजाअपाता ॥ पकोडममेनेकुनहिजाने । स्वकोनाञ्चआञ्चरस्याने॥विनसनकादिकसवज्ञग्रोग्रामानिप्रख्यकीन्द्रसवशोग्र ॥ १५॥

## दोहा-दोउदितिसुततहँपगटभे, वाढे़वेगअपार । वत्रसमानशरीरभो, भयेमंदराकार ॥ १६ ॥ छंदनाराच ।

विञालभारत्योंकरारुलालमालसोहते । असंडओजदोरदंडब्रह्मअंडपोहते॥ अमंदरत्नवृंदयुक्तअंगदोविराजते । विलोकिश्याममेघसोंशरीरदेवभाजते ॥ प्रतप्तहेमरत्नकोजङ्गेमहाप्रकाशनो । किरीटकोटनोककोत्रिलोककोप्रकाशनो ॥ गिरीद्रकदरेसमानकानऊमहानहें । महाप्रकाशनैनज्योंप्रख्यकृशानुभानहें ॥ चर्छेस्वभावतेपदेधरेषराधरकती । फणीशशीशवारवारभारसोंसरकती ॥ भुजानकेप्रमानवेमहानहेदिशानछों । दुहूनकेशरीरभासमानआस्मानछों ॥ अनेकगर्भगाजकोगराजिकेपराजते । समाजतेसमेतमेघराजभूरिलाजते ॥ दर्छेसमेतदेखिकेदुरातदेवराजहें । छ्वाछुकातज्योंविछोिककेविछंदवाजहें ॥ मनोअनंतविश्वकोतुरंतहीयसंतहै। मनोसमुद्रसातहूनपानकेकरंतहै॥ मनोमहानमंदरप्रवेगसों उत्तारहीं । मनोक्तशानुकोपते त्रिलोकवोकजारहीं ॥ करालकालमीचहूनगीचनाहिजातहैं। अशेपजीवदेखिकेत्रिशेपकोडेरातहें॥ पसारिपाणिपौनवोनचासहूनरोकहीं । अपारतारतोरिकेमनोपतालझोंकहीं ॥ विळोकिकेदोऊदितीकुमारदेवयोभनें । भयनहेनहोयँगेइन्हेंसमानजीवनें ॥ कुशातुभातुशीतभातुदेखिभातुभूछिगे । दिशानकेगजानसोसभूरिभारतूछिगे ॥ विशालवक्षवज्रसेलसंतवज्रमाल्हे । सुवज्रपाणिवज्रकीनज्ञाससर्वकाल्हे ॥ पतालसोंमहानजासुआननेभयावने । विलोकिकेतिन्हेंपरेबिलोकमेंपरावने ॥

दोहा−दितिकुमारजवजन्मकै, ठाढेभयेसुभाय । तबदोहुनकेठंकठों रविज्ञक्षिपरेदेखाय ॥ १७ ॥ इयपतिनकेढिगआये।दोउपुत्रनकोनामधराये॥जेठोहिरण्यकज्ञिषुत्रठवाना।हिरण्याक्षतेअनुजमहाना ॥ १८ ॥

ेयवनजाई । त्रह्मासाँवहुविधिवरपाई ॥ दैत्यराजनिजवाहुनजोरा । त्रिभुवनवहाकीन्द्योवरजोरा॥ नर्गीचसकीनोहुँजाई । भाजिगईअतिदूरपराई ॥ १९ ॥ हिरण्याक्षताकोल्खुभाई । सदाजेठश्रातिहसुखदाई ॥ ो । करिरणअसुरहतनमनलायो॥२०॥धावतमहावेगसाँजवहीं॥जाईचरणमहँत्रपुरतवहीं॥

दोहा-आभूपणपहिरेअँगन, उरवैजंतीमाल । हिरण्याक्षकेकथमें, सोहतगदाविज्ञाल ॥ २१ ॥

ीरा । ठिलितिहिकाटहुळाँदृतपीरा ॥ ऐसोहिरण्याक्षकहँ देखी । चारिहुळाकपाटकहँठेखी ॥ रिकुवेरा । भागिकृदिरणिक्ष्येवसरा ॥ गरुडिहर्जलिजिमिनागपराने।तिमिदानवटलिदेवदुराने ॥२२॥ क्षसँगठरेनकोई । रहेवहुतसुरिनजवपुगोई ॥ देवपदाजयदेखिसरारी । मानिअनंदिहियेअतिभारी ॥ जोरसाँकियोगराजा।डोठिकाचेच्येकदेखाना=३शदिहजानिनपुंसकटीन्झो।तातेपुनिखोजनाईकिन्ह्यो॥ सेन्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्युलिक्स्य

दोह्य-हिरण्यासकश्रमितहै, लाग्योकरनविहार । प्रसतभयोअतिवेगसीं, पूरवपारावार ॥

हिमतंगा । तिमिम ननलाग्योसवअंगा॥२श॥तासुत्रवेज्ञवरूणगणदेखे। भागतभयेमदाभयलेखे॥ अंगलविसागरजीवा । वहुमरिगेभनिगयेअतीवा ॥ उठीतरंगतरलचहुँओरा । गयोमझाइसिंधुजलयोरा॥२५॥ ्वलासागरमाद्या । करिविदारमेखोश्रमकाद्या ॥ आयसगदानोरकरभारी । टग्योतोयताडनअसुरारी ॥ ८० भनीरा । नभचारीगिरिपराँदअपीरा ॥ यदिविधिकरिवहुसल्लिविदासावरूणपुरीकईँदैत्यसियारा॥

दोहा-रहीसियुक्तवीचमें, बेहिविभावरीनाम् । वरुणताहिपाछतसदाः, तद्रपर्दुच्योवछ्पाम् ॥ २६ ॥ ण्यासकहँअतिहिडेराई । वसरेहतदँवरुणलुकाई ॥ छत्तिबछेशकहँदैत्यअपीझा । बाल्योवचनकँपावतशासा ारुणतुमहिंहमकरहिंप्रणामा । देहुआजुहमकहँसंप्रामा ॥ २७ ॥ ठोकपाछहाँयशीयनेरे । मारेमदभटमानिनकरे॥ १थमहिंदेत्यदानवनजीती । राजसूयमसिक्येअभीती॥तातेआयछरोहमसेअव । अपनोवछदेखाइहापुनिकव॥२८॥ हेरण्याक्षजवयहिविधिभाष्यो । तवजछेशतापरअतिमाष्यो॥पेवैरिहवछवानविचारी । रोकिकोपअसगिराउचारी॥

दोदा─युद्धकरनजनिनर्हीं, इमतेदिंजलनाथ । प्रथमहितुमगुणिआगवन, भगेइंट्रकेसाथ ॥ २९ ॥ उमकहॅयुद्धदोहिंजगमाहीं । होरिहेछोंडिअसदूसरनाहीं ॥ तुमतौरणविधिजाननहारे । सुरपतियुततुमसोंहमद्रारे ॥ असजानिपरेमनमाहीं । देहेंद्वरिदृष्टियुधतुमकाहीं ॥ हरिकहॅतुमसेपीरअनेका।रहिंद्वसराइतसिद्विका ॥३०॥ करिहोयुद्धजवेप्रभुसाथा । तवेजानिहोदानवनाथा ॥ महागर्वनीहरहाहितिद्वारा । हृहोइवानशृगालअद्वारा ॥ करिहोयुद्धजवेप्रभुसाथा । योमें हुकछुसंज्ञ्यनाहीं ॥ जवळोंमिळहिनकमळानाहू । तवळोंसवसितजोनवताहू ॥

दोहा—तुमहीऐसेखळनको, संडनहेतुस्तरारि । नानाततुपारतरहत, परापमेपुरपारि ॥ ३१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथाँसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी राजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बनियाततीयस्कंधेसप्तदशस्तरंगः॥ १७ ॥

### श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा—परुणवचनसुनिअसुरपति, ताकोदीनविचारि । हेरनहरिकहेतुहठि, हरवरचल्योसिधारि ॥ मारगमहँनारदसुनिराई । मिलेहिरण्याक्षहिकहुँआई ॥ तिनसॉअसुरकहनअसलाग्यो।वसतकहाँहरिजीडिरभाग्यो॥ तवनारदयोलेसुसुकाई । जाहुरसातलदानवराई ॥ हेरहुजाइवसततहँसोई । जाहिकहत्तयदुपतिसवकोई ॥ अविज्ञातासुसँगसंगरकींने । जीतिताहिजगमेंयशलींने ॥ हिरण्याक्षसुनिनारद्वानी।कृष्णस्वरलहिअतिसुस्मानी॥ गहिंगरुगदातहाँअसुरेशा । कियोरसातलआशुप्रवेशा ॥ १ ॥ देख्योजायतहाँभगवाने । धारेशुक्ररूपमहाने ॥ दोहा—एकडाढ्यरणीयरी, मनुगजदंतसरोज । छायोपशुपरकाश्वर, अतिहिअपूरवओज ॥

#### तोमरछंद।

छिषप्रभुवराहद्वारीर । हिरण्याक्षवरुगंभीर ॥ विहँस्योठराइअपार । युनियनहिकीनविचार ॥ मेंफिरचोविभुवनमाहि । असल्ख्योठ्यकरनाहि ॥ अतिलगतअचरजमोहि । असुप्यवराहेजोहि ॥ यहिमाँतिअसुराविचारि । असदियोवचनउचारि ॥ २ ॥ रेअपमञ्जूकरपुष्ट । सुनिवचनमेरेदुष्ट ॥ तिजदेइधरणिहमारि । निहंडारिहोंतोहिमारि ॥ मोकोदियोकरतार । मेंहोंधरणिआधार ॥ जोचहाअपनेपान । तीछोंढिजाठअभियान ॥ यमरुखतदुष्टइहाँहि । लैधरणिजेहेनाहि ॥ ३ ॥ मोहिंळखतईद्रदेशय । गोसेनसहितपराय ॥ निहंकीन्हयुध्यमराज । जिह्जगतमारनसाज ॥ साजदीन्हदेशधनेज्ञ । जलदुरचोजायजलेज्ञ ॥ मोहिंसकल्देवदेशय । भिजयेसहितसहाय ॥ तोहिंदियोहतहिषठाय । मोसोल्यनहित्याय ॥ तेलिकोपणिपणि मेलियोसकल्विचारि ॥ तेलिकोपणिपणि । सामेलियोसकल्विचारि ॥ इल्लाहेकपटकरिकेनित्य । मारेमहानदहत्य ॥ नहिंदिमहिसन्द्रस्वआय । रणखरत्जाहिपराय ॥ छल्यद्वकोतुवजेर । वल्हेत्रसरहियार ॥ सहितोहिस्यहरूरमा । हेहिंजिज्ञल्पमेंआज ॥ ४॥

र्दोहा-मोरिगदापरचंडयह, मम्भुजकोवलपाय । अविज्ञतोरिकोरफोरिहों, अवनर्दिविलमदेलाय ॥ छंदभुजंगप्रयात ।

जर्वेफूटिजेंहेवड्रोज्ञीज्ञतेरो । तवेहोयगोमोदमेरोघनेरो ॥ सर्वेदेवतादासजेमृढतेरे । विनाहीढतेतेहतेसेघनेरे ॥ तुर्हासर्वेदेवानकोहेअथारा।यर्हतितुर्हाकोचर्हीआज्ञुमारा<सुनेसोहिरण्याक्षकीक्रूरवानी ।परीनाथडाढाँथराभीतिमानी . . . . .

दोहा—हिरण्याक्षवाराहको,ऐसेवचनकराछ । कहतभयोअतिक्षोरकार,छाछनयनतेहिकाछ ॥
पश्चिक्रप्रभुनिहंगने, फिरेनताकीओर । मंदिहमंदचछेगये, अतिनिशंकवरजोर ॥
तवगराजकरिगाजसम, पुनिवोल्योअसरेश । जानिपरचोमोहिसत्यअय, कादरअहेरमेश ॥
जिनकेतनुनिहंहोतिहे, नेकछोककीछाज । तेअपनेकाननसुनत, अपनीनिदअपाज ॥ ७॥
जनकेतनुनीहंहोतिहे, नेकछोककीछाज । तेअपनेकाननसुनत, अपनीनिदअपाज ॥ ७॥
जनकेतनुनीहंहोतिहे, नेकछोककीछाज । तेअपनेकाननसुनत, अपनीनिदअपाज ॥ ७॥
जनकेतनुनीहंहोतिहे, नेकछोककीछाज । निकसेसपदितहँसिछछतेकछुगन्योताकीभैन ॥
प्रभुजंघजोरनपायकेगोअनुसियुमताइ । यकसंगठचतरंगठडिअभंगसुरपुरछाइ ॥
निजतेजपरितहँपरिणिमेंपरिदीनजरूमिपताहि । यहनिरित्यकोत्तकिपिशिवादिककहेवचनसराहि॥
हिरण्याक्षकेदेखततहाँवरपेसुरेद्रप्रसून । बहुभाँतिवाजवजायकैमानेहियेसुददून ॥ ८ ॥
परिपरणिपरणीपरणिवारिपतक्योतिहिरुगकार । निरस्योनिकटआवतसुधावतकहत्वाणिकरेरि ॥
परिकनकतेकछितकंपहिगदापरमप्रचंड । देरुक्षयोजनउचतनुनावतमनहुँग्रझंड ॥
तहँगदृद्धेकरिडाइम्सुगगादकरिकेकोष । विहँसतवदनवोर्छवराइउछाहकीतन्नवेष ॥ ९ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

हमसत्यहेंवनकेषृगावनमेंवसेंरिचिधाम । पेरहहितुमसेर्वानखोजतयहेंहमरोकाम ॥ जेवँधेमीचिहिपाश्मेंतेचहित्तीनवताहि ॥ १० ॥ यहधरिणसांचीआपकीतिहिसत्यहमहरिटीन । सोभयोअतिअपराधहमसोंसीचश्रमसोंकीन ॥ यहधरिणसांचीआपकीतिहिसत्यहमहरिटीन । सोभयोअतिअपराधहमसोंसीचश्रमसोंकीन ॥ अवगर्धिराज्ञावकोटीखमानिअतिशयभीति । तिज्ञाज्जीवनकाजभागेआनिकादररीति ॥ निह्नटेखभागिद्धपेवचनतवधारिकछुउरधीर । सन्युखखड़ेअबरहेतुम्हरेमध्यसागरनीर ॥ यटवंतसोंकरिवरिनवंटयचतहेनहिभागि । यहजानिज्ञटमहँपरिणधिरकेरुकेहमभयपागि ॥ ११ ॥ तुमअहोदानवयूथकेपतिचटहुपदसोधाह । अवकरहुमेरहतनकोवहुयतनरहिनहिंजाय ॥ मोहिमारिकेतिजवंधुगणतेउऋणहोहुसुरारि । अटकरत्तसाँचीजोप्रतिज्ञाकरत्तमनाहिविचारि ॥ मोहिसहित्तविचरेहीनपरणीकरहुकरणीसर्व । विनकमंकीन्हेकरहुकाहेरुथाऐसोगर्व ॥ १२ ॥

#### छंदपद्धरी । मैत्रेयउवाच ।

यहिभाँतिगदायुधहोनलामः । हरिहिरण्याक्षकोकोपजागा।दोउह नेवरावरगदाचायः । दोउलेतगदादोउनवचायः ॥१८॥ दोउनीरअहेंकोपितसमानः । दोउमदायुद्धमं अतिसमानः ॥ दोउचहतआपनीविजयभूरिः । दोउकियअंगतं शंकदूरिः॥ दोउकरहिंपरस्परसिंहनादः । दोउकरहिंपरस्परवीरवाद।।दोउजातकहुँउिहेंकेअकासः ।दोउकरतकहुँजगतीविलासः ॥ दोउकरतमदाअंगनिप्रहारः । दोउत्तेवहतशोणितेषारः ॥ होगयोसिपुकोसलिल्झोनः । दोउहोतसणेक्षणकोपभोनः ॥ जबहिरण्याक्षह्वैजातवादः । तववामिदशाश्रीपतिल्खातः ॥ जिमिल्सरिंहवपभद्धसुराभिहेत।तिमिथरणिहेतदोउनलिकेत १९ हरिहरण्याक्षयुक्षतानानि । ऋष्यितस्वर्यव्यविक्रितेवाति। आयेअकाशमहँ विद्वित्यानः ।वपंत्रसुनहरिपेअमान॥२०॥हरिहरण्याक्षपद्यायषात। अग्येअकाशमहँ विद्वित्यानः ।वपंत्रसुनहरिपेअमान॥२०॥हरिहरण्याक्षपद्यायषात। भीजतिवानानासिनशरीरः । उठतीअभगजलभगभीर॥वहुमच्छकच्छपदिपसेजाहि । चयचपद्याशेरहिंहवपसेवित्यालेकोप्रत्यास्त्रस्वर्वेवित्यानेवित्यालेकोपः । भिररह्योख्यनमेचहुँ और ॥ हरिहरण्याक्षकोयुद्धदेखिः । सवदेवडरेमनमहँविशेषिः॥ वोहा—ऋपिनसहितकरतारतहँ, जानिअनर्थमहानः । वोल्येचनवराहसों, देखिंदैत्यवल्यानः॥

#### ब्रह्मोवाच ।

नाथराबरेदासनकाहीं । देतकलेशरह्मोबहुधाहीं ॥ यहशठवित्रनकोभयकार्रा । विनअपराधदेतदुखभारी ॥ जगजीवनभक्षणहठिकरतो । जानिकालयहिकोउनहिलरतो ॥२२॥मोतेयहपायोवरदाना।तातेभयोमहावल्बाना ॥ वागतलराबेतसवलोकन । ढूंढ्तसकलेदेवेकेथोकन ॥ सिगरोसुरसमाजकहँजोरी । चित्रदेशवतकरिवरजोरी ॥ लकरवज्ञवज्ञपरआयो । हिरण्याक्षेकेथंगचलायो ॥ औरहदेवसवैद्देकवारा । निजनिजआयुधहनेअपारा ॥ । तबदेवनलेदेवपति, भाग्योअतिभयपागि ॥

दोहा—संभ्यासमेभयावनी, देत्यनदेनहुलास । आवित्हिअवआशुही,दायकलोकनत्रास ॥ हेदेवनदायकविभव, दीनोद्धरसुखधाम ॥ २६ ॥ शृठवधहेतसुहूरतो, आयोअभिजितनाम । सविभवनमंगलकरन, पुजवहुमममनकाम । श्रांतकरोहनिअसुरको, यहदुस्तरसंप्राम ॥ २७ ॥ भळीवातप्रसुयहभई, लरचोजोतुमतेआय । असविश्वासआयोहिये, विचेहनाहिपराय ॥ कियोंधुलिविकमगये, यहशुटकतिकवात । देहमोदसवजगतको, करिरणमेंटिपुषात ॥ २८ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज्ञवांथवेद्दाश्रीविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाशीराजावहाहुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरखराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधा तृतीयस्कंपे

अष्टादञस्तरंगः ॥ १८ ॥

## श्रीगुकउवाच।

देश्या-सुनिविरंपिकेयचनप्रसु, नेसुकईसिसक्याय । नैनसेनकरिआपनो, दियमानियोजनाय ॥ १ ॥ ४५६-१४।७१-पुनिछरवोसन्सुसिईरण्यासिइफिरतईचर्डुओर । सुर्यागदानिजकंशपारेकरतसारकटोर ॥ देशरम निभेष देशभयप्रद महाभूषर रूप । एमेरिरण्यासिइनिकटद्वनकृदिश्रीभगवान । १८५५-१०११ । १८००-१०११ । १०००-१०११ तदंदरिगदापश्चसुरअपनीगदाआसुच्छाप । इरिदायतकामोदर्यास्त्रीमिर्गिराय ॥ २॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ३.

ज्वभ्रमतभूतलमेंगिरीकोमोदकीदुतछाय । त्वगुनिंनिरायुधनाथकोनिंदसक्योशस्त्रचलाय ॥ अवलोकि अचरज अमरसव अतिशंक मनमंघारि । चहुँऔर हाहाकारकीन्हे असुर विकलविचारि ॥ तव हिरण्याक्षहि हरिसराहि प्रचंड करिकेकोप । स्मरणकीन्ह्यो चकको करिअसुरवधकी चोप ॥ ५ ॥ चक्रहिगहे होको निरासि हिरण्याक्ष अतिहिरिसाइ । गहिगदासन्मुखचलतभो गुणिमनहियचिनहिजाइ ॥ आवतिरिविहिरण्याक्षको आतुरअमरअवलोकि । हरिहिरण्याक्षहिहनद्वअव असकहतभेसवज्ञोकि ॥६॥ सनिसरनकी वाणी असरअति अचलप्रभृहिं निहारि।अतिकुपित दंतन दरतअधरनगदानिजकरधारि।।७॥ विकरालकालसमानदृगते अपुरअति बल्बान । पुनिपुनितकत हिरण्याक्ष हरिपे दहत मनहँ दिशान ॥ मुखमध्यडाढी अतिहिवाढी दुखदगाढी डाढ़ । अतिनदत्तसों हिरण्याक्षपायो मनहुँ जलदअसाढ ॥ अवनहिंवचत अस वचन कहि चपला समान चमंकि । इरिकेहन्यो उरमें गदाज्ञठवारवारहिंहंकि ॥ ८ ॥ कमलाक्ष तब हिरण्याक्षको कियवामचरणप्रहार । सबकेलखत गिरिगेगदा शठ गिरचोलायपछार ॥ सबदेवलागेहिरण्याक्षहिदेखिहँसनठठाय ॥ ९ ॥ पुनिकरचोमंदहिमंदवचनमुकुंदमृदुमुसुकाय ॥ रेअसुरानिवंद्यरण्डागेगयोगिरियहिमाहि । प्रथमहिरह्योवहुवचनवट्यमसुरतिहैतोहिंनाहि ॥ गृहगुदाउठिकरियुद्धजीतहिमोहिमधिसंत्राम् । हमतोअवलवनकेभृगातुमअसुरपतिवलधाम् ॥ असवचनप्रभुकेसुनतकोपितउट्योपुनिअसुरेश । गहिगदाधायोक्रव्णसन्सुसमहाभीपमभेश ॥ शुटदूरतेगरुईगदादियफेंकि॥१०॥इरिपेझोंकि।जिमिविहँगपतिअहिकोगहततिमिलियोप्रस्तितिहेलोकि ११ पुनिकद्योहरिलेगदाअपनीफेरमोकहँमारु । तेंवचैगोनहिंकद्योअसजोवचनसोनविसारु ॥ कहिअसवचनप्रभुक्तेंकिदीन्हींगदाअसुरहिओर । हिरण्याक्षसीनगहीगदालजितभयोतिर्हिठोर ॥ निजविफल्डिकमदेखिदितिसुतभयोतेजविद्यान् ॥ १२ ॥ प्रनिसाठिसहसहिभारभायसञ्चलन्द्योपीन ॥ दामिनिसमानप्रकाञ्जासभकाञ्गेरहछाय । मनुप्रलयपावककीशिखाञ्चयरहीसमरसोहाय ॥ मनुत्रसनचहत्रत्रिलोकयुतसुरथोकताकोनोक । मनुकालबोकअरोकअतिसुरसदादायकञोक ॥ ऐसोनिशुलअतुल्हरिपेदेत्यदीनचलाय । जिमिकुमतिकरहिप्रयोगमारनसाधुकोअघलाय ॥ १३ ॥ भावतित्रशुर्ट्यदेशानरुवितकरतपरमत्रकास । तिहिदेखिकेछां डचोसुदर्शनआशुरमानिवास ॥ इरिचकवर्कात्रशुरुकोकियतुरतसंडिहसंड । जिमिगरुडत्यागतपक्षकोसंडियोक्जिरिशपरचंड ॥ १४ ॥ लिकित्रिश्लखेट्सकश्चाठनिजकोनिरायुधजानि । करिअहहासदशासछायोकियननेकगलानि ॥ अतिभृष्टेंहिदितिपुत्रपुष्टसुसुष्टिगाँभित्रचंड । हरिवक्षमेंमारचोत्रतक्षेद्रमाक्षअतिवरवंड ॥ १५ ॥ यद्यपिकठोरहुकुल्झितेशठमुप्टिहरिखरलागि । पेटरैनाहिजिमिसुमनमारेजातनागनभागि ॥ १६ ॥ वाराहसोंसन्युखलरतमेंजानिजीतवनाहिं । ह्वेगयोअंतर्घानसुवरणअक्षतेहियलमाहिं ॥ ल्लिकेहिरण्याक्षहिसमरमिपहोतअंतर्धान । निजहतनकोक्रिशंकमनतेभगेदेवविमान ॥ १६॥ दोहा-सकटदेवमायाअधिप, जेवराहभगवान । तिनसॉमायाकरतभो, दानवपतिअज्ञान॥

महापोरमायानिराखि, सक्छनगतकेछोग । किमिमिट्विअसमानिकै, मानतभेआतिशोग ॥ १७ ॥ , पनाठा-त्तवबद्धोमारुतजोरसोंअतिपोरचारद्धजोर । नभठोरठोरहिद्दोरतेषनपोरकरिकारिशोर ॥ सवपरिणमेंअतिपूरसेद्वांगयोधुंषाकार । जिमिभाद्देरिनभयावनीनदिमुझहायपसार ॥ मनुकोटिदानवव्योमतेदकवारकरहिप्रदार । तिमिगिर्गादिदिवतेदीहद्वतपापाणअसनिअपार ॥ नहिरूसिपर्गाद्वमायानीरपाराभूरि । चहुँजोरतेषपटाचमकिपुदर्गाप्रकाशहिर्गार ॥ १८ ॥ आकाशतेकरिकेअवाजसुदोतगाजपपात । सबदेवजानत्वस्योपीरहुँठाकृकरिनपात ॥ प्रतिवर्षपीतहिपुद्वमिपूरचोभयमहादुरगंपि । पुनिकोपिकेशअसेद्वायर्दानहिक्द्रसेर्गि ॥

# (९६) आनन्दाम्बुनिधि।

प्रनिरुधिरवरज्योअसुरअतिहैंगयोनीराधिलाल । प्रनिहाङ्अरुपदकंधकरनभूतेगिरेतेहिकाल ॥ प्रनिम्त्रमलअरुमांसम्नामेदवरपनलागि । तवकरतहाहाकारसिगरेदेवकरधभागि ॥ १९॥ पनित्रगटभेचहँओरतेवहउचअमितपहार । तेकरत्तशोरकठोरछोंडतदरिनतेहथियार ॥ प्रगटींपिज्ञाचीनगिनपुनिवहहाथळीन्हेञ्चल । ज्ञिरकेञ्चालोलेघरणिधावहित्यींपिज्ञाचअतूल ॥२०॥ पुनिरथतुरंगमतंगपैदरप्रगटद्ळचतुरंग । हरिकोचहँदिजिघेरिळीन्ह्योसहितजंगडमंग ॥ बहयक्षराक्षसभूतभैरवभलभयंकरहृष । धरुमारुकाटपछारबोलहिंबचननिजअनुहृष्य ॥ २१ ॥ यहिभाँतिऔरह्रकरीमायाहिरण्याक्षमवान । तवभयोकोषितसमरमहँवाराहश्रीभगवान ॥ जेहिभानुकोटिप्रकाञ्चभास्योलैसुद्ररञ्जनचक्र । हरिअसुरमायातकितज्योनाञ्जतज्जञ्जञ्जनवक्र ॥ चलते सुदर्शनके तहाँ मिटिगयो अति अधियार । हिरण्याक्षकी मायासक छन्में भई जरिछार ॥ २२ ॥ दिति उरुग्योकं पनतंबैकु चवही जोणितधार । सुधिभईतवते हिवचनकी जोकह्योकंत उदार ॥ हरिहाथतेनिजपुत्रकोवधजानिकञ्यपनारि । अतिमदित्रहैवैठीभवननिजसक्छशोकनिवारि ॥२३॥ निजसकलमायानाञ्चलखिकनकाक्षअतिरणद्क्ष । हरिकसमक्षततक्षयायोकरतमानहुभक्ष ॥ दोडभुजपसारिसुरारिपैगहिलेतभोवलवान । पैतासुभुजमंडलहिवाहिरलखिपरेभगवान ॥ २४ ॥ तवचिकतहे प्रनिक्रिपतहेकरिपप्रवित्रसमान । हरिओरधायोत्तरततरकततरिपुवलवान ॥ दोउम्रिप्टमारतरुपद्वेअतिप्रप्रहारेकेगात । अववचतनहिअसवारवारहिंबचनवोलतजात ॥ तवकोपिश्रीवाराहम्भकरितासहतनउछाह । निजकरहन्योत्तेहिकानमूलहिवृत्तन्योंनुरनाह ॥२५। कोटिनकुलिशसमकुप्णकरलहिहिरण्याक्षसुरारि ।वहुभमतभमतहिरुथिरवमतिहेयुगलआँबिविकारि करचरणनिजपसरायकैगिरिगोअसुरसुँहनाइ । खुलिगयेज्ञिरकेनारभूपणभूमिगेनिथिराइ॥ जिमिपवनजोरकठोरलहितकट्वटिगिरतमहान । तिमिक्वप्णकरलागतिगरचोहिरण्याक्षमहिविनमान२ दंतनअधरदावेदुरासददीहदेहकराल । धरणीपरचासोवतसरिसतेहिदेवलखिततकाल ॥ गतिदेखिताकीअतिविचित्रसुपीतिहियमेंधारि । हरिकोसराहनलगेसिगरेजयतिजयतिजयारि॥२०। जेहियोगिजनध्यावतरहतएकांतवनमहँजाय । बहुकरिपरिश्रमकवहुँनिरखर्हिअमितकालविताय ॥ तवहोतजगतेमुक्तजेजनमुक्तजनमिलिजाहि । सोनाथवपुपदशीशलौनिरखतनयननिजमाहि ॥ यहअसुरछोंडचीयहीक्षणतनुक्रिमहासंग्राम । धनिधनिअहेदितिनंदजगमेंसवसुकृतकोधाम ॥२८। कोउकहींहयेदोडकृष्णपापदिविप्रज्ञापहिषाय । त्रयजन्मधरिजगअसुरतनुउतवसिंहगेषुनिजाय ॥ असकहतहरपाँहसुमनवरपाँहदुंद्भीनवजाय । अंबरअयरगणचाँद्विमाननजरनमोदसमाय ॥२९।

देवाऊद्यः । फवित्त-नेनेववहरूपनैनेनाञ्चीभवकूपनेनेसतोग्रणधारीनेनेसदासुस्कारीकी । नेनेदिरण्यासुदंतनेनेकमलाकेकंतनेनेश्रीअनंतनेनेनेअधमन्यारीकी ॥ नेनेश्रीवरादनेनेदायकन्यादुअतिनेनेचकपारीनेनेदासदितकारीकी । स्युक्तलानेनेनेयदुकुलराननेनेनासुदेवराननेनेदारकाविदारीकी ॥ ३० ॥

श्रीमेत्रेय उवाच।

छप्पय-दिरण्याक्षरणद्क्षभक्षकर्त्राभुवनहेरो । तेहिसमक्षकपटाक्षतुच्छस्पह्तियङ्क्षेत्रे ॥ देवदुसहदुसर्द्रीसपायपरशंसतहार्द्रो । सहसवर्यकरिखुद्धकेटिकरिसागरमार्द्री ॥ तर्देश्युद्धकरवपुर्थारमहागवनकियोनिजटोकको।भुरसकटनायनिजनिजसद्ववसत्तभयेति<sup>कोको</sup> मुन्योजनिविधिविद्वरस्वयंष्ट्रमुस्तेतकाना । श्रीवरादअरुद्धिरण्याक्षकोयुद्धमहाना ॥ देखितुम्हेंहिरदासजानिहरिपदमहँप्रीती । वरण्योसकलप्रवंधसमेतकथाकीरीती ॥ हरिचरितविचित्रअनंतहैकोवरणेमुखएकते।निहेषारळहतगावतरहतअहिपतिमुखनिअनेकते३२ श्रीमृतउवाच ।

देहि।–सुनिमित्रासुतवदनते,सुंदरचरितवराह । परमभागवतिवदुरिकय,मोदउदिधिअवगाह ॥ ३३ ॥ इरिदासनकोसुयदासुनि,सुखपावतहरिदास । तौषुनिकाजोसुनाहेनित,श्रीपितचरिताविठास ॥३४ ॥ कवित्त−सुनतगर्जेदकीयुहारगिरिधारीकानजैसहीविकुंठवैठोतैसहीसिधारचोहे ।

त्त-सुन्तगणद्रकाद्वेषायोपेनपायोपांयस्ततम्हीमंपीतपटनासम्हारचोहै ॥
पिताजपादुकाद्वेषायोपेनपायोपांयस्ततम्हीमंपीतपटनासम्हारचोहै ॥
कहेरपुराजमेरेनाथसोक्वपाठकौनसरकेसमीपशुद्धांसपुरानिहारचोहे ।
जोठांब्राहबीवापेगोविदज्वचठावेतोठींचकव्याह्मीवाकोअमाठकाटिडारचोहे ॥ ३५ ॥
दीनदुखदुसहद्रेपात्योदेवैयामोददासनकोदूसरोदुनीमंउपरेपाको ।
करतविकुंठकोबसेयानिजभैयासमएकवारनेकनिजसुरतकरेयाको ॥
भाषेरपुराजपद्रपंकजसिवेयाजोनताकोष्रभुतारोतीनोठोकयेकहेयाको ॥
नरकवेयासोईशासतसहेयाजोनभयोनाभजैयावठभद्रठपुभैयाको ॥ ३६ ॥

्रा–हिरण्याक्षवधकाळकृत,सुनतसराहततात । अरुवर्णततेहिसहजर्ही, द्विजवधअपनिज्ञाजात ॥ ३७ ॥ ध्रुवधनधरणीथामयश्,आपुबद्धावनहार । अतिपवित्रअतिषुण्यप्रद्,चरितवराहउदार ॥ जायहस्रुनिगमनतसमर,वढतिश्रूरतातासु । पावतिवजयविश्रेपते,अंतरमापुरवासु ॥ ३८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधवेश्वविश्वनाथसिहात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिराज श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिहजूदेवकृतेआन

न्दाम्ब्रनिर्धोतृतीयस्कंधेएकोनविंशस्तरंगः ॥ १९ ॥

दोहा-हरिश्चकरकृतसुनिसुखद, हिरण्याक्षवधजोय । बोलेक्नोनकस्तत्तां, जोरिपाणिसुदमोय ॥ शीनकउवाच ।

बंबुः ज्ययमार्वे । तबस्वायंभुवमनुनृपराई ॥ प्रजनकीनविधिन्नत्पत्तिकीने ।सोस्ववर्णिकहोसुसभीने॥१॥ । विश्व प्रविद्या । विश्व । विश्व प्रविद्या । विश्व प्रविद्य । विष्य । विश्व प्रविद्य । विष्य प्रविद्य । विष्य प्रविद्य । विष्य ।

#### मृतउवाच ।

ुष्पार्वे क्रियासकोजीनविधि, वधकीन्द्रोभगवान । यहसवनविध्यातनयः, कीन्द्रोसुद्धतपर्राणउपारा ॥ दोदा–हिरण्यासकोजीनविधि, वधकीन्द्रोभगवान । यहसवनविध्यातनयः, कीन्द्रोसुद्धितवसानः॥ ि व्यतिआनेद्रपारे के कि असविनयसुनारं॥ ८॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

## विदुरखवाच ।

उत्पतिप्रजनहेतपरजापित।प्रजापितनकीकरिकेउत्पति॥कोनकर्मकीन्द्र्याचतुरानन।सोमेंसुननचहैंनिजकानन॥९॥ सुनिमरीचिआदिकतुमगाये।स्वायंभुवमनुचरितसुनाये॥तेसिगरेविधिज्ञासनपाई।केहिविधिरचीप्रजाससुदाई॥५०॥ घोंअकेट्ठघेंटिसँगनारी।कियोअट्ठगघेंमिटितपधारी॥केहिविधिसकटसृष्टिविस्तारी।सोवर्णहुसुनिनाथिवचारी ५५ सुनिमेंभ्रेयविदुरकीवानी। वर्णनटगेकथामृतसानी॥

## श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा—प्रथमप्रकृतितेकालवज्ञा, महत्तत्त्वप्रगटान ॥ १२ ॥अहंकारतातेभयो, ताकोविविधवयान ॥
सात्विकराजसतामसभेदा। अहंकारचयविधकहेवेदा॥ तामसअहंकारमितमाना । पंचभूतकोकियनिर्माना ॥१३॥
महदादिकजेतत्त्वअनेकः । सुजनसमर्थएकतेएकः ॥ तवहरिदीन्होसकलिलाः । तहँत्रक्षांढज्ञून्यसुखदार्हे ॥ १९ ।
सहसवपंलोंसोत्रसंखा । परोरद्योमिधसलिलअसंखा ॥ तवतामेहरिकयोप्रवेजा । तवतेचेतनभयोहमेजा ॥ १५ ।
प्रभक्तीनाभिकंजयकजायो। कोटिभाजसमभासदेखायो ॥ तातेजगकोसिरजनहारा।चतुराननलीन्होंअवतारा।।१६।

दोहा—कृष्णप्रभावविरेचिछहि, रह्योपूर्वजेहिभाँति ॥ यहिविधिजगकोरचतभो, वहुविधिजीवनजाति ॥ १७ ॥ छायातेअज्ञानजनमायो । सोअज्ञानविधिपाँचकहायो ॥ सोहमहातमआदिकजेते । भयेभयंकररूपिहतेते ॥ १८ ॥ जानततेविरेचिभगवाना । सोतजुकोविधितज्योगिदाना॥तातजुकोराक्षसअरुयक्षा।अह्याक्षयोग्रतत्वपाद्यस्रा॥१९। राक्षसयक्षपरस्परभापे । कोउकहभक्षहुकोउकहराले ॥ २० ॥ तवदूजोतजुपिकरतारा।तिनसाँ ऐसोवचनउचारा । जेमसणकहहोउतेयक्षा । जेरसणकहहोउतेरक्षा ॥ २१ ॥ निजतजुप्रभोकरिविधिवन । विरचतभयोतहाँदुसभेवन । विरोत्तिमसाँ विधिविजेदह । अहणकियेस्रसाहितसनेह ॥ २२ ॥

दोहा-पुनितीसरतेनुपारिविधः, निजजंघनतेजोह । असुरनकोउत्पतिकयो, तेकामीसवकोह ॥ मैथुनकरनेहेतिविधिकाहीं।तेनिळज्ञधायेचहुँचाहीं॥तिनहिनरित्तिविधिविहँसनळागे।कुपितभीतिभरपुनिअनुरागे २ असुरपरनितपीछेपाये । पेविरेचिकहँपरननपाये ॥२४॥ औरठौरविधिवचव न जानी । गयेतुरतप्रभुशारँगपानी । जेहरिदीननेकदुखहारी । दुएदुरासदेकसंहारी ॥ २५ ॥ विधिवोळेतहँवचनविचारी । राखदुप्रभुमर्यादहमारी । असुरमोहिंमेथुनेकहेतु । धरनचहत्तदंकरिवहुनेतु ॥२६॥ तुमहिंएकहीसदारमेशा । हरणदासकुळकठिनकळेशा।

दोद्या-दुष्ट्नदातादीहदुख, तुमहिष्कहोनाय । सुखंदायकहो दासके, करनंभनायसनाथ ॥ २० ॥ दीनवचनसुनिकेविधिकरे । विहासिवचनपेसेप्रसुटेरे ॥त्यागहुयहतनुतुमकरतारा । यहज्ञरारहेअर्घ(अपारा ॥ सुनिपेसीश्रीपतिकीवानी।सोतनुतज्योविर्गविद्यानी २८॥सोतनुह्वेगोसन्थ्यानारी । जासुसुछविभसक्रह्मोदचारी । पगनहोतिन्दुपुरझनकारी । प्रमहिऑसेमदमतवारी ॥ वाजतिकटिकिकिनिमनहारी । छसतदुकूटजासुछविभारी । पानप्योपरजनसुसकारी । विहस्तिनजासविज्ञ्यअनुहारी ॥

दोहा-विवशकरितसवअसुरको, छोनीजासुकटाक्षा। ३०॥ वारवारगोवतिरहति, पटसॉवदनपृगाक्ष ॥ जामुअङकअद्दिशावकछोटा । करिक्टाआरसीकपोटा ॥ असुरअनुपमङ्क्तिअसनारी।पोहिगयअसवचनउचा । वार्षे एपितरस्योअसनारी।पोहिगयअसवचनउचा । वार्षे एपितरस्योअसनारी।। पोहरपितरस्योअसनारी।। वार्षे प्रमुख्याक्षे । वार्षे प्रमुख्याक्षे । किरत्यअकापकापरससीच॥३२॥यहिविधिनारिह्णपसंच्याको॥करत्ततकअसुरनमनद्याको प्रमुक्तिवाको पहुनिताको पहुनिताको पहुनिताको । अमुरस्य असवचनउचारे ३२अदोको नतुमकासुकुमारी ।कोनदेतहतसुपरि सिपारी

दोद्गा-प्यागितरोमुख्तिपद्, मुधिवृधिदरतिदमारि । अपनासवग्रतातयह, दमसीकदीउचारि ॥ ३४ ॥ यद्गोभागदमतितगुणिछीन्दे । तोदमकोतुमदर्शेनदीन्दे ॥ सिछिगेद्विचरदुमनभाई।दमसवकोचितिछयोचुराई १ मुद्दिरुरुरुतअपमेचारा । अतिकोमछ्दैचरणतुम्दारा ॥ ह्वेदेकदूंचरणमर्दगरा । यदगुणिमममनदातअर्धारा ।

रकंदुकर्नाहरपारी । ह्वेहेअवञ्चिवदनाभारी ॥ लिह्नरोजभारहिविनदेरी । लिचलिपातिलंकतियतेरो ॥ ।अरुकनिलेहुसम्हारी।स्वेद्विदुर्पोछहुमुखप्पारी।।हमतननिरखहुवार्राहेवारा।हरहुसकलमनसिजदुसभारा ३६ दोहा-यहिविधिसंध्यानारिकहँ, गहेअस्ररसवधाइ । जान्योताकोभेदनहिं, तेछविरहेळभाइ ॥ ३७ ॥ तुकलविद्दंसेविधाता । लागेसृष्टिकरनअवदाता ॥ निजद्तितेगंधर्वनकाहीं।औरअप्सरनरचेतहाँहीं ॥ ३८ ॥ शरीरतजिदीन्हो । विज्ञावसुशरीरगहिर्छान्हो ॥३९॥ पुनिधरितनुनिजआलसतेरे।रचेपिशाचनप्रेतपनेरे॥ पटछोरेनिजवारा । गुणिदगभयमुंदेकरतारा ॥ ४० ॥ पुनिसोऊनिजतजेशरीरा । सोईनिद्राभयगंभीरा ॥ तातेजन्मादा । अञ्जन्तिरहेजेदेत्विपादा॥४२॥पुनिज्ञारीरधरिकमलनिवासी।रचेसाध्यपितरनगणभासी४२॥ दोहा-सोऊतनुविधितजतभे,सोपितरनगहिलीन । श्राद्धभागअधिकारसव, ब्रह्मातिनकहँदीन ॥ ४३ ॥

तुधरचोविधाता।रचिविद्याधरसवविख्याता॥सोत्तृत्रछोडितिनर्हिकहँदीन्हे।अंतर्धानशक्तितिनकीन्हे॥४८॥ नुर्धारकरतारा । रचेकिन्नरनुआदिअपारा ॥ ४५ ॥ सोऊतनुत्रजिदियेविधाता । तेकिन्नरङीन्हेअबदाता ॥ लिमिलिअतिसुखपाँवे।विधिकोसुयज्ञभोरनितगाँवे।।यहिविधितनुसोऊतजिदीन्हचो।महाज्ञरीर्फेरपरिलीन्छो प्रिवढीतेहिकाला । तवविधिकेभोज्ञोचिवज्ञाला।।पदपसारिसोवनतहँलाग्यो।जागिकपितसोऊततुत्याग्यो।। दोहा-सोज्ञारीरकेकेञ्चते,प्रगटेविविध्युजंग । जिनकेअतिज्ञयग्रहदतन्,अतिविषकारेअंग ॥ ४८ ॥

औरहुतनुभारा । देखिसृष्टिभोसुद्तिअपारा॥सिरज्योषुनिचौदहमनुकाहीं।तेसिरजेवहुपरजनकाहीं ४९॥ वुदियोमवुद्धिकहँपाता।औरथरचोनिजवपुविख्याता॥लुखिविधिचरितअतिहिअनुरागे ।पूरवप्रजाप्रशंकालागे स्टिप्टिविरचीकरतारा । यातेहेंउपकारहमारा ॥ करिवैपरजायज्ञनकाहीं । पेंहेंहमसबभागसदाहीं ॥ ५९ ॥ ।ज्ञानविरागयोगगंभीरा॥पुनिम्ननिगणकीउत्पतिकीनी।जिनकीकीरतिसदानवीनी ५२

दोहा-विद्यायोगसमापितप, भक्तिहुज्ञानविराग । यकयकअंञ्चिदितभे, ब्रह्मासहितविभाग ॥ ५३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधेवेज्ञविज्ञवनार्थासंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजूदेवकृतेआनन्दां

द्यनिर्धोतृतीयस्कंधेविज्ञतितमस्तरंगः ॥ २० ॥

दोहा-सुनित्रझाकीसृष्टियह, विदुरपरमसुद्रपाय । जोरिकंजकरफेरअस, दीन्हींविनयसुनाय ॥ ९ ॥ विद्रर उवाच ।

जोवंसा । ताहिकहहुद्विजकुरुअवतंसा॥१॥स्वायंभ्रुवमनुकेसुतदोई । प्रियत्रतजेटकरघोतुमसोई॥ ानपादमहिपाला । जिनकोयश्चितिहुँलोकविशाला ॥ धुनैपर्मधुरधारणवारे । सातद्वीपधरणीरस्वत्रारे ॥ । मोद्दिकुपाकरिदेदुसुनाई ॥२॥ स्वायंभुवगनुकीयककन्या । नागदेवहृतीजग्यन्या॥ ीकइँ**रुगिताकीसुछ**विसराही॥३॥कर्दममुनिसोनिजतियमार्ही। सिरन्योकेतेपुत्रनकारी॥

दोहा-त्रह्मपुत्रभादक्षअरु, रुचिपरजापतिनोइ । उदिमनुदुदिताँद्वदोड, करीसृष्टियशहोइ॥ देहुसुनाई । सोसुनिकइन्छगेमुनिराई ॥ ५ ॥

#### मेत्रेयउवाच ।

। कह्योस्रुष्टितुमकरदुः भारा ॥ तत्रसरस्वतिसरिकेतटमार्डी ।कर्दमकरनङ्गेतकहाँ ॥ नितपकरतअपारा।बीतिगयेदशवर्षहजास ॥ ६ ॥ सनयुगमहँमुनिअतिअनुरागे।भक्तिमहिनक्षामाना ॥ ्रिश्चामार्वाचा । जेदायकनानावादाना॥॥। गरुड्चदृत्तिभुवनस्सवारे । कर्दमकेआश्रा<del>शिक्द</del>ः ॥ ८ ॥ सूर्यसम्बद्नप्रकाशा । निरलेकदंमतिनईअवाशा ॥

दोहा-नीठभठकझठकेंझठक, छठकिछठकिछविजाहि।ठठकिठठकिणिनकोअमर, ठठनाठसतठोभाहि॥९॥ दाहा—गाठ्जठनशरूकम् छ्लामञ्चलामञ्चलम् ॥ कोटिनविष्ठसमवदनित्राजे । मुकुटमणीनजटित्रिस्त्राचे ॥ सोहतवरहंदीव्रमाला । पीतांव्रसंदर्खवंज्ञाला ॥ कोटिनविष्ठसमवदनित्राजे । मुकुटमणीनजटित्रिस्त्राचे ॥ वाह्वाज्यस्वानस्माला । पावान्यज्ञवस्थावणाला ॥ क्षाट्नायञ्जतम्बद्धावस्था । स्रेष्ट्वआयुघआर्तकराला। कोह्वजमंद्वितश्रोनसोहावन् । इवतक्ष्णकरआतिमनभावना। श्रृंख्वक्रकर्गदाविश्चाला । स्रोहत्आयुघआर्तकराला। ङ्डल्लाकात्रानवाहायन् । रूपताकृषकरणावननभाषना। रासप्यक्षकर्षांचित्राचा । वाहतलाञ्चप्यासम्भूमिप्रणामे ॥ निहन्तिनयनअतिआनदपाई॥१ ०॥कोस्तुभकंठस्माउरछाई।लक्षिकदेषऐसेश्रीघामे॥१ १॥कियेदंडसमभूमिप्रणामे ॥ 

सफल्मनयन्हमार । पायजपूरमद्शातहार ॥ दोहा—जोनतुम्होरेदशंको, योगीजनलल्लाहि । कोटिजन्ममहँकरियतन, पानतकोळनाहि ॥ १३॥ दोहा—जोनतुम्हारेदशंको, योगीजनलल्लाहि । दावा जाग्रुण्कारप्राप्ताः भाग्यग्युरुप्ताः । ज्याद्यान्यग्रुष्याः । त्राप्ताः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः व तुत्रमायावश्रोजमितमेद् । जगतारणत्वपद्भर्यवेदा ॥ सर्वाहृतिषयविनोदहिहेतु । तेजनश्रुक्तसहितअचेतु ॥ १८॥ आजसफलभेन्यनहमारे । पायअनूपमदर्शतिहारे ॥ त्रुवमाथावरागमातमदा । जगतारणत्ववयवणरायदा ॥ त्याकायययापयाधावकष्ठ । त्यायद्भारतावराणयप्र ॥ ३४॥ तेसहिमेंभतिमंदमहाना । तुमहिपायकेश्रीभगवाना ॥ चहर्डुआपनोकरनिवाह । द्रारदितंडुसहदुखदाह ॥ ३८॥ तसाहमभातमदम्बागः । गुमाहभायकत्रामगवागः ॥ यष्कुणामगामस्यापयाहः । दायदत्यत्रवस्युलाहः आनंदासी॥३६॥ वेदरूप्त्रोवचनतुम्हारा । जेहिमहँवँच्योसक्ठसंसारा ॥ वँधेहमहुँतैसहितोहिफांसी।तुमपद्गूर्णाहः आनंदासी॥३६॥ "

यदरूरणारयनपुरकारा । जाक्ष्मक्ष्यस्यात्रकण्यतारा ॥ वयक्ष्मपुराताक्षाक्ष्मातापुरम् । कर्राह्मसस्यानी । कर्राह्मस ठोकठोकजनपञ्चसमस्यानी । जेतुवपदछायाअनुसानी ॥ कथारावरीसुघासमाना । कर्राह्मसस्यानी ॥

कुणगर्भुतगर्भागा । गुपुरुरपृष्ठाभागग्रुरामा ॥ भृश्याराघराष्ट्रभाषमामा । वृश्याराघरामा ॥ १९॥ दोहा–स्माहतहरूमम्, मानहुमत्तमहान् । जननमर्गकभीतिकोः तिनकोहोतिनमान् ॥ १९॥

प्राथा रगरकवावरगणः नागकुनतनकानः । जनगनरगणनातकाः । तमकावातमानः ॥ ३८॥ । १८॥ प्राथा रगरकवावरगणः नागकुनतनवानः । जनगनरगणनातकाः । तमकावातमानः ॥ ३८॥ । इ८॥ । इतित्वस्य । जनगनरगणनातकाः । तमकावातमानः । उत्तरा । इतित्वस्य । इतित्वस्य । जनगनरगणनातकाः । तमकावातमानः । उत्तरा । इतित्वस्य । उत्तरा । जनगणनातकाः कछापननात्त्रणाछत्त्रभूना । भारूपनापक्षर्पण्यभगा ॥भागातत्त्वकाणाखुदाश्वपाक्ष्यप्रशतनाक्ष्याः ॥ ३०॥ आपएकद्दीयदृत्तेसारा।निजमायाकोकारिवस्तारा।।पाल्डुसृज्दुहरुदुस्वकाल।सृजितहर्रतिमकरिकालाकाकाः १ सम्बन्धकालाकाकाः नोजनिकासम्बन्धतात्म्यनाते । सोजनिकार्यम्बनेस्यसम्बन्धः ॥ व्यवस्थितिकारिकायसम्बन्धः । सम्बन्धकालास्यक्षेत्रसा जारप्रकायकत्तताताम्ययम्।याकाकावायरतातामाण्डुरूग्युक्त्युत्वकालात्तृज्ञात्वत्तायमकतामाणाणा । । । जीत्तिवयसुत्त्तमीमनवाहे । सोनोहिम्युतुम्ह्सेमनमाहे ॥ तद्यपिगुणिअभिजापहमारी । पूरहुनाथकृत्मकिर्भिती॥ भागागगञ्जापापापारः । तापार्ष्यञ्च पुरुद्द्यपायाः ॥ तथापञ्चापाणायः । प्रदेशपायः प्रमाणायाः । प्रदेशपायः । तथापञ स्रुतिस्रुतिकहेतेतुम्बत्ता । स्वाविधिषूततहोत्रगत्राता।।विचर्तुतिजसंकल्पजगतको।चुन्नदृद्धसंवक्षिम्रेलायः ॥ २०॥ प्रतालातम्बर्धन्यातः । स्वापायप्रस्तवाणगत्रातामाययस्त्रान्यसकल्पणगतकारध्यवद्वसवलाम्यायमाः दोहा∽सयतुरुसीवनकेअधिषः धृततुरुसीवनमूल् ॥ २० ॥ तुम्हरेचरणसरोजकोः, हेप्रणामस्वकारः ॥ २१ ॥ दोहा∽सयतुरुसीवनकेअधिषः धृततुरुसीवनमूल् प्रताय । प्रतिकृषिमकीवानी । चढ्रिपक्षिपतिशारँगपानी ॥ करिअतिकृपामंदसुसुकाई।सुधासरिसयहगिरासुनाई॥ २२॥

जानन्या थ । जानन्या थ । जानन्य । जान्य । जा जानहतुत्पकारखानसः । वाकहतुमभूजवाचत्वाहः ॥ ताकामकारवामतव्याहः ।त्रथमाहराख्यायागव्याहः ॥२४॥ मृपानपूजनमममतिमाना । तीपुनिकाजेतुमहिसमाना ॥२४॥त्रह्मावत्तिहिसेत्रयिशाला।मनुमहराज्यस्ततस्वकाला ॥ मृपानपूजनमममतिमाना । तीपुनिकाजेतुमहिसमाना ॥२४॥त्रह्मावत्तिहिसेत्रयिशाला।मनुमहराज्यस्त रुभाग्युगनम्भूनातमात्रा । तासुनकागत्रभाहतमात्रा ॥ र ठाश्रक्षावत्ताहस्रशस्त्रास्यामद्वसहराजवस्ततवकाणः॥ सातद्वीपपूर्णोकरभूवा। ताक्षीप्रयनाराञ्चतहत्वा॥२५॥सानिजनारिसहितमहिपालाआपद्वहित्स्वतिहिस्ताला॥ सातद्वीपपूर्णोकरभूवा। ताक्षीप्रयनाराञ्चतहत्वा॥२५॥सानिजनारिसहितमहिपालाआपद्वहित्स्वतिहिस्ताला॥ रणायरव्याः पामगयनुगरायुगरू सारण्यार्थं गारण्यात्राव्यात्राव्यात्राव्यात्राव्यात्रात्र्यात्रात्र्यात्र्यात्र्या दोहा-पहतुम्हरेआश्रमः, पर्साकिदिनसोह । देवहुर्तानिजप्रत्निकाः संगठिपेमुदमोह ॥ २६॥

्राह्म-५६७<sup>६६</sup>९आसम्, प्रसाकाद्नसाइ । द्वहुताानवपुत्रकाः संगाठवेष्ठदमाइ ॥ २६॥ सोपतिचाइतिहेषुकुमारी। ताकीमनअभिठापविचारी॥निजद्धितातुमकोन्द्रपदहे।जगतीपतिचगतीयहाँहै ॥२॥ हेवहसीअतिचाहते । क्रीटेअवशिक्षणकेवकारी। अभिज्यविकारीयहाँ । साभातचाहातहुष्ठश्चमाता वाकाभन्गाभणापावचाता॥।ननुहुहितालुमकातृपदह्।जगतापातजगतायशण्ड ॥९५॥ देवहृतीअतिप्रीतियराई । करिंहअवश्चिआपसेवकाई॥२८१दिवहृतीलहित्तवसँगधन्या । करिंहमगटुआशुनवकन्या॥ देवहृतीअतिप्रीतियराई । करिंहअवश्चिआपसेवकाई॥२८१दिवहृतीलहित्तवसँगधन्या । करिंहमगटुआशुनवकन्या॥ दब्हुताआतआत्ववारः । कार्र्वअवाशआपस्वकाशार्द्धादेवहुतालहत्त्वसगपन्या । कार्रहमगटआश्चात्वाती। दोहोतनकरोविपनिववाहाः । रचिहरम्भितदेसुनिनाहा ॥२९॥ तुमममशासनसत्यविचारो । बसाहतहिष्मसुस्राता सोहन्मितिकमोजिनकामे ॥२०॥व्यवस्याता हाइातनकरायाम्यापमाहाः रायक्षाधारक्षापमाहा ॥८५॥ तुमममशासनसत्यायवारा । बसाइतहप्रमाहिताई ॥३॥ मार्दिभाषिसगरिनज्ञकर्मा ॥३०॥कोरजीवनपदयासुघमा । मरेचरणनप्रतित्वाई॥ ऐहीममपुरतुमसुनिराई ॥३॥ मार्दिभाषिसगरिनज्ञकर्मा व्यवस्थानकरायः तानातगरानगकमा ॥२४॥कारगामनपदयासुयमा । भरवरणनशातळगाशा एहाममधुरतमस्रातार ॥६ होहा -देवहुतीके आयहम, जन्मेलहिंगेआशु । कपिळनामअसकर्राहेगे, सांस्यशास्त्रपरकाशु ॥ ३२ ॥

। श्राविकेटकहरूनिवयाना ॥ ३३ ॥ पशिरानकेपश्चनतरे । सामवेदस्यकहेर्यस्य।

। आष्डुटकहकानपथाना ॥ ३३ ॥ पास्तानकपक्षनतर । सामवदस्वकश्वाः अस्तुतिकर्ताहीमद्भोषयोग्येटनाहिद्दिक्संगसवी॥३८॥यहितिधग्वेननविद्दिष्ठ्यां।त्वसुतिश्चापतिवन्तिनाहिः सहित्वस्यासम्बद्धाः जर्तु। १४०१६ (१४४१) प्रदेशायका । इंद्रिक्स १४४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । स्रोहीयरुसस्सरस्यतिताम। १सन्भयक्रद्ममिनियोग ॥ १४८ । १००४ समयत् हैमनुमहराजा । वृद्धक्र संस्पेदन्छिन्छा ॥ ्यच्रापित न् । ने । अरुनिजकन्याजोछविसानी॥करतपुहुमिपर्यटननरेशा।चलतभयेदेसतबहुदेशा ॥३६॥ ादिनकोम्रुनिसोंकह्यो, सुनिआगमभगवान । ताहीदिनकर्दमभवन, आयेसुनिमतिमान ॥ ३७ ॥ . अ ोवरम 🛴 । कर्दमपरकरिकुपातहाँहीं ॥ ढारचोनयननआनँदनीरा ॥ ३८ ॥ बिंदुसरोवरभयोगँभीरा ॥ ेन्द्रो । चहुँकितरहीपरमछविछाई ॥ मणिसमसोहतनिर्मठनीरा । परमपुण्यप्रदश्वतिगंभीरा ॥ रूलसहिमहापिनिवास अञ्चलकर पुँष विष्याहिति २००० । व विश्वाहित । उ. विष्याहित व विष्याहित । विश्वाहित । विश्वाहित । विश्वाहित । विश्वाहित । विश्वाहित । विश्वहित । विश्वहित । दोहा-गुंजीहें कुंजनकुंजमहँ, मनरंजनआलियुंद, । सुखपुंजनपीवतरहें,कंजनकंजमरंद ॥ ् 👵 🕌 ो ः 🛴 ी । गानकर्राहेकोइलसुरपूरी॥४९॥ चंपकदंवअञ्चोककरंजा।वक्लअञ्चनकुरुवकमनरंजा॥ कंदकंदमंदार । ज्ञालानमितफुलफलभारा॥औरहुवृक्षअनेकनजाती । कोवर्णेचहुँकितबहुभांती ॥ ४२ ॥ व 🛴 - देः । सारसदंसचक्रयुतवंसा॥चहुँकितकर्राहमनोहरशोरा। विचर्राहचहुँकितचारुचकोरा ॥४३॥ ।वराहरो<sub>दर</sub>्नराना । कस्तूरीमृगसहितसमाजा ॥ सिंहवाघवाँदरगोपुच्छा । नकुळआदिवहुजीवअतुच्छा ॥ दोहा-ऐसेकर्दमआश्रमहि, मनुनरेशतहँजाय । कियेहोमवेठेशुचित,सुदितछखेमुनिराय ॥ ४५ ॥ पुरु हो । तपकृतूलतेजयुत्आनन ॥ यद्यपितपतेकुक्त्वतथारी । तदपिथूलभेहरिहिनिहारी ॥ त्रिक्ति । स्वाः । कृदंमभेताद्देकाछनिद्दाछा॥धृद्दाकमछनयनदेछँवझरीरा।जटाझीझतत्रुवल्कछचीरा॥ त्रिक्ति । स्वाः । कृदंमभेताद्देकाछनिद्दाछा॥धृद्दाकमछनयनदेछँवझरीरा।जटाझीझतत्रुवल्कछचीरा॥ त्रिक्ति । स्वाः । स्व दोहा–प्रीतिसदितत्वपकोकियो, सक्छअतिथिसत्कार् । सुमिरिवेन्द्र्योपनके, वोठेवेनउदार ॥ ४९ ॥ . इसंतनरतनहे ू । वसुपापिपवसुपावलसेतु ॥ पुदुमिपालपुदुमीप्रतिपाली । हैप्रणामतेहिनाथकृपाली ॥ . 🖫 🚺 दीननदायकनितअनंदके॥५०॥रविज्ञाञ्चित्रजनल्ञानिरुयमज्ञानावरुणधर्मभादिकसुरचका॥ . .१७०(६क) छै। है। 🔆 ्रिनः 🛒 🐎 🐧 ।।कनककितमणिजटितसुयाना।तामेंचढिप्रसुकरहृपयाना रंडकोदं <sub>-</sub>प्रचंडा । परि**षावहुपरणीवीरवंडा ॥ करहुमलीनअ**घीनविनाज्ञा । पूरेपारधावहुआकाज्ञा ॥ ५२ ॥ दोहा-महासैनलेसंगर्मे, विचरहवसुधामाहि । श्रीपमभीपमभौनसम्,तमहितकहिरिपनाहि॥५३॥ जोनकरदुअसँसेनले, देशनदेशपयान । सकल्धर्ममर्यादती, नाशहिचोरमहान ॥ ५४ ॥ अँहैंनिरकुरादुएजे, तेअपदेहिवढाय । करतज्ञयनतुम्हरेधरणि, धर्मधाकपँतिजाय ॥ ५५ ॥ पैद्दमपूर्छोईआपसे, ममआश्रमजेहिहेतु । कियोआगमनसोकहहु,सोहमसापहिहेतु ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचं-

> निर्धोतृतीयस्कंभेएकविंशस्तरंगः॥ २१॥ मैत्रेय उवाच।

द्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहनृदेवकृतेआनंदां<u>व</u>

दोहा-यहिविधिमनुमहरानसीं, जवकर्दममुनिराय । बोटेवचनिवनोद्भार, अतिशयमोदनदृष्य ॥
ज ं बोवेविधानरान्।। (म॰ह॰) तुमकोअपनेरक्षणहेतु । विधिप्रगटाप्रोमेट्रनिकृतु ॥
ज ं बोवेविधानरान्।।। (म॰ह॰) तुमकोअपनेरक्षणहेतु । विधिप्रगटाप्रोमेट्रनिकृतु ॥
विध्यनरक्षणहेत्वान्।। तुममेसवनविषयकरभोगू ॥ २ ॥ विध्यनरक्षणहेत्वान्यमादि । धर्मह्पनुमक्रोमेट्रा ॥
बोवेविधानस्मादिक्षण्यानस्मादेविधानस्मादेविधानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानस्मादेविधानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्यत्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानस

## आनन्दाम्बुनिधि ।

मोकोयहदुहिताअतिप्यारी।मुनहुनाथयहविनयहमारी॥८॥प्रियत्रतअरुउत्तानपादकी।हैभिगनीयहविनप्रमादकी॥ ज्ञीलरूपग्रुणनिजसमजोई । यहदुहितावरचाहतसोई ॥९॥ जवतेयाकोनारदआई । दीन्ह्योतुमग्रुणरूपमुनाई ॥ तवतेयहअपनेमनमाहीं।तुर्मीहेचहतिपतिऔरननाहीं॥९०॥तातेयहकन्याकहँलीजे।गृहकारजहितदासीकीले॥१९॥ वस्तुजोअपनेतेमिलिजाई । जुचितनतेहित्यागव्युनिराही।हैविरागवंतहुयहपमा।ते।पुनिकालुरातिग्रहकमां ॥ १२ ॥

दोहा-चस्तुज्ञअपनेतेमिळे, ताहित्यागनोकोय । पुनिपरपरमाँगतिफरे, तासुँईर्साहिटिहोय ॥ औरनसोमाँगत्रसुवमाईा । तत्रुतेमानसुयसकढिजाईा॥१३॥इमसवकानसुन्योसुनिनाहा।तुमचाहहुआपनोविवाहा॥ तातेदेवहुर्तामेदेहु । करिकेक्षपानाथअवळेहु ॥ १४ ॥ मतुमहराजवचनसुदअपना । सुनिवोळेकदंमअसवचना ॥

## कर्दमोवाच ।

मेंकुमारपहसुताकुमारी । तुमविवाहयहरच्योविचारी॥ यहिकन्याकेसँगनरनाहा।जन्मजन्मममभयोविवाहा॥१५॥ वेदविधानवेद्यहहोई॥हमकोतुम्कोअतिसुदमोई ॥ भ्रूपणभूपितजेहिछविकरती । सोतुवसुतानकेहिहियहरती १६

दोहा-एकसमयऊँचीअटा, नृपुरपगनवजाय । कंदुकखेलतयहरही, मंदमंद्यसुक्याय ॥ विभावमगंपवमजाना । नभयदँगमनतचरोविमाना ॥ मनागवर्गकोतहँज्वैके।गिरचोविटवावममोहितहँकै ॥१७॥

## मैत्रेयउवाच।

असकहिमोनभयेष्ठनिराई । श्रीपितपद्पद्मनमनलाई ॥ मंद्रँसिनकर्दमकीदेखी। देवहुतीगैलोभिवशेषी ॥ २९ ॥ शतरूपाकोमन्तुअनुमानी । मनुमहराजमहामतिखानी ॥ देवहुतीकर्दमकोव्याही।भयामहामनमारूँउछाही ॥२२॥ प्रुनिशतरूपास्रुनिपटनाना । दायजदियोअनेकवियाना२३पुनिदुहितादुखदुखितनरेशा।सुजभरिमिलेताहितेहिदेशा स्रुतावियोगजातसहिनाही । नयननसॉजलढारतजाही ॥ वास्याख्यस्मारी । रोदनिकयेमहीपतिभारी॥

ुः। जानान्त्रान्त्रान्त्रान्त्राद्वाराः । तेदिक्षणरोदनिकयोअपारा२५पुनिभूपतिछेनिजसँगरानी।माँगिविदामुनिसोमतिखानी॥ चित्रयसैनसहितगहिडगरे।चळतभयेभूपतिनिजनगरे॥सरस्वतित्तरिळखतसुनिभीरा।तिनहिंमणामकरतमित्रिणी आयेब्रह्मावृत्त्तिहिकाँही । जूपआगम्भुनिम्रजातहाँही ॥ गावतवाजवजावतपाये । योदितमहळमहीपहिल्यापे ॥२८॥

दोहा-विहैंपमतीपुरीरही, सबसंपदासमेत । झारचोयज्ञवराहनहैं, अंगनठोमितसेत ॥ २९ ॥
तेईभयेकुशाअरुकाशा । जिनकेसंदरहरितप्रकाशा ॥ जिनकोठेक्वपिठानतयागा । दारतनयननीरवहभागा ॥३०॥
मनुमहराजआयिनजनगरी।कुश्विद्धारकिविधिसगरी॥ठानियज्ञपूज्योभगवानेश्रिमपयोद्धिमगनमहाने ॥३॥
वस्तनगरमहमनुमहराजा । भाइनमृत्यनसहितसमाजा ॥ पाल्योप्रजनधर्ममयोद् । वस्तवामग्रुतविगतविपादा ॥
विक्रिक्तप्रकार । क्षेत्रवार । क्षेत्रवार्मक्षारा ॥ वीनहुत्तापविनाश्चरहार । वसिद्वमहीपतिसहितकुमारा ॥

देोद्दा—भोगभोगसुरेशसम्, भ्रेषेभ्रपतिभूरि । तीनहुँठोकनमेरदी, जिनकीकीरतिपूरि ॥ ३२ ॥ , । भ्रपतिद्वारेआयप्रभाता ॥ करतरहँजिनकोग्रणमाना । पार्वीहैनितनवमोदमहाना ॥ मनुनितसुनतकुष्णग्रुणगाथा।मानत्अपनेकाहिसनाथा ॥ ३३ ॥ भौगयद्यपिभोगअनेकापिनहिंदूस्त्रीनेकविका॥

मतुनितसुनतेकृष्णगुणगाया।मनितंत्रपनिकाहिसनाया ॥ ३३ ॥ भागयद्यापमागुननकारनाहरूट्यानाराः मतुभूपतिकोपरमप्रवीने । भायदुपतिपदपद्ममङीने ॥ ३७ ॥ दुर्ङभदेवपायप्रभुताई । भूपतिनहिभूल्यायदुराई ॥ ु त्युनत्रहरिकासा । दियेदिनापकाठनस्नाथा ॥ गयेवृथानीहिएकहुयामा॥मृमिस्तरहोजानकीसमा ॥३६॥
देहा-टकहन्युगस्यक्रिय, पासुदेवकोदाम । जावतस्त्रमुपुनिमहै, सुमिस्तरमानिवास ॥ ३६ ॥
दिविकभोतिकमानीसक, ओस्मक्टवेनाष । नेनीहिय्यापीहेजननकहै, क्रियेक्टव्यकोताष ॥ ३० ॥
वर्षाश्रमआदिकमकट, धर्मअनेकप्रकार । मनुसोष्ट्योजीनसुनि, सोमबिक्योदिचार ॥ ३८ ॥
आदिसजमनुकीकथा, मेसवयहकहिदीन । नेहिदुहिनाकोत्रेशअत, सुनियेपरमप्रतीन ॥ ३८ ॥
क्रिति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबोषवेद्यिद्यनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज
श्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञाधिकारीश्रीष्युगजसिद्दवकृतेआनंद्रोबृनियो
वर्षायस्केषेद्राविकानिकमस्नरेषः ॥ २२ ॥

## श्रीमेत्रेयउवाच ।

देवहृतिस्वाच।

्रे पन्धुिः ्रितिसगरेमोहिसत्यजनाई॥ अहैमनोरथनाथहमारा। आपहुप्रथमहिषेनउचारा॥ दोहा—कछुककाटळीआपसँग, मोदितकरहिबिहार। जवळोहोयनगभेमोहि, यहवरदेहुउदार॥ १०॥ जोहि दिन्ने प्राप्त । सोझासनदीनेमुनिनायक ॥ करतआपनीपदसेवकाई। मेतनुकीकृशाताअतिपाई॥। ४५२ द्वर्यन्यदिन्ता सोकीरकपाकरहुमतिपीरा॥कृष्टिसाजसाजहुसुखमाही।नेहिअवठोकतअमरसिहाही॥११॥

#### श्रीमेत्रेयउवाच ।

े । क्दंमप्कविमानवनाये ॥ तपप्रभावतेतीनविमाना । भयोमनोरथदायकनाना ॥ १२ ॥

ल्य ने ि जिल्ला के विद्यापक्र विमानवनाये ॥ तपप्रभावतेतीनविमाना । भयोमनोरथदायकनाना ॥ १२ ॥

ल्य ने ि जिल्ला के विद्यापक्र विद्यापक्र विद्यापक्र विद्यापक्र विद्यापक्र विद्यापक्ष विद्य

देवहुतीळखिसुपदिवमाना।पतिसेवाळखिचित्तछभाना॥तवताकेमनकेसुनिज्ञाता ।वोळेकदेमवचनिवृष्याता ॥२२ मजन्करहुविद्वसरमाही । रच्योजनादुनयहिसरकाही ॥ सकळमनोरथदायकसाँचा । अतिशुयमनमरोयहराँचो

दोहा—चढिविमानप्यारीसभग, विंदुत्रडागनहाय । देवहुतीसिनपतिवचन, अतिशयआनँद्पाय ॥ २३ ॥
मिछनवसनअंगहुमिछन, वैधिगेकेशमछीन । सवतपतिपदपद्मनित, भरीकृशितवरुछीन ॥ २४ ॥
देवहुतीसरस्वतिसरिमाहीं । धोवनछागीअंगनकाहीं ॥ पृगटीतहांसहसवरदासी । नवयीवनअमछाचपछासी॥२६
देवहुतीतितेकरजोरी । बोर्डावाणिश्रीतिरसवोरी ॥ हेंदासीहमस्वामिनितेरी । सेवकाईकरिहेंबहुतेरी
करिहेंकीनसिगरीहमकामा।कहहुनकतकदेंमकीवामा ॥२७॥ असकहितेहिमजनकरवाई।नवहकूछअंगनपहिराई

षुनिभूपणतेभूपितकोनी । वहुविधिभोजनदियोप्रवीनी ॥ सुधासिरसआसवतहँल्याई । देवहुतीकहँपानकराई॥२९ दोहा−छायआरसीविमळअति, स्वामिनिसन्सुखराखि । तासुरूपनिजनयनळिख, सुदितभईछविचाखि॥ ३०॥ देवहुतीयहिविधिकरिसच्त । पहिरचोवसनविमळमनरज्जन ॥पहिरचोहीरनकोहियहारा।वळेविराजतकरसुकुमारा। सुपुरकरिहेचरणमहँद्रोरा३१कटिकिकिणिविळासिचतचोरा३२सुंदररदुसुकुटीयुगवाँकी।हरतिहियोनिजनयननगर

आननपूरणज्ञात्रीसमुन्। ।त्।छविकोकिरस्कहिबलाना॥३३॥देवहुतीकरिसक्ळ्शूँग्रा।िम्ळून

गईस्इस्रसखीयुततहँवां । रहेप्रजापतिकर्दमजहँवां॥३४॥ निरिखयोगमायास्रनिकरी।देवहुतीभैचिकृतघनेरी ॥३५।

दोहा—मज्जनकरिश्वंगारयुत्, सहसस्त्वीयुत्तताहि । युनिवरल्खिकर्दमतहां, युद्तिभयेमनमाहि ॥ ३६ ॥ . करिनवयोवनसुंदररूपा । भूपणवसनहुपहिरअन्तपा ॥ देवहुतीकरकंजपकरिके ।चढेविमानमहासुदभरिके ॥३७ । चढीसंगमहँसखीहजारा । कियेअंगपोडशहुश्वँगारा ॥ सेवनकरनहेतुतहँआई । सुरसुंदरीसकल्छविछाई । छख्योसिखनमिषसुदितसुनीआ।मनहुँच्योमग्रुसिय्यक्षिश्चर्दश्चीत्रल्यंवसुगंधसमीरा।चहृतसुखद्वाशक्रितिर्वर मेक्कंदरनचढेविमाना विहरनहितसुनिकियेपयाना॥तहुँकर्दमिकियविविधाविधा ।जहाँबहृतिसुरस्रिकायास॥ह

दोहा-विश्रंभकनंदनविपिन, पुष्पभद्रवनजौन । मानसरोवरचैत्रस्य,हरघोद्वनिनकरिगौन ॥ कर्द्मकेलिकुत्तुद्दलकरहीं।सुरललनालालचलिक्षरहीं ४० चढिविमानसवसुरनिवास् ।कर्दमकीन्द्वेविपुलविलास्॥ कुर्ल्मतिनित्रसुवनककुनाहीं।जेयदुपतिपद्पद्मलुभाहीं ४२ पुनिभूमंडलविचरनकीन्द्यो।देवहुतिहिअतिआनँददीन्स्री यहिविपिसुनिकरिविपुलविहार॥पुनिनिजआश्रमकहपग्रपारा४३देवहुतीसँगवपहजारन।बीतेक्षणसमकरतिवृद्धिता जान्योनहिचीततककुकाला।पक्सुजसोवतसुखजाला॥४५॥ दिव्यवृपवितिस्तुजवही।मानुहुभोरभयोहेअवहीं॥४६॥

दोहा-तवकर्दममुनिजानिकै, देवहुतीमनआस । कियोगर्भआधानितिहै, नवविधिसहितहुलास ॥४७॥ देवहुतीएकहिदिनमाही । प्रगटकरीनवदुहितनकाहीं॥सिगरीअतिमुंदरमनहारी।मनहुकामनिजकरनसँवारी ॥४८॥ प्रनिपतिकोवनगवनविचारी । देवहुतीभइपरमदुखारी ॥ खोदतपदनखतेमहिकाही । अंवकअंबुबहुतवहजाही ॥ कृंपतगातनीच्मुतकरिकै।पियसोंकहोविनम्रदभरिकै॥ जीनकहोसोपूरणकीच्हो । मोकहँअतिआनदमभुदीन्सी ॥ वेअविन्यकरीयहथोरी । करिकेकृपापूरियोगोरी ॥ तारहुमोहिसागससारा । यहमेरेअतिहियसँभारा ॥ ५१॥

दोहा-नवदुहितनकेसरिसपति, खोजदेहुम्रनिमाय । देसुतमोहिंपुनिजाहुवन, कहींजोरिसुगहाथ ॥ ५२ ॥ विवश्चविषयमुख्वीतवासर।अवनहिनाथतामुहेअवसरा।६३॥सोनहिंगुनहुमोरअपराधा।मेटहुनाथसकलयह्वाधा ५४ कामिनिसंगकरतजसरीतो । तसहिदोयजोहरिषदमीती॥तोताकीतुरतहिवनिजावे।पुनिसंसारभीतिनहिंपावे ॥५५॥ जामुकमनहिंपमंसमन्।भयोनपुनिवरागकरहेत्र॥हरिषदपद्मानअलिमनभयः ॥ सोजनजगजीवनमरिगयः॥५६॥ सोहमहरिकीमोहितमाया।विभुयविनोदहिकालुगमाया॥ तुमुसॉल्ड्योनभक्तिवरागा । हुरिपदमूमममनाहिंलागा॥

दोहा-तुमसमसम्रथपायकः, छियोमोक्षनहिंमाँगि।जानि्छियोसोसकज्विधि, मेरीअहेअभागि ॥ ५७ ॥

इतिसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजानांधवेशविश्वनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा घिराजश्रीमहाराजानहाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापानापिकारीश्रीरप्डराजसिंहजृदेव

कृतेआनंदाम्युनिधोतृतीयस्कंधेत्रयोविशस्तरंगः॥ २३॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ३.

## मैत्रेयउवाच।

्रे प्रे हि ाँतिजन, विनयकरीपतिपाहिं । तबदयाछकर्दमकद्द्यो, सुमिरतश्रीपतिकाहिं ॥ १ ॥

कर्दमोवाच।

्रुप्य, 🗀 ह्वेहेतेरोपुत्रमुरारी ॥ २ ॥ भजहुसप्रीतिरमापतिकाहीं । जेदयालुईंदासनमाहीं ॥३॥ ्र केंके ४ (मै.ज.)देवहुतीसुनिपतिकैवाणी।भज्योकपटतिजशारँगपाणी ्रॅं, , यार्ट, प्रगटेताके त्रिभुवनपाला।। ६॥तबहिन्योमवाजनबहुवाजे। ऋषिमुनिसकलवेदध्वानेगाजे। ो।अ' १ ', ब्रिं ुःे शासुमनससुमनवारबहुवपीज्ञंकरविधिआदिकसुरहेपे।। ८.॥

दोहा-दिशप्रसन्नभोविमलजल, मनमोदितसवकेर । सरस्वतितटकर्दमभवन, आयेदेवघनेर ॥

९ करिहरिकोविरंचिसत्कारा। कर्दमसोअसवचनउचारा १०।११

#### ब्रह्मोवाच ।

ि स्तरकारहमः ।मान्योहमुजोवचनउचाराः १२॥मृतहियोगअसपितुसेवकाई ।जैसेतुमकीन्द्र्योम्रामिताई ॥ सम्बन्धतिन् के स्वर्ता स्वर्तान् सम्बन्धनियारा १३यनवकन्याजीनतुम्हारीतिह्नहेवहुजगृविस्तारी १४ ः हत्ता हो। तिनकोब्याहिदेउतुमछोहीं ॥ तुमकन्यासमानवरपाई । देहेंतुम्हरोसुयशबढाई ॥ १५ ॥ दोहा−आपपुत्रभगवानभे, जनपरकारिअनुराग । कपिलदेवअसनामहै ॥ १६ ॥दायकज्ञानविराग ॥ तनः , तहारे । कनकके अरुहराअरुपारे ॥ मुद्रापद्मपदां बुजमाहीं ॥१७॥ पुनिकहदेवहुतीतियकाहीं ॥ ैः; ी प्रगटेप्रभुकृतज्ञमुखराञ्ची ॥ संज्ञयहरिअज्ञानकरिदृरी । जगतविचरिहेंकरियशभूरी॥१८॥ ः जनाया । करिंहेसकलअनाथसनाथा ॥ १९॥

#### श्रीमैत्रेयउवाच ।

जोंकहिर्िरजञ्जभारा ो∴ंत ट्रिट्रार रहा रथाविधिनिदेशलहिकर्दमतेई । दुहितनदियोयोगवरजेई ॥ िन•हुँकल् 💍 ः । अत्रिहिदियञ्**नस**ङ्याप्यारी ॥ दोहा-अंगिरकोश्रद्धादई, हविभ्रजिदईपुरुस्ति ॥ २२ं॥ दईपुरुहकहँगतिसता, कृतकहँकियाप्रज्ञस्ति ॥ 🔐 🖰 १५७% वर्षान्हे । अरुपताविश्वष्टगहिलीन्ही॥२३। लियोअथर्वाशांतिकुमारी। जाते भयेयज्ञविस्तारी।।। વિં હિલ્લાલું ાકો ે જું તેલે જે તેવજે તેવળ માત છે ्रीस्तर । क्र्दमबोलेपदिश्चराई॥ २६ ॥ पापीपुरुपनरकहिजाही। क्वहूँमंगलपावतनाही॥ दोहा–जबतेकबहूँमिलहिंद्रमु, तेप्रभुममुग्रहआय। प्रगटसहिल्युताविषुल, कोसमश्रीयदुराय॥ २९ ॥ िरोक्षः :: ेर्ी । सांख्यज्ञास्त्रज्ञानेकेदानी ॥ भक्तनमानवढावनहारे ॥ ३० ॥ रूपअनेकन्पारणवारे ॥ भिष्ठापदः क्रि । तसदिनायआपुवुजावे ॥ ३१ ॥ सदामुक्तवंदितपदकंजा । दायकतत्त्ववोधमनरंजा ॥ ्राविशास्त्रः । रमासमेतरूपकेरूरे ॥ सोतुरहरेपदकोपरणामा । दायकसंततसंतअरामा ॥ ३२ ॥ िःचक्षकल .... ताष्ठोक्षको : ती नंतर्यामीकिष्ठदेवहेतुमहिनमामी ॥ ३३॥

# दोहा-कुळपावनसोआजमम्, उऋणपितरगुरुकाहि । ह्वैसंन्यासीभजतमोहि, विचरीजोजगमाहि ॥ ३४॥ श्रीभगवानुवाच ।

॥ ३५ ॥करनहेतअधमनउद्धारा । होतहमारसदाअवतारा ॥ ત્ત્વ દેખો વહિં ના ના ના ના तनकर्षे े ैं । तिनकीसववाधाहरिलेहीं ॥ ३६ ॥

र्जा र्ा...ी.।नी । बोटेकपिटदेवसुससानी ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

सांख्यज्ञानकोभयोविनाश।तवहमिकययहपुरुपप्रकाशा ॥जाहुसुखीच्यावहुहमकाही।मृत्युजीतिविचरहुजगमाही। पेह्रोकहुँनशोकसुनिराई।त्रिसुवनपतिपदमोवितलाई॥३९॥ सांख्यशास्त्रज्ञानप्रकाशीमिमातहिदेहीसुदराशी ४०

श्रीमैत्रेयउवाच ।

देवहा—कपिछदेवजवअसकह्यो, तवकर्दममुखपाइ । करिप्रदक्षिणानाथकी, निवसेकाननजाइ॥ ४१ ॥ तजिजगसंगमोनत्रतपारी।विचरतभेसंसारसुखारी ॥४२॥पारब्रह्ममहँमनहिल्गाई।करनलगेहरिभक्तिमहाई ॥ ४३। सुखदुखक्षोकमोहताजिदीन्यो।समदरक्षीप्रक्षांतसुखभीन्यो४४यहिविधिहरिपदभक्तिवढ़ाई।जगतभीतिकदमनिर्देण जन्मेतनमहँनिरखेईरी । ईश्रहुमहँजङ्मेतनदीरी ॥ ४६ ॥ तज्योईपीइच्छासिगरी। परचोधीरमतिकवहुँनविगरी। भगवत्मक्तियुक्तसुनिराई । तुर्छभमोकहँपरतजनाई ॥ चित्तअरुगचित्विलक्षणजोई । त्रियुणप्रकाक्षणहाँनिरहिंहोई

दोहा-ऐसोश्रीपतिधामजो, तहँकदंगग्रनिजाय । वसतभयेप्रग्रुदिततहाँ, हरिसेवतचितछाय ॥ ६७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधेषेश्रविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारीश्रीरघराजसिंहजूदेवकृतेआनन्दा

म्बुनिघौतृतीयस्कंधेचतुर्विशस्तरंगः॥ २४॥

दोहा-तहँशीनककरजोरिके, अतिश्यप्रीतिबदाय । कपिछकथाकेसननिहत, कझीपरमचितचाय ॥ शीनकउवाच ।

सां एयशास्त्रकोत्रगटनहारा।उपदेशनहिताळेयअवतारा १सवयोगिनकेअह्विहिशरोमिन।तासुकथासुनिकेहमभेषि कपिळकथासुनिकियनअघाता।कियोजीनप्रभुचरितविष्याता॥मे ुः दुः वर्ष्यानः हिन्दे हमहान सुनतसृतशीनककीवानी । बोळेवचनमोदरससानी ॥

श्रीसृतउवाच ।

ब्यासकथामेत्रेयमुनीञ्चा । विदुर्रोईकहेउसुमिरिजगदीञ्चा ॥ ४॥, श्रीमेत्रेयखवाच ।

तवकर्दमर्छान्द्रोवनवासा।कियोविदुसरकपिङनिवासा ॥५॥एकसमयसुतकेढिगजाई।कपिङमातुअसगिरास्र<sup>नाई</sup>

देवहतिस्वाच ।

दोहा-विषयविवशसुततेहमें, उपग्योअतिअज्ञान । सोहमतिबदीन्ह्योसकल, पायपुत्रभगवान ॥ ६ ॥ ५ यहअपारसागरअज्ञाना।पारकरहुहेपुत्रसुनाना॥८॥उयेभागुनिमित्तमनिज्ञाई।मिलेतुमहितिमिकुमतिनशाई॥ तुवमायावशभोअज्ञाना।ताहिवेभिनाशहुभगवाना ॥ ३०॥ तुमभवतरुक्केविनकुठारे ।

प्रकृतिपुरुपकैजाननदेतु । तुमिद्देशणामकर्रीदंकुछकेतु ॥ ११ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

सुनिजननीकीसुंद्रवानी । विद्वैसिकपिलअसकद्वेजवलानी ॥ १२ ॥

श्रीभगवाज्ञवाच ।

, भिक्तित्तानजनमंगळ्म्ळा।नाझकिवयमुखदुस्त्रप्तिकृळा १३ प्रथममुनिनसॉजोइमगाये।सोइमनुमसॉदेतसुनाये दोहा−जार्नाइजननीसत्यइम, मोसर्वपकोइत । प्रमुपदुरतमनमोक्षप्रद, विषयनिरतसुस्दत ॥ १५ ॥ मोदादिकविनमनशुचिजोई।मुस्तदुस्तादिकवर्द्वनिद्देहोई॥जबद्देगयोळुळ्मनमाता।दोतविरागजानअवदाता ॥३१ आतमज्ञानभयोजपद्देगे । पात्रकृष्णप्रेमनयक्ष्ये ॥१०॥ ज्ञानविरागयोगतपनाना।यसर्वदंनिहिभक्तिसमाना॥ द्वेचदापद्दोरक्देंसुकारी।विनाभक्तिनिद्दिम्यग्ते ॥ १९ ॥ अहस्यगनकोटकप्रसा।अहस्यगद्दार्गर्स्वा सिषांवे॥ २०॥ मातासाधुहोययहिमाँती।करुणावानसमायुतछाती॥
दोहा—सबसोंमानहिमिजता, श्रावनकहुँदेखाय। मानहुमंअपमानमें, शांतरहैसुखपाय॥
ि जिनकाही । ऐसेसंतकहुँमिलिजाहीं॥२ शाआवअनन्यकृष्णमहँकारकारहिमक्तिजेटदसुसभिको।
हेतुछोड़ि जीक्ष्म जिन्दिस्त किलेट्दस्सभिको।
हेतुछोड़ि जीक्ष्म जिन्दस्त किलेट्दस्सभिको।
हेतुछोड़ि जीक्ष्म जिन्दस्त किलेटकल्पपनियराहीं २३ ऐसेसाधुनकोसतसंगा। करुजननीकिरप्रीतिअभंगा
जिन्दस्त । पुनिनरहतसंसारसँभारा॥२ शाप्रथमिकयेसतसंगिहिकाहीं।कृष्णकथाआविस्सुसमाहीं।।
होत्र जीक्ष्म किलेटकल्पपनियराहीं । जुन्दस्त किलेटकेस्तर्याः। जुन्दस्त जिलेटकेस्तर्याः। जुन्दस्त जिलेटकेस्तर्याः। जुन्दस्त जिलेटकेस्तर्याः। जुन्दस्त जिलेटकेस्तर्याः।

दोहा-जीनकथाकेमुनतही, निर्मेखहोत्ज्ञारीर । जनजानतिजयमेंअविज्ञ, असदयाल्लयदुवीर ॥
दोहा-जीनकथाकेमुनतही, निर्मेखहोत्ज्ञारीर । जनजानतिजयमेंअविज्ञ, असदयाल्लयदुवीर ॥
कृष्णचरणमहँचादृतिप्रीती।करतेसक्छभिक्तकीरीती २५
रिचर प्रिकातिय, प्रित्वयुद्धेळोकआञ्चलेगाङ्गी॥गुणनङम्योनिशिदिनहरिळीळा।सहजहोतवश्चित्वयळशोळा
ि विद्युद्धेदहकूष्णमिळिजाहीं॥२०॥देवद्धतीमुनिकपिळमुवाणी।योळीवचनजोरियुगपाणी

देवहतिरुवाच।

ः ि तहिः ि ि ोसे े हुसुख्य े ॥ सहजहिंमिल्लिंगोहियदुराई।सोल्पायमोहिंदेदुवताई ॥ २८॥ दोद्दा−कपिल्कहृदुमोसोस्तिपि, हेवहँकसोयोग । जोकरिकैयोगीसकल, लहतभक्तिकोभोग ॥ २९॥ पिक्वहकृति ः े । तद्यपिभापहुसरलज्जाई॥हेमितमंदसकलविधिमोरी । यकभरोसदायाप्रश्चतोरी ॥ ३०॥

### श्रीमैत्रेयउवाच ।

कपिलजानिमाताकीरीती । वण्योज्ञानभक्तिकीरीती ॥ ३१ ॥

कपिलउवाच ।

ि. िर्रातित्व ैं हरिमहँँ ेे क्रिक्टावें ३२॥ ग्रुक्तिडुतेसोअधिकभक्तिहै। दहनसूक्ष्मतत्रुतासुशक्तिहै ॥ ्रान्ठउदरम् ६ ि. के क्रिक्ट शाइ३॥ जेजनहरिजनसेवनकरहीं।कृष्णकथामिळिमिळिडचरहीं ॥ इ. के स्वारीवें । हरियशसुधासिधुअनगार्हें ॥

्री क्षेत्रसम्बद्धान्तर्यमग्दा ॥ ऐसेसैतकृष्णकेष्यारे । रहेकृष्णपद्ध्यानहिपारे ॥ ्रिक्षमन्वारे । तद्पिमुक्तिआवेर्वारयाई॥३६॥मुरदुर्वभविभृतिहरिदेही । पेअपनेतेकवहुँनव्हेही ॥३७॥ दोहा—जासुमित्रसतगुरुससा, प्राणहुप्रिययदुनाथ । तिनकेशिरमॅकाव्टह, परेनकवहूंदाथ ॥ ३८ ॥

् । छोड़िकर्राह्मरियरणसर्नेह् ॥ उभयलोककोसवसुस्त्यागी।होतअनन्यकृष्णअनुरागी॥ ्रोक्षेत्रकोतिहार कुल्लिक्षेत्रकारी।श्रक्ततपुरुष्यक्षेत्रकारी।श्रक्ततपुरुष्यक्षेत्रवर्षागीरपारी १० रिक्षेत्रकारी। जगभयतेद्रजानांहताता॥४९॥कृष्णभीतितेषाहत्वस्तो । कृष्णभीतितेसुर्ज्ञतपत्तो॥ भीतिपावकसवर्षारे । कृष्णभीतिवासवजल्हारे ॥ कृष्णभीतितेयदसंसारे । महापीचसवजगकदंपारे ॥४२॥

दोहा-मनभिरकारवातिभक्तिसौँ, हरिसहँदैइंड्याय । इतनोईसंसारमँ, यदुपतिमिछनउपाय ॥ २८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांपेवश्चिक्कार्यस्वनाथसिंहात्मनसिद्धिश्चामहाराजापिराजश्ची राजावहादुरशीकुण्णचंद्रकृपापात्रापिकारीशीरपुराजसिंहनुदेवक्रते

धानन्दाम्बुनियात्तीयस्कंधेपंचिज्ञतितमस्तरंगः ॥ २५ ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

सांख्यज्ञानकोभयोविनाञ्चा।तवहमिकययहपुरुपप्रकाञा ॥जाहुसुखीष्यावहुहमकाहीं।मृत्युर्जातिविचरहुजगमाहीं पेहोकहुँनञोकसुनिराई।त्रिसुवनपतिपदमोचितळाई॥३९॥ सांख्यज्ञास्त्रअज्ञानप्रकाञीमिंमातिहदेहींसुदराज्ञी ४ श्रीमेत्रेयजवाच ।

दे। हिन्दी न्किपिछदेवजवअसकहो। तवकर्षममुखपाइ । किरिप्रदक्षिणानाथकी, निवसेकाननजाइ ॥ ११ ॥ तिजगसंगमोनवतभारी। विचरतभेसंसारमुखारी ॥१२॥पारब्रह्ममहँमनहिल्याई। करनलगेहरिभिक्तिमहाई ॥ १३ मुखदुखशोकमोइताजिदीन्यो।समद्रशीप्रशांतमुखभीन्यो।४४यहिविधिहरिपदभक्तिवहाई । तति हो हो हो प्रतिक्रमहँ । देश हो हो हो प्रतिक्रमहँ । देश हुमहँजङ्चेतनदीशे ॥ १६ ॥ तज्योईपाइच्छासिगरी । विक्रियुक्तमुनिरसेईशे । देश हुमहँजङ्चेतनदीशे ॥ १६ ॥ तज्योईपाइच्छासिगरी । विक्रमुक्तमुनिरसेईशे । देश हो । देश हो । विक्रमुक्तमुनिरसेईशे । देश हो । विक्रमुक्तमुनिरसेईशे । देश हो । विक्रमुक्तमुनिरसेईशे । देश हो । विक्रमुक्तमुनिरसेईशे । देश हो । विक्रमुक्तमुन्दिरसे । वि

दोहा-ऐसोश्रीपतिधामजो, तहँकदेमग्रुनिजाय । वसतभयेप्रमुदिततहाँ, हरिसेवतचितलाय ॥ ४७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधिवेदाविश्वनार्थासहाराजासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहाहुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघराजसिंहण्देवकृतेशानन्दा

म्बुनियौत्तीयस्कंथेचतुर्विशस्तरंगः ॥ २४ ॥

दोहा-तहुँदौनककरजोरिके, अतिञ्खायप्रीतिवदाय । कपिछकथाकेसननहित, कझोपरमचितचाय ॥ शौनकउवाच ।

साँ एपशास्त्रकोप्रगटनहारा।उपदेशनहितालयअवतारा १सवयोगिनकेअहहिंशिरोमिन।तासुकथासुनिकेहमभेषानि ि स्विति कार्यास्त्रकेष्ट्रान्य क्षेत्रिकेट अधिक स्विति क्षेत्रकेष्ट्रान्य स्विति अधिक स्विति अधिक स्विति अधिक

सुनतसृतशीनककीवानी । वोलेवचनमोदरसंसानी ॥

श्रीसृतउवाच ।

व्यासकथामैत्रेयसुनीशा । विदुरहिकहेर्नसमिरिजगदीशा ॥ ४॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

त्तवकर्दमर्छीन्द्रोवनवासा।कियोविंदुसरकिपरुनिवासा ॥५॥एकसमयसुतकेढिगजाई।किपरुमातुअसिगरासुनाई देवहतिरुवाच ।

दोहा-विपयविवशस्ततेहमें, उपज्योअतिअज्ञान । सोहमत्तिज्ञीसक्ल, पायपुत्रभगवान ॥ ६ ॥ यहअपारसागरअज्ञाना।पारकरहुहेपुत्रसुजाना॥८॥उयेभातुजिमितमनशिजाई।मिलेतुमहितिमिक्रमतिनशाई॥ तुनमायावशभोअज्ञाना।ताहिवेगिनाशहुभगवाना ॥ १०॥ तुमभवतरुकेकठिनकुठारे । सः प्राप्तिप्रस्पकेजाननहेतु । तुमहिपणामकरहिकुलकेतु ॥ ११ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

सुनिजननीकीसुंद्रवानी । विहासिकपिलअसकद्वेजव्हानी ॥ १२ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

भक्तिज्ञानजनमंगलमूलाभाशकजियसुखदुसप्रतिक्वला १३ प्रथमसुनिनसोजोइमगाये।सोहमतुमसो देतसुनार्षे वे दोहा—जातोइजननीसत्यहम, मोक्षमफोहेत । प्रभुपद्रतमनमोक्षप्रद, विषयनिरतसुखदेत ॥ १५ ॥ ।दर्भावनमन्युचि । र्रेस्पुसदुर्स्स कन्दुँचि वे जबहुमयोज्ञुद्धमनमाता।होतिवरागज्ञानअवदाता ॥ १० । निर्मानपुर्स । पावतकृष्णप्रमृत्तवक्रो ॥ १७ ॥ ज्ञानिदरागयोगतपनाना।यसवदेनहिभक्तिसमाना॥ १० । द्वायकरि चे पुरस्कित्य विस्तिन्दियुस्सी ॥ १९ ॥ अहसमग्रनक्षीहरूकासी।अहसग्रप्रस्वानंदर्ग

ः . ेैं । उत्पतिहोतभयेजगतेहें ॥ ३८ ॥ दीवोजोद्गव्यहिआकारा । द्रव्यहिमेंगुणरूपप्रकारा ॥ े 🛴 । रुक्षणकह्योरूपकोसाँहै ॥ ३९ ॥ पाचनऔरप्रकाशनपाना । ज्ञीतनिवारणभोजननाना ॥ ृष े । छक्षणतेजकरश्चतिवरना॥४०।तिजतेरसरसतेभोपानी।तेहियाहकरसनाभेजानी॥४१॥ ्ररूप<sub>ं उपीतनारु</sub>, अम्छकपायसमेत**ा। ४२ ॥ रसउत्पतिनगहोतमे, वर्णा**ईबुद्धिनिकेत ॥ भिजवनअरुपिडीकरन, तोपिजयावनकर्म । तृपातापहरमृदुकरन, बढ़वनजरुकोधर्म ॥ ४३ ॥ :हिना े तहकरोराः ः ा'े ॥ ४४ ॥अरुसुगंघदुर्गघअपारा । मिश्रगंघवहुरांघप्रकारा ॥ ४५ ॥ रङ्करुअस्य ा धारणछिद्देवहूजाना ॥ उपजावनसवप्राणिनकेसे । छक्षणमहिकोकियोनिवेसे ॥ ४६॥ १९८१ - ते उर्जुतन को अस्ति स्वाप्तिक स्वाप्तिकार स्वाप्तिकार स्वाप्तिकार स्वाप्तिकार स्वाप्तिकार स्वाप्तिकार स . , पविल्याः हेि , ।६कडगळक्षणताः ॥ जळकोगुणरसतेहियहणैकर । रसनाकोळक्षणभाष्योवर ॥ यअहुँ क्रिको, ब्रहणकरवजीतासु । उक्षणखेनोघाणको, श्रुतिगणकियोप्रकासु ॥ ४८ ॥ 🚬 े 🚜 अपूर्वाई । वायुआदितेपरैस्टलाई ॥ तातेमहिसवकेग्रणकाहीं । धारणकरतीअहेसदाहीं ॥ ४९ ॥ ्रिक्े । इनसवमेंह्रिसिक्योप्रवेज्ञा॥५०॥तवयसिगरिमिळेअचतन।अंडरह्योजन्पतिह्वैश्वतिमन ॥ ुः। बृद्धिः 🛴 । उत्पृतिभोजोरद्दतिसदाद्द्या ॥ ५३ ॥ एकतेएकदञ्ञगुणोजोई । आवरणितजळादितेसोई ॥ दितेआवर्गनतः । सोत्रझांडअँदेअतिज्ञोभित॥ताद्दीमेभगवतकोरूपा।सकळ्ळोकविस्तारअनूपा॥५२॥ गोसिटिटमॅकनकमय, यहत्रह्मांडजोवेश । कियोअनेकनिटदको, करिहरितहांप्रवेश ॥ ५३ ॥ प्रथमभयोमुखपुनिवचन, अग्निदेवतातासु । फेरनासिकात्रगटभये ॥ ५४ ॥ पुनिभोनयनविलासु ॥ ्र ५॥पुनित्वचाभई है।फेरलोमत्तित्तनेछई है॥भयोजिश्व॥५६॥पुनिगुद्रप्रगटानी।मृत्युदेवतातासुवसानी ्रे.शानाद्येषुनिजाद्देषिरखद्रशाद्रशाद्रशाद्यसासुखदाद्देद् ॰ यद्यपियद्दन्द्रिययुतद्देवा।होतभद्देविराटद्वितसेवा॥ २०११ व्यव्हाद्विराटपुरुपतवनाहीं ॥ २०११ व्योदिराटयपुपतवनाहीं॥६३॥ पुनिसूरजप्रदिश्चेष्टगुपादी।उच्चोदिराटपुपुपतवनाहीं ॥ दोदा−कियप्रवेदाश्वतिमेदिदाा, तवहुँनउट्योविराट ॥ पुनिश्रविद्याशीपधित्वचा, तवहुँनउट्योविराट ॥ े. 🤼 🖟 बिक्साई। उठयोषिराटवेषुपतवनाई। ६५॥मृत्युप्रवेज्ञकियोग्रदमाई।। उठयोषिराटवुपुपतवनाई। कियोकरमार्ही । उच्चोविराटवपुपतवनार्ही ॥ ६६ ॥ वरुणप्रवेशिकयोपदमार्ही।उच्चोविराटवपुपतवनार्ही ॥ ्रितहोही । उच्चोविराटवपुपतवनाहीं॥६७॥प्रविक्ष्योसायरउदरहिमाहीं।उच्चोविराटवपुपतवनाहीं॥ िर्योदियमाही विद्यालया विद्यालया । ्रिः।अभिभागदिभार्ते । उद्योविराटवपुपतवनाहीं ॥ ६९ ॥ ., दितचैतन्पद्भिः, जनप्रतिशेहियमादि । तन्निराटनपुसिट्टते, उट्योतुरंततहाँदि ॥ ७० ॥

्राहितचेतन्यक्षीरः जबर्पावद्यादियमादि । तबविराटबपुसिटिटते, उट्योत्तर्रततहाँदि ॥ ७० ॥ जैसेसोवतपुरुपको, कोडर्नाहसकदिजगाय । जैसेनियपतिकृष्णविन, कोतनुसकेडटाय ॥ सोरठा–त्तातेतनुतेभित्र, भक्तिसदितहारकोगुने । तौनदोयमतिसित्र, भववंथनमेपरतनदि ॥ ७२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजयांपवेशविश्वनार्थासदात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमद्वाग्वा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाजापिकारीश्रीरपुराजसिद्दृदेवकृतेआनन्द्रास्युनिया नृतीयस्केषेप्रप्राविशातितमस्तरंगः ॥ २६ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

**दोदा-जीवअकरताँदेजननि,** अगुणआँरअविकार । रहतप्रद्वतिमधिपद्षितो, टहतनतद्षितिकार ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

दोहा-अवरुक्षणसवतत्त्वके, तोकोदेहुँसुनाँह । जाकेजानेपुरुपके,प्राकृतगुणिमिटिजाँहः॥ १ ॥ जीनज्ञानिहयत्रंथिमिटाने । परमपुरुपप्रत्यक्षकहावे ॥ जातेरुहतजीवकल्याना । सोहमप्रथमहिंकरिंहवसाना॥ आत्मोहेअनादिअविनाज्ञी।अग्रुणप्रकृतिपरिनश्चप्रकाशी ३ सूक्षमप्रकृतिगुणमयीजोहीहरिङीटाहितरुहिजयही प्रजात्रिग्रुणमयसिरजतिमाया।मोहततासीजीवनिकाया॥६॥भयोजविह्नजीविहअज्ञाना।तवकरताअपनेकहँमाना १ सावेजीवरुहतसंसारा । पावतयोनिकर्मअनुसारा ॥ जवकरतानिजकहँमनि । तवङ्टतजगवंधमहाने ॥ ७

दोहा—करताकारजकारणहु, इनकोप्रकृतिहिहेतु । सुखदुखभोगहुमें अहै, जीवहेतुमतिसेतुः॥ ८॥ सुनिकेकपिछदेवकीवानी।देवहुतीवोछीमतिखानी॥(दे०रू०)प्रकृतिपुरुषकेळक्षणजोई।जगकारणभाषद्वतुमसोई º

सुनिकेमातुगिरामनभाई । बोलेकपिलदेवहर्पाई ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

प्राक्ततसोइजेहिकहतप्रधाना। त्रिग्रुणनित्यसतअसतमहाना॥चैविसतत्त्वसकठकविकहर्ही। तासुभेदयहिविधिकविषर अनिरुअनरुअपअवनिअकाञा। अरुज्ञद्वादिकपंचप्रकाञा॥ ज्ञानकर्मइन्द्रियदज्ञन्यारी। मनसुधिअईकारचितभ। चैविसतत्त्वहोययहिभाती। सग्रुणत्रस्रयहेरुअधधाती॥ प्रकृतिअवस्थारूपविज्ञारु।। सोईतत्त्वपचीसोकारु॥। देवे । विक्रास् दोहा—सोईकुप्णप्रभावको, करतकारुमतिमान। तौनकारुकोप्रकृतिवज्ञ, जियकीभीतिमहान॥ १६॥

जामंत्रमतात्रिग्रुणको, प्रकृतिकियावज्ञाजोय । जातेहोयकहैकोई, कालअहैहिरिसोय ॥ १७ ॥ जोभगवानपुरुपकोरूपा । भीतरसोइहैकालस्वरूपा॥निजसंकल्पवसत्तजगमाहीं।संतसुखदकरभरणसदाहीं ॥१० सोईस्ववज्ञदेविहतक्षोभित।निजचितज्ञाक्तिप्रकृतिकिययोजित॥प्रकृतिसुमहत्तत्त्वप्रगटायो।अतिनक्षक्ष्यवन्त्रत्वकेश सोइमतत्त्वजगतकोकारण । निजविकारकोन्हेजोधारण ॥ सुक्ष्मरूपयहजगहेसोई । प्रगटकरतत्ताकोसुदमोई॥ संकोचकजोजियकेज्ञाने । तेहितनुकोनिजदुतिकियपाने॥ २०॥ परमातमअरुज्ञानिद्वकेरोसाधनयेजेश्चरितनिविदे

दोद्दा-मनबुपचितअहँकारको, दौन्होजगप्रगटाय । वासुदेवकेचित्तमें, दियोंखपास्यजनाय ॥ अहमितमेंसंकर्पणकार्ही।कहडपास्यअनिरुधमनमार्ही॥बुधिमेंदियप्रद्युझउचारी॥२१॥ज्ञांतस्वरूपस्वच्छअनिक् महत्तत्त्वफेक्षोभिहितरे । क्रियाज्ञाक्तिअहँकारनिवरे ॥ २३ ॥ सात्विकराजसतामसजेहें । उत्पत्तिहोतभयेजगते सात्विकअहंकारतेभोमनाराजसअहमिततेद्दन्द्रियगन॥तामसअहमिततेमहिआदिक॥पंचमहाधृतदुअहलादिक ३ ज्ञेपसहसुज्ञीज्ञातिनभाये । तेतातेडपास्यकहवाये ॥ अथवासुरइन्द्रियपँचभूता। इनडपासनातेमजबूता॥ २५

दौहा-अथवाशांतिहिषोरअति, मूट्रूपअहँकार । शेष्उपासनथल्डन्ह्, कहिर्यवेदउचार ॥ २६ ॥ सान्त्रिकअहमिततेमनजायो।जोसंकल्पविकल्पनदायो॥ जिनतेसकल्कामनाकरी।उत्पतिमॅकहश्चितनिवेरी॥२५ शाद्दिर्वावरसारस्त्रारारा । ध्यावतजाहियोगिजनपीरा ॥ तेअनिरुद्धदेवजेअहहीं । तिनउपासनाथल्पनकहहीं॥२५ युद्धिअदुरानसअहँकार । जातेज्ञानअधंकोषार ॥ तचहींसकल्ड्दियनकेरी । भेसहायतासुरूपदेरी ॥ २९ संदायआरविपयंपनिहन् । निद्रासुधिवुषकमेद्वियन ॥ ३० ॥ ज्ञानिद्वर्द्धवित्पतिभाई । राजसअहंकारते॥

दौदा-कियाशक्तित्रोप्राणकी, ज्ञानशक्तिबुधिकोर । सोडराजसतेदेशितिभे, वेदनकद्योतिवरि ॥ ३१ ॥ ताममअदैकारितेनाना । दोतशन्दतनुमात्रवसानो ॥ तातेदोतभयोआकाशा । शन्दमादीश्रयणप्रकाशा॥ ३२ शन्दअपेकोवाचकतेदि । वक्ताकोवोपकनभसोदि ॥ ताकोम्ध्यकपदेजोदे । उक्षणशन्ददुकेरेदसोर्द ॥ ३३ भीतरपोररभूतनकारी । देवेतोअवकाशसदारी ॥ इन्द्रियमनकोदोवअधारा । मनकोउसण्कियोउचारा ॥ ३७ नभतेभोअस्पर्शनारापो।अस्परीदिनेपवनदिज्ञायो॥गादकपरसत्वचाविख्याता॥३०॥कोम्छक्टिनशीतअस्त

दोरा-मृङ्गरूपनोपानको, उञ्जपस्तोआय ॥ ३६ ॥ चाउनमेठनमापनो, करियोकस्तताय ॥ कृद्रोपानकोठञ्जपेको । जोरहुकइनअइँदिनैको ॥ ३७ ॥ बायुतेदातभपोदेख्या । कृपदितभातनअक्ष ्र ंतिविषिनुमहँगार्द्र । सहजेनहँकोउसकहिनजाई ॥३॥ सत्यर्आहंसाओरअचोरी । करैअर्थभरसंचयथोरी॥ येरवाष्याः विष्युन् । हरिपूजन्॥४॥मोनतानामजपा। आसनजीतिप्राणपुनिजीतीमनकीकरेअचंचळरीती॥

दोहा-इंद्रिनकोएकाप्रकरि, नाजेविषयमहान ॥ ५ ॥ मूळाधारादिकनमें, मनतेळावेपान ॥
ि ेळीळा ते । यदुपतिकेपदमेंमनळावे॥ ६॥ निजमनकहँऐसीकरिरीते । क्रमकमसेव्रुधिसोंबुधजीते ॥
ः इँगः नावे िक असीतिहि अस्ति । अस्ति । अस्ति । क्रमकमसेव्रुधिसोंबुधजीते ॥
ः इँगः नावे िक असीतिहि अस्ति । अस्त

्यानाचारपासा असआसनश्चापयहरावपास ...कभ् ः ः राहिष्ये ।सूथकायकरिपुनिनहिँऐउ॥८॥पूरककुंभकरेचकक्रिकेशथवातेहिविपरीतहिधरिके॥ करे ः ।। तब्मनअचलहोयअनयासा॥९॥यहिविधिसाधनकरेजोकोहे।जाकोअचलशुद्धमनहोई॥

दोहा-जैसेकनकतपायके, अमुलकरेमितिमान् । तिमिसाधनतेहोतहे,मानसअमलमहान् ॥ १० ॥

दोहा-ध्वजअंकुज्ञ्यववत्रञ्ञकः, सरसिजचिह्ननयुक्तः । अंधकारअज्ञानको, करनहारहेमुक्तः ॥

....ेि ्ैं मंडलतासुल्सेसुखदाई ॥२१॥ जेहिपदपद्मपत्तारनर्नारा।होनहेतुसुचित्तकल्झारीरा ॥ ेि ्रा । तवतेपायोझंकरनामा ॥ सेवकमनअज्ञानपहारा । ताहिवत्रसमफोरनहारा ॥ देशसन्याव । तोजनकगहुँकलेझनपावे ॥ २२ ॥ जंघाजानुयुगलहारेकरी ।धरेष्यानकारिप्रीतिषनेरी॥ ...ेेेेेेेेेेे । विधिज्ञवसुरवंदितनितहोई॥सोकमलानिजकरनलगाई।धारिअंकमरदतमनलाई॥२३॥

दोहा–ध्यावेवाद्वविज्ञालपुनि, जिनवादुनकीछाह्रँ । वसिंहविज्ञोकीदेवगण, संथकक्षीरिषकाह्रँ ॥ ुःलारचकरित्रुनिष्यापे । जासुनेजनिष्ठश्वनमहँछावे॥पांचजन्यक्षीतिपुनिष्यापे । यभुकरकंजदंससमभावे॥२०॥ ो ्राचित्रप्याः । ध्यानकरेलस्प्रीतिहिषारी ॥ सविल्तिञ्जलकोणितजोई । दहतदीहदासनदुससोई ॥ ो प्रविभक्षविवनमाला। गुंजहिलामेमधुकरजाला॥कोस्तुभलिकजीविज्ञभिमानी।पसरितज्ञिकीप्रभाजमानी॥ प्राच्यम्

जिमिज्ठअंतरभाजुदेखाहीं।पेजठतिनकोषरसत्नाहीं॥१॥जवमायासव्ितीनयहाँवातवअपनेकहँकरताजाँवे॥२ रिमामक्ष्यारम्। चुन्नकृतकम्अविश्वपाराः । कर्षिककर्मच्हत्तियस्वर्गाः । नहिचाहतकवहुअपवर्गाः॥ ३ हेससारहेतसतिसाहै। निजकृतकर्मअविश्वपाराः । कर्षिककर्मचहत्तियस्वर्गाः । नहिचाहतकवहुअपवर्गाः॥ ३ कृषणारवत्तामाणाः स्तानकार्तमान् अस्तान् । अस्ति स्वान्ति ॥ ४॥ स्वां हेत्जन्करत्त्र योष्ट्राहे । जातस्कतनजगाहितहाई । त्तत्त्रभण्यभागार्थाः । भत्यभात्तप्रभूद्वनित्ते ॥ ५ ॥ कर्षिवरागअतिभक्तिहुकार्ही। सुद्धमनअपनेवरामहाः । तत्तिकमूक्रमचंचळचित्ते । सुद्धसूत्रपथमूह्वनित्ते ॥ ५ ॥ कर्षिवरागअतिभक्तिहुकार्ही। सुद्धमनअपनेवरामहाः । 

दाहा-साथनकारअद्धासाहतः कर्ष्युष्णमहमाउ । सुन्द्रुष्णकाानतक्याः आताहयदायुष्ट्याः ॥ । सहमानिन्यधुम्हियाः । मिळ्नानसाकर्भहारे ॥ । सहमानिन्यधुम्हियाः । मिळ्नानसाकर्भहारे ॥ । सिम्रोज्यतिम्त्रसम्देखे । त्रह्मचूर्यजनकरिविहापे ॥ ७ ॥ रहमानिन्यधुम्हियाः । मिळ्नानसाकर्भकर्भाः ॥ तागरागगरागगरागगरा । गुल रागगरागरागरा ॥ ॥ एगागरागमुम् । जात्राप्यार्थिक स्विम् आहार्थिक स्विम् आहार्थिक स्विम् आहार्थिक स्विम् आहार्थिक स्विम् अहिमा स्विम अहिमा स्विम् अहिमा स्विम स्विम अहिमा स्विम स्विम अहिमा स्विम अहिमा स्विम अहिमा स्विम स्विम अहिमा स्विम अहिमा भारतर्यकारामाञ्जू । निर्मासः स्वतंत्रस्य । राज्यञ्ज ॥०० अयमानामकारामाञ्च । आपनाराम्यकारामादेखातो। निजमतितेआतम् कृहेजाने।जिमिदेखत्दगतेजनमाने॥१०॥द्योद्धमेद्ग्युन्तिहर्महजातो।त्यूयहिततुआतमादेखातो।

ागनापपनापूर्वनार्वनात्वान्वपुरुपाटन्यान्वनात्वा । अश्री जलमहर्षरभावपुरुविहाँ भिन्यकाशहोत्वहुँवाहीँ सोआत्मानाहुँ अहेविकारी । सुवतवुकोप्रकाशविस्तारी॥ १९॥ जलमहर्षरभावपुरुविहाँ भिन्यकाशहोत्वहुँवाहीँ -तावभवानम्तरा र सम्भावन्त्रम्यसम्बद्धारम् । सोप्रतिर्विचिविकोकत् रविकोहरपदेखाय ॥ १२॥ दोहा-तातूज्वमहुँभावुको, जोप्रतिर्विच्देखाय् । सोप्रतिर्विचिविकोकत् रविकोहरपदेखाय ॥ १२॥

वारा-पार्यगणन्वनागुनमः गानापाननपरात्र । पानापाननागणन्यः रानमारूनपरात्र । स्वित्वारी। शुद्धातमतवेठतिवचारी। स्वित्विष्म् युद्धानकेहिज्यहीं आतमवपुदेखानकेहित्वहीं ॥ आत्मरूपजवपूरचोनिहारी।शुद्धातमतवेठतिवचारी। भावाभागमण्यागणाव्यम्बारणायमण्डम्पारणाव्यम्बा गणाय्यक्षमणमप्रभागवाराण्यस्यामयम्बारणाम् जर्बाहसुषुप्तिअवस्थाआई । बुधिइन्द्रियथिरताकहँपाई ॥१८॥ तवअनुभवभोआत्मस्वरूपे । टूटतअहंकाकोन्स् णमारुष्ण्यातजनरूपाणारु । अपराप्युषापरतापरुषारु ॥ ३४॥ तपजनुभयमाञ्जात्मरूष्ण । द्वटतजहरूपाणारु । सोसुषुत्रिजवषुत्रीमिटिजावे । तवजनकेसुखदुख्यरआवे ॥१५॥ देहीदेहभेदअसमान।तनुपरतंत्रजीवकोजाते॥१६॥ सोसुषुत्रिजवषुत्रीमिटिजावे । तवजनकेसुखदुख्यरआवे ॥१५॥ देहीदेहभेदअसमान।तनुपरतंत्रजीवकोजाते॥१६॥ सुनिकेकपिछदेवकीवानी । देवहुतीअसमिरावसानी ॥

क्षाप्त प्रमुख्याच्या । अहेपास्परतेमही, प्रकृतिपुरुपसुनवंघ ॥ १८॥ दोहा-जैसेमहिमहँदोतिहै, सकलभातिकीग्य । अहेपास्परतेमही, प्रकृतिपुरुपसुनवंघ ॥ १८॥ छोंईप्रकृतिपुरपुक्हेंनाहीं । तैस्रोहिप्रकृतिपुरुपह्काहीं ॥ १७॥

पारा गतनार पर राजक प्रमाण निष्य । अर्गार प्राप्त । वर्गाय वर्गाय । अर्गार प्राप्त । वर्गाय वर्गाय । १९ ॥ क्रमेर्ग्यतिनियहिष्के । त्रम्युणसंवधहितरे ॥ क्रमेर्ग्यतिनियहिष्के । क्रमेर्ग्यतिनियहिष्के । त्रम्युणसंवधहितरे ॥ क्रमेर्ग्यतिनियहिष्के । कमयपताणयावयतर । तत्रपर्यणसम्यावतर ॥ कमययतातनावसूट । कसमासमादस्यस्ट ॥ ३० ॥ तत्त्वविचारिकयेश्रमजाई । पेनवासनामिटतिमटाई ॥ तातहोतकरअज्ञाना । यहसंशयमेटहभगवाना ॥ २० ॥ तत्त्वविचारिकयेश्रमजाई । पेनवासनामिटतिमटाई ॥ तरपापपाराकपत्रमणाह् । प्रमुपारामाम्यद्वाभटाव् ॥ तात्तवात्तपरअज्ञाना । यहस्रभयमट्कुमणपानाः ॥ स्निकेजननिर्गरासुख्दाह्वीवोलेकपिलहेवहपाँद्वी(कपि०ड०)करेअकामसुपर्मसदाही ।श्रीहरिकथाकहेश्चितिमाही ॥ ३० । द्धानकणनानागराञ्जलवारावाळकारळद्ववरूनाराह्यात्राप्त्रार्थः अन्तरज्ञकामञ्जलकात्राह्यः । त्राहारकयारव्यः ॥ २२ । ज्ञानहरितेतत्त्वहिदेखे । धरेवळविरागविरुपि ॥ योगसमाधिसहिततपठाने । करेकृष्णगुणमाथागाने ॥ २२ ॥

नधारपारपारपुर । परप्यापपापस्य ॥ पायपपापुरारपारपुरा । करशुर्वाधुप्रापापापा ॥ दोहा-यहिविधिजवसापनकरे, तवअज्ञाननिज्ञाय । जसअरणीअग्निम्हँ, क्रमकमसाजरिजाय ॥ २३॥ 

मापापिनवनागात्ववाणाः । तम्पापापणाचनागान्यागाः । तयमापाययननाहपदहः । परमातमकाद्खतद्वहः ॥ रणः जैसेसपनमाहँदुखभौगै । जोगृवृथाहोतनाहँठोगे॥ २५ ॥ ऐसहितत्त्वज्ञानजोपायो । कृष्णचरणमहँमनहिठगायो। जससपनमाहङ्खनाम । जागद्यमाहापमाहणामा २५ ॥ एताहतत्त्वज्ञानजापाया । कृष्ण्यरणमहमनाहण्यामा तम्हरिमायाकरितनवाधा।मगनरहतसुख्उद्धिआगाधा२ दग्हुदिनमहँअसभयोविरागा।त्रह्मलेक्लगिलीमनलाग्रा तम्हरिमायाकरितनवाधा।मगनरहतसुख्उद्धिआगाधा२ दग्हुदिनमहँअसभयोविरागा।त्रह्मलेक्लगिलीमनलाग्रा त्तवहारमायाकरातात्त्वात्रात्त्रत्वात्र्वार्थः अञ्चल्याय्यात्रात्त्वाद्वाद्वात्त्र्यः । रहतस्त्रवहाद्वेवहुमार् ॥ २९। तवहरिप्रमपयोधहिपाई।वसतकृष्णपुरमोदितजाई॥ सोनहिष्ठात्र्वावतसंसारा । रहतसंगवस्रदेवहुमार् ॥ २०॥ तवहरिप्रमपयोधहिपाई।वसतकृष्णपुरमोदिक्यायाः प्रमपथाथाहपाश्चरपाष्ट्र--ाउरणापप्रभाशः ॥ सामाहप्रापञावतस्त्रासः । ५६तसगवधदवखनासः ॥ २०॥ दोह्-योगीक्रिक्वोमवहुः योगसिद्धिसवपायः । तिनतनतनकोतकतनिहः, तवनकालृद्धानायः ॥ ३०॥

हार्शाच्यागाकारपत्यागच्छ, नामासाव्ययनाय । ।समसम्प्रतावकातकतमारः स्थमकालाव्यमार्थः इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांषवेज्ञविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा साक्षत्रानवारानात्रप्रवाराच्यात्रप्रवाराच्यात्रप्रवाराम्य त्राववाराचात्रप्रवारावार्यः श्रीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीशीरचुराजासहजृदेवकृतेआनन्दाम्बुनियो तृतीयस्कें धेसप्तिविज्ञातितमस्तरंगः॥ २७ ॥

दोहा-बीजसहितअवयोगको, रुक्षणदेहुँ उताय । जहिकोन्हेमनअम् हुँ, सतप्थमें रुग्निलाय ॥ १॥ करैंआचरणसदास्वपमा । छाडसवअधम्भककमा ॥ द्वयागतजाामाळ्नाइ । तातेराखेतोपसदाह ॥ करैंआचरणसदास्वपमा । छाडसवअधम्भककमा ॥ द्वयागतजाामाळ्नाइ । तातेराखेतोपसदाह ॥ क्वीदासनकेपदिश्वरनावे॥२॥ळोकिकधर्ममनहिनहिआवे॥मोक्षधमेमहैराखहिप्रीती।नितनितअशनकरहिशुचिर्ता वसहिङ्कांतविषिनमहँजाई । सहजेजहँकोउसकहिनजाई ॥३॥ सत्यआँहसाओरअचोरी । करेअर्थभरसंचयथोरी। ब्रह्मचर्यस्वाध्यायज्ञोचतप् । हरिषूजन॥२॥मौनतानामजप्॥ आसनजीतिप्राणपुनिजीती।मनक्रीकरेअचंचळरीती।

दोहा—इंद्रिनकोएकामकारि, नाभैविषयमहान ॥ ५ ॥ मूळाधारादिकनमें, मनतेलविमान ॥ यदुपतिकीलीलानितगांवे । यदुपतिकेषदमेंमनलावे॥ ६ ॥ निजमनकहँऐसीकरिरीते । कमकमसेश्रिधसोंद्वधजीते । असतपंथमहँजाननपावे।ताजिआलसितिहिनिजवशालविष्ठश्रुशपरअजिनअजिनपरचीरा। असआसनश्चिषयल्यविधीर स्वित्तिकआसनकरितहँवेंद्वे ।सूपकायकारपुनिनहिंपेदे॥८॥पुरककुंभकरेचककरिंके।अथवातिहिविपरीतिहिधिके । यहिनिधिकरेप्राणअभ्यासा। तवमनअचलहोयअनयासा॥९॥यहिविधिसाधनकरेजोकोई।जाकोअचलशुद्धमनहोई। दोहा—जैसेकनकतपायके, अमलकरेमतिमान । तिमिसाधनतेहोतहे,मानसअमलमहान ॥ १० ॥

रोगद्देकरिप्राणायामा । धारिपरणिष्यंसेअघयामा॥इंद्रिनर्जातिविषयत्तिनाना। कामादिकर्जीतेपरिष्याना॥१९। निजमनहोयअचेचळजवर्दी।अवलोकतनासायिहतवर्दी १२ ध्यानकरित्यदुपतिकररूप॥जोत्रियुवनमहँपरमअन्नप सुखअरविंदनयनअरविंदा । गदाचकदरपरअरविंदा ॥ इंदीवरसमञ्यामञ्जरीत ॥१३॥ सरसिजकेसिकेशिरचीरा वक्षसमहँथीवत्सविराजे । कोस्तुभमणिकंपरमहँराजे ॥ ग्रंजतमधुपलसतवनमाला । उरअमोल्पणहारविज्ञाला।

दोहा-पदन्तपुरअंगद्भुजनि, करवरवलयविलाश् । कोटिसुर्य्यसमशीशमें, राजतकीटप्रकाश् ॥ १५ ॥ कटिकांचीकलापकमनीया । हगसुद्दायकतनुरमनीया॥१६॥सदारहतप्रभुवेसिकशोरा। त्रिभुवनवंदितनंदिकशोरा

वसतसद्भिक्तनउरमाहीं॥१९॥क्रहतनामजेहिपापनञाहीं । शरणागतपालकभगवाना॥यहिविधिकरेक्ट्रप्णकोध्याना वैठतसोवतकरतपयाना । सवविधिपरेक्टप्णकोध्याना ॥राखेशुद्धभावहरिमाहीं । सुनेश्रवणहरिसुयशसदाहीं॥१९॥

रूपसमयजन्दिरासावे। पृथकपृथकहरिअँगत्वथ्यावे ॥ पुनियहिनिधिहरिकोपदकंजा । ध्यानुकरेमंजुरुमनरंजा ॥

दोहा—ध्वजअंक्ष्रशयववत्रअरु, सरसिजचिह्ननयुक्त । अधकारअज्ञानको, करनहारहेम्रुक्त ॥ यकयकनरवशकोटिज्ञ-हाई। मंडलतासुल्सेसुखदाई ॥२१॥ जेहिपदपद्मप्राप्तारननीरा।होनहेतुजुचिसकलशरीरा ॥ धरयोशीशञ्जकरमतिपामा । तयतेपायोशंकरनामा ॥ सेवकमनअज्ञानपद्गारा । ताहिवत्रसमफोरनहारा ॥ प्रसुचरणाविदअसध्यावे । तोजनकवहुँकलेशनपावे ॥ २२ ॥ जंघाजानुयुगलहरिकरी ।धरिध्यानकरिप्रीतिपनेरी॥ जलजाक्षीजननीजगजोई । विधिशवसुखदितनितहोई॥सोकमलानिजकरनलगाई।धारिअंकमरदतमनलाई॥२३॥

दोहा-पुनिकरूहिरिकेष्ठगरु, ध्यानकरेमनठाय । अतसीकुसुमसमानदुति, उसहिकंपसगराय ॥ पुनिहरिकटिध्यावमनठाई । निरस्तनेबिहरिस्गर्वनझाई॥कांचीकरेबिटासतहाहीं । अंवरपीतटंबितनमाहीं ॥२४ ॥ पद्मनाभनाभीषुनिध्यावे। विश्वअधारउदरमिधभावे ॥जोनाभीतेसरसिननायो ।सोइसरसिनविधिकोप्रगटायो २५॥ पुनिध्यावेउरअतिसुकुमारा । मनुमरकतमणियुगटकेवारा॥छाजतिस्टटाट्यहरितहँद्धारा।मनहुनीटगिरिसुरस्ररिपारा॥ रमानिवासव्सयटअपुन । भूकनयनगरआनंदराजे॥षुनिविकुंटपतिकंटिइप्यावे।वहँकेम्पावेशस्रम्मणिसुस्मापावे॥२६॥

दोहा-ध्यावेवाद्वविशाल्युनि, जिनवाद्वनकीलाई । वसिंदिविशोकीदेवगण, मंथकतीरिपकाई ॥ सद्द्रक्षभारचकित्रपुनिध्याव । जासुनेजिश्वनमदुँलिवापांचजन्यशंखिद्युनिध्याव । प्रभुकरकंनदंससमभावे॥२७॥ कोमोदकीगदाहिष्यारी । ध्यानकरेखप्रीतिदिधारी ॥ सविल्तिशञ्जनशोणितजोई । दहतदीददासनदुससोई ॥ प्रनिध्यावप्रभुकीवनमाला। गुंजिहिजामेमधुकरजाला।कोस्तुभलिकोविश्वभिमानी।पसरितजाकीप्रभाजमानी ॥ बारिजवदनविष्णुकोष्याव । संतसुकलसंतापनशोव ॥ २८ ॥

विरुसिह्यमरुकपोल्डुगोला।नहँमकराकृतकुंडरुरोला॥शुकतुंडिह्योभाकोदरपी। उन्तिनानिधानिद्याकरपी॥ दोहा—पुगद्मपनानिभवरीसिहत, पुनिदंदिगनिकेत । असकजदुनिदंररतर्छात, दाँग्मुरामुसमासेत ॥

कुंतलकुद्दिलसाईसकुमार।मनहुकुंडलितसपंदुमार॥नयनउपस्यगञ्जक्रियन्यामा। मनुञ्जलिञत्रिकंतम्यगामा

प्रनिर्हारक्रपाकटाक्षहिष्यावै।जोजीवनञयतापनञावै॥सोहतसहितर्मजुमुसक्यानी।जासुछटाछहरतिछविखानी 🧸 प्रनिष्यविश्रीपतिकोहासा। शोपतशोकसिञ्जनयासा॥शीमुकुंदश्चकुटीयुगसोहैं।मुनिमोहकमदनहुमनमोहैं॥३२ प्रनिप्रहासप्रभकोमनध्यावै । दंतनअधरअकृशिभाष्यावै ॥ जेहिविधिहरिअंगनमहँजाई । करेनपावैमनचप्रछाई।

दोहा-यहिनिधिश्रीयदुनाथको, करैभक्तजनध्यान । नितप्रतितेहिन्तितरहै, इठिसुलायतनुभानः॥ ३३। यहिनिधिकरतकरतहरिथ्याना । भयोभावहरिमाहँप्रमाना॥द्रवितहोतहियततुपुरुकाई।गद्गद्गरनगिराकहिजाई। नयतनबहतिनीरकीथारा। रहतनतञ्चकरतनकसम्हारा।।मगनप्रेमसागरमहँरहतो।हरिकोविरहनक्षणभरिबहतो।३ जनअसिभईदञ्जाजनकेरी । ताहिमिछैंहरिअसमितमेरी । हरिपदछोंडिनकहुँमतिजाती।विषयतापतेतपतिनछाती शांतरहत्तञ्जूटतव्यापारा।धूमरहत्तिमिअभिमँझारा।।<u>पु</u>निप्र<u>भ</u>ुसोअन्तरनहिर्हतो।नितनितनवछिनिसुखदगडहते

दोहा-छूटगयोग्यापारजव, निररूयोआत्मस्वरूष् निर्मा के विकास पहिन्नानअनुप्राः ३६॥

भागववेडवअरुउटव, यहततुकोजोहोय । स्वर्णा स्वर्ण 👯 💘 🦈 🔭 महमारस्रधिनहिंतनुमाहीं३ जिमिनिजसुतनिजधननहिमानै।पैहोविछगिकयेयहङ्गानै।।तैसहिदेहआतमाभेद्।जानहुजननकहतअसवेदू ३९॥४ जिमिइंद्रिनतेजीवनिवेरा । तिमञातमपरमातमकेरा ॥४९॥ कृष्णअहेजगर्अतर्यामी । सवभूतनअधारलगगामी पंचभूतमयचारजातिजिमि।अहेकुष्णमयस्कलविञ्वतिमि॥जिमिजसतँहतस्वविदेखाते । तिनिगुणविवशर्जी

दोहा-कारजकारणरूपयह, हैहरिमायाजीय । ताहित्यागिनिजरूपको, उस्तरहेबुधसोय ॥ ४४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांभवेश्चविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहज्देवकृते आनन्दाम्ब्रनिधीतृतीयस्कंषेअपार्विज्ञतितमस्तरंगः॥ २८॥

दोहा-कपिछदेवकेवचनसुनि, देवहृतीसुखपाय । जोरिकंजकरपुत्रसों, बोलीप्रीतियदाय ॥ प्रकृतिपुरुपमहदादिके,छक्षणदेहुसुनाय । रूपपारमाधिकसकरु, जातेजानोजाय ॥१॥ भक्तियोगकेसक्छप्रकारा।भाषहुतातसहितविस्तारा॥२॥विविधद्शादुलमयजगकेरी।छहतजीविजिमयोनिधनेरी जीनसुनेउपजतवरागा । कहाँसकलसोसहितविभागा ॥ ३ ॥ कहाँकालकोरूपप्रमाना । जोहेंसत्यरूपभगवाना जीनकालकोजनभयपाई । पुण्यकर्मकरतीअतुराई ॥ ४ ॥ जेजगअनितदेहअभिमानी। मोहनिज्ञासोवतअज्ञानी जगतकर्ममें अतिङ्क्षिनो । परमार्थमें हैनप्रवीना ॥ अंधकारतिनको अज्ञानु । तासुनाज्ञहिततुमहीभावः ॥ ५

श्रीमेत्रेयउवाच ।

दोहा-मुनिमाताकेवचनअस, कपिटसराहिसुजान । कहनटगेअतिप्रांतिसों, करुणाकरभगवान ॥ ६ ॥ कपिलउवाच ।

भीतियोग्रहेविविपनकारा । त्रिगुणविज्तसुनुतिहिविस्तारा ॥७॥ सचतेअधिकहोनकेहेत् । औरमहापासंडसमेर् जाकार्कमारनकार्दी । कृष्णभक्तिनोकरसदार्दी ॥ तीनतामसीभक्तिकराँव । बहुतकाल्यसँहरिकरूँपाँवे ॥ ८ निषयभागमुतयक्ष्यनदेतु । औरमहाशासंडसमेतु ॥ तीनराजसीभिक्तिकदाव । बहुतकाउमहँहरिकहँगाव ॥ ९ नानिनपापविनासनकाना । प्यावतरहसदायदुराना ॥ करकमंयदुपतिहितमीती । राखेल्वामीसेवकरीती तीनसात्विकीभक्तिकदावै । यदुपनिनेदिनुरंतियेखिनावै ॥

दोदा-उत्तममध्यमञ्जूषम्, दक्षमेत्रयत्रयभेद । यदितिधिश्रवणादिकनमें, यक्षयकनवनवभेद ॥ -पनिष्टिभेषप्रकारएकार्सा । एयुनभक्तिभेदेमुसरासी॥१ शाअवनिरगुणाभक्तिमेभाषी । ताकोएकभेदकदिएसी गकथासुनतेमनलाई । लगेनिरंतरपुदयदुराई ॥ जिमिसागरसुरसरिकीधारा । नर्हिलौटतिकौनिहप्रकारा ॥१९॥ पद्मीतिकरिंदिन्हेतु । कहिंदिनिर्गुणार्तेहिमतिसेतु ॥ सवमदेखिंदिश्रीपतिकार्दी । करैकेनिद्वआज्ञानार्दी ॥ निरगुणभक्तिकहार्वे । जेहिकीन्हेद्दरिसहजहिपावे॥३२॥साप्टिसमीपऔरसाठोक्र । अरुसमीपसायुजसुखवोक्र ॥

दोहा-निजभक्तनकीमुक्तिहरि,देतेपंचप्रकार । पैहरिपदकेकार्यतनि, लेतनप्रेमअधार ॥ १३ ॥

अधिकभक्तिहेनाहीं । यहीकहतपहुँचतहरिपाहीं॥ १४॥तौनभक्तिकीकहीउपाई। सोजननीसुनियेचितलाई ॥ रासहितकरेनिजधर्मा । करेकामनानहिफलकर्मा ॥ पंचरात्रिकोकह्योप्रकारा । तातेप्रजनकरेखदारा ॥ । सक्छजीवनमहँरापे । कबहुँकाहूपेनहिमापे ॥ १५ ॥ सदाकृष्णमंदिरमहँजाई । हरिमुरतिकेपदाशिरनाई ॥ नकरिहरिकेयुणगावै । भूतनेमहँराखेहरिभावे ॥ रहेधीरघारेमतिधीरा । गनेनळोभप्रमोदहपीरा ॥ १६ ॥ करसंतनसतकारा । करैनकाहकोअपकारा ॥

दोहा-जोअपनेसमहोहिजन, तिनसोराखेनेह । यमअरुनेमसदाधरै, गर्नेअनितयहदेह ॥ ३७ ॥ रतभागवतौरामायण । श्रवणकरनमें अहेंपरायण ॥ निञ्जिदिनजपैकृष्णकोनामा । मनवचकर्मएकमतिधामा ॥ जेअभिमानकरेसतसंगा॥१८॥यहिविधिरँगेकृष्णकेरंगा । तेहियद्पतिअपनेतेआई।मिल्हिंदूरतेदेखतथाई॥१९॥ मिसुगंपमारुतवज्ञुआई । मिलतनासिकामेसुखदाई॥२०॥सबभूतनब्यापीभगवाना।ऐसोमनकरिनहिंअनुमाना॥

गुभुतनकोकरिअपमाने । केवलप्रतिमहिमहँहरिमाने ॥जगव्यापीहरिप्रतिमनमार्ही। प्रजतपेअसजानतनार्ही २१॥ दोहा−ताकोपूजननकलस्व, पावतसोफलनाहिं । होमिकयेजिमिभस्ममें, सकल्ययाह्नेजाहिं ॥ २२ ॥ करतसब्पाणिनमाहीं । मानीँहेसमदुरक्तीनाहीं ॥ तोजनबेरिकयोहरितेरे । तेहिनारकीकहिं श्वेतिटेरे ॥ २३ ॥

वजीवनकोकरिअपमाना । हरिकोपूजेसहितविथाना ॥ताकोप्रभुपूजननहिलेही॥२१॥जोनहिजीवनकरहिसनेही॥ वर्छोंहरिहिनसव्यरुदेखे । तवर्छोंपूजनकरिहविशेषे॥२५॥पूजनकरतकरततेहिमाता।निजमहँसवमहँकप्णदेखाता रिरूपनमहँँ उखिं हिजोभेदा । सोकुमेतीपावतहठिखेदा॥२६॥जानिसकलथळमेंयदुराई । सबजीवनसोकरामिताई ॥

वसोंकरेदानसनमाना । जाकोजसोडचितमहाना ॥ २७ ॥

दोहा-पाहनतेतरुश्रेष्टहे, तरुतेपशुसगजान ॥२८॥२९॥३०॥ तेहितेनरनरमॅसुद्धिज, द्विजमेजेहिश्चितिज्ञान॥ । मिंश्रेष्ठजोअर्थविचारे॥३१॥तातेपुनिजोज्ञांकनिवारे । तिनमेजेशाचरणनिवार्हे । तिनतेवरजेफ्ळहनचार्हे ॥ ३२ ॥ तनमें श्रेष्टजें हें सतिसोई । ॲपेंहरिरहिकमंफलजोई ॥ उनसेअधिकशहेकोउनाईाँ । समदर्शिजेसापुसदाईाँ॥ ३३ ॥ फअंशतेजीवनमाही । रमेरमापतिरहहिंसदाही ॥ यहिविधिसवथटमेगुणिरामे।मनतेसवकोकरहिप्रणामे ॥३४ ॥ सोभक्तियोगअरुभोग्र । मेंवर्ण्योमंगलप्रदशोग्र ॥ यहिमेंएकहुक्रेरेजोकोई । गमनकरेरहारपुरकहँसोई ॥ ३५ ॥

दोहा−परमपुरुपकोरूपनम्, ताकोकारणकाछ । तोनकाछतेअबुपको, होर्ताभीतिकराछ॥ ३६ ॥ हारुरूपंपरमात्मप्रतस्ति । भूतनमेभूतनकोभर्से॥३७॥सोईकृष्णईक्षकरईज्ञा । यज्ञरूपयदुपतिनगर्दाज्ञा ॥ ३८ ॥ शञ्चमित्रताकोनहिकोई । अहेसकछथछब्यापकसोई ॥३९॥मारुतवहतजासुभयपाई । तपहिदिनाकरजाहिङ्सई॥ वर्पाहंमेघभीतितेनाकी।भार्ताहंतारागणभयताकी२० नासुभीतिङहिनिननिनकाङा।फूर्टाहंफरहिंसदातुकृताङा॥ नासुभीतिसरिवहहिंसदाहीं । सिंधुतजनमयांदानाहीं ॥ जासुभीतिअवकाञ्चअकारी।जासुभीतितेअनछप्रकारी ॥ नासुभीतिवृह्डेनहिंधरणी । असउदंडनाकीनगकरणी ॥ ४२ ॥

दोहा-जार्काभयअतिपायके, जोहेतत्त्वमहान। सप्तावरणहिसदितकिय त्रद्गांडदिनियांन ॥ ४३ ॥ गुणअभिमानीदेवसव, जाकेभयकडँपाय । विचर्गाईपाटाईसंदर्गाह, जगर्जावनसमुदाय ॥ २२ ॥ सोउकालहुकोकालहरि, अँदेशनादिशनंत । पिनरह्मपतेमुनरचर्दि, कर्रादेमृत्युतेशंत ॥ २८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपेर्वश्विद्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिग्जर्श्वा महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञापिकार्गश्रीरपुराजाविद्रवृद्देवकृत भानन्दाम्युनिपातृतीयस्कंपेएकोन्जिञातितमस्तरंगः॥ २९॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

## कपिलउवाच ।

दोहा—कालवर्कोकेवेगको, प्राणीजानतनाहि । जिमिजनायनहिंपरतहे, माहतवनवलकाहि ॥ १ ॥ जोनजोनजनिजसुखहेतू । वांधतरहतरेनदिननेतु ॥ तोनतोननाज्ञहिभगवाना।तिहितिहिरपजतज्ञोकमहाना॥ हेंअतित्यतसुधनअरुगेहू । तित्यमानक्षठकरतसनेहू ॥ ३ ॥ जोनजोनयोनिनजियजादे।तोनतोनमहँअतिसख हें होतनताकोकउहुँविरागा । पुनिपुनिजन्मतमरतअभागा॥४॥ज्ञूकरक्रकरयोनिहुमाहीं । मानतआनँदजीवसदाहीं तजनचहुततोनहुतसुनाहीं।भोहितहरिकोमायामाहीं॥५॥सुततियत्रबुधनगृहगणवाजी।क्रुलपरिवारमाहैंअतिराज

दोहा-पाँठनहितपरिवारके, फरतरहतनितपाप । मानतर्नाहेंकैसेहुकहे, यद्रपिठहतसंताप ॥ ७॥ सुनत्तिश्चानकीतोतिरवानी।तामेंमतिनितरहतिछुभानी ॥करतनेहनारिनसोंधाई । तिनकोस्रखठिवरहत्वुभाई कुळटानारिकहेंकोवानी । करतसोईनिजसर्वसमानी ॥ यद्रपिसकठधनतियहरिछेई। । तद्यपिप्रकटछोंड़िसवदेही वर्चेहिधमेंहेतुनीहेंनेकू । अधरममहँदेदेहिअनेकू ॥ विप्रसाधुमांगेसुवकेरे । गणिकहिदेतकरतनिहेंदेरे ॥ ८ धर्मकर्ममहँआठसकरहीं । पापकर्मतुरतेअनुसरहीं॥करिहंसकठडुखआपहिकर्माामानतमोदकरिहंहमधर्मा ॥ ९

दोहा—मारगलगिहनिपथिकबहु, करिचोरीनिशिमाहि । छलछिद्रनकरिजननसों, ल्यावहिबहुपनकाि ॥ ल्यायल्यायमुतनारिखवाेंने । तिनकोजंडआपहूसांने ॥ औरनकेहितकरहिअधमां । करहिसकलऔरनिहतकर्पा ल्हाहिआपनेतन्तुसुपिनाहीं।कामीकुमतिनरकहिजाहीं॥९०॥ मिल्योनजवधनिकयोजपाई।लेनलग्योतवबस्तु कोहुकेपरपकरिकृटिगो । पूरवजीवनसोउङ्हिगो ॥ ९२ ॥ अरुपरिवारवब्योपरमाहीं । उद्यमसबह्वेगयेषुयाहीं जबनमिल्योधनचाेरिहुकीन्हे।तबवेंक्योअपसोसहिलीन्हे ॥जबनसक्योपरिवारहिपाली।महाअभागीकुपिनकुचाली

दे।हा-तियमुतताकोनिदिष्कि, देहिनभोजनभूरि । जैसेवूढेवेंळको, देतनवासहुद्ध्र ॥ १३ ॥ छहतअनादरिविधप्रकारा।तेहितनकोउनचहतिनहारा॥यहिविधिहाथिळजवेह्वेगयऊ ।तबहूतेहिविरागन प्रथमिह्जेजनपाळितरहर्ही । तेकदुवचनिक्छेकतकहर्ही ॥ यहिविधिआईतामुखुदाई । महाकुरूपदारीखेलाई ग्रह्महॅवसतमरणिनयरान्ये॥तदिपनकछुगळानिमनआन्यो १४ जिनकेचुकेसकळग्रहभोजन।सूखरूखदेतेतेहिर इवानसिरसदूकातेहिदेहीं । तद्यपिचरकोरहेसनेहीं ॥ वेडोरहेद्वारकोताके । हाग्रुनितहर्नहिंद्गीज्ञमहँताके॥

देहा-पुनिजयरोगीह्नैगयो, दीउश्चधाभैमंद । परोरहतर्नाहंचलतकहुँ, चलतमयेकोफंद ॥ सुसमिन्छकाउँनेजडाये । विधरभयोनहिंसुनेसुनाये॥१५ ॥ आयोमराजकालजवतास् । निकसेनयनढेर्सहुआं कफवाब्योआवतवहुसांसी।छित्तकुद्धेयेककरतेहांसी॥वहचोश्चासअतिशयदुस्पाग्यो।प्रशुरकंठहोनतवलायो १ मरणजानिताकसवपानी । डारहितिहिसुससुरसारिपानी ॥ वेठहिताकोचहुँदिशियरी । करहिंशोकताकोतहेरी कहिंदितायदेहुपनगाड़ो । जानोहोहससराज्रह्मा ॥ असकहिचहुँदिशितेगुहराने । आँत्अनेकताहिससुझाँ

दोहा-कालपाञ्चवज्ञातासुमुस्त, कहिआवैनहिंवात । रोबहिंसवपरिवारके, हायहायपितुमात ॥ १७ ॥ तद्पिसुमिरिनहिंआवतरामा।चाहतकरनतत्रग्रहकामा।।पुनिवववदरपीरभयभारी।तवमरिगोद्गठआंखनिकारी १ महाभयंकरद्वेयमदूता । ग्रहणकरणआयेमजवृता ॥ महाभयंकरनयनदेखावें । लियेहाथफांसीदेखावें ॥ तिनहिंदलखतमल्यूत्रकरतेहें ।वारवारहियभीतिभरतेहे ॥१५॥वरवश्चपकरिलारिगलफांसी।देयातनादेहिंतेहिखांस लेयवनहिंयमपुरयमदूता । अपराधीकोजिमिन्नपदूता ॥ २० ॥ योजननिन्यानवेहजारा । हेमहितयमराजआगार

दोहा-तहँकोजनयमराजभट, वरवञ्जिहिङैजात । तनमारगमहँक्वानवहु, चोथिचौथितेहिसात ॥ अगा । हर्नाहकसायमभटक्कसंगा॥करतचीतकार्राहेनहुन्नारा।सुनिरतअपनोपापअपारा॥२५ २ । भोजनिष्ठतताहिकहुँनाहीं ॥ चारूतपत्तिच्छोपगपरते । भाळावाप्रतापर्यविज्ञते । वकन्वाळा२२गिरतउटतपुनिभ्रमतविहाळा।पुनिपुनिताडहितातन्जतोक।नीवळहतपुनिपुनिष्ठळी त्तनकहुँमार्गमहँपानी । हायहायनिकसतमुखवानी॥चिलनसकत्यमभटिषसल्जे । गिरतउठावींहफेरिगिरानें ॥ दोहा—यद्यपिपापीलहत्तहे, बहुकलेशकीसीव । तद्यपिताकोकढतर्नाहे, तेहितन्तेतहंनीय ॥ २३ ॥ विभित्तेयमभटवरवंडा । पहुँचावहियमभटपटदंडा ॥ तहीयातनावहुविभिहोहे । रक्षाकरेतामुर्नाहंकोहे ॥ २२ ॥ लेपिटेतेहितनुहिजरावें।तासुमांसतेहिकाटिखगवें॥श्वानगीधअस्काकभयावन।आवहितेहितनुचोचचलावन ॥ हिताकोउदरहिफारी । भक्षींहताकीआंतनिकारी ॥ आंखिनमेंबीळीबहुमारें । विपज्वालातेतनुअहिजोरें ॥ जीवहत्तजनमारें । तेतितिनृतनुजतेविदारें ॥ २६॥ पृथकपृथकअँगयुमभटकाटें।पुनिषुतिजोरिहंपुनिपुनिजाटें॥

दोहा—दंतीदंतनसोंदरत, पीसिंहपाँयचलाय । पाँयपकरिपटकेंयुद्धिम, युनियुनिताहिश्रमाय ॥
होंळतेंदेहिंगिराई । अंगअंगचूरणहोइजाई ॥ करपयबाँधिवारिमहॅडारें । बहुतकाललों तिहिननिकारें ॥
दिगरतगाँडेंपरणीमें । लाविहिजियतताहिअरणीमें ॥२०॥अंधतिमश्रतिमश्रहरारवाकुंभीपाकआदिनरकृनस्य ॥
तारिनयमभटलेंजाई । देहियातनातिनिहमहाई ॥ २८ ॥ यहीलोकमहँस्वर्गनकेंदे । करदेखसितेंमातुतकेंदे ॥ रे८ ॥ यहीलोकमहँस्वर्गनकेंदे । करदेखसितेंमातुतकेंदे ॥
पारमकोआनँद देतो।पापिनकोअतिशोकउदेतो ॥ पेनीहंसग्रहातदुखश्रदकोई।जननीअच्रजअहेवड़ोई ॥२९॥
दोहा—अपनीहंउदरिहेदेतुअरु, अपनेकुलकेंदेतु । भोगहियादिविधयातना, चेतिहंनाहिअचेतु ॥ ३० ॥
प्रितारसंगनहिंचाही । जाकेहितवहुयन्तकराहीं ॥ मरेनपुनिकोज्यत्तकरैया।पापपुण्यदेसंगजवेया ॥ ३० ॥
पिकेयेनरकिहहिटजावे।पुण्यकियेसुरसदनसिपावे ॥ ३२ ॥ पोअधर्मसोंजोकुलपाले।ताहियातनायमपुरहाले ॥
पालेकुल्थर्मसमेतू । ताहिनदुखयमराजनिकेतु ॥ ३२ ॥ जोजसपापकेरेयहलेके । सोतसदुखपावतयमयोंके ॥
वस्तासवनरकनकरिभोग्र । शुचिहेयोनिलहतपुनिलोग्र ॥ जियहतसवर्पहिमाई।पापपुण्यजोकरहिमहाई ॥
उत्तलाखनर्पनभोगे । तदिपनचेततम्रकुखलोगे ॥

दोहा—यहअचरजअतिज्ञ्यजननि, वोषेउवोधनहोय । जोउपदेञ्जहिताहिज्ञठ, झठभापाँहसवकोय ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांपवेञ्गश्रीविञ्चनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंत्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्युनियोतृतीयस्कंषेत्रिज्ञातितमस्तरंगः ॥ ३० ॥

## कपिलउवाच ।

दोहा-ईशविव्यनिमभागते, पुरुप्वीजमहॅआय । देहहेत्नारीउदर, करिप्रेवेशिनयनाय ॥ १ ॥ ोणितशुक्रअमिपजवजावे ।कळळनामताकोकहवावे॥कळळहोतसोएकरातिमहॅं।पंचरातिमहॅंयुद्युद्योतहॅ ॥२ ॥ शदिनमहॅंवदरीसमभयऊ । ताकेउपरअंडह्वेगयऊ ॥ एकमासमहॅंप्रगटेउमाथा । उभयमासमहॅभपदृहाथा ॥ ोनिमासमहॅगर्भहिमार्ही । छोमअस्थिनखळिद्रतहांहीं ॥ २ ॥ चारिमासमहॅंसातहुपातू।पॅचयंशुपातृपादपनातृ ॥ ध्टपॅमासदि्झिछिहिपरिके । भ्रमहि्दाहृनिहिक्किशिदिकी।श्रीपुरवृक्षमात्युंमास्॥करत्त्रनीवसुपिविगतहुटासा॥

दोहा—सानपानतेजनिके, दिनप्रतिवादतजात । मुट्यूजिक्केकेडमें, प्रोपहत्तिविख्यात ॥ ५ ॥ गतिसुकुमारअंगमहँताके।कार्टाहकुमिक्षणक्षणहितहाँके॥होतिसृर्छाट्डतक्टेआ्।मिट्तनधुपापियासहमेझा॥६॥ दुवणतिककदुजनिजोपाँवे । सोअंगनिट्गिदुस्वयपत्रावे ॥ ७ ॥ यंधनतासुज्ञरायुहिकेगे ।आतनयंधनदप्रयेनेगे ॥ द्वारकुकायजननीकेकुके । प्रोसूज्ञमट्मितहँसुके ॥ जिमिविदंगॉपजरमहँरहई । ट्लिसकेत्महादुख्सहई ॥ वकनपदक्रनेकच्टाई । जिमिजियजननिद्दरदुख्यहाँ॥८॥धृनिजव्जायासातवँमासा॥तयोजयकार्माजान्यकासा ॥

दोहा-होतिसुरतिसोजन्मकी, देखिपरहिकृतकर्भ । तिनहिनिचारतदुखितहै, क्यहुँनपात्रतझर्म॥

## ः आनन्दाम्बुनिधि ।

तवगटानिउरआनिके, संयुत्तविमटुविज्ञान । गर्भवासनिहहोयपुनि, ध्यावतश्रीभगवान ॥९॥१० ह्वैविनीतकरजोरिके, दियोजोगर्भहिवास । तेप्रसुकाअस्तुति करत, मानिहियेअतित्रास ॥ ११

## जीवउवाच । छंद ।

तिहकुप्णकेचरणार्रिविद्दिशरणमें अवहोतहीं । जेदासहितवहुरूप्धारतमें परचो दुखसेतहीं ॥ १२ ॥ माप्राविवशसेक मंबँधनवँध्योगर्भिहमें परो । अविकारशुद्ध अर्से डवीध सुरारिह खमेरीहरो ॥ १३ ॥ में हीं असगहिषेतृथा ही वैध्योपंचिह भूतमें । इन्द्रियविषय आसक्त हैं मैंवड योमायासंच में ॥ १४ ॥ दुखरूपयह संसारमें जे हिविवशणीव सिधावतो । निहंकटत जाकी कृषा विनते हिनाथ को गोहरावतो ॥ १४ ॥ यह ज्ञानदायक नाथ सो इजो सकळ जग्व्यापितरहें । ममतीन ज्ञानिवाशहित अवनाथ सो इदाया गेहे ॥ १४ ॥ मरू मुझा निवस्त प्रमें जननी जठर ज्ञा छान छै । ते तुदह तमासन को गनत उद्यापित स्वर्धन नाथ है ॥ १४ ॥ मरू मुझा निवस्त प्रमास वाळ कमें हिं जो यह ज्ञानिव स्वर्धन से लिख से

## कपिलउवाच ।

दोहा—पूजिगयोनवमासजन, ठाग्योदञ्गयोमास । प्रसवनायुतेहिजननहित, कियपेरणाप्रकास ॥ २२ ॥ तवनीचेकोशिरद्वेगयऊ । अतिकलेशतहँपावतभयऊ ॥२३॥ गिरतभयोधरणामहँसोई । तवहींज्ञानगयोसवसोई कहाँकहाँअसरेवनलागा।मनहुँकहतकहँज्ञानविरागा ॥ रुधिरमूत्रमहँलोटनलाग्यो।तिमिमलकृपिअतिशयदु<sup>लगा</sup> कहिनसँकेकछुकुपापियासे । जननिजनकजामेनिहिभासे॥भयेअजीरणदूषपिआवताक्षुपालेगेपरडीठझरावत॥२५ अगुचिसुजमहँसोवतरहते।कृपिकाटीईअतिशयदुखसहतो॥उठिनहिंसकतदेहसखआती।दुखमय्व्यपास्रीनीहंगाः

देहि।—कोम्ख्यालककायमें, काटहिमश्रकअनेक । सोदुखलहिरोवतरहत, कुलकेगनहिननेक ॥ २७ ॥ यहिविधिशिज्ञजुपनभोगिभवनमें । भोसमस्थज्यकरनगवनमें ॥ तवयहिरकदिखलमधूरी । रहतजनकजननितृद्री पुनिदृश्वपंकरजयभयअत्विद्यामहँमननिहंदयआखलतखलतखिरतितायो।कवहुँनकुष्णचरणमनलायो २८ जयपुनिआइतासुजवार्ता । तवअतिभयोदेहअभिमानी॥ अपनेसमकोहुकोनहिमाने । गलीचलतझगरोनितहार्ते । कियोनहुपरनारिनमाही।परकोपनदीन्हेजतिनकाहीं॥२९॥चाह्योअहंकारममकारा।चल्योकुमारगयहसंसारा॥३०।

दोहा—करतकमेतिहिहेतुहि, जामेनरकिहिजाय । सिहकछेज्ञपुनिआपती, सकैनजगतिवहाय॥ ३१ ॥
फरतसदाकुमितनकोसंगा । कबहुँनछागतज्ञानप्रसंगा ॥ शिश्रउद्रकेशानँदहेतू । करतरहतितितिततवनेत् ।
सोइकम्बरानरकित्राव । कद्याजाप्रथमदंडसोपाव॥३२॥श्रीयज्ञाश्वमाञ्जद्धिश्रह्णात् । सत्यश्रकारद्वशानुभकात्।
द्यामदमनमित्रिभृतियद्दारं । कुमतीसंगनगहिनद्याद्दे॥३३॥जातेकुमितनकामितिकसी । करियनसंगतिकबहुँवनी ।
जिश्रसापुर्देनारिश्योना।कामकुछामुद्देपरमधनाना ॥तियवज्ञामदंकछमृगसमन्ति । कबहुँनहरिचरणनरितर्सि

देशि—कबर्डुनितिकासँगकरि, बहुँनोनिजकल्यान् । ज्ञानिङ्केवरमँभविक्, तेभरिद्तवश्चान् ॥३४॥ तिपनेतीलंगभवत्पमंगा । अदेदुसद्ममञ्भयप्रमंगा ॥यदोष्टसमदेदुसद्मशाना । भापतेषसीदेदुप्रता ॥३५॥ बृद्यानिजदुद्दिनाकदेदेन्गापशुममकामदिविज्ञाविक्षात्री।।छाजविद्यापतादिपरपोषाश्चितित्रचित्तकस्युमनस्य । जिन्नागपन्तरोजनमदि । नार्गिवद्यदोनोजोनादी ॥३ ॥ तिपद्यपीमापादिक्षिरी । मस्तज्ञानिद्यतिकार्यभी । विदेश्यानदिवजनकादी।सन्द्यनिजुवद्यकरन्मदादी।३८।जोकोव्यक्ष्यप्रपूर्वानी ।मानदिसद्यकार्यभीति

देहरा-उत्तरनभ६मागरचंद्र, चँदनरक्रनदिनान । तोक्वब्र्ट्रनदिनास्कि, नर्दनेदमतिमान ॥ ३९ ॥

वनहितआवहिजोनारी।महामीचतेहिङेहिविचारी॥नारिन्धुँगारविङोकिअनुपा।मिरहिनतृणछिपानतृणऋपा॥**४०॥** गमहँचहेम्रक्तिजोनारी । तासुरीतिमेंकहोंउचारी ॥ पुरुपसरिसमायाहरिकेरी । तामेरहतिलोभानिचनेरी ॥ ानतिमोहिंधनसुतपतिर्देहें।मोकोछोडिकतहुँनहिंभेदें।।ऐसीर्रातिकवहुँनहिराखे।मोतियसुक्तिमनहिअभिरुपि ४९॥ तहोहिजोश्रीपतिदासा । तौतेहिसेवहिसहितहुलासा।।जोहरिविमुखीनिजपतिहोवे । ताकीदिशिकवहँनहिजोवे ।।

दोहा-जिमिर्हारणीकोहनतवन, व्याधारागसुनाय । तेसेर्हारनिसुर्सापतिहि, नारीअवशिडराय ॥ ४२ ॥ हत्तन्तजिल्हिरोनिअनेका।भोगतनिजकृतकर्महिएका॥तहोंकरतजसपुण्यपापहै।तैसहिसुखदुखल्हतआपहै ४३ क्षमञ्जरुञ्जरूढुकाया । करिनसंकेजनकर्मनिकाया ॥ मरणजीनसोईबुपगानै । जन्मतासुततुलहचकहाने ॥ ४२ ॥ बहुगतेकछपरहिनदेखी।तवजिपभोमनअंधविज्ञेखी।।तिमिजनयोगवियोगहजीको।जन्ममरणकहवावतडीको ४५।। ीवात्महिन्हिजननमरन्हे।यहत्तोसवश्रममाञ्चनरन्हे ॥**४६॥ यहविचारतजिकुमतिनसंगा।पानकरहिकरि**प्रेमअभंगा दोहा-योगविरागहुज्ञानको, बुद्धविज्ञेपविचारि । यहतनुकीसुधितजिजगत, विचरेअतिसुखधारि ॥ ४८ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजगांपवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरधुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बनिधीतृतीयस्कंधेएकविश्वतितमस्तरंगः॥ ३१ ॥

### कपिलउवाच ।

दोहा-गृहनिवसतकर्मनिकरत्, अर्थधर्मत्रदकाम । तेश्रीपतिवेविग्रखंहे, उहेनश्रीपतिधाम ॥ भूतपितरबहुदेवनकाही । पूजतवंदतरहतसदाही॥ १॥तिनहिनमेराखतअतिशीती।मानतनहिनेकहजगभीती॥ तेजनचंद्रटोक्टोन्तर्वे । सोमपानक्रिकेफिरिआवें ॥ ३ ॥ श्रेयसेजसोवहिभगवाना । प्रत्यहोततवजगतमहान तबहीयहमेथिनकरजीवा।हरिमहँँ छीनहोतसुखसीवा॥१३॥करहिंकमंजेतजिफलआसा। कुमतिसंगनहिंकरहिंबिल सकरकर्मश्रीकृष्णहिअरपै।ज्ञांतज्ञञ्जचितजगहिनडरपै।।एखहिमोक्षपमेमहँप्रीती।निरअभिमानीविगतअनीती॥

दोहा~सूर्यमंडलहिभेदते, रामधामकहँजाहि । पुनिनीईआवहिजगतमहॅ, तेविरलेदरज्ञाहि ॥ ७ ॥ जेब्रह्माकर्डेईश्वरमाने । योगजापतिहिहितनितठाने ॥ तेजनजव्छेंब्रह्मारहर्ह्म । तव्छोंविधिपुरसुखितनिवसही ॥ अनिरुअनरुअपअवनिअकाशा।इनआवृतत्रह्मांडविरुाशा।।अवविधिभेआयुपतेर्छीना।तयतेअंडसहितभेरहीना॥ः त्यविभिष्तेवकविभिक्तं गै। टीनहोतहरिमाहँअभं गै॥१०॥औरउपातकयदिविभिजाहीं पहरिसत्तिकरीतियहनाहीं तातेजननिभजहुयदुराई । जैसबकेहियवसतसदाई ॥

दोहा-इरणागतपाठकजगत, तिनसमद्जोनाहि । जासुचरितथवणनपरत, काँठमठद्दरतसदाहि ॥ ११॥ सवकाजोसिरनककरतारा । सासंयुत्तवहुऋषिन्यदारा ॥१२॥ इरिस्ट्यनमहुँभेद्विचार । ताळ्यद्रपुत्तिनमानिस्ती जोनहिभददृष्टिउरलाव । सोपुनियहसंसारनआवे॥ भेददृष्टिबद्धहुफिरिआवे। तोबारनकीकानपुलावे॥। साम्रा भागारम्यद्वाद्वर्णाः विविधभौतिहेकाम्यकर्मफ्टाकर्मकियोताकाभागहिभट्॥१६॥पमकर्ममहेत्रिनकरिप्रीती । पारहिषद्वराके भाषान्यनात्ववर्षाः सार्वे । जानहिकवहुँनभगवत्यमां ॥ चच्छमनहित्युनितनाहीं । पूनहिदेवनिकार्याः दाहा-कर्राहगेहमेनेहिनत, बहुआझामनटाग । निनक्कहूनहोनहे, यदुपनिपेअनुगाग ॥ १००

सुनेपदेवहम्पनकार्ती । तातेभेद्दुद्धित्वार्ती ॥ हासिनुसुनिदेवनगर्दरी । कवर्नुदरिपप्रजानिस्तारि ॥ सुनपद्भवनभाषाः । पापनप्रशास्त्रः । स्वतंत्रास्त्रास्य । स्वतंत्राम् ॥ । स्वतंत्राम् ॥ । स्वतंत्राम् ॥ । स्वतंत्रामाणाः । स्व पर्मकर्ममहॅनेअनुसर्गा । तिनकीमिनसुनियेवङ्भागी ॥ द्विज्ञमागीपनग्युग्वार्वे । भीतः स्थानिया । निवपुत्रनेकसुन्दिद्देशि । रहिंद्सदानिवकटकेमोही॥गर्भोद्देनअस्मरपप्रस्पताङग्रहेक दौहा-देवटोकमेनायक, युनिआवर्दिसंसार । यदिशियआवतज्ञानर

तातेजननीतेंमनलाई । भजहिकमलपदशीयदुराई ॥ करहिकृष्णकीभृतिसदाही।औरउपायनहगनदेखाही ॥२२॥ तातजननातमनाथाः । मणारुमन्ययम् आयद्धराः ॥ यस्यरुग्धन्ययमात्रत्वप्रसार्थाः ।। स्यर्थाः ।। स्यर्थाः ।। स्यर्थाः । भक्तियोगजनसम्मिहरूमा।तबद्वतस्यजतज्ञानिवसमा॥इदिनदुख्सुखरहेनभाना । तबर्यपजेरस्थातमज्ञाना ॥२॥। भारतथागणवृक्षारम्हर्णामात्ववस्तुत्वच्यात्वस्यावावरागाम्यात्रमास्वयस्य स्वयस्य । त्वयपण्यत्यातमञ्जाना ॥रहा आतमज्ञानहिभयेउदोतो । पुनिपरमात्मज्ञानहिह्योतो॥२५॥जोचितअचितहुअहेविस्यणापरत्रस्रकरताजगरसणा॥ आतमज्ञानहिभयेउदोतो । पुनिपरमात्मज्ञानहिह्योतो॥२५॥जोचितअचितहुअहेविस्यणापरत्रस्रकरताजगरसणा॥ आतमञ्जानाहम्मञ्जूषा । अस्तरमापनशामहरूपांचे ॥२७॥ जीवृत्रह्मयेउमेञ्जङ्षाञ्चानगुणकदे।उज्ञानस्यङ्मा॥ कवहूँ विप्यविनोदनरांचे । यहीसक्लयोगनफ्लपांचे ॥२७॥ जीवृत्रह्मयेउमेञ्जङ्षाञ्चानगुणकदे।उज्ञानस्यङ्मा॥

नुभावनापुराराच । नुशारकुरुनानुसानुसानु ॥ २०॥ नामुनुश्वनुस् तोत्रिप्रमनदेखात॥२८॥ दोह्य-वैअज्ञानिजयकोरुम, तात्रिपहुजात । त्रह्महिक्हुअज्ञाननहि, तोत्रिप्रमनदेखात॥२८॥

दाहा—पणज्ञानाणयकालमः, तातत्रमहणात । अझाहकहुणज्ञाननाहः, तातत्रमनदसातास्टा महदादिक्रिनिमकृष्णज्ञरीसातसेनगहुकहहिमतिपीसारिश्मित्तिज्ञानकरियोगविसमापर्यस्नानवहभागा३०॥ महवाविकाणानश्चर्यस्यातत्त्वगण्डुक्रहाह्मात्वयात्यस्यात्र्र्यामात्त्रज्ञानवादयागावरमागवद्गानवङ्गाणावर्यः। जननीमेजोज्ञानवस्थानाायातेप्रकृतदेश्जियभाना॥३१॥श्रीहरिभक्तिऔरहरिज्ञाना।इनकोफ्ठवर्शनभगनाना॥३२॥ जननीमेजोज्ञानवस्थाना।यातेप्रकृतदेशिजयभाना॥३१॥श्रीहरिभक्तिऔरहरिज्ञाना।इनकोफठवर्शनभगनाना॥३॥॥ जननामजाज्ञानथसाना।यातप्रकृतद्शाजयमाना॥र गात्राहारमाक्तजारहारद्वानाध्नकोफ्ठदशनमग्वाना॥रदा जिमिनानाहदिनसुखयेकू । तिमिरुरियेकउपायअनेकू ॥ ३३॥ यज्ञदानतपवेदविचारा।इंद्रिनजीतनआदिअपारा॥ |जामनानाश्रृत्रचुत्तपञ्च । ।तान लारपप्रजनापजनम् ॥ २३ ॥ पश्चपानत्तप्रवाणपाश्रृत्रपात्राप्रणात्य । औरसकलकमनकलत्पाना॥३४॥विविधयोगसंन्यासविरागा॥ औरहुआत्मतत्त्वकरवेश्याअरुयमनेमत्रतनकरशोश्रा औरसकलकमनकलत्पाना॥३४॥विविधयोगसंन्यासविरागा॥ 

वाहा अन्यतामभूतमभ्यनतम् तमण्यम् हताय । श्रमतयत्रआकृष्णमदः प्रमकहत्रामातहाय ॥ २४ ॥ ५४ ॥ भक्तिकक्क्षोमें चारिप्रकारा।अरुअरुक्षमतिकालउचारा३७जीवनवातअज्ञानकुर्यानीलहिङ्कयोनिजियकीअनहोनी ॥ भक्तिकक्क्षोमें चारिप्रकारा।अरुअरुक्षमतिकालउचारा३७जीवनवातअज्ञानकुर्यानीलहिङ्कयोनिजियकी यहमसनताहादभाखनाभगाभ्रण्यामातामनणाभाग्रटााणाखण्यव्यसाण्याहामाववानामाम्ययमेरी ॥ हुराचारकोभीक्षरकामी । अरुजोकरेदोहखगगामी ॥ अरुद्रोहीहरिदासनकेरी । लेहिडपदेशनभयउपनेरी ॥ दुराचारणामाज्ञकाना । जरुणाकरमाहस्याणामा ॥ जरुमहाहारदासनकरा । णाहज्यद्श्यामथञ्चारा ॥ अतिआसक्तजोनगृहमहिं।प्रीतिजासुस्रुनिवेकीनाहीं॥इनस्वसीयहभणितहमारी ।कवहुँनकोविदकर्राहज्जारी १०

सिक्तणान्यृह्णाहामात्रणाद्युष्ठानवकागाहास्त्रनववतावृह्णात्रस्यात्रकारा । दोहा-सुनिवेकोश्रद्धाजिनहिः, शीलमानहोरदास । जिनकहियद्यानहीः जीवनद्यापकास ॥

अस्ति । स्वान्यास्य स्थानस्य स्थानस्य । स्थानस्य स्थानस्य । स्वान्यस्य । स्वान्यस्य । स्वान्यस्य । स्वान्यस्य स्थानस्य । स्वान्यस्य स्थानस्य स्थानस्य । स्वान्यस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य । स्वान्यस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य । स्वान्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स् तिनकोयहमरोकहोो, कहिबोडचितविशेषि । तिनहीकेदीन्हिसफल् जन्मलेहिमनलेषि ॥ ३२॥ भारकथितश्रद्धासहित, सुनतजोएकोवार । कहत्रश्रीतिस्तत्तोअविश् गमनतकृष्णसगर ॥ ४२॥ भोरकथितश्रद्धासहित, सुनतजोएकोवार । कहत्रश्रीतिस्ततोअविश गमनतकृष्णसगर ॥ ४३॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांध्वेशश्रीविश्वनाथ्मिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराजश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरमुराजसिंहजूदेवकृते

ाराज्यान्द्रियोत्तीयस्केषद्वात्रिश्चतितमस्तरंगः॥ ३२ ॥ आनन्दाम्ब्रुनिषोत्ततीयस्केषद्वात्रिश्चतितमस्तरंगः॥ ३२ ॥

भनपञ्चाच । भनपञ्चाच । दोहा-कपिठवचनसुनिकेतवहिं, कपिठजननिसुखमानि।विगतमोहकरिनतिअमित, अस्तुतिकरीयलानि॥

६५ ह। (१९२१ च । सोवडक्षीरिषमहँभगवाना।कर्राहेविरेचिसदातवच्याना।।१॥ ध्यानहिमहँ देखततुमकाही।सकलभाँतिजानतहेनाही। नर्णाराज्ञहोन्नमान्निकारा । जीवकारेको पानुकारायम्बर्भनामाण्यविषयम्बर्गात्वयामा।।।।। ध्यानाहमहः देखततुमकाहः॥संकल्भातिजात्ववायः। तुमहिरचहुनिजग्रक्तिनद्वारा । जीवनभोगहेतुसंसारा ॥ अहोसत्यसंकल्पमुरारी । दिव्यग्रणीगहेतुर्वातिनगरी। स्कल्पिकत्वतिक्रमम्बर्वात्वयामाणोकस्यतिक्रमाणाः छुनाहर पहुनिपश्चात्तनहारा । जावनभागहंतुससारा ॥ अहासत्यसकल्पमुरारा । दिव्यगुणावहुशात्तनिथाता ॥ सक्छवित्रवेजहित्दरनिवासा।सोकसर्कियममगर्भोहेवासा।।प्रस्यसिल्सिहेवटद्रसहीं।पानकरत्वद्रअग्रहाहाही सिक्छवित्रवेजहित्दर्यनिवासा।सोकसर्कियममगर्भोहेवासी।प्रस्थातिकस्यानकर्वतिकारी ॥ ० ॥ तपण्यापरपणापण्यपत्तापापणपाणप्यमगणाव्यासा॥अरुयसाल्लमहव्यदल्माहा।पानकरतपदअगुठाशाः॥ विहरतसोवहसदामुरारी । सोवहमायाजहेतिहारी ॥ ८ ॥ निजभक्तनकरसणहेत् । सलसंदनहितहपानिकेत् ॥ होटा-प्रीनकप्रमकोकालस्य जिसेसक्यवन्य 

्वाहा-भागभगञ्जाजाम्यम् गतामभगतारः । ततमाहञ्जपुर्वाहरा नरमार कवित्त-ज्ञाकोनामएकोनारस्यसत्तवन्तरिकोन्हेः) जाकोनामएकवारस्वनेश्वत्वायके । -जानगत्तान्य नगरान्य अवस्ति । जानगत्ता व्यवस्ति । जानगत्ता । जानगत्ता

तानकृष्णहृष्णहेवुहोक्कहाकृहिनेकी, पानजीपस्पद्जगतिवहायक ॥ ६॥

भारके कुनुस्याहेजप्ताहर्के खुक्याहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरूप्ताहरू राहर १९७१ वार्य १९५५ वर्ष १९५५ वर्ष वर्ष स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद सोईपटयोचारवेदहोसकेचुक्योअलेद, सोईकोसिगरोकटिकछुपनिपातओ ॥ कहैरपुराजसोईश्वपचहूसाधुसांचो, संतनसमाजमध्यशुठिकैनहातभो । जाकेरसनामेंकेसहुकेकृष्णनामआयो, ताकेसमदूजोदुनियामेंनदेखातभो ॥ ७ ॥ दोहा-परब्रह्मश्रीविष्णुतुम, कपिछतेजतपथाम । वेदगर्भम्रीनवंदिपद, तुमकोकरहुँप्रणाम ॥ ८ ॥ श्रीमैत्रेयखनाच ।

सुनतमातुअस्तुतिसुखसानी । योछेकपिछदेवमृदुवानी ॥ ९ ॥

कपिलउवाच ।

जोममभापितसेवनकरिर्दै । तौल्रहिआञ्चस्रातिसुखभरिहै ॥१०॥ सुनिसंमतहैयहमतमेरो।यहजानेसुखहोतघनेरो॥ जेयहजानतहेंजननाहीं । रहतजेजन्मतमस्तसदाहीं ॥ ११ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

असकिरभिक्तिज्ञानउपदेशा । लहिजननीकोतुरतिदेशा । चलेकपिलकिंअतुराई।गंगासागरिनवसेजाई॥ १२ ॥ देवहुतीलिहिषिमल्विज्ञाना। आपहुयोगक्रतस्विधाना॥सरस्विततट्निजआश्रममाहीं।निवसतभईंदुखितचितनाहीं

दोहा-तीनिकालमजनकरत, भयेशिरोक्हपीत । पहिरचीरिकयउग्रतप, मान्योसवनगभीत ॥ १८ ॥ सुरदुर्लभजोविभवमहाना । कर्वमतपप्रभावप्रगटाना॥१८॥ गोरसफनसिरससुखसेजू।दंतनहेमखचितअतितेजू ॥ अतिकोमळजहँविछेविछोना।औरसाजसिगरोछविभोना॥स्वच्छफटिककीवनीदिवाला ।मरकतमणिकीभ्रमिविशाला हे।तजहांमणिकीउनियारी । ससीसहस-भृगारसँवारी॥१०॥कुसुमितग्रहवाटिकाविराजे।थळथळयोककलपटुमराजे कुजिरहेजहँविपुळविहंगा । गुंजहिंमधुपमृत्तयकसंगा॥१८॥फूलेसरवापिनअ्रतेवंद् । झरतमधुरसुदक्रसकरमकरंदा ॥

दोहा-हारपूजनहितकुसुमको, देवहुतीनितजात । तवगावतगंघवंगण, कीरतितासुविभाग ॥ १९ ॥ सचिहुजाहिळ्ळुचेमनमाही।ऐसोविभवविहायतहांही।सुतवियोगसुलनेकुमळाना ॥२०॥ यद्यपिसुन्योतासुसुलज्ञाना कपिळचरणमहँमनहिळगाई।तजीकामनासवदुलदाई॥जेहिविधिकह्योकपिळहरिरूप।तेहिविधिकरिप्रसुध्यानअवण कार्केभक्तियोगवराय । त्रवहेतुळहिज्ञानअदाग्र॥२४॥ तातेसुचिमनआत्महिदेखी।मायाग्रुणसवतज्योविद्योपी २५ अचळचित्तहरिचरणळगाई।त्रह्मळोकळगिविभवविहाई।स्वप्रसारससुलसकळविचारी।कारसमाधिसुधिसकळविसारी

देहा—देवहुतींबैठीअचल, भोजनपानविहाय । सेवकाईसर्सियांकरें, पैतेहिकछुनजनाय॥२८॥ भयोमिलनतहँतासुशरीरा।छूटेकेशशिथलअँगचीरा॥लग्योनिरंतरहरिपदच्याना।छूटततेहितनुभयोनभाना॥२९॥ यहिविधिकपिलभणितलहिद्याना।कियोपरमपदनुरतपयाना।आध्यमतासुसिद्धपदनामा।भयोपुण्यप्रद्तिसुवनआमा तासुशरीरसरितहेगयऊ।नामसिद्धदाताकरभयऊ॥सेवतत्ताहिसिद्धवस्तिरा । मज्जनकरत्तनशतअपभीरा ॥ ३२॥ गंगासागरकपिलसिपारी।मांगिसिसुसोआध्रमभारी३३वसतभयेयदुपतिपद्घ्यावत।जासुसुयशसिध्चार्रणगावत ॥

दोहा—कपिटदेवकोसिंपुहु, पूजनिकयोसप्रेम ३६सांख्यशाख्र आचार्यभु, दायकविश्वचनक्षेम ॥ ३५ ॥ देवहुती अरुक्तिकेले जोनभयोसंवाद । बिदुरकद्वोत्तिमसींसक्ट, नाशकजगतिविपाद ॥ ३६ ॥ कपिटभणितयहप्रीतियुत, कहें सुनेसिविपान । सोस्वगपितपतिनगरकी, उगरगहतमितिमान ॥ दिशिनिपिशशिसंवतसुखद, आवणपूरणमास । आनँदअंबुधितीसरो, भोअस्कंपप्रकास ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािपराजवांपवेशविद्यवनाथािसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजािपराजवांपवेशविद्यवनाथािसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजािपराजवांपवेशविद्यवनाथािसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजािपराजवीं महाराजाशिराजवाहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरचुराजािसहन्देवकृते आनन्दाम्बुनियोत्वतीयस्कंपेवयािस्त्राह्मसर्गः ॥ ३३ ॥ श्रभमस्त ॥

दोहा-महाराजरपुराजकृत, भाषातृतीयस्कंध । यहसमातमुद्रितभयो, संयुत्तछंदप्रवंध ॥

्रिक्षा भनिक्षमलपदश्रीयदुराई ॥ कर्राहेक्कप्णकीभृक्तिसदाईं।।औरउपायनद्दगदेखाईं।॥२२॥ । त्वउपनेंउरआतमज्ञाना ॥२॥ । त्वउपनेंउरआतमज्ञाना ॥२॥ । प्रतिपरमातमज्ञाना हिहोतो॥२५॥ जीवब्रह्मयेउमेअरूपा।ज्ञानपुरुक्षकरतानगरसण॥ दोहा—पेअज्ञानिजयकोल्गे, तातेअमहेजात । ब्रह्महिक्षुंअज्ञाननिहं, तोतेअमनदेखात॥२८॥ । विभिन्नहें ।। १॥ श्रीक्षिक्षेत्रहें ।। १॥ श्रीक्षिक्षेत्रहें ।। १॥ ।। १॥ श्रीक्षित्राना। ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥ ।। १॥

कहैरचुराजसोईर्वपचहूसाधुसांचो, संतनसमाजमप्यशुटिकैनहातभो । जाकेरसनामेंकेसहूर्केकृष्णनामआयो, ताकेसमदूजोदुनियामेंनदेखातभो ॥ ७ ॥ दोहा-परत्रस्रश्रीविष्णुतुम,कपिछतेजतपथाम । वेदगर्भधुनिवंदिपद, तुमकोकरहुँपणाम ॥ ८ ॥ श्रीमैत्रेयखवाच ।

सुनतमातुअस्तुतिसुससानी । वोलेकपिलदेवमृदुवानी ॥ ९ ॥

कपिलउवाच ।

जोममभापितसेवनकरिंदे । तोल्लिङ्आशुमुक्तिसुलभरिंदे ॥१०॥ मुनिसंमतदेयहमतमेरो।यहजानेसुलहोतघनेरो॥ जेयहजानतहेंजननाहीं । रहतजेजन्मतमरतसदाहीं ॥ ११ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

असकरिभक्तिज्ञानउपदेशा । छदिजननीकोतुरतिनदेशा । चलेकपिलकरिकेअतुराई।गंगासागरिनवसेजाई॥ १२ ॥ देवहुतीलहिविमल्विज्ञाना। आपहुयोगकरतसविधाना॥सस्वितिनटीजआश्रममाही।निवसतभईहुस्सितिचतनाही

दे[हा—तीनिकाल्मजनकरत, भयेशिरोरहपीत । पहिरचीरिकयउप्रतप, मान्योसवजगभीत ॥ १८ ॥ सुरदुर्लभजोविभवमहाना । कर्वमतपप्रभावप्रगटाना॥१८॥ गोरसकेनसरिससुखसेज्।दंतनहेमखचितअतितेज् ॥ अतिकोमलजहाँविद्यविद्योना।औरसाजसिगरोछिविभोना॥स्वच्छफटिककीवनीदिवाला ।मरकतमणिकीभ्रमिविकाला होतजहांमणिकीउजियारी । सखीसहसर्थगारसँवारी॥१०॥कुसुमितगृहवाटिकाविराजे ।थल्थल्योककलपटुमराजे कृतिरहेजहाँविद्यल्विहंगा । गुंजांहमधुपमृत्तयकसंगा॥१८॥फूलेसरवापिनअरविद्या । झरतमधुरसुदकरमकरेदा ॥

दोहा-हरिपूजनहितकुसुमको, देवहुतीनितजात । तवगावतगंधर्वगण, कीरतितासुविभाग ॥ १९॥ सिच्छुजाहिङङँचमनमाहीपिसोविभवविहायतहाँही।सुतवियोगसुखनेकुमछाना ॥२०॥ यद्यपिसुन्योतासुसुखज्ञाना किष्ठचरणमहम्महिल्याहीतजीकामनासवदुखदाही।जेहित्विधिकहोकिपछहरिह्हपातिहित्विधिकरिप्रसुध्यानअववा करिकेसिसोगिवराप्र । ब्रह्महेतुङहिज्ञानअदाग्र ॥२४॥ तातेशुचिमनआत्मिहदेखी।मायासुणसवतच्योविहोपी २५ अवङचित्तहरिचरण्डगाहीब्रह्मछोकटगिविभवविहाहीस्वप्रसुस्यस्वस्वरूपि ।किरसमाधिसुधिसकटविसारी

देहा-देवहुर्तावेठीअच्छ, भोजनपानविहाय । सेवकाईसिखयांकरें, पेतेहिकछुनजनाय॥२८॥ भयोमिळनतहँतासुशरीरा।छूटेकेशिशिळअँगचीरा॥छग्योनिरंतरहरिपद्ध्याना।छूटततेहिततुभयोनभाना॥२९॥ यहिविभिक्षिण्ठभणितळहिज्ञाना।कियोपरमपदतुरतपयाना।आश्चमतासुसिद्धपदनामा।भयोपुण्यप्रद्विश्चवनआमा तासुशरीरसिदित्वेगयठ।नामसिद्धदाताकरभयऊ॥सेवतताहिसिद्धपसितीरा । मब्जनकरतनशतअघभीरा ॥ ३२॥ गंगासागरकपिळसिपारी।मांगिर्सिपुसोआश्चमभारी३३वसतभयेयदुपतिपद्ध्यावताजासुसुयशसिपिचारणगावत ॥

दाहा-कपिटदेवकोसिपुह्, पूजनिकयोसप्रेम ३४सांख्यशास्त्रआचार्यप्रसु, दायकित्रधुवनक्षेम ॥ ३५ ॥ देवहुर्ताभरुकपिटको, जोनभयोसंबाद । बिहुरकद्मोतुमसाँसक्छ, नाशकजगतविपाद ॥ ३६ ॥ कपिटभणितयहप्रीतियुत, कहेंसुनेसविधान । सोसगपतिपतिनगरकी, डगरगहतमतिमान ॥ दिशिनिधशक्तिसंवतसुसद, आवणपूरणमास । आनंदअंबुधितीसरो, भोअस्कंधप्रकास ॥ ३७ ॥ इति सिह्निश्रीमहाराजाधिराजवांषवेशविद्यनाथसिहारणलिह्निश्रीमहाराजाधिराजशी

त्रात्व त्रानकाराना।पराना।पद्मानक्ष्मायासहात्मजासाद्ध्ययमहाराजाधिराजश्री महारानाश्चीरानावहादुरश्चीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्चीरचुराजसिंहजृदेवकृते शानन्दाम्बुनिर्योत्तर्तीयस्कंधेत्रयस्त्रिश्चस्तरंगः ॥ ३३ ॥ शुभमस्तु ॥

दोहा-महाराजरपुराजकृत, भाषातृतीयस्कंष । यहसमाप्तसद्वितभयो. संयनस्टेटप्टांश ॥

## इति श्रीमद्भागवत-आनंदाम्युनिधि तृतीयस्कंध समाप्त ३



## श्रीगणेज्ञायनमः । अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि ।

.चतुर्थस्कंधप्रारंभः।

सोरठा-नयद्वारकाअधीञ्च, यदुकुलसागरचंद्रमा । रमाकंतनगर्दाञ्च, श्वरणागतपालकप्रवल्छ ॥ दोद्दा-पटआननभ्रातासुखद्, पंचाननसुतजोय । चतुराननकेनातिप्रभु, नोमिगजाननसोय ॥ मतिकरणोहरणोद्धमति, सुक्षभरणोस्तवकाल । दुखद्रनीजयशारदा, उद्धरणोभ्रमजाल ॥ सत्यवतीसुतवंदिके, वंदीशुक्रसुदगाथ । शीसुकुंदहरिग्रुरुचरण, मेनाऊँनिजमाथ ॥ वान्धवेशिवश्वनाथपद, वंदीवार्राहेवार । यहचीथीअरूकंधमें, भाषाकरहुँप्रचार ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

दोहा-मन्रतियशतरूपाननी, तीनिमुतासुकुमारि । देवहुतीआकृ्तिह्न, अरुप्रसृतिछिविवारि ॥ १ ॥ शतरूपासंवतमनुजानी । रुचिकहँदियअकृतिछविखानी॥२॥आकृ्तीमहँरुचिमुनिराई ।कन्यापुत्रदियोजनमाई॥३॥ यज्ञनामसुतभयेसुरारी । रमाअंशदक्षिणाकुमारी॥१॥यज्ञनामसुतमनुषरआन्ये॥सुताराखिरुचिग्रहसुद्मान्यो ॥५॥ सुतारमासुत्रयञ्जसुरारी । भयोज्याहयहहेतुविचारी ॥ द्वादशपुत्रभयेतिनकेरे । तिनकेनामनकहोनिवेरे ॥ ६ ॥ भद्रशांतइङ्पतिसंतीषु । कविविश्वपन्हसुदेवप्रतीषु ॥ रोचनईथमतीषुसुजाना ॥ ७ ॥ तुपितनामतेदेवप्रसाना ॥

दोहा-स्वायंभ्रवमन्वंतरे, द्वादशदेवहिजान । ग्रुनियरीचिआदिकभये, इंद्रयज्ञभगवान ॥ ८ ॥

मनुसुतजेठोप्रियत्रतभयक । अरुउत्तानपादछप्रद्यक ॥ जासुपुत्रअरुपोत्रअपारा । प्रगटभयेषूरोसंसारा ॥ ९ ॥
व्याद्योक्दंभदेवहुतीकहँ । क्य्योतासुसंतिमंतुमपहँ ॥ १० ॥ मनुदुहिताप्रसृतिरहजोई । व्याद्वीद्क्षप्रजापतिसोई ॥
तासुप्रसिद्धवंशजगमाहीं ॥ ११ ॥ अवसुनुकदंमकन्यनकाहीं।कदंमकीनवसुतासोहाई।नवत्रद्वापिछयोसुस्वपाई ॥
तिनकोवंशविदुरअवसुनिये।हरिमायाअचरजनहिंगुनिये॥१२॥ छियमरीचिजोकछाकुमारी।तातेभेदेसुततपपारी ॥
कश्यपऔरप्रणिमानामा । जासुवंशपूरितत्रयपामा ॥ १३ ॥

दोहा—भयेपूर्णिमास्त्रजभयः, विराजिहदान्तमः । औरएकदुहिताभद्दे, सुरक्कत्याद्धविधामः ॥ जोहरिषद्योयिदिविमार्ही । सुरस्तिरत्यभेसुबदसदाहीं॥साद्देसुरक्कत्याअभिरामा । जाकीकीरतिनगतळ्ळामा॥१२॥ अनसुद्रयाभैअत्रिहिनारी । जाकेस्रुतउपजेयशकारी ॥ दत्तात्रेयऔरदुर्यासा । तीनोभोशशिनामप्रकासा ॥ हरिदरविधिकेजानदुर्धसा।होतभयेजगपरमप्रशंसा१५ वि.उ.यदसुनिकद्गोविदरकरजोरी।सुननदेतुयदसुनिमतिमोरी अत्रिभवनदरिदरविधितीने।जन्मळियेकेहिंदेतुप्रवीने१६विदरवचनसुनिसुनिमतिमाना।करनळग्योयहिस्नातियसाना

#### मेत्रेयउवाच ।

एकसमयअञ्जिहिकरतारा । दियशासनसिरजनसंसारा ॥

दोहा—सुनिविधिशासनअञ्चित्तने, छैनिजनारीसंग । गयेक्क्कषवंतर्ह्नने, तपहितभरेडमंग ॥ १७ ॥ स्रोहतजहाँअशोकप्रष्टासा।फूल्फ्रेड्ड्वनहिच्हुँपासा॥ब्हानिहास्परोमारितसुहावनि।निर्गवेष्यानामकअतिपात्रीन १८ तहाँअञ्चित्तनायसुसारी । प्राणायामवपदात्तपारी ॥ सङ्ग्रकपदसाँसुनिसर्ह । कियापवनभक्षणसुस्राह् ॥ सहयोशीतआत्तपअतिपोरा।१९। निजमनसाँअसहारिहिनिहागा।निजसमदृहपुत्रप्रभुनोहीं।हमतुम्हरहारणानतहारी अस्तपकरतग्रयोबहुकाला।तविहारतिनिकसीिहारियन्वाला।जरनटमतवर्गानिहुँदीका।देवनकेटरभोअतिझाँका २९

दोहा-तबहरिहरॅविपिआगमन, कीन्हचोद्यन्जिस्थान । विद्यापरगंपर्वमिपि, करॉहसंगयशगान ॥ २२ ॥

जगउत्पतिरुयपारुनहेतृ । मायागुणतनुपरहुसचेतु॥त्रह्माविन्णुमहेशनमामी । जेहिमैंभज्योंकौनसोस्वामी॥२" मेंध्यायोंयकचित्तरुगाये । आपकृपाकरितीनिहुँआये ॥

> दोहा-ताकोकारणकरिकृपा, मोकोदेहुनताय । तोमरेउरकोसकल, विस्मयनायनशाय ॥ २८॥ श्रीमेत्रेयउवाच ।

सुनिम्रुनिवचनविद्वँसिसुसभोनो।बोलेमधुरवचनप्रभुतीनो(वि.इ.इ.ऊ.)नविवारि जिनमनवारिके हैं । एकतत्त्वजाकोतुमध्याये । सोईतीनिरूपहमआये॥३०॥सीनिर्दुर्भज्ञतीनसुतहिर्दे । तुम्हरोयज्ञजगमेंअतिर्देही॥३॥ असकदितीनिर्दुर्देवसुखारे । दंपतिदेखतसदनसिपारे ॥ ३२ ॥ विधिअंशहितेभयोसुपंजू । दत्तावेयकृष्णकेशेय शिवअंशिदितेभादुर्यासा । जासुकोपहसदाप्रकासा ॥ ३३ ॥ अंगिरसुनिकीश्रद्धानारी । ताकसुतद्वेदुदिताचारी।

दोहा—अनुमतिराकाअरुकुहू, सिनिवालिहुकुमारि ॥ ३४ ॥ अरुज्ञ व्याअरुमुरगुरूये, मुतद्रययज्ञानारि॥३५ ॥ मृतपुटन्त्यकीहृविभूनारी। तामुतभागस्त्यतपथारी॥भयोविश्रवाष्ट्रनिमुत्तदृजो।जाकोसकलजगतपदपूजो॥३६ । ताकप्रथमद्रविद्यानारी । ताकभोक्रवेयस्तकारी ॥ दूर्जीतियाककसीनामा । ताकभेन्नयमुत्तवरूपामा । स्वाज्ञभक्षणंवरूपाना । भयोविभीपणभक्तमहाना॥३७॥पुल्हनारिगतितिहिसुततीना।कर्मश्रेष्ठतेहिप्रथमप्रगीना । दृजीवरीयानपुर्वीना।कर्मश्रेष्ठतेहिप्रथमप्रगीना । दृजीवरीयानपुर्वीनामकीद्रस्ता। मुत्तजन्मायोसाठिदनारा।

दोदा—नामचाल्यत्त्यभयो, निनकोतेज्ञचात्॥ ३९॥ उरजातियहुवशिष्ठको, सोप्राब्योस्तत्तात्॥ ४०। उरजातियहुवशिष्ठको, सोप्राब्योस्तत्तात्॥ ४०। उरजातियहुवशिष्ठको, सोप्राब्योस्तत्तात्॥ ४०। उरजातियहुवशिष्ठकोत्त्वात् । यसुकृतजानसगिविस्वत् ॥ अरुसत्त्यायुमानभाताक।सत्यादिक्ञारहुपरभाक।॥४। नारिअपविष्यादेशाः। रह्योतुरंगकरतिहशीशाः। अरुस्तिवस्युगुन्तिकरनेसा।नाकाजगतीजगतप्रशंसा।॥४२॥तासुनारिस्यातीखिवछाई।द्रयसुत्यकदृदितानगारी। भानिर्भातपुत्रभारिष्याद्वयातिनमम्जगतुःगरिक्षार्थ।॥४२॥तासुनारिस्यातीद्वयाद्वयातिनमान्वगतुःगरिक्षारी।

देहा-आपनिषुत्रस्केष्ठभे।, नियतिप्राणसुननान ॥ ४४ ॥ मारकंडेयस्केष्ठके, वेद्दिरासुनप्राणी नोत्रोसुनस्केभपो, द्रुकाचारजनाम ॥ ४५ ॥ येत्रयसुनकीसृष्टित, रह्मोष्ट्रीरसवदाम ॥ कर्दमकत्यावद्यदर्भेदियनुमहिसुनाय ॥ ४६ ॥ अवणकरतअद्यासहित, पापपदारिखाय ॥ व्यादादश्यम्तिकर्तं ॥ ४७ ॥पोडहादुदिनाजास्रोतर्गिद्दीन्द्योपसेको, यकदियस्यादिष्ठनास्र॥

दियोष्कम्पपितम्नकारी । प्रमुताशंकरकदेव्यादो ॥ अद्यामेबीउन्नतितुरी । मेपादयाक्षोतितुषिपुरी ॥ मृत्रिकप्तितितःस्टान् । पर्मनाम्निर्वसुमानात् ॥ अद्याकेमुत्रश्चभक्तपदः । मृत्रीक्षेप्रमादसुत्रद्वदः ॥ अभावस्योत्तिरद्वातुमाणः स्वातिम् रतसुम्यामञ्चाम्॥ तृष्टिसुरम्यानंद्वस्यापुष्टिसुरनगरिकार्याः क्रियानुमार्गारत्रदेवायो । उत्रतितुष्वदर्वकरंवयो ॥ गुडियुक्सास्येद्रत्य ॥ ५३ ॥ मेपासुत्यस्ममवत्रमाग

ેરારા-સદ્વકારિઝારિયમ્યાં, કિવયમધામુવઝાર કાંવામાયવામ્કિત, ફોલપ્રેયગમુદ્દાના કાંધ્યા િ તેરામાત્ર ત્યારા પ્રાથમ કાં મહત્વના વેદરામાયા માં ત્યાં મહત્વના દેશાવેલું કાંધ્યુવના મુક્તિ વિશ્વ દેશ કાર્ય ત્યારા પ્રાથમિક સમાગ ત્યાએ કોંધ્યાય કાંગ્યો મામ દેશિયુઝ નાક્ષેત્ર તેરામાં પ્રાથમિક ક્રિયો કોંધ્યાય ત્રારા તેર્યુર્ગ કે ત્યારા કાંધ્યુર્ગ ક્રિયો ત્યારા પ્રાથમિક ક્રિયો પ્રાથમિક દ્વારા પ્રાથમિક ક્રિયો ક્રિયો ક્રિયો ક્રિયો ક્રિયો ક્રિયો ક્રિયો ક્રિયો ક્રયો ક્રિયો ક્રયો ક્રિયો ક્ર

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ४-

दोहा-सोनरनारायणचरण, हमसवकरहिंप्रणाम । करहिंनाथहमपरकृपा, देहिंसदासुखधाम ॥ ५६ ॥ जासुनयनलखिलाजृतकंजा।जोल्लक्ष्मीनिवाससुखपुंजा॥ ज्ञास्त्रगम्यहेनरनारायन।जगहितसुरसिरजेसत्वायन॥५७॥ अस्तुतिकियोजविंकअसुरार्ता । कृपादिष्प्रभुतिनींहिनिहारी ॥ सवदेवनतेपूजनपाई । यथेगंधमादनहर्षाई ॥ ५८ ॥ नरनारायणतपवहुकीन्हे । यदुकुरुकुलअवतारहिलीन्हे ॥ हैनरकोअर्जुनअवतारा । नारायणवसुदेवकुमारा ॥ रथीरगर्थाह्वैदोल्बीरा । हरयोअविनभारामतिषीरा ॥५९ ॥ अभिनारिस्वाहाजेहिनामा।भयेतासुत्रयसुत्ततपथामा॥

दोहा--शुचिपावकपवमानह्, ॥ ६० ॥ तिनम्रत्पेतालीस् । येसविमिलिङंचासभे, कृपापात्रजगदीस् ॥ ६० ॥ तिनकेळेलेनामद्विज, कर्राहयज्ञजगमाहि ॥ ६२ ॥ पितरवंशम्रिनयेविदुर, जगपूजतिजनकाहि ॥ स्ति ॥ सामिवहिष्यत्जामपद्विज, कर्राहयज्ञजगमाहि ॥ सामिवहिष्यत्जामपद्विज, कर्राह्यव्जामपद्विज, वेदज्ञानरसमोय ॥ सामुम्रपातिय ॥ ६३ ॥ ताहिके, दुहिताप्रगटीदोय । वयुनाधारिणनामकी, वेदज्ञानरसमोय ॥ ६४ ॥ शंकरकीनारीसती, निजसमल्ह्योनपूत्त ॥ ६५ ॥ दक्षद्रोहत्याग्योतन्तद्वि, कर्रिकेयोगअकूत ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजयांचिशश्रीविश्वनाथिसिद्दात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाशिराजवहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरचुराजासिहजूदेवकृते आनंदास्नुनियोचतुर्थस्कंपेप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

दोहा—सुनिमित्रासुतकेषचन, विदुर्शवेनोदिहपाय । जोरियुगलकरकंजपुनि, दीन्होविनयसुनाय ॥ विदुर्ख्याच ।

कीर्ल्यासुक्तिवसोमितसेतू।दक्षविरोपिकयोकेहिहेतू॥करतरह्मोडुहिताकोआदर।केहिकारणअतिकियोअनादर॥१॥ शांतचराचरग्रुरुत्रिपुरारी।दक्षवरिकयकहाविचारी॥२॥श्रुगुरुजमातविचारिवरोषू । सतीतच्योतत्रुकरिअतिक्रोषू॥ कारणतासुसकलसुनिराई।देहुकुपाकरिमोहिसुनाई॥३॥सुनिमित्रासुतविदुरसुवानी। कहनलगेसोकथावसानी॥

#### मैत्रेयउवाच ।

पूरवसुनिमरीचिकीयागा । होतभईतहँसववडभागा ॥ देवऋषीञ्चसुनीञ्च आये । औरद्वसिद्धप्रसिद्धसुहाये ॥ ४ ॥ 🎸

देशा-छागिगईसुंद्रिसभा, दक्षप्रजापतितज्ञ । आवत्रभोपरकाशनिज्ञ, फैछावतसर्वज्ञ ॥ ५ ॥ देखिद्क्षपरजापतिकाही । सिगरोज्ञ्योसमाजतहांही ॥ पेनउठेविरेचिचपुरारी । अपनेतेतिहिछोटिपचारी ॥ ६ ॥ सुरसुनिसिद्धहिपप्रदास । दक्षहिसकछित्र्येसत्कास॥दक्षविपाताकहाँशिरनाई । वैद्योनिकटनिदेशिदपाई ॥ ७ ॥ इकिरउठेनदक्षनिहारी । कीन्द्रोकोपदक्षत्वभारी ॥ शिवकहॅजास्तअसटगहेरे । कह्मोदक्षप्रहुपचनकरेरे ॥ ८ ॥ सुनहुसक्छत्रव्रपिद्युनाना । जोरसप्रजेदेवमहाना ॥ मेनहिकछुपमंडतभार्या । अरुअज्ञानतेनहिमनमापा ॥ ९ ॥

देहि।—नमरहत्तरोत्तरहेसेत, सोटेहिरफेबार । वेक्ट्यंत्रवागतग्हत, इमझात्रवहुवार ॥ १४ ॥ विताभस्मितिकांगटगाव । मसुत्रमुंडमाटाउरभाव ॥ अहमत्त्रमत्त्रवाग्नप्यागे । मसुञ्जद्वित्रवामाहियागे ॥ . तामसभूतपिद्गावननाथा।सञ्जनयादिननावदिमाथा ॥ १५ ॥ दायविर्धविनिदेश्वीवचागे । वन्योतमोमोटेनफुमार्ग ॥ नीतिकृत्वतिक्वयास्य ४२६ (क्रियम्ब्यम्बद्दययास्य ॥ त्येत्रीतद्वसार्वसम् । अदिदेशस्यार्वस्य । इ.स्कोरण्येत्रीत्वरतिस्य त्येत्रव्यत्येत्वर्येत्रेष्ट्रायः अद्योगत्यत्वर्ष्यम्यकाशाक्षरे । त्य्वस्योगेष्टे । नीतिकृतिस्वराम् स्यासी । कृपाशीक्षेत्रस्य त्यात्वर्याः २५%मृत्यवराष्ट्रेशस्य व्यवस्थाने । अभिन्यास्य ।

जन्म इत्याजिन प्राप्तान्त इत् । सामानुष्तन्त्व रहुस्य ५६ वद्धानिष्णु महेशानमामाः । विदिमेश्रान्योक्तीनमीश्वामाधाः । स्थापान्य प्रकामन्त्रत्यांव । स्थारहृषाकारनाजने स्थापा

राशा-जावाबागसक्रियाः मेर्ब्रेटर्वशस्य । तेर्बेरशक्रीमकन्य दिस्मयनायनशाय॥ २०॥

श्रीमद्भागवत-स्कंध ८.

दोहा-सोनरनारायणचरण, हमसनकर्राईप्रणाम । कर्राईनाथुहमपरकृपा, देहिंसदासुखधाम ॥ ५६ ॥ नासुन्यन्छ्षिल्जान्तर्कना।जालक्ष्मीनिनासस्यसुंजा॥ शास्त्रगम्यहेनरनारायन।ज्ञाहित्स्रप्तिरजसन्याय ॥ ५५ ॥ पासन्यन्छ्षिल्जान्तर्कना।जालक्ष्मीनिनासस्यसुंजा॥ शास्त्रगम्यहेनरनारायन।ज्ञाहित्स्रप्तिरजसन्याय ॥ ५५ ॥ गाष्ठाचनाञ्चालकामान्याञ्चनात्मात्रकुषाञ्चात् । स्वदेवनतेषुजनपाई । गयेगंधमाद्नहपाई ॥ ५८॥ रनारायणतप्त्रहुक्निन्हे । युदुकुरुकुळअवतारहिर्छोन्हे ॥ हैनरक्नोअर्छुनअवतारा । नारायणवसुदेवकुमारा ॥ ५ रनारायणतप्त्रहुक्निन्हे । युदुकुरुकुळअवतारहिर्छोन्हे ॥ हैनरक्नोअर्छुनअवतारा । नारायणवसुदेवकुमारा ॥ ५ रात्तवरात्ववर्षाः । इस्योअवनिभासम्तिधीस् ॥५९॥ अभिनारिस्वाहाजेहिनामा।भयेतासुत्रवस्रवासः ॥ १९॥रथीहिद्रोउवीसः । इस्योअवनिभासम्तिधीस् ॥५९॥ अभिनारिस्वाहाजेहिनामा।भयेतासुत्रवस्रवसामा॥ था गुजुन होता है। । तिनकेटटेनामद्विज, कर्हियझजगमाहि॥ ६२॥ पितस्वंशसुनियेविद्वर, जगपूजतिनकाहि॥ सामिनिहिपदआज्यपहु, चौथोअग्निप्वात । कोऊहविछेतेअगिनि, कोउजछादिविस्यात ॥ तां चुचुपातिय ॥ ६३ ॥ ताहिक्, दुहितामगटीदोय । व्युनाधारिणनामकी, बेहज्ञानरसमीय ॥ ६४ ॥ शंकरफीनारीसती, निजसमस्द्योनपूत् ॥ ६५ ॥ दश्ह्रोहत्याग्योत्तुहि, करिकयोगअकृत ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांपवेशशीविश्वनार्थासहारम्जसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञाधिकारीश्रीरघुराजसिंहजुदेवक्रते आनंदाम्बुनिपाचतुर्थस्कंपेप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

दोहा-सुनिमित्रासुतकेवचन, विदुर्रावनोद्दिषाय । जोरियुगङक्रकंजपुनि, दीन्होविनयसुनाय ॥

अशिवसोमतिसेतृ।दशुविरोधिकयोकेहिहेतु॥करनरद्योदुहिनाकोआदगकेहिकारणअतिकियोअनादर॥१॥ ायस्युरुत्तिषुर्तास्य विक्तंत्रक्षाकृष्यकृष्याः । स्यान्यान्य विक्तंत्रक्षाः । स्वतिक्यान्य । स्वतिक्यान्य । स विक्रम्भविष्ठात्रात्त्र प्रमुख्यान्य वाक्ष्यकृष्यः करत्त्रकृष्यः विक्तंत्रकृष्यः । स्वतिक्यान्यकृष्यः । स्वतिक १४९७७।=उदारावद्वभयक्षक्षाम्यादाम्दात्र्वस्य नमामान्यास्य । विवासस्य स्वयास्य स्वयास्य । सुसक्छमुनिसई । देडङ्गपाकरिमोहिंसुनाई ॥३॥ सुनिमित्रासुनिवदुरमुनानी । कहन्छगेसाकथानसानी ॥

नरीचिक्त्रयामा । होतभईतहँसववडभागा ॥ देवऋषीशमुनीशहुआय । औरदुसिद्धमसिद्धसुहाये ॥ २ ॥ हा—ल्यामगह्संदर्भसभाः द्श्यनापतितत्र । अवन्भापरमहानन्, फलवन्सत्त्र ॥ ५॥ भाष्यानाम् । सिग्राउद्यासम्मानतहाँही ॥ पन्उटावरिचित्रपुरास् । अपनेततहिटाटिनिचासी॥ ६॥ त्या गणनाका । त्यात्वन्यात्मा गणकाका ॥ पाठकान्य पानुस्य । व्याप्तावक्यान्य गणा ५ ॥ इडुविमबद्दास् । द्स्तिस्वरुक्तिसेसत्कारा॥द्सविधाताक्रहाद्दारनाहु । व्याप्तिकटनिद्दाहिषाहु ॥ ७ ॥ न्यानकनार । किन्सिकापुर्वस्त्वभारी ॥ शिवकहँ नारतसमहगहर । कहारक्षित्रहुनमकरर ॥ ८॥ १९ जिल्लाम त्रवापरम् । भारतप्रतिवन्द्वमहाना ॥ मनाहिक्षुपर्यडनभाषी । अरुअज्ञानननाहमनमापी ॥ ९॥ - यहशंकरनिटंब्झाति, मुर्युशकियातिनाश् । सनमार्गनेशीनहे, करनकुपंधमकास ॥ १० ॥ मार्डमार्गालीन्त्रानामसास्द्रभारो ॥ त्वनुमार्गद्राच्याकाकः कृष्णक्ष्याक्ष्याः ॥ १०॥ विष्युमार्गालीन्त्रानामसास्द्रभारो ॥ त्वनुमार्गद्राच्याकः कृष्णक्ष्याः ॥ १०॥ तार्भवादार्थान्यसम्बद्धाः ॥ माहिर्रायङ्क्यज्ञित्याहरहेकः। मानाहिर्रायक्षान्यसम्बद्धाः ॥ ४४॥ उत्तरमादीत्वयुन्यसम्बद्धाः ॥ माहिर्रायङक्यज्ञित्यहरहेकः। मानाहिर्रायक्षान्यसम्बद्धाः ॥ ४४॥ वनपासंद्रो । यद्यमान्दुझानविद्देहा ॥ १२ ॥ अझुचिञ्चाच्माश्यभमानां ।अम्याद्द्राह्यक्षकः ॥ तिमहाह्।यथागुद्रकहेवद्षप्रहाह् ॥ ५३ ॥ इन्यानमहेयहक्वितमा ॥ भृतप्रनयुनक्वस्तिमा ॥ पातुकार्षम्यान्त्रकृष्यम् । १६ व्यक्तम्यान्यस्य, ह्नद्यान्यस्य । १८॥ नमरहतस्यन्तरम्यः, सालाक्षरस्यार् । वस्त्रनम्यान्यस्य, ह्नद्यान्यस्यार् ॥ १८॥ नमरहत्तरात् । मनुत्रमुद्धमान्।उरमात् ॥ अद्भागमनत्त्राम् । मुद्रामणित्राद्धमान् ॥ । । त्रवनासाम्बन्साहिननाबहिनासा ॥१६ ॥ हाराबिस्चिनिदेद्याविनासा । वस्योनसामोदिनकुमासा ॥ वर्षासाम्बन्साहिननाबहिनासा ॥१६ ॥ हाराबिस्चिनिदेद्याविनासा । वस्योनसामोदिनकुमासा ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

सन्तर्भाषः । देनज्ञापचहपोरपनेगी ॥दुक्षशाचमन्करितहिटोरा।दियोशंभुकर्देशापकटोरा॥ १०॥ द्रातान्त्रयसम् । कायनयम् नागमाययसम् ॥ अवस्यनययकुर्यस्याक्षः । वात्रस्यस्यमाहि ॥ १९॥ द्वाहा-यद्पिद्व्वारणिक्यो, तद्पिद्क्षहरकाहि । शापिहद्वस्यात्तं, गयोक्तिप्तम्हमाहि ॥ १९॥

दाहा-यदापदववारणाक्षया, तदापदत्तहरकााह । ज्ञापाहदवरवास्तः गवाक्षापत्रहरूमाह ॥ ३०॥ तिनहुँकेद्वाअतिज्ञायदाहत ॥ तिनहुँकेदाअतिज्ञायदाहत ॥ ॥भाशयकासानयारा । वाल्यानदाङ्गपतकवारा ॥ अद्दवङ्करुरुसस्वरूतः । ।वनङ्करुरुआर्युवन्तानस्य ॥ सम्बद्धाद्यदक्षहिज्ञापा । कहार्यानिजपरमत्रवापा।२०॥समदर्शीर्शकरभगवाना । करतद्राहुर्जहिस्यानस्या॥ स्यराद्यवताहरू॥पा । भूष्णयाप्ययस्ययतापातर्यातायद्शारूप्यस्यवापा । परतदाहुपाहण्ययप्यापात्र्यस्य प्रसुद्दिनभूरिअभिमाना । कर्राहद्देह्ततेकुमतिमहाना॥ तिन्कोसोयज्ञायपुरलेका । जाहिर्निहर्मसुत्राह्णाः नद्यारुणनारुणाननामा त्रभरारुत्रासमञ्जनारानसम्म ॥ ।राजकारतायुगायपर्यायमा । था।रुरणारुपाद्यसम्मयः गृहविषयकोभठवकीना । कपटकमेमेपरमश्रवीना ॥ सुसंकहेर्तुस्तिहेनधाव । मृथविदवार्दाकहर्वात ॥ ३२ ॥

प्रणामञ्ज्ञानाः । प्रपञ्जनमारणन्याः॥ ॥ छत्यमध्यरमाप्रमापः । दृश्याप्रमापायः॥ दोहा∽आतम्ज्ञानसुलापदियः कृरतजननअपमानः । नाारिअर्धान्सदारदः, दक्षपञ्चसमानः॥ दाहा-आतमज्ञानसुरुायादयः करतजननजनमान । नारजयानसदारकः दलपञ्जनसन्। ॥ सदुप्टहोंपसुख्यागे । मोवचननमेवारनठागे ॥ २३ ॥ मानतर्नाहेअज्ञानहिज्ञाना । दक्षजङ्नमहेअहिन्याना ॥ वडरहापुरुष्टामा । साम्यननस्यारगणाम् ॥ ५२ ॥ साम्यनगहगञ्जानाहञ्चामा । ५वनकृतमहम् ॥ २४॥ स्रोतेपरोरद्देसंसारा । तद्देतकगुरुनहो गुउचारा ॥ अरुजेदश्वहिंदुरसर्गहे । तिनदुनजानहुनरकहिमाहे ॥ २४॥ गणनपरवत्तारा । तकतमन्द्रज्ञवापण्यारा ॥ जरुगपत्तावद्वष्टसर्वावः । तिन्द्रन्यान्द्वतरमावे ॥ २००० इकिरनिदंग्विसम् । करिंदतेहेठिनस्कप्याने ॥ २५ ॥ होहिसवंभक्षीञ्चठते । जेजीविकादेत्तपर्से ॥

रामराग्यारप्यपुत्रमानः ( स्वार्ष्याषाञ्चारक्ष्यपानः ॥ २५ ॥ कृशक्षयभवाग्वव्यक्षः । प्रयापुर्याष्ट्रयायः ॥ देहगहपन्महॅलिनप्रीती । तपावहिभिश्चककृरिति ॥ २६ ॥ एसोर्छिननंदीकोञ्चाषा । शृगुस्रुनिषयर्गसंतीषा ॥ नमधागणभाषा । समामधामञ्चमभाषामा ॥ २५ ॥ ५ताञ्चाननवामासामा । २७ञ्चानामम् ॥ दोह्-दुसहज्ञापमगुहृदयो, जोनहिवारणहोष । जाहिसुनतसिगरअमर,रहेमहाहुद्मीय ॥ २०॥

वाहा- दुसहरू॥पष्टग्रह्वयाः, जानाह्यारणहाय । जाह्नस्रुनतासगरणम्यः हमहाद्वसमय ॥ २०॥ नेशठशिवकोपयच्छात् । अशिकाकभक्तकहाँव ॥ तेपाखंडीहोयँविशेषा । शुभशास्त्रततिस्रुलहिल्पा ॥ २८॥ गरागरागणपण्यापः गारामण्यम् तामकाष्य ॥ तपालज्ञाहायावश्याः शुभशास्त्रमतायथ्याहरूपाः । रूपाः ज्ञारामणपण्याः ॥ तपालज्ञाहायावश्याः शुभशास्त्रमतायस्य स्वाहं ॥ तेनस्पोरनस्वमहँजाहाः ॥ ज्ञारास्महाहृन्तेपारं । महामृत्यसितत्त्रेअचारं ॥ श्चित्रकमतमेनिस्तस्वहाः । तेनस्पोरनस्वमहँजाहाः ॥ जनगरनशाङ्ग्रजनार् । नशाङ्क्षाततज्ञनार ॥ ।श्यक्षमतमानस्तसदाक्ष । तनस्यारनस्कृष्णाः ॥ ।श्यक्षमतमानस्तसदाक्ष । पारकजगमयाद्वअनेर्ते ॥ वित्रवेदनिद्यतिनंदी । धारकजगमयाद्वअनेर्ते ॥ विश्ववेदनिद्यतिनंदी । धारकजगमयाद्वअनेर्दे ॥ २९ ॥ विश्ववेदनिद्यतिनंदी । धारकजगमयाद्वअनेर्दे ॥ गास्त्रभणनार्यः । तिन्यविष्यं । ५८ ॥ वृत्रयद्विष्यं । पारकणगम्याद्वर्णाः । तिन्ये । तिन्योष्ट्यपात्रं । तिन्योष्ट्यपात्रं द्विकहर्ते ॥ ३०॥वेदमाग्वस्यककल्याणाः । जास्त्रजनादंनस्रहेप्रमाणाः १ पुणणणण्डवा । तिनकाञ्चनासञ्जक्षामर नापननापुष्पुणणण्डाम् । गाञ्चनापुण्यः ॥ दोहा-बहुवसूर्षिसुर्रापस्यः चलहिजानसत्पृयं । त्राकृतिनिदाकूरीः, परिपामहाकुर्षयः ॥

वाहा चडुमभागडवपसमः चणाहणानसत्पय । ताकातानदाकराः पारपगमहाङ्कपय ॥
तातिहोहसक्रणपिंडी।भयेभदंडिनकेतुमदंडी॥३२॥(मे.उ.)वसाद्यनिशृग्रसुनिकोशापा॥महादवलहिअतिसंताषा॥
विकास विकास । विकास वितास विकास वितास विकास पापराष्ट्रतम् स्थापन् । स्थापन् व । इत्यापन् । । ३३ ॥ त्यप्रतिरहेप्रजापतिजेते । करनयज्ञकोगतहैते ॥ इत्यापने । विमनकियोकिकासपयाना ॥ ३३ ॥ त्यप्रतिरहेप्रजापतिजेते । करनयज्ञकोगतहैते ॥ इत्यापने करने । उज्यानारानात्रस्थाना । तमनाकथाकणात्पथाना ॥ ३२ ॥ तथुनरहप्रजापातजत । करनयज्ञणायतक्ताः ॥ जहसँगमगंगायमुनाको । पातकनाज्ञकजासुपताको ॥ सोईतीस्थराजप्रयागा । तहांप्रजापितकोन्द्रयागा ॥ जाकनाजजनमन्त्रामा । जासकाजित्यामा नवस्त्रान्त्रान्त्रः। नात्रकृतास्त्रकृतिस्त्रात्रः। साइतास्यराजप्रयागः । तहाप्रजापातकारुपातः। साइतास्यराजप्रयागः । तहाप्रजापातकारुपाति । साइतास्यराजप्रयागः । नहापित्रविणीजितिष्ठदमिति । साक्ष्यति । नहापित्रविणीजितिष्ठदमिति । साक्ष्यति । नहापित्रविणीजितिष्ठदमिति । साक्ष्यति । नहापित्रविणाजितिष्ठदमिति । साक्ष्यति । साम्यति । साक्ष्यति । साम्यति ।

वोहा-विम्रजतेजतनुपायके, सिगरसुसितप्रजेश । विधिशासन्यारश्रीशमें, निजित्वगयिनिवेश ॥ ३५॥ रावा । नगण्यागपञ्चनावन्यः । रागरञ्जालयवयस्य । ।वायसायगयारसासम् । रागानगण्यायनस्य ॥ ४० इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवीयवेशश्रीविश्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीशीरखराजसिंहजूदेवकृते

आनन्दाम्युनियीचतुर्थस्कंपेद्वितीयस्तरंगः॥२॥

दोहा-ज्ञांकरदक्षाविरोधमहँ, बोतेवर्षहजार ॥ १ ॥ पुनिदक्षहिविधिदेतभे, प्रजनपाठअधिकार ॥ वाहा-शकरदक्षावराघमहः, वातवपहजार ॥ १ ॥ पुनिदक्षहिविधिदेतमे, प्रजनपाठअधिकार ॥ भयोदक्षकेगवैमहानो । तवपुनिवाजपेयमस्टानो ॥ २ ॥ वाजपेयकरिदक्षसुसारी । केरिष्ट्रहरूपतिसवपत्राते । दक्षकरनठाम्योतिहकाटा ॥ ३ ॥ तहम्मानिकारिकाटा ॥ प्रचारपारणम्मकानाः । तम्प्रानमाजप्रयमस्यठानाः ॥ २ ॥ नाजपेयकरिदक्षसुस्रासिः । केरिवृहस्पातस्यमस्याणः दक्षकरनठाग्योतिहिकाठाः ॥ ३ ॥ तहँसुर्सपैत्रस्रपिविकाठाः ॥ औरिवृदेदपितरसवआयोनितिनजारितसंगठेवार्थः ्राप्य मुख्या । २ ॥ तहसुरापत्रक्षापावज्ञाला ॥ आरह्वदांपत्रसवआयोगितानजनाारनसगण्याः । भ्रूपणवसनज्योतिसोजाये ॥ ४ ॥ औरहृविद्याधरगंधर्याः । चारणिकप्रस्मादिकसर्वाः ॥ ५ ॥ भेरहृविद्याधरगंधर्यः । भ्रूपणवसनक्ष्योतिसोजाये ॥ ४ ॥ औरहृविद्याधरगंधर्यः । भ्रयोसर्तात्वरआनँद्येना ॥ ५ ॥ देहा—भ्रूपणवसनसँवार्धिकेः वित्वविद्यावन्त्रितमस्य । दोहा—भूपणवसनसँवारिकें, निजनिजचढ़ेविमान । दक्षयज्ञउत्सवमहा, पेखनकराईपयान ॥६ ॥

3

अससुरसुरसुंदरीनिहारी।सतीज्ञंसुर्सोगिराउचारी ॥७॥ (स.उ.)दक्षप्रनापतिआपसयाने । करनयज्ञआरंभिहठाने ॥ तहांदेवसवकरिहंपयाने।मोहिंयुतचिठयजोप्रसुमनमाने८ममभगिनीनिजपतियुत्तजेहें ।इकहकसोमिठिअतिसुखपेहै तातेमोरिहुअसआभिठापाकरोजायतहँकछुयज्ञज्ञाखा ॥ देहेंपितामोहिबहुभूषण । तहाँगयेनहिंदैकछुदूषण ॥ ९ ॥ छिसहोमातुमातुभगिनीको।निजभगिनिनमिठिहांयहठीको॥छिख्योनपितुकहँवहुदिनदीते ।पुनिकवजहँयज्ञव्यतिते

दोहा—अंबेऋपिनयुत्तजनकमम्, कस्तबृहस्पितयाग् । उचितगवनयहिकालग्रुणि, हियेहोत्अनुराग् ॥ १०॥ यद्यपिजगतअहेतुममाही ।सोकछुतुमकोअचरजनाही॥नारिस्वभावनमोहिकछुचेतु।देखनचाहीजनमिकेतू॥११॥ वल्रुव्यहीसुरनारिविमाना ।ममपितुगृहकहँकरहिषयाना ॥ अलंकारकीन्हेसवअंगा।चर्लाजाहिनिजनिजपितसंगा ॥ अलंकारकीन्हेसवअंगा।चर्लाजाहिनिजनिजपितसंगा ॥ अगनिवमानगगनमहँराजे।सोहतजनुकलहंससमाजें॥तातेहोतिहमारिहुआज्ञा।लखहुँजायपितुयज्ञतमाज्ञा ॥ १२ ॥ पितुकोमखउछाहसुनिकाना।किमिहमसोरहिजायइज्ञाना॥यद्यपिपितानुलायेगाहीं । तद्यपित्रचितपरतमनमाहीं ॥

दोहा-पतिपितुसुदृदुगुरुसद्न, विनहिबोछायेजाव । मोहिउचितळखिपरतप्रसु, कसनिदिदुजवाव ॥ १३ ॥ नाथकरहुमोपरकृपा, पूरिकरहुअभिछाप । मोहिअर्द्धगीकरिछियो, कियोकवहुँनहिमाप ॥ जोरिपाणिविनतीकरों, सुनियकंतमहेजा । पिताभवनकेगवनको, मोकोदेह्रनिदेजा ॥ १४ ॥

## मैत्रेयउवाच ।

छद-सुनिस्तिकिअसवचनश्करनेकुसुत्तसुसुक्याय। तहँद्वक्षेकदुवैनसुमिरतिद्योजिहियलाय॥
तवकहचोश्करस्तिसिअसिविपिषससुझाय॥१५॥यहभनीतेनीकीगिरामोहुकाहिउचितजनाय॥
पतिपितुसुद्धद्युक्तरहगवनविनवोल्धेह्सतिपर्म। पेजोिकयेनहिहोहिनिजपरदोपहृष्टिअशमे॥ १६॥
तपवित्तवपविद्याकुलहुवपुसंतपटराजाता । येपटजोहोहिअसंतकतोकरहिदोपमहानु॥
सवस्रतिताकिभ्रालेकातिकअतिअभिमान। सोकरतिनदासंतजनकीरहतिहिनिहिंदान॥ १०॥
ऐसेजननकोसुजनसुणिनहिंचायितकोष्ट्र। वोजायहिठतोकुटिलसुकुटीतकहिंतिहिन्हिं ॥ १०॥
ऐसेजननकोसुजनसुणिनहिंचायितकोष्ट्र। वोजायहिठतोकुटिलसुकुटीतकहिंतिहिन्हिं ॥ १०॥
पद्मितिहिस्तिहिन्द्र। विज्ञानिहिन्द्र। विज्ञानिहिन्द्र। वहद्वसभविश्वित्तिहेन्द्र। विज्ञानिहिन्द्र। ॥ १०॥
श्रद्धद्वरत्तसम्बनिवरोपितिकोतिस्ति। विमिदेत्यहिरस्ति वेदकरिनचलिकस्तिनकोतिस्ति। ॥ २०॥
श्रद्धद्वरत्तसम्बनिवरोदिनअत्वर्धस्ति। विमिदेत्यहिरस्ति वेदकर्शकरितसम्बलिकर्गित्रप्ति। ।
नहिद्दिन्तिसम्बलर्शकरिह्नविद्यानिक्षर्मित्व। तेमानिक्षर्मित्वयलकर्गित्वमतिनिहिन्द्रपतिक्रित्वभात्व ।
नहिद्दिन्तिमानहिकर्गित्रप्रितिक्रोतिहिन्द्रपति। तेमानिक्षर्मतिनिहिन्द्रपतिनिह्नपतिनिहिन्द्रपति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मात्विक्षर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकि। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मितिहिन्द्रपति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मात्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मितिहिन्द्रम् । विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मातिकर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मातिकर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मिति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मित्वस्ति। विद्युक्तर्मितिकर्मिति। विद्युक्तर्मिति। विद्युक्ति। विद्युक्तर्यस्ति। विद्युक्तर्मिति। विद्युक्ति। विद्युक्ति। विद्युक्ति। विद्युक्ति। विद्युक्तर्वस्ति। विद्युक्ति। विद्युक्ति। विद्युक्ति। विद्युक्ति। विद्युक्

दोहा-मानिनमेरोवचनजो, हठिजहाँपितुगेद । देखिअनादरमोरती, तंतिनदेहेरेह ॥ वंपुनकमिपेमेंटहे, जोसम्भनअपमान । तोअतिश्वयदुखंटीखंक, तत्रतत्त्वस्त्रन ॥२५॥ इति सिद्धिर्श्वमंन्यहाराआपिराजवांपवेशविद्दनाधाँसदात्मजासिद्धर्शामदागजापिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञांपिकागंश्रीरपुराजाँसहज्ञदेव कृतेजानंदाम्बुनिया चनुर्थस्केषे वृतीयस्तरंगः॥ ३॥

मैत्रेयउवाच ।

दोहा−भाषिसतीसॉवरानअस, ह्रॅगमॅानमटेटा । टागेकम्नविचारमन, पायोगसङ्देत्र॥ छंद−सुनिसतीझंकरकेवचननहिंसकतिगवनपितार्ग्टर । बोहनजनककोयागङस्अभिटाय**गर्का**त्सहा कडुँजातिकडुँपुनिरुोटिआवितिफेरिगवनितद्वारकों । पुनिरुोटिशिवकोवदनताकितरहित्विग्वाद्वारकों ॥१॥ कर्डुँक्दनकिरअतिकोपभिरिश्वकोतकिरगिवह्वारकों ॥१॥ कर्डुँक्दनकिरअतिकोपभिरिश्वकोतकिरगिवहन्यनंकिरोयिहभाँतिह्वेपुनिविकरअतिनहिकदिसकितकुर्शकते॥ पुनिवारवारिहेश्वासर्छेअतिशोकिरोपहित्पा । निजकंतकोनिहवचनगुणिपितुप्रीतिकरेगिहराँ॥ गवनीसतीपितुपागदेखनत्यागिशिवअद्धंभको ॥ ३ ॥ तहँशुंभुकेगणद्वतहजारनचरुगिहितिहसंगको ॥ अतिचपरुमिहमहँधरतपदनिहसंगशिवगणपावहीं । मणिमानमदआदिकसुभटनंदिश्वरिहरुंपावहीं ॥ अतिचपरुमिहमहँधरतपदनिहसंगशिवगणपावहीं । मणिमानमदआदिकसुभटनंदिश्वरिहरुंपावहीं ॥ चित्रेगसोवहुद्रसंपहुँचेसर्तादिगजायके ॥ ४ ॥ वहुविनयकिरतिहृपभपहँरुचेलरुद्वतिहच्दायके ॥ कोइछेवकोईश्वकंजकोकोरसारिकाकोरआरसी । कोइछेवकोईवमरकोईमारसार्द्वारिक्तिर्वारा ॥ कोइछेवकोईशंखकोर्द्रदुर्भानवजावहीं । कोइगानकेवहुतानर्छेकरविश्वाननरुवहीं ॥ ५ ॥ यहिभातिसंयुत्वगणनतेपहुँचीसतीपितुयागमें । जहँवेदपितृपिद्विकरतिहंसिविष्ठअतिअनुरागमें ॥ वहुदेवअरुवहुविप्रअरुवहुतिह्वाराणसोहर्ह्हा । सुद्दारुकंचनरुद्विकरतिहंसिविष्ठअतिअनुरागमें ॥ वहुदेवअरुवहुविप्रअरुवहुतिह्वारोक्षित्रीक्तिर्वादिस्ति। । सुद्दारुकंचनरुद्विह्वरित्रीनिहरूकोतिकतिमित्रिक्तिर्वे। ॥ ए ॥ यद्यपिजनिविकरमितिसे। वित्तितिहरूकोतिकति। ॥ । वित्तिकति। । विजनकतेअतिरुद्विश्वरित्रीकरिते। । । वहुक्तिरुप्ति। विजनकतेअतिरुद्विश्वरित्रीकरित्रीनिहरूकोतिकेवित्रीनिहरूकोतिकेवित्रीनिहरूकोतिकोति। । वित्तिकरुप्तिनिहरूकोतिकोति। । वित्तिकरुप्तिनिहरूकोतिकेवित्रीनिहरूकोतिकोति। । वित्तिकरुप्तिनिहरूकोतिकेवित्रीनिहरूकोतिकोति। । वित्तिकरुप्तिनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोतिकोति। । वित्तिकरुप्तिनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिकरित्रीनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिकरित्रीनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिकरित्रीनिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिकरिहरूकोतिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिनिहरूकोति। । वित्तिति। । वित्तिनिहरूकोति। । वित्तिनिहरूकोति। । वित्तिनिहरूकोति। । वित्तिनिहरूकोति। । वित्तिकरित्रीनिहरूकोति। । वित्तिनिहरूकोति। । वि

## सतिस्वाच ।

जाकोनकोऊप्रियअप्रियनेहिचरणरजजगिहारधरे । तेशंभुकोतुमहींविनापितुकोअनादरअसकरे ॥ ११ ॥ परदोपकोसननगुणतगुणतुमहिसमञ्चिनहाँ । लघुगुणहुकोवहुतिविचारहिजेविवेकहिंसहीं ॥ १२ ॥ जेभरततुअभिमानअतितेहरहिजोनिदनकरें । तीअहअचरजनाहिकछतेसक्कतहतनरकहिंपरें ॥ १३ ॥ जेदिनामशिवद्दकवारकदत्तदिनञ्जतद्वतं अवओपहें । तिनकेभयेपितुहायदोहीजासुशस्त्रअमीपहें ॥ कुंछात्तपविकीर्गविषम्टक्षात्तनसर्वेसुरमानहीं ॥ १४ ॥ पदकम्छरजिश्सपेरहिअरुकर्राहेग्रुणगणगानहीं ॥ ने चद्दतत्रसानंद्रते जनकरतभिक्तमेहराका । तिहुँ छोककेपूरणमनोरथवानि जासुमहेहाकी ॥ तिनक्रोपिरोपीहोतकतपिनुतोहिकछुमृझैनहीं। अतिशंकहरशंकरसशंकरशंकरारीतंसही॥ १५॥ नाफर्रेनेशियकाअशियसोविधिननान्द्रितेहिकहा । अंगनविभृतिकपालमालमशानवाससदामहा ॥ पुचरचरूनको शाशपार्गहमादमंगटटहनको । यहविदितसवनग्वाततात्वचितनहिताहिकहनको ॥ १६॥ नोकहरिहाटमुसन्।धृनिदनतामुग्मनाकाटिये । वटहोयनोनहितोतुरततहँशीशभपनोछँटिये ॥ अपनानप्नदुन्त्रकृताश्चराम्दिपसद्ये । यहँदसनातनधर्मसांचोप्सदीचितलाइये ॥ १७ ॥ त्तिजनित्रज्ञामोरत्तनु अयुअञ्चिमनिदिर्गासद्वै । कृष्किमदाविष्विक्तमोजनव्यनकेसमनासिद्धै ॥ १८॥ नमगनआत्मानंदमदं तो प्रिर्विपेयनमानद्यां । जेयवृतिमारगनिरत्तेनदिनिवृतिमारगनानदीं ॥ पुरमंगदैनदिनस्तरोष्टिनिदेनमानुपभिन्नदे । नेकाननिद्नदेवास्पानसदापनिछिन्नदे ॥ १९ ॥ रेनिसमास्यनिस्तदांक्रस्यमंभवकपुनदी । तिनकीकर्मनिजनकीनदाकुमनिवस्थानीसदी॥ २०॥ विशिद्धभनिवादिकरमार्गतेनतुष्टरेषोग्दै । विगयमानविज्ञास्त्र्यवनकरननिवकीभौगदि ॥ नुम समेदीमीनानानिहित्त्रसमेदीभोगताही । बर्कुमित्वननुमकीप्रदेशननवादिनेगर्वदिगही ॥ २१ ॥ र्देशम्यतन् कोरमांग्डान्द्रार्दानेभयो । पाँदगामिद्रनद्वितमह्भवद्यां द्वितस्यो ॥ २२ ॥ भवअवटाप्तरिद्तद्वितानामभमग्रहाति । नहिमुसेद्मावनपीगीग्राकेसेद्वहुअभानी॥ २३॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ४

### मैत्रेयउवाच।

असकहिसतीउत्तरवदनआचमनकरिचैठतभई। पटपीतपरिसुँदियुगदगयोगमारगगतिलई ॥ २४॥ तहँप्राणऔरअपानपवनहिकरिसमानउदानको । पुनिनाभिचकहितेउठाइसुराखिहियेमहानको ॥ तहँकंठमारगतेभ्रकृटिमिपल्यायथापनतेहिकियोरे५शंकरियानिजतन्तराजनहितप्रगटियोगानललियो २६॥ शंकरचरणर्थारसर्ताप्यानहिभस्मतनुकारिदेतिभै ॥ २७ ॥ तहँमच्योहाहाकारनभमहिसुरसमाजअयेतिभै ॥ असकहाँहस्वज्ञांकरित्रयाकारिकोपदक्षहिपेमहा । सुनिनाथनिदनश्रवणनिजतनुतजिदियोवेदीजहाँ ॥ २८॥ देखोसर्वेसतजेहिचराचरदक्षसोंक्रमतीखरो । अतिमानलायकनिजसताअपमानताकोअतिकरो ॥ निजिपताकेअपराधतेनिजतन्तसतीतिजिदेतिमै । सन्सरनकेदेखतइतैजगयश्रजनागरलेतिभै ॥ २९ ॥ यहदृष्टअतिज्ञायदक्षदृहितामरत्तर्नाहवारणिकयो । अपनेकरमअपनीअर्कारतिआपहीतेलेलियो ॥ ३० ॥ असुमनतदेवनकेवचनङ्खिकसर्तात्वत्यागको । उज्जस्यायेशंभुकेगणहननदक्षअभागको ॥ ३१ ॥ लखितिनहिं आवतदेखिभुगुकियअग्निहोमसुमंत्रते ॥ ३२ ॥ तातेभयेरिभुसुरप्रगटबलवानवेदीयंत्रते ॥ ३२ ॥ तइँतरत्तेगहिकर्ल्वाटनज्ञोरकर्थावतभये ॥ इनिज्ञंभकेअनुचरनतेहिक्षणतनुजरायेरिस्छये ॥ ३३ ॥ दोहा-स्भिदेवनकेळुककी, मारपायअतिघोर । अंकरगणगुह्यकप्रथम, भागिगयेचहुँऔर ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांपेवेशविश्वनाथारिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा राजाश्रीराजावहाहुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहकृदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिपौचतुर्थस्कंपेचतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥

## मेत्रेयउवाच ।

दोहा−शंकरकेगणभागिके, गयेदुखितकेठाञ् । सर्तामरणभरिभीतिहिय, करिनहिसकेप्रकाञ् ॥ छंदर्हारगीतिः-तवजायनारदशंभुकेढिगकर्हाऐसीवानि । तुमकरावेठसुचितशंकरपरनिहंकछुनानि ॥ उतदक्षकेमसमेसतीलस्किनभागतुम्हार । अरुपायकेअपमानपितुसोद्विप्रकोपअगार ॥ उत्पन्नकरियोगामिनिजतनुभस्मिकयतेहिटोर् । तवशापकगणदक्षकहैपायहननकरिज्ञोर् ॥ तवभुगुअनलमहॅहोमकरिरिभुदेवतहॅप्रगटाय । तिनस्वरेगणकोलुवाटनमारिदीनभगाय ॥ सुनिकसतीकोनिधनशंकरकोपकीनकटोर ॥ १ ॥ दंतनविकटकटकटकरक्तचटपटपटिकतिहिटोर॥ अपरनदसतपुरजटिजटानिजझटिकतिहतसमान । पुदुर्मापटिकपावकसटासीकियोनादमहान॥२॥ पटकत्तपर्राणिपुरजटिजटायकपुरुपप्रगट्योपोर् । सौयोजनहिकोतपुप्रजितदरदंहपनसमझोर् ॥ मुरजसरिसवयदगभयंकरदोरदंडहजार । वेदिडाद्कालद्वेतकगलपनालमुसर्विस्तार ॥ बहुन्बटनन्बाटामाटसेबिकराटिशरकेबाट । सबकरनअस्त्रनअस्त्रपारगटकपाटिहमाट ॥ दैनामजाकोबीरभद्रअभद्रशिवअस्तिति । करजोस्कित्तन्युत्तसदोक्षितमोकदीअमितानि ॥ में अहाँकिकर आपशंकरकराँ हुकुमजोहोय । तबिद्दं निहरवेटिवचनहनुद्व द्वापनायोष ॥ हुँदुरमोर्भटनकोर्सेनाआपपबटबान् । अवकरुतिसंत्राविहायद्श्वाद्दिननहेनप्रयान् ॥ २॥ असपापशासनअंभकोनदॅवीरभट्टमकोषि । शिवकोमश्विनद्वनद्वीद्वशिद्द्वन्त्विनचीति ॥ करनेगपरमञ्जेडटीकतदीरदंढअसंड । जनुसंदर्सहिद्यनअंदरिशंनुननर्रागंद ॥ ६ ॥ संकरहेक्किकरभवंकरचेटनाकेन्त्र । अंतरनाग्निसंगतनसङ्क्षातित्रकेन्त्रभागान्त्र ॥ गरियोरभट्टअनुरुपाणित्रिशुरुनिहनसमान । पापोटरायन गरा सपन ग्रापपरिवरत ॥ ततुनीटपहिराबिराभूपनर्नाडेवजनुपनस्याम् । क्रारपोग्झारकद्रेरपास्तकाळ्यस्काम् ॥ ६ /

٠:

जबदक्षकोमखरहचोयोजनपांचसातप्रमान । तबसदिसअरुयजमानऋत्विजऔरसुरहुमहान ॥ उत्तरिदञ्जादेखतभयेधुवधूरिधुंधाकार । सवकहिंहसुरसुनिनिजपरस्परिवरिचिविधिविचार॥७॥ भोधूमधूसरव्योमउत्तरहेतुकछुनजनात । नहिंबहतमारुतनहिंतपतरविअहेकछुउत्पात ॥ अवहींजियतप्राचीनवहींउप्रजाकोदंड । नीहंचोरहेंतातेकहूकतधूरिधारअलंड ॥ निहंगऊनेढतवोययातेगुणहुँपरलैआज । अतिशयचिकतचहुँओरचितवतकहतदेवसमाज ॥ ८॥ तवकहप्रसृतीआदिनारीलेढुफलअवसोय । अपराधिवनजोसतीकोअपमानिकयसवकोय ॥ सबकेळखतअपमानळहिद्गिन्हचोसतीतनुत्यागि ॥ ह्वेहैनहींकल्याणकवहूँदक्षपरमअभागि॥९॥ जेहरप्ररुयकेकारुछेदित्रिशूरुदिग्गजगात । फटकारिकेशपसारिभुजकरिशोरसमरनियात॥ निरततसदाजिनशंभुकोहेदुसहकोपप्रचंड ॥ १० ॥ श्रुकुटीकुटिठकेकरतनशतअखंडयहत्रझंड। हैजासुडाट्कराठठाठिक्शाठठोचनतीन । तेशंसुकोअपराधकरिकोभयोनहिंसुबहीन॥ चतुराननोजाकीरुखेराखतरहेंदिनरैन । तेहिशंभुकाअपराधकरिशठदक्षचाहतचैन ॥ ११ ॥ असकहतनारिनकेवचनतहँहोतभेउतपात । हतरक्षमरणअद्क्षद्क्षहितहँप्रत्यक्षठलात ॥ १२॥ तेहिसमयशंकरसकलकिकरअतिभयंकरधाय । शठदक्षकेमखठोरकोचहुँओरघेरघोआय ॥ आयुथिविविध्ञाननविविधवाहनविविधसवकेर । वर्णहुविविधवोछनविविधडोछिनिविविधचहुँफेर ॥ तहँदौरिशंकरकेसभट्यसियज्ञञालामाहि । करिपानलियवटअंभतोरेलंभरंभनकाहि ॥ को उपविज्ञिपतिनी शालमहँको उअग्निशालाजाय । तोरेसुतोरणसकलकोरेकलशमोरेपाय ॥ कोउष्डसेषुनियजमान्ग्रहतहँकियउपद्रवचोर । वहुवसनफोरग्रहविदारेकरिभयावनशोर ॥ १४ ॥ सवयज्ञपात्रनभंजिडरिअभिदीनबुझाय । करिसूत्रमलदियकुंडमहॅमेखलादीनगिराय ॥ वहुकोरिवेदीघोरिकधिरकरोरिकुंभनमाहि । मखदक्षकीविष्वंसकरिक्रिवगणप्रकोपितहाँहि ॥ १५ ॥ को उम्रुनिनकोतहँपकृरिछीन्हेदुर्दशायहुकीन । पुनिदोरिदारनकोदपटिदारुणहुसहदुखदीन॥ पुनिदक्षपक्षीसुरनकोशिवसुभटदक्षप्रतक्ष । गहिगहिइननलगेकसाफोरतततक्षिहिअस ॥ त्वकरतहाहाकारसुरसुनिभगेचारिहुँओर । तिनकोसपटिकेरपटिशिवगणिकयप्रहारकझेर ॥ १६॥ दोउबाहुवंधनकठिनतेवांधेश्रग्रहिमतिमान । दक्षप्रजापतिकोपकरिटियवीरभद्रप्रधान ॥ र्धारथायपूर्पादेवकोमारचोचरण्चंडीश् । भगदेवभाग्योभभरितहँपकरचोतुरंतनदीश् ॥ १७ ॥ ऋत्विजसद्सिद्धिजवेदुस्रिनिभूजिकरतहाहाकार्। तिनकोकर्राहेशिवपारपदअतिश्यपपाणुप्रहार॥ शंकरसुर्किकरपकरितिनसुसमेछिकंकरदीन।कोहुकोपुहुमिमहँपटकिचटपटचरणशिरमहँर्कान१८॥ जोमुच्छफ्रकावतहँस्योभूगुसभाज्ञिवहिन्हा्रितिहितुच्छकीछियहच्छमुच्छहिगुच्छआशुत्रताति। भृगुतहाँपारेकरस्रुवाकरतोरहोअतिहोम् । तेहिश्उदियुदुर्मीपारिषुनिशिरवारसींच्योतोम् ॥ १९ ॥ भगदियइशाराद्शकहाँनेजनेनकोमटकाय । लियतासुआँसिनिकारितुरतहिर्वारभद्रागराय ॥ २०॥ जोइस्योदंतनिकारिपूपातादितहँचंडीस । इनिमुप्तिकमुखदिमहँझारचौरदनवत्तीस ॥ वासवहुपूपासंगविद्स्योदरिदंतप्रकासि । ताततेहुकोपारिस्रुटिकनिछियोदंतनिकासि ॥ जससभामपिरामकोविद्दस्याकिराज्याचारा । पात्तवहुकानातस्यादकानालयाद्वतानकारात ॥ पनिदक्षकोपरिवर्णकेकिरियाज्यायायः । तेहिपकरिक्छइनिमुप्टिमुखमहँदियोद्विगिरायः॥२३॥ पुनिद्क्षकोमहिपटिककिकिरवानप्रमुकटोर । शिरटम्योकाटनवारभट्टउचारिशटशटशोर॥ पेकद्योनहिकिस्वानतिकारिक्योकारिक्यायः॥२२॥त्वलस्याकस्त्रविचारम्नमेलस्त्रिआतिर्द्वस्यायः॥ सहस्रास्त्रवेत्रस्यानतिकारिक्योकारिक्यायः॥२२॥त्वलस्याकस्त्रविचारम्नमेलस्त्रिआतिर्द्वस्यायः॥ यद्शस्त्रतेदैं अपपकटिंदेशस्त्रमेंशिरनार्दि । निजद्दाथतेमेंशिरउसारीदशदुप्टदिकार्दि ॥ २३ ॥

असकिहकरनतेऐंटियीवालियोज्ञीज्ञाञ्चलारि । पशुज्ञीज्ञसमपूर्णां हुतेगुणिदियोकुं डिहिडारि ॥ २४ ॥ तव्वीरभद्रिकीप्रज्ञंसाकरीभृतिपञ्जाच । द्विजदक्षपक्षीकियेहाहाकार दुखगुणिसाच ॥ २५ ॥ दोहा—दक्षज्ञीञ्चलेलायके, मसज्ञालाकोजारि । पूपाकेरदत्तोरिके, भगुकीमुँछउसारि ॥ दक्षयज्ञविष्यंसकरि, वीरभद्रयहिभांति । कियोगमनेकलाज्ञको, लेआपनीजमाति ॥ २६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीवांपवेज्ञविज्ञ्वनार्थासहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चिकारीश्रीरपुराजाहिहजूदेवकृते आनन्दाम्बनिधाचत्रर्थस्कंषेपंचमस्तरंगः॥ ५ ॥

## मैत्रेयखवाच ।

दोहा-दक्षप्रजापतियागमें, ह्वेंदेविघ्रविशेषि । हरिविरंचितातेतहाँ, गयेनयहमनलेषि ॥ १ ॥ छिन्नभिन्नभेसवकेअंगा । भगेभभरितजिङ्कइकस्गा ॥ विधिकेनिकटजायअसुरारी । कहेसक्टवृत्तांतपुकारी॥२॥

दोहा-देवदक्षपूर्शासर्वे, गेशिवगणतेहारि । शुल्जगदासुद्ररपरिच, गयेशस्त्रतेमारि ॥ ३ ॥

तहांदक्षकोपितुकरतारा । सुनिकेपुत्रयज्ञसंहारा ॥ कहेवचनसवसुरनसुनावत । साथुविरोपमोदकोपावत ॥ ४ ॥ हरकोकियोमहाअपरापा । तातेतुमपाइयहवाषा ॥ रहेशंभुमखभागहियोग् । तिनीहनदेछीन्हचोदुसभोग् ॥ छोंडिकपटकेछासहिजाई । शंकरकेपदमेशिरनाई ॥ पाहिपाहिकृहिसपाकरेही । तवअपनोमनवाछितपेही ॥

दोहा-कोक्ट्रपाळ्डांकरसरिस, हुनोत्रिभुवनमाहि । अतिअपराधिद्वदीनलखि, करहिकुपातेहिपाहि ॥ ५ ॥ हेअमोपसुरहांकरकोष्ट्र । करतळोकळोकपकरलोष्ट्र ॥ झंकरकोपयज्ञभेछारा । गयादक्षसेवकपुतमारा ॥ पाहीसिद्धिदक्षमसकेरी । जाहुहांभुगहँकरहुनदेशी ॥ निजअपराधक्षमाकरवावो । ज्ञिवाविहीनहावहिह्निरनावो ॥ दसवचनसायकजरलाये । ज्ञांकरअहेकोपमहँपाये ॥ हमअरुविप्णुतुमहुँसवजेते । हरमनगतिजानहिनहिंतते ॥ तातेकोनजपायवतावें । जातसकळदेवसुखपाँवें ॥ ऐसेसुनिविश्चिकवना ॥ मानेसुरअतिज्ञ्चयउरचेना ॥ ७ ॥

दोहा—पुनिपितरनअरुसवसुरन्, अपनेसंगळेवाय । गेविरीचेकेळासकहँ, जहँनिवसतिगिरिराय ॥ ८ ॥ जहँओपपिमेत्रनसिपिरहती । सरितसुहाविनपाविनवहती ॥ सिद्धियक्षचारणगंपवा । वसहिअप्सरनसंयुतसवा ॥९॥ सोहतजहँमणिर्शृगहुनाना । पातुअनेकविचित्रविपाना॥ळताकुंजहुमसुमनसुहाये।डोळहिंसृगगणअतिसुसछाये१० निरस्ररहरिंनीरवहुर्भाता।विविष्भातिकंदरासोहाती॥रमणनयुत्तसिद्धनकीरमनी।करहिंविहारसुदितगजगवनी ११ मदमातेम्यूरचहुँओरा। कराईमयूरिन्युतकळ्शोरा॥चकवाकचातकहुच्योरा।क्राहिशोरचहुँकितचितचोरा॥१२॥

दोहा—झाखाडोट्ट्विपनन्टहि, यनहुदेनफ्टहेत । विप्रट्यिद्यंग्योखावहीं, तेनिजनिजहिनिकेत ॥ भदमंदतहँचट्डिमतंगा । मानहुँगमनत्रग्रेट्टरतंगा ॥ निरझरशोरचहुँदिशिद्यावतामनहुँवदप्वनिश्चेत्रसुनावत॥३३॥ पारिजातसर्ट्रहुमंदारा । कोविदारअर्छुनसुस्रसारा ॥ असनतमाट्टताट्डिताटा ॥ १२ ॥ नीपकदंवरसाटहुशाटा ॥ चंपकनागओरपुत्रागा । वंशनकवहुमाँतिविभागा ॥ कुरवकवकुटअशोकहुकुंद्य॥१८॥स्वर्णअणेशतद्वटसुर्हुश्चा॥ मधुरमापवीमृदुट्मह्निका । ओरहुफूर्टीविविधवह्निका ॥ पीपरपाकरपनसपटासा। हिंगुउदुंवरवटचहुँगा॥॥१६॥

दोहा—राजपूराअरुपूरातरु, भोजपञ्चअरुनंव । नार्किटसरज्वानु, धार्जावृह्यस्तृत्व ॥ इंग्रदम्भुकप्रियाटसुदावन।ओपिअमितविटपमनभावन॥उत्पटजोरकुसुदक्ददारा॥नटानितस्तिहतसुद्धिया ॥ गुंजिरदेतदमत्तामिटिदा । कटरवकर्राह्मियुटलगृहंदा॥१९॥मृगशासामुगनापवराहा। शस्यकांत्रहस्य ॥ गवेओरकस्तुरीकुरंगा।महिपनसहितचर्राहदक्करांगा।सर्रात्तनपुटिनकद्टिकुटराजं २०॥२१॥नृहंग यदिनिधिदेवदेत्तिकेटासे । पायोअतिश्वराहियेदुटासे ॥२२॥ निरद्येअटकानामकनगरी । शोभा दोहा-सौगंधिककाननरुखे, सौगंधिकजहँकंछ ॥ २३ ॥ नंदालकनंदानदी, सोहिरहींतहँमंछ ॥ श्रीपतिचरणरेणुलहिसरिता।भईपापहरणीसुखभरिता॥अलकापुरीदुहूँदिशिवहती।सुरसीरसूरसुताल्विलहती दोउसरितनमहँवहुसुरनारी।उतरिविमाननतेसुखधारी॥मिष्मसुरतिश्रमलेहिंनेवारी।सकलकरहिंनलकेलिसुक्ष छूखोकुचकुंकुमसरिमाहीं।भयोसलिलसुरभितचहुँवाहीं॥तहांआयगजविनहिपियासे।पानकरावहिंगजिनहुला सोहतिअलकापुरीविज्ञाला । रजतकनकमणिमहल्ससाला।सुकतनझालरिझलकतझले। मेघमध्यवकपीति

देहि।—हरिचंदनगजदानक्षेत्र, चलतपवनगतिमंद् । पुण्यजनननारिनसुमन, हरतबद्वायअनंद ॥ ३० ॥ वारिजबिलतबापिकाराचे । वयङ्रजसुपानछिष्ठिछों ॥ करित्तहाँकिपुरुपिद्वहारा । वरिणनजायअद्युष्ट, प्रेसोसोगंधिकवनदेखी । गेआग्रसुरअतिसुखलेखी ॥ तहाँलख्योवटवृक्षसुहावन ॥३ १॥ सायोजनवर्तगअतिष् पचहत्तरयोजनिवरतारा । आखाचहुँदिज्ञालस्थेअपारा ॥ अचलसकल्यल्खारहित । देखतहीदारुणहुषक् रचेंनतेहिवटनीडिवहंगा । करितस्कलकल्यवहकसंगा ॥ सोवटहेसुसुसुसुसुसुसुर्वाई । छायासकलयोगमयभाई।

दोहा—तेहिवटकेनीचेळले, देवज्ञंभुकोजाय । मानहुँअंतककोपत्रिक, वैञ्योशांतस्वभाय ॥ ३३ ॥ सनकादिकअरुसिद्धअपारा । वैठेशांतरूपसुखसारा ॥ यक्षराक्षसनगुद्धकनाथा । सलाकुवेरनवायेमाथा ॥ वैठेमहादेवसुखताकत । ज्ञानविज्ञानमोदरसङ्गकत ॥ ३४ ॥ विद्यातपयोगहुपथधर्ता । सक्टलोककेमंगल सक्टजगतकेहेंहितकारी । राजतमधिसमाजित्रपुरारी ॥ अंभुवेपतापसमनभावन । श्रीज्ञजटामुग्यमेषु

भरमअंगदंडहिकरघारे । संध्यामेघसरिससलकारे ॥

दोहा-छुत्राआसनआसीनप्रभु, रुसतभाल विधुवाल । जेहिद्ररहातसवजननके, मिटतअमंगलमाल ॥ ३ तारदपूंछतज्ञानिदरागा । तिनसाँशंभुसहितअनुरागा ॥ सवसंतनकोतहाँगुनाई । भापहिभवभलभेदबुर्हाई । द्रक्षिणउरूवामपदकरिके । वाईजानुपाणिनिजधारिके ॥ अक्षमालदहिनेकरधारी । कियेतकेमुद्राविप्रसी ॥ ब्रह्मसमाधिसमाधितईशा । लेकपालजेहिनावहिंशीशा ॥ योगपट्टकटिजानुहिवाँचे । योगमार्गआर्छाविपिक ऐसेशिवर्हिनिरसिअमुरारी । कियशणाममहिपाणिपसारी॥३९॥देवनयुत्तविरंत्विकहँदेखी।अतिआनंद्रियेम

दोहा−सुरासुरनतेजासुपद्, वंदितहेंवसुयाम । सोहरसज्जनरीतिगुणि, उठिकेकियोप्रणाम ॥ जिमिनामनक्र्यपकहॅवेद्रीतिमिस्व्यंसुकहॅशंसुअनदेध०औरहुसविधिकहॅशिरनाये।विद्युपनयुत्तविनीदि

तहँहँसिँकेशशिशेखरपाहीं । कहचोविरंचियचनमुद्रमाहीं ॥

#### ब्रह्मोबाच ।

यद्पिआपुर्मोदिकियोपणामा।तद्पिअहातुमप्रभुत्रयथामा॥प्रकृतिषुक्पकेईशमहेशा।ब्रह्मकृपतुमअहाँमहेशा युगउत्पतिपाटनसंहारा । तुक्करथारकसुरधनिथारा । नगविस्तारिहरडुशक्तिभाटा । करेहरेमकरी<sup>निमित</sup> शास्त्रमागेसवमस्पेकटाये । धमहेतुवर्णाश्रमनाये ॥

देहा⊣नामर्यादापारिद्विन, सदाचर्छाइसतपंथ ॥ ३२ ॥ देहुभद्रसुकुर्ताननन, मेटहुसक्छकुपंथ ॥ नरकत्रासपापिनकृद्देहु । दोननपंअतिकरहुतनेहु ॥ ३५ ॥ जेतुम्हरपुदकोअवराषे । तिनकाकप्रदुकीप्वरि तोतुमकोभेकद्दिमकोपी । तेजनअविद्यित्यकचोपी॥३६॥जेजनदेखिपरायविभृती । जरतर्द्दनचळितिक कटुविज्ञिखसमाना ।भेद्द्विमर्भदेर्हिद्खनाना॥तेजननिजकर्महिगेमारे।हर्नाहनतिनकहँसरिसत्म्हारे४७॥ हितअभिमानी ।सत्तविरोधकरींहेजेप्रानी॥तिनपरसंतकरींहेनिहरोपा।मानींहेनिजकर्महिकरदोपा॥४८॥ दोहा-हरिमायादुस्तरअतिहि, लगेनसोतुमकाहि ॥ हरिदासनवरविश्वग्ररु, दायासिधसदाहि ॥

। जिनकोमोद्रकियोद्वरिमाया ॥४९॥तमहिनदियोदक्षमखभागा । तातेभैपूरणनहियागा॥ णहाथा । ताहिकपाकरिकरहसनाथा॥५०॥जियेदक्षभगदगनिजपावे।भूग्रकेमखम्छहजमिआवे।। रण ॥ ५१ ॥ अंगळहंसरजिनभेचरण ॥ लगिपपाणजिनद्विजशिरफ्रटे । तिनकेहोहिंपूर्वजसजूटे ॥ ोवे । दक्षनिकिरिऐसोदुखजीवे॥ ५२ ॥ जोकछ्वच्योयज्ञकरञ्जञा । सोतम्हारहैभागमहेजा ॥

दोहा-सवयज्ञनकोभागजब, रुहौआपत्रिपरारि । तबसंपूरणहोडमस, पेसीउक्तिहमारि ॥ ५३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांधवैज्ञाविज्ञवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीराजापिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजदेवकते आनंदाम्बनिधौचतर्थस्कंधेपप्रस्तरंगः॥ ६॥

## मैत्रेयउवाच ।

दोहा-यहिविधिजवश्रीशंभुसों, कहचोस्वयंभुवलानि । तवहिंहँसतहरकहतभे, सुनहुकमंडलपानि ॥ १ ॥ महादेवउवाच ।

> अपकारा । हमकवहँमुखकरहिंउचारा।।निहमनमेंकवहँगुणिलेहीं।उचितदंडभरितिनकहँदेहीं।।२ ॥ ने आननतासुछागकोहोई ॥ भगनिजभागमित्रहगदेखी । औरनकछुळखिपरीविद्येपी ॥ ३॥ । प्रायजमान्हिंसुखखेहें ॥ अथवापीठीभोजनकरिहे । पैनिजवदनरदननहिंधरिहे ॥ । कटेअंगतेरहर्हिअभागा ॥ ४ ॥ औरहरहेजेभूसरनाह । तेअज्ञिननिक्रमारकेवाह ॥ दोहा-बाहमानहैं हैसही, पूपाकरकरवान । मेपपूंछकीमृछसुख, पहें भुगुहुनिदान ॥ ५ ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

निशंकरकपिसीवानी । सुरमुनिसंवैपरमसुखमानी॥हरकहँबहुविधिलगेसराहन ।लहेतीपसबसहितउछाहन ॥ ६ ॥ निशंकरसोंगिराजवारी।आपवहांचिटियेत्रिपरारी ॥असकहिज्ञिवकहँसंग्रेटवाई । यज्ञभूमिविधिगेसखपाई ॥ ७ ॥ बहिकियोशिववचनप्रमाना।दक्षजियतअसरच्योविधाना।।छागञीञाताकेधरसाजी ॥८॥ देख्योताहिज्ञांभृहेराजी ॥ ठयोदससोवतअसजाग्यो।शंभ्रहिनिरसिअतिहिअनुराग्यो९रहचोजोप्रवशंभ्रविरोधी ।भयोअक्छमप्रजागुजकोधी दोहा-इारदचंद्रसोंअमलभो ॥ १० ॥ अस्तुतिकोमनकीन । सर्तामरणञ्जववरगुणि, बोलिनसक्योप्रवीन

जसतस्केष्रिनरोकिमन, विकल्शंभुअनुराग । अस्तुतिलाग्योकरनतहँ, दश्चद्श्वङ्भाग ॥ १२ ॥

#### दक्षउवाच ।

ादिषेतेरतुमसोंमेंकीन्हचो । तद्यपिमोर्हिसनाथकरिदीन्हचो ॥ नामहुँकेजेत्राह्मणहोद्दी । तिनहुँकेतुमहीनहुछोहो ॥ त्रीषनिकहाजेतपत्रतपारी । करहकुपातिनपरित्रपुरारी॥१३ ॥तुमपूरवचतुराननहुँकु । कुपादीटिनेदनकुईँनकु ॥ । वित्रतभारकद्विजरपजायो । तिनद्वाराश्चितपंथचटायो॥तिनकीरक्षण्करहुसदाद्वीजसेप्रशुपाटकपशुकाही॥१२॥ उमकोर्मेमुरसभागझारी । दियोवचनकटुसायकमारी ॥ तेहिअपराधनिरयहमजाते । कियोकृपाकाराक्षणताते ॥ कोकुपाञ्चत्वसरिसदूसरो । मोहिंभ्गुसमनहिंअपमतीसरो ॥ १५ ॥

#### • मेत्रेयउवाच ।

दोहा-यहिविधिनिजञ्जपराधतहुँ, इरसोंक्षमाकराय । उपाध्यायऋत्त्रिजसहित, मसञर्गभक्तियनाय॥ १६ ॥ त्रेतपरसर्तेअशुचिगुणि, छेपात्रहित्रिकपाछ । गुद्धहेतुमंत्रनसहित, होमिकयोतेहिकाछ ॥ १७ ॥

माद्द्रवनमाञ्चान द्वनान्त्रदृष्टक वृज्यन्त्रवद्यान्यविष्ट्रमण्डा । શ્રીલભાગાતાલાલાં સાત્રાના મહિલાં લગાવાના વેલા જ્યારા છે. વૈરમન કો કો હાલામું તત્ત કાલા કો તે ત્યાં હાલા દેશમાં આ તે કે કે જાય છે. विदिनामनिमानासम्बद्धानाद्दवानानानानानारहेरविज्ञाना ॥ પ્રોપ્રકાશ શામાં ભાષામાં આ મુવાલ્ટી સાંગ્યનન કરેલ યોગીયત્રન જો બીતન શોજાન છું આદેશીન વોલ્પનો સ્થી છે. મામ્હમદ્રમહિત્તમુજમાં છે. હુલમાં હુલ હોલ્લવે અદેશ જમુરાદિગયો મુવકારવો વૃદ્ધિ સર્વાદ્ધો ધ્યાર્થિક જયાદે ત असमान्यारीकिन्यायारिकिन्यार्थिकार्थिकार्थिकार्थिकार्थिक વિધિશ્વિસમાં કેલેંદ્રપણ યાંકેલીં વેચ દાંકા ત્યારે મહાદેવા દ્વારે પ્રા चितकोम्हार्वादेशम्बनमादेषदामगुद्धारेशनमार्देशद्वारो । शास्त्रकञ्जादेतकीनगादेगुणवङ्गादेनस्यादेविश्ववनमादे ॥ नेदिनामञ्जामेषरमञ्जासीषरपनदामेछङकारीजनअपकारी । तैज्ञडसंसारीसंश्रितनारीगेगिरिपारीपुरभारीपम्युसमारी ॥ २३ ॥ २२ ॥ तिदिदयननिदारीचब्रहुपार्यअहमुस्रचारीविषुसरीसप्अमुसरी । अंजलिशिरपारीउठेमुसारीनतिविस्तारीमनदारीयशुउचारी॥ २३॥ जयभानैदर्कदाहरभवकंदातेजभवंदास्त्रच्छंदाजयगोविद्य । वंदितपद्यृंदाविष्ठभन्यृंदावछभ्यृंदारद्कुंदाहगञरनिद्य ॥ उद्धरणकरिदाहृदयवसिदामुनिवृदानगरामिदाञानंदकदा । जययदुकुळचंदाअवधनरिदाजयतिमुकुंदानंदनंदादशरथनंदां ॥ २४ ॥

दोद्धा-तद्दीद्द्षद्वरिकोनिर्राक्ष, सिद्धासन्वेद्यय । स्विधिकरतपूजनभयो, अतिश्वप्रेमवद्या<sup>प</sup>। यज्ञेश्वरगुरुगुरुनके, श्रुभुद्धिजोरियुगपानि । स्रायोद्दश्चमस्तुनिकरन्, पुन्यभाग्यनिकमार्ति

#### दक्षउवाच।

कित्त-शुद्धज्ञानरूपआपइंदिनअधीननाहि, एकतुमअभैनहिमायामोहव्यापैहै। आपहीस्वतंत्र परतंत्रसवआपहीके, ठीठाठिसठोनीजनजीवसमयापेहै।। कहरपुराजप्रमरसरावरेकोजोके, बाट्टतरहतरोजकिरअमापेहै। ताकोतीनोकाठअतितीक्षणतराणहते, तराणितनेकोतापतनकोनतापेहै॥

दोहा-पुनिऋत्विजअरुदेवद्विज, पृथकपृथककरूजोरि । लगेकरनअस्तुतिसवै, वहुविधिहरिहिनिहोरि ॥ २६ ॥

ऋत्विजऊचुः ।

सर्वेया-इांकरशापत्रशेकुमत्तीहम्, आपनिरंजनकोनहिमाने । स्वर्गकेदायककर्मअधीनहै, वासवपूजनयज्ञहिटाने ॥ जाहिरहेंजगमेरसुराज, नजानतहेंयहबातअजानेतियमकेजकरेहेंजँजीरन, जेजनजानकीजाननजाने ॥२७॥

#### सदस्यजन्तः।

किवत्त-उतपितमारगयाकठिनसंसारसाँचो, कहूँनाअरामयामेंचोरकाख्य्याखँहै । अतिश्वेकराख्नदीनाळसुखदुखहीके, शोकदावाज्वाळखळखळघुगमाळँहे ॥ विपयमृगतृप्णावशसाथीअज्ञानळीन्हे, परिश्रमभारजनचळतउताळँहे । कामनाकळेशितद्वेचिळेकेकुपेथनाथ, पेंहेकवरावेरकोमंदिररसाळहे ॥ २८ ॥

#### रुद्रखवाच ।

संवैया-ज्ञारदजाहिअकामसुनीज्ञा, सदाकरिषुजनज्ञीज्ञानवामे । तेपदपंकजरावरेके, रघुराजभजेअरुभक्तकहामे ॥ जेतुवदासनमोहिंगनेज्ञाठ, तेहठिघोरनिरेकहँजामे । मोपररावरेदासदयाकरे, रोजहमारेयहीमनकामे ॥२९॥

भग्रस्वाच ।

छप्पय-जिनमायाहरिलीनज्ञानब्रह्मादिककेरो । सबकेअतर्यामिआपकहँकवहुँनहेरो ॥ करुणासागरपुण्यसुयज्ञाअतिदीनदयाला । भवसागरकोपारकरदुप्रभुतुमहिंजताला ॥ ज्ञरणागतपालनमेप्रवलनिरवलकेवलतुमहिंभल।सवथलसलदलसलभलकरोअचलसवलसचलहिअचल३०॥

ब्रह्मउवाच ।

छंद्भुजंगत्रयात-नइंद्रीविपैभापकोरूपसाँचो । जोइंद्रीविपैदेखतोस्रोअसाँचो ॥ विज्ञानार्थकेभापहीहोअधारा । नटागतुम्हेनाथमायाविकारा ॥ ३१ ॥

#### इंद्रखवाच ।

छंदञ्जेटक-तुवरूपहरेभवभावनहि।मननयननमोद्वद्वावनहि।।युतआठश्रुजाछविछावनहे।सुरझञ्जसमूहनझावनहि।। द्वतदासनकेहितथावनहै।वरआयुषयुक्तसोहावनहे।परपामरकोकरपावनहे।रघराजहिदासवनावनहे ३२

पत्नीऊचुः ।

छंदनाराच-रमेशआपअर्चनेरच्योसुद्शयज्ञको । महेशकोपँकेकियोविनाशमारिअञ्जको ॥ चितेसरोजनाभकेकुपासँपूर्णकोतिये । पवित्रताविधानकेयश्रअन्तपटीतिये ॥ ३३ ॥ ऋष्यअज्ञुः-छंद भुजंगप्रयात ।

कोईआपकाममैजानेनही।करोकमंसर्वेनिष्टिंससर्वे॥ भजेजोश्चियेत्वहूआहिते। तुम्हेंसोभजेतृचहाँनाचिते॥ ३४॥ सिद्धाऊचुः-छंद दुत्विछंवित।

भवद्वारिजरोमनवारनो । तवकथामृत्तासिष्ठपसोयदा ॥ चहत्रहैतहँतनउवारनो । तृपिततृष्टरद्योजगर्मसदा ॥

```
करतनासुधिसोभवभारिकी । वियतकीर्तिसुधासुमुरारिकी॥मगनञ्जनसुदैनसर्जाबदै।छहततञ्जतसुसुसर्गाबदै॥३५!"
           ् प्रस्तित्ववाच ) छुँद्व्संत्तिलका्—शीन्।थआगमभला्किय्यदामादी । शोभाविनातुवस्तीयद्दासादी ॥
                            जैसेविनाज्ञिरज्ञरीरनज्ञोभमाना । आपअहोसकळकमंदरमधाना ॥ ३६॥
         छंदहरिगीतिका-इंद्रीविषेत्राहीनतेकाहमहिंत्रभुतुमछिष्परो । विज्ञानुरूषीज्ञानगुणकोजगप्रकाशकसुस्रभरो॥
                         च्डल्चभ्रतात्मक्त्रारीरहिजीवसम्छठयोङसो। यहअहुम्।यारावरीजामजगतआत्रायक्रणाः ॥
यहष्चभ्रतात्मक्त्रारीरहिजीवसम्छठयोङसो। यहअहुम्।यारावरीजामजगतआत्रायक्रमा॥ ३७॥
        (योगे.ऊ.)छंद्शिलरणी—कहाकीन्हेज्ञानानमिलभगवानातुम्सही । कियना्धाभक्तिग्गन्ममुक्तिप्रदम्ही ॥
                              चराचकस्वामीसुखदूसममामीयदुवरे । सद्योमाधारजनतुमहिप्यारेमुसकरे ॥ ३८॥
       छंदिनिभंगी-जगजन्पतिपालनअरुसंहार्नदेयिकलाल्न अयुक्ररह्।त्यनिजमायाक्रिभदनकोभरियहरूप्नधिसंबरह
                  देआतमज्ञानागुणभ्रमनानाहेभगवानादृरिकरो।हेनुमिर्दिभणामायहुश्रीधामाजळप्रदकामाशोकहरो३९॥
            छंदवरवे-धर्मानेप्रगटोसत्तगुणधाराञाप । प्राकृतगुणतेरहितेपरमुप्रताप ॥
                     आपतत्त्वकोहमअरुसिगरेदेव । जाननचाहपैनहिपावहिभेव ॥
                    जयगोविद्युरारीकमलाकंत । तुम्हरेचरणप्रणामहिकराह्यनंत ॥ ४०॥
     ः कुंडलिया-हरसवपापनकोहरे, आप्प्रतापहिषाय् । घृतयुतह्विहम्भक्षहीं, महिमावरणिनजाय ॥
                 महिमावरणिनजायकरेकोडकोटिङपाई । विनासवरभक्तिकियेजननहिंहपाई॥
                 छदञ्चलना-पृत्रुकल्पकेअंतमहाँविश्वनिज्जदर्भार्श्रोपकासेज्माधिसाळ्ळसोसे ।
                   ्राहिज्ञानस्यसिद्धिनिजबुद्धिदेखतिन्तेऋद्धिअरुसिद्धिप्रसिद्धिखोये॥
                   सोइङ्गाकरिङ्कष्णयदुराजसवसुरनपेनयनपथ्नायअतिसुद्हिमोये ॥
                  सवपूर्णमनकामभोपूत्रयहधामभोञ्जाञ्जनिजभागहमधन्यजोये॥ ४२॥
छंदवामन-त्रह्मेंद्रसुरसनकादि । ज्ञिवसुनिमरीचिहुआदि ॥ हेंअंज्ञव्ंज्ञृतुम्हार । तुवसेळथरसंसार ॥
                उत्चरणकरिंमणाम् । जेअसिल्लोकअसम् ॥ तेईलहेंसुस्थाम् । स्वहोतपूरणकाम् ॥ ४३ ॥
 छंदमाछिनी-ज़ियनरतन्तुपाई। देतआपेसुलाई॥ जगअतिदुसदाई। तेगिरैवाञुवाई॥
             ाणकारत्वजाह । क्राणाज्ञञ्जार ॥ जनञात्वङ्गत्वार । त्वागरञाञ्चञार ॥
नहिंछहत्त्वधारा । वेसुनेमोदसारा ॥ तुनचरित्तवदारा । देनककिकुमारा ॥ ४९ ॥
   छंदजयकरी-तुमहन्यहुतासहुमंत्रअहोजू । समिपाञ्चरकेंहुयूज्ञमहोजू ॥
               चुंभहत्पहुवात्तहुननपास्य । पाननाज्युद्भहुन्छभहा्षुः ॥
पुछुञान्यस्वृधाअरुसोमसुहोन् । सदसोञ्चरःङक्विजहोतुमहोन् ॥
              पञ्चलाष्यस्य प्रमानहर्षेत्रम् । अरुआपहियज्ञवितानहर्हेनम् ॥ ४५ ॥
              ाराज्यान्यसम्बद्धाः । अस्मीधरिङ्काङ्क्यास्करेज् ॥
तुमहीधरिज्ञकररूपहरेज् । धरणीधरिङ्काङ्क्यास्करेज् ॥
निङ्नीजिमिदंतगयंदधरेज् । निहेनकुपरिश्रमताहिपरेज् ॥
```

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ४.

श्रुतिमूरतियज्ञवराहविभोज् । यशगार्वाहंयोगिनयुहप्रभोज् ॥ ४६ ॥ यकवारहजेतुवनाम्छियेज् । मखविघ्रविनाञ्चहिआञ्चिकयेज् ॥ तबदेखनकीअभिलापरहीज । करिनाथकपाकियप्रसहीज् ॥ हतकर्मसबैहमञोकभरेजु । तुमकोबहुबारप्रणामकरेजु ॥ तुमग्राहतेगेयरवारिलयेज् । तेहिकोपुनिपूरणधामदयेज् ॥ ४७॥

मैत्रेयखवाच ।

दोहा-यहिविधिसिगरेदेवसुनि, हरिकीअस्तुतिकीन । दक्षअनंदितहैतहां, मखअरंभकरिदीन ॥ ४८ ॥ र्छनिजभागतहाँभगवाना।कहचोदक्षसोवचनप्रमाना॥भ.उ.जगकारणमोहिरुह्रविचारी।ममवप्रजानहविधित्रिप्र<mark>रारी।</mark> आत्मासाक्षीस्वयंत्रकाज्ञा । मोतेउत्पतिपालननाञ्चा ॥ ब्रह्मरूपधीररचहसदाही । विष्णुरूपपालहजगकाही ॥ रुद्ररूपनाश्रहसंसारा । तातेकरहुनभेदविचारा ॥ ५१ ॥ ज्ञानवंतजानहिजेवेदा । तेकवहुँनहिमानहिभेदा ॥ ५२ ॥ जिमिप्राणीनिजअगनकार्ही । मानतनिजोऔरकेनार्ही ॥ यहिविधिसवभूतनकहँज्ञानी।मरोरूपछेतमनमानी॥५३॥ दोहा-विधिहरिहरमहँभेदनहिं, देखतजोमतिवान । छहतञ्चांतिसोदहतदुख, गहतमहतकल्यान ॥ ५८ ॥

• मैत्रेयउवाच ।

यहिविधिदक्षसुन्योद्दरिवैना।मान्योअतिवरआनँदऐना॥प्रजनिकयोसविधिदरिकाहीं।यथायोगसवसुरनतद्दांही॥५५॥ शिक्कोदियोतहाँमसभागा। यहिविधिकियोसमापतियागा॥निजनिजभागपायअसुरारी।भयेसकरूमनमाहँसुसारी॥ प्रनिअवभृथकीन्हचे।अस्नान्।।सादरदियोद्धिजनवहुदाना।।५६॥दक्षहिधर्मबुद्धितहँदैके।गनिजनिजगृहसुरसुसुरुकै ॥ यहिविधिविदुरसर्तात् जुत्यागी।भेहिमवानस्तावङ्भागी॥५८॥पनिञ्जवकेसँगभयोविवाहा।पायोज्ञंकरपरमुख्छाहा॥

दोहा—यहिविधिशंकरयञ्जयुत्, कियोदक्षकोनास । जीवशिष्यउद्धववदन, मेंसुनिल्ह्योहुलास ॥ ६० ॥ यहपुनीतिश्वचरितयश्, आयुपवरथनहार । भावभिक्तयुत्तसुनिभनत्, तेहिअपनशत्अपार् ॥ ६१ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेक्कविक्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री

राजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहजृदेवकृते ञानन्दाम्बुनिधोचतुर्थस्कंधेसप्तमस्तरंगः॥७॥

मैत्रेयउवाच ।

दोहा—नारदरिभुअरुअरुनयुत्त, सनकादिकअरुहंस । येगृहमेंनहिंवसत्तभे, तातेभयोनवंस ॥ १ ॥ विपिसतजोअधरमवञ्दाना ।ताकोवंशसुनहुमतिवाना ॥ मृपाभईअधरमकीनारी । जन्योसोइकसुतपृककुमारी ॥ भायासुतादंभसुतनामा । तिनकोल्यियोनिऋतिसुतकामा ॥ २ ॥ मायादंभसँयोगहिपाई । एकपुत्रहककन्याजाई ॥ श्वतादहितालोभकुमारा ।तिनसँयोगपुनिभयोजपारा।।दिसासुताकोधसुततिनके । जाहिरनगप्रभावदेशिनके ॥ त्रोकेसुतकिनामकभयक । सुतादुरुकिनामअसठयक ३ भेदुरुक्तिकेषुत्रकुमारी । नाममृत्युभयिननिहरुचारी॥

दोहा-भयअरुमृत्युसंयोगते, भैयातनाकुमारि । नरकनामकोषुत्रभा, जागृहविमुसमुरारि ॥ ४ ॥ यहअधर्मकोवंशमहाना । मॅकीन्हचोंसंक्षेपवसाना ॥ कहेसुनेजोयहिनेवारा । होयपुण्यअपनशैंअपारा ॥ ५ ॥ अवर्षेमनुसुतवंशप्रवारों । जाहिकृष्णकोअंशविचारां ॥ जाकेकहेषुण्यअतिवारः। नशतआशुपातकअतिगारः ॥६॥ मनुसुतजेठोप्रियत्रतभयकः । ट्युउत्तानपाद्जगटयदः।।पदोउवासुद्वकेशसा । पाल्यानगक्इँटद्तप्रश्नसा ॥ ७॥ द्वेउत्तानपादकीरानी । सुरुचिसुनीतिनामछविसानी ॥ जैसीसुरुचिभईपतिप्पारी । तसीप्रियसुनीतिनहिनारी ॥ दोहा-भोसुनीतिकेधुवसुवन, धराधर्मआपार । उत्तमसुतभोसुरुचिक, जोषितुकोआतिष्यार ॥ ८॥

## मुरुचिरुवाच ।

सुनीपाळधुववचनहमारे । वेठहुपरणीमहँसुलथारे ॥ भूपशंकवैठनकेयोग्र । तुम्हेंनकहतसकळबुपळीग्र् ॥ व दोहा—भयेनमेरेगर्भते, अहोसुनीतिकुमार । मेरोसुतनुपशंकमें, वेठनयोगउदार ॥ पुनिवहहेंजेठोतुवभाई।उचितउहेताकीसमताई ॥ अतुचितउचितनतुमकछुजानो।अपनेकीममसुतसम्मानो जोममसुतसमेवेठनचहहू । तोममवचनहृद्दयहृद्यहृ ॥ विकास स्वाप्तिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्रिक्यात्र

## मैत्रेयउवाच।

धुविह्यिमातावचन्कठोरा । छाग्योहृद्यवञ्चसमयोरा ॥ उंडलगेजसक्षपितभ्रजंगा । तसहिकरकव्ठेसवशंगा

इवास्टेतमुख्यारहियारा । रुदनकरतहेदुखितअपारा ॥

दोहा-ळाटिचल्याधुवतहँतुरत, दुस्युणिमरणसमान । मीजतदोउकरकरनसीं, गोजननीअस्थान ॥ १८॥ विदुरमातुजनिचाळकदीपु । होतकठिनक्षत्रीकररीपु ॥ देखिदशाश्चपतिध्वकरी । रह्योमीनआन्योनहिंदेरी ॥ फरकतअथरळेतसुस्रश्चामु । युगळितळेचचढारतआँसु ॥ देखिदशाश्चपतिध्वकरी । रह्योमीनआन्योनहिंदेरी ॥ प्रम्कतअथरळेतसुस्रश्चामु । युगळितळेचचढारतआँसु ॥ देखिदशाश्चपतिध्वे । विद्वानी विद्

तयधुवसंगरहेनेवार । तेसुनीतिसीवचनज्यारे ॥ भूपअकमहँबालकतेरी । वैठनहेतुजातभीनी दोहा-त्रवरम्यारानीसुरुचि, कहिकैवचनकठोर । भूपअकमहँबालकतेरी । भुवहौकासुतमीर ॥ १५ ॥ सुत्रपसुनतसवितकावानीभानीमनहिंसुनीतिगळानी॥धुनितज्ञियीरजलहिंसताया । कि कि विकास

मुत्तपैमुनतसर्वतिकावानी।भानीमनिङ्मुनीतिगळानी॥धुनितिज्ञधिरजळाहस्तापा । १००० विक्यार १००० ॥ १९ पुर्वति । १६ विक्वारिक विक्यार । १००० विक्यारीय विक्यारीय । १००० विक्यारीय । १००० विक्यारीय । १००० व १२।सळेतिमुस्त्रयार्यदेवस्य । शोकसिधुकोळहतिनपास्य ॥ धुनिमुनीतिसनीपरिधीस्य । ५००० विक्यारीय

सरातातातुर्वसाराचारा । सामृतातुमाळकारासारा ॥ जानुसातिसारावाराचारा । स्वान्यसारावाराचारा । स्वान्यसारावारावारा सरकृतद्वापगुणद्वर्तानताता।हातसादमाळकयोविधाता॥हेतजुद्देदश्रभारनकाद्वी।सोदभोगतद्वस्त्रभवशिसदार्वी

दोहा-मुरुचिकदयोमितिवचनयह, तुमनदुपासनयोग । ममञभागिनीगर्भवद्य, तुमहुँसहयोदुसभौग तुम्हिनोनिजपपपानकरायो।तासुदोपविधिमोहिदेसायोशिक्षक्षयः जन्म के के हु तानमुरुचिजोगिगउचार्ग । सोदपुत्रहितेलहुविचारी ॥ चहदुजीवपञासनमद्देवत्न । परमञ्जादपपानिष्ण तोकरुदुनकाननमर्दनार्द् ।

रीदा-नीरिषतामदमनुग्दे, नेकरिकेवनुगार । देवियनकोदिशणा, करिद्धिपद्भन्तेगार ॥ भौगिभोरासुग्दुर्श्वभनीर । अनकारुगोदिगपुरमोदी॥२३॥ देवपुर्गानसिनदीनद्रयास्त्र । अस्य अस्य । तिर्वाचितियाः । विवा योगीननगदिषद्रअगिद्रशादिषदेशीनजभनदिभिद्धिया।नोद्दम्यकोशन-पहिदासाम अस्य । द. िप्रा मलाकुपाकटाक्षहिंदेतू । करहिउपायअमितसुरकेतू॥सोकमलाजेहिमाधवकार्ही । खोजितिलियेकमलकरमार्ही ॥ - लनेनप्रभुजेहिचिनचालक । द्वितियनदेखिपरेदुख्वालक ॥ २३ ॥

### मैत्रेयउवाच ।

नकामनाषूरकीकरनी । जननिवानिसुनिकेसुसभरनी ॥

देहि।—भारिपीरमतिपीरभ्रव, जननीढिगतेआस् । उठयोत्तरंतहितमिककै, ध्यावतरमानिवास् ॥ नेजायकीतर्जोक्षरीरा । कीप्रसन्नकरिहोयदुवीरा ॥ द्वितियवाततेतृतियनहाई । एसोकरिविचारमनसोई ॥ ोहिसंगबाटकसेटवारी।निकस्योपितुपुरतेप्रणधारी॥चल्योअकेटहिकाननओरा।नारायणप्रदेषेमनयोरा ॥ २४ ॥ वेकमनकीगतितहँजानी।नारदयुनिअतिकायसुखमानी ॥मिटेकुमारहिमारगआई ।निरिखताहिविस्मितसुनिराई॥ विहरपाणिपरसिध्वरहीज्ञा । बोटेक्चनविचारिसुनीज्ञा ॥ २५ ॥

#### नारदंडवाच ।

क्षत्रियजातिस्वभावकठोरा । सहहिनमानभंगलपुछोरा ॥

दोहा-बबनविमाताकेअसत्, पिनतेलगेकठोर । तेंकिष्टिभायोसकलतिज्ञ, जननिजनकिनज्ञोर ॥ २६ ॥ मानवमानहुअरुअपमाना।अवेनतुवमीहिउचितदेखाना ॥ अवेवालतेखिलनज्ञोन । जानेकहामानअपमाने ॥ २७ ॥ मानवमानहुअरुअपमाना।अवेनतुवमीहिउचितदेखाना ॥ अवेवालतेखिलनज्ञोन । जानेकहामानअपमाने ॥ २७ ॥ मोहमानअपमानिह्नारे । ताहीमेंसंतोपिहिलाने ॥ देवहायहेषुखदुखप्यारे । तावेकरनकवहुँखँभारे ॥ २९ ॥ अथवालहिजननीउपदेशा । ध्यावनचाहहुजीनरमेशा ॥ सेमानुजनदुर्लभभगवाना। मिलतनिक्षयेकलेश्चननाना॥३०॥जन्मअनेकसमाधिलगावे।तदिपनमुनिश्रीपतिकहँपावें जावरक्रपर्करं । ताहिमिलेंअपनेतेथाई ॥ ३९ ॥

दे।हा—तातेतरावनगवन, मोकोव्धाननाय । ठाँटिजाहुवाटकघर, यहहटवीगिवहाय ॥ एँदेजवतीसरपनतेरो । तवतपकरिटीजियोपनेरा ॥ ३२ ॥ जाहिदवसुखदुष्वमसदेई । ताहीमेसँतापकरछेई ॥ सोहभवसागरपावतपारा । यामें हैनहिंगीराविचारा ॥ ३३ ॥ निजनेहोयअधिकगुणजाके । रहेविहोपिसंगवधताके ॥ होयजाअपनेतेगुणहीता । करेकुपातापरपरवीता ॥ जेहिसमानगुणपरंटक्साई । तातेकरिवहोपिमिताई ॥ राखनजाअपनीअसरीती । ताकोहोतिकवहुँनहिंभीती॥असतोबाटकमनोहमारा।पुनिनेगाजसहोयिचियारा ॥ ३८॥

दोहा-सुनिनारदेकवचनअस, सोधुवधुवमतिधीर । जोरिपाणिद्वीरनायपग, बाल्योगिरागॅभीर ॥

#### ध्रुवडवाच ।

जोनकपाकरिमोर्डिसुनिराई।सक्टशांनिविधिदियोवनाई॥सोहमसेमनियंदनकार्ही।कटिनकरवसवभांतिसदार्ही३५॥ अहाँ।धुद्रक्षत्रिपमनाथा । अतिअविनोतनहरूषे।उसाधा ॥ सुरुचिवचनडरभयोदुद्याखा । उटिनिशेमगे।मनतेश्वाखा ॥ स्रतिजातिकरकोपकठोरा । गहनवः।पवचनमनमागा॥३६॥त्रिभुवनमहँअत्तमपदजोदे।जाहिनपायनकतजनकोई॥ विनापिनामुद्दिनितुहुमारोसपुनुहुनहिजेहिट्युकसिधारो।संभितिशीयदुपनिषद्कजनासे(पद्रुटेहीकोग्दुसभैजन॥३७॥

दोहा−नेहिडपायनेतानपर, स्वरिसहजहिमिङिजाय । हेविमेचिनेद्वसीर्द, श्वेंजापवनाय ॥ ङेपीणाकरजगहिनदेतु । गावनयदाधीरमानिकेतु ॥ विचग्दुनारद्वमच्द्वीरा । बेसेगीयप्रकादासपटीरा ॥ ३८ ॥ े एसीम्रिनिनारद्भुवरानी । मनमदैशनिद्ययशानेद्मानी ॥ कर्ष्कियालक्ष्येशनिनेह् । येलेटरनसक्लमेदेह् ॥ ३९ ॥

#### नारदउवाच ।

सापुराषुराटकमतिमाना । निर्ते।भयोभकभूगमाना ॥ जोनंद्रष्णभक्तिमनछायो । नीनोहिनननीनीनप्रतायो ॥ सोहमारगमेगटप्रदनोस । असवाटकनिदेशहरोस ॥ करहुपुत्रयदुर्धनिष्ट्यीनी।हिंदेगुनहिक्यहुनहिभीनी ॥ ४०॥ देखान्यमेंअपेअस्हामह, सोक्षपहारप्रचारि । इनकोतोचाहपुरुष, नीपद्भवस्तारा॥ ४०॥ सनिमुनदुमत्यभूनष्यारे । अवश्यार्यादनकदीनुम्हारे ॥ शायमुनान्ययमम्मुदान्त । नदीजँदन् हस्तर्ज्ञक क्रमं प्रविदेशामपुर्धार अमभाववेंद्रवर्द्दवार्ग ॥ वदीवाद्द्रवाम्।द्रवृष्यवावा । क्रांटिर्श्ववटवरस्यतः यमुनाबद्देनयकान्त्रवहाई । निस्य हृत्य हरिजनिसुधछाई।।वेडदुवशासन्दिन्द्रवाई ॥ ५५ ॥ प्राण्यायः हरदुन्द માંચ માલ્લાન્ત્રિયમન તેના પરદર્શભાર હામ હામનુમાનનો ભાગ હાંદે હે ત્રવનો મનવો દેવરવાન દૃદરદ્વાં લો લેવકો છે.

વોંકા−શ્વરમુજુરોનામિકા, મુંત્રમોછ દ્રવાલ દર્શનમાલમનું દ્રાહ્વનકાવન દુવસ્ટલેંટ હ उत्ततनिनेयुक्त मरणारे । बातनभाक्षनपुरणहोर ॥ ६६ ॥ अनिरम्बर्वाय नेवय् हुब्रार । अहनअनुरस्तरन कुपासिपुरारणागतपाङकानिमभनिकर्याकर्याकरभागाङक।।ननुषन्द्रपामक्युक्तमाहार्याक्तर्याकर् मञ्जानकर्रहेनित्तानै । प्रमुक्तेपीननारिभूनवानि ॥५०॥ भूनकृष्य हट ह हरमाही । मीटिश हटमपुर्वि

कीं हुन्म हे उपीतपरसेढि ॥ ४८ ॥ करिकिकिणिकलापमनमेढि।केचनच्यूक्यान्यचमे।अभिनेत्रनगाइक देहि।-मननेननअनिद्युर, मुद्रग्डानिस्हर्ष ॥ ४९ ॥ अक्षितिरुक्तिस्वित्वति व्यवद्रस्य ।

योगिन्दियसरोजसम्काल्यानिलसदिशीयद्रनाथक्षपाला ५०॥क्रपारिकर्मस्यस्य स्वारीपीगिनकीनिन्हेर ऐसोश्रीयदुवरकोऽयाना।निद्वयनकोक्करमनिमाना॥५३॥और्षमोदोक्कावर्पयाँ ।।मीआद्यदिमनहामदिशी अवनुत्रुभुम्तिसुनीतिद्छोर्। सुगद्भवमं देर्द्रचारे ॥ वप्श्वतिविश्मविद्यां है । ताहोद्नद्रस्यर्टिंशं स्व प्रणयप्रथमदेमंत्रदिमार्दो । पछिनमोकदोनेदिपादी ॥ भाषप्रिमाग्यनेम्यन । कदेवामदेवापदिअने ॥

दोहा-यहीमंत्रनेकृष्णकोः पूजनकरेमुजान । देशकाङकोदौराक, नैतीरनैकियान ॥ ५४ ॥ शुच्जिरुद्ररुरुरुरुद्रुरुवि।भ्रीतिसहित्दरिकादिचवृति॥ पुनि हृष्णदिशुचिपरपदि।वै।चतुरचाहचंदुर्हिक्

नवकोमछदछतुछस्किरे । दर्शिद्समप्त्रेमपुपनेरे ॥ ५५ ॥ बाल्बामिझ्डामदपूत्रे । राजमून्तिविषान्दद्वे ॥ अथयाजळअथयाथळमादाँ।यदुप्तिपूजनकरेसदाहाँ ॥ श्रोतमीनचितअचळादेथरिक।यनफळादिळप्रभावनुकी चरितअपारकृष्णकेगृति । देअूनित्यप्रभुअसनिन्हाने ॥ मोरमनोरथपूरणकृतिहै।कुरुणकुरकरुणाउरधरिहै॥

दोहा-करिहरिमदेविश्वासर्टें ममपूर्वोक्तियान । द्वादशासर्रोहमंत्रते, पूजेश्रीभगवान ॥ अरपेअशिलकमंद्रिकादी। नगकी आश्तनिमनमादी॥५८। यदिविधिमनवचकमंद्रिकारी नोप्नद्रिकिस्क क्षटद्वीनुतेहिजनिहिन्दारी । पूर्राहेआञ्जाञ्जगिरिपारी।अर्थप्रमेमोसद्वअरुकामा।ताकोअविहिदीदिशीपा<sup>मा।ह</sup> जीनहिचहैपदारथचारी । तीनिजसेवनदेतमुरारी ॥ ६१ ॥

#### मेंत्रेयउवाच ।

जवअत्तवचनकहेसुनिराई । तवधुवअतिज्ञयआनँदपाई॥ सुनिकहँ देपदक्षिणाचारी । ज्ञिरनवाइसुमिरतिर्गि<sup>र्</sup>वा

हरिपदअंकितधरिगनहाँहीं। गयाभूपसुलमध्यनकाहीं॥ ६२॥

देहिा−जबमधुवनकहँधुवगयो, तबनारद्मुनिराय । नृपउत्तानहिपादगृह, जातभयेशतुराय ॥ रहेंभूपअंतःपुरमाहीं । नारदगवनसपदितहाँहीं ॥ ग्रानिकहँआवतन्पतिनिहारचो । उठिसादरवहुविधिसतकारपे पूजनकि विवेद्यनवहीं।नारद्युनि गुँछत्भेतवहीं॥६३। (ना.उ.)काहेभूपतिवदनमलाना।कीनशोकशोकितमिति किर्चीभयोकारजकछहानी । किर्चीपम्कीरीतिनशानी ॥ किर्घीअर्थकोभोअवरोध्नाकिर्घीकियोकाहुपरकोष्ना<sup>।६१</sup> नारदके सुनिवचनअनूपा । वोल्योजोरियुगलकरभूपा ॥

#### राजोवाच ।

दोहा-हेसुनिमेंनारीविनश्, अकरुनकछुनविचारि । तासुमातुअपमानकरि, ध्रुवसुतिदयोनिकारि ॥ ६६ ॥ श्रमितसुधितसोवतवनमाही । वृक्षेत्रेंबेंबियाटककाहीं ॥ तहँकोऊनहिरक्षणहारो । कौनउपायकरिहिमम्बार्ष े गयोह्वेद्देसुखकंगा । टहतहोयगोस्रतदुखपुंजा ॥ ६६ ॥हायटखोसुनिममशटताहे । नारिववशमेंबुद्धिगार्ष े तुत्तनअंकवेठायों । मेंश्रठवेनदुत्तनबुझायो ॥ ६७ ॥ सुनिसुनिनृपतिवचनदुखसाने । भनेभूपसोअतिहरपाने ।

### श्रीमद्भागवत-स्कंध ४-

#### नारदंखवाच ।

हिंधरणिअधीज्ञा।तुनसतकोरक्षकजगदीज्ञा ॥ वालककोष्रभावनहिंजानो।तातेअतिज्ञायदुखउरआनो ॥ दोहा—जगमेंअनुपमयज्ञभरो, तेरोबहुधुवलाल ॥ ६८ ॥ कठिनकमकरिहैजवन, करेनलोकहुपाल ॥ रिकालहिमहँमहिपाला । द्वतपेहेसुतबुद्धिविज्ञाला ॥आपहुकोबहसुयज्ञाबहुई । तार्काकोउसमतानहिंपाई॥६९॥ मैत्रेयउवाच ।

निदेवर्षिवचननृपराई । शोचनछगेसुतहिदुखछाई।।राजविभूतिदियोविसराई ।शोचतसकछरैनिदिनजाई ॥ ७० ॥ तेगयोधुवमधुवनकाईा । वस्योनिशायसुनातटमाईा ॥ भोरभयशुचिह्नैमतिर्धारा । बैठयोनेमठानितजिपीरा ॥ हिविधिनारदिक्यउपदेशे । तेहिविधिषूजतभयोरमेशे॥७९॥तीनितीनिदिनमाहँउदारा।वदरीकैथाकियोअहारा॥

दोहा-ऐसीविधिकरिकेतहाँ, दियहकमासविताय । यदुपतिपद्पंकज्युगल, पूज्योत्रीतिवद्ाय ॥७२ ॥

े छठ्येदिनमार्ही । भक्षणकरितृणपत्तनकार्ही॥यहिनिषिद्रजोमासनितायो।दरिपद्पूजनेप्रमवदायो ॥७३॥ े निश्चितासरापियोपाथपूज्योकरुणाकर॥यहिनिषिद्रजोमासरोधासा।धुनकीन्हचोहरिदेतुप्रयासा ७४ पुनिजवचौथमासतहँठाग्यो । नृपकुमारतवअतिअन्तरायो॥द्वादशद्वादशद्योसनवीते।कीन्हचोभोजनपननसप्रीते॥ यहिनिषिचौथमासनैपिगयऊ ७५ मासपाचयोंआवतभयऊ॥रोकिङ्नासईद्रिनमनकार्ही।दियोठगायकुष्णपदमार्ही॥ रहचोपकपगसोधुनठाढो । अचळमुखतरुतोसुद्वादो ॥ ७६ ॥

र्दे यारपंत्रपत्ताबुपठाङ्गा । जपळसूर्सतरुताबुरपाङ्गा । जप् ॥ दोहा—केवळकूष्णस्वरूपको, देखतभयोकुमार । परचोनळिखताकेद्दगन, औरकछूसंसार ॥ ७७ ॥ जोअपारमददादिककेरो । मार्याईक्शवेदजेदिटेरो ॥ सोईषरत्रह्मयुदुराई । तामेंजवधुवष्यानळगाई ॥ ७८ ॥ यकपदअँग्रुठादाविपरापे । खड्गेपॉचयेमाससजापे ॥ ध्रुवपदकोपरणीळिदिजोरा । पसकिगईआपीयकओरा ॥ जिमितरणींगेयरपदपाई । ळिद्दभाराआजुदिनेजाई ॥७९॥ ध्रुवतपतेजकॅपेत्रयळोका । देवनजरवाढ्योअतिक्रोका॥

हरिकोडरपरिद्वासहिरोकी । ध्यानमगनहरिवपुपविलोकी ॥रुकोसकल्देवनकीश्वास् ।स्वकेडरखपज्योजसवास् ॥ दोहा−लोकपालअतिश्वयदुखित, जाननताकोहेत । गिरेजायहरिश्ररणमें, वोल्लवनअचेत ॥ ८० ॥

### देवाऊचुः।

हेहरिहमजानतनहीं, कियोकोनपींकोष । त्रिभुवनकोयकवारही, भयोइवासअवरोष ॥ केञ्चवकठिनकछेञ्चते, दीजवेगिछोड़ाय । ञ्चरणागतकेपालतुम, ञ्चरणपरेहमआय ॥ ८९ ॥ आस्तवाणीक्षरनकी, सुनिश्रीपतिसुसुक्याय । मधुरवचनवोल्डतभये, श्रवणसुधासमप्याय ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

जाहुसर्वेनिजनिजसदन्, मित्रभयमानहुदेव । यहद्वासाअवरोपको, मेसवजानहुभेव ॥ सर्वेया-भूषउत्तानहिषादकोट्टाइट्टाइयुवनामप्रसिद्धधरामें । सोनिकस्योतुरत्तपुरते,भिद्वेनविमातववद्यसभामें ॥ मोपदपंकजपावनहेतुकियोत्तपपोरतपेतुमतामें। मेंभिट्टिइयुवेधायध्रवेधुव,देइयुवेधान्यध्रवध्यत्र, इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांषवेद्यविश्वनाधर्मिहारमजसिद्धश्रीमदाराजापिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिश्रीरपुराजासिद्दुन्देवकृते

आनन्दाम्बुनिधौ चतुर्थस्कंधे अष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥

#### मेत्रेयउवाच ।

दे।हा-सुनिकेशीपतिकेवचन, सिगरोझोकविदाय । करिशणामगवनेभवन, अतिदायआनंद्रपाय ॥ मधुसुदनदेगरुडसवारे । दासटखनमधुवनपगुपारे ॥ आयेगरुडचेटप्रसुनेरे । ध्यानमगनधुवतिनदिनहेरे ॥ १ ॥ तवध्यानिहकोवपुयदुराई।दामिनिसमद्वतिद्योदुराई॥उच्चोचेंकिचितयोचहुँओरा । छरूयोनिकटवसुदेविक्योर रह्योध्यानधारेजसमनमें । तैसहिरूपरुख्योनयननमें ॥ २ ॥ हरिदर्ज्ञनरुहिदुखभोदूरी । मनकीअभिरुणाभैर्र् तहँततुमनकीसुरतिविसारी । गिरचोदंडसमधरणिमँझारी॥पुनिउठिभयोजोरिकरठाढ़ो।कदेकौनजसधुवसुद्या

दोहा-मनप्रभुछिविद्दगतेपियत, मिलतोभुजनपसारि । मनुमुखतेच्रमतवदन, ध्रुवअसपरचोनिहारि॥ ३। अस्तुतिकरनचहतमुखमाहीं ।वालस्वभाववनतकछुनाहीं॥ध्रुवकीमनगतिजानिमुरारी । करिकेक्वपादासपरम। पांचजन्यनिजशङ्कअमोला। दियछुआयप्रभुवालकपोला॥ ।।।।परसत्तश्रांसहितहिजरनाना।धर्तेवेदअरुशासुप्रपत्र ध्रुवतहँपायज्ञानविज्ञाना । भक्तिभावयुत्तप्रेममहाना ॥ जोरिपाणिहरिज्ञाननदेखत । अपनेसमद्जोनिहरेखत मदमदेषरिकेध्रवर्षारा । कोमलपदरिजअर्थगभीरा॥ अयहरणीकीरितहैजाकी । अस्तुतिकरनलग्योध्रुवताकी

ध्रुवउवाच ।

दोहा-अलिङहात्तिपारकरहे, मेरेहियमें आय । मरीवार्णाकरिक्तपा, सोवतिदयोजगाय ॥ इंद्रीकरनचरणश्रवणादी । तिनकोचेतनकरहुअनादी॥पुरुपपुराणनाथश्रीधामा। आपपगनकोकरहुँपणामा॥६ एकहितुम्मायाविस्तरिके।रिचकेजगप्रवेदातेहिकरिके।।देखिपरहुवद्वपुभगवाना।विविधदारुजिमिपावकृताना॥ करतारहुद्वेद्रारणितहारे। ज्ञानकात्तिङहिजगविस्तारा॥ द्या जननमरणकेनाञ्चनहारे । दासनेकेदुखदारनवारे ऐसेआपचरणभगवाना । कोकृतज्ञजोधरेन्ध्याना ॥ द्या जननमरणकेनाञ्चनहारे । दासनेकेदुखदारनवारे

दोहा—पेसेतुमकोजेक्षमित्, भजेविषयसुखहेत । तेजनुसुरहुमितकटचिल, मांगिवराटकलेत ॥ शुकरकुकरयोनिहुनाना । होतिविषयसुखमनुजसमाना॥मनुजजनमलदिनुमहिनध्यायो।सोहशूकरकुकरकहनायो जोसुखआपकथामहैनाथा । सुनेआपदासनकीगाथा ॥ सोसुखब्रह्मज्ञानमहँनाहीं । तोसुरसुखकेहिलेकाही कठिनकालकरवालहिलागे।कटेस्वर्गसुखतरुजेहिमांगा। १० ॥ भक्तिमानजेसाधुतुम्हारे।निर्मलमन्दायकरुर्शोत् नाथदेहुमोहितिनकरसंगा।अघगणहरणहारजिमिगंगा॥ यहभवसागरबोरअपारा । यहिविधिसहजहिलगिहींपार दोहा—आपकथाआसविध्यत, तासुनज्ञांतनळाय । मेंक्गिरहोंअतिज्ञयअभय, दुखसुखसविवसराय॥ १९॥

जेतुवपद्पंकजसुरभि, प्राणकरतळवळीन । तिनकोसँगजेकरहिजनः तेहैपरमप्रवीन ॥ ततुसुतसुद्धद्दारगृहमाहीं । तेकवहूँसुधिराखतनाहीं॥१२॥ यहत्रह्मांडस्वरूपतुम्हारा । स्थूळरूपजेहिवेद्वर अदेचराचरकरितवासा । सतअरुअसतहुजासुप्रकासा ॥ आपरूपहमजानहिसोहे । ब्रह्मरूपपरतोनहिजोहे ब्रह्मरूपमहँदेवहुवादा । होतविवाद्हिकियविपादा ॥१३॥ ग्रळयसमयधारउरजगकाहीं । सोवहुश्नेपसेजसुखर्गा प्रगुटतनाथनाभिजळजाता । तातप्रगटतसदाविधाता ॥ जोकहेंफणवृहदहजारे । श्रेपसखातेनाधितहारे

देहि। —ऐसेयहुवरआपको, हमसवकरहिंप्रणाम । कोटिजन्मअघनशतद्वत, छेततिहारोनाम ॥ १८ ॥ तुमहोनित्यमुक्तभगवाना । ज्ञानरूपहोशुद्धमुजाना ॥ आदिपुरुपहोअतयामा । अविकारोहोनिभुवनस्वामी । अहोजगतकेपालनकरता। जगतविल्क्षणजनमुख्यभरता १५ विविधञ्जाकहैयद्पिविरुद्धा। रहितद्पितुवमहँअविरू एकञनेकआदिज्ञगकारा। आनंदुरूपीसदाविकारा ॥सोप्रभुकेशरणागतहोहूं। तारहुअगनअपीसममोहं ॥१६॥ केवलकेशवपुदअरविदा । भूजिहुजनतेन्तिमितमेदा ॥ त्रिभुवन्तिभवभोगसव्जेत । तिनहिंतुच्छलागतस्वर्तन

देहि।—पूरणफ्टतिनकोअदै, सेवतनुवपद्कंज । तद्दपिदीनममदासको, करहुनाथभवभंज ॥ जिमिजनर्नानिजवाटक, गनत्नकङ्ग्रपग्य । तिमिक्षमियाअपराधमम, कहावकृपाअगाप ॥

छंद्रमनेह्रा-नयज्ञयन्त्रिकारीःअभ्यत्र्यारीजगतिस्तारीभुज्ञातीपतिविद्यारीः । जयज्ञयन्त्रिकारीःअभ्यत्र्यारीजयतिस्त्रारीभुज्ञातीर्थाणात्रारीः ॥ जयज्ञयतिद्वारीसदानुसारीस्टर्ट्टारीअनिभारीसायक्रमारीः । मनस्तिजमदगारीमनद्रनारीत्रजसंचारीगिरियारीभवभयदारीः ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ४.

वंदावनवासीनित्यविलासीरोचकरासीरुचिरासीदानवनासी । घटघटकेवासीजगतप्रकासीरमानिवासीभवफांसीनाज्ञकभासी॥ तुवपदसमकाञ्जीगतित्रदसासीदासनआसीअनयासीपूरणआसी । कीरतिर्शाशभासीजन्दुसुतासीश्रवणसुपासीहैजासीमुक्तिदुदासी॥ जयमीनस्वरूपारक्षकभूपाकमठअनुपाविव्यवरेमंदरहिधरे । जययज्ञवराहासहितउछाहादानवनाहाघातकरेअवनीउधरे॥ जयनरहरिषोराकृतवहुक्षोराअस्विरजोरानलनिदरेषुरत्रासहरे । जयजयबद्धवामनपरमसोहाबनविख्यज्ञछाबनपगपसरेब्रह्मांडभरे ॥ जयजयभूगुनंदनभूगुकुलचंदनक्षत्रिनवृदनसंहरियकइसवारे । जयरप्रकुलमंडनहरधनुखंडनखलदलदंडनधनुधारेद्विजमदगारे ॥ जयजनकळळीञ्चाअवधअधीञाजयजगदीञाप्रणधारेवनपग्रधारे । मद्हरनजयंताजयखरहंतासुखकरसंतामृगमारेखगउद्धारे॥ जयदलनकबंधुद्दीननबंधुधृतधनुकंधुअनियारेश्वरीप्यारे। जयमित्रकपिदावालिनिकंदावासिगिरिदाकपिद्वारेलंकाजारे ॥ जयउद्धिमँझारीसेतुहिकारीपादपधारीयुत्तवारेद्श्रशिरमारे । जयसियासमेतूरचुकुलकेतुआयनिकेतूसुखसारेजनविस्तारे॥ जयदेविकनंदनजयनँदनंदनञ्जकटिनकंदनककमारीअघसंहारी । जयकाल्डियदमनंराधारमनंत्रजदुखशमनंगिरधारीरक्षणकारी ॥ वृदावनवासीरासविलासीहियोह्नलासीत्रजनारीमंडलधारी । कटिपीतदुक्लातियअनुक्लायमुनाक्लातंचारीमुरमनहारी ॥ धुपुरवासीआनँदराजीधनुधर्त्ताकुवरीभत्ती ॥ ेमञ्जमातीआञुनिपातीअयकर्ताकंसहिहत्ती । तिदुखारीमनहिविचारीभयेमुरारीसुखभत्तोदुखउद्धत्तो ॥ हितसनेह्यास्त्रअछेहसंधर्तास्त्रआहर्ता। रेजराकुमारेदऌसंहारंजैचाहीयमनहिदाही ॥ र्राह्मेसुखकारीसउछादीरुविमणिब्याही। मणिद्रतल्यायेद्रहितनपायेनरनाहीभौमहिगाही ॥ पमनरंज्योपौडूकगंज्योरणपादीचक्रदिमाद्दी ॥ विभभवदेखायापुनिइतवायाभीमकरमगदेशवरे । ्रहिनिज्ञिञ्जपालैअचिनकरेदियमोदघरे ॥ दुरयदारचोजाञ्चिद्दारचोभूमिभरेनहिञ्चसकरे । रितविचित्रासरिसनरेजगकहिउधरे ॥ ं आनँददाइंभेवसिकेर्पातिहिक्सिके । - सूदियोडुङामूपर्धासकेंद्ररचोहाँसके ॥ रिर्यटिसकै आयुधकिमकै। रार्टिसंगदाराद्वनिजेक्सेतरसचिसक ॥

्र विक्रियोज्ञ कुर्वस्ति कि पञ्च कि अर्थान्यव्याचींकिचितयोचहुँऔरा । छ्रस्योनिकटयसुदेविक्झीरा ॥ रह्मोध्यानधारेजसमनमें । तेसिहिरूपछ्रस्योनयननमें ॥ २ ॥ इरिदर्शनछिहिदुस्पभोदृरी । मुनकीअभिछापाभपूरी ॥ तहँततुमनकीसुरतिविद्रार्ति । गिरचोदुंडसम्धर्राणमैंझारी॥पुनिचिठभूयोजोरिकरठादृो।कहेकोनजस्रुवसुद्वाद्वो॥

दोहा-मनप्रभुछविदगतेपियत, मिलतोभुजनपसारि । मृतुभुखतेचूमतवदन, ध्रुवअसपरचोनिहारि ॥ ३ ॥ अस्तुतिकरनचहतमुखमार्ही ।वालस्वभाववनतकछुनार्ही॥ध्रुवकीमनगतिजानिमुरारी । करिकेछपादासपरभारी॥ पांचजन्यनिजशङ्घअमोला। दियछआयप्रभुवालकपोला॥ध्रापरसत्त्रशंखिदेतिहरूरनाना।धसेवेदअरुज्ञालपुराना॥ध्रुवतहँपायज्ञानविज्ञाना। भिक्तभावयुतप्रममहाना ॥ जोरिपाणिहरिखानवदेखत । अपनेसमदूजोनहिलेखत ॥ मंदमंदपरिकेधुवधीरा । कोमलपदरिचअर्थगभीरा॥ अचहरणीकीरतिहेजाकी।। अस्तुतिकरनलम्योध्रुवताकी॥६॥

ध्रवउवाच ।

दोहा—अखिलज्ञाक्तिपारकरहे, मेरेहियमेंआय । मेरीवार्णाकरिक्रपा, सोवतिवयोजगाय ॥ इंद्रीकरनचरणश्रवणादी । तिनकोचेतनकरहुअनादी॥पुरुपपुराणनाथश्रीधामा । आपपगनकोकरहुँप्रणामा ॥ ६ ॥ एकहितुमुमायाविस्तरिकेशिचकेजगप्रवेद्देशतेहिकरिकेशोदेखिपरहुवडुपुभगवाना।विविधदारुजिभिपावकनाना॥शा करतारहुद्धेद्देशरणितहारे। ज्ञानज्ञाक्तिलहिजगविस्तारे॥कहचोनश्रमसीवतसमजाग्यो।जगतिकारताहिनहिलाग्यो॥ ऐसेआपचरणभगवाना । कोकुसज्ञजोधरेनुध्याना ॥ ८ ॥ जननमरणेकृनाज्ञानहारे । दासनकेदुखदारनवारे ॥

देहि। -पेसेतुमकोर्जेकुमति, भर्जेविपयसुखहेत । तेजनुसुरद्भानिकट्चिल, मागिवराटकलेत ॥ शक्ररक्करपोनिहुनाना । होतिवपयसुखमनुजसमाना॥मनुजजन्मलहितुमहिनच्यायो।सोइशुकरक्करकदवायो९॥ जोसुखआपकथामहँनाथा । सुनेआपदासनकीगाथा ॥ सोसुखब्रझ्झानमहँनाहीं । तोसुरसुखकेहिलेखेमाहीं ॥ कठिनकालकरवालहिलांगे।कटेस्वर्गसुखतरुजेहिमांग॥ १०॥ भक्तिमानजेसाधुतुम्हारे।निर्मलमनदायकउरपारे ॥ नाथदेहुमोहितिनकरसंगा।अपगणहरणहारजिमिगंगा ॥ यहभवसागरपोरआपारा । यहिविधिसहजहिलोहींगारा ॥

दोहा—आपकथाआसवपियत, तासुनज्ञांतनछाय । मेंफिरिस्होंअतिज्ञयअभय, दुखसुखसवविसराय ॥ ११ ॥

जेतुवपदपंकजसुर्भि, प्राणकरतत्व्वलीन । तिनकोसँगजेकरहिंगनः तेईपरमप्रवीन ॥ ततुसुतसुद्धददारग्रहमाहीं । तेकवहूँसुपिराखतनाहीं॥१२॥ यहत्रझांडस्वरूपतुम्हारा । स्थूलरूपजेहिवेदचवारा॥ अदेवराचरकरिनवासा । सतअरुअसतहुजासुप्रकासा ॥ आपरूपहमजानहिसोई । त्रझरूपपरतोनहिंजीई ॥ ब्रह्मरूपमहँहैवहुवादा । होतविवादहिकियेविपादा ॥१२॥ श्रल्यसमयर्थारजरजगकाहीं । सोवहुशेपसेजसुखमाहीं॥ प्रगटतनाथनाभिजलजाता । तातेत्रगटतसदाविधाता ॥ जोकेहेंफणवृहदहजारे । शेपसखातेनाथतिहारे ॥

दे[हा—पेसेयहुवरआपको, हमसवकर्राह्मणाम । कोटिजन्मअपनश्तद्भुत, लेतितहारोनाम ॥ १४ ॥ तुमहोतित्यमुक्तभगवाना । झानरूपहोशुद्धसुजाना ॥ आदिपुरुपहोअंतर्यामी । अविकारीहोशिशुवनस्वामी ॥ अहोजगतकेपालनकरता।जगतविलक्षणजनमुखभरता१५ विविधशक्तिहेयद्पिविरुद्धा।रहहितद्पितुवमहॅअविरुद्धा एकअनेकआदिजगकारा।आनँदरूपीसदाविकारा ॥सोप्रभुकेशरणागतहोहूं।तारहुअगनअर्घासममोहूं ॥१६॥ केवलकेश्वपदअर्घवद् । भर्णाह्मजनतेनहिमतिमंद्र।॥ त्रिशुवनविभवभोगसवजेते । तिनाहेतुच्छलागतसवतेत॥ दोहा—पूरुणफलतिनकोअहे, सेवततुवपदकंज । तद्पिदीनममदासको, करहुनाथभवभंज ॥

विश्व-पूर्वपक्रितनकाज्ञक्, सनतमुक्ष्यक्षण । तिर्विक्षिमयोअवराधमम्, कशवक्रपाअगाध ॥

छंदमनोहरा-जयजयअविकारीअधमउधारीज्यविस्तारीभुजचारीपतित्रिपुरारी।

जयजयकंसारीजयतिसुरारीजयतिखरारीयज्ञकारीपरणीघारी ॥ जयअवधविदारीसदासुखारीखळदळदारीअतिभारीसायकमारी । मनसिजमद्गारीमनहरनारीत्रजसंचारीगिरिषारीभवभयदारी ॥ वृदावनवासीनित्यविलासीरोचकरासीरुचिरासीदानवनासी । घटघटकेवासीजगतप्रकासीरमानिवासीभवफांसीनाशकभासी॥ तुवपदसमकाञ्चीगतिप्रदस्त्रासीदासनआसीअनयासीप्ररणआसी । कीरतिर्जाजभार्साजन्द्रसतासीश्रवणसुधार्सीहैजासीमुक्तिहुदासी ।। जयमीनस्वरूपारक्षकभूपाकमठअनुपाविव्यवरेमंदरहिधरे। जययज्ञवराहासहितउछाहादानवनाहाघातकरेअवनीउधरे ॥ जयनरहरियोराञ्चतवहुक्शोराअस्विरजोरानखनिदरेसुरत्रासहरे । जयजयबद्धवामनपरमसाहावनवल्यियञ्चावनपगपसरेत्रह्मांडभरे ॥ जयजयभृगुनंदनभृगुकुलचंदनक्षत्रिनवृंदनसंहरियकइसवरि । जयरपुक्लमंडनहरधनुखंडनखलदलदंडनधनुधारेद्विजमदगारे ॥ जयजनकरुर्छाज्ञाअवधअधीज्ञाजयजगदीज्ञाप्रणधीरवनपग्रधीरे । मदहरनजयंताजयखरहंतासुलकरसंतामृगमारेखगज्जारे॥ जयद्ळनकवंधूद्दीननवंधूधृतधनुकंधुअनियारेशवरीप्यारे । जयमित्रकॉपदावालिनिकंदावासिगिरिंदाकपिद्धारेलंकाजारे ॥ जयउद्धिमँझारीसेतुह्किारीपादपधारीयुत्तवारेदशशिरमारे । जयसियासमेतूरचुकुलकेतुआयनिकेतुसुखसारेजनविस्तारे॥ जयदेविकनंदनजयनँदनंदनज्ञकटिनकंदनककमारीअवसंहारी। जयकाल्यिदमनंराधारमनंत्रजदुखश्मनंगिरिधारीरक्षणकारी ॥ वृंदावनवासीरासविलासीहियोहलासीत्रजनारीमंडल्यारी । कटिपीतदुक्लातियअनुकूलायमुनाकूलासंचारीसुरमनहारी ॥ जयकेशिविनाशीमधुपुरवासीआनँदराशीधनुधर्त्ताकुवरीभर्ता॥ जयगेयरपातीमञ्जनमातीआञ्जनिपातीअघकर्ताकंसहिहत्तां। पित्रमातुद्देखारीमनहिविचारीभयेष्ठरारीस्रवभत्तोद्वयद्धत्तो ॥ सदि।पिनिगेहसहितसनेहृशास्त्रअछेहसंपतांसुतआहत्तां। वसुदेवदुर्छोरजराकुमोरदरुसंहारजेचाहीयमनहिदाही॥ यदुनगरिवहारीयदुकुलभारिहे सुखकारीस उछाही हिनेमिणव्याही । मन्मथसुतजायेमणिद्रतल्यायेदुदितनपायेनरनाद्वीभौमदिगादी ॥ विद्युत्रभुजभंग्योनुपमनरंग्योपाँदुकगंग्योरणपादीचक्रदिमादी ॥ मुनिपतिकहँमायाविभभवदेरगायापुनिहतवायाभीमकरेमगदेदावरे । पुनिपर्मभुवारयागविद्यारहिनिशिश्वपारिक्वानिक्यदियमोद्यारे ॥ वृषज्ञाल्बेहिमारचोविद्धस्यदारचीजाशहरदारचोपूर्विभूमिनहिशस्त्रकरः । हेजगतपवित्रात्राह्मणमित्राचरितविचित्रासरिसन्गनगकहिउपरि ॥ कुरुक्षेत्रहिशाईश्रीयदुगईआनंददाईभेनमिकशीनिहिस्मिक । गुणिकेतिनद्राम्तृपवहुटामृदियोद्द्यामृपर्गामकहरयादीमक ॥ इस्सिक्टटागेपाडुकुमागुकामदुगागरयञ्चिक अपुथकृतिक । प्रनिविविपविद्यासिक्योविचासङ्ग्यागुरुमनिक्रमनिग्नचिक् ॥

हेदेवननाथातुवयञ्चगाथामुनिश्चतिसाथागावतदेसुखळावतहे । तुवचरणकृपालाविधिविधुभालानेद्दविज्ञालाल्यावतद्देगुद्दपावतद्दे ॥ तुवपदजलगंगातरलतरंगाअघनिअभंगालावतहैजोइन्हावतहै । तुवपद्वर्विदाकरमकरंदामुनिअलिवृंदाभावतहेयञ्चलावतहे ॥ जयजयवलरामाजयवलधामातुवत्रजठामावत्सहन्योल्छकोपसन्यो । जयहननप्रलंबावपुजेहिलंबादुप्पकदंवाजीनतन्योस्रक्छनगन्यो॥ रासभअतिभारीतेहिहरूधारीदियोविदारीजीनखनीवनतारूघनो । पुनिकंससभामिधमुष्टिककोविषकंकादिकविषिपरिववनोकियद्वतनिषनो ॥ जयरेवतिरमनंद्विविद्दिद्दमनंपुनित्रजगमनंसद्वरुासेहेतहिरासे । कृतवारुणिपानंकरिवनजानंकियअह्वानंनिजपासेगोपिनआसे।। जयआनंदअयनंपूमतनयनंअहिकृतज्ञयनंसविलोसভरअतिङ्वासे । कुंडलइककरनंखसतअभरनंकुंजविहरनंकुतहासेशशिसमभारे ॥ जययसुनाऽहरनंकुरुपुरदरनंजगयशभरनंसितवरनंजनकृतशरनं । बल्वलंजियहरनंसुनिसुद्करनंबहुखल्छरनंहलध्रनंपंकजकरनं ॥ अधमनउद्धरनेधरणीधरनेप्रेमहिंढरनेनिजनरनेश्रमनिस्तरनं। जयधर्माचरनेनितअनु शरनंजननहु भरनंजनटरनंशिरसैकरनं ॥ कलियुगअतिचौराधर्मनिचौरासत्पथफोरासंतापीअतिशयपापी । वसुदेवकुमारापरमञ्दारालियअवतारापरतापीप्रभुपरतापी ॥ े जेहिनामकलंकीपैनकलंकीपरमञज्ञंकीमुनिजापीमहिमहथापी। कियपापिननाञ्चाधर्मप्रकाञाजगचहुँआज्ञाजयव्यापीमधुरालापी ॥ जयवहवपुनामंजयवहुधामंजयगुणग्रामंअभिरामंजनप्रदकामं । जयजयश्रीरामंजयघनइयामंजयश्रीधामंकृतछामंद्रिजदुतिकामं ॥ जनहित्रव्यायामंकृतवसुयामंरूपछ्छामंवरधामंपतिरिपुकामं । दासनरतिदामंबॅथेप्रकामंआपुमुदामंसवठामंप्रियनिःकामं ॥ १७ ॥

मैत्रेयउवाच ।

दोहा-यहिविधिजवअस्तुतिकियो,बालकअतिमतिमान । तवसराहिधुवदासको,बोलेशीभगवान ॥ १८॥ श्रीभगवानुवाच ।

सुनउत्तानपादकेवालकः । तंत्रगटेसिगरोजगपालकः ॥ मनकामनातारिमेजान्यो । जाकेहेतुमहातपडान्यो ॥ यद्यपिदुलेभेहेसवकाही।तदिपतोहिदेहेंसिखमाही॥१९।अवलोकोउनहिकहिअस्थाना।कियोनिवासप्रकाशमहाना॥ जाकोअवलवासकहेवतः । हेनहिजननमरणकरखेदा ॥ सोईथलिनवासतोहिदेहीं। प्रमसुभानिजनितिपवेहीं ॥ महनक्षत्रअोरसवतारा । अहेजोचकनाम्शिस्त्रम्याः ॥ तासुपुन्छतरेकररेहे । वकअधारत्हीहिटेहेंहे ॥

दोहा—गृहनक्षत्रतारासंदे, दक्षिणदेधुवतोहि । फिरिडेसक्छअकाञ्चमं, निजअवछंवनजाहि ॥ २० ॥ जैसेमेडीचकहिमाही । फिरतचहाँदिशिगोगणजाही ॥ सबकेऊपरअहेसोछोका । रहिहोतहँतुमनितहिअशोका

दोहा-तेहिकाननमेंजतमहि, यक्षडारिहेमारि । सुतक्षोजतताकी जनिन,जरिहेजायद्वारि ॥ २३ ॥ हाचकवर्ती तेंह्वेंहे । मक्षकरिद्वजनदक्षिणाँदेहे ॥ शक्रुह्वेठहिअधिकविश्वती । करिजगमें अनुपमकरतूर्ता ॥ गंतकालमोहिसुमिरणकरिहे।२४॥सुन्धुवतेष्ठ्वधामसिधरिहे।सकल्लोकलोकपनेहिधामे।करहिंपातउठिकेपरणामे प्रेजहाँफिरिअवनिनआवत । तहँतेरहिहेममयशागवत ॥ सुरहुअसुरऋपिसुनिनरनाना । सवतेह्वेहेतुईाप्रधाना ॥ हिहेंअचलनरेशुकुमारे । गृहतारणगतिनिजकरुषुारे ॥ २५ ॥

मैत्रेयउवाच ।

पहिविधिकहिश्चवतेयदुराई । श्चवकरपंकजपूजनपाई ॥

दोहा-धुवेकदेसततहँतुरतः, गरुड्चड्रेभगवान । रमापारपदसहितप्रधुः, निजपुरिकयोपयान ॥ २६ ॥ धुवअभिस्ठापपूरिनजजानी।हरिपदसेवनफङअनुमानी॥श्रीपतिदरशवियोगविचारी।चल्योनगरकहँपरमदुखारी २७ तहँपुनिकद्मोविदुरकरजोरी । सुनहुसुनीञ्चवित्वययहमोरी ॥

विदुरखवाच ।

जोद्वर्रुभसकामजनकाद्दी।सोहरिपदइकजनमहिमादीं।।इरिपदसेवनकरितेहिपाई।कतप्रसन्ननाहिभोस्रुनिराई॥२८॥ सुनिक्षत्ताकवचनसुदायोबोलेमित्रासुतसुखछाये॥ ( मे.ज. ) वचनविमातवञ्रसमलागे । तातेधुवअतिकोपहिपागे ॥ पायरमापतिसुक्तिनमागे । राजकरनकोतदँअनुरागे ॥

दोहा-राज्यल्झोतातेप्रथम्, करिसुरदुर्लभभोग् । अंतसमैहरिपामको, जैहेतजिसवज्ञोग् ॥ प्रथमहिवासविकुंठनपायो।तातेध्रुवमनमेंदुख्लायो ॥ चल्योनगरकहँध्रुवपछ्तिता।वारहिवारपदत्तअसवाता ॥२९॥

ध्रुवउवाच ।

जन्मअनेकसमापिनकरिकै।सनकादिकजोड़ि पद्चित्परिकै।।जानिहंकबहुँपरमपदजाको।सोइविश्वनपतिनाथरणको पटमासर्हिभरिमेतपकीन्द्यो।करुणानिपिद्जनमोहिदीन्द्यो।॥ऐसकरुणानिपिकहँपाइ।माँगिल्पिगनिहसुक्तिसोहाईँ॥ हायकोपवराभ्योअभागी । मम्काट्नामोकहँनीहृत्यागी॥|करनहारजेभवनिपिपारा।ताकोपायरह्यासंसारा॥३१॥

दोहा—देवसंपेकरिदेतभे, मेरीमतिकोभंग । जोहरिसोयाँचतभयो, बुखप्रदराज्यप्रसंग ॥ हायजानभाष्योद्धनिराई । सोउनमान्योद्धद्धगमाई॥३२॥अहेनकोउजगमोरिवरोधी।वृपाभयोधातापरक्रोधी॥३३॥ स्वप्रसारसयहजगमुखसाँचो।वृथाकुमतिमेंहरिसोयाँचो ॥ भयोद्धित्रजिमिआयुर्दाई।करेंवैद्यतेहिवृथाउपाई ॥ ३७ ॥ पापमगटवसुदेवकुमारा । हायहायमाँग्योसंसारा ॥ निजसमकरनहारयदुराई । तिनसोमाँग्यालोकपदृह्वं ॥ यथाचक्रवर्तीदिगजाई । करिसेवापरसन्नकराई ॥ मौगृत्यजोविनयमुनाई । तार्काप्रयटसत्यश्वताई ॥ ३५ ॥

मैत्रेयउवाच ।

दोहा-धुवकोपछितवोविदुर, उचितहिपरचोनिहारि । तिनहिर्दाविध्यवननहिचहत, तुमसमदासम्पारि ॥ ३६ ॥ नगरनगीचनवधुवआयो । नुपहिद्वयकस्वारिजनायो ॥ आपषुत्रछचुनोकिरणयः । नायकिरिसोआवत्तभयः ॥ भूपसुनतविश्वासनमान्यो।मृतकनआवतअसअनुमान्यो।धुनिम्धिपकरिनारदकीवानी।मृतकागमसितिनयजानी। सुतआगमसिनिहपसुरमीन्यो।द्विहिद्वतिहमालमणिदीन्यो॥३८॥नापस्यदेनतरलतुरंगा।चामोकरभूपितस्वअंगा। चित्रजानपाद्महराजा । लेत्रास्रणचक्रवृद्धसम्बाना॥सिन्वसरमासुद्धदृद्धसरहाग । लेत्रगपुरनेतुरतिस्थारा ॥ ३९॥

दोहा-शंसदुंदुर्भावेणुडफ, बानेबनेअपार । पटतवेदबहुविप्रगण, आगेनछेददार ॥ १ ॥

कनककलशशिरपरिषुरनारी । दीपतंदुलदुर्गभरिपागी॥चर्लिकरनकल्येगलगाना । सानिमानि-रंगारननाना २०॥ सुरुचिसुनीतिजभयमदरानी। भूपणवसनपदिरिखदिरानी॥चिदिशिविकनमदंशिनदर्गानी।चर्लिलेनभुरकोअगवानी॥ चर्योसंगडत्तमदुकुमारा । अञ्चनलस्तिनश्चिरास्या। बाहिनिपिकत्योनगरनराना । सुनभागदतभेटकेकामा २०॥ नगरनिकटशीतल्ञमराई । तहँजवगयेसदलनृपराई॥ तवध्रुवकहँआवतनृपदेस्यो । सुतकोषुनर्जन्मचित्रलेस्यो ॥ दोहा-भ्रेमविकलस्थतेजतरि, आशुभूपतहँषाय ॥४२ ॥ अतिजन्कंठितसुजनभरि, लीन्हचेध्रिवहिज्ठाय ॥

प्राची त्रमानम्बर्धस्याउतार् आशुभूपतह्याय ॥४२ ॥ आत्वत्काठतभुजनभार, छान्ह्याधुवाहेउठाय ॥ श्रीपतिचरणपरसल्लहिनास् । जरेअसिल्अयविमल्लिकास्॥४३॥ऐसेसुतहिअंकवैठाई। निजनयनननीरहिनहवाई॥ सुँपतज्ञीशहिबारहिंबाराशिक्यप्रणमनोरथपूरहमारा४४पुनिपितुपद्मणामध्रुवकीन्ह्यो ।आशिर्वादहर्षिसोदीन्ह्यो ॥ प्रनिकरिमातुननिकटपयाना।कियप्रणामभागवतप्रधाना४५परोचरणसुतसुरुनिनहारी।लियोउठायभयोसुसभारी। गदगदिगुरामिल्तवहुब्र्रा ।कह्योजियहुबहुकालुकुमारा॥४६॥विदुरमित्रतासुणनिनिहारी।जोपहोयप्रसन्नसुरारी॥

दोहा—तेहिअपनेतेजीवसव, निरखतकरिंद्रमणाम । जिमिअपनेतेजातजळ, होतनीचजोठाम ॥ ४७ ॥ धुनिउत्तमअरुधुवदोउश्राता । मिळेपरस्परसुखनसमाता । दोहुनअँगपुळकाविळाई ॥ दोउअनदजळहगनवहाई॥ धरीएकश्रातामिळिज्टे।जननळोडायहुपरनिंह्छ्टे॥४८॥धुनिस्रनीतिजननीधुवकेरी।पाणहुतेप्रियनिजसुतहेरी ॥ ळियोद्धदयमहँळळिकळगाई ।सुसहिवपादविशेपिविहाई ॥४९॥ श्रवीपयोधरतेपयधारा। तैसहिनयननीरअपारा॥ सींचतपयधारामसुवकाही । चीरजनिकहँजोहितहाँहीं॥५०॥ळगेसुनीतिसराहनळोग्राळहचोफेरियहसुतसुसभोग्रा॥

दोहा-निकरिगयोजोनगरते, पांचहिवर्पकुमार । ह्वेआयोलहिहरिकुपा, पराधमंआधार ॥ ५ ७ ॥ धुवतेंस्तिहरिपदसेवकार्द । भर्जकरीअतिप्रीतिवढाई॥जासुध्यानकरिकेमतिधीरा।जीततअजयजगतकीपीरा॥५२॥ यहिविधिजनकहलोगसराहै। निरस्ततधुवसुस्तरहितउछाहें॥तहनुष्धुवअरुउत्तरमकाहीं।लियचढ़ायहककरिनीमाहीं॥ श्रवणकरतिवरदाविलराजा । चल्योनगरकहँसहितसमाजा ॥ तहँवाजेवजबावतभूषा । देतदानदीननअनुरूषा ॥ कीन्हचोनगरप्रवेशनरेशा । निरस्ततसुस्तमासकलप्रदेशा॥५३॥ठोरनठोरनमरकततोरन् । भरेचाहताकेचितचोरन॥

दोह्।—छपुप्रानअरुरंभके, संभद्वारप्रतिद्वार ॥५४ ॥ नवरसालपञ्चनके, वांधेवंदनवार ॥ सुक्तझालरेंझलकहिनाना । विभावंतबहुतनेविताना ॥थलथलसुक्तमालकेसाने । कनककलशुतदीपविराने॥५५॥ इाहरपनाहनगरदरवाने । चामीकरकेचारुविराने ॥ अतिउत्तंगमंदिरचहुँघाहीं । निरस्ततमंदरशंगलनाहीं ॥ रचितरतनतेकनकअगारे । सकलसाजतेसकलसँवारो॥५६॥चंदनचरचितगलीवनारा।उद्वतसुरभिचहुँओरअपारा॥ लाजाअसतअरुफ्लुल्ला[लियेसडींपुरनारिअतुला॥५०॥नगरमध्यनहँजहँभुवआवें। तहाँतयुल्लासुमनझारिलींने॥

दोहा-दिपदुर्वासरसीअछत, फूळहुफळभरिथार ॥ ५८ ॥ धायधायपुरनारिसव, धुवैमिळेवकवार ॥ देहिविविषाविधिआहिशवीद्वापाविधुवअतिअयअहळादा॥यहिविधिसुनतमनोहरवानी।पिताभवनगेध्रुवसुसमानी ५९ तेहिउत्तममणिमंदिरमाही । वसतभयोध्रवसुदिततहाँहीं॥तहँउत्तानपादनृपकाहीं। ध्रुवहिसेळावतनिशिदिनगाहीं ॥ यस्योसुवनसुत्ततहँमहराजा॥जिमिकङ्यपसंयुतसुरराजा॥६० ॥ शीरफेनसमसेजसोहावे । पळॅगदंतिदंतनकेभावे ॥ संचितकनकमणिरिचतअपारे।मानद्वनिजकरमारसँवारे।आसनअनुपमअमळअमोळु।कनकउपकरनअतिहिअतोआ

दोहा-फटिकफरशमरकतमहरू, मणिकदीपतदीष । ज्योतिजगीयुवतीनहां, जिनसुरससमरजनीष ॥ ६२ ॥ यनउपवनवाटिकासुवागा । अवलोकतउपजतअनुरागा॥अतिरमणीयलतारुपजाला । कट्पवृक्षकर्सारसरसाला ॥ कृजिहिकलअनिमत्तिविदेगा।गुंजिहिकुंजिनिकुंजिनिभंगा॥६३ ॥कनक्षयीनापिकाविराज । वर्दरजसुपानलिखाज ॥ प्रमक्षेत्रउत्पलकरहारा । कृलसरसिजनारिकागा ॥ सरसरसीसाहनसोहावन । वर्दृदिशिकुमुदनगणमनभावन ॥ पक्षपाककारहवदंसा । करिहोरसवदोकिविष्यंसा ॥ वर्दनहर्देष्पतिसारससीहं । डोल्डिशिकुमुदनगणमनमाहं ॥

दोहा—तोमुरेद्रनागेंद्रके, ऑरनेंद्रनतीन । विभवविद्येषसीताहते, ध्वनगरिमहॅनीन ॥ तासुरिभवकोत्तरेपताना । केर्कुपातापरभगवाना॥दिनदिनवदृतघटनकछुनाही । विभवनिर्णतगरपिटलताही॥ भुवरिषमत्तेरितगर्गादाला।विद्रुप्यतीतभयोकछुकाला॥ नहंत्रतानपादकविषम् ॥धृवप्रभगव्यत्विमादिनमपाद औरदुमुन्योककल्यदकानन।किषप्रमन्नहारकोत्नपकानन॥धुवदिज्ञानिधुत्रयदुषतिदामा।अपत्रतानपादगहुलाम ॥ विनवनन्तर्यक्ष कर्योर्ग ।कद्वयोवातयदभूषभमोखी ॥यद्यपित्रत्तमनेवकुमाग। नद्यपिक्रममनहोत्तिनास॥

### श्रीमद्भागवत-स्कंध ४.

दोहा-रूपवानग्रुणवानअति, शीलवानमतिवान । भटप्रधानछोटोकुँवर, भयोभक्तभगवान ॥ होइजो सम्मतअससवहीको । करातोधरणिअधिपध्रवहीको॥ नृपतिवचनसुनिसचिवसुखारी।एकवारसविगराउचारी कियोनाथतुमनीकविवेकू । कींजे धुवहिराजअभिषेकू॥धुवगुणग्रन में वँधेसकळजन।निरस्ततम्रसहर्पतमनछनछन॥ संमतसचिवविचारिभ्रवालाराज्यतिलक्षियप्रविहिडताला।भूपजठरपनआपनजानी। उचितकरवतपअसअन्रमानी हैं विरक्तवनिकयोपयाना । भन्योप्रीतियुत्तश्रीभगवाना ॥ कछुककालकरितपअतिघोरा।योगमार्गतेपुनितेहिटोरा ॥

दोहा-भूपतिसोउत्तानपद्, तुरतहितज्योशरीर । भक्तिभावपरभावते, गयोधामयद्वीर ॥ ६७ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेज्ञविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहज्द्रेवकृतेआनन्दाम्बनिधी चतुर्थस्कंधे नवमस्तरंगः ॥ ९॥

## मैत्रेयउवाच ।

दोहा-रह्मोप्रजापतिएकजो, जासुनामशिशुमार । श्रमीनामताकीसुता,सुलमाशील्थगार ॥ निजअनुरूपनानिनरनाहा । तासुसंगधुनिकयोविनाहा ॥ ताकेदुइसुतभेवल्यामा।कल्पऔरवत्सरनिजनामा ॥ १॥ इलानामकीवायुकुमारी । सोधुवकीदूसिरभैनारी ॥ उत्कलनामतासुसुतभयकः । कन्याएकजन्मपुनिलयकः ॥ जाकोकद्देसकरुमतिथारी । सकरुकुमारिनमेंसुकुमारी॥२॥उत्तमजोनजेठध्वश्राता। सोनिजन्याहिकयोनिहिताता॥ एकसँमैचित्ररुतुरंगा । कियोगमनवनसपनअभंगा ॥ खेलनलाग्योतहाँज्ञिकारा । करतअनेकनविपिनविद्वारा ॥

दोहा-तहँकोऊआवतभयो, यक्षएकवलवान । काटिगिरायोतासुझिर, मारिपैनयकवान ॥ गेदशपाँचिदवसजववीती । सुरुचिमानिअतिशयतवभीती॥खोजनगईवनहिसुतकाहीं ।भेंटयोनहिंपुत्रहिवनमाहीं ।। लगीरहीतहँपीरदमारी । तातेसुरुचिभईजरिछारी ॥३॥ पुनिजववीतिगयोकछुकाला।तवनारदसुनिबुद्धिविज्ञाला॥ ध्रवमहराजनिकटद्रतआये । सभामध्यअसवचनसुनाये ॥ उत्तमधाताजेठतम्हारो । गयोयक्षकरवनमहँमारो ॥ वैठेआपकहापरमाहीं । छेद्वेरश्राताकसनाहीं ॥ मुनिकेवचनभूपकेकाना । सुनतेलागेवञ्रसमाना ॥

दोहा-प्रथमवंध्वधज्ञोकभो, प्रनियक्षनपरकोष । सिहासनतेउठतभो, जञ्जवधनकरिचोष ॥ सचिवसँवेवोलेकरजोरी । सनआपकेनाथनथोरी ॥ लेचतुरंगविजयरिपुकीजै । सेनसजावनशासनदीजै ॥ कस्रोवचनतवध्यमहराजा । रहेइतैसयसचिवसमाजा ॥ मेंअकेळअळकापुरजेहीं । हरिप्रतापतेभयनहिंपेहीं ॥ असक्तिपहिरेडकवचप्रकासी।कटितूणीरकस्योशररासी।।करकोदंडचर्मअसिखासी।यहिविधिसण्योभूपअरिनासी॥ . सुवरणस्यंदनतुरतमँगायो । मुनिमुखअभिमंत्रितकरवायो ॥

ः दोहा-हरिपदचिद्वितचारुखः, सोहतविमल्पताक । श्वेतवर्णवाजीतरलः, जिनजवकीजगधाक ॥ · चट्योष्ठरथधुवधरणिअधीज्ञा । सुमिरिजळजयुगपदजगदीज्ञा॥सार्थिसॉअसगिरासुनाई।अळकापुरीदेहपहँचाई<sup>\*</sup> ॥ ः सुनतस्तकरगहितवताजिन । हुँकीदेतहन्योतहँवाजिन ॥ छागतताजनतरछतुरंगा । चछेचपछमनमारुतसंगा॥ त्रथममचीर्किकिणिझनकारी।भयोशोरपुनिघरघरभारी॥१॥उत्तरिद्शासद्द्यनयोजन ।चळोगयोरुपमानित्रयोजन ॥ पहुँच्योजर्वाहिनकटहिमवाना।रुख्योकंदराभूपप्रधाना ॥ सोइदरीमहँअरुकानगरी । रुखीभूपछविमयजोसिगरी ॥

दोहा-नहँकोटिनहरिगणवसाई, कोटिनगुद्मकर्वार । कोटिनराक्षसयक्षतिमि, अरुगंधर्वनभीर ॥ वसतरहयोजहँमुचित्रपनेज्ञा।राखेसवपरनिजहिनिदेशा ५ नगरनिकटभूपतिजवआयो।पाञ्चजन्यसमञ्जूबजायो॥ ः छायरदयोदराआसनञ्चारा । वत्रपातभोमनदुकठोरा ॥ गुद्धकराक्षसमध्रवनाना । मुनेशद्वकोङ्गोरमद्दाना ॥ प्रथमपुदुमिगिरिगेयकवारा ।पुनिमानेवरभीतिअपारा ॥ ६ ॥ पुनिर्धारधीरजवैनटचारे । आयोकानवीरद्रस्पारे ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

दोहा—निष्टिनिङ्गोसोनवल, नागरिनिष्ठणनरेज्ञ । नीतिनिल्यिनिष्कपटिनित, नरनंदकितरेदेज्ञ ॥ निषयवारणनरनके, निरवाहकिनिङ्गेष । नारायणनिरस्ततिनितिह, नयननतजेनिमेप ॥

छंदतोमर─गंधर्वगुद्धकसर्व । राक्षसपि्शाचअखर्व ॥ कङ्किनगरतेर्वार । छखिश्चर्वाहश्चवधुरर्धार ॥ कोइकादिकरकरवाल । निजअंगढाँपेढाल ॥ कोउलियेशूलअतुल । धारेचलावनहुल ॥ कोउपरियपरमप्रचंड । कोउदोर्देडनदंड ॥ कोइल्प्यिचकनेवक । कोउधनुपदाणनचक ॥ कोइतोमरानिअतुल । जेकरनअरिनिर्मूल ॥ कोइभिदिपालकराल । कोइगदापरमिव्झाल ॥ कोउलियेमुञ्जल्वार । कोइपाञ्जियरजीर ॥ कोइलियेग्रुक्षनहाथ । कोउसेलपरिनिजमाथ ॥ कोजिछियेपीनपपान । कोजवमतवदनक्रज्ञान ॥ कोजनखनिकासेपेन । कोइतकतटेट्नैन ॥ कोइग्रहपरग्रुमहान । कोइशक्तिभटग्लवान ॥ कोइल्यिमुशुंडीशूर । कोइल्यिशतक्रीक्रर ॥ कोइल्यिमञ्जतवञ्ज । कोइस्थर्कान्हेभङ्ग ॥ धायेसवेतेहिओर । जहरद्गीभूपिकशोर ॥ कोउमकरआननघोर । कोउगजबदनवरजोर ॥ कोउखळखराननफारि । कोइगिद्धकीअनुहारि॥ कोउवीरयदनवराह् । कोइम्रगनसुखसउछाह् ॥ कोउसकलअंगनिनंग । धायेकरनहठिजंग ॥ वहुयोगिनीनजमाति । पसरायकेशनपाँति ॥ अतिकृशितरुम्यशरीर । दृगकूपसारसगँभीर ॥ परुमारुपरुपरुमारु । बहुवारकरोहें पुकारु ॥ कोउतहँपिञ्चाचिनकूरि । दोउहाथमेळेंधूरि ॥ कोजकरिं कटकटदंत । कोऊठठायहसंत ॥ कोजकरिं खरसमज्ञोर । कोजधावतीचहुँऔर ॥ कोउच्छहिंगतिअतिवंक । किलकारकरहिंनिशंक ॥ कोउसङ्गसप्परधारि । यहिभाँतियोगिनयुद्द । धाईकरतअतिकूह ॥ तहँभयोषुंधाकार । रविछप्योतेजअपार ॥ रिपुदलभयोउत्पात । ध्रुवकोसोसग्रुनलखात ॥ ७ ॥

दोहा-धावतआवतिरपुनलिख, पोरमचावतज्ञोर । अतिनिज्ञंकभूपतिसुवन, तिलभरतज्योनटोर ॥ छं.तो. धुवहूपरचंडकोदंडमद्यो । तहँसारिक ंचस क्यानिज्ञंक भूपतिसुवन, तिलभरतज्योनटोर ॥ छं.तो. धुवहूपरचंडकोदंडमद्यो । तहँसारिक ंचस क्यानिज्ञात्म । अधियारतहाँ अतिष्ठायमयो। । इस्थारअपारतजीक्ष में । महुदामिनिद्गारिरहीपनम ॥ अधियारतहाँ अतिष्ठायमयो। । इस्थारअपारतजीक्ष । धुवमारतभेतिहिद्युद्ध मेरे ॥ ८ ॥ भटभालनम्बरूरलायतभे । निज्ञानिपराज्ञयलेतभ्ये । धुवकोषरञ्जात्म । । जिमिपायप्रहारभुजंगपदे क्यानिज्ञ क्यानिज्ञ

जिमिश्रेलिक्विंयनधारनतें। तिभिश्वपिक्ष्योशस्थारनतें॥१३॥ध्रुवकीयहदेखिदशारनें।नभमेंत्तविद्धदुर्शीमनमें॥ ध्रुवकोग्रुणिनाशहिताहिक्कें। भरिशोकसवेयहवेनभेनें ॥ मतुवंशिवभाकरअस्तभयो। यहसंतितकोअवअंतठयो॥ ध्रुवयक्षमहाणवद्भित्रगयो।चिक्केवशकालहियुद्धलयो॥१८॥उत्तयक्षनजीतिनिशानवजे। सवराक्षसएकहिवारगजे॥ बहुयोगिनिनाचनआञ्चलगीं। ग्रुणिअपनजयअनुरागरागीं॥भटभापीहिआपुत्तमेंतिरो। अवआञ्चललोअपनेनगरे॥ जिमिपावकमाहपूर्तगपरचो।तिमिगर्वभरचोन्नपआयुरुरयो।यकवालककोह्निजीतिल्रहे।पिकतातस्वेयहिभातिरहे।

दोहा-सिगरेमुनिगुणिधुवमरम, रह्योजोधर्मअधार । एकवारसवव्योमते, कीन्देहाहाकार ॥ १ ॥ छं.पः-तहँसुनिनकरहाहाषुकार।तिमिश्चयुदुंदुर्भाकीथुकार॥ जयवंतवचनरिषुकेमहान।धुवसुन्योसमरआपनेकान॥ अरिअस्तरंदनिजरथकृपान । यहनिरिक्तभयोधुनकोपनान ॥ कोदंडिकयोटंकोरघोर । श्रुतिफोरभयोरवचहुँओर ॥ पुनितजीविशिपकीधुवहुपार । अरिअस्मभयेतिलतिलअपारानिकस्योतुरंतपरणीअधीशामनुयक्षकालहैविस्थेबीशा। जिमिमूँदिजाहिरविअतिनिदार।षुनिनिकसितेजकरतेअपार॥तिमिधुवर्द्धघ**त्रपरिधारधारि।कियवाण्ड**ष्टिननधूरिधारि चहुँओरचपळचमकेंतुरंग ! निजटापकेरंअरिअंगभंग ॥ शारतजतळेतसेंचतिनपंग । लखिसकेंनाहितेहियक्षसंग ॥ लहिबाणवेगयक्षनसमाज।उडिकरेंदिशनआरतअवाज॥जिमिपायपवननभमेघमाल।फटिफूटिजाहिथलतजिउताल॥ शरलगतकटतराक्षतनगात।जिमिबज्जलगोर्गारफाटिजात।यकवाणकटैदशपांचफोरि।यहिभाँतितजेध्रवशरकरोरि १७ कहुँकटिहेंडरूकिटचरणहाथ।कहुँकटाँहेंडदरउरवाहुमाथ॥धुवभटप्रवद्धतिवाणभद्ध।कियछिन्नभिन्नवहुयक्षमछ ॥ कहुँकटेपरेकुंडलअनंत । कहुँहारपरेरणमहँलतंत॥कहुँकनककटकसकलेसोहाहि । कहुँगुकुटमाथयुत्तमहिगिराहि॥ कहुँपरेपागफेटेअपार । मनुकियोअवनिअंगनिशृँगार॥कहुँभगेयोगिनीकारिचकार।श्रमिभूमिगिरहिततुनहिसँभार॥ कोजभईंशीशतेकेशहीन । सरचढींभगींकुचकटेपीन ॥ कोउविनहिनासिकाविनहिदंत । छैभजींआपनैसंगकंत ॥ रणुमध्यमच्योहाहापुकार । प्रसिस्केनरिषुधुववाणपारा। हमफूटिमयेकोडकटेकर्ण।कोडविननितंबकोडविनहिचर्ण॥ कहुँद्ररपारुरथचकहोत । नहिंछहतएकक्षणयक्षवीत ॥ कहुँअंगभंगभेवहुतरंग । मंदरसमानमरिगेमतंग निहत्तकृतकोऊतायकच्छाय । कोसकेवीरध्रवनिकटआया।जहँळखतयक्षकियुत्थपोर।तहँपसतध्रनतभनुध्रुवकुठोर इक्वारगिर्राहेश्वरेपेपिशाच।प्रविशैपतंगजिमिअनलआचा।नहिंवचतएकभजिजाहिजीन।लखिअपरवीररहिगयेमीन।। भोधुवकोदंडम्बलाकार । चहुँ ओरझरतसायकअपार ॥ धुवूबेग्सिधुराक्षससमस्त । असदेखिपरेद्वैगयेअस्त

दोहा-गिरतउटतद्यमतद्युकतं, डहरतडहरतयक्ष । पुनिपुनियावतओरधुन, भिरतप्रचारिप्रत्यक्ष ॥ छंदिकरवान-जहाँटक्षणप्रत्यक्षयक्षआयुपर्भेदक्षपायेचोटिमक्षमक्षयक्षवानसेदिखान ।

कोईमच्छपेसवारकोईकच्छपेसवारकोईअक्षविकरारवीरराक्षसम्बान ॥
कोडकदेगच्छमच्छकोडकदेरसरस्तोगकोढस्वच्छस्वच्छिक्येछस्रमुपनान ।
वहाँतेजअंशुमानपरापीश्चपीरवानध्रवजादिरजदानवाणद्वारचेवित्रमान ॥
जहाँसुंडनकेशुंडपेरशोणितकेशुंडभरेरंडसंडसंडसंडसंडदरशान ।
जहाँसुंडनकेशुंडपेरशोणितकेशुंडभरेरंडसंडसंडसंडसंडदरशान ॥
जहाँअकिरोरदंडदंडपायकअदंडपुंपकारभोअसंडमारतंडहुछपान ।
वहाँतजअंशुमानपरापीश्चपीरवानध्रुवजादिरजदानवाणद्वारचोवित्रमान ॥
जहाँअकिरकरारपाटवाजविस । मार्गिरवारकसेवारमुंडपुंडिरकभान ॥
जहाँअभिनकरारपाटवाजविस । मार्गिरवारकसेवारमुंडपुंडिरकभान ॥
जहाँतिजकतारअदंककरअपारमीनवग्जोकटारनकच्छमुस्मार।
जहाँतिजकापारअदुंच्युज्यविद्यारग्वस्व ॥
वहाँतिजअंशुमानपरापीश्चर्यारवारग्वस्व ॥
वहाँतिजअंशुमानपरापीश्चर्यारवारग्वस्व ॥
वहाँतिजअंशुमानपरापीश्चर्यारवारग्वस्व ॥
वहाँतीज्ञवस्यानस्यापन्य ॥
वहाँतीज्ञवस्यानस्यानस्यापन्य ॥
वहाँतीज्ञवस्यानस्यापन्य ॥
वहाँसार्वार्यानस्यापनिर्वानम्यापनान्य ॥
वहाँसार्वार्यानस्यापनिर्वानविद्यानक्षर्यपाणिनीनवान ॥

🌣 जहाँकंधंधेकुपानतेकवंधवेगवानधार्वेमध्यमयदानमच्योघोरघमसान ॥ .तहाँतेजअंशुमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान । 🍜 जहाँभूतञेवितालरूपधारेनिकरालशोरकरतकरालदेखिपरैचहुँघान ॥ जहाँ छैं के स्वास्त्रोकियाणनको ढाल पिलेजात हैं उतास्त्रीन लाल को पवान । जहाँबीरताविज्ञालवेदेंफुलिफुलिंगालहटैनेकहृनहालमरेभेदिजातभान ॥ तहाँतेजअंशमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारयोवेप्रमान । जहाँकोईकरूँआवआवकोईकर्हेजावजावकोईकर्रेखावखाववैरीवळवान ॥ जहांकोईकहैधावधानकोईकहैलानलानकोईकहैमारुघानयक्षओजनान । जहाँबाब्बोह्डिडावदेहिमोछनमेंतावभूल्योञ्जञ्जमित्रभावदेखेदावदर्पवान ॥ तहाँतेजअंग्रुमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान । जहाँज्ञीज्ञनद्वदृरोअनेकफट्टफट्टफ्टेंभट्टभट्टभट्टगिरेंभूमिभासवान ॥ जहाँ उँठे झह झह पिले वी रठह ठह गदा चलै चह चह चह पह पह वान । जहाँरक्तसरिघट्टघटशोणितकोघट्टघट्टयोगिनीगरट्टकरैघट्टघट्टपान ॥ तहाँतेजअंशुमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचीवेप्रमान । जहाँमध्यजंगआयवीरसंडनवेरायलेहिमालनवनायसुखळायकेहज्ञान ॥ जहाँवीरनाभगायकोईभाग्योनबचायकोईछोथिनळुकायरहेमृतकसमान । जहाँयक्षसमुदायमध्यमच्योहायहायप्रछेहोतसीदेखायभयोशोचेदेवतान ॥ तहातिजअंग्रमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान ॥ १९॥ दोहा-ध्रवधरेशशरधारते, विकलयक्षसरदार । भागतभेमधिसमरते, करिकरिहाहाकार ॥

वुपप्रशासनारा, निकल्पसंतरप्ति । नागाननापत्तिम्तरा, नारानाराहानगरा । दे० ॥ जेसेगेयरयूथको, मृगपितदेवसमाय । तेसेराक्षसयक्षद्ध, धुनदीन्द्योविचलाय ॥ २० ॥ जवसन्धुखनहिल्लिपरे, एकदुराक्षसयक्ष । तवअल्कापुरपसनको, कियविचारधुनदृक्ष ॥ नगरपसतकिरिहेंअनिज्ञ, मायागुद्धकवीर ॥२९॥असगुणिपुनिवोल्लसयो, सारिप्तांधुवधीर ॥ हेसारिथअसहोतमन, अवकरिनगरप्रवेज्ञ ॥ धीरपारिकेशाममें, धितयेपीरिपनेज्ञ ॥ पेप्रविज्ञतलल्कापुरी, राक्षसयक्षप्रचंड । मायाकरिहेंअविज्ञये, मायावीवरिवंड॥ तवसारिथकरजोरिक, बोल्योधुवसींवेन । नाथनगरनहिजाइये,येगुद्धकळल्पेन ॥ आगूपाछूऔरल्कि, करेजोळल्करिपात । तीजीतीवाजीअविज्ञि, हारिजाहिसुनुतात ॥ अगूपपाछूऔरल्कि, क्रेजोळल्करिपात । मायाकरिचहुँओरते, चहेजीतिसंग्राम ॥ गंपवींअरुराक्षसीं, देवीआदिअपार । चहुँकिततिछिपव्योगमं, क्रियमायायकवार ॥

#### छंद नाराच।

वतात वात ऐसही धुवै सुस्त संगमें । महानक्षोर होतभो दिक्षान मध्य जंगमें ॥ मना प्रटय पर्यापिएकवारके गरानको । दुर्गोदिक्षान पूरिदेतभे महा अवानको ॥ चटप्रचंड पान बोनचास एकवारही । मना सभूपरे धरे समूछते उसारही ॥ दिक्षानमें भयो महान पूरिधुंपकारहे । रह्यो तही न नेकह सुदीठिकोपसारहे ॥ २२ ॥ उठ चहुँ दिक्षानते नटप्र पार स्पामहे । कियो अकाज्ञ छाय अंपकार ठाम ठामहे ॥ दिक्षानमें दर्मकर्ता अनेकभौति दामिनी । मनोमहाभयावनी प्रत्यक्षकाछ यामिनी ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ४.

त्रिलोक त्रास छैगई मनो महा प्रले भई । ऋषीश सिद्धि चारणो पुकारते दई दई ॥ अपात वज्रवातको निपात एकवारभो । मनौ प्रजा समेत या संसारको सँहारभो ॥ २३ ॥ भई महानवृष्टिएकओररक्तधारकी । पुरीप पीव मूत्र मेद माँस मद्य वारकी ॥ धराअधीज्ञ जान अत्र में तुरंतही तबै। कृपाणकंधमें धरे गिरे कवंधमें खै ॥ २४ ॥ तहाँ परचो छखाय एक शैछ आसमानमें । तन्यो वितानसो महान चारिह दिशानमें ॥ करीपपाणवृष्टिसो गजानकेसमानहै । अखंड वृक्षवृष्टि फेरिभैभरीकुञ्चानहै ॥ गदा कृपाण मूज्ञली कठोरजेकुठारहै। गिरेनरेज्ञज्ञीज्ञमेअनेकवारवार है॥ २५॥ फणीराफेरिफूतकारज्वालकोवमंतही । करोरिधावतेभयेमनी ध्वेडसंतही ॥ तहां सनाद नाग एकओर मत्त धावही । मनी रुपेटि शंडते ध्वे नभे उड़ावही ॥ वराह वाघ ऋक्ष श्वान सिंहज्ञल्यलगृहै । चलेनरेज्ञकोग्रसै अनेकजीववर्गहै ॥ द्विमंडके त्रिमंडके द्विवाहचारिवाहके । द्विपादकेत्रिपादके अनेकपादकाहके ॥ अनेक भांतिके वेताल पावते प्रचारिके । नगीचमें न आवते विरावते निहारिके ॥ तहाँदेखात्तभे पुरी मनोहरी नगीचहीं । सहाट बाट घाट आट ठाट मंज बीचहीं ॥ ल्सेसुद्दावनी नदी नरी सुनारिमजहीं । विज्ञालंदै निज्ञानहु निज्ञान डप्फवजहीं ॥ २६ ॥ तहां महान नाद्के समुद्रवेछ त्यागिक । चल्यो दशौदिशानते तरंग तंगजागिके॥ मनौ ड्रबायदेतभो धरामहाभयावनो । लग्यो मुनीझ सिद्धको समृहस्वस्ति गावनो ॥ कहुँनिशादेखातिहै कहुँसोघोशहोतहै। तहेंकहुँनिशाथमें दिनेशको उदीत है।। कहूँ उतानपादको स्वरूप धारि आवते । अनेकभांतिवैनभाषिके ध्वेबुझावते ॥ २७ ॥ यहीविपै अनेकमायकी उपायको किये । अनेकयक्षरक्षमान जीतिआपनी छिये ॥ तज्यो धुर्नोतिलोभरीमदीनहीं रही खडो । अनेकवाणवृंदको चलावतोतहेंअडो ॥ २८ ॥ विलोकिकै महाउपद्रवे ध्रवे विनाञको । ऋषीञ्चओधनीञ्चमानिकै महानत्रासको ॥ अनन्यकृष्णभक्तजंगमें ध्रवे निहास्कि । भनेअकाञ्चले सुवेन आञ्चही प्रकारिके ॥ २९ ॥

मुनय ऊचुः।

उतानपादके कुमार शंकनाहिं कीजिये । गोविंदकेपदार्रावेदमें सुचित्तदीजिये ॥ सोई दरीजरीन आपके विनाहिदियेंगे । निजे प्रतापत्ते निजे सुदास रक्षिळेयेंगे ॥ दोहा-जासुनामकहिस्रानेपुरुप, यहसागरसंसार । विनवपायविनश्रमिक्ये, सहजहिळागतपार ॥ ३० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेश्वश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारीशीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दास्त्रनियों चतुर्थस्कपे द्यामस्तरागः ॥ १० ॥

### मैत्रेय उवाच ।

दोहा-सुनतसुनिनकेवचनअस, धुवअतिज्ञयहरपान । कियोआचमनजुचिसाटिङ, परिश्रीहरिकोष कियनारायणअस्त्रको, धुवहुपनुपसंपान । त्रिधुवनमेंदूजोविदुर, हैनहिआपसमान ॥ १ ॥ छंद् भुजगप्रयात ।

तन्यं निष्णवास्त्रं नवेकोपिराना । उटीन्नाटमाटाकराटाद्राना ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

चहुँओरधावैकरे जोरज्ञोरा । प्रलयकालकीवह्निज्यों हैकठोरा ॥ महाग्रह्मकोराक्षमो औषिशाचा । तजेश्रल्मांगे क्रपाणेनराचा ॥२॥ इते केञ्चवास्त्रे वम्योवाणजाला । चलीचारिहँओरते अग्निज्वाला ॥ जेंड रत जांवनदे पंखवारे । लगे हंसके पंखकरेकतारे ॥ यहीं भाँतिके बाण छाये अकासे । दिशाने दशोमें भया भारे भारे ॥ महातीखते भीपणे शत्रुकेरे । कढेकालसे कोटिकोटीकरेरे ॥ जहाँ गुह्मको यक्षरक्षीमहाना । रहे रुद्रके वैगनौ भीम नाना॥ तहाँतेसपूर्वअखर्वेनिखर्वे । भिदेजायवरीनकअंगसर्वे ॥ रहीराक्षसौयक्षकोटीनसेना । सुमायावळेमानतेनेक्रभेना ॥ महावाणधारैसवैएकवारै । गयेछायआकाञ्चमेंशञ्जभारे ॥ धर्सेसैनमें ज्ञोरकैवाणकेसे । महाकाननेपेंघुसैमोरजेंसे ॥ ३ ॥ कटेयक्षकेतेगिरेभूमिमाहीं । हटेवीरकेतेसहेवाणनाहीं ॥ तहाँजरहेसैनमेंबीरभारी । सबैआपनीसैनभागीनिहारी ॥ संवैत्तेनकोएकवारैसमेटी । चलेभूपकेपुत्रकोतुच्छसेटी ॥ लियेशस्त्रभारीकियेकोपघोरा । ध्रवैधायघरेकरैंदीहशोरा ॥ यथाकोपकैकैफणीभूरिभारी । गरुत्मानकोवेरिलेहींप्रचारी ॥ ४ ॥ कटेजाहिंबाहउरूजंबजीजा। यथावज्रतेखंडहोतेगिरीजा॥ जरेजाहिकेतेमरेजाहिकेते । धरीसन्युखेजेवचेंनाहितेते ॥ मरेसरकोमंडलैभेटिजाते । जहाँऊर्द्धरेतामहामोदमाते ॥ गिरें शीउटें औश्रमेश्वमिपाहीं । टरेनाहिटोररँगेजंगमाहीं ॥ इकेएकयक्षेज्ञरिलक्षलांगे । कटैधूरिसेंह्वेज्ड्रेजंगजांगे ॥ हनेशस्रजेतेध्रवेओरकाँही । छगेवेप्णवास्रोरजेंहेजड़ाही ॥ चलनेकहयसकोनाहिजोरा । महानाञ्चहोतोदलैचारिओरा ॥ पटीलोथिसोंभूमिबाकीनथोरी । षटीहीघटीहीघटेवीरदोरी ॥ सहीनागईअस्त्रकीवाणधारा । दुर्खादेवकीन्देदहाकोपुकारा ॥ जरेयक्षरत्तीअनंतितर्रते । वचेथोरजेतद्वरेतेदिगंते ॥ भजेञीतजेशस्रजेजंगमांहीं । तिन्हेंनैप्णवास्त्रीनजारयीतहांहीं ॥ महाविकमेभूपकौतिद्धदेपी । लगेहेपशंतितमोदैविशेपी ॥

स्रोरठा-नरपहिफरपरफूल, देहिदुंदुभीव्योममें । कहिंदवचनअनुकूल, धन्यपन्यध्रवपरनिपति ॥ ५ ॥ दोहा-नगपक्षनविनदोतग्रुनि, संयुत्तमुनिनसमाज । आयसमरध्रवसोंकद्गो, आशुहिमनुमहराज ॥ ६ ॥

#### मनुस्वाच ।

वृथारोसकीजनकतनानी । रोपनरकदायकसबभौती ॥ यक्षपुण्यजनअँहविचारे । हनेविनाअपरापविचारे ॥ ७ ॥ यदसमेरकुटकीनिहरीती । निर्दाहसंनकगहिनहिंशीती ॥ यदपदेववापुरेदीना । तेरोकुछअपरापनकीना ॥ रोतिनिपरमा । तोहिनद्रचितकरवुअनकगमा ॥८॥ कियोएकतेरोअपरापा।करीअनेकनकार्नेवापा॥ पविटोकिनेनानी।भयोमकन्यअनकुछयानी॥९॥यदहाँग्दामनमारगनादी।पद्ममादिसाकररसदाही॥१०॥

...

दोहा-यहतुमसाँचोजानहू, अहेदेहअभिमान । हिंसामेकबहूनर्ही, रीझतेहेभगवान ॥ १० ॥ सकलभाँतितेहिरिकहॅथ्यायो।हरिहिसकलथलभल्तेभायो॥हरिप्रसादडुर्लभपदपायो ११ हरिदासनमहॅंश्रेष्ठकहायो असतेहिकसिक्यअसकर्मा । जानिद्धसकलभागवतधर्मो॥१२॥दयाश्वमासवजीविमताई।सहनजीलस्वमहस्मताई जाकेयेगुणहोहिमहाना । तार्षेक्रपाकर्राहभगवाना ॥ १३ ॥ जवप्रसत्रभेहरिजेहिपाही।तोकप्राकृतगुणनिहालाही जीवसुक्तसोहोतिविद्येप । लहतमोदसोसदाअलेप ॥१४॥पंचभूतमयहेनरनारी । जिन्सयोगितनसृष्टिविचारी॥१५

दोहा-पहीभाँतिपाळनहरन, हरिमायाकृतहोत॥५६॥हरिनिमित्तमात्रहिगुणो, ग्रुणजनमहतहदोत॥ १। हिरिप्रभाववद्यायहम्मात्राव्यक्तपाळन्यात्राव्यक्तपाळाच्यात्राम्हिरिकोकछकहोतनहिमोहा।जिमिचुंवकवराठोळतळोहा १५ हिरिप्रभाववद्यायहिमाहे।अक्तिकृतगुणविपमाहे।महदाविकवेद्यक्तिमहाहे॥ करिचरित्रकोजाननहारा।कहाकरतकहँकरताविचारा॥१८॥सवकथादिअनदिव्यनासि। जगअंतकअनंतम्रदराशी जनतेजनतसम्रदर्शे। १९॥अहनतेहिआपनोपराऊ। सवमेसदासमानहिभाऊ

दोहा-प्रभुप्रोरितानेजकर्मवरा, जियजगुआवतजात । जैसेमारुतसंगर्मे, रजकणअमिनउङ्गत ॥ २०॥ जियआयुपवरपेअरुनासे । तिनकीकबहुँगुद्धिनहिंहासे ॥ ईश्वरअहसदास्वाधीना।जानहुर्जावहिकर्मअधीना ॥२१ सोप्रभुकोकोहकर्मविचारे । कोइस्वभावपुनिताहिउचारे ॥ कोईकहतकालतेहिकाही । कोईकहतदेवसुस्तमाहीं ॥ कोईकहतताहिपुनिकामा। हेसबरूपसोहशीरामा॥२२॥अप्रमेयअञ्यक्तज्ञातिपर।कोजजानतकर्तव्यनताकर॥२३ हनेयक्षआतातुवनाहीं । कार्णक्र्याअहस्तवाहिपुनिकामा। केसबरूपसोहशीरामा॥२२॥अप्रमेयअञ्यक्तज्ञातिपर।काणानकर्तव्यनताकर॥२३ हनेयक्षआतातुवनाहीं । कारणक्र्याअहस्तवाहिपत्रता॥२५॥ सोसिरजतपालतसंहरता।निजमायाञ्चाकिनविस्तरता॥२५

दोहा-अंतयोमीजगतके, जिनमेकचहुँनभेद । नित्यानंदस्वरूपहै, वर्णहिंचारिहवेद ॥
सक्छशक्तिपरश्रीभगवाना । तिनमेकिकिभेममहाना ॥ छोड्हुअहंकारममकारा । अवनहित्वनहुपञ्चपश्चारपारा ३
दृष्टिवारकारिछोपहुकोषु । कोपकरतस्वमंगछ्छोषु ॥ जैसेओपिषनाश्चातिरोषु । तिमिविचारकारिकोपहिछोषु ३
कोर्पाजनतेजनदुखपार्वे । कोर्पाहठिचंडाछकहार्वे ॥ भीतिविनाशनचहिहयेकी । कोर्पाववशनहिहोपविवक्ता॥३२
श्वांकरसखापनदअपमाना । तेकीन्हयोवपयक्षननाना ॥ हन्योयक्षउत्तमममश्राता । यहविचारभछिकयोनताता
कोपविवशचिक्रकानगरी । हन्योयक्षसेनाशिशुसिगरी ॥ ३३ ॥

दोहा-यद्पिसम्रपनुपरिपनद्, तोहिँदैसकैनताप । तद्षिसुभटवधगुणिमन्हि, अवशिदेहिँगेशाप ॥
तातेजवछोशापतीहि, धनददेहिनहिआय । तवछोकहिमंन्नछवचन, छहुमसन्नकराय ॥
महतपुरुपकोकरतजो, कैसेहुकैअपमान । जरतसपदिसोसकुछश्ट, यद्यपिहोयमहान ॥ २ ॥
असकहिधुवसींस्रनिसहित, धुवसोंबंदनपाय । गमनिक्योमद्रनिनभवन, रमारमणपद्ष्याय ॥ ६ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेश्चादिद्वनथासिहात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिराज
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचैत्रकृषापात्राधिकारोश्रीरसुराजविद्दृत्वकते

आनंदाम्बनियाँ चतुर्थस्कंथे एकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥

दोहा-सुनतपितामहबचनधुन, बाणतजनकियवंद । अङ्गोअकेटोसमरमहॅं, सहोरद्योन्टपनंद् ॥

मैत्रेयउवाच ।

विगतकोप्गुणिध्रुवहिथनेशा।चढ़िशिविकाआयोतेहिदेशा॥चारणकिन्नरयश्चहुनाना ।कर्राहंचहूँकितः ं हिस्कुवेरहिधुववरुधामा।जोस्युगळकरिकयोप्रणामा।।धुवहिधनदियआज्ञिरवादा।वोळेवचनसहितअहळादा। ‼ोमामान्त्र*।* 

क्रवेरखवाच ।

<sup>भ</sup>तीतेजाहुभवनमहराजा । भजहुभूतभावनयदुराजा ॥५॥ भवनाज्ञनहरिपद्अरविंदा । रही 'गुणमयमायारहितसुरारी । ताहिभजेसबहोतसुलारी ॥ ६ ॥ मांग्रमांगुभूपतिवरदाना । होयजोतेरोमनहुळसाना

''हैंविरदानदेनकेठायक । सदासमीर्पाकमछानायक ॥ असमेंसुन्योआपनेकाना । ध्रुवसमक्रुप्णभक्तनहिंआना ॥

मैत्रेयउवाच ।

,यहिविधिकहजनवचनधनेज्ञा।तबबोल्योकरजोरिनरेज्ञा॥हमतोकोखतेमाँगतनाँहैंकिवळकूष्णभक्तिखरचाँहैं॥ ा हो। दोहा-जीनिभक्तितेअतिदुसद्, यहअपारसंसार । सहजहिमेंउतरतपुरुष्, नेकुनलागतिवार ॥ ८॥ दुर्धनिभुपुतिकेवचनकुवेरा । कहतभयोलहिमोदघनरा॥कृष्णभक्तिकेतुमअधिकारी । कृष्णचरणरतिहोयतुम्हारी । देधवुक्दंयद्दिविधिवरदाना । भोधनेज्ञातहँअंतरधाना॥ कियोज्ञांखधुनिधराअधीज्ञा । पायोविजयकुपाजगदीज्ञा ॥ चल्योङोटिनिजनगरनेरञ्गा।छावतकीरतिदेशनदेशा ॥ आयोजवनिजयरधुवराजा । तहांसचिवसवसहितसमाजा गानत्वजनावतअनुरागे । ङीन्हेअगमानीचिछआगे ॥ ध्रुवहिल्यायमणिमंदिरमाही । दियल्रटायधनदीननकाही । ्र स्तुरुद्धदोहा-यहिविधियक्षनजीतिध्रव, त्रिभुवनमेंयभ्रछाय । आयनगरनिजवसत्तभो, प्रजजनअनँद्वद्धाय ॥ ९ । ्वाजपेयआदिककरियामा । प्रभुकहँपूज्योयुतअनुरामा ॥ दियोदक्षिणाजोदुजमाँमे । क्षुधितनअन्नवसनजननामे । ःदिल्पिकियाफळकमेदेवता । सकळकृष्णहेविनाभेवता ॥१० ॥ असअंतर्यामीभगवाने । करतभयोध्रवप्रेममहाने निजनरअस्थितजोगिरिधारी । तिनहीमयजगिलयोनिहारी ९ १ शिल्हांसुब्रह्मांडविरूयाता।द्यावंतदीननकोत्राता । ्रसंकृतकुरुधर्ममर्यादा । ज्ञातासकलज्ञाह्मश्रुतिवादा ॥ ऐसेध्रवकहँप्रजासुखारी । मान्योपितासरिसहितकारी १२ 👔 दोह्य-छत्तिसवर्षहजारतृप, महिमंडलक्शकीन । पुण्यभौगकरिक्षयिकयो, नहिंपापहिमनकीन ॥ १३ ॥ ्यहिषिधिदियवितायबहुकाला । इंद्रियजितश्रीधुवमहिपाला॥नृपकोजवहिजरठपनआयो।तवनिजजेठोपुत्रवीलायो ्राजातिरुकताकोकरिदीन्द्यो।वहुविधिनीतिसिखापनदीन्द्यो॥सुत्ततियसुद्धदकोपगृहराज् । औरहुसकछविहारसमाज् जरुधिमेखरासकरुमेदिनी।जोविज्ञानिनपरमखेदिनी॥सोसबविभवजानिकृतमाया।स्वप्नसरिसगुणिनहिंमनरुप्या॥ सकळत्यागिबदरीवनजाई॥१५॥१६॥ध्रुवगंगामहँतुरतनहाई।आसनजीतिङ्वासपुनिजीती।विदेधुवकरिद्दिपदप्रीती

दोहा-प्रथमयूळवपुकृष्णको, ध्यावतभयोसुजान । पुनिसृक्षमवपुनाथको, धरिसमाधिकियध्यान ॥ १७ ॥ ष्यानहिमहँछसिश्रीहरिरूपा । प्रेममगनमोदितभोभूपा ॥ वहींहगनआनँदज्जधारा । पुरुकाविततुभईअपारा ॥ गृइंभूछिप्तवसुधिजगकेरी॥विनइरिऔरपरचोर्नाइंहेरी ॥१८॥ तहांअनुपमएकविमाना । नभतेजतरततुरतदेखाना ॥ दशहूदिशिपकाञ्गभोताका । मनहुँचदितपूरवशशिराका॥१९॥तामॅचदेयुगळहरिदासा। नंदसुनंदनामसहुलासा॥ चारिनादुसुंदरतनुश्यामा । अंबुजअरूणनयनछविधामा ॥ शिरिकरीटनरसोहतहारे । भुजअगद्कुंडलश्रुतिधारे ॥

दोहा-पीतवसनयुगयुगगदा, युगयुगवयसिकझोर । आननसदाप्रसन्नजिन, सुरनारिनचितचोर ॥ २० ॥ जबदोज्धवकेनिकटसिपारे । इरिपापंदनृपतिनहिषिचारे॥उत्र्योआञ्चकरिदंडप्रणामा।पूजनकरन्छग्योमतिपामा ॥ प्रमानिवर्ह्निकृतिपरीती । कोकहिसकभूपकीप्रीती॥नयदारजयदारजयदारभाषत । सङ्गरहचोधुवसुसरसचासत॥

।हरिपापंदचरणनचित्तछाये२ १ऐसोधुनहिनरसिहरिदासा ।कियेप्रीतियुत्वचनप्रकासा २२

## सुनंदनंदावूचतुः।

हाराजध्रुवधर्मअधारे ॥ सुनियेसुंदरवचनहमारे ॥ पाँचवर्षकोजिनकोध्यायो । जासुप्रसादअचलपदपायो॥२३॥ दोहा-श्रीपतिश्रीत्रिसुवनधनी, हैंतिनकेहमदास । तुर्गाहेळेबाबनहेतुहम, आयेतुम्हरेपास ॥ २४ ॥

नेजपुरकोप्रभुतुमहिंबुलायो । हमकोयाहीहेतुपठायो ॥ दुर्लभपरमविष्णुपदजोई । मुक्तनकोनिवससातिसोई ॥ नरखहिंसप्तऋपीनितजाको । पेकबहूँनहिंपाबहिंताको॥सोधुवपदमहँसहितहुलासा । करिहोधुवतुमसदानिवासा ॥ र्युम्ज्ञ्जीतारागणजेते।करिहेंद्वमहिंप्रदक्षिणतेते ॥ २५ ॥ पितापितामहजितेतुम्हारे । कवहुँनतेतेहिपदाहितिधारे ॥ ीनविष्णुपद्महॅनुपनंदन ।चल्हुअचल्वेठहुजगवंदन॥२६ ॥ यहविमानश्रीकंतपठाये । तुम्हरेचढनहेतुलैआये ॥

दोहा-चढिविमानध्रवधरणिधनि,संयुत्तयहीशरीर । चलहुकुष्णपुरकोचपल, धराधीशमतिधीर ॥ २७ ॥

### मैत्रेयउवाच ।

नंदसुनंदनकीयहवानी । प्रेमअमीरसमेंछपटानी ॥ सुनिकेंधुवअतिआनँदपायो । धन्यधन्यनिजजन्मगनायो ॥ करिमज्जनसुरधुनिमहँभूषा । पहिरचोभूषणवसनअनूषा॥वदरीवनवासिनसुनिकाहीं । वंद्योशिरभरिसुखदतहांहीं ॥ ठेतिनसांबद्धआद्मिदा।गोविमानढिगयुतअइलादा।**२८।**करिपूजनप्रदक्षिणादीन्हचो।द्वरिदासनकहँ<mark>व</mark>ँदनकीन्हचो।। सुवर्णवर्णभयोध्यवकेरो।छायोदिञ्जनप्रकाञ्चायनेरो।।२९॥हरिदासनकोकरगहिभूपा।चढ्चोविमानहिंचपऌअनूपा ३०

दोहा-तहांशङ्खअरुदुंदुभी, वाजेविपुलमृदंग । गावनलागींअप्तरा, गंधवंनकेसंग ॥

सुरहर्पितवर्पहिंयहुफूला।गार्वीहंभुवकोसुयञ्ञअतृला ॥३१॥ गहिविकुंठमारगद्यतिमाना।चल्योपवनकेसंगविमाना ॥ कछुकदुरचिन्तरपिनेख्याता।सुहिकीन्ह्योसुनीतिनिजमाता।पिंजननीतिजिजोअवजिहीं।तौअतिअयशुखनमहँपैहीं जोममुसँगगईनिर्देमाई । तोकोतिहिहरिपुरपहुँचाई ॥ ३२ ॥ ध्रुविचारहरिपापदनानी । योछेविदँसिमद्युद्यानी ॥ आगृतोदेखहमहिपाला । जातयानजोतेजविज्ञाला ॥ तामजननीचदीतिहारी । हरिपरकोगवनतिछविभारी ॥

दोहा-जहांहोतहरिभक्तसो, कुलपवित्रहेजात । जाकेतमसेसुतभये, तासुकानपुनिवात ॥

तवधुवदेख्योनयनउठाई । आगूचङीजातिनिजमाई ॥ वर्षीहंसुमनजीजासुरतोक । फहरीहताकपुण्यपताक ॥ तपतिजननीशोचमहाना।कियोगवनहरिभवनधुजाना।।एविशशिमंडळऔरनक्षत्रा।।छत्तचल्योसुरसदनविचित्रा।। जेहिजेहिङोफनगमनतराजा।तहॅतहँकेसुरसहितसमाजा॥आगूचिङपूजनतेहिकरहीं।बारवारघ्रवपदिशरपरहीं३८॥ **इंद्र**ठोकजवगयोनरेशा । चिल्ञाग्रुतेहिल्योसुरेशा ॥ कहचोवसहुधुवतुमयहिंपामा । मेंसेवककरिदांसवकामा ॥

दोहा-धुवसुनिवासववचनगुनि,निभुवनतुच्छविभृति । दियोवद्रायविमानको, अटुतजेहिकरतृति ॥

पर्हेच्योत्रझङोकमहँजवहीं।विधिआगूचिङ्गेन्ह्योतवहीं॥ब्रझ्रङोकमहँवसनकहतभो।वैधुवश्तपर्भारतर्दनरहतभौ॥ पुनिसप्तपिनमंडलडौक्यो।पुनिब्रह्माडनकोमुराछाक्यो।।पहुँच्योधुवधुवहरिपुरमाही ३५ जहाँकुमतिकपर्दुनिरिवाही कर्राहें जेहरिपदें प्रेमहिपाना तिविशेषितहँ कर्राहें प्याना॥निजहियको स्प्रेमहास्प्रेतपूरो। सब्दोकन में जो अतिकरो॥३६॥ समदरशीशुचिशांतउदारा । जीवनपरजिनद्याअपारा ॥ निनकेननेनिएंद्अगारे । प्राणहुतेयदुपतिकर्देष्यारे ॥

दोहा-तहँपहुँच्योजबभूपभूष, तबप्रभुनिकटबोटाय । दियोनाहिअनिअचटपद, निजमहिमादरसाय ॥ ३७ ॥ धुवन्त्रिभुवनगूड्रामणिभयः।अम्रुसुव्यानिधुवनम्दँरायः॥गहेषुच्यचक्रीहाञ्चुमारा।निवमतअच्यमुनीविष्मारा मुर्ग्यच्द्रनक्षत्रहुतारा । ताहिप्रदक्षिणदेतअपातः ॥ अयनदिवसनिद्धिप्रवहिअपारा । अवटीनिरस्पिरसप्रुवतारा॥ उत्तरिरित्भसोदतसोई । अरुउत्तानपादनृपजोई ॥ मुनत्रभातनेदेवन्वरूपा । देनप्रदक्षिणमुनदिअनूपा ॥ तोकनिर्रासपरत्युगतारे । यहन्योतिपविदक्दाँहविचारे ॥ नेपञ्जादिदाद्यहगद्योध्यवदन्ताननेदौर्दिपद्माद्यो॥३९॥

दोहा-महिमापुरकोनिगरिक्क, जायप्रचेतनयान । बीजानहिमायोनुषयः, नारद्युतअनुगन ॥ २० ॥

#### नारदंखवाच ।

कवित्त-पतिव्रतारानीजोडत्तानपादकीसुनीति, ताकोध्रवधरमधुरंधरधराभयो । खायफलफूलत्योंहींन्हाययमुनामेंमन, लायकेमुकंदतपकठिनतराटयो ॥ तपकठिनाईअरुहरिसेवकाईताकी, देखिवेदवादिनमुनीज्ञानगरागयो। कहैरपुराजदुजोभूपतिसमानकौन, जाकीवाणधारतेथनेशकंधरानयो ॥ ४९ ॥ पाँचवर्पहीमें जीनवचनविमातावाण, उरमेंद्रसालामानिवनकोचलोगयो । मेराँछैनिदेशमधुवनमॅप्रवेशकरि, पांचमास्टौंकलेशसहत्तभलोभयो ॥ भनेरपुराजभयोहें हैभूपहेनकोई, ध्रवकेसमानयक्षवदलोभलोदयो। देवनअदेवनतेदेवजोनजीत्योजात्, ताकोसेवाजोरजीतिपदअचलोलयो ॥ ४२ ॥ कोटिनजनमर्वातकोटिनवरपर्वाते, क्षत्रीकोटिकबहुँनऐसोपदपाँवें गे। पाँचमासहीमेंडभैळोककोसुधारिळीन्ह्यो, जाकोयज्ञकोटिनकळपकविगावैंगे॥ भनैरपुराजधन्यधरणीअधीअध्रव, जाकोधरोधर्मधराधरमीचळाँवें गे । धीरधरधारीध्रवभूपेश्ववधामदीन्हे, ध्रवपददाताध्रवकेसवकहाँवें गे ॥ ४३ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा-जोतुमपूछचोमोहिविद्र, ध्रवधरेशआख्यान । सोमैतुमसोकहिदियो, विस्तरसहितवलान ॥ ध्रवचीत्त्रसंतनसुर्वदाई ॥४२॥धनयराआयुपदेतवढ़ाई ॥ दायकसकलपुण्यकल्याना।सुनतअचलयलदेतमहाना॥ कोटिनपापनञ्जावनवारो । मनप्रसन्नतावर्द्धनहारो ॥ ४५ ॥ प्रीतिसहितजोजनबहुवारा । ध्रुवचरित्रकोसुनैउदारा ॥ ळहेभिक्तिसोहठिहरिकेरी । जोनाज्ञतिकछेञ्चकीढेरी ॥ ४६ ॥ जोचाहुआपनीयडाई । ताकोअविगयडप्पनदाई ॥ चॅंडेजोडीलादिकग्रणनाना । लंडेसकलग्रणसनतहिकाना ॥

दोहा~सुंदरताअरुग्रुमतिता, ओरदुतेजप्रताप । जोचाहेतोहठिसुने, धुवकोचरितअमाप ॥ ४७ ॥ द्भिजसमाजमेंसांझसेबरे। ह्वेपवित्रधुवचरितयेनरे ॥ कहेंसुनैजेपुरुपसदाहीं । तिनअपओपअविज्ञाहीं॥४८॥ कुहुद्राद्शीपूरणमासी । जेहिदिनजाहिअकंकोउरासी ॥ अथवाब्यतीपातजवआवे। अथवाश्रवणनस्तक्षशिपार्वे ॥ अथवातिथिक्षयअरुरवितारा ॥ ४९ ॥ इनमहँजोधुवचरितउदारा॥श्रद्धावेतनजननसुनवि।अथवाअपनेसुरातेगाँव ॥ सोमनकोवांछितफलपाँ । जोअकामते हरिपुरजाँवे॥५०॥देतजोअज्ञानिनयहज्ञाना।सतपंथिनसतिसुपासमाना ॥ सोइकद्वावतदीनद्याला । ताकोसनमानतदिगपाला ॥ ५,९ ॥

दोद्या-ध्रुयचरित्रमाद्यात्म्यॅमं, दीन्दोविदुरसुनाइ । सोएइजननीखेळतजि,भग्योद्यरिदियनजाइ ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजवांघनेज्ञविद्यनाथसिद्दात्मजसिद्धिश्रीमदाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजासिहरू देवकुतेआनन्दाम्बुनिर्याचतुर्थस्कंपद्वादशस्तरंगः॥ १२॥

#### मृतउवाच ।

दोहा-विवासुतमुखनेसुन्यो, भुरकेहरांरपुरगान । इस्मिन्नांनलगायपुनि, विदुरकदयांमतिभान ॥ १ ॥

विद्राउवाच ।

द्भुतव्यवार्कानात् । कीन्यंसर्वे हर्दनिनयामा ॥ क्राह्मनुवक्रीन्द्रवे(कर्द्यामा । वर्षेदुमीपनमोपद्रभागा ॥ २ ॥ महाभागरवेदरस्योक्षा । नेपिरवर्षिकदिवनगरीक्षा ॥ पंचमविक्षान्योगुनिवंशा । नामिदेदरियूनवर्षशा ॥ ३ ॥ शिल्जनजेसवकोई । तिनतेजोपूजितप्रभुद्दोई ॥ सोद्दरिकीप्रस्तुतिसुखगाई । मदाभागनारदसुनिराई ॥ २ ॥ श्चोप्रचेतनसोमखमाद्दीं।सोसवकथाकद्दोम्बिहिपादीं॥सुनिकैविदुरवचनसुखमानी।कद्दनलगेमित्रासुतज्ञानी॥५ ॥ मैत्रेयउवाच ।

दोह्य-धुवकोसुतउत्कळभयो, पितुवनगमनिहारि । नृपआसनवैद्योनर्ही, जगतअनित्यविचारि ॥ तहुद्वीपधरणिप्रभुताई।तज्योगरलसमसोनृपगई॥६॥जन्महितेसज्जनसंगकीन्हवो।सवकोयकसमानलखिलीन्हवो तमलोकलोकमहँआतम।निरख्योसकल्हाधपरमातम॥७॥करतिवचारत्रह्मिनराना।भूल्योसकल्झारीरहिभाना। प्रानंदमगनसवकाला । जरेपापयोगानलज्वाला ॥ त्रस्रकोडिदेख्योनहिंदूको । कृष्णकोडिदूकोनहिंदूको ॥ ९ ॥ तेपुरतेकियोपयाना । छिपीभस्ममनुअनलमहाना ॥ तिनहिंपथपुरबालकदेखे।वधिरअधजहमूकहिलेखे॥१०॥ दोह्य-सचिवकोरकुल्मृद्धगुणि, उत्कल्कोउनमत्त । अमिसुतवत्सरकोकियो, भूपतिजानिसुमृत्त ॥ ९९ ॥ स्वोधीजेठीतहिरानी । तकिभेपटसुतवल्खानी ॥ पुष्पारनअहतिम्मकेतुवर ।ईपळ्कैवसुलयअतिधनुपर॥९२॥

राषीधीजेंद्रोतिहरानी । ताकेभेपटसुतबरुखानी॥ पुण्पारनअफ्तिम्मकेतुवर ।ईपळर्षबसुजयअतिथनुपरा।९२॥ व्पारनकीतहुँद्रयरानी । दोपाप्रभानामछ्यिखानी ॥ प्रातमध्यदिनसायंकाला । प्रभाषुत्रयतीनिविज्ञाला ॥ १३॥ पनिज्ञीयहुऔरप्रदोपा । जन्योषुत्रयेतीनिहुदोपा ॥ पुहकरनीऊपार्कानारी । सर्वेतेजसुतजन्योसुखारी ॥ १८ ॥ इतियुज्जकृतिनारिजोताके । जन्योषुध्रमनुप्रमप्रभाके ॥ सोमनुनारिनङ्कानामा । द्वादशसुतजनमवलपामा १५॥

दोह्ग-सवव्रतऋतुव्रतकुत्सपुरु, वित्तिस्वरुष्ठकपुष्ठ । जानहुअग्निरोमहू, अतिराबहुप्रयुष्ठ ॥ १६ ॥ रयुक्कीपुर्द्धकरीनारी । ताकेपरमुत्तभेवलभारी ॥ जेवोअंगसुमनअरुख्याती॥कतुअंगिरागयहुपिर्द्धयाती॥१०॥ ममुनीपअंगरुपनारी । वेनाहिजन्योपोरअपकारी ॥ जासुअधर्मस्वभावविल्ठोकी । अंगराजऋपिद्धेअतिशोकी ॥ इतिकृतिकाननमहँजाई । करितपदियोशरिरविहाई॥१८॥मुनिजननिरित्तवेनकरपापा।दीन्द्धोताहिवव्रसमञ्चापा ॥ स्योवनन्द्रप्तव्यक्ष्यहाई । तवमहिरद्धोनकोउमहिराई ॥ कियोचोरत्तवअतिवरुपता । भयेप्रजातहेंदुत्वितअपाता॥ स्योवनन्द्रपत्तव्यक्ष्यहाई । तवमहिरद्धोनकोउमहिराई ॥ कियोचोरत्तवअतिवरुपता । भयेप्रजातहेंदुत्वितअपाता॥ दोहा-दक्षिणकरत्तवेनको, मंथनकरिग्नेतिया । आदिराजपुश्चप्रगटिकय, भयोअंशयदुराप ॥ १९ ॥ २० ॥ हिसुनिमिज्ञासुत्वनेना।वोल्योविद्यवचनभित्वेत्वा (विदुर्द्व०) अंगभूपप्रवृत्वण्यमहाना।शिल्योविद्यवचनभित्रित्वा । विदुर्द्व०) अंगभूपप्रवृत्वण्याद्वित्वच्यापार्थित्वा । विदुर्वनेनाविद्यवच्यापार्थित्वा । विद्यत्वच्यापार्थित्वा । विद्यत्वच्यापार्थित्वा । विद्यत्वचन्द्रपद्यत्वा । २२ ॥ हिद्देवनकिर्वारत्वमुनिकेत्वा । हमतुम्हरेपद्नावहिद्याञ्चा ॥ वत्त्वमानभित्रवुत्वचरित्वा । तुमत्रानद्विप्वाकेत्रता ॥ २० ॥ वेद्यत्वचनुनिकेतदा, स्यासुत्वहर्ता । वत्त्वचन्त्रत्वित्या । स्यासुतहर्त्या । वेद्यत्वचन्त्रत्वा । स्वत्वचन्त्रत्वा । स्वत्वचन्त्वचन्त्रत्वा । स्वत्वचन्त्रत्वा । स्वत्वचन्त्वचन्त्रत्वा । स्वत्वचन्त्वचन्त्वचन्त्रत्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्रत्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्रत्वचन्त्वचन्त्रत्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्तिव्यवचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्त्वचन्तिव्यवचन्त्वचन्त्वचन्तिवाच्याच्याचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्त्वचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्तिवाचन्व

#### मैत्रेयउवाच ।

तानऋषीञ्चार्थममहिषाला । अद्वमेषकिययञ्चविद्याला ॥ भागलेनदेवनानआये । यद्षिवेद्षदिविद्रयोलाये॥२५॥ त्रकतिबजकहनुष्यजमाने । तातहोतआद्वर्यमदाने ॥ सविषिदोमद्दविद्यक्रिदेहीं।निजनिजभागदेवनहिल्हीं२६ धद्धासहितवेदकर्म्या । पर्वसुवेद्दमविष्ठसुतंत्रा ॥ भयेनमंत्रतेजनेदीना । देवभनाद्रकृषद्वीह्नकीना ॥ २० ॥ देवफर्मसाक्षीसपर्वेदोकारन्कानभागनाहरूपे २८मेत्रयउ०विद्युवनस्तितृषयजमाना।कृद्योद्वितृनमोद्दिन्तमदाना

दोद्दा-भागळेन्द्रितदेवन्द्दिं, आपेकारण्कान् । स्रोदमलाँडिजकहदुसन्, भयोज्यतिक्यान्त् ॥ ३०॥ सुनिन्द्रप्वचनसभासद्वीळे,अपनेडर्काआह्मयरोळे।सद्स्याऊचु-मद्दागनपदिजन्मदिमादीं।नुवनागारिक्याकपूनाही पूर्वजन्मकोकपुअपचारा । नातेळहेनआपुअमारा॥३६॥तोहंसाधनक्ष्यत्मदीद्द्या । आमेपुबद्दिनगर्द्दाता॥ ३२॥ पुजनपकोरदीजवपारा । त्यसबद्देवळहेनेआगा ॥ ३३॥जोनकामनाङ्गीरद्दिष्ट्वासीकामनातासुद्दिल्ज्ञ ॥ ३०॥ पुजदेष्टित्वक्रियोनरसा ॥३५॥दियोजमिनदेशागरमञ्जाशापनभार्त्वकृत्वभागे । कृत्योपुक्रपदकअप्रिमद्वारी ॥

दोदा-कंचनमाटाटसत्तरम्, अंबरअबटअनुष् । निज्ञहरमोषायनदियोः मृतप्रदर्भगदिवत् ॥३६॥

जनपायसन्तरजीन्ह्यो।सुँघिसुनीथारानिहिदीन्द्यो३७पायसखायपुत्रप्रदरानी।धरचोगर्भअतिहायसुखमानी यसोजन्योकुमारा । महाअधर्मीपापअगारा ॥ रहीसुनीथामृत्युकुमारी । तातेभयोषुत्रअवकारी तेमातामहरीती । गहीसुवनमानीनहिंभीती ॥ भेउतपातजनमकेकाला । नामवेनभोरूपकराला इतेथावनलाग्यो । तवहींतेपापहिअनुराग्यो ॥ ३९ ॥ धारिधनुपकरवनमहँजाई । मारेदीनमूगनसमुदाई वआगेपरिजावे । ताहिवेननहिंकवहुँवचावे ॥ दोहा-पञ्चपक्षीजरूजीवबहु, औरहुकीटपतंग । विनावधेछांडैनहीं, सहसनकोइकसंग ॥ ४० ॥

कारभीनजवआवे । तवपुरजनवालकनवुलावे ॥ पकरिपकरिवालनतहँवाँधी । राखेअंधकोठरीपाँधी नकोमुठिकनसोंमारी । लेतप्राणदेदैवहुगारी ॥ वेनहिनिरखितप्रजाञपारा । भागतहेंकीरहाहाकारा ारमेंआगिलगार्वे । केहुगहिगहिरेकुपगिरार्वे ॥ केहुकीवरवञ्चपकरतनारी । केहुकोसुकुलडारतोमारी रगहेवेनसिपारे । तहाँपरतपुरहाहाकारे ॥ प्रजानिरस्थिअसभापतवेना । भागहभागहुआवतवेना ॥ ४९ होहा-ऐसेखछनिजपुत्रछित, अंगसमीपवोछाय । नृपकुछउचितहिधर्मवहु, वेनहिकह्योदुझाय ॥ १ ॥ क्तोपितकीवानी । वेनअधमअतिकायअभिमानी ॥ तवपित्रुख्योनिकारनताही।पेनहिंनिकरचोवेनक्रपही iदुखितभयोमहिपा**छा। उरमहँकियोविचारविञ्चा**छा॥जिनकेसुतर्नाहेतेइसुखारी।तिनहींपेेशसत्रगिरिपारी। हेतुकरेश्रमभारी । सोसुतलहिषुनिहोत्दुखारी ॥ पापीपुत्रभयोजीअपने । तौसुखपावतकबहुँनसपने ॥४३।

दोहा-पापासुततेलहतहै, पुरुषअमितदुलभोग । पापासुतकेयोगते, होतरोगअरुकोग ॥ रिपुरूजोजगनाहीं। सुतनञ्जनकानमानमहार्टी॥कत्मितसतवज्ञनरकहिजावे।कृत्सितसुतवशमोदनपार्वे४४। 

चारकरिकेतेहिकाला । ल्ह्योनरैननींदमहिपाला ॥ शकसरिसत्तिविभवमहाना।अधरात्रिशंत्रभूपसुजाना । दोहा-रहीसुनीथासोवती, पुरजनसोवतसर्व । गयोभूपकढ़िकानने, साधनसुक्तिअखर्व ॥ ४७ ॥ रिपुरजनस्वजागे । गयेभूपदर्शनसुखपागे ॥ निरखेतहँनरेशकोनाहीं । अतिशयदुःखितभेषनपाहीं ॥ पुरोहितसुहृददुसारे । भूपहिहेरनसकलसिधारे ॥ गृहगृहवनवनपुरजनहेरे । अंगभूपकहँकतहुनहेरे ॥ परिणखोजितिनडारे । अपनोनायकहूँननिहारे॥जिमिविपयीजनश्रीहरिकाहीं।बहुविधिलोजेहुपावतनाहीं <sup>१८</sup> ातिकहँकतहुँनपाये । तवक्षोकितसिगरेंफिरिआये ॥ नगरआयकैढारतऑस् । गयेऋपिनढिंगळेत*उसाँस्* ॥ दोहा-वंदनकरिकरजोरिके, कहेंऋपिनसोंवेन । अंगभूपकहुँकढ़िगयो, खोर्नेहृहमैमिळेन ॥ ४९ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांभवेज्ञाविश्वनाथिसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषाषात्राधिकारीश्रीरयुराजांसहज् देवकृते आनंदाम्बुनिधीच ॰स्कं ॰ त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

मेत्रेयउवाच ।

होहा—जगतसेमचितकसकल, भृगुआदिकष्ठनिराज । विनानायधरणीनिरस्ति, ट्योविचारनकात ॥ १ ॥ रस्परपञ्चसम्बद्धाः । निरम्भः चारिक्रित्तुवसुनिसई । सान्धुनार्थाक्ष्तनार्थकारार्थकार्यक्षात्राहरू तनमहैतेहिच्ँठाई । शुभुअभिपैककियेसुनिराई ॥ २ ॥ फिरीपरणिमहैनेनदोहाई।वरणिननायतासुप्रभुताइ ॥ ाप्रशासनमुनिकानन।चोरपराप्रकुकेद्वतकानन॥वेसेपायभुजंगमत्रासा । भागाँदआसुछोरिनिववासा ॥३ ॥ दोहा-वास्त्रसमटदिकेविभव, राजासनमहँनैठि । कुटकीमयांदातजी, कोपसिधुमहँपैठि ॥

बृद्धसचिवसुद्धदहुसरद्वारा ।जिर्नाह्यअंगनृपदियअधिकारा ॥ तिर्नाह्येगोल्किसभामँद्वारी । दैंदैगारीदियोनिकारी । जेजनसदासराहतरहृद्दी । अनुचितउचितकबहुँनाहिंकहृद्दी ॥ वेनभूपकीरुखकहँराखे । पापकरनकोवनिहभाखे। सेकुमतिनकीजोरिसमाजा ।राजकरनलाग्योमहराजा ॥ अपनेमनदूजोनहिंमान्यो । कबहुँननीतिरीतिजरआत्यो । ∖सदाज्ञरावपानकरिराजा । गणिकृनकीबृहुजोरिसमाजा ॥ पुरोरहैअतिज्ञयसुखुभीनो । कोकृज्ञास्त्रमेंपरमप्रवीनो ।

दोहा—महानिरंकुज्ञअपनिषुण,जिमिमतंगमतवार । वेनअनूपमअवनिमं, भयोअपर्मअधार ॥ ४ ॥ कहुँकहुँरथचिहसैनसजाई । चलतदेशदेखननृपराई ॥ सेनभारकंपतिहैधरणी । चहेमतंगहिजिमिल्छुतरणी ॥ ५ कहुँकहुँरथचिहसैनसजाई । वियोअवनिवहिषिणोहराई ॥ जोकोउयज्ञकरिहिअवभाई । ताकोसकुलनाशह्वेजाई जोकोउद्विजनदेशगोदाना । तासुर्ज्ञाकरिहिकरणाना ॥ जोकोउद्दोमअग्निमहँकरिहै । तोशठसकुल्क्रपमहँपरिहै । जोकोउद्दोमअग्निमहँकरिहै । तोशठसकुल्क्रपमहँपरिहै । जोकोउद्दोमअग्निमहँकरिहै । तोशठसकुल्क्रपमहँपरिहै । जोकोउद्दोमअग्निमहँकरिहै । तोशठसकुल्क्रपमहँपरिहै । जोकोउद्दोमअग्निमहँपरिहे । तासुअवशिहोहहिसंहारा ॥ तीरयगमनकरिहिजोकोऊ । काटिजायगैतिहिपददोऊ ॥ वोहा—जोकोउल्हेंनामहरि, जरिजेहैतिहजीह । जोकोउपतिमाप्रजिहै, सोपेहैदखरीह ॥

दोहा-नाकाउठहर्गामहारः जारजहरताहणाह । जाकाउत्रातमाञ्चाजह, सामहृद्धदीह ॥ जोकोउत्तपकरिहेमनर्छाई । ताहिहायगीवेगिसजाई ॥ जोकोउत्रतकरिहेन्तित्वाई । सोनासिकाविगतह्नेजाई । जोकरिहेसुरभीसेवकाई । ताकेकरकिटजेहेंभाई ॥ माधवमारगमाधनहेंहें । सोनर्छहमेंरहननेपेहें । जोमातापितुग्रककहमानी । अविहासोवधआपनजनजानी ॥ जोनखनेहैकूपतङ्ग्या । सोछटिजेहेअविहासभागा । जोहारणागतजनकोपाठी । ताकीर्खीचिजायगीखाठी ॥ जोकोउपित्रनकर्रासराधा । सोपेहेहमतेहठिवाधा ।

दोदा-दिसाजो्क्रिहेनदीं, जोनगहीपरदार । जोवृद्धनकोपूजिंदे, होईतासुसँहार ॥

मोकोजोपरमेश्वरमानी । मेरेहीहिततपजपठानी ॥ मोकोयज्ञभागजोदेंहैं । मेरोनामरेनिदनछेहैं । मेरोनामरेनिदनछेहैं । मेरोनामरेनिदनछेहैं । मेरोनामरेनिदनछेहैं । मेरोनिदनछेहैं । मेरोनिदनछेहैं । सेरिदेविदनछेहैं । अपनोभक्तताहिकिछेहैं । जोविद्यासयातनिद्दिकिछेहैं । पोछपायसोंसोचिपमिरेहैं ॥ जोविद्यासयातनिद्दिकिछेहैं । पोछपायसोंसोचिपमिरेहैं ॥ जोविद्यासयातनिद्दिक्षित्वन्तिही । जोविद्यासयातनिद्दिक्षित्वन्तिही । जोविद्यास्त्रिक्षित्वन्तिही । जोविद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षेत्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षितिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षेत्रिक्षेत्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षितिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षितिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षितिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षितिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षित्वनिद्यास्त्रिक्षितिक्षितिक्षित्वनिद्यास्तिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्

पति । पति ।

दोहा-अगभ्रपनवननाये, शासकरहयोनकोय । तबेनाहिनरपतिकियो, भयोअपर्यासीय ॥
कहोहोपकेहिनिधिकस्याना।छायोजगतअपर्यमहाना॥९॥िनिम्शुनंगकद्वपकरपाना । वाद्वतगरक्रमेकियाना॥
कहोहोपकेहिनिधिकस्याना।छायोजगतअपर्यमहाना॥९॥िनिम्शुनंगकद्वपकरपाना । वाद्वतगरक्रमेकियाना॥
केश्विकद्वैपालनगृहकरहीं।तिनहुँकोडिस्प्राणिहिहरहीं ॥ यहाक्र्यवश्चाअपार । भयोग्रनीथागिकक्रमा । भाग्रामुनीथागिकक्रमा । भाग्रामुनीधागिकक्रमा । भाग्रामुनीधागिकक्रामुनीधागिकक्रमा । भाग्रामुनीधागिकक्रमा । भाग्रामुनीधागिकक्रमा । भाग्रामुनीधागिकक्रमा । भाग्रामुनीधागिकक्रमा । भाग्रामुनीधागिकक्र

असविचारिकसवमुनिपावन । चळवेनभूपाविष्ठ 💛 :भाईलपनोकोपाः

UISH

मुनयऊचुः।

नृपवरसुनियेवचनहमारे । जाकेहितहमइतैसिधारे ॥ आसुपबळकीरतिश्रीदाता । जेहिसुनिहोतनृपतिविख्याता सुरुपजोतनमन्वचनहुतेरे । करेषमंआचरणघनेरे ॥ सोविशोकळोकनकहँपावै । जगमेंसुयशअन्तपछावै जोअकामहैकरेसोपमा । ळहतसुक्तिसोपुरुपसुकर्मा॥१५॥रहैधमंजिहिम्नातितुम्हारा । सोउपायकरुनृपतिउदार

दोहा-पर्मनाशकेहोतहीविभौनाशह्वैजात । धर्मप्रकासतहीतृपतिविभौप्रकाशिव्हवात ॥ १६ ॥ दुप्टसचिवअरुचोरनतेरे । जोरक्षततृपप्रजनवनेरे ॥ छेतययोचितभागसदाही । ताके।सुखदे।उछोकनमाही ॥१७ जासुराजपुरमहँभगवाना । पूजितहोहियज्ञतेनाना ॥ चारिद्ववरनकरैंनिजधर्मा । कहुप्रचारनहिंहोयअधर्मा ॥१८ अरुसपर्मनिजशासनधारी । तापरहोहिपसत्रसुरारी ॥ १९ ॥ भेष्रसत्रगिरिधरजेहिपाही । ताकोदुरछभेहेकछुनाही छोकपाछसवताहिदराहै । अरपहिंचिछसादरिशरनाहै ॥ सकछछोककेशीहरिस्वामी । सकछछोककेशंतरयामी

दोहा—सकल्यज्ञमयवेदमय, सवतपमयभगवान । तिनकोपुजिहसवप्रजा, संग्रुतसकलिथान ॥
तिनपरजनकोद्धवनिहिद्दू । तिनपेभूपतिकरहुसनेहू॥ २१ ॥ किययज्ञसुरहोतसुखारी । जेहेसकलसत्यगिरिपारी
यागभागअपने।सुरपाई । होहिसकल्यमनबांकितदाई ॥ तातेयज्ञभूपकरवावहु । विविधभांतिकेधमंचलावहु
करोनतुमसवधमंविनाज्ञा । नतहेहेतुम्हारहित्रनाज्ञा ॥ प्रथमहिस्रुनिज्ञवसभासिधोर । तिनकीओरनवेननिहार
वंदनपूजनअरुतकारा । तहँकिमिलहिह्सुनीज्ञज्दारा ॥ पेताकरित्तगुनिस्रुनिराई । दियेधमंजपदेशसुनाई
सुनिस्रुनिवचनवेनमनभाष्यो । करिकेअरुणेनेनअसभाष्यो ॥

#### वेनउवाच।

दोहा—रेम्बरुलमुनिजनसँने, आयेइतकोहिहेत । अपनेकोधरमीग्रुनी, अहीअधर्मनिकेत ॥
हमईश्वरहॅसत्यितहारे । सकलपृत्तिकेवस्यज्ञानहारे ॥ मोहिसमप्रभुतिकिकमातिमंदा । ध्यावहुदूसर्दशंगोविदा ।
निमिपरकीयातिज्ञुल्जभीती।पतिनिकिकरेयारसोंप्रीती॥तेसेतुमहोमुनिजनसिगरे । साँचेहुधर्मतुम्हारेविगरे ॥२३।
प्रगट्दंदामोहितिनिरेमूदा । धरहुप्यानकोनकरग्रुदा ॥ औरईज्ञजेनुपतिच्यावे । तेनिजकरदोखलेकनज्ञावे ॥२४।
कानकृष्णहेदंदशतुम्हारा । जाकीकीजनभिक्तअपारा ॥ भूपसनेहलोडावनहारी । कुलहिसमूलजरावनपारी ॥
कियोजोतुमहरिपद्महँपीता । सोसतिकुल्यानारिनरीती ॥ २५ ॥

दोहा−विप्णुविरश्चिमदेशयम, धनदवायुघनभान । शितिपावकवरूणडुज्ञ्जी, ओरहुदेवमद्दान ॥ २६ ॥ समरथञ्जापअनुमहमाही । नृपकेतनयेवसिंहसदाही ॥ सर्वदेवमयनुपकहँजानी॥२७॥तातेनिजस्वामीमोहिमानी ॥ तातेगवेछोड़िकरियागा । देहुसकटमुनिमोकहँभागा ॥ जपतपकरहुसकटममहेतू । ममप्रसन्नहितवीधहुनेतू ॥ मोहिमसन्नियमेयेमुनीज्ञा।जपतपसकटविकटनुवदीसा॥उठिम्रभातमोहिनायहुमाथा।मोतेअधिकनदूसरनाथा २८

#### मेत्रेयउवाच ।

यदिविधि हुमतिकुषंधीपाषी।म्गटदीनसंतपग्नाषी॥मुनिउपदेश्वनरेश्चनमान्यो।क्योक्ठोरपचनिर्धितान्यो॥२९॥

दोद्वा-गर्वतंत नृप वेनते, पाय अनाद्र पोर् । निज उपदेश विनाश छिह, कन्द्रि कोप कठोर ॥ ३० ॥ कुषिनपुनितपपारी । ब्रह्मारअसीगराज्यागे ॥ माग्द्रमारदुभूपतिकासी । यदपापीदाहणजगमासी ॥ तिष्यगत्तपदअपीशनसार । महाअपमेकुपेशचलाई ॥ ३० ॥ यदनिद्देश्वप्रभासनयोग । यतिदुरापातत्तमगराय ॥ प्रनिज्यसीगित्वक्रीत्यो।परापमेष्यंमहिक्शिद्वित्यो॥३२॥आमुह्यालहितिभवनद्वारीयायदिवनाहिनुत्रो॥ वन्तोहिन्यकोगमुख्यदेशजोतिनमुस्दर्शनिद्वक्रदर्वे३३पदिविष्कृषिन्तस्योशस्यारम्योगहिन्यस्य

्रीहा-मुनिके देन ऋषीनके देन प्रक्रीपि महान । मृति मारनकोइटनभी, तुरन्दि कार्ति छुपान ॥ रेषुरेन्द्रपत्रीरदे कारा । महस्रोहेनटायीनाहिसाम ॥ क्षिनिद्ननेग्रहोष्ट्रन हममामृतिमित्रिमरस्रोहनपुरुषायन ॥ वेनहिनिजहुंकारहिमारी । निजआश्रममुनिगयेप्तिपारी॥मातुमुनीथातहॅपुनिआई॥मुतहिमृतकरुखिअतिदुखपाई॥ मंत्रनकेवरुप्ते।परधीरा । परिराख्योनिजपुत्रज्ञरिरा ॥ तबधरणीमहॅविनमहिपाला । विदुख्यतीतभयोकछुकाला ॥ तेहिधरणीमहॅक्षठकरुचोरा।दियोपजनकहॅअतिदुखघोरा॥एकसमेप्तरस्वतितटमाही।मुनिमज्जनकरिमुखिततहाँहीं॥

दोहा-कियोहोमवैटेसुचित, वरणतकृष्णचरित्र । तहँनिरसेठतपातअति, नाज्ञकप्रजनविचित्र ॥ सकटलोकभयवोकविलोके।अरुचोरनतेप्रजनसञ्जोके ॥ विनानाथकीपरणिविचारी । आपुसमेंअसगिराउचारी ॥ देसदुचोरचपठचहुँओरा।बाढ्तभयेअतिहिवरजोरा॥३७॥धावतउडतिधूरिपरणीमें।लोगदुखितअतिनिजकरणीमें॥ रह्मोनकोउअवधर्राणअधीज्ञा । पालेप्रजनकाटिज्ञठकीज्ञा ॥ करहिपरस्परप्रजाविरोधू।तिनकोअवकोकरप्रवोधू ॥ महाउपद्वतज्ञनस्प्रांच्यो।काहुकोक्छुकहुँनुबाच्यो॥चोरहुआपुस्महुँस्वल्ट्रहीं।यक्एकनुधनहितसंहरहीं॥ ३९॥

दोहा-हीन तेज यह जगतमें, चोरमयीभैराजि । कहा कहें कैसो करे, कहां जाहि अप भाजि ॥ असकहिद्धनिसवभयेदुखारी । यदिपसमर्थरहेतपपारी॥रक्षणप्रजनकरनकेळायक।निजअधिकारनग्रुनिमणिनायक॥ दोपहुदेखिनरक्षणकीने । समदरशोद्धनिहरिरतिभीने ॥ ४० ॥ यद्यपिसंतप्धशीळउदारा । विप्रहोयजोधमैअधारा॥ दीननदुखितदेखिनहिरकै। तासुपमेनश्चिजायप्रतक्षे ॥ जैसेफूटेभाजनमाही । अवैनीररहिजातोनाही ॥ ४९ ॥ पुनिकन्दिअसमनहिदिचारा।विननुपनहिमहिद्धनहारा॥है यह वंज्ञजगतमहँपावन । कीजैतासुअपायच्छावन ॥ दोहा-धर्मारमा यहिवंज्ञामें, भये भ्रूप हरिदास । ताते भ्रूपति रचहु कोज करे जो धर्म प्रकार ॥ ३२ ॥

दोहा-धर्मात्मा यहिवेशम्, भयं भ्रूप हरिदास् । तातं भ्रूपोतं रचहु कांड करे जा धर्म प्रशासः ॥ ३२ ॥ अस्विचारिसिगरेमुनिराई । वेननगरमहँषुनिद्वतआई ॥ मृतकशरीरवेनकरमांगे । मंत्रनतेतिहिमंधनठागे ॥ मध्यविनकीऊरूजवहीं।प्रगटचोछोटपुरुपयकतवहीं॥४३॥काकसरिसकारीतनजाको अतिरुष्ठचाडुचरणशिरताको चपटीनाकनैनअरुणारेतिसहिअरुणझीझकेवरि ॥४४॥ पुरुपसुप्रगटिखगठकरजोरी । करीसुनिनस्विनयनिहोरी॥ मेंकिकरअतिदीन्तुन्द्राराक्हाँजाडुँकहँकरहुँअगारा॥ सुनिकहतेनिपीद्यहिटामा ।तातेभीनिपादतेहिनामा ॥४५॥

दोहा-दक्षिणदिशिसोजायकै, गिरिकाननकियनास । वंज्ञआपनोकरतभो, वहुनिधिजगतप्रकाञ्च ॥

गोंडभिङ्क्ष्यस्पावहु, औरनिपाद्कराळ । बारिव्याधतैल्यकरत्वक, कोल्कहारकुम्हार ॥ वेनभूपपातकिकयो, जगतीतलमहँजाय । पापपुरुपमिसिप्रगटभो, नीचजातकरसोय ॥ ४६ ॥ इति श्री भाग । सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवाधवेजाविद्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजा धिराजर्श्यामहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचत्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहन् देवकृतेआनन्दाम्बुनियोचतुर्थस्कन्धेचतुर्दश्चास्तरंगः ॥ १४ ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

देोहा~पुनिअषुत्रनृप्षेनको, सुतउतपतिकेहेत । युगल्याहुमंथनकियो, सत्रमुनिवरमतिसेत ॥ बाहुमथतभेषुत्रकुमारी । भेसंतुष्टनिरसितप्थारी॥९॥ज्ञानिकलाहरिकोतिनकाहीं।कहतभयअसवचनतहाहीं ॥२॥

#### ऋपयऊचुः ।

यहकमछाकीकछाकुमारी।नोश्रीहरिकहँअतिश्रपृष्यारी॥कृष्णकछातेयहजगपावन।प्रगख्योष्ठप्रजनसुलछावन ३॥ आदिराजपहजगयशुर्छहे । पृथुमृहराजनामअसपेहे ॥ ४ ॥ यहदेवसिंदररदेवारी । गुणअरुभूपणभूपणकारी ॥ अचिनामुछविकोछिविकरनी।भेदेशसुभूपातिको घरनी॥५॥पृथुसाक्षातकृष्णकोअसा।प्रगुद्धाजमुद्धस्करनविष्यसा ॥

दोहा-नगरसणकरिहें अन्योत् यामेंसंज्ञानाहि । यहरानीपृथुरानकी, कमलाअंज्ञासदाहि ॥ सुनिम्रुनिवचनमहासुखरागे।तहँगंथर्वग्रणगावनलागे ॥ करिंद्रप्रज्ञासनद्विनगणनाना । वरपिरहेसुमसिद्धसुनाना ॥ नापहिंसुरसुंदरी सुद्दावनि । पृथुतृपननमपरीनभेषावनि ॥ ० ॥ दियदेवदुंदुभोधुकारे । वानेमंज्ञ मृदंग अपारे ॥ चहुकितज्ञासपरनिधुनिलाई।बाजिरहीसुद्दासहनाई॥ पृथुमदाराजानन्मसुनिकाना ।पितरदेवऋषिचारणनाना॥८॥

| जारहत्त्वाळाकनपाठा।त्रहाशिवनायताह्काळा ॥ पुर्वनृपकदाक्षणकरमाहा । चितचक्रकाचिद्वतहाहा ॥ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र प्राप्त करिक स्वापित । सानेप्रथमहराजको, श्रीहरिकछाविशेखि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| चकरित १६१६ 👉 💯 १८६ 🗒 १८५५ । तहब्रह्माअतिआनंदपाई । वेदवादिवाहाणस्वकार्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पृथुमहराजकरअभिषेका । करनचहचात्रहासार्विका ॥ तहुँअभिषेककरसंभारा । लायेपरजनसर्वाअपारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रथुकहँसिहासनवैठायो।कियअभिपेकविरंचिसहायो। ३भूपणवसनपद्विरिद्धविद्धाना।लहिअभिपेकद्विप्रधारमना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५ - विसहिभूपणवसनस्वारी । रानीअर्चिपआनेदधारी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| दार्घा-प्रदेशमार्पातंर्घातम् प्रेर्थमंर्घराणार्घनाम् ॥ ३२ ॥ जाकीछविद्यन्द्यननिरस्वि,त्याजतिग्रनमिजवाग्रः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and the probability of the property of the first of the probability of |
| ्रिक्षेत्र के विदेशिया है जो है है है के स्थानकर है। जो कि के के कि के कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि<br>कि के बार्क के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पवनदीनयगचमरविज्ञाला । घमेदङेकीरतिकीमाला ॥ इंद्रकिरीटदियोरविभासी। दियोदण्डयमदण्डिनासी ॥१५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कवचवेदमयदियकरतारा । उत्तुमदीनभारतीहारा ॥ दियोचकधरचकुसुदर्शन । ठक्ष्मीदर्शनभूतिताहियन ॥१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दोहा-नामनासुदश्चंद्रहे,रुद्दर्हकरवाल । नामनासुशतचंद्रहे, दईअविकादाल ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चंद्रचारुदियअमरतुरंगा।त्वष्टादियसुंदरञ्जलअंगा॥१७॥अगिनिदियोअसंडतेहिचाप।।दियञ्चरसुरजरिपुप्रदत्पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| भूपादुकायोगमयदीन्ही । सुमनरपानितनवनभकीन्ही ॥ १८॥ विद्याधरचारणगंधर्वा । दर्शगतवादनविधिसर्वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अंतरप्यानहोनकोञ्जूते । सेचरदियवतायुसव्युक्ती॥ऋषिष्ठनोञ्चिद्यआञ्चिरवाद्य।दियोषुष्ठद्रशंसक्लनाद्य।।५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रथपथनदीनोत्रद्वदुनिहे । मागधवदीप्रस्तुतिकीन्हे ॥२०॥ मागधवदीस्तनकाही । प्रस्तुतिकरतजानिदिगमाही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दोहा-महाप्रतापीप्रथितजञ्ज, प्रथिवीपृथुमहराज । घनरवसमवोल्योवचनविहँसतमाहिसमाज ॥ २१ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पृथुरुवाच ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ः ः ः । अवैनतसम्मयुणवृरशाही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ः । तयप्रस्तिकरियोकविनायक॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ः वें। कबहुनते्निजसुयश्गवावें॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ्राचित्रकार प्राप्त कार्या करिया है कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दोहा-जेसमर्थजाहिरजगत, कीरतिवंतसृजान । तेल्लितहोतेअविश, निजयशसुनिनेजकान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| जैसेब्राह्मणविक्रमी, ताहिहनैभटकीय । कीनसुयज्ञानिदासारेस, सुनिसोलज्जितहोय ॥ २५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| interest in the second of the  |
| રાતારા હ્યું કાં જ વસરા ગામ વેરા પંચાય વાલા લાલા સાથા માં મારા માં પ્રાથમિક સાથા મારા માં પ્રાથમિક સાથા મારા મ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्रीमहाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारिरपुराजर्सिहन्-<br>देवकृतेआनंदाम्बुनियोचतुर्थस्कंयपंचद्शस्तरंगः ॥ १५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42800-11141-3114148-454444666411 1 22 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### श्रीमैत्रेयउवाच ।

🕢 दोहा-वंदीसृतनकोजनै, यहिविधिकह्यानरेश । वचनसुधारसपानकार, तेसुसळहेअशेश ॥ ९ ॥ नहँ वंदीसूतनसमुदाई । मुनिवरबोटेवचनयुझाई ॥ मागधवंदीसृतसुहावन । गावहुप्रधुपशपुदमीपावन ॥ गायकसुनियुनिवचनसुखारी । गावतभेपृथुयश्मनहारी ॥

गायकाऊचुः।

सँकवरणिकाञापत्रभाऊ । सदारावरोज्ञीलस्वभाऊ ॥ निजसंकलपदिसदितउदारा । वेनअंगतजिलियञ्जवतारा ॥ िन्छः स्थानमञ्जा । ब्रह्मशिवादिकहृथाकै नाहीं॥२॥पेहरिअंश्चनोप्युमहराजा।नाकोपश्नगमाहिंदराजा॥ 🛴 ।६नटायक । कइतसुनतअतिशयसुखदायक ॥

दोहा-हमकोदियोनिदेशमुनि,गावनआपुचरित्र । तातेहमगैहेंअविश,पुहुमीकरतपवित्र ॥ ३ ॥ ्रुः स्तरः स्तरः । । धर्मधुरंघरघरणिअधारा ॥ सवलोकनमेंधमंचलेंहै । अधमअधीमनछयकिरदेहै ॥ ्र : (यादा । ह्वेहेजनदायकअहलादा ॥ ४ ॥ सकल्लोकपालनकोकर्पा । करिहैकालकालयुत्तपर्मा ॥ ी। करिहैयज्ञअनेकनिभारी ॥ ५ ॥ छैहैकरपरजनतेजोगु । देहैंकालपायहितभोगु ॥६॥ । वद्वीत्रतापसरिसदिनराजा ॥ ७ ॥ करिहेजोकोटिहुअपराधा । अरणगयेतेहिकरीनवाधा ॥ दोहा-करुणासागरक्षितिक्षमाः दीरहदीनदयाल । नरतनधरिहरिऔतऱ्यो, पृथिवीपृथुमहिपाल ॥ ३ ॥ ्राह्य । अतिदुरभिक्षपरीनगमाहीं ॥ परजापेहैमहाकलेशा । तवधनदेदुखदरिहिनरेशा ॥ ८ ॥ ું માં ું ેં દુદું કરા છે હું કું મવસે **ે**યુતબ**ુ**: े। निगमागमसवयहिषहिचानी ॥ ह्वेहैवेगमहागंभीरा । रक्षनकरिहेधनमतिधीरा ॥ 🗻 स्थानारिकः २ 🤻 क्षेत्र क्ष ામલિહ ्दोहा-निकटरहीसवकेयद्पि, तद्पिलगीअतिदूर । वेनअरनिलियतअनल, विक्रमज्वालापूर ॥ ११ ॥ ः : . - . जनकेकर्मः । चारपठेजानियसवमर्मा ॥ निदाप्रस्तुतिसुनिनिजकानाः । कोपहर्पनाँहंकरियसुजानाः ॥ તાલુમ**્રિક**્રેડ તે વીરદે અં જિલ્લાનું કર્યા કર્યાને અસ્થિત કર્યાને અસ્થિત કર્યો કર્યાને અસ્થિત કર્યો હતે. ्ड ो।निजलतहुजोहोरी दंडळहोप्रथुकरतेसोई ॥ धरणिधर्मपथअविज्ञचळेंहै । कबहुनकाहुकोदुसँदेहै ॥ ३३॥ वहॅंळोकर . . . ्रीजा । तहँळोप्रथुकोरहिहिनिदेशा।दिवअसुरअरुनुपवळधारी। सिक्टिंपुथुकरहुकुमनटारी38

दोहा-निजचरित्रतेजननको, करिंहैआतिमनरंज । तातेपरंजाकहहिंगे, प्रथुराजादुखर्भज ॥ १५ ॥ सत्यसंपद्मरणागतपाटक । दृढवतद्विजसेवकअपपाटक ॥ सवप्राणिनदेंहैसनमाना । द्वेंहैदीनद्याटप्रपाना ॥३६॥ परनारिनमातासममानी । परपनकोगनिदेविपसानी ॥निजनारिनमइंअतिरतिटानी । प्रजनपुत्रसमप्रथुपहिचानी॥ किकरवेदवादिविप्रनको । करिंहैसत्यकछिहजोप्रणको ॥१९॥ प्राणिनकोप्राणहुतेप्यारो।सुद्धद्यनन्द्वकसनेहारो॥ संतनसंगकरिहस्वकाटा । पापिनकाटसरिसविकराटा॥१८॥अहंसत्यपृथुद्धरिकावतारातीत्राप्रणकोकृतिसकेअपारा॥

दोहा─उदयहोतजे।हिश्रञ्ते, अस्तहोतदिनराज । इतनैकोहोइहैअधिप, अनुपमपृथुमहराज ॥१९॥ जयदायकचढिस्यंदनमाँही।धनुपरंछेसँगतेनहिकाँही॥रविसममहिमंडलसंचरिहे।पापिनदरिधरमिनसुलधरिहे॥२०॥ छोकपाञ्अरुबद्धमहिपाञ । देहेंपृथुकहँविलसक्काञ्॥छोकपाञ्महिपाञ्जनगरि।हरिग्रुणिगणगेँहेंसुलकारी॥२१॥ धेतुरूपधरनीदुहिछेंहे। प्रजनजीविकाबहुविधिदेहें ॥ धनुपनोकतेशैञ्जनफोरी । सपकरिहेमहिकरिषरजोरी॥ २२॥ स्थचिक्षपञ्चलचहुवोरा। करिहेपृथुपिनाकटंकोरा॥ महाशब्जरिपुसुनिसवभगिहें । दुरिहेदरिगदुतेनुस्पगिहें॥

देश—उद्यतपुष्कमृगॅद्रकई, जिमिल्खिकेम्ट्रयूह ॥ भागतहैआतिसैल्भारे, करकेआरतकृह ॥ २३ ॥ प्रथमहराजसरस्वतिर्तारा । शतहयमेपकारिहमतिर्पारा ॥ यद्धअंतमेवासवेर्षेह । नृपकोवानीहरिल्जैंनेहे ॥ तविजितासुनरेश्कुमारा । वाजीछीनिल्ड्हिन्वल्वारा॥ २४ ॥ सनकादिकप्रथुकेमहरेर्षे ।तिनसींत्रस्रज्ञाननृपरेरेहे॥ प्रकपनीनज्ञानहिकोपाई । जगतेअवशिसक्तिज्ञाई॥२५॥करिहेमजाभूषयशागाना । सोसुनिहेसवथलपृथुकानारुद्॥ जाहिरविकमजगमहँहोई । इनकीसमतालहिहिनकोई ॥ जीतिजारसोंदशहुदिशाना । निजनिदेशप्रायदेननाम ॥

दोद्दा-निजप्रतापतेनाजिंदै, बदुअधर्मदुखरूप । सुरदुअसुरगिंदैसुजस्, असिंद्वैष्टुधुभूप ॥ २७॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजवान्येवस्रविश्वनाथर्मिहात्मजीसिद्धश्रीमदाराजाधिराजश्री राजावद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारी श्रीरपुराजसिंद्द्वदेवकृतेआनन्दाम्बुनिया चतुर्यस्केषे पोढस्तरंगः ॥ १६ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

# मैत्रेयउवाच ।

देहान्यहिविधिवंदीस्तजन, बहुयश्चित्रयोवसान । धनदेतिनहिंसराहिके, पृथुकीन्हयोसनम् चारिवरणविप्रादिकजैते, प्रकृतिपुरोहितपुरजनकेते । सचिवसुभटिसगरेसरहारे, स्वामीसदर्नाहिसप् यथाउचित्रात्तिनकोदैकाजा । राजकरनलामेमहाराजा॥२॥पृथुकोचरितसुनतसुखपाई । बोल्लेबिहुरसुनि। विदुर्खवाच ।

परणीं भेने दहिनिमधारी । जाको दुद्योभूषयभ्यकारी ॥ कोदोहनी वत्सको भयऊ । विषमधरणिकि मिष्ट्रथुर इाकदरचे किहिहितमस्वाजी। सोवरणहुमुनिह्वे चित्राजी॥ ।। शासनत्कुमारहिते छहिज्ञाना। कौनछो कप्रथुवि दह्यान् और दुप्रथुके चरितस्व, सकलपुण्यप्रदजीय ॥ ६ ॥ भक्तकथा अनुरक्तमोहि, मुनिसुनाइये कोतुकलगतमोहिसुनिनाथा । दुद्योधरणिप्रथुकिमिनिजहाथा ॥ ७ ॥

### श्रीसृतउवाच ।

कह्मोविदुरजबदोउकरजोरी । कथामुननमें श्रीतिनथोरी ॥ तवप्रसन्नह्वेताहिसराही । बोलेपित्रातनयउछा

# मैत्रेयखवाच ।

जबपृथुराजितस्कविधिकरिके । सुरयुतगयेभवनसुद्भरिके ॥ तबबोल्लेसिगरेसुनिराजा।पाल्हुपृथिवीपृथु तहाँप्रजासिगरेज्जरिआयेशक्षधासामअसवचनसुनाये ॥९॥ नाथहमैअतिश्चुपासतावे।जिमितरुकोटरअगिनि हमतुम्हरेज्ञरणागतआये । रक्षहुमरहिविनाकछुत्ताये ॥

दोहा--हमरेपाछनहेतस्रानि, तुमकोदियोनिदेश । जीवनहोयहमाराजिमि, सोअवकरहुनरेश ॥ १० परचोधराजिहरभिक्षमहाना । जवळोंगमनकरेनहिंपाना ॥ तवळोंअन्नदेहहमकाही । क्षुधाकळेशसहेनहिंजा तुममूपपाछकअहाहमारे । तुम्हहिकहोहस्रुनिहरिक्षवतारे ॥ ११ ॥

### मैत्रेयखवाच ।

करुणवचनमुनिषरजनकेरो । कियविचारपृथुराजघनेरो ॥ धरिणनदेतिअन्नडपजाई । यहकारणमोहिंपरतः ठीकडानिअसपृथुमहराजा । कियोधरिणपैकोपदराजा ॥ धारचोदोरदंखकोदंखा । छियेबाणयकपरमप्र कोपितकालहिंसारिसमुहायो । धरणीभस्मकरनचितचायो ॥ १३ ॥

दोहा-भरमकरतयकवाणसों, आपनकहँपहिचानि । धेनुरूपधरिधरणितव, भागीपृथुभयमानि ॥ जैसेमृगीवधिककहँदेखी।भागतिहैभयमानिविशेखी॥५४॥भागतिभूकहँभूपविलोकी।स्थचिक्षपयोक्कपितअश् अरुणनयनधरेशस्चापा ॥ ५५ ॥ चल्योवेगसीपरमप्रतापा॥भूमिभरीभयजहँजहँभागे ॥ भूपतिजानजातसँ विदिशनदिशनअवनिकाकास।।नरपुरनाकहुनागनिवास॥जहँजहँजातिभूमिभयपाई।छोटिल्सवितहँतहँनुप् उद्यतधनुक्तिन्देशरसाजे । धानतआवतममवधकाजे ॥ १६ ॥ सिगरेलोकपालकेलोक् । अपनीगवनीसंसुत्र

दे।हा-इंद्रवरुणअरुपनदयम्, ग्रानिष्र्युद्रोहीताहि । सिसक्तेनहिनिजभवन, अतिशक्तिममाहि ॥ त्रह्मछोकछोमहिक्तिरआई।कहुँनहिजवनिजरसापाई।१७।त्रवक्ररजोरिभ्रुपकेसन्मुख।आयवचनअसकह्मोसहित पर्मपुरंपरप्रयुमहराजा । श्ररणागतपाछकतवकाजा ॥ रक्षणकरहुनाथअवमोरा । तुमसमनहिकोजनगररजो महिपाछनहितप्रगटेआपू ॥ १८ ॥ सोकिमिदहमोहिसतापू । मनिकयोअपरापतिहारा॥माहिआनाथकनायव देपमंज्ञहुनहुकसनारी । धर्मात्मनामतछेहुविचारी ॥१९॥ करहियदुपिनारिअपरापा । तद्विनर्गारकरहितोहन

देश्या-श्ररणागतपाछकप्रवस्, तुमसमकरुणामान । कव्वहुननारीवयकर्राह, भारतवेदपुरान ॥ २० ॥ मिहीनगतजननर्कातरनी । सकस्प्रजनकीआतिसुखभरनी ॥ मोमहैवसहिजीवससुदाई । करहिंपमेकमेनिसुसदा ं ि । किमिरसिद्दीजीवनजलमार्ही ॥ मोद्दिदनेजलभरिरद्विजेंद्रे । कर्दैनिवासपुनिराउर्द्देंद्रे ॥ क्वचनसुनतभूपाला । वोल्योकरिकैकोपकराला ॥

#### पृथु उवाच ।

ावथकरिहातिरो । तंज्ञासनमानतिनहिंमेरो ॥ भागळेहिसवयज्ञनमाही । पेअनाजउपजावसिनाही ॥ २२।

विद्वायदृष्ट्रविदेवे । तीन्षेतुकसदंडनलेवे ॥ २३ ॥

दोहा—नीजऑपपीअग्रसन्, तुममें पऱ्योविरंचि । साअवतुमप्रगद्योनहीं, मोहिंप्रधुतृपकहँवेचि ॥ रणीकुमतीदुखदाई । नहिंजानिसमेरीप्रभुताई ॥ २४ ॥ शुपाविवशसवप्रवाहमारे । होहिंदिनैदिनदूनदुखारे । नकेआरतवचनअपारे । छमेकुछिशसमश्रवणहमारे॥निजशरतीहिभस्मकारेआन्।करिहींप्रभुदितप्रवासमान् २५ रुपनपुंसकनारिद्वहोई । प्रजनकछेशदेतहिंठजोई ॥ जाकदयाछेशउरनाहीं । करेसाधुसोदीहसदाही ॥ किवथजगतपदाजोपोकपहुँभूपकइँपापनछापे२६गर्वभरीतेशविज्ञविज्ञाति॥तिष्ठसमकरितीहिंद्वतिवाणनति॥ दोहा—अनुपमअपनेयोगवछ, रखिँहोंप्रजनसदाहिं । धेनुरूपधरितेछछसि, जानसिकसमोहिंगाहिं ॥ २७॥ प्रभुकोकाछकराखवप्र, निरुखिकपत्रकर्जारि । धराणकरनप्रस्तुतिछणी, वार्राहेवारिनहोरि ॥ २८॥

### छंदगीतिका । धरोउवाच ।

जयपरपुरुपपृथ्वीश्पृथुप्रथुणप्रथितपृथिविस्ति । जेअपनेसंकल्पतेवहुरूपधारकानितनवे ॥ जयदिव्यगनसंयुक्तनिहिअहंकारममकारहू ॥ २९॥ जयसक्वजगकारणिकारणिदयोममुअवतारहू । मेसकव्यविद्यानसंयुक्तनिहिअहंकारममकारहू ॥ २९॥ जयसक्वजगकारणिकारणिदयोममुअवतारहू । मेसकव्यविद्यानसंविद्यानस्वक्वेसहें ॥ ३० ॥ जोरच्योमायातेवराचरजगतकोप्रथुआदिहें । रक्षकचराचरजगतकोअव्ययअनंतअनादिहें ॥ सोइइनतमोकोकहोसरनेजाउंअवमेकोनको । ममवचनआझावाँपिरिहयेनाथकुपाचितोनको ॥ ३९ ॥ निह्यमितजानिहिईशमायाविवशहंशचरित्रको । जोविर्रिचत्रह्माकारच्याजगमेवद्याकिमञ्चले ॥ ३२ ॥ निह्यमितजानिहिईशमायाविवशहंशचरित्रको । जोविर्रिचत्रह्माकारच्याजगमेवद्याकिमञ्चले ॥ ३२ ॥ निजशिक्तवेजगस्रजहुपाठहुहरहुआपहिसर्वहा । मेंतुर्माहकरहुनमापिवारहिंशारहोत्तमञ्चले ॥ ३२ ॥ जोजीविनवशनहेतमोपरपारिस्कररूपको । परवेसविव्यवेशविव्यवधारसहारिअसुरअनूपको ॥ कनकाक्षमाच्याजव्यधान्योमोहिष्राव्यो । सोनाथनासुत्यमोहिकसहिविवशकोपहिजावमें ॥ ३५ ॥ निह्यानिपरतामोहिह्यानेचे । स्वान्यवाद्यान्यान्यवाद्यान्यान्यवाद्यान्यान्यवाद्यान्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान्यवाद्यान

चतुर्थस्कंधेसप्तदशस्तरंगः॥ १७॥

### श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा—यहिविधित्रस्तुतिकरिधर्राण, मुनिअतिधीरजधारि । कँपतअधरनृपकोनिरस्ति,वोळीवचनविचारी॥ १ ॥ धराउनाच ।

देहुनायमोहिंअभयप्रदाना । मेरेवचनकरहुप्रभुकाना ॥जिमिआठळेतसकळसुमसारा॥तिमिछोटेवचनमतिगारा॥२॥ उभयळोकमहॅसुरक्षेहेतु । कहेउपायजेसवमतिसेतु॥३॥तोनउपायक्षियेमहराजा । होतसिद्धमञुजनकेकाना ॥ ४॥ जोनउपायकदेमतिमाना । करेजोतिहिनहिंपुरुपअयाना ॥ जिनमनतेरचिकरेउपाई । ताकोपुनियुनिमातनशाई५<sup>॥</sup> प्रथमजेऔपिथरचीनिपाता । तेहिभोजनिकयअधीअषाता॥६॥तातेसवर्मेटियोळुकाई ।पञ्यो*जकाल्म*हादुखव<sup>ण</sup>्

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

दोहा-कुमर्तानृपपाल्योनमोर्हि, कियोनधर्महियाग । चोरचारिहुओरचिल, लोगनलूटनलाग ॥ येऔषिपनिहिंपापिनयोग् । तिनकोकियोअधीहिठिभोग् ॥ जोऔषिपपिपापीभिक्टिहे । तौपुनिधुनिमस् टियोभिसेंमेंअन्नपनेरो । यहकारणदुरभिक्षहिकेरो ॥ ७ ॥ पनीऔपपीलहिबहुकाला । बोबनबीजरह्योन तातेअसअवकरहुउपाई । जॉमेंतुमकोदेहुँवताई ॥ ८॥ उचितवस्तुदोहनीवनाई। मोहिंदुहिछिहोजीन तीदुरभिक्षमिटीदुखदाई।छिहिँहैप्रनाप्रमोदमहाई॥९॥औरहुजीनजीनजेहिचिहिँहै।तेसनमीहिंदुहिँकैफ्छरा

दोहा-मोर्हिसमकरिदीजैन्द्रपति, सकल्कीलकोटारि । भरोरहेजामेंसदाबहुबरपाकोबारि ॥ ११ ॥ ऐसीसनत्त्रपरिकोवानी । पृथुमहराजमहासुदमानी ॥ मनकोवछराकारेतेहिकाला । अरुनिजकरदोहनी दुद्धोषेनुपरणीसोअन्ना॥१२॥भयेप्रजातवपरमप्रसन्ना ॥ पृथुकोदुइत्तपेनुपरणीको । सुरसुनिरुखिअद्भृत दइनपेनुपरणीकहँआये । जोजोअपनेमनमेंभाये ॥ १३॥ ऋषियछराकारिसुरगुरुकाहीं । दुह्योवेददोहनि बछरासुरपतिकहँ सुरकारेकै । कनकदोहनोनिजकरधिरकै॥सुधारूपदूर्धाहेद्दहिङीन्हे।जाकेपियतमरणक्षय

दोहा-करिवछरात्रहलादको, दानवदैत्यमहान । विरचिदोहनीलोहकी, आसवदुहिहरपान ॥ १६ अप्सरअरुगंपर्वहुआई।विश्वावसुकहँवरसवनाई ॥ कमलदोहनोमेंमनलाई । दुहेगानविद्यासुखदाई ॥ १७ । पितरअर्यमावत्सविरचिके । काचोषटमाटीकोराचिके ॥ पिडदानद्द्विछिषेतहाँहीं।जाकोपायसदाहरपाहीं विद्यापरअरुसिद्धमुजाना।कपिछहिकार्रकेवच्छमहाना॥दुहतभयसगसिद्धिनकाँही । जिनतेष्ठिशकाशम औरहुमायावीबहुजेते । दुहिर्छान्हेमायासवतेते ॥ २० ॥ राक्षसयक्षहुऔरपिञ्चाचे । औरहुआमिपभो

दोहा-करिकपालकोदोहनी, हरकोवच्छवनाय । दुहेरुधिररूपीसुरा, पानकियेहरपाय ॥ २१ ॥ विछीसाँपहुआयअपारा । तक्षककोकारवच्छउदारा ॥ दुहेमहाविपतेमुखमाही । जिनकेडसेमनुजमरिजार्ह भौरहुपञ्चसवआयततक्षण । नंदीकोकरिवच्छाविङक्षण ।। वनरूपीदोहनतहँकीन्हें । विविधभाँतिकेतृणहुर्ग औरर्मांसाञ्जिजीवा । सिंहवच्छक्रिसुवितअतीवा ॥ २३ ॥ तनदोहनिक्रिकेतहॅनेत् । दुहेमांसभक्षण पुानावेद्दंगितगरेज्ञरिआये । विद्वगराजकहँनच्छननाये ॥दुहतभयेतहँफठवहुभाँती।निजभक्षणहितक्रमिवर

दै।हा-पुनिषटकोवछराविरचि, सकछवृक्षतहँआय । विविधभौतिकरसदुहेः अतिशयभानँदछाय ।

पनुपर्नोकतेशैटमहाना । सदनिद्दरारतभोवछवाना ॥ टारतिगिरिनशोरभोभारो । दक्षिणउत्तरियोपना

दोहा-धनुषकोरकोनोरछाई, नूरणभयेगिरिद् । जिमिगयंदकोशुंडछाई, पीसिनातअरपिद ॥ भूमंडछप्रभुष्तमकरिद्गिद्यो।सुयश्चासंडछनगमदँछीन्ह्यो॥षुनिमनुजनकेनिवसनदेतृ।पृथुमहराजिक्योः नगरमामपत्तनपुरपोपू । आकरसरवटसेटअनोपु ॥ इनकोरचतभयनुपराई । तिनमेंवसीपनासमुदाई ॥ पुनिनियासगीवनेककान॥वनकोविरच्योष्ट्रभूषहराना॥किलावर्डापुनिरच्योअनेकः । लरदिनिनिर्दियसिपहर्स पुनितिरसनीदेतनृपनिपेदेशु । वसनभवनपदुरचनरेशु असिपिरनापविनकेकदयावै।नृपपिदेशिवनपसिसुरा

दीदा-भभनदिषेक्छनदिग्दे, विष्याष्ट्रभृषदग्त । अवषत्तनपुरमामगरि, जनमुस्रस्टरदिद्रग्न ॥ द्यति चिद्धियाननद्यगत्राधिमत्रवान्येरम्याविधनाथमिद्यात्मत्रामिद्धियीमदागत्राधिगत थीनसम्बाधीमवानसङ्ग्र्योहस्यनंद्रहपापावापिकामिगुगवर्षिस देशक्रीआतंदाव्युनिपीचनुर्वस्क्षेपे अष्टाददास्तवः॥ १८॥

### मैत्रेयउवाच ।

्रेस्विइं<sub>स</sub>्रेन् स्टुर्स्, रे. । प्रथुभूपतिकोयझांनेहारी ॥ चाँडांवहगपातिमहत्तहदपा ॥३॥ विधिश्वकरसुदमानिविज्ञीया ॥ दोहा-निजिन्जवाहनमेंचढे, निजिनजगण्डैसाथ । आवतभेतुरतितहँ, जहँश्रीपृथ्रनरनाथ ॥ यमअरुवरुणकुवेरहुआये । निजिनजसेवकसंगडेवाये ॥ हरियज्ञगानकरतगंधवाँ । आयेचारनसहितअसर्वा ॥ ८ ॥ विद्याथरअरुसिद्धसुजाना । गुह्मकदानवदेत्यमहाना ॥ हरिसेवकसुनंदनंदादिक । आवतभेअतिज्ञोआँहङादिक ॥५॥ नारदकपिडआदिसुनिराई । आवतप्रतिआनंदउछाई ॥ आयेसनकादिकयोगीज्ञा । औरहुदासस्वैजगदीज्ञा ॥ महीमहीपतिसवद्यरिआये । औरहुद्रिजवरआयसुहाये॥ विनाईदयहित्रसुवनमाही । असकोडनहिंजोआयोनाहीं ॥

दोहा-यथाजचितसवकोतहां, प्रथुकान्हचोसत्कार । रहचोनकोजअसयज्ञमं, लेहिष्ठदभोनअपार ॥ ६ ॥ जोनजोनजाकेमनभावे । सोसोसकळघरणिसोपावे ॥ जोनवस्तुचाहेन्त्रपराई । त्रगटतोनतुरतिहेलाई ॥ कोटिकरूपतरुसमभेपरणी।पायअपूरवष्ट्यकीकरणी॥शानदिनवद्योदिषिष्ठतमप्रश्लीरा।औरद्वविविधभाँतिरसनीरा ॥ भूपणवसनसेजसुखदाई । टगेद्यूरनतरुवरसमुदाई ॥८॥ सार्तासपुपरिमनुजस्वरूप । भरियारनवहुरत्नअन्नपा ॥ संयुतनदअरुनदिनसमाने । आयनजरदीन्हेप्रथुराजे ॥ धनदवरुणयमआदिकदेवा । देदैनजरकरेप्रथुसेवा ॥

देहा-पृथुभूपतिदरवारमें, रह्मोनसुरनरभान । सुरसमाननरकेभये, नरभेसुरनसमान ॥ ९ ॥ पृथुकोअतिपृथुपैनिहारी । इंद्रभयोमनमाँहदुखारी ॥ सकळ्भुवनमहाँसिपिसुनिजेते । पृथुकोयशगाविद्मसुस्रतेते॥ पृथुमसळ्खिजसुरपुरजाही । इंद्रसभामहॅअसवतराही ॥ पृथुमहराजविभवळ्सिनीको। इंद्रविभवअवळ्यातकीको॥ त्रिभुवनपतिदेषुपुमहराजा । सेवकसमळागतसुरराजा ॥ वृथाषमंडकियेमनमाही । पृथुकोडरिगवनततहंनाही ॥ पेसीसुनतऋषिनकीवानी । भयोक्कपितवासवअभिमानी॥ळेकरकुळ्यिकुळ्यिटळकरिनेना। बोल्योसभामध्यअस्पना॥

दोहा-पृथिवीपतिहैकीनपृथु, नाकीकरहुप्रशंस । मेंहिएकत्रिभुवनभनी, कर्यपकुल्अवतंस ॥ १ ॥ अतिशयअमल्सुयशेहेमरे। । वर्शकीनमोहिंसारसयनेरो ॥ अहेशुद्रश्रत्रीक्षितिमार्शे । कहरुभूपपृथुतमजेहिकार्ही॥ अतिपापीनुपवेनकुमारा । भयामृतकतेजेहिअवतारा ॥ योरोधनथारीप्रभुतार्हे । प्रथुकागवसहोनहिजार्हे ॥ पृथुसँगवपजीएककुमारी । ताकोकुमतिकियोनिजनारी ॥ देकिरोटदियभूपवनार्हे । सोपृथुचहतमोरसमतार्हे ॥ अपमेयज्ञविष्वसनकरिंहीं । यहिमिसिपृथुक्हंकुल्सहरिंहीं ॥ देसतहोंपृथुकोमनुसार्ह्यकुल्हिशयातकसकेपिचनार्हे॥

दोहा−असरुहिवभीवञ्चगहि, चिहुऐरावतमाहि । चल्योकोषिपृधुभूपेषदाविश्वंसनकाहि ॥ १० ॥ गईप्रजिनिन्यानर्वे, पृथुकीवाजीमेष । शत्येमस्वेककरतमे, पहुंच्योहंद्रकुमेष ॥

ष्टुपुकोनिरास्यित्तसंभारा । कियोइंद्रमनमाहिंविचारा ॥ जोनिष्वंसिदींसन्तुस्ययागा । तौइत्जिर्यास्यङ्भागा ॥ करिकप्रपुकीअविश्वसहार्द्ध । करिदेमोसेयुद्धमहाई ॥ प्रयुकोहरर्द्धमयन्तरंगा । होहिंदित्ववानिमस्रभंगा ॥ निरासिभगनसहारित्रपुरारी । जहेंअपनेपामसिपारी ॥ त्वष्टुपुत्रपतिकोनपकार्द्धो । अपनोयदानगमेनिस्तारिहा॥ असग्रनिगततेउत्तिसुरेशा । अंतरप्यानभगोनिहिद्शा॥हारिकप्रपुमसनस्टतुरंगा। चल्याच्यामहेमाक्तसंगा॥१९॥

दोदा-रंगोर्टगोत्रंगकोड, भयोतदांभसकोर । चिकतचपनचिन रनर्टग, मुनिवरचारिटुंओर ॥ १२ ॥ इयकोहरतदेरिदरिकाही । क्योभित्रभित्वचनतदांही ॥ एपुमदराजदंद्रस्टरास । टियनानद्देशश्रतिहासे॥ देवराजदंभतिपारिदा । चाहतभापपदाकोरदेश । ग्योतदांपुपुत्रवरुद्धमाग । नामनासुनिजिनाश्वरचारा ॥ ताकोकसोशित्रमुनिवानी । तुमकाकरतवादावरसानी ॥ वर्षापतुमसकोद्दयवानी । टीन्ट्जिपुरुर्शमानी ॥ दीक्षामहंबैठेमहराजा । जैहेनिर्हिनाञ्चनसुरराजा ॥ धावहुधावहुतुमविजितासू । मसतुरंगळेआवहुआसू ॥ दोहा–सुनतअत्रिमुनिकेवचन, धारिधनुपञ्चरवीर । दोऱ्योद्धतविजिताश्वतहुँ, क्रियेकोपगंभीर ॥

दावान्सुन्तनान्सुन्तन्त्रन्तम् वारिपतुप्त्रस्तार । दाऱ्याद्वतावान्त्रतह्, क्रियकाप्तभार ॥ वहुतदूरछिगनान्तपायो । वासवकहँकुमारगोहरायो ॥ रेशठचोरमहाअभिमानी । देवरानअतिशयअ नेहैकहँतुरंगछैमरो । छैहैंकाटिशीशअवतेरो ॥ किर्किविप्रपिताकीयागा । हरितुरंगनातोकत रहोठाहअवठाहरहोइत । देवरानवाचिहोभागिकत॥सुनिविजिताश्ववचनदतुनारी । फेरिश्चीशतिहिनिकट छिल्योकुमारहिकाछसमाना । धावतआवतअतिबछवाना ॥ सानेधनुमहँवाणकराछा । निकसैनातेकोटिन

दोहा—सञ्जचलानम्भूलिगो, वासनअतिहिङ्राय । मानीमीचनगीचनिन, चितयोचितचोआय॥ वासनसीकछुवन्योनकरती।भाग्योपुथुकुमारकहँडरतो॥पीछुचल्योकुपितविजिताञ्च।शरतेकरणसुरेशविन मांग्योवासववचतनदेखा । तवकरिलियतापसकरभेखा॥सक्लअंगमहँभसमल्लगायो । जटाजूटनिजशीश लेचिमटातुंबीकरमाहीं । चल्योतुरंगिक्षिपायतहाहीं ॥ तविजिताश्वजानिसंन्यासी । तन्योनशरवासवक् पृक्षततहाँताहिसोभयक् । लेतुरंगनासुविकतगयकः ॥ संन्यासीकहमेनिहार्चों। कहँतुरंगुलेशकसिधारव

दोहा-तववासवकेवधनते, ह्वैकेतुरतानिरासु । छोटतभोनिजभवनको, महावछोविजितासु ॥ छोटतदेखिअञ्चिमुनिराई । बोटेविजिताश्वहिगोहराई ॥ हनहुसुराधमझकहिकाईाँ । नृपसुतयहसँन्यार यहहैमचवाभूपिकद्योरा । चोरचोरायेमसकरघोरा॥१८॥सुनिविजिताश्वअञ्चिकाना । छोटचोधनुसायव चल्योकुपितह्वैमनपछिताई । घोखोह्वैगोमोहिमहाई ॥ अववचिहैकोनेहुविधिनाईाँ । जहँचाहैतहँक्षक पुनिविजिताश्वहिआवृतदेखी।बुडचोतुरंग्छेडरचोविज्ञेखी॥देखपुरंदरजातअकासू ।चल्योअकाशपंथविं

दोहा--वासविद्याञातिवेगसों, आयोभूपकुमार । जैसेरावणपेगयो, गृद्धराजवलवार ॥ १६ ॥ वासववचनआपनजानी।तुरंगछोड़िभाग्योभयमानी ॥ तदपिरुक्योनाहिकुपितकुमारा । करनचछोछुरपति पृचिकानछोंकठिनकोर्दछा । छोड़नचछोवाणपरचंडा ॥ तववासवह्वेअंतरधाना । तहँतेतुरतैसभयप भूपिकज्ञोरज्ञकनिहेहे-यो । तेहिथलमेंताकोबहुहेन्यो ॥ विल्योनदेवराजजवचोरा । तवलोटचोपुश्चराजां केंकुतुरंगयागगृह्यायो।करिप्रणामनिजपितुहिदेखायो॥२७॥अद्भुतविकमतासुनिहारी। सर्वेमहर्पिसुदित

दोहा-पृथुकेजेटेषुत्रको, दियोनामविजिताञ्ज । जोवासवकोजीतिके, कीह्नचोसुयज्ञप्रकाञ्ज ॥ १८ ॥ धुनिपृथुकोसुनिवरजगपावन । उगेयज्ञकोकृत्यकरावन ॥ तहाँषुरंदरपुनिकेआयो । तुरँगहरनकोवित्तर अंधकारभारीकरिदीह्नचो । जामकोडकाहूनहिचीह्नचो ॥ वँधोयज्ञकेखंभतुरंगा । उगेकनकशृंखळा तेहित्समतेतुरंगहिढिगआई।वंधनकाटिकृपाण्चळाई।ळिभाग्योवासवपुनिवाजी।जान्योनहिंपृथुभूपिजाजी जवळगयोवाजिकछुदूरी।तबिमिटिगयोतहाँतमभूरी ॥ सहिततुरंगजीतनभमाहीं । उख्योआत्रिसुनिवासव्

दोहा-पुनिवोल्पोविजिताश्वसे, हेप्रथुराजिकक्षोर । हऱ्योघोरजोप्रथमही, सोईहऱ्योपुनिचोर ॥ अवर्कावासववचननपाँवे ! करनउपद्रवप्रनिनिर्हिआवे॥ धावहुधावहुनृपसुतन्यारे । छोड्हुतापरतुमग्राधारे सुनिविजिताश्वअविकीवानी । धायोपुनिधनुक्षरसंधानी ॥ बोठतपुनिपुनिवचनकठोरा । रेरेदेवराजतेंचारा कहॅंजेंहेहरिकेंमुस्वपोरा । अवकीशीक्षकाटिहोंतोरा ॥ असभापतइंद्रहिनमिचान्यो । सोऊनिजवधमनअनुम् काठहुतेकराठिविजितास्य । मानिमहामनमेंतहँबास्य ॥ निजमायतितुरंगछिपाई । धरचोअपोरीवपुसुरराई

दोहा-माथेमनुजकपालयक, हाथेमृतकश्चारः । नाथेनुपकोचलतभो, सुनाशीरभयभीर ॥ जानिअपोरीतेहितितासु । तन्योनशरनेहिपरमत्रकासु ॥ तेहितेषुल्लयोकरिकुमारा।तुमहमरोकहुँतुरंगां शिरढोलायकीन्द्रोसोनाहील्लोनहमनुवतुरंगहहाही॥पुनितिजिताथअलिहिपलिहाहील्लोटिपल्योमसको अभिनुनिर्देशिकारो । याहिअपोरीतुमनिवचारा ॥ यहहेदेवराजशृटचीरा । लियेजाततुवपितुमसपी

```
्रुः।रहुज्यनययापदु उर्दे के किन्सार हु ॥ सुनतअत्रिकेवचनकुमारा । भयोतुरतिहकोपअगारा ॥
दोहा—अतिप्रचंडकोदंडगिर्ह, सायकसाजिउदंड । चस्योशकलंडनिर्हते, प्रथुनंदनयरियंड ॥
ृःं ः े ुर््रार् । चल्योअकाञ्हिअवनिविहाई ॥ पीछेनुपकुमारद्धतपायो । जसेवाजलवापरआयो ॥
                    ुन्हे । काटसरिसपृथुराजिकशोरा ॥ शक्तिरसिआनतविजिताशे । गयोअश्वेटेङंचअकाशे ॥
 ुः ूँ हे थावन । चद्योद्याकपैदाणचलावन ॥ तववासवभाजिनीचेलायो । कुँवरहुकुपिततुरततहँधायो ॥
 ुकुभ 🛴 🐣 नांः । वासवसकतनवज्रपवारी ॥ इककरकुठिशएककरवाजी । भागतवागतवासवपाजी ॥
 ्षः ःतजनअवकाशः । निरक्षिपरैपीछेविजिताशः ॥
    दोहा-कहुँनीचेआवतदोउ, कहुँपुनिजाहिंअकाञ्जु । वकसमभागतवत्रधर । वरहीसमविजिताञ्जु ॥
  ः 🛴 🛴 🗀 । कहतञ्चककहँभूपिकञोरा ॥ छेजेहैतुरंगकहँभीरा । कटिहाँआज्ञज्ञीञ्जैँतीरा ॥
               जाहिर ेः । मोहिनजानिहरैकसघोरा ॥ इनैदेत्यवापुरेअजोरा । अवैनळखैवीरवरजोरा ॥
े , । विचहेनहीभागिचहुँओरा ॥ मारुवअवजीकारेजोरा । मनकीआसुपुजीयिहठीरा ॥
   ्री सम् े रा । सकेनमेरेतनकहँकोरा ॥ मेरेप्रभुवसुदेविकशोरा।जिनयशिकयितिहुँठोकअजोरा
            दोहा-यहिविधिभापतकदुवचन, वासवपाछूलाग । दौरतनभविजिताश्वभट, महाकोपमहँपाग ॥
                   ्ष्योनिः । काटनकुँवरचइतिझरकाईाँ ॥ फेकिवज्ञवासववसुधामे । वाजीकोविद्वायतेहिठामे
। मान्योवच्योआपनोझोझा॥कछुकदूरचळिअतिहिंदेराना । भयोअमरपतिअंतरधाना
ंहेंदे ो स्ट्रीकेताच्या स्ट्रीकेताच्याच्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्याच्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धाराख्यासम्बद्धारा
  ्रोती विकास किया है कि कि स्थानिक किया कि स्थानिक किया है कि स्थानिक कि स्थानिक किया है कि स्थानिक किया है कि स्थानिक किया है कि स्था है कि स्थानिक किया है कि स्थानिक कि स्थानिक कि स्थानिक कि स्थानिक कि स्था है कि स्थानिक कि 
              दोहा∽ङ्गेसराहनसिद्धमुनि, औरहुसक्रछसमाज । कौनसरिसविजिताश्वके, जोजीत्योसुरराज ॥ २२ ॥
जौनजौनवासववपुधारच्ये । विनरणविजिताश्वहिसोहारच्ये ॥ तोनतौर्नानदितवपुकाही  । पासंडीधारेजगमाही ।
पापाचिद्वपालंडकहार्वे । तेहिजोकरैनरकसोजार्वे ॥ २३ ॥ कोइगेरूराँगवसनहिवार्गे । कोउनंगेडकवांपेघार्गे ॥
जटाजुटराखेकोउद्योज्ञा । कोउलपेटेअंगफणीज्ञा ॥ कोउवागैभसमलगाये । कोऊपरमहंसकहवाये ॥
पालंडीअसुविविधप्रकारा । जगमहँकितेकरहिंसंचारा ॥ भीतरकोधलोभअतिछाये । वागहिबाहेरवेपयनाये ॥
               दोहा-ऐसेपालंडिनविदुर, करेनसंगसुजान । पासंडिनकेसंगते, उपजतपापमहान ॥ २४ ॥ २५ ॥
,दंदराजकीग्रनिशटताई । कियोकोपअतिशयपृथुराई॥यद्यपिदीक्षितरहचै|नरेशा।तद्पिहृतनहितकुमतिसरेशा ॥
. पराअपीश्वयुवकरपारी । बासववधनिजमनहिविचारी ॥ छियोवाणयकपरमप्रचंडा । मनहुचहतुकोरनत्रह्नंडा ॥
'उठीतिविशिखतेपायकञ्चारा।मनुकरारुकारुद्वकरकारा॥२६॥रेतवाणपृथुकेकरमाई।।दुशोदिशापरिउठीतहाँहा॥
'धरणीकॅपनरुगीवहुवारा । प्रगटेउरुकापातअपारा ॥ छोडिदईसागरनिजवेरा । दिग्गजिकयचिकारतेहिवेरा ॥
                दोहा-बाणनाटकीजाटते, जरनटमेंबेटोक । बाढतभोतेहिकाटमें, देवनकेउरज्ञोक ॥
। अववासववाँचतर्हेनाईां ॥ ठीकपरचोदेवनमनमाईां ॥ त्रिभुवनमाच्योहाहाकारा । कोहुकेतननहिंतनकसम्हारा ॥
उठयोनआसनतेमहिपाटा । छोडनचाहयोवाणकराटा॥ होतइंद्रवपअवसातिजानी ।मुनिवरअतिअनर्थमनपार्ना ॥
       ...तंथिक .सराज । विनयकियेमुनिसहितसमाज ॥ तुप्वरवरहेपूर्धमहराजा।तुमहिकरवअसजितनकात्रा
। अथछोडिकेयहमसमार्ही । दूसरकोवपहोत्तोनार्ही ॥२७॥ वैषेसाहिजोसुक्तातिहारी। तोसुनियेप्रभुविनयहमूहिन
                 दे।हा-देवराजअतिक्रैछ्छी, पापिनमाइँप्रधान । जन्योरावरेतेजसॉकियअपराधमहान ॥
%गढ़िमंत्रनहमसुरपतिकाहीं । होमिदेवयदिकुंडहियाहीं॥आपतुच्छपरक्षरणचटाओं ।य्ककारणकसमुद्रप्रस्था
्रीब्रहिभरितुवशरनाईमारिहे । सिगरोस्वर्गश्चिमहँनारिहे॥भूपतिसुनतसुनिनकीवानी । वोल्योवचनम्रहास्तुन्धानी
```

# आनन्दाम्बुनिधि।

होमहुउंद्रहिपावकमाही । तोहमतजेवाणपुनिनाही॥२८॥तहँह्वेकुपितसकटमुनिराई । तिज्ञ विश्व विश्व किरोक्षात्रकारा । विश्व विश्व किरोक्षात्रकाहिङ्गदेशतिहिकाला । लोकरनमुनिहोमकराला॥कृतिहिगरतजानिकरतारा । विश्व निनर्सोक्स

दोहा-भरमकरहमतिइंद्रको, मानहुकहोहमार । यहमन्वंतरमहँधरचो, कृष्णयज्ञअवतार ॥ वासवसोइयज्ञकोरूषा । देवअहेंद्ररिअंज्ञअनुषा ॥ तातेवासववयकेकीने । व्हेंद्रमहाअधर्मप्रवीने करिपाखंडइंद्रमतिमंदा । करनचह्नोपृथुयज्ञानिकंदा ॥ केवछसोअधर्मकेहेतू । ि विविध्यक्तिकेत्र अश्वमेधज्ञातिकयेषुनीज्ञा । होतइंद्रहिष्टस्वर्गअधीज्ञा ॥ पृथुहिनइंद्रहननकीआसा । सोविध्यक्तिकरतारा । असकहिष्ठुनिवरतेकरतारा । प्रतिपृथुसोअसवचनउचारा ॥ मोक्षधर्मकेआपविज्ञाता ।

दोहा—करहुसमापतियज्ञअव, इंद्रअतीद्धिस्तिय। होतोस्तुरहठिकेहठी, यहजानतसवकोय॥ इंद्रकरतपाखंडअपारा। तातहोतअधमेप्रचारा॥ यहवासवतवमखकोद्रोही । चेः ेः े े े े े यहजोकियपाखंडप्रचारा। ताहिसीखिजगजीवअपारा ॥ छोड़िधमीनिजह्विविनदंडा। कोर्ये के ताकरदोपआपकोछागी। जोहिहोअवमखअनुरागी॥३६॥ े े े ये ये या विकास विकास के तिक्षित्र के तिक्षित

दोहा—जगकेपालनहेततुम, प्रगटभयेपृथुराज । धर्मसहितपालनकरहु, यहीतुह्नारोकाज् ॥ ३७ : जोनबंधकरिहोमखराजा । तोपखँडकरिहेसुरराजा ॥ तातेमखकरिबंधवर्दंडा ॥ ुः ः ः वि

#### श्रीमैत्रेयउवाच ।

ि ि ो निवि निर्माण १ इस्त भयोदेविप्रनदाना ॥ अम्योक्ष क्रोसव अपराधा । तार्म वाइजैतअवश्वत सुरुनाना । करत भयोदेविप्रनदाना ॥ अम्योक्ष क्रोसवअपराधा । तार्म जोइजीनजांच्यो प्रश्चकार्झी । ि े े े क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्र

दोहा--वारवारप्रथुराजको, देदेशाशिरवाद ॥ पुनिअसन्पर्सोकहतभे, मुनिवरयुतअहलाद ॥ ४ आगेआयेआपको, पिनामनुजमुनिदेव ॥ तेसवदानहुमानते, पूजितभेनरदेव ॥ ४२ ॥

इतिश्रीभा॰च िक्षित्रे का स्वास्ति के जिल्ली स्वास्ति के स्वाधिराजश्रीमद्दाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधोएकोर्नावश्चरतरंगः ॥ १९॥

#### श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा-बासवपेष्टथुकोक्कपित, लासिविक्कंठकोनाथ । ल्यायोन्पकेनिकटतेहि, गहिमघवाकोहाथ भूपतिकेस-मुखकरिठाहो । कद्मोवचनकरुणारसवाहो ॥ ९ ॥ वासवकियअपराधतिहारो । ते यहशरणागतभयोतिहारे । चूकमाफकरुभूपउदारे ॥ यहअवकरिहसदासेवकाई । अ

्रि । तेर्नाहॅर्जीवनदेतकछेशा ॥ वैरकरतकाहुसोनाहीं । शञ्चमित्रसमग्रनतसदाहीं ॥ ३ ॥ -्। । तेमतिवतनमाहप्रधाना ॥ तुमसमपुरुपकोपनशृद्धिक ।करैजोअनुचितउचितनज्वेके॥ दोहा-तौसंतनकोसंगअरु, श्रवणञ्चाह्यसमुदाय । अरुवृद्धनसेवनसक्छ, मोकोवृथाजनाय ॥ ८ ॥ , ्ि : . . हुँ े े ्नी , भयोनजोश्चारीरकोछोही।तीकहपुनिसुतनियधनमोही॥६। ु । साक्षीरुवयंज्योतिसर्विवेकू ॥ ७ ॥ देहभिन्नहेदेहप्रकाशी । प्रभुपरतंत्रमहामुदराशी ॥ । तेहिनकवहँउपजतअभिमानै॥८॥जोयतप्रीतिछोडिसवआसाभिजैसधर्ममीहिसहुलासा । 🖟 ः 🗽 । निर्मेरुमन्हेजातवनाई ॥ ९ ॥ जनकोजबनिर्मरुमनभयः । गुणसंसर्गेष्ट्रटितवगयः ॥ दोहा-मनमें उपजीशांति आते, पुण्यपापमें शीन । छहतमनुजतवमोक्षको, मममायातिहीन ॥ १० ॥ 📜 । तनपनतियनिजसुतनहिंछेंसै ॥ गुनैजीवभपनेअविकारी।छहतमोक्षसोइजनसंखकारी। । यहदेहहिकोअहैविकारा ॥ तातेसम्पतिविपतिसमाना । मानतसर्वकालमतिमाना ॥

ः . । । विचरतअभयसंतवङभागा॥१२॥उत्तममध्यमअधमसमैग्रुनि । इंद्रीजीतिद्रखाससम्बद्धनि। ्रीः 🚉 🕻 ५ 🚉 १३३पाछतप्रजनजीनमहिपाछा।सोइपावतकल्याणविज्ञाङा दोहा-प्रजापापअरुपुण्यह्, करेजोनभरिकोय । ताकोछठयोअंशपृथ, नृपपावतहेसोय ॥

गोपुर्छिनहिप्रजनसमाजन् । सोहिँदेहोतप्रजाअयभाजन् १४यहिविधिपालतप्रजनसमाजा।धारतधरणिधर्ममहराजा॥ ाँहैकछुककाळजबबीती । प्रहमीमेंप्रगटतसतरीती ॥ तबऐहेतम्हरेगृहमाहीं । सनकादिकजिननामसदाही ॥१५॥ गाँगद्वरहेप्रथुमहराज् । हींप्रसन्नतोपरमैंआज् ॥ जोमेंयोगयागतपतेरे । कवहनआवद्रकेसेद्वेनरे ॥ र्त्तोमेंवध्योप्रीतित्ववडोरी । यद्पिरीतिसमद्रशीमोरी ॥ १६ ॥

### मैत्रेयउवाच ।

पहिनिपिसनियदुपतिकीवानी।पन्यपन्यनिजकहँपृथुमानी॥हरिदासनिज्ञरमेंपरिजीन्हचो।प्रशुपद्पंकजबंदनकीन्ह्यो दोहा-यदपिविश्वविजयीरह्यो, पुहुमीपतिप्रश्रुराज । तदपिकर्मनिजछोटग्रुनि, मानीजरमेंलाज ॥ इंद्रहिमिल्योभ्रपमतिमाना । दियोताहिषुनिअभयप्रदाना ॥१८॥ पुनिषुज्योहरिकोपृथुराई।बारवारपदमेंशिरनाई ॥ पृथुपूजनलहिश्रीभगवाना । चहेविकुंठहिकरनपयाना ॥ गवनकरत्तग्रनिकेगिरिधारी ।पृथुभूपतिअतिभयोद्दलारी॥ रोरिपरचोप्रभुपदशर्विदा । दुारतऑखिनऑसुनबृंदा ॥ १९ ॥ छिलपरेसपृथेप्रममहाना।सफेनकरिवैकुंठपयाना॥ ठाढेरहेमहासुद्छापे । बारवारहगवारिवहाये ॥ २० ॥ पुनिमहराजयुगळकरजोरी।खड्राभयोकरिप्रीतिअयोरी ॥ निरलन्टग्योकृष्णकोह्नपा । उपज्योभानँदउद्धिभन्नपा ॥

दोहा-भरेविटोचनवारिते, कहिनसकनमुख्वैन । ध्यानहिर्मेविटिनाथको, मंदिटियोनिजैनन ॥२९॥ प्रनिभाँखिनकोपोंछिनरेज्ञा । नहिंभपातनिरस्ततहरिवेज्ञा ॥ धरेगरुडकंधहिङ्कहाथा । वडेधरितमहँश्रीयद्नाया ॥

जसतसकेधरिकें उरधीरा । बोल्योवचनअपगंभीरा ॥ २२ ॥

#### प्रथस्वाच ।

तुमहोवरदातनकेस्वामा । जगतचराचरअंतरयामो ॥ ऐसेतुमहिंपायकेसन्मुख । कोवुपर्जाचेतुच्छविषेसुस ॥ जाकोकुमतीचरैसदाही । तीनविपेसुखनरकहुमाही ॥ ब्रह्मछोक्छोविभोवडाई । मनदिचहीछनयदुराई ॥ २३ ॥ जहाँनआपुपदकंजमरंदा । चहींनपेसीब्रह्मानंदा ॥

दोहा-येआज्ञामनमें अहै, सोदीजेनरदान । मेरेतनमें होयप्रभ, दशहजारअनकान ॥ संतक्षिततुवचरितसुहावन । सुनेरिनदिनत्रिभुवनपावन ॥पियतक्यारसञ्जितसुखपाउँ॥पुगुउथवणतैर्मनश्रयाउँ॥ कथासुपासंतनसस्वारी । तासुविदुँ वहतवयारी ॥ सोवयारिपरसतवहुपापी । होतञाञ्जतिञम्रञ्जतापी ॥ ्तातेराज्यसाससदाही । तुत्रयञ्चतिकछुसाहतनाही ॥ २५ ॥ सुयञ्चरावरोमेग्रुटमूटा । 🛴 🥫

नतेएकहुवारा । सुनहिकथाजोरसिकउदारा ॥ सोनअघातबढ़तनितप्रीती ्। करतसदा त्थासुनतज्ञठनाहीं।सत्यसत्यपञ्चतेजगमाहीं।।होनहेतित्रसुवनठकुराइनि।सन्योसुयज्ञतुवर दोद्दा--गुणआगरनागरनिपट, भक्तनभयकेभंज । रमासिरसहमआपके, सेवहिंगपदकंज ॥ त्रसाहमसाँगिरिधारी । हिहेकहाकलहनीहुआरी ॥ जोअसकहहुनाथहुमपाहीं । सेवहुँसमेस ोविरहनहींसहिनेहें । नाथसमेभिएकोपहुँचेहे ॥ २७ ॥ तुवपदसेवतमाहिम्रारी । वरुकहीयळक्ष र्गाहकछुर्शकामोहिलागे । तुवगुणनिरस्विवृदतअनुरागे ॥ जैसेवासववातघटाई । मोरिवातरासी हेरुस्मीतेमोहिनाथा । अधिककरोगेअनिक्षमनाथा ॥ स्माज्ञेषहृतेप्रियलेषी । दीनदासपरद्रवहुनि

दोहा-यहीराखिषिश्वासदृढ्, छोड्सिक्छनंनाल ॥ संतभनहिषद्रावरो, नाशहिक्लिविकराल्। डेकमरुपदनाथतिहारो । परैन्सेतन्औरनिहारो॥२९॥जीनकह्योमाँगहुनस्दाना । तौनछोभावनह जगतसवतुवगुनवानी।मायामोहितह्रेशोभगानी॥यातेकरतकम्जवनाना । कवहुनलहततुर्म्हेभगवा त्याराज्यस्य स्वापालसम्बद्धाः स्वापालसम्बद्धाः स्वापालसम्बद्धाः स्वाप्यसम्बद्धाः । चाहतिविश्वविश्व समायाजनमतिहरिकेती । आपचरणरितहोननदेती ॥ मायावश्चनतुमहिंधुठाई । चाहतिविश्वविश्व तेजिमिषितवाठककाहीोमेटिकुपंयसुपंथसिखाहीं।तिसेहितुममोहिकरिवरजोरी । देहुभक्तिआपनीक्षयं

द्रोहा-ऐस्रीसुनिपृथुराजकी, सुधासिरसमृदुवाणि । बोलेवचनविनोदभूरि, विहँसतज्ञारँगपाणि ॥ भापरअतिकायप्रीतितिहारी । होयभक्तिते।हिभूपहमारी ॥ जोनभक्तितेसहजहिमाही । <u>सुरतमत्त</u>ुजममम् सावधानहेपुथुमहराजा । ममनिदेशकहसहितसमाजा ॥ ममनिदेशजोकरतीकोई । ताकासवयं वर्मगठहे

असकहिष्टश्वसोज्ञारँगपानी । वारवारहीताहिव्लानी ॥ पृथुसोसादरपूजनपाई । चलेविक्कंटयानयदुराई ॥ तहुँदेवपितरगंधर्वा । सिद्धअपसराचारणसर्वा ॥ पत्रगूनरपश्चीप्शुनाना । औरहहरिपापेदहुसजाना ॥ दोहा-औरहुजोनिजयागर्मे, आयूजीव्अपार । तिनसवकोहरिरूपही, मान्योपृथुमितवार ॥

. नोरिनीरिकरस्वनसीं, कहिकहिमंजुठवेन । करिआद्रकीन्ब्रीविदा, गसविनिनिनिपेन। राज्ऋपीश्नरेशको, औरमणिनगनकर । हरिकेमनहरिग्वनिकय, आपन्भवनअदेर ॥ पुनिप्रभुक्तिप्रनामकारः, उनिजसक्ठ्समाज । गवुनिकयोनिजनगरकीः, मोदित्पृथुमहराः इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवान्य्वेशविश्वनाथसिहात्म्जसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज शाब्द् नानवारानाम् राज्याः चत्रसम् व नानाश्वरम् नामिकारिरद्यस्तिहरून्। श्रीम्हाराज्यश्रीराजाम्बहादुरश्रीकृष्णचृद्रकृषापात्रापिकारिरदुराजासहन्। ्रकार वार्टी के स्वाप्त के स्वाप्त

दीहा-गंगापमुनावीचमें, पृथुकीनगरप्रयाग । सानसहितआवतभयो। जाकीयश्रामानाग ॥ वाहात्मागापञ्चापापणः) इत्रकारकार्यस्य । वारताब्रामापत्मवाः । आवाहार्यामार्यः । आवाहार्यः मुक्तामलत्वबुङ्धुनुष्यस्य । सालारञ्जावद्युलावनायः ॥ जारङ्धुताङ्कुधुनकावालः । भानभानमह्वपा। तनेवितानहृत्विविधकिताके । फहरिरहेअतितुगपताके ॥ उसहिकनकतारणचडुँओरा । द्यायोघहुवाजनक तनावतान् हृत्यावपाकपानः । कृष्यर्थकामध्यः । पानः ॥ उत्तादकनकपारणपञ्ज्ञासः । छाषाग्रह्याजनथ मंडितभूरभूमतेषामा । फटोसारभटामदिठामा ॥ १॥ चंदनअगरसुनासितवारा । सॉच्योगटिनमटिनस् मारतपूर्वपूर्वतपामा । कर्णाणस्य सम्बद्धस्यकाः ॥ १ । इत्र स्थानस्य ॥ । साध्यामार्थमार्थनस्य । इत्र हशस्महं स्वा त्रवाफू उफ्ट संत्तराज्ञा। विद्यवास्महं सुस्रसाजा ॥ २॥ कर्डासंभस्करस्य हार्य। इत्र हशस्महं नगर ७५८ अञ्चतकानाम वर्ष्युकार वर्ष्य अरुप्या ॥२॥ अव्यव्याद्यम् सम्बद्धारम् । ६०१६ शहमहन्य दोद्या-पूर्गारभक्तस्त्रमुद्धने, कूटनकृटनसम्त । नवद्द्यदेदनवारषट्: नगरनिकेननिकेत ॥ ३ ॥

दादा-पूगसम्परस्तन्तुः । प्रवासन्तिः । नगद्द्वादनगास्यदः नगरानकनानकन ॥ ३॥ नामुमुननपृपुरानक्ष्यदि । भ्रषमुद्धिनमनुसराम्यदि ॥ स्त्रच्छेष्ट्युकोक्षयभानी । गास्कगृद्धगृप्तिस्यपिर जामुसुनतपृषुसानअवाह । सवधाक्षणप्रकराज्याव ॥ व्याप्तवृषुकाअववाना । बाटकपृद्ध नृपातछात्रस इनकक्टकोक्सरिमकुमारी।निनमेदीपाविद्युनि हारी॥ होउद्धिकअउत्तर्भारथारन। चटीपद्दिस्तर्सास इनकक्टकोक्सरिमकुमारी।निनमेदीपाविद्युनि हारी॥ होउद्धिकअउत्तर्भारथारन। चटीपद्दिस्तर्सास ि े ा चर्छांसुयज्ञगावतसुखसारा ॥४॥ वर्णाह्यङ्कदुंदुभिसहनाई । पटहिंअखेदवेदद्विजराई ॥ ि पिता हा को । निजनाथिंहुआँग्चिछिछाँने ॥ तृपिंहिनिरिखभयेपूरणकामा।एकवारसविकयेप्रणामा॥ दोहा-वरनहिंचहुँकिततेसुयज्ञ, वंदीचारणसर्व । सोसुनिपृथुमहराजके, भयोननेकीगर्व ॥

्रिकृष्ट विषय । स्पासिरसमृदुवाणिसुनाई ॥ पृथकपृथकपरजाअसजाने । हमहींकोपृथुप्रसुप्रियमाने ॥
क्षित्र विषय । सद्यज्ञानकेदरज्ञनकाजा ॥ नगरप्रवेज्ञाहिकियोनरेज्ञा । मेटतपुरजनहगनकठेज्ञा ॥
क्षित्र विषय । फेटिरहींजेहिप्रभाअपार ॥ तहँप्रवेज्ञाकरिअतिसुखपाई । वेठचोसिंहासननृपराई॥५॥६॥
दोहा-बहुतकाठठगिभूपपृथु, वसिनिजनगरप्रयाग ॥ पाल्योक्षितिमंडठसकठ, करिहरिपदअनुराग ॥
हों हो । । छावनभयोभूपविस्वेडा ॥ छाखनवर्षभोगिसुसभोगू । गयोफेरिहरिपुरविनज्ञोगू ॥ ७॥

म्रतउवाच ।

्रध**ि क्रि. . . . हाना । जासुकेँरंगुणवंतवस्राना ॥ सुंदरस**करुगुणनतेषुरो । सुनतसप्रीतिकरत्तअवचूरो ॥ १४७ - १ विदुरपायआनंदमहाना॥चोल्योमित्रासुतसींवानी।औरदुकथासुननचितआनी॥ ८ ॥

विदुरउवाच।

। प्टर्ुर्द्र भेरिक् कि । पाल्योप्टथिवीस्हितविवेका॥बहुतइंद्रसमपायविभूती । जगर्नेकरिअद्भुतकरतूती॥

वदेवनतेपूजनपायो । अनुपमकृष्णदासकहवायो ॥

दोहा~दुद्धोपरणिवरभुजनवर्छ, धाऱ्योंवैष्णवतेज ॥ निजप्रतापतेरिषुनकोदाद्धोदुतिहिकरेज ॥ ९ ॥ रोरचरितकाकियोमहीज्ञा । सोसुनायमोहिदेदुसुनीज्ञा॥पृथुयज्ञकोसुनिकेनिजकानाविक्षेत्रजानजगमाहिअघाना॥ राकेविकमकोर्छादेळेज्ञा । अवर्छोभोगतजगतनरेज्ञा ॥ अवर्छोपृथुयज्ञआनँदरासी । गावनहेनितनाकिनेवासी १० रुनिकेविदुरवचनतेहिकाळा । कदनळगेसुनिनायकुपाळा ॥

मैत्रेयउवाच ।

गृयसुनमधिनगूर्प्रयाग।।त्हॉ्बस्योप्रधुनृषूब्ङभागा।।भोग्योविभोभोगविरूयाता।जेहिळाखिसुरपतिरहचोप्तिहाता।।

विष्ठुण्यक्षयद्दानहिंदेत् । भोग्योभोगमहामतिकेन् ॥ ११ ॥

े विद्यानिकयोचिकवर्तार्रेपाति, ज्ञासनसातहुद्रीप । कहुँदुकुमनिहरूकतभयो, कोउनिहरहचोप्रतीप ॥ देयोदंडसबकोन्टपराई । ब्राझणअरुहरिदासविहाई ॥ त्राझणअरुहरिदासनकांद्रीक्षमाकियोअपरापदुमार्ही॥१२॥ रकसमयकीन्हचोन्टपयागा । ज्ञेसकळ्युपतिबङभागा॥बहुत्रहार्पिराजऋषिआये । औरदुसकळदेवसुख्छाये॥१३॥ सवकोकियोधुपसतकारा । रह्मोजाधुजसेअधिकारा ॥ लागिगयोसुंदरद्रस्वारा । बठेयुद्दमीप्रजाअपारा ॥

मध्यकनकर्सिहासनराज्यो । तापरपृथुमहराज्ञविराज्यो ॥ जिमितारनम्धिशशीसुद्दाव ।

तिमिसमाजमिपपृथुछविछवि । पृथुप्रकाञ्चतइँछावतभयऊ ॥ सुरसुनितेजसुरतद्विगयऊ ॥ १८ ॥ दे।हा~उन्नतसुंदरजासतन, कोटिकामसुकुमार । युगळपीनञायतसूजा, परापर्मञापार ॥

दोहा-कंबुक्टशोभाहरन, भृकुटीमदनक्तान ॥ अर्थचंद्रसम्भाटमें, उद्धंपुंद्रदरशान ॥

पुगरुपीतपटपरमञ्जालारुसहिसुपारससरिसकपोला।१७।विनभूपणतनसुद्रगोरापिरुतजेहिप्रकाश्चर्दुंशोरा ॥ कृष्णाजिनभारणनुपकीन्द्रे । शोभावंतकुञ्जाकरलीन्द्रे॥पूरणयज्ञकृत्यसवकरिद्धा वटचोसभामप्यसस्यरिक्स।१८॥ सर्वेषेर्परिडीठिसुखदाई । उठिकेशासनतेनृपराई॥निजछवितेसवित्तचोरावत । सबकेश्रवणसुधाढर चारुचित्रपदसुनिमनहारे । ज्ञीलभरेनृपवचनतचारे ॥ २० ॥

राजोवाच ।

सुनहुतिखापनप्रजाहमारो । हैंहेंमंगळअविशतुम्हारो ॥ औरहुसुनैसाधुजेआये । मेंशासन

दोहा-जोचाँहेसवधर्मको, जाननबुधिवरकोय ॥ तौनिजमनकीसाधुसों, कहैनराखेँगोय ॥ २ मोहिंराजाविरच्योभगवाना । दंडदेनमेंकियोप्रधाना ॥ पाठनप्रजनिदयोअधिकारा । देनजीतिका राखनधर्मनकीमरयादा।कह्योननिजमुनिवोअपवादा२२थेसवकर्मकियोजोठोका । होतसोमोहिमुनि जोपाठतनृपपरजनकाहीं । तापरकृष्णप्रसन्नसदाहीं ॥ २३ ॥ जोकरठेतनधर्मसिखाँवे । सोनृपप्रज् थोरेकाठमाहँनुपराई । विभोदोनहेजातोभाई ॥ २४ ॥ तातप्रजामोहिंप्रभुमानो ।मम

देह्या-तीयदुपतिकेचरणमं, दीजेचित्तलगाय । प्रीतिसहितगोविद्युण, गावहुगवर्गेवाय ॥
भगवतभित्तकरहुरेभाई । यहिमेतिहरोकछुननझाई ॥ २५ ॥ हेदेविधर्पिविज्ञानी । जोमेंकही
देहुसराहितुमहुसहुलासन । जोमेंदेतहोहुँगुभशासन ॥ जोनहोययदुपतिपदसुई । ताकहॅंचितिस जीनसराहतकरतकरावत । मेरेतीनिहुसमफलपावत ॥ २६॥ जेशठकहेंकुप्णहेनाही।तिनके जोयदुपतिप्रत्यक्षनिहंहोते । तोसज्जनअभीतनिहंसोते ॥ ग्रुभअरुअशुभफलनकोहेतो।

दोहा—मनुनरेशउत्तानपद्, अरुश्रीधुवमहराज । औरप्रियत्नतभूपजो, राजऋपिनशिरताज । ममपितुपितुजोअंगनरेशा ॥ २८॥ औरहुधमंत्रीसद्धधरेशा॥त्रह्माशंकरअरुप्रहलादा । अरुविधार यसवश्रीयदुनंदनकाहीं । मानतअपनोनाथसदाहीं ॥ यदुवरसक्लकमंफलदाता । ऐसोकहतवेदिक कृष्णछोडिदूजोनिहिनाया । जोयहित्रधुवनकरेसनाथा ॥ २९॥पेवेनादिकभूपतिपापी । जानेनि तेसविधितेनिदनलायक । जेजननिहंजानतयदुनायक ॥ करहिधमंकेवलमतिमंदा । गावतनिहंछ

दोहा-तेजनधरमीनामके, अहेंअधर्मीचोर । जियतजगतदुखभोगही, जातनरकमरियोर ॥
महिमहँअर्थधर्मअरुकामा । स्वर्गविभोअपवर्गठलामा ॥ द्जोदुनीमाइँनीहंदायक । दायक
कुष्णचरणेसवनकीप्रीती । फोरतिकोटिजन्मअधर्भाती॥जैसकुष्णचरणजलगंगा।करतिकोटिकिं
करेकोटिवनमहँतपजाई । होयप्रीतिजोनिहंयदुराई ॥ तौनहिंकतहुँकुष्णपदजोवे । पुनिपुनिप
करेजेयदुपतिपदमहँप्रीती । राखाँहसाधुनवचनप्रतीता॥तिनकेतुरतअमलमनहोवत । को र

दोहा—पहुँचततुरतपरेशपुर, गाहतप्रेमससुद्र ॥ आवतनहितेकवहुँपुनि, यहसंसारहिक्षुद्र । तातेमनवचकर्मते, भजहुप्रजायदुनाथ ॥ नातोयहसंसारमें,छागीनहिकछुहाथ ॥

क्ववटक्क्स्याचेत्राक्षेत्रविद्याः विश्वविद्याः । व

नि।भयन्नद्भारतान्त्रस्य । ज्ञानस्य । ज्ञानस

े पूजेमनलाई । तितकोचित्तज्ञांतद्वैजाई ॥ विप्रनकेपद्पूजतभाई । पावतमृत्रुजमुक्तिअनपाई ॥ तेविप्रनतेजगमाहीं।अधिकजनातमोहिंकोजनाहीं॥४०॥जसमाह्मणमुख्जातअघाई।तसनहिपावकमहँयदुराई ४५ रेके । पारतविप्रवेदमुद्दभिरके ॥ जोनवेदपद्विकमतिवाना । लखतधमेआरसीसमाना ॥४२॥ त्रिहिमाहीं । परोनित्यद्विजपद्रजकाहीं ॥ विप्रचरणरजिशरमहँपरि । छूटतक्षणमहँपापअपारे ॥

रणरजशिरधरिलीने । होतआशुसवगुणनप्रवीने ॥ ४३ ॥

दोहा-वित्रकरतजापेकुपा, ताकेगुणपरताप । दुनदूनदिनदिनवदृत, तापतिकवहुँनताप ॥

जाहिविश्रमेक्कपामहाई । ताकीवढितिविभवप्रभुताई ॥ तातेविश्रगऊगिरिधारी । मोपरकरिहंकुपानितभारी ॥ सवैवृद्धकोस्तवनकरहूँ । सवैविश्रकोआतिमुद्दुभरहुँ ॥ सवैधुकुंददासहिद्धहेह । सवैकरहुँदीननपरछोहू ॥ जाहिकरतअसनिहसुनिर्छेहों । ताकोअविश्वदंद्धपदेहों ॥ ४४ ॥

मैत्रेयउवाच ।

्षेत्तीसुनत्रभूपकीवानी । देवपितरसुनिनरसुलमानी ॥ प्कवारसवभरेउछाइन । साधुसभामहँछगेसराहन ॥ पुनिपुश्रुसोअसवचनवलाने । कोनभूपाभ्रुआपसमाने ॥ ९५ ॥

दोहा-पितुपावतहैपुत्रके,सुकरमवर्शञ्चभलोक । यहनोभापतवेदसव, सोसतिपरोविकोक ॥ ंतुमसमपायपुत्रजगनेना । निकस्योनरकनतेन्द्रपवेना॥रह्योमहापापीद्विजशापी । आपपुण्यवशभयोजतापी॥४६॥ इंजेसीहरणकशिपवळवाना । पायपुत्रप्रहलादसमाना ॥ यद्यपिकियोनाथकीनिदा । तद्यिभयोवेकुंठवीसदा ॥ ४७॥ चारिहुयुगनीवहुमहराना । पाळहुसिगरीप्रजासमाना ॥ तुमसमरामदासन्हिंदूजो । कोविप्रनृतुमसमजगपूजो४८॥ महुँअवशिहरिदासकहाये । जिहतेतुमसमानप्रभुपाये ॥ श्रोब्रह्मण्यदेवहरिकेरा । कियोहमहिदपदेशयनेरा ॥४९॥

दोहा—ऐसोकहिबोआपको, कछुअचरजहैँनाहि । तेऐसहिसिखबतप्रजन, जिनकरुणाउरमाहि ॥ ५० ॥ हमअभागवज्ञभवउद्धि, अमतरहेअमछाय, तुमचुडायवाणीतरिन, दीन्छ्रोपारछगाय॥ ५९ ॥ छुद्धसतोग्रुणपरपुरुप, पृथुसरूपश्रीपाम । पाठतहेँपुहमीप्रजन, ज्ञिरसाताहिप्रणाम ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रोक्रप्णचंद्रक्रपापात्रापि कारिरपुराजसिहजृदेवक्रतेशानन्दाम्युनियोचतुर्थस्कपेएकविद्यास्तरंगः॥ २९ ॥

## मेत्रेयउवाच ।

दोहा-पहिनिधितहँतिगरेप्रजा, पृथुकोकियोवसान, मध्यसभासोहततृपति, मन्ततारणितभान् ॥ तहाँचारिहुओरअकाशा । छावतसूरजसरिसप्रकाशा॥ऋषिषुनीतसनकादिकचारी । आयेभूपतिसभासुसारी ॥१॥ नभतेज्वरतिनहिनिहारी ।पृथुम्हराजपर्यपुरपारी॥सनकादिकदेशसज्यिजानी।हरहिष्ठोककीस्वयंपसानी ॥२॥ उठयोसमाजसहितमुहराजा।मान्योसरवसभोममकाजा३कियोधरणिमहँदेडप्रणामा।धुनिकरिविनेसुदितमतिधाम्॥॥ त्यायोसनकादिकनळवार्र्।कनकासनुआसीनक्राही॥तिनकोविधिवतपूजन्कीन्हयाँ।तेकरिकुपाप्रहणकरिर्छान्हयाँ॥

दोद्दार्चरणपत्तारिसुनिनके, शिरसींच्योमदराज । शोर्छास्थ्रपसुदितनृपति, कियसनमानदराज ॥ ५ ॥ टूसहिप्रमऋषिदेमीसुदासुन।मुनिवेदीविचुज्विद्धताशनाधीतिसदितपुनिदोडकरजोरी।गरवारतिनऋषिननिदोरी

शिवकेजेटेश्रातनपाहीं । वोल्योवचनविचारितहाँहीं ॥ ६ ॥

पृथुमहराजउवाच ।

अहोकोनमेंसुकरमकीन्द्रयो । जातेआपदरक्षमेहिंद्दिन्द्रयो ॥धाउरदरक्षनमंगठम्छा । करतस्करुपापनृतिरमूछा॥ योगिनदुर्छभदरक्षातिहारो । पन्यपन्यहेजन्महमारो ॥ ७ ॥ जापरिवयपसन्नसदाही । उभयछोककछुदुर्छभनाही ॥ होहियस्त्रजाहिंपरिवया । तेहिंहरिहरप्रसन्नह्निछ्या ॥ ८ ॥

दोदा-यद्यपितिचरहुँबेभुवन, तद्पिननिरस्ततकोय । जिमिन्यापकपरमानमा, हगगोचरनिर्दहोय ॥ ९ ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

मन् जयोतिस्रहिनिनयरमाहीं।पऱ्योसंतचरणोद्कनाहीं।तिजनयद्पिपरणिधनमानापितिनग्रह्शहिभवनसमान नायक्रपाकरिभटेपपारे । पंचवर्षकोवरवपुधारे ॥ यद्यपिदेखिपरमअतिछोटे । तद्यपिकरहुसकटवतमोटे ॥ निनकेम्रक्तिटहनकीप्रीती । जेजनचर्राहेंआफ्कीरीती ॥१२॥ हमतोनाथपरेभवकूपा । रुहेंविपेदुससुनिसुसरू

धनिग्रहस्यअधनहमतिमाना।जिनवरल्डाईसंतसनमाना॥हेतृणआसनजेपद्घोये।तेकोटिनक्लमपनिजस्रोये॥

दोहा-त्तातेदेहुवतायत्रभु, केहिनिधिकुश्रुहमारि । महामंद्रमतिह्वेरहे, कछुनहिंपरतिहारि ॥ १३ ॥

वृद्धियकेहिनिधितुनकुरालाई।तुमहोजगतकुरालकेदाई॥सदामगनहरिप्रेममहाना।अकुरालकुरालसकलसमाना संसारिनकेहोहितकारी । तुममें असपरतीतिहमारी ॥ तातेकरिकेक्रपामहाई । देहनाथअवमोहिंबताई ॥ केहिनिधिसहजहिमहँनगर्नाना। पानहिंसुक्तिमोदकीसीना १५यहजाहिरहैसक्टजहाना।सनकादिकसरूपभगर विचरहिजगनिजदासनहेतु । कर्राहेक्रपाहिक्कपानिकेतु ॥ १६ ॥

# मेत्रेयउवाच ।

पूर्वमहराजमधुरसुनिवेना । सनकादिकपायोशतिचेना॥

दोहा-प्रथमहिसनत्कुमारतहँ, मंद्मंद्युसकाय । बोल्यापृथुमहराजसीं । सिगरीसभासनाय ॥ १७ ॥ सनत्क्रमारउवाच।

हेर्पडिनपुरपुर्भहराजा। जानहुसिगरेशास्त्रसमाजा ॥ पैसवजनकेजाननहेतु । कियोपश्चयहअतिसुरासेतु ॥ मारानकीमतिष्सिदिहोती।निजिमसिपदसुसकरतउदोती॥१८॥साधुनकोसंगमदुहुँऔरा।वक्ताप्रच्छकमोदेशपं औरहश्रीतनप्रदेकल्याना । यदचरित्रसंदरभगवाना॥१९॥दरिचरणारविद्महँभूपा । अहेतोरिमतिअचलअतू हिच्कीकामपासनाहरनी।भपसागरकीतारनवरनी ॥२०॥जोप्रछह्रसोसुनहुनरेजा। मैंअपसकलकरतुजपदेशा

दादा-मयशास्त्रनमंत्रानिये, मिकहेतुँहंदीय । करवायकोसंगर्नाहे, कृष्णप्रीतिभतिहीय॥ २१ ॥ नदीर प्रन्त्जीनिपिदीई । अर्जने गणदुनुमसीसीई ॥ करेंग्द्रगुरुपण्यत्रमतिती । ब्रॅंक्टप्णसेपनमहॅंशीती ॥ ्राँड हरून स्यानीमेंदामा अमगुनि हैं अनन्यविश्वामा ॥ करेसदासेननसंग्रहाई। कृष्णचरित्रसुनिनितछाई॥ २ द्वार्भीन्द्राभित्रामिन सामिनि। वैद्यदिनिनर्सगनदिदिनयामिनि॥कोपन्द्राभगद्कामबुत्यागै।सदाइकांतवासभगुर हॅं हर्ष्याचेन्य[रामपाना । गायिमदार्गनीपमहाना॥२३॥इँग्यरमहेसनआन्यन्य । क्यर्नहरूँकीपसंहरना॥

देह्या-द्रारिनं रत्न द्रांजीदि है, दिननदिजानेऔर । कृष्णकथापीयपको, करपानग्रपटीर ॥ न्दन्दर्भन्दर हैंग्न हामा । हैरास्त्रीतिरेत्रश्रीममा ॥ श्रीरेद्दश्रीरममितिहरी । कीमर्तिद्वागन्तिहरी ॥ कार्यात्रवर्द्धपंतिषादा । करेन कार्युर्शादिमस्यादा ॥ भानपद्मीनगदिगरकान्य । परेन कार्युर्गगनभंजान्य ॥ क्रेंच राज्यस्थरमाता । मनायचमध्यानस्थिता ॥ सुनेभागतमध्यामार्दी । यदिसिध हारेकालमदार्दी । હેલ કેટ્સુડ્રેસ ફ્રેમ્સેટ્સ ૧ તરવામનત કોનાપતિ દેશામાર કામગા દિશાન ગામિકા પાર્ટિયા તરામના ને ભારો છે.

કો શું- કોનાલન કરમ કેમુજારિત વિનામુજારિયેન હોય ॥ ૨૬ ૫ કોર્ટ્સિયો મુખ્ય પૈક્રાપન, મુખ્ય દેશન કો પ ત્ર સુરાવનાલ 4 જ તો જોઈ ! અદ શામન શરૂ વાત વાર્ષી !!! વાર્ષી માનિયુનિ કરવાનો માટે ! સોમ્પોનો ઉપોનામાં દે र इक्षात्रेत् रहर संग्रेम । महत्वन्त्रेतिस्ववे हुम्बेनाम् ॥२ २॥ वत्रत्येमद्विताम्बानाम् । त्वत्रीविनेगम् १०४ રાહે કેર્નેસ્સરિક્સિક્સરિકારો કરવાદેશાસાસ્મારિકાઓ ૫ કેટામ નિવિગ્રઝ મેર્કેકા વૃત્તિ વર્ષણો નવાદે પૈકાન અને દિવસ રહારિ એક કેઇકો કરજી તે, કરતા ફુલ્ય ફુલાન બના કેસ્પરિસિક્ષ મનવતાનદિનારો પ્રતિવિધિત્ર છે.

જવા-નેકો તાલકો કોલ્ફાન, નોંક હાલન્ક કરત ૧ કોર્રેક વિનેશીન લક્ષ્મ વધા વધા છે. ૧ મા કદોરપાકુષા તરે કરફ શેષ્ટ્ર કરિયા કરો કરો કરો કરો કરો તરે હતો છે. જાહિલ કરો હવા છે જાણ છે છે છે છે છે છે છે છે મામ કોનામાં દર્મ દેશો છે. ૧૩ ડિક્સ ફોરિક્સ કમારે હોય કરતામાં માના કોર્ટમાન વર્ષા પાસિયો કરેલો છે.

दोहा−ज्ञानीयोगीअरुतर्पा, सैन्यासोवतवान । प्रमाकासमताकवर्दु, ङहनभूपसुजान ॥ तातेप्रीतिसहितसवटोरा । भजहुभूपवसुदेविक्शोरा ॥ ३९॥ यहदुस्तरसागरसंसारा । कामादिकजहँगाहअपारा॥ तरनचहेविनहरिरतितरणी । तिनकोदुस्तकरणीसवकरणी॥तातेभक्तिनावरचिराजा।उतरहुभवनिधिसदितसमाजा ॥

## मैत्रेयउवाच ।

त्रह्मपुत्रनवसनतकुमारा । यहिविधिपृथुसोंज्ञानउचारा ॥ सोसुनिभूपसराहिसुखारी।जोरिखुगङकरगिराउचारी४९॥ पृथुरुवाच ।

प्रथमहिमोकहँकुपानिधाना । कृरिकेक्वपादियोवरदाना॥ प्रशुकेवचनहो्नसतिहेतु।कियोआगमनइतमितसेतू॥४२॥

दोहा—द्यासिष्ठसन्कादिमञ्ज, भाष्योभगवतज्ञान । सोस्रानभयोसनायमें, वाढ्योमोदमहान ॥ राजकोपदळभूतिपनेरी । देसवमेरीसाधुनकेरी ॥ मेंहुँदीसाधुनकरदासा । साधुजुँठयहविभवविछासा ॥ भोगहुभोगसाधुकोदीन्द्यो । मोरनसत्वसत्ययहचीन्द्यो ॥ देनदिमोरवेनअधिकारो । यहसिगरोहेनाथितहारे ॥ आपिदकोआपिदअवळीजे । मोररनाथअनुमदकीजे॥४३॥भाणदारसुतग्रहपरिवारा । राजकोपदळविभवअपारा ॥ सनकादिकअरप्योतुमकाहीं । मोकहँचाहकळूअवनाहीं॥४८॥सनापितिदंडहुकरपारणःअरुपाळनपरजनपरिवारना।

दोहा-सक्टटोककोअधिपद्व, होनयोगसोइहोत । अखिटशाख्रजाकेसदा, मुखतेकातउदोत ॥ २५ ॥ भोगहिवस्तुआपनीआप । वस्त्रीवित्रद्रवेजवजाप ॥ क्षत्रिआदिवित्रनकेदीन । भोगहिभोगनपीननवीन ॥ २६ ॥ वहारिमिटनपंथदिखराय । ज्ञानविज्ञानविवेकवताये ॥ ऐसेग्रुरुनउऋणकोउनाहीं । उऋणचेहसोज्ञाटनगमाहीं ॥ करजोरिवनकोर्ससारा । संकेद्वीनकरिग्रुरुवकारा ॥ १७० ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

यहिविधिसुनिष्धुकीसुनिवानी । पायोमहामोदकीसानी ॥ रुहिभुपतिसोबदुसतकाम । वृपहिसराहतवारहिवारा॥

सबेकेदेखतबङ्गेभकासा । सनकादिकगेत्रहानिवासा ॥ ४८ ॥

देहा--प्रमेषुरंपरपरपुरा, परणिषमंकीयाक । धीरपुर्शननकोअधिष, पृथुपरंद्र्युवसाक ॥ सनकादिकतेल्रहिविज्ञाना।पूरणकामभयोमितवाना॥४९॥देशकाल्यनवल्यानुसारी।क्रयोकामभृपद्रचितविचारी॥ सकलकमेअरपेहरिकाही । फलकीआश्वकरतकलुनाही ॥ अपनेकहकरतानहिनाने । सदनेअल्यायुकामाने५१॥ सावपाननृपरहेसदाही । माधवर्यारतसुनतक्षणनाही ॥ यद्षिरहेयुहमेमहरगत्रा । महाचकवर्गीक्षितिल्याना ॥ पेअशक्तविपयनिनहिभ्यकाअहंकारनहितनलेगमुजाबिन्धरिवनपत्रस्तअनिद्र्री । पृथुवनापपुहमीनिम्पर्ग ५२

दोहा-करतकमेशसञ्जानयुत्त, पाठनपुद्धीमसपमं । पंचपुत्रपृथुकेभये, नयजाहिर्गननकमं ॥ ५३ ॥ पृष्ठकेश्वहिरयञ्जविनकृक । जेटोभीविजितासुप्रवटमक ॥ सबटोकनपाटनगुप्तनेत । पाप्योदकपुपतिपृथुतेत ५२ जेसेनहाँआवतोकाटा । तसतहपाटतप्रजनसुपाटा ॥ मनवचकरमद्धशीटसुभादा (जनकरनप्रजनपृथुगुद्धा।५५॥

## मैत्रेयउवाच ।

दोह(-जबपृथुवनकोगवनिकय, तबिजितासुउदार । भयोभूपपाल्योप्रजा, छायोसुयज्ञअपार ॥ दिशावांटिभाइनकोदोन्ही । आपसुतंत्रराजरितकोन्ही ॥१॥ हरिजसहिदियपूरवआसा । धूम्रकेज्ञकहँद्रि दियपश्चिमजाकोदोन्ही। उत्तरिदिश्चिदिश्चित्रविक्षाहिभाति। स्वाविक्ष्यक्षित्रविक्षाहिभाति। स्वाविक्ष्यक्ष्यस्व । अपने विक्षयस्व । क्ष्यकुँदिश्चित्रविक्षयस्व । क्ष्यविज्ञत्वस्व । क्ष्यविज्ञत्वस्व । क्ष्यविज्ञत्वस्व । क्ष्यकुँदिश्चित्रविक्षयस्व । क्ष्यविज्ञत्वस्व । क्ष्यक्षयस्व । कष्यक्षयस्व । क्ष्यक्षयस्व । क्ष्यक्षयस्व । कष्यक्षयस्व । विक्षयस्व । विक्षयस्य । विक्षयस्व । विक्षयस्व । विक्षयस्य । विक्षयस्व । विक्षयस्व । विक्षयस्व । विक्षयस्व । विक्

दोहा-तार्काद्जीनारिजो, नभस्वतीजेहिनाम । हविरधानताकेभयो, पुत्रपरमञ्ज्याम ॥ ताकेमसर्मेवासवआयो । करिवहुद्धटवटवाजिन्तरायो ॥ ताकोचोरहुजानिनरेज्ञा । दियोनवासववधनिने सकटप्रजनतेनिजकरटीवो । दुसददंडअपराधिनदीवो॥निरदेकमंजानिविजितास । छोडिराजकीन्सोवन तद्दैनितच्यायतसभगवाना । कियविद्धंटविजनासुपयाना॥श्रीहविरधानकीतियहविधानी।ताकेपटसुतभे वहिपटकृष्णअक्षरायजितत्रत।औरसत्यधारकनेमनत्रत॥८॥वहिषदभेवङ्गभागप्रजापति।क्रियाकांडमेनिषु

दोहा-चिहिपटकेमसकरतमहि, प्रारगङ्कुशमाहि । विभिनिदेशलहिच्याहिकप, साम्रुदीतियकाहि जाकोरद्राशतद्वतिनामा । नवयोवनसुंदरिखविभामा ॥ जससप्तक्षिपनितयदेशी । कामविवशभेशिगित तसनिरसिशतद्वतिकाही।राजहुकोचितचुम्योतहाँही १ १ चलितचरननुपुरनवजावति।शशिपतिसाभावि तवसुरशसुरसिद्धगंपर्वनावंचलचितुचोरावितस्येन ॥ १२॥ बहिपटनुपवरहीप्राचीना । ल्ल्लोनामकृष्यि नृपप्राचीनवरहिस्ततिद्वतिमृह । उपजायोवरदशपुत्रनकह ॥ तसवनाममूचेनापाये । येकसुभावभूगगण

दोहा-सप्टिकरनकेदेतपितु, तिनकर्दशासनदीन । दशहजारभरिवर्पछो, वित्तसमुद्रतपकीन ॥ १ सारगमर्दशंकरमिळे, जोड्कीन्हचाउपदेश । ताकाविधियुतजयतसुरा, पूज्योसुरितरमश

पुनिमित्रामुतकीपदवानी । बोलेनिदुरनोरियुगपूनी ॥

विदुर्खवाच ।

द्धिरकारणप्रभावित्रुनांद्या । मिळेप्रचेतनकाविभिर्येशा॥कद्योप्रचेतनसीद्वरित्रोई। मोदिसुनाइदीजैत्तर<sup>हे</sup> देदुळेभद्दांनसुनितासुग्रहर्गदेश्याननित्रसुनि स्टबासुग्रहोदिज्यतचेदिविद्यदिविद्यानीतिक्षेक्रस्यगमेग्छः भद्रानंद्रमयनित्रस्ददी । नद्रपित्रयत्र होमंगळचददी ॥ नोत्रद्रोभुरूप्परियोगः । यळचढेविद्यदिवर्षुनेऽ सुनिकारदुराचनअनुगर्गः । मित्रासुनमयास्त्रनळागे ॥

#### रुद्रखवाच ।

दोहा-होवरहीप्राचीनके, तुमदरासुमतिकुमार । तिहरेमनकीकामना, मेंकरिटियोविचार ॥ द्वित्त होत्र होनिदयोआइतुमकार्हा॥२७॥प्रकृतिपुरुषकेजेसतिस्नामी । सकलजगतकेअंतर्यामी ॥ द्वित्त होत्र होत्र । त्वासुदासमीहिप्राणनप्यास ॥ २८ ॥ जोशतजन्मसुपर्भचलावे । तबदुर्लभविरंचिपदपावे ॥ द्वित्त होत्र । तवपविपदसुमतिहमारा ॥ अरुजोकरेकुप्णसेवकार्द्व । सोसहजहिवेकुंठद्विजाई ॥ द्वित्त मनहावित्त । मिलतसहजमहँकसेहुनाहीं ॥ निजअधिकारअंतमहदेव॥करिकेकुप्णचरणकीसेवा॥

📜 िकाही । जहाँमुक्तजनरहतसदाही ॥ २९ ॥

दोहा∸तुमहोश्रीहरिदासस्य, तातेअतिश्रियमोहि । हरिदासनतेओरकोइ, परेनश्रियमोहिजोहि ॥ ३० ॥ तातेयहअस्तोत्रशुअ, तुमकोदेदुसुनाइ । सबमंगळकोमूळयह, पढतपापनसिजाह ॥ जोजिपहोएकांतमहँ, यहअस्तोत्रविचित्र॥३९॥कह्योश्रचेतनसोंसकळ,तिनमतिजानिपवित्र ॥ ३२ ॥

# अथ रुद्रगीतनामस्तोत्रम्।

#### श्रीरुद्धउवाच।

तेत अस्मिति 🔍 स्टेरिक्सिस्ट्रों 🕒 🙉 👸 तुंसर्वे स्थारमनेनमः ॥ ३३ ॥ नमःपंकजनाभायभूत ात्मने ॥ वासुदेवायञ्चातायकूटस्यायस्वरोचिषे ॥ ३४ ॥ संकर्षणायसूक्ष्मायदुरंतायांतकायच ॥ . े. ॥ ३६ ॥ स्वर्गापवर्गद्वारायनित्यंशुचिपदेनमः । नमोहिरण्यवीय्यायचातुर्होत्रायतंतवे ॥ ३७ ॥ िन ॥ े तेते । तृप्तिद्वायचजीवानानमःसवरसात्मन् ॥ ३८ ॥ सवसत्वात्मदेहायविशेषाय ्रे । नमद्भेंडोक्यपाडायसहंभोजीवटायच ॥ ३९ ॥ अर्थाटगायनभसेनमीतर्वहिरात्ममे ।नमःपुण्या-ोकाय : ै त्रिवर्षते ॥ ४० ॥ प्रवृत्तायनिवृत्तायपितृदेवायकर्मणे । नमोधर्मविपाकायमृत्यवेदःसदा-५ ॥ ४९ ॥ नमस्तःशाशिपामीशमनवेकारणातमने । नमोधमायगृहतेकृष्णायाकुंडमेधते । प्रकृपायपुरा-.. ं , ेे बरायच ॥ ४२ ॥ शिकत्रयसमेतायमीद्धेपहंकतात्मने । चेतआकृतिरुपायनमोवाचीविभृतये ॥ ४३ ॥ दर्शनंनोदिदक्षणदिहिभागवतार्चितम् । रूपंत्रियतमंस्वानांसर्वेदियगुणांजने ॥ ४४ ॥ द्विग्य प्युच्चार्यस्य । स्वार्यस्य । वार्यायतचतुर्वाहुंसुनातरुचिराननम् ॥ ४५ ॥ पद्मकोद्भाषटाञाःशंसंदर गुरासिकम् । सुद्रिनंसुकपोटास्यंसमकणविभूषणम् ॥ ४६ ॥ शीतिश्रद्धितापांगमटकेरुपञ्जोभितम्। ्रतारपं ु. फिनल्फेड्र १ ट्रंड २०५ ॥ ६७ ॥ स्फ्रात्किरीटन्टयहारन्पुरमेस्टम् । इसिपकगदापग्रमाटाम् द्भिन्व ॥४८॥ सिहस्कंपत्विपाविश्रत्साभगर्यावकौस्तुभम्।श्रियानपायिन्याज्ञितनिकपाइमोरमोद्धमत् ४९ पूरोत्पक्षतिमः िपल्यप्योत्तरम्। प्रतिसंकामयद्विश्वनाभ्यावत्तंगभीरया॥६०॥इयामश्रीग्यपिगोचिष्युदुकूछस्यनं मेंसटम् । समचार्वप्रिजंपोरुनिम्ननानुसुद्शंनम् ॥ ५९ ॥ पदाशस्त्रश्चपटाञ्चगाचिपानसयुभिनांतरपंतिपुन्नता । प्रदर्शयस्वीयमपास्तताप्यतंपदंगुरोमार्गगुरुस्तमोञुपान्॥५२॥एतदृपमनुप्ययमात्मशुद्धिमभीष्मनाम।यद्गितस्यो-. ५५ र . ५५ मे सु ि जासण्य २॥भवान्भक्तिमतारुभ्योदुर्द्धभः सर्वेद्दृदिनाम्। स्वायज्यस्याप्यभिननप्रप्रतिनात्म-वद्रतिः॥५८॥तंदुराराभ्यमाराभ्यस्तामपिदुरापया॥एकानभक्तयाकातान्छेत्सादम्टविनाराहिः॥५५॥वदनिविष्टमा षानोक्ततोतोनाभिमन्यते ॥ विश्वविष्यंसयन्वीयैद्धौयैविस्पुर्वत्युवा ॥५६॥जनाद्धेनापिनुष्टेयनस्वतंत्रापुनभैतम् ॥ भगवत्संगिसंगस्यमत्यानांकिमुताक्षिपः ॥ ५७ ॥ अयानवांत्रेम्नवद्यानिनायंद्यानवांदिम्नानविगृतवाप्पनाम् ॥ ........ स्वारिनांत्यात्वंगनीतुभद्यपनत्त्रम् ॥ ६८ ॥ नयस्यवित्तर्राहर्मातुत्रनंतनीतुहायांच्ति **बुद्मा**विश्चत् ॥ यद्रकियोगानुग्रहीतमेवसानुनिर्विचष्टेननुत्रवनेनातिम्॥२९॥ येवेट्व्यन्यतेतिर्यातिम्यवनाः

# ंआनन्दाम्बुनिधि ।

## मैत्रेयउवाच ।

दोहा-ताकीद्जीनारिजो, नभस्वतीजेहिनाम । हविरधानताकेभयो, पुत्रपरमबळ्थाम ॥ ताकेमसमेंवासवआयो । करिवहुळ्ळबळवाजिचुरायो ॥ ताकोचोरहुजानिनरेझा । दियोनबासववधनि, सकळप्रजनतेनिजकरळीवो । दुसहदंडअपराधिनदीवो॥निरदेकमंजानिविजितासू । छोडिराजकीन्द्योवन तहँनितच्यायतंसभगवाना । कियविकुंठविजतासुपयाना॥७॥हविरधानकीतियहविधानी।ताकेपटसुतभेव बहिपटकुष्णझुकुगयाजितव्रत।औरसत्यधारकनेमनव्रत॥८॥वहिंपदभेवडभागप्रजापति।कियाकांडमोनिष्ण

दे।हा-चाह्नपटकमत्रकरतमहि, प्ररिगाईक्षश्चमाहि । विधिनिदेशलंहिच्याहिकय, सामुद्रीतियकाहि । जाकोरस्रोशतस्त्रक्षियः । नवयोवनसंदरिखविधामा ॥ जैसेसप्तऋषिनतियदेखी । कामविवशभेअगिनि तिसेनिराखिशतद्वतिकाहीं।राजडुकोचितचुम्योतहाँहीं १ १चलितचरनतुपुरनवजावित।शशिसरीसआभादि। तवसुरअसुरसिद्धगंपर्यनाचंचलचितुचोरावितस्वन ॥ १२॥ वहिंपटनृपवरहीप्राचीना । ल्रम्योनामकरिज्ञयः नृपप्राचीनवरहिसातेडुतिमह । उपजायोवरदशुप्रजनकह ॥ तेसवनामप्रचेतापाये। येकसुभाउधमें गर्णा

दोहा—सृष्टिकरनकेहेतपितु, तिनकहँक्॥सनदीन । दशहजारभरिवर्पको, विस्तसद्वद्वतपकीन ॥ ११ मारगमहँकोकरमिके, जोइकीन्हचोडपदेश । ताकोविधियतजयतस्रस, पूज्योसुस्तिरमेश

पुनिमित्रासुतकीयहवानी । वोलेविदुरजोरियुगपानी ॥

## विद्ररखवाच ।

केहिकारणपथमाहिसुनीज्ञा । मिलेप्रचेतनकाहिगिरीज्ञा॥कद्मोप्रचेतनसोहिरजोई। मोहिसुनाइदीजैसक्से हेदुर्लभदर्शनसुनितास्।करिहस्याननितसुनिवरजास्न॥छोडिजगतजेहिमिलहिनिज्ञानी।तेज्ञंकरजगमंगल्दा प्रद्मानंदमगननितरहर्दी । तदिपजगतकोमंगलचहर्दी ॥ तातेज्ञंसुरूपधरिषोरा । बेलचढेविचरहिंचहुँवारा सुनिकेविदुरवचनअनुरागे । मित्रासुतसबरननलागे ॥

## मैत्रेयउवाच ।

दोदा-न्यनिदेशदीन्द्रयोस्तनः, नृपवरदीप्राचीन । पितृज्ञासन्यरिशीञ्ञोनं, दशोषुत्रपरवीन ॥ गेपश्चिमदिश्चितपमनटाई।पर्डुचेसागरतटमइँगाई१९तईदेख्योयकसरअभिरामा।सिनमनसमञ्जरयोटर फूटेचारिनचारिप्रकास । कुच्छपमच्छकरिद्वांचारा॥चकवाकसारसअहदंसा।करिद्देशोरचर्डुकितदुस्पर्य कुननकुननगुनिहर्द्या । औरदुबेट्टिदिवपुटविद्देगा ॥ टोनीटताटपटितहरुद्दरे । अतिसिपरीट्यपार्छि पदुमपरागपवनकसंगा । उद्दत्तमद्दिविद्यटबहुरंगा ॥ २२ ॥ तहानायद्द्यराजकुमारा । सुनैसृदंगगीरमुर

दोहा-अंपर्वनकोगानम्।ति, महामनोहरजोह । तिस्मितद्वयहकहतभे, यहिससदँकहरोह ॥ २३ । ताहीसमयनगेपरेनरे । निकस्तर्भाशं करकहेंद्रेरे ॥ गाँगगणनमहिन्नविषुगर्ग । वेठलठेशदिशंगनिभागे ॥ पर्देकिनगानकर्गरेशंपर्ग । याजपनावादिमंज्ञुटम्बाँ॥२४ ॥न्यनदेसम्मदेदस्कामा । नीटकंठव्यंवक्छ्ति महाप्रमुक्षरद्नविनकेगे।पुनवहिभक्तनकामयनगे॥तिनकोनिग्रत्नसकट्यन्ता।कियाप्रामपुबुद्धितिकत् द्राप्तनदुरस्नाधनविषुगर्ग । शिष्ट्यमेषुनिनविद्धिनदर्गा॥कार्ष्कितनपर्व्यामहाहै । वोठीनवर्गाणिसस्

## रुद्रखवाच ।

दोहा-होवरहोत्राचीनके, तुमदशसुमतिकुमार । तिहरेमनकीकामना, मैंकरिलियोविचार ॥
हमें तर्ने दर्शनिदयोआइतुमकाई।॥२७॥प्रकृतिपुरुपकेजेसतिस्नामी। सकलजातकेअंतर्यामी॥ ।
तिहरेमनकोई।। तासुदासमोहिपाणनप्यारा॥ २८॥ जोशतजन्मसुधर्मनलावे। तबदुर्ल्लभितिरंचिपदपवि॥
तन्महणः । तवपविपदसुमतिहमारा॥ अरुजोकरेकुप्णसेवकाई। सोसहजहिवेकुंठहिजाई॥
तिहर्णे । प्रहासमहर्षेकसेहनाही॥ निजअधिकारअंतमहदेव॥करिकेकुप्णचरणकीसेवा॥
तिहर्णे । जहाँसुक्तजनरहतसदाही॥ २९॥

दोहा-नुमहोश्रीहरिदासस्य, तातेआतिश्रियमोहि । हरिदासनतेओरकोइ, परैनश्रियमोहिजोहि ॥ ३० ॥ तातेयदशस्तोत्रशुभ, तुमकोदेहुसुनाइ । सबमंगळकोमूळयह, पढतपापनसिजाइ ॥ जोजपिदोएकांतमर्ह, यहअस्तोत्रविचित्र॥३१॥कह्योग्रचेतनसोंसकळ,तिनमतिजानिपवित्र ॥ ३२ ॥

## अथ रुद्रगीतनामस्तोत्रम्।

## श्रीरुद्रउवाच।

आत्मविद्वर्यस्वस्त्रयेस्वस्तिरस्तुमे 🙃 अपसाराद्धंसर्वस्माङ 🔆 🔞 🛮 ३३ 👢 नमःपंकजनाभायभूत े ॥ वासुदेवायज्ञांतायकूटस्थायस्वरोचिषे ॥ ३४ ॥ संकर्षणायसूक्ष्मायदुरंतायांतकायच ॥ .....ेपायप्रद्यमायांतरात्मने ॥ ३५ ॥ नमोनमोनिरुद्धायत्वपीकेर्शेद्रियात्मने । नमःपरमहंसायप्रणीयनिभ्र-॥ ३६ ॥ स्वर्गापवर्गद्वारायनित्यंश्चित्वदेनमः । नमोहिरण्यवीर्घ्यायचातुर्होत्रायतंतवे ॥ ३७ ॥ तक है । पत् के से । तृतिद्वयचजीवानानमःसर्वरसात्मने ॥ ३८ ॥ सर्वसत्त्वात्मदेहायविशेषाय ्रीयते । नमस्रिकोक्यपालायसहंशोजीयलायच ॥ ३९ ॥ अर्थालगायनभसेनमीतर्यहिरात्ममे । नमःपुण्या-ोकायअधुर्मेभूरिवर्चते ॥ ४० ॥ प्रवृत्तायनिवृत्तायपितृदेवायकर्मणे । नमोधर्मविपाकायमृत्यवेदःसदा-॥ ४१ ॥ नमस्तआशिपामीशमनवेकारणात्मने । नमोधमायवृहतेकृष्णायाकुंटमेधसे । पुरुपायपुरा-.।यसांरूपयोगेवरायच ॥ ४२ ॥ शक्तित्रयसमेतायमीद्धेपहंकृतात्मने । चेतआकृतिरूपायनमीवाचीविभृतये ॥ ४३ ॥ दर्शनंनोदिदक्षणदिहिभागवताचितम् । रूपंप्रियतमंस्वानांसविदियगुणांजने ॥ ४४ ॥ विगय ्र 🚬 भंधवंसों 🖯 ींश्रह 🔃 चार्वायतचतुर्वाहुंसुजातरुचिराननम् ॥ ४५ ॥ पद्मकोशपटाशाक्षसंदर । सुद्धिनंसुकपोटास्यंसमकणंविभूषणम् ॥ ४६ ॥ त्रीतित्रइसितापागमठकेरुपदााभितम्। . फिंगल्फदुकूछंन्थर्द्धं उठम् ॥ ४० ॥ स्फुरिन्करीटन्टयहारनुपुरमेराटम् । इाराचकगदापग्रमाटाम ्रिम् ॥४८॥ सिंहरूरंपत्विपाविश्रत्साभगशीवकौस्तुभम्।श्रियानपायिन्यातिप्रानिकपाइमोग्मोछम्त ३९ रू देन संविभवष्टिकः हो हो प्रतिसंकामयद्भिक्षाभ्यावत्तंगभीरया॥६०॥इयामश्रीग्यविगविष्णुद्कुछस्यने मेसटम् । समचार्वप्रिजेपोरुनिमजानुसुदर्शनम् ॥ ५१ ॥ पदाद्यारत्पद्मपटाद्यगेनिपानसयुभिनोतरपंतियुन्तता । प्रदर्शयस्त्रीयमपास्तताप्पतंपदंग्ररोमागगुरुस्तमो जुपान्॥६२॥एतद्रुपन्तुप्ययनात्नगुद्धिनभीप्मनान।यद्गितयो-.भ ८ ...पमेमत्रविष्ठवामाप्यस्थाभवान्भक्तिमतारुभ्योदुर्द्धभःत्वंदृहिनाम्।स्वागान्यस्याप्यभिमनपृक्रतिनात्म-विद्वतिः॥५६॥तंदुराराभ्यमाराभ्यस्तामपिदुराष्या॥पूकानभूतस्याकाताभ्यत्नाद्मुटाविनासद्देः॥५५॥यत्रनिविष्टमा पात्रीकृतीतोत्राभिमन्यते ॥ विश्वविष्वसयन्वीयसायविकसुर्यस्तर्ग्वा ॥६६॥वनाद्विनापिन्छयनम्बर्तनापुनभवम् ॥ भगतत्तांगिसंगस्यमत्यांनांकिमुताशिषः ॥ ६७ ॥ अयानपांत्रेस्नत्रशीननार्थयान गरिस्नानविधनपानाम ॥ ्**भुद्मा**विश्वत् ॥ यद्रकिषोगानुष्दीतनेवनामुनिर्विष्टेननुत्रवतेम्तिन्।५९॥ प्वेट्य्यन्येतेविश्वीद्निस्मन्नवभागः वि

तियत् ॥ तत्वंत्रद्वापरंज्योतिराकाश्चमिवविस्तृतम् ॥ ६० ॥ योमाययेदंपुरुह्रपयासृजद्विभातिभूयः ॥ विकियः॥यद्वेदद्वद्विःसद्विवात्मद्वःस्थयातमात्मतंत्रंभगवन्प्यतीमहि ॥ ६१॥ क्रियाकठापिरिदमेवयोगिनः साधुयजंतिसिद्धये ॥ भूतेद्वियातःकरणोपठिक्षितेवेदेचतंत्रेचत्वव्वविद्यः ॥ ६२ ॥ त्राप्तिः साधुयजंतिसिद्धये ॥ भूतेद्वियातःकरणोपठिक्षितवेदेचतंत्रेचत्वव्वविद्यः ॥ ६२ ॥ स्प्रेट्यः प्रविद्यविद्यं ।॥ ६३ ॥ स्प्रेट्यः प्रविद्यविद्यं प्रमात्मांशकेन ॥ अथोविद्वस्तंपुरुपंतायंत्र्यं केद्वस्त्वविद्याः ॥ ६४ ॥ ५५ ॥ विद्यत्वविद्यं प्रमात्मांशकेन ॥ अथोविद्वस्तंपुरुपंतायंत्र्यं केद्वस्त्वविद्याः ॥ ६४ ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ ६४ ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ ६४ ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ द्वयः ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्यत्वविद्याः ॥ विद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यति ॥ विद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्यत्वविद्य

दोहा-नामक्योगादेशयह, अस्तवकरेजोपाठ॥सोआशुहिपावतप्रमुद, छूटतहियकागाँठ॥ नारायणपारायणहोते। कोटिजन्मकेपातकलोते॥ ७८॥ जेतनेजगमहँहैंकल्याना।तिनमेजानहुज्ञानप्रधाना रहेज्ञानतिहियामहँआठा। करेजोयहअस्तोत्रहिपाठ॥।चिक्केज्ञानतरणिमतिमाना।भवसागरतरिजातमहाना हरिअस्तवर्मेजोयहः प्रयो हे हिल्लाहुले स्थानिक स्थानिक नास्त्रप्रदेशस्त्र विकास स्थानिक स्थानि

दोहा--उठिप्रभातकरजोरिक, प्रीतिसहितजनजोय । पहुँसुनैअस्तोत्रयह, तासुजनमनहिंहीय ॥ ७८ व यहअस्तवजोमिकह्यो, तुमसोराजकुमार । ताहिजपततपअंतमें, प्रजिहिकामतुम्हार ॥ ७९ ॥

इति ेद्धिश्रीमः दाराणाः ेत्राच<sup>े</sup> तेत्रवितः दिस्तितः हेर्ने के गणीतः तर्ने त्राणाः वित्राणाः विद्याणाः विद्याणाः वहादुरश्रक्तिष्णचंद्रकृपापाञ्चापिकारिरम्रशाणीसंहज्देवकृतेआनंदाम्बनिधोचतुर्थस्कंधेचतुर्विद्यास्तरंगः

## मैत्रेयउवाच।

दोहा-यहिनिधिभुपतिस्रवनर्सो, कहिलहिकेसनमान । तिनकेदेखततहँभये, शंकरअंतरधान ॥ ९ ॥ हरकृतअस्तवयोगादेशा । पापप्रचेताविनहिकलेशा ॥ जपनिकयेतपजलमधिजाई । दशहजारसंवतमनलाई कर्मनिरतवरहीप्राचीन । नारदसुनिजियजानिप्रवीन ॥ जायनरशिनकटसुनिराई । लहिआदरअसगिरासुनाई जगमहँकरिकेकर्मअपारा।चहनुकोनकल्याणतदारा॥सुस्रामिलियोअरुदुसकीहानी।कहहिनयहिमंगलविज्ञानी सुनिनारदकेवचनमहीशा । योलतभयोनायपदशीशा ॥

## राजोवाच ।

ें <sub>९</sub>५५र्भ अञ्चलकामः । जानहिनहिनिज्ञानबङ्गागे ॥

दोदा-परमक्रपाकरिनायमोहि, दोनेविमछविज्ञान । जातेकर्मनवंथते, छूटिछर्देकिल्यान ॥ ५ ॥ ऋषंधुस्तरः (१५वरि । करिसनेह्ननवसत्तवागरि ॥ याद्यकोपरमारयमान । केहिविधिछहेसुमतिकल्या वमतरकतस्वायरसस्य । मोज्ञमार्गनहिंगुनगैवारा ॥ ६ ॥ सुनिवाचीनविंहिकविवानी । बोछेनारदसुनिविज्ञानी

#### नारदंखवाच ।

्रि ु ुःहँ े । तेअववेरीभयेतिहारे ॥ कियोनकछुजीवनपरदाया । इनीहजारनपशुकीकाया ॥ ७ ॥ ्रे ु बुन्तः, । चाहहिआशुतुम्हारोनाशा ॥ जवमरिहौवरहीप्राचीने । तवजेपशुनमारिमसकीने ॥ ्दोहा-तेवसहसनपञ्जुतुरहें, छोहसींगज्ञिरपारि । सबअंगनकोछेदिहें, पूरववरिवचारि ॥ ८ ॥

ार्व्हों ्रीतः । जोसुनिह्वेहेशोकविनासा ॥ चरितपुरंजनकोंमेंगाई। आद्विअंततेदेतसुनाई ॥ ९ ॥ ्रोपुरंजनराजा । जाकोयञ्जगमाहिंदराजा॥ताम्रससानामकअविज्ञाता।जाम्रकमैकोहुजानिनजाता ॥ १०॥ अहेतद्वपनगरनपः के जनसकरूपुद्धिकीर ।यो ११ यदिषदिणमहँनगरअपारा।तदपिननिवसनयोगविचारा उद्योगुरंजननाहुँ । के क्यां क्यां क्यां प्रस्तिमयगमन्योहिमयाना।तिहिदिशिदक्षिणनगरदेखाना॥

**७८।।फूलनकटिकफर**राअतिकांवै।मरकतमणिमंडितमहभावै।। ू. न्रीवनीदेवाला । सोहतसुभगसुसद्जाज्ञाला ॥ छाजतछजालालनकेरे । हीरमहोदहरेहियहेरे ॥ ्र<sub>ाप्रा</sub>तमाहित्रः । जामें एकोवातनिवर्गः ॥ १५ ॥ चीहटहाटबाटवहुचाटा । केलिसदनठाहेबहुठाटा ॥ द्राविम् े ानहुछ्वतमातुर रो तनचीतरेचहुँ ते ते तिविर तर्रे के

दोहा-पुरचहुँकितउपवनरुचिर, नवलिकाद्धमकुंज । कलरवकरहिंविहंगकुल, मंडितमधुपनपुंज ॥ तेहत्ति 🔍 🛴 🔃 । औरहुवनेसुखद्गृहवागा ॥ १७ ॥ ज्ञीतस्त्रमंदसुगंधसमीरा । वहतहरततनकीसवपीरा ॥ ्रा पर्तापुरु । पूरीपुरुमिपरागमहाई ॥ सरसीसरससरससरसाईा । विकसितवारिजवहुद्ररञ्जाईा ॥१८॥ नहुँतहुँकर्राहिविहारकुरंगा । हुअभातविचराहयकसंगा॥कोकिळकूलाहुकुँजनमाही । मनहुवळावहिपथिकनकाही॥ एसेपुरमहँभूपपुरंजन । कियोनिवासदेखिमनरंजन । पुरउपवनमहँतृपइकवारा । गयेकरनमनसुदिताविहारा ॥१९॥

दोहा-तहांप्ररंजनळखतभो, एकसंदरीनारि । विचरनहितआईसोऊ, वनरमणीयविचारि ॥ ताकेसँगदासीदशसोहैं । जेवरवसकामिनमनमाहैं॥यकयकतियप्रतिशतशतदासा।चळेचहाँकेतसहितहळासा॥२०॥ पाँचशीक्रकोपकर्पणीक्षा । चोपदारसोहरह्योमहीक्षा।।ऐसीसोसंदरिवनमाही । निजहितखोजितवरपतिकाही।।२१।। योवनवर्तादंतजेहिचारू । सुभगनासिकामुखसुखसारू।।मनहुआरसीगोटकपोठा।तिनमेंहरुकतकुंडरुठोठा ॥२२॥

सुवरणवरणवसनछविछवि । अतिस्रक्षमकदिनासुसहवि ॥ तामॅकनकचारुचौरासी । सोहतिबाछनवछचपछासी ॥ दोहा-रतनजङ्तनपुरयुगले, चरणकरतकलकोर । मनहुदेवमायामही, चलिआईचितचोर ॥ २३ ॥ कनकक्टशसमयुगकुचकार्ही।गोर्वातपुनियुनियंचटमार्ही॥मत्तमतंगनिरसिगतिताकी।टिनितटहैनसारिस्यमाकी। निरिषप्रजनकाहिङजाई । करितकटाक्षमंदमुसक्याई ॥ तासुनैनज्ञरनुप्रउपमादीं । भेडुज्ञाङतेहिकाङतहाँहीं ॥ वीरपरंजनलहिसुसऐना । कह्योवालसॉमंजुल्पेना ॥ २५ ॥ अहोकौनतुमपंकजनेनी । काकीद्रहिताहीससदैनी ॥ कार्रकारणयहिननपग्रपारी । कीनकामनासुर्पारतिहारी ॥ मोर्सोकहरुकुपाकरिभारी।तनमनतेतुममोकह्रंप्यारी२६

दोहा- तेरेसँगयेकानभट, एकादशसुकुमारि । वेगिवतावहुसुँदरी, कीनिअहँदशनारि ॥ चोपदारजोतोरभुजंगा । तेहिकेसेल्याइनिजसंगा ॥२७॥ कियोरमाहौकियोभवानी।देखिपरहृत्मस्वगणसानी ॥ कियोराजमुरतिपरिआई। मोसॉसंदरिदेहवताई॥ मुनिसमविचरिमदावनमादी। सोजहर्यानिजपीतमकाही॥ ठहेजेजनतुवपद्भरविद्। । तिनिहिनकछुवाकीआनंदा॥होतुमरमासत्यमे।हिभायो।कहांपाणितेपद्मिगरायो॥२८॥ पेतुमरमान्होमनहारी । देवनहोहिपराणसंचारी ॥ तातेसुनिकविनयहमारी । मापदयादीटिपसारी ॥

दोहा-नवलनगरयहञापनो, नार्गारलेहिविचारि । तापैवसिमोर्हिसंगले, विदरहृनितसुकुमारि ॥ वासवश्चीसरिसहमदोई । कर्राहविहारस्वगंकरजोई॥२९॥भाँहकमानतानिहगयाना।मारिकियोमहियोगनिज्ञाना॥ े देहदहतअवमदनदनारी । २९७७ सुपाँदेदेद्वनिनारी ॥ मतिरोहेवकद्वरहिहीं । निर्हिदिनतुवपद्पंकजगढिहीं ॥ ३० ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

देश्वा—हेषिग्रुखभूपतिम्रवन, यहअस्तात्रसभीति । करहुपाठिनजधर्मग्रुत, राखिकृष्णपरतीति ॥ ६९ ॥ सवजगर्मेच्यापितभगवाना।जगतनाथसोइकृपानिथाना ७० पूजहुतिनिर्दिधारिद्दयध्याना।कृपाकरिंदगेकृपानिथाना॥ योगदिक्रअहेयदिनामा । जोअस्तोत्रभनेअभिरामा ॥ ताकोपाठकरहुदिनरेना । यिद्दसमानउत्तमकछुद्देना ॥ ७९॥ इमकोअरुभुग्रुआदिककाद्दी।पूरवकाछिवरिचकृपादी॥सवकोयद्दशस्तोत्रपटाये॥७२॥तवदमप्रजनस्वनस्वये॥ पिद्दअस्तोत्रत्तेअज्ञाना । जगमहुँसुजेप्रजाविधिनाना॥७३ ॥तातसावधानद्वतुमहू । पाटकरहुयुतनेमहुप्पदू॥

दोहा—नामकयोगादेशयह, अस्तवकरेजोपाठ॥सोआजुहिपावतप्रमुद, छूटतहियकीगांठ ।। नारायणपारायणहोषे । कोटिजन्मकेपातकखोषे ॥ ७४ ॥ जेतनेजगमहेहेकल्याना।तिनमेजानहुज्ञानप्रधाना ॥ रहेज्ञानतेहियामहेँआठा । करेजोयहअस्तोत्रहिपाठ॥चिटिकेज्ञानतराणमतिमाना।भवसागरतरिजातमहाना॥७५॥ हरिअस्तवर्मेजोयहभाष्यो।जोजनअपनेमुखनितराप्यो॥सोजनसकळपुण्यफळपायो।सविविवेयदुपतिपदय्यो॥ करेजोनजोनहिमनआसादिहिआजुतेहिरमानिवासा॥ममभापितअस्तोत्रमुहावन।पतितनकोकारकअतिपावन ७४

दोहा--उठिप्रभातकरजोरिकै, प्रीतिसहितजनजोय । पढ़िसुनैअस्तोत्रयह, तासुजनमनहिंहोय ॥ ७८ ॥ यहअस्तवजोमिकह्यो, तुमसोराजकुमार । ताहिजपततपअंतमें, पुनिहिकामतुम्हार ॥ ७९ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांषवेज्ञाविश्वनाथिसंहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा वहादुरश्रीकृष्णचद्दकृषापात्राधिकारिरधुराजिसंहजृदेवकृतेआनंदाम्बुनिधौचतुर्थेस्कंधेचतुर्विज्ञास्तरंगः ॥२०॥

## मैत्रेयउवाच।

दोहा—यद्दिविधिभूपतिसुवनसों, कहिलहिकेसनमान । तिनकेदेखततहँभये, शंकरअंतरथान ॥ १ ॥ हरकृतअस्तवयोगादेशा । पापप्रचेताविनहिकलेशा ॥ जपनिकयेतपजलमधिजाई । दशहजारसंवतमनलाई ॥२॥ कर्मनिरतवरद्दीप्राचीने । नारदसुनिजियजानिप्रवीने ॥ जायनरेशनिकटसुनिराई । लहिआद्रअसगिरासुनाई ॥३॥ जगमहँकरिकेकमंअपारा।चहहुकौनकल्याणजदारा।सुखमिलियोअस्दुखकीहानी।कहिंनयहिमंगलविज्ञानी ॥॥॥ सुनिनारदकेवचनमहीशा । योलतभयोनायपदशीशा ॥

#### राजोवाच ।

ैंन्मकर्मअञ्चलअभागे । जानहिनहिषिज्ञानबङ्भागे ॥

दोहा—परमकुपाकरिनाथमोहिं, दोजेविमलविज्ञान । जातेकर्मनवंधते, छूटिल्होंकल्यान ॥ ५ ॥ २००१ परि हैं । करिसनेहजनवसत्तवारि ॥ याहीकोपरमारथमाने । केहिविधिल्हेकुमतिकल्या<sup>ने ॥</sup> भमतरहत्ततः । मोक्षमार्गनहिंगुनेगँवारा ॥ ६ ॥ सुानेप्राचीनर्वीहर्कविज्ञानी । बोलेनारदसुनिविज्ञानी ॥

#### नारदंखवाच ।

जेपशुतुममखमहँमारे । तेअववैरीभयेतिहारे ॥ कियोनकछुजीवनपरदाया । हनीहजारनपशुकीकाया ॥ ७ ॥ खहुखड्डेअकाञ्चा । चाहहिआञ्चतम्हारोनाञ्चा ॥ जनमरिहौनरहीप्राचीने । तनजेपञ्चनमारिमखकीने ॥ दोहा-तेवेसहसनपञ्चतुम्हें, र्छोहर्सांगिशिरधारि । सवअंगनकोछेदिहें, पूरववैरविचारि ॥ ८ ॥

होंयेकइतिहासा । जोसुनिद्वेहेंशोकविनासा ॥ चरितपुरंजनकोंमेंगाई। आदिअंततेदेतसुनाई ॥ ९ ॥ पुरंजनराजा। जाकोयञ्चजममाहिंदराजा॥तासुसखानामकअविज्ञाता।जासुकर्मकोहुजानिनजाता ॥ १०॥ सनहेतन् पनगरनपायो।खोजतसकरुपुह्रमिफिरिआयो ३ १ यदपिधरणिमहॅनगरअपारा।तदपिननिवसनयोगविचारा पुरुद्धोपुरंजननाहीं।भयोदुखिततवअतिमनमाहीं ३२एकसमयगमन्योहिमवानातिहिदिशिदक्षिणनगरदेखाना॥

दोहा-छक्षितह्वेरुक्षणसकरु, जॉमेंहेनवद्वार ॥१३॥ ऊँचअटापरिखागहिर, तोरनतंगप्रकार ॥

करजतकेल्सेझरोखे।ऊंचनिवासविलासनचोले॥१४॥फूलनफटिकफरशअतिफावै।मरकतमणिमंडितमहभावै॥ ीवनीदेवाला । सोहतसुभगसुखद्शिशाला ॥ छाजतछजालालनकेरे । हीरनहौदहरैहियहेरे ॥ नोगवतीसमसोहतिनगरी । जामेंएकोवातनविगरी ॥ १५ ॥ चौहटहाटवाटवहुवाटा । केळिसदनठाढे़वहुठाटा ॥ क्रविफविफइरतविमऌपताके।मानदुछुवतभानुरथचाके॥स्तनचोतरेचहुँकितचाँ‱।विविधवस्तुतेवछितवजारू १६

दोहा-पुरचहुँकितउपवनरुचिर, नवलतिकाद्रम्कुंज । कलरवकरहिंविहंगकुल, मंडितमधुपनपुंज ॥ सोहतनिर्मरुनीरतडागा । औरहृबनेसुखद्ग्यह्वागा ॥ १७ ॥ ज्ञीतरुमंदसुगंधसमीरा । बहतहरततनकीसवपीरा ॥ रहतवसंतसदाऋतुछाई । पूरीपुडुमिपरागमहाई ॥ सरसीसरससरससरसाहीं । विकसितवारिजवहुदरज्ञाहीं ॥१८॥ जहँतहँकरहिं विहारकुरंगा । हें अभीतविचरहिंयकसंगा॥कोकिलकूजहिंकुंजनमाहीं । मनहुवलाविहेपियकनकाहीं॥ षेसेपुरमहँभूपपुरंजन । कियोनिवासदेखिमनरंजन । पुरउपवनमहँनृपइकवारा । गयेकरनमनमुदिताविहारा ॥१९॥

दोहा-तहांपुरंजनटखतभो, एकसुंदरीनारि । विचरनहितआईसोऊ, वनरमणीयविचारि ॥ त्रोकसँगदासीदशसोहैं। जेनरवसकामिनमनमोहें।।यकयकतियप्रतिज्ञतज्ञतदासा।चळेचहाँकितसहितहलासा।।२०॥ पाँचञ्चीञ्कोएकफंणीञ्चा । चोपदारसोइरह्योमहीञ्चा।ऐसीसोसुंदरिवनमाही । निजहितखोजितवरपतिकाहीं॥२०॥

योवनवर्तादंतजेहिचारू । सुभगनाप्तिकामुखसुखसारू॥मनहुआरसीगोलकपोला।तिनमेंहलकतकुंडललोला॥२२॥ सुवरणवरणवसनछविछवि । अतिसक्षमकदिताससुहावै ॥ तामेंकनकचारुचौरासी । सोहतिबालनवलचपलासी ॥

दोहा-रतनजड़ितन्तपुरयुगल, चरणकरतकलक्षोर । मनहुदेवमायामही, चलिआईचितचोर ॥ २३ ॥ कनककठशसमयुगकुचकाई।।गोवतिषुनिषुनिअंचलमाई।।मत्तमतंगनिरासिगतिताकी।लन्तिलहेनसारेसायमाकी। निरित्तपुरंजनकाहिङजाई । करितकटाक्षमंदमुसक्याई ॥ तासुनैनज्ञरनुपुरस्माईा । भेदुज्ञाङतेहिकाङतहाँही ॥ वीरप्रंजनटिहसुखऐना । कह्मोवाटसोंमंजुटयेना ॥ २५ ॥ अहोकीनतुमपंकजनेनी । काकीदुहिताहीसुखदेनी ॥ केहिकारणयहिवनपगुधारी । कौनकामनासुधारितिहारी ॥ मोसाँकहहुकुपाकरिभारी।तनमनतेतुममोकहँप्यारी२६

दोहा- तेरेसँगयेकोनभट, एकादशसुकुमारि । वेगिबताबहुर्सुद्री, कोनिअहेदशनारि ॥ चोपदारजोतोरभुजंगा । तेहिकेसेल्याइनिजसंगा ॥२७॥ कियौरमाहीकियोभनानी।देसिपरहुतुमस्वगुणसानी ॥ किभौठाजमुरतिपरिक्षाई । मोत्तासुंदरिदेहुवताई ॥ मुनित्तमविचरिमदावनमार्दी । स्रोजहुर्यानिजपीतमकार्ही ॥ छद्देनेजनतुवपदअर्रावद् । तिन्द्विनक्छुवाकोआनंद्॥होतुम्रमासत्यमाद्विभायो्।कद्दांपाणितेपदुमगिरायो ॥२८॥ पतुमरमानहोमनहारी । देवनहोहिषराणसंचारी ॥ तातेमुनिकविनयहमारी । मोपदयादीटिपसारी ॥

दोहा-नवटनगरयहञापनो, नागरिटोहीबचारि । तामेंबसिमोर्हिसंगटै, विदरहुनितमुकुमारि ॥ वासवश्चीसरिसहनदोहं। कर्राहविद्यारस्वर्गकरजोहं॥२९॥भाँहकुमानतानिद्यवाना।मारिकियोमहियोगनिशाना॥ ् देहदहतअयमदनदवारी । रूपम्युपाँदेदहुनिवारी ॥ मतेरोधेवकद्वराहरी । निशिदिनतुवपद्पंकनगहिही ॥ ३० ॥

द्रीहा—सुनतपुरंजनकेवचन, श्रेमभरेअतिर्दान । त्रान्तः हर्षः हाः हाः हर्षः हाः हर्षः हर्षः विद्यान्त । व्यान्त व्यान्त व्यान्त हिन्दा । व्यान्त हर्षः व्यान्त व्यान व्यान्त व्यान्य व्यान्त व्यान्त व्यान्त व्यान्त व्यान्त व्यान्त व्यान्त व्यान्य व्या

दोहा—यहनगरीनवद्वारयुत्, प्रमुद्दितवसहुनरेङ्गः । मेरेसँगवहुवर्पटाँ, भोगहुभोगअञ्गञ्जः ॥ ३७ ॥ होतुमरिसक्तिरोमणिभूपा।तुमदिखोड्कोभजेकुरूपा॥जेपरटोकमृपाजियजान।तिनकोजानहुपशुनसमाने॥३८॥ अर्थपर्मेअरुकामअवापक।सुतसुखअमलसुयज्ञकोसापक॥असगृहस्यआश्रमकोजानो।सुराद्देशकप्रद्वताकहमानो॥ सोगृहस्यआश्रमसुखकाही । संन्यासीजानेकहुनाही ॥३९॥ देवपितरऋपिभूतहुनाना । पायगृहस्यनतेसनमाना ॥ कर्राहसदातिनकोकल्याना।वदीसरिसआश्रमनहिआना॥४०॥नागरग्रणआगरसुखदाई।तुमसम्त्रियपीतमकहँपाई॥ मोसम्रूपवतीकोनारी । वरेनत्मकदँयोगविचारी ॥ ४९ ॥

दोहा-भुजँगभोगभुजरावरे, केहिमनहरिनहिल्हु । विचरिशनाथनविहँसितकि, सुलसागरतुमदेहु ॥ १२ ॥

#### नारदंखवाच ।

यहिविधिदेाउपणकिरतहँभारी । दंपविप्रीतिप्रतीतिपतारी ॥ गहिपुरंजनीकोतहँहाथा । गयोपुरंजनपुरस्ताथा ॥ तहाँवसेदंपितशतवपौ । केलिकुतुहरूकरतसहर्षा ॥ ४३ ॥ करहितहाँगायकगणगाना । सोहिरहीनारीसहसाना ॥ मध्यपुरंजनअरुपुरंजनी।करहिकेलिसवशोकगंजनी॥सरितन्यमनहिप्रीपमाही।विविधकरिक्तरहेकेलिसवशोकगंजनी॥सरितन्यमनहिप्रीपमाही।विविधकरिक्तरहेकेलिसवशोक पुरमहँसातउपरकेदारा । देनीचेकेनुपतिउदारा ॥ तिनद्धारनहेदेशननाना । सदापुरंजनकरेपयाना ॥ रह्योनगरकोनायकजोई । ताकोतहँजान्योनहिकोई ॥ ४५ ॥

दोहा—यकदक्षिणयकउत्तरे, पूरुवद्वारेपांच । पश्चिममेंद्वेजानिये, नामसुनोतेहिसांच ॥ ४६ ॥ आविसंबीओरबद्योता । द्वीयकथळपूरवसुषसीता ॥ तिनह्वेह्वपदेशकहँदेखन । जातपुरंजनसुदितअळेखन ॥ सुमृतामळेसखासंगमें । करतसरेन्द्रपुरवअजे ॥ १७ ॥ नळिननाळिनीद्वेदरवाजे । येळयकथळपूरवअजे ॥ तिनह्वेसीरभदेशहिकाहीं । छेअवभूतसपासँगमाहीं ॥ जातपुरंजनकरनिवहारा । संगसकळसोहिंहसरदारा ॥४८॥ पँचयोपुरवसुष्रदश्चाजा ॥ तहँद्वैनिकासिपुरंजनराजा ॥ आपनओरबहूदनदेसे । जातकरनवहसरहमेसे ॥

पश्चिमद्वारभाष्ठ्यात् । वहाँ । वहाँ

दोहा∽जवपुरंजनीसातिहै, तबहिपुरंजनसात । जवजरुपियपुरंजनी, तबसोउजरुहिअघात ॥ ५७ ॥ जवपुरंजनीगीतनगार्वे । तबसोऊगावतसुखपार्वे ॥ जवपुरंजनीरोदनकरईं । तबसोउरोदनकरिदुसभरई ॥ जवपुरंजनीहँसैठठाई । तबसोउहँसैमहासुखपाई ॥ जवपुरंजनीवेननिवोर्ठे । तबहिंपुरंजननिजसुखसोर्छे ॥ ५८ ॥ जवपुरंजनीगमनेपाई । तबआपदुषावतपछिआई ॥ जवथिकठाढ़िहोतिनिजप्पारी । ठाट्होततवभूपसुसारी ॥ जहँसोवितितहँसोवतसोऊ । जहँबैठितिवहँबैठतवोऊ ॥ ५९ ॥ जोपुरंजनीसुनैश्रवभूमें । सुनैपुरंजनसोतिहिक्षणमें॥

दोहा-जोपुरंजनीदेखती, रुखेपुरंजनसोय । जोस्वीसोस्यतो, वाहीकोमुखनीय ॥

जोइपरसेसोइपरसत्तो॥६०॥क्रोचतक्षोचतसोय । दीनहोतळिखदीनसोउ,सुर्वासुर्वाळिहिहोय ॥६१॥ यहिनिधिनारिकेविवक्ष, भयोपुरंजनराज । यंत्रीवक्षित्रिक्षम, नाचतमध्यसमाज ॥ ६२ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाभिराजवांभवेज्ञविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाः भिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराज सिंहजूदेवकृतेआनंदाम्बुनिपोचतुर्थस्कन्धेपंचविज्ञस्तरंगः॥ २५॥

#### नारदंखवाच।

दे[हा-एकसमेसोपजुपपरि, मुद्दितपुरंजनराज । स्यंदनमेंद्वतचढतभी, मृगयाखेळनकाज ॥
नापरयमें पंचतुरंगा । उभेदंखदुइचकअभंगा ॥ एकखनाहैतीनपताके । वंधुरपंचहुपरमप्रभाके ॥ १ ॥
रज्युएकसार्थियकजाको । कुराद्वेपकवैठकताको ॥ आग्रुपपंचमसप्तआवर्णा । औरसाजसवविज्ञसवर्णा ॥
रयगतिजानहुपाँचप्रकारा॥शोकनककवचन्रपपहिरिख्दारा॥अळेतूणकसिकंघनरेशा।स्यचिव्यत्योळखनसवदेशा।
दश्यक्षोहिणीहैसँगजाके । ग्यारहीचारुचमुपतिताके ॥ पंचश्चेगरहजेहिवनमाही । तुरतपुरंजनगयोतहांही ॥
गोप्रंजनीकोपररापी ॥ ३ ॥ नुपखेळनशिकारअभिळापी ॥

दोहा-ळेपन्रशरकरिविपेनमं, सेळनळग्योशिकार ॥ ४ ॥ गहेअनुरीवृत्तिको, तिवदायातेहिवार ॥ शरसीवहुबनजीवनमारचो । धर्मअधर्मननेकुविचारचो ॥ ५ ॥ ळिल्पोशास्त्रमंअसन्पराई । यझहेतभूपतिवनजाई ॥ मारेनुगनप्रयोजनहेतु । अधिकहनेसोपापनिकेतु ॥ ६ ॥ हिसाकरेजोऐसोजानी । ताहिनपापीकवहुँचलानी ॥ ७॥ जोसंबदिनजीवनकोमारे । भोजनहितनहिंधर्मविचारे ॥ ८ ॥ सोजनजातनरककोपोरा । ळहततहांयमदंडकठोरा॥ जवहिंधुराजनवाणुषवारचो । कानुनमेवहुजीवनमारचो ॥ भयोबहुतवुनजीवननासा । वचेभगेतेछोड़िनिवासा ॥९॥

दोहा-महिपाशशासामरगंवे, सळकभाळुवराह । चाहेअनचाहेबहुत, हतेजीवनरनाह ॥ १० ॥ खेळिशिकारमहाश्रमपायो । शुपापिपासाताहिसतायो ॥ आयोळाटिपुरंजनगेहू । पाइसुरभिसळिळनिजदेहु ॥ भोजनकरिसवयाकनिवारी ११भूपणवसनपहिरिळविकारी॥ळेपिसकळॲगमॅॲगरागा। पहिरचोसुमनमाळवडभागा। प्रविद्योमहळसकळसुसकारी।करिपुरंजनीपरेतिभारी ३२मद्नमथितमनतृपग्रहमाही।देख्योनहाँपुरंजननीकाही १३ तहँसिसयनसोपुळनळाग्ये।।तृपतिपुरंजनअतिदुस्पपाग्यो॥अहेकुश्लसंदर्गावहारी।निजठकुराहनकुश्राटउचारो १२

दोहा-जोहिषिनयहरूहरुसतर्नाहँ, रूपोषिभृतिरुसाति । जोहिपरजननीअहितयाः, नहिसोपरदुसपाति ॥ वसवससीएसेरहमाही । चड़िबोस्यंदनचक्रविनाहीं ॥ १५ ॥ कहाँगइंटरुनाबहमेरी । जोमोहिसुसदापिनीवनेरी ॥ बुडतमोहिंदुससागरमाही । जोनदबारतरहीसदाहीं ॥ पद्पदमहमाक्दसुसदेती।दुसहविरहदुससबहरिरेती ॥ १६॥ सुनतपुरंजनकोअसिवानी । योटीसकरुसरीरिवानी ॥ महाराजनोपिथातिहारी । ताकीगतिनहिंपरिवेचारी ॥ परीपुहुमिबिनसेनदुसारी । कसन्टेहुचरिनायनिहारी ॥ १७॥ सुनतससिनवचननरपाटा।गपुरंजनीदिमततकाटा॥

रोडा-पुरमीपरीपुरंजनी, विधिरत्विकुरकुरूप । ताकोनिरसिपुरंजनी, भयोतुरतदुसहूप ॥ १८ ॥ ४ । धारेपीरजञ्जतिहोभयपाग्या । मधुरेवचनमनावनटाग्यो॥पेपुरंजनीनेकुनमानी।कियोनकछुकटासस्सानी ॥१९॥ मंदहिमंदपुरंजनताके । मह्योचरणयुगप्रियरसछाके ॥ छीन्ह्योनिजअंकिहिनैटाई । करनलम्योअतितासुनडाई॥२०॥ जेअपराथकरेजगमार्ही । प्रभुसोलहत्तदंडपुनिनार्ही ॥ तेपूरुवकलुषुण्यनकीने । रहतिनरंतरदुखमहर्भाने ॥ २३॥ दियोदंडदासहिप्रभुजोई । परमअनुत्रहताकहसोई ॥ जोयहकुपादासनहिंजाने । ताकोप्रियामृदहममाने ॥ २२॥

दोहा-मंद्रँसनिळाजहिळळित, विरचिभोँहवरवंक । मोपेकरिअनुरागश्रति, ळखुळखुळळीनिज्ञंक ॥ अळकेहळिकहळिकछिवछळेके । तुवमुखेदेखतपरैनपर्छके ॥सुभगनासिकाकीदुर्तिदेपी।सुखससुद्रमनमगनविज्ञेपी। कसनिहें युँउटकोपटटारी। वदनदेखावहुमोक्टॅंप्यारी ॥ कसनिहसुधासरिसमृदुवानी । मोहिसुनाइदेहुळ्कुरानी २३ कियोजोतेरोकोडअपराधा । ताकोअबहिदेहुँभेवाधा ॥ असकोडहेनहिंत्रिभुवनमाहीं । तवअपराधभीतिजेहिनाहीं। पैजोविप्रऔरहरिदासा । ताकोदेसिकिहींनहिंद्यासा॥२९॥विनचंदनतबबदननदेख्यो।क्वहुँमठिनताहियनीहरूलेणी

देहा।—कबहुँठरुयोनिहिविरहरप, कबहुँनविनअँगराग । कबहुँनठरूयोसकोपतोहिँ, कबहुँनविनअनुराग । कबहुँउरोजनठिगठठी, आयेनिहिंदुखआंसु । कबहुँनविरोविनठरूयो, तेरोवदनविठासु ॥ २५ ॥ विनतरेष्ठछेगयो, खेठनविपिनक्किकार । चतुरिकृपाकरिसोक्षमहु, यहअपराधहमार ॥ व्यथितमदनक्करकेतनिज, परैआपनेआय । कोनकामिनीक्कटिठअस, ठेइनकंठठगाय ॥ २६ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवान्धवेज्ञाविङ्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरद्धराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्बनिधोचतुर्धस्कन्धेपृडविज्ञस्तरंगः ॥ २६ ॥

## नारदंखवाच ।

दे।हा—सुनतपुरंजनकेवचन, पुरंजनीवञ्चजानि । उठिपीतमकोमिलिकियो, बहुविहारसुलमानि ॥ १ ॥ भूपपुरंजनअतिसुलपायो । केलिभवनकोतिहिसँगआयो ॥ पुरंजनीकरिकेअस्नानाः । पिहरिवसनभूपणविधिनाताः क्रिरेकेसकल्युँगारविताना । पितप्रसन्नहितकियोपयाना ॥२॥ मिल्योपुरंजनपुनितिहिधाई।हेपरस्परदोडलप्टाई। वेदिवेदाउपरयंकहिआई । भरहिंमोद्रस्त्यातवताई ॥ रैनदिवसदम्पतिसुलसाने । वीततकालनेकुनहिंजाने ॥ स्त्रोनकर्जिदेवकल्यलेहा । भयोनारिवञ्चसदानरेक्षा ॥ ३ ॥ सेजअमोलकनकमणिलाँची।तामेंक्षेनकरतरित्रा<sup>वी है</sup> परिपूरंजनीसुलपरज्ञीता । सुलल्दतदिनरातिमहीका ॥

दोहा—औरनकछुजानतभयो, मैंकोकहसंसार । सबतेअधिकपुरंजनी, असकियठीकिविचार ॥ ४ ॥ यहिविधितासँगकरतिवहारा।कामिववरागेदिवसअपारा।भीतीतिनकीसकछजमानी।परचोतिन्हेआघोछिनजानी ४। भयेषुत्रपुत्तिपुरंजनीके । एकादशशातअतिशयनीके॥६॥भईष्कसोदशकुमारी । जननीजनकजगतयशकारी ॥ श्रीत्रस्रभाउसकछगुणखानी । रूपवर्तीअतिकोमछवानी ॥७॥ नृपतिपुरंजनपुरंजनीकी । बीतीआयुपआर्थनीकी पुनिदुह्तिनवरसोजिवियाही । व्याह्मोपुत्रनवंशहित्याही ॥८॥भेइकइकसुसकेश्वतस्रत्यस्रार्थस्रार्थचाळदेशित

दोहा—पुत्रपात्रमहँप्रीतिकरि, श्रह्मनबाहिमहीश्च । वसत्रभयोतहँमीहवँभि, जैसेकीरकपीश्च ॥ १० ॥ पशुमारककीन्द्र्योवहुयागा । जैसेआपभूषवडभागा ॥ ११ ॥ ऐसेनहनहेपरिवारा । अपनोहितनहिकवहुँविचारा ॥ पशुमारककीन्द्र्योवहुयागा । जैसेआपभूषवडभागा ॥ ११ ॥ ऐसेनहनहेपरिवारा । अपनोहितनहिकवहुँविचारा ॥ पुनिआयोवहुँविचारा । अपनोहितनहिकवहुँविचारा । प्रत्याप्तर्था । विस्तवपुरीपुरंजनकेरी । कूटनलगेवहूँकितवेरी ॥ १९ ॥ विस्तवपुरीपुरंजनकेरी । कूटनलगेवहूँकितवेरी ॥ १९ ॥ विस्तवपुरीपुरंजनकेरी । कूटनलगेवहूँकितवेरी ॥ १९ ॥ विस्तवपुरापुरंजनकेरी ॥ कूटनलगेवहूँकितवेरी ॥ १९ ॥

दे।हा—छरतछरतज्ञवयिकिगयो, अहिपुरपाछकजोय । तबिहुपुरंजनहुखितभा, प्रवरुरिपुनकहुनीया)१५/ .नऔरपुरवंधुनमार्ही । विगरववनवगुन्योकछुनार्ही ॥१८॥ काळमुतायकभईसयानी ।अपनेकोपतियोगहित्रा<sup>ती</sup> नित्रपतिसोजितित्रिधुवनमार्ही।फिरीचट्टॅफित्तिछयकोडनार्ही।नामुदुर्भगामहाअभागित।मरनजीळकीअ<sup>तिभनुगार्</sup> ડાતે કિ તો એ ફિલ્મુ કર્યું હતી છે જ્યોર્ક કે તે તે તે તેને પ્રતિ પ્રાથમિક 

भेनामकयमनेशहिकाहीं । गईकरनपतितुरततहाँहीं॥२३॥ वोळीयमनेसहिकरजोरी । होहुकंतविनतीयहमोरी ॥ जोतमसोमाँगतहेआई।सोनिराज्ञकबहुँनहिंजाई॥२४॥उचितनदेतउचितनहिंठेतो।बुधजनतिनकोगनतअचेतो २५॥

दोहा-तातेमोपरकरिक्रपा, करहमोहिंगिजनारि । यहीपुरुपकोधर्महै, परदेखदेवनिवारि ॥ २६ ॥ कालसताकीसनिअसवानी।वोल्योयमनविहाँसेसुखमानी२७करिकैमनमेविमलविचारा।राख्योमेंपतिखोजातेहारा ॥ तुमहोमहाअमंगलरूपा । वरिहैकोउनरंकअरुभूपा ॥ २८ ॥ तातेलेममसेनमहाई । जाहुजगतमहँरूपछिपाई ॥ छिपिछिपिवरहत्तकळजगमार्ही।मारिमारिवदळहुपतिकाही॥तुमकोजीतिसकीनहिकोई।तुम्हरैपिवशसकळजगहोई॥ तुमहमारिभगिनीह्वैजाहु । जरममञ्राताओजअथाहु॥हमतीनिहुँमिलिकैसंसारा । जीतवक्षणमहँलगीनवारा ॥

दोहा-एकहुकोपहिलोकमें, अहेनितैयाकोन । जबतीनिहँमिलिचलहिंग, असकोल्ररिहैजीन ॥ ३०॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेशविश्वनार्थीसंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्टराजसिंहजुदे वकृतेआनंदाम्बुनिधीचतुर्थस्कन्धेसप्तविशस्तरंगः॥ २७ ॥

## नारदउवाच।

दोहा-भेनामक्यमनेशको, लेसॅगसेनविशाल । अरुज्यकोनिजसंगलै, कालसुताविकराल ॥ १ ॥ फिरमरुगीसिगरेजगमार्ही । व्याहिल्यिसिगरेजगकार्ही॥१॥करतकरतसवजगमहँफेरा । जायपुरंजनपुरकहँचेरा ॥ सकलसंपदायतमनहारी । पन्नगकरतपुरीरखवारी ॥ २ ॥ कालसुताभटपुरिसवधारन । लगेपुरंजनपुरीउजारन ॥ पीडितपुरीपुरंजनदेखी । ममताजामिकियेविशेखी ॥ कालसुताकोलहिबलभारी । भयोकुहूपनगरछविकारी ॥ हैगोर्दानपुरंजनराजा । करतरद्योजोऐश्चदराजा ॥ ३ ॥ यमनऔरगँधरवञ्चवाना । हरचोपुरंजनविभोमहाना॥४॥ भूपदियोवुधिवलसवलोई । वितयोआठहुयामनिरोई ॥ ५ ॥

दोहा−कालसुतानास्योनगर, कार्रकेकोपकराल । यमनऔरगंपर्वमिलि, हरचोदेशपंचाल ॥ ६ ॥ पुरीदेशकोनाञ्चविटोकी।भये।पुरंजनअतिशयशोकी॥सुत्ततियसचित्रसकटपरिवारा।करनटगेअपमानअपारा॥ ७॥ कारुसुतावञ्चानिजकहॅजानी । औरउपायकछूनदेखानी॥चितचिताउपजीअतिभारी।तदपिनआञ्चात्रजीपुरधारी ॥८॥ यद्पिनसुत्ततियताकहमाने । तद्पिपुरंजनितन्हेंलोभाने॥नितनातीसुत्रहतसेलावत।कहँनैहेंहममनाहैनआवत् ९ जबगंधर्वयमनवरुनेरा । कियोजपदवपुरअतिषोरा॥तवनगरीकहँछोडनचाहा । अयोपुरंजनविगतउछाहा ॥ १०॥

दोहा-तबभैअप्रजजीनन्वर, सोनगरीमहंआय । भाईकेहितहेततेहि, दीन्हीपुरीजराय ॥ ११ ॥ जरनरुग्योजवनगरअनुपा।तवकुरुसहितपुरंजनभूपा।।अतिशयतापितभोतेहिकारु।।मुत्तित्यमंत्रीभयेविहारु। १२॥ यमनकाठकन्यागंधर्वा । घरचोदौरिपुरंजनसर्वा ॥ अरुपुरपाठकजोआहिरहदः॥ताकोभवनजमनहारुटयदः॥ १२॥ सक्यानरक्षणकरिषुरकाही । भागनचद्राञ्जोरथटमाही।जिसेतरुमहॅपावकटागे॥भागतसुजॅगमहाभयपागे॥ १२ ॥ पुरपाठककोद्शार्देशियह।रक्षकरह्योनकोडअपनेकह॥तबहिषुरंजनरोवनटाग्यो।५५सुत्तियन॥तिसचिवरतिपाग्यो।

दोहा–राजविभापनपामसव॥१६॥अपनोकुमतिविचारि । करनटग्योवहुआँतिदुस्र, तासुवियोगनिहारि॥५७॥ जवमें नहां औरहिटीस । किमिरेह्यहतिययुत्तछोस ॥१८॥ सायोगहिनिनमोहिसवाई । न्हायोनहिनिनने।हिनहाई ॥ कोषतमाहिंदरतस्यकारा।मामहँनदिकयोअतियारा॥माहित्रमभयरहिंसमुझाविनामाहिविदेशरुसिअद्विसः ( २४ )

स्रोमोहिषिनइतकैसेरहिहै । केहिषिधिदुसहषिरहदुखसहिहै२०नातीपुत्रसहितपरिवारा । किमिपुरंजनीरहीअगारा॥ जिमितरनीसमुद्रमहुँदोई । भिन्नभूयेपुनिएकनहोई ॥ मोहिषिनयहपुरंजनीप्यारी । जरिहैषिरहद्वानङभारी॥२॥

दोहा-यहिविधिकरतपुरंजनै, बहुविधिशोचिवचार । धरनहेततेहियमनपति, आवतभोवछवार ॥ २२॥ पकरचोयमनपुरंजनकाहीं । दुतळेचल्योभोननिजपाहीं ॥ तहाँपुरंजनकेसरदारा । भागतभेकरिहाहाकारा॥२३॥ गयोभुजंगहुतुरतपराई । चळीनताकीकळूखपाई ॥ जवगेनृपअरुअहितेहित्यागी । तवजहँकीनगरीतहँछागी॥२३॥ वाँधिपुरंजनकहवरजोरी । यमनचछेळेताहिकढोरी ॥ रह्योमुद्धदृदकनामअज्ञातारिहिद्यधिकरततोनहिंदुषपता॥ पेअज्ञान्वशुधिनहिंकीन्ही । तोतयमनताङ्नादीन्ही ॥२५ ॥ जोनपुरंजनमस्वपशुमारेतिसवआयपरशुकरघारे॥

दोहा—काटनलागेअंगसन्, भ्रपपुरंजनकेर । करतकुट्यस्प्रहरानंहु, समझिपाँछिलेनैर ॥ २६ ॥ पुनिजननेशपुरंजनकाही । डारचोअंधक्रपयकमाही ॥ परोरह्मोतहँवपंहजारा । भ्रलीसुपिदुसलह्मोअपारा॥श्री पेजमनेसिहिपकरतमाही । सुधिकीन्द्मोपुरंजनीकाँही ॥ तातेभ्रपिवदुर्भजगारा । दृहिताभैसुंदरीअपारा ॥ २८॥ तहँमल्यध्चक्कोउमहिपाला । नाशकशञ्जनउद्धिविज्ञाला ॥ वेदर्भीकृट्याहनकाजा । गयोस्वयंनरमहँसोराजा॥ जीतिसक्लराजनुजसळाुयो । वेदर्भीविवाहिचरल्यायो ॥ २९ ॥ वेदर्भीदुहितायकजाई।जेहितेकृपाकरैयदुर्गः॥

दोहा—कंदमुरुफल्ड्ल्सिल्लेल्, भोजनकरिकियनात । करिकल्लेश्वातिपिकयो, ध्यावतरमानिवास<sup>॥३६॥</sup> ज्ञीतघामअरुपूँखिपयासा।धुखदुखजीत्योकरतप्रयासा॥३७॥ नेमजमादिकियेअतिभारी।जीतेइंद्रिनप्राणसुखा<sup>ती।</sup> दृरिकोकरतिनर्रतरध्याना।खडेवपेशतसरिसपखाना ॥३९॥ तिनकोतनकोतनकनभाना। तवपायोतेआतम्बा<sup>त्ता।</sup> स्वम्नसरिसस्वजगतिहजान।ताकोआपनकवहुनमाने॥४०॥जोनरीतिहरिसुरूयताई।तेहिविधितेजगिदयोपिहा<sup>ई १९</sup> मान्योस्वामीरमानिवासा। अपनेकोजान्योहरिदासा॥४२॥वेदभींमल्यध्यक्रेसी। सेवाकरीसप्रीतिघनेरी॥

देश्हा-जिटळकेशवळकळवसन, वृतसोक्षृश्चितश्रारापतिसमीपशोभितभई, जन्नश्चित्वालगंभीर ॥१८० जादिनगळयव्यक्तमीरगयऊ । हरिष्यावतवेठेतसरहेऊ॥तहुदिनगेपतिढिगमहरानी।करनचरनसेवनसुससानी॥६८ परस्ततपदतेहिगरमनळाग्यो।तवताकोमनअतिद्वलपाग्यो॥विननायकिनिमृगीद्वसारी।तेसढारचोद्वसहगवारी। श्वीकारमरावचनमहादुसपागी॥३८॥।उठहुकंतकिवळकरणी । चोरनसोरसहुयपरणी॥३८ पदिविधिकिथवहु । विकास प्रतिकार विकास वि

दोहा—जरनरुगीजवअगिनिमं, तवयक्विप्रसुजान । आयवचनभाषतभयो, प्रथमसखामितमान ॥ ५१ । अहोकोनतुमकोनकुमारी । कोहेयहजेहिशोचहुभारी ॥ जानहुहमहिसखाकीनाहीं । रहीपूर्वजेहिसगिहिमाहीं। रह्मोसखाहमरेअविज्ञाता । तुमहिजनातकिनाहिजनाता ॥ मोपदछोड़िश्चमिमहँआई।विपेठाछसाविषुठ्वहाईद्र! हमतुममानसरोवरवासी । अहोहंसनितआनेंद्रगसी ॥ इकसँगवसेहजारनवर्षा । मरेचित्तमेंअतिशयहर्षा ॥ ४१ तहाँविचरतितयकृतपुरएका । निरस्याजामेंविमोअनेका॥५५॥पंचअरामद्वारनवर्षा ।

दोता-पंचहार्टेह्वणिकपट, पाँचेन्तपतिहेत । नारीपुरकीस्त्राधिनी, असभापहिमतिसेत ॥ ५६ ॥ पांचहुर्द्द्रोविषेअरामा । नवेछिद्रनवद्वारख्खामा ॥ अविन्धनळ्वळकोटातीना । झानेद्रीमनवणिकप्रवीना ॥५ करमेद्रीहेतद्वीवजारा । पंचभूतकारणअवतारा ॥ स्वामिनितासुबुद्धिहेनारी । पुरक्षरीरित्वपुरुपिवार्ष बुद्धिविवस्तिनीवन्तरापा । तेदिपुरवसिमुख्तनिजख्पा॥५८॥तामेतुमहूबसिकप्यारी।सिगरीअपनीसुरतिविद्यार्ष ाहितेद्शादुखारी॥५९॥नाँहंविद्भेंदुहितातुमप्यारी।नाँहंयहतेरोग्चृद्धदुष्ठाना।नाँहेपुरंजनीपतिमतिमाना६० दोहा-ममसिरजितमायामहा, तेहिवशजानहुसर्वे । हमतुमदोउद्धसर्हे, जानितजहुसवगर्वे ॥ ६१ ॥ हमतुमभिन्नहुष्कनीहं, यहविचारमनमाँहं । कहिंदेकुर्हाभिन्नता, कविहमअरुतुमकाहिं ॥ आनंदादिकसकलगुण, हमतुममहँजोएक । तेहिंदुधजनलघुवडग्रुनहिं, करिकैविमलविषेक ॥ ६२॥ जिमिल्रघुवडआदर्शमहँ, एकवस्तुर्द्धाजोय । लघुमेल्रघुवडमेवडी, देखेयकजनसोय ॥ ६३ ॥ यहिविधिसखाअज्ञातजव, आप्योताहिनुझाइ । वहुदिनकीभूलीग्रुराति, तुरतगर्देतिहआइ ॥ ६४ ॥ हेप्रचीनवरदीतृपति, यहअप्यातमज्ञान । कह्योकथामिसिमेंसकल, यहिपयअतिभगवान ॥ ६५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशविश्वननाथसिंहात्मजसिंद्धश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविश्वल्यांद्रकुपापात्राधिकारिसपुराजीसहराजाशिराजवादिरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिसपुराजीसहराजाशिर

दोहा-सुनिनारदसुनिकेवचन, कथाललितविज्ञान । नृपप्रचीनवरहीवहुरि, वोल्योसुदितमहान ॥ प्राचीनवर्हिस्याच ।

देवकृतेआनंदाम्बनिधीचतुर्थस्कंधेअष्टविज्ञस्तरंगः॥ २८॥

दोहा-भर्छाभांतिमुनिवचनतुव, परेमोहिनहिंजानि । बुपजानेबुपकेवचन, मुनैनकर्मछोभानि ॥ १ ॥ मुनिभूपतिकेवचनअस, तहँनारदमुनिराय । विस्तरतेसवकरतभे, कथाप्रसंगबुझाय ॥

नारदंडवाच ।

पुरुपपुरंजनजीविद्देजानों । ताकोंमेंबहुभाँतिवसानों ॥ यकद्वेवयचीचरणदिवारे । औरहुविपुठचरणकर्दैधारे ॥ ऐसेजेशरीरजमाहीं । तेईतासुपुरुष्टसतसदाहीं ॥ तिनकोनिजकर्मनिवशपाव । यातेवदपुरंजनगाव ॥ २ ॥ परमातमाससाअविद्याते । अंहजीवकोजगविख्याते ॥ नामित्रयाणनतेहारकाहीं । अनुगुणादितेजानतनाहीं ॥ सोजियभूमतशरीरअनेकू । तहानहींसुसपावतेनकू । जबमानुपशरीरकोपाव । तबसुरासरसमानिजगभाषे ॥३॥

देंदा-अरुपुरंजनीयुद्धिंदै, जेहिसंबंधहिजीव । अहंकारममकारते, संयुत्तदोत्तंजतीव ॥ ४ ॥ ताहियुद्धिकोषाहसँयोगे । इंद्रिनविषेभोगनियभोगे॥६॥ ज्ञानकमंदंत्रीद्द्यज्ञेदं । तेदंसुखापुरंजनिकेहं ॥ इंद्रिनकीजेग्रितिपनेरी । तेदंताकीससीनिवेरी ॥ शाणअपानसमानउदाना । व्यानपंचविधिकानीयाना ॥ सोदंसपंपंचसुसकोहं । पुररक्षामेरहतवनोहं ॥ ६॥ सेनगुद्धिकीद्दिनकीतति । तिनस्वकोविद्योधिकैमपनि ॥ शब्दस्प्रोक्ष्यरसगंपा । यहजोपंचविषसनवंपा ॥ सोद्दयंचाळनामकोदेशा । भापनअदेवद्युनिदोशा ॥ ७ ॥

दोहा-हगमुप्तनासाकर्णगुद्, छिगनवापरद्वार । तिनमेंहमनासाकरण, यक्ष्यख्टद्वेद्वार ॥ इंद्रीजेतिनद्वारनमाही । तिनकेसंगृह्वसपदिसदाही ॥ तिनतिनइंद्विनविपेभोगको । तिनतिनद्वारनद्वेअगोगको ॥ जीपसोइपादिरसुप्तमानी । निकसतअँहकहतसुनिज्ञानी ॥ ८ ॥ हगनासिकावदनपेपाँचा । पूरवद्खानादेसाँचा ॥ दक्षिणकर्णदक्षिणकेद्वारा । उत्तरकर्णजन्तरकोवारा ॥ ९ ॥ द्विश्वऔरगुद्यदयुगनाही । पश्चिमकोदुरवानासाही ॥ दक्षिणकर्णवासिसंपद्वारा । नामप्रदोनवामहगवाग ॥ ससाचसुद्द्विस्तय । कपदेद्दार्शनदानामनाय ॥ ९० ॥

विद्यानस्तिपनासाण्डिसो, डास्नाल्जिनाम । नल्जिनानकडारत्याँ, छिद्रनामिकानाम ॥ तिर्द्धारनसोसन्, प्राणेड्रॉल्डेश । मूँपतअरेसुगंपनोड, बेनोन्गरभदेख ॥ १ पुरकोसुरुपमस्त्ररपानो । तामेनाकआरस्त्रनाचो ॥ चेड्रोल्ड्रॉल्यानंगर्लाह ॥११॥ अपनोननस्पनोदेस्रहि ॥ १ अग्ररूपनोनिनिपरेस्रहे । कस्ततहाँकोडुनप्रदेस्रहे ॥ नोनोल्डिनोल्ड्रिनेहिकमे । अरुमोननहोदस्यनिनेसे ॥ १ दक्षिणकप्रितरह्वानो । उत्तरकप्रदेशहमानो ॥ १२ ॥ प्रज्ञतनिङ्गस्याद्धनोल्डर्स् । नोनंपाल्ड्रस्युनिक्दर्हे ॥

तिहियेममसोगे । करेओर्ऑरिकोडभोगे ॥ कियकमेयागादिकजेई । नाझभयेतुरतिहइतेतई ॥ होहा–तवपावतेकहिभाँतिफल, यहाँवड़ोसंदेह । सोश्रममटहुसकलमुनि, कस्मिपस्थतिनेह ॥ ५९ ॥ भूपतिकेवचनमुनीज्ञा । बोल्वचनमुनोअवनीज्ञा ॥

प्रधानजोठिंगक्रारीस् । करतकर्मजोतेमतिर्धास् ॥ ठिंगक्रारानक्षत्निहिंसोई, ताकोदुषस्रसम्भोगहहोई ॥६०॥ ानतत्त्रनपश्चित्रभागातपुष्पप्रवासावकारणद्वारम् गाव्यवस्यापानानानावातात्तर्थाम् । त्रीहिष्ट्रवृषापीअनुमानी ॥ ६३॥ नीकीकरणीजगकरई । पूत्रपुण्यतासुळखिपरई ॥ अनुचितकम्कर्जोप्रानी । तेहिष्ट्रवृषापीअनुमानी ॥ ६३॥ नाकाकरत्तानगरतर । क्षप्रदेशकार्यस्य । प्रदेशकार्यस्य । प्रदेशकार्यस्य । साद्धक्ष्याकार्यस्य । सोद्धक्षयात्रमा बीद्धर्वीनिर्यन्यनवाना । पूरवकमेद्दिवत्रमाना ॥ जोर्नाद्दसुन्योनदेख्योकवर्द्द्र । सोद्धअवितमनमहँअर्द्द्र ॥

सिवपूर्वकर्मप्रभाक ॥ यहजानहुवरहीतृपराठ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ रूपनन्तराजः ॥ नवनाः पुरुष्ट्रायः ॥ पुरु ॥ पुरु ॥ पुरु ॥ पुरु ॥ दोहा स्वप्रश्नसंश्रवलिष्परं, साहचित्तविकार् । रोगविव्श्वनिमिट्यनमं, द्वय्शश्चिपरेतिहार ॥ ६८॥

जावा राजनायना राजन्य प्राप्त विक्रमतिहिंसकळदेखाई।।पेकरिस्केनकळूविकास्।जिमिश्राशिमधिनराहुअँपियााई। जोमनयुदुपतिपदळणिजाई । पूर्वक्रमतिहिंसकळदेखाई।।पेकरिस्केनकळूविकास्।जिमिश्राशिमधिनराहुअँपियााई। रहत्तजवेद्धगिर्द्धिगशुरीरा । तयद्धगिर्ममहेमतिथीरा॥ ७० ॥जोसपुत्तिअरुमुळेहुमाहीअरुजव्मित्रमित्रविद्धाही। इस्तुजवेद्धगिर्द्धिगशुरीरा । तयद्धगिर्मममहेमतिथीरा॥ ७० ॥जोसपुत्तिअरुमुळेहुमाही।अरुजव्मित्रमित्रविद्धाही। र्यसम्बद्धारम् । स्थानिकारम् । इद्गीन्दितेहितनप्रचारा ॥७९॥ गूर्भहुम्हॅथस्वालहुपनमे । इद्गीषुप्रिरहितनहितनमे ॥ तन्दुँयद्पिरहत्तोअहुँकारा । इद्गीन्दितेहितनप्रचारा ॥७९॥ गूर्भहुम्हँथस्वालहुपनमे । इद्गीषुप्रिरहितनहितनमे ॥ पानुवनसारद्याप्यकृतास् । वसेकुहृचेद्दनहिंद्रस्ते ॥ ७२ ॥ यद्पिननित्मुत्यम्बुङ्दास् । तद्यपितेदुद्देत्अपातः ॥ ततिअहंकारनहिंसरसे । वसेकुहृचेद्दनहिंद्रस्ते ॥ ७२ ॥ यद्पिननित्मुत्यम्बुङ्दास् । तद्यपितेदुद्देतअपातः

<sub>ब्रुगरःगरुषस्य । राषञ्चर्रः राष्ट्रस्य ॥ २५ ॥ राष्ट्रामानपञ्चलराञ्चल्याय । प्रवासपञ्चलया ॥ ७३ ॥ दोहा-जिमिसोवतआरदेतदुख, जागेसयभिटिजाय । तिमिजानजगदीशक, यहसंसार्विछाय ॥ ७३ ॥</sub> वृत्ताः । मनअरुषुद्धित्रभेमृतिवाना ॥ यसत्रहिषुतिर्वग्रारीरा । यहिजीविहेजानहुमितिर्याः ॥ यसत्रहिषुतिरंग्रारीरा । पुरापनाराष्ट्रा पुष्पापार प्राप्ताच्याच्याचा ॥ परामाध्याप्याचारा । पार्वास्थ्याच्याचारा । पार्वास्थ्याच्याचारा यकवहूँनहिंदे भगवाने । ऐसीचारिद्ववदवस्ताने ॥ ७४ ॥ यहीित्यातनतेयहचीवा । ध्रततज्ञततनय्युञ्जतीवा ॥ दुलसुल्कोकर्भातितिहितर।पावतह्यहजीवयनर॥७६ ॥तन्तजत्हभरज्यितनमाही । मम्तात्यागतकतेहुनाही॥ द्वराज्यसम्बद्धाः स्वास्त्राहरात्रात्रप्रकृष्टमान्त्रसम्बद्धाः स्वास्त्रसम्बद्धाः स्वास्त्रसम्बद्धाः स्वास्त्र जनदृजीतुनस्वविधिषावे । तवयाकां अभिमान्धुलावे ॥ जिमिज्लोकआगेतृज्यस्विः।तजेपीछिलोत्त्रप्रस्विः।

त्रारापनारान्यात् । त्रत्रत्राकारान्त्रात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्य दोह्य-मनहीकोकारणग्रुनी, वंधमोक्षकोभूष । जित्तमूनमेभूवात्तना, तेस्रोपावतरूष ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ पायअविद्याकरसंवंधा । वारहिवारलहत्तिवयंधा ॥७८॥ तीनअविद्यानाञ्चनहेतु । भजहुसकलिविरमाितेषेतु॥

जगउत्पतिपालनसंहारा । च्यापकहरितेकरहुविचारा ॥ ७९ ॥ यहिविधिष्टपसोतहँ मुनिराई। ईश्लानीशहकी गतिगाई॥ वहुसराहिवरही प्राचीने। मुनिगेसिद्ध लोकसुलर्भीने॥ ८०॥ नावानान् ट रामावव्या रामन्वस्थानास्याव्यामाविष्यास्यव्यवस्थात् । श्रुष्टानास्य छान्यसम्बद्धाः ॥८१॥ तव्यरहीप्राचीननरेशा ।प्रजास्यजनदेसुतहिनिदेशा।आप्करनतप्अतिचित्तछाई।वसेकपिछआश्रममहँ वाई॥८१॥

दोहा-भित्तरीतिसवभाँतिकरि, प्रमयगनपतिवान । यहतनत्तिकछुकालमें, हरिपुर्कियोपयोन ॥ ८२॥ तहँएकाग्रमनकरित्तिनिसंगा । रॅंग्योगोविद्चरणरसरंगा ॥ गाम अत्यापन विकास करा वर्णना वाष्ट्राचा । बुह्याचा विकास हो हो हो हो । ८३ ॥ मुनिवरनित अध्यात्मयह, ज्ञानग्रुप्तजीकोइ । मुने मुन्ति स्रोतिप्रुत, ताहिज्ञानहद्विहोह ॥ ८३ ॥ अस्तरस्यात्रात्रात्र्यात्र्यस्य भागधत्रभाकाः । धुनधुनावश्रातिष्ठतं, ताहिज्ञानहाउहाः ॥ ८६ ॥ त्रिभुवनञ्जविकरकृष्णयञ्ज, सुनिवरवरणितज्ञोनातिहस्रानिगुनिवरपुरलहत्, पुनिनश्रमतहतीत्॥८॥ सन्यात्रात्रात्रात्र ानखुराखारमञ्जूरान्वरम् खारवरपराणवणात्रावाखानखानगर्वरण्वता अननत्रमवस्थात्रात्र यहअध्यातमञ्जानवर, विदुरहमहुँसुनिर्छोन । तेहिप्रभावदुहुँठोकके, सवसंशयतजिदीन ॥ ८५॥

इति सिद्धिशीयन्यहाराजाधिराजवान्यवेदाशीविद्वनाथसिहात्यजसिद्धिशीयहाराजा त्या गाउँ । चिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबृहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरखुराजांसहत्र

त्रवकृते आनंदाम्बुनियो चतुर्थस्कंषे एकोन्नीर्वज्ञस्तरंगः॥ २९॥

दोहा-यहसुनिकेबोरुविदुर, युगरुकंजकरजोरि । सुननकथाभगवानकी, मित्रासुतहिनिहोरि ॥ ८

## विदुर उवाच।

्रे त्र त्रास्त् । मोसोतुममुनिनाथउचारा ॥ तेकरिरुद्दगीतकोगाना । कौनप्तिद्धिपायेमतिमाना ॥ १ ॥ त्र त्र त्र तिहरिकोझंकरअतिप्यारे ॥ सोशिनकोकरिदरशप्रचेता।वसियहिलोकियोकहनेता॥२॥ े । मित्रासुतगाथासवगाये ॥

## मैत्रेय उवाच ।

. . ीतुनावर्पन्नारा । खड़ेरहेनलमध्यकुमारा ॥

दोहा-तेहिक्षणतहँप्रगटतभये, श्रीहरिपुरुपपुरान । निजदुतिसोनृपसुतनको, नाज्ञातशोकमहान ॥ ८ ॥ छंद मनोहरा-प्रभगरुडसवारेभासपसारेजिमियनकोरेगिरिसोहै । जनमनमोहै ॥

पटपीतङ्कामामनअभिरामादिज्ञितमधामाछिवयोहै । दासनछोहै ॥ ५ ॥ अतिगोलकपोलाकुंडललोलालसहिभतोलाभरुणोहै । हगधनुमोहै ॥ सरतिद्धअपरिसंगतिधारेसुयश्चचोरमुखजोहै । सुखअवरोहै ॥ वसुआयुधभासीदुवनविनाशीकीटप्रकाशीशिरराजे । दिनकरलाजे ॥ ६ ॥ उरमहँवनमालाहारविशालारमारसालाउरश्राजे । सबस्रखसाजे ॥ करुणाकेसागरसवगुणआगरसुयश्रजगगरिक्षतिछाने । जनसस्वकाने ॥ असरमानिकेतानिरखिप्रचेतालहिसुखसेताससमाजे । धनिभेआजे ॥

दोहा-तिनपरकरुणाकरतहां, करुणामहापसारि । वोलेघनरवसमवचन, आपनदासविचारि ॥ ७ ॥

#### भगवानउवाच ।

नपक्रमारमाँगहुवरदाना । इमप्रसन्नतुमपरमतिवाना ॥ परमअनुपमप्रीतितिद्दारी । मेंअपनेमहँछियोविचारी ॥ . सर्वश्रातनसमानद्वेथमा।िकयोजदिष्मिषिअनुषमकर्मा ॥८ ॥ साँझप्रातजोजनतुमकार्ही।सुमिरणकरेसप्रीतिसद्धीं॥ बढेतासभातनमहँपाती । प्राणिनसॉनकरैअनरीती ॥ ९ ॥ रुद्रगीतपठिसाँझसरेरे । जोमोहिंध्यानतप्रेमपनेरे ॥ ताकोमनवांछितमदिहुँ । युतअज्ञानकुमतिहरिछेहुँ ॥ होइताहिममचरणप्रतीती । बाँदेसुमतिसंतपद्मीती ॥ १०॥

दोहा-पितुनिदेशपरिज्ञीशर्मे, तुमतपिकययुतहर्ष । तातेतुम्हरोजगतमें, यशहिँहेउतकर्ष ॥ १९ ॥ ह्वेंडेतिहरेएकछमारा । सोविरंचिसमग्रुणनिअगारा ॥ पूरीत्रिभुवनतेहिसंताना । औरहुवचनसुनहुमतिवाना ॥९२॥ कंडुकरतहेंबनतपभारी । करनविधनतेहिशकविचारी ॥ प्रमलोचाअपसरापटाई । कंडुसंगनिवसीसोआई ॥ बढुकरापर ताकेजनमीएककुमारी । गर्इस्वर्गतेहितरुमहँडारी॥ ताकोवृक्षत्रहणकारिङीने॥१३॥शाबिछिखिशुपितद्यारसर्भाने॥ भंगुछित्तिनिमुपादायिनी।तेहिमुखडारीदुखविहायिनी॥तरुकीमुतामुपाकरिपाना।टद्योमोद्तेहिकाटमहाना १४

दोहा-तुमहिस्राधिवरचुनहिते, द्विन्द्वोापितानिदेश । तातुकन्याव्याहिक, विषयेनिनहिनिवेश ॥ १५ ॥ दशहुजाइह्रेंदुपतिताके । रहिद्दातिहिछविमहँसवछाके ॥ सोकरिहेसवमहँसमप्रीती । कवहूँकरिद्वादिअनरीती ॥ पराहुन्। तुमकोकछुकदोपनाँह्ङागी।हुँहुसूबजगमहुँवङभागा॥१६॥नुमसबद्दिव्यहजारनवपा।भूमिभागभागहुयुतहपा॥१०॥ अपनेपरमकुपाविचारो । भृक्तिमोरिग्नित्होटरथारो ॥ छोडिनस्कतम् जगुडुस्थामा।अंतकाटण्डाममथामा ॥ १८॥ अपनारपष्टि । प्रतिकथारेन्दिनुकइही ॥ गृहुर्नथनतिनकोन्दिहाई । तेदिसन्ननगनिहसपकोई ॥ १९॥ जेजनसदागृहहुमहरहहुर्। मरीकथारेन्दिनुकइही ॥ गृहुर्नथनतिनकोन्दिहाई । तेदिसन्ननगनिहसपकोई ॥ १९॥

दोहा-जेजनमेरोसर्वदा, धरेहियेमहॅंथ्यान् । तेहर्पतशोचतनहीं, मोहतनहिमतिवान ॥ २०॥

## मेंत्रेय उवाच ।

दोहा-ऐसेसुनिहारकेवचन, टहिसुदपरमञ्चेत । गर्गर्गरमारेकरन, बोटेसुमतिनिकेत ॥ २३॥

# -आनन्दाम्ञुनिधि ।

# प्रचेतसङ्यः।

| छंद-जयज्ञोकनासनगणविभासननामतुवअवष्वंस। मनवचनपररयुवंज्ञअरुयदुवंज्ञकेअवतंस ॥ २२।           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| जयञ्जुद्धशांतसरूपनित्यअहेतुकरूणउदार । जयसजनपाठनहरनजगधारनअमितअवतार ॥ २३                  |
| यदुर्वेञ्चर्यदननंदनंदनदुष्टदंदननाथ । अज्ञानखंडनधराणिमंडनहरनभवदुखगाथ ॥ २८ ॥              |
| जयकंजपद्जयकंजकरजयकंजहगमुखकंज । जयकंजनाभमुआभजयजयकंजमालामंज ॥ २                           |
| जयकंजकेसरसरिसपटसवभूतअंतरयामि । जयजगतसाक्षीदीनपक्षीपापहरबहुनामि ॥ २६ ॥                   |
| सवदुखविदारनरूपआपनदियोहमहिंदेखाय २०॥                                                     |
| हेभद्रदायक्रभुवननायकप्रभुहिऐसहियोग । 🔅 👾 🔆 🔆 💛 💛 🐪 🗥 🔠 २८                               |
| अस्मरणकीन्हेतुवचरणनाहिरहताहियअज्ञान । सवउरवसहुजानहुमनोरथकरहिकीनवखान ॥ २९                |
| तुवकृपाचाहतहमरहेसोल्हीआजअपार । तुमहींअहीयकमोक्षदायकदयापारावार ॥ ३० ॥                    |
| जैवरअनंतिनजगतमेंतिनतुमहिंचखञ्चनहार । तातेअनंतकहावतेअसकरहिंसुकविविचार ॥ ३९ ॥             |
| जिमिभागवंशकहुँपारिजातकपुहुपमञ्जकरपाइ । नहिंचहतदूजोयुहुपरसतेहिमाहँरहतअपाइ॥               |
| तिमिरावरोपद्कमछछहित्रह्माद्विदितजोइ । वरदानकाहममांगहीनिहिपरतदूसरजोइ॥ ३२ ॥               |
| अवदेहुयहवरदानहमकोक्नपाकरिभगवान । तुवपदपदुमरसपानपरिहरिचहैनहिकछुआन ॥                      |
| प्रभुविवज्ञमायारावरीहमअमैंजेहिजेहियोनि । तहँतहँठहैसतसंगसंततस्ववज्ञविचरेछोनि ॥ ३३॥       |
| दोहा—स्वर्गऔरअपवर्गसुख, एकओरधरिदोइ । संतसंगळवमात्रकी, तळनसमताहोइ ॥ ३९ ॥                 |
| संतसंगमहँवारहिवारा । कृष्णकथासुनिवासुखसारा ॥ संतसंगतृष्णानहिंअवि । संतसंगकोहुवेरनुभवि ॥ |
| संतसंगमहॅभयनहिहोई । संतसंगमेंभ्रमनहिंकोई ॥ संतसंगमहॅदुखनहिआवें । संतसंगतुवनगरपठांवे ॥   |
| ទំនាន់ការតែនៅពេល L ដែលមិននៅនៃពេល (L ដែលមិននៅនៅ L ដែលមិននៅនៅ L ដែលមិននៅនៅនៅ              |

सत् तुगमद्दनाद्दस्सारा । सत्तसगमदावभछावचारा ॥ सत्तसगजनुपमञ्जानदा । सत्तसगतामछतगा।वदा ॥ संतसंगदुर्ङभकछुनाद्दां । संतसगदुर्ङभजगमाद्दां ॥ संतसंगकहँसुरङखचाद्दां । संतसंगविनजनमृथ्यार्हीं ॥ दोहा—जोपावनदरिकोचहै, तोयहसरख्डपाय ॥ करेअविज्ञासत्तसंगजन, कारजकोटिविहाय ॥ ३५ ॥

सं निकाल करकरसंगा । इमहिभयोक्षणमात्र्ञभंगा ॥ तेहित्रभावत्वदरस्रवप

आपदासुर्शकरकरसंगा । हमहिभूयोक्षणमात्रअभंगा ॥ तेहिप्रभावतुवद्रश्चनपाये । विनप्रयाससंसारनशाय ॥ रोगरूपयद्दभवसुखवाती । ताकवर्र्यआपसवभाती ॥३८॥ जोहमवेदप्रद्योप्रशुचारो । कियोग्रुरूनकोवहस<sup>तहार्</sup>

#### मैत्रेय उवाच ।

यहिषिपुअस्तुतिकर्राप्रचेता।ह्वेयसञ्जतवरमानिकेता॥कहचोळ्होतुमभक्तिहमा्री।असकहिगे्प्रभुसदनिर्धा<sup>री शे</sup>

दोहा—तहांप्रचेतासिट्टते, आशुहिबाहिरआय । तस्तेषुरितपुडुमिल्लि, कोपितभयेवनाय ॥ मानदुष्टुअतस्वगंतरुगणदातिनहिजरावनकीन्द्रमन्द्रश्वविनतरुपरणिकरनतोद्देकाल॥निजनिजमुखतेप्र<sup>ग्रेन्त</sup> कोपप्रचेतनकरविधिदेसी।विनतरुपरणिकरतअसटेसी॥आइप्रचेतनकहचोशुझाई ॥४६॥ वाकीवृक्षनदिषो<sup>द्द्री</sup> प्रनिबृक्षनसाँकदेमुसचारी दिदुप्रचेतनव्याहिकुमारी ॥४७॥ तबतरुमुताप्रचेतनव्यादी । भयप्रचेताप्रम्वर्णा होहा—क्षत्रिवंशमेंहोतभो, पुत्रप्रचेतनकेर ॥ ४८ ॥ चाक्षुपमन्वंतरिहमें, रच्योजोप्रजनयनेर ॥ ४९ ॥ चाक्षुपमन्वंतरिहमें, रच्योजोप्रजनयनेर ॥ ४९ ॥ चहुदेवनकेतेजको, कियोपराभवजीन । करीद्क्षताताहिते, दक्षनामरुहतीन ॥ ५० ॥ साइप्रचेतनपुत्रको, सृष्टिरचनकेहेत । तिरुककियोकरतारतहँ, भयोग्रुबुद्धिनिकेत ॥ ५९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्यवेशविश्वनार्यसिहात्मजसिद्धश्रीमहाराजा-विराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज सिहजूदेवकृतेआनंदास्जुनियोचतुर्थस्कंधेविश्वस्तरंगः ॥ ३० ॥

श्रीमैत्रेय उवाच ।

दोहा-दक्षसृज्योजवग्रहुप्रजन, सकलप्रचेतादेखि । भगवतभाषितज्ञानगृहि, सबजगृतुच्छपरेष्टि ॥ २९ े. ॥१॥-सग्रिश्चिमकाई।।निवसेसागरकेतटमाई॥ज्ञहाँप्रथमजाजलिसुनिराई।तपकीसकलिसिद्धितापाई॥२॥ १६व े प्राप्त कि जिल्लाहित्यादेश सरब्रह्ममुद्धमगृहिलगृत्रे। यहिविधितहँकछुकालविताये॥तहँआयेनारदमुनिनाथा।वेहिनावहिसुरअसुरहुमाथा॥३॥ तिनद्विनिरिससववेठप्रचेतु । वंदनपूजनिकयमितसेतु ॥ जववेठनारदसुनिराई। कहेप्रचेतातवसुसपाई ॥ २॥

प्रचेतस ऊचुः।

दोहा—आञ्चळहेग्रुनिद्रसतुन, धनिपनिभागहमारि । तुर्विचरनजनअभयहित, जैसेसदातमारि ॥ ५ ॥ इमहिजोकहचोञ्जुनिरिधारी।सोहममहदसिसकळविसारी॥६॥ग्रुनिसोपुनिअवहमहिञ्जझाई।तत्त्वज्ञानसम्देहुवताई जातेहमदुस्तरभनसागर । सहजहिज्तराँहहेग्रुनआगर ॥ ७ ॥

मैत्रेय उवाच ।

यहिषिधिष्ठनतप्रचेतनवानी।नारद्षुनिअतिआँनद्मानी ॥ जानिसंततिनकोमनमाही । बोलेवचनप्रचेतनपाहीं॥८॥ नार्द उवाच ।

तौनजन्मश्रुतिसुफ्लगनार्वे । जोयदुपतिचरणनभितलार्वे ॥ सफलकर्महेजगमहँसोई । जोयदुनंदनकेहितहोई ॥

सफलतोनआयुपाबलानी । बीतेभजतजोज्ञारँगपानी ॥

दोदा—सोइमन्देनोक्टप्णपद, छोडिअनतनहिनाय । वचनसफल्सोईसद्ग, निनर्भनसयदुराय ॥ ९ ॥ कद्दाभयोबडेकुल्भयक । नेद्दारचरणहिशिरनयक ॥ कद्दाभयोव्यतवंधहुपायो । नोद्दारचरणिचत्तनहिल्यायो ॥ कद्दाभयोबदुयदानकि । नोनर्दिकृष्णप्रेमरसभीने ॥ कद्दाभयोबदुवेदनपठिके । अन्योनयदुपतिनाग्रहकठिके ॥ कद्दाभयोद्दाराज्ञप्रपाये । नेद्दिप्रेमपयोपिनन्द्दाये ॥९० ॥ कद्दाभयोबदुसुनपुराना । नोसवतिनभनेभगवाना ॥ कद्दाभयोतपिकयेकद्रोरा । नोद्धिविष्ठयोननंद्रकिकोस्य ॥क्दाभयोबदुसुनपुरान । दरिच्छिनासुसनदिगाने ॥

दोहा—सबइंद्रिनकेरिक्कै, कहाकियोजनसेहि । जोयदुपतिजससुनतश्चितः हुट्टासिदियोगिर्देशेह् ॥ ४ कहाभयोतीक्षणबुधिपाये । जामेकृष्णचंद्रनिहिभाये ॥ कहाभयोजोभीवटवाना । जोहरितीरपक्षियनपथाना ॥ कहाभयोसुंदरकरपाये । जोनसंतसवनमहंआये ॥ ९९ ॥ कहाभयोद्धिदयागिराया । जोनभयोहरिपदअनुरागा॥ कहाभयोसिरियहुद्धाना । जोनकृष्णकीकथाटोभाना ॥ कहाभयोजोभोसंन्यासी । जोनभग्योद्यवद्यितिसाँ ॥ ४ कहाभयोतिवाअभ्यासा । जोनकृष्णकीकथाटोभाना ॥ कहाभयोक्षेत्रवस्तुपाये । जोहरिसेवनसुस्तानहंद्याये ॥ दोहा—चहुम्गटटिक्कभयोोु कहाभयोसुवपाय । जोजान्योयदुनाथनिर्द्धे, तासुबृथासग्रस्य ॥ ९२ ॥

न्यहुमगरुठाहुकामयाः कहामयास्वरायि । नानान्यायदुनायनाहः, तासुब्यासवआयः॥ १२ ॥ प्रीतिकरवद्दारचरणम्, सवमंगरुठेनामुङ । सवभूतनचेतन्यकरः, देप्रभुजनअनुकृष्टः॥ १३ ॥ जिमिसीचेत्ररुमुठेकः, ज्ञासासवद्दरिवाय । तिमिपूजेयदुनायकः, पृजिसकटसुरजायः॥

(24)

# आनन्दाम्बुनिधि।

जिमिमुखसोभो ननिक्ये, होत्सक्छअँगपुष्ट् । तिमियदुप्तिकीभक्तिते, होत्देवस्वतृष्ट् ॥ १८॥ जिमिर्वितप्राटेवहुनीरा। छीनहोत्ततिहमहँमतिधीरा॥ जिमिषट्वितप्रगटहिमहितेरे । छीनहोहितहिमहिकोः॥ तिमिहरितनतेयहससारा।प्रगटतमिळतरहतबहुवारा १५ जिमिद्रूखेनहिंग्रकाञा।तिमिम्।यागुणस्मानिवाण ाणाचरपाराम् वर्णातान् पर्याप्य पर्वपाष्ट्रपात्र । हिनकेद्वेपिनियहिनहिंछोगे ॥ तिमित्रकृतिहृहिंसत्तापाई । औरनमहितहनहिनहिन्। निमिद्द्रीक्ष्यवठरुहिनागे । तिनकेद्वेपिनियहिनहिंछोगे ॥ तिमित्रकृतिहृहरिसत्तापाई । औरनमहितहनहिन्नहिन्। ानापरताः वर्ग्यस्यात् । स्वानंत्रात् वर्गाः सर्वेताः सर्वेताः सर्वेताः सर्वेताः सर्वेताः सर्वेताः सर्वेताः सर्वे स्वानंति सर्वे स्वानंति सर्वे स्वानंति सर्वे स्वानंति सर्वे सर्वेताः सर्

द्रोहा-पेजुकाशमेनहिंडगत, तिनकोतनकविकार। तैसेत्रेगुणईश्रमहँ, क्रतनहींसंचार॥ १७॥

रहितअधिकसमहैभगवाना । सवथठव्यापकपुरूपप्रधाना ॥ उत्तपतिठयपाठनकेकता।निजप्रभावदास्नबुह्हता॥। पसेप्रभुहें श्रीयहुराई । तिनकोभजहुभूपचितलाई ॥ १८॥ सबभूतनपरद्यापसारे । यथालाभसंतोपहिषार ॥ स्वनखरुनान्यस्य । विवासम्बद्धाः । विवासम्बद्धाः ॥ ३८ ॥ विश्ववन्यरद्धाः । यद्भेस्श्वमह्तुनभाई ॥ १९॥ स्वइद्रिनकानिमहकोन्हें । संतन्कसवनमनदीन्हे ॥ होतप्रसन्नआशुगदुस्ई । यह्मेस्श्वमहत्तुनभाई ॥ १९॥ जोकामनादियोसवत्यागी । भयोअनन्यकृष्णअनुसागी ॥ तासुनेहगुणव्धसुरास् । तेहिउरनिवस्हिआशुप्तिगारी॥

ातारचारावर्याताः चुचाराव चट्टा चारावराचा ॥ याद्यावर्यं चारावर्यात् । याद्यवरायाः ॥ वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः होह्-कृवहुनताकोषुनित्जत्, गनतनतेहिअपराष । सुरदुर्छभृनिजप्रेम्दः, षुजनतमन्कीसाष् ॥ २० ॥ स०-पहिकेवहुजास्त्रघमंडभरेहारिकयश्रकाननमंनस्ते । करिसंत्नकोस्वत्रेश्वतिनिहनअतिनिकोडपदेशस्त्री रघुराजकहैतिनकोनित्हीहरिआपनोविरिविद्यापगुने । जनतेमरिभागिकैनकमहाखरसूकरकूकरहोतर्ज दोहा-धनकुल्विद्याक्मको, जिन्केअति्अभिमान् । तिनकोपूजनलेत्निहि, कवहुँकुपानिधान् ॥ २१॥

स॰-श्रेशमहेशप्रजेशसमेशनदासनतेजिनकोअतिप्यारे । भक्तनकाजठमेयदुराजरमातनहूतनकोनिहित्ते रारा पर्याप्त प्राप्त प कोसुमतीअसहजगमरग्रुराजप्रभूकोसुभूष्विचारे।जीनभजअसनाथिहप्रीतिसोकाठसमेजगजाठिविसारी

दोहा – यहिविधिनारदहरिकथा, भूपतिस्रुतनसुनाइ । त्रह्मछोककोगवनिक्य, बीनाविमछवजाह ॥ २३॥ नारतम् वारामानारप्रवारप्रवार प्रवासन्ति व्यासन्ति । त्रव्याक्षणककावनाकथः वानावमञ्जाहः ॥ ५६० नारतम् वारावन्ति । मन्ति विवासन्ति । मन्ति विवासन्ति । मन्ति विवासन्ति । मन्ति विवासन्ति । मन्ति । मन्ति विवासन्ति । मन्ति । मन्त गारपुरुरापुरुपर गारप । अरुप्ययप्रधापरम् छहावन ॥ हारपुरुष्यापतहारस्समानाहारपुरकाप्यापछाकाराम् । स्वाप्ययुक्तिवाहा ॥२५॥ यहजोपूछ्योविद्वरसुजाना । सामेसिगरोकियोवलाना॥नारद्अहप्रचेतसंवादा । हरिचरित्रदायक्अहछादा ॥२५॥

यहजत्तानपादकरवंसा । महाराजमें कियोप्रसंसा ॥ अवसुजुवंशिषयत्रतकरो ॥२६॥ जेहिदियनारदज्ञानघनेरो ॥ पुनिकिय्भूमिभोगभूपाला । देइसुतन्कहराजविश्वाला। जिल्लाकरा ॥ स्वा जाहादयनारदशापनारा ॥ पुनिकिय्भूमिभोगभूपाला । देइसुतन्कहराजविश्वाला। किर्परमपद्जसपग्रधारा।सोस्यसुनहुसहित्विस्तार्रा २००० होता-मिनाम्यनेवरिकला

दोहा-मित्रासुततेहरिकथा, सुनिसत्तामतिवान । पुछिकत्तनगदगदगरो, बाब्बोप्रमुमहान्॥ पारा । पत्राञ्चलपशरकत्रा, छान्तत्तामातवान । पुठाकततनगद्गदगरा, बाब्बाप्रममहान् ॥ शिरसोकियमुनिपतिहिप्रणामा।ध्यावतरूपकृष्ण्यन्द्यामार्८जोरियुगुठकरअतिहिनिहोरी।भार्सानिराधीतस्त्रीर्थ शिरसोकियमुनिपतिहिप्रणामा।ध्यावतरूपकृष्ण्यन्द्यामार्८जोरियुगुठकरअतिहिनिहोरी।भार्सानिराधीतस्त्रीर्थ

ापङ्र ७५।च । करुणाकरकरिकुपामहाई । हरिचरित्रमोहिदियोसुनाई ॥ दियलगाइभवसागरपारा।ढारीश्रवणसुधाकीधारा॥<sup>२९</sup>।

असकहितिदुरपाइसुख्यामा।करिमित्रासुतचरणप्रणामा।।तृपतिसुधिष्टिरद्श्तेनहेतू।गयोह्स्तिनापुरम्तिसेतू॥ ३०० । यहद्याग्येन्त्रे । वरिव्यविक्ताप्तिकार्यः । वरिव्यविक्तापतिकार्यः । यहहरिभक्तनराजनकरो । चरितनिचित्रपवित्रवन्तरो ॥ मित्रोसुतमस्वरणतमाथा । सुनेजोप्रीतिसहितनुपनावा । होटा-साक्षीरमाणवरम्य दोहा-ताकीआयुपधनसुयज्ञ, विभववदत्तजगमाहि । अंतकाठजनत्यागिक, गवनतहरिपुरकाहि ॥ ३१॥ टिक्तिनिधिकारिप्रेयनसम्भ

दिश्चिमिष्याशिसंवतसुभग, ऊर्नअशितकविवार । यहचतुर्थऽस्कंपभी, एकाद्शीप्रचार ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मुद्दाराजापिराजवान्यवेदाश्रीमद्दाराजविद्ववनार्थास्द्दात्मजसिद्धिश्रीमद्दा

राजाधिराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजानुहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज सिहनद्वेषकृतेआनंदास्युतिभाचतुर्थस्केषएक्तिश्रस्तरंगः॥३९॥

पंचमस्यं ध



## श्रीगणेञ्चाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्युनिधि।

## पंचमस्कंधप्रारंभः।

सोरठा-जययदुकुळदिनराज, पाळकभक्तसभाजके । चरणपरतरपुराज, राखहुनिजजनळाजप्रधु ॥ जयगजवदनगणेज्ञा, एकरदनगोरीसुवन । नाज्ञकविषनअज्ञेप, प्रणतपाळसुमतीनके ॥ जयवानीसुलरूप, दयासिधुआरीतहरीन । दाइनिबुद्धिअन्त्रप, सुतसमदासनरिक्षनी ॥ दोहा-जयजयसत्त्यवतीसुवन, तासुतपदसुसासिधु । तेहिनतिकरिभापारचर्डुं, यहपंचमअसकंध ॥ श्रीसुकुंदहरिग्ररुचरण, वेद्रोसिधिकरकाज । पुनिवंदीचारिजचरन, विश्वनाथमहराज ॥ सुनिचोथेअसकंधकी, कथापरीक्षितराज । पुनिवृद्ध्वोसुकदेवसी, मध्यसुनीनसमाज ॥

#### राजोवाच ।

प्रियत्रतकोनारदिदयज्ञानाः । ऐसोष्ठनितुमिकयोवस्ताना॥ सोल्रहिज्ञानफरेकहिकान्,।वस्योभवनमहँअतिद्वस्तानु॥ एसेज्ञानिनकोष्ठनिराईः । वसवभवननहिंद्यन्तिदेखाई ॥२॥जेकियहरिप्रेमहिरसपाना।तेनक्रदुंवरमहिंमतिमाना॥३॥ सोप्रियत्रतकेष्ठतितयनेहीः । ल्हीसिद्धिजममहँविधिकेही॥भयोक्कष्णकोअतिअनुरागीजाकीर्कार्तिजगतमहँजागी॥ यहसंज्ञायममहियमहार्दे । नाथक्कपाकरिरेद्वमिटाई ॥४॥ सुनिकेक्डरुपतिकेअसवानीः। योलेवचनविहँसिस्नुनिज्ञानी॥

#### शुक उवाच।

दोहा-भर्कोप्रश्रक्करपितकियो, ताकोञ्जतविस्तार । मेंउत्तरअवकहतहों, सुनियेद्वद्विद्वदार ॥ श्रीयदुनाथचरणअरविद्दा । तामेंजेहिमनभयोगिर्छिदा ॥ कृष्णकथासुनतोदिनराती।जाससमितिविद्ववहुँअघाती॥ परमहंसभागवतोसोई । तेहिहरिभजतवियनयदिहोई । तद्पितजहिनहिंअपनीरीती।करहिफरहरिपदमहँगीती॥५॥ मनुमहाराजपुत्रअतिष्यारो । नामप्रियत्रतअवनिउदारो ॥ नारदचरणकरतसेवकाई । सहजहिळह्योज्ञानसुखदाई ॥ महाभागवतथारकथर्मो । करतासवपरमारथकर्मो ॥ एकसमयतहँमनुमहराजा । भजनचह्योससुतजिनिजकाजा ॥

देश्वा-प्रियत्रतमेसवगुणनिरस्ति, जगरक्षणकेकान । तेढिगजाइनिदेशिदय, नीतिसहितमनुराज ॥ रह्मोक्वप्णपदअतिङवर्ङीना।हरिमहँकर्मअर्श्यसवदीन्हा॥तातेषितुशासननिहमान्यो।गजकरनकोचितनिहंआन्यो॥ यद्यपिषितुशासनशिरमाहीं । धरेषुत्रयहधर्मसदाहीं॥तद्यपिराजकरनिषतुशासन । प्रियत्रतमान्योधम्मीवेनाशन॥६॥ तवत्रह्माजगपाङनहेतु । कियोविचारमहामतिसेतु ॥ भियत्रतकोमनमेमुखचारी । जानिजगतरक्षणअविकारी॥ निजिपतुकोनिदेशनहिमान्यो।कृष्णचंदपद्भेमस्त्रभान्यो॥भियत्रतकेससुक्षावनकाजा। चल्योचतुरसुखसहितसमाजा

दोहा—चन्चोहंसर्टेवेदसँग, निजपुरतेकरतार । उत्तरयोनभमंडसतभो, मानहुअत्रिकुमार ॥ ७ ॥ इसहिसंगमहँनिविधविमाना । मनहुच्योमतारागणनाना॥नेहिनोहिङोकजातकरतारा । तहँतहँकरहिंदेवसतकारा ॥ विद्यापरचारणगंपर्वा । किन्नरअरुष्ठनिगणऋपिसवां ॥ कर्रोहिविशंचिष्ठयश्वरुगातः । पावहिमारगमोदमहाना ॥ शैंङगपमादनमहँराजा । नारदरहेऋपिनशिरताजा ॥ तहांत्रियत्रतनिवसत्तभयकः। मनुमहराजग्रझावनगयकः ॥ रहेतीनहृतहँतेहिकाराः। गयोविशंचिद्वतेजविशासा ॥ करतप्रकाशकंदरामार्शे । गयोविशंचितीनहृपार्ही ॥ ८॥

दोहा-मनुप्रियन्नतपुतदेवऋषि, चतुराननकहदेषि । उठिआग्रुचिट्टितभे, उद्गोप्रमोद्दिदेशिष ॥ तीनहुभक्तिभावनहियोरे । खड़ेभयेआग्रुकरजोरे ॥ धुनिकीन्द्रोपूचनविषिकेरा । कीन्द्रोन्डुराटप्रश्नवहुतेरा ॥ ९॥ तिनकोर्ज्हांदुचनमुखचार्रा । दयाद्गंठितनओर्रानहारी।मंदमंद्विहंसतकरतारा।प्रियन्नतम्रोअसवचनउचारा ॥२०॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

# व्रह्मोवाच ।

कञ्जकारजहितहमहुँसिधारे । सुनहुत्रियत्रतवचनहमारे ॥करिकेराजकरहुमरानाना । देवनकोनकरहुअपमाना ॥ हमज्ञिचतुर्वपितुःऋपिम्रनिजेते । हरिअधीनजानहुसवतेत ॥ वेहिशासनहमस्रवशिरधरहीं।वारवारतिनचरणनपर्हा॥

देशा-जोहमतुमसोकहतर्हे, सोहरिशासनजानु । अंतरयामीसर्वतः, सव्केंहंभगवान ॥ ११ ॥ तपिव्याअस्त्रिपेवलयोग् । अर्थपर्यकरमहुवतयोग् ॥ इनसवतयविष्यिश्वर्षा । पनसकहरिशासनवारी ॥ हनसवतयविष्यः । पनसकहरिशासनवारी ॥ हेत्रसविष्यः । पनसकहरिशासनवारी ॥ हेत्रसविष्यः । पनसकहरिशासनवारी ॥ हेत्रस्व क्ष्ययासाधित मकर्मअस्विविष्यः ॥ इनसेहेत्रकृष्णतनदेही।जोहिजस्वस्वरिश्वराही ॥ इ। कृष्णवर्षा अविष्ययासाधित मक्ष्यक्ष्य स्वाविष्य । हमस्वकर्मश्रक्यस्वरोषे ॥ हिर्मासनविष्य । समस्वकर्मश्रक्यस्वरोषे ॥ हिर्मासनविष्य भोगहिभोग् । सदावलहिवज्ञाक स्वाविष्य भोगहिभोग् । सदावलहिवज्ञाहेशनियोग् ॥

दोहा-जैसेअंधनपथकुपथ, चक्षुमानलेजात । तैसहिसवकहँकुप्णप्रभु, सुखदुखदायकजात ॥ १५ ॥ ज्ञानिडुशारव्यद्विभोगनिहत्त । राखदिदेहनयदिपचारुचिता।पैनतनकतनमॅश्रभिमाना।जागिजिमिनस्वप्रश्नीमाना। अज्ञानीआवनसंसारा । ज्ञानीजन्मनलेतदुवारा ॥१६॥ कोधादिकजिमितनमहँरहर्दी । वनहुरहेतेसुखनहिंग्हर्गी जेइंद्रीजितरहोवसत्ते । तेअजुपमसुखपाइलसर्तेहो।१७॥कामलोभमदमन्सरकोह् । अरुछटयोरिपुजानहुमेह्ग चहुजोजीवनपटरिपुकोही । वसेकिलारहुआथममाही॥विनारहुस्थआथममतिपीरा ।जीतनजाहिकनहुँमतिर्पाणी

दोहा-तेईपटशञ्चनज्ये, जीतलेहिंमतिमान । त्यजहँचाहैतहँयसे, गृहवनएकसमान ॥ १८ ॥ तुमतोपटरिपुजीतिलिय, हरिपदगङ्गहिगूङ् । भोगहुभोगजेहरिकहे, राजधर्मशारूङ् ॥ प्रजापालघरणीधरम, धराधारिधुवधीर । पुनितजिकेसवर्सगको, जैयोवनगंभीर ॥ १९ ॥

श्रीशुक उवाच ।

यहिविधिजवजगगुरूविधाता।प्रियत्रतसॉकहवचनिष्टयाता॥तवसुखपाइप्रियत्रतज्ञानी।पद्शिरपरिज्ञासनिष्टिपर्फा पुनिविरंचिमञ्जनारदकेरा । प्रियत्रतकरिसतकारघनेरा ॥ सादरलेअतिप्रीतिपसारा । तीनहुकासमप्रीतिन्हारी ॥ वाकमनिसगोचरजोनाहीं।हरिखपदेशदियोतिनकाहीं॥पुनिविधित्रत्सलोकपग्रधारा॥तिनहिंसराहतवारहिंबारा ॥२९॥ मनुभूपतिस्रुनिविधिसुखज्ञाना । मान्योप्रमनोरथनाना ॥ नारदकोशासनतहँलेके । पराधीशप्रियत्रतकहँके

दोहा-विषयभोगगृहत्यागिकै, हरिषदिचत्तळगाइ । करनकठिनतषमनुनुपति, वस्योविषिनमहँजाह॥२॥ संपूरणधरणीकोराजः । पाइसुमतित्रियव्रतमहँराजः ॥ इरिष्यक्षागुणीनज्ञथिकारा।अतिअञ्चत्तकनिंदिवयज्ञणाणः॥ जगनंधनष्यंसनहरिचरणा । ध्यायोरैनदिवसभयहरणा ॥ जेहिप्रभावनिर्मरूपनभयकः । अहंकारउरनेकनठग्रकः॥ त्रियव्रतच्यक्ततिमहराजा । पाल्योपहुमीसहितसमाजा॥२३॥विश्वकर्माकीरहीकुमारी।वरहिपमतीनामछिविती॥ ताकरिक्योत्रियव्रतन्याहाविद्विदितविधिसहितउछाहा॥ताकेभेद्शप्रवरुकुमारा।सुताएकसवग्रुणनिअगारा॥२॥

देखा-नेठोभोअग्निप्रसुत, इष्माजिह्मस्याहु । महावीरघृतपृष्ठअरु, मेघातिथिकविनाहु ॥ सवनकनकरेतायळवाना । चीतिहोत्रभोपरमसुजाना एदशराजकुँवरसुखदाई । दुहिताउरजसुतीसोहाई ॥ २५ ॥ महावीरअरुसवनकवीशा । उर्रेषरेताभयेऋपीशा ॥ वाळहितेतिहिजातमज्ञाना । परमहंसभेपरमसुजाना ॥ २६ ॥ याशीळसायसम्बर्धा । साधुनिश्रीतिसहितपयपरशी ॥जगभेहरिहरपदअर्गिद्ध । तामेमनकरिदियेमिळ्य ॥

कृष्णचरणनृपराकः । भक्तियोगकरमढचोप्रभाकः ॥ भयोअमछमननज्ञेविकारा।मगनप्रेमरसपारावातः ॥ दोहा-चहुतकाछयहिभाँतिते, सुस्तितरहतमनमाहिः । अंतकाछर्हारपुरमये, जहँयोगीजनजाहिं ॥ २०॥ प्रियत्रतकीजोट्कीरानीः । तातेत्रयसुत्तभेवछसानीः ॥ रेवततामसउत्तमनामाः । भमन्वतरअधिपछछायाः ॥ २८॥ रेसेतरहषुत्रमपार्दे । छह्योप्रियत्रतमोदमहार्दे ॥ ग्यारहअर्जुद्संमतराजाः । कियोराजभछसहितसमाजाः ॥ दोरदंडअतिजासुउदंडा । तामेंगहतजबहिंकोदंडा ॥ तासुधनुपधुनिसुनिभयपाई । विनासमयगेशञ्चपराई ॥ बर्हिप्पतीसहितदिनराती । प्रियन्नतल्ह्योमोदसबभाँतीगमंदहँसनिचितवनयुतलाज्।औरह्रकेलिकरनकुलिकाज्॥

करिकरिपतिकोआनँददेती । वर्हिष्मतीपरमसुखछेती ॥

दोहा-अञ्चयसरिसविहरतभये, सोप्रियत्रतमहराज । मानतभेयहँहैसकल, रघुपतिहीकोराज ॥ २९ ॥ कर्राहंसमेरुप्रदक्षिणभान् । कहुँसंध्याकहुँहोताविहान् ॥ जवसुमेरुदक्षिणरविजाहीं । होतरैनउत्तरदिशिमाहीं ॥ जवउत्तरिद्यारित्यथावै । तवदक्षिणरजनीकैजावै ॥ प्रियनतभूपदशायहदेखी । अंधकारद्वादायकछेखी ॥ सभामध्यअसवचनउचारा । अंधकारकसहोतअपारा ॥ तहांसचिवअसवचनसनाये । दिनरजनीदिननाथवनाये ॥ अवडत्तरदिशिगयेतमारी । तातेअंपकारभोभारी ॥ तबबोल्योप्रियव्रतमहराजा । करैभानुअनुचितयहकाजा ॥

दोहा-लागतमोकोनीकर्नाह, अंथकारममराज । कहहुजाइअसभानुसी, करहिहमारीकाज ॥ करहिनअवनिमार्डअँपियारा । मानहिज्ञासनअवज्ञिहमारा॥कहैसचिवसवविहाँसिसभर्मा।नाथअँहैयहदिनकरकर्मा॥ भन्योभूपत्वकोपहिधारो । रविअधीननहिंशाजहमारो ॥ तमलहिद्देखितप्रजासवहोहीं । जानहिरविसोनिवंलमोहीं ॥ भात्तसमानहियानवनाई । देहें।अवमानिज्ञानज्ञाई ॥ असकहिविज्ञुकरमहिबुळवायो । भातुसमानहियानवनायो ॥ तापैचडिप्रियन्नतमहराजा।चल्योमनहरूजोदिनराजाभञ्चदिनकरदिज्ञिपश्चिमलयऊ।तबिप्रयतपूरवदिज्ञिगयऊ॥

दोहा-जबलांउत्तरतेफिरत, प्रवश्रावेभान् । तबलांदक्षिणतेफिरत, पश्चिमगयोसजान् ॥ प्रियत्रतभ्रपतिजात्तव्रकाञ्चा।छायगयोश्यतिभवनिश्रकाञ्चा।कोउकहभयोनिश्चिकरभान्नाप्रजागुन्योद्द्रजोतेहिभान्नाः जहँजहँदिनकरकरहिअँपरो।तहँतहँभियत्रतकरहिङजेरो॥यहिविधिसातदिवसलगिराजा।मिटिनिशाकियदिनकरकाजा ॥ निज्ञाविनाज्ञविरंचिविचारी।प्रियत्रतकोङखिद्वितियतमारी॥नृपतिनिकटदुतआयविधाता।बोल्पोवचनमुद्वछनुनुताता। करविद्वसमेटवअँधियारा।यहनअँहराज्यअधिकारा॥विधिकवचनपानिमहराजा।वदिकियोनिज्ञानाकाजा ३०॥

दोहा-प्रियत्रतस्यकोचकनो, फिन्योसातहीवार । ताकसातहिहोत्रभे, महिमहपारावार ॥ रहीपरणिजोतिनमधिमाहीं।सातदीपजानहतिनकाहीं ॥३१॥ जंबुद्वीपमध्ययहभयऊ।छक्षज्ञाछमछिपुनकुसठयऊ॥ कॅनिसाकपुष्करपुनिजानो । यहिनिधिद्वीपननामनलानो ॥ यकपकतेदृनेनिस्तासाभयेद्वीपकुरुनाथेउदासा॥३२॥ च्वणसमुद्रप्रथमअनुमानो । उत्परसहिकोहुजोजानो ॥ तीजोसुराचायपृतकेरो । पँचयोशीरछठोद्धिहेरो॥ सत्योशुद्धनीरकोसागर । यहिविधिसातहुर्सिधुडजागर ॥ द्वीवनपरिसापारावारा । यकतेएकदुनिविस्तारा॥

दोहा-प्रियत्रतसातहप्रत्रको, दीन्हेंसातहदीप । तिनकेवरणतनाममें, सुनियेकुरुकुटदीप ॥ भाग्नीर्प्राहिदियनंबृद्धीया । इप्मजिह्नकहष्ट्रसञ्जूषा ॥ यज्ञवाहुकहशाल्मचदीनो । कुशहिरण्यरतिहिमुसभीनो ॥ क्रीनद्वीपपृतपृष्ठहिद्यसः।मेपातिथिहिशाकमहँठयः॥बीतिहोत्रकहपुष्करदीना।इमिकियसुननियभागप्रचीना ३३ क्रनंसुतीद्दहितासरछाही।शुकाचारजरहनृपन्याही॥सुतादेवजानीभ्यताकी।त्रिसुवनमदैशनुपमछिन्जाको॥३२॥ असंबातुपमप्रभावमहिमाही । दरिदासनकछुः।चराजनाही ॥ कामछोभमद्यस्सरकोह । छटयोश्युव्छीअतिमाहा।

दोहा-येपटरिपुअतिशयवर्धाः डारहिनस्कनपोर । हरिपद्रनाभारतसद्दनः भनतसभयचहुँशार॥ द्विकोनामञ्जदकवारा।पतितहुतुस्तत्वतसंसारा॥३५॥महावञ्चीसोनुपदककाञा।कियविचारअसगुद्धिविश्वाण ॥ क्षरिकार्यान्यवस्ताता । पायोज्ञानकुरुमस्यादा ॥ भोगिभोगमेर्निवसगयो । वनोजन्मेनसकउनज्ञायो॥ २६॥ उदिनारुदकोचरणप्रसादा । पायोज्ञानकुरुमस्यादा ॥ भोगिभोगमेर्निवसगयो । वनोजन्मेनसकउनज्ञायो॥ २६॥ राष्ट्रभारपानवास् । मानवास्त्रभारक्षित्रपानिकारियुपानिकारम् । विस्याविषयमुसार्वापिकुत्पाकिसाकिसामित्रकारियुपानिकारम् स्वित्रयामुखाना।आपनवननम्बयनहिनान् ३०॥ विष्यापत्रमञ्जूषावर्षावर्षाः । तिन्वज्ञमर्क्टसम्बन्नान्यागाद्देषिकदेषिकदेषिकपोद्दाः भयानकृष्णस्तिकदेशे। नारितम्दैनारिनसँगराच्या । तिन्वज्ञमर्क्टसम्बन्नान्यागादेषिकदेषिकदेषिकपोद्दाः। भयानकृष्णस्तिकदेशे। यहिविधिकरिअपनीनृपनिदा । होनवहोतिकुंटवर्सिदा॥

दोहा-पुक्रनकोकरिदेतभे, सानोडोपविभाग । आपुक्रस्तभोविषिनवस्ति, दौरचरजनअनुगृह्णा ्रीः इरिप्रभाववश्गायविज्ञाना।यदुर्पातरूपकरतचिनभ्याना॥भेद्रकंद्रग्भंद्रगयद्यानदेनपकारहारामाः, सब्दः॥५०

11

प्रियत्रतमहाराजकीकीरति।यहिविधिगाविहंसुकविनकीतति।विध्यत्तर्सारसकरिहिकोकमो।विनईश्वरअसकोकृतः निजरथचकडद्धिरचिसाता३९कीन्झोद्रीपविभागविख्याता॥सातिद्वसळींनिझानझाई । घरणीकीपरयादग गिरिअरुसरितऔरवनरापी । देझनकीसीमानृपभापी॥ जातेकळदकरेनीहंकोई । वसहिदेझमहँजनसुदमीहं॥३ दोहा-नगनाकनरळोकसुस, जान्योनरकसमान ॥ यदुपतिकीरतिमेविमळ, कीरतिकीन्झोगात ॥ १९

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजिधराजनांधनेञ्जविश्वनाथितिहात्मजसिद्धश्रीमहाराजिधराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरद्यराजिसहन् देवकृतेआनंदाम्ब्रानिधोपंचमस्कंधे श्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

#### शक उवाच।

दोहा—भूपित्रयत्रतज्ञवगयो, काननतपमनलाइ । भयोभूपआग्नीश्रतव, राजितलककहँपाइ ॥ जोहिविधित्रयत्रतपालयोपरिजनातिमिक्षाभ्रीश्रहुसुतसमससजनाराजधमधान्योधरणोमें।कोउनल्ह्योदुलन्पकली एकसमयअग्नीश्रनरेज्ञा । सुत्रिवनकरिअतिज्ञयअवेद्ञा ॥ गयोमंदराचलतपहेतु । सुत्रलहतिकयअतिर्वेद्ध तहाँजायआग्नीश्रमुवाला। विपर्विपहितवपिक्षितिर्वेद्ध तहाँजायआग्नीश्रमुवाला। विपर्विपहितवपिक्षितिर्वेद्ध । ॥ पूर्विचित्तीअपसरासोहाई । गावतरहीसमासुवर्वार तहाँजयआग्नीश्रसमीपा ॥ ३ ॥ सोआईजहरुद्धोमहीपा ॥

दोहा—तेहिआश्रमकेनिकटमें, उपवनअतिकमनीय । तहँसुंदरिविचरनठगी, करिकरिगतिकमनीय ॥ सघनविटपजहँबहुतसोहाहीं।तिनमहँछठितछताछहराहीं।श्चिककपोतचातकअरुमोरा।विपुछविदंगकरिंकछ्णी छसिंदमनोहरिविपतद्धागा । विकसितवारिजउदतपरागा।।चक्रवाकवकसारसहंसा।करिंदसोरचहुँकितदुत्वंत्वा मरकतमणिसमिनमैछनीरा।वहतसुदावनिविषसमीरा।। पूर्वचितीअपसरछिविपागी । ऐसेवनमहाविचरनछागी।। तासुछित्त्वाचरण्विछासु । काकेवरनहिंकरतहुछासु ॥ छित्तचरणत्रपुरझनकारी । छाइरहीवनमहँभनहाँगे।

दोहा—हुतोसमाध्वयाधगहि, सोनरदेवकुमार । ताकेकाननमेपरी, मनहुमुधाकीधार ॥ निजनयनमूदेनुपरहेऊ । पेनतासुधीरजउररहेऊ ॥ नेसुकनेननतृपतिउधारी । पूर्वचित्तीकहनिकटनिहारी ॥ ४ ॥ भमरीसनळितकमळितकनमें । तोरतकुसुमरमतळनळनमें॥सळजकटाक्षमृगाक्षणकरनी।हेरतहींसुरनरहिग्हारी ॥ गावतमंदमंदगजगामिति । मानहुद्वतियकामकीकामिनि ॥कोअसपूर्वचितीकहदेपी । जोनमदनवझहोपितेर्सी आननपूरनञ्जोतिदोतो । सुखसुवासवनवासितहोतो।भीरभारचेरहितहँआई । तातेचळत्वपळननभाई ॥

दोडी-कनककठशसमकपतनेहि, युगचरोजयुतहार।छफिलफिलक्कतठकठथु, लहिलहिक्कचकनभार॥ ताहिनिरसिआमीभट्टप, कामिवनमुद्धेआशु, वोल्योमंखलवचगति, जडसमचलिहिगतासु॥६॥ स॰-कीनहिकोनकीवेटीअहेकिहिहेतफिरोबनमेमनहारी। आईहतेरयुराजकहिकियेहिंशकीमायातियात<sup>नपाती</sup> जोनकेहेतविनागुनकेयुगचापगहेशपेनपवारी।मोसेख्रंगनकामिनकेहियमोहनकोजियमाहँविचारी॥अ दोहा-विनगासिकेवाणये,केहिदनिहहसुकुमारि। अतितीक्षणलिखंगतहिय, रक्षाकरहहमारि॥८॥ तुवेदनीविगिलतकुसुम, लपटिसुसितमलमोर्। । करतगानतेरोसुयश, सुकविसरिसचहुँऔर ॥४॥ स॰-पदपंकवपंतरमेल्लना यहतीत्ररीजपुरकोरकरि। मुमकानवारस्यासिटरे नहिन्तनमॅकसुगोर्दरी,

स०-पदपंक नपं नरमें छठना यहतीति रानुपुरशोरकर । ममकाननधारसुधाराहि निहनेननमें कछुमाँ वर्षे । स्वाप्त मकाननधारसुधाराहि निहनेननमें कछुमाँ वर्षे । यहिंदेतकसीकर्छाकिक नत् किटमेरीकर्डनिह्रिटिर ॥ । व्यपिताकोसुवासतेवासित वेसदः रोक्डटीट्टीहमारी । व्यपिताकोसुवासतेवासित वेसदः रोक्डटीट्टीहमारी । ने नितर्वेदेशदर्भार कहाकि स्वक्षित्र कार्का विद्यपिताकोसुवासतेवासित वेसदः रोक्डटीट्टीहमारी । ने नितर्वेदेशदर्भार कहाकि स्वक्षित्र कार्का विद्यपिताकोस्ति । अपरोगिहसूरिटी करकेगीट्टीकटिसीनितहारी ॥ । ने निहर्भानकोकरमोकतट, सुरापियूपरसंघारि ॥ अपनोदेशवास्त्र वर्षे गोठिक वर्ये गोठिक वर्षे गोठि

कैसोथलवहजहँहरी, तियप्रभावअसदेहि ॥ घरिअनुपमयुगकुंभरुर, वरवज्ञवज्ञकारिलेहि ॥ १२ ॥ नैनमीनअल्केंअली, कंडलमकरथदाग् ॥ सुभगदंततुवसुखलसत्, मानद्वसुधातडाग् ॥ प्यारीकाभोजनकरहु, सोयोहिंदेहुवताइ ॥ जेहिन्नभावमुखतेनिकास, रहीवासवनछाड ॥ १३ ॥ प्यारीपंकनेपानिते, गलितमनोहरगेंद्र ॥ जसभूमहँबहश्रमततस्त, मोमनश्रमतस्रखेद ॥ छुटीअडकसम्हारले, हेसुंदरिसुलरासि ॥ क्योंडारतवरवश्वअली, मेरेगलमेंफाँसि ॥ देतदुसहदुखपवनमोहि, अंचलचारुउडाय ॥ कसकाभिनिकरिकैकृपा, औदियसुधिविसराय॥ १८॥ यहकाननमंकरनतप्, आईमनहिविचारि ॥ जपिनतपहिनाज्ञनवप्रप्, केहितपळस्योखरारि ॥ वनमें मोसँगकरहतप, अवनअनतकहुँजाहुँ ॥ मैं प्रसन्नजान्योभयो, मोसोविधिसरनाह ॥ १५ ॥ भेंअबतजिहोनहित्पहि, हमहिदियोकरतार ॥ तुमहिनिरिषनहिंचहतहै, चखचितचप्रहमार ॥ सो ०-तेरोह्रपअन्तप्, मेरोमनवशकरनंहे, तेंमेरेअनुहरूप्, तातेमोहिवशकियचहत्, जोतेंत्जिहेमोहिं, तीभक्षणकरिहैसिया, होईआतिअपतोहि, तातेअवनहित्यागिये ॥ १६ ॥

श्रीशक उवाच।

दोहा-रमणिरिझावनमेंचतुर, जवआग्रीध्रनरेश । पूर्वेचित्तिसोंकियविनय, निजदरञ्जायकछेश ॥ १७ ॥ रसिकज्ञिरोमणितिहि नियजानी । पूर्वचित्तिचितमसुखमानी॥हृपशीलवपुदुद्धिसभाजाअपनेसमग्नितेनपराजः॥ मोहिगईअपसरासोहाई । नृपतिनिकटनिवसीद्भुतआई ॥ पूर्वचित्तिसँगनृपतिउदारा । छाखनवरपनिकयोविहारा ॥ सरसमभोगेश्रमहँभोग्र । सहिनसकेक्षणतासुवियोग्र ॥ १८ ॥ भूपतिकोसयोगसुखपाये । पूर्वचित्तिकेनवसुतजाये ॥ प्रथमनाभिक्तिपुरुपद्वितीयो । फेरभयोहरिवर्पतृतीयो ॥ चौथइलावृतरम्यकपाँचौ । छठोंहिरण्मयसज्जनसाँचौ ॥

दोहा-सतयोक्डरभद्राह्वपुनि, आठाभयोक्डमार । केतुमालनवमोभयो, जाकोसुयज्ञाअपार ॥ १९॥ नवस्तकोग्रहमाँहविहाई । पूर्वचित्तिविधिधामसिधाई ॥ २० ॥ नवआग्रीध्रनरेज्ञुमारे । मातुकुपाछिहभेवछवारे॥ तहँआग्रीप्रभूपवङ्भागा । जंबृद्धीपहिकरिनवभागा॥यथायोगनवपुत्रनदीन्हे।निजनिजनामखंडतिनकीन्हे ॥ २१॥ नृपआग्रीभकरतसुलभोगू। कियोनकछसंतोपप्रयोग् ॥ निशिदिनपूर्वचित्तिकहँध्यावै।तासुविरहवज्ञाअतिदुखपावै॥ तासुमिठनहितकरियहुयाग।।तासुधामगेतेहिअनुसगा॥निवसहिमोदितपितरनगनजहँ।पूर्वचित्तिसँगनुपतिवसेतहँ॥

दोहा-जबपितुगवनेसुरसदन, तवनवनृपतिकुमार । मेरुसुतनिव्याहतभये, शोभाशीछअगार ॥ २२ ॥ नाभिमेरुदेवीकहँन्याही । प्रतिरूपार्किपुरुपउछाही ॥ उग्रदंतिन्याहीहरिषरपा । उताहरुापृतरुईसहरपा ॥ रम्यारम्यकठईटटामा । गर्हाहिरण्यकवामाञ्चामा ॥ नारीसँगकन्दिकुरुकाना । भद्राभद्रश्रश्वमहराना ॥ केतमाङ्कियदेववीतिको । दीन्हीसिगरीत्रीतिरीतिको ॥ यहिविधिनवआग्रीत्रकुमारा।व्याहिमेरुद्रहितामुससारा॥ निजनिजसंडनिकेयेनिवासा । पाल्योपरिजनसहितहुङासा ॥ नीतिर्रातिमहँमाहचङाई । अपनीअपनीफेरिटुहाई ॥ 日本年上原館、一院

दोहा-धीरपारिआरिष्वंसके, धरनीधरमचलाइ । पृथक्षृथक्निजनिजसुयज्ञ, दीन्देत्रिभुवनलाइ ॥ २३ ॥

इति सिद्धिश्रीमहारानाधिरानगांधवेशविश्वनाथसिंहात्मनसिद्धिश्रीमहारानाधिरान श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजासिहन देवकृते आनन्दाम्युनिधा पंचमस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### शुक उवाच ।

दोहा-जेठोनाभिनरेक्षजो, भयोषुत्रतिर्हिनाहि । तब्हि यञ्चभगवानको, पृज्योतियसँगमाहि ॥ १ ॥ शुद्धभावकरिकेअतिप्रीती । करीसकटमसकेनृपरीती ॥ देशकाटऋत्विनअरुपेता । दृव्यदितिणागारहुतंत्रा ॥

खुराने । तद्गिमिटचढुर्ठभभगवाने ॥ जैसेहरिट्यु विकेन्पप्रीती । करनहस्ततीहं जगतअभाता॥ ज्ञार । प्रमाणव्यद्वव्ययम्प्रमाको ॥ जेहिनिरस्तर्गेननकीआसा । यूजीतक्षणक्षणव्यत्वहासा॥ सको। प्राच्चीतिनवपुपरमप्रमाको ॥ जेहिनिरस्तर्गेननकीआसा । यूजीतक्षणक्षणव्यत्वहासा॥ गानगः नगन्याः । भारतस्य सम्बद्धाः । भारतस्य स्वतंत्रम्यकानायः । भूष्णातस्यस्यप्रभारताङा ॥ सन्दर्भामा।अतिश्रयअम्बङ्ग्याअभिरामारचारिवाङ्कुद्दसुविश्चाला।तपितकनकसमप्रभारताङा ॥ तअतिशयपीतपटः उरल्लिमीवनमाल ॥ शृङ्घचक्रजेडुचगदाः, अरुकोदेडक्रखाल॥ ्रान्त्राप्तः । प्रमायक्षेत्रः । प् न्भारतमानुक्षणकृतम्बलामुजीर । शोरहस्कृत्रमृपणनभूषितहारहीरनहीर् ॥ भारतमानुक्षणकृतम्बलामुजीर । शोरहस्कृत्रमृपणनभूषितहारहीरनहीर् ॥ जसपडुनगानावागराज्यावश्चनगानगानगपन्यत्वात्रात्वणस्यात्रुत्यज्वाहुताजामञ्चरगण्यम्॥ ३॥ प्रमुद्गरणमहँचरित्रीवार्षनिकरजोरिदेवतरूप्। ठाडोरह्मोनहिनोठिआयोवडचोप्रेमञ्जूप्॥ ३॥ भम्रज्यन्त्रमहत्त्रास्याम्बर्गात्वस्तात्वन् । हेसक्छविषिततकार्ठायकसक्ठमुखमाञ्चयन्॥ तहत्त्वमाञ्चयन्॥ यहाँतमस्वरंगात्यमस्यात्रह्याह्याह् । कोकरनठायूकरावरोसतकार्यहिनामाहि॥ वहाँतमस्वरंगात्यमस्याप्रह्याप्यस्य । ह्वकलायवत्यकरावरोसतकार्यहिनामाहि॥ सर्जेपीसर्वोत्ताहमहित्रहारुर्ध्वयमहिर्वेशाम् । ध्रेमश्रीर्पाह्यहोर्क्यन्थार्तेस्यात्रत्रिक्याम् ॥ ययनम्भागाययमानायरत्त्ररामन्त्रत्वत्ता । यत्रमत्त्र्यातिस्यावस्यात्र्यस्यात्र्यस्यात्र्यस्याः सन्गातलामाहमाहमहामरगछमाहमगाम । हमजारगाहमङ्करगणायकगायप्ररणकाम ॥ कुइँठोकरहिंवरणनगुजनप्राङ्गतवपुपयहपाय । तुमचितअचिततेषरअहावगदीक्पश्चीयद्वराय ॥ कुइँठोकरहिंवरणनगुजनप्राङ्गतवपुपयहपाय । कुद्दुलाकराह्नयरणन्युःगन्त्रभाकागुणगान् । सुत्त्रभूनतं अतिवस्य स्वर्मनतं प्रस्ति । ५॥ वसःयजनिहिनायहर्तना आपकागुणगान् । सुत्त्रभूनतं अतिवस्य अवहनतं प्रसाटप्राणप्रमान् ॥ ५॥ अनुरागसाजसाठ०७७०साङ्घवठणठव्तः । ातनप्रसम्नप्रस्तत्वपप्रजनसङ्ख्यमनहिताहिकछुफ्ठहोहः॥ ७॥ चिनप्रीतित्रिष्ठुवनघनहृतेपूजनुमहिजोकोहः । ताकोनपूजनछहुत्यनहिताहिकछुफ्ठहोहः॥ ७॥ ान्त्रभातात्रस्रुवनप्यच्छत्रभूगतुषाह्माकाह् । ताकानभूजन्यञ्ज्यस्याहताहिकछुभ्यहाह्॥ ८॥ सचिद्दित्दस्यहृत्तुसस्यभौतिषूरणकाम् । पहमसकामीजाहितपूज्यकरहिसमिराम् ॥ ८॥ साग्रदानदस्वरूप्युम्पवमाात्र्रूर्णकाम् । पद्भवकामाणााव्युर्णनकराव्याम् ॥ ८॥ इममृदनानतहं नहींकल्याणकाविषयहोत् । करिकहृपागतिहेनसंतिमजहूपकीनउदीत् ॥ ९॥ हममृद्धनानतहन्नहालल्याणकाहाषायहात् । कारकञ्चषानावदनाहतानणरूपकात्रहात् ॥ आयमनहुकरिकामनानाहिकामनाउरमाहि । तुमश्रीतिआसीमोदरासीरहर्ष्टनाथसदाहि ॥ आयमनहुकरिकामनानाहिकामनाउरमाहि । आयमगडुकारकामनागहकामगाठरमाहि । तुम्यातज्ञासामादरासारहङ्गायसदाहि॥ तुम्यदिवभाषद्नगरहममानिवस्यहङ्गिन । दुर्ल्यमसुरनतुत्रपद्भिजोसिहनहगन्हमकीन ॥ " तुमयदापभायदनयरहममाानवरयहणान् । उर्णमछरनछवपरश्गाताहनहगनहममानः । अद्देशसामानविषुष्टमठआपसासस्यभाव । आतम्बरुमंगठआपकेगुणकथिकेषुष्टिम् जददञ्जानानथानुरुपरुआपसारसस्यभाव । आतमूरुपगरुआपक्रमुणकथादनस्रातरात् ॥ जददञ्जानानथानुरुपरुआपसारसस्यभाव । आतमूरुपगरुजीतिमरुपद्वपतिमिर्द्वपतिमिर्द्वपतिमिर्द्वपतिमिर्द्वपतिमिर्द्वपतिमिर तिजिदियसक्रटपनिर्द्यनिविचर्याहरूमस्यम्भावि । स्वत्यस्यक्रमस्यम्भावि । स्वत्यस्यक्रमस्यम्भवस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य वानादयसक्ठमगरयानाययराञ्चनयम्बरतहुमाहि । तुवनामकोउज्ञाहायञ्चर वातायवाहा ज्ञानादयसक्ठमगरयानाययराञ्चनयमस्तहुमाहि । तुवनामकोउज्ञाहायञ्चर वातायञ्चायस्य राफतरुटत्वसुक्षातागरतङ्गगतमस्यङ्गाह् । तुष्यापकाउचारक्षकाहाहितायसदाहि ॥ अपरुपकारकत्वसुक्तिस्यक्षित्रस्यहर्षद्वि । अपओपनाशतकहत्तसुक्तुवनामश्रीभगवा ॥ १२॥ अपरुपकारकत्वस्यकारुटस्यस्यस्यस्यस्य अयरुपाकारकनायरूपकारुङ्घरपद्यातः । अयुजायनाशतकदत्यस्यत्यामश्रामग्यानः ॥ देसस्ययर्शनदर्शनस्य अद्यस्त्रमफ्टचारि । पनाभित्रस्यदस्यातसम्बद्धस्य । देसस्ययर्शनदर्शनस्य अद्यस्त्रमफ्टचारि । पनाभित्रस्य प्रदेशस्य । यहर्तुः स्थानावसुर्द्धन् अताप्रकागत्वानः । ज्ञानपनद्कादगज्ञपन्यावयायन्त्रकाति हिर्भातः । सम्बन्धनानित्त्रकार्वित्वति । नहिज्ञानतीको उद्योतिताको हिर्मित्ति । नहिज्ञानतीको उद्योतित्व । नहिज्ञानतीको उद्योतित्व । नहिज्ञानतीको उद्योतित्व । नहिज्ञानतीको उद्योतित्व । नहिज्ञानतीको । नहिज्ञानतिको । नहिज्ञानतीको । नहिज्ञानतीको । नहिज्ञानतीको । नहिज्ञानतीको । नहिज्ञानतिको । नहिज्ञानतिको । नहिज्ञानतिको । नहिज सपत्रभागतपद्धावगामापाण्यागगमात । नाह्नानताकाउद्यातताकारहाद्दानतताहमात । भारतमानतपद्धावगामापाण्यागगमात । नाह्नानताकाउद्यातताहत्तीत्रपयविद्दीत् ॥ १८॥ नाहकोउविषयपिपतवच्चात्रंततात्रकात् । जसाधुपदसवनकरततरहतत्रिव्ययविद्दीत् ॥ १८॥ नारभागवस्यानस्य स्वतंत्रम् । नवास्य स्वतंत्रस्य सम्मातिस्य । २०॥॥ १ स्ति स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य । स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य सम्मातिस्य स्वतंत्रस्य ॥ १ स्ति स्वतंत्रस्य सम्मातिस्य स्वतंत्रस्य । १ स्ति सम्बद्धस्य सम्मातिस्य स्वतंत्रस्य ॥ १०॥॥ यरगुरूकरूलनुरूष्ट्रवरूपण्डनकृत्वारः । सात्रमञ्जूष्ट्रवर्षायसममातमदग्रानयद्वारः ॥ द्वानामगमद्वरद्वीषद्वरकुष्ट्रवकृत्वारः । स्वत्रगनजंतरयाभिनुषहित्रमामिनेदकुमारः॥ १५॥ द्वानामगमद्वरद्वीषद्वरकुष्ट्रवकृत्वारः कृत्या-मुनिक्तिमन्दिर्गन्तः अनिद्यम् आनिद्याः ॥ सदिद्धद्यमेटिनिर्होत्तः, नृषद्धिनम्भित्तपाः ॥ १६ द्वर्तित्वारं सम्बद्धारम् । अद्भवनीवुरस्य दृश्यां सार्वित्वपनिमृतमादिसमाना। प्रदृश्य समाप्तां प्राप्त હારું વેતાના ત્રાપ્યુ કર્યા હોતા ત્રુપ કરો કે વેવવાના શકશા નામિત કરવા કર્યા માના ત્રુપ કાર્યો છે. જિમ્મુ કર્યા કર્યા કર્યા હોતા ત્રુપ કરો કે વેવવાના શકશા નામિત કર્યો કર્યા મન્યા છે. શુનિ સમ્યુ નિષ્ नाभिनरेज्ञाहिकेप्रियकाज् । दरज्ञावनहितधर्मदराज् ॥ राखनहितऋषीनमर्यादा । जेवादकवेदनकरवादा ॥ दोहा—गर्भमेरुदेवीनिवासि, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ऋषभदेवह्वेनाभिग्रह, छेतभयेअवतार ॥ २० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेज्ञाविश्वनायासिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषाषात्राधिकारिरघुराजासिहन् देवकृतेआनन्दास्त्रानियो तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

#### शुक उवाच।

दोहा--जंबुद्वीपहिगनतभो, कर्मक्षेत्रमतिमान ॥ पढनहैतविद्याविषुल, ग्रुरुगृहक्षियेपयान ॥
पढिविद्याप्तिगरीगुरुगेह् । लेग्रुरुशासनसहितसनेह् ॥ ग्रुह्मेंआइऋपभमहराजा । कियेग्रहस्थनकेसवकाजा ॥
अित्रलस्प्रतिकर्मितसवकीन्हों।लोकनकोशुभिक्षित्रवादीहाँ ॥ तिनकेरहीजयंतीरानी । ताकेशतस्रतभेषिद्यानी॥८॥
तिनमेंजेठभरतभेभूपासवग्रुणपितुसमञोजअनुपा॥भरतभूपकोजगयञ्चायो । जिनतेभारतसण्डकहायो ॥ ९ ॥
१भरतभूपनवर्यप्रसाना । तेनवहूतहँभयेग्रयाना ॥ कुशावर्तअरुव्यानरता । इलावर्त्तजगयश्चित्रता ॥

दोहा—भद्रसेनअहकेतुहू, मरुयविद्रभेष्ठाजात ॥ इंद्रपरशुअरुकीकटो, येनवअतिवरुवान ॥ १० ॥
येनवभयेपरमिवज्ञानी । तिनकेनामिनकहेंविसानी ॥ कविहरिअंतरिक्षकरभाजन । चमसपिप्पछायनप्रससाना ॥
आविरहोत्रप्रबुद्धहिमरुवर ॥११॥ भयेमहायेनवयोगेश्वर ॥ इनकोचरितपरीक्षितभूषा ॥ आगेवरणनकरवअनूषा ॥
नारदवसुदेवहिसंवादा । एकादशमहँहरनविषादा ॥ १२ ॥ अनुजरहेजेओरहकासी ॥ धारकवेदशीरुप्रससी ॥
प्रवृक्तरतमहपरमप्रवीने।पितुआज्ञापारुनअंतिकीने ॥ कियेविशुद्धकर्मविधिनाना । तसव्राज्ञणभयेसुजाना॥१२॥
दोहा—ऋपभदेवययपिरहे, परमस्वतंत्रनरेश ॥ नाशकसकरुअनर्थके, आनँदुरूपहुगेश ॥

तद्यपिम्हनिस्तिवनहेत् । धर्माचरणिकयेमितिसेत् ॥ समदरज्ञीसवभेनुपरहेऊ । सनसीपरमित्रनागहेऊ ॥ करुणाकरग्रणभागरञ्जा । दियोप्रजनकहँआनंदपूरा ॥ धर्मभर्षभमसुयशबदायो । सवकोस्राक्तिमागंदरञ्जायो ॥ असिकेऋपभदेवमहिमाही । धर्मकर्मबहुकियेतहांही १४ रीतिसनातनयहकुरुराई । बहुनचाटटपुचलहिंसदाई१५

यद्यपिसक्ररुधमेक्ज्ञाता । ऋपभद्वजगमेविख्याता । तद्यपिपुछिविप्रनसॉराजा । ठानाँहसकरुराजकेकाता। गाराकण्यनकरायाः । क्ष्मप्रमानायण्यायाः । यथान्यज्ञायनगराययाः । वागाश्यक्षण्यसम्भा दोहा-ऋषभदेवमहँगाजसो, इहिविधिघर्मचलाइ ॥ पाल्योष्ठद्वमीप्रजनस्रतः परमप्रीतिप्रगटाइ॥ १६॥

पार्वा करणप्रणावराणयाः रावाणयण पथारः ॥ नार्याअङ्गानणाञ्च । रवन्यातन्त्रविष्यातिकाः ॥ १९॥ वर्षे । वर्षे । वर्षे । नार्याअङ्गानणाञ्च । वर्षे । दृष्पद्गानक्षाण्डलारकामावताव्यावसम्बद्धद्भारकाद्यम्॥१७॥ऋष्भद्देवरक्षितस्वलाग्नावापानम्बन्धाः ऋष्भदेवमत्त्वमृह्णहेभागः । भयेष्ठितिसुर्क्षियअनुरागा॥१७॥ऋष्भद्देवरिक्षितस्वलाग्नातिमयेषाहस्यभोग्ना ऋषभदेवमत्त्वमृह्णहेभागः । भयेष्ठितिसुर्क्षियअनुरागा॥१०॥ऋष्भदेवरिक्षितस्वलाग्नातिमयेषाहस्यभोग्ना रुपमप्पणपण्णव्यापाः । मप्रधापपछराष्ट्रपण्यज्ञाः। स्वापपछराष्ट्रपण्यज्ञाः। त्रिजनिजगृहस्यकर्राहितिज्ञाः। सर्वकेसक्रुमनोस्थपूर्जः। प्रीतिसहित्सस्वश्रीपतिपूर्जाः। रहीनप्रधनजीचनआसाः। निजनिजगृहस्यकर्राहितिजाः। पनम्पन्यस्यार्थन्यः र नामपावप्यस्याम् र शानार्थन्यमा वन्याताः । तथानवपृष्ठवन्यप्यार्थन्यः नितनितहाहिन्यतिअनुसामा ।प्रजाओसआज्ञासनत्यामा १८एकसमयसोन् पृतिसुजाना।चल्योदेशेदेवनविष्याः॥ तः।।वाल्यः ।।पण्यः प्रमाणः । जन्तमापः । जिल्लाम् । विद्यत्ति । विद्यत्ति । विद्यत्ति । विद्यत्ति । विद्यत्ति । दोहा –देखतदेखतदेशस्य । ब्रह्मवर्त्तीहश्यय । व्यत्तिवृक्षिपसमाजत्त्वै , वैव्यत्भोत्रिरनाय ॥ उत्तरायन्तरायम्। जलायराविज्ञायः । जालश्रकायरायमान्यरकः यव्यमास्यायः ॥ इत्तरायन्तरायम्। जलायराविज्ञायः । जालश्रकायरायमान्यरकः यव्यमासिरागनुसाहः ॥ १९॥ तहंतिजसत्तन्वोद्यायकः, विप्रनप्रजनसनाहः ॥ ऋष्मदेववोद्येवनः, ज्ञानविरागनुसाहः ॥ १९॥

इति सिद्धिशीमन्महाराजाधिराजयान्यवेशशीविश्वनाथसिहात्मजीसिद्धिशीमहाराजा विराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर्श्रीकृष्णचंद्रकृष्णापत्राधिकारिरघुराजासँह जुदेवकृतेआनंदाम्बुनियोपंचमस्केषेचतुर्थस्तरंगः॥ ४॥

दोहा-सुनहुपुजनरदेहयह, विषयभोगनहियोग । कूकरशुकरहुठहत, सबयहविषयसँयोग ॥ पार्वा चगर्ड अनगरप्रथमः । त्ययभागनाह्यागः । कूक्रस्यक्राह्लहत्, सवयहावप्यस्यागः ॥ तप्रकेषोगशहनरदेह् । क्रस्टकृष्णपदसहजसनेह् ॥ तप्रकीन्ह्रेमननिर्मल्होई । तातेम्रुतिल्ह्र्तस्यकोई ॥ सजनसंगमनिक्नोत्रागः । क्रायोग्यस्य सम्बद्धाः ॥ सेन्य्यकोर्द्धाः । स्वार्थाः ॥ सेन्य्यकोर्द्धाः । स्वार्थाः ॥ सेन्य्यकोर्द्धाः । स्वार्थाः ॥ सेन्य्यकोर्द्धाः । स्वार्थाः । स्वार्थः । सेन्य्यकोर्द्धाः । स्वार्थः । स्वार्यः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्यः । स्वार्थः । स्वार्यः

तपनपागजहनरदर्दः । कर्डश्रुण्णपदसहजसनहः ॥ तपकान्हमनानम्वहारः । तातखालव्हतत्वः सन्तरसंगम्रुतिकोद्वारा । कामीसंगनरकआगारा ॥ पेसन्ननेतहकहवावे । जसनमसमतादरस्रावे ॥ रानापाण्डापाणाक्षारा । काभासगनरकआगारा ॥ पसज्जनतहकहवाव । जसवमसमतादरशाव ॥ शांतिवत्तर्नाहकोपहिलेशु । कहकरचहतनकवहुँकलेशु ॥ २ ॥ छकोर्नाहेनहरिकोमा । हरिकोहतकरिकाहिन तनधनगरनिनामनामन सारा परायाहकाराहण्यः । कहकर्यहतनकष्डुकण्यः ॥ २ ॥ छकरनादनहारकप्रमा। हारकहतकराहप्रभागः । तन्यन्यहत्वनितास्त्रमाहो । हरितजिकरेप्रोतिस्थनाहो ॥ विपयिनकवेठेनहिनरे । सुनेस्ययानितयसुपति ॥ ॥ तन्यनग्रहवनितास्त्रमाहो । हरितजिकरेप्रोतिस्थनाहो ॥ नेनियम्बन्यन्यन्यः ॥ नेनियम्बन्यन्यन्यः ॥ ॥ होहा-नेहमयोजनमान्यमे सम्बन्यिस्ययस्य

२०नारामाञ्चरानाथः । कारताणकरशातत्तव्यनाकः ॥ १९५१पनकवठनाक्तरः । सुनस्रवज्ञानतपश्चमणः दोहा-देहमयोजनमात्रभरिः संस्कृतिकार्तिः । होहिमयोजनतेअधिकः ताकोरास्कृतिमहिं॥ है॥ कर्मनेजनिकार्यकार्तिः । नेजन्यनेजनिकार्यः प्रधान्पर्याणनम्। त्रभारः, राखाहवस्तुसदााहः । ह्याहप्रयाजनतआधंकः, ताकाराखाहेनाहः ॥ ३॥ कारिहेकमंनीइंदिनप्रीती । सीकरिहेहठिकेअनरीतीः ॥ कमंकियेजोप्रतितनपाने । सोहकमंनपुतिप्रतिकता। सानेपनिकहरुनिकारः । सरवासानसम्बद्धानाः नगरप्रभागाशाहणभाता । साकारहहाठकअनराता ॥ कमाकयजापुनितनपाव । सोहकमनपुनिपुतिमतिवा। तातपुनिपुनिठहतिवपाह । यहनसापुसेमतसंवाहू॥ ४ ॥ तवठोठहतजीवसंसारा । जवठोठहतनआत्मित्वा। करकममेजीजीवसटारी । ग्रहेनामण्यस्योतिकारी ॥ अस्त्रीयानी ।

वात्रअप्युमण्डवाषपादः । यहनसाधुसम्वसवाह्॥ २ ॥ तवलाल्हतजीवसंसारा । जवलंलहत्तनआत्मावणाः ॥ कोलम्मेजोजीवसदाही । रहेतासुमनकमेहिमाही ॥ तहीमनतेहोतस्ररीरा । लहतजगतनाताविधिपीरा ॥ जवलोसनमग्रहत्वस्रवानः । नक्षत्रस्रेजनक्षात्रस्रात्रस्रात्रस्रात्रस्र भरमन्त्रभागाववद्यहा । रहतासुमनकमाहमाहा ॥ ताहामनतहातस्रयंसा । छहतजगतनातांबंधपारा ॥ ५,४ अरमन्त्रभागाववद्यहा । रहतासुमनकमाहमाहा ॥ जवलोहोतनहारवदमीतो ।तवलोहण्टतनहिम्मक्रीतो ॥ जवलोमनमरहतअज्ञाना । तवलोजीवकमेवञ्चनाता ॥ जवलोहिम्मक्रमक्रियस्य स्वयंत्रभागायाः ॥ ७॥ देशहान्त्रवलोमिण्याविषयम्यः व्यक्तिस्ययोग्यस्य । व्यवज्ञोहिमस्ययस्य ्राप्तप्राप्ताः । प्रपण्णायकमपञ्चाना ॥ जयलाहातनहारपद्याता ।तयलाङ्ग्रस्ताहभवभागः ॥ दोहा-जवलोभिथ्याविषयसुसः नहिजानतोअजात । तवलोतियसुतवसिभवनः पावततापमहान ॥ कामार्गित्रप्राप्ते । मन्त्रप्राप्तिक्षणके विष्णा

पारा-गवरु॥मध्याावपयसुख, नाहजानतांअजान । तवरुतियसुतविसम्बन, पावततापमसन ॥४॥ नहितवज्ञानारीनरज्दै । यहीगाँठिहियकीनहिंछूटे ॥ यहितेमानतसक्छह्मारा । तनघनभाससुनस्तता॥॥॥ सोहित्याँवज्ञान्यक्रिजादे । विसम्भवेशस्त्रक्रम्यक्ष्ये गरायप्रापारायर्ग्ट । यहामाहित्यकानाहरूट ॥ योहत्मानवसक्लद्मारा । तन्यन्यामस्जनस्त्राणाण्या सोहियगाँठमयस्त्रित्व । विषयभोगत्वक्छनहिभाषे ॥ छूटतत्वहिअहंममकारा । त्यग्यनत्गोविद्याह्मा । श्रीगरुचरणमाहकारणोति । मेनाक्रममामकेतिको ॥ लाह्यणाण्यस्य । व्यवस्थान्यस्य । छुटतत्व बहुं अहंस्यकारा । त्वग्यनत्वााांवद्श्याण्यः श्रीगुरुवरण्याहरूकोत्रीते । सवाकवेदासकाराता ॥ सुलहुवतंत्रत्वस्थासा । स्वगृहकोत्रातः आतम्बन्धानम्बन्धान्यस्य । स्वाकवेदासकारात्यस्य । स्वगृहकोत्वात्यस्य । स्वगृहकोत्यात्यस्य । स्वगृहकोत्यात्यस्य आउपपरणभाहकारआता । सवाकरदासकाराता ॥ सुखुदुखतजतजसवआसा । स्वगेदुकोजानदुववाण । आउपपरणभाहकारआता । सवाकरदासकाराता ॥ सुखुदुखतजतजसवआसा । स्वगेदुकोजानदुववाण । आतमज्ञानगुनतितरहदेशितकरियोगजगतिसवचहद्देशिकरहिनकवहँकमेसकामा। १०।।करेकमेदिस । अतिमज्ञानगुनतितरहदेशितकार्का । क्रिक्से विकास ।

दाहा-सुनतकृष्णराज्याः, बातिरनदिननाह । इरिदासनकोखोजिक, करिक्मेमनराह ॥ वर्षरादिनयदुपतिनामा । करिनवरकपुर्वभित्तिपमा ॥ रहसदासवमसम्बद्धसी । करिनवर्षकपुर्वभित्ति। देहोहस्तिहनस्तार्थ ॥ ९९ ॥ करिनवर्षकपुर्वभित्तिमामा ॥ रहसदासवर्षिक्ष ॥ वर्षस्ति ॥ वर्षस्ति ॥ वर्षस्ति ॥ वर्षस्ति

जपरनादुनयदुपातनामा । करनवरकवर्द्धमतिपामा ॥ रहेसदासवर्षसमदरसी । करेंअचंचल्रमुपिर्गादिकी । प्रारंत्रहरूपातनामा । करनवरकवर्द्धमतिपामा ॥ रहेसदासवर्षसमदरसी । घरित्रहरूप्यं किर्णानहीं है। प्रारंत्रहरूपानी वेदगेरमिनेहरतास ॥ ९९ ॥ वेदवरातसदामुस्त्रमास ॥ वस्त्रव्यं हुण्यामावना । करण्यानहीं हिस्स्ताहों । वेदगेरमिनेहरतास ॥ १९ व्यावचननहिमुसदावादी।। इस्त्रेकमंत्रकोत्त्रे । अन्त्रवाद्धस्त्राहों । नित्यक्षं अद्वापुत्रवर्दे । व्यावचननहिमुसदावर्द्धा ॥ इस्त्रेकमंत्रकोत्त्रे । अन्त्रवाद्धस्त्राहों । रुवाउपानपुर र पुष्पावचनगाइसुखरवरद्वा। उत्पासासस्यव्यक्तृष्णभावना । करण्यानहीं ह्याहिकामाः । महत्तपुरवीर्षा । सहितविवक्तपुरदर्शासा ॥ इतनकर्मकरजोकारे । आपागमनपितस्य भहतन्त्रपुरवीर्षा । सहस्रतिकार्यकामा । ्राच्यापः । वाद्यावयक्षपरदर्थापः ॥ इतयक्षपक्रताकाहः । आवागमयस्ववधः। देह्य-वयरोहियक्शिर्टेटर्श सक्टर्ष्ट्रीट्यहितायः। तयर्ठोत्तोक्ष्ट्रेटर्गकी, यस्त्रकरहित्यायः॥ १३॥ इत्यानग्रीतम्बद्धरुर्गः । सम्बद्धस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य ॥ स्वर्णस्य स्वर्णस्य ॥ स्वर्णस्य स्वर्णस्य ॥ स्वर्णस्य पुरमुखन्नानगरः । कृष्णक्रव्यक्षेत्रविद्यम् ॥ त्रवर्णसंक्ष्युटनकी, येसवकर्ताहरुपाय ॥ १३॥ गुरुमुखन्नानगरिनहरू ॥ त्रवनित्वकृष्णभक्तमुखरू ॥ यदुप्तिवेषमृश्यनगर्वागः । स्वतंत्रवर्णम्या ॥ ११ वर्दकृष्णपुरनोननगरः । कृष्णक्रव्यन्नेवनस्यस्य ॥ त्रामस्यास्यक्षित्रवरम्यस्य

गुरुवुक्तारमाद्वाकर्र्यः । त्यानतरूट्याभक्तसुखह्यः ॥यहुपतित्रेमसृगननगर्वा । पुनिर्नोहिनयवपापअर्वाः । सुरुवुक्तारमाद्वाकर्यः । त्यानतरूट्याभक्तसुखह्यः ॥ तीपद्वपारक्वितवरज्ञाना । सवकावपद्वीमतिमाना ॥११ सुरुकुट्यापुरनोजननारं । कृष्यकृष्यानीचदयदारं ॥ तीपद्वपारक्वितवरज्ञाना । सवकावपद्वीमतिमाना

ि े ि । त्रिभन ि े े । ॥भजाज्ञिप्यसुतजोनिर्हिमाने । तोतिनकेपरकोपनठाने ॥ ोर्छार्र । विषयकर्मसबदेहिङ्कडाई ॥ विषयकर्मजेजननठगाँवे । तेजनकहाजगतमेपाँवे ॥ दोहा-अंधकूपमेंअंधकह, जिमिदियकोडागिराई । तोताकोकछुमिछतनर्हि असमोहिपरतजनाइ॥ १५ ॥ कवित्त-तियकेसनेहीसबदेहीसदागेहीसुख जानेनिर्हिकौनोभाँतिआपनोकल्यानहै।

योरिवभीभूमिहेतकरिकेअनेकनेत र्राप्केअचेतखोइडारैनिजमानहै ॥ कहेरपुराजमुखलेशहीर्फेलेनिहेत जानतनअंतकेकलेशजेमहानहे ॥ १६ ॥ ऐसेसंसारिनमितमहेनकोदशादेखि कन्हूँनाकुपथिसखानतमुजानहे ॥ १७॥ सोहेर्नाहंमातासोहेंग्रहनहींनातासोहे भूपतहिज्ञातासनमुखानिसमाजको। सोहेर्नाहंभातासुठोसाकरेकीनाताअह सोहेर्नाहंताताजोरखैयालोकलाजको ॥ सोहेर्नाहंभित्रमातासोहेर्नावेपाताककू सोहेर्नाहंजातिअहनातासर्वकाजको ॥ कहेरपुराजसोविख्यातासोहिर्नावेपाताककू सोहेर्नाहंजातिअहनातासर्वकाजको ॥

ा १६८५ । शुद्धपर्ममहिकियेअपारा ॥ मेरेनिकटअपर्मनआवै । ऋपभनामतातेजगगाँवै ॥ १९ ॥

मरेतनतेतुमप्रगटाने । तुमसर्वमहैभरतसयाने ॥ तातेकरङ्गसरतसेवकाई । प्रीतिसहितसवकपटिवहाई ॥ सवाभरतकेरिजोकरिहो । तोतोहिसहितप्रजासुसभिरहो ॥२०॥ हेपपाणतेविटपप्रधाने । तिनतेवरसपोदिकजाने ॥ तिनतेश्रेष्ठपञ्चनकविकहर्ही । मनुजश्रेष्ठतिनहृतेअहर्ही ॥ मनुजनतेवरवृत्तपिद्गाचे । तिनतेवरगंधर्वहुसाँचे ॥ गंधर्वहुतेचत्तमसिद्धा । तिनतेकिन्नरश्रेष्ठप्रसिद्धा ॥

वोहा-किन्नरतिहैवरअसुर, ॥ २१ ॥ असुरनतेसुरवेश । सुरसमाजर्भेजानिये, अहेप्रधानसुरेश ॥ हेसुरपतितेदशादिकवर । तिनतेशंकरशिरसुरसारियर ॥ शंकरतेत्रह्मापरधाना । त्रह्मातेप्रधानभगवाना ॥ सोश्रीपतिपूजेद्विजकाहीं । तिनहुँतेद्विजशेष्टसदाहीं ॥ २२ ॥ हेकोऊनहिवप्रसमाना । तौकिपितिनतेहोहमहाना ॥ जसद्विजसुखहरिजाहिअपाई।तसनहिंपावकहोमहिपाई-२३मद्मसत्यआदिगुणजेते । रहहिविप्रमहॅनिशिदिनतेते ॥ हरिवपुवेपविप्रनितपारे । तातेतिनतेअपिकठचारे ॥ स्वर्गहओअपवर्गनदाता । हेकेशवसवतेपरताता ॥

दोहा-ऐसेह्रारिपद्विप्रसन्, सेवनकर्राहसदाहि । रहत्र्येभतेनितमगन, माँगतेह्वरुखुनाहि ॥ २४ ॥ चहतनकछुद्दरिहुसोछिहियो । तीओरनसोंकापुनिकहिवो॥तातेकरडुविप्रसेवकाई । जातेवअयछोकविनााई ॥२५॥ व्यापकचरअवरहुभगवाना।तातेसकछकरहुसनमाना॥कोठसोंकवर्डुकपटनहिकीओथहीपरमपूजनगुनिछीजे॥२६॥ कापिकवाचिकमानसकरमा।हरिगहँकारपेसवकुअधरमा॥विनाधर्मअरपेहारिमाज्ञीकवर्डुकाछअयछूटतनाहीं ॥ २७॥ यहिविधिपुजनज्ञासनदेक । तिनकोसकछगुणनयुतन्वैक ॥ जगतमित्रसोपरमप्रभाज्ञोवोछिअरतिनज्ञसुतनृपराज्ञ ॥

दोदा-राजित्छकताकोकियो, जगपाछनकेहेतु । आपिकयोवनकोगवन, सक्छपर्मकेसेत ॥ त्रह्मावतिहितेतृपराई । काननेगण्डस्रुपिविसराई ॥ परमहंसकोपर्मसोदावन । द्वानिवरागभिक्तपुतपावन ॥ वनमहँस्रुनिनसिसावनछोगे । पुनिनिद्दिराजकोपित्यपागे ॥ केवछनिजतनदैनिनसंगर । नभपटऋपभदेवकेशंगा ॥ सुरुकेशुज्भत्तासमाना।विवरहिंबनहिऋपभभगवाना॥अग्निहोत्रआदिकजेकमा ।तनदिछीनकरिटीनसुपर्मा॥२८॥ विपरमुक्जोअपस्तिरस्त है । विचरहिंपरिजव्युतवेपकहें ॥ परमोनत्रतज्ञगतविदेही । पृष्ठेपतनहिंदत्तरदेही॥२९॥

वाररक्षकालपतारतार गापपराध्यारलप्यूत्वप्यक्ष ॥ यस्यानत्त्व गतावद्द्द् ॥ पृष्ठ तताहृ इत्तरहृशास्या।
वेद्धा-गिरिवनसृतिभाश्रमनमें, शिविरनगरत्रत्रत्राम । ऋपभद्दवित्वरित्वर्यक्षार्थाः, सव्यख्पूरणकाम् ॥
वेक्षोशातिनकोताङ्गकरहीं।कोउतिनकेसुसम्हरत्रभरहीं।कोउमलस्त्रत्रकोर्द्धाःकोउपूर्वे।कोउपापाराहिकरिक्काँ॥
वेक्षोर्वेहिताकोवहुगारी । कोउपित्वर्याहर्यहिद्देतारी ॥ पनिह्मित्रमाननमाही । व्यानिह्मित्रगत्रहिद्द्याही ॥
अस्यभनरस्रोतनकभिमाना, परचानतातेतिहिकसुत्राना ॥ त्रत्नानंदित्वसुमहैभीने । व्यवलित्वर्यव्यक्तिने ॥
वित्रकेसंगरस्रोकोडनाहीं।विचरतऋपभद्वमहिमाहीं ३०अतिसुकुमारचरपकरकंत्रा।सुत्रविद्यालग्रस्त्रातिमनरात्रा॥

# ·आनन्दाम्ब्रुनिधि । ·

दोहा--अतिसुंदरवारिजवदन, कुंदरदनष्टदुहास ॥ नवलनिलनदलयुगलहग, हेरतहरतहरास ॥ न्या सुंदरगोलकपोलअतूला।सुभगकंठनासाळविमूला ॥ सुखमुसक्यानिरिलिपुरनारी । जहँतहुँहोहिंमैनमतवारी कोमलकुटिल्ड्यामसटकारे । शीञ्चोकेशमहिल्णीखटकारे॥पूरघूसरितयदिषदेशाहीं।तदिपिळिपातिप्रभातिनगहं यद्यपिज्ञाताज्ञानविज्ञानादिखपरहिल्मस्तमाना३ १ जगहिजानिअतिश्चयुसकारी।अजगरवृत्तिऋपभऋपिप पुहुमिपरेभोजनअरूपाना।करहिंऋपभनहिंकतहुँपयाना॥मलमूत्रहुताहीथल्स्यागै।रोवहिहँसहिनसुखदुस्वपोगे ३२

दोह(-तिनकेमळकोशुभसुरभि, दशयोजनळोळाय । करतसुगंधितपुढुमिको, अनुपमगितदरशाय ॥ ३३ कहुँपशुपक्षिनकोगिहरातो।वेठतवागतपरमञ्जभीती॥तजिहसूत्रमळपशुहिसमाना।तिनकोतनकरतनकनभाना३। यहिविधिकरतयोगपथनाना । महाप्रभावऋपभभगवाना ॥ इरिकेप्रेमळकेऋपिराई । सँगसँगिफिरईतिद्विससुर्वा तनकोतकहिनसिद्धिनवोरा।जिमिश्चिशुचहैनकनककठोरा।।अणिमामहिमाप्रापतिगरिमा।वशोकरनईतितासुर्वा अरुअकाम्ययेआठहुसिद्धी । जगेमहितेपरमप्रसिद्धी ॥ यद्यपिद्धर्कमयोगिनकाहीं । तदिपनऋपभतकेतिनपारी

दोहा—रहेजेजानतऋपभको, तेजनिकयेप्रणाम । जानतभेजनमत्ततम, जेकुबुद्धिकेपाम ॥ ३५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजनांधवेश्चित्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्चीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्चीराजावहादुरश्चीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजसिहजू देवकृते आनन्दाम्युनिधो पंचमस्कंधेपंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

दोहा—ऋपभदेवकोचरितसुनि, कुरुकुलकमलुदिनेज्ञ । वोल्योश्रीजुकदेवसीं, ध्यावतधीररमेज्ञ ॥ राजीवाच ।

इंब्रीजितअरुनिरअभिमाना । जरेमोहादिकयोगक्रशाना ॥ ऐसेहरिदासनसुनिराई । होहिनकवर्डेंसिद्धिदुख्तरं ॥ विनमाँगेहरिकोसवदीन्ही।ऋपभदेवकससिद्धिनलीन्ही ॥३॥ सुनिकेक्करुकुलमणिकीवानी।वोलेश्रीशुकदेविद्या<sup>ती</sup> श्रीशुक उवाच ।

कह्योसत्यसवतुमञ्जरुराई । याकोकारणकहोचुझाई ॥ चंचलचित्तयदिषवझहोई । तद्षिविङ्वासैनिर्हेषुथकोई ॥ जिमिमृगुपतिकेतीवदारदतो । पेपालकिविङ्वासनीहगहतो ॥ ऐसोआपिर्हेवेदपुराना । सोमेतुमसीकरहुँनसाना।स

दोहा-यहचंचलमनकोकबहुँ, करैनेचुधपिश्वास । करैकबहुँविश्वासको, होयअविज्ञातपनास ॥ हरहुनिरसिहरिसोहनिरूपा । सोइदियोमस्यादअनुपा॥३॥जोविश्वासमनकोचुधमाने।तोमनअविज्ञातपनास कोधादिकसवकामहिसाधी।योगिनयोगनहोहिशमाथी॥कुल्टानारिश्वानिजिमिजारे।कस्वावतिनजपितसँहाँ ॥ कामकोधमदमत्सरमोहू । डारहिसंसारहिकस्कोहू ॥ तेसवरहाँहमनहिकेसंगा । तातेचुधनरँगहिमनरंगा ॥ ५ कुरुपतितदँ।व्हपभभगवाना । करतमृकजडसरिसपयाना ॥ बोलतबहुत्रमत्तसमवानो।परतनितनप्रभावपहिला

दोहा-मरणरातियोगोजनन, सिसवनहितऋषिराय । चल्योकळेवरतजननिज, तनअभिमानविहाय ॥ दोन्हीअचलसमापिलगाई । दियोत्रझआतमापिलाई॥६॥कर्मवासनाविवशक्षरीरा । अमतरद्धासुखहुसनहिंगी तिमिकुलालकोचकजोरवस । अमतरद्धोतनऋषभदेवतस ॥कॉक्वेकदृक्षिणकरनाटा।ऑरकटकदेशनिस्ताय विचरचानिजइच्छावशनहॅतदाँपुनिग्वनतभोकुटकाचलमहँ॥सुलेकशलनमस्तामापिलिल्योसस्तहाँपपार्व विदियनमुदैग्दरोह्दयार्थ । वंदाविषपणलभीदवारी॥तिहिद्वारिमहँतनजरिगयऊ। ऋषभिवप्णुपुरपायतभयऊ॥

दादा-को संकद्शननक, गयोहतोऋषिराइ ॥ किस्निवनहुआचरणको, दियोदवातनुलाइ ॥ ९ ॥ १९५५ : मुझपविसुणा । निजअचारअस्नानअभागा ॥ सवजातिनदृभातनकरिद । गुद्धअशुद्धनमनिहित्ति किस्नितंतामदिक्तरणी । निद्धपनिहित्तमुननियत्याणा ॥ निजकदमानियदात्माप्र । झाट्यापातिर्दार्ध विद्याप्रहोनिदाकप्रदे । पनिहन्तपअनेकनचरिद ॥ २०॥ वेद्विकद्धकमंग्रदेषा । करिदेशवदिसामध्या ्री । ति ि ि ि विषे ्रियो चित्र विषयोजोक्कृष्णऋषभअवतारा।ताकोनृषअसकरहुविचारा ॥ दोहा−मोक्षमार्गसिखवनहित्ते, रजोग्रुणीजनकाहि । भयोऋपभअवतारयह, पाखंडिनहितराहि ॥ ँदेहि ्रं १२॥नवहुलंडअरुद्रीपहुसाता।येथरणीमहँहेविख्याता ॥ ्निह।जहँगावहिंहरियशसुखसनिहै।।ऋपभादिकअवतारनकेरे।सुयशकविनप्रदमोदघनेरे१३ । छियअवतारजहाँहरिअंज्ञा॥मोक्षधमेप्रगट्योजगमाहीं । ताकोञ्जान्योकोजनाहीं १८॥ ्रे 📆 🚉 । ब्रह्मनिष्टपरपंचिवयोगी॥जिनसिद्धिनहितयोगिहमेशा । कर्राहंकठिनकुलिकायकलेशा॥ दोहा-ऋपभनिकटतेसिद्धिसव, रहेंसदाआपीन ॥ पेतिनमेंनेकडुकवहुँ, चितचाहनानदीन ॥ १५ ॥ विप्रवेदकेगु रुऋपभ्, तिनकोचरितउदार ॥ दायकमंगलमोदनित, करतपापसब्सार ॥ ऋपभचरितयहत्रीतियुत्त, सुनैसुनावैजोय ॥ श्रीवसुदेवकुमारमें, तासुत्रीतिहठिहोय ॥ १६ ॥ जेयद्रपतिपदपद्रमको, रसिकसुकविजगमाहि ॥ तेहरिभक्तसमुद्रमें, नहवावतजगकाहि ॥ यहजगतापहितेत्व्यो, जियहिङपायनआन् ॥ कृष्णभक्तिरसङद्धिमें, नितमज्जैमतिमान् ॥ सोईभक्तिआनंदते, श्रीहारेदाससदाहिं ॥ पंचप्रकारहुमोक्षको, दीन्हेळेतेनाहिं ॥ त्रिभुवनमें श्रीकृष्णके, चरणदासरुहिनाम ॥ सवपुरुषारथपानते, हैपरिपूरणकाम ॥ १७ ॥ कवित-कुरुतृपवंश्ववतंसमहाराजसुनो, पांडुयदुवंशस्वामीसोईसगकेतुहें। इप्रदेवहहें प्राणप्योरहें गुरू हें सत्य, दूतभयसृतभयेकृपाके निकेतहें ॥ कहेंरपुराजहोतुम्हारएकषाखंज्ञ, भापतहीद्रतदुखहरहरलेतहें। ऐसेश्रामुकुंदभजेदेतपंचमुक्तिहुको, पैनप्रेमभक्तिसवमुक्तनकोदेतहें ॥ १८ ॥ दोहा-त्रह्मानंदहिपायके, कियतृष्णाकोनाञ् ॥ अञ्जानिनकेमोक्षहित, कीन्होज्ञानप्रकाश ॥ दुजोअसकोउनिह्मयो, जगमहॅकरुणाधाम ॥ ऋषभदेवभगवानको, वारहिंबारत्रणाम ॥ १९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांघवेज्ञविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि रघुराजसिंहजृदेवकृते

दोहा—जर्वाहें ऋषभप्रभुवनगये, जेटसुतहिंदैशज् ॥ तबधरणीपालतभये, सुदितभरतमहराज्ञ ॥ १ ॥ विश्वरूपकीसुतासयानी । पंचजनीव्याहीद्यविसानी ॥१॥ ताकेभेतहॅपाँचकुमारा । सुताएकसबग्रुणनिअगारा ॥२॥ सुमतिराष्ट्रभृतऔरसुदर्शन । धूमकेतुआवरणमहामन ॥ अजनाभकयहलंडसोहायो।भरततेभारतसंडकहायो॥३॥ भरतभूपअतिशयसुस्तदाई । पितापितामहराजहिपाई॥पितापितामहस्तरिसप्रजनको।पालतभयोविनाशित्रजनको ॥ निजनिजकर्मनिजननटगाये। परमपुरंपरपरनकहाये ॥श॥ करिकेमस्तपुरुयोभगवाने । कियसुप्रीतिविधनसुनमाना।

आनन्दाम्बुनिधीपंचमस्कन्धे पष्टस्तरंगः॥ ६ ॥

दोहा-अमिहोनपञ्जसोम अरु, दरसहुपूरणमास ॥ करीयज्ञपञ्जतिहितिकृत, औरहुचानुरमास ॥ ५ ॥ ऋत्विजकर्राह्वयज्ञकेकमा । वैद्योभरतभूपयुत्तपमा ॥ यज्ञफटनहरिपहृँद्यवस्प । इत्विट्यम्बकहैनेकुनहर्षे ॥ हरिआंगनसबदेवनप्यावाहिरतेषुयकनकछुमनटावादि।इहिविधिकमंबिञ्जद्वद्विकरिकाभागअण्यासनादरिके ॥ परम्रद्भपदुपतिपदमाही । भईभक्तनोअचनसद्दिशी ॥ हियमेहरिकोप्यावनटाग्या । ध्यानहिनिरिहरकृपअनुराग्यो ॥ उरश्वित्तरक्षतवनमाटा । चक्रादिकयुत्वाहुविञ्चाटा ॥ नवनीरदसमस्यामद्रार्थरा । पोतांवरकोटविगेभीरा ॥ निमभक्तनहितनिश्वटवाही । सद्दटिक्षकप्रमुक्ताती ॥

दोदा-ऐसेदारिकोद्देरिद्देय, नितनित्वरुघोटुछात ॥ श्वर्याप्रीतिप्रतीत्वभति, चरणनरमानिवात ॥ ७ ॥ छासनवर्षराज्यनृपकोन्द्रो । श्रजनसपमेपाटसुदर्शन्द्रो ॥ सेंध्योसुर्तीद्दराजकोभारा । जानिजस्टपनभरतद्वद्वारा॥

औरहुसुतनबांटदियहीसा । आपुचरणध्यावतजगदीसा॥घरतेनिकस्यांभरतनरेज्ञा । मुक्तक्षेत्रगमन्योमतिवेज्ञा॥८॥ हेनिद्याधरकंडतहाँहीं । निवसहिजहँहरिदाससदाहीं ॥ दासनप्रीतिहेतभगवाना । रहतप्रगटनित्ततिहिअस्याना॥ऽ॥ शालिमामोसरितसोहायनी।यहत्रअम्र जलपतितपायनी॥जहुँमग्टहिम्सशालिमामाविविधभातियत्रचक्रस्स

दोहा-तहाँअकेलेनिकसिकै, भरतभूषमतिमान ॥ लग्योकरनतप्रशतिकदिन, ध्यावतश्रीभगवान ॥ तुल्सीदल्ञनुफल्जरफला । नितनवअंकरकंदहम्ला ॥ निजकरसोवनतेलेखावे । भावभक्तियतहरिद्दिवर्षि नितनिजकरभरिसंदरनीरा । हरिकहँनहवावतमतिधीरा॥ यहिविधियसतहकांतहिमाहीं। नृपमनरहीवासनानाहीं त्रेमभगनभोभरतनरेशा । छूटेजगकेसकलकलेशा ॥ ११॥ नितनववद्दीकृष्णपदत्रीती । गृहीअनन्यभक्तकीरीती ध्यानिहमहँहरिकहँनुपदेखे । पुरुकतकुरुकतरहतअरुखे ॥ नेननिवहतिनीरकीधारा।रह्योनतनकरतनकसम्हारा

दोहा-श्रीमुकंदअरविदयद्, ताकोमधरमरंद् ॥ मनमार्छदनितपानकरि, पावतपरमञ्जनंद ॥ त्रेमपयोधिमगननृपराई । दियोकुष्णप्रजनहुभुलाई॥१२॥ धारणकियरहतनुगलाला। मजनकरत्रविकालभुगला शालियामीजलतेताके । भीजजटाजिरपीतप्रभाके ॥ उदिनहोइजनपुरनभान । सारेमजनकरिभरतसुगार । सनमुखनक्योभरतकेभूपा । तेहिमंडलमहँयुद्रपतिरूपा ॥ ध्यानकरेयुगनयनलगाई । तनमनअर्पिमहासुखछाई गापत्रीअर्थोहजेहिमाही । पढतअयेडहिमंत्रहिकाही ॥१३॥ मंत्रजानिमेंकियोनआपा । मंत्रहियहयंयहिलिलिपपा

दोहा-गापत्रीकोअर्थहै, यहअश्लोकहिमाहि ॥ जाहिबेदअधिकारनहि, पर्देतेयाकोनाहि ॥ श्चोक-परोरजः सवितुर्जातवेदे। देवस्य भगों मनसेदं जजान॥सुरेतसाऽदः प्रनराविश्य चप्टे इंसं गृधाणं नृपर्दिगिराणिकः

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेक्षविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चाधिकारिरघुराजसिंहज्देवकृतेआनन्दाम्बनियी पंचमस्कन्धे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

#### शक उवाच।

दोहा-एकसमयतहँभरतदृष, ज्ञालियामीतीर । मजनहितगमनतभयो, प्रातसमयमतिधीर ॥ तहँमजनकरिभरतनरेशा । नित्यकर्मकरिवंदिदिनेशा ॥ जापकरनगायत्रीलाग्यो । हरिकोध्यानकरतसुखपार्य तीनमहूरतल्गिमतिथीराभिक्योनदीगंडकीतीरा ॥ १ ॥ गर्भवतीहरिनीयकराजा । आईतहँजल्पीवनकाजा ॥ र पियनलगीजवज्जेहिञोरा।गरच्यानिकटसिंहयकयोरा॥३॥सोस्रानेमृगीभयंकरनादा।अतिशयउरमेंमानिविपास चैंकिचहुँकिजबितवनलागी।प्यासीजलतटतेद्रुतभागी॥अतिलतंगकूदीकरिजोरा।भयवशताहिभयोअतिभोरा

दोहा-हरिनीकेकुदत्ततहां, महावेगकोपाय । तासगर्भद्रतचदरते, गिरचोसरितमहँ आय ॥ ५ ॥ प्रसवपीरमुगपतिभयुभारी।संगनकोज्हरिनीसहकारी॥मृगीगिरीगिरिकंदरभागी।प्रसवपीरवञ्चादियतनत्यागी ॥ <sup>६</sup> यहुसवचरितराजुऋपिदेखी ।वहतिधारमृगसावकळेखीं।। मृगसावककहँजानिअनाथा । करिकेक्वपाभरत<sup>नरनाथा</sup> अतिआतुरमृगश्चिशुदिगन्।ई।िठयोवधुसमृताहिचठाई।।छेमृगवाछकआश्रमआये॥७॥ तेहिसेवनमहँअतिमनछोष् तेहिहित्<sub>नितवनते</sub>तृणल्यार्वे । तोडित्ोुडिनिज्हाथखवार्वे ॥ वायविगातेरक्षनकरहीं । गठखबुवाहताहिसुसभ<sup>ही</sup>

.दोहा-कहुँमुखचूमततासुनृप, वैठावतनिजगोद् । ताहिखिलावतरैनदिन, पावतपरमप्रमोद् ॥ मगित्रञ्जमें अतिनेह्र्ञ्याया।क्रमुकमयमञ्जूनमञ्जूलायो ॥ छूटिगयोहरिषुजनकरियो । मजनभोजनपानहुकिरियो पाठनपोपनछाठनयाकोर्मिकरिहोंकोरिहियेदयाको॥९॥निजकारजत्तिस्तितस्जाना।इरणागतपाछ्दिभगवाना १०॥ दोहा-असविनामकरिपाठक

दोहा-असविचारकरिभरतनृष्, भृगसुतमहँकरिनेइ । ताकोनितसेवनलगे, दियसुलायसुधिदेह ॥

सुतकोनितरुँसँगरोवें । तेहिवैठेवेठेमुखजीवें ॥ तेहिनहबाबतआपुनहार्ही । ताहिखबाबतआपहुखार्ही ॥ हाँजाहितहँसँगरुँजार्ही ।एकहुक्षणछोड़िहेतिहेनार्ही॥ १२ ॥खननहेतुवहुकंदहुमूळा । तोरनहेतुफळहुअरुफ्ळा ॥ रतभूपजवकाननजार्ही । तवमनमेंअसअभितडेरार्ही ॥ जोहमआश्रममहँतजिजेहें । तोयहिवाघविगाधिरखेंहें ॥ तिजातजहांनुपरार्द । ताकोसंगहिजातलेवाई ॥१२॥ जोकहुँचरणळगततृणकार्ही । अथवाचळतथकतपथमार्ही ॥ |ताकोनिजकंधचढ़ाई । विचरहिंदनमहँगीतिबढ़ाई ॥

त्रकातपक्षत्र पक्षरः । प्रपर्शर प्रवाधिकारप्रशास्त्र । दोहा–कबहुँज्ञीज्ञकहुँअंकमें, कबहुँकंघपरताहि । मृगज्ञिज्ञुनितहिखेळावहीं, परममुदितमनमाहि ॥ १३३ ॥

वकर्डुंध्यानकरहिन्पराई । मृगशावकआवततहँघाई ॥ कर्डुंसेंधेसुखकर्डुंकरमाहीं । तवनृपनयनतुरतखुङ्जिनाहीं॥ हिंअशीसताहिपुचकारी।मृगसुतआयुपवेदृतुम्हारी ३ थेकेडुक्षणजवतिहिदेखिह्नाहीं।तवनृपवहुतविकटहोङ्जाहीं ॥

सिक्कपणगयोधनर्खोई । ताकेहितचितवतिहनरोई ॥ जोकहुँचरणदूरकद्विजाई । तोविरुपतभापहिनृपराई ॥१५॥ रिणीसुवनजातकहुँभयऊ । हायमहुँतेहिसंगनगयऊ ॥ मेंनिर्देयझठव्याधसमाना । मंदभागमोहिसमकोआना ॥

दोहा-ममअपरापविसारिक, मृतहरिणीकोबाछ । सुजनसरसकाआइहै, करिविश्वासविज्ञाछ ॥ १६ ॥

क्षितदेवनतेष्ट्यशावक्।चर्तनवीनतृणहिमनभावक।देखवकवनिजआश्रममाहीं।जेहितेप्रियद्वजोमोहिनाहीं ॥१७॥ क्ष्वापनतेवचोजोहोह । तोइतआयमोहिसुद्देई॥१८॥अथवनचहतभातुयहिकाछा । अवटोनहिआयोष्ट्यगाछा॥ ोप्योमुगीमोहिनिजथाती।तेहिविनशीतछहोतिनछाती १९हायहरिणसुतकुवहतपेहुं।कवकरिकेछिमोहिसुद्देहुँ २०॥

ग्यहमयेठाँहेंप्यानऌगाई । मृदुशृंगनसज्जवाबाहिआई ॥२१॥ होमकरनकहँजबहमयेठे । तबमृगसुवनकुर्टीहर्ठिपेठे ॥ दो्हा–होमसाजळागतचरन, जबहमहांकाँहताहि । तब्सुनिस्ततसमजुपरहत, परमसुदितमन्माहि ॥२२ ॥

रन्यधन्यदेधनियद्वधरणि । करीअपूरवपूरवकरणी ॥ रजर्मेमृगसुतचरणेदेखाद्वी । तातेतासुखोजद्दमपार्ही ॥ जिमिचोरीकीदसीमिटतदे।तिमिपद्टसिमममनटटकतदे॥द्यामकुरंगरदत्तजेद्विदेशाधागयोगसोधुमिदमेशार ३॥ महिविधिकहतनिशाजवआई । तवशशिटखिबोटेनृपराई ॥ ममआश्रमतेवाद्विरपाई । मेरेमृगकीदेखिळनाई ॥

द्दगकोष्ट्रगपतिकोभयजानी।यहिनिहानाथदयाउरआनी॥सख्योकोउनिजअंकछिपाइंग्वेसीहमकहँपरतजनाईं॥२८॥ दोहा-मोहिंस्गिविरहानछजरत, जानिकृपाकरिचंद् । सुखदमयुपपियुपतें, सींचतदेतअनंद् ॥ २५.॥

शुक उवाच ।

सुक ७५। च । यहिविधिकरतिवञ्जापननाना।विनम्रगभरतभूपमितमाना।भोरभयोष्ट्रगशाश्यमशायो।तिहिङ्खित्रपतिमोदशितपयो। जैसेपनीनप्टपनपाव । पत्तिपनिशपनीभागगनाव ॥ कर्मविवशमृगमहँकरिनेहू । भरतभूपभूल्योनिजदेहू ॥ भूल्योजपतपहरिसेवकाई । जेहिहितनिजकुङ्रराजविहाई॥जोनअभागभरतकीहोती।तोनमृगहिशसप्रीतिउदोती ॥ मृगङाङ्यतपाङ्यतमहिपाङ्यायदिविधिवितेदियोगहुकाङ्या।क्षियोनकद्भविचारमतिमाना।मरणकाङ्यताकोनियराना ॥ मीचनगीचभरतकेशाई । जिमिमूपकविङ्याङ्गिहजाई ॥ २६ ॥

दोहा—त्वमृगसुतसुतकेसारसं, वृपढिगरोबनटाग ॥ तेहिबिटोकिभरतदृक्षियो, तामॅअतिअनुराग ॥ मृगमहमनदैतन्योशरीरा । तातेमृगहिभयोमतिर्धाग॥२०॥भृत्योभाननभननप्रभाद । शोचकरनटाग्योनृपराद्य॥ महामोहममृगमहँकीन्हो।तातेमोहिमृगतनविधिदीन्हो॥उपन्योकाटनरिगरिकाई ॥२८॥ हायसकटमेंदियोनशाई॥ योगमागतेश्रप्टभयोमें । बेहितेनिनकुटटोङिदियोमें ॥ बस्योगंडकीकतटनाई । यदुपतिभक्तिकरीमनटाई ॥ अवपकीरतनभरुअस्मरणा । करिटटनेमभग्योहरिचरणा॥त्याग्योसकटनगतनंत्राटा।वीस्योद्धपानकीमेहकाटा॥।

दोहा-जोमनतेमेंहरिभन्योः सोमनमृगहिटगाइ । भजनकमार्दशयमं, तिगरीद्दंगमाद ॥ २९ ॥ यहिनिपिकरिनेचारिवटसाता।भरतत्यागिजाशुद्धिनेजमाता।काटिजरतेतुरतिहेपायो।मृक्तिनायकहञातुरकायो॥ शाटिमामीसिरिननहारं। सुसेतृनपजनकहसारं॥ मुगनमप्यमहरहननभयक । यहिनिपिकछुककाटचटिगयक॥

पुरवद्यपिरारामितिपारा । चाहततजनतुरतञ्चर्यारा ॥ करतन्त्रिनपयहिनिपिर्हारमही । होट्कवर्दुमाहिमससीमनाही ॥

ि ः । तत्रसरितागंडकीनदायो ॥ तेदिजळमधिद्दरिपदेमनळाई।दियोमुगातनतुरतिवहाई दोहा-धनिहरिभजनप्रभावह, कुरुपतियहजगमाहि । तीनजन्मभरिभरततृष, भूटयोनिजसुधिनाहि॥३१ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांथवेश्वविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीमहाराजावहादुर्श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजांतहन् देवकृते आनन्दाम्बुनिषा पंचमस्कंपेअप्टमस्तरंगः॥ ८॥

दोहा-विप्रअंगिरसगोत्रको, कोउइकरह्योसुजान । शमदमतपश्चतित्यागत्रत, क्षमातोपविज्ञान ॥ १॥ पैसिगरेगुणतेद्विद्विजकाद्यों । अभिमानहुताकतननाद्यां ॥ रहीतामुद्धिजकेद्वेनारी । जेठीकनवसुततपथारी ज्ञीलअचार**उदारसुभाऊ । भयेनवासुतपरम**प्रभाऊ ॥ रहीकनिष्ठतासुजोनारी । भयेभरतअरुएककुमारी जङ्समरद्योकुच्णपद्ध्यायो।जातेजगजडभरतकहायो॥२॥तहींभीतिकुळग्रहकैमानी।तज्योसंगभोनिरअभिमानी भवनिधिनाञ्जनहरिअस्मरना । कथाश्रवणगुणवरणनकरना॥हरिचरणारविद्मइँप्रीती।गहतभयोअतिहृदृपरतीती

दोहा-श्रीहरिभजनप्रभावते, सोजङ्भरतहिकाहि । पूरवजन्मनकीसुरत, नेकहुभूछीनाहि ॥

तातेअतिशयजगहिडेराई । मत्तसरिसनिजरीतिदेखाई ॥ अधवधिरजङ्मत्तसमाना । विचरतेपेठतवोछतनाना यद्पिप्रमत्तताहिसवजाना ॥ ३ ॥ पेतेहिपितानेहसोसाना॥कीन्हेत्रतवंपादिककरमा।सिखयोताकहँनिजकुरुभा पेजङ्भरतहिनीकनठाग्यो।सोतोहरिचरणनअनुराग्यो॥जसचाहेतसनिजसुतहोई।पितहिडचितसिखडवसवसीई <sup>8</sup> पितुकोज्ञिक्षणपुत्रनमाने । एकोकुळकेकर्मनठाने ॥ करतरहेअसभरतउपाई । जामेपितुमोहिदेइविहाई चारमासपितुथक्योपढाई । पैगायत्रिहुताहिनआई ॥

दोहा-औरवेदिवद्याविदित, पढिवेकीकहवात । पैनिजडिचतिवचारिक, सकलिससायोतात ॥ ५॥ सिखनतकाळगयोगहुनीती । पेजड्भरतगहीनहिरीती॥मरचोपिताकङ्काळहिपाई॥६॥तवतेहिमातमहादुखळी सींपिसवतिकहुँपुत्रकुमारी । भईसतीपतिसंगसिषारी॥७॥तवजडभरतकरसवत्राता । सिखवनङगेषमीविख्याता तस्वकरमहिकांडप्रवीने । रहेन्यदुपतिपद्ळवळीने॥निजश्रातहिवहुभाँतिसिखायो । पेनहिताहिधुम्मेकछुआयो जानिमहाजङ्ताकहुँत्यागे । पुनिनहिंतासुओरअनुरागे ॥ ८ ॥ भागन्छगेभरतपुरमाही।सुनैजीनसोप्रसवतराही

्दोहा-वैद्यातिहिंवैद्योक्दें, कहुँजाउतिहिंजाउ॥ आयोतिहिंआयोक्दें, ल्यावकहेंतिहिल्याव॥ इहिविधिवचनअसंगतयोछे । वधिरसुकजडसमपुरडोछे॥नहवावहिकोडजवहिनहाही । जवहिंखवावेकोडतव्हाही करवावेजोकोउमजूरी । अथवापकरिजाहिलेदूरी ॥ कामहुभयेकरतसोरहही । विनवरजेतहँतेनहिटरही ॥ नीकनिषिद्धअन्नजोपावे । भोजनकरेनसुखदुखल्यावे॥ मानहिनहिमानहुअपमाना । तिनकोतनकोतिनहिनभाव इंद्रीप्रीतकामनहिकरही । ध्यावतकृष्णनिरंतररहही ॥ ५॥ ज्ञीतघामवरपासवसहही।छायावसतिहुकवहुँनगहही

दोहा-मत्तवृपभसमचलतमग, परमपुष्टसवअंग ॥ धूरधूसरिततनरहत, त्यागेसवकोसंग ॥ रहतूअन्ळ्जिमिभसूम्छिपाना।तिमिजङ्भरतप्रभावन्जाना।कटिचिरकुटकीलगीलँगोटी।शिरकचसमिट<sup>प्रहृंक्वे</sup> अतिमुळीनएकतनहिजनेऊ । तातेजानिपरताद्वजभेऊ ॥ देखतदूरदूरशठकहहीं । दूरदूरतातेसवरहर्ती ॥ १० कर्किओरनकरमजूरी । भोजनकरहिउदरभारिपूरी ॥ ऐसोलखिताकोसनश्राता । सिखननलगेधर्मविख्याता॥ ताकेपीन्अंगसबदेपी । ताहिमानिमनवङीविशेपी ॥ खेतखनावनहेतुबोलाई । कृषीकर्ममहँदियोलगाई ॥

.दोहा-सननरुगेतीसनतर्ही, देतेकूपवनाइ ॥ कहुँँउनकरिदेतआति, जातेसेतनशाइ ॥ ्रदाहा—सननलगृतासनतहा, दतक्रपवनाइ॥ कहुळचकारद्वजात, भावस्वानशास ॥ १ पञ्चनचरतकबहुँनहिंडाट ॥ कनासरीभूसीजोदेही । अष्टतसमानसायसोलेही ॥ ११ १ । । इरिरसमगननतनकरभाना॥तहँपकश्चृद्रराजकोळरहेळ । भक्तिभद्रकालीकीर्गहे १ । स्विचित्रकालीकीजनाही । सोचिल्दिवीमंदिरमाही ॥ कह्योमातजोछतहमपेहें । तोतुमकोहमनस्विदेहें ॥ १२

ः विविधिकः सः 'भी तस्योत ि तियाँभी हिः अदिनहँकः अदिवी कि हिः दोहा-दुतदूतनअसकहतभो, त्यावहुनस्य्विआसु । दूतदोरिगृह्यायकः, शोरनकरयोहुलासु ॥ ैं . यनछारी । सोभाग्योकरिकेवरजोरी ॥ तेहिपछिदिरेसवकोई । पेतममहापरचोनहिजोई ॥ ि हुँसीजनल े । बहुतदूरळाञ्जतिदुलपागे । मिल्योनसोनरअतिअधियारे । दूतफिरतजडभरतिनहारे ॥ ुद्दे िहुँसाजनल । बहुतदूरठाआतदुष्पाग । स्वरत्ताता स्वयत्त्वाता । द्वतसकट्डरिकेइकसंगा ॥ उसेत् ँ ेुमचावः । मनमहँकृष्णरूपकहँष्यावत ॥ ताकेनिरस्विष्टप्रसवर्गगा । द्वतसकट्डरिकेइकसंगा ॥ असेत् ँ विकटकेसमपरतिहासे ॥ पार्वे । हो । सोनरतोपिछनोअवनाहीं ॥ याकोहेनहिंकोइरखवारो । वैकछकेसमपरतिनहारो ॥ दोहा-अर्हेअंगमोटेस्फल, विल्लायकयहनीक ॥ तातेपरिलेचलद्वअव, यहविचारहेठीक ॥ १३ ॥ ्रिया जिल्ला कि की । प्रकारिजकारिकैचलेतहां हीं ॥ देवीमंदिरतुरतहिं आये । इतसकलअतिआनँदपाये ॥ ुँ : , । है । जोरिपाणिअसविनयसुनाई ॥ सोनरमिल्योनहमकहँहरे । स्रोजेनिज्ञिअँधियारघनरे ॥ ाथ े ति कि । अतिमोटोनहितनकछुरोग्र ॥ याकोभक्षतदेवीमाई । आझुहिनेहैनाथअपाई ॥ ि. इ.स. तुनरेश । इतनकद्योकियोतुमवेशा ॥१९॥ पुनिताकोमजनकरवायो।अंगनिअंगरागळगवायो।॥ दोहा-अरुणवसनपहिरायके, धूपणभूषितकीन ॥ रक्तचंदनहिभारुमें, तिङकङ्कितकरिदीन ॥ ﴿ ﴿ (१९४४) ति ो।सुननमारुवहुिं ि (स्वो ॥ ङाजाअंकुरपत्रचटायो । धूपदीपविधिविदितदेखायो ॥ ﴿ ﴿ (१९४८) ति । कोन्देविङकेसकुङ्किसाना ॥ पणवमृदंगतूरसहनाई । औरहुसिगरेवाजवजाई ॥ ั้ง ระบังสล<sub>ั</sub>นกับ भूपभद्रकाळीढिगळाई । जङ्भरतहिसनसुखर्वेटाई ॥ १५ ॥ नरहोाणिततेपूजनकीवो । देवीकोप्रसन्नकरिछीवो ॥ पेसोचितदेशद्वभुवाला । अभिमंत्रितकरिकेकरवाला ॥ दियोपुरोहितकेकरमाहीं । कह्योदेहबलिदेवीकाहीं ॥१६॥ दोहा—शुद्रराजऔतासुभट, घेरिखड़ेचहुँओर ॥ कर्राहंभद्रकालीनिरसि, बार्राहेबारनिहोर ॥ धनमदगर्नितअतिशयपापी । ब्राह्मणवैष्णवकेसंतापी ॥ महानिरंकुशहिसाकारी । अतिदारुणस्वभावअविकारी ॥ पेसोसिगरोशुद्रसमाजा ॥ मोहितखड़ोरहोञ्जरुराजा ॥ जहँजडुभरतक्वप्णकोदासा । समद्शीनहिंकछुमनत्रासा ॥ कोहुकोमित्रनकोहुकोर्वेरी । सदाकृष्णआनेदेसेरी ॥ तास्त्रेजप्रगत्थोअतियोरा । छाइरह्योमंदिरचहुँकोरा ॥ देवीमूरतिडचटतुरते । परतभईतेहिथछतेअंते ॥ ब्रह्मतेजतेअतिदुखपागी । जरनभद्रकाछीतहँछागी ॥ दोहा—ङ्खिशुद्रनदारुणकरम्, विष्रघातअतिघोर् । करिकराङ्काङीवृष्टपः प्रगटतभैतेहिटोर् ॥ १७ ॥ भुकुटीवंकरुंकअतिर्खानी । कुटिल्टंतरसनावङ्बीनी ॥ अरुणनयनअरुवदनभयावन।मानहचहत्रजगतकहलावन॥ करिकेअट्टहासअतियोरा । कूद्तभङ्करिकोपकठोरा ॥ उपरोहितकरआज्ञुमुरेरी । छीन्ह्छुडायक्रपाणकरेरी ॥ प्रथमपुरोहितकोशिरकाट्यो।शुद्रराजकापुनिशिरछाँट्यो॥तेहिकुपाणसवशुद्रनशीशा। काटिछियोकाछीअवनीशा॥ सगणसद्यशोणितकरिपाना । नाचनलगीकरतकलगाना ॥ कंदुकतिनकेशीशवनाई । खेलतकालीतहँमनभाई ॥ दोहा-बचेनएकहुशुद्रतहँ, कार्लीकियसंहार ॥ तिनपापिनकोकरितभै, शोषितमांसअहार ॥ १८ ॥ हेकुरुपतिजोकरतहै, हरिजनकोअपराध ॥ ताहीकोपुनिहोतहै, सकुरुजीवकोवाध ॥ १९ ॥ जनिअचरजमानद्वकुरुराई । वहेंत्रेमरासिकयदुराई ॥ यहीसत्यसंतनकीरीती । भईनजङ्भरत्ताईकछ्भीती ॥ 🕯 तिनकोहृदयप्रंथिसवछूटी । सवइंद्रीहरिपदमहॅजूटी ॥ तजेवेरजगमित्रजदारा । मिल्रनचहेवसुदेवकुमारा ॥ ं इमिअनन्यदासनरघुनाथा । रक्षाकरहिंआपनेहाथा ॥ तिनहिंभीतिर्देसकहिनकोई । काल्हातिनकोरक्षकहोई ॥

दोहा–कोक्नपालुयदुनाथसम, निजदासनकेहेत ॥ धारिअनेकनरूपप्रभु, रक्षणकारिमुखदेत॥ २०॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजनांधवेज्ञाविश्वनाथांसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिह्नद्वेवकृते आनन्दाम्बुनियोपञ्चमस्कन्येनव्यस्तरंगः॥ ९॥

🕴 परमहंसजेमहाभागवत । क्रप्णचरणअर्रावदनमेंरत ॥ तिनकेसमजगमहँकोआना । सतिजानहुकुरुनायसुजाना ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

पश्चिममंइकदेशह, नामसिंधसोषिर ॥ नामरहूगणितिहरहोो, तहँकीतृपमितिषीर ॥ नायननभूष्यकः नामात्रञ्जतायारः ॥ नामरङ्गगातादरक्षाः तदकाष्ट्रप्यातयारः ॥ तत्तिवज्ञानाः । कपिठदेविद्याकियेपयानाः ॥ हसवारयकसुभगपाठको । ठर्गोझाठसम्बद्धाः ॥ सम्बद्धानाः । कपिठदेविद्याकियेपयानाः ॥ हसवारयकसुभगपाठको । ठर्गोझाठसम्बद्धाः गणापद्याणाः । कापञ्चपादणापपपपाणाः । व्यापारपपात्तमाणकाः । ञ्याद्याण्याप्याः । ज्याद्याण्यापयः । व्याप्याप्यापयः । व्याप्याप्यापयः । व्याप्याप्यापयः । व्याप्यापयः । व्यापयः । व्याप्यापयः । व्य जामजारा । जासाद्वनारा आपक्षप्रासारा ॥ यहस्यमाध्यसावसाम्भयः । ठावास्थायाठतास्थाती। जिरियेकहारा । वाहकपतिसंविचनउचारा ॥ यकचारकयिकायोहहार्ही । प्रमुक्षित्रिकाटेच्छतेनार्ही॥ ागाप्यकृष्ठारा । यादकृषातताप्यप्यप्यारा ॥ यप्यपारकृषाकृष्ठारा । यद्याशायकृष्ण ॥ भाष्यप्रकृष्ठिह । जाकोहोयअसोगितदेहु ॥ तत्रवादकृषतिदृतप्रयो । वादकृष्टिततहँवोजकृरायो ॥

नारामञ्जूष्ट , गामाधापम्यापापपष्ट ॥ प्राम्याध्यमापकृतमञ्ज्ञा । वाद्यवादिसाकिशोर॥ ह्या-कृतदीरितोहिदेशमें, खोजतभेचहुँओर ॥ देसतभयकदेशम्, द्विजशीगरसाकिशोर॥ ाश दूरपगारमान्यसम् सामार्यमपुरुषार ॥ वस्तामप्यक्ष्यमः । स्मन्यागरसाकुसार ॥ भीनअंगसनताके । अहेनरोगस्रीरहिजाके ॥ दूर्ताकियुअसमनहिनिचारा ॥ अवतहितनहिम्हिलकहारा॥ नामनापनाम् । अवताकृतमान् ॥ दूषालयुजातममाकृषयारा । अवताकृतमाकृषकृति । स्विहेटचरिहेशिकिकाः ॥ अभित्रवरुदिसातो । हमहिदेशिकछुनाहिङेरातो ॥ अहसूचनहिद्दशतवाको । निकेटचरिहेशिकिकाः ॥ भणापन्यप्रताता । क्ष्माक्ष्याप्रकञ्जनाक्ष्यता ॥ अवस्यनाक्ष्यत्रात्वाका । नाक्ष्य्याव्यकार्याः ॥ चारिजङ्गरतहुकाहींगहित्यायेनिजमाठिकपहिं॥सहकपतिहुतनृपत्रिविकाम् । ह्योटणपत्त्वात्वाः॥ असम्बद्धिकार्यः । न्यारमञ्जूनरत्वकुशहागाहण्यायानमभाठकुमहा।विहकुमात्वुत्वनुमाश्चायकोम् । ।ट्याट्यायम्यायायायायायायायायायायायायाया आग्रुताहिटगहि । चल्योआश्चितिकाउटवाई ॥ प्रमहंतश्चीभरतसुजाना । डेशिविकाकहाँकियेच्याना ॥॥ 

दाश प्यासनाय्यस्य न्यासम् भरतपरतम्यमारः ॥ त्यम्यस्य महिनाती । धक्काल्यतमूपकीछाती ॥ संदर्भदगतिचल्ही । ऊँचोनीचोललहिनथल्ही ॥ तत्रपालकीविष्महेलाती । धक्काल्यतमूपकीछाती ॥ लदनदगातपळ्हा । कपाणापाळखाहनपळहा ॥ तपपाळकाषपमहत्राता । प्रकाळगतप्रपकाळाता ॥ विद्युणकछुदुवळाये । सकळ्वाहकनवचनसुनये ॥ शिविकाटेडीहिकसजाती । अतिश्यदुवहितीमस्याते॥ विद्युणकछुदुवळाये । सकळ्वाहकनवचनसुनये ॥ ारह्यणण्युष्टुष्यञ्चाय । स्ट्रिवाहकनवचनसुनाय ॥ ।शाय्काटढाह्निकसजाता । आतश्यदुषहातापम्छाता ॥ भारह्यणण्युष्टुष्यञ्चाय । स्ट्रिवाहुहुत्कापण्यभागाताताताङ्गतुमकहँकारिहे।तुम्हरावेत्त्रहमसरहाहि॥ छहुसामगतिसकलकहारा।पहुँचापहुहुत्कापण्यभागाता ॥ क्रकायमान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागा निभगपतिकेवचनककोगा । जोवनावकक्ष्यानिकममनिकोगा ॥ क्रकायमान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभागान्यभाग ७९५गम्गातसक्रुकृहारा।पहुचावहुहुतकाप्रलेशमासा।नाताताङ्नतृषकहकारहातुम्हरावतुनहमस्वहारहाण । कहीरहुगणतेशसवानी ॥३॥ हमतीराउरशासनानी॥ विभूपतिकवचनकठोरा । इतिवाहकश्रतिकरतिनहोरा ॥ कहीरहुगणतेशसवानी ॥३॥ हमतीराउरशासनानी॥ विभूपतिकवचनकठोरा । इतिवाहकश्रीतकरतिनहोरा ॥ कानिकामानिकारी

भारकप्रप्रकृतार । जारपाइकुआतकरतानहारा ॥ कहारद्वरागतज्ञस्याना ॥२॥ हुमताराजरशामः॥ दोहा-चलहिविषमगतिमगनहीं, अतिहिवेगगतिपारि ॥ शिविकागतिसालेसदा, हुनहिचूकहमारि ॥

यहनपानपाहकजाआया । वाहकपातपालकालमाया ॥ चलतमदमातयहमगमाहो । ऊंचनाचयलहत्तनाहाः॥ स्वातंत्रप्रदेशीयाः चल्यानपान्यस्य । वाहकपातपालकालमायाः ॥ चलतमदमातयहमगमाहो । योगतिजानतिनहिं अतिहोशे तातंत्रप्रसुचकालगिजाहीं।चलिनसकतयहिसममगमाही ॥ हेयद्यपिसवतयहमायाः । सम्बन्धिजन्यस्य स्वातंत्रमे । किस्सिक्यस्य स्वातंत्रम्य । किस्सिक्यस्य स्वातंत्रम्यस्य । तात्रभुभुभाणागाह॥याष्ट्रनस्कृतयाहसम्मगमाहा ॥ इयद्यापस्वतयहमाटा । यागातजानातनाहआत्रहातः ॥ त्वदुक्तिजड्भरतिहिनुगहेरो । कियोविचारिवपमातिकेरो ॥ कियअपराध्वकमगमाही । संगदोपठात्मात्रजाती यहविरह्माणस्त्रोमस्त्रात्मात्महोत्रस्त्रोमान्द्रसम्बद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रसम्बद्धान तपडाक्रणङ् भरताहरूपहरा । क्रयाविचाराविषमगातकरा ॥ क्रयअपराधएकमगमाहा । सगदापळाग्यासवकारा यद्पिरहुगणरह्योसुज्ञानीतिद्पिरजोष्ठणकीमतिआनी॥स्जिहिङ्गपितिज्ञिमस्तनमहाना।तिमिजङ्भरतप्रभावनजाती यद्पिरहुगणरह्योसुज्ञानीतिद्पिरजोष्ठणकीमतिआनी॥स्जिहङ्गपितिज्ञिमस्तनमहाना।तिमिजङ्भरतप्रभावनजाती सिनपेक्रस्टकोषितदेशज्ञा । बोलेक्टनस्तिक्रमानिक्रम्यात्रम्य ॥ ८ ॥

्राता राज्या । नार्य कराव्यापार वार्य । वर्षेत्र वेसम्पालकीः आयेह्रसिदेशः ॥ दोह्य-हेनबीनवाहकसुनोः तुमवहुलुह्योकलेशः ॥ वर्षेत्रलेममपालकीः आयेह्रसिदेशः॥ वृह्या-हनवानवाहकसनाः तमबहुण्ह्याकण्या ॥ वरतण्यमयाण्याः जायश्याववराः ॥ सुर्वेश्वसहायकेतुममाई । सुमञ्जेलवालकीउठाई ॥ हूजेकाकोउल्लेकहात् । सुरुरोहिएककंपपरभातः ॥ भवापुरद्रगणरञ्जाञ्चाताताभापुर्याञ्चलतिमत्तिकक्ता ॥ द्राष्ट्र तिनपेकञ्जकोपितद्वेराजा । बोळ्वचनविगतिनक्त्राजा ॥ द्राष्ट्र डुपल्लाहायकतुमभाव । तुमलकल्पालकावठाइ ॥ बूजकाकावलाकहारा । तुम्हराहपक्कपपरभारा ॥ आतिशयदृद्धपुत्तुमजानी । तातिविपमचालमगठानी ॥ सिगोवलीतुम्हीवलहीने । श्रुपापिपासातेआतिश्रीत् गानिकिप्रकरीयन्त्रप्रसारमा आत्रश्यद्भर्षपुरुपणाना । तातावपम्चालमगठाना ॥ सगरवलात्रम्हावलहानि । क्षुधाापपासतआतक्षातः॥ महित्रपित्रलटेवचनसुवाला।जङ्गस्तिहिभाषेत्रतिहिकाला।।पितिनकेनतन्त्रअभिमाना।मृपतिवचनकछित्रेवालही॥ महित्रपित्रलटेवचनसुवाला।जङ्गस्तिहिभाषेत्रतिहिकाला।। ६ ॥ महिन्द्रभिन्नानेताव्यक्षी। स्वाप्रोतस्तिमहोत्रालही॥ मोनचलेलेकिकाकाही । ध्यानक्षेत्रस्तिमहोत्त्रमानेता याहापापुरुरुव्यन्सुवालााजङ्भरताहिभाषेउतिहिकाला।पितिनकेनतन्कुअभिमाना।तृपतिवयनकुष्ठकिश्तका॥ १ ६ ॥ पुनिटहिह्निग्हेषालको । हुवभोद्यातीमहोपालको ॥ ६ ॥ पुनिटहिह्निगहेपालको । हुवभोद्यातमहोपालको ॥ मोनयलेलेकिकिकाकार्षा । ध्यानपेहिरिचरणनमार्षा ॥ केतित्वसम्बद्धारम्बद्धार्थे । केतित्वसम्बद्धारम्बद्धार्थे ्रणारामकाकारा । व्यानयरहारचरणनमाहा ॥ ६ ॥ प्रानटहाह्नग्रह्मराको । दुखमाछातामधागण दोहा-त्त्वहिरहुमणकुपितह्नै अतिहिसहणकारनयन ॥ देखिदशाणङ्ग्रस्तको, बोल्लसोअसवयन ॥ सहा-त्त्वहिरहुमणकुपितहे असिहिसहणकारनयन ॥ देखिदशाणङ्ग्रस्तको ।

क्सरेवाहकहुप्दिनीता । आसनमरोकाननकीनो ॥ जोवतहोतेष्ठतकसमाना । मोकोनेकहुँ नेहराना ॥ क्सरेवाहकहुप्दिनीता । आसनमरोकाननकीनो ॥ जोवतहोतेष्ठतकसमाना । मोकोनेकहुँ नेहराना ॥ ज्ञासनमरोकाननकीनो ॥ ज्ञासनकीनो ॥ ज्ञासनमरोकाननकीनो ॥ ज्ञासनकीनो ॥ कसरवाहकडुएनवाना । शासनमराकाननकीनो ॥ जोवतहोतिष्ठतकसमाना । मोकोनेकडुर्तेनडेराना ॥ भारतिकारिकडुएनवाना । शासनमराकाननकीनो ॥ जोवतहोतिष्ठतकसमाना । मोकोनेकडुर्तेनडेराना ॥ तातमितीहिंदेहेदिङा । जिमियमजीवनदेतअखंडा ॥ तबतिमतिसीधीमहिंचार्लेडे यहिमिधिजवैभ्रपअभिमानी । कहीकिविक्रप्रस्वविक्रयस्वीतिस्वर्यस्वतीस्वर्यस्वयस्विक् तातमताहिद्दहोद्द्धः । ।जामयमजावनदत्तअखंडा ॥ तबत्तंगतिसीधोगहिचर्किहे । तातेप्रुतिनपाटकीहर्कि ॥ र यहितिधिजनेभूपजभिमानी । कहीकुटिलभरतिहर्विती॥स्बोनपंडितपंडितमानी । रजतमतेतिहम्तिल्यानी भरतप्रभावनेकुपजभिमानी । कहीकुटिलभरतिहर्वित्तानी॥स्बोनपंडितपंडितमाना । रजनमाणाकोज्ञानमाना । रजनमाणाकोज्ञानमानी भरतप्रभावनेकनहिजाना । जीनअनन्यहामभगनाना ॥ ज्ञालमाणिकप्रमानिकाणाना । रजनमाणिकप्रमान थाहाबाधजवसूपआसमाना । कहींकुटिस्सरतहिबहुवानी॥स्त्रोत्पंडितपंडितमानी । रजतमतेतिहम्पित्स्याः भरतप्रभावनेकनहिजाना । जीनअनन्यदाससगवाना ॥ जवजगिषत्रसरतमतिमाना । मगनकृष्णपद्भेषद्भातः॥ भरतप्रभावनेकनहिजाना । जीनअनन्यदाससगवाना ॥ जवजगिषत्रस्य ॥ स्वयंत्रस्य स्वयंत्रस्य स्वयंत्रस्य ॥ स्वयंत्रस्य स्वयं नापपकपाहणामा । जापजनप्पदासमग्यामा ॥ जयजगामञ्जयस्तवातमामा । मगणञ्चलप्रपत् दोहा—सुनतरहृगणकेयचन, नैसुकमुखसुसकाय ॥ मेदमेदर्भेत्वचन, वोहेसरलमुभाय ॥ ८॥ दोहा—सुनतरहृगणकेयचन, नैसुकमुखसुसकाय ॥

जडभरत उवाच । जडभरत उवाच । जेंड्सतर्नाहंगणनम्हाता ॥ वेंक्छ्वरस्त्वहोत्नोभारा ॥ वेंक्छ्वरस्त्वहोत्नोभारा ॥ व्यवस्थानम्हाता ॥ व्यवस्थानम्हाता तनसंवंध्यनायकोहोतो । तोस्रवडसकोहोत्तवहोतो ॥ व्यवसंवध्यमा eunganagasat ॥ तहीसगरेसत्यतिहारे ॥ वैकछुवस्तुहोतजोभारा । तोडुखतनहिच्छानहीति ॥ तनसर्वेषहमकछुमारी । तहीसगरेसत्यतिहारे ॥ तनसर्वेषहमकछुमार्ही । तातेनहिंडुखकछमनाही / तनसर्वेष्ण्यावकोहोतो । तोछुखडुखकोहोत्तवदोतो ॥ तनसर्वेषहमकछुमार्ही

्राची । अरुजोपंथपरतकहुँजोई ॥ तवगवनतवनतोन्नुपराई । पंथहुदेशनकहुँदरशाई ॥ ९ ॥ श्रिक्त । दूबरमोटपरततनजोई ॥ आधिव्याधिद्वर्राष्ट्रयां ॥ श्रुधातृपाभयनींदरुदाई ॥ १० ॥ द्वीदान्यन्त्रिपाभयनींद्वाद्वर्ष्ट्रयांद्वाधिक्ष्यन्त्रयांच्यांद्वर्ष्ट्यन्तरुद्धादी ॥ १० ॥ श्रुधातृपाभयनेत्रयांच्या ॥ श्रुधात्वर्ष्ट्यम् । श्रुधात्वर्ष्ट्यम्याद्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्यात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्षेद्धात्वर्यस्वरं । श्रुधात्वर्यस्वरं । श्रुधात्वर्यस्वरं । श्रुधात्वर्षेद्धात्वर्यस्वरं । श्रुधात्वर्यस्वरं । श्रु शिक्षाहेतदंडतोदेहीं । तोतुमभूपकोनफल्पेही ॥ प्रथमहिसकल्झीखहमलयक । प्रनियहमारगमहँमनदयक ॥ दोहा-जोप्रमत्तमानोहमहि, जीखदेतकेहिकाज ॥ कीनहेतऐसेवचन, कहतरहगणराज ॥ १३ ॥

#### शुक उवाच ।

असकहिस्रनिवरकांत्रस्काला । भयोमोनध्यावतहरिलीला।।निजन्नारन्धकर्मकरिभोगू।क्षयकरिवेकोकियोन्नयोगू ॥ लेशिविकाध्यावतजगदीशाविमल्चालपुनिचल्योसुनीशा १४ तहांतिपुसीवीरसुवालालहनहेतविज्ञानविशाला ॥ जातरह्योष्ठिनिकपिठसमीपा । सुनेजभरतकेवचनमहीपा ॥ इद्ययंथिकेछोरनवारे । योगमार्गदरज्ञावनहारे ॥ तविभविकातेउत्तरिमहीभा।तुरतभरतपदनायोभीभा।अतिपछिताइभूपभयपाग्यो।निजअभिमानतुरतनृपत्याग्यो॥ दोहा-नपतिरहगणजोरिकर, क्षमाकरावतभूछ ॥ कहतभयोजडभरतसों, ग्रुनिअपराधअनुछ ॥ १५ ॥

#### रहगण उवाच ।

अहीकोनतुमवेपछिपाये । विचरदुधर्गिमहासुखछाये ॥ कोहोतुमपारेजपवीता । कीक्षत्रीकीविमपुनीता ॥ काकेसुन्केहिहितइतआये । निजनिवेशकहिदेशवनाये॥ कोपोतुमहोदन्तात्रेऊ । किपोकिपछदुवरणहुभेऊ ॥ मोपरकृपाकरनकेहेतु । दरज्ञनदीन्होज्ञाननिकेतु ॥ १६ ॥ वर्जावज्ञञ्चल्यरञ्चला । यमकोजोयमदंडअत्तला ॥ अर्कअग्निअरुत्तोमहुअस्ता । पवनहुऔरकुवेरहुज्ञस्ता ॥ तस्हनभयतेमननहिंभागै।जसद्विजअपमानहिंडरलागै।।१७॥

दोहा-अवनछिपावद्रकरिकृपा, दीजेमोहिवताय । विचरहजडसमजगतमहँ, ज्ञानप्रभावछिपाय ॥ महिमाञँहेअपारतिहारी।जाननकीगतिनाहिंहमारी॥आपवचनकोअर्थगॅभीरा।जानिनसकहियदेपिमतिधीरा॥१८॥ जेग्रुर्स्हेंज्ञानिनम्रुनिकेरे । कपिछदेवहरिकछानिवरे ॥ कोरक्षकहेयहजगमार्डी । जातरह्योपूछनतिनकार्डी ॥ १९ ॥ सोईकपिङस्वरूपिछपाये । मोपरकृपाकरनइतआये ॥ योगश्वरनकरिगतिजोई । मदबुद्धिजानेकिमिसोई ॥ २०॥ कद्योजोआपर्देमेंश्रमनाहीं । सोस्निभइशंकामनमाहीं ॥ कर्मिकयेश्रमदोतसदाहीं । सोहमकोअनभोरनमाहीं ॥

दोहा-यहप्रवंचेहेतत्यनहि, यहजोकद्योम्रनिराय । सोतिगरोपरपंचयह, हमकोत्तत्यजनाय ॥ १२ ॥ जोप्रपंचयहसत्यनहोई । घटभरजङ्गानेकिमिकोई ॥ नहिंशरीरसंबंधहमारे । यहजोस्रनिवरवचनउचारे ॥ सोसंवंपसत्यहेनाथा । तनसँयोगतेसुखदुसगाथा ॥ २१ ॥ जिमिपावकथारीपरिदीने । तामेंशीरतंदुङोकीने ॥ थारतपततेतपतक्षीरहै । तेहितपितंदुङहोतस्रीरहै ॥ जैसेन्नथमतापतपतोतन । ताहितपेषुनिन्नाणफेरमन ॥ मनकेतपेतपत्रहेर्नावा । तातेसितिसंवंपअतीवा ॥२२॥ नहिंस्वामीनहिंसेवकभाष्यो ॥ तासुभेदपूछनअभिराष्यो॥

दोहा–भूपतिपाटतप्रजनको, देतदंडटसिभूट ॥ पानहिसेनकसकटफट. निजसेनाअनुकूट ॥ जैसेजेहरिभजतसदाहीं । यथायोगपानतफ़रुकाहीं ॥ तातेमृपानसेनकस्वामी । सेनाहिकियमिर्छेञपगामी ॥ २३॥ क्षमहुनाथअवममअपराषा । मेंदीन्होंतुमकोअतिवाषा ॥ भूपतिगर्वविवद्यमेंअथा । दिविकादंडपरचोतुवकंशा ॥ हेसुनिनायकदीनद्याटा । देखिद्शामहाहुँविहाटा ॥ यहपातकसमुद्रतेनाया । माहिनिकाराप्रभुगहिहाया ॥२०॥ कहीजोतुमन्।कियोअपराधा । विनजानेदीन्द्रोमोहिंबाधा ॥ तीजानविनजानेजोई । करतसंतअपरापैकोई ॥

(२१०)

दोहा-पश्चिममेंइकदेशहें, नामांतंधुसोवीर ॥ नामरहूगणतिहिरहों, तहँकोनृपमितिधीर ॥ -पात्रमभइकद्शहः नामासञ्जतावार ॥ नामरहूगणाताहरह्माः तहकाष्ट्रम्भातपार ॥ -पात्रमभइकद्शहः नामासञ्जतावार ॥ नामरहूगणाताहरह्माः तहकाष्ट्रमात्राठको । ठर्गोझार्ठस्कतनभयः॥ । कपिठदेविकाकियेपयाना ॥ हैस्वस्यकस्यात्रमात्रकः। ठिशिविकापिठसकतनभयः॥ । आयोभूपसिञ्जतीवीरा ॥ तहँयकवाहककोउथकिमयः।

्राण्यात्र । जायाध्रपाषध्रसावारा ॥ तहयकवाहककाडयाकमयः । ठाञ्चावकाचाठसकतनभयः॥ यकचारकथिकमयोद्दाहीं । प्रसेशिविकाठेवठतोगाहीं । वाहकपतिसीवचनउचारा ॥ यकचारकथिकमयोद्दाहीं । प्रसेशिवकरोवो ॥ वाहकहिततहँ ॥ तववाहकपतिदूतपठायो । वाहकहिततहँ हो। जाकोहोयअरोगितदेहु ॥ तववाहकपतिदूतपठायो । वाहकहिततहँ हो। वाहकहि

त्त्वाचन्द्रवर्षः, नाकाश्ववज्ञात्ववद्रुः ॥ प्रवचावक्रवाप्यत्त्वव्याः । वाहकाहततहस्यावव वोह्य-हृतदोरितहिंदेशमें, खोजतभेचहुँ और ॥ देखतभेयकदेशमें, द्विजअंगिरसकिशोरः॥ वाहा-वृतवाशताहवराम, सामतमयहुजार ॥ दस्तामयकदराम, हमजागरसाकरार ॥ अतिहृद्धीनअगस्यताके । अहनरोगज्ञरिरहिजाके ॥ दूसकियेअसमनहिविचारा । अवतिहृद्धीनअगस्यताके । अहनरोगज्ञरिरहिजाके ॥ न्यातः हुं भागनगत्तवताकः । नहन्यागभ्यायाह्याकः ॥ हृताकयुन्यसम्नाहायचायः । नयताहृतनाहाम्यत्वक्षाः॥ यहीभन्ने अतिवर्णदेवातो । हमहिदेखिकछुनाहिंद्धातो ॥ अहेसूचनहिंदस्भतवाको । निवेद्रचिहिहीविकाको॥ थहामणाज्ञातयणदिवाता । इमाहदावकछुनाहिङ्गता ॥ अदस्यनाहिदशतवाका । नाकल्यालहाशायतिवाति। असविचारिजङ्गरतङ्काही।गहिल्यायनिजमालिकृपाही।माहकपतिद्वतनृपशिविकामें । लियोलगपत्तावाता।॥ असविचारिजङ्गरतङ्काही।गहिल्यायनिजमालिकृपाही।।माहकपतिद्वतनृपशिविकामें । जसानचारमञ्जूमरत् हुकाहागाहरयायानम्माछकपाहागवाहकपातद्वतन्त्रपाशावकाम । त्यारमायद्वरामवारा सनकेआग्रुताहिरुगाई । चल्योआग्रुशिविकाष्ठवाई॥ परमहंसश्रीभरतस्याना । रुशिविकाकहँकियेयाना॥॥ सनकेआग्रुताहिरुगाई । चल्योआग्रुशिविकाष्ठवाई॥ परमहंसश्रीभरतस्याना । रुशिविकाकहँकियेयाना॥॥

त्रात्रात्र्यस्य १ प्रताराञ्चासारमञ्जासः । समस्यत्रानसञ्जासः । अशायमामस्यस्य । दोहा - इतिआग्नुयक्तवाणभरः, भरतपरतमभपाइ ॥ निजपायनतेजीवकोडः, जातेकचरनजाइ ॥ वाहा व्यापनायम्बन्धामम् भरतपरतमगपाइ ॥ गणभायनत्रणावकान्न, जातकपरणाह ॥
तातमंदमंदगतिचल्ही । ऊँचोनीचोल्खहिनथल्ही ॥ तवपालकविष्महेजाती । घकालगत्रमुणकीला ॥
तातमंदमंदगतिचल्ही । ऊँचोनीचोल्खहिनथल्ही

तातमदमदगातचळहा । अयानाचाळखाहनथळहा ॥ तवपाळकावपमह्रभाता । यक्षाळगतसूपकाळाता ॥ तहारहृगणकळुडखळाये । सकळबाहकनवचनसुनाये ॥ शिविकाटळीहेकसमाती । अतिश्चयुक्तहोतीममळीते॥ तहारहृगणकळुडखळाये । सकळबाहकनवचनसुनाये ॥ तहारहुगणकुंडुख्छाय । सकल्वाहकनवचनसुनाय ॥ ।शावकाटलाहकस्रजाता । आंतेश्यदुखहाताम्छाता ॥ चल्डुसुगमगतिस्कल्कहारा।पहुँचावडुहुतकाप्लभगस्य।भारतिताङुनतुमकहँकहिँ ।उभा व्यक्तमण्यात्री चल्डुसुगमगतिस्कल्कहारा।पहुँचावडुहुतकाप्लभगस्य। व्यक्तमण्यात्री ॥ २०॥ व्यक्तमण्यात्री ॥ २०॥ व्यक्तमण्यात्रीत्री मनिभवनिकेवचनक्रमोगः । व्यक्तमानक्रमानक्रमानक्रमान चण्डलगुम्भातत्तकण्यकहारा। पहुंचावडुंडलकापण्यमारा।।वातावावनतुमकहकारहातुम्हरावत्त्वहमस्पराहरहास्त्रमार्ग सुनिभूपतिकवचनकठोरा । डरिवाहक्रअतिकरत्तिहोरा ॥ कहीरहमणतेअसवानी ॥३॥ हमतीराजरज्ञास्त्रमार्ग भातभवयनकठारा । डारवाहकजातकरतानहारा ॥ कहारद्वगणतजसवाना ॥३॥ हुनताराज्यकाराण दोहा चल्रहिवियमगतिमगनहीं, अतिहिवेगगतियारि ॥ शिविकागतिसीक्षेसदा, हुनहिंचकहमारि ॥ दोहा चल्रहिवियमगतिमगनहीं,

वाहा—पणाहापपमभातमगनहा, आताहवगगातघाति ॥ श्वावकागातसाससदा, हनाहचूकहमाति ॥
यहनवीनवाहकजोआयो । वाहकपतिपालकीलगायो ॥ चळतमंदगतियहमगमाही । उँचनीचथलदेखतार्वे ।
यहनवीनवाहकजोआयो । वाहकपतिपालकीलगायो ॥ हैयद्यपिसवतेयहमोटो । योगतिजानतिनहि आत्मात्रार्वे ॥
सात्रिमुध्यकालगिजाहीं।चिलनसकतयहिसममगमाही ॥ हैयद्यपिसवतेयहमोटो । योगतिजानतिनहि सामगमाही ॥
सात्रिमुध्यकालगिजाहीं।चिलनसकतयहिसममानिको ॥ विकासमानिको ॥ वावभुधुयक्षार्थागणाशायालमस्कृतयाहसम्मगमाहा ॥ हयद्यापस्वतयहमाटा । यागांतजानांतनाहआत्वाराः ॥ त्वदुक्तिजड्भरतिहिनुपहेरो । कियोविचारविषमगतिकेरो ॥ कियअपराघषकमगमाही । संगदोपलायातमजाती यदिषस्त्रगणस्त्रोसज्ज्ञातीतस्त्रविद्यज्ञेत्रणाल्हीयस्त्रभाजनीतम्बन्धिकान्त्रभाजनीतम्बन्धस्त्रभाजनीतिकान्त्रभाजन तपडारणणङ्गरताहरूपहरा । ।कथाविचारावपमगातकरा ॥ कथअपराघएकमगमाहा । सगदापङाग्यावक्षणः सद्पिरहुगणस्त्रोसुज्ञानीतद्पिरजोग्रणकीमतिआनी॥रजिहेडापितजिमिरतनमहाना।तिमिजङ्भरतप्रभावनजिल्ली सद्पिरहुगणस्त्रोसुज्ञानीतद्पिरजोग्रणकीमतिआनी॥रजिहेडापितजिमिरतनमहाना।तिमिजङ्भरतप्रभावनजिल्ला सिनपेकरुकोपितदेगजा । वोहेरवजनतिगमित्रजल्ला ॥ ८ ॥

र्द्धारामाल्यामा र नार्य गार्यपार्यसम्बद्धाः ॥ घरत्रेसम्पालकीः आपेदूर्विदेशः॥ द्वाहा हेनवीनवाहकसुनोः तुमवहुल्ह्योक्लेशः॥ घरत्रेसम्पालकोः आपेदूर्विदेशः॥ द्र्वां ज्यहाँ पकेतुमभाई । तुमअकेलपालकी उठाई ॥ दूषकाको उल्लेषकहारा । तुम्हरे हिष्क् के पपरभारा ॥ पुष्णकाष्मकत्त्वम् । तुष्णक्ष्ण्षाण्काष्ठ्याद्याः ॥ दूष्णकाकाष्ट्रणकहास् । तुष्ट्रसहष्ककथपरमासः ॥ अतिश्रपदृद्धसृत्वम्बानी । ततिविषमचाल्मगठानी ॥ सिगरेवलीतुम्हींवलहेने । श्रुपापिपासातिआतिर्शाने सन्तिविक्ता जातरापम्रङ्ग्रेखुतुम्माना । तातापपम्यारुमग्राना ॥ सगस्यलातुम्हायलहान । श्रुपापिपासातभातशानः स्वारुपपम्रङ्ग्रेखुतुम्माना । तातापपम्यारुमग्रेखना ॥ सगस्यलातुम्हायलहानिमाना । त्वातापपम्यारुमालात्वा । यहिषिपिटलटेवचनसुमाला।गङ्भरतहिभाषेटलहिकाला।पितनकेनतन्त्वभाग्यको । दुखभोद्यातीमहिक्या ॥ यहिषिपिटलटेवचनसुमाला।गङ्भरतिस्थापनमाही ॥ ६ ॥ प्रतित्वसायकारमञ्जूषा कोलकारोज्यका । मौत्यलेलेहिसिकाकोही । व्यानपरहरिच्याणकार्यक्रिकाला

्राराजकारा । व्यानपुरहारचरणनमाहा ॥ ६ ॥ प्रानटढ़ाह्वग्रह्माठका । इखमाछातामहागण दोहा-त्त्राहिरहुमणकुपितहैं, अतिहिअरुणकरिनयन ॥ देखिदशाजडभतकी, बोटतभोअसम्बर्ण॥ सारकरतान्त्रान्ते । असम्बर्णने पातपताहित्हारः । ।जामयमजावनदतअखडा ॥ तवंतगांतसीर्धागहित्रार्हि । तातेषुनित्रपाटकीर्हार्छ ॥४१ यहिविधिनवैभूपञ्जिमानी । कहीकुटिटभरतहित्रहुविती।रहोनिपंडितपंडितमानी । रजतमेतेतिहम्पतिर्धाः यहिविधिनवैभूपञ्जिमानी । कहीकुटिटभरतहित्रहुविती।रहोनिपंडितपंडितमाना । ग्रम्यक्टणाप्रवेद्यक्रभाव भरतप्रभावेत्रकर्नाहेनाना । जोनअनन्यटासभगवाना ॥ ज्यञ्जगिद्यक्रमस्यम्यमाना । ग्रम्यक्टणाप्रवेद्यसभावेत्रकर्माहे

थाहाषायज्ञ्यभूपञ्जाभमाना । कहाकुारलभरताहंबहुवानी॥रह्योनपंडितपंडितमानी । रजतमंतेर्ताहंमातण्यः। भरतप्रभावनेकनहिजाना । जोनजन्त्यदासभगवाना ॥ जवनगामत्रभरतमतिमाना । मगनकृष्णपदेप्रमुख्यात सरतप्रभावनेकनहिजाना । जोनजन्त्यदासभगवाना ॥ जवनगामत्रभरतमानिक । दोहा-सनताहगणकेज्ञचन जमकप्रमायकाल ॥ संस्थितमानिक विकास । स्थापन नार क्रमावनामा । जाराजपुरुषद्वातलगपाना ॥ जवनगालस्त्रलगतलाता । लगपगुरुष्पपप्य दोहा–सुनतरहृगणकृत्वन, नेसुकसुससुसकाय ॥ शृंदमंदर्गत्वन, बेटिसस्टसुभाय ॥ ८॥ दोहा–सुनतरहृगणकृत्वन, नेसुकसुससुसकाय ॥ क्ष्यंदर्गत्वन

जडमरत उवाच । जडमरत उवाच । तेंड्सतनहिंचलानहात । वेंक्स्यतनहिंचलानहात । वेंक्स्यतनहिंचलानहात । वेंक्स्यतनहिंचलानहात । वेंक्स्यतनहिंचलानहात । वेंक्स्यतनहिंचलानहात । वेंक्स्यतनहिंचलानहात । ्यः प्रत्यप्रप्रयारः ॥ तहासगरंसत्यांतिकोरः ॥ पैकछ्यस्त्रहोत्तत्रोभाराः । तीहरतत्राहिच्छापनहार्षः । तत्रताहिच्छापनगर्धः ॥ तहासगरंसत्यांतिकोरः ॥ पेकछ्यस्त्रहेनेकछ्माहीं । तात्रपाहिच्छापकछ्मानी तनसंपेपनीतकोहितो । तीसुखदुखकोहीतउदीतो ॥ तनसंपेषक्षेपकछुनाही ।

कोकहुँथछहोई । अरुजोपंथपरतकहुँजोई ॥ तवगवनतवनतोनृपराई । पंथहुदेशनकहुँदरशाई ॥ ९ ॥ नमोटद्वरोहोई । दूवरमोटपरततनजोई ॥ आधिब्याधिदूवरीमुटाई । क्षुधातृपाभयनीदेवुढाई ॥

लहकोपमदपीतिहुशोकू । इनसबकोशरीरहैओकू॥

दोहा-जिनकोतनअभिमाननहिं, तिनहिंपरतनहिंजानि ॥ इमहिनतनसंबंधकछु, तातेसुखनगरुानि ॥ ९० ॥ महिन्जियतमृतकसमअहही।जियतमस्तसवजगजनरहहीं॥कोउस्वामीकोउसेवकहोई।तै।तिहिशासनमानतसोई॥ विहुँस्वामिसेवकद्वैजाई । सेवककवहुँँछहत्रदकुराई॥११॥सेवकअरुस्वामीकरभाऊ । यहव्यवहारहिभारेनरराऊ ॥ हिंस्वामीकोउसेवकनाहीं । यहजोगर्वेतुम्हरेमनमाहीं ॥ तीजोकहदुकरैंहमसोई । हानिलाभनहिंहमकोहोई ॥१२॥ भक्षाहेतदंडतोदेहीं । तोतुमभूपकीनफलपेही ॥ प्रथमहिसकलकीखहमलयऊ । पुनियहमारगमहँमनदयऊ॥ दोहा-जोप्रमत्तमानोहमहि, शीखदेतकेहिकाज ॥ कीनहेतऐसेवचन, कहतरह्रगणराज ॥ १३ ॥

## शुक उवाच ।

श्रप्तकद्विमुनिवरक्षांतसुक्तीला । भयोमोनध्यावतद्दरिलीला∥निजप्रारव्यकर्म्मकरिभोग्र!क्षयकरिवेकोकियोप्रयोग्र ॥ र्वेज्ञिविकाध्यावतजगदीज्ञा।विमऌचाऌपुनिचल्योमुनीज्ञा **१४ तहाँसिधुसोवीरभुवा**ल।ऌइनहेतविज्ञानविज्ञाला ॥ गातरह्योष्ठनिकपिटसमीपा । सुनेडभरतकेवचनमहीपा ॥ हृदयत्रंथिकेछोरनवारे । योगमार्गदरज्ञावनहारे ॥ तपशिविकातेडतरिमहीशा।तुरतभरतपदनायोशीशा।अतिपछिताइभूपभयपाग्यो।निजअभिमानतुरतन्तपत्याग्यो।। दोहा-नपतिरहगणजोरिकर, क्षमाकरावतभूछ ॥ कहतभयोजडभरतसों, ग्रुनिअपराधअतूछ ॥ १५ ॥

रहगण उवाच।

अद्दौकोनतुमवेपछिपाये । विचरहुपर्राणमहासुखछाये ॥ कोहोतुमधारेडपर्वाता । कीक्षत्रीकीविष्ठप्रनीता ॥ काकेसुतकेहिहितइतआये । निजनिवेशकेहिदेशवनाये॥ कीर्पीतुमहोदत्तात्रेऊ । किर्पीकपिलहुवरणहुभेऊ ॥ मोपरकपाकरनकेहेत् । दरशनदीन्होज्ञाननिकेत् ॥ १६ ॥ वत्रीवत्रशुळपरशुळा । यमके।जोपमदंडअतुळा ॥ अर्कअप्रिअरुसोमद्रअस्या । पवनद्रऔरकुत्रेरह्रजस्या ॥ तसद्दनभयतेमननिर्देभागै। जसद्विजअपमानिर्देडरङ्गाँ॥ १७॥

दोहा-अवनिछिपाबहुकरिकृपा, दीनैमोहिबताय । विचरहुजडसमजगतमहँ, ज्ञानप्रभावछिपाय ॥ महिमाअँहेअपारतिहारी।जाननकीगतिनाहिंहमारी॥आपवचनकोअर्थगॅभीरा।जानिनसकहियदपिमतिधीरा॥१८॥ जेग्रहेंद्वानिनम्ननिकरे । कपिटदेवहरिकटानिवरे ॥ कोरक्षकहैयहजगमादीं । जातरह्योपूछनतिनकाहीं ॥ १९॥ सोईंकपिङस्वरूपछिपाये । मोपरकुपाकरनइतआये ॥ योगश्वरनकेरिगतिजोई । मंदुबुद्धिजानैकिभिसोई ॥ २०॥ कद्योजोआपहर्मेश्रमनाहीं । सोसुनिभइशंकामनमाहीं ॥ कर्मकियेश्रमहोतसदाहीं । सोहमकोअनभोरनमाहीं ॥

दोहा-यहप्रवंचेंदेसत्यनहि, यहजोकद्योमुनिराय । सोसिगरोपरपंचयह, हमकोसत्यजनाय ॥ १२ ॥ जीप्रपंचयहसत्यनहोई । पटभरजङ्ञानेकिमिकोई ॥ निर्हेशरीरसंबंधहमारे । यहजोसुनिवरवचनउचारे ॥ सोसंबंपसत्यहेनाया । तनसँयोगतेसुररदुररगाया ॥ २१ ॥ जिमिपावकथारीपरिदीने । तामेशीरतंदुर्देशिने ॥ भारतपत्रतेतपत्रशारहे । तेहितपितंदुरुहोत्रशारहे ॥ जैसेत्रथमतापतपतोतन । ताहितपेपुनित्राणफेरमन ॥ मनकेतपेतपत्रहेर्जावा । तातेसितिसंबंपअतीवा ॥२२॥ नहिस्वामीनहिसेवकभाष्यो ॥ तासुभेदपूछनअभिराष्यो॥

दोद्या-भूपतिपाटतप्रजनको, देतदंडटरिस्भूट ॥ पात्रहिसेदकसकटफट. निजसेदाजनुकूट ॥ जैसेनेदरिभजनसदाहीं । यथायोगपानतफरुकाहीं ॥ तातेम्रयानसेनकस्त्रामी । सेत्रदिकियमिर्छअपगामी ॥ २३ ॥ क्षमतुनापअयममअपराषा । मदीन्होतुमकोअतिवाषा ॥ भूपतिगर्वविवद्यमेंअया । दिविकादंडपरचीतुवकंषा ॥ हेसुनिनायकदीनद्याटा । देखिद्शाम्हादुर्देनुहाटा ॥ यदपातुकस्युट्टननाया । माहिनिकागप्रभुगहिहाया ॥२२॥ कहाजीतुमनकियोअपरापा । विनजानेदीन्द्रामीहिनापा ॥ तीजानेदिनजानेजोई । करनसंतअपरापकोई ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

२१२)

दोहा-यद्पिहोहिहरग्रुटभर, तद्यपिठहिहिननास ॥ कोसाधुनअपराधकरि, पापहिजगतस्रपास॥ नपु । चाव्यस्य ४२५५ समा १०४१वा र तर्सा ॥ च्यासाउ समापन्यास्य सम्बद्धश्रीहरूपभाव ॥ २ अहातमातकेष्ठहृदृदुम्, समदरशोद्धानिराव ॥ नेकअहेअभिमाननाँहै, सरल्खुशीलस्वभाव ॥ २ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांष्ठ्येशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज रा राज्य ना स्वरं ना राज्य न विश्व के स्वरं ना स्वरं ने स्वरं ना स्वरं ने स्वरं ना स्वरं ना स्वरं ना स्वरं ना श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्लीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरखराजासिंहनृदेवकृते आनन्दाम्बुनियोपंचमस्कन्यदशमस्तरंगः॥ १०॥

दोहा-सुनतरहूगणकेवचन, श्रीजङ्भरतसुजान ॥ समाधानग्रुनितासुसन, वोलेवचनप्रमान ॥

दोहा-अहोअकोनिद्भूपतुम, वदहुसुकोनिद्वाद्॥ तुमजान्हुनेकहुनहीं, ज्ञानिनकीमरयाद॥ पावा अवाजनामपद्भार्थनः नपुष्डप्रभागपनापः ॥ अनुभागप्रमधः । ज्ञामनकामप्रधाः ॥ होकिकसेवकस्वामीभाजः । परमार्थभापहुनुपराजः ॥ जेसुनिजानहिज्ञान् । तेअसकवहुनकरहिन्दान्। होकिकसेवकस्वामीभाजः । परमार्थभापहुनुपराजः ॥ जेसुनिजानहिज्ञान्। तेअसकवहुनकरहिन्दान्। ञ्चाककत्त्रवानानाञ्च । त्ररमार्यनायञ्च त्राराञ्च । यञ्चत्यायाव्यायाययात् । त्रायव्यवञ्चायत्वरात्राः स्वर्गोदिकहित्तेमस्वकाजा । कह्मोविद्मयजोमहराजा ॥ सोपरमारथसाधकनाही । जोनकमेअरपहरिमाही ॥ स रपगादिकाहराजनस्वराजा । अध्यापदम्यजामहराजा ॥ सामस्याद्यसायकृताहा । जानकमञ्जरमहास्याहा ॥ स्वप्नसरिसजवर्त्तीसंसारा । मानतनाहिकरितत्विचारा ॥ जवर्त्तोतिहिवदांततेज्ञाना । होहकवर्तुनाहिंग्रस्य स्वात्राह्य रयमतारतभवन्यातताय । नागवनाहभारतत्वावयाय ॥ गयन्याताहवदातवज्ञाना । हाइकवहुनाहछावप्यामा जवर्जोत्रिग्रुणविन्तमनरहर्दे । तवर्जोरीतिनिरंकश्महर्दे ॥ तवर्जोधमहर्देशस्थिमा । करवावहिमनिजयतीक्मा न्छन्मारुपन्मारुवरं । अन्यापार्थार प्रशास्त्र ॥ गण्यान्युरुपारुपन्य ॥ गण्यान्युरुपारुपन्य ॥ गण्यान्युरुपारुपन्य दोहा-विषयवासनायुत्तसदा, रहतविषयछपटान ॥ गुणप्रवाहम्बृहतमन, स्केन्रोकिसुजान्॥ ५॥

र्विष्ठकाद्वाभूतहुर्गाचा । इनमहिष्रधानमनसांचा ॥ जवगुणवज्ञमनण्ड्योविकारा। देतजियहितवयोजिज्ञपाता। सम्बद्धान्वाभूतहुर्गाचा । इनमहिष्ठधानमनसांचा ॥ जवगुणवज्ञमनण्ड्योविकारा। देतजियहितवयोजिज्ञपाता। श्यप्रभाषभारत्यः । । । रचनक्यपानमन्ताम् । । भयग्रुभवश्यमण्डसावकारः । दत्तानथाक्तवपानकाराम् समहोकेवश्वियस्रवद्धस्रञहि।सदामोहमंदिरमहॅनिवसहि।संस्तिकारणकारजमाही।मनहिफिरावतिजयहिस्स समहोकेवश्वियस्रवद्धस्रञहि।सदामोहमंदिरमहॅनिवसहि।संस्तिकारणकारजमाही।मनहिफिरावतीजयहिस्स गुणुद्धतमगाणयन्यन्यत्यः । साश्चगगुणाणयन्यान्यार्यः ॥ जयलार्वतत्वव्यविद्यसावतिवयमताः नश्चतिकवातिकसिर्दे । आपुहिआपश्चांतसोहिर्दे ॥ तसहिमनजयकींगुणवशहे ॥ नियहियसावतिवयमताः

वाराम्याप्त्रम् । वाराव्यस्याप्त्रम् । अरुअपमानहुमनहिकी, वृत्तिएकादशसांच॥ वोहा-ज्ञानद्रीकीपांचहैं, कर्मेंद्रीकीपांच॥ अरुअपमानहुमनहिकी, वृत्तिएकादशसांच॥ ारापर गामा प्राप्त किंदे । जियहिक्सत्तवहिषदसेई॥८॥ जनमनगुणिकारत जिदेहे । जियहिक्सत्तवहिषदसेई॥८॥ पाषा चानप्रामानापण कन्यसामाना ॥ जरुजपमान्दुमनाहकाः वृश्तप्काद्याया ॥ शुन्दस्पर्शहपुरसर्गम् । विषयज्ञानद्देन्नेमतिसिम् ॥ ग्रहनगवनरतिवचनविसमा । वेकमेन्नीविषयनवर्गाः॥ भागपानम् । यक्षमद्राविषयनवर्गाः ॥ अह्मगवनरातवचनावसम् । यक्षमद्राविषयनवर्गाः ॥ अह्मगवनरातवचनावसम् । यक्षमद्रावि अरुअभिमानविषयतनजाने।।यहिविधिताकोभेदवसानो।।ज्ञानितनहिभिन्नजयमाने।अज्ञानिअभिन्नकर्णः ॥ वन्यम्बर्भावकर्णस्य स्थानिक स्थान

जयजानवानाव्यवपात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यवात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रम इत्यस्वभावकमंभरकाला । औरपूर्ववासनाधुवाला ॥ इनतेइकङ्कवृत्तिनतरे । लावनकोटिनभेदिनसे ॥ अन्य नगान सम्बद्धाः । जारभ्रवपासगाधुवाला ॥ इनतङ्कङ्कद्वात्तनतर । लाखनकाटनभदानवर ॥ इतिभेद्कृतहरिसवहोहे । दूजोकरसाञ्चेहेनकोहे ॥ १ ३॥ त्रिगुणविल्यानस्य स्वत्यानस्य ॥ ०० ॥ देशसन्यायानस्योतित्यस्य सम्बद्धाः ॥ १ ०० ॥ पुरुपार्यस्थार । इत्याकर्याण्यसम्बद्धाः ॥ ॥ ॥ । त्रथुणवाळत्यवस्याद्दवस्याः ॥ । तत्यक्षायतम्बद्धाः ॥ १२ ॥ दोह्य-मायावक्षगोपितस्रगट, करत्येकक्षमेअतीक्षः । अरुजोभोगतभोगवद्यः सासवदेवतदेशे ॥ वर्षः स्मार्थेणक्रयणमञ्जा । सामाण्यसम्बद्धाः

पारणात्मार्थः पार्वे प रुपरनार रणारपारारजुरावकपञ्चरावकगाया।।। इसययापवनसवयलस्यासाहरूयापकगातुरुपर ज्ञानपाययहर्द्वस्तरमाया । जोलीनहिंळूटतकृषराया ॥ तोलीनहिंळूटतजगसेमा ॥ जोलीपट्रिप्रहेतत्रमेत्रा जोलीकाक्यसम्बद्धस्तरमाया । जोलीनहिंळूटतकृषराया ॥ तोलीनहिंळूटतजगसेमा ॥ जोलीपट्रिप्रहेतत्रमेत्रा कार सन्तर प्रदेश पर पार्थ । स्थार्थ पहिल्ला हुए दार्थ पथा ॥ ताष्ट्राना हुए दत्तर भराग ॥ जाष्ट्राय प्रदेश होती जीठीं आत्मतत्वनहिंजानी भ्रमतरहत्तपह जगतमहानी। १६ । जगततापदायक यह साँची। जोठा मार्थ । स्थार्थ । स्थार्थ । स्थार त्राराणाः वर्षाः । वर्षाः व दोहा-सागद्वेपभयवेरअरु, ममताकोसम्बन्धः ॥ कृतिचंचलस्वविषयकेः बांधतविविषयवेरः

त्रवर्षे। असमनकोरहत्, जानतहेबुधनाहि। तवर्षेभितिशयलहतदुखः, श्रमतरमतहनमाहि। सर्वरोभसमनकोरहत्, जानतहेबुधनाहि। तवर्षेभितिशयलहतदुखः, श्रमतरमतहनमाहि। सहजरात्रास्या नापारव्य नापारव्य । पार्याणायस्य विद्यात्राह्यः अववस्यावस्यात् । सहजरात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात् स्पार्वाद्याप्रवास्त्रात्याः शायञ्चरावनहारः वासह्याहमानुद्वयहाः करववाशववकारः हिर्मिक्चरणवपासनाः, तिहिकारकठिनकुपानः । सावधानहिराहमनः, मार्ड्यूपमुजानः ॥ १ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज्ञशेलकार्व्यावस्थानस्थितस्थानस्यात्रिक्ष्याम् । सावधानहश्चिषकः भाष्ट्रश्चराज्ञाभित्रज्ञश्चीमहाराज्ञाभित्रज्ञश्चीमहाराज्ञाभित्रज्ञश्चीमहाराज्ञाभित्रज्ञश्चीमहाराज्ञाभित्रज्ञश्चीमहाराज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञाभित्रज्ञ क्तिचीपंचमस्केषेपकादशस्तरंगः॥ १९ ॥

दोहा-सुनतभरतवाणीसुखदः, चरणनमेंशिरनाइ । कह्योरहूगणजोरिकरः, अतिशयआनँदपाइ ॥ रहगण उवाच ।

्रानिकः । तुच्छोकृतवित्रहसंयूपम् ॥ धृतावधूतवेषपरमंश्चम् । आत्मानंदस्वचिद्वपशंसम् ॥
त्वावधूतवेषपरमंश्चम् ॥ म्योनमोद्विजिचद्ववेषपर।उत्तमनिजमिद्दमागोपनकर ॥
त्वावस्य । विद्वाद्यतिनत्यमकामिन् ॥ नयोनमोद्विजिचद्ववेषपर।उत्तमनिजमिद्दमागोपनकर ॥
त्वावस्य । प्राटतपरणीपरमप्रभावम् ॥ रक्षकृपाळोकृतापराषम् । शिविकाहेतद्त्ववद्ववाषम्॥
त्वावस्य त्वावः । जोहरिप्रमानंदप्रकासा ॥ पादिपादिपरमातेविनाशिन् । निजसेवकपरतंत्रप्रकाशिन् ॥
दोद्वा-हेकरुणाक्रसमिद्विरातिः, चरणाम्युजानिषेदिः ॥ संसाराविधनिमग्रमितिः, दीनंमामवपेदिः॥ १ ॥

दाश-रूकरपानरपानराज्य प्रभाव विश्व स्वर्धाः । त्यातिमतिनिम्रसुरस्तिरा।तिमितववचनमाहर्गभीरा। सञ्चरपाडिततनकार्ही । जिमिञोपिधसुलदेतसदार्ही ॥ तृयातिमतिनिम्रसुरस्तिरा।तिमितववचनमाहर्गभीरा। हिकुदेहमञ्जित्व । सोविचचनकद्वोस्राणसमज्ञाना ॥ गिरागारुडीरावरपाई । सोविचवतरगयोदुखदाई ॥ २ ॥ इतसंज्ञयपुछिडीमेपाछ । पैजोवचनकद्वोस्रनिञ्जाङ ॥३॥ कद्वोआपजोजगन्यवहारा । हेनवस्तुकछिकयेविचारा ॥ इतस्वसत्यपरेहगदेखी । तेहिअसत्यकस्प्रभुक्षेत्रा ॥ ४ ॥

दोहा-सुनतरहूगणकेवचन, कहसुनिवरसुसकाइ । वोल्योवचनविज्ञानप्रद, जेहिनृपसंशयजाई ॥

जडभरत उवाच ।

भूविकारिजिमिअहैपपानाः । भूविकारितिमितनहुवसानाः॥ जोपपानकहभारनपीरा । तौकैसेद्वसभारदाराराः॥ कौनहुद्देतचळततनजानो । अचळपपानभेदयहपानो ॥ अंगीभिन्नअंगतेनार्हो । कहीभारभूपतिकेदिकार्हो ॥ जोअँगभारअंगकदकदद्दू । तोविवेकअसकसनिद्दंगदृद्ध ॥ पगपरगुळकग्रुळकपरजातः । जानूपरऊरूकदैमादः॥ ऊरूपरकटिकटिपरछाती । छाती्वपरकंपरिप्रपाती ॥ कृंधनपृत्रीवापुनिद्शीद्या।कहीभारकेदिकारमदीद्या॥ ५ ॥

दोहा-कंधनपेशिविकाधरी, तापरतुमअसवार । होहिजोशिविकहिभारतो, होहतनहुकोभार ॥ होमदांधतुमसिधुनरेशा । तातेतुमकहँहीतअँदेशा ॥६॥ कहतअहोहमपालहिराज् । भाषतअसलागतनहिलाज् ॥ धरिवाधुरेकहारनकाहीं । दीजतदुसकिमिशिविकामाहीं॥७॥ स्थावरजंगमजीनलसाहीं।महितेभयेमहीमिलिजाहीं॥ महीभिन्नकछुनहिनुपराई । नामरूपभरभेदलसाई ॥ ८॥ महीहोतपरमाणुस्वरूपा । यातेसीजिनत्यनहिंभूपा ॥

प्रकृतिरूप्रसाणुहुअह्दी । तातेकविजननित्यन्कहर्दा ॥ ९ ॥

दोहा-दूबरमोटोबृहद्व्य, कारणकारञ्जोह । सोसवमायाकृतअहै, यहजानेसक्कोह ॥ द्रव्यस्वभावकर्मअरुकारण । मायानामजानमहिषारण ॥१०॥ अंतररहितयकसवमाही । सत्यत्रद्गपरमार्थसदाहीं॥ शुद्धशतिहेस्वयंप्रकासा । अगवतशब्दजाहिमहँभासा ॥ सिगरेकविअसकरहिंउचारा । ऐसोहेवसुदेवसुमारा ॥ विनतेहिकसुकारजनहिंहोई । मायाईशसदाहेसोई ॥ ११ ॥ यहजोतुमसींज्ञानवस्यान।सोनहिंमिटलिक्येतपदाना॥ यद्यक्रियेअरुपदेवदेवु । मिटनकन्दित्रतसरोदेवु ॥ वर्षासहेकियेजटश्चया । ताप्रविद्वरुगिनमिटेना ॥

दोहा-विनपारिनिजज्ञीहार्मे, संतवरणरजकारि । भिक्तद्वानरपुनाथको, मिटहिरहूगणनारि ॥ १२ ॥ कृष्णकथासंतनसुरागार्दे । विषयकथाक्षिचेद्वतनशार्देशितिहिनिश्चासरस्वतिहेजोकोर्दे । तासुपीतिषदुपितपद्देशेर्दे ॥ प्रीतिजोभेषदुपतिषद्रराजापुनिनकरनकोकैनिकुकाजाशिवगरिहपद्रिष्ठसंगद्वपादेश्चरण्यकथापुनिदेतवनार्द्दे ॥ ३॥ पूरवरहेभरतमहराजा । तजेसंगस्यदुसदद्वाजा ॥ यदुपतिष्ठनमेमनटाई । वस्योविषिनमहभवनवनाई ॥ वेजभागवद्यायकमूगमार्दी । टग्योनहरूच्योपुनिनारी ॥ छूटिगयोहरिष्ठनविस्यो । वनोकाममेरीसविविगरी ॥

दोहा-मुक्तिनापमेमेमरचो, मृगर्हामेमनछार । तार्नेभैनगदीभयो, कार्छिगरमोताह ॥ १२ ॥ हरिपूजनप्रभावअतिपार । पूरवजन्यसक्छमुपिआई ॥ तबमैनुक्तिनापमेनाई । दियोग्रुगातनतुरतिहाई॥ ठह्मोजन्मन्नाह्मणकेगेह् । केडुसोकियोंनफेरसनेह् ॥ इरिपूजाप्रभावतेमेरी । भूठीनहिंसुधिपूरवकेरी ॥ तातेमेंजगकाहिडेराईं । फिरहुँअकेछेइरिमनठाईं ॥ १५ ॥ सुनहुरहुगणतुमहुसुजाना । संतसंगगहिज्ञानकृपाना॥ काटडुसकठमोहकीफांसी । होडुआञुज्जवजानंदरासी ॥ कृष्णकथासुनियेदिनराती । भवनिधिपारहोहुसनभाँती॥

दोहा-कृष्णकथासुनिकेसदा, कृष्णप्रीतिअतिठानि ॥ उत्तरेसजनभवजरुषि, पावतभेसुखखानि॥ १६॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवान्धवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरगुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बनिधौपंचमस्कंधिद्वादशस्तरंगः॥ १२ ॥

दोहा-फेरिरहूगणनृपतिपै, भरतकृपाअतिकीन ॥ ताकेअतिसंबोधहित, भवाटवीकहिदीन ॥ बाह्मण उवाच ।

जगमोहनीजोनहरिमाया । प्रवृतिमार्गसोजियहिङ्खाया ॥ सोईजीववनिकजगमार्ही । रजसत्तमकेकर्मकर्राहीँ । क्रसत्तमकेकर्मकराहीँ । क्रसत्तमकेकर्मकराहीँ । क्रसत्तमकेकर्मकराहीँ । क्रसत्तमकेकर्मकराहीँ । क्रस्तिवनस्वादिकार्ति । क्रसत्वनस्वादिकार्वे । क्रसत्वनक्षेत्रप्रदेशिक्ष्याध्यापिकार्वे । क्रसत्वनक्षयपरिङ्गे । विश्वकामप्रपरिङ्गे ॥ सोवत्ततिहिसियार्घितङ्गे । क्षस्त्रकामप्रपरिङ्गे ॥ २ ॥ विश्वकामप्रपरिङ्गे ॥ १ ॥ विश्वकामप्रदेशहेकामप्रपरिङ्गे ॥ ॥ विश्वकामप्रदेशहेकामप्रपरिङ्गे ॥ विश्वकामप्रदेशहेकामप्रपरिङ्गे ॥

अतिशयक्षपितनतनसंभारा । चहहिपरसपरछेनअहारा ॥

दोहा—कहुँपमारिमहँचरतहै, लूटहिंपनकहुँपक्ष ॥ ६ ॥ डांडलेतकहुँगूल्थर, पावतज्ञोकप्रत्यस ॥ कहुँगंधवनगरपुनिआव । तहांधुहरतभरसुखपाव ॥ ७ ॥ कहुँकंटककंकरमगगड । छीलतपगपावतहुत्वड । ज्ञालखतंगचटनसींचाहे । चित्रनिहंजातचोगपगमाहे ॥ कहुँवेगमहँलामतलामी । वंभनचेकोपतहखपागी ॥८॥ कहुँवोलतअनगरसुँहवाई ।

कहुँमञ्जदेरनजातीभाई। काञ्चल-उनार्यारणाज्य । नामाननसम्बद्धनान् । राज्यानसम्बद्धनान् । राज्यानसम्बद्धनान् । देश दोहा-वर्षाआतपुरातिहः, सहतसकेनवचाह ॥ ठेनदेनकेकरतमः, उगतवेरबढिजाह् ॥ २१ ॥ वक्तमकर्यनम्मोनामामर्गे । भोजनसम्बद्धीयमकर्यमर्गिभागमन्त्रिकरमर्गिभागो । सनसम्बद्धानसिस्पार्वि

फरनंपरत्परञ्जापपाद्मणाद्मपाद्मपादम्पाद्मपादम्बद्धस्य । अभतरहुँ स्वित्वस्य । अभतरहुँ स्वित्वस्य । अभतरहुँ स्वरहुँ स्वित्वस्य । अभतरहुँ स्वरहुँ स्वरहुँ

दोहा-तेउपरस्परवेरकार, निजधरणीकेहेत ॥ ठराइमराइसंग्राममहँ, तर्जाइनिषिपनिकेत ॥ १५ ॥ तिहिकाननमहँसदाभ्रमतहै । कहुँछतागहिङोभिरमतहे ॥ छताउपरजेवैद्यिविहंगा । तिर्नाइगहतिकातवर्गणी वापसिददेसाइवनमाही । तिनकोअतिझयविनक्डेराही॥काककंकवककेढिगजाई।वचनहेतवहुकरतिवित्तई॥ काकुकंकितनकोद्यगिङ्दी । निजयहतेनिकारद्वतदृद्धी ॥ त्रयुनिजातहंसकेपासा । तहँपुनिअपनोछस्योधपास अक्षेत्रकंकितनकोद्यगिङ्गी । रस्योवायकीभीतिभुद्याई ॥ छिसमकेदकीचंचछताई।आपउसेखाँहतहँसुसपाई ॥ १०

देादा-मृतदारनतेसहितसो, सीरीवृञ्जनुद्धाई ॥ वटतविहरतरैनदिन, परममुदितमनमार्दं ॥ तदांपापपर्ुञ्यानवनाई । तवतहमदैचढिगयोडेराई ॥ ऋद्यानवहिकदरामार्दी । नीचेटरयोमत्तग<sup>नकार्स</sup> ि ः ह्रां । अमतरहततेहिपारनहोई ॥ निकसनकीउपायनहिंजान । स्वक्रकर्मसीहकरनलग्योतवा।
ि ः ह्रां । अमतरहततेहिपारनहोई ॥ निकसनकीउपायनहिंजान । लोभीरहतलोभलपटाने १९॥
े । छोडिसकलसंसारिककाजा ॥ सकलजगतसोनेरविहाई । होहुसुहदप्राणिनसुखदाई ॥
दोहा हिरपद्प्रीतिकुठारगिह, भवकाननकहँकाटि ॥ किरमारगकिहजाहुदुत, उरअनंदअतिपाटि ॥२०॥
क्रिक्त हुन् । भूपरहूगणनिजमनगुनिके ॥ नायभरत्वरणनमहँगीज्ञा । भन्योवचनअसकुकुल्र्डझा॥
क्रिक्त हुन् । भूपरहूगणनिजमनगुनिके ॥ नायभरत्वरणनमहँगीज्ञा । भन्योवचनअसकुकुल्र्ड्झा॥

रहूगण उवाच ।

. श्रीशक उवाच ।

ििो्डतः । भरतब्रह्मऋषिपरमउदारा ॥ चृपतिरहृगणकहँविधिनानाः । ज्ञानविरागहुक्रुपानिधानाः॥ , ोधुनिम्बानमाः । जेहिदुर्लभभाषहिनृपराकः॥ पुनिजडभरतचरणमहँक्रीक्षाः। नायरहृगणसुदितमहीक्राा॥ ग्रनिसॅनिजअपरापक्षमायो।सोअपरापनिहंमनठायो॥पुनिजडभरतस्रुदितस्रुनिराई।विचरनठग्योधरणिसुखछाई २४ हपिठनिकटसोनृपतिसुजानाः। जातरस्रोसीखनवरज्ञानाः॥

दोहा–सोवीचहिजडभरतसीं, पायोज्ञानविज्ञान ॥ धन्यधन्यनिजभागग्रानि, वस्कोकियोपयान ॥ इहगेहछोड्योममकारा । अहंकारहृतज्योउदारा । स्रुतकहँराजसोंपिमतिमाना । विचरनठाग्योभरतसमाना ॥ इक्करपतिहरिदासनकेरो । देखोयहपरभावघनेरो॥क्षणहुजेहरिसँगसेवनकरहीं।तिनहिंसतयहिविधिउद्धरहीं॥२५॥ सुनिञ्जककेअसवचनउदारा । वोठतभोअभिमन्युक्कमारा ॥

#### राजोवाच ।

भरतभवाटविजोयहगाई । सोमोहितुमसवदियोसुनाई ॥ ताकोअर्थपरचोनहिंजानी । ग्रुप्तवचनजानहिंसुनिज्ञानी ॥ तातेनाथुसहितविस्तारा । भवाटवीजोकहीअपारा ॥

दोहा—सुगमअर्थसवप्रगटअव, करिकेक्कपासुनीहा । मोकोदेहसुनाइसव, मैंपदनावहुँद्वीहा ॥ २६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांषवेञ्चाविद्वनार्थासहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहमृद्देवकृते आनन्दाम्युनियो पंचमस्कंपेत्रयोद्शस्तरंगः॥ १३ ॥

दोहा—सुनतपरीक्षितकेवचन, श्रीञ्जकदेवसुजान ॥ महामोदमनमानिके, छागेकरनवसान ॥ श्रीञ्जक खवाच ।

अर्हेविनिकजेर्जावनरेशा । मायावशभववनिहित्येशा ॥ फिरतरहिक्तिएपमेश्रपमां । पार्वोहसदाअश्मेतृश्चामां ॥ अतिशयदुस्तरमञ्जित्रयारा । जनुतमरजयहिमदुँचहुवारा ॥ क्रियेविनाहरिग्रुरुसेवकाई । कोउपुरुपपारनिहिंपाई ॥ पंचलान्देदीअरुक्तमन । येपटचोरमञ्जरृपछन्छन॥श॥कृष्णभजनपनहरिवशेषी । सॉच्योजोध्यकारिग्रुभटेपी॥ बरवशिनयकहविपयरुगाई । कृष्णभक्तिद्वतदेहिनशाई ॥ स्वकगृद्धिशोतितहँभोरी । तापरचोरकरिंद्वतचारी॥२॥ दोहा-सुतदारादिकुटुंचजे, तहँदेअरुगुगारु । चहुँकित्तोनिशिवासर्ड, पनहितस्विचहिसारु ॥ ३ ॥

जवर्टोहियवासनानजाई । तब्रट्टोंट्रिमनिमटहिबनाई॥ तिमिजवर्टागनीनगटिजाईा । तवर्टागजामहिसेतनमाई॥ - जिमिभाजनतेगिरेकपूरा । सौरभतदपिरहतपरिपूरा ॥ ऐसेभवनतजेमहिपाला । मृहवासनानजातिवृज्ञाला ॥ पुनिवासनाकम्मेंउपजावे । वृद्धिभवविपिनवृक्षसमभावे ॥ भाजनतपेगंपक्षयहोवे । तिमिज्ञानाग्निवासनाखेवे ॥१॥ इालभविहँगमूपकठगचोरा । रहिंद्याणसम्धनचहुँओरा ।। फिरतरहत्तजनयहिसंसारा । वडेविरागनहींममकारा॥

दोहा – हेअनित्ययहजगतनृप, परतनित्यसमदेखि ॥ मृगनृष्णासमळिखिविषय, धावतजनसुखळेखि ॥६ ॥ मैथुनभोजनऔरहुपाना । याद्दीमेजनरहत्रसुळाना ॥ ६ ॥ प्रेतवदनजोभाप्योज्वाळा । सोसुवर्णजानोमहिपाळाण तासुद्देतथानतजनरहतो । कबहुँनउरसंतोपहिगहतो ॥ ताकेहितकहुँवधह्नेजावै । कहुँअपमानअनेकनपाने ॥ करनहेतजीविकामहाई । अमतरहतकारेजतनउपाई ॥८॥ अहैववंडररूपीनारी । तेहिवशाश्रमतरहतव्यभिनारी ॥ तिहिसुखनिरिखपरमसुखमाने । रहतोतिहिसनेहळपटाने ।। दिगपाळनकोजानसनाहीं।कर्मसाक्षिनेकहीँहसदाहीँ १॥

दोहा-मृपाविषयजान्योयदापि, तदिपनछोडतताहि ॥ मुळअहेतिहिवासना, तजतकबहुँहियनाहि ॥ १०॥ कोजप्रत्यक्षकरहिबद्दुनिदा। कोजपरोक्षमहँनगरवर्सिदा ॥ जिनकेवचनश्रुख्थवणनके।तेजलूकझिँडीभववनके॥११॥ अहेंक्रुपणधृतवेपउदारा । तेहेंजगतकुवृक्षअपारा ॥ तिनढिगजातनकछुधनपावे । तेदोउजीवनमृतककहाने ॥ १२॥ सुर्खासरितासमपालंडी।तिनसँगउभयङोकसुललंडी।करहिनोपालंडिनसँगनाई।उभयङोकतिहिनातनशाई॥१३॥ जब्धनकुछन्यरहिरहिजावे।त्वकुटुंबकोधनलेखावे॥१४॥घरहेडुखदायकयहभारी।जरतताहिबराशोकदवारी॥१५॥

दोहा-कद्योयक्षजेविपिनमें, सोईजानहुभूप ॥ छिलकेकहुँअपराधनिज, छेतलूटधनरूप ॥ मत्तसरिसतहँरहतदुषारी।सोच्करतवीततनिर्शेसारी ॥१६॥कुळगंधर्वहिनगरसमाना।तिनतेकवहुँळझोसनमाना ॥ तोक्षणभरकोउअतिसुखमाने।हेअनित्ययहकुमतिनजाने १७कह्योजोप्रथमचढ्नगिरिचहतो।छर्गिकंटककंकरमण्याजी तेईग्रहगिरिकारजभारी । कंकरकंटकवियनविचारी ॥ करनठग्योग्रहकारजकोई।सिद्धिनहोतदुर्सीतवहोई॥ १८॥

क्षुपाभनलजारतनिशिवासर । पुनिपुनिकोपतनिजकुटुंवपर ॥ १९ ॥

दोहा-निदाञजगरसांपिनी, ङीछिङेतिजनकाहि ॥ तवजनकेतनमेंनृपति, सुधिवुधिरहतीनाहि ॥ २० ॥ क्यामसर्पेदुर्जनहेंनाना । तिन्तेजनपावतअपमाना ॥ तामेव्यथितरेनदिनरहतो । कवहुँननयननींदनिक्षिल्हती ॥ अपकृपहेयहसंसारा । तामें गिरतभरोदुसभारा ॥ २१ ॥ हैमधुसमपरधनपरदारा । करतामिळनहितयत्नहनारा ॥ मधुमार्सिहेभूपतिद्ता । देखिहरतपरधनमजबूता ॥ मारहिपरिवंधनमहँवांधी । रासहिकेदकोठरीधांधी ॥ जियतभोगियहिविधिदुखनाना।मरेपरतहेनर्कनिदाना॥२२॥प्रवृतिकर्मजगजन्महिहेतू।निवृतकर्मसुद्मोदिनिके परधनहरतिलयोकोडदेपी । जीवधाततवकरैविशेषी ॥ २३ ॥

दोहा-अथवाभूपतिभटसकल, धनसवलेहिछुटाइ ॥ कझामारिद्वेपीठपर, जीवहिदेहिनचाइ ॥ २४ ॥ शीतवातआतपदुअपारा । अरुत्रितापूनरेशज्दारा ॥ सहतरहतनहिंसकतिवारी । यहिविधिदुर्शाजीवसंसारीर्श कोडिड्इहेतपरस्परलरहीं।मुतपितुकोपितुमुतसंहरहीं॥२६॥मुखदुखरागद्वेपअभिमाना॥ज्ञोकलोभमदमोहमहा<mark>ना</mark>॥ भयईर्षमत्सरअपमाना । क्षुपापिपासाव्याधिविधिनाना॥जननमरणअरुभुखबुढ़ाई।येउपाधिनगमहँदुवहाई ॥२औ देवहुमोहकरावनहारी । ऐसीहोतिकठिनयहनारी ॥ सोनारीभुजलतापसारी । लपटीजवतनक्षणसुलकारी ॥

दोहा-ताहीक्षणभूल्योसकळ, धर्मविकाविज्ञान ॥ विद्रस्नहितविचरनळायो, नितनितनयेमकान ॥ श्रमकृरिजोपनाटियोकमाई । सोतियकोदीन्द्योवरियाई ॥ भूयेसुतासुतजववरमार्ही । प्रसुदितहोतताकितिनपारी जिनमूनिशिद्विनर्हतमुळाना।कवहूँनाईसुमिरतभगवाना॥जियत्दिसहत्कळश्कठोरा।मरनरकपावतअतिपात्र

। कृष्टिचक्रभापदिम्तिवृता ॥ अमृतरहतकरिवेगवनेरो । हैपरतंत्रकृष्णहीकेरो ॥ । कालचकभाषांहमातवता ॥ अमृतरहतकारवगपनरा । इपरत्नशृष्णहाकरा ॥ जाविषितार । भाषिननाश्तहवरियार ॥ तानकालक्हँ द्वारस्वभानी। यहुपतिशर्णलाहिअभिमानी दोहा-काककंकपकमीपभक्त, धुद्देद्वतनकाहिं ॥ भजतरहमितिमंदानित, वयहिकाछतेनाहि ॥ २९ ॥ भैरवभूतपरेतभवानी । जबहनतरज्ञानहिजानी । इंसरूपनेसाधुसुजाना । तिनकदिगती।कियोपयाना ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ५.

ः 🔐 🔐 हीं । नेकहुळम्योनीकतिहिनाहीं ॥ तत्रपुनिवानरसरिसश्द्वकुळ । आयोपुरुपपायदुःससंकुळ॥ ्वः । पालनलग्योकस्तन्यापारा ॥३०॥ रह्योनतहँचपदेशककोई।जसङ्च्छातसविहर्तसोई ॥ दोहा-जिमिकपिद्धम्मदँवेळ्वदु, वेळतरहत्तमुदाहि । तिमिविहरत्तमवित्यनहम, वसत्यहीयहमाहि॥३२॥ निमिवानरमृगपतिभयपाँई।कूदतगिरचोकंदरानाई॥तेसहिमीचभीतिवज्ञनीव।।रोगदरीमहँदुखितअतीवा ॥ ३३॥ हियेरयो।जनसोम ो ो रेशतन्यनविभवऔरपरिवास।ताकेसंगनकोउसिधारा३५ 🔾 🖂 । विविधभाँतियातनापसारी॥अथवाष्ट्रण्यकर्मवञ्जसोई।वस्योजाइस्वर्गीईसुदमोई ॥३६॥ क्षा अन्मेसर् तेहिः ि हिनि .नमतम् ः ्री ३७जनिमफेरकरतोसोइकमो।करतकतहुँनीईभगवत्वधर्मा॥ ि हिन्दी हिन्दी । जेरिह्नियदेतिनीईमनलायो ॥

दोहा-कोहतसोहतसोचतो, रोदतमोदतकुत्र । कवहुँनघ्यावतकृष्णपद, निरतनारिअरुपुत्र ॥ कृष्णभजनविनसुनुकुरुराई।जननमरनकैसहुनाँहजाई॥३८॥ जेमुनिशांतसुशीलसुभाऊ।तेजानीँहयदुनाथप्रभाऊ॥ कुमतिपुरुपसज्जनपथमाहीं।तेअभागवञ्गमनतनाहीं॥३९॥दिग्गजविजयीनृपवळवाना।जिनकोपुरुविकयोवसाना॥ तसबमरिकेहेमहिपाला । पुरुमिहेतकरिवैरविज्ञाला ॥ यामेंइतनीअहेहमारी । ऐसीवाँतैविविधडचारी ॥ . सैनजोरिकेकरैंऌराई । धरणीदितजियदेहिगमाई ॥**१०॥ जहँयोगीजनसुखितसिधारै । तहँकोक**छुनर्हिकरतविचारै॥

दोहा-जोनरहूगणकोभरत, भवाटवीकहिदीन । ताकोत्तिगरोअर्थमें, तुमकोवरणनकीन ॥ ४१ ॥ भरतभूपकरसुयज्ञअपारा।ऐसोजगकविकरहिज्चारा ॥ ऋषभदेवसुतकीममताई । मन्द्वेतकोजनमहीपतिपाई ॥ जिमिमक्षिकागरुङ्मभ्रताई।पानिहनिहकरिकोटिजपाई।।दुस्त्यजसुद्धदराजसुतदारा।मरुसमत्याग्योऋपभकुमारा ॥ ज्वानीमहॅविभृतिसवत्यागी।वनवसिभयोकुष्णअनुरागी॥४३॥वासवतेवरविभववड्राई।तियसुतसुहृदराजप्रियभाई॥ त्यागवतिनहितअनुचितराजाभिममगनहैंजेयदुराजा॥हारिश्रेमिनमोक्षदुरुपुरुगि।सेवतहरिनिशिदिनपङ्भागै॥४४॥

दोहा-धर्मसांख्यमखयोगपति, नारायणहित्रणाम् । नृगहतनमयहकहत्, गयोज्जन्रभकेधाम् ॥ हरिकेभजनप्रभावते, भरतभूपकहभूप । सवजन्मनिकीसुधिरही, पायोजानअनुप ॥ ४५ ॥ भरतभूपकोष्ठयशयह, श्रीतिसहितजोकोइ । सवैसरहिंधुखकहें, तासुमुक्तिहिटहोइ॥ पनयश्राआयुपमोदवहु, होयजोनिजमनकाम । सविधिहरिहिपूजहिसकल, नँदनंदनपनश्याम ॥८६॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते

आनंदाम्बुनिधोपंचमस्कंघेचतुर्दशस्तरंगः ॥ १४ ॥

#### शुक उवाच।

दोहा-भरतभूपकोस्तसमिति, कद्योजोमेंनरनाह । ऋपभदेवकीरीतिगहि, विचरचोसोमहिमाँह ॥ पालंडीसिगरेतिनकाही । मान्योबीपदेवतिनकाही॥५॥ रहीवृद्धसेनातिहिनारी । तासुदेवजितसुतयशकारी ॥ २ ॥ ताकीभईआसुरीवामा । देवगुप्तताकेवरूपामा ॥ धेनुमतीताकीमहरानी । परमेष्टीसुततेहिवरूपानी ॥ परमेष्ठीतियभइसुवर्चेटा । तासुप्रत्रप्रतीहनितकटा ॥३॥ भयोत्रह्मज्ञानीसोराजा । ज्ञानसिखायोप्रजनसमाजा ॥ आपहुष्यानिकयोहीरकेरो।करचोभूपआनंद्घनेरो ॥४॥ ताहुकोसुवर्चछावामा । कुरुपतिरहीअनूपमवामा ॥

दोहा~त्तांकतीनकुमारभे, मसकरताविख्यात ॥ प्रतिहर्तांत्रस्तोतक, अरुतीजोउदगात ॥ प्रतिहर्ताकीअस्तुतिनारी । तोकेद्वेसुतभेमतिषारी ॥ जेठोअजभूमाटषुभाई ॥ ५ ॥ भूमातियकृषिकुल्याभाई ॥ भूमाकेउद्गीयकुमारा । रहीदेवकुल्यातेहिदारा ॥ ताकोभयोपुत्रप्रस्तावा । जाकोयश्राज्यतीत्रछ्या ॥

## ·आनन्दाम्ब्रनिधि । ि

त ि जीनियुर कि । ताकेविसुभोसुतयशकारी ॥ विसुभूपतिकीरितमहरानी । सोपृथुसेनजन्योवस्थानी॥ तासुअकूर्तानारिटटामा । ताकेनक्तपुत्रबटधामा ॥ रहीनक्तकीदुतिजोरानी । ताकोभयोपुत्रविज्ञानी ॥

दोहा-जगमेंजाहिरहोतिभो, गयनामकमहराज । उज्वलयशजाग्योजगत, दानिनकोसिरताज ॥ कुष्णकरुभिगयमहराजा । प्रगट्योषुहमीपाळनकाजा॥६॥सहितधर्मानजपुरजनकाहीं। ठाळनपाळनकियोसदाहीं। यथायोगदंडहिनृपद्गिद्धो। करिव्हुमसहिरअर्पणकीन्ह्यो ॥ करतरह्योसंतनसेवकाई।तातेकृष्णभाक्तिकहँपाई॥ भयोअमलमनज्ञीलअपारा । छूट्योअहंकारममकारा ॥ हरिअनुभवयद्यपिद्वैगयऊ । पैनुपकेअभिमाननभयऊ पाल्यो(बुहुमिभूपबहुकाला।।।आगावहिंकवियशासुयशाविज्ञाला।।८॥कौनभूपगयभूपसमाना।भयोजोविनाकलाभगगर

दें हा—कर्तांसिगरेयज्ञको, पालकधर्मम्रयाद् ॥ धनमेंधनदसमाननृप, ज्ञानिनजिमिग्रहलाद् ॥ कियोसदासंतनसेवकाई । बुधसमाजमहँळहीवडाई ॥ ९ ॥ दक्षराजकीस्रुतासोहाई । श्रद्धासत्यहुद्यामिताई॥ यसबगयकोकियअभिषेका।सुरसार्जळळेसाहितविवेका॥महिषूरचोपरिजनमनकामा।ज्ञाज्ञकळाखिगयनुपवळगण यद्यपिनुपकामनानकीन्हे । तद्यपिवेदकर्मफ्छदीन्हे ॥ रणज्ञरपूजितकाञ्चसमाजा । दीन्हेवछिनिजजीवनकाजा छठयोअंश्यज्ञकोवित्रा । दीन्ह्योल्जहिसतकारहिक्षित्रा ॥१९॥ गयकेमखमहँवासवआई । सोमपानकरिगयोअवार्ध

दोहा-अद्धायुतमयफल्सकल, नृपहरिअपेणकीन्ह् ॥ प्रभुपसन्नद्धिपगटके, निजकरतेलयुर्जीन् ॥ १२॥ देत्रदनुजातिरयकहुअनंता।तृणतेळेविरंचिपस्यंता ।। जिनतोपेसवतोपितहोहीं । तेहरिकह्योतोपभोमोहीं ॥ १३॥ गयकीरहीनयंतीरानी । ताकेतीनसुवनवरुखानी ॥ जेठचित्रस्यसुबुधिप्रवोधन । दूजोसुगतिद्यतियुववरोधन ॥ ङुर्णोचित्रस्यहिकीनारी । भोतंत्राटतासुबरूभारी ॥ १४ ॥ ताकेरहीडत्कलारानी । ताकेभोमरीचिवल्लानी॥ विंदुसतीमरीचिकीदारा । विंदुदमानभोतासुकुमारा ॥ विंदुमानकीसरथाप्यारी । ताकोस्रतमधुभोयशकारी ॥

दोहा-सुमनसताकीतियरही, भयोवीरवततासु ॥ भोजातियताकीभई, मंथुप्रमंथूजासुः॥ में थुनारिसत्याभई, भोवनतामुकुमार ॥ १५ ॥ भोवनकीतियदूपना, त्वपानामउदार ॥ त्वष्टानारिविरोचना, ताकेविरजसपूत ॥ नामविपूचीतासुतिय, ताकेशतसुतपूत ॥ अरुदुहिताताकेभई, सुंदरगुणनिअगार॥ ज्ञतसुतमेंजेठोभयो, ज्ञतजितनामञ्जमार॥ चल्योप्प्रियत्रतवंशवर, विरजहिळोंजगमाहि ॥ भयोविश्वपणवंशको, जिमिहरिसुरगणकाहि ॥१६ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिशीमहाराज्यधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीक्वष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरघुराजांतेहजूदेवकृते

आनंदाम्बुनियो पंचमस्कंषे पंचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥

दोहा-मुनिश्रियत्रतकोवंशसन, तहांपरीक्षितराज ॥ कह्योफेरशुकदेवसों, मध्यमुनीनसमाज ॥ राजोवाच ।

प्रथमिहेहेशुकदेवसुनाना । भूमंडलसंक्षेपवलाना ॥ जहँळोंदिनकरकेकरजाहीं । जहँळोंचंद्रतारदरझाहीं ॥ सोऊनुमस्त्रेपनतान्यो । नहिन्स्तारपरचोमोहिनान्यो॥१॥त्रियत्ररतथकोचकप्रचंडा । कियोसातहुसिधुअसंडा सातसिञ्जेसातहुद्रीपा । द्वातभूयेतहँसुनिकुरुदीपा ॥ यहाँकियोसंशेपटचारा । अव्रेसोमनभयोदमारा ॥ भूपमाणअस्द्रीपरुटक्षण । कहियेयुत्तविस्तारिवृद्धण॥२॥प्रथमधूटमद्रमन्दिङमाने।पुनिद्दारिकोमूक्षमवपुष्या<sup>त्</sup>

दोहा-तातम्यमहिस्यूटवपु, नाननचहाँसुनीश् ॥ याकेपाछेपूछिदौँ, उत्तमवपुनगदीश् ॥ '''डटयुनविस्तारा । वरणहुअवहृव्यासकुमारा॥३॥कुरुपतिमहाराजकीवानी । सुनिवोटेशुकअतिसुस<sup>मानी</sup>

श्रीशुक उवाच।

का नामिमन्यु रुमाग् । इरिमायागुनकोविस्तारा ॥ टइविषिडुकीआयुर्दाई । तबहुनसक्टसकृतननगार्दै

जे के शिक्षा । ताकोंमें अवकरहुँ वसाना ॥ ४ ॥ अहै छक्षयोजनिवस्तारा । सुभगपद्मिनीपत्रअकारा ॥ दे ॥ जंबूद्वीपमाहँ नवसंद्या । तिनकीविस्तरकही असंद्या ॥ दे ॥ जंबूद्वीपमाहँ नवसंद्या । तिनकीविस्तरकही असंद्या ॥ दे ॥ जंबूद्वीपमाहँ नवसंद्या । तिनकीविस्तरकही असंद्या ॥ दे ॥ विस्तर विस्तर के ही असंद्या ॥ दे ॥ विस्तर विस्तर के ही असंद्या ॥ दे ॥ विस्तर ॥ विस्तर विष्तर विस्तर विस्त

दोहा-नीलसेतअरुशृंगवत, एकतेउत्तरएक ॥ रम्यकऔरहिरण्यकुरु, खंडम्रयादिवेक ॥ पूर्वेतुंगतीनहुगिरिजाना । पश्चिमपूर्वेतिशुलगियानो ॥ तेतीनहुगिरिकीचौडाई । द्वेद्वेयोजनसहसगनाई ॥ तीनहुगिरिकीनृपलंदाई । यकयकतेद्शांशकमिआई॥८॥खंडइलानृतदक्षिणओरा । तीनशेलआभिमन्युकिशोरा ॥ निपपहिरण्यकूटहिमवाना । लंबाईनीलादिसमाना ॥ दशसहस्रयोजनकेतुंगा । कहहुखंडमरयादप्रसंगा ॥ प्रथमभहेहरिवर्पउदंडा ॥ पुनिकिपुरुपसोभारतखंडा ॥ तीनहुखंडनकीमरयादा । तीनहुगिरिहेयहथुतिवादा॥९॥

दोहा—इछावर्त्तकेपश्चिमे, माल्यचारगिरिजान ॥ इछावर्त्तकेपूर्वमें, गंधमादनैमान ॥ द्वैहजारयोजनचे|डाई । दोडगिरिकोजानढुकुरुसई ॥ दक्षिणनिपधगिरिडत्तस्नीला । दोडगिरिल्वेनृपशुभक्षीला ॥ केतुमालभद्राश्वसंडके । दोडगिरिहेंसीमाअसंडके ॥ ३० ॥ मेरुरूपहेसरिसनिहाई । चारशैलचहुँदिशितृपसई ॥ दशद्रशयोजनसहसद्दारा । चारिहुकोजानहुविस्तारा ॥ तैसहिचारिहुऑहेंडतंगा । रोकिमेरुकहुँसडेअभँगा ॥ मंदरमेरुमंदरोहोई । इकसुपार्श्वइककुमदोसोई ॥ ३३ ॥ चारवृक्षचारेहुगिरिमाहीं । तिनकेनामकहैंंतुमपाहीं ॥

दोहा-हैमंदरहिरसाठतरु, मेरुमंदरहिजंत्र ॥ कुम्रुदमाहँदटवृक्षहै, अहेसुपार्श्वकदंत्र ॥ ग्यारहसेपोजनतरुवारो । हैंउतंगकहनाथिवचारो ॥ शतशतयोजनकीचौड़ाई । तिनकीछायाअतिमुखदाई ॥ शैठशीशमहँदृक्षप्रभाके । मानदुकहरिहेशेठपताके ॥ ३२ ॥ मंदरमेयकक्षीरसरोवर । मेरुमंदरहिमधुकोहेसर ॥ अहेदश्रुसरिगिरिसुपार्श्वमहा गुद्धनीरसरकुमुदशैठपहाँ॥ जोकोउतिनसरसठिठनहात्रे। योगश्वरपश्चरसापात्रे॥३३॥ चारहुगिरिमहँचारिजरामा । तिनकेकहाशुपमेनामा ॥ नंदनवनहेनुपतिमंदरे । अहेचेत्ररपमेरुमंदरे ॥

दोहा-देसुपाइर्नगिरिशिखरमें, वैश्राजकआराम । नुपतिसर्वतोभद्रवन, कुसुदमाइँअभिराम ॥ १४ ॥ तहँसुरङङनासुरहुङङामा।करिद्देविदारविविधवसुयामा॥तहँगधर्वकरिद्दक्रङमाना॥सर्जाअपसरानाचिद्दिनाना ॥१५॥ मेद्रमेरुसाङ्करुजोई । शेङ्ग्यंगसमतेहिफ्छदोई ॥ ग्यारहसोयोजनउतुंगते । गिराहिसुफ्छमारुतप्रसगते ॥ १६ ॥ परतप्रमाणफूटतेजाहीं । मधुरसुरभिफेछतिचहुँचाहीं ॥ अमृतसरिसतेफ्छनुपराई । निकसतअरुणसुरससुसदाई ॥ तिनतेभईनदीअरुणोदा । सुरसमाजकीदाइनमोदा ॥ मंद्रकेकंद्रतेढरती । इलावत्त्रमेंपूर्वपसरती ॥ १७॥

दोदा-उमाअनुचर्गिकेन्नरी, ओरदानवीजोइ । तेहिसरिताकेसिळ्छमें, मर्जाहीनतमुदमोइ ॥ सरिप्रभावभूपतिअसतासु ।दश्योजनतनजातमुवासु ॥१८॥ मेरुमंदिरहिजोतसजंद । गिरहिजानुफ्छशैछनितंदू॥ एकादशहजारयोजनते । फूर्टोहेतेपपानयोगनते ॥ अतिमुक्ष्मवीजातिनमाहीं । गजसमानजवफ्रछफटिजाहीं ॥ तवितकेरसतेतहभूपा । जंद्रसरितायहीअनूपा ॥ इछावर्तमेंदक्षिणओरा । वहतिनदीप्रवाहकरिजोरा ॥ १९ ॥ दोडकुछनकोकरदमताको।छहिमास्तवसस्यंप्रभाको ॥होतहेमजांवूनदनामा । तामेहोतसुगंपछछामा ॥ २०॥ ताकोकटकसुकुट्योरासी । धार्राहुसुस्यावस्तुस्याता ॥ २९॥

दोहा-गिरिसुपार्श्वमेंजोकहोा, तरुकदंशकोसांच । ताक्षकोटरतेकटहि, मधुपारानृपपांच ॥ मोटीअहेपचअकवारा।वहहिइटावृतपश्चिमधारा॥२२॥जोकोउतिनकोसवनकरही।शतयोजनसुससुरभिपसरही२३ कुसुदुशेटपरजोवटवृक्षा । कुरुपतितासुप्रभावप्रत्यक्षा ॥ तोहिश्चास्तातेद्रिपमधुक्षीरा । गुङ्घतंजीरअप्रवद्धनीरा ॥ मुत्तदसेनआभरणअनेकः । औरहुनीकएकतेएकः ॥ ताहिशासातेमरहिंसदाही । इलावर्तकेउत्तरमाही ॥ देशतबट्नमोद्देवटनामा । नीनीमुसशासाअभिरामाणितनशासनतेबहुनदनिकसे । इलावर्तकेउत्तरतिहत्ते ॥२३।

दोदा—ितमें जोमञ्चनकरते, औरकरतज्ञल्यान । ताकीसियरीकामना, पूजतभूपसुजान ॥ श्रमञ्जूष्य विद्यापद्रगण् । आग्दुजरामरणसंबंधू ॥ शीतज्ञल्यशादिकविपजेते । तिननद्मञ्जतहीरिनतेते ॥ ज्ञान्त्रपुरुपत्रपत्रपत्रकारीतवर्द्धाभगतसुस्रससुदारी॥२६॥कमटकविकक्विज्ञेतीराकिसरसम्भभिमनुदिक्षेत्र विद्यापद्रपत्रपत्रपत्रकारीतवर्द्धाभगतसुस्रससुदारी॥२६॥कमटकविकक्विज्ञेतीराकिसरसम्भभिमनुदिक्षेत्र।

देश-नृपप्रवेगिदिशिकेके, नानायुगळपदार । देवकुट्युनानटर, तिनकोअसिविस्तार॥ योजनअरादशदिदनाम । उत्तरिदिशकदळवपदास ॥ देसद्वस्पीननकेतुंगा । तिमिचीयुद्धिअभेगा॥ विद्यालक्ष्मिनोसा । तिमिद्धिगिरिअभिमन्युकिशोस ॥पारियावअकपनमुनामा । दक्षिणकेमुनियेगिराजा पक्षकरताम्युनियकस्पीस । पुरवकदळवेगितियोस ॥ तिमिद्धत्तरदेशिलअभेगा । एकमकररूनोवययोगा॥ विश्वतिर्तिदेनियुक्तम् । मिथेमेमेदिनअदिसुमेस ॥ २७॥ मकमायमिपिदिविधिनसरी कनकुरतनमिधनान्युनिर्

देहा-पूर्वतिषाजनदशमदम्, नाहोँदेविस्तार । देसमानचरुकोनमें, असकविकराहेउचार ॥ २८॥
ना होआउदिशनमें, आउपुगेदिशिषाल । देवअगिनयमनिरतक्षित, वरूपायुपनपाल ॥
सदमअदादेयोजने, दिगपनिषुग्रमान । विधिपुरते हुपुरलें, सिगरीनगरीजान ॥ २९॥
रोग विदिश्रीमन्दरायजापिराजनान्दोद्वारिङ्गनापविदासमासिद्धश्रीमदाराजाविग्नश्रीमदागजाश्रीगजानहादुरश्रीहरूपायुक्षपात्राभिकारिपुगन
मिदन्देयुक्षकोन्दानुक्यायुक्षस्तरायाः॥ १६॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ५

जी क्षेत्रारा । माल्यवानगिरिद्वेद्यसप्तारा । केतुमाळलंडहिकरिपावनि । पश्चिमसागरमिळीसोहावनि ॥७॥ त्रा केत्रात्त्रास्त्र कियोकुमदगिरिद्वेस्तरिकास् ॥ तहाँनेनीळाचळपेआई । संतर्गेळेपेफेरिसिधाई ॥ तहाँनेनीळाचळपेआई । संतर्गेळेपेफेरिसिधाई ॥ तहाँनेकि । निकेत्र । । तहाँनेकुरुलंडिहेंगेगंगा ॥ कुरुलंडिहेंकोपावनकरती । उत्तरसागरमेंअघहरती ॥ ८ ॥ त्रा पळाचे । विक्षणिरिपेक्तेपवि ॥ वहाँगिरिकूटनफोरतधारा । परसतमरतकनिप्पवत्तरा ॥ द्वेह्न्-हेमकूटकोफोरिके, पुनिआईहिमवान । निकिसिहेमाळयतेकियो, भारतलंडपयान ॥ विक्रिक्योक्तयान ॥ विक्रिक्योक्तयान ॥ विक्रिक्योक्तयान ॥ विक्रिक्योक्तयान ॥ विक्रिक्योक्तयान ॥ विक्रिक्योक्त्यविक्योक्तयानकर्मगा ॥ क्ष्यान कुरुक्तयानकर्मा ॥ विक्रिक्योक्त्यविक्योक्तयानकर्मा ॥ विक्रिक्योक्तयानकर्मा ॥ विक्रिक्योक्तयानकर्मा ॥ विक्रिक्योक्तयानकर्मा । विक्रिक्योक्तयानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्यानकर्मा । विक्रिक्यानकर्मा । विक्रिक्योक्यानकर्मा । विक्रिक्यानकर्मा । विक्रिक्यानकर्यानकर्मा । विक्रिक्यानकर्म

ः प्रसंबनमहरूपः ेरित्सयेषुण्यक्षययोगिसयोगै ॥ १३ ॥

दोहा—आठोलंडनमहॅन्यति, मनुजदेवसमहोत । द्रश्हजारसंमतहिकी, आग्रुपहोतउदोत ॥ तिनकेदशहजारगजजोरा । वजसरिसतनहोतकठोरा ॥ महामुदिततेकरहिविहारन । निल्नीपुल्जिपुरनवहारन ॥ एकवर्षआयुपजवरहती।तवितनकोतियगभेहिगहती ॥ कोउकुमारकोउजनेकुमारी।जनतिहयुवाहोहिवलभारी ॥ सुतअहसुताप्रगटपितुमाता । भरततुरतपुनितियजनताता॥तहॅनुपत्रेतायुगकीनाई। रहतकालवज्ञालंडसदाई॥३२॥ तहांसकलसुपरणकोज्हा । लेसँगनिजसुंदरीतमुहा ॥ विचरहिवनगिरिकंदरमाहीं । जहांसकलऋतुरहहितदाहीं ॥ दोहा—फुलेकंजनसुमनवह, वहकिसलयफलगुच्छ ॥ नयेनथेवीहथविटप, कहॅंबरझिंहितटच्छ ॥

गिरिकंदरतहँ धुँदरकानन । सगरवञ्गतमधुरअतिकानन ॥ सरसीसरससरोवरसोहै । विकत्तिवारिजवनमननोहे ॥ वतकारंडवसारसहसा । चक्रवाकवकछुकुटवंसा ॥ करहिंचहुँकितमंख्रञ्जोरा। गुँजहिंकुंजनकुंजनभोरा ॥ नाचहिंतहांनतेकीनाना। विचरहिंविविधविछासविधाना ॥ करहिंसक्ष्ठजञ्जमहँबहुञीला । सुंदरसुरसुंदरीसुरीला ॥ हावभावनानाविधिकरहीं।तियगणहँसिधियगणमनहरहीं।।यहिविधिकरहिंअनेकविद्वारा। सुदितदेवदेवनकीदारा ३३॥

दोहा—नवहुलंडमें सुनहुन्प, जननअनुग्रहहेत । नारायणनवरूपते, मनवां छितफछदेत ॥ १४ ॥ प्रथमहिसुनहुद्दछात्रतमाही । जापूजकअरुपुण्यसदाही ॥ सहसद्गीशसंकर्षणस्वामी।शेशकरकेअंतरयामी ॥ , इछावतंमहँठाक्करतेई । हेशंकरपूजकपदसेई ॥ तहाँपुरूपदूजोकोजनाहीं।पुरूपदुगयेनारिह्वैजाहीं॥ , आगेतासुकथाविस्तरिहें।जर्बोहनवमअस्केषचचरिहें॥१५॥ तहाँराजाअबुँदछेनारी।सहितज्यानिशिदिनविपुराति ॥ , यद्दीमंत्रजपिशंस्रसुजाना । पूजिहिशेपशचरणसविषाना ॥ इछावत्तेलंडिकभीवामा।सेवहिज्यारांगुमुल्यामा ॥ १६॥

## अथ श्रीसंकर्पणमंत्रः।

ॐनमोभगवतेमहापुरुपाय सर्वग्रणसंख्यानायानंतायाच्यकायनमः ॥ १७ ॥ दोह्।-प्रेमभरेअतिशंभुप्रनि, जलजयुग्रलकराजोति।पाटकरहिंअस्तोत्रयह, वारहिंचारनिदोरि ॥ श्रीभगवानुवाच ।

छंद—सज्जानादिऐश्वर्यतेयुक्तजोई। सनैविश्वकोकारणैसत्यसोई॥ सद्भक्तकीकामनापूरकर्ता। महाघोरसंसारकीभीतिहर्ता॥ उमेनाथपादार्धवद्दीतिहारे। सदाविद्वकेरसनेकर्नहारे॥ भजोभावसीआपकीमेसदार्ही। रहींध्यानधारेसदाचित्तमाही॥ १८॥ अहीत्वियंतार्विविद्वकेरे। नमायागनीआवतेआपनेरे॥ इमोकोविपेदासनानाहित्यांगै। सदामोहकोहादिसेवित्तपांगे॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

अहेंकोष्ठप्रक्षुतुर्म्हेंकोनच्यांवे । अहेकोज्ज्ञच्यांवेनहींमोक्षपांवे ॥ १९ ॥ अज्ञानीकुबुद्धीजेमायाविमोहे । तुम्हारेसवेरक्तनयनानिजोहे ॥ तुम्हेंभावहीआसवेपानमत्ते । अहेविश्वमंसत्यतेईश्रमत्ते ॥ तुम्हेंभावहीआसवेपानमत्ते । अहेविश्वमंसत्यतेईश्रमत्ते ॥ तुम्हेंअचेनहेतजोनागकन्या । नितेआवतीपावतीमोद्धन्या ॥ गहेकोमळेपादकंजैतिहारे । ठहेदोभतेपन्नगीळाजघारे ॥ सके चंदनेपूळकोनाचढाई । गहेंगेविशेपेयहीचित्तत्ताश्रमाही ॥ सके संदर्भेपूळकोनाचढाई । गहेंगेविशेपेयहीचित्तत्ताश्रमाही ॥ सके संदर्भेपूळकोनाचढाई । गहेंगेविशेपेयहीचित्तत्ताश्रमाही ॥ सके सके संदर्भेप्तामाभी अनंता । कहेंगेदिशेपाएकमंसर्ववासी ॥ २१ ॥ महत्तत्त्वकोपूर्वहींआपजायो । अधिष्टानसोईहरीकोगनायो ॥ कहेंदाहित्रहाभयोमेंतिहींते । भयेभूतईद्रीसुरोहेजिहीते ॥ २२ ॥ हमोऔरजेतसुरोहेंअपारे । सवेजानियेशासनैमेंतिहारे ॥ व्यय्ताकीटऔरोविहंगा । रचेसेळकोओनचेंएकसंगा ॥ तद्दीभातितेआपुद्दीकोनिदेशे । सवेविश्वकोविश्वकत्तांहमेशे ॥ २३ ॥

तक्षभातत्वजाबुक्षकानिद्या । स्वाव्यकावयुक्कताक्ष्मक्ष ॥ स्व ॥ दोहा-तुवमायाजानिहस्ये, जाकोयहविस्ताराज्ञेपसहसम्रुखआपको, हेम्रणामवहुवार ॥ २४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजयांधवेज्ञाविश्वनाथितिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशी महाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरचुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दास्त्रुनिधोपंचमस्कंधेसप्तद्यस्तरंगः ॥ २७ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-भूपखंडभद्राङ्गमें, हयत्रीवभगवान। धर्ममयीसूरतिधरे, ठाकुरकुपानिधान॥ भद्रथवानोधमस्ता, निनस्वकसुतस्य। यहीमञ्जूषिनाथको, पूजतहसुदमीय॥ १॥

## श्रीह्यग्रीवभगवतोमंत्रः।

ॐनमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति । ं दोहा-ह्यर्भावभगवानको, भद्रश्रवाद्यत्वयमं । तन्त्रस्वयहशस्त्रतिकरत, जोरिपाणियुत्तरामं ॥ भद्रश्रव उवाच ।

छंद-यहँदेविचयविशेषमायाकमेनायतुम्हार । सबकोविनाशतकमेपैनाईजानतोसंसार ॥ प्रत्यक्षपितृतिनपुत्रकोमरघटनरावननाइ । अभिलापरासाईआपनीपुनिनियनकीपरनार ॥ कारिकेकुसंगअनेकपापनकमेमेलवलीनानिहेभनतयदुपतिपद्यदुमुशलकलिपिपुपर्दत ॥श्री कविशोग्लामीशास्त्रतेप्रत्यक्षदृद्यनोहि । यहनगतकहतअनिस्पपेनितरहतमायामादि ॥ यहरावर्शस्वनाविलोकतलगतकीतुकनाथ । तातेपराहिद्रम्सावरेकवरणमेनिनमाथ ॥ २ ॥ जगम् जनपालनमेहरनतुमहीकरदुभगगान । तद्यपिअकनोकहततुमकोषकलेव्हत्यता ॥ यददेवित्राक्षकल्यतेवातेनकोतुकसोई । वियक्षक्षकानुसारकल्यानीपरहुनुमनोह ॥ जवदन्यवापेशदकालीक्षकोत्रकोते । तबहप्यावशर्माक्षकोत्रकोत्रकोत् ॥ रिविद्रप्ययोपेशदकोलीक्स्युपानाल । विविद्याद्याकोत्राप्रस्वित्रकोत्साहरूपाल ॥

तुवसत्यहेसंकल्पकल्पनिअल्पकबहुँनहोइ।असजल्पकरहिअनल्पमतिमंदहुतुमहिपदजोइ ॥५४६। दोहा-कुरुपतिहेहरिखंडमें, श्रीनरहरिभगवान । तासुकथाविस्तार्यत, आगेकरवनसान ॥ नरहरिठाकरकोतहाँ, श्रीप्रहादसजान । यहीमंत्रजिपकरतहै, प्रजनसहितविधान॥ जेहिप्रहादप्रभावते, भयोदैत्यकुळपूत् । गुणभाजनहरिभक्तको, हैअनन्यमजबूत ॥ ७॥

श्रीनरहरियंत्र ।

ॐनमोभगवते नर्रासहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भववज्ञनख वज्रदंष्ट्र कर्माश्चयाद्वंधयात्र तने इः ॐस्वाहा अभयमभयमात्मानि भ्रयिष्ठाः ॐशीम् ॥ ८ ॥

दोहा-नरहरिसंम्रखदैत्यपति, जलजयगलकरजोरि । यहअस्तुतिनिशिदिनकरत, शर्राहवार्टिहे

प्रह्राद उवाच ।

छंद-मंगळळहेसंसार । खळतजेखळताभार ॥ त्यागेपरस्परदोह । जनफसहिकबहनमोह। मनरहहिसवनप्रसन्न । जनहोंहिआपप्रपन्न ॥ यहिषनयनाथहमारि । पुजवहुमुद्धुंट्नार्ट ॥ निरहेत्कीत्वभक्ति । ममहोहितिहिअनुरक्ति ॥ ९ ॥ सुत्वारधन्आगार । नहिंहापनेहस्का तिरुवित्रमार्थाः । नितहोहिनाथअभंगः ॥ जसविषयत्तिमुखहोयः । तसविषयनेन्द्रस्य । त तीरथसंबेजेभूमि । तिनकोजेमजाहिंपूमि ॥ तोहोतशुद्धशरीर । नहिंसनमहागंभीर ॥ अरुसनेकृष्णचरित्र । तनमनजोहोतपवित्र ॥ सोविनमिलेहरिदास । नहिंहरिपानिकार कोकुमतिअसजगमाहि । जोसुनततुवयश्चनाहि ॥ ११ ॥ तुवभक्तितेनिःकाम । भाक्षमातार्थाः । नर्शित्वभक्तिविहीन ॥ तिनको्नज्ञानुविराग् । तेइनगनन्धे जान्ययञ्चलकान् । नरसार्वनात्रास्य । जिमिमीनजङकहँष्यार । तिमिकुष्णजगतअधार ॥ ऐसेनृतिहहिद्योडि । ज्ञाहरू वयदृद्धहेंतिहिंगृद्ध । नहिज्ञानवृद्धमूसिद्ध ॥ १३॥ मृद्छोभमत्सरमोह । भक् वयवृद्धहोताहराद्ध । नाहशानवृद्धभाष्य । वर्षे इनसवनकोगृहसूल । हरिभक्तकोग्रतिकूल ॥ तातेनिकेतिविहात । नरहरिश्रम् दोहा-केतुमालमहँसुनहुनुप, हैप्रयुक्तभग्नान । रमाअंशर्तिसहितप्रसु, व्यक्त उत्तिसहस्त्रदिवसअभिमानी। संवतक्षुतसुरछविखानी॥निञ्ज्ञिभूभमानीसहस्रछतोस अपत्तत्वहसायन्त्रभागनानाम् तत्रभगद्धभद्धः तहसवहत्तत्तरसुरद्वारा । इनसवकोतहँअइइअगारा ॥ तिनकोगभरहतयकसात्रा। पायिनाज्ञगभेद्वेजाही । तातेबढतघटतहेनाहीं॥ १५ ॥तहँकरिकेगतिङ्खितिब्द् नेकुनंकताकरिभकुटीमें। चंदनरेखसेखत्रिकुटीमें ॥त्रभुत्रद्युत्रमुखरितमहरानी।

दोहा-रितरमणीसँगअतिहचिर, ठानतरासविलास । । । ७ म ठाकुरश्रीप्रद्यम्को, रातिमहरानीसोइ । लिर्ी ...

( २२४ )

जोहोहिसँनेअपनेअधीन । तोहोतिनकोहुकोमीतभीन ॥ २० ॥ जोभजततुम्हिनिहकामनाथ । सोल्हतकामनासकल्हाथ ॥ भजतोसकामजोकंतकाम । सोल्हतअनितकेवलहिकाम ॥ २९ ॥ भजतोसकामजोकंतकाम । सोल्हतअनितकेवलहिकाम ॥ २९ ॥ मोहिल्हहनहत्तिपिशिवसुरादि । तपकरतयदिपिशुवेदवादि ॥ पत्रमहिभजेविवल्हहतनाहिँ । हेहमहुआपकेवशहुमाहि ॥ २२ ॥ जाधरहुसंतकेशिशहाय । सोधरहुनाथमेरहूमाथ ॥ प्रभुजदिपिरहुमोहिंहिरोमाहिं । हेहमहुआपकेवशहुमाहिं॥ यहगितिविचित्रहेविभुतुम्हारि । कोजानिसकेवहुविधिविचारि ॥ हेवारवारतमकोप्रणाम । हेकामदानिरावरोनाम ॥ २३ ॥

दोदा-रम्यकसंडहुमेनृपति, ठाकुरमत्स्यस्वरूप । जाकोपूजनकरतद्दे, श्राद्धदेवमतुभूप ॥ परमभक्तिसोमंत्रयद, पठिअस्तुतियदगाय । पूजतदेशीमत्स्यप्रभु, पूर्वप्रगटचितलाय ॥ २२॥

## मत्स्यमंत्र ।

ॐनमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय त्राणायोजसेसहसेवळाय महामत्स्याय नमः॥२५॥

## मनुस्वाच।

छंदतोटक-नाइंटोकपशापदिदेखिसके । महिमातवगावतशेषयके ॥
तिद्रस्यक्षिप्रतिवदशद । सोइन्यापकशापदिसत्यकद ॥
करकृतियम्पानटकेवसद । तुम्दरेवशमेनगहृतसदे ॥ २६ ॥
तितनसवटोकपगवभरे । प्रयक्षश्यवामिटकेक्षिगरे ॥
तिनआपमदायचराचरका । निद्रस्वकोचटद्वेसुरको ॥ २० ॥
शतिनुंततरंगप्रटनटमें । दमकोटरिकेशतिकइमटमें ॥
अपनीपुतआपिप्रतत्यदर । करिनायक्षप्रवामम्बापकर ॥
सुमग्रेरकदीमनग्राणिनक । परिनायकरोपदकेतिकके ॥ २८ ॥

देह्या–संदर्शियमप्रेमनुपति, कृषेकप्रभगनान । तदांभपेषापितरपति, कृष्किप्रेममदान ॥ नामुसंदर्भनमंगठे, पूर्वतपदपद्भित्रं । यदशस्तुनिगानतमुद्धित, रहतकृष्णपरतेत्र ॥ २९ ॥ ॐअमोभन्दरीन कृपतादम्भवत्रं गुर्मारिक्षपतापनोपठादितस्थानापनमेतिस्यैननमोधुप्रेनस्थानापनमस्ति ॥

## अर्यमोवाच ।

धन्तम-द्रस्तादादश्रीदृश्यीति स्थित्वस्यानाशि । ष्टक्ष्यनश्चित्वनप्रनुभवपटतस्त्राशि ॥

याद्वात्त्रपद्वस्य स्वेत्रदेशायितद्वारे । नृषद्यदृष्यभागायामितवेशस्य अपारे ॥ ३३ ॥

स्व यद्वस्य प्रतिदेशाद्वस्य श्वीद्वस्य स्थाप्ति । नृष्यद्वपद्वस्य साम्यामितवेशस्य अपारे स्थाप्ति । देशाः
देशवेष्ट्यदृष्ट्यस्य स्थाप्ति । नृष्यद्वित्यात्ति । नृष्यद्वित्य स्थाप्ति । स्थापति । स्यापति । स्थापति । स्यापति । स्थापति । स्यापति । स्थापति । स

12. , meters

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ५.

#### भूरुवाच ।

मेत्रतत्वांलगाय यज्ञकृतये महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कम्मेजुङ्घाय त्रियुगाय नमस्ते ३५ सोरटा-यज्ञादिककरिकम्, लखिनपरतत्वरूपप्रभु । तातेग्रुनितिक्षभमं, लखतरावरेरूपको ॥ इदिन्छंभवनाय, मनकोमेथानोविरचि । मथनकरेसुखळाय, पावहिमाखनरूपतुव ॥ ३६ ॥ द्रव्यदेशकालादि, यसवमायाग्रुणअहें । असभापहिश्चतिवादि, इनकेकारणआपहें ॥ जक्तरिवमलविचार, निश्चलमित्रामेंकरें । तिनकोनहिसंसार, ऐसेप्रश्चहिप्रणामवहु ॥ ३७ ॥ तुवसंकलपत्तहाय, मायाविरचित्रजगतको । तिमिन्नंबककहँपाय, फिरतलोहहूजङयदिपि ॥ जनसाक्षीहोआप, जगव्यापीहोसर्वदा । प्रमटहुपरमप्रताप, दासनदुखदरताद्वतिह ॥ ३८ ॥ त्रामाक्षिहोआप, जगव्यापीहोसर्वदा । प्रमटहुपरमप्रताप, दासनदुखदरताद्वतिह ॥ ३८ ॥ त्रामाक्षित्रजललेमेमोहिंभारिकराहकोरूपपेपावन।मारित्रतिहिंभोकनकाक्षहिंभोतिहुँलोकर्मोदुखणवन विद्वभारतहोत्तिज्ञादेपपिरकेमोहिंभारिकर्मोक्षित्रज्ञाकर्मातहोत्तिवर्धाकर्मावन॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाभिराजवाथवेशविद्यनायसिहात्मजसिद्धशीमहाराजाभिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाभिकारिरचुराजसिहज्ञदेवकृते आनंदाम्बनिपोपंचमस्कंपेअष्टादशस्तरंगः॥ १८ ॥

दोहा—भूपखंडिक पुरुपमें, सीतापितश्रीराम ॥ लिख्यनयुतठाकुरअहे, त्रिभुवनपितअभिराम ॥
२६ भवनकुम ॥ । हन्नमानजेहिनामचनारा ॥ तिकिपुरुपखंडिक वासी । प्रेमभक्तिसाँआनँदरासी ॥
२६ भवनकुम ॥ । हन्नमानजेहिनामचनारा ॥ तिकिपुरुपखंडिक वासी । प्रेमभक्तिसाँआनँदरासी ॥
२० १ परमप्रेमसोरामपरायण ॥ मारुतसुतिहिनानितसोगावे । वीनमृदंगसिहितसुरछावे ॥
२० १ साधनजननीक छुपकसायन॥सुनतपवनसुतसहितसुरछासू । दारतऑसिनआनँदर्शासू ॥
दोहा—यहीमंत्रजपिरामको, पूजनकरतकपीज्ञ ॥ युनियहअस्तुतिनिजवदन, गावतरहतमहीज्ञ ॥ २ ॥
३० भनमो भगवते उत्तमक्षाकायनमः आर्थ्यलक्षणज्ञीलम्रतायनमचप्रिसितात्मनेउपासितल्रोकायनमः साधुवादविकर्षणायनमोत्रस्रण्यदेवायमहापुरुपायमहाराजायनमः ॥ ३ ॥

त्त्रवन्त्राह्मण्यद्वायमहापुरुपायमहाराजायनमः ॥ इ ॥
किवत्त-जाकोशुद्धहियोताकोअनुभौतिहारोहोतनायनिजनेजहीतेमायागुणनासीहै ।
जगतकेच्यापीनिजजापीकोअतापीकरोनामरूपआपकेअनंतदिन्यभासीहै ॥
आपकेसमाननिहेंअधिककहांतेहोयअहंकारसारहोतच्यायेष्ठद्यसाहि ॥
आपकेसमाननिहेंअधिककहांतेहोयअहंकारसारहोतच्यायेष्ठद्यसाहि ॥
काञ्जासनाशिततकाञ्केनिदाञ्चेत राजेरपुराजपेसअवधाविजासीह ॥
नरअवतारनिहेंकच्छन्दुजकुळनाञ्चनकहेतयहपरतिचारहे ॥
जननिस्त्रायवेकोशेरहुँदेसायवेकोनारिकेअधीनजैसेहोतदुसभारहे ॥
अवधावित्रसाहि ।
स्वातिकिनिस्ताहि ।
साम्रिक्यकान्योमंजअसप्रणकारिआवेगोहर्नेजोसोईहँहँदेवशकाञ्चे ।
हारदुरवासाआयेकोषितळपणळ्खोजादकहोनायसोहेळाळ्छीनपाठके ॥
सवकिनियंतासच्छोकनकनाथसोई साचैईश्रशक्तरतारशिशाळके ।
प्रणपाठिवेकोप्राणप्यारोवेपुत्यागिकीन्द्योस्वामिको समानहिंददशस्यछाळके ॥
प्रणपाठिवेकोप्राणप्यारोवेपुत्यागिकीन्द्योस्वामिको समानहिंददशस्यछाळके ॥
कुळकीवड़ाईनाहिपनप्रभुताईनाहिजातिकीनिचाईसवभातिअधिकाईहै ।
बुजिदीन्साईभूरिचितमहर्चचंवडाईफळफूळसाईवसवनमसदाईहै ॥
(१९)

वसर्खराईकञ्चाचित्तमेनटाईम्भुआपुहातेआईकियोकोज्ञनमितांइँह। दानदीनताइंदेश्तिनहिंसहिनाइंपेसीटपणकीनेठीभाइंएकरप्रशंहेंहै ॥

दादा-नहिंदुछनदिविद्यानतप्र, नहिंतनकोछविधाम् ॥ श्रीतिरोतिकोषुद्विके, आशुहिरोदातराम् ॥ ७

क्वित-मुरनरनागपञ्चपश्चीआदिजीवनके, कोटिअपराधीनजचित्तमेनलोपेहें।

नेकउपकारकासहस्रानिमानिनाय, केतेजगपतितकापावनवनायहाँ॥ भनीरभनोरएपरानेकोशलापरानेसरलप्रभावऐसोवेदनवतापेई।

र्द्धाः हाक्रेनारिनरपञ्च सिक्धे हेनेतरामदयापामनिज्ञपामकोष्ठापेहें ॥ ८॥

दादा-भारतराउद्देषंतृपानि, नरनारायणदेश ॥ वद्रश्वनमहंकरत्ततप, यज्ञहितहिनगदीश ॥ ९ ॥

तर्द्यतननारद्वाँदे, मुनिनसाँदितमतिमान ॥ जपतमंत्रयहभ्रमगुत्त, कारेशस्तुतिपद्दगान ॥ ३३ ॐनमोभगरतेवरसमझाँटायोपरतानात्म्रणयनमाकिंचनित्तायक्रियक्षयभायनरनारायणायपरमदेतपरमगरी स्वासवायाधियतयेनये।नयः ॥ ३३ ॥

#### नारद उवाच।

नानेपद्रगदेभविष्ठमेरहारे हृपामदार हरियोगे । विदियमपमनाईअतिदुशस्त्रीमीदिपछारेस छोते ॥ १२०

હોદા- જુકત્ત્રનિમાણમાં દ્વેતું, દેવદુરી સમદાન ॥ વૈતિન દેવામાં કહેતું, કોલેકારેમધાન ॥

चंद्रजनस्य नीम्बर्याच्छ । अध्येना छवि हरफ्तपभानः॥हर्द्रकोन्डसम्सदेनगिरि । ऋष्यम् छर्थ्।शैठ हुर्ननी ष्यक्टनरुव्हेद्वहिरासं । पुरस्यास्त्रम्यस्थितुभासं ॥ पुरस्यायत्रोत्रवुअभिगमा । विवाहद्यस्थित्रम्यस्य होरएउनुनेहररारे कृत्याम् । देशः क्राम सुगम-नगाम् ॥ अस्म स्वद्यम सन्पासं । श्रुक्तिमानकेस्थितमासं ॥ व.सरीम्पूरस्वर विकित्तानीका निष्तुं देव देव होत्या।भीएदप विभाव देवन्य । तिन ही हर्दुनिष हर्दु अगानाः

રોશા∽કોઇક કે ક્ષ્મકુષ્યન ફોર્દાન દ્રમાં દ્રેમાં ઉમાલ II તેમગાત્ર વરમે હવેર તિનારો દ્રમર્દ્રવેલાને II विनक्षेत्रामहिके हम्बर-पापम् इन्डनक्षिताहि ॥ भ्रम्बर्धक के त्रीवाता, बचलोहिननमाहि ॥ १००

नभक्तिविनकारसतसंगा । मिलतनहींयहसत्यप्रसंगा ॥ कृष्णभक्तिजाकेउरआई । जगतवासनादेतनकाई ॥ प्णभक्तिहीसक्तिकहावे । जाकोछिदिपरमानँदपावे ॥ भरतसंडिदीमेंसोहोती । औरसंडिमहँनाहिस्दोती ॥ २० ॥ दोहा-तातेभारतखंडकी, भारतकुळअवतंस ॥ कर्राह्मश्रांसाअसत्वे, देवसिद्धम्निहंस ॥ सर्वेया-जेजनपुरवजन्ममें जोनिकयेतपरत्तमधौतपरासी । धौअपनेतेत्रसत्रभयेइनपरायगानिकंठविठासी ॥ श्रीहारिकेपदसेवनयोगछहेनरकोतनप्रेमप्रकासी । जाहिसदाहमहुँतरसेंधनिहेंधनिभारतखंडकेवासी ॥ २१ ॥ काइभयोवद्वयागिकये अरुकाहभयोवत ओकरिदानो। काहभयोक ठिनोत पके किये काहभयो कियो स्वर्गपयानो काहभयोविभोभोगलहेरपुराजसुनोसवैतुच्छानिदानो।काहजियेजगमेंजेहिकोरपुनाथकेहाथनमाथिविकानो।। दोहा--हरिकोभूछतस्वर्गमें, छखिकेभोगअखंड ॥ तहँकेजनभूछतनहीं, धनिधनिभारतखंड ॥ २२ ॥ विया–प्रण्यअनेकनकोकरिरुवर्गमेंछाखनवर्षकीआयुपपावे । तासोंक्षणेभरकीजनआयुपभारतखंडकीउत्तमभावे॥ ठाखनवर्पहुँमेंहमकोयदजोनकहुँसपनेनहिआवे । सोक्षणमेरखनाथपदैमनदैरखनाथपदैजनजावे ॥ २३ ॥ कृष्णकेउत्सवमोदिवनोदजहांनाहिनेननमंछिषिछीजे । श्रीरपुराजजहांनाहिसंतनकेपदकेजछतेमहिभीजे ॥ कृष्णकथासुधाधारितहाँनहिंकाननकीकरिअंजलपीजे।ऐसोनरेशसुरेशमहेशप्रजेशनिवेशप्रवेशनकीजे २८॥ यहदेवनदुर्छभभारतखंडमेंजेनरदेहकोपावतहें । लहिकेधनकोकरिकेमखकोजगमेंबडेज्ञानीकहावतहें ॥ जगयेतीबगुईकहेरपुराजनजेरपुराजकोध्यावतहैं। कडि्फंदहितेफँदतेखगरेजगजन्मवृथाहिंबितावतहैं२५॥ दोहा-प्रीतिसहितजेमलकरत, भारतलंडहिमाहिं ॥ सुरननाथनिजहायहरि, छेतेभागनकाहिं ॥ २६ ॥ र•-जगजेजनश्रीरञ्जायककोभजेकोनिहकामनाकोकारेकै । तिनकोत्रसदेनचहैजितनोनहिंपूरणकामकरेआरेकै ॥ रयुराजतेरामअकामभजैतिनकेडरमें पदकोधारेकै।विनकामहुकामनापूरकरेदयासिथुदयादिङमें पार्कै।।२७॥ जोजपकीतपकीमखकीकछुपुण्यरहीवचिहोयहमारी । तीद्यादीठिपसारिद्वतेअवऐसीविनेसुनोओधविहारी ॥ भारतलंडमेंहीयहमारोकहूँनरजन्मवृथासुलकारी।जातेल्हेअवसक्तिविश्रीपकेगायकेकीरातिरामातिहारी॥२८॥

## श्रीग्लक्डवाच ।

दोहा-चहुँदिशिजंदुद्विपके, आठअँहेंउपदीप ॥ तेजेहिविधिउतपतिभये, सोअवसुनहुमहीप ॥ वाजीखोजतखनतमहि, सगरसुवनवळपाम ॥ धरणीजीनवचाइदिय, सोउपद्वीपठळाम ॥ २९ ॥ स्वर्णप्रस्थआवर्तनहु, रमणकचंद्रमहीप ॥ पांचजन्यमंदरहरिन, ठंकासिंहळद्वीप ॥ ३० ॥ जंद्रद्वीपविवर्तयह, मेभाप्योंससुद्वाय । जामेभारतखंडयह, आतेउत्तमदरशाय ॥ ३१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेश्वविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीक्रुण्णचंद्रकुपापात्राधिकारिसुराजसिंहन्द्रेवकृते आनन्दाम्ब्रनिर्धे पंचमस्कंधे एकोनविंशस्तराः ॥ १९ ॥

दोहा-अनप्रक्षादिकद्वीपके, रुक्षणऔरप्रमान । अरुविभागतिनकेसकरु, तुमसाँकरहुवलान ॥ १ ॥ जंबूद्वीपभूपचहुँओरा । रुवणसमुद्रअँदेअतिषोरा ॥ अद्देरुक्षयोजनविस्तारा । प्रसद्दीपअवसुनहुउदारा ॥ रुवणसमुद्रहुकचहुँओरा । रुक्षद्वीपअभिमन्युक्तिशोरा ॥ योजनयुग्ररुरासविस्तारा । महाकनकतरुष्ठसउदारा अभिदेवतदॅकरहिनिवासा । सप्तजीभजेहिनामप्रकासा ॥ इम्पनिद्वसुतप्रियत्रतकेरो । अधिपतहाँकोतेजपनेरो ॥२ शिवअरुम्वयस्त्रांतहसेमा । अमृतसमुद्रअभययुतनेमा ॥

दोहा-येनुपसातहुसुतनके, नामहितेतहँद्वीप । सातसंडह्नेजातभे, कियेविभागमदीप ॥

सातसंब्रह्मामागिरिसाता । तिनकेनामकर्देांअगदाता ॥ ३ ॥ इंद्रसेनअक्प्यवुक्तरा । नीतिपर्मात्मुपर्णप्रिवृद्यः दिरनष्टीयऔरपनमाला । येसातसुन्द्रपत्तिलिक्षाला ॥ अरुणानुम्पाअरुसुप्रभाता । अगिरसीसाविद्यीद्याता॥ ऋतंअराअरुसत्यअरादी । सातनदीतिदिद्यीपदिमादी ॥ तिनकोजलसप्पातकनासी । तिनमेमजतदर्देकासी॥ इंसपर्तगुओरलद्धायन । अरुसत्यागुप्रमेपरायन ॥ तद्वैक्वरणचारयजानी । सहस्वपंकीआयुपमानी ॥

दोहा-तहँकेवासीव्वसम, जरियदमंत्रसदाहि । धर्मकमंनिष्टासहित, प्रजहिदिनकरकाहि ॥ २ ॥

मंत्र-प्रत्नस्यविष्णोरूपंचसत्यस्यतंस्यत्रह्मणः । अमृतस्यनमृत्योशसूर्य्यमात्मानमीमहि॥५॥ ताकेउतेशालमिलविषाः । चारलक्षयोजनाहिमहीपाः ॥ सुर्गासंप्रताकेनर्द्धकरः । चारिलक्षयोजनकोषोराः ॥ ६॥ श्र तहाँवसत्तहेविद्दंगअपीशाः । जहाँशालमिलवृक्षमहीशाः ॥ ८ ॥ यज्ञवान्नस्वतिव्वव्यत्रतकरोः । तहाँकोभूपप्रतापवरेषे ॥ ताकेसातपुत्रव्यत्रत्वकरोः । तहाँकोभूपप्रतापवरेषे ॥ ताकेसातपुत्रव्यक्षमाः । सातसंबद्धगयेशसूषाः ॥ देववर्षरमणकषुत्रस्वोचनः । सुमनसदारभद्रअप्यायन॥सत्तवाँसंडअह्मविद्याता।यहिविपहोयविभागाविष्याताः ॥ भे

दोहा—नामदेवखंदहुकुमुद्, स्वरसऔरञ्ञतशृंग ॥ पुप्पवर्यअहसहसञ्जति । येगिरिसातव्रतंग ॥ कुहूसिनीवाळीअरुअनुमति।नंदाराकारजनिसरस्वति॥सातहुनदीतहाँकीजानो ॥१०॥ चारवरणअवकरहुँबता<sup>त्ती</sup> श्वतथरवीरजथरहुवसुंद्र । इपुथरचारहुवरणथर्मथर ॥ जिपयहमंत्रतहाँकेवासी । ध्यावहिंचंद्रदेवसुदरासी ॥ १९॥

मंत्र-स्वगाभिःपितृद्वेभ्योविभनन्क्रप्णगुक्तयोः प्रजानांसवांसाराजाऽपः सोमोनआस्त्विति ॥ १२॥ सुरासिथुकेउतेमद्दीपा । आटळक्षयोजनकुळद्दीपा ॥ ताकचहुँकितपृतकोसागर । योजनआटहिळक्षउजागर॥ हिरण्यरेतप्रियनतसुतजोई । तोनद्वीपकोभूपतिसोई॥ तहँकुशकोइकवृक्षअनूपा । परमप्रकाशितजानहुभूपा॥३॥ जानहृत्यकेषातकुमारा । तिनकेनामनिकरांउचारा ॥

दोहा—नाभिग्रुप्तअस्तुतिवृत्तो, देविविकिहुनाम । वसुवसुदानहुजानिये, सातसंबअभिराम ॥ सातसीमसातहुगिरिसारता । तिनकनामकहुँसुद्रभारता ॥ कपिल्ड्चअरुनारहु-गृंगा । चित्रकृटहेचौथडतंगा ॥ फेंद्धेरोमअरुदेवानीका । द्रविणसातयोगिरिअतिठीका ॥ श्वर्तावदाऔरहुमधुकुल्या । आरामित्रविदामधुकुल्या ॥ सुरगर्भाअरुमंत्रहुमाला॥१८॥१८॥१ृतच्युतासारेसातविज्ञाला॥तिनकेजलतेतहँकवासी।होतसवैअपओपवित्रशी कुरालकोविदीसुभआचरणा।अभिन्कुळुलकचारयेव्रणा॥अगिनदेवध्याव्हितहँकजन्॥पृद्धिवसम्बस्तप्रसुरिवर्व

मंत्र-परस्यब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदोऽसिह्व्यवाददेवानांपुरुपांगानां यज्ञेनपुरुपंपजेति ॥ १७॥

दोहा—प्रतसम्प्रदेकेष्ट्रपटते, कौंचद्रीपचहुँऔर । योजनसोरहञ्सको, तहँहैमोदनथोर ॥ ताकेचहुँकितसागरसीरा । योजनसोरहञ्सगँभीरा ॥ कौंचनामतहँकोञ्जतंगा । तातेतासभयोद्धसभंगा ॥ १८॥ इन्योस्नामिकार्विकतिहिशूला । भयोद्धसालकोञ्जतिहिह्ला ॥ सीरसिंपुकेलगेतरंगा । तातेतासभयोद्धसभंगा ॥ वरुणसदातिहिरसतरहर्षे । तातेअभयकोञ्जसोअहर्दे ॥ प्रियनतकोष्टतप्रप्रकुपसारा । जासुसातसुतपरमज्दारा ॥ सातसंडकीरद्वीपहिकाँही।प्रजनवांटिदियेतिहिज्दंही ॥ १९॥ आपुगयोह्रिवरणनक्ररणाजिहेंजनकल्यानिहिकर्ला॥

दोहा—मेघप्रष्ठभाजिएअरु, छोहितस्वर्णसुपाम । आमवनस्पतिमधुरहो, सुनहुलंडकेनाम ॥२० ॥ वर्द्धमानउपवर्हणनंदन । सुक्तसरवताभद्रहुभोजन ॥ अहयकनंदसीमगिरिसाता ॥२१॥ अवर्धेनदीकहींविष्याता ॥ तीथेवतीअरुरूपवतीह् । सुक्छाओरपविजवतीह् ॥ अभयाअरुअभृतीपाजोई । सतर्देअहेआर्यकासोई ॥ तिनसिरिमहेतिहृद्वीपनिवासी।मृजनपानकरतसुद्रासी ॥ चारिवरणजानहुह्वरिसेवकापुरुपऋपभअरुद्रविणहुरे<sup>वद्धी</sup> पृद्यिद्दमंत्रतर्हेकिवासी । पूजहिज्यमहँअवपविछासी ॥ २२ ॥

म्त्र-आपःपुरुषवीर्यास्यपुनंतीभुश्चेवःस्रवतानः पुनीतामीविधिः स्पृश्तामात्मनाश्चवः ॥ २३.॥ े ः । । १९७० मकोजानहृद्वीषा ॥

क्षरिर्ति े ं प्रकोजानहृद्वीपा ॥ ो, तहँकोहेविस्तार । तकिचहुँकितजानिये, दिधकोउदिधअपार ॥ क्योजनबत्तिसलाले । शाकद्वीपमधिअसकविभासे ॥ शाकबृक्षद्दकअतिद्विजतंगा । दीपनामश्रोताहिप्रसंगा ॥ रभिदीपमधिलावे । कोमलकितनतासुदलभावे॥२८॥प्रियत्रतस्ततिथिसोई । तोनद्वीपकोभूपतिसोई॥ तिषुत्रवडभागा । करिकद्वीपहिसातविभागा ॥ दैकैसुतनगयेहरिधामा । तिनसुतनामहिसंबहुनामा ॥ त्ररेफबद्दुरूपमनोजव । विश्वधारपवमानपुरोजव ॥ धूम्रानीकजानियेसाता । येपुत्रनकेनामविख्याता ॥ २५ ॥

त्रबुद्धभमनाजव । विश्ववारपयमानुद्यागय ॥ वृत्रामायणानयताता । युत्रमयमानापर्याता दोहा−सहसस्रोतचरुर्युगञरु, सतकसर्र्इसान । देवपाठवठभद्रञरु, महानसोतृपजान ॥

प्राचित्रक्षतात्वर्षः रागम्सः तत्त्वरत्वरागाः प्रभावन्यम्भाकः वर्षानाः विभावर्षः । । तिर्हेष्टतेहिद्द्वीपहिमाही । अववरणहर्मेसीरतनकाही । अनघाआयुर्दाअपराजित । उभयसृष्टिपंचपद्निजधृतः ॥ ैरसहसञ्चतिसरितामाता २६ चरिहुवरणकहोअवदाता॥ऋतव्रतसतिवतऔरदानव्रतः।योथोजानहुऔरअतुव्रतः॥ ै पढितहँकेवासी । प्रजहिंपवनदेवसुखरासी ॥ २७ ॥

#### अथमंत्रः ।

अन्तःप्रविद्यप्रतानियोविभर्त्यात्मकेतुभिः । अंतय्योमीङ्वरःसाक्षात्पातुनोयद्वरोस्फुटम् ॥ २८ ॥ ६पितागरेकउतेनरेञ्चा । पुदकरद्वीपजानिमतिवेञ्चा ॥ योजनचेोसठळक्षप्रमाना । ताकेचहुँकितभूपसुजाना ॥ ग्रुद्धनीरसागरसुखसारा । योजनचाँसठळखविस्तारा ॥

दोहा—पुहकरद्वीपहिर्मेन्यति, पुहकरपुरटहिकेर ॥ ठावनदञ्तामेंठ्सै, हैप्रकाशचहुँफेर ॥ गुमेंकर्राह्वासकरतारा॥२९॥खंडयुगठतेहिद्वीपउदारा ॥ शेलमानसोत्तरअसनामा । तोनद्वीपमधिअहैठळामा ॥ करतद्वीपकरयुगठविभागा । महाप्रकाशतासुघङ्भागा ॥ दशहजारयोजनचोङाई । तितनीहीहेतासुउँचाई ॥ इंद्रवरुणयमधनदहुकेरी । गिरिपरपुरीचारुचहुँकेरी ॥ दिनकरमानसञ्जरहिमाही । दक्षिणउत्तरसदाकिराही ॥ उतकोदिनजवळेवितजांवे । इतकोउत्तरअयनकहांवे ॥ उतकोजवळोंनिशासिरावे । इतकीदक्षिणअयनकहांवे ॥

दोहा—तातेष्कुरकोदिवसनिहिः, मानुपसंवतएक ॥ सुरअहमानुपदिवसनिहिः, ऐसोअहइविवेक ॥ ३० ॥ वीतिहात्रप्रियत्रतस्वनः, ताकोअधिपल्लाम ॥ ताकेद्वेसतहोतभेः, धातकिरमणकनाम ॥

रोतिस्तानान्यत्व । रोज्युवनकरिद्वीपविभागा । हरिपुरगोभूपतिवङ्भागा॥३९॥तौनद्वीपकेप्रजाअपारा । जिपदमंत्रसदासुलसारा ॥ असरूपकृष्णकोष्यांवे । तनतिजब्रसुरुोककहँजावे ॥ ३२ ॥

#### अथमंत्रः ।

यत्तत्कर्ममयंष्टिगंत्रझ्टिगंजनोचेयेत् । एकातमद्वयंज्ञान्तंतस्मेभगवतेनमः॥३३॥

#### शुक उवाच ।

ताकेउतैनरेशुउदारा । जानहुळोकाळोकपहारा ॥ ३७ ॥

ताकेउतेमहाअँधियारा । करतनदिनकरतेजपसारा ॥ मेरुमानसोत्तरगिरिकरो । बीजजोनसोकियोनियेरो ॥ पककोटिसत्तावनटाप । योजनसहसपचासहुभाषे ॥ झुद्धोदकसमुद्रकेउत्तर । इतनेहिंदैधरणीविस्तर ॥

दोहाँ-तामेंप्राणीवसतकोठ, वरणजातअरुनाम्॥ नहिविख्यातजानोपरे, असनानदुनतिपाम्॥ ताकेवतिनम्भक्तभाषे । आठकोटिउन्ताटिसङापे ॥ योजनसुबरणधरणीजानो । तिरमञ्सुकुरसरिसतेहिमानो ॥ तामेकोउनहिनिवसतप्रानी।गिरीवस्तुपरतीनहिजानो।तहिद्वावस्वदेवनदारा।निशिदिनप्रयुद्धितकरहितास३५.३६ प्रत्यप्रिकेउतेउदारा । जानहुँछोकाङोकपहाण ॥ ताकेउतेनरेशउदारा । कर्वमसरिसगाँठअपियारा ॥ तिकेउतेनरेशउदारा । कर्वमसरिसगाँठअपियारा ॥ दिनकरतेनतहानहिजातो । ङोकाङोकहनरहिजातो ॥ इतेङोकअरुवाजोका । नामताहितेष्ठाकाङोका॥३७॥

दोहा-सादेवार्राहकोटिनृप, योजनशयठउतंग ॥ सीमातीनहुँठोकको, सोईअँहअर्थग ॥ तितनोतिस्तरजितनोतुंगा । तामॅजानहुकोटिनशूंगा ॥ ३८ ॥ ठोकाठोकपकेचहुँऔर । परिपरणिनागदरजोरा॥ ऋपभभारअपराजितवामन । पुष्करचुडवठीअतिपावन॥तेतिरांचिकेथापितकान्दें । सङ्ग्रेचारगजपरणीठान्द्रें॥३९॥ ठोकाठोकशेठकेऊपर । युतपरमादिकअर्थे सिपियर ॥ ठेपापंदिपपकसेतादी । परिआयुपअतिअहठारी ॥ रुतश्रीभगवाना।करनहेतजीवनकल्याना॥४०।४५॥वरण्योंजोनमहाअँधियारा।ताकोस्रुनहुभूपकि वार्रोहेकोटी । छाईअँधियारीअतिमोटी ॥

दा—भूपमहातमकेउते, कोटिनयोजनमाँहि, हैविकुंठयदुपतिनगर, जहँयोगीजनजािह ॥ ४२ ॥
मदन्नस्रांडिहमध्यमें, अमतरहेदिनईञ् ॥ साढेवारिहकोटिनुप, योजनचहुँकितदीञ्ग ॥
तातेयहन्नस्रांडिहे, योजनकोटिपचास ॥ ४३ ॥ मारतंडरिवपाहिते, मृतअंडिहकरवास ॥
हिरण्ययोत्रसांडयह, तामधिकरहिंनिवास ॥ हिरण्यगर्भतातेभयो, रविकरनामप्रकास ॥ ४४
दिज्ञाऱ्योमनस्कहुस्वरम्, असधरणीवड्भाग ॥ अतल्यदिकअपवर्गहु, रवितेहोतविभाग ॥ ४४
सुरनरितरयकआदिस्व, जेजगकेंहेंजीव ॥ तिनकेनेत्रअधीक्षरित, यहजानहुमतिसीव ॥ ४६।

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजनांभनेकाविक्ष्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकुपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजू देवकृतेआनन्दाम्बुनिधौ पंचमस्कंधेविक्षस्तरंगः॥ २०॥

श्रीशुक उवाच ।

हा-यहवरणनभूगोलको, मैंसिगरोकहिदीन ॥ अवस्रगोल्डवरणनकरीं, स्रतियेभूपप्रवीत ॥ [टकरवेशा । एकउपरइकतरेनरेशा ॥ १ ॥ ऐसेहैभूगोळखगोळा । अंतरिक्षजोसोमधिपोळा ॥ २ ॥ क्षमिपभान् । करिहप्रकाशितद्शहुनिशान् ॥ अहेतीनगतिदिनकरकेरी । श्रीष्रमंदअरुसम्ह<sup>िन्नि</sup> ापटतदिनराती । समदुद्दोतकहुँदैअरिघाती ॥३॥ रिवजवनुरु।मेपमहँजावै । तबदिनरातसमा<sup>नहिभ</sup> थुनकर्कतिहरून्या । इनमेजवआवैरविधन्या।।यकयकदंडहियकयकमासा।वाढतवासरलहिनिशिनाः यकदंडहिराती । सुनिभूपंतिक्रमतेबढ़िजाती ॥ ४ ॥ हा--युश्चिकअरुपनमकरहु, औरकुंभअरुमीन ॥ इनकरविमेंबढ़तनिश्चि, होतदिवसतिमिछीन॥४। जुवलांदेखिनायन।चुढ्तदिवसजवलांडतरायन ॥६॥ नवकरोरहक्यावनलासा।योजनमानसङ्तरभा ाहिमाँदअसंड**छ । शैंछमानसोत्तरकोमंडछ । ताके**उपरउपरादिनराई । मेहप्रदक्षिणकरतसदाई ॥ ासागिरिपाडीं । वासवनगरीवसतसदाडीं ॥ नामदेवधानीहैताको । तहाँवासहैनितमघवाको ॥ मानसगिरिपार्ह्य । संयमनीयमपुरीतहार्ह्य ॥ पश्चिमदिशासोइगिरिकपर । वरुणपुरीनिम्छोचाष्ठस<sup>भा</sup> दा-उत्तरमेरुगिरीशके, मानसउत्तरमाहि ॥ विभावरीधनपालकी, नगरीवसतसदार्हि ॥ त्रवरित्रावे । तपदिनरातिसमानाईभावे ॥ जवआवयमप्ररादिनेका । मध्यदिवसतबहोतनरेका ॥ ्राप्ता । स्वतिकारिक प्रमाणिक विकास । अर्थे सातिहतवोतिप्रपूर्वा भ्यापंचापंचापंचापावरदेवन पांजतपंदा ॥ तिनकीनिज्ञाकवहुँनदिहोती।सदारहतदिनकाकीप्याः त्यंद्ररिवत्रा।नानिपरतपश्चिमसंचाग ॥८ ॥ तहँगतिबद्यपपरिहरानोही।तहिसन्यसपुनिभस्तर्रती दा—इंट्रपुरोनवरविरहाहे, तवयमपुरीप्रभात ॥ वहनपुरीमहंभूपतव, काटनिशीयदेसात ॥ ग्रेपादिजान्। । अस्तिभागभारदुदिनराती ॥ जानपुर्यवपरातिआने । नृपतदमध्यदिनसहैना ॥ त्राविज्ञद्वितदेशाद्वीनद्रपूर्वनदिकद्वतसदादी॥विनक्षेत्रक्षांअस्तङ्किष्यद्वीतेजनपश्चिमतादित्र्याः॥ विनक्षेत्रक्षेत्रसादीनद्रपूर्वनदिकदतसदादी॥विनक्षेत्रक्षांअस्तङक्षिपरद्वीतेजनपश्चिमतादित्र्याः॥ टेअस्मितिमञ्जाया । अरुपचदत्तरसदसद्भाषा ॥ इननेपाननमाहिद्निहा । पेट्रहिद्हेहिषाहिन्ही पुरिनमर्दन्।रो।पेट्रस्पिट्रहिदेहरिमार्द्वीण्यमहित्रीस्पेट्रस्तानामान्यसम्बद्धाः पदादद्दारमान्यस्य पुरिनमर्दन्।रो।पेट्रस्पिट्रहिदेहरिमार्द्वीण्यमहित्रीस्पेट्रस्तामान्द्रयमस्तटसिपरहित्रपूरा।।१४॥)। क्षभष्टक्षतपोत्रनः। नाहिद्देहपुगमदेगियोननः॥ १२ ॥ (६)-अवर्ग ६कोरपर्नेकरों, वेनेवासुप्रमान ॥ मोसुनिपेनितलाप के, कुरु कुरु प्रमान ॥

े सिगरोरधजानो । संवतसरचक्रहिअनुमानो ॥ द्वादशमासहिद्वादश्वआरा । पटऋतुहेपटनेमिज्रदारा ॥
स्त्रयमासहुतीना । असजानहुयदश्रपश्चीना । मरुमानसोत्तरगिरिताको । धराजानियेपरमश्रभाको ॥
(स्वनृपराई । नभगइँपवनअधारहिपाई ॥ शैळमानसोत्तरकेऊपर । योजनसहसपचासहुकेपर ॥
(रिदुओरा । चळतचकरिकोजवजारा॥ तोनधुरामेंदियोसुनाई । तासुस्थूळताकहेंबुझाई ॥
दोहा—एककोटिसत्तावने, ळक्षसहस्रपचासु ॥ एकओरकीस्थूळता, इतनेयोजनतासु ॥ १३ ॥
साढेसेंतिससहस्रअफ, ठालहुजन्ताठीस ॥ एकओरकीस्थूळता, इतनेयोजनतासु ॥ १३ ॥
साढेसेंतिससहस्रअफ, ठालहुजन्ताठीस ॥ एकओरकोन्धोळानिये, ताकोधुरामहीस ॥
धुराधुवंठोकहिळोहे । मारुतवंपनसकळवॅथोहे ॥ १४ ॥ अरुणनामसारयीभातुको ॥ ताहिजानियेविनाजानुको॥

खा । सप्ततुरंगवेदमयभाषा ॥१५ ॥ अरुणनामसारथाभानुका ॥ ताहिणानियेविनाजानुको॥
रजकेसन्मुखाहाँकतवाजीनिरखतरविम्रुखा।१६॥वाठखिल्यमुनिसाठहजारा।तिनकेहैतिहिदिशाअगारा ॥
अस्तुतिकरतसदाहीं । रविसन्मुखमुखपछिळतजाहीं॥१०॥ऋषिअपसराजीरगेषवी।नागडाकिनीरक्षसपर्यो॥
दोहा—यसातहुगणसंगमें, पृथक्पुथक्करिनाम् ॥ अस्तुतिकरहिदिनेक्की, गायगायगुणप्राम् ॥ २८ ॥

इक्यापनलाषेतृपति, अरुनपकोटिसुजान ॥ शैल्यानसोत्तरहिको, मंडलकेरप्रमान ॥ १९ ॥ योजनयुगरुहजारअरु,युगलकोज्ञरिजान ॥ एकहिक्षणमहँजातहै, ऐसोअहैप्रमान ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांपवेज्ञविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखुराजासिहजू देवकृतेआनन्दाम्बुनियापंचमस्कंधेएकविंग्रस्तरंगः ॥ २१ ॥

दोहा—सुनिमुनिकेअसवचनतृष, अतिञ्ञंकाउरआनि । बोल्तभोञ्जकदेवसीं, जोरिजलजयुगपानि ॥ राजीवाच ।

रिवासम्पर्धास्तराई । रिवासक्रज्ञज्ञितारासमुदाई ॥ मेरुहिधुविहेप्रदक्षिणदेही । तौपूरवगितेभैविधिकेही ॥ इतिरुद्धरुगतमनमाद्गीकाहेयकुपाकरिमुनिमोहिपाही॥३॥सुनतपरिक्षितकेअसवैना।कहनरुगेशुकदेवसचैना ॥ रिमकुरुगरुकोचकनरेजा । भ्रमतोदक्षिणऔरहमेजा॥अरुपिपीटिकाचढितिहिमाही।यद्यपिजाहिवामदिज्ञिकाहीं॥ यदिचकचरुतचहुँपाही । तेहिदिज्ञितेष्ठरुससमाही ॥ ऐसहिचंद्रसुर्यअरुतारा । यद्यपिगमनहिंपूर्वअपारा ॥

दोहा-तद्धिचक्रकेषेगवरा, दक्षिणंगतिद्रशाहि । येद्धादश्वादित्यतृष, नारायणअतिआहि ॥ <sup>हर्नहे</sup>तछोक्नकल्याना । द्वादशरूपभयेभगवाना॥ वसंतादिषटऋतुकेधर्मा । प्रकटावत्तजगदायकशर्मा ॥२॥३॥ द्विहित्तिषिजेरविष्यविंतेजनमंगळआशुहिषाँ ॥४॥ भोगहिजवरविद्वादशराशी । सोसंवतभापतमतिराशी ॥ गोईद्वादशमासकहाँवे । युगळपक्षप्रतिमासहिभावे ॥ नरकोमासपितरदिनष्क् । वदिदिनसुद्गिशिकेयोविवेळू ॥ दनक्षत्रभोरयकचरना । एकमासभोगहितमदरना ॥ युगळमासकीइकऋतुदोई । पटऋतुवर्षकदेसवकोई ॥ ५ ॥

दोहा--एकनसत्त्राशिभोगतो, साठदंडमहिपाछ । सवजीवनजीवनप्रदे, पाडशकछाविशाछ ॥ अमृतमयोअत्रहिमयो, मानसमयोमयंक । जहेतादितेसवमय, गवनतगगनिशंक ॥ १०॥ केडपर्तीन्छखयोजन । नृपअहादूसअहेनखतगना। इन्क्रीहेपूरवर्गतिनाूर्दा ।चर्क्राहर्गीत्तेवळ्तसदाह्री॥९९॥ त्रचपरयोजनुद्धरुच्छा । असरपूरोद्दितराजतस्त्वच्छा ॥ श्रीप्रसमानआस्मृतिमृद्दा। शुक्रतीतिमृतिकह्मुनिश्चा त्रशीप्रगतिमहुजनजावे । सर्वाविक्षशांगदरशाव ॥ चळ्रादृशसुरमुक्जनगतिमंदा । सर्वाविपाष्ट्रसहिह्द्य॥ .सत्यापार्ययः । त्यार्थाः प्रत्यापारम् कर्षस्यापाः चर्णायः अस्य । क्रजनेसमगतिक्हॅगहर्दो । तयित्वक्रकेसंगहिर्द्दद्दी ॥ सद्दार्द्दजीवनअनुकृष्टा । कोडकक्वर्हुनर्दीप्रतिकृष्टा ॥

न्यानमात्रमञ्ज्यम् । यनास्त्रमण्यायस्ययः ॥ यनास्यमानाञ्च ४०० । नावमन्त्रप्रसामाञ्च दोहा-अतीचारजयुक्ताः सोहयूप्टित्यहोहः । वृष्टियिरोपीयहणफळ, अवशिडारतीसाहः ॥ १२ ॥ नावा नातानारपन्युवननमा वावटाट्यानवाय । टाटानपनातव नाव्य जानावावायात्रायाः ॥ क्रियाः प्रीमितिजान्द्रबुषकेरी । अस्यातकछकद्दीनिवेरी । कवितेष्र्योजनद्वेष्ठाल् । बुषकाअस्यष्ठम्निनन्भाताः॥ लागणनान्युजनस्य । जारमणन्युनम्बानस्य । जान्यजनस्य । व्याप्तान्यम्य । स्वाह्मान्यस्य । स्वाह्मान्यस्य । स्वाह्म भुमहुभाजीवृनहितकारो । सद्।संच्रतसंगतमारो ॥ कम्हुँजोहोत्तविष्ठग्रवितेरः । रहित्वस्विकह्वनेयरे ॥

प्रतिप्रचंडतहँवइतनयारी । वृष्टिनहोतस्टिसुखकारी॥१३॥सुगठठक्षयोजनबु्पकेषर । जानहुनख्समेग्टकेषर॥ सारा पुरुष र वर्षा प्राप्त । टाट्यवराष्ट्राट्यकारा पुरुष्य प्रमुख्य । भागवराष्ट्रावर । भागवराष्ट्रावयस्य । इडमासुभोगतद्दकरासी।यदिनयक्रग्तिहोत्तिविठासी॥वहुघाकरतअशुभजनकाहीगनतपापप्रहसुमितसद्दि॥११॥

त्रातास्य स्वतान्यस्य प्रतास्य प्रतास्य प्रतास्य व्यवस्थान्यः । अहदवृहस्यतिसुरगुरू, सुखदायकद्विजकाहि॥ दोहा-मंगठके अपरन्पति, देठलयोजनमाहि । अहदवृहस्यतिसुरगुरू, सुखदायकद्विजकाहि॥ यदिनक्कगतिम्रागुरुभोगे। तोइकमास्वपंभरभोगे ॥१५॥ त्रिकपरयोजनद्वेलाला । रहाँद्विनिश्चरकितानभा॥ तीसमासभोगतङ्कराजाः पारगणापागगरणाम ॥ अस्य ताक्ष्मरपाणगरूलाला । रहावशान्यरमाणगर्याः तीसमासभोगतङ्कराज्ञाः । चलतप्रहनपिछेतमराज्ञाः ॥ सवकाहहुस्ववायकृकोरा । अहस्करप्रह्ञातिवरलीरा ॥ श भारतार प्राप्त । प्रयोगवर राज्या ॥ तवकावडुस्वायककारा । अवङ्करअवजावरपार । शनिकेडपरजतरिशिपाहीं । एकादश्योजनङ्खमाहीं ॥ जानहुनुपसर्तिपनिवासा । तथ्यानहिनितस्मानिता। अचलकृष्णपदअतिअभिरामा । जाकोकहर्षमेंबुपियामा ॥ तेहिसप्तपिंप्रदक्षिणदेही । जामेंबुखपावहिसक्देही॥ दोहा-कत्र्यपअतिवशिष्ठहुः, गौतमिषिश्वापित्रः, भरद्वाजजमदग्निअरः, हैसर्सापपिवत्र ॥ १७॥

इति सिद्धिश्रीम्न्महाराजाधिराजवान्यवेदाश्रीमहाराजविद्ववनाथसिंहात्म्जसिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रोकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि रष्ट्रराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्युनिर्घोषंचमस्कंघेद्वाविशस्तरंगः॥ २२॥

दोहा-सप्तऋपिनकेडपरनृष, योजनतेरहळाल । अहेविच्छुकोअचळपद्, ऐसोम्रुनिजनभाल ॥ तहांनसत्भागवत्वदारा । ध्रुवजतानिहिषादकुमारा ॥ अगिनिईद्रपरजापतिथमा । अरुकर्यपदायकजात्ता॥ सल्लनस्वनेत्र । स्वतिवादिक्षमारा ॥ परागप्रधानागपत्रज्वारा । ध्रुवजत्तानाहपादञ्जमारा ॥ आगानइद्रपरक्षापात्रधमा । अरुकरूपपदायक्षणायः नखतरूपतेपरमसनेही । ध्रुवहसदापरदक्षिणदेही ॥ जियहिकरुपदूमरजेजीवा । तिनकेध्रवआधारकातीवा॥ धवरममान्वर्गतान्वर्गतान्वर्गता ारपारूनतपरमसन्हा । ध्रुवाहसद्वापरदाक्षणदृहा ॥ जियाहकल्पहूमरजेजीवा । तिनकेध्रुवआधारअतीवा॥ ध्रुवमहराजचरित्रसोहावन । पूरवमेवरण्योआतेपावन॥१॥रविअरुचेदनखतअरुताराश्रमतरहेतेव्योमअपार॥ जैसेमेदीखंभाहिमाही । चॅंचेवेन्सचटॅंकोक्कियर्टी ॥ केमेन्ट्रस्य हुरुपरुराण पारनताकापन् । प्ररम्भपरण्याभातपावन॥प्रााग्यअरुपदनस्वतअरुतासाध्रमतरकाव्यानः। जसमेडीसंभहिमाही । वैपेवेठचहुँ ओरफिराहीं ॥ ऐसेचक्रगयेसवतारा । श्रमतरहहिठहिपवनअपारा॥

्राप्तुत्वा । नुनन्य पुरुपाराकराश ॥ एतचक्रगयस्थतास । भ्रमतश्हाहलाहपुर्वन्तरास ॥ ३॥ दोहा-जसमेवविहंगवहु, लहिकेपवनअपार । नभमंडलमहाफिरतहे, गिराहिनधराणमझार ॥ ३॥ पाधा असमधानहगवह, लाहकप्वनअपार । नभमंडलमहँफिरतहै, गिरहिनधरिगमँझार ॥ ३॥ कोहतेहिकहिचकशिशुमारा । कालवृक्षकोउकहिउदारा ॥४॥ पुच्छउप्रनीचमुखताको । ह्रवाहरिष्माति । कालवृक्षकोउकहिउदारा ॥४॥ पुच्छउप्रनीचमुखताको । कालवृक्षकोउकहिउदारा ॥ । प्राप्त प्रमुखनाय । प्राप्त प्रमुखनाय । प्राप्त प्रमुखनाय । प्रमुखन नगरपार नगर र प्रभाश स्थाप । काल चुक्त काउकहाह उदारा ॥१॥ पुञ्छ उपरमी च सुवताको । हपजाहरू (१४४०००) धुवमहराजहाथते हि पुञ्छ । कुंडल सिहेचक प्रतिञ्छा ॥ पुञ्छमध्यमहँ सुवसे चारी । ब्रह्माओगिनिपरमपिवारी ॥ पुञ्छमुलमहँ पातिविधातराक दिस्र है के स्यामीकी स्थापनी विभाग स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थ उनगरपान्।यता६५२७। । कुडलसाहचकप्रातच्छा ॥ पुच्छमध्यमहँसुयसेचारी । ब्रह्माअगिनिपरमपावगाय । पुच्छमुलमहँधातिवधाता।कटिमहँहैसनापीविख्याता॥दक्षिणआवतेहितिहिकुंडल । तहितनसक्लम्बतक्ष्य ॥ नखतचतुर्वश्वदक्षिणेपना । वामअंगमहँहैमनिगेना ॥ जनगणान्त्रीहितिहिकुंडल । तहितनस्कलम्बत ु - प्रत्यून्त्रभातात्रपातात्काटभहरूससापावस्थाता॥दाक्षणआवताहाताहकुङ्क । ताहत्तमस्कर्णनुष्तायः नखतचतुद्दशदक्षिणपना । वामर्अगमहरहेमतिपना ॥ उत्तरायणकेनखतचतुर्दश् । दक्षिणअगमाहरहेतत् ॥ नेसम्मानवर्षकोत्रिकोत्स्य

्राचाराचारम् । नाग्यापावृद्यालरम् ॥ जसस्यापावृत्यस्य यस्य । दास्य व्यापावृत्यस्य । दोहा-पन्तपंथतेहिपीटमें, अहेन्दरन्त्रमंग् ॥ ५ ॥ नस्ततपुनवेसुपुट्यहे, उभयितिवश्रमंग् ॥ अस्त्रामाण्यात्रे । स्टिकेन्स्यापाय्येत्रे ॥ पाहा-पर्वन् प्रवताह्पाठमः अहरदर्वभगगः ॥ ५ ॥ न्खतपुनवसुप्रत्यहः, रमयानत्वभन्यः। आर्द्राज्ञह्याद्येपादिहः । पछिकेपायनमहँहोइं ॥ अभिगितऔरउत्तरापादः । अहेनासिकामहँसुदनादः ॥ 

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ५.

दोहा—हियमेंनारायणवर्से, मनमेंअहैमयंक ॥ जुकाचारजनाभिमें, निवसत्तभूपनिशंक ॥ दोडहस्तअश्विनीकुमारा । प्राणअपानहुबुपोडदारा ॥ ताकेकमरमाँहहैराहू । सकल्केतुअंगननरनाहू ॥ सिगरेरोमनमहँसवतारा ॥ ऐसोहैंचकवशिज्ञुमारा ॥ ७ ॥ सत्यप्रत्यक्षरूपहरिकेरो । सकल्देवमेंकियोनिवेरो ॥ जोकोडजननितसंच्यामाहीं । जुचिह्वैदरजनकरहिसदाहीं॥पहिषदमंत्रहिक्पर्राह्मणामासोतवहोयआजुमतिपामा ॥ रैनदिवसकेपापनशाहीं । यामेहेकछुसंशयनाहीं ॥ प्रहनक्षत्रऔरसवतारा । इनकोहैशिज्ञुमारुअधारा ॥

दोहा-धरापीक्षधिनधिनधुनै, त्रिभुवनमेंकुरुनाथ ॥ कृष्णरूपशिक्षुमारयह, रहतसदाजेहिहाथ ॥ अयमंत्र-नमोज्योतिर्छोकाय कारुगयनायानिमिषां पतये महापुरुषाय धीमहिति ॥ ८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेज्ञविञ्चनार्थासहारमजासिद्धश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा-राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बनियोपंचमस्कंभेत्रयोदिकास्तरंगः ॥ २३ ॥

#### ञ्जक उवाच।

दोहा-अवसुनियेन्पपरिणेके, नीचेकोविस्तार ॥ सूरक्षोपाताल्लां, भैसवकरतज्वार ॥ योजनदशहजाररिनीचे । अदेराहुमंडलनभवीचे ॥ कहिनक्षत्रसारसकोजताको । कजलगिरिसमहैवपुजाको ॥ यद्यपिअसुरअहैनाईदेवा । कृष्णकृपालीईसोनरदेवा ॥ भयोदेवग्रहमिषिकियवासा । तासुजनमअरुकरमप्रकासा॥ अष्टमअसकंपहिमदेंआगे । कहिदोसकलभूपवडभागे॥१॥दशहजारयोजनरिवमंडलाद्वादशसहसमयंकअलंडल ॥ तेरहसहसराहुविस्तारा । ताकीसुनियेकथाउदारा ॥ हृपिशपायराहुसुरमाहीं । चह्योपियनपियूपहिकाहीं ॥ सुपापियतरिवाशीयतायो । मारिचकहरिज्ञीशागिरायो ॥

दोहा-सोईवैराविचारिकै, पर्वपाइनरमाहु ॥ रविज्ञाञ्जिसन्मुख्यावतो, अतिरोपितह्नेराहु ॥ २ ॥ छोछतजानिचंदरविकाहीं । करिकेकुपाकुष्णमनमाहीं॥चपछचछावहिचकहिघोरा । आवतसोरविज्ञाञ्चिद्यद्वाद्या ॥ तासुतेजतपिभागतराहू । छोिछनसकतसुनहुनरनाहू ॥ जवछोरहतराहुकीछाया । सोईम्रहणअहेन्नुपराया ॥३॥ ज्ञाञ्जराविरिष्ठनीचेनभपाहीं । नृपयोजनदञ्जसहसमाहीं ॥ विद्यापरसिधिचारणकेरे । अरुगंधर्यननगरपनेरे ॥ २ ॥ तिनकेनीचेसुनकुरुराई । भूतपिज्ञाचम्रेतससुदाई ॥ राक्षसयक्षनकरअस्थाना । कर्राहिविहारतहाँविधिनाना ॥ नोसेयोजनसहसदनासी । यसविचराहम्मातस्रताहस्यासी ॥

दोहा—जहँठोमारुतवहतअति, जहँठामेज़ाहिषयोद् ॥ ५ ॥ प्रवहवायुक्ततयोजने, नीचेमहिप्रदमोद् ॥ प्रवहवायुक्तिवारिदजाहीं । धननीचेहंसादिउडाहीं ॥ धरणीतेस्वगगतिपरयंता । सोध्रठोफगनहुमतिनंता ॥ ६ ॥ वरण्योंपुरुपपरणिप्रमाना । अवआगेग्रुनियेमतिमाना ॥ सातठोकईंभूकेनीचे । दशदशसहसयोजनहिवीचे ॥ तिनकोअस्पुनियेविस्तारा।जहँठोंअंडकटाहअपारा॥प्रथमअतठपुनिवित्तठविचारो।धृतठठठोकुपुनिकियोजचारो॥ किरितठातठफरमहातठ । जानहुभूपतिकेररसातठ ॥ ताकेनीचेअहेंपताठा। सातठोकयेंहंमहिपाठा ॥ ७ ॥ यसातहठोकनमहराजा । अहंस्वगंतभोददराजा ॥

दोहा-दैत्यदानवहुअरुउरग, सुत्तिवयंधुसमेत ॥ अनुचरअरुसुद्धद्वहुसद्धित, निजनिजवसतिनिकेत ॥ ८ ॥ तहँउपवन्वनवागतडागा।कोडाअस्थलसद्धितिवभागा ॥ दानवद्दत्यहुओरहुनागा । वहाँविचराईप्रसुद्धितवडभागा ॥ इंशरूपातितिनकरकामा।कोडनाईरोकिसकाईमतिपामा ॥ मंदानविद्याचितमहराजा।जिहतमणिनकेनगरदराजा ॥ सुवरनकेगोपुरपाकारा। अंगनसभाउतंगजगारा ॥ शुक्कपोतसारिकासुद्धावन ॥ कर्राहुशोरकलअतिमनभावन॥ रतनसाचितपरणीअतिराज।विदरहितहँअहिअसुरसमाजेप्आतिसाहिकासुद्धादराजारा॥।तिनमेतरुगणविदिपल्लामा॥ इत्यनस्वत्यवर्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात

( 30 )

आनन्दाम्ब्रनिधि। दोहा-छपटिलतालहरेललित, निर्मलनीरतडाग॥जलविहंगबोलहिमपुर, लत्तियाटचहुँभाग॥ ः ः देवहँकरहिंविद्वारा । उठहित्तरंगअभगअपारा ॥ फूछेसरसिजचारिप्रकारे । ठसहिकुमुदगणतिनिमनहारे॥ दुर्भा के देविक के कि कि कि कि कि अधिकारिक कि मिनाईी।अहिंदिरसिणन्यकाञ्चसदार्वी ्रवाता तहाप्तपानाभगामाहाआहाशस्माणनप्रकाशस्वतः । तेनुपहेंसवसुधासमाना ॥ आधिव्याधिअरुजरागळानी। स्वेद्श्यमहुँअरुदेहमछानी ॥ आधिव्याधिअरुजरागळानी। स्वेद्श्यमहुँअरुदेहमछानी ॥ अधिव्याधिअरुजित्वकाहीं। क्वाहूँमरणहोतहेनाहीं॥१९॥ देश—जवतिनळोकनमेंनुपति, चक्रसुदर्शनजात ॥ तवहीतहँकोतियनको, होतोगर्भानिपात ॥ १५॥ अध्याधिका । अध्याधिका । जिल्लानियससुतवळ्यामा॥ अध्याधिका । जिल्लानियससुतवळ्यामा॥ सोहअवळोजगमाहिंदेखाहीं। ओरसवेताकेठिगमाहीं॥ ्राच्या पर । तवत्रथनारिकडींमतिमाना॥प्रथमस्वैरिणीदुतियकामिनी। तृतियपुंश्वलीजनलुभावनी॥ अतलमाहितिनकेगणराजा।विचरहिचहुँकितसहितसमाजा॥जोकोउजीवअतलमहँजाही ।ताकोन॥रेघेरिचहुँपा दोहा--हाटकनामहियेकरस, तिनकोदेहिपियाइ ॥ भोगञ्जिक्षतित्रवरुदै, तिनकोरमहिरसाइ ॥ करिकेयहुविधिवचनविलासा । सहित्रलाजअरुमंदहिहासा ॥ आर्लिंगनकारेवारहिंवारा । तिनकोदेहिअनंदअपार तिहरसपानकियेजेजीवा । निजकरमानहिसिद्धअतीवा ॥ दशहजारगजजोरहिपावै । ह्वेमदांघसबसुरातिअुरुवि ऐसोजानहुअतछविधाना॥१६॥अवसुनवितछछोकविज्ञाना॥ वितछछोकमहँहैत्रिपुरारी । हाटकेश्वरहिनामउचारी उमासाहितनिजगणनसमेत् । रचतप्रजापिळसहिवृपकेत्॥शिवअरुशिवाशुक्रतेपावानीवहतिहाटकीनदीसोहावि दोहा-पवनवेगतेवद्भिगिनि, पानकरतसारेत ॥ प्रनिधूकतसोइहातहै, हाटकप्रभानिकेत ॥ ताकोभूपणअतिछविकारी । धारहिअसुरअसुरकीनारी ॥१७॥ वित्तछ्छोककेनीचेभूपा।सुतछ्छोकहैपरमअद्भूषा तद्दांनसिंह्थ्रीविष्ठमहराजा । जाकोजगमंसुयश्रदराजा ॥ छियोजीतिवासवकोराजु । पाल्योत्रिभुवनसिंहतसमान्। अदितिषुत्रह्नेवामन्रूपा । वासवहितहरियाचनभूपा ॥ अमुरअधिपढिगकियेपयाना । त्रिपदमहीमाँग्योभगवाना चैपदनापेंहुतीनुहुळोका । सबदेवनकोकियोअज्ञोका ॥ करिकेपरमञ्जपाविष्ठपाही । सुतळिनिवासिद्योतिनकारी दोहा-देवनकोडुर्ङभविभो, सोविङकोत्रभुदीन ॥ असुरअधिपअवङोसुतल, करतनिवासप्रवीन ॥

पूजतहरिकोत्रीतिवढाई । काळहुकीसोभीतिविहाई ॥ १८ ॥ आगेकेमन्वंतरमाहीं । पेहैवाळिइंद्रासनकाहीं ॥ कोउअसकहहिमृदसुख्माहीं। अुवनदानदेवामनकाहीं॥७झोअसुरपतिसुतछनिवासा।स्वगेहुतेजहुँअधिकविछाता॥ सोनर्हिसत्यअहेकुरुराई । हरिकोदाननअसफलदाई ॥ सर्वाजयअंतरयामिसुरारी । तीरथकप्रसुतीरथकारी ॥ मन्दुतेजिनकहअपैणकीने । छहतपरम्पदपुरुपप्रवीने ॥ तिनहिप्रत्यक्षपायविठराई । अरप्योसवसंपतिशि<sup>लाई॥</sup> ताकोफलकासुतलनिवासा । ताकोफलवैकुँउविलासा ॥

दोहा-नेहिसंसारहितजनहित, योगीयतनकराहि ॥ नामहोतसंसारसो, रामकहतमुखमाहि ॥ सेवया-

दोहा
रदीनासनाकञ्चननभादा । तातापमादियानाञ्काहा ॥ रूर ॥ नाञ्कायभादरणपद्ध । जाञ्जा । परणीपीरपर्यप्राप्ता रुखोञ्जपायनद्वितयमुरारी । इंब्रिजिसगिराज्ञ्यारी चित्रोज्ञसगिराज्ञ्यारी रुक्तपत्रिताञ्चलम् । सोनासन्तरविषिमतिमदा ॥ पायनाययदुनाथसमाना । विभोभोगमहरद्वीलुमा "क्रान्तान्त्र । चाद्योतुच्छविभूतिहमारी ॥ दोहा-एकमन्तंतरमेनसत, जोयहतुच्छविभूति ॥ जचवायोहरिहाथसों, कियोकोनकरतृति ॥ २८ ॥

मोरपितामहजोपहछादा । मांग्योहरिसोंभाक्तिप्रसादा॥हिरण्यक्डयपकहहनिभगवाना । देनछगेतेहिविभवमहाना ॥ पेप्रह्लादभक्तिकहत्यागी।छियोनविभवकृष्णअनुरागी२५ितनकसमहमकेहिविधिहोत्रीं।विषयभोगमहँतनमहिसार्वे। विक्केवचनसुनतभगवाना।ताकोदियोस्रत्वअस्थाना ॥२६॥ तिनकोचरितकहेंगेआगे।अष्टमअसक्धिहेवङ्भागे॥ विक्कोछ्ळनगयेभगवाना । आपहुछ्छिभेक्षपानिधाना ॥ गदाहाथगहिविकेद्वारे । सडेरहतहेनजरनिहारे॥ हारकेसरिसभूपवड्भागी । कोअसदुतियदासअनुरागी॥

दोहा—कोरूजोविलस्रित्तसमिहि, भाग्यवानमहिपाल ॥ जाकेत्रिश्चवनग्रहरी, भयेद्वारकेपाल ॥ एकसमयतहरावणवीरा । जगकीविजयकरतरणधीरा॥ गयोसुतल्विलजोतनकाहीं । प्रविश्योग्रहनिरशंकतहाहीं ॥ रहेद्वारमहँवामनठाढे । जेनिजभक्तिप्रीतिमहँगाढे ॥ रावणकोरोंक्योभगवाना । विनपूछेकसकरहुपयाना ॥ वावनऑग्रुरकोलखिवालक । हँस्योठठायलंककोपालक ॥ कह्योवचनवालकतेलोटो । पेमोहिजानपरतअतिमोटो अपनेतनकोभाननतोहीं । रोकनचहतगदालेमोहीं ॥ सहिहैब्नहिलंगुलिहुप्रहारा। पेममंखनहिजातसम्हारा ॥

दोहा-असकहिम्भुकोरेङके, भीतरचाह्योजान ॥ तहँविहँसतविष्ठद्वारमें, श्रीवामनभगवान ॥ दश्शिरकोपदकेअँगुडासो।फेक्योतेहिअतिहीङचुतासो॥गिरचोसोचािङससहसकोश्में । भम्योतहांतेविगतरोपमें॥ बिङरक्षतयहिमाँतिसदाहीं । खडेरहतप्रशुद्धारेमाहीं ॥ २७ ॥ मुतङङोककेनीचेभूपा । अहेतङातङङोकअनूपा ॥ दानवेंद्रजाकोमयनामा । वसततहांसोआतिमुखपामा ॥ पूरवजोराचित्रिपुरनरेशा । दियोजगतकहविपुरुकछेशा ॥ तवयकसायकहनित्रिपुरारी।दियोतुरंतित्रिपुरकहँजारी॥हरिश्चरणागतजबमयआयो।करिअस्तुतिचरणनिश्चरनायो॥

दोहा-ताकोशंकरकरिकृपा, दियोतलातलवास ॥ हरणहेतहरिवकभय, भापबुक्रियोनिवास ॥ मयमायाविनकोभाचारज । वसततहाँद्वुकुळकोभारज॥२८॥ताकेनीचेभहेमहातल। रहहितहाँकद्रुसुतभहिभल॥ जिनकेभहेभनेकनशोशा । तिनमेयहेंबुख्यफनीशा ॥ कुहकभोरतक्षकभरूकाली। अरुसुखेनजानदुविपशाली॥ महाशरीरजातुकुपतिनके । तसहिमहाकोपविपजिनके ॥ पायगरुङ्कीभीतिमहाई । लैनिजतियसुतकुलसुदाई ॥ वसेमहातलभेसवभाई । विहर्रोहमत्तमदासुख्लाई ॥२९॥ ताकेभथहिरसातललोका । देत्यदानवहुवसहिषिशोका ॥ तहेंदानवहिरण्यपुरवासी । भोरनिवासकवचनलरासी ॥

दोदा∼अरुकालेयपोलोमह्, निवसहिमोद्विचारि ॥ संवैतेजसीतेजसी, अतिसाहसीसुरारि ॥ क्रुरुपतितिनकेगर्वप्रहारी । अद्देषककेवलगिरिधारी ॥ यदुपतिकीतेमानिभीतिभल, वसदिशुजंगसमानरसातल ॥ एकसमयवासवकीद्वी । सरमानामनिषुणकरतृती ॥ .इंद्रपठायोताहिरसातल । जानततहकीलगरभाँतिभल ॥ दूर्तोसोदानवअसभाषे । करहिसंपिवासवकसमापे ॥ जवदृतीअसगिराज्वारी । वासवतुमहिद्यारिक्षेमारी ॥ तपतेदानवकछमनमार्थी । सदाढेरातसुरेदादिकाहीं ॥ यदुपतिससापार्थयलभारी । य्योरसातलपतुत्रारपारी ॥

दोहा-तहां अकेटेझारिहार, कियोदानवननाञ् ॥ विजयपायकारशंतरानी, किययज्ञानगतप्रकाञ् ॥ ३०॥ ताकेनीचे अहेपताटा । तहां वासुकीनागविशाटा ॥ जोरहुसपँनकीवहुनाता । तिनकेनामकहां आरियाता ॥ महाशंत अरुशंतरान । कुटिशसेत धृतराष्ट्र विगतमय ॥ शंत्र बुढकेवटहुअथतर । देवदत्त आदिक सुनंगवर ॥ महाअमरपात उरागे ॥ तिनकेव पुअति बृहद्नेरेशा ॥ केहुकेपाँच अहेफनभूषा । कोहुकेतात अहें मुअनूषा ॥ केहुके दशुफनजान हुँ राजा । केहुके राजा । केहिक राजा । के

देशा—अंपकारनाञ्चतसकल, दिनसमरहतप्रकाश । प्रहित्तासुकिआदिअह, कर्राह्मपालनितास ॥ ३९ ॥ दति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजवांपवेशाविश्वनावांसदात्मनसिद्धिश्रीमदाराजापिराजशीमदा राजाशीराजावहादुरश्रोकृष्पवंद्रकुपात्रापिकारिरपुराजसिदज्देवकृते आनन्दाम्युनियो प्रवमस्केषेचतुर्विक्षस्तरंगः ॥ २२ ॥ आनन्दाम्बुनिधि।

२३६)

दोहा-ताकनिष्भूपवर, योजनतीसहजार। कृष्णकलाश्रीशेपहें, जिनकफनहहरजार॥ का पान पान राम पान पान पान क्यार । अन्य व्यवस्थान का म्याक क्षण हुक गार ॥ अर्थ पान पान हो । प्रतिजिद्दिक स्सर्वाहीं ॥ तोक स्वामी शेषक नीशा । सोहप्रतिस्व रूपनगदीशा ॥ १ ॥ . १९१८ ऱ्यानावनारप्रपण्यातः पानस्यानास्यानः प्राव्यापर्यस्यप्राप्तिहेकालअपाताः १ सस्तितिसिसस्कलम्बेडा ॥२॥ चहत्त्रीपनवनमसंहायाः करतकापतिहेकालअपाताः । सरसासारससकलज्ञहाडा ॥ र ॥ चहत्तशपगवगगतहाता करतकाराहण वाराहण ॥ एकदिश्रमुरिकिचर्ता । विहितेत्रकटतस्त्रकराला ॥ एकदिश्रमुरिकिचरा । जीतमन्त्रनामावेजा ॥

खंडरुडुतिमंडरुतेमंडितानिरखोहीनजसुंखपभाअलंडिताओंरहभक्ततंत्रतहँआई। पार्वीहसुलक्षेपहिश्चर्याह

सिगरीनागराजकीकन्या । ज्ञेषसमीपआइतेधन्या ॥ विल्लासितवल्यविज्ञद्दिसस्ताहः विपुल्यवल्युजवाहिताहः ावगपःगागपःगगःगः। । स्वयंत्रागणास्यायः। ॥ ।वणावप्यण्यामस्याप्यत्यास्यायः। प्रमुसँगपरितमहामुस्सः॥ मानहरूजतलंभगरकाज्ञो । तिनमंनागमुताछविराज्ञो ॥ चंदनकंकुम्ठेपनकरही । प्रमुसँगपरितमहामुस्सः॥ स्यापमा प्रमाणाः । प्रमाणाः प्रमाणाः प्रमाणाः । अप्रमाणाः । अद्वर्णाने । अप्रमाणाः अविव्याप्ति । अप्रमाणाः अविव्याप्ति । अद्वर्णामाः । अद्वर्

प्रवा नपनानन्यन्य । अक्ष्माण्य । आक्ष्मापना । अवस्य क्रजनान्तु प्रवासत्ताः । तातमक्रजनात्त्वप्रकारः ॥ करणकृत्वानुस्य ।। विद्यापरः कृतिहर्म् हिंगा। क्रियर्थकृतिहर्मा। क्रियं

जाापपपर्यापारपरूपा । यपारुछरजछरहतारुश्चमा ॥ ।यथापरजरुतवस्रुगासा । ।कन्नर्यज्ञवस्यम्॥ अस्तुतिकर्रोहेचहुँदिशिठाहुँ । युठकिततन्आनुँदअतिवाहु ॥ यदमोहितनेनाअरुणारे । मणिमालाउरमम् अस्तुतिकर्रोहेचहुँदिशिठाहुँ । युठकिततन्आनुँदअतिवाहु ॥ यदमोहितनेनाअरुणारे । मणिमालाउरमम्

त्राच्यार नद्वात्राक्षणाः । अञ्चलकारमञ्जाप्यमायनाः ॥ नयुनाम्ययम् । स्वत्राह्मस्य । स्वत्राह्मस्य । स्वत्राह्मस दोहा-नीज्यसनसोहतसुभग, इककुंडलहेकान । एकहायमहल्लसतः इककरसुशल्महान्॥ कंचनकीसोहतचीरासी।कनककवचतनप्रसम्भासी।।न्यकामण्डल्लामे।विचिव्यकुष्ठमकलितकिः

र प्राणापारुप पारापापर प्राणपर प्राणपर स्थापपर स्थापप रारमञ्जूरराम् अरमभरका । करतापामकारगुआमालवा ॥ एसासाहात् उरवनमाला । मत्त्रोसंतथनधतु इद्दत्तमाला ॥ निजपपिदनविश्वप्रणकाही । वचनसुपाकहिविश्वपतहाँही।।आद्रसहितअनंदिहेवेही।तनकोतापतुरतहारिकोता ॥ जोकोत्रकरिकोपकस्थाना । नोकेटिशकस्यस्यामान्यः ॥ नाकीनस्यम्यस्य । नगरापप्रवापञ्च व्यवस्थाना । वयनस्थाकाहावञ्च पत्तहाहा॥आदरसाहतअनेदाहि हेही।तनकीतापस्य तहारू हा। । ताकीनाश्वापाना । प्राटहिस्ततिमठीवश्वाणा ॥ ताकीनाश्वासनानाना । प्राटहिस्ततिमठीवश्वाणा ॥ ८॥ बोकोजकरहिशेषकरच्याना । ताकिहियकरत्यस्य । सेतक्यामिकास्य ॥ ४॥ दोहा-नारदस्रानतंबरसहितः ब्रह्मसभागहैजाय । सेतक्यामिकास्य ॥ कराइग्रपकरप्याना । ताकाइयकरतुरतप्याना ॥ ताकानाश्वासनानाना । प्रगटाइतरताप्याना दोहा—सरदद्वितरसहित, त्रह्मसभामहैजाय । ज्ञेपत्रभावहिगायअस, सवकोदोहस्ताय ॥ ८॥ वोहा—सरदद्वितरसहित, त्रह्मसभामहैजाय ।

पारा नारपश्चानपुवरसाहतः, अहासभामहजाय । ज्ञापप्रभावाहगायअसः, सवकोदेहिस्रनाय ॥ ८॥ छंद-जगतउतपतिपाठनअहसंहारनिजप्रेरणतेप्रकृतिकः । जाकोहर्यअनीदिअनेतहरहितसमाधिकितम् जिनमेविविधामानिज्ञासिम्बन्निकारसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम गुद्धसतीग्रुणसयस्वरूपपरिअवधद्वारिकाकरिलीला । एसश्पसहसम्रुखकागातकासमर्यमुखप्कवर्यः । जासमार्थान्यस्वरूपपरिअवधद्वारिकाकरिलीला । कियोजधारअनेकनपापिनगापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित्रापित

गुरूपपार्थणम् अरम्कः भवारजवयहारकाकारकाला । कियावधारस्रनकनपापनगाणहवाहम् नशुनाः जासुमंदगतिल्रहिमृगपतिवनगहतमंदगतिशोभमरी । वेवतिरमण्डरीमलारमनिशिदिनदायहमनशी कामन्ज्रणमनीरमणम् अस्तिमन्द्रमेनम् नारुगपुनापण्डल्ट्यमप्रप्रवाचक्षावस्थावस्थावस्थातस्थातस्य । स्थावस्थावस्य विकासम्बद्धस्य ॥ नागवस्य विकासस्य स्थापपुनावस्थावस्य । स्थापस्य प्रदेशस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्रोक्षेत्रप्रकारणस्य स्थापस्य नारापनाम्यामस्य नस्य मध्यप्रकारस्य विश्व । शापपुणु स्वस्य मान्त्रकटकसहकहम् ॥ १९॥ ताकेपापतापसवज्ञापहुर्द्दतनहीं स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य ॥ १९॥ स्रोहस्य सोमार्थस्य स्वस्य 

जावजरपाजारप्रकाशनाण्डकारुत्तहभूगारु । अपअश्चापचारञ्जकृतकारुपादसहस्रस्तनहुँवारु ॥ ४२॥ वरुदुरंतिऐसेअनंतप्रमुहेँअनंतिजिनपरभाऊ । सकललोकनोचिनिवसहिष्यिरेशीशसकलनारृत्वज्ञान्त्र दोहा-प्रदेशकोत्तप्रमुहेँअनंतिज्ञान्त्र प्रतिकारण ्डरारप्रमापन्य क्ष्मनपाणनगरभाकः । सक्छक्षक्नाचानवसाह्यारभाक्षसंक्रक्षमध्यपाः स्वापन्यसम्बद्धाः स्वापन्यसम्बद्धाः सुनिभनसहितसमाजः । भूपचरणच्यावतरहतः, पावतमोहदर्गः दोह्य-यहभहीभभस्तित्वसम्बद्धाः स्वोजनस्वत्यः । न्दर्भवाराज्यस्थात्रमण्यः द्वानव्यवस्थात् । श्रप्यस्पाध्यावस्यः । १८॥ यहस्राजिम्गोलस्यः मेजोवस्ययोभूषः । इतनेहीमेल्हत्तफ्लः, पुरुषक्षेअतुरूषः ॥ १८॥ यहस्राज्यस्यात्रम् रूपार्वे वार्यार्थः प्राप्तिकार्थः । इतमहाम्यद्वापार्थः पुरुपक्षमञ्जवे । १००० व्याप्तिकार्यः । १००० व्यापतिकार्यः । १०० व्यापतिकार्यः । १००० व्यापतिकार्यः । १००० व्यापतिकार्यः । १०० व्यापतिका

न्द्रनारूपन नाप्यम्, तामाद्र्यासुनाय । कार्दसननकाचाहुअव, साकार्द्यकुराय ॥ १ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजनाधवेज्ञविश्वनायसिंहास्यजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा राजाशीमकाव्यवस्य राजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरमुराजास्त्रात्राहरूहेवकृते ः । । रूप्यु निर्धापंचमस्कृषेपंचविद्यस्तरंगः ॥ २५ ॥ आनन्दास्बुत्तिर्धोपंचमस्कृषेपंचविद्यस्तरंगः ॥ २५ ॥

### राजोवाच ।

दोहा-हेमहर्पियहरोकको, सुखदुखभोगाविचित्र । सोकेहिविधितेहैसकरु, कहियोकथापवित्र ॥ सुनिकेकुरुपतिकीअसवानी । वोरुज्याससवनसुखदानी ॥ ९ ॥

श्रीशुक उवाच ।

जीवित्रगुणवर्छमेनृपजानो । तातेश्रद्धहुत्रोविधिमानो ॥ जाकीश्रद्धासात्विकिहोई । आनँदपावतहैजगसोई ॥ श्रद्धासोईराजसीजाको । सुखदुखद्शाहोतहैताको ॥ जाकीहोततामसीश्रद्धा । सोजनरहतसदादुखबृद्धा ॥ यहीविचित्रभोगकोहेतू । जानदुसत्यभूपमतिसेतृ ॥ २ ॥ सकळपापभोगनअस्थाना । कीन्होंविधिजेसोनिरमाना ॥ सोमैविस्तरकरहुँचखाना । सुनियसकळभूपदेकाना ॥ ३ ॥

दोहा-सुनतब्यासनंदनवचन, आतिमोदितमहिषाल । जोरिपाणिपंकजतुरत, वोलेवचनरसाल ॥

राजीवाच ।

कौनदेशमहँहैसुनिराई। निगमनरकसविदयोगनाई॥ पोंत्रिसुवनकेभीतररहही। पोंत्रिसुवनकेवाहेरअहही॥ अत्तरिक्षमहँपोंसुनिगाई। किपोंभूमिमहँहेदुखदाई॥शासुनिकुरुपतिकेवचनसोहावन। वोठेशुकाचार्यअतिपावन॥

शूक उवा्च।

त्रिक्षवनभीतररहेसदाही । नरकसवैदिशिदक्षिणमाही ॥ जलकेउपरभूमिकेनीचे । नरकअहेदोहुनकेवीचे ॥ अग्निम्बादिजेपितरअपाराहितन्केतिहिदिशाअगारा॥निजञ्जूलकोचाहतकल्याना॥वसहितह्।स्यावतभगवाना॥५॥

दोहा-नरकानिकटयमछोक्द्वे, तहांबसतयमराज् ॥ औरहुताँदयमदूत्वब्हु, निवसतसहितसमाज ॥ करहिपाप्रजेजियजगमार्हा । थरियमदूतयोरतिनकार्हा ॥ तुरतिहृयमसमीपछेजार्हा । दंढदेतजसपापकराही ॥ हैअपिकारकृष्णकोदीना । तातेतिनकेरहत्जर्थाना ॥ ६ ॥ कोइंडकइसनरकवलाने । कोइंअट्टाहसअनुमाने ॥ तिनकेनामक्पअरुष्टक्षण । मेतुमसासबकहाविष्टक्षण ॥ हैतामिस्रअधतामिस्रहु । रारोऔरोमहारोरवहु ॥ कुंभीपाकृहुकाष्टसुन्नरुत्त । अरुअसिपुन्नवनहुन्नुकर्मुत्व ॥ अधकूपऔरहुकृमिभोजन । अहसंद्दातप्रसुरभीपन ॥

दोहा—चत्रहिकंटकशास्मर्छा, वैतरणीजल्याव ॥ प्राणरोपअरुविससुनहु, लालाभस्रअतीव ॥ औरसारमेयादनजोई । अरुअवीचअयपानहुसोई ॥ येइकईसोकियोवखाना । अवसुनसातओरमतिमाना ॥ कर्दमक्षाररक्षगणभोजन । शुल्प्रोतअरुदंदशूकभन॥ अवटनिरोपनपरजावरतन। सूचीमुससोतहुँकहमुनिगन ॥ येअडाइसनरकप्रयाना । औरहुल्युअनेकमतिमाना ॥७॥ बोकोउपरथनपरसुतदारा । हरणकरतवरपश्चसंसारा ॥ तोनजीवकोयमभटपोरा । कालपाशमह्याँपिकरोरा ॥ तामिस्रहिनरकहिमहॅडारे । दंडप्रचंडपीटमहॅमारे ॥

दोद्दा−भोजनपाननदेतकछु, डरवावतवहुभाँति ॥ गिरतकहुंकहुँउठिभगत, कहुँमुच्छाँद्वैजात ॥ अंधकोठरीमेवँप्यो, परचोरहतदिनरात ॥ हायद्दायमुखसाभनत, कछुनदितासुवज्ञात ॥८॥ जोकोउठिगरपनपरदारा ॥ हरणकरतव्रवज्ञसंसारा ॥ नुरकअंधतायिम्नहुमाही ॥ यमभटगदिडारदितिनकाही ॥

सुषिषुपिरहतनकछुतनमार्ही । आँखिनतेदरञ्जतकछुनार्ही॥मारहिटोहदंडाँतिहिज्ञीज्ञा।करतपुकारसुआरत्दीज्ञा ॥ कटोमुङ्जरुसमुगिरिपरते।धुनिधुनिउठवभगतअतिहरतो॥अँधवामिसूनरकमदरानाथदिशिपवदुपातनादराना॥ जोकोउपुरुपअहिअहँकारी । मानतथहसवयस्तुहमारी ॥ करिकेसवसाँद्रोहअपारा । पाटतकेवटनिजपरिवारा ॥

दोहा-ताकोयमकेदृतगहि, रारवनरकाहिद्वारि ॥ तपतठोहकेदंडहनि, देतदृद्दको नारि ॥ १० ॥ जेजनइतजीवनकहमारे । यमभटतिनहिरारबहिडारे । जेजेजीवनमारतपाना । तिन्दितहाँक्टमिद्वेदुसदानी ॥ काटित्वचातनमेषुक्षिजाहीं । टासनिट्दिकरहितनमाहीं ॥ नाभिटिंगष्टद्दत्वप्रवित्तं । नामानेनकानद्विनिकर्ते ॥ मरतनहींअतिअपविट्याता । करतपुकारहायपितुमाता॥यहहैविद्यासपरकरनाया । जाकेडहोनियुनहिनामा १९ जोकोडक्वटनिजतनपार्ट । ताकेहितबहुप्राणिनपार्ट ॥ तहित्यमहूतपकारिट्जाहीं । डारोहमहारारविद्याहीं ॥

दोहा-तहांमांसभक्षामहा, रूरुनामकबहुकोट ॥ चोथिचोथितनवामको, सार्यपत्तीटपतीट ॥ यहिविधिवर्षवीतिबहुजाही । परोनरकमहँमग्नोनाही ॥ १२॥ जोपशुपत्तिनकोचेडाटा।जीतहिभूजत**ँग**हिपाटा॥ युक्हँहुतयमदृता । डारिग्रेफांसीमजवृता ॥ कुंभीपाकनस्केलेजाही । तपततेलतहँबुरतसदाही॥ प्रमहँहुतयमदृता । डारिग्रेफांसीमजवृता ॥ प्रम्ययभीत्मग्रहस्य विकास स्वययस्य सम्बद्धाः॥ युग्वहरुतयम् दृता । डाएगण्यापामगदृता ॥ छुमायाक्वरकण्याहा । तपतवलतहरुतक्तस्त्वहा॥ महत्ताकहरूति । भ्रंजहिलेकहरूलेकिटहारी ॥ मस्तनहीं जियकस्तिकद्वनेकवरके । क्वर्यक्रिकविक्तवा महत्ताकहरूति । भ्रंजहिलेकहरूलेकिकवर्ये ॥ ७२ ॥ क्वर्यक्रिकवर्ये । क्वर्यक्रिकवर्ये । क्वर्यक्रिकवर्ये भहताकहङार्। । भूगाहरूकर्ष्डुलाकल्हार्ग ॥ भरतनहााज्यकरताचकार्ग रहतनतनकरतनकरतनकरहे॥ मापञ्जतनमाही । तितनेसहसवर्षवितिज्ञाही ॥ १३ ॥ करैनजोषितुकीसेवकाई । कर्राहोबप्रसीनेसमहो॥ कर्मनानोक्तो । सन्त्रमाननानोक्तोक्रोके वानवाणाकाहः। उन्हुवातनाजाताहहाहः॥ दोह्य-कालस्त्रनामकनरकः, योजनदर्शहजारः॥ तपितताम्रधरणीतहाः ज्वालाउठतअपारः॥ दोह्य-कालस्त्रनामकनरकः, योजनदर्शहजारः॥ ्वाहा—कालस्वनगमकारकः भाषावद्यहणार् ॥ तापततात्रयरणातहाः ज्वालाखंदवामार् ॥ तिहिष्णपिकहरमभटपक्ती । डारिहितीनम्भिमहेकातः॥ तिहिष्णपिकहरमभटपक्ती । तितितहँअँगारानझरही ॥ तेहिष्णपिकहरमभटपकः । ज्यालाखंदवान्यात्रात्रात्रात्र्यात्र्यात्रात् स्विभिन्नात्रिकारात्रात्मात्रातित्रात्र्यात्र्यात्रे भेत्यात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र्यात्रात्रात्रात्रात्रा )भाग्रुपस्पपस्हर्षः । ताततह्रुगम्भार्गनञ्चरह्। ॥ ताहपापाक्रह्यम्भय्यक्रम् । डाराहतापुर्धाममह्मक्षाः॥ तिहिर्डातिस्त्रुपापपासामिलतन्हिभोजनगलमासाभित्रहृभारतक्षुंग्रुतपुर्वातम्बर्धाम्यस्यान्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रस्य स्वोत्त्रस्यान्त्रस्यान्त्रः । स्वास्त्रन्तेमस्य क्षेत्रस्य क्षित्रस्य स्वास्त्रस्य स्वास्त्रस्य स्वास्त्रस्य ाततारुआतसुर्भापपासामस्थतमर्शसामनगळ्यासामकहूमस्तवकहुच्ठतपुकास्ताच्ठपटातचहुआस्पर्शतः॥ सुर्वातकहुणसम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम्बद्धातम् सुर्वातकहुणस्तिकहुणम् । जस्तअभकहुणस्त्रकोज्यस्त्रकोज्यस्त्रम् ्रहातकडुपाकडुपाव । ज्रत्तअगकडुाजयकाङ्गायापुरुवकरणाकास्त्राच्यावाकहाकियाव्डभनपाछतावागुः॥ १ ज्यापतिज्ञाश्रवश्रामे । वदविदित्तिन्त्रमतिकोत्यागे ॥ स्टर्गनमतिकरित्वालेडा । ताकोगाह्यमद्द्रप्रवंडा॥ १ वसापतिज्ञाश्रवश्रामे । वदविदित्तिन्त्रमतिकोत्यागे ॥ स्टर्गन्तिकर्वाणे ॥ स्टर्गन्तिकर्वाणे भारणाज्ययन्त्रहरूपा । वदावादर्गानणमाराकारवाव ॥ उदरानामराकराह् भावडा । ताकागाह्यम दोहा-नरक्षणस्त्रात्रित्रवन्, जहुँ आसिसमतरुपत्र ॥ पापाप्राणिनुडारिक, माराहराजनतत्र ॥ दोहा-नरक्षणस्त्रात्रित्रवन्, जहुँ आसिसमतरुपत्र ॥ ्वाच-न्दकपाद्यासपत्रवनः, जहुआसस्यवरूपत्र ॥ पापात्राणनुडास्कः, माराहताजनतत्र ॥ चीतकारकारिचहुँ हिन्निमार्गः । तहकेदरुकुपाणसम्हलः ॥ छित्रभित्रकेजातस्योत्। । ज्यानसम्बद्धाः । चीतकारकारिचहुँ हिन्निमार्गः । तहकेदरुकुपाणसम्हलाः ॥ स्विज्यस्थितसम्बद्धाः । स्वाप्तस्थाः । स्वाप्तस्थाः । स्व चातकारकारचंडुादाशभागः । तहक्दहरुकृषाणसम्हागः ॥ छन्नाभन्नकजातस्याः । उपजत्दुसद्दद्याणः॥ भूतिकारकारचंडुादाशभागः । तहक्दहरुकृषाणसम्हागः ॥ पुनिकठिभागतताजनहरोः । पापणसङ्गिरतोङ्खयोः॥ हायमस्योभिकहरपुकारी । सुर्राछतहितपिरतेभारीः॥ पुनिकठिभागतिकारिकारिकारिकारिकारिकार्यक्रितिकारिकारिकारिकारिकारिक होगोकिकारकारणस्वरतारामस्वरतम्यास्यस्वरतम्यस्वरत्यस्य हायमस्यामकहतपुकारा । सुराहरतहातपारतभारा ॥ सुनगडभागतताजनरुगः । पगपगमहागरताहुवभा॥ रसोतिजमतत्पामहारा।पावतहुवयमराजभगारा॥१५॥जोधूपातिभूपातिभाषिकारी।करहितसाकृतेले ॥ दसोतिजमतत्पामहारा।पावतहुवयमराजभगरा।।अव्यवस्थानस्य । स्वयवस्थानस्य । स्वयवस्थानस्य । स्वयवस्थानस्य । स्वयवस्थानस्य पसाानजमतत्यागर्वासापावतङ्ख्यमस्राज्यगासा। उद्गाजाश्वपातश्रूपातआयकासाकराहानसाफाना।तापप देहिसदेडिनदंडउदंडा । देहिनदंडिनकोअतिदंडा ॥ देहदंडिवप्रनकोदेही । तिनकोयमभटहुतगहिहेही ॥ केहिसदेडिनदंडउदंडा । देहिनदंडिनकोअतिदंडा ॥ केहिसदेडिनदंडउदंडा । कालस्रीक्षेत्रस्याक्ष्यक्रिके

्रवारकाहमहंगरः । क्रव्यसारसताकातहंगरः ॥ विद्यारकाहमहंगरः । क्रव्यसारसताकातहंगरः ॥ चीतकारकरतोअमितः सुरक्षितहोतअतीत् ॥ विद्यानपीतिज्ञातसव्यस्यहे वेनहिन्दिकस्यक्षेत्रके ॥ ६ ॥ मान्यक्षमण्यं स्वत्यस्य । क्रीन्यस्य स्वयस्य स्वराधिमनस्यस्यक्षेत्रके । क्षेत्रस्य स्वयस्यक्षेत्रके ॥ ६ ॥ मान्यक्षमण्यं स्वयस्यक्षित्रके । क्षेत्रस्य स्वयस्यक्षित्रके । क्षेत्रस्य स्वयस्यक्षित्रके । क्षेत्रस्य ध्यन्त्रप्रधायन्त्रपर्द्धस्य । तसाहतह्रआपहुंडुख्ठता॥१६॥माछामसदिशख्टकारा । चांतरज्ज्वाआात्स्वकाणः । जिनकोजेमारिहरूपारे ॥ इनकीवृत्तिरचीभगवाना । करहिषमुजतनशोजितपाना ॥ जानहिनाहेकश्चन्द्रभयकारा । क्षित्रकोजेनलावेकामारा ॥ इनकीवृत्तिरचीभगवाना । डार्राहेनस्ककंप्रअतिकवा ॥ प्रशावक्षीक्रीक्षेत्रभ्रवकारा । क्षित्रकोजीवनामार्थे तेजीवनयमभटगहिभ्रपा । डार्राहेनस्ककंप्रअतिकवा ॥ शैकत्त्रित्वस्याहमस्याः । श्रवस्तिसयाक्षीपद्वतः ॥ भारतासान्नासन्त्रम् । संविधासान्नासम्बद्धाः ॥ तजावनयमभटगाहमूपा । डाराहनरकअधआतकूपा ॥ पशुपक्षांक्रांमकाटअपारा । जिनकाजावजानवम्॥॥॥ तजावनयमभटगाहमूपा । डाराहनरकअधआतकूपा ॥ पशुपक्षांक्रांमकाटअपारा । जिनकाजावजानिकानते त्राजयअपकूपमहिताहजन । चोथिचोथिकेखातछनहिछन ॥ कहूँचेतकहुँहोतअचेतू । कठनकूपतेठहतनेत्र त्राजयअपकूपमहिताहजन । चोथिचोथिकोखातखा ॥ १७ ॥ जैसेक्रासिततनमहुँजीवा । छहतअनेककछेशअसीवा ॥ १७ ॥

स्तततनमहणाना । ज्वतजनककक्ष्मजताना ॥ उज ॥ वोहा-मीठपदारथकोवपुरुष, विनवाटजोलाय ॥ वेचयज्ञजोनाहिकरत, विनअरपेयुरुस्य ॥ वोहा-मीठपदारथकोवपुरुष, विनवाटजोलाय ॥ वेचयज्ञजोनाहिकरत, दादा-भाठपदारथकाउपुरुष, विनवाटजालाय ॥ पचयञ्जालाहकरतः, विनअरपयुद्धराय ॥ त्रीहियमभटक्कामभोजननामा । नरकदेहिजीशतिदुख्यामा ॥ ज्ञतसहस्र्योजनचे छोडे हे को स्वयवस्त्रात्वहरू मोहित्यमभटक्कामभोजननामा । नरकदेहिजीशतिदुख्यामा ॥ ज्ञयवस्त्रीविज्यस्वयस्त्रात्वहरूपां । ज्ञयवस्त्रीविज्यस्वयस्त्र त्ताह्रयमभटकामभाजननामा । नरकदंहिजोअतिहुख्यामा ॥ ज्ञतसहस्रयोजनचोंहि । हैर्कोरनकोकुंडमहीर्हे॥ अध्यमभटकामभाजननामा । नरकदंहिजोअतिहुख्यामा ॥ ज्ञतसहस्रयोजनचोंहि । किमिसकराविद्याक्षिति सोहिनवस्तकामिकुंडहिमाही।खातकामिहिकुमिह्नतिहखाही ॥ अध्ययक्षित्रकिकोक्षेत्रको । प्रमनगणओकाकहिशी सोहिनवस्तकामिकुंडहिमाही।अध्यवावस्वस्थनकोत्स्तेत्रको ॥ अध्यवक्षित्रकोत्स्त्रिकोक्षेत्रकोति सम्बद्धितत्त्व । उद्दर्शनम्बद्धत्यम् ॥ १७ ॥ भागप्रभागस्य गण्याप्त्या । ज्ञानुस्त्रम् स्त्रिम् ॥ १७ ॥ सारामनस्तर्भासकुडाहमाहा।खातकामाहकामहाताहसाही ॥ रुस्वयंतिहित्रकुडमाहीकिममकस्तृत्वावकिणी जोकिराहित्रको कुनकुडाहि । अथवायस्यम्बर्कारियो ॥ अथवातिनहित्योत्तरको । धनुडावजाहरूको ॥ जोकिराहित्यको कुनकुडावि । अथवायस्यम्बर्कारियो ॥ न्यमन्त्रोमक्रमन्त्रम् । स्वर्गन्त्रम् । स्वर्गन्त्रम् । स्वर् जाकाजाद्वणकाकृतकृत्वस्था । अथवावस्वस्थनहारखाव ॥ अथवावनाहावपतिपरेशै । धनसुरायआस्करका ॥ अथवावनाहोत्वस्थात्वस्थात्वस्थनहारखाव ॥ अथवावनाहावाद्यस्थित्वहार्याणः । धरहिष्ठकेतनपरिकरोहे ॥ १९ । स्रोतंदेशनरकमहँजाव । यमभटहाथदंडअसपाव ॥ तपतजोहेक्सविवहणाव्यास्ययः स्वय्यास्ययः स्वय्यास्ययः स्वय्यास्ययः स्वय्य स्रोतंदेशनरकमहँजाव । यमभटहाथदंडअस्यास्ययास्ययः । जोजकस्ययास्ययास्ययः स्वय्यास्ययः <sub>धनरपनमहत्त्राप ।</sub> यसभटहायदंडअसपाव ॥ तपतलाहंकरांचनहुगोला । धरहिसुलेतनपराहंक्काला ॥ १ ॥ ९ ॥ दोहा—चटपटातचहुँजोसतहुँ, छूटनपावतनाहिँ । चीतकारक्षणकृतका भरतनजनतहुँ दोहा—चटपटातचहुँजोसतहुँ, छूटनपावतनाहिँ ॥ अध्यमासामानेत्रमानोते । अजीतितमाहिश्राधला

दाहा-चटपटातचहुं आरतहं, छूटसपावतनाहिं । चीतकारक्षणस्याकरतः, मर्रावनकरतहहाँ हिं ॥ १९ ॥ जोकोडगमनकरतपरदारा । अथवातियपरपुरुपविहास ॥ अथवात्राहणवद्दयस्य । क्रेन्टिक्टस्टाहें हतनजी। ताकोडगमनकरतपरदारा । डेगमनहियमभटवठमाती । मित्रतहें स्तिनकोडक्टस्टामी । क्रेन्टिक्टस्टामी । क्रेन्टिक्टस्टामी जाकारगमनकरतपरदास् । अथवातियपरपुरुपविहास् ॥ अथवात्राह्मपविहयस्य । क्षेत्रीवित्रवीरिश्रीमिलीर्षः । जाकारगमनकरतपरदास् । अथवातियपरपुरुपविहास् ॥ अथवात्राह्मपति । तिहरूपयहिंहतितीर् ॥ ताकार्डास्टिंगमहर्ष्कास् । केगमविहयमभव्यव्हासी । चन्न्यनात्रवेशकरत्वत्रकः । चन्नवन्नवेशकर्वात्रवेश ताकार्डास्टिंगमहर्षक्षस्य । तियत्तनमतिमहीत्रवार्दः ॥ चन्न्यनात्रवेशकरत्वत्रवात्रवेशकर्वेशकर्वेशकर्वेशकर्वेशकर् वाफाडाम्र्यम्भहणास्य । रुगमनाहुयमभृद्यरुग्ज्ञा । राचतहृत्वापत्रस्यहृत्वापत्रे । तहिरुप्टाहुशृह्वपत्रे ॥ ताफाडाम्यूयम्पद्यनाद्व । तियतनमतिसर्हारुगार्द्व ॥ चटपटातसाङ्ग्यनयन्त्रे । नहित्ततेनास्यक्रहेन्द्रस्य त्वापतराहुकपुरुप्वनाद्व । तियतनमतिसर्हायस्यस्य ॥२०॥ त्येन्द्रस्यस्यस्य स्थापत्रस्य तापतराहकपुरुपवनाहं । तियतनमंतिसद्दीरुगाहं ॥ चटपटातसाङ्घरनेपाँ । नोहतनेतिर्वाहकोरिनोहे ॥ वापतराहकपुरुपवनाहं । तियतनमंतिसद्दीरुगाहं ॥ चटपटातसाङ्घरनेपद्यकोर्गा ।वर्षकर्नाहकोरिन्नकोर्ग वापकचारवपतेमारे । मिरुहामरुहअसवनउचारे ॥२०॥ जोकोउगवनकरेपछुजेती ।वर्षकर्नाहकोरिन वापकचारवपतेमारे । मारतकसाकरेरुतजाही ॥ ताकोयमुम्परयमपुरुमाही । मारतकसाकरेरुतजाही ॥

दाहा-त्तहांटादकाअतितपितः, सेमख्यतिवाटः । तामकौटाचीखअतिः, व्याटाउद्यतिकपटः ॥ तामतिहिपापीकरगोरे । सदसनवरपताहिनीहरूको ॥ करततहाँअतिआरतशोरे । तापताहततानपाः ॥ तामतिहिपापीकरगोरे । सदसनवरपताहिनीहरूको ॥ मेर्राट्यकरूक्षयम्भारा । स्याट्यकेट्रवेयम्भारा । स्याट्यकेट्रवेयम्भारा तामतिहिपापीकरगोरे । अथवातीच्यआसम्बागः ॥ मेर्राट्यकरूक्षयम्भारा । स्याट्यकेट्रवेयम्भारा । अथवातीच्यआसम्बागः ॥ मुभट्यमपुरमारः । भारतकसाक्ररस्तजाहा ॥ दोहा-तर्होरोहकोअतितपितं, समस्वतिवद्यास्य । तामुकौटाचीस्वयतिः । जणान्यस्य यसस्य दोहा-तर्होरोहकोअतितपितं, समस्यतिवद्यास्य । जन्यस्य प्रस्तिकारम् । जणान्यस्य समस्य सिरापोस्टरागिः । मरम्यसम्मान्यस्य विचारस्य । जन्यस्य प्रस्तिकारम् तामताहपापीकरणीरं । सरसन्वरपताहिनहिंछोरे ॥ करततहाँ जीतआस्तशोरा । तापरताहततानम्बोरा॥४१ अध्यक्षकायम्बद्धारे ॥ सरसन्वरपताहिनहिंछोरे ॥ करततहाँ जीतआस्तशोरा । करहिपखंडपयनिवाही अध्यक्षकायम्बद्धारे । तापराहिनहिंद्धारे ॥ क्षेत्रहेसकट्यमेनस्वाहा । तिनकोषम्यस्य स्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस्वाहीस भारतम्भारतमस्यमस्य । मारतकसाकरेलतजाह् ॥ सामायमभारतमस्य । मारतकसाकरेलतजाह् ॥ ्रास्त्रवरानाहमान। अनुमृततानवस्थानान् ॥ हेपालेकमृपाअसकहर्षे । तिनकोषमभटआशुक्षिः प्राप्तानाहमान। अनुमृततानवस्थानान् ॥ हेपालेकमृपाअसकहर्षे । तस्यकहार्यकास ॥ प्राप्तानाहन्त्रवर्गे । तापेडारहिप्रानितिहरूरेनी ॥ वहत्तपीयमण्यस्थाने सामग्राहरू स्थापा प्राप्तानाहन्त्रवर्गे । तापेडारहिप्रानितिहरूरेनी ॥ वहत्तपीयमण्यस्थाने ्रः नर्भावतस्य । तामडाम्बुगुनानाहिकस्यो ॥ वङ्क्तपीष्मरुष्टमृत्रहुमेदा । नस्वरुह्महर्षम् ॥ स्वत्रकृतिकार्यः । तामडामुबुगुनानाहिकस्यो ॥ वङ्क्तपीष्मरुष्टमृत्रहुमेदा । नस्वरुद्धारुमाता दोह्य-भगमद्देनिहस्यस्यिके प्रस्तृत्वत्रक्षाः । सम्पानिहरूके स्वत्रक्षाः । सम्पानिहरूके स्वत्रक्षाः । सम्पानिहरू वहस्यपहर्गिक्ताः । सम्पानिहरूके स्वत्रक्षाः । सम्पानिहरूके स्वत्रक्षाः । सम्पानिहरूके स्वत्रक्षाः । सम्पानिहरू प्रथान्नगण्यात्रम् कटात्रआतद्वासः । सापापीतहँ यहत्तितः, सातम्बर्धसम् ॥ प्रथमन्त्रभण्यात्रम् कटात्रआतद्वासः । सापापीतहँ यहत्तितः, सातमबर्धसम् ॥ प्रथमन्त्रभण्यात्रम् । स्टात्रभण्यात्रम्

ोदासीअरुगणिकारापे । जेवरजैतिनेपअतिमापे ॥ छोडतसिगरोधर्मअचारा । करतननेवरनीकविचारा॥ हरेनकवहूँकेहुकीलाजा । मात्रपितायुरुआतहुराजा ॥ ऐसेपापीजवमरिजाही । तवयमभटयमपुरलेजाही ॥ विश्वप्रमुखरक्तसकारा । याहीकोतहाँसिधुअपारा ॥ तामेनितपापिनकहँडारे । वोर्राहंअरुपुनिताहिनिकारे ॥ वोद्यातिवसत्तिहिमाही । लाखनवरपनरहृततहाँही ॥

दोहा-जोअरुक्षजीत्राह्मणहुँ, पाँठेक्षरुआरुश्वान् । सोयमपुरमेंपावतो, इहिविधिदंडमहान् ॥ २३ ॥ वेतरणीनामासिरिमाही । परोखातमरुम्बद्धकाँहीं ॥ वर्षहेजारनतहँडुखपाई । होतश्वानगर्दभमहिंआई ॥ जोक्षजीअरुक्षित्रउदारा । वेदयहुज्जुद्धजादिअपारा ॥ विनायज्ञजेपशुक्पकरहीं । खेठिशिकारमृगनसंहरहीं ॥ तिनक्षियमभटयमपुरमाहीं । वाधिअंगतरुमहँजटकाहीं ॥ छेठेपनुपऔरसितवाना । छेदहिंतिनहिंवनायनिज्ञाना॥ ठगतवानसोंकरतपुकारा । यहिंविधिबीततवर्षहजारा ॥२८॥ जोपासंडीयहजगमाहीं । काटिंभेंसनवकरनकाहीं॥

दोहा–्नाहिरजगमेदोनिहत, ठानिहिऐसोयाग । तिनकीयमपुरमेसुनहु, जोनदशाबङ्भाग ॥

द्वा निर्माहर्षपम्बानाह्य, ठानाह्यसायाग् राज्यसम्बद्धस्य अक्षुत्र सुन्यसम्बद्धस्य । तेपापिनकोगद्वियम्दूता । वैश्वसनरकडारिमजबूता ॥ तिनकअंगनतिलतिलकाटें, प्रिनिप्रीनिर्जारिंद्युनिप्रिनिर्छाटें ॥ यहिविधियोतिह्वपद्गारा।कवहुँनतइँतेहोतज्वारा२५जोनिजजातियुविकहमानी।कामविवश्रअतिशयख्रमानी। रेत्तिपयावतहुँसुखमाही । कोकशास्त्रविधिकरतसदाहीं ॥ सोपापीयमपुरहिसिधाई । लालाभक्षनरकमहँजाई ॥ वीर्यकुंडमहँपरतवागे । वीरजपियतमहादुखपागे । यहिविधियीतजातवहुकाला । भोगत्निजकृतकमैकराला२६॥

दोद्दा—जेजारहिबहुमामपर, पापीआगिलगाइ । दैमाहुरमारहिम्युज, धनसवर्लेहिचुराइ ॥ राजाअहराजकिचाकर । ळूटहिगांवृतियनदेसांकर । यमभटलेतिनपापिनकाहीं । नरकसारमेयादनमाहीं॥ डारहिवापितासुसवर्जगा । तहाँसातसेशानउतंगा ॥ जिनकेदंतकुल्झिसमअहहीं । श्वानसवैतिहिपापिहिगहर्ही ॥ फारहिबदुरचामतिहिचावेत्वहाँतिनकेजीवनजावे ॥ घसिल्यवित्वकलेचुडुँघाही । चीतकारतेकरतसदाही॥ यहिविधिसंवतसहस्विताहीं।सहतयातनायमपुरमाहीं ॥२७॥जोनियावेमेसाखाभयऊ । धनलेझ्डसासिकहिदयऊ॥

दोहा-छेनदेनमें जोकछो, पनवहुद्ध्युठवताइ । तिनिह्निअवीचिनरकविच, यमभटदेहिगिराइ ॥ तहुँशतयोजनशेख्यतंगा । तिनपापिनयमभटयकसंगा ॥ शेळश्यूगपरतिनहिचढाई । नीचेशिरकरिदेहिगिराई ॥ नीचेकोशिरपरमकठोरा । जानिपरतजळभरोअथोरा ॥ गिरतपरतजवतिहथळमाईा । तिछतिळअंगभंगह्वैजाहीं ॥ तद्पिनजीवकढततनतेरे । पुनिपुनिजेयमदूतचनेरे ॥ छेशेळतेइतिनहिगिरावे । यहिविधिसहसनवर्षवितावे ॥ २८॥

जोत्राह्मणअरुनाह्मण्नारि । कराहुँसुराषानिहेंअविकारी ॥ क्षत्रीओरवेड्यअज्ञाना । कराहुँयज्ञमहँसोमिह्णाना ॥ दोहा-क्षत्रीवेड्यडुत्रद्वहू, वेष्णवन्तरतहोय । अतिप्रमोदसोमद्रिषे, ताहिदंडअसहोय ॥ यमभटडारिफाँसगटमाही । छोहपाननरकहिटेजाही ॥ करिकेकसाप्रहारअधाता । तिनकीछातीमहँदैछाता ॥ पावकमहँवडुछोहगटाई । तिनकेसुसमहँदिहिषियाई ॥ भीतरवाहरतनजरिजाई । कहतनजियऐसेसुसपाई ॥ वारवारप्रतिवारिषयांवे । यहिविधिवर्षनीतिवडुजावे ॥२९॥ जेकोडतपविद्याद्वतज्ञानी।तिनहिनवेदेजोअभिमानी ॥ अथवाविद्यागर्भहिभरिके । कहतमजुकसज्जनहिनदिरकोतपवरणाश्रमऔरविचारा । इनमेंकरिअभिमानअपारा ॥ पूजेनहिंहरिदासनकाहीं । ताहिहोतअसयमपुरमाहीं ॥

दोहा-ताकोयम्भटजात्छै, नरकजोकरदमद्वार ॥ काटिअंगभूरिछोनवहु, ताजनहुनेअपार ॥ पुनिनीचेष्ठातकारिङ्कार्षे । ताकेनीचेअगिनिङ्गार्षे ॥ जरतवदनिकरेनाँहमाना।जाहिवपुरहिविधिप्तहसाना ३०॥ जोकोडभेरवभूतभवानी । देहिमनुजविङ्माजियजानी ॥ अरुनारीजेआमिपखार्षे । तेजीवनपरद्वानङार्षे ॥ जेपतिकीनिदासुखगार्षे । तेयातनामरेअसपार्थे ॥ ताकोडाराँहेंहुत्यमकेगन । नरकनामरक्षोगनभोजन् ॥ जगमहुनेजीवनुकहमारे । तेईत्हुराक्षसत्तनधारे ॥ श्यामशरीखद्नुआतिघोरा । वत्रसारिसनसद्तक्ठोरा ॥

दोहा-तेराक्षसकरचाळते, आशुहिउदरविदारि ॥ पानकरहिशोणितसुखद, सिगरीजाँतिनिकारि ॥ गावर्हिनाचहिददेतारी।पुनिपुनिखादितासुतनकारी।।मरहिनसोनियकरत्तचिकारा । बीतहियाहिविधिवरहजारा३१॥ जेवनकेअथवापरकेरे । पाळिपशुनअरुविहँगवनेरे ॥ अथवाछळकरिफेदफेदाई । मारहितिनहिसिळाइसिळाई ॥ जीतहिश्चळवाणमहेळेदे । मनमहमानततासुनसेदे ॥ मरेतिनहियमभटळेजाही । शुळ्योतहीनरकहिमाही ॥ े । तेसहितहँयमभटप्रतिकूला ॥ गुद्दतेमुखलोंशूलहिडारी । मार्राहताजनकरियलभारी ॥

्रिस् े हिआत्विकारे । तासुमांसकोकरहिअहारे ॥ ताबहगचहुँओरते, तिनपैकरिअतिरोप ॥ त्रिस् े हिआत्विकारे । तासुमांसकोकरहिअहारे ॥ तदपिनमस्तजियतहेपापी । भूखपियासहुतेसंतापी॥ िर्द्या क्षेत्र अस्त । ठहतमहादुखवपहजारा॥३२॥जेप्राणिनकोकरम्प्रस्त । स्वर्षाप्त ।

्राह्मातानकार । तासुमासकाकराहजहार ॥ त्रवापनमरताजयतहपापा । सुलापयातहत्ततापा ॥ त्रवापनमरताजयतहपापा । सुलापयातहत्ततापा ॥ त्रवापनमरताजयतहपापा । सुलापयातहत्ततापा ॥ त्रवापनको । तहत्त्वातनामरेअसपात ॥ तह्यातनामरेअसपात ॥ तह्यातनाम

तिनुको रेड्र विवास । कुठरीजहँ अँधियारअकृता ॥ तामेंधाँधिदेहिनरियाई । युनितेहिमहँपावक्षुरुणाई ाराच्या वर्षे हे विषयोरा । धुवाभरतकुठरीचहुँकोस् ॥ तातेनेनफूटियुगुजाही । होतकलेशपरमतनमाही ॥ तामेडारिदेहिनिपयोरा । धुवाभरतकुठरीचहुँकोस् ॥ तातेनेनफूटियुगुजाही । होतकलेशपरमतनमाही ॥ त्रजनतन्तिनिकसहिप्राना । वंधेवर्पवितसहसाना ॥३८॥जोकोडअतिथिसाधुअभ्यागत।आयेद्रारनेतिहअनुरागत देखतहीदेखतहगटेढे । टरहुट्रहुमुखतेअसरेढे ॥ गृह्मेधनहेपनहिदेही । मानिआपनोरिपुतिहिरुही ॥

दोहा-सदासाधुद्रोहीरहै, चितवहिक्बहुनुसीध ॥ तिनकोयमपुरमेंसुनहु, काककंकअरुगीध ॥ मीठेवचन्यहुरिनहिंबोछे । संचितपूनकुठ्यीकिमिसोछे ॥ इाहापापणायपपरपातपाशापाशपापभारतप्रयुक्ताहा गरुरा गायण्यात्र राज्यात्राहा । स्वनाहानहांकामनमार्ही ॥ कोहूकोविश्वासन्तर्गि । सबसोक्र्स्वचनमुखभाषे ॥ टेट्रेनननतकतसदार्ही । धननाहानहांकामनमार्हाजोई ॥ ब्राह्मणतेअथवाओरनते । देनकह्योधनवचनहुमनते ॥ पुनिजवमाँगनआयोसोई । भूयोळोभमनमधनजोई ॥

दोहा-मुलसुख्योकांप्योहियोः कहिनसकतकछुवात् । देनकह्योपुनिदेतनहिः धुनरक्षतिहनजातं॥ पन्याद्वाराम् नार्वाराम् नार्वाराम् विकास स्वाराम् विकास स्वाराम स्व

यहिविध्यमपुरमहँ कुरुगुई । ज्ञातनसहस्रननरकुमहाई ॥ तिनुमें जाहिअनेकनपापी । तेजसतसतहोइसतापी

दोहा-एसेस्वर्गहुम्नुपति, हेंभ्नेक्सुतमान । जाकाजसापुण्यम, प्वहिसुवतेतीन ॥ ज्वनृपपापरह्योकछुवाकी । लहत्कुयोनिनिवुधवसुधाकी ॥ तसहिषुण्यरह्योकछुरोपा। तबसुयोनिपावतसुर्व 

त्त्रहानानान्त्रव्युष्ट्रत्यसम्बन्धः पोपकृष्यपुर्वनार् । न १,८८० । इतिनिदिश्चिपिद्राहित्तवत्तुभगः, पोपकृष्यपुर्वनार् । न १,८८० राश न्यासामार्थाराज्यास्य अस्ति । १९८० व १९६० व रति सिद्धिश्रीमहाराजापियानजापवसारिधनायासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिसन्श्रीमहाराजाश्राराजाः ावाज्ञआमहाराजामप्रकारपुराजास्य प्राप्ताप्रकारपुराजाप्रकारपुराजापराज्ञआप्रवाणास्य । श्रीकृत्याचेरकृषापाजापिकारिरपुराजासिदगृदेवकृतेआनन्दाम्बुनियाचेवमत्कन्ये पहिंदात्तरातः ॥२ होदा-मदाराजरपुराजकृत, शुभपेचमअसकेष । यदसमातसुद्धितभयो, संयुत्तछेदप्रवेष ॥





#### श्रीमणेशाय नमः ।

٠.

## अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

## षष्ट्रस्कंधप्रारंभः।

दोहा-जयरापामाधवचरण, हरनकठेशअनंत । मोदभरनसबदुखदरन, पावनकरनळसंत ॥ १ ॥ सदादासप्रदभद्रभळ, जयगळभद्रदयाळ । रूपदुष्पेसुष्पे, तुष्पुष्पततकाळ ॥ २ ॥ जयगानीजयगजवदन, जयतिपराशरसुत्तु । जयशुकदेवसदेवजन, करतज्ञानदिनद्रुतु ॥ ३ ॥ श्रीसुकुंदहरिग्ररूचरण, वंदोवारहिवार । जयतिजनकविश्वनाथप्रसु, धराधमेआधार ॥ ४ ॥ स्तिनपंचमअसकंधकी, कथापरमकमनीय। केरिपरीक्षितजीरिकर, वचनकह्योरमनीय॥ ५ ॥

#### राजोवाच ।

सोरठा-हेशुकदेवसुजान, ज्ञानवानदायासदन । जीवनक्वपानिधान, यहविनतीमरीसुनौ ॥ |यमनिवृत्तिमारगसवगायो । अर्चिरादिमारगहुसुनायो॥तिहिमारगह्वैविधिपुरआवै।पुनिविधिपुतजियहरिपुरजावे ॥ हुमोहिसवदियोसुनाई ॥३॥ औरप्रवृत्तिमार्गसवगाई॥ जोहेहठिन्वरगादिकदाता । जासुप्रकृतिसंबंपनजाता ॥२॥ एप्योत्तरक्तकोससुदाई । जोपापिनकहँअतिदुखदाई ॥ स्वायंसुवमन्त्रंतरभाख्यो।जाकोयेदआदिकहिराख्यो॥३॥ |पत्रत्वअरुचतानपादको । वंश्चरितवरण्योप्रसादको॥द्रीपसंडसागरसरितनको।परवततरुअरुवनउपवनको॥॥॥

दोहा-नरण्योमहिमंडलहिको, लक्षणभागप्रमाण । तेसहिस्वर्गपतालको, जेहिनिधिविधिनिरमाण ॥ ६ ॥ अवजेहिनिधिअतिशयदुखद, नरकनहींनरजाय । सोमोपरकरिकेक्यप, र्दाजैनाथसुनाय ॥ ६ ॥

निभूपतिकीमंजुळवानी । कहनळगेशुकदेवविज्ञानी ॥

#### श्रीशुक उवाच।

विचकरमहुँबङ्क्ष्यपापा।करहिंनेजगमहँनीवभर्मापा॥तिनकोप्रायश्चितविनकीन्हें।जातनरकजेमेंकाहिदीन्हें॥७॥ तेनेजगमहँमतिमाना । जवळोरहैसमर्थमहाँना ॥ तवळोप्रायश्चित्तपापको । करेआशुरुरभहिंसतापको ॥ युमहँळयुबङ्महँबङ्करई । प्रायश्चित्तपापसबदरई ॥ वैद्यजानिनिमिळयुबङ्रोग्राकरतसुखदञोपिमप्रयोग्रा॥८॥ निशुककीवाणीमनभाइ । कुरुपतिप्रतिप्रतिमासनाई॥

#### राजोवाच ।

दोहा-उसतसुनतअतिअहितकर, पापनकोमतिमंद् ॥ जनहठिवशपुनिपुनिकरत, किमिष्ट्रटेदुसद्वंद् ॥९॥ यिश्वत्ततासुकिमिहोई । जानदिनर्दिजगमहँजनकोई॥एकवारअघशोधनकीन्द्रो । पुनिशठपापदिमहँमनदीन्द्रो॥ निकोप्रायश्चितसुनीशा।कुंजरमज्जनसममोहिदीशा ३०असजवकद्द्रोवचनकुरुराजा।कदशुकमध्यसुनीनसमाजा ॥

#### श्रीशुक उवाच।

पतिकियेकमं अपकरमा । छूटतर्नाहारीगरोहरज्ञरमा ॥ जवटोंजातिवासनानार्ही । मिटतनतवटोंअपनगमार्ही॥ त्रिप्राय्श्वितचहअपनाज्ञन । तिनपरढरतन्यमक्रज्ञासन॥कर्षिकपुण्यकमंअभिमाना।चहहितजननेपापमहाना॥

दोदा-अज्ञानीतिनकोन्पति, तुमवरछेद्वविचारि ॥ तातेकेवछद्दरिभजन, सवअपदेतनिवारि ॥ ११ ॥ गमिपथभोजनकरतनरेज्ञादिनसकतवद्धरोगकछेज्ञा॥तिमिजनेमसहितजगमार्हा।तिनकेकमक्रमश्रपनशिजार्ही १२ ।अरुत्रहाचर्यअरुज्ञम्बस्मद्रमृज्ञूतिक्ञाच्रारनेमयम्॥इनकोक्रिश्रद्धायुत्र्पारा॥१३॥दृद्वाकु

|शाहिपापनमंगटहारी । जिमिशिसिदेतवेतुवनजारी॥१४ ः रेक्टियः विवस्मारी

.. । ५।म्बुनिधि।

हि चपापा । यथाभात्तुनीहारकछापा ॥१५॥ त्रहाचर्यज्ञमद्मतपनेमा । दानअचारसत्ययमक्षेम दोहा-इनतेतसन्हिनशतअघ, तसनपवित्रोहोत ॥ जसहरिदासनसंगते, अरुहरिभक्तिउदोत ॥ १६॥ ेई । विनहरिभक्तिपुनीतनहोई ॥ जगमहँसक्रुधर्मकरिछीन्हा । पेहरिचरणचित्तनहिदीन्हा ્રીકાર્યોર્ક સ્વિપ્ટિંપિટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રે े। सुराकुंभसरितामहँजैसे ॥१८॥ कृष्णपदारविंद्एकहुछन । दियोलगाइपीतियुतजेमन ै। सपनेहुजगयमभटनहिंदेंपे ॥१९॥ तामेंकहहुँएकइतिहासा। पापिनपापनकरनप्रनाज्ञा दोहा-विष्णुदूतयमदूतको, भयोयथासंवाद ॥ सोर्मेंवरणनकरतहों, मुनहुसहितअहछाद ॥ २०॥ ः पर्े । रह्योञ्जामिल्लाह्मणकोई ॥ सोकारेकोल्विययनकरसंगा । रंग्योकठिनकामहिकरंगा ा पुरुद् ति त ं ्रीशि र्वा विष्णासी २१ वरवसधानिनपकारियह्धाँधी छितरह्योछोँ झाइधनगांधी। ्रोज े े बोरी रश्यहिविधिकरतिविधन्यभिचारा।पाछतरह्योंसकछपरिवारा ः । कवहुनल्यायोनिजमनत्रीं ॥ दशसुतभेतेहिदासींकरे । घोरकमंकरिअधीयनेरे। दोहा-कबहुनसुधिपरछोककी, सुतनखेळावतताहिं ॥ वितेअठासीवर्पगन, महाराजमाहिमाहिं ॥२३॥ । । भयेतासुसवउद्यमभंगा ॥ तवगृहवैठिकुमतिमहँपाग्यो।निजवालकनखेळावनलाग्यो॥ . : ४ ् । तापरिकृपोप्रीतियुत्तवामा॥२८॥तोतिरिवालककीमृदुवानी।सुनिकेसुखितरस्रोअघखानी॥ हिस्रेठतग्रहभूमे।चठिउठिअंकठाइमुखचूमे॥२५॥निजसंगभोजनतेहिकरवावे। पानकरततेहिपानपियांवे॥ येगयोकाळबहुबीती । मान्योनाहिकाळकीभीती॥२६॥मरणकाळजवताकोआयो।महाघोरतेहिरोगसतायो॥ दोहा-यमकेद्रुतभ्यावने, गृहेफांसअतिघोर ॥ खडेरोमटेढेवदन, हरणप्राणवरजोर ॥ . रोरमहामजबूता।देखिप्रेतेहि्त्रययमदूता।।२८॥तबहिअजामिलअतिभयमानी।छोटेसुतकीसुधिउरआनी ॥ द्मोवाछकडुँदूरी । तेहिगोहरायोव्याकुळेभूरी ॥ २९ ॥ नारायणयेअक्षरचारी । जवेअजामिळकह्मोपुकारी ॥ रततहांमहराजा । कृष्णुपारपद्वञीदराजा ॥ आयगयेशतिसुंदररूपा । धारेशकार्यातिहिश्रतूपा ॥ ३०॥ नामिळकहँहरिदासा । खेँचूतताहिनायगरपासा॥ङेगमनतर्े पुरपाही। दोद्दा-वरुसोरोकिअजामिळै, ळीन्होतुरतछुडाय॥ क्षेत्रतुमरोकतवारे । धर्मराजकोशासनटारे ॥ ३२

दोहा—अवि शक्तंजो, जानहुअधरमसोह । वेदअहैनारायण, यहजानतस्वकोह ॥ हरिकोशासअहेसबुद्दाहमेंसुन्योंश्रवणमहँभेदा ॥४०॥ नामकियाग्रणवपुग्रतजोई।सत्रज्ञतममयप्राणिनसोई॥ यथायोगनिजतनमें चापकरहतसकरुमसँचिके॥सिठ्ठअनठअरुअनिठप्रकाञ्चाशिउसंध्याराविशयिदराआसा। निज्ञाबोसघरणोअके (साखीजीवनकृतकर्मा ॥ ४२ ॥ यहअधर्षधमँहुँकहिदेहीं। तवयमराजजानिसवर्ट्हीं ॥ कमतेकर्मीदंडहियोद्ध्वासँयोगअहेसवर्ठोग्र ॥४ । तातेसुखदुखसवकोहोई। विनाकर्मकोहैनहिंकोई ॥ ४५॥ दोहा∼पर्योद्धात्तिह, जितनोजगर्मेजोय । तितनोसुखदुखपावतो, परठोकहिमेसोय ॥ ४५ ॥

दोहा-पर्यः नित्तिहै, जितनोजगमेंजोय . तितनोसुखदुखपावतो, परछोकिहिमसीय ॥ ४५ ॥ जसकोइसुखीदुखोइिन्दुपुखदुखिमश्रपरेछिसकोई॥४६॥ताकोतसपरछोकहुजानो।गुणविचित्रतायहअनुमानो॥ औरजन्मदृहविधिग्रा<sup>हि</sup>सामिकुछुनकरहुसदेहु॥ जिमिपूरवपरगुनऋतुकेर । वर्तमानतेपरहुनिवेरे ॥ तिमियहिजन्मदिकोर्द<sub>ेशे</sub>। उभेजन्मगतिपरेपरेखी॥४७॥ईञ्जानिमनतेजनकर्मातिहिश्चनुग्रज्छेशअरुधर्मा॥ देनहेतम्नकरेतिचारह<sub>्या</sub>विश्वआधारा ॥ ४८॥ तसर्नाहिज्ञानतजीवअञ्चानी । वृर्तमानूतनकोअभिमानी ॥

दोहा-जिमिर्दर्भुजीवस्तः निरखतस्वप्रअपार । सोईभरजानतरहें, पूर्वापरनिवचर ॥ ४९ ॥ पंचकमंदीवनतेजीवा (जपांचडुक्रत्तअतीवा ॥ पांचज्ञानहंदिनतेसाँचो । जानजियक्षव्दादिकपाँचो ॥ मनकरिकेजियसुखदुक्ष्। पावतअहेकामअरुकोहू॥५०॥यहपोडक्षकछमुक्षमक्षरीरा।वेग्रुणकारजगुनहिंसुपीरा॥ सोईस्थूछदेहअवतारे <sub>दे</sub>होकभयप्रदसंसारे ॥ ५९ ॥ इंद्रिनजितेनजेअज्ञानी । जिनकीरहतिदुद्धिअछसानी ॥ विनचाहेंद्वतेकर्राह्मजोह् । जानहुसंसकारकृतकरमा॥आपहिंद्याहिकरमकरकेसे।कुसियारीकोकोटहिजेसे ॥५२॥

दोहा-विनाक् <sup>[[</sup>द्देशणहुँ, प्राणिथिरनहिंहोइ । वरवञ्चनिजप्रारुथवञ्च, करमकरतसबकोइ ॥ ५३ ॥ भाग्यकारनहिंटहिजगाः । सुक्षमर्थूटधरतवष्ठकाहाँ॥कर्मवासनाकेअनुसारा । टहतपिताजननीअनुहारा॥५२॥ प्रकृतिसंगतपुरुपनकार्गहोतविपरजयहजगमाहां ॥ हरिकीभक्तिकियेदिनराती । मिटेविपरजसोहिहभाँती ॥ विप्रभजामिट्यहञ्जभरो । रह्योवेदविधिपरमअढीटा ॥ गुणआगरत्रतमाहज्जागर । मृदुसतिवादीनम्रहिनागर॥ इंद्रोजितपवित्रआचारी%६ ॥ साधुसकटभूतनहितकारी ॥ वृद्धअतिथिगुरुपावकसेई।अहंकारुण्मामीदकजेई ॥

दोहा-कोडुक्शीननहिकियो, मितभागीमतिमान ॥ ५७ ॥ एकसमयपितुकेकहे, वनकोकियोपयान ॥ इंपन्छशाफूळफळ्ळके ।।त्योगृहकोतुरिताकेके ॥ ५८ ॥ देख्योएकग्रुद्रमगमाही । नीचनारिसँगनिरततहाँही ॥ कियपानमदिराजातिमाती युँमतनेनिकरतअसळाती ॥५९॥ नीवीखुळीखुळीशरवाराशृद्धताहिसँगकरतिहारा॥ गावतहँसतछोडितनळाज। अष्टअचारतजेसवकाजा ॥ ६० ॥ औरशुजिनभामिनग्रुख्यमे । कौप्रसन्नताहिपर्भुमे॥ पसगुद्रहिकरत्विहारा।अशुक्तजामिळ्तुरतिनहारा।ळिसितियकामविवशृद्धतभयऊ॥६२॥शास्त्रज्ञात्वरोकनचहेऊ॥

देशि पैनिर्हिमनस्वित्रात्रर, रोकेरुक्योप्रचंड । भयोविक्टमनताहिक्षण, भोतपत्रतसन्संड ॥ ६२ ॥ ताति प्रचत्रिक रह्योपुमें छेशहुतनुनाहीं ॥ ६३ ॥ सोइस्ट्रन्तारिहेग्जाई । तहिपनदेसंगठियोठवाई ॥

्दिन्ै, ॥ जेतीपितुकीरदीकमाई । ताकेसँगसीदियोउडाई ॥ े ६८ कुटविर्नासुपरीनिजनारी।ख्वाउमरिअतिशैसुकुमारो॥ द्वासासुकपक्षहियमहँफुटी।धर्मप्रजादआशस्त्रप्रदी ॥ ॥ देतरस्रोतेहियदकुमति, यहिनिधिनदुधनल्याय॥दृद्धा

६ ॥ तेहिनारीकोर्नैठभपि, मान्योपरमञ्जनेद् ॥ ६ ॥ व्यभिचारीअधरमक्षियो, जगमहँपामरपूर ॥ ॥ प्रायक्षितात्त्रेनकोक्बर्डुं, एकडुकीन्द्रोनाहिं ॥ ६७ ॥ ६ चुप्रायक, होतोष्ट्रतिविज्ञाल ॥ ६८ ॥

ब्दि बुधनापिस श्रीमहाराजाश्रीराजावहाडु बेनिये ः श्रीमस्तरंगः॥ १ ॥ दोहा-इनतेतसनहिनशतअघ, तसनपवित्रौहोत ॥ जसहरिदासनसंगते, अरुहरिभाक्तिउदोत ॥ १६ ॥

🖫 । यथाभानुनीहारकछापा ॥१५॥ त्रहाचर्यशामदमतपनेमा । दानअचारसत्ययमक्षेमा ।

ः ि । पः ः ः । विन्हिर्देशिक्षात्र । जगमहँसकरुधर्मकरिठीन्हा । पैहरिचरणित्तनहिदीन्हा । १ कोई । विनहिर्देशिक्षप्रवित्तनहोई ॥ जगमहँसकरुधर्मकरिठीन्हा । पैहरिचरणित्तनहिदीन्हा । १ वर्षे । सुराकुंभसरितामहँजैसे ॥१८॥ कृष्णपदार्रिवेदएकहुछन । दियोलगाइप्रीतियुत्तनेमन । १ वे ेेेे । सपनेहुजगयमभटनहिंदेपे ॥१९॥ तामेंकहहूँएकइतिहासा। पापिनपापनकरनप्रनाज्ञा ॥

अनेकनमनुष्य 🛴 । कबहुनल्यायोनिषमनबीडा ॥ दशसुतभेतेहिदासिकरे । घोरकर्मकरिअषीयनेरे ॥ दोहा-कबहुनसुधिपरछोककी, सुतनखेळावततार्हि ॥ वितेअठासीवर्पगन, महाराजमहिमाहि ॥२३॥ ᆃ 🌲 📜 । भयेतासुसवउद्यमभंगा ॥ तवगृहवैठिकुमतिमहँपाग्यो।निजवाटकनखेठावनलाग्यो ॥ ् न ः । तापरिकयोपीतियुतवामा॥२४॥तोतिरिवालककीमृदुवानी।सुनिकेसुसितरह्योअघसानी॥ २. ८२४ ४०४ क्रिकेट सुरूपी ५.॥निजसंगभोजनतेहिकरवावे। पानकरत्तेहिपानपियांवे॥ िोकः ुवी**ी मान्योनाहिकालकीभीती॥२६॥मरणकालजवताकोआयो।**महायोरतेहिरोगसतायो॥ दोहा-यमकेद्रुतभयावने, गहेफांसअतिघोर ॥ खंडरोमटेटेवदन, हरणप्राणवरजोर ॥ ्रीरमहाम् रह्न । हे हेर्ने हेर्न : ८॥तबहिअजामिलअतिभयमानी।छोटेसुतकीसुपिउरआनी ॥ ्रिया स्थान 💍 हुँ । तेहिगोहरायोज्याकुरुभूरी ॥ २९ ॥ नारायणयेअक्षरचारी । जैवेअजामिरुकह्योपुकारी ॥ জুন এংনু ांभड़ । कृष्णपारपदवळीदराजा ॥ आयगयेआतिसुंदररूपा । धारेआखपअतिहिअनुपा ॥ ३०॥ 🔐 🎺 🚉 । सेंचतताहिनायगरपासा॥छेगमनततेहियमपुरपार्ही। कृष्णदूत्तयमदूतनकाहीं॥३१॥ दोहा-मलसोरोकिअजामिलै, लीन्होतुरतछुडाय॥ तवयमद्भतसकोपहै, बोलेआंखिदेखाय।। अहाकानतुमरोकनवारे । धर्मराजकाञासनटारे ॥ ३२ ॥ कहुतेशायेकानपटाये । केहिकारणरोकहुरिसिछाये ॥ अहै।सिद्धर्पेंदि।उपदेवा । पेंक्नित्ररंगधर्वेद्धदेवा ॥ ३३ ॥ पदुमपठाशनेनअतिसेहिं । पीतांवरअतिशयमनमेहिं ॥ कुंडछक्रीटकंजकीमाला॥३८॥तृतनवयभुजचारिविज्ञाला॥धनुनिषंगअसिचकगदापर।इयामज्ञारीरकंजकरछविवर॥ निजप्रकाशतेदिशनप्रकाशो । धर्मराजकरशासननाशो ॥ ताकोकारणवेगियतायहु।तययहपापीकहँछैनायहु॥३६॥ श्रीशुक उवाच । दोहा-इहिनिधिननयमभटकहे, तबहाँसिकेहरिदास ॥ मेघागिराबोङतभये, कियहरिद्धकुमप्रकास ॥ ३७॥ विष्णुदृता उद्धः । होहुनोपर्मरानकेद्ता । कारकतासुनिद्शअकृता ॥ तोकिहिनाुनुपर्मकेटक्षण । पर्मकपृहकहतुविटक्षण ॥ ३८ ॥ राजनारकार्विपदंडा । दंडयोगकोहोतअसंडा ॥ दंडयोगहर्पाम्य ीवा । दंडयोगर्पेम्सुजअतीवा ॥ प्राणिनदेहुकानविपिदंडा । दंडयोगकोहोतअसंडा ॥ दंडयोगहर्पाम्य ीवा । दंडयोगर्पेम्सुजअतीवा ॥ तिनहीं मेंपासनदमयोग् । पानकराहिपापउत्तर्ह्याग् ॥ यहदमक मुनतविष्णुदृतनकीवानी । वोलेयमकभटअभिमानी ॥ वेद्गिरिवनौरिष्ठपदमां । सो विष्ठि

दोहा—अर्दि शकर्मजो, जानहुअध्रस्मसोह । वेदअहैनारायण, यहजानतसवकोइ ॥ हरिकाश्वासअहेसवृद्धेहर्मेसुन्यांश्रवणमहँभेदा ॥७०॥ नामकियाग्रणवपुग्रतजोई।सतरजतममयप्राणिनसोई ॥ प्रथायोगनिजतनमेंग्यापकरहतसकळमेंसँचिके॥सळिळअनळबरुआनिळप्रकाशा।शेउसंध्याराविशशिदराआसा। निज्ञाबोसधरणीअक्के,साखीजीवनकृतकर्मा ॥ ७२ ॥ येइअधर्मधर्महँकदिदेही । तवयमराजजानिसवेळेही ॥ कमतेकर्मीदेडिहेयोह्नुव्यसँयोगअहेसवळोग्र ॥७ ाततेसुखदुखसबकोहोई । विनाकर्मकोहेनहिंकोई ॥ ९९॥

दोहा-धर्मः नातहै, जितनोजगमंजीय । तितनोसुखदुखपानतो, परछोकिहमसोय ॥ १६ ॥ जसकोहसुखीदुखीर्हि, पुखदुखिमश्रपरेछिखकोई॥१६॥ताकोतसपरछोकहुजानो।गुणविचित्रतायहअनुमानो॥ औरजन्मइहविधिग्राह्मितामंकछुनकरहुसदेह ॥ जिमिपूरवपरगुनऋतुकेर । वर्तमानतेपरहुनिवेरे ॥ तिमिपहिजन्महिकार्ह्मिते । उभेजन्मगतिपरेपरेखी॥१९॥ईक्षाज्ञानिमनतेजनकर्मातिहिअनुगुणकछेज्ञाअरुधर्मा॥ देनहेतम्नकरोवचारह्मु । उभेजन्मगतिपरेपरेखी॥१९॥ । इस्ताविश्वज्ञाजकर्षाक्षित्र । वर्तमानतनकोअभिमानो ॥

तेहा-जिमिर्द्धुंजीवसय, निरस्ततस्वप्रअपार । सोईभरजानतरेहं, पूर्वापरनविचार ॥ ४९ ॥ कमेंद्राद्वनतेजीवा । जपांचहुक्रत्वअतीवा ॥ पांचह्वानहंद्विनतेसाँचो । जानजियक्रव्दादिकपाँचो ॥ क्रिक्क्ष्यसुखुद्धुन्। पावतअहेकामअरुकोहू॥६०॥यहपोडक्रकल्यसुक्षक्रारीसात्रेग्रुणकारजग्रनहिसुधीरा॥ क्रिक्क्ष्यसुखुद्धुन्। पावतअहेकामअरुकोहू॥६०॥ व्हित्युल्वेह्वअवस्तारे ॥ ५१ ॥ इंद्रिनजितेनजेअज्ञानी । जिनकीरहतिबुद्धिअल्सानी ॥ क्षित्रकारक्रत्यक्ष्यप्रदक्ष्यक्षरक्ष्यानी ॥ अपिह्वंपहिल्वेह्वअल्सानी ॥ अपिह्वंपहिल्वेह्व । अपित्रकारकर्वेदिलेह्याह्वे । जानबुस्तकारक्रतकरमा॥आपिहव्यविक्रस्तकरकेसे।कुसियारीकोकोटहिजेसे ॥६२॥

ै) दोहा-विनाक्र्रीव्ह्मणहूँ, प्राणीयरनहिंदोह । वरवज्ञनिजप्रारुथवज्ञ, करमकरतसवकोह ॥ ५३ ॥ भाग्यकारनहिंठहिजग्<sup>ति</sup> । सुक्षमञ्जूरुथरतवपुकार्ह्या।कर्मवासनाकेअनुसारा । ठहतपिताजननीअनुहारा॥५८॥ ﴿पृक्कतिसंगतपुरुपनका<sup>र्ति</sup>होतविपरजेयहजगमार्ही ॥ हरिकीभक्तिकियदिनराती । गिटेविपरजेसोहिहभाँती ॥ ﴿विप्रज्ञामिळयदगुभरौ । रह्योविद्विधिधरमअठीळा ॥ ग्रुणआगरत्रतमाहउजागर । मृदुस्तिवादीनब्रह्निगारा॥ इंद्रोजित्पवित्रआचारी-६६ ॥ साधुसकळभूतनहितकारी ॥ वृद्धअतिथिग्ररुपावकसे्द्रोअदंक्र्रिकामादिकजेई ॥

दोहा-कोडुकीर्गिनरिह्नियो, मितभापीमतिमान ॥ ५७ ॥ एकसमयपितुकेकहे, वनकोकियोपयान ॥ ईपनुकुशाफूठफटटेके ।द्वागृहकोतुरिताकेके ॥ ५८ ॥ देख्योएकझूद्रमगमाही । नीचनारिसँगनिरततहाँही ॥ कियपानमदिराञ्जतिमाती व्रमतनेनिफरतअसटाती ॥५९॥ नीवीखुळीखुळेशिरवार॥झूद्रताहिसँगकरतिवहारा॥ गावतहँसतट्योखितनटाज। भ्रष्टअचारतजसवकाजा ॥६० ॥ भेरशुजिनभाषिनमुखचूमे । करेशसब्रताहिपरभूमे॥ एसेशूद्रहिकरत्विद्वारा।खुअनामिटतुरतिनहारा।टिखितियकामविवशहुतभयऊ॥६१॥झाख्रज्ञानतेरोकनचहेऊ॥

दोहा-पैनीहिमन्जिनेगन्र, रोकेरुक्योप्रचंड । भयोविक्रज्यनताहिशण, भोतपत्रतसन्यदंड ॥ ६२ ॥ तातियकानितत्तित्तमार । रह्योप्रमञ्ज्ञाहुतननाहीं ॥ ६३ ॥ सोइज्ज्ञ्जनारिव्यजाहै । तिहधनदेसंगठियोजनाई ॥ राख्योताहिआपनेअयने |कीन्ह्योमनचनदिनरेने ॥ जेतीपितुकीरहीकमाई । ताकसँगसोदियोजडाई ॥ होइपसन्नमाँतिजेहिदासी।सेइसोइक्ररतरह्योकारिहासी ६४ कुटनतिनीसुपरीनिजनारी।खवाउमरिअतिज्ञेसुकुमारी॥ ताहिअजामिळतुरतहित्याक्योतनारिस्वेरिनीमहँअनुराग्यो॥६्५॥तासुक्पसहियेमुद्रफुटी।धुमंब्रजादआज्ञासनद्ध्टी ॥

दोहा—कहुँचोरीकहुँमारिके, कुडुँटगिकरिकन्याय ॥ देतरह्योतेहियहकुमति, यहिविधिवहुभनल्याय॥६६॥ छोडिशास्त्रम्पस्यादको, हेस्वतंत्रमतिमंद ॥ तेहिनारीकोर्ग्रंटभिष, मान्योपरमञ्जद ॥ अतिर्निदित्तक्रमेरिद्यो, अतिपापीअतिकृर ॥ न्यभिचारीअपरमिकयो, जगमद्रँपामरपूर ॥ जितनोकोन्द्योरापयह, पर्मछोडिजगमाहि ॥ प्रायश्चिततिनकोकवहुँ, एकडुकीन्द्रोनाहि ॥ ६७॥ र्रे तितयोकोयमनिःकट, ठेजहुँहहिकाल ॥ पोरदंडजहुँपायके, होतापुत्तिशाल ॥ ६८॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज्ञैनांधवेज्ञाविद्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजानहाटु रश्रीकृष्णचेद्रकुपापाज्शिधिकारिरयुराजसिहजृदेवकृतेजानंदांयुनिपायप्रस्कंधे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ ण्यातमसोपुरुपकहाँवे । देवनसंगवसतसुखपाँवे॥३९॥असकदिनारदिकयोपयाना।वंधुनपथतेउगहेसुनाना॥३२॥ सुक्तिमगपुनिनहिंआये।जिमियामिनिदिनकरकरपाये ॥ दक्षठख्योपुनिकेउत्तपाता।नारदकोसुनिकर्गविख्याता॥ थमसुतनसमसुनिस्रतनाञ्च ॥ ३४ ॥ दक्षकियोपुनिकोपयकाञ्च ॥

दोहा-अमरपतेफरकतअपर, दक्षपरतनहिंधीर ॥ नारदकोनिजनिकटलखि, बोल्टेवचनगँभीर ॥ ३५ ॥

दक्षप्रजापित उवाच।

असाधुसाधुनवपुषारी । मोसुतसाधुनिकयोभिषारी॥अतिनिदित्तकीन्द्रोयदकरमा । जानतर्तेनिर्हिनेकहुषरमा३६ ।भेनळूटेतिनऋणतीना । कमेविचारकछुकनार्हिकीना ॥ ममपुत्रनकोर्तेनिरयाई । उभेलोकसुरादियोनजाई॥३०॥ ।लकळलीअवोषअदाया । केसेतेहिरिदासकहाया॥श्रीहरिकोयज्ञानाज्ञकर्साची । रेनिरलज्जुकमितमहँरांची ॥३८॥ रिजनहोर्हिसदासदयाला । प्राणिनकेनाज्ञकदुखजाला ॥ पेतोहिविनमित्रनकेद्रोही । विनवेरहुप्राणिनपरकोही३९

देहि प्रेवेषअवधूतको, ज्ञानहीनसमकाम ॥ यहिविधिमतिचंचछिकये, होतनजननिवराम ॥ तिविनानिवरितप्रगटितहेनिहिविनमोहफाँसनकटितहे॥४०॥विवेभोगकोजोनिहिकीना।तासुवासनाहोतिनछीना। वपेछोडिसनल्यायगठानी। छोड्योजगसोहपूरणज्ञानी॥जसगठानिकारहोतिवरागी।तसउपदेशहितेनहित्यागी४९॥ ।धुग्रहस्थनसुतनहमारे।जेजगिसरजनमनहिविचारे॥तिनकोअसहिकयोअपकारा।सोहमसहिछीन्झोयकवारा ४२॥ प्रिनकेममवेशविनाशी । कियोकमेरोसोइअघराशी ॥ तातसुदुअमतजगमाही । तेथिरह्वेनिवसैकहुँनाही ॥ ४३॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा--दक्षज्ञापळीन्झोंहरपि, सुनिवरिकयनिवपाद ॥ लक्षणसाधुसमर्थको, सहैक्कजनकटुवाद ॥ ४४ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्यहाराजाधिराजश्रीमहाराजवान्धेवज्ञाविज्ञवनाथसिंहात्मजासिद्धश्रीमहा-राजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरखराजसिंह जुदेवक्रते आनंदाम्बनिधो पद्यस्कन्धे पंचमस्तरंगः॥ ५ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पुनिदक्षेत्रजञायके, समुझायोबहुऑति ॥ साठिमुतातबप्रगटकिय, तेहितियमेंबरकाँति ॥ १ ॥ दुहितादुश्दियभमेंहिपार्ही । दीनत्रयोदशकश्यपकार्ही ॥ शशिकहसत्ताश्सपुनिदीनी । दियरद्रहिदुश्सुताप्रवीनी॥ दुश्अगिरेक्षुशामुहिदोई । दियोदानदुहिताकरसोई ॥ वाकीरहींऔरजेचारी । दर्हेकश्यपेकरिविचारी ॥ २ ॥ तिनकेअरुतिनकेम्रतनामा । कहींसकळसुनियमतिधामा ॥ तिनहिकियुत्रनकथोका । पूरितभयेतीनिह्नैलोका॥॥ भातुककुभरूंबाअरुनामिकामी । विश्वासाध्यामरुत्वतिनामी॥ वसुमुहूर्त्तसंकळपाग्रुनियोधमनारियेतिनम्रतम्रासी

दोहा-वेदऋपभभेभानुसुत, इंद्रसेनसुततासु ॥ ङँवाकेविद्योत्तमें, वारिघभेषुनिवासु ॥ ५ ॥

ककुभासुतसंकटभये, तेहिसुतकीकटनाम ॥ दुर्गदेवतासुतरही, जामीपरमहिंवाम ॥ तेहिसुतरुवर्गनेदिमाताके ॥ ६ ॥ विश्वेदेवाभेविङ्वाके ॥ तेसवअप्रजरहेसदाहीं । इमिभापतऋषिगणतिनकाहीं ॥ साध्यासुवनसाध्यगनजानो । तिनकेअर्थसिद्धसुतमानो॥आमरुत्नानअरुदुतियजयंतहु । मरुत्वर्ताकेपुत्रनजानहु ॥ तहँजयंतहरिअंशुसुद्दायो । नामअपेद्रजगतकहवायो ॥ ८ ॥ नामसुदूर्तीग्रुणनसुद्दाये । युत्रसुदृर्तदेवगनजाये ॥ जेनिजन्जिकाअहिसुस्तभीने।प्राणिनकानिजनिजफअदीने॥९॥संकअपहिसंकअपाजायो।त्मकोतनयकामकहवायो॥

दोहा-चसुनामासुतआठनसु, सुनियेतिनकेनाम ॥१०॥ द्रोणप्राणधुनअर्थभरु, अग्निदोपनसुआम ॥ औरिविभावसुआठोअहर्ही।द्रोणितयाअभिमितिकोकहर्ही॥हर्पज्ञोकभयआदिकताकोहोतभयेसुतजगआतिबाँके ११ उरजस्वतीप्राणितयतासुत्त। आयुपुरोजवसहजानोद्धृत्त॥धुनकोधरिनगरितेहिसुतपराप्रामनगरमानहुँअपनेटर १२॥ तियनासनाअकंकीमानो । तासुततरपादिककोजानो॥ आग्निवामजानहुँचसुपारा।तासुतनयद्रविणादिच्चारा॥१३॥ पटमुसमुबन हात्तिकाँकरे। भयेविजासादिकनिनतेरे॥दोपनारिनिज्ञितासुकुमासाद्दरिकीकटाभयो्ज्ञिग्रुमारा॥१२॥

दें[हा-यमुतियओगिरसीभई, विश्वकमांसृततासु ॥ शिल्पअचारजहोतभी, वाशुकमनुभाजासु ॥ मनुसनिवर्नसाध्याजाय॥१५॥तियअपाहिविभावसुपाय॥ व्यष्टराचिषाआतपतासुताआतपसुवनदिवसभाअद्भुत॥ विहिद्दिनमें विग्वगिरसपाणी।विज्ञानजकमंकरतसुस्त्रमानी ॥१६॥भृतिद्दारभेनामसरूपाविहिकोटिनगणस्त्रअनूपा॥ प्रगटनभयेनामतिनकेरे । कहनअहों जेसुस्यनिवरे ॥ रेवतअजभवभीमकदाय । वामहुज्यव्रपाकिपाये ॥ १७ ॥ औरअजकपादकोजानो । अहिर्युक्षयबहुरूपमहाना ॥

देहा-यपकादश्कद्रभे, अरुऑरानियमार्डि ॥ भूतविनायकआदिबद्ध, घोरभयेनगमार्डि ॥ भयेपारपदेनशिवकेरे । सवतसद्दावसेतिननेरे ॥९८ ॥ अरुऑगराप्रजापतिभायो। तिहितियस्त्रपापितरगणजायो॥ सत्तीनीपप्रगद्धोगुरामार्डी । वदअथर्यागिरसहिकार्डी ॥ १९ ॥ कुझाम्त्रतियअचंदिनोई । धूप्रकेशप्रगटितेमेसोई॥ धिपणानारिवेदशिरदेवळो वयनदुष्रगटित्मअतिश्चयभळ॥२०॥कृश्यपकीजानदुँयेनारी।विनताकदूशितजसवारी॥ ऑरपतंगीनामयापिन्तु । जगतनापिनीअदेकापिनी ॥ तीयपतंगीयापिनिजेई । पक्षितश्चभजननितेई ॥ २९ ॥

देाहा-विनताकेमुतहोतभे, गरुडअरूणमुखप्र । गरुडअयेहारवाहने, अरुणसारयीशूर ॥ कद्रकाळीआदिकनामा । जगजनमार्वाभिषडभागा॥२२॥ नसतकृत्तिकादिकजेभारी । सत्ताहससेभइझिनारी॥ दक्षज्ञापतेनिज्ञिकरकेर ।भियेनपुर्वेदसुनिटेर ॥ गेगितभयोयजमारोगे । पाततभयोअपारिहज्ञोगे ॥ २३ ॥ दक्षहिकियोपसञ्जिहितपही ।पायोछीनकळानिजतवहीं ॥ अयसुत्रजेकड्यपकीनारी । तिनकेनामकहींसुलकारी॥ जिनतेभेसयुजयकीळतपति।छोककल्याणकृरिकह्युतिसत्ति।अरिहितआरदितिदनुकोजाने।काषुराआरअरिटामानो

देोहा-मुरसाइटा-॥२४॥२५॥-बलानिये, युनिअनुकाप्यसाह । सुरभीसर्माताम्रा, तिमियेसहितउछाह् ॥ सकटजगतकेउतपतिकेरा ।'जयमनकीन्हीचाइपनरी ॥ तबितिनतेजटजंतुभयेहें ॥ २६॥ सरमातेवनजंतुभयेहें ॥ सुरभीतेसुरभीषृपयदुभे । महिपादिकद्वपुरजियवदुभे ॥ सेनगीपआदिकविदंगवर । भयेताम्रराकेजगसुसकर ॥ सुनिकेदोतीभद्देअपसर ॥२०॥/कोपवज्ञाकेभयेविपधरा ॥ जंतुसपैआदिकबृद्धतेरे । जानिअज्ञितनहिनामनिवेरे ॥ तकगनद्दोतेभयुद्धक्के । यातुषानजनमसुसक्षाके ॥ २८ ॥ प्रगटतभूयेअरिएकरे । गानिवपुणगंधवपनेरे ॥

दोदा-द्वेखुरतेजेअपरेहै, पुहुमीर्जेतुअपार । तेकाष्ट्रातेयगटभे, कोक्रीरसकैउचार ॥ देवुकेयकसर्टिस्तिमतिमाना । तिनमेंबसुद्शभयेप्रधाना ॥ महावर्टीजेजगडजियारे । वासवहूकेजीतनहारे ॥ जेद्दीरतजिनऔरसोंहीरे । सदासुतटकेनिवसनवारे ॥ तिनकेनामनिकरींबसाना । सुनहुसवैसादरदेकाना ॥ २९ ॥ द्वेसुरपजरिष्टऔदांबर । औरविभावसुहययीववर ॥ जानअयोसुस्वर्शकुसिराहू । कविट्युटोमाअरुणहुराहू ॥ ३०॥ सुपपबांहुकचकवसानो । धूमकेशअनुतावनमानो ॥ विरूपाक्षविप्रचितिहुदुरजै । इनसवकेरवमहॅपनटरजे ॥ ३१ ॥

देोहा−राहुसुताभेसु प्रजा, तासुनसुचिकियव्याह् । वृपपर्वाकेभैसुता, झाँमैसाजगमाँह ॥ ताहिययातिभूपिटयव्याही । होतभयेमनपरमज्ञाही ॥३२॥ वैश्वानरदानवकोकन्या।भईचारिजगमेंआतिधन्या ॥ उपदानविहयाशिरापुञोमा।ओकाटिकातीनजसतोमा॥३३॥तिनकीकथासुनदुनरनाहा।उपदानविहिरणाक्षविवाहा॥ इयटियव्याहिशिराकोजवहीं।कृशुङ्किविधिशासनतवहीं।अपनोव्याहपुञोमाकोकिय।कश्यग्यादिकादिकाकोठिय भयेपुञोमकाटिकाकोर । तनेनिवातकवचव्यदेशे ॥३५॥ साठिसहसम्खनाझिकासी । होतभयेखखदुमैदभारी ॥

दोहा-तिनहितिद्वारोपितामङ्, पार्थइंद्रशियदेत । वथकीन्द्वोहिनवाणत्तिक, रणमेंपरमसचेत ॥ ३६ ॥ विप्रचित्तितिहिकाविदाही । यक्तेयकछुतजन्योउछाहीं॥तिनसत्तजेठराहुदिकराछ।श्रेसतकेतहुतेयहजाछ। ॥३०॥ अवकमसोवरणातुमपाही।छुनियेअदितिवंशजेहिमाही॥नारायणकरिक्रपाअपारा।निजअंशहितेळियअवतारा॥३८॥ विवस्वानअरयमाविष्याता। पूषान्वयसविताषाता॥भगवहुविधातावरुणहिंजानो।शक्तउरुक्रमामेत्रहिमानो ॥ ३९॥ विवस्वानतियसंज्ञाजोई । श्राद्धदेवमत्रुप्रगर्दीसोई ॥ सोइतिययम्अरुयमुनहिंजाई । वखवापुनिजगर्मेकहवाई ॥ दोहा—सुतअदिवनीकुमारको, जनमतभैसुखपाय ॥ ४० ॥ छायाफेरिशनिश्चरहि,सुवनिद्योगगयय॥ ्री.हु.म.ु: नगेकुर । जनमावतिभैसोअतिघन्या ॥ सोतपतीसंवरणहिकाही । घरमसमेतजातभैव्याही॥१९॥ त्रियमातृकाअस्यमाकेरी । तेहिसतवपननामनिवेसी॥तिनतेविधिनरजातिमहाई । सादरविनश्रमद्दीरपत्राई॥ ४२॥ पूपाकेजनम्योस्रतनाहीं । दक्षयज्ञमेंजोशिवकाही ॥ दंतनिकासिहँसतभोजवही । शिवगणतासुदल्योदतवहीं ॥ तवतिपूर्पापीञीभोजन । स्राग्योकरनसदाप्रतिरोजन॥४३॥दैत्यभगिनिरचनाजेहिनामा।त्वयातियंसोभईस्स्मा॥

दोहा-ताकेष्ठुवनप्रसिद्धभे, सन्निवेशविश्वहृष् । जिनकोयशसवनगतमें, जागतभयोगहृष् जवहिंबुइस्पतिकोकियो, वासवञातिअपमान । तवत्याग्योग्रुस्सुरनको, जाहिरसक्छपुगन॥ तववासवरिपुसतासुत, विश्वरूपवेहिनाम । ताहिपुरोहितकरणमें, वरणिकयेसुलपाम ॥ सकलमृष्टिपरकरणयहः, मैंसंक्षेपिहमाहि । सादरसपदिसनायदियः, कुरुनायकतुमकाहि॥ ४४॥ इति सिद्धिश्रीमन्महार का का का का का का का का का

पिराजश्रीमहाराजाश्राराजावहादुरश्राक्षाना प्रतेष्ट में केन्त्र स्ट्रिक्ट जूदेवकृते आनन्दाम्बुर्नियौ पष्टस्कंथे पष्टस्तरंगः॥ ६॥

दोहा-सुरगुरुकोसुनिकेमहा, सुरपतिकृतअपमान । अचरजगुनिकुरुपतिकह्यो, श्रीग्रुकर्तोमतिमान॥ राजोवाच ।

निजभाचारजकोजेदिहेत् । कीन्निरादरसुरकुल्केत् ॥सुरग्रुक्तिज्ञिष्यनसुरकाहीकिहिकारणत्याग्योदिविपाही सोवरणोहमसामुनिनाहा । वाङीहियेसुननकीचाहा॥३॥सुनतपरिक्षितवचनसुनीज्ञा । वरणनङ्गेसुमिरिजगर्वास्म श्रीशुक उवाच ।

चिश्चवनकोऐइवर्यमुद्दाना । वासवपायपरमहरमाना ॥ लहिविभृतिमदसतपथत्याग्यो । सभामाहिनैक्योअनुराग्यो संगमरुत्गणरुद्रगनीहे । वसुआदित्यनगनहुवनोहे ॥२॥ विइवदेवारिभहुसाच्यगन । युगअद्दिवनीकुमारशोभश्म

दोदा-चारणिकन्नरसिद्धगण, अरुगंधर्वअपार । विद्यापरअरुअपसरा, रहेसदादरवार ॥ सफलम्भागादीमुनिराई। औरदुभुजंगविदंगसमुदाई ॥ वासवकानितअस्तुतिकरही । ताकीभेंदिविलेकतर्ही । जन्मान जिल्लामुनिकाम्पनाना ॥ छत्रछपाकरकीछविछाजे॥५॥यगळबाहबामरस्तिपाँ 

योद्या∽शासनतेनासयतहाँ, टऱ्योनतिरुभरतात । वन्दनपूजनआद्रस्न, कहाचरुयेवात ॥ विशेषुपरदेख्याअसनाहीं ॥८॥ त्यसुरगुरुलेदितमनमाहीं ॥ वहुरिशपदिनिजसदनसिथारे । वैदेशीनमीत्मुस्ती पुराकु रापुर भानिभुक्षकर्गिभवविकास । भयेबृहस्पतिद्वस्तितअपासा।९॥वासवतवमनमॅडतजान्योमिंगुरुसाहिटनअिंगु प्रवापनं कद्यानदन्नलानमात्र्यान् वर्गाणसम्बद्धस्य नावननावनद्वक्षयद्वनान्या । गुरुहिञ्जनाद्रवाकारम् । दृश्यान्यसम्बद्धाना । मंगुरुकोकियनद्विसनम्।ना॥१९॥साहकरपंडितनद्विभेद्देशद्विभुवनपतिन्दिस्तुनीहर्मः दृश्यान्यसम्बद्धानाः

वानिकारः तिन्द्रपर्देशमहरावेक्ट्रत्ते । तवन्ववानस्याकारः तिन्द्रपर्देशमहरावेक्ट्रत्ते । तवन्ववानस्याकारः तिन्द्रपर्देशमहरावेक्ट्रत्ते विकास्य व्यवस्थानम्बद्धाः स्थानिकारः व्यवस्थानम्बद्धाः स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य गांदिविधिश्वकादिकस्यानिचारा।ि

II

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ६

दोहा-हेरिथक्योवासवगुरुहिं, उग्योनतिनकोओज । तवनेसंतोष्ठरगणसहित, उर्ख्योनसुखप्रतिरोजा।१७॥ वासवकृतसुनिगुरुअपमाना । उज्ञानासमतलहिबल्याना॥िकयेष्ठरनपरअसुरचढाई।अतिदुर्भद्रसिगरेअतताई॥१८॥ भयोष्ठरासुरसंगरपोरा । सुरनअसुरमिलिहनेकठोरा ॥ अंगभंगसिगरेसुरह्नेगे । चल्योनबल्कछुर्भीतहुर्भेगे ॥ गयेविर्रचिज्ञरणदुखर्छाई।विनयकियोवासविज्ञरनाई१९्तिनकोदुक्षितनिरक्षिकरतारा।करतकृपाअसवचनज्चारा॥

ब्रह्मोवाच ।

सुनहुसक्छसुरअरुसुरराज् । कियोअमंगछदायककाज् ॥ शांतदांतवेदांतनवादी । सदाब्रह्मआनँदअरुछादी∫॥ दोहा~ऐसेनिजगुरुकोकियो, मदवशतुमअपमान ॥ २१ ॥ तातेनिरवर्छारपुनते; हारिगयेवछवान ॥ २२ ॥

देश्वहुअसुरक्षुक्रवाच्याये । प्रवृत्यप्रसुप्ताये । श्रीसुरुक्षपाहीतयिहिर्माती । सकलिसद्धदायकअघघाती ॥ सुरुप्तापवलदानवराज् । वहेतोल्वेनमगृहआज् ॥ २३ ॥ हेअमोघअसुरन्कमंत्रा । शुक्रकृपावलअहेस्वतंत्रा ॥ कोगोविदगोसेवनकर्रहे । वित्रनकीपदरजिशस्य ॥ ताकीकवहुँनहोतिपराज । स्वगैहलयुलागतिहराज ॥२९॥ तातिविद्वरुक्षपद्धिजकाहीं । जोतपसीज्ञानीजगमाहीं ॥ जायतासुचरणनशिरनावी । निजलपरोहितआशुचनावो ॥

दोहा-जोवाकेअपराधसव, क्षमिहोहेसुरराज । तोतुम्हरोसवभाँतिते, सिद्धिकरेगोकाज ॥ २५ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

अससुनिकेविरंचिकीवानी।सिगरेसुरआतिशयसुखमानी॥विश्वरूपकेनिकटासिपारे।कारेप्रणाममिलिवचनउचारे २६ देवा ऊत्तुः ।

हमहेंअतियआपगृहआये । रहेईशतुवमोद्वदाये ॥ समयअचितकरुकाजहमारे । विइवरूपहमपितरतिहारे ॥२७॥ परमथरमयहषुत्रनकेरो । पितुकोसेवनकर्राहेघनेरो ॥ पुत्रनमानहुँकरयहधरमा ॥ २८॥ वटुकोर्तोविशेषयहधरमा॥ अहेवेदसूरतिआचारज् । पितुकोजानहुहैसाँचोअज ॥ अहेपरुतपतिमूरतिश्राता । थरनीसूरतिहैसतिमाता ॥२९॥

दोहा-धर्मरूपदेअतिथसाते, भागेनीदयास्वरूप ॥ अभ्यागतमूर्त्तियअगिनि, जगवपुकृष्णअरूप ॥ ३० ॥ हम्हेंदुंसितपराजयपाई । सोनिजतपवछदेदुमिटाई ॥ विद्वरूपकीजेममञ्जासन । जामेंहमचेंटोनिजआसन ॥३३ ॥ हमसवनुमहिंपुरोहितकरहीं।तुवतपवछसहजहिंआरेदरहीं।पितुकहँजचितनसुतहिप्रणामा।करहुनयहहांकामतिप्रामा यद्यपिग्रुरुष्ठपुरेसहुद्दोई । ताहिप्रणामकरतसपकोई ॥ पुनिनिजअर्थदेतजगमाहीं । यङ्गेनपहिंठपुछोगनकाहीं ॥ यहअसुचितजानहुँनहिताता । तुमतोतपविद्याविख्याता ॥ ३३ ॥

#### ग्रुक उवाच ।

जवसुरमणविनर्ताकियनिनहित । विश्वरूपकहँद्दोनपुरोहित ॥ दोदा−विश्वरूपतयनिनमने, कांकिविमटविचार ॥ ह्वेप्रसन्नमंखठयचन, वोळेसुसितअपार ॥ ३४ ॥ विश्वरूप उनाच ।

यद्यपिउपरोहितीतिहारी । त्रझतेजकीनाञ्चानिहारी ॥ धर्मशीटसवसंतसुजाने । उपरोहितीनिद्यनुग्राने ॥ तद्यपितुमप्रभुजाँचनआये । दीनवचनममध्रवणसुजाये ॥ किमिउत्तरतुमकईअवदेही। यहजण्यस्तरसक्सस्टेरी ततिजोकहिरोसिकारहीं । तुम्हरीञासननिजशिरपरिहीं ॥यहस्वारयहेसकट्टमारा । यामें अदेनगैरानिचारा ? अहिहर्भक्रचनसञ्जाते । असनक्ररहिसीटाविनतेते ॥ सिगरीक्सहितयातिहमाहीं । ग्रेसेस्परोचमेन

दोहा-पायगृत्तिग्रपरोहिती, जेअतियहाँहैअनंद् ॥ द्वारद्वारद्वारतिर्फेरं तेअतिक्रमानिमद् ॥ ३४८ तिहितहमरकरननयोग् । यतुमहमकोदेहुनियोग् ॥ तातेअपरोहितहमदेहें । तुरञ्<del>ञानकाली</del>टेजुंह ।

जहँठों चिट्टेशिक्सिमारी । तहँठों करिहोंसिद्दतिहारी ॥ ३०॥

ţ

1

4

# आनन्दाम्बुनिधि।

कृहिंसिगरिवनकेहिताविहवरूपसुनिभयेषुरोहिता।३८॥दानविभवुआमितजोल्हेडाशुक्रप्रभागहिराक्षेत्राहेडा कारातगरद्वनकारतान्त्र<sup>परूपरूपरा</sup>नमञ्जरारतान्द्रशाद्वाग्यविष्वहर्षेन्द्रीजगतीमहँकीरतिअतिर्शस्तिहरू। विद्यविष्णवीमहानीअसुनन्ताविभूतिसोइआनी॥विश्वहर्षवासवकहँदीन्द्रीजगतीमहँकोरतिअतिर्शस्ति। विद्यविष्णवीमहानीअसुनन्ताविभूतिसोइआन्त्रो। करणान्धनामा । नाराजनकान प्रध्यनामा । दोहा-सोनारायणकवचको, विकृषकपचितलाइ ॥ वासवकोउपदेशकिय, सविधिसम्त्रवताइ॥ विद्याकरजानहुँनामा । नारायणकवेषेसुख्धामा ॥

लानारायणक्त्रवकोः क्रिकायासुरस्य ॥ तापनगणन्यस्यास्यः सबद्दानवीसमाज्॥ जोनारायणक्त्रवकोः क्रिकायासुरस्य ॥ विनन्नयास्जीत्योतुरतः सबद्दानवीसमाज्॥ जानारायणकवयकाः कार्यकायाञ्चरतम् ॥ प्रभुनारायणकवयकोः देहुसुनामस्वैन ॥ यस्सनिकुर्पतिजोरिकरः, गुक्तसंबोल्यविन् ॥ प्रभुनारायणकवयकोः देहुसुनामस्वैन ॥ यहश्चानङ्कर्गात्पार्यस्य स्थलतामारपायन् ॥ त्रञ्चनारायप्यक्षम् वृह्णुनायस्यन्॥ सुनतपर्राक्षितवचनवरः श्रीशुक्तआनँदपाय ॥ श्रीनारायणकवचकोः, दीन्ह्यानूपहिसनाय ॥ सुनतपर्याशतवचनवरः जासुकजानवनाय ॥ जानाययणकप्यकाः वान्साष्ट्रमहिसाहि॥ ४०॥ सामभाषानिहिक्तयोः, जानिमंत्रमयताहिः सोईलेशच्यायवरः विविदीन्ह्यायहिमाहि॥ ४०॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांधवेशविश्वनाथांसहात्मजासिद्ध्शीमहाराजा वार्ष्ट्रभाग्रामहाराजावहां दुर्शीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरस्याजीसहरू देवकृते आनंदांडुनियों पप्टस्कंचें सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

ययाग्रुतः सहस्राक्षः सवाहात्रियुसैनिकान् ॥ क्रीडिन्निविनिर्णित्यत्रिस्यानुस्रेजित्यम्॥ १॥ यथार्थतः तहलासः त्याह्यात्रउतारामायः ॥ नगाञ्चत्रात्रारामायः नगञ्जस्य ।। २॥ । भगवस्तन्यमारूवाहिवर्षमारायणात्मकम् । यथाततायिनः ज्ञानून्येनगुप्तोऽजयन्द्रये ॥ २॥ ।

वृतःपुरोहितस्त्वाष्ट्रोमहेंद्रायातुपृच्छते ॥ नारायणारूयंवर्माहतदिहेकमनाः शृणु ॥ ३ ॥

धोतांत्रिपाणिराचम्यसपवित्रउदङ्ख्याः। कृतस्वांगकरन्यासोमंत्राभ्यांवाग्यतःशुविः॥ ॥ थालाप्त्रभाणसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम नारायणमयंवर्णसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन् नारायणमयनमत्त्रस्यस्यागतः । भावभागाउनारूवारुदरह्वयारासः ॥ ५ ॥ सुरोतिरास्यानुष्ट्योदाकारादीनिविन्यसेत् । अभनोनारायणायेतिविपर्ययमयापिता सुरोतिरास्यानुष्ट्योदाकारादीनिविन्यसेत् । स्वापन्यस्यानं स्वापन्यस्यानं

मुखाशरस्यात्रभूव्यादाकाराषामाना चर्त्याः अवनानाराषणायावष्यभूषमानाः करन्याततः क्रयोद्धादशक्षिरविद्यया । प्रणवादियकारात्तमग्रल्यग्रम्यवेसु ॥ ॥ करन्याताताः अयावाप्रसासरम् व्याः प्राप्तास्य स्थारात्मग्रुत्याध्यप्त । । ८॥ न्यसद्धर्यमाकार्यनेकारमञ्जूषद्धि । प्रकारतेष्ठेवीर्षेच्येनकारीशृख्यादिशेत् ॥ ८॥

न्यत्रप्रभुभाषारापमारण्युकृष्याः । यकारत्यश्चवामध्यनकाराञ्ज्वयादिशत्॥०॥ वकारन्त्रकयोर्षुक्यात्रकारस्वत्रसंधिषु । यकारमहासुदिहयमंत्रस्रोत्तभवद्भुषः॥॥०॥ सविसर्गेफडन्तंतरसर्वेदिक्षविनिर्हिजेत्रः॥ ॐित्रक्तिस्य वकारनन्नकथाशुरुषात्रमार्यसम्बद्धाताम्यः रचनारत्रस्रश्रावनम् इति ॥ १०॥ सविषर्गफुडन्तंतरसर्वदिश्चितिनिर्द्देशेत् ॥ ॐविष्णवनम् इति ॥ १०॥

जानगणन्य प्रति ॥ १०॥ अवष्णवनम् इति ॥ १०॥ अवष्णवनम् इति ॥ १०॥ अवष्णवनम् इति ॥ १०॥ अवष्णवनम् इति ॥ १०॥ अवष्णवनम् आत्मानंपरमेष्यायिद्वययपट्चाकाभिष्ठतम् । विद्यातेजस्तपोम्नृतिर्विमंत्रवृद्यानोष्ट्र विद्यानममस्वरक्षान्यस्ताविषवः क्षात्मान्यस्य । ारणारणरणन्यापक्ष ययपद्भाक्ताभग्रतम् । विद्यातेजस्तपोस्रतिमिर्मवेष्वप्रवारीप्र अहर्तिवृद्यान्यमसर्वेपक्षांन्यस्तांत्रिपद्मःपतगेद्दष्टे । दर्गारेचमोसिगदेपुण्यात्रिवेक्षमः जलेपुमारक्षत्मस्त्रमृतियोद्देगाणेभ्योत्यस्त्रम् ्र राजभ्य वा जनवन्त्र वा त्यान्य व जल्ले प्रमारक्षत् मत्त्य प्रतियादे सम्प्रभाव क्षणस्य प्रशास्य विष्ण व्यवस्थात्र विष्ण विष्ण विष्ण विष्ण विष्ण व द्वेशेन्य ट्याजिम्रुसादि प्रमुद्धः पायान्य मिहोत्य व्यवस्थात् विष्ण विष्ण विष्ण विष्ण विष्ण विष्ण विष्ण विष्ण गण्डनारस्य नरस्य होताचादावणभ्यावरूणस्यपाञ्चात्।स्थलेषुमायावदुवा<sup>म्याभागा</sup>ः दुरोप्नट्यानिमुसादिपुमुस्पायान्त्रीसिहोऽसुस्यूथपारिशिसुस्वतोषस्यवहीदार्थः रसन्तरीमार्व्यानिमुस्तरिक्तस्यदंश्योजीत्मारोजनस्य

ड.- १८-नामा उपाप उपाप अपाप । ग्रासहाऽसुरयूथपारिः । विसुंचतीयस्पान्तरः रसत्वसीमाप्यतियज्ञकल्पः स्वदंश्योत्रीतघरोवराहः । रामोद्रिकृटेप्वथितशतिरः मास्यपर्गादीस्टात्यवारामायम्

मामुत्रपमाद्गीलंडात्त्रमादात्रारायणः पातुनस्थहासात्।

द्वैषायनोभगवानप्रवोधाद्धद्वस्तुपालंढगणात्प्रमादात्।किल्कःक्छेःकाळमळात्प्रपातुषर्मावनायोरुक्कतावतारः १९॥ मिकेशवोगदयात्रात्विद्वातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्यातिविद्

यत्रोभयंत्रहेश्योभुत्केतुभ्योतृभ्यएवच । सरीष्ट्रपभ्योदंष्ट्रिभ्योभूतेभ्योऽह्रोभ्यएववा ॥ २७ ॥ सर्वाण्येतानिभगवत्रामरूपास्रकीर्तनात् । प्रयांतुसंस्थंसर्वायेवनश्रेयःप्रतीपकाः ॥ २८ ॥ गरूडोभगवान्स्तोत्रमरूछंदोषयःप्रभुः । रक्षत्वश्रेयकुच्छ्रेभ्योविष्वक्सेनःस्वनामभिः ॥ २९ ॥ सर्वापद्रोहरेनोमरूपयानाषुपानिनः । बुद्धोद्वियमनःप्राणान्यांतुपापद्भूपणाः ॥ ३० ॥ यथाहिभगवानेववस्तुतःसदस्ययत् । सत्येनानेननःसर्वेयांतुनाश्रमुपद्रवाः ॥ ३० ॥ यथेकारम्यानुभावानांविकरूपरिद्रतःस्वयम् । भूपणाषुपिद्यापत्तेशक्तीःस्वमायया ॥ ३२ ॥ तेनेवस्यमानेनसर्वश्रोभगवान्दरिः । पातुसर्वःस्वयम् । स्वासर्वन्नसर्वगः ॥ ३३ ॥

विदिक्षुदिक्षुर्ष्वमपःसमंतादंतवंहिभंगवान्नार्सिहः । यहापयँछोकभयंस्वनेनस्वतेजसायस्तसमस्ततेजाः ॥ ३४ ॥ विद्वकुप उवाच-मघवन्निदमास्यातंवर्मनारायणात्मकम् । विजेष्यस्यंजसायेनदंशितोऽद्धरयुथपान् ॥३५॥

एतद्धारयमाणस्तुयंपंपर्यतिचक्षुपा । तदावासंस्पृक्षेत्सद्यःसाध्वसात्सविद्यच्यते ॥ ३६ ॥ नकुतश्चिद्रयंतस्यविद्यांपारयतोभेवत् । राजदस्युमहादिभ्योव्यामादिभ्यश्चकहिचित् ॥ ३० ॥ इगिविद्यांपुराकश्चित्कांक्षित्कोपारयन्द्विजः । योगधारणयास्वांगजहोत्तमरूधन्वति ॥ ३८ ॥ तस्योपरिविमानेनगंपर्वपतिरेकदा । ययोचित्ररथःस्रीभिनृतोयत्रद्विजसयः ॥ ३९ ॥ सांगनोन्यपतत्सद्यःसविमानोद्यवाविकाराः । सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादायविस्मितः ॥ ४० ॥ प्रास्यप्राचीसरस्वत्यांस्रात्वाधामस्वमन्वगात् ॥ ४१ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

यइदंश्युपात्काल्येपापायतिचाहतः । तनमस्यंतिभूतानिमुच्यतेस्वंतोभयात् ॥ ४२ ॥ पतांविद्यामपिगतोविद्वरूपाच्छतकतुः । जेलोक्यल्क्ष्मींबुभुजेविनिर्जित्यम्पेऽसुरात् ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांषेवेद्याविद्वश्रापायसिंहात्मजिद्यशेमहाराजापिराजश्रीमहार राजाश्रीराजावहादुरशिकुष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरसुरातसिंहनृदेवकृते जानन्दास्वनिर्योपप्रसक्तेषे अष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥

दोहा—जोनारायणकवचयह, पारेसुनसर्गाति । तेहिसुरवंदतअपनंशत, उद्दतकतहुँनिर्हिभीति ॥ श्रीह्यक उवाच ।

श्वरूपमुखतीनमद्वीशा । तिनकोवरपनमुनदुमुनीशा॥यक्तींकर्राहैसोमकोपाना।यक्तीमुरापानमुत्रिपाना ॥ हसांअन्नहिभोजनकरही । तिनकमननामहुँअनुसर्हा॥१॥पितातामुदेवताविख्याता।रहीदृत्यदुहितातिहमाता॥ श्वरूपसामसकद्वान्यो।सक्टदेवतनवहुसननान्यो॥सुस्तेनाममुस्तकरटेही॥२॥ग्रुप्तभागदृत्यनकर्दृदेही ॥ २ ॥ . १५ नीरत्रज्ञान्योसुरसाई । तवअतिसभयपांकछाई ॥ उक्तरकुठिशबुद्ध्योतेषिकारण। विश्वहपकेहन्योवतारण॥. आनन्दाम्बुनिधि । ह नार्यमान्यापुरराव । तपनात रामयपाकछार ॥ ७ करकाछर्यव्यातारकाछा। ११४६५४४४ स्थाउताछा॥ दोहा-पिश्चरूपकेर्तानिह, श्रीसकाटिसुरराय । नुरत्तपरीणमहर्तिकरिय, मनमहंअतिहरपाय॥ ३॥ दोहा-पिश्चरूपकेर्तानिह, श्रीसकाटिसुरराय । नुरत्तपरीणमहर्ति । यकश्चिरतेतातरिहयनेर ॥ ५॥ १ ) भेहरदेशिक्षकेष्ठा ॥ भयेनटकरमायकश्चिर । अतमञ्जूहेरतसुर्केत् ॥ भेजितिकालिका

व ,विवस स्था अकार्व । पुनिमहितियत्रुज्ञकार्देवीन्द्रीविधाजवनीम्डसस्तेहिनानी।तरम्गिदिताहिपहिनानी। व ,विवस स्था अकार्व । पुनिमहितियत्रुज्ञकार्देवीन्द्रीविधाजवनीम्डसस्तेहिनानी।तरम्गिदिताहिपहिनानी।

्यपतः स्याः गर्गान्यः । ज्ञलमेषुकेनदेहिसोजोई ॥ छहिद्रिजहत्यायेतहेचारी । कह्यावास्यहिद्धितपुकारी ॥ दोहा-वासवतिन्कोदुरिततग्रनि, दियोचारिवरदान । पृथवपृथकतिनकोषरम, मञ्जवकारुँवसान॥

महिमहुँकहूं सातस्ति अपि। पूरिआपही ते फिरिजावे ॥ जो को उपसन्काटिहु और । तामहोहफेरियहु और ॥ भावभक्षकहुत्सातासानगाम । श्रारणामकासामारणाम ॥ गामगञ्यक्षणमान्द्रिजार । तामकाक्षणारण्यः ॥ स्व रतिमहुँतुष्टहोयनहिंनारी । यहवरदानहिंछियोविचारी । जितनोजळप्चतजनजाव । झरननसेतितनोविद्वजाव ॥ रातमहत्त्रद्वानगावनारा । अवपर्यामवाञ्चामा असर् । असमायञ्चलाम । इत्यासामानगण्डमा सहवरदानचारिहूपायो । तबद्विजहत्त्यहुळिहिमुख्छायो ॥ त्यष्टामुनिनिजपुत्रनिपाता । रच्योपज्ञकरिकोपअवाता। परुरपारचारप्रताचा । राचाद्रपरप्युज्यस्थाचा । राद्याधारप्यच्याचाता । रज्यापश्चारप्याच्याचा चाह्योवासवकरविनाज्ञा । हवनकियोविधिमहितहुताज्ञा ॥ इंद्रश्चड्डहिकाल्डहिवाटो । मारहुवासवकहुँबल्लाटो ॥

त्राराज्यसम्बद्धाः स्वतं विश्वतं । विश्व देहिन-भयोमंत्रष्ठरहीन्यहः, तात्भोविष्यीति । इंद्रहिताकोश्चानुभोः, तहिद्दायकआतिभोति ॥ १९॥ छंद-तहँबोमकरतिहर्छं डतेनिकस्योपुरुपिकराल्डँ। तिमिप्रलेकालिहमहाकालसुविश्वभूत्वकहाल्हँ॥१२॥

त्तववान गरातवञ्जनातम् नाउएमानगराञ्च । तत्ताननञ्जाश्यक्षमाञ्चामभञ्चामभग्वामभग्वामभग्वामभग्वामभग्वामभग्वामभग्वाम सुरतजेजितनोजातस्त्रप्रपद्दत्तिततनोदिनदिने । अतिभोमस्यामसरूपजम्महुँभरतभैभर्जाद्वनिहेने॥ मुजुअग्निभसमितमहीभूघरसाँ झुकामजुपन्यदा॥३३॥मध्यानर्विसम्बद्धश्रेणेचनतपततामहिसम्बद्धाः॥ हीन्हेंत्रिज्ञ्छप्रचंडमानहुँ स्वर्गमहिछेदतअहै । नाचतनद्तुअतिनाद्वसूतपदकपावतहीरहे ॥ १६॥ मुखमेरुकंद्रसरिसमानहुँ पियनचहुतअकासको । अधरानिचाटतजीभर्तोमगुचदृतनखतनिवासको ॥ अभागम् रामार्थानाः श्वापना पञ्चापना तका । ज्ञयसानचाटतजाभत्तामसामन्त्रचढ्तनस्तानवासका ॥ ठीठतमनहुँतीनिकुँसवन-१६-जमुहातवार्राह्वास्हि । दृढ्परमदीर्घदाठदेस्त्तभरतजनभयभारहे॥९॥ जिल्लामकनासम्मानकारकारकारकारकार जहिनामवृज्ञासुरसुरनदारनद्वतेदारुणमहा । जाकोस्वरूपअन्नूपतीनिदुसुवनमभारिभठरहा ॥ १८॥ गार गार्थित अर्थ प्रशास क्षेत्र स्वाप क्षेत्र मान्य । जाकारवरू जार्थ प्रशास अर्थ हो ॥ १९॥ ज्ञास क्षेत्र के हिंदि गपास चारित सुर्वे ॥ १९॥ ज्ञास क्षेत्र के हिंदि गपास चारित सुर्वे ॥ १९॥ ज्ञास क्षेत्र के हिंदि गपास चारित सुर्वे ॥ १९॥ ज्ञास क्षेत्र के हिंदि गपास चारित सुर्वे ॥ १९॥ ज्ञास क्षेत्र के हिंदि गपास चारित सुर्वे ॥ १९॥ ज्ञास क्षेत्र के हिंदि गपास चारित है । यह वार्ष हिंदि व्यास निज्ञ निज्ञ है । वह वार्ष है ॥ १९॥ ज्ञास के हिंदि वार्ष है । वह राज्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसममन

पहदज्ञादेखतअमरगणतेहिक्षणसमरभयभारभग । अतिदुखितह्नेआरतपुकारतकृष्णकहैंच्यावनलोरः॥ यहदज्ञादेखतअमरगणतेहिक्षणसमरभयभारभग । अतिदुखितह्नेआरतपुकारतकृष्णकहैंच्यावनलोरः॥ रोहा−अनिल्अनलआकाज्ञअरु, अवनीअंवुअनादि ॥ इनतेनिरमित्लोकने, हमजेमुरब्रह्मादि ॥ प्रवा जागण्यगण्याकाशयकः अवनाभव्यभगादः ॥ इनतानरामतलाकत्रः, हमजसुरत्रसादः ॥ देशः छंदहर्गितिका—भयपारिवरजेहिकालकोविविद्दिसोवजाकोवरः । हरिपूर्णसीसवयलहमाराविगवलस्यानः ॥ अर्द्रकारविनन्निकल्लाभागामकाम्यान्यान्य आहंकारिवनिनजठाभवूरणकामञ्जातसमानजो । असनाथश्रीयदुनाथकोत्तिभूमजहिदेवहिआनजो ॥ जरमापान तः नगणन् रर्वनगणन्भाषयनाग्या । जसमायश्रायद्वनायनासामभगा६५पा६नपासम्। गणपूंछतजिसोश्चानपूंछहिमहिउद्धिचाहतसरो।जहिष्मिनवपुहस्सिगंघरूनीबाँधिसस्तीसुखम्ररो ॥ २२ ॥ गण्य द्वाराज्यास्या गर्दे व्यवस्थान सम्बद्धाराज्याहमानवश्चहार छुपयरनामा। यतरनाछात्र नहार स्व मनुर्गोकसागरतेतरचोसोइहरिहमेंसवदासकी । भयहरेष्ट्व असुरहितेक्रिक्णा आससुपासकी ॥ २३॥ नछ्यामधागरपापरयापार्वपर्वत्यम्भतिहिक्रसङ्है । असप्रस्थानस्त्रम् पतिविधिस्तरयोद्धस्तर्माह्मस्त्रम् ॥ स्त्रिमानमानप्रवेद्धस्तरम्भतिहिक्सार्ल्हे । असप्रस्थानस्त्रम् पतिविधिस्तरयोद्धस्तर्माह्मस्त्रम् ॥ र्णारुभागमान्त्रपञ्चलापुरुगजापारुम्सारुरः । जस्तरप्रपण्यापान्त्रामान्त्रवानासुकृषामहान्हे ॥ सोहहरिहमारोद्धसहरेजोहरायकप्रवानहे ॥ २३ ॥ निजमायदीसोहमहिविरच्योजासुकृषामहानहे ॥ भारवारवनाराख्यवर्गारवान्त्रम्य सार्वः । तेहिरूपअंतरयापिकोहमजानिबोमननाचस्रो ॥ तेहिपाइह्महुविश्वविर्वजाप्रथमहित्स्स्रो । तेहिरूपअंतरयापिकोहमजानिबोमननाचस्रो ॥ गार गरवन्तुः न वानर प्रणानप्रकारस्था । ताहरूपजतस्थामकाहम्जाानवामननाचह्या ॥ मनुआपनेकोईशमान्योनिजअज्ञानहितेमहा ॥ २५ ॥ प्रभुषारिजोवहुरूपनैत्यनमारिसुर्दक्षणचही ॥ ३६ सोडविडवरूपप्रधानप्रकानस्थानेनस्यपन्ते । अस्तिसीतिका भगआभगकाइश्रभान्याागगजञ्जानाश्त्वन्धः ॥ रष्ट्रः ॥ अशुभारमायद्वरूपम्यमगारघरार्यः ॥ सोइविक्वरूपप्रधानपुरूपहुद्द्घटदेवहमारहे । अतिहीवि्छक्षणअसम्रक्कदिव्हिग्रणकरतज्दारहे ॥ ाङ्गताष्ठकरमभागभगरङ्गाणवृग्यवण्यः । करनहारमंगठसदाः तिनकोप्राणआघारः ॥ २७ ॥ दोहा-सोईसुम्त्रह्मादितेः हमसवजेहेंजपारः॥ करनहारमंगठसदाः तिनकोप्राणआघारः॥ २७॥

#### श्रीमद्भागवत-स्कंध ६.

#### शुक उवाच ।

महाराजसवसुरनके, करतविनययहिभाँति ॥ पश्चिमदिज्ञितेप्रगटभे, श्रीगोविंदवरकाँति ॥ किवत्त-एककरञ्ज्ञंसएककरमेसुचकराजिएककरघनुषगदाहैएकहाथमें । विनाश्रीवत्सअरुकोत्त्त्व असुपोडश्विराजेहरिपारपदरूपसमसाथमें ॥ २८ ॥ विकासतशरदसरोजसेसछोनेनेनभोंहकेसमानभ्राजेसुकुटसुमाथमें । भाषरपुराजकृपासिधुश्रीसुकुंदआयोआनँदवढ़ायोद्विसवारस्वगनाथमें ॥ २९ ॥ दोहा-देखिनाथकोदेवसब, सुदजलहमानदाय । दंडसिसधरणीगिरे, अस्तुतिकियसुखपाय ॥ ३० ॥ मंत्रस्वअस्तुतिसुखद, रच्योनभाषाताहि । कटेकोटिसंकटकठिन, पाठकरेजोयाहि ॥

#### देवा ऊचुः।

नमस्तेयज्ञवीर्यायवयसेउततेनमः नमस्तेह्यस्तचकायनमःसुपुरुहृतये ॥ ३१ ॥ यत्तेगतीनांतिसृणामीक्षित परमंपदंनार्वाचीनोविसगेस्यपात्वेदितम्हति ॥ ३२ ॥ ॐनमस्तेस्तुभगवन्नारायणवासुदेवादिपुरुपमहापुरुपमह तुभावपरममंगळपरमकल्याणपरमकारूणिककेवळजगदाधारठोकैकनाथसर्वेइवरळक्ष्मीनाथपरमहंसपरिवाजकैः परमेणात्मयोगसमाधिनापरिभावितपरिस्फटपारमहंस्यधर्मेणोद्धाटिततमः कपाटद्वोरीचत्तेऽत्रावतआत्मलोकेस्व यसप्रकथिनजस्रातानभवोभवान् ॥ ३३ ॥ दुरव्योपद्वतवायंविद्वारयोगोयदशरणोऽज्ञरीरद्वदमनगेक्षितास्मत्स मवाय आत्मनैवाविकियमाणेनसगुणभगुणःसजितिपासिहरसि ॥ ३४ ॥ अथतत्रभवान्किदेवदत्तविहगुण विसर्गपतितः पारतंत्र्येणस्वकृतकुञ्चाञ्चञ्चाञ्चन्नाञ्चपाददाति ॥ अहोस्विदात्मारामञ्चाञ्चा समंज सदर्शनउदास्तइतिहवावनविदामः ॥ ३५ ॥ नहिविरोधउभयंभगवत्यपरिगणितग्रुणगणईश्वरेऽनवगाह्यमाहा रम्येअवीचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकिछातः करणाश्रयदुरवप्रहवादिनाविवादानवसरेउप तसमस्तमायामयेकेवळपवात्ममायामंतर्धायकोन्वर्थोद्घंटइवभवतिस्वरूपद्वयाभावात् ॥ ३६ ॥ समविषम मतीनांमतमन्तरातियथारज्ज्ञलंडःसर्पादिधियाम्॥३७॥सएवाहेपुनःसर्ववस्तुनिवस्तुस्वरूपःसर्वेश्वरःसकळजगरक रणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मस्वात्सर्वग्रणाभासोपलक्षित एकएवपर्यवञ्जेपितः ॥ ३८ ॥ अथहवावतवमहिमा चतरससम्बद्धविष्ठपासकदवळीढयास्वमनसिनिष्पंदमानानवरतसुखेनविस्पारितदृष्टश्चतविपयसुखळेशाभासाः परस् भागवतापकांतिनोभगवतिसर्वभृतिप्रयस्ट्रदिसर्वात्यनिनितरानिरंतरानिवंतमनसःकथमुहवाएतेमधुमथनपुनःस्वा कुश्लाह्यात्मित्रयसुद्धदःसाधवस्त्वचरणांबुजानुसेवांविसृजंतिनयत्रपुनरयंसंसारपर्यावत्तेः ॥३९॥ त्रिभुवनात्मभव नित्रविक्रमित्रिन्यनित्रहोकमनोहरानुभावत्ववैविभृतयोदितिजदनुजादयश्चापितेपामन्तपक्रमसमयोयमितिस्वात्म-माययासुरनरमृगमिश्रितजल्बराकृतिभिर्यथापराधंदंढंदंढधरद्धर्यप्वमनमपिभगवअहित्वाद्रमुत्तयदिमन्यसे ४०। अस्माकंतावकानांतवनतानांततततामहतवचरणनिङनयुगरुष्यानानुबद्धहृदयनिगडानांस्वर्डिगविवरणेनात्मसा-रकृतानामुब्कंपानुरंजितविश्वदरुचिर्शिशिरस्मितावछोकेनविगछितम्धुरमुखरसामृतक्रवयाचातस्तापमनपाई-सिक्रमयितम् ॥ ४९ ॥ अयहभगवंस्तवास्माभिरसिङ्गगदुत्पत्तिस्थितिङ्यनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्य सक्छजीवनिकायानामंतर्र्हद्येषुविहरिपचत्रद्वात्रत्यगात्मस्वरूपेणत्रधानरूपेणचयथादेशकाछदेहावस्थानविशेषंत दुपादानोप्रलंभकतयानुभवतःसर्वेत्रत्ययसाक्षिणआकाशशरीरस्यसाक्षात्परत्रह्मणःपरमात्मनःक्रियानिवहाअर्थवि-श्रेपोविज्ञापनीयःस्याद्विस्फ्राँटगादिभिरिविद्यर्पयरेतसः ॥ ४२ ॥ अतप्यस्ययंतद्वपकरुपयास्माकंभगवतः परम गुरोस्तवचरणञ्जतपुराञ्च्छायांविविधवृजिनसंसारपरिश्रमोपञ्चमनीमुपसृतानांवयंयत्कामेनोपसादिताः ॥ ४३ ॥ अयोईशजिहत्वाष्ट्रंबसन्तं भुवनत्रयंत्रस्तानियेननकृष्णते जांस्यस्त्रायुषानिच ॥ ४१ ॥ इंसायदद्वनिख्यायिनिरी-क्षकायकृष्णायमृष्ट्यशसेनिरुपक्रमायसत्संग्रहायभवर्षायनिजाश्रमासावतेपरीष्ट्रगतयेहरयेनमस्ते

ı

## आनन्दाम्बुनिधि।

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यद्दिविधिअस्तुतिकियअमर, सादरशीहरिकेरि ॥ मंदविहँसिबोछेहरि, नायकृपादगहेरि ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

हंप्रसन्नहमतुमपरदेवा । कीन्हीभछीहमारीसेवा ॥ अस्तुतिकीन्हीविषुट्टहमारी । ममपद्भक्तिवदृावनहारी ॥ जोनभक्तिकीन्हेंजनकोई । आवागमनरहितहठिहोई ॥ ४७ ॥ मेंप्रसन्नहोवहुँजोहिपार्ही । ताकोकछुदुर्टभहेनार्ही ॥ तद्यपिमोरियकांतीदासा । मोहिंछोड़िकछुकरेनआसा॥४८॥ विपैविवज्ञजेजनअज्ञानी । तेनिजमंगटछेहिनजाती॥ तिनकोजेजनिंपेवतार्वे । तेऊअंतनरकमहँजार्वे ॥ ४९ ॥ जोजानतममभक्तिहमेशा । करतनसोकमंत्रउपदेशा॥

दोहा-जिमिरोगीमाँगतकुपथ, देतनवेदसुरेज्ञ ॥ तिमिसज्जनविपईजनन, देतनविपैनिदेज्ञ ॥ ६० ॥ जाहुसुरेज्ञदधीचनगीचा । जोविद्यातपत्रततेसींचा ॥ माँगिलेहुद्भुतनृपतिक्रसीरा । तवमिटिजाइतिहारीपीरा ॥५१॥ जितनेदोजअद्दिवनीकुमारा । पद्दोवेदविद्यासुखसारा ॥ जाकोअहैअद्दविद्यासामा । जाहिपदेपावतहारेधामा ॥ द्विजदधीचितनवेदपदाई । दीनोजीवनसुक्तिवनाई ॥५२॥ सोइदधीचत्वप्रहिसुखभीनो । दीन्द्योमरोकवचप्रपीनो॥ नामनरायणकवचअखंडा । जाहिपटुतहोतोवरिबंडा ॥ त्वपाविद्ववरूपकहेसोई । दियोकवचममपावनजोई ॥

दोइ।—ताकेपढ्तइरिरके, होतपापसवर्छान ॥ सोईनारायणकवच, विश्वरूपतोहिंदीन ॥ ५३ ॥ जायदर्थाचनगीचतुम, युतअश्विवनोक्कमार॥माँगहुगेतवदेहगो, निजतनगुनिउपकार ॥ तेहिहाङ्नकोल्याइविद्यु, करमाकरवनवाइ ॥ आयुधकुल्जिशकठोरअति, ममप्रभावमनल्याइ॥५०॥ सोईवजतेवृत्रको, काटदुगेतुमशीश्च ॥ लहिहोतवअपनोविभव, नहिंसशैदिविहेश ॥ मेरोजननहिंपावहे, कवहूँकहूँकलेश ॥ यहिमतमेविश्वासतुम, राखेरहोहमेश ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवाधवेशविश्वावश्वामधिकारिरपुराजाधिराजशी महाराजाश्चराजावद्दश्चीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरपुराजासिहजूवेवकृते आनन्दाम्बुनियो पद्यस्कंषे नवमस्तरंगः॥ ९ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा—देसुरेशकोभाँतियहि, वरनिदेशभगवान ॥ देखतहींसवसुरतके, भेतहँअंतरथान ॥ १ ॥ गयोसुरेशद्भीचसमीपा । माँग्योहाड़तासुकुछदीपा ॥ तबद्भीचहरपितसुसकाई । दियोवासवहिवचनसुनाई ॥ देयुंदारकजानहुँनाई । दोतजेदुखजनमरतिहमाई।॥३॥ जियनचहतिहितनअतिप्यारो।माँगेतननर्दिहेत्वद्रा द्वरिद्धजोमांगिचहेतेहिछेहीं । तदिपदेहिदेहीनहिंदेहीं ॥ ४ ॥ जबद्भीचअसवचनसुनाये। तबसवदेवकहेडुखपार्व देवा ऊत्तुः ।

जोप्राणिनपरपरमद्याला । परलपकारकरेसवकाला ॥ तिनकोद्देअदेयकल्जनाहीं । पुनिकाजेलुमसवजगमाहीं ॥ दोहा—परसंकटजानतनहीं, स्वारथरतजनहोह ॥ जोपरदुखजानतसही, तोमाँगतनहिंकोह ॥ पेजगमहंसोसत्यलदारा । जोसुखतेननकारनिकारा ॥६॥ सुनिअसदेवनकीमृदुवानी। बोलेऋपिदधीचिद्वि<sup>जज्ञानी</sup>

द्धीचि उवाच । अपर्मुखननकरि ्रिंकीन्द्रोंअसवचनप्रकाशा ॥ तजिहिमोहियद्दर्शतश्ररातातेकरिवेचारांभीरा ॥ प्रदेशत्र र्रिंगे । तुव्दर्शकारसाधियश्रटेहीं ॥ ७ ॥ यद्दश्रतित्यततेसुरराहें । जोनिहिजगयश्रटेतवर्ताहें । अ विचयर र्रिंगे । जहचेतनिवृद्धतेतिहकाहीं ॥ ८ ॥ यद्दीधर्मजानहुअविचासी । जाकेद्वयश्रवंतवर्गासी ॥ दोहा—नोजीवनकेदुसदुर्सा, सुस्रमेंसुर्सासदाहिं । ताकेसुम्याहेजगतमें, तुम्नानद्दकोउनाहिं ॥ ९ ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ६.

हायहाययहबड़ोकळेशा । मोकोउपजतअतिअंदेशा ॥ क्षणभंग्ररयहपायशरीरा । हरचोनतनधनतेपरपीरा ॥ अंतश्वगाळश्वानतनलाहीं।धनकुळसंगजातकोउनाहीं ॥ ऐसेहुमहँजीपरउपकारा।कियोनतेहिसमकौनगँवारा॥९०। शकः उवाच ।

असविचारकरिसुमतिद्धीचादिमनमाधवचरणनवीचा १ १नेनमूदिमतिथिरकरिज्ञानी।परमयोगधरिनिरअभिमानी। तज्योतुरतद्धीचिञ्जरीरा । गन्यानेकुमनभूनीहंपीरा ॥ ठेद्धीचिकेहाडसरेञ्जा । विश्वकर्माकहाँदियोनिदेशा ॥

दोहा—यहद्धीचिकेअस्थिको, दीजैवज्ञवनाय । सोविश्वकर्मोतुरतहो, रच्योचतुरचितलाय ॥ १२ ॥ सोवज्ञीलैवज्ञकठोरा । कृष्णप्रभावराखिवरजोरा ॥१३॥ लैदेवनकोकटकमहाना । चिढ्रिपेरावतिकयोपयाना ॥ अस्तुतिकरतिखरणसंगा । वाट्योरणकोपरमठमंगा ॥ देवनदल्खुतवासवयोरा॥१४॥चल्योद्दीरिवृज्ञासुरओरा । जानिपुरंदरकोरअवाई । वृज्ञासुरसेनासजवाई ॥ महामहादानवसँगलेके । वासवसनसुखभीरपुरवैके ॥

र्शिखुत्रहिवासवत्द्वँआयो । जिमिअंतकपर्श्तंकरपायो ॥१५॥ त्रेताखुगमहॅतहॅमहराजा।भयोसुरासुरसमरदराजा। दोहा—भयोनमद्दातीरमहॅं, देवासुरसंग्राम । अस्त्रशस्त्रवहुविधिचळे, नाशकशञ्चनग्राम ॥ १६ ॥ इत्रअभिअहिवनीकुमारा । वस्रआदित्यपितर्वळवारा ॥मरुतगणहुअरुविहवेदेवा । ऋसुअरुसाध्यआदिवहदेवा ।

ह्मआप्रभार्वनाञ्जमारा । वधुजाादत्यापत्रत्य्ववारा ॥ मरुतगण्डुअरुग्वरद्या । ऋधुअरुताच्यआाद्वयद्वाद्या भूसवञ्जसुरनमारनञ्गो।कवहुँनजेसंगरमहँभागे॥छियकुञ्जिकरकठिनकराञा । वासववारणचट्टयोविज्ञाञा॥५७। निरखिपुरंदरकहँयद्विभाँती।सहिनाहंसकेअसुरुआरेचाती॥बृत्रासुरकहँआगेकरिके।कियोयुद्धअतिकोपहिभारिके १० इंगरनसुचिऋपभुद्देशीज्ञा।हयप्रीवअरुशंकुहिशोजा॥विप्रचित्तिअंवरृहुअनवौ।अयसुख−१९–अरुपुछोमवृषपर्वो।

दोहा-हेतिप्रहेतिहुउत्कलो, दानवदैत्यअपार ॥ २० ॥ मालिसुमालीराक्षसहु, लेआयुधअनियार ॥ छंदचामर-राजहिकनककेवमे । गहिबीरबीरनधमे ॥ सुरसेनपतिकेओर । करिशोरपरमकठोर ॥ २९ ॥

धायेअसुरबज्बान । निहिनेकुज्ञंकितपान ॥ ज्ञारगदापरिघपचंड । अरुपाससुद्गरदंड ॥ तोमरकुटार-॥२॥-ज्ञिशुज् । अरुतोपतुपकअतूज्ञ॥चहुँओरज्ञास्चन्छाय । ठियदेवद्ज्वहँछाय ॥२३। निहिदेवद्ज्तेहिडाम । देखोपरेसंप्राम ॥ छायेगगनज्ञारजाज । अधियारभोषिकराज ॥ जिमिचननसत्राछिपाहिँ । तिमिदेवतिहंदरज्ञाहिँ ॥२४॥तबदेवसंगरकोपि । वधदानवनचितचोपि ॥ छांडेसमरज्ञारधार । कियअसुरअस्ननछार ॥ २५ ॥ दानबहुरासदधाय । पापाणतरुनच्छाय ॥ बहुज्ञुंळर्थुगनमारि । निजविजयळीनविचारि ॥ तबदेवदीरचवान । हनिदानवनसहसान ॥ तरुज्ञेळर्कुगनसुर्खंड । पुनिहनेज्ञरपरचंड ॥ २६ ॥ तबसकळदानववीरु । रणमहूँभयेभवभीरु ॥ २० ॥

दोहा-देवनकोळखिस्रुदितअति, विफ्ळआपनोकमं ॥ दानवअतिडरपेतहां, मानिहियेमहॅशमं ॥ भयेमोपअसुरनशरकेसे।डुएवचनहारेदासनजेसे ॥२८॥ हारिविस्रुखीदानवभयपागेग्रृशसुरहिळाँडिसवभागे ॥२९। निजदळविचळतळितिद्युजेशा।अरूणनेनकरिकोषितवेशा ३० तिनकोकक्षोउचितहँसिवानी।ठेळेनामवीररसमानी। विभ्रवित्तिमयनस्रिचियुळोमा । श्वरक्षअनवंवळतोमा ॥ मेरेवचनसुनहुँचितळाई । कहाँजाउंवीरताविहाई ॥३९। जोजनम्योसोअविश्वमरेगो । टारकेसहुँनाहिटरेगो ॥ पेजोमीचुमिळेरणमाहीं । तोतिहिचभयळोक्चनिजाहीं ॥

दोहा-मरेस्वर्गजगमस्यका, मृतकहुजियतसमान ॥ ऐसोसंगरकोमरण, कोनचहमितिमान ॥ ३२ ॥

सर्वेया-इंद्रिनजीतिकेयोगविधानसाँछोड्डेझरीरजोब्रह्मकोध्यावत । केरणर्भेतनसोभकोछोड्किपाणतजेशारिक्सुस्यपावत ॥ श्रारपुराजभनेउभेभाँतिसाँजेतनत्यागतमोद्द्यद्वावत । तरविमंडलभेदिकेकुप्युरोगमेजगफोरनआवत ॥ ३३ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांथवेशविङ्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्य वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजाधिकारिरपुराजसिहजुदेवकृतेशानन्दास्त्रतिया पष्टस्कंधे दशमस्तरंगः आगन्दाम्ब्रामाय ।

ग्रक उवाच ।

ハイノン

दोहा-वृत्रासुरयद्यपिकह्यो, धर्मवचनबहुभाँति ॥ तद्यपिअतिभयसाभरी, फिरीनभटनजमाति ॥ १ ॥ छंदमोतीदाम-विलोकिदल्जेभगतोतेहिठाम । विजयलखिदेवनकीवलधाम ॥

हनेभटजातअनाथसमान॥ २॥ हियेनहिव्बहिकोपसमान॥ भन्योवर्वेनतिन्हेंडेरवाय ॥ ३ ॥ तजेकुळकीकतजाह्रपराय ॥ व्याजननीजनम्योत्तमकार्हि । लगेसरपीठिफिरीकतनार्हि ॥ कह्योपुनिदेवनकोअतिकोपि । हनीकतभागतमॅचितचोपि ॥ नज्ञरवर्षेरिप्रकाहिंगरात । वधेविमुखेदोउळोकनसात ॥ ४ ॥ खुशीयदिसंगरकीअतिहोय। छरोहमसोअवसन्मूखनीय ॥ रहेइतठाढ्सणेभरिदेव । चहाँजनफेरिविपेसलसेव ॥ ५ ॥ सुरानयहीविधिवैनसुनाय । महातनतेअतिशैंडेखाय ॥ कियोकरिजोरकठोरहिओर । रह्योभरिसोजगर्मेचहुँऔर ॥ ६ ॥ सुनेसवदेवभयेविनचेत । गिरेमहिमेनहिंआयुष्ठेत ॥ दियोपुनिवृत्रदोद्धभूजताल । भयोअतिशोरसोद्धविकराल ॥ भयेसरसर्वपरेजिमिगाज् । बब्बोपनिवृत्ररजैभतिगाज ॥ लियेसुरमूँदितहाँसवनेन । भयेअतिआरतत्यागतचैन ॥ ७ ॥ वलीअसुरेशरँग्योरणरंग । दुरासदकोषितकंषितअंग । कँपावतपायनसोंमहिकाहि । त्रिञ्जलअत्रललियेकरमाहि ॥ दछैपदसोंसरसैनअपार । दछैजिमिकंजकरीमतवार ॥ ८ ॥ प्रकोपिप्रस्वरताहित्रचारि । दियोतेहिताकिगदायकमारि ॥ ९ ॥ गह्योकरवामगदासोइदुए । हत्योगजवासवकुंभहिरुए ॥ संवैभत्तिलावनतातेहिकेरि । सराहतभेभसुरीसुरहेरि ॥ १० ॥

होहा-रुगीगदाअसुरेशकी, मनोगिरीगिरिगाज ॥ श्रमतवमनशोणितदुरद्, सातधनुपर्लोभाज ॥ ११ ॥ वारणवासवकोविकल, लखिबुजासुरवीर ॥ पुनिनचलायोतेहिगदा, जानिधरमरणयीर ॥ सुधाश्रवतकरतेपरित, संगरमहँसुरराज ॥ सावधानकरिलेतभो, प्रनिअपनोगजराज ॥ १२ ॥ · वज्रायुधकहनिरखिरण, सुधिकरिवंधुविनाज्ञ ॥ ज्ञोकमोहभरिवृज्ञतहुँ, कीन्ह्योवचनप्रकाञ्च ॥ १३ ॥

व्रत्रोवाच ।

ताद्विजगुरुवधकारी । भळभोजोमोहिंपरचो्निहारी ॥ तुवपपाणसमहृदयकठोरा । तार्मेमारिश्चळभूरिजोत्। ोहिंयमपुरकुँहैंदहूँ।।उऋण्युरूञ्चातहितेह्नेहाँ॥१९॥ध्यमज्ञन्यहुआतमज्ञानी।निजयुरुदीक्षितनिरअभि<sup>मानी।</sup> विश्वरूपकृहँल्याई । स्वर्गअनित्यहेतसुरराई ॥ कीन्हेंवघपशुस्रमित्वकाही । तोसमनिरदेकोजगमाही ॥५६॥ [[याकीरतिअरुळाजा | तोमहँनहिएकोष्धुरराजा ॥ अपनीकरनीतेसुरनाह् । राक्षसतेमोहिअधिकननाह् ॥ दोंहा-वेधितमेरेञ्चळते, तोतनळिसिहासिद्ध ॥ पावकजारनयोगनिह, खेहेरणमहाँगिद्ध ॥ १६ ॥

७ ्रेवरतआई । क्रानआनश्चरतोरसहाई ॥ तिनकोह्नित्रिशुलगलकादी । भूतनवलिदेहाँससमादी ॥ १९॥ स्थापाशः । तंकाटिद्देमोरअवशीशाः॥ तोनिजत्नसवजीवनदेके । स्वतेवऋजजगत्महर्ति 

्री ः वहशेष्ट्रं ं कार्याक्ष्य क्षित्रात्वाच्यात्व विश्वास्त्र । स्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र स्वासिक्ष्य क्षित्र क्षित

दोहा-रक्षकनासुमुकुंदर्हें, तासुविजयहिंठहोय । हैद्धीचितपतीपनै, वत्रतुम्हारोसीय ॥

तातहन्हुमीहिसुरराई । किमिटाहेअशक्तकीनाई ॥ २० ॥ श्रेपचरणकमलनमनलाई । वञ्चनिहतमेंखुगतिविहाई ॥ लिखहोंसंकर्पणपदकंजा । सदाजीनसंतनमनरंजा ॥ २१ ॥ रसारसातलल्बगंहुकेरी । जानहुँजीनविभूतिपनेरी ॥ सोविभूतिसंतननहिंदहीं । श्रीसुकुंदेहेंसंतसनेही ॥ जातेलोभमोहमदकामा । कलहकलेशवढतवसुयामा ॥ २२ ॥ मेरोप्रभुहरिनिजजनकाहीं । देतपमेषनकामहुनाहीं ॥ जिनकेरहतिनकछुअभिलापे । तेप्रभुचरणकमलरसचापे ॥

दोहा-कृप्णकृपातुमपरनहीं, तातेभोगडुभोग । मेंगमनहुँछहिहरिकुपा, हरिपुरह्वैिनिकोग ॥ २३ ॥ असकहिसूँदिनेनअसुरेक्षा। हरिसोंकहनलम्योमतिवेज्ञा ॥ तवपदर्कजदासकरदासा । होहुँफेरिमेंरमानिवासा ॥ तुवगुणगावतरहुँसदाहीं । रहेमोरमनतुवपदमाहीं ॥ तुवसेवनममल्योक्षरीरा । हरहुनाथअवभवकीपीरा ॥ २४ ॥ सुरपतिपदत्रह्महुपदकाहीं । सार्वभोमह्वेयोमहिमाहीं ॥ अधिपपतालादिककोहोनो । योगसिद्धमुक्तिहुपुनिजोनो ॥ नमहिल्लोहिकेमेंदासतिहारो।इनकोनोहिचाहहुकरिप्यारोर्द्विमिअपक्षपक्षीजननिको।चाहतजिमिब्ल्वसुर्रभोको ॥

दोहा-ज्योंविदेशवासीपतिहि, चहतिस्वकीयानारि । तिमिहमतुम्हरेचरणको, चितवनचेहेंसुरारि ॥ २६ ॥ छहींकरमवश्रप्रमतजग, जोनयोनियदुराय । तहींहोयरतिसंतपद, सुततियनेहविहाय ॥ २७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशविश्वनाथिसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा-

राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखराजसिंहजूदेवकृते आनंदान्युनियो पष्टस्कंधे एकाद्शस्तरंगः॥ ११॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा-मृत्रासुरयहिभाँतिकहि, धारिशुळविकराळ । समरमरणत्रयतेअधिक, ग्रुनिधायोतेहिकाळ ॥ ॐदगीतिका-जिमिवीरकेटभनीरमहँमधुसुदनेपहुँजातभो।ितिमिबृत्रवासवपुकुपितचट्विकटनिकटदेखातभो॥१॥

प्रख्याग्निसमपरचंडशूटअतुटजासुप्रकाशहै । असुरंद्रभरिशुजदंडछोडिसुरंद्रपेसहुलासहै ॥ धुनियोरशोरअथेरकारितिहिद्यारोठनशेगो । नहिंचचतअवपापीकतहुँतुवगणहृटियमेप्नभो ॥ २ ॥ सुरपितिविद्योकिर्द्रशिक्षयोठनमे ॥ २ ॥ सुरपितिविद्योकिर्द्रशिक्षयोठ्यक्रिक्षयोठ्यक्रिक्षयोशतद्वकहित्वे ॥ सुरपितिविद्योकिर्द्रशिक्षयोशतद्वकहित्वे ॥ सुनिवाहिवश्चीवश्चवृद्धक्षेत्रात्वे स्वाहिवश्चीवश्चवृद्धक्षेत्रात्वे स्वाहिवश्चविद्योश्चित्रभ्यात्रात्वे स्वाहिवश्चविद्यात्वे स्वाहिवश्चविद्यात्वे स्वाहिवश्चविद्यात्वे स्वाहिवश्चविद्यात्वे स्वाहिवश्चविद्यात्वे । सुर्वाहिवश्चविद्यात्वे स्वाहिवश्चविद्यात्वे स्वाहित्यात्वे स्वाहित्यात

दोहा-कॅसेफॉसमेंविद्रगणिमि, चलतकख्रवलनाहि । वासुदेवकवज्ञानगत, तिमिजानहुँमनमाहि ॥ ८ ॥ ओजदेगवलमृत्युद्धप्राना । इनकेहेतुअहेभगवाना ॥ सोनजानितनमानतहेतु । सोअतिज्ञेअझाननिकेतु ॥ ९ ॥ जिमिमुगनारिदाहकलकेरे । नाचिहनटकेविवज्ञापनेरोतिसीईजीवईज्ञपरतंत्रा।विचरिह्नगर्नाहसुनहुस्वतंत्रा ॥ १०॥ जीवप्रकृतिजगसिरजेजेते।विनप्रश्चतेजनसमस्यतेते ॥ १९॥ इरिप्रभावजोजियनाहेनाने । सोजपनेकहुँईड्वरमाने ॥ भूतनतेभूतनकोसिरज्ञत । भूतनतेभूतनकोन्।ज्ञत् ॥ १२॥ आसुपर्श्वाकीरतिद्वविभूती । होतकाललहिनाहकरत्तती॥

दोहा-ऐसेदारिददुस्रभयराः, विनचाहेहठिहोत ॥ १२॥ तातेसुनहुँसुरेशतुमः, ममवाणीसुस्सोत ॥ जियवमरवर्भोविजयपराजयोहानिटाभयराभपयराकाजय॥इनमेसुसदुस्युननकोई।जसहरिहच्छातसहिँहोई १२॥ः सत्रस्जतममायाग्रणभहर्दो । येआतमग्रणकविनहिँकहर्ही॥यदजोजानतभदेसदाही।भववंधनवैधतोसोनाहीं ॥१५॥ : हमकोलखुसुजआयुधहीना । पेतुवप्राणेलनलबलीना ॥ १६ ॥ संगरज्जवादाँवहैप्राना । वाहनगोटीपांशावाना ॥ धरणीजानहुँतासुविसाँती । विजयपराजयजानिनजाती ॥ १७ ॥

#### शुक उवाच।

वासवसुनतवृत्रकीवानी । मनहिसराहिकपटविनजानी ॥

दोहा—करिकुछैशकाकुछिशघर, विहँसतविस्ममयछोड़ि।वोल्योवचनविचारिकै,छातीसन्मखओड़ि।१८॥ः दोनवअहोसिद्धितुमसाँचे। जोऐसीमतिमहँसतिराँचे॥हिरिकेपरमभक्तनुमभयऊ॥१९॥अतिदुस्तरमायातिरियगऊ॥ असुरभावतिजेकेसवभाँती। सज्जनभयेमोहमद्वाती॥२०॥पेमोकोअचरजअतिछाँगे। जिनकामनरजतममहँपाँ॥ तेकवहूँहरिभक्तनहोहीं। पेतुमभयेसोकौतुकमोहीं॥२१॥ जाकीमतिगोविद्दपदराची। सोस्वर्गादिकसुखनहिंजाँचीं॥ जैसेसुपाससुद्रनहोही। पेतुमभयेसोकौतुकमोहीं॥२१॥ जाकीमतिगोविद्दपदराची। सोस्वर्गादिकसुखनहिंजाँचीं॥ जैसेसुपाससुद्रनहोही। कहाकामतेहितुच्छतछाई॥ २२॥

#### ग्रक उवाच।

यहिविधिकरतपरस्परवातें । छर्राहेवृत्रवासवकरिषातें ॥ २३ ॥ दोहा-परिषदामकरछेअसुर, हन्योषुरंदरकाहि ॥ २४ ॥ सोवज्रीनिजवञ्रते, दल्योतुरतरणमाहिं ॥ छंदुभुजंगप्रयात-तहाँफेरिवञ्रीसुवञ्जेचछायो । भुजावामताकोतुरंतैंगिरायो ॥ २५ ॥

विनावाहुकोदानवाँसेननाथा । मनोपसतेहीनभोशैळनाथा ॥ वहीहेनदीसीउभैरत्तघारा । गरचोभूमिवृत्राहुरेजोरवारा ॥ २६ ॥ अकाशियकैओठदीन्ह्योंळगाई । रह्योभूमिवृत्राहुरेजोरवारा ॥ २६ ॥ अकाशियकैओठदीन्ह्योंळगाई । सहानागसीदुएजिह्नानिकासे ॥ २७ ॥ मनोपानकीचोचहेसोअकासे । महानागसीदुएजिह्नानिकासे ॥ २७ ॥ महाकाळसीताहुङादेविशाळे । मनोतीनळोकेमसेदुएहाळे ॥ यट ॥ पदैचातसोभूमिकोमंजिङारें । बरेदेवतातेतनेनानिहारें ॥ यहाशोरकेशककोभीतिदीन्ह्यों । सऐरावतेवासेवळीळिळीन्ह्यों ॥ २९ ॥ महाशोरकेशककोभीतिदीन्ह्यों । सऐरावतेवासेवळीळिळीन्ह्यों ॥ २९ ॥ महाशोरकेशककोभीतिदीन्ह्यों । सऐरावतेवासेवळीळिळीन्ह्यों ॥ २९ ॥ कम्योगिकासरीक्ष्रसभारी । स्वाधापनीमीचुळीन्ह्येविचारी ॥ ३० ॥ कम्योवत्रकेखिदाकीचिहारी । महावेगतेवत्रतेवत्रभारी ॥ २० ॥ कम्योवत्रकेखिदाकीचिहारी । महावेगतेवत्रतेवत्रभारी ॥ २० ॥ कम्योवत्रकेखिदाकीचिहारी । महावेगतेवत्रतेवत्रभारी ॥ ३२ ॥ एरपोवृत्रकेखाळनेत्रकीविहारी । महावेगतेवत्रतेवत्रभारी ॥ ३२ ॥ गर्योदीविहारीकोचिहारी । वजायेअपरिसुसारेनयारे ॥ ३३ ॥

दोडा—वरपनछागेसुमनसुर, कहेडमहॅद्रहिनाम ॥ ३८ ॥ वृत्रासुरतनतिकिस, जीवगयोहिरपाम ॥ ३६॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाभिराजश्रीमदाराजाश्येवेदाश्रीविद्वनाथिसिहात्मजसिद्धश्रीमहाराजाभिराजश्रीमहाराज पनादुरत्रीक पंट स्वित्र किस्ति देवक्षे पष्टस्कंषे आनन्दाम्युनिपा द्वादहास्तरंप)र

#### श्रीशुक उवाच ।

दोदा-टोकपाटमिगरेनदां, वृत्रविनादानिहारि ॥ मुस्तोभयेयकक्षकविन, यहतुमटेटुविचारि ॥ १ ॥ कर्त्रापदेत्यपितरगन्भद्रिवविषिजादिगयेग्रदेतेहिक्षपरमुनिद्युकदेववचनमुस्रपाई ।कुरुपतिप्रनिक्षमि

17.

#### श्रीमद्धागवत-स्कंध ६

#### राजोवाच ।

औरदेवभेमोदिनिकतू । वासवद्वालितभयोकेहिहेतू ॥ यहसंज्ञयअबदेहुमिटाई । सुनिज्ञुककहनरुगेसुखपाई ॥ ३ ॥ श्रीशक उवाच ।

वृत्रासुरवळळिसविदेवा । इंद्रहिकहतभयेकरिसेवा ॥ मारहुवृत्र्त्राह्यवसुरसांई । दाहतदुष्टदहनकीनांई॥ सुनिदेवनकीआरतवानी।विश्वरूपवधसुनिभयमानी॥ चह्योनवृत्रासुरकहँमारचो।देवनसोअसक्चनउचारचो॥ ४॥ इंद्र खवाच।

दोहा-विप्रह्मपद्विजवपहिते, जोअवमोकोलाग । सोतियतरुजलभूमिकहँ, मैंकरिदियोविभाग ॥ वृत्रहिवधेपापजोहोई । सोकहिभाँतिजायगोखोई ॥ ५॥

श्रीशक उवाच।

ऋषिइमिस्तिमहेंद्रकीवानी। बोलेवचनयुक्तिउरआनीशतुमभयमानहुँमतिसुरराई । हमतुमकोहयमेथकराई ॥ ६ ॥ ।[रायणपूजनकरवेहें । तातेसकलपापनिशजहें ॥ ७॥ गोपितुमातुवित्रगुरुघाती । श्वपचकसाइनकीवहुजाती ॥ श्रीहरिनामकहतदृकवारा।तिनकेपापहोतजरिछारा८हरिकहितस्तकियहजगपाता । कृतवथाकुअघकेतिकवाता।। वळखंडनतेहोतनपापा । वथाकरहकतमनसंतापा ॥ ९ ॥

श्रीशक उवाच ।

दोहा-असुसुनिवरकेवचनसुनि, वृत्रहिंहन्योसुरेश । ताहिब्रह्महत्यातुरत्, लागीकरनकलेश ॥ १०॥ पायत्रह्महत्यासुरराई । सहन्रुग्योतहँतापमहाई ॥ जैसेलाजनंतजनकाहीं । लजाहीनहोत्तस्थनाहीं ॥ तिमिनासनकीनिभवनडाई । द्विजहत्यानराभेदुलदाई ॥११॥ जराकँपतअँगलंबरारीरा । यक्ष्मारीगसंगप्रदर्गारा ॥ रक्तवसन-॥१२॥-छूटेशिरवारा । ठाढरहड्वोलतिवहवारा ॥ मीनसरिसदरगंधिमहाई । दईसकलमारगमहँछाई॥ मानहुँअतिकराळचंडाळिनि।धावतसन्मुखसबसुखचाळिनि॥देखतसहसअक्षमयपाग्यो।नभमगद्शौदिशनभहँभाग्यो॥

दोहा-द्विजहत्याधावतभई, पीळेपीछेतासु । कहुँवचीवासवनहीं, कीन्ह्योंपरमप्रयासु ॥ मानसरोवरकहॅं प्रनिजाई ॥ १४ ॥ कमलनालमहँरह्योलुकाई ॥ तहाँवीतिगेवपंहजारा । कब्योनहींवासवभयभारा।। रह्योविचारतयहीउपाईकिहिविधिद्विजहत्यायहजाई॥ल्ह्योनयञ्चभागजलमाही । जायसक्योतहँपावकनाही॥१५॥ जवेस्वर्गवासवविनभयः । तवऋषिगणसरगणदुखछयः ॥ करनल्गेतवमनहिविचारा।कोयहपरेआज्ञिरभारा॥ प्रनिविचारअसकियेष्ट्रनीज्ञा।अँहेनह्रपजोमहीमहीजा॥ तपविद्यावरुखिपविज्ञानी। जाकीकीरातिजगतमहानी॥

दोहा-जवर्लोसुरपतिञ्जकपद, पावहिनहिङ्तआय । तवलॉनहृपनरेञको, वासवपदवैठाय ॥ करवाबहुवासबकोकर्मा । जातेहोयजगतकोञार्मा ॥ असविचारिसगरेमनिराई । नहपन् पहिदिविगयेलेव।ई ॥ वैठायोइंद्रासनमाँहीं । पाटनलाग्योञिभुवनकाहीं ॥ एकसमयतहँनहपूनरेशा । दीन्ह्यीअनुचित्रशचिहिनदेशा ॥ वैसोसुरपतिपदर्भेआई । तातितेंहुंकरुसेवकाई॥ कद्योशचीतववातवनाई । रहेवोछावतनहिसुरराई॥ ममिद्रगञानतरद्वेसदाहीं।मुनिनरुगायपारुकीयाहीं॥यहिनिधिजोतुमहंइतञानद्व । तौषोकोषिरिञ्जतिसुखपानह॥

दोहा-शचीवचनसुनिनहुपनृप, सुनिनपाटकीनाधि । चिततापेआतुरचल्यो, शर्चावचनिविधसाधि ॥ मुनिकबहुंशिविकानहिँँछीन्हें ।तातेमंदगमनमगकीन्हें ॥ नहपनरेशविङंबनिहारचो । सुपसपंत्रसवचनउचारचो ॥ तवअगस्तिकहकोपितवानी।सर्पहोहभूपतिअज्ञानी॥तहाँनदुपद्वैअजगरभारी।गिरचोअवनिमहँअमितदुसारी १६॥ तविरोचित्रासन्वे।लताये।हरहरिकम्लापापछोडाये १७इयमसमुनितासविदक्यये।इंद्रासनमहँ पुनिवेटाय १८॥१९ ष्ट्रिययोद्भिन्यभपवीरा।भानुउदित्तिनिमतमचहुँओरा॥२०॥अश्वमधकरिकेमुरराई।कृष्णचरमपूर्योचितलाई॥

दोहा-निभुवनपालनकरतभो, वैठिशकपदशक । सुरमुनिसिगरमुसितभे, रहेशपुनहिवक ॥ २१ ॥ (१४)

## आनन्दाम्बुनिधि।

यहइतिहासञ्जेनकअघ, नाज्ञकगंगसमान । इरिचरित्रजामें अहे, पर्यक ा द्विजहत्यातेमोक्षअरु, वासवविजयवसान । वर्णनजहँहरिजननको, ५. पढ़ेसुनेसुमिरेसुमाति, पर्वपर्वमहँजोय ॥ धनयञ्जयआयुपछहे, दुरितदृरिद्वतहोय इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवे त्रातीय स्वति विराग विराग विराग विराग विराग हिता है अर्जी कर्ना पार्व कि विश्व सिंहर देवकृते आनंदाम्ब्रुनिधी पष्टस्कंधे त्रयोदशस्तरंगः॥ १३॥

दोहा−सुनिवृत्रासुरकीकथा, कुरुकुऌमणिमतिवान । पाणिजोरिविस्मयभरे, 🗦 प्रस्ता

राजोवाच । रजोतमोग्रुणजासुसुभाकः । ऐसोपापीदानवराकः ॥ ताकीमतिहरिपदरतिपागी । 👾 🗎 िहिर् अध्यात् । विश्वास्त्र । विश्वस्त्र । विश्वस्त्र । विश्वस्त्र । विश्वस्त्र । विश्वस्त्र । विश्वस्त्र । विश्वस्त तिनुमक्तिरेष्ठक्तिअभिव्यास्त्री । विरव्यहेशयज्ञानरसचार्स्ता ॥ तिनसुसुक्षुसहसनमहँकोई । ते , ुक्तिः । कोटिनसिद्धनमहँगुनिराई। विरलाकोउहरिपदंरतिपाई॥ ५॥

दोहा-ऐसीदुर्रुभकुष्णपद्, श्रीतिपरमसुखदानि । तिर्हिडदुराख्योत्तमरमहँ, वृत्रासुरअपलानि॥ यदसंज्ञायमेटदुसुनिराई । सुननमोहिअभिलापमहाई ॥ जोरणमहँवृत्रासुररोप्यो । तीनन सोवृत्रासुरसुनिकेहिभाँती। ल्ह्योभक्तिभवसागरपाती॥ ७॥

स्त उवाच।

- દિવિ (ત્રિવિ) તા હતી વિવેદ કૃતિ તે હતી. વેલ કોઈ (તેકું લેવા હ श्रीशक खवाच । सुनियेमहाराजइतिहासा । कह्योजोनारददेवळव्यासा ॥ ९ ॥ श्रूरसेनजादेशदराजा । स्थो

जाकोचित्रकेतुअसनामा । भईताहिधरणीप्रदकामा ॥ १० ॥

दोहा—कोटितियाताकेरहीं, जन्योपुत्रनहिंकोय ॥११॥वयवपुविभौविराजतो, विनसुतक्षोकितसी<sup>व।</sup> सकलसंपदातियम्नभाई।विन्सुत्भईतृपाहँदुखदाई॥१३॥एकसम्यताकेगृहमाही।आयपुनिअगिरातहाँही भूपतिमुनिकरकरिसत्कारा। कियोत्रणामहिंवारहिंवारा॥मुनिकहँवङ्गासनवेठाई।वेठेहुनृपतिकरतसेवकारी मुनिअंगिरासराहतभूषे । अतिप्रसन्नकहवचनअनूषे ॥ १६ ॥

अंगिरा उवाच ।

कुश्लालभहेसमभाँतितिहारो । कर्डतेकबहुँनम्नाहिसभारो ॥ मंत्रीमित्रकोपग्रुरुदेशा ॥ दंब्द्धः रितरहद्वप्रकृतिसप्तनते । जैसेजीवसप्ततत्वनते ॥

दोहा-क्षितिज्ञच्पावकप्वननभः, महत्तत्वअहँकार ॥ येसातोनुपर्जावकी, क्रीजेपकृतिविचार ॥ १३४ करेनोनिनकदमक्रतिअधीना।सोनुपसुखङ्दानित्यनश्चना॥सञ्चतनुपत्रेमकृतिद्वसिगरी । रहेसदाकाउटस्निहि प्रजासिविषयम् सुननारी । तुम्दरेवसमद्देरसारी॥१८॥निनकेवसमनरदेसदादी।तिनकेवसनानद्दरकारी ने अपने ब समनकरिटे हीं । तिनाईटों कपाटहुकरिहहीं ॥२० ॥ पुष्रचीन मुख्यरिहारी । ताते मीहियही तर्सन चिताकर्दुक्तन्त्रपर्दे । तुवकामनानपूरदेसाई ॥ २३ ॥ जवभागितकद्वायदिभाता । निवकतुनुपत्वभाकी दोहा-अनिविनीतर्देनोरिकर, सुनअभिटापीभूष ॥ कह्याअगिरासीत्वन, मंद्राहमंद्रअनुष ॥ २२ ॥

चित्रकेतुरुवाच ।

तिपज्ञानसमाधिद्वपूरे । योगीसकछदुरितते दूरे ॥ तिनकोविदितकहानहिंहोतो।भूतभविपहियरहैं उदोतो ॥ २३ ॥ |नितथापिपूँछयोमोहिंकाँही । तातेमेरेजोमनमाँही ॥ सामेदेहाँतुमहिंसुनाई । कृपासहितसुनियेसुनिराई ॥ २४ ॥ शेकपाळजोचहेंविभूती । सोमेंछीन्द्रोंकरिकरतृती ॥ पेसुतविननहिंसुल्यपजावे । जैसेक्षुधितहिओरनभावे॥२५॥ |तिरक्षहुमोहिंसुनिकेत्राजाहुँनरकनहिंपितरसमेतृ॥मोहिङ्कपुत्रकृपाकरिदीजै।यहअनुपमजगमहैंयझ्छीजे ॥२९॥

शक उवाच।

दोहा-चित्रकेतुकेवचनसुनि, सुनिअंगिराकृपाछ ॥ ताकेसंत्रतिहेतत्त्वँ, कीन्द्र्योयज्ञविशाछ ॥ वदादेविद्यूजनकीन्द्र्यो । रचिपायसआहुतिबहुदीन्द्र्यो ॥ २७ ॥ शेपभागठैकेकरमाँही। गेष्ठनीशनृपमंदिरकाँही॥ (त्रानोजेठिकृतद्युतिनामा । दियोताहिपायससुतकामा ॥२८॥ पुनिनृपसोबोठेसुनिराई । महाराजसुनियोचितछाई ॥ व्युत्पहरेपककुमारा । द्वर्पशोककोवर्षपनद्वारा ॥ असकहिसुनिअंगिरासुजाना।निजआश्रमकहँकियेपयाना॥२९॥ नायसभोजनकर्त्राहिरानी । गर्भवृत्तीभेसुसुसिसयानी ॥ जैसेअगिनयोगकहुँपाई । धरचागर्भकुत्तिकासोहाई॥३०॥

दोहा-नितप्रतिवादत्तगर्भतेहि, सुकुल्पक्षजिमियंद् ॥ चित्रकेतुकेतेसहीं, वाट्योअमितअनंद् ॥ ३१ ॥ काल्पायमोप्रगटकुमारा।सुनतप्रजनमोमोदअपारा॥३२॥मजनसुदितमहीपतिकीन्झों।अलंकारअंगनिरचिलीन्झों विप्रनर्सोलेआशिरवादा।जातकर्मकियग्रतअहलादा॥३३॥रजतकनकभूपणआभराया।वसनवाजिगजरथअरुप्रामा। पटअर्बुद्दस्भाष्टातवल्पन।भूपतिदियोदानबहुविप्रन३४दीननकहुँपनसम्पनवरण्यो।वारवारस्रतकहुँलखिहरण्यो ॥ सुतकेआयुपअरुपश्चेत्रदादानअहिहुविज्ञकेत् ३५ करिकलेशसुतकोनुपपायो।निर्धनजिमिधनलहिसुखळायो।॥

दोहा-दूनद्दनदिनिक्षयो, सुत्रेपेन्हनरेज्ञ ॥ ३६ ॥ जननीजनकहुतेअधिक, कीन्हीप्रीतिहमेज्ञ ॥ कृतद्यतिकोलखिप्रवरखाह्यवाटयोसविनकेटरदाहू२७लालनकराह्वालकहराजा।सुखवज्ञतजिद्यहजनकीलाजा॥ अधिकसकलरानिनतेप्रीती।कृतिद्वतिर्यकेयसंयुतनीती।लिखकृतद्वतिकोअधिकसोहागा।सविनसकलगीकनहिलागा 'द्रपतिनिराद्रयुनिसुतहीनी । अपनेकोअतिनिदाकीनी॥३९॥पुत्रविहीनपापिनीनारी । लहतिअनाद्रपतिनेभारी॥ प्रवर्गतिनिराद्रयुनिसुतहीनी । तसीतिनदासीअनुमानी ॥ करहिअनाद्रयारहिवारा । अतुष्तिजविनकरहिदिवारा४०॥

दोहा—स्वामीसेवामहॅनिरत, दासीपावितमान ॥ हमदासिहुँकीदासिका, अहेँअभागिवदान ॥ ४३ ॥ यहिंविपिसिगरीसवतिदुखारी।कृतछुतिकोस्रुतहरखिनिहारी॥कियोवरतासोअतिभारी॥सिगरीचित्रकेतुकीनारी ४२ , जबकृतछुतिग्रुनिसोवतस्रुतको।बागनगईकहुँइतउतको ॥ सृनपायतहँसवित्तिभाई। सुत्तहंजहरद्दीन्ह्यांवरिजाई४३ । कृतछुतिदासिचाछितहँपाई।सोवतस्रुतग्रुनवचनसुनाई॥स्यावहुसुतकोआञ्जूजगाई४५५पायस्रुनतस्रुत्तिकिसारी॥ छल्योनेनडछटेसुतकरे । जान्योष्टतकस्रुतहिकरफरे ॥ हायहायतहँपायपुकारी।गिरोपरणितनसुरतिविसारी॥४६॥

दोहा-पुनिलागीलरिहारधुननि, युगलपाणितरोय ॥ कृतखुतिसुनिषात्रीरुद्दन, गयितहँहोकिसमोय ॥४० ॥ सुतकहँनिरिलयतकतवरानी । गिरीपरणिमुन्ध्वितविल्खानी॥धुनतशीकाशिरकेशुढुक्टोभूपणसुमनमालसवट्टटे ॥ रोवनलगीपुकारपुकारी । हायदशाकाभईहमारी ॥४८ ॥ तहँअंतहषुरकेनरनारी । सुनिरोदनमनग्रुनिदुसभारी ॥ धायपायआयेदिगताके । निरिलयतकसुतसमदुस्त्राके ॥ जैसोतिनकीन्झोअपरापा ।देतकरिवतनहोकअगापा॥ कृतस्रुतिदिगयलिरोतनलगरी।मानहँमहाक्रोकमहँपार्गी॥४९॥चित्रकेतुसुनियतककुमारा।गिरतपरतगोतासुअगारा

दोहा-निरस्विमृतक्षमुतअपसम्, गिरचोम्ह्रिः महिमाहि ॥ मंज्ञीमृज्ञद्वयेष्ठगण, रहीसवरितननाहि ॥ ५०॥ गिरेबाङ्चरणनमहँजाई । खुछेहिारोरुहतनशिधिङाई ॥ वहतिनैनआँसुनकीपारा । दीरपश्वासछेतवहुवारा ॥ सृक्षिगयोम्रस्वअतिदुख्छ।यो।कहनचहतकछुनहिंकदिआयो।निजपीतमकोदेखिदुखारी।एकपुत्रसोउमृतकनिहारी॥ औरहुजननदुक्षितदगदेखी।अतिहिंअभागिनिआपुहिंछेसी।कियोक्टतखुतिविपुङ्विङ्गापा । देखिश्चाड्रुनभासंतापा॥ कुचकुंकुमआंसुनसोपोवति।दारवारवाङकमुखजोवति किज्ञङतद्विस्त्वम्हिनदेसातो।मसितराहुनिमिविपुनविजाती

## आनन्दाम्ब्रनिधि।

दोहा-कुररीसिरसपुकारती, करिकरिभारतशोर । कहतवचनभतिशोकरूण, े ी किनीति हायविधातादयानतेरे । मूरखतेंअवभयेषनेरे ॥ दैमोहिसंततितेंहरिछीन्हीं । 🛴 🖫 ीतर्गाः રેલ કહારની કેલેક્ટ દિવસિંક કહેલી હતે કે દેવ કે લાગ ન तोषुनिकरमहिजगतप्रधाना । तुमहोवृथापरेअसजाना ॥ तोरह्ववृथानेहकोडोरी । देखलह 🤝 🗸 अप्लीए पुनिसुतसोंअसभापनछागी । रानीमहाज्ञोकसोंपागी ॥ हेसुततुममोहिकियोअनाथा । तः 🔻 🛴

दोहा-देखहुप्यारेपुत्रतुम, निजिपतुद्योकसरूप । पितुमातहिंडारहुवृथा, पुत्रहोक्केरूप ॥ यमकेअयनअकेलनजाहु । लेहुलेनाइहमहुँसवकाहू ॥ उठहुतातवालकसवआवत । खे 🗟 दिवतुनीहवी 

প্ৰীয়ক ভবাৰ। यहिनिभित्तियकरसुनतनिञापा।चित्रकेतुळहिश्रातिसंतापा॥सोः कि कि कि कि अर्था कि अर्था कि विकास विकास कि विकास कि कि चित्रकेतुदुखउद्धिमहँ, पऱ्योजानिमहिमाँहि ॥ नारद्युतसुनिअंगिरा, अपितुरततहाँहि ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांथवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा

राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधौ पष्टस्कंधे चतुर्दशस्तरंगः॥ १८॥

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा्-मृतकवाल्दिगमृतकसम्, शोकितनृप्कहँदेखि । नारदमुनिअरुअंगिरा, बोलेवचनिर्हेपि ॥ जेहिशोचहुसोकौनतुम्हारो । यहिकेतुमहोकौनउचारो ॥ पूरवितारहतजोजाको । ाद्धतह्रीजनगहिताको जैसेवारिवेगतेवालू । विख्रुतमिलतरहतसवकालू ॥ तैसहिदेहिनकोन्यवहारा । जानिलेहुजनिकरहुतँभाग जैसेवीजवीयमंहिजाहीं । कीनहुँहोहिकीनहूँनाहीं ॥ तेससुतकहुँहोहिषनेरे । कहुँनहोहिहरिमायोप्रेरे ॥ ९॥ हमतुमस्कळचराचर्जेते । एक्हिकाळभयेसवतेते ॥ जीवनित्ययहरहतसदाही । तनअनित्यतिहँकाट

दोहा-भूतनतेभूतनसर्वे, भूतात्माभगवान । पालतघालतसृजतजग, सेलतबालसमान ॥ ६ ॥ मातुपिनातनयोगसदाहीं । देहीदेहलहतजगमाहीं ॥ जैसेबीजबीजतेहोई । तैसेतनतेतनहुँबनीई ॥ 

श्रीग्रक उवाच ।

यहितिभिदोउम्रानिनवसमुझायो।राजींहेक्छुकज्ञानतव्यायो॥शोकितवद्नभोयमुखपानी।बोहेदवननोरिं<sup>या</sup> राजोवाच ।

दोहा-दोउद्यानीतुमकीनहीं, वेदविदांवरधीर । पारिवेपअवधूतको, लायेगीपिशरीर ॥ १०॥ विचर्राहमहिहारजनपहिहेतू।हमतेकुमतिनकरनसचेतू ११ नारद्वस्थुसनकादिकुमारा । देवलभरुअंगिर्धाः 

ऋतुच्चनश्चतदेवादिकजेते। हे

नाककवंपादक्षप । ज्ञानदीपहें अवहिंगी

दोहा-समस्थउभयष्ठ्रनीञ्चतुम, वेगिउघारहुमोर्हि । होंमळीनदुखमीनमें, दयादगनतेजोहि ॥ १६ ॥ सनिकेचित्रकेतकीवानी । भनेअंगिरासुनिविज्ञानी ॥

अंगिरा उवाच ।

हर्महेंतोर्पुञकेदाता । येनारदेंहेंपुञविधाता ॥ १७ ॥ पुञशोकतेशोकिततोको । देखिदयाळागीअतिमोको ॥ तोपेकुपाकरनइतआये।तोहिद्दरिदासनमाँहगनाये॥१८॥जेजगमाहिभक्तभगवानातेनहिंशोकयोगमतिवाना॥१९॥ त्वहीतुमहिज्ञानदमदेते । भूषज्ळिनिधिपाराहृकरळेते ॥ पेस्रुतआञ्जानिमेतेरी । दियोपुञकरिप्रीतिघनेरी ॥२०॥

सोअवपुत्रवानकरतापा । चित्रकेतुतुमकहँअतिब्यापा॥

दोहा-ऐसिहदारायृहविभव, संपतिसैनहुराज ॥ २१ ॥ जानहुँसवैअतित्यअहै, द्वारसेनमहराज ॥ देसवशोकमोहदुखदाई । इंद्रजाटसमपरेटखाई ॥ जानहुइनिहंअनित्यनरेशा । स्वप्तसिरसर्नाहरदेहेमेशा ॥ २३ ॥ चाहतचितविषयीसुखजेसो।अनगुनकमंमिट्टेनेहिंसैसो॥२८॥पंचभ्रतइंद्रियमयदेहु।देहिनकोअतिहीदुखगेहू ॥२५॥ तातिथिरमितकरिनुपकेतू । आतमरूपजानिसुखहेतू ॥ देहसनेहट्टोडिसवभाँती।गहहुविरागजानिभवपाती॥२६॥ तहसुविसुंदरवचनअमोटे । चित्रकेतुसोनारदेवोटे ॥

#### नारद उवाच।

भूपमंत्रयहमंग्रह्याई । सावधानसुनियेचित्रहाई ॥

दोहा-जाकोप्रीतिप्रतीतियुत्तः जपतसातिनिज्ञामाहि । इमिदुर्ङभतुमदेखिहीः संकर्पणप्रभुकाहि ॥ २७ ॥ सर्वेया-जेप्रभुद्दोपसरोजपदेयुत्प्रीतिप्रतीतिसोंपूरणध्यावत । ज्ञंकरआदिकज्ञानकोपायतजेभयकेश्रमजेदुखछायत॥ पायमहत्त्वमहद्दाभयरेपुराजकहिनितहुंगुणगावत । तासुप्रसादसोआपहुँआज्ञुलहोगेमहामहिमामनभावत ॥ २८ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजापिराजशीमहाराजावांपेवज्ञश्रीविश्वनार्थांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपाञापिकारिश्रीरपुराजसिद्दज्देवकृते पष्टस्कंषे आनन्दाम्बुनियो पंचदज्ञस्तरंगः॥ १५॥

#### श्रीशक उवाच।

दोहा-राजमुननकेनीनको, नारदतेहितनल्याय ॥ दुखितनकाहदेखायके, वोछेवचनमुनाय ॥ ९ ॥ नारद उवाच ।

जोहहुजननिजनकदेजीवा।तुवहितकोचितवंधुअतीवा ॥२॥ प्रविशिक्छेवरमाहितुरंता। भोगहुशेपआयमतिमंता॥ पितुआसनमदेवेठिसुसारी।विभोभोगभोगहुअतिभारी॥३॥सुनतजीवनारदकीवानी।वोल्योवचनपरमविज्ञानी॥॥॥

जीव उवाच ।

कर्मविवशहमवहुतनपारे । कवकेयेपितुमातुहमारे ॥ कहुँतिर्यक्कहुँमनुजहुदेवा । धरेअमिततनहममुनिदेवा॥ शञ्जिनजननीयुहर्जाके । होतपरस्परसवसवहीके ॥ ५ ॥ जैसेहाटकहाटनमाही । वाटनवाटनविकतसदाही ॥

दोहा—तेसेसिगरीपोनिमें, अमताफेरतयहजीव । काकोसुतकाकोषिता, काकोमित्रअतीव ॥ ६ ॥ यद्यपिनित्यजीवयहअहईं । तेहिसम्बंधअनित्यहिरहईं ॥ जवलींबाकरजापरनातो । तवलींतापरनेहदेसातो ॥ ७॥ जवलींरहतजीवतनमाती । तवलीहममतातेहिकाहीं॥८॥इंद्रिनपतिमृत्यमअविनाशी । नित्यजीवपदस्ययंत्रकाशी॥ पूरवजन्मकमंजसकरईं । तेहिअनुसारजन्यजगपरईं ॥ ९ ॥ नहिंजप्रियप्रियजियक्तरेकोईं । नहिंआपनोपरायोहोईं॥ ग्रुणदोपकुकारकजेपानी । तिनुमृतिसाक्षीजीवहिजानी॥१०॥क्रमंजनितमुखदुरुग्नेहीना।होतनगुणदोपटुग्रुग्स्लीना॥

दोहा-उदासीनसमदेहमें, रहतसदाञासीन ॥ कारणकारजकोञहें, सांशीपरमप्रतीन ॥

अहेदेदकोसोइनियंता । स्वामीतासुरमाकरकृता ॥ ३३ ॥

## आनन्दाम्युनिधि।

श्रीशुक उवाच ।

असकहिजीवगयोतनत्यागी।छस्तिमकीमतिविस्मयपागी॥सिगरेवंधुनेहकीडोरी।तामुवचनमुनितुरतहितोरी॥भ मृतककमैकीन्ह्योंपुनिताको।छाँडचोमहामोहममताको॥१३॥गरछदियोजेशिशुकहँरानी।छजितभईभईदुतिहानी सिगरीकाछिवीतटजाई। जोविधिचपरोहितनवताई॥तेहिविधिकियोसकछवतभारी।शिशुहत्याछूटीदुसकारी॥१८ चित्रकेतुहुसुनिमुनिवानी। ह्वेगोआञ्चविमछविज्ञानी॥

दोहा—अंपकृपगृहछों ड्रिके, कढचे।तुरंतनरेज्ञा ॥ पंकफॅस्योगजराजजिमि, निकसतिगतकलेज्ञा ॥ १४॥ कािंटदीमहॅमजनकीन्ह्यों । पितरनदेवनकहॅजलदीन्ह्यों ॥ वैट्योमीनमनिहिधिरकरिके।शेपचरणकीप्यानिहधाँकै। तहांअंगिरानारदआये । ग्रुनिहरिदासमहामुद्दपाये ॥ चित्रकेतुकियतिनहिंधणामा । आसनिद्योदुहुँनतेहिंगणाभ्र नारद्यचित्रकेतुकेकाना । शेपमंत्रयहसुखदयखाना ॥ जाकेजपतसातिद्दमाहीं । मनुजल्खतसवदेवनकाहीं ॥ अविश्वसुक्तिताकीनृपहोतीं । भगसागरजतरतसमसोती ॥ चित्रकेतुकहँदेयहमंत्रा । पुनिनारदसुनिप्रगटिततंत्र॥

दोहा—सुलद्शेपअस्तोत्रयहः, गतिद्रायकभवभंज ॥ चित्रकेतुसींकहृतभः, सुनिनायकमनरंज ॥ १७ ॥ नमस्तुभ्यंभगवते वासुदेशय धीमिहि ॥ प्रश्चुष्ठायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च ॥ १८ ॥ नमोविज्ञानमात्राय पर्षा नन्दसूत्त्रये ॥ आत्मारामायशान्तायनिष्ठत्त्रद्धेतहृष्ट्ये ॥ १९ ॥ आत्मानन्दानुभूत्येवन्यस्तश्चात्र्यप्र्यप्राण्याः ॥ १९ ॥ आत्मानन्दानुभूत्येवन्यस्तश्चात्र्यप्र्यप्राण्याः ॥ १९ ॥ आत्मानन्दानुभूत्येवन्यस्तश्चात्रः स्पिकेशायमहतेनमस्तिविश्वसूत्त्रये ॥ २० ॥ वचस्यप्रतेपाप्ययप्रकोमनसासह ॥ अनामकप्रित्याः स्विऽव्यात्रः सदसत्परः ॥ २० ॥ यत्मित्रिद्धंपत्रश्चेदंतिष्ठत्यप्यतिजायते ॥ मृन्ययेष्विवमुज्ञातित्तरस्त्रे अञ्चलेनसः ॥ २२ ॥ यत्रस्पर्श्वात्राच्यात्रः ॥ अन्तर्वहिश्चवित्तरंच्योमवत्त्रत्रोस्म्यहम् ॥ २३ ॥ वेहेन्द्रियप्राणमनोधियोमीयदंशविद्धाः प्रचर्तत्वकम्मस्त्र॥नैवान्यदालेशहिमवाप्रतप्तरंस्थानेपुतहरूप्देशमिति ॥२४॥ अन्तमो भगवते महापुरुपाय महानुभावाय महाविभूतिपत्रये सकलसात्वतपारिवृद्धनिकरकरकमण्डकुद्मले

पळाळितचरणारविन्दयुगुळ परमेष्टिन्नमस्ते ॥ २५ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा-संकर्पणअस्तोत्रयह, पाठकरेजीनित्त ॥ सोभयनहिंपावतकवहुँ, विमळहोतहुत्तवित्त ॥ चित्रकेतुकहुँभाँतियहि, नारदकरिज्यदेश ॥ गमनअंगिरासाहितिकय, वेगिविरीचिनिवेश ॥ २६ ॥ श्रूरसेनभूपतिविज्ञानी । सातदिवसज्ज्यानहिंद्यानी ॥ सावधानह्वैशेपचरणमें । चित्रदेकीन्ह्वांजयमधुवनमें ॥ २७। सातदिनहिंसहँमत्रभास्त । भयोभूपविद्याधररास्त ॥ जहँमनकरेतहेंनृपजावे ॥ देवनसांसतकारहुपावे ॥ २८। चित्रकेतुपुनिकछुदिनमाहीं । गयोश्रेपपञ्चरहेजहाँहीं ॥ ठल्योफणीशरूपछ्विद्यावत । देवतपाविनपापनशावत ॥ दासनमृदुश्चनविकरात्याज्ञगभंगळदायकतिहुँकास्त ॥ विधिश्वित्रआदिसुरनतेवंदित । रहतसर्वदासुभगअनंदित्॥ दोहा-आसनअवरपादुका, सेजहुळ्जनिवास ॥ वोहिक्षणतेसहिहोतजस, चाहतरमानिवास ॥ २९ ॥

छंदमनोहरा-तनमहाप्रकासामजुकेलासादानिहुलासानिजदासाप्रभुजनयासा ॥ सवभाँतिसुपासाथानविलासारमानिवासाजसभासानेहिंचहुँपासा ॥ हरुमूशल्पारीमनहुँतमारीसुकुटबन्यारीपटभारीतितदुतिकारी ॥ पातालविहारीजनदुत्तहारीकुमतिविदारीमहिपारीतेहिवलिहारी ॥ कर्टिकिकिणिराजककन्राज्ञिकरणदराज्ञिह्यारोज्ञेश्चनलाजे ॥ मार्पासिद्धसमाजशेषाविराज्ञिकसुत्ताकोज्ञिराज्ञिनरूष्योराज्ञ ॥ ३०॥

क्षाव ॥ ३६

दोहा-इंद्रिनकीगतिरोकिकै, सावधानहैभूप ॥ शास्त्ररूपश्रीश्लेपकी, अस्तुतिकरीअनूप ॥ ३३ ॥ चित्रकेत्रस्वाच ।

छंद्-जेआतमजीतेतुमहितेजीतेतिनतुमजीतेह्वेवशमें । तुमअहोअजीतेप्रणतिपरीतेत्रिगुणातीतेहरिरसमें ॥ ३४ ॥ जगउतप्तिपालनअरुतेहिंघालनहेंअरिज्ञालनआपकरैं।अजअरुईज्ञानादक्षमहानाउतपतिमानावृथापरें ॥३५॥ तवआदिनअंताजगतियंतानित्यलसंताचलतोमें ॥३६॥ आवरननसातेअंडनवातैमोहिदेखातैप्रतिलोमें॥३७॥ जेविपैपियासेनरपञ्चासोसुरनउपासेतुमहितजे । जोल्डफलकाहींकछुदिनमाँहींसोनभिजाहींविभासजे ॥ ३८॥ जेतुमहिसकामेपद्शिरनावैवाँछितपविसुख्यामे । पुनिजगर्नाहआवेजिभिजरिजावैवीजनजामैंवसुधामे ॥ ३९॥ हेअजितसुकरमार्वेष्णवधरमात्रदवरसरमाजोभाष्यो । तातेसवतेरेश्रेष्ठचनेरेवेदनिटेरेगुणराख्यो ॥ ४० ॥ सोइधर्मजेकीन्हेंतेइप्रवीनेगेसुखभीनेतुवधार्मे । छहिभगवतधरमाकियेजेकरमातेतिजिभरमामदपार्मे ॥ ४१॥ जेंवैष्णवथरमातजिकियकरमातेद्वस्वयरमानकंपरैं । जेएकहुवाराकरिअभिचारामनुजनमाराते**उमेरें ॥ ४२** ॥ प्रभृतुवसंकल्पाकोनेहुकल्पाहोतअनल्पाअसतकहूं । जेहितेवैष्णयमतयुगयुगप्रमयटतजननहीकरतप्यानकहूं ॥ वेप्णविद्यानीविरअभिमानीव्यापकजानीतुमहिंभजे।तेविनहिष्रयासाकरिभवनासाआपअवासाआग्रुप्रजे॥४३॥ तुवद्रशनतेरेपापपनेरेरहतननेरेतनमाही । तुममहँअनुरागैअतिसुखपागेअचरजलागेमोहिनाहीं ॥ जाकेश्वतिठामाप्रसुतुवनामापरचोळळामायकवारै । सोअघिहुअपारेंतजिसंसारेआपअगारेपग्रयारे ॥ ४४॥ यहरूपआपकोअतिप्रतापकोञ्खतपापकोनाज्ञभयो। तुवभक्तसुहायोनारदगायोसोमितभायोमोदमयो ॥४५॥ तुम्हरोसवजानैजोजनठानैकहाबलानेजगव्यापी । नहिंसरजआगेजुगुनुजागैतिमिमोहिंछागेपरतापी ॥ ४६ ॥ प्रभुजगविस्तारीरक्षनकारीअरुसंहारीमहिधारी । तुवप्रेमहिपानाकुमतिनजानाविषयछोभानाजङभारी ॥ हेशुद्धस्वरूपानाथअन्त्रपात्रिभुवनयूपानमानमा ॥ १७ ॥ सरसीसमधाराभूतलभारावदनहतारापारतमो ॥ दोहा-शासछेतप्रभुआपुके, शासदिवादिकछेत । तुवचेतनतातेसकछ, होतविइवकोचेत ॥ ४८ ॥

श्रीशुक उवाच ।

यहिषिषिजवअस्तुतिकियोः, चित्रकेतुमतिमान । तत्रप्रसन्नह्वेभनतभे, सहसवदनभगवान ॥ २९ ॥ श्रीभगवानुवान्त ।

जोनअंगिरादेवऋपीज्ञाः । कह्मोज्ञानतोसेअवनीज्ञाः ॥ तातेअरूममद्र्शनपाये । अयेशिद्धविचरहुसुखछाये ॥ ५० ॥ हमसबभूतनअंतरयामी । अरुतिनकेकारणअरुत्वामी ॥ ज्ञब्दत्रक्षअरुपत्रद्रक्षरः । अरुसनातनमीरकछेवरः ॥५९॥ जीवजगतमहँजगजियमाही । दोजमहँब्यापकहमहिसदाहीं॥जिमिसपनेनिजआतमकाही।देखतजनसिगरेरजगमाहीं॥ जागेहोतहियेअसज्ञाना । हमतोरहेएकअस्थाना ॥५३॥ यहिविधिसुरमनुजादिकरूपा । स्वप्रसारसमायामयभूपा॥

दोहा-अँदैविद्यक्षणजीवयुद्, पायातेशसजानि । करतरहें सुपिरणसदा, सार्श्वातिदिशनुपानि ॥ ५४ ॥

जोपरमात्मप्रभावते, देसतस्वप्रभपार । अरुषुपुतिमेंसुसळ्दत् सोहेरूपदमार ॥ ५५ ॥ जागतस्वप्रसुपुतिदुमार्द्धा । भिन्नहुतिनतेरहतसदाहीं ॥ झानस्वरूपजोवह नोई । परमातमदाराहिसोई ॥ ५६ ॥ जिनकोऐसोज्ञाननवावत।जननमरनतेपुनिपुनिपावत॥५७॥पायनगतमहँमनुनदारास।क्षप्रकृतिविद्यानगँभीरा ॥ जान्योनिजसरूपजोनार्द्धा । ताकोनाहमंगळनगमार्द्धा ॥५८॥ तातेमोञ्जमांगमनळाई । नानित्रवृत्तिमारगदुसदाई ॥ कारेफळआञ्जरकमंनहिकरई । सदाकृष्णपद्उरमहँपरई ॥५९॥ सुसपावनदुरानाझनहेनु।करहिकर्यननाहित्तराह्मानेनू॥ दोहा-पैनवहतसुस्त्रोकर्यक्रमनाहित्तराह्मा ॥ ६० ॥ नानिमदाविपर्यानयह, छोडिसकळमनआञ्च ॥

जागतस्त्रप्रसुप्तिद्वनाद्दी।मानिविङ्जा न्युपनियकादी॥द्दानिकान्यसाभक्तदमाराकरेप्रेमरमपानअपारा ॥ द२॥ निद्वितवस्तुदेशकरह्या । अंतरमामीसोदअनुषा ॥ यदीज्ञानस्त्रारयसक्केरो । युद्धिमानकरिङ्दनिवेरो ॥ द३ ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

तुमहूँश्रद्धासहितनिवेशा । ज्ञानविज्ञानसमेतहमेशा ॥ सावधानद्वैममउपदेशा । धारणकरितावेसकरुक्छेशा ॥ सिद्धिहोहुगेतुमत्ततकारू। परिहोनहिंकबहूँजगजारू।। ६४ ॥

श्रीग्रुक उवाच।

असकहिचित्रकेतुसोंवानी । सहसबदनजगगुरुविज्ञानी ॥

दोहा—चित्रकेतुकेदेखते, विश्वात्माभगवान । निजस्वरूपकोतुरतहीं, कीन्होंअंतरधान ॥ ६५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेज्ञाविश्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराज्ञाधिकारिरचुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधौ पष्टस्कंधे पोडज्ञस्तरंगः ॥ १६ ॥

दोहा—अंतरहितजबञ्जेपभे, तबकारितिनीईप्रणाम ॥ चित्रकेतुविचरनल्गे, नभद्वेपूरितकाम ॥ १ ॥ भयोदिन्यइंद्विनवल्जाको।रूक्योगवनत्रिध्वननिईताको।चारणसिद्धिमुनीक्षअनेकन।अस्तुतिकर्राहसंगचलिए<sup>न्छन</sup>नंदनचित्रस्थोवनमाही । मदरकंदरअंदरपाँही ॥ करवावतगोविद्युणगाना । लीन्हेंसंगक्तिप्रारितनाना ॥ लाखनवर्षनिकयोविहारा । चित्रकेतुहरिभक्तजदारा ॥ जबजैतीचाहतमनमाही । तबतेताह्वैजाततहाँही ॥ ३ ॥ एकसमयअतिविमल्प्रकृताहा । दियविमानजोरमानिवासा॥तामच्योजातकहुँकाही । गयोजवैकेलातहिमाही॥॥

दोहा—मुनिसमाजम्पितहँउस्यो, सेवितिकेन्नरसिद्ध् ॥ पारवतीकहँअंकर्छे, पेंटेशम्भुप्रसिद्ध् ॥ चित्रकेतुशंकरदिगजाई । उमहिविङोकतहँस्योटठाई॥मनमहँअतिशयकोतुकमानी।चित्रकेतुपोल्योभसवानी॥५॥

चित्रकेतुरुवाच ।

शिक्षकजनकेभमंघनरे । अहेंगुरूसवलोकनकेरे ॥ ६ ॥ शीशजटाधरवरतपथारी । सकलब्रह्मवादीप्रभुभारी ॥ ०॥ पेसोशम्भुसभामपिआज् । वेटअंकतियधरितजिलाज् ॥ प्राकृतपुरूपहोत्तजोकोक्त । वेटतअसनिरलननसीत ॥ केअपनीहकांतमहॅनारी । होतवितिपविधिविधिविद्यारी ॥ येतोशंभुमहाब्रतधारी । तजीलाजपींकहादिचारी ॥ दोहा—सुनिसमाजमपिनारियुत, दियोलाजसवलोय ॥ अतिअचरजलागतहिय, अतिअनुचितयहजीय ॥ ८॥

श्रीशुक उवाच।

मुनिकेचित्रकेतुकीवानी। हँसेमहेशपरम्बिज्ञानी॥कह्योनकछुकोपहुनर्हिकीन्छ्योामुनिहुँमौनन्नततवगहिर्हान्ध्यो।। पेसुनिअमितअशोभनवानी। चित्रकेतुपेकुपितभवानी॥ताकोडोठसगर्वविचारी।सभामप्यअसगिराज्चारी॥१०॥

उमोवाच।

हमसेञ्चार्टानरङ्जनकरो । कन्नतेयदृश्युभयोघनेरो ॥ कन्नतेग्रुरुद्दमारचनिआयो । जोहमकोउपदेशसुनायो ॥१९॥ भग्रुपिरंचिनारद्सनकादिक । अरुसिगर्ज्ञानीकपिङादिक्।थिसचकद्दाधर्मनदिजाने । क्यॉर्नाहसिसवतअहँद्शाने ॥

दोहा—नोशंकरप्रभुशास्त्रकी, तजेहोतमस्याद । तोविशेषिवारणकरत, बहुसुनाइश्चतिवाद ॥ १२ ॥ सुरविरंत्रिआदिकसवजेते । जिनपदपंकजपूजततेते ॥ परमधममूरतिजगस्यामी । तिनकोअधमकुमारगणमी ॥ देवनिद्रिरितादरकरई । प्रभुद्धिनिट्यकहतर्नाहडरई ॥ तातेचित्रकेतुकुट्यपति। दंडदेनटायकसवर्भाती ॥३॥ पदशुठिच्यकेतुनरनायकान्।हहरिदासहोनकेटायक॥इरिपदस्यन्तसेवनयोग्नातिनसेवनयहिअपितअयोग्ना १८॥ पदशुठिच्यकेतुनरनायकान्।हहरिदासहोनकेटायक॥इरिपदस्यन्तसेवनयोग्नातिनसेवनयहिअपितअयोग्ना ॥ १५॥

श्रीगुक उवाच ।

्रेदा-चित्रकेतुकदैनवरमा, दृईशापञ्जतियोर ॥ त्रविमानतेउतिरके, करिप्रणामतेदिँठौर ॥ १४४४ - १ व स्योवचनमधिमुनिनसमाता ॥ १६ ॥ चित्रकेतु स्वाच।

मातुज्ञापिज्ञ्रासेभारतोरी । छीन्झोसिखतपाणियुगजोरी॥मनुजनजोसुरवचनउचारै।जानहुसबैभागअनुसारे ॥१७॥ जोजनसुखदुखजगमहँभोगे । सोसबहोतकरमसंयोगे ॥ १८ ॥अपनेतपरतेजगमाही । सुखदुखभोगतहैकोउनाहीं ॥ इंज्ञजनकरमहिअनुसारा । सुखदुखदेतअहेसंसारा ॥१९॥ज्ञापअनुमहनरकदुस्वर्गा॥औरदुसकळसुखौदुखवर्गा ॥ येविचारकन्हिंकछुनाहीं ॥ २० ॥ रचतएकईज्ञहिजगमाहीं ॥

दोहा-चेप्रोक्षसुखदुखसँचे, देतसोईभगवान । आपरहत्तस्वतेनिच्म, यहजानतमितमान ॥ २१ ॥ ताकोशाद्यमित्रकोउनाहीं । जातिचंधुनहितासुजनाहीं ॥ सवमेंसवनिजपरनहिताको । रागरोपनहिँदैममताको ॥ सत्त्यईश्चाहेसदानिरंजनासकच्जगतजनकेमनरंजन२२वंधमोक्षसुखदुखअनहितहित।जननमरनजगजीवनकोनित ॥ पेतिनकेकरमित्रअद्युसार । बारहिंचारहोतसंसारा ॥२३॥ मेंजनमीनहिंशापखुड़ाऊँ । पेयहविनतीतोहिंसुनाऊँ॥ जीनकश्चोमेंवचनकठोरा । सोअपराधक्षमहअवमोरा ॥ २४॥

श्रीशुक उवाच।

यहिविधिउमाउमापतिकाहीं । करिकेश्वपत्रसन्नतहोंहीं ॥

दोहा—चर्डिकेविमङ्क्षिमानम्, तहँकोकियोपयान । तासुनन्नतादेखिभे, विसमित्तउमाइशान ॥ २५ ॥ तहाँसरनअरुमनिनस्रनावत । कह्योउमासोशिवसख्छावत ॥ २६ ॥

#### रुद्रखवाच ।

हरिदासनकेदासनकेरो । देख्योउमाप्रभावचनेरो॥२७॥राखतकवहुँनकोहुकीआसा । मानतकवहुँनकिहुकीआसा॥ स्वर्गनकंश्रहपुक्तिसमाना । मानतहेद्दरिदासधुनाना ॥२८॥नित्रहऔरअनुप्रहृनोऽऽजननमरनधुखदुसपुनिद्योज ॥ जीवद्विद्देशदेद्दसंयोग्र ।करतअनेकभातिजयभोग्र ॥२९॥ जिनकेद्दियेद्देश्वनिर्देशाना । तिनकोधुरनरआतममाना ॥ तिन्हींकोधुखदुखअरुभासे । यथासीपमहर्रजतप्रकासे ॥ ३०॥

दोहा—भयेभिक्तिभगवानकी, दोतिवरागद्धज्ञान । तेकाहूतेकबर्डुनीई, रासिईआश्रामुनान ॥ ३९ ॥ माविरंचिअहसनत्कुमारा । अरुनारद्रध्वनिमुरहुअपारा ॥ कृष्णचरित्तेनकहुँनीईजाने । भरेसचेअपनेअभिमाने ॥ हमसनतामुअंशकेअंसा । कहँटोंमुसकिंजिपश्चंसा ॥३२॥प्रियअप्रियताकोनीईकोई।सवमेरदत्तसमानीईसोई॥३३॥ तिनकोचिबकेतुयहदासा । महाभागवरज्ञानप्रकासा ॥ सोकसमदरशीसवमाईा । रमाकंतकोप्पारसदाहीं ॥३४॥ सातिहरिजनमोहभवानी । विसमयकरहनयदवरआनी ॥ ३५॥

#### श्रीशुक उवाच ।

ऐसीसुनतशंभुकीवानी । विसमयतिनभइमुदितभवानी ॥ ३६ ॥

दोहा-वित्रकेतुयद्यपिरह्यो, शापद्वदेनसम्पं । तद्दिष्ठमाकोनहिंदियो, जानिमहानजनयं ॥ छोन्ह्योशापनोरिख्मपानी । यहीसापुकेटक्षपजानी ॥३०॥ उमाशापनशसोदेश्या । वृत्रासुरभोदीरअनूपा ॥ सोसप्रभावज्ञानविज्ञात्रा।असुरतनहुँमहँतेहिनसुष्ठाना॥३८॥वृत्रजन्मपृष्ठवोनोराजा।भयोभक्तकिमिअसुरदराजा॥ सोमनुमकोदियासुनाई । सर्वविस्तारसहितकुरुराई ॥३९॥ चित्रकेतुकोयदद्दितहासा।दायकुर्वपतिविविद्वहुटास्या॥ हरिदासनकोकथाप्रसंगा । दायकसुरतकारकभवभंगा ॥४०॥ तुपवित्रजन्नोउद्याता । पद्मीतिस्रतस्वासा।

दोहा-सुमिरतश्रीयदुनाभपद्, समुझतरहतसदाहि । साजगर्वपनतारिक, नातकृष्णपुरकाहि ॥ ४३ ॥

रति सिद्धिश्रीमद्दाराजापिराजवांपवेदाविश्वनायांस्त्रात्मजसिद्धिश्रीमद्दाराजापिराजश्रीमद्दा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिरयुराजांसदृत्देवकृते आनन्दास्त्रुनिया पष्टस्कन्ये सतद्दास्तरंगः ॥ १०॥

(14)

## आनन्दाम्बुनिधि ।

#### श्रीशुक उवाच।

्रभागतः । व्यक्ति स्टब्स्याः स्ट

हणवामचर्पणीसुहाई । तेहिसुतभेषुनिभग्रमुखदाई ॥ २ ॥ वामीतैभोद्रित्वकुमारा । वालमाकयहनामज्यास ॥

दोहा—रामचरितजोभनतभो, अतिपावनसुखमूछ । रामायणअसनामजेहि, ओवदाहकसमतूछ ॥
- रुणउरवज्ञीसमीपा । धरचोरेतघटमाहँमहीपा ॥ताघटतेभेयुगछकुमारा । नामअमस्तिवसिष्ठउचारा ॥५॥
त्रप्रियोरिवतीसोहाई । तिनकेभेत्रयसुतसुखदाई ॥ पिप्पछअरुआरिष्ठउत्तसमा । जिनतपकरिसाध्योअपवर्गा ॥६॥
त्रामकीवासवनारी । ताकेभोजयंतवछभारी ॥ मीद्धपळपभजौरसुतदोळ । भयेजुर्बोक्रजानहुँसोळ॥७॥
त्रिविकमवामनरूपा । क्रीतिजासुतियनाम्अनूपा ॥ तिनकेभयेवृहतअञ्चोका । तिनकेसौभगआदिकती

दोहा—नामनगुणअरुचरितसव, अरुतिनकोअवतार ॥ नृपअठयेअरुकंधमें, कहिहौंयुतविस्तार ॥ ९ ॥ अवकृश्यपदितिवैज्ञावसानो।चलिप्रहलादजन्मतहँठानो १ ०दितिकेद्वेसुतभयेप्रचंडा।कनककशिपहिरण्यासवदंडा ॥ हिरण्यकशिपकीनारिकयाधू।जंभसुतासोसुल्विअगाधू।।सोसुतचारिवलोअतिजाये।क्रयतेतिनकेनामगनाये ॥१२॥ यकसल्हाददुतिआसुल्हादा । तीजोल्हाद्चीयप्रहलादा । तिनकीभगिनिसिंहिकाजोई। विप्रचित्तिदानवित्यसेहैं॥ राहुकुमारभयोधुनिताकर। यसतपर्वल्हिचंद्रदिवाकर् १ ३पियतपियूपतासुजगदीशा।चक्रचलायमाठिलियशीशा ॥

भुर

राजोवाच ।

मरुतछोडि निजनासुरभाऊ। केसेभयेसरिससुरराऊ॥ कौनकियोहितवासकेरो। दियोदेवपदशक्रवनेरी॥२०॥ सुनिनसहितमोहिसननहुटासा। करहुनाथसोकथाप्रकासा॥२१॥

श्रीसृत उवाच ।

विष्णुरातकेम्रुनिसस्त्रेना । देवरातभरिकेशितचैना ॥ वास्त्रारकुरुपतिहिसराही । कहनछगेशुकदेवउछाही॥२२॥

श्रीशुक उवाच ।

दोदा-विष्णुवाँदवलसुरनते, असुरगयेजवमारि ॥ तवदितिअतिशृदुसितभे, निजसुतनाशनिहारि ॥ दियेविचारकरनतवलार्गा । शोकरोपआर्गातनजार्गा ॥२३॥ क्रमहानिजवंधविनाशा । कठिनवित्तपापीवलाशी॥ ते स्वकोपिमार्गा । कवस्वद्वींमूसपायपसारी ॥ २४ ॥ कीतोभसम्बिमलकाकारा । अतसमययदहोतशरीरा ॥ दिकेदेनु । वांतः । भूतशोदतेनरकपयानि ॥ २५ ॥ दिनानन । अतिहासकाराकस्तपाउँ॥२६॥

दोहा-असाविचारिअसुरनजनिन, कर्यपकेढिगजाय ॥ ठगीकरनसेवाअमित, अतिरोपीतिवडाय ॥ २७ ॥ पतिकीकरिकैभक्तिमहानी।रुखलहिबोलिबोलिमृदुवानी॥करतकटाक्षमंद्युसकाई।कर्यपमनदितिलियोलोभाई र यद्यपिज्ञानीरहेसुनीज्ञा । तद्यपितेहिंवज्ञभयेसुनीज्ञा॥कहैजोदितिकरूयपसोइकरहीं।प्यारीरुखलहिआतसुदगरहीं। करहिमुनिहुँकहुँनिजवश्माँहीं।नारिनकहुँअचरजकछुनाहीं२९पुरुपनप्रथमअसंगनिहारा।वृहतनदेख्योपुनिसंहारा। तवअर्पंगोविरच्योनारी।होतभईसोजनमनहारी३०कस्यपलखिदितिकासिवकाई।कह्योवचनहाँसिप्रीतिवढ़ाई॥३१।

कञ्चप खवाच ।

दोहा-होंप्रसत्त्रमेंतोहिंपर, माँगुप्रियावरदान ॥ कंतकृपातेतियनको, दुर्रुभकछुनजहान ॥ ३२ ॥ पतिहीपरमदेवतियकेरो । ओरथर्मनिंहनिगमनिवेरो ॥ सबकेजरमहँकरिहिविहारा । सबकेपतिवसुदेवक्रमारा॥३३। सुरवपुत्तेसवपुरुपनकेरे । यदुपतिपूजनछेतपनेरे ॥ नारिनकोपूजनपतिरूपा । छेतसदायदुराजअनूपा ॥ ३४। तातेपतित्रताजोनारी । उभैद्योकगतिचंद्देसधारी ॥ तोपतिमेंअनन्यकारभाऊ । भजैकृष्णग्रुनिपरमप्रभाऊ॥ ३५। सोतमतेहमपूजनपायो । तेत्रविधिमोहिमोदवदायो ।। तातेजोअभिरुापतिहारी । सोपुजवनकीआशहमारी॥३६।

दोहा−सुनतकंतकेवचनअस, दितिअतिञ्ञेसुसमानि ॥ अतिविनीतह्वैवचनमृदु, कद्योजोरियुगपानि ॥

दितिउवाच ।

जोमोहिंपरप्रसन्नअतिहोह । अरुराखहुमेरेडरछोह ॥ तौवासवहतसुतमोहिंजानी । मोपरकरिंकेक्टपामहानी ॥ देहुपुत्रमोहिंशकविनाशी । यहअभिलापमोरितपराशी॥३७॥सुनतवैनदितिकेमुनिराई ।लगेविचारकरनपछिताई॥ अहोअधर्मअमितमोहिलाग्यो३८विपैविवज्ञवनितारसपाग्यो॥अवमेंअवज्ञिनरकमहँजेहीं।तियवज्ञकरनीकोफलपैही। पहनारिनकोसदासुभाऊ । चाहाँहस्वारथवज्ञानाँहकाऊ॥ तातेमोहिंाधिकवाराईवारा।नारिसुभावनप्रथमविचारा ४०

दोहा-बदनकमरुवचननसुधा, हीयदुराकीधार ॥ ऐसीनारिनकोमरम, कोग्रणिपावहिपार ॥ ४१ ॥ निजस्वारथकीहोहितिय, तिनकहँकोउप्रियनाहि ॥ स्वारथहिततेमारहीं, पतिसुतभातहिंकाहिं ॥ ४२ ॥ दितिहिवचनमेंहारिदिय, मृपानहिहैसोइ ॥ तातेकरहुँउपायजेहि, वचवइंद्रकोहोह ॥ ४३ ॥

श्रीशुक उवाच ।

असर्विचारिकर्यपतहो, दितिपैकछुअनसाय । अपनेकोनिदत्तवचन, वोछेताहिसुनाय ॥ २४ ॥ कश्यप उवाच।

संवतसरटोंगोत्रतपरिंहै । ताकीसकटभौतिविधिकरिंहै ॥ तोवासवनाशकसुतहोई । त्रसंडेहवरितकरसोई ॥४५॥ सुनिकर्यपकेवचनसयानी । जोरिपाणिबोटीमृद्वानी ॥

दितिस्वाच।

हमभारणकरिंदेवतसोई । जेिंदिविधिञापुरजायसुहोई ॥ जेिंदिविधित्रतनिर्दिगोरनझाई।सोउपायप्रुश्वेदुवताई ॥३६॥ दितिकेवचनसुनतभतिष्यारे । त्रतपुंसवनसुनीश्रउचारे ॥

#### कश्यप उवाच।

परेषुसवनत्रतसुतदाता । करैनकोडनीवनकरपाता ॥ वदृष्ट्यानाँहैक्दैनाँनदा । निशिदिनपानतरहेगोविदा ॥ दोहा—दुवनञ्जाविषदार्थको, काटनहिनसलोम ॥ ४७ ॥ जलहिलिनहिमजनकराहै, करहिनतामसतोम ॥ करेनदुनेनसासभापन । वसनविनापापेनपरेतन ॥ पहिरोपहिरनहिसममाटा ॥२८॥ भनेतामिपनहिकोउकाटा॥ भूतभद्रकाटीकरभोग् । करनसन्तपत्रनकिरायः ॥ आनिनस्त्रद्वत्रत्रनदिसात् । कोहकोन्द्रीमुसनस्याते ॥

रत्तर्वाडीठिहुनेहिषरहं। सोजनावनहिभोजनकरहं। अञ्चितनकरेवटपाना॥२९॥अञ्चित्रपेक्तेन

ं ।काङकेशनींहर्छोरे । रहेनभूपणविनकेहुँठोरे ॥ वसनढौंपिञ्जॅगबाहरजावे ॥ ५०॥ विनशुचिह्नेहगनींदनहावे । दोहा-विनथायेपगओदपद, औकाहकेसंग । पश्चिमउत्तरशोशकारि, औरनप्रकारिअंग ॥

्रिक्षंत्र्यामार्द्धसमानो ! कबहूँनिर्दिसोवेब्रतठानी ॥५१॥ घोषेवसनप्रहिरिनितनारी । सिगरीमंगलसान्नसँगारी॥ १४भभूनिकोद्धिनमग्वाने । एकवारिदनभोजनठाने ॥ ५२ ॥ सघवानारिनलेड्बोलाई । तिनकोचंदनसुमनचद्गर्दशै॥ १, गवसनजार े १ देइतिन्हेंनितरहेअसेदू ॥ पुनिपतिकोनितपूजनकर्र्द्ध । तेहिस्वरूपउरघ्यानहिपर्द्ध॥५३॥ १ पुंसवननामन् १ ी॥ एकवर्षकोकद्वोजचारी ॥ विधिसमेतजोयहब्रतठेहो । तोवासवहत्यासुतपेहो ॥ ५४॥

दोद्दा-ऐसेसुनिकर्यपवचन, दितिअतिशेसुसमानि । सविधिकरोंगोमेंत्रते, कह्योजोरियुगपनि ॥ त्रनपारावनमहासुखदाई । ताकीविधिजसकंतवताई ॥ तेहिरीतिधाऱ्योत्रतकाँहीं।कर्यपकृतगर्भेहुउरमाँहीं ॥ ५२॥ इंद्रविमाताकागतिजानी । निकटजायसेवाबहुठानी॥नितउठित्रासववनमहँजाई।समिधिफूलफलदलसप्रदाई॥५६॥ अंकुरकुराहुमृत्तिकावारी । समसमेआनहिसुसकारी॥५७॥यहिविधिकरतमातुसेवकाई । निवसतरह्योतहाँसुरारी॥ त्रतसंडनकोषातल्याय । रह्योतहाँनिजकपटिलपये ॥ जैसेविधिकधारिमुगरूपा । मारनचहतसृगनकहँभूप॥५८॥

दोहा—पैदितिकोत्रतभ्गनिहं, होतभयोकिहुँकाल । पेलिपुरंदरिनजमने, अतिशयभयोवेहाल ॥ चिताननमहँकियोपनेरी । पूजेशाशकानविधिमेरी॥५९॥एकसमिदितिभोजनकरिके।नहिषोयोष्ठएआलसभरिके॥ संभ्यासमश्यनतिहंकीनी।विधिविपरीतिशकलिखीनी॥सोइशंतग्लहिदितिनरमाही।प्रविश्योपासवगहिपविगरी। उद्रमप्यमायाक्रिताई॥६१॥काटनलयोगभैवरिशाई॥ गभैहिसातखंडकरिडाऱ्यो।आरतकतत्यगभैपुकाऱ्यो॥ त्रमाकृतमाकृत्याक्रियादी।सासवत्हाँमनहिमनमापत॥पुनिलेकुलिशशकपरचंडा।यक्रयकसातसातिवरांडा ६२

दोहा-गर्भरांडउनचासभे, तेव्याकुळकरनोरि । वासवसोविनतीकरन, लगेअतिहिनिहोरि ॥ पढ़ीकहाइमहिहारमारे । हममाहतदेशातिहारे ॥६३॥ तवतिनकोसेवकपहिचानी ॥ बोल्योसुनासीरअसगरी॥ वेहीतृममिनचपुदमारे । तानडरहुनहानिहमारे ॥६३॥ यद्षिकुळिश्चाप्छळिश्चालाई । नाशनच्छोगर्भगरियारी तदापिकृपाकृष्णकोषादे । मृन्योनगर्भसुनहुनुपराई ॥ बसेअस्रद्रोणसुनकेरी । च्छोरावरोनाश्चिते ॥ पतुमपरकिकृपामहाई । छिपोवचाहतुरतयदुराई ॥ ६५॥ यदुपतिकहंपकवारहुप्यांच । सोतारूप्यमुक्तिनरविधि

देता-दिनितोददादिन हमपरप्रभिष्किन्द्योदिरस्यान ॥६६॥ तातभेष्ठनसासस्त, माहतदाहसमान ॥ पान रचननीदोपरिचारी। होन्द्रयोपामभागभिष्कारी ॥ दितिङ्क्तिष्ठितस्विक्षास्तुमारेरादेवस्वितिशिवित्तपर्थारी प्रचनमञ्जूद राजपर्वे दोर्द्धारिक्षित रचनतद्वाँदाँ॥ यहस्तिङ्केत्वेक्टिनतप्रकीन्द्रयोदिवनतीतनिहत्वित्तर्वे देवी हेर्द्दिरिभपद्वयन्त्रयासाम्बद्धारकानमदायहामा॥ नानोहोहनोहाकतुम्दास् । सृपाद्योदिसनिकरपुत्रस्याम्बन्धाः सुनिदिनिको निकोस्टान्द्राना । बासप्रकृतोद्दर्सभ्यमानी ॥

#### इंद्र उवाच।

सिवर संदेवद्वति द्वयानियाना । इस्यदेवनुस्मभेनियाना ॥

देशन्यत्रोतेत्राद्धम् निजरित्यस्तिद्ययः। आतिअञ्जीवनीदिष्ठिषयः, नेरेउद्गीदनायः॥ ७१॥ सभै १८६४ तरदेवतायः। ४४ ॥ सभै १८६४ तरदेवतायः। ४४ वद्गान्यत्राप्ति । ४४ ॥ सभै १८६४ तरदेवतायः। ४४ वद्गान्यत्राप्ति । ४४ ॥ ४५ वद्गान्यत्राप्ति । ४४ वद्गान्यत्रापति । ४४ वद्ग

आर्फ उवाच ।

पर्रार्द्धिक सम्बद्धि हो । सम्बद्ध हो मुद्धि र हिर्देश हो छ

व्रतकरिवेमें जोतियसोई । निजतनतेसमस्थनिहंहोई ॥ तोसादरपतिहीवृतठान । वृतसंडनन विश्रनसध्वानारिनकाहीं । चंदनमालाभादिकमहीं ॥ पूर्जेनितत्रतिनेमहिधरई ॥ १९ ॥ आ

त्तत्त्वयातात्त्रपात्त्राः पद्भागाञ्जात्त्रामाश्चाः । चूकानतत्रातनमाह्नवरहः । ५८ ॥ अह दोहा-हरिप्रसाद्कारेअञ्चाननेज, ग्रुद्धिलयेसिधिकामः ॥ २० ॥ यहारीतिदिनवरपकारे, पनिकातिककीपूर्णिमा, कोत्रतकरेमहानः ॥ २९ ॥ ओरहिंडिअस्तानकारे, प्र

होमकरेषुनिष्तयुत्वीरे । द्वादश्ञाहुतितेह्वेधीरे ॥ वारहनीकेत्राह्मणकाही । भोजनकरवो जठअरुतिलहुपात्रयुड्सहिते । तिनहिदेदवतकारीसहिते॥तिनअशीसनिजशिरमोधारी। शिर पुनितिनकीआशासुल्लेकेभोजनकरेसुदितमनहेके ॥२३॥ वंधनयुत्तआचार्यहिआग्राकारहे निज्तियकेसमीप्रमंजह । होयशेपपायस्सुल्ल्ल्यह ॥सुतकहेतदेदतेहिकाही । अशनकरेसोअ

दोहा-विधिपूर्वकय्दपुंसवन, ब्रत्हिकरेजोकोह् ॥ सकल्कामनातासुको, आशुहिपूरणहो। छंद-यहत्रतकरेजोन्॥रिल्हेसोभाग्युहिकाँहीं । सुतय्ज्ञपावेभूरिहोुहविधवासीनाहीं ॥ २

यहत्रतकन्याकरेषुळक्षणपतितौपाव । जेहिपतिष्ठत्रनहोइकरेत्रतहरिष्ठरजावे ॥ जेहिसुत्रजियतनहोयतासुकोसुत्रजियताहै । अतिअभागिनीजोहसुभागिनीहैसोड अतिहिकुरूपाहोहसोडहैजातिसरूपा । परमरोगिनीजोनिकरोगिनीहोहसनुपा ॥

जाताहकुरूपाहाइताउद्धणातकुरूपा । परमरागिनानानानागानिहरूणया । दोहान्त्रतकर्महिकीप्रुर्त्तिको, यहेयहीअध्याव ॥ होइपितरसुरत्नुप्रअति, सक्टमनोरथपाव श्रीटक्ष्मीनारायणहुँ, ताकेउपरसदाहि । अतिप्रसन्नमनमेरहत, देतस्रक्तितेहिकाहि

सोरठा-हेकुरुपतिमहराज, मरुतजन्मकीयहकथा ॥ सुनैजोजनजेहिकाज, तासुमनोरयहि दोहा-दिक्किनिधिकाक्षिसंवतआसेत, मधुपंचिमकुजवार ॥ छठयोयहजस्कंघवर, रच्योमह

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेज्ञश्रीविश्वनाथासिहात्मजसिद्धिशीः धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रक्वपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहः देवकृते पष्टस्कंधेजानंदांबुनिया एकोनविज्ञस्तरंगः॥ १९॥ दोहा-महाराजरपुराजकृत, ज्ञुभळठयोंअसक्षेष। यहसमास्रुद्धेत्रभयोः संग्रत्रछंदः

समामोऽपं पष्टरकंपः ६.

पुस्तक मिठनेका ठिकाना-खिम राज्य निर्माण दास

"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना-बम्

दोहा—अंवअंब्रिअभिवंदिके, अखिलअनिल्लेके । अमरपुर्तागोअमरयुत, अमरमानिअमरेज्ञ ॥ ७७ ॥ मंगलप्रदमास्तजनम्, जोपूछेहुनरनाह । सोवरण्योअवपुनिकहो, जोसुनिवेकीचाह ॥ ७८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजाबांषवेदाशीविश्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहा राजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बुनियो पष्टस्कंषे अष्टाद्शस्तरंगः ॥ १८ ॥

दोहा-सुनिकेथोञ्जकदेवके, वचनक्रपारसभीन । फेरिपरीक्षितजोरिकर, विनतीयहिविधिकीन ॥ राजीवाच ।

जोनपुंसवनवतकह्यो, जोहरीझतजङ्राय । ताकीविधिमोसोंकहो, परमञ्चपाडरलाय ॥ १ ॥ सुनतपरीक्षितराजके, वचनपरमसुद्रपाय । विधिषुंसवनसुवतहिकी, शुकदियताहिसुनाय ॥ श्रीशुक उवाच ।

मार्गअसितप्रतिपदाते, पतिआज्ञाङेनारि । प्रारंभिद्देशुंसवनसुत्रतं, द्वैपवित्रसुखपारि ॥ २ ॥ प्रथममरुतगनकीकथा, श्रवणकरेचितलाय । पुनिआज्ञालेवित्रकी, सरिमेजायनहाय ॥ वीरीनिहमोजनकरे, पहिरिओद्दिष्टश्चेत । निञ्चाकीदुइदंडदुरि, प्रजरमासमेत ॥ ३ ॥

पुनिइनमंत्रन्तेभगवान्कोप्रणामकरै-

अर्ठतेनिरपेक्षायपूर्णकामनमोस्तुते । महाविश्रतिपतयेनमःसकछितद्वये ॥ ४ ॥ यथात्वक्रपयाभ्रत्यातेजसामहिनीजसा । ज्रष्टदेशग्रुणैःसर्वस्ततोसिभगवान्मभ्रुः ॥ ५ ॥ विष्णुपत्नीमहामायेमहापुरुपछक्षणे । त्रियतांमेमहाभागेळोकमातर्नमोस्तुते ॥ ६ ॥ ॐनमो भगवते महापुरुपाय महानुभावाय महाविश्रतिपतये सह महाविश्रतिभिनेविद्यपदराणीति ॥ दोह्य-नितनितपुनियहमंत्रते, आवाहनभगवान । अर्ध्यपद्यआचमनअरु, मजनकरेसुजान ॥ बस्रहुँअरुपदोपवीत, श्रूपणचंदनफूळ । श्रूपदीपनेवेद्यअरु, अरपेअरुतांबृळ ॥ इन्हेंआदिपोडशविधिह, पूजैनितभगवान । वचैखीरनेवद्यते, द्वादशवारप्रमान ॥ करेअगिनिमेंहोमको, सादरमंत्रहिमाहि । छस्रदेतआगेअहीं, अयतेमंत्रहुँकाहिं ॥ ७ ॥

ॐनमो भगवते महापुरुपाय महाविभृतिपत्तये स्वाहेति ॥ दोद्दा–सवसंपतिकीकामना, करेजोमानुपकोय ॥ करेप्रायनाभाँतियहिं, हरिछक्ष्मीकीसोय ॥ तुमदोक्जेदनविदित, सकटकामनादानि ॥ करहुमनोरयपुरुष्प, मेरोहियकीजानि ॥ ८ ॥ ९ ॥ करिप्रणामपुनिर्मातियुत्त, वासुदेवमनुकाँहिं ॥ जिपद्शवाराहिपुनिपढे, यहअस्तोत्रतहाँहिं ॥ ९० ॥

भयस्तोत्र-युवांतुविङ्वस्यविभू जगतःकारणंपरम् । इयंहिप्रकृतिः सुक्षामायाज्ञाकिर्दुरत्यया ॥ ३१॥ तस्याअधीश्वरः साक्षात्त्वमेवपुरुषःपरः । त्वंसर्वयज्ञङ्ग्येथंक्रियेयंफरुषुग्भवात् ॥ ३२॥ ग्रुणव्यक्तिरियेदेवीय्यंजकोग्रुणसुग्भवात् । त्वंहिसर्वज्ञरीयात्माश्रीःज्ञरीरिट्याज्ञयः ॥ ३३॥ नामरूपेभगवतिप्रत्ययस्त्वमपाश्रयः । यथाप्रुवांत्रिरोकस्यवरदोपरमेष्टिनो ॥ तथामग्रुत्तमश्रोकसंतुसत्या महाज्ञिषः ॥ ३२॥

दोहा—यहअस्तुतिभगनानकी, करिकेंप्रीतिबद्धाय ॥ सामग्रीष्ट्रनावची, ताहिषरैअटगाय ॥ १ ॥ हरिकोष्ठ्रतिआचमनकराव । बचीहोमतेसीरजोपाव ॥ ताकोसादरकरिअप्राना । पूजनको हेरिभगनाना ॥ १६ ॥ पुनिहरिरूपजानिपतिकार्सी । पूजेप्रेमसहितसुसमार्ही ॥ मतिकीआझाटेप्रनिनारी । करिकमेरि रिसुसकारी॥१

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

त्रतकरिवेमेंजोतियसोई । निजतनतेसमस्थनहिंहोई ॥ तोसाद्रपतिहीत्रतठाने । त्रतसंडननहिंहोयपहाने ॥१८॥ विप्रनस्थवानारिनकाहीं । चंदनमाठाआदिकमाहीं ॥ पूजेनितप्रतिनेमिहिघरई ॥ १९ ॥ आवाहनहुँविसर्जनकरई॥ दोहा-हरित्रसादकरिअञ्चाननिज, शुद्धिलियेसिधिकाम ॥ २० ॥ यहीरीतिदिनवरपकरि, पूजेइयामाइयाम ॥

पुनिकार्तिककीपूर्णिमा, कोत्रतकरेमहान ॥ २१ ॥ भोरहिंउठिअस्नानकरि, पुजेशीभगवान ॥ होमकरैप्रनिष्ठतयुत्तवीरै । द्वादश्वआहुतितेह्वैधीरै ॥ वारहनीकेत्राह्मणकार्ही । भोजनकरवावेशुखमार्ही ॥ २२ ॥ जठअरुतिरुहुपात्रगुड्सहितै । तिनहिंदेइत्रतकारीसहितै॥तिनअज्ञीसनिज्ञाज्ञरमोधारी। ज्ञिरसोंकरैप्रणामसुरारी॥ प्रनितिनकीआञ्चासुखरुँकै।भोजनकरैसुदितमनह्नेकै ॥२३॥ वंधुनयुत्तआचार्याहआगू।कारिह्नेमीनसहितअनुराय् ॥ निजितयकेसमीपमेंजाई । होयशेपपायससुखछाई ॥ सुतकेहेतदेइतेहिंकाहीं । अञ्चनकरैसोअतिसुदमाहीं ॥ २२॥ दोहा-विधिपूर्वकयहपुंसवन, ब्रतहिंकरैजोकोइ ॥ सकलकामनातासुको, आञ्जहिपूरणहोइ ॥

छंद-यहत्रतकरेजोनारिऌहैसीभाग्यहिकाँहीं । सुतयञ्जपविभूरिहोइविधवासीनाहीं ॥ २५ ॥ यहत्रतकन्याकरेसुरुक्षणपतितौपावे । जेहिपतिपुत्रनहोइकरेत्रतहरिपुरजावे ॥ नेहिंसुतनियतनहोयतासुकोसुतनियतोहै । अतिअभागिनीनोइसुभागिनीहैसोउसोहै ॥ २६ ॥ अतिहिंकुरूपाहोइसोउह्वैजातिसुरूपा । परमरोगिनीजोनिअरोगिनिहोइअनुपा ॥

दोहा-व्रतकर्महिकीपूर्त्तिको, यहेयहीअध्याव ॥ होइपितरसुरतुष्टअति, सक्रुमनोरथपाव ॥ २७ ॥ श्रीलक्ष्मीनारायणहुँ, ताकेउपरसदाहि । अतिश्रसन्नमनमेरहत, देतस्रिक्तिहिंकाहि ॥ सोरठा-हेकुरुपतिमहराज, मरुतजन्मकीयहकथा ॥ सुनैजोजनजेहिकाज, तासुमनोरयसिद्धिसव॥ २८॥

दोहा-दिक्तिनिपिक्तिशिसंवतआसित, मधुपंचिमकुजवार ॥ छठयोयहअस्कंथवर, रच्योमहासुखसार ॥ १ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांघवेज्ञश्रीविङ्वनाथासंहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाः पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजर्तिह**न्** देवकृते पष्टस्कंधेआनंदांब्रनिधा एकोनविज्ञस्तरंगः॥ १९॥ दोहा-महाराजरपुराजकृत, ग्रुभछठयोंअसकंघ । यहसमाप्तसुद्रितभयो, संयुत्तछंदप्रवंध ॥ समाप्तोऽयं पष्टस्कंधः ६,

> पुस्तक मिलनेका ठिकाना-बेम राज अहा का दास "श्रीवेङ्गदेश्वर" छापार

#### श्रीगणेशाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्वुनिधि।

## सप्तमस्कंधः।

दोहा--नयश्रीकृष्णसरोजपद, मुनिमनम्षुकरवास । सुमिरतनाशततापत्रय, आशुहिपुजवतआस ॥ जयवानीदानीसुमति, गुणसानीजगमातु । सुस्रसानीतेरीकृपा, चाहौनितअवदातु ॥ जयजयगणपतिगजवदन, एकरदनशुभनामि । विघनसदनकेकदनकर, मदनकदनसुतस्वामि ॥ पुत्रपराशरव्यासजय, जयश्रीशुकमुनिनाथ । जयमुकुंदगुरुवरणजय, जयजयपितुजगनाथ ॥ देवनकेहितहरिहत्यो, बहुदैत्यनवरुवान । सोसुनिकुरुपतिजोरिकर, कीन्द्रोप्रश्नमहान ॥

## राजावाच।

ावभूतनमसमभगवाना।सबकेप्रियअरुसुद्धदमहाना॥सोवासवहितदैत्यननाना।किमिमारघोष्ठनिविपमसमाना॥९॥ तदासिबिदानंदस्वरूपा । विमल्जासुग्रुणदिव्यअनूपा ॥ वसैनरागद्वेपजिनमार्ही । देवनतेकछुअर्थेहुनार्ही ॥ जिनकोर्नोहेदैत्यनतेमीती । सोप्रभुकेसेकियोअनीती ॥२॥ नारायणकेग्रुणनविचारी।झंकितमतिष्ठनिहोतिहमारी॥ यहिसंज्ञ्यकोदेउनुज्ञाई । तुमसरवज्ञअहोधुनिराई ॥३॥ सुनिकुरुपितकेवचनसुहाये।धुन्सुनिव्याससुवनसुखपाये॥

दोहा-सुमिरतश्रीयदुवरचरित, श्रीशुकबुद्धिविज्ञाल । सजलनेनगद्भदगिरा, बोलेवचनरसाल ॥

## श्रीशुक उवाच ।

भक्षोप्रश्नकीन्द्योंमहराजा। हरिचरित्रअद्धतसुखसाजा।हरिदासनकोचरितसोहाबनाक्षणक्षणभगवतभक्तिवदाबन्ध। गार्वीहनारदादिऋपिराई । परमपुण्यप्रदअतिसुखछाई ॥ यदुनंदनपदवंदनकरिकै । पिताब्यासपदशीशहिषरिकै ॥ श्रीहरिकथासदासुखदाई । देहोंतुमकोभूपसुनाई॥५॥ यदपिनप्राकृतसुणकविकहर्से।अजअब्यक्तप्रकृतिपरअहर्से॥ तदपिप्रविशिनिजमायाम्।ह्याँ विरम्त्रिताप्रगटकराहींदसतरजतम्(हपकृतिसुणजानो।प्रभुद्दिनक्षोभकरहिंयहमानो ॥

दोहा-सतरजतमयेत्रिग्रुणको, सुनहुभूपहरिदास । कबहुँहोतयककाल्पे, निहसकोचित्रकास ॥०॥ पैज्ञजीवकाल्अनुसारा । ईशकरतसदगुणविस्तारा ॥ देवऋषिनतवत्रस्थनकरही । रजग्रुणउदेअसुरसुखभरही ॥ उदेतमोग्रुणमेमहिपाला । यसरससवकर्राहिनिहाला ॥८॥ जैसेपावकदारुहिमाही । रहतल्हतनहितेहिग्रुणकाही ॥ तिमिसवमहुँल्यापकप्रभुरहहीं।तिनकोदोपग्रुणहुनहिंल्डहीं ॥विनामयेजिमिदारुहिकाहीं।पगटतिपावकनेकहुनाहीं॥ तिमिसवमहुँद्धकुपानिपाना । जानेजानपरहिंभगवाना ॥९॥ उतप्तिप्रजनकरनजवचाहीक्ररहिंगराजग्रुणकाही॥

दोहा—जवचहिंपाळनकरन, सतग्रणप्रेरहिनाथ ।नाशकरनर्भेतमग्रने, निजसंकल्पहिसाथ ॥ १० ॥ निजअधीनप्रमुसिरजतकाळा ।ळवनिमेपआदिकमहिपाळा॥चिद्चितनामहिरूपअयोग्रातिनहिनामवपुकियसंयोग्रा जबदेवनपाळनप्रभुकरहीं । तवअमुरनआजीहिसंहरहीं॥विपमदोपळागतनहिंतिनको।नीवकमेअनग्रणकृतनिनको॥ कहींतामुमेहक्दतिहासा । जानोनारदिकयोप्रकासा ॥ भूपपितामहपर्मआपके। रहेजगतमहँअतिप्रतापके॥ १२॥ राजमुयकीन्द्राजवयागा । कृष्णचंद्रपुदकरिअजुरागा॥ सभामन्यद्मचीपिकशोरा । कृष्णहिन्नोत्योवचनकठोरा॥

दोहा-तबहिंकुप्णहानिचकर्तो, ताकोकियोविनास । तासुज्योतिप्रभुवदनम्, प्रविशतिभैशनयास ॥ १३ ॥ सोटविविदिसत्तपर्मभुवाटा।सुनिहिसभामपिचुद्धिविज्ञाटा ॥नारदसोषुछेटहरपाई । सोमतुमकोदेहुँसुनाई ॥१८॥

## युधिष्टिर उवाच ।

हरिसोवरिकयोशिशुपाला । सोहरिपद्पायोपिदिकाला ॥ दुर्लभजोयोगीनिर्दिपाव । यहमेरेमनअचरजआँ ॥ १८ ॥ मोपरकृपाकरहुमुनिभारी । यहसंज्ञायअवदेहुनिवारी ॥ वेणुभूपकन्दिर्दिनिदा । ताहिशापदेकमुनिवृंदा ॥



## श्रीगणेशाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्वृनिधि ।

## सप्तमस्कंधः।

दोहा--नयश्रीकृष्णसरोजपद्, सुनिमनमधुकरवास । सुमिरतनाशततापत्रय, आञ्चहिष्ठजवतआस ॥ जयवानीदानीसमति, गुणसानीजगमातु । सुससानीतेरीकृपा, चाहौनितअवदात ॥ जयज्ञयगुण्यतिगजवदन, एकरदन्ञुभनामि । विघनसदनकेकदनकर, मदनकदनसतस्वामि ॥ पुत्रपराज्ञरन्यासुजय, जयश्रीञ्जकुमुनिनाथ । जयमुकुंदगुरुचरणजय, जयजयपितजगनाथ ॥ देवनकेहितहरिहत्यो, बहुदेत्यनवलवान । सोसुनिकुरुपतिजोरिकर, कीन्ह्योंप्रश्नमहान ॥

## राजीवाच ।

सवभूतनमेससमभगवाना।सबकेप्रियअरुसुद्धदमहाना॥सोवासवहितदैत्यननाना।किमिमारचोसुनिविषमसमाना॥१॥ सदासचिदानंदरवरूपा। विमलजासगुणदिव्यअनुपा ॥ वसैनरागद्वेपजिनमाहीं । देवनतेकछुअर्थहनाहीं ॥ जिनकोन्हिंदेत्यनतेमीती । सोप्रमुकेसेकियोअनीती ॥२॥ नारायणकेग्रणनविचारी।शंकितमतिम्रानिहोतिहमारी॥ यहिसंज्ञायकोदेउनज्ञाई । तुमसरवज्ञअहोसुनिराई ॥३॥ सुनिकुरुपतिकेवचनसुहाय।पुनिसुनिब्याससुवनसखपाये॥

दोहा-समिरतश्रीयदुवरचारत, श्रीशुक्युद्धिविशाल । सजलनेनगद्ददगिरा, बोलेवचनरसाल ॥

## श्रीशुक उवाच ।

भलोप्रश्नकीन्द्योमहराजा। हरिचरित्रअद्भतसुखसाजा।हरिदासनकोचरितसोहायन।क्षणक्षणभगवतभक्तियदायनशा गार्वीहनारदादिऋपिराई । परमपुण्यत्रदअतिसुखछाई ॥ यदुनंदनपदवंदनकरिक । पिताव्यासपदजीजाहिथरिक ॥ श्रीहरिकयासदासुखदाई । देहोंतुमकोभूषसुनाई॥५॥ यद्पिनप्राकृतगुणकविकहहीं।अजअन्यक्तप्रकृतिप्रअहहीं॥ तदिपप्रविश्चितिजमापामाहीं।वैरामित्रताप्रगटकराहीं६सतरजतमहिष्ठकृतिगुणजाने।।प्रसुहिनक्षोभकरहिंयहमानो ॥

दोहा-सतरजतमयेत्रिगुणको, सुनहुभूपहरिदास । कवहुँहोतयककाटमॅ, नहिसंकोचविकास ॥ ७॥ पेजवजीवकाळअनुसारा । ईशकरतसदग्रणविस्तारा ॥ देवऋषिनतववरथनकरहीं । रजगुणउँदेअसरमुखभाहीं ॥ उदैतमाग्रणमेंमहिपाला । यशरक्षसम्बर्धाहिनहाला ॥८॥ जैसेपानकदारुहिमाही । रहतल्हतनहितेहिगुणकाही ॥ तिमित्तवमहँच्यापकप्रभुरहर्ही।तिनकोदोपगुणहुनर्हिटटर्ही।।विनामधेजिमिदारुहिकाही।प्रगटतिपायकनेकहुनाही॥ तिमिसवमहेँ हेकुपानिधाना । जानेजानपर्राहमगवाना ॥९॥ उत्तपतिप्रजनकरनजवचाँहै।करहिंप्रेरणारमगुणकाँहै॥

दोहा-जनचाहिंपाटनकरन, सतगुणप्रेरहिंनाय ।नाझकरनमेंतमगुन, निवसंकल्पहिसाय ॥ १०॥ निजअधीनप्रभुतिरजतकाटा ।टवनिमेपञादिकमहिषाटा॥चिट्चिननामहिरूपञ्चोग्।तिनहिनामवपुक्तियसंयोग्। निवनपानमञ्जातस्यातम् । जबदेवनपारनप्रभुकरती । तवअसुरनसाञ्हितहरती॥विषम्दोषटागननरितिनको।जीवकम् अनुगुणहत्तिनको॥ क्होतासुमेंहकुद्दितिहासा । जानोनारदिकियाप्रकासा ॥ भूपपिनामदपर्मजापके । ग्रेनगनमहेज्ञिनप्रनापके ॥ १२॥ राजम्यकीन्याजववामा । कृष्णचंद्रपुदकरिश्तुरामा॥ सभामध्यद्मचोषिकद्योग् । कृष्णदिवोल्योवचनकद्योग् ॥

को सामान्यामा । हुन्यान्य स्थानिक स्थान स्थानिक सोटिषिविस्मित्रपर्मभुवाटा।मुनिहिसभामिषेबुद्धिदेशाटा ॥ नारद्मोद्देश्डरम्पारं । मॉर्मनुमकोदेहुँसुनारं ॥ १२ ॥

## य्धिष्टिर उवाच ।

इस्सिवैरक्षियोशिशुपाटा । सोइस्पिद्पायायदिकाटा ॥ दुर्टभनोयोगीनर्दिपाव । यदमेरमनत्रवरन्त्राव ॥ १५ ॥ हारतानगरनास्य गञ्च । जाहार ५ मा । मोपरकुपाकरतुमुनिभारो । यहसंज्ञयञ्जबदेदुनिवागे ॥ वेजुङ्घकनिद्योदगिनदा । वाहिद्यारदेक्ष्रुनिवृदा ॥



#### श्रीमणेशाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि ।

## सप्तमस्कंधः।

दोहा-न्ययश्रीकृष्णसरोजपदः, सुनिमनमधुकरवास । सुमिरतनाशततापत्रयः, आञ्चहिषुजवतआस ॥ जयवानीदानीसमृति, गुणखानीजगमातु । सुखसानीतेरीकृपा, चाहौनितअवदातु ॥ जयज्यगणपतिगज्वदन, एकरदनशुभनामि । विघनसदनकेकदनकर, मदनकदनसुतस्वामि ॥ पुत्रपराह्यस्यास्त्रयः, जयश्रीह्यकसुनिनाथ । जयसुकुंदगुरुचरणजयः, जयजयपितुजगनाथ ॥ देवनकेहितहरिहत्यो, बहुदैत्यनवलवान । सोसुनिकुरुपतिजोरिकर, कीन्ह्योंप्रश्रमहान ॥

## राजीवाच ।

स्वयत्तनमें समभगवान्।।सबके प्रियअरुसुद्धदमहाना।।सोवासवहितदैत्यननाना।किमिमारचोग्रनिविपमसमाना॥।।।। सदासचिदानंदस्वरूपा । विमललासुगुणदिव्यअनूपा ॥ वसैनरागद्वेपजिनमाही । देवनतेकछुअर्थहनाहीं ॥ निनकोर्नाहेंदैत्यनतेमीती । सोप्रभुकेसेकियोअनीती ॥२॥ नारायणकेग्रुणनविचारी।इंकितमतिम्रुनिहोतिहमारी॥ यहिसंज्ञायकोदेउनज्ञाई । तुमसरवज्ञअहोसुनिराई ॥३॥ सुनिकुरुपतिकेवचनसुहाये।पुनिसुनिब्याससुयनसरापाये॥

दोहा-सुमिरतश्रीयदुवरचरित, श्रीशुकबुद्धिविशाल । सजलनेनगद्रदगिरा, बोलेवचनरसाल ॥

## श्रीशुक उवाच।

भलोप्रश्रकीन्ह्योंमहराजा। हरिचरित्रअद्धतसुखसाजा।।हरिदासनकोचरितसोहायन।शणशणभगयतभक्तिपढायनश। गार्वीहनारदादिऋपिराई । परमपुण्यप्रदेशतिसुखछाई ॥ यदुनंदनपदवंदनकारिक । पिताव्यासपदशीशहिधारिक ॥ श्रीहरिकथासदास्यदाई । देहोंतुमकोभूपसुनाई॥५॥ यदपिनप्राकृतग्रुणकविकहर्ही।अजअब्यक्तप्रकृतिप्रअहर्ही॥ तदिपप्रविज्ञिनिजमायामाहीं विरामित्रताप्रगटकराहीं इसतरजतमहित्रकृतिग्रणजानी। प्रभहिनक्षोभकरहिंयहमानी ॥

दोहा-सतरजतमयेत्रिग्रणको, सुनहुभूपहरिदास । कबहुँहोतयककारुमें, नहिंसकोचविकास ॥ ७॥ पैजवजीवकालअञ्चलारा । ईक्रकरतसद्युणविस्तारा ॥ देवऋषिनतववरधनकरही । रजगणद्वैअसरस्रलभरही ॥ उदैतमागुणमेंमहिपाला । यक्षरक्षसवकर्राहिनिहाला ॥८॥ जैसेपावकदारुहिमाही । रहतल्हतर्नाहेतिहिगुणकाही ॥ तिमिसवमहँन्पापकप्रभुरहर्ही।तिनकोदोपगुणहुनहिंटहर्ही।।विनामथेजिमिदारुहिकाही।प्रगटितपायकनेकहनाही॥ तिमिसवमर्देहैकुपानिधाना । जानेजानपरहिभगवाना ॥९ ॥ उत्तपतित्रजनकरनजवचाँहै।करहिप्रेरणारजगुणकाँहै॥

दोहा-जगराहेंपाटनकरन, सत्तगुणप्रेराहिनाथ ।नाञ्करनमेंतमगुन, निजसंकलपहिसाय ॥ १० ॥ निजअर्थानप्रसुसिरजतकाटा ।टयनिमेपआदिकमहिपाटा॥चिद्वितनामहिरूपअयोगः।निनदिनामयपुक्तियसंयोगः। जबदेवनपाटनप्रभुकरही । तवअसुरनआगृहिसंहरही॥विषमदे।षटागतनहितिनको।नीवकर्मअनुगुणकृतिनको॥ क्दोंतासुमेंइकइतिहासा । जानोनारदिकियाप्रकासा ॥ भूपपिनामद्दपम् आपकः। रहेजगनमद्देशनिमृतापके ॥ १२॥ राजस्यकान्द्राजवपामा । कृष्णचंद्र्यदकर्विनुत्राम्॥ सभामप्यदम्पोपकिञ्जोम् । कृष्णदिवोल्योतचनकटाम् ॥

दोहा-त्तवहिकृष्णहिन्वकसा, ताकेकियोविनास । तासुन्यातिप्रमुवदनम्, प्रविदानिभेजन्याम ॥ १३ ॥ राजा प्रवाहरू जाता विकास । यह ॥ सोटिपिविस्तिपमेश्ववाटा। सुनिहिसभामिपेबुट्विद्याटा ॥ नाग्द्सोप्छटरपार्ट । मामनुमकोदेहुँ सुनाई ॥ १२॥

## यधिष्टिर उवाच ।

हरिसोरिंगिकपोशिशुपाटा । सोहरिपद्पापोपहिकाटा ॥ दुर्टभतोपोर्गनहिंपाव । यहमेग्मन्श्रचरत्रश्राव ॥ १५ ॥ हरिसावराकपान्। जारार । साहार १५ मानार । । वेजुमुपकीन्याँ सिनैदा । वाहिझापेर्वेकुतिवृंदा ॥ मोपरकुपाकरतुस्रुनिभागे । यहसंदायज्ञबर्देदुनिवासे ॥ वेजुमुपकीन्याँदिसिनैदा । वाहिझापेर्वेकुनुनिवृंदा ॥

(260)

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

करिविनाञ्ञतेहिनरकपठायो।हरिनिदाकोफछदरञ्ञायो॥१६॥येताँदंतवककि्छुपाछ।रहेस्यभाविककृरकरा**छ**।९७॥ दोहा-बालहिपनतेकरत्तभे, हरिनिदाबहुबार । कुष्टभयोनहिनीभर्मे, परेननरकअपार ॥ १८॥ ावकेदेखतमें सुनिराई।किमिनिजलीनकियोयदुराई॥१९॥यहलक्षित्रमतमोरमनमारा।जिमिदीपकलहिपवनझकोरा। प्राकोवरणहसकलनिदाना । सबजानहृनारदभगवाना ॥ २० ॥

# श्रीग्रक उवाच ।

उनतधर्मभूपतिकेवेना । नारदपायपरम*उर*चेना ॥ सभासदनकहँसवनसुनाई । कथाकहनछोगसुनिराई ॥ २१ ॥

## नारद उवाच।

वेनाविवेकईशुअरुमाया । ऌहतजीवयहपाकृतिकाया ॥ सोइतनमाहमानअपमाना।निदाअस्तृतिहुकोज्ञाना॥२२॥ मभिमानहिमानहअपमाना । अहंममहिममरहत्तभुलाना ॥ २३॥

दोहा-सोजेसेसवजीवको, रहतसदाअभिमान ॥ तसेनईिंपरमातमहि, जानहसत्यसजान ॥

श्रीपतिकर्रीहंदण्डजननेहीं । ताहिक्रपाकरिाज्ञिक्षादेहीं ॥ ऐसेत्रमुक्तपाळुभगवाने । हिंसाकरवकहवअज्ञाने ॥२०॥ गतेवैरभक्तिअरुभीती । कागडुतेअरुकारेकेप्रीती॥जोकोनिहुविधिमनहिंटगावे । ताहिकृष्णहर्टिकेअपनावै॥२५॥ रिसोंबेरिकियेदुत्जेसो । छागतमननभक्तितेतसो ॥ यहमेरीहरिमहँसतिआवे । भीतिहतेहरिकहँहिपाँवे ॥ २६ ॥

रुगीभीतकीटर्जिमिभूपा । होतआसुभूगीकोरूपा ॥२०॥ यहिविधिवैरकियेहरिमाही । चिततअतिपापीर्तार<sup>ज्ञाही॥</sup> दोहा-मनलगाइजिमिभाक्तिते, पार्वीहंसुगतिदुराय ॥ तैसेकामहुद्देपभय, नेहहुतेतजिपाय ॥ २८ ॥

ष्ट्रहीकामतेगतिवृज्नारी । कंसल्ह्योगतिकरिभयभारी॥चैद्यादिककरिद्वेपकराला।पांडवकरितुवनेहविशालुा।२९॥ बहुवंशीसनुवंधहितरे । इमसवभक्तिहितेहरिहरे ॥ ३० ॥ येउपायएकोनहिकरेऊ । यातेवेणुनरकमहँगरेऊ ॥ गतिकरिकोनिहूचपाई । देइकुप्णमहॅमनहिंछगुाई ॥ तीताकोसवृविधिगनिजाई । यहमेंसत्यसुनावहुँभाई ॥ ३१ ॥

तिवृक्तअरुतुप्तिश्चपाला । कृष्णपारपद्येमहिपाला ॥ विष्रशापतेमहिमहँआये । तवमाताभगिनीकेनाये ॥३२॥

दोहा-तातेइनकीम्रुक्तिमें, कीनअहैसंदेह । पापिद्वहरिसोवैरकारे, पावहिंगतितजिदेह ॥

धर्मभूपस्तिनारदवाणी । विस्मितकह्योजोरियगपाणी ॥

## युधिष्टिर उवाच ।

केसीअहेकोनकीञ्चापा । जोहरिदासनकियसंतापा॥मृहिमहँजन्ममुक्तजनकेरो । सुनिकौतुकुमानतमनमेरो ॥३३॥ पेवैकुंठनगरकेवासी । नर्हिप्राकृतजनआनँद्रशसी ॥ तिनकोप्राकृततनसंबंधू । कोनयोगतेभोजगबंधू ॥ नारदयहतुमकथामुनावहु । मेरोसवसंदेहमिटावहु ॥ ३४ ॥ सुनतअजातञ्जू । अगनपागतमाज्यपदा

#### नारद उवाच ।

एकसमयकरतारक्रमारा । सनकादिकजिननामउदारा ॥

दोहा-पूर्वजकेपूर्वजअहैं, पंचवपीजिमिवाल ॥ विचरतलोकनलखनहित, गेवैक्टविशाल ॥ ३५ ॥ निरसिद्दिगंदरचारिह्नवाला।जयअरुविजयद्वारकेपाला॥रोकिदियोदीन्ह्योनहिजाना।तवसनकादिककोपिमहाना ३६ हरिपापिदन्दियोष्ठ्रिनैञ्चापा । सुनहुँमृढकारकबहुपापा ॥ मधुसूदनचरणन्दिगमाही । रजहुतमोग्रुणकब्हुँन्नाही।

तहुँतुमन्।हिरहनकेळायक । शुद्धसत्वमैद्रिधुवननायका। तातेआशुभासरीयोनी। पायमृढतुमविचरहुळीनी॥३णी ॥ गिर्नुछगेजबहारेपुरतेरे । तबकृपालुसनकादिकरा इमिजवदियसनकादिकशापा ,

ે.વપાવસંતા ે.ફિ. ી । पुनिएहें।वेंकुंठपुर, यामेंसंज्ञयनाहिं ॥ ३८ ॥ दोहा-तीनिजन्मभारपाइहें नोहि ... शिपन्थ्यानाः छोटोहिरण्याक्षज्यानाः •ेकेदोडज

॥३९॥ जवहारेशुक्रस्त्पहिधारो । मतपतालधरनीउद्या '8॰॥हिरणकाशिषुकोस्रुतमहलादा।धारकसकलधर्मम्याहा।

तव नयविज्ञायरिनमहँआय ।

दत्यन्द्

गंदेकका ्

वर्मेसमदरक्ञीमतिमाना । क्रुपापाञ्चअतिक्षयभगवाना॥ तासोंहिरणक्किपअतिषोरा । वैरिकियोमितमंदअथोरा॥

दोहा–सभामध्यप्रहराद्पे, करिकेकोपमहान । ठाढ्भयोमारनहिते । काढ़िकरारुकुपान ॥ त्वश्रीपतिनरहरिनपुषारचो।तिजनसकनककि्त्रापउरफारचोष्ठ१पुनिविश्रवाकेक्षिनीनारी।ताकेजन्मर्लियोदोउभारि। त्वणदुंभकरणअसनामा।निजवल्जीत्योत्रिभुवनधामा॥४३॥ द्ज्ञरयधुतहरिद्वेरपुराई । मारचोदुर्द्धनलक्महँजाई॥ तर्किडेयकबहुँइतप्हेँ । रामचरितसबतुमहिसुनेहें ॥ ४४ ॥ पुनिदोउस्त्रीजनमहिषाये । तबमाताभगिनीकेजाये ॥ तिनहिसुदर्जनचक्राहेमारी । सनकादिककी्ञापनिवारी४५वेरकरतकीन्हेंहरिष्यानातत्वेरिपुराकेयेपयाना॥४६॥

दोहा-नारदमुखसोंसुनिकथा, तहांपर्मसुत्रभूप ॥ पुनिसुनिसोंकरजोरिकै, कीन्ह्योंप्रश्रभन्तूप ॥

युधिष्टिर उवाच।

दोहा—देत्यवंज्ञमहँभागवत, केसेभेमहलाद । प्रियप्ततसोकिमिवैरिकय, पितृतिजिकेअहलाद ॥ ४७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजबांपवेज्ञविज्ञवनांयांसिहात्मजोसिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजिसहण्वेवकृते भानन्दाम्बुनियो सप्तमस्केषे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

दोहा−सुनतपुषिष्टिरकेवचन, नारदआनँदपाइ । हिरणकइयपनरहरिकया, छगेकहनचितछाय ॥ नारद उवाच ।

पारिवराहरूपभगवान् । हिरण्याक्षकोहन्योमहान्। ॥ सेाम्रानिहिरणकिशपुकुरुराई । शोचनल्योमहादुख्छाई॥१॥ पुनिदानवपतिकोपितह्नुकै ।दाविद्तलभरमभुजर्यकालायनलालकरालविशाला।आशुभयेजनुविमलप्रवाला॥२॥ फुपितदा्दिनहिंभतिकरियात्।।पृमिलसिगरीदिशादिखाती।काल्डाटसम्बाटभयाबनि।मुख्टीवंकज्ञौकवपजावानि॥ देखिनसकैजामुग्रसकोळ् । जायनसुकत्निकटप्रियजोळ् ॥ लेकरमेंदृक्शृल्प्रचंडा । गयोसभादानववरिवंडा ॥

दोहा-सिहासनआसीन्द्वै, दानवर्दैत्यवोछाय ॥ यथायोगसतकारकारि, बोल्योवचनरिसाय ॥ ३ ॥ हेदुहिहारत्रयदगसतबाह् । नमुचिपाकइल्वछआरिदाह् ॥ हयप्रीवशंवरवछवाना ॥४॥विप्रचित्तिअरुशुकुनप्रधाना॥ अरुपुळोपआदिकभटनानाभिरेवचनसकछमुनिकाना॥सिगरेकरहुआशुप्यदकाना॥अवविष्ठपहुँनहिंदुत्यसमाजा ५॥ येछपुरकरिदारसेवकाई । इतवायोतासोममभाई ॥ ६ ॥ रह्योयद्विद्धरमहामकासी । समद्रशिवेद्धर्विद्धानि ॥ सर्वापिदेवनसेवनिहारी । परयोतुच्छशुकरवषुभारी ॥ अतिकपटीचंच्छमतिवारी । भयोवंपुदनिकानुदुनगरी ॥ ७॥

दोदा–ताद्दरिकोद्दिरहाळते, काटिरुपिरळेतासु । तरपनकार्द्दाबंधुको, तवपृतिहिनमञासु ॥ ८ ॥ दरिकेदतेदेवदतिर्जेद्दे । विनजङ्कारतासारससुर्येद्दे ॥ सबदेवनकेद्देदरिप्राना । तातेवचिततासुवपनाना ॥ ९ ॥ जबळेतिदिवपकरहुँजपाई । तवळोसकळनाटुमहिषाई॥ यसदानजपतपब्रतपारिन।मारद्वसंपपुण्यकेकारिना॥३०॥ दिजकोकमंविष्णुकोम्रळा । सादेयसपमंशसुकृत्ळा॥ देवपितरऋषिभृतअपारा । मानदिद्दरिकापमंअपारा ॥१३॥ तातेजदेवर्देगळानेवासा । विप्रवेदवादिनकरवासा ॥ ऑरद्वहोदिजहाँवद्धपारा । पर्वाद्देवद्वनहेंस्माणा ॥

दोरा-नर्दंतर्देदानवनायद्वेत, पावकदेहुङगाय । मारहवाँपहुँतोरहे, द्विजनप्कविचात्र ॥ १२ ॥ हिरपक्शिषजवयोदियशासन् । त्वसिगरेभटप्रमहुङासन् ॥मायनवायनायकद्वीग् । गयसकङ्पुहुमीरणभारा ॥ करन्द्योसवप्रजनिवृत्तास् । इरम्भेकनद्वाविद्यास् ॥५३॥ पुग्वजपत्तन्वयवनवास् । वाकरररस्वटेदअस्मा ॥ इनकोटावनस्टन्त्वाम् । वचरिनविभवनहुमहेभाग् ॥ १२ ॥ कतेटेकरविपुटकुद्राग् । कोटद्वारसनिद्रारेभारी ॥ कतेटेकर्किटनकुद्रार् । काटनलागेवृत्त्वचाग् ॥ कतेदानवसृक्ष्टगार्द् । प्रजनसहित्यह्दियोगराई ॥ १५ ॥

दोहा-पहित्रिपेतवदानवार्वे, क्रियडपट्टवेषार । तबस्वगिहिसुरछोहिक, छिपत्रवनिविननीर ॥ १६ ॥ भनकमं करिभानाकेरी।दिरणकक्षिपहें कुषिनपनिगे॥छग्योभानपुत्रनसमुद्रावनाचाम्रोतिनकोक्षोकमिटावन ॥१७॥ शंवरशङ्गिभृतसंतापन । व्रतज्जकचअरुष्ट्रपायमन॥काळनाभअरुमहानाभखळ।हरितमूछद्विजदुखदा येनवश्रातास्रुतनवाळाई । ट्ययोडुझावनदानवराई ॥१८॥ औरहुवंधुवधूअरुमाता । तिनहिबुझावनहिति दानवदेशकाळकोज्ञाता । बोल्यामधुरमसुरसुखवाता ॥ १९ ॥

# हिरण्यकश्यप उवाच ।

हेजननीहेश्रातानारी । हेसुत्अवजनिहोहुदुखारी ॥

दोहा—ग्रुरनकेमनमेरहत, यहीसदाञ्जभिठाख । म्रवसमरमेसनमुखै, जुपेहोहिरिपुठाख ॥ २० । प्राणिनकोनिवाससंसारा । रहतनसबदिनकरहुविचारा ॥ जैसेपथिकपोसरापाई । भिठियकक्षणहिजाहिं। तिमिकमेहिअनुरूपहिभोग्रादेवहिकरतसँयोगवियोग्रूर १होतजीवकोकवहुँननासा । विविधयोनिमहँकरती अनुवार्योक्यप्रोपीयोते । अहेन्द्रसम्पर्धात्मकृति ॥२२॥ विधिजक्षणस्मार्वस्वस्तरा । अहेन्युनकुनुस्मार्ग

अज्ञानहिंवश्षेसोमाने । अहेदेदयहमोरिमहाने ॥२२॥ जिमिजळ्यारमाहॅनरुळाया । अहेअवळ्यळसीस अरुजवभरिनेननमहॅआई।अचळ्यरनितवचळतदेखाई२३इमिजवविपेविवशमनहोवै।तवर्हिजीवदुखसुख दोहा—यद्पिविळक्षणदेहते, जीवकहतसवकोय । तद्पिनिजहिअज्ञानवश, सुरनरमानतसोय॥ २

द्हि। प्यदापायवर्गपद्हत्, जायकहत्तत्वकाय । तत्पानकाह्मज्ञानवर्गः सुरम्मानताय ॥ अह्यभिपाययोगिवयोग् । जननमरनअविवेकहुकोग् ॥ उद्धोभागवराजोउपदेश्च । भूठिजातसोरहत्त यहोकमेहेतुकसंसारा।जानिलेहुकारिहयेविचारा॥२५।२६॥यामेसुनहुएकइतिहासा।कहहिंसंतजनसहितहुर् सुद्रएकडसीनरदेशा । तहँकोउरह्योसुयक्षनेरशा ॥ सोश्चनसोकारसंग्रामा । जूझिगमनकीन्ह्योसुरभाग । कुसुममाळभूपणसवटूटे । कवचिकरीटअंगतेछूटे ॥ हृदयतासुसायकनविदारा । तनतेवहीरुपिरकीधारा॥

दोहा—वैठगयेरददगसुँदे, खुळेझीझकेवार । धूरियूसरितकमळसुख, कटेह्।यहिययार ॥ ३० ॥ यहिविधिमृतकिरित्विकाही । रानीताकीआयतहाँही ॥ औरहुकुळपरिवारहुकरे । गिरेआयतेहिप्दि करसोधुनहिज्ञीझउरमाही।हायहायबोळिहसुखमाही॥३ १॥गहिकेचरणतासुप्रियनारी। रोदनकरिहुका छूटिगयेभूपणअरुवारा । चळिहेननतेऑसुनधारा ॥ करेसवेनहँकरुणाळाषा । उपजतिनहित्रितितं कहिंदवचनबहुभाँतिदयावन।अरिहुचरहिंकरुणाउपजावन॥विधिनिरदर्शनहाहुखदीन्ह्रों।तुपकोनेनअगोचार्क

दोहा-मुखदाताहमसबनके, तुमहिरच्योविधिजोइ ॥ दुखदातासोकरिदियो, कूरविधातासोइ॥ ३३ ॥ सुमिवनजीवनहेनदमारा । कहांगयेतुमभूपउदारा ॥ जहांजाहुतहुँदेहुवताई । वस्पतहांहमहुंहिजाई ॥ यहिविचिनारीकरिहंविटापा।पतिपदपकरिपायसंतापा॥सांझभईनहिंदाहनदीन्छो।मोहविवश्विपादयहुकीन्यो सुनिरोदनयमराजहुकाहों। अतिशपदयाभईवरमाही॥बाटकरूपधारितहुँआयोविवधभाँतितिनकोसग्रसाये॥

यम उवाच।

देवहुरेमृदनकीरीती । देखेहुपरनहिंकुर्रीहंप्रतीती ॥ जहुँतेआवृततहुँजनआहीं । मोहविवशयहजानतमार्

दोहा-इमिजेहिरक्षतकृष्णप्रसु, ताकोक्ष्यदुँननाञ् ॥ क्यदुँकहुँनहिजियतसो, जेहिहरिकरहितिनाञ् ॥ १ निजेनिकक्षेत्रकेअनुसारा । जीवलहत्तदेयोनिअपारा ॥ ष्टृत्योजबहिक्ष्यंसम्यंपा । तयहिष्ट्रियोजकरीरि पम्यमेंजोअनरसामी । लहत्तनसोसुरसदुरवदुनाषा ॥ २१ ॥ जीवझगैरमोहयदापति । तनियमहाभेदराजी जेकेरहनएदीएरमारी । पेएहएदीएकहेनादी॥जिमिषटपट्यल्लुळुक्जझतहे । तिमितनवहादुर्यापिळसते । जेकेरहनएदीएरमारी । तिमिदार्यसम्हेपवनसदादी ॥ जैसेमष्यल्टग्हनळकामा । तिमिननमार्हित्रार्यस् दोहा-जिमिपायकनभअनठको, देहदारुकोदोप ॥ छागतनिहातिमिजीवको, छागतनतनग्रनचोप ॥ ४३ ॥ जेहिसुयज्ञकोशोचहुमूढा । शोचतसोप्रत्यक्षनिहेगृढा॥बोछतसुनतरह्योजोतनमें।छरुयोनताहिकबहुँनैननमें ॥४२॥ बोछतसुनतश्वासहेनाहीं । करतजीवहेकमेनकाहीं ॥ अहैभित्रसोदेहपवनते । किमिशोचहुअवतासुगमनते ॥४५॥ अपनेकमहिकेअनुसारा । छहततजतिजयदेहअपारा ॥४६॥ जवलैंरहतकमेकीसींवा । तवलैंरहतदेहमेजीवा ॥ तेहितेहोतदेहअभिमाना । तातेहैकछेशअज्ञाना ॥ ४७ ॥ तातेदेहमाँहपुरुपारथ । सवविधिमानवअहेअकारथ ॥

दोहा-जिमिअनित्यजनस्वप्रके, सकळपदारयहोय । तैसेसिगरेविपैसुस, अहेनित्यनहिंकोय ॥ ४८ ॥ तातेनित्यअनित्यहज्ञानी।शोचहिनहिंकबहुँजियआनी॥शोचिकयेनहिंकछुमिळिजवि।नहिंअनित्यकोनित्यवनावै ॥ तामेंकहुँएकइतिहासा । हेंहेंसुनतशोककोनासा॥च्यापाएकविपिनमहुँजाई । दियोखगनहितजाळळगाई ॥ ५० ॥ तहुँजगरहेकुळिगविहंगा।विचरहिंचरहिंसुखीयकसंगा॥च्यापकुळिगहिळियोफॅसाई ५३ निरसिकुळिगमहादुखपाई ॥ रोवनळग्योनसक्योळोडाई॥६२॥हायप्रयामेंवनहिगमाई॥रिविधिदियोढुःखजोमोको।तामेंकहामिळेगोतोको॥५३॥

दोहा—मोहँकोञ्जेचल्रहुअव, जहँमेरोहैनारि । विनप्यारीजीवनकर्हा, लीन्ह्योंहियेविचारि ॥ ५४ ॥ विनपंसनकेवालकरेरे । होतभयेविनजननीकेरे ॥ ऐसीआक्षकियेवेह्नेहै । मातुपिताभोजनकवर्लेहें ॥ तिनकोमेंकारेहोंकिमिपालन।महादीनजननीविनवालन॥यहिविधिकरतकुर्लिगविलापावैच्योजालनिकटयुततापा॥ तबिलिक्याथमारिकारदीन्द्यों।दोहुनलेग्टरगवनहिंकीन्द्यों ॥तुमहुविलापकरहुसप्रयासा।जानहुनाहिंकापनीनासा॥ ,क्षतहुवपंलिकोशेचतमाहीं । पेहोकबहुँननिजपतिकाहीं॥ ५७ ॥

### हिरण्यकश्यप खवाच ।

यहिंगिधिनवगाटकसमझायो । तवतिनमनअनित्यतनआयो ॥ ५८॥

दोहा-असकिंकेतादीसमय, यमभेअंतरधान । मृतककर्मनृपकोकियो, मिल्लिसवज्ञातसुजान ॥ ५९ ॥ तातेनिर्दिकोचहुसनै, अपनेहुआनिहुकाहि । कोउनपरायोआपनी, मानिलेहुमनमाहि ॥ यद्देभरायहऔरको, यहजोसवकेभान । सोजानहुतुमसत्यके, यद्दीमहाअज्ञान ॥ ६० ॥

## नारद उवाच।

हिरणकशिपकेष्ठानिवचन, दितिष्ठतवधूसमेत । प्रचशोकत्याग्योत्तरत, भोविवेकर्मेचेत ॥ ६१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशविश्वनाथासिहात्मजाविद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा-राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरधुराजसिंहनृदेवकृते भानन्दाम्युनियोससमस्कंघे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### नारद उवाच।

दोहा-महाराजसुनिषेकषा, कनक्कशिषवछ्वान । होनचस्रोअगरेअमर, रहेनमोसम्थान ॥ | फेर्डुशासनतिभुवनमाही । मोकोजीतिसकेकोठनाही ॥ असविचारिजियदानवराई । मंदरेककंदरमहॅगाई ॥ ९ ॥ ﴿ तहाँक्रनदारुणतपटाग्यो । ब्रह्माचरणनमहॅअनुराग्यो ॥ उरप्रभुजउरपटगक्रिके । पद्अँगुठापरणीमहॅपरिके ॥ ५ भयोगीनदंद्रिनगतिरोकी।सङ्गरसोअतिअचङअशोकी ॥२॥ जटाज्टयुतसोहतकेसोकिरणनसहितप्रछ्यपिजेसे॥ ﴿ असुरगयोजपतप्केहेतु । तबसुरनितनिकवसेनिकेनु ॥३॥ करतताहितपपरम्टदारा । वीतिगयदशवर्णहरासा ॥

दोहा—त्ताकेशिरतेषूमपुत, कडीअनटकी ज्ञाङ । तपबरुमुस्टोकनस्व, रावनिरुगीकगङ ॥ २ ॥ रुगयोजुरनसिंधुकोनीस । शॅरुसहिनमहिडगीमभीम ॥ महणसमतिगरेमहितास। दोनङगीदृशहॅदिशिङास ॥५॥ १ तपतेतपितदेवदिवितासा । गयेभागिविधिपुरमुससमसी ॥ विधिमोबोर्डसवैप्रकास । सुनहुप्रवापिविदेवसासी॥६॥ १ कनककभिपतपतेजहिबादीवसिनसकाहसुरपुरभयछाई ॥जोचादीरोकनकस्याणा । ताहुतकग्हुडपांयवियाना ॥ ( 828) ् आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

जोडपायकरिदोनिहंआञ्च।तोसयहेंदेसक**ल्विनाञ्च॥शायदपितुम्दारसर्वे**प्रभुजानां । तद्यपिद्दमक्छुकरेंवसाना॥८। दोदा-हिरणकिश्वपत्तमकोसुन्यो, तपकरिविधिषद्छीनात्तोइविचारविधिहोनको, इमिकठोरतपकीत॥९। जानिनित्यभातमञ्हकालाकातमदातपञ्चसुरकराला ॥ औरहुऐसोकिहेविचास् । मॅअवस्यहर्कैकरतास ॥५० अधेकेलोकनउपरवेंसेहीं । उरपलोकअँपेलेऐहीं ॥ वैकुंठादिकलोकनकाहीं । ठ्युमानतअपनेमनमाहीं ॥ ११। ऐसीष्टुन्योताष्ट्रअभिरूपातुमसाँकद्योगोइनहिंरापा॥तातेकस्किविमरुविचारा।करहरूचितआञ्जहिरपचारा॥१२

हेमभुत्रमगोद्दिनहितकारी।तुमतेरक्षामहेहमारी ॥ तातेष्सीकरहुउपाई । रहराउरेकीठकुराई ॥ १३ ॥ दोहा-ऐसीसुनिदेवनविनयः, चतुराननसुसक्याय । सुनिनसहितगमनतभयेः, जहँरहदानवराय ॥ १८॥ हिरणकञ्चिपकहदेख्योनाही । छागिविमोटगयोतनमाही॥जामिरहेतृणवंज्ञज्ञरीरा।खायोमांसरुधिरवहुकीरा॥३५॥ नैनज्योतिभरिपरतिदेखाई जिमिधनमधिरविज्योतिसुहाई।निजतपतापिततीनिहुँछोका ।हिरणकशिषवाध्योतिगोरा निराविहंसवाहनइमिताको । हैविस्मितगुनिपाञकुपाको॥दानवसोमोदितकरतारा।विहँसतऐसेवचनटचाग॥१६।

# त्रह्मोवाच ।

खदुरेखदुकइयपकेनंदन । तुवतपसिद्धिभईअरिद्धंदन ॥ ह्वेहेआञ्जतोरकल्याना । आयेहमहुदेनवरदाना ॥ दोहा-माँगुमाँगुअवदैत्यपति, जोतेरोमनहोय ॥ अवनहिंशंकाकछुकरे, मैंदेहींतुहिंसीय ॥ १७ ॥ तोहिंसमाननहिंधीरज्यारी । कीटखायछीन्ह्यांतनभारी ॥ रहेप्राणहाङ्नमहँजाई । तबहुँतज्योनहिंतपर्शापाई १८ द्शहजारवर्षीहिष्नपानी।जीहेकोनजुगतमुहँप्रानी॥कियोनकोउकारहेतपषेतो।हिरणकृशिपकीन्ह्यांतुमजैतो॥१५॥ जीतिल्यिहमकोतपकरिकै।तोहिदेहींवरमेंभ्रुद्भारिकै॥२०ममद्रशननिहफलनहिहोई।जानहुदेत्यसत्यपहसीई<sup>२१</sup>

### नारद उवाच।

असक्हिकुप्करतकरतारा।कृमिभक्षिततनतासुनिहारा।।छिरक्योदिव्यकमंडटनीरा।तवजसकोतसभयोश्<sup>रीरा८र</sup>

दोहा-भोअखंडवळअसुरके, रिवसमानपरताप ॥ वज्रसरिससवअंगभे, वयकिशोरविनताप ॥ तपतकनकसमवपुपप्रकाञ्जाफेळ्तिप्रभाषुंजदञ्ञाञाशा।।वामिहितेआतुरकढिआयो।मनहुदारुपावकप्रगटायो २१ निर्राक्षिअसुरचतुराननकार्ही । चढेईसमहँअंबरमार्ही॥ कियोभूमिमहँदंडप्रणामा।छहिरर्ज्ञनपायोसुल्यामा ॥२॥ पुनिचठिअसुरजोरियुगहाथा । निरत्नतविधिकहनावतमाथा । आनंदतेपुरुकाविछाई । वारवारदानीरमही गहुदगिराकढतिनहिंवानी।मतिअतिविधिषुद्रभेमहिंसानी॥पुनिधारेपीरजदानवराहोअस्तुतिकरनछग्योचितवाहरी

### हिरण्यकशिप उवाच ।

दोहा—काङ्शिएतमब्रुतिजग, कुरुपांतहिर्मेआप ॥ उत्तपतिकियानिजतेजसो, हेतुवपरमप्रताप ॥ २६॥ छद-त्रिग्रुणतेजगसुजहुपाल्रहुहरहुन्यग्रुणमय्नमो ॥ २० ॥ सक्तेमहतपरआदिवीजविज्ञान्ज्ञान्तनेनुमो ॥ मनप्राणइंद्रीबुद्धिरूपविकारह्वेप्रगटतनमो॥२८॥चितअचिताचितमनइंद्रिभृतनिगननिकेनेतानमो॥२०॥ त्रयवेदरूपहिपारिकेसवयद्मकोप्रगटतअही । सवजनन्केतुमप्कुआत्मअनादिकविहुकपारही॥३०॥ तुवकाठळवनिमिपादितेआग्रुपजननकीहर्तही । परमेष्टिअजअविकारसाक्षीजीवजीवनळसतही ॥ ३५० च्रअचरकारनकार्येतुमसेभिन्ननाईदरकातहे । विद्याकछातुवरूपबहुन्नहांडगर्भवसातहे ॥ ३२ ॥ जिहिरूपतेजगित्रगुणकरहुसोरूपनित्यतुम्हारहै । अतिगुप्तपुरुपपुराणनित्मतिलोकिषिषुलविहारहै।

दोहा-जोपूरणवपुतेरचहु, यहसिगरोसंसार ॥ तावपुयुततुमकोअहै, ममप्रणामबहुवार ॥ ३४ ॥ जोमरेमनकोवरदीजे । तीऐसीप्रमुकुपाकरीजे ॥ जेभरितुविसरजेवपुषारी । तिनसमृत्युनहोयहमारी ॥ ३४ ॥ होयनमीचरेनादेनमार्हा । यहभीतरवाहरहुनाही ॥ जेनेतुवविराचितहाथयारा । छगैनतितनतेकियेपहारा ॥ ानहिनरनहिंस्यासँकेसताई॥३६॥जियतप्रतकमोदिसकेनमारी। मरहुँनसरअसुगनतेभा मरहुँन ँमहाना ॥ ३७ ॥ तवप्रभावजेषेश्वर्जपाये । छोकपाछिरगरस्त

दोहा—सोऐश्वर्यमोहिंदीजिये, जाकोकबहुँननास ॥ जोष्रभ्रमानेढुद्दोयमन्, मेरोतपहिप्रयास ॥ ३८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािपराजशीमहाराजावांधवेक्षविक्वनाथसिंहास्मजसिद्धिश्रीमहाराजािध-राजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहजुदेवकृते आनंदास्बुनिषो सप्तमस्केषे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

## नारद उवाच।

्दोहा–हिरण्यकज्ञिपयहिभाँतिजन, माँग्योवहुवरदान ॥ तवप्रसन्नहेचारिम्रख, ऐसोकियोवसान ॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ।

हुर्कभवरमाँग्योतुमताता।तदपिकियोतुमतपविख्याता।तातेतुमहिसकठवरदीन्ह्याँ।अनुचितवचित्तविचारनकीन्ह्याँ असकहिद्देअसुराहेवरदाना । ब्रह्म्छोककोकियोपयाना॥३॥कनककित्रिपऐसोवरपाई।तपतकनकसमतनदुतिभाई॥ हेरण्याक्षकोषपसुधिकरिकोहरिसोवराकियोर्ह्यार्थार्थे ॥७॥ देवअसुरभ्रपतिगंधर्या।गरुडठरग-५-सिधिचारणसर्वा॥ वेद्याधरऋषिपितरनपतिको।राक्षसयक्षपिञ्चाचनत्तिको॥औरहुभूतनप्रेतन्कार्ह्यं ६ जीतिअसुरकछुकालहिमाहीँ ॥

देहा-दृज्ञोदिशनवेठोकमें, अपनोहुकुमपतारि ॥ इंद्रवरूणयमधनदको, गृहतेदियोनिकारि ॥ ७ ॥ इंद्रभवनजोपरमधुद्धावनासकटसंपदायुतसुख्छावन॥कनककशिपकीन्द्यांतहँवासा।जेहिविश्वकर्माकियोप्रकासा ८॥ विरचितविद्युमटसंसुपाना। जडीधरणिमरकतमणिनाना ॥ वेट्टूरजकेसंभविशालाफतकतिकटिकविशालदेवाला।५॥ वहुविचित्रतहँवनेविताना । पद्मरागमणिकासननाना ॥ गोरसफेनसरिससुखसेजू ।टसहिस्रक्तजालहियुततेजू॥५०॥ सुरसंदरीसानिश्रंगारा । कर्राह्नचलतनुपुरक्षनकारा ॥ रतनआरसीमहँसुखदेखे । अपनेसमऔरननहिंठेखे ॥५०॥

दोहा—स्तिहिपरमुमुख्छावनी, ग्रह्वाटिकाअनंत । पटऋतुतहँसोहैंसद्दा, क्रुत्रितविहँगलसन्त ॥ १२ ॥ ऐसेहंद्रभवनमहँराजा । लेआपनदानवीसमाजा ॥ हिरण्यकशिपवहुकियोविहास । त्रिभुवनभनीनशञ्चनिहास ॥ बंदनकरततामुपददेवा । करहिभीतिभरिकेवहुसेवा ॥ बाट्योअमुरप्रतापप्रचंडा । शासनक्रियोत्रिलेक्कालंडा ॥ रहेमत्तकरिकेमदपात । घूमतअरुणनेनदुतिमाना ॥ तपवलभयोत्रिलोकअपीशा । नजरदेहिनिजजायदिगीशा ॥ विनन्नक्राशंकरभगवाता। हिरणकशिपवशमेंसुरनाना॥९३॥हिरणकशिपहंद्रासनवेट्यो।परमगर्वभरिनिज्ञुक्तरेल्यो।

दोहा-तहँविद्वावसुतंबहु, विद्यापरगंपर्वं ॥ जायतासुद्वारमं, कर्राहंगानकटसर्वं ॥ १८ ॥ अस्तुतिकरहिंसिद्धिऋषिताकः॥नितनाचिंहअप्सराप्रभाकी॥इमहुँगयेन्द्रपञ्चस्ति।साउरुयोअपूर्वतहाँतमासा ॥ जोकोडिकयोजगतमहँयागादिद्रिणासिहतअनुरागा॥तिनकोहिरणकशिषटियभागादेवनकोकहुँसीजनटागा१५ परनीहिरणकशिषभयपागी।विनजोतिहुबहुवपजनटागी॥पुजवनटगेअकाशहुबाशा।कियरत्नाकररतनप्रकाशा१६ टवणमदंमपुरुष्प्रतिसीरा।बहुनटग्रेसुरितनयुतनीरा॥१७॥ श्टकंदरनमाहेविशाटा।करिवटपकाटहुविनकाटा ॥

दोहा-सिगरेटोकनपाटको, रद्योजीनभरिकाज ॥ सोएकहिसवकरतभो, आपुहिदानवराज ॥ १८ ॥ यदिविधित्रिभुवनऐसर्पपारोभागकरतसंतोपनटायो ॥१९॥भयोज्ञास्त्रमरयाद्विनासी।महामत्त्रवहुभोगविटासी॥ यदिविधित्रिभुवनऐसर्पपारोभकरतसंतोपनटायो ॥१९॥भयोज्ञास्त्रमरयाद्विनासी।महामत्त्रवहुभोगविटासी॥ हिरणकशिपवटवंतविश्वाटा।कियोराजयदिविधिवहुकाटा॥२ ॥।तास्त्रमत्त्रदेसुरपार्राक्षकनित्रमुवनम् । निर्देशक्ष्यप्रमा। । निर्देशक्ष्यप्रमा । निर्देशक्ष्यप्रमा। । निर्देशक्यप्रमा। । निर्देशक्ष्यप्रमा। । निर्वेशक्षयप्रमा। । निर्देशक्षयप्रमा। । निर्वेशक्षयप्रमा। । निर्वेशक्यप्रमा। । निर्वेशक्षयप्य। । नि

दोहा-मारुतभोजनकेसकट, सहेरदेदिनरेन । नन्योनीद्निजननमें, प्यावनकरूणांगृन ॥ २३ ॥ तहाँमेपकेशोग्समान । करतिवनादितदशहदिशान ॥ साधुनकीजभीनकीदानी । ऐनीभवनकाश्रावीता ॥२०॥ होददेवकत्यापनेश्वराधाहरहुनसुनहुवचनसुरकाग्यामीशिक्षपाजापरभुग्दादीनासुतिपनित्राहुविनिदिनाहुँ॥२०/ हे दिरण्यकशिपकीतोशहताहै । भैजानतहाँमवेबनादै ॥ करिहाँनासुविनाहाटपाई । (२८६)

# आनन्दाम्बुनिधि।

जोदेवनअरुवेदनमार्ही । विष्रधर्मगोसाधुनपार्ही ॥ अरुषोर्मेजोवेरबढ्वै । तासुविनाशआशुद्धैजावे ॥ २७ ॥ दोहा-समदरशीअरुशांतिअति, मेरोभक्तउदार । नामजासुप्रहळाददे, धराधर्मआधार ॥

दाहा त्तरप्रशानपुरातिजातः नरानकचार । नानकालुभ्रहलाद्दः, पराधमञाधार ॥ ऐसेनिजसुतसोअसुरेशा । देद्दैकरिअतिवैरकलेशा ॥ तनमारिहोताहिशठजानी । यद्यपिहेन्दिरिचरदानी ॥ २०

## नारद उवाच । भारतसम्बन्धिकारोतिकम् प्रतिस्तितस्य विकासमाधिकस्य ३ व के १०० वट की स्टीक्ट की स्टीक्ट

ितः सम्बद्धाः यन्तः विक्रमानः विक्रिक्तः विक्रमानः विक्रमान्त्रः विक्रमान्त्रः विक्रमान्त्रः । । । । । । । । । सञ्चनसेवकसागरक्रीला । सत्यसंघद्वदेशिनतडीला ॥ अपनेसमस्वकोप्रियमाने ॥३१॥ ग्रुरुजनकोनितसेवनठानै

दोहा—निजसमकोश्रातासरिस, पितुसमदीनदयाल । ग्रुरुमानतभगवानसम, विद्यारूपविज्ञाल॥ उत्तमकत्रयपकोवदनाती।धनमेधनदसरिससवभाँती॥जाकेतननतनकअभिमाना।कवहुँनजासुचित्तघवराना॥३२

वसहिनव्यसनकबहुँनमनमाहीं।ग्रुनतअनित्यलोकदेखिकाहीं।चंचलमनहिअचंचलकीन्हें।सकलकामनाकोतिनिर्वा यद्यपिअहेअसुरप्रहलाद्यातद्यिसुरनद्यकअहलादा३३लासुग्रुणनकनिवारहिंबारा।हरिसमअवलोभनींहउदाग्र १ साधुनकोजहुँहीयबलाना।तहुँरिपुसुरहुप्रथमतेहिगाना।।तीतवसरिसजेहेंमतिमाना।काअचरजजोकरहिंबलाना।३१

साधुनकोजदँदोपबखाना।तदँरिपुसुरहुप्रथमतेहिगाना।।तोतनसरिसर्जेहेंमतिमाना।काअचरजजोकरहिवखाना॥३ दोहा—ग्रुणअसंख्यप्रहलाददै, दायकजनअहलाद । धारकधमम्रजादको, सकेकोकरिअनुवाद ।। यदुवरपदपदुपनुमनमदँपीतो।भदस्वाभाविकसहितप्रतीती ३६ वालपनेखेलनतजिद्यकाहरिध्यावतपदुसम्हेग्युहा

यदुवरपदपदुपनमहँभीती।भइस्वाभाविकसहितप्रतीती ३६ वालपनेखेलनतिज्वयङाहरिष्यावतयदुतमहापक्ष पियोप्रमञ्जासवदिनराती।जान्योनहिलगहैकहिभाँती॥३०॥वेटतवोलतिवचरतमाही।सोवतखातिप्रततिहिकाही।

दोहा—पारिकृष्णकोभावना, छीळाकरतअपार । कृष्णमिळनकीकामना, नित्तरकरतविहार ॥ ४० ॥ कर्डुयदुपतिपदपरसत्तष्याने।आनंदमगनमानविनभाने॥कर्डुभूँदतहगकतर्डुच्यारत।आनंदमगनहगनजळारत१॥ इमिस्चाभाविकहर्रिपद्मेमा । ताकोभयोभपपद्वेमा॥षेसीळिब्प्रहळादसुरीती।औरहुजन्कियहर्रिपदमीती॥१२॥

इमिस्वाभाविकहरिपदर्ममा । ताकोभयोभूपप्रदक्षमा।। ऐसीछाखेपहछादसुराता।आरहुजनाकयहारपद्माता। ऐसेमहाभागवतपूर्त । हिरणकशिपकियवैरअकृते ॥ १२ ॥ धमैभूपसुनिनारदवानी । वोठेफेरिजोरिसुगपानी ॥ सुधिष्ठिर उवाच ।

पेसामदाभागवतपूरी । भोप्रहलादजगतमहँक्षरी ॥ हिरण्यकश्चिषतापेष्ठानिराई । कोनदेतवैरतापदाई ॥ ४८ ॥
दोद्दा-यदिषदोपसुतदाञ्दुभति, तदिपमातुषितुतासु । सिखवनहितताडनकरिंह, कर्राह्नग्रिरसमनासु ॥१४॥
पित्रसेवकप्रहलादसम् जेसुतहोदिसुजान । तिनसोकवर्ष्टुनकरत्तेहे, पितुअतिवैरिवेषान ॥
यद्दवरणोविस्तारते, सुननआश्चिमोरि । मस्चोषितासुतवेरकरि, कियोकौनसुतसोरि ॥ ४६॥
दिति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजर्यापवैद्याविश्वनार्थासदारमजसिद्धिश्रीमदाराजापिराजश्चीमद्दा
राजाश्चीराजावदादुरश्चीकृष्णजेद्रकुपाषात्रापिकारिरस्राजनिक्दिवद्वते
आनंदास्त्रनियोससमस्कंषे चतुर्यस्तरंगः ॥ ४ ॥

#### नारद उवाच ।

देशा-असुरनकीउपगेहिसी, उर्हाशुक्रमिनमान । तेकीनेह्कार्जिये, कहुँकहँकियेपयान ॥ निनकेदांदामकेछुमान । होनभयदोउगुपनअगाग ॥ निवसहिसदाराजगृहने । हंगुक्दन्यवाउकनके ॥ १ ॥ मिनरेषाउकनहॅनिनवाई । विद्यापदृहिंअनेक्ष्यनाई ॥ देन्यगजनिनकेडिगमाही । पदनदेनप्रहटादरुकाही ॥ प्राचीय विद्याप विद्याप । निवहटादरुमानिदिदेशा ॥असुरवाठकनकेसँगमाही । बोटतभूप्रहटादरुकाही ॥ अस्तर्य विद्याप विद्याप । इहामकेषदावनदार ॥ २ ॥ मनिवदन्यस्यापस्यापी । पद्मोपनकस्यान ्दोहा-नीतिशास्त्रमेंहोतहैं, शञ्जभित्रकोभेद । समदरशीप्रहळादको, सुनतभये।अतिसेद ॥ ३ ॥ एकसमयनृपदानवराई । प्रहळादहिनिजनिकटबोळाई ॥ करिआदरअंकहिंबैठाई । पूछेउमाधुरगिरासुनाई ॥ ग्रहसोजोतुमपत्र्योक्कमारा । करिविचारसोकरहुउचारा॥४॥पितुकोवचनसुनतप्रहळादा।बोल्योसकळपर्ममरयादा॥

प्रह्लाद खवाच।

सुनहुपितासवजीवनकाही । यामेंमंगलहोतसदाही ॥ अंधकूपत्रजिगृहपरिवारा । वनमेंजायअकेलजदारा ॥ तहाँसदायदुपतिपद्ध्यावे । याहीमंसवविधिवनिजावे ॥ नातोमायामोहितजीवा । जातनकंदुखलहतअतीवा ॥५ ॥

#### नारद उवाच।

स्रोहा-प्रज्ञयचनपरपक्षके, सुनिकेदानवराय । देतारीदरबारमें, बिहँस्योवठीठठाय ॥ प्रनिवोल्योसवमंत्रिनपार्ही । वाठकशुद्धिहोतिथिरनार्ही ॥ जोकोउजैसोआयसिखार्वे । तवहींतेसोर्हमनुआवे ॥ ६ ॥ तातसवतुमबाठककार्ही । ताकेरहोगुरूगृहमार्ही ॥ जामेंकेसवद्दतदुराई । सकेनिहाशुकहऔरसिखाई ॥ मोकोडरश्रीपतिकार्त्तेद्वा । करनचहतमेरोपर्भेदा॥शासचिबसुनतदानवकीवानी । प्रहठादिशुक्रगृहमहुँआनी ॥ शंडामरकदिप्रसुकेवेना । कहिकेताकनठुगेसचेना ॥ शंडामकंबोठिप्रहर्णाद्वे ॥ अतिसराहियशुग्नरपादे ॥

दोहा–पूछचोमापुरवचनसों ॥ ८ ॥ हेअसुरेशकुमार ॥ कहहुसत्यतिकैन्नृपा, मंगळहोयतुन्हार ॥ यहविपरीतिसुद्धिदुखदाई । येकहितुवचरकहॅतेआई ॥९॥ षोंकोउतुमकोआयसिखायो । षोंअपनेतेतुवचपजायो ॥ यहसुनिवेकीचाहहमारी । कुळनंदनभापहुसुखकारी॥९०॥सुनिप्रहळादवचनसुरुकेरे । योलेविहँसिहरिहिहियहेरे ॥

प्रह्लाद उवाच ।

भेदजुर्देभापनोपरायो । निनर्कामायावञ्जगङ्गयो ॥ सोकेञ्चकोअदैप्रणामा । दायकभक्तनकोनिजपामा ॥ १ १॥ जबहरिकेञ्ररणागतहोवे । निजपरायतबभेदनजोवे॥जिनकेरुवपरभेदकछुनाही । तेवरणहियदिभाँतिसदाही॥५२॥

चोद्दा-परब्रह्मभात्मादरी, जिनकेचरितअनंत ॥ भठकेजानहिनहिजिन्हें, ब्रह्मादिकश्चतिसंत ॥ सोसुकुंदकरिक्रपामहाहै।ममटरवसियद्दियोसिखाई ३३॥जिमिज्जंवकरेंचतहठिछोद्दा।तिमिहरिपदमोमनकरिछोहा॥ ताकोद्देतनमेंकछुजानों। दीनदयालद्दारिहेअनुमानों॥ १४॥असकहिशंडामरकहिपादीं। भयोमीनमतिवंततहाँहीं॥ शंडामकेकोपअतिष्ठाई । बोल्येपहलादहिडेरवाई ॥ हिरणकश्चिपदमकहअनखेंहें । जोस्पेद्दमयादिसिखेंहें ॥ स्पेक्देबालनोंदमाने । बारबारविपरीतवलाने ॥ १५ ॥ तातेचान्नकलप्वावद्वमेरो । मुगिरिसर्वहींयाहिपनरो ॥

दोश-भेरोयशहार्रामहा, अपकारीयहवाल ॥ कुल्यनदाहकदहनसम्, हिरणकशिपकोलाल ॥ सामदामभरुभेदहुतीन् । याकेपठनहेतमेंकीनां ॥ रह्योचतुर्यकरनकोदंडा । सोअयकरिहोंअवशिप्रचंडा ॥ १६ ॥ देत्यवंशचंदनवनमाही । भोवश्रतहंसोहतनाहीं ॥ अहेअसुरतहकृष्णकुठारा । तासुवैठ्यहलादकुमारा ॥ १७ ॥ असबहुवचननतेहेरवाई । अरुमारनकीभीतिहेसाई ॥ शंडामकेकोपअतिखाय ।पहलादहिनिनशास्त्रपद्मि॥१८॥ असुरशास्त्रस्वयहपूरिलोन्हों । जान्योभोपहलादप्रवीनो ॥ त्यजननीगृहताहिपठाई । मननअरुर्शगरकराई ॥

न्दोहा-इंडामकंतेहीसमय, सँगमेंट्यहरूद्धः ॥ हिरणक्शिषद्रयारमें, गयेसहितअहरूद्धः ॥ १९ ॥ पितुपद्वंदनिक्यमहरूद्धादिरणक्शिपद्यिआशिरवादा॥उभयभुजनिमारसुतकरूँराजामिरटनमपोपुराटसोरसज्ञ। औसनसीविस्पिसुतशीआषिठायोअकहिस्वनीशामिक्सितसुरानिजसुतहिनिदारीमहिरणकशिपयहगिराउचारी॥

हिरण्यकशिप उनाच । इत्नेदिनमेंअतिचित्ठाई । त्माह्कहागुरुदियोपदाई ॥ पश्चोकंठनोहोहातिहोर। सोकदिनाहुपुत्रअतिप्यारे॥२२॥

रुपार प्राप्त पार्याचार । युगारका गुरुपार प्राप्त । साक उनाहा हा प्राप्त करना हु प्रविद्याता । साक हिना हु प्रव सुनिमहत्यादिपता की वानी । सोटेगिराभक्तिरससानी ॥

प्रहाद उवाच ।

इरिकोसुयञ्चसुनवर्देकाना । वरणत्रयदुपतिनामनिनाना ॥

दोहा—हरिकोपदसेवनकरव, त्योंकरिवोहरिष्यान ॥ हरिपूजनवंदनसदा, रहेदासकोभान ॥ हरिकोसखामानिकरछीवो । हरिकोआतमअरपणकीवो ॥ २३ ॥ येहैपितनोभक्तिप्रकारा । सोईधुंद्रपख्योहमारा॥ छुनिकुमारकेवचनमुहावन।हिरणकिक्षिपकेभेदुखछावन-र ४अधरकोपवक्षकपणोगोल्योवचनमनहुँदुखपोर्द्य। रेकोडमुहसुतकहापढायो । भेरोमुतसवभाँतिनज्ञायो ॥ शृष्टपक्षसवभाँतिसिखायो । मेरोमुतसवभाँतिनज्ञुक्तायो ॥ शृष्टपक्षसवभाँतिसिखायो । मेर्गुछरीतिनज्ञुक्तायो ॥ मेरीभीतितोहिनहिंछागी । तहुँभयोअरिकोअनुरागी॥२६॥ श्राठसाधुनकोरूपवनाये । विचरतजगिनज्येपछिपरे॥ देोह्नि-अवशिखुछत्तकपटिनकपट, कछुककाछकोपाय ॥ जिमिपापिनकोपापहिंदि, रोगव्याजदरज्ञाय ॥

सुनिकैदैत्यराजकीवानी । शंडामकंभनेभयमानी ॥

गुरुपुत्र उवाच ।

जैसोबद्दतबारुम्रखमार्ही । तैसोहमसिखयोयहिनार्ही ॥ औरोकोऊनार्हिसिखायो । तुर्म्हेंडेरायनकोजनियायो ॥ अपनेहीमनतेप्रहरुादा । वारबारबादतयहवादा । हमकोनाथदोपजनिदेहू । आर्छाभाँतिनिरसकारिक्ह ॥ हमपेकरियनकोपृथ्याही । पुत्ररावरोमानतनाहीं ॥ २८॥

नारद उवाच।

शंडामर्कजवेशसभाषे । बोल्योञसुर्फिरिमनमापे ॥ रेप्रहलादनगुरूसिखाई । यहविद्याकहँतेतेंपाई ॥ दोहा—पहविद्यादुखदेइगी, तोहिंमेदेउँसुनाय ॥ पितावनप्रहलादसुनि, बोलेशानँदछाय ॥ २९ ॥

प्रह्लाद उवाच।

जिनकीईद्रीगईनजीती । छाँड्हिनाहिपापकीरीती ॥ भोगिनरकपुनिप्रनिजगआई । रहर्हिविपेस्रवस्रदालोभा<sup>ई</sup> । ऐसेग्रहिनबुद्धिहरिमार्ही । होतकहेहुअपनेहुतेनाहीं॥३०॥जेशठमहाभूरेअभिमाने । तेनिजपतियदुपतिहिन<sup>जाने ॥</sup> हरिविस्रुखीगुरुकरिजगमाही । गुरुसभेतनरकमहँजाहीं॥ जिमिऑपरलेऑपरकाहीं। पायक्रपदोद्धगिरिजाहीं॥३॥ जेशठकुमतिविपेमदमाते । तेहरिपदकोनहिनियराते ॥ विनामिलेहरिपदअरविद्या । कवहुँनकोहहिहोत<sup>अन्त्</sup>।

चिहि। ज्वलींसंतनचरणरज, श्रीअधरतनहिकोह ॥ तवलोंश्रीगीविद्यद्, कबहुँनपावतसीह ॥ ३२ ॥ असक्रहिश्रीप्रहलादउदारा । युनिनहिंनेकहुवचनउचारा ॥सुनिक्कत्वचनदुखद्असुरेशा॥अशुहिभयोकोपक्रिक्ष सुतहिश्वकतेअवनिगरायो।लोचनलालकालसमभायो ३२ अमरपवशकहवचनकठोरा।सुनहुसकल्दानवरहोत्। मारनकेलायकयहवालक । मारहुआशुजातिकुल्यालका।मेरेडिगतेटारहुयाको । क्षणभरिहेनहिंपात्रकृपाको॥३१ जोह्रिहरूप्याक्षकोनाञ्ची । मानतताहिआदिअविनाशी॥यहश्चरसुततिनिजपरिवारा । तेहिपदेरोन्तवार्रहाणी

देशा-भेरेकाकाकोहन्यो, जानिहुकैमतिमंद ॥ तासुदासयहहोतहिट, सुनियनपरमअनंद ॥ ३५ ॥ पंचपपहीतयहवाळक । तज्यामातुपितुनेहकुचाळक ॥ तौकाकरीभछोहिरेकरो । कियोकाळयाकेपरकेरो ॥ १६ । रिप्रुस्तहोहकरिहतसोई । सवप्रकारतेनिज्यसत्तसोई ॥ जिमिओपिषेकंटकत्तकुरूळा । होहिसदाजनकोअतुर्वे । स्वतुद्धाद्देश्यनहिहतकारी । रोगसमानसाहिदुसकारी ॥ ज्योसुजंगअँसुर्वे । ताकहिआशुर्ध्वरीवर्णः । स्वतुद्धाद्देशयनिविपतस्वर्थमा । सुसीक्षरिरहोतनहिभगा।तिमियकहनव्येषरिवारा।तीमारियनहिकरिवारा ॥ ।

दोहा-तातेयाकोमारह्, करिकेअमितउपाय । सोनतजागतवेदियो । अथवातिपहिस्तवाय ॥ कटहेर

ः कठदरपगाः। : मारहकरहन्माः

असर्काहअसुरज्ञ्च्चेपारा । धायपहरुगद्दिकीओरा॥शिरउरभुजनिमाँहइकसंगा । गाऱ्योपहरुगद्दिक्षिणाणि ताकारुग्याकुरुणपद्य्याना । उद्किगयसबद्युरुपहाना ॥ तिरुभरतहँतेरुग्योनटारो । कियेनकछुपहरुहिस्स

दोहार-नैसेटयमकरिवहु, पुरुषभागकेहीन । मिठतन्यनतिनकोकछू, रहतदीनकेदीन ॥ १९॥ दिरणकजिपटप्तितृपाप्रपासा । हुइकितकियकोपप्रकासा॥करनटग्योतहुँऔरउपाई। जातेगरपुत्रहुस्सी औ ठाहोकियोमत्तगजभागे । पेेेेेेेपहरुदेदेखिगजभागे ॥ रूपटायेतनमाँहभुजंगा । उसतनभयेनेकुतेहिअंगा ॥ पुनिमारनहितकियेप्रयोग् । करतिहपायोअतिदुखभोग् ॥ पुनिभतिऊँचेशेरुचढाई । प्रहरुदिहिदयदैत्यगिराई ॥ पेथ्रनीहायहिमहँछीन्हयों।अतिअनन्यहरिभक्तहिचीन्हयों।।मायाकरिकियवत्रनिपाता।हरिप्रभावतेरुग्योनगाता॥

वेस्स-पुनिनिद्धीयरणीमहँअसुर, गाड़िदियोखनिसात । पैजसकोतसकढ़तभो, श्रीप्रहछाद्प्रभात ॥ पुनिज्ञठभोजनमहँविपदीन्ह्यों।पैप्रहछाद्दिनज्ञानकीन्ह्यों।पुनिकरवायेअमितउपासा।पैकीन्हींनिर्हक्षुधाप्रकासा॥ पुनिहिमिमाँहगछावनछोगे । परसतिहिमिज्ञीतछतात्यागे ॥ पवनप्रचंडिहचहेउड़ाई । पवनहुसक्योनतेहिङैजाई ॥ जारनछगीअगिनकीन्वाछा । परसतप्रहछाद्दिभयमाछा॥पुनिज्ञछ्वोऱ्योसागरमाँहीं।सद्नसरिसभोसिछछतहाँहीं॥ पुनिदेमान्योज्ञीज्ञपहारा । छगेनउनभेटूकहुजारा ॥ यहिविधिकीन्हेंअमितउपाई । पैप्रहछादहिवियानआई ॥

्रदेश्चान्केनसक्योकोक्कछू, करेकितेकप्रयास् । चारिश्चनाकेजासुर्हे, रक्षकरमानिवास् ॥ हिरण्यकश्चिपकरिकोटिउपाई।सक्योनमारिश्चतहिन्नपराई॥तर्वाचिताउपजीमनमाहीं।मरतपुत्रअवकैसहुनाहीं॥४४॥ कह्योपाहिमेवचनकठोरा।कियोवधनहित्तजतनकरोरा।धिनजतेजहितेयहवाळक।वचिवधिजातअधमकुळघाळक॥ मेरेडिगवेठोप्रहळादा।नेकुनमानतभीतिविपादा॥तजतअवहुँनहिंहठमतिकोती।स्वानपुच्ळजिमिसूधनहोती ॥४६॥ कियोंअमरहैमहाप्रभाऊ । भीतिनमानतवाढ्तवाऊ ॥ धोयाहीकेकियेविरोषु । ह्वेहंसगरप्राणअवरोषु ॥ ४७ ॥

दोहा—ऐसीकरतअनेकविधि, चिंताअसुरमहान । नीचेहीहगकरिलियो, सुखपरिगयोमलान ॥ इंडामकंतवैतहँनाई । लैयकांतमहँकझोबुझाई ॥ ४८ ॥ एकआपुत्रिभुवनकहँनति।निरखतभुकुटिहोतसुरभीते ॥ [सेतुमत्रिभुवनकेनाथा । चिंताकरहुसमानअनाथा ॥ तुम्हेंनलायकदैयहरीती। शिशुग्रुगदोपनकरहुप्रतीती॥४९॥ [रूपपाञ्चमहँबालकवांधी । रासहुअधकोठरोधांधी ॥ जातेकतहुँभागिनहिंजावे । जवलेंपिताशुक्रनहिंआवे ॥ गायआपुकेनवगुरुऐहें।तवसवविधियहिंझलेंसिसहेंहो॥गलककरिवृद्धनसेवकाई।छोड़हिंसकलकुमतिदुखवाई ॥५०॥

दोहा-इंडामकंनिदेशसुनि, हिरण्यकशिषवळवान । वरुणपाशतेवाँपिके, प्रहेळाद्दिपरिजान ॥ ग्रेषिदियोग्ररुष्ट्रवन्काही । कद्मोराखियोनिजग्रहमाही ॥असुरधर्मकरहृज्यदेश । सुरुकुमारमममानिनिदेशू॥५ १॥ ग्रंडामकंसुनतप्रभुवेना । लायेप्रहळाद्दिनिज्येना । सिखवनळगेअसुरकुळधर्मा । औरहुस्वेभयानककर्मा ॥५२॥ सुनिप्रहळादनकछुडरआना।भक्तिमागेतेभित्रहिजाना॥५३॥जवग्रुरुसुतकोनहुग्रहकाना।करनळगेताजिवाळसमाजा तपसिगरेवाळकनयोळाई।कहेपहादमधुरसुसकाई॥वाळकसुनहुज्ञानडपदेशा । जाकेसुनतमिटतअँदेशा ॥ ५७॥

दोद्दा~सुन्तवचनप्रहटादके, बाटकसेट्विहाय ॥ पोरचारिहुओरते, बैठेचित्तटगाय ॥ ५५ ॥ विषेत्रासनातेरहित, जानितिन्हेंप्रहटाद ॥ करनटग्योउपदेश्वडु, कृष्णभक्तिमरयाद ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजोपिराजेशोमहाराजवांपेवैद्याविश्वनायांसदात्मजेसिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंट्रकृपापात्रापिकारिश्रीरपुराजसिंह गृदेवकृते आनंदान्द्राचिष्यो सनमस्केशे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

## प्रहाद उवाच ।

त्रोहा—वाटपनेतेकृष्णपद्, श्रीतिकरमितिवान् ॥ दुर्छभयहमानुपननन, रहतनवद्धृदिनप्रान् ॥ जगमहॅमनुजयोनिनोपाँव । सोनोकरेसोइग्निजाँव ॥ ९ ॥ सन्निपिमंगटटोमनकार्द्धा । कृष्णचंद्रहारणागतमार्ह्या॥ सवप्राणिनकोसोइल्रातिप्यारो।सोइल्रात्मासोइईश्चट्यारो ॥२॥ होतविष्मुस्तिनेटपाई।सगमुगनरनकरमगतिपाई॥ जिमिल्रभागवज्ञवद्धुसरेति । अनायासस्वमुस्तहिद्धाँव ॥२॥ तानेजननकरवसुग्वेत् । शापुपपृथानाशकोनेतृ॥ जोसुस्वेतकृष्णपृथमा । सोनमिटनवप्रतपकारिनम् ॥थ॥ तानेकरकृष्णपृथमीतीगानीम्यनिस्तकटभवभीती॥ दोस्र-पंचवपतेटमनुज, जवटोरहेश्यरेर ॥ तोटीयद्पतिचरपकी, भक्तिकरम्यतिपार॥

( \$5 )

वाउमरिजोभिक्तिनंआई।कहाकरिहिपुनिषायबुढ़ाई॥६॥ज्ञातवरपहिंजनुआयुपहोवै।वर्षपचाससोइनिज्ञिखोवै ॥६॥ येवर्षदञ्ज्ञालपनेसे । औरोदञ्जगेयुवालनेसे ॥ ल्रहेजटरपनवीसगमावै । तामेंक्छुनकरतवनिआवै ॥ ७ ॥

फ्जेरहेवर्षदञ्जवाकी । तिनमेंकामकोधमतिछाकी ॥ ऐसेनाहकजन्मसिराही । जोनलग्योमनहरिपदमाही ॥ त्ततियमोहपाञ्केवाँथे । कोउनछोडाइसकेयृहघाँथे ॥९॥ प्राणहृतेधनअतिप्रियरुगि । कैसेतासुरुारुसात्यागे ॥ दोहा-जेहिधनकेकारणवणिक, गमनतदूरविदेश । प्राणआशकोछोडिके, ल्यावतनिजिहिनिवेश ॥

नहितचाकरकरतचाकरी । प्राणदेतछहिसँमैसाँकरी॥पनहितकरतचोरबहुचोरी।राखतप्राणआज्ञानीहंथोरी॥१०॥

जिनजातसुंदरनिजनारी । जातेल्रग्योनेह्आतिभारी ॥ तजिनजातयेकोतविलासा । प्यारीसंगकरवपारिहासा ॥ जिनजातनिजवाऌककेरी।वोछिनितोत्तरिसुखद्घनेरी॥ १ १॥तजिनजातअंतहिदुखदाई।मित्रपुत्रदुहिताप्रियगाई <sup>॥</sup>

जिनजातजनकहुअरूजननी।सासुश्रञ्जारङ्गीरहुप्रियभगिनी॥तजिनतातसुदरघनघामा।गजतुरंगचाकरकृतकामा। दोहा-तानिनजातकुळवृत्तिहु, तानिनजातगृहकाज ॥ १२ ॥ तानिनजातहेलोभयह, तानिनजातसुसप्ताज ॥

गमिग्रहरचतकीटकुसियारी।निकसनहितनहिराखतद्वारी।तिमिजनकरतकरमसंसारा।निकसनहितनहिरासतद्दर्ग कवहूँसंतोपनपावे । बारवारतृष्णावज्ञाधावे ॥ मेथुनभोजनसुखअतिमानी । कैसेमोहतजेअज्ञानी ॥ १३ ॥ छ्तनिजकुदुवकीनाई । षृथाअवरदादेहिगँमाई ॥ जातेहोतपरमकल्याना । सोनहिजानतजातनज्ञाना॥

दिपतापत्रेतापितदोही । तद्पिरहेपरिचारहिमोही ॥ ३४ ॥ यद्यपिजानतपरधनळीन्हें । दोऊळोकखोण्ड<sup>मदीदी</sup> दोहा-तद्पिकुमातिअतिमोहन्द्रा, निजकुटुंबेकहेत । परधनकेहेरनहितै, नितडिवांधतनेत ॥ १५ ॥

डितरहुँवृज्ञमोहमहाना । पाळतुँदपरिवारळोभाना ॥ अपनोकरिअरुभेदविरानो।करतझृठसमनरकपपानो॥।६॥ यहुँकहुँकेसेहृकामी । जानतनिहिनजअंतरयामी ॥ मोहपाञ्चनहिसकतछोडाई । तरुणिनमहाँनितरह्योजीमाई॥ त्रमुरकटस्मितिनहिनचार्वे।सुतस्नेहरेडीपरिजार्वे ॥१७॥तातेहरेतयनकेवारुक । तजहुसंगविषयनकुरुपारु

ाद्दिवयड्नंदनकाही।भजवभजहिजहिसंतसदाही १८हरिसेवतनहिंहोतप्रयासा।अतिकरुणाकररमानिवाहाशु दोहा-जेतेळघुनडजीवजग, ब्रह्मिपीळप्रयंत । थावरजंगममेंसर्वे, निवसतकमलाकंत ॥ २०॥

दास्त्रिद्दानंदसुभाक।कुम्तिनजानहितासुत्रभाक)कीन्हेविनासंतस्तसंगा।जानिपरतनहिंइशअमंगा २१-२२<sup>२१</sup> रहुसयेनीयनमह्मीती । छोडिदेहुअसुरनकीरीती ॥ जातेहोहिम्रतम्रसुकुद्दा । देहिसदानिरविषकअनंदा ॥ २१।

पित्रसन्नभरमानिवासा । ताहीक्षणपूर्जीसवआसा ॥ धरमादिकतरहतनकामा । पानकरतहरिप्रेमछ्लामा ॥ ३४ र्मेञ्**र्थञरुका**म्डपाई ! ऑरहुपढवेदससुदाई ॥ जानवसिगरेञास्त्रतिदाना । करवसवैजपयोगमहाना ॥

दोहा-महिर्रपद्भन्तरागुभा, तास्वसफलजनाहि । जोहरिकोअनुरागनहि, तानिरफलस्वनाहि ॥ २६॥ गरायणनारदसोज्ञाना । जोमंकदसोकियोवसाना ॥ सोसंतनचरणनरजपाई । होतज्ञाननाईआरडपाई ॥ ुद्धभागवतपर्ममहाना । यहअति<u>सं</u>दर्ज्ञानिवज्ञाना ॥ सासतनचरणनरजपाइ । हातज्ञाननाहआरव<sup>पार ॥</sup> इतिपरनाटन्यसम्बद्धाना । यहअति<u>सं</u>दर्ज्ञानिवज्ञाना ॥ प्रथमसुन्योमिनारदमुखते । तवतेष्ट्रदिगयोप्तवदुरा<sub>ते॥र्</sub>।

. इनिप्रहटाद्वचनस्ववारे । अचरजगुनिअसवचनटचारे ॥

नाळका ७६ । प्रदेशहरूमारतुम्हारो । देशुरुझंडामुकेटदारो ॥ तिनसॉपडचाइमहितुमसंग । तुमकहँपायोज्ञानअर्भग ॥ ३१ उन्हरूमारतुम्बरारी । वालका ऊचः। वरतमरद्यानननिषदमादी । जातरहसञ्चनतहँनाहीं ॥

दोदा-नाने नानेतुमख्यो, यदवतिसुद्रज्ञान । यद्वसंश्यमेटनद्विन, इमसॉकरदुवसान ॥ ३० ॥ दति निदिश्रीमन्मदागनाधिरानश्रीमदारानाबान्यवेशविद्वनाथार्षदात्मनासिद्धिश्रीमही गजारियज्ञशीमहामजाश्रीमजाबहादुरश्रीहरूनचंद्रहुपापावाधिकारिखमज

मिरवर्वेष्ट्रने आवंदाम्बनियाँ सप्तमस्कन्ये पष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

## नारद उवाच।

दोहा-अमुरवालहिविपिजवे, पूछेयुत्तअहलाद । तवमेरोभाषितमुमिरि, विहँसिभन्योप्रहलाद ॥ १ ॥

प्रह्लाद् उवाच् ।

मम्पितुजवतपहितवरुवाना।िकयोमंदराचरुहिपयाना॥िवनप्रभुकेरुखिआसुरसमाजा।चिद्वआयोष्ठरछेसुरराजा॥२॥ विभोमानिसवचितमहॅपाये।तहाँदेवअसभापनराये॥िजमिपिपीर्लिकाअहिकहसाही।तिमितेहिपापविनाश्योताही ३ देवराजकीजानअँवाई । विनम्भुवर्शीअसुरसभुदाई ॥ गयेभागिदश्चित्वश्चित्रहो । कछकसुरनमोरहुतधाई ॥ २ ॥ सुत्तियग्रहसम्पतित्तिननाना।प्राणवचावनकियेपयाना॥पुनिनीहसुरुक्विससुरकहेदेसीयाज्ञानान्त्रविधरेखे ॥

दोहा—असुरनकोभागतिरस्ति, देवपसरकरिदीन । राजमहलसम्पतिविविष, पेठिलृटिसवर्लान ॥ इंद्रपरचोममजननीकार्ही ॥ ६ ॥ कैगमन्योअपनेचरमाही ॥ जननीरोवनल्यादिराई । जिमिकुररीन्याधाकरिआई ॥ विचरतनारदआयतहार्ही । मिलेमहेंद्रहिमारगमाही ॥ ७॥ मोजननीकहँदीननिहारी । वासवसोअसगिराउचारी ॥

श्रीनारद उवाच।

सतीदीनयद्दतिययुत्तरुाजा । छोडहुछोडहुसुरमहँराजा॥ब्रहणिकयोसुरपतिपरदारा । होतपापअतिवेदडचारा॥८॥ सुनिसुरपतिनारदकीवानी ।कीन्स्रोविनेजोरियुगपानी ॥

इंद्र खवाच।

याकेउद्रशञ्जूरमेरो । प्राट्भयेदुख्दूईपनेरो ॥

दोहा-तातेजनवहहोइगो, तनतेहिमारिविज्ञोलि । याकोदेहेंबिछोडिमें, परमदीनतादेखि ॥ ९ ॥ उनिवासनकेअनुचितवेना । वेलिछुनिभारिआयेनेना ॥

## नारद उवाच।

र्गोकेच्दरअपापप्रतापी । महाभागवर्तहेहरिजापी॥ हेंधुकुंदयाकोरखवारो । मरिहेनाहिरावरोमारो॥ १०॥ तारद्वचनहेंद्रतहेंमानी । तञ्योजनिकह्वरभेमानी॥ भगवतभक्तजानिसुरराहे। देपरदक्षिणगयोक्तिपाई॥ १०॥ त्रवममजननीकहऋषिराहें।अपनेआश्रमआञ्चहिल्याई।वसहुइहाँअसकह्योचुझावताजवळोंतुवनायकनार्दिआवत १२ प्रतिकेवचनमानिमहतारी। निवसीतहाँभीतितजिभारी॥

दोहा-जवर्ळीवनतेघोरतप, करिकैपितुब्रव्वान ॥ नहिंवायोत्तवर्ळीरही, ग्रुनिआश्रमहिमहान ॥ १३ ॥ निजगर्भिहिकेमंग्रव्हेतु । जमिहोयधुत्रमतिसेत् ॥ असविचारिमेरीमहत्तारी । नारद्कीसेवाकियभारी ॥ १८ ॥ ममजननीकीव्यिसेवकाई । नारद्करिकैक्षपामहाई ॥ भगवत्यमंहिकियवपदेशु । गोरहुज्ञानिह्नानिहर्नेशु १५॥ नारिस्वभावकाव्यद्वपाई । जननीदियोज्ञानित्तसराई॥कियनारदमोहिक्षपावत्वक्षी।तातेष्ठिपिमोकोनिहर्भव्या ॥१६॥ मानहुवचनमोरयदिवावकातीद्वावव्यहर्हनजोक्कव्यावका॥होब्रहुभाशुद्वपाईत्तमझानी।रहिहराधनिनदेहअभिमानी ॥

्रीहा-होवबद्ववद्वयरहव, पटवनसवपटभाव ॥ यतदेहीकेहोतहैं, अहैनर्जावस्यभाव ॥ ५०॥ शिमितहरहतखड़ीवनमाहीं(फल्ट्रियवृद्धपकतनिश्चाहीं(आतमासिद्धयेकअविनाशीं)ज्ञातस्यरूपशारिप्रकाशीं(॥ इंश्रासदाव्यापकअविकारी । यकसमनाहिमायासंचारी(॥१८॥ ज्ञानगुणकदेसदाअसंगी । मानस्वश्रार्गरकोशींश्वशा यद्धादश्रुह्मणुनज्ञानी । होयनकबहुँदेहअभिमानी ॥ जैसेचतुरमृत्तिव्युप्यतिद्विरे । आविकारणेटश्रुह्मनेरे। विमिन्नानीनिजजीवविशेरो । ज्ञानद्वर्धिवेर्ड्आहेदेस ॥ २१॥ वाद्यमृत्तिव्युप्यतिद्विरे । आविकारणेटश्रुह्मनेरे।

बोहा-एकआतमाकोरहत, इनसवमहँसम्बंधु ॥ ऐसोकहतविचारिक, जेजानीमाविष्टिधु ॥ २२ ॥ इनसवकोमिटिहोतझर्रारा । जडचेतनद्रेभेदगँभीरा ॥ मनवचकमपरेजोहोते । तेरिद्रप्रपरमपुरुपनिननीते ॥२३॥ सोहसबतेबाहेरसवमाही । सिरजतपाटतरहतसदाही॥२२॥तीनिजवन्यावृद्धिकेस । जायतस्त्रस्युप्रसितिकेस सोसनकरतजीननितभोगू।नहिंपरमात्माकोसंयोग्॥२५॥तेहिअनुभौकारकजियमाने।जिमिसुगंपतेपरनीजाने२६॥ यहीअज्ञानमूळसंसारा । हैनहिंपैजनकहतहमारा ॥ जैसेसपनमाहधनपाई । जनकरिळोभुळेहिअपनाई ॥ २७॥

दोहा—तातेतीनिहुँगुणनके, कर्मतजहुसबकोइ ॥ विपेवासनाछोङ्कै, बुद्धिवमळजञ्जहोंइ ॥ २८ ॥ सोइंडपायहजारनमाही । भठीअहैमुनिकहतसदाहीं ॥ जोउपायकीन्हेंअतिआसू । ठागेमनपदरमानिवासु ॥२९॥ भक्तिसहितगुरुसेवनकीन्हें । निजसवेसनिजप्रभुकहँदीन्हें॥ कीन्हेंसंतजननसतसंगा।भजेईशकहतजिजगसंगा ३०॥ कृष्णकथामहँश्रवणळगाये । सुंदरकृष्णचीरतमुखगाये॥कियेध्यानहारेपदमनभावन । देखेकृष्णस्वरूपसोहावनश देखिपरेहरिसवथळमाहीं । जियकीसवसंज्ञ्यमिटिजाहीं॥३२॥तबहरिचरणपरमरतिहोंवै।कोटिजन्मकोपातकसोंत्री

दोहा—श्रीमुकुंदछीलासुखद्, जासमऔरनकोय ॥ ताहिसुनतसमुझतकहत, तनपुलकाविल्होय ॥ हरपितगद्गदगरह्वेजावे । आनँदनीरदृगनझारेलावे ॥ करेभावनाअसमनमाहीं । कृप्णसंग्रहमअहैंसदाहीं ॥ करेनित्यनद्वनंदनरासा । तहँगावतहैसहितहुलासा॥ सिवनस्वरूपसीखनकसंगा।नाचिहसाजिशृँगारनअंगा॥ २॥ मनमोहनकोभयोवियोग् । रोदनकरिह्यारिबहुशोग् ॥ कहुँहँसैहरिसँगकरिहाँसी । कहुँगोहरावतआनँदरासी॥ कहुँधरिध्यानपाइपुनिपुरसे । बार्बारञ्चासानिपुनिहरसे ॥ हेनारायणहरेकुपाल् । कहांगयेतजिदीनदयाला

दोहा-जोभावनाकरेउहा, सोईतनप्रगटाहि ॥ वसुषाभेवैकलसरिस, ग्रुनैसूढ़तेहिकाहि ॥ अथवाअसभावनानहोते । मनचंचलताकरिहरिखोवे ॥ तौजनकरैभितस्यहिभाती । हरिकीकथासुनैदिनसर्ती ॥ कथाज्ञोकहरपहुकीआवे । आनंद्ञोकहुतवउरध्यावे ॥ हरिसूरतिसन्सुखनितगावे । लाजछोड़िबहुभाववर्ती ॥ हरिढिगनाचतगावतमाहीं । कोटिजन्मकेअघनज्ञिजाहीं ॥ करिअनुरागनैनजलढारे । पुलकावलितनवारिह्यों ॥ जवअसकरहिकथामहँभीती । जानतत्वेत्रेमकोरीती॥तवजगळूटतविनाहिप्रयासा।करितनमनपुनिकुमितिविवासा

दोहा—पुण्यपापमिटिजातसन, तुच्छठगतत्रयठोक ॥ श्रममगननितहीरहत, होतकवहुँनिहिंशोक ॥३५॥३६॥ जेऐसेजनहेंजगमाहीं । तिनहींहिंशोक ॥व्याप्यक्षेत्राहीं ॥ हिरपदश्रीतिजोस्यवपजाने । ताकोन्नहानंदनपाने मगनजेहिरपदश्रेमिहिपान।विज्ञानिद्वनिहित्तिहित्ताहिताहितमाना॥तातेकरिविचारद्वसंगा।वाछकभजहुङ्गण्यदकंना३॥ भजतङ्गण्णक्हकोन्त्रयासा । जोव्यापकहैसरिसअकासा॥यकक्षणकियेक्रण्यपदश्रीती।सखासरिसमानिहम्सुर्वा तातेऐसेछोड्डिक्कपाठे। कोनपरेश्चठनगर्वाजो ॥ ३८॥ स्रतियय्वपरनीगजवाजी। नहिस्वारथपरमारयकानी

दोहा-नहिंविभूतिकहुँरहृतितिन, चलैननिजकरतृति ॥ अंतसमैमुत्ततियकरेँ, तनकहजारिविभूति ॥ ३९ ॥ जैसेऐहिकविभानशार्ही । तेंसेस्वर्गादिकनिश्चार्ही ॥ जवलेंरहृतस्वर्गमहँजाई । तबहुँनतृष्णामिटितिर्मियाँ सोहतृष्णासबदुत्तकरमृलामिटतसोभयकृष्णअनुकृत्ला॥तातेदोउलेकनकोआसा।छोडिभजहुपद्रस्मानिवासार। जोनकमैपशिकारिअभिमाने। अपनेकहँवड्पंडितमाने ॥४२॥ सुस्तृहितकरत्तकमैबहुवारा।सोअंतिहृदुत्तहत्वमाने तातेतृष्णातजेनजवलों । कहींनसुस्त्रपावतजनतवलों ॥४२॥जोहितनसुस्त्रहितकरेउपाई।सोतनअंतलेहिकृमित्ता।

दोहा—कीपावकके ज्वालमहँ, जरिकेहोतोछार ॥ कीशृगालको इवानकी, श्रुकरकरेलहार ॥
ज्ञानिपरतनहिंकवनशिजह । लिखोकरमको कहकहहुँहै॥४३॥जोअपनी देवहुँहैनाहीं । तो सुतिवर्षे हिँहेते व ॥
पनपरनी पामहुपरिवारा । सुभटतुरंगमतुंगहजारा ॥ मंश्रीमित्रलादिसक्षेत्रते । इंद्रजालजानहुसक्तेते ॥ १४,१
यसवर्षोहेकनथिहिकारी । जानतक्षयो हेवकाभारी ॥ जेहरिष्रे मसुधारसपागे । तिनहिनेकुषेनी कनला ॥ १४,१
गर्भदितेलमरणप्रयंता । लहतदुसहदुस्ववीवक्षनंता॥विनहरिभजनहोतसुस्वास्ता। वालकलेहुको चिमनमाही ॥११।
स्रोहन करने वेदकेष

रोहा-करतदेहतेकमेपहु, छहतकमेपश्रदेह । यहसिगरोअविवेकह, स्वितकृष्णपदनेह ॥ २०॥ अथंकमेकामदुनिग्वाना । तिनकेदायकहॅभगवाना॥ततिसकछकामनाछोङ्गे । भनारुकुमिनीमाधवनाडी नजरुन्जगकअनरजामी । सोहञात्माइयरप्रियस्वामी॥२९॥सुरखोअसुरमतुजसुनिसर्वा।चारणयद्यसिहात् इनमद्रजाकोडभजनमुकुटें।मोमोद्धिसमपावतञ्चानदे॥५०॥भयविभवेददुपदिछोन्हें।सुग्सुरपतिहुभयेसुगर्भात्रः कीन्हेंधर्मभयेवड्ज्ञानी । कीन्हेंतपहुभयेजगदानी ॥ कियेयज्ञओंकियेअचारा । कियेप्रेमयुत्तवतहुहजारा ॥ क्येस-रीझतनंदकुमारर्नार्ह, विनाभक्तियुतप्रीति । औरसवैष्कनळहे, असमनकरहुप्रतीति ॥ ५२ ॥ तात्तेहेअसुरनेकवाळक । हैसुकुंदशरणागतपाळक ॥ करहुभक्तितिनकीसुत्वदाई । रायहुसवयळमहँसमताई ॥ जामेळेहिनाथअपनाई । तवसविषितुम्हरीवनिआई ॥५३॥ दैत्त्ययक्षराक्षसआतियोरा । नारिझूद्रओनीचकरोरा ॥ सगम्रगऔरहुजेअतिपापी । रहेजगतमहँअतिसंतापी ॥ तेऊहरिपदनेहळगाई । वासिकयोवेकुंठहिजाई ॥ कोअसहूसरदीनदयाळासुमिरतहीकरेदितनिहाळा॥भजहिओरजेअसरसुळोडी।तिनकीमतितनिगोडी ५४

दोहा—यहपरमारयजगतमें, भापतवेदपुरान । भक्तिकरवगोविदकी, सवथलतिनकोभान ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्यहाराजापिराजवांधवेद्याविद्वनाथसिंहात्मजसिद्धश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दास्त्रानियों सप्तमस्कंषे सप्तमस्तरंगः॥ ७॥

## नारद उवाच।

दोहा-ऐसेधुनिप्रहलादके, वचनप्रेमरसभीन । असुरवाल्डरिभजतभे, ग्रुरुहि।क्षिततजिदीन ॥ १ ॥ शंडामकेंडुँकरिष्टहकाजा । आवतभेजहँवाल्समाजा ॥ सववाल्ककहभक्तिविज्ञाना । दियपदायप्रहलादप्रधाना ॥ शंडामकेंद्शायददेखी । कोपितभेमनमहँअसलेखी ॥ बद्धोआपवाल्कनवदायो । कहतेयाकुपूतकुल्जायो ॥ नहिंससुझिहेंपूतग्रुणदोषू । इमहीपरकरिहेनुपरोषू ॥ असग्रीनमनमहँनुपहिडेराई । जातभयेजहँदानवराई ॥ शंडामकेंजीरियुगहाथा । कह्योसुनोविनतीयहनाथा ॥ वहसुतशब्दाहलादितहारो । मानतनहिंकछक्छोहनारो ॥

दोहा—सवगाळकनवोळाइकै, सिखयोअपनीरीति । तुमहूंहमरेवचनमहूँ, नेकुनकियोप्रतीति ॥ तातेवऋणहोनहमआये । जातसभामधियहगोहराये ॥ अवनपरेंहेँहमप्रहटादे । वृथानळेहेँयहअपवादे ॥ २ ॥ शंडामकेवचनस्रुनिराजा । सभामध्यकरिकोपदराजा ॥ सुनिद्वसुतनपढ़ाउवज्ञाना । ठाग्योताततेळसमकाना ॥ भयोक्रपितकाँपेसवर्गगादाविअधरस्रुकृटीकरभंगा॥प्रहटाद्विमनवधनविचारी॥३॥हिरणकशिपअसगिरावचारी॥ भोसुतमोहिंदुसहदुखदाता । अवतोनहिंदुरकोपसमाता ॥ सिखयहुपेछोळोकुठरीती। वाठकसदाकरतअनरीति॥

दोझ-तातेप्रहर्णादिहतुरत्, धरिल्याबोममपास । वधकरिहाँनिजदाधसीं, जारिगरेमहँपास ॥ सुनतसुभटनिजनाथनिदेशा।दौरिगयेट्टतगुरूनिवेशा॥सभामध्यप्रहर्णादिल्याहै।दिरण्यकशिपकदियोदेखाई॥२॥ पितहिनिरित्पप्रहर्णादण्या।हायजोरियुगकियोप्रणामा॥अतिविनीतभासन्मुखठादो।दुपवरकुष्णभक्तिमहँगादो॥ पुत्रनिरित्पप्रकाषमा । जिमिसुजंगचरणनकोमारा ॥ छेतदशासमुखवार्याहवारा । तिरछोद्विकरिननिहास ॥ अतिदारुणदानवपितपोरा।कदोकुर्ण्यसमयचनकटोरा॥५॥दुर्विनीतदेअपमकुमारा।छुरुनाशनमितिमदगँवारा॥

होहा-भेरोअरुनिजगुरुको, कियोननेकुनिदेश । तातेतोहिष्ठाहहों, अवयमराजनिदेश ॥ ६ ॥ जेहिकोषतकांपतंत्रेटोका । टपजतअविश्हिंशटरशोका॥असमेताकोकहानमान्यो।काकेवटतेयहचुपिटान्यो ॥॥॥ सुनिषितुवचनहरपिप्रहटादा । बोटतभयोननेकुविषादा ॥

#### प्रह्राद उवाच ।

जिनकेषरुतेमें सप्तभारों । मनमें कछुङ्कानिहिरासों ॥ तेतृम्हरोशीरहृबन्तिके । अहैपरम्बरुमुस्अवस्तिके ॥ रुषुबङ्मावरजंगममाही । अंतर्गहेतसोरहतसदाही ॥ ज्ञिवविगेनिशादिकहुमुग्झा।निनहीकेवज़्हें असुरेक्स ॥८॥ सोहर्द्यस्सोहकारुमुरागि । सोर्द्वरुद्दिनसंचारी ॥

विद्यानियुष्णनाष्यवृत्तिक्को, निजञ्जितनेतेसोइ ॥ सिरजतपाटतसंदर्ग, पिताजीरनर्दिकोइ ॥ ९ ॥ पितातजहुपद्वसुरस्वभाऊ । रासदृष्ठवजगमदृष्ठमभाऊ ॥ जोस्वतेरग्विद्यासमाई । ते ुनगरि हिन् विननिजमनसरिप्रनहिंआना । सोइकरावतपापनिनानाशसवकहमानवपितासमानाश्यहीपरमपूजनभगवाना॥१०॥ श्रवणनैनरसनाअरुप्राना । अरुउपस्थचंचलमनजाना । येपटचोररहेंतनमाहीं । सदाचोराविहेचित्तिहकारीं॥ पिताविनाजीतेपटचोरा । मानृहुजीतिछियोचहुँओरा ॥ सोहैयहअज्ञानुतुम्हारा । असमहँनहिंछूटीसंसारा ॥ दोहा--जेअपनेवशमनकिये, तिन्हेंकहाँहैमोह ॥ तेईसमदरशीसुमति, राखतकतहुँनद्रोह ॥ ११ ॥

सुनियहवचनतासुअसुरेज्ञा।भयोकुपितजनुप्रलैमहेज्ञा।।दञ्जतअधररदननबहुवारा।कनकक्रिपुअसवचनउचारा॥

हिरण्यकशिपुरुवाच ।

भयेकालवज्ञोरज्ञठवालक । मेंजान्योसिततेंकुलघालक । मेरेसन्मुखवारहिवारा । अतिअनुचिततेंवचनहवारा ॥ मेरेरिपुकीकरैवड़ाई । मोरभीतितोहिनेकुनआई ॥ जाकोमरणकालनियराना । ताकोभूलिजातसवज्ञाना ॥ भूळिजातसवकुळकोरीतो।भाषतसकळसदाविपरीतो १२मोहिंतजिदूसरईश्वरजान्यो।तबतेकाळविवशतोहिंमान्यो॥

दोहा-बारवारजाकोकहत, मोत्रभुअमितप्रभाव । स्रोतेरप्रभुहेंकहां, मोकोवेगिवताव ॥

तवप्रहलादसभामधिवोले । अपनेउरकेआज्ञयसोले ॥

श्रीप्रह्लाद उवाच।

॥ मोमॅतोमॅसभासदनमें । जलमेंथलमेंशैलसदनमें ॥ पितामोरप्रभुद्देसवठामा । जाकेद्देंअनंतगुणनामा पितानहें ऐसोकहुँठोरा । जहाँ रहतनहिंनंदिककोरा ॥ मोकोदेखिपरतसवमाहीं । तोकोदेखिपरतर्षीनहीं ॥ 'हिरणकशिपुसुनिकेसुत्वेना । काळसमानलाळकरिनेना ॥ ऍठेउदंडउमेसुजदंडा । केकरमेंकरपालप्र<sup>दंहा</sup>॥ मस्कियुग्टजानुनतेधरनी । करिकेशुकुटिवंकभयकरनी ॥

दोहा-हायफेरिनिजमूछपर, कोपितकाँपतअंग् । हिरणकिशपबोल्योवचन, भरिस्रतिवरिहर्मग्री

हिरण्यकशिपुरुवाच ।

छदतो ०-यहवारकुमारञ्चारिकुयो।मनमेनाइनेकविचारिलियो।।अपनेप्रभुकोसवठौरकहै।ममशासननेकुन्वितरी इडितेंयदजानतुनकुनर्ही । तिहुँछोकनदूसरईशकही ॥ बहुद्योसनतोहिंबचाइदियो । यहितेतेंअतिमनगर्वीहर्यो । शुटमानहिनाहिंसिलापनहे । मनकीकरतेह्टआपनहे ॥ जेहिमाधनकोप्रभुजानतते।सुबदोरहिब्यापकमानती डिरिसोमोहिं छोड़िविकुं ठिरियो।मिळ्तोअव्ळॉनहिं स्वाजिकयो॥भिजियांकहदु एदुरानअहै।जेहिको झठतेभगागरी मिछतोकहुँकेसहुँमोहिंह्री । वचतोनहिंमोसनएकप्री॥छछकेममश्रातिहमारिछयो।श्ठतेतिहिकोहिंदिग्रमण तोहिंद्रतत्यादृतद्दाहिष्ये । नहिंद्देभ्छतोहिंबचायदिये॥कह्तोजेहिंद्यापकिव्वभरे । मनमेंअतिजाहुभरेहिंग अपनीसितवातुवरस्करीकसराम्भहिमनिहिदेखिपरे १३ यदिसंभहितेवहनाप्रगच्चो।मनतीसङतीरम्पाभन यरिमेंमतितोरङगोसिगरी । प्रगटेविनजातसविगरी ॥ अपनेप्रभुकोकसटेरतना । तोहिमारतमॉक्रसहरतना

दोदा−सुनिकटोरपितुकेवचन, पाइपरमअहटाट् । सभामघ्यबोठतभयो, विहँसिमंदप्रहटाद् ॥

श्राप्रहाद उवाच ।

गानलाषु उत्ताप । सर्पा-पितुपाररातृकछुनानेन्द्रीप्रभुमेरोसव्यटमेविचर् । अवनीमंअकाशमेशेटहुर्सियुमेमोमहतोमहेतेवा रपुराजवरोकरुपाकरसोनिजभक्तनकोष्ठपर्रोकरे । यहसंभूमेमोहितौदेसिपरतोहिदेसिपरपीनहीता दोरा-मुननवरनपदछाद्के, कनककशिषवछवानु । बोछतभोकोषितमनदुँ, मुरतिवंतक्षशानु ॥

हिरण्यकशिपुम्ताच ।

र्धर् भुनंगप्रवान-अरेम्टवानीभ्रष्टीवानवीछे । मवनीरवासंहर्देदनहीछे॥ वीरमञ्भेतनाइडयोतोग्डंशा । तीर्षकाटिहीतिगतेनोरशीझा ॥ कदमोर्गभनेतीहराँनीरस्नामी । दाउसंगदिदायमेंछाकगामी ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंघ ७.

इहाँआपनेईशकोतेब्रुछावै । सर्वेआपनोजोरमोकोदेखावै ॥ १८ ॥
महेशीगणेशोदिनशोस्रोशोशो । सकेंतीहिनाराखिशेशोपनेशो ॥
चहेजोनचायोमहाकाळआजे । तहूँताहिकाँमेंकरोंगोपराजे ॥
अनेठींनत्रमोहिजान्योकुमारा । कियेप्रछूळेफिरेतेंगवाँरा ॥
स्रुनोरसभाकेसवैवीरप्यारे । कहेदेतहींआकुमेंबांपुकारे ॥
स्रुतेजानियाकोअवेंळोंचचायो । वहोसेदयाकेळियेगोहिआयो ॥
नदीजोकोईआकुतेदोपमेरो । परचोवाळ्योकाळकेहाळकेरो ॥
महामापियोभापिसिहासनेते । उट्योदैत्यकोनाथवीरासनेते ॥
करकेकरीकोंचकित्योत्तर्वे । ठट्योदैत्यकोनाथवीरासनेते ॥
हर्तेवीरिकेसम्भर्मेसुष्टिमारी । हनेश्रेळमंबन्नव्योवन्यारी ॥
हर्तेवीरिकेसम्भर्मेसुष्टिमारी । हनेश्रेळमंबन्नव्योवन्यारी ॥
हर्तेवीरिकेसम्भर्मेसुष्टिमारी । हनेश्रेळमंबन्नव्योवन्यारी ॥

छंदनाराच-विक्रष्टद्रएजोर्ज्रप्रमुप्संभमेंद्रन्यों । अतीवगर्वप्रकोपत्रप्रचित्तनागन्यो ॥ १५ ॥ तहाँअखंडअंडखंडसोविखंडतेभयो । प्रचंडशोरदेत्यदंडखंभदंडतेठन्यो ॥ धराधराधरोअधारछोडिकेठराकिगे । समरशृंगत्गहत्त्रंतहीतराकिगे ॥ विरंचिसंचिवेठिचौकिचौकिकेसरिको । सगौरिवेगिरीशहगिरीशतेखरिको ॥ प्रचंडमारतंडकोउदंडतेजठंडभो । गँभीरनीरथंभसातसिंधकोअखंडभो ॥ फणीज्ञकानफ्रिकेफणोइकट्टमृथिगे। दिशानदिग्गजानकोदिशानशानछ्टिगे॥ सरेकांकपारिवारवारहीविचारही। कहाँभयोमहानवज्ञपातएकबारही॥ विनाशमेअवेकहांसमस्तकोसँहारभो । सुयोचितसम्हारकोविसारिवेअधारभी ॥ किर्पाप्रत्येपयोधएकबारहीगराजही । किर्पास्यसपानजोरकोरकेविराजही ॥ करैविचारऐसहीननेकठीकपावही । सर्वेगङद्विजानदेवतानिस्वस्तिगावहीं ॥ सुनेसुरांभतेनवैमहाकडोरसोरहै । सुवीरधीरमेंअधीरताकिचारिओरहै ॥ केतानिकर्णफुटिंगेकेतानिञ्जल्रष्ट्रटिंगे । महानआसमानतारचंद्रभानमृटिंगे ॥ दिशानकेमुसानिमें अमानशोरजातभी । त्रिटोकमेंतरंतद्वी अनंतगर्भपातभो ॥ सनंकविश्वमेंभरीसवैभटेसनंकिभे । अशंकतेसशंकसोजनंककोअनंकिभ ॥ मकानदानवानकेगिरेपरापराकदे । सभाफटीमुवर्षकीवडीवनीकराकदे ॥ १६॥ निशम्पेदत्यहंकडीविश्वंभराभराकदे । टट्यासँभारिकोपकेप्रश्रीरसोझराकटे ।

दंदक-आगृतेहिटोरवरकोरअतिपोरवटचोरसुनिरोरदानव्जर्भाद्या॥
चित्तेचर्ढुँनोरकसुमनहिभोभोरजेहिजोरसोसोरभोयोनदाँद्या॥
च्रुत्तिचित्रयोरनहिचोंकिर्वितनटग्योकहायदभयोकारच्योहँमा॥
देतिरनहिपरतकसुश्रवणमहैरवभग्तटरतदानवमकटचीमबीमा॥ ५७
गुनतभसहिरण्यकद्यपहिक्सभामविकग्रिकेकपाटिगोरभभाग॥
कर्वाविकराटतहैक्टसीकाटकीन्वाटकीमाटकनिभीनिकार्ग॥
जरततहैजसुरवर्डपीरटसनहियग्तभग्तकर्द्योकसुर्विवर्षित्रम्ग॥
करततहिंजसुरवर्डपीरटसनहियग्तभग्तकर्द्योकसुर्विवर्षित्रम्ग॥
करततहिंतसुरवर्डपीरटसनहियग्तभग्तकर्द्योकसुर्विवर्षित्रम्ग॥

# -आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

जरतकहुँपागकहुँफेटकहुँकंचुकोरंचकोवंचकोवचतनाहीं॥ भगरिभागतश्रमतहहरिहारततुरतदरिरदारतदुरतदीनकाही॥ महाभयभातिलाखिरीतितजिनीतितजिभयेविपरीतदितिसुवनआहीं। झॅंटेपटझपटिअतिविकलपिललपटिभटअटपटीलपटलावततहाहीं ॥ कटकषटषटखटीतेहिषटीसटपटीनटीसमनटतिज्ञाखिसभामाही ॥ सत्यनिजभृत्यप्रहलादकेवचनहितताहिहाठेवधनहितरचतलीला । माधवैमासक्षितचतुर्दशिवारशनिसमैगोधूरिहारिद्याशीला ॥ १८॥ सम्भतेमगटिद्वतझपटिअसुरनद्पटिरटिरपटिबहुकपटिह्वैनाहिढीला॥ दानवैसिंहसन्युख्यनरसिंहगोसिंहज्योंजातवनओरपीला ॥ भृकुटिअतिवंकमनुमीचुकोअंकद्दगतप्तहेमाभमनुकालकाला । श्रीशकोत्तटामनुकरतल्ळदळकटाउड्हिजेहिजोरवड्विटाजाळा ॥ बृहदविस्तार्युतमहाविकरारमुखकरतसंहारमनुजगतहाला । पविद्वतेपीनपरपैनपरचंडअतिदुष्टदुतअंतकरदंतमाला॥ भरत्यकचौंधवंचलावंचलासीचलतचहुँओरअधरानिमाहीं। काळकरवाळसीभीपणीतीपणीळाळरसनाळसतिबदनपाहीं ॥ मेरुकेतुंगयुगशृंगसेश्रवणदोजक्षणहिक्षणकोपतेकँपतजाहीं। संदर्भंदरैकंदरेसरिसनगनासिकारंत्रअतिज्ञैसोहाहीं ॥ परमविकरालपातालमुखसरिसमुखहरतमुखश्चठनिदुखद्वताहिदाता ॥ नकततनमनदुसरबृंदकेआयतनश्रीवश्रतिछोटश्रतिमोटगाता॥ वक्षवरविज्ञदमनुवज्रकेपाटयुगखीनकटिमुद्रिकावपुविख्याता। सोमकरसरिसतहँतोमतनरोगहैजोमसोंयुक्तमुखयुच्छजाता ॥ परमप्रचंडवरिवंडभुजदंडवहुदैत्यदुतखंडकरचंडभासी । करजकुलिकठिनकुटिलानकारेजकेनेजसेरेजकरतेजरासी॥ पुच्छअतिसुच्छलगिकुच्छअरितुच्छकर रूच्छनहिंगुच्छछविकीप्रकासी ।

दीर्षंदुर्परपुर्वेदीनउद्धरसदाकुद्धतिरकुद्धभायुद्धशासी ॥
दोहा-निकस्योनरहरितम्भते,कोटिनभानुप्रकाश॥देखिपरचोद्रश्वासमाधि,करत्तराञ्चद्रछनाश॥१९-२०-२१-२१॥
छंदत्तोमर--तहुँहिरण्यकश्यपवीर । छखिनरहरीधिरिधीर ॥ सोचनठम्योमनमाहिं । कछुठीकपरतोवाहिं ॥
अपकर्षांसहस्वरूप । अधआपनरकोह्यूप ॥ भारीभयंकरभूरि । दियतेजसम्यण्यूरि ॥
असकहुँनकानसुनान । अवर्णानकहुँद्रशान ॥ चीरच्योविधिममधीच । भगटचोनीअतिहिनानि ॥
चीँहुरूणमायप्रवीन । यहरूपनिजकरिकीन॥मोसोकरनहितयुद्ध । आयोदरतरदकुद्ध ॥
हिंदेनोसत्यसुकुद् । तोचटीनहिकछुफंद ॥ यहकहाकाहिमोर । अवर्कोद्धरचोद्धरिखोर ॥
मोहिन्नह्मकोवरदान । मोसरिसकोचटवान ॥ मममीचुँदेकहुँनाहि । जीन्याभुवनचकाहि ॥
अस्युनिसुपुनियरियर । निजभटनमोकहवीर ॥ निजकुरुद्दिसुधिविसराह । कतनाहुसक्रप्रारी
नहिंदीरभागवयमं । किनोदोटनिनरणकर्म । नम्हरिजीयहर्भदीन । प्रहरादमायार्कान ॥

दोदा-पदपोसोजोसोमनहिः रोपोरेरणधीर ॥ स्वयंजनोसोदेसिक, भागहुनहिंसमभीर ॥

छंदतोमर-सनिकनककडयपॅंवेन । भटभीतितजिभारेचेन ॥ सवफिरेएकर्हिबार । गहिहाथमेंहथियार ॥ कोइपरिघपरभक्तपान । कोडनिक्शितबानकमान ॥ कोडमङभङ्कतबङ । कोडभिंडपालप्रवङ ॥ कोइमुप्टिजुष्टिनजुष्ट । इमिपुप्टदुप्टुरुष्ट ॥ नरहर्रापैयकवार । आयेअसुरविकरार ॥ जिमिरीपगिरहिपतंग । नहिजरवजानविअंग ॥ जिमिमज्ञकनैननमाहि । निजमरनहितप्रसिजाहि ॥ तिमिनरहरीपरआइ। दियअमितअख्रचलाइ॥ नरसिंहकेचहुँओर। कियघोरदानवज्ञोर॥ तहँछगतनरहारिश्वास । बहुउडेबिनहिष्प्रयास ॥ कोडकेझअरुझिप्रवीर । मरिगयेपावतपीर ॥ जहँळगतनखनिकठोर । नाँक्षागयेदैत्यकरोर ॥ बहुगयेचरणचपाइ । बहुपिसेदंतनियाइ ॥ लगिपुच्छकीफटकार । कटिगयेअसरअपार ॥ बहुगयेदिजनपराइ । बहुरहेअवनिलकाइ ॥ दोहा-दोरदंडकोदंडधूत, शठप्रचंडवरिवंड ॥ खंडखंडतनखंडभे, लहिनृसिंहभुजदंड ॥ छंदतोमर-निजसुभटनिरासिनिनास । तिमिवदृतनरहारिभास ॥ कोपितभयोअसुरेंद्र । जिमिपददलित्रभुजगेंद्र ॥ करकरिगदावरजोर । करियोरक्रोरअथोर । नरहरीकेढिगआइ । असवैनदियोसनाइ ॥ कहँरह्योअवर्टीचोर । नहिंखोजपायोतोर ॥ जान्योनहींतवदंभ । छिकरह्योमेरेलंभ ॥ प्रथमहिजोलेतोजानि । करतोजपायनआनि ॥ यहलम्भकाहविदारि । तोहितवहितरतनिकारि ॥ रखतोमेबंधनबाँधि । यककोठरीमहँधांधि । प्रजनलखतसबआइ । यहकोतकैचितचाइ ॥ पेअबहुँतैभङकीन । जोदरज्ञमोकोदीन ॥ तोहिदेखिग्रुनिअपराध । मोहिंबढतकोधअगाध ॥ अववचवदुस्तरदुए । हेहेमकञ्यपरुष्ट ॥ छलकरिहन्योममञ्जात । सोदुखनमोहिसहिजात ॥ सुतनीकअवगुनिछीन । जोतोहिप्रगटकरिदीन ॥ अवकरुकितेकउपाइ । पैहैनअवकढ़िजाइ ॥ २३ ॥ दोहा-असकहिनरहरिहननको, गिरिगुरुगदाउठाय । जातभयोअतिज्ञोनिकट, कोपितदानवराय ॥

> **टिकैनर्रासहप्रकाज्ञमहाँ । नहिंदानवनामदिखानतहाँ ॥** जेहितेजनसातमहातमहै । तिनकोयहकेतिकबातअहै ॥ तहँदानववीरवडेवलसों । नरकेहरिकेशिरमेंछलसों ॥ द्रतमारिगदापनितर्किगयो । नरसिंहहताहिबचायलयो ॥ पुनिदौरिगदामुखमाँइइन्यो । असुरेज्ञअतीवअमर्पसन्यो ॥ लगिदंतगदागुरुच्रभई । असुरेज्ञतहाँइकफाँसलई ॥ नर्रासहगरेमहँडारिदियो । प्रभुताकहट्टकहिट्टकियो ॥ श्वटकुंतहुएककराल्ल्यो । यमदंहसमानप्रकाशस्यो ॥ करिजोरहन्योहरिकेटरमें । जिमिबाटकबाणधराधरमें ॥ है चुरणधूरणकेकणमें । मिटिगोनहिंदेशिपरचोक्षणमें ॥ करलेसितधारकुटारसर्वे । चहमारनकोडिगजायजर्वे ॥ तवहीनरसिंहसराजतभो । करतेछ्टिगोअतिलाजतभो ॥ यहिभाँतिअनेकनआयुषको । यक्तारपवारिदियोयुषको ॥ नगडेतनमेंसवट्टिगये। कितनीनरकेइरिप्टिगये॥ रुपिकैनिजञ्चनन्यर्थसर्वे । कद्यशंकितभोञ्चसरेञत्वे ॥

छंदतोटक-असुरेशनृसिंहहिसंगभिरचो । जिमिपानकमाँहपतंगगिरचो ॥

हा-बारवारतिहवारमें, अमुरवडोबटवार । क्छुक्बारटिंगबाग्टीम्, कियविवारिंग रहे ॥ छद्तोटक-नरकेहरिकोबहुङ्गखहन्यो । यहतानहिनेकहुचित्तगन्यो ॥ (१८)

कुिंसेसिरिसेगिरिछेदनते । निर्हिभेदिकयोअरिभेदनते ॥
तिहितेकरलैधनुसायकको । अवनाज्ञकरौंमृगनायकको ॥
ग्रुनियोदितिनंदअपपैतभो । सुरनायकपैज्ञरवर्षतभो ॥
पनज्योजलघारपराधरमें । तिमिमुँदिलिगोहरिकोज्ञरमें ॥
महिच्योमिद्जाइपुछायगये । दिननाथतहाँनदेखातभये ॥
नभजारिनकोगतिरुद्धभई । सवदेवनकेउरभीतिछई ॥
ज्ञरजालिहफारिनुसिंहकहे । पतिदानवकोरिहेआकुवहे ॥
ज्ञरजालिहफारिनुसिंहकहे । दिविदेखिरोदिननायकहें ॥
हिनवाणनकोषुनिमुँदिलियो । पुनिकेसुरनायकछारिकयो ॥
यहभातिदुरातदेखातहरी । जिमिसावनमंपनर्धीसकरी ॥
ज्ञरपावकअस्त्रतज्योविकटे । निह्नवालगईहरिकेनिकटे ॥
यहभातिकोनकनज्ञस्त्रतज्यो । करिपानहरीअतिजोरतज्यो ॥
असुरेद्रतहाँअतिकोपितह्नै । नरसिंहहिमारनचोपितह्नै ॥
विधिअस्त्रअसंडपचंडलियो । प्रभुकोतुरतितिकछोडिदियो ॥
हरिकेहिगजातिहज्ञांतभयो । असुरेज्ञतहांलिस्रांतभयो ॥

दोहा-पुनिकोपितहेअसुरपति, गुनिनृत्तिहपरचंड ॥ जीतनहितवरिवंडतहँ, मायाकियोअखंड ॥ २५ ॥ छंदपद्धरी-जळधारतहाँत्रगटीअपार । हरितेजलहतहेग्रहेछार ॥

प्रगरीषुनिपावकःवारु । मृतुद्दन्वहृत्तिहुँषुरिक्षार ॥ भिर्छिग्द्दनाथकेतेजमाहि । मृतुद्दन्वहृत्तिहुँषुरिक्षार ॥ तद्दँअसुरक्तत्तभोअंधकार ॥ दुरिगदिनेद्रारजनीदातार ॥ प्रतिकृषिरमृष्टिकीन्द्रांश्वपर । त्वचमांसहाडअक्षीववार ॥ पाषाणवृष्टिभंशतिमहानि । पुनिवृक्षवृष्टिचहुँदिक्षिदिसानि ॥ पायकराटतत्काट्ट्याट । मुस्तजत्तअभिकीञ्चाट्याट ॥ पुनिप्रगरभईयोगिनिजमाति । आभूतभूतआकृतपाति ॥ तद्दँशारवृष्टप्रगटेशनंत । हरिषर्गदेतपावतरुसंत ॥ पुनिरच्योआपनेआमितस्य । नरिसहुकेतिभिदेत्यभूय ॥ यक्तअसुरक्तनासिहरूक् । असदेत्विषरेशाह्यअनेक ॥ रुपिद्यक्तियहादापुकार । नरिसहोत्वक्तनकोतम्हार ॥ रुपिद्यक्तियहादापुकार । नरिसहोत्वक्तनकोत्पद्दर ॥ स्वजसुरक्तियहादापुकार । नरिसहोत्वक्तनकोत्पद्दर ॥ स्वजसुरक्तियहादापुकार । स्वर्ग्द्रविषर्भाह्यअनेक ॥ रुपिद्विमानभागेसभानि । स्वर्ग्द्रविपर्भाह्यक्तियहादा ॥ स्वजसुरक्तियहादार्थिकार । स्वर्ग्द्रविपनकीवर्दांचाप ॥

देश-तिभिगापुनवर्षदेश्वद्, परिमृग्सकेकान् ॥ निष्कल्यत्वातेम्ब, आवतनेकुनतान् ॥ घर-केदिनक्षिरकरपुनिनिराशिक्ष्मदायारियाषामुग्ताशिक्षक्ष्वेशारिक्ष्मवरुषागिनवर्षित्रहित्तर् वर्षेत्रस्यक्षद्भवद्भावत्वदेनहेन्द्विक्षित्वनिष्ठवानाश्वरंत्रहेन्द्विद्यावनम्बद्धः । तहेत्रहुसारितर्रिक् देन्द्रिकरणहरूपपुरुष्टिक्षरापद्वेशस्मग्वतिभीमग्रीरः॥ तहेवसुग्विकिगग्वादापः। पाद्यावृद्धिरे नर्रांसहतर्द्वांआतिकोपछाइ।गहिलियोहिरणकर्यपहिषाइ।जिमिगरुड्युजंगहिविनप्रयासु।गहिलेतआञृकरिभक्षआम् करिअसुरत्तहाँअतिछोटरूप । छुटिगयोनायसाधर्मभूप ॥षुनिर्भागरूपअसुरेशकीन।हृतपुच्छनाथकीपकरिलीन ॥ तवताहिगहनकोफिरेनाथ।तवदूरिकृदिगोगदाहाय॥प्रभुपानिछ्टे।लिअसुरकाहि।सुरसक्टशंकर्भारमनिहमाहि ॥ हाहापुकारङ्कवारकीन । आपारछोडिभेशोकभीन॥डरिदैत्यकाहिण्छिननओट । पुनिल्सन्लेगपिरामोट ॥ नर्रासहकरनतेछुटोजानि । भ्रमुकोश्रहन्रिकृत्विलीमानि॥तहँअसुरनाथकरिकृषमंड । प्रायोपचारिकरिरवप्रचंड ॥

दोहा-गृदाहन्योहार्रभाइमहँ, करिकजोरअयोर ॥ मारिटियोअसमानिक, पुनिकीन्द्रोवहुजोर ॥

छंदरोटा-हुकहुकँद्वगदातेदिद्यनिवित्वहँद्यहरी । मानद्वनभतेषकवारताराविद्यहरी ॥ तवअसुरेशविचारिकयोअपनेमनमाहि । नरहरिमरतद्यायिकयेकानीअवनाहि ॥ तेहितेळॅकरढाटकठिनकरवाटकराळॅं। काटिलेड्गहिकेझ्ञाझनरहरिकोहाले॥ असविचारितरवारिढाळकरधारिप्रचारि । धायोनरहरिओरघोरकरिकोरसरारि ॥ त्रवअसंडवलदोरदंडयुगपरमप्रचंडा । निकसेनसकुलिशोकठोरद्दतिशतमार्तडा॥ भुजकरथकरितहँ नृतिहथायोविकराठा । हन्योहस्तअसुरेशशीशकरिकोपविशाठा ॥ रोकिडाल्ड्रिस्स्तअसुरकलुदृरिकृदिगो । नरहरिकोवरतेजल्गततेहितेजमुँदिगो ॥ पुनिनरमृगपतिदारिकियोतेहितलहिपहारा । सोकगयोवचायरोकिढालेवलनारा ॥ पुनिआकाञ्चमहँआञ्जअसुरचङ्गितअनखाई । हनिकृपाणनरसिंहज्ञीज्ञपुनिगयोपराई ॥ तासुसंगनभगेनृतिहकरिवेगअभंगा । करनलगेरणरँगेजभेआकाञाहिजंगा ॥ कहुँपरणीकहुँजैल्मप्यकहाँस्थनपादी । कहुँवनहींउपवनहिकृदिपुनिभवननमाही ॥ करतयुद्धअतिकुद्धहोयनरहरिसवठोरा । चिकतदेवजानतनभेवचितवतचहँओरा ॥ रह्योनअसकहुँठीरजहाँदीउयुद्धनकीन्हें ॥जगताहरणकशिपनृसिंहमेसुरगुर्निछीन्हें॥ कियेयुद्धनर्सिहदैत्यसुरवर्षहजारा । सुरमुनिकरेंडचारयुद्धअसकहुँननिहारा ॥ प्रनिदोउल्रातहिल्रतआञ्चलवनीमहँआये। निजपदजोरहिवारवारथरनीदरकाये॥ होनलगीदिगदाहअवनिहुलुकनिपाता । यस्योराहुज्ञाज्ञिरविहिकालविनकेतुदिखाता ॥

दोहा—द्वीतभयेपेसेतहाँ, नभमहिमहँउतपात । मान्योधुस्मुनिनरस्तै, भोत्रैञोकनिपात ॥ २७ ॥ जानिविनार्शकाळशठकेरो ।'नरहरिनिजमृद्धनकरफरो ॥ देखिभीतिअतिसुरनसमाजै । कियन्तिहत्वमहागराजे॥ सुनतकठारशोरअतिनरे । मूँदिगयेहगदानवकेरे ॥ चपळासमतहँचमकिनृसिंहा । मृद्योदौरद्वतदानविह्न ॥२८॥ जिमिभूखोअहिविनहिंप्रयासा । परेआसुकहँभक्षणआसा ॥ छूटनहिततहँदानवपाई । तड्फडानकियकोटिचपाई॥ पेनसुद्योनरहरिकरतेरे । मान्योअसुरकाळतवनेरे ॥ तहँनृसिहदानवपातिकाईं। अतिनिशंकपारिअंकहिमाईं।॥

दोहा—वेठिदेहरीमध्यप्रमु, संध्यासमैविचारि । अमुराउदरिनजनस्तिने, नरहरिडारचोफारि ॥
जिमिमुजंगकहँगिहमुजगारी।विनप्रयासडाराहेद्वतफारी।।तहँनरहरिकोरूपविज्ञालादेखिपरचोमनुकालहुकाला ॥
लालविलोचनपरमभयविन।विरस्ततहीजियकरतपरावन अतिविज्ञालिकस्तित्वरआनन अहेमीचुण्हयद्वसमुआनन
रसनतिअपरिनवहुवारा । चाटिहम्नुजकरहिसंहारा ॥ परीअमुरज्ञोजिततनबृटी । मानहुँजैलिकहँवीरबहूटी ॥
पहिरेषमुभौतनकरमालाहिरतं बहुँकिवननिवशाला॥सन्नामरसिहिवराजा।मुनहुमनगजदलिष्पराजा॥३०-३१-३२-३॥

देखा-गडचोनजातनमें कुलिश, सोतननखनिविदारि । दिल्डिएनवैठतभये, सिहासने सुरारि॥ मिल्योनयुद्धहेतको उपोपाकाँ पिउटे त्रियुवनल खिकोपा। त्रियुवनदुखदायककरनासा लिखसुसुनिअतिपायहुलासा श्रमुकेदरशनहिततहँ आयोभी मरूपलिवनिहिनियराये॥ वरणनल्योसुमनसुरनारी। विकसेवदनभयेसुसभारी॥ ३५॥ श्रीनरहरिकेदरशनहेत्रुं। आयेनअमहँनाकनिकेतु॥ जहाँविमानहजारनभाये। वरअकाशमार हैं छोये॥ अतिथानंदभरिदेवहजारा । बारबारनभदेहिनगारा ॥ तानलेतगंधर्वह दोहा-तहँमहाशिवश्कह, ऋषिविद्याधरासिद्ध । पितरमहोरग-॥ किन्नरचारणिकपुरुष, अरुवैतालअनंत ॥ ३८ ॥ विष्णुः हायजोरियरिशीश्में, येसवअतिसुखछाइ । जानिबहेनरः पनरहरिकेतेजसी, सकेनसुरनियराय । तबदूरिहितेकरतः

# व्रह्मोबाच ।

सर्वया-जगजनमञ्जीपालननाञ्चनहुअपनेगुणसोंकरिलीलकरें।।तुवकां प्रभु आपचरित्रविचित्रवङ्गेँहपवित्रअमित्रनशोकपरो।गुणआगरसार

# सद्धवाच।

दोहा-जगनाज्ञकप्रभुकोपकरि, हन्योअल्पअसुरेज्ञ । तासुतको

# इंद्र उवाच ।

कवित्त पनाक्षरी-असुरप्रचंडवरिवंडकोविनाझकेकै, यज्ञनकोः जगतप्रशंसममसंश्यकीफाँसिसारी, ताहिकोविष्यंहि यातोन्द्विबद्धतजनातरावरेको, नायमुक्तिद्वकोदानः दीननिजदासनकोदारहुदुरितद्वतः तातेदयासिधुयः

# ऋपय ऊचः।

**एंटम् नंगप्रयान-स्वैविश्वकोनोदियेपारिपाता । जेर्दतित**् पटायेद्रमें भापटीयेद्सोई । महादुष्टसोदित्यय भन्यानारसिँहम्मरूपैक्रपाटा । हन्योद्धर्देत दियोदेहर्मिकेस्कियदचान्यो । निजेदासकोः

# पितर ऊचः।

पटमा-सुनादनदिवयोजोपिङहान । मोन्दियोता गोदियोनिटां बिटितीयंगादि । यहेदस्यप निजनमन्भगम्कोषेटकारि । मोहमिर रपरपर्निदरपदीनपंषु । जमपमंपार

# मिद्रा उच

छेटनी १ अन्तिकारिय है।तस्मिदक्षेश वर्षेष्ठ वर्षेष्ठ हो। इ.स.च्या १९४० वर्षे मध्ये हैं है इसरम्बर्ग रही। यह रेड्स नहीं (स्विमी विद्याग्रावस्ट्रेस

## विद्याधम उ

राजगण्ड-सर्दोर्जाह्याजीत्। यहसम्बद्धारियसीत् । पद्मान रिक्तान है जाय । राजीय हाउदे जिल्लाहाय ।

नागः उ

एक नव वेद नवार सरीवहर्ष वर्ष रहारे वालावहर्षिक । से दि

#### मनव ऊचुः।

छंदरोला-हमहिंमनुप्रभुसदारावरेज्ञासनपारी । तिनकोयहिंदितिनंदियोदुखअतिज्ञेभारी ॥ तानरकरजनिफारिददेंहियकीहिरिलीनी । कहाकरेप्रभुकहोआपअज्ञासुत्रभीनी ॥ ४८॥

प्रजापतय ऊचुः।

कुंडलिया-परजापतिहमकहँरच्यो, जगसिरजनकेहेतु । ताकोसिरजननहिंदियो, खेचरदानवकेतु ॥ खेचरदानवेकतुसरिसकीन्छोंउतपाता । ताकोनखिनविदारिप्रगटयशकियअवदाता ॥ अवदाताहेतिसहिंमोदकेनहिंआचरजा । सत्वसृत्तिअवतारकरहुमंगलसवपरजा ॥ ४९॥ गंधवी ऊत्तः ।

छप्पय—नाचतगावतरहेसंबेहमतुवद्रवारे । निरासिआपकोछहतरहेआनंदअपारे ॥ तिनहमकोकारिनिजअधीनदानवबछवारो । निजहिनवाइगवाइकियोनिजसनितअसारो ॥ यहिदोपहितेयहनाहाभोक्कशछकिकुपथहिपगदिये । असकहतसर्वगंधर्वगणप्रभुहिदंडवतबहुकिये ॥ ५० ॥

चारणा ऊचुः।

छंद-पदार्रावदरावरोभवार्णवैनकामनो । तेहीसदाहिष्यावर्हीपुनीतप्रीतिछामनो ॥ कियोविरोधसाधुत्तेअतीवदानवेझहे । कियोविनाझताहितेदयाळतूरमेझहे ॥ ५९ ॥

यक्षा ऊचुः।

सोरठा-हमतुमअनुचरयक्ष, तिनकोयहवाहकियो । मुनितनतापप्रत्यक्ष, नाइयोधरिनरहरितने ॥५२॥ किंपुरुपा ऊचुः ।

चौबोळा-हमजोपुरुपआपपरपुरुपेयदञ्जपुरुपभोतीजो। जातेकियोसाधुसविधगिधगनिजकर्मनतेळीजो ॥ ताकोमारिकोपकरियतअतिआपुहियद्दोनवाता। परमातमापरहिहमपायनप्रभुपौरुपविष्याता॥

वैतालिका ऊचुः।

छंदझुळना-देवद्रवारमिपगायत्त्वअमळयशकियेसत्रळोकञ्जुचिअतिसदाहीं । ताहितेपाइसतकारजेहिपारनहिरहीसंसारकाभीतिनाहीं ॥ हमहियद्विरणकञ्चपदियोद्धसहदुखजीतिसवळाकविनशोकमाहीं ॥ पारिनरसिंहवपुताष्ठ्वयआपकियदियोकारिदृरियमव्यथाकाहीं ॥ ५७ ॥

किन्नरा ऊचुः।

छंदत्रिभंगी-हमदास्तिहरिषदरतिधारिकेत्ररसारेसुरवारे । तिनकोस्रूथारीकोषपतारीभोदुसकारीजयधारे ॥ नरहरिजगभासीताहिविनाङ्गीदियसुस्रराज्ञीहमकार्ही।यहिभाँतिसदाहीतुवसुजछाहींभेकछुनाहींहमपाही ॥५५॥ विष्णुपपिदा ऊन्तुः ।

ह्रपपनाक्षरी-आजहिनिहारेरावरेरूपऐसोनायकवर्टुँनदेस्योक्ट्रुँअद्भुतिनजनेन । दीननेकरसवारेसंतनकेअतिप्यारेद्यापासवारेदेनवारिवद्यमोद्देज् ॥ आयपारपद्यद्विप्रवरज्ञापदीतेभयाअधरेज्ञजीत्योळोकनकोळद्वाभेन ॥ ताकोवपयोअहेसत्यतापकृषक्षकोवेविरभावनेकट्ट्रँतोजानिपरतोहमेन ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावापवेज्ञविद्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहा राजापिराजशीमहाराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारिरस्राजानिहरू देवकृते आर्नदांबुनियो सप्तमस्कंषे अष्टमस्तरगः॥ ८॥ अतिआनंदभारिदेवहजारा । बारवारनभदेहिनगारा ॥ तानलेतगंधर्वह्रमाये । नाचिदेवतियमनहिलोभावे ॥ ३६ दोहा-तहँब्रह्माञ्चिवशकह, ऋषिविद्याधरसिद्ध । पितरमहोरग-॥३७॥-मृतुव्रजा । पतिगंधवंत्रसिद्ध ॥ किन्नरचारणिकपुरुष, अरुवैतालअनंत ॥ ३८ ॥ विष्णुपारपदकुमुदवर, नंदसनंदअनंत ॥ हाथजोरिधरिशीशमें, येसवअतिस्रवछाइ । जानिचहेनरहरिनिकट, अस्ततिकरणवनाय ॥ पैनरहरिकेतेजसी, सकेनसुरनियराय । तबद्रिरिहेतेकरतभे, एकटकअस्त्रतिगाय ॥ ३९ ॥

# ब्रह्मोबाच ।

रुद्रखवाच ।

दोहा-जगनाञ्चकप्रभुकोपकरि, हन्योअल्पअसुरेश । तासुतकोरसणकरी, तजियेकोपरमेश ॥ ४९ ॥ इंद्र उवाच।

कवित्त घनाक्षरी-असुरप्रचंडवरिवंडकोविनाज्ञकेके, यज्ञनकोभागआपहमकोदेवायेही ॥ क्रा करें का कि ताहिकोविष्वंसिमनसुखबपनायेही ॥ ः विकास क्षेत्र क् दीननिजदासनकोदारहदुरितद्वत्, तातेदयासिधयहनामत्रभुपायेही ॥ ४२ ॥

## ऋपय ऊचः।

छंदभ्रजंगप्रयात-रचैविश्वकोजोहियेघारिधाता । जेहींतेतुम्हारोविभीजानिजाता ॥ पठायेहमें आपहीवेदसोई । महादृष्टसोदेत्ययादीनखोई ॥ धन्योनारसिंहेस्वरूपैकृपाला । हन्योदुएदैत्यैरह्योजोकराला ॥ दियोहिहमेंफेरिकेवेदचाऱ्यो । निजेदासकोआञ्चहींदुःखटाऱ्यो ॥ ४३ ॥

# पितर ऊचुः।

पञ्चरी-सत्तिपतिहृदयोगोपिडदान । सोलियोखाइयहज्ञठमहान ॥ नोदियोतिङां छितीर्थमाहि । यहदैत्यपानकरिछियोताहि ॥ निजनसनअपुरकोपेटफारि । सोहमहिदियोनिजजनविचारि ॥ जयजयनृसिंहजयदीनर्बधु । जयधर्मपारुजयदयासिधु ॥ ४८ ॥

सिद्धा ऊचः।

छंदतो ॰ अणिमादिक नोगनसिद्धसर्वे।तपके बळ्ळी निष्टियो कित्तवे।अतिगर्वभरो निहंका हु डरो।सम्लोक न्यंतर्व नसतेतेहिकाउरफारिहरी।सब्छोकनकीअतिभीतिहरी॥तुम्हरेषट्केदमदासअहै । बळ्यापसदानिरसंदरी

# विद्याधरा ऊचुः।

वामनछंद्-मवयोगविद्याना । यहम्सुरहरितित्यतान ॥ गरवीपरमवळवान । जोरह्योसूर्समहान ॥ पञ्चसरिसताकोनाय । रणमेहऱ्योनिजहाय ॥ नरहरितुम्हेंपरणाम । दायकसदासुरापान ॥ १८

नागा ऊचुः।

चंद−वर्षे-ग्ननारिटरिटीन्द्रोंदानवर्षिद् । तेर्द्रिटरफारिटियोसवजयनरसिंह ॥ ४७ ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ७.

मनव ऊचः।

छंदरोला-हमहेंमनुत्रभुसदारावरेज्ञासनधारी । तिनकोयहद्तिनंद्दियोदुखअतिज्ञेभारी ॥ ताजरकरजिनकारिददेहियकोहरिछीनी । कहाकरैप्रसुकहोआपअज्ञासुखभीनी ॥ ४८॥

प्रजापतय ऊचुः।

कुंडिलया-परजापतिहमकहँरच्यो, जगिसरजनकेहेतु । ताकोसिरजननहिंदियो, खेचरदानवकेतु ॥ सेचरदानवेकतुसरिसकीन्ह्योंजतपाता । ताकोनखनिविदारिप्रगटयञ्चिकयअवदाता ॥ अवदाताहीतमहिमोदकेनहिआचरजा । सत्वमृत्तिअवतारकरहुमंगलसवपरजा ॥ ४९ ॥

गंधर्वा ऊचुः।

छप्पय-नाचतगावतरहेसवेहमतुवदरवारे । निरित्तआपको छहतरहेआनंदअपारे ॥ तिनहमकोकरिनिजअधीनदानवग्रहवारो । निजहिनवाइगवाइकियोनिजसजितअखारो ॥ यहिदोपहितेयहनाज्ञभोक्क्ज्ञलिक्क्प्पयहिपगदिये । असकहतसर्वगंधवंगणप्रभहिदंडवतबहिकये ॥ ६० ॥

चारणा ऊचुः।

छंद-पदार्रावदरावरोभवार्णवैनकामनो । तेहीसदाहिध्यावहींपुनीतप्रीतिछामनो ॥ कियोविरोधसाधतेअतीवदानवेशहैं । कियोविनाशताहितेदयाळ्ट्रस्मेशहै ॥ ५९ ॥

यक्षा ऊचुः।

सोरठा-हमतमअनुचरयक्ष, तिनकोयहवाहककियो । मुनितनतापप्रत्यक्ष, नाश्योधारेनरहरितने ॥५२॥ किंपुरुपा ऊच्चः ।

चौबोला-हमजोपुरुपआपपरपुरुपेयहकुपुरुपभोतीजो । जातेकियोसाधुसुबधिगधिगनिजकर्मनतेळीजो ॥ ताकोमारिकोपकरियतअतिआपुहिंबडीनवाता । परमातमापरहिंहमपायनप्रभुपौरुपविख्याता ॥

वैतालिका ऊचुः।

छंदझ्टना-देवदरवारमधिगायतुवअमलयश्कियेसवलोकग्रचिअतिसदाहीं । ताहितेपाइसतकारजेहिपारनहिरहीसंसारकीभीतिनाहीं॥ हमहियहिरणकर्यपदियोदुसहदुखर्गातिसबदोकविनक्रोकमाही ॥ धारनरसिहवपुतासुवधभापकियदियोकरिद्वरिममव्यथाकाही ॥ ५४ ॥

किन्नरा ऊचुः।

छंदत्रिभंगी-इमदास्तिहरिपदरितपरिकित्ररसारेसुरवारे । तिनकोसङभारीकोपपतारीभोदुसकारीनयधारे ॥ नरहरिजगभासीताहिविनाशीदियसुखराशीहमकाहीं।यहिभाँतिसदाहीनुवसुजछाहींभेकछुनाहींहमपाहीं।।५५॥

विष्णुपार्पदा ऊचः । रूपपनाक्षरी-आजहिनिहारेरावरेरूपऐसोनायकबहुँनदेख्योकहुँबद्भुतनिजनन ।

दीननकरस्वनरिसतनकेअतिप्यारित्यापासनारेदननार्गेनेइनमाट्टेन् ॥ आपपारपदयद्विपनरजापद्दीतेभयाअसुरेजनतित्याटोकनकोटद्वाभैन॥ ताकोवधवोअइसत्यतापृष्टपाकीवोवग्भावनेकहुँतोजानिपग्तोद्यमेन ॥ ५६ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजाबांपनेशनिङ्गानहान्मजीमिद्धिमहा राजापिराजश्रीमहाराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजापिकारिग्युगजासिंहज

देवकृते लानंदांबुनिया सतमस्कंपे लास्यस्त

दोहा-यहिविधिविधिशिवआदिसुर,अस्तुतिकियोअसंड।।पैननिकटकोठगमनिकय,छित्रभुकोपप्रचंह ॥ १॥ रमानिकटत्तवसवअसुरारी । जायजोरिकरगिराउचारी ॥ जरतकोपतेछोकदिसाता । ताकोज्ञान्तिजाइकरूमाता ॥ तहँदेवनपदयामहाई।करिकमळाअतिआग्रुहिआई॥अतिकराळिनजश्रुकोकानन ।जोनळ्ल्योहगसुन्योनकानन ॥ सोकितह्वेनसकीठिगजाई । कमळाह्अतिशोभयपाई॥अ।। तवप्रहादहिकह्मोविधाता । तुमभागवतसुर्वहोताता ॥ निजिषतुर्वकोषितत्रभुकाहीं।क्षमाकरावहुव्यहिक्षणमाहीं ३ सुनिप्रहादचतुर्मुहेवानी।कहितथास्तुआतिहासमानी।

दोहा—अतिअभीतनरहरिनिकट, मैदमंदसोजाइ ॥ जोरिपाणिपरनामिकय, तनपुहुमीपसराइ ॥ ४ ॥ निजपदपरोनिरिखनिजदास् । अयोनरहरिकेटगआँस् ॥ ताहिउठायकृपाअतिकीन्हें।होरप्रहठादपाणिधरिदीन्हें॥ जोकरपरसकारुभयजाती।विनप्रयासम्रकिहुढिगआती ५ नरहरिपाणिहोतसंयोग्र।मिख्योसकरुदुखनितवियोग्र॥ त्रक्षानंदमगनप्रहादा । प्रगटयोपरमप्रेमउनमादा ॥ मुनिधरिधीरजप्रभुपदकंजन । निजटरधरयोम्रनिमर्गजन॥ वहत्त्विरुोचनआन्देवरात्रापुरुषम्पालिके॥ वहत्त्विरुोचनआन्देवरारा।पुरुकाविरुतनवारिहेवारा ॥ गद्गदगरयकाम्रमनकरिके।अनिमिष्वखनसुमुखपाणीके॥

दोहा-करनलगेअस्तुतितहाँ, अतिविचित्रप्रहाद ॥ श्रवणकरतकविजनसदा, पूरतअतिअहाद ॥ ७ ॥

## प्रह्लाद उवाच ।

्छुंद्विभंगी-विधिश्चिषसुरमानीस्रुनिसिधिज्ञानीसत्रग्रणसानीजिनम्तिहै।तेसकेनगाईतवप्रसुताईपारनपा<u>ई</u>तुकार्तिहै॥ तौदानवजातीमेंकेहिभातीत्रोग्रणपातीवराणसकों। मातिअतिच्छमोरीतापरभोरीअस्तुतित्रोरीकरतजकों॥ ८॥ कुरुरूपसोहावनवेदहुगावनतेजहुछावनसवजगमें । वरुपोरुपभारीबुद्धिअपारीजवश्रमकारीअँगर्मे ॥ कोनेहुँजगमाहींहरिइनपाहींतोपतनाहींमेंमानो । यकभक्तिहिकीनेकरुणाभीनेमिछहिप्रवीनेप्रभुजानी ॥ ९ ॥ जैश्वपचहुपापीअमितसुरापीतुवजापीहेश्रेष्टमहा । चहुँवेद्विभागीअरुवहुजागीतुवपदत्यागीविप्रकहा ॥ जेहिआपअधारैसोपरिवारैभवनिधितारेआपतरे । जोतुवपदिवसुर्वेसोझडसदुर्वेरहतनससुर्वेनरकपरे ॥ १०॥ प्रभुअनुपमआभाअंबुजनाभापूरणलाभासत्यहरे । जनपूजनपाईकरुणाळाईदेहुमहाईभूतिखरे ॥ जोतुमहिचढ़ावतसोसवपावतभक्तकहावतप्रेमुभरे । जिमिदरपनछीन्हेंचंदूनदीन्हेंप्रतिमुखचीन्हेंशीभधरे ॥ ११ ॥ तातिगिरिधारीत्वग्रुणभारीहमहुँडचारीपापदरै । जेहिपापिहुगावतशुभगतिपावतप्रनिनहिंशावतशोकध्रे ॥ १२॥ तुवभयभरिभारीअन्तिषुरारीकारनकारीहमहिस्मे । प्रशुवहुन्भवताराधारिविहाराकरहुन्भपाराजगहितमे ॥ १३॥ यहअसुरिहमारीतापनिवारीदियसुस्रभारीसुरनरको । यहरूपहिच्यावतरिषुनसतावतजनसुस्रपावतपुरपरको ॥ अवदयाअगारोकोपनिवारोसुरननिहारोभीतिभरे । वृश्चिकअहिषारेसाधुअपारेहोतसुखारेनहिनिद्रे ॥ १८॥ युखपरमकराळानेन्विञ्चाळाप्रगटतच्याळारविसम्हे । रसनाभयळावानेश्रकुटिभयावनिदाहवढ़ावनिभ्ययम्हे ॥ शोणितयुतवालाऑतनमालाकरनविशालानसन्त्रोस् । सुनिनादमहानादिगगननानाकियेपयानालयभूसि ॥ १५॥ असरूपतिहारोआजुनिहारोमननहमारोकछडरपै । पैळखिसंसाराअतिहिअपाराभोभयभाराजिमिसरपै ॥ मेंवैंच्योकमत्ते हीन्धमते भरोभमते अतिदीना । अवस्वविहमारीकरहु ग्रुरारीभूछिविसारीछिसिहीना ॥ १६॥ अप्रियप्रियलोग्योगवियोग्र्शोकहिभोग्रुनित्यकरों । संसारदमारीतरहुँदुखारीकिमिदुसहारीपीरपुरीं ॥ वहुकियेवपाईअतिअधिकाईभ्रमहुसदाईनगनाले । तातेकरिदायानरहरिरायाकहें। वर्षा । १७॥ तुवकरिसेवकाइविधिशिवगाईकथासुद्दाईश्चितिपरिद्दों । क्रिस्चनसंगाअतिहिअभंगासंस्विभंगामंकरिद्दों ॥ १८॥ नक्ररेस्खवारीपितुमहत्तारीजाहिसुरारीनहिंस्सते । नहिँऔपघळागेवचतनभागेसवजनत्यागेतुमभसते ॥ १९॥ गहरताजगस्व े तुमजगतअधाराज्ञानअपाराश्चतिस्रस्ताराज्यज्ञामीरः॥ प्रभुतृमजगुक्रस्तातु अपरितुमविनतारेकोजनह ॥ २१ ॥ ोमनहें। तुवप्रीरत पाछोदुएनचाछोनहिभीते ॥ ति । ी निजतेजी

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ७.

मेंदोहुँविहालायहजगजालाहरहुदयालायहदुखको । मैंदींतुवदासारमानिवासापूरहुआञ्चाकरिम्राखको ॥ २२ ॥ जेहिसुरसुषकाहींजनजगमाहींकरतसदाहींबहुनेतु। तेअमरहमारेपितुसींहारेकुटिलनिहारेयलसेतु॥ तेहिपितुबल्वानेतुमभगवानेनस्वनिकृपानहतिडारचो।नहिपरचोप्रयासाकरतिहनाकावङ्गेतमासामेन्ह्यारचो॥२३॥ जातेगिरिधारीदिविसुखभारीतुच्छविचारीनहिंचाहीं । निजदासनसंगादेहुअभंगातुवरतिगंगाअवगाहीं ॥ २४ ॥ यहविषयअनंदाहेदुखद्दंतातेहिमातिमंदाबहुश्रमके । रूजघरयहजनहितचाहतसोनितपूरणनिजचितबहुअमके ॥ पत्रकृतपामैनिजमनकामैतद्पिपटामैनहिमनहे । बुधहुनयहिभाँतीबहुदिनरातीबीततजातीभारतनहे ॥ २५ ॥ कहँमैंअतिपापीसंतततापीकुगुणकलापीमुदमाती । कहँमुभुतवदायानाञ्चकमायाप्रद्भुजळायादीनतती ॥ २६ ॥ तवसरिसदिज्ञालाकानकृपालाकरनजतालाअहलादा । विधिशिवहुनपायोरमहुनलायोसोमोहिआयोपरसादा ॥ प्रभुहोसमदरज्ञीगतिसुरतरुसीननसुखबरसीनगदीसा । नेइनसतुबप्यावेतरतिपावेयहश्चतिगावेविसवीसा ॥ २७ ॥ यहुकूपसंसाराअतिअपियाराताहिह्मारायजनभयो । तहुँविपेशुनंगादस्योष्टभंगाकुमतिनसंगाठानिल्यो ॥ पठयोम्रानिनाथाजानिअनाथाकरनसनाथामहिनाथा । तातेअवऐसेअनुपमतैसेतजिहीकसेसतसाथा ॥ २८॥ पितुनाशमहानाममतनत्रानासोअनुमानोमेध्याई । नारदकोभासीतुवसतिरासीजवपितुमासीमुखगाई ॥ २९॥ जगुआदिहुअताम्पिश्रीकंतातुमहिल्संतास्वठोरा । यहजगविस्तारीवसहुसुरारीवहृतनधारीजनभीरा ॥ ३० ॥ जगतुमरुक्मोसेभिन्नहिद्तिनिषकहुँईशेकुमतिकहै । तेहितेजोजनिभरुछेपावैभरुसुखभावैसोइसुभहै ॥ ३१॥ गहितुरीद्शाकोत्रजिमरपाकोविनचेष्टाकोसहितकलै।जगनिजमहलैकरिसोबद्वसुत्रभरिबहुकालहिभरिप्रलेजलै ३२ जवनिद्वातजेऊइच्छाकरेऊअंबुजभयऊनाभितवे । वटवीजसमानाजगतमहानानीहंप्रगटानारूपतवे ॥ ३३ ॥ विधिप्रथमहिजायोकछनदेखायोबाहेरच्यायोत्तमनमिले।तवअतिश्रमिआयोतपमनलायोतुमकहँपायोहियअसिले ॥ शिरसुलकरनासाद्दगश्चितभासासहसविकासारमनीया । आयुधआभरनाबहुसुलभरनाअनुपमवरनाकमनीया ॥ तुमर्मेसंसाराङस्किरतारामोदअपाराङहतभयो । तवदोङकरजोरीवहुतनिहोरीविनेअयोरीकियोचयो॥३४-३६॥ मञ्जूकेटभभारीह्यवपुषारीतुम्हींसुरारीकृषाकियो । मूरतिसतप्यारीवेदउधारीअतिसुलकारीविधिहिदियो ॥ ३७॥ प्रभुद्दिन हुरूपाधारिल तुपाहिन हाटभूपानगपाँछ । तवत्रवयुगनामाँहैपद्कामानहिन पुनामाकिकाँछ ॥ ३८ ॥ अतिपापहिष्रोकामहिक्रोभेद्रसन्त्रोमनमेरो । मेंसुनैनपाउँतमयज्ञनाऊँकहिविधिध्याऊंपदतेरो ॥ ३९ ॥ रसनानिजभौराहगनिजभोराश्वतिनिजभोराऍचतहै । उदरहानिजभोराकरनिजभौरापदिनिजभौरासँचतहै ॥ जिमिनिजपतिकार्हीसवितसदार्हीनिजनिजपाहींकरनचरें । इंद्रीतिमिमेरीविथापनेरीकरींहनदेरीरितिनियहें ॥ ४०॥ इमिभववैतरनीजननहिमरनीभटभयतरनीदुखदाई । तामवज्ञकमापरअञ्चमाजनविनथमांश्रमछाई ॥ ष्ट्रवतिननरहोरटरकरुणाभरिकरियेपरहरिद्वतथाई । टीजेअपनाईपारटगाईआनउपाईनहिभाई ॥२१॥ जगतारतमाहीहिश्रमनाहींप्रभुतुमकाहीनगहेतु । तुषजनतीपरिपेजङचोरितनकहैतारयञ्चात ॥ ४२ ॥ छंद्चेंपया-यहभावतरमाजनदुराकरमीमेंनहिताहिउडांड । परमोद्छावनीनित्यपावनीकयागवरीगाड ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

करियोगडपाईष्ठितिसमुदाईदोउमहँतुमहँदिस् । जिमिदारुदिमाईग्निश्चित्तस्वासंयनकरिक्षिस्पित्ते ॥१८०॥ नभअनलसमीराधरनीनीराईद्वीमनअरुपाना । गुणविगुणहुजेतमनवचनेतसवमंतुमभगवाना ॥ १८ ॥ सुरनरमुनिजेतिवन्दादिद्वीमनअरुपाना । १८ ॥ सुरनरमुनिजेतिवन्दादिद्वीनजमदिप्रिनिज्ञमाना । १८ ॥ सुरनरमुनिजेतिवन्दादिद्वीनजमदिप्रिनिज्ञमान्द्वी । विधिआदिस्रोद्द्वान्द्वेत्रमहेत्रानुमकोजानतनाई ॥ यहग्रिनिमनसंताविद्वदेकतातजिह्नुरत्तसंग्वार । करिभक्तिहिरीतीतुवपदप्रीतीतुवपुरश्राश्चातिवार ॥ १९ ॥ यहसरल्जपाईअतिस्रस्वदंद्वीक्ष्मवन्द्वीतिव्वस्वस्वदंद्वी । प्रजनहुतिहारोअतिस्वद्वार्थिपदस्युचित्रदंश्चीनाई ॥ स्वस्वयासुद्वाद्वीनकल्पिलम्बन्दाद्वी । भवपारावाराअतिदिस्वपाराताकीतारनतरनी ॥ दोहान्यपट्विधिसेवनविना, केसेह्यभक्तिनहोइ । तातेकीजेमोहिनज, दासद्वरितसुव्योह ॥ ५० ॥

## नारद उवाच।

भक्तिसहितप्रहरूद्वन, यहिविधिअस्तुतिकीन । तवनरहरितनिकोपको, बोर्डप्रीतिवधीन ॥ ५१॥ श्रीभगवानुवाच ।

मंगळहोइतोरप्रहळादा । तुर्हीभिक्तिषारकमरजादा ॥ तोर्पेमेंप्रसन्नयहजाने । मनअभिळपितमाँगुवरदाने ॥ अहोमनोरथपूरणवारो । यहमानेअसुरेशकुमारो ॥ ५२ ॥ करतनजोशठभिक्तिहमारी । तेहिदुर्कभममदर्शनभारी ॥ मेरोदरशपाइजगमार्ही । ळहतकळेशफोरकहुँनाही ॥ ५३ ॥ तातेमोशहेतुमतिषीरा । मोहिमसन्नकरतेसहिपीरा॥ हमहैंसबमंगळकेदाता । सज्जनहोहिमोरगितज्ञाता ॥ इमहैंसदासाधुआयीना । सदासाधुममपदरतिळीना ॥ ५४॥

## श्रीनारद उवाच ।

दोहा-यहिविपिवरवरदेनकहि, बहुतलोभायोनाथ । भक्तिछोड़िप्रहलादकछु, चह्योनजोरेहाथ ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांघवेशविश्वनार्थांसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्ब्रनियो सप्तमस्कंघे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

क्तिविधनस्वकामनाः गनिप्रहलादसचाह । नग्हरिसोकाचोरिकेः कहोमद्रमसस्याह ॥ १

# दोहा-भक्तिविषनसवकामना, ग्रुनिप्रहळादसचाइ । नरहरिसोकरचोरिके, कह्योमंदग्रुसक्याइ ॥ १॥ श्रीप्रह्लाद उवाच ।

सकलकामनाळोड्नहेतु । तुवपदपकच्योक्चपानिकेतु ॥२॥ सोईकामनाहितयद्वराई । मोकोअवनहिंलेडुलोभाई <sup>॥</sup> पेजान्योअसमनहिंतिचारी । लेडुपरीक्षामोरिम्ररारी ॥३॥ कहिहौअसलरतेप्रधुनाहीं।भरीदयातुम्हरेहियमाहीं ॥<sup>१॥</sup> जे।चाकरठाकुरपहलाई । मॉगतहेवहुविनयसुनाई ॥ सोठाकुरकोचाकरनाहीं । साँचोवनियहिजगमाहीं ॥ जोप्रधुवहुसेवाकरवाई । चाकरकोघनदेतनभाई ॥ सोहठाकुरहेनामहिकेरो । लोभीसतसारथीपनेरो ॥ १ ॥ ५॥

दोहा—तुमअकामममनाथहाँ, हमअकामतुबदास ॥ छोभीचाकरस्वामिसम, हमतुमनाहँयुतआस ॥ ६॥ यहीदेहुवरदानउदारे । होइनहियकामनाहमारे ॥ ७ ॥ ईद्वीमनमतिधीरजप्राना । सत्यधमैद्वतितेजमहाना ॥ छाजहुसुिषमानुदुअपमाना।माँगतहीयेकरीहंपयाना८कवहुँकामनाजोनहिंकरतो।आपुसरिसप्रभुतेहिसुसमर्तो ९॥

द्धोक-"ॐनमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । हरयेद्धतिसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने" ॥ क्षित्रे क

## श्रीनृसिंह उवाच।

ु 🤫 📆 🔩 हि । चहिनउभेछोकसुसमारे ॥ पैमन्वंतरभरिग्रहछादा । करहुराजसंग्रतसहछादा ॥

दोहा-कथाहमारीनितसुनहु, करहुमोरनितप्यान । करुसवर्मेसमभावना, जानिमोहिनहिस्रान ॥ १२ ॥ भिक्तयोगकरिमोहिनहिस्रान ॥ १२ ॥ भिक्तयोगकरिमोहिनहिस्रान ।। १२ ॥ भिक्तयोगकरिमोहिनहिस्रान ।। १२ ॥ भिक्तयोगकरिमोहिनहिस्रान । कारिकेभोगपुण्यअरुपापादेहुळोडिप्रगटहुपरतापा॥ तिज्ञरीरवहुकालहिपाई । निजकीरतिहुँ लोकनच्छाई॥यहिविधिसवदीननकहँतारी।आवहुमेरेलोकिपारी १३॥ तुवकृतजोअस्तुतियहगाई । मोहितोहिष्यानकरिहिमनल्डाई ॥ ताकोहिष्ट्रिटीसंसारा । रहीनकोनेहियेखँभारा ॥ यहमेजननसिखावनहेतू । कह्योसकल्डविस्तारसमेतू ॥ तुमतोहीममभक्तप्रधाना । जीवनमुक्तनमाहमहाना ॥११४॥ दोहा-सुनिनृसिहकेवचनतहँ, लहिअनुपमअहलाद ॥ जोरिपाणिशिरनायकै, प्रनिवोल्योपहलाद ॥

श्रीप्रह्लाद उवाच।

तुमतोहोत्रञ्जपावननामी । तातेयहवरदीजेस्वामी ॥ ममपितुनिन्दाकियोतिहारी । वारवारअसगिराउचारी ॥ १५॥ कृष्णहिममञ्जाताकोमारचो । कृष्णहिवहुदैत्यनसंहारचो ॥ अरुप्रभुतुम्हरेभक्तहिमोही । पीडादियोवहुतह्वेद्वोही ॥ जान्योनहिंकछुआपप्रभाऊ । रह्योसर्वदाकूरस्वभाऊ ॥ १६ ॥ सोयहमहापापतेनाथा । करहुपवित्रदेहुसुखगाथा ॥ पितुतोतुबङ्खतैञ्जविभयऊपिमैनिजअज्ञानकहिदयऊ॥१७॥सुनिष्रहलदवचनजगदीज्ञा।वोलेकुपासिधुअवनीज्ञा

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा—यकइसपुस्तपवित्रभे, जहाँजनमतिलीन ॥ तेरोवापसपापहै, यहशंकाकोकीन ॥ १८ ॥ वसेंजहाँजहँभक्तहमारे । तेतेदेशपवित्रअपारे ॥ जनिमानहुअचरजप्रहलादा । यहमम्भक्तनकीमरयादा ॥ १९ ॥ मोरभक्तममप्रेमहिंदूरे । समदरशोहोतेनहिंदूरे ॥ २० ॥ जोकरिंहेतुम्हारिसेवकाई । सोक्रमोरिभक्तिहाठेपाई ॥ ममभक्तनमेंअहोप्रधाना । सवज्पमालायकमतिमाना॥२ १॥निजपितुकोकाजिमृतकर्मा । हेपुत्रनकोयहीसुधर्मा ॥ भेरोक्षगपरिसिपितुतेरो । तुवहाभयोपवित्रवित्रो ॥ जहेमेरलोकहिकाहीं ॥ यामेअवकुह्नस्वायनाहीं ॥ २२ ॥

दोहा-निजपितुआसनवैठिकै, द्विजकरछहिआभिषेक ॥ मोमेंचित्तलगायकै, भोगहुभोगुअनेक ॥ २३ ॥

श्रीनारद उवाच ।

स्रुनिप्रहरुादनाथकीवानी।अपनेकोअतिशयधनिमानी॥क्रियाकर्मकीन्हीपितुकेरी।जेहिविषिशास्त्रनमाँहृनिवेरी२४॥ प्रुनिश्रीनरहरिकेढिगआयो । खङ्गेभयोअतिशयसुखछायो।शांतकोषनरहरिकहँदेखी । चतुराननअतिशेसुदछेखी॥ अस्तुतिकियोनाथढिगआई । प्रुनिदेवनजतगिरासुनाई ॥ २५ ॥

व्रह्मोवाच ।

देवदेवतिशुवनपतिपावन । अहोसनातनभूतनभावन ॥ हन्योअसुरदेवनसंतापी । भछोकियोहैपरमप्रतापी ॥२६॥ मेर्दान्ह्योअसपरय्दिका<u>र्हो</u> । ममुसर्जिततेतववपनार्हो ॥

दोहा-तपबळतेअतिशेवढ्यो, कियोत्रिङोकीराज ॥ सबधरमनकोश्रष्टकिय, देवनकेदुरतकाज ॥ २७ ॥

मेरोवचननभोमृपा, हन्योअसुरवङवान ॥ आपप्तरिप्तकोनरहरी, दूजोक्वपानिधान ॥

महाभागवतअष्ठरकुमारा । ताकोरक्षणिकयोजदारा ॥ तकेनहमसबकोपिमटाई । सोयहदियोक्षमाकरवाई ॥ २८॥ करतरावरोयहवपुच्याना । रहीनकाछोकोभयनाना ॥२९॥ सुनिचतुराननकविरवानी । योछेश्रीनरहरिसुखदानी ॥

श्रीनृसिंह उवाच ।

पेसोवरञसुरननहिंदीजे । ज्ञासनकमञासनयदङ्गिजाहिमेअसुरनदीवोवरदाना।अहँ आहेनकहिनिषयपाना॥३०॥

श्रीनारद उवाच ।

असकहिन्द्रपनरहरिभगवाना।होतभयेतहँअंतरपाना३ १ष्ट्रानिप्रहटाद्रविधिहिन्निरनापे।तेसेशंकरकहँसुखद्याये ॥३२॥ दोहा-सुकादिकसुनिसहिततहँ, कमटासनसुसभीन ॥ दैत्यदानवनकोअधिप, प्रहटादहिकरिदीन ॥ ३३ ॥ पायदेवअतिशेअहटादा । देप्रहटादहिआशिरवादा ॥ असुरअधिपतेपृजनपाई । गोनिजनिप्रगृहहरिसुणगाई॥३॥। यहिषिधिदृरिपार्षददीजगीतः । दितिकेसुगनभयेरणभीमः ॥ वरभागतेदृरिकद्रभ्याये । तातेवभर्य निम्रज्ञापतेषुनिदृरिदाता। सक्षतभेञिसुगनिष्यञ्ञाता॥ स्वणकुंभकरणअतनामा।तिनकानाज्ञा ভागुतवाणकरतदरिष्याना।रणमदुँछोट्दिदेवीदोजमाना॥३७॥भृष्वनिद्वतवक्रज्ञिसुन्छ।।भरावर

दोहा-राजस्यजपरावरी, भहंग्रपिष्टिस्राज ॥ त्तवपहुवरत्ववंदरते, मारयामण्यतमाज ॥ व यरभावकरिदरिमनदीन्तं । दरिप्ररामनदीळभटकीन्तं ॥ परभावकरिजीरहुभूषा । छहेग्रु यथाकीटभूगीभ्यळेखी।छहतताहिसमरूपिकोशी ॥जिमिश्रनस्यकरिभक्तिविज्ञानी।छहतकुण्य तिमिचेद्यादिकवरिकागयेकृष्णपुरश्रतिस्रप्रस्कि॥जोगासीष्ट्रेष्टुकुरुराईकिदिविजिचेदिः सोमेत्रमसीसक्रस्यनायो । नरदरिकोचरिव्यस्मायो ॥ ४१ ॥ यत्रद्रप्यदेवयद्वनाथा । शहंशर

दौदा—कथाक्रष्णअवतारकी, जेहिदितिष्ठवननास ॥ परमपुण्यमसोकद्मो, तुमसीसहितहुरू जगदतपतिपाठनसंदारा।कराँदकृष्णजेवाराँदवारा॥तिनकेगुणचरित्रसुखदाता।अरुजेहिदिविति हरिभक्तनकोपममहाना।जातेजानिपरतभगवाना॥पहतुमकामस्वरू साथा।अपनेहुदआनँद् जोयदनरहरिकथासुद्दावनि । परमपुण्यप्रदृद्देशतिपावनि ॥ प्रांतिसहितजेासुनसुनावासोपुनिनाई अथवानरहरिकीयहर्षोठा।पाठकुरनित्तहीक्षुभक्षीठा॥ताकीजाहिसकटामिटिभीती।अविज्ञहोतिथ

दोहा—नगमेतुमहोपन्यहाँ, हेसतिपांडुकुमार ॥ नहाँनियसिक्ष्मीकृष्णनित, आवतमुनिहुउद् येप्रभुमातुल्युत्रगुम्हारे । मुहृदसस्त्राप्राणहुतेष्यारे ॥ पूजनीयरमणीयहुपावन । हेतुम्हारगुरुकार इनकीमिहमाश्रातिनतगाव । तद्यपिकवहुँपारनहिंपाव ॥ परमत्रहाँहमोक्षप्रदाता।जिनकोयशभितिपिश्राकरहुनमहिमाजाने । भक्तिसिहतितपूजनठाने ॥ सोमोपरप्रसत्रहाँहाँव । उरअज्ञानमोर मयद्गनवज्ञविष्ठरवना्यो । तातेशुंकरसुयशनशायो॥त्वश्रंकरकर्तिषुपुरनशूर्धिविषोक्ष्ण

दोहा-सुनिनारदकेवेनतहँ, धर्मभूपसुखपाइ॥ पूछचोषुनिकरजोरिक, हरिचरित्रमनलाइ॥

### राजोवाच ।

मयदानवकतित्रपुरवनायो । कैसेशिवकोसुयशनशायो ॥ कैसेशिवकोयशयदुराई । दियोवढाइका धर्मभूपकीस्त्रिनिस्त्रनिवानी । कहनच्योअतिशैक्षस्यानी ॥

#### नारद उवाच।

जबज्ञंकरसहायसुरपाये । तवअसुरनअतिदुखउपजाये ॥ मयदानवादिगदानवर्जाई । देवनकृतदुखँ मयमायाविनमेमतिवाना । सुनिकेअसुरनकोद्दखकाना ॥ रच्योतीनपुरपरमप्रचंदा । जिनकीर्गार्ता एककनक्यकरजतद्विकेरो । एकछोदकोवेगयनेरो ॥

दोहा-आवतजातनलिखपरत, फैलतपरमप्रकास । युद्धसाजिसगरीभरी, औरदुविविधविटास तिनमेंचढिदानववलवाना । सुधिकरपूरववरमहाना ॥ लियेदेवदलकोद्धतजीती । छायोतीनिटीक युद्धकरतनिहित्रपुरदेखाने । तातेतिजिस्ररलेकपराने ॥ ५५ ॥ शंकरशरणगिरसुरजाई । त्राहित्राहि त्रिपुरवैद्धितानवदुखदीन्हें । विनप्रयासहमसेजयलीन्हें ॥ कुपाकरहुकेलासविलासी । देहुहुतैदेवनदुह महद्विदेवनदुखदेन्हें । कहोब्चनकरिदयाविशेखी ॥ नेकहुअवनहिदेवदुराहू ॥ अवहाकरीअविद्धि

दोहा—पूरजटीधुरधनुपघरि, लैकरबाणकराल । ताकिञ्चिपुरतहँमंत्रपदि, तच्योतरलतकाल ॥ ताझरतेश्रुरकटेदनारन।निर्मिरविमंडलकिरणअपारन॥ज्वलक्षमानज्वलित्वहुज्वाला। छायलियेश लगतबाणमरिअधुरकराला । विरत्तभवेषरणीततकाला ॥ तिनकोमयमायाविद्यारा । हारयोधुधाङ्ग अमीपरित्तिसगरेहकसंगा । उठेअधुरआशुहिबजरंगा ॥ चपलासमचमकतसबवाना । धायेकिङक्पिहि निकासंकरपशुंधुंखिकपोतिसगावाना । ऐसोकियोजपार

होहा - आह्मपूर्वेनेपातहाँ, वखराब्झहिकीन । जायत्रिपुरमहँमप्यदिन, क्रूपसुधापियलीन ॥ ६२ ॥ द्वाराचीत्रिक्षणात्रकार्ये । क्रिक्सिकार्ये । क्रिक्सिकार्ये । क्रिक्सिकार्ये । क्रिक्सिकार्ये । विशेष्ठिकार्ये । क्रिक्सिकार्ये । क्रिक्सि । निनिजञ्जितनतेभगवाना।स्थसार्थिषञ्चभरोनस्माना।अरुतुरंगकद्वादिककीन्ह्यो।त्रिपुरदहनदितहरिकददीन्ह्यों हिस्तिन्द्रिक्षान्ति । उद्भिष्टिक्षान्ति । उद्भिष्टिक्षान्ति । इद्भिष्टिक्षान्ति । इद्भिष्टिक्षान्ति । इद्भिष्टिक्षान्ति । इद्भा

्।। ज्यजयकरिवरषेसुमनाना ॥ सुर्धुंदरीनचन्त्हँँछामी । झंकरचरणपरमञ्जूरामी ॥६९॥ Juni . 18 3 3 . 1.

ह्मदिनिधिकरकेकृपाकृपाछा । करहिचरित्रविचित्रविकाछा ॥ श्रवणकरतजेहिश्रवणनमाही।पामरहूपावनह्नेजाही ॥ ः । सक्छनुपनमहँअग्रगण्यही ॥ कृष्णकथासुनियत्दिन्हाती ।मनछगायअतिरोसवभाती॥ दोहा-जोजोपूछ्योधमृतृष, सासोदीन्ह्योगाय । कहासुननकी्ञाळसा, सोमोहिंदेहुसुनाय ॥ ७५ ॥ इति सिद्धिशीमहाराजापिराजश्रीमहाराजवांघवेशविश्वनायसिहात्मजसिद्धिशीमहा

राजाधिराजशीमहाराजाबहाहुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजासिंहजू देवकृते आनन्दाम्बुनिधी सप्तमस्कंधे दशमस्तरंगः॥ १०॥

#### आंशुक खवाच ।

दोहा-नरहरिअरुप्रहादकी, सुनिकेकथानरेर्ग । सभामध्यमुनिसोकियो, पुनिकेप्रश्रसुवेज्ञ ॥ ९ ॥ मुधिष्टिर उवाच ।

हेसुनीञ्चदायकसवञ्चर्मा । सुननचहें।वर्णाश्रमधर्मा॥जाहिकियेहरिकहँज्यजानत्।क्यदुँगर्वनहिनिजडरञानत ॥२॥ ॥ ३ ॥ तुमसमानजोश्रीपतिदासे । शांतसाधुकरुणाकरखासे ॥ तुमहोनारदश्रसङ्गारा । तपवलसवपुत्रनमेप्यारं तिनकेदरक्षपाइसुखपामा । पूरणहोतआञ्चमन् हामा ॥ २ ॥ धर्मभूपकेसुनिअसवैना । नारदकहतअयेअरिचैना ॥ नारद उवाच।

करिश्रीकृष्णुचंद्रपरनामा । सब्छोकनकेमंगछवः।मा ॥ कहींसनातनधमैनरेक्षा । जोनारायणकियउपदेक्षा ॥ ५. ॥ दोहा-जोदासायणिसुतभये, जगकेमंगळहेत । वदरीवृनमहतपकरत, श्रीपतिकृपानिकेत ॥ ६ ॥

धर्ममूटसोईभगवाना । सर्वदेदमयकुपानिधान<sup>ी</sup> ॥ आतम्होतप्रसन्नभपारा । करत्रपर्मयुतसदाअचारा ॥ ७ ॥ स्त्यद्यातपुत्री वितितक्षा । ब्रह्मचर्यक्षमद्यअरुदक्षा ॥ वृद्पट्वनमताआहिसा ॥ ८ ॥ अरुसंतोपीसाधुप्रशंसा ॥ छोकिककर्मतजनकमकम्हे।निप्फलजानवका मकरमहे॥मीन्विचारवआतमज्ञाना॥९॥यथायोगजियअल्लाहिदाना ॥ भगवृतमतिसवभूतनमाहीं । सवकोषूजनकरव् सदाहीं ॥ सवतेअधिकगुनवहरिदासा।धर्मभूपयहहोतहुळासा ॥१०॥

दोहा-श्रवणकीरतनअसमरण, आतमआंणजोइ । सेवनपूजनवंदनहुँ, सराादासहरिरोह ॥ ११ ॥ कृष्णभाक्तियेनवीपकारा । देइछोडाइतुरतसर्गारा ॥ सवमतुजनसाधारणभूमो । मेंवरण्यातुमसेपदशमा ॥ करतभ्मेंपेतीसप्रकारा । कृपाकरहिबसुदेवकु मारा ॥ १२ ॥ संस्कारसवदोहिंजहाँहीं । सोहंद्रिजवरहेजगमाहीं ॥ यह्रअध्ययनऔरहुदाना । येद्रिजकेहेंकर्ममृहाना॥करिवोनिज्निजआश्रुमकर्मा । यद्दीअहेद्रिजहीकोयमा ॥ १३ ॥ पृथक्षृथकअववारिवरतके । कहीं धर्ममेंमार्तिकरनके ॥ दानदेवअरुटेवोद्ाना । करवाउवमसकरवमहाना ॥ दोडा-पढ्यपुराउविप्रको, येपटधर्मप्रश्नीन । अवूसुनियेक्त्र्वीधरम, जोत्रद्भाकदिदीन ॥

**यसकरमञ्ज्दीगोदाना । षढमनेदको।संस**ताःचाना ॥ मिलाहिनविप्रपदावनहेत् । यज्ञकरावनतिसिमातिसेत् ॥

वसैत्रह्मचारीग्रुरुगेहू । इंद्रीजितग्रुरुपदकरिनेहू ॥ दाससमानकरेसेवकाई ग्रुनिअपनेकहँनीचमहाई ॥ ९ ॥ ग्रुरुरविआंग्रगुविदळलमे । साँझपातहुक्रेप्रणामे ॥ संघ्याकरेखभैद्धैमीना । गायत्रीजिपिकेग्रुलभौना ॥ २ ॥ जवग्रुरुनिजढिगळेइवोळाई । पढ़ैवेदपनदैतवजाई ॥ करेप्रणामअरंभहिमाहीं । पुनिवेदेअंतहूँसदाहीं ॥ ३ ॥ मंज्रमेसळाकटिमहँघारे । मृगचमंहुअरुवसनसँभारे ॥ जटाकमंडळदंडजनेऊ । अरुक्करापारनक्रेसुभेऊ॥ ४ ॥

दोहा-साँझप्रभातिहमाँगिकै, भिक्षाग्रकिष्टचढ़ाइ । ग्रुक्शासनतेलाइतेहि, विनशासननिहिलाइ ॥ ५ ॥ थोरोभोजनकरेसुश्रीत्य । सावपानअतिरहेनढीत्य ॥ नारिननारिनतेहिनपाईां । कहेप्रयोजनमात्रसदाईां ॥ ६ ॥ नारीकथासुननिहिकाना । ब्रह्मचयंत्रतपरेमहाना ॥ इंद्रीकठिनहोहिंसनकेरी।योगिहुँकरमनहरेनदेरी ॥ ७ ॥ केशसुपारवतेत्रत्यात्रच । उपटनअँगमजनकरवाउव॥ग्रुक्तिययुवतीतेनकरावे । ग्रुवाउमिरिजोनिजतनआवे॥८॥ अप्रिप्तरिसहेजगमेनारी । घृतपटसमनरत्रेहिविचारी॥दुहितहुढिगअकेठ्नाहिजावे । औरहुसमैकार्यभरिकावे॥ ९॥

दोहा—करेंकमंतवर्ळोसंवे, जवळोंतनकोभान । छूटिजातसवकमंतव, जवआवत्वरज्ञान ॥ १० ॥ सीळादिकजेषमंनिवेरे । तेंहेंयतीग्रहस्थहुकेरे ॥ वसेग्रहस्थननितग्ररुगेहू । ऋतुकाळहिविधिहैतियनेहू ॥ ११ ॥ कछुआमिपकोभोजनकरिवो । अंगरागतवभूपणधरिवो ॥ उचटनकरवतेळतनमाहीं । करेकबहुँत्रतधारीनाहीं ॥ पढभीतीमहत्तियतसवीरा।ळिखेकबहुँनहिजोमतिधीरा १२यहिविधिग्ररुग्रहरहिपढ़िवेदा । देहदक्षिणाग्रुरुहिअसेदा॥ जोकछुहोयदेनकोनाहीं । करिप्रणामआवेग्रहमाहीं ॥ अथवासंन्यासीह्वेजाई । अथवाग्ररुक्ठळवसेसदाई ॥ १४ ॥

दोहा-गुरुमोंनिजमेंअनल्रमें, अरुसवश्चतनमाहि । यदुपतिकोदेखैसदा, जिनमेंदोपनजाहि ॥ १५ ॥ यहिविषिचारिहुँआश्चमकेरोकरिआचारतजहिहरिपेरो॥१६॥कहैंबानप्रस्थनकोधमा।ऋषिपुरजातिकयेजोक्नमा १७ षोतेतेअनाजकेजावें । तिनकोवनवासीनहिंसावें ॥ नहिंअकाल्केफल्रमुनिभोजे । स्वतःहोहिखावेतेहिरोजे ॥ अप्रिपकोककोतिहराजेव ॥ अप्रिपकोककोत्तिहराजेव ॥ अप्रिपकोककोत्तिहराजेव ॥ अप्रिपकोककोत्तिहराजेव ॥ अप्रिपकोककोत्तिहराजेव ॥ १॥ पावकहितविरचेतृणकाल्या । अथवागिरिकंदराविज्ञाल्या॥वरपायवनवामहिमिसहहीष्रीयमपंचअग्रितहँतपर्दे ॥ २०॥

दोहा—केज्ञरोमनलमूछमळ, तनमें घरेसदाहि । दंडकमंडळ पर्ममृग, वळकळ अग्निहुकाहि ॥ २१ ॥ वारहवर्षपंत्रेवनमाहीं । आठचारिदुहयकअथवाहीं ॥ करिवनमहँतपपरमत्रयासा । जामें बुद्धिनहोहिवनासा ॥२२॥ जवतन आवेच्यापिदुहाई।क्रियाकरतअसमध्येदलाई॥ छूटिहिज्ञानविचारगॅभीरा।करिअनञ्जनअसतजेज्ञरीरा ॥२३॥ तीनिहुअग्निआरममहँठाई । अइंकारममकारविहाई॥कारणमहँकारणहिमिळावे।यथायोगकारअतिमुखपावे ॥२४॥ तनकेछिद्रमिळाइअकासा । मारुतमहँपुनिमेळेशासा ॥ ज्ञानीयूपमतेजेहिमेळे । ज्ञोणितककरेतहुजळझेळे ॥

दोहा-अस्थिमासमेछेपुहुमि ॥ २५ ॥ वाचापापकमाहि । करनिषुणाईक्षकमहँ, विष्णुहिमहँपदकाहि ॥ युतउपस्थिरतिव्रह्मामाहि ५ सुवनिक्षणेतु । विष्णुहिमहँपदकाहि ॥ युतउपस्थिरतिव्रह्मामाहि ५ सुवनिक्षणेतु । सुवन्धकार्यक्षणेतु । सुवन्धकार्यकार्यकारिक्षणेतु । सुवन्धकार्यकार्यकारिक्षणेत्रामाहि । सुवन्धकार्यकारिक्षणेत्रामाहि । सुवन्धकारिक्षणेत्रामाहि । सुवन्धकारिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्र । सुवन्धकारिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेत्रामाहिक्षणेतिकारिक्षणेतिकारिक्षणेतिकारिक्षणेतिकारिक्षणेतिकारिक्षणेतिकारिक्षणे

होहा-महातत्वकहपुनितहां, प्रकृतिहिमाहँमिछाय । प्रकृतिहिपुनिपरमातम, योगीदेयछगाय ॥ ३०॥ स्वामीहेहरिदासनिय, यहिनिधिभेदहिजानि । शांतहोहपावकसरिस, तवमिछतीसुसरसानि ॥३९॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेज्ञविश्वनायार्सहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहा राजावहादुरश्रीकृष्णवृद्दकृषापाञापिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिया सतमस्कंषे द्वाद्शस्तरंगः ॥ १२ ॥

तुहँयेदोऊ्क्षत्रीकर्मा । जानिळेहयह्सतिस्रत्धमां ॥ भूषतिषमप्रजाकोपाळन॥वप्रनताजकारळ्व्डताळन ॥ त्रारा प्राप्ता । विश्वप्रमाणिक्यहुक्रिधनमरिवो ॥ सद्क्रियेन्त्रनसतकारा । वेश्यप्रमये वास्तिवारा नरनननार्या । त्राप्ता । त्राप्ता । त्राप्ता । यहीशूद्रकोधुम्विशिष्ट्रे । प्रमुकीसेवाक्रिख्ठपाठे ॥ १५॥ व्राह्मणक्षत्रीवेद्र्यहक्री । सेवाशूद्रह्करेघनेरी ॥ यहीशूद्रकोधुम्विशिष्ट्रे । प्रमुकीसेवाक्रिख्ठपाठे ॥ १५॥

त् । सना रूपाः विश्व स्थापः विश्व स्थापः । नित्र मानुभोजन्यते, संचित्रकरेनहोह॥ दोहा-वाणिज्योरक्षणकृषी, वृत्तिअया्चनजोह। नित्र मानुभोजन्यते, संचित्रकरेनहोह॥ अथवासी ठावीनिके लावे । अथवाहाटपराठे आवे ॥ चारिवृत्तियेविप्रहिजीकी । तिनमें उत्तरनीकी ॥ १ जनगाताणानामान्यान् । जनगावाजात्याणानाः नगारुवायानगाषुत्रामान्याः । आर्गाणार्याः ॥ स्वकंषमकरसम्बर्भे । जनजनकोअतिआपतहर इत्तमृतृत्तिनीचनहिकरहे । जनुभरिअतिआपतनहिषरहे ॥ स्वकंषमकरसम्बर्भे । जनजनकोअतिआपतहर

्राग्यायात्र वार्यार्थः विश्वास्य विश्वसम्बद्धः । विश्व ॥१९॥१८॥१९॥राजाविष्रनीचसेवकाई । करेनकवहँ विक्षत्रीकवहँ नहिंसामे । औरसवैकरमनम्हँ ठामे ॥१९॥१८॥१९॥राजाविष्रनीचसेवकाई ।

सर्वेद्मयविप्रसमाजा । सर्वेद्मयजानियराजा ॥ २० ॥ इंद्रीजीतवत्पआचारा । अरुसंतोपक्षमाधुवसारा ।

देहहा–सत्यज्ञानअरुनम्रताः द्याभित्तभगवान् । येदशुठक्षणविप्रकेः जानहभूपसुजान ॥ २१ ॥

धीरजक्षमादान्रज्यूती । तीपनत्जसम्द्रकरतृती ॥ शरणाँगतपाठ्नअतिशीला । त्राह्मणभक्तिकखनाहिंशेल जारनगरा । प्रत्या । पार गर्ना प्रत्या । स्वर्गा । स्वर्गा । स्वर्गा । प्रत्या । प्रत्या । प्रविधान । वार्षा वा जीतवहंद्रीमणहुँचनरे । येदश्यूणहेक्षत्रिकरे ॥ २२ ॥ भूगवत् भित्तिदेवगुरुषूजन । अर्थधर्मकर्हुसंपादन ॥ आस्तिकत्राअरुअतिनियुणाई । उद्यम्करवदेशवहुणाई ॥ वैद्यहुकेनीठक्षणजानी॥२३॥अर्थेमेशहनटक्षण

जारपरणाराज्यसम्बद्धाः । पुत्रवतीनिहुवरण्यनार् ॥ करेनचोतीसत्यउचारे । होहविप्रगीवनस्तवीरे ॥ विनाकपटिनजप्रभुसेवकारे । पुत्रवतीनिहुवरण्यनार् ॥ करेनचोतीसत्यउचारे । होहविप्रगीवनस्तवीरे ॥ त्रोहा-विनामंत्रज्वारकरिः करेज्वित्रशुभकम् ॥ रहे अ्चारिहतेसहित्, आठशृहकेषम् ॥ २४॥

पाण । नामन्यवारमास्य मर्भापास्य नम्य ॥ रहणपासहत्ताहत्त, जा०श्रम्कपम ॥ रह ॥ नारिनकोपतिसेवनधमोपितिअनुमतिकरिवोग्रुभक्षमो॥औरहपतिवंधनसेवकाई।पतिकोष्रतधारणमनलाई॥ २ नारिसकरुगृहकारजजेते । नारीकरेआपुहीतेते ॥ भूषणवसनसाजिशुंगारा । निजपतिवेवनकरेअपारा॥२६ शारुपार व्यवस्था । परपुरुपनपरनहिंमन्छाते॥ कोमठअतिन्धतार्चनते । प्रीतिप्रेमसातिभरेष्चनते॥ अपनेगृहतेकहुँनजाते । परपुरुपनपरनहिंमन्छाते॥ कोमठअतिन्धतार्चनते । प्रीतिप्रेमसातिभरेष्चनते॥ जारायकाराष्ट्रवासार । राउर्वरासरावित्वस्था । कामण्यातन्वतारचनत । आत्रिमसातमस्वयात ॥ कालकालमंपतिपहँचाहे । करसदाचित्वसेवकाहे ॥ २७ ॥ रालेमनसंतोपसदाहीं । कबहुँलोभकरेकछुनहीं ॥

दोहा-जाननारिथमको, बदसदेसतिबात्॥ सावधानअतिश्चिरहे, मृदुलस्वभानअवात्॥

पारा पारापनपरः, परत्तपतातपातः ॥ साप्यानआतश्चायरः, मृदुलस्यभानअपातः ॥ कृष्णविमुखनोनिजपतिहोत्ते।ताकीओरकवहुँनहिंजोत्ते॥२८॥करिहिभाषनजोपतिप्रजे।तातियकेतम्जननहिंद् कृष्णविमुखनोनिजपतिहोत्ते।ताकीओरकवहुँनहिंजोत्ते॥२८॥करिहिभाषनजोपतिप्रजे।तातियकेतम्जननहिंद् र्ण्यातारमारमञ्ज्यार । नायञ्जानवञ्च न्यञ्जरमारमार आग्यामणञ्जरमा पार्यासार सम्पर्यासारमा । वेद्योरीअरुपापविहार । तिर्देशंत्यम्भहेष्पेर ॥ भिन्नचारिह्वरणहितरे । तिर्देशंत्यमभहेष्पेर ॥ विदेशंत्यमभहेष्पेर ॥ नगरागरमामान्यस् । प्रगरभगनभरपुषपारः ॥ ।भन्नमारहृष्यणास्तरः । तद्भरपणअस्परः ॥ नटबेडीअस्राजकचमारा । केवटगोंडहुकोलकुम्हारा ॥ येआठोहेडीमसमाना । परसत्तहनकहँपामहाना ॥ ३

न्वाराज्यात् । नीचहुत्तिन्वधमेको, करेनक्मेमहान ॥ दोहा-जीनधमेजाकोअहै, सोतिहिंगदकल्यान । नीचहुत्तिजिन्जधमेको, करेनक्मेमहान ॥ पारा नारापन्यानगणकः सामाक्ष्यदकल्यान । नाचहताजानजधमकाः, करनकममहान ॥ वेद्यविद्यानहत्वपत्रचारे । इमिग्रुगनिजधरमहिनिरधारे॥ध्रुपतिकियेआपनोधरमा । दोहुँछोकनहातेप्रदश्स्या विद्यविद्यानिकस्यसम्बद्धाः । पुषापुषाच्या व । रामधुषापुषपुषाच्यापुषात्वाक्ष्यभाषाव्यभाषाव्यभाषाव्यभा। दाहुलाकमहातप्रवाणाः निजनिजवृत्तिकरतस्वकाला । क्रमकमसातिहिल्लोलसुष्याला।।भगवद्भत्तिकरमनलाई । लोभमाहअरुकाही विज्ञानस्योगाकिरोज्ज्ञमान्ति । क्षोजनिक्साली विनवहुमोगिकयेजगमार्ही । होतिवसमकसहूनार्ही॥३२॥जबकरिभोगतुप्रचितहोतो। तथिसम्बर्धनार्थः त्रारा जैसेडारेवहुतपृत्तं, बुझतअग्निकीज्वारु ॥ नेसुकपृत्रुवहृत्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत् दोहा जैसेडारेवहुतपृत्तं, बुझतअग्निकीज्वारु ॥ नेसुकपृत्रुवहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत्त्वहृत् जीतवृत्तिज्ञहिहोतिहै, ताअनुगुनतिहिनाम ॥ छहतनामहैकमैक्रि, जातिनुआवैकाम ॥ ३५॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशिवश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजािष राजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापात्राधिकारिश्रीरचुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिषी सप्तमस्कृषे एकादशस्तरंगः॥ १९ ॥

ार्य ज्यायः स्रोहा-चरणघर्मसवकहिचुक्यो, अर्वेमंसाअमधर्मे ॥ कहतस्रहींस्रुनिलीजिये, सावधाननृषधर्मे ॥

त्रेन्नस्चारीगुरुगेह् । इंद्रीजितगुरुपदकरिनेह् ॥ दाससमानकरेसेवकाई ग्रुनिअपनेकहँनीचमहाई ॥ १ ॥ रुरविअग्निगुर्विदछ्छामे । साँझपातहुकरेप्रणामे ॥ संध्याकरेडभेद्वेमोना । गायत्रीजिपकेषुरस्मीना ॥ २ ॥ वगुरुनिजढिगछेड्वोछाई । पहेवेदमनदेतवजाई ॥ करेप्रणामअरंभिहमाई। ग्रुनिवेदअंतहँसदाईं ॥ ३ ॥ विग्रेपेलछाकटिमहँपारे । मृगचर्गहुअरुवसनसँभारे ॥ जटाकमंडछदंडजनेऊ । अरुग्रुश्पारनकरेसुभेऊ ॥ ४ ॥ दोहा-साँझप्रभातहिमाँगिके, भिक्षागुरुहिचदाइ । गुरुशासनतेसाइतेहि, विनशासननाँहसाइ ॥ ५ ॥

दोहा-साझप्रभाताहमा। १कः । भराखकार पक्षा । उपसापनायावाहा । स्वाय निवस । भागिभोजनकरेसुत्रीत्वा । सावधानअतिरहेनढीला ॥ नारिननारिनतिहिनपार्ही । कहिमयोजनमात्रसदार्ही ॥ ६ ॥ नारिनमासिनतिहिनपार्ही । कहिमयोजनमात्रसदार्ही ॥ ७ ॥ नारिकथासुननिहिक्ता । त्रह्मचर्यव्रतपरेमहाना ॥ इंद्रीकिटनहोहिसवकरी।योगिहुँकरमनहरेनदेरी ॥ ७ ॥ किञ्चसुपात्वतेललगाउव । उपटनअँगमजनकरवाउव॥सुक्तिययुवतीतेनकरावे । सुवाउमिरिजोनिजतनआवे ॥८॥ कञ्चसुपात्वतेललगाउव । उपटनअँगमजनकरवाउव॥सुक्तिययुवतीतेनकरावे । सुवाउमिरिजोनिजतनआवे ॥ ९॥ अग्रिसरिसहेजगमेनारी । पूतपटसमनरलेहिविचारी॥दुहिनहुटिगअकेल्निहिजावे । औरहुसमैकार्यभरिआवे ॥ ९॥ होहा-करेकमंतवलोसवे, जवलेतिनकोभान । स्वटिजातसवक्षमंत्रक, जवआवत्तरस्त्रान ॥ १०॥

दोहा-करैकमेतवलासव, जवलातनकाभान । छाटजातववनकमतव, जवनावतरहान ॥ १० ॥ सीलादिकजेपमेनिवरे । तेहेंयतीष्टहस्यहुकेरे ॥ वसेग्टहस्यनितगुरुगेहु । ऋतुकालहितिपिहेतियनेहू ॥ ११ ॥ सीलादिकजेपमेनिवरे । तेहेंयतीष्टहस्यहुकेरे ॥ वसेग्टहस्यनितगुरुगेहु । ऋतुकालहितिपिहेतियनेहू ॥ ११ ॥ कछुआमिपकोभोजनकरिवो । अभरागतवपूपणपरिवो ॥ वयटनकरवतेलतनमाही । करेकबहुँवतपारीनाहीं ॥ पदभीतीमहतियतसवीरा।लिखेकवहुँनहिजोमतिपीरा १२ यहितियगुरुग्टहरहिपिहेवेदा । देहदक्षिणागुरुहिअसेदा॥ जोकछुदोयदेनकोनाहीं । करिप्रणामआवगृहमाहीं ॥ अथवासंन्यासीहिजाई । अथवागुरुकुलवसेसदाहे ॥ १४ ॥

दोहा-गुरुगोंनिजर्मेअनलमें, अरुसवभूतनमाहि । यदुपतिकादिष्तस्ता, जिनमेदोपनजाहि ॥ १५ ॥
दोहा-गुरुगोंनिजर्मेअनलमें, अरुसवभूतनमाहि । यदुपतिकादिष्तस्ता, जिनमेदोपनजाहि ॥ १५ ॥
यद्दिविषिचारिहुँआश्रमकेरे।करिआचारतजहिहरिनेरे॥१६॥कहैं।वानप्रस्थनकोधर्मा।ऋषिपुरजातकियेनोकर्मा १९
वित्तेअनाजजेजाव । तिनकोवनवासीनिहिष्वावे ॥ नहिंअकालकेफल्सुनिमोजै । स्वतःहोहिषावेतेहिराजे ॥
जीततेअनाजजेजाव । तिनकोवनवासीनिहिष्वावे ॥ नहिंअकालकेपल्सुनिहोहोहिराजे । स्वतःहोहिष्तावे।रिकार्यकासुरुगिहिराजे ॥
अप्रिपकोकचोर्नाहिषावे।रिकारपकोसुरुलस्तावेशाल्यावर्षावे ।।व्यव्यविद्याविशाल्यावर्षावे ।।व्यव्यविद्यावर्षावे ॥ ११ ॥
दोहा-केशरोमनसमूल्यक्त तनमें परेसदाहि । व्हक्तमंद्वलपमेष्या, वलकल्यामहिकाहि ॥ २१ ॥

तनकाछदानवार विश्वास । स्वास्त्र । वाचापापकमाहि । करनिप्रणाईशकमहै, विप्णुहिमहँपदकाहि ॥ दे ॥ वाचापापकमाहि । करनिप्रणाईशकमहै, विप्णुहिमहँपदकाहि ॥ युत्तउपस्थित । व्यास्त्र । व्य

होहा-महातत्वकहषुतितहां, प्रकृतिहिमाइँमिलाय । प्रकृतिहिषुतिपरमातमे, योगीदेयलगाय ॥ ३०॥ न्वामीहिहरिदासित्य, यहिविधिभेदहिजाति । शांतहोइपावकसरिस, तविभेदतीसुससाति ॥३५॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांषवेशविश्वनायसिहास्यतसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीयहा राजावहादुरश्रीकृष्यवंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिहनुदेवकृते आनन्दास्युतियां सतमस्केषे द्वादशस्तरंगः॥ १२॥ आनन्दाम्बुानाघ ।

दोहा-वानप्रस्थअसम्थेकी, देहत्यागिविधिमापि । अवसमस्थकीविधिकहीं, तमसेनीहरूछुराखि॥ **3**90) ्राहाः चार्यरप्रजलन्यपः, प्रत्यापात्राच्यासः । अवतनर्यकाषायप्रहाः एकत्त्राह्यक्ष्यायः ॥ त्रोहोवेसमस्थवनवासी । तोसवहोइत्यागिसंन्यासी ॥ वसेएकरजनोइकम्रामाः । विनदच्छाविचरसवठामाः ॥ १। गाश्यातपरपुरापाला । तालप्रश्रुर्वातुष्य पाला । तालपुरपुरपुरावप्रमाणा । । । । । । ज्ञापपुरवाणा । ॥ जोपट्रहारणपुरेप्रवीता । तोपथपट्रहरेचेकुपीना ॥ जटीकमंडछुदंडहुम्मे । विनआपत्रक्सेनिस्पार ॥ २॥ भाग्यार प्रविद्यार । भारति । काहुके नसंगअनुरागे ॥ द्यादीठिभूतनसवजीव । नारायणपारायणहेवि॥ ३॥ विचरिअके लेभिक्षामाँगे । काहुके नसंगअनुरागे ॥ द्यादीठिभूतनसवजीव । नारायणपारायणहेवि॥ ३॥ ानपारचक्रणभन्नामा । कार्रक्षमत्त्वगण्यस्य ॥ दुवाद्माण्य्रतम्यवयमायः। गरावयमायम्बादाः २॥ मायाजीवविरुक्षण्डसे । तिनमद्रसक्रजगतकहुँदेसि ॥ प्रमात्माव्यापकस्वमाही । एसाकरीवचारसदाही ॥ १

नानानप्रसन्तरम् । त्यानव्यसम्प्रतन्तरम् । त्यानान्त्रत्तरम् तत्रमानान्त्रसम्बद्धान् ॥ ५॥ दोहा-जागवृसोडवसंधिमं, त्रयजगठलेमुजान । वंघमोक्षमायाअहे, राखनितप्रह्मान् ॥ ५॥ पारा पार्यसाञ्चरात्वमः वयगगञ्चल्युगामः वयगार्थमाथाशः राखामत्वक्षामः ॥ र ॥ जननमरनहितकरेनशंका । गुनैकाल्वश्चणमिरतंका ॥६॥ असतुश्चास्त्रम् करेनशिती । करेनीविकाकीनहिंगीती जननरनाठतमरन्त्रम् । युनुभाष्यस्यानान्त्रतम् ॥५॥ जत्तत्रसाद्यम् । करमापकाकानाहरतः । करमापकाकानाहरतः । करमापकाम कोकवहुनहिवादविवादा । धारेसदाधमेमस्यादा ॥ पक्षपातकवहुनहिकरहे । सत्यज्ञास्त्रअस्यहितस्यर्हे ॥०॥ नरपन्छः ।।वनापानम्। । भारतपायनगरपापा ॥ पश्चनात्रभुन्छः । स्पर्याक्ष्रभुर्यः । स्विन्तिज्ञवस्याहः । होक्षिकम्करेनहिनेह् ॥८। कृरिक्विच्यनहितकरिधनआसा । कर्रेनवहुर्यथनअस्यासा ॥ रचनित्तज्ञवसिविहित्गह । होक्ष्रिकम्करेनहिनेह् ॥८। नगरामान्यनावभाषार्थाः व्यवसम्बद्धन्यवसम्बद्धाः ॥ रचनाम्यस्यवस्यः । जानुस्यसम्बद्धाः ॥ ९ नहिंसुन्यासप्रमक्षेदेत् । अहेज्ञानिहृतकुरुकुठकेत् ॥ समृद्द्ज्ञाजिज्ञांतसुकमा । चहेकरेनक्रेकसुधर्मा ॥ ९

रा नारान्यस्थ । जुल्बाताकुराङ्ग्रं एक प्रमान ॥ जननदेखावेमूक्ता, यद्यपिकविहुसुनान ॥ १०॥ दोहा-निजप्रभावप्रगटेनहीं, विचरवालसमान ॥ जननदेखावेमूक्ता, यद्यपिकविहुसुनान ॥ १०॥ पाधा राज्यनगापनगठनका राज्यस्थालतमात्र ॥ अगगप्तापष्ठकताः प्रवापनगपुरुविकास्य हिर्मात्र्या ॥ १९ तहसुनिजनहतिहासवसाना । अतिसुद्दरहेपरमप्रसाना ॥ दक्षिणकावरीसस्तिमा । सहस्रालयकहमितिर्याम ॥ १९

प्रदुषार्थाराश्वरात्रपतारम् । जाराष्ट्रपुरक्षरण्धुरात्म ॥ दोल्लप्रभाषरात्वारम् । तल्लस्रण्यपुरक्षारम्यात्। तहाँपारिक्षजगरकीरीती । रहेएकमुनित्तिभित्रभीती॥१२॥ एकसमयविचस्तप्रहलादा । जाननहेतलाकमयात्। "०९ प्रशासारमण्यस्य । रवर्षण्यासामन्त्रभाषाम प्रशासम्बद्धाः एकत्तम्यावस्य प्रशासम्बद्धाः । जानन्द्वराष्ट्रस्य ॥ १३ मैचिनसहितग्येतेहिठामा । देख्योअजगरस्रनिहिअकामा ॥ परेपुड्डिममेषुर्वः धृसः । तज्ञवंतजनुभानुदृस्ये ॥ १३। नानगतावृत्तम्यप्रावञ्चा । पुरुषाज्यभरञ्चानाहृज्यवाम् ॥ परप्रह्वाममञ्जाद्वतः । त्यप्रवण्यस्त्रप्रह्ळाह्ळामा वरणाश्रमजेहिजातनजानो । त्रह्मानंदसद्गमनसानो॥ २ शोतहिषद्शिरघरिकयाप्रणाम। कृष्णभक्तप्रहळाहळामा

पाषा ातनपञ्जलता छन्नाहतः ज्ञानापराग्छगाय ॥ प्रष्ठतमाकरणारकः महामाग्यतलाय ॥ नरः ॥ होतनिवनमोजनतनर्पाना । मिलेनमोजनजोधनहीना ॥ सोधनविनउद्यमनहिन्हहिं।विनगमनउद्यमनहिन्हाः वारामराम् प्राप्ता । प्राप्य नामाण्यापन्हाना ॥ सापनावन्त्रध्यम्नाहहाडावनगमनऽध्यमनाहकाः ॥ ४०॥ सोतुममेणकोनदेखार्द्धाः । रहीमोटकसतातसदार्ही ॥ सुननयोगजोहोहहस्योर । कहहुकुपाकरिताहरित्योर ॥ ४०॥ स्रोतुम्बियमप्रकासक्यास्त्रकारित्यास्त्रकारित्यास्त्रकारितास्त्राहीं ॥ सुननयोगजोहोहहस्योर । कहहुकुपाकरिताहरित्य पाधुननपुनानपुष्पाचा । रुधानाट्कसतातसदाहा ॥ स्रुननयागजाहाइहमार । कहहुकुपाकारताहारप्यार ॥ १४८० तुमहोकविसमस्यसवभाती।निषुणअहोसवसंशयघाती॥स्यकहकर्मकरतस्रुनिदेखी।करहुनकाहेकर्मावशेषी ॥१८८ तुमहोकविसमस्यसवभाती।निषुणअहोसवसंशयघाती॥स्यकहकर्मकरतस्रुनिदेखी।करहुनकाहेकर्मावशेषी

नार्य ७५। य । नार्य ७५। य । जयससम्बद्धितार्थाप्रहरूद्वा । प्रश्नकियोसंग्रुतअहरूद्वा ॥ सुधासमानवचनमृनिकाना।वारुविहेसिमुनीशस्त्रात्रा

आल्या ज्याचा वीहा-हमजानहिंपरअसुरपति, तुमिकयवहुस्तसंग् ॥ प्रवृत्तिवृत्तफ्टजानहः, अंतरंगविहरंग ॥ १९॥ द पाम चनुपानाम् नरणप्रत्यातः धनामप्रवृह्णतत्त्व ॥ अवृतानपृत्तम् अत्रम्भवाह्यः ॥ ७०० न जाकहियमहरमानियासा । भक्तिविवशनितकर्राहिनवासा ॥ नाशकरहिताकाअज्ञाना। जमअपकारकामा जाकाइयमहरमाानवासा । माकाववशानतकराहानवासा ॥ नाशकराहताकाअज्ञाना। अमअपकावकाता यद्यविजानहुस्त्रअसुरेशा । पमोसॉकियप्रश्रहिवेशा ॥ ततिजोकियश्रवणुराना । मानुममामकरहुवाता। पपापणाण्डसपण्डरमा । पुमासाकप्रश्राहपम्। ॥ साराणाकपश्रपण्डमाना । सानुममामक्राहुपणाना । महाराजकरिसंगतुम्हारा । होहहिशुङ्ग्रारहमारा ॥ पूर्वजन्मनितृष्णाक्रीम्के । क्रियोकमेनवहश्रमभ सराराजकरिसंगतुम्हारा । सारस्यस्तिनित्रमाना नामितिस्यानसम्बद्धाः पुष्तामनाम्भनास्यूरा । पाइतम्बरायानस्य ताप्यापुर्वसमनम्बद्धभाषास्य साम्राज्यसम्बद्धस्य ॥ २४॥ दोदा-स्यमनक्षत्रप्रको, दातामनुजक्षरीर ॥ कर्षभतत्तप्रकट्द, यहिन्दनर्मानर्थाः ॥ २४॥

पापा र्यम्यप्रभावप्रम्यम् पापावय्यम्यस्य ॥ पर्यम्यस्यस्य । पर्यम्यस्यस्य । वर्षवर्षास्यस्य । वर्षवर्षास्यस्य । वर्षवर्षास्य । वर्षवर्षास्यस्य । वर्षवर्षास्य । वर्षास्य । वर्षवर्षास्य करवरमनाष्ट्रपर्वहर्त्वा । जवस्वववायुःस्वानस्य । वावसम्ववग्वस्यम् । वस्नहारस्युःसवायम् । सरस्यहर्त्वहर्त्वावसदृहिं । वृत्रस्याविनद्योहेनाहाँ । तात्वतिनतृष्णास्यभाँतः । ममापहुं मृद्यमादिनगर्ता रातरप्रकारणास्त्रवास्यः । प्रश्ने न्याप्रकारणास्यः । साम्राम्यः न्याप्रकारणास्यः । स्वाप्रकृतिस्यः निस्यत्वन्त समारितनानिषमृद्यपुरं । अमरित्रगनमहैषदुद्वपुरं ॥२०॥मृद्रितज्ञेष्ठनेतृत्वः । । स्वाप्रकृतन्तननिष्यः धाराहतन्। नपथुद्वपाह । अभादनगत्मद्वपुद्वध्याद्वायणास्वाद्वराहान्त्रह्वात्वराहान्त्रहत्वननाहणः साकाणार्ष्वपुरवर्षात् । स्वानुष्यान्नरुक्वेत्वपत्ति। जिमिषिज्ञानजनितस्वराति । अमनभरकार्ति साकाणार्ष्वपुरवर्षात् । स्वानुष्यान्नरुक्ते । अक्षकरुक्तार्यन्तरः वृथाकम्बर्वरः । २०॥ । देहा-द्वजपानद्वरिष्यरः जिम्बर्गस्य

होभिनधनीदुःखबहुदेखे । नहिंसोवतनिक्षिप्रियधनहेखे॥३१॥भूपबंधुअरुखगम्ग्रग्योरा।औरजगतयाचकहुकरोरा॥ इनतेअपनेहुतेधनभीती । रहतसदाकोहुकीनप्रीती॥ तातेमिटतनहींदुखघोरा । प्राणसमानगनत्तधनभोरा ॥ ३२ ॥ क्षोकरागश्रमभीतिहुकोहू । जातेबहतकलेशहुमोहू ॥ ऐसीदुखदअदेधनुआसा । ताहितजेबुध्लहेंहुलासा ॥ ३३ ॥

दोहा-मधुमासीमधुकहँरवर्हि, छघुछघुरसकहजोरि ॥ मधुछोभीतिनजारियक, बारहिछेतानिचोरि ॥ तिमिजोरतपनऔरहिकोई । औरेसातचड़ावतसोई ॥ परोरहतअजगरहकठोरा । मिल्योजोसाहिछयोबहुथोरा ॥ तातेमधुकरअजगरदोऊ।ममगुरुहेंयहजानतकोऊ३४-३६कहूँअल्पकहुँवहुतकसायो।कहूँस्वादकहुँस्वादनपायो॥ कहूँमानतेकहुँअपमाने । कहूँदिवसकहुँनिज्ञामहोने ॥ कहुँयकवारकहूँद्रेवरि । कहुँचपासकहुँसिछठअपारे ॥३८॥ कहुँकमरीकहुँमिछेदुज्ञाछ।कहुँवछकछकबहूँमृगछाछा ॥ जोईमिल्योओढिसोइछीन्ह्यों।अपनेमनसंतोपहिकीन्ह्यों॥

दोहा—कहुँमहिर्मेकबहुतृर्णे, कबहुंपरेपरयंक ॥ कहुँपपाणकहुँभसममें, कहुँग्रहमेंनिइक्षंक ॥ ४० ॥ कहुँमजनसंयुतअँगरागा । कबहुँमाठकबहुँशिरपागा ॥ कहुँस्यंदनतुरंगमातंगा । कबहुँदिगंवरकोऊनसंगा ॥ हमकोमिठेईशक्कतजोई । ताहीमेंसंतोपहिहोई ॥४३॥ नहिनिदैनहिकरैप्रशंसा । सबकोचहैअमंगठण्यंसा ॥ सबकेहोइभक्तिभगवाना । सबकोकुष्णकरैकस्याना ॥४२॥ जातिभेदमनवृत्तिहिकरैप्र । मनवृत्तिहिकोमनमेंभरई॥ मनकोअहकारमेंठोपै । अहंकारमायामेंगोपै ॥ ४३ ॥ मायाआतममेंकरठीने । आतमपरमातमरसभीने ॥

दोहा—यहिविधिअनुसंधानजो, करेंछोड़िन्यापार ॥ युक्तहोतसोअमुरपति, ऐसेवेदडचार ॥ २२ ॥ जोपूळचोसोमेंकह्मो, परमग्रुमहूजुद्ध ॥ सूढ्नलोकहुज्ञास्त्रते, जानोपरतविरुद्ध ॥ अमुरनाथयदुनाथके, तुमहोपरमिथार ॥ तातेमेंभाष्योसकल, संयुतयहविस्तार ॥ २५ ॥

#### नारद उवाच।

परमहसकोधर्मयह, सुनिकेशसुरअधीज्ञ ॥ गमनकियोतहँभवनको, नाइसुनीज्ञहिज्ञीक्ष ॥ ४६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजवांधवेज्ञविज्ञवनाथांसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनियो सप्तमस्कंधेत्रयोदक्षस्तरंगः ॥ ३३ ॥

दोहा-मुनिनारदम्रुनिकेवचन, धर्मभ्रपहरपाइ॥ वोलेपुनिकरजोरिके, कथामुननचितलाइ॥ युधिष्टिर उवाच।

संन्यासीजोल्ड्तर्हे, पदवीपरमधुनीति ॥ सोग्रहस्थमोसमकुमतिः किमिपायतकरनीति ॥ १ ॥ सुनतपुरिष्टिरगिरासोहाई । कहनल्येगनारदसुनिराई ॥

#### नारद उवाच ।

धौग्रहस्थधमंग्रहकाजा । ग्रहकोडचितकरैमहराजा ॥ सकटकमंशरपैहरिमार्ही । सञ्जनपूजनकरैसदाहीं ॥ २ ॥ यदुवरसुपाकथाअवतारा । श्रद्धासहितसुनैबहुवारा ॥ चंबट्टचित्तअचंबटकरई । साधुसमाजवैठिसुसभर्दः ॥ ३ ॥ स्वदारोदेहीं परिवारा । स्वप्रसारससुराकरविचारा ॥ तेर्नाहंअंतकरहिंअनुरागे । तिनकहकसपहिठेनाहस्याते ॥ निजपरिवारनेहकीडोरी । कमकमतजेनवैंभेबहोरी ॥ ४ ॥

दोहा—देहगेहमें अर्थभिर, पंडितराँ संप्रीति । आत्मपदैशतुरक्तसम्, रहेविरक्ताहिरीति ॥ ५॥ यहिविधिसिगरोशन्मविताने । ब्राङ्गणवैष्णवपद्शिरनाव ॥ प्रत्रमित्रअरुगनकदुमाता।क्रातिगतपुरहोभक्षाता॥ तिनकेवचनउचितस्त्रमाने । तिनमें महामोहनाहिङ्गाना॥स्वरूपोगदीन्द्रोभगवाना।क्शोकदाकरेमगुनाना ॥॥ दउरभरेजितनेपनमाहीं । तितनोनिजनानेवदुनाहीं ॥ अधिकगुनअपनोनोकोहे।

दोहा-यानप्रस्थअसम्थेकी, देहत्यागिविधिमापि । अवसमर्थकीविधिकहीं, तुमसेनाँह्कछुरासि ॥ बृह्। चानअत्यव्यक्तम् वकाः वक्त्याःचान्यस्य। जनतन्त्वकात्रान्यक्तः । विनद्दन्द्यावित्रसम्बद्धाः ॥ १। जोहिवसमर्थवनवासी । तीसवदोहस्यागिसंन्यासी ॥ वसएकरजनीहकत्रामा । विनद्दन्द्यावित्रसम्बद्धाः ॥ १। जोहिवसमर्थवनवासी । तीसवदोहस्यागिसंन्यासी ॥ वस्त्रकरजनीहकत्रामा । विनद्दन्द्यावित्रसम्बद्धाः ॥ १। जापटपारणच्हेप्रवीना । तोषथपटठरचेकुपीना ॥ जटीकमंडछदंडहुपार । विनआपतऐसेनिस्पार ॥ २:॥ जानरुवार विवरणात् । जार्वे विवर्णने । व्यादीठिभृतनसवजीवे । नारायणपारायणहेवे॥ ३॥ विचरिअकेलेभिश्रामाँगे । काहकुनसंगअनुरागे ॥ द्यादीठिभृतनसवजीवे । नारायणपारायणहेवे॥ ३॥ ापपारजकलानसाना । कार्र्यक्तवकलावसम् ॥ द्वादााव्यवनवक्षाव । नारावणपारावणहाव ॥ २ ॥ मायाजीवविरुक्षणहेसे । तिनमहँसकलजगतकहँदीसे ॥ प्रमात्माव्यापकसवमाहीं । ऐसीकरैविचारसदाहीं ॥ ४

गुनागरस्य वस्ता । त्यानवस्य प्रत्यात्रस्य । त्यान्य मुन्यस्य । द्यान्य स्वाप्यस्य । द्यान्यस्य । द्यान्यस्य । दोहार्न्जागवृसोउवसंधिमं, चयजगठलेसुजान । वंघमोक्षमायाअहः, गुल्लूनितयहभान् ॥ द्रा पाधा जागपुराज्यसायमः, त्रप्रगण्यस्युगापः । प्रपाशमायागः, राखापतप्रक्षापः ॥ ५ ॥ जननमरनहितकरेनशंका । गुनैकालवञ्चाणमिरतंका ॥६॥ असत्रज्ञास्त्रमेकरेनश्रीती । करेजीविकाकीनहिंगीती करणानराम्याव । अनुमान्यसम्बन्धारास्य ॥ पक्षपातकविंद्वर्गहेकाई । सत्यशास्त्रभयहिनिस्पर्ह ॥ ७॥ करेकचहुँनहिवादविवाद । धारेसदाधमेनस्यादा ॥ पक्षपातकविंद्वर्गहेकाई । सत्यशास्त्रभयहिनिस्पर्ह ॥ ७॥ भरत्यन्युः गाव्यापात्रमापाः । भारतपायन्यरपापाः ॥ प्रश्नमाप्यन्युः गाव्यमाष्ट्रभर्षः । तत्यसाष्ट्रभरमाहिनहः ॥८। करिक्विच्यनहितकरिथनआसाः । करिनवहुप्रंथनअभ्यासाः ॥ रचनिनवविस्वेहितगेहः । लेकिकम्करेनहिनहः ॥८। भारासः चनावभागरपाणाता । भरामकुत्रपगजन्याता ॥ रचनागणपातपावतगढ्द । आप्त्यमगणरपावाह ॥अ नहिंसन्यास्थमकहेत्र । अहेज्ञानहित्तकुरुकुठकेत् ॥ समदस्त्रीलेश्चांतसुक्तमा । चहेकरेनकरेकसुधमा ॥९

द्दोहा-निज्यभावप्रगटेनहीं, विचरवालसमान ॥ जननदेखावसूकता, यद्यपिकविद्वसुंजान ॥ १०॥ पार्था गण्यमापनगण्यक्षा । न परमाण्यमाप ॥ जगगद्रसापमूक्ताः पथापकापष्ठण्याप ॥ १९ तहं मुनिजनइतिहासवसाना । अतिसंदरहेत्रमपुराना ॥ दक्षिणकावरोसरितीस । सहारोज्यकहेमतिथीस ॥ १९ तहं मुनिजनइतिहासवसाना । अतिसंदरहेत्रमपुराना ॥ दक्षिणकावरोसरितीस । सहारोज्यकहेमतिथीस ॥ १९ तहं मुनिजनइतिहासवसाना । अतिसंदरहेत्रमपुराना ॥ दक्षिणकावरोसरितीस । सहारोज्यकहेमतिथीस ॥ १९ तहं मुनिजनइतिहासवसाना । अतिसंदरहेत्रमपुराना ॥ दक्षिणकावरोसरितीस । सहारोज्यकहेमतिथीस ॥ १९ तहं मुनिजनइतिहासवसाना । अतिसंदरहेत्रमपुराना ॥ १९ तहं मुनिजनइतिहासवसाना ॥ अतिसंदरहेत्रमपुराना ॥ १९ तहं मुनिजनइतिहासवसाना ॥ १९ तहं मुनिजन्दर ॥ १९ तहं मुनिजन्द प्रहुआनगरशापवातानपाना । जापाछुन्रप्र राज्यसमा ॥ दालगनगन्यतातापा । त्राव्यगण्यसम् तहाँ पारिअनगरकीरीती । रहेएकसुनितिजिभवभीती॥१२॥ एकसमयविचरतप्रहुलादा । जाननहेतलोकमयाँव ग्रहाथारजगगरकाराता । रहरकछ।वताराक्ष्यभाषा। उदा एकसम्यावस्य सहराहरू। । जाववहाराक्ष्यवास र्गञ्जनसहितगयेतेहिठामा । देख्योअजगरम्रुनिहिञकामा ॥ परेपुड्डिमिमॅधूरिधूसरे । तेजवंतजनुआनुदृसरे ॥ औ नानः सार्वस्तरम् । पर्वस्थानम् रखान्यस्य । त्राव्यस्य । त्राव्यस्य । त्राव्यस्य । त्राव्यस्य । त्राव्यस्य । त् वरणाश्रमजेहिजातनजानो । त्रह्मान्यस्य सम्मनसानो॥ १ शोतिहिष्य शिर्धारिकियो प्रणामा कृष्णभक्तप्रहरू ।

दोहा-तिनकेमुखतेमुननहित्, ज्ञानियगृहुजोय ॥ पृछ्तभोकरलोरिके, महाभागवतसोय ॥ १९ ॥ पार्वा ार्यापान्य प्रवास्त्र मायापार्याण्डमाय ॥ पूछ्तभाकरणारिक, भद्दामागपतसाय ॥ ३५ ॥ होतिनिक्त्र । स्वास्त्र स्वास् कारामनन्त्रभगरानम् । । १९७ननाभनणायनहाना ॥ सायनायनञ्ज्ञभनाहहाहायनगमनञ्ज्ञभनाहकारः ॥ सोतुममेर्कोनदेखाई । रहीमोटकसतातसदाई ॥ सुननयोगजोहोहहमारे । कहहुकृपाकरितौहरिप्यारे ॥ राष्ट्रपनर्यात्पर्यातः । रहानाद्र्यस्यतातत्तर्यहा ॥ सुनन्याग्याहाहहभार । कहत्त्वस्थानार्यायात्तर्यात् ॥ सुनन्याग्यायात्तर्याहा ॥ सुनन्याग्यावात्तर्याद्यात्ति।। तुमहोकविसमर्थसवभाती।निषुणअहोसयसंशयघाती।।स्वकहकर्मक्रतसुनिदेखी।करहुनकाहेकमीवशिक्ष

# न्तर ५ ५ । प्रश्निकाना।बोलेविहँसिम्रुनीश्रध जबससम्पन्ति।श्रीप्रहलादा । प्रश्निकयोसंग्रतअहलादा ॥ सुधासमानवचनसुनिकाना।बोलेविहँसिम्रुनीश्रध

दोहा-हमजानहिंपरअसुरपति, तमिकयवहुसतसंग ॥ प्रवृतनिवृत्तफळजानहू, अंतर्गयहिरंग ॥ १९ पार काराव रूपार अस्ति विवर्गितकर्राहिनिवासा ॥ नाज्ञकरिताकोअज्ञाना। नेसेअंधकारकी आसार्यमण्डम् । पुमोस्रोकियमश्रहिवेज्ञा ॥ तात्रोजरायामण्डम् । सोहमस्मिक्रहुवस्य सद्यपिजानहुस्वअसुरेज्ञा । पुमोस्रोकियमश्रहिवेज्ञा ॥ तात्रोजरायपामण्डमामा अत्राप्तानमण्डम पथानभागधुपनगछरशा । नगावापन्यवत्राध्यस्य ॥ साम्रवापन्यवत्राखरस्य । वाध्यसम्बद्धः महाराजकरिसंगतम्हारा । होइदिशुद्धश्रासेखमारा ॥ पूरवजन्मनिहव्याकरिके ॥ क्रयोकममेनहरू त्रकानपाननपाध्यस्य । पावसन्यप्रसारसम्बद्धाः सावस्यप्रमाणपुरुषायाम् स्थाप्रपालप्रसारमाणप्रसार दोहा–स्वर्गनक्अपवर्गको, दातामञ्जद्वासिर ॥ करेकमेतसफ्टळ्हे, यहितन्तम्।तिधीर ॥ २४ ॥

पाथा त्यमग्यम् प्राथमण पाणाग्य गर्मा । तातिकमत्तिहमराजा । करेन्हींकुछदुसमुखक करतकमंत्रीमुखकहेतु । अंतहीतसोदुःसनिकेतु ॥ तातिकमत्तिहमराजा । करेन्हींकुछदुसमुखक करत्तकमभाज्ञत्वकहर्षः । ज्यानाताञ्चलायकर्षः । तात्तत्तिज्ञात्वम्भूत् । भरोवहुँ प्रतसिद्धः करत्तकमभाज्ञत्वकहर्षः । ज्यानाताञ्चलायकर्षः । तात्तत्तिज्ञात्वम्भूत् । भरोवहुँ प्रतसिद्धः छपरचरूपरुगायवस्था । चरुच्यावस्थानः । भारताचरुग्यावस्थातः । सतावश्रुधस्तावस्य मुखहितत्ताचिषमृहुश्र्याह् । भ्रमहिचगतमहुनुहुदुखपहुँ॥२७॥मुहितज्ञुल्यसेतृणकाहै।निकटजननर्ना स्रुताहततामयस्ट्रिप्पाह् । त्रयाहणगणम्बर्हेड्षयम्। स्ट्रास्ट्रास्याम् । स्वतिक्रमण्याहामक्यात्रम्यः । ताकोछोहिस्टबरुपाव । सृततृष्णाजन्यवद्वनपाव।तिमिविज्ञानमितस्यस्योरी । प्रमतेभटकस्य तालाकृत्रव्यव्यास्य । उत्पष्टल्यास्य स्वाप्तास्य । अक्कलेशनाशन्यक, वृथाकम्बद्धयम् ॥ २९॥ इति - देवक्षपीनशरीस्यहः, जॉमवाहतहप् ॥ अक्कलेशनाशन्यक, वृथाकम्बद्धयम् ॥ २९॥ <sub>नावा पुत्रमा</sub>रार्थिक जान्यावसक्त ॥ जार्यस्यास्य ४०० स्थापणव्युवस्य । १००० विकबर्षुकर्मसिपिभयकाअरुत्रितापदुसजेहिनहिंगयकः।।तातिकमस्यअहेवृथाही।नहिंसुस्सहतन् टोभिनभनीदुःखबढुदेखे । निर्हसोवतनिशिष्रियधनटेखे॥३१॥भूपबंधुअरुखगमृगचोरा।औरजगतयाचकहुकरोरा॥ इनतेअपनेहुतेथनभीती । रहतसदाकोडुकीनप्रीती॥ तातेमिटतनहींदुखपोरा । प्राणसमानगनतथनभोरा ॥ ३२ ॥ शोकरागश्रमभीतिहुकोहू । जातेबदृतकटेशहुमोहू ॥ ऐसीदुखदअहैंधुनुआसा । ताहितजेबुधुटहेंडुट्युसा ॥ ३३ ॥

दोहा-मधुमासीमधुकहँरवर्हि, छघुछघुरसकहजोरि ॥ मधुछोभीतिननारियक, बारहिर्छतानिचोरि ॥ तिमिजोरतपनऔरहिकोई । औरसातचड़ावतसोई ॥ परोरहतअनगरइकठोरा । मिल्योजोसाइछियोबहुयोरा ॥ तातेमधुकरअजगरदोऊ।ममगुरुहेंयहजानतकोऊ३८-३६कहूँअल्पकहुँबहुतकसायो।कहूँस्वादकहुँस्वादनपायो॥ कहुँमानतेकहुँअपमाने । कहूँदिससकहुँनिज्ञामहोने ॥ कहुँयकवारकहूँद्रेवरि । कहुँचपासकहुँसिछिठअपारे ॥३८॥ कहुँकमरीकहुँमिछेदुजाछ।कहुँबछकछकबहूँमृगछाछा ॥ जोईमिल्योओढिसोइछीन्ह्रों।अपनेमनसंतोपहिकीन्ह्रों॥

दोहा–कहुँमहिमेंकबहुंतृणै, कबहुंपरेपरयंक ॥ कहुँपपाणकहुँभसममें, कहुँग्हमेंनिइक्रांक ॥ ४० ॥ कहुँमजनसंयुत्तअँगरागा । कबहुँमाटकबहुँशिरपागा ॥ कहुँस्यंदनतुरंगमातंगा । कबहुँदिगंगरकोऊनसंगा ॥ हमकोमिटैईशक्रतजोई । ताहीमेंसंतोपहिहोई ॥४३॥ नींहिनिदैनहिकरेप्रशंसा । सबकोचहैअमंगठघ्वंसा ॥ सबकेहोइभक्तिभगवाना । सबकोक्वप्णकरेकत्याना ॥४२॥ जातिभेदमनवृत्तिहिकरई । मनवृत्तिहिकोमनमेंभरई॥ मनकोअहंकारमेंटोपै । अहंकारमायामेंगोपै ॥ ४३ ॥ मायाआतममेंकरटीने । आतमपरमातमरसभीने ॥

दोहा—पहिनिपिअनुसंपानजो, करेंछोड़िज्यापार ॥ मुक्तहोतसोअमुरपति, ऐसेनेदउचार ॥ ४४ ॥ जोपूछचोसोमंक्ह्यो, परमगुप्तहुजुद्ध ॥ मृद्दनलोक्डुज्ञास्त्रते, जानोपरतिकृद्ध ॥ अमुरनाययदुनायके, तुमहापरमियार ॥ तातेमंभाप्यासकल, संयुतयहिपस्तार ॥ ४५ ॥

#### नारद उवाच।

परमहंसकोषमंयह, सुनिकेंअसुरअपीज्ञ ॥ गमनिकयोतहँभवनको, नाहसुनीज्ञाहिज्ञीज्ञ ॥ १६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजवांपवेज्ञविङ्वनापसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजशीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिश्रीरप्रराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिया सप्तमस्कपेत्रयोदक्षस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा-ष्ठुनिनारदम्रुनिकेवचन, धर्मभूपहरपाइ ॥ बोटेषुनिकरजोरिके, कथामुननिवतटाइ ॥ युधिष्टिर उवाच ।

संन्यासीजोट्डतँढे, पदवीपरमधुनीति ॥ सोष्ट्रस्थमोसमङ्गनितः किमिपायतकरनीति ॥ ५ ॥ सुनतद्यपिष्टिरगिरासोहाई । कहनटगनारदसुनिराई ॥

#### नारद उवाच।

परैगृहस्थपमंपदकाना । गृहकोडचितकरैमहराना ॥ सकटकमंअरपैदाँग्मार्स । मसनपूजनकरैसदार्हा ॥ २ ॥ यदुवरसुपाकपाभवतारा । अलासहितसुनैबहुवारा ॥ चंत्रटचित्तअचंत्रटकरई । मापुसमाजवैटिसुत्तमरहं ॥ ३ ॥ सुतदारोदेहींपरिवारा । स्वप्रसारेससुरक्वरैविचारा ॥ तेर्नादक्षेत्रकरिअनुगर्ने । निनकहकसुपहिकेनहित्समे ॥ निजपरिवारनेहकीढोरी । कमकमतजैनवैपैवहोरो ॥ २ ॥

दोहा-देरगेहमें सर्थभार, पंडितरारेंश्रीति । सात्मपदेशवरक्तम, गरैविरकारिगीति ॥ ५ ॥ परिविधित्तेगरेकन्मवितार्वे । मास्मपवेष्मवपद्गिर्मार्वे ॥ प्रत्रीमत्रक्रयनकरुमाता।कारिनाक्षर्योगर्गाता॥ विनवेषवपन्यायतस्याने । तिनममहामोहनारियाना।हासक्ययोगर्दान्योभग्वाना।हेस्साना दरस्मपत्रितनेषनमार्दो । तितनोनिजञानेबरुनार्हो ॥ सार्थकरुनेसपत्रीजोकोरे । तुपनेक्र सगनुगनरजगर्जावनकार्दी । पुत्रसरिसमनिमनमार्दी ॥९॥ करेंअर्थअरुधमेंहुकामा । ै,नि€करिकले√,मिक ,;भ दोदा—देशकालअतुगुनकर, विभवभोगप्रभुदीन ॥९०॥ आनपतितचंडालहुन, भोजनेदेहप्रीन ॥

पद्मित्रान्यस्थान्यस्य । स्वाप्तन्त्रस्य । प्रमाणने व्याप्ति । प्रमाणने व्याप्ति । स्वाप्ति । स्वा

चनेबब्रजायज्ञिकयेते।सोह्स्यनेसुस्मानिहियेते॥ १८ ॥सुरनरसुनिभृतनिषत्नको । पूजेकरिभगवत्युनिस्नहे दाहा−नापनपानेपमेते तादीतेमहिपाछ । यथाशकिसतकारकरि, सेनेशुद्धिविशाछ ॥ १५ ॥ द्वीदनीयज्ञकरनञ्जिषकारा । तोद्धिकेहितकरेखदास १६ नसभसब्रहीरिद्यसुरक्षेति । सरश्राद्धश्चिरतम् सुरस्

सानप्रपानप्रपद्गता । पूजाकरद्वकाइना ॥१८॥ गुरुाषत्रुमातुवधुकास्त्रक्ष । करश्राद्वभाइनगाद्वप्र ॥१९ यस्मर्हुपुष्यकान्त्रभयगता । सुनर्हेसकेन्द्रतुमसहितसमाजा ॥ त्रभेषेनजेदिनफिरिजारी ।दक्षिणजसरसीकिकार जेद्दिदनतुन्त्रमेषसंक्रमना।जादिनव्यर्त।पातभपद्मना ॥ जादिनग्रदणहेरहाहाभाव्।भरुतिपक्षपरेगिर्माक्ष दोहानश्रावजद्वाददाभाद्रसिन, ॥२० ॥ असैनृतीयासोइ । नवमीकार्तिकठाकुकी, चारिभएकारोइ ॥२१

मापशुक्रतम्पामोदावि । मापप्रविमासीभतिपावि ॥ भौरदुसकळपुण्यमाविई । मासनक्षत्रपिविदेवे ॥३६ व्यवस्तायक्षत्रभविदेवे ॥३६ व्यवस्तायक्षत्रभवा । देशकाविद्याप्त । स्वयस्त्रपिविद्याप्त । अभवाक्षत्रप्त । यसपद्गोदिनक्षत्रभवा ॥ अभवाक्षत्रप्त । यसपद्गोदिनक्षत्रभवा ॥ स्वयस्त्रप्त । यसपद्गोदिनक्षत्रभवा । अस्य ॥ यसपद्गापप्त । यसपद्गाप्त । यसपद्गापत्र । यसपद्गापत्र

होरा-इनप्रजनमर्गे। हरे, अदामहित्तमुनान । साम्यश्रीक्षीनरे, पायतप्रत्विमहान ॥ २५ ॥ औररपुर्वराज्ञीकरहे । सुरद्रमेगर्जीभतिनारहे ॥ नार्राक्षोभवेगसुने। संस्कारमप्रोद्द्रपर्गा ॥ जन्मदे(देवीदिद्वगुरुमाग । मे, अपूर्वराज्यागमाग ॥ अस्त्वपदिविस्प्याह । मोजपुर्वप्रात्यभवाह ॥ भवेषुरुपदेशम्बराई । महापापदग्देद्रगुनाई ॥ मोईष्रमपुरुपदेवेशू ॥ गदीमिलेसस्पाननेश्रू ॥ २७ ॥ सर्वपुरुपदेशमुनाई । मोजप्रस्यस्यस्यस्यद्राहे ॥

देहिं।-दिस्तेरपोरिकपुनः नरेमामुन्दल्देहि । नीस्पर्मारमपुनीनभनिः सकलसुकलमर्गार॥ २८॥

#### नारद उवाच ।

दोहा-कर्मनिष्ठकोडनिष्ठतप्, कोक्जनिष्ठस्वाध्याइ । यागयोगकोडनिष्ठद्विज, कोकध्यानिषतलाइ ॥ १ ॥ देविपतरकरमनिष्तलाई । ज्ञानिनभोजनदेहबुलाई ॥ जोनहिंमिलेविप्रवरज्ञानी । यथायोग्यदीजेद्विजजानी ॥२॥ देवकमंद्रेद्विजनत्ववावे । पितरकर्ममेतीनिबोलावे ॥ अथवाएकएकहोडकरमें । भोजनकरवावेष्ठतपरमें ॥ यद्यपिपनहुहोइआपिकाई । तद्यिश्राद्धद्विजवहुनस्रवाई ॥ जेसीविपियोरेमहँहोई।विश्वकियेतसलहत्तनकोई ३॥ श्रद्धाविपिष्ठतदेशहुकालापात्रहिदानदियेफलहाला॥ध॥सवमहँहिष्कहँग्रानिमहिषाला।धुपितहिभन्नदेयततकाला।

दोहा–देवनपितरनऋषिनको, देयअञ्चलव्हान ॥ हरिअपंगकरिसुजनयुत, भोजनकरेसुजान ॥ ५॥ ६ ॥ आमिपश्राद्धमाहँनिहिदांजे । आपहुभोजनकवहुँनकोजे ॥ जेतोअग्नदेतसुराभारी । तेतोआमिपदेदुराकारी ॥ ७ ॥ भूपतिहिसातजवसमाना । अहेनपमंजगतमहँआना॥८॥कोवझानीसवयझनतेरे।ग्रनहिंजानकहँअधिकनिषेरे ॥ ९॥ यझनिकरतछागविव्देखी । डर्राहेजीबसविवदंगवेखी ॥१०॥ तातेअन्नहिजसबकाजा । श्रद्धासहितकरमहराजा॥ उपमाछ्टआभास्विपमा । येचारहुँपाँचोपरपमा॥१ १॥येअपमंकेशास्त्राजाने । इनकोकवहुँचित्तनहिंसाने ॥ १२॥

दोहा—हैविपमेंछोड्वपरम, परसिसयोपरपर्म ॥ कारेपरांडजोकरतहै, सोजपानृपपर्म ॥ १३ ॥ श्रुतिकोअर्थफोरेबोजोहे । कहतसुकविसवछण्डेसोई ॥ करेजोनिजमनकरिअनुमाना । जानहुँसोआभासमहाना ॥ बेदविहितजोनिजनिजपर्मा । कहोदेतकाकोनिहेंशमा ॥१४॥ धमहेतअरुहितनिरवाहू । होइनअपनेधनुजहिकाहू॥ सोनिरवाहपर्मकेहेतू । करेनकपहूँधनकोनेतु ॥ अजगरसरिसरहेडरिप्यापे । कुपासिधुतहिसकण्यनापे ॥ १५ ॥ जोसुरस्होततोपुजरणुषे । सोनहिमिण्यलोभवझपाये॥१६॥होततोपकरिअभूमहाना ।खगनकंटकरहेडपाना१७॥

दोहा—जोछोडचोसंतोपको, कीन्द्रोंलोभमहान ॥ झारझारसोनागतो, भूसोश्नानसमान ॥ १८ ॥ जोसंतोपसदाउरलाँ । साकोझाइनकहुँद्रसाँ ॥ विषयसंतोपीजोहोई । तपविद्यायझाडारतसाँई ॥ १९ ॥ साकोसनकरिपंचलताई । सानयोगसबहेतनझाई ॥ भोजनकर्न्द्रभसनझाई । पानकियेतिमिप्यासहुनाई ॥ २० ॥ सुपालपातकामनझाई । कोपानलिप्यासहुनाई ॥ वोतहुद्दर्शिकोगेहुभागू । पनिर्हिमटनलाभमृद्रसाँगू ॥ वातिहुद्दर्शिकोगेहुभागू । पनिर्हिमटनलाभमृद्रसाँगू ॥ वातिहुद्दर्शिकोगेहुभागू । पनिर्हिमटनलाभमृद्रसाँगू ॥ वासितझासकेजाननवारे । संश्वसकलिप्यासल्हों ॥ वेडितश्रेष्टकाभाग्यसाँ । वासेनोपनेनगकरिजाही ॥ वासेनोपनेनगिलाही ॥ वासेनोपनेनगकरिजाही ॥ वासेनो

दोहा-कामहिजीतेजीतिमन, कामछोडिपुनिकोष ॥ छोभदिकांग्संनोपको भयनीतैकरिषोष ॥ २२ ॥ भोकमोदकोपारिविवेह । मोनहिङोकिकबानअनेक ॥ हिमाजीतद्यामहाई । दंभदिकरिमझनसक्ताई ॥ २३ ॥ इसजीतेसवतेहेदीना । कमेरिजितसमापिरिङोना ॥ जीनिङेडकरियोमझगिगा छपुभोजनकार्निद्रगर्भागा॥२॥ सहजतरजतमकहेँजीत । उपसमतेसवनपुनिगेन ॥ गुरुकांभिनिक्यनवर्ष । यमकानपागरिमिटिनाई॥२५॥ गुरुभगवानतानकोदाता । सोगुरुनरसम्बारिदेयाना ॥ नाकोपुरुवधमेनस्ताना।कुनरमस्तान।स्ता।

दाहा-महातिषुरुषकेनापर्हे, येषदुपनिभगवान ॥ इनकेषद्दृहेनगर्हे, योगीनिनपरिष्यान ॥ २७॥ तिनकोनरस्वनरसम्बाने । कोडमिनकोडकपुरस्याने ॥ कियोपर्नेहर्द्दास्वनीन्यो। स्टोभमोहममनानेरीत्यो॥२८॥ खगमृगनरजगजीवनकार्ही । युत्रसरिसमानेमनमार्ही ॥९॥ करैअर्थअरुधर्महुकामा । हैः र्रे, रेपः े, यिषामार दोहा-देशकाळअतुगुनकरे, विभवभोगप्रसुदीन ॥१०॥ श्वानपतितचंडाळहुन, भोजनेदेइप्रवीन ॥

्यद्यपिहोइएकहूनारी । तद्यपितजैसनेहिवचारी ॥ २१ ॥ जगमहँजोनारीकेहेत् । हनैमातुपितुगुरुअवकेत् ॥ आतमघातकरेजेहिकाज् । छोडिदेहिनिजकुठकीछाज् ॥ जोछोडतजगमेंअसनारी।सोअपनेवशकरतसुरारी॥, कहँकुमिभसमसमठयहदेहू।कहँतियकहँआतमसुखगेहू॥असिवचिक्रिकेलेछाँद्रेअतुराग।करेभिक्रिहरिकीवङ्भाग। विजेशक्रीयक्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्रिकेलेक्ट्

दोहा-श्रावणद्वादद्यभाद्रसित, ॥ २० ॥ अक्षेत्रतीयासोइ । नवर्माकार्तिकशुक्तकी, चारिअएकाहोइ ॥ २१ मापशुक्तसप्तमीसोहावनि । मापपूर्णियासोअतिपावनि ॥ औरद्वसकलपुण्यमाजेई । यासनक्षत्रपवित्रहितेई अत्रयद्वस्तराश्रवणअनुराधा । होवैजबद्धादिश्चित्रकारा ॥ अथवाएकादिश्चमहर्षेषा । यसनहोद्दिनक्षत्रअसूषा ॥ अथवाएकादिश्चमहर्षेषा । यसनहोद्दिनक्षत्रअसूषा ॥ अथवाहोद्देजन्मनक्षत्रा । अथवाश्रवणद्वदेशिवा ॥ २३ ॥ यसनयोगपर्वकहवाने । मनुजनकोकल्याणवर्गते॥ इनपरवनमहर्षेक्षयसुक्तमा । सफलहोइआयुपयुत्तपर्मा ॥२४॥ देवविष्ठपूजनअस्नाना । जपत्रतश्राद्धऔरसवदाना

दोहा—इनपरवनमहँजोकरे, श्रद्धासहितसुजान । सोसवअक्षेहोतहे, पावतफलहिमहान ॥ २५ ॥ श्रोरहुपुण्यकाल्मॅकहर्ट् । तुम्हरेमंगल्मॅशतिचहर्ट् ॥ नारीकोअपनेसुतकरो । संस्कारजवहोह्यनेरो ॥ जन्महोइजोहिदिवसकुमारा । से,ऊपुण्यकालसुस्रारा ॥ अरुजपहोप्पितरख्याह् । सोऊपुण्यकालशपदाह् ः अर्चेमपुण्यदेशसवगाई । महापापहरदेहुसुनाई ॥ सोईप्रमपुण्यहेंदेश् ॥ जहाँमिलेसस्पाजनरेश् ॥ २७ ॥ जहेंयदुव्यक्रिमृतिसुहाई । सोऊथलभलसवक्षत्राई ॥

दोहा-चित्रकृटआदिकसँष, सीयसमकैधाम । मट्यमहँद्रकुटादिगिरि, यसवपूरणकाम ॥३२॥ सक्टदेशयेअतिद्रपादन । गमनतिवसतपापनशादन ॥ जोकोडचादिनिजकल्याना । वससदाक्रीकरप्याना फरेपमेजोदनमहँकोई । सासवअवशिषदसगुनदोई ॥३३॥ पूजनदानपात्रकविगाये।नेजगमदँहरिदासकदिगी<sup>३६१</sup> देवपिंदुनप्रपिंदुजेते । आयेआपपलपत्तिते ॥ अप्रशिवादिकदृष्ठमआये । पनअपपूजनकोडपाये ॥ ट्योजमपुजनयदुसई । तेदिनसयजगपूजापाई ॥ कृष्णकृष्णकेदासनमाहि । भूपभेदक्युजानदुनाहि ॥ ३५ ॥

दोहा-समञ्चापचरित्रसहैं, वहवन्नांडहिसाहिं। कृष्णमृष्टकोसिचते, आपहितदारसाहि ॥३६॥ नगिरपम्बसपिदेवदुकेते । कृष्णविद्वारपानदेनेते ॥३७॥ ताग्तस्पकांग्सवज्ञामाहीं । निषमतिभगागित्रहों। ता तत्पनावद्वते तेत । रूप्पटकांडारेडाकेजाते ॥३८॥ कोपरोभवदानीवज्ञानी ।सपपरदानकहेनरिहरू<sup>द्वार</sup> देनकेपोरकारपामा । वसर्वित्रप्वितनभषोसंतामा॥इरिमटेप्जनदिनविद्वास॥दरिम्मर्गनवद्वित्रयमा॥। त्रेतातस्यजनकस्राई । इरिपूजनलागेमनलाई ॥ जननदोहताजिजोहरिपूजे । सोफललहतनतेहिंसमद्जे ॥ ४० । दोहा-तपविद्यासंतोपयत, पढ़ैजोहरितनवेद । सोब्राह्मणसतपात्रहै, जानहुँभूपअसेद ॥ ४१ ॥ जेद्विजवरनिजपदरजिह, करतिनेछोकप्रनीत ॥ इप्टदेवतेकृष्णके, मानहसत्यप्रतीत ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि राजशीमहाराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधी सप्तमस्कंधे चर्तदशस्तरंगः ॥ १८ ॥

#### नारद उवाच।

दोहा-कर्मनिष्ठकोरानिष्ठतप्, कोऊनिष्ठत्वाध्याइ । यागयोगकोरानिष्ठद्विज, कोऊध्यानचितलाइ ॥ ९ ॥ देवपितरकरमनचितलाई । ज्ञानिनभोजनदेडबुलाई ॥ जोर्नाहमिलैविषवरज्ञानी । यथायोग्यदीजैद्विजजानी ॥२। देवकमद्भेद्विजनखवार । पितरकर्भमेतीनियोठावै ॥ अथवाएकएकहोडकरमें । भोजनकरवावैयतधरमें ॥ यद्यपिपनहरोइअधिकाई । तद्पिश्राद्धद्विजवहनसवाई॥ जैसीविधिथोरेमहँहोई।विश्वदिक्येतसल्डस्तनकोई ३ श्रद्धाविधियतदेशहकाला।पात्रहिदानदियेफलहाला॥४॥सवमहँहरिकहँग्रानिमहिपालाश्चिपितहिअब्रदेयततकाला

दोहा-देवनपितरनऋपिनको, देयअञ्चलछदान ॥ हरिअपंगकरिसुजनयुत, भोजनकरैसुजान ॥ ५॥ ६ ॥ आमिपश्राद्धमाहँनहिंदीने । आपहुभोजनकवहुँनकीने ॥ जेतोअग्रदेतुसुखभारी । तेतोआमिपहैदुखकारी ॥ ७ भूपतिहिंसातजबसमाना । अहेनधर्मजगतमहँआना॥८॥कोउज्ञानीसवयज्ञनतेरे।ग्रनहिंज्ञानकहँअधिकनिवेरे ॥९ यज्ञनिकरत्वागविष्टिदेखी । डर्राहंजीवसवनिर्देयछेखी ॥१०॥ तातेअब्राहिजेसवकाजा । श्रद्धासहितकरैमहराजा उपमाछलआभाराविषमा । येचारहँपाँचौपरपर्मा॥ १ १। येअधर्मकेज्ञाखाजाने । इनकोकबहँचित्तनहिं आने ॥ १२

दोहा-हैविधर्मछोडवधरम्, परसिखयोपरधर्म् ॥ करिपखंडजोकरतंहै, सोउपमानपधर्मे ॥ १३ ॥ श्रतिकोअर्यफेरिवोजोई । कहत् सुक्विसव्छर्टहेसोई ॥ करैजोनिजमनकश्भित्रमाना । जानहुँसोआभासमहाना । वेदविहितजोनिजनिजधर्मा । कहोदेतकाकोनहिंशमा ॥१४॥ धर्महेतअरुहितानिखाहू । होइनअपनेधनजेहिकाहा सीनिरवाह्यमंकेहेत् । करैनकबह्ँयनकोनेत् ॥ अजगरसिरसरहेहरिष्याव । कृपासिधुतेहिसकछवनाव ॥ १५ । जीसबहोततोपडरटाये । सोनहिमिटत्रोभवक्षधाये॥१६॥होततोपकरिअभेमहाना ।ठगेनकंटकरहेउपाना१७॥

दोहा-जोछोडचोसंतोपको, कीन्ह्याँलोभमहान ॥ द्वारद्वारसोगागतो, भूखोइपानसमान ॥ १८॥ जोसंतोपसदाउरठार्वे । साकोशञ्चनकहुँदेखार्वे ॥ विप्रअसंतोपीनोहोई । तपविद्यायश्राडारतसोई ॥ १९॥ ताकामनकरिचंचळताई। ज्ञानयोगसवदेतनशाई॥ भोजनकोन्हेंभूखनशाई। पानकियेतिमिप्यासहुजाई॥ २०॥ क्षुपातृपातेकामनज्ञाई । क्रोपानलरिषुमारिबुझाई ॥ जोतेदुद्जादिज्ञिभोगेदुभोग् । पैनहिमिटतलोभपदसीगृ॥ अमितञास्रकेजाननवारे । संज्ञयसकल्विष्वसनहारे ॥ पंडितश्रेष्टसभास्दमाही । असंतीपतेनरकहिजाही ॥२१॥

दोहा-कामहिजीतैजीतिमन, कामछोड़िषुनिकोध ॥ छोभहिकरिसंतीपकी, भयजीतैकरियोध ॥ २२ ॥ शोकमोहकोधारिविवेक । मोनहिङ्गोकिकबातअनेक ॥ हिसार्जातेद्रयामहाई । दंभहिक्रिसननसेवकाई ॥ २३ ॥ दुसर्जातसवतहरीना । कर्महिनितसमापिहिटीना ॥ जीतिलेङ्करियोगशरीरा। छपुभोजनकरिनींदगँभीरा॥२०॥ वुर्तनावतम्बत्वस्याः । उपसमतेसततेषुनिर्देते ॥ गुरुकीभृक्तिकियेमनटाई । यसयअनयासिहिमिटिनाई ॥ द्र्यस्य सक्ष-वर्षणानमञ्जाता । सोगुरुनरसम्जाहिदेखाता ॥ ताकोपट्नधर्मभरुज्ञाना।कुंजरसञ्जनस्रातानाः स्टब्स् ग्रहभगवानज्ञानकोदाता । सोगुरुनरसम्जाहिदेखाता ॥ ताकोपट्नधर्मभरुज्ञाना।कुंजरसञ्जनस्रात्नानाः स्टब्स्

देाहा-मकृतिपुरुषकेनायहेँ, येयदुपतिभगवान ॥ इनकेपदुहँँदृतरहेँ, योगीनितपरिष्यान ॥ २७॥ तिनकोनस्सनरसमनाने । कोऊमित्रकोडश्रुक्साने ॥ कियोपमेईट्रोसनगित्यो । छोभुगोर

1.001

(348)

## आनन्दाम्ब्रुनिधि। गेनमयोयद्वपतिच्छरानी । तातिहिनानहुँपरमञभागी ॥ जैतेन्ह्वनवरचोकनाई।क्रियेनतस्तीव्रयाननाई।।२९॥

.।वेडेट्री नीवनचार । तोजसक्रेएपाइसदाहै ॥ रहें अकेटवर्जेममवाई । वर्तेह्झांबनिवासवनाई ॥ भेञामाँगिञ्चन्नख्यसार्वे ॥३०॥ ञासनसम्बद्धमाँहविद्धार्वे॥तामाँपिरदेवेनदर्भगाञ्चपेप्रवद्गागिहाररातिरंगा ॥३९॥ होहा-प्रकक्तंभकरेचके, राकेप्रापञ्चान ॥ देखेनासाञ्यको, जबलोहोहनज्ञान ॥ ३२ ॥ विषयविषयान्यस्त्रान्द्रहर्णिगमनवार्षे । योगीतोईतहतहँतेल्यांचे ॥ करैनपावेचंचलताई। देइअवशिहारेचरणलगाई ॥३३॥ वसोसायनकरत्भवाला । छटतभवशिभाश्चगगाला ॥ विनाधमपावकसमहावैविधैनीरमहँपविनाईसोवै॥३४॥ त्रद्वानंदलहत् जनयोगी।होतजनशिमुक्तिहुकोभोगी॥३५॥तजिग्रहप्रयमभयोसंन्यासी ।प्रतिधनजोरयोभयोविलासी तीवहजगर्मेद्यानसमाना । ताकेदोउलोकनसाना ॥ ३६ ॥ कृमिमलभसमअंतयहदेह । तज्योईशतामेंकरिनेह ॥ दोहा-त्तनमें तुन्छिहिसुस्रिक्यो, पाल्योविविधप्रकार II ताकेसमसंसारमें, दूजोनहींगैवार II ३७ II जोग्रहस्थिन जयरमहित्याग्यो । बतैब्रह्मचारीनहिराग्यो ॥ वनवासीभोनगरनिवासी।ऐसेकरनच्छ्योसंन्यासी ॥३८॥ तिनकेदोङ्खोकनसाने । पंडिततेहिपालंडीमाने ॥ तिनकोसंगकवहुँनहिंकीजै । परमद्रष्टतिनकोग्रानिलीजै ॥३९॥ जोकोउमायाईञ्**निट्सण।प्रभुक्हँ**जानहिंसोइसुट्सण॥सोकोनेफट्रहिततनपाठै।केहिहितरचैभोगयुतअाठै ॥४०॥ कविजनस्यसमकहैशरीरा । इँद्रीतुरँगवेगगंभीरा ॥ चंचल्मनतिनकोहैवागा । सोरथचलैविषेपयलागा ॥ टोहा-बुद्धिसारयीचित्तग्रन, ॥ ४९ ॥ दंडअहेदञ्जान । चाकाधर्मअधर्मके, रधीअहेअभिमान ॥ व्रजवयनपञरजीतमहाना । सेपरमात्माअँहेनिञ्चाना । लोभज्ञोकअरुमद्भयमोह् । मानहुअपमानहुअरुकोह् ॥ रागद्वेपमत्तरहुप्रमादा।मायाहिंसाल्युअहलादा॥रजतमक्षुपानीदअरुप्यासा।येसवज्ञञ्चकरहिंसुलवासा४२-४३-४४ तवगुरुपदरातिचोपमहाना । ऐसीकरिकरिज्ञानकृपाना ॥ हरिप्रतापवलशञ्जनमारे। मुक्तिरूपयशजगतपसारे॥४५॥ जोम्निप्रयुकोवटनाहीं । इंद्रियवानिकुपभ्छेनाहीं ॥ विषैचोरसोरथिइचोराई । संस्तृतिकूपहिदेहिंगिराई॥ ४६॥ दोहा-प्रवृतिनिवृतियेवेदके, कर्मवभयपरकार । निवृतिकियेहरिपुरलहे, प्रवृतिकियेसंसार ॥ ४७ ॥ [हुन्ककाम्यकअग्रिहोत्रवर । पौर्णमासअरुद्रश्तुएकर॥चातुरमाससोमपञ्चयागाविश्वदेवअरुपिकोत्पागा॥४८॥ र्युरम्पद् अकामहिकोन्हें । एईदुसद्काममनदीन्हें ॥ कृपसरोवरवागविधाना । मंदिररचनऔरजल्दाना ॥ वेतवपूर ाम्में कहाँवें। किये अकाममोददरशाँवें ॥ ७९ ॥ याज्ञिकजातस्वगंत्रीहिभाँती । सौँमेंवरणोहेरिपुपाती ॥ प्रथनहिश्म डोकमरँजाने । पुनिनिशिलोकमाँहसुसपाने ॥ कृष्णपत्तलोकहिपुनिगमने । फेरिदक्षिणायनकेभवने ॥ दाहा-चंद्रहोकपुनिजातहै, तहाँभोगिकेभोग । पुनिसंसारहिआवतो, हं ि : केपान ॥ ५० ॥ 3संस्कारछहिद्धिनकहवाँवै। तथमभन्नप्रितिपत्तनमाहीरितहिमिलितियटदरिकाही।पदि .. u . II ्ञानन्वरितरंदिनमहँराचा । इबनकरेंसिगरेनिजकाजा॥५२॥📜 ानंनमहैष्नियचनमिटाँव । लॉकारमहचरणनटाँव ॥ ५३ ॥ ı 11 नादद्वद्रप्राचिदिगद्देशसे । 🔐 रश्रामाभिष्य दोटा-प्रथमसमिषुरतातहै, प्रनिमृरजकेटोक il केरितत्तरापनपुरमास्त । ुितिर्गिषपुर रैंउत च . मध्युनियन 🚉 ँ।फोर्न्साझयुनिके 🕫 नकः त्रकार्वर्षेगारै । देवजानपुनिद्वियोसुनारै ॥ 🐗 🧸 नम्सारिदुसंना । सपुपहरिपरंथीकंना ॥५७॥

-नरणायानरनर्दिलहैः नर्दिनिकारनरकेर ॥ ... लाउन ८ ७५ वे पूर्णियायनं स्वानिर्दिशानिष्ठित्रा । ५ ९ वर्षा

रीरमिटेदरज्ञाहीं । तातेकरैंसृढश्रमकाहीं ॥ जिनकोहेर्नाहंआतमज्ञाना । तिनकोश्रमज्ञानहुँअज्ञाना ॥ ६ महिनागवसोउव । अहेसकळभ्रमदुलसुलजोउव ॥ भावद्वेतिकयाअद्वेता । अरुमनकरनद्रव्यअद्वेता ॥ गुनततीनिश्रमजाहीं । ब्रह्मञोपजियगुनेसदाहीं ॥ कारणकारजजीयकभावे । सोईभावअद्वेतकहारे ॥ ०३ इा-मनवचतनकेकर्मसव, देहिजोप्रभुहिचढ़ाय ॥ सोइक्रियाअद्वेतर्हे, यहजानहुँनुपर।य ॥ ६९ ॥ डिसवजनसममाने । तेहिब्धद्रव्याद्वेतवलाने ॥ ६५॥ जातेजोअद्वेतवतायो । तेहिग्रनिकरेकमीचतचार्य ोईऔरउपाई। जामेयहसंसृतिरहिजाई ॥ ६६ ॥ यहजोमेंसिगरीविधिगाई ! औरहवेदविहितविधिभा .हरूथवसतगृहमाहीं । होइभक्तिसंशयकछुनाहीं ॥अवशिख्टिनातीसंसारा ।वसिवैकुंठछहतसुलसारा ।।६५ इपतिपदकरिसेवकाई । दुसहविपतितुमदियोनसाई॥करिदिग्विजयभूपवड्भागा।कीन्ह्योराजस्यवडयागा हा-तेहियदुपतिपदकमलके, सेवनतेकुरुराइ ॥ यहअपारसंसारते, पैहीपारसभाइ ॥ ६८ ॥ 'छयकेअंतहिकाछा । हमगंधर्वभयेमहिपाछा ॥ रह्योमोरउपवर्हणनामा । सवगंधर्वनमेंशिरनामा ॥ ६९ इरसुरामाधुरवेना । देतरह्योंतवनारिनचेना।।फैठतरहीश्वासञ्चभवासा । छंपटअतिज्ञयनिरत्तविठासा ॥७० नयवासवकेयागा।हरियञ्गावनहितवङभागा॥सकलप्रजापतिमोहिंबुलाये।सोसुनिमेंअतिशयसुखपाये॥७९ विसंदरीसमाजा । चल्योनचनगावनसिनसाजा । यहिविधिजवपहुँच्योतहँजाई।तवहिंप्रजापितकोपिहछाई .हा-मोहिंमहामदमत्तगुनि, दियोशापभतिघोर ॥ शुद्रहोद्वसोभारहित, मानभंगकियमोर ॥ ७२ ॥ वेप्रनकेगृहमाहीं । दासीप्रवभयोस्रखनाहीं ॥ पैकरिसज्जनकेसतसंगा । भयोत्रस्रकोप्रवभभगा ॥ ७३ ॥ योतुमसोपद्दपावन । धर्मगृहस्थनपापनज्ञावन ॥ करिगृहस्थयेधर्मसदाहीं । योगीसमहरिप्ररकहँजाहीं॥७६ हिं।जगमेंबङभागी।आवत्रजिनकेभौनविरागी।।जिनगृहनित्रानिवसहिंयदुराई।जिनकीभागवराणिकिमिजाई०५ गनिरवारपदाता । सोर्जाहंजासुचरणसुनिन्नाता ॥ सोमातुलसुतअहेतुम्हारे । सलामित्रग्ररुप्राणांपयां ोहा-धन्यधन्यहोधन्यतुम्, पांचहुपांडुकुमार ॥ जिनकेसँगविचरतरहैं, नितप्रतिनंदकुमार ॥ ७६ ॥ गकैलासीकरतारा । कहिनसर्कोहंनोहिरूपभपारा ॥ करिकेभक्तिकरैपदबंदन । तबप्रसन्नहाँवैयदुनंदन ॥७७

#### প্ৰীয়ুক ভৰাৰ।

नारदकेवचनसुहाये । धर्मभूषभतिभानँदपाये ॥ नारदकीषृजनतृपकीन्द्र्यो । चरणपलारिसिटिङिशिरङीन्द्र्यों यदुपतिकोष्ट्रजनकरिके । विह्वङभयेशेमचरभिक्कि ॥७८ ॥ धर्मभूपसोष्ट्रजनपाई । नारदितनसोमौगिविद्राई दिनकोकरिपरणामा।सुनिमोदितगमनेनिजधामा॥परब्रह्मसुनिकृष्णदिकाहों।विस्मित्तभेषूपतिमनमाही ॥७००० देशिक्चनंद्रभूष्ट्रभद्रक्षदाक्षायणी,मेंब्रुएयोकुरुराय । देवभक्षरमञ्जादिगण, यहिमेप्रकटतज्ञाय ॥ विधिनभनिधिहाशिसंबत्ते, भाद्रमासरविदार । सतयोयहअसकंषको, सितछटिभोभवतार ॥ ८० ॥

इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजापिराजशीमदाराजावांपवेशशीविश्वनायसिंदात्मजसिद्धिशीमहा राजापिराजशीमदाराजाशीराजालहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजसिंदज् देवकृते आनन्दाम्युनिषो सप्तमस्केषे पंचद्शस्तरंगः॥ १५ ॥

दोहा-महाराजरपुराजकृत, शुभसतमञसकंघ । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुतछंद्रप्रवंप ॥ समानोऽषं वनगरकंषः ७

# इति श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि सप्तमस्कन्ध समाप्त ७.







# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि ।

#### अष्टमस्कंधः।

दोहा-जययद्ववरजयरुक्मिणी, जयराधाव्रजचंद् ॥ अरणागतपाळकप्रवळ, जयसीतारघुनंद् ॥ जयसुकुंद्दहरिग्रुरुचरण, जयसस्वतिगणनाध् ॥ जयतिव्यासञ्जकदेवजय, जयश्रीपितुविश्वनाध् ॥ भाषाआनंद्अंत्रुनिधि, यद्दअष्टमअसकंध् ॥ रचहुँयधामतिभैसुखद्, श्रीभागवतप्रवंध ॥ सुनिनृत्तिहकोचरितवर, अरुवणांश्रमधर्म ॥ फेरिप्रश्रकीन्द्रोश्रपति, जोदायकअतिरुार्म ॥

राजीवाच ।

दोद्दा—स्वायंभ्रमञ्जवंज्ञको, सुन्योत्तहितविस्तार ॥ हैमरीचिआदिकनको, जामेवंज्ञप्रचार ॥ अवसीरहुमन्वतरगावो । मोहिकरणह्वेअमीपियावो ॥१॥ जेहिजेहिमन्वंतरमहँनाथा । होहिजन्मकर्महुयदुना जिनकोकविकोविदिनितगामे । तिनकोवरानेदेहुसुद्धामे॥२॥जेहिमन्वंतरजोञ्जभकर्मो । कियोकरतकरिहेजे पृथकपृथकतिनकोसुनिराई । मोकोतुमसबदेहुसुनाई॥॥सुनतपरीक्षितवचनसुद्दायोकहनल्योश्चित्रसुख्य

श्रीशुक उवाच ।

यहिकलपहिमहँसुनुतृपराई । पटमन्वंतरगयेखिराई ॥ इनमेंआदिकद्वोत्तिमपाई । स्वायंभ्रमन्वंतरकाहीं ॥ दोहा—तेहिमन्वंतरमेंसकळ, देवादिकजलपत्ति ॥ तुमसोंमेंवरणनिकयो, संयुत्तसवितपत्ति ॥ ७ ॥ स्वायंभ्रमनुकेद्वेकन्या । होतभईत्रिभ्रवनमेंधन्या ॥ भेअक्रतिकेयज्ञधरारी । देवहुतीकेकपिछसुखारी ॥ यज्ञकियोधमंहिडपदेश्र्।कपिछक्षियोखरज्ञानिदेश्र्॥५॥कपिछचरितपहिडमेंगायो।सनहुयज्ञकोचरितसुहायो शतरूपपतिस्वायंभ्रमनु । राजछोडिनारीधुतगेवनु ॥७॥ जायअळकनंदातटमाहीं । यकपदपरिसतहाँमहिका शतरूपहिडोंमगुत्रस्वारों । श्रीपतिकीयहअस्तुतिकीन्द्वों ॥ ८ ॥

#### मनुरुवाच।

जीनविश्वकोचेतनकरतो । जेहिनविश्वचेतनताभरतो ॥

दोहा—जोयहजगकेसोवतहुँ, जागतरहेसदाहि । सोयहजगकोजानतो, तेहिंजगजानतनाहि ॥ ९ ॥ यहजगकेजङ्चेतनमाहीं । परमात्माध्यापितसवपाहीं॥जेहिपरतंत्रसकळजगअहई।जाहिस्वतंत्रवेदसवकहई ॥ निरखतसोतेहिंळखतनकोई । जाकोज्ञाननाज्ञनाहिहोई ॥ सर्वभूतकोअहेअधारा । सोहरिदेवसत्यमुखसारा ॥ १ जामुआदिमपिअंतहुनाहीं । जोसमरहतमहतत्त्वप्रमाहीं॥जाकोहेनहियाहरभीतराज्ञतपतिथितिळयजातेजगव सपादानजोहेसविकारी । सोहमहानवरगुणीमुरारी ॥ १२ ॥ सर्वज्ञन्दजामेळीगजावें । विद्वहःपहुँदंजुकह

दोहा-सत्यस्वयंपरकाञ्चाञ्च , यदुपतिपुरुपपुरान । मायाञ्चितिहतेकरं, जगजन्मादिमहान ॥ ज्ञानञ्जितेतिजिसोमाया।रहेजीवडवनहियदुराया॥१३॥ध्यमकरेंसुसहितऋपिकमा।कर्मदिकरतहोतहतकर्मा हरिकरिकमेटिसनहिंदोंवें । आत्मटाभपुरणनिजजोंवे॥१५॥ऐसेहरिकोजोनितवंदत । ताकोयमक्वहुँनहिंदंड जनप्रेरककर्महिअनुसारा । सर्वज्ञहुजरुनिरहंकारा ॥ पूर्णस्वतंत्रनदेकसुआसा । निजदासनकोदेतहुलास दीननअहेंद्रपारनरीती। पाटकसकल्पमेपरतीती ॥ ऐसेहुप्णचंद्रसुखदाई । तिनकेपदवंदाहिसाहु ॥ १६

श्रीशुक उवाच।

दोहा-तिययुत्तमनुमहराजको, भनतमंत्रयहर्देखि । असुरसँगतेहिसानको, दौरेक्षुपित्तविशेखि ॥ १७ ॥ तिनहिंदिवेळोकियदाभगवाना।टैसँगनामसुरनवटवाना॥आशुहिमारिअसुरअतिपोस।स्वर्गटोकपाल्योचहुँओस दुसरोमन्नुस्वारोचिपनानो।अग्नितनयताकोअनुमानो।।रोचिप्मतअरुगुमतसुपेना।अपतिवसुतनमद्भिवरुगेना।।३९॥ वैहिमन्तरमहॅनुपराई । रोचनइंट्रभयेष्ठाराई ॥ तुपितआदितहँभेञछरारी । तहाँसप्तऋषित्रझदिचारी ॥ दर्जस्तभादिकभेतेई । ज्ञानीविज्ञानीहरिसोई ॥२०॥ वेदिशराक्तपिकेसुसकारी । तुपितानामभईवरनारी ॥

दोहा-ताकेभेश्रीकृष्णसुत, विसुयहवाहिरवाम ॥२१॥ वेहिन्तअहासीसहस, सुविसीस्योनतपाम॥२२॥ तिसरीमन्त्रियत्रतस्त नोई । उत्तमनामकहायोसोई॥यज्ञहोत्रसंनयपननादिक । तिनकेसत्तयेभेनहलादिक ॥२३॥ तहँसप्तर्षिवसिष्टक्रमारा । भेत्रमदादिकपरमददारा ॥ सत्यवेदश्चतभद्रादेवा । भयेसत्यिनतइंद्रसुभेवा ॥ २८ ॥ वर्मतियामनतासोहाई । ताकेसत्यसेनयदुराई ॥ भयेसत्यन्नतदेवनसंगे । वासवेकेहेंससालभंगे ॥ २५ ॥ तेअसत्यवादिनदुःशिष्टन । करतरहेजेप्राणिद्रोहयन ॥ ऐसेयञ्चराज्ञसनघोरा । औरह्रभूतनहन्योकरोरा ॥ २६ ॥

दोहा-चौथोडत्तमञनुजमनु, तामसजाकोनाम । प्रथुनरस्यातिह्नलादितीह्, द्शसुत्तभेअभिराम ॥ २७ ॥ तर्दैशर्सारतत्पद्धारनामा।बिशिलइंद्रभोग्रणअभिरामा।।ज्योतिषर्मआदिकहुतहाँही।भयेत्रप्रऋषितामत्तमाहीं २८॥ भयेविशृतसुत्वेशृतनामा।नष्टवेदरुद्धन्योरुरुामा ॥२९॥ तेर्हिमन्वंतरमहँहरिमेघा । भयोप्रजापतिअतिज्ञसमेघा ॥ ताकेहरिनीनामकनारी । तातेप्रगटेहरिगिरिधारी॥प्राहप्रसितजोगनहिछोड़ायो। आतिकरुणाकरिवरुवद्वायो३०॥ यहस्रनिक्ररुपतिअतिहरपाई । बोलेस्निपतिसॉमनलाई ॥

सुनहवादरायणमुनिनाया । मोहिंसुनावहुयहहरिगाया ॥ दोहा-नेहिनिधिप्राहप्रस्योगनिह, सुनिगनिगरागोनिद । वक्तकहिनिचकसीं, तुरतिहिकास्पीफेद ॥ ३१ ॥ सोईधन्यसोइपुण्यप्रद, सोईशुभसुत्वपाम । जासुकथामहँहरिचरित, वर्णनहोइछछाम ॥ ३२ ॥

सूत उदाच। ह्युका विकास कर्मा स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापानाभिकारिरपुराजांसहध् ५५% त अष्टमस्केषे आनंदांत्रुनिषा श्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

शुक उवाच ।

दोहा-गिरिवररह्मोत्रिकृटङ्क, क्षीरसिधुकेचीच । चालिससहसेकोसको, उन्नतगगननगीच ॥ १ ॥ रहीतासुतेतीचाँ हाई । तीनिर्गुगतहँरहेसोहाई ॥ कनकरजतआयसकेभावत । दिशनक्षीरिनिधनभछविछापत॥२॥ मारहरतनपातुकेश्रंगा । शतिविचित्रसोहतेवभंगा ॥ छतागुल्मद्रमसोहतनाना । झरननकोतर्देशोरमहाना ॥ ३ ॥ प्तिधितरटतरँगद्दनारन् । तासुचरणसींचिद्दिबृहुवारन॥हरितमणिनकीछविछहराई।करतभूमिकोइयामबनाई ॥२॥ विद्यापरचारणगंघवां । सिद्धमहोरगकित्रस्तवां ॥ सहितअप्सरनस्र्वेर्णुयास् । तासुकंदरनकरदिविदासः ॥ ५ ॥

दोहा-नाट्सुनतसंगीतकोः गुनिगजैनिमृगराज । वृतिसमपंसायुद्धिः देसिहसमान ॥ ६ ॥ व्यपुत्रुसोहतनाना । द्रोणिनयुत्रिगिरेट्समहाना॥ तर्देभरण्यपशुसोदतनाना । द्रीणिनयुत्तिगिग्रस्तिमदाना॥ 🔎 🔑 🔆 नः ः सरितमरोपरिनमेंटनीस् । मणिवाहुकसोहद्वितनतीस सुरभिवासुमिटिमंद्समीरा। क

मुर्खानवातदेकप्रिवास॥९॥ ुरिस्ड दोदा-पनसप्रियास्यसास्यहः सम्मा स्हास्त्रमास्हृतास्य । विजसारमञ्ज

दिविदंगरसामा ॥०॥ **इतदाँद्वरनारी** ॥

नि ॥ ससारा १०

लि॥१२॥

#### श्रीमद्वागवत-स्कंध ८.

कोविदारसरटौषिचुमंदा । देवदारुअरुदाखअमंदा ॥ इधुजंद्वरंभावदरीतहँ । अक्षहरीत्मीगवार विल्वकपित्यओरजंभीरा । भद्धातकआदिकद्वमभीरा ॥ जाकोरजतर्शमङ्कजोद्देवीत्र दुर्जोकनकर्श्वगपरभाको । सेवनकर्राहंदिवाकरताको ॥ तीर्नेशुंगमाहरुपराह् । त्रह

दोहा-क्र्रकृतम्रोनास्तिको, अरुपापीतपहीन ॥ तिनकोगिरिनहिरुत्तिपर्रे, जेटु ताम्यकसररह्योअनुपा । कनककमरुफूरुत्तुनुभूपा॥१८॥उत्परुकुमुद्दऔरकहरू मत्तमान्निम्पर्रेहेगुंजारा । करुर्वकरहिन्हिगअपारा ॥ १५ ॥ सारसचकवाकअरुहंर औरहुजरुनिहेगचहुँऔरा।करिहमनोहरमोदितशोरा॥१६॥करिहमच्छकच्छपसंचारा १ वेत्रकदंवपनस्वरुनीपा । वंजुरुकुर्वअवननीपा॥१०॥हंगुदकुरजिसरीपअशोका । कु

दोहा—सत्तपत्रकअरुमिछका, जातिनागप्रज्ञाग ॥ १८ ॥ ठतामाधवीनाठिका, सोहर्हिस पटऋतुतहॅनितकरहिनिदाता।ठसेसरोवरपरमप्रकासा१९एकसमयतहँसहितसमाना । गजनसर्ते ॥ कंटकवसनवेत्रज्ञात । विहरतवनबहुविटपविदारत ॥ २० ॥ जाकेमदकोगपहिपाई । दूरिभूगस्रवदव सिहगजेंद्रव्याप्रअरुव्याटा।मृगामहोरगज्ञरभकराठा।।खङ्गीचमरीअसितहुगोरा।।२९॥वृक्कवराहमहिएपहिपीरा ज्ञालावुकमकेटगोपुच्छा । ओरहुज्ञज्ञज्ञाङ्कअरुज्ज्ञच्छा।।जासुकुपाछहिवसैतहाँई।जासुकोपछहिनायर

दोहा—सोगजपतिबिहरततहाँ, छहिप्रीपमकोषाम ।। करिणीकळभनसहितआति, तृषितभयोतेहिआम् अतिआतुरसरदरकोषायो । धरतङगनिमहिश्लेळकॅपायो॥ग्रंजतभ्रंगसंगतेहिळागे।करिणीकळभचळेअनुरागे कंजपरागसुगंधसमीरा । ताकोळहत्तगयोसरतीरा॥निजसमाजयुत्तपरमपियासा । मदप्मितदगसहितप्रयासी हिल्योसरोबरमहँगजराजा।जहँविकसितअंबुजगणभ्राजा॥कंजसुगंधितनिर्मळनीरा।पानिकयोमेट्योथमपीरा छेशीतळजळसुंडहिमाहा । मजनकीन्झोसुदिततहाँही॥निजसुतवनितनकहँनहवायो । जिमिग्रहस्थगंगामेंअ

दोहा-सबकोपानकराइजल, कीन्छोविपुलविहार ॥ गुन्योनहरिमायावदी, निजदुलहोवनहार ॥ २६ ॥ तहाँदेववदाहेमहराजा । आयोएकब्राहवलश्राजा ॥ बस्योचरणगजराजहिकरो । कियोजोरकरिकोपयनेरो ॥ गजहुजानिनिजकालकरालाकियोछुटनकोजोरविद्याला । बाह्यसितगजराजविलोकी।भयेकलभक्रिणीअति सकेनतिहिलोहाकरिजोरा।करनलगतवारतहोरा २७-२८ खेंचततहांबाहगजराजोगजहुताहिलेचतक्रित गजमाहिलेचारा ॥ युद्धकरत्येषुपर्वजारा । सुरस्वपरमञाचर्जविचारा ॥

दोहा-महायुद्धकरियोंतहाँ, थाकिगयोगजराज ॥ ब्राह्सेंचिकेलेचत्यो, किर्विलभक्षणकाज ॥ ३०॥ यहिनिधिगजकोजवपरची, संकटपरमकठोर ॥ तवयहमतिकीन्द्योविमल, जवनचल्योकछुजोर ॥ यगुगाजीनमोहिंशन, दुस्तासकेंछोडाइ ॥ प्रवल्याहमोकोब्रह्मयो, रक्षकप्रभुद्दरज्ञाह ॥ साजगीनमोहिंशन, दुस्ताहिंशनाया ॥ दीनवंधुमोनिंद्ये, हेंअनाथकेनाथ ॥ ३२ ॥ पावतकालकरालते, जरक्षतिनजदास ॥ जोहिंडरमृत्युप्रसेत्ये, करहुताहिकीआस ॥ ३३ ॥ पावतकालकरालते, जरक्षतिनजदास ॥ जोहिंडरमृत्युप्रसेत्ये, करहुताहिकीआस ॥ ३३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावाद्येद्द्याकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरचुराज पिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरचुराज सिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियो अष्टमस्कंथे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिनिधिमनहिनिचारिक, हियथरिहरिकोच्यान ॥ कियअस्तुतिश्रीकृष्णकी, भयोपूर्वकोभान ॥ गर्जेद्र उनाच ।

छंदगीतिका-प्रणमामितेहिभगवानकोजेहितेचिदात्मकजगतहै।।प्रशुआदिकारणपुरुपईशाहुँदशजोदुसद्रतहे जेहिमेंजगतयदछीनजातेहोतजातेपछतहै । जोजगवपुपजडजीवपरजोहिस्वतंत्रहेचछतहै ॥ ३ ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

डुसरोमनुस्वारोचिपजानो। तेहिमन्वंतरमहँनुपराई । र्ह्होलयकर्राह्योपितप्रगटक । जगकार्य्यकारणरूपयोतेहिलसतसाक्षीनिपटक ॥ उर्जस्तंभादिकभेतेई । ज्ञानीविग्नहिआत्मकारणविमल्हें ॥ ४ ॥ जेपरहुतेपरहोहिरसणकराँहतिनपदकमल्हें ॥

दोहा—ताकेभेश्रीकृष्णस्तिसखोकछोकपनाञ्चभे । तवगहनगतिर्गभोरतमरहिगयोकोउनप्रकाञ्चभे ॥
तिसरोमनुप्रियत्रतस्रतजोई । उत्तरहतसहितविकाञ्चहं । ऐसेसमयविस्ताहिकीसवभाँतितेमोहिआञ्चहं ॥ ५ ॥
तहँसर्तापविस्रिकुमारा । भेत्रवृद्धपरिजोरकोहिविधिजानई । नटइवसुळावतसकळजगसोहमोररक्णळानई ॥ ६ ॥
धर्मतियास्तृतासोहाई । ताकोतजिसाधुसवजगसंगको । समसुद्धदवनविस्तिहिकररितसोकरेदुसभंगको ॥ ७ ॥
तेअसत्यवादिनद्वःजीळन । वर्महुसुणहुनामहुधामहें । पेभक्तरक्षणहेतप्रगटतकुपाकरित्रदक्षामहें ॥ ८ ॥

दोहा-चौथोउत्तरशाजयतिअनैतशक्तिकृपाल्जे । जयदिव्यमंगलरूपजयवहरूपकर्मविशाल्जे ॥ ९ ॥ तहेंशुरदीरसत्यहरिन॥मदीपजयजगसाक्षिलोकनपाल्जे।मनवचनचित्तअगम्य-॥१ • ॥-जयपरभक्तिलभ्यउताल्जे । भयेविधृतस्रुतचैधृतस्वरूपजयकेवरूयनाथउदारजे ॥ ११ ॥ जयत्रिशृणभाश्रयनिर्दिशेपविज्ञानकेअगारजे ॥ १२ । ताकेहरिनीनाम्बत्तिवपुक्षेत्रज्ञसर्वअधीशसाक्षीलोकेक । जयमुल्पश्रकृतिसुपुरुपभातममूलप्रभुसरयोकके ॥ १२ ॥ यहसुनिकुरुपाकल्डेद्दियनकेजयदेतवरविज्ञानके । जयवासनातरहितसहितप्रकाशजयसत्यानके ॥ १४ ॥

्रभासिलकारणरहितकारणअद्भुतैकारणहुनै । जयशास्त्रश्चतिगणरत्नसागरमोक्षेककारणहुनै ॥ सुनहुबादनंकुंठपतिजे-॥५५॥-प्रकृतियुत्तजीवनहिकेधारकनमो।चेतनहुजङ्क्षोभनसमेभासितसुसंकलपहिनमो॥५६। दोह पशुपासमोसमदासकीअनयासमोचकप्रभुतमो । विभुविकृतिपरकरुणायतनअविनाशिव्यापकसतिनमो।

ळचुअंशजेहिंबह्मादिसुरअरुवेदलेकचराचरे ।
जिमिश्रानिरिवितेतजिनकसिविलाततेहिंबहुवारहे । तिमिविश्वणातेप्रगिटितेहिंमहँदुरतजगतअधारहै२३
सोनिहंअसुरसरहुतियंकनारिक्षीवनकमेंहे । नाहेंगुणहुजीवहुजडहुदेसोशेपमयसवधमेंहे ॥ २४ ॥
मेंजियनकोनिहेंचाहतोयहनागयोनिअपावनी । अभिलापमेरेमुक्तिकीजोजनमरननशावनी ॥ २५ ॥
प्रभुविश्वकरविश्वहिवलकाणविश्वपतिविश्वातमा । अजपरत्रह्माहेपरमपदमणमिमेहेनिधिक्षमा ॥ २६
वरयोगिनमेलचित्तयोगीजाहिनिजहियदेसही । योगेशितकेचरणकोप्रणमामिवारअलेखही ॥ २७ ॥
जिनकीअनंतनशक्तिअविहराबिलकाविल्यतेष्ठमित्रमेरकअहे । विपयीनदुर्लभासारालकआन्रमोल्यरमचहे ॥२८
दोहा-अहंदुद्धिजहिशक्तिते, आत्महिल्येनकोय । महिमाजासुअपारहे, सोरक्षकममहोष् ॥ २९ ॥

उवाच ।

िन्ह्योंविनेषुकारिके, जनसहिविधिगजरोय ॥ ॥तनप्रभुदयासिषुगिरिधारी।नाममाणेतमुणानजहिविच दुनरदीनदयाङा।भगटभयेतहँअतिहिच्चाङा॥३० ुमनअयोरा । अस्तुतिकरहियेरिचहुँभोरा॥ गजपरमदुसारी।निरसिनायनभआगुधपारी

दे होहा—सोरक्ष , जोयहिनिधि इ. तहींबी संकटः अन्वके ।

#### श्रीमद्भागवत-स्कंध ८

दोहा-छैंअंबुनकरऊँ-चकरि, तवकरिकह्मोपुकारि ॥ जयनारायणअसिटग्रुरु, जयभगवा देखिदुसीनिजदासको, उतारेगरुड़तेनाथ ॥ ऍचिल्योजटतेहुते, गहिहाथीन गहेतासुपदमाहहू, जटतेकट्योकराट ॥ गजिह्योड़ायोचकते, फारियान निरिष्टसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्यसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसन्दद्धसम्बद्धसम्बद्धसन्दद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसन्दद्धसम्बद्धसन्यसम्बद्धसन्दद्धसन्दद्

धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपाण् आनंदाम्बुनिधौ अप्रमस्कन्धे र

श्रीशुर

हिः वरणहिंहरियञ्चसर्वे ॥

दोहा-तदॅबद्धाशिवआदिसुर, अरुसुरर्पिगंधर्यं बाजदिनभमदॅदिव्यनगरि । गानकरहिगंधुर्वर ऋषिचारणअरुसिद्धसुरेज्ञा।हरिकीअस्य हरिकोकरियदुवारप्रणामा । गावत्य

कीरप्रदक्षिणापुनिपरणामा । इपित्तगन्तानापनेघामा ॥ ५ ॥ रह्योप्रथमहृहुर्गपर्वा । देवल ताप्रीते दोहा−तातेपायोष्राहतन, हरिताकोषधकीन । तातेविमछस्यरूपछहि, सुरनछखतगतिछीन ॥

होरकरपरसञ्चतगगराज् । भोविनाञ्चाकानसमाज् ॥ भगवतरूपपीतपटपारी । पारिखुः । केञ्चापामगपीअतिजासु । कियोक्चपाअतिरमानिवासु ॥ ६ ॥ पूर्वजन्मकीसुनहुनरेज्ञा । त्यो इन्द्रद्युत्ररह्योयहनामा । केञ्चवन्नतपारकछविपामा ॥ रहेकरतपूजनहरूकाला । तेती तपसीवेपजटाज्ञिरसोहै । मजनिकयेछोंडियदमोहै ॥७॥

दोहा-धुनिअगस्त्यतहँ औचके, आयेशिप्यसमेतु । तिनहिंनिरसिनहिंउटतभो, मौनरह्योत्प्पेनेतु ॥ वैटहकांतभूपसुनिदेखी । कीन्द्योपरमकोपशुटटेखी ॥९॥ अहेअसाधुदुष्टमतिकूरा । द्विः ः गजसमबेटिरह्योपिरछोनी । तानेट्टहेगजहिकीयोनी ॥ १० ॥

#### शुक उवाच।

भाषानापदः है । गजकीयोनिट्द्योदुखदाई।हरिप्रभावसुधिरहीवनाई १२यहिविधिहरिगजराजडधाच्यो । ..., सिद्धगंपर्वविद्युषयञ्जाये । हरिकेचरणनचित्त्त्रमाये ॥

दोहा-गुगमस्याहडपारकरि, यहिविधिश्रीगोविद । गमनिक्योविक्ठंडको, देतस्यरनसुदर्श्द ॥ १३॥ विक्रांति । विक्र

पाठगर्नेद्रमोक्षमुलगाँवै।ताकोअञ्चअस्वप्रनिज्ञावै॥१५॥सवकेमुनतपूर्पवितचाये।असगर्नेद्रसोमाघवर्गाये श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-नोमोहितोहियदशैटसर, कंदरकाननकुंज । वेतर्वशागिरिशृंगसव, सुरपादपमनरंज ॥ १७ ॥ मझराम्भुममञ्चयनञ्जामा।श्चीरसमुद्रगोरियपपामा॥वेतद्वीपवरिवमञ्जिकाशाः । माञाकामोदकीगदाको । चक्रसुद्रश्चेनमोरसहाको ॥ पांचजन्यगरुडहिसगराई ॥१९॥ महानारद्रप्रदञहञादा।अरुमम्भक्तशम्भुप्रदञादा॥२० सूर्यद्वसोमहुताज्ञनकार्ही॥२९॥प्रणवसत्यप्रकृतिहुँसुखमार्दी । गोद्रिजधर्मसुभिक्तहमारी । प्रार्थः वर्षीहर

दोहा-सत्ताइसञ्जिकीतिया, औरोकञ्यपनारि ॥ २२॥ गंगायमुनासरस्वती, नंदासरिज्ञभवारि ॥ त्रहासपिनभवऐरानतको।सप्तऋपिनगणभारकवृतको ॥ जिनकेपुण्यअहँअश्चोका । ऐसेभूपस्कटसुद्योका ॥ र इनसबकोजोजनअनुरागी । चारिदंडवाकीनिशिजागी ॥ करपद्घीयपछटिपटज्ञानी । ेरिक्रां १५५००० ताकेछ्टिजातसवपापा । तनकनरहततनिहंसंतापा॥२२॥जोप्रभातचिठकेगनराई । अ ुल् रेर्स्योरिअस्तुतिसुखदाई । ताकोअंतकालभेंजाई ॥ देहुँविमलमितवंधछोड़ावनि । ेर्स्ये

#### श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-चौंकहिहरिसुरमोददै, अञ्चित्तमञ्चलनाय । गयेआपनेधामको, हैतवारसगराय ॥ २६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहज् देवविरचिते आनंदाम्ब्रनिधे अष्टमस्कंधेचत्रर्थस्तरंगः ॥ ८ ॥

#### शुक उवाच।

दोहा-पापप्रणाञ्चनमेंकह्यो, यहमोचनगजराज । अवरेवतमन्वंतरे, सुनुकुरुपतिमहराज ॥ १ ॥ पँचयोमनुकोरैवतनामा । तामसमनुकोबंधुळ्ळामा ॥ अर्जुनविर्णिवध्यादिकुमारा । रैवतमनुकेपरमञ्दारा ॥ भयोडंद्रविभुजाकोनामा । भूतरयादिकसुरव्यामा ॥ कनकरोमशिरवेदविज्ञानी । भयेसप्रऋषितेहिमन्वंतर । औरहुऐसहिजानहुनस्वर ॥ ३ ॥ शुश्रत्रजापतिकीछविछाई । ताकेभेवैकुंठसुरारी । सुरसँगळेअरिसेनसँहारी ॥ ४ ॥ जानिरमारुलश्रीभगवाना ।

दोहा-सकळलोकअरुलोकपति, जाकोनितवहुवार । नमस्कारकरतैरहतः शोभाजासुअपार ॥ ५ ॥ जाकोग्रणप्रभावसालछायो । प्रथमहिमेंतमसांचपगायो॥धरणिरेणुकनवरुगनिछेवै । पैनसकतग्रणगनिहरिदेवै छउयोंमन्वंतरसुविचित्रा । चाक्षुकनामसुचक्षुकपुत्रा ॥ पुरुषसुधुन्नपुरुषादिकताके । भयेपुत्रबहुषरमप्रभाके इंद्रभयोमंत्रद्रमनामा । अप्यादिकसुरगणछविधामा ॥ वीरहविष्मादिकहुसुनीज्ञा । ोः 🔍 😘 😘 🚓 तहँ वैराजप्रजापतिकेरी । संभूतीतियसुछविघेनेरी ॥ अजितनामयहश्रीभगवाना । प्रगटभयेतहँकूपानिधाना

दोहा-जोमधिक्षीरसमुद्रको, सुधासरनकोदीन । मंदरकोधारणिकयो, कच्छपरूपनवीन ॥ १० ॥

यहसनिक्रुरुपतिअतिहरपाई । श्रीशककोयहविनयसनाई ॥

राजीवाच । विभिन्न विकास करिया के कि विभिन्न के विभिन्न के विभिन्न के विभन्न के समानिकारिक समानिकारिकारिक समानिकारिक समानिकारिकारिक समानिकारिक समानिकारिकारिक समानिकारिक समानिकारिकारिक समानिकारिक समा रह्योबहुततापनतेतापी । अवतुबकृपाभयोबिनतापी ॥ १३॥

#### सृत उवाच। and the state of the second of the state of

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-जवसमुरनतेमुरसक्छ, गेअस्रनतेमारि ॥ तवमरिषुद्धमीमेंपरे, चठेनपुनिसुधिधारि ॥ १५ ॥ मोरहएकसमयहरवासा । रहेजातकहुँपरमत्रकासा ॥ तहाँमिल्योमारमपुरराजा । ेः ेि त्वि पेरावतमरह्योसवारा । वज्राटियेकरप्रभावपारा ॥ सुनिदीन्दीइंददिनिजयाला ।

सोट्युमानिज्ञमपद्छायो । ऐरावतर्कुंभनिपहिरायो ॥ ऐरावतटेकुंडहिघारी । चरणचापिचूरणकेंडारी ॥ देसतमुनिकोभयोप्रकोषा । ज्वटितद्वताञ्जनमनुष्टततोषा ॥ दीन्द्योञ्ञापजवेदुर्वासा । तुवत्रिटोकश्रीहोइविन

दोहा—बासवित्रभुवनसहिततव, भयेविभृतिविहीन ॥ यज्ञादिकसिगरीकिया, आञ्जहिभईविछीन ॥ १६ ॥ सोछितिइंद्रादिकदुसपागे । ज्ञरिसवमंत्रकरनतहँछागे ॥ पाईनीईश्रीछाभउपाई । तवसिगरेसुरअतिदुखछाई ॥ श्चिरसुभरम्रज्ञाढिगजाई।करिनतिविधिकोविनयसुनाई१८विनातेजविनवछतिनदेखी।वछप्रतापपुतअसुरनछेखी करिएकाप्रमनकृष्णीईप्याई।कह्योसुरनसोविधिहरपाई२०इमहोववअस्तवअसुरारी।नरतिर्यकतरुजेजिय जोईअवतारकछानिअंशते।उत्पतिहेंश्चतिगनप्रशंसते॥तिनकेशरणहोवअवछायक।रक्षणकारिहेंशिभ्रयननायक

दोद्दा-यद्पिनतिनकोवध्यकोठ, निर्देश्यक्वेयोग ॥ त्यागनयोगनआदरे, योगसुनहुँसुरछोग ॥ तद्पिनाञ्चस्वपाठनदेद्वात्रियुणपरतश्रीरमानिकेत्व॥२२॥तिनकोपाठनकोयद्दकाछा।जानहुसत्यसकछदिगपा तातेहरिकेञ्चरणसिपारी । छेडुआपनोसकछसुपारी ॥ जगन्नाथहैदेवनप्यारे । देहिनकेदुरानाञ्चानहारे ॥ यहिपिकहिपिदिवनकाईं।छितनकोअपनेसँगमाई॥गयेअजितक्कृष्णहिकेपामा।जोप्रकृतिहिपरअतिअभि परयोजतिवनतासुसरारी।प्रथमसुन्योयदस्तवअसुरारी॥ छर्योनताकोरूपअनूपा। करिइंद्रीनिश्चसुसुन

दोद्दा-करनछगेअस्तुतितहाँ, ब्रह्मासुरनसमेत ॥ अमृठउपनिपदवाणिते, ब्रगटनकृपानिकेत ॥ २४ ॥

#### व्रह्मोवाच ।

दोहा-जिनकोसुरहुनजानहीं, मायहिरहत्तभुटान ॥ असुगदिककिमिनानहीं, जेरनतमहिंप्रधान ॥ ३१ गाँतिकाछंद-जाँमेलुविंपिभृतिनेनकृतपरिजाकोसरानहीं, सोमहायुरुपितानानम्परतंत्रनहिंगभरान ॥ ३१ गाँतिकाछंद-जाँमेलुविंपिभृतिनेनकृतपरिजाकोसरान्हें । सोमहायुरुपितिहोष्ममृतनेनकृतपरित्त ॥ ३२ सर्वेकरोकने स्वार्थकोपिक विज्ञानस्वरत्त्र । सोमहायुर्पितहोष्ममृतनेनकृतपरि ॥ ३२ सर्वेकरोकने स्वार्थकोप्यादन्त्र । अस्व सर्वेकरोकने स्वार्थकोप्यादन्त्र । अस्व सर्वेकरोकि स्वार्थकोप्यादन्त्र । अस्व स्वयं स्वार्थकोपिक स्वार्थक स्वार्थकोपिक स्वार्थकोपिक स्वार्थक स्वर्धक स्वार्थक स्वार्यक स्वार्थक स्वार्यक स्वार्थक स्वार्यक स्वार्थक स्वार्थक स्वार्यक स्वार्थक स्वार्यक स्वार्थक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्थक स्वार

.सोतरनिजाकोहेविलोचनजगतकोआधारहै । सोब्रह्मपरमविभूतिहोयप्रसन्ननंदक्रमारहै ॥ ३६:॥ सहओजवळजातेत्रगटचरअचरकोजोत्राणहै । अवनीशसमजेहिंहमउपासिंहवेगजासअमानहै ॥ सोपवनजाकेप्राणतेष्रगटितपरमविस्तारहै । सोब्रह्मपरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ३७ ॥ तनछिद्रजाकेद्रेतेउदैजगश्रवणतेद्शदिशिभई । मनप्राणवपुअसुकोअधारविषेवजेहिंइद्रांठई ॥ सोनभभयोजेहिंपरपुरुपकेनाभितेअविकारहै । सोब्रह्मपरमविभूतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ३८॥ बलतेमहें द्रप्रसादतेस्र कोपतेशिवनासुके । मतितेचतुर्भुखवेदऋषितनछिद्रतेअतिभासुके ॥ अरुप्रजापतितेहिमेंहतेउतपतिभयेवहुवारहैं। सोत्रहापरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै॥ ३९.॥ उरतेरमाछायापितरजेहिधर्मअस्तनतेभयो । अरुपीठितेअधरमजन्योदिविशीशतेउतपितलयो। जींहवरविहारहितेभईसुरसंदरींसुकुमारहै । सोत्रहापरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ४० ॥ अरुविप्रवेदहुजासुमुखतेवाँहतेक्षत्रीयलै । जेहिंडरुतेटतपतिभयेसमवैश्यअतिचातुरभलै ॥ अरुगद्रत्वप्रतिप्रगटसेवावृत्तिजिनहिंअधारहै । सोब्रह्मपरमाविभृतिहोहप्रसन्ननंद्कुमारहै ॥ ४१ ॥ अरुअयुअयरतेलोभुकरपुओठतेजोहिप्रीतिहै। दुतिनासिकातेपुरसतेभोकामहितपुशुरीतिहै॥ जोहिपलकतेभोकालमुखतेभयोयमविकरारहै । तोत्रहापरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ४२ ॥ गुनकर्मपाँचीभूतवयत्रह्मांडजेहिसंकल्पते । जेहिजानहींबुधअबुधजाहिनजानहींमितिअल्पते ॥ जोभक्तकोरक्षकसदादुष्टनिवमर्दनहारहै । सोन्नझपरमिवभूतिहोयनसन्ननंदकुमारहै ॥ ४३ ॥ भविकारशक्तिअधारजैनिजआत्मकरनविहारजै । मायारचितग्रुणैमैनरतमारुतसरिससंचारजैं ॥ करुणाअपारअधारजगसुकुमारअतिछविवारजे । आनंदसारविद्वारजैरप्रराजनंदकुमारजे ॥ ४४ दोहा-इारणागतहमरावरे, कीजेबाहिसनाथ । मेदहँसनियुतसुखकमळ, ळखनचेंहेंतुवनाथ ॥ ४५ ॥

द्वाहा नशरपागतहरूप प्रभाग नार्ष्या विश्व प्रभाग कर्या है क्रिक्ट कर्या क्रिक्ट कर क्रिक्ट क्रिक्ट कर क्रिक्ट क्रिक्ट कर क्रिक्ट क्रिक्ट कर क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट कर क्रिक्ट कर क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट कर क्र

दोद्दा-निह्ननानतकोडचरिततुन, त्रिग्रणनाथग्हनामि॥प्राकृतग्रणतेरहितद्दी, तुमिह्निभनंतनमामि ॥
सतग्रणतेर्हेनगटसुर, सतग्रणपाटकभाष । तातेप्रगटिसुकुंदभन, भेटहुसुरसंताप ॥ ५० ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजागांधवेशविश्वनाथसिंदात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजागहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृषापात्राधिकारिरपुराजसिंहन्
देवकृते भानंदास्वनिषी भ्रष्टमस्कंषे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

#### गुक उवाच।

हारा-जबपिरिविधिविधिविधित्तसुर, अस्तुतिकियोगनाइ ॥ तवतिनकेसनसुस्तृपति, प्रगुटेशीयदुराइ ॥ मातरुग्रदस्वदिन्मेभार । दिशनस्य गित्रामानमदात्र ॥ देवनद्यस्यापिरकाशा । ०तिनपर िन ग्रामानमदात्र ॥ देवनद्यस्यापिरकाशा । ०तिनपर िन ग्रामानमदात्रित्तरिहार्गराकियोनिर्मासक्वयद्वविसारास्त्राक्षाक्ष्मवस्त्रस्यक्षम् । का वान १ पास्त्रस्यक्षम् । का वान १ पास्त्रस्य । वास्त्रस्य । वास्तर्य । वास्तरस्य । वास्तर

कोस्तुभकंडमहाछविछाई । अंबुधिजाउरमहँसुखदाई ॥ करैउदरलोंहारविहारा । त्रखतजाहिमनटरैनटारा । अस्र सुद्देनेनादितनपारी । प्रसुकोसेवनकर्राहेसुलारी ॥ निरक्षिताथकोह्रप्रअनुषा । ब्रह्माशिवऔरहुसुरभूपा कियोधरिणमहँदंडप्रणामा।पूरणभयेसकलमनकामा ॥ लेशिवस िक्त उन्हें उन्हें उन्हें निप्ति नपर्यु प्रमा

दोहा-जैमुकुंद्गोविंदजे, जैआनंदअमृद ॥ जैदुखद्दंद्दिमंदकर, जैवृन्दावनचंद् ॥

छदगीतिका-निहित्तेत्वमां पीनतुववतपितपाटनसंहारो । प्राकृतगुणनतेरहितआनंदितिधृहोविइवंभरो ॥ सूसमद्धेतस्ममअहोपूरणप्रकाञ्चअसंबद्धो । प्रगटितप्रभावनमामितुमकोअसुरदरनप्रचंदहो ॥ ८ ॥ सूसमद्धेतस्ममअहोपूरणप्रकाञ्चअसंबद्धो । तिहुँछोक्षयुत्तआपुनिहमेंत्रुममेंटरतोअवधानसो ॥ ९ ॥ वर्षकप्रवृत्तिहमोस्वामिष्मेत्रुमहिंमेंवंतहुँरह्यो । तिहितेजगतकेआदिमध्यद्धअंततुमकोश्चितिकह्यो ॥ जेसेकटशकीमृत्तिकापेजीवजङ्केतप्रअहो । सर्वदानाथस्वतंत्रविष्ठसहुद्धासकोद्धुसनिहंसहो ॥ १० निजप्रकृतितेयद्दविश्वस्तिकापेजीवजङ्केतप्रअहो । सर्वदानाथस्वतंत्रविष्ठसहुद्धासकोद्धुसनिहंसहो ॥ १० निजपकृतितेयद्दविश्वसार्वज्ञवाभित्रवेशकारित्तिहरहुद्दि। पिवश्वस्वणनहिंदितहोतिस्रवेशुप्रध्यानहिंद्यरी ॥ जिमिश्वनर्द्धभ्यमें सहीमेअञ्चलकोभेपयो । तिमियागवटतेतुमहिंदितर्द्धाहित्यगिणिजङ्जीवनटयो ॥ विभियागवटतेतुमहिंदित्याभित्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्तिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रविश्वस्तिस्रविश्वस्तिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्रवेशितिस्यतिस्रवेशितिस्यास्यवेशितिस्यतिस्रवेशितिस्रवेशितिस्यतिस्रवेशितिस्

दोहा-तातेकारकप्रभुकृपा, कृपा.संधुयदुराह ॥ द्विजदेवनकोमोदकार, देंडुउपायवताह ॥ १५ ॥ श्रीकृक उवाच ।

जबयहिविभिन्नझादिकदेवा । विनयिकयोकरजोरिससेवा॥तयसुरसभिन्नायमञ्जजानी । २२००० , हँ अर , उ सागरमयनादिकरिङीङ॥करहुँविहारसुखद्शुभृज्ञीङ॥अससुरेज्ञपतिमनाहिविचारी।सबदेवनसोगिराडचारी १

श्रीभगवानुवाच ।

हेविरंचिहेरांसुसुरेसा । हत्तवसुरममसुनहुँनिदेशा ॥ जेहिंविधिचहासुसराई । तोउपायमेंदेहुँवताई ॥ जाहकरहदानवनमिताई । जवळांअपनावळनदेखाई ॥ अवकाळउनकोसुखराई । तो कि. कि. कि. कि.

दोदा-सुनदुसुकटसुरवरसदी, यहजानतसक्कोइ । जोडपायतेहोतदै, सोनपराक्रमदोद ॥ २८ ॥ काटकटतदेअविक्षिकदेगो।तादिनदरियोकसुनकरेगो॥कामकोपअस्टोभतदादी।कीजोनदिसक्वस्तुनमादी :

श्रीशुक् उवाच ।

भसक्तिदेवनसीभगवाना । अपेष्ट्रपत्रदेशेवरयाँना२ दक्षित्रविः िर्द्धाः नामाणम् स्तािन् । अरुमदेद्वनादिकलमुत्तर्सा । बल्कियानग्वेछलकारी॥२७।देसिसुरनकरें अमुद्रप्रवंदा । स्तािन् विक्रास्त्रवंदा । स्तािन निर्दासिनिरासुपदेवनकारीं । अर्द्द्यावीलेकमननारीं ॥ मुन्निविरापदिनाननवारी । नि

さんかんか する

दोहा-देवनकेमारनहिते, करवुनअसुरप्रयास । अवनहिरोकदुसुरनको आवनमेरनास ॥ २८॥ सुनतसँबरानरसुत्तवाचे । देवनकोवटिडिबटेआये ॥ ७४५ । लियोजीतिजोत्रिभुवनकाहीं।जाकोयश्रफैल्योजगमाहीं२९मधुरमहेंद्रवचनमुखगायोजेहिंविधि सुरअरुअसुरअहेंदोडभाई । उचितनतिनकेबीचल्डाई ॥ तातेअसमीहिंडचितदेखाँवे । दोउपैनिधिमधिमुधानिकासी । करहिंपानहेविसुखरासी ॥ दानवदेवअमरजबह्वेहैं । तबकोद्धसेभीतिनपैंहें ॥

दोहा—यदिविधिम्रुनिवासववचन, दैत्यराजहरपाय । कह्योविचारिकयोभले, तुमसुजानसुरराय ॥ इांबरआदिकदैत्यमहाने । वासववचनसुनतहरपाने ॥ ३१ ॥ तहादैवदानवसुखळाई । आपुसमें उद्धिमथनकोसमयविचारी । अमृतहेतदोउकियेतयारी॥३२॥बाहुदंडसोंसुरहुसुरारी । लियो पैनिधिगमनेयुतअहळादा । वार्राहेबारकरतदोछनादा ॥३३॥ जबमंदरहिद्दुरिलेआये । तबसुरअसुरमहा सकेनलेचिलमंदरभारी।व्यथितदियोमारगमहँडारी॥३४॥गिरतमंदराचळरवळायो।सबदेवनदानवनवपायो ॥३

दोहा—कंपवाहुकटिसवनके, ट्रटेळिहिगिरिभार । जेकछुवाँचेअसुरसुर, तेकियहाहाकार ॥
तिनकोजानिमनोरथभँगा । ह्वेसवारहरिनाथिवहंगा ॥ अतिआतुरआयेतेहिठोरा । करुणाकरदेवकीकिशोरा॥३
गिरितेमरेनिरिसयदुराई । दियोदेवदानवनिजयाई ॥ उठेसकळसोवतसेजागे । मानहुकोहुतनकछुनहिळागे ॥३
तहांमंदराचळकहनाथा । विनप्रयासगिहएकहिहाथा ॥ गरुड्पीठिधरिचढिभगवाना । कियोक्षीरसागर विक्रेसुरासुरहोरतसंगा । प्रश्वकाअस्तुतिकरतअभंगा ॥ पहुँचेजवैक्षीरिनिधितीरा । सुरअसुरनसमेतयदुवीरा॥३

दोहा—तबसागरकेतीरथरि, मंदरगरुङ्डतारि । हरिज्ञासन्छहिगमन्किय, बासुकिभीतिविचारि ॥ ३ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांथवेज्ञाविङ्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज्

देवकृते आनंदाम्बनिधौ अष्टमस्कंधे पष्टस्तरंगः॥ ६ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दे[हा-सुधाभागकहिदेनसुर, वासुकिनागवोछा । ताकोमंदरंमध्यमें, ग्रुनसमिद्यछपटा ।। १ ॥ मोदित्तभद्यतेहत्तमनदीन्हें।सागरमथनअरंभृहिकीन्हें।प्रथमगद्योहित्वासुकिआनन।अहिसुखअसुरनमहणकराव हिरपाछेदेवहुगहिळीन्हें॥२॥देखतअसुरतकमनकीन्हें॥शुअसुखदेवनमहणकरायो।अशुअपुच्छहिरहमहिवतायो ऐसोदानवमनहिविचारी। माधवर्तोसविगराज्यारी।शुअअरुअशुच्छिकिममहण असकहिमोनरहेअतिनिहरे।जानिअसमाराज्यान्यमंगळपुच्छनपकरे।।।।असुरमीनळखिहारसुस्याहे।सुर्युतगहेपु

दोहा-तहाँ सुरासुरवासुकिहि, पकरिस्तृनिजनिजभाग ॥५॥ अमृतहेतपर्यासेथुको, मोदितमेथनलाग ॥ छद्दोनमंदरमयतअधारा । नीचेकोधितचल्योअधारा॥६॥यद्धिसुरासुररोकतजाही । चलेजातअधलमगतनाई देखिसकलतहँभयेदुखारी । निजप्रयाससवृथाविचारी ॥ सृक्षिगयेसुखहोहुनकेरे । मानेसवअभाग्यकेफेरे ॥ ७ विचनविलोकिमलीभगवाना।जिनकोवलिज्ञेत्रवाना।।तिनकोवलिज्ञेत्रवाना।।तिनकोवलिज्ञेत्रवाना।।तिनकोवलिज्ञेत्रवाना।।तिनकोवलिज्ञेत्रवाना।।तिनकोविल्यान्यो।अधितकरधतुरत्ववाच्यो॥८॥निकस्योनिरिस्श्रिल्यहेवनीरा।मयनल्येषुनिकस्यीर्शार

दोहा-छात्तयोजनिहर्पीठिकरिः, मंदरपाऱ्योनाय । शोभितहोत्भयेतहाँ, मनुदुरीपनिधिपाय ॥ ९ ॥ तहाँ धुरामुरअतिमुत्तपागोअतिबळ्तोंगिरिष्चनळागे।निजपीठिहिमहँशैळभयावत।हरिमानतमीहिकोचसनुआव देवनदुन्यनवासुकिमाहाँ । धऱ्योतेजनिजभोश्रमनाहीं॥९ १॥भंदरउपरवेठिभगवाना । सहसवाहतीधऱ्योमहाना नहुशैळपर्शैळविराजा।कियअस्तुतिविधिशम्मुसमाजा॥वरपनळगेमुमनचहुँभोरा। मुरसुंदरािकयोक्छशोरा १ भयतसमयकोचदुसनहिंपायो॥शीरिधमयनळगेचळवारे।मकरमीनभेद्रसितसभार १३

-सुरअसुरनऍचततहाँ, ।। सहसवदनअक्टगनसों, बम्योग्नाछविषपीर ॥ । ण्योदवारिवनवश्रविकाला गहेपूछिनहिअवपछिताने । माधवकृतयहछ्छस्वजाने ॥१४॥ दहनदपटदेवनहिगजागी।पागवागदाह धूमधूसरितवदनभरेहे । सकछद्वह्वेन्यथितगयेहें ॥ तबहरिप्रेरितमेपअपारा । छोडनछगेअंबुकीपारा मारुत्ज्ञीतछब्हितेहिटोरा।कियोज्ञांतवाम्रिक्विपयोरा॥१५॥मूथतमुराम्ररक्रेयहिभाँती।बीतिगयेसहस

दोहा—कढचोअनृतनहिजनअसुर, सुरहुथकेनड्भाग ॥ अजितछोडाइतिन्हेंत्वै, आपहिमंथनलार छंदमनोहरा—पटपीतळलामातनपनञ्चामाअतिअभिरामाप्रदकामा, कटिअतिक्षामा।

मिष्रमाठकारोता स्वापाता स्वाप

दाहा—मच्छकच्छसचिकलभे, कीन्द्राोआरतज्ञोर ॥ मथतन्द्रिभयमहिकटचो, हालाहलविषय दिज्ञिविद्ज्ञिनमहाँविपकीञ्चाला । छाइरहीआतिअसहकराला ॥ जरनलगेसुरस्रसुरकतारे। भागि सक्योनकोईतिन्देंवचाई । गिरेसदाज्ञिवज्ञरणहिजाई॥३९॥जोचाहतत्रिसुवनकल्याना । गौरीसहितपर्ये गिरिकेलासबैठिवपकेत्रोकरतमहातपजनगतिहेत्॥निरस्तिज्ञोवेसिगरेदुत्त्रधामा। ेन

#### प्रजापतय ऊच्चः।

महादवदेवनप्रभुपावन । भूतात्मासवभूतनभावन॥हमैंदहत्तविपत्रिभुवनजारक।तमिवननाहिंदेखातवध दोहा-वंधमोक्षप्रदन्तगतके, तुम्हीएकहोईक ॥ यातेज्ञानीतुमहिको, भजनकरेंगोरीक ॥ २२ ॥ छंदगीतिका-उतपतिपालनप्रलयजगकीकरनजबइच्छाकरो । निजज्ञाकितेतबब्रह्मविप्णुमहेज्ञये-द्यमपरब्दासपरम्युप्तहचित्रभचित्रसिरजकअहो ॥ २८ ॥ जाआदिजगतनिवासजगवपुजगतपतिज तुमवेदवर्णितसक्छआरमाकाच्क्रतुस्तिधर्महौ । गुणद्रव्यइंद्रीप्राणभापस्वभावस्वशुभकर्महौ ॥ तुमप्रणवप्रतिपादित-॥२५॥-अखिङ्सुरमेंअनङतुववदनहै।पद्कंजपुहुमीकाङगति।देँझिकरनवरुण नभनाभिमारुतइवाससुरजनेनजळतुवरतहै । आतमाजननआधारशशिमनश्शिदेवनिकेतहै ॥ २७ । दोनकुससागरअस्थिगिरितरुखताओपिपरोमहै। हैपातृतुबयेखंदसातौद्धदयधमंहहोगहै ॥ २८ ॥ द्धसप्नश्रुतितिहरोअहेजेहिअएन्निश्चतमंत्रहें। परमार्थतत्त्वश्रिवाख्यज्योतिस्वरूपआपस्वतंत्रहे ॥ २ नावृतनभापनभ्रमेमनगर्वानित्रगुणनिनेनहे । प्रगटतनिगमसरवज्ञवेददुउसनिछंद्दिऐनहे ॥ ३०॥ निपिहरिनजानहिरानरीमतिअसिङ्डोकनपाङ्हे। ॥ ३१ ॥ तुवज्योतित्रेगुणहोनम्हमस्वरूपसम्बद्धसम् मनसिन्निप्रअरुदसमादिविनाज्ञनिद्विववरुपनो । निजकृतजगतनिनदगअनरुकनीज्ञासानाज्ञसनिद्वि सुनिमनविचितितचरणजिनयुत्तरमातपकारेरक्षके । निरष्टमञ्चठितनकोकइतरत्रअञ्चमञ्चानहिद्दिसके चिदचिदहुपरव्यापकतुर्ग्हेत्रझादिसुरनर्दिजान्हीं । तोकोनविधिअस्तृतिकरनदमरावरीअनुमान्हीं ॥ " दोदा-इमकेवल्यहजानहीं, तुमतेपरनहिंकोइ ॥ जीवनकेमंगलहिंते, इनप्रगटत्वहोइ ॥ ३५ ॥ श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-निरासिपननकोदुःसञ्जित करिकेष्टपामहेश ॥ गोरीसोंबोटेतहाँ, मूतमित्रभूतेश ॥ ३६ ॥ महादेव उवाच ।

मप्पोष्ठराष्ठ्ररसीरिपकार्से । निकस्पोदाटाइटतेहिमार्से॥तातेनरेनातस्वयानी।

छियोजीतिजोत्रिभुवनकाहीं।जाकोयशुक्तेल्योजगगार्ही२९मधुरमहेंद्रवचनमुखगाये।जेदिविधियदुवरति<del>न्हें</del>तिस् सरभरुअसुरभहेंदे।उभाई । उचितनतिनकेवीचळड़ाई ॥ तातेअसमीहिंउचितदेखावे । जोतुम्हरेडुमनमॅपरिजां दोज्पेनिधिमथिसुधानिकासी । कर्राहपानहोत्रेसुखरासी ॥ दानवदेवअमरजबहुँ । तवकोळसेभीतिनपुँहँ ॥ ३

दोहा-याँदेविधिमुनिवासववचन, दैत्यराजहरपाय । कह्योविचारकियोभन्छे, तुममुजानमुरराय ॥ इंबरआदिकदैत्यमहाने । वासववचनसुनतहरपाने ॥ ३१ ॥ तहदिवदानवसुखछाई । आपुसमेंकरिसचैमिता उद्धिमयनकोसमयविचारी । अमृतहेतदोउकियेतयारी॥३२॥गहुदंडसॉसुरहुसुरारी। टियोमंदराचछहिउसार वैनिधिगमनेयुत्तअहछादा । वारहिंबारकरतदोजनादा ॥३३॥ जबमंदरहिदृरिछँआये । तबष्ठरअधुरमहाश्रमपार सकेनछैचिछमंदरभारी।व्यथितिदयोमारगमहँडारी॥३४॥गिरतमंदराचछरवछायो।सबदेवनदानवनचपायो ॥३४

दोहा-फंपवाहकटिसवनके, ट्रटेलहिगिरिभार । जेकछवाँचेमसुरसर, तेकियहाहाकार ॥ तिनकोजानिमनोरयभंगा । हैसवारहरिनाथविहंगा ॥ अतिआत्तरआयेतेहिठोरा । करुणाकरदेवकीकिकोरा॥३६ गिरितेमरेनिरखियदराई । दियोदेवदानवनिजयाई ॥ उठेसकळसोवतसेनागे । मानदुकोद्धतनकछुनिईछागे॥३७ तहांमंदराचळकहनाथा । विनप्रयासगहिएकहिहाया ॥ गरुड्पीठिघरिचढिभगवाना । कियोक्षीरसागरिहपयाना चछेसराष्ट्ररदौरतसंगा । प्रभुकीअस्तृतिकरतअभंगा ॥ पहुँचेजवैक्षीरिनिधितीरा । सुरअसुरनसमेतयदुर्वारा॥३८

दोहा-तनसागरकेतीरघरि, मंदरगरुङ्खतारि । हरिज्ञासनल्डिशमनकिया वासकिशीतिविचारि ॥ ३९।

इति सिद्धिश्रीमहाराजािथराजश्रीमहाराजावांधवेज्ञाविज्ञवनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-थिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिर<u>खराजसिं</u>हज् देवकृते आनंदाम्बनिधौ अष्टमस्कंधे पष्टस्तरंगः॥ ६॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा-सधाभागकहिदैनसुर, वासुकिनागबोलाइ। ताकोमंदरंमध्यमें, ग्रुनसमृदियलपटाइ॥ १॥ मोदितअमृतहेतमनदीन्दें।सागरमथनअरंभहिकीन्हें॥प्रथमगह्योहरिवासुिकआनन।अद्विसुखअसुरनप्रहणकरावन। हरिपाछिदेवहुगहिछीन्हें॥२॥देखतअसुरतकेमनकीन्हें॥भुभसुखदेवनग्रहणकरायो।अभुभपुच्छहरिद्दमहिवतायो ऐसोदानवमन्हिविचारी । माधवसॉसविगराडचारी॥शुभअरुअशुभहमहुँहरिजाने।अशुभुज्छिकिमित्रहणहिठाने। असकृहिमौनरहेअतिनिडरे।जानिअमंगलपुच्छनपकरे॥४॥असुरमौनललिहरिसुसक्याँई।सुरयुतगहेपुच्छसुखदाई।

दोहा-तहाँसुरासुरवासुकिहि, पकरिसुनिजनिजभाग ॥५॥ अमृतहेतपयसिंधुको, मोदितमंथनछाग ॥ छद्योनमंदरमयतअधारा । नीचेकोधितचल्योअपारा॥६॥यदिषसुरासुररोकतजाही । चलोनातअधरमगतनाही। देखिसक्छतहँभयेदुखारी । निजप्रयाससबृध्याविचारी ॥ सूखिगयेसुखदोहनकेरे । मानेसबअभाग्यकेफेरे ॥ ७। वियनविळोकिवळीभगवाना।जिनकोवळत्रिभुवनकोजाना॥तहँधरिकच्छपरूपविञाला।क्षीरसिधमहँपैठिक्रपाळा । भंदरकोनिजपीठिहिधाऱ्यो।अधते उत्पव्यत्रसंख्वाऱ्यो॥८॥निकस्योनिरखिक्रीठदोखनीरा।मथनलगेपुनिकैधरिधीरा। दोहा-छाखयोजनहिपीठिकरि, मंदरघाऱ्योनाथ । शोभितहोतभयेतहाँ, मनहदीपनिधिपाथ ॥ ९ ॥

तहाँ धुराधुरअति धुलपागे।अतिवल्सोंगिरिएंचनलागे।निजपीठिहिमहँशैल्भमानत।हारेमानतमोहिकोलल्लाआच देवनदैत्यनवासुकिमाहीं । धऱ्योतेजनिजभोश्रमनाहीं॥३९॥मंदरलपरवैठिभगवाना । सहसवाहसोधऱ्योमहाना । मनदुर्शेष्ठपरशैखविराजा।कियअस्तुतिविधिशम्भ्रसमाजा॥वरपनळगेसुमनचहुँओरा। सुरसुंदरीकियोकळशोरा १ ।मयतसमयकोउदुखर्नीहंपायो॥श्लीरिधमथनलगेवलवारे।मकरमीनभेदुखितअपारे १३।

🏸 दोहा-सुरअसुरनऍचततहाँ, परचोवासुकिहिजोर ॥ सहसवदनअरुद्दगनसों, वन्योज्वाछिवपयोर ॥ । गोलोमहुकालेयमहाना ॥ जरेसकळळागतविपञ्चाळा । ज्योंदवारिवनवृश्वविज्ञास्त्र।

तिनकोअभयप्राणकोदाना।सक्छभाँतिमोहिंडचितछखाना॥अहैप्रभुनकीयहप्रभुताई।दीननपाछनकरववन साधुत्राणदेप्राणिनपाँछे । सुरतिकरतनहिंबैरविशाँछे ॥३९॥ देतहिजीवनजीवनदाना । आग्रुप्रसन्नहोतभगव हरिप्रसन्ननेहिंहोतभवानी । तबह्मसव्यसन्नतेहिष्यानी॥तातेभैसबहितकृष्याना।करिहोंअवशिहछाहछपाना

दोहा—नवशंकरयहिविधिकह्यो, तवगोरीहरपाइ । गुनिप्रभावनिजनाथको, अनुमतिदियोसुनाइ ॥ करनहेतहाळाहळपाना।गयेश्वीरनिधितीरइङ्गाना॥४९॥हरसमेटिधरिकरतळमाहीं।कियोपानहाळाहळकाहीं। सोऊअपनोवळिहेदेखायो।नीळकंठशिवकाहवनायो ॥ सोभूपितकीन्द्योगळकाहीं॥४३॥ हरकेविधाभईकछुन ह्वेतोपरदुखमाहँदुखारी । सोइआराधनहरिकोभारी॥४९॥निरिक्षशुक्रोकममहाना । तहँविरंचिहरिकियेप प्रजासमृहमोदअतिपायो । उमानेनआनंदुजळआयो ॥ देवुंदुभिदरपेसुरफूळा । कह्योकोनप्रभुश्ंकरत्रळा॥

दोहा-पियतिगन्योकरतेजोकछः, विपतिहिंतुरतिहधाइ । विपीजंतुअहिआदिसनः, पानिकेयेहरपाइ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशिवश्वनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजिसहरू

देवकृते अप्टमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-हाटाहरूकोपानिकय, जवशंकरहरपाइ । तवहिंसुरासुरक्षीरिनिधि, मथनलगेमनटाइ ॥ सुरभीतवनिकसीसुखदाई ॥१॥ जाकोऋपिठीन्द्योंतहँधाई॥सिविधियज्ञकरिजाकेक्षीरा।गमनहिंबहाटोकस्रुनिधी पुनिवचैश्रवातहँवाजी।निकस्योशशिसमानछिवराजी॥ठीन्द्योविठअतिचाहतताको।हरिसिखयेहि। ठियोनवाक निकस्योपुनिऐरावतनागा।चारिदंतसुंदरसवभागा ॥ श्वेतवरणतनपरमप्रकाश।जाकोछिखठाजवकेठाशा ॥३ पारिजातपुनिकठयोसोहावन । जोसुरठोकनकोछिविछावन ॥ देतकामनापूरिकारों । जैसेकुरुपतिकापपरामे ॥ दोहा-पुनिकाहितुभमणिकठतभो, अरुणवरणसुराकंद । वरधारणहितआगुर्ही, ठीन्द्योताहिसुकुंद ॥ ६

पुनिअप्सरास्त्रीर्यंगारः । निकसीतहँ मुपमाआगारा ॥ करिद्देकटाक्षभेदम्रसक्याई। दिविवासिनकहँ नेषुराद्राई ॥ पुनिअप्सरास्त्रीर्यंगारा । निकसीतहँ मुपस्यादेश । पुनिअप्तर्याद्री । प्राप्त । स्विक्ष्याद्री । प्राप्त । स्विक्ष्याद्री । स्विक्ष्य । स्विक्ष्

दादा-पंचाय्यगीयनद्दं । सुमनदियोग्नतुरात ॥१०॥११॥ कमलाकोअभिषेकविषि।विरच्योप्रतिनसमात्र सदैगंपविष्योग्नत्यात्र । नाचनल्यांअप्सरानाना ॥ १२ ॥ इरितेषणुअक्ष्यीणमृदंगा । गोप्रराष्ट्र राठोल्डकर्सगा भेषमृतिपरिल्योग्नावनाभयोशोरतद्वेअतिस्रताल्या ।। इत्यायनक्ष्य निज्ञ शुंदा।करवायोजक्षान्य अर्थे द्वित्वरपद्पद्वनहेला । रमायरणमदेवातिस्तुगंग ॥१२॥ सुगल्योत्यव्यक्षिणालिकाला ।दियोगक्षाद्वित्यस्त्र ।। द्वित्यस्त

द्दारा-नःगदियोकुंद्रटसुभगः दियोगस्त्रितिहारः ॥ कमटाकादीन्द्रोक्षम्छः कमटागनसुससारः ॥ १६ ॥ नारीगमपम्हिद्दुटार्गः॥ टेक्गकम्टम्।टछित्यम्॥॥वर्गमापुद्रम्।छित्रिष्ठायताक्षियमुस्तवन्नित्तस्रोतगायतः कुंद्रटदियक्षोटानमारीप्पनदुद्राभनग्रदेम्मोदारीः नीरमुग्यन्प्रश्याद्वाद्राटाने।टानगरितमुगकानिर्गते १ भारतपुरवद्रोकरनेया । मानदुस्तर्गदेश्वेद्रश्याः ॥ काक्ष्मभावतः । अगगगनिर्ह्शिगणिपपापतः॥ मुद्रस्यक्रकारिकटक्षीगरिटन्तम्।त्राधुपद्वेशेगाः क्षत्रस्याविष्णामीनमाना।एदग्विमनुसुगसमुगमानाः १८

होत्त-भष्टवहरितार्गरितः राज्यम् तिवामः ॥ सुरम्मान्मधिनरियामाः, स्वगुत्रपृष्ववामः ॥ १९ ॥ कोद्र-रित्वरियुत्तकातः । कोद्रुसदेतात्वित्रस्थिताः कोद्रमदानविद्यानाः । कोद्रमसम्परेतामाधीना॥२०।

त्यागवानकोडपयुतमाया ॥ वर्छाकोऊपकालडेराने । परमहसकोटपगुणसाने ॥ २१ । ज्ञीटवानकोउआयुपदीटा॥ कडुँदो उहुँपमंग्रटहीन॥कोहुमंग्रटपनाईममलीना ॥२२ र्इ । सवगुणसहितनिरस्यियदुराई॥अपनेलायकतेहिवरचीन्ही।स्मामुकुद्दहिकोवरिर्छीन्ही सनको, गुणहुकरतनितचाह् ॥ तिनकोत्तिकेसेवरे, सारनकोनरनाह् ॥ २३ ॥ ला डारिकृष्णकेकंठविकाला॥निजनिवासहरिवरसुखदाई । निरस्ततलाजसहितसुसकाई । । करिकटाझुँँदेशेकबढ़ाया ॥ बजेमृदंगझंत्रअरुभेरी । करीअप्सरानृत्यवनिरी॥२४॥२५ पृथकपृथकसुरसवनभद्याये ॥ सक्टप्रजापतित्रह्मागिरीज्ञा । भौरहुसँबसुरेज्ञसुनीज्ञा॥२६ ब्रेसन्द्रः, निरस्ततश्रीभगवान ॥ वेद्मंत्रवरवदनसाँ, अस्तुतिक्रियेसुजान ॥ २७ ॥ ्रं । प्रजापुत्रापतिसुरसुररार्द् ॥ ज्ञीलादिकगुणल्हेसपारा । भयेआञुआनंदसगारा ॥२८ त । भेनिरलज्ञज्ञज्जोरा ॥२९॥पुनिसीरिधमधतनृपराई । कॅमलेननवारुणीसीहाई ्रें । माधवतिनहिंछेनकहिंदीन्ह्यों ॥ यथतफेरिमुरअसुरनकेरे।अमृतहेतकारिश्रमहिंघनेरे र । । निकस्योप्रभावंतजेहिरूपा॥३०॥प्तमभुजगजोक्ष्मुजदंडा । केबुकंठजेहिज्ञानअसंड . ७६५३५।।५तन, उरसोहतवनमाल ॥ पीनवश्यटपीतमणि, कुंडलकरनरसाल ॥ ३५॥ ३२ धुकेशा । सिह्गवनअतिसुंदरवेशा ॥३३॥ कडेकरनमहँकांतिभरेहें । अमृतपूरककछश्रपेरेहे ा । धन्वंतरिजेहिनामवसाना ॥ कर्तावैद्यशास्त्रकोसोई । भोकायज्ञभागकोजोई॥३८॥३० .धु.भइ।ना । <u>भाषेभृतिभातुरव्</u>टवाना।।सर्वेवस्तुहम्छेवछुड्राई । अस्विवचारिस्रतिकोपहिछा ार् । सुधाकलश्वोलियोळँढाई ॥ इरतअमीपटअसुरनकाही । देखिदेवहेंदुखिततहाँहीं॥३६ योत्तबदेवता, हरिकेपात्तपुकार ॥ सुधाकुंभदानवहरची, अवतुमहीरखवार ॥ ३७ ॥ 🔾 । कह्मोनायकरिक्नपायनेरी ॥ धीरजधारहुसुरनसमाजा । सापिटेहुँगोमेंसवकाजा ॥ ३८ ाविरोया । आपसमहँबोटेसवयोघा ॥ इमहीप्रथमकरेंगेपाना । तुमनपाइहोहमबलवाना ्र्या । तेवोटेअस्टायकनाहीं ॥ देवहुकियोत्रयाससमाना । तातेसुपाभागकोदाना ॥ ३९ १ अञ्जवितहेआप्रहिसवटेवो ॥ सुत्रयागिजिमिवहुयजमाना । पावतहेफटसवेसमाना नेवरण्योनिवळसव, प्रवटनकोबहुवार ॥ पेंपियृपकेकटशको, दियोनवेमदवार ॥ ४० ॥ समयावे उद्यरेश । जानतउपायअशैश ॥ द्विगेअनृपमनारि । सुरकाजकरनविचारि ॥ ४१ ॥ .सतनर्याम । निरसतदगनभाराम ॥ सुंदरसक्टवरअंग । श्रुतिसमिवकाशअभंग ॥ ्रोल्क रेजू । कुंडटटस्त्तरेहिंटोट ॥ नासाअन्परतंग । योवनविगतनवर्अग ॥ ४२ ॥ :तेर्ञाफगाति । कटिरुहिनितंबरूकांति ॥ मुखमुर्गभेपायम्हिद् । गुंजतचहूँकितवृंद् ॥ नयनभनरंज । रुसिनिनिहराजतकंज ॥ महिकाविकसितफुर । युत्ररसतकेश्रवहरू ॥ नेतवासु । तनकरतपरमप्रकासु ॥ स्रतिल्सतअंगद्वाहु । जेहिल्सतबद्तटलाहु ॥ ४३ ॥ ूर् े ्रा जिहिरुसिननैनसपात ॥ सोहतनितंत्रसुपीन । हियदीपकीरुविछीन ॥ ४४ ॥ ि है े हे े ए । करुईसरवकोचोर ॥ नृषुररुस्तपद्कंत । बातत्त्वरुत्मनरंत ॥ १५ ॥ उन्हेत्वस्तरुपाने । सरसातिजानदसानि ॥ धूर्वककामकमान । तेहिमारिनेननदान ॥ ा नकामवश्च, ऐसोकुष्णअनुष ॥ देवनकेकारजंडिये, घरचोमोहिनीहृप ॥ २६ ॥ ति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविद्यनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाजाविकारिरपुराजांतहन्देवकृते वानन्दाम्बनिया वष्टमस्कंषे अष्टमस्तरंगः ॥ ८॥

तिनकोञ्गभयप्राणकोदाना।सक्छभाँतिमोहिंउचित्रछसाना॥अद्देप्रभुनकीयदप्रभुताई।दीननपाछनकरववनाई साधुप्राणदेप्राणिनपाछ । सुरतिकरतनहिंवैरिवहाछ ॥३९॥ देतहिजीवनजीवनदाना । आञ्चप्रसन्नहोत्तभगव हरिप्रसन्नजेहिंहोतभवानी । तुबहुमसुब्रसमनेतिहुप्रानी॥तातिभेत्तवहितकृत्याना।क्रिहिंशवशिहछाहछपाना ॥४

दोहा—जवज्ञकरयहिविधिकह्यो, तचगोरीहरपाइ । ग्रुनिप्रभावनिजनाथको, अनुमतिदियोद्धनाइ ॥ करनहेतदाळाइळपाना।गयेक्षोरिनिधितीरहज्ञाना॥४९॥इरसमेटिधरिकरतळमाई्गाकियोपानहाळाहळकाईाँ ॥१ सोऊअपनोवळिहेदेखायो।नीळकंठज्ञित्रकाहँबनायो ॥ सोभूपितकीन्द्योगळकाईाँ ॥४२॥ इरकेविथ हेदोपरदुखमाहँदुखारी । सोइआराधनहरिकोभारी॥४९॥निरसिज्ञंधुकोकममहाना । तहँविरीचहरिकियेम प्रजासमूहमोद्अतिपायो । उमानन्यानद्गळआयो ॥ देदुंदुभिवरपेसुरफ्रळा । कह्योकोनप्रभुज्ञंकरत्त्ळा ॥ ४८

दोहा-पियतगिन्योकरतेजोकछु, विपतिहितुरतिहथाइ । विपीजंतुअहिआदितन, पानिकेयेहरपाइ ॥ ४० इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेज्ञविज्वनार्थोत्तहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा

धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजू देवकृते अष्टमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

श्रीशक उवाच।

देहा-हालाहलकोपानिकय, जबअंकरहरपाइ। तबहिंगुरापुरक्षीरिनिष्, मथनलगेमनलाइ॥ सुरभीतबनिकसीसुबदाई॥१॥ जाकोऋपिलीन्द्रांतिहँथाई॥सिविधयज्ञकरिजाकेक्षीरागमनहिंबहालोकसुनिषी सुरभीतबनिकसीसुबदाई॥१॥ जाकोऋपिलीन्द्रांतिहँथाई॥सिविधयज्ञकरिजाकेक्षीरागमनहिंबहालोकसुनिषी पुनिल्ज्ञेथ्वातहँवाजी।निकस्योश्चासमानछविराजी॥लीन्द्रोविल्अतिचाहतताको।हरिसिलयहारिलयोनवाको निकस्योपुनिऐरावतनागा।चारिदंतसुद्रस्वभागा॥ श्वेतवरणतनपरमत्रकाञ्चा।जाकोलविलाजतकेलाञा॥३-पारिजातपुनिकर्योसोहिष्कर्योसोहिष्कर्योक्षियस्य ॥ श्वेतवरणतनपरम्परामे॥ विसेक्करपतिआप्यरामे॥ विसेक्करपतिआप्यरामे॥

दोहा-प्रनिकौध्तुभमणिकदतभो, अरुणवरणसुस्तकंद । उरधारणहितआञ्चर्ही, छीन्ह्योताहिसुकुंद् ॥ द् पुनिअप्तरासजीशृंगारा । निकसीतइँसुपमाआगारा ॥ करहिकटाक्षभंदसुस्तक्याई।हिविवासिनकहँजेसुस्तहाई॥७ पुनिअपटीश्रीरमासोहाई । जाकीछविदशदिशिमहँछाई॥चपठासमसबकेचस्तमाई।चौषिपच्योचिकरहेतहाँई।॥८ निरस्तितासुवयग्रणवररूपा । सक्कोमनहरिगोसुनुभूपा ॥ ठेनचहेसुरअसुरहुताको।जान्योनाईमनोरथवाको॥९ दीन्ह्योतेहिआसनसुरसाई।तनपरिघटभूरिसरिजळठाई॥औपधिअवनिजचितअभिषेकाल्याइददेशतिआञ्चलकः

दोहा—पंचगव्यगोवनदर्ह । सुमनदियोऋतुराज ॥१०॥११॥ कमलाकोअभिषेकविधि।विरच्योद्धनिनसमाज । तहँगंघवेकियोकलगाना । नाचनलगाँअपसरानाना ॥ १२ ॥ अंखवेणुअरुवीणमृदंगा । गोमुखसुरजढोलहरूसंगा । तहँगंघवेकियोकलगाना।भयोशोरतहँअतिसुखलावना।१३॥छेदिग्गकलल्यानीनगुंखा।करवायोअरुनानअखंढा। मेयमृतियरिलगेवजावना।भयोशोरतहँअतिसुखलावना।१३॥ सुगलपीतपटांसपुविज्ञाला।दियोवरुणवैजेतीमाल। द्विजवरवेदपढ्नतहँलगो । रमाचरणमहँअतिअनुराग ॥१४॥ सुगलपीतपटांसपुविज्ञाला।दियोवरुणवैजेतीमाल। स्वाकोकरिपानदिस्मकरंदा । वेदराहनमुहिटरतम्।लदा॥१५॥तोहिदीन्हांसुपणविश्वकर्षा।आतिविचित्रसोहतपद्शमी। जाकोकरिपानदिस्मकरंदा । वेरररहतन्हिटरतम्।लदा॥१५॥तोहिदीन्हांसुपणविश्वकर्षा।आतिविचित्रसोहतपद्शमी।

दोहा—नागदियोकुंडळघुभग, दियोसरस्वतिहार ॥ कमलाकोदीन्ह्यांकमल, कमलात्तनसुलतार ॥ १६ ॥ ताहीसमयमर्लिदहुलासी। लैंकरकमल्याल्ळविरासी॥चलीरमापुहुमीछविछावत।कियसुस्तवनाद्विजनशुतिगावत । कुंडलदियेकपोलिनमाही।मनहुशोभसरहंससोहाहीं।जेहिसुखलखिपूरणश्चाकिलोलालाहितसुसकानिवराजे १ सोहतयुगल्लोजन्तगा । मानहुस्वणेशेलकेशुंगा ॥ वाकेशंगलूपमभावत । अंगरागजोहिलगिछविपावत ॥ ोराफिलतप्रभाजासुचहुँजोरा॥कनकलताविरचीरतिराजाल्लहरतिमनुसुरसमाजा १८

रिताफलतप्रभाजासुचहुआसाकनकलताषरचारातरामार्वस्या । ३५ ॥ —अचलअदूपितरहनहित, हेरनलगीनिवास ॥ सुरमसुरनमधिनहिल्ह्यो, सवगुणपूरअवास ॥ ३९ ॥ परेयुतकोषु । कोहुमहँज्ञानविपेनहिलोपु॥कोलयहानपैकामहिलीना । कोलसमरयपेपरमाधीना॥२०॥ स्यागवानकोरुपैयुत्तमाया ॥ वर्छाकोर्केषकाल्डेराने । परमहंसकोरुपैगुणसाने ॥ २९ ॥ । क्वील्वानकोरुआयुपर्दोल्छा॥ कहुँदोर्वेहेपैमंगल्हीन॥कोर्हुमंगल्पैनहिंममलीना ॥२२॥ ६ । स्वगुणसहितनिरित्वयदुर्गाही॥अपनेलायकतेहिंबरचीन्ही।रमामुर्कुद्रिकोवरिलीन्ही ॥ ६ . . . , गुणहुक्तरतनितचाह ॥ तिनकोत्तिजैक्सेवरे, ऑरनकोनरनाह ॥ २३ ॥

डारिकृष्णिककंठिवशाला॥निजनिवासहरिजरस्यवदाई । निरस्ततलाजसहितस्रसकाई॥ तासुसः त्युविषिष्य ए६ त्यानकत्वर्वे व ोवारयोज्यादेवाति । । करिकटांसबैलोकवृदाया ॥ वजेमृदंगशंस्थाकमेरी । करीअप्सराहृत्यघनेरी॥२८॥२८। पृथकपृथकसुरस्वनभृष्ठाये ॥ सकलप्रजापतिब्रह्मगिरीशा । औरहसवस्ररेशसुनीशा॥२६।

ि धर्मतरिजेहिनामवसाना ॥ कर्तावैद्यशासकोसोई। भोकायज्ञभागकोजोई॥३८॥३५ ३, ६। । धायेभतिभातुरव्छवाना॥सवैवस्तुहम्छेबछुडाई। अस्तिव्यारिअतिकोपाहिछाई (। सुधाक्छडाकोछियोछँडाई॥ हरतअमीघटअसुरनकाई। । देखिदेवहिडुखिततहाँही॥३६ योसचेवन हरिकेपासपुकार॥ सुधाकुंभदानवहरूयो, अवतुमहीरखन्र ॥ ३७॥

यासबद्वन हारकपासपुकार ॥ सुपाकुभदानवहरचा, अवतुमहारखवार ॥ ३७ ॥

ति । कह्योनाथकरिकुपायनरी ॥ धीरजधारहुसुरनसमाजा । साधिटेहुँगीमेंसबकाजा ॥ ३८

वि । आपसमहँगीटेसबयोषा ॥ हमहीप्रथमकरगेपाना । तुमनपाहहोहमबटवाना

ार्ह । तेबोटेअसटायकनाहीं ॥ देवहुकियोप्रयाससमाना । तातेसुपामागुकोदाना ॥ ३९

्रितेको त्रि । क्टहंस्रवकोचोर ॥ त्रुपुरुटस्तपद्कंत । वाजतचल्लम्नरंज ॥ १२ ॥ धत्तवपान । सरसातिलानंदराानि ॥ ध्वंककामकमान । तेहिमाग्निननवान ॥ त्रान्तः । वश्त पेसोकुप्पञत्त्व ॥ देवनकेकारजिल्य, परयोमोहिनीस्प ॥ १६ ॥ विद्यिमहाराजापिराजशीमहाराजावांपवैद्यविद्वनार्यस्टिस्त्यवस्द्विश्रीमहाराजाविराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीहरूपविद्वकृते

सानन्दाम्बनिया अष्टमस्कंपे अष्टमस्तरंगः ॥ ८॥

आनन्दाम्ब्रुनिधि।

श्रीशक उवाच ।

तिन साध हाँए

करन सोच हिवो प्रज

सुरः पुन्

निव

प्राप्ति

पुनि पुनि निर

दीन

.तहॅं<sup>,</sup>

ē

दोहा-तहाँबळीदानवसर्वे, छोड़िमित्रताकोषि ॥ सुधाकुंभकोषररूपर, रहेछोडावतचोषि ॥ आपुसमहदेवेवहुगारी । अवलनवलीदेहिकहुँमारी ॥ कहुँचोराहकलकापरिराखि । पृछेहमनजानहा यहिविधिकरत्विरोधपनेरो । लख्योमोहिनीवपुद्दारिकरो॥१॥आवतिनलीनिकटछविछाई।टेरिसवत आपसमहँबोरेअभिमानी । ऐसीनारिनकबहुँख्लानी ॥ उलीनऐसीसुंदरताई। जसयहनारिविरीच-योवनभरीमत्तगजगामिनि। उसह् उसह्य दुसंदरिकामिनि॥ असकि द्विराटियो चहुँ ओरा। सबको मनिस-

दोहा-प्रछॅनलागेअसुरसव,-॥ २ ॥-कमल्नैनसुकुमारि ॥ कीनहेतलाईइत, होकाकीतुमनारि ॥ संदरिकहाकरनको चाहो । अहोंकोनअसुरनमनदाहो ॥ ३ ॥ उद्योनतुम्होंतिद्धगंधर्वा । अमरदत्यअह मनुजनकोअबकोनबलानी । ऐसोठीकिकयोअनुमानी॥४॥घोहमपैकरिकुपाविधाता । करनकृतार पदयोतमकोनिकटहमारे । बोलहकसनहिमोनहिधारे ॥५॥ सुधाहेतइतमच्योविरोधा । करनपान तातेअवयहरुचित्ररुखाना । बाँटहुसबकोतुमहिसमाना॥स्थापाइहमसबस्रखपेँहें। तुम्हरोस्यका

दोहा-हमहेंकरयपकेतनयः यहजानतसभकोय । जामेंभाइनबीचमें, कोहुअपमाननहोय ॥ बहुप्रयासकरिम्राभिकास्यो।मथतअभितजलजंतुननास्यो॥तुमसोंकरिहैनहिकोंडरारी।तुम्हरेवझहें कह्योअसरजवअसतहँभूपा । मोहितमोहिनिहरिकेरूपा॥तयकटाशकरिविहाँसिमुरारी।वोलेअसुरन

श्रीभगवानुवाच ।

हेकइयपमंदनवड्भागे । मोहिंकुलटामहँकसअनुरागे ॥ नारिस्वैरिणीभाँतिहुकेह । पंडितलोगनकरें इवानस्वेरिणीएकस्वभाक । नवनवनितहेरहिकरिचाक॥राखतनाहिएकरसप्रीती । मानतनहिकवहुँ

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-तहाँमोहिनीनारिके, सुनिमनमोहनवेन । विहसतभेदानवसवे, इकटकनिरखतनेन ॥ भेविञ्चासितअसुरप्रवीरा । मान्योनारिभावगंभीरा॥दियेषियूपकळशतेहिकाहीं।गुनिवडभाग्यआ तबलैकलकामंदम् सिक्याई। कहीमोहिनीगिरासोहाई॥ दानवसकलसुनहुममवैना। तुमहिंउचित तममिलिकियेषुरद्वश्रमभारी । लियोनिकासिषुपासुलकारी ॥ तातेदेवनहूँकोदेह । मेरोकह्योम जोनमानिहीकद्योहमारो । तीनवाँटिहेंसुधातिहारो ॥ १२ ॥ सुनतमनोहरवेनअपारा । बोलिउटेसव दोहा-जोमनआवैसोकरो, हमकछुकहिहैंनाहि । ठखतरहोहमरेतरफ, यहीविजयतुमपाहि ॥

असकहिमान्योअसुरउराऊ।जानतनर्हिकछुनारिप्रभाऊ॥१३॥तयसुंद्रिबोळीमृदुव।नी।वेठोसकळपं देवहवैठेपाँतिलगाई । हमवाँटिहेंसुघासुखदाई ॥ सुनतसुदितभेसकलसुरारी । असत प्रथमदिवसमेंसवउपवासी । दूजेदिनसुरअसुर्दुलासी ॥ करिमज्जनिकयहोमहुतासा । दियोदि भृतनकोकीन्द्योवछिदाना । पढ्योविप्रस्वस्तेनसुजाना ॥१४॥ धाऱ्योनूतनअवरअंगा।

दोहा-पूर्वाप्रेकुश्रआसन,-॥१५॥-मुखकरिपूरुवओर ॥ आगेदानववैदितिन, पाछेदेवअथोर भिफैलतिजेहिशाल।दीपप्रकाशितवनीविशाला १६ तहँचैठीजवदोहुँनसमाजा।तवमोहनी

रूछविछावत्। 🍃 नअनियारे।

न्युरिनवनावत॥कनककुंभकुचकटिअतिसीनी।सारीछी-रअसुरकतारे॥कुंडलकनकलमतवरकानन।शशिसमचारुपक

जपकासा।।गेद्मंद्गमनतव्रनारी।करनकछश्रछेसभ ् क्याइ। सुरसमाजमेंमोहिनी, अंचछदियोउडाइ॥

र<sup>े न</sup>ा॥ सुघापानकीसुरतिविसारी ।

्रासा १

ीत्रिभुवनस्वामिनिर्मिषुक्षमाकी १८मनमेकियअसठीकप्रयोग्रीसुधापाननिर्दिअसुरनयोग्र् ॥ रापियाउवाजानसर्वथाविपहिवद्दाउव ॥ सद्जहिअसुरक्ठवारे । पुनिकोजीतिहिइनिर्देशपारे ॥ े हिस्सू । जाइदुदुनमधिकृपानिकेत् ॥ १९ ॥ असुरन्तेवोळेयदुराई।सुनदुसवैयदमोरिजपाई ॥

सुरनदृरिवेठाहुक, तिनकोत्तनकिषयाय । पुनिसिगरोमेंप्याइहों, सुधातुम्हेंसुखछाय ॥ २० ॥

द्वाराष्ट्राय्वाद्यः, तिनात्रायम् विकास वितास विकास वितास विकास व

तद्पिदेवयदुवर्ष्वरण, कमल्यदेल्वक्रुन्ना ॥ नातेसुरनसुपालक्षो, असुरनहरिरतिर्द्धन ॥ २८ ॥ तुनमनभनवचहरितिरत, सफल्सोइसबहोह ॥ तेईनिष्फल्हरिपिसुस, यहजानदुसबकोह ॥ जैसेतरुवरपातको, सींचनवृथादेसात ॥ सल्लिस्टल्ह्लेडारते, जारपातहरियात ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावांभवेद्याविस्वना्थासेहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजापिराज

श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहनृदेवकृते आनन्दास्युनिधा अष्टमस्कंधे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

् -यदिपियतमेथमिकयो, असुरस्वैवञ्चान ॥ कुरुपतियदुपतिविसुस्तते, छहेनअमृतपान ॥ १ ॥
मिष्रमुसुभानिकासी । पानकराइसुरनिजआसी॥ ह्वसवारगरुडिभगवाना॥ सवकेनिरस्ततिकयोपयाना॥
नेभितिविद्याकिसुरार्ग । सहिनसकेकरिकोपिहिभाग ॥२॥ छ्छेआयुप्यसम्प्रचेदा । देवनपेपायेविद्या ॥३॥
वेयुपियेपच्याना । आवतनिरसिदानवननाना ॥ हरिपद्सुमिरिसवमनमाही । छआयुप्यप्यतिनपादी॥॥।
द्वा भयतेदिदामा । तहेंभोदेषासुरसंमामा ॥ तुसुङ्गोनिक्सातिकार, हनिद्यासुनसहमान ॥
हिर्दिक्तिकारस्तर्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रमान ॥ छहन्छभिनक्सातिकार, हनिद्यासुनसहमान ॥
हिर्दिक्तिकरस्तर्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रमान ॥
हिर्दिक्तिकरस्तर्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रमान ॥
हिर्दिक्तिकरस्तर्यस्त्रम्यस्त्रमान ॥
हिर्दिक्तिकरस्तर्यस्त्रम्यस्त्रमान ॥

ार्य-पर्यार्थन्ति। इसस्वरद्दुभिवेतुस्तः । तहैवाजनयमवाजनभे ॥ गजवाजिभदौरयगाजनभे ॥ आ स्ति। इसस्वरदुदुभिवेतुस्तः । तहैवाजनयमववाजनभे ॥ गजवाजिभदौरयगाजनभे ॥ आ सोरिप्यतिनपतिरुरें । अस्वारन्में ॥ अस्ति। तहैवाजनयमववाजनभे ॥ गजवाजिभदौरयगाजनभे ॥ आ सोरिप्यतिनपतिरुरें । अस्वारन्द्रिने गवे ॥ १॥ अद्वात्वरुरेयपारभये । गजगदेभप्योद्धार्थने पर्य ॥ व्हाद्धार्थने । सार्वाद्वप्यार्थने । व्हाद्धार्थने । वहाद्धार्थने । वहाद्धार्यक्ध

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-तहाँवछीदानवस्वे, छोड़िमिञ्जताकोषि ॥ सुपाछुंभकोषरस्पर, रहेछोड्डावतचोषि ॥ आपुसमहँदेवेंबहुगारी । अवलनवर्णदेहिंकहुँमारी ॥ कहूँचोराहकलक्षपरिराखें । पूँछेहुमनजानह यहिविधिकरतविरोषघनेरो । ल्ल्योमोहिनीवपुहार्किरो॥१॥आवितचल्लीनिकटळिव्छोहोहोरोस्वतनस् आपसमहँवोलेआभेमानी । ऐसीनारिनकबहुँल्खानी ॥ ल्ल्बोनऐसीसुंदरताई । जसयहनारिवर्रविच योवनभरीमत्तराजगामिनि।ल्लाहुल्लाहुयहसुंदार्कामिनि॥असकहिंदेगिरिल्योचहुँजोरा।सबकोमनिसज

दोहा-पूछँनलागेअसुरसन्,-॥ २ ॥-कमलनैनसुकुमारि ॥ कोनहेतुआईइते, होकाकीतुमनारि ॥ सुंद्रिकहाकरनकोचाहो । अहोंकोनअसुरनमनदाहो ॥ ३ ॥ ल्ल्लानसुन्देतिद्धगंधर्या । अमरदेत्य मनुजनकोअवकोनवसानी । ऐसोठीकिकयोअनुमानी॥शाधीहमध्यकरिकुपाविधाता । करनक्तात्थई पठयोतुमकोनिकटहमरि । बोल्डुकसनहिमोनहिधारे ॥ ५॥ सुधाहेतइतमच्योविरोधा । करनपान तातेअवयहलचित्तलसाना । बाटहुसवकोतुमहिस्माना॥सुधापाइहमसबसुर्ह्षपहें । तुम्हरोसुयक्राजिय

दोहा-हमर्देकर्यपकेतनयं, यहजानतसक्तिय । जामेभाइनवीचमें, कोहुअपमाननहोय ॥ बहुप्रयासकरिसुपानिकास्यो।मथतअमितजलजनुननास्यो॥तुमसोकिरिहैनहिकोडरारी।तुम्हरेवज्ञहें कद्योअसुरजवअसतहँभूषा । मोहितमोहिनिहरिकेख्पा॥त्वकटाक्षकरिविहँसिसुरारी।वोल्डेअसुरनकेम

श्रीभगवानुवाच ।

हेकइयपनंदनवड़भागे । मोहिकुल्टामहँकसअनुरागे ॥ नारिस्विरिणीभाँतिहुकेहू । पंडितलोगनक इवानस्विरिणीएकस्वभाऊ । नवनवित्तहेरहिकरिचाक्याराबतनाहिष्करसप्रीती । मानतनहिकवहूँ श्रीज्ञुक उवाच ।

दोहा-तहाँमोहिनीनारिके, सुनिमनमोहनवेन । विहँसतभेदानवसवे, इकटकनिरखतनेन ॥ भेविङ्वासितअसुरप्रशिरा । मान्योनारिभावगंभीरा॥दियेपियूपकलक्रतेर्तिहकाहीं।सुनिवङ्भाग्यआपम् तबलेकलक्रामंदस्रसिक्याई । कहीमोहिनीगरासोहाई ॥ दानवसकल्यसन्हममंग्रेना । तुमहिंजितअ

त्त्रवर्धकेळञ्जानदश्चात्रपाइ । कहानाहिनागिराताहाइ । पानपत्तकळञ्जुनदुममयना । तुमाहश्चापत्व तुम्मिळिकियेसुरद्वश्रमभारी । लियोनिकासिसुपासुखकारी ॥ तातेदेवनहूँकोदेहू । मेरोकह्योमा कोनमानिहीकह्योहरूपारो । तोनवाटिहेंसुपातिहरूरो ॥ ३२ ॥ सुनतमनोहरवेनअपारा । बोळिउटेसवए

दोहा—नोमनआवेसोकरो, हमकछुकिहिहैंनाहि । उत्तरहोहमरेतरफ, यहीविजयतुमपाहि ॥ असकिहिमान्योअसुरउराऊ।जानतनिहिकछुनारिप्रभाऊ॥१३॥तबसुदिखिछीमृदुवानीविठोसक्छपंक्ति देवहुँवैठेपाँतिङगाह । हमवाँटिहेंसुधासुखदाह ॥ सुनतसुदितभेसकरुसरारी । अमृतपानकीकर प्रथमदिवसमेसवयवासी । दूजेदिनसुरअसुरहुङासी ॥ करिमजनकियहोमहुतासा । दियोद्विजन्ये भूतनकोकीन्द्रोविटदाना । पङ्जोविषस्वस्तिनसुजाना ॥१४॥ थाच्योनूतनअंवरअंगा । भू

दोहा-पूर्वामुक्तशासनः,-॥१५॥-मुखकिरपूरुवओर ॥ आगेदानववैठितिनः, पाछेदेवअथोर ॥ भूपमुरिभकेलितेलितः, पाछेदेवअथोर ॥ भूपमुरिभकेलितेलिहिशाला।दीपप्रकाशितवनीविशाला १६ तहँवैठीनवदोहुँनसमाजा।तवमोहनी करभसमानउद्ध्विवलिता)चरणकनकनुपुरिनवजावत॥कनककुंभकुचकिटआतिशीनी।मारीलिवलि मृद्यूसतलोचनअनियारे।कतलकरतमुरअमुरकतारे॥कुंडलकनकलस्तवरकाननाश्राशिसमचारुप्रकाशि सोहत्तअम्लक्ष्मेण्युनासा । फेलतचहुँकितपुंजप्रकासा॥गद्मद्गमनतवरनारी।करनकल्डालेसभासिप

दोहा−तिरङोहेनेनननिरस्ति, संदमंदग्रसक्याइ । सुरसमाजमॅमोहिनी, अंचछिदयोउड़ाइ ॥ निरस्सिमोहिनिहिदानवदेवा । मोहिगयेजान्योनिहिभेवा ॥ सुधापानकीसुरतिविसारी । यकटकआननरहे

ारमाकी।त्रिभुवनस्वापिनिर्सिघुक्षमाकी १८मनमेंकियअसठीकप्रयोगू।सुधापाननहिंअसुरनयोग् ॥ वियाजनाजानसर्वथाविपहिबद्धित ॥ सहजहिअसुरक्र्यलगरे । पुनिकोजीतिहिइनहिंअपरि ॥ मीयहिंहेतू । जाइदुडुनमधिक्रुपानिकेत् ॥ १९ ॥ अमुरनतेवोटेयदुराई।मुनदुसवैयहमोरिउपाई ॥ सुरनदूरिवेटाइके, तिनकोतनकपियाय । पुनिसिगरोमेंप्याइहीं, सुधातुम्हेंसुखछाय ॥ २० ॥ हो । तहत्रेअसुरननाहिंग्टाई ॥ सुरनपंक्तिप्रथमहिभगवाना । लागेसुधाकरावनपाना ॥२९॥ निम्रुरारी । कह्योनकछुअसमनहिंविचारी॥२२॥हमरेवोठतयहिक्षणमाहीं।मोहमोहिनीकरिंहैनाहीं॥ तियसंगविवाद्यातजवनयोगवचनमरयादा॥मोहिमोहिनीरूपहिभोठे।सुरनिपयावतअसुरनवोठे २३॥ तछलजानी । तुरतिहिदेवरूपनिजठानी ॥ वैक्वोदेवपाँतिमहँजाई । घोसेतेहिहरिदियोपियाई ॥ |निपयुपहिकरतहीं, रविशाशिदियोवताइ ॥ दैत्यदेवकोरूपधरि, यहिमधिवैद्योआइ ॥ २४ ॥ क्रनिकारी । काटचोराहुकंटगिरिधारी ॥ कियोकंटलॅापानसुधाको । तातेशीज्ञलमरभोताको॥२५॥ योर्रुंडनुपराई । विधिज्ञिरकोग्रहदियोवनाई ॥ सोइंवेरसुमिरिनृपराई । त्रसतसुरज्ञाज्ञिपवंहिपाई॥२६॥ सुधाभगवाना । प्रगटकियोनिजरूपमहाना ॥ ज्ञांखचकआयुधकरधारे । चारिवाहुपटपीतसुधारे ॥ जिकरहेतहाँहीं । हरिचरित्रजान्योकछनाहीं ॥ यदिषदेवदानववळवाना । सगप्रकारतेरहेसमाना २७॥ तद्पिदेवयदुवरचरण, कमङरहेङवर्ङीन ॥ तातेसुरनसुधाङद्यो, असुरनहरिरातिहीन ॥ २८ ॥ नमन्धनवचहरिनिरत, सफल्सोइंसवहोइ ॥ तेईनिष्फल्हरिविमुख, यहजानहुसवकोइ ॥ जैसेतरुवरपातको, सींचनवृथादेखात ॥ सिंटलमूटकेडारते, डारपातहरियात ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपाप।त्राधिकारिरयुराजींसहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिधौ अष्टमस्कंधे नवमस्तर्रगः ॥ ९ ॥

श्रीशक उवाच ।

ा-यदिषम्यतमें अमृक्तियो, असुरस्वेवल्यान ॥ कुरुपतियदुपतिविद्युत्तेते, ल्हेनअमृतपान ॥ १ ॥ थिप्रभुसुपानिकासी । पानकराइसुरनिजआसी॥ हिसवारगरु हिमगवाना। सवकेनिरस्वतिकयोपयाना॥ वेश्विविद्योक्षिसुरार्रा । सिहनस्वकारिकोपहिभारी ॥२॥ ल्वेलेश्वपप्यम्पत्रवंदा । देवनपेपायेविर्वादा ॥३॥ - १९पपियेवल्याना । आवतिनरित्वतानवननाना ॥ हरिपदसुमिरिसवेमनमाहीं । लेआयुपपायेतिनपाहीं॥॥ भरतभयेतेहिटामा । तहँभदिवासुरसंमामा ॥ तुसुल्यतेमहप्पद्वस्वात्वन । श्वीरिपकेतत्परमभयावन॥६॥ । न्तहाँपरसप्रसुरआसुर, करिकरिकोपमहान ॥ लड्नल्योनिजझित्यत्वात्वन । श्वीरिपकेतत्परमभयावन॥६॥ । न्तहाँपरसप्रसुरआसुर, करिकरिकोपमहान ॥ लड्नल्योनिजझित्यत्वात्वन । श्वीरिपकेतत्परमभयावन॥६॥ । ल्वेलेक्सरस्वात्वन । स्वरात्वन । स्वरात

आनन्दाम्बुनिधि।

(३ तिनवं साधु<sup>5</sup> हरिप्र

> करनं सोऊ हैवो प्रजा

> > सुर पुरि नि

> > > प्रांधित के लि

È

ज तः कुंस

8

छंदभूजंगप्रयात-किताकेपताकेप्रभाकेसोहाँवें । महाछत्रनाथछपाकेलजाँवें ॥ जडेदंडहीराळ्सेंचारुचेरिं। कितेमोरपिच्छानिकेचारिओरिं॥ १३॥ लहेपीनकोपागफेंटाउड़ाहीं । अरूझैंजडेभूपणेवर्ममाहीं ॥ चर्मकैमहाज्ञस्रआकाज्ञकेसे । प्रचंडेप्रचंडांज्ञकीरिक्षमजैसे ॥ १४॥ तहाँदेवदेत्यानिकीभीरभारी । विराजीस्यक्तेभटेशस्यधारी ॥ चहुँ ओरते शस्त्रके संप्रहारा । करैंदेवदैत्यी घरेको प्रभारा ॥ १५ ॥ तहाँदैत्यराजावलोवोजवाना । चढचोआशुवैहाइसैनामजाना ॥ रचोजोमयेदैत्यकोकामचारी ॥ १६ ॥ भरेयुद्धकेयोग्यहेंशस्त्रभारी ॥ कहँतोदेखातोकहँनादेखातो । अजैहैनहींवेगजाकोजनातो ॥ १७ ॥ चढ्योयोविमानेवलीवीरसाथै । लसैचीरछत्रेमनीरैनिनाथै ॥ १८ ॥ चहुँओरतेयूथपेँघेरिताको । स्कैनाहिकोन्योथछैवेगजाको ॥ करेंदानवाज्ञीरवोराकठोरा । छियेशस्त्रमारीरणैठोरठोरा ॥ कोऊँदेत्यसूँछानपैहाथफेरै। कोऊदेवकीओरऑखेंतरेरै॥ कोऊजयपुकारैको अत्यांप्रचारैं। कोऊनाहिंहारैकोऊमारिडारै॥ दुहुँ ओरके शस्त्र छायेअकासै । गयोमूँ दिमार्ते डकोभूरिभासै ॥ लंडेदेवदैत्योमहाजोरकेके । करेवीरतावैकियेआसजेके ॥

दोहा-चिलिवमानकोषेरिकै, परमवीरताछाइ ॥ असुरयूथपतिसुरनपै, आतुरआयेथाइ ॥ इत्यरतसुचिवानवरवीरा।विप्रचित्तिअसुखरनधीरा॥१९॥ काळनाभद्वेतिस्वतिमहेतिप्रहेतिसङ्गिन वप्रदेष्ट्रहत्वलपरचंडा॥२०॥ कांकुतिराहपप्रीवउदंडा॥ किप्लमेषयुंदुभिअस्तारक। र सुम्भिनिशुम्भजभरतदम्भा॥२१॥त्रिष्ठप्रवायअस्मयरणखम्भा॥अस्वरिष्टअस्तेनिअरिष्टा।जाकोअहैप सौरद्वकालयेद्वपोलोमा । वलीनेवातकोंचवलतोमा ॥ अस्वप्रपर्वविरोचनविरा । येतेसवदीरेरणधी

दोहा—उद्योअमृतदानवनहीं, केवळळ्ह्योक्छेश् ॥ प्रथमअनेकनवारहीं, जीतेसुरनअशेश् ॥ २३। गर्जततर्जतसुरनको, भर्जतमनहुकुशान ॥ करतशंखध्वनिधीरधरि, धावतभयेमहान ॥

गजतत्वत्वत्वस्यम्भात्वान्वद्वश्चापायात्वः ॥ करतश्चव्यान्यार्यारः, धावतभयमहान ॥
निर्दालदानवनतहँ अमरेशार श्ववद्योएरावतकोपितवेशा॥झरननझरत्वदेगिरिमाहीं धुत्तप्रकाशिमिभ
ताकेचहुँकितसुरवञ्चाना । हैसवारवाहनविधिनाना ॥ अस्रशस्त्रगहिञोकनपाञ्चा । छैछैनिजनिज अगिनिवरुणभादिकवरयोधार्थः॥२६भागवदितहँ असुरनरोधा॥सवेपरस्परनामपुकारी।कहिंदुर्व एकएककोवोछिप्रवीरा । पेठिपेठिरणमधिरणधीरा ॥ द्वन्द्वसुद्धकीन्हेतेहिंद्योरा।जतदितिसुतहतअदिति

दोहा-बासनतेविट्टडतभे, वरुणहेतिसोंपाय । कार्तिकेयतारकजुरे, मित्रप्रहेतिसचाय ॥ २८ यमभरुकाटनाभयुधकीने । विश्वकमांअरुमयरणभीने॥त्वष्टाअरुज्ञंवररणचोपी।बीराविरोचनसविताकोप अपराजितअरुनयुज्ञित्वरारा । वृषपबाअदिवनीकुमारा॥बिट्युतबानसंगसतभाई।भिन्योदिवाकरसोंज्ञ भिन्योराहुरणभेसँगसोमा । अनिटअंगिक्यिसमणुटोमा॥अम्भनिशुम्भसंगदीनभाई।भिरभद्दकाटुीसोजाई उन्योज्ञम्भुसोजम्भवता । महिषापुरसोंपावकपीरा॥इत्वटअरुवातापिमहाना । महा

दोहा-कामदेवसाँठड़तभो, भटडुमंपमदान । सप्तमातर्रानसंगर्म, उत्कठकिययमसान ॥ सुरगुरुभिरेजसुरगुरुतरे । झिननरकासुरकोरणेटरे ॥३३॥ मरुतनेवातकवचयुपकीने । अरुकालेयवस विद्वेदेवालोपोलोमा । रुद्रपकादशर्षांअदितोमा ॥३२॥ यदिविधिलेपरस्परगरा । तीखनतोमर

दोहा-ग्रूछलङ्गतोमरगदा, जोगळिजोकरछीन । सोसोज्ञकचलाइग्रर, काटिकरहिमइँदीन ॥ ४४ ॥

. अनुष्रमः । ज्यानासम्बद्धर्यञ्चाक्वारा ॥ सहस्याव्यापमञ्चलातानाहृदासम्बद्धस्य । ४० । ।।वस्नकरञ्जूळ्विज्ञात्व । भूगटीतहँराक्षुसीक्रात्व ॥ मारहुकाटहुकरहिंदुका्रा।प्रगटेदमिराक्षसुहुअपारा॥४८।

दोहा-पुँनिअकाञ्चमहँपोरचन, अतिकठोरकरिज्ञोर । अंगारनवरसन्छमे, पावतपवगझकोर ॥ ४९ ॥ नेआनीवरपीयकवारा । पवनप्रचंडपायद्छजारा॥होतप्रछेअवसुरअसमान्यो।अपनोमरनसमरसतिजान्यो॥५०। नेळिवपऱ्योसिंधुतजिवेळा।आवतवोरनजगकरिरेळा॥ळहिमारुतप्रचंडहकसंग॥उठितभयावितरळतरंगा ५९। मेअवछोकिअसुरकीमाया।सुरद्छसकळमहाभयपाया॥ चहुँकितथावतसायकघोरा।देखिनपर्राहेअसुरतिहिठोरा निर्देशितसुरपाई । जातेसवमायाभिटेजाई ॥ इंद्रादिकसुरअतिदुखपाई । तहँकियसुमिरणश्रीयदुराई

दोहा—त्राहिनाहिभारतिहरण, ज्ञरणागतप्रतिपाछ । तुम्बिनकोसमरथहमहि, जोरक्षेयहिकाछ ॥ ५३ ॥ पहिगरु उपरचिक्कारणाछ । पीतांबरधारेवनमाछा ॥ अञ्चलनेनआठवरबाहू । आञ्चपञ्चतमेटनसुरहाहू । तिज्ञिरकुंवळकोटसोहाही।कोस्तुभरमाछसतवरमाही।।वेसप्रभुप्रगटेतिहठामा।छहतभयेछखिदेवअरामा ॥५८। विज्ञातरणमहरूपानिवासा।विष्मायाकोभयोविनासा।।जिमिकाभेदुखसपनिमटातो।हरिसुमिरतसवथळसुखआतो। प्रिनिक्हम्पटेमगवाना । कैसेरकेळेज्ञमहाना॥५८॥आवतगरू इध्वल्हिनिहास् । काळनेमिचहिसिहिसारी।

दोहा-गरुढशीशमहँहनतभो, श्रूछिवशाळकराछ । ताकोवीचहिपकरिहरि, ताहिहन्योततकाछ ॥ गठनेमिकहँसिहसमेत । पठेशुळदिययमहिनिकेत्सा५६॥तहँभटमाठीऔरसुमाठी । धायेकाढिकठिनकरवाठी। इनक्रोरेहरिछळकारी । सुरनसुधादियतियतनधारी ॥ ताकोफळपावहिगोआज् । जोनभागिजेहैयदुराज् । रिआशुहिदियचकचळाई । भेविनशिरहकसँगदोडभाई॥ माल्यवानळित्वचंधुविनाञा। धायोगदावारिजयआञा॥ ॥स्तगदागरुढकेशीशा । हन्योचकताकोजगदीशा ॥ परचोसुकुटयुतमहिपरसुंडा।गिरचोपहाडसरिसपुनिकंडा ।

दोदा-पहिनिधिचारोंसुभटको, मारिसमरभगवान ॥ सुरनमोददेहोतभे, तेहिसणअंतर्धान ॥ ५७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांधवेज्ञिनिद्दवनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि-राजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजासिहजृदेवकृते

भानन्दाम्बुनिषो अष्टमस्कंषे दशमस्तरंगः॥ १०॥

यग्रुलकराला । पंटाबद्धहेममणिनाला ॥ मारिडारिहींतोहिसुरेज्ञा । असकहिधाइकोपिअसुरेज्ञा ॥ महेंद्रहियुत्तअहरू।द्राप्तिहसमानकरतरणनाद्।॥३०॥आवतञ्ख्ञअकाञ्चप्रकासी।वासवरुखिञ्चरत्रणनिकासी।। (ग्रुटकोटूकहजारा।गिरचोधूमिमहॅंजनुबहुतारा॥नमुचि**शीश**काटनमनकरिकै।हन्योकंधकुटिशहिवटभरिकै। रिगडचोननसुचिज्ञरीरा।उदकिकिरचोमहिनव्रगॅभीरानिरसिकुलिज्ञनिःफलसुरराई।करनतःयोविचारभयछाई

दोह(-वज्रहन्योहमजोरसों, गडचोनयाकेचाम । वज्रहिलगिआयुपअवधि, किमिजितिहेंसंग्राम ॥ दिवगतिहोवनवारी । **घोनहिंहेंहैविजयहमारी॥३३॥** प्रथमहिमहिगिरिगिरिजनपाटे।तिनकेपरजेहिंपवितेकाटे ॥ त्रेत्र नासुरश्चिरकाञ्चो।औरहुअछतअरिनशिरछाँञ्चो।सोइपवितुच्छनसुचितनमाहीं।लगतचामभरिकाञ्चोनाहीं। इसरिसअवपविद्वेगयक । ब्रह्महुतेजअकारथभयक ॥ अवनहिंगहीकुछिशकरमाहीं । याकोअहैभरोसब्रथाहीं ॥ वचारिवासवभयपायो।नस् विहिअजयश्च छठहरायो ३६यहिविधिइंट्रद्वस्तितरणजानी।आश्चहिभैअकाशकीवानी।

दोहा-बासवतुमजानहुनहीं, मेंदीन्ह्योंवरदान । वोदझ्रतेनहिंमरे, यहदानववलवान ॥

भौरउपायविचारो । जातेनमुचिश्रञ्जसंद्वारो॥३७॥३८॥मुनिअकाश्रवाणीसुरराई । कियोविचारतहाँमनलाई ॥ नहोइबोदनहिङ्गरो । यहिबधकोविधानयहपूरो ॥३९॥ असकिहिङेकरफेनसुरेज्ञा।अभिमंत्रितकरिद्धैञ्चियेज्ञा॥ ोनमचिकोफेनप्रवीरा।गयोज्ञीज्ञकटिगिरचोज्ञरीरा निरिसनमुचिवपमुनिमुद्छाई।करिअस्तुतिमुमननिझरिछाई गायकगावनतहुँ छोगे । दियोदेवदुंदुभिमुद्रपागे ॥ नाचनछर्गानर्तकीनाना । सुरद्छभोजयशोरमहाना ॥ ४९ ॥ दोहा-अन्छअनिछ्वरुणादिसुर, असुरनहन्योअनंत ॥ जिमिकेहरिकाननमृगन, मारतनिरभयवंत ॥ ४२ ॥ रानक्षयल्खिब्रह्मपुठाये । आज्ञसमरमहँनारदुआये॥कियोनिवारणदेवनरणमें।दुखीविचारिदानवनमनमें ॥४३॥

#### नारद उवाच ।

पतिभुजतहायतुमपाई । रुद्योसुधाविधूतिसुखदाई ॥ हनहुवृथाकसदैत्यनकाही । जाहुआपनेऐननमःही॥४८॥

श्रीशुक उवाच ।

नसुनिनारदकीयानी।तज्योकोपसुनिवचनहिमानी॥विजयसुनतनिजगायकमुखतै।गयेम्वर्गसुरसिगरेसुखते ४५॥ यवचेनेकछुअतित्रासन।तेनारदकोटहिअनुशासन।।विटिहिनिकटटेंसकटदुलारी।गयेभस्तगिरिअसुरपधारी४६ दोहा-मरेकटेजिनअंगनार्हे, तिनकोक्रकाचायं ॥ दैत्यनदियोजियाइकरि, विद्याजीवनआयं ॥ ४०॥

राकपरसतेषिठउच्यो, हिगोपूर्वसमान ॥ पाइपराजयभोनहीं, नेकहुदुखीसुजान ॥ ४८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीर्वापवेशविद्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरघुराजसिंहनृदेवकृते भानन्दाम्बुनिपा अष्टमस्कंपे एकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥

#### श्रीशक उवाच ।

दोहा−शम्भुसुन्योहिरमोहिनी, वषुपरिअसुरनमोहि ॥ सुपापियायोसुरनको, अतिदायाद्द्यानोहि ॥ १ ॥ ्षावा चरान्त्रम् । व प्राप्त । व प ातिश्चरजानमनाहावचारा। ६८० जामध्यामञ्जूषणाष्ट्र स्वायः व नवस्यात् । उपासदितच्छित्रपणाः हित्रपणाः । इर्रोमबहित्वकुँडदिनाई । कियोकोनकोतुकयदुराई ॥ अस्विन्यारिकेटासनिनामी । उपासदितच्छित्रपभट्टासी॥ तुनकेगणेटसँगमार्ही । गपेवसत्शीकंतजहार्ही ॥ मापवनिग्रियिटियोच्छित्रास् । क्योझम्भुसोकियगडभाग् ॥ ।मासदितदरकोसतकारा । कीन्योमापवपरमञ्जूषा ॥ २ ॥ जवहरिद्दरचेटसुराख्टाई । तपदरद्वरिसोक्टसुराकाई । श्रीमहादेव उवाच ।

दोहा-तुमसोदीनद्यास्नहिं, त्रिभुवनरमानिवामः ॥ भक्तनकोरञ्जतरहा, करिकरिअमितम्यासः॥ छंद्भुनंगप्रयात-सर्देद्विश्रविटोकस्यापी । जगत्रायज्ञयवयजगन्मयप्रनापी ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

संबैभावकेहेतुआत्मानियंता ॥ ४ ॥ अहोविश्वतेभिन्नना अहोसबिदानंदरूपीपरेजा । तुम्हीविश्वकेहोजुरीरीरमेजा

कियमोक्षइच्छाफलेच्छानिहाई । उभैसंगछोंडेमनेकोल्या भर्णेसंतपादारविदेतिहारे । वसैतेसदाचित्तहीमेंहमारे ॥ ६ तुम्हींपूर्णब्रह्मामृतंशोकहीने । प्रमोद्दन्तरूपागुणेदिव्यभीने सदानिर्विकारीसहीनिश्वकारी । अहीईशजीवादिपरमोपः तृहींएककार्यतृहींकारणेहे । यथाएकईश्वनंओस्पणेहे ॥ कहेंस्रृढ्अज्ञानतेभेदतामें । तुम्हीतगुणेकोसहैपारिनामे ॥ कहेंत्रह्मवादीतुम्हेंत्रह्मपूरो । कहेंकमंदादीतुम्हेंधमंहरो ॥ ससत्तरपरेसांख्यवादीन्वाने । गुत्तेशक्तिनौपांचरात्रीसुग स्वतंत्रमहापुर्पयोगीडचारें । तुम्होनिर्विकारिवचारेसपारं ॥ ममेजेविधातामरीच्यादिज्ञानी । नजानेतुम्हारोप्रपंचेप्रमानं

त्त्रोकेसेतुर्ग्हें आपनेचित्त्रआने । सवैरावरीनाथमायाञ्ज्ञछाने । जोपेसत्त्वकीवृत्तिवारेनजाने । त्रोक्षोंराजसीतामसीठीकठा रच्योआपनोविश्वमेंव्यातआपे । यथाएकसर्वत्रहींवायुव्यापे अहोज्ञास्त्रतेजानिवेयोगनाथा । तुर्ग्हीजानहविश्वजन्मादिग

सुनौष्मार्थनाशीहरेयाहमारी । सुदीनैपदैभक्तिजीसंतप्पारी । दोहा-छल्योअमितअवतारतव, करतविहारअपार ॥ छल्वचहाअवजोपरचो, ।

जोनमोहिनीहृपहितरे । मोहितकीन्हेअष्ठरपेनरे ॥ सुरनिपयायोस्रपासलारी । सोईल मोमनभोअचरजयहभारी । केसेभयेकृष्णवरनारी ॥ १२ ॥

श्रीशुक उवाच ।

यहिविधिकियोविनयत्रिपुरारी । तथमुकुंदहँसिगिराजचारी ॥ १४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सुरहितदैत्यविमोहनहेत्रः । जोतियरूपधरचोगृपकेतः॥१५॥सोमेतुमकोअविश्वदेखेँहाँ। सोनप्रकामिनकोआतिप्यारो । मनसिजकोडदीपनवारो ॥ १६ ॥

श्रीशुक उवाच।

असक्डिभेद्रिंस्वितस्थाना । उपासद्विततिद्विगरङ्गाना ॥

दोहा-कहिनिधमोहिनिवपुघरत, हरियदकरतिवार ॥ निरस्तचारिहुँओरतहँ, 2 तहाँमगुटभोसुँदरगागा । सरतकुसुमबहुउडतपरागा ॥ नतपाद्यअरुनितचहुँओरा । क

मत्तमां स्वत्नकारानकारा । बहतमंद्रमाध्यमकारा ॥ तहँयक्रमाहिनिनारिसुहाई । इ मनुसमे । अमक्रिक्वीतिर्गवित्वारीक्ट्रिक्विणोक्टितकटिसीनी ा ॥१८॥ फेक्नल्योक्तरोदेखीकावत । व

। मेद्मेव्किस्टयचरण, जहँतहँ ॥कुंट्टलेल्लक्षत्वरकाननानीलः

ाउँ २०७१:५७४तयस्याननानास्यः । पॉर्षेकम्सीनिनहिसँभारति । द्वि सोंत्रिभुवनकहँमोहित।वारवारवनिवहरतसोहित २ १ चितैल्जोहेंकछुमसन्याई।िल्योशंभुकोचित्तचोराई॥
हिनील्विकामारी।भयेकामवश्चमुरितविसारी।।गईभूलिनिजनिकटभवानी।निजगणहुँनकीसुरितभुलानी ॥
दोहा—गिरोह्रिकंदुककछुक, गईलेनित्यधाद । इरकेहरतपवनलिक, अंचलियोजडाइ ॥ २२ ॥
पिनिरित्तमोहिनीरूपाशंकरिक्योग्रहणमनभूपा॥२ शाउमालस्वतननलानिद्धाई।देरिशम्भुकामरँगर्व्याई २५ करकोधावतआवत्तालिन्तभागीवसनवनावत॥लागीदुरनदुमनमहँधाई।सुरिलिविहँसितिनिहिटहराई॥२६॥
छिपीछेहरधाय । करिनीसंगकरीश्चारो॥२०॥गह्योचाल्वेनीशिवधाई । लियोभुजनभिरअंकलगाई ॥२८॥
अंककेमोहिनिनारी । छटपटानिलागीसुकुमारी ॥ खुलेकश्चंपनतेहिकेर । चाहतिनिहिरिद्वोशिवनेरे ॥२९॥
दोहा—जसतसकैतियआपको, शम्भुजानिखोंडाइ । किरिनीसीकिरितेलुटी, आतुरचलिपराइ ॥ ३०॥
धार्यशंकरतेहिपाछ।भयेकामवशनरइवआछ॥३९॥धावतहींभोवीर्यनिपाता।करिनिसंगिलिमगनमदमाता ३२
नहींगरचोवीर्यईशान॥कनकरजतनहभईसदाना॥३३॥सरिनसपनशैलनवनमाही।औरदुक्रिपनआश्रमनपाहीं॥
ँशवमोहिनिसँगभाग।भूल्योभानकामशरलागे॥३९॥हरकोरेतपातजवभयळ।तवसँभारितनकीसुपिल्प्रका॥
ःसितलिक्तिफीरआयोपारवतीकोसुस्वनेदसाय॥३५॥श्वकुष्णमहिमाजियजानोतातेकछुअचरजनिहमाने
दोहा—सावधानलिस्तुम्भुको, मधुस्दनिहमआइ। धारिचतुर्भुकरुपनिज, कह्योमंदसुसकाइ॥ ३७॥

श्रीभगवानुवाच ।

ोहितर्इज्ञाना । जोतुमल्ह्योफेरिनिजभाना॥मोहिनिमोहिमोहतजिदीन्द्यो । हेञ्करयहअचरजकीन्द्यो ॥ ोपलोभमदमोहिहभरनी । सवजगकेजीवनवज्ञकरनी ॥ ऐसीअतिदुस्तरमममाया । तुमर्हिविनाकोपारहिपाया॥ मममायातुमकोष्टपकेतु । मोहकरीनहिंगननसमेतु ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

श्रीशुक उवाच।

भसकिहहरसोतिहँजगदीज्ञा । कियोवज्ञोसतकारमहीज्ञा ॥ तवहरिसोहरिबदाकराई । करिप्रदक्षिणाज्ञीज्ञानवाई ॥ नेदीचिद्विरुगणसहुरु।सा । ज्ञंकरमवनिकयोकैरु।सा ॥ ४९ ॥

दोहा-अरथांगीप्यारीपरम, निजअंकहिंगेटाइ ॥ पारवतीसोंयहकह्यो, ज्ञंकरसुनिनसुनाइ ॥ ४२ ॥

द्द्वि—अर्पागाप्पारापरम्, ।नजअकोहमठाइ ॥ पारवतासायहरूद्वात् शुक्रस्त्वाननसुनाइ ॥ ४२ ॥ देख्योपरमपुरुपकीनाया । कोऊनाकोपारनपाया ॥ ईशहुर्मेमोह्मोपरिजामे । जनमोहेअचरजकातामें ॥ ४३ ॥ जातुमग्रॅछेहुमोहिस्मवानी । वर्षहजारमहातपठानी ॥ काकोनायधरहुतुमप्याना । सोमेरेप्रसुयेभगवाना ॥ ४४ ॥ जाकीगतिकालहुनहिजाने । अहजामेन्न्रवेशनहिंठाने ॥ सोईकृष्णयेपुरुपपुराना । जासुप्रभाववेदिकयगाना ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

विक्रमसनितउरुक्रमकेरो । क्षीर्रासंष्ठमथनादिषनेरो ॥ मोसींगूँछ्योजोक्कराई । सोमैंतुमसींकह्योगुझाई ॥ १५ ॥ दोहा-कहृतसुन्तजोपहकथा, करिश्रद्धावहुवार ॥ ताकेकारजसिद्धिसव, आश्चाहिहोत्तअपार ॥

भतिविचित्रश्रीकृष्णको, सवचरित्रसुस्तार ॥ श्रवणकरतगावतग्रुनत, नाञ्चतपापअपार ॥ ४६ ॥ कवित्त-क्षीरिपमंथनजोकरिकेशमद्दीनकियोउतपत्रसुपाको ।

मोहिर्नारूपकृद्दियनमोहिश्रमीकोषियायोजोदेवसभाको ॥ संतनकोसुरुभैविषयिनकोदुर्रुभहेषदुपक्षजाको ।

कामनाष्ट्रकसोयदुरानकोयारपुरानहेदाससदाको॥ ४०॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीवांपवेशविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहा राजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरसुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाश्वृतिया अष्टमस्कपे द्वादशस्तरंगः॥ १२॥

## आनन्दाम्ब्रुनिधिः।

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-विवस्वानकेमनुभये, श्राद्धदेवमतिधाम ॥ सतयोंमन्वंतरअधिप, तेहिंधुत्रनसृनुनाम ॥ १ ॥ धृष्टनभगइक्ष्वाकुनरेशा । निरिष्यंतनाभागसुवेशा ॥ औरदिएकरुपद्वसरजाती । अहप्रीसद्धवसुमानुवि सुतद्शमनुवेवस्वतकेरे । अग्रेपरीक्षितवळीवढेरे ॥३॥ मरुतरुद्भवसुअरुआदित्या।ऋसुअहिवतिकुमार विद्वेदेवदिवळ्ळामा । इंद्रहुअयेषुरंदुरनामा ॥ ४ ॥ कञ्यपञात्रिवशिष्टप्रकासी । भरद्वाजगीतमतपरास कोशिकअरुजमद्विसुनीशा । अयेसप्तरुपितहाँमहीशा॥८॥यहुमन्वंतरमहँभगवाना।ळियोजनमजोवि।

दोहा-कर्यप्केतनवंघते, अदितिगर्भमेंआय ॥ देवनकोभेजनुजम्भु, वामननामकहाय ॥ ६ ॥ सातहुपन्वंतरमंगायो । संक्षेपहितेतुर्माहंसुनायो । अवभविष्यवरणोमतिसेतु । मन्वंतरहरिज्ञातिसे विद्युक्तरमाकन्यद्विजे है । भईविषस्वतकोतियते हैं ॥ जिनहिनामसंज्ञाअरुष्ठाया । कुरुपतिसोहमेंप्रथमसु वडवातीसरिनारिनवीनी । तिनमेंसंज्ञाकेसुततीनी ॥ श्राद्धदेवअरुयमसुतदोहे । यसुनानामकन्यका अवद्यायाकीसंतितसुनिये । सुतसावरणिशनैश्वरसुनिये ॥ अरुत्तपतीकन्यासुकुमारी । सोश्वरणहिक

दोहा-वडविकवरस्रतभ्ये, द्वैभिविचिक्षमार ॥ अठयेमन्वंतरिहर्मे, सुनिर्येभूपवदार ॥ १० ॥ द्विहेंसावरणीमञ्जयशयुत । द्वेहेंविरजसकादिकतिनस्रत ॥ सुतपविरजअमृतप्रजजेहे । द्वेहेंमन्वंतरस्रते तहाँविरोचनपुत्रसुजाना । द्वेहेंबिर्छस्देवल्याना ॥ धरिहरिवपुवामनविल्पाही। गाँग्योजायत्रिपदमहिक नाँपिलेहुत्वचिल्पहिदीन्द्वो । वामनत्रिभुवनत्रेपदकीन्द्वो॥श्रीपतितेवल्विंधनपायो।तस्रनेवेदकछूबरल हरिहासनेवेतहुँबल्राना । ग्योसुतल्कहुँसहितसमाजा॥अवठोतहाँसारिससुरराहे । विवसत्तिभुवनि

दोहा-यहिविधिवामनकोदियो, बिलिन्निभुवनकोदान ॥ ताकोफल्डेपेहेंचुपति, ह्वैहेंइद्रमहान ॥ १८ ॥ गाल्डवरीतिमानभुगुरामा । कृपाचार्यकोलश्वरथामा ॥ शृंगीऋपिकरुपिताहमारे । ब्यासदेवजेवेद्रव्यारे ह्वेहेंयेसप्तापितहाँहीं । अवहिनिजनिजलाश्रममाहीं ॥ देवगुद्धकीसरस्वतिनारी । सार्वभौमतेहिमगटिसुरार बासवरीलेनिभुवनराज् । बल्किवेदिहेंसवसुरसाज् ॥ प्राननवर्यमन्वंतरमाहीं । सुमन्तदक्सावराणितहाँहीं ह्वेहेंवरुणपुत्रकुरुराहे । ताकोविवरणदेहुसुनाहे ॥ भूतकतुलादिकस्वताक । ह्वेहेनरपतिपरमन्नभाके ॥

दोहा-पारादिकसुरहोहिंगे, सुतमहेंद्रजेहिंनाम ॥ दुतिमतादिसप्तिपितहँ, हैिंहेंअतितपथाम ॥ १९ ॥ आयुपमतकीतियनलथारा।तामेंऋपभविष्णुअनतारा॥तेहिंसुजबलश्चतहंद्राविलोके।पालनकिरिहेलिसुद् द्वांत्रित्रसावरणिसुनाना । हेहिंमञुक्कपतिचल्याना ॥ श्वरिसेनआदिकसुत्तहेहें ।हिवपमतादिसतऋि तहाँप्रनापतिकेग्रहमाही । भूपअविशेकश्वप्रगटाही ॥ नामअमृत्तिजासुसुनिप्रहिं। करुणानिधिजगपाल विरुपसुनासनआदिकदेवा। श्रंभुहंद्रकीकरिहेस्न॥एकदिक्षप्रमामस्तावरणी। हेहिनासुग्राक्तिअरिहरणी॥२

द्वारा-परमादिकमृतदोदिंगे, निरवातादिकदेव ॥ वेधृतइंड्रहदोदगो, अरुणादिकऋषिभेव ॥ २८ ॥ नारिवधृतानार्गककरे । प्रमतिनहरिद्यापनेर ॥ प्रमटकृष्णअतिआनद्वभारिहें। त्रिभुवननिजवछपारणकृषि करिरुद्रसावरणीराजा । तरहादशमनुजगभाजा ॥ द्ववानआदिकसुतहृद्दं । द्दितादिकतहृद्देवकर्दे तर्देआप्राप्तादिकसुतहृद्दं । द्दितादिकतहृद्देवकर्दे तर्देआप्राप्तादिकसुत्तिहृदं । स्वत्राप्तातानकहृद्दं । सुवत्रात्तित्वकृतिहृदं । मनुकारजत्तवस्राप्तात्वाकृत्वप्रमायशिवद्यावा ॥२८॥ सृन्तश्तिकत्वविष्ता।तिनकहृद्दं । मनुकारजत्तवस्रापत्त्वाद्वप्रमायशिवद्यावावस्त्रात्वाद्वस्त्राव्यावावस्त्रात्वावस्त्राविकस्तर्

दारा-सुवामाहिकदेवनहैं, इंट्रहिबमपतिनाम ॥ निरमोकादिकसप्तकापि, हिंदतदाँठठाम ॥ २९॥ ३ १८तदिबदावकीनाम । योगद्दरनिद्धनिगिध्याम ॥ दुर्देवासकेरसदायक । करणानिधिसुद्रयदुनायक मनुचादरीहेदमावरको । दिर्देशनीक्यादाभकरको ॥ उरमंभीरआदिसन्ताक । पविवादिसुर्परमभाके । रे हेर्देदनरोद्धिनिनाम । अभिआदिसन्तिक्टामा ॥ सवायनकीनामितनाम । जनमीवृद्दभानुभगवाना । साहेद्रसुर्परिनम्दगना । परदक्षिक्षमैसमाना ॥ येवीद्दिमनुमेन्नपगाये । तिनकेक्सपिसुरहंद्दसुनाये ।६।∽मन्वंतरचोद्दिविते, ब्रह्मकोदिनहोइ ॥ सहसचतुर्युगजाहिजव, एककल्पकहिसोय ॥ ३६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशिविश्वनाथार्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियो अष्टमस्कंभे त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा-मन्वंतरकीसुनिकथा, सुदितपरीक्षितराय ॥ कियोपश्रशुकदेवसों, पाणिनोरिशिरनाय ॥ ९ ॥ राजीवाच ।

#### शुक उवाच ।

मतुमतुसुतसप्तर्पिनरेशा । औरहुसुरगणसहितसुरेशा ॥ कृष्णचंद्रकेशासनमाही । सिगरेअविवलरहतप्तस्वार्ह यज्ञादिकजेहरिअवतारा । तिनप्रेरिसमन्वादिवदारा ॥ थितह्वैनिजहिनिजहिअधिकारा । करतरहतपालनसंसा

दोहा-मन्तंतरकेअंतमहँ, लोपहोहिंजववेद् ॥ तवनिजतपयलसप्तऋषि, कर्रोहमचारअखेद् ॥ ३ ॥ जिनवेदनतेषमंसनातन।प्रगटतउभयलोकसुलसाधन॥१॥चारिचरणतेहिंधरमहिकाही।भगवतप्रेरितमनुमहिमा युगअनुरूपहिकरतप्रचारा । सावधानहिभूपउदारा ॥६॥ मनुकेपुत्रपोत्रधरमहिंधरि । पालतमन्तंतरअंतनम्रीश्मनंतरन्तर्तिकर्ते । यद्यभागलेवेग्रुतस्ति । ६॥ त्रिसुवनविभवदियोहरिकरो । इंद्रकरतहेंभोगपनेरो वर्षिभन्नवरपन्नहिकरती।यहिविधितेसिगरोजगभरती॥१॥धुगयुगसनकादिकहरिरूपा।कथतन्नानविज्ञानश्रन्तप

दोहा-याद्यवल्क्यआदिककराँहे, युगयुगकर्मवस्थान । दत्तात्रेयादिकसचै, वरणाँहयोगविभान ॥ ८ ॥
प्रजापतिनकोरूपर्थार, सृजतप्रजाभगवान । राजरूपपालनकरत, हरिपापिनकेप्रान ॥
काल्रुर्पतकरतेँहें, श्रीहरिजगतेहार । युणनल्झिनोहिआपुँहें, प्रेरक्युणनलपार ॥ ९ ॥
मायामोहितजननते, अस्तुतिकीनेजात, तद्यपिहरिपेसेलहें, यहनहिठीकजनात ॥ ९० ॥
ऐसीकल्पविकल्पको, वरण्योभूपप्रमान । जेहिमेंचीदिहमतुलहें, सोहविपिहकदिनजान ॥ ९९ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबांपवेशविश्वनार्थासंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारिरपुराजसिंहन् देवकृते वानन्दाम्बुनिया अष्टमरूकंपे चतुर्देशस्तरंगः ॥ १४ ॥

दोहा-सुनिमन्दंतरकीकया, कुरुपतिआनँदपाय । बहुरिकद्योशुकदेवसों, सुनियददेहसुनाय ॥ राजीवाच ।

からい 京下 府下川上

A. 2. 1. A.

ĵ

4

ď

तीनवरणपरणीमुनिईशा । बिटिसोंकिमियाच्योजगदीशा॥टोभीसमनिजलयंहुटोन्दे।पुनिकसवटिकोवंधनकीन् यहमोकोंकातिअचरजटागा । सुननिवत्तचाहतबङ्भागा॥दृत्यराजकोविनअपराधा।यहोइवरिकयवंधनवाधा ॥ देसिभूपकोकातिअनुरागे । बामनकयाकथनसुनिटागे ॥

## श्रीशुक उवाच।

भूपविदेवासुररणमाही । टियोजीतिवासवविद्याही ॥ इरयोष्ट्रामजौरहुपनपामा । असुरविटिहेटेगेनिजठामा शुकाचारजताहिजियाई । दियोजियाहअसुरससुदाई ॥ (३३८)

## आनन्दाम्बुनिधि ।

# श्रीशक खवाच।

|     | वीहा-विवयस्था । श्रीहाक स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | प्राप्त रावरवानकमनुभये, श्राद्धनेनमन्त्रियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| j   | १४नमगर्श्वाक्रनरेजा। नारियां व्यापातिमा सत्यामन्वंत्रास्त्रिक २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | श्रीसुक उवाच ।<br>धृष्टनभगइक्ष्वाकुनरेज्ञा । नारेप्यंतनाभागसुबेज्ञा ॥ आरदिपकरुपद्वंतरअधिप, तेर्हिष्टवनसुनुनाम ॥ १<br>सुतद्शमनुवेवस्वतकेरे । अथेपरीक्षितवळीवेटेरे ॥ आरदिपकरुपद्वंतरजाती ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | विस्त्रेवेन्ति । अयुपरिक्षितवलीवन्ते ॥ ॥ । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | पति । विद्यानकंपनुभये, श्राह्मदेवमतिधाम् ॥ सत्यामन्वंतरअधिप, तिह्निष्ठवनसुनुनाम् ॥ १<br>ष्ट्रप्टनभगदक्ष्वाकुनरेशा । नरिप्यंतनाभागसुवेशा ॥ ओरदिष्टकरुपहुसरजाती । अस्परिक्षित्वरुपिक्षेत्रा ॥ श्रीद्विष्टकरुपहुसरजाती । विद्यान्ति । विद्यानि |
|     | कीनिकारकारकार के अने अविदेशीया है। जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | जेन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | गर्गा कर्यप्कसन्बधते, आहि नियार्था अस्मिश्रामिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | खुतद्शमनुवनस्वतकेरे । अयेपरीक्षितवळीयढेरे ॥३॥ विश्वेदवादवळळामा । इंग्रहुअयेपुराक्षितवळीयढेरे ॥३॥ विश्वेदवादवळळामा । इंग्रहुअयेपुरांदरनामा ॥ १ ॥ कर्यपयजीवविश्यप्रकासी । विश्वेदवादवळळामा । अयेससन्धिपतहाँमहीभा॥६ ॥ कर्यपयजीवविश्यप्रकासी । विश्वेद्यप्रकासी । विश्वेद्यप्रकासी । विश्वेद्यप्रकासी । विश्वेद्यप्रकासी । विश्वेद्यप्रकासी । संक्षेपहितेद्यमहिंसुनायो । अवभवित्यवरणोमितिसेत् । भ विश्वेद्यप्रकासी । विश्वेद्यप    |
|     | ताराड्य-व्यवस्मायो । संक्षेपहितेत्वमहिस्रायो । अवभविष्यवस्णोमतिसेत् । भईविषस्वतक्षीतियतेई ॥ अवभविष्यवस्णोमतिसेत् । भईविषस्वतक्षीतियतेई ॥ जिनहिनामसंज्ञाभरख्या । ७०५० । विचर्मसंज्ञाभरख्या । ७००० । विचर्मसंज्ञाभरख्या । ७००० । विचर्मसंज्ञाभरख्या । विचर्यसंज्ञाभरख्या । विचर्यसंज्ञाभरखया । विचर्यसंज्ञाभरखया । विचर्यसंज्ञाभरखया । विचर्यसंज्ञाभया । व    |
|     | बल्वालीमध्यार्थः भेड्रविवस्वतकोलियले ॥ विश्वविष्ववरणामितिसेत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | विनामानार्नार्नात्न्वानी । तिनामानार्वे । जिनाहनामानावहनामानावहनामाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | दोहा-बहुना अत्यावराण्यानश्चरातिम् ॥ जन्मस्यमस्तदोहे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | विवासन्तर्भाक्षत्रम् । देशविवनीक्ष्याम् । अस्तप्तीकन्यामकाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | बहुतावरणमिनुयश्यत । हेर्ने ति पर्याजिमार ॥ अठयमन्वत्यक्ति पाउँ अनारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | दीहा—वडविकवरस्रतभये, द्वेअश्विकविक्यस्यानिये ॥ अरुतपतीकन्यासुक्रमारी । देविहा—वडविकवरस्रतभये, द्वेअश्विकविक्यस्यानिये ॥ अरुतपतीकन्यासुक्रमारी । देविहानियम् । देविहानियम् । वडवेयम्बतरहिये, सुनियेयप्यदर्शाः ॥ १० ॥ तहिविरोचनपुत्रसुक्षाना । द्वेदिवरिकस्वतिवस्य ॥ सुतपविरक्षसुत्रसुक्कृति । विविद्यस्वतिवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | नापिलेहतवविकातिकातिका विह्यालिसरहवलवाना ॥ भागितिका पाप्तिमान्या प्राप्तिका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | हरिसाम्बर्के विश्वास्त्र में अपने के जिल्ला में जारहारवं प्रवासनविष्ठियाहाँ। जिल्ला विश्वासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | सर्वात निविद्यां । गयोमनव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | दहि। यहिविधिवामत्वकारिक अध्याहतसमाजा॥अवलावराज्य प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | देशिन्वडवाकेवरस्रतभ्ये, द्वेशिरवनीकुमार ॥ अठ्यंमन्वंतरिहमें, स्विन्येभूपवदार ॥ १० ॥ तहाँविरोचनपुत्रसुता । हिंदिरजसकादिकतिनसुत ॥ सुतपविरज्ञसुत्रमुत्रभुपवदार ॥ १० ॥ तहाँविरोचनपुत्रसुजाना । हिंदिरजसकादिकतिनसुत ॥ सुतपविरज्ञसुत्रमुजजेई । तहें विर्वेशिक हिंदीन्सो । सिर्हिरवपुत्रमानविष्ठिपहाँ । तहें विर्वेशिक हिंदीन्सो । यो सिर्हिरवपुत्रमानविष्ठपहाँ। विर्वेशिक हिंदीन्सो । यो सिर्हिरवपुत्रमानविष्ठपहाँ। विर्वेशिक हिंदीन्सो । यो सिर्हिरवपुत्रमानविष्ठपहाँ। विर्वेशिक विर्वेशिक हिंदीन्सो । विर्वेशिक हिंदीन्सो । विर्वेशिक हिंदीन्सो । विर्वेशिक सिर्हित सिर्हित । विर्वेशिक सिर्हित सिर्हित सिर्हित । विर्वेशिक सिर्हित स    |
|     | हैहियमप्राण्य भूदिन । कृपाचायं अभियान्याप्य । वाक्षीफ्र पहन्यात्र हैन्द्र पात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | दीहा-यहिविधिवामनकोदियो, विश्विध्वनकोदान ॥ ताकोफलपेहिंद्रपति, द्विहेंद्रमहान ॥ १४ गालवदीतिमानमुगुरामा । कृपाचायेकोकथत्यामा ॥ शृंगीऋपिकरुपिताहमारे । द्विहेंद्रमहान ॥ १४ देवेद्रमहान ॥ १४ विश्वेध्वनकोदान ॥ ताकोफलपेहिंद्रपति, द्विहेंद्रमहान ॥ १४ विश्वेधविद्यमहान ॥ १४ विद्यमहान ॥ १४ विद्    |
|     | भारतन्त्रालिस्स्वनराज् । बल्किक्स्यान्त्रमभाहा ॥ देवग्रह्मकासम्बद्धान्त्राक्षारम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | वहन्रजायुत्रक्रहराह । नाक्किन वहस्तवस्ताज् ॥ पाननवर्षान । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | दोहा-पाराहिकार्या विवरणदेहुसुनाहे॥ भतकार्या विवरमाही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | म् । । विकास के प्रतिमहत्त्री स्तमहत्त्री हेन्या । विकास के प्रतिमान । विकास के प्रतिमान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,   | ्रात्मतादिसप्तवित्र व्याप्ताति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | रशामसावराणसनाना । क्रिकेट वर्ग अवः । १० भगः सार्वेश विह्यातितप्रधाम् ॥ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 3 | हिंगिजापतिकेगद्दमन्ति । अस्ति अरुपतिबङ्गाना ॥ अस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Í   | विस्तान विश्वासिक विश्वासिक विस्तान वि   |
|     | दहा-पारादिकसुरहीहिंगे, सुतमहेंद्रजीहिंगे। भूतकेलुआदिकसुतताके। हैहिंनरपातेपरमप्रभाके॥ दहा-पारादिकसुरहीहिंगे, सुतमहेंद्रजीहिंगम ॥ दुतिमतादिससिंपतहँ, हैहिंगतिपपाम ॥ १९ दशींनद्रसावरिणसुजाना । हैहिंग दुक्र पातिबर्धना ॥ भूरिसेनआदिकसुतहेंहें विद्यान सिंपतिके सुहमाहीं। भूपवाशिकेशवप्रगटाहीं ॥ नामअसिंग सुमुन्धिक सुनहेंहें। देशि-परमादिकसुतहोहिंगे, निरवातादिकदेव ॥ वैध्वहंद्रहहोहगो, अरुणादिकऋषिमेंदर्शा रिवेद्यावरणीराजा । हहें सुना स्वाहिक स्वाहिक स्वाहिक सुना सुना सुना सुना सुना सुना सुना सुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| =   | त्रारा प्रभादिकसतहोहिंगे, निरवानारिकार्याएकदिशमधर्मसावरणी । क्रिकार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | गर्व हताअजिककरे । भूममन्त्री कार्यादकदेव ॥ वैधृतइंद्रहराका विह्नासुराति आहराजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47  | (रिद्रसावरणीराजा । इत्ताकारदयाचनर ॥ त्रगटकाकात्राक्तिकारणीर अरुणादिकारणिये ॥ १० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ता  | वैभामीभ्रकादिकपिष्णाम् (विष्यादशसर्वजगभाजाः ॥ देववास्त्रात्वभन्दभरिहे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| म्  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | दोहा-परमादिक सतहोहिंगे, निरवातादिकदेव ॥ वेधुतहंद्रहोहगो, वेह्यास्रशांकि अरिदरणी । हिंदैणास्रशांकि अरिदरणी । हिंदै पास्त्र । अर्मेनात रिदयाण नेरे ॥ त्रगटक प्णव्यति आन्दर्भारे । अरुणादिक अर्थिभेव ॥ २४ ॥ इंगामी अरुणादिक अर्थिभेव ॥ २४ ॥ इंगामी अरुणादिक अर्थिभेव ॥ २४ ॥ इंगामी अरुणादिक अर्थिभेव ॥ इर्गामी अरुणादिक स्वति हैं । हरितादिक तहँ देवक हैं हैं दोहा-स्वामादिक देवत हैं, इंदिवन स्पति नाम ॥ विरमोकादिक समझिंगे अर्थिभेव अर्थि अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थि अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थिभेव अर्थि अर्थि अर्थिभेव अर्थि अर्थिभेव अर्थि अर्थ अर्थि अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ                  |
| 3 7 | प्राण अभागादकदेवतह, इंद्रदिवमण्डिया ।।(हा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 95  | वादबहात्रकानारा । योगेडवाने नियम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ं रत्यावर ी इंट्रक्ट्राम्यार्थाता ॥ इंट्रबाम्य मार्थिता हुईतहाल्याम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •   | विष्याभियाज्ञिमकरणी ॥ त्यासिवकरसहित्यक । अस्तिविष्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | दोहा-समामादिकदेवतहँ, इँद्रदिवसपतिनाम ॥ निरमोकादिकसप्तकारि, लेहितहाँ उत्तर अर्था अर्थ अर्था अर्थ अर्था अर्था अर्थ अर्था अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | रातिमह । प्रगटकरगुक्रमम्मा ॥ सत्रायनकीनाविक्रमा । पार्वित्रादिसरपरम्मप्रभाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ्रव्यापर । हिंहसुनीकथाशुभकरणी ॥ हिंहनासनकरसहायक । कर्मा १९॥ ३<br>वर्ष भागमा । अग्निआदिसापिटलामा ॥ संशयनकीनारिस्ताको । पविचादिसुरपरमप्रभाके<br>प्राचन । प्रगटकरंगेकमसमाजा ॥ येचीदहिमनुमेनपाये ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | . महत्र अभवताय । ि र र र ना अभवता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ८.

दोहा–मन्वंतरचोदिंदिविते, त्रह्माकोदिनहोइ ॥ सहसचतुर्युगणाहिजव, एककल्पकहिसोय ॥ ३६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांघवेशविश्वनाथासिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी . महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृते भानन्दाम्ब्रुनियो अष्टमस्कंषे त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा-मन्वंतरकीमुनिकथा, मुदितपरीक्षितराय ॥ कियोप्रश्रक्तकेदेवसीं, पाणिजोरिक्षिरनाय ॥ ९ ॥ राजोवाच ।

मन्वंतरिनमाहँऋपिराई । अहेंनेमनुअरूसुरराई ॥ जेजेनेहिनेहिकर्मनमाही । जेहितेअहैंनिरुक्तसदाही ॥ २ ॥ वरुणद्वसोभागवतप्रधाना । सुनिवेकोमममनहुळसाना ॥ सुनतनृपतिकेमाधुरवेना । वरणनलागेशुकमातिऐना ॥

ज्ञक खवाच ।

मृतुमृत्रसुतसप्तरिनरेज्ञा । औरह्रसुरगणसहितसुरेज्ञाः ॥ कृष्णचंद्रकेज्ञासनमार्ही । सिगरेअविचलरहतसदाही ॥ यज्ञादिकजेद्दरिभवतारा । तिनप्रेरितमन्वादिउदारा ॥ थितह्वेनिजद्दिमिजहिभिषकारा । करतरहतपाछनसंसारा॥ दोहा-मन्वंतरकेअंतमहँ, छोपहोहिंजबवेद ॥ तवनिजतपवलसप्तऋपि, कर्राहंप्रचारअखेद ॥ ३ ॥

जिनवेदनतेथर्मसनातन।प्रगटतउभयछोकस्रससाधन॥।।।चारिचरणतेहिंधरमहिकाहीं।भगवतप्रेरितगनमहिमाहीं। युगभनुरूपहिकरतप्रचारा । सावधानहेभूपचदारा ॥५॥ मनुकेषुत्रपौत्रधरमहिंधरि । पाछतमन्वंतरभंतनभरि ॥ मन्वंतरनमाहँजेदेवा । यज्ञभागछेवेयुत्तसेवा ॥ ६ ॥ त्रिभुवनविभवदियोहरिकेरो । इंद्रकरतेहेंभोगयनेरो ॥ बरपिअन्नउत्पन्नहिकरती।यहिविधितेसिगरोजगभरती॥७॥युगयुगसनकादिकहरिरूपा।कथतज्ञानविज्ञानअनूपा ॥

दोहा-याज्ञवल्क्यआदिककरींह, युगयुगकर्मवखान । दत्तात्रेयादिकसर्वे, वरणहियोगविधान ॥ ८ ॥ प्रजापतिनकोरूपर्धार, सुजतप्रजाभगवान । राजरूपपाछनकरत, हरिपापिनकेप्रान ॥ कारुरूपतेकरतहें, श्रीहरिजगसंहार । ग्रुणनिष्ठप्तनिहिंभापहें, प्रेरकग्रुणनभपार ॥ ९ ॥ मायामोहितजननते, अस्तृतिकीनेजात्, तद्यपिहरिऐसेअहैं, यहनहिंठीकजनात ॥ १० ॥ पेसीकल्पविकल्पको, वरण्योभूपप्रमान । जेहिमॅचौद्द्विमनुअँहें, सोद्दविधिद्दकद्दिनजान ॥ ११ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनार्थीसंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा **थिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राथिकारिरपुराज**सिंहज देवकृते आनन्दाम्ब्रनियो अष्टमस्कंधे चतुर्देशस्तरंगः ॥ १८ ॥

दोहा–सुनिमन्वंतरकीकथा, कुरुपतिआनँदपाय । बहुरिकद्मोशुकदेवसों, सुनियहदेहुसुनाय ॥ राजोवाच ।

त्तीनचरणपरणीमुनिईंशा । विल्सोंकिृमियाच्योजगदीञा॥्टोभीसम्विज्ञवर्यंहुलीन्हे।पुनिकसविकोनंधनकीन्हे। यहमोकॉजतिभचरजङ्गा । सुननचित्तचाहत्वदृभागा।दित्यराजकोचिनअपराधायद्वेश्वरक्षियंपन्ताधा ॥२॥ देसिभूपकोअतिअनुरागे । वामनकयाकयनमुनिटागे ॥

প্ৰায়ক ভবাৰ।

भूपतिदेवासुररणमाही । टियोनीतिवासववटिकाही ॥ इस्योप्राणऔरहुपनमामा ॥ <del>अंगुरवशिहेन्नेनिनठामा</del> ॥ शकाचारजताहिजियाई । दियोजियाइअसुरसमुदाई ॥·

दोहा-देपनगहुसवभाँतिसाँ, शुक्रहिबिटमतिमान । पुनितिनकहुँआधीनहैं, पून्योसहितीक जानिस्वर्गजीतनकीआञ्चा । शुक्राचारजपरमप्रकाञ्चा ॥ अतिप्रसन्नविष्टिकहिद्या।सिविधिविद्व शुक्रसिहत्वरिपकित्वर्गे । बिटकोिकियोमहाअभिषकृ॥शाहामप्रकाञ्चिततहाँहुतासा।प्रगटिकयोस्य कंचनकितिकिकिकोमाटा।होरतवर्णवहुवाजिविज्ञाटा ॥ ध्वजाधवट्यकितहुगराजा।शारद्वारिदसी चामीकरकोचापसुहायो।अक्षयत्वणकवच्छविद्यायो।दियप्रहट्यादविदिद्युभमाटा।शुक्रहियोतिहर्गे

द्वोद्या-यहिविधिरणकीसाजसग, देद्विजवरबिछकाहि । आक्षिरवादहुदेतभे, छहाँविजयप्रप्रमानि बिछिषप्रनपरदक्षिणदीन्छो । दंडप्रणामपुद्धिमपरिकीन्छो॥अज्ञाळप्रहछादहुकेरी।कियोप्रणतिप्रमुद्तिव दियोजोस्यंदनज्ञकमुहावन।तापरचङ्चोदेत्यपतिपावन॥मुंदरमुमनमाळ्डरसोहताकवचकराळ्ळगे इत्तर्प्रतितत्त्णीरविज्ञाळा । दिव्यचापकरवाळकराळा॥८॥अंगदकनकवाहुमहँजाके । मकराकृतकुंडळुर्वे, 'बळिस्यंदनपरसोहतकेसे । कनकज्ञोळपरपावकजसे॥९॥यूथपसववळिसमवळ्वाना । विभा

द्दोहा—निजनिजसैनासाजिसकः स्थमातंगतुरंग । गरजतवार्राहेवारसवः, चट्टेन्ट्यपितसंगः ॥ १० विहिविधिअसुरसैनटेभारी । चढ्योष्ट्ररंदरपुरिहेसुरारी ॥ कियेटेतमानहुनभयातः । दिशनदृहतमनुहग् अंवरजविनकंपावतधाये।यहिविधिअसरावितियराये १ २ असरावितिनरूपोविटराजा।जहाँमने २ प्रस्रस्यडपवनडद्याना । नंदनादिवनसोहतनाना ॥ कुर्जाहेयुगटविहंगसुहावन।मत्तमः । प्रक्षाद्वयनकेभारा । कुर्जाहेयुगटविहंगसुहावन।मत्तमः

दोहा—कर्राहेमनोहरकोरअति, सरितनमें सुखपाय । तहाँखेळखेळतरहें, सुरक्षुंद्रीनहाय ॥ १३ ॥ परिखागगनगंगहेजामें । पुरटकोटपावकसमतामें ॥ उन्नतअटाअजूपमराजे ॥ १४ ॥ फ्रवेफटिकमणिकेपुरद्वारा॥१५॥ळसतराजपथयुत्तविस्तारा॥गळीसभाचीहटचहुँओरा।विल्साहिमहाविम मणिमयवणिकदुकानअखेदी। बळितवज्ञविद्वमवरवेदी॥१६॥नितनवयोवनवतीरसालाविमलवसनपारे जहुँतहुँविचर्राहदीपशिखासी।कर्राहदुंद्वनगरीपरकासी॥१५॥सुरतियविगळितकेश्वसूना।तोकर्से

देहि—जाकेमारगर्मेवहत, मारुतमंदसदाहि ॥ १८॥ धूपधूमसुरभितकरत, कनकगवाक्षनमार्हि धवल्रअमरूपथविक्षेविक्रोना।तापरकरिहनारिनितगोना॥१९॥सुक्तनयुक्तिवितानिकृताके।तनेचंद्चाँदिन् हेमदंखयुतव्वजापताका । उसिहमनहुदामिनिसवलाका ॥ छविछायेछ्जाअतिछाजें। चहुँकितउपजावनअहरूपदा।मत्तमिल्दकरतकरुनादा॥वेठिमनोहरसुदितमकाना।सुरतियकरिहसुमैगल बीनवेणअरुपुरजमुदंगा। दुंदुभिताल्शङ्खसुरसंगा ॥ थल्थल्यस्ग्रंधदेवजावत । नाच

देशा-अतिविचित्रसणीयअति, अमरावतीअतृप । जाकोप्रभाठजावती, जगतप्रभाकहँभूप ॥
विग्रुकरमाकीरिचित्रसुहाविनिध्वगंठोकवासिन्मुखळाविन २१ छोभीकामीशठखठमानी।औरअधर्म यनिहंजानंकवहँतहँपाव । इनतेभिन्नतेईजनजावें ॥२२॥ कुरुपतिइमिअमरावितकाहीं । विठिठेअसुरसैनसँ बाहरतेघरचोचहुँभोरा।ग्रुकदत्तशङ्खहिकियशोरा॥सुनतशंखकीध्वनिदुखदानी।भययुत्तभईशक्तकीरानी इंद्रजािविर्छराजचढ़ाई । छेदेवनकोसँगअकुठाई ॥ गयोव्हस्पितिप्रसुरेशा ॥ चरणवंदिनिजकसौं । इंद्रजािविर्छराजचढ़ाई । छेदेवनकोसँगअकुठाई ॥ गयोव्हस्पितिप्रसुरेशा ॥ चरणवंदिनिजकसौं । सोईपुनिविर्छरेदछ्योरा । चिठ्ठआयोगोपरवरजोरा॥कौनतेजविन्द्योअवयाको । हमसोसनसुखजकोदेखातनहिर्छरेदछ्योरा । चिठुआयोगोपरवरजोरा॥कौनतेजविन्द्योअवयाको । हमसोसनसुखजकोदेखातनहिर्छराकनिर्छरेदछ्योरा।जारनसुरुक्तविर्छर्थाक्रिययोगिवतसंसारा ॥ मानहुँचाटनचहत्तविशानन। दाहतमानहुँहगन उद्योगनहुँपठ्यानछपोरा।जारनसुरुक्तवह्योरा॥२६॥याकोकारणग्रुक्रमगवाना।करहुकृपाक अोजतेजवळअसकहँपायो।जातेगोहिंजीतनचिद्धआयो॥२०॥सुरगुक्सुनिसुरपतिकीवानी।कहन

#### ग्रुरुखाच।

दोहा–चिकोषुनिचढ़िआवनोः ताकोकारणजीय । ताकोमिंजानतअर्हीः, सुनोदेवपतिसोय ॥ २ प्राणितपक्षः ः । तातेविछिऐसोनळपायो॥२८॥तुमहुँओरजोतुमसमकोहं । आजनचिक्सनमुसहिरहोई। १ सड़ेनहोत्तकाळकेआगे ॥ चिळेकेजीतनमृहँसुरराई । सम्रथअहेंएकयदुराई ॥ २९॥

तातेत्जिनिजस्वर्गनिवासा । भागिजाहुसवसुरदश्यासा ॥ काळविपर्ययरिष्ठकरजोई । परतेरहोस्वैसुरसोई॥३०। यहद्विजवळतेअवेष्ठचंडा।चढिआयोइतवळिचरिवंडा॥जवकरिहेग्रुरुकोअपमाना।नशिजेहैतवविभवमहाना ॥ ३१। दोहा-इमिस्निसुरगुरुकेवचन, सुरसुरपतिसतिमानि । गमनिकयेत्जिर्चर्गको, नानारूपनिठानि ॥ ३२॥

भारत्व स्वाप्त भारत्व स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्वाप्त स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनार्थासहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचन्द्रकृषापात्राधिकारिरपुराजसिंहजू देवकृते आनंदास्त्रुनिधा अष्टमरुकंधे पंचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा-पहिनिषिशुक्रप्रभावते, बिलपाईसुराजि । तवअधीरदेवनसहित, गयेदेवपतिभाजि ॥ ।हिनिषिल्लिसुतिभोषिनासाअरुदैत्यनहितस्वगेमवासा॥अदितिदेवजननीअकुलाई।दुलितभईअनाथकीनाई॥ क्षसमयतेहिथलसुत्रकायोतिजसमाधिकइयपस्रिनआये॥रूल्योतासुआश्रमसुत्रहीना।रिहतसकत्वदृत्तवज्ञतिहीता॥ नेर्गुलिअदितिआसनतेहिद्दीन्दा।विधिवतपतिकोपूजनकीन्द्र॥सुत्रमुलीननिजतियकोदेखी।कश्यपपूर्व्योअतिदुत्तकेस्वी कथींअमंगलविप्रनकेरो । आवत्मयोकराल्यनेरो ॥ कालविवद्यथोहैकस्यानी । लोकधमंकोनाशहिजानी॥३॥॥॥ गहिरुद्दमाहुँअयोगिनकाही । अर्थधमंकुलकामसदाही ॥

बोहा—तेहिग्रहकीर्थोक्त्रज्ञान्नहिं, दोजैमोहिबताय ॥ तेरोबदनम्नीनअति, आनँदरहितदेखाय ॥ ६ ॥ कर्षोअतिथिजवतुवग्रहआयो।तबतुमनिजकुर्डुवमन्नायो॥उठिताकोआसननहिंदीन्द्र्यो।पिनप्रजितपयानसोकीन्द्र्यो अतिथिआयजाकेग्रहमाहीं।सिटल्डुजेबिनप्रजितजाहींदितनपापिनकेभवनविज्ञालाअहैसमानहिंतदनश्गाला ७॥ कीर्पोमेरेभयेप्रवासी । समयपायसुपमाकीशासी ॥ रहीतोरिमतिअस्थिरनाहीं । कियोहोमनहिंपायकमाहीं ॥ ८॥

ब्राह्मणपावकपूजनकीने । गवनतपुरुपस्वर्गसुस्रभीने ॥

दोहा-येदोनोदिनअरुअनलः जानहुँसत्ययुजानि ॥ सबेदेवमयविष्णुके, वदनअहेंसुसदानि ॥ कहिदिनकोनदियोषुनिदाना । कैपोतातेवदनयलाना ॥ अहेंपुजसवकुङ्गलतुम्हारे । जानिपरतदुसतुमहिनिहारे ॥ अदितिसुनतपतिकीप्रियवाणी । वोळोदुस्तिनजोरियुगपाणी ॥ ९ ॥ १० ॥

#### अदितिस्वाच ।

गोद्रिजपमेञ्जीरजनकेरो । इनकरमंगटअहैघनेरो ॥ अर्यधर्मकामहुँकरहेतू । ऐसोममहेकुशटनिकेतृ ॥ १९ ॥ याचकपतीअतिथिवहुत्तेरागथेविम्रसनाँहमोग्रहतेरेशसाविधिहोमपावकहमकीन्द्र्यो।आपकृपातेसवमुखळीन्द्र्यो १२॥ कोनकामनाईहोहिहमारे । जिनकेतुमउपदेशनवारे ॥ १३ ॥ दोहा—देधनबहुसवभाँतिसाँ, क्रुकहिबिलमितिमान । पुनितिनकहुँआधीनहें, पूर्योसहितविधान॥३॥ नानिस्वर्गजीतनकीआञ्चा । क्रुकाचारजपरमभकाञ्चा ॥ अतिप्रसन्नविज्येकरिदाय।सिविधिविद्वजितयद्वकर्णः क्रुकसिहतंवरिप्रअनेकः । बल्लिकोकियोमहाअभिषेकः॥४॥होमप्रकाञ्चिततहाँहुतासा।प्रगटिकयोरथपरमप्रका कंचनकल्तिकिकिणीमाल।हरितवर्णवहुवाजिविञ्चाला ॥ ध्वजाधवल्लंकितमृगराजा।ज्ञारद्वारिद्सरिसिष्णः चामीकरकोचापसुहुग्यो।अक्षयद्वणकवच्छविद्यायो॥दियप्रहुलादवृलिहिक्षुभूमाल्।क्रुकृद्वियोतिहेशंस्विज्ञालाः

द्वोहा—यहिविधिरणकीसाजसव, देद्विजवरविष्कािंह । आश्विरवादहुदेतभे, छहोिविजययुपमािंह ॥ बिछिविप्रनपरदक्षिणदीन्ह्यो । दंडप्रणामपुडुमिपरिकीन्द्यो॥अज्ञाळेप्रहळादहुकेरी।कियोप्रणतिप्रमुदितवहुतेरी॥ दियोजोस्यदनशुक्रमुहावन।तापरचढ्योदैत्यपतिपावन।भिदरसुमनमाठउरसोहत।कवचकराठळगतिभयजेत्व। इर्रपूरिततूर्णारविज्ञाळा । दिव्यचापकरवाळकराळा॥८॥अंगदकनकवाहुमहँजाके । मकराकृतकुंडळशुतिभाई। बिछस्यदनपरसोहतकेसे । कनकरोळपरपावकजेसे॥९॥यूथपसवबिठसमवळवाना । विभाविभामहँपवेसमा

दोहा—निजनिजसैनासाजिसक् स्थमातंगतुरंग । गरजतवार्राहेवारसक्, चछेदैत्यपतिसंग् ॥ १० ॥ चिहिविधिअसुरसैनछेभारी । चढ्चोषुरंदरपुरहिसुरारी ॥ कियेछेतमानहुनभयातू । दिशनदृहतमनुहगनकृत्त् अंवरजविनकॅपावतधाये।यिहिविधिअमरावितिवियराये १ अभरावितिनरकृयोविछराजा।जहाँमनोहरसबसुसत्तात्रा। परमरम्यउपवनउद्याना । नंदनादिवनसोहतनाना ॥ कूजिंदेयुगळिविहंगसुहावन।मत्तमधुपगुंजिंहमनभावन ॥१२॥ पर्छन्क्रुस्तुमनकेभारा । सुकीदेवतरुज्ञासअभारा ॥ चकवाकसारसअरुहंसा । कारंडवकोकिळक्ळहंसा ॥

दोहा—कर्राहेमनोहरझोरअति, सरसिनमेंसुखपाय । तहाँखेळखेळतरहें, सुरक्षंदरीनहाय ॥ १३ ॥ 'परिखागगनगंगहेजामें । पुरटकोटपावकसमतामें ॥ उन्नतअटाअनूपमराजे ॥ १४ ॥ द्वारनकनककपटि<sup>त्री</sup> 'फ्नैफटिकमणिकेपुरद्वारा॥१५॥ळसतराजपथयुत्तविस्तारा॥गळीसभाचीहटचहुँओरा।विळसहिमहाविमानकीरी मणिमयविणकहुकानअखेदी । बळितवज्रविद्वमवरवेदी॥१६॥नितनवयोवनवतीरसाळ॥विमळवसनधौरेवरमाळ जहुँतहँविचर्राहिदीपशिखासी।कर्राहिइंद्रनगरीपरकासी॥१७॥सुरतियविगळितकेशमसूना।ताकेसीरभग्रतस्व<sub>र्णी</sub>

देहा-जाकेमारगर्मेवहत, मारुतसंदसदाहि ॥ १८ ॥ धूपधूमसुरभितकछत, कनकगवाक्षनमाहि ॥ धवळअमळपथिविछेविछोना।तापरकरहिंनारिनितगोना॥१९॥सुक्तनयुक्तिवितानिकताके।तनेवंदचाँदनिसम्ताहे ॥ द्देमदंडयुत्तष्वजापताका । लसिंहमनहुदाभिनिसवलाका ॥ छविछायेछज्ञाअतिछाजें । तिनपरमोरकपोति<sup>तिही</sup> चहुँकितउपजावनअहळादा।मत्तमिल्दकरतकळनादा।भितिमनोहरसुदितमकाना । सुरतियकरहिंसुमंगलगावार भीनवेणुअरुसुरजपृदंगा । दुंदुभिताळ्झाङ्ससगा ॥ थलथलमहँगंधवंवजावत । नाचतगावतभाववतावत

दोद्दा-अतिविचित्रसमणीयअति, अमरावतीअनुष । जाकीप्रभाठजावती, जगतप्रभाकहँभूष ॥ विद्युकरमाकीरचित्तस्रदावि।स्वगंछोकवासिनसुखछाविन २१ छोभीकामीशठखछमानी।औरअधर्मीवाधकप्रति। चनिहंजानकवहँतहँपार्वे । इनतेभिन्नतेईजनजार्वे ॥२२॥ कुरुपतिइमिजमरावितकार्द्धा । विछ्छेअसुरतेनतँगमार्दी। बाहरतेचेरचोचहुँऔर।शुकृदत्तशह्सविकियशोरा॥सुनतशंसकीध्वनिदुखदानी।भययुतभईशककीरानी ॥२३॥ इंद्रजानिविष्ठराजवदाई । छेदवनकोसँगअकुछाई ॥ गयोव्रहस्यतिपाससुरेशा ॥चरणवंदिनिजकस्रोऔदेशा॥२४॥

े दोहा-प्रयमिद्देवासुरसमर्, मेंबिलव्यद्दिमारि । रणिगराइदियआसुरी, सिगरीसेनिवडारि ॥ सोईप्रुनिविल्वेद्देविष्ठपोरा । चित्रवायोमीपरवरजोरा॥कौनतेजदीन्द्योभवयाको । इमसोसनसुखजातनताको॥२५॥ कोवदेखातनिहरोकनहारा । मनुसुस्तरोपीवतसंसारा ॥ मानुहुँचाटनचहत्तदिज्ञानन। दाहतमानुहुँदगनहृज्ञा<sup>त्तर॥</sup> उद्योमनहुँपञ्चानल्योरा।जारनसुरनचहतचहुँजोरा॥२६॥याकोकारणग्रुक्भगवाना।करहुकुपाकरिसकल्वात्रा भाजतेजवल्यसकहुँपायो।जातेमोहिजीतनचढ़िआयो॥२०॥सुरग्रुक्सुनिसुरपतिकीवानी।कहनल्येकारण<sup>विद्याती</sup> । सोहरिभक्तहिदेइसुहायो ॥ कीआपहितेहिभोगळगावै । अनअधिकारिहिनाहिस्तवावै ॥

दोहा-पुनिनिवेदकेअंतमें, आचमनैकरवाय । मोदमुलताम्बूलको, देइसुभोगलगाय ॥ १९ ॥

्रिट्रिं । । द्वादशाक्षरिहमेत्रउदारा ॥ विषुळअस्तवनकरिहरिकेरी । सादरअस्तुतिठानैफेरी ॥ रिप्रदक्षिणाचारिळळामा । करेसुदितदंडवतप्रणामा॥ध२॥धुनिहिरहरिनिर्माल्यचढाई।करेविसर्जनसुखसरसाई ॥ १ विकास स्वित्तात्रक्षिणहिरनावे ॥ ध३ ॥ केतिनकीआज्ञाधनिसोई । शेपअत्रजोवाँचोहोई ॥ १ ति :वि । सावधानहैआपहँखावे ॥ विनतियरैनसैनसहिठाने । प्रातिहंडठिसोप्ररुपसजाने॥ध्रशा

दोहा-फागुनसुदिप्रतिपदाको, शुचिह्नकरिसनान । सावधानहे सुदितमन, दूधहिलैसविधान ॥

्रावा नाज अनुनार निर्माण कर्मा विद्यालय कर्म । पूजाकरेकु हृदिनजैसी । बारहों दिनमें ठानेतेसी ॥ ४५ ॥ होमकरेक हिजेबारे । हरिपूजन आदरहिव हाने ॥४६॥ द्वादा होति विद्यालय । ब्रह्मचर्य प्रतिवास विद्यालय । ब्रह्मचर्य । व्यविद्यालय । ब्रह्मचर्य । व्यविद्यालय । ब्रह्मचर्य । व्यविद्यालय । विद्यालय ।

हरिकीपूजावडीकरावे । वित्तक्षाठचनकबहुँमनलावे ॥ पुनिषायसहरिहेतवनाई ॥५१॥ पुरुपस्क्रकीऋचासुहाई॥ सोरहतिनतेमनथिरकेके । होमेशगिनिमोदितेहेके ॥ पटरसहरिहिनिवेदलगावेशजेहितेश्रीपतिअतिसुखपावे ॥५२॥ आचार्य्यहितोपमितिपामा । देगोभूपणवस्त्रल्लामा । ताहीविधिऋत्विजहुँनकेरी । पूजाकरेमीतिकरिटेरी ॥

आचाय्याहतापमात्पामा । दगाभूपणवस्त्रळामा । ताहा।वापऋावजडुनकरा । पूजाकरमातिकारदरा ॥ इनसवकीपूजाजोठाने । तोभगवानआपनीमाने॥५३॥धुनितियसोंभापेहैप्यारी । ऋत्विजनआचार्य्यनसुराकारी ॥ दोहा∽आछोअञ्चर्जेवावह, आयेऔरजेविप्र । यथाञ्जक्तिभोजनतिनहुँ, देहसुदितह्वेछिप्र ॥ ५४ ॥

दाहा—आछानन्ननावहः, भाषभारजावम् । यथाशात्मभाजनातनः, देवुशुदितह्वाध्यः ॥ ५४ ॥ अरुआचार्यक्रित्वननकाहाँ । उचितदक्षिणादेइउछाहीं ॥ आयेहोंइनीचजनजेई । अन्नमात्रतिनहुँकोदेई ॥ ५५॥ अंपक्वपिणदीनहुँदेभोजनाकरेसवंधुअशनजापहुजन॥५६॥ हरिप्रसन्नहित्तनितित्तनआगे।गानसुनावेअतिअनुराशा॥ कृत्यकराययाज्यज्ञावे । करिअस्तुतिहरिअतिसुख्यावे ॥ हरिसन्युखहरिकथासुहाई । कहवावसादर्यितछाई ॥ याहीरीतिअमादिनतेरे । तेरसिळोसुत्नेहघूनेरे ॥ साद्रपूजेशीप्तिकाहीं ॥ पूजेकामतासुशकनाहीं ॥ ५७ ॥

दोहा—यद्दृरिआरापनपरम्, पैन्नतेहेसुकुमारि, मोर्सोन्नह्माजोकह्मो, सोर्मेदियोजचारि ॥ ५८ ॥ तुर्दूयदीनतकरिभगवाने । शुद्धभावकरिभजनेठाने ॥ ५९ ॥ सर्वयझमययद्दनतजानो । सर्ववतनमहँउत्तममानो ॥ यद्दनतसर्वदानतपसारा । अदेतुष्टिकरनंदकुमारा ॥ ६० ॥ सोर्द्धसुरूपसंयमअरुनेमा । सोद्दानतपत्रतप्रदक्षेमा ॥ सोर्द्धयझसुंदरदेभारी । जामेदोयप्रसन्नसुरारी ॥ ६९ ॥ तातेयद्दनतकरहुसनेमा । श्रीपतिपद्छगायअतिप्रेमा ॥ ह्रिआशुद्धिप्रसन्नभगवाना । देदेतवअभीष्ट्यरदाना ॥ पेत्रतकोकरतोजोकोई । साथपानहेद्दरिपदजोई ॥

दोहा−त्ताकेवामनसरिससुत, आञ्चअवश्यहिद्दोह् । सवक्छुपनकोकृटिकै, हरिपुरगमनतसोह् ॥ दे२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावांघवेकाविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजशीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिश्रीरपुराजसिंहन्

देवकृते आनन्दाम्बुनियों अष्टस्कंघे पोडशस्तरंगः॥ १६॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोदा-पहिविधेजनकर्यपकद्द्यो, तर्वाहंशदितिमद्दराज ॥ निराटस्यटार्गाकरन्, पेत्रततिनवकाज ॥ २ ॥ बुद्धिएकामिदकोटटपरिके । चंचटमनार्द्धश्चेचटकारिके ॥ इंटीअश्वनदुष्टनकार्ही । मनग्रनसोमतिस्वतदहाँही ॥ निजनशक्रितहँअदितिसयानी।क्रियोचितवनसारँगपानी॥निश्चटमनद्दरिचरणटगाई।क्रियोपयोव्रतअतिसुसटाई २ व्रतमभावतेतरुँकुरुराई । मरटेतिहिसुकुँदयदुराई ॥ चारिवाहुपीतांवरपारे । शंसपककरगदासँवारे ॥ ३ ॥ २ ॥

## श्रीशुक उवाच।

अस्जवअदितिकद्योसमुझाई । तवकर्यपवोलेमुसुकाई ॥

दोहा-अहोधन्यहैविप्णुको, मायावलविस्तार ॥ वध्योमोहतेहेसही, यहासिगरीसंसार ॥ १८॥

कहाँपंचभौतिकीञ्चारीरा। कहाँजीवप्रकृतिहुंपरधीरा॥कोकाकोष्ठतकोपतिकाको। अहेँमोहकारणसवयाको प्रियाभजहुतुमश्रीभगवाने। जगतगुरूपरपुरुपपुराने॥ २०॥सोईमनोरथपूरणकरिंहें। दुसतेतोहिंबाशुरुद कोरदेवकीभक्तिसमाने। भगवतभिक्तिषिक्षलाहिंजाने॥ ऐसोमेंसतिलियोविचारी। ऐसेतहूँमानिसतिप्पारी। अदितिसुनतपातिकप्रियवेना। बोलीपाणिजोरिभरिनेना॥

## अदितिस्वाच ।

केहिविधितेहरिकहॅंभेंध्याऊँ। जातेसकरुमनोरथपाऊँ॥ २२ ॥ २३ ॥

दोहा-तबकर्यपबोलेहरपि, सुनुसुंदरिचितलाय ॥ पेत्रतमाधवतोपकर, मेंतोहिंदेहुँवताय ॥ २८ ॥ पुत्रहोनकेहेतही, ब्रह्मासोंशिरनाय ॥ मेंपूछचोसोविधिसहित, दीन्द्योमोहिंयताय ॥

#### अथ प्रयोवतकी विधि।

दोहा─फाग्रुनसितमेंप्रयोव्रत, वारहिदिनकोजानु । भक्तिसहिततामेंसिविधि, पूजेश्रीभगवानु ॥ २५ ॥ दिवस्थमावसप्रातजठि, खोदीविधिनिवराह । ऌाइमृत्तिकालाङ्तन, मजैसिरसज्छाह्॥ २६ ॥

अथम्ब्रुत्तिकालेपनकोमंत्र-त्वं देव्यादिवराहेण रसायाःस्थानमिच्छता।उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्पानं मे प्रणाण्य दोहा-संध्योपासनआदिने, नित्यकमेषिख्यात । सावधानतिनकोकरे, करिमनअतिअवदात ॥

पुनिप्रतिमाक्तिविदिमें, कीजलकीरविमाहि । कीग्रुरुमेंआवाहने, करिपूजेहरिकाहि ॥ २८॥ अथावाहनमंत्राः-नमस्तुभ्यं भगवते प्ररुपाय महीयसे ॥ सर्वभृतनिवासाय वामुदेवाय साक्षिणे ॥ २९॥

नमो व्यक्ताय सुक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतुर्विशृद्धणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥ ३० ॥ नमो द्विशृद्धण्वाय सुक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतुर्विशृद्धण्ज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥ ३० ॥ नमो द्विशृद्धिष्वाय चतुर्युगाय तंतवे ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ ३९ ॥ नमः शिवाय रुद्धाय नमः शक्तिधराय च ॥ सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥ ३२ ॥ नमोहिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने ॥ योगैश्वर्यश्राराय नमस्ते योगहेतवे ॥ ३३ ॥ नमस्त आदिदेवाय साक्षिभृताय ते नमः ॥ नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥ ३४ ॥ नमो मरकतश्यामवपुषेधगतिश्रये ॥ केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५ ॥ त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्भम ॥ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुग्रुपासते ॥ ३६ ॥ अन्ववर्तेत यं देवा श्रीश्र तत्वादपद्मश्रोः ॥ स्पृह्यंत इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम् ॥ ३७ ॥

दोहा-इनमन्तरोभगवानको, श्रद्धायुत्तआवाहि । अध्येपाद्यआचमनको, देइप्रथमसुखचाहि ॥ ३८॥ युनिद्धादराजक्षरमनुमाही । चंदनफूळअक्षतदुकाही ॥ देयचढ़ाइघूपपुनिदेवे । देपुनिदीपभाँतिवहुर्ते ॥ ३९॥ युनिळेपायससंयुत्तभावे । अरुप्रतग्रुढ़कोभोगळगावे ॥ होइजोअपनेविभोअपारे । तोरचिव्यंजनिविधप्रकी सादरहरिहिनिवेदनकरई । परमानंदिहयेनिजभरई ॥ द्वादशवरणमंत्रपष्टिफेरी । हवनकरेयुतप्रीतियनेरी ॥ १०॥

े । सोहरिभक्तिहिदेइसुहायो ॥ कीआपहितेहिंभोगळगाँव । अनअधिकारिहिनाहिसवावै ॥ दोहा-पुनिनिवेदकेअंतमें, आचमनेकरवाय । मोदमूलताम्बूलको, देइष्टभोगलगाय ॥ ४३ ॥

ः । द्वादशाक्षरहिमंत्रउदारा ॥ विषुळअस्तवनकरिहरिकेरी । सादरअस्तुतिठानेफेरी ॥ रप्रदक्षिणाचारित्रञ्जामा । करेसुदितदंडवत्प्रणामा॥४२॥पुनिशिरहरिनिर्मोत्यचढाई।करेविसर्जनसुरससरसाई॥ ्रित्मजनाव । देवीरादक्षिणशिरनाव ॥ ४३ ॥ छैतिनकीआज्ञापुनिसोई । शेपअन्नजोवाँचोहोई ॥

🤭 ्रायुत्तकाति माने । सावधानद्वैभाषद्वँसाने ॥ विनतियरैनसेनसहिठाने । प्रातहिंडठिसोपुरुपसुनाने ॥४४॥ दोहा—फाग्रुनसुदिप्रतिपदाको, शुचिह्नैकरिअस्नान । सावधानह्वेस्रदितमन, दूधहिलैसविधान ॥

िर्देश । वार्ड । पूजनठानेभाववटाई ॥ पूजाकरेकुहूदिनजेसी । बारहोदिनमेंठानेतैसी ॥ ४५ ॥ होमकरेअरुद्धिजहिजेवाँव । हरिपूजनआदरहिनहावे ॥४६॥ द्वादशदिनसकरेपयपाना । ब्रहाचर्ययुत्रवर्तासजाना॥ करिमहिज्ञयनिकारुनहाई॥४७॥४८॥काहुसानअसत्ययताई॥दुप्रनतेभाषणनहिकरई।वासुदेवपदनितरितधरई॥ द्वादशदिनद्वादशीप्रयंता । यहिविधिरहेवतीसोसंता॥४९॥जवफाग्रनसुदितेरसिआवे । तयविधिझविप्रहियोछवावे॥

दोहा-तासाँज्ञास्त्रविधानते, पंचामृतअस्नान । करवावैभगवानको, भरिउरमोदमहान ॥ ५० ॥ हरिकीप्रजावडीकरावे । वित्तज्ञाठचनकवहँमनलावे ॥ प्रतिपायसहरिहेतवनाई ॥५१॥ प्ररुपसक्तकीऋचासहाई॥ सोरहतिनतेमनथिरकैक । होने अगिनिमोहितेह्वक ॥ पटरसहरिहिनिवेदलगावै। जेहितेश्रीपतिअतिस्रलपावे ॥५२॥

भाचार्य्यहितोपेमतिधामा । देगोभूपणबस्त्रङ्खामा । ताहीविधिऋत्विजहुँनकेरी । प्रजाकरेप्रीतिकरिटेरी ॥ इनसबकीपूजाजोठान । तोभगवानआपनीमाने॥५३॥पुनितियसोभाषहेप्यारी । ऋत्विजनआचार्य्यनसखकारी ॥

दोहा-आछोअब्रजॅबावह, आयेऔरजेविष । यथाक्वाक्तिभोजनतिनहुँ, देहमदितहुँ छिप्र ॥ ५४ ॥

भरुआचार्य्यक्रित्यमनकार्ही । उचितद्क्षिणादेइउछार्ही ॥ आयेहोंइनीचजनमेह । अग्रमात्रतिनहँकोदेई ॥ ५५॥ भपकृषिणदीनहुँदैभोजन।करसबंधुअञ्चलभापहुजन॥५६॥ इरिप्रसन्नहित्तनित्तिनभागे।गानसुनावैभतिसन्दर्भा। नृत्यकरायगाजवजवावै । करिशस्तृतिहरिअतिसुरापावै ॥ हिम्सन्मुखदिग्कथासुद्वाई । कहवायसादरिचतळाई ॥ याहीरीतिअमादिनतेरे । तेरसिटॉयुतनेहपनेरे ॥ सादरपूजेश्रीपतिकाही । पूजेकामतासूज्ञकनाहीं ॥ ५७ ॥

दोहा-पहहरिभाराधनपरम्, पेत्रतर्देसकुमारि, मोसींत्रद्धाजोकद्धोः, सीमीदियोउचारि ॥ ५८ ॥ तुर्दैयदीवतकरिभगवाने । शुद्धभावकरिभजनेटाने ॥ ५९ ॥ सर्वयद्यमयपद्यतजानो । सर्वयतनमहँ उत्तममानो ॥ यदनतसर्वदानतपसारा । अँहतृष्टिकरनंदकुमारा ॥ ६० ॥ सोइंसुख्यसंयमअध्नेमा । सोइदानतपत्रतप्रदक्षेमा ॥ सोईपज्ञसंदरहेभारी । जॉर्भेहोर्येप्रसन्नमुरारी ॥ ६१ ॥ तातेयहन्ननकरहुसनेमा । श्रीपतिपद्छगायअतिप्रेमा ॥ ह्मभाशुद्धिमसब्भगवाना । देदेंतवअभीएवरदाना ॥ पत्रनकोकरनोत्रोकोई । सावधाननिर्दारपदनोई ॥

दोहा-ताकेवामनसरिससुत, आञ्चलवह्यहिहोह । सबकलुपनकोकृटिक, हारपुरगमननसोह॥ ६२ ॥ रति विदिश्रीमहारामाधिरानशीमहारानाबांधवेदाविद्वनाथविदात्मनविद्वशीमहाराना

पिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीहुःष्णचंद्रहुःषापात्राधिकारिशीरपुराजींवहरू देवकृते कानन्दारबुनियां सष्टस्केथे षोदशस्तरंगः ॥ १६ ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

दोदा-पहिषिधिनयक्र्यपकरोो, सर्वोहेलदिनिमद्दान ॥ निराटस्पटानीकरन, पत्रततिमुक्कान ॥ ३ ॥ विषयामहिकोहरुपरिके । येव्टमनहिंभवेष्टकरिके ॥ इंडीअयनद्रष्टनकारी । मनगुन्नामनियनतहाँही ॥ श्रीम्परमामाद्यमाद्यमाद्यम् । अवल्यमाद्यम् पर्यम् । निजवशक्तर्तरं सदिविसयानी।कियोचिववनसारमपानी॥निश्चटमन्दर्गच्यपटनारं क्रियोच्यात्रम् । मतमभारतेतर्रे कुरारं । मगटेतिरिमुखं द्यदुरारं ॥ न्यारिमाहुनीकां १४० । न्यप्यक्रवास्त्रानारं ॥ ३ ॥ १

निरिष्तेनेनगोचरभगवाने। सादरउठीअदितिसुखमाने॥ प्रीतिविवज्ञह्नैअतितेहिठामा। कीनभूमिमहँदंडप्रणामाक्ष पुनिजठिअदितिजोरियुगपाणी । अस्तुतिकरनचहीमृदुवाणी ॥

दोहा—पेगद्रदगरह्वेगयो, भरिआयोज्ञङ्नेन ॥ कॅप्योगातप्रक्रिकतवदन, कहिनसकीकछुवेन ॥ ६॥ प्रनिजसतसकरिधीरजपारी। मंदमंदतहँकस्यपनारी॥हरिस्रपमाद्यकरतिपानसो।अस्तुतिकरनकगीप्रमानसो॥॥

#### अदितिस्वाच ।

यज्ञप्ररूपअच्युत्तयज्ञेद्या । तीर्थचरणतीरथजसवेद्या ॥ अवणसुमंगळनामतुम्हारे । दासनदुखनाज्ञकअवतारे ॥ अवकरियोप्रभुमोहिसनाथा । होतुमसत्यदीनकेनाथा ॥ विद्वबरूपविद्वहिकेभावन । विद्वपगटकरविद्वनज्ञातः॥ निजञ्जक्तिहिसोत्रियुणहिंधारी । अहोविद्वब्यापकगिरिधारी ॥ नाथनिरंतरपुरणज्ञाना । जीवनकोनाज्ञहुअज्ञाना॥

दोहा—रहोनिरंतरस्वस्थप्रभु, अविकारीममस्वामि ॥ श्रीहरियदुपतिआपको, सदानमामिनमामि ॥ ९॥ विद्ञायुपज्ञुभवपुधनधामा।त्रिभुवनसुखसवयुणमनकामा॥सकलसिद्धभरुज्ञानविज्ञान॥तुन्हरिहरुपामिलहिंभवान

तोरिपुजीतवेकेतिकवाता । तवप्रसन्नताजगविख्याता ॥ १० ॥

#### श्रीशुक उवाच।

अदितिकरीअस्तुतियहिभाँती । तवश्रीहरिदासनअरिघाती ॥ सवभूजनकेअंतरयामी । बोलेकमलनेनसमार्मा॥

## विष्णुस्वाच ।

देवजननिअभिस्रापातेरी । जानतहीँमैंबहुदिनकेरी॥छीन्ह्योराज्यछाँडाइसुरारी । तेरेपुत्रनदियेनिकारी ॥११॥१२॥

रणदुर्मदितिनअसुरनकाहीं। जीतिछेहिममसुतक्षणमाहीं॥

दोहा—तातेष्ठरकरिकेसमर, छहिहर्हिष्ठसनअपार ॥ पेपैन्नततेष्ठप्रमेकरिहोअन्निश्चित्रा ॥ विफल्जनअरचनहोतहमारा।पाचतफल्अद्धाअनुसारा।।सत्तरक्षणहितपयन्नतकरिके।मोहिंकरिलियप्रसन्नस्रसारिके। तातेमेतेरोसुतद्विके । तत्रप्रननपल्डिहेंसुद्देके ॥ जाहुआपनेपतिढिगमाई । छेहुमोरवपुपतिमेच्याई ॥ १८॥१९॥ काहूतेप्रसंगनहिंकहियो । पृछेहुमोहिंदुरायेरहियो ॥ गोपनकन्हिसकलप्रसंगा। फल्टायकहोनेसुससंग॥ २०॥

প্ৰীয়ুক ভৰাच।

संसकिहहरिभेअंतरधाना।अदितिषन्यअपनेकहँमाना॥दुर्लभकृष्णजन्मनिजमाही।जानिअदितिअतिम्रदिति<sup>हाँही</sup> दोहा-परमभिक्षमुत्तपतिनिकट, अदितिगईसुखछाय ॥ कङ्यपपदसेचनकरन, छागीजतिमनछाय ॥ २१ ॥ कङ्यपहूँतपवछहिनिञ्जेषी । निजमनमहँहारिअंशपरेषी ॥ अदितिहिंगभौधानकरायो।पवनदारुजिमिअनछ<sup>नगायो॥</sup> अदितिगर्भमहँछित्तिभगवाने । ब्रह्माअस्तुतिङगेवसाने ॥ २२ ॥२३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

#### त्रह्म उवाच।

जैतिरुरुक्तमजैरुरुगाया । जैन्नद्गण्यदेवयदुराया ॥ त्रिगुणईङ्गिजैनेभगवानाः॥ पृक्षिगर्भजैवेदिनिधाना॥<sup>५६॥</sup> जैवेपात्रिविष्यनाभा । जयतिविष्णुजैज्ञेञ्जनाभा ॥ तुर्होजगतमधिजादिदुर्थता । परमपुरुप्थरुश्तिभ<sup>नता ॥</sup> जगतप्रवर्तेकदोतुमकाटा । जैसेफरतजरुक्णजाटा ॥ २७ ॥ दोहा-तुम्हींचराचरजगतके, स्वांगननंदकुमार ॥ गिरेस्वर्गतितिनहुँके, तुमहींपकअधार ॥ जैसेवृड्तवारिमें, पोतहोतअवछंत्र ॥ तिमिड्यतदुर्खासंघुसुर, रस्रहुप्रभुअविछंत्र ॥ २८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजानांधवेशविश्वनार्थासंहात्मजसिद्धिशीमहाराजा थिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बुनिषो अष्टमस्कंषे सप्तदशस्तरंगः ॥ १७ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-यहिविषिविषिअस्तुतिकियो, चारुचरिज्ञवसानि ॥ तर्वाहेआदितिकेप्रगटभे, श्रीपतिशारँगपानि ॥ छदनराच-चतुर्भुजेगदासुशंखचकुअंदुजेकरे । सुकंजनेनमोदऐनराजतोपितांवरे ॥ २ ॥

पयोद्श्यामवर्णकर्णमीनराजकुंडले । निशाकराभआननेलसत्प्रकाशमंडले ॥ स्ववसमॅल्सेश्रिवत्सअगदोसुजानमें । किरीटशीशलंककांचिन्नपुरौपदानिमें ॥ करेकड़ेसुकांतितेमड़ेजड़ेमणीनहें ॥ २ ॥ मिलिद्वृंद्गुंजयुक्तमालभानवीनहें ॥ विराजमानकंटकोस्तुभैविभाविकाशते । सुनीशपेनअंपकारनाशभीप्रकाशते ॥ ३ ॥ दिशानदीनदीसभूगिरासगोअकाशुही । प्रजाद्विजासुदेवभेऋतीप्रसन्नआशुही ॥ ४ ॥

दोहा-भाद्रगुक्तद्वादिशिथवण, अभिजितभयोगुहूर्त्त ॥ मध्यदिवसवामनिष्टयो, जन्मविनाज्ञकधूर्त्त ॥ विजयानामकहावती, सोद्धादिक्षीनरेज्ञ ॥ ताकोवतकरिसंतजन, पावहिमोदहमेकु ॥

प्रहनक्षत्रदेशतुक्क्र्ञः । भयेसुयोगयोगप्रतिक्र्ञ्ञः ॥८॥६॥ ज्ञानिदेववामनअवतारा । गगनवज्ञावनङगेनगारा ॥ ढोट्डांखओतुर्य्यपृदंगाविषुट्याजवाजेइकसंगा॥०॥कर्राहेन्द्रत्यअप्सरासुहावनि।सुरगायकध्वनिक्रियसुख्छावानी॥ सुरसुनिमनुविद्यापरचारन। पितरअघ्रिअरुसिद्धहजारन॥किन्नरकिंपुरुपहुनाग्रेद्व।राक्षसयक्षहुखगहुखोद्वा॥८॥९॥ कर्राहेमझुंसनवार्राहेवारा । गावतनाच्हिमोद्अपारा॥आश्रमअदितिसुमनझरिटाई।अस्तुतिकरतदियोक्षितिद्याई॥

दोद्दा-प्रगटआपनेगर्भते, अदितिबिट्टोकिमुकुंद् । अचरजग्रुनिपावतभई, तेहिक्षणपरम्अनंद् ॥ करिकेकुपाटियोअवतारा।विसमितकद्रयपजयतिरुचारा १ अज्ङ्चेतनकेशंतरयामी।आयुपभूपणदुतियुतस्यामी ॥ मातुपितादेखतसुखछावन । सोइस्वरूपतेभेप्रभुवामन॥जिमिनटनिपुणसुवेपिट्टपाई।औरयेपनिजदेतदेखाई॥१२॥ तिमिमदपिट्टिवामनरूपा । महामोदपायोसुनुभूषा । कद्यपकेकरतेसुखछाये । जातकर्मविधिसॉकरवाये॥१३॥ कियेगुनिनवामनव्रतर्वेषा । रविगायर्जीकियसनवंषा ॥ ब्रह्मसुजसुरसुरुतेहिदीना । दियकद्रयपमेराटानवीना॥१२॥

दोदा-दियोमदीष्ट्रगणमंतिन, दियोचंद्रवरदंढ । मातादियकोपीनतिन, छत्रअकाक्षाअसंड ॥ १५ ॥ दियोविर्रोचिकमंडछुताको।दियसप्तऋषिष्ठभगकुकाको॥देकुरुपतिमहराजविकाछ।सरस्वतिद्दंअक्षकोमाछा १६ भिक्षापात्रपनद्रमुरामानी।भिक्षादानीतिनहिभवानी॥१०॥युत्तऋषिसभासुर्रासी।निजमकाकासीकियोपकाकी ॥ आहितामिकेविरियुत्तवामन।चहुँकितकुक्षविछाइअतिपावन।पूजितज्वरुत्विक्वाद्यदृद्दंशसिमपनसाकियदोमवनाई सन्योतद्वावामनुक्रुरुराई। करत्वाजिमसविद्धसदाई ॥ शुकाचारजकृत्यकराँ । तहाँविप्रवरद्दिस्यनार्वे ॥

दोहा-सांसुनिवामनक्षतिवटी, यज्ञावटोकनकात्र । चटेदवावतपुर्द्धामको, पद्यद्यहँकुरुरात्र ॥ २० ॥ तहाँनमंदाञ्जतत्त्वारा । करतवाजिमसरह्योमहीशा ॥ तहाँनमंदाञ्जतत्त्वारा । करतवाजिमसरह्योमहीशा ॥ तहाँनपंदाञ्जतत्त्वार । करतवाजिमसरह्योमहीशा ॥ तहाँनपवामनपहुँचेनाई । निरस्निकटसर्वेटकटाई ॥ २९ ॥ केर्योटयेनिकटदिनस्वताशक्षमानेसिगरिष्टिजरात्रा ॥ किर्योक्षमित्रक्षमारा।।अववाच्यत्रमंभारा।।वामनकोप्रकाशतहँछायो।विटिविप्तकोतेजछिपायो ॥ २२॥ करतपरस्परिविप्तकेदेशा । मरागृहवामनकियप्रवेशका ॥ सज्ञटकमंदछुछत्रहुदंदा।सुन्येसलातेजअसंदा ॥२

दोहा-मृगाचर्मउपवीतसम्, उसहिजटायुतकीश् । करतप्रकाशितयज्ञथळ, श्रीवामनजगदीश् ॥ २१॥ त्रिकास्त । स्वर्णा विकास । स्वर्रा विकास । स्वर्या । स्वर्णा विकास । स्वर्णा विकास । स्वर्णा विकास । स्वर्र्

हेद्विजवालकमोरप्रणामा । लेहुकृपाकरिकैछविधामा ॥ कौनितुम्हारिकरोँसेवकाई । देहुविप्रवरमोहिसुनाई ॥ त्रह्मपिनकोतपवपुटानी । आयोइतैपरतअसजानी ॥२९ ॥ तोषितभयेपितरममञाज् । भयोपुतमैसहितस<sup>माद</sup> पूरणभईयज्ञअवमेरी । आयेइतकरिकृपाघनेरी ॥ ३० ॥ भयोहुताज्ञनहुततेपूरो । जहाँआपुधारयोगास्त्री मोहिंकुचिकियपुद्जलद्विजराई।धन्यधरणिभयतवपद्पाई।जानिपरतअसविनहिंबताये।कछुमाँगनहितदुमहत्र्या

दोहा-तातेमोसोंमाँगिये, जोइच्छामनमाहि ॥ गऊहेमग्रहअञ्चलक, अरुद्विलकृत्याकाहि ॥ त्रामतुरंगमतंगरय, विप्रवालअरुजीन ॥ आजुमाँगिहोमोहिपहुँ, मेंदेहोंतोहितीन ॥ ३२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांथवेश्विवश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-थिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरष्ठराजसिंहज् देवकृते आनंदास्त्रुनियो अष्टमस्कंथे अष्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥

#### श्रीग्रक उवाच।

दोहा-वैरोचनकेवचनसति, धर्मसहितस्रानिनाथ ॥ तेहिंसराहिपरसब्रह्में, कह्मोऊर्छ्करिहाथ ॥ १ ॥ श्रीभगवास्रवाच ।

दैत्यराजयेवचनतुम्हारे । कुळकेजचित्रधर्मधुरधारे ॥ सक्छसत्यहैंयझविस्तारी । वैनआपकेममसुलकारी॥ शुक्रधर्मजपदेशकजाके । ऐहिककर्मसफळसवताके ॥ जेहिंजपदेशकज्ञानमर्यादा । कुळमेंब्रह्मशांतप्रहण्य। ताकोअचरजनहिंअसकहिवो । सदाधर्ममारगमहँरहिवो॥२॥भयेनकोजअसयहिकुळमाही।वोळहिंजयाचकतेनाही दानदेनकहिषुनिनहिंदीन्झों।ऐसोनहिंकोजयहिकुळकीन्झों॥भागेदानकृपानहिंकाही।भयेविसुलकोजयहिकुळनाही

दोहा-परार्धानकोडनिहिभये, औउत्साहिबहीन ॥ ताकुळकेभ्रपतिनको, असकिहिबोननवीन ॥ निरमळयशुप्रतनहँप्रदादा । ळसतवंद्रसमप्रदअहळादा॥हिरण्याक्षयाहिवंशिहभयेळ । ळेकरगदाविजयिहताप्रदेश तिहुँळोकनमंभिरयोअकेळो । कोउनिकयोग्रपवीरानेको॥६॥जोळपेटिकेसमिवमतरणी।द्वतळेगयोरसातळपणी करनआञ्जयनीटद्वारा । गेहरिपरिस्करअवतारा ॥ हिरण्याक्षकोतहाँनिहार्चो । ताहिविष्णुजसतसकेमार्गी विकमसुमिरितासुभगवाना।अपनेकोविजयोनिहिमाना ॥६॥हिरणकिश्चिताकोवरभ्राता।सुनिकेतासुविष्णुतेपाती

दोहा-िक्यविचारमंभारिहीं, जोमारचोममभाय ॥ गयोविष्णुकेधामको, महाकोपउरछाय ॥ ७ ॥ टियेगुटकरमहाकराटा।टस्योमनहुँकाटहुकरकाटा॥हिरण्यकिशुकहँआवतदेशी।कीन्ह्याँविष्णुविचारिक्षेति नहींनदेनदेंअविधारगर्दे । तहेंतहँणदेवानवराहे ॥ जेसेनहुँकहँभागतप्राची । तहेंतहँगृत्युनातिष्ठियाती पानेपरिननकरहुँपेवेशा । तानकोत्रपहें असुरेशा ॥ ९ ॥ असगुनिविष्णुकाटकेशाता । मायाधारिनमहैंतिह्याती ॥ दिर्पय त्रियुक्तिवानमहिन्द्राधिहर्सग्योदिय विद्याले । विद्

्रानाहितको ेो। अहंकारतेवादृतसोतो ॥ जियतमात्रभरिवेरहिकीजै । मरेश्चकोपहितजिदीजै ॥ ेन<sup>े</sup> राहुँदानवराज्ञाताजेभकोपाकियात्रेमु ात्यु प्रशानामविरोचनपितातुम्हारे।नोप्रहलाद्युत्रअतिप्यारे। दोहा-विश्वभक्तज्ञानीमहा, दानीसत्यस्वरूप । जिनकेदेखतमृत्युकहुं, जियतरह्योसुनुभूप ॥ निर्रालिविरोचनकोवलभारी । गयेनिकटसुरद्विजतनधारी ॥ मुँग्योजायविरोचनपाही । देहुआयुनिजतुमहमकाही। देवनकोकपटहुगुनिङीन्ह्यो।याचकगुनिआयुपनिजदीन्ह्यों १४तेसहिआपुहुनिजकुरुधर्मा।पारुनेकरतकरहुसवकर्मा तातेतुमसोमाँगहुँथोरा । पूरणकरहुमनोरथमोरा ॥ देहुतीनिषगपुहुमित्रतापी । अपनेचरणलेहुँमैंनाँपी ॥ १६ ॥ औरकडूतुमसोनिहिचाहों। भूपतिमैनिहिङोभिनमाहों॥ अर्थाहिमरिमाँगहिनोकोई। दानिङयेकरपापनहोई ॥ दोहा-तुमसमदानीकोउनहीं, त्रिभुवनपतिविष्ठराय । ताहुपैनिजअर्थभरि, माँगतहोसकचाय ॥ १७ ॥ सनतविष्रवालककेवैना । हँसिबोलेवलिभरिउरचैना ॥ बलिस्वाच। अरेविप्रवालकमतिहीना । माँगतमेंविचारिनहिङीना ॥ जननिजनकसीनाहिजनायो। तीनिचरणमहिमाँगनआयो॥ बोल्डुबाल्कबृद्धसम्नि।अर्थआएनोनेकुनजानै॥१८॥मोहियकत्रिभुवनपतिग्रुनिसाँचे । होतअयाचकयाचकयाँचे॥ . तेंद्रिजवाळआयमोहिपाहीं । माँगेतीनिचरणमेहिकाहीं ॥चहींतोसप्तद्वीपदैरापीं । विप्रवाळमेंयहसतिभापीं ॥**९९**॥ तातेमाँगहुमहीमहाई । जातेतुवकुटुंबपछिजाई ॥ २० ॥ दोहा-सुनतदेत्यपतिकेवचन, वामनभानँदपाय । मधुरवचनवोठतभये, मंदमंदसुसकाय ॥ श्रीभगवानुवाच । तीनिङोकमहँसंपतिजेती । इकङोभीपूरकनहिंतेती ॥२१ ॥ जोकोडतीनिचरणमहिपाई । अपनेडरसंतीपनटाई॥ सोटहिद्दीपहुतोपनपाने । सप्तद्दीपकोइच्छाआने ॥ २२ ॥ पृथुअरुगयआदिकमहिईशा । सप्तद्दीपकेरहेअपीद्धा । कियेभोगवह्रथनग्रहराये । तद्यपितृष्णाअंतनपाये ॥ ऐसोसुन्योआपनेकानन । तातुकहिंहीआननआनन ॥ २३६ पथालाभतेजोसंतोपी । सोईसुखीतासुमतिचोपी ॥ जोलोभीत्रयलोकहुपाव । दुखीरहसंतोपनलाव ॥ २२ ॥ दोहा-असंतोपधनभोगको, अहैनरककोहेतु ॥ यथाठाभसंतोपहै, जननमोक्षकोसेतु ॥ २५ ॥ ययालाभजोद्दिनसंतोषी । ताकोतेजवदृतसुखपोषी ॥ असंतोषतेविश्रनमाहीं । तनकातेजरहततननाही जिमिजटदेतबुझायहुताई। असंतोपतिमितेजहिनाई।॥२६॥तातेचरणतीनिद्दीपरणी।तुमसामिनाँगहेन्स्स्रा इतने[इमेमें सुलभरिहीं । पनटेवहुतकाहमें करिहीं ॥ २७ ॥ श्रीशुक उवाच । यितद्सुनिवामनकीवानी । बोल्योविद्देसिदानअभिमानी ॥ जितनोचद्देखिवतितनोई । तुमुख्यान असक्दिन्टभानन्बर्टिटीन्द्रों । त्रेपद्पुहुमिद्दानमनकीन्द्रों ॥ २८ ॥ दोदा-देतदानत्रपदपुदुमि, वामनकोजिल्हराय ॥ जानिविष्णुकोचरितसव, शुक्रमदादुव ापी ॥

शिप्यनापनेविटसाँवोल्या । विष्णुकपटिसगरोतहँसोल्या ॥ २९ ॥

श्रीगुक उवाच।

सुनदुषिरोचनसुवनसुजाना।इनकोजानहुँनुमभगवाना॥अदिनिगर्भकद्यपतेजाये।दे इन्कोदेनकृ द्योजोदाना । अहँ अनुर्यंतुमहिन्हिनाना ॥ इनुकोदानृदियेटयुनोहं । भयोकपटतेवित्रकिकारा । पामविभवयञ्जते बहुतीया ॥ टासिगरीवासवकाद्देह ॥ मृद्रिटोकविष्णुकरैदेकै । रहिरैकहौदानअसकैक ॥ ३३ ॥

(बाकी। मंहा ॥

नहुँओरा 35 11

आनन्दाम्ब्रानीधं।

दोहा—हकपगपुडुमीनाँपिहै, स्वर्गदूसरेपाय ॥ तनसोनभकोपूरिहै, तउतृतीयरिहजाय ॥ ३१ ॥
'त्रिश्चवनदीन्द्योपिपछितेहैं । तोरिप्रतिज्ञापूरिनह्वेहैं ॥ तातेपेहैनरकमहाना । तोहिनउचितदेवअसदाना ॥ ३६।
जातेहोयजीविकाहानी । सोनहिंदानसराहतज्ञानी ॥ जासुजीविकातेधनहोई । यज्ञदानतपकरतोसोई ॥ ३६।
धर्मकामयश्चित्रनहेतु । अरुधनआमदहितकुठकेतु ॥ करेखर्चजोपाँचप्रकारा । उद्देसोदोछठोकसुलसारा॥३६
सत्यअसत्यहुकेरिवचारा । सुनुजोवेदिककियेउचारा ॥ हाँमीभरवसत्यहसोई । नाहींकरवअसत्यवहोई ॥ ३८।
दोहा—तनतस्कोसितिषूठहे, असतमृठहेतासु ॥ मूळगयेफळफूळको, होतवेगिहीनासु ॥ ३९ ॥

जीनकहत्तहैयायकहि, तोहिंहमयेतोदैवः ॥ देतनतेतोहीतहै, निरघनसोनरदेव ॥ तातेकरितनअंगीकारे । वितमाफिकताकोदैखारे ॥ तातेसत्यअपूरणजानो । ओअसत्यहीपूरणमानो ॥ १०॥१॥ येजोकरतसर्वथानाहीं । देतनकछुषनहैयरमाहीं ॥ पावतसोनरअयशमहाना । जीवतहींसोम्दतकसमाना ॥ १२। नारिनसोंअरुहाँसीमाहीं । अरुविवाहकेकाछसदाहीं ॥ अपनीवृत्तिहेतुअसुरेशा । औरपरेजवमाणकेछेशा ॥ औरहुगोब्राह्मणकेकाजा । कोहुकोजातप्राणजवराजा ॥ येसातहुँथछझुँठहुभाषे । होतनपापवेदकहिरापे ॥

दोहा-येसवमेरेवचनको, बिलिविचारिग्रमलेहु ॥ वामनकोदैकछुकथन, वेगिविदाकरिदेहु ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांधवेश्चविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्युनियो अष्टमस्कंषे एकोनविंशस्तरंगः ॥ १९ ॥

श्रीग्रुक उवाच ।

दोहा-दैत्यपुरोहितजनकद्यो, यहिविधिविहिह्युझाय ॥ शोचतहकक्षणचुपरह्यो, बोल्योविककुरुराय ॥ १॥ बलिस्वाच ।

जोग्रहस्थकोधर्मनखाना । अहेसत्यसोग्ररुभगवाना ॥ करैधर्मऐसोसवकोई । अर्थकामयशहानिनहोई॥२॥ करिद्दमष्ट्रतिलोभमनमाही । करिहेविप्रकोकेसेनाही ॥ प्रथमदेनकहिष्ठुनिनहिंदेहें । तोजगर्मेष्ठसकोनहेतिहैं॥ हिप्रहलादभूपकेनाती । अनुचितअसकहिवोसवभाँती॥३॥नहिअसत्यसमओरअधर्मा।असमेजानहुँग्ररुग्धुभक्षा॥ द्दीरसीकृद्दीधरणिअसनाथा । सुवकोभारसहीनिजमाथा ॥ पेअसत्यवादीकोभारा । मोसोसद्दोनजातअपारा ॥औ

दोहा-नहिंखरपोंमिंकको, नहिंदरिद्रमुनिराय । नहिंखरपोंदुखसिंधुको, राजछूटिवरुजाय ॥ कालडुकीकछुडरनिर्हलागे।जसअसत्यतेमोमनभागे॥करनअधमसोकछुनहिंरारुयो।जोअसत्यविप्रनसींभारुयो मरेसंगपुनिधननिर्ह्जावे । राज्यपुत्रतियकामनआवे ॥ सोकसजीवतहींनहिंद्गिजे । विप्रकाजकरिजग्यशर्ली धनदेविप्रतोपनिर्ह्मिन्द्यों । तोवहदानवृथासवदीन्द्यों॥द्माहित्विदधीचिआदिकनरराज् । प्राणहुँदानिदयोपरकार्ण कर्राहसाधुप्राणनकल्याना । तनधनमनवचननतेनाना ॥ तोपुनिधरणिदेनकेहेत् । कोनविचारअहेमुनिकेह् ॥ औ

दोहा-ममपुरुपानहिरणघुरे, भोगेभोगअपार । तिनहुँनकोल्धियकालग्रसि, रहिगोयशसंसार ॥ ८॥
सुरुभसमरमिरस्वरगहिलेना । दुरुभद्विजकहँसरवसदेनो॥९॥देद्विजकोसरवसभोदीना । तद्भसाँहेतिहिप्रवीता ॥
तोषुनिनतुवसमिवज्ञानी । दुरुभेद्विजकहँसरवसदेनो॥९॥देद्विजकोसरवसभोदीना । तद्भसाँहेतिप्रवाणा ॥ १०॥
अतिविपानकेजाननवारे । जेहिंगुजहिंकरियमानी ॥ तातेवामनकोमनकामा । भेपूरणकरिहाँतप्रधाना ॥ १०॥
अतिविपानकेजाननवारे । जेहिंगुजहिंकरियमान ॥ सोईविप्णुदोदयदिवामन । अथवाश्चाह्यहोहभयान ॥
तद्याप्रपदिवादितमदेवहाँ । अवन्यदेनकहिंगुक्वरिवाहो॥यद्विपानविष्ठवेपहिंपरिवाषो॥१९॥
तद्याप्रपदिवादितमदेवहाँ । अवन्यदेनकहिंगुक्वरविज्ञावाद्याप्रवाहित्वस्यो।तद्विपिविष्ठवेपहिंपरिवाहो॥

दोहा-चेद्दबाँभिहुमोदियदः, यद्यपिविनअपराघ । वित्रष्ठजकोतद्धिम्, करिद्दानदिकछुवाघ ॥ १२ ॥ २ । तासरवसुचेद्दवरियादं ॥ कसेदमजीतवद्दरिकाद्दी । जानिपरतयदसतिमनमार्ही ॥ १३ ॥

नटीन

आपनोद

सिवकेहि

श्रीशुक उवाच।

असकह्योशुक्रसोराना।आह्याभंगकियोद्विजकाना॥तवत्रिष्किरिकोपकठोरा।दीन्ह्योशुक्रशापअतिषोरा॥१२॥ भभमानी । मान्योनहिंममहितकीवानी ॥ तातेजडतेरोअनयासा । होहराजकोवेगिविनासा॥ १५॥ त्यसंप्रविष्टमहाप्रतापा। दैववशातछद्योगुरुशापा ॥ तद्पिसत्यछों्छ्योनहिंराजा । गन्योनअपनोनेकुअकाना॥

दोद्दा-नामनचरणपखारिकै, पूज्योसहितविधान् । देतभयेविठराज्तहँ, त्रेपगपुहुमीदान ॥ १६ ॥

द्वाहान्यानेष परपारतारक्ष है नाताव्याचान । अन्तर्जाकोचंद्रसमाना । पातिव्रत्यधर्मपरधाना ॥ रिसोटेआई।डारिदियोजरुअतिसुस्वछाई॥३०॥धुनिकैविट्यजमानसुसारी।वामनकेपदकमरुपसारी। रियोज्ञीञ्चाहिट्यजपपावन । जोव्रिधुवनकोकरुपनञ्चावन॥१८॥तह्वँविद्याधरअरुगंधवी।यक्षसिद्धचारणसुरस्वां॥ रिकोकमैसराहनटागे । वरपेफूटसवेसुद्धाने ॥ १९ ॥ तहाँहजारनवजनगरे । किन्नरगावतवचनडचारे ॥ दोहा-कमेकियोवटिअतिकटिन, स्थिशापद्विजकाज । जानिडुकैरिपुवामने, दोन्ह्योंत्रिसुवनराज ॥२०॥

तीनिचरणपुहुमीदियो, नामनकोवछिराज । तवनामननाँपनलगे, सोसुनियेकुरुराज ॥

## छंद गीतिका।

दोहा-हरिकेतनमेंनिरसिकै, यहिष्ठगरीसंसार । अतिकळेशपावतभये, तेहिसणअसुस्वासः । चक्रसुदर्शनतेजअथोरा । शार्रेगथनुपवत्रसमशोरा॥३०॥पांचजन्यदरपनधुनिनासी । क्रोबोक् विद्यापरअसिचंद्रप्रकासी । अछेतुणीरवाणकीरासी ॥ यहिरआयुपतेदिसणआये।निजनित्रस्व हरिपारपदसुनँदनंदादिक । छोकपालयुतअतिअहलादिक ॥ आइगयेसवप्कहिशारा । असुम्बर्ध प्रमुकेशिरकिरीटअतिराजे । अंगदमकरकुंडल्डुआजे ॥ श्रीवत्सहुउरमेंअतिसाहे ।

ने सुद्धा-किटिमें सोहमें सद्याः अध्यात उत्तरमार्थः । को स्तुभमणि अनुपम्पत्ते, विद्यात अध्यात अध्यात अध्यात । को स्तुभमणि अनुपम्पत्ते । विद्यात अध्यात । को भित्रभमें अध्यात । को भित्रभमें अध्यात । के स्वपद्मां पुड्मों कहूँ नौषा विद्यात । विद्यात

दोहा-निरसिरूपभगवानको, विटेशसिटियोविचारिपिरेयाचक्द इति सिद्धिशीमहाराजापिराजशीमहारा पिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरुशैक्ट

देवकृते आनंदाम्बुनियो अष्टमस्कंपे

दोहा-हरिपदनसञ्जिति छिप्यो, निजलेकैपरकास । सोलसिब्रह्मादरशहित, आयेसहितहुलास ॥ सुनिमरोचिआदिकहुमहाना । नारदादिऋषिओरहुनाना ॥ योगसिद्धवरसनत्कुमारा । आयेन्द्रपत्रहेप्कहित्ता यमअरुनेमतकं उपवेदा । ओपुराणइतिहासहुवेदा ॥ अंगसहितसंहितासहाई । सूर्तिमानकुरुपतिर्वेद्धां योगपवनलहित्तासहाई । सूर्तिमानकुरुपतिर्वेद्धां योगपवनलहित्तासहार्वा ॥ ऐसेसकल्प्रक्षासा । लापवाननतन्दर्श कियेभूमिमहँदं इप्रणामा । हरिप्रभावभेपूरणकामा ॥२॥ जोपद्ब्रह्मलोकनिक्गयक । स्वित्तास्ति।

दोहा-पूजिकियोअस्तुतिसुखित, चरणकमळजळघोय॥३॥राख्योनिजहिकमंडळुहि, जगपावनभोतिष । सोहंस्वर्गमुरभुनीकहाई । हरिकोरितसमजवमहिआई॥गंगानामपरचीअतिपावन।विभ्रुवनपापिनपापन्तातः। ब्रह्मादिकसवळोकिनिपाळा । पूजनिकयिनजनायकृपाळा ॥ भेंटदियेसंग्रुतपरिवारे॥८ ५ . ब्रुनिजळलांपराज्ञचेन्द्रत्वेत्रसंग्रुतपरिवारे॥८ ५ . ब्रुनिजळलांपराज्ञचेन्द्रत्वेत्रसंग्रुतपरिवारे॥८ ५ . ब्रुनिजळलांपराज्ञचेन्द्रत्वेत्रसंग्रुतपरिवारे॥८ ५ . ब्रुनिजळलांपराज्ञचेन्द्रतिकियेर्चारवनगावत । जयजयक्षोरचहुँदिशिळावत ॥ मेनकादिनाचनतहळागी । गंपर्वनगावनचिक्र

दोहा-आयोदिनको रूपपरि, करने सुरनकोकान ॥ १०॥ विषदभूमिमिसिहारिछेयो, सरमधुरिहकीरा । यहाकुरनमुसुरेहदमारे । वृद्धिनपनिहेद्धहिपरि ॥ ११॥ कवहुँ असतनभापनवारे । ब्रह्मभक्तजनवपार्वे ताहुपनराने महिपरे । विष्टिहरू व्याहरिष्ट स्तहमारे॥१२॥तातेयाको मारहुपाई । यहीपरमविकेषिवसारी।१२॥तातेयाको मारहुपाई । यहीपरमविकेषिवसारी।१३ अमुक्तिप्रहरू विष्टिस्तह स्त्राभ्याप्त । वर्ष्टीस्वयिक्तिक सरहारा॥यद्यपिवरिक्तासनहुँ नपाये।तद्यिकोपिवामनपपारे॥१ अमुक्तपात्र सामुक्तपात्र स्त्राभ्याप्त सामुक्तपार्वे ॥१५॥ नद्युनेदित्र व्याहरू स्त्राम्पर्वे ॥१५॥ नद्युनेदित्र व्याहरू स्त्राम्पर्वे ॥१५॥ नद्युनेदित्र व्याहरू स्त्राम्पर्वे ॥१५॥ नद्युनेदित्र व्याहरू स्त्राम्पर्वे ॥

देशा-चुनुद्दशरकुमुदासभट, गुरुटहृविष्वकसेन् ॥ पुष्पद्तवस्त्रवस्त्रवस्त्रतः देवनपंतस्रतेन ॥ तिनकद्दशदनारगननागामारनटभिष्ठुनवरनोसा।विद्योकिनिनसुभटविनाशाश्वकशायस्पिक्रिति<sup>श्रह</sup> परन्याभपनभटनपुकारी।वृथाकरकुकाहस्वगरी।19६19थ।१८॥हिसिहिकापुत्रवर्षनागाशिक्षातिहितीमार् सुनिषेत्रप्रिविष्टवन्तद्रमार । जाहुट्योटिनिगरेबटवोर ॥ कर्रहुन्युद्धत्तनहुकरहाट्या । अवनद्ववस्त्रीमार्गन्ति। सानुद्रम्तिनसुरदुगदाना । पुरुष्पृकदेश्वपिक्षताना।।वाकाकरत्वम्टनकादी।तुमसमस्यकीनदुविर्पनारी।

देहरा-प्रपत्तर्योशनुकृष्टमाहि, देवनकोप्रतिकृष्टः ॥ मोदंविषयेयहोतभो, दानवकाष्ठअनुष्ठः॥ २१॥ षष्ट्रपंत्रभोषप्रतिवर्षामः । मेप्रनमासिवनमनिर्धामः॥ आग्रुअमितवपाद्यनाषः । दोनहारनदिर्मिटनिर्धास्यपं प्रपत्तर्रिकदेवनपरुपामः। शीनिष्टियोतमस्यगितपामः॥ नेदेद्वजीनिरमकादी । नाद्यगिदमीदिर्मननारिः सपदुर्भिर्दिर्भागपरमासे । नपजीतपरममुक्तपुर्वाभागतिप्रगोआपनकाद्यः। अपकरदुर्निर्द्धा

श्रीयुक उवाच ।

दे|हा—मेंनाप्योइकपद्पुहुिम, स्वर्गदूसरेपाय । तुम्हरेदेस्तअसुरपति, तीसरेदेहुवताय ॥ ३९ ॥ दानदेनकहिनीहिदियो, तुमकोनरकिनदान । तातेग्रुक्शापितनृपति, कीजैनरकपयान ॥ ३२ ॥ जोनदेतकहिनिहिदयो, तुमकोनरकिनदान । वयामनोरथतासुसन, गिरतनरकमहँघाय ॥ दियोनकहिकदानमोहि, धनमानीमिहपाठायहछठकोफठठेहुतुम, वसहुनरककछकाठ॥३३॥३४॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांघवेश्विद्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्रीरप्रराजािसहज् अग्नदाम्बनिष्ये अप्रमस्कंषे एकविक्रस्तरंगः॥ २९॥

श्रीशुक उवाच । .

दोहा-यहिनिधिछ्छक्रिराज्ञ , बाँध्योयद्षिप्रगरि । तद्षिनत्याग्योसत्यविठ, बोल्योवचननिचारि ॥ ९ ॥ बलिस्ताच ।

भुमिथ्यामानहुममनाणी । करिहोंसितिमेंझारँगपाणी ॥ तीसरचरणरह्योज्ञोबाकी । ममझिरधरिकरिगाट्कुपाकी॥ ठेहुनाँपिमेरोतननाथा । अवमीहिकीजैअविझसनाथा ॥ २ ॥ नरकजानकोमेंनडेराऊँ । राज्यजायिनरधनह्वैजाऊँ ॥ गद्यपिपरेमोहिंदुलयोरा । बाँधहुअंगअंगवरुमोरा ॥ इनतेतसमीहिंभयनविपादा । जसअसत्यवादीअपवादा ॥ ३ ॥ तुम्हरेदंडियेतेस्वामी । हैंहैमोरिनकछुबदनामी ॥ करहुदंडदेहिततुमजैसो । सुखदमातुपितुन्नातनतैसो ॥ ४ ॥

दोहा—असुरनकेतुमग्रुप्तग्रुक्, करहुपदाप्रभुनेहु । हमसेश्रीमदर्अपको, नाशिमदेहगरेहु ॥ ५ ॥ जिनसोंकरिकेंदेरसुरारी । योगिनसमगत्तिल्यिसुरारी॥६॥तिनकेवाँपेराजहरेहुँ । मोकहॅक्यथालाजनिहेकेहुँ ॥ ७ ॥ मोरिपतामहश्रीप्रहलादा । साथुनमहँजाकामरयादा ॥ पिताहिरनकञ्चपरतेसोई । तहेकलेक्शयद्रिपबहुतोई ॥ तद्यपितज्योआपकोनाहीं । जनकोयशजाहिरजगमाहीं ॥८॥ तजिहेअत्जबशियहदेहु । तासोंजिवतकर्यनाहेंनेहु॥ पनकेचोरनातस्रतवंथ्र । तिनसोंकाहिकयेसंवंथ्र ॥ संशितहेतुअहेयहनारी । तासोंकाहिकयेहेयारी ॥

दोहा—गृहवाँभेसवरीतिदुख, वृथाअवरदाजाति ॥ ९ ॥ असविचारिप्रहलादतुव, चरणगह्योसवर्भाति ॥ यदिपतासुपितुकोवधकीन्द्र्यो॥तद्यपितुवपदनहिताजिदीन्द्र्यो॥रह्योवोधतेहिपरमञगाधा।संसारीजनकीनहिंवाधा ३० ऐसेमहूँभागवञ्चनाथा । राख्योआपचरणमेंमाथा ॥ जाकेनिकटरहत्तनितकाला । ऐसीअसतदेहतिहुँकाला ॥ ताकेहितदुरमदजगमाहीं । जोरेधनअरुविभवसदाहीं ॥ धनअरुविभोभयेमतिहीना । होतआञुर्नाहतुवपदलीना॥ सोहुममोरसकलहरिकीन्द्र्योविनप्रयासनिजदासहिकीन्द्र्यो॥पूज्योसकलमनोरयमोरा।कियोधन्यमोकोवरजीरा ३३

श्रीशुक उवाच ।

दोदा-पहिनिधिपिट्केकहतर्हा, कृष्णभक्तप्रहलाद् । अनितभोक्करपिततर्ह्वा, शशिसमयुत्रभहलाद् ॥ १२ ॥ नृष्टिननेन्ट्वेदोउनाह् । सुभगश्यामतनसहितटलाह् ॥ पसरितजासुप्रभाचहुँजोरा । उंचशरीरल्ह्वानहियोरा ॥ ऐसेपितामहैवलिसई । देसतर्हीअतिशयसकुचाई ॥ १३ ॥ कियोनपूर्वसरिससतकारा । वरुणपाशसोवँप्योजदारा॥ निरित्तिपतामहजल्ह्यगमायो । नीचेस्रसक्रिक्शाशनवायो॥१४॥प्रहलादहुतहँलिसभगवाने।सेवितनंदसुनंदप्रपान॥ निकटआयपुलकाविल्लाई।कियोप्रणामभूमिशिरनाई॥विह्वलभयोअनंदअपरागोरियुगलकरवचनउचारा॥१५॥

प्रहाद उवाच।

दोहा-तुमहिद्योप्रभुइंद्रपद्, ओतुमहिह्गिरङोन् । सोकीन्द्रोंअतिशयकृपा, यहाँनानिहमछीन् ॥ श्रीमदभषतुम्हेनहिजाने । वहुप्रकारकेशाजुनठाने ॥ सोबिटकोतुमकियोविनासा । याकोकियोआपनोदासा॥१६॥ जोपनपायपंडितोमोहे । तामुरखपूरुपपुनिकाहे ॥ तुमसमनहिकोळउपकारी । विनहिहेतुसबकेहितकारी ॥ तातेअसिटङोकगुरुस्वामी । हेनारायणतुमहिनमामी ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच।

ऐसोकहतसहितअहरूदा।दोउकरजोरिखड्रेमहरूदा।॥तिनहिसुनावतमोदितगाता।हरिसोंगोरुनचहेविपाता॥८ विष्यावर्रिपतिवंपनदेखी । पतिव्रताभैविकरुविशेषी ॥

दोहा-नीचेशीशनवायकै, करिकैअमितप्रणाम । जोरिपाणिभगवानसीं, कीन्हीविनयललाम ॥ १९॥

विंध्यावलिस्वाच।

यहिनयकोप्रभुकुपानिकेत् । तुर्म्हीरच्योनिजयेळनहेत् ॥ सोनगकोजिनकेमतिनाही । मानहिंस्यामिआपनेसर्हे तेनिरळचतुर्म्हेकादेही । हेअधीनतुर्म्हरेसवदेहीं॥२०॥भुनिविनतीविच्यावळिकेरी । कियोविरीचिनगहीही

व्रह्मोवाच ।

जगमयदेवदेवभृतेज्ञा । जगभावनहेकुप्णरमेञ्चा ॥ सरवधुहरिन्छीयद्वनायक । यहविल्लभवनहिंबाँधनलाक्। छोरहुछोरहुयाहिधुरारी । ऐसीरीतिनअहेतुम्हारी॥२३॥करिविकमजीत्योत्रैलोका । सोतुमकहँसवृदियोविशोहा

दोहा—सरवसुर्वेतुमकोहरी, दियोतनहुँतुमकाहि । तऊदुलितयहनहिभयो, रह्मोष्ठलितमनमाहि ॥ २२ ॥ जासुचरणमेंकपटिवहाई । अंकुरदूबहुसिळिळचढ़ाई ॥ पूजनकरिजोष्ठतअनुरागा । सोपावतपरगिवहशाही ताकोदित्रिश्चवनअसुरहा। । कसपावतअसनाथकळेहाा॥२ ३॥सुनिस्वयंसुकेवचनसोहाये।कहतभयेवामनसुरकारे

श्रीभगवानुवाच ।

जापरकृपाकरहुँमैंधाता । ताकेधनकोकरहुँनिपाता ॥ जेहिंधनकेमदत्तेमतवारो । होतदासनिर्हेअविक्षस्ति। करतअविक्षासाधुनअपमाना । जातअंतसोनरकनिदाना॥२८॥चौरासीळखयोनिमझारी।अमतकर्मवक्षणीवरुतार्ग

दोहा-कबहुँकबहुँकहुँजगतमें, कोनिहुँसुकृतवज्ञात । अतिपावनसुखछावनो, छहतमनुजननतात ॥ २६॥ जन्मकर्मवयरूपसोहावन । विद्याविभोषनहुँसुखछावन ॥ येछहिभयोअगवितजोई । मेरोकृपापाबहेतोई ॥ ३६॥ रूपविभोविद्यातरूणाई । देहिंगर्वअविवेकवदाई ॥ पेजोतनमनमोहिंअवराधा । ताकोक्रहिंनयेकछुबाधा ॥ २५॥ देरपदानवनमाहँप्रधाना । करितिकरयहवछिप्रतिमाना॥मायाअजयमोहियहजीती।दुर्विपरेनहिंकरीक्रितीती ॥१०॥ याकोसकछक्षयोधनछीना । भूयोजिछोकराजतेहीना ॥ निजरिपुसोयहवंधनपायो।ओरहबङ्गोअनाहरुआयो॥

दोहा—जातनातयिहछोंडिकै, सिगरेगयेपराय ॥ सकल्यातनाह्वैगई, लह्मोद्वःखसप्रदाय ॥ २९ ॥ ग्रुरुकीञ्चापल्रह्मोद्विजकाजा। तद्रिपनसत्यतज्योगलिराजा॥मिट्टॅकियोयद्पिछलकर्मा।तद्रिपनयहछोंड्योति<sup>त्रकी</sup> कोवलिसमयहजगतरदारो । सत्यधर्मधुरधारणवारो ॥ ३० ॥ तातेयाकोकारिनिजदासा । मेंदेँहाँवैकुंटिनिज्ञ<sup>ही</sup> जादेंदुर्लभदेवनकार्हो । अंतसमययहवसीतहाँहों ॥ सावरणीमन्वंतरमार्ही । ह्वेदैइंद्ररहीरियुनार्ही ॥

जाहबुळमदुवनकोहा । अतसमययदवसातहाहा ॥ सावरणामन्वत्रसाहा । ह्वहइद्गरहारधुनाहा ॥ याकोरसकमेंतहहुँहुँ । प्रणभूकिञापनीदहाँ ॥ ३२ ॥ तवळावसेस्रुतळमहुँजाई । विद्युक्तमांविरच्योष्ठरहाँ

दोहा—आधिव्याधिआरुस्पहुँ, औरहुदुसल्खुचोर ॥ तहाँबसेकछुहोतनहिं, पायअनुग्रहमोर ॥ ३२ ॥ वहुरिकदोष्ट्रिक्सोपिट्सोपटुराजा । सुनियेइद्रसेनमहराजा ॥ जाहुसुतलसंयुतपरिवारा । होयभूपकल्याण्वुन्द्राण जहाँबसनकोदेवसदाही । चाहतरहतसंबमनमाही ॥ ३३ ॥ इंद्रहुयमअरूवरूणकुवेरा । करिनहिंसकेंअनाहरती तोजारनकोकहागनाव । जेतुम्हारभयनिज्ञटरलाँव ॥ अधुरजोतुबज्ञासननहिंदारि । ताकोचक्रमोरहतिहारीशिर्य

इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजश्रीमदाराजावान्यवेद्यविद्वनार्थीसदात्मजसिद्धिश्रीमदाराजापिराज श्रीमदाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरगुराजसिद्दगदेवकृते भानन्दाम्युनिया अष्टमस्केये द्याविद्यस्तरंगः ॥ २२ ॥ श्रीज्ञक उवाच ।

दोहा-यहिविधिजववामनकह्यो, विट्योंसुंद्रवेन ॥ असुरनाथतवविमटमति, पायोआनँद्रऐन ॥ जोरिपाणिनैननिभरिनारी । गहुदगरनिर्णिराउचारी ॥ १ ॥

बलिस्वाच ।

करनप्रणामा । चाइतमनहूँतेसुख्धामा ॥ सकलमनोरथपूरणहोवैं । तासुओरयमकवहुँनजोवें ॥ : । कियोअनुग्रहमोप्रसोई ॥ मेंहींनीचनहींयहिलायक । पैतुमदीनवंधुयदुनायक ॥ २ ।

श्रीग्रक उवाच ।

निचलिनाणीदीनदयाला । करीदासपैदयानिकाला ॥ गरुडिहिज्ञासनिदयोजताला । बंधनछोरिदियोततकाला ।

सत्यसंथतहँदानवनाथा । बारबारधरिहरिपदमाया ॥

होइ।-विधिशिवकोत्रहॅअसुरपति, करिप्रसुदितपरणाम् ॥ गमनकियोअसुरनसहित, सुत्रल्लापनेधाम् ॥ ३ । गहिविधिविस्तिविभुवनठीन्ह्यां।कुरुपतिहरिइंद्रहिष्टुनिदीन्ह्यां॥कैप्रभुअदितिकामनापूरी।पारुयोजगतदयाभरिभूर्र **ाळिपायोहरिपरमप्रसादा । राख्योसकळसत्यमरयादा ॥ ळ**िखप्रहळादआपनोनाती। वंशप्रचारकजोसवभाँती॥श गेल्योवचनभक्तिरसछाई । श्रीवामनकोविनयसुनाई ॥ ५ ॥

श्रीप्रह्लाद उवाच ।

पूजतपद्विधिशिवहूतेरे । भयेद्वारपालकविलेकेरे ॥ इत्रभुदासनप्रदअहलादा । जसविलेपेतुमिकयोप्रसादा ॥ उद्योनतस्रिवरमाविधाता । तद्दाँकहाँऔरनकीवाता ॥ ६ ॥

दोहा-जाकेपदअरविंदको, करिसेवनमकरंद ॥ ब्रह्मादिकअधिकारसव, पावतसहितअनंद ॥

पेसतमहमनीचकुजाती । तिनपरकपाकियोयहिभाँती ॥ ताकोहेतपरचोनहिंजानी । अपनीकरनीकोअनुमानी । बङ्गोविचित्रचरित्रतुम्हारो । अनयासाहिप्रभुजगविस्तारो ॥ समदरक्मीसवअंतरयामी । करहुकृपाभक्तनपरस्वामी। सोनविषमतापरैनिहारी । कल्पवृक्षकीरीतितुम्हारी ॥ ८ ॥ सुनिष्रहलादवचनभगवाना । बोलेवामनक्रपानिधाना।

श्रीभगवानुवाच ।

सुनहुँवचनप्रहरु।दहमारा । सर्वविधिदेकल्याणतुम्हारा॥नातिनातनिजज्ञातिनरुनि।जाहसुतरुनिवसहसुलभीने९। दोहा—तहाँगदाकरमें लिये, ठाढेबािकेद्वार ॥ देखहगेमोकहँसदा, वंधननाहिंतुम्हार ॥ ३० ॥

श्रीशुक उवाच ।

जनअसकद्योक्तरणक्ररराई।तनप्रहटादमहाद्यसपाई॥प्रभुकीआञ्चाकोपारिज्ञीज्ञा।ओरिपाणिज्ञिरनायमहीज्ञा ॥११। आदिपुरुपकोदेपरदाक्षण।हैऔरदुअमुरनअतिदाक्षण॥कीन्ह्यांमुतलप्रवेशमुखारी।जोपहलादभक्तगिरिधारी॥३२। युनिहरिनिकटशुककहँदेसी।पग्योद्विजनमधिशोचिवशेसी॥कह्योशुक्तसाँहरियुसकाई १३ मसपूरणकीजैमनलाई। द्दीइनयद्पियञ्चयजमाना । पूर्राहतद्पिविप्रमतिमाना ॥ १४ ॥ सुनिवामनकेवचनळजाई । बोटेमंद्रमंद्रमृतुर्राई ।

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-फल्दातासवयञ्चके, जहँपूजितभेआष ॥ तहाँअपूरणयञ्चको, मेरेनाँईसंताप ॥ १५ ॥ मंत्रतंत्रजरुदेशहुकारा । होतहीननोकमंकुपारा ॥ सोर्छान्हेप्रभुनामतुम्हारा । पूरणहोत्तजनशिसंसारा ॥ १६ । तदिपरावरोज्ञासननाया।विनाहिविचारकरवपरिमाया॥होइसोइंजगमंगटकारी।करतजोतुवकासनजिरपारी ॥ १७॥

श्रीग्रुक उंवाच । कहिहारसीअसञ्जकतहाँही । छैविमननिजसगहिमाही ॥ चिटकीयझरहीजोबाकी। ताकोपूराकेयोसुसछाकी॥१८॥ यहिनिधिनामनविष्टिपेत्राई।त्रेपद्धरिणमाँगिकुरुराई॥त्रिभुनननाँपिइटकुँदीन्द्र्यो।त्रोविद्धतासनसाँहरिरुीन्द्र्यो।

दोहा—पुनित्रह्मानारदतहाँ, महादेवसनकादि ॥ दश्यांगिराभृग्रयुत्ते, औरहुऋषिश्चितिवादि ॥ २० ॥ कर्यप्रअदितिप्रीतिकेहेतू । होनलोकसबमोदिनिकेतू ॥ लोकलोकपनकेकुरुएई । वामनकोपतिदियोवनाई ॥ वेददेवयञ्चापर्महुस्वर्गा । श्रीमंगलत्रत्वअरुअपवर्गा ॥ समस्यहनकेपालनमाहीं ॥ २२ ॥ प्रस्तिक वेददेवयञ्चापर्माद्वी ॥ वेददेवयञ्चापर्माद्वी ॥ वेददेवयञ्चापर्माद्वी ॥ वेददेवयञ्चापर्माद्वी ॥ विदेशवास्ति ॥ विदेशवासि ॥ विदेशव

दोहा-इंद्रासनपरवेठिकै, शोभितभयोस्रेरश । लहिकेक्यपाजप्रेंडकी, रह्योनकतहुँकलेश ॥ २५ ॥ ब्रह्माशिवअरुचारिकुमारा।भृगुआदिकऋषिसवैद्यारा॥पितरसिद्धअरुदेवसुखारी॥२६ वर्षा हु अ अदितिहिंसवैसराहतराजा।पेनिजनिजपुरसहितसमाजा॥२०॥जीरतचरुकमकोदुखदंडन मिंतुमसोंगायोकुल्ल श्रद्धासहितसुनतजोयाको । छूटतमहापापहैताको ॥२८॥ जोमहिरजकणगनेअनंता । लहेत्रिविकमविकमक्ष भयोजोहेंअरुहोवनवारो । लहेकहाह्रिमहिमापारो ॥ ऐसोचारिवेदनिरधारे । सोइविश्वष्ठआदिकहुज्वारे ॥१५

दोहा-यहवामनअवतारको, चरितसुनैजोकान । सोअनेकसुखभोगिकै, अंतरुहैनिर्वान ॥ २०॥ सुरनरअरुपितृकर्ममें, पाठकरेजोयाहि । विनाविभ्रपूरिहसवै, होहपूर्णफरुताहि ॥ ३९॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेज्ञविश्वनार्थोत्तहाराजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरप्रराजसिंहन् देवकृते आनन्दाम्बुनियो अष्टमस्कंषे त्रयोविज्ञस्तरंगः ॥ २३॥

दोहा-वामनकी सुनिकेकथा, कुरुपतिअतिसुखपाय । पुनियहश्रीशुकदेवसों, विनती दियोसनाय ॥

राजोवाच ।

सूत् उवाच ।

सुनिशुकदेववचनभूपतिके । अतिअनुरागभरेयदुपातिके॥ गीनरूपकोचरितमहाना।कह्योवादरायिशमा<sup>त्राना</sup> गोद्विजसुरसाधुनञ्जतिगाया । इनकेई्शअहेयदुनाया॥ रक्षणहितथमादिककेरे । थर्राह्शरीरसङ्कंदपनेरे॥<sup>५</sup>

दोहा—षायुत्तरिसस्वमेवस्त, यद्पिधरहिवहुरूप ॥ तद्पिछोटवङ्गहोतनहि, हत्तमायाग्रुणभूप ॥ ६ ॥ करूपअंतत्रस्नानवसोषे । तवेष्र्वयनिमित्तिकहोषे ॥ तवहिसिंधुछोडिहेमरयादा । बोरहिछोकनअसथितिवारा ॥ करूपअंतत्रस्नानवाय । सोवनचहित्रछोकिविष्याता ॥ इयत्रीवतहँदानवगयक । चारिहुँवदहरततीभ्वद्धाः दानवकर्मजानिभगवाना । परचोमीनकोरूपमहाना ॥९॥ तहाँराजऋपिइकग्रुणधामा । रखोधरणिसत्यवतन्तरं सिछ्छपानकरिवहुतपकीन्सो।नारायणचरणनमनदीन्झों १ सोईमहाकरूपयहिपाही।शाद्धदेवमग्रुभीनगपहीं ।

दोहा-द्रविहद्देशकेभूपसों, एकसमयक्कराय ॥ कृतमालासिमेगयो, तर्पणहित्तचितचाय ॥
तर्पणकरनल्यो नवराजा।भारिकांजलिकाणित्त्वकाजा।तवभूपतिनिज्ञकंजलिमाही।लक्ष्योछोटहक्ष्मीनतहीं ।
ताकोदियोनदीमहुँ हारी ॥१३॥ मीनदीनतवागिरालचारी ॥ करुणावानवहेतुमराजा । निद्यसमकीन्ह्यायहरी वलके पहुँ मीनभाहिंसही । जातिमानिनहिंनेकुवचहें ॥ तातमहरपहुँ सारेमाही । छेहुनिकासिभूपमीहिंकाही ॥५१ सिनदुपदीनमीनिक्वेना । रक्षणकरनच्छोभारिना ॥ इरिचरिनभूपतिनहिंजान्यो।ताकोदीनमीनल्छुमान्या॥५१

दोदा-नटतेतादिनिकासिके, रासिकमंदछमादिः॥ त्राप्तारम्भातनाक्ष्यात्वाकादानमान्यञ्जाः एकदिगतिमादेवदिगयञ्जाः । सक्टकमदेछभादिः॥ निज्ञाश्रमकोद्धेगयो, कियविचारकछुनादि॥ १६॥ एकदिगतिमादेवदिगयञ्जाः । सक्टकमदेछभादितोभयञ्जाश्रपतिभयेष्रभाता॥१०॥वेनकमदछुमादैनात्वी विक्तरसन्यउदेदुनरेज्ञाः । त्रदेशुद्दिदोहनकछूकछेञ्जा॥१८॥तक्षराजाहकषडयटमाद्वी । डारिदियोसोर्मातिहर्कात्वी कमुहूरतठाढो । देसतमीनतीनकरबाढो ॥ १९॥ कह्योमीनपुनिम्रुनुनरराई । यामेंहोतिनमोरिसमाई ॥ ो।मुहिवाइतलसिनहिमनभाषी॥२०॥तवराजाकोअचरजलागा।डारचोतेहिलेजाइतडागा॥

दोहा-भूपतिकेतवळलतहीं, वाट्योमीनस्वरूप ॥ भयोसरोवरभरिद्धते, नहिंसमाततहँभूप ॥ २१ ॥ ।नकद्योतवभूपतिपाहीं । साँकरजानिसरोवरकाहीं ॥ सरसमातनहिमोरशरीरा।राखदुमुहिजहँजङगंभीरा ॥२२॥

विडकोवासी । द्रुततङ्गितेताहिनिकासी ॥ जसतसकैभूपितिछैगयऊ। सिंधुमाहँतैहिंडारतभयऊ॥२३॥ है । खेंहेंमहामकरमुहिंहाहै ॥ छागतिदयानतोहिंनरेज्ञा । जोराखहुमुहिंसिञ्जपदेज्ञा ॥

ोहेंशरणागततेरे । तुमविनकोजरक्षकनहिंमेरे ॥२४॥ ऐसेमधुरवचनसुनिराजा। बोल्योवचनजानिनिजकाजा॥

दोहा-बढ़तजाहुळखतेळखत, दीनवैनवतराय ॥ आपकोनहैंमोहिंअब, दीजैवेगिवताय ॥ २५ ॥

तवभूपतिवोल्योकरजोरी । अवलॉरहीमोरिमतिभोरी ॥ तुमहोनारायणभगवाना । भयेभक्तहितमीनमहाना॥२७॥ वरपतिपाछन्छैनगकरहू । हेविइवम्भरभक्तनभरहू ॥ होताचेदानंदश्रीधामा । करहुँनोरिकरतुमहिंप्रणामा ॥२८॥ सवतुम्हारठीलाअवतारा । हैजनमंगलहेतअपारा ॥ धरचोमीनकोवपुकेहिकारण । सोकहियेप्रसुदीनडधारण२९॥

दोहा-जसऔरनसुरसेवनो, कहुँफल्रहोत्तउदोत ॥ तसपदसेवनरावरो, कवहुँयुथानहिंहोत ॥

तमहोसवकेसहदिपयारे । हगगोचरभोरूपहमारे ॥ ३० ॥

4

श्रीशक उवाच ।

यहिविधिविनयनुपतिजवकीनी । सत्यव्रतमतिआनँदुभीनी ॥ तवएकांतीजनकेप्यारे । युगर्छेमेंमीनहिंवपुधारे ॥ ं प्रत्यसिंधमहँचद्योविहारा । सत्यवतसोंवचनउचारा ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

१ आज्ञहितेसतर्येदिनमाहीं । तर्जिहेंबारिधिवेळाकाहीं ॥ भूभेंबादिळोकनकहँभूपा । बोरिदेइँगेरहीनरूपा ॥ ३२ ॥ ल जबहुँ जेहैजलचहुँ ओरा । तबनुपपायअनुग्रहमारा ॥ तेरेनिकटनावइकऐहै । अतिनिज्ञाललसितें सुद्पेहै ॥ ३३ ॥

दोहा-अन्नऔषधिनबीजलै, सप्तऋषिनकेसंग । चढिबोतुमतापेत्ररत, लैनिजजनहेअंग ॥ ३४ ॥ 🗸 चढेनावविचरेहुँचहुँँओरा।मिछीनकहुँविनजङकोठोरा॥रहोऋपिनकोतहाँप्रकासा।करिहेंनहिंसूरजज्ञज्ञिभासा ३५॥ परमप्रचंडपवनकरिशोरा।वहनङगीअतिझोंकिञ्चकोरा ॥कँपनलगीअतितरिणतुम्हारी । तवतुमकोह्निहैभयभारी ॥ तवममप्रेरितवासुकिनागा । तुवसमीपऐहेंबङभागा ॥ ताकोगुनकरिहितदुखभँगे । नाववाँपिदीजेममॐगै ॥ ३६ ॥ चैनावहिंतेहिसहितसमाजा । मेंवागिहोंसिधुमहँराजा॥जवटोंत्रहानिज्ञानहिंवीती।तवटोंतुमरहिद्दीयहिरीती ॥ ३७॥ दोहा-परत्रझमहिमाजोमम, तवजानिहोनरेज्ञ । अवैनेकहींजानहू, छहिममभक्तिनिदेज्ञ ॥ ३८॥

#### श्रीशुक उवाच ।

असकहिभूपतिसोप्रभुमीना।अंतर्हितअपनोवपुकीना॥जीनकारुकमरुापतिभाष्यो।राजासोइसमयचितराष्यो ३९॥ अत्रभागभूपतिकरिप्राची । कुञाविस्ताररंच्योमनराची ॥ वैच्योनायसिधुकेतीरा । करिकेउत्तरसुखमतिपीरा ॥ सुमिरणङग्योकुष्णपदकंजा।जातेहोतमहाभवभंजा४०कुरुपतिजवसतयाँदिनआयो।छल्योचरितजोप्रसुसवगायो॥ चहुँकिततेकरिकेभतिनादा।दियोसमुद्रछोडिमरयादा ॥ तरङतरंगतुगभतिषोरा । उठनङगीभूपतिचहुँभोरा ॥

दोहा-नरपनरुगियोरयन, बुंदसरिसगजसुंढ । रोकनकोबोरबोतुरत, वारिपियादिअसंड ॥ ४१ ॥ तवनरपतिकोआतेदुसआयो । बारबारश्रीपतिपद्थ्यायो ॥ तहँहरिकृपानावसीआई । निरित्तमोदपायोत्तपराई ॥ अत्रओपिपिदिवीजाहुँँछैके।ऋपिमसहितहरिपदमनदैकै॥चङ्योनावमहुँसहितसमाना।ज्ञानदानद्राविडकोराजा॥४२॥ तवप्रचंडमारुतचहुँओरा । वहनटम्योद्पारझकोरा ॥ कंपनटमीतुरततवतरणी । बूढतनानिपरीदुसकरणी ॥

(३५६) आगन्दान्द्वानाय ।

तवराजाकछुकियोविपादा । होतिअसितअबहरिमरियादा ॥ तवसिगरेम्हपिष्टपर्सावीछे । स्वार्टिं । स्वर्दे । स

दोहा—हरिको ज्ञासनपायतहँ, प्रगट्योवासुिकनाग । एकछक्षयोजनवपुप, हरिसेवकबढभाग ॥
तिरस्योभूपवासुिक दिंजवही।ऋपिनसहितमोदितभोतवहीं॥ तानि प्रज्ञक हिः । जावि विकंडणी
मिनशृगमेदियोछगाई । हरिजसञागेकद्योउपाई ॥ तवमैंनावमीनभगवाना । विहरन्छागोसियुमहाना ॥
देखिकृष्णकोकौतुकभारी । सत्यव्रतनृपभयोसुखारी ॥ जान्योहरिमोहिंछियोवचाई । जिल्ला प्रस्तिकरन्छम्योनस्नाहा ॥ ४५ ॥

### राजीवाच ।

जैअनंतजयजयजगदीञ्जा । जयपद्वंदित्तञ्चिवागीञ्जा ॥

दोहा-जयकरुणाआकरनिकर, सद्धणमंगलरूप । जयदीनोद्धारणप्रवल, जयजयमीनस्वरूप ॥

छंदगीतिका ।

श्रीशुक उवाच । दोहा-ऐसीनवभस्तुतिकरी, सत्यवृतमतिमान । प्रष्टयसिधुनिचरतत्वे, महामीनभगवान ॥ राजहिकियोज्ञानअपदेशा । स्ट्रिययेटरकेअदेशा ॥५२॥ धुनिभाष्योसोमत्स्यपुराना। प्राप्त विश्वीय सिन्यवनगुजपितिकौँहीं।कद्योगोष्पदृसकष्टतहाँहीं५५नावचेटऋपिसहितसमाजा।सुन्योसकष्टहिरभाषिती<sup>ती</sup> दुनिवनुदेवसुरम्हाना । चारिद्रवेद्नदृरिषठ्वाना ॥ रद्योप्रष्ट्रयसाग्रसहँजाई।ताकोकर्मजानियदुराई॥

िबहुे । ॥ मेरुर्गुगर्गोध्योदरिनावे । जातेकर्तृनद्दीविहजावे ॥ अकृष्य । ताकेडपरत्रद्वपुर, सोहतसदाजनूप ॥

¥—कुन्द<sup>}</sup>ः

. तक्कोमीनधुरारी । हयप्रीवंपहँचलेसिपारी ॥ गहिरसहसयोजनजहँनीरा । हयप्रीवतहँरह्योप्रवीरा ॥ वतहाँमीनमूग ता । देख्योदानवकोवछवाना ॥ महाभूयावनक्ष्यामक्त्रारीरा । इयसम्आनननेनगँभीरा ॥ ्रुळेल्य े . . पजन्न । सुवरणवरणसुतनुसुनुभूषा ॥ चाळिसळक्षकोञ्चविस्तारा । मानहुँगसनचहतसंसारा ॥ ीवनिजम िचारचे न्यांनछचरअवट ीबार वाको तरेबहुत देवीं के व्याजना प्रतिबंही। दोहा-असविचारिकर्छेगदा, कटिकोकसिबछवान ॥ वपुत्रदायछीन्ह्योंअसुर, मंदरमेरुसमान ॥ । एकहाथ्छेगदाकराला ॥ खुळेकेशसनसुखशठपायो । अतिकोपितभाश्चाहिरिगभायो ॥ ी े गुद्रमनहत् । डारचोजारुअसुरकुरुकेत् ॥ परचोजारुहरिपंसनपाहीं । हियोफँदायग्रुन्योमनमाहीं ॥ ोनदियोतवपंसपसारी । ट्रकट्रकियनालहिफारी ॥ लगतमीनकोपंसहलोरा । उछल्योवारिधिनलचहँओरा॥ ायोनीरकोञोरकठोरा । मानहुँगरजिउठेघनघोरा ॥ पुनिहरिदोऊर्पसचलाई । असुराहिदियसौकोसहटाई ॥ दोहा-तवअतिकोपितहेबसुर, करिकेशोरकठोर ॥ धावतभोभगवानपै, छियेगदाकरघोर ॥ नंकटनायकैअसुरमहीज्ञा । मार्चोगदामीनकेजीज्ञा॥ ताकोनहिकछुगनिहरिमीना । सुलमेंदाविअसुरकहँछीना॥ ज्ञातमीनकेदंतअपारा । बह्योअसुरतनरुपिरपनारा ॥ हयत्रीवछूट्योकरिजोरा । पेनहिसमरनेकुसुसमीरा ॥ न्योगदाकछद्रपहिजाई । उछ्छिमीनतहँगयोवचाई ॥ उछ्छिअंबुउडिगयोअकासा । भीज्योविधिपुरवासिनवासा।। ाठीतरंगएकहीसंगा । भयोज्ञोरचडुँओरअभंगा ॥ लागततहाँतरंगनजोरा । दानवहुँहठिगोतेहिँठोरा ॥ दोहा-डालनयोजनपुद्धमिको, पंतरपरगोछाय ॥ जिमिटयुसरसीकेटिकरि, देतमतंगमताय ॥ इतवदानवज्ञोकितभारी । छेडुँमीनकेपंखउखारी ॥ असविचारिधायोकरिज्ञोरा ॥ छपटिगयोमीनहिंबरजोरा ॥ रभयपंत्रगहिरभयहाथसों । रेल्योकिंकोरमाथसों ॥ चालिसयोजनदियोहटाई । हरिकोनिजवलदियोदेखाई ॥ <del>ग्वहरिनिजपंखनिफटकारचो।हय</del>श्रीवकोदृरिपवारचो॥विकलभयोतवकछकसुरारी।उठचोकोपकरिसुरतिसँभारी॥ रीनींद्देयरनदेतुप्रनिधायो।वचनचहतअसमनपछितायो ॥ आवतनिरिष्टाअसुरवछवाना । शृंगसूधकीन्द्र्योभगवाना॥ दोहा−दानवपकरचोश्रंगको, दोउकरसोंकरिजोर ॥ पेनतोरिश्रंगहिसक्यो, कीन्ह्योंजतनकरोर ॥ ्तवदानवरैश्वंगहिद्याती । चह्योपद्येलनकोसवभाँती ॥ शीनमीनकोश्वंगकठोरा । लागतहींदानवउरफोरा ॥ ्रवहँबहिचलीरुपिरकीधारा । भयोलालजलसिंधुमझारा॥यहिविधिअसुरमारिझिटिकारी। ताहिदूरिकारिमीनसुरारी**॥** नहाँनीरकोर्यभनकरिके । रच्योनिवासअसुरसुखभरिके ॥ राख्योचारिहुँवेदळुकाई । तहाँगयेप्रभुमीनसिधाई ॥ । दियोविधाताईकृपानिधाना ॥५७॥सोसत्यव्रतभूपविज्ञानी । इरिकीकृपापायसुखदानी ॥ दोहा-यहमन्वंतरमेंभयो, वैवस्वतमनुभूष ॥ धर्ममानयज्ञमानअति, ज्ञानमाननयरूप ॥ ५८ ॥ 1000 सत्यनतहरिमीनको, सनतजोकोटसंवाद ॥ ताकेछूटतकछुपस्व, पावतअतिअहछाद ॥ ५९ ॥ जोगावतजननित्यहीं, कृष्णमीनअवतार ॥ ताकीपूरतिकामना, छहतमोक्षसखसार ॥ ६० ॥ क्वित्त-प्रकेशिसमेम्भूभवादिकोक्कैमॅनिज नीरकेनिकैमॅसेइजातवेदकोभयो । 41 मीनरूपपारिकरिरारिदेत्यकोसँहारि वेदनउपारिकेमुरारिपाताकोदयो ॥ ज्ञानऔविज्ञानकेनिदानकोसनायनाय सत्यवतभूपतिकोभक्तनिजकैलयो । मायागुणहीनदिव्यगुणमेंप्रवीणरघु राजदीनमाधीमीनकेरोदासह्वेगयो ॥ दोहा-संवतसेंडनइंसनिधि, माधववदिरविवार ॥ अठयोंअस्कंधहृष्टियो, ऑटेंकोअवतार ॥ ६१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांधवेज्ञशीविश्वनायसिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधि राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते

भानन्दाम्बुनियो अष्टमस्कंघे चतुर्विज्ञस्तरंगः॥ २४ ॥

दोहा-महाराजरपुराजकृतः, शुभभष्टमभसकंघ । यहसमाप्तमदितभयो, संयतछंदप्रवंघ ॥ समामोऽपं अष्टमस्कंधः ८.

## इति श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि अष्टमस्कन्धः समाप्तः ८





दोहा—मेरुनिकटज्त्तरिद्या, खेळनगयोशिकार॥जहाँभवानीसहितहर,नितप्रतिकरिहिनिहार॥२३॥१९॥ तिहिन्नमेजनिकयोप्रवेद्या । तहँनारीह्वैगयोनरेद्या ॥ घोराभयोजाश्चतहँवीरी॥२५॥भयेखभटभामिनिअक्षिः निरित्वपरस्परनारिस्वरूपाभयेविपादितळज्जितभूपा॥२७॥यहचरित्रसुनिकेकुरुराई।श्रीशुकसोअसविनग्हर्य

राजोवाच ।

केसोदेशरह्योवहभारी । गयेहोतलहँनरतेनारी ॥ अतिअचरजमोकोयहलागा । कहीहेतुताकोवडभागा ॥२८ सुनतपरीक्षितवेनसुहाये । श्रीशुकदेवकहेचितचाये ॥

श्रीशुक उवाच।

एकसमयशिवदरशनहेतू। गयेसकलमुनितेननिकेत्॥ २९॥

दोहा—करतरहेतद्वसुखसहित, गोरीञ्सुविहार । निरिष्ठभवानीस्त्रनिक्को, छन्तिभईअपार ॥
त्यागिकंतकोअंकभवानी।पहिरचोवसनपरमदुखमानी३०करतकेछिज्ञिवज्ञिवानिहारेसिनहुबद्रिकाश्रमहिँहैं
तद्दाभवानीकेप्रियहेत् । दोन्ह्योंज्ञापकोपिचृपकेत् ॥ अवतेषोयहिदेशहिआवे । सोनरतेनारीह्वैजावे ॥ ३२॥
तवतेपुरुपनजायतहाँहीं । गयेअविज्ञानीहिंबाहीं ॥ सहितसमाजनारिहेराजा । विचरनछगेवनहिंपरिखाणी
विचरतवनम्देसुद्रिनारी।सिष्ठिनसहित्बुधताहिनहारी॥भयोकामवज्ञमनअतिताको।रतिछविहारीहेरिरिवा

दोहा-दोनज्ञाञ्चक्तिस्ति, मोहितकियोविहार । तातेभयेपुरूरवा, निनकोप्रयज्ञअपार ॥ ३५ ॥ भोष्ठदुम्रयुवतीयहिभाँती।सुमिरचोग्रुरुहिदुलिततिहराती३६गुरुविसप्रवृत्तांतहिवानी।गयेतहाँआञ्जहिदुलाई छलिप्रयुम्नदूशासुनिराई।कोम्ङृहद्यदयाअतिआई।।पुरुपप्रसुम्नवावनकाही।सादरविनयिकयोगिवपार्ही ॥१

हरप्रसन्नह्रीमुनिसाँभापे । अपनोसत्यवचनहुरापे ॥ ३८॥

शिव उवाच ।

एकमासरिहेंहैयहनारी । मासएकपूरुपयश्चारी ॥ यहिविधिकरैराज्ययहराजा । पाछिहेदेशनिमजनसमाजा। श्रीशक खवाच ।

गुरुहिकुपातेअसवरपायो । भूपसुद्धम्रदेशनिज्ञायो ॥

प्रशहर नात्रणत्परभाषा र दुरशुश्चमदमानगणाया ॥ दोहा-पाल्पोनगतीनननप्रत, सोधुश्चमजनेश । तद्यपिताकेप्रजनको, छूट्योनाहिकछेश ॥ ४० ॥ उत्कटगयमोनिमट्ये, भेताकेसुततीन । दक्षिणदिक्षिकेन्रपतिभे, सवैधर्मछन्छीन ॥ ४३ ॥ प्रनिस्रुस्रप्रयागयहँ, प्रख्यादिवेटाइ । जानिजरठतनआपनो, कान्द्रोतप्रवनजाई ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिशीमहाराजाधिराजशीमहाराजानांधवेशविश्वनायसिद्यात्मजसिद्धिशीमहा जापिराजशीमदाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाआधिकारिस्युराज सिंहनृदेवकृते आनंदास्युनियो नवसस्कंषे प्रथमस्तरगः ॥ ३ ॥

श्रीगुक उवाच ।

होहा-यहिनिधिगेषुयुम्नवन, आढदेवत्तवषूष । यमुनातटमेतपिकयो, मुतकेहेतस्रवृष ॥ १ ॥ ग्रेयवर्षशत्तवपमनदीन्दें । करिपुन्नहितमनुमसकीन्दें ॥ छरेषुन्रजापनेसमाना । दशहद्वाकुआदिवरुवाना ॥ तिनकेनामप्रधममंगारं । कुरुपतिदीन्द्रोतिमहिष्मतारं ॥ तिनमेनोष्ट्रपत्रव्याना । तासांकद्योविष्यसुनाना ॥ तुमस्तहम्मगीवनकार्दा । नामसातिवापनाहिष्मही ॥ तवन्यष्टेकस्किरकस्वारा । वीससनवेटचीगोशारा ॥ सहिनिधगोतिवस्तत्रवारा । विस्तावनवेटचीगोशारा ॥ सहिनिधगोतिवस्तत्रवारा । द्वावननेकरिकस्तारा । वस्तवनवेटचीगोरा । स्वावननेकरिकस्तारा । वस्तवनरेगमरिवर्षः

। पगौर्वेसवजागी । गोञ्चालामहँभागनलागी ॥२॥ कूदिधरचोनाहरइककाहीं । गऊपुकारकियोनिज्ञिमाँहीं ॥ । धावतभोदुस्तभयोअपारा ॥५॥ रह्योतहाँअतिशयआँधियारा।तातेनृपनहिंवाघानेहारा ज्ञोरतिकतेगनुपाला । गऊज्ञीज्ञकटिगयोजताला ॥ ६ ॥ कब्बोकानईकिइस्किरो।भाजिगयोसोडरपिपनेरो ॥ ोरुधिरमारगमहँताको७नृपजान्योभैवधिकयवाको॥भयोभोरगोवधठाविराजा।द्वावितभयोग्रनिकैनिजकाजाट॥ दोहा-गोवधनिरखिवसिष्टहुं, कीन्द्योंअतिसंताप । विनजानेअपराधभो, तदपिदियोतेहिंशाप ॥

त्रीअधमअहोनरराई । तातेहोद्धग्रुद्रतुमजाई ॥ ९ ॥ ग्रुहकीञापिटयोकरजोरी । भूपिहभईव्यथानहियोरी ॥ भिपतिवृतकीन्ह्यों॥१०॥वासुदेवचरणनमनदीन्ह्यों॥भयोभक्तयेकोतीराजा११दियोसंगतजिजननसमाजा॥ १२वधिरअंधसम्पिरचोसदाई॥१३॥पुनिकछुकालमाहँवनजाई।दावदहनतनदियोजराई।

छूटिगेताकी। उद्योसुक्तिजोजगआतिबाँकी १ ४रद्योलहुरश्राताकविताको।राज्यकरनकोमननहिंजाको ॥ दोहा-वंधनभौनिजराजताज, कविकाननमंजाय । श्रीपतिभाजवारुकपने, रुह्योमुक्तिसुखछाय ॥ १५ ॥ मनुकोष्ठतकरूपनुपनोई । तीनिषुत्रकियउतपतिसोई । तेउत्तरकेभयेभुवाला । ब्रह्मभक्तधर्मनकेपाला ॥ १६ ॥ पतुकोपुत्रपृष्टजोरहेऊ । तासुसपार्ष्टकहानतभयऊ ॥ पृष्टवंशकेसहितसमाजा । विप्रभयेतहँकेसवराजा ॥

अरुनुगकेसतमतिप्रवीना । भूतज्योतिजिनकेअपहीना॥भूतज्योतिकेसुतवसुप्यारे॥१७॥ वस्रकेभयेप्रतीकउदारे॥ मुतप्रतीककेओघमानभो । ओपमानकेओघमानभो ॥ ओघवतीकन्यापुनिजाई । संगसुदर्शनभईसगाई॥१८॥ दोहा-नरिप्यंतकेहोतभे, चित्रसेनमतिमान ॥ चित्रसेनकेऋक्षभे, तिनकेभेमीद्रान ॥

्मीढवानकेकृर्वक्रमारा । इंद्रुसेनताकोवछवारा ॥ १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रस्तुतभयऊ । ताकेसत्यश्रवासुखछयऊ ॥ त्ताकेउरूश्रवामतिर्धारा । ताकेदेवदत्तवछवीरा ॥ २० ॥ ताकेअग्निष्ठियोअवतारा । अग्निवेइययहनामउचारा ॥ जातूकपंऔरकानीना । येऊडनकेनामप्रवीना ॥ २१ ॥ तातेभयोत्रह्मकुरुभारी । अग्निवेइययहगोत्रडचारी ॥ नरिप्यंतकोवंज्ञहिगाई। दिष्टवंज्ञअवदेहुँसुनाई ॥ २२ ॥ भयोदिष्टकेसुतनाभागा । वेज्यकर्ममहँअतिअनुरागा ॥

दोहा-पुत्रभञ्चदनतासुभो, वत्सप्रीतिसुततासु ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिकेप्रांज्ञुभो, ताकेप्रमितिप्रकासु ॥ भयोप्रमितिभूपतिकोप्रज्ञा।जाकोजगर्मेनामस्तिन्ज्ञा।सृतस्तित्रकोचाक्षपभयक।तासुतनामविविज्ञतिकहेक॥२८॥ रंभविविद्यातिकोस्रतप्यारो । सनिनेत्रहृताकोयश्वारो॥तासृतभयोकरंथमराजा॥२५॥तासुअर्वाक्षितप्रुत्रविराजा ॥ ्। मरुतनामभोतेहिसुतकाहीं । भयोचकवर्त्तीजगमाहीं ॥ अंगिरसुतसंवर्तसृनीञ्चा । करवायोतेहियज्ञमहीञ्चा ॥२६॥ पुरदेपात्रसप्रचिमलुमाही । युज्ञअंतदियविष्ठनकाही ॥ गयेनजेविष्ठनकेठोये । परेरहेकोडितनिहिनजोये ॥

दोहा-तिनर्हिनटेहयमसकियो, आपपितामहभूप ॥ यदुपतिताहिबतायदिय, सोमसभयोअनूप ॥ २७ ॥ इंद्रसोमङ्हिभयोसुखारी । भेषनाढ्यजेरहेभिखारी ॥ प्वनभयोजहॅंपरुसनवारो । विक्वेदेवासभामुषारो ॥ २८ ॥ .मरुतसमानयज्ञजगमाही । कोटनिकयोकरिहैअवनाही ॥ तिनकोसुतभोदमरपर्धारा । तासुराज्यवर्धनसुतवीरा ॥ ताकेसुपृतिपुत्रनरतास् ॥ २९ ॥ तासुतकेवलजगयञ्जासु ॥ ताकेवंधुमानमतिमाना । ताकेवेगपानपल्याना ॥ वेगवानकेवंधुकुमारा । ताकेसुत्तृणविदुरुदारा ॥ ३० ॥ सुंदरहृणविदुहिवरिरहीनी । अरुंदुपाअपसरानवीनी ॥

दोद्दा-नृपतृपविदुसँयोगते, अञ्जुपावरनारि ॥ सुताइडविडाप्रगर्टाकय, अतिसुंदरिसुकुमारि ॥ ३१ ॥ निरासिइडविडासुंदरिनारी । मोदिगयेविश्रवानिहारी ॥ तासँगाकियोशसंगचनेरा । तातेश्रगटचोपुत्रकुचेरा ॥ पायप्पविद्यापितुपार्ही । धनद्भयोदिगपालसदार्ही ॥३२॥ तिनतृपर्विदुपुत्रभेतीना।जगजाहिरसवगुणनप्रवीना॥ र्ह्या प्रयमविज्ञाटभयेमतिसेतृ।शुन्यवंधुकरुपृद्मदुकेतृ॥त्रपविञाटर्विषुरीविद्गाटा।वृंशव्टायोसुय्शविद्गाटा ॥३३॥ ्हेमच्द्रताकेसुतजायो । धूम्रवसर्तिहेषुत्रकहायो ॥ धूम्रवसस्यम्युतपायो । तिनकोसुतसहदेवसुहायो ॥

दोहा-सुतकृज्ञासुसहदेवको, ॥३४॥ सोमदत्तसुततासु ॥ वाजिमेपकरितोपिदरि, उद्योविप्युपुरवासु ॥३५॥ सोमदत्तकेसुमतिभे, अनमेजयसुततासु ॥ येविज्ञाटकेवंज्ञके, भूपतिनीतिनिवासु ॥

दोहा-मेरुनिकटजत्तरदिशा, खेलनगयोशिकार॥जहाँभवानीसहितहर,नितप्रतिकरहिंपिहार॥२३॥२१% तेहिंदनमेंजबिकयोप्रवेक्षा । तहुँनारीह्वैगयोनरेक्षा ॥ घोराभयोआग्नुतहुँघोरी॥२६॥भयेसुभटभामिनिअक्षि निर्विपरस्परनारिस्वरूपा।भयेविपादितल्जितभूपा।।२७॥यहचारित्रसुनिकेकुरुराई।श्रीशुकर्तीअसिनियुक्त

राजोवाच ।

कैसोदेशरह्योवहभारी । गयेहोतजहँनरतेनारी ॥ अतिअचरजमोर्कोयहळागा । कहीहेतुताकोवड़भागा ॥२८। सुनतपरीक्षितवैनसुहाये । श्रीशकदेवकहेचितचाये ॥

श्रीशक उवाच।

एकसमयञ्जिवदरज्ञनहेतु । गयेसकलम्मनितेजनिकेतु ॥ २९ ॥

दोहा-करतरहेतहँसुखसहित, गौरीझंसुविहार । निराविभवानीसुनिनको, ङ्जितभईअपार ॥ त्यागिकंतकोअंकभवानी।पहिरचोवसनपरमदुखमानी३०करतकेछिज्ञिविज्ञवानिहारे।प्रनिद्धबद्रिकाश्रमाँहीति तहाँभवानीकेप्रियहेतू । दीन्ह्योंशापकोपिवृपकेतू ॥ अवतेजोयहिंदेशहिआवै । सोनरतेनारीह्वजावै ॥ ३२॥ तवतेषुरुपननायतहाँहीं । गयेअविज्ञानारीह्नैजाहीं ॥ सहितसमाजनारिद्धेराजा । विचरनळगेवनहिंघरिलनाहि विचरतवनमहँसुंद्रिनारी।सिखनसहितबुपताहिनिहारी॥भयोकामवञ्चमनअतिताको।रितिछविहारीहेरितिशक्षी

दोहा-दोउरुशिकोष्ठतनिरस्ति, मोहितकियोविहार । तातेभयेष्ठरूरवा, जिनकोष्ठयश्रभार ॥ ३५ <sup>॥</sup> भोसुदुमयुनतीयहिभाँती।सुमिरचोग्रुरुहिदुखिततेहिराती३६ग्रुरुविसप्रवृत्तांतहिजानी।गयेतहाँमाग्रुहिदु<sup>खुन्ती</sup> ङिखिष्ठयुमद्शासुनिराई।कोमङहदयदयाअतिआई॥पुरुपसुद्यमवनावनकाही।सादरविनयिकयोशिवपाई ॥।

हरप्रसन्नहैमुनिसोंभापे । अपनोसत्यवचनहरापे ॥ ३८ ॥

शिव उवाच ।

एकमासरिहेंहेयहनारी । मासएकपूरुपयञ्चाधारी ॥ यहिविधिकरेराज्ययहराजा । पाछिहेद्ेशनिप्रजनसमा<sup>जा||१</sup>। श्रीग्रक उवाच ।

गुरुहिकुपातेअसवरपायो । भूपसुद्यमदेशनिजआयो ॥

दोहा-पाल्पोजगतीजननयुत, सोसुद्यमजनेश । तद्यपिताकेप्रजनको, छूट्योनाहिकछेश ॥ ४० ॥ वत्करुगयमोविम्र ये, भेताकेसुततीन । दक्षिणदिशिकेनृपतिभे, संवेधम्र वर्रीन ॥ ४९ ॥ प्रनिष्ठयुत्रप्रयागमहँ, पुरूरवहिँगेटाइ। जानिजरठतनआपनी, कीन्ह्योतपवनजाई॥ ६२॥ इति सिद्धिश्रीमहारानाधिरानश्रीमहाराजायांधवेशविश्वनाथांसहात्मनसिद्धिश्रीमहा जापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिर**धरा**ज सिंदगृदेवकृते भानंदाम्बुनियो नवमस्कंथे प्रथमस्तरंगः॥ १॥

# श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-यहिविधिगेसुगुमवन, आइदेवतवभूष । यमुनातटमेतप्रक्रियो, सुतकेहेतअनूष ॥ १ ॥ न्। वार्षापार उउ । किरिषुत्रहितमञ्जूषसकीन्हे ॥ उद्देषुत्रज्ञापनेसमाना । दशहक्ष्ताकुमादिवरुवाना ॥ रा गर्यवपदात्तत्रभगुद्राः यः । निनकेनामप्रधममंगाई । कुरुपतिद्रीन्द्राँतुमदिसुनाई ॥ निनमंत्रोष्ट्रपश्चथनळ्याना । तासांकद्वोवसिष्टसुनाना ॥ तिनकेनामप्रपर्ममारः । कुरुपावरा साध्यापञ्च गर्व । वारावन्य व्याप्य वारावाष्ट्र । वाराक्ष्यापाष्ट्र । वाराक्ष्यापाष्ट्र । वाराक्ष्यापाष्ट्र । वाराक्ष्यापाष्ट्र । वाराक्ष्यापाष्ट्र । वाराक्ष्य । कानननेकटिकेसमी, गोझाङिगोपाय ॥

दोहा-अंप

# श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

# नवमस्कंधप्रारंभः।

सोरठा–जयजयनंदिकशोर, यदुनायकदायकहरम् । सिद्धिदेद्वसवठोर, सुमिरतहीशरणागतन् ॥ देहि।–जयवाणीजयगजवदन, जयशुकजयश्रीव्यास् । जयसुकुदहरिगुरुचरण, जयपितुज्ञानप्रकाशः॥ सुनिकच्छपवामनकथा, महाराजकुरुनाथं । सुदितकेरिशुकदेवसा, कह्योजोरिसुगहाथं ॥

राजोवाच ।

द्विमम्बंतरत्तवगायो । मोहिसहितविस्तारसहायो॥अहतमाधवचरितउचारचो । मेरेश्रवणसुधारसदारचो ॥९॥ सिंपहरूछहुँसुनिराई । दायाकारकदेहुसुनाई ॥ सत्यव्रतजोद्गविडअधीद्या । ज्ञानमानसेवकजगदीद्या ॥ २ ॥ यहकरुपहिमहँमनुठयऊ । वेवस्वतअसनामहिभयऊ॥ताकेसुतवरण्योमतिमाना।नृपदक्ष्वाकुआदिवलयाना॥३॥ नकेवंद्गकदहुसुनिराई । सिगरेचारतहुदेहुसुनाई ॥ ७ ॥ भयेभूषजेहीवनवारे । वर्तमानजेजगउनियारे ॥ देह्य-जिनकोकीरतिकेकथत, बाढतपुण्यअपार । तिनकिविकससुननको, देअभिलापहमार ॥ ५ ॥

सूत उवाच।

हिनिधिष्र्वचोक्करपतिजनहीं।मुनिनसभामधिश्रीज्ञुकतवहीं॥परमधरमकेजाननगरे।अतिप्रसद्रहेवचनउचारे॥६। श्रीक्क उनाच ।

ार्च्यवंशसंयुनविस्तारा । कहतवर्षशतर्र्धेतपारा ॥ तातेर्मेसंक्षेपहिगेहीं । सारवस्त्रुसग्रुसग्रिसेनहीं ॥ ७ । सवर्जगमभातमजोर्द । पुरुपपुरानकदावतसोर्द ॥ महाश्रष्टयकेश्वतदिमाहीं । पकहिरद्योऔरकोडनाहीं । नढचेतनदिमुक्षमरूपा । रह्योकुप्णमहँसवसुनुभूषा ॥ ८ ॥ शेषभेजसोवतभगवाना । तिनकीनाभीतेछविमाना ।

दोहा-पुरदेपद्ममगटतभयो, तहितेभेकरतार ॥ ९ ॥ मजुतेतासुमरीचिभे, कञ्यपतासुकुमार ॥ अदितिदक्षकन्यातिननारी । जोदेवनकहिमदेतारी ॥ ताकेभयस्यमदराजा । जास्त्रेत्रात्रिभुवनमहिभाजा ॥ १० । संद्याणायातियरविकेरी । जिनकीणवितिदुँठोकिनवेरी ॥ श्रास्ट्रेवसद्यासुतभयक । तातियश्रद्धानामहिठयक । श्रास्ट्रेवसंयोगिहिपायो । श्रद्धादशपुत्रनकोजायो ॥ १० ॥ नृगहस्याक्रनभगतरजाती । दिएभृष्टकरुपहुबारिपाती। कृतिपृष्ठमार्थातार्थेतनरेका । येद्शपुत्रभयस्य । १० ॥ मजुकेजबहिरहेसुतनाहीं । करवायोवशिष्टमस्यकाहीं ।

दोरा-मैत्रावरणरिनामनेहि, ॥ १३ ॥ तामरामॅनुपनारि ॥ होतासाँयाचीमुता, वैदिपयोनतपारि ॥ १४ ॥ अपवृद्धितासाँभाषे । करत्यत्ततमञ्जतमनराषे ॥ १४ ॥ तवरानीअभिद्धापहिनानी । होतासुताहोनमनआनी। वपटकारकरिरोमिदिनीनो । विभिन्नेषुत्तमसरप्रणकोन्सी ॥ तातरानीकर्मानुद्धादं । इटानामकन्यानुपनाहै । मतुकन्याटरिक्षातिद्वराषार्थे गुरुष्टिक्षाविनयमुनाहै १६कमीनेपरयेष्यदक्षमभ्यदाक्षीक्षन्यथामंत्रहृत्यदक्षभ् ॥ सुकन्याटरिक्षातिद्वराषार्थे । स्वसंवरद्धारकराये ॥ जसदेवनम्दैन्नस्तिन्दि । तसेनुमकोटिक्तसर्दिते ॥

दीहा-भपोभापसंकरूपको, फटविष्पातसुत्रात ॥ सुनकहिनहम्मगरिक्यो, कन्याभदंनिदान ॥ १८ ॥ मञ्चेषप्रनातुत्रस्वार । परप्रपितामहभूपदमारा॥करिकेपातनातिस्वरूपकः।आद्धदेवसाँअसकहिट्युकः ॥१९। छहिहोताकमहिन्यभिष्यार । कन्यारटाटियोजनतारा ॥ पद्वितिदिसुनमेंकरिट्दाँ॥अपनातपरमावट्सहाँ॥२०। असक्रिभुसुद्वकोष्पारं॥२९॥कन्याकोदियपुत्रस्वारा॥इटाभयोसुयुक्रसुनाराबाद्यायदावट्वेतनअपारा॥२२। सीव्यप्तकक्षप्रमाराजा । टेपदुकापककोदिवनमाता ॥ क्षयपिरियोदिसप्तिप्रत्योता । रह्योतीचेवटनीतनवंगा।

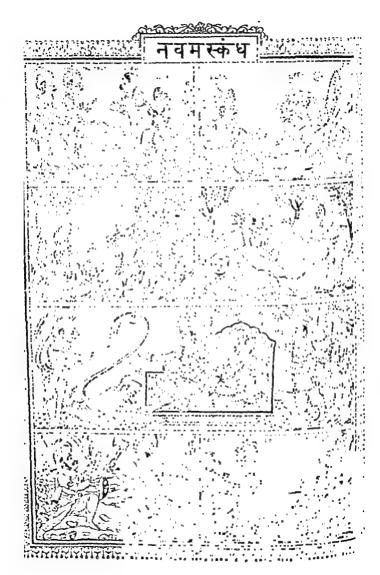

# श्रीमद्भागवत–आनन्दाम्बुनिधि ।

### नवमस्कंधप्रारंभः।

सोरठा-जयजयनंदिकशोर, यदुनायकदायकहरप । सिद्धिदेहुसबठोर, सुमिरतहीशरणागतन ॥ ।हा-जयवाणीजयगजवदन, जयशुक्तवयशीव्यास । जयसुकुंदहरिग्ररुत्तरण, जयपितुज्ञानप्रकाश ॥ सुनिकच्छपवामनकथा, महाराजकुरुनाय । सुदितफेरिशुकदेवसों, कह्योजोरिग्रुगहाय ॥

राजोवाच ।

,ममन्त्रंतरस्वगायो । मोहिसहित्विस्तारस्रहायो॥अहुतमाधवचरित्वचारयो । मेरेश्रवणस्रधारसद्यायो॥५॥ यहपूछहुँसुनिराई । दायाकरिकेदेहुसुनाई ॥ सत्यव्रतजोद्रविडअधीशा । ज्ञानमानसेवकजगदीशा ॥ २ ॥ किरुपहिमहँमनुठयक । वेवस्वतजसनामहिभयक्त॥ताकेसुत्वरण्योमतिमाना।नृपदक्ष्वाक्रुआदिवळवाना॥३॥ वेवंशकहहुसुनिराई । सिगरेचीरतहुदेहुसुनाई ॥ २ ॥ भयेभ्रपजेहोवनवारे । वर्तमानजेजगउजियारे ॥ ।हा—जिनकोकौरतिकेकथत्, बाढतपुण्यअपार । तिनकेविकमसुननको, हैअभिछापहमार ॥ ५ ॥

सूत उवाच।

वेथिपूछचोक्करपतिजवहीं।मुनिनसभामिथश्रीशुकतवहीं॥परमधरमकेजाननवारे।अतिप्रसन्नद्वैवचनउचारे॥६॥ श्रीशुक उवाच ।

विशसंयुत्तविस्तारा । कहतवर्षशस्त्रहेंनपारा ॥ तातेर्गैसंक्षेपहिंगेहीं । सारवस्तुसवतुमहिंसुनैहीं ॥ ७ ॥ रजंगमभातमजोई । पुरुपपुरानकद्दावतसोई ॥ महाप्रठयकेभंतिहमाही । एकहिरह्योभीरकोउनाहीं ॥ वेतनहें सुक्षमरूपा । रह्मोक्टप्णमहँसवसुनुभूषा ॥ ८ ॥ शेषसेजसोवतभगवाना । तिनकीनाभीतेछविमाना ॥ रोहा−पुरटपद्मप्रगटतभयो, तेहितेभेकरतार ॥ ९ ॥ मत्रुतेतासुमरीचिभे, कञ्यपतासुकुमार ॥ तिदसकन्यातिननारी । जोदेवनकीहैमदँतारी ॥ ताकेभयेसूर्यमहराजा । जासुतेजिञ्चयनमहँभाजा ॥ ९० ॥ छायातियरिकेरी । जिनकीछिनितिहुँछोकनिवेरी ॥ श्राद्धदेवसंज्ञासुतभयऊ । तातियश्रद्धानामहिँठयऊ ॥ इदेवसंयोगहिपायो । श्रद्धादशप्तत्रनकोजायो ॥११॥ नृगइक्ष्वाकुनभगसरजाती । दिष्टधृष्टकरुपहुअरिपाती॥ रिप्पनरिप्यंतनरेज्ञा । येद्राष्ट्रवभयेक्षुभवेज्ञा ॥१२॥ मनुकेजवहिरदेसुतनाही । करवायोवज्ञिष्टमलकाही ॥ दोडा-मैत्रावरुणहिनामजेहिं,॥ १३॥ तामसमेनृपनारि॥ होतासोयाचीसुता, वंदिपयोव्रतथारि॥ १४॥ वर्षृहोतासाँभाषे । करहुयज्ञछुमसुतमनराषे ॥ १५ ॥ तवरानीअभिरुपपहिजानी । होतासुताहोनमनआनी॥ द्कारकिहिहोमिहिदीन्ह्याँ । विधिसंयुत्तमसपूरणकीन्ह्यों ॥ तातिरानीकेछिविछाई । हुछानामकन्यानृपनाई ॥ क्न्याळित्रअतिदुर्त्पाइं।गुरुष्तिष्टसाँविन्यसुनाई१६कमंतिपय्यययस्क्सभूयद्राकीअन्यथामंत्रह्नेगयऊ१७॥ त्रोतपकरिपापनभाषे । मञस्विउद्धारकराये ॥ जसदेवनमहँअसतिनहींहै । तेसेतुमकोउचितसहीहै ॥ दोहा-भयोत्रापसंकल्पको, फुटुविपरातसुजान ॥ सुतकेहितहममस्रकियो, कन्याभईनिदान ॥ १८॥ क्विचनसुनतदुखबारे । परप्रापितामहभूपहमारे॥करिकैच्यानजानिसब्दयः।श्राद्धदेवसांअसकहिद्युकः॥१९॥ देहोत्।कमीहेन्यभिचास्। कन्याइटाल्यियोञवतासः ॥ पेदुदित्दिसुतमैकरिदेहीं।अपनोतपप्रभावदेसेहीं॥२०॥ सकहिमधुसुदनकोप्पाइ॥२९॥कन्याकोदियपुत्रवनार्शाइटामयोसुद्युमकुमारा।वास्यायश्चलते अपारा।।२२॥ नुपएकसमयमहराजा । छेपनुसायकसहितसमाजा ॥ कवचपहिरिचाँदृसिधतुरंगा । रह्योजोचंचळजीतनजंगा ॥

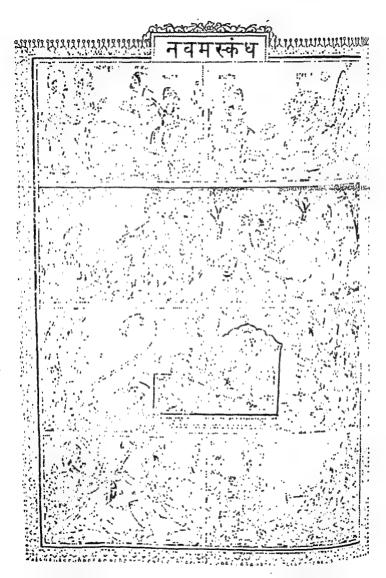

📆 📜 🗜 । गोज्ञालामहँमागन्लागी ॥२॥ कृदिष्रचोनाह्रहककाही । गळपुकारकियोनिज्ञिमाँही ॥ ूँ अप्रकार । धावतभोद्धसभयोअपारा ॥५॥ रह्योतहाँअतिक्षयअधिवारा।तातेनृपनहिंवायनिहारा ः , अहोः ः १ तातेहोहुशूज्वा भागातस्ताप । विनजानअपराधभोः तद्पिदियोतेहिंशाप ॥ अहोः ः १ तातेहोहुशूजुतमजाई ॥ ९ ॥ गुरुकीशापिटयोकरजोरी । भूपिहुभईन्ययानाहियोरी ॥ अहोः .१०॥वासुदेवचरणनमनदीन्ह्यो॥भयोभक्तयेकोतीराजा११दियोसंगतजिजननसमाजा॥ छुमिछेताहिनुपलाई ३२विपरभेषसमिषिरचोसदाई॥१३॥पुनिकछुकालमाहँवननाई।दावदहनतनदियोजराई। रुज्ञापछूटिगेताकी। उह्योमुक्तिजोजगभतिबाँकी १ थरह्यो उहुरभाताकविताको। राज्यकरनकोमननहिंजाको ॥ ोहा–चंप्रनशौनिजराजताजे, कविकाननमेंजाय । श्रीपतिभजिवालकपनै, रुह्योमुक्तिसुखछाय ॥ १५ ॥ होसुतकरूपनृपजोई । तीनिपुत्रकियउतपतिसोई । तेउत्तरकेभयेधुवाला । ब्रह्मभक्तधर्मनकेपाला ॥ १६ ॥ होषुत्रभृष्टजोरहेऊ । तासुस्थार्षकहानतभयऊ ॥ भृष्टवंशकेसहितसमाजा । वित्रभयेतहँकेसवराजा ॥ तृगकेसुतमतिप्रवीना । भूत्रच्योतिजिनकेअपहीना॥भूतज्योतिकेसुत्रवसुप्यारे ॥१७॥ वसुकेभयेप्रतीकउदारे॥ प्रतीककेओपमानभो । ओपमानकेओपमानभो ॥ ओपवतीकन्यापुनिजाई । संगसुदर्शनभईसगाई॥१८॥ दोहा-नरिप्यंतकेहोतभे, चित्रसेनमतिमान ॥ चित्रसेनकेऋक्षभे, तिनकेभेमीद्वान ॥ वानकेकूर्चकुमारा । इंद्रसेनताकोवछवारा ॥ १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रसुतभयऊ । ताकेसत्यश्रवासुखछयऊ ॥ ोउरूथवामतिषीरा । ताकेदेवदत्तवलवीरा ॥ २० ॥ ताकेअग्निलियोअवतारा । अग्निवेज्ययहनामञ्चारा ॥ र्कुणंऔरकानीना । येकडनकेनामप्रवीना ॥ २१ ॥ तातेभयोब्रह्मकुरुभारी । अब्रिवेइययहगोत्रडचारी ॥ .प्यंतकोवेशहिगाई । दिएवंशअवदेहुँसुनाई ॥ २२ ॥ भयोदिएकेसुतनाभागा । वैश्यकर्ममहँअतिअनुरागा ॥ दोहा−पुत्रभऌंदनतासुभो, वत्सप्रीतिसुततासु ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिकेप्रांकुभो, ताकेप्रमितिप्रकासु ॥ तिप्रमितिभूपतिकोषुत्रा।जाकोजगर्मेनामस्रमित्रा॥स्रुतखनित्रकोचाक्षपभयक।तासुत्तनामविदिश्रतिकहेक॥२८॥ .विविंशतिकोस्रतप्यारो । सनिनेत्रहताकोयशवारो॥तास्रतभयोकरंपपराजा॥२५॥तासुअवीक्षितपुत्रविराजा ॥ ज्तनामभोतेहिसुतकाहीं । भयोचकवर्त्तीजगमाहीं ॥ अंगिरसुतसंवतेष्ठुनीज्ञा । करवायोतेहियज्ञमहीज्ञा ॥२६॥ :टपात्रसवरिवमसमार्ही । यज्ञअंतदियविप्रनकार्ही ॥ गयेनजेविप्रनकेढोये । परेरहेकोडितर्नाहंनजोये ॥ दोहा-तिनहिनङेहयमसाकियो, आपपितामहभूप ॥ यदुपतिताहिबतायदिय, सोमसभयोअतूप ॥ २७ ॥

**!सोमल्डिभयोम्रुलारी । भेधनाढ्यजेरहेभिसारी ॥ ववनभयोजहँपरुसनवारी । विद्वेदेवासभामुपारी ॥ २८ ॥** रुतसमानयज्ञगमार्झे । कोडनिकयोकस्हिअवनार्झे ॥ तिनकोम्रुतभोदमरणधीरा । ताम्रुराज्यवर्धनम्रुतवीरा ॥ किसुधृतिपुत्रनरतास् ॥ २९ ॥ तासुतकेवङनगयज्ञानासु ॥ साकेवंघुमानमतिमाना । ताकेवेगवानवङवाना ॥ गवानकेवंधुकुमारा । ताकेष्ठततरुणविद्वटदारा ॥ ३० ॥ शुंदरतुणविद्वहिवरिस्टीनी । असंबुपाअपसरानवीनी ॥

दोदा-चुपत्णानदुसँयोगते, अञ्चुपावरनारि ॥ सुताइढविडाप्रगर्टाकय, आतेसुंदरिसुकुमारि ॥ ३९ ॥ रिरासिइडविडासुंदरिनारी । मोहिगयेनिश्रनानिहारी ॥ तासँगिकयोप्रसंगयनेरा । तातेप्रगटयोपुत्रकुवेरा ॥ ायपरमविद्यापितुपार्ही । धनदभयोदिगपाटसदार्ही ॥३२॥ तिनतृपविदुपुत्रभेतीना।भगनादिरसवगुणनप्रवीना॥ ।यमविज्ञाटभयेमतिसेतृ।ज्ञुन्यवेष्ठलरुभृष्ठुकेतृ॥तृपविज्ञाटरचिषुरीविज्ञाटा।वंज्ञचटायोसुयदाविज्ञाटा ॥३३॥ मच्द्रताकेसुतजायो । धूमसक्षतेहिंपुत्रकहायो ॥ धूमसक्षतंपमसुतपायो । तिनकोसुतसहदेवसुदायो ॥

दोहा-सुतक्कशासुसहदेवको, ॥३१॥ सोमदत्तसुततासु ॥ नात्रिमेषकरितोपिहारि, उद्योविप्युपुरवासु ॥३५॥

सोमदत्तकेष्ठमतिभे, जनमेनयष्ठतताष्ठु ॥ येविशाटकेवंशके, भूपतिनीतिनिवासु ॥

١.

# आनन्दाम्बुनिधि।

### राजोवाच ।

कैसोदेशरह्मोवहभारी । गयेहोतलहँनरतेनारी ॥ अतिअचरजमोकोंयहळागा । कहेँ|हेतुताकोवड़भाग॥∛ सुनतपरीक्षितवैनसहाये । श्रीञुकदेवकहेचितचाये ॥

# श्रीशुक उवाच।

एकसमयशिवदरशनहेतू । गयेसकछमुनितेजनिकेतू ॥ २९ ॥

दोडा-दोजराशिकोस्रुतनिरसि, मोहितिकयोविहार । तातेभयेपुरूरवा, जिनकोस्रुयश्वपार ॥ ३५॥ भोसुदुमयुवतीयहिभाँती।सुनिरचोग्रुरहिदुस्तितीहिंराती३६ग्रुरुवसिष्ठवृत्तांतिहजानी।गयेतहाँआसुहिद्धाः जिसस्रुद्धमद्भासुनिराई।कोमल्रुह्दयदयाअतिआई॥पुरुपसुद्धमवनावनकाहीं।सादरविनयिकयोशिवनाही॥ इरमसन्नद्धसुनिसांभाषे । अपनोसत्यवचनहराषे ॥ ३८॥

#### शिव उवाच।

पकमासरिहें हैयहनारी । मासएकपूरुपयञ्चाधारी ॥ यहिविधिकरैराज्ययहराजा । पाछहिदेशनिम्जनसमाजा। श्रीञ्चक उवाच ।

गुरुहिकुपातेअसवरपायो । भूपसुद्युझदेशनिजआयो ॥

दोहा-पाल्पोजगतीजननयुत, सोसुयुम्रजनेश । तद्यपिताकप्रजनको, छूत्योनाहिकलेश ॥ १० ॥ उत्कल्णयमोविमल्ये, भेताकेसुततीन । दक्षिणदिशिकेन्द्रपतिभे, संवेधमंज्वलीन ॥ १९ ॥ युनिसुयुम्रप्रगमहुँ, युरूरवहिंचेठाइ । जानिजरठतनआपनो, कीन्द्र्योतपवनजाई ॥ १२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांपवेशविश्वनार्थासहाराजाधिराजशीमहाराजाधिराजशीमहाराजाधिराजशीमहाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज सिहलूदेवकृते आनंदाम्युनियो नवमस्कृषे प्रथमस्तरगः ॥ १ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

राह्य प्रश्निष्योष्ठ्यभ्रवन, श्राङ्देवतवभूष । यमुनातटर्मेतपिकयो, सुतकेहेतअनूष ॥ १ ॥ गयेवर्षशत्तपमनदीन्हें । फिरिषुत्रहितमनुमसकीन्हें ॥ छहेषुत्रआपनेसमाना । दशहक्ष्वाकुआदिवट्याना । तिनकेनामप्रयममेंगाई । कुरुपतिदीन्द्वांतुर्माहसुनाई ॥ तिनमेंजोष्ट्रपत्रचलाना । तासोंकद्वोविष्ठस्र । सुरुद्धनामगीवनकाहीं । जामरातिवापनहिंद्साहीं ॥ तवनृपठेकरिकरकरवाछा । वीरासनवेठयोगीशाहा ॥ परिविधिग्रीवनरक्षपटाग्योदिवसञ्चयनकरितिशिमहँनाग्यो ३ एकसमयनिशिमंघनयोरा ।वरपनठमेगरितिर्वं दोदा-अपकारभारीभयो, कछुनहिंपरयोदेसाय । काननतेकिठकेसरी, गोजाङेगोधाय ॥

गीर्वेसवजागी । गोझाळाम्हॅभागन्ञागी ॥४॥ कूदिघरचोनाहरहककाही । गऊपुकारकियोनिशिमाँही ॥ वसवगापा । गाशालान्द्रनागगलमा ॥०॥ ऋष्यप्रप्राम्यस्यम्भोष्ट्रा गण्डकारम्यातिह्वाघृतिहास हुगुऊपुकास । धावतभोडसभयोअपास ॥५॥ रह्योतहाँअतिशृयअँघृयासात्तेतृपनाहिंवाघृतिहास हुगुक्रपुकारा । यावतभाङ्खभयाजपारा ॥५॥ रक्षात्रहाजातसृष्याय्यारातात्रप्रपाहवायावहारा स्तकितगृहुपाल् । गुक्काक्षकृहिगयोज्ताल् ॥ ६ ॥ कृद्योकान्ह्रकिहरिकस्रोभाजिगयोसोङ्सियनेसे ॥ ारताकतगृष्ट्रपाञा । गऊशाशकाटगयाञ्चताञा तः दः तः कद्याकावशकारकरात्भाजगयाताऽरापयनरा ॥ प्रिरमारगमहँताको््रेन्पजान्याम्वप्रकियवाको∥भयोभोरगोवघठ्दिराजा|द्वृख्तभ्योग्रुनिकेनिजकाजा८॥ कारपारपारकारपार है, यो जान सम्बद्धा सम्बद्धा सम्बद्धा । इन्गोव्यनिर्मिवसिष्ट्हूं, कीन्ह्यों अतिसंताप । विनजाने अपराध्मी, त्द्गिदियोते हिंशाप ॥ हा–गावयानसत्वनातटहर का लाजासत्त्वाच । त्राचानात्त्वचारा स्वयावयात्र । भूषाहिभईच्यथानहिंथोरी ॥ पुरुकोहोनस्साई । तातेहोडुशूदृतुमजाई ॥ ९ ॥ गुरुकोश्चापिट्योकस्जोरी । भूपहिंभईच्यथानहिंथोरी ॥ त्र्यमणक्षात्ररस्य । तालकाङ्च्यस्थनभाव । ः ।। युष्यग्रस्तात्राण्याकरभारः । श्वताव्यक्ष्ययानाव्यासामाण्याः । हिभूभूपतिव्रतकीन्द्योता9०)|वासुदेवचरणनम्नदीन्द्योतामयोभूक्तयेकोतीराजा ११दियोसंगतजिजनन्समाजा ॥ स्त्राप्त्रभावमवन्तरस्थात्र २२विरसंघ्समाफिरचोसद्दि।।१३।षुनिकछकाळमाह्वृनचाई।दावदह्नतत्तियोजगई। इतिह्रभावमवन्तरस्थात् २०त्राछपत्र वरचनचत्रस्य स्थापचनचत्त्रस्यात् । ग्रद्भावपावाणमनत्त्रसाणाः। न्छानल्याकृष्टनलार गर्वापरल्यसम्मास्यास्यास्य । यस्योत्सर्वे स्थापकृष्टम् । स्थापकृष्टम् । स्थापकृष्टम् । स्था सुरुप्तम् वर्षाकृष्टिमेताको। रुद्योष्ट्रस्ति ज्ञामास्य । स्थापकारम् । स्थापकारम् । स्थापकारम् । स्थापकारम् । स <sub>युष्पता द्रार्टन्याच्या र स्वायुक्ता वाच्युक्ता वाच्युक्ताच्युक्ताच्या । श्रीपतिम् जिवालकपनै, ठह्मोम्रुक्तिसुख्झय ॥ १५ ॥ दोहा–वेधुनसोनिजराजतजि, कविकाननमृजाय । श्रीपतिम् जिवालकपनै, ठह्मोम्रुक्तिसुख्झय ॥ १५ ॥</sub> दाहा≔युनन्नाानगरानतामः कापकाग्यन्यायः । श्रामायनाभ्यायः रुक्षायुक्तिकात्त्रध्यम् । उद् ॥ कुक्तिसुक्तकरूपृत्रकोई । तीनिपुत्रकियउतपतिसोई । तेउत्तरकेभयेधुनाठा । ब्रह्मभूतसूर्यनकेपाठा ॥ १६ ॥ उन्मर्ख्यनस्थान् । तासुस्पार्कहृत्वन्त्रभयः ॥ घृष्टवैशक्षेत्रहितसमाना । वित्रभयेतहँकेसवराना ॥ तुकोपुत्रपृष्टनोरहेज । तासुस्पार्कहृत्वन्त्रभयः ॥ घृष्टवैशक्षेत्रहितसमाना । वित्रभयेतहँकेसवराना ॥ ुपाञ्च स्टनारक्जा पाञ्चणाव्यासम्बद्धाः स्टन्स्य प्रतास्य स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । इत्युक्तस्य स्वाप्ताः । भूतक्योतिजिनकेअघहोन्॥भूतक्योतिकेसुतवसृप्यरि ॥१७॥ वसुकेभयेप्रतीकडदारे॥ परशारञ्जानातान्त्राम् । अपन्यातान्त्रक्षणान्याः ॥ ओषवर्त्तोकन्यापुनिजाई । संगसुदर्शनभईसगाई॥१८॥ तुत्रभृतीककेओषमानुभो । ओषमानकेओषमानुभो ॥ ओषवर्त्तोकन्यापुनिजाई । संगसुदर्शनभईसगाई॥१८॥ ् वाहारणारुकारकारामा । वनस्रकारामा ॥ १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रस्रतभयकः । ताकेसत्यश्रवासुलस्यकः॥ त्रिकानकेक्चेकुमारा । इंद्रसेनताकोवच्यारा ॥ १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रस्रतभयकः । ताकेसत्यश्रवासुलस्यकः॥ नकश्चक्रमार्याः रुप्रतासाकावण्यास्य । २० ॥ ताकेश्रिम्हियोअवतास् । अप्रिवृङ्घयहनामउचास् ॥ इश्रुवामतिषीस् । ताकेदेवदत्तवरुषीस् ॥ २० ॥ ताकेश्रिम्हियोअवतास् । अप्रिवृङ्घयहनामउचास् ॥ ्रकृत्रमानात्रभारा । योक्त्यम् रामण्यात् ॥ २१ ॥ त्रात्रभयोत्रहाकुलभारो । अग्निवेद्रयुग्रहगोत्रउचारो ॥ कृषेभीरकानीना । येक्टनकेनामप्रवीना ॥ २१ ॥ त्रात्रभयोत्रहाकुलभारो । ल्यनारकाराम् । अञ्चननतारकाराः ॥ २२ ॥ भयोदिएकेसुतनाभागा । वैश्यकम्महँअतिअनुरागा ॥ यंतकोवैशहिगाई । दिएवैशअवदेहुँसुनाई ॥ २२ ॥ भयोदिएकेसुतनाभागा । वैश्यकम्महँअतिअनुरागा ॥ यवणगरगारगार । पट्नराजनपुष्ठभार ॥ १हा-पुत्रमृष्ठद्नतासुभो, बत्सप्रीतिस्रततासु ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिकेष्रोशुभो, ताकेप्रमितिप्रकासु॥ शहा-धुनम्ळद्गताञ्चमः पापनात्पञ्चलाञ्च । प्रमितिभूपतिकोपुत्रा।माकोनगर्मनामस्वनित्रा॥सुतस्वनित्रको्चाक्षुपभयऊ।तासुतनामविदि्जातिकहेस॥२९॥ प्रिमातसूर्पातकाषुत्रामाकाकावमनानुष्यान्त्रामातस्य न्यानुष्य स्वति । ावावशातकाश्चतम्यारा । सानवन्यद्वरामात्रकरात्रात्रात्रात्र्यात्रमात्रात्र्यात्रम् । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस् इतनामभोति हिसुतकाहीं । भयोचक्रवर्ती जगमाही ॥ अगिरसुतसंवते सुनीज्ञा । करवायोति हियुज्ञमहोज्ञा ॥२६॥ कतनामभाताहस्रतकाहा । भयाचकपरामणगणका ॥ जागुरुस्तात्र स्वाप्तात्र प्रत्येत्र स्वाप्तात्र । परिरहेकोडितिनहिन्त्रोये॥ स्टपात्रसम्प्रिमसमाही । यहाअंतिदियविप्रनकाही ॥ गयेनजीविप्रनकेटीये । परेरहेकोडितिनहिन्त्रोये॥ टपात्रसम्सानमस्यमादा । यज्ञजताद्यापत्रप्राप्याः । यदुप्तिताहित्रतायद्वियः मोम्स्भयोजनूप॥ र७॥ दोहा−तिन्हिन्छहयमस्कियोः आपूर्षितामहभूपः ॥ यदुप्तिताहित्रतायद्वियः मोम्स्भयोजनूप॥ र७॥ दाहा-ातनाहनटहयमसाकयाः वाभाभवानस्य ॥ यद्भागायायस्य । वद्भविषास्य ॥ यद्भागायस्य ॥ यद्भा द्वसामङाहभयाम्रुलारा । भथनाङ्थजरहानुलारा ॥ वर्षास्त्राच्यवर्ष्यस्य । सर्वप्रवादनाष्ट्रपार्यः । सर्वाद्यवर्षनम् वर्षतसमानयज्ञजगमार्ही । कोटनिकयोकरिङ्कवनार्ही ॥ तिनकोम्रुतभोदमरणपीरा । ताम्रुर्व्यवर्षनमुत्रीत्॥ रस्तसमानयज्ञजगमाहा । काटनाकपाकपाकपरकणप्याचा । साकेचंघुमानमतिमाना । ताकेवेगानहस्राम् ॥ गकेसुधृतिपुत्रनरतास् ॥ २९॥ तासुतकेवटजगयञ्चलास् ॥ ताकेचंघुमानमतिमाना । ताकेवेगानहस्राम् ॥

त्ताकसुभातपुत्रनरतास् ॥ २८ ॥ वाद्यपत्रनरप्तानस्य । स्वेदरत्तृणविद्वदिवरिष्ठीनी । अरंबुपात्रक्षाना<del>तीती</del>॥ भिवानकेवपुद्धमारा । ताकिसुतत्वणविद्वददारा ॥ ३० ॥ सुदरत्तृणविद्वदिवरिष्ठीनी । अरंबुपात्रक्षाना<del>तीती</del>॥ वानकवपुक्तभारा । तानग्रवार गाउउरारा दोहा-नृपतृणविदुसँयोगते, व्यटंबुपावरनारि ॥ सुताइडविडाप्रगर्टाक्य, सतिसंदितिकुगोरे ॥ ३१ ॥ दाहा-नृपटणाबदुस्थानतः अ०७ गाउरमा । तासँगिकियोप्रसंगयनेसः । तातेष्रगरकोषुकुक्षेत्र । निर्माणिकयोप्रसंगयनेसः । तातेष्रगरकोषुकुक्षेत्र । निरम्पणिकयोप्रसंगयनेसः । तातेष्रगरकोषुकुक्षेत्र । नेरातिइडावडासुदारनारा । माहिशयावश्रयात्रकारा । त्यात्रवाद्यात्रकारा । वार्यस्थाप्रमुख्या । 1 स्वयस्मविद्यापितुपार्ही । धनदभयोदिगपाटसदार्ही ॥३२॥ तिनतृपाविद्यपुत्रभेतीतात्रगुर्वाक्षसुन्त्रस्था॥। ्रवारकारुभयभातसत्।श्रुन्यवपुञ्जरुष्ट्रभ्रद्वाः ॥ पृत्रवार्वाप्तिः । त्रवारकार्याः । पृत्रवार्वाः । पृत्रवार्वाः । पृत्रवार्वाः । पृत्रवार्वे । पृत्रवार्वे । पृत्रवार्वे । पृत्रवार्वे । पृत्रवार्वे । विक्रिक्तिः । दोदा - सुतरुक्ताः । सुत्रवार्वे । सिम्दत्ते चंद्रताकेसुतनायो । पृम्रञलता६५५२५६१२। दोदा-सुतकृशासुसद्देवको, ॥३८॥ सोमदत्तसुततासु ॥ वाजिमयकारेतापिक <del>वालि</del>सुसासु ॥३५॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

तिभक्तभगवाना । होत्भयोजगविदितमहाना॥हिन्छवाहुमारीचहुकाईी । करिरक्षणकोशिक्षका त्रारानात् व तत्ता । स्वारानाव तत्ता त्राराच्या तत्त्व । अवारा वर्डावारा व वर्षाया । गुमनिक्येप्रसुपुरीहिक्कृ वरुपणसमेत् । विश्वामित्रसंगमितसेत् ॥ सुमतिहिषावनकरनक्कपाला । गुमनिक्येप्रसुपुरीहिक्कृ राज्यनावन्द्रः । तर्गाननवन्त्रावकः । जनावाद् ॥ जनावाद् ॥ जनावाद् ॥ जनावन्त्राह्माह्माह्माह्माह्माह्माह्माह्माह । आगेचिठिर्जान्त्रों । रामहिंसुनियुत्तपूजनकीन्त्रों॥ सुनियुत्तठपण्सहितरघुराई । अपनेपनहिंगहिंगा गाननारुरा था। रानाव्छान्त्रप्रसम्बद्धमार् ॥ रष्टवरचरणमक्तिनृपप्रहे । सुवितगयोत्ताकृतीहर् गानमहितपरिवार । सीपिदियोअवधेशकुमार् ॥ रष्टवरचरणमक्तिनृपप्रहे । सुवितगयोत्ताकृतीहर् नानसारुपानस्यार तसामानुवाराववाळवार स्त्र रुवरवरावालाळमार स्राह्मानावाला हु-ऐसोसुमतिनरेज्ञको, पावनचरितअनूष ॥ नेज्ञुकरामचरित्रयुत, तुमहिंसुनायोभूष ॥ ३६॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावां धवेशविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराव श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियों नवमस्कंघे द्वितीयस्तरंगः॥ २॥

दोहा-मनुकेशतसरजातितृप, वेदप्रवीणसुधर्म ॥ जोअंगिरमखकोकह्यो, दुसरेदिनकोकर्म ॥ ९ ॥ मसुकन्याकन्याताकी । त्रिसुवनमेजोपरमप्रभाकी ॥ सोकन्याटेनुपसर्जाती । गवनिक्योकाननर्जापा पुरुष्यवनसुनिआश्रममाहाँ।कछुककालनृपवसेतहाँहाँ॥२॥नृपद्वहितालेसाखनसम्जाविपिनिविहास्कातम्सः भेरुप्वनसुनिआश्रममाहाँ।कछुककालनृपवसेतहाँहाँ॥२॥नृपद्वहितालेसाखनसम्जाविपिनिविहास्कातम्सः रतरहेतपच्यवनतहाँही । ठागिगयोविमोटतनमाही ॥ जीगनसरिसनेनद्युतिदेखी।नृपकन्याअवरणउरहेती उकरकटककयचपठाई । छेद्योग्रगोतिनयरिआई ॥ तातेकडीरुघिरकीषारा । बाळसुभावनिकयोदिवारा ॥ इकरकटककयचपठाई । छेद्योग्रगोतिनयरिआई ॥ तातेकडीरुघिरकीषारा । बाळसुभावनीकयोदिवारा ॥

दोहा-त्वनृपदलम्लम्बको, होतभयोअवरोध् ॥ ङित्भूपतिविसमितभयो, पायोनिहिक्छुशोध्॥ निजसुभटनसोपूछनलागे । कोनकर्मकारितुमदुखपागे॥५॥ किघोंकियोस्रुनिकोञ्जपराषा । तातेहोतिमईवस्य सुभटामोहिपरतअसजानी।कोउद्रस्योआश्रमअज्ञानी।।हातवकन्याडरायकहिदीन्द्योपिताकमंमेंआस्याड्या अर्गास्य राज्यानात्मानगञ्जूरूपाजात्रमणकात्मा।। द्वातवकन्याडरायकाहदान्द्वा।।पताकमम्भतकपुणः गर्दकरनमं विपिनविद्वारा।यकविमोटयुतच्योतिनिद्वारा॥कंटकठेतेहिवेघनकोन्द्वो।कछिवचारिमनमनिर्दर्शयाः सनिकन्योकवचननोका । अति नेयामकीक्योजनेवयः । सुनिकन्याकेवचननरेशा । अतिहरायकान्याभिकेवशा ॥ जानिच्यवनम्रनिकोअपराषा । वामीनिकटजापश्वाण

राहा-मेरीसुताअयानते, कियोआपअपराय ॥ करियेकृपाकृपाळ्सून, मिटहिसेनकोमाय ॥ ८॥ पार्वा प्रतिकृति । कितेवपंकी सतासहित् ॥ इविवाहिता कि पाँछ मार्थ। विद्ववतायहमहिष्युपार्थ। विद्ववतायहमहिष्युपार्थ। रान्यन्यार्थं पाउत्तराकः । त्यवप्पकाश्चवाश्चहाः ॥ हत्ववाहिताक्याकुमारा । देहुवतायहमहिष्वप्राः। एसमृतिमुनिवचनभुवालाशुनिअभिलापजानितीहकाला॥ दियोविवाहिसुतासुनिकाई॥तवभनंदभोतृपुर्वाः। इयवनिकारिप्रसद्यनान्याः।आमित्रजसम्मित्रजनम्यः।।०॥ ्रवद्यान्यसम् रणद्यराञ्चाद्यान्याम्ञाम्याप्रवाहिकाला॥ हियाविवाहसुतासुनिकाहीतवभनेदभीदपुर्दशाः इयर्गादकीत्प्रसन्नगरमाहा।अपिनिजपुरसहितउछाहा ॥९॥ कृत्याश्रीतकोषीपतिषाहे किय्प्रसन्नकारकोत्र्याः। समिदिहरूप्यनसभित्रापः। सम्बद्धमेकस्मित्रापः॥००॥ स्वितिकार्याणीयम् । समित्राहर्षः। विकास प्राप्त प्रमुख्या का प्रमुख्याकतु इछा हो ॥५॥ कृत्याआतकापापातपाइ॥कयप्रसन्नकाएकाण वर्माटोहरूप्यनभभिटोप । तसकमकारुचिराप ॥१०॥ यहिविधिवीतिगयेकछ्यारा। आयेतप्रअधिनीरुम्हा द्वारा-तिनकाकारप्रमनस्ययक्तः क्रिकोजिकस्योहे इस्तिविधिवीतिगयेकछ्यारा।

त्थार चार्याच्या र सर्वाच्यावस्था वर्षात्र । व वाश्यावनावस्था वर्षात्र । होहा-तिनकोकरिएननच्यावन, कियोविनकरजोरि दीनिवरअसदेहिहत, युवाअवस्थामोरि ॥ सम्बद्धाः स्वतः स कारकारकारकारपाठा रपतादायरूपस्साठा ॥ १९ ॥ तामकार्क्ष्यज्ञसुजाना । देहीतुर्महेसीमकापाता॥ मीमपानकापठीतुमकाही । कार्यक्रयज्ञदेतको उत्ताही ॥१२॥ कद्योवचनतपवेदअपीज्ञा । ऐसहेस्हेतीस्त्रितीत्री समरामिटिनसेपरमाठीकापविटेक्क्रीक्रकाद्यातीत्रिक विकास नारपात्रकारणापुरस्यापा । स्वत्रक्षयद्भवकाडनाहा ॥१२॥ कद्मायचनत्त्रयेदअपीशा । वेत्तहेरिहेतुमाहणाण्य समर्हार्गाटिसग्रस्मारीशयपिटेवर्गापेकछुनाही॥१३॥सृतिसृतिकहृदसमृहस्महासिहिदेपितापकरेशतह। नर्गात्रकरेसिपितीरुमार्गाआझटटायनहाणीयच्याण<del>ाव्यवस्थितिकह</del>्या प्रतासारकार्यस्थानकपुरस्य विश्वस्थानकपुरस्य स्थानस्य प्रदेशस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स् त्रस्ति सन्देशस्य सिक्त स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्

राहा-कृतिनक्षपुरुष्वप, पहिरत्नसनअनुष् । कृमलमालकुंडललस्त, तियमनहरणस्वस्य ॥ १५॥ ्रायान्यः पापनः पुरुष्यपः भादश्वसन्यन्यः । कम्मष्टमाष्टकुं दृष्टस्यतः, तियमनदरणस्वरूपः ॥ १५॥ निर्दारपुरुष्पप्रप्रमानुसमाना । सुदृष्किष्ठमभूषोमदाना ॥ इनम्बर्गन्यदेष्तिमो । देशश्विनीकुमार्गिर्देशः । सुदृष्णिर्दिश्चनारमस्यादेशिवयर्थनित्रष्ठे स्थितेत्रव्यक्षेणस्यादेशः ्राराप्तरं राज्यस्यात् । स्वत्राक्ष्यभयामद्दाना ॥ इनस्कानअहर्षानस्यो । देशश्विनीरुमार्गतया॥। तर्शाविनीरुमारगुप्तपारीतियपीतीरयकेतिरुपोषताक्षेणपुनित्विवराच्यवनसीरियाणियपामकोत्रत्यात्रसी । तर्भक्षराज्यस्य (तस्पति । च्यदनाश्रमणिकोतिरुपोष्टिया स्वयं ्राः विकार नारण्यकात्रात्रपदानातप्रशाह्यापनाद्दे॥पुनिहेषिदाच्यवनसंदिता।गयेपामकोउठाःयोतभा । सर्वेनस्रानं (नदार्षाती । च्यदनाक्षमदिग्येनदिशती॥ युनापुरुष्ठीतसुनामपीपामदाकोपभीतद्देषदेषि ॥ १ हरूपार्द्वदर्शियो । स्पर्टामकाशियकप्रिक्तिस्था ॥ १००० । ्रे रुक्तपार्वर्गाः । २५६नाश्रमारस्यनाहणना॥ सुत्रापुरुप्रश्चिम्नुनाममीपे।मदाकोषभीतहौमरीपे।। रुक्तपार्वरूपको । स्पटदामुलाशियनोदिदान्द्रो॥१९॥दृदिनामोषेग्छहपत्रानी।अरेपापिनीप्रनातप्रते।

दोहा-सुरपूजितसुनिवृद्धपति, तिनकोत्तिजयिद्दियम् ॥ जारपुरुपसींप्रीतिकियः, कहािकयोयहकाम् ॥

ोंकोनदेशतेआयो । करिअधमैतेंनेहळगायो ॥२०॥ तेरीमृतिकिमिभइविपरीती ।त्यागिद्र्हममङ्कलिरीती ॥

कछंकतेंकियोङ्गमारी।करिकेजारपुरुपसोंपारी।।ळाजतञ्योनदिंि योविन्यािदोडकुळदियोनरकमहँ हारी२१॥

कोपितिपित्रचनकुमारी।वोटिमंदिवहँसीसुकुमारी॥अहँआपकेयेइजमाई । पिताकरहुनींहेश्रमदुख्छाई ॥२२॥

केजनकिहिवृत्तांतसुनाया।वेहिविपिज्यवनयुवावपुपायो।सुनतवचनभयशीतळ्छाती।कृन्यिहिमळेसुदितसरजाती

दोहा—तहाँ ज्यवनसुनिभूपको, करवायोवरयाग् ॥ दियअश्वितीकुमारको, सोमपानकोभाग् ॥

मळ्ह्योअश्विनीकुमारा।वासवळिकारकोपअपारा।नृपहिहननकहँकुळिशठठायो।देखिज्यवनसुनिअतिदुखपायो

सींहुंकारिक्छाँडचो।वज्ञसहितवासवसुजआडचो २५ तवसोजगअश्वितीकुमारा।ळ्ह्योसोमपावनअधिकारा॥

तकोप्रथमवैद्यसुनिदेवा । भागनदेतरहेनरदेवा ॥ २६ ॥ तृपसरजातिपुत्रत्रयवाये । तेऐसेजगनामकहाये ॥

कडत्तात्रविहिमतिमाना । दृजोभोजानत्तेसुजाना ॥ तीजोशूरिपणअतिदाता । एतीनहुँभेजगविष्याता ॥

दोहा—रवतसुत्यानर्तको, भयोविरकुरुराय ॥ देशअनर्तहिसिधुमिष, दियद्वारिकावसाय ॥ २७ ॥

प्रमेत्रसिशसुनकहँपाल्यो । आनर्त्तादिद्वस्तपाल्यो ॥२८॥ रेवतकशतभयकुमारा । तिनमेत्र्येष्ठककुद्विद्यसार।

काकोप्रभक्तस्रकुमारी । नामरेवतीरतिछविहारी ॥ ताकोव्याहकरूनकहेतु । पूळनगयेविरिचिनकेतु ॥

क्राक्षसभक्तस्रिखछावत । गणगंपवंरहेवदुकुगवत ॥ युँछनकोऔसरनिहँपायो । राजहुगानसुननमनळायो ॥

प्रोसुहुरत्तुम्रिज्वविद्यागानसम्।सुम्रयोग्रत्रस्वारावा ॥ युँछनकोऔसरनिहँपायो । राजहुगानसुननमनळायो ॥

प्रोसुहुरत्तुम्रयोज्ञानसम्।सार्यविद्यविवारणामा

दोहा-हैविरंचिकारिकेक्टपा, मोकोंदेहुबताय ॥ कौनेवरकोरेवती, देहुँधराणिमहँजाय ॥

अनिविधिविद्दंसिकद्योचहुवानी।अवलेंकसनकद्योविद्यानी ३३ देनकद्योजिनभ्रपकुमारनातेमहिमेंमरिगयेहजारन ॥ तेनकेनातिपनातिहुँनाही । नामहुनाँहसुनियतश्चतिमाही ॥३२॥ गयोबीतिइकहतेसुहूरतµसत्ताहसचौकडीगाईँउत॥ अतिभ्रपभ्रमिमहँजाई ॥ ३३ ॥ देहुन्याहिकन्यावलगई ॥ इरनहेतभूभारमहाना । भूमहँपगटभयेभगवाना ॥ ३४ ॥ बाकीकीरतिकीत्तेनकीन्द्रोहोतिषुण्यजानिहेंबहुदीन्द्रे॥ऐसोविधिज्ञासनलहिराजा।आयोनिजपुरव्याहनकाजा॥३५॥ दोहा−तहँयक्षनकेञ्ञासते, रह्योनकोलमहिपाल ॥ यहतकालमेकुप्लप्रभु, विरच्योनगरविज्ञाल ॥

पाडा प्राचनकात्रात् रह्यानकाश्माहपाठ ॥ बहुतकाठमकुष्णप्रमुत्त । वर्च्यानगरावज्ञाल ॥ तद्दँबिट्यामहिरेबती, रेबतदियोविवाहि ॥ वर्रावनकोतपकरन, गयेभूपचितचाहि ॥ सोरठा—रामरेबतीव्याह, रुविमनिपरिणययंथमें ॥ वरण्योत्तहितउछाह, विस्तरतेहकसगभिरि ॥ ३६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािषराजश्रीमहाराजाांध्येकाविश्चनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजीसहज् देवकृते आनन्दाम्बनियो नवमस्केषे उतीयस्तरेगः॥ ३ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-नभगपुत्रनाभागभो, ब्रह्मचर्यंटवर्टीन ॥ काव्यकाश्चिमंश्वतिनिरत्त, पहनहेतुमनदीन ॥
गुरुगृहवायशाश्चपिद्दीन्द्रों । बहुतकाट्वाहुँवासहुकीन्द्रों ॥ जववेषदुनगयेगुरुपाहीं । तवतिनकेश्वातागृहमाँहीं ॥
पितहिंदृरिकरिपनसर्तान् । बाँटिटियोत्तवअपनेकान्न॥जवनाभागटाटिगृहजायोपदिकैतकट्यान्त्रमनभाये ॥५॥
टएपोभागवाँटेसवभाई । नाभागहुपूछेहुतवजाई ॥ श्रातदेहुअवभागहमारो । इत्तरहुँहपामेंअपिकारो ॥
तवसवश्रातावचनद्यारे । बहुँपिताप्रसुभागतुम्हारे ॥ ययेप्र्टिहम्बाँटतमाई । तात्रेटेहुनापितुकारी ॥
दोहा-जनकपासनाभागतव, जायकद्रोष्ट्रतांत ॥ देतभागश्रातान्हीं, कहुँटेहुपितुद्रांत ॥

नभगकद्योतवसुत्रनाभागा । करिहोकाहहमाहिङैभागा ॥ छ्टकीन्हेंहुतुमसांस्वभाई । पहमदेहिटपायवताई ॥२॥ अंगिरिविप्रकरोहेनहेंयामा । जाहुतहाँआशुहिनाभागा ॥ यागकमंछठयदिनकेसे ॥ तिन्हिनञावतपुत्रयनेसे ॥ २॥ त्रजयुवतिनकेजीवनकोअवरहिगोयहीअधारा । तौनहुँचहतछँडायोमधुकरकरिउपदेशअपारा ॥ १७॥ जाकीअतिज्ञायसुंदरलीलाश्रवणियूपसमाना । ताकोविदुताहुकीकणिकाइकवारहुमातिवाना ॥ कबहुँकोनिहुँकरिजपायनोकैस्योकीन्ह्योंपाना । तौतिनकेतनुपुनिसुखदुखकोरहतनेकनहिंभाना ॥ त्रस्तदीननिजयरकुटुंबत्जिकहुँकाननमहँजाई। भौनभौनमेंभीखमाँगिकैजीवनछेतचलाई॥ भूषणवसन्विभौकीआञ्चारहतनहींमनमाँहीं । तिनकोविचरतयहवसुधामेंबीतिवर्षबहुनाँहीं ॥ मधकरजिनकेचरितसुननकोऐसोहैपरभाऊ । तिनकोकछुनहिंअचरजमानेऐसोहोबसुभाऊ ॥ १८ ॥ माधवमथुरावैठमधुपअवजीनचहेसोभापै । वैकाछिदीकुंजनकीसुधिकाहेकोअवरापि ॥ जबकरजोरिनैननीचेकरिहाहाखातरहेहें । तबयेनैनतनकतिरछेह्वेतिनपेजातरहेहें ॥ बाँधतरहींयज्ञोमतिजबहीतबहमदेहिछोंडाई। इकअंजलीछाँछकेकारणरहतेहायओडाई॥ यहउपकारधूरिमिलिगयऊकछुनहिंसुसकहिनाई । छोटोलायहोतअतिमोटोतजतनंसोटलोटाई ॥ असकपटीसोंकरीप्रीतिजोहमसोंनहिंचनिआई। विनहिंविचारकरतकारजजोसोइपीछेपछिताई॥ वेहममहामोहनीवामनमोहनकीसृदुवानी । सुनिसुनिसाँचीजानिजीवमेंतामेंरहींछोभानी ॥ जैसेवधिकजायकाननमेंमंजुळवेणुवजाई । मृगनमोहिमनळेतोतेहिंक्षणअपनेनिकटवोळाई ॥ पनिसमीपमहँदेखिकुरंगनतिनकेअंगनमाँहीं । विधिवाणकरिदेतत्राणविनकरतदयाकछुनाँहीं ॥ तेसहिकपटीकुटिङकान्हरोटीरकुंजनिचनंसी । नशकीन्ह्योत्रजनधनबापुरिनडारिप्रेमकीफंसी ॥ ढिगबुरु।यद्रशायभाउनहुकरिनखछतउरमाँहीं । नाचिगायउपजायकरु।बहुदियहुरु।सहमकाँहीं ॥ जबमधुकरवहरासविठासहुलासहियेसरसानो । तवसवत्रजयुवतीनजीव्छैह्वेगोअंतरपानो ॥ जसतसकेवहदेवमनायेजीपेषुनिप्रगटानो । तीअवकुटिलकंसकेकारणिकयमधुपुरीपयानी ॥ कहतवनैनहिसुनतवनैनहिससुझिवनतपछिताते । मधुकरवाकीकथाछोडिकेओरचलाबहुवाते ॥ भागिविवज्ञकवहूँजवहमकोनँदनंदनमिलिजेहें। तवपाछिलीवातकीसुधिकरिनिजमनकीकरिलेहें॥ अवैभापनोचलतनवश्वकछपरिगोजनकोदाक । भेटभयेइककोदशकरिहेंदेखतहींवलदाक ॥ १९॥ दीसहभ्रमरसुर्शालबहुततुमलैसंदेशहमारो । किथामधुपुरीजायकद्योसवपुनिपठयोइतकारो ॥ होतुमसलाइयामकेसाँचेयहहमजानोजानो । होइजोमनकामनातिहारीसोअवसकछबलानो ॥ मानकरनकेठायकतुमहोहमकोपरयोजनाई । त्रजसेहमहिंछेवावनकेहितयदुपतिदियोपठाई ॥ पेकोनीविधिकान्दकुँवरिंगतुम्हमकोङैंजेही । जोकदाचिङैजेहीमधुकरतोइतकहँवँठेही ॥ कमलाक्षणभरितिन्हेंनलोंडितिनिवसितिनितरसाँहीं। कहहिंसींहकरिताकेनीचेंकेसेहुँगैठयनाँहीं॥ हरिकोइमते और आ छुटाँ रही नहीं को उप्यारी। करिहें अवभवनान विहारी कम छ। वहन निहारी॥ २०॥ जनमभरकोसुरासोहागकोअवम्थुरामें जाई । हमकोकहालाभहेमधुकरसविंसोद्धगमाई ॥ जातमञ्चामसत्राहोसाँचेहमकोहोडुविश्वास् । तुमसोर्नाह्अनरीतिकरंगेकवहुँरमानिवास् ॥ ताहमितगरीअवैम्युपुरीचिहेंसंगतिहारे । नातीऔरभाँतिनहिंबनिहेबिनवनकेपगुधारे ॥ करहुकरहुमधुराकीसवरेँ नहुँहैनंददुङारो । सवटवसत्तिप्रयकुश्चराकलिथिगुरुगृहतेपग्रुधारो ॥ क्यहॅनेद्यशोमतिकोषरसुरतिकरतवनमाठी । क्यह्ंससनकीसुरतिकरतहरिरहेठाळअतिस्याठी ॥ ि....। इस्यायतवं ीपटकीछाँबाँ । कगहुँ सुरतिकरतम्नमोहनतिनकीनिजमनमाँहाँ ॥ भागाकितमाः भेग उपित्रप्रधानम्कवाना । अवगोपिनकोमयोत्तरतकोमासनस्वाद्युलाना ॥ यमुनाक्टनिकुननमॅत्रोसेल्योख्रिटिखुटिख्याटे । ताकीमुगनिकबहुँबावतिहैनिरमोहीनँद्टारे ॥

कवहुँमधुपुरीनारिनागरिनसभामध्यहरिजाई। चरणिककरिनव्रजनारिनकीसुरतिकरतसुखगाई॥
पुरनारिनचासुरीचित्तेचलितनकीछिनिमहँछाकी। अवनवापुरिनव्रजनारिनमेँह्वेदेसुरतिल्लाकी॥
मधुकरकोनदिनसबहँहेजादिनप्रियव्रजजाई। अगरसुरिभिनजसुजदिशरपरिकेदेहेतापिमटाई॥
पूरणशशीसिरसवहआननकवहनआँखिपरेगो। कौनदिनसवहङ्गामसुंदरोनिजसुजहमहिंभरेगो॥
ऐसेहुकालकवहुँपुनिहूँहेवजकुंजनमहँआई। सस्तनसहितहरिधेतुचेरेहेंसुसवाँसुरीवजाई॥
मधुकरवहब्रजराजकाजगृहकाजलाजीविसराई। श्रीरपुराजसमाजसहितप्रसुलेहिंभाजअपनाई॥

श्रीशुक उवाच ।

देहा-यहिविधिविरुपतवनष्णुन, कोमञ्बदनसुखान । प्रेमसुरछाह्नैगई, रह्योनतनुकरभान ॥ सुनिवजनारिनकीअसवानी । प्रेमदृशातिमिनिरिह्महानी॥वजनारीहरिद्रशुरुारुसी । वीततिघरीकरारुकारुसी॥ तिनहिजोरिकरिकयोप्रणांमा । समुझावतवोल्योमतिषामा ॥ २२ ॥

#### उद्धव उवाच।

जनिसुनहुयनुनाथसँदेशः । यानेमिटिहेसकछकछेशः ॥ पूरणकामतुमहिजगमाँही । तुमसमकोउदीसतहगनाँही ॥ त्रिभुवनवंदितचरणतिहारे । भयेपन्यहमआयनिहारे ॥ हमहुँसमणगअहैनकोऊ । शिवविरेचित्रासवसमजोऊ॥

जननिजोतुम्हरोद्रज्ञनकीन्ह्यों। सोहरिप्रेमरूपलखिलीन्ह्यों॥

दोहा-तुमसमानकोजगतम्, कारिहेहरिषद्प्रिति । कोठेहैयदुनाथको, प्रीतिरीतिकरिजीति ॥ २३ ॥ जपतपत्रतसंपमअरुदाना । होमपद्वशास्त्रनकोनाना ॥ ओरहुकर्मकल्याणिहकारी । यहजगर्मेजितनेहेंभारी ॥ जपतपत्रतसंपमअरुदाना । दोमपद्वशास्त्रनकोनाना ॥ ओरहुकर्मकल्याणिहकारी । यहजगर्मेजितनेहेंभारी ॥ तिनकोकरतकरत्वयिकजाँहीं । पेहरिभक्तिहोतिसनदीन्हें॥ भागविदशजवभेहरिदाया।त्वप्रकृष्णभक्तिकहेंपाया॥२८॥ सोहरिभक्तिसहजमहेंमाता।तुम्हरेखरआईअवदाता॥ सुरसनकारिकत्वप्रतात्वप्रकृष्णभक्तिकहेंपाया॥२८॥ सोहरिभक्तिसहजमहेंपाया॥त्वप्रकृष्णभक्तिकहेंपाया॥२८॥ सोहरिभक्तिसहजमहेंपाया॥त्वप्रकृष्णभक्तिकहेंपाया॥२५॥ स्वरसनकारिकत्वप्रवाद्योश्चर्मे । असहरिरतिदुर्वभक्तव्याहीं।॥२५॥

दोहा-पित्रपतिस्तस्यजनहुँसकल, औरगेहअहदेह । भर्लाकरीइनकोजोताजि, सुमकीन्द्रोंहरिनेह ॥ अहेंक्रप्णप्रश्रुप्रक्पप्रराना । इरणागतपालकभगवाना॥तत्रुमनतेहरिभक्तिमहाई।जगमेंद्रकतुमहींकियमाई॥ २६ ॥ मेरेरखोहानअभिमाना । निरक्षिमत्रुवसकलश्रुलाना ॥ मोपेक्रपाकरीयदुराई । त्रवद्रस्त्रनहितदियोपठाई ॥२७॥ मोहिहरिपदग्रुनिकेल्डदासा । जननिकियोत्तमभमकासा ॥ ऋणीरहींगोसदातिहारो । याकाहिनहिंगतिलपकारो॥ अवजोनायपत्रिकृतिनी । निजकरिल्सीमीतिरसभीनी ॥ मेंशिरपरिलायोत्तवपास।सन्हसोअवमेंकरहुँपकासा ॥

दोहा-नर्मसखायदुराजमोर्हि, कियोक्रपारसमोह । तातेमनकीवातकछु, राखतकवहुँनगोह ॥ सोरठा-असकहिपातीखोटि, चरणवंदियदुनाथके । सुनहुजननिअसगोठि, उद्धवतहुँगाँचनटग्यो ॥ २८॥

श्रीमगवानुवाच ।

े। देनदमारतुम्हारिवयोग् । यहमनञ्जाचिकरङुनहिसोग् ॥ हेसंयोगग्रस्वदस्वकाला । यहजानहुँप्वारोत्रज्ञावाला ॥ अनिल्यानकुँप्वारोत्रज्ञानहुँप्वारोत्रज्ञानहुँप्वारोत्रज्ञानहुँप्वारोत्रज्ञानहुँप्वारोत्रज्ञानहुँप्वारोत्रक्षित्रकुँप्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभ्वलाहुँभविक्ति।

्रामनाष्ट्रतितेभेदप्रतीति । तातकरैक्षाचटमनर्राती ॥

पनाष्ट्रतितेभेदप्रतीति । तातकरैक्षाचटमनर्राती ॥

दोहा-कोनेमनकीवृत्तिते, चिततविषेक्षनित्य । तानेमनकीवृत्तिको, करेक्षचंचटनित्य ॥

पनार्देवृत्तितेस्वपनार्देदेखे । ताकोक्षसदुस्रअपनेटेखे ॥ जामेक्षारिहेजातोनौहीं । फेरिहोतनस्नागतमाहीं ॥

पन्य स्वर्तात्वर स्वर्तात्वर निम्मक्षर्यस्य

मनकीवृत्तिअचंचळठानो । यहीसारसबकोफळमानो ॥ जैसेबहतसरितसम्रदाई । मिळिसागरमहँजाहिक्छिई॥ तिसहिंसबज्ञास्त्रनकोमतभरू । मनकोकरबविज्ञेपअचंचळ॥३३॥जोहमइतहगदृरितुम्हारोकढ़िआयेसोदेहिंदवारे॥

दोहा—हेमजनारीविरहवज्ञ, ठानिअचंचळिचत्त । मोमेंमनहिंळगायके, ध्यानकरहिंगीनित्त ॥ ३४ ॥ दूरिदेशजबप्रीतमरहतो । तबतियकोजियळगिजसचहतो ॥ तसनहिंनिरिवनेकेनेरे । यहआईसाँचीमनमेरी॥३४॥ विपेष्टतिसम्भातिविहाई।सबविधिमोमेंमनहिंळगाई॥जोतुममोहिंधुमिरणनितकरिहो।तोमेरेढिगआशुिस्पिही ३६ जबमेंशरदिनशामहृष्ट्यारी । कियोरासम्भक्तंजसुखारी॥ तबजिनतियनगोपमतिहीने।सखेरोकिनआवनदीने ॥ तियतहेंमोरधरिष्याना । प्रथमहिंममहिगकियप्याना ॥ तातेमोमेंमनहिंळगाज्ञ । प्यारीसाँचोहेंमोहिंपाम

दोहा-हमतुममेंतुमहमहिंमें, यामेंनहिंसंदेह । प्रियाहमारतुम्हारहै, मनएकेँद्वैदेह ॥

श्रीशुक उवाच।

पेसीसुनिप्रीतमकीपाती।वजनारिनशीतलभेळाती॥वोलीकृष्णप्रीतिमहँसानी।भागेकीसिगरीसुपिश्रानी॥३<sup>७१३८</sup>। गोप्य ऊचुः ।

चद्धवतुमहिनसमुझिपरतहे । कंतिजयतकोडयोगकरतहे ॥ युंगयुग्रजीविह्यकुँदरकन्हाई । हेहमरे।अहिवातसां । उनकेसंगिकियेवहुभोग्र । हमरोकीनद्दोतनिहयोग्र ॥ ठिसीकान्हमनथिरकरिछेही । सोमनथिरकीरिविहिं<sup>ही ।</sup> पेजिनकोमनततुमहुँदोई । करेअचंचलमनकोसोई ॥ हमरोतीमनहरिहरिकीन्द्रों । अवकसछोटिसिसापनर्दीसी

दोहा-तन्ततोयस्पापीरह्यो, गयोनहरिकेसंग। पेशुकृतीमनकबहुँनहिं, छोडेगोहरिअंग॥ करअचंचठचंचठसोई। जाकोमनअपनेहियहोई॥ क्योंनहिकहेंकंतअसवानी। अवभेराजपायिहज्ञानी॥ उद्धवमनगेविगरिस्मारे। अवसुपरतकेसेहुनसुपारे॥ जिनअंगनठाग्योपियप्यारो। तिनॐगयोगजातनहिंगारी जिनहगसाँविह्मरतिदेखी।तिनहगअरपरितनहिंपसी।निकरचोहरिहरिजिनसुस्तमाँही।तिनसुस्तअवंतवेदपिती ठपटचोजिनअँगहरिअँगरागा।तिनमेंधूरिपरतमनभागा।पियेजेश्वतिहरिवचनमिठाई।तिनश्वतिनहिंपुराणस्ति

दोहा-हममान्यों जोहरिकक्षो, पैकछुवज्ञनहमार । येतनुमनमानतनहीं, कियेकोटिजपवार ॥ सोड अहर्यामकरदोष्ट्र । यथाकरतहमपरकतरोष्ट्र ॥ जोपहिलेहितेयोगसिखावत । तौयहतनुभवक्यों दुत्तात् । यागिरिरागभित्ति अरुज्ञाना । दनकेकोन्हेमुक्तिनिदाना ॥ ऐसीम्रक्तिपरेअवधूरी । वसवकान्हतेक्षणभरिद्री ॥ योगिरियेवेकुटहिनेहें । तहेवहदुभुजस्यामकहेंपहें ॥ परिहेकवकासरीमान्हें । कहेपेहेहरिधेनुवरारे ॥ अस्विकुटलगतनहिनीका । युनसुंदरिक्तिको ॥ युद्यपिमनरोकहिवरियाई । तदिकातकठिनहाँकर्तां

दोहा-उद्धवनार्कामानिना, पहिल्तेपरिजाय । सोनाहिषदकैसेडुमिटति, कीन्हेकोटिउपाय ॥ पिताछलक्तिवाहिरिरीती । सोनाहिमिटतिनाहिषुगर्वाती॥अपनोकससमुझहिसपकाँहीं।लिसीमातकतपहुत्वी आपनसमुद्रोहमहिष्ट्रसाय । सोकसदमरेमनआय ॥ जोसमस्यसमुझावनकोहे । आयगुझाँबरिक्तकाँ उद्धनदोतिलिसिकेयदपाती । कोहनरानरानतालाती ॥ उद्धवतुमहोकदीयचारी । छोड्बरमकोग्रीयतिविधी सदनहिन्नोस्युद्धिनतुगर्गा । एकल्यनल्यामानालागा ॥ उद्धवतुमहोकटामतलान् । भोग्छोडामतयोगहिका

देहा-देनोअबदोनीगरी, सोत्यर्विशेषि । करहमभुष्यंकोसवरि, नोआयेहगरेषि ॥
दमअमगुन्योकागरदिनकंमा । कान्य्रोषदुवंदिनद्रमण्येमाभिषदभ्यत्रकंगित्रदेखाः । कान्य्रोषदुकुरुकेरकात्र
सारमुन्योकागरदिनकंमा । कान्य्रोपदुवंदिनद्रमण्येमाभिषदभ्यत्रकंगित्रदेखाः । कोन्विभीषदुकुरुकेरकात्र
सारमुन्योभारवरुमोर । आदर्शनेकामगरिर ॥ मात्रुपिताकवंपनकोर । अवदस्यवद्दहुवनार्थः
द्रात्रहार्थः अद्भावन्यत्र । कृष्णम्यसमुनुवानदमार्थः ॥ वदनद्रवद्यात्रकेषाः । नाहिनकेमनमाद्द्यः
देशा-द्रानार्थः अदिकेनेनदिसेन ॥

ş

क्योंनीहेरनकेवशमेंहेहैं। हावभावतियवहुतदेसेहें ॥ हरिचातुरपुरनारिचातुरी । रुगीदुहुँनकीबुद्धिआतुरी धोंहरिजीततहेंष्टुरनारी । घोंपुरखुवतीजितैविहारी ॥४०॥ प्रनिवोलीकोकहरिप्यारी । इयामसलायहदेहुउचारी करतरहेजसहमसोंप्रीती । तैसीहजतहूँराखतरीती ॥ हरिकोलखिमथुराकीनारी । करतींकबहुँकटाशसुखारीं निनकोहरिनिरखिंहरामाँहीं । तेकबहुँसँछानसुसकाँहीं ॥ जानिगईहुँहैंछछइनको । सुँदोरह्योहोहगोर्किनको

दोहा-सबदिनतेनँदछालकी, चलिआईयहरीति । सवनारिनसींहठिकरत, मुखदेखेकीपीति ॥

प्रनिवोक्तीकोक्तवजनामा । सुनहुवैनउद्धवमतिषामा ॥ ४९ ॥ कवहुँकयदुवरसाँझसवेरे । जववैठतप्ररनारिननेरे बचनरचनकरितिन्हें छोभाई । निजअधीनताविविधदेखाई॥जबतिनकेरसमें रसिजाँ ही।तयसुधिकरतक यहुँ हमकाँ ही कवहँअसमुखभापतप्यारो । हैयकगोकुलगाँउहमारो ॥ पैनहिसुरतिकरतवहहोई । पुरनारिनकोकाननजोई हमतो उद्भवग्वारिगमारी । दहीमहीकी वेचनहारी ॥ अहैं की नहम उनके छेले । बोक्क वंतिन कु वरी देले

दोहा-पैकबहुँवतरातमें, बातबातकेबीच । कहतअविश्विहैंहेठला, ब्रजतियरहींनगीच ॥ ४२ ॥ त्रजसंदरीफीरकोडवोली । उद्ध्यसीयहवातअमोली ॥ रहीकारदकीपूरणमासी । जगतीजगीजोन्हाईसासी फुलेकुंद्रवृद्दचहुँओरा । सरसरविकसितकुमुद्दनथोरा ॥ तवयहवृंदावनकीधरणी । भईमहाआनँदकीभरणी कान्डकलिदीक्रंजनजाई । टेरिवाँसुरीइमहिंबुलाई ॥ रासविलासरच्योतीहिंकाला । मधिनँदलालचहुँकितवाला मचीचरणद्रपुरझनकारी । सोसुसकिमिसुसजायउचारी॥करमङगींइमहरिग्रणगाना।मिख्योभमंगङदशौाँदिशाना

i

بر" الم المر" الما المراكبة

111

調料

दोहा-तानिशिकीवहकान्हरो, कवहुँसुरतिकरिलेत । जानिशिमेंयाचतरह्यो, हमहिंमिलनकेहेत ॥ ४३ ॥ पुनियोलीकोस्त्रज्ञन्याला । रेडब्रवकहँहँनैँदलाला ॥ वढीमहाविरहानलञ्चाला । अवतोनहिंसहिजातकसाला कहँअपकारिकयोहमवाको । जोअसद्स्वदियसुतयश्चदाको ॥ कवहूँगोविदगोकुछैआई । देहेंहियलगितापबुझाई मरीगोपिकनकंतिजिएहें । अधरस्रधारसकवहाँपिएहें ॥ जिमिबासववारिदनपठाई । बारिधारबस्धावरपाई

सुरोवनकरतोहरियाई। तिमिहरिहमेंकवेबनआई ॥ हमहिजिऐहर्तीयशर्छेहैं। असअवसरपुनिकवहुँनपैहें दोहा-मीपमदिनकरविरहकृत, उठीअनस्त्रज्ञम्याप । जारतित्रज्ञवितास्ता, कववरपिहिंचनङ्गाम॥४४ कोडवोटीपुनिगोक्कटवारी । सुनद्वससीसवबातहमारी ॥ अवक्योंत्रजऐहेयदुराई । देहंक्योंपितमानुपठाई 一年一日 पद्धतिदननमें निजसुतपाये । हियलगायद्वसत्कलमिटाये॥हमगरीविनीगोपिनिकाँही।इयामसरितकरिँहें अवनाँही

लागोराजकाजकोरंगा । रहिँहेंसवयदुवंशीसंगा ॥ गोपगमारनक्योंसुधिकरिँहें । रेनदिवससुहृदनसुद्भिरिँहें व्याहिसंदरीभूपकुमारी । करिहेंकहँअवसुरतिहमारी ॥ कहँगोपीकहँभूपकुमारी । तुमहिनकतमनछेहुविचारी । दोहा-समयसुरतिकीतगरही, द्वारद्वारजवआय । हरिमाखनमाँगतरहे, दोउहाथओडाय ॥ ४५ ॥

व्रजनिताकोरुपुनिवोटी । साँचीकहीससीचिततोटी ॥ वनवासिनीगमारिनिगोपी । हुँदैंकसइनकेशवचोपी । ह्मनीपरतिभववङ्गिवङ्गई । देँहँकसहतभाषगमाई ॥ कहवावतयदुकुळकेनाया । विधिज्ञिवधरततासुपदमाथा।

सर्वविधितेहेंपूरणकामा । हेंकमलाजिनकीत्रियवामा ॥ रमाविहायअहीरिनिलेके । रहिर्देकसञ्जगमहेंअसफेके अवनहिंद्दरियाननअभिरुपो । मेरीवातकदीमनरापौ ॥ छृटोज्ञरनज्ञरासनआपै । टूटोनेदनपुनिजुरिजापै । दोहा-दर्भणपाहनप्रीतिषय, इनकोएकसुभाउ । फाटेफेरिजुरनहीं, करियेकोटिङ्गाङ ॥ ४६ ॥

वनअंगनाफेरिकोडमापी । सिगरीगोपिनसोंअसभापी ॥ गणिकारदीपिंगटाकोई । भापिनदींभापीयहनीहै । सर्वेदेकेरहवनिसञ्जो । यहीसकटविषिदेसुसराज्ञो ॥ महाकठिनससिदोतिमिताई । पहिन्छेमुमर्पछिदुमदाई । तातेवनतभीतिकेत्यामे । कहिराख्योपिंगटाजोआमे ॥ पैससिकादकरेंपदिकाटा । जादृहारिमयानेंदृटाटा विसरतनाहिनदस्यामसरोनो । हर्षोकादहर्मेससिदोनो॥समुझार्नोहदममनकोभरुभरु।क्यांनाहिहोनअपरोर्च्यर THE PARTY OF THE P

दोहा-पैमनमोदनहृषमें, मोहिरायोमनदुष्ट । उततेत्रीटीटतनहीं, होनदमदिपरस्य ॥ ४७ ॥

कोउन्जनपूकहीपुनिवानी । यद्यपितैंसिलसत्यनलानी ॥ पेनँदनंदन्छैठळनीठो । रसिकशिरोमणिनहोमनीरो ॥ तामुसेनहतोरिकिमिनाई । बीतिचारियुगयद्यपिनाई ॥ जीनरंगचित्रगोजयवारा । सोनहिंद्धुटैकोटिनप्नारा ॥ अवतोचढोसामरोरंगा । छूटिहिनहिंछोडेहुतेअंगा ॥ भईनहमहींयहिनिधिजाठी । रमहुँरीतिअसगर्हीरसाठी ॥ मोहिगईमोहनकेरूपा । छोडतिनहिंक्षणअंगअनुपा ॥ यद्यपिहरिनहिंतेहिंअनुरागे । तद्यपिसोताकोनहिंत्यांगै॥

दोहा-बाकिऐसीवानिअलि, वरवसलेतलोभाय । फिरिवहितनुचितवतनहीं, मारतलगनलगाय ॥ १८ ॥ पुनिव्रजल्पनाकोत्रअसगायो । किमिअलिबहितसरिविसरायो ॥ यहगोवरधनसुंद्रशौला । धेनुचराईनईवावैद्य पहृद्दावनमंज्ञलकुंते । जहँप्रियसँगल्ख्योसुखपुंते ॥ येगोवैंहरिचारनवाली । रह्योसंगितनकेवनमाली ॥ शोरप्रिलियधिसवजाई । क्योवंशीविसरिविसराई ॥ रामसंगक्षेत्योवहुखेला । कुंजनकुंजनकेलनेला ॥ भूलिजायकसेयदुराजू । यदिपनवहपेइतसवसाज् ॥ १९ ॥ पुनिवोलीकोलगोपकुमारी । उद्धवतुमहुलेहुनिह्योगी

दोहा—यायमुनात्रियरंगकी, येकुंजेंसुख्याम् । पुनिपुनिसुरतिकरावती, ऐसीसुंदरङ्याम् ॥ ५० ॥ जाकीगतिल्खिलागिगयंदा । भोपरायवनकरविसदा॥ जाकीललिलमुदुलबहराँसी । भेननपुवितनकाग्रलक्षीं जासीतलिलागिगयंदा । भोपरायवनकरविसदा ॥ जाकिवचनसुपारससाने । हरतेहियोपरतहींकाने ॥ जाकीमद्दामाधुरीलीला । गावीहरसिकरुचिरंसवंशीला ॥ उद्धवचमनोहनऐसे । व्यवनिताविसराविक्ते ॥ ऐसीसुनतस्तिकीव्योगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिकियोगितिक

दोहा-तदाकारहेकुण्णमं, अचलभईवजनारि । ठाठोनंदकुमारग्रनि, तासोकछोषुकारि ॥ कवित्त-सकलअनाथनकेनाथकमलाकेनाथ, वजकभयेहोरखवारवारमा ।

व्रजवनितानकेसनाथकेकरनहारे, प्राणनाथप्राणप्यारेउदितउदारमें ॥ रघुराजआज्ञवजराजज्ञगोहारिसुनो, तुमतजिद्गजोनादेखातहेसँसारमें । करहुउधारअवनजकेअधारनज,-शृडतविरहविचवारिधिकीधारमें ॥ ५२ ॥

#### श्रीग्रुक खवाच ।

दोहा-पुनिउद्धवत्रमित्यनको, नाथसँदेशयसानि, पुनिपुनिसमुझायोबहुत, दृरिप्यारीपहिचानि ॥
नावद्धवपदुकद्योनिदोरी । तयभविरहतापकछुयोरी ॥ आयोतनुमनेसुकभाना । तनुतेनेसुकशोकपाना ॥
रार्पाराजनेसुकत्रमवाद्य । पूजनसाजुआनितोद्धकाटा ॥ उद्धवकोद्दरस्यापियारो । जानिसवैकारिविमहीर्वि 
उद्धवकोप्रभासवकीर्दो । आशिवपाट्यविषपिपिदीर्वि ॥ रिचरिवस्वादसुखद्यकवाना।सुरतमँगायग्रहन्वि 
उद्धवकोप्रभामनकरवायो।निजकरसिट्टरारिअववायो॥५३॥साँझसमयग्रनिकेदरिदासा।आययसतभोनंदिनि
भोपिदुनिजनिकम्यनिर्दिपारी । दियमदेसीर्विन्दिसियारी ॥

द्दीहा-परिविधिवद्यवस्तमे, पारिपाँचहँमास । वरणतश्रीयदुपतिचरित, भेटतितयनवन्द्वास ॥
भोगिदितंचरमाँराप्रपंता । दरियदागावतसोमितमंता ॥ कद्तनवेगोछ्डकरिसोरी । पायभायमिळ्तिवर्वन्ति
वरणतस्त्रमत्करणवर्गित्वा । चित्रवर्तेम्वर्वावस्याभश्रीत्वा ॥ वद्धवनदँगदँवादं । तहँदरिनाँगपरित्ते
द्पामनामभीकन्त्रवर्गोरे । वित्रवर्तेम्वर्वावस्याभश्रीत्वा ॥ वद्धवनदँगदँवादं । दरित्वरत्वक्षणवर्गाः
वद्धवर्ताम् सुरुपत्रीत्व । वर्ष्याप्रमावस्य स्वर्षेण्याः गावतिष्रम्तद्वानन्तुत्यागा । द्रामेप्यस्यान्त्री

है। दा-नदेनदेवहद्यातदे, नदेनदेवदन्ववहः । संगमंगविचरनिष्टे, कहनहायनेद्छाछ ॥
प्रितीयुच्मदेशुम्ब्रावन् । उद्धवरमञ्ज्यायुगगावन् ५२ वेदिनरहेनद्यनमाँही । तदिनस्ववहना इमरीतिविष्टुच्मा । बीटुकीतानिष्टेनदिमामा।वरणतमुननकृष्टागुणगाया। विचरनगोपिनगायहिः इसर्वेदप्यातमकरम्दि।पद्वतिवरणक्ष्मच्यत्वारिद्वतुंद्वद्यमुनानट्यावनागि(पनद्वियद्यस्ति कहुँबृंदावनकुंजनमाँहीं । हरिविहारयलगुनितिनकाँहीं ॥ गोपिनसंग्रुतकरतप्रणामा । त्रजरजलोटतठामहिंठामा ॥

प्रेमविवशसुखकदृतिनवानी । उद्धवकीतनुसुरतिभुठानी ॥

दोहा-कुसुमितवनसुरभितपवन, शीतठकुंजनछाँह । गोपिनसुतगावतसुयश, सुमिरतश्रीवजनाँह ॥ जहँजहँयदुपतिङोहाकोन्हीं।तोनतोनथरूउद्धवचीन्ही॥गोपिनकोहिरसुरतिकरावत।तिनतेसहितआपिशरनावत ॥ वजनारिनकोत्रेममहाना । इक्सुस्कोकिरसकेवसाना ५६ उद्धवअद्युतरुतिहरिग्रेमा । जोफठज्ञानयोगतपनेमा॥ प्रेमरूपितगरीवजनारी । हरिकेहितसविदयोविसारी ॥ कृष्णकृष्णसुरसरटनरुगीं हैं । सबकीमितहरिपगनपगीहें ॥ इद्धवअचरजमनमहँमानी । गमनमधुपुरीसुरतिसुरुानी ॥ कोकेकोनकहाँतेआये । प्रेमविवशुद्धवविसराये ॥

दोहा–एकसमयबनकुंजमहँ, बेठिकृष्णकोदास । वंदत्तवनवनितनचरण, गायोसहितहुलास ॥ ५७ ॥ कवित्त–जनममरनमेंपरनतेडरनवारे, युनिजनजाकोमनपावनसदाचहैं ।

हारकासनहाभद्दभद्दसुधामधन्य, जाकहेतुत्तरशंसुनीझब्रह्मज्ञानके ॥
तातरपुराजव्रजराजकुपाँककोशींहे, देहींबरयेईदिनवारेबरदानके ।
पाँवजन्मबृद्दाबनकुंजनटलानिकब-हूँतीपरिजेहेंपगव्रजवनितानिके ॥
दोहा-बृद्दाबनतरूटलनमें, जन्मआशममभूरि । जातेनितवडिडाड्रिपरे, व्रजवनितनपगभूरि ॥ ६९ ॥
त्रिवया-पंकजपाणिपसारिजिन्हेंपदमानितपूजिह्मिनवदासी।त्यापदमासनऔरपुरारिसुनीझपरिहयमीतिकेखासी॥
त्रिवया-पंकजपाणिपसारिजिन्हेंपदमानितपूजिह्मिनवदासी।त्यापदमासनऔरपुरारिसुनीझपरिहयमीतिकेखासी॥
त्रिवया-पंकजपाणिपसारिजिन्हेंपदमानितपूजिह्मिनवदासी।त्यापदमासनऔरपुरारिसुनीझपरिहयमीतिकेखासी॥
त्रिवया-व्रजवनितनकीचरणरज, वंदहुँवारंबार । विनसुस्तिगौतहरिसुयझ, इरतकछपसंसार ॥ ६३ ॥

# श्रीशुक उवाच।

्षिणः हिषिपितेउद्धवमतिपाम।।वजनारिनकरिविविषप्रणामा।।पुनिगोपिनसोदोउकरजोरी । योल्योषार्राह्यारीनदेशी ॥ तर्वाणः निविद्वनोमोहिरजाई । तोअवजार्टेजहाँयदुराई ॥ जानतत्विसवकेषटकी । यतुपदशाप्रमटटपटकी ॥ पुर्वाणः हिन्दुक्तहोंतर्वेजाई । सर्वेनसिगरोज्ञेषदुगाई ॥ सुनिगोपीहेंगईजषीरा । उपजीदुत्वस्टूनउरपीरा ॥ तुर्वाणः टेनिनुनसोजटटारत । उद्धवकदामरेक्द्रमारत ॥ तुर्वाहेदेरिजआयोकछुपीरा । तुर्वाहेपिनाकिमरहिद्विशरीरा ॥

हुत्ताः - ञानननसाज्ञञ्चारत् । उद्धवकदामरेकर्दैमारत् ॥ तुमद्विदेशिकायोकस्त्रपारः । तुमदिविनाकिमिरदिदिशरीरा ॥ १९ | विद्यानस्वानकोनिरसिकः रिश्वेतत्वभैष्ठानः । त्रज्ञवनित्नतत्त्वदारिकः, तुमद्वैकदत्तत्रभगानः ॥ १९८४ | निज्ञविक्षयदुरस्पायो।नदयज्ञोमतिविगषुनिशायो॥कद्गोसुनदुद्देनदेयञ्जोमति । आसनदेद्दनार्द्वैवद्देयदुपति॥ दुर्तार्विक नंदयशोमतिसुनिदुखपागे । नैननवारिवहावनछागे ॥ कद्योकहेंहमकेहिविधिजाना । जसमनतसकीजैमितमा॥ उद्भवकियसाष्टांगप्रणामा।चढ्तभयोरथपरछविघामा॥नंदयशोमितिहृदुखछाये। उद्भवकहॅपहुँचावनआये॥ ६१॥ उद्भवगमनसुनतत्रजवासी । आवतभेसवहृदुखरासी ॥ चेरिकियोरथकोचहुँओरा । दुखीकर्राहअतिआरतशेष॥

दोहा—भूपणवसनअमोछबहु, निजनिजयरतेछाय । हरिकेहितअरुद्धवै, दीन्हेंप्रीतिवहाय ॥ गोपनंदआदिकचितचोपी।औरयञ्जोमितआदिकगोपी॥ढारतआँसुपुकारतआरत।योछतभेतन्नसुपिनतम्हात ६१ इद्धवमनकोद्दित्तिहमारी।अनत्जायनहिद्धोंहिविहारी॥हमहेंकुप्णकमछपददासा । क्षणक्षणकृप्णदरज्ञकीशासा॥ ॥ ६६॥

दोहा—जपतपसंयमनेमयम, जोनिकयोहमकोय । जोयाकोफठहोहकछु, तौहरिपदरितहोय ॥ उद्भवयहस्वहरिसोंकहियो।पुनिहमारविद्दोडपदगहियो ॥जोहमकरीकछूसेवकाई।तौवरदेहियहीयहुर्धर्ध ॥ इश असकहिविकछभयेत्रजवासी।उद्भवभोसमानदुखरासी॥जसतसकेपुनिरयहिंचछायो।हरिपाछितमधुर्धहुप्रिनाही कियोजाहहरिचरणप्रणामा।दौरिमिछेतिनकोषनञ्यामा॥ कह्योसखात्रजतेष्ठमञ्जादे । त्रजमेदिनकसबहुत्वित्री कह्योसेव्याजकरहवाळा । कह्यस्कृद्धोतुमसोंत्रजवाळा ॥ कह्यसंव्याधुमतिकुक्षळाई । विरहमोरिजनसह्योनसही

दोहा—त्तवख्यकरजोरिके, करिगोपिनपरणाम । मंदमंदवींळतभयोः, सुनहुनाथवनस्याम ॥ कहाकहींकछुकहिनहिजातो । तुर्माहेदेखिहतमनपछितातो ॥ तुर्माहेदावर्नाहीवा । तुर्माहेदावर्नाहीवा । तुर्माहेदावर्नाहीवा । सुनहित्राहीवा । स्वाप्तिक्षेत्र । आयेष्टंदावर्नाहीवा । मेरिरह्मोह्मानअभिमाना । त्रजतियभेमविळोकिविळाना॥कहनशक्तिहकसुखममनाहीं।श्रोपसहसमुखनीहकौती सुमजानहुजनकीरतिरीती । जानाहिवईकरवजसप्रीती ॥ असकहिसूयणवसनदियसव । दीन्हेनंद्पपानकियोज । असकिवित्रमुसुपठवायो । उद्धवायांभासकळदेखायो ॥ पुनिवसुदेवहुकेढिगुजाई । कहीसबैवनकीकुक्षरी ।

दोहा-रामनिकटपुनिजायके, वजकोसकछहवाछ । आदिअंततेकहतभो, उद्धवबुद्धिविज्ञाल ॥ ६५॥ इति सिद्धिश्रीमन्यहाराजाधिराजवांथवेशश्रीविज्ञवनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीम

and the first transfer of the state of the state of

श्रीशुक उवाच।

दोहा-पुनिसवकेमनकीसदा, ज्ञाताश्रीभगवान । सोकुवरीकोजानिलिय, विधतमनिस्त्रवा सुधिकरिष्ट्वंदत्तवरदाना । छसँगगछ्दविकयेषयाना॥१॥देख्योतासुभवनकीज्ञोभा।विह्निल्लाक्ष्यं सनुपमसक्रस्रोनकोसान् । रच्योमदनमगुनिजकरमान्नु॥सोहिहिसखीतहस्र्छविषामा।मान्हुँए मोतिनकीझालरिद्धकिञ्जले । वैषेषताकाळ्चअतुले ॥ परम्प्रकाश्चिततनिविताना । सुखदसेज भासनभ्रमुपमञ्जम्मोला । वंदनवारविराजतलोला ॥ पूर्व क्रिक्स हिम्स्रिम्

दोहा-विविधरंगकेसमन्युत, उत्तेभोनमंमाल । भागताः इतिकहँभावतिनरिसक्त्वरी । ह्रगेतुरतअभागदृबरी ॥ उठी नहिंसमातआनंदुरामाहा । चटीटनआगृहरिकाँही ॥ हरिप्यारी आसनम्हेंपैठार् । बारीदेयुनिअतर्लगाही।औरड्कियोवि

आसन्तर्वश्च । वारादश्चानअत्ररहाह॥आरहुकियोवि ि भियवाने । विमिट्टवर्विक्योयनमाने ॥ टब्दवते दोहा—आसर्वानजकरपरसिकं, विज्ञामहिमातिवान । कुपरीहुँगर्व रिमननङगायर्वेगरागे। परिरचोवसनन्योतिकेनागे॥स्वजारकुसुमने कियोष्ठाखद्शासवकरपाना । खायोष्ठनिसुरभितसुखपाना ॥ हरिकेमिळनहेतुहरिप्यारी। हरिसमीपहरवरपग्रुपारी॥ छुदरीकीतहँनानिअवाई । उद्धववेठोद्धारहिनाई ॥ स्वजड़ितपरयंकअमीळा । झुकीझाळेरेंसुक्तनळोळा ॥ तेहिपरयंकजाययदुराई । वेठतभेआग्रुहिंसुखपाई ॥

दोहा—उत्तेकूचरीसाजिसन, सिलनसहितर्थंगार । मिठनहेतुआवतभई, श्रीवसुदेवकुमार ॥ करतिकटाक्षमंदसुसक्याई।चरुतिकछुकपुनिरहतिरुजाई॥हावभावठीरुवरकावे।यहिविधिकंतनिकटसोआवे ५॥ ताकोयदुपतिनेनचर्छाई । रियोसमीपींहआञुचोर्छाई ॥ नवसंगमरुज्ञितसुकुमारी । मंदमंदिप्रयनिकटसिधारी ॥ इंकितचरणधरतिमहिधीरे।चमकहिंचहुँकितन्तुपुरहीरे॥कंकणकरितकमरुकरताको।गद्योक्षरणआनँदरसङ्गो ॥ बरवज्ञतिरुयोसेजवेटाई । तासुभागकछुकहीनजाई ॥ नेसुकताकरचंदनठीन्हें । प्रभुतेहिंजगदधन्यकरिदीन्हें,॥

े दोहा-तरसिं जाकेदरशको, दिविदेवनकीदार । सोहरिकुवरीसंगर्मे, कीन्ह्योविविधविहार ॥ ६ ॥ प्रियद्विपेस्विननभरिष्पारी । नेनसफलनिजल्यिविचारी ॥ मध्यग्रोजनपायमुकुँदै । वारतिजगकेसकलअनंदै ॥ मेळ्योमदनतापअतियोरासोमुखकहिनसकतमुसमोरा॥शाकोटिजन्मजेयत्नकराही । तेयोगिनिकवहूँमिल्जिनाही॥ तेहरिताकोल्जेंगरागा । विलेआपकारिअतिअमुरागा ॥ सोकेवल्यनाथकहँपाई । वडभागिनिमाँग्योमुख्छाई ॥ श्रीतमयहवरमोकोदेह्।जोमोपरअतिकरहुसनेहृ॥८॥करहुकछुकदिनममगृहवासा । कीजेममसँगविविधविलासा ॥

दोहा—सुंदरश्यामसरूपयह, होतनैनतेओट । भेरेड्यमेंछागिहे, कुलिश्वसिस्वटचोट ॥ ९ ॥ किवचनसुनतयदुराई । वोलेमधुरमंदसुसकाई ॥ हमहीहेंषधुप्रशिसदाहीं । विहर्राहेंगेतिहरेसँगमाँहीं ॥ फ़िसमाननीहेंकोडजगप्यारी । तुवमेंअतिश्रोगीतिहमारी॥यिहिविधिदेकुवरीकहँमाना । उद्धवयुतमानदभगवाना ॥ ॥सोंप्रजितहेंचनश्यामा। आवतभयेआपनेधामा॥३ ०॥दुराराध्यसवेंश्वरयदुवति । तेहिंआराधनकरिकेशुममित ॥ गिरपदप्रीतिनचित्तअनुरागे।होईब्रह्महमअसजोमाँगे॥सोशुभमतिनीहंजगतकहायो।उद्धिदेवींपल्छेआयो॥१९॥ दोहा—भोरभयेयदुनाधप्रभु, कीन्ह्योमनीहंविचार । पूर्वकह्योअकृरसों, ऐहेंआपअगार ॥

असिविचारिकरामहुँद्रयामा । ठेसँगमें उद्धवमतिथामा ॥ श्रियअक्रूरकरनके हेत् । वाँथनकछुकारजकोनेन् ॥ गयेककाके भवन् सुरारी ॥१२॥ प्रभुआवत्तअक्रूरनिहारी ॥ भाइनसिहतद्गरितेदोरी । परचाचरणमहुँदो उकरजोरी ॥ कह्यो अक्रूरनामहेमरो । ठप्तसेवकपदपंकजतरो॥यदुपतिआशुद्धित्यो उठाई । अतिमोदितह्निगरासुनाई ॥ १३॥ तुमसयानहोककाहमारे।पाठनीयहमवाठितहारे ॥ हमाईंड चितकी बोपरनामा । तुमाईंड उठिकसिकपमितिथामा ॥ ससकहिरामस्यामदो अभाई । सादरअक्रूरीई शिरनाई ॥

दोहा-पृथकपृथकपुनिभिञ्जाभे, उद्धवरामहुँद्याम । कहिनसक्यो कछुप्रेमवज्ञ, दानपतीतीर्द्वाम । रामद्यामञ्ज्ञायोञ्चाई । कनकसिंहासनपरवेठाई ॥१४॥ दोडप्रभुकेषुनिचरणपत्यारी । ठियोधारिज्ञारमेंबोबारी ॥ पुनिभंगनञ्ज्योगॅगरागा।अरपेउसुमनमाठ्यङ्भागा।भूपणवसनअमोठअनेका । साज्योजॅगमॅगसिंहतिविवेका ॥ सादरभूपदीपदरज्ञायो । विविधमातिनेवेदाञ्जायो ॥ प्रभुकीपुत्राकीन्द्रींनिती । उद्धवशादिकदासनतेती ॥ १५ ॥ यहिविभिभूजिमणामहिकीन्द्रों।हिरिषद्विज्ञादेविधरिङीन्द्रों॥भेदमंद्मीजतकर्रुहं।बोल्योह्मिवलसासुसरुर्हाई १६

देहा-नोपापीकंसिंहहन्यो, भटोकियोपदुनाथ । यदुकुटकोदुर्सासञ्जते, टियटपारिनिनहाथ ॥
यहयदुकुटदेनाथतिहारा।याकेहोतुमहींस्तवारा ॥ २७ ॥ तुमदोठहोतुक्पप्रपाना । जनकारणनगमयभगवाना ॥
तुमदोठिवनायस्तुनहिंकोई।टपुवटकँचनीचनगनोई१८निजञ्ञकिनसिरजतनगमाँही। करिप्रवेशभासदुनहृषाँही॥
तिमिचरअचरलनेकनयोनिनाभासतपंचतस्ववदुविधितिन॥तिभिजनादितुमसद्स्ततंत्र।भासदृषदृषिभयहनगनंत्र
निजञ्जितस्तरजतमगुनते।यहजगसिरजहुपाटदुहन्ते॥वैषदुनतासुक्मगुपमाँही।जानोमञ्जानकहुनाहा॥२॥।

दोहा−नेउपापिदेहादिँहें, तेतुममेंईँनौँदैं । तातेतुम्दरोजन्मनींई, असम्रुनिकदेँदिंसदािँह ॥

रगीतिका-यातेनवंधमोक्षत्रमकोवंधमोक्षजेभापद्धा । तेषुरुपविमल्लविचारमनमेनेकहूँनहिरासद्धा ॥२२॥ तुमतेप्रगटयहवेदपंथपुराणजगमंगल्लहित । पासंडपथतेहोतवाधितजवेसल्लतेचहुँकित ॥ तबशुद्धसतोगुणमयतुर्ग्देअवतारधारिधराथले ।पासंडपथसंहातवाधितजवेसल्लतेचहुँकित ॥ तबशुद्धसतोगुणमयतुर्ग्देअवतारधारिधराथले ।पासंडपथसंडनकरहुसेलतिमुद्दतसलुखले॥२३॥ तिमिअवहुँपशुवसुदेवगृहसुत्रकोपल्लियअवतारहे । हिरहरणहेतुअपारयहसुवभारतवसंचारहे ॥ करिहोकरहोअपुरअंशीनृपनकोसंहारहे । अक्षोहिणीहिनअमितदेहोयदुनसुयक्षअपारहे ॥ २४ ॥ येषरहमारआयकेपगपरतवडभागीभये । सबदेवअरूनरदेवपितरहुमूतभयतुमहत्वठये ॥ दोहा-तुवचरणोदकसुरसरी, पावनकरतिज्ञिलोक । सोप्रवेशतुमहींकियो, धन्यधन्यममवोक ॥ २४ क्रवित्त-भक्तनकेप्यारसत्यवाणीकेवदनहार, नेकलपकारमञ्जपारमानियतहे ।

कित्त-भक्तनकेप्यारसत्यवाणीकेवदनहार, नेकउपकारमेंअपारमानियतुहै । वारवारदासनकीकामनाकेदेनहार, तुमसेउदारनहिठीकठानियतुहै ॥ कहेंरचुराजविद्योह्च पटियोहूनाहि, दीसततुम्हारयाविचारआनियतुहै । नेदकेकुमारतुम्हेंछोंदिकेभजतथान, पंडितगँबारताहिहमजानियतुहै ॥ २६ ॥ ।-कोपमहेक्कुसुरेक्कुआदिकनारदआदितिन्हेंतपभारो । दुर्छभहैतिनहुँतुम्हरीगतिसोप्रगटेश्कुनैननिहारो

श्रीरपुराजकुपाकरिदीजियेपायरदाननआनिचारो । पुत्रकछत्रहुदेहमेंगेहमेंनेहनहोइहमेज्ञहमारो ॥ र श्रीज्ञक उनाच ।

दोहा-यहिविधिअस्तुतिस्रुनतहरि, नंदमंदस्यसक्याय । मधुरगिरामोहतमनिंह, वोल्तभेयदुराय ॥ ः श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-जाहुहस्तिनापुरकका, रूखदुअंधनुपरीति । नीकीनहिंनीकीकियीं, कीन्ह्योंसक्रयमीति ॥
तहँकोसनवृत्तान्तजो, कदिद्विजोमोहिआय । जेदिविधिट्दिहेंसुद्धद्मुख, करिहोंसोहरुपाय॥३५
यिद्विधिकदिअङ्गरको, रामऔरचनश्याम । पग्रुधारेउद्धनसिहत, सुदितआपनेधाम ॥३६ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजनांधवेश्रशीविश्वनायिसहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराज
श्रीमहाराजाश्रीराजाशहादुरशीकुष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरयुराजसिहन् देवकृते
अनन्दाम्युनियो दशमस्कंचे पूर्वाचें अप्टचत्वारिंशस्तरंगः॥४८॥

श्रीशुक उवाच।

दोदा-सुनिज्ञासनपदुनापको, सोअकृरमतिमान । रथचदितुरतिहकरतभो, हस्तिनपुरिहिषयान॥

द्वारदेशपहुँच्योजवजाई । द्वारपाछिदयखबरिजनाई ॥ अंधनृपतिछियतुरतबोछाई । पहुँच्योजवैसभामपिजाई । पोरवेंद्रजसअंकितऐना । निरस्ततभोअक्ररनिजनैना ॥ छरूयोअविकासुतमहराजै । शतपुत्रनयुतसहितसमाजैं, भीष्मद्रोणविद्यसतिवाना॥१॥कृपाचार्य्यवाहीकप्रधाना ॥ सोमदत्तअरुधरिश्रवह् । कर्णद्रोणसुतअरुधाँवतृ औरहसुद्धद्दनसक्रछनिहारा । निरस्विअक्ररजेदरवारा॥अंधनृपतिजठिनिकटबुछाई । हाथपकरिछीन्ह्योंवैठाई॥२

दोहा--यथायोग्यसवकोमिछे, तहाँगांदिनीनंद । कुश्चरुश्रपुँछयोकह्यो, पायोपरमञनंद ॥ ३ ॥

नृपअक्र्रसुबुद्धिविशाद्या । रह्योनागपुरमहॅकपुकाला ॥ देख्योअंधनुपतिकीरीती । करतआपनेसुतपरप्रीती । स्तासुयोधनकेआधीना । सोद्यल्यमें स्तासुयोधनकेआधीना । सोद्यल्यमें स्तासुयोधनकेआधीना । सोद्यल्यमें स्तासुयोधनकेआधीना । सोद्यल्यमें स्तास्य स्तास

पुनिअक्ट्र्र्केचरणनआई।गिरीष्ट्रथाअतिशयदुखछाई॥प्रिषिकरिनेहरकीअरिआँस् । कह्योआतसीविगतदुछासू॥७॥ मातापिताअगिनिअरुआई। श्रातपुत्रओरहुओजाई ॥ कबहुँकसुरतिकरतेहमेरी। कहुँआतअक्ट्र्रिनेवरी॥८। मेरेश्रातपुत्रअग्वराता। दासनपाठककृपानिधाना ॥ कबहुँपिनुअगिनीसुतकाँहीं। स्रिमिरतहेनिशिवासरमाँहीं। तसाहकम्चननबुखरामा। सुरतिक्रतकबहुँबछधामा॥९॥रिपुनवीचमेवसीदुखारी।जिमिनृकमधिहरिणीभयआरी।

दोहा—कोनिद्वसवहहोइगो, जादिनयदुपितआय । मोरिमरीविनिकीविपित, देहेंदुतहिमिटाय ॥ कीनिद्वसहोइवहभाई । जादिनकरूणाकरियदुपाई ॥ पिताहीनवापुरेवाळकनासमुझहेंकहिवचनमुखद्यन ॥१०। असकहिळगीकरनहरिष्याना । कहितवचनहेयोगप्रधाना॥हेविश्वात्मविश्वकेभावनोक्वप्णकृष्णदासनमुखळावन। हेगोविद्मेहींशरणागत । पाहिपाहिकसदुखनिनवारत॥ष्ट्रङ्गुतुतयुत्तशोकिसिधमहाकसन्वधारकरहुगहिकरकहाँ ॥ तुवपदकमळळोड़ियदुराई । रक्षकदुतियनमोहिदेखाई ॥ विनाकृषावम्रदेवकुमारा । होतनपारिसिधसंसारा ॥ तुमहींअहोसुक्तिकेदाता । तुमहींअहोसिककेदाता । तुमहींअहोसिककेदाता । तुमहींअहोसिककेदाता ॥

दोहा-परत्रहापरमातमा, योगश्वरयदुराज । मेंज्ञरणागतआपकी, राखहुमेरीटाज ॥ १३ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

यहिषिपिद्धमिरिचरणद्दिकेरे । तैसहिनिजकुङजननपनेरे॥भूपतिप्रपितामदीरावरी।रोवनछागीशोकपावरी ॥१८॥ विदुरअकूरकोकसमछापे । कुंतीकोयदिविषिससुद्दापे ॥ तेनिजसुतनछोटनहिजाने । कृपापात्रयदुपतिकेमाने ॥ पर्मअनिछश्विनीकुमारा । औरदंदकेअदंकुमारा ॥१५॥ असकदिषुनिअक्रकटिपाये।पिदादोनकृपनिकटिरीपोये॥ जानिअपनृपकोसुतनेदी । पांडुसुतनमेप्रीतिनतेदी ॥ सभामप्यतेदिवचनद्वारा । जीनकद्वोवसुदेवकुमारा॥१६॥

#### अकृर उवाच ।

दोदा-देविचित्रवीरमसुवन, कुरुकुटकौरतिदानि ॥ तुमहिनपेसेचाहिये, देसहुमनअनुमानि ॥ अनुसरावरोषांडुटदारा । अवतोवरसुरटोकसिपारा ॥ तवतेतुमराजासनपाय । यदिवतिहिनेय्यष्टहुनाय ॥ १७॥ पमसहितमहिकोमहिषाट । आनेद्रत्रजनदेनजोपाट ॥ तिज्ञपुरसुतरारेसमद्दि । देनकचहुनहिमंगरपाटी ॥ दोरनीतिरतकीटसुभाठ । सोपावतमंगटनुषराठ ॥ नाहीकीकीर्यन्तरारेस प्रमेहप्यदायक्ष्यप्रकृतीही ॥ १८॥ पातेमारर्यातित्रक्षाट । सोनुपअवशिनरकमहेपर ॥ अस्महेसहनअवशिक्षपत्रादा । करहेरननहिन्नितिपादा॥ तातेमारवचनचित्रभात्र । पांदुसुतन्तित्रसुत्रमममानहुँ ॥ ५९॥

दोरा-चरुतकाटकोजगतम्, नहिकोहुकोसंबास । ग्हेनतनुहुँभग्निहिसदाः नाकर्रेविमोविद्यास॥ सुतदासादिकअरुपरिवाग। टहिँहेक्टकरनीअनुसाम॥कोहकाहुकजादननाये।गोकिरिकोहनमग्निगाहिराये॥२०॥



#### श्रीगणेशाय नमः।

# श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

# दशमस्कंध (उत्तरार्ध) प्रारंभः।

सोरठा-जयजयआनँदकंद, दासदीहदुसदंशकर । जयवृंदावनचंद, जयळीळाळोनीकरन ॥ दोहा-जयहरिग्रुस्थरविदपद, तरिणसिष्ठसंसार । जयग्रुरुपितुविश्वनाथपद, वंदींवारिहेवार ॥ जयवाणीजयगजवदन, जयशुक्जयश्रीव्यास । दशमञ्जतपर्थरेचीं, पुरवहुमेरीआस ॥ कछुहरिवंशहुकोळियो, गगेसंहितोकेरि । औरब्रह्मवैवत्तेकछ्, औरहुरीचकहेरि ॥ उत्तरार्थमेसकळथळ, कृष्णकथाविस्तार । व्यंग्यभावऔतरनळ, हेमूळहिंभग्रसार ॥

# श्रीशुक उवाच ।

दोहा-अस्तिप्राप्तिरानीउर्भे, भोजराजकीजोय । जरासंधनिजजनकयह, जायपरीपगरोय ॥ १ ॥ ह्योपितासॉकंतिवनाहा॥२॥सुनिमागपिकयकोपप्रकाहा॥करीप्रतिज्ञाध्रपतिभारी।करिहोंमहिअयादवीसारी।३। सिकहितेइसअर्सोहिणिदछ।साजिचल्योमधुरेकोपितभछ॥मधुरेघोरिछियोचहुँकोरा।कियोचपद्ववरमकठोरा॥४। सिविकछपुरवासिनकाँहीं । हरिबोछेवछरामहिपाँहीं॥५॥ मागधर्छआयोदछभारी । मारहुपाकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोक्षक्रकराही । सारहुपाकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥इस्तिव्यक्षक्रियानभारीक्षर्योजनिकमधारी॥६॥ ह्याकोविकमधारी॥देशकाविक्यस्व

बोहा-साहकटें भावतभयो,नायनायपद्शीक्षाकर्राविनयकरकोरिकै,रथतयारजगदीक्षा २ ११२२। २ ३। १४। १५) ६। १६ केदीच्यहेदेखमारा । करहुजरासुत्ततेन्यसंहारा॥ सूतवचनसुनिदोडभगवाना । आयुधसहितचढेदोडयाना । हुएकसन्यर्छान्द्वेनिजर्सगा। चटकरानमागधर्सोजंगा॥ प्रवद्वारहिकढिभगवाना। कियोक्षद्धकोक्षारमहाना॥ १६। विकल्पधुनिसुनिकरिसेना। हेक्योक्षद्धकोत्रारमहाना॥ १६। विकल्पधुनिसुनिकरिसेना। हेक्योक्षद्धकोत्रारमहाना। १९। विकल्पधुनिसुनिकरिसेना। हेक्योक्षद्धकोत्रारमहाना। १९। विकल्पधुनिसुनिकरिसेना। हेक्योक्षद्धकोत्रारमहाना। हेक्यकेप्रविच्याविकर्मकराम। हेक्यकोत्रारमहात्रारम् १९। विकल्पधुनिस्त्रारमहात्रारम् १९। विकल्पधुनिस्त्रारमहात्रारम् । इत्याविकर्मकराम। हेक्यकोत्राप्तान्यस्वयानम् । इत्याविकर्मकराम। हेक्यकोत्राप्तान्यस्वयानम्

दोहा-जरासंपक्षेवचनसुनि, यदुपतिकष्टसुसक्याह । मंदमंदमाधुरवचन, दीन्द्रोंताहिसुनाय ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

विक्रमकरैशुरनिहिंभाषे । तितोषमपुरकोअभिटाषे ॥ तातेतोरवचननिर्द्वमने । भरणशीटिकिमिऔपिपानी॥२०। मापववचनसुनतमगपेशा । दियोसन्यकोतुरतिदेशा ॥ धावहुपरहुपरहुदेशिक्षाहे । जामकैसहुनहिंदिचिताहे ॥ स्विनप्रसुशासनभटचहुँलोरा।छाषटियोहनिभाषुपयोरा२९परेनटिसिटपरुपरुपरीद्वितमहीतयचर्टीगटारी ॥ सन्दरियुटनिजपुत्रटकोरा।छाषरद्योअरिदटमहँशोरा॥२३॥शुरुपेचतस्त्रेचतपनुदोद्याटरुपोनमागपर्टमहँकोठ॥

दोहा-भयेमंडटाकारपतु, रहेदिझनझरछाय ॥ २८ ॥ गजवाजीराजीकटी, भार्गासैन्यसकाय ॥ करिनक्षेभकटिगेतहँकेते । कटेतुरंगसवारसमेते ॥ पेदटकंटसंडमहिद्याये । ट्रकट्टकगहुरधदरझाय ॥ २५ ॥ |बहनटगीतदँझोणितसरितारदारधकादरटर्गहर्भातिकीभरिता ॥ इटम्सटवटभट्टोपारी।मागधकीसवर्गेन्यसँहारि |यहिविधिमागपकटकअपासारामकृष्णकीन्द्रासिहारार्थयदाहितिनकोअचरजअद्दर्शनोजगरिरचिकेरस्यसंदर्दे ३० |सिदस्यानदारितोहिद्यामा । गद्योविस्यमागपकरँगमा॥३९॥ताकेमारनकोमनदीनद्रासिवायकण्यतवारणकीन्द्रास

होहा-चेपेहेंपरक्षेन्यपुनि, नाँहमारीबङभाय । जरासंपकोछोड़िदिय, कृष्णवचनचितलाय ॥ ३२ ॥ श्रुक्त्योकरनतपमानिगलानी । अवतोजियेदोययज्ञहानी॥मारगमहँतहन्पसम्बद्धादे।मगपदेदामहेदियपहुँवाहं ॥३३॥ ( •• ) ानक् ि पुतेनयप ्री३६॥ मथुरहिंगेदुंदुभीवनाई ॥ २७॥ तवतोडश्रोतनपदराजा।च्छेलेनदरिनोरिसमाजा॥ मथुराविविषभाँतिसजवाई।परघरकनककुँभपरवाई॥३९॥दृश्विटशुर्पादकियेप्रणामातिस्थाज्ञिपदन्दिं।अभिरामा॥

यहिविधिमायधसत्रहिवाराछिछेआयोसैन्यअपारा॥पैश्वरमकृष्णसाँहारचो॥यवनयुद्धववमनहिविचारचो॥४२।४३ <del>विकासीन्तरम्भिन्न विकासीमान्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यसम्भिन्यस</del>्

दोहा-तातेअवनहिंजचितहै, करिबोइहाँनिवास । औरठारक्रटराखिँक, याकोकराविनास ॥ ४९ ॥ स्मतिचारिसागरमिपमाँहीं । विरच्योषुरोद्वारिकाकाँहीं॥द्वादशयोजनकीचाँडाई । तसिहिनगरीकीटंबाई ॥ ४०॥ जहाँविद्यार के किल्पान किल्पान

पारिजातअरुसभासुधर्मा । पठवेंइँद्रपरमप्रदृशर्मा॥५५॥ वसतद्वारिकामरैनकोई।सबकोशकसरिसस्सहीई <sup>॥५६॥</sup> दोहा—तहँयदुकुलपहुँचायप्रभु, मथुरावलकहँसोंपि । आपुनिरायुधकदत्तभे, यवनजरामनचोपि ॥ ५७॥५८<sup>॥</sup>

इति सिद्धिश्रीमहाराजावांपवेज्ञविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्री राजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रााधिकारिरघराजसिंहज्देनकृते आनन्दाम्बनिर्धे। दशमस्कंथे उत्तराधें पंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५० ॥

#### श्रीग्रक उवाच।

दोहा-पूरणिमाकेचंद्रसे, जवकडिचलेगोविद् । काल्यवनलखिकैतहाँ, पायोगरमञ्जद ॥ १

बारबारअसकहतपुकारी।बिवतन्भागवतोहिंगिरिधारी८यहिविधितेहिंछेग्येकृपाला।जहँसोवतमुखङंद्धु<sup>वाश्री</sup> दोहा-निजपटनुपहिंभोढाइकै, कियहरिगुहाप्रवेश । पाछेकोपितजातभो, आदुरतहँयवनेश ॥ ङिलिपीतांवरजानिवजेशे।भयोकोपअतिशययवनेशे॥मोहिङेवाइइतसोवतकारो।असकहिकोन्हिसिवरण्यहाँ उट्योनैनर्माजतमुचुकुंदा । चहुँदिशिनिररूयोतेजअमंदा १ भूपतिदीठपरतयवनेआ। 🔒 🕡 तवकुरुपतिशक्सोंकरणोरी । बोलतभयेवहोसिनिहोसि॥

#### राजोवाच ।

कोनहपुरुपपराक्रमकैसो । कहोनाथसोयोतहँजैसो॥३३॥ सुनिकुरुपतिकीगिरासुहाई । ग्रुकाचार्यनेहिस्<sup>सी</sup> श्रीग्रक खवाच ।

सोडक्ष्याकुवंशभवतारा । मांधाताकोअहैकुमारा ॥

दोहा-नामरह्योष्ठचुकुंद्रजेहिं, विश्वभक्तिमतिमान । वडोसत्यवादीनृपति, शीलमानवलवान ॥ १८॥ एकसमयसुरलसुरलदाई । होतमईशतिशयभयदाई ॥ असुरनसांसुरविजयनपाये । तबसुचुकुंद्रस्हाप्री

तहँधनुज्ञरपरिचपमुखुछंदा । रक्षाकीन्होंदेवनगृंदा ॥ एकवर्षसोयेनुपनौंही । कियोपराजयदेत्यनकाँही ॥ १५ त्वप्रसन्नहेकहँमुरवानी।माँगहुबरभूपतिवरुसानी १६।१७मंत्रीतियमुतजनपरिवारा।रहिनगयेसंसारतुम्हारा ॥१५ जैसेगोगोपारुचराँचे । तसेप्रभुयहिजगतनचार्वे ॥१९॥ मुक्तिछोडिमाँगहुबर्दाना । गत्ति्तातातोहैंभगवाना ॥२०

ंदोहा-तबभूपतिकरजोरिके, माँग्योयहवरदान् । बहुतादिनातेनिर्हिकेयो, झयनअहींअलसान ॥ तेमोहिनीदअतिआवे।भस्महोयजोमोहिजगावै२ १एवमस्तुकहिंदेवनदीन्हें।नृपगिरिग्रहाझयनतबकीन्हें २२।२ ग्रेयवनजवजरितेहिंद्यामातवनृपदिगआयेषनञ्यामा।अतिसुंदरस्वरूपलसिराजा।झंकितभोसुमिरतनिजकाज निनुवाहभूपतिनिजमाथा । बोल्योवचनजोरियुगहाथा ॥ २८ ॥ २६ ॥ २६ ॥ २६ ॥ २८ ॥

मुचुकुंद उवाच ।

ीनआपर्हेमोहिवतावो । निजप्रकाञ्चात्रिभुवनमहँछायो॥ कमङचरणकंटकपथगामी। केहिकारणआयेहतस्वामी

तिरविकीशशिकीसुरराई । कीपावकप्रकाशभविकाई II ३० II

#### श्रीभगवातुवाच ।

जन्मकर्मममञ्देअनंता।विधिञ्जवञ्चेपहुङ्हेनअंता॥३८।३९।४०॥पैतुवज्ञीतिदेखिनरराई।नेम्रुकतुमकोदेहुँसुनाई इरण्भूमिभाराकृत्तारा । वितयकरीअतिवाराहिवारा ॥ ४१ ॥

ाः दोहा-तवर्मेश्रीवसुदेवको, भयोसुवनमहिभाय । वासुदेवकहवावतो, जानिछेहुनुपराय ॥ ६२ ॥ कंप्तप्रछंवादिकसङ्मारयो।वहुविधिसंतनकोहुस्टारयो॥तुम्हरेतेजजरयोयवनेज्ञा।क्रपाकरनश्रायोयिहेदेजा ॥६३ पूरवतुममारयोवरदाना । मोकोदरञ्जदेहिंभगवाना । तुमकोमहाभागवतचीन्ह्यों । यातेआयदरञ्जहतदीन्ह्यों ॥६६ मांगहुवरमोसोंमहिपाङा । होहिंकामनासिद्धिछताङा ॥ मेरीञ्जरणभायकेकोई । भुपतिकगहुँद्धसीनहिंहोई ॥ ६४

श्रीशुक उवाच ।

यहुपतिकीसुनिगिरासुहाई । इपसुजुकुंदमोदअतिपाई ॥ गर्गवचनकोसुमिरणकारिकै । प्रेममगर्नेह्वधीरणधिरिके दोहा-तीनिलोककैनाथको, जानिआपनोनाथ । करनल्योअस्तुतिनृपति, सुदितजोरियगहाथ ॥ ४६ ॥ छद्विभंगी-जयजयसुक्कारिलोक्किनेहारीभवभयहार्यदासनके । आरेग्वेप्रहारीवरवपुपरितित्यविहारीरासनके अजकाकमदेशाशारदकोशासकल्खेरशापदवंद । प्रमुक्तपानिवसाधरिवहुवेपाहरदुहमेशादुखदंद ॥ दुमपापामोदेजनदुषपिहेतुमर्किनजोरेक्षपटलें । दुसरूपनिकेतियासमतेतहसुखदेतिविष्मर्रे ॥ ४० ॥ लिहिपरास्ताविहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापानितिहिपरापा

चाहतवनजाईसतनृपराईराजिमहाईतजनहितै । सोविनहिंउपाईमैंअवपाईश्रीयदुराईतुमहिंचिते ॥ ५६ ॥ पदकम्लाहिलागीभजहिनिरागीतिहिहमत्यागीनरनर्रे । तजिदीनदयालैलहिकलिकालैयहिजगजालैकाहँपरें॥५७॥ तेहिंतेत्रजिआश्चेसहितद्वरुसिरमानिवासेतुमहिंभजों । तुमहोअविकारीअधमउधारीयहीविचारीअवनतजों ॥५८॥ अतितापनितायोछोभसतायोतोपनपायोभाँतिकोई । अनसरनहिंआयोदासकहायोसबसुखछायोचरणजोई॥ प्रभुकृपाकरीजैयहयञ्चिभिक्तिहिंदीजैमोहिंहरे । मतितुवरसभिजैद्वसुखछीजैप्रेमिंहपीजैमोदभरे ॥ ५९ ॥

दोहा-सनिअस्तुतिसुचुकंदकी, बोलतभेयदुनाथ । महाराजतुम्बिमलम्ति, पेहौस्रतिसुदगाथ ॥ वरदीवोकहियदिपछोभायो।तदिपनितुवमनङुल्योङुळायो६०मोरभक्तजेहेंजगमाँहीं।तिन्हेंकामनाउपजितनाँहीं ६१ जासुवासनाभयनहिंछीनी।कबहुँकतेहिंमतिहोतमछीनी॥६२। पेजिनकेडरभक्तिविछासै।तिनकीमतिकोविपैनवा<sup>सी</sup> विचरहुजगमहँमोकहँध्याई।पेहौभिक्तिमेरिसुखदाई६३॥क्षत्रिधर्ममहँजियगनमारा।तपकरितिनकहँकरोज्यारा ६९॥ भोरेजन्मविप्रवरह्वेके । सवभूतनदायाद्दगज्वेके ॥ करिहोगमनभूपममधामा । जहाँजातयोगीतजिकामा ॥

दोहा-यामेंऔरनहोयगो, जानिलेहुमहिपाल । भक्तहमारेरहहुगे, तुमसर्वदाविज्ञाल ॥ ६५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेक्कविक्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजिसंहज्रदेवकृते आनन्दाम्ब्रुनियो दशमस्कंथे उत्तरार्धे एकपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५१ ॥

श्रीश्रक उवाच ।

दोहा—यहिविधिप्रभुकीलहिकुपा, सोमुचुकुंदनरेश । करिप्रदक्षिणाकुष्णको, तजनचह्योवहदेश ॥ कह्योकंद्रातेमहिपाल।।लिखिल्युजीवगुन्योकलिकाला १ उत्तरदिशिवदरीवनजाई२ कियचित्रदैतपपरगतिपा<sup>है शुह</sup> तहँतेछैं।टिकुप्णभगवाना । यवननमारिहरचोधननाना ॥५॥ चळेद्वारिकेवृपनछदाई । जरासंधआयोतहँ<sup>धाई</sup> ॥ई मागपतेन्यदेखिम्धुभागे । मञ्जचरित्रकरनअञुरागे॥७॥ छोडिदियोधनमनहुँडेराइ । बहुयोजनगेहिष्<sup>छा[हा</sup> भगेजातमाग्धदोउदेखे । िचयोयवन्धनकाद्रखेखे ॥ सैन्यसहितधायोमगधेशा । कृष्णरामगमनतजेहिंदेशा ॥।

दोहा-दूरिजायहरिवलतहाँ, थिकगिरिचढेउतेल । जहँबरपहिंवारिद्विते, नामप्रवर्षणहोल ॥ १० ॥ द्दरिवङ्कुकुनानिगिरिमाँहीं विरिन्धियोमागधचहुँ याँहीं ॥ शुचिद्दंधनदियअनठङगाई । शुट्यप्रवर्षणदियोजराई॥१। ज्रातहीलतहैतिदोवतरके । एकाद्शयोजनम्हँढ्र्के॥१२॥धुनिद्धारिकेगयेदोवभाई।मागधितनकीलवरनगाँ॥११ मरेजानित्जिनिजअदेशा । मगपदेशगमन्योमगृधेशा ॥१४॥ द्वाराज्वात्यवदुराई।वसत्रभयोअतिश्वपुत्ता व्याद्योरियतिकहँवलराई । नवमस्कंधकथासोगाई॥३५॥ ज्ञाल्वओरमागध्शिञ्चपाठा । कुंडिनपुरमहँगुर्सुना

दोहा-श्रीभगवानगोविद्युनि, व्याहेभीप्मसुताहि । कम्ठारूपिणिरुक्षिमणी, स्वयंवरहिद्रशाहि ॥ १६ ॥

तिनभूपनमद्मोरिके, इरिरुक्मिणहरिङीन । जैसेदेवनजीतिके, गरुङ्सुधावशकीन ॥ १७ ॥

मुनिशुकदेववचनकुरुराई । फेरिजोरिकरगिरासुनाई॥

राजोवाच ।

पदुपतिकरिसासमीविषाना। रुविमणीहरचोष्ठन्योयहकाना। चेहिविषिजीविशाल्यशिशुपाटी हरिरुविमणिल्योविर्यालया क्रिक्षिणाट्योविर्यालया क्रिक्षिणाच्या क्रिक्षिणाट्योविर्यालया क्रिक्षिणाट्योविर्यालया क्रिक्षिणाट्या क्रिक्षिणाट्या क्रिक्षिणाट्या क्रिक्षिणाट्या क्रिक्षिणाट्या क्रिक्षिणाट्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्सिणाच्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्सिणाच्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्षिणाच्या क्रिक्सिणाच्या 

श्रीशुक उवाच ।

तिदर्भप्पानी । तर्देकोभीष्मकभूपमुहावन ॥

दादा-ताकेदककन्यारहो, अरुनृपपंचकुमार । रूक्मीतिनमेंक्येष्टभो, जगमहँअतिबटबार ॥ २९ ॥ २९

स्रुनिरुक्षिमणीकृष्णग्रणरूपा।वरिलीन्झोंमनतेवरभूपा२३।२८श्रातमात्रुपितुसहितउछाहू।करनचहेहठिकृष्णविवाहु तवरुक्मीवरुप्योतिनकाँहींदिनचझोझिञ्जपालविवाही२५स्रुनिरुक्षिमणीपरमद्वलपायो।इकपंडितहरिपासपठायो२ सोद्वारिकैमयोद्वतभाई । हरिढिगद्वारपदियपहुँचाई ॥ सिहासनवैठेयदुनाथा । लखिद्विजकहँनायोपभुमाथा॥२७ पुनिपूजनकियविविधप्रकारा।जिमिहरिपूजहिदेवजदारा२८ प्रुनिविप्रहिंभोजनकरवायो।चरणचापिअसवचनसुनाय

दोहा-वित्रक्कशुरुहेधमंतुन, करोतोनाहिकलेश । रह्योसदासंतीपकरि, यहद्विजधमहिमेश ॥ २९ ॥ ३० ॥ जोसंतोपकरेमनमाँही । तासुनचनहेसत्यसदाही ॥३१॥ असंतोपशकहुसुखनाँही । सुबसतोपीदीनहुँकाँही ॥३२ जेसंतोपीसाधुज्दारा । त्रनेअहंकारहुममकारा ॥ जीवदयापरहेतपधामा । शिरसोतिनकोअमितप्रणामा ॥ ३३ वित्रजोनराजकिराजे । वसंप्रजासुखसहितसमाजे ॥ सोभूपतिमोकोअतिप्यारो । मेरेपुरकोगमननहारो ॥ ३४॥ जोनदेशतेतुमहतआये । तार्काकुशलकहोसुखलाये ॥ हमकोजेहिविधशासनदेहू । सोहमकरिहेनहिसंदेहू ॥३५

दोहा—जवन्नाह्मणसोंअसकह्यो, ज्ञीर्लासध्यदुनाथ । तवस्विमणिकीपत्रिका, दीन्ह्योंहरिकेहाय ॥ तवयदुपतिबोल्तभये, तुमहींदेहुसुनाय । तवन्नाह्मणबाँचनलम्यो, परमानंदहिपाय ॥ ३६ ॥

#### रुक्मिण्युवाच ।

छंदची॰ — त्रिभुवनसुंदरजनश्चितिकंदरतवगुनविसदुसर्छाने । तवरूपसुहायोजिनहगआयोद्दगफलपूरणकीन्हें ॥
स्वातिसागुनरूपेपरम्भद्रपेमममनलाविहाई । तवपदिमजाइरेखोलोभाईकद्वासित्ययदुराई ॥ ३०॥
स्वाते स्वात्यविद्यार्थे । विद्याकुल्यां लेक्ष्यविद्यार्थे ॥ ३०॥
स्वाते स्वात्यविद्यार्थे । विद्याकुल्यां लेक्ष्यविद्यार्थे । विद्याकुल्यां लेक्ष्यविद्यार्थे । स्वात्यविद्यार्थे । स्वात्यविद्यायः । स्वात्यविद्यार्थे । स्वात्यविद्यायः । स्वात्यविद्यार्थे । स्वात्यविद्यार्थे । स्वात्यविद्याय्ये । स्वात्यविद्यविद्यायः । स्वात्यविद्यायः । स्वात्यविद्यायः । स्वात्यविद्यायः । स्वात्यविद्यायः । स्वात्यविद्यार्ये । स्वात्यविद्याये । स्वात्यविद्

ब्राह्मण उवाच।

दोद्दा~यहरुदिमणिसंदेशमें, गोविँदिद्योसनाय । अञ्चित्तत्वित्तवित्तारिके, करहुसोद्दयदुराय ॥ ४२ ॥ १ति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाशान्यवेशश्रीविश्वनायसिहात्यज्ञसिद्धिश्रीमहाराज। पिराजश्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिहज्देवकृते सानंदाम्युनियौ दशमस्कंघे उत्तराषे द्विधंवाशत्त्वमस्तरंगः ॥ ५२ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पार्तीरुक्मिणिकीसुलद, सुनिकैपायअनंद । करसोंकरगहिवित्रको, हेंसिबीटेयदुनंद ॥ ३ ॥

21

# श्रीभगवानुवाच।

जवतेरुविमणिकीष्ठिधिपाई । तवतेनैनर्नीदर्नाहंशाई ॥ मैंजानेहुँयद्दविप्रउदारा । रुवमीरोक्योव्याहद्दमारा ॥ द्विजसवभूपनकोमद्द्योरी । हरिलेहीरुविमणिवरजोरी॥३॥कालिजानिप्रभुहोनविवाहा।दारुकसोंकहँसहितउद्या परमवेगचारिहुँममवाजी । लेशावहुस्यंदनमहँसाजी ॥४॥ सुनतस्तरयसाजिहरता।लायटाट्मोजहँशीकता॥ साँझजानिवसुदेवकुमारा । लेहिजकहँरयभेअसवारा ॥ दारुकताजिनहन्योतुरंगा। वस्तर्या

े दोहा-एकरातिहींभेगये, कुंडिनपुरयहुनाथ । रुक्मिणिकोअरुविप्रको, कीन्झोंआझुसनाथ ॥ ६ ॥ भीपमभूपरुक्मकहँडरिके।चेदिपकोविवाहचितपरिके॥व्याहचारसवरुग्योकरावनाटुःखितहेसुसिरतजगपावन नगरवजारनगरिनझराई।भवनभवनमहँघ्वजावँधाई॥८॥वहुविधिनरनारिनसजवायो।सुरभितधूपितधूपकरायो। पितरनदेवनपूजनकीन्ह्यों । भूसुरकोबहुभोजनदीन्ह्यों॥विप्रनसींस्वस्तैनपढ़ाई ॥१०॥ कन्याकोविधिवतनह्यार्र सुभगवसन्भूपणपहिरायो।रक्षावधनपुनिवैधवायो ११ तहाँविप्रवरहोम्हिकीन्हें भूराजाक्रनकधेतुवहुदीन्हें॥३

दोहा-तेसिंद्दमयोपहुतहाँ, करिचेदिपकोचार ॥ १४ ॥ कुंडिनकोगमनतभये, सँगलैनुपवलवार ॥ १४ ॥ तिनकोलेक्स्मीअग्रुवानी।दियजनवासपरमभुसमानी ॥१६॥ दंतवक्कशाल्बहुमगपेशा।वीद्रकविदुर्यज्ञादिनस् चेद्दिपट्याहकरावनहेतू । आयेकुंडिनसेन्यसमेनृ॥१७॥जोकहुँरामकुष्णहत्तपेहातोरणर्मभगायहमदेहें ॥१८॥१ यहहवालमुनिकवलरामा । कृष्णहुगयेहरणकेकामा ॥२०॥ युद्धजानिलेसेन्यमहाई।आयेकुंडिनकोवलराई॥११ रुक्मिणमन्सुदेहचद्वायो। आयेहुद्धिजनहिजाहिपटायो॥२२॥गईयामभरीचीतित्रियामा।कहिनहिजायेशीयामा

दोहा-मोमिकछुनिदितळ्ल्यो, तातेशीयदुराय । मेरेकरकोगहनहित, आयेनहिंहतथाय ॥ २८ ॥ भोनभागिनीपरशिवरानी । भइमतिक्ळपरतयहजानी२५यहिमकारचिताकरिवाळा।भूँदेवअंबुजनेनिविशाळार्ध तिहिंदानक्षिमणिकछिनिपामा।फरकेवरूअजाहगवामा२७ताहीक्षणयदुनाथपठायो।हिममणिनिकटविप्रवर्तायो । विप्रहिपरिपरम्मसप्तापागी । कृष्णभागमनभूछनळागी॥२९॥विप्रक्लोभायपुनंदनोतेराप्रणराहयोप्रदृद्वरेग यदुपतिकागमसुनतकुनारी । मगनभूहसुलासुभूझारी॥तीनहुँलोकविप्रकहँथोरा । देतहोत्हलोभितमनना

दे(दा-ःसिवन्तिर्पिटतपगनः, रुविमणिकियोमणामः। कृत्योऋणीहाँ उक्षणनिक्षां । वृत्तक्षाणामणामः। भृतित्वानिक्षणनिक्षणम्। कृत्योऋणीहाँ उक्षणनिक्षणम्। भृतित्वानिक्षणम्। भृतित्वानिक्षणम्। विविधमाति ।। विष्यमाति ।। विविधमाति ।। विविधमाति ।। विषयमाति ।। विविधमाति ।। विषयमाति ।। विषयमात

रेत्रा-पदीचानपोरिकाती, कृष्णकम्लपदृष्णापद्रश्योगम्बतस्यात्वस्यात्वस्य ग्रीतांपर्छिविषयः॥ दिशिकामेदिकार्वपद्रादे । इतिहासिकारेदिलाई॥ असदीकितद्वस्यमदिषाला।पर्छेतन्यदेशंगिरिकार्यः भिद्धेत्रिकार्यः देशः । नाभेनेदिशतप्रदेशिया ॥२५॥ यशिक्षिणितिनामंदिरपद्रिः । नहीस्पितिवर्यः वर्षेद्रभवत्रात्वसं सुकाराप्यदेशवेष्ट्रविष्ठित्यातायस्यापक्षितिवर्यात्वस्यातिकर्द्याः।स्विमानिर्यक्ति दे।हा-तह्वद्धाहिजनारिसद् , विधिकीजानिहारि । वंदनकरवावतभई, मंगलवचनउचारि ॥
गिरजावंदनकिमणिकीन्ह्यां ॥४५॥ ऐसेवचनमंदकहिदीन्द्यां॥ज्ञाक्तिवतीनोहे हुभवानी।गहेंपाणिममज्ञारँगपान्
ग्रिवादंदनकिमणिकीन्ह्यां ॥४५॥ ऐसेवचनमंदकहिदीन्द्यां।॥ज्ञाक्तिवतीनोहे हुभवानी।गहेंपाणिममज्ञारँगपान्
ग्रिवाद्यात्मेंकरोंप्रणामा । पुजबहुआजमोरमनकामा॥४५॥ प्राविक्षकहिद्युनिमज्जनकरपायो। वंदनअक्षतसुमनचहार्य
ग्रिवाद्यात्में सुविव्ययो।विविष्यभाँतिनेवद्यलगायो॥४७॥ पुनिसथवानारिनकहँद्यजी।किमणिकृष्णभाजानिहेंद्
सथवातिवृद्धात्मकहंदा।किमणिकहँदीन्द्यांपरसादा॥भूपसुताकियतिन्हेंप्रणामा४९।तज्योमोनव्रतसोछिविधाः
निह्नहर्षात्में निर्वादेवा । स्विष्यात्मकानि । रत्नजिह्यतंककणसहित, सखीपाणिगहिपानि ॥ ५०॥
हुडल्पहितयुगलकपोला । रत्नवेवलालंकभाणा॥अल्केंल्यकिस्वत्वतिक्रकोअधरविव्याने।
ग्रिप्ताकहँतिपरिवादा । ग्रिप्तावासुग्वगतिमदमोरा॥ कुंद्वकलिद्याने।।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।।विद्यानकहीत्वाद्याने।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।।विद्यानकानिहेंद्वविद्याने।।विद्यानकानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्वविद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानिहेंद्यानि

दोहा-मेदमंदगमनतल्ली, जबगैमंदिरद्वार । अलकटारिनिरस्नल्ली, कहँवसुदैवकुमार ॥
यदुनंदनकोतहँल्स्यो, स्वंदनसपदिसवार । दुसद्वंद्वनिद्दर्रीकियो, आनंदिनिहकवार ॥ ५५ ॥
रथआरोहिततुरसतहँ, यदुपतिरर्थोहचल्लय । रुक्मिणकोशञ्चनल्लस, निजरथिल्योचढाय ॥
युद्धरामकोर्सापक, गमनद्वारिकाकोन्ह । मनहुँगुगालनमध्यते, सिहभागनिजलीन्ह ॥ ५६ ॥
जबदल्लेराथनिकासिगो, तवजागसवभ्रप । गोपहरचोपिकपिकहमें, असवोलेमतिकृप ॥ ५७ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशोमहाराजाधंचेशविश्वनगर्थोसहारमजसिद्धश्रीमहाराजापि
राजशीमहाराजाशीराजावहादुरशीकृष्णचंद्वकृषापात्रापिकारिरपुराजसिंहनृदेवकृते
आनन्दाम्बनिषी दश्वमस्कंषे एसराप विषयाज्ञतमस्तरंगः॥ ५३ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दीहा-निजनिजवाहनमें बहे, निजनिजल्हिथियार । निजनिजद्रल्लेयलस्यो, समभूपतिह्रकदार ॥ १ ॥ भावतिनाहिदेसियदुदीस्य । सम्मुस्सहेश्यरणपीस्य ॥ कारिकोहेटकठिनटंकोस्य । कीरहेसिहनाह्वासिपोस्य ॥ कीरकोहेटकठिनटंकोस्य । कीरहेसिहनाह्वासिपोस्य ॥ कीरकोहेदकठिनटंकोस्य । कीरहेसिहनाह्वासिपोस्य ॥ कीरम्स्य स्वयं स्

दोदा-पिर्देसिकद्योगोर्विद्तव, सुंदर्शभयमतिमानु । तेरोद्र्यम्बद्दे, अवहित्तितैयहतानु ॥ ५॥ तेरिसणभयोग्रस्कतिपोरा । यदुर्विज्ञनभ्रपनवरकोरा॥ तहँगद्शादिकयदुत्रर्वारा। मारिदारनिकयक्षरिनअपीर गनवाजिनशिरमहिकटिपरही। सिहनादभटवहितिषकरहीद्कोटिनकोटकवचकटिनौहीकिटसुंटपहुसंद्रस्तिही भेगदगदास्रदितकरवाटा । पर्गहरपरिकिटसुजाविजाटा ॥ कटेटस्टमानहुँग्वशृद्धा । वार्तराजीभेवहुगटा ॥ समर्षेट्सपरस्तामे । भागहिरणमहैंदापनटाम ॥ कोटिनिअटनसुंटकटिनौही। पावनममक्षयपटमीही ॥

राहा-कोटिनकोपितसारितरी, बोशिनियेनकपान । बाकर्डशोलायह, मध्योमहायमगान ॥ ८॥ इंदेगुड्युनिभोतीर्ह्यामा । बुरेबीरसोबीरङ्गाला ॥ पुनिवटभङ्गप्रवास्तराह । पाणिकयोनर्गुङ्गतरुष ॥ वियोजीतिरियुर्हरकपन्मे । भोगभूषद्वितकवित्तन्वे॥गमवज्ञावनिक्यनिकालाक्षियद्वार्णिकमुगिनप्याना बरासंप्रभादिकमहिषाला । गयेभागिकरर्गोद्वानुष्ठाणाधिद्युपाटकुनिकटगोपगरीट्रियनम्बाकविकालिकान्यास्य स्विरायपानुरावितकोरी ।मरन्द्रीयकोन्योदनमारीधावप्रमापादिकम्पन्यासोविकालकार्योदनिकालकार्यक

दोहा−सुनहुभुपशिञुपाठअव, छोडहुसकरुगरुानि । कवहुँकप्रियकवहुँकअप्रिय, देहिनकोनितजानि॥ ११ ॥ कळवञादारुनारिजिमिनाँचै।ईञ्जहाथतिमिसुखदुखसाँचै॥१२॥हरिसोहारचोसत्रहिवारा।तेइसअक्षौहिणिदरुमारा। अप्राद्भाहिनारजयपायो १ ३ तद्यपिसुखदुखनहिमनलायो ॥ लघुयदुवंश्चिनतेयहिकाला।लह्योपराजयतुमशिशुपल जानिईशगतिशोचहुनाँहीं।राखहुमनंउत्साहसदाँहीं।हिँहैंजबहिंदैवअनुकूछ।तवजीतिहैफेरगहिशूछा।।५४।१५।१ यहिविधिचेदिपकइँसमुझाई। गेनृपनिजनिजऐनपराई॥१७॥ रुक्मीसुन्योभूपसवहार।हरिरुक्मिणिकोहरिहुँतिपारे।

दोहा-एकअछोहिणितेन्यछै, पुरतेकव्योकुमार ॥१८॥ करीप्रतिज्ञामधितभा, भरयोघमंडअपार ॥१९॥ विनरुविमणिभगिनीकहँआने । विनयदुपतिनधरणमहँठाने॥ऐहींनहिअवक्कंडिनमाँहीं।भापोंसत्यमृपाहेनाँहीं॥२०॥ असकद्विरथपरभयोसवारा।सारथिसोअसवचनउचारा॥मारहुताजिनअङ्वनकाँहीं।छैचळ्ळेचळजहँहरिजौँहीं ॥२**१॥** आजुमारिवाणनगोपाँठे।छेहींभगिनिछीनिवहिकाँठे।दुर्मातिकोमद्भविज्ञजतरिहों।छेभगिनीनिजभयनिषपीहीं<sup>३२</sup> कद्दतकदत्तअसहरिनियरानो।कृष्णप्रभावकुमतिनहिजानो।।आशुहिअपनीजानधवाई।यद्वपतिकोअसिगिरासु<sup>नाई।</sup>

दोहा-चोरठादरहुठादुरहु, छीन्हीभगिनिचोराय । ताकोफलमाजुहिंभवहिं, तोकोदेहुँदेखाय ॥ २३ ॥ असकिद्दिरिहिमारित्रययाना । पुनियोल्योरुक्मीयळवाना ॥ हेकुळदूपणजाननपेहै । आजसमरमहँगर्वगर्मेहै॥२४॥ काक्ट्रहेकहुँयागनिभागा । मुमुभिगनीतिमिचहित्वभागा॥२५॥रेमतिमदमहाछ्ठकारी।जीवचहैतोतजेङ्कमार्गै॥ रुवर्मागिराष्ट्रनतयदुराई।तजेविशिखनेसुकसुसुकाई॥ध्तुपकाटित्रयशस्त्रीहेमारचो २६ प्रनिचारिहुँतुरँगुर्वहार्गं स्ति[हॅइन्योध्वजाषुनिकाद्यो।मारिवाणस्थचक्विछाद्यो॥तबद्वितीय्र्छेभनुपकुमारा।पाँचवाणयदुपतिकहँमारा <sup>३३</sup>

दोहा-नाणमारियदुनाथपुनि, काटिदियोतेहिंचाप । लियदूसरकाटचोसोंड, तबउपज्योसंताप॥ २८॥ पहिश्परियतज्योप्रनिज्ञ्छ।तामरश्क्तिकृपाणअत्छा॥जोजोरूक्मीशस्त्रच्छायो।विनप्रयासयद्धनाथनशायो॥२९४ तपकरमें गहिट्टाट्कुपाना । स्थतेकृदिरुक्मवट्याना ॥ धायोकोपितयदुपतिओरााग्योपतंगपावकमहँभीरा ॥ पावतवावृत्तिनरित्युरारी।ठाञ्तेगतिञ्समकारिडारी॥ङेकुपाणमारनकहँपाये॥३१॥ तवकिमणिकेद्दगग्रुण चरणपकरिभिनतीयहुकीनी।भ्रातावधग्रुनिझतिदुसभीनी३२भोभ्राताकहँमारहुनाँहीं।तुमतोकरुणांतिधुतदौँहीं

श्रीग्रक उवाच । दोदा-तर्दैरुविमणिकवचनस्रुनि, करुणाकरयदुनाय । रयतेआञ्जादिकृदिके, धरेरुवमकेदाय ॥ ३४ ॥ पाँच्याताहिषागमदॅत्के।सातभागकरिताम्रशिक्षाके ॥३५॥ मुँडचोमुँछआरिशरवारा।भोविरूपभाषमक्युमा तपर्टीमास्तिन्यस्पिकेरी । आयेवरुवजवावतभेरी ॥ कृष्णसमीपगयेवरुरामा।निरसिप्रणामिकयोपनस्पामा पुनिदेरपोरुमानिस्राई । कद्मोकदाकीन्द्रीयदुराई ॥ भोसपाननदिगरुरिकाई । करहरणहुमहेतुमचपुराई ॥ चित्तनपौपपनातनकोँहीं । ईसीहोयगीसवजगमाँही ॥ असकहिरुक्मीकोवटरामा । वेधनछोरिदियातीहिं

रादा-पुनिम्बिम्पिकेनिकट्याटि,बटममुझानटागामुसदुसदेननऔरकोउ, मिटतिहसोगोभाग् ॥३८॥१९ प्रितानिक्रदेवरुगेषु । भानहिर्वनतभातग्रनिद्दोष्ट्याश्चरात्र्वात्र्वास्यास्य । भावतार्वे । भावतिर्वापित्र्वापित् सुर्यस्थानपरेशलाना । दंदिनदंदद्यकस्याना॥१२॥जननमरणयहद्दद्दिकरा।जीवदिनदिसम्बद्धिन प्रदेशम्बद्दिनमाँदी।शिनिषदुपटरविषदुनद्साँद्वा॥नातेशनानगयद्शाकृष्टिकुन्द्यासमुद्रभक्।॥१११-१०।

श्रीशक उवाच ।

राष्ट्रस्य मन्द्रसम्बद्धाः । तुर्वाद्वन्य निवादिक्षाः । विश्वन्य । विश्वन्य स्थापः । विश्वन्य स्यापः । विश्वन्य स्थापः । विश्वयः । वि  र्छेभेटमुदितसवआये।कृष्णरुविमणिहिंळलिमुलपाये॥महजनमहळनवेंभीपताका।क्षरदमेघनिमिलसिंदेवलाका ॥ दोहा-द्वारनद्वारनकनकपट, फैल्लसोरभधूप ॥ ५६ ॥ गजमदतेसींचींगळी, कदळीसंभुअनूप ॥५७॥ ५८॥

फैठीसबदेशनखबरि, रुक्मिणिहरिहरिछीन । सुनतपरस्परपुदितजन, कहँमभुकौतुककीन ॥ रुक्मिणिकोसुनिहरणबहु, राजसुतासुकुमारि । कृष्णमिठनठठकनटर्गी, अनुपमनाथिवचारि ॥ ५९॥ द्वारावतीनिवासिकय, श्रीवसुदेवकुमार । करतकछानअनेकिनत, रुक्मिणिसहितविहार ॥ रुक्मिणकृष्णविवाहर्में, वरण्योयुत्तविस्तार । रुक्मिणिपरिणयग्रंथमें, इतसंक्षेपठचार ॥ ६०॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाग्रांथवेशिवश्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजा बहादरश्रीकृष्णवेद्रकृपापात्राधिकारिरवृराजासिहन्देवकृते आनन्दाम्बुनिधा

दोहा-अवभागनतहूँकीकथा, अस्हरिवंशहुँकेरि । औरहुकछुरोचकरचहुँ, कविजनलेहुनिवेरि ॥ श्रीज्ञक उवाच ।

दशमस्कंधे उत्तराधे चतुःपंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५८ ॥

दोहा-जरचोप्रथमहरतेजते, मारमहासुकुमार । रुविमणिकेसोजन्मिल्य, भोप्रयुमकुमार ॥ २ ॥ २ ॥ तदिवसकोजवसुत्तभयऊ । दानवभायताहिहरिल्यकः ॥ रह्योकालज्ञंवरजेहिनामा । कालहुँकोजीत्योसंप्रामा ॥ कामतेतिहिरिपुताई । तेहितेहरचोक्वप्जसुतआई ॥ डारिदियोस्रतसागरमाही॥३॥ळीन्झॉमीनळील्जितेहिकाही ॥ हिमीनकोडकेवटआई । जालडारिकहुँलियोफँसाई॥४॥मीनभुस्तनअतिप्रीतिहिजानी।ताहिमीनफहँकेवटआनी॥। यरकेआगेसवराखे । पावनधनबहुमनअभिलाखे ॥ सोमक्टर्स्लिज्ञंवरहरूप्यो । तिनकेवटनअमितधनगरप्या ॥-

दोहा-दियोसुवारनमीनसो, कह्योरचहुपकपान । करनटगेतेसंडयहु,छेट्टच्चोखकूपान ॥ ५ ॥ |नव्दरकारतमहॅभूपा । निकस्योगटकपरमभनृपा ॥ सूपकारटाविअचरजमाने । बाटकटेंअतिहायहरपाने ॥ |पाचितद्यंबरकीरानी । सोईकामनारिट्यविसानी ॥ जवकामहरदियांजराई । तवरतिअतिहायतापृद्विपाई ॥ |रिहांसुकेचरणनजाई । कह्योमोरप्तिदेहुजियाई ॥ तवशंकरकहॅंश्वरगेहू । पॅहेनिजपतिनहिंसदेहू ॥ |पाचावातिनामपराई । शंवरकीतियभैरतिआई ॥ सोमायावितेकटियजाई । सूपकारअसगिरासुनाई ॥

दोदा-मीनउद्रमेंद्दम्बहे, यहवाळकमहरानि । याकोराखदुपासनिन, पाँठनकरहुस्यानि ।। ।।यावतीवाळकहँपारं । राख्योनिजग्रहअतिहरपारं ॥ तवनारदशुनिआतुरआहं । मायायतिहिकद्योससुद्धारं ॥ गुंदरियहबाळकपतितेरो । भयोषुत्रयहयदुपतिकेरो॥यहिविधिसगरीकयासुनार्दगमनकियोहरपारं ॥६॥७॥ गायावतीजानिपतिवाळे । करिकेप्रमूटगीतिहिवाळे॥८॥कछुककाळमहॅकूष्णकुमारा।भयोकिशोरसुळविभागारा ॥ वदनीरदसमस्पष्टरायन।पद्मपळाज्ञानेनसुसळावन॥पुगुळनानिळीवाहुविशाला।शशिसुस्रअहिमजुअळकनिमाळाडु

देहा-नेसुककरतकटाक्षजेहिं, मोहहिंसुरितयबुँद् । मृदुहाँसीफाँसीसीरिक, प्सीकृषिमणिनंद् ॥ सकटकाम्प्रकाजाननवारो । विकममहाजिषिकमप्यारे॥कृष्णसुवनकांसुछविनिदार्ग । मायावतीअतिभद्दंसुसार्ग॥ एकसमयनिक्षमेंहरपाई । पूरूनकीसुरासेजिब्छाई ॥ केञ्चसुतकहेँतहाँबुछाई । यायावतीमदुसुसक्याई ॥ करिकटाक्षजसगिरासुनाई।विरददाहिषयेदेदुबुझाई॥३०॥ सुनिमायावनिगिराकुमाग।कोषितनेजमवचनउचारा ॥ रेजननीकसभापसिवना । फुटिययेसेरेदोडनेना ॥ सेजननीमममसुस्रतिरो । कनयदजनुचिनचदिनियनेगे ॥

दोहा-पंजतिषंचटहोतर्हे, जगमहँनारिस्वभाव । धुंद्रवपुटसिस्ततहुको, कसर्देकामकेभाव ॥ ५५ ॥ मायावतीसुनतिपतिष्वेना । बोटीहायजोरिअस्तिना ॥

141)

# रतिस्वाच ।

आपअहेंयुदुनंदननंदन । मेरेनायकहोजगनंदन ॥ ज्ञंबरज्ञठतुमकोहीरल्यायो । आपपिताजाननंतिहपाये आपकाममेरिततुबनारी । नाथिदयोकतसुरतिबिह्मारी॥१२॥फेंकिदियोज्ञठह्मागरमाँहीं।एकमीनङील्योत केवटपकरिमीनद्वत्तल्याये । तासुउदरमहँतुमकहँपाये॥केवटतुमहिंदियोमोहिंआई । नारदिसगरीकथासुना यहज्ञंबर्जीत्योसुरराजे । महाकुांङकीकियोपराजे ॥

दोहा—अतिदुर्जयदुर्पपे हैं, शंबरदानवराज । श्रीतमयाकोजोहनो, तोसितिस्त्रतयदुराज ॥ १४'॥ मायावीअतिशयवळवारो । कबहुँनकाहूसोरणहारो ॥ याहिमारिमोहिँछेसुखदायक । चळहुद्धारिकेजहँयदु सुनिरतिबचनसुकुदकुमारा।करकेसुजकियंकोपभपारा॥अवळीतिकसगोपनकीन्ह्या।कंसनमीहिनयमहिकहि तबहिनमेंशेबरकोमारी।तोहिँछेजातेत्रअयनमँझारी ॥ तबपुनिबोळीरतिस्रसम्पाहे ॥ वियपठायकेशवसुत्त असकहिमायावतीसुहाई । सबमायाहरिसुतहिंपढाई ॥ अस्त्रशस्त्रजीवसुवनमाँही । दियपठायकेशवसुत्त

देहा-सबमायाकीनाहिनी, नामवैष्णवीजासु । सोप्रद्यमहिंदेतभे, त्रिभुवनजासुप्रकासु ॥१२५॥१६। तथकेशवसुत्तिकयोविचारा। केहिंविधिहोवैयुद्धहमारा ॥ अवैमोहियहजानतनाँहीं । करिबोछ्छअनुचितनगरिकोतिकरिकोनिहुँचराई । याहिकोपेनेदेहुँचढाई ॥ याकोजोहिवजयिकाना । देहुँकाटिमेहिनिहकवाना ॥ तयजवकोपितमारनआहै । तसमोसोपुनिजाननपाँ ॥ असविचारियदुनाथकुमारा । निकरिमहरूतेतेजअग्रमायायययस्य दुर्गावनोथे । अक्षयतुर्णीरधनुपश्चरभाये ॥ यदुपतिनंदन्छैहकबाना । कास्योश्चंवरिवजयिका

दोहा-जेभटध्वनरक्षकरहे, तेसवआतुरधाय । पाणिजोरियुगर्शवरे, कहँअसवचनसुनाय ॥ शिशुपनतेजोवाङकपाल्यो।सोतुम्हारविजयध्वजयाल्यो।आशुभीतिहमताहिनमारा।अतिअतुचितनहिंजायि सुनतकालश्वराजतिकोप्यो । कृष्णकुँवरकहँमारनचोप्यो ॥ फरकेअधरअरूणहगमाण्यो।ग्रारवारवीरनंतीभाष्य यहवाङकअतिअतुचितकीन्ह्यो।विजयिनशानकाटिममदीन्ह्यो॥मारनलायकहैयहवाङक।अतिविरशेकभोगस्या असकहिनिजतसुतनबोलाह । कह्योकाल्यशंवरअनखाइ ॥ मारहुयहिवालककहँजाई। वेचनकोनिहुँजोरपरि

दोहा—चित्रसेनअतिशयवकीः तिनमेरह्योप्रधान । हाथजोरिसोकियविनयः, सुनियेपित्वच्छवानः ॥ विचेदिनहिकोनेहुँविधियाळकः । हमसमहैंतवशासनपाळकः । असकहिकवचपहिरिधनुधारे।श्चेत्रसेसुतरणअनिवार्विकोचनात्रे । विविधभाँतिवजवावतव्यव्यक्तिमान्त्रकेत्रस्याः । कोउस्पद्नमाहुँ असकहिकवचपहिरिधनुधारे।श्चेत्रसेसुतरणअनिवार्विकेत्रस्याः । विविधभाँतिवजवावतव्यव्यक्तिमान्त्रकेत्रस्याः । विविधभाँतिवजवावतव्यव्यक्तिमान्त्रकेत्रस्याः । समरअराजभयोजरहूनाः ॥ पट्टिशपरियचकअसिश्च्रत्यः । तोमरश्चिकविक्रतेष्ट्रस्य ॥ असिरहुआयुध्यविविधमकशराः । धारणकिन्हेसकळज्ञझाराः ॥ गयेजहाँयदुपतिसुत्तराद्ये । समरबाँक्षराविक्षविविधि

दोहा-नवनीरदसमरूपनेहि, सुंदरित्रभुवनमाँहि । वामचरणअंग्रुप्टते, गहेतुरंगनकाँहि ॥ चित्रसेनतवकद्धोप्रकारी । रेपाटकमुनिगिराहमारी ॥ पित्रकोकात्वोविजयनिशाना । तातेतोरकाटिनयरात्त्र॥ अवदेखाउँअपनीमनुसाई । अयोष्ठप्रमेरोषनसाई ॥ अंद्विहँसितवकृष्णकुमारा । नेसुकवाजिनदियोहसार् ॥ चंचटरथचमकतचहुँओरा । सन्धुस्वचल्योकरतअतिशोरा ॥ अञ्जतनामगृंधरवजोई । कह्योजायवासुवहाँ दानवसतद्दककृष्णकुमारा । युद्धकरनकाकरतिविचारा ॥ केसेविजयनाथवहपद्दे । होरेतुम्हरेतुरुरहुर्ष्ट्हर्ष

दोहा—तयवासवयोछेविहाँसि, ममजियनाँहँपछितात । त्रिभुवनविजयीक्टप्णसुत, ज्ञतसुत्वविकशीत्र । असकहिछदेवनगंपवा । सिद्धमहोरगचारणसुवा ॥ चढिविमाननभसहितदुछासा । सुरपतिआयेटसन्तमाही

। श्वांवरशतसुतिकविषयमहारा ॥ सुस्तरभावका । सुर्पातिभावेलस्वित्वाणः । श्वांवरशतसुत्वाणः । सुर्पातेभावेलस्वित्वाणः । श्वांकरशतसुत्वाणः । स्वांकर्पात्वाणः । श्वांकर्पात्वाणः । स्वांकर्पात्वाणः । स्वांकर्वाणः । स्वांकर्वाणः । स्वांकर्वाणः । स्वांकर्पात्वाणः । स्वांकर्पात्वाणः । स्वांकर्पात्वाणः । स्वांकर्पात्वाणः । स्वांकर्पात्वाणः । स्वांकर्यात्वाणः । स्वांकर्यात्वाणः । स्वांकर्यावाणः । स्वांकर्यावाणः । स्वांकर्वाणः । स्वांकर्वाणः । स्वांकर्वाणः । स्वांकर्वाणः । स्वां

दोहा-महाप्रवलप्रमुमुति, चंचपंचक्ररमारि । क्षंवरकेशतस्रतनको, दीन्द्वोंगर्वजतारि ॥ पुनिदानवरणमाहँअमपे । माधवस्रतपरवाणनवेषे ॥ तिनकेशरतिलसमकरिङ्कारे । दशशरसोंदशपुत्रनमारे ॥ पुनिर्केसायकएकप्रचंडा । काटचोचित्रसेनकोर्स्रेडा ॥ तवकोपितसबदानवधाये । शरखाँडतसमीपअतिआये ॥ तवआतुरलैवाणनवासी । किम्मणिनंदनसमरविलासी ॥ काटचोसवकोशिरङकवारा । अद्धुतविक्रमकृष्णकुमारा ॥ खड्डोभयोष्ट्रनिसमरमँद्वारी । मनहुँसिहगजराजनमारी ॥ जेभटवचेकुमारनकेरे । भागिगयेश्वरकेनेरे ॥

दोहा-दरबाजहितेकरतभे, आरतसकछप्रकार । वहपाछकप्रभुरावरो, मारञोज्ञातींकुमार ॥ सुनतकाछशंवरसुतनाज्ञा । भयदुकुपितजनुज्विछतद्वताज्ञा॥सारथिकोआतुरवोछवायो।ज्ञासनसेनासजनसुनायो॥ कह्मोछेआवदुसार्थिस्यदेन । भेंकरिहींअवज्ञञ्जनिकदेन ॥ सुनतसृतनाथहिश्चिरनाई । स्यदेनऔसेनासजवाई ॥ नायहजुरहिहाजिरकीन्ह्यों । ज्ञांवरतेहिंइनामअतिदीन्ह्यों ॥ नहेन्न्छक्षरथमाहँहजारा । अहिवंधनजेहिंवँथेअपारा ॥ बाजहिंकुनकिकृतिकृणीमाछा । बायचर्यतेमहोकराछा ॥ कविकविष्कुहरतसिंहपताका । यनसमयवैदातजेहिंचाका॥

दोहा-निरिष्काल्झांवरसुरथ, कनककवचत्तुधारि । चामीकरकरचापकरि, युगल्तुणीरसँवारि ॥ चढ्योकाल्झांवरस्यमाँहीं । भयोकाल्चक्कांकितनाँहीं ॥ सेनापतिगवँनेसँगचारी । कुँडल्कवचसायकधनुधारी ॥ केतुमालिहुपंरिरपुहेता । ओरप्रमदेनओजअनंता ॥ आटहजारचलेअसवारा । पैदल्वीसहजारउदारा ॥ दक्षहजारदायीसँगमाँहीं । देशतस्यदनसजेसोहाँहीं ॥ निकसतद्वारहिंद्यांवरकरे । होनलगेउतपातवनेरे ॥ व्योमगी्यमंडल्मडराँहीं । वारिद्यक्षणपोरषहराँहीं ॥ शिवाज्वाल्विमस्युखवोलें । वारवारस्वक्रेमँगडोलें ॥

दोहा-गिरचोष्वजामहाँगिद्धहक, रथमहाँगिरचोकवंथ । यस्योराहुविनकालरिव, काकवैद्विगोर्कथ ॥ चींचींकूचींकियलगशोरा । वर्षनलगेरुपिरचनपोरा ॥ शंवरहमधुजकरकहिंवामा।हयगयचलिनसकहिंतीहिंदामा ॥ उत्कापातहजारनभयः । सुतहाथचाबुकगिरिगयः ॥ ऐसेलिखअनेकउतपाता । शंवरमनमहाँनहिंबिललाता ॥ भेरीशंखहुपणवम्दरंगा । औरहुबाजवजेहकसंगा ॥ डगनलगीधरणीष्वनिपाई । सगमृगडिरसवगयेपराई ॥ गयोकाल्झंवरबलवारा । जहाँखड्नोयहुनायुकुमारा ॥ विरिलियोद्लुतेचहुँलोस् । डरचोनकछुक्तिमणीकिशोगः॥

ं दोहा−सहस्वाणशंवरहन्योः प्रद्युत्रोहेइकवार । विनप्रयासतिलसम्कियोः, श्ररहिनकृष्णकुमार ॥ पुनितहँपनुप्रयारिरणधीरा । शलभसिसछोडव्योक्षुरतीरा ॥ रह्योनकोडशंवरदल्याँहीं । जाकेवाणल्येतनुनाँहीं ॥ भगीसैन्यशंवरकहँछोडी । सक्योनकोजसन्भुखहगओडी॥शंवरल्ल्योसैन्यसदभागी।सचिवनकद्मोकोपअतिपागी॥ सचिवल्लोअवकोनतमासा । करहुवालकहँआशुविनासा ॥ यहनहिंशहैवचावनयोग्राजिमिश्रलरहेकरततनुसोग्रा॥ सचिवसुन्तशंवरकोशासन । चलेशिवमणीसुवनविनाशन् ॥ वाणनवर्षतस्यनघ्वाय । यदुनंदननंदनठिगआये ॥

दोहा-धावतआवतिरिखितहँ, सचिवनकहँरणधीर । धनुष्पारिनःशंकह्नँ, सन्मुखभयनप्रवीर ॥ शरपचीखदुर्घरकदँमारे । केतुमाल्पितिरसटझारे ॥ रिपुर्हतिहसत्तरशरभाती । हन्योप्रमद्नियाणवपाती ॥ वैधिगयेशरलागतभंगा । मानहुँविलमहँपुत्तेभुजंगा ॥ तवचारिहुँमंत्रीअतिकारे । कृष्णतनयकहँवाणनतोषे ॥ तेवाणनकहँवीचहिंकाटी । पुनिप्रयुमिदयोशरपाटी ॥ पुनिल्अर्धचंद्रहकवाना । दुर्धरमृतिह्दन्योमहाना ॥ चारिवाणतेहन्योतरंगा । एकपाणतेकियध्वमभंगा ॥ सातवाणतेस्यदनकाट्यो । एकपाणतेल्येव्यंद्रमे

दोहा-शंबरकेदेखततहाँ, टेंट्कबाणकराठ । दुर्घरकेटरमेंह्न्यो, कार्त्तसुकहगठाठ ॥ कुटिश्समानठगतरवाणा । दुर्घरगिरघोषराणिबिनप्राणा ॥ केतुमाटिटरिषटुर्घरनाशा।पायोशरठानतदशआशा॥ कियेर्बकधुकुटीअरुनेना । ठाठोरहुअसबोटतवेना ॥ तनेबाणतवकृष्णकुमारा । मनहुँपगपरअटपरपारा ॥ मरेतुरंगकटचोरयआश् । भयउकेतुमाटीसुसनाश् ॥ केतुमाटितबचकचठायो । चकसुदशंनकेसमभायो॥ उपरहिंकूदिगदोहरिनंदन । हन्योकेतुमाटिहिआरेदंदन ॥ कटचोकेतुमाटीकोशिक्षा। अचरजमानदेवसुनीशा॥ दोहा-तहँममुदितसुरसुंदरी, वर्षनर्छाममुन । चारणअरुगंपर्यगण, गावनर्छामृन ॥
दपद्धरी-तहँकेतुमारुपुंपरहुअंत। रुरिवीरप्रमदेनशृद्धहेत॥र्टेसफरुरीन्यकरिसिंहनाद्व।पायेमकोपतिमनिवार
विपद्धरा-तहँकेतुमारुपुंपरहुअंत। रुरिवीरप्रमदेनशृद्धहेत॥र्टेसफरुरीन्यकरिसिंहनाद्व।पायेमकोपतिमनिवार
विपद्धरुराक्षक्ष । सुन्नरहुचकम्मसुरुक्षराण॥ रिपुशस्त्रहृदिकियेपपृरि । नभमारगर्मश्ररहेपुरि॥
देगेदिनेशभोअंपकार। पत्रतिनर्करेशतश्ररन्धार॥ इकड्कदानवपररुखावाण। निमिश्ररुमृवयविष्माण॥
वेनदंतशुंडभेमदम्तंग । तिनकेसवारहुँखंगभंग॥ रथस्यीसार्याअकृत्रग्ग। कटिगयेरुगतश्ररहक्षंग॥
विप्तिमतमित्रित्वार । भेरुंडसुंदिरुरुक्षप्रभागः॥ द्वेद्वमाहँदानवीर्तन । यदुपतिकुमारमारित्वन ॥
विप्ताहित्वार्वार्वाह्वरुक्षर । बहिच्छावहुततहँक्षिरधार॥ पदक्षेग्ररुक्षांपरिवाग। रथसमरमिद्धनुँबोरिवा॥ ॥
कोरुक्रयोनभटमुद्धम्पाँदिं।निह्वारुरुम्पोनोहंकंपमाना।यदुपतिकुमारतवशक्तिरुक्ति।रिपुहंतहदयतिकछोड़िदीन॥
श्रीतहन्योह्वद्वमहँद्दक्वाण। प्रद्युक्षभयोनोहंकंपमाना।यदुपतिकुमारतवशक्तिरुक्ति।रिपुहंतहदयतिकछोड़िदीन॥
श्रीरुगतशक्तिरिपुहंतवीर। मरिगिरयोधरिणिमहँपायपीर॥ तहँवीरप्रमुदंनसेद्वंत। रुष्क्तिमरभयोरिपुहंतर्अत॥

दोधा–चीरप्रमर्दनम्रसङ्कै, बोल्योवचनकराल । खड़ारहेअवसमरमहँ, रेरुविमणिकोलाल ॥ रानवज्ञानुतारपितुसाँचो । वजमेंजोगोपनसँगनाँचो ॥ तोकोषुत्रमारिहोंञाजू । परमदुलीहोईयदुराजू ॥ तुववषकरिञ्चरमम्रस्ति । वजमेंजोगोपनसँगनाँचो ॥ तेरोज्ञोणितजलकरिलेहों । ज्ञांवरस्रतनिलांजिलेहों सुनिस्तत्वधभीपमककुमारी।रोदनकरीपुकारिपुकारी॥असकहिरुविमणिनंदनलोरा । तज्योप्रमदंनम्रशल्कोरा॥ ताहिकूदिगहिकूष्णकुमारा । ताकिप्रमुदंनकोरथमारा ॥ लागतस्रुज्ञलभयोरथन्त्ररा । सारथितुरँगगयेमिलिप्र्रा॥

दोहा—आपगदालैक्कदिगो, इन्योगदासोंबीर ॥ स्वइंगदागहितेहिंहन्यो, कृष्णकुँवररणधीर ॥ लागतगदाप्रमर्दनशीशा । घटसमफूटिगयोअवनीशा ॥ गिरचाप्रमर्देनमरिमहिमाँही । रहेनभटकोज्ञाइतहाँहीँ ॥ सृगराजहिंडरिजिमिगजराजा । तिमिभागीदानवनसमाजा॥हायहायह्नेरह्मोत्तहाँहीं । लिसम्बुब्ररुकतकोलगाँहीं ॥ कहेंसेबेअसबारहिंबारा । यहदानवकुळकाळकुमारा ॥ भगीसेन्यशंवरकीकेसे । नारिनवोढाळिबपितिजैसे ॥ शोणितम्यीसेन्यभेभारी । मानहुँरजस्वळाहेनारी ॥ हरिक्षतकोरथचहुँकितचमके। मनहुँरयामघनदामिनिदमके॥

सोरटा—िमरिक्षित्यकोनाञ्च, शंवरवोल्योस्नतसो । यहिकुमारकेपास, छैचलुचपठचलायरय ॥ विचेहवालकेकसहुनाँहीं।िनरत्वतनाश्योसचिवनकाँहीं॥सुनिसारियशंवरकोशासन । ऋक्षनकोमारचोहृतताित्र ॥ छैरथपपिऋक्षतुरंता । गयेआशुजर्हरतिकोकंता ॥ शंवरकोआवत्तलिवीरा । घरचोपनुपरितपिता दानवकोमारचोशकवाना।हृदयफोरिकिहृगयोमहाना॥हैकछुविकल्योहिकरथगयक।प्रनिसम्हारिज्ज्येतभवा कोपितकृठिनश्ररासन्धारचो ।सातबाणहरिस्रतकहँमारचो॥वीचिह्निकाओरिपुश्चरचंडा । सातहँसातसातभेसंडा॥

दोहा-श्वरकहँसत्तरिविशिख, मारचोक्वरणकुमार । पुनिह्नारझरहन्तभो, पुनिछोडीझरघार ॥ जिमियटझतछिद्वनजरुपारा । तिमिथनुतेझरकढ़ेअपारा ॥ रहेषूरिदिशिविदिशनवाना। अंधकारभोतहाँमहाना ॥ उद्यानपरिदेनकरतेहिंकारा । मनुभादोंकोक्कद्वकरारा॥तवश्वरविश्वस्वचरायो । रतिपतिकोशरजाराजारी ॥ श्यदुनंदननंदनकोस्यंदन । श्वराखायोहिनिशरगृंदन ॥ श्वरवाणनतिरुतिरुकारी । कृष्णतनयपुनिदियश्रापारी ॥ पुनिशेवरकोसोतहमाया । वरिषद्वसम्बुझाहिंखाया ॥ कियमायाहरिसुतवदभागी । रागीचहुँकितवर्षनभागी ॥

दोहा-भस्यभयेजरिवृक्षसन्, रुखिज्ञंबरवरुवान् । मायाकरिवर्षतभयो, रणमहँअमितपसान् ॥ इद-सहँकृष्णकुँबरप्रवीर् । प्रगटचोप्रचंडसमीर् ॥ उड़िगेसबैपापान् । तबदानवेक्रारिपान् ॥

मायाकियोरणमाँह । बहुर्सिह्वाधवराह ॥ उँट्डुँतुरंगमतंग । धायेसंबैहकसंग ॥ तहँकुपितक्रप्णकुमार । मायाकियोगळवार ॥ प्रगटेपरेतपिशाच । छियखायकोउनहिंबाँच ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध।

तहँकाल्ज्ञांवरवीर । मायाकियोरणपीर ॥ मदमत्त्वहुमातंग । प्रगटेमहान्तसंग॥ धायकुमार्राहंभार । करियोरज्ञोरकठोर । प्रश्चमलियाजयुह । छोड्योष्ठांसिहसमृह ॥ त्राजनलीन्द्रेभक्ष । नांहपरेएकहुल्क्ष ॥ त्वकाल्ज्ञांवरकोपि । मोहनीमायाचीपि ॥ तिजिद्दियोहरिसुतयोर । तवप्रवल्कृष्णिकज्ञोर ॥ मायास्रास्त्राताम । तुरतहिंतज्योतेहिंद्यम ॥ भोमोहनीकोनास । द्शाआज्ञप्रयत्योभास ॥ मायासीसिहीजोइ । रणतज्योदानवसोह ॥ धायेगरिजम्बराराज । जहँखडोसुतयवुराज ॥ ज्ञाद्रंल्यमाखोडि । ल्यिसहमायाओडि ॥ प्राज्ञाद्वांचकराल । प्रगटेविह्रणविज्ञाल ॥ लियकेज्ञिरनकोखाय । एकहुपरेनदेखाय ॥

दोहा-सिहीमायानाश्राल्खाः, शंवरिकयोविचार ॥ चलतनकोनौयत्रअव, मरतनहीयहवार ॥ हायभत्त्रोमेनाहितिचारो । शिशुपनमॅनोमारिनढारो ॥ सेहपालिमेकियोतयारो । सोशठचहतमोहिअवमारो ॥ नागपाशनोहरमोहिदीन्हीं । नोममरिषुनप्राणहरिलीन्हीं ॥ तातेबाँवीवालककाँहीं । औरउपायचलीअवनाँहीं ॥ असकहिदानवलेअहिफाँसी । तज्योकृष्णस्रतपरवल्साती ॥ यदुनंदननंदनस्रतस्यंदन । बाँधिगयेरणमहॅसहिबंधन॥ तवमायागारुड़ीप्रवीरा । छोडचोकृष्णस्रवनरणधीरा ॥ पत्रगारिसवषत्रगताये । सुरसुनिसवस्रवन्तवाचितलये ॥

दोहा—छग्योसराहनश्वरहु, धनिपनिक्रप्णकुमार । नागफाँसमेरीतजी, जोकरिदियोनेवार ॥ पुनिश्वरशक्तितसुरपाठकाकियोविचारमेरेकिमिवाठकासुद्वरमोहिगोरीइकदीन्हीं।जेहिनिशुंभशुंभहिवपकीन्हों॥ परमप्रचंडअमोपकराठा । नाशकशञ्चनवठीविशाठा ॥ सोईमोहिद्धेसुखदाई । यहिवाठककोभाशुजराई ॥ असविचारिठयसुद्वरपोरा । तबदेवनकियआरतशोरा ॥ डगीधरणिभेठ्कनिपाता । दिशनभयोदिगदाहअयाता ॥ प्रहनठग्योशिक्षसुरजमाँहीं । सिंधुतजेनिजवेठाकाँहीं ॥ सुद्वरभीवविठीकिकुमारा । ऐसोमनमहँकियोविचारा ॥

दोहा-अवशेवरकेसमरमहँ, वैष्णवास्त्रकोकाम । जाकेसमदूजोनहीं, दायकसुखसवटाम ॥ असग्रुनिवेष्णवास्त्रकरठीन्हों । मानहुँचहतप्रत्ययकरिदीन्हों ॥ इतनेहिमेंशंवरवठवाना । मारेहुसुदूरभीममहाना ॥ हाहाकारिकयोसुरवंदा । मानहुँमरोरुक्मिणीनंदा ॥ पैगिरिजाकीकृपामहाई । भयोमोघसुद्ररकुरुराई ॥ ठगतकंठसुदूरभोमाटा । कृष्णकुँवरछविङ्गोविशाटा॥ तवशंवरतहँभयोनिराज्ञा । छूटीसवविधिजीवनभाज्ञा ॥ ोष्णवास्त्रतवकृष्णकुमारा । शंवरदानवजोरपँवारा॥ चल्योत्रिठोकप्रकाशहिद्यावत । कोटिमूर्यसमप्रभादेखावत ॥

दोहा-दानवकेवरटगतभो, वैष्णवास्त्रजतियार । स्थतारिषयुतर्शवरे, कियोभस्मतिहिंदोर ॥ शंवरभस्मनिरसिसुरहंदा । जयजयकीन्हेंपायञ्जनंदा ॥ गानमनोहरसुरनवचारे । प्ररिरहेदुंदुभीधुकारे ॥ तहाँअप्तरानाचनटागी । कृष्णकुमारविजयञ्जतागी ॥ सुरसुनिभार्पेवारहिंबारा । ऐसोविकमकहुँननिहारा ॥ टपीजीतिजोकाटहुकाँहीं । ताहिहन्योहरिसुतरणमाँहीं ॥ अंवरतेश्वरिपुक्षीशा । वर्षोहञ्जमरप्रमृतमकीशा ॥ गावतरतिपतिविजयसुरहारे । सुरसुनिजनिजपामसिपारे ॥ रुविस्पिनदनशंवरकरो । भयोञाटदिनसुद्धपनेरो ॥

दोदा-इंग्वरारिहिनिशंबरे, पुनिशंबरपुरजाय । मायावतिकोमोद्युत, दियदृत्तांतसुनाय ॥ भायावतीपरमसुत्तपाई । हायजोरिपुनिविनयसुनाई ॥ चटहुद्धारकाकोसुसदायक । आपजनकजर्हेह्ययुनायक ॥ प्रश्नमहुँतपास्तुकहिदीन्हों।शंबरपुरतिगमनहिंकीन्हों १७-२ ध्वटेअकाशअकाशहिंदोदः।रद्द्योतंगतीजोनिहंकोऽ॥ इक्सणमयुपुरमहेंकाय । दंपतिअतिकन्नपुछविद्याये॥२५॥टतारिपरअत्युप्तमोहाँ । यद्भर्तगनान्योकोउनीहाँ ॥ निजनिन्धुभगनमेंद्यविद्यानी । बेठीरहीकृष्णुकौरानी॥दामिनिस्मदम्बेट्रोटआह । सबकेचरानचींपगोद्याई ॥२६॥

दोहा-चसनभद्रपप्रटंब्सुज, सरूपनैनयनह्याम । कोट्सिझीसीवद्नछिष, ॥२०॥ छर्कैलटक्छ्छाम ॥ तियजानोआयेयदुराई । जहेतहरूहिङजाहकुकाई ॥२८॥२९॥ पॅटसिकेसॅगमॅहकनाग् । नईसीतिसवाहयेविचारी॥ प्रतितहर्चीन्दिकसोयदकोदेग्यदुपतिसमसवकोमनमोदे।तहरूहिक्मिणिजतिकायदुरापागी।सनसोदचनकहनअसटाग्री मेरोस्तइककोउद्दरिख्यक । सात्रदिनाकोवहजनभयक ॥ जोवहजीवतजगमेंहोई । तीऐसेहेंहेंसुतसोई अथवाविधिगतिजानिनजाती । यहीहोयमोमतिअकुलाती ॥ याकोरूपअनूपमहेरे । स्रवतपयोधरतेपयमेरे ॥३

दोहा-काकोसतयहहैसली, हरिकेरूपसमान । केहिनिधिआयोभीनमम, परतनहींकछनान ॥ ३१॥३५ इतनेमेंइकसखीसयानी । बाहरकोगमनीपतिमानी॥यदुपतिकोसबहाळसुनायो।पुरुपएकअंतःपुरआयो॥३२॥३ प्रभुआयेअंतःपुरधाई । मात्तिपताकहँखवारिजनाई ॥ तहँवस्रदेवदेवकीरानी । आत्ररआयेविस्मयमार्ग बरुभद्रोतहँकोपितथाये।अंतःपुरकहँआञ्चाहिआये॥३५॥यदपिजानिरुन्होयदराई । तदपिकह्योक्छनाहिरुना तवनभतेनारदतहँ आये । मुनिकहँ देखिसवैशिरनाये ॥ कल्लोऋपीशमंदम्रसक्याई । निजम्रतजानहुँनिहियदुर्गर

दोहा-जाकोअंबरहरिलयो, सुतीगृहमेंभाय । सोइकुमारयहरावरो, लेहुनकसंखरलाय॥ मारिकाल्ञांवरहिकुमारा।नारीसहितभौनपग्रधारा॥३६॥धुनिनारदकीगिरासोहाई। रुक्मिणिअतिशयुआ<sup>नंद्रवार</sup> औरदुकूप्णुचेदपटरानी । ज्ञांवरवधअतिअचरजमानी ॥ मिळेहेरानसुधाजिमिआई ।प्रत्रवृप्तविमिषाई ॥३७ रुक्मिणिदौरिदुद्वनुउरछाई । नैननआनँदनीरबहाई ॥ नातिनतोहुमिळेमुखमानी । श्रीममुदेवदेवकीरानी तहँगळभूद्रहुआनँदपाई । सुत्कहँलियोगोद्रमेठाई॥ बारवारसुखनुवनकरही । ज्ञिरसूँघहिंदगसुदगल्डरही

दोहा-पुत्रव्युअरुपुत्रको, पुनिरुक्मिणीलेवाय । करिपरछनिमणिमंदिरै, दीन्झोंसुलितटिकायः ॥ ३८। आयोशंवरमारिके, यदुनंदनकोनंद । द्वारावतिवासीसनत, पायेपरमअनंद ॥ ३९ ॥

संवेषा – रूपअन्तपमजासुविद्योकतमाहिगईसिगरीमहतारी । कृष्णकोनदनदुष्टिनिकंदनहैजगवंदनआनँदकारी॥ ्यौदनअंगप्रभादपसारिविमोहत्हैतिहुँछोक्किनारी । कोनअचर्जअहैरखुराजजोमोहिगहैतहिसँगनिहारी॥१०॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि राजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापावाधिकारीरघुराजसिंदजूदेवकृते आनं दाम्बनिधौ दशमस्कंधे उत्तराधै पंचपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५५ ॥

दोहा-कहिरतिपतिउत्पतिकथा, श्रीञ्चकभित्सस्याय । कुरुपतिकोषुनिस्रुनिकथा, दीन्हीसकलसुनाय॥

श्रीशुक उवाच ।

यदुपतिकोकीन्ह्योंअपराधा ।सञ्जाजितदुखपायअगाधा।आपहितेष्ठपाययहकीन्द्रों । कन्यासहितस्यमंतकहीन्हीं प्रनिक्रुरुपतिकरजोरिवहोरी । श्रीशकदैवर्हिकह्योनिहोरी ॥ १ ॥

राजीवाच ।

हरिकोकोनकियोअपराषा।सुताद्र्कससुछित्रिकागाधा।किदिविधिमिछीस्यमंतकताको। कददुनाथपुजवदुः।श्री सुनतपरीक्षितकेवरवेना । कदनलगेशुकदेवसचेना ॥२॥.

श्रीशक उवाच ।

यदुवंशीसत्राजितनामा । रिक्कोभक्तभयोमतिषामा ॥ कियोभानुकोअतिसेवकाई । भेपसत्रआशुहिदिना । दोद्दा-दृइंस्यम्तकम्णिमहा, सञ्चाजितहिंदिनेश् । प्रगटतस्रुपरभाठभो, देशनदेशनरेश ॥ ३ ॥ सञ्जाजितमणिकंटहिपारं । रनिसमानपरकाशपसारे॥गयोद्धारिकहिष्द्युहाई । तेजवितनहिष्द्रहर्साई ॥ व ॥ सञ्जाजितमणिकंटहिपारं । रनिसमानपरकाशपसारे॥गयोद्धारिकहिष्द्युहाई । तेजवितनहिष्द्रहर्साई ॥ व सञ्चाजितप्रविद्योषुरजवर्दी । नगरवाटदेखतिहितवर्दी ॥ दूगहितेटसितेजविद्योपी । टियमूँहिहगतकेन्द्री । ग्रिनम् जनगणिकेन्द्री । नगरवाटदेखतिहितवर्दी ॥ दूगहितेटसितेजविद्योपी । टियमूँहिहगतकेन्द्री । युनिम्रजनगरीमर्देशये । बाटकपदुनंदनपहुँपाये ॥ सुराहतलास्त्रतंत्रविद्वारा । ल्यामुद्दरमार्थिशा । वेदेरमसेनमहाराजा । सर्वाराज्या स्थापिक स्थापे ॥ सभासुधर्मामृतिहिकाला । लगोरहरपार्रिक्षण पेठेउप्रमेनमहागुना । यदुर्वाज्ञनकीसुनीसमाता ॥ तहाँकनकसिहासनमाँही । पेठेश्रीयदुराजसीहाँही ॥ दादा-रोटतचापडमभुरदे, सात्विकउद्भवसंग । दाँवराम्टेतेर्दे, करिविनोद्बहुरंग ॥

ाँजाइअस्कियेपुकारा । वारवारवार्राहृतेवारा ॥ ५ ॥ चक्रगदाधरअंबुजधारी । यदुनंदनगोविंदसुरारी ॥ मोदरअर्गिद्विङोचन । नारायणदासनदुखमोचन॥हमसबकोप्रमुलेहुसलामा।सुनहुनाथहकविनयललामा॥६॥ न्हरेदरज्ञहेतरविआवत् । द्वारावतीतेजनिजछावत् ॥७ ॥ हेरैंत्रिभुवनमहँतुमकाँहीं । सुरपालकपावहिंकहुँनाँहीं ॥ दुकुलप्रगटतुमहिप्रभुजानी । आवहिदरकहितसुखमानी ॥ ८'॥

श्रीज्ञक उवांच।

दुनंदनसुनिवालकवानी । बोलेविहँसिचारेत्रहिंजानी ॥

दोहा-बालकसोदिनकरनहीं, हैसबाजितसीय । धरेस्यमंतककंठमें,तेहिंप्रकाठायहहीय ॥ ९ ॥ रवारुकसनियद्पतिवेना । गर्वेनेअपनेअपनेअयना ॥ सत्राजितआयोनिजधामा । देवहदानप्रारिद्विजकामा ॥ वसदनमहँप्रविश्विसखारी।तहींदानदेविप्रनभारी॥करिदर्शननिजमंदिरआयो।यत्नसहितसोमणिहिंधरायो ॥ १० ॥ नतप्रतिआठभारचामीकर । उत्पतिकरतिस्यमंतकसुखकर॥जहँपूजितमणिरहैनरेञा । मारीनहिंआवैतेहिंदेञा ॥ . परागकीभीतिनहोषे । अरुद्रभिंक्षअमंगळखोषे ॥ रहेनताकेनिकटकुचाळी । जहाँस्यमंतकआभामाळी ॥ १९ ॥

दोडा-सञ्जाजितसोडकसमे, गोयद्वपतिदरबार । करिप्रणामबैठतभयो, पायपरमसतकार ॥ ावयदुनायक्हीअसवानी । सुनियेसञाजित्वङ्ज्ञानी ॥ सुमणिस्यमंतक्कोकरिनेहु । उत्रसेनमहराजहिंदेहु ॥ रहअमीरुमणिपरतिनहारी । भूपहिंदोतस्त्रकोहारी ॥ सुनियदुनाथवचनअभिमानी । सत्राजितबोलेहुअसुबानी 🎚 . वेयदनाथतुम्हारसुभाकः । नीकवस्तुल्लिहिडिअपनाकः ॥ नहिराजाहितहममणिलाये । महापरिश्रमकारियहपाये ॥ सनतवचनभेयद्रपतिमाना । सत्राजितउठिगोनिजभौना॥१२॥रह्मोप्रसेनतासुइकभाई।सोकरिकैअतिहायचप्राई॥

दोहा-पहिरिस्यमंतककंठमें, खेलनगयोशिकार । तहँकाननमेंसिहके, नेजाकियोप्रहार ॥ १३॥ भयोकेशरीघायरुघोरा । धरचोप्रसेनहिंसंग्रुतघोरा ॥ मारिप्रसेनहिंरुमणिराजा । गिरिकंदराग्रुत्योष्ट्रगराजा ॥ नाम्बमानतहँऋशअभीसो।रहतरह्योतेहिंगुहावलीसो॥सोआशुहिंसिंहहिंवधकीन्ह्यो।रतनस्यमतकदुहितहिंदीन्ह्यो॥ जाम्बदतीमणिसेञ्नञागी । धायसंगअतिञ्चथअनुरागी॥गेदिनदुइप्रसेननहिञायो।तबसन्नाजितअतिदुखपायो।द्रशा गोपितकहन्रुग्योयद्वमाता।मणिहितञ्चातिहकुष्णनिपाता॥श्रातपहिरिमणिगयोशिकारा।कियोपापवसुदेवकुमारा॥

दोहा-सत्राजितकेवचनसुनि, पुरजनकानहिंकान । कृष्णहिंलायोकलंकयह, असलागेवतरान ॥ १६ ॥ कहतकहतकोउहरिसॉकहेडः। यहकरुकुकेसेतुमरुहेडः॥ वृथाक्षरुकसुनतयदुराई। मनमहँगारगारपछिताई॥ कृष्यक्षाचार्यस्था । काननगेपुरजनलेसाया॥१९७॥जहाँप्रसेनहिकेझारिमारची।सोथलपुरजनसहितनिहारची ॥ पुनिकाजतयोजतयदुराई । गयेश्राटकेडप्रधाई॥ तहँकेशरिट्खिमृतकमुरार्स। औरसुइकागिरिपुहानिहारी॥१८॥ युराकाणवर्षाम्यात्रपुरम् । यदुपतिग्रहाष्ट्रसेतमगाढे ॥१९॥ गयेदूरिनाञ्चतअँपियास । प्रगटतस्विसमतेजअपास ॥

दोहा-तहँदेख्योहकवाटवर, मणिधारितिजकंठ । खेटतधात्रीसंगर्मे, शोभाजासुअकुंठ ॥

मणिहिछोडावनल्गेमुरारी।तवडरायअतिधायपुकारी२०॥यहअपूर्वनरकहँतेआयो। वालकंठमणिचहतछोडायो॥ जान्त्रवानशास्त्रवामा । इनेप्पानकेरियटपामा ॥ ऋक्षनाययदुनायप्रतीरा । इनेपृक्षप्रतिहोसल्पाता ॥ 

नहुनजाधुनपानाराज्यः दोहा-अष्टाहसदिनसतिटों, टरेखुगटवटपाम् । थापरुमुप्टिप्रहास्कारे, टियेनकछुनिश्राम् ॥ २८॥ दाहा-अञ्चाहसाप्तरात्वा । प्रदेशाञ्च । । पांक्रगोभयित्रिधिटसवर्थमावस्तेवतस्योप्रहरूपारिटित्रिव्यस्मानाः । युद्धोनाम्बवानवटवानाः ॥ पांक्रगोभयित्रिधिटसवर्थमावस्तेवतस्योप्रहरूपंगा॥२५॥ कृष्णम्। एटागव्यसमाना । वृह्यसम्बर्गभगवाना॥ऋसरानयदुप्तिकहुँचीन्ह्री । बार्हिंबार्रवस्थास्य तबिवारकीन्द्र्यमितिमाना । यहुँप्रमुष्ठस्पभगवाना॥ऋसरानयदुप्तिकहुँचीन्ह्री । बार्हिंबार्रवस्यअक्षिक्षी ॥ तेविचारकीन्द्रामातमाना । यहपरमञ्जूष्यभागातमान्यः हमजानहितुमकोभगवान।।सवभूतनकेतुमवस्त्रप्राना।विष्णुजगतपतिषुरुपषुराना२६ *वर्गसिरमकतिरमकस्वाना*।

निरुद्धकेतुमकालकराला । ईश्डुकेतुमईशिविज्ञाला ॥ लोकनपालनपालनकरहृ।प्रश्चलनंतगुणनामिहंपातृ । दोहा—लातमकेलातमलहो, कारणकारणनाथ । तुमसमदीनदयालको, म्वहिंप्रभुकियांसनाथ ॥ २० ॥ विया—तेत्रकही भक्कदी भक्कदी भक्कदी भक्कदी भक्कदी भक्कदी भक्कदी भक्कदी भक्कदी भिक्कदी भक्कदी भिक्कदी भक्कदी भिक्कदी भिक्कदि भिक्कदि भि

दोहा—मातुषिताकेवंदिपद्, सभामध्यपुनिजाय । जत्रसेनमहराजद्विग, सत्राजितहिंवोळाय ॥ मणिमिल्यिकोकथासुनाहे।पुनिमणिकहँसवजननिदेखाई॥सत्राजितहिंसोंपित्रसुदीन्ही।सोल्जायअपसुसक्रिली गयोभयनकहँअतिपाळिताई।सिगरीरेनिनीदनहिंआई ॥३९॥ लग्योविचारकरनमनमाँहीं।मोसोंवनोकामकछु<sup>ताँह</sup> कैसेयदुपतिकरहिंपसादा।केहिविधिमिटेमोरअपवादा॥ध०॥मेमितमंदस्यमंतकलोभी।भयोसभामधिआ<sup>छुअ</sup> मेरीजोबुहितासतिभामा।साहिव्याहिहरिदेहुँललामा।सवकलंकभेरोमिटिजेहें।यदुपतिकोपसत्रचित्रहेंहैं॥४९॥

दोहा—सत्राजितअसठीकदै, हरिकहँसुताविवाहि । दायजमेंमाणिकोदियो, उद्योमोदमनमाँहि ॥ ४३ ॥ यदुपतिकिन्द्याँसपदितहँ, सतिभामाकोज्याह । जासुसरिसनहिसुंदरी, बिस्रुवनमहँनरनाह ॥ ४४ ॥ सत्राजितसाँहरिकद्यो, राखदुमणिनिजभीन । इमतोफठभागीओहें, हमहिकाममणिकोन ॥ १४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांघवेक्वविद्यनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रसानसिहकुदेवकृते आनन्दास्त्रनिया

दशमस्कंधे उत्तराधें पट्षंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५६ ॥ .

### श्रीशुक उवाच।

दोहा-लाक्षागृहमेंपांडवन, दियदुर्थोपनजारि । सुनतहस्तिनापुरगये, संगहिरामग्रुरारि ॥ पांडवबचेयद्पियहजाने । तद्यपिलचित्तगमनलरुशाने॥३॥जायहस्तिनापुरगिरिपारी । मिलेविदुरर्भाषमगापारी द्रोणाचार्यकृपाचारजको । लेरिहुभूपलंपभारजको ॥ तेपांडवनज्ञोकसोभीने । रामकृष्णलस्तिरोहनक्ति । हरिवलकोक्तितभयेसमाना । क्रवीहायभोकष्टमहाना॥पुनिसवसोमिलिलहिसतकारा।रहेकलृदिनकोरिकुमार्गाश इहाँद्वारकामेंकुरुराहं । कृष्णगमनकोअंतरपाई ॥ कृतवर्माअकूरहोत्रलाई । ज्ञतपन्वासोगिरासुनाहं ॥३॥

दोहा-हमकोकन्यादेनकहि, सत्राजितमतिमंद । दीन्हीव्याहिसुकुंदको, कपटीकीन्ह्योंफंद ॥ तात्रेसुत्राजितकहुँमारी । लेहुछोढाहरूयमंतकभारी ॥ ४ ॥ सुनिअक्रूरकृतवर्मकिवानी।शतपन्वाकुबुद्धिराजी त्रीनसासक्ष<sub>ेत्र</sub> । गयोअकेल्छोढिसवसाये ॥ सोवतसत्राजितकोक्षीक्षा । काट्योद्यागसरिसअवनीक्षीक्षी टैमणिअपनेअयनसिधारचो।नारीआरतज्ञोरपुकारचो॥नारीहदनसुनतसिभामा।टियोखगरेजार्गानिजधामा। सुनिपितुवधअतिञ्जयदुष्पपयो।हायतातअस्वचनसुनायो।रोवतमोहतिभोदुखभारी।ज्ञतधन्वहिंदीन्हीबहुगारी।

दोहा-पुनिडोंगीमहँतेलभिर, पितुश्रारेतेहिरासि । चिहिश्चिकाहिस्तिनपुरै, चलीचपलअतिमासि ॥ प्रितिरामनिकटसोलाई। दियोपितावपद्वसितसुनाई॥८॥सुनिवपश्वशुरेकरदोडवीरा।करतविलापवहतदयनी नेस्यंदनचिह्नुतयदुनंदन।भीपपद्वोणजादिकार्रवंदन॥लियससुझायसंगतिभामे।अरुचदायनिजरथमेरामे। रुकसोंअसकहयदुराई । आजुदेदुनगरीपहुँचाई ॥ सुनिदारुकहिनकशातुरंगे । चल्योद्वारिकेमारुतसं ।रचलेसंच्यापुरआये । शतथन्विहेपुरमहँसोजवाये॥शतथन्वासुनिहरिवलकोष्ठाजान्योअविहारोतममलोष्ठ॥।

दोहा-प्राणवचावनहेतुर्दार, गोकृतवर्मसमीप । कह्मोवचावहुमोहिंअव, हैयदुनाथप्रतीप ॥ ११ ॥ बकृतवर्मकद्वीयह्वाता । करिहरिवेरकोमंगठपाता ॥ हमतोहिरसोवेरनकिरहें । तेरेसँगकसकुठहिंअविरहें॥१ दुपतिसोकिरिवेरहिकेसामरचोराजह्विग्हीवेष्वसा॥सत्रहवारचरास्त्रतहारचो।कृष्णसक्टदल्तासुसँहारचो ॥१ ठहुआकुहमरेयहतेरे । तोहिंबचावनवटनहिंमेरे ॥ तवज्ञतपन्वाअतिदुखपाई । जायअकूरहिंगिरासुनाई एमहित्तमसरुभटकृतवर्मो । मोहिकरायोकुत्सितकर्मो ॥ करहुनतुमकसमीरिसहाई । मार्रोहमोकोअवयदरा

दोहा-तवअक्रवोछेवचन, नहिजानहिमतिमंद ॥ १८ ॥ सिरजतपाळतत्तंहरत, यहिजगकोयदुनंद ॥ अनकीगतिविधिज्ञावदुनजाने।तिनसोंकसविरोधहमठाने॥१५॥सातवर्षकेजेयदुराहीइककरसोंछियज्ञेछउठाई १ तेनकोबारवारपरणामा । कृष्णअनेतआदिअभिरामा ॥ तेरेहितहमनहिमरिजेहें । प्रश्वसोंकहपरायविजेहें॥१ उठमेरेगृहतेमतिमंदा । मोहूँकोकाँसतिनजफंदा ॥ तवशतधन्वाअतिदुखपाई । अक्र्रीहमणिदेपछिता हस्तारहकचपळतुरंगा। आग्योपुरवकाँपतअंगा॥ १८ ॥ शत्यनमाआगनस्रुधिपाई । हुत्रथयहिरामहुँयदुरा

दोहा-क्रातपन्नापीछेल्गे, कीन्हेंकोपअपार । कहँभिरिकेंहैभागियह, असमनकियेषिचार ॥ १९ ॥ क्रातपन्नाभाग्योक्षतयोजन । आयोजविह्यनकपुरवपना॥तन्तुरंगमरिगोतिहिटाम।गयेपहुँचियदुपतिअरुराम निर्रातकुणकोअतिभयपाग्यो।पेदल्कातधन्नात्वभाग्यो॥२ ०॥स्थतेकृदिदौरिगिरिधारी।हन्योचकक्रातपन्यिह्म गिरचोषर्राणमहँगोकटिक्शीक्षा।आयतामुद्धिगयदुकुल्द्रशा॥ताकेवसननमाहँमुरारी।मणिकोहरनलेपिवारी ॥२ जवमणिमिकीनतवगोहरायो।बङ्क्षाग्यहमस्तननपायो॥क्षात्यनकोहन्योय्थाँहीं।मणिथरिकायोयहणुहमाँहीं

दोहा-सुनतवचनश्रीकृष्णके, कीन्द्वींरामिवचार । मोहूँसींचोरीकरत, चंचटवंपुनमार ॥ असिवचारित्यतेगोहरायो । भटीभईजोहतननपायो ॥ यहमणिअपनेपासनल्यायो । नगरीमहँकाहूँदेआयो तातेयदुनगरीतुमजाहू । खोजिङीजियमणियदुनाहू॥२३॥तुमविदेहकोचहँनिहार । मोहिजनकल्लागतअतिष्य असकहिरपंदनतिजयटरामाश्रम्सतित्वयेजनककेषामा॥२८॥सुनिविदेहबल्भद्रअवाई । छीन्द्वीयुरवाहरअग्रअ पूजनकीन्होंविविषित्रकारा । प्रेमसहितपुनिचरणपलारा ॥ पुनिरामहिगुहगयेछेवाई । तहँकीनीवहुविधिसेवका

देहा-चसतभयेकछुकालतर्, अतिमोदितवल्याम् ॥२५॥ दुयोधनतर् आर्येक, करिचरणनपरणाम् ॥ सिर्सागदाविद्यावलपाँहीं।कियसतकारजनकतेहिकाँहीं २६उत्तक्षतपन्यहिमारिम्ररारी।तासुवसनमहॅमणिननिहारं चित्रस्यदनद्वारकेसियारे । सितभामासोवचनउचारे ॥ हममारेक्षतपन्यहिष्यारी ॥तासुपासमेमणिननिहारी॥२ असकहिष्ठतिसञ्जानितकेरो । प्रेतकर्मकरवायपनेरो ॥ वसेद्वारकामहँसुखपागे । मणिकोसोजकरावनलागे ॥२ क्षतपन्यावपस्त्रवीरिहपाई । कृतवर्माककृरहेराई ॥ भगेद्वारकातेदोजनीरा । काङ्गीमहँदोजनसञ्जीरा ॥ २९

दोहा-यदुपुरतेजबतेगये, काङ्गीकहँअकूर । होन्छगेतबतेतहाँ, महाउपट्रवकृर ॥ ३० ॥ असकोटकहँमुनीशमहीशा।नानाँहनाँहमभावजगदीशा॥होटजामुनामाँहतेमंगछ।तहरिजहँतहँकीनअमंगछ॥३ वाराणसीदेशहककाछ। । अनावृष्टिभदुसदकराछ। ॥ हृहैवृष्टिश्वफल्कहिंआये । काशिराजअसगुनिसुसपाये **द्देशफल्कार्दे**ज्याहिकुमारी । गमनतितनिहिन्नष्टिभेभारी॥गांदिनिनामसुताछविवारी।सोअक्रकेरिमहतारी ॥३ जु**र्हेजर्दे**जातरहेअक्रुरा । सोइप्रभावचनतहँजळपुरा ॥ प्रगटेनीहितनदेशनमारी । होइनकछुडतपातहुभारी ॥३

दोहा-असवृद्धनवाणीसुनत्, यदुपतिकहँअसवैन। यतनैभरकारणनहीं, मणिहुँविनादुसऐन् ॥
अक्कित्तहेयदुपतिचारपठायो । काज्ञीतेअकूरवोछायो ॥ करिसतकारवचनकहप्यारे।तुमअकूरहोककाहमारे॥३१
सबकेमनकेजाननहारे । पुनियदुपतिअसवैनउचारे ॥३५॥ ज्ञतधन्यातुमकोमणिदेके । भाग्योहततेअतिभयंकें ककाप्रयमहमजान्योसोई । पेतुमस्रोतवराख्योगोई ॥ ३६ ॥ सत्राजितकेनाहिकुमारा । प्रेतकर्महमिकयोअपारा अहैअचित्तहमकोधनताको॥३७॥पेतुमराखोरत्रप्रभाको ॥ ब्रह्मचर्यधारपुजनकरह । तासुजनितधनसव्यर्गह

दोहा—यद्दीस्यमंत्तकदेतुर्ही, दैकलंकमोहिराम । ह्वैज्यसिमिथिलापुरी, वसेजनककेषाम ॥ ३८॥
'वैतुमद्दमकोदेहुदेखाई । जामेंममकलंकिमिटिजाई ॥ जोयहकहडुनहेहमपाँही । मिल्योतोअसधनकहँतुमकाँही
करहुयज्ञरिचसुवरणवेदीविदुद्क्षिणाद्विजनअसेदी॥३९॥सुनिअक्रअसयदुपतिवानी।मधिदरवारस्यमंतकआती।
स्रोलिकसनतीर्हिदेखोदेखाई।रह्मोपकाशसूर्यसमछाई॥४०॥हारिमिणकोसवजननदेखाई। अपनोदियोकलंकिवर्ति
प्रिमिणअक्र्राहिक्हँदीन्ह्यासकल्सभासद्जयजयकीन्ह्या।जोकोलस्यमंतकगाथा।करतपाटअतिभेगहित्र

दोहा—ताकोदुखनशिजातहै, अपकीरतिनहिंहोह । सकलभाँतिमंगललहै, करहुनसंशयकोह ॥ <sup>१२ ॥</sup> इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरग्रराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनियो दशमस्कंथे उत्तराधे सप्तपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५७ ॥

दोहा-दुपदगेहमेंत्रगटभे, पाँचौंपांडववीर । आयेहस्तिननगरमहँ, दुपदीयुत्तरणधीर ॥ सोम्रानिपरममुखितयदुनाथा।सात्मिकआदिकछेयदुसाथा।।हस्तिननगरगयेयदुराही। १।।हरिआगमपांडवप्रिपारी सोम्रानिपरममुखितयदुनाथा।सात्मिकञादिकछेयदुसाथा।।हस्तिनगरगयेयदुराही। १।।हरिआगमपांडवप्रिपारी ॥ नेत्रसिद्देतसञ्ज्ञित्वर्धार्थे । भरिअगमानिहेतुद्धत्आये ॥ जेत्रेहंद्रीप्राणहिपार्हे । चेतनहींहिसकळमुख्छार्हे ॥ निर्द्वापारी । निर्दाणकियाद्वापारी । स्वपांडवअतिभयेप्राली । त्रयपारियास्त्रम्याद्वीयाद्वापारी ॥ अ। भ्रम्यमिछेसवपकहिंवारा।अनुचित्रविवत्वर्वाप्तिम्याप्तिमारी ॥ अ।। अ।। अ।।

दोद्दा-पुनिपांडवअपनेअयन, यदुपतिकहँपधराय । यूजनकीन्देंत्रेमभरि, सिंह्यसन्वेटाय ॥
पुनिद्रोपदीपरमसुकुमारी।छिज्ञतयदुपतिनिकटिसधारी॥भद्मदेपद्वंदनकीन्द्रों।अपनोजन्मसफ्छ्युनिछीन्द्या ॥
पुनिपांडवसात्विकटरछाई । यूजेसादरतिहिंवेटाई ॥ पुनिपांडवनेकरकरमहिक । छिपवेटायवेनम्डकृषि ॥
पारवारयदुपतिमुखदेस । धन्यधन्यअपनेकहँछसे ॥ ६ ॥ पुनिप्रसुकुतिनिकटिसधारे । करिवंदननिनिव्हरी ॥
पारवारयदुपतिमुखदेस । धन्यधन्यअपनेकहँछसे ॥ ६ ॥ पुनिप्रसुकुतिकटिसधारे । क्रिवंदननिनिव्हरी ।
द्वारित्वहँदियेळगाई । पृछीविविधभाँतिकुञ्च्हाई ॥।। यदुपतिहँद्वछीकुञ्चल्या । प्रमृविवशस्त्रकृतिवादी ॥

दोहा-भेषेविछोचनसज्छयुग, भरिआयोगछतास । प्रमुविक्शक्ष्यलात । प्रमुविक्शक्ष्यला । प्रमुविक्शक्ष्यला । प्रमुविक्शक्ष प्रमुविक्शक्ष्यला । प्रमुविक्शक्ष प्रमुविक्शक्ष प्रमुविक्शक्ष प्रमुविक्शक्ष्यला । प्रमुविक्शक्ष प्रमुविक्शक्ष । प्रमुविक्शक्

देहिन-नाकोषोगीयोगवट, दुर्जनपावतनोहि । सोदरङानप्रश्चरावरो, भिकयहनदगर्मीहि ॥ १९॥ पर्मराज्येश्वरित्रभुषानी । मोहितभ्षेपरमियपानी ॥ भूपविनयसुनिरमानिवासा । कियनिवासपायस्वीम्ना तिगारितामिननापानिज्ञदुर्शनदेकियोसनाया ॥१२॥ एकसमययदुर्नदनकोही । उञ्चलनवहिस्यहर्नामा। -शिरपारिवरपीग १३गजनैरटहितगहनगैभीसा।व्याटमृगनम्यकाननयोसातहँप्रवेशकियपीठिकिसीस १४ तहँखुळिखेळनळगेशिकारा । अर्ज्जनअरुवसुदेवकुमारा ॥ इनेवायअरुरोझवराहा । सामरहरिणमहिषम्मगनाहा ॥ दोहा-लङ्गीस्याहीशशकहिन, ॥ १५ ॥ जानिपर्वदोज्वीर । शुचिआमिपजनहाथदे, भेज्योजहुँनुपर्धार ॥

तहँदोडवीरनटगीपियासा।थाकिगयेअतिपरेप्रयासा॥तवगमनेयमुनासरितीरा ॥ १६ ॥ कीन्हेंपानसुधासमनीरा ॥ वदनभोइकरचरणपखारे । शीतरुछायापामनिवारे ॥ तहँइकसुंदरिरुखीकुमारी । यसुनातटवैठीतपधारी ॥ त्वअर्जुनसोंकहयदुराई । पूँछहुकुँषरिकाँहिंढिमजाई॥१७॥जायकुमारीनिकटिकरीटी।पूछन्छगेनयनखँजरीटी१८॥ सहोकोनितुँकसहतआईकिहिहिततपथारेचितलाई॥ हमाँहजानिअसिपरतकुमारी। तुमतपकरहुकंतहितभारी॥

दोहा-जनपारथपूछतभये, मेदमंद्गुसक्याय । धन्याकन्यातवतुरत, दीन्ह्योंवचनसुनाय ॥ १९ ॥

कालिंद्यवाच।

हमहिंभात् सतापन पारी।त्यहिंहितकरहुँतपस्याभारी ॥ होहिंहमारकंतिगरिपारी।दूजीनहिंअभिलापहमारी॥२०॥ मिरहों बरुवरिहों नहिंदु जो। विनहारिजन पद्वि। धारी वपू जो।। २ १ ॥ कार्लिट देहिना महमारा। पितु विरच्यो जल्छ माहँ अगारा। जवलोंमाधवनहिंबारिलेहीतवलोंइततेहमनहिंजेहें ॥ २२ ॥ तबअर्जनहरिपहॅंफिरिआये । कालिदीकेवचनसुनाये ॥ तवयद्वरकरिक्रपामहाई।कार्छिदीनिजरथैचढ़ाई॥नृपतिनिकटअर्जनयुतआये।छलतयुधिष्ठरअतिसुलपाये॥२३॥

दोहा-विञ्जकर्माकोवोलिपुनि, दियञ्चासनयदुराय । पांडवपुरअनुपमरचहु, निप्रणाईसरसाय ॥ यदुवरकोशासनक्षेपाई । दियोअनूपमनगरवनाई ॥ २४ ॥ तहाँवसेकछकाल्खरारी । दियोपांडवनभानँदभारी ॥ अर्जनसार्थिद्वेयदुराई।खांडावनदियअग्निजराई॥२५॥धजुतुर्णारदियशिक्षिद्वेराजी।स्थुअभेदकवचहुसितवाजी २६ जरतवचायोमयदानवको । र्चीसभासोसुखप्रदसवको ॥ जीनीसभामाहँकुरुराई । दुर्योधनजल्थलभ्रमपाई ॥२०॥ माँगिविदापुनिपर्मराजते । भौरहुसबसुहृद्दनसमाजते ॥ सात्यकादिवीरनसँगठीन्द्राद्वारावतीगमनप्रसुकिन्हें॥२८॥

दोहा-नगरआयञ्जभलप्रमें, कालिदीकोव्याह । करतभयेविधिसहितप्रभु, पुरजनल्हेजछाह ॥ २९ ॥ विद्रऔरअनुविद्रसुवेज्ञा । रहेअवंतीनगरनरेज्ञा ॥ रहेसुयोधनक्वज्ञदोऊ । तिनकीभागृनिछेनचहसीऊ ॥ द्योधनवोल्योतिनपाँही।यदुवरकोव्याहहुतुमनाँही॥हमहिंव्याहितुमदेहुकुमारी।करहुनयदुवरकोभयभारी ॥३०। नामित्रनिद्रहिजाको । त्रिमुननमॅअनुप्रपुताको ॥ ताहिस्ययंत्रमध्यमुरारी । दुर्योधूनदेसतपनुधारी॥ हरचोमित्रविद्रियदुराई । सबभूपनकोगर्वनज्ञाई ॥ ३१ ॥ धर्मधुरंघरअवधअधीज्ञा । रह्योनमित्रतिनाममहीज्ञा ॥

दोहा-कन्यासत्यानामकी, परमत्रभाकीजासु । भूपतिऐसोप्रणिकयो, करनस्वयंवरतासु ॥ ३२ ॥ जोकोउसातवृपभमदवरि । तीसनशृंगमहावरुपरि ॥ नायुँहनकोएकहिँवारा । देयस्रतासोभूपकुमारा ॥ यहप्रणसुनतपमंडहिंछाये । भूपकुमारअव्यष्टरकाये ॥ नाथन्छगेबुपभइकवारेबिपभग्छीतिनकहुँहनिहारे ॥३३॥ सुनिप्रणश्चयभूपकोभारी।अवधन्गरगयनेगिरिधारी॥चल्योक्षंग्महँकटकृम्दाना।चल्योसन्यसाच्धिरुख्गृना॥३२॥ सुनिअवधेक्षकृष्णआगमन् । मान्योसकळअभंगळदमन् ॥ छीन्हेकछुचळिकैअग्रुवानी।सादरप्रभुहिंऐननिजआनी॥

दोहा-भीतिसहितपूजनिकयो, कोञ्चलेशमतिमान । धन्यभाग्यअपनोग्रनो, वारवारहरपान ॥ ३६ ॥ त्रहाँद्वरोखनतेषुकुमारी । सत्यानिरस्ततभयगिरिषारी ॥ टिल्मोदितअसटगीमनावन।मोपतिरोहँपतितकेपावन॥ विश्वास्य विश्वचार्यातीयद्वनायकनायकहोवे ३६जिनकेपद्पेक जरजकाँही।विधिशिवस्मापुरहिक्तिसमाही ॥ पारुक्षम् । । छीट्राक्ररहदेहुअह्टादा ॥ ३७ ॥ पुनिद्दिर्सोबोल्योअवपेशा । कदाकरींप्रपुदेदुनिदेशा॥ रासन्पर्महेहुमस्यादा । छीट्राक्ररहदेहुअह्टादा ॥ ३७ ॥ पुनिद्दिर्सोबोल्योअवपेशा । कदाकरींप्रपुदेदुनिदेशा॥ हेनारायणहेजगदीज्ञा । सवविधिपूरणईज्ञुहुँदैज्ञा ॥ मेंट्युकहाकरनकेटायक। तुमसम्विधिसमस्ययदुनायक॥ १८॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-तवसिंहासनमें उसे, मेपसरिसगंभीर । कोशुरुपतिसोंकहतभो, विहेंसिक्चनयदुपीर ॥ ३९ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

्राभागाञ्चा । मेंधुरंपरजेनृपञ्चर्हा । यावतिनहिनिदाकविकहरी ॥ तद्मपिमेंतुवश्रीतिनिदारी । मौगट्टैंनुपराविक्क्यारी ॥

न्यामोलतुम्हेंनहिंदेहें । वचनपूरकरिद्रहितालैहें ॥ जनयदुनंदनआञ्चयखोले । तनअवधेशपुदितपुनिवोले॥४० राजीवाच ।

मसेवरवरकोजगमाँही । देहुँजाहिमैंसताविवाही ॥ ग्रुणनिधितम्हरेखरमहँकमळा।करैनिवासिरांतरअपळा॥४१। मिक्येएकप्रणभारी।राजमुतनवळचहद्वँनिहारी ॥४२॥सातवृपभयेअतिवळवारे।येवहराजमुतनकहँमारे॥४३॥

दोहा-एकसाथवृषसातद्भन, जोनायद्भयदुनाथ । तौकन्याधन्याभई, मैंहैगयोसनाथ ॥ ४८ ॥ कौश्रुखपतिप्रणसुनताविज्ञाला । मनमहँकियोविचारकृपाला ॥ ऐसेखेळबहुतहमखेले । व्रजमहँगोपनसंगनेवेले ॥ भस्युनिकस्योकठिनकटिफेंटो।उठेआञ्च**रुषुकारजसेटो॥सात**रूपधरितहँयद्वनाथा।नाथेसातवृपभइकसाथा॥४५॥ चौंचिद्राममहुँचुपढिगराये।सातहुबूपभनगर्वनञ्चाये॥खेँठेदारुबूपभिजमिवारुक।तिमिवाँघेंबूपभनयदुपारुक॥१९॥ अवधनरेशभीतिअतिछाई । दीन्हीन्याहिसुतायदुराई॥िछयोक्कॅवरिकहॅहरपिविहारी।वेदविधानसकछिनरधारी॥४९॥

दोहा-मतिमानीरानीतहाँ, पायकृष्णजामात । धन्यभाग्यअपनीग्रनो, आनँद्डरनप्तमात ॥ ४८ ॥ बजेइांखनीवृतिहुनगारे । द्विजनरआशिपवचनउचारे ॥ नगरनारिनरआनँदपाये । ध्रूपणवसनसाजिसवआये॥४९॥ दुश्सद्स्रदियेषेनुभुवाला । त्रेसहस्रयुवतीमणिमाला ॥५०॥ नीहजारहार्थीमद्माते । रथनवलासरिहतसुतमाती दियोकोटिनवचपळतुरंगा।दियोपद्मनवभटजयजंगा ॥५१॥ सुतासहितयहुनंदनकाँहीं।दियचढुायनुपस्पर्नुणाँही। प्रेमनिक्टरगयुद्ज्छढारा।रह्योनतजुक्रतनकसम्हारा॥यहिविधिदंपतिकहँअवधेज्ञा।विदाक्रियेछहियुद्तारिक्॥

दोहा-तवजेसातहुवृपनते, होरराजकुमार । तेयदुपतिकोव्याहसुनि, करिकैकोपअपार ॥ किमिटेजेंहैकू प्णकुमारी । असविचारसिगरेथनुधारी ॥ मारगरोकिखड़ेभेधेरे । बहकारेनटभाटनकेरे ॥ ५३ ॥ छोड़ेसकलविविध्विधिवाना 🚶 छायल्ड्यदुसैन्यमहाना ॥ तवअर्जुनगांडीवटँकोरा । छोड़ीवाणधारभृतिघोष ॥ पुक्तिह्वारस्वनकहँमारे । औरद्धुसकछकटकसंहारे ॥ जेवाँचेतेगयेपराई । जिमिन्नगवनकेहरींडेराई ॥ ४९॥ छेदायनअतिश्यसुख्छाये।यदुपतियदुनगरीक्हँआये॥छ्ह्योमोदअवधेश्रक्षमारी।अईङ्गणकीअतिश्रथणारी५४॥

दोहा-श्रुतिकीरितफूफुसुता, भद्रानाकोनाम । केंकेदेशहिसोभई, रहीसोछिविकीधाम ॥ ताकेभातासकलमिलि, कृष्णहिकियोगियाह । लायेयदुपतियदुनगर, पुरजनलहेवछाह ॥ ५६ ॥ भद्रदेशमृहिपाटकी, सुताटक्ष्मणानाम । शुभन्दक्षणतेलक्षिता, सक्लअंगअभिराम ॥ ताहिअकेलेनायहरि, हर्योस्वयंवरमाहि । जिमिषियूपसमपतिहरयो, रोकिसकेसुरनाहि ॥ ५७ भोगामुरकोमारिक, भौरोसहसननारि । लायेयदुपतिभयनमहँ, ज्ञीलसुछविमुकुमारि ॥ ५८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेद्दार्श्राविद्वनाथर्सिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चायिकारिरचुराजसिंहज् देवकृते भानन्दाम्बुनिपो दशमस्कंपे उत्तरार्थं अष्टपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५८॥

दीदा∽ऱ्याससुवनकेवचनसुनि, तहँसुनिमध्यसमाज । भौमकथाकेसुननको, कह्मोपरीक्षितरात ॥

राजोवाच । रापाना च । भौषामुरनेहितिधिद्यामारचो।छेबहुतियद्वारकेसिपारचो॥यहाँचिविकमविकमभारो।भोसोंमुनिछिपायनहिंगती। मनिकम्बन्धिनेहित्साम्बन्धः नेविक्त सुनिङ्गपतिकेवनसुदावन । वोटिवनव्याससुत्तपावन ॥ १ ॥

श्रीशक उवाच ।

न्नासुक उनाच । कृपर्भोषामुख्यस्ताना । कीन्द्रोंसुख्यनिषुस्हिष्याना ॥ देवनजीत्योविनहिश्यासा । शकछत्रहीरिट्यभन्पत्न सुपर्भोषामुख्यस्त्रान्त । कीन्द्रोंसुख्यनिषुस्हिष्याना ॥ देवनजीत्योविनहिश्यासा । शकछत्रहीरिट्यभन्पत्न ोद्रनारिकदिनिककुंडट।जीनिककटअम्रावनिमंडटामुग्युरविजयवज्ञायनिशाना।माग्न्योतिपपुरगीप्टिन ोरजविभयदुरारि । गुजविड्सावनीसिपारे ॥ दोहा-सितभामाकेभीनमें, मोदितरहेमुकुंद । द्वारपाछतहँजायके, कीन्हीविनयअमंद ॥ नाथहंद्रठाढ़ेदरदाजे । आपभेटहितमणिगणसाजे ॥ ज्ञासनहोहतोसभासिपारे । नातोखड़ोरहेपभुद्वारे ॥ द्वासवआगमसुनियदुराई । कह्योल्याइयोदेगिबोलाई ॥ नाथवचनसुनिद्वारपधायो । वासवकहँहरिढिगपहुँचायो ॥ हंद्रहिंदिठिप्रणामप्रभुकीन्ह्यों । सिंहासनआसनहितदीन्ह्यों ॥ पूँछनल्गेनाथकुज्ञलाई । तववासववोलेदुखळाई ॥ भोमासुरहमकोदुखदीन्ह्यों । कुंद्रल्मातुछज्ञममलीन्ह्यों ॥ अरणागतहमभयेतुम्हारे । रक्षकतुमविनकीनहमारे ॥

दोहा-प्रशुवासवेकवचनस्रिनि, कह्योगंदस्रसक्याय । कतअनाथइवशोचह्, हैममजेठेभाय ॥ मोदितह्वेअवसदनसिधारो । देखहुवासवयुद्धहमारो ॥ सुनियदुनाथवचनसुरतपाई । सुरपुरकोगमनेसुरराई ॥ २ ॥ तत्रयदुपतिखगपतिर्हिवोद्याये । गमनकरनकहँमनमहँठाये॥तवकरजोरिकहीसतिभामा।हमहूँनाथठखबसंयामा ॥ हरितथास्तुकहिआयुध्धारे । प्रियासहितभेगरुड्सवारो॥भौमनगरगमनेयदुराई । खगपतिक्षणमहँदियपहुँचाई॥३॥ प्रथमकोटपर्वतकरयोरा । गदामारिताकोप्रसुकोरा ॥ इजोशस्त्रनकोटनिहारचो । ताकोवाणनवर्धिविदारचो ॥

दोहा—तीजोज्ञ चौथोअन्छ, पँचर्योमारुतकेर । मारिमुद्दर्शनचकते, नार्योछगीनवेर ॥ छठ्यों मुखानवकीफाँसी । नंदकतेयदुवरतीईनासी ॥ ४ ॥ कियोशंखकीशोरकठोरा । फूटिगईनहँतीपकरोरा ॥ कोमोदकीगदागहिमारी । शहरपनाहफोरिप्रभुडारी ॥५॥ सुरदानवलामाज्ञ माँही । सोवतरह्योशंककछुनाँही ॥ शंखशोरमुनिपरमकठोरा।भाष्योमुरदानवजतिषोरा॥ङख्योषुरुपतिययुत्तृहकमुंदराखगमहँचडचोभानमनुमंदरद्य॥ छिपन्निश्चल्डकमदाकराछा । मनुमगटीपञ्चानञ्जाला।भुरदानवहरिसन्मुखपायो।मनहँचहतिश्चवनकहँखायो॥

दोहा—पंचवदनविकराळसति, कज्जञ्जेळज्ञरीर । खड्डेकेज्ञहगकूपसम, ळखिछुरहोहिंअधीर ॥ ७ ॥ छंदगीतिका-अहिसरिसखगपतिनिकटचळ्ळितिविकटमारित्रिज्ञळहे।पुनिज्ञोरयोरकठोरफीन्छोंपंचमुखनअवळहे।

गातिका जाहतारत्त्वा पति प्रविध्यातिका विभाग का विभाग का विभाग का विभाग का प्रविध्यातिका का विभाग का प्रविध्यातिका का विभाग का वि

वस्विभावसुवरुणअरु, श्रवणताम्रनभस्वान । अंतरिक्षयेसातहुँ, कियरणकोपिपयान ॥ छद्भु ॰ रह्योभौनसेनापतीपीठजो।दियोसंगरेमेनहींपीठिजो।कियोताहिआगेसवैकोपिकै।वडीसैन्यसाजेरणैचोपिकै॥ सर्वेक्टप्पकेसन्मुत्यप्राइके । तजेवासभारीठिगेशाइके ॥ गदाञ्जाकितेगोश्ररेग्रुट्हे । हनेयुसटोतोमरोतूट्हे ॥ विटोकेहरीद्यास्त्रकोशावते । तजेवाणभारीबड़ेचावते॥कियहेंतिटसेसवेग्रुस्त्रको।टियोफेरिभासीमहाअस्त्रको॥१३॥ इन्योपीठिकोजीसुरेपुत्रने । कटेवाहुकीशिसुजावमेन ॥ गयेवक्वारेपम्पेनको । दुर्गहीसहारचोसवेसन्यको ॥

दोदा-नेबाँचेतेभागिगे, भौमामुरकेपास । अँगकाँपताविनतीकरी, भोप्रभुमहाविनास ॥
पकपुरुपपर्काचिद्वआपो । सुंद्राद्वारिसंगर्भेटायो ॥ सासाताँकोटनकोफोरचो । सुरकोमारिदैत्यमदमोरचो ॥
पीठिपहितमुरकेमुतसाती।बाह्यदिसेनासहितानपाती॥मुनिकोपितभोषराकुमारा।सववीरनकोआक्रुहँकारा ॥१८॥
टेमदमुत्तमतंगहुनारन । भौमामुरिनिकस्योरणकारण॥टस्योगरूडपरतिययुतकुप्णै।रिवपरचपलायुत्तवनकुप्णै॥
दिकिहँटसिसोहँस्योठटाई । यहकोञायोर्स्याँगवनाई ॥ नारीसंगविद्यंगसवारा । चारिवाहुपारहिथारा ॥

दोहा-भौमासुरबोटतभयो, सिगरेभटनसुनाइ । यहिकामीकोमारिकै, तियकोछेडुछुडाइ ॥ भौमवचनसुनिभटससुदाई । मारेहरिकहॅतोपटगाई ॥ आयहुहन्योतोपकरपारी । माँचिरहीरणमहॅपदारी दुकसमानचटेबहुगोटा । वाराँहवारभयोभुटोटा ॥ गोटाटगतगरुहकेशंगा । चूरचुरभेएकहिंसंगा ॥ १ दोहा-नीरजनेनननीरकत्, ढारतिहेसुकुमारि । सुखमछीनममहोतहे, तुवसुखमछिनिहारि ॥ वरवे-केसररंगितसारीकतत्तिदीन । विनाकाछसितअवरकसगहिछीन ॥

भूपणतेविनभूपितअँगदेखात । वेगित्रताबद्धप्यारीजियअकुलात ॥
श्वेतवसनवरवाँपेअकुटीवंक । धरणिसोहावनिकरतीतजिपरयंक ॥
तेरीरोपितचितवनिआयसुनीर । मेरेहियलपजावित्रावित्रायपीर ॥
कसप्यारीनहिंचोलतिकेहिंअपराध । कसबोरिहेमोहिंदुखकेसिंघुअगाध ॥
मंदिविहँसिचितवैरीएकहुवार । करुमेरोहियशीतल्करुदुखलार ॥
अंजनयहमनरंजनभंजनशोक । वहतसिल्लिल्कराज्यपार । हिंचोलतेवित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्रावित्र

दोहा-इाशिपयूपपरणीक्षमा, रतिछविरविजसतेज । तिमितोसॉममनेहहै, तुवरुचिनितवर्षेज ॥ अससुनिप्रीतमकीमृदुवानी । कहतभईमृदुवचनसयानी ॥ मोकहँरह्योआछुठमधोस्रोजन्यॉकपटतोरनिहँचे। कारेकपटीहोहिसदाँहों । प्रीतिरोतिजानहिंकछुनाँहीं ॥ जानीआपरीतिहमधूरी । सुसमहँसुधाहृदयमहँह् चाहहुट्योरनदाहहुमोहीं । जानिपरहुँमेंवावरितोहीं ॥ होगोपिनसँगकेसेठवारी । केसेजानहुँरीतिहमा गोपिनकेपोसेयदुराई । हमहुँसोंकीजतचपठाई ॥ मासनदहीचोरावनवारे । केसेजानहुगुणनहम

दोहा-नालपनेकोरंकजो, होतभागवशरात । ताकोंकेसेहुमिटतर्नाह, अपनोनातसुभात ॥
असकिहसत्रानितल्ली, ढारतिहगजलधार । सुसहिनिपटपटमोटकरि, फिरिचेटीहुसभार ॥
सरिवहोरितिन ओरकिर, वारहिवारिनहोरि । वदनओरचलिकहत्तभे, विरचतिवनयकरोरि ॥
तरोज्ञोकअगममानार । कसकारणनहितासुजचार ॥ भरीज्ञपथतोहिहैत्यारी । जोकारणनहिदेहित्वारी
तपनीचेकरिकानचंदा । सुद्रियोलीमंदहिमंदा ॥ तुमहिदियोमोहिपथमसोहागा । इरचोतुमहितातेदुरलण
सपतेकाधिकमोहिपियमाने । मोकहँअपसवतेल्युजाने ॥ नारद्पारिजातसुमलायो। सोतुमहिवभणिशास्वार्
सोदंगहिजापकीप्पारी । कादेकोसुधिकरहुदमारी ॥ नारदकीन्हीतासुवज्ञाह । सोतुमसुन्योश्रव्यनमाना

दोहा-नारदकानानहर् । अनुचित्रज्ञितन्त्रमा । भीखमाँगियरपरिजये, वनकोनिवसनहार ॥ जाहुरुविमणीनिकटमुरारी।नार्साकियोपीतिअतिभागि॥प्रथमश्रीतियदिममसुधिकिनौतौतपकरनर्सासमाहिती अपनद्वारकामहर्दमेरेदं । तपकारकाननतज्ञतनिद्दं ॥ जोट्टिमानट्यतअपमाना । अपमकोननगतिहित्तात्र अस्पनद्वारकामहर्देमेरेदं । तपकारकाननतज्ञतिवद्दं ॥ जोट्टिमानट्यतअपमाना । अपमकोननगतिहित्तात्र अस्पनद्वारकामहर्दे । सक्ष्यभागिद्वारभागि॥तुमहिद्योद्वार्यभागि॥तुमहिद्योद्वार्यभागि॥त्वार्यम्

दौदा-कंत्रवदीकपटीकटिन, कृषाणकृष्णभाउ। काहेकोळुटिकोजियतु, कोमटपनदेखाग् ॥ धननगरमभाषाकीषानी । मंद्रिपदैनिकदशारमपानी ॥ तुमनोद्दोस्नामिनमपप्पारी । तुमनपीनदर्परेशुद्र<sup>द्रा</sup>री सम्बुक्तट्यनकपनकटोग । वृषानगरानिकनदिपपोगा॥तमाक्रव्हुअपगघदमारी । कामटअद्देशुपार्थी । दिरोदेषद्रमुम्पर्पतिगरे । मंद्रिपक्तिनिक्तिद्वादानदृष्टि ॥ तानकद्वीमत्वमप्पारी । आशुद्धिअपरिनिक्तिकिती । क्षित्रविक्तिकेतिक्तिकेतिक व्यक्तिकिती ॥ वेद्देशिरोभवनटगारी । वृक्ष्यकृष्टिकारवर्षी ।

देहरा-जरगुँदरिकोर्टाक्चनः सङ्गीकोसुरहमस्याय । अवित्रवेषकृतकोतियत्, कमर्नाहरेहर्दराष्ट्र । सर्वेरकारहमस्यापे। । सीकारहादिमसमानछोदायो॥इसहैनयअसमनसदैनति । सबनेआरिकसीरिकिक तवहरिकद्मोकहीअवनीकी । करिहोंसकळरावरेजीकी ॥ यहिविधवीतिगईसवरजनी । आईसवेजगावनसजनी । वंदीगणविरदाविछगाये । लगरववहुँकितमधुरसुनाये ॥ तवउठिकरिमंजनश्चचिनीरा । प्रातकर्मकरिकेयदुवीरा । वेठेसतिभामाग्रहजाई । तहुँआयेनारद्धुनिराहं ॥ सतिभामाग्रुततहुँयदुराहं । यूज्योतिकार्युतसुनिशिरनाई ।

दोहा—नारदपद्धोवनलगी, सर्तिभामानिजहाय । सिळ्ळसुसद्दूरनलगे, छैझारीयदुनाथ ॥ चरणपूजिआसनवेठायो । विविधभाँतिभोजनकरवायो ॥ सुनिआश्चिपछेपुनियदुराई । भोजनिकयोप्रियायुतजाई। पुनिचेठेनारदृढिगआई । त्वऋषीझअसगिरासुनाई ॥ ज्ञासनहोइतोसुरपुरजाहूँ । बोल्योगानसुननसुरनाहूँ। त्वयदुनायकस्रोकरजोरी । सुनुदेवपिविनययहमोरी ॥ कहियोवासवसीअसजाई । आपअनुजनारीमनभाई । माँग्योपारिजातत्वहकाँद्दीं । देहकुपाकरिकरहुननाँहीं॥कृष्णहुँकियतीहिंहित्वहुविनती।कहॅळािक्रोंतासुमेंगिनती।

दोहा-जीरडुबहुविधिभाषियो, सुरपतिसोंससुझाइ । जामेंसुरतरुदेहिमोहि, असतुमिकहोडपाइ ॥ मैंतोवासवकोड्युभाई । ठाठनपाठनयोग्यवनाई ॥ सुरतरुठावनइमप्रणठीन्हें । पूरहोतवासवकेकीन्हें । अवनहिंखोरकद्वीसुखवाता । असतभयेप्रणअयगोपाता ॥ कहिपुनिकियोम्रपानाईकवहूँ।बाठकरह्योनंदपरजवहूँ । पिथ्याजोमेरोप्रणहावे । सकठधर्ममरयादहिंखोंने ॥ पत्रगयक्षसिद्धगंधवां । सुरराक्षसभाविकनेसवां । सर्केनकोडमेरोप्रणटारी । राखिंहमोरसदाभयभारी ॥ कहेहुप्रथमविनतीसुनिमोरी । वारवारवासपिंहनिहोरी ।

दोहा-देइनहींजोदेवतरु, कीन्हेंसामउपाय । तौसुरपतिकोममवचन, ऐसहुदिहेदुसुनाय ॥

देवदेवद्वमजोनिहिंदेही । तोषुनिपाछेअतिपछितेही ॥ गदामारिसुरपतिकीछाती । छेपेहींसुरतरुयहिआँती। बासवसुखनौहींसुनिक्जो । तवममभागमतुमकहिदीजो ॥ बाहुसुनीज्ञज्ञक्केधामा । अवनहिंदेविकंबकोकामा । कृष्णवचनसुनिसुनिसुखपाये । ज्ञचारमणकेअवनिस्थियो ॥ नारद्क्ष्योज्ञक्रद्रयारा । होतरहेअनुपमनटसारा । वैठीचहुँकितदेवसमाजा । ताकेमुध्यसुदितसुरराजा ॥ तहँगंधवमधुरसुरगोप । नाविकम्सराभाववतीये ।

दोहा—नारवकोनिरस्रततहाँ, सिगरीउठीसमाज । दियोकनकआसनसभग, प्रजिबंदिसुरराज ॥ तवनारदसबसभासुनाई । कद्मोवचनसुनियसुरराई ॥ इतकृष्णकोभैवनिआयो । कछुकारजहितनाथपडायो । जीनकृष्णकहँसहितसनेहू । शासनहोइतोसबकहिदेहू ॥ तवसुरपतिबोछेसुसक्याई । कहहुकहहुकाकहँयदुराई । आतिप्रियअदेमीरछपुभाई । बहुदिनमहँताकीसुधिपाई ॥ तवदेवपिकहनसबळागे । यदुपतिचारुचरणअनुरागे । मेहकसम्यगयोयदुन्गरी । रहेकृष्णपुतरानिनसिगरी ॥ प्रभुमेरोकिरकैसत्कारा । कृतकासनपरमोहिंगेठारा ।

दोहा-दियोदेवहुमसुमनमें, हरिकेशीशचढ़ाय । सोसवरानिनटसत्तिद्य, रुक्मिणिकोयदुराय ॥ सोसुनिकेप्यारीसतिभामा । कियोमानजवगेहरिपामा ॥ तवहरिअसकहिदियससुझाई । तोहिदेवहुमदेहींछाई । तेहिदिततुविद्यामीहिपठाये । तुमसोकियोविनयसुखछाये ॥ मोप्रणरासहिंअवपढ्भाई । पारिजातहुमदेहिपठाई । याहीमहिदेसेवोधू । अनुजअसुजतियमिटीविरोधू ॥ सुनतवचनबोल्योसुरईशा । कहिबोतुमअसजायसुनीशा । स्वर्गवस्तुनहिमानुपयोग्र । स्वितननरनस्वर्गसुसभोग् ॥ हरिभूभारस्वर्गजवरेहें । पारिजातकोतरुतपेहें ।

दोहा-गयेदेवदुममहिसुनी, भिटिजँहमस्याद । होईममअपवादअय, पेहेंदेवविषाद ॥ अवसकतनाहुँगसुरछोहाई । मेरेकुछिज्ञकेरभेषाई ॥ धरिणगयेदानवहटिहरिहें । असुरनसाँकेहिविधिनररुहिँहैं । कहाविभ्रतियोरिमहिमाँहा । जोहरिपारिजातङङवाँहाँ ॥ नाराहितदयसुरतरुदैके । रहवस्वगमहँकाधुनिङके । यहतरुहमकोदियोविधाता । केसेदेहिजोरकईताता ॥ पारिजातदेशिविदिष्यारा । तातेशतिप्रियशहेहसारा । भयोक्ष्याअवनारिकापीना । असुवितदिवतिकारकोना ॥ जोहरिपारिजातङेजोहें । तोदेवनसमाननरहेंहें ।

दोहा-कार्चार्काप्रदेमोहिंपर, पारिजातकेदेत । तार्तिमेंदेहींनहीं, सुरदुमनारीहेत ॥ भारजीनमागेटपुभाई । सोटजाहुदेहुतीहिंबाई ॥ केसहुपारिजातनहिंदहें । नारीहितअपयक्षकिमिटेहें ॥ सुनिवासवकेवचनकठोरा । तवनारद्वोल्योबीहिठोरा ॥ ऐसहुकद्दोमोहिंयपुराई । सोतुमकीमेंदेहुँसुनाई ॥ पत्रगक्षसुरदेवगंधर्या । यक्षराक्षसद्धचारणसर्वा ॥ कोउनहिसकेमोरत्रणटारी । सर्केंग्ट्रपानहिवचनरचारी ॥ जोनहिंपारिजातमोहिंदेहे । तोममगदाञ्चकररुँहे ॥ मारिगदासुरहुमरुँऐहीं । सबदेवनकोगर्वनग्रेहीं ॥

दोहा—सुनिनारद्केवचनतहँ, सुरपतिकरिधातिकोप । बोल्योवचनकठोरञ्जति, मानिकृष्णरुगोप ॥ गईनवालकवालकताई । बोलतसुसकिरिचंचलताई ॥ वहवपदमानुपरुशुभाई । मेंमहेंद्रसुरपतिसुनिराई ॥ प्रथमहुँकियोवहुतअपकारा । यहनारद्वसुदेवकुमारा ॥ पावकतेसांडववनजारा । लेअपनेसँगपांडुकुमारा ॥ कियोमोरमसभंगसुरारी । गोपनहितगिरिवरकरपारी ॥ समाकियोगणिकेल्युभाई । अवतोसिहनजातस्रनिराई॥ मानतअपनेसममोहिकाँहीं । सक्योमारिवृजासुरनाँहीं ॥ कहेकहाबहुदेसुनिराई । अवदेसवयहुपतिमनुसाई॥

दोहा—आयदेवहुमछेहिंहत, गर्देमारिगोविंदु । बदेवीरतातोसही, अहेवंशसितहंदु ॥ कामकोपवर्शोहेयदुराई । नारिविवशमितिदियोगमाई ॥ धिगधिगहिधिगनारिनकाँहीं । धिगतिनजेतियवशहिजाँहीं ॥ कामकोपवर्शोहेयदुराई । विवत्तममर्गतिदियोगमाई ॥ धिगधिगहिधिगनारिनकाँहीं । धेगतिनजेतियवशहिजाँहीं ॥ कोहेनवंधुसिरसारिपुकोई । वंधुसिरसमीतहर्नाहंदीई ॥ यदुपतिअवआशुहिंहतआवें । मोहिजीतिसुरत रुछेजांवें ॥ कारिहोंशयमनशस्त्रप्रहारा । वहतोप्रियटधुवंधुहमारा ॥ जाहुजाहुसुनिअसकहिदेहू । आवहिंकृष्णनाहिंसवेहू ॥ सिजआधुधचढ़िगरुडविंहों । करेंआयमापवअवजेगे ॥

दोहा-िवनायुद्धपेहेंनुहीं, अवसुरतस्यदुनाथ । देतोतोमेप्रयमहीं, कहतजोरिजोहाय ॥ वहनरह्वेअसकरत्वमंद्धा । मैतोत्वर्गअधिपवरिवंद्धा ॥ मोतेल्युह्वेभीतिदेखावे । तातेनारदिकिमिसहिनाते॥ आज्ञहियेहीक्षिनतुम्जावहु । हरिकहॅमेरेवचनसुनावहु॥अवसुनिवरनहिकरहुविवादा । अहेनमीहिकछुहर्गवेषादा॥ ह्वेहेवीरतोआञ्चाहिष्हे । विनायुद्धहकपातनपेहे ॥ यहुभाषियोमोरिनयोग् । छल्करिसुरतस्हरवनयोग् ॥ कपटकर्रोहिकबहूँनहिंद्युर्ग । रणमहॅकपटनकंश्रदपूरा ॥ वासववचनसुनतसुनिराई । करगहिगयेहकांतिल्वाई ॥

दोहा-तहँमहेंद्रसींअसकद्यो, भूलिगयोतुवभान । जानतनहिंत्रिभुवनधनी, वैयदुपतिभगवान ॥ जासुप्रकाशप्रकाशितलोका । नाशतत्रद्धांडैनखनोका ॥ मीनकमठकोल्हुनुगराजु । वामनभ्रग्रपतिरमुङ्गराजु ॥ अवहैंयदुकुलकमलदिनेशा । तुवहितवहुवपुपरचोसुरेशा॥सहस्रजांखितुवदेखनकाँहीं । देखिनपरतप्कहुनमाँहीं॥ परमात्मासांकरेविरोधू । वोधहुवोधनहोतअवोधू ॥ तबसुरपतिप्रतिमान्यो ॥ परमात्मासांकरेविरोधू । वोधहुवोधनहोतअवोधू ॥ तवसुरपतिप्रतिमान्यो ॥ यहसवसत्यजनहामगयो ॥ पेमोरमननेकुनआयो ॥ विनायुद्धजीतेयदुराई ॥ सुरतस्पेहैनहिस्निताई ॥

दोहा-छिसिमवनाकोमदमहा, मायानशत्तिहिमानि । मनमहैसुदितसुनीशभो, युद्धहोनसितजानि ॥ सुरपितसिँछैसीससुनीशा । गमन्योआञ्चलहाँ नगदीशा॥द्वारावतीआयतपथामा । देख्योप्रश्चितिहतसिमाना । युद्धनेदनउठिवंदनकोन्द्वों । परमअनंदननंदनदीन्द्वों ॥ पूछ्योफिरिमंदसुसक्याई । किस्येकहाकह्योसुर्राह ॥ व्यवनारद्योछेअसवानी । सुरपितगर्वनजाइयसानी ॥ देहेदेवदेवद्वमनाहीं । विनागदाछगेउरमाही ॥ असकहिस्रानिप्रनित्तकछस्रायोगोनानवचनवासवस्रस्यायोगो।त्वअसवोछेरमानेवासा।छस्र्हुआछस्रुनितमरतमाना

दाहा-किश्योद्धानितुमनाइकै, सनगहोहुसुररान । पारिनातकेहरणहित, आवतहेँयदुरान ॥
सुनिनारदपुरसदनिसपरि । वासवसोंहरिवचनउचारे ॥ सोरननीकरिशयनसुरारि । नागिभोरसंध्यानिस्पारी ॥
स्रान्तमांअसवचनउचारे । ठावहुरथहमनाहिंशिकारे ॥ दारुकठायोतुरतिहस्यंदन । भयेसवारआशुपदुर्नद ॥
सात्यिककोषुनिर्ज्योचदाई । पुनिष्रधुप्रहिंशकहोनोठाई॥खेळनचळहुशिकारकुमारा।ममसँगकरियोविधिनिर्विहारी
सात्यप्रकृतकहोकरनोरी । तवर्गतिनाननमितिनहिंसोरी ॥ चिठहोंनाथआपकेसंगा । क्रिहोंपष्ठकितना

दोहा-तवयदुपतिनिजपुत्रको, रथमेंळियोचडाय । रेवतिगिरिमेंजायके, मृतहिकहाोचुझाय ॥ तवलिरथराख्योयहिठाऊँ।जवलिश्कहिंजीतिनथाऊँ।असकहिगकडहिंसुमिरणकोन्सों।सोहुवआयवरणविद्याते सात्यिकयुत्वसुदेवकुमारा । पक्षिराजपरभयेसवारा ॥ चट्नहेतुपुनिस्रतहिंबोळाये । तवप्रयुक्षकहेसुवर्धाने पतिसंगहिजहें । आपप्रतापतापनहिंपहें। । असकहिमायायानवनाई । नह्मोसुनंगमहाभवत्। ्णअसंडकोदंडप्रचंडा । पहिरचोकनचक्रीटनरिवंडा ॥ कह्योक्कण्णसोंक्रप्णकुमारा । चल्हुनाथजहँहोयिनचारा॥

दोहा-तवगरुड्हिंशासनिदयो, आशुहितहँभगवान । पहुँचावहुअमरावती, करिकेवेगमहान ॥ ऽहिप्रभुशासनसुखितखगेशा । चल्योअनिछतेअधिकनरेशा ॥ सक्योनदेखिबीचमहँकोई।मनसमगयोशऋपुरसोई॥ ।सिहिंगरुडपक्षमहँछागे । प्रद्युत्रहुगमनेसुखपागे ॥ नंदनवनयदुनंदनजाई । पारिजातकोछिखुसुखपाई ॥ ।हँदेल्योसुरपतिकेयोषा । सुरतरुकहँकीन्हेंअवरोषा ॥ आयुषधरेअनेकप्रकारा । पारिजातकेहेंरखवारा ॥ तेनकेदेखतदपटिसुरारी । छियोदेवहुमहुतेचखारी ॥ धरचोब्रह्मपतिपक्षीपतिपर । डरहुनसुरतरुअसकहँयटुवर ॥

दोहा-जाननहितसुरनाथके, गरुडचढेयदुनाथ । नगरप्रदक्षिणकरतभे, सात्यकिनिजसुतसाथ ॥ सात्यिकचहुँदिशिकदपुकारकरि । पारिजातहरिटियेजातहरि ॥ रहेजेपारिजातरखवारे । तेवासवसेजायपुकारे ॥ पक्षीचढेपुरुपत्रयआये । हरचोपारिजातिहिमदछाये ॥ नाथरावरीभीतिनमाने । ठियेजातसुरतरुग्ठछाने ॥ सुनिमहेंद्रकरिकोपमद्दाना । पेरावतपरचढिवछवाना ॥ ठियोसंगमहेंपुत्रजयंते । प्रवरसखाजेहिंभोजभनंते॥ सुमतचहयोमतंगमद्दाना । पोछेषुगछवीरसुगजाना ॥ आवतवासयनिरस्विसुरारी । पूरबद्वारखड़ेघतुधारी॥

दोहा-निरित्तिमहेन्द्र वर्षेद्रको, बोल्योवचनकठोर । पारिजातमेरोहरची, डरचोननंदिकशोर ॥ तवमधुसुदनकहँसुसुक्याई । माँग्योअजुजवधूतुवभाई ॥ पारिजाततातिङैजातो । वृथामोहिंसुमकतअनखातो ॥ । वासववचनकोपितववोछा । मेरोवछमनमहँनहिंतोछा ॥ पारिजातछैजाननपैद्दो । यवभरनहिंवीरतादेखेँहो ॥ दैमेरोछोटोतिभाई । छेद्दिसस्त्रतेमथमचछाई ॥ धुनिछसुविक्रममोरमद्दाना । परिदेकछिनआजुविजाना ॥ मारहुमारहुगवासुरारी । सफछप्रतिह्नाहोहतिहारी ॥ तवसुकुंदशारंगुङँकोरा । भरचोभयावनसुरपुरशोरा ॥

दोहा-जैसायकतीलनतरत, मारचोमायमतंग् । फोर्स्क्रिमञ्चरकढिगयो, भोगजश्वेतसुरंग ॥ छंद-तवकोपिवासवविशिख्छेबद्दुविहँगपतिकेशिरहन्यो । तिनवासुदेवह्रवीचकोटिवितानयाणनकोतन्यो ॥ प्रनिशकशरसद्सानमारिम्ररारिशरकाटतभयो । आरंगअरुमाहेंद्रधनुकोशोरित्रभवनमहँछयो॥ तहुँजानिपितुसोंछरतहरिकोञ्ञकसुतधावतभयो । सुरत्रुहरणहितअतिचपछखगनाथढिगआवतभयो ॥ तेहिंनिकटनिरेखिमुक्कदतहँप्रद्यप्रसोंभाषतभये । अवकाकरतहोकरहरणदुखळहहुगेसुरतरुगये ॥ तबकह्योहरिसुतसुनहुँपितुकतप्रथमदियननिदेशहै । तुवकृपावल्मेएकहीविनसुरकरौदिविदेशहै ॥ असक्तिशरासनगहितज्योशर्वृदवासवनंदपै। रुकिगयोस्यदनशचीसुतपहँच्योनयद्कुळचंदपै॥ तवनाणभारअपारवारहिनारकृष्णकुमारपै । भरिकोपभारपँवारिहरप्योज्ञकनारतदारपै॥ प्रद्यमतहँबरिवंडपंडहिखंडिकयश्ररतोमको । प्रनिविशिखवासवतनेवेष्योमदनरोमहिरामको ॥ तहँकुप्णनंदनदुप्टदंदनशकनंदनशरनको । तिल्तिल्तुरंतेन्द्रीरमारचोपनिजयंतकरनको ॥ दोडभरेजोवनपरमञ्जोभनतजतञ्जरचहुँओरहैं । कञ्यपिकञोरिकञोरिकतङ्तयदुकिञोरिकञोर्रहैं ॥ दोडभटपरस्परविजैतत्परतजतञ्जरभर्भरमहाँ । दोडवद्तवरवरवचनवरदोउद्दोतपरपरस्यतहाँ ॥ तहँसिद्धचारणदेवमुनिआयेसुकौतुकछसनको । छसिदुहुनभटसंत्रापचिकतभेनमृँदृद्धिचसनको ॥ तहँपवुरनामकविप्रसोवासवसरापायोगळी । चाह्योहरणद्वतदेवद्वप्रतिमिञ्गञ्चहततारावळी ॥ द्विजन्रेटिखियदुनरकद्योसात्यिकिहियाकोरोकियो। पेनिप्रहैतातिनसायककटिनपापैझोकियो॥ यहचपट्रिजकीचपटतामतिसहबसबिधिडचितहै । जोहनतर्नीहृहनतहुँद्विजीहृपरटोकतेसोहसचितहै ॥ वतरातअसतहँसाठिसायकपवरसात्यकिकहँहन्यो । युयुपानसवज्ञारछौँटितेहिपनुकाटिद्विजवरसोंभन्यो ॥ दोहा-करहाविष्रअपनीकरम्, छोड्डिटेहुपनुवाण । कहुँतीरसमवैटिक, वाँचहुवेहपुराण ॥

क्षात्रपर्मर्मेनिरतद्दें, जेक्षत्रीविरयात् । तेलपराचिद्वैविप्रको, करतनकवट्दैयात् ॥ सहजदिमेमानवद्वित्ते, सबकोसरटजनायः । विद्विजमारतयानद्दीं, सोदैमानवजायः ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

सोरठा-यदुकुळकीयहरीतिं, चिळआईहैसर्वदा । द्विजपरराखाँहप्रीति, कर्राहेक्षमाअपराधमें ॥ भुजंगप्रयात-कह्योंवेनवजीसखाहाँसँकेक । तजीनाहिंयुद्धेक्षमावीरवेके ॥

दोहा—यदुपतिसुतकेवचनसुनि, वासवसुतवळवान । यमअख्नहिछोडतभयो, करिकैकोपमहान ॥ चल्योकाळसमअतिविकराळाछोडतचडुँदिशिपावकञ्वाळा॥तवप्रद्युझछोड्योशरजाळा।रोकिदियोयमअस्न्रि<sup>वराडा</sup> सक्योनशस्त्रिकटतेहिंआई । बीचिहिपावकगयोवताई ॥ तवकोपितसुरनाथकुमारा । चारिअझक्कारपँगरा॥ बारुणपावकमारुतशेळा।चडुँकितरोक्योनभकींगेळा ॥ उठीएकदिशिपावकज्वाळा । गिरेएकदिशिशैळविशाळा॥ बह्मोएकदिशिपवनप्रचंडा । एकदिशाजळपारअखंडा ॥ कुष्णुकुँवरतवधनुटकोरा । अयोभयावननभगहँशीरा॥

दोहा—इकइकअस्त्रनक्रुष्णस्रत, कोटिकोटिक्समारि । द्वेद्वेदिव्यास्त्रनेते, वारींदियोनेवारि ॥ तज्योक्कारुक्सक्सरसम्रदार्दे । गयेवाणचारींदिक्षिछार्दे ॥ उक्षठक्षक्षरएकहिवारा । गिरहिक्षीक्षमहँश्वीक्षमाराम मूँदिगयोस्ररपतिस्तराना।अधकारभोदिक्षनमहाना॥उठहिंगिरहिंधुनिसुनितहँवाजी।ताजिनतजितारिथभोषात्री गयोजयतेयुद्धहुलासा । रह्योनक्सरनतजनअकासा ॥ भोअमरावित्त्ररअधियारा । हायहायसवप्रजास्त्रकारी वासवसुतहगरोडितनाँहीं । वैद्योओंधक्षांभूरयमाँहीं ॥ तहाँधुलोमजयतिहनाना । निजनातीकोमरणीहनानी॥

दोहा—समरमध्यआयोतुरत, नातिहिंगोदउदाय। छेगमन्योअमरावती, दियतिहिंमातिहंनाय ॥
तवसिथचारणअतिसुखपागे। केशवसुताँहंसराहनछागे॥ छरूयोनपेसोविकमकवहूँ। भयोसुरामुर्सग्रविव्युत्ति
पुनिसात्यिकइकवाणवछाई। प्रवर्थपुत्पकाख्योसुराह्याई॥ ईद्रसखाकेयुगदस्ताने। काव्योसात्यिकविव्युत्ति
वासवदत्तप्रवर्थपुछीन्द्र्यो।पावकसरिसवाणतिविद्याः॥ ईद्रसखासात्यिकपञ्जाटचो।रिपुकहुँ पुनिवाणनतेषाः॥
वासवदत्तप्रवर्थपुछीन्द्र्यो।पावकसरिसवाणतिविद्याः॥ पुनिदोउदोहुनकवचविदारे। ततुतिनिकसरिध्रपति।

दोहा-फेरिविश्रसात्यिकघनुप, काटितीनिश्रसमारि । छेतसात्यकिहिद्वितियधनु, मारीगदाश्रचारि ॥ किछियचर्मकृपाना।काद्योप्रवरताहिवछवाना।जानिसात्याकिहिमदनिराग्रथ।दियकरवाछकराछकर्तर्रः ।सात्यिकिहृदयञ्च एडकमारच्या। मूच्छितह्वसात्यकिगिरिगयक।श्रवसम्सम्हमीहितम्र दीरा । गरुडसमीपगयोतिनीरा ॥ पक्षिराजतवपक्षचछाई । दियोद्विनेहेकोहर्वर्षः। त्योविसंज्ञविप्रमहिमाँहीं । भयोन्नरस्यंद्नीतहाँहीं ॥ तवजयंततेहिंजायउठाई । द्विजकहँदूजेरथांहेंचढाई ॥ दोहा—मूर्च्छाताष्ठानिवारिके, ल्यायोनिजपितुपास । सावधानकियसात्यकिहिं, करगहिरमानिवास ॥ केसात्यकिद्क्षिणओरा । सङ्ोवामरुक्मिणीकिञ्ञोरा ॥ तिमिजयंतप्रवरहुरणधीरा।सङ्ज्ञककेदोहुँदिशिवीरा ॥ तवकहँद्यतसस्वेवोछाई । कवहुँनजाहुनिकटस्वगराई ॥ पक्षिराजअतिञ्ञयवछवाना । देहेपुनिउडाययुतयाना ॥ उदिशितेताकहुदमकाँहीं । जामेयदुपतिजीतिनजाँहीं॥असकहिगरुडाँहवाणहजारा।करिवछकिन्ह्योंज्ञकप्रहारा॥ गततनुद्वदेसववाना । गन्योनपक्षराजवछवाना ॥ तवसुरपाछकह्योगजपाछै । गरुडाँहगजसाँआञ्चाहिंचाछै ॥

दोहा-पीलपालतवपीलको, पेल्योपक्षीपाँहिं । पित्रराजगजराजको, भयोसमरदिविमाँहिं ॥

रतदंतर्जुङफटकारी । करतनादगजअतिभयकारी ॥ वत्रसरिसनसर्चोचिहितेरे । दल्योखगेश्कुंभगजकेरे ॥ स्तदंतर्जुङफटकारी । करतनादगजअतिभयकारी ॥ पक्षिराजअतिकोपितहाँहीं । इन्योपक्षऐरावतकाँहीं ॥ हाँस्वर्गतेष्ठतसुरराजा । गिरचोपरणिमहँसोगजराजा ॥ पारियात्रइकशेलअचूपा । गिरचोतहाँगजयुतसुरभूपा ॥ किपाछेलगेसुरासी । गरुडचलेआयेपनुषारी ॥ सम्हरिफेरिगजअरुगजसाई । क्रम्लटग्योयुपकरिमनुसाई ॥

दोह्य-हन्योहजारनविशिखवर, यदुपतिकहँइकवार । शक्रवाणहरिकाटिकें, पुनिछोडीशरपार ॥ गमहँतहाँआशुस्तराहं । मारचोगरुडाँहवज्रात्साहं ॥ तुच्योगरुडइकपरअविपादा । राखीवज्रहुकीमर्यादा ॥ वजववासवयञ्जचलाँ । तवतवइकपरगरुडांगरावे॥गजअरुगरुडकेरअतिभारा।सहिनसक्योगिरिकियोचिकारा॥ स्योधरांगिधरणीधरघोरा । फूटेसकल्फुंगचहुँओरा ॥ तहाँगरुडकहँछोडिगोविदा । खड़ेभयेनभसहितअनंदा ॥ तिमुद्धमहिंकद्योबोलाई । जाहुद्वारकेआतुरधाई ॥ लाबुद्वारुक्युतरथमेरो । स्थचढिकारहेंसिमरघनेरो ॥

दोहा-उग्रसेनअरुरामको, कहिबोमोरिसठाम । कृष्णइंद्रकहुँजीतिकै, काहिआइँहंधाम ॥

तुनियदुनंदननंदनवीरा । गयोद्वारिकेअधिकसमीरा ॥ उप्रसेनकहँअह्वचरामे । कुञ्चलसहितकहिपितासलोंमे ॥ ठैरथदारुकसहितकुमारा । एकदंडमहँतहाँसिधारा ॥ सुतकोविक्रमनिरित्ससुरारी । अचरजमनमहँलियोविचारी ॥ चढिरुपंदनयदुनंदनवीरा । धायेजहँबासवरणधीरा ॥ पारिजातलेपीछेपीछे । पक्षिराजडिचलेतिरीछे ॥ सात्यिकुओयदुनाथकुमारा । भयेग्रुडमहँदुतैसवारा ॥ कृष्णाईआवतलेखिसुरराई । करनयुद्धकहँचल्योरिसाई ॥

देहा—पैगरुर्डोहगगराजलित, भरचोसक्योगाँहजाइ। बासुदेवतबवासवे, बोलतभेसुसक्याइ॥ गजंडरातआवतनहिनेरो । करिंहेकेहिविधियुद्धघनेरो ॥ ऐसेगजभेचिहसुरराई । जीतोंकेसेअसुरनजाई ॥ गयेभातुअस्ताचलकाँही । बल्हुनरह्मोशंगतुवमाँही ॥ तातेनिशिनिवारिश्रमलेहू । भोरभयेमोकहुँपुघदेहू॥ तबहंद्रहुतथास्तुकहिदीन्ह्मोंतिहिनिशिमहॅनिवासतहँकीन्द्र्यों जबबीतीनिशिभयोप्रभाता तबयदुपितरथचित्रित्याता सुपहितवासवकाँदेगेलामोसिरथचिरणहितद्वतथायो॥सुरपतियदुपतिकोसंप्रामाहोनलग्योअसुलिततेहिटामा॥

दोहा-करनसहाइसुरेंद्रकी, सुरसेनासबँभाइ । सहस्राक्षरथचेरिके, खड़ीभईहरपाइ ॥

त्वयदुपतिछोडीइरपारा । मृँदिगयोष्ठास्टङ्कवारा॥पुनिमहेंद्रकहैंबहुज्ञरमारचो।इकह्कतुरँगनदज्ञद्रज्ञासचो॥ सोऊतज्योविज्ञित्तवहुतेरे । मन्हुँभीमभटेंद्रयमकेरे॥तिनकहँमधुमुद्रनदुत्तनाज्ञा । जिमितमनाज्ञतभाद्यकाज्ञा ॥ पुनिवासवगरुट्टाह्रज्ञरमारचो । वाष्टुदेवगनपरज्ञरह्मारचो॥स्यनिक्ययंटङभटदोढ । निरक्षिसकेनीह्रसुरवरकोढा॥ दोहुननिर्षिषुद्धेवातुषोरा । सुरुत्तसुनीज्ञनहुगोभोरा ॥ तस्पीसीयरपीतहँदोङी । भेदिगदाहदिज्ञानअतोछी॥

दोहा-पर्वतकॅपिफाटतमसे, ट्रटेद्वमनसमूह । छोटिबहनठार्गोसारत, गिरेट्ककेषृष्ठ ॥ छोपरानदिशानगजेशा । ब्रह्महुकोत्तहँभोजंदेशा ॥ तबविरंचिकश्चपिहिबोछाई । ऐसोभाप्योताहिबुझाई ॥ बासुबबासुदेवकहँजाई । रोकहुबुद्धदेहुससुझाई ॥ दोडुनकेग्णकरतकटोरा । प्रष्ठयहोतचाहतअवचीरा ॥ तहाँअदितिकश्यपरयचिक्कि । दोडुनकेचिसरभविक्कोदोडुनसोजसबनहिभाषे । तुमकतप्रत्यकरनअभिछापे ॥ भै...७डान्८सम्बन्धः भागोहनकहाँपेतुमावनाकश्यपअदितिनिर्दादोदिक । गिनानव्यद्वताः (स्वान दोहा—दंपितिकेढिगजाइके, कीन्ह्योंदंडप्रणाम । अदितिकस्यपहुसुतनकहुँ, आशिपदीन्हरुलाम ॥ तवकुंडरुजेअदितिकरणके । हरचोभौमनिजहेतुमरणके ॥ तेकुंडरुरुकेरयदुराई । अदितिकानदीन्ह्यॉपिहराई॥ आशिपदईअदितिसरमाता । कोतुमसमप्रभुजगिनस्याता॥इंद्रकङ्गोकरजोरिवहोरी । तुमसारणनकरनमित्रीती विभ्रुवनपतितुमरमानिवासा । मानहुमोहिआपनोदासा ॥ पारिजातठेपेनसिपारो । क्षमाकरहुअपराधहमारो ॥ तवशकहिंदेअभयपदाना।निजपुर्कियोगवनभगवाना३८मारुतसम्यचल्योप्रचंडा।शोरभरचोतिहुँठोकअतंडा।

दोहा-पिशराजपीछेचल्यो, पारिजातपरिपीठि । सात्यिकऔप्रधुमदोठ, चडेिह्येतेहिंदीठि ॥ रेवतिगिरिआयेयदुराई । तहँतेविदािकयेखगराई ॥ तीनोंभटरथचिछुरदुमधिर । यहुनगरीप्रवेज्ञिकयेष्ट सुरनजीतिलेखुरदुमधिर । यहुनगरीप्रवेज्ञिकयेष्ट सुरनजीतिलेखुरदुमकाँहीं । आवत्हेंभाधनपुरमाँहीं॥३८॥असस्रुनिकेसिगरेपुरवासी । लियअगवानजाइः प्रशुद्धिनिरिषिकयसफळिविलेचनावारचोतिहिंस्रणमणिगणतत्तुमन॥पुनिलेपारिजातयदुराई।सितभागायहिं तवत्तिज्ञानात्रहाँ तवत्तिमागा।मिलीप्रियहिंहेपुरणकामा॥पारिजातमहँस्वर्गमिलेट्।आविहितहाँलेनमकरंदा

दोहा—जेहिंप्रभुचरणिकरीटपरि, याचिळ्छोमनकाम । सोइसुरपतिहरिसोळरघो, घिगदेवनमदधाम । सोरहसहसएकसेनारी । व्याहीइकसँगतिनहिंसुरारी ॥ तेतनेईमंदिरळविळाये । तिनमहॅतिनकहँवास तेतनेईवपुषारिंविहारी॥४२॥सवकहँइकसँगिकियोसुखारी॥४३॥विधिक्षिवजाकीगतिनहिंजाने।वारवारपद्वे ऐसोक्रप्णचंद्रपतिपाई । तिनतियभाग्यनजाइगनाई ॥ नितनवमंगळमोदिहिंदूरी ॥ कोविभूतिवरणैतिनसूरी यद्यपिइकहकसहसनदासीं । तद्यपिक्रप्णप्रेमरसप्यासीं ॥ करहिंक्रप्णकीआपहिंसेवा । जानिनाथनिजहर्षा

दोहा-जननिजमंदिरमें सुदित, माध्यकरहिएयान । तबआग्र्चिछ्छेहुकछु, रहिनजाततन्तुभान ॥ सजआपनेहाथिवछात्रें । सिहासनिजहाथनछात्रें ॥ प्रभुपद्पद्मपाणिनिजधोत्रें । देवीरीनिजकरछि पहुिवछंत्रछिन्यजनडोछात्रें । निजकरकमछानिचमरचछात्रें॥ प्रभुपद्पद्मपाणिनिजधोत्रें । देवीरीनिजकरछि पहुिवछंत्रछिन्यजनहोछात्रें । निजकरकमछानिचमरचछात्रें॥ वार्षाह्मपाणियअंगछगात्रें । वार्राह्मारअछक्विछगात्रें ॥ मनरंजनमंजनकरवार्वे । विविधभातिजेडनारजेवात्रें । यहिविधिऔरहुवहुसेवकाई । कर्राह्मितयित्यचित्तछगाई॥प्रियस्रखचंद्वितस्रुलसानी । क्रियचकोरचलनस्र देह्मिनिजनिवजनपरकरत्तहें, यदुनायकअनुराग । इक्सखतिनकीन्द्रपति, वर्राणसकौकिमिभाग ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांषयेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजितहरू देवकृते आनन्दाम्बुनिषी दशमस्कषे उत्तराष एकोनपष्टितमस्तरंगः॥ ५९॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-एकसमयसुराधाममें, वेडेशीयदुराज । राजिरहीरूक्मिणितहाँ, संयुत्तसखिनसमाज ॥ १ ॥ जोटीटाकारिविश्वविज्ञाटा । रस्तस् जतहरतसवकाटा ॥ सारसणहितधमीहितेष्ठ । प्रगटेयदुकुटमीदिविष्ठ सार्के संतःपुरद्धिभारी । वर्राणसकेकोसुकविविचारी ॥ विपुट्यक्तिताकेतवेविताने । सुत्तनझाटीरसहित्धं दीपतदीपतभारी । मणिमयमदनरचितसुराकारी ॥३॥ सुमनमद्धिकाझाटरभाइ । ग्रुंजिरहेअटिसीर्भ झीनीहरूरक्सारसनमोही । प्रविज्ञिक्सम्बद्धानिहर्मक्सिस्त । प्रविज्ञानिक्सिस्त स्वाचिक्स स्व

दोहा—अगरतगरके भूपको, भूमधाममें छाप । शीतल्यां दुसमीरयत, अअरितक इतसुहाय ॥ ६ ॥ प्रभाषरपर्यक्षमुहाय । मिनमें हितमनमदन्त्रजाय ॥ तामिल्सेसे असुरखायनि । शक्षिकरगोरस्वन्त्रजारे रममक्षमेनक्षे सुदाय । अपर्देनअनुष्ठायिष्ठाय ॥ तापरमोहतश्रीयदुगई । श्रियासुम्रस्तिरस्तस्यारं ॥ र्याच्योचक्षेत्रमित्रस्तुष्मरम्मनी संद्रमेद्रमिपुरगतियमनी।बीजनिकणनिस्सिस्सिन्देशें श्वेमणिक्ष्योदिनात्रक्ष सर्गोद्धितसुष्मप्यजनदेशस्य । मेरमन्सुस्यविद्याविद्यादे ॥ सोहसुम्बस्योनलेटुरेमें शाम् । हेक्स्यीजनस्यित् दोहा–यॉविचारिसुकुमारितहँ, त्रियप्रेमाँहेउरधारि । भारेअनंदशातुरउठी, तनुकीसुरितिविसारि ॥ ७ ॥ स–नृपुरकेसुरतेसुकुमारिमराज्ञिक्षावकसोरञ्जाई । अंगकेआभतेहीरनमुक्तनहारनहेमकेहारवनाई ॥ रिपुराजत्योंकांतिमतीकटिसोंकर्जाकिकिणकांतिकराई । वेसवटेसुँदरीनकोसोभकपाणिसॉवीजनञ्जिकोधाई॥ दोहा–जडितजबाहिरतेजगत, जासुप्रकाशअसंड । सितकरतेनिजकरिकयो, वीजनरुचिरसदंड ॥ ८ ॥ सा–सुंदरिकेसुरासुंदरिसोहिरहीसुक्तयानिसुपारसपागीदिखिश्रीमंतसुकंतकोआननप्रेममयीदुसुनीसुतिजागी ॥ श्रीरपुराजकहेळपुटाजसोनिननबाहळ्जीअनुरागी । मंदहिमंदहिमोहनकेमनमोहनिबीजनवीजनटागी ॥ रूपीह्आपनेरूपअनन्यगतीनिजेप्रमसोपूरोहियो। असिरुक्तिपीकोयदुराजचितपिरहासहिकीघोविचारिळियो राजकहेशितप्रीतिसोप्रीतममंजुसुसेसुसक्यानिकियो। विपरीतिकेवेनवनाइअचैनसोनैननचाइसुनायदियो॥९॥

दोहा—राजकुमारीहुँ सुनै, समयचननिचितलाइ । सत्यमानिसोइकाजिये, मेरोआयसुपाइ ॥
तबदारसुवल्रहुविज्ञाले । ज्ञोभावतसार्साद्विपाले ॥ २० ॥ कामीपरमकामनाकीने । तेरीलेनलालसाभीने ॥
तप्रभित्तकारिवाहे । आयेतुविहतकरमविवाहे ॥ रुवमीतुवश्रातावलवारो । शिशुपालहिकहँदैनविचारो ॥
निहितिदारित्तुँ मोहिवारिलीच्छो।निजसमवरविचारनाहिकीच्छोमिजिनभूपनअतिहिलेराहीवस्योलद्विपिपिगरपसाई।
कियोवलवाननसंग । मथुरातज्योतृपासनभंगे॥१२॥आरहुयहजगरीतिसदाकी।सुनहिसत्यग्रुनिश्रुकुटिसुवाही॥
दोहा—जेवनितनकेविवज्ञनहिं, अरुअविदित्तआचार । वारितनकहँयोपितसवै, पावहिज्ञोकलपार ॥ २३ ॥
पेनहोनिर्धनपियप्पारी।पनीनरालहिसुरतिहमारी॥१४॥तिज्ञल्यक्ष्मयह्वपित्तक्षित्रतीहोंसिसमानसकलकरत्वति॥
निर्मोत्याहिमञ्जायोग्र।उत्तमअपमअवश्युक्षमारी॥१५॥तिव्याहिस्यानकिचारेहु।।
निर्मोत्याहिस्याभिष्वारी। तामभूलिगईसुकुमारी॥१५॥।तालअबहुविचारनकिचारेहु।। विजसमभूपतिपासपथारहु॥
भेलोकजामेयनिजावै।जगकविकुल्कीरतिकुल्यावै॥१०॥जरासंप्राल्वीश्रिज्ञुपाला।दैतवक्रआदिकमहिषाला॥।

दोहा—रुक्मीतेरोपंश्रुह्, तिनमिछिमान्योद्दोह । कारणविनमारनचहे, मोहिकुटिङकरिकोह ॥ १८ ॥ १४पितिवीरजमद्दारे । आयेकुंडिनरुक्महॅकारे ॥ करीप्रतिज्ञाजोरिसमाजू । नहिआवनपेहैंयदुराजू ॥ तनकेगवंगिरावनहेत् । तोहिङायोतिनजीतिनिकेनू ॥१९ ॥ मोकोनहिंइनतेंकछुकामा । इस्रीअर्थपुत्रपनधामा ॥ एपकामआपहीमाहीं । पावतहेंआनंदसदाहीं ॥ सवमेंरहोंसमानसदाई । निःक्रियअहींज्योतिकीनाई ॥ सारिवाहनहिंद्धंदररूपा । भ्रपनअहैभृत्यहेंभूषा ॥ तातेअवनहिंकरेंविचारें । जहँभावेतहेंविगिसिपारें ॥

दोहा—द्यमतोधुंदरिगोरतनु, भें हैं। ह्यामअकाम । होतिभिन्नतायोगमें, धुंदरिवरसमवाम ॥ प्राणहुँतेप्रियमानती, रहीआपनेकाँहिं । हरिवियोगमेरोकवहुँ, हैंहेक्षणहुँनाँहिं ॥ २० ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-तासुर्गवंगनतिहते, विमनिहसेयदुराज । मोनभयेकहिकदुवचन, मध्यस्तीनसमाज ॥ २३॥ किवत-देवकीकिशोरकोकठोरवेनऱ्यारीकान, घोरजोरमानाभयोअश्वनिकोपातहे । चिंकिचहुँ ओरचितेस्वमहीसाँगु-योत्विते, सुन्योकवहुँ निर्साअहितेकीवातहे ॥ माँपेएग्राजभारीभीतिभरीभामिनिसो, रोदनकरनळागीशोकनसमातहे । सणनासिरातथहरातगातवारबार, वातकेससातजेसेकदळाँकँपातहे ॥ २२॥ कज्जळसिहतहगजळतेवरोजनको, अंगरागकुंकुमकोविगिघोइडारचोहे । इसकटुवैनतेविभीतित्यागञ्जकामानि, गरोभरिआयोगरशोकअसिपारचोहे ॥ भाषेरपुराजससेकरनतेकंकणहु, झरेकेतेकुसुमजेकेशनसमारचोहे । वारवारोदितहाँनस्तितीसोदैनहो, मार्गोमाँगिविदयवेशकोविचारचोहे ॥ २३॥

## ...आनन्दाम्बुनिधि ।

देहमें प्रसेदछायोआँ विनमें आयोअंबु, ज्ञिरकोननायोमनमहामोहपाग्योहै। छाईज्ञिथिळाईभीरताईसोपराईतहाँ, कहेनासिराईदुखन्वाळनाळनाग्योहे॥ भाषेरचुरानकिकपाणिपंकजते, व्यननगिरचोहैमानौआतिअनुराग्योहे। परिकेसुपाययदुरायजूकेविनैकारे, सिक्मणाकिहेतुआन्नुअभैदानुमाँग्योहे॥

दोहा-अतिकठोरसुनिवचनश्चति, प्रीतमवदननिहारि । घूमिभूमिमेशिरपरी, रुक्मिणसुठिसुकुमारि ॥ २९४ निरसिप्रेमवंधनप्रिया, हँसीसत्यिखणानि । करुणानिधिभगवानके, करुणाभईमहानि ॥ २५॥

स्०—भरिआयेळळाकेहयेअँसुनागयोध्र्लिहँसीकरिबोळनमें ।
परयंकतेकृदिकेआशुतहाँभयेआपोद्धसीआतिहींमनमें ॥
रघुराजकहेंद्वेसुजानितेनायचठायळगायळियोतनमें ।
इक्तपाणिसोंकेशसँबारेळोइकपाणिकोफेरतआननमें ॥ २६ ॥
पुनिःप्राणप्रियाकीपरेसिद्शापरयंकतेवेगिचठेगिरिधारी ।
धायउठायळईंडरळायद्यानिधिदीठिद्याकिपसारी ॥
आँसुनपोंळिदियोइकपाणिसोत्योइकपाणिसोंकेशसँबारी ।
वारहिंबारमेंविद्युनैतियफाँसिभईयहहाँसिहमारी ॥ २७ ॥

दोहा-प्राणिप्रयोकप्राणपति, पोंछिनेनअँसुवानि । समुझायोबहुभाँतिते, बैनसप्रीतिबलानि ॥ २८॥

श्रीभगवानुवाच ।

हैरुक्मिणिनहिंदेहदुलारो । इमतोहँसीकरोसुकुमारी ॥ तेँमानेसतिराजकुमारी । मोहितनुमनपनहूँतैप्पारी मोपरतेशनन्यशनुरागिनि।तुवसमाननिंदेशानसेहि।शिनी।सुनैजैनिमेंकह्मोविचारी।तुपसँयोगमोहिसविंद्रपारी विरहद्शादेखनकरिकामा। सुननकोपकेवचनळ्छामा ॥ फरकतअधररुकुटिअतिवामें।कोपकटाक्षवदन्छि यसवकळाळ्रातकेहेतू । करीहँसीमेंबिअनिकेतू ॥दुखितहोइनहिंकछुमनमाहाँ । ममवियोगकबहुँतोहिंनौंहीं॥ दोहा—परमळाभयहरूँळळी, गृहवासिनकोनिन्त । प्यारीसँगपरिहाँसमें, जामजातस्रवित्त ॥ ३९॥

श्रीशुक उवाच ।

श्रीनमवयनसुनतसुकुमारी।तजीवासपरिदासविचारी॥३२॥करिकटाक्षपुतलाजमंद्रहाँति।कृद्योकंतसाँवंनमीरा स्विमण्यवाच ।

सुनहुषितयममग्राज्ञियनेता । झँहंसस्यजोभाषेहुँयेना ॥ हमनाँहेतुवसमानयदुनायाकहँळ्ड प्रियन्ड्रॅनिध्यन्ध् योगोजनतुमकोनितस्याँदं । छोभीजनमोहर्मेमनटाँद्रीष्ट्रशाकद्योजोतुमर्मेन्ट्रपत्रहेशई।सिधुमस्यमहँस्क्रेंद्रि<sup>हर्</sup> मोजगन्यशहैयदुस्हं । जनगुणस्प्रभूषभयषाई ॥ अंतस्यामीस्यसहाँहाँ । सोवतहोहियसागरमाँहीं ॥

दोता-तीनकत्योदम्बर्गकेयः प्रज्याननकेमंग । मौचाईस्यह्रस्यसी, मुनिर्मेनक्यप्रसंग ॥ तिरुकेदद्दीमनप्रदाना । निनमीवरित योभगवाना ॥ छोडिन्यामनदम्दर्गकायो । निद्धौतुक्रतेपम्यद्वान नप्रतिकत्यत्राचिम्यनभोदाभाष्ट्रनयोतीकीनचयोग्रद्धनोनकद्योगमञ्जविद्वमारगासोस्यमस्यक्षदेशीर्यः सुरभवनप्रभोदनकारे । केलिपिकोपारोग्यमते ॥ कद्योतीदम्यक्रिकवदिवाने । मोठसीविधारार्यः सुरभवनप्रभागभञ्जविद्यार्थात्वर्यस्योदिकोदिकोदिक्षकद्विद्द्योत्मकद्योश्वदेशनद्विते।सोडस्यप्रवृद्धिः

्देर्टा-सम्पर्तियनपरिक्षेष्ठपरिक्षार्याप्तितिसम्बद्धी । स्टिओरनेतेषप्रस्ति, अपैतुमहिश्याते ॥ कारोजेत्यरेद्देशिषणे । सेत्रिक्षणेद्देशयदम्ति ॥ वेतियस्तियमत्तिवत्रवादी । तिनकातुमप्रियरोहन्त्री । कारोज्ञयन रेपजीभागप्रदेशयतम्बद्धीयनतुमहित्यसर्वेदे ३० कह्यायात्त्रयम्बद्धीयम्बद्धीयसम्बद्धीयस्थिति सवपुरुपारयमयसुफलारमा।तुम्हिचाहिसवतर्जाहमहारमा।।तिनसीतृवसम्वेषवचितहै।सुसदुसभोगिनतेअनुचितहै कस्रोजोममजसबदतभिसारी । सोकभाष्योसत्यविहारी ॥ मननशीलसुनिग्वंविहाई । तिहरोयशगवहियदुसहै।।

द्देश्वा-विनिद्दिविचरित्रेहुमोहि, कब्बोजॉनतुमबैन । सोमैंबिभुवननायगुनि, तुमहितरघोष्ठद्देन ॥ ३९ ॥ जीनकहोद्दमनृपनदेराई । वर्सेसिधुमिधुरीवनाई ॥ सोनिहिसोदतसुर्खाहरावरे । मोहिंकिपायछोयनसाँवरे ॥ भूपनमप्पपनुपटकोरी । छायेमोकॉकरिवरजोरी ॥ ज्यॉजंडुकगणतेनिजभागे । छावेमुगपतिहरनॉहत्यागे ॥ ४०॥ जीनकद्योमोहिसमजनछिकै ।दुर्खाहोइतियनेहिहिनहिँक ॥ सोऊकहदुनजानिमुरारी । तामेविनतीसुनहुहमारी ॥ अंगपृथुभरत्गयादियुपाती। त्रितिज्ञिराज्यविभोवहुभाँती॥वनव्रसितवपदछिष्टुमुयाविकिमिवेपावतहेंदुसगाया॥

होहा-जीनकद्दोहेप्राणपति, अपनेयोग्यविचारि । जाहुनृपतिकेपासतुम, दोऊळोकप्रधारि ॥ संततसंत्रमृतंस्तर्मासी । सुत्रपुर्युक्तिरूपजनताको ॥ सदाकियेजहँरमानिवासू । ऐसोतुवपदकमळसवासू ॥ गुणआगरळहितियतेहित्यारी/भजेओरकहुँकीनअभागी ४२ तातेमेंसवभातिविचारी।वरयोध्रयरयदुवरगिरिषारी॥

जगदात्माजगदीशप्रारी । जनदोहुँछोकनदेहुसुधारी ॥ भक्तनदृरिकरहुसंसारा । असजेतुमयदुनाथउदारा ॥ तिनपद्पंकजरक्षकमेरे । रहेंसर्वदासुखद्पनेरे ॥ ४३ ॥ कह्मोजीनवेदचनकृपाटा । तजिदिकपाटनसममहिपाटा ॥

दीहा-मीहिंबरचोमनर्मेकवन, करिविचारसुकुमारि। तातेसुनियेप्राणपति, प्यारीविनयहमारि॥
लेभूपनकोभापवरानि। सरिविडाङ्गपथानसमाने॥ जिबचतुराननआननगाई। असितुवकथानजिनश्चितिपाई॥
।नारिनकेपतितेहार्वे। भूत्यसरिसतेबतसुस्कोवे॥ ४८॥ छायोडपरचामनसरोमें। अंतरअस्थिमांसरुधिरोमें॥
जिमिविटिपत्तवातकफसानाजीतिहसूतकसरिसद्रकाने॥ तुबसरोजपद्रगंपविहाई।भूजहिंजोतियअसपतिमनङाई॥
तेनहींकेपतिवेन्तपहोर्वे। नुरुकसानुभारानितडोवे॥ ४५॥ जोननाथ्यहमोहिसुनाई। उदासीनआदिकसुस्वाहं॥

दोहा-आतमरतअतिकीनरत, मोहूँपैवडभाग । ऐसेतुवपदकमलमें, होइमोरअतुराग ॥

दासनकेस्रखदेनहित, ठीळकिरियदुनाथ । क्रपाविठोकिनकरहुजब, तवमहिहुँसनाथ ॥ ४६ ॥ त्रोनकह्मोतुमयहयदुनाहू । अबहुँनिजसमन्द्रपकेजाहू ॥ सुनियेमश्चीरपुविनयहमारी । नहिंभसत्ययहबातिहारी ॥ वेवरवर्णमीतिअतिभारी।अवशिठोकमहँकरहिंकुमारी।जिमिअंबाझाल्विहंमनदीन्द्गों।वरवझभीप्मताहिहरिछीन्द्र्गों। पुनिज्ञाल्विहेपहँताहिपद्यायो।सोडपरितयग्रनितेहिनटिकायो।॥ययोतासुद्दरिजन्मवृथाँही।सुनीकथाबृद्धनसुस्ताँ। व्याहिनम्जेकुळ्टानारी । तेनितनववरचहुँहिंसुरारी ॥ तातेकुळुटानारिनवरहीं। तेनर्जभैळोकसुखचहरीं ॥ ४८॥

दोहा— धुनिरुषिमणिकेवनप्रञ्ज, योटेग्ट्रबुस्नस्याय । कहिजोल्नाह्मस्यचन, तोकोकहैननाय ॥ सुननहेतुयहराजकुमारी । मेतोसोयहर्दसीपसारी ॥ तातेजोतुमनसरदीन्झो । सोसयसत्यमानिमेंटीन्झो ॥ ४९ ॥ जेकामनाकरहुमोर्दिमाँही । मोक्षहेतुतुप्दोहिंसदाँहीं॥५०॥पतिपद्भेषपतिन्नतप्यारी।टुल्पोतोदिगर्दैमेंअतिभारी ॥ पद्मिकरीरिचवननजपाई।तद्मितृत्वमतिच्छीच्छाई५१जेदंपतिसुखहितमोदिभनदीं।तकामीसंसारनतजहीं ५२॥ जेजनमोदिसंपतिपतिपाई।मार्गाहिनिष्यभोगससुदुाई॥तिन्कोमद्भाग्युअतिजानो।अव्विज्ञनरकगामीपहिचानो५३॥

दोहा-करिप्रतीतिप्यारीज्ञ न, फहेमीतिष्ठतवैन । क्रुटिल्सियनऔस्वनको, अहँकठिनताऐन ॥ ५८ ॥
गतित्रतातोहिसमहेप्यारी । मोहिनहित्रिष्ठवनपरत्तनिहारी ॥ केन्नपत्तुमविवाहकेकाले । आयुआणितओजिविकाले।
हुन्तिममक्यातिनहिपरित्यागी।मोहिणहिजपठयोअनुरागी ५५ हरिल्अवतत्तोहिसुकुमारी।क्वभीतुक्षातापनुभारी॥
हुन्त्रयोनमदापारहिलाई । बहुविधिमोपेविज्ञिखचलाई ॥ तहँतरेदेखतसुकुमारी । दियोकाटिस्यंदनज्ञरामारी ॥
हुन्त्रयोनमदापारहिलाई । केक्रवालताहिपुनिहारी ॥ वंपनकरिज्ञिरसंहनकिन्द्र्यो। तामेनुमनेकुचितदीन्द्र्यो।
होत्रयोनमदापारीकातिकारी, आनद्वभिक्वदाह । मेरियहगमनील्ली, निजकुलसुपिविसराह ॥

्षित्र विवाहाँ हुँ । गमनाँहिकियोभोजकटकाँहाँ ॥ तहाँविवाहअतमेष्यारा ।काँठगरुक्साँगिराउचारा॥। (भावसेटनजानाँहरामा । तातेवेगिवोटावहुधामा ॥ चौषरिरचहुविजयकेहेत् । वेउहुमोहिधुत्तसुभटसमेर् ॥ ڻي

मीञ्चठतेसहिकीन्ह्यों । अपनेमरणहेतुमनदीन्ह्यों ॥ ममभ्राताकोवेगिवीछाई । खेळनङग्योपरम्प्रसप जीत्योरुक्मीप्रथमहिंबारा । प्रनिद्धेवाजीवलद्धउदारा ॥ तवहुँरुक्मकहभैममजीती । पूँछिपंचसोंकरहप्रतीत

दोहा-किंगराजतवंअसकह्यो, जीत्योभीष्मकुमार । बलखेलननहिजानते, गायचरावनहार ॥ भईतहाँतवहीनभवानी । किंगराजयहमुपाबलानी ॥ किंगराजतवदंतदेलाई । सभामध्यशठहँस्योठठा तववलरामश्रातममकोपे।रुक्मवधनकोअतिचितचोपे ॥ सम्भन्नसारिताहिहनिडारचो।औरहसुभटसमूहसँहार वर्छाँदिविद्योक्तिकाँदिगजनभाग्यो।तनवलताकेपीछेलाग्यो॥दश्येकद्मपकिरतेहिंलीन्ह्यों।परिचमारिमुसनिनरदर्कीन त्तिंछेपोत्रवधूहरपाई । मेरेसँगद्वारकासिधाई ॥ एतेहुपैतुमकछुनिहमान्यो । मेरेप्रेममाहँचितसान्यो

दोहा-तुमरुक्मिणिऐसेगुणाने, मोकोंछीन्ह्योंनीति । तुमसमनहिंकोडकरहिंगी, मीपरप्रीतिप्रतीति ॥ ५६॥ पठयोद्धिजमसमिछनेहेतू । सोसंदेशकहञाइनिकेत् ॥ करिहोविछमजोआवनमाँहीं । तौँमैंमिछिहींजीवतनाँहीं अरप्योनिजतनुतुमहिंसुरारी । त्रिभुवनसूनोद्दमनिनिहारी ॥ ऐसेवचनतुवैभुखयोग्र । अहेनऔरेनईशनियोग्र ताकोकरियोप्रतिउपकारो । मरोमनसविधिसोंहारो ॥ तातेमैंतोहिमोदवटावत । रहींसराहततुवयशगावत ॥४

श्रीशक उवाच ।

यहिनिधिरुविमणिकोसमुझाई।चारचारतेहिहियेछगाई।। सोऊअधिआनंदिहिपाई।प्रीतममुखछविहगनिछकाई॥५८ दोहा-यहिविधिवहुविधिरचतनित, रुक्मिणिसंगविहार । सिखनतजगकेनरनहरि, करतचरित्रउदार ॥ ५९॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाथिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीम हाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजसिंहज्देवकृते आनंदाम्ब्रनिषी दञ्जमस्कंषे उत्तरार्धे पष्टितमस्तरंगः ॥ ६० ॥

श्रीग्लक उवाच ।

दोहा-इकइकरानीकेभये, द्शदशुप्रवल्छमार्। प्रथकप्रयक्सोवर्णहुँ, सुनुअभिमन्युकुमार । १।२।३।४।५।ई तिनमेजीनआठपटरानी । तिनकेसुतमेकहीवसानी ॥७॥ चारुदेप्णसुदेप्णचारुतनाचारुभद्रअरुवारुपंद्रभूनाही चारुषुचारुविचारहुचारु । यरुविमणिन्वप्रवळ्कुमारु॥दश्योज्येष्ठप्रसुझप्रशेरा।नहिन्निसुवनजेहिंसमरण्यीरा॥ भाउसभाउनौरस्वरभाद्र्।भाउमानप्रतिभावाश्रिभाद्र।चंद्रभाउथरुव्हद्दभाउवरारतिभानहुप्रतिभानस्व<sup>प्रकृत्</sup>। यद्शुसुतस्तिभागाकरे।होतभ्यसम्बर्कीयनरे॥साम्बसुमित्रसहस्तित्रतनित १ १विजयचित्रकेतुष्टुकतुप्रहितः।

दोदा-द्रविडर्मोरवसुमानिये, जाम्बवतीद्राष्ट्रत्र । तिनमॅजेठोसाम्बभे, विक्रमजासविचित्र ॥ १२ ॥ षीरचंद्रअश्वतेनवसु, वेगवाणवृषआम् । श्रृंकुकुंतिवसुद्शकुँवर, सत्याकेवरुधाम् ॥ १३ ॥ श्चतकविवृपसोमकसुभट, ऐकल्भद्रसुवाहु । दुर्शपूर्णमासदुल्मा, यसुनासुतनरनाहु ॥ १४॥ अपुराजितसहस्रोजवर, महाञ्चाकिततुमान । सिह्मयोपोष्यगप्रवर, सुतलक्ष्मणासुनान ॥१५॥ सक्विनिटवृक्ष्यभञ्ज्ञिषि, पाननविद्वमहीस । प्रत्रमित्रविदासुनो, वर्षननद्वपवीस ॥ १६ ॥ ष्टदरसनप्रदरणसुजयं, व्यरिजितरणजितवाम । शुरहुसत्यकथायुभद्र, भद्रासुतवछघाम ॥

द्वितिमानवरुताब्रह्, तप्तादिकवरुवान । रोहिण्यादिकरानिके, भेत्रभूतनयश्रमान ॥ १७ ॥ रुसम्बद्धानीरुमग्रामग्रा । रुवमस्वयम्बर्गक्योविचारी ॥ जुरेसक्छभूपतितहँ नाह । कन्याहरणमनिहिट्ट मीसुनिक्षप्रयुष्ठरुमारा । रयचिक्षेकेदितदौतिभारा ॥ शुरसक्छम्पाततहजाइ । कन्यादरणमनाहरू । नपन्नोतिकप्रयुष्ठरुमारा । रयचिक्षेकेदितदौतिभारा ॥ सबभूपनेकदेसतमाँदी । कन्यमवतीदौरिष्योनी मुप्तमोगिमद्भद्रपुरआयो । सुवपुरजनपरम्भुखछायो ॥ रुवमवर्ताकेभयोकुमारा । तामुनामअनिरुद्धके प्रदासर्भयाङ्क्ताराभिष्टरमद्यनिपानिङ्गामा।तिनकेकोहिनभेमुत्नाती।त्र्णमुक्विकहोकेरिभेति। राहा-भरमञ्जलकार

देहरा-अवसुनिषद्व रुपतिकथा, अवत्रतसुपासमान । पटपुरमेदानवनको, जीत्योजिमिभगवान ॥

रह्योविप्रहकअतितप्रधामा । ब्रह्मदत्तताकोरहनामा ॥ वेदपडंगनिजाननवारो । याज्ञवल्क्यकोशिप्यप्रप्यारो ॥ रह्योत्तलावसुदेवहुकेरो । पृढ्णकर्तगशास्त्रघनरो ॥ एकत्तमयताकोवसुदेवा । वेगिबोळायकियोवहुत्तेवा ॥ कोन्हीविनययुगुळकरजोरी।करहुवाजिमस्राह्मजबदिमोरी ॥ तवबोल्योद्विज्ञअतिसुखपाई।अश्वमेधकरिहोँचितळाई॥ अत्तकहिमनहिविचारचोभूषा । पारियात्रजहँशैळअनूषा ॥ आवर्तागृंगाजहँषावृति । करोजायतहँयज्ञसुहाविन ॥

दोहा-माँगिविदावसुर्वेवसां, ऐसोमनहिविचारि । पारियात्रगिरिकहॅंचल्यो, छैसँगर्मेनिजनारि ॥ रहींपंचराततासुकुमारी । तिनहुँनकहँछियसंगहँकारी॥ जायश्चेष्ठमहँद्विजविनदम्भाविधियुतकीन्द्वोंयज्ञअरम्भा ॥ तहाँखरेसिगरेसुनिराई । ब्रह्मदत्तसुखशासनपाई ॥ याज्ञवल्वयअरुहमपितुब्यासा । जैमिनिजाजछिसुतपप्रकासा ॥ सुनिसुमंतअरुदेवछआदिक । आयेसकळघर्ममरयादिक ॥ ब्रह्मदत्ततयद्त्तपठायो ॥ वसुदेवहुँदेविकहुँबुठायो ॥ ब्रह्मदत्तकोशासनपाई । बसुदेवहुँदेविकसुखछाई ॥ ब्रह्मदत्तकेनिकटसिधारे । भयेसुदितमनसुनिनिहारे ॥

दोहा-कियेवासबसुदेवतहँ, देविकयुतसुखपाय । दीन्हेंधनबहुस्रुनिनकहँ, सादरपदिशरनाय ॥ अझदत्ततहँद्विजवङभागा । रुग्योदेनदेवनमखभागा ॥ तहाँशैळनीचेअतिनेरो । पटपुररह्मोदानवनकेरो ॥ रह्मोनिकुंभदेन्यवळ्वाना । दानवसाठिहजारमहाना ॥ ताहीसमयनिकुंभपठाये । दानवचारिविप्रटिगआये ॥ अझदत्तसारोपितभाषे । कहाँनिकुंभभागतुमरापे ॥ ऐसहुदियोनिकुंभनिदेशा । कहियोद्विजसेंपसुसँदेशा ॥ पटपुरनिकटयइद्विजकारकें।सिद्धकीनचहुहुमाईनिदारिक।सेंदरपनळपुतासुरनवडाई।द्विजकहँदचितनपरतदेखाई ॥

दोहा-जोनहिंद्देभागद्विज, तोयहनिश्चयजानि । हमवाकीहरिंछेहँगे, कन्यापंचशतानि ॥ राष्योजोमलहितपनजोरी । सोसवश्राहछँईगछोरी ॥ ब्राह्मणयज्ञकरननिंद्दे । जोनहिंयज्ञभागमीहिंद्दे ॥ ब्रह्मदत्तमुनिदानवर्पना । बोल्योभीतिमानिभरिनेना ॥ यज्ञभागश्रमुरननिंदयोग्र । यहविरंपिकोशहिनयोग्र ॥ पुँछहुत्तकछम्रानिनकहँजाई । जोम्रानिकहँतोछेडुभँगाई ॥ कृत्याजेशतपंचहमारी । तिनकोराष्योमनहिंविचारी ॥

ारवेदीविप्रनकाँद्धीं । देहुँ सुतार्मेसकछिब्दाहीं ॥ कैसेछेजैहोबरकोरा । रक्षकहैंवसुदेवकिशोरा ॥ दोदा-जझदत्तकेवचनअस, सुनिदानवेबचारि । जाइनिकुंभसमीपमें, दीन्द्योसकछउचारि ॥ तिनिकुंभकोपअतिकीन्द्यों । सकछदानवनआयसुदीन्द्यो॥यझभगकीजैतुमजाई । ल्यावहुकन्यासकछछुडाई॥ त्रशाङासवदेहुजराई । वाँपहृद्विजकहँवैचिनीहजाई ॥ इतेदानवनविप्रडेसाई । भ्रुपनदियनेवतापठवाई ॥ डवकौरवमाछवभूते । दंतवक्रमागर्पेअनुषे ॥ रुक्मीजौहित्रशुपाछहुकाँहीं । द्वपदियराज्यद्वयपाँहीं ॥ ल्विश्रुपशकुनिहुँदछर्वदा । भ्रुपअवंतीविद्युगिदा ॥ सोरास्वयरणिकुराज्न । ग्रोल्योविप्रसमेतसमाजन ॥

दोहा—भूपनआगमजानिक, नारदिक्षेपोविचार।ऐसीकरोडपायमें, जातिहोहसँहार॥ १६निक्रंभनिकटसुनिराई। भंदमंद्रअसगिरासुनाई॥ अझदत्तसवनृपनबोटायो। तुमकोचाहतरणहिंहरायो॥ तिऐसीकरहुडपाई। जेहिबिपिअवमेंदेहुँबताई॥ पावहुझतकन्याद्विजकरी। टावहुआशुकरहुनहिंदेरी॥ हुबाँटिभूपनबटबारे। तोसबहूँहेंअबिहातुम्हारे॥ नारदेवचनसुनतअसुरेशा। दीन्द्वातिसहिभटननिदेशा॥ प्रचंददानबद्धतपाये। मापेमराटिगआतुरक्षाये॥ मराझाटासबिदयोजराई। फोरेयद्वापात्रससुदाई॥

दोदा-पाँचोंशतकन्याहरयो, त्रह्मद्त्तकरूँवाँषि । देवकिञावस्त्रदेवको, राख्योपायहियाँषि ॥ हिकारकरतदुरसपाई । मसकरताद्विजयपेषराई ॥ मानिनिर्द्धभभीतिसरभागे । करिनाईसक्युद्धभयपागे ॥ विष्कुदेवनिकटसुनिजाई । कृद्योकहाजवपरतदेरसाई ॥ तवबसुदेवकद्योदुस्तर्धाई । जाहुद्वास्त्रद्वतसुनिराई ॥ रिसाकहियोदशाहमारी । पुनिकहियोममबचनटचारी ॥ परमानुषिनुकेद्दनिहारे । तुमसोबद्धरूपप्रयपसाहे ॥ प्रतिवसुदेववचनक्रिपाई । कृद्योटाइहाँद्विहिटेवाई ॥ समकहियदुनगरामहै ॥ युप्तिसंस्विनाई ॥

दोहा-दिवर्यपनकन्याहरन, केदमानुषितुवानि । हुत्तहिवोद्धिप्रयुष्ठकोः भाष्योद्धारँगपानि॥ व्युरकोनिकुंभवमुरेहा । सुरनसहितवाजित्योमुरेहा ॥ ब्रह्मदत्तकेमसम्बद्धायो । दिवनमारिमस्मीनबराक्षा ्षिप्रनपगमहँवंधनङारे । केद्गियोपितुमातुहमारे ॥ पाँचहुक्षतजोविष्रकुमारी । हरिलेगयोतिनहिंक्षटभारी ॥ जननीजनकहुवंधनकेरो । मोहिनतितनोक्षोचधनेरो ॥ जेतनोकन्याहरणविषादा । जातिसाजद्विजकीमरयात्। 'पटपुरजाहुषुत्रयहिक्षणमें । रक्षेहुकन्यनङ्गुनम्नमें ॥ हरिग्रुतविद्देंतिकह्योकरजोरी । आपप्रतापदातयहयोरी ॥

दोहाँ—पींकन्यनरक्षणिहको, मोकोंहोतनिदेश । पींशठहिनकन्यासिहत, द्विजठाऊँयिहिदेश ॥ किपोंपितामहपितामहीको । बंधनछोरिदेहुँतिनहीको ॥ तवयदुपतिबोठेम्रसक्याई । जवछिगहमर्नीहजार्ने 'त्तवठोंकरिकोनिहुँउपाई । कन्यनकोरक्षहुतहँजाई ॥ म्रुनिपितुवैनवंदिरणधीरा । चल्योगगनमगमनहुँस 'जायतहाँभोअंतरघाना । मायावीअसिकयनिरमाना ॥ रच्योपाँचसमुताम्रहाई । रासिदियोनिकुंभग्रहजाई 'पाँचहुशतजेवित्रकुमारी । हरचोतिनहिंमायापटडारी ॥ द्विजदुहितनमसशालामाँहीं । राख्योदिजवररह्यो

दोहा-युत्तिनिकुंभदानवस्वै, जान्योनार्हिचरित्र । मायाविजोकरतभो, यदुपतिकोप्रियप्रत्र ॥ अक्षदत्तकोनेवताजवर्ही । आयोहस्तिनप्रसम्हेंतवर्ही ॥ तबदुर्योधनतृपअभिमानी । कियोमंत्रसवर्मितित्रक कर्णज्ञाञ्जनिदुःज्ञासनकाँहीं । भीपमद्रोणहुँकुपहुँतहाँहीं ॥ पांडवहुनकहाँठियोचुलाई । लाग्योकरनमंत्रमनः वैनतहाँदुर्योधनभासे । कहीमंत्रजोजियग्रानिरासे ॥ त्रहादत्तिनिजनेवतपठायो । याकोकत्तविचारमन्त्रा कियोंडचित्तहेंजावतहाँहीं । किधोंडचित्तगमनवतहुँनाँहीं ॥ भीपमदेवतहाँअसभाष्यो । कहेदेतनोमेंद्रनिरा

भिक्ति दोहा-त्रहादत्तकिपंचशत, खुताहरचोदनुजेश । तातेद्विजपठयोडरी, नेउतातवैनरेश ॥ देविकअरुवसुदेवहुकाँही । असुरकेदिकयमखग्रहमाँही ॥ तातेतहँयदुवंशीजेहें । कृष्णमातुपितुअविधि यदुपतिआगमसुनतिन्छुंभा । करिदिअविशातुरअसदंभा ॥ छेइहिधनदेतुम्हेंछुभाई।यदुवंशिनसँगयुद्धव । तातेजचितनजावतहाँही । वेठोखुपद्विनिजग्रहमाँही ॥ विदुरद्रोणकृपमंत्रप्रवीते । भीपममंत्रद्विसम्मतं । तदुद्रशासनश्कुनिप्रवीरा । बोठेज्रकिरिगर्वगंभीरा ॥ पाँचशतद्विजसुतासुहाई । औरहुमणिगणपनअपि

दोहा-अपनीकरनसहायहित, जोहमकोवहदेय । तौसहायकरिवोडचित, युधयशकोनहिँछेय ॥
सूतपुत्रवनकद्योप्रकोषी । यदुर्वशिनजीतनमहँचोषी॥भछीकहीशकुनिहुँदुःशासनायहिनिधिकीजेयदुक्छनीः
'उचितयद्पिनहिंदानवयच्छा । तद्पियुद्धहितगमनवअच्छा ॥ यदुर्वशीत्रपहुक्मनमाने ।अपनेकहँसवतेव्हन्
यद्पिसुयोधनिकयवद्वारी । तद्पिनजानहिंभादिभिखारी ॥ वटचोगर्वयदुर्वशिनकेरे । सबदिनतेकुरुक्छेने
तवभीपमकछुकह्योरिसाई । कर्णतोरिशठतानहिंजाई ॥ करहुवेरकसअर्थपराये । यदुर्वशिनजीतनमन्ह

दोहा-यदुवंशीकीन्द्योंकहा, क्रिक्कुल्कोअपराध । विनाहित्विवनकाजकत, कीजतुकोपअगाथ ॥ यदुवंशिनजीतवयुपमाँहीं । जानहुँसहजसबैतुमनाँहीं ॥ परत्रझयदुपतिअगवाना । तिनसोवरनहैकल्पाना जवअसभीपमवचनज्यारे । कृषोकणंकीहगअरुणारे ॥ तुम्हरेतीनयुद्धकरचाऊ । यदुवंशिनकहँसदाहेर्रा दृदेभयेभईमतिभारी । आयुद्रायरहोअवथोरी ॥ यदुवंशिनकीवद्धचपलाई । सोहमसोअवनाहिसहिन्नाहेर्रा तत्रदुर्योपनिगराज्यारी । कृणंकह्मोतुमवात्विचारी ॥ जोमानहुँसलाहस्वमेरी । पट्युरचलहकरहुनहिर्ग

दोहा-भर्छाव्याजयहर्द्धेगर्दै, दीन्ह्योंदर्द्वनाय । यदुवंश्चितकोकोजिये, अवशिपराजयजाय ॥ हमरेगम्नतसवन्तर्पेजेहें । यदुवंशीअववचननेपेहें ॥ जहाँभीष्मद्रोणहुँवठवाना । कर्णकृपाचारजमित्राण् जहँअर्छन्यांद्वीविद्यार्थे । भीमसेनतहुँगदाप्रहारी ॥ तहुँनहिंशकाहोनपराजे । होहिशकजोसहितस्पर्यः यदुवंशीकारहेंनठराई । वाठकसर्केनशेंठठठाई ॥ तवभीपम्बोठेमतिमाने । तुमअपनेवठितर्विश्वर्याः । अवेपीरसापरचोनकामा ॥ जब्येहेंहरुमूसरुधारी । तवकोजुरीसमर्घर्वप्रि

दोहा-अवनदेख्योक्टप्णस्रतः, जासुप्रसुप्तिहिनाम । जाकेसमदूसरनहीं, रियुजेतासंप्राम् ॥ अवेसुन्योनिहिज्ञारंगज्ञीरा । जॉनपुरंदरकोमदमीरा ॥ देख्योनिहिज्ञतिकृद्धसुनारे । म्यामेपजलसम्प्राह्मी जिपेनिहिसात्यिकृत्या । रासतजोधनुपर्वगरूरा ॥ सृह्येटेभापदुमनमाने । अवेनद्दगयदुर्वीरिह्या

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध।

त्रहुजोनतुमकोअतिभावे । चळहुजहाँतुम्हरेमनआवे ॥ इमकहिबऋणहोत्रहेंआज् । करवनवेरउचितयदुराज् ॥ मतुम्हरेआश्रितकुरुनाथा । तातेचळ्यतुम्हारेसाथा ॥ तहेंळख्यसवकेरतमासा । कर्राहंजेड्तवळवचनविळासा ॥

दोहा—असकिहिभीपमग्रहगये, द्रोणविदुरकृष्युक्त । तबपांडवअसकहतभे, मुनहुसबैममबक्त ॥ इमतोहिस्किहाथविकाने । दूजोप्रभुमनर्मेनहिमाने ॥ जहँयदुपतिजैहेंतहँजैहें । करिहेंसोजोआयसुदेहें ॥ असकिहिपांडवसदनिस्पारे । तबदुर्योधनवचनउचारे ॥ इनकीसदाकेरियहरीती । करिहंअविशेममरिपुसोप्रीती ॥ जानदेहुअबनाहिंबछावहु । इनकीकछुनझंकमनछावहु ॥ पौडुसुतनकीविदिरणजाई । देहींझ्रसेपाँचचछाई ॥ बोल्योकर्णतहाँरणपीरा । साजहुसेन्यचछहुकुरुवीरा ॥ उत्पांडुनंदनचढ़िस्पंदन । गयेद्वारकेजहॅयदुनंदन ॥

दोहा-एकाद्रशक्षीहिणी, साजिइतैकुरुनाय । पटपुरकोगमनतभयो, छैबहुभूपनसाय ॥ संजयिदुरअपनुपतीने । रहेदितनापुरदुसभीने ॥ सुनिपटपुरकुरुनाथजवाई । औरदुनुपसवसैन्यसजाई ॥ गयेसकरुपटपुरहरपाई । सुनियदुर्वशिनकेरिअवाई ॥ तेदसअक्षीहिणिमगयेशा । इकअक्षीहिणिरुक्मसुवेशा ॥ कोठइककोठद्वेकोठत्रयचारी । इमिअक्षीहिणभूपसँवारी ॥ कियेजायपटपुरमहँढेरा । सवकेशीशकारकरफेरा ॥ सवभूपनकीसुनतअवाई । तहँनिकुंभदानवसुखपाई ॥ निजयंत्रिमकहँदानवकेतु । पटयोकुरुपतिपहँनिजहेत ॥

देहा—दुयोंधनदिगसचिवचलि, क्रह्मोचचनकरजोरि । कर्युनिकुंभविनतीकरी, सोसुनियेमसुमीरि ॥
कर्युसहायमीरिसवसूपा । छेहुपंचज्ञतसुताअनूपा ॥ छीजेवहुधनमणिगणनाना । कीजेअसविकमवल्याना॥
यदुपतिपिताछोडावनआर्षे । सोयामेषुनिवचिनाईजार्षे ॥ औरहुजेयदुवंजीऐहें । तिनकोदौरिदेत्यसवसिहें ॥
युमसमनाईजगमद्वेधनुषारी।सवैभाँतिहम्रिखाविचारी॥कर्णस्रयोधनज्ञक्रनिदुज्ञासनामप्रस्तिनमेस्रुनिवानवज्ञासना।
मागध्दंतवक्रज्ञिज्ञपाले । ज्ञल्यज्ञाल्विदुर्यहुकराले ॥ धृष्टस्रुक्रजयद्रयपाँहीं । द्वपद्विराटस्रुक्गमांकाँहीं ॥

दोहा—विद्रहुभरुभवुविद्रको, भीष्मद्रीणकुपकोहि । रुक्मीअरुभगदत्तको, आत्योनिजिटगर्माहि ॥ यथायोग्यतहँभोसतकारा । लागिगयोशोभितद्रवारा ॥ तवदुर्योधनमनहिविद्यारी । सम्भूपनसोगिराटचारी ॥ मंत्रीचारिनिकुंभपठाये । विनयकरनमेरेटिगलाये ॥ देत्यदेतशतपंचकुमारी । औरहुमणिगणहैधनभारी ॥ सवसोमागतकरनसुहाई । यदुर्वशिनकीलगीलगाई ॥ तामकहात्रवितहेभाई । सवभिलिमोकोदेहुव्यताई ॥ जोममसुम्मतिजानुन्वाहो । तोसुनियेसिगरेनरनाहो ॥ यदुर्वशीक्षवहाकेषाढे । सवसोहोतसमरमहँठाठे ॥

दोहा—कियेषैरसवरूपनर्सो, सबकेहँदुखदानि । अपनेकहँसवतेअधिक, मानतहँपछरानि ॥ मरेपरमहँकर्राहिवरोधा । मिळिपांडवनष्ट्याकरिकोधा ॥ इर्राहस्वयंवरमाहँकुमारी। जगमहँजाहिरहैंद्यभिचारी॥ ॥तेमछोषोगपरिगयक । दानववसुदेवहिंधरिख्यक ॥ कीजेसवैनिक्षंभसहाई । मारहुष्ठपयदुवंशिनधाई ॥ वर्षेपितछोडावनआर्षे । सवयामेफिरिनाहिंबचिजावें ॥ सवद्यार्वरेजाखुळेळीजे । यदुकुळ्जगमेरहननदीजे ॥ अवशिषांडवनकोर्मेमोरहाँ।कुळकळककोकछुनाहिंडरिहों॥यदुवंशीकुमतीसनअडहाँ। सवकेहगिसकतासमगढहाँ॥

दोहा-छेदीजोनर्दिवरवन, तीपछितैद्दीफेरि। कवहुँनपैद्दीलससमय, कद्दीसपनस्टिटिर ॥ सुनिदुर्योपनकरिनदेशा। कोपितकद्दोतदाँमगपेशा ॥ हमतोद्दारसत्राद्दवारा। तातेयुपकोशविद्यारा॥ कौनिदुर्योपनकरिद्दिपरिपाठें । तीशरिरकोशोकमिटाठें ॥ बोटेतवरुनमीदिश्युपाटा।विचननानपदेगोपाटा॥ करिनिद्धेभकीववशिसदाई। फरवयुद्धयदटित्दिरराई॥ बोरद्धसवनुपसम्मतकान्द्रीयुद्धकरनक्रदेसपितदिन्द्री। सप्तिकुभकीववशिसदाई। करवयुद्धयदटितिदारी।भंजाद्दकरत्वतितिदिनगयद्धाअक्तानटाईअस्तरिभयदा॥

देहि-तवनिजनिजडेरागये, भूषसर्वेवटवान । यदुवंशिनसाँगुपकरन, कीन्द्रेसनेप्रमान ॥ टतपीबनद्वासवित्राहं । सभामप्यहीएक्ट्रेशिरनाहं ॥ ययायोग्यमिटिकस्वभाहं । वेटमभामुक्टसुख्टाहं ॥ इश्टमभूष्ट्रेटपोयदुनंदन।तवकरनोरिपांदुकुटनंदन ॥ क्योमोद्रकटरगनवदावत । कुझटनायतुनद्दर्शनपावता। इस्तिनपुरकोसुनदुरवाटा । दुरोपनिक्यमंत्रक्रसटा ॥ दानवएकनिकुभमहाना । सानुपसं तामुओर्दुर्योधनधाई । गयोनायसवतृपनठेवाई ॥ चलनकृद्धोदमहुँकहँसंगा । चाह्योजीतनयदुकुलजंगा ॥

दोहा-तबहमतासाँरूसिकै, छैनिजनारींभाय । दर्शरावरेकोकरन, आयेआञ्जाहिधाय ॥ धनहुँ धामधरणीपरिवारा । छाग्योत्जमसोंनाथहमारा ॥कैसेजायँआपअरिओरा । अमीछोडिविपभक्षहिंचोरा ॥ तवयदुनंदनगिराजनारी । जानीसिगरीदशाहमारी ॥ असकहिपांडनसंगळेवाये । उपसेनकांसभासिधाये ॥ सवयदुवंशिनतहाँवोळाई । मंत्रकरनळागेयदुराई ॥ उपसेनप्रथमहिंतवबोळे । अपनेउरकीआञ्चायदाळे ॥ देविकअरुवसुदेवहुकाँहीं । कियोनिकुंभकेदमखमाँहीं ॥ हैनिकुंभदानवपरचंडा । दीन्ह्योंसुरयुत्वज्ञहाँदिदंडा ॥

दोहा—वज्रहुगद्योनतासुतन्तः, विनश्रमित्यदिविजीति । छुकेरहत्नछोकनअमर, मानितासुश्रतिभीति॥
महादेवकोद्देवरदानी । तीनरूपधारेवछलानी ॥ अहेअवष्यसुरासुरतेरे । साठिहजारदेत्यतेहिकेरे ॥
तेउद्देशितदायवछवाना । कर्राहअकाञ्चअकाञ्चपयाना ॥ मायावीश्रतिञ्चयवछवारे । अस्त्रशस्त्रप्रवाननहारे॥
सोदानवकिरनसहार्दे । गयोतहाँदुयोधनरार्द्दे ॥ भीपमद्रोणकर्णरणधीरा । कृपदुःशासनञ्जकृतिप्रवीरा॥
कुरुकुछसिगरोसमिटिसिधारा । छैदछगेनुपञोरअपारा ॥ संगरतहाँभयावनटीई । दानवसोंद्धरिसकीनकोई॥

दोहा-तुम्मुकुमारअपारहो, हेवसुदेवकुमार । महाभयंकरदेत्यवह, शकसुनीतनहार ॥ तातेमेरेमनअसआर्थे । आपसहितयदुद्दुन्तिं ॥ नारद्शादिकसुनिनपटाई । दानवकोवहुविधिससुझाई ॥ देविकअरुवसुदेवछोडाई । छीजेसामरातियदुराई ॥ सवभूपनकोकरिसतकारा । ब्रह्मद्त्तकोयज्ञप्रकारा ॥ करवावहुइततेयदुनाथा । होइयुद्धनहिभूपनसाथा ॥ ऐसोमेरेमनमहँआवे । पुनिनैसोतुम्हरेचितभावे ॥ दृगनहोत्तुवद्द्यानआहु।छागतव्ञसरिसहियचोट्ट ॥ परतपुटुककुट्पहिसमजाँहीं । तुवद्ग्रैनविनहगविष्टसाँही

दोहा—यरुहमहीतहँजायकै, दानवकोसमुझाय । पाँचौंञ्ञतवैकन्यका, द्विजकहँदैवदेवाय ॥ भूपतिवषनसुनतयदुराई । कह्योनकछुदीन्ह्योम्रसक्याई ॥ तवबोछेवलभद्रभवीरा । सुनहुवचनममत्रपमितर्पार्य । भूदेभाजुळोअसकहुँनाँहीं । पुनिविञ्चोपियहियदुकुलमाँहीं ॥ पिताकेदसुनिकेनिजकाने । वैठरहवयहमाहँकुक्<sup>ती</sup> द्विजदुहितनकोहरणहुसुनिके।करवनयुद्धभीतिमनग्रनिके॥विप्रकाजमहँखणाहिमाना।जगतमध्यकोताहिसमाना । द्विजदुहितनकोहरणहुसुनिके।करवनयुद्धभीतिमनग्रनिके॥विप्रकाजमहँखगाहिमाना।जगतमध्यकोताहिसमाना। भूपतिसेन्यजोनखरिआई । रहेंपैनकिमिताहिडेराई ॥ हेनिस्नेभयद्यपिवलवाना । साठिहजारहुदैत्यमहाना।॥

दोहा-तद्यपिभयकछ्ळगतनिह, मेरेमनिहनरेज्ञ । दानवर्षकारिहेंकहा, कसनिहेंदेहुनिदेज्ञ ॥ ऐहेंजोनिधिशंकरसंगा । तोविशिषजीतवहम्जंगा ॥ येकोरवहेंकेनिकवाता । तिनमहँकोउनहिबीरिबरवाता ॥ रुक्मीअरुमागपशिशुपाल् । देतवक्रविदुरथअरुज्ञाल् ॥ इनकीअहेबीरताजानी । कुंडिनपुरमहँमगटलानी ॥ कणसुपोपनशुक्तिदुशासनाइनकोकियगंधवंहुज्ञासन ॥ जिनकोजीतिल्यिसुरगायकोतेकसेयदुकुल्ज्ल्यक् । हमअवश्योषेनरेपतिहँदी । जननीजनककेदेहेंजहुँही ॥ मारिअसुरभूपनमदमोरी । छेहेंजननीजनकिहेछोरी ॥

दोहा—सुनतवेनवळभद्रके, यदुवंशीसववीर । क्रोसराहनरामकहँ, कसनकहहरणधीर ॥ सुदँयदुनायकहनपुनिळागे । मानहुँवचनअमीरसपागे ॥ करहुभूपशंकानाईंकोई । आपमतापितिद्वसवहीई ॥ वैठहुआपद्रारकामाँहीं । शासनदेहुवेगिहमकाँही ॥ गमनवर्धचितनअहँआपको । विजयहेतुचळतुषप्रतापको । द्यसेनतवकद्वोदुरदारी । जोभावसोकरहुसुरारी ॥ तवयदुवंदनकेअभिवंदन । सेन्यसाजिआश्चीहंबाद्दिर। पार्रोहेकासोहिणिदळेके । पटपुरगवनकिय्नयञ्चके ॥ सारणबद्धवितरणभोजा । विष्धुप्रभुविचक्षअति

दोहा-कृतवर्गासात्यिकिसुभट, चारुदेप्णवछवान । अकृरहुगद्सांवभट, सनत्सुमारसुनान ॥
सरुवनिरुद्धपतुर्परपीरा । निश्चटटत्सुकहुसुतवछवीरा ॥ अनाष्ट्रप्रस्तापतिजोई । दछआगेगमन्योभट्यां
पदिविषियदुवंजीअतिकोषे । पटपुरगयसमरिवतचोषे ॥ ब्रह्मद्समस्यहकेनेरे । देराकियोहप्पतिक्षित्व तर्रोमदुमआपश्चिरनापट ।कहहारिहजदुहितानिछोडायट॥तवप्रद्यम्बयोहप्पतिक्षित्व । । रासीदानवभवनमदारी ॥ यहप्रसंगदानवनहिजने । अपनेवछमदिक्षि दोहा−यदुर्वाञ्चनआगमनसुनि, उतनिकुंभअसुरेश । मायाकीकन्यासकळ, दीन्हीनुपनिनरेश ॥ वेनिञ्चमहॅंपठयोइकचारा।सोढुर्योधनिञ्चित्रसिपारा॥कृद्धोजोरिकरकुरुपतिपाँदीं।नृपनिकुंभभेज्योमोहिकाँहीं ॥ ग्रोवचनअसदानवराई । सवनृपमिळिअसकराईउपाई ॥ यदुर्वाञ्चनपरकोपहिकेके । परहिरेनमहँसैन्यहिळेके ॥ हेउपायविनश्रमनहिंजेहे । भागतवनिहिननिञ्चित्रसिकेहे ॥ अथवाळगैनरातिउपाई । काहिळरोंतोबाजवजाई ॥ ग्रॅपनतवकहहँसिवानी । परत्विञ्चासुप्अनुचित्रजानी ॥ तातेळरहिंकाहिदनुजेशा । करिहेसवेसहायनरेशा ॥

दोहा-उथोंपनकेवचनसुनि, चारिदैत्यढिगआय । कुरुपतिकोसिद्धांतसव, दीन्द्योंताहिसुनाय ॥ वेकुप्णमसक्तार्टाहेंआये । ब्रह्मदत्तवंपनहिंछोडाये ॥ मातपितार्ट्यस्थयेदुसारी । केदभवनतेटियेनिकारी ॥ वबसुदेवसुतनउरटाये । वारवारद्यवारिवहाये ॥ कुप्णरामवंदनतहँकीन्हें । मातुपिताआशिपवहुदीन्हें ॥ निवसुदेवकहीमृदुवाणी । सुनदुप्राणियक्षारँगपाणी।हिनिकुंभअतिक्षयटवाना।उचितनयुद्धपरतमोहिंजाना ॥ इतुमअतिसुकुमारकुमारे । कहँदानवनरभक्षणहारे ॥ चटहुद्वारकेअवयदुनाया । मातपिताटेअपनेसाया ॥

दोहा-तबबोछेयदुपतिविहँसि, पितानतुमघबराहु । इतहीँबैठेदेखिये, संगरसहितउछाहु ॥

ाई।समयचारद्वेशाये । यदुपतिकोअसस्वग्रिसुनाये ॥ नृपनिकुंभसंमतसवकीन्हें । छापामारनिश्चितदीन्हें ॥ गयदाकाल्हिहोतर्होभोरा । करिहेंयुद्धसापसांघोरा ॥ करनमंत्रयदुपतिचितचाये । सवसचिवननिजनिकटयुछाये॥ ग्रात्पिकेचद्भवभरुकृतवर्मा । रामजासुअद्भुतरणकर्मा ॥ अनिरुपअरुप्रधुप्रप्रदीरा । औरद्वसवयदुवरमतिधीरा ॥ ४ भरुपाँचीपांडवत्रहेंआये । मंत्रकरनछागेमनछाये ॥ प्रथमहिंगोछेयदुकुछकेत् ॥ सनैसुभटगछतोछनहेत् ॥

नेपर्ता पानिष्क्षित्र । निर्वरस्याजनगणियः ॥ त्रयमहिषाण्यचुजुरुविक् । सिहेंसवर्कवारः॥ दोहा—हैनिकुंभवतिशयप्रवरु, दानवसाठिइजारः । तापरपुनिभूपतिवर्णः, सिहेंसवर्कवारः॥ महारयीभीपमरणपीराः। श्रष्टभसीरसर्खाँडतभज्ञतीराः॥ क्षत्रीरहितक्षमाकारिदीन्दी।इकहस्त्रारविजयजिनजीन्दी॥ ऐसोप्रवरुपरशुपररामाः । क्रयभीपमतासोंसंब्रामाः ॥ तेइसदिनकरिकेरणयोराः । दारिगयोजमद्गिकिशोराः॥ करीदिग्विजयजगत्रयवाराः । कवहुँनकाहुसारणहाराः॥ सोभीपमआयोपज्ञुपारीः । तासोंसकीकोनकारिरारीः॥ पद्मविद्याआचारजजोहं । आयोद्रोणाचारजसोहं ॥ कर्णकठिनकोदंडविष्यते । शत्रत्रमकोटिकतरुकोकर्ताः॥

दोहा−दशहुदिशनकेतृपनकहँ, जीतिकरणवट्यान । करवायोद्धपेषनिंह, अङ्वमेषसिष्पान ॥ अदेसपोपनयुत्तशतभाई । वटीसुशर्मांवायोषाई ॥ द्वपदितराटजयद्रथयोषा । धृष्टद्यमुशह्मदरोषा ॥ रुप्मीशाल्वकारिशिञ्चपाटा । दंतवक्रविदुरथहुभुवाटा ॥ औरहुमहारशीसववाये । यदुवंशिनसोद्यपमनटाये ॥

तिमरेमनअसआवे । यार्मेसकरूभौतिवनिजाव ॥ अर्जुनअरुप्रयुष्टकुमारा । भीमसेनअनिरुद्धद्वारा ॥ चारियेदरुकेआगे । करहुर्तानिदरुकेरविभागे ॥ सात्यक्रिअरुद्धवगद्वारा । रहिंसेन्यपीछेयुतभीरा ॥

दोदा-दमलरुवटअरुपर्मनृत् रहवर्षेन्यमधिठाँ । युगमाद्रीसृतदानपति, किर्राहस्यचहुँशोर ॥ ोतुमसयपदिविधिसाँटरिते । तपतोनाँहभूपनसाँहरिहो ॥ सहसाक्ष्मियातनाँहपनिद्रायदुवंशिननिर्द्धभदिद्धनिद्ध। मेरेभरोसजसभापत । वेहिसँगसर्जनसाँजयपावत ॥ नहिंगाँडीवसरिसपजुट्ट्यो । विषुरत्रयीतौद्दिविक्रमपूत्रो ॥ ।तिहरिकेशसप्यनप्रचंडा । फरवेश्वयार्भजदंडा॥ बोरिपाधिवसवयनटचारा । पितासस्यनोदियोदियारा॥ ।तिहरिकेशसप्यनप्रचंडा । करवेश्वयस्यानगणजाने ॥ पहमारिविन्तुस्तिन्दान् । कृरिकरुपाएसद्दिनिते ॥

दोदा-कीलर्जुनर्जातीरपुन, अवशिक्षकेटेकाल् । कीरिपुर्जातनमीहिकद्दै, कहिदीनेपदुरान ॥ उरक्तदमभर्जुनदक्तार्थ । विजयपराजयनिक्षनिकहार्य ॥ करिकोजकेबोमनुसादै । यद्यपिरपुनर्जातिनयपादै ॥ तद्यिकार्जुनहिकदेपदुरादे । देहीसुप्रमहेविजयब्हादे ॥ कहिकार्जुनहिभारपनुपार्ग । स्नज्यनकापरतिहासी ॥ तोकरपरपनुपर्दादे । विकृत्वतासुरदोन्द्रियोदे ॥ नातोदनकस्ययुप्रस्ते । नोकोजविदिवायसुद्दीन ॥

५ रहें । पेन वंतसँगसमस्तिवहें ॥ नापन तुमहरे वहिपारों । मोजीतीरण हो मपनीहीं ॥

दोरा-जापेजारकेनेसरे, नानेलर्रेनरेहा । जाकोमनभाविषिता, ताकोरेहुनिरेहा ॥

जीत्योविष्रवापुरेकाँहाँ । भीषमदेवअवरणमाँहाँ ॥ जवभिरिद्दकोडक्षत्रीनाथा । कठिनवचावनपरिहेमाव भीषमकेदिगविजयकरतमें । रह्योनहींष्रद्धमजगतमें ॥ नातोदिगविजयीनहिंद्दोते । अधिक्षीक्षकरिरणमहँसों द्रोणाचारजबूड्महाने । सवेबाटकनसिरवनजाने ॥ जीनकणकीकरीवडाई । नायवातयहसिजनहिंशा हमयदुकुटवहसूतकुमारा । किमिसन्मुखतिजिद्देशरधारा ॥ नीचवडेनकेसाहनआवें । देखतहींहतहींदविजने

दोहा—औरविचारेभ्रपसन्, करननणानिहयुद्ध । ठाठचनश्रभायेसन्, कार्कारिहेंद्वेक्कृत्वः ॥ जोअर्जुनतेविजयविचारो । तोमानहुँमभुवचनदमारो ॥ जोनदेहुपांदवहुनकाँहाँ । जरेभ्रपसवजेहिंदठमाँही यदुवंशीकोउकरिहेनयुद्धा । मोकहँभायसुदीजेशुद्धा ॥ अहेनाथतुवचरणदोहाहं । धरिछहाँसवकहँरणपार्हे वचीनएकोभ्रपसमाजा । आपुप्रतापसिद्धसवकाजा ॥ खड़ेआपुद्दत्तठसहुत्तमासा । करेकामजोराटरदासाः मेनहिंकछूकरनकेठायक । मोपरतुवप्रतापयदुनायक ॥ तुवसुतह्वेयदुकुठमहँजाई । सकीनविधिशकरहुँडेपार्ह

दोहा—येदानवभरुभूपत्तन्, हेंप्रभुकेतिकवात । जीतवहनकहँसमरमहँ, मोकहँसरठछलात ॥ यदुनंदननंदनकीवानी । सुनिकेसकछसुभटअभिमानी ॥ सभामच्यवोठेकछुनाँहीं । कौतुकसकछसुभटअभिमानी ॥ सभामच्यवोठेकछुनाँहीं । कौतुकसकछसुभनमाँहीं तवसुतकहँहरिआँखिदेखाई । भोप्रसुप्रसुचुपशीक्षानाहो ॥ परित्तप्रसुप्रभुशिक्षाभागा । तहाँवचनवोठेवछरानी सत्यकहोतिंकुष्णकुमारा । जान्योविकमतोरहमारा ॥ कृष्णकहोनिह्वचनिचारी । वहाँदपांडवनकीवहरारी ऐसीरहीनरीतिहमारी । होहिंबोरसँगविजयविहारी ॥ यदुकुछसदारीतिचठिआई । अपनेवछसोंकरहिंछराई॥

दोहा-तातेजैसोहमकहैं, तिमिक्जियदुनाय ॥ समरभारयहआलुअव, धरिद्जिस्तमाय ॥ पाँचपांडवनअसकिहदीजे । मलशाळातुवरक्षणकीजे ॥ भीमसेनअकुनजहँरहैं । दानवतहाँकवहुँताँहिएहें ॥ जोऐहेंआतिआतुरधाई । तौअस्त्रनसोंविजयजराई ॥ यामेहेनाहॅकछुसदेहू । बळीसोहेजेंहितुमकियनेहू ॥ हमअरुतुमनिकुंभसोंभिरहीं । दानवदळसोंयदुदळजुरहीं ॥ भूपनकोदळजीनअपारो । तासोंसमरकरीस्रतप्त अवनहिकुनिआरिवचारा । मानहुँयदुपतिवचनहमारा ॥ देखहुविकमअवसुतकेरी । बाळींहेतेपाल्योजोमेरी

दोहा-सुनतवचनवलभद्दके, कह्योक्वरणसुसक्याय । उचितहोतसवभाँतिसोह, कहतजोजेटोभाय॥ धर्मभूपेळेतुमनिजभाई,। रक्षणकरहुयझग्रहजाई ॥ दानवबल्जिोसाटिहजारा । तिनकोकरहुपार्थतुमछारा॥ हमदेखबसवकेरतमाशा । कीनवीरकसकरतप्रकाशा ॥ सुनिपारथयदुपतिपद्वेद । उच्चोसभाततमकिअ गयोयझझालेंघनुधारे। भीमादिकयुत्तनृपहुसिधारे॥ तवबसुदेवकहोमृदुवानी । कीजेप्रवरजपंतहुआनी॥ तवदुनहुँतकहँकुरणवीळाये। झासनपायआयशिरनाये॥ तवदुरबारभयोवरखासू। गयेवीरनिजनिजनिकार

दोहा-तवप्रद्युम्रसोहिरिकह्यो, रसहुतुमिनिश्चमाहि । फिरहुपहूँ कितसैन्यके, आयसकेंशरिनाहि ॥ बीवीजबैत्रियामत्रियामा । नीदछोडितबहरिबलरामा ॥ प्रातकर्मकरिमजनकीने । संप्यावदनकारिम्रसभिने ॥ सकल्रसेन्यमहँचारपठाये । हयमतंगस्यंदनसजवाये ॥ सजगभयेसवआशुहिंवीरा । क्रिसकिसिङ्कॅडकवचरण्यी चित्रदिख्यनमतंगतुरंगन । बायेदरिढिगयुद्धस्यगन ॥ बाजिस्टेतह्वविधनगारे । सिहनादकीन्हेंभटभरि ॥ मकरन्युहरिचतहँजगदीशाः। खड्रेभयेयुप्रहेतुमहीशा ॥ कूँडकवचनिषंगपनुधारी । रथचढिकरिसवसमरत्यार्थ

दोहा-निकसिअकेलेसैन्यते, युडनंदनकेनंद् । सडीभयोआकाशमें, मृत्रावितेजअमंद ॥ वजनकोतहँबाजज्ञझाऊ । सबवीरनकेबब्बोतराज्ञ ॥ पूरवर्षपनप्रमृद्धिपकाशा । कीन्ह्यांदशभाशानतभनाश्च गरुडचेहुसात्यिकहरिरामा । मिषदळसङ्करनसंग्रामा ॥तहाँभूपदुर्यायनजाग्यो । युद्धकरनकहँअतिअनुराणी सबभूपनकोदियोनिदेशा। सजगहोहुयुपहेतुनरेशा ॥ सबभूपनकेबजेनगारे । एकसंगसवभयेतयारे ॥ निजनिजअसोदिपोद्दिलसाजे । निकसेसवैबजावत्वाले ॥ द्वोणभीष्मकर्णाहकरियागे । ठाढेभयेवीररसपागे॥

दोहा-मानहुँसातहुँसिधुविद्धं तजितजिनिकेकसर । बोरनचाहतजगतकहुँ, तिमिदछल्योअपर ॥ ः नार जाया । तुरतिहिदानकोठिगुआयोः ॥ कह्योधुद्धहितकरहुतयारी । आवहुज्जिसमस्म ानिकुंभदानवनिवोलायो । युद्धहेतुसवकहँसजवायो ॥ आपहुँठैयुद्गरविकराला । चल्योयुद्धहितमानहुँकाला ॥ नवचढेतुरंगमतंगे । युद्धकरनकहुँअंगउमंगै ॥ कोउगर्दभकोउमहिपनमाँहीं । कोउगेंडनकोउऊँटनपाँहीं ॥ ोडचढिकच्छमच्छक्तिञ्जमारा । निकसेदानवसाठिहजारा ।। आयेभूपनसेन्यमँझारा।प्र**टयकरनमन्**कियेविचारा।।

दोहा-दानवदलअहभूपदल, मानहुँसिंधुअपार । ताकेमधियदुदललसत, जिमितडागछविवार ॥ रजिंहतरजिंहदानवछोरा । छाविंहदक्षदिक्षिकोरकठोरा ॥ वर्जेक्षङ्कभेरीसहनाई । मानहुँमैघरहेघहराई ॥ वकुरुपतिकोकहअसुरेशा । देहुपथममोहिंयुद्धनिदेशा ॥ जोमोतेवचिंदैयदुवंशा । ताकोपुनितुमकियोविध्वंसा ॥ वकुरुपतितथास्तुकहिदीन्द्वों । तहँनिकुंभज्ञासनउरकीन्द्वों॥दानवजेतुमसाठिहजारा।जायजरावद्वयज्ञअगारा॥ झद्त्तवसुदेवहुकाँहीं । **पांद**वहुनकोभित्रयोतहाँहीं ॥ आयसुपायदैत्यद्रतधाये । मसञ्जालाहिगआञ्जहिंआये ॥

दोहा-त्रह्मदत्त्वसुदेवहूँ, आवतदेत्यनदेखि । वंदिकयोमखकर्मको, डरेमृत्युनिजलेखि ॥ वसकाञ्चतेक्रप्णकुमारा । ब्रह्मदत्तसोवचनउचारा ॥ डरहृदानवननहिंद्विजराई । करहृकर्मअपनोमनछाई ॥ तगांडीवधनुपकहेँपारी । सडोधनंजयविकमभारी ॥ जहँअर्जुनरहिंहैरणधीरा । तहँकाठीकरिसकीनपीरा ॥ दानर्वेहेकेतिकवाता । अर्छनकरीआञ्चइनयाता ॥ इतनीकहर्ताहअसुरप्रचंडा । छायगयेनभमहँवरिवंडा ॥ <u>। इदिश्चितेकरिज्ञोरभयावन । चाहेमसज्ञालाढिगआवन । तहँअर्छनगांडीवटँकोरा । भयोभयावनचहँदिशिज्ञोरा॥</u>

दोहा-सभामध्यजोक्वरणसुत, वचनवाणहिनदीन । ताकीसुधिकरिपांडुसुत, कोपितभयेप्रवीन ॥ गुज्योपकबाणविनसोग् । तामेंकियब्रह्मास्त्रप्रयोग् ॥ प्रद्यमहिकेदेखतवीरा । छोड़िदियोभसुरनपरतीरा ॥ वल्योबाणमञ्जकाळढुकाळा । उठीचहुँकितपावकज्वाळा॥जरनळगेदानवविकराळा।चल्योनविक्रमकछतेहिंकाळा॥ हिनेदानवसाठिहजारा । इकक्षणमहँसवभेजारेछारा ॥ गिरीभूमिमहँभस्मतहाँहीं । देखिपरेदानवकोजनाँहीं ॥ तवदेवतासराहनलागे । विजयविजयविक्रमभनुरागे ॥ प्रयुक्तहुँभर्जुनहिंसराहीं । कह्योपेसहींतुमकहँचाहीं ॥ दोहा-तहँनिकंभकोपितभयो, ङाखदानवनविनाञा । चल्योअकेलेयदनको, जीतनकीकरिआञा ॥

आवतदेखिनिकुंभहिकाँही । अनाषृष्टदलपतिरणमाँही ॥ अपनोस्यंदनतुरतचलाई । लियोनिकुंभाहिआगेजाई ॥ तबदानवकरिकोपमहाना । छोड्योयदुदछपहँबहुबाना ॥ अनाधृष्टतबबाणनकाटी । दियोनिछुंभर्हिविशिखनपाटी॥ दानविकसारियकोशीशा । काटिदियोयदुदळकोईशा ॥ कियेतुरंगअंगसवभंगा । स्यंदनकाटिदियोध्वलसंगा ॥ प्रनिमारचोसहसनज्ञरतेहिकहैं । देखिनपरचोनिक्नंभसमरमहँ ॥ गदाधारितबदानवकोपी।अनाधृष्टकहँमारनचोपी॥

दोहा-बाणजाङकोफारिके, अनाष्ट्रष्टिगुआय । गदागरूमारतभयो, चह्योनअवविजाय ॥ छगीगदारुपंदनसब्दृत्यो।तुरँगसहितसार्थिशिरफुट्यो॥रथतेकृदिगयोसेनापति।हन्योत्रिशुलरिपुर्हिकरिवलअति ॥ तवनिक्कंभपरिशुल्डितोरा । मायाकरिकैतहँअतिपोरा॥ पकरिअनाधृष्टदितहँगाँच्यो । पटपुरमुहातुरतते हिंधाँच्यो॥ सेनापतिवंधनरुखिसेना । डगमगानिहैगईअवैना ॥ तहाँनिज्ञाठबल्युककृतवरमा । सनत्रुपारभोजधृतवरमा ॥ अरुवेहरणआर्क्षरणधीरा । इन्योनिकुंभहिंबद्दिवहुतीरा ॥ तहेँकरिअसुरआसुरीमाया । सववीरनिकयथंभितकाया।।

दोदा−पुनिपटर्चारनर्गेंिेेेेेेेेेेंप्राठः दियोगुदामहँटारि । तवअकूरबद्धवहुँगद, पावतभयेप्रचारि ॥ हन्योनिकुंभहिंबाणकराटा । दानबर्देगरितिनहिंततकाटा ॥ मायावंपनतिनहुँनवाँधी । पटपुरगुहामाहँदियधाँधी ॥ भौरहुवरीवीरयदुवंशिन । वाँपिगुहाहारघोमरिष्वंसिन ॥ येसववीरनवंपनदेखी । यदुद्रसाग्योभयअतिरोती ॥ √तर्देनिकुंभटेपनुपकराटा । तन्योबाणमानहुँबहुब्याटा ॥ इन्योज्ञतप्रीपरियदजारन । पावकतृट्युटआरिदारन ॥ अस्त्रप्टिभेचहुँदिशिपोरा। बनतनठाटहोततेहिँटोरा॥ शस्त्रप्टिभेचहुँदिशिपोरा। बनतनठाटहोततेहिँटोरा॥ दोहा-अतिविपादभगिकरण करज्ञाङ्केत्रुपाणमहाना । मुद्ररमूसरुतोमरनाना ॥ पुनिवरप्योवहुवृक्षपपाना । भयोतहाँअपिपारमहाना ॥

दोहा-अतिविपादभरियदुज्ञयन, चर्टाभागितेहिकारु । मानेसवैनिकुंभको, आयोकारुकरारु ॥ ्रिरेसिविकच्द्र्यमानिवास् । चतारिविदंगराजतेवास् ॥ रयचिद्राहकसींगसभाषा । छेचछरयजहँदानवमाप्॥ तवदारुकरथद्भुतिहिषवायो। विकटनिकुंभनिकटपहुँचायो॥बिलरामहुँरयचित्तदूँपायो।दानवपासआशुचिल्यायो॥ हनेकुलिश्तसमिविशिखकराला। तेनिकुंभतनुभयेदुशाला॥ दानवगुन्योप्रवल्दोउवीरा।अंतरपानभयोतिर्वाती गयोकप्केनिकट्सुरार्ष् । शंकितहेअसागिराज्चार्ये ॥ करहुगुहाकीतुमरखवारी । लेहनकोजयदुवरनिकारी॥

दोहा-जहँतुमरेहीञ्चस्त्वतः तहँशंकाकछुनाँहिं। शक्तदुसकीनिकारिनहिः, रामकृष्णकाआहिं॥ देत्यवचनछुनिभातुकुमारा। ठाढोभयोग्रहाकेद्वारा ॥ कीटकवनसायकधनुधारी। मनमें कछुनहिंशंकिवारी॥ कर्णोहिनिरिषग्रहाकेद्वारा। अगुरचल्योग्रुधकरनअपारा॥ हेनेहुहर्गिहरामहिंशहुनाना। सिंहनादिक्यमेषसमाना॥ दानवरामकृष्णकोषोरा । होनलम्योसंगरतिहिंठोरा ॥ तवयदुसेनामरुकिसिधाई। श्रह्मनहनतदैत्यिगाई॥ यदुदलनिरिक्षिग्रुपोधनबोलोहिनुपअवनिजनिजवलकोलो॥मारहुयदुदलनिर्ह्यचिनाहि।निर्कुभिठाआवनपारी॥

दोहा—दुर्योषनकोहुकुमसुनि, सकलकौरवीसन । यहुदल्पेषावतभई, छाँडतआयुष्पेन ॥ छोडेंमनहुँसकल्पनिजवेला । कियेसातहूँसागररेला ॥ कह्योकुप्णतबहेबल्लिशाता । अवतीसंगरकठिनवनाता॥ यदुर्वेशिनदानवगहिलीन्ह्यों । इमतेआययुद्धपुनिकीन्ह्यों ॥ इमतुमकरहिंयुद्धयहिसंगा । आयोत्तपदल्हतैक्षंणी कोकरिहैयदुदल्रखवारी।लेंदेकोरवआजुहिंमारी ॥ कहाँगयोस्रतलेहिकहिराल्यो । सभामध्यजोअतिशयमाल्यी वेगिबोल्यवहुनिजसुतकाँहीं । करेआजुनिकमरणमाँहीं ॥ तबबल्यमङ्कहोसुसकाई । खहोपुत्रमेरायुर्यार्र ॥

दोहा-देखहुअवप्रयुक्तको, कृष्णभयावनयुद्ध । रुकिहिकीनसन्युखसुभट, जबहोहहिबहकुद्ध ॥ असकहिटेरिकसोवजरामा । अहेप्रयुक्ततोरअवकामा ॥ देखहुकहातमाञ्चाठे । आविह्येकीरसमनगढे ॥ कृष्णकुमारतहाँ प्रसकाई । रामकृष्णकेपद्शिरनाई ॥ सार्थिसीअसवचनउचारा । रिपुसन्युखकठ्यानहुन्ना ॥ छाबहुभीतिनकछुमनमाँहीं।बहुसँगभिरतनिरिक्षमीहिकाँही ॥ एकहुवाणनजगनपेहे । हमतीकाँसवभाँतिवर्दे ॥ यहठाढ़ोदुर्योधनराजा । ञ्चतभाहनयुत्तजोरिसमाजा ॥ शकुनिदुज्ञासनद्शिणकोरा । द्रोणकृपहुँहैवामिहिठोर ।

दोहा—मातुल्हक्मीशाल्बरुष, अरुमागधशिशुपाल ॥ देतवक्वविदुरथसुभट, पीछेबब्धुवाल ॥ भृष्टद्यम्नजयद्रथमीरा । हुपद्विराटसुश्मोधीरा ॥ उत्तरनील्लीब्दुअनुविद् । अरुभगद्ततहुच्होकरिदा ॥ यसवभटहेंदलकेशागे । तिनकेमधिमेरणअनुरागे ॥ तारष्वजाजिनकोफहराहे । अच्लशेलसप्जीनदेख सोहंपितामहकुरकुलेशेरो । भीपमहैविक्रमीयनेरी ॥ याहीकेशुजवल्कुरुराहे । यहुवेशिनपरक्तीवृत्ती सातेसुनुसारियमतिधीरा । लेचलुरयजहँभीपमवीरा ॥ जोभीपमहिगद्धतपहुँचेहो । तोसारियजगर्मेवहाँ

दीहा-सुनतसृतहरिसुतययन, धारिचैनचितमाँहि । कह्यावचनवळऐनपहें, मोहिकछुभयनजनीहि । असकहिस्यद्नधरणिउतारी । वारवारवाजिनसुचकारी ॥ सूथोकरिकौरवदळओरा । सावधानहिकेतिहिरी करीवागवाजिनकीऊँची । तत्रतिजेवकीतजीनिकूँची ॥ अधरातस्यद्नअतिषोरा । चल्योशद्यस्यस्वरतीर जैसेकद्याचापतेवाना । कोहकोनहिंबीचदेखाना ॥ तेसहिंकूटणकुमारप्रवीरा । आयोनिकट्यस्पर्धा तहोदेवसवळसनतमाशा । आयेचिविचेद्यानअकाशा॥कृष्णकुवरकहँळिससुस्वरागे।आप्रसमहेंबसभाप्रवरीर

दोहा-धन्यधन्यपद्यम्हे, कोजगयादिसमान । सहसनमहारयीनपे, इकयहिकयोपयान ॥
सहसनफहराईनहाँनिज्ञाना । मारूबानवर्गविधिनाना ॥ चमिकरहेँचेंचापप्रयंडा । सहेदीरग्डभेरपर्वति
करिरवागरमहाअयाहा । टेनगयोहरिसुततहँयाहा ॥ इतबोटोभीपमरणधीरा । नेनसीटिहरएईवी
पदनोह्यामवर्णधनुपार । क्रीटक्वचकरवाणसँगरे ॥ कम्मरक्सीकुपाणकराठी । उभेनिपंगक्षश्राति
सावतहँकोकटचटिस्पँदन । सहियहयदुन्दननदन ॥ फूहरतईविज्ञानद्विधिर्दी। रथनटसातपरितिटिहर्ग

दोदा-नाकेविकमकेरिवन, मनमहँदीयपमंड । इच्छिमारकेतन्युष्य, दोवष्ट्रतेविद्यानिवंड ॥ सभामप्पदिस्तिनपुरमोदौ । जेभापेविद्यातनकाँदी ॥ तेव्यविकमकर्राहेनकाहे । देसतकहारीन्तर्ता इतनाकहत्तांहभीपमकेरे । दरशीधूरिसैन्यकेनरे ॥ इरिकुमारकोरयंदलगाँहीं । प्रविशेउद्धतदेख्योकोउनाँहीं ॥ जाहिंमेयमंडलजिमिभान्न।जिमिकाननमहँकुपितकृशान्न॥कोरवदलतिमिकृष्णकुमारा।मिल्योधायलागीनहिंगारा॥ करिशंतनुसुतधनुपटँकोरा।गयोथाशुजहँकृष्णकिशोरा॥मारचोसहस्त्राणविकराल् । चुलेफुंकरतमानहुँज्याला ॥

दोहा-क्रारनकाटिप्रद्यम्नतहँ, द्वेहनारहिनवान । पुनिभीषमकेयानपर, मारचोविशिखअमान ॥ तज्योभीषमहुँबाणअपारा । मानहुँतासुमातुजलघारा ॥ निर्मिषटकातिष्ठद्वनतेनीरा । तेसिहँकटेभीष्मधनुतीरा ॥ अंबरतेषरणीलीराजा । बाणवृंदलिरहेदराजा ॥ तेसीहतहँयदुनाथकुमारा । बाणछोडिकरिदयअधियारा ॥ भीषमबाणकुँबरदिलबारे । कुँबरबाणभीषमहिनबारे ॥ भीषमकरिद्वाणअधियारा । तबकुमारकरतोजनियारा ॥ जबकुमारकरिदेतअधेरा । तबभीषमपुनिकरतजनेरा ॥ जैसेमेषबिलिदिनमाँहीं । कहुँमकाक्षकुँतमहेजाँहीं ॥

दोहा-रहेमंडलाकारहे, दोहुँनकेकोदंड । सेंचतऐचततजतज्ञार, ल्खिनपरहिंगिरंड ॥ दोळ्डुहुँनकहँतिकशरलाँडोमानहुइकएकहिंमहिगाँडें ॥ सबदल्देखनलम्योतमाज्ञा । खडेजकेजिमिचित्रअवासा ॥ अंबरअवनिटद्धिअरुआज्ञा।छायरहेशरसहितप्रकाञ्जा॥कृढेनसकततहँनेकुसभीरा । सँगसिरहेअतिशयवहृतीरा ॥ भूभूधरभेत्राणनजंजर । मानहुँविड्वमच्योशरपंजर । सरितससुद्रसल्लिक्शवयक । शरनसेतुथल्थलमहँठयज्ञ ॥ रहिनसकेतहँन्योमविमाना । ब्रह्मलेकसुरकियेपयाना॥कृटिकटिगिराईतहाँनभचारी । देवनभईभौतिअतिभारी ॥

देहा-कहाँदिपरस्परसक्तञ्जस्त असनञ्ज्योकृहुँयुद्ध । जसदोडविकमकरत्त्रो, भीपमहरिशत्कुद्ध ॥ भीपमिनचयनराचच्छावे । कृष्णकुँवरकारिरणुज्डाव ॥ कृष्णकुँवरछोडेशरभूरी । सुरसरिसुवनकरेसवधूरी ॥ ग्रारेसुरिदोडभटपुनिविद्याँहीं । कहुँवामदिहनोदेजाँहीं ॥ कहुँसारियसारियतिकपारेशकुँवाजिनपरवाणिनझौरे॥ । जाँदितजाँदिदोडरणपीरा । गन्दिनअगविशित्ककीपीरा ॥ भीपमपञ्जपरतश्ररसारे । हरिसुतकाटिनराचपँवारे॥ रिरह्मोक्रपरस्वतिकोरेग्रा । सुदिनवेदुंदुभिरवयोर् ॥ जिमियुगभानुङ्गितिहाँ । तिमिदोडअस्टसमरसोहाँहीं ॥

दोदा-किरणिसरिससायकसरे, चारुचकभोचाप । भूपनद्छतापितकरे, प्रगटदिपरमप्रताप ॥ द्विनचोच्पोहँसिकृष्णकुमारा । परशुरामनाँदनामहमारा ॥ भीपममैनाँदशाल्वभुवाछा । जासुनारिहरिछईँछताछा॥ नहींपोङ्कछुटनिहेंकुरुकुटमें । सिसन्हिजिनहीसदनअमटमें ॥ होयदुवंशीवीरउदररो । कृष्णतनयुरुअमद्वर्षयारा॥ जीत्पोटपुनभूपजगमाँदी । कवहुँनपरचोकामभटपाँदी ॥ भोपमटखहुआजबटमेरो । मेदेसिहाँसकटपटतेरो ॥ भीपमसुनतकृष्णुस्रतवानी । बोल्पोवचनवीरिवेद्यानी ॥ मेरेप्रभुकेशुदीकुमारे । तुमसमसुभटनजगतनिहारे॥

दोहा-पुनिकुमारतमहोद्धवा, हमहेबृद्धमहान । विक्रममेनहिंद्दीयहै, बाटकबृद्धसमान ॥ यदपिदारिदमतमसोनेहें । तद्यपिकद्धटपुतानहिंपहें ॥ असकहिष्ठनिबहुवाणचटाई । टियोक्टप्णनंदनकोछाई ॥ भीपमवाणविदारिकुमारा । पुनिछोदीअनुपमहारपारा॥यदिपिटियेकरएककमाना।जानिपरतिनिध्पत्तहावाना ॥ भीपमपनुपपारहारकरी।कटतिक्वतटगितनहिंदेरी ॥ तिनिष्ठतपारसिधमहैवाबानहिंदेरातिअतिन्वाटवडावे॥ तिमिभीपमवटबादतमसनस । हुनकरत्तहरिनेदनतसतस ॥ दिव्यक्षस्टिभीपमवारी । प्रयुक्षहिंदियोपैनारी ॥

दोहा-अभिष्यवनअस्वास्त्री, पर्वतास्त्रभतिषार । आवतस्त्रसिक्षंमानमं, सन्धुसस्याक्षेत्रोतः ॥ पनदयाम्यअस्द्रद्वितेज्ञा । येपारिकुंभस्रनतिद्विज्ञा ॥ तिन्नयप्रमाध्यक्षेत्रस्य । विनन्नयास्त्राद्वरित्रस्य ॥ भतत्रस्वतत्वकोषितद्वेके । त्यिमसास्त्रदिनिजस्यक्षेत्रस्य । स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्व त्यस्य प्रमास्त्रीक्षरमार्थ्यो । सोमसास्त्रदिवास्त्रीहित्यस्य ॥ स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य

दोरा-तर्रमधुमके बाजको, पानरिपायत्तंत । भेनेद्रयोपनर्दिके, रय श्ट्रिपेदियत् ॥ । तर्रोमोरनीमायाफाँसी । हरिसुतहन्योभीष्पर्दीभासी ॥ तार्रोक्षणभीपनेकर्भम । वंपनपिमेण्करिकी ॥ विरमोदिसंसभीषमदेभीषम । रसोसमर्दिकेशेषनिभीषम ॥ पादसपनप्रमुमहिपार्दे । मनुभीपमगिरेनीपनगारे ॥ शंतन्तस्रक्षतकहँगिरतिनहारा । माँचिरह्मोदछहाहाकारा ॥ सकछस्रभटएकहिंसँगभागे।कृष्णकुमारभीतिस्रतिपागे॥ तहाँद्रोण्अरुकृपवछनाना । हरिस्रतसन्स्रसिकयेपयाना ॥ चभैभोरतेन्द्रभैपनीरा । झारनलगेशरनरणपीरा॥

दोहा-छायिष्टियोप्रद्युमको, मारिनाणसहसातु । हरिस्रुततहाँछिपानहिम, निर्मिनिहारमहँभातु ॥ तहँप्रद्युमधनुर्घरधीरा । काट्योएकसंगसवतीरा ॥ धुनिहरिनंद्वैनअसभापे । तुमदोजविष्रसमरकसमारे ॥ कीजजपतपकहुँवनजाई । धनुषघरवनहिंजचितदेखाई ॥ यदुकुछकेरिसदाकीरीती । करहिंविष्रसोनिहिंविपरीती ॥ कोहपापदेहुद्दतआई । समरछोडिद्विजजाहुपराई ॥ सिखनहुकहूँक्षिञ्जनकहँजाई । जामेनियहुजीविकापाई ॥ बोछेविद्दुस्त्र्याकुपत्वर्दी । निज्निजधमंकरवभछसवहीं॥पेहमअसुत्राह्मणनहिंगहहीं।जोछहिसमरधनुपनहिंगहाँ।

दोहा—देखडुविकमविप्रको, समरमध्यअवभाव । सुनहुअनोखेळाडिळे, हेवीरनशिरताल ॥ असकहिदोहुँदिशितदोटवीरा । विप्रळविशिखळोडेरणधीरा ॥ जळघरउभयमनहुँजळघारा।तर्जेधरापरपेस्काण दोहुँदिशितंमनुद्दकतठमाँहाँ । शळभझुंडइकसंगसमाँहीं ॥ हरिस्रतकेरयतेनभताई।वहुविधिविशिखनकीति<sup>तर्जा</sup> हरिनंदनस्यंदनतेहिंठोरा।ळिसनपरचोजिमिशशिपनघोरा॥तहुँसवभटअसवचनज्योरोद्रोणकृपहुहरिस्रतकहुँ<sup>सारा</sup> तहुँपगुमप्रगरप्रचंडा । अञ्चत्विकम्कियोउदंडा ॥ क्षणमहुँकरितळतिळशरगृंदा । कडिआयोजनुपन्तेदंश।

दोहा—उभयओरतहँछोडिकै, उभयिशिज्ञातकीधार । उभयवीरकोछायिलय, रणवाँकुरोकुमार ॥ दोहुँदिक्षितजतवरोवरयाना।फिरतनजानिपरतबल्वाना।जिमियुग्रमुखनल्वजल्वनिकसता।तिमप्रमुक्षितरपुता सपदिद्रोजकृपपदुज्ञरमारे।हरिसुतरजसमकरिमहिडारे॥पहुँचहिनाहज्ञरहरिसुतपाँहीं।निरिसलापपीदोउसकुवाँ<sup>ही</sup> तर्देपुनिकोतुकक्रियोकुमारा । इकड्कज्ञरपेयुग्ज्ञरमारा ॥ लायनवाणद्रोणकृपकेरे । दियलौटायगपेतिनते। निजपाण्नकर्देकाटन्लागे । मानेअचर्जदोलयहभागे ॥ द्रोणतज्योतर्देकस्रपिज्ञाचा । छोडेसुक्रपहुभुजंगनातः।

दोहा-एकओरपावतभये, बहुवताल्कराल । एकओरपावकवमत, धायेब्यालविज्ञाल ॥ तदैनपुमकोपअतिकैकै । गरुडइंड्सबनकोलकै ॥ एकहिंबारतज्योदोहुँओरा । दियोनाहिदोठअहिं<sup>तिकौ</sup>। दोर्हुदंश्चिदकारहारलाँडयो।सभयबीरकहैंमनुमहिगाडयो॥पुनिरविअग्निअस्वरलेके।छोडयोद्रोणकृपिरा<sup>ती</sup> स्वत्यापकारिवेजगताने । प्वतत्यंगसारियनदसाने ॥ कृदिद्रोणकृपदनोत्निज्ञला । हरिसुतपकरिटोरिस्प<sup>त्रह</sup> मापापंचनदोहुँगलडार्थ । पकरयोदोहुँनकाहुँहँकारी॥ विप्रजानितिनवधनहिंकीन्द्रों।निजयिकमदेरायतर्द्श्व

दौरा-मायाकीगचिदकगुदा, नामेंशतिअधियार । भीष्मद्रोणहुँकृपहुँको, डारेहुकृष्णकुमार ॥ मातुङशकनिजजनकुको, वंधनङ्किकरिकोष । अभूत्यामाधनुष्छे, धायोगीतनचीण॥

द्गिरिनेशन्यस्व नेषुकारा । स्वेशद्देशयदुनायकुमारा ॥ भीषम् अस्ति । स्वत्यानायकुमारा । स्वेशदेशयदुनायकुमारा ॥ भीषम् अस्ति । स्वत्यान्य स्वत्यान्य । स्वत्यान्य स्वत्यान्य । स्वत्यान्य स्वत्यान्य स्वत्यान्य । स्वत्यान्य स्वत

देशि-द्वातरोष्ट्यारये स्वसर्वेभितिकाय । उपिरिभोकीविश्विताः कारेदेनगमाय ॥ द्वीपण्डस्तरस्य द्वीप्रवारी । देगर्कस्वरीम्तारमार्गः ॥ अमकरिमानमरमदारमारे । कृष्णमुक्तवीपितिः दे जुनुस्तरं रम् कार्यदेश्वरी । मार्ग्योदेश्याजनिकत्यमर्थे त्याजनयीविश्वर्यकारीहरिम्नुनास्य स्वित्र वर्णस्यरणकम्भेतरस्यादेशिक्षम्य रितिवाद्योगम्य विश्वरीक्षम्य स्वीति । कार्यक्षम्य । देश- भागः विश्वरीक्षम्य स्वीति । कार्यक्षम्य

रीक्षण्ये कानुसर्वेदार्थारिकोः सामार्थस्य विश्वति । सामार्थिकारिककंतुम् नामेर्द्वासीर्थापि ॥ वित्तरेदेशकर्वेद्रस्य वार्षः । नुष्टेन्द्रस्यात्मधीराक्ष्यात्मधीराक्षयास्य स्थानिकोति । वित्रास्य विव्यविद्याति । स्थानिको नुष्टद्यास्य विशेषः नुष्टिक्षस्य विद्यात्मस्य विद्यालयाति ।

OFFE PART

वृद्धनपरचोष्ठरारिक्जमारा । अवेनआननरुख्योहमारा॥ असग्रानिसारियसोंकहवानी । छैचछुरथजहँअरिदुखदानी॥ हेयदुवंशीक्ररुकुरुदासा । राखतरहेहमारिनिआसा ॥ अवकछुष्नरुसायमोटार्ड् । रागेहमसोंकरनसोटार्ड् ॥

दोहा—असकिहकुरुपतिकोपकिर, स्यंदनचपठचठाय । हरिनंदनकोहनतभे, दशनराचिराआय ॥ सहजिहितिनकोकाटिकुमारा । दुर्योधनसोवचनउचारा ॥ कुरुपतियुद्धकरननिहँजानहुँ । वृथावीरअपनेकहँमानहुँ॥ हित्तननगरठोटितुमजाहू । जीववचावनजोचितचाहू ॥ विठसहुद्यनितनसंगविठासी । कोहेकरवावहुनिजहाँसी ॥ तबदुर्योधनकह्योरिसाई । वृद्धनजीतिगवंजतिछाई ॥ वाठकवद्सिनवातविचारी । जियेसदाकरिसेवहमारी ॥ छोडिदहँतैंकुठकीठाजु । ताकोफठपविगोआजु ॥ असकिहिपुनिश्तवाणचठायो । कृप्णकुँवरतवकाटिगिरामो ॥

दोहा-कुरुपतिकीहकवाणते, घ्वनाकाटियदुवीर । सारिथकोशिरसृदिकै, हन्योत्तरंगनतीर ॥ भेतुरंगपदिवनतहँचारों । पुनिवहुवाणनयानविदारों ॥ कवचकाटिदीन्ह्योंश्रातवाने । कियोखंडजयकटिकिरवाने॥ रहेजसब्बायुपरयमाँहीं । तजननपायोनुपतिनकाँहीं ॥ रयमहँपरेकटेहकसंगा । वेधेवाणस्रयोधनसंगा ॥ तजिदुर्योपनयुद्धत्वमंगा । शिरभरभूपरागरचोविसंगा ॥ जानिमृत्युतहँकुरुपतिकेरी । शल्यकरीवेगतायनेरी ॥ यानधवायआशुतहँसाई । कुरुपतिकोतिययानचढ़ाई ॥ चल्योताहिँठेतुरतपराई । हरिसुतशरतहँसहसचछाई ॥

दोहा-शल्यस्तर्यपतुक्वच, औरपताकतुरंग । रणमहँतहँइकक्षणहिंमें, कणकणिव्यद्वकसंग ॥ इरिकुमारपुनियानपवाई । शल्यहिंपकरिलियोदिगजाई॥कुरुपतिकोलियक्रीटउतारी।विहँसिमंद्वसमिराउचारी ॥ शीश्वचायदेतहींतोरा । सुपिराखियोसदावठमोरा ॥ मेंनीहंपांडवहींदुर्योधन । जिनकोदाबदेहुतुमछनछन ॥ सुनिकुरुनायनीचकरिशीशा । भागिगयोजहँमगभमहीशा ॥ मायाग्रुहाशल्यकहँडारी । धायोपुनिमस्रुक्षप्रयो ॥ सतसुर्योधनपरमदुखारी । समराजनसांगिराउचारी ॥ तुम्हरेसवकेवछहमआये । तुम्हरेदेखतयहदुसपाये ॥

दोहा-अहींनपुंसकसक्छन्प, राखहुवृथाषमंड । बासुदेवकोवाछह्क, जीत्योवहुविरिवंड ॥ सुनिकेदुर्योपनकेवेना । बोछिउठेसयन्त्रपट्छां ॥ कतिविदादकुरुपतितुमकरहू । नेसुकक्षणछोंपीरजधरहू ॥ सुनिकेदुर्योपनकेवेना । बोछिउठेसयन्त्रपट्छां ॥ कतिविदादकुरुपतितुमकरहू । नेसुकक्षणछोंपीरजधरहू ॥ यदबाछकर्काकेतिकवाता । हिदजोरअद्वाविद्यवीरा ॥ असकहितहँमागधरणपीरा । विद्यजोरअद्वाविद्यवीरा ॥ धृष्टपुन्नहंदुपद्विराटा । अतिस्वक्रिमामाठवराटा ॥ दंतवक्ररुक्मीशिश्चपाटा । आहितअरुविदुरथमहिपाटा ॥ सोमदत्तप्रारिश्रवरीरा । तैसहिवाहटीकरणपीरा ॥ सुरुजितकाशिराजअरुभोजा । सुपामन्सुअरुव्यतमोजा ॥ दोदा-चेकितानअरुक्तवृत्य, धृष्टकृतअरुवेव । शकुनिदुशासनहुत्वहाँ, दायककुमतिसदेव ॥

तहाँ नयस्थरयचिराना । दुर्योधनकातर्वधुसमाजा ॥ एतेसुभटकोषभतिकीन्दे । श्रद्धमहिजीतनमनदीन्दे ॥ वेटेनिजमसोहिणियापे । एकहिं वारसमिटिसन्न । सहसनगजमदगन्धितगरहा । करिद्दीन्दें भागेते हिंटहा ॥ क्षत्रिक्त । वार्ष्योठहसुभटयुत्त आहे ॥ तिनपीटेंपेदरहुकरोरे । मधिमधिस्यदनकारिसग्डोरे ॥ सहिनिधिमंडटकारिसहुकरोरे । मधिमधिस्यदनकारिसग्डोरे ॥ सहिनिधिमंडटकारिसहुकरोरे । भेरिनिधम्भिक्त । भेरिनिधम्भिक्त । स्वाप्तिकारिसार्वे । स्वापिकारिसार्वे । स्वाप्तिकारिसार्वे । स्वाप्तिकारिसार्वे । स्वाप्ति

दोहा-सम्रशस्त्रसम्प्रस्तर्हे कोपितह्नेद्दक्वार । चर्ह्वेकिततेप्रयुप्तपर, हरवरकियेप्रहार ॥ अत्तेभावणकेपनपोरा । वर्षाहेजङङहिपवनझकोरा ॥ एसहिंशस्त्रपृष्टिभेभारी । गगनसमाछाईऔधियारी॥। रुविमणिस्तरयतेनभताई । विविषभौतिसम्राविष्टछाई ॥ देखिनपरयोर्क्वरकोयाना।मनहुँमेपमहँभागुछिपाना ॥ श्र हाहाकारहिंकरिससुरारी । यदुपितसृतकोमीचिवचारी॥ जानिङियोभुषहुससमन्ये।डारयोमारियाहियहिछन्ये॥ श्र विजयवाजवाजकत्त्वजाये । मंदीगणसनगनगुणगाये॥ स्तिमसुदितभेसवमहिपाछ।विजयविचारिङहेतिहिकाछा॥ देहिन्चहेंअनोसोस्राविक्यः, वीरपुतुद्धरपीर । यदुपतिकोधियङाढिङो, कियविक्रमगंभीर ॥

ितभीभरासनतेशरपारा । मनहुँप्रस्थपनर्रुँद्वभारा ॥ शतसद्द्रस्यासह्वरोरन । चटेसुंदशरकेचहुँभोरन ॥ सद्भक्षनकोकाटिकुमारा । कदिभाषोशरतजतनभारा ॥ जेसप्रयमपृपस्यिभागी।कदिभाषतपुनि नास्टिकामी॥ । कोटिनभाषुपसुभटनकरे । स्रथमहातिस्रतिस्रतिस्रिकेचेषवेरे ॥देसिपप्रेटिनकरकसुकासा । प्रनिध्यिपप्रेमसायक्रमस्याम्

## आनन्दाम्बुनिधि।

नभमहँछाइरहेश्यवृंदा । रोकिगईगिविदिनकरचंदा ॥ देविदाननछेपुनिभागे । ताराष्ट्र दोहा—बारिद्व्योमहिछोडिके, द्वतिहंदुरानदिशान । पवनहुँपरमप्रचंदतहँ, प्रविश्चिति वाणवरेजिद्विद्वमहँछायो । नागवेछिदछनजरिनआयो ॥ सातहुँसुरपुरसायकछाये । सुरनप्रछ सातहुँसिंधुनमहँशरपरहीं । बारवारजछनभउच्छरहीं ॥ कटेजाहिजछजीवअनंता । नीरगँभ सायकमेरुश्रंगछगितिहर्के स्वार्यमहिल्ला विद्वारिक्ष स्वार्यक्रम्

कृष्णसुवनअस्तानिपरतः वेत्तान्वे स्पष्टावन कर्षाः । स्वतान्वे स्वतान्वे स्वतान्वे स्वतान्वे स्वतान्वे स्वतान्वे

दोहा—देखिपरतनिहिकुँवरको, रथरणमहतिहिठोर । वाणधारचहुँओरते, धावितिहैंचहुँओर कटहिंकुंभकेतेकरिकेरे । विनादंतिवनशुंडचनेरे ॥ होदासंयुत्तसुभटिगराहीं । महिआवत केतेभागतनागचिकारत । सुभटहुआरतवचनपुकारत ॥ केतेमहिमरिगिरेकरिंदा । मानहुँ। इकड्कशरमहँशतशतपूटें । वचैतेभाजतिजदळकूटें ॥ पेलहिंपीलपालगजकाँहीं । चीतका फटिगयोगजमंडलकेते । प्रवलपवनधनमंडलजेते ॥ निजदलदलतिहरदहुतदोरी। दूरिगये

दोद्दा—षाँध्योयोजनएकको, भंडळकृष्णकुमार । धावतरथनहिंळालपरत, देलिपरतिहार मनहुँअळातचक्रअतिभावें । चहुँदिज्ञिअभिष्ठंजझहरावें ॥ स्पमंडळाकारपरथावत । धतुमंडळा कटाहृतुरंगनमंगअनेता । महिकटिगिरहिंसवारतुरंता ॥ ळालनइकवारहिंळारिधावें । हारनपातां जहॅळाजायपरायप्रविरा । तहँळांळागेहरिस्ततिरा ॥ कटाह्कवचधतुचमंक्रपाना । सुहरते धाषंहिस्तरसमिटिचहुँओरा । करहिंजोरसोंघोरहिंझोरा ॥ माहमाहधहधरुघरुधाई। अवनहिंकुष्

दोहा—छाखनकोटिनसुभटको, धावतआवतसुं । छाखनकोटिनवाणछगि, कटहिरुंडअ जेआयुपछैहाथउठार्वे । ज्यार्ग क्रिक्टा ॥ देखहिंनभटऑखिउठाई । तिनकेछग मनुअवनीतिअवरतेरे । क्षार्थ क्षार्थ जानिपरतअसनिहकोहुकाँही । वाणधारअ वाणनकीवरपाचहुँजोरा । होतिनिरंतरतृपतेहिंठोरा ॥ छागतिविज्ञिखप्रचंडतहाँहीं । रुंडसुंड बटिंदटिसकहिनकोठसंगामा । भयभयगिरहिंवीरतेहिंठामा॥जवकोठसमरमाहिंपनुधारी।वाणधार

दोहा—तवताकेपीछेळखेँ, आवतत्रयशरधार । रथीसारथीयानयुत, होहिकतळहकवार ॥ तहँशोणितसारताबहुबहहीं । योगिनियहनृत्यबहुकरहीं ॥ काककंकगीयनगणधावें। आमिपभित्य भईकीचशोणितपळकेरी । समरश्रमिभेवोरघनेरी ॥ किळकिळाहिकाळीविकराळी । ळेकरमेर आयेतहाँभयंकरभूता । गञचायपळ्सायअकृता ॥ ळागिगयेतहँळोथिपहारा । मनहुँत्रिनेत्र

वायतहाभयकरभूता । गञ्जवायपञ्चायञ्चलता ॥ लागगयतहञ्चायपहारा । मन्द्राभन्व दिनकरतेजमंदपरिगयञ्च । स्वित्त्वस्तिवासमुनिगणकहेळ ॥ रुधिरधारसागरमहॅंजाई।सागरकों दोहा-द्वेफाँकॅद्वेजाततत्तु, स्यंदनचाकेळाग । तुरँगटापतेफुटिंगे, केतनश्रीश्रवदाग ॥ रह्मोनकोडअसभटदळमाँहा । जाकेचाणळग्योतनुनाँहा ॥ तहाँकृष्णनंदनचळवारो । कीन्द्रारिग ताकिताकिरयमाणतजतहें । कुनजाततवयीरळजतहें ॥ यहआयोयहआयोवीरा । असप्रकारिगे

पैनाहिंदेखिपरतहेकाह् । जाकेनिकटजायनहिताह् ॥ रणमहैंनीरननीरनजागे । हरिस्ततगरम जानिपरतअसद्छभटजेते । हरिकुमारप्रगटेअनतेते ॥ जोजिहिकरतोयुद्धजहाँहै। तेहितहँरास्प दोहा-एकहिंहिस्सुतसींवचन, दुर्घटरह्योदेखात । अनुगटेनहुकिमिनचन, बोल्लाहियसस्वनात

दौदा-एकहिंदरिसुतसॉवचव, दुर्घटरद्योदेसात । अवभगटेवहुकिमिवचव, बोलहिंयदसववात दाहाकारकरततेहिंदोरा । भाजिचलेसवभटचहुँकीरा॥ आपुसमहँश्रतसववतराँही । वन्योनजी निर्नोकी । मान्योकदानकीन्दीनीकी " — स्वर्गन्य सम्बद्धान

कुमारा। यासाँअवनदिव्यहरवारा ॥

दोहा-शरवर्पातिमिहोततहँ, वचतनकोठभागि । हायहायस्वहैरह्यो, सकतशस्त्रनिहर्त्यागि ॥ कृष्णकुँवरकोयुद्धनिहारी । भयोनिकुंभहुँचिकतभारी ॥ देखनठाग्योसमरतमासा । भूटिगयोनिजयुद्धविठासा ॥ इत्तिप्रयुप्तपराक्रमयोरा । हरिसोंकहरोहिणीकिशोरा ॥ देखेहुकृष्णप्रत्ररणआजू । भिरयोएकवहुवीरसमाजू ॥ जिमिगजगर्णाहिंसिहिंससुहाँहीं । सोसुतठिखतिमिस्रभटपराँहीं॥तवयदुपतिमोदितसुसकाहै।वठसोवोठमंदठजाहै॥ बाठकतेपाल्योनेहिंसाषु । कसनहोयअसप्रगटप्रताषु ॥ कुपासहितनेहिंसापुरिसखों । तासुओरसमताकिमिपाँने।

दोहा-सोईहें शतिश्यवर्छी, सोईहेंमतिमान । जापेतुमकी जतकृपा, तासमजगर्नीहं आन ॥ द्वेषटिकामहुँकु रुपतिसेना । मारिकृष्णसुत्तिकयोअचेना ॥ वच्योनको असत्तिहिं जंगा । जाकेकटिनगयेसवअंगा ॥ सहँकु रुपतिरुपिदरुसंहारा । सबभूपनसोंवेनउचारा ॥ धावहुरेधावहुवरुवारा । विचनजायअवकृष्णकुमारा ॥ तहाँ चहुचोभगदत्तकारिता । चस्पोपसावतपर्शिकारिदाशकह्मोमहारतसों असवाती । रथतोरायदारहुअभिमानीश पेस्पोपीटवानतहाँ पीर्टे । जाकोरह्मोमेरुसमुद्धीलै ॥ सिधुरवचवर्गुद्धपटकारत । मानहुँ महिकेशेटज्यारत ॥

दोहा-निकटआयप्रद्युमके, भूपतिह्नीत्रिश्चल । तीनिश्चरनर्सोकाटिदिय, हरिसुततृणकेद्वल ॥ पुनियदुनंदननंदनदीरा । कियोवेगस्थकोगभीरा ॥ उङ्ग्यिनागशीशमहँदीशा । वाकाचप्योमहाउतशीशा॥ शिरक्षिक्षिकारतकरत्विकारा।भागिचल्योतिषुरवल्यारा॥पकर्याभगदत्तिह्हिरिनंदन।डारिपगनमहँमायावंधन ॥ स्थडिङ्पुनिमहिपरचोनरेशा । प्राग्बोतिषपुरगयोगजेशा ॥ तहाँद्वपदअरुभूपविराटा । आहितअरुमालवकोराटा॥ विदुरथनंतवक्रमगयेशा । विद्वशेरअनुविदनरेशा ॥ नीलनर्वदातुटकोवासी । कुंतिभोनअरुभूपतिकासी ॥

दोहा-पुषामन्युउतमोजहुँ, औरसुज्ञामांबीर । हरिसुतकोचहुँऔरते, मारनछागेतीर ॥ कोउज्ञातकोउज्ञातप्वपँवारा । कोउसहस्रकोउद्शेहजारा॥तिनकेवाणकाटियदुवीरा । मारिज्ञारनकीन्ह्योअतिषीरा॥ पुनिद्ज्ञाटक्षवाणहकवारा । तज्योत्तृपनपेकुष्णकुमारा॥सवकेसारियस्यंदनकाद्यो।ध्वजाधनुपकवयुँ असिछाद्यो ॥ तजीकोरिपापाकीकाँती । सोटीन्द्योसविहनकहँगाँती ॥ सबकोपकरिकुमारसुरारी । खारिदियोतिहिग्रहामाँहारी ॥ तदँउत्तर्भरुपृष्ट्यमा । आयेनिकटआजुप्रयुमा ॥ तेनहिंवाणच्छावनपाय । बीचहिंवाँषिग्रहामहँनाये ॥

दोहा-तहँदुश्शासनश्कुनिद्धे, औरसुयोधनवीर । सवभाइनकोसंगलै, तजेआयबहुतीर ॥ कृष्पकुँवरवोलेअसवानी । अतिनिबंद्यतिनकोअनुमानी ॥ तुमकोहमनीहँकरपनुल्डेहें । वाँधिविनाश्रमगुहापठेहें ॥ असक्दिरयतिजर्अहराति । कृषोशकुनिस्यंदर्नाहंआई॥श्रुकुनिकशगहिताहिषसेटत । गयोदुशासनरथाँहद्वेदत॥ तासुकेशगहिरकाँहसाया । वाँघ्योडभेवीरकोमाया ॥ मायाग्रहाडारितिनदीन्द्यों । सवयंपुनपुनिवंपनकीन्द्र्यों ॥ तिनहुँनकुर्वेपुनिगुहामँद्यारी । डारिदियोरणुमुध्यप्रवारी॥पुनिकुरुपितकेसन्युख्यप्यो । आवतसोल्हिपेरिपरायो॥

देदा-पीष्ट्रभाषोङ्कष्णस्रत, कह्योनपेंद्देजान । कुरुकुलकेतुमनाथहो, बाढ्योगर्वमहान ॥ असकहिदोरिस्रयोपनकाँहाँ । पकारकेशपरिल्योतहाँहाँ॥तरफरानबहुकुरुकुलराई । छूटनकोकियकोटिउपाई ॥ छूटिसक्योनोहेंहरिस्रतकरते । उत्तरयोतेहिंहलैतिहरयपरते॥इककरप्रीवएककरपायन।कृष्णकुमारउठायसुभायन ॥ मायाग्रहादारिदियजाई । बाँच्योनाहिजानिकुरुराई ॥ प्रनिरयचिहतदेंकुष्णकुमारा । उग्योनिहारनसमरमस्सारा ॥ कोलसर्ह्योतीरहृतबाँको । मायाग्रह्याग्योनहिलाँको ॥ तहेंदेख्योक्ष्मीशिशुपाले निजनिजसेन्यसहिततेहिकाले ॥

दोहा-चोल्पोक्टप्णकुमारतर्है, शिशुपार्टाहकहेटीर । चेदिपनिनगृहजाइये, अननकरहरणफेरि ॥ तुमर्हेभवनकहॅगमनहुमामा । अनतुमृतृयाराङ्मेयामा ॥ हमनाटकहेआपसयाने । ट्वितनहोत्युद्धअवटाने ॥ आषुक्रपाशञ्जनकरॅंगीते । समरम्प्यमेरहोजर्भाते ॥ यदुवंशिननाहानशटआये । तातिनिनक्मेनिफ्टपाये ॥ चेदिपरुवमतुनत्वसत्तानी । चोटेबचनमहालभिमानी ॥ रेगोपाटबाटमतिमंदा । हतनेहिमेंहगभयेचेट्दा ॥ टुपतिबिचारदीननकोंहाँ । जीतिगवंबाह्योमनमाँहाँ ॥ हमन्हिक्यवटसम्रविटासा । ट्यत्तरहेसवेकरतमासा ॥

दोहा-जाढुद्वारकभागितुम, अपनोजीववचाय । नातातोकापितुसहित, अवहिमारिहाँआय ॥

रुवमऔरचेदिपकेवेना । सुनिवोल्योहरिस्रतवळऐना ॥ इमतोजानिसयानवताये । तुमतोअतिवमंडमहँछाये प्रथममारियेहमकहँआई । द्वनिपितुरामहुँमारहुजाई ॥ हेसुधिनाँहकुंढिनपुरकेरी । कीन्हीद्शाजीनपितुरी जानेअहोवीरतुमदोऊ । तुमसमाननिळंजनकोऊ ॥ सुनतवचनहरिस्रतकेवीरा । धायेदोउमारतबहुतीरा ॥ आवतिन्रिसरुवम्यिश्रुपाळे । छोड़तव्राणजाळविकराळे॥शुरुअपारतहँतज्योकुमारा । मानहुँमघामेवजळपारा ॥

दोहा-तिल्रतिल्कारितिनश्ररनको, धायोसन्मुखनीर । जैसेनाजल्वानपे, धानतनेगगँभीर ॥ १३ ॥ दोर्ज्हेंयद्यपिनल्वाना । मारचोक्वप्णसुत्राहिनहुनाना ॥ तद्दिपरुनयोनाहिस्यदनताँको । कृष्णकुमारसुद्धमहँगाँनी हरिसुतल्रिक्षावतभयपागी । चेदिपरुनमसेन्यसनभागी ॥ निद्दोक्षभटसायकमारे । कृष्णकुमारक्रदिसन्हरी दोहुँनधनुपद्वपद्वपोहकनारा । दोहुँनकेसारथीसँहारा॥तनदोक्जियशुल्विशाला । अतिकरालनिकसतिर्नेहिनाला॥ झूलंचलाननीरनपाये । करमहँकाटिश्रद्धमगिराये ॥ हरिसुतत्रजीनागकीफाँसी । नाँधिलियोदोहुँनवल्पार्तं॥

दोहा—तहाँ रुक्मिश्चिराणको, रयतेआञ्चलतारि । पगर्मेवंधनवाँधिकै, दियोग्रहामेंडारि ॥ १८ ॥
रह्मोनकोकभटतीहंठामा । देइजोहरिधुनहिंसंग्रामा ॥ चारिहुँजोरिनहारनठाग्यो । कृष्णकुँवरअतिकोपहिंपाणी
छरुयोद्ररकर्णीहरणधीरा । ग्रहाद्वारमहँठाढ़ोबीरा ॥ तवअनिरुद्धहिंदेगिवोछाई । मायाकंदरद्वारि<sup>हिंकारी</sup> कह्मोवचनरेसेवळधार्मे । कौरवकेसेडुँकड्ननपार्मे ॥ रहियोखड़ेधनुधरधीरा । मोरेडुजोआवैहतवीर्ग तहाँषनुधरध्वअनिरुद्धा । पितुपदवंदिखड़ोओकुद्धा ॥ ग्रहाद्वारअनिरुद्धनिहारी । कौरवछूटनश्चकिनवीरी

दोहा-सारथिसॉबोल्योबहुरि, कोपितकृष्णिक्कार । छैचछुचपछचछायरथ, खड़ोकर्णविहिंभीर ॥ यहअपनेकहँजानतस्ता । मोसमओरनडपज्योद्गता ॥ कायरकुटिछकुमतिअतिकूरा । पापकरनमहँअतिश्<sup>त्रपूर्ण</sup> क्रुरुपतिकोक्कमंत्रयहदेतो । बृद्धनिकयोअनादरकेतो ॥ हेकुमंत्रकोयेहीकारन । जोडुर्योधनआयोगान । अपनोधुजअरुधनुपतिहारी । सबकहँछीन्द्वांतुच्छिनिचारी ॥ तातेयाकोक्षरनचछैहैं । दौरिकेक्षधरियहिंधीर्हिंश सारिथिसुनतरथीकेवैना । रथछैचल्योकरनपुर्णना ॥ यदुनंदनन्द्नछिआवत । बोल्योकुर्णनकप्रभ्रम्स्वर

दोहा—आवहुङ्गावहुङ्गान्युत्त, सन्ध्रुसमेरेपाय । करूअपनोविक्रमसकल, अवनअनततृँजाय ॥ बाणनशीशकाटिमेंलेहों । उम्हणसकलसुभटनसोहिहों॥कर्णवचनसुनियदुपतिनंदन।दोरचोक्रहिछोडिनिजर्स्त। मायापाञ्चालियेहकद्वाया । धायोधरनकृषकरमाथा ॥ तहाँकर्णकोदंडटँकोरा । मारचोशरसम्हश्रितेष्त्र। इरिस्तुतिहग्र्लोक्तिनपाँहीं । बाँधिदियोशरसेतुतहाँहीं ॥ तहाँकृष्णनंदनरणधीरा । अतिअद्भुतविक्रमीर्मात्। शरनवीचहिशरनवचावत । तरुन्दीचिनिम्मारुतधावत॥परचोनदेखिवीरमहिमाँही।द्मक्योदामिनसरिहताँही

दोहा-कीडतकोद्धतकर्णाढेग, परचोदेखिहरिनंद । गयोचोंपभोचखनमें, कर्णघनुपभोगंद ॥
स्तपूततहँखड़ोरहोजिकीसक्योनप्रधुम्रहिरणमहँतिकी।हरिसुतिकयखरचरणप्रहारा।गिरचोकर्णमहिसापप्रधि।
स्तपूततहँखड़ोरहोजिकीसक्योनप्रधुम्रहिरणमहँतिकी।हरिसुतिकयखरचरणप्रहारा।गिरचोकर्णमहिसापप्रधि।
स्तपूततहँखन्यसारक्योति । होतजानअपनीजियअते ॥ तहाँकृष्णसुतकेञ्चपकरिके । गाँच्योकरअरुचरणविक्ति
विनप्रयासकर्णाहंघनुपारी । दारचोमायाग्रहामँझारी ॥ रहिनगयोकोऊपनुपारी । करेजोहरिसुतर्मार्थानीविचित्रयमहँकृष्णकुमारा । रामकृष्णकेनिकटसिपारा ॥ आवतनिरिस्तपुत्रवरुसमा।धायरयतिकानाँद्धानी

दोद्दा-मदर्मद्रपछितिन्द्दं, चर्छेक्रप्णमुम्रकात । मनमहँष्तेग्रुवाहिमभु, यहिसमकोचनदेखात ॥ आवत्तिषित्रमञ्जमनिद्दारी । रयतेजतिरपरचोपग्रुपारी ॥ तहाँदौरिद्धतदीवरुराहं । हरिस्रतकहँठियर्भकर्वि शीशर्मेष्विरिद्धतिरोठगाई । आँतिनआनँद्अम्बुनहाई ॥ पुनिमञ्जम्बरणश्चिरनायो।अतिआदरग्रनिअतिसर्वाहं आशिष्मित्तहर्रापिद्वयतोठः।चिरंजीवप्यरिस्रतहोऽः॥निजपदर्याछितासुम्रस्यमा।विधुरीअठक्ष्यम्हारिट्यत्। पौठिपाणिफरतहरपाई । बोर्टेबचनविद्दंतिकरराई ॥ तोरेबच्हमदर्राह्नकाहु । छोरिपरहेसुवितर्वतः। होहा-जाक्ष्वसमोपन्दर्दे सार्ववस्तराहा ॥ कोर्ववस्तराहमा

दोहा—जोक्षेत्रमसोपुत्रहैं, सोईजगबङ्भाग ॥ सोईअहैअजातआरि, ताकोपश्चगगजाग ॥ पुनिप्रयुत्रहम्मपुर्वरहीं । बंदनकीन्सोपरिपहिमाँहीं ॥ मंद्मद्जाशिपहरिदीनी । कस्रोनकछुवटटार्जाहर्षीन रुनिप्रयुम्भोंकहंबलराई । यदुवंशिनअबलेडुकोराई ॥ तबप्रयुम्बंदिसुखपाई । पटपुरसुहाद्वारमहँजाई ॥ अवयदुवंशिनबंधनकोरी । लायोकुष्णनिकटहुतदौरी ॥ वंधनलिकोरबदलकेरी ।अरुयदुवंशिनमोदघनेरो ॥ अगेजिकछुदानबबाँचे । युद्धकरनकोर्नाहम्बराँचे ॥ तिनकोरोकिनिकुंभसुरारी ।कोपितह्वअसगिराउचारी ॥

दोहा-जोभागतहेंसमरते, जीवनहेतुडेराय। सोछिहजगर्मेअतिअयझ, अविशानरककहँजाय॥ गोजीतिहोयुद्धमहँपीरा । तोपहोजगमोदगँभीरा ॥ जोमरिजैहोसंगरमाँहीं । तोविसहोतुमस्वर्गसदाँहीं ॥ भागिदेखेहोकोहंसुखजाई। नारिनसोकिपिअईवताई ॥ सुनिकुंभजकीदानववानी। कोपितिफिरेसकटअभिमानी॥ आवतनिरिखिसुरारिनकाँहीं। रामकृष्णप्रयुम्रतहाँहीं ॥ सात्यिकअरुटद्धवरणधीरा । गदअक्रुरकृतवर्मप्रवीरा ॥ भीमसेनअरुपर्यनरेशा। नकुटऔरसहदेवसुवेशा ॥ तेद्धमखशाटातेआये । अर्जुनहीकोतहाँटिकाये ॥

दोहा-असुरनपेछोडेंस्वै, बाणजाळततकाळ । इंडमुंडवृहुखंडभे, भागेदैत्यविहाळ ॥ भारिदळजयनिजनिरित्वपराजे । भगतदेखिआसुरीसमाजे ॥ तहाँनिकुंभविश्वयवाना । उडिअकाशभोअतर्पाना ॥ रहेजयंतप्ररन्भमाँही । तेज्ञरमारेताहितहाँही ॥ तबनिकुंभकरिकोपकराळा । दंतनदंशिअपरततकाळा ॥ प्रवर्राहहन्योपरिषदकभारी । गिरघोआयसोमहाँमैझारी॥ज्ञावीकुँवरतेहिंदीरिउठायो । मुर्न्छिनवारिजानवैठायो ॥ इन्योक्नुपाणनिकुंभहिंपाई । पेदानवीहंच्ययानहिंआई ॥ इन्योजयंतिहंप्रिषसुरारी । शोणितपारवहीततुभारी ॥

दोहा—काँपनलाग्योशकसुत, रहीनसुषितत्तुकारे । तनिकुंभमनमें कियो, यहिनचारतृपकारे ॥ येनिर्वलदेवताविचारे । इनकोकहासमरमहँमारे ॥ असविचारिह्वैअंतर्षाना । रामकृष्णिविगकियोपयाना ॥ तहँजयंतपुतिभवरत्तर्दाहे । वासविकट्ययोसुखपाई ॥ वासवदेखिसुतहिंसुखमान्यो । वारवारअसवचनकखान्यो ॥ असुरीहेखद्गमारिसुतमेरी।लायोपवर्राहेवलीपनेरी॥असकहिसुदितसराहनलाग्यो।मिल्योसुतहिंभवरहिंसुखपाग्यो॥ वजवायोतहृंविजयनिशाना।मानिजयंतहिंअतिवलवाना॥इतिकुंभमखशालहिंआयो।करिअतिशोरपोरनभछ।यो॥

दोहा—तवगोविद्वदिकेगरुड, सास्यिकवर्णाहेचसुग्य । छैयदुसेनासंगर्ते, गेमखज्ञार्छाहेघाय ॥ तहँअर्छनअरुयदुपतिरामे । सात्यिकसांवभीमअरुकामे ॥ धर्मनृपहिनकुल्डुसहदेवे । ओरहुवार्रहेवहुनेथे ॥ । नकोनिरस्थिनिकुंभमहाना । मायाकरिभोअंतर्पाना ॥ तवसवज्ञंकितभेतेहिकाला । कहाकरतयहदैन्यज्ञाला ॥ वश्रमुमहिकह्वल्यामा । मायामेटिवेडुवल्यामा ॥ हरिसुततहाँज्ञंकरीमाया । करितेहिमायामोहरसाया ॥ मरमप्यतहँपरमृप्रकाजी । देखिपरयोनिकुंभवल्याज्ञी॥धायोमनडुँज्ञिखरकेलासा । छीलनचहतमनडुँद्ज्ञासा॥

देहा-तहाँप्रकारचीवारवहु, सङ्गरहेगोपाछ। आवतिनरसिनिकुंभको, कुपितपांडुकोछाछ॥
हार्हिचापगढिविचद्वापो। दानवेपवडुवाणवछायो॥ अर्ज्जनवाणदेत्यतञ्जपाँही । छिगमुरिट्रिटिगिरेमिहिमाँही॥
डिनजबदानवतञ्जवाना । तवपारयभोद्धितमहाना ॥ यदुपतिसांचोछेकरजोरी । नाथमुनोविनतीअपमोरी॥
हाहभयोयदमाहिवतावो । आञुर्दिसंञ्चयसक्छमिटायो॥ ज्ञेलविदारकसायकसेरे । गडेनअंगहिदानवकेरे॥
तिक्षियमहिदाणचटेही । जगममुख्युवकोनदेसही ॥ तवयदुपतिबोछेमुसकाई । होडअर्थारनक्रांकाछाई ॥

दोहा-पार्काहँविस्तरकथा, देहैंकिरिसनाय । अवविद्यकोकामनहि, भारहुशरससुदाय ॥
अवपारपद्योडेशरजाद्या । भूँदिगयोदानविकसाद्या ॥ दानवतहाँसमरतेभाग्यो । पटपुरसुहायस्योभयपाग्यो ॥
तववदसाँवोद्येयदुराई । गयोभागिदानवदुरादाई ॥ आपप्रतापविजयदमपाई । द्वादिमातृषितृद्यिद्योडाई ॥
अवकुरुवैश्विनदेहुद्योर्ष । पार्वाहिसुरानिजनिजयद्वाही ॥ इनमहेवहेबहेषनुपार्र । तद्यनितहरदेदुरार्ग ॥
धदुपतिवनसुनत्वद्यार्ष । कारिद्यमत्ववद्यामदाई ॥ कुट्णकुमार्गाहविक्वाहाई ॥ स्वम्हेवहेसहर्माकृत्व

दोहा-छोडिदेडुसवनुपनकहँ, निजनिजगृहजवजाँहै। यहसुधिगृटिकवहँनाई, तुमसेटरिहेनाई ॥ त्तरुक्मिणिकनदनबोट । मेतोसबहिदेतहीसोटे ॥ पैनिटेन्डमतिकुरुवंशी । मानतअपनेकहँजिस्सिती ॥ इततेष्ट्रिमवनमहँजाई । प्रनिवताहँदैवातबढाई ॥ तातेयदुनगरिटेचटिये । अहंकारहनकोसवर्टिये ॥ रुवमओरचेदिपकेवेना । सुनिवोल्योहरिसुतवल्रऐना ॥ हमतोजानिसयानवताये । तुमतोअतिवमंडमहँछापे प्रथममारियेहमकहँआई । सुनिपितुरामहुँमारहुजाई ॥ हैसुधिनहिंकुंडिनपुरकेरी । कीन्हीद्शाजीनिधितुरी जानेअहीवीरतुमदोक । तुमसमानिर्वज्ञनकोक ॥ सुनतवचनहरिसुतकेवीरा । धायेदोडमारतवहृतीरा आवतिनरिस्क्रिमशिसुरोकेवीरा । धायेदोडमारतवहृतीरा आवतिनरिस्क्रिमशिसुरोकेवीरा । सानहुँमधामेषजल्याता

दोहा-तिल्रतिल्कारितिनश्ररनको, घायोसन्मुखवीर । जैसेबाजल्वानरे, घावतवेगगँभीर ॥ १३ ॥ दोर्ज्हेंयद्यपिवल्याना । मारचोक्वप्णसुत्तिहंबहुवाना ॥ तद्पिरुक्योनीहंस्यंदनताँको । कृष्णकुमारसुद्धमहँगँही ॥ इरिसुतल्यिआवतभयपागी । चेदिपरुक्मसैन्यसवभागी ॥ बिह्दोक्जमटसायकमारे । कृष्णकुमारकाटिसवर्ती । दोहुँनधनुपद्वप्योहकवारा । दोहुँनकेसारथीसँहारा॥तबदोक्जल्यशुल्यविशाला । अतिकराल्यिकसतिजेहिंनाहा ॥ झूलंचलानवीरनपाये । करमहँकाटिप्रद्युम्नगिराये ॥ हरिसुततजीनागकीफाँसी । बाँधिलियोहोहुँनवरार्ता ।

दोहा—तहाँ रुक्मिश्चिपालको, रयतेआञ्चलतारि । पगमेंवंधनबाँधिकै, दियोग्रहामेंडारि ॥ १८ ॥ रह्मोनकोऊभृटतेहिठामा । देइजोहरिधुवहिंसंग्रामा ॥ चारिहुँ ओरनिहारनलायो । कृष्णकुँवरअतिकोपहिंपाणी एल्योद्ररकर्णोहरणधीरा । यहाद्वारमहँठाहोवीरा ॥ तवअनिरुद्धहिंदेगिबोलाई । मायाकंदरद्वारि<sup>ह्वहाँ</sup> । कहात्वचनरेहेवल्यामें । कोरवकेसेडुँकढ्नानपामें ॥ रहियोखड़ेधनुधंरधीरा । मारेहुजोआवेहतवीरा । तहाँपनुधंरधुवअनिरुद्धा । पितुपदवंदिखड़ोभोकुद्धा ॥ ग्रहाद्वारअनिरुद्धनिहारी । कोरवक्टनशंकितीर्था

दोहा-सारिथसोंनोल्योगहुरि, कोपितकृष्णिकशोर । छैचलुचपछचछायरथ, खड़ोकर्णजेहिंगोर ॥ यहअपनेकहँजानतस्ता । मोसमञ्जीरनठपण्योपूता ॥ कायरकुटिछकुमतिअतिकूरा । पापकरनमहँअतिश्<sup>यारा</sup> कुरुपतिकोक्जमंत्रयहदेतो । यद्धनिकयोअनादरकेतो ॥ हेकुमंत्रकोयेहीकारन । जोदुर्योपनआयोगात । अपनोक्षुजअरुपगुपनिहारी । सवकहँछीन्द्रोतुच्छिवचारी ॥ तातेयाकोश्चरनच्छेहो । द्रौरिकेशधारियहिष्टिर्हे सारियसुनतरयीकेवना । रयछैचल्योकरनपेपना ॥ यदुनंदननंदनछिखआवत । वोल्योकर्णनकप्रभवशा

दोद्या-आवद्दुआवहुङ्घण्णातुत, सन्मुखमेरेषाय । करुअपनोविक्रमसक्छ, अवन्यनतर्हुँजाय ॥ याणनशीशकाटिमेंट्रहाँ । उक्षणसक्छमुभटनसाँह्द्रहाँ॥कर्णवचनमुनियदुपतिनंदन।दोरचोक्कृदिछोडिनिजर्सी मायापाशिटेयेद्दक्दाया । पायोधरनकर्णकरमाथा ॥ तहाँकर्णकोदंडटकोरा । मारचोशरसम्हलातिण दिस्तितिटगुटांअरुनिजर्पोहाँ । बाँधिदियोशरसेतृतहाँहीं ॥ तहाँकृष्णनंदनरणधीरा । अतिअद्धृतविक्रमीर्मा दारमुजीच्द्रहरून्यचावत् । तरुन्वीचिज्ञमिम्मारुतधावत॥परचानदेखिवीरमहिमाद्दीद्वमयोद्दामिनिसारित

दोहा-कीउतकोद्धतकणंढिग, परचोदेखिहरिनंद । गयोचींघभोचसनमें, कर्णभनुपभोषंद ॥
सृतपूततदेँसदोरहोनिकीसक्योनप्रधुप्तहिरणमहँतिकि॥हरिसुतकियस्रस्यरणप्रहारा।गिरचोकणमहिरायपण्यः
सृतपूततदेँसदोरहोनिकीसक्योनप्रधुप्तहिरणमुहँतिकि।।हरिसुतकियस्रस्यरणप्रहारा।गिरचोकणमहिरायपण्यः
स्टनस्योतहैसमरतुरते । होतजानअपनोतियक्षते ॥ तहाँकृष्णमुतकेशपकरिक । वाँच्योकरकर्षप्तनकाः
पनिप्रयासकर्णोद्देषनुपारी । हारचोमायागुहामँझारी ॥ रहिनगयोकोक्षपतुथारी । करैनोहिरिसुतकारिस्त पुनिचटिरपमदेकृष्णगुप्तारा । रामकृष्णकेनिकटसिपारा ॥ आवतनिरसिपुत्रवस्रसाधायेर्यतिकार्तद्वर्णः।

देशि—भद्भद्रपश्चितिन्द्वे, चटेकृष्णमुसुकात । मनमहँपेसेयुनहिम्मु, यहिसमकोउनदेसात ॥ भारतिषतुम्रपुमतिहारी । रमनेटनिर्परयोपनुषारी ॥ तहाँद्रीरिद्धतदीवटराई । हरिसुतकरहिंटपर्भर्भरा द्रीद्वर्भपिटरांटपोटगाई । गोगिननभानेद्वरम्युपहाई॥ पुनिम्रयुम्बरणभारतायो।अतिमाद्वरमुनिभनिष्ठर्भ भारतप्रभानिकरपिद्यपोठ।चिरंजीयप्योगसुनहोड॥विजयपाँछितासुमुगरामा।विष्ठुर्शअटकग्रम्बर्शिटर्भः। प्रीटिश्मिकरपरिद्यपोद्धाः । गोट्यप्रतिहर्भिष्ठर्भः ॥ न्तीय्यदम्बर्शिक्त्रम् । छोरिपर्गहेस्यप्रिपर्वः।

देरा-त्रक्षितुमगोषुपरै, गाँदैवनपङ्भाग ॥ गाँदैश्रदैश्वनानलाः, ताकोपदावगनागः॥ ऽविद्युषक्रमनप्रतिशि । वैद्वदीन्द्रीपिमिदमीर्दी ॥ मेट्मंट्लाझिपदारिदीनी । कद्मीनकछुन्छ्यासिद पुनिप्रयुष्ठसोकहवलराई । यदुर्विज्ञनअवलेहुछोराई ॥ तवप्रयुष्ठवंदिसुखपाई । पटपुरगुदाद्वारमहँनाई ॥ सवयदुर्विज्ञानवंधनछोरी । लायोकृष्णनिकटद्वतदीरी ॥ वंधनलिखकीरवदलकरो ।अरुयदुर्विज्ञनमोदघनेरो ॥ भागेजेकछुद्दानववाँचे । युद्धकरनकोनहिंमनराँचे ॥ तिनकोरोकिनिकुंभसुरारी ।कोपितहुँअसगिराउचारी ॥

दोहा-जोभागतहैंसम्रते, जीवनहेतुडेराय । सोछहिजगमेंअतिअयझ, अविश्वानरककहँजाय ॥ जोजीतिहोयुद्धमहँवीरा । तोषहोजगमोदगँभीरा ॥ जोमरिजैहोसंगरमाँहीं । तोवसिहोतुमस्वर्गसदाँहीं ॥ भागिदेखेहोकेहिंगुसजाई । नारिनसोंकिमिअईवताई ॥ सुनिकुंभजकीदानववानी । कोपितफिरेसकछअभिमानी॥ आवत्तनिरित्तिसुरारिनकाँहीं । रामकृष्णप्रद्युन्नतहाँहीं ॥ सात्यिकअरुटद्धवरणधीरा । गदअकूरकृतवर्मप्रवीरा ॥ भीमसेनअरुपर्मनरेशा । नकुछऔरसहदेवसुवेशा ॥ तेकमस्वशाटातेआये । अर्धनहीकोतहाँटिकाये ॥

दोहा-असुरनपेछोडेंसवे, बाणजालततकाल । रुंडमुंडबहुखंडभे, भागेदैत्यविहाल ॥

रिव्छजयनिजनिरिष्वपराजे । भगतदेखिआसुरीसमाजे ॥ तहाँनिकुंभवीरवळवाना । उडिअकाझभीअंतर्धाना ॥ जयंतप्रवरनभमाँहीं । तेझ्ररमारेताहितहाँहीं ॥ तबनिकुंभकरिकोषकराळा । दंतनदंशिअधरततकाळा ॥ ।रहिंहन्योपरिषद्कभारी । गिरचोआयसोमहीभँझारी॥शचीकुँवरतेहिंदौरिजठायो । मृश्छिनिवारिजानवैठायो ॥ योक्कपाणनिकुंभहिंधाई । पेदानविंह्वययानहिंआई ॥ हन्योजयंतिहंपरिषकुरारी । ज्ञोणितधारवहीतन्तुभारी ॥

दोहा—काँपनछाग्योञ्चकसुन, रहीनसुपितजुकिरि । तबनिक्कंभमनमॅकियो, यहविचारमुपेरिर ॥ निर्वछदेवताविचारे । इनकोकहासमरमहँमारे ॥ असविचारिह्वैअंतर्धाना । रामकृष्णढिगकियोपयाना ॥ हँजयंतपुनिप्रवरछठाई । वासविनकटगयोसुखपाई ॥ वासवदेखिसुत्तिहिंसुखमान्यो । वारवारअसवचनवस्वान्यो ॥ सुर्रीहेखङ्गमारिसुतमेरी।छायोप्रवर्राहेवछीपनेरी॥असकहिसुदितसग्रहनछाग्यो।मिल्योसुत्रिवद्यार्थस्या ॥ ववायोतहुँविजयनिज्ञान्।मानिजयंत्रहिंअतिवछवाना॥इतनिकुंभमखञ्चाछिईअपयोगक्रिअतिज्ञोरपोरनभछायो॥

दोहा-तवगोविद्चिटिकेगरुड, सात्यिकवलहिंचदुाय । लेयदुसेन्।संगमें, गेमखुशालहिंधाय ॥

्हॅं अर्जुनअरुपदुपतिरामें । सात्यिकसांवभीमअरुकामें ॥ धर्मतृपहिनकुल्हुसहदेवे । औरहुवीररहेवहुनेवे ॥ तनकोनिरिखिनिकुंभमहाना । मायाकरिभोअंतर्धाना ॥ तयसवशंकितभेतिहिकाला । कहाकरतयहदेग्यटताला ॥ मिप्रद्यमहिकहवलरामा । मायावेटिदेहुवल्पामा ॥ हरिसुततहाँ झंकरीमाया । करितेहिमायामीहरसाया ॥ मिरमप्यतहँपरमुप्रकाशी । देखिपरचोनिकुंभवल्याशी॥धायोमनहुँशिखरकेलासा । ठीलनच्हतमनहुँदशआसा॥

दोहा-तहाँ प्रकारचीयारबहु, खड़ोरहैगोपाछ । आवतिनरसिनिकुंभको, कुपितपांडुकोलाल ॥

रुतिहिंचापगीडीवचद्दायो । दानवपेषडुवाणचलायो ॥ अर्ज्जनवाणदैत्यतनुपाँही । लिगनुरिट्टिगिरेमहिमाँही ॥ गडेनजबदानवतनुवाना । तवपारयभोदुत्तितमहाना ॥ यदुपतितींबोलेकरजोरी । नाथसुनेविनतींबादमोरी ॥ काहभयोपदमोहिंदतावो । लानुहिंसंज्ञयसकल्पिटावो ॥ ज्ञेलविदारकसायकमेरे । गडेनअंगहिंदानवकेरे ॥ मेत्तोलमनहिंदाणचल्हेरी । लगमेंसुस्लक्कोनदेसहीं ॥ तवयदुपतिबोलेसुसकाई । होजअर्धारनज्ञंकालाई ॥

दोहा-यार्कार्देविस्तरकथा, देहैंकेरिसनाय । अवविट्वकोकामनहि, मारहुशस्ससुदाय ॥ तवपारयद्योदेहारजाटा । मृदिगयोदानविकराटा ॥ दानवतहाँसमरतेभाग्यो । पटपुरग्रदापुरयोभयपाग्यो ॥ तववटसाँगेट्यदुराई । गयोभागिदानवदुसदाई ॥ आपप्रतापविजयदमपाई । द्वर्तीहमानुपितृट्यिटोडाई ॥ भवकुरुविशनदेदुछोराई । पार्वीहसुरुविनजनिजग्रद्दजाई ॥ इनग्रदेवदेवदेपसुपारी । तटिनतहरहेदुरारी ॥ यदुपतिवनस्रत्तवट्राहे । कारिट्रमॅन्नद्यामदाई ॥ कुट्जकुमार्यादेविग्वोटाई ॥ यद्मद्रस्वस्त्रह्योदुझाई ॥

दोहाँ-छोडिदेहसबनुपनकहँ, निजनिजगृहअवजाँहि । यहमुधिमृष्टिकवर्हनहिं, तुमसेटरिहेनाहि ॥ त्वक्षिमणिकनंदनबोटे । मंतीसबहिदेतहींसोटे ॥ पैनिटंन्दुमतिकुरुवंशी । मानतअपनेकहँअरिप्तेसी ॥ इततेष्ट्रिभवनम्हेनाहे । पुनिवताहेँहवातवटाहं ॥ तातेयदुनगरिटेचिटये । अहंकारहनकोसयदृष्टिये ॥ अवनहिंद्दनकोछोरहताता । मेरीकहीमानियेंवाता ॥ इनपांडवसोंवैरवढाई । करिंहेंफीरविज्ञेपलहाई ॥ तातेजोपांडवभलआड़ो । तोइनकेबंधननाहिछाड़ो ॥ तवबलरामकह्योप्रसकाई । अँहेवातसतितेंजोगाई ॥

दोहा-अवहींकायेकारिलिये, फेरिकरेंगेकाह । तातेसवकोछोड़ियो, हेसवभाँतिसलाह ॥ सनतरामकेवचनसहाये । हरिकुमारअतिआनँदछाये ॥ सवकेवंधनछोरिकुमारा । सवकेछिसँगएकहिंबारा ॥ रामकुष्णकेनिकटांतेषारा । जहँयदुवंशीखड़ेअपारा ॥ तेल्जितनीचेमुखकीने । कोह्नकीदीठिदीठिनीहँदीने खड़ेभयेइरिनिकटविचारत । मरियोभछोनवनतनिहारत ॥ रामकृष्णतिनभूपनकाँही । गजवाजीरथदियोतहाँही यथायोग्यअभिनंदनकीन्ह्यों । भवनगवनकोशासनदीन्ह्यों ॥ तेल्लितनीरतागँवाई । शोचतचलेसकलतृपाई॥

दोहा-हरिक्रमारतहँकहतभो, कुरुवंशिनकोटेरि । सदारालियेचित्तमहँ, सुधियदुवंशिनकेरि ॥ निजनिजधाम् गयेजव्रभुषाः । तवयदुपतिअरुरामअनुषाः ॥ प्रविशेषटपुरग्रहामुँझारीः । रहीजहाँअतिशयुअँषियाणी त्इँनिकुंभकोपितपुनिपाई । मारचोपरिचक्रीक्षयदुराई ॥ कीमोदकीयदाअतिभारी । हरिहुहनीदानवाँहप्रवारी ॥ दोक्महिमहॅगिरेसमाना । कछुविछम्बछगिरह्मोनभाना ॥ हरिकहँमुच्छिततहाँनिहारी। यदुपाँडवभेपरमुदुवारी 

दोहा-उद्धयुद्धअतिकृद्धह्नै, शुद्धविजयकेहेतु । बहुप्रकारकीन्हेंदोऊ, करिकरिमारननेतु ॥ तहँपुनिभैञ्जकाञ्चलीवाणी । इन्हुच्कतेशारँगपाणी ॥ यदुपतितुरतिहर्चकचलायो । पटपुरगुहाभास्अतिछाषी ॥ लगतसुद्देशनर्वअतिभयऊ । श्रीकृतिकुंभकेरकृतिगयऊ॥गिरचोरुंडधरणीगहँताको । वज्रहुँलगेकस्थानिह्नाकी निरिखनिकुंभमरणअसुरारी । दिथेदुंदुभीदिविमहँभारी ॥ छगेसुमनवर्षनचहुँओरा । जयहरिजयहरिकी<sup>न्हे</sup>शोरा द्वेशतरहींनिक्कंभकुमारी । यदुवंशिनकहँदियोम्रराशे ॥ पटहजाररथसहिततुरंगा । मणिगणबहुदिचित्रवहूरंग

दोहा—यदुपतिदी-द्योंपांडवन, आदरसहितबुलाय । पुनिपटपुरमहॅंप्रवरकहॅं, दीन्ह्योंनाथवसाय ॥ ब्रह्मदत्तकीयज्ञकहँ, पूर्णकरीयदुनाथ । यदुपुरकोगमनत्भये, पितामातुद्रसाथ ॥ द्वारकेशदैदुंदुभी, द्वतिहिद्वारकाआय । उत्रसनकोकरतभे, अभिवंदनिशरनाय ॥ यदुनगरीमहॅवसतर्भे, यदुवंशिनसुखदेत । यदुकुलमर्यादाधरे, श्रीयदुकुलकेकेत ॥ पटपुरकीसुनिकैविजय, तहाँपरीक्षितराज । शुकसोंबोळेजोरिकर, मध्यसुनीनसमा ॥

राजोवाच ।

यदुवैद्यीज्ञ्ञुनकेह्भिाती । कन्यादर्दरुक्मअरिघाती ॥ तासुदुदैज्ञाकरीसुकुंदा । तातेरुक्मत्हाँमतिर्वर चाहतरह्योक्कणकोषाता । द्विञ्चगानतरह्योअषाता ॥ रुक्मीअरुप्रिनिकृष्णहिकरो । केहिहितभौतंषप्रती सोचरणहुमोसों मुनिराईं । देहुविवाह् हिंकथामुनाई ॥ भयोजोहेअरुहोचनवारो । जानोहेशुकदेविहा दूरनेरअरुअंतरजोञ्जाजानोहेतुम्हारसबसोञ्जासुनिकुरुपतिकीमंजुलवाणी।सुमिरिकह्योशुकशारँगपाणी।१२०॥१ श्रीशुक उवाच ।

नारका जना पर । दोहा-रुक्मवतीजोरुक्मकी, सुतास्वयम्बरमाहुँ । रुक्मिणिकोनंदनहरी, जीतिसकछनरनाहुँ ॥ ३३ ॥

रुक्महनिजभगिनीप्रियकारण । भयोमदितनहिकियोनिवारण ॥ २३ ॥

दोहा-रुविमणिपुत्रीचारुमती, कृतवमां सुतताहि । महावलुदिगिंसुकहँ, परमचछाहविवाहि ॥ २८॥ रुक्मीकेसुतकेरिकुमारी । नामरोचनाअतिसुकुमारी॥हक्मतहाँहिमाणिप्रियकाजा।करनच्ह्रीअनिहध्हीर्स रुक्मयदिष्यक्रिक्सिक्सारी । नामरोचनाअतिसुकुमारी॥हक्मतहाँहिक्मणिप्रियकाजा।करनच्ह्रीअनिहध्हीर्स् रुवमयद्पिअञ्चित्रयहान्यो।तद्पिरुविमणीमोहञ्चलान्यो॥२५॥यदुप्तिपहॅप्तिकापठाह्।आप्रवाह्मशहिः रुवमपत्रस्रितिकार्यः । अधिकार्यः । अधिकार रुक्मपत्रसुनिहरिहरपाने । अनिरुद्धच्याहकरनम्नआने ॥ श्रीवळरामनिकटपुनिजाई ।दियोसकॅट्स्<sup>तीतहुत्</sup>। रामहुत्तर्देवतत्त्वरिद्दीने । अनिरुद्धच्याहकरनम्नआने ॥ श्रीवळरामनिकटपुनिजाई ।दियोसकॅट्स्<sup>तीतहुत्</sup>। रामहुत्तर्देवतत्त्वरिदीने । नानीव्यादकार्वेवस्थानीचे ॥

दोहा−तहँयदुपतिञ्ञासनदियो, साजनतुरतवरात । नातीव्याहरछाहको, आनँदररनसमात ॥

तहाँरुक्मिनजपत्रपटाई। रुक्मिणिकोनिजभवनवोछाई ॥ उतैवरातसकछविधिप्ताजे। वजवावतभेअनगनवाजे॥ रामकृष्णअरुसांबकुमारा । औरप्रद्युत्रमहाछविवारा ॥ सात्यिकउद्धवआदिकवीरा। ओरद्धयदुवंशीरणधीरा॥ कोउगजचिकोउवाजिनस्यंद्न।कोऊपाछकोचढेअनंदन॥आयेसवयदुपतिकेद्वारा।साजिसाजिसवभाँतिसिंगारा॥ सजीवरातजानियदुराई। अनिरुपकोपरछनकरवाई॥ स्त्रजाङ्तिपाछकीचढाई। सुदिनसुहूरतसकछक्षुधाई॥

दोहा—चर्छभोजकटनगरको, सुखितकृष्णवरुराम । दूछहकरिआग्रुलिये, साजिवरातठ्छाम ॥ २६ ॥ चारिदिवसमगढारतदेदे । गयेभोजकटनगरहिनेरे ॥ रुक्मीसुनतवरातअवाई । छईकछुकचर्छिकेअग्रुवाई ॥ नगरानिकटजनवासदेवायो । विविधभाँतिसतकारपठायो ॥ दैवज्ञनशुभठमविचारे । करवावतभेद्वारहिचारे ॥ पुनिजव्रप्रपश्चिभआई । करवायेविवाहसुस्रुखाई ॥ व्याह्यछाहचारिदिनवीते । जवहिरुवमकारजतेरीते ॥ सवक्रिंगुआदिकमहिपाला । रुक्मसमीपगयेतेहिकाला ॥ रुक्मीकहुँअसवचनसुनाये । हरिसोआपपराजयपाये॥

दोहा-करीआपकीदुर्दशा, यहगोपाठकुमार । वैरंठेवतातेठचित, ताकोकरहृविचार ॥ सन्मुखठरेविजयनिहेंपेहो । अवशिहारिरणमहँतुमजैहो ॥ तातेकरहुकपटयहिमाँती । जामेंजरीहिरपुनकीछाती ॥ खेठनञ्जभारामनिहेंजाने । पैलेठनकोरहेंठोभाने ॥ २७ ॥ तातेसवभटठेढुवोठाई।वैठहुस्तद्रशारठगाई ॥ खेठनजुआहेतुवठरामें । आनहुवेगिआपनेपामें ॥ तुमअस्रामजुआइतखेठो । पैपासाठगायतुममेठो ॥ इपंचवित्तमहमकाँहीं । हारिजीतिहमरेसुसमाँहीं ॥ जैहेंस्तरामजवहारी । पैमानिहेंनहैंमद्भारी ॥

दोहा-त्वकहिकैकटुवचनकछु, करिदरवाजेबंद । रामजीक्षकाटबतुरत, चर्छानएकौफंद ॥ रहुवाँक्षेतनस्वयेष्ठप्रवीतः । ओरसवैतोहैभयभीरा ॥ योकमरेसकरुमिजेहैं । विनप्रयासहमतुमजयेपेहें ॥ इक्मीसुनिकर्रिंगकीवानी । कहँपहभर्छीबातअनुमानी ॥ असकहिसुभटनवेगिबोर्छाई । हेतयारदरबाररुगाहे ॥ प्रनिहकचार्रीहेवेगिबोरुगो । ऐसोताकोरुवमयुझायो ॥ कहोरामसोतुमअसमाई । येरेकुर्छाईतीतिबर्रिआई ॥ व्याहअंतसमर्थादोउआई । खेरुहिञ्जासभासुलपाई ॥ कन्याबिदाहोतितेहिष्ठा । साथिसुहरतञ्जभदिनआछे ॥

दोहा-तातेतुमकोरुवमनृप, वेगिवोलायोराम । कीजेनाहिविलंबअव, नाथचलहुतेहिपाम ॥ सुनतदूतरुवमीकीवानी । गयोरामदिगअतिसुखमानी ॥ रामहिरुवमीवचनसुनायो।सोसुनतिहिअतिआनँद्पायो ॥ कद्मोजुआलेलेलेआई । यामितोममर्गातिमहाई ॥ चलनलगेजवहीबलरामा । तववारणकिन्द्योपनहयामा ॥ रुवमीहेकपदीअतिसोटो । करिहेदगाबुद्धिकोलोटो ॥ तातेउचितनजावतुम्हारा । असहमरेमनपरतिवचारा॥ तवहिंविहेंसिबोलेवलराई । याकील जहहंदमिकन्हाई ॥ असुकृद्दिचिहलयंदनयदुनंद्न । गयेगुआलेलनजगवंदन ॥

दोडा-सभामन्यजनरामने, उठयोसकठदरवार । वैठेसिहासनसुभग, उद्योभितसतकार ॥ कुश्चरुष्ट्रिकेक्मीकहँबानी । सेटहुचैपरसुमवटसानी ॥ हमतुमसेटाहएकहिसगा । हारजीतसवकहैकार्टिंगा ॥ बटरामहुँतथास्तुकहिटीन्द्रों।रुक्मीमधिचापररिवदीन्द्रों।२८। मोहरसहसहिरामटगायेतिसहिरुक्मिटुद्रौंउपराये जीत्योरुक्मप्रयमकीवाजी । होतभयोअतिशयमनराजी ॥ तबठठायकदाँतिनकासी । हँस्योकटिंगराजकरिहाँसी॥ तबकछकोपितभेयटरामा । पनाहरवचनकछोशटथाया॥२९॥तबबटमोहरटासटगाई। पासादीन्द्रोंत्रस्तटहाँ ॥

दोहा-सोबाजीजीतीतुरत, श्रीबल्भद्रप्रवीर । तबरुक्मीबोल्योतहाँ, करिकैकोपगैँभीर ॥ हमजीतेतुमजीतनौँहीं । सभाम्प्यनहिंष्ट्रपावताहीं ॥ पूँछिल्डेड्रपंचनपहँरामा । बोल्डुल्लूटविनयकेकामा ॥ ३० ॥ रुक्मीवचनसुन्तवलकेरे । भयेननयुगअरुणपनेरे ॥ सागरपवंचगितादा । तिमिचलसद्दनकोपतनुचाहो ॥ करिकेल्लेट्रभुनदंडलदंडा । करनचहतमनुलंडहिंदांडा ॥ भृकुटीबंकअपरअतिकाँप । युग्लुलानुपरणीमहँचौंपे ॥ प्रतिमोहरदशकोटिल्गायो । पासारोपितरामचलायो ॥३ ॥ भयनतितहँविल्म्बल्गिवानी । जीतेअंतरामभेराजी दोहा-सवस्वमीवोल्योवहुरि, हमजीतेवल्याम । अवतुमफेरिलगाइयो, अपनोस्तवपनपाम ॥

जोनसत्यमानहुबटराई । बुँछहुपंचनञ्चप्यपप्राई ॥ तबर्काटमसिंकहबटरामा । कोर्नात्योसतिकहहुसभामा ॥

तवक्रिंगबोल्योअसवाता । जित्योक्रमअसमोहिंखलाता।।यहभीष्मककुमारवखवारा । काह्रसोंकबहुँनीहहारा तमहीं असकेतेवलराई । जुआजीतिधनलियोलटाई ॥ देहलगायद्वारकानगरी । यद्वीशनकीवनितासिगरी ॥ तऊनीतिरुक्मीहठिछेई । माँगेहँतेतमकोनहिंदेई ॥ असकहिंहँस्योकछिगठठाई । समन्राटिकादाँतदेखाई ॥३२।

दोहा-तहँ अकाशवाणीभई, बोलतमृपाकार्लिंग । वलजीतेवाजीतभय, यहसतिअहैप्रसंग ॥ ३३ ॥ तहँनभगिरादुरावनहेत् । रुक्मीगर्जिकह्योदुखदेतु ॥ ३४ ॥ तुमकाजानद्ववेलनरामा।खेळहिंजुआधूपमिवाणा तुमतोगायनकेचरवैया । गोपसंगकेसदाखेळेया ॥ कुरुपतिचेदिपमगधगोसाई । अरुवाणासुरदानवराई ॥ ऐसेनृपयहलेळनजाने । हारिजीतिउचितेभरिमाने ॥ तेतोअपनेगर्वभुळाना । सोवहिसदाकियेमद्रशना ॥ थोरोधनथोरीप्रभुताई । भाषहसदाबातबढिआई ॥ तुमहोन्धितृपहोवनवासी । ताहपैनिजकुळकेनासी ॥

दोहा-अवतोपहोजाननहि, विनदी-हेंधनधाम । यहिक्षणविचेवोकठिनहै, सत्यकहहुँवलराम ॥ सुनतरुक्मकेवचनगॅभीरा । इँसेठठायसभाकेवीरा ॥ कहीरुक्मसवसोंअसवानी । जायनपानाहियहआभिनानी धरिवाँघहुकोठरीमहँरासो । छूटिसकेँनयनकरिवासो ॥ सुन्तवचनअसवीरसमाजै । सुजवलदियदेवायदावाँ चहुँ कित्करिकेवंददुआरा । तवरुक्मीअसवचनउचारा ॥ जोममज्ञरणहोहुवठरामा । देहुमीहिसिगरोपनपास तोतुमकोहमदेहुँवचाई । नातोतिरिमीचुअवआई ॥ असकहिसुभटनदियहज्ञारा । बचिननायवसुदेवज्ञनार

दोहा-रुक्मनुन्किसैनललि, सकलसेन्यरुखपाय । सैन्यमध्यअतिचैनसीं, उठेभयनउरलाय ॥ ३५॥ त्हाँरामञतिकोषितह्नेके।धावतधरनभटनकहँज्वेके॥उट्योआञ्च अन्वलहिनकारचो।दोरिपरिघरुक्मीशिरमाण परिघळ्गतिकारेपेटपैाठगो।धरहुतासुइकबारऐंठिगो॥रूक्मीचपटिंगयोमहिमाँहीं।छिखनपरचोक्तरीरतेहिकाँहीं 🍕 वळकरतेळिखरुवमविनाशा । भग्योकिळगमानिमनत्रासा ॥ दरवाजेह्वभागतदेखी । धायेवळकरिकोपविजेखी दश्येकदमपकरितेहिळीन्झों । सुधिप्रहारतासुसुखर्कान्झों ॥ भरिगेसकळदाँतसुखकेरे । जहँतहमहिनहँपेरको

दोहा-पकरिकेशपटक्योपुदुमि, प्रनिबलताहिउचाय । फॅकिदियोकालिंगको, परचोकलिंगहिंबाय ॥ ३७ । तवस्यसुभटकाडितरवारी । ध्रियेवलपरक्रिवलभारी ॥ मार्तवलहिसङ्गस्यूट्टे । ब्ल्हुप्रियलस्य कतेनकिशिरभेग्रहकाँके । कितेहुछमाचपटरणबाँके ॥ केतेन्वाहुउद्धतगद्दे । केतेनशिरमुडुकीसमू कृदिकोटसबसुभटपराने । वछदेवहिकोउनहिंससुहाने ॥ तब्ब्छदेवहुकारिकेवारे । परिपकद्परिज्ञिविसित्ति घूमतहगुझूमतसवर्भगा । मानहुसोहतमत्तमतंगा ॥ जायदूरवेट्योवलरामा । गयोनकृष्णशिवस्थिमा

दोहा-सुनिरुक्षिमणिनिजवंधव्या, कीन्झोंमहाविछाप् । उत्यदुवंक्तीसुदितभे, बळ्कोनिरिस्प्रिताप जोरुन्मीवधहरिष्ठुलमाने । तोरुक्मिणकोअप्रियजाने ॥ जोरुक्मीवधकोडुलल्याचे । तोवलभूहह्निकुन्भी जोरुक्मीवधहरिष्ठुलमाने । तोरुक्मिणकोअप्रियजाने ॥ जोरुक्मीवधकोडुलल्याचे । तोवलभूहह्निकुन्भी चभैभातिविपरीतिविचारी । शोकहर्षनहिकियोग्रुपात्र्य ॥ अ१४माविषकादुखल्याव । तावलभद्राहन्तुः। जोनहोद्दकोग्रुपोम्परीता । कोल्याक्यान्य । ॥ ३९ ॥ तवप्रसुमादिकनवोलाई।कहतमयेवल्यामङ्ग्री। जीनहोइकोरह्योसिहिंगो । जोजसकियोसोतसफूळेंगो ॥ चळहुद्रारकेअवसबुभाई । व्र्ट्हहुळूहिनिसंग्री। तवसान्यिकअविकन्यत्रामे । क्राज्यसकियोसोतसफूळेंगो ॥ चळहुद्रारकेअवसबुभाई । व्र्ट्हहुळूहिनिसंग्री। त्तवसात्यिकआदिकडिठिपाये । रुक्मभवनपालकीसजाये ॥ दुलहिनिदूलहताहिचढाई।

दोहा-तहाँरामदैदुंदुभी, कियोकूँचदलसाथ । पीछेलैक्किमणिप्रिया, संगचलेयदुनाथ ॥ दूटहुदुरुहिनिजपुरजवआये । पुरवासीसबदेखनधाये ॥ मंगठसाजिसाज्तहँनारी । दूटहुदुरुहिनिहुछिनिहुछ जेतीदेविकआदिकरानी । परछनिकयोपरमसुस्तानी ॥ दुर्छाद्देविद्रुष्ठहरूपनेश्वाह । गईसक्छआतिश्र्यस्त्री त्रोहिमदिरम्रधुमकुमारा । क्रियोकाटबहुसुखद्विद्वारा ॥ क्राह्मद्वर्वपूटिकाई । क्सीआयिनजाननश्रः न दोहा-रामक्रप्णहॅकरसभे अनिक्रप्रदेवित्रारा ॥ क्राह्मद्विजन्सस्वीहजारे । कृाम्कुँवर्ध्यवित्रार्थाः ० । दोहा-रामकृष्णहुँकरतभे, अनिरुपयेअतिप्रीति । अनिरुद्धहुतिनचरणमें, क्रीन्ह्यापरमप्रतिति ॥ १, । इति सिद्धिश्रीमहामाजानिमानशाष्ट्रापालाको ।

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांघवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंदजूदेवकृते

आनन्दाम्ब्रनियो दशमस्कंधे उत्तराधे पकपष्टितमस्तरंगः ॥ ६१ ॥

दोहा-तहाँपरीक्षितराजप्रनि, जोरिहाथशिरनाय । विनयकरीशुकदेवसों, अतिअभिरुापजनाय ॥ राजोवाच ।

दोहा-गणामुरकीकन्यका, जाकोकपानाम । व्याह्योतीहितहँजाहँके, श्रीअनिरुपवछपाम ॥ 'हीरजंकरमुद्धमहाना । भयोमुनोमेंहूंनिजकाना ॥ कहोनाथवहकथासोहाई । होहजोमोपेकुपामहाई ॥ |निपरीक्षितकोअनुरागे । श्रीग्रुककहनकथातहँछांगे ॥ ९ ॥

## श्रीशुक उवाच।

|दिरिकहँदियपरणिधुर । सोविल्तासुतनयवाणासुर॥बल्किञ्जतसुतितनमहँजेठो॥२॥करीभिक्तिञ्चिकीगृहवैठो॥ त्यिसंधुपृतन्नतमितमाना।चतुरचलाकवडोवल्याना॥३॥राजिकयोशोणितपुरकेरो।शिवप्रसादसुरगणतेहिचेरो ॥ १इजारबाहुनुपजाके । कारकजारेदलतुरतकटाके ॥

दोहा-इंकरकेसन्युख्गयो, बाणासुरहकबार । नाचनछाग्योमधुरकाति, सहसवाहुदैतार ॥ ४ ॥ इरुणाकरक्षंकरभगवाना । ह्वेप्रसन्नअसवचनबस्ताना ॥ बाणासुरमाँगोवरदाना । क्षोनमनोरथहोयमहाना ॥ विवालयोकरजोरिसुरारी । करहुनाथममधुररस्ववारी ॥ एवमस्तुकहिझंकरदीन्हें । वाणासुरपुररस्रणकीन्हें ॥ ५ ॥ [कसमयबाणासुरवीरा । इंकरपदवंदतरणधीरा ॥ विनयकरीष्ट्रमंदकरजोरी । आपहाथहैसवगतिमोरी ॥ ६ ॥ पुमतोळोकईहागुरुज्ञाता । तुवपदसवमनकामनदाता॥आदियोबाहुप्रभुगोहिंहुजारा।सोविनयुख्लुगतअतिभारा ॥

दोहा-देययुद्धजोमोहिअन, असमिळोकर्नाहेकोइ । पेप्रश्चतुमकोछोडिकै, द्वितियपरतर्नाहेजोइ ॥ ८ ॥ नवशुजमोरङगेखञ्जआई । गयोदिग्गजनकरनङराई ॥ मगमहॅन्द्ररणकरतपद्वारा । जायदिग्गजनदेगिरनिद्वारा ॥ तेमोहिदेखतगयेपराई । जोरवीरनहिंपरतदेखाई ॥ ९ ॥ नाणवचनश्चनिसंग्रतगर्वो । कोपितवोछतभेतहँसवौ ॥ अवतेरीयहर्श्वगपताका । गिरहिंट्टिकेमिङिहिंडमाका ॥ तवतेरोमदगंजनहारी । ममसमतेह्वँदैयुपभारी ॥ ९० ॥ असस्रुनिक्षंकरवचनसुरारी । गयोभवनकहँपरमुखुलारी॥९१॥ळपानामकन्यकाताकी। वर्णाजातिनहींछिनिजाकी।।

दोद्दा-एकसमयसोऐनमें, करतरहीसुखज्ञेन । छल्योस्वप्तहकचेनको, सुखदायककृतमेन ॥ एककुँवरजेर्हिड्यामसरूपा । ठेवेसुनज्ञाञ्चावदनअनूषा ॥ ज्ञाञ्जकीटउरमंज्ञुळ्याळा । पीतांवरतञ्ज्ञुळ्यतिवृज्ञाळा ॥ जाकोरूपपरेढगदोई । फिरिनऑलितरआवतकोई ॥ स्वप्तमाद्देअसपुरूपपथारा । ऊपातासँगकियोविद्वारा ॥ विरचिकेळिफिरिरूपदुरायो।ऊपोकमनअतिदुख्छायो॥कवहुँनअससुंदरवरदेख्यो।तासुवियोगसोगअतिळेख्यो १२॥ कहाँगयोपियभससुखभाषत।ऊपाउठिवेदादुखचापत॥सिंतनसप्यउठिअतिर्ह्विजाई।विह्न्छन्नीचेज्ञिरनाई॥१३॥

दोदा—पाणाग्रस्कोसचिवहक, कुंभाँडेनीईनाम । ताम्चिवत्रस्ताम्वता, अतिविचित्रगुणपाम ॥
रहीतिकटरूपाकेसोऊ । ओरडुसलीरहींसवकोठः ॥ रुपाँहिनरित्तिवक्रउद्वार्धाः । तहाँचित्रवेक्षाश्रसमाहे ॥
क्याँचटपटतानिनींदससीरी। विविचकितवहुँओरउसीरी॥ १८॥ काकोतेंस्रोनितमुकुमारोतिरोकोनमनीरयभारी॥
ससीजीनहुँहैमनेतरे । सोजानीईकरत्वरुवँभेरे ॥ जाकोतेंमोहिंदेहिवताई । ताकोदेँहोंतोहिंदेलाई ॥
मुनतचित्रवेखाकीवानी । रुपायहत्वभर्दमुखमानी ॥ १५॥

#### ऊपोवाच ।

। सलीआजमेंसौंझिंहसोई । कौनिहुँव्यथारहीकछुभोई ॥

दोहा-रुष्पोअपूर्वस्वप्रमें, बाकोसंभवनौद्धि। सुनहुचित्रदेखाससी, वरणतहीतहिकौदि ॥ १ कवित्त-आञ्चरुष्पोसपनेमेंससी, इकसाँवरोधुदरप्रार्थिपयारो । कन्नसैनविष्युपसेवन, अनंदरकोपनर्यामेनसँवारो ॥ बाहीविश्राटसाँपायमिल्योमोर्दि, मेहूँचहीकश्विदियहारो। ताहीसमययदर्नीद्विभोडी,गईटॅगईवहप्राणहमारोपद दोहा—अधरसुधाअपनोअली, मोकोपानकराय । मोहिंडारिदुखर्सिधुमें, कहँघोंगयोपराय ॥ ताहीकोहेरोमेंआली । मिलेकोनविधिअंबुजमाली ॥ ऊपावचनसुनतसुखळाई । कहीचित्रलेखासुसकाई ॥ १७॥ चित्रलेखोवः च ।

देहैं|तेरोविरहिनवारी । सखीकहहुँकरिशपथितहारी ॥ जोयहित्रधुवनमेंबहहोई । सखीनतैंकहत्तंशपकोई॥ देहैं|ल्यायअविशिमेंतोर्ही । सखित्रिधुवनल्खुलागतमोर्ही ॥ त्रिधुवनमेंधुदरजेवीरा। तिनकीलिलेदेउँतस्रीय॥ तिनमेंजोतेरोमनहारी।ताहिबतायदेहिमोहिंप्यारी॥१८॥असकहिसवाहिंलिखनसोलागी।स्वाकेअतिप्रेमहिंपागी॥

दोहा-प्रथमिक्त्योदेवनसर्वाहं, प्रनिगंधवेनरूप । फेरिसिद्धचारणभुजग, प्रनिदानवनअतूप ॥ विद्याधरनिक्त्योस्रिविचक्षणाफेरिकित्योमहिमनुजततक्षणामनुजनमहँयदुवंशिनलाँची।शूरसविहिप्रिनिकेतिवाँची प्रनिवसुदेविहिलित्योस्रमारी।प्रनिवलकीतसवीरजतारी १९प्रनियदुपतिकोविज्ञवनायो।निरिसताहिचौधाँवस<sup>क्षणी</sup> प्रनिप्रसुप्तसविहिलित्तिक्षी।जपानिरिसतीरिक्षधकीन्ही॥रहीलजायकहीनहिंबानी।तहाँचित्रलेखाक्छुनानी २०॥ प्रनिजनिक्दसविहिलित्ति। जपानिरिसताहिसुसक्यानी ॥ नीचेसुसक्रिस्थितिहिल्लाई । जपावोलिसेनवहाँ

दोहा-अरोचित्रछेषासली, सुन्दरनवर्छकेशोर । याकोछेआवहुइते, यहीमोरचितचोर ॥ २१ ॥ तविहिंचित्रछेलासुसकाई । ऊपासांअसकह्योबुझाई ॥ इनकोमेंजानतिहींध्यारी । यातोमहानीरप्रवृपी ॥ यदुवंशीयहुपुरकोवासी । क्षमाशीछित्तिमेंछविरासी ॥ अतिसुंदररमणीचितचोरा । नंदिकशोरिकशोरिकशोरिक सुर्खारहेशोचेजनिसजनी । करिहोंकाजतोरयहिरजनी ॥ आपिचित्रछेलाअसवानी । उडीअकाशअकाशसणीं ॥ गईद्वारकापुरीमेंझारी । देख्योक्कष्णमहरुअतिभारी ॥२२॥ पुनिअनिरुद्धअगारगेसोई। चिकतभईसुछिव्हग्वीह

दोहा—कामकुँवरपर्यकपर, करतरह्योष्ठाखशैन । करिमायातुरतेलियो, तेहिँउठायभरिचैन ॥ छडिअकाश्रुलैचलीकुमारी । जान्योनहिंतहँकाकोश्नारी॥एकदंडमहँनिजपुरआई।ऊपहिंअनिरुभकोहरहार्त॥२॥ सुद्रवरलिवाणकुमारी । धन्यआपनोभाग्यनिहारी ॥ उठींआशुमंखलसुत्रसम्याहं । करगहिकुँवरहिंदियोगार्द्धाः सोकलिक्जपाकोरूपा । मोहिगयेसुसभयोअनूपा॥ पुनिकरगहिलेचलेलेवाई । आँसिनआनेंद्रअंद्वराही। सातपरतअंतःपुरमाही । मनहुतेजहाँ पुरुपनहिंदगाँहीं॥मणिमंदिर्स्चुंदरअतिसोह्त।निरस्तनचंद्रभाष्ट्रमनमोहत्॥३॥

दोहा-बाणसुताकोलस्विपरत, कछ्विपरीतसभाव । कहाभयोकसोभयो,काकोअहैप्रभाव ॥ सितन्वचनसुनिसुभटसश्के । आपसम्मेसवरहेसनंक ॥ ऊपाकोसुभटोहककाला । निरसेपुरुपसंगकस्वराहार । सिरित्वचनसुनिस्वरहेसनंक ॥ उपाकोसुभटोहककाला । निरसेपुरुपसंगकस्वराहार । सिरित्वचनस्वराहिस्वर्थकर्व । सिरित्वचनस्वराहिस्वर्थकर्व । सिरित्वचनस्वराहिस्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्वर्थकर्व । सिर्वेद्वर्थकर्व । सिर्विद्वर्थकर्व । सिर्वर्थकर्व । सिर्वेद्वर्थकर्व । सिर्वेद्वर्थकर्व । सिर्वेद्वर्थकर्वर्थकर्व । सिर्वेद्वर्थकर्व । सिर्वेद्वर्थकर्व । सिर्वेद्वर्थकर्वर्वयक्वर्यक्वर्वर्थकर्व । सिर्वर्वयक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्वर्थकर्व । सिर्वर्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्वयक्वर्वयक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वर्वयक्वर्यक्वर्यक्वर्यक्वयक्वर्यक्वर्वयक्वर्यक्वर्

दोहा-पननानिपरतोकष्ट्र, कहाभयोयहनाय । सूर्यद्रमाहकहुँ, तक्योनताकोमाय ॥ २९ ॥ सनत्तवागटिमसारिगयक । यथावाणवेधितिहयभयक ॥ वारवारपुनिवाणविचारि । सक्टहारपनिवाहर्यः मेरवितःपुरकोकायो । कौनुहटाइटकोमुग्रेटायो ॥ रह्योनवस्तिवेश्ववनमहँकाई । मेरोमीनस्वाहर्यः नामकोशिक्योकापपरयंडा । टक्रम्बाटमनहुँयभदंडा ॥ चर्योबाह्यकोतःपुरकारी । टेहान्वसहस्तिवेशः। सर्वेदपाकामिनवेश्वरं । कहोवचनवनिवासद्रमाई ॥ कहासुनाहेदहुब्बाई । कारवकानकानिकान दोहा-ससीकह्योकरजोरिके, मणिमंदिरमहँसीय । नाथतहाँकछुदिननते, जाननपाँदेकोय ॥ ससीदचनमुनिकोपिहँछायो । कन्याभवनभागुचिकायो॥कामकुँवरकहँदेख्योजाई।ताहुकोमनगयोठोभाई॥३०॥ ससीदचनमुनिकोपिहँछायो । कन्याभवनभागुचिकायो॥कामकुँवरकहँदेख्योजाई।ताहुकोमनगयोठोभाई॥३०॥ स्यामस्बरूपनेनअर्रावेद्द्रा । आननकोटिळजावनचंदा ॥ उनेम्रुभगवाहुआतिपीने । उसिहंपीतपटयुगठनवीने ॥ कठकपोठश्रुतिकुंडठराजे।अठकठटिकतिनपरअतिछाजे३१सेठिष्ट्रायोसँगपास।विरस्तवहुनीहंपूजितआसा। अपाकुचकुंकुमतेरंजित । उसतमाठगठमंत्राठिग्राजीत ॥ एकपाणिकुपागठमाँहीं । एकपाणिपासापठटाँहीं ॥

दोहा-तहँअनिरुद्धाँहयोनिरासि, बाणासुरवठवान । सववीरनसोंकहतभो, अनिरुपरूपठोभान ॥ ३२ ॥ नवाठयहमारनठायक । यदिपअनीतिकरीषुसदायक ॥ भैंसिकहैं।नहिरास्त्रचठाई । देसतयाहिद्याउरआई ॥ ।तिरुहिअनुमतिभटमेरी । धारेठीनेवाठककहँचेरी ॥ बाणासुरज्ञासनसुनिवीरा । धायेचहुँदिग्लितेरणपीरा ॥ भावतिनरसिदानवनकाँही । टठिवेठचे।अनिरुद्धतहाँहीं ॥ ठियोनिकारिपरिषदकपाई । द्वारेद्धतठाढोभोआई ॥ ।तिरुहुँकाठदेकरभाजा । समरकरनआयोयमराजा ॥३३॥ धायेषरनहेतुरणधीरा । चहुँकिततेकरिशोरणभीरा ॥

दोहा-परियभमावतओरचहुँ, धायोश्रीअनिरुद्धः । दानवसम्हरिसकेनहीं, केनसकेगतिरुद्धः ॥ गहँजहँअनिरुधदोरतवागे, तहँतहँदानवकोदङभागे ॥ जिमिसकरघेराहिशुनजाई । ताकेधावतजाहिंपराई ॥ तहँदानवसववचनउचारा । करहुउपायजायजेहिंमारा॥अवनहिंधरेमिछीयहबाठक । हिहेअमितअवशिभटयाटक॥ असकहिदानवशस्त्रप्रहारे । परिषहिसोंअनिरुद्धनिवारे ॥ परिषभमावतमारनछाग्यो । जाङिमजोरप्रद्धमहँजाग्यो॥ गुंडफूटिंगकाहुनकेरे । टूट टूक्सुजभयेपनेरे ॥ रहिनसकेकोऊतहँठाठे । भागेकतङसमरकेगाढे ॥

दोद्दा-भागिगयेजेभौनते, तेईवैंचेभवीर । खारचोचहुदानवनहिन, द्वतअनिरुधरणधीर ॥ ३४ ॥ दानवभागिवाणपहेँजाई । सक्छयुद्धकीखबरिजनाई ॥ क्छ्रोबाङ्दैअतिशयबाँको।कोखभटपकारिसक्योनिर्हिताको॥ परिपमारिमारेभटकेते । सन्युखगयेबचेनिर्हिते ॥ सुनतवाणअतिशयदुखछायो । कामकुँवरपरकोपितधायो ॥ बार्णाईआवतिनरिख्डमारा।धायकियोशिरपरिपप्रदारा॥दानवमूर्विङ्यतगिरचोत्तहाँहीं।रिहनगईकछुद्धधिनत्रुमाँही॥ सक्योत्रिस्पर्यादेशोहरम्बात्। । वाणासर्देअतिवङ्गाता।।

दोहा—सुनतवचनअनिरुद्धके, उठ्योआञ्जलसुरेश्च ॥ मान्हुँचरणप्रहारते, कुषिनभयोधुजगेश ॥
ग्रुनिअनिरुद्धहिअतिवठरासी । छेकरम्रहादत्तअहिफाँसी ॥ वाणचळायद्ईविकराळी । पावतभर्दुगळतहँग्याळी ॥
अनिरुपकेळपटीहकसंगा । एकहिंचारवैवेसवयंगा ॥ गिरयोधुमिमहँकामकुमारा । रहिनगयोततुमाहँसम्हारा ॥
छियोजठायनाणतीर्हकाँही । राज्योकदकोठरीमाँही ॥ निरस्तअनिरुप्यंपनळपा । ताकोहृदयकमळहुतसूपा॥
छानछोदिबहुकियोविट्याम । मरणसिरस्पायोसंतामा ॥ ताहुकोवाणासुरजाई । राज्योह्ककोठरीमपाई ॥

दोहा-ताकनहिततिनदुडुनके, तहँटिकायरखवार । आपभवनकोगमनिकय, दुखमुखभोहकपार ॥ ३५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबांघवेदाविश्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपांपाञापिकारिरपुराजसिंह नृदेवकृते

भानन्दाम्बुनियां दशमस्कंधे उत्तराधें द्विपष्टितमस्तरंगः॥ ६२॥

दोहा-हतेषित्रछेसाहरयो, जबतेअनिरुपकोँहि । तबतेयदुवंशीरहे, ज्ञाचतसवमनमाँहि ॥ द्यार्खारअससवकर्राहिविचारा । कहाँगयेप्रयुक्तकुमारा ॥ कृष्णरामसात्यिकरणपीरा । सारनगदप्रद्वप्रविचारा ॥ इदवकृतवरमाशक्रा । औरहुसांवआदिबद्धभूरा ॥ उमसेनकेसभासिपारा । सक्टवेटितहँगिराउचारी ॥ महाराजप्रयुक्तकुमारा । रह्योजोहमकोप्राणपियारा ॥ सोकहँगयोननानहिकोई । पाँकोउहस्योह्मपदरजोई॥ ताकोकसोकराहिविचारा । ओईद्रप्रकारसुतमिष्टहिह्मारा ॥ योल्योडमसेनमहराजा । सुनहुसवेयदुवंशसमात्रा ॥ दोहा-सवयथभेजोह्तवदु, सुरनरलाहिष्टरमाँहिं । जहाँसोजसुतकोष्टरो, तहाँसचिवकोडजाँहिं ॥ किरिकेसामपुत्रकहॅल्योंवें । वृथारारिकेहिंहेतुमिटांवें ॥ तनबोल्योवळदेवरिसाई । देयखोजजोकोळळाई ॥ जोअनिरुद्धांहराखिहुगोई । सोशिवविधिळोकहुयदिहोई ॥ तोळेऐहेंतोहिकरिघाता । ओरठोरकीकेतिकबाता॥ मासअपाढहिंकुँवरहेरान्यों । अवआहिवनळोंनहिंदरशान्यो ॥१॥ इतनोजववोळेवळराई । तवआयेनारदमुनिराही उठीसभानारदकहॅंदेखी । सवकेउरभोमोदिविशेषी ॥ खडेखडेवोळेमुनिराई । यदुवंशीतुमदुद्धिगमाई॥

दोहा-अनिरुधेपसोळाडिळो, अतिअनोखकुळगाँहिं। ताकीचरतेहरणभी, तुमजानहुकसनाँहि॥ वाणासुरअतिश्वयव्याना । शोणितपुरकोईशमहाना ॥ ताकीळपानामकुमारी। ससीवित्रळेखातेहिष्पारी ॥ हिस्ळेग्रहेसोइअनिरुद्धे। वाणासुरकेन्द्वे॥ वाणासुरकेभवनमुँझारी। परचोकेदअनिरुधेपुत्रपारी॥ तुम्हेंदियोदत्तांतसुनाई। जोमनआविकरहुवनाई॥ शिवरसहिंद्योदत्तांतसुनाई। जोमनआविकरहुवनाई॥ असकहिंसुरपुरगेसुनिराई। रामकृष्णअनिरुधेसुपिपाई॥ सवसुभटनसोगिराउचारी। शोणितपुरक्रीकरोतपारी॥

दोहा—सुनिज्ञासनप्रसुकोतुरतः, साजिसाजिनिजसैन । आवतभेद्रारेतहाँ, लखिबल्बोलेयैन ॥ २ ॥

कवित्त-चंचलचलकिचारुताकेसाजुटाँकेअंग, परमप्रभाकेत्योंमजाकेरणवाँकेहें। सरिसहवाकेसोहेंविविधाकिताकेजातः आञ्चनाकनाकेबहुधावतनथाकेहैं॥ भाषरचराजकाठियाकेहैंजडाकेअति, गटतपराकेदेतपगनझमाकेहैं। ऐसेवाजीसंगजाकेवीरवीररसछाके, आवैसात्यकीसोजासविजैधराधाकेहैं॥ राजैकसोकनककवचारीरकूँडत्योंहीं, युगकरवालकटिपीठिडाकीडाल्हें। कंधनतुणीरतीरपूरेहेंगंभीरवेग, करमेंकोदंडवरमुक्तनकीमाल्हे ॥ मंदमदगोनिमंदमंदचहुँ ओरहेरै, मंदमंदफेरेजरमालमुखलालहै। विक्रमकरालसेरजञ्जनगैसबकाल, बाँकराविज्ञालआवैसैनिजुकोलालहै ॥ कनकिरीटशीशजटितजवाहिरात, बातचहुँ औरचमकातद्यातिवारीहै। हेमतन्त्राणकित्साहतकृपाणवाम्, पाणिमेंकमानवाणदाहिनेमेंधारीहै ॥ चंचळत्ररंगसराचारिपांचझतसंग, रणकेडमंगभरोस्यंदनसँवारोहै। रुक्मिणद्विञारोतीनॉलोकनकोविजैवारो, आवतप्रद्यम्रपाणप्यारोयाहमारोहै ॥ झझिकझम्कचंचलासेवैचमकैटाप, धरणिधमंकैयोतुरंगएकओरहें। मदकेअमंदभरेयुद्धकेअनंद्रऐसे, बृद्वैगयंदनकेगाढेएकठोरहे ॥ पेंडदारबीजदारसोहँशिरदारसकै, धारेतलबारढालअतिबरजोरहै । सन्छेअभीरऐसीसमरकठोरआवै, मूरकेकि शोरकेरोसारनकिशोरहै ॥ रयमेंदुजानुविठोशणशणजातऐठो,वीररससिधुपेठोवीरवरख्याताहै। कवचकुपाणिकुँडकरत्राणधारेअंग, नाणपुरगौनियुनिमृदुमुस्क्याताहै॥ वीरताईघीरताईयावनच्छाईम्रस्, प्रकटजनाईसाजिसेन्यइतवाताहै। दीरशिरनामगदनामजाकोनामजग, बाँकुरीवहादुरगोविद् मुकोशाताह ॥ ननकरणारेटरटाटनकीमाटचारे, कीटकोसँगारेकटियुगतरवारहै। टदितश्रशीसीमुखमं जुमुसकानिसीहै, मैनकरदृरिमाने|अंगसुकुमारहै ॥ प्रमध्यीटोअट्येटोहॅनवेटोबीर, प्रमप्नुंडभरोमोहिअतिप्पारहै । भन्यचतुरंगटेक्शीतनकोषाणवेग, आयनहेट्यूसांबह्टलकोछुमारहै ॥ देहरा–द्रहानहिनअपिरहे, अवननंद्रमुवान । सोछपान्योगोषद्ट, बाणपुद्धहितजान ॥

सर्वेया−थेतपोज्ञाककियेसिगरेकटिमेंकसिनोईसुकामरिकाँघे । पानकैआसबह्वेकरिमत्तचढेशकटानिमेंबैंळननाँघे ॥ आनँदसोंगतरातहेवातअघातउछाहिरयेमहँघाँघे । गोपसवैअतिचोपसोंआयेसोलोहकेवंधनवोंगनवाँघे ॥ दोहा-आईसवविधितेसजी, सकल्यादवीसैन । वाणभौनकेगीनको, नहिंसमातउरचैन ॥

छंद-दुंदुभीशोरचहुँ ओरवरजोरसोंभयोअतिघोरतेहिंठोरभारी। मत्तगजिकस्तवाजिगणहिकस्तदिकरिनदिकस्तवेगचारी॥ चक्रस्थपस्परतवीस्वस्ववंस्तहस्वस्तगवैस्तशीव्रकारी । शुद्धरद्धतद्भतशञ्जुद्धतञ्जद्धतयुद्धरद्धतवभतभीरभारी ॥

दोहा-हरिचलनिजनलसपुगलसि, चिहेचिहिनिजनिजयान । अनिरुधिहततुरतिहिनिये, शोणितपुरहिंपयान ॥३॥ चल्योकटकयदुवंशिनकेरो । रजवडायरविमंडलघेरो ॥ फहीररहेतहँविविधनिशाना । वार्जीहमारूवाजमहाना ॥ वार्राहरभक्षोहिणीदरुभारी । सनयदुवंशीअतिषज्ञधारी ॥ अरतारिसहजारहैकोसु । अरिपुरजावनपरतभरोसु ॥ अससव्भटमनकर्राहृविचारा।होतनकेसेहुकछुनिरघारा॥यदुपतिजानिभटनकीशंका।कियउपायतहाँविगतअतंका ॥ प्रगटियोगमायातेर्हिकाल।।पहुँचेशोणितपुरहिउताल।।।शाणनगरतहँलल्योविशाला । उठतिचहुँकितपावकज्वालां।।

दोहा-पेरिटियोशोणितपुरे, रामकृष्णचहुँओर। खडेभयेसँगमेंसुभट, रह्योनतिङभरठोर॥ बारुणास्त्रतहुँकृष्णचलायो । अनलप्रचंडाहुँआञ्जुङ्शायो॥४॥ज्ञोणितपुरकेवागतडागे । लावनलटनलोपनलागे ॥ कनककोटजोरह्योउतंगा । सानिसनिकोरिकियेतेहिभंगा ॥ पुनिगिराइदीन्हेंदरवाजा । रह्योजोप्ररकेप्रथमदराजा ॥ क्रोणितपुरकेप्रजादुखारे । वाणद्वारमहँजाइपुकारे ॥ यदुवंशीतुवपुरचढिआये । प्रजनमारिपुनिद्वारिगराये ॥ प्रजनवचनसुनिवाणरिसाई । ज्ञासनदीन्द्र्यासचिववोटाई ॥ टावडसैन्यसाजिद्धतमेरी । यदवंजीलीन्द्र्यापरपेरी ॥

दोहा-सुनिनिदेशअसुरेशको, सचिवसाजिसवसैन । वाणद्वारटायेतुरत्, भरेयुद्धकेचैन ॥ यारहिंगसौहिणिद्रसाने।कङ्योयाणयनवावतवाने॥ कोपितहिंगसदियोनिदेशा।वचिननाहयद्कुटकोटेशा॥५॥ याणहेतुक्षंकरभगवाना । यदुवंशिनंपिकयेपयाना ॥ कोटिनगणपायेविकराटा । पहिरेगटेमुंडकीमाटा ॥ स्वामीकात्तिकचडेमयुरा । चटेसंगशिवशतअतिद्युरा॥नंदीश्वरचड्रिकेत्रिपुरारी । धरेषनुपकरशरअतिभारी ॥६॥ तदाँजुरेहरिशंकरदोऊ । चाहतनाहिंपराजयकोऊ ॥

दोहा-कार्तिकेयसोंकरतभो, संगरकृष्णकुमार ॥ ७ ॥ कृषकर्णकुंभांडकिय, बल्साँगयुद्ध अपार ॥ याणपुत्रश्रीसोयकुमारा । याणासुरसात्यकीउदारा ॥ ८ ॥ यदुर्वाझनअरुअसुरनकेरो । तुगुटयुद्धतदॅभयोपनेरो ॥ त्रवादिकतरँसँगेमुरेशा । मुनिचारणगंपर्वसिपेशा ॥ चरेविमाननसहितदुर्छासा । आयेनभमहँरुरानतमासा ॥ ९॥ तर्देशारंगनाभटेकोरा । भयोभयावनशोरकटोरा ॥ भृतप्रेतअरुगुद्दाकनाना । यानुभानवेतालमहाना ॥ डाकिनिशाकिनिमहायोगिनी।कृष्मांडाअरुमानुभागिनी १० औरत्रद्वरासमहपिशासा।इनमँगगणपनितनतनस्या।

दोदा-एकपारसर्वासिमिटिके, कार्रकेकोपअपार । धाषेयदुपतिपरनुरन, नाट्करनिकसार ॥

एदतोमर-तर्देरितजीशरपार । जिनगरमतीसनपार ॥ हुगयानदेशैपियार । मुझननदायपमार ॥ रकएकपिद्याचनपुर्हि । शरसदसङ्गननजुर्हि ॥ भूश्रमहिभूनमुङान । विग्टिटादिकोपिमदान ॥ कोउक्सीरभारतशार । नार्ट्यटननेकरुँ और ॥ क्षेत्रार्टिशेटरुँकाम । दारनदर्देपरूँचरिपाम ॥ मयभागिषुनिमहिलाइ । इकलोटरहहिलुकाइ ॥ नदलाहँदोळपूर्व । गहिलाहिटार्गरापिकृदि ॥ कोर्केमपेकटिसुंट । कोरसंटमेरहुरंट ॥ झम्टम्बसुदक्टिबाँहि । नमकेनुसामसमाहि ॥ त्रिनकरदेवदसीम् । निनकेटयेकारतीस् ॥ जिनकेरदेहरमृद्धिः। नेरायसासनदृद्धिः॥ शिनकेरहेपदुपातु । नेकटेसहिनसनातु ॥ पद्गदेशिनहिंददार । नेभेरिपंदलपुष् ॥ जिनकहरीरिकाट । तेगपकटिसनताट ॥ जिनकरदेवदुकेछ । तेगरेनरिकादेछ ॥

कोउनासिकाभेहीन । कोउभयेदंतिबहीन ॥ कोउभूतभेबिनओंठ । कोउजरेश्ररूगिळेंठ ॥ चहुँकोरसायकजाळ । घावतळसेंविकराळ ॥ जहँभागिशिवगणजाँह । तहँकुण्णवाणदेवाँहं ॥ कसमसपरचोरणयाँहि । धसपसपरचोसनकाँहं ॥ तवभयोहाहाकार । रहिगयोकोहुनसँभार ॥ कहँभगेभमरिपिशाच । सहिसकेनहिंशरु ॥ विचित्रकाणितधार । जुरिभयेठोथिपहार ॥ रहिगयेतहँनहिंभूत । छिपिरहेदिश्तनअकृत ॥ तबहुँनशरभेवंद । परिगयेदिनक्रमंद ॥ १९ ॥ निजदळविकळळिविहंश । दंतनदरत्वतीस ॥ केशुळपरमकराळ । धावतभयेतोहिकाळ॥ श्रारपातजतिपनाक । मनुनाशकरतेनाक ॥ यदुपतिनिकटचळिआञ्च । कियशरनतमदश्रश्र ॥ श्रारपातजतिपनाक । तिमिरविपनाकहुँचोर ॥ पूरितभयोचहुँऔर । भोसकळदेवनभार ॥ देहा—शंकरनंदीपचेठ, मंडळकरहिंकितेक । इतदाहककारिचपठरथ, विरचतगृतिनअनेक ॥

छंदचामर—कहूँतरंगवेगसोंअकाञ्चमेंदेखातहें । कहूँसुवामदाहिनेअछातसेसोहातहें ॥ दोठप्रवीरग्राणधारछोडिछाँडिधावहीं । दोठप्रवीरगुद्धमेंविजयविछासध्यावहीं ॥ १ तर्जेप्रवंडवायव्यास्रयुद्धमेंपुरारिहे । नगास्रकोपवारिकेनिवारतोष्ठरारिहे ॥ तर्जेगिरीशपावकास्रअप्रिचंडधावतो । तर्जेग्रुकुंदमेघअस्त्रआशुर्होंबुझावतो ॥

दोहा-तरैगोविद्हानिकेगदा, अरुतंद्कअसिमारि । दानविद्हेदकोहुतहि, दीन्होंदिरिद्हारि॥
छद-दैनकार्तिकेयोदरिकोछुमारा। बरेनगमंत्री हार्यकाषभारा। तत्रीवीरदोकदुत्वाणपारा। कियोनेगमंत्राण्ये
भूषमंद्रश्चाकारकोद्दर्शकः । विकेषिवदाहि। नदेदीनकोठः॥ दृष्ट्याणप्रद्युभक्षांभुनेद्हादरिष्ठनयोदिनित्र
दाद्यगोणपदीकक्षणम्यः । दाद्यादनेददीकभारागे ॥ दोद्यविक्षात्रकाननेद्द्यस्याये। दोद्यविक्ष्यपर्दिः
दाद्यगोणपदीक्षयान्यः । दाद्यादनेददीक्ष्याना ॥ दोद्यविक्षयानेद्वस्याये। दोद्यद्वस्याये। दोद्यदिक्षयानेद्वस्य देवस्य देवस्य देवस्य विक्षयानेद्वस्य देवस्य विक्षयानेद्वस्य देवस्य विक्षयानेद्वस्य देवस्य विकास वित

जवलोंकारोंक्षेत्रसुतद्माना । तबलोंकियोमयूरपयाना ॥ जाइमयूरदुरचोंकैलासा । रोकेरुक्योनग्रनिअतित्रासा ॥ दोहा-रुक्मिणिनंदनकीविजय, लिखयदुवंद्गीवीर । बहुसराहिजयजयकिये, हर्पितह्वेरणर्थीर ॥ १५ ॥ कृपकरनकुंभांडदोज, वाणसचिवबल्वान । दलविचलललिखारतहीं, रणकहेंकियेपयान ॥

छट-महाप्रचंडचंडमुंडसेअखंडओजके । घमंडकेउमंडमेंभरेउदंडमोजके ॥ करालकालरूपलालनैनवालवेशहें। विशालदंतमुंडमालतालशेशलेशहें॥ करेंकठोरज्ञोरद्गेरिद्गेरिचारिओरहैं। अथोरवीरभोरहोतजोरहँअजोरहैं॥ रियेत्रिभूरुवज्रत्रुरुहरुमारिधावहीं । अत्रुरुभ्ञुत्रुपत्तिकूरुफूरुसेरडावहीं ॥ भगीयदूनसैन्यह्वेअचैननैनमृदिके । उकेनवैसनैनवैनजाहिंशेळकदिके ॥ विछोकिवाहिनीसभोकजातिओरधामहै। विभोकसोविभोकह्वेकह्योसुर्वेनरामहै॥ चलोचलाइचंचलेरथेदइत्यहेजहाँ । करेसँहारसैन्यकोमनोसुकालहेमहा ॥ विज्ञोकसूत्रछैचल्योतुरंत्रहीतुरंगने । छल्योकुँभांडकृपकर्णरामकोरणंगने ॥ कठोरज्ञोरकेअथोरग्रूल्थारिधायक । इनेप्रयासभाग्नुकेसुरामकोनेरायक ॥ लगोविज्ञोककेसएकवाजिवेधिएकगे । विसंज्ञह्वेगिरचौसोस्रतवाजिभूमिटेकगे ॥ तहाँ तकोपमृत्राची सुमूत्राचे हुँ छैछियो । तुरंतक दियानते महाने जोरको कियो ॥ कुँभांडकोफँसाइकेइछैतेसेंचिछेतभो । सजोरतासुश्रीशमध्यमूसछैसुदेतभो ॥ भयोछटूकज्ञीज्ञअंगन्तरचूरह्वेगये । कुँभांडकेज्ञरीरकेरहाडभूमिमेंछये ॥ प्रकोपिक्रपकर्णशुखरामकेद्वतेहन्यो । बचैगोकैसहँनदैत्यऐसहींमुखैभन्यो ॥ लियोछँडाइशुलकोलगाइहायहायमें । हन्योसुराममूसलैपकोपितासुमायमें ॥ छगेपपाणज्योंपटेपटाकमाथफुटिगो । धराधडाकदेगिरचोदइत्यलंकट्टिगो ॥

दोहा-कृपकर्णकुंभांडको, किन्ह्यांवपवल्याम । वाणासुरक्तिंग्यमं, भरवोभीतिकोषाम ॥ १६ ॥ जिषुत्रअरुशावकुमारा । कियेयुद्धअतिपोरअपारा ॥ रथमंडल्ल्योकभटकरहीं । वारवारसायकतनुभरहीं ॥ विद्वहुँनताकिशरमारें । दोकदुहुँनसुवाणनिवारें ॥ दोहुँनदोहुँनसूच्लितकरहीं । उठिउठिपुनिदोकभटलरहीं ॥ विक्रयादुहुँनकीकाटी । दोलदोहुँनकेरयछाँटी ॥ दोकदोहुँनहनेतुरंगन । दोकदुहुँनथरुपिक्यभंजन ॥ विक्रयमंद्वपाणमदीरा । दोरिभिङ्गरणसङ्गरणधीरा ॥ तहाँशावकरिअतिचपलाई । वाणपुत्रशिरतंगचलाई ॥

दोहा-कट्योशीशताकोतुरस्त, भिरचोभ्रमिमहँबीर । निरिष्तवाणसृतनाशतहँ, भभरिभगानीभीर ॥
॥णासुरमारचोवहुवाना । टियोछाइसात्यिकिकोषाना ॥ सात्यिकिहँतहँसायकड्युंडा । काटिवनिकदानविर्मुंडा ॥
॥निमारचोवाणहिंवहुवाना । सिहनादप्रनिकियोमहाना ॥ श्चिबसुतसहितपराजयदेपी।षाणिकयोउरशोकितेशोषी ॥
॥तिसात्यिकिकहँहरिपरपायो।कारुसमीपमनहुँजनिआयो॥सुनशतपंचवापशतपाँच॥पारितयोतहँसदसनराजा॥
॥हँसुकुंदहकवार्राह्वकार्यो । पतुपपंचशतदस्वसँगछाँद्यो ॥ हरोहन्योशरफोरिहजारा । रथसार्राशवरंगद्विदारा ॥

दोहा-पांचजन्यपुनिशंसर्छे, मापबसुदितवजाइ । एकवाणपुनिकरिष्ट्यो, इननवाणइरपाइ ॥ १९ ॥ शणवपतहरिकहॅतर्हेजानी । मातातासुकोटरारानी ॥ सोटिकेशकरिनमश्ररीरा । मानिपुत्रवधकीश्रतिपीरा ॥ ठाडीभईकृष्णकेआपे । जाकोनिरिस्विरिस्तवभागे॥२०॥कृष्णदुसुस्वनीचेकरिष्टीन्द्र्योशमायुमायुतदेदिन्द्रिहीन्द्रीसा यहअवकाश्वाणतहेपाई । स्यंदनटेनगयोपुरपाई ॥ २१ ॥ भागिगयोजवस्पसमात्रागतहेपायोज्यरकोषितराजा ॥ तीनिश्रीश्वरणहुँहेतीना । ट्यश्रीरमासितहोना ॥ सङ्गोमततुकेशिरकेशा । महाभयायनदेनिहमेशा ॥

दोहा-पायोप्त-सुसकृष्णके, टानतद्रहाहुँदिशान । टीन्हॅपटहुँनकरभसम, मानहुँकाटमहान ॥ २२ ॥

छातिज्नरकहुँब्छमोहाँहपाये, दौरिसाङ्भेहरिकेञाये ॥ नाहिदेसिज्नरकोपाँहछायो । बछक्छरमहँभस् रासितिङ्किमैन्छर्राणाभिन्छकेवद्नज्वाङ्कराणाभागाः । वाहरासम्पर्भागाः रासितिङ्किमैन्छर्राणाभिन्छकेवद्नज्वाङ्कराणाभागाः । वाहरासम्पर्भागाः । वहन्यस्थानाः राताताङ्गभगकञ्चराम् । तिनकहाँन्रस्तिञ्चलादुखपामे ॥ रामहिंदौरिमिलेयदुराह् । ताससकलन्तरामः इतरामभूमनकञ्चरामः। तिनकहाँन्रस्तिञ्चलादुखपामे ॥ रामहिंदौरिमिलेयदुराह् । ताससकलन्तरामः इतरामध्यमकञ्चलामः । तमकृहामरासञ्चलामः ॥ रामाहराग्यमञ्चरारः । वाञ्चवक्रण्यस्याः प्रमिनेच्यान्त्रस्त्रत्पतिकोन्द्यांसोशिनकेज्नस्कहुँदुस्त्वीन्द्यांकहूँभागिनहिंशिनज्नस्वांचे ।तद्यपितिहुँलोक दोहा—गिरोआइहरिशरणमहँ, आस्तवचनपुकारि । त्राहित्राहिआस्तहरण, रक्षाकरहुप्रसारि ॥ २१

चामरछंद्-जेञनंतर्राक्तिजेपरेशसवंभात्मजे । जेविशुद्धज्ञानरूपकृष्णजेपरात्मुजे॥ जैतिविश्वसृष्टिपाळनाशुहेतुत्रह्मुजै । जैप्धाननाथशांतरूपसुंडदंभजे ॥ २५॥ कालदेवकम्जीवद्रव्यभोसुभावहुँ । प्राणदेवुकोविकारसृष्टिभौभूभावहूँ ॥ मायुभापहीकिहेद्रितीयहँ३वरीनहीँ । जाहिजैसनोक्रोसुहोतताहितसहीं ॥ २६॥ धारिकेअनेक्रूप्पमंसेतुपालह् । साधुदेवविमकेअनेकश्रुणालह् ॥ भूमिभारहारहेतुजन्मनायहेयहू । आपकेप्रपन्नकोनहोत्तत्याँकनेक्हू ॥ २७॥ त्राहित्राहिनायमोहिदीनकोवचाइये । उत्ररावरोज्वरहमेदहैमहाह्ये॥ नावनाषु गुनुभावसान्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त जीवकातवेळातापजीळाञापकोनहीं । ह्वैगयोतुम्हारजोनताहिशोकहैक्हीं ॥ दोहा—मंशरणागत्मपुरो, हेबसुदेविकशोर । जारतमोहियहिठोरमॅ, शीत्ज्वस्यहतोर ॥ २८॥ यहिविधितं ग्वरास्ता वात्राः वाद्याः वाद्याः वाद्याः वाद्याः वाद्याः वाद्याः व्याद्याः व्याद्याः व्याद्याः व्याद इत्याद्याः विश्वते ग्वराः विश्वति विष्यति विश्वति विश्वति विश्वति विष्यति विष मरोज्वरतोहिंदुस्तनिहिंद्हं। औरहकह्ँभीतिनहिंप्हे ॥ यहमरातेरास्वादा। गहेजोसंयुत्तभहलादा॥ ताकोतोरिभीतिनहिंहोई । ऐसोजानिलेइसयकोई ॥ २९ ॥ सुनिहर्रिवच्नमोद्ज्यर्पाई । गयोआपनेऐनी

याणामुरचिर्यधनुपारी । आयोकरनयुद्धपुनिभारी॥सहस्रवाहुसहस्रेहथियारा। हारपरकोपितिकयोगहारा। दोहा—बाणासुरकेलस्त्रम्यं, काट्योरमानिवास् । तज्योसुद्शंनचकको, कोटिनभानुप्रकासः॥ सदसपाहुनापासुरकरे । काट्याचुक्तकरतबहुफेरे ॥ जिमिश्वहहशासाकटिनाँहाँ । वाणासुरहमिरह्यातहाँहाँ ॥ र पारतजानियाणकर्दैदेशा । आयेद्रीरिजहाँजगदीशा ॥ वारवारयदुपतिहिनिहोसी।अस्त्वतिकरनङ्गेकरजोरी ॥स

तुम्हिन्नप्नपरनोतिमुरासी।वेद्दहुगतिनहिंनानतुम्हासी॥ङ्खतत्तूमहिंज्ञानीत्वदासा।च्यापितजेसेनगत्अकासा॥१<sup>२१</sup> व्यवसाधनभनाधिनिक्तरे । व्यवसाधिनिक्तानतुम्हासी॥ङ्खतत्तूमहिंज्ञानीत्वदासा।च्यापितजेसेनगत्अकासा॥१<sup>२१</sup> व्यापत्रभागाश्वरासाबद्धभावनाह् मानुस्वस्या। उस्तत्तत्तुमाद्द्यानीत्ववद्यासाव्यापितजेसेनगतअक्षासा । स्वान्तेननञ्जे ॥ स्वान्यांभाविद्याप्यापितजेसेनगतअक्षासा । स्वान्यांभाविद्याप्यापितजेसेनगतअक्षासा । स्वान्यांभाविद्याप्याः द्दारा-मिधुनदुर्भुनदंद्रहे, ॥ ३५ ॥ रोमग्रुत्तपनकज्ञ । बुधिविमेचिहियपमेर, मेट्ट्रमनापतिवस रेंद्गोतिका—मंप्टोकक्ष्मुतुमहितपह्युद्करत्वचारहे ॥ ३६ ॥ द्विषमपालनम्महः मह्मनापालपः हित्रोतिका—स्पटोकक्ष्मुतुमहितपह्युद्करत्वचारहे ॥ ३६ ॥ द्विषमपालनग्गउद्देहित्वाप्केशनगाः

रभा रच्या रच्या प्रमण्यवासायस्य प्रस्ति ।। इत् ॥ हाउषमपालनगण्यस्य सम्बद्धाः स्था । इत् ॥ हाउषमपालनगण्यस्य सम्ब मुनापनमालितस्य सम्बद्धानस्य सम्बद्धाः ॥ ३०॥ तुमण्यसाद्धिपुरुपतुमतसम्य प्रस्ति ।। स्था ।। तुमण्यसाद्धिपुरुपतुमतसम्य प्रस्ति ।। स्था ।। षुद्राहरूनपंत्रकारहोत्तान्द्रवर्गाननहु ॥ प्रकृरिक्षणानिज्ञात्ताहसुव्रुव्यवस्ततस्य आप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्य विकासम्बद्धान्त्राहोत्तान्द्रवरम्भाननहु ॥ प्रकृरिक्षणानिज्ञासाहित्त्रमुन्मितस्यप्रतेत् ॥ २८॥ १४ ४ । १९ ११ वर्षे व भारतिक वर्षे वर् नामानिकः सन्तरास्म प्रदेशास्त्रम् । गामस्त्रात्रमाथाद्वारम् सन्तर्भहन् ॥ १५ ॥ हो स्वानकः सन्तरास्म प्रदेशास्त्रम् । वृद्धतकः स्वानकः स्वाहिषास्मानन् सम्भः ॥ १० ॥ त्रभारतम्बद्धाः स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । स्वयं क्ष्यं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स इत्यं मानवराष्ट्रीरम् स्वयं निवासिक्षं द्वितं कर्ते । स्वयं स्वयं मुक्तं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स इत्यं सम्बद्धाः स्वयं स्वय

र ८०००११८८८६६भयु वर्गनुवाह्वाान्स्ट्रन्तकृत्व । नादभरपानुवपङ्ग्रटनॅद्विस्मङ्गिचनीपसस्मान्॥ ४०० वर्षमञ्जादेकाठे विद्योगन्तवनम्मनने वच्यो । मोमुटन्यामिष्ट्रपूषमान्द्रैगस्ट्रान्तन्त्रमुमेभयो॥ ४०० है वर्षमञ्जादकाराज्येकाराज्येकाराज्येकाराज्ये । मोमुटन्यामिष्ट्रपूषमान्द्रैगस्ट्रान्तनुसम्भयो॥ ४०० है द्वार प्रतासाम् । त्र्याच्या प्रतास्य वर्षाः । त्रीवृद्धः यामाष्यप्रमानद्वारश्चन् वर्षाः । २३॥ १

## श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध ।

जगदातातुमएकही, अहेनकोईआन । हमसंसारउधारहित, तुमहिभजेंभगवान ॥ ४४ ॥ यहवाणासुरदासहमारा । असुरनाथविछकेरकुमारा ॥ धरिनरसिंहसरूपसुरारी । करीकृपापहछादिहभारी ॥ तैसहिअवहुँकुपानिधाना । करहुकूपायहिपरभगवाना ॥ अजरअमरयाकेभुजचारी । होर्हिनाथछहिकूपातिहारी ॥ याकोअभयदानमेंदीन्ह्यों । अपनोदासमानिर्मेलीन्ह्यों ॥ याकोवधनहिकरहुमुरारी । राखहुअवतोवातहमारी ॥ असकहिबहुविधिअस्तुतिगाई । ज्ञिबअपनीदीनतादेखाई४५तवबोछेहँसिकृपानिधाना । सुनहुवचनमेरेईज्ञाना ॥

दोहा-जेंसेतुमकोप्यारयह, तेसेअहेंहमार अभयदानहोहृदियो, दूसरनाहिंविचार ॥ ४६ ॥ यहअवध्यसवतेअवहोई।याकोजीतिसकिहिनींहकोई॥प्रहलादिहेंमैंदियवरऐसो।तुवकुलवधकरिहींनिहिकेसो ॥ ४७॥ योकगर्वनज्ञावनहेतु । सहसञ्जाकाट्योवलसेतु ॥ कटकहुयाहीहेतुसंहारा । रहीजौनअतिभूकरभारा ॥ ४८ ॥ चारिसुजोरेहेंपहिकरे । हेहेंअजरहुँअमरचनेरे ॥ आपपारपदयहुसुखिहोई । याकोभीतिकरिहिनहिंकोई ॥ ४९ ॥ जबहरिअभयदानअसदीन्ह्यों।वाणासुरप्रणामतवकीन्ह्यों।।अनिरुधकपारथहिंचढाई।लापोहरिढिगआशुलेवाई ५०॥

दोहा-वंदनफरिकेटासगो, वाणासुरवठवान । अनिरुद्धिंहहतपाइके, यदुवंशिहरपान ॥ दंपतिकोतहँकारे शंगारा । देशोणितपुरमध्यनगारा ॥ माँगिविदाशंकरतेनाथा । दुलहिनिद्लहलैनिजसाथा ॥ लेसिगरीसेनासुषछाई । चलेद्वारकेतवयदुराई५ १ यदुनगरीनिकटर्हिषवआये । उपसेनतवखबरिहिंपाये ॥ रिद्वारबहुष्वजावँथाये । तोरनतेसंयतकरवाये ॥ द्वारावतीसकछविधिसाजी । कनककछज्ञकीसोहिंहराजी ॥ छिनवजारगु**छावसिंचाये । थ**लथरूकद्छीसंभगडाये ॥ साजिनगरयहिविधिनरराई।विविधभाँतिवाजनवजवाई ॥

दोहा-उग्रसेनगवँनतभये, छेनकृष्णअगवान । संगस्वस्तयनपढिहिद्वेज, पुरवासीसुखमान ॥ छैअगवानीकृष्णकी, छायेपहरूपँझार । खपाअरुअनिरुद्धको, राख्येरत्नअगार ॥ ५२ ॥ कृष्णविजयज्ञंकरसमर, जोस्मिरेंपरभात । तासपराजयहोतनहि, पावतमोदअधात ॥ ५३॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजावांधवेञ्जविञ्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजा वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधौ दशमस्कंषे उत्तरार्थे त्रिपष्टितमस्तरंगः॥ ६३ ॥

### প্ৰীয়ুক ভৰাৰ।

दोहा-एकसमययदुनाथके, प्रद्यमादिकुमार । काननमेंसवसामिटिके,सेटनगयेशिकार ॥ १ ॥॥ ाहुतकाञ्चिगिरोञ्जिकारा।भयेतृपिततहँसकञ्कुमारा॥गद्व्यसांवयनुयारी।चारुदेप्णतिमिविपिनिविहारी ॥ बोजन्छगेनछाशयपाई । तहाँकृपइकपऱ्योदेखाई ॥ पानकरनजछतहाँतिपारे । पैनकृपमेंनीरनिहारे ॥ २ ॥ तादिनिकारनकरीडपाई ॥ ३ ॥ चामसृतरसरानिमँगाई ॥ वाँधितासुकंमरमेंडोरी । ऍचनटगेसकटवरजोरी ॥

दोहा-पैनसकेतेहिँऐचिकोट, तबसबरहेटजाय । प्रनियदुपतिसींकइतभे, सबदबाटपुरजाय ॥ ४ ॥ तहाँतुरतयदुनाषहुआये । सवषडुवंशिनसंग्लेवाये॥कृकळासहिळसिवामहिहाया।विनन्नयासप्च्योयदुनाथा ॥ ५॥ भगवतकरपरसततेहिकालाष्ट्रद्योसरटरूपविकराला ॥ तुप्तकनुकसम्बादशस्तागमगभूषणअनुपमचीरा॥६॥ तवपूछ्योते(हरमानिकेत् । यहुकुछ्जननजनावनहेत् ॥ होतुम्कानकहोवडभागे । देवसारसमरेमनछागे ॥ ७॥ त्वार नृत्वावरतातात्वः । चुकुर्यान् व्यमहँ आयो॥कहो जोहोयकहनकेटायक । अपनीदशामहादुसदायक॥८॥ कोनकमेसीयहतनुपायो । कारणकानकृषमहँ आयो॥कहो जोहोयकहनकेटायक । अपनीदशामहादुसदायक॥८॥

श्रीग्रक रवाच ।

दोहा-कद्मोक्तरणयहिभौतिजन, तनदरिषदिशिरनाय । जोरिपाणिनोल्योपुरुप, अतिआनद्दरछाय ॥ ९ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

हमहें हुपइक्ष्वाकुकुमारा । अहेनाथनुगनामहमारा ॥ द्वानीभ्रपनकथाश्रवणमें । प्रशोहोयजोनामश्रवणमें ॥ १०॥ हम्बह्य पहरूपाञ्चञ्चभारा । जहणाप्रयुग्णापहभारा ॥ दूग्णा ध्रणप्रभानाभाषाण । परभाहापणाणामञ्चपण् ॥ ४०॥ डिप्योआपतेहेक्छनाँहीं । अंतर्यामीहोसवमाँहीं ॥ पेतुम्हारकासनमञ्जूपाई । देहँसक्लगाथानिजगाई ॥ ९१॥ ाष्ट्रपाचापत्त्कृष्ठनाहा । जतनाहात्वनभाहा ॥ पष्ट्रभ्हारशात्तनम् । पृह्वत्क्रण्यायानणगाः ॥ ४४॥ जेतनहें अकाशमेतारा । जेतनेबुँदवप्कीधारा ॥ जेतनहें रज्कणमहिमाँहीं । तेतनीगीदियविप्रनकाँहीं ॥ १२॥

तरुगरुजभागातारा । जातमञ्जूद्वप्रभागाता ॥ जातमरूरजभगमाहुमाहा । ततमागाद्वप्रभमभाग ॥ । तरुणोशींछवर्तापुवारी । वत्सन्युत्तकापिछामनहारी ॥ रूपवतीयुजवतीसहान् । देखतहींमग्रसुखरुजनानी ॥ दोहा—कृनकश्रुंगुखुररणत्के, तामकपीठिमढ़ाय । न्यायसहितलीन्हीीजिन्हें, वसनमालपहिराय॥ १३॥ ऐसीगज्दहेंद्विजकाँहीं । धर्मवानजेरहेसदाँहीं ॥ शिलवानगुणवानकुटुंबी । तप्रतवेदसत्यअव्हंबी ॥ खुआदद्वारआपकेदासा । तिनाहेंअछंकृतकरिसहुलासा॥१२॥औरहुम्सहिरण्यगजनाजी।दासिनपुतक्यपण्या भूपणवसनरत्नतिस्कृषा । सानभरायुअवासभन्तुपा ॥ शुरुयारथआदिक्वहुदान्॥द्वियोद्विणनक्षरिभवागाः॥

ङ्गपतडागवाग्यनवायो । निर्मालम्मपासराकरायो ॥ १५ ॥ एकसमयुकोस्रहिणकेरी । गस्हरानिमिस्रीनिहिंही॥ वारामानम् । तामञ्चरामावरामरामा ॥ उद् ॥ उम्भागम् मञ्जालरामरा । नञ्जलरामरा । नञ्जलरामरा । नञ्जलरामरा । नञ्जलराम दोहा—मेरीगीवनमहाँमिली, गोपनचिन्ह्याँगाइ । घोखेमॅसोलाइक, दीन्ह्याँदानकराय ॥ १६ ॥ जबमेंगरुद्वित्तर्वे । जासुगायसोआय्निहारी ॥ कह्योवित्रस्ये हहेन्स्ये । प्रूछिलेहुयहहैनहिती ॥ त्ववहक्त्योभूपमोहिंदीन्द्वीविमरारिभसकहिंदीउकीन्ही १७ ठरतळरतमेरेढिगशायीनिजनिजदीउवृत्तांतप्तगणे सुनिकमोहिभयोभ्रमभारो । तासामभसागराज्ञान्हा ३७ ७१त०१तभराङगभायाानजानजदानपुरागणणः अनिकमोहिभयोभ्रमभारो । तासामभसागराज्ञारी ॥ १८ ॥ वित्रग्जस्तिभहेतुम्हारी । मेंपोसिमयहर्देडारी॥ टसगढहमसाहिज्हीने । अवयासांसगरोनाहिकीने ॥ १९ ॥ तुवबोल्योवहृहिजसुहिपाँहीं। संघालभपहुष्ण

दोहा—तममें प्रतिजाकोदियो, तासाक्यां प्रशास । अप्रतिहल्लीलासमी, द्विभवयहनाय ॥ २०॥ पाषाच्यापणाषाम् । विहासोइन्छेहाँछापो ॥ त्यमेंकझोफेरिकरजोरी । सुन्हुविप्रदोडविनतीगीरी नरकपरतमोहिंकरहुनेपारा । जनावाइनछहाछापा ॥ तबमकद्याफारकरजारा । सुनहुावप्रदाठावनवाना करुक्करान्यानाम्बर्धाः । गुम्हरेकरहुवनबहमारा॥पद्दोळद्विजमान्योनाँही । दोङ्छोह्निगेनिजपृहमाँही॥र।" प्रभुक्तकालम्हपुनियदुर्वारा । पुरुद्दरभरह्वनबह्मारा॥पद्मुकाद्द्वनमान्यानाहा । दाक्छाडिगानजगृहभाहण्यः प्रथमणवकीवरणभ्योतिको । स्टिंगयोतहँमोरकारीरा ॥ ट्रोयमकेदृतयमाल । प्रछ्योमोहियमराजवताल॥२र्ग त्रथमपापकीषुण्यभोगिहो । श्रुष्टिंगथातहभारशस्य ॥ टगयमकद्वत्यमाल । पृद्धचामााहयमस्ग्रन्वताणः होजा-जज्ञेसमार्गेक्षास्य स्थापनिक्षवतुमदुहूँयोग्यहो ॥ अहेनआपद्गक्रस्थेता । पृपापहुकछभयोतुतंता॥स्थ

दोहा—त्यमयमसांभसकृद्योः, त्रथमभागिहांपाप । तत्रथमभाष्योगिरहुमाहे, होहुस्रटयुतपाप॥ तर्मेर्तुरुक्टासमहाना । गिरचोर्नेपक्सिह्युतज्ञाना ॥२२॥ जापश्रसाद्स्वारेनोहेर्म्ह्योमेरीभाग्यनापनीहर्द् रदोक्त्यमहँसोभटभयङ । आपद्रज्ञमोक्हॅमभुद्रयङ ॥२६॥ आपप्रसादस्वारंगहिभूछोभिरीभाग्यनापना६२ पवनजामहर्यमिन्द्रेन्छ । जापद्रज्ञमोक्हॅमभुद्रयङ ॥२६॥ दिट्यहिष्योगोङ्ग्रजाही । देसीअपनेहद्यसही पानतजासुद्रज्ञंगतिहोती । मीचुभीतिनहिँहोतिहदोती ॥ सोमेरेह्रग्योचरकेसे । होतभयेत्रिभुवनपतिवस्त ॥ ३६॥ देवहवजगर्दाडामादितः । ज्ञासम्बद्धाः । व्यासम्बद्धाः ॥ सोमेरेह्रग्योचरकेसे । होतभयेत्रिभुवनपतिवसे ॥ ३६॥

दुवद्वनगर्वाञ्चामावद्वाता । भाषुभातिनाहह॥ताडदाता ॥ सोमरेहगगोचरकसे । होतभयेत्रिभुवनपातप्राणः । होता-कोर्निजनसम्बद्धानुस्ति चुन्तहुअनंदा ॥ त्याकृञ्चपुरुपोत्तमस्वामी । जगनिवासजगर्भतपाति। दोडा-मोहिषिदाशवकीनिये, देहुदेवगिननाय । रहीकोनहृयोनिम्, छहुँआपजनसाय ॥ २८ ॥ त्रपत्रमासम्बद्धाः १४४५१णावनाथः । रहाकान्हृयानम्, छहाआपननसायः॥ २८ ॥ अचानार्थः । वारणस्मापन्त्रमुयद्वनायः । वाद्धदेवजययोगपति, माहिनावक्रियासनाय॥ २८ ॥ भसकदिन्मद्रिःसानापे । वारवारम्भुणद्रभारमाये॥स्वकद्रस्तच्द्रभोविमानाभागिविद्यान्त्रयास्त्रापः॥ २० श्रीमद्रम्यदेवपरमात्मा । द्वविज्यंत्रकद्रमण्यास्यास्यकद्रस्तच्द्रभोविमानाभागिविद्यान्यक्रियोक्ष्यान्याः॥।

न्तवनारचुन्नद्वातानाम् । बारमारमञ्जयद्भारमाया।सर्वेकद्रस्तच्द्रयोविमाना।मौँगिविदान्नपक्षियोपपाना ॥ श्रीप्रद्राच्युरुपरमात्मा । द्वकिनंदकुष्टापरमात्मा ॥ युदुर्वाज्ञानकोट्योसिसान्न । बोट्यपनमंज्ञप्रसारानाः॥ श्रीप्रदेशायकनेत्रत्राच्ये । केरिक्काक्ष्रत्रकारमञ्जयम् । युदुर्वाज्ञानकोट्योसिसान्न । बोट्यपनमंज्ञप्रसारानकाः॥ अप्रिटुवािष्यः नजनायाः । ६५॥५:०९२:०१परमात्माः ॥ यदुवीक्षनकोटमसिसाननः । बोटेबचनमेद्रप्रसाराधः आदिस्टाह्टहमतिपमाने । वोहिबक्षस्त्रनपूचतानिहोतातोत्राभमानीभूपनकौँहाँ । किप्रिबक्सस्यपचनमाँही। नोहिस्टाह्टहमतिपमाने । जामहषायक्षत्रकचनमञ्जाः भारद्वशायकाय वापार् । वादमञ्जलन्यचनानहार॥ताँ मिमानीभूपनकुर्देशे । किपिन्नव्रस्तप्यं नगमाद्वर नादिस्टास्टरम्बिपमाने । नासुरुपायसनक्वरसाने ॥ हेम्ब्रस्त्वस्टास्टस्योचा । किपिन्नव्रस्तप्यं नगमाद्वर रोडा—नोविषमाने मोनस्यरे, व्यक्तीकार्वे । हेम्ब्रस्त्वस्टास्टस्योचा । जाकानतनविर्गननाचा स्थि

द्वारा-त्रावषप्रावनादमरः, लागामाङ्ख्यापः । सापेपद्ववद्वस्त्रेकः, जरामुङ्तेनापः ॥ ३४ ॥ त्रोत्रहन्तराप्राचनत्त्रेतः । तत्तिपुस्त्रेनीरगुनेहनदानि ॥ लीव्यस्त्रस्याप्रपर्नामः । नरकपरद्वाद्रशाहें।।। भष्राज्यसम्बद्धार्मे प्रभारतस्य भाग । नानपुर्वनाद्युनहृनद्यानं ॥ जीवद्रस्यमायवरनीर्गः । नरक्ष्यद्यद्यद्यद्यद्याद्शाः प्रभारतस्य प्रमादकारेषः । सापननाद्यकृतन्तरितेनरः ॥ जीवद्रस्यमायवरनीर्गः । नरक्ष्यद्यद्यद्यद्यद्यस्थाः बहुत्तर्वे वर्षे नरे स्थापने स् त्वतंत्रदेशकाः । नाताद्वतुष्ठभषाक्ष्यकाः ॥ नेतियनक्ष्यदेनकाने । नेतेकणपरिनाकेभिते ॥ १९ तत्त्वदेशकाः । वषारेष्ठरतेभानदुषाम् ॥ ३८ ॥ अपनीदन्धरुतापगरं । विद्यानिनेतर्ते

दे।हा-वर्षतोसाठिहजारभरि, विष्ठाकोक्विमहोष । पुनिनिर्जलकेदेशमें, होतसर्पहठिसोष ॥ ३९ ॥ द्विजधनलेनजरेजोचाहा । तासुराजळूटेनरनाहा ॥ हरिब्रह्मस्वपरेजोगेहु । होतपराजयमर्नीहसंदेहू ॥ द्विजधनहोयनकबहुँदमारे ॥४० ॥ सुनुहुसवैयदुवंशक्रमारे ॥ करेजोवित्रकाळअपराधा । अत्रीतासुकरेनहिंबाधा ॥ जोमारेगरीबहुँदेवे । क्षत्रीतासुचरणहीसेवे ॥ ४३ ॥ द्विजकइँजसमेंकरींप्रणामा । तैसेतुमहुकर्दुसवयामा ॥ जोममशासननाहंचित्तलेहे । मुमक्रअवाश्चिदंदसोपेहे ॥ ४२ ॥ विन्जानेहुजोद्विजधनलेती।नक्षरिवारिसारसमेतो ॥

दोहा-चिनजानेजिमिछेतभो, नृगनरेज़ाद्विजगाय । छक्षवर्षसोसस्टिंहै, रहेकूपमहँआय ॥ ४३ ॥ यदुर्वाज्ञनकोकृष्णअस, ज्ञासनसुखदसुनाय । जगपावननिजमंदिरींहै, गवनिकयेहरपाय ॥ ४४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेज्ञाविञ्चनार्थासेहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजाधिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनियो द्रममस्केषे उत्तरार्थे चतुःपष्टितमस्तरंगः ॥ ६४ ॥

### श्रीशुक उवाच।

दोहा-सलनटलनकोठडिकपन, एकसमयवंज्याम । यदुपुरतेचिद्धियानद्वत, गयेनंदकेपाम ॥ १ ॥ जनभाषेगोकुठवटराई । नंदयज्ञोमितयहसुधिपाई ॥ सविधिमंगठसाजसजाई । छनगयेवठकोअगुआई ॥ नंदयज्ञोमितयहसुधिपाई ॥ सविधिमंगठसाजसजाई । छनगयेवठकोअगुआई ॥ नंदयज्ञोदिहिळिल्वटरामा । दोरिदुहुनकोकियेशणामा ॥ मातुधिताबहुदिनमहँनिरखे । नेननतेआनँदज्ञवरपे ॥ नंदयज्ञोदहुआज्ञिपदेन । ग्रह्मोनतत्त्रसम्हारसुखभीने ॥ २ ॥ तेनिजऐनहिमयेछेवाई । रामहिटियोअंकपेटाई ॥ प्रिनआक्रिपदियधिसम्हार्स्यक्षपये।

दोहा—यथायाग्यसवकोमिछे, बृद्धनसखनिहाजून । तैर्साहगोषिनकोमिछे, उपज्योकानँदवून ॥ २ ॥ नंदगोदतेबडिबछराई । गेइकांतमहँसखनछेवाई ॥ तहँगहिहाथहाथगोषाछन । खेळनछागेहाँसीख्याछन ॥ पेरिचहूँदिशिक्षतिकातुरागे । कुश्छक्षेमपूँछनतहँछागे ॥ ५ ॥ गद्रदगरोकहेंभृदुवानी।कृष्णप्रेमततुसुरतिश्रुछानी ॥ हैवांपवसवृक्षश्रुछहमारे । यदुवंशीहमकहँकातिष्यारे ॥ अवतोभयेषुत्रभक्तारी । करहुकबहुँसुषिनायहमारी ॥ संगसबनछेकरिवरजोरी । करतरहेमाखनकींचोरी॥तासुसुरतितुमकोअवभूछी । अवतोभूपतिभयेअतूर्छी ॥६॥७॥

दोहा-हन्योकंससे।भठभयो, यद्दकुळिकयोउधार । रिपुनर्जातिहनिअवकरह, द्वारावतीविहार ॥ ८ ॥ तहाँसकळगोपीज्ञरिकाई । रामहिनिरस्विपरमधुषपाई ॥ हॅसिहाँसितहँपुनिपूँछनळागी।रामकृष्णअनुरागहिंपागी ॥ कहोरामहेंकुशळकन्हाई । गयेद्वारकानेहछोडाई ॥ पुरनारिनसोकीन्हीश्रीती । छोडिदियोनिजकुळकीरीती ॥ ९ ॥ कपहुँनंदयशोमितिकेरी । करहिंसुरतिमाधवमनहेरी ॥ सस्तनसुरतिकहुँकरहिंकन्हाई । जिनकेसंगवनगायचराई ॥ कबहुँयशोमितिकेरी । कर्माहमुक्तिकराहिकाहिं । सुरतिकरहिंकनहें पद्रशुंगोपीनकाश्रित्रकाहिंगुकाहाँ॥ अर्थातकरहिंकनहें पद्रशुंगोगीनकाशितश्रवस्त्रकाहं॥ १ । ।

दोहा-जाहिटियेजननीजनक, आतश्चशुरमक्तास । सुजनपरमदुस्त्यजतजे, हमस्वापिनहिमयास ॥ १ १॥ ऐसीहमहिंद्योदिनिरमोही । भयोजायपुरनारिनटोही ॥ ऐसेकपटीचंचठकेरो । किमिमानाहिंदिहवासपनेरो ॥१२॥ कान्हकृतमीहेजगजाहिर । उरसेऔरऔरहीबाहिर ॥ ऐसेमोहनतेकेहिरीती । कराचतुरपुरनारिनमीती ॥ पेभापतहिंदेसुद्वानी । तातेसवर्रहेंटोभानी ॥ तासुमंद्रसुस्वयानिसुराविन । द्सतहीसवसुरतिसुटाविन ॥ पुरनारीताहीकोन्वक । मोहिगईमनसिजवजहिंक ॥ १३ ॥ कहाङ्गणकीकथाचळाई । कहियेऔरकथामनभारी

दोहा-काटकटतर्जंसटन्द्रॅं, तिमिहमारकजात । अहैवगेबर्ड्डन्प्, बुरसमुराभेदनजात ॥ १४ ॥ असकहिक्रप्णतकनिभरबोटनिशिव्रॅंसनिकुंबर्जुंबरकोडोटनिभिमसहितमिटबेश्चतपादंशकटुँमगटबकटुँरहब्दुकाई। यसबसुपिकरिकेवननारी । सेदनकरनटर्भासुकुमारी॥१५॥तिनकोरोदनकरतिनहार्ग । किर्हेकरामसदेशसुरारी ॥ बहुविपिगोपिनकर्रेससुझायो।कृष्णवियागार्हशोकिमिटायो॥१९दतहाँराममुसुमापवमासा।त्रजमकरतभयेसुसबासा॥ जानिमनोरथगोपिनकेरो । तैसिर्हिपूरणचंदिहिंहरो ॥१७॥ रामकर्णमनिकयवलरामा । देखिमुखदूरजनीअभिग्रम

दोहा-सिवनसंगर्छरामतहँ, साजेसकर्जसगार । कांछिदीकेपुष्टिनमें, विरचतभयेविहार ॥ इतित्तरमंद्रसुगंपसमीरा । वहतभयोयसुनाकेतीरा ॥ तहाँसचनकुंजनमेंरामा । रासविद्यासकियेषुतवामा ॥ १८॥ वरूणवारूणीसुरापटाई । वृक्षनवृक्षनघारवहाई ॥ तासुसुगंपसकठवनछाई ॥ १९ ॥ छिहसोरामयुवतियुतर्जाई ॥ गोपिनसहितकियोवळपाना॥२०।करनळगेपुनिहिळिमिळिगाना॥रामचरित्रगोपिकागविंगंढळमच्यरामशितगोंगं मंद्मंदनाचिंहरतिराँचे।तृत्यभेदएकोनिहियाँचे।सुमतसुकतसुझुकितकहुँझाँकत।उझिकेउझिकेझिक्शियारिंग

दोहा-ट्रिटिमाळआधीगळे, कुंडळहैइककान । वैजंतीवनमाळहू, ट्रेटतकुसुमझरान ॥ धूम[दमत्तेनअरुणारे । रुकतरुकत्तुस्वचनवचारे ॥ कहुँकहुँराममंदमुसक्याई । लेहिसखिनमुससुसाँहण्यं। नोठवसनसुंद्रतत्तुराजे । रासकर्राहळेसाखिनसमाजे ॥ रमावदनअमविंदुसुहाये । मनुमधुविंदुजलजमँदेण्ये। युवतिनयूथजोरितहँके । मानहुँसुससागरमहँपेठे॥२२॥करनच्छोवचननिंदहारा । यमुनातकिभसववनव्यणा यसुनामरेटिगद्रतथावे । मोकोज्ञीतळजलनहवावे ॥ यसुनाकियोवचननिंद्ह्याना ॥ मनहुँरामकहुँमदवज्ञाना ।

दोहा—काळिदीआईनहीं, तचकोषितवलसय । सबससियनकोदेखतै, हलकोदियोगदृाय ॥ यम्रुनाधारमध्यहल्योसा । देतभयोबसुदेविकशोसा ॥ दक्षिणकस्सोकिसतहँजोसा । सैंचिलियोयसुनहिनिकोता ह्रिगर्वककोश्युगधासा । सुरम्रुनिसकल्लअचजीवेचासा ॥ जहाँसमतहँआयोनीसा । साम्स्रुमिहेंगेअतितीसा ॥ २३ । प्रुनिचोलेबल्देविस्साई । मत्ततोहिमेंपरचोजनाई ॥ आईतूँनहिनिकटबोलाये । ताकोफलअबदेहुँदेखाये ॥ हलसाँधारप्रिचयहतसा । करिदेहोंशतहूकनदेसी ॥२०॥ जवयदुपवियसुनहिंहेस्वायो । तवकालिहीअसम्बार्

दोहा—चिक्रतिह्वेपरिमञ्जतन्तु, परीरामपगआय । परमदीनताकेवचन, वलकहँदियोधनायः॥ २५ ॥
रामरामदेमदाबाहुवल । जानेहुँनींदनुम्हारिवक्रमभल ॥ जासुएकफणकेदकदेशा।धरीरहतियहपरिणहमेशा।दर्ग परमप्रभावनतुम्हरोजान्यों।मत्तसरिसतुमकोपिदचान्यों॥सोअपराधश्वमहुँमश्रुमोरा।छोडिदेहुरोहिणीक्शोरा।दर्ग तब्छोडहुयसुनोह्वचलीरा । वहनलुखातहँतेशुभनीरा ॥ पुनिलेसिस्तमगंगलराह । जलविहारकीन्योसात्त्रा विभिम्नरसरिमदूँमत्तनंगा।विहरतलेकरेणुगणसंगा-८यहिविधिकरिजलिविधिवहारा।जलतेनिकरिस्तन्त्र

दोद्दा-भूषणअरुसुंदरवसन, अरुमाटाछविधाम । देतभयसवगोषिकन, परम्प्रीतिष्वतराम ॥ २९ ॥ भाषदुनीटवसनतत्त्रपार । कनकमाटगटमाइँसँवार ॥ छेप्योअगनमञ्जारागा । उसराममनुवासवनागा ॥ ३ । यमुनाअवटाटेटदेखाती।सूचनकरतरामवटजाती ३९ यहिविधरामत्रजहिं सुख्छावन।रूजनीमहँ सन्तान्त्रण्य सदसनसरितनहरूपा । रातिकयोकुंजनअभिरामा ॥ रामवद्नअभिरामनिहासीहँ सनिमाधुगेगेटिन्य मोदिगई सिगरीतदूरोपुष्र । बोरिनद्वारनअर्दनचेष्य ॥ होतप्रभातजानिवटराई । अयिनद्भवन्सुराहार ॥ ॥

दोहा-यहिविधिपतिमासद्वे, रामहिकरतिवद्यात् । पर्गापिनजान्योपरयो, एकनिकालावात् ॥ ३२॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजायान्यवेशश्रीविश्वनायसिद्दार्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीगुजायहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृषापात्राधिकारिरपुराजसिहन्देवपूर्ण सानदाम्युनिया देशमस्कृषे स्तर्गाष् प्रचपष्टितमस्तरंगः॥ ६५ ॥

244 24412444444 1 43 1

## श्रीग्रक उवाच ।

देशा-भवकीवववरसभट्टेरः स्थानमञ्जामितिद् । स्थानमित्रागवतीः, पीठकिवयपर्धदः ॥ तिरिम्मप्तितमभामेदारी । पीठकपरसोषनुपार्गः ॥ गत्तवितिश्वरक्षेत्रशासाः । पतिरिस्पितिः तिरिम्मप्तिसभामेदारी । निस्तितिर्द्योतिर्द्यापत् ॥ पतिरम्पायुगस्यातपरभागः । गत्तवित्वर्यापत् रमगर्गावर्याद्वर्यादे । स्थानम्बद्धरापत् । सार्वद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्याद्वर्यस्वरम् देहा-इककरमेंकीन्हेंकमळ, इककरगदाप्रचंड । इककररिवतसुदर्शने, तिमिशारँगकोदंड ॥ निजदासनकहँअसकिहरापो । वासुदेवमोकहँनितभाषो॥१॥तेसवधिरताहिचहुँओरा।जयहरिजयहरिछायहिंशोरा॥ कनकींसहासनमध्यसमाजा । तापरवैक्योपोँडूकराजा ॥ अंकिहिछ्येआपनीदारे । वारवारतिहिंददनिहारे ॥ चामरचारुचेठेंचहुँओरा । छज्योछत्रमनुअत्रिकिशोरा ॥ खड़ेसभासदहेंकरजोरे । वारवारपोंड्किहिनेहोरे ॥ तुमहोजगकेअंतरयामी । करुणासिधुनाथस्वगगामी ॥ वासुदेवतुमहींसितिअहहू । जगमंगछहितनितइतरहहू ॥

दोहा-हमपरक्रीजैअसकुपा, जगकलेश्रामिटिजाय । कोदयालहैआपसम्, गिरेश्रणहमआय ॥ तबबोल्योपींड्रकयुस्रकाई । सबपेपरीक्रपामहाई ॥ पैतुवश्रीतिप्रतीतिविलोकी । करिहींतुमकहॅआशुअशोकी ॥ जोकोडआवत्तश्रणहमारे । ताकेपुनिनहिरहतसँभारे ॥बासुदेवमोहिरच्योविधाता ।मोसमाननहिंकोडविख्याता॥ हर्रिमेयहप्रणीकरभारा । पुनिजेहींआपनेआगारा ॥ सबजीवनकेहितमैंआऊँ । करिकारजनिजलोकिसिधाऊँ ॥ पैंड्रकवचनसुनतसरदारा । पाणिजोरियहिभाँतिखचारा ॥धनिधनिहोलक्ष्मीनारायण।दीननपैअतिकुपापरायण ॥

दोहा—पैद्दकरांकाहोतिम्भु, दुखदेतीजियकाँहि । नामरावरोधारिको, वसतद्वारकामाँहि ॥ बोल्योपोंडूकसुनिभटवानी । जोतमकहोलियोहमजानी ॥ अहैमथमकीजातिअहीरा । व्रजमेंवसतरह्योभयभीरा ॥ जनवनगायचरावतरहेड । अवकसुदिनतेकसुधनरुहेड ॥ तवतेगवनजातसँभारो । मेरोरूपगोपवहधारो ॥ हुगरुडचढ़िवागतरहतो । इंखचक्रमेरेसमगहतो ॥ तातेशसमितहोतिहमारी । मारिचकतेहिंदैउँविदारी ॥ विचोटेतेहिंभटधतुपारी । सुनहुनाथकसुविनयहमारी ॥ समहुगोपकरयहुअपराधा । झुँउसाँचगुनिकीजियवाधा॥

दोहा-चृहहुत्ताकेकर्मसव, प्रथमहिंदूत्पठाय । जोकीन्हेंअपराधसति, तोहठिमारीजाय ॥
प्रापंदेरकरिंदेजोकोई । ताकोनाकाआपतेहोई ॥ २ ॥ सुनिपेंड्रकसुभटनकीवानी । ठियोगोछिद्दतिंद्धभिमानी ॥
क्क्षोद्दतसांअसससुद्राई । वेगिहिंजाउद्धारकहिंधाई ॥ क्क्षोगोपसांअसममवानी । मेरोकपपरोअभिमानी ॥
क्काव्दतसांअसससुद्राई । कुट्युतसकठनिकठहिद्देहे॥यहिविधऔरदुकद्वोग्रुझाई।दियोद्दतकहँदुत्तेपठाई॥३॥
गयोद्दतद्वारकामेंझारी । जाययादवीसभानिहारी ॥ सिहासनमणिजटितविद्याला । तापरवेठेकुप्णकृपाला ॥

दोद्दा-दूजेदिन्यसिहासनै, उभ्रसेनमदराज । सात्यिकप्रधुन्नादिसन्, वेटेसहितसमाज ॥ द्वारपाटहरिटिग्टेंआयो । कह्मोपाँहकोयाहिपटायो । हरिकहट्दतवचनउचर्ह् । कोमटकटिनकहतनहिंडरह् ॥ सुनतेदृतजोरियुगहाथा । वोल्योवचननायपदमाथा ॥ मोकहँपाँहकराजपटायो । राजसँदेशकहनकछुआयो ॥ २॥ बाह्यदेवमोहिरच्योविधाता । मोसमद्रजोनाहिंदेखाता ॥ मेंसवभूतनकोहितकारी । सपअवतारनकोअपतारी ॥ मेंहोहोस्तवजगकोकरता । मेंहापाटकअरुसहरता ॥ पेअसकाननपरचासुनाई । तुर्हुवहहुममसरिसवडाई ॥ ५॥

दोहा-भेरेसमरिचचारिभुज, ममसमगरुडवनाइ । तुमहुँबागतजगतमहँ, वासुदेवकहुवाइ ॥ जोयहुँडहोयसवभाँती । तोवडोकरिक्षीताच्छाती ॥ जोकदाचिस्तिकेवहगोषू । करेरूपमम्पारणचोषू ॥ विमरिजाइतोसविधिताको । रहोनदूपरेतकछुवाको ॥ ईक्षविष्ठसकोउसुसनिहर्षाय । ईक्षविष्ठसकोउसुसनिहर्षाय । ईक्षविष्ठसकोउसुसनिहर्षाय । क्षास्त्रसम्बर्धस्य ॥ आह्मसुनत्तज्ञममरूपा । मरणहेतुकुद्दतकतकृषा ॥ आह्मसुनक्षरीतिहमारी । क्षामकराईहरूकपारिचारी ॥ ततिचकादिकह्यियारा । योक्षमाहुँगोपनोपारा ॥ सोस्वकर्पेटहतुआहुँ । मोहिसोपिगिरिहिहीरनाई ॥

दोहा-तोमेंकरिके अतिकृपा, देहींताहिबचाय । नातोगोपहिसकुरुमें, देहींसपुरजराय ॥ ६ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-सुनिपाँड्ककेवचनभर, करशहर्नेनचटाइ। सभामध्ययदुवरसवै, विदेसविपुष्टठटाय॥ वमसेनभ्पतिकहवानी। याहिआञ्चोहमनहिंबानी॥ कहाँबसतहकाननेग्शा। याकेहनदुद्धिटवरेशा॥७॥ यदुवंशीपुनिश्वतिशयमापे। तिनहिंनिवास्तयदुपतिभापे॥ सुनदुँदृततुम्शसकदिदेहु। हमर्रगापनक्रप्रसंदेहु॥ हमजेपारेअस्रतिहारे। तेनहिंपकाश्वेदेहुगारे॥ आयआपकेनिकटविशेषी। देहेंग्राहिअस्नसक्टेषी॥ ८॥ जोकछुब्नीकरतसेवकाई । सोह्मदेहेंतुमहिंदेखाई ॥ ऐसहिंदुतजायकहिंदीने। अवकाहिव्छंबहतकीने॥९॥

दोहा—नायमाथयदुनाथको, गयोदूत्तिनवेद्श । पोंट्रकसोंथीकृष्णको, वरण्योसकृष्टसँदेश ॥
सुनिपोंट्रकवोल्योसुसक्याई । शासनमान्योमोरिडेराई ॥ इतेद्वारकामहँगिरिधारी । काशीगमनिहंकरीतपारी ।
सुनिपोंट्रककोबोलायतेर्दिकाला । कह्योलेआवहुयानविशाला ॥ दारुकसाजितुरतहींस्यंदन । लायोनहँगेटेयदुनंदर ॥
स्वरिक्कीटकवचहुँततुधारे । लियेअनूपमनिजहिषयारे ॥ चढनलगेजवरथमहँनाथा । तुरतहिंतविहंनोित्यहार्गी
सात्यिकअरुपद्धस्रपति । औरहुसवयदुवररणधीरा ॥ कहत्तअयेअरियुद्धसम्मा । हमहूँचल्यारेर्सण ॥
दोहा—तवयदुपतितिनयदुनसों, बोल्तभेसुसक्याय । लघुकारजहितसवनको, स्वितनजावदेसाय ॥

दोहा—तव्यदुपतितिन्यदुनर्सोः बोछतभेष्ठसभ्याय । छघुकारजहितसवनकोः, उचितनजाबदेशाय ॥ यहपोंड्रककोनिबंखमानो । गर्वहिभरियहिकयोमहानो ॥ इकश्याखपरबहुम्गराजा । मारनधावतछागतधाना॥ तवसात्यिकप्रद्यमकहऐसे । हमतोचळवरहवनहिकेसे ॥ आपसमरकहनाथसिपारें । हमगृहवेठेनारिनिहाँ॥ तवबोळेयदुपतिस्रसकार्व । सुनद्वयुजसात्यिकप्रियभाई ॥ घोंकोरवनसंगरणभारी । घोंमागधपरकरितपारी॥ घोंदिगपाळनजीतनजावें ॥ घों देत्यनसोरारिवड़ावें ॥ कोनकठिनधेंहिउतकामा । जातेचळहुसवेवळ्थाना

दोहा—यह्छषुपौँड्ककेल्थि, उचित्तनजावतुम्हार । वछरामहुँनहिताहित, ताकहुनगरहमार ॥ तवसात्यिकवोल्याधनुधारी । करहुनाथतोविदाहमारी ॥ मारिदुष्कहँमैँइतऐहीं । आपकुपातेषुयश्वरहाँ तवसात्यिकवोल्याधनुधारी । करहुनाथतोविदाहमारी ॥ मारिदुष्कहँमैँइतऐहीं । आपकुपातेषुयश्वरहाँ तवसोछेहँसिरमानिवासा । हैतुम्हारऐसहिविश्वासा ॥ पेपोँड्कइकमोहिंबोछायो । तातेनिजगमनवित्तवायो असकहिदाहकसोंकहनाथा । हाँकहुरथकोउछेहुनसाथा॥सुनिदाहकहरियचनसुहाये।बांजिनपीठिनपाणिहुआपे। उद्येभकाशभक्षश्चातुरंगा । घरघरपोपभयोइक्सगा ॥ अतिआतुरकाशीकहँकाये।पोँड्कपहँदाहकहिंवयो॥।

दोहा-तेहिंदिगदारुकजायकै, कहतभयेइमिवन । तुव्दिगअस्ननतजनको, आयेकरुणाएन ॥ सुनिपोंहकिकप्रकोपअपारा)मजनायोष्ट्रपद्वोननगारा ॥ देअसोहिणिछैसँगमाँहीं।पोंहकचल्योक्जपितरणमाँहीं।। तासुमित्रजोकाशिनरेशा । इकअसोहिणिछैदछवेशा ॥ पोंहकसंगवल्योअतिकोपी । यहुपतिकोमारनभिवीती दारुकआयकस्रोहिरपाँहीं । पोंहकआवतहेशुपकाँहीं ॥ त्रयअसोहिणिदछकहँसाले । विविधमाँतिवजवावता कढेनगर्तेदोउमहिपाछ।।मानदुँमिछनजातहेंकाछ।।निरस्थोपोंहकुकाह्ँसुरारी।आवतचुल्योनकछ्निजपासी।।

दोहा-श्रंवचकतरिसंग्दा, सोहतउरवनमाल । श्रीवरसादिकचिद्धसव, मणिकोस्तुभहुविशाल ॥
युगविधिकृतयुगदारुहिकोर । चारिवाहुयुतअक्षवनेर ॥ १३ ॥ श्यामरंगपीतांवरधार । गरुडकाठकोखीला ।
तुर्साहगुरुडच्चाफहराती । कुंडुळकीटप्रभादरज्ञाती ॥१८॥ हमिपीडककहँळविषदुराहेदिरुमालुडुवहँकेश्री । केसिमांडुवहँकेश्री । तसोपीड्रकसचालुडुवहँकेश्री । केसिमांडुवहँकेश्री । विवादिक । केसिमांडुवहँकेश्री । विवादिक । केसिमांडुवहँकेश्री । विवादिक । विवा

भावद्वपावद्वत्तपत्रवारा । वाष्यनणायज्ञम्भागमहारा ॥ सुनतसुभटघायदृकवारा । यदुपातपरकारणायाः दोहा—झूल्परिषतोमरगदा, हाक्तिरिष्टिआसिपास । पट्टिझअरुवाणहुविपुळ, छायगयेआकाश्च ॥ १६७ छद्—यदुवंशभूपणवाणतीस्वणसमरभीपणलेतुभे । इरधारछोडिअपाररणअधियारकरिद्वतदेतेभे ॥ १७४

गजवाजिस्यदेनसंडसंडमधुंडझुंडउडातहें । कुहुँगदाचकहुँचकवकुँयवतवरुतातें ॥
पुनिकग्नोदारुक्षांहरपिहरिकारिधुचंचरुस्यंदन । ठेचरुडुआग्नुफ्काशुक्करिकहुँवरुवेदने ॥
पुनिकग्नोदारुक्षांहरपिहरिकारिधुचंचरुस्यंदने । ठेचरुडुआग्नुफ्काशुक्करिकहुँतररुपावतमनहुँविनतार्त्तं।
प्रान्तायवचनिकरतरचननिर्देखचरुयोरअसूतहे । कुडुँसररुआतिकहुँतररुपावतमनहुँविनतार्त्तं।
भारंगकोर्टकोरशोरिकशोरिह ॥
पहिचर्छाशोणितसरिततदुँपावतपिशाचनेतारुद्ध । कार्ट्योरिक्स्यस्य स्परभावतीतीर्द्ध ॥
पर्दुक्किककाकरम्गारुआतिविकरारुभसहिंद्यांसको । करिपानहिषरअपानअतिपायमहानदुर्ह्याः॥
पर्दुक्षकाकरमुद्धारुपायस्य हिंद्यांसको । किर्मानह्य हुरुद्धारुपायस्य ॥
पर्दुक्षरुपायस्य हुरुद्धारुपायस्य हुरुद्धारुपायस्य ॥
पर्दुक्षरुपायस्य हुरुद्धारुपायस्य हुरुद्धारुपायस्य ॥
पर्दुक्षरुपायस्य हुरुद्धारुपायस्य । वहुरुद्धाकिट्योकर्गुजनवृद्युट्टुग्रियो॥

तहँसमरपरणीभीतिभरणीसुभटमरणीह्नैगई। मनुशंभुनेत्रनप्रगटिज्वालकरालपरलैकरिदई॥ शारंगकीशरथारमनद्वँदमारिपावतपथाकिकै । पौंड्रकद्वकाशीराजभटतरुभस्महोतेभभिके ॥ नहिभाजिसकतनहिंगचिसकतनहिंताजिसकतशस्यहहें । इकवारतहँगठनारअतिहिठचारकरतेकृहहें ॥ तद्वपरचोहाहाकारसमरमञ्जारबारहिंबारहे । सबसुभटकरहिंचचारिकयसंहारशौरिकुमारहे ॥ जयजयकरहिंसुरसिद्धऋपिपरसिद्धनभगहँआयकै । वर्गेषप्रमुनअनंददृनसुदुंद्धभीनवजायकै ॥ द्वेदंडमहुँपींड्रकहुकाशीराजसेनाहतिगई । जेबचेनेसुकबाणलागेकहतभागेहादई ॥ त्तनकोषिकाशीराजपींड्रककरतथनुटंकोरहै । धायेधसानतधराणिदोऊकरतशोरकठोरहै ॥

दोहा-काशिराजपोंडूकदोहुन, धावतआवतदेखि । दारुकसोंबोळतभये, यदपितअतिलघुछेखि ॥ चळडुविळंवहोयकसभारी।मारिद्वारकहिंजाहिंपधारी॥सुनिदारुकस्थचपळचळाई।दियोपींड्रकहिंटिगपहुँचाई॥९८॥ पींड्कसोंबोलेभगवाना । मेरेवचनकीजियेकाना ॥ कहिपठयोजोतुममोहिपाँही । दूतपठायद्रारकामाँही ॥

तम्बर्धरेगोपाला । धरचोरूपहूमोरविज्ञाला ॥ सोद्वतछोडिदेयइतआई । मेरेचरणपरैज्ञिरनाई ॥

ोसकुळकरोंगोपाता । वासुदेवमोहिरच्योविधाता॥यहीवचनसुनिराजतिहारे । आयगयेहमअतिहरधारे॥१९॥ दोहा-छोड़िदेतहें अस्त्रको, वासुदेवतुमछेहु । अवतोहेअपराधनहि, वृथादोपनहिंदेहु ॥ २० ॥

किहिसायकसातचलाई । गरुडिहिकाटिदियोयदुराई ॥ ज्ञांसचकआदिकसवकाटे । वनमालाकीटहुँकरछाँटे ॥ ाद्रतचकसुद्र्शनमारे।पोंड्रकपरतेज्ञीज्ञानतारे॥गिरचोभूमिमहँपोंड्रकराजा।चल्लीभाजिल्लिसुभटसमाजा ॥२१॥ ज्ञिराजतनकोपहिछायो । यदुवरपरञ्जरनिकरचछायो ॥ एकवाण्छैतहाँ सुरारी । काटिकाशिभूपति।ज्ञिरभारी ॥ गवेगितेताहिउडाई। काक्तीमहँडारचोयदुराई॥२२॥ यहिविधिपींड्रककाक्ष्मिनरेक्षे । मारिसैन्ययुतद्वततेहिंदेशे॥

दोहा-यदुपतिद्वारावितगये, विजयमानहरपान । जहँतहँहरियञ्जिसद्धसुर, करनलगेसुलगान ॥ २३ ॥

पोंड्रकहरिकोदेखकरि, निर्झिदिनमनहिंछगाय । हरिपुरकोगमनतभयो, दिविदंदुभीवजाय ॥ २८ ॥ काशिभूपतिकोञ्जाशातासभवनमहँगिरचोमहीञा॥कुंडल्सहितज्ञाजसोदेपी।प्ररजनकातुकग्रन्योविज्ञेपी२५॥ ाशिराजकोशीशहिजानी । रोदनकियेसवेंदुखमानी ॥ रानीराजपुत्रनृपभाई । शीशनिकटआयेद्रतधाई ॥ रन्डगेतहँमहाविडापा । पावतभेतिगरेसंतापा ॥ हायनाथहममरेअनाथा । अत्तकहिपुरजनमीजिहिंहाया ॥२६॥ गशिराजसुतरह्योसुदक्षिण।क्रियाकांडमहँअतिक्रयदक्षिण।सोपितकोकरिमृतकविधाना।सभामध्ययहवचनमसाना

दोदा−जोमारघोमेरेपिते, तादिमारिकेशाञ्च । पितेटऋणहेर्हेहंद्वेत, तवपूजिदिनमआञु ॥ २७ ॥ ासप्रणकरिश्चाटिकनगोटाई। शंकरकोपूज्योचितटाई॥२८॥शंभुप्रसन्नभयेतेहिकाटा।कह्मोमाँगुवरदानविशाहा।। हाँ सुदक्षिणकहकरजोरी । सुनद्दनाथविनतीयहमोरी ॥ मारचीजोमेरेपितुकाँही । ताकोमारहुँ मेंक्षणमाँही ॥ नसरुपायमोहिंदेद्ववर्ताई । अवनवर्षेजामेंदुखदाई ॥ २९ ॥ तवबोटेशंकरहँसिवानी।सुनहुसुदक्षिणतुमगभिमानी॥ [क्षिणाप्रिमभिचारविधाने । करहुजोरिऋत्विजनमहाने ॥ वहामग्रिकेरेमनकामै । पूरणकरिहएकत्रियामे ॥ ३०॥

दोदा-पेंह्रेदेत्रह्मण्यजो, रुगीनकृत्याताहि । रुगेटिनाञ्चकारिहेतुम्हें, यदमेंसँञ्चयनॉहिं ॥ असक्रिक्मेशिवभंतर्पाना । कियोसुद्क्षिणसोद्देविपाना ॥३५॥ कियोमांसकोद्दोपाँदैकुंडा।तातेप्रगटीन्नास्प्रचंडा॥ मूर्तिमानकृत्यानटनिकसो । जाकानैनटाटयुगविकसो ॥ महाभयावनतनुअतिकारा । तपेतामसमदरपयारा ॥ नेननतेनिकसतक्षमारा । शासलेतदैवार्राहवारा ॥ ३२ ॥ डाइट्राँतर्देशमुक्रजोरा । मृकुर्दाविकटतकतचर्दुकीरा ॥ रसनातेअपरनकहँबाटै । अरुअपरनदंतनतेकाटै ॥ अहैनगर्नडेपदसमताटा । टिपेदापमदेश्टलिशाटा ॥ ३३ ॥

दोहा-पेसोकृत्यापुरुपवह, कद्योष्ठदक्षिणपाँहि । भक्षणदेहुवतादृहुत, ताकोआग्रुहिसादि ॥ कद्योष्ठदक्षिणयदुपुरवाहृ । कुटतेयुतयदुप्तिकदेसाहृ॥सुनतसुदक्षिणवचनविद्याटा।पापोपश्चिपदिग्निमनुकाला॥ ष्टेभूततेहिसंगलनेता । नाचतगानतकृदिहसंता ॥ कृत्यापुरुपनहाँनहनान । नारतपुरनप्रमनकहसाने ॥

यहिविधिगयोद्धारकामाँहीं।रूग्योजरावननगरीकाँहीं॥३८॥कृत्याष्ट्रस्पनिरखिश्रतिभासी।हाहाकारकरतपुरवासी॥ जरतनारिनरभुगेषुकारत । अतिआरततत्तुनाहिसँभारत ॥ जैसेवनमहँठगेदँवारी।भागहिमुगगणपरमहुसारी॥

दोहा-तैसिहिभागतपुरप्रना, पीछेपुरुपप्रचंड । पावतआवतअतिविकट, पारेशूळउद्दंड ॥ ३५ ॥ गिरतप्रतद्वारकानिवासी । आयेजहाँनाथसुखरासी ॥ त्राहित्राहिरक्षकगिरिधारी । कृत्यापुरुपदेतदुसभारी ॥ जरतनगरवाँचतअवनाही । तुमिहिछोडिहमकदिपहँजाही ॥ तहाँयादवीसभामँझारी । खेळतचोपरिरहेष्ठारी ॥ सात्यिकिउद्धवहैंहेकओरा । एकओरदेवकीकिशोरा ॥३६॥ सुनिपुरवासिनआरतशोरा । उठेसकळयदुवरवजोत्री हरिद्धसुन्योवोछेकछुनाही ॥३७॥कृत्यापुरुपजानिमनमाहीं ॥सहजहिंचकसुदुर्शनकाहीं।फेकिदियोकृत्यानळाँहीं।

, ता त्र त्र त्या त्या विकास का कार्या । विकास कार्या त्या विकास कार्या । विकास कार्या विकास कार्या । विकास क दोहा – पुनिपासाखेळनळगे, सात्यिक उद्धवसंग । वेकुसोचकी-झोनहीं, रॅगेखेळकेरंग ॥ ३८ ॥ छंद्युजंगप्रयात – चल्योचकमानोउदैकोटिभानु । मनोघावतीहैप्रकैकीकृकानु ॥

-चल्योचकपानोचदैकोटिभान् । मनोपावर्ताहैं प्रलैकीकृकान् ॥
गयोछाइताकोत्रिलोकैप्रकाक्षा । नदेखीपरेभासपूरीद्वाक्षा ॥
जितेकालकुत्यारह्योहिकराला । तितेचकपायोवमण्वालमाला ॥
सद्योनागयोचककोतेजभारी । भग्योसोहुतैवारवारेपुकारी ॥ ३९ ॥
चल्योचकपाछेपहावेगताके । महावेगसोक्षेत्रकुर्हेपराके ॥
गयोभागिकृत्यानलेफेरकासी । गद्योविक्षणेक्षत्वजेयुक्तभासी ॥
दियोडारिकुंडैसवैएकवारे । भयेपावकेआकुर्हादुएछारे ॥ ४० ॥
पहुँच्योतहाँचकतीलेंप्रकाक्षी । गद्योदिक्षिणेक्षत्वलेंभेपराज्ञी ॥
दियोडारिकृत्यानलेताहिकुंडै । नदेखोपरेताहिकोईखुर्छे ॥
सद्योनागयोचककोतेजभारी । द्वतेदीरिकाक्षीप्रतिवारिकारी ॥
सभामदिरागोपुराजोवजारा । गलीकोअटारीसवैपायजारा ॥
सर्रावाकालेतथानागकाले । जरेवस्रकालेतथाक्षकाले ॥
हाहाकारभारिरह्योगाँचिकाजी । वदीचककीव्वालमालाप्रकाशी ॥ १९ ॥
पर्रादेकमस्तेपुराकोजराई । गयोचकसोहारकेकरपाई ॥
स्वापूर्वकालेपरचोसोजहाँहीं । गयोचकसोहारकेकरपाई ॥
स्वापुर्वकालेपरचोसोजहाँहीं । गयोचकसोहारकेकरपाई ॥
स्वापुर्वकालेपरचोसोजहाँहीं । गयोचकितसेत्रतेतहाँहीं ॥
सरायोपुरिकोक्षलेमारिकायो । लियोजानिकुर्णेमहामोद्खायो ॥ १२ ॥

दोहा-सुनिपोंद्रककीयहकथा, सुदितपरीक्षितराज । फेरिकद्वोसुकदेवसों, मध्यसुनीनसमाज । राजोवाच ।

दोहा-ऑरस्नननहमचहत्रहें, श्रीवटदेवचरित्र । सोवरणोअद्भुतपरम्, जगजनकरनप्वित्र ॥ सुनतपरीक्षितकीमृद्यानी । कहनटगेश्वकअतिसुरुषानी ॥ १ ॥

श्रीशुक्त उवाच । वोसुमीनमन्त्रकरहेऊ । बानर्राहिनिद्वामसोट्देऊ ॥ जोमयंद्कोहेटखुभाई । मार्ग्वानोगस्त्रसमुद्रारं सोपरकाटपापमहिषाटा । द्विगाञ्चनतीकृतकराटा ॥ नरकामुरसोकरीमिताई । टाग्योक्रनपार्टारं दशहजारहार्थाकोजोरा । करतरह्योअतिकोरकडोरा ॥ सोनरकासुग्वधसुनिकाना । कियोक्रप्णपरकोपमदाना ॥

नल्योअनर्तदेशकहँकोपी । यदुवंशिनमारन्प्रणरोपी ॥

दोहा-आयदेशआनर्तमें, करनलम्योउतपात । करनचह्नोसबराजको, एकदिवारनिपात ॥ नगरनपुरनआकरनमाँही । गोञ्जल्नमसमालनकाँही ॥ आगल्मायदियोसवजारी।मारिप्रजनकहँकियोदुसारी॥३॥ कहुँशैल्नकहँलेतदसारी ।चरणकरतत्रामपुरदारी॥४॥कहुँद्विविद्दिलिसागरवाँचे । दोउअंखलिसांसल्लिउटलींचे ॥ बोरिद्विसिंधुतीरकेमामा । कहूँबहायदेतबल्लधामा ॥ ५ ॥ सुख्यस्रुनिनकेआश्रमजाई । भंजनकरतवृक्षससुदाई ॥ करैमूत्रमुलकुंडनमाँही । जिनमेसुनिजनहोमकराँही ॥ ६ ॥ पकिरसकेनिहिंधुरनरनारी । देतोशिलकंदरनदारी ॥

दोहा-तिनकेद्वारनमेंद्विविद्, देतपपाणदवाय । तहाँनारिनररुदनकरि, मरिहेंसवैअकुछाय ॥ ७ ॥ यहिविधिकरतउपद्वभारी।धर्षणकरतसकछकुछनारी ॥देशअनर्तीहैवागतभषअप्तकछप्रजनकहँअतिदुखद्युऊ ॥ एकसमयरेवतिगिरिनेरा । गयोकरतकबहूँकपिफेरा ॥ करतरहेतहँरामविहारा। सखिनसंगछैसजेसिगारा ॥ बाजिरहेतहँबाजम्रहावन । रह्योगानहोतोम्रखछावन ॥ मुनतद्विविदअतिम्रुद्धरगानारिवतिगरिकहँकियोपयाना॥८॥ शिछिशुखरमहँजव्यविगयुऊ । तहँबछभद्वद्विदेखतभयऊ ॥ कमछमा्छपृहिरेखछरामा।मुंदरसक्छअंगछविधामा ॥

दोहा—सिवमंडळेकमध्यमें, मेडितहैं ध्रद्मार ॥ ९ ॥ पानकियेश्रतिवारणी, गानकरतछैतार ॥ मदमातेषमतदोउनेना । एककर्णकुंडळ्ळविष्ना ॥ आधेशीशकीटकहँदीने । टूटीमाळरंगमहँभीने ॥ षमतवागतठोर्राहठोरा । मनहुँमत्तमातंगिकशोरा ॥ तरुणतरुणतरदोरतवार्गे । दोरिदोरिशाळिनउरळारें ॥ १० ॥ तहाँद्विविद्यानरहुतजाई । चट्टोवृक्षमहँताहिदळाई ॥ शास्त्रशास्त्रकृदतजाई । शासामृगस्वशासहळाई ॥ कियोकिळिकळाशोरअपायनाशगटिकयोनिजरूपभयायना॥१२॥सखीदेशियमकटचपळाई।सिगरीळागीहसनठठाई ॥

दोहा—पुनिवलभद्गर्हिकायकै, आलिनदियोबताय । यहवानरञ्जतिशयचयळ, करतकलाहतवाय ॥ २२ ॥ तहाँद्विविद्यतिकोपिहिळायो।सुखचलायकैसिलनविरायो।श्लग्योफीरभुकुटीमटकावनाकाढिद्तसवलग्योदेखावन्।। पुनिद्धिकेसिखयनग्रदेदेखाई । तहाँकछुकरिपरामहिंआई ३ ३ हन्योपपानरामतेहिकाँही । सोवचायगोलाग्योनाँही ॥ तहाँकूदिकेपरणिसिपारो।मदिराकलशफोरिकपिडारो १ ४रामहुँकहँ पुनिलग्योविरावनाग्रुदेखायभुकुटीमटकावन्॥ फेरिसिखनकोवसननिकारचो १५ कृदिगुरततकलपरसिपारचो।तासुचपलतारामनिहारी।तिहिकृतदेशनदुखितविचारी

दोहा—हरुमुसल्डरूथशियो, कपिकहँहननिवचारि । कसिफंटोकिटमेंतुरत, शोकितसिवनिहारि ॥ द्विविदहुँलियउत्सारितरुशाला।कियोशोरतहँपरमकराला १ द्वीरिजोरभिररामहिशीशा।मारचोशाल्यक्षअवनीशा॥ पकरिलियोतरुकोवलरामा।तेरिफेंकिदीन्द्रोतिहिठाँमा २०।२ ८ हुलतेपेंचिरामतेहिकाँहीं।मारचोमुसल्लायहियाँहीं॥ फूट्योशिरतेहिल्यतप्रहारा । वहतभहशोणितकीधारा ॥१९॥ जेसीगिरितगेरुपनारा । सोप्रहारकपिनाहिविचारा ॥ शालवृक्षुरकदितियवर्षारी।मारचोरामहिकरियलभारी२०राषमारितहँमुसल्विशाला।कियोट्सकृततसीतरुशाला।।

द्देश-कालवृक्षचैतीसरो, मार्घोबछकेमाथ । ताहुकोश्वतद्वक्षकेय, रामग्रुसछपरिहाथ ॥ २१ ॥ यहिविधियुद्धकरत्वद्धकीशाधिनीवृक्षह्मतव्वछश्रीशाधिनीवृक्षकोवनसवकीन्द्र्या ।सवछलारिवछपरहिनद्विन्द्र्या रहिवेश्वस्वतहाँ ।सवछलारिवछपरहिनद्विन्द्र्या रहिवेश्वस्वतहाँमहाना ॥२२॥तवकिषमारनछम्योपपाना॥तह्वछभद्रमुसछकरछीन्द्रासवपपानकहँच्नरनकिन्द्रे ॥२३ तहाँद्वैविदकरिकोपकराठा । भुजाठवायसरिसयुगताछा ॥ मुद्रीवाँधिकारिकरियाह । उत्पहँछपटिग्योद्वातआह ॥ वसन्पतारितनुचावनछायो॥तह्वछभद्रकोपमहपायोद्व १ कि.स. ।

दोहा-सुतवाकपिकपकारिदोड, टीन्झॉरामडसारि । द्विविद्तहाँकोणितवर्मार, महिमहँगिरचोचिकारि॥२५॥ द्विविद्गारतपवेतसवहोटा । बारवारिजिममंजुर्हिढोटा ॥ ओरहुट्टिमयेसवृहसा । आगिगयेतहँकेकपिऋक्षा ॥ टोलिडडीआञ्चित्तवपरणी । सागरपवनपायिजिमेतरणी॥२६॥तहाँदेवगंपवंसुनीज्ञा । चारणअरुअपस्राऋषीआ॥ नमोनयितिगावतअनुरागे । रामहिसुस्तितसराहनटागे ॥ वर्षेनअतेफुटनदृंदा । मानतभेअतिदराहअनंदा ॥२७॥ यहिंदिषिज्ञोनद्विविद्दुखकारी।ताहिराम्विनश्रमतहँमारी॥ अपनोधुयज्ञधुनतनिजकाना।पुरम्वेज्ञकोन्द्वोंभगताय दोहा—द्वारावित्वासीसवे, सुनिकेद्विविद्विनास । टगेसराहनरामको, पायोपरमहुलास ॥ २८॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजश्रीमदाराजावांधवेज्ञविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमदाराजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापावाधिकारिश्रीरपुराजसिद्धवृद्वेवकृते आनन्दाम्बुनियो द्रञ्चमस्कंथे उत्तराधेसप्तप्तप्तमस्तरंगः॥ ६७॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-एकसमयहिस्तननगर, दुर्योधनकुरुराज । सुतास्वयंवरकरतभो, जोरिमद्दीपसमाज ॥ रहीछक्ष्मणानामकुमारी । दुर्योधनकीअतिछविवारी ॥ तासुस्वयंवरसुनिमहिषाछा । हस्तिनपुरआपेतीर्दका<sup>त्र</sup> , सभामध्यसबजोरिसमाजा । वेठतभेषुदुर्मीकेराजा ॥ स्वरस्वयंवरकीसोहपाई । रामकृष्णकोतुरतिष्ठपाई ॥ अर्थरातियदुपतिकोनंदन । जाकोसांचनामचिक्त्यंदन ॥ गयोहस्तिनापुरकहँपाई । छियोनदूजोसंगठेवाई ॥ पर्दुच्योहोतस्वयंवरमाँहीं । दूरिखरोभोजहँकोउनाँहीं ॥ निकसींछेजेमाछकुमारी । पहिरावनकोहुत्वपिंदिवारी ।

दोहा-तहाँसांचरयतेवतारे, दौरिसभामधिजाय । छियोछक्पणाकोतुरत, अपनेअंकडराय ॥ निजरूपंदनमेंताहिचढाई । चल्पोद्वारकाकोदिशिषाई ॥१॥ सांबाहिहरतानिराविक्रस्वीरा।सिगरेकोपिक्येगंभीत । तहेंदुर्योपनकद्योरिसाई । यहुकुछकीशाठतानिहजाई ॥ दुविनीतहरिसुतव्यभिचारी । छियेजातमरयाहस्ता । यहश्चठहमहिनपुंसकजाने । वर्छाआपनेकहँअतिमाने ॥ वस्वशहरीकुमारकुमारी । सुतानतेहिंजयमाछाहारी ॥सै। तातेपायथरहुश्चठकौँहाँ । जाननपावयहग्रहमाँहाँ ॥ घेरिचहाँकिततेयाँहवाँभो । त्यायअपकोठरीमहँपाँगे॥

दोहा—नोसांबर्हिबंधनस्रानत, यदुवंशितिसङ्घय । सैन्यसाजिसवआपनी, हमपरपेहेंधाय ॥
ताकाकरिहेंयदुकुटकरे । अहेंसदाकेसेवकमरे ॥ भूभोगतहेंदीनिहशारी । चमरछबदेंकियअधिकारी॥ ३॥
जोकरिहेंदिठआयटराई । तोजहेंदीरतागमाई ॥ यदुवंशिनकोगवंमहाना । सहिनजातस्रुनिजातनकाना ॥ ४॥
तहेंभीपमभाप्योधनुधारी । विधिहेंनिहेंबाटकच्यभिचारी ॥ कर्णकद्मोकरिकोपअधारा । यदुवंशिक्तिक<sup>त्रा</sup>
मोहींकरुँभायसुनुधदेहु । आपकरहुनहिंकछुसंदेहु ॥ महीअकेटबाटधरिटहीं। यदुवंशिनटतािमहर्दें।

दोहा-असक्तिपनुश्रकर्णकरि, कर्णकरनिश्चालं । सांबभोरस्यंदनबद्धी, धावसभयोहरंत ॥ भूरिश्रवाजारशस्त्रीरा । यजकतुत्तेसरणधीरा ॥ भीषमभीषमभीषमभाद्य । कियोसांवपरकोषिपयाद्र ॥ पर्दिस्यंदनदुर्पोपनराजा । पायासांवपरनकेकाजा ॥ वेषटवीरमदाधनुषारी । पायासांविद्योरमणारी ॥ ६ ॥ जावतपर्द्यारमक्देदर्सा । सावधानस्तिविद्योर्धि ॥ सारिमसाँअस्यचनवचारा । केरोरयज्ञयज्ञानुहमान ॥ भागवपदुकुरुकोनिद्यमा । जायदेसारविद्यममुस्ययमा॥यदुकुरुक्षीयदर्गोनिसदाकी। कर्राहर्वीसारवर्मर्रा

देररा-पदुर्वशितकोषपंपरं, आपअफेल्डेट्टरोप । कर्न्युस्तिहित्तिस्तरोत, सहसनश्यनशोष ॥
सुननमृतस्पदनदुनक्या । मांबहुकियाशोरपजुक्या ॥ सरोअकेल्डिसिस्तप्यीम । सावकुमारमहारमपीम ॥
कर्नदर्वनेत्रहर्गारम्या । रेड्मेंद्र्विताशीम्लयायो ॥ नाकोफलअवविभाहिषदे । नोस्नतेकर्दुभाविनन्दे ॥
कर्नदर्वनेत्रहर्गारम्या । रेड्मेंद्र्विताशीम्लयायो ॥ नाकोफलअवविभाहिषदे । नोस्नतेकर्दुभाविनन्दे ॥
कर्नदर्वनेत्रहर्गारम्यात्रक्ष । नेडमेंद्र्विताशिक्तपात्रक्ष ॥ अमकदिक्षंद्रान्वस्यापी। निर्मिभीषम्बद्रस्य

देशि-नवीरेशियामिनिश्युकः नरैयदुनाययुमारः । पैनगननभीनेकहैं, रम्बौकुर्गन्तामः ॥ छेद-नवीयुक्तप्रतिष्टेशिकः । मृदगत्रगरनभद्योशिकः । न्योतीश्मीवकुमारः ॥ ८ ॥ कोदंबिद्धिर्द्धाः ॥ स्वस्थायकरणन्यातः । बहुस्वनस्थायात् ॥ स्वदनन्योत्मयात् । वस्तनन्यातिकावः ॥ वद्देश्योत्तरोत्तर्याः ॥ सद्धायसायोतीशः ॥ क्षतिहरूपीदार्याष्ट्र । कृतनायकर्वदार्गामः ॥

देवमतेओनचास । इाडकोइन्योपंचास ॥ भूरिश्रवैज्ञतवान । मसकेतृद्धिद्वातद्वारान ॥ ९ ॥ पुनिकर्णकहुँशस्त्रारि। हिनिदियतुरंगविदारि ॥ पुनिकाटिसुत्तहिंशीश । स्थकाटिदियशस्वीश ॥ अरुभीपमहिंशस्थार । पुनिहन्योसांवकुमार ॥ व्वजसूतस्यदनकाटि । पुनिशरनदियतेहिंपाटि ॥ भूरिश्रवेदश्वपाँच । कोपितहन्योनाराच ॥ हनिसृतस्थकहँकाटि । हयचरणदीन्छोंछाँटि ॥ दुर्योपनैशरपार । मारतभयोग्छवार ॥हयसृतजानविनाशि । रणमध्यओजप्रकाशि ॥ मसकेतुकोतिमिनीर । दलिदियोरथहनितीर ॥ भेविरथपटवलनान । लगिसांवकेवहवान ॥ दोहा-सांबओजअद्भृतनिरासि, पटभटरणमहँताहि, एकवारबोछेवचन, विविधप्रकारसराहिं।। छंद-धनिर्धनिकृष्णकुमारहै । भुजवलहुतोरअपारहै ॥ पटवीरकेइकवारहीं । स्थद्ल्योत्तिकारधारहीं ॥ १० ॥

पुनिपटब्लीअतिकोपिक । सांबहिषरनचितचोपिक ॥ चहुँओरतेवोहिंघेरिक । मारनलगेजरटेरिक ॥ भटचारिचारितुरंगने । शरमारिकियविनअंगने ॥ इकहत्योसारियशीशहै । एकदल्योपत्रशरबीसहै ॥ ह्वेगयउविरथकुमारहै । लियपरिचकरद्शभारहै ॥ दोरचोसुभटभटसन्मुखे । मारनरिपनद्वतजन्मसे ॥ तहँकर्णपरिपहिकाटिके । सांबहिदियोज्ञरपाटिके॥११॥पटवीरकोपहिछायके । सांबहिछियोधरिघायके॥ पुनिवाँपिक प्णक्रमारको । छैचछेनिजाईअगारको ॥ कुरुपतिस्रुताकोजानमें। चढवायमोदमहानमें ॥ अतिमदितहस्तिनपुरगये । निजविजयमनमहँगुनिलये ॥ कन्याकुँवरकहँऐनमें । राख्योसजगयतहौनमें ॥ कुरुनाथमनमोदितभयो । हरिरामभयकोत्रजिदियो॥यदुवंशअवनहिंआयहैं । जोलबरिहँयहपायहैं॥१२॥

दोहा-निरासिसांववंधनतहाँ, नारद्अतिद्रखपाय । गयोद्वारकाकोत्तरत, जहाँक्रव्णवलस्य ॥ भासधर्माभतिछविछाई । तामेंवैठरहेयदुराई ॥ कनकसिंहासनअतिछविछाजा । वैठेडमसेनमहराजा ॥ सहिंसवरणआसनमाँहीं । राजिरहेवटरामतहाँहीं ॥ तहुँअनिरुद्धधीरधनुषारी । सोहिरह्योरणअरिवलकारी ॥ हिवलीप्रयमप्रवीरा । राजतरामनिकटरणधीरा ॥ सात्यकिअरुउद्धवअकूरा । गद्सारणकृतवर्माक्ररा ॥ ीतिमानअरुभावज्ञझारा । औरहुँबैठेकृष्णकुमारा ॥ उठीसभानारदकहँदेखी । यद्ववंशीसदलहेबिकीखी ॥

दोहा-पूजनवंदनकरिमुनिर्हि, पूँछीपुनिकुश्रालात । पुनियदुपतिकरजोरिके, कहतभयेयहवात ॥ कहदुखबरिहिस्तिनपुरकेरी । कुरुकुलसुरतिकरहिंकहँमरी ॥ तबनारदयहबचनबखाने । अवलॉनायआपनहिंजाने॥ अंबहरीकुरुनाथकुमारी । तबकोपितह्रैपट्यत्रधारी ॥ भीपमकर्णस्योधनवीरा । क्रलमखकेत्रभरिश्रवधीरा ॥ विरथसांवकहँकरितहँवाँधी । रालेउएककोठरीघाँधी ॥ नारदवचनसुनतयदुवंशी । कोपवंतभेशञ्चनध्वंशी ॥ उप्रसेनभूपतितहँबोले । अपनेउरकीआशयखोले ॥ अवलाप्सीयहिकलिमाँही । बातअनेसीभइकहुँनाँही ॥

दोहा-करिमधर्मपटवीरमिलि, एकवालककोचेरि । करिविरथेपरिलेत्रभे, परलोकहिनहिहेरि ॥ तातेअससयकरहिनेचारा । नेहिंपकारमिळिनायकुमारा ॥ सामदामअसभेदहुदंडा । करहुसर्वेयदुयस्परिवेदा ॥ हें कुरुवंशीअतिवेटवाना । तेहितेकरहिअपर्यमहाना ॥ सात्यिकसुनतभूपकेवेना । मसिकजानुयुगमहिभरिचेना॥ सभासदनसबकाइँसुनाई । बोल्योवचनवीररसछाई ॥ भरेषमंडमाइँकुरुवंसी । अपनेकहँमानाईआरिप्वंसी ॥ कृष्णकुँवरवंधनसुनिकाना । क्षणमिररहतनवनतमकाना ॥ हुक्मकरहुयेहीक्षणनाया। यहुवरलेहिंशस्त्रनिजहाया॥

दोहा-साजिसकटदटआनुहीं, करिभटनटअवटंन । हस्तिनपुरेपपारिये, अननहिकरहुवेटंन ॥ तहाँदानप्तिगद्कृतवर्मा । संवत्कीन्हेसात्यिकमूम्। ॥ त्यअनिरुद्धकद्याअतिकोपी । युरुविशनकटक्नुमृह्योपी॥ त्रहानात्रपात्रपात्रपात्रपात् । सार्वे कुर्वाहाननाहिन्से ॥ इनकेअतिपमंडमनवाद्दो । मिछोस्रभटअवछोनहिगाद्दो ॥ नाधारवारपाउरपुरस्य । तायुँदुवंशीनामकहर्ते ॥ तवशोल्याप्रधुप्रभत्तुभारा । सुनुहुनायअवनातहमारी ॥ स्रोदिद्दत्तिनापुरदिवदेहें । त्वयुँदुवंशीनामकहर्ते ॥ तवशोल्याप्रधुप्रभारा । सुनुहुनायअवनातहमारी ॥ जाहुनकोचहत्त्तिनपुरमाहा । देहुअकेलसीलमोहिकाहाँ ॥ लघुकारचित्तत्त्वपर्युव्सी ।काहग्यनक्राहमारिक्सी॥ वोद्या—संबकुरुवंक्षिनपकरिके, पगमहँवंघनडारि । आपनिकटछेँहाँतुरत, नौसतिवातदमारि ॥

कुरुवंशिनजोपकरिनठाऊँ । तोसुतराजरमैंनकहाँऊँ ॥ जोकिरिहेंशंकरहुसहाई । तोधरिछैहींआपदोहाई ॥ भीषमविजयकरनेकेसुजवछ । कीन्हेकौरवहैंधमंडभछ ॥ जहँनिबैठकाहूकोदेसैं । कोरवतहँयुधकराईंविशेतं॥ कोरवजहेंऔरकेधोले । छलेंनआपदासशरचोले ॥ पितानअववेठंबकछकीजे । मोकहँआसुईंआयपुदींजे ॥ क्षणभीररहिजातोअवनाँहीं । वंधनसुनतवंधुपदमाँहीं ॥ सुनिप्रद्युप्रवचनयदुराई । बोठेवचनमंदसुसक्याई॥

दोहा-हिस्तनपुरचिहिंह्सहुँ, सानिसैन्यचतुरंग । देखवकौरवकसकरत, अवयदुकुछसोंनंग । असकिहसेनापितिहिंबोछायो । सैन्यसजावनहुक्मसुनायो॥१३॥कौरवयादवहोतिछराई। जानिवचनवेछिवछाई। असकिहसेनापितिहिंबोछायो । यहअनुचित्तनहिंकरहुविचारा ॥ कौरवहेंसवनातहमारे । तिमिपांडवहुँअतिशेष्णों॥तिनसींअनुचितकरवछराई । अविश्वअयकुछछैह्नैजाई ॥ दुर्योधनसोगयोनज्ञाई। सांबाहंधरयोकरीवपहाई॥तिहस्तिनपुरजेहें । सांबाहंधरयोकरीवपहाई॥तिहस्तिनपुरजेहें । सांबाहंदहिठछोडायहरुछैह्नैजाई ॥ जैसीकौरविक्यअनरीती। तैसेतुमहुँकरतअनरीती।

दोहा—सुनतवचनयलभद्रके, यदुवंशीशरदार । भीतिमानसवमौनभे, कोउकछिकियनउचार ॥
तवयदुपतिअसवचनवलाने । हमसवमहँतोआपसयाने ॥ जोमनभावेसोईकीजे । उचितहोयसोआपसुरीते ॥
शासनहोयजोआतिहारो । सोईकरिबोउचितहमारो ॥ तवउद्धवबोळेअसवानी । वलिचचारिकवातवस्ती ॥
आपुसमहूँनहिंउचितिवरोधू । तातेकरहुकोपअवरोधू ॥ रामजायकौरवनवुझाई । सांवहिँछैईअविश्रोणीर्ध ॥
जोनमानिहंकहीहमारो । तोच्लिकरवउचितपुनिरारी ॥ तहाँवचनयलभद्रउचारा । जोनमानिहैंकहहमारी

दोहा—तोनिर्हित्वरपटायहें, सैन्यहेतुहरिपाँहिं । दंडदेइँगकीरवन, मधिहस्तिनपुरमाँहिं ॥ १८ ॥ असकिहिस्यंदनचढिव्छरामा । जासुतेजरिवसिरिसळ्ळामा ॥ ळियोउद्धवैसगळेवाई । विप्रनभक्त्रहानसङ्गी विप्रनमिराजतवळकेसे । तारनमध्यनिक्षापतिजैसे ॥ १५ ॥ जायरामहस्तिनपुरनेरा । वाहेरनगरवागिक्रवेग कुरुपतिआज्ञयजाननहेतु । उद्धवकहँपठयोमितिसेतु ॥ १६ ॥ उद्धवराजभवनमहँजाई । धृतराहुर्हिनंबीक्षित्री वाहळीकुदुर्योधनद्वोणे । वंद्योप्टनिभीपमुमितिभोने ॥ उद्धवर्युटिसवनकुज्ञळाहे । जाहिरकीन्हीरामअवार्रे ॥ १०१

दोहा-रामआगमनसुनततहँ, कौरवक्षित्वजनँद । उद्भवक्षेत्रकारकार, लोरिस्कल्कुल्युंद ॥ भगलसाजिसाजसबभाँता । गावतबारवधुनल्याँती ॥ कर्णशृक्कुनिआदिकवल्याना । लेटुर्योधनसुदितमहाना गयोरामहरसुख्राह्म । ऑरहुवहुकारवनल्याई ॥ १८ ॥ वर्लाह्मिरिखदुर्योधनथायो । बारबारचरणनहिर्ताही रामहिविधिततपूजनकीन्द्रों । सुरभीरत्नभॅटमहॅदीन्द्र्यो ॥ ओरहुसवकोरविश्ररनाई । रामहिकियमणानस्रतानी सिहासन्वेटेयल्यार्याह्मिर्विल्योवेटाई ॥ १९ ॥ सम्फेरिपूँछीक्कशलाता । कुरुपतितहाँकहीभस्तानी

दोहा-भापकृपातेसकछविषि, हैम्मुकुश्रुख्यार । कह्नुनाथयदुवरसकछ, हैकुश्छीममध्या ॥ रामकद्दीयदुकुछकुश्रुछाई । दुर्योपनउरआनँदछाई ॥ २० ॥ फेरिरामअसवचनवलाना।कौरवसकछमुन्हुँ होन् सकछभूपकोनोशिरताना । पसोडम्रसेनमहराना ॥ ताकोशासनसुनिवितछाई । विनाविछंदकरहुस्यभार्ष ॥ पटभटञ्जरिक्पमंशातिकारिक । जीत्योएकयाछककहँ आरिक ॥ ताहिबाँपिराख्योनिक्पेना।महाराजकीमान्द्र । चमसेनसुनिकोपाँदुकीन्द्रों । यदुव्शिनकहँ आयसुदीन्द्रों ॥ हनहुजाहकुक्वंशिनकाँ हो। यचनभवहत्तिनपुर्व

दोहा-तपर्में तपहिंचुझादक, करिकेअमितवपाइ । हेतुवचावनकारवन, आयोहीं इतथाइ ॥ छोडिदेहुपाटककदें अवहीं । निहित्तिनाइन्हिक्कसपदीं ॥ २२ ॥ गर्ववीरताभरेषनरे । निजतमप्रचनसुननर्वः दुर्योपनतज्ञटागीआगी । षोल्योवचनकोपअतिपागी॥२३॥हायकाटिवपरीतदेसाना।सुननपरचोऐसर्वे अस्ति ताहतजाडिएसुकुटमहाना । ताहिएस्वटनटर्योपद्वाना ॥ २२॥ यदुवंशिनकहें नातवनाय।चमरछवेशीभी सप्तेआतनमहेर्येटाप । हमहीहरकदेशपवनाय ॥ २५ ॥ तसमतापाननअवटाग । प्रथमहिभाजनभावित्

देश्या-नेदमनेषायोषिभा, दियोनग्दावनाइ । तेदेशवदमपरहा, झासनकरनवनाइ ॥ २६ ॥ पर्देशसनकारिभावताच्य । भाभुभगपपपानकराज्य ॥ यदुवंझीनिर्टममहाने । कुरुकुछकानिनेदुनी(र्रे कोयद्दसुनेकहैकोवाता । सिंहनजातिअनरीतिअघाता ॥२७॥ जहाँभीष्मअंजुनधनुधारे। हैंत्रिभुवनकेजीतनवारे ॥ अहेनइतगतिइंद्रहुँकेरी । चेहेदावजोकुरुकुळफेरी ॥ मेपजोळेनचहेहरिभागा । तोविनाहाह्वेजातअभागा ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ।

योंकुरुपतिधमंडकेवीरे । रामिहकहिबहुवचनकठोरे ॥ तमिकउच्चोआसनतेराजा । लैसिगरेकीरवीसमाजा ॥ दोहा-गथेहस्तिनापुरस्ते, अतिपापीमितमंद । गनेनकछ्बल्टदेवकहँ, परिविभवकेफंद ॥ २९॥

दोहा-गयहास्तनापुरसन्, आतपापामातमद् । गननकञ्चन्ठदेवकह, परावमवकफद् ॥ २५ ॥ देखिकुजीलकोरवनकाँहीं । सुनिकठोरवाणीश्चितिमाँहीं ॥ कियोकोपवलभद्दअनूपा । भयेआग्नुपावककररूपा ॥ लिवनसकतकोलरामाँहओराभियेअरुणलोचनयुगचोरा॥विहाँसिरामतहँवारहिंवारा।वचनवञ्चसमवचनलचारा ३०॥ होहिंदुप्रजेपनमद्यंपा । तेमानतनहिंकछुसंगेपा ॥ तेज्ञठपूरणदंढिहिंपाई ।देहिंसकलनिजगर्वेगँवाई ॥ ज्योंप्रभुकीनहिंशानलपाई।लगतलकुटद्भुतजातसुपाई॥३९॥यदुवंजीजवकोपहिंकीन्हें।छुरयंशिनमारनिवतदीन्हें ॥

दोहा-छोकपाछनेहिपद्रजिहि, पूतहोनकेहेतु । निनिश्चिरमेथारणिहिते, करतसर्वदानेतु ॥ जासुचरणरजतीरथकाँहीं । अतिपावनकरिदेतसदाँहीं ॥ मेथिपिश्चिवनिहिश्चशाँहिनंशादितसुक्तकरिजासुप्रशंसा ॥ सोयदुवरकोरवसमनाँहीं । कोअसवातकहेसुसमाँहीं ॥ ३७ ॥ कोरवदीनमहीयदुभोगे । सोदुर्योपनकहत्तअयोगे ॥ कोरविश्वरहमारपद्वाने । केकाकेवछअहेसुछाने ॥ ३८ ॥ ऐसेमद्मत्तनकेवेना । कीनसहेनोहेपछऐना ॥ आयेपीश्चरावकरिराना । पीगवाहदन्हिंसबद्वाना ॥ उद्धवअवतीनहिंसहिजातो। आँसिननहिकछुमोहिदेसातो ३९

दोहा-विनाकौरवनकोमही, करिडारोंगोआज । जोनीहंगिरिहंदीनहैं, ममपाँपनकुरुराज ॥ असकहिकोपिववशयटरामा । इटमूसट्टीन्ह्योंवट्यामा ॥ उट्योसभातेरामतुरेता । मानहुँकरतटोकत्रयर्थता ॥ चट्योहस्तिनाप्ररकीओरा।अतिकोपितरोहिणीकिशोरा॥पगनपरतपसकतिहेपरणी।चट्योमनहुँतिपुरट्युतरणी ॥ चासटेतपटवारहिंवारा । मानहुँकरतजगतसंहारा॥बाटसूर्यसमबदनविराज । अतिशयनीटवसनततुद्धान ॥७०॥ । शहरपनाहनिकटपटजाई । आशुर्हिट्टकहुँदियोगडाई ॥ फूटीपरणिटगतहटपाव । निमिश्ररपात्रासहेजाव ॥

दोहा-तहँदवायहरुकोतुकै, धुनिरुपआशुरुराय । इटेसंगहिस्तनधुरो, चिठआयोकुरुराय ॥ धंद-अमरावर्तासमहस्त्तनाधुरकोशभरतार्था । द्यायकेर्ताह्ववद्योवारनगंगमहँजगदीश ॥ धुरुउयोजवितरहाभयोपसिचस्योग्रासारकोर । तबपुरप्रजासवकहनटागेकहाभोयहपेर ॥ प्रात्तव्योजवितरहाभयोपसिचस्योग्रासारकोर । तबपुरप्रजासवकहनटागेकहाभोयहपेर ॥ गिरिपहंदेदीसाहिकेर्द्राजनेवेटीठेव । पुरहाटहाटनवाटवाटनअशुभजतिश्वयम् ॥ हाहापुकाएपुकारिपरजाभयेचारिहुँकोर । गजसिवउँटहुद्धृटिभागेकरतवारतशोर ॥ गिरिपरतनरहिठभजततिनिजनारिवाटकसंग ॥ कृष्टिहत्वनतनरस्वतप्रयम्बर्धराय ॥ कोटकहत्वरुद्ध्योपनिहरूकेपाप । वववचवकृत्तेभागिकहुँनहिमटनयहसंताप ॥ सरङ्गपपिनदर्राकगोजरुव्हशेसवट्टि । कुरुनायहेर्द्धुयोपनिहरूकेपापनेवहरूषे। स्वराह्यरुद्धियार ॥ कोटकहत्वरुद्धुयोपनिहरूकेपापनंवहरूषे। कुरुनावहरूकेपायनवहरूषे। ॥ क्वायकहरूकेपायनवहरूषे। । कहेर्द्धुयोपनिहरूकेपायनवहरूषे। ॥ स्वराह्यरुद्धियार । तह्वयसनकोसंभारनिहपुरपरचोहाहाहार ॥ २१ ॥ विभित्तविवृह्यतवरिक्षत्वरुकेपायकोनमस्पविचार ॥

THE PROPERTY OF

कोडकइतकायहहोतकोऊदेहुवेगिवताय । जामेंसैकेंवचिसकछहमसोहकराहिआग्रडपाय ॥ सववीरचिक्रतिहैरहेकछुचलतविक्रमनाँहि । पुरपरचोखरभरहरवरैवरगिरतभरभरजाँहि ॥ कहुँचपीवाजिनराजिकहुँमातंगगणदविजाँहिं । कहुँस्फटिककीफरसेंफटतगोपुरगिरतभहराँहिं॥ बहुष्यजपताकाष्यस्तभेनहिनेकहुँद्रशाय । कुरुनाथकौरवक्रछविनाज्ञविछोकिअतिअक्रछाय॥ हैं बंधनिज्ञातिभीतियुत्तभीपमभवनगोधाय । करजोरिकैपूँछतभयोआतिदीनवचनसुनाय ॥ यहकहाहोतवताइयेमोहिनेकनाँहिजनाय ॥

दोहा-तबबोलेभीपमविहाँसि, सुनकुरुपतिमतिमंद । गंगामहाँबोरतनगर, सोरोहिणिकोनंद ॥ जापैजाययमंडदेखाये । शुठजाकोपद्त्राणवनाये ॥ करैसोइअवतवकुळनाशा । छोडिदेहुअवजीवनआग्ना जोजसकरतसोतसफलपावे । यामेंकोजसंदेहनल्यावे ॥ सरसवसमजाकेश्वरमाँहीं । धरनधरीहैधसकितिगाँही तासोंकरिकेवेरमहाना । कुरुपत्तिअवचाहहुकल्याना ॥ ताकेपगनपरहुअवजाई । औरनदीशतवचवरपाई ॥१२ भीषमव्चनसुन्तकुरुनाथा । लेकुदुंबसिगुरेनिजसाथा ॥ सुतालक्ष्मणैरथेचढाई । तासँगसांबहुकईवडी

दोहा-तिनकोआग्रकरिलिये, सबकौरवकरजोरि । गयेशरणबल्टरामकी, ग्रुनतआपनीसोरि ॥ ४३ ॥ कीरवळ्लेरामकइँजाई । मानहुँमहाकाळभयदाई ॥ हस्तिनपुरळीन्हेंहळपाही । बोरनचाहतसुरसी(साई दीरिकियेसवद्ंडप्रणामा । कहतभयेरक्षहुवल्रामा ॥ रामरामहेलाखिल्अधारा । जान्योनर्हीप्रभाग्रहान्ह्या हमहेंमूटकुबुद्धिअगाषा । क्ष्माकरहुहमरीअपराषा॥३४॥ जगउतपतिपाळनसंहारा । ताकेतुमहोप्रधुकताण्॥ आपखेळ्हितहैंसवळोकू । ऐसेवद्हिवदेकथोकू ॥ ४५ ॥ सपंपसिसएकफणमाही । धरेधराहींसंश्वनही

दोहा-परमप्रकाशीआपके, सोहतफनाहजार । अंतसमयखरधारिजग, कीजैसेन्यविहार ॥ ४६॥ भापकोपसवरक्षणहेत् । निहमत्सरनिहेवैरनिकेत्॥सदासत्त्वग्रणधारेरहः । स्थितिपालनमहत्त्रपरमहर् सवभूतनकेअंत्याम् । सर्वेशिकप्रजयवहुनामी ॥ जयविद्युकर्माजयअविनाशी । जयअनंतजयपरमप्रकार्म तमहोसदादासकेछोहीं । हमतम्हरेशरणागतहोहीं ॥ ४८ ॥

श्रीशुक उवाच।

असकहिदुर्योधनकुरुराई । गिरचोरामचर्णनअकुलाई ॥ काँपतअंगवहतहगनीरा । गयोछूटितनुकी स्वर्णी

विनयिकयोयहिविधिकुरुवीरा । तवप्रसन्नहेवटमितधीरा॥

दोहा−करिकुरुपतिपेश्रतिकृपा, वचनकहेगुंभीर । पेहोसकछश्रनंदश्रति, अवनहोहुभयभीर ॥ १९४ असकिहिपुरतेह्ळअतिभारी । ळियोआञ्चबळ्रामनिकारी॥पुनिकुरुपतिसाँगिराडचारी।ससेहुतुमसुधिसद्धि दुर्योपनतहँकद्द्योस्राता । अवनहिभूकीस्रुरतितिहारी ॥ असकहिबारहसगजभारी । साजिसाङ्खंदर्छित्री हाराजान्त्रातानीयाराज्ये । अवनहिभूकीस्रुरतितिहारी ॥ असकहिबारहसगजभारी । साजिसाङ्खंदर्छित्री दुशहजारवाजीजवपारी<्रपट्टजारयसाञ्चसँवारी् ॥ देहजारदासीछविवारी । दाइजदीन्ह्योसंगङ्गारी ॥ हेहजारदासीछविवारी । दाइजदीन्ह्योसंगङ्गारी ॥ हेहजारदासीछविवारी । दाइजदीन्ह्योसंगङ्गारी ॥ र्टेसिगरोनटरामसुखारी । सुतसुत्तवभूसंगसुसकारी ॥ सद्दवआदिकटियोहँकारी । चटेद्रारकेआशु<sup>प्रपा</sup>री॥ होटा-नक्रमानुस्तरी

दोहा-चळवायेद्रारावती, सुतसुतवधूसमेत । पुरवासीआगमनसुनि, सबभेमोदनिकेत ॥ टमसेननृपकीसभा, जायतुरतब्रह्मम् । करिबंद्नबैठतभये, पावतभेसुखधाम् ॥ इस्तिनपुरवृत्तांतस्य, सभामध्यमह्ँगाय । यदुवंश्चिनकोदेतभे, आशुहिरामसुनाय ॥ ४३॥ अवटोंदक्षिणऊँचकछु, नीचोगंगाओर । वट्यिकममूचनकरत, पुरदेसातसक्टोर ॥ ५२॥ इति सिद्धिशीमदाराजार्वापवेशविश्वनायसिंदात्मजसिद्धिशीमदाराजाशिराजशीमदाराजाशीराजी बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरयुराजींसहज्ञदेवकृते आनन्दाम्युनिपी

दशमस्कंषे उत्तरार्षे अष्टपष्टितमस्तरंगः ॥ ६८ ॥

\*}\*

श्रीशक उवाच।

दोहा-भोमासुरहनिकृष्णप्रभु, सोरहसहसकुमारि । ल्याइद्वारकहिल्याहिलिय, निवसेतहाँसुर्सारि ॥ मंदिरसोरहसहससुहावन । तिनमेंनिताँहरमतमनभावन ॥१॥ यहसुनिकैनारदसुनिराई।मनमहँविरमयकरीमहाई॥ सुंदरनारीअहैंअनेकू । तिनमहँरमाँहकृष्णिकिमिएकू ॥ २ ॥ यहविचारिस्रनिदेखनहेतू।आयेआशुहिकृष्णिनेकेतू ॥ देखनलागेयदुप्ररक्षोभा । जाकोनिरित्यक्षकमनलोभा ॥ फूलेलपननगृहवागा । गुंजहिमधुकरउडतपरागा ॥३॥ सोहतसरसरसिजकेवृंदा । फूलिरहेसुंदरअराँवेदा ॥ इंदीवरअंभोजसुहावन । अरुकहारकुसुदसुखळावन ॥

दोहा-कूर्जाहेंसारसहंसचहु, बैठेंप्रमुद्दितवार । नीठकमाणिसम्बस्तवाति, नीरपरमर्गभीर ॥ ४ ॥ जहँयदुवंशिनकेसुखकारी।नवनवरुक्षमहरुअतिभारी॥रजतफटिककेहेंबहुषामा।बहुतकनकमरकतअभिरामा॥५॥ ौहटहाटवाटबहुषाटा । तिनमहँँउटेअनूपमठाठा ॥ शाठासभासुरारुयनीके । जिनआगेसुरसद्वहुँफीके ॥ एभिसठिरुगठियाँसवर्सीवाँ।क्वाहिसुरभिकीचहुँदिशिबीवीं॥कनकदेहठीरजतअंगना। तिनमहँगैठीचारुअंगना॥ वेविषपताकृतभमहँठहेंरें। रविरुपाइछायाछितिरुहेरें॥६॥अंतःपुरसहँनारदआये। निरखितासुसुखमासुखपाये॥

दोहा—चारिहुँ ठोकनपालकी, जेतीओहै विधृति । हरिमंदिरमें एकथल, देखीपरे अक्रृति ॥ । हुँ विज्ञुकर्मां निजनिषुणाई। मनभरिरचिरचिसकल्यदेखाई ७मंदिरसोराईसहसग्रहानन। इतलक्षालमहालिक्छानन।। क्रमंदिरमहँ नारह्याचे । जहाँ रुक्षिमणीकृष्णग्रहापे ॥८॥ खंभविज्ञालप्रवालनेकरे । जटितजवाहिरलसहिंचनेरे ॥ देरजमणिळ्याळाजें । विच्विचइंद्रनीलमणिराजें ॥ मणिनजटितताईलसेंदेवाला । प्रहुमीपत्रगमदीविज्ञाला॥९॥ विविधमातिकतनेविताना । ग्रुक्तझाल्येल्हरोंनाना ॥ गजदंतनपर्यक्षस्रहाँवें। मणिनजटितलासनळिवळांवें ॥२०॥

दोहा—सर्वीसँवरिवरवसन, पहिरेहीरनहार । रत्नजरीकरलैक्टरी, खरीद्वारहींद्वार ॥ बाहेरकेदरवाजेनमाहीं । द्वारपालठालेचडुँपाहीं ॥ जरीपागिहारवपुवरजामा । रत्नजटितभूपणअभिरामा ॥ कनकदंडसवकेकरभारी।रत्नजटितफेलितजिवयारी ३ विविधभाँतिमणिकेतहँदीपा।नवतनवहिमनुल्सिहिमहीपा कढतझरोखनसुरभितपूर्मे । पसरतसोअकाशअरुभूमे ॥ तिनहिंतिरखिजलधरमनमाने।करतशोरअतिशयहपीने॥ विविधभाँतिवारजेविराजें । नचतमोरतिनमहँआतिभाजें॥३२।।ऐसेसुंदरमंदिरमाहीं । सर्वीसहससंयुतसुखमाहीं ॥

दोहा-निजकरकारिटारतचमर, ठाटीकृष्णसभीप । ऐसीकृष्मिणकोरुख्यो, नारद्जायमहीप ॥ ३३ ॥
नारदकोरुखिकैयदुराई । उठेआञुपर्यकिविहाई ॥ सकरुधर्मकेहेंधुरधारी । चरणगहेदोउकरनपसारी ॥
कीटसहितस्रिनिपदिशरनाई।पाणिजोरिआसन्बेठाई॥३८॥नारदचरणधोयजगदीज्ञा।धारणिकयोसिरुखिरजिज्ञाशाः।
जोहरिकोचरणोदकगंगा । करतिजगतकोपातकभंगा ॥ तेषोयस्रित्ववर्योधामा । सतित्रह्मण्यदेविकयनामा॥३५॥
श्वितकहॅविधिवतपूजनकरिके । बोटेवचनप्रेमरसभरिके ॥ कहहुनाथकाकर्राहितिहारो । आपकृपासववनवहमारो॥
देहा-सुनियदुपतिकेवचनतहँ, नारदमृदुसुसक्याय । जोरिपाणिबोटेवचन, आनँद्वरनसमाय ॥ १६ ॥

नारद उवाच।

्रआपिहमेंहमळ्खेंअखंडा । दीनदयादुष्टनपरदंडा ॥ सोनॉहकछुअचरजुरआवृत । आखिळ्ळोकपतिआपकदावता। जगतकरनकल्याणतुरंता । धरहुनायअवतारअनंता॥सोहमभ्रळीभौतियदजाने । विचर्राहकरतआपयशगाने १०॥ ब्रह्मादिकजेबोपअगापा । तेठरधरनकर्राह्मजिनसाथा ॥ जेसंसारकूपउद्धारण । हेंअपवर्गदानकेकारण ॥ ब्रिपेसयदुपतिचरणतिहारे । धन्यभाग्यहमआयनिहारे॥अवअतिकृपाकरहृयदुराहीतवपद्तजिमनअनतन्त्राहुं॥१८॥

श्रीशुकउवाच ।

ै दोहा-असकहिकेनारद्वठे, गेहरिमंदिरबोर । उसनयोगमायाचँहे, द्वारावितसब्दोर ॥ १९ ॥ तहेंदेखेयडुनंदनकाहीं । वेठेसतिभामासँगमाहीं ॥ उद्धवसंग्रतस्मानिवासा । रोटिरहेप्यारीसँगपासा ॥ नारदकोलखिउठेपुरारी । पूजनिकयोशीतियुत्तभारी ॥ २० ॥ पूछ्योआपक्येहत्तआये । बडेभाग्यदर्ज्ञानहमपाशे तमप्रणहमअहेंअपूरण। आपमनोरथिकमिद्मपूरण॥२१॥कदहुँतथापिकपाकरिनाथा।करहुनन्मअवमोरसनाणा सनिनारदयद्रपतिकीवानी । उठेमीनअतिअचरजमानी ॥ औरभवनमहुँगैपुनिधाई । तहुँ नायदेखेयदुराई ॥ २२॥

दोहा-चेंठेनारिसमीपमें, लियेगोदबहुबाल । तिनहिंबेलावतहिंसुदित, श्रीपतिपरमक्रपाल ॥ फेरिओरगृहगेमुनिराई । तहँनहातदेखेयद्राई ॥ २३ ॥ यहिविधिवागनलगेमुनीज्ञा । दर्जनकरनहेतनगरीका कहुँयज्ञवहकरतसुरारी । कहुँजेमावतद्विजगनभारी ॥२४॥ संध्याकरतमीनकहुँनाथ।जपतमंत्रकहुँगोष्टिशिषा कहुँसात्यिककेसंगुसुखारी।खेळतपटाविपुळगिरिधारी॥कहुँतरंगनफेरतअहुई।।कहुँमतंग्युधळखिस्खळहुई। ॥२३॥ फहुँसवारह्मेसुंदरस्यंदन । सलनसंगविचरत्तयदुनंदन ॥ करत्तनाथकहुँद्येनविद्दारें । वंदीविरदाविडिडवारें ॥ २६ ॥

दोदा-मंत्रीउद्धवआदिछे, वेठिएकांतविचारि । मंत्रकरतकहँराजही, यदिपस्वतंत्रष्टरारि ॥ कहुँ जुळकी डाकर्राहेमुकुंदा । वारवधुळेसहितअनंदा ॥२७॥ कहूँअळंकृतकरिवहुगाई । सादरद्विजनदेतपुरुगई ॥ कहुँ सुनेहित्हासपुराना । कहुँसनिहित्रसुभगठगाना ॥२८॥ कहुँहँसीकीकथावलानी । हँसिहिप्रियासँगशाँग<sup>गानी</sup> क्हूँथमेकरसेवनकरहीं । कहूँअर्थकामहुँचितपरहीं॥२९॥कहुँनिजरूपप्रकृतिपरप्यांचे । कहुँग्रुरसेवनकृरतहाँ भोजनकरतकहूँपकवाना । कहुँविहारमहँरहेळोभाना ॥३०॥ कहुँकर्राहङ्गञ्चनसँगरारी । कहुँसंधिकारिलेतहर्रा<sup>ती</sup>

दोहा-कहूँवैठिवलभद्रके, संगमुकुंदकुपाल । सजनकोचितनकरत, मंगलमोदिवशाल ॥ ३१ ॥ कहुँकरत्हें प्रत्रविवाह् । कहुँ सुताकरच्याहउछाहू॥कहुँवेटिनिकीकरहिविदाई । कहुँच्यावहिनिजवधुनलेवाह्॥३४॥ कहुँपुत्रकोजन्मचळाहा । कहुँत्रतवंपकरतनरनाहा ॥३३॥ कहुँपूजनकरियज्ञसरेज्ञनाकहुँतडागकहुँरवतअभून कहुँकूपयदुनाथलनार्वे । विविधवागकहँनायलगार्वे ॥ कहुँहरिमंदिरसुंदरस्वर्ही । कुहुँप्रसुवेठेतियगणनवी कहुँति धुकेतुरँगसँवारे । सँगुळिन्हिंयदुवरशरदारे॥ खेळिहिकाननमाहाँशिकारा।करिंदुनितपशुनसंहारा॥३०॥३४।

दोहा-कहूँकामरीओडिके, पुरजनद्वारिहद्वार । तिपआशयजाननहिते, विचरहिंशोरिकुमार ॥ ३६ ॥ निरित्योगमायाप्रभुकेरी । जाकोअंतपरतनिहिंहेरी ॥ नारदतवप्रभुत्तोहँ तियोर्छ । कपटआपनेनरकोलोर्छ । ॥ आपयोगमायामेंदेखी । योगिनकोदुद्शिवी मेंश्रमसोंआयोइतथाई । देखनतवविभृतियद्रगई तुवपद्पद्मकृपामेपाई । छ्लीतुम्हारिविभूतिमहाई ॥३८॥ अवमोहिविदाकरहुयदुराई । कियरह्योप्रप्रकृपासी भाषुसुयश्रप्रितसवलोका । तहँमैविचरहुँसद्राअशोका॥जगपावनतुवकरितिगाई।मैत्रिभुवनविचरहुँसुव्पाह

दोहा-यदुपतितववोछेविहँसि, सुनहुविप्रमतिमान । करतावकतामोदिता, धर्मनिकेमोहिजान ॥ छोकनिकेसिखननकेहेत् । करहुँकर्ममेंसवमुनिकेत् ॥ ज्ञातेतातनकोतुकमानो । मोहींकोसवकारणजानो ॥ शर्

श्रीशुक उवाच ।

नाः अप ७९। प । यहिविधिकरतग्रहस्थनकर्मा।शिखनतस्वछोकनकहुँ धर्मा॥वसतद्वारकामहाँगिरिधारी।नारदमुनियहिभाँतिहाँगी सन्वपन्नवग्रिभानिकोच्ये । भनुपमंडदयविभूतिविञ्चेको । नारद्युनिजेसदाअज्ञोकी॥ कोतुकगुनिग्रुनिवारहिवारा।छहिहारसाँस्तकारमार्थे कारणपद्मपद्ममभ्देष्यावनानान्यास्त्राम् कृष्णपद्मपदमनमहेष्यावत।नारद्गयेकृष्णगुणगावत।।यहिविधिकरतमनुणसमर्खाण।।नारायणयदुपतिशुभी

दोहा-महिपिनसीरहसहससँग, विहरतसदामुकुंद । हानुभावहाँसीकरत, पावतपरमअनंद ॥ १८॥ हरिचरित्रजोप्रीतिसों, गावतसुनतवतात । भक्तिहोतभगवानमें, आशुकृष्णपुरजात ॥१९४॥ े महाराजाबांघवेशविश्वनाथार्सिहात्मजिसिह्यीमहाराजाधिराजशीमहाराजाशी

ंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बुनिधी उत्तरार्धे एकोनसप्ततितमस्तरंगः ॥ ६९ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दे|हा-एकसमयरजनीरही, पाँचदंडअवञ्चेष । ठाठशिक्षाठागेकरन, सुंदसीररिनञ्जेष ॥ दिवसिवरहकोआगमजानी । भईदुखितअतिशयसवरानी॥ठाठसिखनकोदेतसरापा । कंतकंठठागीठहितापा॥१॥ कठरविकयऔरहृविहंगा । मंडागुंजिकियअठितिनसंगा ॥ मानडुवंदीगणहरिकेरे । प्रातजगावनहितबहुटेरे ॥ श्रीतठमंदसुगंधसमीरा । वहनठम्योविरहिनशदपीरा॥यद्यपिसुखकसमारुतवहतो।तद्यपिहरिप्यारिनठरदहत्तो॥२॥ पियसुजमिषयद्यपिसुखकरती॥तृदिपिदवसिव्हानठजरती॥३॥ब्रह्मसुहूरतजानिसुरारी।ठठ्विञ्चुजकरचरणपद्यारी॥

दोहा-प्रकृतिहुपरिनजरूपको, यदुनंदनिकयण्यान ॥ ४ ॥ उत्पतिपाठननाज्ञको, सोईहेतुमहान ॥ ५ ॥ कनककठञ्जारिसुरिमतनीरा।मजनहितल्यायेमतिषीरा॥यदुपतिविधिवतिकयअस्नाना।नित्यकर्मकियसकटमहाना॥ सुगपीतांबरपारिसुरारी । पूजनकीन्द्वोंबिञ्चादसुखारी ॥ होमिकयोपुनिपावकमाँही । गायत्रीजिपमोनतहाँही ॥ ६॥ उदितअर्ककहँअर्थोहेंदीन्द्वों।उपस्थानविधिवतपुनिकीन्द्वों।सुरनऋषिनपितरनिकयतप्ने।वित्रनगृद्धनकीन्द्वोंअर्वन॥ सक्तमाठिकासुवरणगृंगा । शुद्धदूषप्रद्वद्यरनसंगा ॥ वसनसहितसुररजतिहकेरे । औरहुभूपणसाजिधनेरे ॥

दोहा—सहित्तित्वाजिनयोगङ, विभ्रनकिरस्तकार । नित्यदेततेरासहस्त, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ ८॥ ९ ॥ प्रानिगोविभदेवसुरुवकुमार ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ प्रानिगोविभदेवसुरुवकुमार ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ प्रानिगोविभदेवसुरुवकुमार ॥ विद्यत्ति।विभिन्नविभ्रानिभ्रम् । विद्यत्तिभ्रम् । विद्यतिभ्रम् । विद्यत्तिभ्रम् । विद्यतिभ्रम् । विद्यत्तिभ्रम् । विद्यत्तिभ्रम् । विद्यतिभ्रम् । विद्यतिभ्रम्यतिभ्रम् । विद्यतिभ्रम् । विद्यतिभ्रम्यतिभ्रम् । विद्यतिभ्रम् । विद्यतिभ्रम्यतिभ्रम् । विद्यतिभ्रम्यतिभ्रम् । विद्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्रम्यतिभ्र

दोहा-यथायोग्यभायष्ठदियो, प्रारस्वेमनकाम । नाथनिरखिइकवारते, प्रष्ठदितकियेसलाम ॥ १२ ॥ प्रानिस्वयद्ववंद्वासिरदारा । कियेभायवंदनइकवारा ॥ तिनकोदियेहाथनिजवीरा । सुमनमालविश्नयदुवीरा ॥ किरिसुद्धदमंत्रीजनभाये । निजनिजकारजसंबेसुनाये॥आयसुजविततिनहिंप्रसुदेके । अंतःपुरकोकारजकेके ॥१३॥ दारुकसोवोल्लेभसवानी । ल्यावहुस्यंदनममलिखानी ॥ ताहीक्षणदारुकरथल्याये । सुप्रीवादिद्वरंगसुह्वये ॥ करिप्रणामसन्सुलभोठाठो । रथतयारबोल्योसुलवाठो॥१४॥ दारुकपाणिपकारिनजपानी।स्यसवारभेशाराँगपानी॥

दोहा—सात्यिकउद्धवसंगचढे, ठियेचमरकरछत्र । जातल्सेभगवानमत्तु, पूरविगिरिरवितत्र ॥ १५ ॥ चलेधुपर्माकहॅयदुराजा । जहँहैत्य्रसेनमहराजा ॥ भावतिनरित्तत्त्रसंयुराई । युवतीलगींझरेखनपाई ॥ विनपेताकिमंदयुराई । मनहरित्तीन्य्राप्तीतिदेखाई ॥ १६ ॥ जोरिसकल्यदुवंशसमाजा।सभासुपरमेगेयदुराजा॥ शोकमोहअक्षुपापिपासा । जरामृत्युदायकभतिशासा॥जीनसभामहँजातसदाहीं।येपटवर्मिभाशुनशिजाँहीं ॥१९॥ वैद्योजयसेनयदुराई । वैदेशिसहासनछविद्याई ॥ कैलिस्ह्योयदुनायप्रकाशा । पूरितहोतमहँद्शभाशा ॥

दोहा-ययायोग्यवैठेसुभट, यदुपतिज्ञासनपाइ । तिनकेमधिहारिटसतजन्त, उडुगणमधिउडुराइ ॥ १८ ॥ तहाँहासरसस्रखाविठासी । आयकरनटागेम्रदुहाँसी ॥ तहाँनतंकीनतंकआये । प्रयक्षप्रयक्षनाचेमनभाये ॥ १९ ॥ करनटगेगायकगणगाना । टेटेमंडटतानिनाना ॥ वीणावेनडुसुरजपृदंगा । ताटजांसवानेहकसंगा ॥ नािवगायबहुभाँतिरिसाई।टर्हाइनामअधिकमनभाई॥२०॥सभात्रझवादीद्विजआये।पूर्वयज्ञीतुपक्षयासुनाये॥२१॥ तहेंहकपुरुपअपुरवआयो।द्वारपाटतार्वाहानये॥२१॥ तहेंहकपुरुपअपुरवआयो। द्वारपाटतवरावरिजनायो॥ कृष्णताहिनिजनिकटवोट्ययो॥२२॥

दोहा-प्रभुहिनिरसिसों जोरिकर, कीन्द्रों मुद्दितप्रणाम । विनयकरनटाग्योबहुरि, मुनियेकरुणापाम ॥ २३ ॥ मगपराजनतिशयबटपामा । जरासन्यहेजाकोनामा ॥ सोदिग्विजयकरीमहिमोही । जीतिटियोबहुपूपनकोही ॥ बीसहजारभूपकहेँपरिक । राख्योकारागारहिकरिक ॥ तेनुषतुमटिगमोहिषटाये । भूपतिविनयदेतमेगाये ॥ २४ ॥ इप्लक्टप्लहेदीनदयाटा । नाशकदासदुःसततकाटा ॥ हमहेमदमतीभवभीते । आपश्ररणहोंमैं जगमीते ॥ २५ ॥ पापनिरत्तिसगरेजगळोगू । उत्तमकरमकरत्तनिहंभोगू ॥ वेदविहित्तत्वपूजनभूळे । वागाँहजगमहँधनमदपूर्छ।

दोहा-जातवर्षनछैजेकरैं, अपनोजिअवविचार । तिनकुमतिनतुमनाज्ञहु, आश्चाहनदुकुमार ॥ ऐसतुमहिअहैपरनामा । दुखनाञ्चकदायकविश्रामा ॥ २६ ॥ खळनाञ्चनसत्रक्षणहेतू । तवअवतारहोत्सुखतेतू ॥ ऐसेतुमहिंकुमतिनहिंजानै।अरुतुम्हारञासननहिंमाने॥तुम्हरेञ्ररणागतहमृह्वैके।कोतुकगुनहिंक्छेशहिम्बुर्के॥२०॥ भूपतिस्रावसवसपनसमाने । तामेंहमसबरहेभ्रलानै॥प्रथमहियहत्रजित्तमकोभजते।तीकाहेअसद्स्यमहरूपते ॥२०॥ आपचरणदुखनाज्ञानवारे । तातेअवहमञारणतम्हारे ॥

दोहा-मेपनकोजिमिकेहरी, घेरतभयदरज्ञाय । तिमिहमकोमागधप्रवट, कैदकियोयदुराय ॥ **औरन्ञान्तकळू**विचारा । मागधबुळदञ्जागहजारा ॥ तुमहींइकप्रणतारतिहारी । तातेहमकोलेहुउनारी ॥ <sup>२९॥</sup> द्वारचोतुमसोसत्रहिवारा । मागघछैद्रछसंगअपारा ॥ एकवारतुमसोयहजीत्यो । तवतेश्रुटयहभयोअभिको ॥ देतद्रसहद्रखत्वजनजानी । इनहृताहिअवजारँगपानी॥३०॥राजसँदेञद्रतअसभापी। कह्योभूपदर्शनअभि केदमगथकोठरीपरेहे । चरणआज्ञारावरीधरेहें ॥ करहुदीनदासनकल्याना । यदुपतिहोतुमकुपानिधाना।

दोहा-राजदृतकेकहतअस, देखिपरेऋपिराय । ज्ञीजपीतसोहतजटा, मानहुँहैदिनराय ॥ ३२ ॥ **युनिहिनिरित्वयदुपतिजगदीञ्चा।**उठिपंदनिकयमहियरिज्ञीञ्चा॥सिगरेयदुवैज्ञीउठिपाये।नारदचरणभायिरि नारदपदपूज्योयदुराई । विधिवतआसनमहँबैठाई ॥ श्रीतिसहितअतिकोमछवानी । बीलेग्रनिसींशारँगपानी छोकअभयसर्वेहेंसुनिराई । कहहुनाथहमसोंसवगाई।।तुम्हरेदरशमहतग्रुणयेहू।त्रिभुवनखर्वासकछकहिरेहू ईथरजो्ञोकननिरमाना । तिन्म्कछर्नाहतुमहिछिपाना ॥ कहहुस्वगरिहस्तिनपुरकेरी। पाँडवकहाकरनि यद्रपतिकेसुनिवचनसुहाये । बोळेनारदअतिसलपाये ॥ ३६ ॥

#### नारद उवाच।

दोहा-जगक्रताप्रमुआपजो, शक्तिनसहितलसंत । व्यापिरहीजोसकलत्त्व, भाषालसीअनंत् ॥ छद-सवज्गतमेतुमञ्यातहोजिमिदारुअनल्छिपानहें। तुमकोनहेकछुगुतपूछहुँमोहियदपिछजानहे॥ १ तुष्यूरितजानतकोउनहींजगरचहुनानाुशुक्तिते । मायाविवशुसुततियगुनत्निजजगतजूनभुतुरिकते सवतेविळक्षणआपतुमकोबारवारनमामिहे । संसारछोडननहिजोजानतताहितुमखगगामिहे ॥ ३८॥ अज्ञानतमन्।ञ्ञनहित्तेजसुद्गिप्ज्याल्प्रिकााञ्चिके । अवणनिसुधारसप्याइकेअपनीकरहुसुखराशिके॥

दोहा-यद्यपिसवजानोअहै, हेयदुनायतुम्हार । तद्यपिमेभापतअहीं, यहवृत्तांतबदार ॥ भापपिताभृगिनीकेनंदन । भक्तयुधिष्टिरप्रमञ्जनंदन ॥ जोकछुर्कन्हेंमनहिविचार॥सोछनियेवछुदेवकुमास राजस्यकरिकेवड्यागा । पूजनचहतत्तमहिवड्भागा ॥ कियमोक्षकामनाभुवाला । आपहुज्ञासन्देहुद्वा यहिकोरणमोहिभूपपुराये । तुमकोनायञ्चलानुञाये॥ चाक्यभावकामनाभुपाला । जानवश्वतार्वही॥ राजसूयमहस्यमुरारहे । महीमहीपस्रकल्जरिजहे ॥ कोअसञ्जलवर्रञानहेत् । नहिएहेन्नपर्यनिकेत्॥ १

दीहा-रूपप्यान्करिनाम्सुनि, गायचरित्रतुम्हार । पापीपामरपतितहु, गमनतआपअगार ॥ तोष्ठितिज्ञीप्रश्चरावरे, दर्शपरशपदकेज । कहँअचरजतरिजातहे, नाशअपनकेगेन ॥ १३ ॥ स॰-जसरावरोतीनहुटोकनम्तनोतानोदिशानवितान्वनो॥पद्कुजनकोमकरद्मदागिकिननामकमम्पर्मिति तिमिभोगवतीभोषताट्टोनायमुरारिननाञ्जतपापगनो ॥अवनीमेतरागनागभयोरपुराजिकयोनगपूर्वपर्ना

श्रीग्रक उवाच ।

सोरटा-सुनिनारदकेवन, यदुर्पातअतिमोदितभये । गोलेमंजुलवन, रामओरदरिदेखि ॥

श्रीभगवाज्ञवाच । ज्यानगराञ्चयाच । विरुट्यास्मानस्य इत्यक्तीन्दें । इतमेनितेरिनतीकीन्द्रें ॥ केस्आयनाग्द्रमुनिसई । इस्तिनपुर्कामर्गहर्ग पंडिबरानस्यअभिलापी । मेरीआञ्चरहिकरिरापी ॥ जिचतम्थ्यमगमनवकहँकेरी । याकोआरजकरहुनिवेरी ॥ कृष्णवचनसुनिकदविलाई । मेरेमनअसडिचतजनाई ॥ ञ्चरणागतकोरक्षणकरियो । सवतेअधिकथर्मधुवधरियो ॥ तातेकुचकरहुहरिआज् । मार्रोहमाग्ध्सहित्सुमाज् ॥ सव्भूषनकोलेहिळोडाई । मोहितोसमुखितयदुराई ॥

दोहा-पांडवतोममदासहैं, अनुचितमिनहैंना(हैं। मारिमागधैआयपुनि, करवाज्वमसकाँहिं।।
पूँछिछेहुसववीरनपाँहीं। उचितहोहसोकरहुसदाहीं॥ तबसात्यिकप्रयुन्नप्रवीरा। गद्कृतवर्मसांवरणधीरा॥
कहसवैआतिशयसुरामानी। अठीवातयहतातबसानी ॥ जरासंघपरकरवचढाई। हमसवकहँयहउचितदेसाई॥
मागथकहँदछसहितसँहारी। इंद्रपस्थकहँफीरिसेपारी॥ करवाज्वपुनिभूपहिजागै। यहीमंत्रहमकोप्रियलागे॥
यद्पतिसुनियदुवंशिनवानी। उद्धवसांअसवातवसानी॥ ४५॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

ग्रद्धवतुमहैनिनहमारे । श्रुष्टदुमंत्रकेजाननहारे ॥

र्मुहा—भाष्ट्रमंत्रविचारिके, उचितजोयामेंहोइ । प्रीतिसहितसवभाँतिसोइ, करिहेंहमसवकोइ ॥ ४६ ॥ तहँउद्धवयदुनायको, शासनपारिनिजशीज । मृदुङ्वचनवोङ्गनचह्यो, सभामध्यअवनीज्ञ ॥ ४७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजावांपवेज्ञविज्ञवनाथिंसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजािथाजश्रीमहाराजाशीरा जावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञािषकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्द्राम्बुनिपे। द्रज्ञमस्कृपे उत्तरापे सतिततमस्तरंगः ॥ ७० ॥

## श्रीञ्चक उवाच ।

दोहा—नारदकोअरुकृष्णको, अरुवृद्धनमतदेलि । बोल्योउद्धववचनतहँ, बुद्धिविचारिविज्ञेलि ॥ ९ ॥ उद्धव उवाच ।

धर्मभूपकोयज्ञकरावन । जोनकह्मोनारदयुनिपावन ॥ मगधदेशतेदृतहुआई । सबभूपनकोविनयसुनाई ॥ तासुउचितजोमोमनआयो । सोमेंतुमकोचद्दोंसुनायो ॥२॥ प्रथमपधारहुइस्तिनपुरको । जहाँभूपधरधर्मदिधरको॥ करवाबहुमखतादिसुरारी । तामेंहोतदिगविजयभारी ॥ दिशाविजयमहँमागधकाँदी । जीतिलेहुरोसंशयनाँदी ॥ यामेंडभय्अर्थवनिज्हें । धर्मभूषदृलानँदपेंहें ॥ ३ ॥ ओरहुदोइहिअर्थहमारा । नाथल्डोगेसुयश्चपारा ॥

दोहा-चैदिछोरिसवन्त्रपनकी, इंद्रप्रस्थितिषाइ। राजसृयकरवाइये, धर्मभूपकोचाइ॥ २॥ भागभभूपमदावरुवाना। द्शहजारगजनोरमहाना॥ दुजोईनहिताहिसमाना। एकभीमतेहिसम्ममजाना॥ ५॥ सातअसीहिणिजीरिजोजेही। तरुत्रसन्मुखजीतनपेही॥ देशहण्यधर्मधुरधारी। नाहीकवहुँनसुखैरचारी॥ ६॥ तातभीमपार्यजरुवादु । विष्ररूपधरिगोहप्रताषु ॥ जरासंधकेद्वारेजाई। माँगेहुयुधदीनतादेखाई॥ आपुक्रपुरुदिभीमप्रचेड्रा। करिहेंजरासतिहिदेखेडा॥ ७॥ आपुस्रमीपदृकोदरजीती। तासुहननकीओरनरीती॥

दोहा-जगउत्पत्तिअरुनाशको, परमहेतुहोआप । पेनिधिश्चिवमुखतेकरहु, हेतुवकालप्रताप ॥ ८॥

श्चोक-गायंतितेषिशदकर्मगृहेषुदेव्योराज्ञांस्वश्चव्यमात्मविमोक्षणंच । गोष्यश्चकुंजरपतेर्जनकात्मजायाःपित्रोश्चट्यशरणामुनयोवयंच॥ ९॥

दोहा-नायजरामुतकेहने, हिंहबहुमुखभाग । मागधकेमोरेविना, होइहिपूरिनयाम ॥ ५० ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

असकहिँकउद्धवजुपहाँकः । रहेकृष्णकेसन्मुसर्वेकः ॥ बद्धवमंत्रमुनतसुरापागे । तत्रपदुनाथसराहनटागे ॥ यदुवंदीनिवृद्धमहाने । बारवारबद्धवहिंवसाने ॥ नारदमुनिवरआनंदरासे । कद्दोटद्धवतुमभटभासे षोठेहरिपतहाँयदुराई । उद्धवमंत्रकरहुवलभाई ॥ रामहुसंमततहँकरिवीन्हें । बुद्धिवृद्धवद्धवक्हँवीन्हें ॥ उपसेनवसुदेवहुपार्ही । कृष्णकरीविनतीसुखमाँहीं ॥ हुकुमहोयहस्तिनपुरजानें । धर्मभूपकहँयहकरीं ॥

दोहा—उमसेनवसुदेवहू, सुनिहरिवचनउदार । कहतभयेसंमततुव, सोईमतोहमार ॥ ११ ॥ यदुपतिवचनसुनतसुलमाने । दारुकअनाषृष्टकहँआने ॥ तिनकोअसदियवचनसुनाई । हेहस्तिनपुरमोतिकारं ॥ साजहस्तकछसेनअवआस् । स्यगयस्यंदनसहितहुलास् ॥ १२ ॥सोरहसहसरानिसँगनाई। आठोपटरानीप्रदर्माही विविधमाँतिवानेसँगवानें । चलेंसकलयदुवंशसमानें ॥ अनाष्ट्रप्रसुनियदुपतिवानी । दारुकसहितपरमप्रद्मानीं । छगेसजावनसेनसुलारी । रानिनहूँसवकरीतयारी ॥ यदुपतिइतेरामसोवोछे । वचनप्रीतिरसभरेअमोले ॥

दोहा—भाषरहद्धदारावती, चमसेनढिगतात । करिदायारसहुमना, असमोहिंडवितदिखात ॥ जोहमनगरगयेकरिसृना । त्रीकरिहेरिपुअनरथट्ना ॥ तातेआपरहहुगृहमाहीं । तोहमभूषपर्मेढिगनारी । रामकद्योजसतुमकहिदेह । तेसहिकरवनकछुसेदेह ॥ अनाधृष्टदारुकपुनिआये । यहुपतिसॉअसववनसुनारे । नायसेनसवसजीआपकी । त्रिधुवनमेंभयजेहिंपतापकी ॥ सुनियदुवरभूपतिढिगनाई । विदासयेतिनकहेंशिरानी पुनियङभद्रदिवंदनकीन्हें । आशिपहरपिहोरिहेसोदीन्हें ॥ पुनिराजनकोहूतवोठाई । नायकद्योकरिकृपामसार्ग ।

दोहा-राजनसोंसंदेशमम, कहहुदूततुमजाय । मारिमागधेआहुाही, देहेंबंदिछडाय ॥
सोरटा-पदुपतिकेसुनियेन, चल्योदूतिशरनायके । कह्योजायभरियेन, सुखदसँदेसोकृष्णकी ॥
सुनिनृपपायअधार, वारवारवंदेहरिहि । आज्ञाकरीअपार, हरिव्रज्ञनकीआहुाही ॥
दारुकस्पंदनल्याय, जायनिकटयदुनाथके । दीन्हीविनयसुनाय, रथतयारहेआपको ॥
मृतवचनसुनिनाय, आञ्चनतेंआसुहिउठे । सात्यिकउद्धवहाय, गहिगमनेरथचटनको ॥
तहँनारदसुनिल्यात, माँगिविदायदुनायसों । चल्जेकाशज्ङ्गत, यदुपतियज्ञागावतिमिष्ठ ॥
भेत्रसुनानसवार, मंदमंदगमनतभये ॥ ३३ ॥ वाजेक्जेअपार, कोल्यहल्लंहुविशिम्यो ॥

छद्-तर्देनदत्तमत्तमतंगतरञ्तुरंगसंगहिमदनचे । रथञ्बदिषथपरविषुञ्गयकेमनहुँमनमयकेरचे ॥ फररान्विविधनिकानद्रशृह्दिक्ञान्छायमहानहु । अतिविकटसुभटनठटुझ्टहिफटर्कान्पयानहुँ ॥ चरटमाँदमाटपदाटवसनविशाटअतिब्रिस्साटहें । भतिकाटयदुपतिदटकराटसुचाटिक्ष्य भेगीमृदंगहुक्षारागोगुरादंदुभीकरनाटहें । झरझरपटद्दिविमपणवभानकहुदककरताटहें ॥ पुरुपारपार्वेचनतभूगपुरुगनतद्दग्रमत्भे । दृश्दिशिनिशोरअतिविद्यारमुहारहोरदिस्ततभे ॥ ११। मोगदमदमभकभादभादभादभाष्ट्रभाषिभादभी । एकप्ककसंगभटसदस्यविद्यादकी सन्दमनम्पनः नगरागत्रम् नमाष्ट्रितराजदी । यदुनायगर्नीमोदसानीनर्छोयदिविधिप्राजदी ॥ १६ । परु उँटज्टनमहिष्यृपभनग्यभिनग्यस्तमे । जुनगात्छोद्मगप्यादेमोटनादेवरणमें ॥ प्रितनरुसरमिकाननरुपरिवर्णेस्यसम् । जुनमान्छादम्गपषाद्माटनाद्वरणम् ॥ प्रातनरुसरमिकाननरुपरिवर्णेसकटनग्रानिनम् । प्रिक्टिकटककुंदछप्टकपटपटपछेनीरिक्ति । स्रोतेसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धस कोरेदुदारिमापरिदार्विम्नम्हिम्बरमे । दिर्गरिषामेशेग्यामेशितिमामेशिकमे ॥ १६॥ बर्ध्ययाम् ग्यत्न अभाग्यती द्यम् वस्कृति । बहुरग्यनम् विमनदुद्दामिनिषाणाग्द्रम् कृति ॥ संदर्भारमारिभुन्यस्थारम्थरम्भेषयो । क्रम्बेदनेत्रभगदेनदिशायदेदरिनदेणीरम्बो ॥ भेरम्भितरम्भित्रम्भागाम्यस्तरम्पर्धः । विभिन्नस्यप्रस्पापाम्भितम्प्रीतरुण्यः ॥ त्रर्वेशकः स्वर्वे (युक्तशास्त्रत्रत्र्यारेपक्ष्मे । युक्तिस्वतित्रभीरपेद्वेशास्त्रिम्हित्से इ ित्रम्बरम् अतिर्भाष्ट्रम् राणुमस्यित दुर्नरहे । दक्षिण्विस्मारम्बित्रामञ्जलभोष्यामान्ति । ते जेतत हिमानुष्टा निरायणे रशुष्णतुमारि । कृत्यसँग्रहभक्रभादिकम्भेग्यगरार्थि ॥

प्रनिल्सतिगोलगयंदकीसाजेसकल्शृँगारहें । डगधरतमंदहिमंदमगमदझरतजलधरधारहें ॥ पुनितासुपीछेनाछकीमणिजाछकीजिनसोभहे । नारीसिंगारीचछीसंगजिनछसतरंभद्वछोभहे ॥ दोहा-यहिविधिछैयद्रनाथदल, चलेघर्मनृपपाहि । वंदीगणविरदावली, भापतसंगहिजाहि ॥ १७ ॥ प्रयम्भनर्तदेशमधिजाई । करतभयेडेरायदुराई ॥ पुनिसौनीरदेशगेनाथा । पुनिमरुदेशहिकियोसनाथा ॥ २१ ॥ हपदवतीसरिजतरिमुरारी । सरस्वतीतिभिजतरिमुखारी ॥ पुनिषंजाबदेशकरिकेरा । मच्छदेशपुनिकियोवसेरा ॥ गिरिगोजालनमामनमाई। । सेनसहितनिवसतहरिजाई। ॥ कुरुक्षेत्रआयेयदुराई । खबरिधर्मभूपतितवपाई ॥ २२ ॥ साजिसेनचतुरंगिनिराजा । जोरिसवैपांडवनिसमाजा ॥ विश्वनसुद्धदुनसंगठेवाई । चलेलेनहरिकीअग्रवाई ॥

दोहा-चलेजातअतिज्ञयमुदित, छनछनगिराजचारि । आजुलखनयदुराजको, धनिधनिभागहमारि ॥२३॥ गणिकागणगावतसँगजाहीं । चहुँकितमंगछशारसहाहीं ॥ पटेंवित्रगणवेदसहावन । थारनिछेयेद्रवद्धिपावन ॥ औरदुमंगलसाज्ञसमारी । आगेकलभूलियेद्विजनारी ॥ उतेवामदैइस्तिनपुरको । छावतदिश्चिप्रिसरपुरको ॥ भायेइँद्रप्रस्थमुरारी । देखिपरीसेनाअतिभारी । हरिहिहेरिपांडवसुखछाये । इंद्रियगणजनुप्राणहिपाये ॥ २४ ॥ इरिकहँदेखतपांडवथाये । नैननआनँदनीरवहाये ॥ हरिहुउसतउतरेरथतेरे । गयेपांडवनकेचिनरे ॥

दोहा-हरिहिङपटिगेपाँचहँ, रहिगोतननसँभार । प्रनिप्रनिपरसतनाथपद, आनँदर्गंगअपार ॥ बहुतकालमहँमाणिपारे । धर्मभूपयदुनाथनिहारे ॥२५॥ मिलेरमापतिकोपुनिराजा । गन्योंसिद्धभापनसबकाजा॥ नैननीरपुरुकावार्रितनमें । भूरुीसुधिसिगरीतेहिङनमें ॥ मिल्योभीमदुनिकैत्रभुकाही । जरुधिप्रेमवाझ्योद्दगमाही॥ नकुलऔरसहदेवहुदोऊ । लीन्हेंप्रभुहिअंकभरिसोऊ ॥ गद्गदगरोकढतनहिंवानी । पांडवदशानजायग्लानी ॥ प्रनियद्वपतिभरुअर्जुनपाई । मिलेबीरदोऊसुखळाई ॥ रहेदंडदुइलगिनहिंछूटे । उभयप्रेमबंधनमहँजुटे ॥ २७ ॥

दोहा-यदुपतिपारथछूटिपुनि, कारिनिजतनहिंसम्हार । यथायोग्यपुनिमिलतभे, जाकोजसअधिकार ॥ यद्वपतिधर्मभूपपद्वंदे । भीमद्वकहँतैसहीअनंदे ॥ मिछेअंकभरिअर्जनकाहीं । तेसुखइकमुखनहिंकहिजाहीं ॥ केरिनकुलसहदेवहुषाये । प्रभुपद्पञ्चपुलकिज्ञिरनाये ॥ भीमयुधिष्टिरआज्ञिपदीन्हें । विजयवरोवरवंदनकीन्हें ॥ नकुळ्ञीरसहदेवहुकाहीं । आशिपदिययदुनाथतहाँहीं ॥ प्रनित्रद्युत्रसांवगदवीरा । सात्यिकिअनिरुपउद्यवधीरा ॥ कियेपंचपांडवनप्रणामा । परममोद्रुपञ्योतेहिटामा ॥ तिनकहुँपांडवअंकलगाई । आशिपदियद्दगनीरबहाई ॥

दोद्दा−प्रुनिवृद्धनअरुत्राह्मण्न, यदुपतिकियेप्रणाम । तिनआज्ञिपदियविषिधविधि, पूजैसवमनकाम॥२८॥ सुंजयकैकयवंशिनकाँहीं । यदुपतिकियसत्कारतहाँहीं ॥ पुनिहरिसोंपाँडवकुश्रुश्चाई । पूँछनछगेप्रीतिअधिकाई ॥ सबसेकुश्रूज्यश्रहरिकहिकै। पूँछयोतिनकीकुश्रुज्यमहिके॥यथायोग्ययदुवंशिनकाँहीं। पांडवपूँछीकुश्रुज्ञालतहाँहीं॥ मागपवंदीसृतअपारा । विरद्वलानहिंवारहिंवारा ॥ २९ ॥ अंखप्टंबगपटेहअरुवीना । गोसुखपणववजेसुरपीना ॥ कर्रीहेनृत्यगणिकागणनाना।गायकतहाँकरहिंगुणगाना॥अस्तुतिकरहिंगित्रहरिकेरी।गरवारयदुपतिमुलहेरी ॥३०॥

दोहा-तहँअर्जनकोक्रप्णप्रभु, स्थपरछियोचढ़ाय । आगृँकेनृपधर्मको, चलेनगरसुलपाय ॥ नगरप्रवेशिकयोयदुनाया। पुरवासिनकहाँकियोसनाथा ॥३१॥ इंट्रप्रस्थअनृपमञ्जोभागिरखतजाकोशक्रद्धछोआ ॥ गजुमदत्तेगडियाँसवर्सीची । फहर्राहेष्वजादिनेशनर्गीची ॥ चामीकरतोरणचहुँ थोरा । परेकनकपटटोराहिटोरा ॥ तर्हें दुक्लभूपणसुममाला । इंद्रप्रस्थनगरकीवाला ॥ मञ्जनकरिभँगरागलगाई । थारनभरिमुकुतासमुदाई॥ हरिद्र्शनहितटटकतथाई।निजनिजद्वारसङ्गिछविछाई।द्र्शनपावतमुक्तसुटावै।नायहिअनमिपछितिमुसपावै॥३२॥

दोहा-एहएहपेदीपावङी, सुंदरमंदिरतुंग । सुरभिभूँमझिकयनकड्त, उसिहपताकउत्तंग ॥ चामीकरकटशाचयचमर्के । तिनमहँरतननकीयुतिदमर्के॥ऐसोटसतनगरयदुराई।गयेयुधिप्रिसहटमहाई ॥३२॥ 🖟 यदुपतिआगमसुनतसुरारि।भईमहीपमहरुकीनारी॥रोचनसफ्रुआञ्जवनेही।इरिहिनिरिरिकिमिकरिनहिरुद्धी॥ असकहिरहकोकाजविसारी। भूषणवसनहुनाहिंसुपारी ॥ ढींटडुकूटवेपअरुकेक्शा।चट्टीअटारिननारिसुवेक्शा॥३८॥ (४०)

जबगेराज्चौकमेंनाथा । तबसंहर्षभयोजनसाथा ॥ स्थतुरंगमातंगनसंगा । पीसेजाययद्पिजनअंगा ॥

दोहा—रेलिरेलितद्यपिकवै, ष्रिसिष्ठसिहरिद्धिगजाय । करिहनगरवासीदरक्ष, आनिमिपनैनल्गाय॥ रानिनसहितकृष्णकहेँदेखी।चर्द्वाअटातियमुदितविज्ञेषी॥वरिषक्कसुमहरिकहेँलियछाई।इकटकल्लाहिंमंदसुकुतंः॥ इंद्रप्रस्थभलेहरिआये । इमहुसवैलोचनफलपाये ॥३५॥ पुनिल्लिहिंररानिनकहॅनारी। मोदितहेअसिगरा<sup>वस्ती॥</sup> रानीहरिसँगसोहिंहिंकेसे । तारापतिसँगताराजैसे ॥ पूरवपुण्यकौनइनकीनी । भईकृष्णकीवधूप्रवीनी ॥ रिसकिज्ञिरोमणिजिनयदुराई।लीलासहितमंदसुसकाई॥कलाकलितअतिआनंददेहीं।छन्छनतियसुपमासुसलेहीं

दोहा-जपरोहितयोग्यादितहँ, जदुपतिनिकटिसचारि । द्धिअक्षतदैभारुमें, रथतेिष्ठयोजनारि ॥ विभ्रवेदभापतहरिसंगा । भरेअनंद्जमंगअभेगा ॥ करतिनिछावरमणिगणनाना ।यदुपतिसँगमहँकियेपयाना ॥३६॥ चर्छकृष्णअंतःपुरकार्ही । रहीप्रथाद्रौपदीजहार्ही ॥ तहँअंतःपुरकेजनआये । विकसेकमरुसरिसप्रस्ताय ॥ हाँकतिवजनचमरकरहोरें । जयहरिजयहरिवचनउचारें ॥ गयेराजमंदिरयदुनाथा । प्रद्युन्नादिर्विसवसाथा ॥३८॥ कुंतीहरिकहँआवृत्तदेखी । धन्यभाग्यअपनीतहँठेखी ॥ तिजपर्यकआशुज्ठिपाई । जियोकुष्णकहँअंक्रणाहै॥

दोहा—रह्योनतनकसम्हारतन, बहतनैनज्रुधार । प्रेमहिपाराबारमहॅं, मगनभहेतेहिंबार ॥ प्रनिसम्हारितिजसंग्रिखाई । यदुपतिकहँआसन्वेठाई ॥ छगीचरणचापनचितचाई।इकटकष्ठुखमहँनैन्छगाई१५ तहाँष्रुधिष्टिरअतिसुखपागे । कृष्णकम्छपद्यूजनछागे ॥ यूजनमह्निगयविपरीती । रहीनसुधिग्रीअतिर्धीं । प्रथमहिनीराजननुपकीन्हें । दीपहिदैधूपहिपुनिदीन्हें ॥ देप्रदक्षिणासुमनचहायो । चंदनदैनैवेद्यछगायो । प्रतियदुपतिकेचरणपह्यारी । धूमभूपछीन्द्योंहिरधारी॥४०॥प्रतिग्रुक्तारिनकहँयदुराई । बंदनकीन्द्योंशीकारी

दोहा-पांचालीकोवंदिकै, दीन्ह्योंफोरभज्ञीत । आयसुभद्राकृष्णके, नायोचरणनज्ञीत ॥ ४१ ॥ पांचालीकहरूप्याद्यलाहे । मृदुलवचनअसिद्योसुनाई ॥ इरिरानिनकहँल्यावहुजाई । पृथकपृथकपृहरेहुदित्री । दुपदसुतासुनिआञ्चाहिषाई।सवहरिष्यारिनकहँकिराई।किर्मिणजांववतीसितभागा॥४२॥भद्राकार्विधारि । दुपदसुतासुनिआञ्चाहिषाई।सवहरिष्यारिनकहँकिराई।किर्मिणजांववतीसितभागा॥४२॥भद्राकार्विद्यारि । द्वाराव्यारिक्षिणजांववतीसित्रमा । इनसवकोनिकर्मिर्दिश्च वारवारिमिलद्धपदसुनारी।अञ्चलप्रश्रुद्धसुसुकार्वि ॥ सवकोविधियतपूजनकीन्ह्यों। भ्रूपणवसन्तर्निरिहुर्श

दोहा—सुमनमालगल्डारिके, अँगअँगरागलगाय । पृथक्षृथक्मणिमंदिरन, दोन्ह्यांतिन्हेंटिकाय ॥ हरिकुतीसोविदामाँगिके । धर्मभूपसँगमोदपागिके ॥ अधुअर्जनकोपाणिपकरिके । अंतग्रुरतिआधुनिका वहिरआयआनंद्रव्याई । धर्मभूपतहँपीतिबद्धाई ॥ निजमंदिरमहँरमानिवास । दोन्ह्यांसाजिसाद्धस्याँ यथायोग्ययदुवंशिनकाँही । देरादीन्ह्योभूपतहाँहीं ॥ चारिमासतहँरहेसुरारी । इंद्रप्रस्थननकरतनुता सनसुभूद्रवाहनअरुरानी ।सचिवनसहितहरिहिसुखमानी॥भूपणवस्तनविविध्युकवाना।विततिन्तनवनविद्योग

दोहा-पुनियदुनंदनपार्थंयुत,स्रांडवननकहँनाय । वासवकोमदमोरिक, अग्निहिदियोजराय ॥
मयदानवपरकोरकपा, ताकोलियोजचाय । धर्मराजकीसोस्त्रेष्ठं, दीन्हीदिव्यवनाय ॥ १४॥
पर्मभूपकेश्रीतिहित, वसेतहाँयदुनाय । वनविदरतप्रभुभटनयुत, चिदरथअजुनसाय ॥ १४६ १
इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजशीमदाराजायांचेक्ज्ञविद्वनायसिंदात्मजसिद्धिश्रीमहाराजायांवे श्रीमदाराजाशीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजापिकारिरगुराजसिंद्वदेवकृते
भानन्दास्त्रीति दश्मत्कंये दत्तरार्थे एकसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७३ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दारा-एकसमयद्ग्यारमें वैदेधमेनेग्दा । भीमादिकभातासचै, सोहतसंद्रिया ॥ १ ॥ स्पागदिकम्तितरासुराप । औरअनापेपुरोहिनजाये ॥ जानिनातपांपुरछदिछाये । अरुकुल्ह्र्स्ति त्राह्मणक्षत्रीवैरुयहुजेते । इंद्रप्रस्थरहेबुफ्तेते ॥ सवभूपतिदरनारासेघाई । वैठेआइन्टपदिशिरनाई ॥ तहँयदुवंशिनसहितसमाजा।आयेसभामघ्ययदुराजा ॥ धर्मभूपजठिवंदनकीन्ह्यों । कनकसिंहासनआसनदीन्ह्यों ॥ सवयदुवंशिनकरिसत्कारा । वैठायोन्नपथमंजदारा । सक्ळसमाजैतहाँसुनाई । इरिसोंकह्योखिपिटरराई ॥ २ ॥

श्रीयुधिष्टिर उवाच।

देहा-मेरेमनअभिटापअस, प्रस्करहुयदुनाथ । राजसूयकरवाईके, मोकोंकरहुसनाथ ॥
छंद-मसराजमंप्रभुप्रजितुमकोमोहिनकछुआजारही । मोपेकुपाहैआपकीयहवातजगजानतसही ॥ ३ ॥
जरावरेचरणार्रावदअनंदनितध्यावतरहें । जेदेनमंगठचरिततिहरेगावतेनितहीमहें ॥
जम्युजपावनजगतमंअपवर्गकोहिटपावहीं । नहिंठहतसोकुमतीकबहुँयहवेदचारिहुगावहीं ॥ ४ ॥
प्रभुरावरेचरणार्रावदहिकुपाकोफठजगठसे । जेमजहितुमकोनहिंभजेतेउठखेतुमकोचसे ॥
अपनोप्रभावठपाइयेममयद्वमंसवजननको । मेरोकछूनहिंकरनठायककरतितत्ववमननको ॥ ५ ॥
सवारमहोसमदियसवपरित्यआत्मारामहो । नहिंभदेजेजसभजततुमकहँदेततेहितसकामहो ॥
दोहा-धमंभूपक्षवचनसुनि, यदुपतिअतिहरपाय । बोठतभेमंज्ञठवचन, सभासदानिसुनाय ॥ ६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

विचारिकयोन्पराई। हैंदेंछोकनकीर्तिमहाई ॥ ७ ॥ ऋषिनसुरनसुद्धदनपितरनको। राजसुयुद्धैमेरेडुमनको॥
ृत्तयहीजगतकप्रानी। करिद्वयुधिष्ठिरमलसुखदानी ॥८॥सवभूपनकोजीतिनरेज्ञा।सकछपुडुमिफछायनिदेज्ञा॥
किंत्तकछयज्ञसंभारा। राजसूयनृपकरदुउदारा॥९॥छोकपाछसमयेतुवश्राता। तीनहुँछोकनमॅविख्याता॥
मिगिनसॉजीतिनजाहु। सोमोहितुमवज्ञाकियनरनाहु॥९।।जेमोपरहेंतदासनेदी। धन्नदुध्याममहित्ततिनेदेही॥

दोहा-तिनकेसमयशतेजमें, देवहुहेन्द्रपनाहि । तीपुहुमीकेपुहुमपति, केसेसमताताहि ॥ १९ ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

तत्वचन्यदुपतिकेराजा । छद्योमोद्छरमाहँदराजा ॥ विकस्योवदनकम्छन् पकेरो । कृष्णअनुप्रदेशन्योघनेरो॥ गृहुदिशाजीतनआरिवासन । दीन्द्योचारिजआतनशासन॥कृष्णकृपाछिद्दिपांडववीरा।चछेदिशाजीतनरणपीरात्र२ क्षणिदिशिसद्देविसपोर । स्ंजयवंशिनसुदछसमारे ॥ पश्चिमनकुछमथेषुतसेना । उत्तरअर्खनमेग्नछऐना ॥ योद्यकोद्दरपुरबुकोरा । केकयमृत्रमन्स्यवछ्योरा ॥ ३३॥ तसवदिशन्नरेशनजीती । छछेडाँडफोरिकरिप्रीती ॥

दोहा-छँछैसोपनआशुही, आयेन्यतिसमीप। राजस्यकरपावने, जुरिगेसवैमहीप॥ १२ ॥
द्योपमैन्यतवहरिपाँही । यार्शकाहेमोमनमाँही ॥ मगधमहीपजीतिनीहजाई ॥ ताकीयदुपतिकरहुउपाई ॥
वयदुराजवचनअसभाखे। उद्धवप्रथमहिमाँहिकहिराखे॥सोइवपायकारमागधकाँही।जीतिछेपकछुसंश्चमाही १५
।सकहिपार्थभीमकहुँछैके। कुप्पविमकोवेशहिकके ॥ गयेगिरित्रजकहुँत्रयवीरा। वसतजरास्रतजहुँरपधीरा॥३६॥
॥सुरीतियहरहीसदाँही । पहरदिवसछगिद्वारेमाँही ॥ वेटतरद्वादेतवहुदाना ॥ जोजसमाँगैताहिमहाना॥

दोहा-सोईसमयविचारिके, भीमविजययदुराय ॥ विप्रह्नपथारेस्वे, कहेवचनतहँजाय ॥ १७॥

महाराजदमभातिथिँहैं, सुनिदानीतुवनाम ॥ दूरदेशतेआयकै,माँगतदेंमनकाम ॥
गोदममाँगेंसोतुमनेहु । करहनमनमेंकछसंदेह ॥ १८ ॥ शोठ्यानकोअसहनकोई । जिमिश्राटसहजकरहिसकोई ।
कालदेहदेदानिनकाँदी । समदरशीकोपरकोठनाँदी ॥१९॥ जाकिविभोविभृतिवदाई । सोयशकोनिहिक्दिन्दे ।
कालदेहदेदानिनकाँदी । समदरशीकोपरकोठनाँदी ॥१९॥ जाकिविभोविभृतिवदाई । सोयशकोनिहिक्दिन्दे ।
पद्भितित्यतनकोनितपाल्योदिनकोदारिदर्नाहिषाल्यो।सोइसविधिशोयनठायक ।तियतिहमर्खाकुन्द्रस्थार
रातिदेवअरुपदार्ग्वदा । शिविअरुवीरविरोयननंदा ॥ टेडबृतिनृपय्यापकपोतृ । दानिद्योत्साक्ष्रिकेट्र ।
दोहा-यहअनित्यतनतेस्व, करिदीननटपकार । गवनतभेसुरपुरसदी, अवटासुयशक्षपार ॥ ।

## श्रीशुक उवाच ।

सुनितीनोंविप्रतकीवानी । मागधराजमनोईअनुमानी ॥ इनकेशोरकठोरअवाता । *छम्*योकरनमेंच्याकरमाता ॥ इनके।रूपिद्वजनकसनौंद्दी । कबहूँ इमदेख्योइनकौंद्दी ॥ २२ ॥ हेंनिहंद्विजसबीहेंकोई । आयेअपनेहपिशोई ॥ असविचारबोल्योमगधेशा । तुमसबीधारेद्विजवेशा ॥ पेदमरेहग्रमाँगनआये । दानकाल्रमहँवचनसुनाये ॥ देंहेंद्दमजीवहुतुमकौंद्दीं।जोसबकोप्रियपरमसदाँहीं॥२३॥बळकीकीरतिचहुँदिशिलाई।इमरेहुकाननपरीसुनाई॥१०॥

दोहा-विप्ररूपधरिविष्णुतहँ, देनइंद्रकहँराज । माँगनगेविठराजपहँ, साधनहितसुरकाज ॥ जदिपिविष्णुकहँनानिहुँठीन्ह्यों।जुकाचारजवारणकीन्ह्यों ॥तद्यपिवामनकहँविठराई।विश्ववनराजद्योस्रवर्धिर कोक्षत्रीविप्रनकेहेत् । दियोनधनजीवहुनिजेनत् ॥ तासुजन्महेजगतवृथाही । श्वानसमानिजयतमरिजाही ॥२६॥ असस्रुनिपुनिवेदियोमगधेजा । तीनिहुभटजेधृतद्विजवेज्ञा ॥ माँगहुजीनविप्रमनहोई । देहें।तुम्हेंज्ञीत्रहँवीर्द ॥ सिन्यागधेकेवचनस्ररारी । मंदमंदअसगिराज्ञारी ॥ २०॥

### भगवानुवाच ।

द्दन्द्रयुद्धहमकोनृपदेहु । करहुजोहमपरतुमअतिनेहु ॥

दोहा—युद्धहेतुँआयहतै, औरनहिकछुकाज । इमक्षज्ञीहैंविप्रनिहित्यहजानोमहराज ॥ २८ ॥ यहतोपाथेवकोदरनामा।तासुबंधुअर्छन्वछपामा।।इनकोमातुळसुतआनुमानो।कृष्णनाममोहिनिनिरपुजानो।।१॥ कृष्णवचनसुनिमागधराई । देतारीकरहँस्योठठाई॥कोपितकस्रोसुनहुमतिमंदा । देहींअविज्ञतुम्हिर्स्यप्रदेश॥१॥ यदुपतितोसाळिरिहींनाँहाँ । तेकादरहेसंगरमाँहां ॥ रहतनयुपमहँचितयिरतरो । सदाअहैतळ्ळीवते ॥ मोहिंदरमथुराछोदिपराई ।कियोवाससागरम्धिजाई॥३३॥अर्ज्जनतोवाळकसवभाँती।निरसतयहिदायाहिकाती

दोहा-विक्रमहुऔवषुपर्भे, मोतेसविधिहीन । याजानेषुपकरननहिं, योषाहैयहदीन ॥ भीमसेनकातिशयवठवाना । मोसोंहेंषुपकरनसमाना ॥ ताकोमिविशेपिषुपदेहीं । छेहींषुपकीयमपुजैहीं ॥ ३१ ॥ भीमसेनकहिंदार्वात ॥ एकगदाअपनेकरछीन्हीं । भीमसेनकहेंद्रसर्वात । स्वानगरवाहिरमगपेशा । ताक्षणभयोभयंकरवेशा ॥ ३३॥ भीमहिन्छेअर्छनयहुराई । भागपित्रगिकराउही । स्वानगरवाहिरमगपेशा । ताक्षणभयोभयंकरवेशा ॥ ३३॥ भीमहिन्छेअर्छनयहुराई । मागपित्रगिकराउही । स्वानगरवाहिरमगपेशा । कोमळभूमियुद्धतहँउयक ॥ इत्तहिभीमउत्तमग्रभुवाळा।वञ्चसिस्मगहिगदाकारी।

दोहा-रणदुर्मद्दोखप्रवरुअति, दोऊदुहुनप्रचारि । दोऊदोहुनडाटिके, करनरुगेतहँरारि ॥ ३४ ॥ प्रमाणिकाछंद-करैअनेकमंडर्छे । गदासुपाणिचंडरु ॥ जराकुमारदक्षिणे । तोवामभोमद्क्षिणे

कहूँ सहरजातहें । कहूँ भिरदेखातहें ॥ कहूँ वरें सकासमें । कहूँ महीविछातमें ॥ दोहा—भीमसेनमागपतहाँ, ज्ञोभितभेतीहठोर । रंगभूमिमेसुगछनट, छराहमनहकरिजीर ॥ भुजंगप्रयातछंद—तहाँ चटचटाञाब्दछायोजसंडा । मनोवज्रकोपातहोतीप्रचंडा ॥

वहेंत्योगद्दिक्कनाजोतिजागे । महीमेंझरेंतारमानांअदागे ॥
मनोमत्तमातंगदेतेग्रहारें ॥ ३६ ॥ जरासंघभीमोगद्दाताकिमारें ॥
भुजापाणिपादीवरूकंघमाँहीं । हनेजोरतेवगद्दाकोतहाँहीं ॥
गदाकेल्योगंगदेवग्रहारा । भरेकोघदोक्दरेंनेकुनाहीं ॥
जवभीममारेतवितोवचाव । जरासंघत्योभीमसेनेनपाव ॥
कितपेंतरेषारिघावेग्रवीरा । भिरेजीफिरवेगनेनाहिंपीरा ॥
मनोनागद्रभकंशाखागहेंहें । ल्हेंकोघघोरिविजयकोचहेंहें ॥ ३७ ॥
गहेंहगदामुप्तिमोगरेभारी । हनेहाकिकेहेरिमानेनहारी ॥
दोक्दरीरहेंविकमीत्योतमाने । दोक्काह्मोहारिनेकीनमाने ॥

दोर्ज्हेंगदासंगरेमेंअतूर्छ । दोक्ज्ञाञ्जेकनीतिकेगर्वफूर्छ ॥ दोक्जेम्रुप्तस्वेदकेविद्वसोहें । दोक्जापनोआपनोपातकोहें॥ दोक्जेनव्ह्योयुद्धमेंवेगभारी । दोक्जीननानीपरेआग्रुहारी ॥ दोक्जेभयेछार्ज्नेनाविज्ञार्छ । दोक्जेभयेछपकार्छकरार्छ ॥ ३८॥ दोक्जोपकेकेकरोसिंहनादा । दोक्जेनवच्योयुद्धकोमोदनादा ॥ दोक्जीरगोढेटरेनाहिट्यरे । दोक्जाँकुरेज्गयकेजेतवारे ॥ ३९॥

दोहा-महाराजयिहभाँतिसाँ, सत्ताइसदिनयुद्ध । वसेरातिकेभीतसम, एकिहसेजअकुद्ध ॥ अद्वाइसाँदिवसजवआयो । हरिसाँकक्षोभीमदुखछायो ॥ मागपकोमैंसकतनजीती । उगहिनयदिपनेकहुभीती ॥ भयेअंगसनजूरनमेरे।छगेगदिकेपातपनेरे ॥ ४० ॥ ४९ ॥ तवबोठेयदुपतिस्रसकाई । आज्ञहिभरितुमकरहुठराई ॥ देखेहुममदिक्षिकरत्तठराई । तबहमदेवउवायवताई ॥ तैसहिभीमिकयहुतुमतबर्ही । श्रञ्जहिमरिहदिखतसवहीं ॥ . असकहिष्ययोभीमप्रतेज्याकहृतचुझायदेतवहुजेज्॥तुमसमानकोजन्विष्याता।करिहोअवशिजरास्रतयाता १२॥

दोहा—तहाँभीमभातभीमभट, वंदिकृष्णपदकेण । युद्धकरनकोसजतभो, गंजिसकल्डुखर्गज ॥ उत्तेमागपोसजितहँआयो । होनल्प्योसंगरमनभायो ॥ गदाशब्दतहँहोतकठोरा । मागधभीमकरतबहुशोरा॥ भीमल्यतमागधसोविरोविरोताकतहरियहँपुनिपुनिफिरिफिरि।यदुपतिश्रमितभीमकहेदेखी।करिश्चागरमाहँविगैग्र भीमहिसन्युखिचतेषुरारो । लेडकसीकदुहँक्रफारी॥४३॥भीमसेनकहँकियोइशारा । तहँशस्रुदितहेपांडुकुमारा॥

करीचपळताळ्ल्योनकोऊ । पकरिजरासुतकेपगदोऊ ॥

Ņ

H

117

3 1

दोहा-क्षितिमोताहिपछारिके ॥ २२ ॥ इकपदसोपगदावि । एकचरणगहिदोहुनकर ,भीमसेनरनभावि वीचिहतेमागपकोभारो।जिमिशाखाकहँगजमतवारो४५ इकहगकरहमश्रुतियककोरा।तिमिवियसंडपरयोतिहिरे मगपभरेभोहाहाकारा । भीमरुद्योतवमोद्वभारा ॥ अर्जुनकोष्ठुकुंदसुख्रपागे । भीमहिवहुतसराहनछागे ॥ भीमसेनकहँमिछेष्ठरारी । नुपप्रहारकीपीरनेवारी ॥ भीमसेनभोपरमसुखारी । पूर्वसमानभयोगछभारी ॥ २०॥ मागपतनयनामसहदेवा । जानिनाथकरिहेममसेवा ॥ कियआभिषेकभवनतेहिंजाई । दियोगगथकोप्रप्रनाहे देहा-वदीखानेआठसे, अरुन्पवीसहजार । तिनकोजायछोडायदिय, श्रीवसुदेवकुमार ॥ २८॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजागंथवेज्ञानिङ्गनाथाँसहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्बुनिधी दुर्ः स्कंषे दत्तराषे द्विसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७२ ॥

## श्रीग्रक उवाच।

दोहा-बीससहसञ्जाठके, मागपत्रीतेश्वप । तेगिरिकंदरतेकढे, परममिटनिनिनरूप ॥ १ ॥
श्रुपाकृश्चितसुखगयोसुखाईकिदपे अतिशयदुखपाई ॥ तेकिटयदुपतिदरशनकीन्हें । परमभागअपनेतिक्वर्षे पीतांवरसोहतटिवपामा।सुंदरतननवीनपनद्यामा॥२॥ उरशीवरसचारिश्चनप्राजें । अरुणकमटद्रटस्तुर्भे चारवदनमनुपूरणचंदा । कीटशीसयुतरतननिवृंदा॥दिपतमकरकुंडटर्डुकपोटा॥टिवटट्कंडट्कंअन्त्रि कटिकटिस्चककुंकरमाहीं।राजतअंगदवाहुनपाहीं॥सरसिजगदादांसअरुचका।नासतअमितअरिनगन्त्रम्

दोदा-कौस्तुभसोदतकंठमें, जाकीप्रभाविज्ञाल । पाँचरंगकेसुमनकी, मंडितदेवनमाल ॥ ऐसेयदुपतिकहॅलसिभूपा।पायोतिहित्तणमोदअनुषा ॥मनुदरिल्जविटगपानकराही । मनुर इरिपदकमलसुरभिनिजनासे।प्राणकरहिंगनुसहितदुल्जसे॥भरहिंशंकमनुभुनापसारी । प्रेमदकान कियेषुद्धमिपरदंडप्रणामा । भित्रभित्रकहिसवनिजनामा ॥६॥ निरस्ततमाधवपदअरविद्यासृट्योभूपनकोदुसहंहा सिगरेलगेसराइननाथै । अस्तुतिकरीजोरियगहाँय ॥ ७ ॥

### राजीवाच ।

देवदेवजयजयतिरमेशा । दासनकोदुखहरहुहमेशा ॥

दोहा-श्ररणागतहमञापके, अहसवैयदुनाथ । भवनिधितेद्रुतकाढिये, गहिहमारप्रभुहाय ॥ ८ ॥ छंद-चौषेया-हमजराक्कमारेभलोविचौरकेदिकयोजोल्याई। सुधिआपहमारीकरीसुरारीतुवछविद्यमहँ आई। तवक्रपामहाईनापरआईतवछूटतनगनाठा । सोइच्चद्धिविज्ञालारूपरसालाहोतनायततकाला ॥९॥ इश्वजेमदमातेनृपदुखपातेजानतनहिकल्याना । तवमायामहिधनिष्रयज्ञाहेसोअनित्यहमजाना ॥ १० ॥ मृगतृष्णाकाँईांजलमनमाईंशिमिधावतग्रुनिष्यासो।तिमिजगतभुलानोतुमाईनजानोसितमानतपनशासो।३१ हमश्रीमद्छयकैअंधिहह्नैकेप्रथमहिरिप्रजयआसा । जनहनेपरस्परशाठतातत्परछोडिआपकीत्रासा ॥ १२॥ ताकोफलपायोविभोगमायोकेदभयेइतआई । प्रमुद्दीनद्यालाअवयहिकालाम्रुरतिआपकीपाई ॥ १३ ॥ हमचेंहेंनराज्अतिदुखसाज्यद्पाकृततनहेतु । लघुकालहिकेरोमोद्यनेरोवासननाकनिकेतु ॥ १२ ॥ असदेहबताईनाथउपाईनामेंतवपदकंने । मनमधुपसदाहींवसितिनमाहींतुवकरितिकछगुंने ॥ १५ ॥ वसुदेवकुमारेकृष्णउदारेश्रीहरिदयाअपारे । दासनदुखदारेसुयशपसारेश्रीगीविदसुरारे ॥ निजआयध्यारेकीटसँबारेसुंद्रतन्यनकारे । उरमंजुलहारेहग्अरुणारेरक्षकअहीहमारे ॥ १६ ॥

ग्रुक उवाच।

दोहा-केदछुटेराजासचै, यहिविधिअस्तुतिकीन । तवितनसोंकरुणायतन, मंज्ववचनकहिदीन ॥ १७॥

भगवानुवाच।

आजुद्धितेलेखुमितितद्दारी । अखिल्ईश्मोमद्दुष्टुखकारी॥लगीरद्दाअवटरिहिनटारी।तुवचरउपनीभिक्तदमारी॥१४०० संवेसत्यजोगिराउवारी । यहतोमन्मेंभलीविचारी ॥ मेरेशरणभयेरतिधारी । लेहींतुमकोभाशुत्रवारी जिनके्षनमददेतनभारी । सुस्तिनहोमितिनहिनिहारी॥ ३९॥हयहयनहुप्वेनमहिषारी । नरकासुररावणभवकारी औरहुवेद्द्वुजनुपभारी।श्रीमद्तेसवभयेदुखारी॥श्रीमद्वक्षममसुरतिविसारी।उभयठोकक्ठदीनविगारी॥१।

दोहा-पहित्वारितमभूपसन्, जगअनित्यजिय्जानि । प्रजारिक्षयेधर्मयुत्त, पूजहुमोहिमस्टिनि ॥ २१ राखहुजगमहँनिजनिजवंशा।सममानेहुअपवादत्रश्रुंसा॥तेस्रहिदुखसुखमानिसमाना।विचरहुजगमहँपरिम<sup>म्याव।</sup> उदासीनहेदेदादिकमहाधतत्रतकरिसंतोपीमनक्हाँ॥मोमहँमनलगायतिकामा । अंतसमयजेहोममपामा॥ ३३

श्रीशुक उवाच ।

असकहिभूपनकहँपदुराई । बहुपुरुपननारिनबोठवाई ॥ मजनअरुअँगरागकराई । सबभूपनपेंक्रपादिलाई ॥११ प्रिनिसहदेविहिनाथबोलाई । ऐसोकहोताहिससुझाई ॥ सुनियंषागपराजकुमारा । करियेभूपनकरहतक्ष्ण

दोहा-सुनिसहदेवअनंदछहि, भूपनकोसनमान । करनलग्यौथीकृष्णको, शासनसहिताविपान ॥ भूपणवस्तनअनूपमदीन्हें । सुमनमारुरंजितगरुकीन्हें ॥२५॥ अपनेसँगभोजनकरवाये। भोगवस्तुदीन्ह्यां सादरवीरानृपनिस्वयायो । चमरछत्रकारेजतरङगायो ॥२६॥ छहिसह्देवकेरसत्कारा । भयेमहीपतिस्तित्वार् केडटकरककोरनिसम्बो । कारकर्वेनेत्रार्थाणायाये ॥ विशेष छहिसह्देवकेरसत्कारा । भयेमहीपतिस्तित्वार्थाः कुंडठकटककीटिशिरपारे । प्रभुकवँवैदेपाणिपसारे ॥ वंदिद्धंद्दतसोहतकसे । पावसअंतअमठउँउने ॥२॥ स्यतरंगमानंगवटार्ट । मणिभूमणवटाविधानिसरंग क्रिकेट रयतुरंगमातंगवद्द्दि । मणिभूपणवद्वाविधिपहिराई॥ कहिकहिमंजुळवचन्मुर्गरी।विदाकियेकारित्र्पनमुत्ती। दोहा—स्विकेस्प्रोवंदिने अपनित्यनिम्हणार्थः। किर्किक्षेत्रं ज्ञुळवचन्मुर्गरी।विदाकियेकारित्र्पनमुत्ती

दोहा-हरिकेछोरेपंदिते, भूपतिअतिम्रातमानि । निजनिजदेशनकोगये, नाथचरणवरआनि ॥ २९॥ असम्बर्धान गृहमें वसेकृष्णपञ्चावत।ज्ञासन्यर्तिकियेहरिष्यावत।जेहिविधिज्ञासनयदुवरदीन्द्र्यांभूपतिसक्ट<sup>ताहितिहर्</sup> दोहा-भिरतजानिपांडवनको, उठिआज्ञुहियदुनाथ । बरजतभेकुंतीस्तृतन्, चितितकोगहिहाथ ॥ नाथकह्मोयासोनिहिभिरह् । कहोहमारमानितुमिफरह् ॥ आवनदेहुइतोशिज्ञुपाछे । वँचिआयोयहराठवहुकाठे ॥ कृष्णहिदेसतचेदिपराई । चल्योकोपिपांडवनविहाई॥चकचठाइतहाँयदुनाथा । ठियोकाटिचेदिपकरमाथा॥४३॥ गिरचोभूमिमहँभूपभयावन । तेहिपक्षीनृपकियोपरावन॥सभामध्यकोठाहठमाचा। हरिप्रभावजान्योसवसाँचा४४॥ कहोजोतिचेदिपकेतनते । प्रविज्ञीहरिसुखगईनअनते॥निरसिसभासदअचरजमाने ।हरिचरित्रकाहुनहिजाने॥४५॥

दोदा--इनकीन्नैजनमहिकथा, भैंवरनीमतिमान । वैरभावकरिकृष्णसों, हरिपुरिकयोपयान ॥ जैसोकरहिकृष्णमहँभाऊ।मिछहिताहितसकरनसुभाऊ॥कुंतीसुत्तछिवदिपनासा।छहतभयेहियपरमहुलासा ४६ गर्भभूपऋत्विजनबोछाई । दियोदक्षिणापनससुदाई ॥ विधिवतसबकोपूजनकीन्ह्यों । औरहुदानद्विजनकहँदीन्ह्यों॥ उनिपरिवारसहितमतिवान॥सुरस्रिक्यअवभूथअस्नाना॥४०॥यहिविधिराजसूयकरवाई।धरमभूपकोआनँदछाई॥ कछकमासतहँवसेस्ररारी । करिपांडवनभीतिअतिभारी॥४८॥यद्यपिचहतनकृष्णविछोह।हरिकोधर्मभूपस्रतमोह ॥

दोद्दा—तद्षिपर्मांढेगजाइद्दारे, भाँगिविदासकुचाइ । सद्छसदारनगमनिकय,द्वारावितयदुराइ ॥ ४९ ॥ पेवैकुठनगरकेवासी । कद्योचरिततिनकोम्रुखरासी ॥ विप्रशापतेष्ठनिष्ठितआई। जगमहँठियोजन्मकुरुराई ॥६०॥ करिअवभूथअस्नानसुदेशा । ठस्योसभामपिषर्यनरेशा॥भूपनमप्यळस्योनुपकैसे।सुरयुरसुरयुतसुरपतिजैसे ॥६१॥ सुरनरनृपमुनितहाँअपारा । पाइपर्मनृपसांसत्कारा॥राजसृयऔद्दारिदसराहत।निजनिजगृदनगयेसुलगाहत ॥६२॥ येदुयोपनकठिकोरूपा । राजसृयळिलपरमअनूपा॥धर्मभूपकोविभवनिदारी । सहिन्सक्योअतिभयोदुलारी॥६३॥

दोहा-राजसूषिहाञ्चपाठवप, भ्रपनमोचनवंदि । हरिचरित्रजोसुनतयह, रहतिनतेहिअघदंदि ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवापवेद्गाविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहारा जाशीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरचुराजसिंहज्देवकृते आनन्दा म्द्रानियौ दशमस्कंधे उत्तरार्थे चतःसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७४ ॥

दोहा-राजसूयकीसुनिकथा, भूषपरीक्षितफेरि । प्रश्नकियोशुकदेवसों, बारबारसुखहेरि ॥ परीक्षित उवाच ।

र्राजसूपङखिपर्मन्त्रपतिको।पायअवधिपरमानँद्वतको॥सुरऋषिनृपसवकरत्वस्ताना।निजनिजगृहकहँकियेपपाना। १९उपोपनङातमुखकाँही । भयोउदासपरमनमाँही ॥ ताकोकारणकहडुसुनीज्ञा। दुखितभयोकसकुरुकुङंज्ञा ॥ ﴿सुन्तपरीक्षितवचनसुद्दावन । कहनङोश्रीज्ञकअतिपावन ॥ २ ॥

श्रीशुक उवाच।

्रिनायपितामद्दकेमसमाँदीं । असर्वाधविक्यकाजतर्रोहीं ॥ धर्मभृपपैकरिअतिनेदृ । करनङ्गेकारजमतिगेदृ ॥ ३ ॥ ﴿ र्समसेनपकवानसोदावन । वनवावनङ्गोअतिपावन ॥

दोहा—भयोभँडरिकोलपिष, दुर्योपनकुरुनाय । उचितजहाँजसर्त्त्वको, सोकीन्द्रोनिनहाय ॥
हिदेविहेन्यपमंउदारा । सोप्योकरननुपनसत्कारा ॥ जेतीआमदनीतहँआव । नकुछताहिछकोद्दापटाव ॥ १ ॥
हिदेविहेन्यपमंउदारा । सोप्योकरननुपनसत्कारा ॥ जेतीआमदनीतहँआव । नकुछताहिछकोद्दापटाव ॥ १ ॥
हिदेविहेन्यपमंउदारा । सोप्योकरननुपनस्व ॥ १ ॥
हिदेविहेन्यदानअपिकार । अपितराख्योआकृतकोद्दी ॥ स्वाधुनकेच्यप्यवादान । छोतहर्देवाद्वनहर्द्दाहाह ॥ १ ॥
हिदेविकपेदादिकसुप्रपाना । अर्विद्दादिकसवेप्रपाना ॥ भरिश्ववादिकसहितकुमाम । वाहर्टाकतहँ परमण्डारा ॥
हिदेविकपेदादिकसुप्रपाना । अर्विद्दादिकसवेप्रपाना ॥ भरिश्ववादिकसहितकुमाम । वाहर्टाकतहँ परमण्डारा ॥ ७ ॥
हिद्यादिकार्दिकसुप्रपान । सामर्दाकहँअतिकार्मिटापे ॥ वट्टभट्टकुटेट्टबोटार्ट । तोषमपनप्रपाद ।
हिद्यादिकारिक्षरपायो । यद्वपितरामहित्रत्वोटायो ॥ तद्दैववहर्दिटानुपाटविहेरीरामुण्यननववस्ययेनुमार ॥
हिद्यादिकारिकारपाने । स्वद्यातिसाहित्रत्वोटायो ॥ तद्दैववहर्दिटानुपाटविहेरीरामुण्यननववस्ययेनुमार ॥

उद्देशप्रयूजनकोशाज् । वैठेऋषिष्ठानितृपनसमाज् ॥ यकतेएकअधिकद्रशाही । प्रतनहींनिश्रयमनमार्श

दोहा-पुनिसन्तेष्टॅंछन्टगे, सभासदनपहँजाय । तेडविचारिन्हिंकहिसके, मीनरहेश्रम्ट्याय ॥ शंकामचीसभामेजनहीं । गुनिसहदेनकद्योअसतवहीं ॥५८॥ सुनहुसर्वेनृपवचनहमारा।जाहमकरिकेकहतविवारा। टुहेंअग्रपूजनयदुराई । उचितसक्छविधिमोहिजनाई ॥ येसज्जनपित्हेंभगवाना।सुरधनदेशकाछप्रशुजाना ॥ १९॥ इनकोरूपविद्वकहँजानो । राजस्यइनवपुअनुमानो ॥ शांतयोगअरुआहृतमंत्रा । अग्रिहुहेंइनकेपरतंत्रा॥२०॥ एकहियेहुनसम्नाहिंकोऊ । अंतरयामीहेजगसोऊ ॥ इनकोन्हिकोदअहेअधारा । सिरजतपाछतकरतसंहारा॥२॥

दोहा—येईयदुप्तिकीकृपा, पायसकळजगळोग । धर्मकर्मसबकरतहें, छहतम्रक्तिअरुभोग ॥ २२ ॥ अतोअप्रपूजनसुखळाई । देहुकृष्णकेचरणचळाई ॥ पूजतइनहिंपूजिसवर्जेहें । धर्मभूपअतिआनंदेपेहें ॥ २३ ॥ युनिपुनिकहहुँयुकारियुकारी।सुनहुसभासदसज्जनभारी॥चहुजोफळअनंतमखमाहींदिहुअप्रपूजनहिंकाहीं २०॥ असकहिमोनभयोसहदेवा । जानतहिरप्रभावकरभेवा ॥ सुनिसहदेववचनस्रुनिराई । छ्येसराहनअतिह्रपाहीहर्ष सवैसभासदसंमत्कृन्हें । इरिहिअप्रपूजनकहिंद्रीन्हें ॥ धर्मभूपतहँआनँदार्ष । पुज्योक्कृष्णहिभूमबहाई ॥ २६ ॥

दोहा-हरिकेचरणपत्तारितृपः, जगपवित्रकरवारि । मंत्रीअनुजकुर्द्वतिपः, सहित्रिव्योशिरधारि॥ २९ ॥ प्रश्वकृष्टपीतांवरपिहरायो । भूपणअगदिव्यसजवायो ॥ आनंद्अंबुभरेहगमाँहीं । विधिवतपूजनिक्योतिहाँ। भ्रमाकुळनृपधममहाना । छगेकरनयदुपतिपद्ध्याना ॥२८॥ निरिक्षअग्रूजनहिरेकरो । छहेसभासदगोदभौरि हाथजोरिजयजयसवगाये । यदुनेदनकेपद्शिराये ॥ नभतेमुमनदेवझरिळाये । वाजवजायक्रूप्णग्रुनगाये ॥१५५ रह्मोतहाँविश्चापळ्ळहेवो । क्रप्णसुप्रमुख्यात्रभाविष्ठो ॥ चित्रभासनतेहाथछठाई । हर्मित्वाकिपनाँहभवाः

दोहा-सभासद्नसनकहतभो, वानीपरमकठोर । वीरवळीगवितमहा, नृपदमयोपिकशोर ॥ ३० ॥ काळअहेआतिशयन्यवाना । सतिभाषयहवेदपुराना॥वृद्धनबुद्धिनीतिरसपागी। खोइनातिवाळकमतिलागी॥हैं कहाकरहुरहेअनुचितभाई । अवतोमोसोदेखिनजाई ॥ सवेपाञकेजाननहारे । करहुकाजकसिनावित्री दियोअम्रपूजनजोक्रप्णे । देहुसवेदत्तरममम्रप्णे ॥ ३२ ॥ होसवतपन्नतिव्यापारी । ज्ञानप्यस्तपातकमोभागी जेन्नज्ञापिन्नज्ञविज्ञाता । देवनपुजितपदजळजाता ॥ ३३ ॥ तिनकोत्तजिकसभामञ्ज्ञारी। कृष्णहिपूप्योकाहित्र

दोहा—कुल्कलंककारकसदा, नीचजातिगोपाल । कागनपावतभागमस, सोदेख्योपहिकाल ॥ ३०॥ मणोशमतेरहितसदाँहीं । धमकमंकछुजानतनाँहीं ॥ जोमनभावेसोईकरतो । परनारिनकेतीगई सकल्भाँतितेसतगुणदीना । कहाजानियहिष्ठ्जनकीना॥३५॥वेठनयोगनसज्जनपाँती।दियोगापयहिङ्क्टिश् भापतदेयहम्प्रपासदादीं । पानकरतयहमदिराकाहीं ॥ नंदगोपकोस्रुतअभिमानी । पूजनिकयोकाहतुम्नाती मसुरातजिकेकृष्णवहीरा । वस्योजाइसागरेकतीरा ॥ पथिकनलृत्वेददेखयोरा । अहेश्वहीरसदाकोचीरा॥

दोहा-ताहिसयपूजनदियो, नृपनमध्यमुनिराय । भयोकहासोबुद्धवर, दीन्हॅबिद्धिगमाय ॥ ऐसेवचनकठोरकराला।सभाषप्यबोल्योशिशुपाला॥बोलेनाहियदुपतिमुनिकाननाशिवानेनसहिनिर्मिषंवार्व हरिनेदासुनिकेनिजकाना । रहेसभासद्जेतहँनाना ॥ मूँदिकर्णविधिगेतिहिकाले । गारिदेतपूपिनृत् हरिदृरिजनकीर्निदायोर्दे । सुनिनाहिउठतवैदरहजोहे॥अवशिनरकसोमनुजसिपारीसकलपुण्यहोतोन्तिही बेदिपकेमुनिवचनकठोरा । सुभटपाचकपांद्रकिशोरा॥वदेशमुल्करनकराले । गारनकोआशुहिशिध्र<sup>पानृ</sup>र

दोहा-एंतपकुछके अरुपछी, केक्यगुरुके वीर । पांडवर्सगढ़िष्ठचलत्रभे, चेहिपपरणपीर ॥ ११ ॥ पांडवर्सगढ़िष्ठचलत्रभे, चेहिपपरणपीर ॥ ११ ॥ पांडवर्सगढ़िष्ठचलत्रभे, चेहिपपरणपीर ॥ ११ ॥ पांडवर्सगढ़िष्ठचल्यां । कर्तासतागुष्ठिवर्षत्रभावाद्याः । कर्तासतागुष्ठिवर्षत्रभावाद्याः । कर्तासतागुष्ठिवर्षत्रभावाद्याः । कर्तासतागुष्ठिवर्षत्रभावाद्याः । वापवर्द्दवर्षत्रभावाद्याः । वापवर्षत्रभावाद्याः । वापवर्षत्रभावाद्याः । वापवर्द्दवर्षत्रभावाद्याः । वापवर्षत्रभावाद्याः । वापवर्षत्रभावत्रभावाद्याः । वापवर्षत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभावत्रभाव

दोहा—भिरतजानिपांडवनको, उठिआञ्चाहियदुनाथ । बरजतभेकुंतीसुतन, चितितकोगहिहाथ ॥ नाथकह्मोयासोनिहिभिरहू । कहोहमारमानितुमिफरहू ॥ आवनदेडुहत्तीक्षिञ्चपाछे । बँचिआयोयहज्ञाठबहुकाठे ॥ कृष्णहिदेखतचेदिपराई । चल्योकोपिपांडवनविद्दाई॥चकचछाइतहाँयदुनाथा। छियोकाठिचेदिपकरमाथा॥४३॥ गिरचोधूमिमहँभूपभयावन । तेहिपक्षीनृपिकयोपरावन॥सभामध्यकोछाइछमाचा। हरिप्रभावजान्योसवसाँचा४४॥ कट्टीजोतिचेदिपकेतनते । प्रविज्ञीहरिसुसगईनअनते॥निरसिसभासदअचरजमाने ।हरिचारिजकाहूनीहजाने॥४५॥

दोदा-इनक्षेत्रेजन्महिकथा, मैंवरनीमतिमान । वैरभावकरिक् प्णसों, हरिपुरिकयोपयान ॥ जैसोकरिक प्णमहँभाठामिळहिताहितसकरन्धुभाठा।कुंतीसुतळितिचेदिपनासा।ळहतभयेहियपरमहुळासा ४६ धर्मभूपऋत्विजनबोळाई । दियोदिक्षणाधनसमुदाई ॥ विधिवतसवकोषूजनकीन्द्र्यों । औरहुदानद्विजनकहँदीन्द्र्यों॥ पुनिपरिवारसहितमतिवाना।सुरसरिक्यअवभूधअस्नाना॥४७॥यहिविधिराजसूयकरवाई।धरमभूपकोआनँद्छाई॥ कृळुकमासत्हुँवसेसुरारी । करिपोडवनमीतिअतिभारो॥४८॥यद्यपिचहतनकुष्णविळोहू।हरिकोधमभूपयुतमोहू ॥

दोहा—तद्षिषमंडियनाइहारे, माँगिविदासकुचाइ । सद्छसदारनगमन्किय,द्वारावितयदुराह ॥ ४९ ॥ येवैकुंठनगरकेवासी । कह्योचरिततिनकोमुखरासी ॥ विष्रज्ञापतेषुनिष्ठनिशाई। जगमहँछियोजन्मकुराई ॥५०॥ ारिअवस्थअस्नानमुवेज्ञा । छस्योसभामपिषर्यनरेज्ञा॥भूषनमध्यछस्योनुपकैसे।मुरपुरसुरयुतमुरपतिजैसे॥५१॥ ,रनरनृपमुनितहाँअपारा। पाइपमनृपसासत्कारा॥राजसूययोहरिहिसराहत॥निजनिजगृहनगयेमुखगाहत ॥५२॥ दुर्योपनुकछिकोरूपा। राजसूयछिषपरमअनुपा॥पर्यभूषकोविभवनिहारी। सहिन्सक्योअतिभयोदुखारी॥५३॥

दोहा–राजम्पिहाञुपाञ्चप, भ्रुपनमोचनवंदि । हरिचरित्रजोम्रुनतयह, रहतिनतेहिअवदंदि ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशविक्ष्यनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहारा जाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज्दैवकृते आनन्दा म्बुनियो दशमस्कंषे उत्तरार्थे चतुःसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७२ ॥

दोहा-राजस्यकीसुनिकथा, भूषपरीक्षितफोर । प्रश्नकियोशुकदेवसाँ, वारवारसुसहेरि ॥ परीक्षित उवाच ।

तजमुयङ्खिपमृत्रातिको।पायअविषयमान्द्रततको।।सुरऋषिन्यसवकरत्तवलाना।निजनिजगृहकहँ कियेपयाना। गदुर्योपनङ्खिमुसकाँहाँ । भयोवदासपरममनमाँहाँ ॥ ताकोकारणकहदुमुनीज्ञा। दुस्तितभयोकसङ्घङ्ङङ्झा ॥ सुनतपरीक्षितवयनसुद्दावन । कहनङ्गश्रीक्षुकुशतिषावन ॥ २ ॥

श्रीशुक उवाच ।

भाषपितामदकेमसमाँहीं । असर्वापविकयकानतर्होंहीं ॥ धर्मभृषपैकृरिअतिनेहु । करत्रटगेकारतमतिगेहु ॥ ३ ॥ भीमसेनपक्षानसोटावन । बनवावनटागेअतिषावन ॥

दोहा-भयोभँ हरिको अपिप, दुर्योपनकुरुनाय । टचितनहाँ नस्तर्यको, सोक्विन्द्र्योनिनहाय ॥
दिदेवहिन्पपमंद्रदास । सोंप्योकरननृपनसत्कास ॥ जेतीआमदनीनहँआ । नकुरुनाहिरुकोदापटाँ ॥ २ ॥
शहननकेनहँसेवनमाँहीँ । भूपतिसस्योअकुनकोहीं ॥ स्वसाधनकेचन्ययोवावन । रुपेनहाँयदुनग्मनभावन ॥
श्रूपदस्तानहँपरस्तनरागी । विश्वनकोअतिहायअनुगर्गा ॥ कर्षाहिद्योदानअधिकार । पक्देवावतदरादृहाँहाँहा॥॥
शहिषकपेहार्दिकसुपुपाना । अस्विदुगहिकसवँपपाना ॥ भूरिश्रवादिकमहितकुमार । वाहर्ट्यकनदरादृहाँहाँहा॥॥
शहिषकपेहार्दिकसुपुपाना । अस्विदुगहिकसवँपपाना ॥ भूरिश्रवादिकमहितकुमार । वाहर्ट्यकनदर्मसार ॥ ७ ॥
भूरिश्रविकरहेर्योक्षामे । समदरहाकहँअतिअभिरादे ॥ वर्टअहदुकटँरेह्योटाई । नामवयनस्विक्तिस्तान्यस्व ।
भूरिश्यनस्वनिक्रिस्तिस्तानार्थे। मदुपतिसान्दिह्यनगेरार्थे।

तहँऋत्विजअरुसदससमाजा । औरसकळसुहृद्वकहँराजा ॥ करिसत्कारदक्षिणांदेके । प्रमन्वनकहिमोदितकै सवकोळैसिगरोदळसाजी । पैदळऔमतंगरथवाजी ॥ करनभूपअवभृथअस्नाना । सुखितसुरसरीकियेणाजी दोहा-तहँकोसुखकहिजातनार्हि, इकसुखतेनरनाह । करतकाजयदुराजजहँ, धर्मभूपसँगमाँह ॥ ८॥

छंद-तहँशंखपणवमृदंगधुंधुरअनेकगोपुखंबजतभे । डफटोळतुरजझाँझवीनसुवेनकेसुरसुजतभे ॥ औरइअनेकविचित्रवाजेसकछद्रवाजेवजे । वरवेदपढ्तसुविप्रराजेवदिविरदाविष्ठगजे ॥ ९ ॥ तहँसकल्साजिशँगारवारवधूनकेगणनचतभे । गुरुगुणगणनगवितसुगायकगानवहुविधिरचतभे ॥ सोसुभगधुनिदिविछोकछों छयरहीपरमसुहावनी । गंधर्वअरुअप्सरनकीधुनिकरनआसुळजावनी ॥ १० र् तहँवह्रकिताकेष्वजपताकेपरमभाकेछहरहीं । रथचक्रकेचयचक्रकीततिबारवारहिषहरहीं ॥ बहुकनककवचहुज्टितभूपणकीटकोटिचमंकद्दी।भटसजितसँगमहँव्रजितअतिहींछजितदीप्तिमंदक्<sup>हीं ।ग</sup> मधिमहँविराजतधर्मनृपद्क्षिणळसतयदुराजहै। दिशिवामपारथभीमआदिकत्रजितसहितसमाजहैं॥ कुपद्रोणभीपमविदुरआदिकवृद्धसवआग्र्चछे । कुरुनाथयुतज्ञतबंधुअरुक्ररणादिभटपीछेभछे॥ १२॥ तहँसदसऋत्विजमुनिनऋपिगणकरतवेदछचारहैं। देवपिंअरुगंधवंपितरहुछहतमोदअपारहें॥ युत्तधराधरङोज्तधराज्ञिरज्ञेपकेभारपरा । मातंगतंगत्ररंगपदछायोधरारवेखरभरा ॥ १३ ॥ नरनारिभूषणवसनअँगअँगरागधारिविराजहीं । वरवारयोपितसकछसाजिशुँगारसँगमहँश्राजहीं ॥ द्धिअतरकेसरिअगरतगरहुर्गरचिपिचकारिछै । सवभटनपैसीचतचर्छोतेडसींचहींकरबारिछै॥ १८॥ कोउपुरुपमुखअँगरागचळतहिमळतवारवधूनके । तेउकरहितिनकोनारिवपुपहिरायहारमसुन्के ॥ १५॥ मणिजाङकीचडिनाङकीमहिपाङकीरानीसवै । करवाङकीअरुडाङकीछविसहितभटसँगर्वेदवै ॥ वहुकरतमंगठगानपुरनारीसवैसँगमेचर्छा । सोरासहस्रक्षतआठयद्रपतिरानिछविवारीभर्छी ॥ यहिभाँतिगंगातीरजायविद्वायनिजनिजजानहें । बहुकेलिकरतनवेलिनारीलगांसुदितनहानहें ॥ अतिल्सितिमध्यमें द्वपद्कन्याकृष्णतियचहुँवोर्हे । तहुँअर्जनादिकमजनैहितगमनिक्यतेहिठौहुँ ॥ धुरभितसिळ्ळ्पिचकारिभरिरह्मोनेहिंनसनात् है। तेहित्सचळावनळगीतेहिंसणमोदग्रनस्माति विकसेवदनसरिकसरियदुराजितियमुसक्याह्कै ॥१६॥ देवरनपरडारहिसल्लियुतस्यितिक्टी तेुंब्लेकनकिष्चकारिकरमेंतर्जाहनारिनवदनमें । झिझकारितेष्ठखटारिफेरिनिहारतींष्ठखतदू<sup>नमें</sup> अँगतेछुटतअँगराग्**सुरधुनिधारसुरभितकरतेहैं । पटभीनहेतन**छीनहेअंगनिव्रगटिसुदभर<sup>तेहैं</sup> ॥ तहँके शुपाशनमालकेवहुसुमनगनझरिझरिपरें । तिनतेसहितकरकमल्लैनरनारिहनिवरसुसर्गे । यहिभाँतिसिंटटविहारकरहिंअपारसुरसिरिपारमें । नस्नारिटेपिचकारिहारिनमोदपारावारमें ॥ १९ तहँपर्मराजविराजस्थतेस्तरिंगातीरमें । मनुकियायुतकतुराजराजतिजितियनकेभीरमें ॥ १८ ऋतिन नसद्सियुत्त अन्ध्यम न्तृदुपद्कन्यास्दितमें। कियपमभूपतिमहामतिसुरसरीकलमपरिवर्ग तहेंदेवदुंदुभिष्मतमेनूरदुंदुभीकेसंगर्मे । सुर्गितरवर्षेकुसुमकिष्ठआनंदनरहिनमंगर्मे ॥ २०॥ पुनिस्वम्पतिनाइतद्देकिय्अवभृयम् ननुगंगमें । जाकेनदा्तनरद्दनेक्हुपापपापिनअंग्में ॥ २१॥ पुनिपहिरिपीतां वर्शन्य हुन्त हुन्य न प्राप्त । पाकनहात नरहत नक्षुपापपापन अग्र । पुनिपहिरिपीतां वर्शन्य निवास के स्वाप्त के स्व बहुवेषुतातिनमित्रमुटदनआरमृपनअपारहे । भृषयम्बारहिबारकीन्द्राप्रीतिसासतकारहे ॥ २३ ६ पुनिन्पिनिष्यमभ्योरजनतनपहिरियागेपागहै । कृष्टिफेटकसिमणिमालस्यक्तंत्रहर्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्मिक्स्यार्म् नदॅगानकीन्द्रोभानकोत्रुपयमेमद्दिमदुद्दं । वरमित्रमंत्रीसुहृद्युभटदुसलासदितअनदुद्दं ॥

कुंडरुअरुकवृंदनसिंहतसोहतसुगोरुकपोर्छ्हें । किंटिमेखर्लाकिकिणिद्वनपुरपिंहिरिनारिनिचोर्ट्हें ॥ सनतहाँज्ञाज्ञिवदनीविराजिहकृष्णरानीद्यविसनी । मधिकद्वपदद्वहिताचर्छातहँऔरनृपतियअनगनी ॥ यहिमाँतिआयअवासमेनुपपमेकिकद्रसाहें । युतकृष्णमानाविकनोतिको स्वतासम्बद्धित ॥ २२ ॥

दोहा-महाज्ञीछतहँ ऋत्विजन, धर्मभूपबोछवाय । करिपूजनतिनकोदियो, दानमानअधिकाय ॥ {सिब्रह्मबादिनबोछवाई । पूजनकरिदियपनससुदाई॥बाह्मणक्षञ्जिनबैञ्यनसुद्धन । करिसत्कारिदेयेबहुसुद्धन॥२५॥ {कसहितसुछोकनपाछा । पितरभृतदेवपिविज्ञाछा ॥ धर्मभूपतेपूजनपाई । माँगिविदाअतिज्ञयसुखछाई ॥ र्रभूपक्षीकरतबढाई । निजनिजगृहनगयेहरपाई ॥ २६ ॥ भूपयुधिष्ठिससोहिदिसा । राजस्यकिरिदेयोहुछासा॥ |हिदेखिसुरनरहूरपाने । क्षणक्षणवर्णसनाहिञ्जयाने ॥ जैसेमजुजअमृतकहँपाई । पानकरतनहिनेकुञ्जवाई ॥ २७॥

दोहा-पुनिसुद्धदनअरुपोपनन्, अरुसवनातनकाँहि । भयेटिकावतधर्मसुत, इंद्रप्रस्थपुरमाँहि ॥ द्योकुष्णसाँपुनिकरजोरी।नाथआञ्चेसाँअवमोरी॥रहोकङुकदिनयहगृहमाँही॥पावनकरहुसकुछहमकाँही॥२८॥ वमस्तुकहिरहेसुरारी । नृपकोप्रोतिनिरस्थिअतिभारी॥सांवादिकनबोछियदुवीरन । दियोहुकुमयदुपतिरणधीरन॥ हिद्वारिकेयदुद्रुक्छेके । हमयळवसचइतैसवज्वेकासुनिप्रद्युमआदिकप्रभुज्ञासनायदुनगरीगमनेअरिनाज्ञन॥२९॥ हिविधितहॅद्रुप्यमकुमारा । तरेमनोरथउद्धिअपारा॥सोसवकुपाकुष्णकीजान्यो । अपनोनहिकरतवकछुमान्यो॥

दोहा-सुखितसाहिबीकरततहँ, युत्पांडबीसमाज् । इंद्र्यस्थमहँइंद्रुसम, वसेयुधिष्टिर्गुज ॥ ३० ॥

दुर्योधनन्पष्कदिन, धर्मभूषकेभोन । विभोविछोकनहेत्ततहँ, भाइनयुत्तिकयगौन ॥ ।जसूयकोछितिसभारा।प्रथमहिजरितेहिंडरभोछारा॥३१॥धुनिनिरख्योईश्वरजनुपकेरो।जोनिहंकबहुँआँलनिजहेरो इष्णक्रपाछिहिकैविश्वकर्मा । अपनेहाथनसोकियकर्मा ॥ जहुँगुर्देक्षगुरेंद्रहुकेरी । महीनरेंद्रनकेरघनेरी ॥ ।छपछमहँछितपरैविभृती। जनुप्रगटीसविधिकरज्ञती॥३२॥सोरइसहसकूप्णकीरानी।उपमाहतग्रुखमाकीखानी॥ देव्यविभूपणवसनसवारे । कोटिचंदपरकाञ्चापसारे ॥ कृष्णचंद्रकीरानिनकेरी । वरणिसकैकिमिछविमतिमेरी ॥

दोहा-तिनकेमिभेगेराजती, दुपद्सतासुकुमारि । अचरजगुनिटाडोभयो, जिककुरुनाथिनिहारि ॥ ३३ ॥ गोनपछिताईतेकुरुराई । चल्योभमेन्वपदयुतभाई ॥ श्रीसकीटसोहितउरमाछा । छियेहाथकरवाछकराछा ॥ आयोभोरिप्रथमअभिमानी । तहाँजननकीभीरमहानी ॥ कटतअगपीसेसवजाँही । सातपीरियहिविधिदरशाँही ॥ वच्दुपोपनकोपितहेक । असिउटायबोल्योजनञ्जेक ॥ फरकफरकहोबहुमतिमंदा । मोहिनजानहुकुरुकुछचंदा ॥ स्रिनेदुर्योपनकीयहुवानी ॥ इतिप्रोरिनाध्योक्रसाई ॥

दोहा-दुर्योपनतहँतेटस्यो, धर्मभूपदरबार । सुरसमाजम्बिस्टसतजन्तः देवराजद्यविषार ॥ मयदानवसीसभावनाहं । जहँपगटीनिजसवनिषुणाई ॥ ३४॥ वेदीगणविरुदाविष्ठगावें । नाचिअप्सराभाववतापें ॥ तहँगपर्वेकरदिवहुगाना । वाजिँदवाजमञ्जरसुरनाना ॥ कनकसिदासनमध्यविराजा । तापरटसेयुधिष्टिरराजा ॥ दक्षिणदिक्षितिहासनमाँहीं । कृष्णचंद्रप्रसुटसेतहाँहीं ॥ वामिद्शाअज्ञेनअरुभीमा । सहसहदेवनकुट्यटसीमा ॥ कृष्णदिहेनिदिक्षिराजतरामा । मनुदुचंद्सूरजद्दकटामा॥दृरिहितेट्सिपम्सभाको । कुरुपतिचटयोगमायप्रभाको॥

दोहा-महाटोकशिवटोकर्मे, विभानशेदरकात । घर्मभूषकेसद्नमें, सोसवमगटजनात ॥ ३५ ॥ विहियहअसपट्यनेछवीसे । थटमेंजटजटमेंथटदीसे ॥ तहुँदुर्योधनगोयुतभाई । भयोमहाश्रमकद्वाननाई ॥ ३६॥ अटमानिजटबसनसकेटी । चल्योद्वारपाटनकहुँपेटी ॥ जटनरद्वोपगटज्योपपाना । सबभाइनयुत्तभूषटजामा ॥ श्वानिजहँभरयोनीरगंभीरा । तहुँजायदुर्योपनवीरा ॥ मानियटनहिंबसनटटायो । विद्यटिनीर्कभीतरआयो ॥ शुग्योभीनिभाइनयुत्तभूषा । जसिनिरहिअवदुरुपा ॥ निकारिनचोमनटगिनचोटा । मयमायामहिगेभोटा ॥ ३७॥

दोहा-देतारीतहँभीमभूट, हॅसेतुर्रतटटाइ । सक्टसमाजसुनायकै, वोटेतेहिगोहराइ ॥

ापकुमारअपहरिहोंव । जटमेंघटघटमेंजटजोंवें ॥ तहाँयुधिष्टिरवारनकीन्द्रों । सभामध्यअनुचितटसिटीन्द्रों॥

त्तवयदुपतिप्रनिदियोइज्ञारा । धर्मवोरनिंहनेकुनिद्वारा ॥ तदँसमाजसव्दँस्योठटाई । कहेसुजोधनबुद्धिगार्रः दुर्योधनिहिनिराखिसवनारी।रुगीहँसनदेँदैकरतारी॥३८॥तदँकुरुनाथकोपअतिछाई।तक्योनतिनतनअधिकछनाई। प्रनिअसमनमहँकियोविचारा । करिहोअवइनकरसंहारा ॥ असग्रनिजरतवरतकुरुराई । चुपहेबद्विदिलयोष्ठानाही

दोहा-सातपॅविरकोनाँचिकै, चिहस्यंदनमंभासु । नागनगरकोगमनिकय, दृष्टसुतछाँडिहुछासु ॥ दुर्योधनकेसुरकतमाँहीं । हाहाकारभयोचहुँवाहीं ।॥ रहेवृद्धतहँतेअसभाषे । कुरुपतिपांडवेभितिषारे ॥ भयोठीकमित्वंतनमतको । वीजगडचोतरुष्ठधभारतको ॥ धर्मभूपतहँभयेउदासा । जान्योकौरवपांडवननाता ॥ असिवचारिनहिंवचनवसाने । पेहरिकृपाजानिसुस्वमाने ॥ कृष्णचंद्रसुखळ्ह्योधनेरो । जान्योदरयोभारसुविकेते॥ याहीहितहमधरिजिस्मिरो । मानेउरमहँभीराँभीरा ॥ ३९॥

दोहा-प्रश्नपरीक्षितजोनिकयः राजसूयकोहाल । दुर्योधनकोकपटहु, मेंसनकह्योविशाल ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेश्चिव्चनाथिसहात्मजसिद्धश्रीमन्महाराजिधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंघे उत्तराधे पंचसप्ततितमस्तरंगः॥ ७५॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-औरकथागोविंदकी, सुनहुपरीक्षितभूप । ज्ञाल्वभूपकोवधिकयो, ठीठाकरतअद्भप ॥ १॥ सोभदेशकोशाल्वनरेशा । महावर्छामायाविवेशा ॥ ज्ञाल्वसस्याशिशुपाठभपको । काठसरिसिविकराठहर्यको ॥ जोशिशुपाठकाविंद्यस्य । कुंडिनपुरमेंव्याहनआयो ॥ तहाँरामसँगभईठराई । जरासंधआविकर्याही गयेहारियदुवंशिनतेरे । भागिगयेरणबहुरिनहेरे ॥ दंतवक्षविदुरथशिशुपाठा । जरासंधअकशाल्यस्वाही । जोशिशुपाठधममससुनिक । आयोक्कणवधनवित्रमुनिक ॥

दोहा-सभामध्यतेर्दिहरिहन्यो, जरासंघकहँभीम । पोंड्रककोकेश्चवहन्यो, मारिचकवलसीम ॥ २॥ दंतवक्रविद्वरथअरुशाल् । बाँचिरहेंत्रभूपकराल् ॥ शाल्वभूपदोउनुपनवोलाई । कियोमंत्रअतिकोपहिल्ली यदुवंशीभेअतिवलवाना । सदाकर्रीहेळलपापमहाना॥हरिचेदिपहिंदगाकरिमारचो । सभामध्यकोउभूपन्ति । करिकलपार्य । करिकलपार्य । करिकलपार्य । करिकलपार्य । विश्वकारयदुवंशिनमारह् ॥ दंतवक्रविद्वरथअसभाषे । यहविचारहमहूँकिराते । करिकलपार्य । करिकलपार्य । करिकलपार्य । विश्वकारयदुवंशिनमारह् ॥ दंतवक्रविद्वरथअसभाषे । यहविचारहमहूँकिराते ।

दोहा-जैसेबेहमसोंकरत, भठछठबाराईबार । तैसहमहूँकरिछ्छै, यदुक्ठठकरिहसँहार ॥ तवपुनिबोल्योशाल्वप्रवीरा । मेरेवचनसुनहुँरणधीरा ॥ जवठोंतपभेंकरिनहिंआऊँ । तवठोंत्रमरहिबोषिहार्गः। भेंअवयदप्रणकरहुँमहाना । सुनदुसबैभूपतिदैकाना ॥ अवनीअवअयादबीकरिहों । रणमहुँअतिविकम्बित्रार्गः। देखहुसबन्दुपविकममोरा।किमिबाचतवसुदेबिकशोरा॥असप्रणकरिकेसबनसुनाई।शाल्वकरनतप्रकोवितर्गः। गयोअकेठेकाननमाँहीं । शंकरकोकरिष्यानतहाँहीं ॥ करनठग्योतप्रशुठ्यहिभाँती । डाढोरह्योअव्हित्रा

दोहा-सातरह्योदिनअंतर्गे, एकप्रठिभरिष्र्रिरे ॥ ४॥ यहिविधिवीतवर्षादेन, भहतपस्यार्श्रः ॥ तवशंकरप्रभुकुपानिधाना।शाल्वनिकटकहँकियेपयाना।शाल्यहिकह्योमाँ युवरदाना।तिहिमैनिर्नाकरक्षित्री सुनतक्षंभुकेवचनसुहाये। भूपतिसरोभयेसुस्रक्षये ॥ शिवपदकरिकेप्रीतिअयोरी । सीभनाथयोत्येक्ष्मी सुनतक्ष्मेसुक्ष्मेश । यस्तिकत्रस्रिकेप्रीत्वअयोरी । सीभनाथयोत्येक्ष्मि सुन्तकसुक्ष्मेश्रात्वरागंपयां । रासप्तिकत्रस्रात्वराप्तर्या ॥ भेदिसकेजाकोनहिकोई । देहुविमाननायहिन्ति । सहमेचहीतहेन्निक्षेप्ति । ताररचिकारहेन्निक्ष्मि । यद्विहानसुक्षेप्तर्याः । ऐस्तानायदेहुमोहिनाना । देसेपानायदेहुमोहिनाना ।

दोहा-क्षाल्ववचनसुनिशंभुतव, एवमस्तुकहिदीन । मेंदानवकोविष्टिहत, ऐसोझासनकीन ॥ क्रानीविष्टिहत, क्रानी

जोजनपकतासुविस्तारा । आयसकोनकटेशरघारा ॥ शंकरशासनसुनिदनुजेशा । रच्योविमानमहाननरेशा ॥ भटनभीतिभरशूरिभयावन । द्वतअकाशचारीमनभावन । असविमानरचिदानवराई।द्योशाल्वश्रपतिकहँजाई॥७॥ मानहुअंघकारकोषामा । दुसहदुरासदरिपुसंग्रामा॥तामेंच्ट्योशाल्वमहिपाटा । आयोतिजपुरमोदविशाटा ॥८॥

दोहा—दैतवक्रविदुर्यदुको, अपनेनिकटबोलाय । निजतपशिवयरदानको, दीन्ह्योंहाळसुनाय ॥ शाल्वकङ्गोपुनिकोपप्रकाशतालगिहिदेरिनहियदुकुलनाशतासाजिसेनचिहसाभविमाना।करहुद्वारिकेआशुपयाना॥ एकवातऔरहुअवनीकी । सोमेंतुमसोंभापहुजीकी ॥ रामकृष्णहस्तिनपुरमाही । प्रद्युद्वादिकअहेतदाँहीं ॥ उप्रसेनभरिहेतिहिनगरी। ताहिमारिल्यावहुतियसिगरी ॥ पुरीलृटिसिगरीपुनिलाई । सोदिसिधुमहँदेहुवहाई ॥ इद्रप्रस्थआशुहिदुनिचलिके । छलकर्षपुरवासिनमहाँमिलिके॥पांडवस्तहितकृष्णवलरामे।मारिपठायदेहुयमधामे॥

दोहा-शाल्ववचनसुनिसुदितहै, उभयभूपमतिकीन । सानिसैनचतुरंगिणी, चढेविमाननवीन ॥ -तहुँज्ञाल्वभूपरिसाय । असवचनकह्योसनाय ॥ जोसत्यज्ञिवबरदान । तौमोरजानमहान ॥ द्वारावतीकोजाय । नहिनेकविलंबलगाय ॥ सुनिज्ञालववचनमहान । उडिचलयोग्योमविमान ॥ जिमिङ्यामज्ञरुपरचीर् । धावतगगनकरिजोर् ॥ तिमिकरतञ्चोरकठोर । धायोसुयदुपुरभोर ॥ जहँपरतछायाजाति । तेहिदेशकीजनपाति ॥ असकहँहिरुखिकैवात । विनकालग्रहनरुखात ॥ गमनतप्रथमसुविमान । पीछेसुपवनमहान ॥ द्वारावतीयहीभाँति । नृपजानगोअधराति ॥ छिषयदुपुरीनृपञ्चाल । करिकोपउरहिविज्ञाल ॥ सुधिकरिसुयदुकुलवैर । कियेतुरततीपनफैर ॥ निजजानभरितेद्विद्यार । छैउत्तरिसैनअथोर ॥ ८ ॥ चहुँओरयदुपुरघेरि । इकवारसभटनटेरि ॥ खोदनटाग्योपुरकोट । इनिकेकदालनचोट ॥ उपवनहवागअराम । जेरहेअतिअभिराम ॥ तिनर्षेष्ठगायोञ्जागि । नहिंवचेरक्षकभागि ॥ जिमिविषिनलगतिदवारि । तिमिदियोबागडजारि ॥ जेबचेतरुतेकाटि । अरकूपमहाँदियपाटि ॥ वाटिकागृहगिरवाय । बहुदेवसदनफोराय ॥ ९ ॥ पुनिकनककोटगिराइ । बहुगुरिजदीनुढहाइ ॥ पुरद्वारखिरकीकोरि । कंचनकपाटनतोरि ॥ भट्युसेप्ररमहँपाइ । तहँआगिदीनलगाइ ॥ जेअतिहिँँचअवास । तिनखोदिकीनविनास ॥ अद्वािकानिउतंग । पुनिखोदिकियतिनभंग ॥ वहुविधिविद्वारभगार । जेरहेअतिछविवार ॥ भूटशाल्वकेअतिरूसि । प्रसियुँइसिसेथनपृति ॥ लूटनलगेपुरनारि । पुरजननहनितरवारि ॥ कोउरहेसीवतलोग । जेलहेकवहुँ नसोग ॥ तेविवतिऐसीदेखि । भागेभभरिभयलेखि ॥ इकभागपुरल्यिल्हिट । पुरजननकोबहुकृटि ॥ असञ्चाल्बबोलतजाइ । यदुवचैंनाहिभगाइ ॥ जेनगररक्षकवीर । तेनिरक्षिअरिकीभीर ॥ मारनङ्गेबहुतीर । अरिभटनकीन्हेंपीर ॥ कछुभागिअरिकीभीर । तहँशाल्वअतिरणधीर ॥ करिकोपउरगंभीर । हनिशणवेगसमीर ॥ पुररक्षकनकोमारि । मायाद्दंविसतारि ॥ १० ॥ वहुकौछवरपनछाग । प्रगटेभयंकरनाग ॥ तेमनुजभक्षरियाइ । विषम्बारुविविधरुडाइ ॥ द्वारावतीचहुँओर । भोअञ्जनिपातकटोर ॥ तरुज्ञालतालतमाल । गृहपैंगिरेंबिकराल ॥ पुनिचल्योपननप्रचंड । बहुमहलकियबहुखंड ॥ चहुँ औरधुंधाकार । भोधूरिकोअँधियार ॥ यदुनगरमहँहकवार । तहँमच्योहाहाकार ॥ चौदृहद्दादनठाट । अरुफ़ुटिगेबहुपाट ॥ नरनारिकरतपुकार । भागेजरतछेवार ॥ सवकहरियहकाहोत । कोविपतिकीनउदोत ॥ कहँकृष्णहें कहँताम । प्रयुक्तकहँवछथाम ॥ कर्रैसात्पकोअक्रूर । कृतवर्मकर्र्भतिक्र्र ॥ कर्रमयोयदुद्धभागि । असकद्रहिस्यभयपागि ॥ यहशाल्बन्तपञ्जतिरुपात । यदुनगरिकयञ्जपात ॥ जिमित्रिपुरकहाँत्रिपुरारि । हुकुपितदीन्द्र्योजारि ॥ तिमिशाल्वकोपहिछाइ । यदुनगरदीनजराइ ॥ पुनिछम्योवपनशस्त्र । पुनिहन्योवदुदिव्यस्त्र ॥

बहुप्रशस्त्रोमस्वाण । वरभस्वपरिषक्रपाण ॥ वर्षतनगरचहुँऔर । ज्योभाद्रजस्वनवोर ॥ कहँभागिसिधुरसूटि । वाजीजरेकहँकृटि ॥ यहिभाँतिस्रसिखतपात । कहँवचवनािहिंदिसात ॥ जनकरतहाहाकार । सँगस्यितिस्वरुकार ॥ नृपस्रमेनिहिद्वार । जनजाहकीनपुकार ॥ रक्षहुहमैमहिपाल । हमजरहिंपावकज्वास्त ॥ कछुजानिपरतोनािहि । कोदेतहुसपुरमािह ॥ वृपसुनतआरतशोर । अधिस्वरुक्षेत्रयाभयचहुँऔर ॥ तवशंकमनमेस्त्रह । अनुचरहिंचोस्त्रिश्चा ॥ १९ ॥ १२ ॥ प्रस्तुमपासपर्याह । असिद्योतािहिसुनाह ॥ यहकहाभोद्यतपात । मोहिनेकुनािहिजनात ॥ १९ ॥ १२ ॥ दोहा—असुचरआशुहिदीिरके, मदनसदनमहँजाह । ससीवोिस्त्रिष्ठप्रस्त्रिया, दीन्ह्योत्तरपर्याह ॥

जाइससीरतिकेनिकट, मंद्दिचरणद्वाइ । ताहिजगाइमुनाइदिय, तुरतनरेश्वरजाह ॥ रतिसोरतिपतिपदपदुम, पंकजपानिल्याइ । वठहुवीररसहुनगर, असकहिदियोजगाह ॥ अरुणारेआल्सभरे, अनियारेविल्संत । मीजतहगनिजसेजते, विवेद्योरितिकंत ॥ पूँछनलाग्योहोतकस्, पुरमेंदाहाकार । कौनश्चइतआइकै, चाह्योकाल्अगार ॥ सतिबोलीकरजोरिके, नाहिजानहिकुलकेतु । वससेनकोचारहक, आयोयाहीहेतु ॥

उपसेनकोज्ञासनसुनिकै । चल्योक्वँवरद्धतकारजग्रुनिकै ॥ वाहिरकिष्टिपूछचोतेहिंचारै ।कीनपरचोतृपकाहिंकैंगाँग दृतकह्मोनृपतुमहिबोछायो । दुवनदुरासदकोडहकआयो ॥ जारतनगरीनाथतिहारी । रक्षितजानिआप्रुजगरी ॥ दृतहिकह्मोजाहुनुपगेहू । नृपसोअससँदेशकहिदेहु ॥ कर्राहेननृपअवकछुसंदेहु । हमआवर्तहैंधूपिहिगेहु ॥ असकहिकवचकोटधनुधारी । उभयक्षेधयुगतुणसवारी॥दारुकसुतहिंदृतहिबोछवाई । ल्यावहुर्यमूमकहेहुझ्सी

दोहा-प्रभुशासनभ्रनिम्रततहँ, ल्यायोत्स्यंदनसाजि । यदुनंदननंदनतुरत, तापरचर्छोविराजि ॥ १३॥ पुनिचारणकहँवैगिवोठाई । सववीरनपेंदियोपठाई ॥ सात्यकिसांवगदोअकूरा । भानुविद्वशुकसारणश्रा ॥ अरुहार्दिकआदिकरणधीरा।कृष्णकुँवरशासनभ्रनिवीरा॥सजिसजिचढ़िचढ़िरयद्वतधाये।कृष्णकुमारसमीपहँगार तवअतिकोपितकृष्णकुमारा । उग्रसेनकेसदनसिधारा ॥ तद्दंप्रश्रुव्रहिश्युत्तदारी । वोठेवचननयनज्ञत्यी । होतनगर्महँअतिउतपाता । रक्षणकरद्वतुरततुमताता ॥ रामकृष्णहेंग्रहमहँनाहीं । हमग्रहरावहिंगवकेहिकीही

दोहा—तुमसमरथसवभाँतिही, कृष्णकुमारप्रवीन । तुम्हरेदेखतहोतरण, पुरवासिनयुतदीन ॥ होतआञ्चसवनगरविनासा । ऐसीकवहुँछहीनहिंञासा ॥ तबबोल्योष्रयुष्मरिसाई । संशयकरहुनाहिंदु<sup>माई</sup> रामकृष्णहस्तिनपुरछपि । तद्पिनहमकछुसंशयल्याये ॥ तिनप्रतापतेहकक्षणमाँहीं। करिहींअरिनसंहापहाँहीं। असकहिरथयदिकुपितकुमारा । नुपाहेंबंदिनिकस्योतिहिद्धारा॥प्रयुष्महिलगिप्रचादुखारी।आयेआरतववनपुर्वी। तुम्हरेदेखतकृष्णकुमारा । छहिकछेश्चभेविनहिअधारा॥ यदुनंदननंदनअसभारो । अवकछुर्नोहशंकामन्त्री।

दोहा—दीनेमोहिनतायथन, दुखदायककहँदुए । अधरातजोनगरमें, कियोउपद्रवपुए ॥ प्रजनकहोद्दिमजानतनाहीं । जरतनगरदेखतचहुँषाहीं॥तवप्रद्युमनिजस्यहिवद्वायो । करमेंकरिनिजधउपवश्वणी तहँसात्यिकअरुसांवप्रवीरा।विद्व्यामेह्वेगरणधीरा ॥ भाजुर्विदहार्दिकअकूरा । अरुगदशुकसारणरणश्चरा ॥ १। औरहुयूथपयूथपप्रया । जजस्यतुरँगपदातिवरूया ॥ कृष्णकुँवरकहँपीछेकरिके । आगेवदेआधुपर्वाहि। विविध्यातिवर्वेवाजीपहरतवहुनिज्ञानवरराजे ॥१५॥ सुभटसरोधितगाजनछागे। सुनतक्षुद्रआस्त्रिवर्वे

दोहा-करतरहेजेशाल्वभटं, नगरउपद्रवघोर । तिनपैसात्यिकसांवभटं, हनेशाणवरजोर ॥ छंद्रश्चजंगप्रपात-तहाँशाल्वकेवीरघायेप्रचारी । हनेसात्यकीसांवकोशस्रभारी ॥ द्वतेयादवीसैनकेवीरघाये । हनेशाल्वकीसैनकोकोपछाये ॥

द्वरापादमारामगारपाय । इनशाल्यकासमकायमञ्जय । कियेचित्तशुद्धेरुभैवास्कृद्धै । कियेवद्धतैरुद्धतेनोस्युद्धै ॥

## श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

सुदेवासुरेसोभयोयुद्धपोरा । कटेनाहटेतेरटेजीतशोरा ॥
चलेभछतिसतवछोकुपाना । प्रयञ्जोसुसङोमरेवीरनाना ॥
क्षणएकएकेहर्नेहेंहकारे । भरेमोदभारेटर्नेनाहिंटारे ॥
कहुँसम्वमरेंकहूँभूपछारें । कहुँगफारेंकहूँनेप्रचारें ॥
भईसोनिशावीरकोपणहारी । रहीछायदीपावळीकीउच्यारी ॥
चमंकेडतेंच्योमभेपरिसारे । इतेभूमिमेप्रपणेककतारे ॥
सवैद्वारिकामेयहीशोरछायो । लरोनाडरोनाटरोशञ्जायो ॥
सवैद्वारिकामेयहीशोरछायो । छरोनावरोनाटरोशञ्जायो ॥
सवैद्वारिकामेयहीशोरछायो । छरोनावरोनाटरोशञ्जायो ॥
सरेर्वार्यासीस्त्रीकोपधारे । छरेनायवरेनसानायवारे ॥
करेरवार्यासीस्त्रीकोपधारे । छरेपदरेपेदरेसोंप्रचारे ॥
तहाँयोगिनीभृतवेतालञाये । पिरेशोणितेजामियेखुनखाये ॥
कटेनागकेतेपटेवाजिकेते । गिरेशोजठेवीरकेतिसचेते ॥
तहाँसात्यकीसांगकेवाणवर्षा । इनेशालवर्कासेनकोग्रकहर्या ॥
परोशञ्जकीसेनमंवाणधारा । मतंगोतुरंगोमरेहेंअपारा ॥

दोहा—साम्बसात्यकोशरनको, ञौगदगदाप्रहार । ज्ञाल्वसुभटसहिनहिसके, भजेभीतिकेभार ॥ पुरतेकढिबाहेरगये, छोडिछोडिहथियार । ज्ञाल्वनिकटमहँजायके, यहिविधिकियेपुकार ॥ छंद्युजंगप्रयात—सजीयादवीसैनआईप्रचारी । प्रौरेतहर्मेकोदियोहैनिकारी ॥

ियोल्रिटिकेनोपनेगोछडाई । दुसीरावरीतेनआईपराई ॥
प्रेरेभीतरेनावनेनापनातो । हमारेपिछारीद्छेप्रिरेगातो ॥
हतेमेंमहाशोरकोछावतेहीं । देसानेभटेआवतेपावतेहीं ॥
छएयोसात्यकीसांवकोशाल्वराजा । द्वतेरोशतेचापमेंबाणसाजा ॥
हन्योसांवकोसत्तरेवाणवीरा । असीसात्यकीकोमहाचोखतीरा ॥
गदेसाठित्योंभानविंदेपचासा । शुकेसारेनेतेसहींजीतिआसा ॥
तहाँसात्यकीअद्धतेगुद्धकेन्ह्यों । स्वेशाल्वकेवाणकोभनिदीन्ह्यों ॥
हन्योताहिचाठीसचोलेषुवाना । गदोसायकोवीसमारचोमहाना ॥
शकीशारनेवीसर्वालेमदारे । शुरेभानविंदोहोताहिमारे ॥

शुक्तीक्षारनेवीसर्वसिप्रदारे । ज्ञारैभानांवद्दोदक्षीतादिमारे ॥ तद्दौसांवकीन्दीमहावेगताई । दल्योज्ञात्वकोजानवाणैचछाई ॥ दल्योक्षात्वकीतासुकोदंढभारी । गदेहूँगदाछेदन्योवाजिचारी ॥ यद्दीभाँतिकेशात्वकोदीनजाने । दियोज्ञात्वकाँसैन्यमंछाययाने ॥ दुखीद्वेसनैभूपकीभीरभागी । सुक्षीद्वेंसवैयादनीसैन्यजागी॥ तद्दाँशात्वदुभागिकेभीतिछाई । चडचोआपनेयानमेंआसपाई ॥ छियोतादिंसेसैन्यहकोपठाई । दियोसोविमानेअकाठोउडाई ॥

दोदा-यदुवंशीतर्हें मुदितर्हे, विजयनिशानवजाय । राहे अयेतेहिटोर्स्से, अतिआनेंद्रटरपाय ॥ छंदनराच-महानसोविमानआसमानमें अमेंच्ययो । अटातचकसोसोहातते जहुँमहानग्यो ॥ चटयोप्रवीरशाल्वचापआशुर्हीटैंकोर्स्क । इन्योक्कशानवाचवेत्रमाणपोरशोर्स्के ॥ तहींअक्रुरआनविद्सांवओरसात्यकी । पर्वारवाणपारवेशुमारशञ्चातकी ॥ कियोअर्लंडवाणसंडसंडशाल्यभूपके । दियोपवारिफेरिवाणमारतंडरूपके ॥ छगेविमानमंसुवाणट्टिट्टिट्टिक्से । सर्वेप्रवीरदेखिकेचरिव्रआशुम्कमे ॥ सर्वेप्रवीरदेखिकेचरिव्रआशुम्कमे ॥ सर्वेप्रवीरदेखिकेचरिव्रआशुम्कमे ॥ सर्वेप्रवीरमास्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रस्त्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रस्त्त्रात्त्रस्त्त्रस्त्त्रस्तित्त्रस्तित्त्रस्तित्त्रस्तित्त्रसात्त्रस्तित्रस्तित्त्रसात्त्रस्तित्रसात्त्रस्तित्त्रस्तित्तिः ॥ १६ ॥

दोहा—ताहीक्षणपूरविद्याः, कीन्होंभातुप्रकाञ्च । नृपविमानदेखोपरो, मानहुकालअवास ॥ निजनिक्ललखिषाणतद्दँ, जाल्वभूपारेसिलाङ् ॥ अतिप्रचंडमायाकार, जोमुख्वराणिननाइ॥

छंदनराच-कियोमहानअंघकारचारिहादिशानहें। झरेंलगीअनेकआज्ञानतेक्रजानहें॥ क्रपानऔपपाणकीमहानवृष्टिहोतिभै । अनेकदामिनीनपातिआक्रहिँउदेतिभै ॥ दशौदिशानबाणधारधावतीकराउँहै । महाप्रचंडपौनजोरसोबद्योविशाउँहै ॥ रहीअकाश्रूपरिपूरिभूरिधुंधकारभी । प्रपातवारिकोमहावितंडग्रंडधारभी ॥ उडेंकटेंबहेंदबेंप्रवीरवृष्णिसैनके । गिरेंमरेंफिरेंभिरेंथिरेंभरअचैनके ॥ त्रांगत्योंमतंगस्यंदनीक्टेंअनंतहें । उडातउंडमंडझंडव्योममेंछसंतहें ॥ तहाँसुवृष्णिसैन्यमध्यभार्तज्ञोरह्वेरह्यो । महानभीतिन्याकुछैप्रवीरज्ञस्रनागह्यो ॥ सात्यकीनसांबनागदौनहींअकूरह । चलायवाणकोक्कतरहेजेवृष्णिश्ररह ॥ नज्ञाल्वकोविमानआसमानमेदेखातहै । सवैप्रवीरकोसँहारआञ्चहीळखातहै ॥ सबैप्रवीरमोहिकैगिरेसुजानमेंतहाँ । मच्योहहापुकारवृष्णिसैन्यमेंद्वतैमहाँ ॥ असंख्यवीरमारिगेअसंख्यहूखराइगे । अनंतज्ञस्त्रडारिगेअनंतहळुकाइगे ॥ विलोकिसैन्ययादवीविनाशंभासुतासमे । मुकुंदकोकुमारसूतसोकह्योहुलासमे ॥ बढानरेवढानरेवढानजानआञ्चर्हा । विलोकुआजुनू प्लिबंशकोनिशेपिनाञ्चर्हा ॥ अहैनरेज्ञज्ञाल्वयाकरालकालकसमें। लखेंमिंमायदृष्टितेविमानव्योममेंअमें॥ सन्योकमारवैनस्तहाँ किकेतरंगने । गयोसँहारह्वेरह्योजहाँ महारणांगने ॥ विळोकिकुष्णनंदकोनरेअञ्चाल्वकोपिकै । हन्योहजारवाणकोचढाइचापचोपिकै ॥ पपाणजोक्तपाणजोक्त्राानवृष्टिकोकियो । मुकुंदनदस्यंदनसमंदगीनकेदियो ॥ गिरेतुरंगभूमिर्मेविमोहिसारथीगयो । प्रद्युत्रदेखिनापरेसुरानसोकहूभयो ॥

च्चार्षिनेष्सर्हीकोदंडचंडज्ञोरके । िल्योसोब्रझअस्रयोरकाञ्चाचित्तभीरके ॥ दोहा−तामेंसविल्तकेदियो, शंकरमायायोर । व्यंचिकमानाहिकानलों, तज्योवाणवरजीर ॥ ष्ट्रद्तिविज्ञासअसंडभो, पोरज्ञोरिदिज्ञिलाइ । ज्ञाल्वप्रवल्यायासकल, क्षणमेंद्रईनसाइ ॥ विभिन्नगरिकेट्देते, होतोतमकोनाज्ञ । तिभिद्गरिनंदनवाणते, मायाभईविनाज्ञ ॥ देसिपर्रेमुरजविमल, देसिपरयोज्ञपजान । देसिपरीयदुर्सेन्यसव, रहीजोष्टतकसमान ॥ १७ ॥ छंदचामर-देखिशाल्वभूपकोष्ठकुंदनंदनंदसों । मारिकैपचीसवाणकोपकेअमंदसों ॥ ज्ञाल्वकोदेवाणसेननाथजोदुमानहै । पाँचसेप्रचंडताहिमारिकेसुवाणहै ॥ **१८**॥ घोरसोसुवाणफेरिज्ञाल्वकोप्रहारिकै । कोटिद्वैससायकैपवारिकैप्रचारिकै ॥ यानकोछपायदीनजोरवाणजासमें । शाल्वकेभटानफेरिकोपिताहिकासमें ॥ एकएकवाणएकएकवीरकोहने । सारथीनकोदञैदञैहनेशरीवने ॥ तीनतीनवाणवाहनानिवेधदेतभो । युद्धमें अमंदकृष्णनंदकीर्तिलेतभो ॥ १९॥ व्याकुरुभयेनरेशसैन्यकेभटेमहाँ । बाणधारधावतीप्रद्यमकीजहाँतहाँ ॥ ज्ञाञ्चमित्रसैन्यकेलगेसवैसराहने । कृष्णकेकुमारकेसमानवीरनाहिने ॥ २० ॥ खंडशुंडह्वेंवितुंडजानतेगिरेलगे । वाजिअंगभंगह्वेगिरेसवारकेसँगे ॥ उंडमुंडसुंडसंडसंडह्वेअकाश्में । राहुकेतुसंख्सातघोशकेप्रकाशमें ॥ रक्तधारजानतेढरेंसुवारवारहें। इयामशैलतेमनोसुगेरुकेपनारहें॥ ज्ञाल्वकेविमानमें झेरेअनेकभाँतिहै। इयाममेघमध्यजोसुदामनीनपाँतिहै॥ वाणधारभ्रमितेविमानलोंदेखातिहैं। गंगधारस्वर्गज्योंपवित्रहेतजातिहैं॥ बाणकीदञ्चानमें परंपरादेखातिहै । स्वर्गवीरगौणकी सुपानसी सुहातिहै ॥ ज्ञाल्वकोविमानव्योममें अमें जहाँ जहाँ । कृष्णप्रवाणधारधावतीतहाँ तहाँ ॥ बाणतेविमानमेंसकैप्रवेशकैनहीं। छायकैनछत्रसेअकाशमेंरहेतहीं॥

दोहा—यद्पिभेदकरिसकतर्नाहं, वाणविमानअभेद् । तद्पिउपरतेगिरिविशिस, करैंसकछद्छखेद् ॥
यहिविधिञगिप्रधुम्रशर, भयोन्यथितनृपशाल्षु । दशयोजनआकाशमें, छेगोयानविशास्तु ॥
उयोंप्रहक्कोपौनछहि, धावतमेषमहान । तिमिधावतथकाशमें, शाल्वनरेशिवमान ॥
एकरूपकर्डुँछखिपरे, कहुबहुरूपदेखात । मायामयमयकृतमनो, श्रेंछसपक्षउडात ॥
पैन्हिंशावतमहिनिकट, छहिप्रधुम्रशर्यात । दशयोजनकेउपरनभ, यानमहानभ्रमात ॥
तिहिंछनश्रीयदुवरकुँवर, निजद्छमधिमंजाय । सात्यकिसांबादिकनको, मोहितदियोजगाय ॥
सावधानद्विसुमटस्व, करधनुष्वनिधरिवाण । मारनछगेविमानको, करिकरिकोपमहान ॥

छदचामर-चीरकृष्णपुत्रहूँ विचित्रविकर्मेकियो । वेगसींमहारवाणछाययानकोछियो ॥ आज्ञामानमेजहाँ परायजातयानहे । भासमानहुँ तहाँ सुजातवृं द्वानहे ॥ २ ९ ॥ भूमिमेंविमानआयकेकहुँ देशातहे । आज्ञामानमेकहुँ विज्ञानमेंभमातहे ॥ २ ९ ॥ भूमिमेंविमानआयकेकहुँ देशातहे । आज्ञामानमेंकहुँ विज्ञानमेंभमातहे ॥ ज्ञासमानमेंअछातचक्रसोंफिरातहे । एकहृपछैनएकहृयछैयिरातहे ॥ आज्ञामानमेंअछातचक्रसोंफिरातहे । एकहृपछैनएकहृयछैयिरातहे ॥ शृष्णकेकुमारकी सुवाणभारिदे विके । ज्ञाल्वराज्ञामारकी सुवाणमारकी सुवाणभारिदे विके । ज्ञाल्वराज्ञामारकी सुवाणभारिदे विके । ज्ञाल्वराज्ञामारकी सुवाणमारकी सुवाणभारिदे विके । ज्ञाल्वराज्ञामारकी सुवाणभारिदे विके । वात्वी दुष्णमें भूमिरावती ॥ पानमें महानवान सुष्टियोमते भई । ज्ञाल्वराज्ञाम्यकी अपात दुर्दे ज्ञालहे ॥ भागते वनने वेठते वनने पानमें । युद्धके विटासको दुर्दा सुवार मानमें ॥ कृष्णचं दन्ते के अमंद्र सुवाणमें । जानु और भानहृष्ट पानु आयोरवाणमात से ॥ अरहें हुन्ते से को पिओं उदाविद्योगमें । मृतिदेशानकृष्णपु अयोरवाणयात सो ॥ अरहें हुन्ते से को पिओं उदाविद्योग । मृतिदेशानकृष्णपु अयोरवाणयात सो ॥

चूरचरशाल्ववाणकेप्रद्यम्भायके । शूरपावकेसमानवाणशोकदायके ॥
मारिमारिवञ्रवाणशाल्ववंगवंगमें । मुक्तितियोगिरायकृष्णपुत्रवंगमें ॥
भूपहोतमूक्टितेहहापुकारमाचिगो । वीरमानिङीनकालसर्वश्रीशनाचिगो ॥ २४ ॥
सेहा-शाल्वमुरछवेदेखिके, तासुदिमानद्यमान । छिपिविमानतेहनतभो, यहुद्रछमेवहुवान ॥
हन्योपाँवश्तसहसपुनि, लक्षिफेरिदश्रलक्षि । शृश्वधनचितचोपिके, करियदुद्रलकोलि ॥
भानकुशानसमानवर, बहुसुमानकेवान । करतभयेविनप्रानतहँ, वीरमहानमहान ॥
अटपटभटझटपटकटत, कोउल्टपटहीजात । पैनहटतबढिबढिदेँटत, नटबटसेदरशात ॥
मरिकेपेहेंस्वर्यहिदे, जीतिभोगिहेंभूमि । असविचारिनहित्तत्तरन, धावतवायलपूमि ॥ २५ ॥
शाल्वदिमानसुमानप्रधाना । छगप्रथमजाकेतनवाना॥कुष्णसुवनशरकीसुधिकरिके । ताहिहननकहँकोपिहर्माके
देखिकुष्णसुतशरकार्योपयारा । उत्तरयोतहाँविमानतेसारा ॥ अतिहितहेवस्योतिरीछे । गयोदूरियदुर्छकी

गयोतुरतप्रद्यमसमीपा । पोछेठाढोभयोमहीपा ॥ रह्मोकुँवरछोडतशरपारा । तासुओरनहिनेकितिहा । दोहा-जात्वसचिवसोछहिसमें, गदाधारिदोउहाथ । मारतभोअतिजोरसों, कृष्णकुँवरकेमाथ ॥ २६ ॥ छागतहींशिरगदाप्रहारा । सुरिछिगिरचोरथमध्यकुमारा ॥ मारिगदासुतभागिसुमाना । चळ्योवेगिसोजाहित्राणी सुरिछतज्ञात्विहिसचिवजगायो। सुपासारेसतेहिंदचनसुनायो॥हरिकुमारकहँमारिवरेझा।विजयमायभाषीयहिंद्श प्रसुवजबावहुविजयनिज्ञाना।अवनहिंकोउभटउतवळवाना।सुनत्रशान्वअतिश्यसुखगरयो।विजयमाजवनबाह्ना

इतेप्रद्यमहिर्विकळनिहारी । दारुककोस्रतधरमविचारी ॥ दळतेनिकसिचल्योरथँळेके । यदुवंशिनदुळाराँगैर्वे दोहा-प्रद्यमहिसूर्विळतळसत्, नगरओररयजात । हाहाकारकियोतवे, यदुवळअतिविळसात ॥ २०॥

दोहा-कृष्णकुमारहिविनजगत, जिजवजहैपिकार । तातरणमहँगाणहै, छेहुस्वगैद्धासतार ॥ सुनतसात्पकीवचनउदारा । कोषितवोल्पोसांबकुमारा ॥ रणमहँउचितमरवसवकाही । क्षत्रीभागतुर्वैकर्णना भाततातसुतमातहुद्धाती । मरेखुद्धमहँसववहुभाँती ॥ सदाधीरघारतरणधीरा । अर्था । कोपिततहाँचनगदभाखे । सांविचारसत्तिकारराखे ॥ रह्योप्रसुप्तकहसनाही । तोकसभयोसमरमहिक् सर्वेनियतहमसबहतठाठे । जीतिछेवकानुहिरणगाठे ॥ वेनद्रारिकेजाववहीरी । विनामसुम्निकाववहीरी

दोहा-त्तवकृतवमांकहतभो, खेबसहजबारिजीति । पत्रधुम्रविनगोनगृह, कीलगतनिभीति ॥ रामकृष्णनोषुछिहेंबाई । कृदेमधुम्रहेंद्रेष्ट्रवाई ॥ तत्रहमकहवकाहतिनपाँही । किमिदेसाहर्षेष्ठस्तिन तातेविनतिहमाणपपाना । पन्नहस्तनवचनअसकाना ॥ असकदिमरणठीकदेवीत । छोहनछोकि<sup>प्रिन</sup> चतेकृष्णसुनकदेकपुद्रशं । स्गोसार्यभ्यमस्मित्री ॥ तह्मच्छातिजिकृष्णकुमात । ५,०,० वानवध्या गरिमारपीहाय्वतिमाण्यो । वनकद्वोगकृष्णसुनभाष्यो ॥ रेहाककसुतमृतकज्ञानी । मीहिकर्षेष्ठ्येनावभन

देहा-च्यायुट्ययुममरमर्हे, फेरफेररयमोर । नातीकाटिकृपानमं, श्रीसकाटिईतिर ॥ अनुचिनकान्योमनमराना । जीनिदिमोररोर्नेशाना ॥ जीनश्रीरणतेभगिनाता । विनततासुनहिनिश्रव कररुकमी रुमनि रुपार्टी । कायर रुत्मिनकुनपदिपार्टी॥दोनसीईनोरणमर्देभगि।तापरश्रविद्धितिश्रवर्टी प्रतिनापरदरपट्यप्रपर्भि । कपर्रेगीनिग्रीशसनौद्धी ॥ सुन्यानमेक्वर्ट्ट्वसकाना । यदुवररणतिव्हर्गीः महींनपुंसकयहकुरुमाँहीं । होतभयोकछुसंज्ञयनाँहीं ॥ सृतमोहिंदियसविविधतोई । मोरिवीरतातनतेधोई ॥

दोहा-सृतआजुलोज्ञानुरण, ल्लानमेरीपीठि । सुरहुअसुरकेसनसुरी, नीचभईनहिंदीठि ॥ यहकलंकतेंदियोलगाई । तमिरिभरेकीगईकमाई ॥ २९ ॥ हिस्तनपुरतेजविषतुरामा । ऐहेंआज्ञुसनतसंत्रामा ॥ तवहमकेसेसुखदरसेंहे । केसेतिनकेपदिज्ञारेनेंहें ॥ जवकिहेंदेयदुपतिसुसकाई । देहसमरकीखबरवताई ॥ तवहमकहवकीनगतिगाई । कादरसेतहँरहवलजाई ॥ जवकिहेंदेमीसेवलरामा । कसपरायआयेतेंधामा ॥ बालकपनतेतोकहँपालयो । गोदधारिज्ञमतसुरसलालयो ॥ सोसवमेरोपालनपोपण । कियोअकारथसवतेंयहिक्षण ॥

दोहा-तबहमतिनकोदेहँगे, कैसेचितेजबाब । तातेअबमीहिङ्खिसपरत, उचितस्वर्गपुरजाब ॥
भुजबङ्यहयुद्वनगरी । वसतरहीनिभयअतिसिगरी ॥ सृतसोईमेरेभुजदंडा । तेकरिदियेरेडकेदंडा

भुजन्छयद्वयदुननरत् । वस्तरहानमयभातासम्य ॥ सुत्तताहमरसुजद्वा । तमाराद्वराहकद्वा ॥ भुजोत्त्रातिविषत्तहुनीकी रियदसंशयटरत्तनजीकी ॥ ३० ॥ जवदमभरनेग्रहमेंजेहें । तवनारिनमुखकोनदेखेँहें॥ सहित्तनबुँछिँहेंभाजाई । बीरवीरताकहाँगमाई ॥ तुमतोरहेविकमीचोखे । ग्रहमहँभजिआयेकेहिंधोखे ॥ बहान्यार्यद्वाभापको, घोषनुद्वातुम्हार । यादभीतिर्योत्तमभने, जानिभंगसुकुमार ॥

दाह्य-पारयट्ट्याआपका, पापनुदुट्यातुम्हार । पादमातिपातुममन, जातमगरीकुमार ॥ वऐसोपुछिहेंगृहनारी । वातकह्मतवकोनउचारी ॥ तातेमरवनीकअवलागत । अतुचितिजिअवयुद्धतेभागत ॥ चटरयसंगरमहमोरा । सूतकियोतिअनुचितपोरा॥सुनिसारथिहरिस्रुतकेवेना । वोल्योपाणिजोरिमरिनेना॥३३॥

### सार्थिस्वाच।

पादेहुमोहिंदोपकुमारा । मेंतारिथकोपमंबिचारा ॥ स्थीमुरिक्टस्यमहँगिरिजावे । तवतारिथतेहिङेचिङआवे ॥ रहिरपीकहँजवसंकेत् । रक्षहितारिपकरिवहुनेत् ॥ सोत्वपुमनिजापहुजानो । काहेकोपमोहिंपरठानो ॥ ३२ ॥

दोहा-शञ्चगद्रतिसुरछिक, गिरेआपुरयमाहि । वातेमेंबाद्गोरपहि, धर्मसोचिमनमाहि ॥ ३३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबान्यवेशश्रीविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृरापात्रापिकारिरपुराजसिंहनृदेवकृते भानदाम्युनिया दश्चमस्कंपे उत्तरार्थे पट्ससतितमस्तरंगः ॥ ७६ ॥

### श्रीशक उवाच।

दोरा-सुनिसारिपकेदचनतर्हें, कृष्णसुवनसुरापाइ । पोइस्रविख्यसंवदनवर, दिरामहँकाँउपनाइ ॥ सोरठा-कवचओरकरवान, कठिकुपाणकृषीरसुम । करेकरवखनान, पनुपपारिअसकहतभी ॥ नाकरुसारिपदेशि, कोपण्वाळजारित्रअँगनि । स्पंदनमेरोकार, ळचलुटाग्रुसमीपमहँ ॥ सुनिसारिपप्रसुपन, बाजिनकोताजनद्यो । होकतभोटहिचन, टीकम्सिमस्पक्रियमे ॥ दरिस्तक्षरपप्रसुपन, सिहनादकरिकमहा । युनिआनँद्वस्थाह, कीन्स्रोयनुटंकोरआहि ॥ १ ॥

#### छंदञोटक ।

त्रुकीष्वितिसात्यविकानसुने । सहँसविहिसोंससबैनभेनायदुनायदुमाग्वयाग्वयाश्वयाग्ववयाग्वयागिया ॥ श्रीकोनसमेवयनानसुरे । यहिसन्सुप्यसंगरसानगरे ॥ हािनंदनकेदयसादनदी । यदुवीग्यवैयदिसादनदी ॥ श्रीकारमेवयने मर्थे । द्रिकेसरेन्नभोग्वयदी ॥ हक्दाग्वयागिवद्यानदेव । यदुकेद्रयेकमण्दागाते ॥ रेपुबिहिसायतदेशिवदी।द्रतक्षाय्वस्थायस्य स्वाप्यस्य । स्वीदेनस्य । स्वीदेनभयो।दिग्यायद्यापित्रं ॥ श्रीक्ष्यस्य स्वीदेव । यहिनाद्यनकोभवद्यस्य । स्वीदेनसुमानस्य विद्याप्यस्य । स्वीदेनस्य । स्वीदेवस्य 

## छंदपद्धरी ।

निकर्तेकोदं बतेवाणवृद् । नभमारतं बकोकर्राहमंद ॥ दशदिशनिसिंधुअरुधरनिमाँहिं। प्रयुक्तेनसायक्रेताँ। असठोररह्मोनहिं बहुँदोर । नहँबाणसं बसिगेनहींपोर ॥ शर्पखशोरदशदिशनहोत । मृतुप्रछेपवनकोष<sup>त्रहो</sup>। जिमिनेटमासकोपवृन्पाइ।अतिपरणिरेणुद्धतहींजबाइ ॥ भ्रभरअखब्तिमिकटतवान।नहिदेखिपरतकर्मक्ष्मे

भारति । १९५० त्यात् व १८६० पार्विति । विविध्य विकास क्षेत्र । विविध्य विकास क्षेत्र । विविध्य विकास क्षेत्र विविध्य क्षेत्र । विविध्य क्षेत्र क्षेत्र विविध्य क्षेत्र क्षेत्र

गैयरत्रंगभेअंगभंग । भटिकतेकटेजिरएकसंग ॥ निहंरहतवनोजवमिषिविमान । तवज्ञाल्वभूपकेम्हण्यां तिजानकृतिभागेअकाञ्च । सवळूटिगयोरणकोडुळाज्ञा॥ तहँसांवसात्यकीगद्यवीर । धरिषजुपहनत्वाविक्षं किटिशीज्ञाङरुपहरुप्राव । किटिश्चरनळगेनभतेअतीव ॥ मृजुभयोसुरसुरयुद्धस्वर्ग । तहँतिगर्राहंबहुक्षरं जोगर्राहंपाळ्डुज्ञाल्ववीर । तेन्नूडिमर्राहंसागरगॅभीर ॥तहँउद्धिमाहँवहुक्ंडुंड । सवठौरळापगोर्डुक्करं मिर्गिरेवहुतवाजीवितुंड । भीतिश्वतहाँज्ञोणितेकुंड ॥ तहँमच्छकच्छअरुगीधकाग । भीरिश्चराद्ववीर पादवनकाहियादइहँसर्व । मंगळमनावतेसुह्यस्वर्थ ॥ यहिमातिभयोद्धक्करेतिस्वर । सवगयेमारिष्ठपभटवा यादवनकाहियादइहँसर्व । मंगळमनावतेसुह्यस्वर्थ ॥ तहँविजेमानियदुवरकुमार । कियातिहनादअतिभयात्वर्भात्वमात्वर्भात्वर्भात्वर्भातिमान । छेगोछडायदूरीविमान ॥ तहँविजेमानियदुवरकुमार । कियातिहनादअतिभयात्वर्भात्वर्भात्वर्भातिमान । स्वकहतभयेजयसुरतिकंत ॥ गदसांवआदियदुवंश्चीर । हरिस्रतिहस्वर्धस्वर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुक्षर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुक्षर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुक्षर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुक्षर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुक्षर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुक्षर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुवर्भातिचाहिल्वर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिए। सुस्रुक्षर्भातिचीतिनुप्राल्वकाहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल्याहिल

दोहा-जबिसगरेशस्त्रिरिगये, प्रगन्धोभानुप्रताप । तबिमानचिहहनतश्रर, आयोशाल्वसताप ॥ वावतिप्रिर्माल्वकहरेदित्ती । कियोकोपप्रद्यमिवशेषी ॥ गदसात्यिकअक्षतांत्रवीरा । ठिग्विहिमित्रि समुसद्यमुद्राप्रभाशुप्रवाहे । शाल्विमानवाणझरिठाई ॥ विदुर्यद्तवकअक्शाल् । रहेतीनहीं भूत्रभार्यक्षित्रकृत्रप्रभाशुप्रवाहे । शाल्विमानवाणझरिठाई ॥ विदुर्यद्तवकअक्शाल् । रहेतीनहीं भूत्रभार्यक्षित्रपर्वेद्वाचरा । भरप्रयुमादिककेवाना ॥ उत्तिशाल्विद्वर्यद्तवका । भारप्रयुमादिककेवाना ॥ उत्तिशाल्विद्वर्यद्तवका । भारप्रयुमादिककेवाना ॥ शाल्ववार्यक्षेत्रपर्वेद्वाचरकोवानिक विद्याप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रविद्याद्वाचरकोवानिक विद्याप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राप्रवाहिकत्वम्राहे ।

दोहा-त्तर्देष्टतवर्माकोपिक, विदुरयकोबहुवान । मारबोधनुटकोरिक, करिककोपमहान ॥ तीनहुरूपविमानहिबोट । यहुर्देशिनपरमार्राह्वोट ॥ तिनकेशाणकाटिरणपीरा । यहिनिषिभयोगुद्धतहँभारी । धीरधुरंघरदोजघनुधारी ॥ तहँअडुतिनिकमहरिनंदन । करतभयोदीरव<del>र्ज्य । कोटिन</del>शरहनितोपिनिमाना । मारिमारिषुनिषुनिवहुवाना ॥ शास्त्रविमानिक्षआशुहटाई।मायावटिनिक्**र्येक्क** गयोनिमानसमीपकुमारा । शरपंजरकीन्द्योशरधारा ॥ छैनिमानभुपतितवभाग्यो । पाछेचस्योक्टेंदर्<del>यक्रिक्स</del>

दोहा-कहूँबोछिशरकहुँगगन्, कहुँससुद्रमहँनात । कहुँदिशानकहुँअवनिकहुँ, यटयटनईट्र-इ- र

धर्मभूपतवकह्मोद्धरारी । मनभविसोकरहुमुरारी ॥ भीष्मद्रोणकृपादिकपाँईा । माँगिविदाप्रभुतुरततहाँईा ॥ भीमहिष्ट्यहिनुपहिक्रिरवेद्नाअर्जनसाँगिळिकयदुनंदन॥नकुळओरसहदेवनआदिकाआद्विपदलातज्ञीलहरूहिंग

दोहा-माँगिविदापुनिस्तिनित्तां, किर्वदनयद्वराज । दारुकसाँपुनिकहतभे, त्यावहुरथहुतकाज ॥ स्यंदनसाजितुरतसोल्यायो । यदुवरसाँकरजोरिजनायो ॥ रामकृष्णहुतभयसवारा । दारुकसाँअसवचनव्यता ॥ सारियएकद्योसनिह्माँहीं । प्ररपहुँचायदेहुमोहिकाँहीं ॥ सारियकद्योयुगुळकरजोरी । आपप्रतापशतपश्चायद्वर्गिष्ठ असकिहिछ्योतुरंगनपीठी । चल्योयानसँगजातिनदीठी ॥ चक्रनकीभीवरवरदोशा।किकिणिकोरवभयोत्योगाः तवयदुनाथकहनअसळागे । अञ्चभिविचारिकोक्षमित्रवारा ॥ चळिआयहम्मतुमदोद्यभाई । रहेहतेवहुकाळविवारं ।

दोहा-ज्ञून्यजानिद्वारावती, चेदिपमित्रनरेज्ञ । अविज्ञाउपद्रवकरहिंगे, जायआशुतेहिंदेश ॥ भूजंगप्रयातछंद ।

पुरीद्वारकालूटिछेँहेंविशेषी । हर्नेगेकुमारानिकोशञ्जतेषी ॥ तहाँरोहिणीकेतनेयॉडचारे । संवेविकमीर्वासेर्डनी प्ररायद्यपेजायँगेभूपभारी । सुनोतद्यपेजाँयुगेश्चमारी॥तहाँस्तकीन्ह्याँजरीबागुङ्ची।चटेवाजिमानींकटेंब्प्रती भयोशोरभारीं उडीभूरिभूरी।दिशाआसमानैरहेदी उपूरी।।नहीं कृष्णकोयानमार्गदेखातो। छुटोचापतेवाणसोवेग्वा तज्योइंद्रप्रस्थेप्रभातेषुरारी।रह्योद्योसवाकीजवैदंडचारी॥छस्रेआयकेद्रारकाकेपताके।हरेमानवेचंचलकेप्र<sup>पहि</sup>र् ङ्ख्योद्दरतेपुञ्कोचाणजाङ्गासुन्योद्गोरसंयामकोत्योंकराला। एक्योशाल्यको मानधावीअकास। महाभातिकारीतमस्त्रिका उद्धेतासुपीछर्थेपुत्रक्रो। तुर्जेसान्यकीसांवहूवाणढेरो।कह्योकप्णरामेळखोसुद्धभारी।कोऊभूपआयोम्हापाप्क पुरीकोटभुँ ज्योसुगंज्योअरामें। ठरेयादवीसेन्यसॉजीतिकामोपुरीझून्यजानीहमारीसुवाला। जिंतेहेतभाषोहेत्याणु कह्योरामहैभूपयाज्ञात्वभारी।चढोकामग्रेयानमंज्ञस्र्यारी॥करेयुद्धप्रधुन्नशाकाज्ञपाही।ठरेसात्यकीसांबह्र्यानी कह्योम्रतसंदिनकीकोकिकोरा।च्छोसंगरेछेतुह्ँयानमोरा॥तज्योदारुकोपथद्वारावतीको।दियोकेरिवाणीकिकोरा गयेआञ्जूसंप्रामुकीभूमिमाँहीं।ग्दैसात्यकीसांव्ठाढेजहाँहीं॥ठ्खेनाथकोआञ्जहींवीरधाये।सबैरामकृष्णेपदेगाया प्रद्युक्तीनभैतरथैकोउतारी।कियोवंदनारामकृष्णेसुखारी॥ठल्योयादवीसैन्यकोसोसँहारा।भरेरामकृष्णोम्हाका कह्योतात्यकीसंगरेकोहवाळ्।जेर्हीभाँतिआ्योपुरीकाञ्चताळ् ॥ कह्योआजुत्तचाइतेयोत्तवीतानयोपुरमारीत्रणीकार् दोऊनाथतूं द्वारकाको पथारो। इनोञ्चाल्वकोमें नहीं झंकथारो॥ तवेकुष्णसोयों कह्योरामवेना। पथारोग्रहेयाद्वीतं हनोशाल्वकोमें अके छेप्रचारी। नवारो अहै आजाऐसी हमारी॥तहाँ कृष्णराम भन्यो वनऐसे।तु महें युद्ध में छुडिके जी करोप्रीतिजोमोहिपेश्रातभारी।करोगोनतोभोनकोहिमुखारी॥सवैवीरसत्ताइसोद्योसजागाछियेजाडसंगर्वा पुरीआपरक्षीसजेसावधाने।करों शाल्वकेसन्युखेहीं प्याने॥अहैआपकोराममेरीदोहाई । पधारोप्ररीकोङ्ग्पाहेना तहाँ बाँकुरोबीरप्रयुम्भाले । नजेहाँ पुरेकोविनाजीतिचाले। वचीभागितीनो पुरेकाल्वनाहीं। कहोहाँ प्रनेकाक्षी तवैकृष्णआँखें सुतेकोदेखाई।कियोभीशनीचेपिताकोडेराई।कह्योरामकृष्णेसुसीजोतिहारी।करींगेसीहं<sup>मन्</sup>

सोरठा—असकहितहँबछराम, प्रद्युष्ठादिछेवाहकै । गयेआपनेधाम, करनछगरक्षणनगर॥
यहअंतरछिहिशाल, भारतसरभरभरिनकर । छैनिजयानिशाल, धनुपञ्चनतथावतभयो ॥
शालविश्वावतदेखि, दाक्कसोंकेशवक्क्षो ॥ १० ॥ करूरथवपछविशेषि, छैचछुशाल्यस्मी
जामसोभविमान, मेरेवायेदिशिपरे । तैसहिछैचछुयान, अवविछंवनहिकीजिये ॥
मानहुनेछुनभीति, मायाविहेशाल्वरूप । जानतसारिथनीति, बुद्धिमानदाहकअही ॥ ११ ॥
दारुकछुनिप्रसुवैन, विनयकरीकर्जोरिके । नायमोहिकछुभैन, पद्मतापवछरावरो ॥
असकहिदारुकस्त, सावधानसवभाँतिहै । वाजविग्रज्ञक्त, नेकुवागऊँचीकरी ॥
नेशुकपानिङगाय, पीठपोंछिपुचकारिके । तुर्गनदियोनदाय, किकिणिझनकारीभई ॥
देखेमोती॰-रयचकनपर्यरशोरअयो।किहिवाणसमानछुनानगयो।मगर्मनहिदेखिपरयोदगर्मीरथगे

अतिपूरिहिर्पुपुरकारभयो।नृपज्ञाल्विमानहुर्मुँदिययो॥ सगराजपताकविराजिरह्यो॥ रथमेयदुनायकगाजिरह्यो॥ चमक्योचपठासमयानतर्ह्यानुपकेचसचौघभरचोतवर्ह्या॥ठसिकेञ्चवकोनृपञ्जाल्वतहाँ॥ठरआनतभोरणमोदमहाँ॥ द्वतयानिहमेकिठिकेविठिकेविठिकेविठिकेचित्रप्रमानतकोपहिर्मेमिटिके॥ करकारुसमानहिञ्जूळिटियो। हिरमारनेहेविवचारिकयो॥ रथचंचरुचारिहुँ भोरम्रमें।निहंदेसिपरेकेहिरोररमें॥निजजानहियेअतिकोपभरचो।करज्ञाकिठियोनृपञ्जाल्विफिरयो। विह्नारनकोअवकाञ्चरुह्यो।स्थमंडरुञ्जोचहुँ औरस्यो।सवदाक्कपेकरिकोपतहाँ।तिजिदीनसुञ्जाकिरुराज्या। व्यक्तसम्बाद्याक्षकरालमहाँ २३॥ वमकीवपरुष्ठामक्रप्रो।सिपरेविकराज्याक्षकरालमहाँ २३॥ वमकीवपरुष्ठामक्रप्रो।सिपरेविकराज्या।सिपरेविकराज्या। व्यक्तसम्बाद्याक्षकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्विकराज्यात्

छंद-शाल्वमहिपाछकरिकोपविकराखयदुपाछकेवाणतेहिकाछकाटचो । धारिकोदंडपरचंडयमदंडसबबाणवरिखंडतजिहरिहिपाटचो॥ शोरिकोनंदरिपुशरनकेवृंदछिषपूरिनिजवाणतेहिधूरिकीन्ह्यों । कोपकरिज्ञाल्ययुगसहसञ्चरजालतजिवामभुजकृष्णकीवेधिदीन्ह्यों ॥ छूटज्ञारंगज्ञारंगपरहाथतेगिरचोझनकारकरियानपाहीं। निरित्यहभद्रतिसिद्धमुनिसुर्युत्तैकॅपेहाहाउतैव्योममाहीं ॥ १६ ॥ सौभपतिकोपभरिजीतिकोलोभकरिवलगिवहुवारकरियोरशोरा। हाथकोञ्जॅनकरिज्ञीञ्ज्ञमकायकैकद्योरेसुनहितनंदछोरा ॥ १७ ॥ दौरियदिकालकुकालकेमुखपरचोवचतनहिंदालकौनिहुँभाँती । षद्वतदिनमाहिममदृगनपथपहँपरचोमारितोहिकरद्वशीतलहिलाती ॥ बारहीबारतेकियेअपकारबहुभयोपरदारछेत्रजविहारी। कुंडनैनगरमहँभूपशिशुपार्छकीनारिहरिष्टेगयोदगाकारी ॥ राजगृहमाहमगधेशसोंकियोछ्टपाँडुसुतहायतेहिकोहतायो । भीष्मके सुबनशिरके शकियमं डनमं चसोकं सघोषेगिरायो ॥ सभामध्यफेरिमहिपाटशिशुपाटकोदगाकरिशीशतेकाटिटीन्ह्याँ। औरधरमातमाधराकेन्यनतद्वेषकरिदीहतेदुराहिदीन्द्वो ॥ रह्योशिशुपाटमहिपाटमोहिप्यारभतिसरराभरसचिवस्वामीशसाँही । तासुवपसुनतमोदिवजसमङगतभोष्कसणसाहसैहोतनाही ॥ १८॥ मारिशरपोरशिरकाटिकतौरलवपठेयमछोकको जागुदैहीं। भूपशिञ्चपाङभादिकनसबसरानवसकटाविधिआ वर्मे वरिपहेरी ॥ मोरप्रणसत्यदेतोरवपकरनकोएकप्रणञ्जीरहेथर्मधारी । षीरकेभजतमेवाहतावाणनहिताहितहोतटरहाकभारी॥ जायभनिजीकर्षेषुद्रतेगीपमुतदोयनीआञ्चिदिमोरिष्यी। नाहितेभागुमतिटाटरदुसन्युराहोयवावीरतावोहिस्म।॥ प्रविष्ठा प्रविद्यानका मार्गित है । इस मार्गित कार्य मार्गित के प्रविद्या प्रविद्या है । नापनाभविदेयुद्धमहँमोदिपहँगूँचहदसक्टनिज्बुटदचाई॥ रासुनारिष्ट-जन्नाभिटापनसमनारिमरैनोहिरनिनोरपरिनारमारी।

## आनन्दाम्बुनिधि।

जाइहोँ ऐनकी विजयपञ्चसिहतयहद्वारकापुरीसिगरीडजारी ॥ १९ ॥ स्रुनतअसञ्चालकेवचनबहुरचनयुतमंदसुसकाइवोळेसुरारी । रुखतर्नाहकारू निजदारुरेशाल्वश्चटकतकृतवातबहुविनविचारी ॥ श्चरजेयुद्धजगहोत्ते हेयुद्धमह्यूरताकबहुँ नहिवदनभाखे । श्चरञ्जोकायरोक्कमतिकपटीसदावचनकोवळहितेमनहिराखेँ ॥ २० ॥ दोहा-असकहिकेकोमोदकी, गहिकेगदागोविंद । शाल्वभूषकेउरहन्यो, करिकेकोपअमंद ॥

छंदमोतीदाम ।

गदाङगतैतहँज्ञाल्वभुआङ।वम्योरुधिरैगिरिभूमिविहाङ॥रह्मोघटिकायुगमुव्छितभूमि।उठ्योपुनिभूपतिपा<sup>ष्ट्यी</sup> तहाँ हरिकोवल जानिमहान । भयोञ्चाठआञ्चाहिअंतरधान ॥ घरी युगमें इकपूरुपआइ । कह्योहरिसोंनिजज्ञीशनवारी ङग्योपुनिरोयनसन्मुखठाड।बहावतनीरवट्योदुखगाड॥कद्यौपुनिजोरियुगैनिजहाथ।सनोविनतीहमरीयहुना<sup>य</sup> २र/ तुम्हेंडरिज्ञाल्बभुआळुकरालभगोतुम्हरेमनिमंदिरहाल॥िलयोबसुदेवहिकोञ्जठबाँधि।भग्योरथमेंचिवानिनाँ<sup>सि</sup> गहैजिमियागपञ्चकरवित्रागद्योतिमिञापपिताकहँछित्रा। दियोमोहिदेविकमातुपठाइ।कह्योमोहिकोयहिभाँ<sup>तिहुशी</sup> कहोतुमक्रुष्णहिजाइतुरति।कियोइत्राल्विपताकरअंत ॥ करेंघरकोसुधिआइकुमार।गयेमरिहेंइतकेव्छवार॥२३। निजैपितुबंधनकोस्रुनिकान । संबेहरिकोयुधहर्पभुलान ॥ लगेहगतेबहुढारननीर । कियोवहुरोदनहैं<sup>विनशीर</sup> कह्योप्रनिवित्तसँभारिसुरारि।कहोसबदूतवृतांतविचारि ॥ २४॥ .हे 🛒 🛴 🔒 गुद्दोअरुसात्यिक्सावहुवीर । सवैयदुवीरवधेरणधीर ॥ गयेवळखोइकिथींसवसोइ । रहेकहुंगोइकिथींआर्ती छियोधरिक्साल्वपित्।कहुँनाइ।नहींयहम्।मनवातसमाइ॥नहींकछुजानिपरेविधिछेख।तऊनहिंदीवविचारिक्कित्र्रं। वतातयहीविधिदृतहिपाहि । देखाइपरचोरणज्ञाल्वतहाँहि ॥ धरेकरकेशहरीपितुकेर । ि, िनेकर् 👾 घतीटतत्त्याइरणेमधिज्ञालु।कह्मोहरिसोंअसवैनकरालु॥२ ॢःः हैं िु ः तुः ते िः ेर ्रू करिगोर हुँ ु युद्दीहितजीवहुयाजगमाहि । ग्रुमानभरेतुमगोपसदाहि ॥ वधौयहिकोतुवदेखतआजु । वचावहुआहुहतैपुर्ण जोर्पेसतिहीतुमयाहिकुमारातोपिकिनहोतुनहीरखवार्र्य अतहाँअसवेनहिकाल्वडचारि।करालकुपाणिहिहाल्वि ियोवसुदेवहिकोशिरका्टि।तक्योहरिकीदिशिह्ँअतिडाँटि॥गयोपुनिसोभिवमानहिआसु।स्योहर्पणाल्यामानी विनाश्चिवेोिकिनिजोिपितुकेर । गिरेहरिमूर्विकतशोकधनेर ॥ रहेयुगडंडप्रजंतिविहाल । रहीतनमंस्रिपिनातुनी तहाँपितुकोतनओसोइद्ताविटाइगयेजिमिचेटकभूत॥कह्योतवदारुकनाथिहटेरि।गुनोप्रधुमायिहशास्त्रिहर् नहींवसुरेवनदूतदेसात । करेअवञालुविक्रोपिहियात ॥ उठेप्रशुभूपतिकोछ्छजानि । गहेहपाइश्रास दोहा-काल्वभूपमायासकल, क्षणमहुँगईविलाइ । जसेजागेस्वप्रके, सबदुखजातनज्ञाह ॥३०॥३१॥ ३२॥

त्रार्थः कृष्णतहँ शास्त्रकेषपनिहत्तकोषिकः । पानिमं लीनसारंगचितचोषिकः ॥
देशितहँ साभ्यतिपारिपनु हाथमं । इत्योषहु शह्ययहुनाथकमाथमं ॥
कृष्णनिहासस्य नाशिष्वहाणते । कार्टिदियताष्ठुष्णनिविश्वयन्त्रवाति ॥
मारिपुनिहसस्य एक्ष्यने सिंहि हाँ दिव्य । सद्भुद्ध पुत्र प्रश्चित्रव्य हाँ दिव्य ॥
सीनिकारमारिक यकी द्वयहित्य । दिनको मो द्विपन्न प्रस्त देव ॥
सारिक त्रोस्त्रों सीभको द्वयति । विश्व हुन्य सिंहि हुन्य सिंहि स्वया । स्वया सिंहि हुन्य सिंहि हुन्य सिंहि हुन्य ।
सिंहि हुन्य सिंहि हुन्य सिंहि हुन्य । स्वया सिंहि हुन्य सिंहि हुन्य सिंहि हिन्द । स्वया सिंहि हिन्द सिंहि हिन्द सिंहि हिन्द । स्वया सिंहि हिन्द सिंहि ह

13

वाहुयुत्तगद्दाकटिगयोश्वरलागते । क्वयोनहिंशाल्वआरैनधनअनुरागते ॥
शाल्वकेवधनहितचकत्तवहिरित्यो । कोटिरविचदयगिरिमनहुँभासैकियो ॥ ३६ ॥
छोडिरियचकआनंद्दरछायके । शाल्वशिरकाटिल्यआशुहीधायके ॥
छुंडलेयुक्तआर्श्वाश्वननीगिरचो । रुंडहुँसन्युखेपरचोनहिकछुफिरचो ॥
बृत्रकोषत्रपयुद्धमेंच्योंदल्यो । शाल्वकरुँकृष्णतिमिसम्रसन्युखमल्यो ॥
शाल्वकेगिरतमेंहहारवहेरह्यो । देवऋषिसिद्धगणस्रदितहेजयकद्यो ॥ ३० ॥
दोहा-सुमनसुमनवरपेसुदित, वहुदेदुभीवजाय । नाचनलागीअपरार, गंधवयुत्तवहुगाय ॥
सोरठा-शाल्वविनाशिक्लेक् दंत्वक्रआतिकोपिके । धावतभोश्चचठोंकि, सर्वावरकेलेनहित ॥ ३८ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजागंधवेशिवश्चनपासिहात्वजसिद्धश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्री
राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रक्रपापाश्राधिकारिरस्रपासिहन्देवकृते आनन्दाम्बुनिया
इञ्चनक्केये इत्तरार्थे सप्तस्तितिवस्त्तरंगः ॥ ७७ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-ज्ञाल्वकोराज्ञेशुपाठको, अरुपोंड्रककोमित्र । द्तवकदुर्मदमहा, कृष्णहिमानिअनित्र ॥ मित्रनकोनिरित्तविनाञ्जा।गदापारिकरिकोपप्रकाञ्जा॥१॥श्राठसमानविज्ञाटकारीरा।महाभयंकरअतिरणपीरा॥ पायनतेषुद्वमिकॅपावत।अपनेसन्युत्तधावतआवत ॥दंतवक्रएकहरिहिदित्सान्यो।दृजोभटनहिसंगमहान्यो॥२॥ क्रकहॅतहाँनिहारा । गदागदापरनिजकरपारा ॥ रषकोतिजसन्युत्तप्रभुपाये। दंतवकठिगआशुहिआये॥ हहॅनिरित्तरक्षयोञ्जठकेसे। टुहिवेट्याबारिषिजटजेसे॥३॥ बोल्योदुर्मदग्दाठटाई। भटीबाततोसाविनआई॥

होहा-बहुत्तदिननतेखाजते, रह्योतोहिनंदनंद् । बहुत्तदिननठोविजयो, करतअनेकनफंद ॥ त्रोनयनपथमहॅबरिआई । तोरमीचइत्तर्हाठेआई ॥ ४ ॥ मातुट्यत्तिमाधवमोरा । तेरअह्यमंनहियोरा ॥ व्यंपीअहॅातिहारो । तासुहननफर्हेभयोतयारो ॥ तातेअवनहित्तोहियचेहाँ । मारिगदायमपुरेप्टहाँ ॥ टेबम्रसमगदाहमारी । तासुचीटमहॅमीचितहारी ॥५,॥ आखतोहिंद्दिकरणमाँहीं । वऋणहोवंगोनिवनकाँहीं॥ एटक्रिप्रपनमारे । रहेन्द्रपतितेमोकर्हेण्यारे ॥ तोहिमारिस्ट्रपटेक्विसे । तनतेव्यापिद्रारभयजैते ॥ ६ ॥

दोहा—देतवक्रयदुनायको, असकदिवचनकठोर । गदापारिपावतभयो, करतसिहसमजोर ॥ क्रिवचनसुनेहरिऐसे । टागतचाबुकगजतनजैसे ॥ हर्नागदायदुपतिकेझीझा । क्रीन्द्रोवोरहोरअवर्नाझा ॥ ७ ॥ पतितासुगदाकेमारे । तिटभरितहाँटरेनटारे ॥ क्रीमोद्कीगदागदिहाया । ह्नानासुज्रसम्हॅयदुनाथा ॥ ८ ॥ विकटरगदाप्रहारा । टाग्योमानहुँकुटिकाप्रहारा ॥ भयेछटकछातीतिहिकेगे । कृपिरपारसुसकृदीयनगै॥ विकपगकरनपसारी।महीगिरयोमरिजारिकिसारिकम्स्यानेतितासुनननिकसी।सपकेदेसतहर्हरम्हॅमिसी १ ०॥

देहा-भातातासुविदुरयो, निर्मार्थयुक्रमाझ । पावतभोआसिचमंगहि, झोकितच्त्रसाँग ॥ ११ ॥ । । पितकृष्णिहिमारनभावो । निरम्भिताहिहरिचक्रचरायो॥दुंडच्कीटसहिततिहिंद्द्शीःमा।काटिगरायोमदीमदीःमा॥ पनयहोरसुरनसवर्कान्द्राप्रसुपेषुदुष्वरपिवहृदीन्द्रे॥१२॥ यहिविधिझाल्वविद्रप्यकौहीं।देत्वक्रकरमागिनहौदी॥ रनरतेअस्तुतिवद्गपावत । रयमहेंचदेमोदअतिव्यावत ॥ चट्टारिकाकदेयदुगई। रचमहेंविक्रपनिझानवनाई॥ । यापराप्रवेमहोरा। गावतचटेसुयदाहिकमंग १२॥ निर्मारनमाना।विक्रपनावारा । यावतचटेसुयदाहिकमंग १२॥

देश-गायगायशिक्षोसुयश, पायपायसुद्धोकः । वर्गपेवर्यपिष्ट्रनिष्ट्रनिस्मन, गीनजनिजसबद्धोगः॥ प्रमादिकसंगटिवारं । नायरामष्टेनअगुभारं ॥ निनवेसुत्वरिष्ट्रसस्यागि । कियप्रवेशक्षारिकार्मेक्षार्गः॥ रशोभानिरस्तवपद्भारं । गयेभदद्धकरेनानिसुरस्गार्थः॥३६॥विशिष्टः वर्ष्ट्रमण्यानामे । पापिनद्वरः । वानाः

1

जेकुमतीपञ्जसमजगमाहीं।कवहूँतेकहाँहेहारिहारेजाहीं॥ नहिंजानहिंछीछाहरिकेरी।करहिंदासरक्षणविनदेरी॥४६॥ वसेद्वारिकामहँकछुकाळा । रामयदुवरनसहितकुपाळा ॥ इतेकोरवनपांडवसंगा । छारेगोमहाभयानकनंग ॥

दोहा—अर्जुनसारथिहोनहित, श्रीवसुदेविकशोर ॥ तिनिकैआयुपकरिकृपा, भयेपांडवनओर ॥
तवइहिविधिवलरामिवचारे । अहेंवरोवरदोउहमारे ॥ उभयसहायकरवनहिनीको । यहीडचितमनमेंदैठीको ॥
प्रद्युम्नहिटिकायनिजधामा । तीरथकरनव्याजवलरामा ॥ लैसँगवृद्धनविभनकाहीं।तीरथकरनचलेसुसमाहीं ॥१५॥
प्रथमहिगमनेक्षेत्रप्रभासा । पितरनदेवनदियेहुलासा॥प्रनिसरस्वतिकेतीरहितीरा । तीरथकरतचलेवलवीरा॥१८॥
गयेप्रथृद्कमहँसुस्रकाये । प्रनिम्भुविद्धसरोवरआये ॥ मजनकरिकैप्रनित्रितकृषा । गयेसुदर्शनतीर्यकृषा ॥

दोहा—तरनारायणकोरह्यो, जहाँसुभगतपठाम । ऐसेवदरीवनगये, अतिमोदितवरुराम ॥ फेरिब्रह्मतीरथमहँआई । दियजन्हायमणिगणवहुगाई ॥ गयेचकतीरथपुनिचारू । तहाँदानदैविविधवतः ॥ प्राचीसरस्वतीकहँजाई । मजनकरिदियदानमहाई॥१९॥पुनियसुनागंगातटआये । मजनकरिअतिशयस्वर्षाणे । गंगायसुनातीरिदितौरा । तीरथकरत्तचलेवलवीरा ॥ आयेनेमिपारजगदीशा । जहाँअठासीसहसस्रगीशा । करोहयद्वपद्वपरिप्रणपावन।ध्याविद्विद्वाकृष्णजगभावन२०आवतरामहिलसिसुनिराई।उठेसकलअतिशयस्वराही

दोहा-चिञ्ञागेसवकरतभे, रामहिनिविधप्रणाम । प्रांतिसहितातिनकोकिये, बहुपणामवलराम ॥ वलकोबहुनिधिपूजनकीने।कुशलप्रश्नकहिकसुत्तभौने॥२१॥यहिनिधिविप्रनयुतवलराई।बहुसतकारसुनितानी। विप्रनसहिततहाँहलधारी । वेदेसुत्तितासहासनभारी॥जासुरोमहर्षणभसनामा । व्यासदेवकोशिप्यललामा॥३३। कथाकहतसाबेदतत्त्ता । स्टोनसोवलरामलखतमे॥नहिंकरजोरिकियोसोवंदन । ताहिनिरसिकोपेयद्वनंद्व॥३३। मनमहेलोकरनिवचारा । स्तनिकियोमोरसतकारा ॥ वेदोसविप्रनतेकँचो । हेसवगाँतिजातिकोर्ना

देहा-जानिपरतसोद्देतनिहि, इयहअतिमतिमंद् । धर्मपालमोद्धकहैंनिरसि, उच्चानमिधुनिहंद ॥ २१ । व्यासिशेष्यपद्धपदेपुराना।धर्मशास्त्रहिहासमहाना॥२५ ॥यहश्चठभरोमहाअभिमाने । अपनेकहँपहितशिक्ती पद्भपदिपश्चास्त्रासम्बद्धाः । तक्ष्यकार्व्यवित्ता ॥३६ । यहश्चरित्रास्त्रास्त्रास्त्रहेत्। । करेकलावर्ड्यवित्ता ॥३६ वित्तपदेष्ता । करेकलावर्ड्यवित्ता । वित्तकव्यहितममभवतारा । होतभयायहिजगतम्हाना । तातेपदेहमारनलायक । शसिवारियनमयद्वनायक ॥२०॥यद्यपिकरतरहेतीरयभल । रह्योनहीतगम्बहरी

देशा-पघिषरं परजगतके, वेद्यानंकशाप । करहुनीकनेवरकरम, छगेषुण्यनहिषाप ॥ ३३ ॥ मद्यपिपरदिज्ञरन्यामार्थो । बायश्यिनकरोजोजार्शे ॥ नीविश्वकदेवधिबहुपापी । हेद्दैनदिशतिहायमंतार्थ ॥ सुमरिवेष्णदमन्यशापारकार्यानसमुद्रिकरहुमयकारजा।सुननसुनिनकवचनसुद्राये।योछरामपरमसुराण्ये ॥ १

बल्भद्र उवाच । मार्चभगपन्तिप्रकेशे । जनशिक्षपतिवक्षर्यनेशे ॥ होत्मुर्विभाषकतिदेहतितिषिकितितिर्विकिः दिन्दवक्षर्यापुरदर्शे । बीरदेहतुमयोनसुनारे ॥ साम्बस्मृतिहकस्ट्रिसे । तुमकोमकलभौतिर्वि

रेपा-गुन्दरस्यस्यम्हेन, सम्बुतिभातेंद्राप । कहनभ्येकरलाहिन, सुनहुनापपिनटाप् । ३१

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध।

, }

ऋपय ऊचुः।

आपुअस्त्रअरुवचनहमारे । सत्यहोहिंदोजसवहिप्रकारे ॥ करहुनाथतुमसोहजपाई । जामेंजभयभाँतिवनिजाई ॥ सुनिकेरामऋपीसनवानी । बोलेवचनहियेअनुमानी ॥ ३५ ॥

वलदेव उवाच ।

षुत्रआतमानेदउचारे । तातेअसझंकानिरनारे ॥ होइहिसोस्रतसृतसमाना । भाषिहिनेदप्ररानहुनाना ॥ इहेआसुर्दायमहानी । ममत्रपादङीजैसतिजानी ॥ ३६ ॥ कहहुऔरजोआझतुम्हारी । सोडकरनकीचाहहमारी॥ कियोनिनाजानेमेंपापा । जामेंकरहिनसोसंतापा ॥

दोद्वा-सुनतवचनवछदेवके, हरिपतभयेमुनीञ्च । जोरिपाणिकीन्हेंविनय, नायरामकहँशीञ् ॥ ३७ ॥

ऋपय ऊचुः।

वल्बल्खुतदानवभतिघोरा । वल्वलनाममहावरजोरा ॥ पर्वपर्वमहँसोइतआवै । करैवजदवनासिहसावै ॥ ३८ ॥ सुरामूत्रमल्झोणितपीवा । मजामांसहुदाङ्गतीवा ॥ वर्सीहमस्वेदिनमहँघाई । करिहनदेतयज्ञहुखदाई ॥ ताकोवभक्तीजेवल्यामा । तोहमरोपूजेमनकामा ॥ यहैदमारिकरहुसेवकाई । होत्रहाण्यदेवपलराई ॥ ३९ ॥ भरतखंडकीकरिप्रदक्षिणा । तहाँद्विजनकहँदेवदक्षिणा ॥ जावोपहिविधिद्वाद्शमासे । करिआवोइतसहितहुल्सि॥

दोहा-तहँइततीरथमेंसविषि, मञ्जनकीजेतात । तवपातकसबक्ट्रटिहें, यहिविधिवेदविख्यात ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरखराजसिहज्देवकृते आनन्दाम्बुनियो दशमस्कंधे उत्तरार्थे अप्रसप्ततितमस्तरंगः॥ ७८ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा—सुनतसुनिनकेषचनवळ, सुदितकहेसुतक्याई। बल्वळकोषधहमकरवः, नहींहांकदरहााई॥ असकहिरहेराममसहाळि। करतविचारदेत्यकरकाळे॥ जवपहुँचीपूरणमासी। होमकरनळागेतपरासी॥ पमहिपूरिपारदिशिपाई। मगटेमेपमहाभयदाई॥ छगेक्षिरवर्षनमस्माँहीं। सुनिगणभेश्रतिद्वस्तिततहाँहीं॥ होप्रचंडपवनशतिपोरा। होतभयोनभशोरकठोरा॥वर्षनळगीपीवकीपारा। होतभईदुरगंपिअपारा॥ १॥ निमळ्सुत्रहाङ्ककमाँसा । महावृधिभेतुरतअकासा ॥ हाहाकारसकळसुनिकीने। कहाँगयेवळभद्रप्रवीने॥

वेहा-पुनिमसङ्गिष्टिक्सपरचो, बल्बल्दानवमोर । गरजतपनसम्बारबहु, छीन्हें शुल्कदोर ॥ २ ॥ ॥महुँमेद्धरमेपभयावन । तुरतहिबहतस्रुनिनकहँसावन ॥ मानहुँकनलकेरपहारा । महारूपअतिशयनिकरारा ॥ प्रदेललकार्वाहिसमाँहीं । तरुसन्रसममृष्टसोहाहीं ॥ कालढादसमढाद्विशाला । केतुसरिसदोशुक्रदिकराला ॥ नेपटनरकसमजाननभारी।श्रवणशैलकदरभयकारी ॥ बार्राहवारवमतशिलिज्वाला।बल्वलमसुकालहुकरकाला ॥ सममहुदेखिपरचोयहिमाँती।छाङ्गयोतमभयनुराती॥तवसुनिअतिशयदुस्तितपुकारोकहाँरामरस्वारहमारे ॥ ३ ॥

्रैं दोहा-करतभषेवरुभद्रको, मुनिगणसवलभिषेक । बृज्ञहनेजिमिवासवाहि, कीन्हेंद्रवलंक ॥ ७ ॥ ुनंतीसुमनोहरमारु । गुँदेजाहिमेंकजरज्ञारु ॥ रामहिम्रुनिजनदियपहिराहं । दिव्यविभूषणवसनमेंगारं ॥ तातरामहिभूपितकीने । आशिरवाद्विषिपिपिपितीने ॥८॥ तिनतिविदामाँगिवछराई । तीरथुक्रनचछेषुत्रणाः जापरामारुवान्तरम् । जापराचानान्तरम् । मानसरोवरमेष्ठस्यभूरिता । प्रगटीजहँतेश्ररयूर्णाला ॥१ विप्रनसहितकोश्चिकीआई । दान्तिदेयतहँसविधिनहाई ॥ मानसरोवरमेष्ठस्यभूरिता । प्रगटीजहँतेश्ररयूर्णाला पुनिश्वरयूकेतीरहितीरा । आयेहुतप्रयागवञ्चीरा ॥ मूज्जनकरिदान्हुतहँदीन्ह्रे । ऋषिमुर्पितरनत्वेणकीर्

दोहा-पुनिहरिहरक्षेत्रहिगये, ॥ १० ॥ पुनिगोमतीनहाय । करिमजनपुनिगंडकी, तीर्थितिपासानाय ॥ गयाजायपित्रनकहँत्रपे । पिंडदानविधियुत्बहुअरपे ॥ गमनेग्रंगासागरसंग्रम । तहाँत्रिरात्वसेयुतस्यम ॥११

कृष्णासरिमहँकोरिन्हाई । पंपासरगपुनिवलुराई ॥ भीमरथीमहँकोर्न्हेमजन् । दानदियविप्रनमन्रंजन॥ १२॥ दोहा-कार्तिकेयकोकारिद्रज्ञ, तहँतेषुनिवल्सम् । गमनिक्येशीशैलकहँ, जहँशंकरकोषाम्॥

महापुण्यजोद्राविडदेशा । तहाँगयेवल्रामसुवेशा ॥ वेङ्कटशेल्निरिल्युदुर्ग्ह । पुरीकामकोण्णीपुनिआहं ॥ १ कांचीपुरीगयसुखपाई । कावेरीसरिसविधिनहाई ॥ पुनिश्रीरंगनगरक्हँ आये । परमपुण्यप्रद्रेलेहिस्रिनिगाये॥ जहाँ रहतितहाँ भगवाना । वासकरहिसंतहुतहँनाना ॥१९॥ ऋषभ्योठकहँगहरुधारी । हार्श्वेत्रकहँजायितहाँ। पुनिदक्षिणमथुराकहँदरसे । विप्रनप्रजिअमितधनवरसे ॥ सेतुर्वधरामेश्वरआये । महापापजहँनज्ञतनहाये ॥ १६

दोहा-दशहजारगोविंदई, विप्रनकहँवछदेव । शंकरकोपूजनिकये, प्रीतिसहितकारिसेव ॥ फरितामपर्णाकृतमाला । मज्जनिकयेषुण्यप्रदहाला ॥ मलयुकुलाचलपूर्वतदेषी । तहाँदानदेपिषिविशेषी तहाँरहेअगरितमुनिराई । तिनकोजायरामिशस्ताई ॥ तिनतेत्रमुळेआशिरवादा । गयेसमुद्रहिगुनअहुलाह् ॥ पुनिकन्यादुर्गोकहँदेपे । फाल्गुनक्षेत्रआयगुभवेषे ॥ १७ ॥ पंचअप्सरातीर्थप्रकाशा । सद्विसंगहर्गाति रामतहाँविधिसहितनहाई । दशहजारदीनीवरगाई ॥ १८ ॥ पुनित्रिगर्तअस्कर्ट्देशा । गेगीकर्णहुँगुर्वश्रेष

दोहा-वसतजहाँ करसदा, शिवक्षेत्रजहिनाम् । दीपम्घ्यदेवीरुखे, आयोकोन्छराम् ॥ १९ ॥ भाषा नवपानवासम्भवत्वा । रामकात्रमाहनाम ।:दापमच्यद्वालखः, आयाकावलसम् ॥ २०॥ सुर्यक्षेत्रकृष्टुनिवलभाषे । तापीसरितामाहनहाये ॥ करिपयोष्णीसरिनिविध्या । तहँत्रिकालकीविध्या पुनिदंडकारण्यहरामा ॥ २० ॥ गयेनमेदातटबल्धामा ॥ तहँमज्जनकरिदेवहुदूाना । महिलानगरिकियाः । प्रतिकार्वे विकास । स्व पुनिरेवाकतीरहितीरा । मनुतीरथकोपरसतनीरा ॥ तह्मणनकारदबहुदाना । माडलानगरायम् सहाविष्ठमार्गपक्रमण्डा । केलिकिक्सोपरसतनीरा ॥ आवतभेपुनिक्षेत्रप्रभास् । मिलेविप्रतहँसहित्हुल्स् ॥

तहाँविप्रनर्तापुरुरामा । केहिविधिभोभारतसंत्रामा ॥ दियेविप्रसवक्ष्यासुनाई । कुरुपांडवजसमहेलाई॥ तहाँविप्रनर्तापुरुरामा । केहिविधिभोभारतसंत्रामा ॥ दियेविप्रसवक्ष्यासुनाई । कुरुपांडवजसमहेलाई॥ दोहा-सुनिभारतकोसमस्यलः मनमॅकियोविचार । केश्वदियोजतारिअयः, सकलपूर्मिकोमार्॥ प्रवेशिकसवानी । भीमभीमबलकोलिकारानी ॥ 

अससानतहब्लभद्रव्रत्या । अनुभद्द्वानाम् । अनुभद्द्वानाम् । इन्कोवर्गिद्देषु भारा । प्राप्त । अनुभूति । प्राप्त । अनुभूति । प्राप्त । असिवत्र । असिवत्र । असिवत्र । अस्ति । असिवत्र । असिवत् ्राट्रास्य । । गुण्यप्रनासामायस्या ॥ यसस्यमञ्जनयदुसङ् । नकुल्भासस्द्रपृष्ठभारः दोह्य-भागविद्यदिकस्तभे, सोदितसकल्प्रणाम् । तिनकोआशिपदेतभे, यथाउद्यितस्यस्य सन्धिपनिन्यतिकस्यास्य । स्वत्यस्यस्य

र्वारा-जापनाङ्गाङ्करत्थ, सादत्सक्छप्रणाम । तिनकोआशिपदेतमे, ययाउचितव्हराम। हाटिरोटिपुनिनिजनिजठामा। बठतभयमानभयरामा॥रुगेविचारनसोक्हिर्यये। सामकीनकारणहुर्वज्ञाः जहाँभीमदर्याधनवीमा। कप्रकारकार्यक्षप्रकार ्राञ्जा-उत्पातनात्राचा । नञ्जाननात्राननपत्रामाण्यावचारमसाकाह्यय । स्वकानकारमञ्जूष कहाँभीमदुर्याधनवीरा । करतरहेयुपदोत्रस्याधीरा ॥ दोठ्यीरविजयअभिटापी । कर्षात्रस्य भटटकर्राहिनिज्ञभनेकन । नहिनिश्राम्होद्दर्गाः ॥ द्वित्वारावजयआभटापाः । ५०००००० भटटकर्गाहिनिज्ञभनेकन । नहिनिश्राम्होद्दर्गाः ॥ नगायस्य अभट्टकर्गाहिनिज्ञभनेकन । नहिनिश्रामहोद्दर्गाः ॥ नगायस्य अभट्टकर्गाः । सनदुर्भामदुर्मापनराजा । जारापन्तानाञ्च एकबुधनातदाजाइनलभद्दवदास्यकिपितहमस्वनगण्याः सनदुर्भामदुर्मापनराजा । तुमसमानदावलीद्रगुना ॥ वृथालरहुअवकोपवढाई । वसहुआपनेवेनिस्याः दोहा-भीमसनतमत्रअधिक. बल्मेअहस्यनम् । भीन्योत्स्य ार्डा । स्ट्राप्तान्य प्रवादान्य प्रमुख्या ॥ वृथाल्य्ड्रअवकापवढाइ । वसहुआपनेपनास्थाः होहा-भीमसेनतुमतेअधिक, वल्मेअह्रअवृष् । भीमसेनतेतुमअधिक, ब्रिल्लाम्हॅकुरुपूष ॥ २६ ।अपपराजयनाही।जानिपरतयप्पटेयोहिकोटी २७

तालिपनपपराजयनाँद्वीज्ञानिपस्तप्रधमदेमोहिकौँहाँ २७ - उद्भुत्नभूष रहा कार् ्रश्चित्रक्षम् वस्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त् अभिज्ञमद्वपनभटदोकः । सर्वेवस्मान्योनोद्देकोकः ॥ २८ ॥ तद्देनिनशिष्यनकोप्तरेषेत्रः । ५६००००० वैठिगयेतेहिथल्बरुरामा । रुगिरुखन्युद्धअभिरामा ॥ धर्मनरेज्ञानकुरुसहदेवा । वैठेड्कथरुमानहुँदेवा ॥ अर्जुनयदुपतिङ्कथरुजाई । वैठतभेवरुभ्यसकुचाई ॥ रुगयोहोनगदायुधभारी । कहुँरोसोम्रखनाइउचारी ॥

होहा नोरजासुगजसहसद्दा, ऐसोभीमअन्तर । गदायुद्धतिमिअतिचत्रर, दुर्योधनकुरुभूर ॥
तरुरत्योस्योवहुकारा । होरनहिंदोवजीरविज्ञारा ॥ भीमसननेसुकथिकगयऊ । तबहरिओरिनहारतभयऊ ॥
महिश्रमितजानियहुराई । जाँवठोकिसंज्ञादरज्ञाई ॥ भीमसनतहँजानिइज्ञारा । रुरनरुग्योर्गहिमोदअपारा ॥
किसुयोधनभीमहिज्ञीज्ञा । मारीगदाजोरिजवनीज्ञा॥जानच्छोष्ठनितेहिथरुगाँहाँ । भीमहन्योतवभूपतिकाँहाँ ॥
गीजाँवमहँगदाप्रचंडा । दूटिजंघजोसमगजजुंडा ॥ गिरोभूपतहँखाइपछारा । मान्योचहुँदिशिहाहाकारा ॥

दोहा-करीप्रतिज्ञाभीमजो, सभामध्यवरजोरि । तेरीज्ञारपगदेहुँगो, जांघगदातेटोरि ॥ इसुपिकरिरदरदछददावो।भीमदयावनबीरसितावी ॥ सुकुटसहितदुर्थोपनक्षीक्षा।निजपदपरिदीन्द्र्योअवनीज्ञा ॥ इछिद्यप्रमेभूपदुष्यसन्यो । पेनकछूसुखवचनवखान्यो ॥ निरिष्ठअधमसुद्धतेहिंदामा । कियोपचंडकोपवछरामा॥ रघदोठ्याहुउठाई । पिगपिमभीमहिंकद्योसुनाई ॥ तैंअधमकीन्द्र्योयहिठोरा । मान्योनहिंसकोचकछुमोरा ॥ रघअभिपेकिततृपक्षोज्ञा । धरचोचरणकछुप्मनदीज्ञा॥याकअतिज्ञयभरचोग्रुमाना।अपनेसमजानतनहिंसाना॥

दोहा-आउहिविनपांडवमही, मैंकारिहोहरूमारि । असकहिहरूमुस्रुग्तर, वारिह्वारपुकारि ॥ उचोरामरोपितअतिचोरा । धायोभीमसेनकीओरा ॥ भयोख्यतहँमहाभयावन । मानहुँचहतजगतकहरू।वन ॥ मंभूपरुविकोपितरामें । मानिमीचुमूिंग्छतभेठामें ॥ भीमसेनतहँगयोसुखाई। मानीमीचुनगीचिह्याई॥ । । । । । । । वोभयोगदामहिंदारी । वारवारवरुवदनिहारी ॥ अर्जुनहुँतहँगयोसुखाई। हिरिहरूहोदीनतादेखाई॥ । । । । । । । । । । हुरुग्नेरोहरूहोदीन । महारयोतहँकेसवकोऊ॥ किन्ह्योमनमहँसत्यविचारा। हिम्मोअर्जुनभीमसँहारा॥

दोहा-चर्डपावतपरणीपसी, परणिपरनभोकंप। वारिषिद्दवेद्धातजी, रविभेषान्हुर्चेप।।
गिनपांडवनकोतंद्दारा। पायोतद्दवसुदेवकुमारा ॥ भीमिह्चिमकतमद्दैहद्धारा। गद्धोकुप्पदोवसुजापतारी ॥
क्द्मोतसुक्षिद्धात्वीकेकुष्ठवाता । भीमपातकीजेपुनिभाता ॥ रेल्योरामभीमकीओरा। प्रवतभोदेवकीकिकोरा ॥
अतितितातितदोकतद्दाँदाँ। मनुरविक्षाक्षित्तात्वात्वाद्धाति। अद्योर्षेनयदुनायवदोरी। सुनियेश्रातविनयकप्रभोरी॥
भीमनकीन्द्राकटुअपराधा। दुर्योपनकिन्दिवदुवाधा।। दुपद्मताकद्दसभामझारी। विनपदकरनच्द्योअपकरि॥

दोद्दा-सेटिजुर्नाछ्छकारिसभा, हरचोराजधनधाम । बारहवर्षनिकारिदिय, बागेटाम्हिटाम ॥ भीमकियोपणसभामँद्वारी । तोरिहीर्जधनपत्रातुवमारी ॥ धरिहीर्मपद्तेरेश्वीशा । हुहिनाहिओरिवस्वीसा ॥ वोप्रणभीमपूरकरिटीन्स्रों। राटरकछुअपराधनकीन्स्रों॥तबबङ्डोटिकस्रोधनश्याम । अनुजतोरहेयहकृतकार्षे । तहाअधर्मापांडुकुमारा । जानतनहिकछुअमंविवारा ॥ असअजुचितकेसोट्युभाई । अपनेसन्युसनहिंसाहिकार्य अरीछ्टिनचंबटताई । कीजतबारबारटिकाई ॥ तोहिस्मोहिकोरवपांडुसमाना । तेंगहिपांडवपत्रवहाइ ।

दोदा-देतिसयापनहनिहंको, द्वेअर्छनकोसृत । तोहिनऐसीचाहिये, तेयदुवंशसपूत ॥ वनोठेयदुवरसुसकाई । मोरमीतपांडवर्हेभाई ॥ धर्मधुराधरनीमदधारी । धीरधराधरसुद्धविद्वारी ॥ असंबेकोरवअतिपाधी । गृथापांडुप्रजनसंताषी ॥ इनकोषञ्चछोडिदेभाई । पाषिनपञ्चगेहिकिमजाई ॥ द्विभित्रकोषित्रहमारो । पांडवराञ्चकोञ्चवित्रारो ॥ तुम्हेंशपयहभातदमारी । तजहभीमसुसमार्गन्तर्वे इटम्सटमहिसहुँढारी । बोटेहटथरातहाँपुकारी ॥ दुर्योषनपापाँहिनोहाँ । यहिषापासवस्व हृद्वसीह ।

वीदा-सबसुभटनेकटसतहत, दुर्योपनकर्दैआज । देहुँगुक्तिभंजाखती, टहतजीयोगिर्ताम । अप्रतिस्थापने क्षित्रस्था । मञ्जपनिर्धितिमदाहद्वाति ॥ असकिहचटेनाहरपरामा । चटेडार् प्रतिज्ञानिरामकहन्वेक । पर्मनुपतिअतिविपनसिंहेक ॥ चटेमनावनरामिहकोई। । तत्रपर्वे प्रतिज्ञानिरामकहन्वेक । राममनावनकरणकाना ॥ जानटेहुयदुरुस्राताको । काकिय ह्राँतोयनेसमीपुतिहारे । सिगरेकाजसुधारनहारे ॥ सिहासन्महँवैठिनरेशा । मोकहँपुनिकैदियोनिदेशा ॥

दोहा—मेंद्रारकासिधारिकै, रामहिबहुतबुझाइ । छेहींहस्तिननगरमें, तिनकोअविश्लेखेह ॥
ऐसीसुनतकुष्णकीवानी । नाथरणाइछईनुपमानी ॥ रहेमीनछूखोदुखनाँहीं । वारवारमनमहँपछिताँहीं ॥
रामगमनसबसुभटनिहारे । गनेवचेअवजीवहमारे ॥ समरछोंिहकैतहँबळरामा । विप्रनवृद्धनसंगळलामा ॥
द्वतिहद्वारकाकेठिगआये । सविरजनावनचारपठाये ॥ उम्रसेनसुनिरामअवाई । सुदितजायकीकीशुक्ती
गृहमेंल्याइपूँछिकुश्लाई । कहीसकळआपनीभळाई ॥ तहँपद्यमुसांवादिकुमारा । रामचरणमहँपरेहाग्री

दोहा-तिनकोआद्दि। वारवारउरलाय । रहेद्वारकाञ्चयदिवस, आनँदसोंबलराय ॥ २९ ॥ छेरेवतीसंगसुकुमारी । औरोंसुद्धदनवंधुहँकारी ॥ नैमिपारकहँफोरेपधारे । जहँसुनीशगणरहेउदारे॥ सुनिगणरामहियज्ञकरायो । मनहुँस्तवधपापधोवायो॥३०॥तिनसोंधुनिविशुद्धविज्ञान॥भापतभयरामभगता । तोनज्ञानकरिभमहिछावत।कृष्णचंद्रकोसुनिगणपावत॥३०॥तियसुद्धदनवंधुनयुतनान।रामिकयेअवश्यअद्धरी भूपणवसनपद्धिरिह्नधारी । सोहतभयेसहितनिजनारी॥मनहुँचंद्रचंद्रिकासमेत् । तारनसहितलस्तछिवेहस्सारा

दोहा—बठशाळीवळभद्रके, यहिविधिचरितअसंख्य । महाराजकोकारिसके, अपनेम्रुखमेंसंख्य ॥ ३३ ॥ सांझप्रातवळभद्रके, गांवेंचरितअपार । सोनरश्रीयदुराजको, होतप्राणतेप्यार ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजायांधवेशविश्वनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज्देवकृते आनन्दास्विधि दशमस्कंधे चत्तरार्धे एकोनाजीतितमस्तरंगः॥ ७९॥

दोद्दा-रामकृष्णकीसुनिकथा, अतिशयआनँदपाय । कह्मोपरीक्षितजोरिकर, धनिधनिभागगनाप ।

श्रीमुकुंद्केचिरतसुद्दावन।कारकपतितजननकहँपावन।।हरिचरित्रओरहुप्रभुगावो।प्यायिषूप्पिभातपुताते।
सुनहुष्यातमुत्तदरिग्रुणगाया ।श्रवणकरतकरिदेततनाथा ॥ रित्तिकृषुरुपजेहँजगमाँही । जिनकेकामवात्तरी
तहारकथासुपाकरिपाना । नहिभपातल्लचातसुजाना ॥ २ ॥ सोइजी असहस्र, ानगरे प्रशाप

दोहा-कृष्णकथाजिनमें परे, सोईकहावतकान । नतोशुजंगनकेभवन, भीमभयावनजान ॥ ३॥ मानियराचरवपुनगदीशा । नगेजों हेसोईशतशीशा ॥ कृष्णसुछविजिनआँसिनहेस । सोईकहावतऔर्तार द्दिपददर्शदिरिजनपदनीरा । जाकोभीगोरहेशरीरा ॥ सोईगातकहावतसाचो । नातोरचोकाचकोशाने

#### सृत उवाच।

परिशिषिकमोष्मिः । मुद्दितम् नित्रेमस्यसमाजा॥सुनतन्यासनंदनसुरापादं।यदुपतिपद्मर्देखानः विमयपापिनगतम् निरादं । कथनटगद्दिकयामुदादं॥ ५॥

#### श्रीशुक उवाच ।

यदुपनिकोरकमगापियागे । नाममुदामानामुक्यामे ॥

रोहा-अस्वेरसानाष्ट्रवः इंडिनस्पन्तरियोत् । सांतर्नेत्रनभातस्यः अनियेद्वितभाति ॥ ६ ॥ रिरम्पेरसेकप्रप्रितितारे । तिरिप्तिनेतापरियम्यारे । स्टनेतानम्याकहुँनीर्गे । यद्पित्रिर्माणी पिग्डरभीरशतित्रारे । कत्रुँकप्रुँकप्रस्थाराः ॥ रदेशुपावसभितायणामा । रहीतमदीतिर्द् रिवक्तर्वित्रतिरिक्षेत्री । सक्तिस्थितिरुक्तरमुख्यानाः ॥ एकम्पेरतिनिक्यरिवारे । द्यारद्वी कॅंपतअंगअतिवदनम्हीना । पियसोंकह्मोवचनअतिदीना॥हर्माईतुर्म्हेंदारिद्रसतावे।अवतोगृहमेंनिहरिहजावे ॥८॥ दोहा−कहतरहेयहवाततुम्, प्रथमहिमोतेकंत । मोरमित्रयदुनाथहें, श्रीरुविमणिकेकंत ॥

दाहा—कहतरहयद्वातत्वम्, अपमाहभातकत्व । नारावन्यकुगायहा आरावनायवन्तता । परत्रद्वस्ताईभगवाना । हेंत्रहाण्यशरण्यसुनाना ॥ हेंत्रंथकयदुमधुकुळपाळक । दीरघदुवनद्वुजकुळघाळक ॥ ९ ॥ दीहदुरितदरदीनदयाळा । दासनदेखिद्रवतततकाळा ॥ तिनकेनिकटसहितअनुरागा । काहेनहिंगमनहुवडभागा॥ जिनकेमित्रअहेंभगवाना । तिनकोदुखआश्यंमहाना ॥ तुमकहँदेखतकृष्णकृपाळा । करिहेंतुमकहँतुरतिहाळा ॥ जानितुम्हेंसकुटुंवदुखारी । देहेंधनबहुतुम्हेंसुरारी ॥ वर्सेद्वारिकामहँयदुराजू । अवैगयेनहिंकोनेहुकाजू ॥

दोहा-अपनोपद्धिमिरतिहमें, यदुपितदीनद्याल । अपनेजनकोदेतहें, आतमहूँततकाल ॥ १० ॥ १० ॥ जोसबळोडिकृत्णकोष्पांवे । दुर्छभताहिनकछुद्रशांवे ॥ तातेजाहुकंतअवआसु । जहाँवसतहेंरमानिवासू ॥ यहिविधिमृदुर्छगराद्विजनारी।पतिसोंबहुविधिकह्योदुस्यारी॥तविषचारिमनकह्योसुदामा।कहतिनीकमेरीयद्वामा॥ किन्निधनकीमिलिहेनाँहाँ । पेहारिद्रज्ञामिलीहगमाँहीं॥होईमोहिंपरमयहलाभे । मिलिहोँभ्रजभरिजंबुजनाभे॥१२॥

केळाकेजयगोनेरे । जहँमदिरयदुर्वक्षिनकेरे ॥ सोहाँहजहाँमहळनीळाला । निजकरिवेशुकमीरिचराला ॥ ळिरुप्योक्कष्णअसनामा।सुरपतिसद्नदुत्तेअभिरामा १६प्रनिडेउटीनाँघ्योद्विजतीना।तहाँळख्योगदुनासनवीना ;सहसमहळ्ञातिराँने।जिनकोदेखिदेवगृहळाजे।दिखितिनाईजिकरुद्योसुदामा । प्रनिविचारकाृन्योतिहिठामा ॥

द्दीहा-धनियदुपतिधनिद्वारका, धनियदुवंदाप्रवीन । मोहिर्रकहिरोक्योनर्ह्या, जानिविप्रअतिदीन ॥ किहिविधिहारकहॅपाडीकीनेभवनआशुभवजाउँ॥असकहिमंदहिमंदिसधारचो।तहँअद्धतएकभवननिहार्यो।। ढरतपेटचोतेहिमाहीँ । कोडतहाँतिहराक्योनार्ही॥चटोगयोद्विजधीरधीर । युटकतजकतरकृतकछुर्भारे ॥ मंदिरकछुरुकितहँगयडाब्रह्मानंदमगनमनभयडा।जायसक्योनार्हिद्विजपुनिआगोजकोखरोरिहगोसुखपागे ३७ हेयडुपतिपर्यका । टान्डॅरुकिमणिकोनिजर्भका ॥ द्दारिहतेतहँटरुपोसुदामें । पायोमनहुसकटमनकामें ॥

दोहा∽डेटेआशुपरयंकते, तिज्ञिक्षेमिणिकोनाय । धावतभेअतिवेगसों, युगुल्यसारेहाथ ॥ नेजतनकीसवरित्वेसारी।मीतमीतकहिमिल्छसरी॥१८॥दारतयदुपतिहगजल्यारा।धाद्योजरमदँमोदअपारा ॥ ।भेलेतुमतोइतआये।बदुत्तदिननमहँबदनदेखाये॥१९॥प्रतिकरिकेद्विजकांगल्याहीं। लायेनिनसेजहिदिगमाही॥ ।पर्यकमाहँबैटाये । लोकरनपूजनसुसलाये ॥ निजहायनसोचरणपसारी । लियोशीशमहँसोजल्यारी ॥ २०॥ ।पद्जलगगपाबनकरही । तेद्विजपद्जलनिज्ञिरपरही ॥ जनिजचर्जमानुकुँकोलभाई । हेब्रद्मण्यदेवयदुराई ॥

दोहा-पुनिनिजहायनविभतन, चंदनवियोजगाइ । चंदनकुंकुमअगरकी, रहीसुराभितदैद्याइ ॥ २३ ॥
रिममिदिदीन्द्वाहिरिपूषा । देखरायोतिभिदीषअनुषा ॥ निजकरसाँपुनिद्विमहिनेवायोतिभदिविधापानसवायो ॥
तेआरतीसाजिमनयारे । निजमीतैपरजोडतारे ॥ देभदिवायागउदेखाये । कुझज्पश्रकीन्द्रेवितजाये ॥ २२ ॥
कुटपटआतिमजिनसुदामा । रहोसुभातेअतितन्छामा ॥ निकसीनसिमराद्वरहाहो।साँवन्योपरयंकिहमहाँ॥
रिविमणिअतिहायसुस्पागी।विमहिचमरचठावनजागी॥होरिनिजहायनपंसाहाँकै।निजनननमीतिहसुस्ताकै २३

## आनन्दाम्बुनिधि।

दोहा-यहकातुकतहँदेखिके, अंतहपुरकीनारि । सिगरीनिस्मयरसभरी, वोलीपीतिविचारि ॥ स्त्रीजन उवाच ।

यहव्यवृत्तकराँतेआयो।कृष्णदायसांपूजनपायो॥२२॥काँनपुण्ययहण्ठवकीन्हां । काँनदानभितद्रिवकर्रीन्ते । जायहाँनदितअपनअपारा । इदरिष्टकोसदीअगारा ॥ २५ ॥ सोत्रिभुवनपतिकेकरतेरे । ठहतभयोसतकारते । चटिपरयंकदितेतिजनारा । अप्रजसमजेहिमिछेमुरारी॥असकहिकहिचिकतिहैरहहीं।इरिचरित्रहरिक्षानंदरसाँ । पुनिहरिषकरिमुदामाहाया । कहन्छगण्ठवकाँगाया ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

इमतुमर्रहेनर्नाहरुक्तेन्हु । पटेएकसंगसहितसनेहु ॥

दोहा—हमअरुवटमधुरेगये, कछुकारजवज्ञामीत । तुमवरणहुअपनीकथा, कहुँयेतेदिनवीत ॥ २० ॥ गुरुदिनपदेगुरुद्ररपाये । गुरुगृहतेजवतुमपितआये ॥ व्याहिकयोकीनहींसुखारी । मीतल्डेनिजमनकीनारी<sup>॥१८१</sup> पमोदिमीनजानिअसपरतो।विषयसँगनहितुममनकरतो॥तुमकोषनआतिष्यारनलागे।पापितरसितुवमनअतिभ्दे<sup>१</sup> विषयकमेजोकराहम्योना । तामेहोतनअतिल्वलेना ॥ करमवासनाखोडतजाही । यद्पिरहेअपनेप्रस्वा<sup>॥ १</sup> विषयकमेजोकराहम्योना । तामेहोतनअतिल्वलेना ॥ हमतुमगुरुगृहवसतरहेजवात्राकीगुपिकीवतस्र<sup>ह्</sup>रा

देश्वा-त्रोगुरुगृहत्वस्यस्य । स्वित्र स्वात्त्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष

दौदा-देमनक्षमेगेवपुप, उपदेशकगुरुजीह । तातेयदसंसारमें, आधिकनकोहंदोह ॥ च रेपात्रीतनजनमार्थे । मन्नपंदुकीनदार्दे ॥ अरुनपत्रतयमनियमअनेका । प्रमेदानसनमानननेरा ॥ गणदनेनमेनोपदुनार्थे । तमनुकीवनिरुपेमदार्थे ॥ बोगुरुकीकीव्दीसेनकाई । सोकप्त्विप्योधमेनमुर्धा ॥ दमदुमरेद्रमण्दमार्थे । तपकीस्पिआवनकीनार्थे ॥ स्वशिष्यनदकसमेपोटाई । गुरुद्दागभगवर्षीद्वर्षे मनदर्द्द्रभवनदक्षनत्रार्थे । सर्वाकरदमोधमेरकाई ॥३५॥ दमस्वमुननगुरुनियवान्। । पटेटेनर्थनस्वर्

देशन-महाभवादनम्यनयन, नहींगिषिदिग्यताय । छेईपनगुरक्तन्त्रमे, वानिसन्तरिनाय ॥
छुँ पनगुरक्तन्त्रमे, वानिसन्तरिनाय ॥
छुँ पनगुरक्तन्त्रमे, वानिसन्तरिनाय ॥
छुँ पनगुरक्तन्त्रमे, वानिसन्तरिनाय ॥
छुँ पनगुरक्तियाम । वेश्वरोत्रमें ।

रेग्द्रा-पेन रिवृत् रन्त्रके, महाविष्ठदेक्त्रेत ॥ ३८ ॥ जननम्हिपीभिनदाः, सगरनम्पेरिवृत्रे भवरका निभवन्त्रे एकते । सम्बद्धिकार्यः

f

जेविद्यातुमपदीकुमारा।सदानवीनरहेसुखसारा॥असकहिहमसवकहँग्रहल्याये।विविधमाँतिभोजनकरवाये॥ **४**२ ॥ यहिविधिवसतगुरूगृहमाँहीं । खेलेबहुविधिखेलनकाँहीं ॥ जापरगुरुकीकृपामहाई । ताकेदोऊलोकवनिजाई ॥ यदुपतिकेसुनिवचनसहावन । बोल्तभयेसुदामापावन ॥ ४३ ॥

ब्राह्मण उवाच ।

पूरवकीनपुण्यमेंकीनो । कीनदेवसेवामनदीनो । जातेहमतुमकरिअतिनेहु । वसेएकसंगहिगुरुगेहु ॥ पूरेसर्वेमनोरथमेरे । पहुँचेआजुआपकेनेरे ॥ ४८ ॥

दोहा-सकलवेदमें जासुतन, यञ्चामंगलकोमूल । ताकोग्रुरुगृहमें वसन, कहनसुनवनाडिभूल ॥ ४५ ॥ ति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेअविअवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुरानसिंहनृदेवकृते आनंदाम्ब्रनिधी

दशमस्कंधे उत्तरार्धे अञ्जीतितमस्तरंगः ॥ ८० ॥

### श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-मित्रमित्रयहिभाँतिबहु, अतिशयआनँदपाय । अपनी २ सवकथा, दियोपरसपरगाय ॥ १ ॥ 👝 🕾 ब्रह्मण्यदेवसगगामी । सबभूतनकेअंतर्यामी ॥ श्रेमहिपगेमीतमुखदेखत । आनँदअवधिउरहिमहँछेखत मुदामातेयदुराई। बोलेमंदमंदमसकाई॥ २॥

श्रीभगवानुवाच ।

ामीतअवदेहुवताई । देपठयोमोद्दिकाभीलाई ॥ जोमोद्दिवेनहेतइतल्यायो । देहुवेगिकसमीतद्वरायो ना भक्तममप्रेमहिपूरी । थोरहुदेइगुनीसीभूरी ॥ जीवनप्रेममोहिबहुदेती । सोमैंकबहुँताहिनहिछेती ॥ ३ ॥

प्रहप्पाल्जलनजोई। मोकहँदैयप्रीतिरसमोई॥

दोहा-सोमें अतिआदरसहित, भोजनकरहुँ सप्रीति । मीतजानियोयहसदा, अहेहमारीरीति ॥ २ ॥ मोहिंजोममहितल्याये।अवतमसोनहिंछिपतिष्ठिपाये॥यदुपतिकेसुनिवचनसुदामा।करनलग्योविचारमतिथामा।। । अप्रतिकहँकहदेहँ विचारी । अस्रविचारिनीचेशिरनाई । रह्योसदामातहाँ छजाई ॥ गोनहींतंद्रछहरिकाहीं । दायेरहेकाँखरीमाँहीं ॥ ५ ॥ ताकोआवनहेत्रविचारी । धनहितपठयोयहियहिनारी ॥ तीरद्योअकामसदाही । धनहितभज्योनाहिमोहिकोही॥६॥तातेभीतनारिप्रियहेतु । यहिकंचनकोकरहनिकेत॥

दोहा−धरणीमें जानपनकहैं, दुरुंभअहेविभृति । सोमेंदेहोविप्रकहें, सबसंभारसंज्ञृति ॥ ७ ॥ तगुनिविप्रहिवचनसुनाये । मीतकहातुमकासचीराये ॥ असकहिषुटरीचाउरकेरी । टइंऐविहरिकरीनदेरी ॥ टेवसनसबसोलिमुरारी।मुठीचाडरचारिनिहारी॥ ८ ॥ कहनल्पेअसपुलकितवानी । येतंदुल्तीअतिमुसदानी ॥ होमीतकसरहेछिपाये । चाउरचारुनमोहिंदेसराये ॥ जोतुमल्यायेपीतहमारे । येतंदुङमोहिंपरमपियारे ॥ निचाउरमेंद्विजराई । जैहेसिगरोविश्वअधाई ॥ ९ ॥ असकहिमृठीभरीमुरारी । छियेआपनेआननहारी ॥

दोहा-तहाँ मुरावततं दुरुन, पुनिपुनिजातवतात । स्वादसुधामहँ असनहीं, जसहनमाहँ जनात ॥ स्वनन्यंजनन्यानतसीठे । राजरचान्यरहें असुमाठे । पायकवर्द्धन असुमहत्वाह् । मीत्मिल्योनसतंदुहस्ताह् ॥ । सक्रिक्षिप्रभुम् छन्द्रसरी। चाद्रगोडारन् मुलहिसुस्करी॥तवरुक्षिणी असमनहिष्विचारी। त्रिभुवनसंपतिदेशभुडारी ॥ तिकाहभारमुसुमृठहूसरा।वाह्माकारणञ्चलारञ्चलाम् । नवहतअयमोकहूँनाथा । असगुनिगहिर्द्योद्दाहिराषा॥१०॥करीविनयकर्त्रोतिबहोरी।इकमृद्योक्ताहुम्युयोरी ॥ कमुठीतंदुरुपियसाई । दीन्हीसक्रुविभृतिसुदाई ॥ पेअवद्महुकोक्छुरासी । सर्वेनमीतचारीसारी ॥

तोडुला चुनिक्तिमणिकेनेनश्च, तंडुल्डीन्झॉताहि । देखिमुद्रामायुद्द्शाः आतिषनगरहेस्साहि॥ १९॥ दाहा - द्वानशायभागभ्यनम् । उर्ज्या स्वासार । स्वितियितहेष्ठदेव स्वासी । वितियितहेष्ठदेव स्वासी । वितियितहेष्ठदेव स्वासी । वितियितहेष्ठदेव स्वासी । वितियितहेष्ठदेव स्वासी ।

## आनन्दाम्बुनिधि।

चेळीदेवकीआदिसयानी । औरहुज्यसेनकीरानी ॥ पहिरेसवभटकंचनमाठा । ठियेटाठकरवाठकराठा दिव्यविभूपणवसनसँवारे । कवचकुंडकरत्राणहुधारे ॥ यदुवंशीसीहतमगमाहीं । मानहुशवनिदेवदरशाहीं

दोहा-कुरुक्षेत्रयहिविधिगये, मज्जनकरिवृतकीन ॥९॥ कंचनभूषणपटवृटित, गऊद्विजनकहँदीन पुनिभृगुपतिकेकुंडनमादीं । कियमजनयदुवंज्ञतहाँदीं ॥५०॥ विप्रनवहुविधिअन्नखवादीदियेदानअतिप्रीी देतदानअसवचनउचारे । कृष्णचरणरतिहोयहमारे॥पुनिविश्रनसोंक्ञासनमाँगी । भोजनिकयेकृष्णअनुराग पुंनियनतरुजहँद्गीतऌछाया । सऌिऌसुधासममोदनिकाया॥तहँडेराबहुभाँतिऌगाई । वसतभयेयदुपिस

तहँयदुवंशिनदेखनहेतू । वंधुसुहृद्वित्रद्वसुखसेतू ॥१२॥मत्स्यउशीनरकोसलराजा । कुरुविदर्भएंजयसर दोहा-केरलकेकेकुंतिनृप, अरुकांवोजनरेज्ञ । अरुआनर्तनृपमद्रके, जेहरिदासहमेश ॥ १३ ॥ भौरहुशृञ्जिमञ्ज्ञकथारा । हरिकेद्र्शनहेतअपारा ॥ यदुर्विशनकेशिविरसिधारे । प्रश्चहिविठोकतमयेसुसारे

त्र्हॅळीन्हेंबहुगोपसमाजा । आयोनंदअनंददराजा ॥ बहुदिनतेहरिदरज्ञनप्यासी । गोपिहुआईपरमहुलासी कोरवपांडमहूसवआये । औरहुभूपबहुतसुखछाये ॥१४॥ निरिष्तपरस्परआनँदवाहे । मिछतभयेसुनभरिश ढारेमदेजळवारहिंवारा । रह्यानतनमहँतनकसँभारा ॥ पुळकाविळित्तिगरेतनळाई । गद्रदगरोगिरारुकिजाई

दोहा-कम्ळसरिस्विकसेवदन, पुनिपुनिप्रमुदितथाइ। यथायोग्यसवजनमिर्छाह, सोमुखकहोनजाह॥ नारींनारिसोंठठिकः निरिष्तमंद्गुसक्याइ । मिलहिपरस्पर्भुजनिभारे, आनँदअंबुवहाह ॥

प्रगटभयोतहँप्रेमको, पूरणपारावार । कृष्णचंद्रकेदरञ्जते, बाढतभयोअपार ॥ १६ ॥ पुनिवालकवृद्धनकहँवंदे । तेऊआश्चिपदियेअनंदे ॥ पूँछिपरस्परपुनिकुश्चलाई । कृष्णकथावरणैसुत्वहाई ॥ भगिनिश्रातम् तिपति हिनिहारी । औरहुआतनकीवरनारी॥तिमियदुपतिकोयदनविछोकी। तहाँपृथानैननकर

वसदेवहिकेपायँनपरिके । बोलीवचनकरूणरसभारिके ॥ १८ ॥

क्रंती उवाच । मार्नाहृहम्भभागनिजभाई । जोतुमहूँदियसुधिविसराई ॥ विपतिपरीअतिचपरहमारे ।तबहुनकछसुधिर्भहीव दूतद्वभरभेजेद्वनहिंभाई । जीरवातकीकहाँचलाई ॥ १९ ॥

दोहा—सुद्धदज्ञातिस्रतभातिषुतु, सुजनऔरअनुकूछ । तासुसुरतिकरतेनहीं, जाहिदैवप्रतिकूछ ॥

पृथावचनसुनिपरमदुखारी । कहवसुदेवनैनभरिवारी ॥२०॥

वसदेव उवाच।

वृत्रापृथामोद्दिरोपङ्गावै । सवकद्दंश्वरनाचनचावै ॥ चलतनअपनोवङजगमाहीं । तातेदोपकोहुकोनहीं॥ किरापिनवेग्रीपार्थः । वार्षे कंसभीतितेगयेपराई । हमसबद्शदिशिरहेछुकाई॥ भाग्यवशातअवहिंघरआये । भाग्यवशातमोदअति<sup>प्रा</sup>

श्रीग्रक उवाच ।

नाळुनः ७५। पः यहितिपिदौडभगिनीमरुप्राता । कैसंवादछहेसुस्रवाता ॥ पुनिजेप्रुपतिडेरहिआये । कृष्णदरशकारेशिति<sup>हर्ता</sup> तितकहेन्यमेनम्हराता । क्रम्यानेन्याना तिनकहैं वयसेनमदराजा । अरुवसुदेवद्वसदितसमाजा ॥

दोहा-विविधभाँतिसत्कारकारि, कुश्लभश्रकारिशूरि साँझजानिकीन्हीविदा, वसेमापुसुरपूरि ॥ श्री भोजनानिहरिदरशनदेत । आयरमानिकेतनिकेत् ॥ भीष्मदेवअरुद्रोणाचारज । मृपधृतराष्ट्रवीरहर्गनीति गोपारीदुर्योपनमृषा । अपनेभाइनसहितअनूषा ॥ पांडुपुत्रदारनयुतआये । कुंतिहुआईमोदवडापे ॥ संजयअरुविदुरहुमतिबाना॥२८॥कुंतिभोजअरुक्तस्यसुजाना॥नग्रजीतअरुध्पविराटा।भोष्मकहुप्रहुम्हाना राज्यसम्बद्धाः । तिमिदमयोषहचेत्रिमनामा १००० विकासम्बद्धाः । तिमिदमयोषहचेत्रिमनीमा

। तिमिट्मपोपहुचेदिमहोझा॥२५॥मृथिटकेकेमृह्युलाटा। ग्रुपामग्रुवेपतीरा। रिक्ष्या, सोमटक्तवस्वास ॥३५ ॥मृथिटकेकेमृह्युलाटा। ग्रुपामग्रुवेपतीरा। दोदा-बादुर्लीकभृतिश्रवा, सोमदत्तवस्त्रान ॥ २६ ॥ पर्ममुपकेमित्रते, स्रोरहुमृपमहान ॥

। स्वकं अपनेशिवरलेशाँगनारी।गयेकृष्णकेशिवरसुखारी२७आवतिनरिक्षसकलमिदिपालारामकृष्णकेखवितेहिंकाले ॥ । सवकं अपनेशिवरलेआये । यथायोग्यआसनवैद्याये ॥ मिपमहत्यस्तामहराजा । वामरामदिहनेयदुराजा ॥ कृष्णदिहितिदिशिपांहुकुमारा । अध्यक्षेत्रमहर्षाका । वामरामदिहनेयदुराजा ॥ कृष्णदिहितिदिशिपांहुकुमारा । अध्यक्षेत्रमहर्षाका । निकरसक्केश्वतरलाये । दियेसवनतांबुल्सुहाये ॥ । लिक्करसक्केश्वतरलाये । दियेसवनतांबुल्सुहाये ॥ । लिक्करसक्केश्वतरलाये । दियेसवनतांबुल्सुहाये ॥ । लिक्करसक्केश्वतरलाये । दियेसवनशरीर ॥ २८ ॥ लिक्क्यहाये । श्विमत्त्रमहर्षात्र । तहाँ सक्चेत्रमुक्ति । स्वमत्त्रमहर्षात्र । स्वमत्त्रमत्त्रमहर्षात्र । स्वमत्त्रम्पत्र । स्वमत्त्रम्पत्रम्पत्र । स्वमत्त्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम्पत्रम

ं दोहा—अवसोहपरसतकृष्णके, सुंदरचरणसरोज । अखिल्अर्थहमसवनकहँ, वर्धतहैँपतिरोज ॥ ३० ॥ प्रगटेहरितुवप्रहमाँहीं । कर्राहेसदासवकारजकाँहीं ॥ तिनकोदर्शनपर्शनकरहू । संगगमनकरिअतिसुद्रभरहू ॥ ठिएकआसनवतराहू । वहुविधिभोजनयकर्षंगखाहू ॥ तिनतेहैंसवंधअनेकै । वसहुप्रमोदितभवनहियेकै ॥ रकहुत्त्वर्गनिवारनहारे । निजपदकेपहुँचावनवारे॥हैजिनकोहरिसंगसदाँहीं।तिनकोभाग्यवरणिकिमिजाँहीं ॥३१॥

## श्रीशुक उवाच ।

सिवचनभूपसवभाषी । हेर्केविदाक्तप्णवरराषी ॥ करिवंदनसबिशिगरिसिधारे । वससेनकहँपन्यविचारे ॥ 🔐

दोहा-तहँशकटनमेंसवचढे, भित्रनदेखनहेत । नंदगोपआवतभये, गोपिनगोपसमेत ॥ ३२ ॥ ।दुवंशीछितआवतनेदे । िटयआग्रचिटसहितअनंदे ॥ भृतशरीरिजिमिप्राणहिपाये । उठैतेसहीसवडिठपाये ॥ गरिभरिजंकमिटेसुदभारी।वहुतदिननमहमीतिनहारी॥३३॥दुनिवसुदेवनंदकहँपाई।भिट्यसयेतनस्रुपिविसराई ॥ दुमिरिकंसकृतकठिनकटेशुतिमिगोकुटनिजवाटिनवेशु॥आनकदुंदुभिमीतिवटाई।मिटेनंदकहँदगलट्टाई ३८॥ भेटेफेरिहरिय्टब्रगराजे । अभिवंदनकुन्झासुस्रसाजे ॥ प्रेमिव्वशक्खुयोटिनआयो । गद्गदुगरोहगनजट्टायो ॥

दोहा-फेरियशोमितकेपगन, परेकृष्णभरुराम । अंकहिलियोउठाइसो, चूमिवद्गभभराम ॥ ३५ ॥ गारवारनेननजठठारी । कृष्णदिलखितनसुरतिविसारी ॥ इरियलनंदयशोमितकाही । वैठायोसिहासनमाही ॥ नंदयशोमितिहरिकरामें । वैठायोनिजर्शकेललामें ॥३६॥ धुनिरोहिणोदेवकीआई । मिलीयशोमितकोसुख्छाई॥ सुमिरिमित्रतापुरुवकेरी । वहीदगनजल्धारपनेरी ॥ धुनिजसतसकेपीकृष्यारी । रोहिणिदेवकिगिराजचारी ॥३०॥ भूलितिहरामरोमिताई।कहॅलॉब्र्एण्लापवटाई॥शकद्वसम्लिहियोअपारामुरीनसकहिकछुप्रतिवपकारा ॥३८॥

दोद्दा-धातीसमतुवपररहे, येदोडवाल्डहमार । जिमिपल्कनकेबोटमें, नैनल्डहतसुस्तार ॥ यञ्जमतियेवाल्कतवपाले । तुम्हरिहिदयादतुजवहुपाले ॥ तुम्हर्दाहनकहुँपोपणकीन्हें । भाँतिअनेकनकेसुसदिन्हें॥ जातकमंत्रवभापकराये । आपहिकेयेवढेवढाये ॥ यञ्जमतिर्हेयेवालतिहारे । नाममात्रकेलहेंहमारे ॥ जेसजनकार्ममतिमाने । तेआपनपरायनहिजाने ॥ ३९ ॥

#### श्रीह्रक उवाच।

सुनिदेविकरोहिणिकीवानी । मोदितभईनंदकीरानी ॥ पुनिमोपीक्षिगरीतहँआई । कृप्णहिनिरिसपरमसुस्रछाई ॥ आपुसमहँअसभापनछागी । सिगरीनिरहन्वाछतनपागी ॥

दोहा−िजनिह्यरनकेबीचर्मे, परेकसकतेहार । तिनिह्यरनकेबीचर्मे, परिगेहायप्रदार ॥ सर्वेया∽जबतेत्रजतेत्रजराजबजेतचेतसवर्दशैमनायथकी । जसहँतसहँहतदृरटाआयगोपाटकोटोहतटायतकी॥ ॥ तबहूँनहिंदेसनपाटतीहेंइनऑस्तिनकोकरिएकटकी । विधिनिदंदेयेद्देजनदृर्देपटक्कटर्पेसपुरुद्देसकी ॥ (६७२:)

j:..

l: f

# आनन्दाम्बुनिधि ।

तासुपद्धोवनमें नित्तसुखजोवनमें, जनमजनमबाढेप्रीतिगेहमारीहै ॥ १२ ॥ दोहा-पुनिसत्याबोळीवचन, सुनपांचाळिपियारि । अवधपुरीमहॅंट्याहकिय, जेहिविपिमोरसुरारि॥ कवित्त-तीक्षणविपाणवारेसातवळवारेबेळ, भूपवळजाननकेहेसुपितुकेरहे । अवधपुरीमेजायहकसाथमिजहाय, नाथिनाथविनहीप्रयासतिनकोगहे ॥ १३॥

मोहिन्याहिळेकेचळेमारगमेरोकेभ्रुप, मारिसहसानवाणइकछिनमेंदहे । ऐसेयहुनदकेपदार्रावदकेरारहों, दार्सामेंसदाहींकरोंसेवामोदकोळहे ॥ १९॥

दोहा-फेरिमित्रविदाकह्यो, सुबुद्दोपदीसयानि । जेहिविधिव्याह्योक्चष्णमीहि, सोमैंकहींवसानि ॥ सर्वेया-मोरिपताअतिक्यमतिमानहरीपरमोरिरुखेअबुमानी । सादरश्रीयदुनाथबोळायविवाहिकयोधनिमाग्यकोमानी ॥ दाइजमेंचतरंगनीसेन्यसखीनसमाजिदयोळविखानी ॥ १५॥

कम्बरोजेहियोनिश्रमीतहँमोहिमिछेप्रसुज्ञारँगपानी ॥ १६ ॥ सोरठा-गुनिछङ्मणासयानि, हुपदीकेगर्वितवचन । लागीकहनवलानि, ममविवाहसिगरी<sup>क्या ॥</sup>

#### लक्ष्मणोवाच ।

अवसुजुद्धपदीमोरिववाह् । जोसुनिवेहोपरमउछाह् ॥ वृहत्सेनऐसोजेहिनामा । सोमेरोपितुअतिमतिपाना । तासुभवनजवरद्गोकुमारी । तवनारद्युनिजायनिद्दारी॥मोहिसुनायतहँद्युनिमतिमाना । करन्ठगेगोविद्युणातः सुनिमापवटीछामनदारी । मोछियअपनेमनहिनिचारी ॥कीतोमयदुपतिकहँवारिहाँ । नातोज्यछन्जाटम्हर्नार्हे। जिमिसपुठोकनपाछविद्दाई । रुमारमापतिवरचोसुहाई ॥१७॥ यहभणजानिमोरिपतमेरो । करिकेमोपरिप्रमणे

दोदा-पुनिसवधूपनद्दरिसद्दितः सभामच्यपितुआनि । करिएजनवोछतभये, ऐसेवचनवराति ॥ जोकोडजछत्तिमीनदिमारी । सोव्यादीयद्दसुत्तादमारी ॥ असक्षिधुपवाणमँगवाद्दं । सभामच्यदियमुद्दर्गः। स्टिभ्यप्पदुष्टेद्दसुरारी । छोपचुवनत्तेपजुभारी ॥ पेप्रणिचानद्दिवदीचढाद्दं । तनसंचदिमधियरेछनारं ॥ १। प्रणिचानद्दिवदीचढाद्दं । तनसंचदिमधियरेछनारं ॥ १। प्रणिचानद्दिवदीचढादं । तनसंचदिमधियरेछनारं ॥ १। प्रणिचानदिवक्षेत्रकारे । तनसंचदिमधियरेछनारं ॥ अभिक्षातकोछनोर्द्दराया। प्रतिकृतिकोछनोर्द्दराया। । वार्व्यवद्वर्षर्गः । वार्व्यवद्वर्णाः । वार्व्यवद्वर्षर्गः । वार्व्यवद्वर्षर्गः । वार्वेष्ट्वर्षण्वस्वर्षर्गः । वार्वेष्ट्वर्षण्वस्वरं । वार्वेष्ट्वर्षर्गः । वार्वरं । वार्वर्षर्गः । वार्वरं । वार्वर

दोदा-पैनसानिशस्तिहिसके, सकेनस्विकमान । तपपुरुपोमेताहिपार, वैठेशायठनान ॥
प्रतिदुपोपनसद्भरभीमा । क्योकरनआश्वरिक्षसान ॥ पतुपन्यवायसानिश्वरमार । वृह्वपटावनम्विक्षाः
सिनकोदिरिपरभानिहिमीना।भमतग्योशतिष्याहिमीना॥तुष्वीनिहुभटगयेठनाद्देविहिननिन्नशाहनाः
प्रतिशायायस्त्रपन्तपुर्पार्शाविनयपामपनुमदेग्याद्याशामितिस्त्रप्तान्तर्यस्त्रप्ति।।तिस्त्रिकृतन्तर्याः
प्रतिशायायस्त्रपन्तपाम्।विनयपामपनुमदेग्याद्याशामितिस्त्रप्तान्तर्यस्त्रप्ति।विनयपामपनुमदेग्याद्याशास्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्त्रप्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनयस्ति।विनय

देशा—पशिविष्यभित्रविष्यस्थिति, वेदेगवैगमाय । नव्यस्टेट्सोदिनस्टे, वेद्वेद्युत्वयाय ॥ एरकोर्ट्याराज्यपदार्थः। पुनिषापकोरिमादेटगार्थाण्यासुद्द्रमञ्जाभितिननामा।नामिन्द्रदेशकार्यक्र कट्करिकार्यस्थनपद्रगर्थेश्वरतनीदिक्वियायस्थरे॥द्यायनामीनकटिगपदानुगनिदिक्तिन्ति। वर्षेणकरामस्वरेषेवरारः। सपर्यक्रपद्रशिद्वरचरेशः॥ रहेपगमदेनद्रशिद्याः॥ तेद्यत्रपत्रपत्रपत्रपत्रम् सुमनससुमनसुवर्षनलागे । कृष्णचंद्रचरणनअनुरागे ॥ गावनलगेसकलगंधर्वा । सुदितअपसरानाचहिसर्वा ॥ २७॥

दोहा-मरस्यवेषछिक्करणकर, होंअतिआनँदपाय । सिलनसिहततहँतेज्ञ्जी, धानिनिजभाग्यगनाय ॥ सर्वेया-किञ्जनमिलकामोतीगुहेकरतीकछन्नपुरकीझनकारी । भूरिविभूपणअगनिधारिपितांबरकीपहिरेशुभसारी ॥ कुंचितकुंतछकुंडछक्षंग्रतछोठकपोठनमेछिकिकारी । पानिमेमंजुछठेमिणिमाठसभामधिमंद्दिमंद्सिधारी ॥ २८ ॥ देखिकेशीयदुनाथकोआननिकिचितमेहूकटाक्षचछाई । ठाजभरीअनुरागपगीतहँनेग्रुकहीमुखमेंग्रुसकाई ॥ देखतहीसबराजनकेषदुनंदनकेढिगमेंदुतजाई । श्रीनंदछाठकेकंठिव्हाळमेहीमणिमाठदईपहिराई ॥ २९ ॥

दोहा-तहाँशंखभरीपटह, अरुष्ट्रंगकरनाल । एकवारवाजेसकल, बाजेमधुरविशाल ॥ ३० ॥ मोहिडारतहरिगलजयमालादिखिनसकेतहाँमहिपाला॥हरिकहँघरनहेतसवधाये।मोहिछडावनकहचितचाये॥३९॥ तबदारुकतुरतेरथरुयायो । तामेमोकहँगायचढायो ॥ खड़ेभयोफिरिकैधनुलैकै । महिपालनवालनमनकेके॥३२॥ तबदारुककरँप्रभुसुनिलीजे । चढिरथश्चनसँगयुधकीजे ॥ तबरथमहँचढिगयेसुरारी । दारुकसीअसिगराउचारी ॥ चलडुद्धारकेकेअतुराई । इनभूपनमेंदेतभगाई ॥ सुततुरंगनिकयोहशारा । निकसिगयोरथसैनिमँझारा ॥

दोहा-निमिमतंगगणमध्यते, निकसतेहैमृगराज । तिमिभूपनकेमध्यते, निकसिचछेयदुराज ॥ ३३ ॥ तहाँभूपसबकोपिहछाये । मारगमहरोकनकहँषाये ॥छोडेआयुपविविषमहाना।निमिरोकहिर्सिहसिमश्वाना॥३४॥ तहज्ञारंगज्ञरनकीपारा । परीमहीपनसैनमँझारा ॥ भयेसंडकेडुकेभुजदंडा । चरणकरनछगिज्ञरनप्रचंडा ॥ केसेमेरीगरेमहिमाँहीं । भागतभेकेतेषरकाँहीं ॥ ३५ ॥ यहिविषिहरिसवभूपनजीती । आयेयदुनगरीयुतप्रीती ॥ फहरिरहेजहँविविषनिज्ञाना । निनकीछायाभानछिपाना ॥ ठोरनठोरनतोरनराजें । चित्रविचित्रअवासियराजें ॥

दोहा-नरपुरसुरपुरनागपुर, हूँ दिलेडुसवठोर । यदुपुरसमज्ञोभानहीं, यदमतमानहुँमीर ॥ तद्दॅमश्रुप्रविज्ञेशतिसुखमाँहीं।भैसेभानभीनकहँनाहीं॥३६॥पुनिमेरोपितुश्रतिवळ्वाना।सुहदवांपवनवहुसनमाना ॥ वसनविभूपणञ्जुपमदीन्हें । सञ्याश्रासनरतनवीते॥३०॥पुनिदासीतुरामातंगा । रयश्रकशासुपश्रमित्वभूगा ॥ यदुपतिपदाहनपठनायो।जनमञ्जपनोसफळवनायो ॥ ३८ ॥ सोयदुनंदनकीमेदासी । चरणकमळसेवनकीशासी ॥ चाहीमैनविभ्रतिमहाई । रहेंक्रपाकीन्हेंयदुराई ॥ असकहितहँळक्ष्पणासुहाई । मगनभईश्रतिशानद्दछाई ॥ ३८ ॥

दोहा-पुनिबोर्ङीसोरासहस्, हरिरानीछिबिसानि । भयोहमारोज्याहनस्, सुबुद्रोपदीछुनानि ॥ दिशाबिनयभौमासुरकीन्द्रोशिबहुराजनकन्याहरिङीन्द्रों ॥ तहाँगरुडचढिगयोगोविदा।सद्छभौमकहँकियेनिकंद्रा॥ निजपदकीछिनआसहमारी।हमसबकोकीन्द्रोनिजनारी।।पूरणकामयद्वियदुराई।तद्यपिकीन्द्रीकृपामहाई ॥ ४० ॥ तिनप्रभुकेपदकीहमदासी । रहेंसवेदाहियेहुङासी ॥ ओरआञ्चाहकस्रुडगरासी । येकपातकीहेंअभिङासी ॥ सोसबुदुहुपदस्रुतासुकुमारी ।सभामप्यहमक्द्राहयुकारी ॥ यद्यपिअहेतेरस्ज्ञानी । तदिपन्नीतिङलिकट्रांगलानी ॥

द्दोद्दा—सोईधतसोईधसद्, सोईउद्धिसँसार । पारकरनवारोसद्दी, सम्बनकोम्रुससार ॥ कवित्त—प्रदुमीप्रमोदवर्गस्वर्गत्वोंअस्वत्रंत्रस्य पदअपवर्गद्दैकोनेकुनिहचिद्दिद्दं ॥ ४९ ॥ वृदावनविपिनमुगोवनचरावतमें स्वयुक्तिहोंदेजोन्त्रिवनतक्षाँहर्दे ॥ विषुटपुटिदीटसोयदुराजपदरेणु, गार्चिकार्मिकजादिटेनकीठमाँहर्दे ॥ सोईपदर्कजमनरंजनकीरेणुपाय, ज्ञीक्षमेंटगायनिजभाग्यकोसराँहर्दे ॥ ४२ ॥ ४२ ॥

इति सिद्धिर्थामदारानार्यापवेशविद्दवनार्यांसहात्मनसिद्धिर्थामदारानापिरानश्रीमदारानार्थाराना वरादुरश्रीहरणवेदकुपापात्रापिकारिरपुरानांसदवदेवकृते आनंदाम्बुनिया दशमस्केषे उत्तरार्थे इयशीतितमस्तरगः ॥ ८३ ॥

## आनन्दाम्ब्रनिधि।

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-गांधारीअरुद्धपद्जा, औरसुभद्राजोय । अरुवजगोपीनेसनै, अरुन्परानीसोय ॥ हरिरानिनकोसुनतविवाहा।अचरजगुनिअतिछह्मोउछाहा।।हरिपदिकयोपरमअनुरागा।गुणिसंबंधग्रन्योघनिभाग ॥ सबकेबहनलम्योद्दगनीस्।सबकोषुलकितभयोश्सरीस् ॥ १ ॥ यहिविधिहोततहाँसंवाद्।।नस्नारिनपावतअहलादा ॥ कृष्णरामद्र्शनकेहेतू ।आयेसवमुनीञ्जतपसेतु ॥ २ ॥ देवछच्यवनदेवऋषिव्यासु । विश्वाभित्रअसितमितासु ॥ ं गिरा, अरुआगस्त्यमतिर्भात ॥ विकास क्षेत्रमुद्दनसम्बन्धिः ॥ बैठेप्रथम् उठेतेप्रथमे । वदनकी-हॅऋपिगणप्रथमे ॥ प्रनिपांडवअरुयदुपतिरामा । उठिसादरकी-हॉप्रिनामा॥ ६ ॥ पूजनकरिआसनवैठाये । दुज्ञलप्रश्रपूँछेमुखछाये ॥ अर्घ्यपादआचमनहुदीने । धूपदीपबहुफूलनवीने ॥

अंगनअंगरागअनुरागे।यदुपतिनिजकरलेपनलागे॥शाजवंत्रेठेमुनिनिजनिजआसन ।तवकरजीरिकृष्णभवनाश्चन ॥ दोहा—सभामध्यअतिमृदुवचन, सभासदानिम्रुनाय । बोल्टेयदुपतिम्रुनिनसों, अतिशयआँद्वाय ॥ ८ ॥

### श्रीभगवानुवाच ।

जन्मसफलभेआजूदमारे।जोइनद्वगतुवचरणनिहारे।।कहँहमलजुबनअतिमतिमंदा।कहँतुमसवग्ररुज्ञानअ<sup>नंदा</sup>॥<sup>९॥</sup> दुरक्षपरञ्चपूज्नहुतिहारो।हमकहँदुर्ङभपरतिषचारो ॥ज्ञोपेईक्नुकर्गहअनुरागा।ताकोमिङहिसंतवडभागा ॥ ४० ॥ जेतीस्थअपलोवनहारे । मृदुपपाणमयसुरहुअपारे । तेतीबहुदिनसेवनछेते । तवजनकहँपावनकरिदेते ॥ जेसमनजगमहँसंचरहीं । दर्शकरतहींपावनकरहीं ॥१२॥ सूरजअगिनिचंद्रअहतारा । जलनभमाहतपेदअपाण

दोहा-तिनकोत्तेवनजोकरे, अमितकालचितलाइ । तोमनकीतवकामना, कवहुँकवहुँमिलिजाह ॥ तेसहिसजनकीमनठाई । करेंद्डद्वेहसेवकाई॥ तोसवपूजिमनोरथजाहीं। रहेनकछुमाकीजगमाहीं ॥ १२ जोक्रमतीयहिअपमशरीरै । सुतित्यअरुकुदुंबकीभीरै ॥ हमहमारजानतकरिमोह् । राखतसदावित्तपर्छोह् मृदुपपाणकीमृरतियाही । करेतुम्हेंतूजिप्रीतिसदाही ॥ नीरदिभरितीरथजेमाने । सजनचरणनवंदन<sup>हान</sup> गर्दभवेलगहनरसोई। जासुसाधुपदशीतिनहोई॥ १३॥

### श्रीशुक उवाच ।

सुनिमुकुंदकीअद्भुतवानी । रहेर्गैनचितनविज्ञानी ॥ १८ ॥

दोहा—करिविचारकछुवारलगि, पुनिकोन्ह्रों पहर्द्यक । जनक्षिक्षणहितहरिकह्यो, वचनधर्मकेलीक् ॥ फर्टमुदितमुनिपुनिमुसक्याई । यद्दपतिकाअसवचनमुनाई ॥ १५ ॥

मनय ऊचः।

जाकीमायापरम् अपारा । मेहिहमश्क्रातारा ॥ यद्यपिवहुतत्त्वनमनल्लु । तद्यपितिहरोपारनप्त ॥ पात्रसन्तम् वराणिपपारी । छोलाकरङ्गिचित्रधुरारी ॥ १६ ॥ होअनंतप्केअविकारी । जगउतपतिपालनात्र ॥ विभिन्नदेकप्रयानिकार । सम्बन्धिकार ॥ १६ ॥ होअनंतप्केअविकारी । जगउतपतिपालनारी ॥ १६ ॥ होअनंतप्केअविकारी । निमिमुदुकेपटगर्नार्वभनेका । पृष्टतिकारदतिवदएका॥ ३६ ॥ हाअनतयकशविकारा । जाकोशेपहुळ्दैनपाग ॥ । प्रमुद्धकेपटगर्नार्द्दअनेका । पृष्टतिकारदतिवदएका॥आपचरित्रविचित्रअपारा । जाकोशेपहुळ्दैनपाग ॥ । ऐसहरोयद्यभितुमनाया । तद्यभिदासनकरनसनाया ॥

दोहा-मनुजसरिसविचरोघरणि, दासनदुवनसँहारि । रासिधर्ममर्थादसव, देहभारस्रिविटारि ॥ रीरेतुवसुरेवरुमाम् । विभनकोकानतस्यनाना ॥१९॥ झाख्यपृत्राष्ट्रतस्य । सातात्रुमक्षरः । पानपरम्बद्धाराम् । विभनकोकानतस्यकाम् ॥ तानिवायहुदश्चापाम् । जमन्त्रव्यदेवशस्याम् ॥ २०॥ ।पानपरमनन्तरमारे । भरोगक्यत्रवर्णस्य त्रायानपरगत्रन्मदमारे । भयेमकळलपतुमस्तिनिहारे ॥ तिन्यास्तर्भाद्यान्तर्गाहे । मंगळप्रव्यव्यवस्तिमा । ॥ २) ।

होनलगीजवयज्ञअनूषा । तवयदुवंशीआनँदरूषा ॥ मजनकरिकंजनलरमाला । धारेभ्रपणवसनविशाला ॥ औरह्रभूपतहाँबहुआये । करनसहायछगेसुखछाये ॥४४ ॥ भूपणवसनसाजिमनहारी । आनकटंट्भिकीसबनारी ॥ मसञालागवनीछविखानी । मंगलसाजीनिजनिजपानी ॥४५॥ शंसमृदंगपटहडफोरी।वजतभयेधुनिमईवनेरी॥ नचनलगीनर्तकीसयानी । वंदीविरदावलीबसानी ॥ तहँगंधर्वअप्सराआई । गावननाचनलगीसुहाई॥ ४६॥

दोहा-अष्टादजनारीसहित, श्रीवसदेवसजान । सोहिरह्योजिमिन्डनमधि, परिपरणंतितभान ॥ तहँअंगनऔषधीरुगाये।अंजनरंजितहमअतिभाये॥असआनकदुंदभिडिगआये।सिविधिऋपिनअभिषेककराये १९०१ सभगद्कुलब्लैअरुहारे।क्रंडलक्लकपोल्डविवारे॥वृपुरकर्राहेपगनमहँशोरा । वसनविभूपणजनवितचोरा ॥ ऐसीअष्टादशतियसंगै । दीक्षितधोरअजिनअभँगे ॥ ४८ ॥ सोहेतहँवसुदेवसुखारे । ऋत्विजरतनपीतपटपीरे ॥ तहाँइद्रकेयज्ञसमाना । उसेसभासद्ध्रमतिमहाना ॥ ३९ ॥ श्रीवरुभद्रशौरयदुराई । सोहतभेसंयुतनिवभाई ॥

दोहा-रेवतिरुक्तिमणिआदितिय, युतसोहेहरिराम । मनहुँविभूतिनतेसहित, जीवईश्रअभिराम ॥ ५०॥ अग्रिहोत्रआदिकवहुयागा।कियेसविधिसंयुतअनुरागा।।प्रकृतिविकृतियुतयज्ञनिकाँहीं।कियाज्ञानद्रव्यनिपुतर्वाँहीं। प्रभुकेप्रीतिहेतमखकीन्ही ५१ ऋत्विजदिजनदक्षिणादीन्ही।।भूपणभूकन्याअकगाई।दियोद्विजनकहँपनसप्रदार्व<sup>44</sup> पुनिअवभृथकेसहितविधाना।परशुरामह्नद्कियेपयाना॥यनमानहितहँआग्रुकरिके।मजनकीन्हेंअतिम्रुलर्भी भूपणवसनसुवंदिननारिन । देतभयेबहुदानभिखारिन॥जीवमात्रभारेजेतहँआये । भोजनवसनउचितसवप्र

भीष्मद्रोणनारदञ्जरूयासा।सुद्धदनातवांधवसहुलासा५७प्रेमभरेयदुविज्ञानमिलिकै।विरहननितदुलसागर्राः निजनिज्देशनिक्येपयाना । यदुर्वशिनकरकरतयसाना॥५८॥गोपनसहितनंदगोपाठै।यदुवरकियसत्कार्यः

दोहा-उत्रसेनमहराजअरु, रामकृष्णसुखछाइ । कछुकदिवसलोनंदकहँ, राख्योतहाँटिकाइ ॥ ४९ निजहिम्नोरथपारावारा । आनकदुंदुभितरथोउदारा ॥ तहँवसुदेवप्रीतिकरिभारी । नंदिशिविरस्रतिमित्रि नंदहायनिजहायहिगहिकै । बोलेशीनसुदेवलमहिकै ॥ ६० ॥

#### श्रीवसदेव उवाच ।

नेहपासयहविधिकृतजोई । हेभाईछूटतनहिंसोई ॥ बहुयोगिनअरुमुरनकाँही । छूटतज्ञानहुवछतेनाँहीं ॥ प्सीतुमिकयमीत्मिताई । जासुसरिसदूजीनदिखाई॥ सकीनमैकरिप्रतिउपकारो । रहीतनभरिऋणीतिहारी रहेप्रथमकरिवेनिहलायक । रह्योकंसभयअतिव्रजनायक ॥

दोहा-अनतोधनमद्छाहके, होतभयेअतिअंधु। निजनिकटहुनहिळखिपरत, सुनदुनदिप्रियवंधु॥ ६३॥ असधनमदकाहुहिनहिंहोवे।जातिमित्रमित्रतासोवे।अनुचितन्वितस्थितस्यजातो।पुनिआँ(यनमक्छनदिस्रातो सप्तकहिं आनकरुंदु भिषीरा प्रिमिनिक्छं हुगुढा रतनीरा।। पुनिपुनिसुधिकरिनंदिमिताई। रोदनिकियेपरम् दुर्सः। यहिविधिनंदसहितयदुर्वशी । कुरुक्षेत्रमह्वसेत्रशंसी ॥ नितनंद्रमुग्राहिविदातहाँही । कृष्टियतावृद्धविनाता तवपदुवंशीयुत्तअभिलापं । काल्विकाइयोनितअसभापं ॥ कहसाँझकेकहाँहसवेरं । श्रातिकहतसाँझपुतिः

दोहा-विदाहोतयहिभाँतितहँ, वीतिगयेत्रयमास । यदुवंशीसिगरेवँपे, नदनेहकेपास ॥ ६६॥

पारा ानपारावपाइमातिवहः भातगयत्रयमासः । यहुवज्ञासगरवषः, नदनहरूपातः । प्रकृतरहेवा । देन्द्री केंद्राक्षात्र । देकपूपनवस्तत्रपारा ॥ ६७ ॥ कृष्णरामग्रह्मवसुहेवा । तस्वत्रसेतनरहेवा ॥ चित्रपाद्रीय चित्रपाद्रीयः । प्रकृतिकार्यक्षात्र । प्रकृतिकार्यक्षात्र । प्रविदेशस्त्र ।

दावनजबनंदिसिधारे । त्वयदुवंशीप्रभुकेप्यारे ॥ आवतपावसकाळनिहारी । गयेद्वारकेपरमसुलारी ॥ ७० दोहा-कुरुक्षेत्रमेंजोकियो, आनकदुंदुभियाग । नंदसमागमहूँकहे, पुरजनसाँखतराग ॥ ७१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजावांघवेज्ञाविश्वनायिसहाराजािक्षश्रीमहाराजािष्ठािराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरसुराजसिंहजू देवकृते आनंदाम्बुनियो दशमस्कंषे उत्तरार्षे चतुरशीतितमस्तरंगः॥ ८४ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-एकसमयवसुदेवके, निकटगयेहरिराम । सहितनप्रताकरतभे, पितुकहँसुदितप्रणाम ॥ सोऊदीन्ह्योहरपिअशीशा।नियोषुत्रदोउकोटिवरीशा॥१॥षुनिनारदकीसुपिकरिवानी । निजपुत्रनपरमातमजानं छित्विकमहुबन्द्योविश्वासा । बोछेपुत्रनसोंमृदुभासा ॥ २ ॥ कृष्णकृष्णहेयोगिमहाने । वछहुसनातनहेनछवार तुमहौदोऊपुरुपपुराना । यहमेरेमनपरचोप्रमाना ॥३॥ पटकारकडुअधीनतिहारे । होप्रधानपुरुपेशसुरारे ॥ १ विरचिविषयिष्विपिविश्वअपारा ।तामेंप्रविशिकरहुसंचारा ॥ अंतयोमीह्रैजग्माही । पारणपाछनकरहुसदुाही ॥

दोहा—सिरजनादिकोञ्जाक्तवहु, प्राणादिकमहँजीन । स्वव्यञ्जाक्तिसोआपकी, जिमित्रणउडतस्पीन ॥ ६ हाशिरविड्डदामिनिअरुपावकाश्चकोत्तेजजीनजगढावत॥अवनिगंधगिरिथरताजोठ्ठ०जठमहँवर्पणजीवनसोट मारुतमहँगतिवञ्जोरहई । सोस्वशक्तिआपकीअरई॥८॥दिशिकोजोसिगरोअवकाश्चाअरुजीशब्दहोतआकाश्च परमध्यमपद्यंतिवैद्यरी ९ इंद्रिनशक्तिशक्तिहैतिहरी॥बुद्धिबोधगुन्तियगुणसुमिरण॥३०॥पंचभूतकोतामसकार अईकारइंद्रिनकोराजस । देवनकोशाल्वकहैताहस ॥ बद्धजीववंधनजोनाया । सोस्वशक्तिआपकोगाया ॥ ३३ दोहा—जेअनित्यकारजअहें, तिनकारणहोंनित्य । जैसेषटपटकार्यमें, अहैम्रतिकासत्य ॥ ३२ ॥

नजानस्पन्नर्राजन्तः राजकार्यकारात्य । जात्त्वचुटकायम् जाद्वश्वातात्य ॥ १२ ॥
सतरजतमभरुश्वतितन, परबद्मतुवभाहि । रिवतयोगमायसर्वे, बहुजगभहेसदाहि ॥ १३ ॥
सतात्त्वमनेतिमृत्रकछ, सत्त्वपरतनहिजानि । भीतरबाहिरव्यमहो, नहिर्मोहारहिडानि ॥ १४ ॥
अज्ञानीजानतनहीं, असिटात्मातुमकाहि । तात्तेषहसंसारमें, प्रिनेष्ठमेसदाहि ॥ १५ ॥
अतिदुर्ङभयहमनुजतन्, कवहुँगयोतिहिषाय । मधुमायायज्ञाताहुको, हमसबदेहिश्चलाय ॥ १६ ॥
हमहमारमायामदा, भौतीगठमहँदारि । यहजगकायाँपेअहो, तुमहीएकसुरारि ॥ १७ ॥
तुमहाँमेरेपुत्रनहिं, हाँदोउपुरुषम्पात । धरण्यास्वहरूपहित, लियभवतास्महान ॥ १८ ॥
पारकरनभवसिथुको, चरणरावरोनाथ । अरणतासुहमहोतहें, दरनकरोदुस्याथ ॥

भवयद्विपयभोगकीचाहा । द्वीतमोहिंभतिज्ञयदुखदाहा ॥ तवमायावज्ञरहेशुळ्ति।पुत्रभापनोतुमकोमाने ॥१९ स्त्रीप्रहमहँजीप्रभुकहेक । मोहिंभवळोंशुळानसोरहेक ॥ हरणहेतभवनीकरभारा । द्वेतनम्मबहुवारद्वमारा सोष्ठतिदेवसुवचनभापके । तुमहीप्रभुअञ्जयमप्रतापके ॥ जवजबहोतिधमंकीहानी । तवतवरसहुवहुवपुठानी जानतकोठनभापकीमाया । पृष्ठमकरहुदीनपेदाया ॥ २० ॥

श्रीशुक उवाच।

सुनिपितुगिराकृष्णभगवाना । बोलेहाँसिभारिप्रेममहासा ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

रोहा-निजपुत्रनकेट्याजते, तत्त्रकहेसवत्रात । सोययापंनहिअन्यया, अरेवेदविख्यात ॥ २२ ॥ हमतुमयदुवंज्ञीसकट, अरुपुरजनसवजोई । जगतचराचरजानिये, परत्रप्रपेताई ॥ २३ ॥ भारमप्रकाञ्जञादिहक, नित्यप्रकृतिगुणहीन । निजकृतजगमदेटितपरत, यहुवपुमनुगुजर्शनम् २०॥ जिमिनभमाकतजोतिजट, कहुँटपुकहुबहुदोत । अहेसकटतेएकही, तिमिनातमाउद्गत् ॥ २६॥ हेविघिष्ठनियदुपतिकेवेना । आन्कहंद्रभिआनँदएना॥ळ्हतभयेकछुकहीनवानी । आहेतहाँदेवकीरानी ॥२६॥ रामान्धाः स्टब्स्याप्त्रस्य । स्टारमञ्ज्ञानमान्द्रस्याण्यक्षण्यनमञ्ज्ञमधानामा । जारतश्यपनमानाः ॥ ४३० न्योंकृष्णगुरुसुतमृत्रलयो देगुरुकोअतिआनंदछायो।तवनिजमृतपुत्रनसुधिकरिके अतिशेद्वसितदगनजरुभिके -ार्ड प्रमुख्या । स्टब्ल्य वित्र अचरजमनमानी ॥ २८॥

हेयोगीशहंशयदुराई । महावठीसुनियंवठराई ॥ पुरुषप्रधानतुम्हेंहमजानें । अपनोषुत्रनअवतेमानें ॥२९॥ गडुन-नर्वार्थनार्थः । उत्तर गामाउडुान्छम्। " सोरडा−इरनकरनभुवमारः होतनाथअवतारतव । करिकेकृपाअपार्, मोमप्रुगटेईशदोड ॥ नशेसतोगुणजवलहिकाला । उपजैपापीपुद्धिमधुवाला ॥

जासुर्भश्चानम् । जास्याद्धनगारः भाषनायणनपारपयः । कारककृषाअपारः मामप्रगट्दश्दाउ ॥
जासुर्भश्चश्चेश्चनकरअंशाः । पास्तसृज्यकरतजगव्यंसाः ॥ असतुममातापद्दियमोही । तुम्हरेशरणागतहमहीति ।
समग्रमसम्बन्धन्ति । जास्यसम्बन्धने । जास्यसम्यसम्बन्धने । जास्यसम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्यसम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्यसम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्यसम्यसम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जाससम्बन्धने । जास मृतगुरुषुतगुरुद्धिनाहेतू । जायलायदियपितरनिकेतू ॥३२॥ कंसहनिततिमिममपट्वारोदेखनकंहिंबाह्हमाँ॥

लास्य । श्रीस्यरुसुनिमाताकीवानी।सुत्ररूपवनिकयअतिसुस्यमानी३४कृष्णरामकहँआवतदेखी।दैश्यराजवङ्भागहिरेती॥ विक्रोत्वरणक्रमक्रमार्थः । व्यक्तिकार्याके रणवर्षणवर्षायदेखपदुराई। देहुमनोरथमोरपुजाई॥ ३३॥

दोहा देन्यराजतहसुदितहै, कहिअपनोष्ठाननाम । कृष्णचंद्रवलसमको, कन्हिंविविधप्रनाम ॥ ३५ ॥ प्रापा प्रभागसम्बाद्याद्याहः काह्यप्रभाधाननाम । कृष्णचद्रवल्यामकाः, कान्हावावधप्रनाम ॥ १९ प्रमितिहास्य प्रमाणकार्याद्यात् । १९ प्रमाणकार्यात् । १ गिरचोचरणकमलनमें पाई । आँविनआनैदअंबुयहाई ॥ अःगणवायानगरणातानाम्परणपस्तारतमाधदभाना॥जाजठात्रभुवनपावनकारी।दैत्यराजसीठियाशरपाणस्य प्रभुकहुँपीतीवरपहिरायो । अंगनिमॅअँगरागठगायो ॥ बहुभूपणतेभूपितकीन्ह्यों । धूपदीपप्रनिप्रभुकहुँहीह्यो विविधभौतिक्षरप्रोपक्षणस्यास्त्रास्त्रिकियांवरकोणस्या राजार राजार रावराचा । जनात्मन्नवाराग्छनाया ॥ बहुभूपणतभूगपतकान्ह्या । धूपदापपुानप्रधुक्षक्षरण्या विविधमातिजरप्योपकवाना।तिमितांवृङ्ढुप्रेममहानाधुनितनम्नधनप्रभुकहँअरप्यो।जासुकृषाठिहकद्वित्रात्र्यो १८ प्रभक्तेचरणकमटधरिक्षका।धलक्षित्रननवापकीक्ष्यक्षेत्रमम्भावनस्य प्रमुकेचरणकम्हथरिअका।पुरुकिततनभूठीसवज्ञेका।चारवार्वेननज्ञहरायो ।गहदगरअसवचनवचार्यो ३८ प्रभुकेचरणकम्हथरिअका।पुरुकिततनभूठीसवज्ञेका।चारवार्वेननज्ञहरायो ।गहदगरअसवचनवचार्यो ३८

दोद्दा-परम्रह्मपरमातमा, जयशीकृष्णअनंत । सांख्ययोगकारकनमो, जगधाताश्रीकंत ॥ ३९॥ दुर्छभद्दमकोदरशतुत्व, रजतमगुणमहरूनि । मोपकीन्ह्यांअतिकृषा, जोदरशनप्रभुदीन ॥ १०॥ विद्यापरगपर्वसिष, दानवचारणयक्ष । भृतप्रमयनायकृहदिति, सुतिपिशाचअहरक्ष ॥ १९॥ शास्त्रशरिशिद्धसत्, मयववुतुम्हरेमाहि । नित्यवरकोन्हविषुटः, हमस्वरहहिसदाहि ॥ १९॥ क्रिन्स्वरुतिस्वरुक्तिकार्यः मिर्टीहतुम्बार्ड्यस्यास्य न्यान्द्रस्य । । । यद्यवरकान्द्रावयुष्टः, हमस्वरहाहसद्याहः ॥ ०२ ॥ मिर्टीहतुम्ब्राहिकाउवरकरि,कोउअक्तिकरिनाय । जसहनकोतससुरनको,प्रभुनीहकुहुसनाथ ॥ सरमारामक्रमानके न्यानिकर्णाः यहमापात्रमुआपकी, जानहिनहिमुनिवृंद । तीहमकोहिनिधनानहीं, असुरमहामृतिमंद ॥ ११ सन्त्रमणोत्रेमण क्राप्त ।

त्तिअमकीनेकृषा, नामतुवपद्कन। जाकोष्ठ्रनिध्यावतरहें क्रस्कठहुर्वभंग॥

क्षान्त्रकार्यक्ष । ज्ञान्यसम्बद्धन्त । ज्ञाकाष्ट्रानस्थापतरुक् करसक्ष्यद्धसम्बद्धाः ॥ ४५॥ अपकृषकारतिकारे, सोध्यानतमनमाहि । कोत्तुबदासनसंगकीः सहद्वअकृटसदाहि ॥ ४५॥ सोपक्षिकप्रक्रिकेटस्थ मिटिरेय चनमुनतपदुगर्दै । बीटिप्रीतिमहितमुम्बयादै ॥ २६ अ

स्यापेनमः वैतररीमें । मृतिमरीचितेद्यत्तर्यि ॥ प्रगटभयपट्युवकुम्। । गक्रममयतेषाम्बद्धाः। स्वजनरकार । सारमस्याधनदरनातामः ॥ धूगटभयपटट्वरूपागः । एकसमयतपस्वदर्शः होति। सिन्दरुगुनाइरनके भोज्ञास्त्रमनदिकीत्रत्वयाग् ॥ यहन्त्रीतिकैमपटहुकुमागात्र्वविकिःहोति। हेर्द्दा-नेरम्बर्काङ्क्रमुकभषे, मापापट्यतनकारि ॥ मेट्यक्रिक्टट्रमहे. शगटायी<sup>त्रमारि ।</sup>

. ५ ... १ . १ . १ . भारत्ममुद्दीपहृतगृमादी ॥

तिनकोकंसभूपहिनडारचो।सभयरचितअनुचितनविचारचो॥तिनस्रुतहितकोचितमममाता।तसरेनिकररहितेतात याहीहेतहमहँइतआये । तमकोसबवृत्तांतसुनाये ॥ जननिशोकनेवारणहेतु । देहुमँगायसुतनमतिकेत ॥ तिनकोजननीढिगढेनहें। ज्ञापमेटितिनपुरपहुँचेहें॥ असमरअरुउदगीथपतंगा । पृणीक्षद्भकअरुपरिप्वंगा येपटस्ररलहिक्कपाहमारी।पहेंगतिविधिक्षापनेवारी ॥५१॥ असकहिलेपटदेविकवालकाविसींपूजितहैयद्पालक।

दोहा-आवतभेषुनिद्रारक, कृष्णचंद्रविराम । देविककोदीन्ह्यांसुतन, करिकैपगनप्रणाम ॥ ५२ ॥ देखिदेवकीपुत्रनकाहीं। वैठायोनिजअंकहिमाहीं ॥ स्रवीपयोधरतेषयधारा। तिनकोशिरसुँच्योवहवारा ॥ ५३ । तहाँप्रीतिकरिकेअतिभारी।छर्गापियावनपयमहतारी ॥ मोहिगईहरिमायामाहीं। जातेजगडपजतोसदाहीं ॥ ५८ ॥ कप्णप्रसादीपयकरिपाना । अरुहरिअंगनिपरसिष्ठजाना॥पटसुरभयेतुरतिवृत्तापा।मिटीमहापाताकीज्ञापा॥५५॥ तेदेविकवसुदेवद्वकाहीं । ओगोविदरामपदमाहीं ॥ करिवंदनसवजनकेदेखत । गेनिजलोकमहासुदलेखत ॥ ५६ ॥ दोडा-मृतकआगमननिरिलतहँ, देविकविरुमयमानि । कृष्णचंद्रमायात्रवरु, रुईसत्यिनयजानि ॥ ५७ ॥

महाराजयहिभाँतिवह, अद्भतकुष्णचरित्र । श्रवणसुधाडारनसदा, पामँरकरनपवित्र ॥ ५८ ॥

#### स्रत उवाच ।

वैया-श्रीशक्ञभाननइंदुद्दीतेद्दिकीरतिकीसुषाधारसुढारी।काननअंजुल्तिकरियानसुप्रीतिप्रतीतिसमेतसुखारी॥ श्रीरपुराजकहेंसोविशेषितरभवसागरसोचिनवारी।याकिलकालकरालमेंऑसिनआनवपायपरेनिनहारी ५९ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावान्यवेशशीविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजाँसहजदेवकते आनंदाम्बनिधौदशमस्कंधे उत्तराधे पंचाशीतितमस्तरंगः॥ ८५॥

दोहा-भूपपरीक्षितहरिपेके, श्रीशुकसोंकरजोरि । मृदुलगिराबोलतभयो, बार्रीहवारिनहोरि ॥ राजावाच ।

। इहमसुननचहतसुनिराई । रामकृष्णकीभगिनिसुहाई ॥ जाकोरह्योसुभद्रानामा । मेरीपितामहीवरस्थामा ॥ ाकोअर्जनकेहिविधिव्याहा।सोसुनायदीजेसुनिनाहा॥सुनतपरीक्षितनृपकीवानी।कहनलगेशीश्कविज्ञानी ॥ १ ॥

श्रीग्रक उवाच ।

रकसमयअर्ज्जनमतिमाना । करनतीस्थनिकयोपयाना ॥ करतपर्यटनपुदुमीसवर्ही । गयोप्रभासछेत्रमहँजवर्ही ॥ .. वैद्यभद्रामातुरुकन्या । सुनतभयोअतिसुंदरघन्या ॥ २ ॥ औराँअससुनिकाननमाही । देहिरामदुर्योपनकाही ॥ -

दोहा-यदुवंशीसरुकृष्णहु, यद्यपिकह्योखुझाय । तद्यिजानकेदेनहित, नहिमान्योग्टराय ॥ पहसुनिभर्जनज्ञकितभयकानेपत्रिदंदीकोषरिख्यक ॥ इरणकरनमातुळदुदिताको।गयोद्वारकाकोछळछाको॥३॥ वरपाकेतर्देवारिहुमासा । विजयत्रिदंदीकियोनिवासा ॥ निजनभरिकेसापनहेतु । माँगेहुभीसनिकेतनिकेतु ॥ . पुरजनसवकरिकसन्माना । नितिद्दिजिमार्वाहेबहुपकवाना ॥ एकसर्पेकहुँपायङ्कता । यदुपतिसाँकद्दिगोपिरतता ॥ यदुपतिहरनकरनकहिदीने । सुनतसब्यसाचीसुदुर्भाने ॥ यदुवरमातुपितापहेनाई । यहहवालसपिदयोसुनाई ॥

दोहा-तेउसमतकरिदिय, विजयसुभद्रादैन । जानिविक्ष्यतहरामकी, प्रगटकहेनहिपन ॥ २ ॥ प्कसमयप्रहमहेविटराम्।।अतिथिनषूजनिक्युमनकाम्।। न्याँताकरिबृहुअतिथिगुटाय।तिनकेसंगक्षज्ञनुहुआये।। यहचरित्रवटभद्रनजान्यो।अतिथिमानिअतिशसनमान्यो॥निजहायनुस्तित्रविज्ञिमाये।सादरशुभआसनवडाये ५॥ यहुंचारमञ्चानाः नाज्यात्राच्याः नाजस्यः । । अञ्चनताकोनदारी। चक्तिभयोमनदरणिवासी ॥ ५॥ । तहाँसुभद्रारदोकुमारी।अनुपमसकटवीरमनदारी ॥ अञ्चनताकोनदारी। चक्तिभयोमनदरणिवासी ॥ ६॥ त्तराधुमनारपाङ्गरामार्यसम्बद्धानिकोसी ॥ ।। क्रिक्टाल्टबिनमुस्वयाई।अर्जुनमहँमनिद्योलगाई ॥ सोडअर्जुनकछिनिदेसी।करनकंतमनचद्द्योनिकोसी ॥ ।। क्रिक्टाल्टबिनमुस्वयाई।अर्जुनमहँमनिद्योलगाई ॥

दोहा-विजयसभद्राकोल्ख्यो, जवतेवल्यहमाँहि । तवतेताकेनैनमें, परीनींदनिक्षनाँहि ॥ दियोताहिमेंचित्तलगाई । हेरनलाग्योहरणउपाई ॥ ८ ॥ एकसमयद्वारावतिमाँही । देवनयात्राभईतहाँहीं ॥ तंहाँगमनकीन्हेंपुरवासी । यदुवंज्ञीसवपरमहुलासी ॥ तादिनदारुकसृतवुलाई । श्रीमुकुंदअसदियोवुझाई ॥ भगिनिसुभद्रैरथहिचढाई । देवनदरज्ञनदेहुकराई ॥ तहँअर्जुनहरिहेंभगिनीको । सोसंमतहेंमेरोठीको ॥ भर्जनयहिरथचढिहरिछैहैं । सहितसुभद्रैनिजपुरजैहैं ॥ तबतुमभतिद्वतरथहिधवाई । इंद्रप्रस्थिवयहुपहुँचाई ॥

दोहा-दारुकसुनिहरिकोहुकुम, निकटसुभद्राजाय । ताहिचढायसुयानमहँ, छैगमन्योंहरपाय ॥ निकरिकिछातेजवरथआयो।तवअर्जुनकहँकुष्णबुछायो॥हरनकरनकहँसैन्यचछायो।तवअर्जुनआशुहितहँथायो९॥ स्थपरचढिगांडीवटॅंकोरा । भरचोभयावनचहुँकितज्ञोरा ॥ इरतसुभद्रैअर्जुनकाँही । निरसेसिगरेसुभटतहँहीं ॥ वारिल्यिताकोचहुँबोरा । मारनलागुराख्नुकठोरा ॥ अर्जुनकरीबाणकीवरमा । गयोळूटिसववीरनहरमा ॥ तबदारुकछुइपीठितुरंगा । कीन्ह्योंगीनपीनकेसंगा ॥विजयकरचीदळमधितेकेसे । इवाननमध्यपँचाननजैसे॥९०॥

दोहा-हरचोसुभद्राकोइहाँ, आयोकहँकोचोर । छैगोंछैगोह्वैरह्यो, यहीज्ञोरचहुँवीर ॥ भाषसभटसवहरिव्छद्वारे । हरनसभद्रादुखितपुकारे ॥ सुनतरामभोकोपितभूपा । मानहुमहाकालकोह्नपा **जैसेसि**धुपर्वकहँपाई । बाढतअमिततरंगवढाई ॥ तिमिसुनिभगिनिहरणवऌराई । बाढतभयोकोपभयदाई ॥ भटनसुनावतवचनउचारा । वचैनअवशाठपांडुकुमारा ॥ मेअपांडवीधरनीकरिहों । यहुवंशिनउरभार्नेदमिस्हिं॥ असकहिळेहळमूसळरामा । चल्योआञ्चअर्जनवधकामा ॥ जानिअनर्थमहायदुराई । पकरेपाँयरामकेधाई ॥

दोहा-कहतभयेवलभद्रसों, वानीदीनसुनाय । मोहिमारिपुनिमारिये, मेरेमीतहिजाय ॥ नातोकोपतातसंदारो । कछकव्यनसुनिलेहुहमारो ॥ दुर्योधनअर्जुनसमदोऊ । तातेकहीनअनुचितकोस्र ॥ यद्धरमात्मावहममद्देषी । यतनोयामें अहैविज्ञेषी ॥ तातेअवनकरीं कछुरोस् । गनहुँ नकछुअर्जुनकरदीस् ॥ मुनतसात्यकीउद्भवादिक । बोळेवचनधर्ममस्यादिक ॥ देविकअहबमुदेबहुकेरो । संमतक्रव्णहुकेरप्नेरी ॥ इमहूको अनु चितनहिद्दित । करियेक्षमात्यागिप्रभुरीसे ॥ तबहरिसों बळवचन उचारो । अहैसकळकृतकर्मतिहारी ॥

दोहा-असुकहिकैत्जिह्ळमुसळ, रोकिरोपवळराम । छोटतभेतुरतैतहाँ, गयेआपनेधाम ॥ १९ ॥ मोदितह्निपठयोतहाँ, दाइजअर्जुनपास । हयगयरथभूपणवसन, बहुधनदासीदास ॥ १२ ॥

श्रीशुक उवाच।

विप्रभक्तइकयदुपतिकेरी । नामजासुश्रुतदेवनिवेरी ॥ कृष्णभक्तितेपूरितकामा । क्रवहुनचाहतिपयभगुमा सुक्विशांतिप्रियमोळनवारो।रह्मोजनक्षुरतासुअगारो॥१३॥विनमाँगजोकछुमिळिजावे।ताहीतेग्रहकाजवळीत् ११ करेनडद्यमकछुनिजहेतू । वसेभवनसंतोपनिकेत् ॥ १५ ॥ तेसेमिथिलाघिपबहुलाञ्चातनकनतनअभिमानप्रहान चभेभक्तयदुपतिकहँ प्यारे । यदुपतिदरज्ञाज्ञाञ्चरधारे ॥१६॥ तिनकोज्ञानिमनोरथनाथा।दाहकसाँगेलेपहिष्णि

दोहा-ल्याबहुरयहमजाँयँगे, मिथिलापुरकहँसूत्। सोसुनिल्यायोरथतुरत, दारुकरुद्धिअकृत्। रयमहँचिवहुमुनिसँगळीन्हे।भिथिळापुरहिगमनप्रभुकन्हे॥वामदेवनारद्अरूव्याम्।असितअरुणअरुअ मित्रासुत्रहुकण्वभगुरामा । सुरगुरुअरुच्यवनादिञ्छामा ॥ विचरतरहेहमहुकहुँराजा । मारगमहँदेसेषदुरानी । साद्रअपनेसंगठेवाई । चेठीवेदेहनगरयदुराई ॥ १८ ॥ मारगमहँजहँजहँजसुजावें । तहँतहँपुरजनधानतका अध्येषाद्यकाचमनन्त्रेत । वेटीवेदेहनगरयदुराई ॥ १८ ॥ मारगमहँजहँजहँजसुजावें । तहँतहँपुरजनधानतका अध्येषाद्यभाचमनहुदेही । देकेभेटपरम् भुद्रेखे ॥ ३८ ॥ भारगमहजहजहुम्भुजाव । तहतहपुरजनभावणः । दोहा-प्रथमव्यक्तिणस्यस्य प्राप्ति ॥ भ्रानिनसहितहरिराजहिकसे । शहनसमेतदिवाकर्जने ॥

दोहा-प्रथमशनतंहिधन्वकुरु, जॉगलक्क्पजान । मत्स्यकुतिमधुकेकयो, कोसलअरुअरनान ॥ महँकरतिनवासा । मिथिछागमनेरमानिवासा ॥ बोहिबेहिदेशनमहँपशुकाये । तहँतहँकेनारीनर्पापे ॥
ग्छेकरतिनवासा । मिथिछागमनेरमानिवासा ॥ बोहिबेहिदेशनमहँपशुकाये । तहँतहँकेनारीनर्पापे ॥
ग्छिकरत्तिकरिपाते।अनिमिपरहेननेकअथाने॥२०॥तिनकोनिरिहिपर्यसम्बद्धाकरिसनापदीर्हेक्सा।
तिसर्वेकरतानामान्यसम्बद्धान उपजापतसर्भे उरहाना।करतअनुप्रहर्भातभगवाना ॥ अञुभहरनदिशिकरतप्रकाम्।वेहिगावतस्र<sup>रतस्</sup>रुधम्। असनिजसुयशसुनतिजकाना।गयेजनकपुरकृपानिधाना।।हरिआगममिथिलापुरवासी।सुनतभयेअतिआनँदरा दोहा-रुकेमंगलसाञ्चकर, तनकीसुरतिविसारि । जेजसरहेतेतसचले, दरशनहेतसुरारि ॥ २२ ॥

निरस्ततयदुपितसुस्रस्पाये।विकसितवदननैनजरुछाये॥शिरमेंधरिधरिअंद्याठेषाई।प्रभुकहँकियप्रणामसुस्छ जमुनीक्षप्रथमेसुनिरासे । तिनकोवंदिसुदितअसभासे ॥ हमरेभागनतेइतआये । हमकोआद्यसनाथवनाये ॥ च सुनिहारआगमभूपिवदेहू । तिमिश्चतदेवविप्रयुतनेहू ॥ भेमभरेदोउवेगहिषाई । परेचरणतनसुरतिसुछाई ॥ २९ तहँदोदधीरजधारिबहोरी । दोदाविनेकियेकरजोरी॥कहेदोद्यममभवनपथारो । सुनिनसहितममकुरुखदारो ॥२

तहँदीचपीरजधारिवहारी । द्वांडावनीकयेकरजारी॥कहेदांडाममभवनपधारी । म्राननसहितममकुलउद्धारी ॥२ द्वाहा—द्वाहुनकेमृदुवचनसुनि, प्रीतिवरोवरजानि । उभयरूपद्वेगेतुरत, म्रुनियुत्तशारँगपानि ॥ द्वाहुनकेम्भुसद्वनसिघारे । द्वाहुँनवरोवरभक्तनिहारे ॥ भूपवित्रयहमर्मनजान्यो । प्रथमैनिजग्रहञागतमान्यो ॥२

दाहुनकप्रमुसदनासथार । दाहुनशरावरभकानहार ॥ भूपावप्रयह्मभनजान्या । प्रथमानजग्रहजागतमान्या ॥५ श्रवणहुमहँदुप्रनतेदेरी । ऐसेम्रुनिननिरिक्षमुखपूरी ॥ प्रेमविवज्ञहृ्देभूपविदेहु । ल्यायोनिजग्रहसहितसनेहु ॥ यदुपतिकहतहँमुनिनसमेत्।आसनआसितकरिमतिसेतृरुअपरमग्रीतितेचरणपलारी।सहितकुर्दुवज्ञीज्ञानिजधारी निजक्ररचैदनअंगठगाई । भूपणवसनमालपहिराई ॥ धूपदीपनेवेचलगाई । गोष्ट्रपसग्रणदेतसहाई ॥ २९॥

दोहा–तनमनपनपुनिअरपिक, कृष्णचरणध्रार्थकार्माजनमुद्रचील्योवचन, मिथिछान्यतिनिर्शक ॥३

## राजो्वाच ।

सवभूतनकेभातमभाष्ट्र । साक्षीविश्वहैं।परमप्रताष्ट्र ॥ जोहमबहुदिनतेकरिरापा । सोप्रश्चपूरीकियभभिलापा ॥ चरणकमळकोदरक्षनपार्ट् । आजुनैनमेमोरअवार्द्ध ॥ ३१ ॥ जोयद्वेदपुराणहुगार्थे । निजदासनप्रहहरिहअभां सोर्द्देवचनस्तिकरनप्रदारी । मोहिसनाथिकयदतहिसिधारी ॥ श्रीअजर्शकरकोपउदारे । हैंनमोहिदासनतेप्यारे ॥ यहजोहुमभापद्वयदुरार्द्द । सोसवजममहूपगटदिखार्द्ध ॥३२॥ऐसेतुमकहूँछोडिगोविदा । अजहिँकोरकहुँतेमतिसं दोह्य-जेसजनसम्बर्धाटिक, तवपदकमळळुभान । तिनकोक्षपानिधानतुम, देहुआपनोप्रान ॥ ३३ ॥

पात्राच्यात्रमात्रमञ्जावकः, त्वयद्कमण्छ्यात् । ।तनकाक्ष्यात्यात्रमः, वृहुकापनामान् ॥ ६३ ॥ छैयदुवंज्ञ्याह्मँअवतारः । सुंदरसुयज्ञादेज्ञातिविस्तारः ॥ दुक्षाजीवसायरसंसारः । याद्रगहिदेवराहिदारः ॥ यदुपतिदेवर्सासुयज्ञात्वरातिकार्याणक्रिद्वात्रम् । उद्यानस्त्रमञ्जूष्यात्रम् । याद्रगतिदेवर्सात्रम् । याद्रगतिकेत् ॥चरणकमण्डकीरजदत्वत्रहारिमिक्छण्यावनकरहुसुराहिक् देसस्त्रितिविदेवर्कावाति । अतिमसन्नह्नेज्ञारंगपानी॥वसेविदेवन्यरक्छकालः । [मिथिलापुरजनकरतिनहाला॥क्

दोहा-जिमिविदेदकेगेहमें, मुनियुतकीनपयान । तिपिश्चतदेवदुसदनमें, गमनकीनभगवान ॥ यहमहँभायेरुखियदुनाये।नायसकरमुनिकेपदमाये॥द्विश्वस्वतदेवपरमभनुराग्यो।पटफहरावतनायनराग्यो॥३. काठकुशासनभासनार्ही । वैठायोमुनियुत्तद्वरिकार्ही ॥ कुश्रुरुप्रश्वकरिपुनिअसभापा।आजुर्शरोगमभभिरुापा भसकदिसदितनारियुदयोयोमुनिनसहितयदुपनिपदपोयो ३९सोजरुरुभपोशिरपारा।मीविगुद्धत्वयदुपरिव इनेसकरमोरयताके । प्रेमदशावणंतकविषयोक॥४०॥निजकररुरुसप्रभुद्धिपायो।सुरभिष्टतिकाभगरमाय

सोरठा-हरिआगमपृहजानि, वोरिपरेफल्यपमते । तेअरपेनिजपानि, प्रेमविषश्चतिवृद्दिज ॥
प्रसुद्धिनभीतिचद्दिष्णवमाही।खोषफल्यितादिसराही॥पुनिद्धिनज्ञीतल्यल्यल्यायो।निजकरम्भुकहँपानकरायो
प्रतिल्वल्यांभक्ष्यंत्रनमालाहिरकहँपहिरापोततकाला।पहिनिप्दिरकहँमुनियुतपूनो।गन्योआपनेसमनहिंदूनो ॥
पुनिससमनहिंदिनारतलाभो।कोनसुकृतपिक्षयोअभागो।परेस्वोगृहअधिकृत्या । किमिहरिदरङ्गालक्ष्याअद्भुता ॥
जिनपदरजस्पतीरपमृला।असमुनियुत्तहरिभेक्षजुकृत्या।भिर्माक्षकिचित्रार्विचारियुतदेवददारा।प्रभुकृतिकटनाययुतदारा

दोहा-निरसतयदुर्गतिकोबद्न, चापतचरणसप्रेम । मृदुटयचनगोछतभयो, छूटिगयोसयनेम ॥ १३ ॥ श्रुतदेवउनाच ।

्रहमनिंदिमात्तआञ्जमोहिभयङाजवञ्जाकिनतेजगराचिद्यऊ॥विश्वविराचिजविक्योपनेशा।ववहीतेमोहिषित्योरमेशा॥ ( ५६ ) निमिनियसोवतसपनेमाही । मनतेविरचिओरतनकाहीं॥तेहिपवेशकरितादशभासातिसेतुमहोरमानिवासा॥४५ सुननकहतजेकथातुम्हारी । पूजहिवंदहिप्रीतिपसारी॥ तिनहिध्यानछिखपरहुमुरारे । पैधनिहैप्रभुभागहमारे॥<sup>९६</sup> नीककर्मकवहुँ नहिकीन्स्रो । कवहुँ नतवचरणनमनदीन्स्रो॥तिनकोहगगोचरतुमभयऊ।दीनवंधुनापहिस्रोतिक्यिः

दोहा-जेकपटीकुमतीसदा, विषयवासनापूर । ब्याप्तरूपतेनिकटह, रहीतदिपअतिदूर ॥ ४७ ॥ जयविज्ञानिनआत्मऋपाला । जयअज्ञानिनकेतुमकाला ॥ कारणऔरअकारणकेरे । तुमहीदेतुसत्यवुपहेरे॥ जेतुम्हरेमायार्मेमोहैं। तेतुम्हारवषुकवहुँनजोहै ॥ ४८ ॥ हमतोअहैरावरेदासा । करहिकौनसेवासहलासा ॥ र्पातिरीतिप्रभुदेहुवताई । करेतैसहीतवसेवकाई ॥ तीनहुतापननाशनवारो । ऐसोहैप्रभुदरशतुम्हारो ॥ <sup>१९ ॥</sup>

श्रीशक उवाच।

विप्रवचनसुनिकृपानिधाना।दीननकेनाञ्चकदुस्त्रनाना।।गहिनिजहाथहिसोद्विजहाथा।बोल्रेविहँसतश्रीयदुना्पा <sup>६०।</sup> श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-तुमपरकर्नअनुबंहे, सुनिआयेयहजान । पद्रजसोपावनकरत, विचरतजगतमहान॥५९॥ देवक्षेत्रतीरथहंजते । दर्शनस्प्शेनकरत्हुतेते ॥ बहुतकालमेपावनकरही । तसमोरजनजेहिभनुसरही जनमहित्तेसवनातिनमाही । विप्रहोत्तहेंश्रेष्ठसदाही ॥ ताहुपनातपष्टुनिकरतो । सोविशेषितेनगमुद्रभावी भर्ताहुपृविद्यानाके । विनश्रयासतेभवनिधिनाके ॥ तापरर्जेसतीप्रहुआने । तेहिद्दिनकेनहिँदैवसमाने ॥ पुनिनवमोरभक्तभोजोई । त्रिभुवनताकसमनिह्कोई ॥५३॥ यहीचतुर्भुजरूपहमारो । ब्राह्मणतेनिहिंगि

दोहा-सर्वदमयवित्रको, जानहुतुममतिमान । सर्वद्वमयतसही, हमकोग्रनहुसुजान ॥ ५८ ॥ विमरूपमम्यद्मतग्रहा । जानतनाहिजनायहुमुटा ॥ प्रतिमामक्षिप्रममहाने । मममूरतिग्रुरुद्धिजनहिंगनाहिन्। तिनकेपूजनिक्षेदिजेशा।ममपूजनिह्नजातहमेशा ॥ माहिपूजेद्विजपदत्तजिनेहुँ । पूजनकवहुँतासुनहिन्हुँ ॥

श्रीशुक उवाच ।

्राद्धकः उपापः । यदिविधियदुर्गतिकीस्रिनिवानी।सुनिनसहितद्दरिकोसनमानी॥द्विजञ्जतदेवभूपवहुल्।सू।पायेरमानिवासिनिर्दर्भ। दोहा-भक्तभूष्यकार्यकार क्रिकेटिक क्रिकेटिक स्थापन दोहा-भक्तभक्तभगवानिन यहिविधिभक्तनभाषि ॥ कछुदिनरहियदुपुरगये, पितुदरशनअभिद्यापि॥ इति विद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबांघवेक्वविश्वनाथ्रातहात्मजित्वात्मापिराज

श्रीमदाराजाश्रीराजानदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरपुराजांतदन्देवकृते आनन्दाम्बुनिया दशमस्कंधे उत्तराच पडशोतितमस्तरंगः ॥ ८६ ॥

सोग्टा-न्यमुक्कंद्रयदुनाथ, द्यासिबुदुसर्दद्दर । ममजिस्परिमभुत्यः, वेदस्तुतिभाषार्वी ॥ दे।हा-सप्तेर्नम्पायद्गि, जोमुनिकद्योग्वीन । गुनतअसंभवताहिनुष, हुळीसप्रश्नस<sup>कृत्।</sup>

भाराञ्चल उत्ताच । दे|दा-अक्ष्यक्रप्रतिवक्षाचित्रपुर, तिरगुणजानसदादि । सगुणकदनवारीजेश्वति, किमिदर्गार्दितिर्व<sup>ः</sup> पर्कागुँद्रगानी । अकानार्वकोटेविकाजी ॥ ० ॥ सुननभूपर्शस्ट्रम्यानी । श्रुकाचाप्रेवेटिनिजानी ॥ १ ॥

शाशुक उपाच । महरम्मनपुषिरदिशसीयर । अपनेकहेमुनिनाधवरायर ॥ निनमेवनमुस्कीगर्नहेन् । महासमतिहेन्द्रिः । मगरोप्तमरमहाना । विद्यभीगर्नाहेरहेन्द्राभाता ॥ दिस्पर्शह्मन्याणहुवाया । रूपोक्तस्मित्तर्वाहरू बेह्रमन्द्रश्रीयराजकेक्षीयर । नेद्रयाकृतनेशर्देशसीयर ॥ २ ॥ द्रोत्रहम्पपदनानिनीहे । स्टेश्मिन्सराहर्वेश दर्वाहरूपमन्द्रश्रीकृति । क्षेत्रस्पर्वेश्वयस्ति ॥ ३ ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

(६८३)

दोहा-तामेंमेंइतिहासहक, वरणोयुतअहलाद । नारायणकोजोभयो, नारदसँगसंवाद ॥ ४ ॥ एकसमयनारदयुनिराई । विचरतलोकनमहँसुखदाई ॥ नारायणकेदर्शनहेतू । गयेवदिकाश्रममतिसेतू ॥ ५ ॥ जेहिबद्रीवनमहँजगस्वामी । सवभूतनकेमंगलकामी ॥ धर्मज्ञानसमसहितसुसारी । कल्पप्रयंतकरततपभारी ॥६ तहाँकलापप्रामकेवासी । वेठेचहुँकितसुनिसुखरासी ॥ नारायणपदशीशनवाई । कियप्रणामनारदयुनिवाई ॥ यहीप्रश्रकीन्द्योतिनपाँहीजोपुल्ल्योतुमनुपमीहिकाँही॥श्रीसवनारायणसुनिनसुनाई।कहीकथासनकादिजोगाई /

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-एकसमयजनलोकमें, सनकादिकमितार । वैठितहाँमोदितमहाँ, किन्हेंब्रह्मविचार ॥
जामसक्छश्रुतिनकोअर्थो । होयएकहीमिटेअनयो ॥ ९ ॥ नारायणदर्शनहितजनहीं। गयेश्वेतद्वीपिहतुमतवहीं ॥
ब्रह्मविचारभयोष्प्रवसारा । तातेष्कुन्योनब्रह्मकुमारा॥ २ ॥तहाँत्रश्रयहभयोष्ठहावन।जोतुमपूछ्योमोहिसुनिपानन ॥
्रह्मतप्रयसमाना । जिनकेश्रञ्जीवनसम्भाना ॥ सनकसनातनसनतकुमारा । तहश्रोताह्वेपश्रयचारा ॥
दनतिनहिसमाना । किन्द्वातिनसीतुर्तवसाना ॥ १९ ॥

सनंदन उवाच।

राजितजगनिजकरिछीना । शकिसहितसोवतसुखभीना ॥ दोहा—साम्रभुकीअस्तुतिकरत, वहश्चतिस्ररातिमान । सिगरीहरिहिजगावर्ती, करिकेविविधयखान ॥ १२ ॥ सोरठा—जिमिनभातकोषाय, राजद्वारमहँजायके । विरदावछीसुनाय, वंदीभ्रवजगावर्दी ॥ १३ ॥

श्रुतय ऊचुः।

हा-जयजयअजितछोडाइये, जीवनकोअज्ञान । सतदोपहुमहँगुणग्रहक, प्रगटोविभवमहान ॥ ज्ञानादिकऐश्वर्यसम्, स्वतहबसेतुवमाँहि । अक्तिचराचरजीवकी, तुमतेप्रभुप्रगटाहि ॥ होविशिष्टिचतअचिततुम, जगसिरजकभगवान । यहप्रतिपादनहमकरें, तुमकोकरतवलान ॥ १४ ॥ उत्पतिथितिङयतुम्हिते, तातेजगतुबहृप । जिमिषदह्वैभृदुतेमिङ्त, पुनिमृदुमेंअनुहृप ॥ जेर्झीरहतुरकोभजत्, तेनकहातुमकाँहि । काठपपाणहिपग्रथरे, कापग्रनहिमहिमाँहि ॥ १५ ॥ त्रिगुणनाथतुवजोकथा, सुधासिँधहरपाप । तेंहिअन्हवाहसुसाधुजन, हरहिजननत्रयताप ॥ त्रीष्टुनिजेतुबध्यानकारे, निर्मटमनमितवान । रहततुम्हारेनिकटजे, तिनकोकहाँबखान ॥ १६ ॥ जासुअनुप्रहतेरचे, महदादिकत्रहांड । अन्नमयादिकमेंपुरुप, मुदमयजीनअखंड ॥ अन्नमयादिकचारिक, विनशेजोरिहजात । चिद्रशाअचिद्विस्त्रेन, निर्विकारदर्शात ॥ भसतुवभजनदियोगके, पायमनुजतनजोइ । भजेनतनपापसदा, समहिपटायतमोइ ॥ १७ ॥ रदरसँगुष्ठप्रमाणतुम, भजैस्थृटमतिवार । मृक्षममतिकेभजतेई, दृदराकाशस्त्रार ॥ दियतेशिरटोरद्दतिहै, नारिसुपुम्लाजानि । तेहिस्थिरजेतुमकोभजे, तेटनजनैयहिङ्गानि ॥ १८॥ निजनिर्मितवहुयोनिर्मे, प्राप्तजेजीवनवात । तिनसमभंतयांपिहे, नृनाधिकदर्जान ॥ जैसेर्णअरुदारुमें, न्यूनाधिकतेआगि । कहूँनिरिसटेटीपरित, कहूँमुचिदीनागि ॥ १९ ॥ यहअनित्यसंसारमें, नित्यएकरसस्य । हुवज्ञानीजनभन्नतेंहं, त्यागिस्नगंदुसकृत ॥ भीतरपादिरयापक, मक्टशक्तिपरलाप । निगमगम्यप्रद्जननगनि, अमक्दनेद्कला ॥ असगुनिवुपविश्वासकरि, भवदातुवपदकार्दि । बृंदावनजवपादिमें, विगक्तिभजनमदादि ॥ २० ॥ अतिदुर्गमनिजतत्त्वको, जननजनावनहेन । प्रगटदुपुदुर्मामेनदाः देप्रमुपदुकुटेकन ॥ सुभारिषुतुवचरितमें, करिमन्तनविदाप। तारवजनमनमंग्रहों, नाहानविष्कराप।

प्रशुख्वप्दक्मलमें, इंससरिसकरिनेह । भक्तमुक्तिहुँनहिंचहत्, विचरतविनसंदेह ॥ २१ ॥ तुवसेवनकेयोगयह, दुर्छभम्बुजञ्ज्ञरीर । मानतुआतमसुहृद्प्रिय, नेहकरतगंभीर ॥ स्वकेषियतुमञ्ज्सक्छ, हितकर्षेतुवदास । तिनहिभज्हिनहिमंदमति, कर्रिह्ङसंगप्रयास ॥ जोनकुसंगप्रभावते, युनियुनियहसंसार । जनतमरतबहुयोनिमहँ, छहतनकबहुँचबार ॥ २२ ॥ रोकिइन्द्रिय्नतीतिमन्, योगीप्राणचढ़ाइ। जोत्वपद्कंजिहिल्हत, निशिदिनध्यानलगाह॥ सोइचरणसराजको, स्रुमिरतवैरवढाइ । पावतभवैरिद्धविषुळ, चैद्यादिकररराइ ॥ वृजनारिहुँसोईछह्यो, अजभारिअजनभूराह । हमहुँछह्योसोहरावरे, मुश्चताकृहीनजाह ॥ होसमानसवम्सदा, समस्थहोसब्भाँति । छहततुम्हेवैविकोनिहुँ, जोसुमिरेदिनराति॥ २३॥ जिनकाजतपतिआधानिक, तुमकोतेकिमिजान । अहाँ अयसरनाथतुम, तुमतेविधिप्रगटान॥ मरीच्यादिजेप्रवृतिरत, निर्वृतितेसन्कादि । द्विविधिदेवप्रगटतभूषे, जेहिविधितेजग्नादि ॥ वेदचदरधारेरहतहो, जवसुकुंदतुमसोह । स्थूलजगतअरुकालगति, रहिनजाततवकोह ॥ २४॥ पूरवयहजगुनिहरह्यो, उतपतिभोयहिकाल । आतमनवग्रुण्धंसगित, यहकणादमतजाल ॥ रतानप्रथमहिजीवमें, जोत्रहात्वमहान । उत्तपतिताकीमुक्तिहै, पातंजलम्तजान ॥ पटइंद्रीपटविषेपट, उमीसुलदुलदेह । येथेइसकोनाज्ञगति, नैथाइकमतयेह् ॥ आत्मजियुतआत्मेमरत्, आतम्कृशभरुस्थूल । अहेदेहहीआतमा, चार्याक्मतमूल॥ रवर्गनित्यहैनसतनहिं, हैज्यकमंत्रधान । यहमतमीमासकनको, नहिंकोवईशमहान ॥ बहाभिन्नमिथ्यासक्छ, अहेबहासतिएक । कल्पितब्रहाहिमेंजगत, यहअहेतमत्टेक ॥ प्रकृतिपुरुपयेतत्वद्धे, अहेंअपरनिहर्देश । तासुविवेकहिसुक्तिहें, यहीसांख्यमतदीश ॥ प्रमुख्यारसरावरी, जोनकियोजनपान । अमतरहतहेसोसदा, येसवमतन्धुलान ॥ प्रकृतिपुरुपतेपरअहो, सदासिबदानंद । ऐसेतुमकोजानतही, छूटतस्वमतफंद ॥ २५॥ त्रिगुणविह्नियहमनपर्तः, कारणकारीजानि । ग्रुद्धभयेविन्शापकोः, सकेनद्दीपहिचानि॥ जिनको हैंगोशुद्धमन, तेजन्यहसंसार । चित्तसरुअचितविशिष्टमुसु, मानतरूपुतुम्हार॥ जैसेजोजनचहुनहैं, कनकलेनमृनमाहिं। सोकबहुँकातजतहैं, कटककुंडलहुकाहिं॥ तुनिरचितप्रविज्ञातनगत्, जानिस्थुलतुन्ह्ष्प । मुपानमानतहेकन्हुँ, जिनकेज्ञानअनूप ॥ २६ ॥ सक्छचराचरमृतुम्हें, मानिभर्जेमतिवार । मृत्युशीशमेंचरणधरि, तेवत्राहिसंसार ॥ जेतुवअत्रुरागहिर्गे, क्राहिकथारस्पान । तेभवािधवतस्त्रसहज, यहिविचारनहिंआन ॥ पजेतुविद्यस्य गराह्मवारस्यान् । तभनााःघ्वतरतसहज, याहावचारनाहुआन् ॥ पजेतुविद्यसहुँअहुँ, तिनहुँनकुपानिधान् । वाँधिकृथागुणतेकरहु, निजवञ्जपञ्जनसमान्॥ २७ ॥ होमसमकारकञ्जीकपर, करनअधीननज्ञान । तुबद्दीन्ह्याअधिक्रस्ट्राही सुरविद्दिहिडेसन् ॥ विभाभाषुप्रदमीयही, जैसेल्युनस्पाल । चक्रवृतिनृपदंडदे, भोगहिभागविज्ञाल ॥ २८ ॥ सकुङ्चराचरप्रकृतिवञ्, पावतदुःसमहान् । तिन्तुधारविन्तुवकुषा, हनहिकुपानिधान्॥ अहामकृतिपरम्भुसद्दाः, तुमतेपरकोठनाहि । तान्वधारावनतुवक्कपाः, हनदिकृपाानधानः ॥ जीविभुमान्द्रजीवताः, आगामस्मानेषः । दोपिष्टमनहिदोहुकहुँ, नभसमस्वयवमाहि ॥ २९ ॥ जाविश्वमानहुजीवता, भागामननयोग । तुवजासननहिहायगो, नहिंद्द्यस्ताभाग ॥ जीवहिशत्त्वविभुद्देशका, मानेसबबनिनाय् । अद्देनिअंताव्यातसो, जडचेतनसमुदाय ॥ ्तानार्वादान्त्रवस्त्रकाः भागत्त्रवाननाय । अहानअताव्याप्तसो, जडचेतनसमुद्राय ॥ नीकारिनम्हात्वारमन, यहमनजानतनाहि । दुष्टतादिषदिचानिये, सञ्चनगहेनताहि ॥ २०॥ स्टितिषुक्रपदोडञ्जपद्रिष, उत्पनिसंभवनीहि । तद्रिषुक्रपप्रकृतिद्वमिले, अगडत्यतिद्वपर्निर्दे । निसंस्टिलममारको, पापयोगनतकाकः । शुक्रस्य व्यवस्थितसम्बद्धिमिले, अगडत्यतिद्वपर्निर्दे ्रहान्युक्तान्यस्याः । नेषम्बिट्टमम्सिको, पापयोगनतकाळ । यहबुद्यगटनहें अभित, वस्णहिनेद्विहाळ॥

होयळीनवञ्जतम्हिहिमें, जगबहुरूपसनाम । जैसेसरितार्सिधुमहैं, मधुमहँज्योरसम्राम् ॥ ३१ ॥ तममायावज्ञनरनश्रम्, जानिहेतुसंसार । भवहारीतुमकोभर्जाहं, जेजनबुद्धिउदार ॥ जोतुवप्रेमस्पापिये, भवभयताहिनहोय । कालधुकुटितुवदेतभय, तुवविद्यस्तिजनजोय ॥ ३२ ॥ जीतेह्रप्राणहुइंदियन, चंचलमनहित्रंग । विनयुरुपद्वशिक्यचहत्, करिल्पायबहुरंग ॥ तमुरखळहिदुखभ्रमत्, होतसिद्धिनहिंकान । उद्धिभ्रमतकेवटविना, निमिचढिवणिकनहान ॥ ३३ जगदात्माआनंदमयः, तुवपदकरहिजोनेह । तिनहिंस्वजनमुत्ततियधरनि, धामधनहअरुदेह ॥ इनतेअहैनहेतुकछु, जोयहजानतनाँहि । सुखदकहातिनतियनसिन, दुःखरूपजगर्गाँहि ॥ ३८ ॥ जेतुवपदपंकजनमें, मनदियएकहुवार । तेविरागहारीसदन, प्रनिनकरहिंसंचार ॥ तुवपद्रप्रेमहिपानकरि, कामकोधमदत्यागि । निजपदजलजगअघदरत, विचरततीर्थविरागि ॥ ३५ सत्तज्ञत्थितजगसत्रअहैं, तर्कपराहतसोइ । जोयहभाषोतीनहीं, कहुँव्यभिचारहहोइ ॥ इाक्तिरजतस्वमादिमें, कहोजोहेन्यभिचार । तौवहसतमिथ्यानहीं, ऐसोवेदविचार ॥ कहोजोजगसतहोअहैं, तोउत्पत्तिकिमिहोत । तोकारणकेरूपयह, प्रथमहिरह्योउदोत ॥ अवकारजकेरूपभो, सोईडतपतिजान । सोउतपतिव्यवहारहित, मानेसकलसजान ॥ प्कन्नसतिहेंसद्।, हेमिथ्यासवओर । यहजोतुववानीकहै, होतसीजडमितभौर ॥ ३६ ॥ रह्योनयहजगप्रथमहीं, हैहैअंतहनाँहि । कहँतेआयोमध्यमें, मृपाजगततममाँहि ॥ तातेमृददुघटादिको, दियोतासुदृष्टांत । यहमतअज्ञानीग्रुने, सतिनहिविद्वेदांत ॥ ३७ ॥ मायामोहितजीवहै, मुरनररूपहिधारि । विषयभोगरतदेहको, आतमछेतविचारि ॥ तवभानंदादिकविगत, जनतमरत्तवहुवार । नहिंउधारविनतुवकुषा, अमतरहतसंसार ॥ तुममायाकोतजतहो, जिमिकेंबुरिकहँनाग । वसुगुणपडज्ञानादियुत, रहतुसदावङभाग ॥ ३८॥ कामनासनाजोयती, उरतेदियननिहाय । मिळहुनतिनतुमस्थितिहृहदि, जिमिगळमणिसुधिजाय ॥ इतैनर्योसुखजगतको, उतैनर्योपरलोक । मिलेआपताकोनहीं, बात्योजनमस्ज्ञोक ॥ ३९ ॥ जेजनजानतआपको, कियेभक्तिरसपान । पापपुण्यफटदुःखसुख, तिनकोहोतनभान ॥ तोषुनिकाजोनहिंसुने, अस्तुतिनिंदाकान । तुवदासनकेसंगमें, विचरतसलीसुजान ॥ युगयुगकोतुवरसकथा, कराँईसर्वदापान । ताहिक्रपाकरिदेदुगति, तुमहीक्रपानिधान ॥ ४० ॥ तुव्अनंतमहिमासुरहु, आपहुळहहुनपार । तुवरोमनजिमिगगनरज, तिमित्रहाडिअपार ॥ तातेपुरुपप्रपानते, अहोविल्झणआप । इतनोईकहिसफल्हम, महिमाआपसमाद ॥ ४१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

उम्रुभगुसर्नदनवानी।सनुकादिक्अतिङ्गयमुसमानी॥ज्ञात्मस्वरूपजानिसवटीन्हें।पर्युजनुसर्नदनहिकीन्हें ॥ त्रुवन्यवार्षाता । करिनिणयसिद्धांतवसाना ॥ करिनगनमगसदापयाना । पूर्वहुकेद्देष्ट्वमहाना ॥ १३ ॥ तुमग्रह्मकुमारा । आतमशासुनसुखदअपारा ॥ मेटतकामनासनागनकी । देतपरमगतिस*ननमन*की ॥ ारयाकोउरपारी । विचरहुजहँअभिङापतिहारी ॥ ४४ ॥

श्रीशुक उवाच ।

ायणऋषिकोशासन । श्रद्धाकरिशिम्धरिमुनिताछन ॥ दोडा-द्विप्रसन्नश्चतपरमहा, नारदनेष्टामान । नारायणसीकहनभे, जोरिपाणिहरपान ॥ १५ ॥

नारद उवाच।

मटकीरितभगवाना । नमोकुष्णजेकुपानिषाना ॥ जगननकेमंगटकेहेनू । परहुत्रनेकक्टासगकेत्

दासकदिनारदतहँतप्यामा । नारायणकदँकरिपरणामा ॥ वंदिचरणतिनाशिष्यनकरे । चलेगगनमगम्दितपनेरे ॥ ममपितृत्यासञ्जाश्रमहिंभायेष्ठ ७करिसत्कारतिनहिंबैठाये॥जोनारायणवर्णनकीन्ह्यों।सोनारदपितसोकहिंदीन्ह्यों १८ विदिविचिनियंगत्रसदिमोही।तारपयंदेशतिनसदाँही ॥४८॥ यहजोपश्रकियोक्कराई।साँमेंत्रमकोदियोसगाई॥४९॥

क्वित्त-नगउपनियाञ्चापटयाञ्चाहरयाङ्का, प्रकृतिपुरुपहँकोप्रेरणकरैयहि । नगरिनजीवयुतप्रविशिरनेयातनः जाकोपायजीवहोतमायाकोतजैयाहै ॥ जैसेयाज्ञरीरकेरीछोडतसोवियासुधि, तसेजगछोडेबेमपूरणपिपैयाहै ॥ मुक्तिकोदेवेयासवभीतिकोनसैयार्घः राजवधरैयावंदावनकोवसैयाहै ॥ दोहा-पेरोक्कपानिधानको, भजहसदासवकोष । यहकछिकाछकराछमें, रक्षकहैस्रतिसीय ॥ ५० ॥ द्रांत सिद्धिश्रीमदाराजापिराजवीपवेकाविक्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञाधिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्युनिपौ दञ्जनस्कंधे उत्तरार्धे सप्ताजीतितमस्तरंगः ॥ ८७ ॥

दादा-प्रनिवेष्टिकरमेर्गिरके, श्रीभक्सोमतिमान । करिआशंकाकछ्पनिह, सुननहेतसमापान्॥ देवभगुरशीमनुजनमाँही । नोकोजभमतअशिवशिवकाँही ॥ बहुपातेहीवेषनमाना । भूरिभोगमुराज्दैमहाना ॥ क्षरजेटस्मीपनिकरण्यात् । तेवदुषासंपतिनदिपार्व ॥३॥ यहविरुद्धगतिदोडमभुकेरी । तेसदितिनभक्तनरिर्दे<sup>त्ती</sup> द्रश्मिकतिनकेजनगरः । रमानापुर्वनरकमुभाकः ॥ यहशंकाप्रभुवडोहमारी । सौकरिक्रपादेद्रनिर्पारी ॥ सुन्दर्भीक्षित्रकृषकीयानी । योष्टेश्रीश्कदेवाविलानी ॥ २ ॥

#### श्रीग्रक उवाच।

शिबँदर्शनगरिमपरिपाछ। । वारंकारकेरंगविगाला ॥

दोरा-अरंपारनेत्रियुप्तरं नेहिपोडशहुविकार । निनकेफलेष्यपैसक यदसतिभदेविचार ॥ वृ ॥ नानिभेनोडोडार्नरं भारि । नेमंपनिरिभृतिपहुँपार ॥ २ ॥ प्राकृतगुणतेरहित्रमेझा । प्रकृतिपुरुपरसानिहाः रितरोशीरोग्नभवतम्योदी। मार्नग्वतिक्वयन्त्रीदी॥६॥स्वम्यकेश्नीदिकालाभाष्यिनामर्थम्य र्शस्त्रभगरत्यमेरिस्तिके । युगायश्रकतिरिष्मृतिके॥६॥तत्त्वरिष्म्याभ्यप्रभागाः सम्भवद्रास्यारिहार्गाः

श्रीभगवानुबाच ।

सर्दिक्षणार्थित्मक्षण्यो । ताक्षेत्रमसीयन्यवहर्षी॥निर्मायदृष्ट्रीमयप्रियाम । कोउनवादिपृति गामुभूता

केप्र-मेर्ने,क्रम्बरन्डप्रबद्, प्नरिन्मतिभकुलाई । मीनिग्पलदीह्नानम्पः न्वमनीप्रस्ति ॥ क्रानमेगर्गणण्ड्यांन्यः । स्वरंपने राष्ट्रमम्भनेत् ॥ ९ ॥ त्रम्त्वित्वत्भानेत्राती । सुसम्परम्मार्गण्यः । वितर्वे क्रेस्टर्ममेग्रे । स्वरंपने राष्ट्रमम्भनेत् ॥ ९ ॥ त्रम्त्वित्वत्भानेत्राती । सुसम्परम्भवार्गः र रिकार्डररके अपन् । (तनके मानिक्रिया स्थापन । अपन्य स्थापन । आरनभागारमाहरूमात्रामः । र रिकार्डररके अपन् । (तनके मानिक्रियामार्थिकाम् ॥ पनमद्यापनित्रहुक्तरपरिवर्षम् । प्राप्तानिक्रिया र रहार में जिल्लाहर । लागहरा रेपमपुर रहे । ११।

#### श्रीहरू ट्याच ।

म र दि १ दि हो क्षेत्र सार बाबर १ से प्याहिको प्याह साहा महाबाहा हा रता तर्रहे हत्वय क्षिण्य वहुत्रतिको हरणाय । १३ व लाविहेबाँगुराष्ट्रक, मुजहुतुवान्त्रत्य ११३ १ विश्व देव से कुछ विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व के स्थापन क ्र भागार च र कर्ने । जी रहेर व की है ने राष्ट्र भाग प्रमुखन का बावस्य है। है अरहन की है जा है है है है है है ह से भागार च र कर्ने । जी रहेर व की है ने राष्ट्र भाग है । जा कहनता कहीं जिसे दिवन की है अरहन की है है है । है से भागार को स्थान की स्थान की जान की राजनी देन

के. मोर्ग (भोषु मानू) कर १ हे ते हि ते जिस पोरंब दश्या हा से वहीं पूमके लिल वर्गे हैं के विहासी पूमक है ते हैं के. मोर्ग (भोषु मानू) कर १ हे ते हि ते जिस पोरंब दश्या हा से वहीं पूमके लिल वर्गे हैं वहीं जी पूमक है ते हैं त

रावणकेनेशुकतपकीन्हें । त्रिभुवनअधिकिव्भाष्मभुदीन्हें ॥ तिमिवाणासुरकेरमहेशा । पुरपाठकहैरहेह

दोहा-यद्यपिछज्ञोकछँश्वहु, शंकरदैवरदान । तद्दिपनसेवासहिसकै, सेवककीईशान ॥ १६ ॥ असस्यनिदानवनारदवानी । करनछम्योहरभिक्तमहानी ॥ दानवद्यतकेदारमहँकाई । विरचिछुंखपावकप्रगटाई काटिमांसिनवहोमनछाग्यो।हरअसन्नहित्यतिस्रुखपाग्यो १०वीतेयहिविधिजवपटवासर।प्रगटभयेनहिंतहाँचंद्रभ सत्येदिनसुरसरीनहाई।काटनछग्योश्चीश्चरीह्वाहाँचंद्रभ सत्येदिनसुरसरीनहाई।काटनछग्योश्चीश्चरीह्वाहाँचंद्रभ सत्येदिनसुरसरीनहाई।काटनछग्योश्चीश्चरीह्वाह्मभावाह्यस्यनगहिद्दानवहाथा।कियोनिवारणतेहिगीरिनाथा॥हरूक्रस्पर्भ्रपायतेहिक्षणमें।जसकीतसपछभैतेहितन

दोहा-पुनिबोछेनहिंकादुनिज, अग्धरशीशवछवान । होंप्रसन्नर्भेतोहिपर, माँगुमाँगुवरदान ॥ केजनप्रीतिसाहितजछदेहीं । तिनकेहमहोइजाहिसनेहीं ॥ तेतनकाटहिकसबहुवारा । अयेदासतैअग्धरहमारा ॥ दानवजोमाँगिहेवरदाना । सोईहमदेहैनहिंआना ॥ २० ॥ असग्धनिशंकरवचनग्रुरारी । महाभयावनगिराउचारी जोप्रसन्नमोपरमधुदोह्।यहवरदानदेहुकरछोह् ॥ जेहिजेहिश्शिशपरहुँनिजहाथातिहितेहिफाटिजाहिहुतमाथा॥२९ अग्रुरवचनग्रुनिहरभगवाना । अपनेमनमहुँअतिहुत्समाना ॥ पुनिहँसिकह्योएसंहीहोई । यामेंहैसंदहनकोई ॥

दोहा—देत्रभयेशिवअधुरको, महायोख्यर्दान । सुधापिआयेसपैके, जिमिविपहोत्तमहान ॥ २२ ॥ अद्युरपायशिवकोव्दर्दान । मान्योमनमहँमोदमहाना ॥ देखिजमाकोअतिअभिरामा । दानवदुष्टभयोवशकामा । करनपरिद्वासोवरकेरी । गौरीहरनहेतहियदेरी ॥ धरनहाथशंकरकेमाथा । आयोखन्सुखदानवनाथा ॥ २३ ॥ सत्यवचनिजराखनहेतु । छैगोरीभागेष्टपकेतु ॥ कँपतभगतद्शहृदिशिधावत । तासुउपायनकछुमनआवत ॥ सातर्थंडनौद्दीपनमाही । औपतारकेछोकनपाही ॥ सुरपुरमहेदेवनकेधामा । अमतरहेभवस्यरमहियामा ॥२० ॥

दोहा-ताकोवारणकीर्नाहं, जानेदेवचपाय । मीनरहेतातेस्वे, अतिकातुकाचितछाय ॥ तवज्ञंकरअसमनहिषिचारो । औरठोरनाहंवचवहमारो ॥ ज्ञरणागतपाछकभगवाना । तहाँभविग्नेमेकरहुँपयाना ॥ असकहिकेवेंकुंठतिथारा । प्रकृतिपारजेहितेजअपारा ॥२५॥ जहँसंतनकेपरमिषयारे । श्रीपतिवज्ञाहिदयाठरथारे ॥ जहाँगयेषुनिआवतनाहीं।नित्यभक्तजहँवसतसदाहीं॥२६॥दुर्राजानिज्ञंकरहिष्ठरारी।अद्भुतआशुवपुपपद्धपारी२०॥ अजिनमेसछादंडहिपारे । पावकसमृत्रभुतेजपसारे ॥ छियहायमेकुज्ञछविष्ट्ररी । ज्ञासुहिछियेनायचिष्ट्ररी ॥

दोदा-कद्योआपपदकाकियो, विपतिल्योदैदान । तुम्बेटडुवैकुठमें, हमअवकर्राहेपपान ॥ असकहिनिकटपृकासुरकेरे । ग्वनेनाथविनीतपनेरे॥२८॥दानवकहेल्सिवचनवचारे । शकुनिपुत्रकहेंआपपपारे ॥ देसिपरहुतनमेश्रमछाये । केपाँवहुतदृश्तिआये ॥ क्षणभारहतनेवारिश्रमल्डेट । यहश्रमकाहतनकहेंदेह् ॥ २९ ॥ ोहना हमेरस्विनवेलापकातीकरिक्षपाअसुरकुलनायक ॥ कहहुसकलनिनआवनदेत्।हमहुसदापकरहिपतिसेत् ॥ बलवानदुजनवायसहाई। सिद्धिकर्राहेकारजसुरादाई॥ ३० ॥

श्रीशुक उवाच।

पहिविधिप्रभुकीसुनिष्टदुवानी । सुपासमानकानसुखदानी ॥

दोहाँ-दानवसुरतैसुरितहूँ, हरिकोदियोसुनाय । हरकोवगनिजङ्गतकगम, वेहिहिनआयोपाय ॥ मापवसुनिदानवरेवना । वाटेवचनविदेतिसङ्खेना ॥ ३५ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

यहिरिपित्रोटैकामतुम्हारो । तामेंसुनिषेषयनहमारो ॥ हमनींहझंसुबचनमतिमाँन । अयुंगदाअमृत्ययसानि ॥ जयतेदसञ्जापकदेषादे । तयतेओपिशाचित्रिराई ॥ ऐसेश्वतगतकांत्रानी । तुमसुजानकमत्थियमिनमानी ॥ ३२ ॥ श्रीकरषयनमार्देवटवारो । जोस्रतिद्रोहिष्यासित्रम्हारो ॥ नीअप्रनिश्चमदेपरिहासा । क्रम्हप्रशाहानवताया ॥ स्राप्तताततातकरदारयो । तदशुंकरस्रतिवचनविद्यारयो ॥ ३३ ॥

दोहा-जोपैतपकरनहिं छुँगै, तबरिपकोपमहान । ताडहुतेहिजातेकबहुँ, करहिनम्पाबर्बान ॥ ३४ ॥ रेसेमधुरवचनप्रभुकेरो । सुनिदानवगुनिज्चितवनेरो ॥ भूठिगईसुधिउठनिज्हाथा।धारचोतरतआपनेमाया॥३५॥ धरतहाथतेहि जिरफटिगयेऊ।मरिअसरेजगिरतमहिभयऊ॥देखिदेवतहँअसरविनाजा।जयजयकीन्द्रंसबहिअकाजा॥ प्रनिबह्भाँतिसराहनलागे । प्रसाहित्रणामिकयेसदपागे ॥ पितरदेवगंधर्वनपाँती । वर्षनलगेसमनबहभाँती ॥ यहिविधिज्ञंकरसंकटकाटी॥३७॥बोलेहरसोंहरिमुदठाटी॥यहपापीनिजपापहितेरे।गमनकियोयमराजहिनेरे ॥३८॥ दोहा-सहजद्वजनकोजोकरत, जगमहँअतिअपकार । सोडकल्याजनपावतो, प्रिमकाकहैंत्रम्हार ॥ ३९ ॥ यहिविधिज्ञिवकोनाजिदस्य, विदाकीनभगवान । गेगिरीक्रकेलासको, उमासहितहरपान ॥ हरिकोयहज्ञिवद्खदल्न, गावैसुनैजोकोइ । सोछूटैसंसारते, अञ्जभीतिनहिंहोइ ॥ ४०॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेकविकवनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बनिधौ

### श्रीग्रक उवाच ।

दशमस्कंधे उत्तराधें अष्टाशीतितमस्तरंगः॥ ८८॥

दोदा-महाराजइककाल्टमें, सरस्वतीकेतीर । करतरहेमखिविधसहित, जुरीमुनिनकीशीर ॥ होतभयोतिनकोसंदेहु । कहेपरस्परमिख्योनकेहु ॥ विधिहरिहरयेवडेसदाहीं । अहेअधिककोतिनहुँमाहीं ॥ १॥ यहजाननहितसकुळ्युनीशा । भृगुहिपठावतभयमहीशा॥प्रथमविरंचिसभासोजाई॥२॥वंदनिकयोनतेहिक्ति<sup>ताई॥</sup> त्वविरंचिकी-ह्यों अतिरोपूर्युनिस्तजानिगन्योनहिंदोपू॥४॥तवश्रुगमनिकयोकेळासा।रहेडमायुननहिंदुनुत्। निजभात्।कहँळि वित्रिपुरारी । उठमिळनकहुँभुजापसारी ॥५ ॥ भृगुकहँमिळनयोगनहिमरे । वदविरुद्धकर्महैतेर ॥

दोहा-सुनिमहेराकेअरुणहग, छीन्ह्योंजूछिविज्ञाल । धावतभभुगुहननको, करिकेकोपकराल ॥ ६ ॥ त्वगौरीपदपरिसम्भागो। मृद्छलवचन्कहिक्रोपमिटायो।। पुनिभृगुगमनिकयोवेकुंठा। जहँकमलापतिमुह्निक्रं रमासेजसोवतसुखकारी । ऐस्पृगुसुनिङ्ख्योसुरारी ॥ कीन्झांउरमहंचरणप्रहारा । तयहरिरङिभग्रसुनिहिनिहा चतिस्तेजतेयुत्तिजनामा । ज्ञिरसाँसुनिकहँकीन्यणामा॥८॥पुनिचोल्रेमाथन्सुखळाई । वेटोसुनियहिसेजसाँ। मोपरकरिकेञ्चपामहाई । दर्शनदियोनाथइत्आई ॥ आगम्जान्योनाहितिहारो । क्षमाकरहुअपराथहमारो

दोहा-अतिशयकोमळचरणतव, अतिकठोरहियमोर । दरदहोतिहिहेसही, यहदुखहोतनथोर ॥ भसक्तिविप्रचरणनिजहाथा । म्रीजनलागेविभुवननाथा॥१०॥धुनिबोलेप्रभुमंखल्यानी।सुनहुँविनेभरीधुनिबाली छोकछोकपनयुत्तसुद्भरह् । मोहिंपद्ज्ञलतेपावनकरहू॥११॥छङ्मीयोग्यभयोमेंआज्ञाकृपापायतुम्हर्राहितार्थं। त्रवपदहतगतअथममछाती । वसीआजुतेश्रीदिनराती ॥ १२ ॥

श्रीशुक उवाच ।

्रास्त्रक उपाय । सस्मितिसहतवचननाथके । जेदीननकर्तासनाथके॥गद्भद्रभरभृग्रुभरिद्यगर्नारा । चल्योमोनस्रिमोद्रगैर्भारा॥११ मिननसम्बद्धानिकाराज्यो । जिल्लोकार्यकार्यसम्बद्धानस्य । सुनिनयज्ञमद्रसोफिरियायो । तीनहदेवचरितसोगायो ॥ १४ ॥

दोहा-सुनिभगुमुनिकेषचनस्य, अतिश्रायआनँद्पाय । विस्मित्भेदृत्वित्महँ, श्कासकछित्राय कृष्णिहिसचतेशपिकगुनि, तिनकचरणसरोज । भजनल्येशतिप्रीतिकारि,सिगरेषुनिप्रतिस्त्रीती विकास रित्रभनेदांतिदोहनाती । दृश्किभनेअभसवभानी ॥ १५ ॥ दृश्किभनेधमसवपूर । दृश्किभनेपापम

े दोतदेताना । इस्किभनेतिमगुमहाना ॥ इस्किभनेतिभाषावाते । इस्किभनेतुप्रज्ञानगरात रकेभनेभित्रहरदोत्। । हारकभूनावुरायभद्दाना ॥ द्दारकभूनावुभासवपाव । द्दारकभूनसुपद्यानगर्भावाता रकेभनेभित्रहरदोत्। । दरिकेभनेबुद्धिनदिकाती ॥ दक्षिभनदीतभवपारा । दरिकेभनेमिटतसुस्ताता रिकेभनेन्द्रसन्तर्भे दरिकेभेजनरकनिद्रज्ञाद् । दक्षिभेजनपुनिभवनाद ॥ दक्षिभेजनभगतिवनती । दक्षिभेजनेत्रे<sup>गा</sup>

H

दोहा-हरिकेभजेअनंदहै, हरिकेभजेनदंद । हरिकेभजेनफंदहै, हरिकेभजेनमंद ॥ १६ ॥ जेसवजगनिजसमहियदेरे । ज्ञांतअिकचनसज्जनकेरे ॥ अहेंपरमगतिश्रीयदुराई । सत्यकहींयहभुजाउठाई ॥ ५ ॥ अहैसतोग्रणमयप्रभुप्यारे । इष्टदेवजेहिविप्रउदारे॥तिनकोभजहिछोडिसवआसा।जिनकेउरवरबद्धिविहासा॥३८॥ आकृतिताकीतीनप्रकारा ।राक्षसअसुरहुसुरहुअपारा॥सतरजतमत्रियुणितप्रभुमाया।विविधभाँतिडनसवरप्रायण पेप्रभुकेमिछिवेकोसाधन । अहैसतोग्रुणकरिअवराधन ॥ १९॥

श्रीशक उवाच।

यहिविधिसरस्वतीतदवासी । भाषिभाषिम् निपरमहलासी ॥

दोहा–सबनिजङ्गंकार्मेटिके, कृष्णचरणचितलाय । प्रेमपयोनिधिपूरिहिय, निवसेहरिपुरनाय ॥ २० ह

स्रत उवाच ।

स॰-श्रीशुक्तभाननहंडुतेकुष्णकषासुधार्कदीमनहारी । पापिनतापिनजीवसतापिनभौनिधिकीविधानहारी त्र चार्याः जोश्वतिभंज्ञङ्कित्वदुवारकरेजनपानसुप्रीतिपसारी । ताक्इँश्रीर्घुराजक्रैंयदुराजिवशिपिविकुंटविद्याग् ॥ दूर्व

सोरठा-अवसुनियेकुरुनाथ, परमविजयुष्रधुमकी । हन्योआपनेहाथ, वजनाभुअसुरेज़क्हें॥ रह्योअसुरहकअतिवल्धामा । वजनाभअसजाकोनामा ॥ सोशुटमेरुशिखरमहँजाई । कियोमहातपन्नान्तरम् रह्माअक्षुरक्कातप्रवासा । सन् सारान्यस्य स्वास्य ॥ माँगुमाँगुवरदानवराई । कियोक्टिनतप्रवृद्धः स्वास्य स्वास्य स तापरहेत्रसन्नकरतारा । आयनिकटअसवचनउचारा ॥ माँगुमाँगुवरदानवराई । कियोक्टिनतप्रवृद्धः ॥ तापरक्षभवन्नभवरभारो । देवनतेप्रभुमी्चुहमारी ॥ होइकहूँनहिकोनिहुकाला । जीतहुँमेंस्वसुलुउउन्हरू मोग्यविज्ञनाभवरभारा । प्रवासक्षयन्त्राच्यास्य । स्वत्राम्य । । विनामोरअनुकासनपार्ड । प्रविद्वस्य हर्षे । नाथवज्ञपुरमोहिरचिदेह् । प्रविद्वस्य क्षेत्रक्ष्य हर्षे । विनामोरअनुकासनपार्ड । प्रविद्वस्य क्षेत्रक्ष्य हर्षे । at II जाकेसन्मुखकरहुँतमासा । सोप्रसन्नपुजवहिममञासा॥ गतिनरोकिकहुँजायहमारी । गमनहिनहिजहँसुरहुसुर एवमस्तुकहिस्बृहिसुनीज्ञा। गमनकियेनिजधानमहीज्ञा॥असवरसुनिगणतेनटपायो।त्रिभुवनविचरनलग्योसरा

दोहा-तेहिओसरवासवहरपि, धार्तराष्ट्रनेहंस.। तिनकोआसुबोठायकै, ऐसोकियोपशंस ॥ विवाद स्ववाद स्वयं स्य

दोहा-पुनिकीचोअसजतनतुम्, जातेकृष्णकुमार । वज्रनाभकोसैनयुत, संगरकरेसँहार ॥ हमसुरसहितसकेनसँहारी । वज्रनाभहेभटबलभारी ॥ वज्रनाभकोमारनहारो । हयजगमेंहककृष्णकुमारो ॥ तिहिंपुरप्रविश्चिसकेनहिकोई । महावलीजगमहँहेसोई ॥ ममञासनिश्चरित्तमहंसा । यहजपायकरिकरुभारियंसा इंससुनतवासवकेवेना । एवमस्तुकहिलहिअतिचेना ॥ वज्रनगरकहँकियेपयाना । वासववचनपरमहितमाना ॥ अतिरम्णीयतङ्गमसोहावन।विल्सहिविपुलकमलसुख्छावन।कनकवापिकाजहाँसोहाँहाँ।वनीवाटिकायल्यहँगी

दोहा—मंज्ञमनोहरनादकारे, बसेहसतहँजाइ । बज्जनाभअंतहपुरहि, सरसिनरहेळोभाइ ॥
सुनतमनोहरसुरतिनकेरो । भूपअन्नपरूपितनहेरो ॥ बज्जनाभहंसनढिगजाई । दियोमनोहरवज्ञनाई ॥
सहदुहंसतुमसदास्वर्गमहँ । योञ्डुसदामनोहरस्वरकहँ ॥ रहहुसदाइतआवतजाता । हमतेनिभैयरहोविद्याती ॥
सज्जनाभकेवचनमानिके । बसेहसअतिमोदजानिके ॥ सुरपतिकायकरनकेहेतू । कारळीन्हेंपरिचयमितिहु ॥
माजुपसम्बोञ्जतेलोगे । नुरनारिनमहँअतिअनुरागे ॥ एकसमयतहँविचरतमाँही । छरेबहंसपुरभावतिकाँही ॥

दोहा-हँसीहकअतिशयचतुरि, नामशुर्चीचिम्रसिकाम् । प्रभावतीसीकारिलयो, अतिमित्रताप्रकाष्ठ ॥ एकेसगरहनदोउलागाँ । प्रतिरोतिकरसमेपागाँ ॥ एकसमेशुचिम्रसीसयानी । प्रभावतीसाँबोलीवानी ॥ अतिशयमुद्दररूपतिहारो । सकलगणनयुत्तशीलअगारो ॥ तातेमेंकछुकहन्चहिहाँ । पेतुवभयवश्मीनिस्हित्री । ऐसोरूपभरचोआतियोवन । विनविलासबीततहैलनल ॥ जोजोहेसोयहरिनऐहै । सरितनीरसोप्रनिद्दर्श ॥ भोगयोगतुमभईसयानी । पेकोडवारनिम्लयोळविस्तानी ॥ ऐसीडमिरिम्लयोवरनाहीं । तातेदुखनहिनीर

दोहा-करनस्वपंवरकहतहै, तविषत्वभतिवान । सुरअसुरनेकसुनतमहँ, पैहोपैनसमान ॥
कहँपेदेहतकुष्णकुमारा । नामजासुप्रधुम्भददारा ॥ जाकेरूपसरिससुनुष्यारी । मैन्निसुननमहँगहँनिहारी ।
परमित्रमञ्जूङहेयदुकेरो । जेहिंपरशंसतनेद्वपनेरो ॥ तामङ्गुष्णिलयोभनतारा । ताकोहैमधुम्बकुमारा ॥
जाससरिसिन्निभुवननहिंगुरा । सकल्युननतेवहहेषुरा ॥ देवनमहिंदेवसमाना । दानवमेदानवपरधाना ॥
मानुपमेश्वतिमानुपसोई । धरमात्मातेहिसमनहिंकोई ॥ जेतनीमायहिंजगमाही । असनहिंकोडजोनानतनारी ।

धेनलकूबरिदियशापा । लहीदशाननजेहिनिधितापा ॥ सोसम्हर् ावहिभाजवतावहि । नकछदेखावहिंबाजवजावहिं ॥ मोहिगयेसवदानववीस । वहनर े . . दोहा-वज्रनाभअतिमोदछिः, बारहिंबारसराहिं । कह्योनअसनिरस्योकवहुँ, सुन्योनकाननमाहिं ॥ देभूपणवसन्त्रमोला । औरहुमणिगणपरमभतोला ॥ वैदूरजमणिकेबहुहारा । के.के. यअकाराकेगामी । गजअकाराचारीबहुनामी ॥ श्लीतळसुखदसरसअँगरागा । वजनाभदीन्ह्योसुखपागा इतरतनपटभारी । नटनिद्येदानवद्रश्वारी ॥ दियोइनामअमितसुखमानी । वज्रनाभदानवकीरानी क्रिकेसतकारा । बच्चनाभवरवचनउचारा॥ नटदीन्झोंहमकोस्रुखभारी । कवहुँनहमअसनृत्यनिहारी दोहा-जाहुसद्नकद्वँआञ्जन, काल्हिआइयोफोरं । वसहुहमरिनगरमहँ, करिकेप्रीतिघनेरि ॥ ेनटनिवद्यकरिदीन्ह्यों । आपद्रगवनभवनकहँदीन्ह्यों।।तहँहंसीशुचिमुखीपुहाई।प्रभावतीकेनिकटहिजाई ानमंदमुसक्याई । मेद्वारिकापुरीमहँजाई ॥ छिसडकांतमहँकृष्णकुमारे । सोरिप्रीतिकहिगईअपारे ॥ अतिआनंदितभयक । मोहिनिदेशवेशभसदयक ॥ भाजसाँझकेहमउतऐहें । प्रभावतीकहँभतिसुखछैँहैं उनकीकरहुतपारी । पनिहेभाग्यतोरसिक्षपारी ॥ मेरेवचनसत्यवररासे । मृपाकपहुँपदुकुलनिहेभासे दोडा-सर्खोञ्ज्योष्ठाखिकेवचन, प्रभावतीष्ठनिकान । इरपीवरपीनैनजङ, रह्योनतनमनभान ॥ ोत्तोगिराउचारी । आजसत्यसलिभइंहमारी ॥ आजनिशामहँममगृहमाहीं । सेनकरहुकछुसंशयनाहीं उमें प्राणिपयारो । देखनचहों महाछविवारो ॥ मिलतअकेलेमोहिभयलागी । मोलिनअईलाजअतिजागी ोसेनमेंकरिहो । तुवकारजकरिअतिसुद्भरिहो ॥ तगईसीकहें छैसँगप्यारी । मणिमंडितचा दिगईअटारी ॥ ानविश्वकर्मोकरकी । मनुप्रगटीसुलमाभाकरकी ॥ तहाँसाजसबसुलदसजाई । बैठीकंतमिछनचितचाई ॥ ोहा-विदामौँगितातेतुरत, इंसीवायुसमान । कृष्णकुँवरआननहिते, आञ्चहिकियोपपान ॥ त्रनिकटसोइंसी । कहीप्रभावतिप्रीतिप्रशंसी ॥ दनुजसुतादिगआशुहिआई । अतिप्रसुदितहिगिरासनाई ॥ ीरजथरहुकुमारी । भावतहतुवआनँदकारी ॥ उत्तेष्ठप्णनंदनछविषारी । माछिनिकोमगर्माहिनिहारी ॥ हितन्युमुमान्।जातरहीसंयुत्वभिन्नान्।।त्वमधुकरहेकुप्णकुमारा । मिलिप्रविद्योभिन्भविन्यसिम्।।। :रुमार्टिनर्रेजाई । प्रभावतीकहैंनजरकराई ॥ ताग्रुसमीप्परचासुमभाजन । ग्रुजिहिर्श्वग्रुरसस्त्रसाजन॥ -एतनेमें आवतभई, सौझसमयसुखदानि । जातभई उढिअल्डिअव्डि, गुंजतमत्तमहानि ॥

रतनमञावतभद्दः साझसमयसुरादाान । जातभद्दशद्दञालञ्जरालः, युजतमत्तमद्दाान ॥ अल्विषुकृष्णकुमारतर्दैः अल्लिभवलीनविद्दीन । धारिरूपलयुकुकिरद्दोः तेर्दितार्दकप्रयीन ॥ इतनेर्दामेटदितभो, पूरुवपूरणचंद् । विरहिनकोदररदंदकर, संयोगिनआनंद ॥

जिन्द-बैद्युसीलसिर्वदेग्विससित्य । योलीबहरूवर्देमुतयदुनाथ ॥
शाशकरिनकरश्चितससीलागि । होतीहालदुशाल्यांतवुर्वपागि ॥
तनकंपत्रसुरासुरातबहृदग्बारि । विरदृग्बाल्यांतवुर्वपागि ॥
तनकंपत्रसुरासुरातबहृदग्बारि । विरदृग्बाल्यांत्वांत्वसुर्वपागि ॥
लक्ष्यत्रसरातिपादरशनहृत । व्यससिशीगमिल्तशोकपुक्रज्ञत ॥
यदिपुसपाकरसुरावस्वकरहेरोत । तद्विश्याञ्चमादिदाहनित्योदश्चन ॥
प्रस्रिवस्तप्रतीवित्यवलस्य । एक्सविम्मल्यादानित्यत्वत् ॥
असदुरापरयोगकपृत्यत्वानामुम्मण् । विर्तिनृत्यादिक्षश्चानतिह ॥
थवणसुर्यानदिद्रस्यातामुम्मण् । वर्तनल्यावस्यादिक्षत्वन्य ॥
पिमापिगदेश्मितस्यातामुम्मण् । योगदिसद्वर्यानरिहर्तन्यज्ञात ॥
देस्यनीमनिमानम्सर्वान । विनादिदानिल्यम्बित्यवस्यनुग्वान ॥
नादिनोदावपरबारेग्नादिदांवा । एल्टियाञ्चित्रस्वनुग्वान ॥

मारगमहँसुनिआतिसुखछाई । रामछलनकहकथासुनाई॥ पुनिताडकेहन्योरघुनाथा।धुनिसुनिआश्रमगेषग्रहाथा॥ तहँमारोचहिरामङङायो ॥ हन्योसुवाहुपरमसुखछायो ॥ पुनिविज्ञाङपुरगेरघुराई । मिळेसुमतिकहँभतिहरणाई॥ रघुवरपदछहिगोतमनारी । प्रगटकियोसत्कारहिभारी ॥ जनकनगरगेपुनिदोडभाई । सभामेंध्यपंतुर्भज्योजाई।

दोहा-सीयस्वयंवरहोतभो, चारिजवंधुविवाह । परशुरामकोमदहन्यो, अवधगयेसवछाह<sup>\*</sup>॥ रामतिलकलिकेकहङ्गोक् । पुरजनकाहभयोदुस्रथोक् ॥ रामसीयल्खिमनवनगीने । दशस्योसुरपिकेभौने॥ गंगातट्विशिमलेनिपादे । पुनिप्रयागयेषुतअहलादे ॥ चित्रकूटगेलिसुस्रधामा । वसेनानकीलिकमापा॥ भरतञ्जञ्जहनअवपहिआये । करिपितकृत्तिपरमदुस्रकाये ॥ चित्रकूटगेरामलेवामे । लेपादुकागयेनिजपामे ॥ अनसुद्रयाआश्रमगरामा । लेपादुकावसेनिजधामा ॥ मिलिश्वरभंगहिकृपानिकेत् । मिलेअगिस्तिहिडीप्यसंगर्॥

दोहा-पंचवटीमहँवसतभे, काटिसुपनलानाक । सरदूपणितिहोरादिवधि, कियोविजैकीधाक ॥ हन्योमरीचिहिष्ठनिरचुराई । रावनहरीसीयकहँआई ॥ प्रनिजटायुसँगसंगरभयऊ । ताहिसीयस्रिधिपितृगतिदगढ ॥ प्रनिकवंधकरिकयोविनाज्ञा । ज्ञावरीकहिमाट्येतिहुळासा ॥ कियोस्रकंठहिसंगितिवाई।बहुरिवाळिमारचेत्युर्वाई॥ मारुतसुत्तहिसीयसुधिहेते । पठयोळंकाधिपतिनिकेते ॥ सोक्छोज्ञतयोजनसागर।सियहिरामस्रिधिदयसुल्सागर॥ बागडजारिराक्षसनम्रो । आयोतहँळंकापुरजारी ॥ सागरतटगवनेरचुराई । सेतुरचेकपित्रहिगरिरूपाई ।

्रोहा—सेनसहितसागरउत्तरि, जायलंकरखुनाथ । सकुलसदलरणपोरकरि, इनतभयेदशमाय ॥ सीतालहिचढिपुढुपविमाने । कियेअवधपुररामपयाने ॥ पुनिभोरखुपतिनृपअभिपेकू । भयेसुलीपुरम्नाअनेकू ॥ रामचरित्रनिरित्ततिहिंदामा । जिकसवरहेल्रहेसुलधामा ॥ बृद्धअसुरतेहिकाल्रहिकेरे ॥ बारवारवचननअसरेरे॥ देसतिहैसतिहैसतिभयकायदनटअतिअचरजकरिगयक चठिउठिरेल्रिसेल्रह्मिक्काल्रहितमासाकोउज्जिहिक अनिमपुदानवसमेनिहाँरे । अपनेजरितस्मयअतिथारें ॥ वारवारसवनटनस्राहे । सुवकेअतिशयक्योउक्षि

दोहा-मणिनमनोहरहारबहु, वसनअमोछअनेक । ल्यायल्यायनिजग्रहनते, वृन्हेनटनअनेक ॥ कोउदानबद्धतहीतहँपाई । वज्रनाभकोविनयसुनाई ॥ नाथनवीननगरनटआय । अवछोआँविनअसन्छला<sup>पे ॥</sup> गाउवनाचववाजवजाउव । तिनकोसत्यसुधाकरप्याउव॥छख्योननेननसुन्योनकाना।जसनटकोतुककरा<sup>हुमहा</sup>। वंज्ञनाभसुनिदानववानी । दूतनवोळिकस्रोसुखमानी ॥ शाखानगरजाहुतुमघाई । ल्याबहुममिवगटनवोळाई ॥ दूतहुनटननिकझटआई । वज्रपुरहिळगयेछेवाई ॥ तिनकोषेर्रिसवेषुरवासी । चछेसंगमहँआनँदरासी ॥

दोहा-पत्रमाभकेनिकटमहँ, चिलनटकीनसलाम । तिननिवासहितदेतभी, नवअवासमुख्याम ॥ चंद्विपिभोजनहितपकवाना । पठ्यकियोसत्कारमहाना ॥ सभामध्वेठोअमुरेशा । सजवायोत्वरत्वित्रा ॥ महामहादानवननुलाहै । अतिदीरवदबीरलगाई ॥ नटनबोलावनदूतपठायो । तटसभाजायशिरनायो ॥ मोहितभोल्वितनटनमुरारी । दियोश्वरिश्चपपटभारी ॥ तहाँझरोलनचिकनदुराई । एखनतमात्रातियनबीली ॥ सकलसमाजनवेद्यरिकाई । तबदानवअसगिरामुनाई ॥ नटअवअपनोकरहुतमाञ्चा । देखनकीसवकीमनअस्व ॥ होहा-सनिवयस्वरिक्ति

दोहा-मुनिप्रद्यम्बठिकेतुरत, दियोल्यायकनात । पहिरिपोज्ञाकमुहावनी, कौतुकिकीविह्यात ॥ लगेपायकनात । पहिरिपोज्ञाकमुहावनी, कौतुकिकीविह्यात ॥ लगेपायकनात । मुधासिरसश्रवणनमुरप्यावन ॥ हरिमुतिल्यिती । तेसिहर्ताववीनवर्द्धा । यद्यासुरीवज्ञावनलाये । सबदानवनमोहसोपाये ॥ नाचनल्यानटीयतिथारि । इकटकदानवरहेनिहारी ॥ कियोआरंभरागर्यापार । काननपरीजमीसीथारा ॥ सुरसंपदासहितलेताला । गावतभईनटीविहिकाला ॥ लियोगालवतारा । ल्योपभूपभर्गारयथारा ॥ पुनिष्रद्यमुभ्रसवचनवस्राना । औरतमाज्ञालसहुर्धनात् । विहा-सवलक्तर्यस्थान

दोहां—रावणकृतरंभागवन, नटकृवरकीशाष । सोहमदेवदेखाइँहें, तुमकोमहाप्रताप ॥ देम्ररनाभुषदुकाही । रावणरूपवनायतहाँही ॥ पुनिमायामयरचिकेटासा । मनोवतीरंभासंविद्यास , । सोवकुमारविद्रपक्षभयक ॥ गसोदशाननजीदृविपिरंभे । सोहटीटासपिकपीहर्भ । जेहिनिधिनरुक्र्वरिदियशापा । रुद्दीदशाननजेहिनिधितापा ॥ सेः क्रीयान हो । नाचिद्दिगाविद्दिभाउवताविद्दि । नकरुदेखाविद्देवाजवजाविद्दं ॥ मोद्दिगयेसवदानववीरा । , 🔻

दोहा-बन्नाभजितमे(दल्रहि, बारहिंबारसराहि । कह्योनअसिनस्वयोकबहुँ, सुन्योनकाननमाहि ॥ असकिहभूपणवसनअमोला । ओरहुमणिगणपरमअतोला ॥ बेदूरजमणिकेबहुहारा । ते. ते. ते. कि सकिहभूपणवसनअमोला । गलअकाशचारीगहुनामी ॥ श्रीतल्रमुखस्रसरसँगरागा । वजनाभदीन्ह्योसुखपागा ओरहुबहुतरतनपटभारी । नटनिदयेदानबद्रवारी ॥ दियोहनामअमितसुखमानी । वजनाभदानबकीरानी बारबारकरिकेसतकारा । वजनाभवरवचनजचारा ॥ नटदीन्ह्योहमकोसुखभारी । कबहुँनहमअसनृत्यनिहारी दोहा-जाहुसद्नकहुँआग्रअन, काल्हिआइयोफोर । वसहुहमरिनगरमहुँ, करिकेपीतियनेरि ॥

द्वित्वा विद्याप्तर्थनिक्यां । आपडुगवनभवनकहँदीन्ह्यों॥तहँहसीश्चित्वसुधीष्ठहाई।प्रभावतीकेनिकटहिजाई मोठीवचनमद्युसक्याई । मेंद्वारिकाप्डरोगहँजाई ॥ ठिसिड्कांतमहँकुप्णकुमारे । तोरिप्रांतिकहिगईअपारे ॥ सोधुनिअतिआनंदितभयऊ । मोहिनिदेशवेशअसदयऊ ॥ आज्याँझकेहमउतऐई । प्रभावतीकहँअतिसुखछँई कत्तिकनकीकरहुतयारी । धनिहेभाग्यतारसिष्यारी ॥ मेरेवचनसत्यवररासे । सृपाकवहुँयदुकुठनहिंभासे

दोदा-सस्वीशुचीष्ठ(बिकेषचन, प्रभावतीष्ठिनिकान । इरपीवरपीनेनजल, रह्योनतनमनभान ॥
प्रिनिद्दंतीसोंगिराउचारी । आज्जतत्यसिवभईदमारी ॥ आज्जिशामहँममग्रहमार्ही । सेनकरढुकछुसंशयनार्ही
तुमतेष्ठुतसेंग्राणपियारो । देखनचहें।मदाछविवारो ॥ मिलतअकेलेमोहिभयलारी । गोलिनअईलाजअतिजागी ॥
रंतीकहोतिनमेंकरिद्दी । तुकारजकरिअतिष्ठदभरिद्दी ॥ तवहंसीकहँलैसँगप्पारी । मणिमंडितचढिगईअटारी ॥
चितजोनविश्वकमोकरकी । मनुप्रगटीसुखमाआकरकी ॥ तहंसाजस्वसुखदसजाई । यैठीकंतिमिलनचितचाई ॥
दोहा-विदामौंगितातेतुरत, इंसीबायुसमान । कृष्णकुँवरआननहिते, आञ्चिकियोपपान ॥

द्वारा विद्याना पर्वारा सुरक्ष स्वारा कर्मा । इन्युक्त स्वारा विद्याना स्वारा विद्याना स्वारा विद्याना । ज्ञायप्रध्य मित्र मि

दोहा—एतनेमॅंभावतभई, साँझसमयसुखदानि । जातभईउढिअख्यिअविट, गुंजतमत्तमहानि ॥ स्राटिवपुरुष्णकुमारतहँ, अल्थियव्हीनविद्दीन । धारिरूपखपुकुकिरद्यो, तेहिताटंकप्रपीन ॥ इतनेहीमॅंबदितभी, पृरुवपुरणचंद । विराहेनकोदुखदंदकर, संयोगिनआनंद ॥

वर्षेछन्द-वेदम्वर्षात्रिस्विद्देगृद्दिससिद्दाथ । गोठीवदक्षवर्षेद्वस्यदुनाथ ॥
शशिकरनिकरक्षरिसरसीत्रागि । होतीद्दात्रदुक्षातेषुद्धसाय ॥
तनकंपतमुखसूस्यतवहृद्दग्वारि । विरद्धन्यात्रजातिक्ष्मैपम्ययवयारि ॥
तनकंपतमुखसूस्यतवहृद्दग्वारि । विरद्धन्यात्रजारित्रवैपम्ययवयारि ॥
त्यत्रिप्तपाकरमुखस्यतवहृद्दग्वा । व्यत्रिभाग्रमिष्टनकोक्ष्मुकरुनेत ॥
यद्गिप्तपाकरमुखक्रस्यक्ष्मेद्देश । विगिष्म्यादेशाविद्यावर्षात्रका ॥
असद्भरपरचानक्ष्मेद्द्यजनीमोदि । विगिष्म्यत्रविद्यावर्षास्यति ॥
असद्भरपरचानक्ष्मेद्दयातामुसस्य । वर्षनिक्षमेद्द्यात्रविद्यात्रक्षमेद्द्यात्रविद्यात्रक्षम्य ।
पिपारिपार्द्दरित्यातामुसस्य । वर्षारिद्वस्यात्रविद्वस्यात्रिम् ।
देसजनीत्रतिर्मार्देशस्यात्रवाद्वस्य । चित्रप्यात्रविद्यस्यात्रवृद्धस्य ॥
देसजनीत्रतिर्मार्गम्यर्गात् । विनाप्यान्यस्यक्षम्यस्यस्यस्यक्षम्यरःयतः ॥
निद्दसोद्दातपरचादेरनिद्दपरिवार । छटियात्रतिष्टक्ष्मीन्वर्वस्यक्षम्यरः॥

#### आनन्दाम्बुनिष्ठिः। 🚃

🕧 🖟 🖟 🖖 मदनभुजंगमकाटचोमोहिसलिधाय । चढिआयोविपकैसेर्जाहैंहाय ॥ । अञ्चलकार्था अवशेअवअचरजयहळेहिनिहारि । चंद्रकिरणतेप्रगटीआज्ञदमारि ॥ सुनतरहीमलयानिल्ज्ञीतलहोत । मेरेजँगजँगपानककरतलहोत ॥ लागीरुरमें आलीमदनदमारि । प्यायपियाअधरामृतदेहिनेवरि ॥ सजनीजसजसरजनीआवतजाति । तसतसउरहिधीरतामीरिपराति ॥ अंगशिथिलसबह्वेगेद्दगनदेखात । येतेद्वपरबहकपटीनहिंदरज्ञात ॥ , दोहा-मरीमरीमैयहवरी, सुनुरीअरीसयानि । असडचरीरीपीरिपरी, विरहभरीसुरझानि ॥ प्रभावतीताटंकहितेतव । हंसीकोसुनिपरचोसुखद्रव ॥ मोविरहानळजरतिकुमारी। प्रगटवरचितहिपरतिहिरी तातेप्रगटतहें।अवहंसी । देहें।सुखयाकोदुखःवंसी॥असकहित्रगटचोक्तृष्णकुमारा । मनहुकोटिशशिप्रभापसारा॥ रह्मोप्रकाश्चयासहिद्धाई । देखतवनैवरणिनहिंजाई ॥ प्रभावतीसोतवकहर्हसी । उठ्ठछ्खुपतिनिजजगतप्रशंती ॥ व्ठीचंद्रमुखिचौंकितुरंते । ठल्योकंतविलसंतअनंते ॥ उरहिवब्योआनंदअपारा । पर्वपायजिमिपारावारा ॥ ... 🔢 📆 दोहा-कवहुँ छरुपोअसरूपनहिं, प्रभावतीनिजनैन । मदनभयोमाधवसुवन, कोवरणैमतिऐन 🎩 सवेया—नेञुकद्दीतिरछोद्देचितेपुनिष्रुपुटकोपटबोटहिकीन्हीं।मंदहिमंदमुखेमुसक्यायनवायनिजेनवछामिरछीर्त्ती ॥ श्रीर्धुराजप्रमोददराजमनेम्नआपनेकंतिहचीन्ही । बोठनकोिकयोकेतीविचारपैठाजानिगोडिनबोठनदीन्ही ॥ n ार्च दोद्या−तुमतनपुरुकाविविक्ति, गहिष्यारीकोहाथ । मंद्मंद्वोल्योवचन, देतमोदरितनाथ ॥ ्र ा हिंद्रक्षित्त-तेरोपायसासनमेंद्वारिकातेआयोधाय, करिकेडपायकेतीआयइतहँगयो । तेरोचंदवदनविलोकिकेअज्ञोकह्वेके, लहिम्रदथोकमैनिहालअतिज्ञयभयो ॥ रघुराजमोहिल्राविशेल्रातनकाहेवैन, अमलकमलसेनवायनैनक्योल्यो । प्रयमसुधाकेकुंडमोहिअन्हवायप्यारी, अवविषवेटिबीजमेरेडरक्योवयो ॥ स॰-कोटिशशीसीप्रभाष्ट्रसकीनहितरेछिपायछिपैगीकहीरी।प्रीतिकीरीतिकरेतिकभीतिअरीअनरीतिपाँकहिगही ा जोरिकरमे निहोरिकहों विनतीयहमोरिसुनैतौसहीरी । मोहिलगाडहियेमहॅं प्यारीनतोममजीवनरहेनहीं ॥ htts:-रिचगंपर्वविवाह, करेंशनुग्रहमोहिंपर । अवहैंकालबङाह, प्यारीप्रीतिनिवाहिये ॥ असकहिकमनिर्खभिहिमोही । पावककोत्रगटायतहाँही ॥ सुमनहोमतहाँकयोकुमारा । पाणिप्रहणकेमंत्रज्या। कंकणकितकमञ्जरताको।गहिरतिकंतपरममुद्धाको।पावककोपरदक्षिणदीन्ह्यो।यहिविधितामुद्धादिक्ष पुनिहंसीसोंकद्मोकुमारा । बृठहुजाइससीतुमद्रारा ॥ काहूकोनीहंआवनदेहू । इमदुनहुँनरसहुकारिनेहू ॥ इंसीनाइद्रारमहेँचैठी । मानडुँसुससमुद्रमहँपैठी ॥ तवअतिमोदितद्वेरतिनाथा । मंदमंदगहिसुंदरिहाधा ॥ दोहा-सेजहिपॅपेठाइतेहिं, कियअधरामृतपान । जिमिअरविदमरंदमें, रहेमिछिदछोभान ॥ सर्वेया-सोइमनोजवियासमोहरहेदो उसेजमेसोइससारी । सेद्के चुंदनबुंदनसों अर्शिदसे आनुन्सीहत्मारी श्रीरपुरानसुवासविद्यासभवासकरेचहुँपासपुसारी । मानोइमतमेद्देमखताखपटीहतमाटिहमैकनपारी ॥ दोहा-करतप्रभावतिसंगमद्भै, बृहविधिरासविद्यास । प्रमणप्रभुप्राचीदिशा, प्राम्बियोपकां ॥ नानिभोरपद्नापकुमारा । प्रभावतीसोवचनवचारा ॥ देरहिग्मनहिजोकहुँ पारी । फिरिएँहेर्विनिकर्मित्। भभावनीक्षानिकपद्गणार्थं । जमनम्बन्धिकरोतिको प्रभावनी अनि अनुसार । जनापणा धापणन्दचारा ॥ उसहरामनहिजोकहुँप्यासी । किस्पिहत्वानिकारीती प्रभावनी अनि अनुसार । जमनसक्ते हिन्दुपोषिदाई ॥ जायदिवस्भूरिसिदिनिजेडेस । आयोकिसिसिस्टिसि ि ति व्यवद्वारण १ । वस्योपभावतिष्वलावदाइ ॥ वायादवसभारराहानजदरा । आयाकारणविष्या राहितिकारोहाना । वस्योपभावतिष्वलावद्वा ॥ वजनाभकेनितिनिवासा । आयकर्तनटनद्विमाण रिषिपगपोजारुकपुपीती । दानवकरीनटनपर्याती ॥ एतनेमेंकरूपपकेनागा । भर्दसमापतसहित्तिक्रि दारा-पञ्चनाभपद्दनानिके, मिनरेसचिवयोटाय । जीतनकोमयसुरनको, संत्रांकयोमनटाय ॥

सिवविचारिअपाढअवार्६ । कियोमंत्रअतिशैचितचार्६ ॥ पावसमंत्रहिकरहुजवार्६ । कातिकमेप्रभुकिह्मोचढार्६ हंसद्धारिकहिनितज्ञ डिजार्ने । हरिसोनितकीसवरिजनार्दे ॥ तेसहिअमरावतिकहँजार्द्६ । देहिइंद्रसोसवरिजनार्द्६ ॥ वजनाभयहचरितनजात्ते । भयोकाठवञ्जअतिवठवानो ॥ प्रभावतीकेसंगहिमाँही । करेरेनभरिसेनतहाँही ॥ रितपितरेहेदेवसनिजडेरे । देसनहेतकरेपुरफेरे ॥ कछुदिनमहँपुनिसोनटनागर । रहनठग्योतेहिसँगनिशिवासर ॥ अंतरिहितसँरितपितरहर्दी । सदाहंसतेहिरसणकरहीं ॥

दोदा-विविधविटासहुद्दासनित, रतिपतिकर्रार्देस्टीट । प्रीतिरीतिभरुचातुरी, दैसमानदोदशीट ॥ प्रभावतीप्रद्यमके, टक्षिटिखविषुट्यविटास । सुरटटनाटटचाहिनित, पूर्नाहेनहिमनुसात ॥

वज्रनाभकोभातसुनाभा । सुतातासुद्देशञ्चतशाभा ॥ चंद्रवतीग्रुणवतीसोद्र्जी । जिनकीसुरस्टलास्त्रीवृत्र्जी ॥ तेहकसमयभावतिभवने । सहजिहिसाँझदोडिकयगवने ॥ प्रभावतीमयुमहिकाहाँ । निरस्योएकज्ञेनदीमाहाँ ॥ तविस्मयभारतुस्रात्री । निरस्योएकज्ञेनदीमाहाँ ॥ तविस्मयभारतुस्रात्री । भगिनिमोहिविद्याहकआइति॥ जाकोषहाँताहिदियामानो । प्रगटकवहुँनयहतुमजानो ॥ दानवदेवविवज्ञभनुसग्र । जोहभविसोहकरेसीहासू ॥

दोहा—समिदेवकुमारहक, नामप्रशुम्रहिजासु । ताहियोछिनिज्ञपेनम्, प्ररहुँगीनिज्ञलासु ॥
तवगुणवतीचंद्रवतिचोछी । अपनेउरकोआश्यकोछी ॥ हमहूँकोतुमदेहुदेलाई । जोसुरसुवनरहृदत्तमाई ॥
तवगुणवतीचंद्रवतिचोछी । अपनेउरकोआश्यकोछी ॥ हमहूँकोतुमदेहुदेलाई । जोसुरसुवनरहृदतमाई ॥
प्रभावतीतवरितिवत्तिहाहीं।दियोदेखाईभिगिनिक्दताहीं।।।।तिक्रिक्तिविक्षिण्याधिक्षिक्षेत्रकाहीं।
प्रभावतीत्तिसींपुनिभाषा । रित्यतिकहँनिज्यतिक्षिण्याधिक्षम् हुँकहुँ हेभिगिनिसोहाहीयहीकुर्वैरक्देंदृह्निक्रां
तवसीकह्योकाहितुमपेयो।तवमोवचनसत्त्यसुनिङ्यो।असकहिभगिनिक्सरिविदाई। प्रभावतीपुनिज्ञिन्द्रकृष्टं।

वोहा—कह्योषंत्रतीयचनअस्, ममभिगिननसुत्यदेहु । तुवअपरामृतिपयनको, तेज्ञित्यसेनेदृ॥ विवायसम्बद्धाः । सावभातमोहिनाविक । सावभातमोहिनाविक । सावभातमोहिनाविक । सावभातमोहिनाविक । सावभातमोहिनाविक । सावभातमोहिनाविक । सावभातमाहिनाविक । सावभातमाहिनाविक । सावभातमाहिनाविक । सावभातमाहिनाविक । सावभातमाहिनाविक । सावभाविक । स

दोहा-प्रभावतीतयकहतिभै, दोहुँनभगिनिमुनाइ । तेरिहनमद्वड, स्तिरत्वेगेटाह ॥
असकिरगद्वस्थात् । दियदेसाहदोडमुछविभगाँस । उपवित्तावगदेवंद्वादि । भोका
हिवसतभविनिरुँवीस । रॅगेसस्सरितरंगगँभीस ॥ असतीनहुमनमाटँविचार । करानमान ह्यास्त्रक्ष्मित्रक्षित । रॅगेसस्सरितरंगगँभीस ॥ असतीनहुमनमाटँविचार । करानमान ह्यास्त्रक्षमहुत्रह्यासन् । पठविंदहमकर्हेअसुरननाञ्चन ॥ तामिगर्अमुन्नहर्माग् । हमद्योग्रहमहर्द्दहितिपाने । रिहनजातदानवभयमाने ॥ ऐसोकरनिवचानहर्मा । स्व

दोहा-आयोगासभपावतहँ, पेरिसुपनपहरान । प्रभावतीमीनहँद्यमा, व्यापानम् वर्षेया-आन्तर्वसमानहाशीभवनाहिद्यानमहासुसदाई । तेरिप्रेक्ट्रावेद्यमानहाशीभवनाहिद्यानमहासुसदाई । तेरिप्रेक्ट्रावेद्यमेन विरोप्तेक्ट्रावेद्यमेन विरोप्तेकट्यमेन विरोप्तेकट्यमेन विरोप्तेकट्यमेन विरोप्तेकट्यमेन विरोप्तेकट्याचेद्यमेन विरोप्तेकट्यमेन विरोपित विरोप्तेकट्यमेन विरोपित विरोप्तेकट्यमेन विरोपित विरोपित विरोपित विरोपित विरोपि

त्रवा-मारुतकेवद्यानंतरमं चटुमोर्स्तेपारिमेटेयनकारे । शोरकें व शोरुराजमनोहनमं मद्द्यारत व्यवद्यतिकारे । क् दोरा-जीवरायने प्रवृद्यत् होरुतमुगीस्वकारः ।

कवित्त-नदत्तनिराविनवयननभठौरठौर, पुच्छपसराइशोरकेकेमतवारेहैं। मंडितकरतकुलिकाननमहलहुँको, नाचतमयूरचहुँओरछविधारेहैं॥ भाषरपुराजसुखीसंग्छेमयूरिनको विहरैंहरिततृणमध्यसद्वारेहें॥ प्यारीअहेपूरेवैरीविश्वमेंवियोगिनके, तैसहीसंयोगिनकेसाँचेसखकारेहें ॥ सर्वेया-नारिकेधारनछैनिकसैअतिशीतलमंदसुगंधसुखारी । हेलिनकोसुखहेतसहीहठिहारकहैरतिस्वेदकोप्यारी ॥ श्रीरघुराजनयासमदूसरोदेखिपरैजगमें सुखकारी । पावसकाल्मेपीनविनापरिप्ररणप्रीतिनहोतीहगारी। दोहा-मोरनकोअतिमुद्तिलाखि, भयेमानतेष्वंस । मानसरोवरवासके, लोभील्डिगेहंस ॥ सारससहितकराकुछो, निरस्विप्रलनिजलपुर । चातकतेअपमानलहि, ग्वनतभेबहुदूर ॥ होपसेजमेंहोनकीय, नारायणयहिकाल । अमलाकमलाकरतमें, सेवनकलारसाल ॥ सवैया-मैजुलवंज्रलफुलिरहेतिमिकेतिककाननमेछिबिछोवें। सोहैंकदंबकदंबहरेलतिकालहरेतहसींमिलिभावें॥ वारिभरेविठतेविपकेधरवाहेरवीरुधमेंचढिजांवें । तेषुनिकेषुहुमीमेंपरेंतहँभोरनभीरतेजाननपार्वे ॥ सोहिरहीअरिभूमिहरीहगहेरतहींहियमोदबढावे । बीचहिबीचहिबीरवधूटिनकीअवलीअतिशेखविखे ।। श्रीरपुराजविचारिकदेउपमाअसमेरेहियेमहॅभावे । चूनरीवोढेनईदुळहीउमहीमहीमेपमिलेमनुजावे ॥ दोहा-प्यारीयहनभमें छुँखे, कोतुककरतसमीर । मेघनमेघछरावतो, करिकेंबेगगँभीर ॥ सर्वेया-चेरिचहुँ किततेवनचोरघराओधारघरमें जल्दारे । फूटिग्येसरओसरिसेतसर्वेथलपूरितवारिकीपोरे चातककेमुखएकहुबुँदपरचोनिहिश्रीरखराजउचारै । ज्योसुकियाकेविछोचनमेंपरपूरुपकेपरतेनासेगारै ॥ सोरठा-दादुरधुनिचहुँओर, ठोरठोरसोहतिभ्छी । मनहवेदकोशोर, शिप्यसहितद्विजनरकरीहै। सर्वेया-मीपम्भीपम्ताप्तचीमहिकोकहोशीतळकोनवनावत।विश्वप्रजानिकेजीवनहेतअनेकनओपपकोउपनावी श्रीरघुराजसँयोगिनकोयोअन्त्रपम्आनँदकोसरसावत । माननीमाननञ्जावतकोपियाजोयहमासअपाठनआवत ॥ दोहा-पैप्यारीयहपानसे, मोहिइकदोपदेखात । तेरेमुखसमइंदुयह, बारहिबारछिपात ॥ कुन्हुँकुन्हुँजुन्छिसपरत्, माधिमेघनकेवृंद । मीतसरिसत्वमोहिमिछत्, यहअनंद्करचंद ॥ संयोगिनसुँखकरसदा, विरहिनकोदुखदानि । एकरूपतेकरतहै, गुणऐगुणछविखानि ॥ यद्पिछिपायोविधिविभा, येवारिदकेवृंद् । तद्पिचारुयहचाँदिनी, फैळीनुवसुखचंद ॥ यदुकुङकोमूङ्कश्रिजानो । ताकोष्ठपउत्तमसुतमानो ॥ वुधसुतपुरूखामदराजा । जीनचकवरतीक्षितिग्रा भाषुभादिकहुभेसुततिनके।सुवननहुपभूपतिभोजनके॥ सुरपतिराजनहुपनृपकीन्ह्यो।बिधुवनसुपशुप्रिनितरीत पुनिजेदिवंशमादसुतुष्यारी।वसुयदुभूपतिभेजसथारी ॥ पुनिजेदिवंशदिमदनुषभोज् । भयेजगतमहँमतुर्पनी लेहिवंश्दिमदेनिभुवन्वालाभोपितुमगटेकुप्णकृपाला॥नदिअधमरतजेहिकुलभवकानदिमिथ्याभापिकोउठव दोदा-नदिनास्तिक्कपटीभयोः नहिकाद्रनकुरूप।नहिअदानिनहिष्गुनीः,यहिकुछप्रगञ्जीपूप॥ तामुनंशकतिंवधु, ह्रोतभ्द्रगुणसानि । करुपणामनिशिनायको, ममकुछगृद्धिहिनानि ॥ नारायणममजनकको,नोत्रिभुवनकेनाय । करुप्रणामसुंद्रितिन्दै, जोरिजङगयुगदाय ॥ परिविधिवर्णनपावसकारी । विहरतप्रभावतीगृहमाही ॥ वीतिगयेवरपाकेगासा । छायाज्ञारदप्रकार्भअकारी भरेममापतिकर्यप्रयामा । तरेगवनेमुरअसुरसरामा ॥ गयोवननाभक्तरीही । त्रिभुवनविनयच्योपनमारी दानक्षोकस्पपनक्षोटे । वञ्चनम्बद्धास्त्रभाषः ॥ यथावजनाभकतहाहा । विश्ववत्यवस्यास्त्रभाषः । दानक्षोकस्पपनक्षोटे । वञ्चनामतुमसाञ्चभोटे ॥ तुमनहंद्रुपद्पावन्द्यायकः । निजतपञ्चिकक्षरेस्त्रासः । र्पप्रत्येत्रस्यात्रम्याः । कृतिद्वस्यायः ॥ तुम्बद्द्वप्रवायस्य । निजतप्रश्नापक्षश्रक्षार्यः । देशस्यात्रस्यात्रस्यात्रम्याः । कृतिद्वस्यदेकयोषयानाः ॥ भानअप्यनिजसन्योखाः । क्रियवास्त्रप्रस्तितिः । रंगुलापरिग्निभगभोषे । बागुबल्दलम्पनशस्त्रियः । कार्यद्वसङ्गावतीः, दीन्देतुरतप्रयापे ॥ दंगुलापरिग्निभगभोषे । बागुबल्दलम्पनशिभञ्चाषे ॥ अवसद्वत्रशाद्दिकपञ्चागः । बद्रनाभकोकगरिवेदन

## श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

हेगीतहाँ अँधियार । प्रतिमच्योहाहाकार ॥ यहवजनाभविलोकि । दौरतभये अतिशोकि ॥ सिंहसंगसुनाभसुरारि । धावतभयोधनुषारि ॥ प्रद्युज्ञदेदोडवीर । प्रारेअनंतनतीर ॥ तिनकेशरनसवकाटि । हरिस्रुदिदेयोशरपाटि ॥ लिलनेशरनसवकाटि । हरिस्रुदिदेयोशरपाटि ॥ लिलनेशरनसवकाटि । नभरहेनाक्रमिकेत ॥ गदसांचित्रस्यहिजानि । वासवदरेदुस्तआनि ॥ निजनाअक्तिजजान । भेज्योत्तरतहरपान ॥ गदचढयोगदपरजाय । सांचहुरथेसुलपाय ॥ लिह्नीरवाहनदोय । दियअसुरगर्वनसोय ॥ प्रानिप्रवरऔरजयंत । लिह्शकहुकुमतुरंत ॥ प्रद्युज्ञकरनसहाय । आयेसमरमहँपाय ॥ तिनसोंकह्मोहरिनंद । तिजयोनअवसरवृंद ॥ जबहमकुँहंगेटेरि । तवछोडियोक्सरफोरि ॥ रक्षहुसुतनतियजाय । दानवनऑवंषाय ॥ गदसांबहुँसुपकाहि । आयेनिकरिदल्याहिं ॥ होहा—नारिनपरपनजगतमें, सुनियेप्रवरजयंत । होतमरनहुँतेकठिन, तातेजाहुतुरंत ॥

छंद-धुनीहरिकेष्ठतकीवरवानि । गयेदोचवीरमहासुखमानि॥चढेदोउऐनतजेवहुवाणां छियेवहुदानवकेहरियाण ॥ सुवज्रहुनाभसुनाभप्रवीर । वर्छासवदानवहरणपीर ॥ सुकेहरिनंदनपेइकवार । हनेअतिकोपितहृहिथियार ॥ कहेवचिहेनाहेकृष्णकुमार । कियेअपकारहमारअपार ॥ रहेअवछोछिपिकेहतचोर । नजानेहुकाछवरीवछमीर ॥ सुकेवविहेनाहेकृष्णकुमार । कियोअपकारहमारअपार ॥ रहेअवछोछिपिकेहतचोर । नजानेहुकाछवरीवछमीर ॥ सुनेअसदानवकीतहँवानि । कह्योहिरानंदनकेस्रस्वयानि॥खडोतुवसैन्यहिमध्यअकेछाकरोमीहिमारनकीकनफेछ ॥ तहाँअसुरेशमहाउरकोपि । दियोहरिकेस्रतपेशस्वाचित्रभार ॥ सुकेवपावहुवारि । द्विवाहर्वाक्षस्व । सुकेवपावहुवारि । रणेवरप्येवहुवारस्वारि ॥ तहाँहरिकोस्रतमायप्रधान । कियोसत्वादिमकमायिवधान ॥ सुरंतिहिनाशिदियोक्षयियार । सुवेशसत्वादिमकमायिवधान ॥ सुरंतिहिनाशिदियोक्षयियार । सुवेशसित्रस्व ॥ सुरंतिहिनाशिदियोक्षयियार । सुवेशसित्रस्व ॥ सुवेशसित्रस्व ॥ सुरंतिहिनाशिदियोक्षयियार । सुवेशसित्रस्व ॥ सुरंतिहनाशिदियोक्षयियार । सुवेशसित्रस्व ॥ सुरंतिहन्यस्व ॥ सुरंतिहन्यस्व

दोहा-इकपद्यमसोसमरमहँ, बचतरहेनहिंसोय । कोटिनप्रगटप्रद्यमभे, अववचिहैकिमिकोय ॥

छंद-उर्लादेवराजौहरीषुत्रमाया । भयोचकतेठीकयेकोनआया ॥ तहाँकीनमायावळीवञ्चनाभा । देखायोसोऊआपनीकोटिआभा ॥ कुमारोतहाँपावकीकीनमाया । दलेदानवैज्वालमालानिछाया ॥ तहाँवारुणीकोकियोदानवेजा । जल्डेधारधाईसंवैयद्धदेजा ॥ तहाँवायवीकोपसारचोकुमारा । उडेमेचमाच्योमहाधुंधकारा ॥ महापार्वतीकोपसारयोसुरारी । गिरेच्योमतेङ्गोलपाणभारी ॥ नइयोवायुकोवेगसंग्राममाँहीं। रच्योवज्रमायात्रद्युजीतहाँहीं॥ तवैतोपिसाँचीरचीदैत्यमाया । कटीयोगिनीभृतिनीभीमकाया ॥ तहाँदेवमायाप्रकाञ्चोरतीञ्चा । तुर्रतैदह्योयोगिनीञौपवीञ्चा ॥ महादैत्यगंधर्वमायापसारी । रच्योयुद्धकेमध्यमें श्रामभारी ॥ नचेअप्सरागानगंधर्वकर्ते । महामाधुरेशोरकेमोद्भर्ते ॥ तहींज्ञानमायाप्रकारयोकुमारा । नर्योआशुगंधर्वकोनाटचसारा ॥ सुमायामहाँमोहिनीदैत्यकीनी । सुनेदेवतेकोमहाभीतिदीनी ॥ रचीसंगिमायातहाँकृष्णनंदा । महामोहिनीकोकियोतवमंदा॥ रचीसर्पमायातहाँदैत्यराया । महीअंचरेसर्पसंवातछाया ॥ गोविंदोतनेगाङ्गीकोपसारची । कंडवैनतेवेअझभश्रद्धारची ॥

दोहा-मायावर्णाविचारिक, प्रयुप्तहिअसुरेश । इननङ्ग्योदिज्यास्त्रतहँ, करिकेकोपअशेश ॥

(६९८) आनन्दाम्बुनिधि।

ैमंप्रविज्ञतहें(दानवद्रूष्टमें।करिहोंनाज्ञातकळखळपळमें।।गद्ततांबहुसंमतकरिदीन्ह्यों।निजनिजद्वारिहेकहँगोंहेंजैंहाँ। तहाँकृष्णसुत्तसमरस्रवाना । कियोनिरायुपनभहिंपयाना ॥ सबमायाकोजाननवारो । महावळीहिंमणींहुर्जागे मायाकोरयतुरतवनायो । तसहिंदूर्णपतुपञ्चरभायो॥स्च्योसहस्राह्मिकोहकनागा । तहिंसारियकोन्ह्योंसुस्राणा

दोहा—निकसतिमरिक्षिनेवासते, दानवक्रप्णक्रमार । धरहुपरहुधावहुधुवै, सबबोलेड्कवार ॥ छंद वामन—असकहिअसुरवारिबंड । गहिज्ञस्रपरमप्रबंड ॥ धायसबैङ्कवार । कियसिंहनादअपार ॥ वतकरणसंत्रकोणि । दानवहल्यानिवचोणि ॥ कीन्योधनप्रकेशेर । कार्योदिर्गनयोगे ॥

्यसकदिवसुरवारवड । गहिज्ञास्त्रपरमप्रचंड ॥ धार्यसवैद्दकवार । कियासहनादअपार ॥
तवकृष्णनंदनकोषि । दानवदछमचितचोषि ॥ कीन्द्र्योधनुपटँकोर । छायोदिगंतनशोर ॥
छोडीज्ञारनकीधार । मनुञ्जळभवृंदअपार ॥ फुंकरतमानहुँव्याळ । धार्यविज्ञात्विकराळ ॥
सुर्यतज्ञतव्याळामाळ । मनुमहाकाळहुकाळ ॥ सोविज्ञिलवृष्टिअपार । रहिछाइललनमँझार ॥
बहुअधेचंद्रसवान । वहुहरेअसुरनजान ॥ इकएकज्ञारनअनुष । द्श्रद्शकढेतिनरूप ॥
दळदळत्वदानवकेर । हरिपुत्रज्ञारनघनेर ॥ सूखोक्तज्ञानकळार । जिमिकरतआसुहिआर ॥
तहँअसुरकोक्तभागि । असुरेश्मेंदुलपागि ॥ असकियेदीनपुकार । वहचोरअतिवळवार ॥
कियअसुरदळसंहार । मचिगयोहाहाकार ॥ अवकरहुनाथउपाय । जेहिभातिवहविध्नाप ॥

दोहा—यनत्राभदानववचन, सुनिअतिशयकरिकोपि । बोलिसुनाभैश्रातको, शासनदियोसवोपि ॥ वृगिगुङावहुसन्यहमारी । करहुसमरकीतृरत्ततयारी ॥ सुनिसुनाभभसुरेश्गमहाना । बोलेदानवदरुश्रुवाना ॥ देत्यवर्ङोकेतीनकरोरा । विधिकेवरतेअतिवरकोरा ॥ स्यंदनतरलतुरंगमतंगा । महारबीअतिरबीअभेगा ॥ परशुपरियकरवालकराला । सुद्ररमूश्लभिंडहुपाला॥औरहुआसुधतीक्षणनाना । धारिअसुरविविविनिवाना आयेवश्रुनाभकेद्वारे । सुरनसमरमेसुद्नवारे ॥ वज्रनाभलसिसन्यअपारा । रथचिक्षंगरकरनिस्पारा ॥

दोहा-वजनाभरणमहँगयो, हरिसुतपरचोदेखाय। सवैदानवनकहतभो, धरानअववैविजाय॥ सुनिस्वामीकेवचनकठोरा। धायेदानवतीनकरोरा॥ घरचोहरिषुजहिचहुँओरा। मारनछागेशसकठोरा॥ सुनिस्वामीकेवचनकठोरा। प्रायत्वतिकरोरा॥ चरचोहरिषुजहिचहुँओरा। मारनछागेशसकठोरा॥ तीरनतोपितुर्रतिहताको। जिमतोयदतितत्ररिनेप्रभाको॥ तहँअहतविकमीकुमारा। छाँडीपषुपपुनत्ररापा॥ सुरुप्तरापाणाच्यान्तरापाणाः । छाँडीपषुपपुनत्ररापाणाः । छाँडीपषुपपुनत्ररापाणाः । छायरहेदानवदछमाँहा। असनाहकोवजिहत्वराणाः । स्वर्धारहित्वराणाः । स्वर्धारहित्वराणाः । स्वर्धारहित्वराणाः । प्रविद्यापिताः । स्वर्धारहित्वराणाः । एकहिसायसप्तरापाणाः ।

दोहा-टोधिनमाँपुटुमीपटी, कर्टामैन्यतंहैं आसु । षटीहेंकगहैं भटनकी, पटीविजयकीआसु ॥ पदनीमर-भोजन्यकूष्णकुमार । द्वननद्दततेहिंबार ॥ कोजसक्योनहिंससुद्दाय । सपपटेंदरयपाप ॥

रद्रमधिके मनाम । स्रोवेद्रग्नरणनाम ॥ ग्रद्रगदिगदागुरुवान । कियनगरमध्यमदान ॥
पेरापोमतेवनमाम । भेर्योग्यनबहुगाम ॥ दक्तारश्चमुग्द्रश्चार । कव्हिंप्रदासभार ॥
निनक्षेत्ररुवस्तमादि । गर्वात्राभिनादि ॥ कर्नुद्रित्रदृर्वस्त्रमादि ॥ वयुरुवनाम् ॥
रुवद्निर्देश्वद्रास । पोर्वश्चमुग्यनमाम ॥ गर्वस्तन्त्रानक्ष्त्र । भागनक्रतनामुग्वादि ॥
रुवद्निर्देश्वद्रास । पोर्वश्चमुग्यनमाम ॥ गर्वस्तन्त्रानक्ष्त्र । भागनक्रतनानिक्ष ॥
निद्रम्यस्य स्थान । द्विद्रमेनिक्ष्य ॥ अभाविक्ष्यन्त्रादि ॥ द्विनविक्षयादि ॥
विक्षयन्त्रस्य । कर्नुद्विक्षत्रस्य ॥ अभाविक्षयन्त्रस्य । वर्ष्योविद्यासक्ष्य ॥
निव्यवस्त्रस्य । कर्न्यस्य स्थानस्य स्थानिक्षयः

# श्रीमद्रागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

ह्नेगोतहाँ अँधियार । प्रनिमच्योहाहाकार ॥ यहवजनाभविछोकि । दौरतभये अतिशोकि ॥ सेहिंसगसुनाभसुरारि । धावतभये।धनुषारि ॥ प्रद्युज्ञदेदोउवीर । मारेअनंतनतीर ॥ तिनकेशरनस्वकाटि । हरिस्रुतिदेयोशरपाटि ॥ उसवेतमासाहेत । नभरहेनाकानिकेत ॥ गदसांविरयहिजानि । वासवर्गदुस्तआनि ॥ तिनजागअरुनिजजान । भेन्योतुरतहरपान ॥ गद्युद्धगोत्रद्वरपाय ॥ छहिवीरवाहनदोय । दियअसुरगवेनसोय ॥ प्रमुप्तवर्गोरजयंत । छहिश्वकहुकुमतुर्रत ॥ प्रद्युक्षकरन्तहाय । आयेसमरमहँपाय ॥ हिनसोंकह्मोहरिनंद । तिनयोनअवसरग्रंद ॥ जवहमकहेंगेटेरि । तवछोडियोग्नरफेरि ॥ रक्षहुसुतनियजाय । दानवनआवेंथाय ॥ गदसांवहुँसुधकाहि । आयेनिकरिद्छमाहिं ॥ सोहा—नारिनपरपनजगतमें, सनियेप्रवर्ग्यत । होतमस्वहँतेकठिन, तातेजाहुदुर्रत ॥

छंद-सुनीहरिकेस्रतकीवरवानि । गयेदोज्वीरमहासुखमानि॥च्छेदोज्ञपेनतजेबहुवाण।ियेवहुदानवकेहरिप्राण ॥ सुवज्रहुनाभसुनाभप्रवीर । वर्डासबदानवहूरणपीर ॥ झुकेहीरनंदनपेइकवार । इनेअतिकोपितहेहिथियार ॥ कहेविवेहनिहेक्टप्णकुमार । कियेअपकारहमारअपार ॥ रहेअवर्ळीछिपिकेहतचोर । नजानेहुकाळवज्ञैवळमोर ॥ सुनेअसदानवकीतहँवानि । कह्मोहरिनंदनकेसुसक्यानि॥खढोतुवसैन्यहिमध्यअकेळाकरोमीहिमारनकीकनफेळ ॥ तहीँअसुरेज्ञमहाजरकोपि । दियोहरिकंसुतपैज्ञातोपि ॥ कियोरणमायहिकोअँथियार । महंवपांबहुज्ञोणितघार ॥ मछोअकसूत्रहुपीवहुवारि । रणेवरप्योबहुवारसुरारि ॥ तहाँहरिकोसुतमायप्रधान । कियोसत्वारिमकमायिवधान॥ तुरंतिहनाज्ञिदियोकँपियार । सवैआरमायभईजारसार ॥ कियोहरिनंदनमायअसूप । रचेरणमेंनिजकोटिनकृप ॥ रहेनेतनेअसुरेज्ञप्रीरार । छडेतितसोंहरिनंदनवीर ॥ सुरारसबैयहकोतुकदेखि । अगेभयमानिमनेअसळेखि ॥

दोहा-इकप्रयुम्रसोसमरमहँ, बचतरहेनहिंसोय । कोटिनप्रगटप्रयुम्नभे, अवबचिँहेकिमिकोय ॥

छंद-ल्लादेवराजीहरीपुत्रमाया । भयोत्तकतेठीकयेकोनआया ॥ तहाँकीनमायावलीवजनाभा । देखायोसोऊआपनीकोटिआभा ॥ कुमारोतहाँपावकीकीनमाया । द्लेदानवैज्वालमालानिछाया ॥ तहाँनारुणीकोकियोदानवेजा । जल्डेधारधाईसवैयद्धदेजा ॥ तहाँनायवीकोपसारचोकुमारा । उडेमेचमाच्योमहाधंधकारा ॥ महापार्वतीकोपसारचोसुरारी । गिरेव्योमतेङ्गोलपाणभारी ॥ नइयोवायुकोनेगसंत्राममाँहीं । रच्योवज्रमायाप्रद्युभोतहाँहीं ॥ तर्वेतोपिसाँचीरचीदैत्यमाया । कटीयोगिनीभूतिनीभीमकाया ॥ त्तहाँदेवमायाप्रकारयोरतीज्ञा । तरतेदह्योयोगिनीञोपवीज्ञा ॥ महादैत्यगंधर्वमायापतारी । रच्योयुद्धकेमच्यमें शामभारी ॥ नचें अप्सरागानगंधवंकर्ते । महामाधुरेशोरकेमोदभर्ते ॥ तहींज्ञानमायाप्रकारयोक्रमारा । नर्याआशुगंधर्वकोनाटचसारा ॥ सुमायामहाँमोहिनीदैत्यकीनी । सँबदेवतैकोमहाभीतिदीनी ॥ रचीसंगिमायातहाँकृष्णनंदा । महामोहिनीकोकियोतत्रमंदा॥ रचीसपैमायातहाँदैत्यराया । महीअवरेसपैसंवातछाया ॥ गोविदातनेगाडरीकोपसारचो । कडंबेनतेविअडीभक्षडारचो ॥

दोहा-भाषावर्ञाविचार्ग्हि, प्रयुप्तहिअसुरेश । इननटग्योदिच्यास्त्रतहँ, करिकैकोपअशेश ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

### छंद त्रोटक।

दोहा-जेभागेतेवँचिगये, रुकेभयेतेछार ॥ तवनिजापितुकेशस्त्रको, कियकुमारसंहार ॥ छंदगीतिका-तहँवत्रनाभस्रनाभदानवनिरखिअस्त्रसँहारको । धावतभयेदोडधनुपधरिवधकरनकृष्णकु<sup>मारको ॥</sup>

औरहुसबैदानववलीमुरिकैगहेहथियारको । इकवारज्ञोरअपारकैकैकियेविपुलप्रहारको ॥ तहँकुप्णनंदनखळनिकंदनरोंकिस्यंदनव्योममें । हनिसुरप्रचंडनअसुरसुंडनिकयोखंडनजोममें ॥ चहुँ ओरतेशरधारधावतिषधिकपावकज्वालसी । केतेजरेकेतेगरेकेतेभरेभयआलसी ॥ कोदंडतहँमंडळाकारहिदामिनीसोदमकतो । वरपाचहँकितविज्ञिखकीटंकोरघनसोंघमकतो ॥ वतव्जनाभसुनाभदोवकरिसिंहनादअपारको । हर्पतेमनहिंकपतथनुपवर्षतशारनिकीधारको ॥ तिनकेञ्चँगनते दिक्षण शरनरण महँरजयकारियोरहै । चहुँ ओरसायकघोरझोरतचळतक्वष्णिक्ञोरहै ॥ निहुं छूचिप्रतप्रयुष्ठचयुनाहरथहुसारथितेहिछने । शर्युनशचनगजनहुँ कितकटतभरभरतेहिरने ॥ कहुँठीकसोंकढिजातहगनदेखातकृष्णकुमारहे । कहुँठोरठोरहिंदोरिदोरिकरोरिकरतसँहारहे ॥ सुरासिद्ध्ऋपिगंपर्वसर्वविछोकिविकममारको । बहुविधिसराहतविजयबाहतझारिसुमननिधारको ॥ दानवनजियकीहरनहारीनिञ्ञाभैकारीभई । धरितेगकंधकवंधधावतमारुधरुमुखव्वनिठई॥ सनकहाँहियदुवंशीनहींयह्काल्वपुधिरआहगो । भागहुसनैअवलखनितनसकलदलपहलाहगो ॥ असकहतभागतअधुरसवपूर्वेचतुनाहिंद्रार्थास्ते । कोडगिरतपुनिकोउउटतपुनिकोउअमतआतंपुकारते॥ ्त्तिरद्योहाहाकारातिगरेदानवीद**ल्पॅतहाँ । मिटिगयोयुद्ध**उछाहदानवनाहदुःसितभोमहाँ ॥ युद्दिभाँतिवीत्तीरातिसार्धित्रयामअतिहिभयावनी । प्राचीदिशामहँप्रगटभेषूपणप्रभापरपावनी ॥ वॅचिरह्योरणज्ञेभागकोज्ञेभागदानवदछतद्दें । अरुसचेक्वप्णकुमारशरसंहारकियअसुर्नमहें ॥ सोरटा—चारिदंडिनिश्चिनानि, संध्याकाछिवचारिक । प्रवर्जयतिहिआनि, कहतभयोकशबकुवर ॥ दोहा-जोतुमअरुरोकोसमर, घरीद्दैकलोंबीर । संध्याकारआऊँतुरत, नभगंगाकेतीर ॥

दाहा—जातुमअरुराकासमर, पराह्कछावार । संघ्याकारेआछतुरत, नभगगाकतार ॥
प्रवरजयंतक्ष्मोअसवानी । संघ्याकरहिजाहुबछसानी ॥ हमक्रिहेंसंगरयहिकाछा । वपविद्योपिदानवनिद्याहा।
सोप्रयुमविद्योग्योअकाञ्चा ॥ जहाँकरितनभगंगविद्यासा॥प्रात्तकमंकियकरिअस्नान॥संघ्याकरिकियपिद्वकाप्पता
दत्तजयंतअरुप्रवर्ष्यारा । मारनछगेदानवनर्तारा ॥ इक्ष्माच्छेशत्वेद्यात्वाना । इक्सहस्रहेसहसमदाना ॥
मारतिपछद्तनवनद्धमें । कियोनाञ्चसुरनबहुपटमें । तवप्रगटायकाछसीआभा । वज्रनाभअरुद्रियमुनामा ॥
गप्पप्रराज्यनहित्रोस् । काटिङारनपास्तजरुपोस् ॥

देहा-नञ्जनाभदानवहते, अरुसुनाभरणधीर । स्तेजयंतसुरहासुतससासुप्रवरप्रवीर ॥ •७ अर्थभपोभपावन । सुरजसुरनकोभयदप्रवावन ॥ दोळहुहुनकेषाणनकाटे । दोळहोहुनकेतनक्ररपटि॥ दोठबहुविधिरयनपुर्वावं । जुरिजुरिफेरिविछगहैजावं ॥ दोठकेयनुपमंडळाकारा । दोठअभेकोपकेभारा ॥ दोठभटविक्रमोमदाने । दोठळोडेवाणसमाने ॥ दोठदोहुनकेधनुभंजे । दोठदुहुनवानिनगतिगंने ॥ दोठदुहुनपरग्रुटचळापे । दोठदुहुनकेकाटिशिरापे ॥ दोठदुहुनमारिश्रस्योते । दोठदोहुनकेयमुरिश्रस

दोहा-द्वेतनेमॅनस्नानकरि, प्रातकमेनिपारि । आयोकृष्णकुमारतहैं, दानवयुद्धविचारि ॥ हननटग्योसायकरिसपार्गा । मनुदानवद्टटागीआगी ॥ इतनेमॅपरकाशपसारी । पुरुवप्रकटतभयेतमारी ॥ जानिवजनाभिह्वपकाटा । मरुडचटेतहँकृष्णकृपाटा ॥ जहँअकाशमहैवासवटएक । यदुपतितहाँतुर्गताहेगएक॥ टसनटगेतहँसहेतमाशा । पांचजन्यकोशोरप्रकाशा ॥ टिसयदुपतिकहँदंससुसारी । आयकामसोगिराठचारी ॥ पितारावरेकेइतकाये । बासयनिकटखड़ेसुसवटाये ॥ शंसकोरयहयदुपतिकनिद्धों । कुँवरताहितुमकसन्हिंचीन्द्धों॥

दोहा-जानिषिताआनवनतहुँ, दर्ज्ञानकरनिचारि । तुरतिहिंउडिआकाशमें, गयोक्कमारितपारि ॥ निरित्तिष्ठिपिताकहुँकियोप्रणामा।सुतिहिषिठोकिकद्योश्रीषामा।अवठोतुमनेठंवकसकीन्द्रों।शनवक्षयकरिज्ञानहिंडीन्त्रौं चढदुगरुड्गरुज्ञाहकुमारा। करडुद्वतदानवसंहारा ॥ प्रभुकोज्ञासनघरिनिज्ञशोक्षा । च्योगरुड्गरसुतजगदीज्ञा॥ तुरतिहयज्ञनाभदिगआयो । जोरज्ञोरकरिगदाचठायो ॥ दानवकेडरगदाप्रहारा । ठगतभयोजसङ्कठिज्ञापहारा ॥ गिरखोधूमिमेंसुंक्षित्रसुरारी । निक्सीकृषिरपारसुखभारी॥उठ्योसँभारिकेरिवठवान्।।ठग्योकुवरकरकरनवसाना ॥

होहा—जगतसराहनजोगहो, हेममरिपुषठवान । मोहिग्ररछाकारकसमर, त्रिभ्रुवनमहँनिईशान ॥ पेक्षमसहहुप्रहारहमारा । परेरहहुनीईभगडुकुमारा ॥ असकहिकीन्ह्योंजोरकठोरा । मानहुँपहरिउठेषनयोरा ॥ बहुकंटकपंटनपुतजोई । हन्योगदाप्रछुम्नाहिसोई ॥ वजनाभकीजोरपवारी । ठागीगदाठकाटहिभारी ॥ भ्रोणितवमतविकठहरिनेदन।गिरखोधमिपरयहुकुठचंदन ॥ निरित्तपुत्रमोहितयदुराई । दियोजोरकरज्ञंत्वकाई ॥ स्रुत्तप्रछुम्नशंत्वपुत्रिभारी । उच्चोतुरंतश्रारसम्हारी ॥ छोड़नचहीवाणरणगाहो । सन्युत्ववज्ञनाभठात्विठाहो ॥ तब्यदुनंदनचक्रपठायो । तुरत्तपुत्रमनिकटसोआयो ॥

दोहा-चडिअकाशर्मेआशुद्धी, गद्धोआपनेहाथ । छोडतभयोतुरंततकि, वत्रनाभकोमाथ ॥ भयोद्धदर्शनकेरमकासा । मानहुँकोटिभानुकरभासा ॥ छम्योद्धारंतचकगठजाई । वत्रनाभिशादियोगिराई ॥ तबसुनाभठसिबंधुविनाशु । धावतभोप्रद्धस्परकाशु ॥ तेद्दिप्रद्धसपरजातविठोकी । छियोताद्दिगद्दीचिद्दिशेकी ॥ करिकेअतिशयजोरतदाँद्दी । हनीगदागदतेद्दिगर्योही ॥ छागतगदकरगदाप्रहारा । कढीअसुरउरशोणितधारा ॥ कढीपीठहुँगदामदानी । मरिमदिगिरयोअसुरअभिमानी ॥ शतपचासजेदानुववाचे । भागिगयेतेअतिभयराचे ॥

दोद्दा-श्रीप्रधुन्नगद्दर्भावंभट, कीन्द्रॉांभसुरविनातः । देखिदेवनंबरखड़े, पायेपरमहुलातः ॥ वर्षार्देशुमनतसुमनअथोरा । कर्राहेडुंद्भिनकोबहुकोरा ॥ नर्वाहतहाँअप्तराकरोरा । देवनकेदिलकीहुतचोरा ॥ दानवभागिगयेवरजोरा । निर्राहवत्रजामहिवययोरा ॥ तहँकत्र्यपकोस्रास्तितकिकोरा । अरुवसुदेवहिळोटोछोरा ॥ दत्तरिअवनिकायेतेहिलोरा । जहँठाहोरुक्मिणोकिकोरा ॥ वासववचनकह्योसुखओरा । चित्तेहिक्मणीनंदनओरा॥ अटुतहैविकम्सुत्तोरा । जोहिलसिभागसत्रमनमोरा ॥ तैसहिगदबाहुँनकोजोरा । गदामारिजोअरिउरफोरा ॥

दोहा-फोरिचकथरवज्रथर, गमनवज्रपुरकीन । वाळबृद्धदानवनको, संबोधनवहुदीन ॥ केशवंबासवतहँसुखपागे । वजनाभपनिकयचोभागे ॥ मृद्धमहिसांबहिगदकाँहीं । विजयनयंतिहसुतहितहाँहीं ॥ मागचारिचारिहुमटकाहीं । वाँटिविगोहरिकरिसुखमाहीं ॥ चारिकोटदानवकेग्राया । तेऊबाँटिवियोतिहिटामा ॥ चारिभागतहँपुरकोकारिकोदियोचारिहुँनकोसुखभरिक ॥हंसकेतुआदिकसुतकाँहीं । करिदीन्ह्योंअभिषेकतहाँहीं ॥ हरिवासवदीन्द्रांवरदाना । अमरहोहुसिगरेसळवाना ॥ रुकेनगतितिहुँळोकतिहारी । कृषिराज्यसदायहभारी ॥

दोदा-तनसिगरेसतस्रितस्रितः भूपणवसनमनीन । रयतुरंगमातंगन्दः, हरिवासवकहँदीन ॥ गदभग्रमादिकनको, बोलितहाँयदुराय । क्छुककालतहँवसनको, शासनदियोसनाय ॥ तवसिगरेभटकियेप्रणामा।गमनिकयेसवनिजनिजधामा।।असकिहद्वरिअतिआनँदछाये।।चिहस्रगपतिद्वारावित्र अरुऐरावतचिङ्अमरेशा । गमनिकयोअमरावतिदेशा ॥ सुनित्रग्रुम्नविजयपुरवासी । होतभयेअतिआनँदरासी नहिंप्रदानकेसमवलवाना ऐसोकियोठीकअनुमाना ॥ गावतरहहिकुप्णगुणगाना । प्रेममगनतनरहिनभाग अवलोन पतिनपुत्रनकेरी । मेरुनिकटहैराजघनेरी ॥ कहुँकहुँजातरहेगदबादिक । कछुदिनवसतरहेभहलादिक दोहा-रुक्मिणिनंदनकीविजय, सुनैजोकोउचितछाइ । प्रत्रपोत्रसबसंपदा, ताहिदेहियदुराई ॥

श्रीशुक उवाच ।

विप्रएकसंतुष्टसदाँहीं । वसतरह्योद्धारावितमाँहीं ॥ एकसमयताकेसुतभयऊ । धर्गण्छवततुरतेमरिगयऊ ॥२२ मृतकवारुरुविपदुःसारी । राजदारगवन्योयुतनारी ॥ तहँवारुकवसुषामहर्धारके । रुगोविरापकरनदुसर्भाकि । लागोकहनपुकारिपुकारी । सुनहुसबैजनगिराहमारी ॥ २३ ॥ त्राह्मणवैरिनपापिनचुढो । विषयमोदसारमहँवुढो। अतिछोभीक्षञिनमहँनीचो । कियोधर्मकोकर्मनऊँचो ॥ ऐसेभूपतिकर्मदोपते । मरचोमोरस्तकाछरोपते ॥ २१ ॥

दोहा-हिंसाकारीज्ञीलविन, अजितइंद्रियनजीय । ऐसेन्यकेराज्यमे, प्रजादुखितहठिहोय ॥ जेसेविह्एसेन्ट्रपकाहीं । तेद्रिङ्जनरहेंसदाहीं ॥ असकहिबहुविधिकरतविछापा । गयोऐनकहॅमरिसंतापा ॥ २५ ॥ पुनिताकेसुतदूसरभयक । तेहिविधिसोहोतैमरिगयक ॥ त्राह्मणराजद्वारङेजाई । कियोविछापमहादुवग्रहं ॥ पुनितीसरसुत्जबद्विजजायो । सोऊहोतहिमृतकदेखायो॥यहिविधिआठवालद्विजकेरे।मरेहोतहीदुखद्पनेरे <sup>॥२६॥</sup> नवयोंबाळक्ळैद्विजुराई । <u>आञ</u>ुहिराजद्वारमहँजाई॥ अतिज्ञयनिदित्तिगराउचारी। दियोजप्रसेनहिन्हुगारी ॥ तहाँकप्णकीसभामँझारी । बैठेअर्जनहँधनधारी ॥

दोहा-सोसुनिआरतविशके, वैनआपनेकान । बोल्योअर्जुनतमकिअति, करिकैकोपमहान ॥ २७ ॥ रोदनकरहुवृथाहिलराई । इहाँ धनु परमोहिनदेखाई ॥ यसवस्त्रीनामहिकरे । यहादानभरिकरहिंधनेरे ॥ २८ ॥ जहँभनमुत्तदाराकेहेत् । ज्ञोचकरतद्विजवसतनिकेत् ॥ तिनक्षत्रिनक्षत्रियपननाही । वृथाधरिहयनुक्रस्माही केवलउदरहिभरभरतेवे हिनटवेधूपतिकेभेवे ॥ २९ ॥ तुमदंपतिकहँअतिमुखभरिहो । कालहुतेमुतरक्षणकृति मुनहुँप्रतिज्ञाविप्रहमारी । सभामभ्यहमकहतपुकारी ॥ जोतुवमुतैनरक्षनकरिहों । तोविशेषिपावकमहँनाहीं ॥

दोहा-गर्वभरेकपिकेतुके, वचनसुनतद्विजराज । विस्मित्तह्वैवोल्योवचन, वैद्योवीचसमाज ॥ ३० ॥

#### ब्राह्मण खवाच ।

जिनसमजगतनकोउवळथामा । ऐसेअहेँयहाँवळरामा ॥ पुनियदुपतित्रियुवनकेनायक । वैठेइतसमर्थसव्हायकी प्रनित्रिमुननकोजीतनवारो । नामप्रश्चमहिकृष्णकुमारो ॥ वीर्धनुर्धरजामुसमाना।कोरनहिळस्योषुन्योनहिका भ्रुवअनिरुद्धपतुर्धरधीरा । जाकेसरिसऔरकोवीरा ॥ येश्रभुरक्षिसकेनहिंजोई । करनचहततुमहुर्छभेगीरे ॥ ३१ ॥ 

अर्जुन उवाच ।

दोहा-विप्रनहींब्िराममें, नर्हिप्रद्युमयदुनाथ । अर्जुनमेंगांडीवधनु, रहतसदाजेहिहाय ॥ ३३॥ नहिंद्दनसम्मोहिंद्रिजटगहेरो । ज्यम्यकतोपकविक्रममेरो॥ मीचवीचहियवाणळगाइ । छेऐहींतुवस्रतिद्वर्ताहा सुनिफाल्गुनकीगर्वितवानी । त्राह्मणमनिविश्वासिहमानी ॥ कहिनवैनकछुअरोचैनको । गयोरेनआपनेविनको अर्जुनविक्रमसुनतअपारा । वसतभयोआपनेअगारा ॥ काहनवनकछुमराचनका । गयारनवापनाहरू अर्जुनविक्रमसुनतअपारा । वसतभयोआपनेअगारा ॥३५॥ आयोजवप्रसृतिकोकाछा । तासुनारिजवभहिता त्वपुकारिकरिआरत्ञोरा । रसहुरसहुपांडुिक्शोरा॥अस्कहिग्रियोपार्थिवगआहे।दीनदशाद्विजदहेदेसार्र॥ह

दोहा-त्वअर्जुनपदुपतिनिकटं, जायविनयञ्चसक्ति । केहिविधिरक्षणहमकराईं, शासनदेहुम्बीन ॥ तवगोर्थयद्वरसुसकाई । इमसोकापृछद्वकुरुराई ॥ इमतोक्षत्रिभेषभरिषारे । नटस्मजीवतवर्सेभगरि ॥

r

रसहुनायविश्रम्पतकाँही । मीचनगीचजायजोहिनाँही ॥ हमनहिनेँहेंसंगतिहारे । युदुवंशिनछैजाउउदारे ॥ प्रद्युम्रहिअरुआरजरामे । छैनजाइयोतुमबोहिधामें ॥ औरचहोमनमेतुमजाको । छैजैबोअपनेसँगताको ॥ बहुबाछकवेबृद्धमहाने । धनुपथरनकरकवहुँनजाने ॥ तवअर्जुनकछुर्शाकृतहुँकै । बारवारमाधवम्रुसज्वैके॥

दोहा-गयोविप्रकेगृहतुरत, लेगांडीविहहाथ । यदुवंशिनऔरनसवै, लियोनअपनेसाथ ॥ तहाँजायमंजनकरिवीरा । पहिरिकवचआचमनसुनीरा ॥ करिवंदनमहेश्चरणनको । आवाहनकरिदिव्यास्त्रनको॥ धनुगांडीविहतुरत्तचढाई । छोडनलग्योशरनससुदाई ॥३७॥ अवनीतेअकासलोराजा । छायदियोबहुवाणद्राजा ॥ कारकजेशञ्चनतनजंजर । सातपरतकोकियशरपंजर ॥ यदिविधिकियअतिकाअगारा । रह्योनपवनहुकरपेठारा ॥ छोडिवालकोमरनसभारे । आपगयोयदुनाथअगारे॥३८॥तववालकजायोद्विजनारी । भूमिगिरतसोपरचोनिहारी॥

दोहा-पुनिविछानबाळकतहाँ, रोयउठीद्विजनारि । छैगोछैगोपुत्रमम्, छागीकहनपुकारि ॥ ३९ ॥ तवधायोद्विजकरतपुकारा । आयोयदुपतिसभामँझारा ॥ देनळग्योअर्जनकहँगारी । देखहुयहमूढताहमारी ॥ वचननपुंसककेस्रतिजानी । मेंभरोसळीन्झोंजरआनी ॥४०॥ जोप्रयुमअनिरुद्धहुधीरा । श्रीवळभद्रऔरयदुवीरा ॥ करिनसकेसुतरक्षणेमेरे । राखेरहेंकिपारयकेरे ॥ यहविराटपुरकेरनचैया । अहेजत्तराकोखेळवैया ॥ गिनतीबीरनमेंनिहियाकी । वळकवीरसमबढीदगाकी ॥ ४१ ॥ रेपिथ्याकोबोळनहारा । अर्जुनअहतीहिथिकारा ॥

दोहा—चृथासराहतनिजनलहि, दुर्भतिषांडुकुमार । तेरेधनुर्गाढीनको, बारवारिफकार ॥ इरचेौदेवजेसुतरृहमाँहीं । तिनकोचाहतल्यावनकाँहीं॥तातेतोरिकुमतिप्रगटाती। तोहिजोहिछातीजरिजाती॥४२॥ सुनतिषप्रवाणीवळपेना । उट्योमीनकछुकक्कोनवैना ॥ पट्योक्य्यसाचीवरमंत्रा । स्यंदनचढिउडिचल्योस्वतंत्रा ॥ गोयमराजपेनवळ्यारो । तहँनविष्रवाळकननिहारो॥४३॥तवपुनिआसुईद्रपुरगयऊ । तहाँनद्विजसुतदेसतभयऊ ॥ अग्रिलोकपुनिगयोप्रवीरा । वायुलोकपुनिगरणधीरा ॥ वरुणलोकपुनिलोककुवेरा । कियोसातहूँलोकनफेरा ॥

दोहा-अतरुद्धवितरुद्धस्तरुतिम्, औरतरुत्तरुति । महातर्श्वीस्तातर्शे, औपतारुद्धधीर ॥ द्विजसुत्तकोजोहनमहेजाहै॥४९॥पेनकतुद्धम्परेदेखाहै॥तबसुधिकरिमणपांडुकुमारा । दुर्खाद्वारकेपद्धारितिधारा ॥ रागरवाहिरेचितावनाहै । जरनवद्गोअर्छनदुरख्छाहं ॥ यदुवंशीसवयहसुधिपाई । प्रसुम्रादिकहँसेटटाहे ॥ प्रापद्धजरचोपारुकनिसोयो । तनतेनिजविकमसवधोयो ॥ जेअसविनविचारवतराहीं । तिनकीयहीद्शाजगमाहीं॥ प्रापद्धजरचोपारुकतिसोपायेआपुअतिआसुर्विधारितिकोचितातिस्ताहित्वारित्वारित्वार्यारितसुर्विधाराज्ञ्वारी॥४५॥ अपनहित्वरुक्षमरुवारित्वार्यारी।।येआपुअतिआसुर्विधारिकोहित्वरिक्षातिस्तानिहेजाहिसमुज्ञानिष्यारी ॥४५॥

द्दीहाँ-असमर्जनसोंकहिदरी, दारुकसूतबोछाय । स्यावदुरयमेरोतुरत, दियोनिदेशसुनाय ॥ स्यायोदारुकतुरतरय, जेहिरविसरिसप्रकास । अर्जनकोकारिसारयी, चिटगरमानिवास ॥ कस्योपार्यतेतवयदुराई । पश्चिमदिशिचलुरयहिपवाई ॥४७॥ सुनिपारयकेसवकेवना । वाजिनगागगद्धोभिरिंगना ॥ इतिकहँनेकुपीटसुदरेदु । स्वतिद्दानिजमासनकरिलेट्टाणारयपीटसुयोवाजिनकी । मचीझनककितिराजिनकी॥ सुकसारिसकटिगोदरिजाना । कोहुकेदगर्मेनाहिदेखाना ॥ छायरक्षोतद्दंवरपरशोरा । मानदुपहरिरदेपनयोस ॥ सिसुतीर्जनयेयदुराई । त्वनर्जनकर्नेकुकेदर्गा । सिसुतीर्जनयेयदुराई । त्वनर्जनकर्नैकुकेदर्गा ॥ सिसुतीर्जनयेयदुराई । त्वनर्जनकर्नैकुकेदर्गा ॥ सिसुतीर्जनयेयदुराई । त्वनर्जनकर्नैकुकेदर्गा ॥ सिसुतीर्जनयेयदुराई । त्वनर्जनकर्नैकुकेदर्गा ॥

दोहा-तबभर्तुनकछुपीटखुर, ठॅजीकरिहैवाग । हुँकिदितागरिवचै, डारचोविटमनटाग ॥ सागरजटमहुँकुप्जतुरंगा । परसतपगकटिगयेशभंगा ॥ यहिविधिसातससुद्दनढाके । तदिपितुरंगनेकनहियाके ॥ सातदुद्दीपनमहैयदुराई । मारुतसमकटिगसुराटाई ॥ जहैं वहँयदुनंदनस्य नाता । तहैं तहँदोरिदेपाञसुनातो ॥ सुँदेरिदाहिद्दीपनिवासी । चिकतसदेदेदसनके आसी ॥ रहेजिगिरिसातहुद्दीपनमें । तिनकोनाधिगयेपकछिनमें ॥ निरस्योटोकाटोकपहारा । धुनसुमेरुतदेवजणारा ॥ जितदर्तगटसिअर्जुनविसा । ह्वैश्वितकियवानिवर्शरा ॥ दोहा-त्तवहरिसारपसोकद्वी, टेचटुचपटचटाय । यहिपहास्तिकीरमें, रिपयकाडानहिंजाय ॥

अर्जुन इस्वागकछुकी हो । तबहितुरं गुपवनगतिली ही ॥ तुरतहिलोकालोकहिशृंगा । विनिवलंब विगयेतुरांगा जडुनजन्यमानग्डुप्रभारक्षा । त्रमाक्ष्युरम्परम्यापावणाक्षा ॥ पुरत्याक्ष्ण्यकाणाकारुम् ॥ । । प्रभावण्यमाणावणाका तहामहातममहाभयावनासुरासुरहुनहस्मकहिन्जावना।१८॥अर्जुननिरासिरोकितहस्यय्नाकहोजोक्तिस्स्यात्रम् तहामहातममहाम्यावनाछराछर्ड्यहतकाहृन्यायनाहृद्यावाज्यानसावसाकतहर्यद्वापक्षात्रााएकरक्ष्यः॥ अवतोभाग्रुभृतिकाँधियास । गमनयामनहिंगतिहास ॥ हरिकहँसीधकर्द्धतुरंगा । प्रविशेमास्यामिठीत्रभंगा॥ अवतोभाग्रुभृतिकाँधियास । गमनयामनहिंगतिहास ॥

जनतानार्यज्ञातान्यावयारा । यस्ययाग्यावस्यायहरूता ॥ हारकहसायकरहृतस्या । प्रावश्मारगामञ्ज्यस्याः पारथवाजिनदियोदद्यारा । सनमुख्वचलेषहाअधियारा ॥ तरिविषहातमशिराञ्चकरोते । होटिसगेतुराज्ञवर्याः पारथवाजिनदियोदद्यारा । सनमुख्वचलेषहाअधियारा ॥ तरिविषहातमशिराञ्चकराते ॥ पाहा-तयहारकहताजनहनाः, बाजिनवागउठाउ । डारिदेहुतसमहँतुरँगः, मनमहँज्ञंकनठाउ ॥ पाह्य स्वतिहर्कोरतुरंगन । ताजनहन्योजोरिकरअंगन॥कठातगतचपठाससचमके । वाजीउद्विजकाञ्चमहँव परेकृदितिहरूनिक्षार्थयारा । कदंभसमतमगादअपारा ॥ ग्रिजियकँक्यार्थ्यः

गरअपुरताकभारपुरगत् । ताभवकत्थाभारभरअपवात्मकालविष्यं । वाजाविक्वस्थानक्ष्यं गरेकृदिनोहिअतिअधियास् । कर्दमसमतमगाटअपास् ॥ गडिगेतहँचारिहृतुरंगाः । उठत्उठापेनहितिन्ज्ञां गरप्राप्याप्रभावभागभाषा । भृष्यप्रवाप्याप्रभाषा ॥ बाडगराह्याप्रधारहराषा । वठरावठाप्याहाराण्या माहमहिताजनहरिकहेड । अर्जुनतुरतकसहिनेद्युक ॥ वाजिनताजनहर्योत्रिवारा । वेतुरानहिरुहेवार्ष नारुनारुमानगरपर्वे । अपुनापुरमन्तारुगयुन्यः ॥ पाणिनताजनहन्यात्रवारा । पत्रसानाहरूरुवास त्वअपुनकह्अवकाहित् । अपुकारुवाजिनवरुवित् ॥ हिर्कहकुष्टसदेहरूकीजे । अस्वनकोआक्षास्त्रीत् न्त्रप्रकानमान्त्रम् । ज्यम्प्राच्याप्रम्यप्रवाम् ॥ न्यम्प्रम्यस्य । न्यम्प्रम्यस्य । न्यम्प्रम्यस्य । न्यम्प् दोहा-असकाहिषास्थसोतहा, तुरतहिरमानिवास । न्यिष्टदर्शनचककर, कोटिनभाउपका

होदः -चुक्तहितस्योयदुनंदस्यदनअप्रसीतृपचलतभो ॥५०॥ कर्दुमसरिसतमअतिभयावतरोजसीतिगदरु बहुँबहुँबठतंभूतिवारमारतकरत्वक्रप्रकाभको । तहुँबहुँबुर्तगमन्तसुर्थकिष्वगनगतिवारक वर्षे नम्बर्गर्वे प्रत्याप्तारम्बरम् अन्यम्बर्गाः । तहतहत्त्वामन्तःस्वकार्वभावतात्रात्रः । वहतहत्त्वमन्त्रत्वे । व्य तानपुरणाताकृत पत्रानरपुरुनापकारणानुषाण्य । ठकारपातकाष्ट्रवस्यानाशकानमहानह ॥ इतिकेषुदर्शनभासअञ्चनतिकसक्योनाहसम्मुले । व्यक्तितिद्यसम्बद्धिकीनीआपनीनिद्यस्य इतिकेषुदर्शनभासअञ्चनतिकसक्योनाहसम्मुले । णासम्बद्धन्त्रमात्रवाष्ट्रपत्तामत्त्वस्यापाष्ट्रतत्वस्य । व्याक्षाण्यत्वस्यान्त्रस्यां वीत्रविषये ॥ इमिसार्षद्वाद्दशकोटियोजनमहातमनाँचतभये । महिनोरमाहततेजनभन्नावरनपां वीत्रविषये ॥

शनतायश्राप्त्राच्यायप्रवास्त्रम्यायस्य । साहनारसारुतवानम्यायस्य । त्राप्तायश्राप्त्राच्यायप्रवास्त्रम्यायस्य । तहँपरमञ्जूतथामहकअभिरामकामहतकत्रः त्रथकाट्याजनकम्बर्याञ्चर्यजनतन्यतम् । तह्यसमञ्जूतयामदक्षाम्यामकामयत्वातः मनिजटितकंचनवंभसहस्तिराजमानअमानहे ॥ ५३ ॥ तेहिमच्यसहस्रकाशेपसाहत्तर्भः नानभाद्यक्षण्यस्य विश्वस्य विश्वस्य । त्रह्मा ताहमञ्जालम् । प्रम् ॥ ताहमञ्जालम् विम्नविष्यस्य प्रमानप्रमात्रप् स्रातिभीमभावत्वेनरसमाकं ठङ्यामिव्राजदीं ॥ ५८ ॥ तेहिमध्यप्रमात्रभावप्रस्वातम् । जातनाननानपानपानपानक्वानक्वर्यामावरागका ॥ ५४ ॥ ताहमध्यपरमप्रमावपुरुपात्तमागात्प चनक्यामतनपीरोवसनक्किसमवदनईश्वनभ्छे ॥ ५५ मणिमयकिरोटिविभातक्वीशसुकुंडले यन्यानतनारायतन्याम्। सार्वे विकास्य स्थापम्याक्त्रात्याम्। सार्वे स्थापम्याक्त्रात्याः सार्वे स्थापम्याक्त्रात्य सर्वे सुभावतन्त्रात्यायत्वस्य स्थापम्यात्वस्य स्थापम्यात्वस्य स्थापम्यात्वस्य स्थापम्यात्वस्य स्थापम्यात्वस्य भ्रण्यख्यागननायमञ्जलभन्यण्यसम्भरा । साहतप्रलम्ख्याङ्गाव्छाहयमारखम्यान् वनमाज्ञोश्रीवरसस्सिविशेषसमहसाहनी । कम्लाकरन्यापतिचरणिनग्रकत्याननग्रह

परानाज्जात्रामरत्वरत्वापस्यम्बरम्बरताहृता । कम्लाकरण्यापातस्यापातस्यापातस्यापातस्य । प्रमाणकर्तानापातस्य । प्रम पापतस्य चेदहुनेदशादिकच्कलादिकशासुषी । चहुँ श्रीरसोहतसुभगत्वपरिस्रुम्मयोतस्य नापबुछन्दुश्रुत्वजााबक्रवम्बनाविकश्चाविक्षः । चहुआस्तावत्वस्मगतनपारवृद्धभारतेगीवि श्रीपुरिकारितिस्रजाओणमार्दिकहिसिद्धस्तनघरी । सेवनकरित्रपुकोसदावहुँसोरतेगीवि आर्थारमारावज्ञयाज्ञाप्तमाद्यक्षाताद्यवाच्या । ववनकराह्यसुक्रावदायहुनादामा अर्धानसस्यात्रायणसभाविद्याहिरयहिराजाहुके । वंदनकियोगहुनंदतिमिकरुपोडनंदहे जवानस्तवनारायगद्यम् मण्याच्यावर्षाव्यामस्य । यद्नाक्याययस्य स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स् हरिपार्षकोटाराष्ट्रस्य स्वयं स्वय कारनायमाणात्पद्यान्तावनायात्रद्धण्यात्मारम् । जातम् अस्यावन्यस्य प्रमुखातायो ॥ स्विप्रवाटकभावद्दशेनदेतद्दिल्यावतभयो । अवयाद्दशेनरावरोममकामपूरणहेतायो ॥ प्रभवार्यक्रमापद्वापकृतकारल्यावतमया । व्यवपाददशनरावराममकामप्ररणहतया ॥ दोहा-हरणहेतमृभारकः हिष्पुमेमभवतारः । सोहरिहतभावहृतुरतः, हेवसुरेवकुमारः। दावा करणवत्ता व्यवस्थान । त्यावस्थान । सावस्थान । सावस्थान । सावस्थान । जोकस्थित । जोकस्थित । सावस्थान । जोकस्थित । जोकस्थान । जोकस

गरनाराय गञ्चर गण्यामा । यूगकत गण्यायाया ॥ अगटकरहद्दाउपमञ्जला । जाकारण्याया ॥ अगटकरहद्दाउपमञ्जला । जाकारण्याया सामक्षर साम्बद्धार स्थापन स्थापन सामक्षर स्थापन सामक्षर सामक्षर सामक्षर स्थापन स रावकारूनाट्युपाटकप्राप्तार्वाच्यपारप्रकार्ववनकात्त्राम्यार्वाच्यपारप्रकार्ववनकात्त्राम्यार्वे स्थापनम्य विप्रारिवाटफर्वे स्ट्रिनाईसिआभिषदियआर्वेद्छाईसि शीअनुनिविष्णुपामकर्वे देशीमनम् ानारभारभद्वाद्वाशायामान्याद्वामाय्वस्याद्वाद्यायम् । पुरिजसमानिट्योमन्मद्वाधितरहर्ष्ट्वामोय्वटनाहिद्वास्याद्वार्यस्य ्रासान्यसम्बद्धाः व्यवस्थितः वस्तान्यस्य । मानत्विप्रनदृष्ट्नितः वसेन होहानिवपयोगभोगतः सम्बद्धाः वस्तान्यसन्वसम् । मानत्विप्रनदृष्ट्नितः वसेन तिनकरसञ्जूनलारिकरः पापिननृष्नन्त्राहः । घमेचलुपोधराणिम् प्रम्रातः निनकरसञ्जूनलारिकरः कृति सिन्धिशास्त्र साथ प्रश्नात विद्युप्त स्थापना विद्युप्त सिन्धिश्रीमुह

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध।

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा—अनसुनियेकुरुपतिकथा, श्रीनसुदेनकुमार । छैयदुर्वाज्ञानसंगमें, कीन्ह्यांनारिविहार ॥
एकसमयद्वारानितमाँहीं । रामकृष्णकेनसततहाँहीं ॥ भैससुद्वयात्रातिहिकाला । तथपरजालहिमोदिवज्ञाला ।
गयेक्षेत्रपिदारकसिगरे । मज्जनदानिकयेमतिअगरे ॥ तहँनसुदेनहिआहुकराजे । औरहुगृद्धनलोडिसमाजे ॥
पुत्रपत्रत्रनीमत्रनमंत्रिन । सुद्धदसकाअरुलैनाजीत्रन ॥ निजराणीअरुसवयदुनारी । हरियललैसंगगयेसिपारी ॥
तहँलालनगणिकागणगवने । गायकनर्तकतिजिताजभवने ॥ जनसागरतट्ययदुराई । खरीसमाजमहासुखदाई ॥

देशा-प्रथमहिरेवतिकोकमलः, करगहिन्वजन्जना । विहरनहितप्रविशेजद्धिः, करिकदंवरीपान ॥ प्रिनेत्तोरहसहस्रज्ञवित्तानी । अरुशतअरुआजेपटरानी ॥ लेसँगप्रविशेजलयदुनाथा।पुनिसवयदुप्रविशेतियसाथा॥ तनयदुनंदनगिरासुनाई । हिल्लकोजनहिकरेलराई ॥ हरिप्रतापतेसागरनीरा । भयोसुखदनहिरह्योगंभीरा ॥ शीतलसुखदसुगंपसमीरा । बहतभयोतिहिक्षणअतिधीरा॥वारवधूसजिसकलशृंगारनाजलमहँपविश्वत्रभईहजारन ॥ तहँमणिजटितकनकलपुत्रतरनी।त्यायदूतपरमसुद्भरनी।मकरविद्रगमुग्रसुखदहरोहें । नारिपरस्वरतिनआरोहें ॥

दोहा—सहँगाजेवाजेविपुळ, रह्यामधुरसुरछाय । गानकरनछागीळळित, वारवधूहरपाय ॥ गंधर्षनआवाहनकीन्ह्यों । अरुर्हारकाहिङ्गासनदीन्ह्यों ॥ तहाँअप्सराकोटिनआई । स्वर्गळोकतेअतिछविछाईं ॥ तहाँकिञ्चरगंपर्षवहुनाना । आयेळेळेवाजविधाना ॥ तिनअप्सरनकह्याभगवाना । यादवसवहेदमहिसमाना ॥ सातेहकहकयदुवरपादीं । ज्ञात्कातकरदुविहारहहाँहीं ॥ तेहरिङ्गासनधरिधरिङ्गीङ्गाः । सबसुंदरीसुदितअवनीङ्गाः ॥ यदुवेशिनकेसंगअपारा । छगोकरनवहुभौतिविहासामावहिनावहिंबाजवजाविहें । यदुवेशिनउरसुखठपजावाहें ॥

दोहा—राणिनसोरहसहसमधिः, यद्यपितकरहिविहार । तिमिनिजनिजनवळानिसँग, सोहतसकळ्छुमार ॥

हरतभूयेसवञासवपाना । होतभयेमदमत्तमहाना ॥ करतकटाक्षमंद्रधुसकाई । छेहिअप्सराचित्तचोराई ॥

सितहसावतहुळ्सतेहेरें । वारवारमुखमहँकरफेरें ॥ कोठअप्तरनसंगळेजाने । रेवतगिरिविहारकरिजाने ॥

उरसुंदरिनसहितग्रहजाई । कोठतहँविहरहिआतिसुखछाई ॥ कोठअप्तरनसहितअनुरागावनवप्तागमयस्वागे॥

उपासरिसभोतागरनीरा । पानकराहमोदितयदुवीरा ॥ कटिळाभयोजद्यिहकयोजन । प्रगटायोरँगचारिसराजन ॥

दोद्दा-विविधभाँतिसरसिजनभा, पराउद्धिजलमाहि । विविधभाँतियल्यलस्त, सल्लिल्लितद्दशाँहि ॥ विविधभाँतिमगटेपकवाना । विविधभाँतिसंदरशतिषाना॥विविधभाँतितहँसुमनसुद्दायिविवधभाँतिमाला । रहायि । विविधभाँतितहँकुस्रमविश्वपणाविविधभाँतिपद्दिरयदुवरतनाविविधभाँतिभाजनतदँस्याये।विविधभाँतिकेरस्नसुद्धाये विविधभाँतिकेवसन्तर्वाने । विविधभाँतिपद्दिरपर्वाने॥विविधभाँतिकीनाशविरात्रें । विविधभाँतिकेमणिषट्टार्ने॥ विविधभाँतिकेतर्देशैंगरागा । विविधभाँतिलेपदियलभागा ॥

दोहा-विविधभौतिमज्ञनकरें, करिकारिविविधविहार । विविधभौतिकीन्द्रेतराँ, नरनारिनर्गुगार ॥ विविधभौतिकीर्टेपिचकारी।विविधभाँतिसींचाहेनरनारि॥विविधभाँतितर्देट्हेंपरागा!विविधभाँतिवाहर्याशनुराग॥ विविधभाँतिचोट्टेविदंगा । विविधभाँतिकीरटटिततरा॥विविधभाँतिमगटेनद्देवागा । विविधभाँतितर्देवनेतहागा॥ विविधभाँतिकीर्द्धनसोहार्दी।विविधभाँतिटटितकाटदरार्दी॥विविधभाँतिमुख्टनामार्विविविधभाँतिकेराकनान्ते॥ विविधभाँतिकीर्गोतिनिदेराविधिविधभाँतिरुतिकभाउवतान्तिविधभाँतिमुख्टनामार्विधिविधभाँतिकेराकनान्ते॥

द्रोहा-विविषभौतिकामाधुराः बोटहिबनिताबानि । विविषभौतिकाकांनितरं, विविषभौतिद्रग्दानि ॥ । विविषभौतिकोपरेतमारा।विविषभौतिकाप्तराक्षिटारोता।विविषभौतिकाटकवर्षहंदा।विविषभौतिदेनोगुट्वदा॥ विविषभौतिकोक्दतुषगद्यनी।विविषभौतिकारवेद्दरदानी।विविषभौतिकरियनरिविमा।विविषभौतिकहर्तिनगारा विविषभौतिकारेतेवनमाद्या।विविषभौतिकप्रविद्यादा॥विविषभौतिकरटेनरेनगा । विविषभौतिकार्

(4)

विविधभाँतिम्रानिपरतमुताल।।विविधभाँतिकीतानरसाल।।विविधभाँतिकोविभोदेखानो।विविधमाँतिम्रावित्वनार

दोहा-विविधभाँतियदुनाथजो, कीन्ह्योंसिटिङविहार । विविधभाँतितेसुकविजन, करतभवेउचार ॥ छंदगीतिका-तहँकिटतचंदनपंकतनकादंवरीकिरिपानहै । दमअरुणसोहतङंवबाहुप्रयातद्युकतमहानहै॥

वरवसनधारेनीलनीलनवीननीरदसमल्सें । तेहिमध्यमुदितमयंकसोमुखहासळनळिकोहरें।॥ यककानकुंडलकलितटेढीमुकुटशुकुटीनैनहें । वलरामशानंदधामविहरतहरतमुलमामैनहें॥ कहुँअमतकहुँ रुकिरमतकहुँ डगडगतडगमगचलतहें । करिपानआसवरेवतीसँगकेलिरसरँगरँगतहें ॥ तहँकृष्णसुरसंदरिनञ्जासनदेतभैयहिभाँतिहैं । वटरामकोसबचेरिनाचहजोरिजोरिजमातिहैं॥ तहँकृष्णज्ञासनपायसुरतियवंदिरेवतिरामको । नाँचनल्गींगावनल्गींछावनल्गींत्रयप्रामको ॥ माजनमजावनलगींसिगरीतालदेततिताल्हें । वलरामक्रणचरित्रगावहिंभरीआनँदवाल्हें ॥ तहँआञुउठिदैतालदोडकरपकरिरेवतिहाथको । अतिज्ञयसुहावनलगेगावनरामझमकतमायको ॥ गावतनिराविबङभद्रकहँगहिसत्यभामाकरनको । यदुनायहुमुखमधुरसुरगावनङगेसुद्रभरनको ॥ अर्जनसभद्रासहितआसवपानकरिहरिसंगर्मे । गावनलगेनाचनलगेमातेमहारसरंगर्मे ॥ रितनाथतहँरतिसदितआसवपानकरिगाननङगे । गदसांवसात्यिकज्ञुकद्वसारनचारुदेष्णहुरसँरी ॥ वटभद्रसुत्त्वोडनिश्ठटउल्सुकअनाधिएअकूरहूँ । अरुभानदीपतिमानपूरणमासउद्धवसूरहूँ ॥ निजनारिङ्केसंगमहँगावतवजावतनचतहैं। आसवमतेचहुँकितभमतगतिभेदवहुविधिरचतहैं॥ यहदेखिकौतुककृष्णकोनारदपरमसुखपायकै । छेवीणपाणिप्रवीणप्रेमहिभीनआशुहिआयके ॥ यदुर्वशकेमधिजायकैपरवीणवीणवजायकै । छूटेजटानाचनछगेचहुँ ओरभाउवतायकै ॥ छित्तसत्यभागमाध्येपारथसुभद्देवामको । विह्नसतहसावतदेवऋपितहरेवतीवलरामको ॥ इकहायसत्याकोपक्ररिएकहायनारदकोगहे । जलकरतरासविलासमाधनहिलेसागरस्रखनहे ॥ अर्जुनसुभद्रासिद्दततहँस्यतसुकतिहिलेगेजवै । श्रीकृष्णयदुवंशिनबुलायसुनायशासनिदयते<sup>वे ॥</sup> आधेहमारेओरआधेरामओरहिनायकै । कीजेविविधनलकेलिनीरतरंगफेलिनडायकै ॥ तिनमहॅरहैआधेहमरिसुतनसंगयदुवरसंवै । अक्रनिशठउल्सुकसंगआधेहोर्हियदुवंशीअवै ॥ असकहिसहितसत्याहरीमुनिपैलगेजलर्सांचने । मुनिविमलवीणवजायनाचतलगेहरिपटर्सीचने॥ वळ्भृद्रतुरतसम्बद्रप्रविद्योरेवतीकरपकरिके । तत्रथसेउल्सुकनिशठशादिककमरअवरजकरिके ॥ तकरनसोअरूनलनसोनिशठादिनीरउडावर्ही ॥ गावतवजावतवाजवहुआवत्तभ्रमत्रभुजभरिभिर ॥ इनिसुमनकंदुक्सुमनकंदुक्सुमनढाठहिरोंकई। अर्रावदकेछैद्दबहुड्क्येक्पेंझिटिझोंक्हीं ॥ तहँरेवतीरुक्मिणिसुभद्रासत्यभामास्विन्छै । करतीकुत्हरुकेछिकुरुकरकमरुअवछिविज्ञेप्रुं॥ तेइ्युवितमध्यसमुद्रविल्सिहिकरहिकेल्कितुहुलें। मनुसहसहदुअकाशपाटिप्रकाशकीन्हेंभूतलें॥ कहुँचपळचटकचळाथगेंदनचतुरिचातुरिक्रतिहैं । जिमिश्ररद्यनमेंद्रमिकदामिनिचहूँकित्विभार्ति। वर्षेम्यसम्बद्धमिन्नानिकार्यस्थितिकार्यस्थिति तहुँसंगनारदसहितिभित्रनपानिपि्चकारिनगहे । गावृत्वजावतुझुकतझ्मतरामकोर्साचनचहे ॥ तहुँरामस्यनसमानसंयुत्रधायपिचकारिनहने । दुहुँबोरतेतहँकनकंदुक्वलतभेअतिशयपने ॥ तर्दैरुचिरदेवतिरुक्तिमणीपनायपिचकारीहन्। दुडुभारततह्कजकडुक्वरुतभञ्जातशयपन्। पदमत्तवतिज्ञलेकिरतरुक्तिमणापनायपिचकारीहन्। सारसक्ष्याखिनसम्।जयुतहृनिअमरुक्मरुनिम्सन्। पदमत्तवतिज्ञरुकेरिरतरुक्तिमकुल्यापिकार्यस्था मद्मत्त्वति नटकेटिरतटिष्ठितकटनारिन्नरनको । अमकेनिवारणहेतवारण्कियोहरिष्ठतम्ति यदुनायकीरुसन्तानिसन्तिन्यनंद्वंदुकयुद्धः । पुनिसक्टदिटिमिटिनचनटागेरागरागेशुद्धः ॥ सर्नुनरुनारदसहितपदुपति नटतरंगवनानहीं । तेहिमध्यमेनलभद्रनाचहिरागसोरटगावहीं ॥

## श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

यहिभाँतिकरिजलकेलियद्वविधिनिकसितटठाढेभये । तनलपटिपटअँगप्रगटलिविहँसतपरस्परसुसल्छ्ये पुनिपहिरिपटभूपणअनूपमञंगअँगरागितिकथे । तहँनारदिहिनिजहाथसोंहरिवसनभूपणसिजिदिये ॥ पुनिरेवतीरुकमिणीआदिकवरवसनपहिरतभई । वैठींसखीनसमाजजोरिकरोरिशशिमुखमाछई ॥ तहुँरामकृष्णहुपार्थनारदसहितयदुवैज्ञिनसँगे । बैठतभयेदरबारसभगलगायरसरँगहिरँगे ॥ तहुँमंजुमनरंजनसुब्यंजनसूपकरल्यावतभये । वहुभाँतिअन्नप्रकारपानप्रकारअतिस्वादनिछये ॥ बहुमांसकेपरकारसुफल्पकारसुमनप्रकारहें । दिधकेप्रकारसुपयप्रकारहृपृतप्रकारसपारहें ॥ मधुकेप्रकारहुक्षरकरापरकारखवनप्रकारहें । कटुकेप्रकारहुतिक्तकेपरकारअम्छप्रकारहें ॥ मिप्रानकेपरकारत्योंपकानकेपरकारहैं । आसवप्रकारहुजलप्रकारसकंदमुलप्रकारहैं ॥ वटकेप्रकारहुवटीकेपरकारशाकप्रकारहें। चोलनप्रकारसुटेह्यकेपरकारचर्वप्रकारहें॥ यदुनाथकीज्योनारएकमुखवरनिकेहिविधिमेंसकों । जोकियोवर्णनताहिकविमधिवारवारहिमेंजकों ॥ यहिभाँतियदुपतिरामपुत्रनित्रसुद्धद्वसालानिङै । भोजनकरतरुक्मिणीसुरेवतिआदितियछविखानिङै ॥ विद्संतहः सावतएकइकभोजनकरावतकरनते । इकइकदुरावतपुनिदिखावतल्जिल्जावतनरनते ।। यहिभाँतिभोजनकरत्ततहँरविभस्तगिरिअथवतभये । आईनिज्ञाअतिज्ञेसुद्दावनिकृष्णवलअतिसुखछये ॥ ं प्रमुद्तितसँवेकरपदपत्तारिसुपानआसवकरितहाँ । वैठतभईतिगरीसभायदुराजराजनमधिजहाँ । इक्ओरपुरुपसमाज्ञेवलरामअतिअभिरामहें । इक्ओररुकिमिणिरेवर्तावैठीसहितवहुवामहें ॥ ताहीसँमैवाजेवजावतरामतहँगावतभये । उत्तरेवतीयुत्तरमणिगणगावतम् ध्रुरसुरसुखछ्ये ॥ तिहिमध्यपरमप्रवीणनारदवीणसरसवजायकै । नाचनल्योपहिरेवसनदोहुओरभाववतायकै ॥ तहँकुव्णमंज्रमृदंगर्छेकरविविधभेदवजावहीं । ठेवाँसुरीमाधुरसुरीवहरागपारथगावहीं ॥ इकहायउद्धवकंपथरिइकहाथसात्यिककोगहे । वलरामश्चमतञ्जकतञ्जञकतञ्जपतदृगउठिअसकहे ॥ अगभरणिइततेटारियेमोहिदेहुनाचनहेससा । आसवसिछ्छयहर्सिधुमोमुखआवईअतिशयतृपा ॥ भभभञ्जमतिभूभभरिगोहिमेञ्जमहुनहिभमरीनहीं । उठ्छंबमानविद्योकुचंदहिचारुताभसनहिकहीं ॥ प्रथपरकत्रपरापरचहुँ औरशोरसनात्है । ढढढरक्रतसुखद्शासवन्योमतेसरसातहै ॥ तहँमिस्रकेशीमेनकारँभासुकेशितिलोत्तमा । उरवशिहेमाअरुपृताचीमंजुलघोपाउत्तमा ॥ सवनचनलागीमोदपागीगायरागनरागिनी । बलकृष्णओरवतायभावनभामिनीबङभागिनी ॥ तहँगुमकृष्णसराहिवहुतांबृङ्निजकरदेतभे । गावतसुयशयदुनाथकोसवङोकआशुहिसेतभे ॥ यहनिरिश्ततहँ प्रद्युम् मं जुलमधुरमुरगावनलगे । रंभादिमुरसुद्दिनगणसुनतेसचै सुखमहँ पगे ॥ तहँञ्ज्पारथरामनारदच्चिमप्रद्युमेमुखे । गावनऌगेचहुँओरतेतेहिसंगमंजुऌयुतसुखे ॥ तहँसुनतिसगरेनारिनरमोहतभयेएकवारहीं । अनिमपअचलतेहिक्षणभयेनहिनेकुअंगसम्हारहीं ॥ यहिभाँतिकौतुककरतरासविद्यासगावतनचत्रहीं । वीत्योदिवसवीतीनिक्शाक्षणएकसममानतत्रहीं ॥ पुनिसुरतियनिगंधर्वगणकोविदाकियहरिरामहें । मणिगणविभूषणवसनवरवहुदीनमुदितहुनामहें ॥ सोरठा-यहिविधिरासविटास, होतर्सिधुमधिदिविधविधि । तहँयदुनाथनिवास, भयाएककौतुकसुना ॥ जोनिकुंभदानवयरुवाना । यदुवंशिनकोशञ्चमहाना ॥ तीनरूपतेजगमहँरहेळ । एकरूपपटपुरहनिगयक ॥ वजनाभयकताकोभाता । इन्योप्रद्यम्नताहिविख्याता ॥ व्याद्यद्यम्रशावतिकेरो । सुनिनिकुंभकियकोपपनेरो ॥ आयोक्डशस्पटीअभिमानी । सृनमहटयदुपतिकेजानी ॥ मापाकरीमहटमहभारी । अंतर्पानहिभयोसरारी ॥

तिगरांडमेसेनकीरानी । देवकिरोहिणिहुँछविसानी ॥ सोइगईकोटमरमनजाना । तेहिसम्वायोज्डवाना ॥ दोहा−रहेभातुयदुवरकोठः, तासुसुतासुकुमारि । भातुमतीअसनामकी, विनव्याहीछविबारि ॥ भाजुरहेतपदितवनमाँहीं । रहो।सनपरतास्त्रहाँहीं ॥ दानवश्यमतहाँद्वनगयळ । हरतभानुद्विद्वाक्र्रेभयळ॥ तहुँदानविद्यातकुषार्ता । आरत्जँनीविषयुकारी ॥ तर्नावर्गश्चितदपुरतार्ता । भानुमतीकोदर्गनिद्वि॥ वेदनकरनटगींदकवारा । भयोशोरचहुँशोरशयारा ॥ दानवभानुमतीकदेँहरिक । उटयानगरेतनुरतिक्कि॥ अंतहप्रसुनिशास्त्रशोरा । कोपकियोगगुदैयकटोस ॥ तर्नादश्चरोतमाहराजा । दानवयकरिकोगुरसजा॥

दोरा-परिस्किषयोव्यव्हतर्तं, वर्ष्टिस्पंद्वपदुपारि । विकसत्तर्भदाववहन्तनं, छेनछ्डायकुपारि ॥ छरितपरचोद्वित्वपद्मारि । ग्रेदोडल्डुँओर्गिहारी ॥ तपदाचग्यसरिद्धपाग । करतर्द्वहर्ष्णवहारा॥ पितुस्रुक्तम्बेत्वस्याते । छरियदुपतिमानेशतिखाँ ॥ करिपंद्वकीग्द्वांशगवानी । शायसुकदाकदीवस्याती ॥ तपदोडकद्मोकोपश्चतिकीने । तुमतीज्ञखीयहारम्सभीन ॥ सिगरीभूखिगर्दसुपियरकी । मानदुनर्हीभीतिकद्धपर्ही॥ दानपञ्चतिकुंभद्दक्शायो । शंतदपुरमृदशतिभयद्यायो ॥ भानुमतीजोभानुकुमाने । रत्योताहिमायादिस्तारी॥

दोहा-सुताछुडावनद्दमगये, चिटस्यंद्नपनुपारि । पनभवयद्ग्तिकसिनो, परचोनहमहिनिहारि॥ असुरहरीमरपादहमारो । करीभीतिनहिनेकुतुम्हारो ॥ सुनिश्चतिव्युत्विकसिनो, परचोनहमहिनिहारि॥ आपजायवेठडुमहमाँहीं । दमगमनतहेशसुरजहाँहीं ॥ असकहिदाहुनविदाप्रसुकरिक । उद्धवसायिटेसुसर्गिक ॥ आरजरामिहदेहुसुनाई । दरचोभानुमतिदानवआई ॥ चटहितासुमारकहेहु । अवविट्यकाहेनहिनेतु ॥ असकहिसकटित्यनपदुराई । दियोमहटकहेनुरतपठाई ॥ उद्धवतुरतरामिटिंगजाई । दियोगूटप्यसेदेशसुनाई॥

दोहा-मोदितरासविञ्जासमें, आसवकी न्हेंपान । रामसुनत उद्धवन्यन, प्रयमकियोनहिंकान ॥ धुनिउद्धवयोछेसुसकाई । हरिसँदेशसुनियेवञ्सई ॥ असकहितीनवारगहिपानी । उद्धवकहीरामसीवानी ॥ तवसूँदेहगुज्जव्यवभोरा । कह्योमंदरोहिणीकिशोरा ॥ उद्धवहमहिजगावहुनाही । कहिदीजेअसकेशवर्षी ॥ करेजीनवाकेमनआवे । यहिअवसरकद्धहमहिनआवे ॥ जायवहनहिजायतहाँ । ब्वेकहुँहमजहँनाही ॥ उद्धवसुन्तरामकीवानी । हँसतगयेजहँगारंगपानी ॥ कह्योसुनहुहेरमानिवासा । रामरँगेरसरमानिवासा ॥

दोहा-उचिवहोयसोकीलिये, आँपसमिविचारि । वनपर्धारेगेकतहुँ, असतीविनयहमारि ॥ उद्धववचनसुनतसुसकाई । गरुडहिवेगिवोलियदुराई ॥ गहिझारंगचेढसुलछाई । अर्जुनकोसंगिल्योवढाई ॥ पुनिप्रद्युप्तसोवचनउचारा । चलहुहम्रोरेसंगङ्कमारा ॥ कहबदुष्ट्रमेरयचिव्येहीं । पिक्षराज्ञपक्षहिसँगवैदीं ॥ असकहिमायामयरथरिके । चल्लोकुनरपनुपर्शासितचिके॥गरुडहिदयभासनयदुराई।दानपिकटदेहुरहुँ औ पवनहुत्तेकरिवेगप्रचंडा । लेह्रिउब्योग्रुडवरिवंडा ॥ पक्षलम्योरथचढोकुमारा । चलोजातकरिवेगभपारा

देहि।—तहाँवज्रपुरकेनिकटः, लिखिनकुभयदुनाथ । पांचजन्यवरक्षंत्रको, दियवजायगहिहाथ ॥ दानवपांचजन्यधुनिस्तिनके । छोटचोयदुपतिआगमगुनिके॥दानवतीनहुवीरिनहृति।तिनहृत्वकितिश्वियोतिस्ति किरिकेपीरकोरिदिशिलायो । दानवयदुपतिसन्सुत्वपायो॥प्रभुत्तनसुत्वपावततेहिंदेखी । कृष्यकुँवरकरिकोपित्रहेती तिनहृत्वपावतिहेत्ति । प्राप्तिकार्विक्ति । प्राप्तिकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्यिकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्यिकार्यिकार्यविकार्यिकार्विकार्यिकार्विकार्याः

दोहाः-मारिवत्रसमज्ञीसमहँ, दीन्ह्योंताहिह्टाय । तबनिकुंभड़करूपकिय, ठियवियरूपहुराय ॥ दुपतिअसवचनउचारा । तुमनयुद्धअवकरहुँकुमारा॥ पुनिअर्जुनसाँकद्भीष्टरारी । करहुयुद्ध<sup>अवतुव्यनुस्</sup>री सुनतवचनगांडीवटँकोरा । तजेसहसज्ञारपांडुकिज्ञोरा ॥ वाणनिळयोनिकुंभिहळाई । ज्ञारपंजरपरिगोनदेखाई ॥ तहाँअसुरअतिज्ञायअकुळाई । वचनहेतअसरचोठपाई ॥ भातुमतिहिळैअरिकरवामा । २०००० १०००० वाणनरोकतकन्यामाही । सन्सुखधायोअसुरतहाँही ॥ शंकितभयोसन्यसाचीतहँ । कियोजेदसायकळोडनकहँ

दोहा-तवकेञ्चवअसकहतभे, कन्यहिविजैबचाय । मारहुँअसुरहिवाणबहु, जातेनहिंयचिजाय ॥ पारयछैवयतिस्तकवाना । अहिगतिसमछोड्योबछवाना ॥ कन्यहिवहुतवचाहवचाई । मारतभयेवाणससुदाई ॥ गडेवाणताकेतनमार्ही । तिल्ठभरठोरखोकहुनार्ही ॥ भयोसिङ्किसमबस्रोह्मा । तवउपज्योमनमहँअदेशा ॥ तवकन्याकेसहितसुरारी । अंतरहितभोगुनिभयभारी ॥ तवप्रद्युमसोकसोसुरारी । तुर्मोहकहाँअरिपरतिनहारी ॥ कस्रोमद्रमध्यमदिशिनाया। भगोजातहेन्हिकोउसाया॥चल्डुँयहीदिश्चित्रवस्यगामी।मेगमनहुँआरअवस्वामी॥

दोहा—मीनकेतअसकहितहाँ, चल्योअय्रकारजान । गरुँडचढेअर्जुनहरी, पीछेकियोपयान ॥ पर्दुँचेतुरततासुद्धिगजाई । निरिधितिन्देंदानवभयपाई ॥ तवमायाज्ञठकरीविज्ञाला । हारिछविहँगभयोततकाला ॥ सद्धोभयोसन्युखितनकेरे । विजयवाणतवहनेयगेरे ॥ कन्याकोरक्षततिर्ह्मणमें । विधेवाणवयतिस्तकतनमें ॥ सहिनसक्योसायकअतियोरा । तवभाग्योकारेआरतज्ञोरा॥दुनिषायेतीनिहुतेहिपाछे।मारतिनिज्ञितवाणअतिभाछे॥ धरिणसातहुँद्वीपनमाहीं । भृग्योनिकुंभवच्योकडुँनाहीं ॥ आगेजातिनकुंभवराना ॥ पाछेगरुडमदनकरयाना॥

दोहा-जिमिधावतहेंअतिश्विपत, तीतरपेत्रयवाज । सम्रतसखातिमिअसुरपे, धावतभेयद्वराज ॥ गोगोकरनकोळपरजवर्ही । नपनचह्यीगिरिकोकोठवर्वहीं ॥ गिरचोसुतायुतदानवराई । परचोह गामहँजाई ॥ सुरासुरहुत्तेहिनकिनहिनाहीं । क्षिवकोषरतेहिगंगाकाहीं॥गिरतअसुरळखिजळचरकेतृ।स्यर्ता पोअतियळसेतृ॥ भातुमतीकहेंळियोळँडाई । अर्जुनकृष्णवाणझारेळाई ॥ नरनारायणकेक्शस्याता । सहिनस गानपिळखाता ॥ माँग्योभातुमतीकहेंळोडी । सक्योनकाठसन्मुखरम्बोडी ॥ दक्षिणदिक्षिखटपुरकहेंजाई । गहिरगुहामहरसोहुराई॥

दोहा-त्तरकहयदुपतिकुँबरसों, भाजमतीपहुँचाइ । द्वारवतीशावहतुरत, मोसमीपपहुँपाइ ॥ मदनभाजमतियानचढाई । गयोशाशुद्धारावतियाई ॥ ताकेभवनताहिपहुँचाई । चट्योवहुरिजहाँपितुयदुराई ॥ इतअर्जनवसुदेवकुमारा । चटेशसुर्यगरुढसँवारा ॥ पटपुरगुदाद्वारज्ञयशये । तहेंशाइहरिसुतिहारनाये ॥ तेहिगुदामदेंशसुराहिजानी । सहितसरासुतशारँगपानी ॥ राहेरदेताकेसोइटारा । बातीनिज्ञाभयोभिज्ञसारा ॥ असुरज्ञातिठीन्द्रोमनमाही । गुयेकुष्णअपनेग्रहकारी । गदागहनिकस्योविठतेरे । त्वयदुपतिवर्जनैनकहेंटरे ॥

दोहा-भारदुमारदुमार्थतम्, निहिनक्षेभविष्णायः । करीवपत्रवेषार्यहुः, जोअवरह्तिहपरायः ॥ तवअज्ञनगंडिवर्देकोराः । इन्योनिकुंभदिवाणकरोराः॥ प्रयमिकयोताकोतनवर्षः । पुनिकरिदियोतादिहारपंतरः ॥ पुनिवाकाकामदिदिशिकपिकेत्।वापिदियोवाणनकरसेत्॥देरियरतनदितहानिकुंभा।भोतनतिहिन्निक्षिपाससंकुंभा। तहँगतिकोप्योअसुरमहाना।फारतवाणजाखबटवाना।मंदिहमदेषायाँदिशिषायो । पुनिपुनिअर्जनिविह्यसम्बद्धायो ॥ पदुकंदकीगदाकरपरि । परतदाटनेनननिहारे ॥ अर्जनक्षोक्षणदाहाटमारी ॥ वतनत्रवयअसगिराहमारी ॥

दोदा-छगतगदापारपणिरयो, जोणितवमतविदार । रुविमणिनद्नतवहत्यों, अमुरिद्याणकरार ॥ विपिद्योरोमन्यतिवाना । मनुभूपरमदेशुरुद्दनाना ॥ उत्तिनपरयोनदेदानवगर । दारअवटीअकाशमदिद्यार ॥ विद्यारानकोद्वर्गोर्जीप्यारा । मदनपनुपष्ट्रतज्ञारपाग ॥ तादिवाननममादिमदीषा । दानवद्दनगोकामसमीषा ॥ विपिकगदादुन्योतेरिज्ञानापुनिडडिक्क्यस्ट्रहेड्याः॥छगतगदाद्विग्रुट्यक्रियोगाणिरयोगीर्यापादिमदिनितिहेक्से दाउवीरनक्ट्युप्डितदूर्स्योद्दानवर्द्स्योजीतिनिज्ञस्य ॥ मोनादमदियदुर्यतिजनिक्कार्यागाणस्य

दोहा-भावतनिरक्षिमोविद्को, मदाग्रेकुमुनेष्य । दीरियुटलापोक्तन, करिमंदलनेहिरेल ॥ गदायुद्धरिदानदेको । भयोभयावनवर्षपनेष ॥ वर्रेसुन्दायुत्तमुग्ननद्यर । युद्धल्यकेहेन्स्यार ॥ दोद्यपरमंदलयदुवनदर्गे । कर्षेनिकटकर्षुट्रयविदार्शे ॥ दोदलगर्वार्टवार्गेटवार्गेटवार्गे दोऊसोहिंरणमहँकेसे । अतिबरूमत्तमतंगजजैसे । पायतहाँअंतरजगदीशा । गदाहनेदानबकेशीशा ॥ सोऊगद्रहरिकेशिर्मारी । दोऊपाइप्रहारिहभारी ॥ गिरम्रिक्टितबहरिमहिमाही । हाह्युकारभयोगहुँवाही ॥

दोहा-उत्तिनिकुंभदुमुर्व्छिने, गिरचोधरिणछिहिपीर । प्रिनदानवटतयहाभी, इत्वटेयदुनीर ॥
तबछैचक्रकह्मोयदुराई । ठाडरहिसजनिजाहिपराई ॥ तहाँआपनोवधिवचारी । मायाकरीतहाँअतिभारी ॥ 
मृतकएकिनजतनमहिदारी।अंतरहितहोभयोग्रुरारी॥जानिमृतकहरिचक्रनमारचो । सलापुत्रकेनिकटिसपरियो ॥
दोहुनशंखवजायजगायो । विजेमानिअतिशोग्रुखपायो ॥ जानिसकछदानवकीमाया । तबहरिसोंमकरच्वजाया॥
मरचोअवेयहश्रुटहेनाहीं । मेंदेखोदानवनभमाहीं ॥ गुनिकोतुकदानवयुद्धाई । हसनछगेदोउवीरठठाई ॥

दोहा-पुनिनिक्कंभमायाकरी, कियोहजारनरूप । अवनिअकाक्षाहिदिशिविदिशि, रहेछायतेश्वप ॥ कोटिनकृष्णहुकृष्णकुमारा ।मायाकरिशटरच्योअपारा ॥ वहुनिक्कंभआशुहितहँपाई। उपटिगयेअर्जनतनआई॥ कोउचरणकोउकर्णगहतभे । कोउनूर्णारघजुपकाररहतभे ॥ अर्जनकहँठेगयेउडाई । अतिऊँवेअकाशमहँगाई॥ अर्जुनकोकचगहिवळवाना । काटतशीशनिकारिकृपाना ॥ ऐसेकोटिनरूपअशुरके । परेदेखिहगपतियदुपुके॥ निर्राविनिक्कंभअंततहँनाँहीं । हरिकेश्रमदुखभयेतहाँहीं ॥ कोननिक्कंभहिचकहिमारें । कोनअर्जुनहिस्त्यविवाँ॥

दोहा—मकरकेतुत्वकहत्भो, इतिनिकुंभहैनाहि । छियेजातस्तिवर्छनहि, सहस्रयोजनहिमाहि ॥ मारहुचकअमोपमुरारी । कटिजेहेताकोशिरभारी ॥ तवजेहिदिशिष्रद्युम्नवतायो । तहँतिकमाधवचकच्छापो ॥ छग्योनिकुंभशीश्वमहँजाहे । शिरविद्दीनभोदानवराहे ॥ मरतिनकुंभगईमिटिमाया । गिरीअवनिमहँताकीकाषा ॥ अधमुखपार्थहिगिरतिन्द्दारी । हरिष्रद्युम्नसोगिराउचारी ॥ धरहुधरहुअवगिरननपार्वे । जेहिपारयकेप्राणनजीते ॥ मुनिपितुवचनकुँबरतहँआस्त्रूरियत्विकेडडिगयोअकाश्चासहजहिडभेपाणिसोगहिक।ल्यायोक्टणनिकटमुस्न

दोहा—बहुविधिस्रतिहैकः अर्जुनमोहिनवारि । पारथभोमस्रम्यतः ग्रंद्वारकेस्ररारि ॥ हरिभागमजान्योपुरवासी।धायप्रणामिकयेसुद्रासी ॥ सहितसखासुतअतिसुखद्यये । यद्वनंदनमहलनमहँना<sup>त्र ॥</sup> स्रप्तेनकोकियोसलामा । प्रनिवसुदेवहिकियप्रणामा ॥ प्रनिबलभद्रचरणहोरनाये । रामहुआहिापवचनसुना<sup>त्र ॥</sup> प्रनिवलरामकद्योस्रसकाई । तुमसोवनीनवातकन्दाई ॥ हमहिद्योदिकसगयेसिधारी । तीनहुवालकवेद्येलकारी ॥ रह्योनको्कसंगसयान्।यहअतिअनुचित्रमोहिदेखाना ॥ त्ववोलेकरजोरिसुरारी । माफकरहयहचूकहमारी॥

दोहा—बाल्ककेअपराषवहु, गर्नेनबृद्धसुजान । तातेहमविनतीकरत्, समस्थआपस्यान ॥ रामकद्योकहिजाहुदेवालाकिहिविधिमारचोअसुरक्तराला॥तवयदुपतिवृत्तांतसुनाये । सुनतरामअतिआनँहप्वि सभामध्यनारदत्तहँआये । सवयदुवंशीलिशिरानाये ॥ कद्योभाजुयादवसाँसुनिवर । सुताहरणजितिदुवजिक्सी याकोशापदर्देदुरवासा । सोईभयोसुनोअनयासा ॥ भाजुमतीदेशुद्धकुमारी । जित्तमोदिअसपरतिहरी। देदुच्याहिसहदेवहिकाहीं । माद्रीसुत्जाहिरजगमाहीं ॥ नारदवचनसुनततहँभान् । सहदेवहिब्याहीमितिमार्

दोहा-सहदेवहिभूपणवसन्, दैसादरयदुराय । इंद्रप्रस्थकोकरिवेदा, दियोमोदअतिछाय ।। यहिविधिकरतकनेकचरित्रा।सुनतजाहिजनहोिहपवित्रा।शित्रक्षित्र । यहिविधिकरतकनेकचरित्रा।सुनतजाहिजनहोिहपवित्रा।शित्रक्षित्र । यदुर्विश्चनिवासतिप्रसी ॥ १ ॥ उत्तमभूपणवसनसमारे । औरहुपीडशक्रिश्मा । स्वसंपदापरीमहँपूरी । यदुर्विश्चनिवासतिभूरी ॥ १ ॥ उत्तमभूपणवसनसमारे । औरहुपीडशक्रिश्मा योवनजोमभर्सिछविरासी।सेछिविरासी।सेछिविरासी।सेछिविरासी।सेछिविरासी।सेछिविरासी।सेछिविरासी।सेछिविरासी।सेष्ट्रस्य अपनिवासी।सेष्ट्रस्य स्वासी।सेष्ट्रस्य स्व

दोहा—डगरसगरमतनगरमहँ, यद्धवंशीसरदार । सेरकरतविचरतिकरें, मानहुँमूरतिमार ॥ ३ ॥ "कहुँसोहतसुखदतडागा । फूल्टिरहेचपवनवनवागा ॥ लिफ्लोनीलतिकालहराहीं । गुंजहिमत्तमधुपतिनाती हरंगिवहंगा । चहुँदिशिल्यायरस्रोरसरंगा ॥ २ ॥ इभियदुनगरीमहँयदुराह । पोडशसहसमहल्सुत्रा , सहसरूपपरिनाथा । पोडशसहसनारिकेसाथा ॥ करहिंचिहारसमारिगुँगारा । तितनवमंगलमीद<sup>अपाग</sup>

ĩ

गृहवाटिकाविराजाँहेंछोनी।जगमगातिमरकतकीक्षोनी॥५॥सरसीसोहिरहींसुखखानी।मणिसमनिर्मेटसुरभितपानी।

विकसेचारिरंगभरविंदा । उडतपरागढरतमकरंदा ॥

देहा—कनकषाटमंडितमणिन, जगमगातचहुँऔर । ग्रुंजिरहेमष्ठकरनिकर, करिहमंज्रखगशोर ॥ ६ ॥ कौनिहुँसमयतहाँयदुराई । सवरानिनकहँसंगलेबाई ॥ करनहेततहँसलिलविहारा । गयेसजेसुंद्रशृंगारा ॥ प्रविश्लेसरसीमहँयुतनारी । गहेकरनकंचनिषचकारी ॥ कुंकुमकलितअंगअँगरागा । पूरणलरियकेअनुरागा ॥ वैठीसोरहसहससुंद्री । इकइककरगहिसहितसुंद्री ॥ सखीवजाबहिबीनमृदंगा । छायरह्रोरागनरसरंगा ॥ ७ ॥ सहँगंपर्यअकाश्लिकोषे । जलविहारदेखनसुख्छाये ॥ वरवाजेबहुभाँतिबजाई । संयुत्तालशुद्धसुरछाई ॥

दोहा-रचिरचिरुचिरपदनको, पावनयञ्चयदुनाथ । गावतभेगंधर्वगण, रागरागिनिनसाथ ॥ छंदचौबोला-कोडभैरोभैरोबैराटहआनँदभैरोकलगार्वे । कोडबहारभैरोरगभैरोमंगलभैरोभलभावें ॥ कोऊभैरवीसिपुभैरवीमुदितम्ध्यमहुवंगाली । खंभावतीविभासदेशकरवरवपारकोलरसञाली ॥ को छबिभाकरभटिहारहिको बळ्लिसळ्ळितको इसुलसाने।को इकुंतळ आनंदितगायोरामकळी ग्रणकरिगाने।। कोइदेवंतिदेवगिरीकोउदेवहृतीकोउसुरठाने । कोऊविचित्रविठावङकोऊसुक्छविछावछस्रवमाने ॥ इंसबिलावलञ्जद्भविलावलजीत्रविलावलसुरछाये । इमनविलावलकोइविलावलीकुकुभसुकुभकोलमनलाये॥ कोउकुंभारगायकोउहरपनकोउसंक्रमनसुरसभीने । कोउनटनारायणीअठहियाकोउअठहीयासुरछीने ॥ मंझअल्हियाकोनसरपरदाभूपञाखरागहिकोऊ । दीपञाखकोनलक्षजाखकोन्देवजाखगायेसोळ ॥ कोउसुघराईसुहासुद्दीकोउअसावरीसरसावें। कोऊगुजरीरामगँधारहिकोईजोगियासुरछावें।। कोइगैंपारकोइदेवगैंपारहिकोउदेशीकोउपटरागा । कोऊवरारीटोडीकोऊकोउवहादरीयतरागा ॥ यमनपुरीठछमीद्योदीकोउत्तरस्वतीकोउलाचारी । दरवारीटोडीगायोकोउपारवतीटोडीभारी ॥ मुख्तानीटोडीतुरकानीकोइमधुमाधहिबडहंसा । वृदावनीगायकोउसारँगकीनीयदुपतिपरशंसा ॥ कोडक्रांगज्ञारंगस्पज्ञारंगकोडसेमंतक्षारंगगायो । कोडगोरसारंगकोडन्द्रीकोडमुख्तानीरसद्यायो ॥ भीमपुरु।सीमारुसरीकोउश्रीरागहिकोउमुखल्यायो।धनाशिरीकोउरूपशिरीकोउपवरुसिरीकोअरुभायो ॥ पटमंजरीशिरीकोडवरवायंगिशरीकोडरसराचे । कोईभीमपटाश्चीगावतवरहिंडोठहीकोडसाचे ॥ कोउवसंतकोउपंचमकोउकोउवसंतहीबाहारै । कोऊबहारअडानागावतकोउतहानाबाहारै ॥ कोउपंचमयहारकोहगावतश्रीवहारहिवाहारे । कोउयहारखंगाइचभनतेकोईपरजहिवाहारे॥ कोईहिंडोटनहारहिगानतजयत्वहारकोळभावे । पटमंजरीवहारविकासतकोउगैधारवद्यवागावे ॥ शिरीरागकोडशिरीटंककोडनिराटंककोडसुरछाको । धनाशिरीपूरियाकहत्तकोडकोडपूरियाझंकराको ॥ र्टाटतपूरियात्रिमनपूरियाकोळपूरियाभैरवको । कोळपूरवाकोळपूरवीकोळित्रमनसुखँदेवेको ॥ कोईमारवामार्टीगौरागौरीआञाकोडगौरी। कोडगौरीकुसुंभियाचेतीगौरीगरीविनीगौरी॥ कोडगौरीनायकीअरुाप्योकोडगौरीभटिआरी । कोडगौरीवडइंसीगायोकोडगौरीपुनिरुाचारी ॥ कोडगौरीगोपनीभनतभैकोउराङ्मियागौरीगायो । कोटविराटीगौरीपंजुटकोटदीपकमुरम्सल्यायो ॥ कोअपृरियाकोईनयतपुनिकोवतर्र्दंमनकस्याणा । कोठशुद्धसाठंकदमनकोउपुनिकोउशुद्धदिकस्याणा ॥ कोठञ्जदसंकीरनवरण्योविजयकल्याणभन्योकोई । कोटविनोदकल्यानवसानतभूपकल्यानकोठसाई ॥ कोउगीचरनकोउत्दुँईमैकोउद्यामनटकल्याणा । कोउकामोदृद्यामगायात्दुँकोईकमोद्दिकल्याणा ॥ कोठकमोद्दितिङक्कमोद्दिकोईकामोद्दिकेदारा । कोईकमोद्दर्भारिद्दगायीकोईदर्भारिद्दिज्ञारा॥ कोईपरनकोरसभाइचकोउधूरियासमायचको । देवनाटकोउनटनासपणकोउनटगापोसुरचयको ॥ नटभूपार्टीछायानटकोरकेदारानाटहिगायो । शुद्धनाटकोरुनाटहमीराहिकोहहमनीमुरसुस्रवायो ॥

कोउकेदारागावतहैंतहँकोईजलधरेकेदारा । कोईमालोहाकेदाराकोईपरियाकेटारा॥ कोईगोलिरीकेदाराकहकोईसंकराकेदारा । कोइभूपालीमंजिहगाविहकोईहमीरिहकेदारा॥ कोऊभूपाछीकोईसिध्रकहँकोऊसोहनीसुखसाने। कोउकाफीकोउकावेरीकहँकोउविडंगरागहिगाने॥ कोइबरधनकोउञारँगदेञ्जेकोऊकठँगराकोगांवें । कोउकरनाटीकोउआनँदकहँकोऊझँझोटीसरछांवें ॥ कोऊपहारीकोईपीलकोईगावतहेंमारू । कोकअहेरीकोईकान्हरीकोऊसहनासुखसारू ॥ कोईअजनाकोऊकान्हरावागेसरीकोईगायो । कोइअडंवरीकोईनायकीकोईस्रद्रिकहिसरछायो ॥ कोइकोजिकलीलावतिकहँकोईकोईछेमकान्हेरा । कोलमंगलकान्हरासुनायोकोलद्रवारीऐरा ॥ कोइकेहरीकान्हरागावतकोइनराचकेसरछाये । कोउगाराकोइरासाकान्हरजाजकान्हराकोउभाये ॥ कोईदेञकान्हरासुनावतकोइकान्हरापूरियाको । कोईजाजवंतीकोठानैकोइमंगलरागहिछाको ॥ कोईमारुकोञ्चाहिकोगायतकोउनिहागराकीतानै । कोउनिहागकोउइमननिहाँगेकोउनिहागदेसहिगाने ॥ कोईसंकरावरुीसुनावतकोईसंकरासरसावें । कोईसंकराभरानअलापेकोलसधंकरासरछावें ॥ कोईसंकरामेळनगावतकोईगावतरतिवाही । कोउसोरठकोइदेशसुनावतकोउसिंद्राउतसाही ॥ मेपरागकोउगावतहेंतहँमेचमलारहिकोइगावैं । कोइकान्हरामलारसुनावतकोइमल्लीरशुद्धछावै ॥ कोइगंधर्वगोडमुखमानतसूरमलारहिकोडभाँखे । गोडमलारहिगोडनायकीगोडगिरीकोमुखरासे ॥ कोइसावंतीमछारइकोकोईअडानामछारै । कोइमठारसुहराईगावतकोईसुहामछारै ॥ कोइमलारकेदाराछानतकोईजाजहिमछारै । कोइभामनीमलारहिगानतकोऊअहीरीमछारै ॥ कोइमळारसिंदुरागावतकोइगावतनटमळारै । कोइधूरीयामळारसनावतकोइतहँगौरीमळारै ॥ कोइसावनीमलारसुनावतरूपभामिनीमलारे । कोउकुकुभीमलारसुनावतऔरहुरागनडचाँरे ॥ सोरठा-अष्ट्यामकेराग, समयसमयगंधर्वगण । गावहिसहितविभाग, तालमुख्नासुरसहित ॥

तारठा अध्यानकरागः समयसभयग्यनगण । गायाहसाहतावभागः ताल्यस्थानहरसाहत । वनहत्रारम्यनम् । गोणाडफसुरचंगउपंगा ॥ ८॥ तहँपोडज्ञहजारवरनारी । केकरमणिनजिटतिपिकारी हिरिपेसींचिहसुरमित्नीरा । हुँसहिँहसाविहेमीदगर्भीरा ॥ मणिनभईकंचनिपकारी । तिनपरडारिहिनीरिविहरी जलिवहारतसोहतकेसे । यक्षिणसहितयक्षपतिजेसे ॥ कहुँहरिनाथनतेपिचकारी । लेहिछ्डाइबीरिकीउनीरी प्रित्नकर्षेत्रहें प्रित्नकर्षेत्रहें प्रित्नकर्षेत्रहें स्वाधनतेष्ठिकर्षेत्रहें स्वाधनतेष्ठिकर्षेत्रहें स्वाधनतेष्ठिकर्षेत्रहें स्वाधनतेष्ठिकर्षेत्रहें स्वाधनतेष्ठिकर्षेत्रहें स्वाधनकर्षेत्रहें स्वाधनकर्पत्रहें स्वाधनकर्षेत्रहें स्वाधनकर्षेत्रहें स्वाधनकर्षेत्रहें स्वाधनकर्षेत्रहें स्वाधनकर्षेत्रहें स्वाधनकर्षेत्रहें स्वाधनकर्पत्रहें स्वाधनकर

होनकरचोनिजनिजसदन, सहितरमणसगरानि । तिनकोसुरासुख्ककते, केसेसक्योवखानि ॥ आगमजानिप्रभातको, दिवसियोगविचारि । वदनटगीटनमत्तसे, वचनिकटहरिनारि ॥ सोभवरणनकरतहीं, मध्यमुनीनसमाज । चितदकेअवसोसुनहु, सुमतिपरीक्षितराज ॥ १८ ॥ बेटिकट्रकराङ्टी, प्रमुद्धितपायभात । होकसनीसुनिकविमणी, भनीभामिनीचात॥

स्विमण्युवाच । ७२-रेङ्रर्रातिञ्चतिमापीनिशिनननिद्नाहिनाहै । सोवतिषयकोग्रयानगाविकोयहरीतिस्तार्ग पीहरिचित्रपनिस्रातिमार्गिसम्हिमसम्बर्हेकैसीरी । तानेसमयस्ररितसवभूजीवोजिसिनिकटवर्सी दोहा-पुनिचकर्रकीवानिसुन, मनमहँभतिबिच्खानि । सतिभामाबोळीवचन, कंतविरहणियजानि ॥ सत्यभामोवाच ।

छंद्चें|बोछा-रेचकवाकीनिशिवियोगिनीकरुणिराबहुरोवे । अवैभोरर्नीहभयोभयावनसुसितसेजिपियसोवे ॥ भोंयदुपतिकेसुछविसिंधुमहॅबूडिगयोमनतेरो । शिरसहॅंघरनचहसिषदपंकजतासुकरासिअवसेरो ॥३ दोहा-घरघरज्ञोरससुद्रको, भाजसतासुनिकान । ग्रुनिप्रभातअतिज्ञेदुसित,छागीकरनवसान ॥

काछिंद्युवाच ।

छंद्-हेसरितापतिनिश्चिनहिंसोबहुसदाकरहुरवभारी । जानिपरतिभयदञ्जातिहारिङुजैसीभईहमारी ॥ नेननप्यह्नैप्रविश्चिदियमहँमनकोहरोहमारो । तैसहिकोस्तुभहरचोसाँवरोमथिकेडदरातिहारो ॥ १७ दोहा-निरिषमछीनमयंकको, दिवसवियोग्विचारि । कहतभईअतिशयदुखित, कौसळराजकुमारि ॥

नाग्रजित्युवाच ।

छंद्-अरीजोन्हेंयासुखरजोन्हाईकाहेलेतछिपाई । कैपोंकियेजोरजछमातोहितेहिमगटीप्रियराई ॥ कैगोविदकेचचनफंदमेंफॅसिआनँदअतिभाये । तातेअचलअकाज्ञविराजसिमंदतेजदरज्ञाये ॥ ३८ दोहा-बहतिविलोकिवयारितहँ, शीतलमंदसुगंध । कझोलक्ष्मणावचनअस, जान्योनिज्ञानिवंध ॥

लक्ष्मणोवाच ।

छद-अरेमछैकोअनिलकहाहमिकयअपकारतिहारो । वहतवावरोवारहिंवारहिंवगिरिप्रहोतहमारो ॥ इकतोयदुपतिनैनवाणतेजरजरहियोवनायो । तापरत्अवमदनदहनतेष्रुनिप्रुनिआयजरायो ॥ १९ दोहा-विरलेतेहिक्षणगगनमहैं, निरिखयननगुनिभोर । जाम्बवतीअसभनतभे, बाह्योविरहमयोर ॥

जांववत्युवाच ।

छंद-मीतमेषमाधवकेषुदकररूपसमानींहपाये । नेहनहेष्यावहुतिनहीकोडरअभिठापपदाये ॥ हमहीसमतुमहूँतेहिसुभिरतदृारहुआँसुनपारा । अतिदुखदाईतासुमिताईप्रयमनकियोविचारा॥२०॥ दोहा-केरिमित्रविदासुपरि, सुनिकोकिङ्कोबोङ् । बोळीविप्रुटविपादभरि, मंज्रुळवेनअतोछ ॥

मित्रविंदोवाच ।

कोकिङकंतसरिसभतिकोमङ्गोङहुयोङपिपारे । श्रमननस्रुपासरिससोङागतमृतकिनावनहारे ॥ कोनकरहिंदपकारतिहारोहमकोदेदुवताई । असदपायकङकंटकीजियेजगननेहियदुराई ॥ २९ ॥ दोहा-यदुपतिभवर्दिजार्येगे, यहग्रनिदुस्तनसमात । प्रनिभदाभापतभई, भयभरिजानिप्रभात ॥

भद्रोवाच।

छंद—हेरैबतपरणीपरस्रिनियंचछडुबद्रहुकछुनाहीं। तातेजानिपरतकारियतकछुबद्रविचारमनमाहीं ॥ तुमहुँपोंहमरेसमपिपकीछविमहँमोहिगयेहो । तासुचरणउरचरनटाटसामनमहँअतिहियेदेश॥ पेटरद्यापारिजयकीनेयहउपकारहमारो । देहुदुरायदिवसकरकोषटिमोहिमरोसस्टर्म्सरो ॥ २२ ॥ देहा—पुनिश्ततरानीकृष्णकी, निजनिज्ञभौननमाहि । जानिभोरजतिश्चयद्वरित, हारिवयोगनतराहि ॥ छद्-सुरोहदसरिजसरितकेशोभाहीनदेसाहीं । जानिपरत्विपयकोवियोगबद्धहर्नहुँकेमनमाही ॥ जसहमस्रविद्वसपायविनबाटमबद्दननिहारी । क्षणश्चमस्रुतत्वतनमनविटसतदुसनहिंगातटचारी ॥ २३॥

दोहा-प्रनिरानीसोरहसहस्र, दिवसवियोगविचारि । निरासिईसभापनटर्गी, बहुविधिगिराउचारि ॥

(७१४) । आनन्दास्बानाघा

छंद-भछेदंसतुमतोइतआयेकरंहुमुखद्पयपाना । तुमतोहृतक्रुष्णकेकीजेअवतिनकोग्रुणगाना ॥ अहेंक्रुशरूपियसुमिरतकदुप्रणजोप्रथमहिसुखभाख्यो । पेवहचारुचतुरचंचरूचितहमसेनेहनराख्यो ॥ जोअसकहहुदंसतुमविरहीवेदुखनाञ्चनवारे । तोवेष्करुविमणीकेवशह्वेहमरोप्रेपविसारे ॥ जायकहोउनहीसमीपमहँदंसवचनससुझाई । इतहैकामनकछूतिहारोजानीहमचतुराई ॥ २४ ॥

दोहा—यहिविधिभाजअनेककारे, यदुपतिमहँसवरानि । वसतिभईद्वारावती, सिगरीछविग्रुणसानि ॥ २५। परतनामजाकोतियकानन।हठिमनहरतरहेतनभानना।सोहरिकोनिरस्वतहगमाँहीं।मोहिंजाहितीअवरजनाँहीं॥२६॥ परतनामजाकोतियकानन।हठिमनहरतरहेतनभानना।सोहरिकोनिरस्वतहगमाँहीं।मोहिंजाहितीअवरजनाँहीं॥२६॥ जेकरिप्रेमजगतग्रुकेरो । पदसेवनमवीत्वाँ॥ तिनकोपूरुवतपक्रकराई।मेंकेहिभाँतिसकोंग्रुस्वताई॥२०॥यहिविधिवेदभनितसवधर्मा।अरतसंतपतिबहुविधिकर्मा। अर्थधर्मकामहुँपदकाँहीं । दरज्ञायोनिजगृहजगमाँहीं ॥२८॥ करतगृहस्थधर्मतिनकाँहीं। वसतद्वारकानगरीगाँहीं॥

दोहा—आठऔरज्ञतसेारहै, सहसनारिसुकुमारि । आठपट्टरानीरहीं, तिनमेंअतिछविवारि ॥ २९ ॥ रुक्मिणआदिप्रियाहरिकेरी।प्रथमकद्भोतिननामनिषेरी।३०।द्भद्शसुत्तहकइकतियकेरीमहावलीविकमीपेगेरे३१ महारथीतिनमाहँअठारे । तिनकेनामनिकरहुँउचारे ॥३२॥ श्रीप्रद्युझअनिरुपरणधीरा । दीतिमानअरुपांत्रप्रीत्री चृहङ्गातुअरुचित्रभातुवर। सांवअरुणवृक्षमञ्जअतिषत्तुपर॥३३॥प्रष्करवेदबाहुश्चतिदेवा।कविन्यप्रोधविरूपस्रेवा॥ चित्रभातुअरुवीरसुनंदन । येअष्टाद्शुदुप्टनिकंदन ॥ ३८॥ इनहुनमहँसुनियेमहराजा । भोप्रद्युझअतिरपीहराजा

देहा-बञ्जुषिविक्रमरूपग्रुन, शिल्सकोचसुभाउ । भयोपिताकेसारिससो, त्रिष्ठुवनविदितप्रभाउ ॥ ३५ ॥ रुक्मीसुताच्याहिसोलीन्झों।सुतअनिरुद्धमगटतेहिकीन्झों॥दशहजारगजकोजेहिंजोरा।जोसुरअसुरहुकोमदमीगर्द सोरुक्मीकीनातिनव्याही । बत्रतासुसुतभोअरिदाही ॥ भोजबम्रसल्तेसंहारा । बच्चोएकसोइवञ्रकुमारा ॥ ३०॥ तासुप्रज्ञनामकप्रतिवाहू । तासुसुवनभोसवलसुवाहू ॥ क्षांतसेनभोतासुकुमारा । तासुमूत्रश्चतसेनउदारा ॥ ३८॥ अधनअपुत्रअवल्अलपायुप।यदुकुल्महँकोलभोनविनासुप॥धूसुरभक्तिहीननहिंकोहै।वीरभीरिवजहैंभीरबीही॥३५॥

दोद्वा-जगजाहिरयदुकुलभयो, संख्यातामुअपार । सकेकोनकरिकोनिष्, दशहूँवर्षहणार ॥ ४० ॥ सहसअठासीतीनिकरोरी । वालकगुरुभेबुद्धिनयोरी॥४९॥संख्यासवयदुवैशिनकरी।क्योंकरिसकेवपतिमितिषी। दशहजारकेदशोंहजारा । यदुवेशीसिगरेसरदारा ॥ तिनयुत्तज्यसेनमहराजा । राजकियोतहँवहितसमाजा ॥४२। देवासुरसंप्रामहिनेते । मरेअमुरप्रगटेमहितेते ॥ देनप्रजनपीडावहुलागे । कियेअनथँगवैमहँपागे ॥ ४३। तिनकेनाशनहितभगवाना।प्रगटायोयदुकुलमुरनाना॥भयेएकशतहककुलजिनके।यदुनायकनायकभोतिनके॥११।

दोहा—यदुपतिपदसेदनकरत, बक्बोसकल्यदुवंश । तिनवाधककोउनहिंभयो, सकल्पगतभवतंत् ॥ १६० मजनभोजनशैनसुत, विचरनचोलनिवानि । निशिदिनहर्सिंगकरतते, सकेननिजतनजानि ॥ ४६॥

कित्त-नाकीभिक्तिकीनेअरुवेरहृतेदीनेमन्, पूरनपरमपद्पावतसमानहै ।
जाकीनेकुनजरिगरीकानद्वाचिसदा, सीऊरमाकरेजाकोरूपरसपानहै ॥
वापनेसुपराआगेसुरसारहृकोनीर न्यूनकरिदीन्सोपापनाक्षमहानहै ।
भाषरसुराजयदुराजनकोटोडिमोहि, हगनदिसातआनकरूणानिधानहे ॥
जाकीएकगरनामथवणकरतञ्जति, सुसहँभनतअपओवनिजरावहै ।
पर्मुसुराषारनकपरिजनटायोपम्, किन्हेंगहिसननअनदस्रतिपादहै ॥
भाषरसुराजाकोकाटेनकआयुपहै, निसुरतरसकटनकारिहै ।
सार्वासुमिभारकोटनाहि

छंद्-जयतिजननेवासदेवकीर्मेजन्मवाद्, ब्रह्मकेसमाजमध्यमेंसदाविराजमान । दोरदंडसॉअधर्मखंडखंडखंडकारि, पातकप्रचंडचराचरकेविनाशमान ॥ भाषेरखुराजमंदमधुरसम्रसस्यान, पूरसीतभानहीसोआननप्रकाशमान । कोटिनमनोजगर्वगारकसरूपमान, ब्रजवनितानवेशवेधकमदनवान ॥ ४८॥

सवैया-जगर्मेनिजधर्मेहिरक्षणकोयदुनायकरूपअनेकधरें । जगिमञ्जाविञ्ञामिञ्जननाञ्चातिञ्जित्रिचञ्चनलीलाकरें . रघुराजचहेंतिनकपदमीतिजोतोनिजकानकथाकोभरें । यहघोरमहाकल्किपहरेनाहिँगोरजपायिनहारिपरें ॥ ८९ जहेंदुस्तरकालकोवगनहीँजेहिहेतमहीपवनेगवने । नहिँगोरजपायिकयेमिलतोभगवानकोभासितसोभवने ॥ रघुराजसप्रीतिसींगानिकयोजोकथारुचिक्तिमणिकरमने । करतेहरिकेष्ठरताहिष्यानिवारणकीन्ह्योंकहोकवने५०

दोहा—षदनवदनहरिकीकथा, श्रवणश्रवणयनध्यान । जोईकरतसोईतरत, कठिउपायनहिसान ॥ निधिनभनिधिश्रीशसंयुत्ते, माषमासबुपवार । कृष्णपक्षप्रतिषददशीम, उत्तरार्थअवतार ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांषवेशविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाग्युनियो दशमस्कंधे उत्तरार्थे नवतितमस्तरंगः॥ ९०॥

दोहा-महाराजरघुराजकृत, दशमोत्तरअसकंघ । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुतछंदप्रबंध ॥ समानिष्दं दशमरकंधोत्तरार्धम ।



# इति श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि दशमस्कन्धोत्तरार्धं समाप्तम् १००





"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना-चम्बई.

## आनन्दाम्ब्रुनिधि।

ल्यायकनकआसनवैठायो।चरणघोइनिजिशारजङनायो॥पूजनिकयपोडशाउपचारार६६०नका तुक्षत्तर्भः । पसरत्तिनकोपरमश्रकाशा।पूरणकरत्ततुरतदृशकाशा।।नेहनहेनिमनृपतिनिहोरी।विनयिकयोतिनसॉकरजोरीर

विदेह उवाच।

दोहा-मधुसुद्नकेपारपद्, हममानहितुमकाहि । विचरहुपावनकरनहित, हरिमयलोकनमाहि ॥ २८॥ क्षणभेष्ठरयहमनुजर्शरीरा । देहिनकोदुर्ङभमतिधीरा ॥ मनुजर्शरीरहुपायग्रनीशा । दुर्ङभदरशदासनगरीशा मिट्योआजसमसकळअभागा।तुवपदद्रज्ञानतेवङ्भागा ॥२९॥ यातेहमपूँछीहेमुनिराई।देहुअछित्रकल्याणवार्ष आषहुक्षणसाधुनसत्तसंगा । यहजगर्मेआनंद्अभंगा ॥ ३०॥ कहृदुभागवत्वधर्मअसोग्र । जोहमहोहिंसुननकेजीर जीनधर्मकेकियेमुनीज्ञा । होतअधीनआञ्जजगदीज्ञा ॥ ३१ ॥

#### नारद उवाच।

यहिविधिजवपूँछचोमिथिछेञ् । तबसराहिकैनवयोगेञ् ॥

दोहा-तिनमेंजिनकोनामकिष, तेऋतुजननसुनाय । नृपहिभागवतधर्मसव, कहनळगेसुखपाय ॥ ३२ ॥

## कविरुवाच ।

यदजगर्मेस्रुनियोमिथिलेञ्जू । इरिपदभजेनभयकरलेञ्जू ॥ यहभेँहैमछित्रकल्याना । हैउपायजनकोन्हिंशान रहतिचत्तचिद्रभसदाहीं । दीसतभयजगमहँचहुँवाहीं ॥ हरिपदपंकजभजेविदेहु । रहतनहींपुनिजगसेदेहु ॥ ३३। निजपदपावन्हितयदुराई।निज्युखवरण्योजीनअपाई ॥ सोईभागवतधर्मकहावै। जोकरिमृटहुमाधवपावै ॥ ३९ करत्जाहिनहिंहोतप्रमादा । दिनदिनदूनबढतअहलादा ॥ धावेस्द्विनेनहुँनकाँहीं । छुटेगिरेनसुमारगमाहीं ॥

दोहा—करतभागवतपूर्मतिसि, होत्विघनकहुँनाहि । विघनहुँभयेविदेहसुनु, हानिनहींफल्माहि ॥ ३५ <sup>॥</sup>

मनसावाचाकर्मणा, इंद्रियबुद्धिसुभाउ । करैकर्मजोकृष्णको, सोअरपैनृपराउ ॥ नारायणप्रभुकमंहमारा। छेहुसवैभस्करेउचारा ॥३६॥जोनस्वामिसेवकमतिराखतातिहिभतिहीतिभीतिश्री सोईयदुपतिविद्युखअज्ञानी । मायाविवज्ञहोत्अभिमानी ॥ तातेग्रुहुपत्यक्षहरिजानी । सेवकस्वामिभावराजी करेअनन्यभक्तिमतिमाना।तवहिंद्योत्जगमहँकल्याना३७हमस्वतंत्रहेंजेहिपहिचाने । अरुशरीरआतम्बार्ग युभ्रमहें नृपचभयप्रकारा । वेद्विरुद्धहिंकर्द्धविचारा ॥ जैसेमनवज्ञस्वप्रसदाही । जागेसकछतुरतिहिंबार्व तैसहिमनकारणश्रमअहई । नितसंकरुपविकरूपहिगहई ॥

दोहा-तातमनकोअच्छकरिः हरिमहँदेयछगाय । तीविदेहभूपतिसुनहु, आशुअभयहैजाय ॥ ३८ ॥ जन्मकर्मजेयदुपतिकेरे । गायेवेद्युनिनवहुतेरे ॥ तिनकोगावत्युनतसदाही । छाजछोडि्विचरेगहिमाही प्रिनिनहिराखेदुसारेआसा । भूजैनिरंतर्रमानिवासा ॥ ३९ ॥ यहिविधिवतधारेबङ्भागा । नामछेत्वमानिवासा करिभावनाकृष्णसँगकेरी । हेगोविदगोहरविंटेरी ॥ रोवेंनाचेंहँसेंअरुगावें । उतकीदशाइतेदरशावें ॥ विचरेणगुडन्मत्तसमानारिहेळोक्चाहिरमृतिमाना ४० अनिळअनळअपअवनिअकाजा।हुमनछत्रस्र

दोहा-सरितसमुद्रहुआदिसन् हरिकोरूपविचारि । करेप्रणामअनन्यहै, दोऊपाणिपसारि ॥ १९१॥ प्रयमभक्तिहरिक्विदियहोवे । पुनिहरिकोअञ्चभवजनजोवे ॥ फोर्राविषयमहँदोतविरागा । ऐतीभिक्तिर्गि जैसेभोजनकरेजोकोई । क्षुधानिनारणप्रथमहिंदोई ॥ आवतत्तृष्टिफोरमनमाँही । फेरिपुष्टिसवअंगनकाँही भासमासमहर्षेकछुकछुङीन । जसहोतनरेज्ञापनी॥तिमिभक्तिहुअनुभवहिविरागे।कछुकछुयककारमही पहिविधिनवपटणनेपरमान्यापनिकारम् यहिविधिनृपयदुपतिपद्घ्यावताभूकिविश्विष्ठ अञ्चभवआवतात्वजानतयदुपतिकरूष्णान्तप्रविधिन्त्रियः । कछुकछुपक्काल्यक्ष्य दोहा-भागवतनजोहोत्तदे, मैकमदियोवताय । अवजोन्नमपूँल्डहुन्यति, सोठदेईसुनाय ॥

े.. े। पॅछेड्डरूपतिजोध्यिगपानी ॥ ४३॥

## राजोवाच ।

अवभागवतजननकेटक्षण । तिनकोषरमहुकहहुँविचक्षण ॥ तिनकोरितिहुवैनसुभाऊ । मोसेतुमवरणहुमुनिराऊ ॥ निमिनरेशकीसुनिमृहुवानी । हरिजोगेथरकह्योविज्ञानी ॥ ४४ ॥

हरिस्वाच।

सबभूतनमेंभगवतभाऊ । अपनेहिंमहॅंदेखोईन्यराऊ ॥ ठखेकुप्णमहँसवजगकाही । तेउत्तमभागवतकहाही ॥४५॥ यदुपतिचरणजासुआतिप्रेमा । संतनसोसनेहकरनेमा ॥ दीननपैराखेआतिदाया । हरिविम्रुखिनन्यागैन्टपराया ॥

दोहा—सोम्घ्यमभागवतहै, यहजानहुमतिमान । अवशाकृतभागवतको, सुनिर्येकराँवलान ॥ ४६ ॥ केवछहरिमूरतिमहैंप्रीती । पूजाकरेवेदकीरोती ॥ हरिभक्तनगोविप्रनमाही । जाकोहेसनेहकछुनाही ॥ सोप्राकृतभागवतकहाँवे । क्रमक्रमसोंउत्तमह्रेजावे ॥ ४० ॥ छहिकैअर्थअनर्थनकाँही । गनेनजोद्धल्रस्यनमाँहीं॥ हरिमायादेखेसंसारा । सोउत्तमभागवतउचारा ॥ ४८ ॥ इंद्रियदेहप्राणमनमतिके । जन्ममरणभयतृष्णाअतिके ॥ क्षुधातृपादिकसकळकळेञ्चा । मोहेन्हुँड्नमाहँनरुज्ञा॥रालेकुष्णसुरतिस्वकाला । सोउत्तमभागवतसुवाला॥४९॥

दोह्य-कामकर्मभरुवासना, जेहिमनकवहुँनहोय । केवटकेसवप्रेमरत, कृष्णभर्कवरसीय ॥ ५० ॥
अन्यस्कर्मचत्तमते । उत्तमजातिओरआश्रमते । होइनतनाहितनकअभिमाना । सोजनहैभागवतप्रधाना॥५ ३॥
अनम्भेअरुवित्तहुमाही । निजपरभेद्जिन्हैंकछुनाही ॥ शांतरहैसवश्रुतसमाना । सोहैप्टपभागवतप्रधाना॥५२ ॥
अवनविभवहुँपाबनहेतू । सण्चौथईनासुमतिसेत् ॥ च्छेनहरिपदतेमतिजाकी ॥ गिनतीश्रेष्टभर्कतमहैनाकी ॥
विद्यपतिपदकोसुरोजै । पावैकवहुँनश्रमकरिखोजै ॥ सोहरिपदजाकीमतिछागी । कैसेतर्जेसंतबङ्गगागी ॥५३॥

दोहा—यदुपतिपदनखचंदकी, जोतिजगतिहियजासु । यहसंसारअसारकी, तापजातिनशिवासु ॥ गिनकाशिपूरणडगेनरेका।रहतनदिनकरकरनकलेका।॥तिमिजवमिटीविपेहारिप्याये।सोफिरिनहिलोटसलेटिये ५४ ोहरिचरणनेहकीडोरी । वाँपिलियोकरिकेवरजोरी ॥ जासुद्धदयहरिकवहुँनत्यागे । जासुनामभयअघवहुआगे ॥ प्राप्तेमसारेतापतिमाही । रहतजासुमनमगनसदाहीं ॥ रसनारटनिकृष्णकहिबेकी । रीतिहकांतजासुरहिबेकी ॥ ोदीननुदायाहगदेसे । प्रसुखदुसनिजसुखदुसलेसे ॥ तेहिंजानहुआगवतप्र्यान्। तेहिंसमानजगर्मनहिंआना ॥

दोहा—भागवतनकेमेंसकल, लक्षणिदयोवस्तानि । ओरसुननकीवाहजो, सोपूँछहुमितस्तानि ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांपवेद्राश्रीविद्दनगथसिंहदेवात्म म सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपायात्राधिकारिश्री रष्ट्रराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बनियो एकादद्यस्कंपे द्वितीयस्तरंगः॥ २॥

दोद्दा-निमिनरेशकरजोरिकै, संतचरणशिरनाय । अतिगंज्रङ्गोल्योवचन, अतिअभिङापदेखाय ॥ राजीवाच ।

परयदुनंदनकीयहमाया । विधिमहेक्षमोहनिद्युनिराया॥सोमोहिजाननकीहैआञ्चा । सुनिवरताकोकरदुप्रकाञा॥५॥ कृप्णकथामृतवचनतिहोरे । सुनिअपाउनहिंहोतहमारे ॥ मेतापितभवरोगहिभारी । हेओपधिमुनिगरातिहारी ॥ निमिनरेक्षकेसुनिअसवैना । बोल्योअंतरिक्षभारेचैना ॥ २ ॥

अंतरिक्ष उवाच ।

्षेचभूततेभूतनकाँहीं । रच्योईझ्रत्यपुरुवर्षाँहीं ॥ विषयभोगअरुमोक्षहुदेत् । जीवनकेजानहुमृतिसेत् ॥ ३ ॥ ृतिजविर्त्तितप्रभुभूतनमाहीं । करिप्रवेशत्रपवसतसदाहीं॥मनहुँद्रश्यक्दंदिहुद्रव्याः करतविभागर्गावदितभूपा॥२॥ १ दोदा-इंद्रिनद्वाराजीवकहुँ, विषयकरावतभोग । जियआपहितनकोसुनत, टहतहरपअरुसाग ॥ ५ ॥ श्रविषयवासनाभरिवद्वप्रानी।अगर्मेकरतकर्मअभिमानी॥तिनतिनकरमनकेफटपावत।जगयहँभमतशोकसुस्रद्यावत ६

(45

(५५५)

आनन्दाम्ब्रानिधि ।

यहिविधिश्रमतकर्मगतिमादी । जननमरणछूटतकहुँनाहीं॥जवलियमोक्षमीदनिहिल्टै । तबलियदसंसारनहूँ अलयकालजनभूपतिआवे । कारणमहँकारजमिलिजावे ॥ ८ ॥ होयवर्पभतलोनिहिषपा । तुर्वतापहोत्स्य तरिणतापतेतीनिहुँलोका।होततिपतपावतअतिभोका९बर्द्भी भूरूपानुस्यान्यस्य

दोहा—मारुतगहाप्रचंडतव, हननलगतमहिपाल । फेलिनिलोकहिंनारती, शेपसुसानलनाल ॥ १० पुनिशतवर्षप्रयंतसुवाला । सांवर्तकगतमचकराला ॥ वर्षिवितंडग्रुंडसमधारा । वोरिदेतिसगरीसंसारा ॥ १ सिगरेजीवसहितकरतारे । लीनहोतवसुदेवकुमारे ॥ जैसेईधनजवजरिजातो । अनलमदानलमाहिसमातो ॥ तैसहिजीवईशमिलिरहर्ही । स्थूल्लेखिस्समवपुगहर्ही॥१२००० तिष्यः विजल्पा । १००० विजलपार । १

दाहा—अहकारपुनितामसं, हातालानअकास ॥ १२ ॥ अहंकारपुनिसात्विकं, हंद्रिनसुरयुतवास ॥ भूपतिअहंकारपुनिदोऊ । यहत्तत्त्वमंलयभेसोऊ ॥ महत्तत्त्विक्षेत्रकृतिप्रवेशा । यकृतिलीनभयजायपरेशा॥ जगउतपतिपालनसंहरनी । यहहरिकीमायार्मेवरनी ॥ यहत्रिगुणामायातुमजानी । कहहुऔरजोसेायवसानी पुनियोगेथरभ्रपनिहोरी । वोलेमंजलअंजलिजोरी ॥ १६ ॥

## राजावाच ।

यहअपारयदुपतिकीमाया।किमिजनसहजतर्राहम्रानिराया॥सोडपायअवदेहुवताई।छि े े े ु े े किं

## प्रबुद्ध उवाच।

करिकेनरनारीसोंनेहु। मानतमोद्विगतसंदेहु॥

दोहा—दुखन(ज्ञानसुखमिलनको, कर्रोहकमेनरनारि । पैतिनकोपरिणाममें, दुखहीलेहुिवनारि ॥ १८॥ हैधनसदामहादुखदाई । ताहूपरदुर्लभनपराई ॥ धनकेहेतमीचुहिठहोती । धनहितमितहोतीनितकोती ॥ अहसुत्तअहदारहुपरिवारा । अहसुस्तअहदारहुपरिवारा । अहसुस्तअहदारा ॥ विभववाजित्स्यंदनअहद्दार्था। यहेनिहिंसवित्वेति असिवचारिहनकीतिज्ञिति ॥१९॥ ऐसहिजानिहिंसविदेविति ॥ स्वगेद्धमहभेहरपानिद्दा । तातेतहुँकेहुतीर्वि । असिवचारिहनकीतिज्ञिति । तेतिहुँकेहुतीर्वि । स्वगेद्धमहभेहरपानिद्दा । तातेतहुँकेहुतीर्वि । ज्ञास्यपनकीदहादिखाई । तेसहिदेवनकिनृपराई ॥ २० ॥ असिवचारिअपनेमनमाँही । लेनभितिविद्योगि जोनग्रह्मयद्वपतिपदयेगी । शितस्रभावकरनजगसेगी ॥

दोहा-ताकेशरणहिंनायके॥२ ३॥कपटछोंडिमतिमान । सिलेभागवतधर्मको, नोवाहैकरुपान॥ सविधिकरेगुरूसेवकाई । गुरुकहँनानेशीयदुराई ॥ गुरुसेवनतेसुनहुसुवाला । दोतप्रसन्नआसुनंदलला ॥२३। प्रथमकरेसाधुनकरसंगा । सर्वावपद्दितेरहेअसंगा ॥ करेदबाहरिदीननमाही । निनसमानसोनेहसद्दर्श ॥ उत्तमहोयआपतेनोई । तासोंकहैनमतासोई ॥ २३ ॥ करेसुमतिसवकालअवारा । कायकलेशहसमानप्रा गृथावचनसुस्रतेनिहिनोले । मनवचकर्मएकरसत्तोले ॥ त्रस्वयेकरिवेदपढ़ेजन । कबहुँनहिंसाकरनकरेमन ॥३।

दोहा-सवयलदेखेकुण्णको, दुखसुखगनेसमान । करैवासएकांतमहँ, तज्जेअबोज्ञेजभिमान ॥
पिहरेवरक्कलसत्तअदोष्ट्र । यथालाभराखेसंतोष्ट्र ॥ २६ ॥ श्रीभागवतज्ञास्त्रमहँभीतो । रासेतनमनवन्वन्वर्वास्त्रमहँभीतो । रासेतनमनवन्वन्वर्वास्त्रमहँभीतो । रासेतनमनवन्वन्वर्वास्त्रमहँभीतो । रासेतनमनवन्वन्वर्वास्त्रम् । श्रीरेवन्वर्वा । जीतेवचनमानताघरिः । यहिविधिनवन्वर्वास्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वास्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वास्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वास्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वास्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वास्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यसिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम् । यहिविधिनवन्वर्वस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्यस्तम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्यस्तस्त्रम्यस्तयस्त्रम्यस्तयस्त्रम्यस्तस्त्रम्यस्त्रम

होहा-दानयज्ञनपतपहुनत, सुतवितगृहाजियदार । अरपेनंदकुमारको, औरवस्तुनिज्धार ॥ ि - रेजपुर । तिनकाकरेअवाहासेनकाई ॥ उसेचराचरमहभगवाने । मनुजनमॅविशेषिपहिं<sup>वानी</sup> मनुजनतेपुनिसंतनमाही । उसैविशेषिकृष्णप्रभुकाहीं॥२९॥कहैपरस्परहरिग्रुणगाथा।जोअनाथकोकरनसनाथा । राषेष्ठमतिपरस्परमिता । विचरेयरैतोपस्रिनिरीती ॥ इरियशसुनतहोइआनंदा । परैनमितमदनकेपंदा ॥ ३० ॥ सुमिरतसुरतिकरावतमाहीं।अपनाञ्चनहरिमगटसदाहीं॥होतभक्तिउपनैअनुरागा। तनपुरुकाविरुरहिवडभागा३ १

दोहा-हरिकेसँगकोकरतहै, अरुभवचित्तलगाय । तहँजसदेखतअरुसुनत, सोयहितनदरञाय ॥ हरिवियोगमहँशोकहिरोवत,कबहुँहँसतहुरुसतहरिजोवत कबहुँकहतकोमरुकटुवानी,वरुह्मिरुहन्छरुह्निजजानी कहुँनाचतगावतमुद्भरई । निरखतयञ्जनतत्तहृतकरई ॥ कहुँहरिकोहियमाहँळगाई । पायप्रमोदमोदहेजाई॥३२॥ असभागवत्यर्मकीरीती । करैससतिकरिप्रीतिप्रतीती ॥ तातेपरमभक्तिहरिदीवे । कोटिजन्मकेपातकसीवे ॥ तरतसहजदुस्तरहरिमाया।यहिविधिमिछतकुष्णनिमिराया॥स्तिनशबुद्धयोगश्वरवैना।निमिनरेशयोल्योभरिचैना ३३

#### राजोवाच ।

दोहा-परब्रह्मपरमातमा, नारायणजेहिनाम । तासुरूपमोहिभापिये, ब्रह्मज्ञानिसरनाम ॥ मिथिलाधिपकोलखिअनुरागा । भन्योपिष्पलायनगडभागा ॥ ३४ ॥

## पिप्पलायन उवाच।

आपुअहेतहेतजगकेरी । त्रिविधकरतजगअसश्रतिटेरो ॥ स्वप्रसुप्रसिद्धजागरमाही । अरुसमाधिमहँसोटरञ्जाही ॥ इंद्रियदेहृहृद्यअरुप्राना । जेहिंसत्तातेपावतभाना॥निजनिजकरतस्कृष्टव्यापारा । सानारायणग्रुणहुँउदारा ॥३५॥ गिराचश्रद्वाद्वेहुमनप्राना।करहिनकेहिप्रवेशमतिमाना॥अनलकलानहिंअनलप्रकासै।तिमिअनीशनहिंदैशहिभासे ॥ विधिनिर्पेषकरिवेदयलाने । तातपर्यकरिकरहिप्रयाने ॥ नेतिनेतितेऊप्रनिगावै । जाकोकहिकहिपारनपावै ॥३६॥

दोहा-सतरजतमग्रुणजाहिनका, महत्तत्वअहंकार । जीवहुजासुकारीरहै, सोयझनभोकार ॥ अहें भारित्यशक्तिनृपनाकी । अहे अगमगति नेहिमायाकी ॥जडचेतनमहँ व्यापकनोई । तेहितेपरत्विछश्लणहोई ३७ . जोनमरतजन्मतकोहुकाला । बढतघटतनहिंजोमहिपाला ॥ देहअवस्थाकोहेसाखी । सवतनवस्तप्रेमअभिलाखी॥ शुद्धसत्वग्रणज्ञानस्वरूपा । इंद्रिनकोचेतनकरभूपा॥३८॥स्वेदजबद्भिजअंडजपिंडज । इनकोचेतनकरतमेटिरुज॥ इंदिनसोवतजागेहुमाहीं । निर्विकारसोरहतसदाहीं ॥ जोसपुतिपरमातममिछतो।जागेसोसुसकीसुपिकरतो ॥ ३९॥

दोहा-सोनारायणजानिये, यदुपतिअंबुजनाम । तिनमूरतिमंगलमई, नवनीरदसमञाम ॥ करतासुपदभक्तिमहाई । मिटेतवैमनकीमिटिनाई ॥ भातमञ्जरपरमातमरूपा । जानिपरततवर्दीसुनुभूपा ॥ जैसअमरुद्धिभेजवहीं।रिवेप्रकाशद्वीसत्रहेतवहीं ॥सुनतिष्परायनकीवानी । योल्योनिमिनरेशविद्यानी ॥ ४० ॥

#### राजोवाच ।

र्णिदुँकमेपोगमुनिराई।जेदिकरिअञ्भकमेनञ्जिनाई॥भक्तियोगपावतदेत्रानी।मिलतजादिकरिज्ञारँगपानी ॥ २१ ॥ रकसमयममपितासमीपा।अधिसनकादिकमुनिदीपा।।यदेशश्रीतनसोदमकीन्द्रों । केदिकारणितनवतरनदीन्द्रों ॥ दोदा-ताकोकारणकददुमुनि, मेपूँछाशिरनाथ । आविदोंत्रमुनीशतव, बोटेआनँदपाय ॥ ४२ ॥

### आविहींत्र उवाच ।

काम्पकर्मअरकर्मअकामा । कर्मनिपिद्धसुनहुमतिषामा ॥ परतेबद्दीतेषदजानी । कबरुँनटौकिकतेअनुमानी ॥ द्दरितेप्रगटपारिहुँवेदा । जाकोलानिहुँटहतनभैदा॥सनकादिकतुमकोग्रनिवाटा।उत्तरनहिंदीन्यानिदिकाटा ॥२३॥ वेदफदतजोस्वगंउपारं । करदुयलकर्मनिसमुदारं ॥ तातपर्यनाकोयहनारीं । यदअलानिनमिग्यवनकारीं ॥ नीकहोतिनिमिन्नीमस्वाये ।महिश्चित्रकृतरिषुकहवभुटाये ॥ नीमसाहुनीनोदकहरी । मुसकटुनानुनिमिटिनेहें ॥ पेसहिस्समेभोगदर्जार्र । षेट्ट्रेनशुभकर्मेटगार्ड ॥ देहा-करनटग्ये।शुभक्मेंजन, स्ट्यशुद्धभोभूष । सब्दहिषद्भेत्रीनिभ, सार्नेमीसजन्नप ॥ २२ ॥

देहा-तमगुणतेपुनिरुद्दभे, करनजगतसंहार । त्रिगुणमयोयहजगतको, जानहुँसृष्टिप्रकार ॥ ५ ॥ नीविषिविष्णुरुद्दकेद्वारा । करतसृष्टिपाटनसंहारा ॥ आदिपुरुपनारायणसोई । जाकीगतिजानतनिहंकोई ॥ ६ दक्षसुतामुरितनेहिनामा । ऐसीजीनधर्मकीवामा ॥ नरनारायणऋषिअवतारा । छेतभयेप्रभुज्ञांतउदारा नारदादिकहँसुनहुँनरेज्ञा । आतमज्ञानिकयोजपदेज्ञा ॥ वसतअबहुँवदरीवनमाँहीं । सुनिवरसेवितचरणसदाँहीं तिनकोझककठिनतपदेखी । मोरधामटेंहिअसछेसी ॥ मत्तमदनकहँतुरतवोठायो । वदरीवनकहँताहिपठायो पायपाकशासनकरज्ञासन । आयोनारायणतपनाञ्च ॥

दोहा-ऋतुवसंतल्रिसकल्वन, बाह्योसुरभिसमीर । लग्योगवाहनचावने, सुंदरनारिनभीर ॥ सुमनधनुपर्लेनिजज्ञरमारचो।प्रशुप्रभावनहिनेकुविचारचो॥७॥नरनारायणभयोनमोहू।नहिंकीन्ह्योतापरकछुकोहू ॥ स्वमनसिजमनमाहिदेरायो । देशापिहमोहिचहत्तजरायो ॥ लगकेपनमदनकेगता । सुसगयोसुखकढितनवाता॥ तबनारायणबोलेवानी । हेमनसिजहेतियळिसानी ॥ दरहुनकछुळीनेसतकारा । आश्रमकीजेसफल्हमारा ॥ यहसिगरोवासवअपरापा । हॅमजानेनिजज्ञानसगापा॥ यामॅकछुनहिंदोपतिहारा । गमनहुँअवअपनेआगारा ॥८॥

दोहा—अभैप्रदाताप्रभुजपै, कहेवचनअभिराम । तवळजायशिरनायकै, तियद्वतवोल्योकाम ॥ तुम्हेंनअचरजयहअपदारी । तुवपदसेवतसुनितपधारी॥९॥तुवपवपंकजभजतगोविंदा।विधनकरतयहुसुरमितमंदा॥ पेतोहिंदिपनहोतकसुनाहीं । नहिंकांकाछागतिमनमाहीं ॥ जेजनसुरनदेतमसभागा । सुरनहिंदिधनकरेजेहिंद्यागा ॥ तुमनिजकरजिनकेशिरमाहींतिसुरशिरपगधरिकढिजाहीं॥तिनकोहेकोरोकनहारो।जिनकेआपुत्तरिसरसवारो॥१०॥ जिनकोतुवपदमहेनम्रीती । केवळकरहिंतपैकीरीती ॥ शितउष्णअरुशुधापिपासा । रसनाप्यनशिक्षमनआसा॥

दोहा-जीतिलेलयदापहन्हें, करितपकठिनकलेशः । पेहारतहर्ठिकोधसों, ऐसीरीतिहमेशः ॥
करतकठिनतपवित्वनमाँहीं।कोधविवशतमहोतवृथाहीं।।अगमजतिसागरगोविदा।बृडहिंगोपदमहँमतिमंदा ॥ १ १॥
अस्तुतिजवैकामअसकीनी । दरशायोनिजवहुतअधीनी ॥ तवनरनारायणमहिपाला । योगवलेमगटीबहुवाला ॥
चमकेचहुँदिशिकनकलतासा । भूपणवसनकांतिहैं लासी ॥ नरनारायणकेपदसेवै । तिनकेनहिंजानेकोडभेवै॥ २ ॥
रितपतिअरुरतिअरुरतिअरुरतिआली । देखिनारिमसुरमारसाली ॥ सुरभिपायतिनक्तनकरित । मीहिग्हेलांगमुचेचरी ॥

दोहा-संदरतातिनकीनिराखे,मदनहुँगयोविमोहि । नैननिनिमपनिवारिकै, रह्योडाउतहुँजीहि ॥ ३३ ॥ काम्हिंजानिमणतभगवाना । विहुँसतऐसोवचनवसाना ॥ इननारिनमेंतुमइकलेह् । जोपेतुम्हरोहोयसनेहू ॥ स्वगंहुइनतेभूपितहोहूँ । अध्यमनहुँइततेसवकोई ॥ सुनिविदेशनारायणकेरो । मनसिजसुदमनमानिवनेरो ॥ नारायणपदमेंपरिमाथे । लियोजवंशीकोगहिहाथे ॥ सकलअप्सरनमेंवरजोई । चितवतिदतमोदमनमोई ॥ कारवर्षश्रीकाहिनिजलागोगमनतभयोकामसुखपागे॥१९१९५॥तुरतहिंगयोईद्वदस्वाराकरिप्रणामसवसुरनमहारा नारायणकोतपवलगायो । सोसुनिशकन्नास्वारावारायणकोतपवलगायो । सोसुनिशकन्नास्वारावारायणकोतपवलगायो । सोसुनिशकन्नास्वारावार्षिको ॥

देहा—चिकतरद्धोनहिकछुकद्द्यो, करिविचारिनजकान । नैननकोनीचेकियो, मर्नाहमानिअतिद्धाना।१६॥ प्रनिहरिटियोहंसअवतारा । झानयोगजोकियोडचारा ॥ पुनिभेदत्तात्रयभगवाना । पुनिस्तकादिकभयेष्ठजाना ॥ ऋपभदेवपुनिपिताहमारे । जोमंगङसवजगतपसारे ॥ येसवकृष्णकटाअवतारा । खोरसुनहुँअवतारउदारा ॥ हरिटेह्यमोवअवतारा । हनिमधुकैटभवेद्उघारा ॥ प्रटयपयोनिषेघरिवप्रमाना । महिमनुऔपपिरक्षणकीना ॥ पुनिटियमभुवराहुअवतारा। कियोडाटसांधराजयारा॥५७॥दितिसुतहिरण्याक्षविकराग । ताकोकियसंगरसंहारा ॥

दोरा-फेरिकमटअवतार्टै, परिमंदर्गिजपीठि । मयनकरायोशीरिजिपे, अमीप्रगटभोमीठ ॥ माहमतितगनराजहिनानी।आयतुरतहरिजभेपदानी॥नकचकहनिवकविदारचो॥गहिहाषीकोहायटपारचो॥१८॥ एकसमयसुनुभूषउदारा । बाटसिल्पमुनिसाठिहजारा ॥ रहेपहृतकद्यपकेगेह । गुरुचरणनकरिपरमसनेह ॥ गुरुगुनिकनभ्यायदिनअटपो । ईपनआननकाननपटयो ॥ तहँगीसुग्नभरोजटरहेऊ । तेसपपरतपारनटहेऊ ॥

कर्मजोवेदकथितनहिंकरतो।अपनेमनकीरीतिजोधरतो ॥ जीत्योईदिननहिंअज्ञानी । कियोअधर्मसदा खूंटतनहिताकोसंसारा।जन्मतम्रतसोबारहिंगारा ॥ ४५ ॥ वेदविहितकरिकर्मअकार्मे । ज्ञानविरागभक्तितेहिंहोई।गमनकरतयदुपतिपुरसोई॥कर्मनकोफछस्वर्गजोगायो।कर्मकरनमेंहचिउपजायो॥४ हृद्यप्रथद्वतचहेजोछोरी।तोभूपतिअनुमतिअसमोरी ॥ वेदविहितअरुतंत्रविधाना।आदर्यतपूर्वभगवाना ॥ १

दोंहा-ग्रुरुञ्जरणागतह्वेप्रथम्, जोग्रुरुदेइवताय । तसपूजैयदुनाथको, जससूरतिमनभाय ॥ ४८॥ मजनकरिहरिसन्मुखजाई । बेठेशुचिआसनैविछाई ॥ करिप्राणायामैमतिधीरा । कर्राहेशुद्धमनसहितशरीरा पुनिगुरुमंत्रकरैतनन्यासा। पुनिपूजैश्रीरमानिवासा ॥४९॥ प्रतिमासहअथवाहियमाँहीं । यथाविभौपूजैहीक मूळपंत्रपढिपूजनसाज्।सींचैसिळिळ्झुद्धकेकाज्।।पुनिनिजतनमहिआसनसींचै।सब्थळतेनिजमनकहँसींचै॥५ पाद्यअर्घ्यभाचमनहुँपात्रनाअरुअस्नानपात्रधरिजुचिमन ॥ मधिजुद्धोदकपात्रहिरासि।पुनिअश्लोकव्यानकी

दोहा-न्यासहदादिकसूर्त्तिमें, करैसूछपढिमंत्र ॥ ५१ ॥ सांगसपापंदकृष्णको, पूजैभक्तिस्वतंत्र॥ प्रथमअर्घ्यपुनिपाद्यहुदीने । पुनिआचमनहुँकीविधिकीने ॥ ज्ञुद्धोदकअस्नानकरावे । शंखोदकतेपुनिन् पोंछिसिंहासूनमेंबैठावे । वसनचढायुक्नेउचढावे ॥ ५२ ॥ पुनिचंदनपुनिफ्छचढाई । पुनिप्रसुकहँगाछापिरगा प्रथमधूपपुनिदीपदेलावे । बहुप्रकारनेवेद्यलगावे ॥ फलदक्षिणाभदर्शदेखावे । प्रभुपरचामरचारुचलावे ॥ पाठकरेप्रानिभागवतादिक । करेनिरांजनप्रनिभहलादिक ॥

दोहा—अर्घ्यपाद्यआचमनदै, पुष्पांजल्मितिथाम । चारिप्रदक्षिणदैकरै, अरुसार्धामप्रणाम ॥ ५३ ॥ निजञातमप्रमातमें, देखेपूजनकाल । हरिनिरमायलक्षीज्ञधरि, मोदितबुद्धिविद्याल ॥ फेरिविसर्जननाथको, करेसप्रेमअनूप । ज्ञाल्यामज्ञिलानिमे, हेनविसर्जनभूप ॥ ५४ ॥ यहिविधिपानकरविसछिछ, अतिथिहदैमहँजोय । इरिपूजेअनुरागसों, ताम्रआहुगतिहोय॥<sup>५५</sup> इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवां प्रवेशविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्री

राजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरप्रराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बनिधौ एकादशस्कंधे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

दोह⊱निमिनरेङ्गआनँदऌछ्यो, अनिहरिपूजनरोति । बोल्योप्रनिकरजोरिकै, योगिनर्सोयुतप्रीति <sup>॥</sup> राजोबाच ।

छैस्वतंत्रयदुपतिभौतारा । करतचरितजेसदाउदारा ॥ तेमोसोवरणहुँग्रनिराई । सुनिवेकीछाळसामहाई ॥ स्रनिविदेहकेवचनसहाये । द्वमिलकहनलागेसखळाये ॥ १ ॥

द्रमिल उवाच ।

अगय प्याप । जोयदुपतिलीलागुणकाँहीं । गननचँहेअपनेमुखमाँहीं ॥ ताहिकहतमतिमंद्मुजाना । हरिचरितनकाँहेनमून्ती कोविनजनम्बन्धाः कोटिनजन्मिनिताइजोर्द्रे । धरणीकोरजकनगनिछेर्दे ॥ पेगनिसकतनहरिगुणकाँही । यामेनुपर्राशमकतुर्वाही । पंचारतनकाहुर्वाही । पंचारतनकाहुर्वाही । पंचारतनकाहुर्वाही । पंचारतनकाहुर्वाही । प्वामेनुपर्राश्चित्रकाहुर्वाही । प्रामेनुपर्राश्चित्रकाहुर्वाही । प्रामेनुपर्वाही । प्रामेनुपर्व

पंचतत्वरचिजवभगवाना । कियत्रझंडकेरनिरमाना ॥

दोहा-निजअंझाहिमें ताहिमें, करिपरवेशनरेश । प्ररुपनामकहवावते, नारायणहिंहमेश ॥ ३ ॥ जेहिनारायणकेषपुमाहीं । निवसतत्रिभुवनभूपसदाहीं ॥ नारायणहेदिनतेभूषा । प्रगटहोहिंहेद्रीदश्रहणा नरपतिनारायणेकज्ञाना । उहतमनुजज्ञानहुँविज्ञाना ॥ नारायणकेप्राणहुँपाई । उहतमनुजज्ञानिन्नपारी नारायणचन्नाना नारायणनगञ्जपनिकरता।नारायणपाठकसंहरता ॥शासृष्टिसमयमहँसुनुमहराजा । यहनगक्षित्वर्वस्ति। नारायणनगञ्जपनिकरता।नारायणपाठकसंहरता ॥शासृष्टिसमयमहँसुनुमहराजा । यहनगक्षित्वर्वस्ति। नारायणनाभीतपायो । रजगुणतेबङ्गाद्धतजायो ॥ सत्तगुणतेषुनिपाटनहेत् । प्रगटेविप्णुधर्मकरतेत् ॥

दोहा—तमगुणतेपुनिरुद्रभे, करनजगतसंहार । त्रिगुणमयोयहजगतको, जानहुँसृष्टिप्रकार ॥ ५ ॥ जोितिषिविष्णुरुद्रकेद्वारा । करतसृष्टिपाळनसंहारा ॥ आदिपुरुपनारायणसोई । जाकीगितजानतनहिंकोई ॥ ६ दससुतामूरतिजेहिंनामा । ऐसीजोनधर्मकीवामा ॥ नरनारायणऋषिअवतारा । छेतभयेप्रभुशांतउदारा नारदादिकहँसुनहुँनरेशा । आतमज्ञानिकयोजपदेशा ॥ वसतअबहुँबदरीवनमाँहीं । मुनिवरसेवितचरणसदाँहीं तिनकोशककिठनतपदेखी । मोरधामछेहैअसछेसी ॥ मत्तमदनकहँतुरत्वोछायो । वदरीवनकहँताहिपठायो । पायपाकशासनकरशासन । आयोनारायणतपनाशुन ॥

दोहा-ऋतुवसंतठिष्तिकठवन, बाह्योष्ठरभिसमीर । छग्योगवाहनचावनै, खुंदरनारिनभीर ॥ सुमनधनुपर्छेनिजज्ञरमारचो।प्रधुप्रभावनिहेनेकुविचारचो॥०॥नरनारायणभयोनमोहू।निहेकिन्ह्यातापरकछुकोहू । तवमनिस्तज्ञमनमाहिडेरायो । देशापिहमोहिचहतजरायो ॥ छागेकॅपनमदनकेगाता । सुखगयोष्ठाखकठितनवाता॥ तबनारायणवोठेवानी । हेमनिस्तज्ञहेतियछविसानी ॥ डरड्नकछुठीजेसतकारा । आश्रमकीजेसफटहमारा ॥ यहसिगरोनासवअपरापा । हॅमजोनिन्जज्ञानअगापा॥ यामॅकछुनीहुँदोपतिहारा । गमनहुँअवअपनेआगारा ॥८॥

दोहा—अभेपदाताप्रभुजवे, कहेवचनअभिराम । तवल्यायिशस्तायकै, तियप्रतयोल्योकाम ॥
तुम्देनअवरजयहभपहारी । तुचपदसेवतस्रुनितपपारी॥९॥तुचपवपंकजभजतगोविद्।॥विधनकरतगहुसुरमितमंदा॥
वितेहिविधनहोतकस्रुनाँहीं । निहंशंकालागतिमनमाँहीं ॥ जेजनस्रुरनदेतमस्रभागा । सुरनहिविधनकरेजेहियागा ॥
तुमनिजकरजिनकेशिरमाँहीं।तेसुराह्मरपग्धरिकठिवाँहीं॥तिनकोहैकोरोकनहारो॥जिनकेआप्रतरिसरखवारो॥१०॥
जिनकोतुवपदभईनप्रीती । केवल्कराहितयेकीरीती ॥ शीतज्ञज्ञस्त्रुपापिपासा । रसनापवनशित्रभमनआसा ॥
दोहा—जीतिलेतयधपिइन्हें, करितपकठिनकलेश । पेहारतहठिकोधसों, ऐसीरीतिहमेश ॥

द्वाहा जातिकतप्रवारश्यक्ष भारतप्रभावभावभाव । प्रशासकावभावता स्वाराणाव्यस्य । करतकित्वतप्रवित्वनमाँ ही को भविवज्ञतमहोत्वयाही ॥ अम्बन्धत्वयामा । विवाद्यस्य हिंदि । विवादि स्वाराण्यस्य । विवादि । विवादि स्वाराण्यस्य । विवादि स्वाराणस्य । विवादि । विवादि स्वाराणस्य । विवादि स्वा

दोडा-संदरतातिनकीनिरालि,मद्नहुँगयोविषोहि । नैनिनिम्पिपनिवारिकै, रह्योडाटतहुँजोहि ॥ १३ ॥ कार्माहुँजानिप्रणतभगवाना । विहुँसतऐसोवचनवस्नाना ॥ इननारिनमेतुमङ्कलेहू । जोपेतुम्हरोह्नोयसनेहू ॥ स्वगंहहनतेभूपितहोहूँ । अध्यमनदुँहततेसवकोहूँ ॥ सुनिनिदेशनारायणकेरो । मनसिजसुद्दमनमानिपनेरो ॥ नारायणपदमेपरिमाथे । लियोडवँशिकोगहिहाथे ॥ सक्लअप्सरनमेंदरजोहूँ । चित्तवतिदेतमोदमनमोहूँ ॥ कारिववंशिकोगहिहाथे ॥ सक्लअप्सरनमेंदरजोहूँ । चित्तवतिदेतमोदमनमोहूँ ॥ कारिववंशिकाहिनजभागे।गमनतभयोकामसुखपाग॥ १८।१५॥तुरतहिमयोइद्दरपार।करिप्रणामसमसुरनमुँहारा नारायणकोतपवलगायो । सोसुनिशकनासअतिपायो ॥

दोहा—चिकतरहोनिर्हिकछुकहो, करिविचारिनजकाज । नैननकोनीचेकियो, मनिर्हमिनिअतिछाज॥५६॥ प्रतिहरिष्ठियोहंसअवतारा । ज्ञानयोगजोकियोठचारा ॥ प्रतिभेदत्तात्रयभगवाना । प्रतिसनकादिकभयेसुजाना ॥ ऋपभदेवप्रतिपताहमारे । जोमंग्रष्ठसवजगतपसारे ॥ येसवकृष्णकछाअवतारा । चौरसुनहुँअवतारखदारा ॥ हरिष्ठहपप्रीवअवतारा । हनिमधुकैटभवेदउधारा ॥ प्रष्ठयपयोनिषिपरिवप्रपत्ति । महिमनुऔपपिरक्षणकीना ॥ प्रतिष्ठिप्रभुवराहुअवतारा। कियोडाठसाँपराज्ञयारा॥५७॥दितिसुत्तहिरण्याक्षविकरारा । ताकोकियसंगरसंहारा ॥

दोहा-केरिकमञ्जयतारले, धरिगंदरिनजपीठि । मयनकरायोश्चीरिनिष्, अभीप्रगटभीमीठि ॥ माहमित्तित्रानराजहिजानी।आयतुरतहरिजभेष्रदानी॥नक्तकहिन्दिकविद्दारचो।गहिहाथोकोहाथउपारचो।॥१८॥ एकसमयसुरुभ्यददारा । बाल्विल्यमुनिसाठिहजारा ॥ रहेपट्टतकह्यपकेगेह् । गुरुचरणनकरिपरमसनेह् ॥ गुरुगुनिअनप्पायदिनअठयो । ईचनआननकाननपठयो ॥ सहँगोसुगमभरोजलरहेळ । तेसवपरतपारनलहेळ ॥ बू उनरुगेवीचहींमाहीं । हँस्योइंद्रलिकेतिनकाँहीं ॥ वालिएत्यतवर्वातीहल्लाई । समिरतभयेचरणपदर आयत्रतहरितिनहिंउधारे । ईंधनछैतेभवनसिधारे ॥

दोहा-पुनिवृत्रासुरकोहन्यो, शचीकंतजेहिकाल । ताहिब्रह्महत्यालगी, लुक्योकंजकीनाल॥ द्विजहत्याहरिआपछोडाई । इंद्रासनपरिदय्वैठाई ॥ महादुखीअसुरनकेमाथा । सुरवनितनलिनायअन प्रभुप्रहरूपद्वासनिजहेतु । मध्यसभागहँअसुरनिकेतु ॥ संभविदारिकटेकरिकोरा । घरेनृतिहरूपअतिषीरा। हन्योदिरणकञ्चयपवळवाने । देवनकोदियमोदमहाने ॥ ३९ ॥ देवासुरसंगरमहराजा । श्रीपतिसुरनिजेकेका करिकेदानवदैत्यविनाञ्चा । जगरक्षणिकयरमानिवासा ॥ प्रनिलीन्ह्योवामनअवतारा । गमनिकयोविष्यव्यस

दोहा-चल्हिसोवसुधातीनिपग, माँगिसरूपवढाय । नापित्रिलोकअज्ञोकिकय, देवनदियोटिकाय ॥ २० प्रनिञ्चिपरञ्जरामअवतारा । कियनिछञ्छितिइकइसवारा ॥ हयहयकुछ्वनपावकजोई ।वसतमहेंद्राचटमहँसी फेरिअवधनगरीअभिरामा । तहँभूपतिदञ्जरथअसनामा ॥ तिनकेठेतभयेअवतारा । रामनामअसनगतउचा तुवकुरुमुताजानकीकाँहीं । भुजवरुशिवधनुतोरिविवाहीं॥पितुनिदेशरुहिवनपग्रुधारे । तहँखरभादिकरास्तर् हर्योसीयद्शकंघरआई । तेहिंहितकीन्हींकपिनमिताई ॥ सेतुबाँघिप्रनिसागरमाँही । हन्योसकुठदशकंघरकाँ

आयेअवधनगरयदुनाथा । अवलोंकविगावतजिनगाथा ॥

दोहा-कीरतिकौसलनाथकी, करतिलोकअवछार । गायगायजाकोसुकवि, कबहुँनपावतपार ॥२१॥ हरनहेतभूपतिभूभारा । छैहेंहरियदुकुळअवतारा ॥ करिहेंब्रनमहँसुंदरलीला । गैहेंनासुसंत्रशुभर्जीला ॥ मथुराअरुद्रारावतिमाहीं । सुरदुर्छभकरिकरमणिकाहीं ॥ ह्वैपारथसारिथगिरिघारी । देहेंभूकरभाउतारी ॥ छगेकरनजबयज्ञसुरारी । तिनकोनर्हिंगुनिमखअधिकारी ॥ दैत्यदानवनमोहनहेतू । बौद्धहोंहिंगेकृपानिकेतु ॥ पुनिजनकुछिद्दोईअतियोरा । प्रगटिहिपापधरणिचहुँओरा॥तवप्रभुछैकछकीअनतारा।करिहेंअपीतृपनर्तहारा<sup>॥२१</sup>

दोहा-जन्मकर्मभगवंतके, हैं अनंतयश्वंत । यहिविधिकछ्वर्णनिकयो, मेंतुमसोंमितवंत ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजागांधवेज्ञविश्वनाथसिंह।त्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखराजसिंहजूदेवकृते ञानन्दाम्बुनिधी एकादशस्कंधे चतुर्थस्तरंगः॥ ४॥

दोद्दा-पुनिनवयोगेश्वरनसों, निमिनरेशकरजोरि । कह्योवचनशिरनायके, वार्रादेवारनिहोरि ॥ राजोवाच ।

इमुनिवरजेजनमतिमंदा । बहुधाभजतनयदुकुळचंदा ॥ तेकुमतीशठविपहनकेरी । होतिकोनगतिकहहुनिवी । सुनिविदेहकेवचनविनीते । चमसकहँनलागेअतिप्रीते ॥ १ ॥

#### चमस उवाच ।

त्राह्मणभेहरिकेमुसतेरे । भयेवाहुतेक्षत्रियनेरे ॥ ऊरुतेभेवैश्यवखुद्रा । भयेचरणतेभूपतिश्रद्रा ॥ हरिअंगनतेचारिङ्वरना । प्रगटेनिजन्निजधर्महिकरना ॥ त्राह्मणक्षत्रीवैश्यहुकुद्रा । यद्वपतिभजनेताईछुद्रा ॥ चारिहुवरणचारिहें आश्रम । प्रगटकियोप्रभुऔरनेमयम ॥ २ ॥

दोहा-हरिअंगनत्आपनी, उतपतिजानिज्ञान । भजतनयदुकुछचंदको, सोसछतिनहिंसमान ॥ पितुद्दिनदृद्धिम् रितराचे । अहेनरणर्भकरतेसाँचे ॥ जेनभजेहरिकुपानिधाना । करहिंअपिति<sup>नर्द्</sup>वपानी । विम्रुसजोनयदुपतिपद्देो्हं ॥ राजाराजधनीधनदरी । रहतनकछुदरिविमुसनेकरी ॥ ३१ • १४७ जनायपदुषावपद्गाः ॥ राजाराजधनाषम् । । रहतनकछ्रद्वरिवसुस्वर्वसः । केश्रवणकृष्णगुणगाधा । परचोनर्हीकवहुँनरनाया ॥ जिनकीग्रानासीदितिमा । निकस्योधृपनप्रापः

जेनकरीसंतनसेवकाई । वृथादियोतेजन्मगमाई ॥ जानतजेयदुपतिकहँनाहीं । तेनरसूकरकुकरआहीं ॥

दोहा-केहिविपितिनकोहोइगो, यहसंसारउधार । नारिश्चद्रकेसारेसको, छत्रिहुपुरुपगँवार ॥ कृष्णभक्तकोभापसमाना । तिनकोउचितपरत्वअसजाना ॥ मूटनपरकारिक्यपामहाई । देहिकृष्णकाभिक्तिसिखाई ॥ तोतिनकोसपिविचित्रके । कालहिमालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालविद्यालवि

दोहा-वेदपञ्चोअरुहारभज्यो, सकलपद्वहैतोन । वेदपञ्चोनहिंहरिभज्यो, अवशिजातयमभौन ॥ राजहिंदोतराजभभिमाना । मानतअपनेसमनहिंभाना ॥ विपयकरतबीततदिनराती । तद्यिनहेंद्वियकबहुँअवाती॥ सुधिनकरतकबहुँहरिकेरी । पायनपरीराजकीयेरी ॥ सबहारकोयहजानतनाहीं । कीन्हेंहियेग्रमानवृथाहीं ॥ करतिरादरसेतनकेरो । भूलेविभवविलासघनेरो ॥ तेतृपसहतयोरयमदंदा । रोकिसकतनहिंराजभलंदा ॥ गरेसकल्डहतहींराहिजातो । रहतपर्यकर्महिंसोनातो ॥ विभवविलासकृष्णकोजानी । जोभोगतसंतनसनमानी ॥

दोहा—यदुपतिपद्में प्रोतिकारि, त्यांगेसकछग्रमान । जेहिनविभवविषव्यापतो, करतननरकपयान ॥ वैश्यछों द्विहरिषद्सेवकार्ह । मेहिनरतिदयजन्मिवार्ह ॥ देनछेनमहैं निश्चित्वविषयो । महकारजेतकबहुँनरीत्यो ॥ निजयनित्रिक्षित्रयो क्रियार्छों द्विहरूष्ट ॥ तिजयनित्रिक्षित्रयो क्षित्रयो क्षत्रयो क्षित्रयो क्षत्रयो क्षित्रयो क्षत्रयो क्षित्रयो क्षत्रयो क्षित्रयो क्षित्

देहा-वेदपढ़ेआचारयुत्त, राखेशिरमहँवार । श्रीयदुपतिपदभजनको, कवहुँनभेसरतार ॥ ग्रानिककोडनिजजातिवहाई । दियोनसंतनपद्शिरनाई ॥ करमेमाछाठेतळजाईाँ । संतचरणधोवतसकुचाहीं ॥ कवहुँजोअतिथिगपोदरवाजि । तोनहिंगनतगहरिवजाजि ॥ मानहिंभागछिएयोसोहोई । देख्योनहिंपरछोकहिंकोई॥ कोहभेरनंगनमहँवेठे । अयशकोठरीमहँकोपेठे ॥ जेअसभापतरहतसदाहीं । तेनरअवशिनरकमहँजाहीं ॥ औरनदत्वबहुतद्वरपेद्रग्नु । आपन्सुमिरतकबृहुँरमेशु ॥ पहितिचायम्बद्यनमाँहीं । श्रठपंडितछिसर्तनकाँहीं ॥

देहा-वादविवादविक्ते। पक्षेत्रकेत । निर्देशवादिक स्वादविक्त । विदेशवादिक स्वादविवादविक्ते। काह्निहें । काह्निहें । काह्निहें ।। अह्नवर्षकरिकाटवितावें । काह्निक्ति ।। काह्मिक्ति ।। काह्

दोहा-कुमितआपनेगर्ववज्ञ, झौरनमानतछोट । हरिदासनसॉदीनसॉ, करतसोटाईसोट ॥ संतनसॉहिटकर्राहिविवादा । टपजाविह्मितिटराहिविपादा ॥ आख्विपेनोताहिनआई । तौनिजविजयकहतगोहराई॥ कोटअसमग्मेंदोहनरेजा । गर्वहिभारिविद्यानहिट्या ॥ बाविह्कहतकुपितह्वेजाई । हरिद्वहारग्रनतिह्वपाहीं ॥ सम्दरतनिहेंदोहकाछिमिजाजा । गुनववरोवरर्रकहुराजा ॥ दीनिहिंपकाद्वारिविवादीं । गणिकाछिसिसमीपवेटाँवे ॥ दिस्तिटकपार्यहरिदासे । करेंद्वपतिवाकोटपहास ॥ संतनकेआसनकेनीचे । वेटाईनिहिंपबामदसींचे ॥

दासावरुक्तपाराराया । करबुकाववाकारपहास ॥ सतनकञासनकर्माच । बेटाईनिईविद्यामदसींचे ॥ दोहा—कारागापार्ट्चेट, पत्रानकीनेडुँकाट । गर्वभरेषट्झाखको, चटाहिबुधनकीचाट ॥ काहुकोहककोडिदुदीन्दें । अपनेकोदानीग्रुनिटीन्दें ॥ देतएकभोक्वडुँसवाई । टेसासग्रझतदिवससिराई ॥ कबहुँकरेनसज्जनसंगा । राचेरमनिरूपक्विरंगा ॥ संतदेखिमानतेभिखारी । निजकरनीनहिंछेतिवचारी ॥ जोकोजकरेतिन्हेंउपदेशा । तापेशीझतरहेंहमेशा ॥ संतनिकटगमनतसकुचाहीं । गणिकायरज्तीनहुखाहीं ॥ दिनभरिपट्टेंशास्त्रनहुभाती । गणिकाग्रहमहँसोवतराती॥ जोकोजमारगमहँधरिछेहीं । अवनकझोकहुँअसकिहेरह दिनपंडितनिश्चामगुछामा । तज्जुनहिंनिजकहँमतिधामा। दैवयोगसाधनिष्ठगमाहीं।कोडुकेसंगकवहुँचिजाहीं भक्तिरीतिहरिकथानपूँछें । वैठेरहेंसुरेरतमुछें ॥ जेपढ़िशास्त्रनिकयहरिप्रीती । करतिवादवृथावयनीती ॥

दोहा--कथासुननकेहेतजो, बैठनकबहुँजाहिं। चटरचटरबतरातकरि, ज्ञंकापदपदमाहि॥ जोनहिंठाठकछुबोछनपार्वे। तोजसुहाइसोइतहँजावें॥ श्वानकरतसृत्रहिसुखआई। कथाभयेकोउदेतजगाई॥ बोछिहिश्रोतारसिकसमाज् । सुधानृष्टिआछोभेआज्॥ आपहुकहँनछग्योजवनाग्यो। हमकोतोनांनसर जैसीकपटीकुमितसदाहीं। जीतहुमरेनरकितनकाहीं॥कोउद्ययस्वांछठअसबोछे। हियकीमिछनगाठि साधनसन्सुखरुखरुहिमापे। चरआयेसुधितासुनरापे॥ कोउकहेहमयज्ञिकहेहें। द्विजनदक्षिणाबहुतिहेहें॥ स्वर्गजायपेहेंसुखभारी। हेंहेंबहुअपसराविहारी॥ ज्ञाठयहनहिंजानतमनमाहीं। ज्ञानस्वर्गतोअहेइहाँहीं॥ गणिकासुखन्दमतिनिज्ञेनीती। छूटीनाहिंकाछकीभीती॥ इत्वर्वेज्ञत्वतहेहजारा। जीवनहेअसकरहिवचार॥

दोहा-अंतसमयदोज्यके, छूटिजायगीदेह । अचलदेहद्वेहतेवे, जबद्वेहहिरिनेह ॥ ६ ॥
रजोग्रुजीकोडजनजगमाहीं । धावतधनकेहेतसदाहीं ॥ रहतरहतभूपतिकेनेरे । सचिवहुद्वेजातेवहुतेरे ॥
तवउनकेबाढ़तअभिमाना । निहंजानतबहुदेभगवाना ॥ साधुनकोलखिनेनतेरे । नीचनजनवेठाविहेनेरे ॥
आतननातननेजितखावें । भोजनिहतनहिंसाधुबोल्लों ॥ जोकोजभित्तकरेहिरिकेरी । ऐसीनिदाकर्राहणनेरी ॥
यहतीसवधरकोधनफूँके । करतसकलकारजमहँचूके ॥ वडोपखंडीठगहेंपूरो । ग्रुखमुद्वेनहद्वयनस्कूरो ॥
चुग्रुलीकरेंपूपसोताकी । आपहुखबारलेहुनहिंयाकी ॥ निजनदेतनृपसोनदेवावें । नुपहिंदियेकोपितहेजावें ॥
जोन्दपकबहुँसाधुसनमाने । तोद्वारपकहँबोल्जिबलाने ॥ नुपिकासधुजाननहिंपावें । गयेसमीपमकरफैलों ॥

दोहा—करतद्रोहहदिसाधुर्सो, राखतपापिनिपीति । अपनेकोज्ञानीग्रुनत, करतनयमकीभीति ॥ जासांकछुईरपावद्गते । पुरश्चरणमारणकरवार्षे ॥ रहतविचारतमनमहँथेसे । सवकोविगरिवनेममकँसे ॥ आपिछोईधनप्रगटचौराई । साधुनदियेजायरिसिहाई ॥ अडुनाभाँडभमयनकेरी । नृपसोविनतीकराईधनेरी ॥ वित्तेवावतनिहंसछुचाहीं । साधुनदेखुकहानमवानी । असनाईकहतकचढुँग्रुसवानी । साधुनदेढुकहानमवानी रासिहिपरनारिनसोयारी । करवकुकमँग्रुणववड्वारी ॥ जाकीनीकनारिकहँदेखें । तेहिपतिकहँपनदेविहाँ ॥ संगतिकरेंगुछामनकेरी । करहिनगरअधरातिहंकिरी ॥ कर्राहेन्न्यत्वाविक्रां । मारिहुगयेनेकुनहिंसरमे ॥ संगतिकरेंगुछामनकेरी । करहिनगरअधरातिहंकिरी ॥ कर्राहेन्न्यतिविक्रां विक्रमणकरिअवनामि

्रदोहा—सारिवधूकोराखिनो, ऐसकरनसनकाल । यहीसारसंसारमं, औरसंवैजंजाल ॥ जोकोलकछुलपदेशहुभाषे । तापरनैनलालकारिमाषे ॥ नारिहिष्टाँकिकरेंसवकारका । मानतनाहिकहैंकोवआर्व करतपमंहठकवहुँनकरहीं । पापकमंहठकरिलालकारमाषे ॥ नारिहिष्टाँकिकरेंसवकारका । मानतनाहिकहैंकोवआर्व करतपमंहठकवहुँनकरहीं । पापकमंहठकरिलालकारमाष्ट्र ॥ साधुनहितनदुर्शकिहुकाला । फिरतनारिकहेतिहिला परेफंदनेकवहुँपात् । वित्तकीभूलितसंविद्या ॥ तर्जाहेनारिकुलकीतिलाला । वेटिहिभँडुवनमध्यानात् ॥ छल्कलेकोलेकुनहर्स । कहिंदलखुहनकीनीति । छिससंतनकोहँसहिठठाई । कहिंदलखुहनकीनीति । फिराहरपुर्शनोलाला । तोसवतिनतहँकर्रहपूर्व । स्वर्तिकर्तहपूर्व । स्वर्तिकर्तहपूर्व । स्वर्तिकर्तहपूर्व । स्वर्तिकर्तहपूर्व । स्वर्तिकरोहिष्य । स्वर्तिकरिष्य । स्वर्तिकरिष्य । स्वर्तिकरिष्य । स्वर्तिकरिष्य । स्वर्तिकरिष्य । स्वर्तिकरिष्य ।

देहा-यहिमेरनपूतीसकट, मजबूतीदरज्ञाय। पुनिपुनिजृतीसातहें, करतृतीकहवाय॥ । उदाटकोषितुरहतसदाहीं । जरतवरतबोटतसवपाहीं ॥ कारजविनकारजमहिपाटा । रहेनाकर्मेकोपकरि सापारणहिरुटतअरुनंदन । श्वासलेतअहिसमअतिपंदन ॥ उद्धंपुंड्रलियण्यकरो । पापीकरिककोपपनेरो ॥ डार्रोहकुमतिपुद्धाहपोवाई । लतनरककीराहवनाई ॥ देतदानकरिआदरनाईा । तानदानह्नजातपृथाईा ॥ संतनकोकटमल्याकद्दीं।तिनकोकरनअनादरचहर्ती॥मातुपितागुरुकीकटुवानी।सहतकवहुँनिहंअतिअभिमानी॥ जोगणिकागृतिहुभरिमार । घरतेगारिदेतनिकार ॥ तापुनिपुनिताकोशिरनाम । पुनिपुनितासुधामकोधाम ॥ देसतलगहिब्देरजपूते । हेंस्वासेकुलकेरकपूते ॥ वदहिवीरतानारिनपाही । कामपरेतवअवशिपराहीं ॥

दोहा-कह्योमानिनिजनारिको, जननिजनकगुरुकाहि । देतनिकारिनिकेतते, कहहिकामअबनाहि ॥
एक्चलसवसीहिटटरही । कोहुसीसकसीकरतनहरही ॥ भूपतिकोशासननिहमनि । थोरेपनमद्फरतभुठाने ॥
स्वच्छतस्सवसीहिटटरही । कोहुसीसकसीकरतनहरही ॥ भूपतिकोशासननिहमनि । थोरेपनमद्फरतभुठाने ॥
क्चछोरसायिपनकोभाएँ । दीननप्रविशेषतम् ॥ अपनोठिविकेमोटशरीरा । कोहुकोनिहसमुझहिकछ्वीरा ॥
बोठिहिवचनकृपाणवटाई । कोहुसोकरोहेनकबृहैमिताई ॥ कोहुकोलिस्थोरहुअपराधा । कृटिटेतसखसदेवाधा ॥
जाहिकबृहुँजोनुपदरवाँर । बारचारनिजअंगसुपारे ॥ उद्देटहरुवचभूपितकेरी । तबतिहिनिहाकरहिंचनेरी ॥
स्वसीअवशिक्तराहिकुन्याक । मानहिनहिंभूपतिकृतन्याक ॥ स्वतानारिमारिहिनिजहाँथे । कोरिहेभूपदारिनजमाये॥
नहिंगरीकशिद्यनतगरीवी । मानतअपनेकोचिरजीवी ॥ कर्राहेनअसाछोटअपराधा । करतदेवपरकोपअगाधा ॥

दोहा—परछापिदिविपदेतहैं, छ्टिछेतहैगाउँ । हरिविष्ठस्वीअसजननको, अहैनारकीनाउँ ॥ अवनृष्ठमुन्दुप्रविद्विनकाही । जीवनजिनकोअहैंग्रथाही ॥ उर्ध्वपुंद्देरुळितळ्छाटा । वागिहेंपुरमहँपाटनवाटा ॥ अवनृष्ठमुन्दुप्रविद्विनकाही । जीवनजिनकोअहैंग्रथाही ॥ परपरवोळिहिसीतारामा । कहतनहमकोहैकछुकामा ॥ नजरवचायग्रहीजनकेरी । जोरीकरहिंचटकपहुतेरी ॥ पुरकेवाहिरवैठींहजाहै । रातिपातिननयानळगाहै ॥ कहाँहिरसायनहमहुवनावे । कछकिकपाताकीदरज्ञावे ॥ देयहिभाँतिजननविश्वासा । छेथनबहुतराखिनिजपासा ॥ भागरातिनकोछजनजाना । होयजायद्वक्षकोसिवहाना ॥ कोहुसोंकहेंपुत्रहमदेही । द्वाहजारखरचीहमछेही ॥ छहियहुप्नविप्रनसोंराजा । वरणकरावतसहितसमाजा ॥ जवनभयोकारजकछुकोहै । तवभापत्वभागसुत्वहोहै ॥

दोहा—अपवाविवनयतापकछु, दृपनरुगावतत्वारि । यहिविधिवहुभरमाईके, ठानींहकमैयहोरि ॥ वेपवनापेपंडितकेरो । करतरहेंअपकर्भपनेरो ॥ हरिदासनकोअतिरुखुमाने । विद्याकोपमंडअतिरुहो ॥ धर्मकमैसवपेटहिंहेतु । करतनकछुपरठोकहुनेतु ॥ छोटछोटसवसुतारुवाई । मँगवावतपनलानमिटाई ॥ नेजपरिवारहिंकेडपकारी । झुँठहिबनेधमैत्रतथारी ॥ रहहिंएकादिक्षानिरजठकोई । सरिमहँदुङ्गिपियतजरुसोई ॥ हिमतदिवसखानकहुँनाटें । जननिछिपाइसाइनिशिगाटें ॥ चोहटमहुँपुजाविस्तारें । राहचलतसवरोकनिहारें ॥ संध्याकरहिंपनिषटेमाहीं । बैठेनिरस्तिहनारिनकाहीं ॥ दानाध्यक्षहोसनुपकेरे । आयोर्लेहिदानहींतेरे ॥ सभाजायभापतवहुधमां । घरमेंआयकरतअपकर्मा ॥ नातनश्रातनअतिथिवनावें । भूपतिसोंपूजनकरवावें ॥

दोहा-युवतीनारिनकोकर्राहे, चेळीवहृतमहेत । पेसेपासंडीवहृत, नरकिनवासवसंत ॥

व्यवभिमानितकोभेगाऊँ। पूरेअपीसंतहैनाऊँ ॥ नाममहंतकर्मकछुनाहीं । छोभकरतसवजन्मिसराहीं ॥

व्यवभिमानितकोभेगाऊँ। पूरेअपीसंतहैनाऊँ ॥ नाममहंतकर्मकछुनाहीं । छोभकरतसवजन्मिसराहीं ॥

विह्नित्तनऊँचवेडावें । नहिंसतनकेपदिशस्तावें ॥ ग्रुणीहेहातिआपनीछोटाई । जोरतपरिप्तपरिप्तसमुद्रदे ॥

त्रुचनेत्तसवजनसाराखत । सेतिहसवजीवनपरमाखत ॥ वागमेकहवावतवेरागी । हेकोङ्गीळोडीअनुरागी ॥

त्रुटरतमरतपनभूमिहिहेतू । हेनकछुकपरछोक्तिहेचेत्र ॥ जितनोमनपनमाहिलगाँ । तितनोहरिपुजननहिंभाँवें ॥

त्रुपसोकोजनअधिकअभिमानी।जेनगुनतकवहाँनिजहानी ॥ आदरकरतसंतकहँसकुचैं।वाँपहिंपाठिअधर्माहितकुचैं ॥

कर्राहनवित्रसंतपुरनामा । वेठहितिननहिंनीचेठामा ॥ सुनैनदीनहिंजनकीवानी । क्यहुँभजेंनहिंसारगपानी ॥

दोहा-जीनसुदासितआपनी, वास्वास्वतसय ॥ सुननदानाद्रजनकावानी । कवहुँभर्नैनर्दिशारँगपानी ॥ नेतर्यास्यवचनडचारेँ । ताकोटेबीनजरनिद्दारें ॥ चारिचतियनके¤िकार्या । केन्स्वरैटीय ॥ तविश्रुवनआपनेसमाना । तिनहिंपरतकोळनहिंजाना ॥ तिनहिंजोपहेतलभिमानी । जेपिकेन्नेनशासपे श्रीभागवतिआरामायण । ओस्थ्रयजेक्कप्णपरायण ॥ तिनहिंजोपहेताहिळ्छुमाने । न्य प्रमाहित्रत ताम्रतस्तर्वेटतनाहीं । कथनीग्रनेक्कप्णग्रणकाहीं ॥ कहेंपुरानिकहेंकहवाता । द्वार्वे किर्माहित्य निशिदिनरेटकामुदीफाकी । मरतहुनहिंभूळितिमुधिताकी ॥ विद्यावश्रजेनहिंहरिमोहीं । कित्तर्वेद्वर्वे पिद्वर्विद्याजेजन्मविताये । कबहुनगोविदकेगुणगाये ॥ तिनकेमुखनिकसतदुरगंभू । वदतवृपाशठशासमं

दोदा—अभिमानीपंडितकहैं, कृष्णभक्तिपालंड । पदिपश्चितकहवावते, सहत्तघोरयमदंड ॥
ऐसेपापीवद्वतप्रकारा । होदिनिदंदेयहसंसारा ॥ जवतेमहिमहेरेगनलागे । तवतेपापिहमहेंअनुरागे ॥
ऐक्तपृरिपृत्तिकाअंगन । वीटीमटाइनिहिश्चित्तमात्ति ॥ पाँचवर्षकीजववयअपि । सुदिनपूँछिपितुमासुरागे
बोकरनपेंक्चपाणचल्यावें । तिनकरपीक्षनपक्षप्रति ॥ वासावाजसचानहुँजोरी । रास्तिजियतदेतपगफोरी ॥
जीतितिककीमासनोचावें । श्वानरासिवहुपश्चनघरावें ॥ जीवनहननवननकहँजावें । रोपिजालचहुपशुनकरी
तिनपेंद्रास्त्रअनेक्टावें । कोह्जीवकोनहिवरकावें ॥ एकमीनलासनिहशुताके । द्याजोगअपरापिनोहे
एकहितलासनजीवनमारें । दिल्मदयाननेकुविचारं ॥ साठिहुवर्षविमिरिवितिजाई । माससावनहिसकेंदिर्गि

देश्वा—सुरामानतर्देषापकोः दुरामानतर्देषम् । कर्देश्वामितिककेक्द्वां, कल्मपकृतिस्तकम् ॥ द्वासुनदुषुनिकामितिकेशे ।विद्विश्वातभाषतमितिम् ॥ नवपनभयोगदुत्वसमौति । कर्पपमंदिवीतर्वत्व साधित्वस्य । विद्विश्वातभाषतमिति ॥ नवपनभयोगदुत्वसमौति । कर्पपमंदिवीतर्वत्व साधित्वस्य स्वाधीत्वस्य । क्षार्वभाषत्वस्य । विद्विश्वस्य । विद्वस्य । विद्

रोगान्ते एक नाम्यान्त्र । त्रान्तः । त्रान्त रोगान्ते एक नाम्यान्ति वसीः त्रेगारित्वः त्रामातः । त्राप्तमीयम्बद्धात्वरीः कार्यिरित्रः त्रेगीः हित्रः विकास "देशसिक्यर दृत्ते । त्रोते । बदुमेवत्रको त्रामकार्यः । त्रुतिन देत्रशिक्षावित्रवको । स्रोमकार्त्रियाः कोडज्ञाडम्राह्मणनेउतिबोछोंवें । द्विजञायोभागतत्तिजिषांवें ॥ देवैतादिषापिकहँज्ञापा । बहुरहिविप्रपायसंतापा कोडज्ञाडकर्राह्मयद्वअतिभारि।सुनिसुनिषावांह्मबहुतभिसारी ॥भूपतिसोजाचनबहुकेके । दश्पंद्रहिहजारघनछेके अपनेघरगाडहिधनभूरी । अन्नकाटिकरतेमखपूरी ॥ वरुवाकाजछठीअरुवरहों । मृतकक्रियाकरमहुँदिनतेरहों झूँठहिनुपहिसुनाहसुनाई । साँगिछेतधनकरिठगहाई ॥ वेदहछाजहेतधनछेतो । अमराहरपवाहतेहिंदेतो ॥ निवछप्रहनजोतिपीदेखाई । छेतधनीसोवरनकराई ॥ विप्रनसोंआधीवदिछेहीं । कोडज्ञाठकवहूँकछूनदेहीं ॥ दोहा—धोरेकारजकेछिये, छासनधनछगवाय । छूटिछेतथजमानको, काजबनैकिनसाय ॥

दोहा-मीठमीठभोजनिहते, परमहंसहेजाहि । घरघरनेगवागते, रूपसोहारीसाहि ॥
धनमतवारनकीसवसुनिय । प्रेहिरदोहीतिनगुनिय ॥ जसजसिन्हेंमिठतधनजाँही । तसतसठेगाइतघरमाहीं ॥
धनमतवारनकीसवसुनिय । प्रेहिरदोहीतिनगुनिय ॥ जसजसिन्हेंमिठतधनजाँही । तसतसठेगाइतघरमाहीं ॥
संतनकेविप्रनकेहेत । कोविद्धास्तवनकरिहननेत ॥ धनकेअहंकारकरियोरा । चितवहिंगहिंसाधनकीओरा ॥
अपनेतेसाधुनठपुमानें । तिनकेसन्सुवगर्ववसानें ॥ सुदरीकंठाकड़ेठगाई । वातकरेंतिनकोचमकाई ॥
साधुनदेखिदेवहिंगारी । देहिद्धारतेनंगिनटारी ॥ छूटिठेहतृपचौरचौरावें । अथवाधनखरावहेजावें ॥
पैनदेनसंतनकेनामा । तिनकोचनोनरकमंपामा ॥ मरेहोतहठिधृतसुजंगा । वेठरहेंधनहिंकसंगा ॥
टासनकोधनदेवरमाँहीं । कोड़ीवाँटतविष्रनकाँहीं ॥ खोटहिरुपियाकथाचढ़ावें । ताह्मेंपाछेपछितावें ॥

दोहा—आपखातन्यंजनविविष, प्रश्वहिनिवेदतसाँढ । साधुनदेखेजरमस्त, हिगवैञवतभाँढ ॥
वसुन्दर्श्वनेमतवारनकी । जासुद्दशाहैकठवारनकी ॥ वसनपहिर्तिकाछेकाछे । आगेचठतनिहारतपाछे ॥
गिहेपूरिअंगअसठेखी । वरकाविहसाधुनकहँदेखी ॥ कोउचितुत्तँगमाँहिझमकावें । नगरडगरदीनमकचरावें ॥
गेवविद्मत्तमतंगनमादीं । आगेठिखजनरोकतनाहीं ॥ कोडकेसँगमेंवदुसरदारा । आसाअक्तोटावरदारा ॥
त्यक्करकतेबोठिहिआमे । बड़ेजठ्सजेवकेजामे ॥ जोकेहुँसंतनविप्रनताके । मानततुच्छमहामद्छाकें ॥
नेतदीननकेरपुकारा । भरेआपनेगवंगवारा ॥ गरवीभूपभीनमहँपीठी । सातआउठगवावतडचीठी ॥
हेरेनसाधुसमीपप्राते । प्रसुतेकधिकआपकहँमाने ॥ कहिंदवचनअसपायकुसंगति । करिनहमनगनकीसंगति ॥

दोहा-भूटिबुकेजोसंतकहुँ, आपभवनमेनायँ । तौआसनतेठठतनहिं, देतभूमिनैठायँ ॥ नोमनिनिजनातिवड़ाई । ताकीदशादेर्द्धसबगाई ॥ परमाभेदशपाँचकुमारा । जीरहुभईपाँचदशवारा ॥ दिनबीततितनकोसनमानत । साधुचरणसेवननाईठानत ॥ साधुनदेत्तिकईअसवानी । भक्तिआपकीहमरीजानी ॥ भसकद्विपत्तेदेतिनकारी । संतवरमानतवड़वारी ॥ राजाईदेतासिसापनजाई । नंगनसंगहोतिहळुकाई ॥ तुम्हरीतोहेवड्डीबड़ाई । करहुपकारजवितटाई ॥ टेपत्रापंदितकेसंगा । कहिकरहुकानसवभंगा ॥ पुनिआपुसमेंभसवतराहीं । इनतेवनिहेकनहुँनाहीं ॥ राहचटनकहुँदेतिससापन । साधुनकोमान्योनहिंभापन ॥ कोकोटकदेभनेद्दिकाहीं । तोतापेआतिहींभनसाहीं ॥ तानिहेनहिंकुटकीमरयादा । जोचाहसोहोपविपादा ॥

दोद्दा-जीनगरद्दापनदेतझ्ट, निदरत्तसंतनतात । सोगणिकाकेगदमें, ज्तिनटागिनसात ॥ ट्योकुमतिनासुंदररूपा । सोद्दिगिरतगर्नकेकृपा ॥ टेआरसाटसतनिजआनन् । निजसमानभानतदेआनन् ॥

4-4× "

( ७३२ ) आनन्दाम्बानाध ।

अँतरेरोजवारवनवावत । दोऊजूनिहेतेळ्ळगावत ॥ स्याहीसुरखीदेहिळ्ळारे । डाड्रीमूळॅरासतकारे ॥ छोटिहेंसिहिमहॅंधूरिलगाँवें । टेढीभळककपोळवनाँवें ॥ साधुनकोतनदेखितनाहीं । पोलेहुकरतदंडवतनाहीं ॥ करतत्रतनगरमीह्नेजावे । गंगहिळतसरदीह्नेजावे ॥ कथासुनतमेदेहॅंपिराती । पूजाकरतिहभाळसभाती ॥ ऐसेकुमतिरूपमतवारे । जाहिनरकमहँताजनमारे ॥ पाळनदेहजतनकारेजोई । मरघटजरतचितामहँसोई ॥ कतावनाइछेळकहवाई । जाहिंपातुरीकेघरधाई ॥ तहँजोव्यसनीदूसरआयो । तेहिंतनकोजूतनिपटवायो ॥

दोहा-सोइगईभलमानसी, ताकीग्रुरतिविसारि । पुनिजसकेतसवागते, करेंबड्डेनसीरारि ॥ अवसुनुविद्याअंधनकाँहीं । तिनकोजातगर्वकहिनाँहीं ॥ कोळपढ़ेबहुतव्याकरणा । निशिदिनरहतिवसतवरण वाद्विवादाँहंकरतकरावत । कृष्णभजनविनकालवितावत॥ साधुनसींबोलतवहुफाँकी । करतबढ़ाईनिजविद्य क्वद्धनितिकेउपजतप्रेमा । वकतवकतदुरगंधसुहेमा ॥ न्यायशास्त्रकोऊपढ़िलेहीं । जनमितायताहिमहँदेहीं करतरहत्तसवपरअनुमाना । कवहुँनध्यावतकृपानिधाना ॥ पढतन्यायअरुकरतिविचारा । वैकलसेह्नेजाँअपार कवहुँनकरेरिविच्यादिमहँदेवीं कारतविवादाविद्याप्तिक क्वर्याद्यअरुकरतिविचारा । वैकलसेह्नेजाँअपारा कवहुँनकरेरिविच्यादिमारिविचारा । विकलसेह्नेजाँअपारा कवहुँनकरेरिविच्यादिमारिविचारा । विकलसेह्नेजाँविच्याप्ति क्वर्याद्याप्तिकार्या । विकलसेह्नेजाँविच्याप्ति क्वर्याद्याप्ति क्वर्याचे कविच्याप्ति क्वर्याप्ति क्वर्याचे । विद्याप्ति क्वर्याप्ति क्वर्याप्ति । विद्याप्ति क्वर्याप्ति । विद्याप्ति क्वर्याप्ति । विद्याप्ति । विद्यापति ।

दोहा-तिनकीजडमितहोतहै, उपजतकवहुँनप्रेम । कृष्णकथाकेसुननको, करतन्कवहूँनेम ॥
सुनिद्दित्कथानदोतहुटासू । कयहुँनआवतआँखिनआँसू ॥ पढ़तभागवतहूरामायण । तेकेसहेंकृष्णपरायण ॥
साविद्दिकथानदोतहुटासू । कयहुँनआवतआँखिनआँसू ॥ पढ़तभागवतहूरामायण । तेकेसहेंकृष्णपरायण ॥
राखिँद्देअतिविज्ञानअभिमाना । करिँइनसंतनकरसनमाना॥ विनाप्रेमनिद्दिस्ट हिंसुरारी।विनसंतनपदरजिरिप्पाः
कोउमीमांसाज्ञास्त्रिद्दिष्ट । कमेप्रधानमानमनस्दहीं॥ कमेदिकरतिवावतकाटा। कबहुँनध्यावतकृष्णकृषण करतरहतनितकमेअभागा । कवहुँनउपजतहरिअनुरागा॥पिढ़पढ़ियागज्ञास्त्रकहँयोगी।विनद्दिप्रेमहोतदुलभेणी कायकटेशकरिँवहुतेरे । तासुभरेअभिमानयनेरे ॥ कृष्णकथाकीनिदाकरहीं । तिनकीगतिनिर्देकष्ट सुपर्दी ज्योतिप्रास्त्रपुढ़ैजनकोई । तामेदितजन्मसवसोई ॥ कर्राह्मसंतनदेखिप्रणामा । अपनेगणितकेरअभिमाना ॥

दोहा-वेदशास्त्रकोऊपढ़े, भरेतासुअभिमान । सनमानतनहिसंतको, तिनकोनरकिनदान ॥ कोईदेतअहैबहुदाना । ताकभरेमहाअभिमाना ॥ देतदेतवरुषवदेढारें । हरिअपणनहिकवहुँउचारें ॥ मनमेकरिकामनाअनेक । दानदेतयद्यपिसविवेक ॥ पेहरिअपणकरतजोनाहीं । तेलहिकाल्यथाहेवाहीं ॥ मनमेकरिकामनाअनेक । दानदेतयद्यपिसविवेक ॥ पेहरिअपणकरतजोनाहीं । तेलहिकाल्यथाहेवाहीं ॥ दानग्रमानहिंभरेअपारा । कर्राहेनहरिदासनसकारा ॥ कर्राहेनहरिपदमहँविश्वासा । जयलिगिविरहत्तन्वाता । पारिच्रतियातिनहिंसराहें । तुमसमकोदानीजगमाहें ॥ ऐसेवेनसुनतअतिफूलें । अपनेतमपुनिकाहुनदूलें ॥ तीथेनजायकरतवसुदाने । तहाँनकृष्टुसंतनसनमाने ॥ रहतविचारतअसमनमाहीं । हरिकीभक्तिकिदंकपुनाहीं दानिकिद्देजगमेंयशहोई । परलोकटुपहेंगुनिसोई ॥ कछनहिंमानतआधिकदानते । रहतअध्याद्यक्षीग्रमते ॥

दोहा-यदुपतिकेपद्भजनके, छायकमनुजज्ञारीर । तामेष्ट्रारेखगायके, वृथासहतगमपीर ॥ - कुमतिकरिकुत्सितकमा । छोडाँहमुखप्रदभगततथमा।कोड्याट्याजवजावनसीर्थे। यहटद्यमकरिमाँगार्थः - विज्ञातवजाई । गणिकागेहवजावतजाई ॥ चारिवियोगसराहतजबहाँ । एम्यगुनतअपनेक्रीत ोडश्रठगाइगाइबहुरागा । वृथावितावतज्ञन्मविभागा ॥ जिनमेंहरियझनाहिरसाठा । ऐसेटप्पाष्टुरपद्ख्याठा ॥ विहिटेहिंअनेकनताना । फोरतमनहुँसुनैयनकाना ॥ तुट्ठसीसुरऔरजयदेवा । औरहुकरीजेहरिपदसेवा ॥ गनकेविरचितहरिपदसुंदर । रसिकनश्रवणसदाअतिसुखभर ॥तिनकोकबहुँनगाविहसूद्यायद्यपद्विजातेअतिद्रृद्धा॥ रिपदगावतमेसकुचाही । गुणहितुच्छअपनेमनमाँही ॥ उल्लूचारिबाइब्हर्दहीं । तेअपनेकोधनिग्रुनिटेहीं ॥

दोहा-हरिमंदिरमें कबहुँनहिं, गावतहैंश्रठनाय । चारिपातुरीवीचमें, गावेंसानवनाय ॥
हिरियशगावतनिंदगायक । तेजगमेंगरपभकेछायक ॥ गावतसुनतिविष्णुपदकाँहीं । कछुअनुरागहोतिहयनाँहीं ॥
पपाणतेहृदयकठोरा । तेयमदंडछहतश्रठपोरा ॥ हिरिपदसुननसदाजेचहहीं । तिनकोकनरिसपाशठकहहीं ॥
गेउआएहागावतेगवारा । सुकृतितन्देंअसवचनवचारा ॥ आएहावङ्गेनारनमावा । चारिग्वारनवेठिसुनागा ॥
सहसुनिनिट्छमतिळजाहीं । आएहासुनिवेपुनिपुनिजाहीं॥कोठभरधरीमूठजनगावे । चारिग्वतियासुनिस्रखपावे॥
गेउविरहाकोउदाद्रिमागू । गाविह्मुदसहितअनुराग्नाकरिहकृष्णदासनपरकोपा। गुनिहनिजशठसरवसछोपा॥
गेउशठनावनिस्विश्रनेकन । स्रोवतदुर्छभवृथामनुजतन॥ औरनकेठिगनचेंभछाहै । हरिसन्सुसमहनचलरुनाहै ॥

दोहा-निचवोऔरवजाइवो, अरुगाइवोसदाहिं । हिरसन्मुखसपविधिसफल, हिरसेनियुखवृथाहिं ॥

होडजनपढ़ाँहमंथवहुभाषा।कर्राहमंथिवचरनअभिलाषा।।पेदुरमतिहरियशनहिंगाँवं।नहिंहरियुशसुनतसुखपावें॥

होडजनपढ़ाँहमंथवहुभाषा।कर्राहमंथिवचरनअभिलाषा।।पेदुरमतिहरियशनहिंगाँवं।नहिंहरियुशसुनतसुखपावें॥

हानेकेविरिचतमंथनमाहीं । दोपदेतनहिंकुपतिल्जाहीं ॥ सूरदासअरुतुल्सीदासा । बाल्यनीकत्रह्माअरुव्यासा ॥

हानेकेविरिचतमंथनमाहीं । दोपदेतनहिंकुपतिल्जाहीं ॥ अपनीनामपरत-धृगारी । साल्लनसांवानतहिरारी ॥

हारायोरनरकमहँनाई । यमजातनासहतदुखदाई ॥ सुनसीअमल्लाकोरवकीला । कह्मावेंतनलेशनज्ञीला ॥

हपायनाहरचेंबहुजाला । लेतअकोररहेंसवकाला ॥ लोडिसचेंबिदुनकीरीती । म्लेच्लथर्ममहँकरहिंपतीती ॥

तिनकोजानहुँनरकिकेत् । समुझायहुपरहोतनचेत् ॥

दोदा-यद्दिविधिकिळिकेकुमतिबहु, करतबहुतअपकार । तिनकोकद्वँठोंमेंकरों, अपनेवदनउचार ॥ ८ ॥९॥ सम्प्राणिनउरवस्ततसदाहीं । जिमिअकाशद्देसवयटमार्झी ॥हेयदुपतिसबकेअतिप्यारे । जगतिनयंताजगरखवारे ॥ तिमकोबद्दिविधिविधियार्थे । पेमिहमाकोउपारनपार्थे ॥ तेयदुपतिकीकथासुद्दाविनि।आनँदउपजावनिअपछाविना। सोनसुनिद्दाठकोनहुँकाटा।पररहतजगकेअंजाटा ॥ सेळिसेळिस्डभाँतिशिकार । सळआमिपकरकराईअद्दारा ॥ देखिदेखिसंदरपत्नारी । मिळनेतवाँपत्वविभिचारी ॥ झाटनबाटनपाटनपाटी । तरिरयनाहितयनपछिताईी ॥ देखिदेखिसंदरपत्नारी । तरिरयनाहितयनपछिताईी ॥ देखिदेखिसंदरपत्नारी । सोनक्ष्येपादिवार्थेनाहिमार्थेकनंदा ॥ केकिप्रेपपदिपादिवार्थेनाहिमार्थेकनंदा ॥ केकिप्रेपपदिपादिवार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्येनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्येनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्येनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्थेनाहिमार्येनाहिमार्येनाहिमार्येनाहिमार्येनाहिमार्येनाहिमार्येनाहिमार्येनाहिमार्येनाहिमार्थेनाहिमार्थे

दोहा-जीनपाटमजनहिते, गमनतसिगरीवाम । तीनपाटमॅजातहे, गुंडाओरगुटाम ॥ अनतवत्तातेअनतिहारे । बोट्ट्तैचितैउतहारे ॥ चारिगुटामनेकोटगुटेरे । सुपेहुवातकहेतेएँटे ॥ अनतवत्तातेअनतिहारे । बोट्ट्तैचितैउतहारे ॥ बारिगुटामनेकोटगुटेरे । सुपेहुवातकहेतेएँटे ॥ देतप्तिमन्द्रेनम्बितार्ह । भोगतिनिर्वादनस्वितार्ह ॥कोटकार्ष्केशरावकोपाना । गणिकाचार्षिद्धटारमकाना ॥ अगप्तुअपनीवसनिवहार्ह । अगरुणिकनकेवसन्धरार्ह ॥ नेगरिहर्नस्वयामा । बोरनदीतिनकेकछुकामा ॥ १० ॥ भयमार्थिमेश्चनविता । बारिविपितेजानियोग्वाना ॥ निजनारीम्हर्मेश्चनताने । मरामहँआपिपभक्षनमाने ॥ सामार्थिपद्धमहँत्राता । जानहुसुरापानकरकाना ॥ नित्यकरम्बरेद्दनभारा । ताकोनातप्रवेशसरासं ॥ नेजनारीमहँकन्द्रेकेकाटा । सुतहितमयुनदेशसरासं ॥ क्षत्रहर्मेश्चनवित्रा । सुतहितमयुनदेशसरासं ॥ क्षत्रहर्मेश्चनदेशसरासं ॥ सुतहितमयुनदेशसरासं ॥ सुतहितमयुनदेशसरासं ॥ सुतहितमयुनदेशसरासं ॥

दोहा-चारहुवेदनकोनुपति, तातपर्ययदनान् । कमक्रमतादिपटाइयो, ऐसोन्ययिनदान् ॥ १९ ॥ प्रतकोपकअदेकरुपर्या । पनरुदिकरेसुमतिस्वकर्या ॥ ताकोदेविज्ञानफरुम्पा । देविज्ञानफरुगतिअनृपा ॥ सोधनपाइकुमतिजगमार्ही।करतअधर्मार्हिऐससदाँहीं ॥ अजरअमरअपनेकहँमाने । अपनेश्रीशकालनिहिजाने॥१ लिख्योयज्ञमहँजोमदपाना । सोजानहुँकेवलअञ्चाना ॥ लिखीपशुनहिंसामखजोई । परसनमा-ऐसेसुतहितमेश्वनजानो । नहिंअपनेसुखकेहितमानो ॥ जानतनहिंयहधर्मकुचाली । मारतपशुनकरतचंडार्ल विपयभोगमहाँनिश्चिदिनराचे।जानहुँतिनहिंनारकीसाँचे ॥१३॥ वेदनतातपर्यनहिंजानी।अपने मारिपशुनआमिपपुनिखाँचे । यमकीशंकाकुकुनलाँचे॥तेजवमरियमप्ररकहँजाहीं।तिनकीमासतेहपशुखाईी॥१

दोहा-पुरश्वरणमारणकरत, करिकेवेरअजान । जानतनहिंजीवनसकल, निवसतहेंभगवान ॥ कंभीपाकनरकतेजाहीं । रोकतमंत्रशाख्रहेंनाहीं ॥ प्रत्रदारश्रातापरिवारा । इनमॅकीन्हेंनेहअपारा ॥ १५ ॥ इनहींकेहितकरतअधमां । मानतकुमतिसोईशुभकमां ॥ सणभरिनहिंतनकोविश्वासा। तामॅकरतअमरअसण एकहोतहेंमहाअज्ञानी । एकहोतहेंसाँचेज्ञानी ॥ एकहोत्रहोनहाआज्ञानी । एकहोतहेंसाँचेज्ञानी ॥ एकहोत्रहोनहाअज्ञानी । उत्तरतभवसागरयहठीको ॥ ओअज्ञानीअहेनरेज्ञा । सोसुधरतहेलहिकपदेज्ञा ॥ जोकछ्ज्ञानीअरुअज्ञानी । सोसुधरतहेलहिकपदेज्ञा ॥ जोकछ्ज्ञानीअरुअज्ञानी । सोहिमहानप्रअभिमानी ॥ तेकवहुँश्वरसुधरतनाहीं । अपनेगरविहमरेसहाहीं ॥ सुनतनहींकोहुकोडपदेज्ञा । जानतनहींभिक्तरुकेशा ॥ आपहिलपदेज्ञातस्वकाहीं । कहेंधमृतमजानतनाहीं ॥

दोहा—भरेकाममदमोहअरु, मत्तरअरुधनछोभ । तेत्तंतनकेमध्यमें, कबहुँनपावतज्ञोभ ॥ धनकेहेतऋणीगरजाई । धरनकरतदेदुःखमहाई ॥ कार्टेजाँयपेटहुँमारे । कार्रोहमूँडताहिकेद्वारे ॥ धनकेहेतऋणीगरजाई । धरनकरतदेदुःखमहाई ॥ कार्टेजाँयपेटहुँमारे । कार्रोहमूँडताहिकेद्वारे ॥ किर्क्षवावतआतमपाती । अतिकठोरहोतीतिनछाती ॥ १६ ॥ पेटमारिकेजेजनमरहीं । होतभूतमछभक्षण भूतयोनिछहिवपंहजारे । नामअसुरजानरकृत्तियारी ॥ भूपतितहाँमहाअधियारर । तहँतेकबहुँनहोतरज्ञपात॥ जेयदुपतिपदपदुमनध्योवें । तेचआतमघातीकहवाहें ॥ तिनहूँकोहोतीगतितोई । यार्मेतंहायकरैनकोई ॥ वेअज्ञानीमानतज्ञाती । कबहुँभजतनहिंहाराँगपानी॥ तिद्धनहोत्तमनोरयितनकेाजन्मगृथाहें अतपापिनके ॥ १ सुनतकृतारथअपनेकाँहीं । घरघरनीतिजवनकहँजाहीं ॥ तहाँकर्राहतपकरतकछेशा । ध्यावतिर्धणमहाहमेश

दोहा—सोहंरटनलगीरहत, तेजवतजतशरीर । हरिपदंत्रेमप्रमोदको, नहिंपांवतमतिधीर ॥ कोजप्रयासकरिधनहिंलगाई । लेतजनेकनभवनवनाई ॥ तामेंफँसोरहतदिनराती । वीततकालताधुपहिर्भाती करतकोऊदशपाँचविवाहा । तामेंफँसोरहेनरनाहा ॥ कोहुकेभेकुमारदश्चीशा । तिनहिंखेलावतधरिनिक्शी जोरिजोरिधनितवधरतो । दमरिहुएकदाननहिंकरतो ॥ अजरअमरअपनेकहँमानत । दीखनरककीयहैं यदुपतिचरणकरतनिर्हिंभती ।मानतनिहंयमकीकछुभीती ॥ तहरिविद्युखिनकहँगितत । देतनरक्यमहूतिर्हिं यदुपतिचरणकरतनिहंभती ।मानतनिहंयमकीकछुभीती ॥ तहरिविद्युखिनकहँगिरवाई । देतनरक्यमहूतिर्हिं यद्युपतिचरणकरतनिहं । निमनरेश्वयोस्योस्वमानी ॥ १८ ॥

#### राजोवाच ।

कौनकौनकालिहभगवाना । कौनकौनवपुवर्णवलाना ॥ कौनयामकौनेयुगमार्हा । केहिविषितेपूर्णप्रधुनार्ही । देहकुपाकरिमोर्दिसुनाई।सुननहेतमममतिलल्लाई॥सुनिनृपवचनकह्योकरभाजन।यहुपतिपद्<sup>पंकजरसभाज</sup>।

## करभाजन उवाच।

दोहा-सतयुगन्नेताद्वापरोः, श्रोकिलियेयुगचारि । इंनमॅनानावरणवपु, नानानामप्ररारि ॥ तिभिनानाविधिपूजनरीती।सोर्मेवरणोसकलसप्रीती ॥२०॥ सतयुगशुक्कवरणभवतारा । चारिवादुद्दिर्ह्यं जटाशीश्वत्कलपटपरि । कृष्णानिनप्रभुभंगसपरि॥इककरदंडक्करंडल्डक्कर।उपवीतदुकमलाध्मरा लि।प्रीतिसहितगावतहरिलीलाशिरिवातसवसुद्धसमाना।तपदमश्मप्रविद्धभागः सप्पर्पप्रमेषेक्ता । प्रमुख्यम्बर्धस्य ॥ सम्मानास्यर्भस्य । सम्मानास्यर्भस्य

ाजानपारकारकारकारकाराविष्यात्वास्यस्य स्वयं स सुष्पं प्रमेषे कुंठा । पुरुषसमञ्जन्यक्त अकुंठा ॥ परमात्मायोगेश्वर्र्द्ध्यर । यसत्य योके कृष्णनाम् स्वयं रिक्तपर्णभगवाना । चारिवाहुँ द्वपुरुषप्रयाना ॥ त्रियुणमेसलाकृतिमहँधारे । कनकसरिसिश्वरिकेश्वर्ति । कर्राहकमंबेदोक्तसदाहीं । मलपूरतिसुरुवाकरमाँहीं ॥ २४ ॥ त्रेताकेजनवेदिषज्ञाता । धर्मात्माहोतेअतिदाता

पूजहिहरिकहँवेदविधाना । सर्वदेवमयजेभगवाना ॥ २५ ॥

दोहा-विष्णुउरुकमयज्ञवपु, पृश्चिगभैउरुगाय । सर्वदेवअरुवृपाकपि, अरुजयंतनिमिराय ॥ राह्नामनाथकेगाँव । त्रेताकेजनमोक्षहिपाव ॥ २६ ॥ द्वापरमेश्रीपतिभेद्म्यामा । पीतांवरसोहतअभिरामा ॥ चकादिकचारिद्वसुजपारे । श्रीवरतादिकसकठसँवारे ॥ २०॥ द्वापरकेजनसहितसमाजू । पूजहिमहाराजकीसाजू॥ पंचरात्रअरुवेदविपाने । पूजहिपीतिसहितभगवाने॥चाहरिक्वष्णकमछपदप्रेमा । जपहिमंत्रयहकरिहठिनेमा॥२८॥

श्लोक-"नमस्तेवासुदेवायनमःसंकर्षणायच । प्रद्युद्धायानिरुद्धायतुभ्यंभगवतेनमः ॥ २९ ॥
— नारायणायऋषयेषु रुपायमहात्मने । विश्वेश्वरायविश्वायस्वेभूतात्मनेनमः "॥ ३० ॥
हिविधिद्वापरकेमतिवाना।पूर्जीहर्हारकहँतंत्रविषाना ॥अवक्रित्युग्वसँसुनहुनरेक्षा।जेहिविधिप्रगटेषुरुपरमेक्षा ३९
इष्णवर्णहेपरमप्रकासी । सोहतपापदसंगविभासी ॥ सुंदरअंगपीतपटसोहै । जेहिल्लिसुरनरसुनिमनमोहै ॥
इिल्पहँकहवक्रुष्णकरनामा । यहीयझजपतपमतिषामा॥कृष्णनामकीर्तनजगमाँहीं । यहीसविधिपूजनहरिकाँहीं॥
इिल्पहँकहवक्रुष्णकरनामा । यहीयझजपतपमतिषामा॥कृष्णनामकीर्तनजगमाँहीं । यहीसविधिपूजनहरिकाँहीं॥

श्चोक-"ध्येयंतदापरिभवन्नमभीष्टदोहं, तीर्थोत्पदंशिविवरंचितृतंग्ररण्यम् ॥ भृत्यातिहंपणतपालभवान्पिपोत्तं, वंदेमहापुरुपतेचरणारविदम् ॥ त्यक्कासुदुस्त्यजसुरेफ्तितराज्यलक्ष्मां, धर्मिष्ठआयंवचसायदगादरण्यम् ॥ मायामृगद्यितयेष्सितमृज्यधाव, द्वेदेमहापुरुपतेचरणारविदम् ॥

दोहा-प्रातसाँहर्दरिसन्युलै, दोऊमंबजोकोय । पढ़ैपीतिसोंताहिहठि, प्रीतिकृष्णमेंहोय ॥ कवित्त-मृजुजमनीरथकेपूरणकरनहार, वोहितअपारजगपारावारपारके ।

धुवनकेतीरथकेतीरथकेदेनवारे, वंदितहमेहाँहँमहेहाकरतारके ॥
रप्रराजदासनकेदुरितनेवारेकेते, हारनेकपालनमेकरननेवारके ।
ध्यावनकेयोगहेंनसैयाकमेरोगऐसे, पदअरावद्वकिकुमारके ॥ ३३ ॥
सेग्रनीम्ररेहाहकीसाहिवीतेअधिकअधी, सताहंअवधकीअवधिअवद्वि ॥
पितुप्रणपालिवेकीतुन्छन्णहीसोत्यागि, वनमेनिवासकीन्झोंछायातकृष्वि ॥
मायाम्रग्जातिहुकेजानकीकेहेततामु, पाछेपाछेघोढिगतिहुगयंदकी ॥
इसरोदयाल्ऐसोकीनयातेरएराज, ध्यायतचर्णरजकीसिल्लोकनंदकी ॥ ३८ ॥

दोहा—यहिविधियुगप्रममहॅंच्यति, धिरहरिनामहुरूप । पूजिजातयुगजननते, मंगळकरतब्रच्य ॥ ३५ ॥ षेगुणबाहीजनविज्ञानी । सदासारभागीमतिखानी ॥ तेकळियुगकीकरहिवडाहै । कळियुगसमनहिजीरदेखाई ॥ षामभापतमुनिहरिनामा । पावतपुरुपसकळमनकामा॥३६॥भ्रमतभ्रपमनुजनजगमाही।पातेळाभुशीरकछनाही ॥ ४, जातेहोइकृष्णपदभीती । मिटेसकळयहभवरूजभीती ॥३ शासतयुगहुकेप्रजासदाही । चहतजनमहूपोकळिमाही ॥ १, कळियुगमहॅंनिमिभुपविशेषी । ळेहुसत्यमनमहॅंनसळेपी॥कवहुँकबहुँकहुँकहुँमहराजा।कळिसहँगीवनपावनकामा॥ नात्यणपारायणहरूँ । जीवनकोठपारकरिंदहाँ ॥ ३८ ॥ झाविडदेशमाहॅंजवतारा । ळेट्रहिरिकेभक्तळहारा ॥

तित्रप्रपतितारति । कृतमाटापयस्विनीजहाँहैं ॥ ३९ ॥ महापुण्यप्रद्वजहँकावेरी । नासितजीमस्रतअपदेरी ॥ दोहा-महानदीजहँदैनपति, नामप्रतीचीजास । जोतामेंगस्तनकरत, रहतपापनहितास ॥

क्षेत्ररते ने विजयपुर्वात ने ने ने ने निर्माण का विश्व किया निर्माण करते, रहते प्राप्त किया । जनत्यागित्रगतको नामाण कमवचनभयोहारद्वामा। नो निर्माण करते करो। नोहिक करते हिक्स्पीतिवेरी १९। मनस्पत्रोदारिषद्यारे । तेरिअपराप नोक्युद्ध नावे॥ नामकरनमात्रमु अपरापा। को असकरणासि भुअगाया। १२॥।

## आनन्दाम्ब्रनिधि।

#### नारद उवाच ।

यहिविधिभगवतधर्मप्रधाना।सुनिमिथिलाधिपअतिमुदमाना।श्रीतिसदितनवयोगेश्वरकहँ।सहितपुरोहितपुत्रनि तहँसवकेदेखतमतिवाना।भेनवयोगीअंतरधाना ॥४३॥ निमिनरेज्ञकरिभगवतधर्मा।छई।परमगतितजिभवभर्गा हेवसुदेवतुमहिमतिवाना । भगवतधर्मसुन्योंजोकाना॥प्रीतिसहितकरिकरितनकाहीं।जहोअंतऋष्णपुरमाहीं॥१

दोहा-तुमदंपतिकेष्ठुयशसे, पूरितभयोजहान । धनदेवकिवसुदेवजग, जिनकेष्ठुतभगवान ॥ ४६ ॥ दरज्ञनआर्छिगनसंभापन । भोजनसेनहुलासनमापन ॥ करिकेक्वण्णसंगयदुवंसी । भयेसकलजगमाह्रप्रज्ञंसी ॥ तुमकरिपुत्ररीतिकीप्रीती।दियोविहायजगतकीभीती॥४०॥पींह्रकज्ञाल्वऔरिक्रज्ञपालाऔरहुदुष्ट वैरभावकरिकेहरिमाहीं । छीन्छोंयोगिनिकीगतिकाँहीं ॥कृष्णविद्योकनिगमनविद्यासाओरहु केतेनृपतिकेकेतरिगेहैं । तीकापुनिअनुरागीजेहें ॥४८॥ हरिपहँकरहनअवसृतभाऊ । इनकीजानहुपरम सबकेहेंप्रसुअंतर्यामी । नहींमनुजहेंपूरणकामी ॥ ४९ ॥ हरणहेतसवनीकरभारा । करनप्रलमभूवनसंहारा ॥ दासनरक्षणकरनउदारा । तुम्हरेघरलीन्ह्योअवतारा ॥ यञ्जतेअरिदीन्ह्योंसंसारा । कहवावतहेंआपकुमारा ॥४

## श्रीशक उवाच ।

दोहा~सुनिइमिनारदेकेवचन, परमानंदहिपाय । तहँदैविकवसुदेवहु, दियंतिजमोद्दविहाय ॥ ५१ ॥ परम्युण्यइतिहासग्रह, सुनिधारैचितछाय । सोसबदुरितनसार्यके, बसेक्वप्णपुरजाय ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजायांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज्देवकृते भानंदाम्बुनियौ एकादशस्कंधे पंचमस्तरंगः,॥ ५॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-कुरुपतिपुनिकछुकालमें, सकलदेवताष्ट्रंद । आवतभेद्रारावती, दरशनकरनगौविंद ॥ युतमरीचआदिकन्छमारा।देवनछेञायोकरतारा ॥ भूतनगण्युतज्ञंकरञाये ॥ १ ॥ मरुतनयुतवातवहृतियाँ वसुआदित्यअश्विनीकुमारा । ऋसुगंगिरसहुरुद्रउदारा ॥ विश्वदेवासाध्यहुसवा ॥ २ ॥ अन्तरनागितहर्षस् भारणगुद्युक्पितरऋपीद्या।विद्याधरिक्त्ररअवृनीक्षा ॥ ३ ॥ क्रुशस्थळीमहासगरेआये । उम्रतेनकत्रनाविधा द्वारपउश्रसेनमुहँराजे । कह्योआगमनदेवसमाजे ॥ भूपतिकहँ तथावहुइतआस् । मोहिदेवनदरशनकी आह् ॥ द्वारपाल्देवनळेगयः । भूपतिनिरस्विउठततः भयः ॥ छगीरहेयदुकुळदरवारा । बेठेसवकुमारसरदारा ॥ कनकर्सिद्दासनमध्यविराजा । तामें उत्रसेनमहराजा ॥ दृहिनेकनकासनअभिरामा । तामेराजिरहेडविटा

दोहा-तेहिर्सिहासनमें नृपति, आगेविलकेसीय। वैठ्योरद्योप्रद्युप्रवर, जेहिसमवर्जनकोय॥ रामदहिनदिशिसांविराजे । पुनिअनिरुद्धकुँवरछविछाजे ॥ पुनिगद्गदागहेतहँवैठे । दीप्तिमानआदिकप्रती औरहुद्दिकंशंधुकुमारा । वेटेयथायोग्दरवारा ॥ उत्रसेननायेदिकिमाही । रतनजडितसिहासनपाही ॥ १॥ मिष्सम्।जराजतयदुराज् । जेकरतादेवनकेकाज् ॥ सिंहासननीचेछिविछाये । दहिनेसात्त्विकदुद्धवर्गीय ॥ निसटओर्यल्युकसुखरामा । निजनागेवेठायेश्यामा ॥ प्रभुवागेअऋरकृतवर्मा । अनाषृप्रभादिकपृत्वमा यथायोगंवेठेसरदारा । होतरह्योमंज्रुलनटसारा ॥ देवनदेखिनठेमहराजा । उठेकुष्णसग्नठेशसमाजा ॥ ङिखिसुरङ्ग्रसेनद्रवारा । धन्यधन्यनृपवचनङचारा ॥ द्रानदाखन्यद्रपतिरूपा । छखिङानतमहर्गहुँ विद्वा दोहा-जोनरूपतेकुष्णप्रभु, हरचोभूमिकरभार । भरचोभूमिम्निजसुयद्रा, जगअवनारनहार ॥

। । नहिंअघानमनमें सुरश्रपा ॥ सुरनज्ञीञ्चनायेदरवारी । जेसहिनृपत्रलभद्र<sup>मुहा</sup>

दियेदेवसम्आशिरवादा । छहहुभूपअतिशयअहलादा ॥ पुनिर्मिहासनविविधमँगाये । सादरसकल्छरनिनेटाये ॥ पुनिमँगायसवपूननसाजू । उमसेनउटिसहितसमाजू ॥ पून्योयथायोगसवकाँहीं । पूँछीक्कशलिविनातहाँहीं ॥ ५ ॥ पुनिश्चभपारिजातकमाला । लेआयेजेदेविवशाला ॥ पृथकपृथकहरिकोपहिराये । पृथकपृथकहरिकोशिरनाये ॥ औरहुँपहुपकृष्णपरवरपे । धारीहंबारदेवसबहरपे ॥ करनहेतपुनिहरिकीसेवा । रचिरचिर्मुद्रपदसगदेवा ॥ अहतअर्थरालितिनमाहीं । मेदमंद्हरिसन्धुत्वपाहीं ॥ अतिविनीतह्नैष्टुल्छुभाऊ । मानिआपनेहियेदुराऊ ॥ बोहान्यदुकुलकेदरवारमिष, जीरिजलजयुगहाथ । लोकरनअस्तुतिसवै, हरिकहँनायेमाथ ॥ ६ ॥

देवा ऊचुः।

छन्द-मनबुद्धिइंद्रियप्राण्येननतेंसदासुखधाम । हमकरहिंसबसुररावरेकेचरणकमरूप्रणाम ॥ जोहिचरणकोभववंपत्यागनहेतसुमतिसदाँहिं। करिभक्तिभावअनेकचिततरहतनिजहियमाँहिं॥७॥ विधिह्नेमुजद्वहरहिदरहृद्वेविष्णुपालद्वविश्व । संसारयहृतममेरहत्देंसंतकेसर्वस्य ॥ सिवदानंदस्वरूपमायाकमेकेनअधीन । वसुदेवनंदनजगतवंधअदोपपरमप्रवीन ॥ ८॥ जससनिसभीतिकथातुम्हारीकुमतिशुचिह्नेजात । तसभास्रतेतपदानतेमखयोगतेनदेखात ॥ ९॥ दिविकोडलंघिविकंठनेवसनहेतांजिहिहिसमान । यहपंचरात्रप्रकारतेपूजनकरतसविधान ॥ कल्यानहितजेहियोगिष्यावतसोइतुवपदकंज । प्रभुधूमकेतुहमारहोवैकरनदुखवनभंज ॥ १०॥ हैहायहविमुखंअनल्हिजतुवचरणध्यावतनित्त । बहुसांख्यवादीऔरयोगीभजतसोहदैचित्त ॥ ११ ॥ वनमारुकोहरिईरपाश्रीभजतजोपदकंज । सोधूमकेतुइमारहेविदहनदुखबनपुंज ॥ १२ ॥ विधिभीनकोजोदंडसुरधुनिधारजासुपताक । सुरअसुरदछकोभयअभयकरजासुधरनीधाक ॥ साधनअसाधनसुखददुखकरकंजचरणतुम्हार । ध्यावतहमारोहरेसिगरोपापनंदकुमार ॥ १३ ॥ नायेवृपभसमजासुनशहमभादिसुरसवकोय । सोकाल्प्रेरकभाषपदकल्याणप्रद्रप्रसहोय ॥ १४ ॥ यहजगतकोउत्रतिपाटनहरणकीजतुआषु । नियप्रकृतिअरुमहत्त्रत्वेतुमईश्राप्रमन्नताषु ॥ हिवेगजासुगंभीरसवकाहरणहारविज्ञाल । असभूतभावीवर्तमानहुअहातुमहीकाल ॥ १५ ॥ अनिरुद्धरुद्दिअधिकारतुमसोंप्रकृतितेमदतत्व । उत्पत्तिकृतांतेप्रगटब्रह्मांडहोतसस्य ॥ १६ ॥ चरअचरकेवरप्रविशिकरस्वकरहुतुम्हींभोग । चैताहिमेंनहिंतहिटिप्तसुनिजेहिडरतकरतहुजोग ॥ १७॥ मुसन्यायचित्रनिभाववहुभुववंकप्रसिन्धंथि । पोडशसहसतियमेंनमन्मथसक्योतुवमनमंथि॥ १८॥ तुपकथासरिताचरणसरिताहरहिअपत्रंटोक । इकसेहयेश्रतिसोंदुतियतनसोंटहनमुद्देशक ॥ १९॥

श्रीशुक उवाच।

होरा-पहिनिधमस्तृतिङ्घणकी, कार्रशंकरकरतारः। करिमणसयदुनायको, गमनेमुन्तिभगारः॥ ।गगनमहेषुनिकछन्द्री । पाताजोरिपाणिमुद्द्रशामधुरङ्गण्यसोवचनटचारा । बार्राह्नात्करतस्तकासः॥२०॥ स्रह्मोवाचः।

हितप्रभुभूकरभारा । जोपूरुवर्मवचनटचारा ॥ सोममविनयमानिकरिदाया । नैहरिकरेडक्टयदुराया॥२ १॥ नर्मेपाप्पोनिजपम् । सपर्नतिकियद्रारसपर्मः ॥ कारतिछाददर्जीदिञ्चानन । केन्वकातकस्याकानन॥२१॥ इ.डमहर्मभुद्धेजवतारा । परचोरः पम्देनपद्मारा॥चारुचरिज्ञादिवानक्टराः । क्रम्बस्ट देतिकयोअपारा॥२१ अभीतिजनचरिततुरदारा । सुनिदेशहर्कटेडदुवारा ॥ तमस्विहारपटेड्ट : क्रम्बदितपावहिगेपाणण इ.डटमहर्मभुदेनगदीदा। । वितेब्रसपुक्षेपप्रता॥२५॥ अवस्यक्रम्बर्भक्यक्रम्बर्भक्ष

दोरा-पदुकुल्हदिनशापते, हरलापुविनास ॥ २६ १ अवस्ति हेस्सानिवास

1号 11

आनन्दाम्ब्रानाथ ।

होक्छोकपालनकहॅनाथा । वसिवेकुंठमहॅकरहुस्नाथा ॥ **ऐसीसुनित्र**झाकीवानी । वोल्तभेतहँशारँगपानी ॥

जोतुमकह्योसमझिहम्**ठीन्द्यो।तिहरोकाजसक**ळकरिदीन्ह्यो॥दियोजतारिअवृनिकरभारार्थः है पार्था पर्य

विक्रमअरुश्रुरतावडाई। औरमहाघनकीसमुदाई॥ यदुकुठसम्बिभुवनमहँनाहीं। कोउपी. बी ापनागणच्युर्पापण्यः । जारणवापणवापायः ॥ पद्युष्णस्यानग्रुपणवावा । पाणणः ॥। यहुर्वज्ञीअससवैविचारे । यहित्रभुवनसवहायहमारे ॥ ज्ञिविवर्षचिवासवकहँजीती । मेटिदेहिंजगर्मेयम्भीती । न्युन्सानातातात् । न्यान्युनावायात् । । स्यान्युनावायात् । । स्यान्युन्युन्स्यार् ॥ यदुर्विज्ञानियार्थसदेखी । महाप्रम्छितनकामेठेसीः कोउनहिंसन्मुखरुकीहमारे । झारतध्रुपनते अरघारे ॥ यदुर्विज्ञानियार्थसदेखी । महाप्रम्छितनकामेठेसीः

नाजावम् अत्रुपावनारः स्वार्णात्रु । स्वार्णात्रु । स्वार्णात्रु ॥ म्यार्णात्रु । म्यार्णात्रु । स्वार्णात्रु । जाानपानश्चयनमात्राचारा । सप्यानकरा यानात्रमार्य ॥ त्र्यक्केवैठिषस्मार्ही । निमिसागरहेवेठाकार्ही ॥ सब्यक्केवैठिषस्मार्ही । निमिसागरहेवेठाकार्ही ॥ त्राप्त स्थापना । स्थापना वार्यापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स् दोहा नातोचारिहुछोकपन, यहुकुछछतेजीति । कोउनरुकतइनतेसमर, ऐसीअहैप्रतीति ॥ २९॥

नारुपड्डर्ज्यरप्रस्तरास्य । नामस्पार्वप्रमास्य व साडाराज्यकानखरापास्य । ता. ह्रियुवनकोकरिद्देहितासा । कोहूकीमनिहेनिहित्रासा ॥३०॥ लाग्योनाशयोगयहिकाला । हर्ने हर्ने

तातयदुकुठकरिसंहारा। मेजिहोनिजपुरकरतारा॥ ३१॥

प्रितकछुकाठमाहँ सुनुताता । द्वारावतीमाहँ उतपाता ॥ होनळ्गेअतिचारिहुँ भोरा । जेसचकं अग्रुभनकेषोत ुः स्टुन्स्याप्त्रस्थात्रा । अराज्यात्राक्ष्यत्रस्याः । क्षत्रक्षयः । स्वयंक्षयः । स्वयंक्षयः । स्वयंक्षयः । तेडतपातनिर्दावस्यारी । सभासुपृष्णेतुरत्तिष्यारी ॥ अक्रुरादिकवृद्धनकाही । तुरत्वोलायद्वपीपिहेनाहीं ॥ त्रच्यापुणानसञ्ज्यसम् । सनाजनुषाक्रसायनसम् ॥ गङ्गस्यापु विविधमातिउत्तपातदेखाई । सवकहँमज्जुरुगिरासुनाई ॥ ३३ ॥

दोहा-चारिहुँदिशिद्धारावती, होतमहाउतपात । अतिअमोपत्राह्मणनकी, शापहुमहेअवात ॥ ३४। पारा पार्श्वापार्थारापताः वात्मवाञ्ज्ञपातः । जात्ममापश्राह्मणनकाः शाप्रक्षम्बणपतः । तात्मप्रहेन्द्रीयाः । तात्मप्रहेन्द्रीयाः । जीवनहित्तमसर्वेहप्रयोग् ॥ रहेनदीद्वारा्वतिमाही । गमनुद्धेत्रप्रभातिकातः ॥ करनदिरिच्छेभवभाजः । चिट्चिटवाहनसहितसमाजः॥ यहाप्रधातमाहा । गमनाहस्त्रभगतावावावात दस्रभाषभेजविधुकृद्धिभयरोगयस्मातनमार्ह्य ॥ तत्रश्रीक्षेत्रप्रभासहिआयो।तह्नमहायसवरोगिरद्यो॥ ह तातेहमस्यतहाँनहाई । तार्पतसुरनिषतरनसमुदाई ॥ विश्वन्यद्वविधिभन्नजेवाई । सुनिम्रणानविष्यानिकार्याः विकास स्वाधिकार्याः विकास स्वाधिकार्याः । सुनिम्रणानविष्यानिकार्याः । स्वाधिकार्याः । स्व तिनकदिसप्रीतिवहुदाना । करिहेनाशकछेशमहाना ॥ दानदेवहुत्सागरकाही । नीकाछिहउतस्वनामाही।

अ। गुक उपाच । अ। गुक उपाच । यदुवंशी असम्रितिहासना जानिसक्छ विधिविपति विनाशन॥साजिसाजिह ग्वेबह्स्यंद्ना युण्पण दोहा – हरिकेएसेवचन सुनि, छविअनेक उत्पात । गुनिकेगीनप्रभासकी, यदुक्छकोपरभात ॥ उद्भवकेमन जंका आहे । करतच सिम्बक्तक सहस्य है ॥ अन्यसार स्वीतस्य स्वातस्य स्वीतस्य स्वी वाहा-हारकप्रतप्यम्सान, लासअनकउतपात् । ग्रानक्षानप्रभासकोः यहुकुलकापरभातः। स्टब्केमनशंकाआई । करतचरित्रककुकयदुराई ॥ भेदरबारजवेवरसास् । चलेभवनकहरसातिबाह्य। स्टब्केमनशंकाआई । करतचरित्रककुकयदुराई ॥ भेदरबारजवेवरसास् । चलेभवनकहरसातिबाह्य स्टब्क्षगहिसंगहिभायो । लहिङ्कांतपगमेशिरनायो ॥ प्रनिधिगवेठिजोरिस्रगहाये । बोल्योवचनमृहुल्यहर्

पुण्यथ्यवपकीर्तनयोगेशा । यदुनंदनकृपाटदेवेशा ॥ मोहिशसगानिपरतमनमार्ही । दरनचहहुतुमपुर्दुहर्ग कृतिकपदुपुटकरसंदारा । जानचहहनिजलोकन्दामा ॥ विषयणके कृतिक्षाप्तारम्यास्या । अपुनद्नश्चर्षाद्वशा ॥ माहिशसनानिपस्तमनमार्ही । हस्त्वहहुतुमपुङ्करः। कृतिकपुरुकुटकस्तिहास् । जानवहहुनिज्छोकप्रदास् ॥ विप्रशापकेनाशनमार्ही । हुमस्मस्यहैतापहरः पिटनशापनाशनहिकीन्द्रों । तातेसत्यज्ञानिर्मेतीन्त्रों ॥ ०० ॥ भारतपुर स्टब्स्स्स । गानचद्दुानगठाकददास् ॥ ात्रप्रज्ञापकेनाज्ञनमाही । तुमसमस्यदीनाष्ट्रान पदिनद्गापनाजनहिकीन्सी । तातेसस्यनातिमेठीन्द्री ॥ २२ ॥ जानेस्हानाययद्द्याताछोद्दिरानीपुर्यस्य स्टिनद्गापनाजनहिकीन्स्सरिकनिक्तप्रस्थितम्बद्धार्थः ्राचारपालपादकार्या । तातसत्यजाानमङान्द्रा ॥ ७२ ॥ जानेरहोनायपहचता।छोडिरावरोपहच १ वर्षे प्रतिकृतिकारी।छैचिछिपेनिजपुरमोहकारी।७३।नाथितहारोचिरतपुरापनासुनतिकरत्॥ ००१ देहा-क्षासपाप्रमाजनीः क्रिक्टिक्टवार्यः । ्वः । १९५७ पत्तारुवारुवानवपुरमाहुकाशाश्चानायांतहराचिरतसुहावनासुनतरिकरिकाः। दोदा-कपासुपाप्रसुरावरी, करिकेकाननपान । पुनिनहिकछुनीकोर्टम, श्रीरप्रवेपविधान॥११ زيه

सोषतवागतवटतनाथा । विहरतसातवद्तसुरागाथा ॥ कोनहुकालनाधतुमकाँही । हमछोट्योहकक्षणभरन सोभवनामछोडिकिमिजाह । प्राणहुतिभिययदुकुलनाहु॥२५॥तुम्हरीजुँटपहिरिवहुमाला।चंदनतुम्हरोजुँटरस भूपणवसनदुद्धटतिहोरे । हमअपनेअंगनपहँषारे ॥ भोजनजुँटितिहारोत्तायो । याहीमॅअतिक्षप्रसुत्तपायो ॥ यनीसुकृतिकसुदूसरनौहीं । तुम्हरेदासरहेजगर्योहीं ॥ तातनुमिननतुम्हरीमाया । कोनभाँतितरिहेयदुराया । जोतुवसंगयहीविधिरहें । तौतुवमायापारिहेयहें ॥ २६ ॥ तिद्धदिशंवरेखीसंन्यासी । शोरकद्धरेतातपरासी ॥ ब्रह्मनामजोपामतिहारा।तेगमनतह्मअमलअपारा॥१०॥हमतीभ्रमतकमंपयमौही।ज्ञानजोगजानहिकसुनौहीं ॥ प्रभुसुमिरततृवयदकंजन । लेतनामतुम्हरोमतिरंजन ॥

दोहा-गायगापतिहरोसुयज्ञ, प्रेमपयोधिनहाय । तुम्हरेदासनसंगकरि, तुनमुरतिमनष्याय ॥ सहजृद्दिमेंअतिज्ञायअगम्, यहसागरसंसार । कृपापायप्रभुरायरी, हमहुँहेंदृष्टिपार ॥ ४९ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

द्देहा-पिद्देविधिडद्भवकीविनै, सुनियुत्तश्रीतिनरेश । जानिआपनेप्तिपसला, बोटेवचनरमेश ॥ ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावद्दादुरवीधवेश्विश्चनाथर्मिद्दात्मजसिद्धिश्री मदाराजाधिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजिद्वेहजू देवकृते आनंदाम्बुनिया एकादशस्कंषे पष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

दोहा-कुद्धबुद्धिकद्मवन्तन, सुनिकेक्रपानिधान । कह्मोपनोहरवैनतहँ, राजिवनैनस्रजान ॥ श्रीभगवानुवाच ।

दोद्दा-जीनकहोोद्दमसींसखा, करिशंकाषनमाँहि । सोहमरेमनमेंअहै, यामेंसंशयनौँहि ॥ < गैकपाटशंकरकरतारा । चहतवासवैकुंटद्दमारा ॥२॥ करीजीविनेप्रथमकरतारा । जेहिहितमेटियश्चविभवतः । विस्तवकरिदेवनकाला । द्रश्योभारश्चवद्दित्यस्य ॥२॥ यदुकुरूभईग्रुनिनकीशापा । तातेहीईअतिसंता गिनपरस्परवैरविभाना । हृदेथेभारश्चद्दिनास्य ॥ सत्यविनाआजतेकथव । वोरिहेसागरयहनगरीसव ॥ सत्यविनाआजतेकथव । वोरिहेसागरयहनगरीसव ॥ सादिनतेमेंतिजमहिकाँहीं । जेहाअपनेपामहिमाँहीं ॥ तादिनतेकटिकोसंचारा । होईजगर्मेअवशिअपारा ॥ सम्दमदेदिमहीकहँरवागी । तुमहुनहतरहिषोवटभागी॥किट्युगपहँसवर्मकीहो । प्रभगाहँक्विकरीनकोईं जिक्छुणनवंयुअक्गेह । सोमहँक्रिकृतिपटसनेह ॥ समद्क्षीह्रैकेजगर्माहीं । विवरेद्वकथवृत्वमुद्दैसदाँहीं ॥

दोहा-जोमनवच्दगश्रवणते, कोनिहुवस्तुजनाय । सोअनित्यतुमजानियों, असकद्वेद्निकाय ॥ ७ मामाकेअधीनमनिको । यहस्रसनिकछगतद्वैतिनको॥ ममन्यतिरिक्तवस्तुजोजाने । सोईअमश्रुतिशास्त्रवर् सोइअमश्रुतिशास्त्रवर् सोइअमश्रुतिशास्त्रवर् सोइअमश्रुतिशास्त्रवर् सोइअमरवर्गनरककरदाता । यहजानद्वसिगरोसितिताता ॥ कर्मअकपंविकर्मसर्वेदा । अदेदीपगुणवुधिकभेदा, तत्तेसवद्दिनकोजीता । मोपरकरिकेशीतिप्रतीती ॥ जमकोजानद्वज्ञेवअधारा । जियअधारमोहिंजासुज्वस्तरा हात्तिव्यानस्त्रित्ते । अपनेत्रवात्त्रवर्ति । अपनेत्रवात्रवर्ति । अपनेत्रवर्ति । अपनेत्रवर्ति । सोनिहंदीवर्षिक । सोनिहंदीवर्षिक । स्वात्रवर्तिक । सोनिहंदीवर्षिक । सोनिहंदीवर्षिक । स्वात्रवर्तिक । सोनिहंदीवर्षिक । अपनेत्रवर्तिक । सानिस्तर्वर्तिक । सोनिहंदीवर्षिक । अपनेत्रवर्तिक । सोनिहंदीवर्षिक । सोनिहंदीवर्या । सोनिहंदीवर्षिक । सोनिहंदीवर्या । सोनिहंदीवर्या । सोनिहंदीवर्या । सोनिहंदीवर्षिक । सोनिहंदीवर्या । सोनिहंदीवर

दोहा-ऊपोनिस्वेसवेदा, मोररूपसंसार । रहितसोआवागमनते, होइविज्ञोपिउदार ॥ १२ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिनिधिसुनिदृरिकेवचन, कथनयदुपतिदास । वोल्योपुनिशिरनाइके, तत्त्वजानियंआस ॥ १३

#### उद्धव उवाच ।

दोहा-योगात्मायोगेशप्रभु, उपदेशकसवयोग । योगशास्त्रकेजनकतुम, नाशनहोभवरोग ॥ मममंगलीहतजो।भगवाना । संन्यासहिकोत्यागवसाना॥१५०० ोण- ौर्वरे अस्ति जेत्वविद्यसीशाठजगमाँही।महाकठिनत्यागनतिनकाँहीं॥१५॥मोमनअहंकारममकारा ।निजयशाकियेवधुरेवर त्रवमायाञ्चतदेहद्वगेहू । तिनमेंछग्योमोरभतिनेहू ॥ तातेकझोजीनतुमत्यागा । उन्जरिनु सोर्गे वि सोसवमीकहँदेहवताई । करिदायामीपरयदुराई ॥ ३६ ॥ कोउनहिंतुमसमभापनवारी । हुः हाध्रमणाप्तर देवनमें असहेको उनाहीं । तुममायामोहेसवकाहीं ॥ १७ ॥ अहो अदोपअनंतमुरारी । ्रीतः सबकेप्रेरकर्रेनगरीज्ञा । अर्जुनससाईज्ञवागीज्ञा ॥ वारहिवारकर्रोप्रणामा । करहुनाथअपदेज्ञललामा ॥

दोहा-मंगतिदीनदुखीअदौं, चहौतजनसंसार । औरनदुतियदेखातकोज, तुमहीअहौअधार ॥

सुनिउद्धवकेवचनसुहाये । बोलेश्रीयद्वपतिसल्खाये ॥ १८ ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

सक्ठतत्त्वकेजाननवारे । जेजगुमहँहैंमनुजबदारे ॥ तेविशुद्धकरिनिजमनकाँहीं । विपयवासनात्जतसर्वहीं मनविशुद्धदेशुरुसवकेरी। श्रुतिओस्ट बिल्बा बिले बेल्विक भागवस्तुकाति हि । विश्वित संस्थान करेदमारेचरणनत्रीती । तोंद्रिविमेटेजगतकीभीती ॥ सांख्ययोगकेजाननहारे । नरतनमेंमोहिअधिकिनिहारे। सकठशक्तिकेहमहँस्वामी । सिगरेजगंकअंतरयामी॥२१॥एकचरणद्विचरणञ्जेचरण। 🞷 📜 १५६ पर । भूष पेतेनगमेंबहुतकारीरा । पेमोहिनरतन्धियमतिषीरा ॥२२॥ रूपादिकयुत्तजोअनुमाना । तातेनेनाँ 🗟 🖽 करिविवेकमानुपतनमाद्धी । जानतमोरभक्तमोद्दिकाद्धी॥ २३ ॥

दोदा-यानेंद्रकद्तिदासमें, कहींपुरातनजीय । यदुनृपअरुअवधूतको, वरसंवादिहसीय ॥ २४ ॥ कोइसव्युत्तरसोवनमाही । खेळतहेत्रिकारतहाही ॥ कियउद्धवयदुभूपपयाना । े े े े े विष्ण तार्षोद्वैविनीतकरजोरी । पुँछचीयदुनुपबद्धतानिहोरी ॥ २५ ॥

## यदुरुवाच ।

यदमतितुमदिकदौतेमाई । जाकोगदिवनमें मुनिराई॥फिरदु अकेलेवालसमाना । करदुनकमें कछ्मतिशाना नाषुपसुपरायिभविकेहेत् । वाँपिरिमेनुनघर्मधनहेत् ॥ तुमरोसमस्यसुकविश्वरूपा । मृदुत्वचनभावतेभग निजदितकमेकरहुकछुनाई।।विचरहुजङसमयहजगमाई।॥२८॥कामछाभकोछगीदमारी।तामेंत्रराहिमदुविक गंगपारितम्परयोमतंगा । उनसक्तद्वावानङ्अंगा॥२९॥निज्ञानंद्कोकारणभाष्टी।विषयवासन्वक्ति प्रवरत्यवर्षेनितहारे । जगकारमतुमसक्छविसारे ॥ ३० ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

दोदा-भवभगगुँखयोणदुनुषति, भतित्रमण्यमुजान । तबदीदत्तात्रेषमुनि, छागेकरनवणात ॥ ३) र्ग

## दत्तात्रेय उवाच।

भेग्द्रप्रेरेन्द्रननेग्द्या । तिनकोसुमिग्नग्दीदमेशा ॥ निनदीकीशुभिष्टेममकाला । विचार्द्रेतगम्देर्तेना परमुन्द्रमिरमेनमुद्राङ् । मुक्टयुरुनकेनाउँवनाउँ ॥ ३२ ॥ श्रवममुक्तपृथिवीदेमेरो । दृत्रीपृक्ती वित्रिष्ट्रभावत् स्टिमान् । योषोतुर्वेष्ट्रिट्ययेगाः ॥ पात्रवृत्तिवृत्तिवान् । छट्योगुर्वेद्रमान् मण्योत्स्यातिषेत्रातः । अट्योत्स्ययान्यः स्थापः ॥ पात्रपातामुगायनाम् । छटयामुस्ट्यः स्थापः वर्षात्रे स्थापः । अट्योत्स्ययान्यतिमातः ॥ नाषीमुद्रभवनस्यदियानी । द्रापीमास्य ्यार्थे स्त्र स्वीर्वेशि । बारबुँगुरुवानहुमपुमापी ॥ नायागुरुवानम्याद्यानां । ह्रामाणाः १००० -पार्थे स्त्र स्वीर्वेशि । बारबुँगुरुवानहुमपुमापी ॥ नग्दीगुरुदेगतमनवारा ॥ ३३ ॥ गुरुवीर्देशिक

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ११-

गुरूपंद्रहोंहरिणप्रवीना । सोरहोंग्रुरुजानदुनृपमीना ॥ गणिकानामपिंगठाजोई । ग्रुरुसबहोंहमारोसोई ॥ कुररविहँगहेगुरूअठारो । गुरूउनेसोबाठविचारो ॥

दोहा-विसयोगुरूजुमारिका, जानहुभूपहमार । गुरूयकैसोजानिये, बानवनावनहार ॥
प्रकाईसोंभुजँगहमारो । तहसोंगुरुमकरीग्रहपारो ॥ चौविसयोगुरुमंगीजानो । यदिविधिहमरेगुरुपहिचानो ॥२०.
नरिसिनिरिसिहनकेगुणकाही।हमसीसेअपनेमनमाही।हेंथ।जातेजीनिसिल्योगुरुजेसो।सोहमकहतसुनहुनृपतेसो हेंथ रिहेकेग्रपत्मततबहुमानी । सनिस्तिनखूबनिकारतपानी ॥ करिमल्यमुत्रहिकरतमलानी । ऐसेहुल्लिकेपीरमहानी अमाकरतिल्लोनीसबकाला । शिख्योक्षमागुणतासुभुवाला॥हेंथा , क्रिंत के क्रिकेपीरमहानी क्रिल्यस्त्रहित्रहित्सातानिकेपीरमहानी । परत्पकारहिहेतसुजाना ॥ काँटेसनैतिन्हिकितनोई । पैनहिंसमातजतहिंसोई ॥ हेंथ कल्तुणपूल्वस्त्रमायाना । परत्पकारहिहेतसुजाना ॥ काँटेसनैतिन्हिकितनोई । पैनहिंसमातजतहिंसोई ॥ हेंथ

दोहा—दरशतपरशतकरतञ्ज्ञिन्तः तीर्थरूपहैनीर । येग्रुणसीख्योसिळ्ळते, तातेग्रुरुमतिपीर ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ पायकहेदुरुपपंप्रकाती । स्वाद्भस्वादेकरनहिआत्ती॥जोकछुमिळेतोसवभाविळेते । द्वितियदिवसकोकरतनेतो॥ क्षूत्रस्तुकोदोपनळागे । निमळगोतिएकरसजागे ॥ ४५॥कहुँग्रुतकहुँगगठजनाह । हिद्दाताकोसवसुखद्दाह ॥ सकळपापकोनाशनवारो । यहगुणसिख्योक्षित्रोक्षेत्रवेत्यारो ॥४६॥ छपुमळपुमर्गिभारो । यथादारुतसपरतनिहारी॥ पावकसमपरमात्महिजान्यो।ताते अगिनिहुँकोग्रुरुमान्यो॥४७॥वटववद्वहैचंद्कळाकोहिनहिंकछुचंद्हिअमळाको॥ पटववदवदेतिमितनकाँही । क्ष्वहुँहोतआतमहिनाँही ॥ यहगुणसिख्योधंद्रमाकरो । तातेग्रुरूचंद्हृमेरो ॥ ४८ ॥ ज्वाळनपुटववदबुहुगदीख्योधेद्रिग्रुणहुअगिनितेसीख्योध९शोपतसळिळभाग्रुनीमासातीनमाससोहकरतप्रकासा॥

पुनिकछुकारुमाहें नुपार्गे। दियोक्पोतीअंडाजाई॥५७॥अंडामुटिगपेत्रिगुतिकोपत्रभयेषुनिकोमरुनिके॥५८। द्वारिदोरुचारारुँबाई । वारवारवारुकनरवाई ॥ विनकोष्ठिनिषंजुरुज्ञीरा । पार्शोहंदपतिमोद्दअयोरा ॥ ५९ ॥ कृषुँडोरुनरुर्वे। आपदुर्वेगसंगमरुँगाँही॥विनकोषुनिरुनायम्दरुर्यादे । दिनदिनदृनदृनमुद्पाँदे॥६०॥ तियमुतनेहुपरीपगवरी । विनमहैवातीऽमिरिपनेरी ॥ वौधिकपोतकपोतीनतृ ॥ ६१ ॥ एकसमयमुतचाराहेतू ॥ विक्रहेकाननकदिद्री । चारारेतिष्टमभेषुरी ॥६२॥ तोहेबनमेंद्यापाहकआयो । स्राप्नाँदनहितनारुरुगायो ॥

## उद्धव उवाच ।

दोहा-योगात्मायोगेशप्रभु, उपदेशकसवयोग । योगशास्त्रकेजनकतुम, नाशनहोभवरोग ॥ मममंगछीइतज्ञाभगवाना । संन्यासहिकोत्यागवसाना॥१८ અંદે િયા દિવસ जेतुविवसुर्वोज्ञाठजगमाँहीं।महाकठिनत्यागवतिनकाँहीं॥१५॥मोमनअहंकारममकारा गिजनशकियेवसदेव तुवमायाकृतदेहहुगेहु । तिनमें छग्योमोरअतिनेहु ॥ तातेकह्योजीनतुमत्यागा । सोसवमोकहँदेहवताई । करिदायामोपरयदुराई ॥ १६ ॥ कोउनहिंतुमसमभापनवारो । हर देवनमें असहेको उनाहीं । तुममायामोहेसवकाँहीं ॥ २७ ॥ अहो अदोपअनंत सुरारी । बुद्धि अछं ० विजेश संवकेप्रेरकहेंजगदीज्ञा । अर्ज्जनसर्खाईज्ञवागीज्ञा ॥ वारहिवारकरोंपरणामा । करहुनाथउपदेश्रठलामा ॥

दोहा-मंशतिदीनदुखीअहों, चहींतजनसंसार । औरनदुतियदेखातकोड, तुमहीअहोअधार ॥

सनिवद्भवकेवचनसहाये । बोलेश्रीयद्दपतिसख्छाये ॥ १८ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सफछतत्त्वकेजाननवारे । जेजगुमहँहैंमनुजबदारे ॥ तेविशुद्धकरिनिजमनकाँहीं । विषयवासनातजतस्वँहीं। मनविशुद्धहेगुरुतवकेरो। श्रातिनोत्प्री जिल्लां ताने विशेष रहित्य हिन्दी विशेष्ट्र रूप करेइमोरचर्णनश्रीती । ताँइविभिटेजगृतकीभीती ॥ सांख्ययोगकेजाननहारे । नरतनमेंमोहिअधिकानिहारी सक्छ्शक्तिकेहमँहस्यामी । सिगरेजगकेअंतरयामी॥२१। ्यः द्विचः हैः राज्यः चर्याः हार्यः प्रस्तिक्षिणः प्रस्तिक्षिणः ऐसेजगमेंबहुतझरीरा । पेमोहिनरतनशियमतिधीरा ॥२२॥ रूपादिकयुत्तजोअनुमाना । हिंसीर्थाः करिविवेकमानुपतनमाहीं। जानतमोरभक्तमोहिकाहीं॥ २३॥

दोहा-यामिंहकड्तिहासमें, कहें।पुरातनजीय । यदुनुपश्रहशवधूतको, वरसंवादाहिसीय ॥ २४॥ कोइसक्पूतरखोवनमार्ही । सेळतहेतिशकारतहार्ही ॥ कियउद्धवयदुभूपपयाना । दे , होते हे , होते हे , होते हे ,

तासोंहुँविनीतकरजोरी । पूँछचोयदुनृपबद्धतानिहोरी ॥ २५ ॥

यदुस्वाच।

यदमतितुमदिकदौतेआई । जाकोगृदिवनमेमुनिराई॥फिरहुअकेछेबाछसमाना । करहनकमेकस्मितिवा नापुपसुपराविभवेकेहेत् । वापिहिमेनुजपमेषनहेत् ॥ तुमरासमस्यसुकविसुरूपा । मृदुटवचनभाषते निजदित्वमंकरहुकछुनार्ही।विचरहुजडसमयहजगमार्ही॥२८॥कामछोभकीछगीदमारी।तार्मेजरीँ 📲 गंगपारितिमिपरयोमतंगा । उनसकतदावानङ्गंगा॥२९॥निजभानँदकोकारणः 🛴 प्रयासना 🥕 प्रवक्टबर्बेद्देनतिद्वरि । जगकारजतमसक्टिवसारे ॥ ३० ॥

श्रीभगवानुवाच ।

दोरा-त्रवः मग्रेंडचोपदुनुपनि, अतित्रमण्यमुजान । तब्दींदत्ताव्यमुनि, टापेकरनवमान ॥ ३१ ।

दत्तात्रेय उवाच।

मेरेट्टरहेरहुननरेशा । तिनकोसुमिरनरहीरमेशा ॥ निनदीकीश्विष्ठसम्बद्धार । विचरहुँनगम्देतिन भुष्युनदुनिकर्गामुद्दाः । सङ्ख्युकनकेनाउँपनाउँ ॥ ३२ ॥ स्यमगुक्षपृथिवदिमेगे । द्वीपुर्वाः । वीशीर्मभाषाद्वीता । वीथोत्तरीम्हिन्द्वाच्याच्याः ॥ वात्रवाचीमुक्तविवास । उठवीमुक्तविर्द्धाः । वायव्यान्तरीम्हि सन्दे त्यात्रानिष्मात् । अवद्योद्धरकतानम्भानाः वायकभाषामुख्यायम् । धटपापुरुष्यः । सन्दे त्यात्रानिष्मात् । अवद्योद्धरकतानमनिष्मात् ॥ नाषीमुक्कानमस्यदिषानी । दशर्षीमाम्यद्वन १५ १६ च वर्षोत्रस्य । सम्बद्धारकातनातमात् ॥ नेप्यागुरुआनगर्षाद्वानां । द्वापामार्गः १५ १ १५ १६ च वर्षोत्रस्य । सम्बद्धारमानदुसभुमार्गः ॥ नेपद्दोग्रस्देगनमनुष्याम् ॥ ३३ ॥ गुरुवीद्देशन

दोहा-ऐसहिपरसतनारिकहेँ, तासुनेहफँसिजात । मरेजातहैनरकहिंठ, वङीकरततेहिंघात ॥ १३ ॥ त्कीमीञ्चअदेसतिनारी । ऐसीमनमें सुमतिविचारी ॥ चरणहुतेदारुहुकीदारा । छुवैनकवहुँसुमतिउदारा ॥ १८ । हिविधिभोगजगुरूद्दमारो।अवसुनुजसगुरुकियमधुद्दारो॥मधुमास्त्रीकारैकैश्रमभारी।रचतमधुरमधुग्रुनिहितकारी। गपनभसिनकोहुकहँदेईी । वरवज्ञाभिक्षमारिहरिलेईी ॥ ऐसहिलोभीजोरिहिंधनको । आपनलासनदेतजननको । । कोत्रपत्रवश्यनहरई । हरैचोरकीपावकजरई ॥ तातेथनजोरैनहिज्ञानी । जोरैतीहोवेहिठहानी ॥ १५ ॥ ोरत्पनकोषनीसदाहीं । यतीखातपहिळेतेहिकाँहीं ॥ तातेयोगीषनकेहेत् । कोनीकाळनवाँपैनेत् ॥ १६ ॥ ादिविधिगुरुमधुझारनवारो । अवसुजुजसगुरुहरिणद्दमारो॥सुनिकैन्याधृज्ञानसृगमीदै।अपनीपृत्युनिकटनिहेजोहै॥

दोहा-तातेयोगोकबहुँनहि, सुनेगाँउकोगान । सुनैजोहिठतीनाशतेहि, होयज्ञानविज्ञान ॥ ३०॥ उन्योर्श्मिऋषियोपितगाना।जपतपताकोसक्छभुङाना॥भयोहरिणगुरुतसकहिदीना।अवसुनुजसभोममगुरुमीना। नायसकंटकमहॅंळेलिचारा । मीनदोरिकेकरतअहारा ॥ तवतेहिजळतेतुरतनिकारी । थळमहॅंडारतमाारीसेकारी॥ ।सहियोगीजोरसनाको।चहतस्याददेअनस्थताको॥१९॥भोजनतजेहोहिइंद्वीवज्ञापेनहिंजीभजीतिजातीतस॥२०॥ विकासी । इंद्रीजितत्तवर्टीनहिरूयाती॥जवरसनाइद्रियछियेजीती।तवसव्हंद्रीविजेप्रतीती॥२ २॥ ।हिविधिभयोमीनगुरुअमलाअवसुनुजसगुरुभइंपिगला॥गणिकाएकपिगलानामा।रहीविदेहनगरतेहिधामा॥२२॥ क्तमयसोकरिशृंगारा । वैठीरहीआपनेद्वासा।२३॥कीन्हेंआज्ञधनीकोउआवे।मोहिधनदेअतिसुलउपजावे ॥२४॥

दोहा-जोछोटोआयोधनी, दियोताहिलोटाय । बडेधनीकीआझकरि, बैठीचित्तलगाय ॥ २५ ॥ हर्दुँचैठीकर्दुँरहतीठाढी । धनवासनाबहुतचितवाढी॥भीतरवाहेरनहिंठहरानी । यहिविधिआधीनिकासिरानी ॥२६॥ होइनॉइपनीद्वारअसआयो । देइजोधनताकोमनभायो ॥ तयताकेमनभयोविसगा । जोआनंददेतयङभागा॥२०॥ आज्ञापाञ्चकाटिकेवेरी । अहेविरागक्कपाणकरेरी ॥ जाहिनभयोविरागभुवाछा । ताहिनछूटतजगर्जजाछा ॥ गोळीवचनपिंगळाजोई । भूपतिसुनद्दकदत्तमेंसोई ॥ २८ ॥ २९ ॥

## पिंगलोवाच ।

ङसोतोमहामोद्दयहमेरो । जाकोअंतपरतनर्हिहेरो ॥ हायराममेंयहकाकीन्हों । जोअपनोमनजीतिनङीन्हों ॥ हुच्छपनीतमेमतिहीनी । धनकीछेनकामनाकीनी ॥ ३० ॥ अपनेहियकोसदावसेया । धनस्रतदातालगतगोसेया॥

देसोधनीमुकुंदविसारी । तुच्छधनीमेंभजोगँवारी ॥

चोहा−क्षोकमोहभयदानिञति, जगकेजनमतिमंद । भजींतिन्हेंमेंमृढिनी, तजिकेरपुकुळचंद ॥ ३९ ॥ हायदियोमिननकहँतापा । कियोनजोप्रयमहिद्दरिजापा ॥ छंपटछोभीसोचनछायक । कुमतिकुरूपमहेजेनायक ॥ तिनकेकरमेंवेचिज्ञरीरा । पनअरुसुसचाझोप्रदर्पारा॥३२॥ अस्थिवंज्ञकोठाठवनायो । त्वचारोमनस्रतृणसोंठायो॥ तनरूपीपरमेनवद्वारा । बहतनित्यमञ्चूत्रहुभारा ॥ ऐसेतनकोअतिप्रियमान्यों । कगहुँनरामकृष्णकोजान्यों ॥ मोतेष्रिककोनमित्रमेदा । इरिपदछोडिचहाँआनंदा ॥ ३३ ॥ बहुजनहेंविदेहपुरमाँहाँ । मोतेमृटअहैकोछनाँहाँ ॥ भजतजोदासनआतमदेतो । बाहिकरतअपनोकारिङेतो ॥ ऐसोतजिनेकुँठविद्वारी । वृथाकरीतुच्छनसॉयासी॥३९॥ सबकोसुहृदमाणतेप्पारो । सवजगकेन्रनिवसनहारो ॥ ऐसेहारसोमीतिकरोंगी । उक्ष्मीसहितप्रमोदभरींगी ॥

वेदा-कमटापतिकेदायमें, वेचिविशेषिशारीर । हैदाँआशुसनायमें, मेटिसकलभवपीर ॥ ३५ ॥ कितनोष्ठरदेहसुराभोग् । किसनोहितकारहेनगुटोग् ॥ हेंअनित्यसुरनरसवकाट । दरतरहेसुबकाटकराट ॥ त्रातेद्दरितजिञ्जनतनजेद्दी । यतनोमोदकद्दीमेपेद्दी ॥ ३६ ॥ पूरुवपुण्यकरीकछुनीकी । तातेयदम्तिभैमम्जीकी ॥ ापञ्चोमनमॅसुसद्विरागा।इरिकियमोपरकछुअनुरागा३७नातोअस्विरागकर्देहोवत।घनपरिवारमोहनोसोवत३८। प्रतियददरिकृतउपकारा । मेंअपनेशिरपरिसुससारा॥तिनिकैकुमतिसंगपनभासा । शरणनाउँमरमानिवासा॥३९॥

तीनजाउपहरूपकहिनास । फॅदिगेसकरुकपोतकुमास ॥ ६३ ॥ मातुपिताचारारेखाये । हे दोहा—हेरनञागेनिजिश्चान, देपतिदुहुँदिशिजाय ॥ ६४ ॥ उख्योकपोतीशिञ्चानको, जारुफँदैनिजवारुकदेखी।मनसँभयोकरुशितिसम्बद्धाः । ह्यादायकहिगिरीजारुमाँ भेदीक केर्यान्यक्षाम् । दिस्सानकारोतिस्वारम् । । इस्सानकारीयान्यकार्याः

हेरततहाँकपोतहुआयो । तियम्रतवँपेनिरखिदुखपायो॥कद्गोवचनतहँहायपुकारी॥६७॥ति पूरवपुण्यकियोभेथोरी । पूजीआझकछूनहिंमोरी ॥ लूटिगयेमेरेम्रतदारा । क्योंवसिहोंमेप्य पतिव्रतामेरीजोनारी।मोहितजिळेम्रतस्वगंसिघारी॥६९॥सूनभवनमहॅम्रतकसमाना।जीवनः यहिविधिमनहिंकपोतविचारी।फॅंदेजाळम्रतनारिनिहारी॥मोहिवक्शआपहतहँजाई।गयोजाव

तविदंगदेविश्ञःज्ञनसभेत्।पायोव्यापिमानिसुससेत्रा।छैतिनकोअतिआनँदमाहीं।व्यापछोरि दोहा—यहिविधिजोनकुडुंबको, नेहीहोतनरेज्ञ । ताकीयहीकपोतअस, होतीदकाहरे सुक्तिजोगछहिमनुजतन, यहकुकमोहोहोय । चडिकँचेनीचेगिरै, नरकपोतस इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबाधनेकाविश्वनाथसिहारमजसिद्धिशीमह

> महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरपुराजासहरूदेव आनन्दाम्बनिधा एकादशस्केधे सप्तमस्तरंगः॥ ७॥

## दत्तात्रेय उवाच।

्त्रवजिद्दिषिपिमरोग्रुद्धः, अजगरभयोत्तरेशः । सोमैसिगरोआपको, करतअहींडप् अनायासजैसदुखआवे । तसेभागविवश्यख्यावे ॥ तातेमुखहितसोचनकरई । मुखदुखएकी नरकस्वर्गकोग्रुनेसमाना । रहेअचाहसदामतिमाना ॥ १ ॥ सस्योएकअजगरवनमार्शि । प स्वादअस्वादयोरवहुजोई।मिळेभागवसञ्चातोसोई ॥२ ॥ तातेयहगुनमिशितळीन्यो । अवग् तनकहितनहिकरेडपाई । जोनमिळेतीनहिपिछताई ॥ परोरहेमहिपनहितपावे । भागभरोस

होयपद्पितनमनवल्याना । कर्राहतद्पिनहिंवद्यमनाना ॥ परत्रहाकोरूपविचारे । नैनननेह अयजेासील्योसागरतेगुन । सोमेंभापतअहींभूपसुन ॥ बाहेरहैप्रसन्नअतिरूपा । भीतरहेँगैंपी दोहा-ऐसहियोगीहरहे, अभिन्नायगंभीर ॥ जपरसहजसुभावअति, दयामानमतिर्धार

जैसेसिरतनमिछिसरितापति।वटतकवहुँनहिष्यावसमेश्वति ॥घटतकवहुँनहिष्योपममाही । सिष्ठ तिमियोगीश्रिष्यपिष्यपाहे । सोचैद्दरपैनहिनुपराहे ॥ ६ ॥ अवपर्तगर्मेनसगुरुकानो । सोष्ठिनि दीपिशेखाळिसिगिरतपर्तगा । जानतर्नाहिनिजनाञ्चायसंगा ॥ ऐसहिरूपवतीळिखनारी । मोहिन जानतर्नाहिआपनोविनाञ्चा । अंतहोयगोनरकिनवास॥।ऽ॥कनकरजतवसनादिकमाही।भोगक दीपिशिसासमिनिविद्योतिळेपतेगसमजरहिविञ्चोती।८॥अवजसभवरभयोगुरुमोरा।सोष्ठी भोरभारबहुफूळनकोरुस । छैळेडदरभुरतम्थुक्ररजस ॥ तसहियोगीवरघरमाही । जाँचिनाँ

देहि—उदरभरेजपनोसदा, कर्रजारातिबाइ । जामेमञ्जनदेहमें, दुखनहोहकहुँकाइ । उपप्रकृत्यनतेरससारा । ठेतजीनविधिश्रमरवदारा ॥ तिमिछचुवदशास्त्रनसारम् । पाणिछप अपरक्षियोगुरुतसदियोभास्ति।अवसुजुनसमुक्तियमपुमास्ता॥ ठासनमुचुमास्तासत्याहे।छार वच्छातामेमचुभार्स्वादा । जारिझारितवजन्छज्ञवि ॥ जसहिसंमहकरेजोकोहं । भवनसमितना सानेनहिबिहानकीरास । जोपोबसोतुरत्वादे ॥ उदरभरेजपनोनजनेम। योगीकरेसीजितिनिम्

दोहा-ऐसहिपरसतनारिकरूँ, तासुनेहफँसिजात । मरेजात्तहैनरकहठि, वङीकरततेहिंघात ॥ १३ ॥ नरकीमीचुअहेसतिनारी । ऐसीमनमेंसुमतिविचारी ॥ चरणहुतेदारुहुकीदारा । छुवैनकवहुँसुमतिउदारा ॥ १४ । यहिविधिभोगनगुरूहमारो।अवसुनुवसगुरुकियमधुहारो॥मञ्जमासीकरिकैथमभारी।रचतमधुरमञ्जणनिहितकारी। आपनभर्षेनकोह्नकहँदेहीं । बरवज्ञाभिञ्जमारिहरिटेहीं ॥ ऐसहिन्नोभीनोरिहिधनको । आपनसाप्तनदेतनननको । ताकोन्तप्वरवञ्चपनहरई । हरेचोरकीपावकजरई ॥ तातेथनजोरेनहिज्ञानी । जोरेतीहोवेहिठहानी ॥ १५ ॥ जोरतधनकोधनीसदाहाँ । यतीसातपहिळेतेहिकाँहीं ॥ तातेयोगीधनकेहेतु । कौनौकाळनवाँधैनेतु ॥ १६ ॥ यहिषिषेग्ररुमधुझारनवारो । अयसुनुजसगुरुद्दरिणद्दमारो॥सुनिकेव्याधज्ञानमृगमोहे।अपनीमृत्युनिकटनहिंजोहे॥

दोहा-तातेयोगीकवहुँनाहे, सुनैगाँउकोगान । सुनैजोहठितौनाञ्चतेहि, होयज्ञानविज्ञान ॥ १७ ॥ सुन्यार्थुगिऋपियोपितगाना।जपतपताकोसकल्भुलाना।भयोह्रिणगुरुतसकहिदीना।अवसुनुजसभोममगुरुमीना। अायसकंटकमहॅंठिखचारा । मीनदोरिकेकरतभहारा ॥ तयतेहिजळतेतुरतिकारी । थळमहँडारतमारिसिकारी॥ ऐसहियोगीजोरसनाको।चहतस्याद्दैअनस्यताको॥१९॥भोजनतजेहोहिईद्रीवशापैनहिंजीभजीतिजातीतस॥२०॥ जवळांजीभजातिन(हंजाती । इंद्रीजितत्तवळांनहिरूयाती॥जवरसनाइद्रियल्थिजीती।त्वसवइंद्रीविजैमतीती॥२ २॥ यहिविधिभयोभीनगुरुअमञाअवसुनुजसगुरुभईपिंगला॥गणिकाएकपिंगलानामाध्हीविदेहनगरत्तेहिधामा॥२२॥ प्कसमयसोकरिगृंगारा । वैठीरहीआपनेद्वारा॥२३॥कीन्हेंआझपनीकोडआवै।मोहिधनदेअतिसुखडपजावै ॥२४॥

दोहा-जोछोटोआयोभनी, दियोताहिङोटाय । बडेपनीकीआज्ञकरि, बेठीचित्तङगाय ॥ २५ ॥ कहुँबैठीकहुँरहतीठाठी । धनवासनाबहुत्तचितवाठी॥भीतरबाहेरनहिंठहरानी । यहिविधिआधीनिकासिरानी ॥२६॥ कोइनॉह्यनीद्वारअसआयो । देइजोधनताकोमनभायो ॥ तवताकेमनभयोविरागा । जोआनंददेतवडभागा॥२७॥ आशापाशकाटिकेवरी । अहै(विरागक्रपाणकरेरी ॥ जाहिनभयोविरागभुवाछा। ताहिनछूटतजगज्जाछा ॥ बोळीवचनपिंगळाजोई । भूपतिसुनहुकहत्तमेंसोई ॥ २८॥ २९॥

## पिंगलोवाच ।

छस्रोतोमहामोहयहमेरो । जाकोअंतपरतनहिंहेरो ॥ हायराममेंयहकाकीन्हीं । जोअपनोमनजीतिनङीन्हीं ॥ तुच्छपनीतमेमतिहीनी । धनकीछेनकामनाकीनी ॥ ३० ॥ अपनेहियकोसदावसेया । धनस्रतदाताजगतगोसेया॥

पेसोधनीमुकुंद्विसारी । तुच्छधनीमेंभजोगँवारी ॥

हायदियाँमें मनकहँतापा । कियोनजोप्रयमहिहरिजापा ॥ छंपटछोभीसोचनछायक । कुमतिकुरूपअहँजेनायक ॥ ।तिनकेकरमेंवेचिक्तरीस् । पनअरुसुस्रचाद्योप्रदर्पास् ॥३२॥ अस्थिवंशकोठाठवनायो । त्वचारोमनस्रतृणसोंठायो॥ वनरूपीपरमेनवद्वारा । वहतनित्यमल्यमञ्जूत्रहुपारा ॥ ऐसेतनकोअतिभियमान्यों । कवहुँनरामञ्जूष्णकोजान्यों ॥ मोतेमधिककोनमतिमंदा । इस्पिदछोडिचहाँआनंदा ॥ ३३ ॥ वहुजनहैंविदेहपुरमाँहीँ । मोतेमूटअदैकोवनाँहीं ॥ भजतनोदासनआतमदेतो । बाहिकरतअपनोकरिङेतो ॥ ऐसोत्तनिवैकुठिवहारी । वृथाकरीतुच्छनसोयारी॥३८॥ सबकोसुहृद्रप्राणतेप्यारो । सबजगकेवरनिवसनहारो ॥ ऐसेहारसोप्रीतिकरांगी । टक्ष्मीसहितप्रमोद्रभरींगी ॥

दोहा-कमञापतिकेहायमें, वेचिविञ्जेषिज्ञारीर । हुँहाँआञ्चसनायमें, मोटेसकडभवपीर ॥ ३५ ॥ क्रितनोष्ठारदेहसुसभोग् । कितनोहितकारहेजगङोग् ॥ हेंअनित्यसुरनरसग्काङ । दरतरहेसपकाङकराङ ॥ ्रातिद्दितिनिअनतनज्ञहों । यतनोमोदकहोंमपेद्दों ॥ २६ ॥ पूरुवपुण्यकरीकछुनीकी । तातेयदम्तिभैममनीकी ॥ पुरुयोगनमें सुसद्विरागा।द्दिरिक्यमोपरक्छु अनुरागा३७नातो असविरागकर देवित।पनपरिवारमोद्द नोसोदत ३८। ्रीतियददरिकृतउपकारा । मेंअपनेशिरघरिसुरासारा॥तिजिकेकुमतिसंगपनआसा । शरणजाटेमरमानिवासा॥३९॥ आनन्दाम्बुनिधि ।

यथालाभकारिकेसंतोषु । कारिविश्वासद्वरिकरिदोषु ॥ रामकृष्णसोंकरिकेयारी । जनमितिहींलसिप्रसभारी॥० परोजोजनगहिरोभवकूपा । लृटोगयोविवेकअनूपा॥प्रसितकालअहितेजियकाही।विनहरिकोलरक्षकहैनाहीं दोहा-काछन्याङतेम्रसितजग, ङिखिविरागजनहोय । तत्रभात्मेपरमातमा, रक्षकहाँठकेहोय ॥ ४२॥

दत्तात्रेय उवाच।

दोहा-यहिविधिकरिनिहर्चेमनहिं, सोपिंगलाप्रवीन । छोडिद्रराञाधनिनकी, श्रीपतिरितरसर्लन ॥ ^ आज्ञाहेपरमेद्रखे, सुखहेपरमनिरास । असविचारिमनप्रगळा, सोइरहीसहळास ॥ ४४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजागांभवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिर्घराजसिंहज्रदेवकृते आनन्दाम्बनिधी

## एकादशस्कंधे अप्टमस्तरंगः॥८॥ दत्तात्रेय उवाच।

दोहा-यहिविधिनृपर्मेपिंगला, वारवधूगुरुकीन । अवजसगुरुकियलगुरुरर, सोस्रुनिसकलप्रवीन ॥ तातेजोकोउसग्रंहकरतो । सोजनअविश्वमहादुखपरतो ॥ संग्रहकरतभूपनिहंजोई।पावतसुमितमहासुखसीई॥ एकसमयहमवनमेंराजा। जातभयेविचरनकेकाजा॥ तहाँकुररहकरह्योविहंगा। ब्लीविहंगबहुतद्वतआई। चोथनलागेचोंचचलाई॥जवलगिआमिपछोड्योनाहीं। त. िी जवआमिषकोदियोविहाई।तवहीं छुररगयोसुलपाई।२। ि े े े े तथकाअपूछ्य पूर् शिक्षुनिहेसुनतमानअपमाना।निहेस्टहकारजमाहँसुलाना ॥ को कि कि तथकाअपूछ्य सोर्ज्युनमेहुँ(तिखिळीन्झों।हपेशोकनहिंमनमहँकीन्झों ॥मानहुंनहिमानहुअपमाना।विचरहुजगमहँवाटतमाना

दोहा-सोचिवगतआनँदमगन, जगमेंहैंजनदोय । महामुढङ्कदुतियजो, ब्रह्मज्ञानरतहोय ॥ ४ ॥ जसगुरुबाङकियतसभाष्यो।सुनुकन्याजसगुरुकरिराष्यो ॥ एकसमयमैकहँ पुरागयः । ्ैः।विशेषकरी कांचगृहस्थकीरहीकुमारी।डमिरियुवाअतिशयसुकुमारी॥ े. अका तिहिकुमारिकेच्याहर्नहेत् । आयेवहुजनतासुनिकेत् ॥ ५ ॥ तिनकेभोजनहितअनुरागी । कि पहिरेरहीशंखकीचूरी । तिनकोशब्दहोतभोभूरी ॥ ६ ॥ तबमनमंअसाकियोविचारा । स्ति ..रेडिनेबर् मनिहें असञ्पनेमनमाहीं । याकेघरचाक्रकोउनाहीं ॥ चाकरहोत्जोकोउगृहमाँहीं । तीनिजकरकृटतपहुनी असग्रिनिमनहिल्लायकुमारी।चरीडार्चोकछुक्उतारी ॥७॥ तबहुँहोनलग्योकछुशोरा।तबमनमेलनायतेहिली

दोहा-इकइकच्रीदाथकी, दईकुमारीफोरि । इकडकराखीकरनमें, कूटनछगीयहोरि ॥ त्तवधनिभईतहाँकछुनाहीं॥८॥सोग्रनसीख्योमेंमनमाहीं॥९। रें यहिनिषिग्रुकुकुमारिनिचारो । अवसुनुवानवनावनहारो ॥ कोनीन्गरमाहँकेहुकाना । यहकोतुकर्मेन्द्र्योधुर्गः इक्वजारमहरदीदुकाना । तहुँक्करह्योवनावतवाना ॥ तासुनिकटहेन्यद्रुख्येक । निकसिगयोगहरुंदुर्गिर्देक पार्ट्सेताकेढिगजाई । पूछोइतैगयोन्यसई ॥ तववहकुद्योनहमकछुजान्यो । बानवनावनममनठान्यो ॥ सोशिखिलियोमहूँगुनताको । थिरकरिबोऐसोमनसाको ॥ प्राणायामकरिआसनवेठ । करिविरागस्हरहारा

दोहा-श्रीपतिचरणसरोजमें, मानसदेहरूगाइ । पुनिताकोकछुदगनमें, नहिजगपरेदेखाय ॥ पार्वा आराजपरणवरायामः भागवपुरूष्णाहः । धानताकाकछुत्यनम्, निह्नग्रपरदेखाय ॥
कर्मवासनाक्षमक्रमताक्षी । छूटिजातिकछुरहेनवाकी ॥ घटतरजोगुणतमगुणजाको । वाहतनित्यसतीर्धाः
परमानंद्मगनह्नजाती।बृहफ्टहेन्पमन्थिरताको यहगुनसरविरचनतसीरूपो।अन्छन्जसभुनंगकरदीह्नाः
प्रतापकः स्वापया १०० विद्याः ॥निवसनहितनहिभवनवनाव । यकथछनहिक्रहेन्

ऐसहियोगिहुरहेसदाहीं। वसनहेत्तविरचैग्रहनाहीं ॥ नियतवचनमुखतेनिसभाले।कोहुकीआशकघहुँनहिराखे॥१५ यहगुणशिख्योमुनँगतेभुषा । अवमुनुजसमक्रीग्रुकृरूषा ॥ जसप्रगरैनिज्ञुचरतेजाला।तामेकारिनिहार्कछुकाला

दोहा-पुनिमकराजालासकल, उदरिहभरितसमेटि । रहतिथकलेखापहीं, सुर्शानकोहुकहभेटि ॥
ऐसिह्इकनारायणभूषा । रहतअकेलिइअमल्खपूषा ॥ सुनिविचरतिसगरीसंसारा । तेहिमहँकरतेआपविहारा ।
प्रत्यकालमहँपुनिजगकाँहीं । लेतसमेटिखापनेमाहीं ॥ रहतअकेलेपुनिजगदीशा । जगअधारसोइजानिमहीशा ।
उनकोकोउनहिंअहेअधारा । सोईएकसचिरचनहारा ॥ उपादानअरुनिमितहुकारनायकहरिहेसोइअधमउधारन ।
स्वाभाविकजोदानअनंदातिहिपरिपूरणसोहसुकुंदा ॥ २८॥ रचतजगतजगसोइयदुराया । संकरपहितेभेरितमाया ।
प्रगटावतहैतस्वमहाना । जगतमृत्यसोइजानुसुजाना॥गृहीसृतमहाँजिमिसुममाला । तिमितिहमहँजगगुह्योविशाला॥
महत्तृत्वतेलेहुविचारी।लहिनहोत्तजीवनसंसारी ॥०२॥ यहिविधमकरीसुरुकरिलीन्ह्यों।अवसुतुजसुगीसुरुकनिन्ह्यों॥

दोहा-भूगीगहिजिमिकीटको, राखतिनजगृहत्याय । कीटळखततोहिभीतिसी, ताहीसमहैजाय ॥ २३ ॥
तिमिकरिनेहभीतिअरुद्दोह् । ध्यावतजाहिकियेअतिकोह् ॥ सोईरूपसोहिटिक्वेजातो । यहकीतुकप्रत्यक्षदरज्ञातो ॥
तातेकरिएकायमनयानी । ध्यावैनिदीविनज्ञारंजपानी ॥ भूगीतेसीख्योयहमतिको । हरिध्यायहोवेशीपतिको ॥
वेग्रुक्तैनिजकद्मोनरेज्ञा । छद्मोविविधाजनतेउपदेज्ञा॥२४॥अवजीतनतेसिख्योअनुपा। सोवरणोंसुनियेयदुभूपा ॥
तत्त्रहेदत्विवेक्तिरामा । तातेमीरगुरूवडभागा ॥ उतपतिनाज्ञाहुहोतसदाही । केवळदुखहेदोहुनमाही ॥
पहितनतेसवहोत्तविवक् । भोउपदेज्ञमोहियइपक् ॥ तनअनित्यग्रनभयोविरामा । यहपदेज्ञह्वतियवडभागा ॥
ऐसीयहत्तनहेदपकारी । भैश्वानादिकभक्षविचारी । याभेकरोनभ्रेशभिमाना । विचरहेजगमहँसखीमहाना ॥ २४ ॥

दोद्दा—तियम्रतथनपशुभृत्यग्रह, पाठततनकेहेत । स्रोतनहूनहिंगातसँग, ओरकहामितसेत ॥
द्वारेजन्मकेरमितिसेत् । जानोअपनोकर्माहेहेत् ॥ तन्तियकर्मकरत्तजोकोई । आवागमनरिहतनिहंही ॥ २६ ॥
सत्तमस्वादभखनकोचाह । कामकरतियमित्रजनवछोहे ॥ चहतियसाजठकोपाना । चाहतवद्रउभोजननाना॥
अवणहुचहतमुनमृद्धरागा । चहतमुगंपनाकवडभागा॥ हगचाहतदेखनशुभ्रस्पा । चहतकहनमुख्यचनशनूपा॥
हायठेनकोचाहतराना । चाहतचरणगमनकरकाना ॥ यसवहंद्रीनिजनिजवासी । खेंचहिजियकोकरियरजोरी ॥
केसेसवतिबहुतग्रहमाहीं।निजनिजठिगसेचहिपतिकाँहीं२७वृक्षाविहेगपशुमशकहुमीना।विषयरमादियोनिरचिदीता
पैत्रस्वस्रयमेगनाना । तवकीन्द्रीनरतनिरमाना ॥ जातहेत्रज्ञानविज्ञाना । जातकरत्रभक्तिरस्पाना ॥

दोहा-ऐसोनरतनविरिवर्के, वाक्षीकछुनविचारि । परमानँद्वावतभये, पूरणजगतनिहारि ॥ २८ ॥ हिट्नवर्षजीवचौराती । भटकतिरत्वरहतुराराती ॥ क्ष्महुँभाववशनरतनपति । तमहूँजोनहिंकनमवनाते ॥ हित्तवर्षजीवचौराती । भजेजोनहिंकरिपीतिछुकुंदा ॥ तात्रजवर्षपरिदेशरारा । तवरुणिभजेकृरणमतिधीरा ॥ वेपमोहनहिंकनमविताव । सोतावपक्षिपरिहारा । त्यार्षणानिधीरा ॥ वेपमोहनहिंकनमविताव । सोतावपक्षरिपहिंचा । सोत्वर्षणानिधीरा ॥ वेपमोहनहिंकनमविताव । सोतावपक्षरिपहिंचा । सोतावपक्षरिपानिधीरा ॥ वेपस्कुर्यावस्त्र । सोत्वर्षणानिधीरा ॥ वेपस्कुर्यावस्त्र । सोतावपक्षरिपानिधीरा ॥ वेपस्कुर्यावस्त्र । सोत्वर्षणानिधीरा ॥ विवादस्त्र । सोत्वर्षणानिधीरा ॥ विवादस्त्र । स्वयं । सात्वर्षणानिधीरा ॥ विवादस्त्र । सात्वर्णानिधीरा ॥ विवादस्त्र । सात्वर्षणानिधीरा ॥ विवादस्त्र । सात्वर्यस्त्र । सात्वर्षणानिधीरा ॥ विवादस्त्र । सात्वर्षणानिधीरा ॥ विवादस्त्र । सात्वर्षणानिधीरा ॥ विवादस्त्र । सात्वर्यस्त्र । सात्वर्यस्त्र । सात्वर्षणानिधीर्यस्त्र । सात्वर्षणानिधीर्यस्त्र । सात्वर्षणानिधीर्यस्त्र । सात्वर्यस्त्र । सात्वर्यस्त्र

श्रीभगवानुवाच ।

भूमसर्वाहरूपदुसाँसिन्ताई।अतिमोदिनहाँमौगिविदाई॥तृपकरसाँछिद्दिसत्तकारा।चल्योकरसपुनिजगतविद्वारा३२॥ दोदा-सर्वसंगकोत्यागिकै, कियनिजिचससमान । मेरेपदकोत्पाइकै, ममपदिक्योपयान ॥ ३३ ॥ ति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजशीमहाराजाशीराजावदादुरबोयनेद्यशीविश्वनायसिंहदेनात्मज सिद्धिशीमदाराजापिराजशीमदाराजशीराजावदादुरश्रीकृत्यचेटकुपायाजापिकारि श्रीप्राजसिंहकृदेवकृते आनंदास्त्रुनिया एकाद्यस्त्रक्षे नवसत्तरंगः॥ ९॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-उद्धवगीतामाहँजो, पंचरात्रमेजौन । मैंभाष्योनिजधर्मवह, करैभक्तममतौन।। सावधाननररहेसदाहीं । वर्णाश्रमकुळधर्मकराँहीं ॥ कर्मअकामकरेमोहिअरपे । करेशुद्धमनतिकेटरपे ॥ शृद्धभयेमनजानहिज्ञाना । मैसेवकस्वामीभगवाना ॥ जौनजौनवाँधैसुखनेत्र । तौनतौनहोतोदुखहेतू ॥ होत् विपेतृत्वहिविरागा । उपजत्तियतेयहजगत्यागा ॥ २ ॥ सोवतमाँहिंस्वप्नजोदेखे । जागतजोन तेजससकुळवृथाह्नैजाहीं । तैसेविपैविनोदसदाहीं ॥ ३ ॥ प्रवृतमार्गममदासनसेवैं । निवृतमार्गसेवेंसुस्टेवें ॥ मोरतत्त्वकीजाननआसा । रहैसदाकरतोममदासा ॥ कर्मसकामअनित्यविचारी । निर्हेआदेरेमोरत्रतपारी ॥ बाहेरभीतरइद्दिनकाँहीं । मोरभक्तवज्ञकरैसदाँहीं ॥ चळैचळायोजीनअचारा । सोईआचरैदासहमारा ॥

दोहा-अतिशोशांतस्वभावमृदु, मोरभक्तजोहोय । करैताहिग्रुरुमोरवपु, तेहिमानेश्रमसोय ॥ ५ ॥ करैनतासुकबहुँअपमाना । तासोंनहिंद्रशावैमाना ॥ तासोंकबहुँनमत्सरकरई । ग्रुहसेनानिज्ञिदिनअनुसार्रं ॥ ममताकबहुँनकोहुतेराखे । गुरुपद्कमल्प्रीतिरसचाखे ॥ सावधानगुरुसेवनठाने । गुरुपुखतेसतअसत्हुजा काहुकीनिदानिहकरई । वृथावचननिहकवहुँउचरई ॥ ६ ॥ तियसुतगृहधरनीपरिवारा । कवहुँनमनिश्रहेंहर सन्थळराखेदीठिसमाना । अपनेसमसन्गुनैसुजाना॥७॥स्थूळस्क्ष्मतनतेजियकाँही । गुनैविळक्षणसुमतिहरू कहैज्ञानग्रुणस्वयंत्रकासा । जानैजियकोमेरोदासा ॥ जैसेभिन्नदारुतेआगी । तिमितनतेजियगुनैविरागी ॥ यथादारुगुणपानकपरसे । तिमित्तमग्रुणआतममहँदरसे ॥९॥ पंचतत्त्वविरचिततनजोई।तेहिलहिलियसंस<sup>ति</sup>

दोद्दा-संसारीजियजोसुमति, तजनचहेसंसार । उद्धवतौविज्ञानलहि, होवेभक्तहमार ॥ १०॥ तात्कृरिकैविम्छिवचारै । अंतरयामीमोहिनिहारै ॥ सवतेपरेमोहिकहँदेखे । दोपरहितमोकहँउपछेते ॥ जगर्मेन्त्यबुद्धिन्हिरासे । कमकमस्थित्रज्ञानपथनासे ॥३ ॥ नीचेकीअरणीग्रुहजानो।शिप्यवपरकीअर्णी गुरुउपदेशमथनकोदारू।पावकज्ञानहिकरहिंविचारू ॥१२॥ सोइज्ञानानळपरमप्रकासी।नाशतहें<sup>अज्ञ</sup> जुन्नहिंदाहनकोरहिगयक।आपहिआपकांततवभयक॥१३॥जोअसकहोकमकोकाः । सौरहुगोष्टराहुगु भारद्वसुखदुखभागन्छोक्।काटवेद्गुन्अरुस्वओक् ॥ यसवित्यपरतमोहिजानेकिसेभापअतित्यप्रति॥ पुनिर्पेसङ्गोकद्दापियारे । जेटपजेतेनसेनिहारे ॥ उत्तपतिनहिंस्वर्गादिककेरी । तिनकोनाहाकानिविधिरी॥

दोहा-स्वर्गादिकतोनित्यहें, असग्रुनिकेमनमाहि । प्रश्तकर्मतोकहिते, करियोजियतसदाहि ॥ कार्द्रमृत्तिकर्मपरमापी ।निवृत्तकर्मकरिबोकसभापी ॥ १५ ॥ जोअसकरहुसखासँदेहु । ताअससमापान तनसंवपकाररुदिरपरि । जीवहिजन्मादिकबहुवारे ॥ जननमर्णमहाँजियहिकरेता । उद्धवहरिकहोतिहरू जसोकम्बरतजगर्माहा । तस्भोगतजियसुस्दुस्काँहा ॥ जीवहिजानहुकम्अधीना । तत्जीविहिसानि प्रश्तिकमतेकाफ्टहोरं ।तातेप्रशतितजस्वकोरं ॥ १७ ॥ जेप्रशृतिकपनेकज्ञाता । तिनह्कोकपुष्ठस्ताति तामहनकोर्वेदसम्बद्धाः तीमुठनकोक्षींदुसनादी ।कर्राहेगुमानवृथापनमाँही ॥ १८॥ दुस्वारनसुखदानित्रपाद । जानाहित्रेगुन्ति तिस्मकन्याननेवर्गाः । जानीविज्ञाननविष्मादेशे ॥ १८॥ दुस्वारनसुखदानित्रपाद । जानाहित्रेगुन्ति ते उसके नमी चुनेवारी । ऐसी तामति अहरमारी ॥ १९ ॥ काल्याशनसम्बद्धान उपाह । जानाक वर्षः नि

दोहा-नाकोम्सिद्नको, राजदृत्दकात । ताकोकानअनंदह, बहुविष्टयंजनसात॥ २०॥ नमपद्देशकमार्देदभोग् । तमिदिस्वर्गाद्दमद्देशस्योग् ॥ झोककोद्दुसद्र्यानाझा । स्वर्गदुम्देवेहर्गास्त्र रुगमाद्मरोत्पनभनेका।जानस्तुमकमित्रमस्त्रिका॥कृषीत्रमतिकरुँकहुँ मुसाती।प्रशृतिकमेत्रान्यः जानिविषकमेनिकरुँ र्वोतिषिक्रकम्भिषिदौरीडस्वसुनहुतासुक्रस्यविष्या। इषीत्रमतिकहुँकहुँसुसाती। प्रशृतिकम्बार्वर्षः । र्वोतिषिक्रकम्भिषिदौरीडस्वसुनहुतासुक्रस्यवेदं ॥२२॥ क्रिक्स्यस्यगयम् त्रोव । देवसमानभीगरी । रवेद्वर्यविष्यमनिक्षाना। स्त्रविष्यस्य स्वित्रस्य विष्यस्य स्वयंत्रस्य मुश्यस्य स्वयंत्रस्य स्

रुक्तिं तमाञ्जाञ्च त्रजानन्।अपमृत्युनविद्रमुरकातन्॥भागविद्यपनीनादिनेपाता।भरस्यगैषुगरित

त्तवरुगिस्वर्गमाहँसुस्वजोवे । जवरुगिषुण्यक्षीणर्नाहृहोवे ॥ जबह्वेगईषुण्यसवर्छाना । वरवज्ञगिरहिकारुआधीना देहा-तातस्वर्गअनित्यहै, ताहुमेंसुस्वगेर । जननमरणर्नाहृमिटतहै, विनपायेपदमोर ॥ २६ ॥ अवपापिनगतिसुनहुसुजाना । जिनकहोत्तनपर्मनज्ञाना ॥ दुष्टसंगतेकरहिंअधर्मा । नहिइंद्रीजीतेंअधकर्मा ॥ कामीकृपणर्टोभवज्ञरहृहीं।नारिनकेरसिसापनगहृहीं॥दयाद्योडिजीवनकहँमारे ॥ २७ ॥ विनाविधानपद्युनसहृतेरे । भृतभेतकहँपद्युविदेहीं।निवसतयोरनरकतेदेहीं ॥ जेहितेहिभाँतिनरकतेनिकसें।तरुपापणहेजगर्मेनिवसें ॥ २८ ॥ नरतनपाइकमेदुसदाई । करतदेतनिजजन्मविताई ॥ तेकमेनतेषुनितनपार्वे । पुनिअवकर्महिकरतवितार्वे ॥ तातेमज्ञजनकद्यसुखनाहीं। जन्मतम्रतेरहतसदाहीं ॥२९॥ ठोकठोकपाठीजेअहहीं। कल्प्प्रयंतजियत्वेतरहर्ही ॥ यहीद्शातिनहूकीजानहुँ । ब्रह्महुकहँमोतेभयमानहुँ॥३०।स्रतर्जत्मग्रुणवज्ञाज्यजीवा॥करहिंअनेकनकर्मअतीवा॥

दोहा—पावतहेपुनिदेहजिय, सोइकर्मनअनुतार । तेईकर्मनकिविवश, भोगतभोगअपार ॥ ३९ ॥ जवलिगुणवश्वआतमरहतो।देवमनुजश्रमतवलिगहतो॥जवलिगवहश्रमरहतप्रवीना।तवलिगिजयहेकर्मअधीना॥ जवलिकर्मअधीनरहतहे । तवलिगोसेभोतिलहतहे ॥ तातेदेहआत्मअभिमाना । सवविधित्यागकरेमितवाना ॥ तवहींतीपरमानँदपारे । क्षोरजपायनमोमनआवे ॥३३॥ जोअसकहोभीतितुमतेकिमि।तोमोतेहेसुनहुभीतिजिमि॥ होतोजवेसुष्टिकरकाला । कोजहमहीकहभाषहिकाला॥कोजआतमकोजआगमकहहीं । कोजसुभावधर्मकरिरहहीं॥ यहिविधिमोकोबहुविधिभारों । निहचेषकहमारिकराती॥धेतीसुनियदुपतिकीबानी। बोल्योजब्दवरातिज्ञानी॥३४॥

### उद्धव उवाच ।

ग्रुणकारणजोहेयहदेह् । तामेंआतमिकयेसनेहु ॥ विषयासक्तरहतसवकाछा । ग्रुणतेकिमिछूटतोक्रपाछा ॥ दोहा-जोअनादिसंसारको, नहिंकारहोभगवान । तोवंपननहिंजीवको, होतमोहिंअसभान ॥ ३५, ॥ केहिविधितेज्ञानीरहे, विहरेकोनीभाँति । काळ्श्लणभक्षणकहा, करेकहादिनराति ॥ ३६ ॥ इमिप्रश्रनकोदीजिये, उत्तरमोहियदुनाथ । वंपमोक्षकिमिण्कको, किहमोहिंकरहुसनाथ ॥ ३७ ॥ इति सिद्धश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवाधवेज्ञश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवाधवेज्ञश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज रम्रुपायाज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णवंद्रकृपायाज्ञाधिकारिश्री रम्रुराजसिंहजूदेवकृते आनंदान्युनियो एकादज्ञस्कंधे दज्ञमस्तरंगः ॥ १० ॥

दोहा-चुनिउद्धवकोप्रश्नयह, विहँसतक्रुपानिधान । छगेदेनउत्तरसुखद, मानेमोदमहान ॥ श्रीभगवानुवाच ।

देश-चद्धमुक्तभाष्यानयह, उद्धवगुणतेहिहोहि । सोगुणमायामूट्हे, सोमायानहिमोहि ॥
गयाप्ररक्षमोकोभानो । मेरोबंपमोक्षनहिजानो ॥ ऐसेनित्यमुक्तमभदासा । तिनकोग्रुननहिकरतप्रकासा ॥
ग्रुननद्धजीवनगर्मोही । वंपमोक्षहितनहीकाँही॥ शामोकमोहमुखदुखतनयोग् । सपनसारसिवयानहुभोग ॥२॥
वैद्यामार्स्वियानोही । ज्ञानभद्षाना मान्यानेविद्देशि ॥ येदोक्तमममहिक्षभीना । जिमितियकेवम्बदेहप्रवीना ॥
शीवनकेकमहिक्यसारा । होयद्यानअज्ञानअपारा ॥ ३ ॥ ज्वमानियहिदेहुँगज्ञाना । तवस्रित्यक्षिमधुम्हाना ॥
तबमेनियहिद्यानिकदेहु । तवसेहिजननमरणहरिटेहु ॥ एकअसिचितजीवहमारो । वंपमोक्षश्चितिताहिज्यारो ॥
सम्बद्धमुक्तमोद्धमुक्तमारी । मोक्षज्ञानतेहेंभद्द्यसार । स्वाप्तिक्ष्रस्व ॥ अस्य ज्ञानतेवंपभनादी । मोक्षज्ञानतेहेंभद्दयसार । स्वाप्तिक्ष्रस्व ॥

्र दोहा-नीवर्डशएकांतनरः, रहाँहंविरुपदोचधर्मः । शोकधर्महैंजीवकोः इंश्यमहैंशर्मः ॥ ५ ॥ | फतन्दंशअनीशविदंगा । वसहिससादोउएकहिसंगा ॥ जीवकर्मफलभोजनगहई । इंशअनंदितताहिनलहई ॥ | देपिदेशनहिनेकहुसार्वे । तदिपमहायलतेहिश्चतिगावे॥ह्॥उद्ध्वप्रमात्माअवदाता ।निजस्वरूपपरस्तपहुज्ञाता ॥ | शिहसंवेपअविद्योकरो । नित्य क्तयहेहतिनेवरो ॥ जीवहिंहेअज्ञानसँयोग्र । तातेबद्धवद्ततुपलोग्र ॥ ७ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

यदपिदेहमेरहेसुजाना । तदपिनकरेतासुअभिमाना ॥ जिमिअभिमानस्वप्रतनकेरो । जागेतेमिटिजातपनेरो यद्पिनहैतेहिकोयहदेहू । तद्पिमुढराखततेहिनेहू ॥ जैसेसोवतस्वप्ननिहारी । मानतहैयहदेहहमारी ॥ ८ ॥ इंद्रोनिजनिजअर्थनकाहीं । यहणकरेंयहरीतिसदाहीं ॥ तेहिमेंब्रुपअभिमाननराहीं । तातेतेहिविचारिनीहचारी

दोहा-कर्मअर्थानइारीरको, हैहमरोअसलेखि । मूरखईदिनभोगसव, अपनोग्रनतविशेखि ॥ यहितेबद्धहोतअज्ञानी । पुनिनहिंछूटतहैमतिखानी ॥ ३० ॥ सोवनजागतैबेटतमाँहीँ ।मज्जतदरशपरशतन सँघतसुनतखातमहँज्ञानी ।इंद्रिनगतिलेवैअसमानी ॥ ११ ॥ मैनकरहुँइद्रीसवकरहीं । असजानतवंधनन्रि जिमिच्यापितमास्तनभभाना । पैनदोपतिनकोल्पटाना॥ऐक्षेंविपेभोगबुधभोरी । पैनहिताकेसुखदुसजोरी॥ १ करिअसंगतेतीक्षणज्ञाना । काँटेसबसंशैमतिवाना ॥ तवतनकोछ्टैअभिमाना । जागेजिमिनस्वपनकरभागा। प्राणमनहुब्धिइंद्रिहुअलपा।उठैनकवहँजेहिसंकलपा ॥ यदपिअहैसोदेहहुमाँहीं।तदपिदेहगुनलागतनाहीं ॥ १ जोदुर्जनकबहुँदुखदेई । तबहुँजोदुखनहिंगनिछेई ॥ कबहुँकोऊजोअर्चनठानै । तीकबहुँजोनहिंसुखमानै ॥

दोहा-दुखमेंदुखजाकोनहीं, मुखमेमुखनहिंजाहि । रहतसदाहिंसमानजो, व्यभाषतबुधताहि ॥ १५॥ उत्तमअधमकर्मजोकरई । भलोबुरोतेहिनहिंउचरई॥निजनिंदानिजसुनैवलाना । सोइपंडितजोसमकरिजाना॥ तनतेक्रैकहेजोज्ञानी । होनतासुकवहूँअभिमानी ॥ उत्तममध्यमकबहुँनध्याँवे । निजभातमसानँदस्रतिभाँ यहीवृत्तितेजडवतज्ञानी । विचरैजोतेहिमुक्तिवस्नानी ॥१७॥ वेद्शास्त्रजोपद्योअपारा । यज्ञदानतप

मेरीभक्तिकियोजोनाँहीं । ताकोजानोंसकळवृथाहीं ॥ वंध्यासुरभीजिमिळियकोई । ताहिचरायेश्रमभोहेहीं। ुबुढिगायजिमिपयकेहेतू । राखैतेहिश्रमभरिमतिसेतु ॥ जिमिसुखहेतकर्कशानारी । जोराखैतेहिदुखैंविचारी ॥

जैसेपराधीनतनमाँहीं । कवहूँमोदमौजतेहिनाहीं ॥ जैसेभयोकपूतकुमारा । तातेपानतशोकअपारा ॥

दोहा-जैसेधनकोजोरिकै, दियोपाञ्चमैंनाहि । ताकोधनसिगरोवथा, डारतनरकहिमाहि ॥ तेसहिममग्रुणकरम्हुनामा । जोनक्हतपढिशास्त्रञ्छामा॥ताकोस्रुसकबहुँनहिंहोई।नरकजातरोकतनहिंकोई॥<sup>5</sup>१ ममकृतउत्पतिथितिसंहारा । मन्विचारनिहंकरतउचारा ॥ मेरोजन्यचरित्रविचित्रा । जोनिहंगावैजनतपित्र वाँझगिराकेवछतेहिजानी।भाषेनहिष्सीमुखवानी॥२०॥यहिविधिकारिकेविमछिवचारा।त्यागैतनअभिमानभूपा जगअंतरयामीमोहिजोवे।जगकीसकछवासनाखोवे ॥ ग्रुद्धचित्तमोहिमाहँछगाई।छोकिककरमिनेदेदिवहीं॥३३। अचळचित्तजोकोठमोहिंमाहीहिअसमर्थसकैकरिनाही॥सोसव्यमकममोहिअरपै।तजिसवआकाकाउनहिंहर्रि पावनकरनजगतमनहारी।सुनैप्रीतियुत्कथाहमारी ॥ मोहिसुमिरतगार्वेनितळीळाकरेजन्मस्तमशुभशीलार्थ

दोहा-अर्थधर्मअरुकामहू, करैसुमतिममहेतु । मेरोदासकहाइके, विचरैजगसुखसेतु ॥ 

ऐसीसुनियदुपतिकीबानी । पुनिबोल्डेबद्धवविज्ञानी ॥ २५ ॥

### उद्धव उवाच।

जगमहर्सः जनवहुतप्रकारे । पेप्रधुतुमकहँकौनिपयारे ॥ कौनुभाँतिसाभिकितिहारी । जोतुविगपहुँविगम् नारद्दिनेहिकरत्वप्रशंसा । जाकहोतभयेश्रमश्रंसा ॥ २६ ॥ मोपरकारकेक्रपामहाई । यहसिगरोमोहिहेर्ड । त्राह्मा व्यवस्था तुमहोप्रज्ञाशंकरनाथाः । मृतुम्हरेपदनावहुँमाथाः ॥ तुमहोप्तवछोकनकेनायकः । मृहोदाप्तदयकिष्ठायकः॥ नमहोयदुपतिजगरसवारे । मेंशरणागतअहींतिहारे ॥ २७ ॥

दोह्-परत्रस्तुमप्रकृतिपर, व्यापकपुरुपाकार । करिदायानिजजननपर, छीन्सॉजगअवतार॥ ीता । बोछेयदुपतिजानिविनीता ॥ २८॥

श्रीभगवानुवाच ।

मोरदासउद्धवसवकाला । होइअविशिकेदीनदयाला ॥ समाकरेसवमाणिनमाही । कोहुपैकोपकरेकोहुनाही ॥ सत्यवदेईरपानरापे । करिवोडपकारहिअभिलापे ॥ समदशीनीहिविधिवलाती । पीरजवंतचतुरशुचिराती ॥२९॥ मृदुल्कषुभावचहेंकछुनाहीं।नियमितभोजनशांतसदाहीं ॥ मोहितेअधिकनदूसरजीनेभोहीकोनिजरसकमाने॥३०॥ सावधानआश्चर्यभीरा । अचलचित्तहोंवेमतिपीरा ॥ जोकमोहअक्षुवापियाते । जहाँमृत्युपटगुणनिहिभाते ॥ औरनमानदआपआपानी । प्राणिनउपदेशकिवज्ञानी ॥ करैकमेह्नेकरुनतदाहीं । सवकोमीतग्रनजगमाहीं ॥ मेरोजसकोमलपदरिवरित । सुनैष्ठनानेममरितरिवरित ॥ ३९ ॥

दोहा-चेद्दशास्त्रममसुखप्रगट, तिनमेंनेगुणदोप । तिनकोसकछिवचारिके, करिकेमनसंतोप ॥ सकछपमेकोछोडिके, हेअन्न्यमोहिकाहि । अजेप्रममेम्गनजो, सोइसाधुजगमाहि ॥ ३२ ॥

जानिजानिनमरूपसुभाकः । ऐश्वर्यहुअरुपरमप्रभाकः ॥ मोहिभजैनोपुरुपअनन्या।मोरभक्तसोहैमतिघन्या ॥ ३३॥ मोरिष्ट्रत्तिअरुभक्तनकरी । पूजेकरिकैप्रीतिचनेरी ॥ दरशैपरशैग्धतअनुरागा । करिअस्तृतिवंदेवङभागा ॥ सेवनकरेसुजननितगार्व-॥३४ ॥-मेरीकथासुनैदठिजावे ॥ मेरोरूपकरेमनध्याना । अरपेसवप्रियवस्तुसुजाना ॥ मोहिस्वामीग्रुनिहोवेदासा । आत्मनिवेदैसहितहुलासा ॥ ३५ ॥ मेरोच्रितऔरअवतारा।लानछोडिगावेबहुवारा ॥ जन्माप्टमीरामनवम्यादिक । उत्सवकरेपरमअहलादिक ॥ गानमृत्यमममंदिरमाही । करेकरावेसुमतिसदाही ॥ जोरिसकल्लापनीसमाजा । ममग्रुहुतस्तवकरेदराजा ॥ ३६ ॥ ममत्तारथकहुँकरेपयाना ।प्रजेमोकुईवेदविधाना ॥

दोहा-उद्धव्पतिएकादुर्शी, जेवर्षनमहँपर्व । तिन्महँपूजनबृहद्मम, करैछोडितनगर्व॥

दिक्जोरताचिकीदिष्टाभ्वरेसकठत्यागेफठइच्छा ॥ चौविसप्कादिशसुखदाई।चारिजयंतीमममनभाई ॥३७॥ ।तिसुंद्रसंदिरवनवावे । ममविग्रहस्थापनाकरावे ॥ मंदिरकेठिगवागठगावे । सुमनमीहिंबहुभाँतिचठावे ॥ ३८॥ नेजकरमंदिरझारिपखाराचारुषोकनितदीविस्तारे॥कपटछोडिममसेवनकरई ॥३९॥ मनअभिमाननेछुनिहंपरई॥ नेजकृतिकर्मनिहंभाखे । देभकर्मकवहूँनिहंराखे ॥ देहिअखंडदीपममगेहू । करेओरपूजनयुतनेहू ॥ गोकोदीपदेइजोआरज । तातेअपनोकहैनकारज ॥ ओरदेवअपितनेवेटू । मोहिननिवेदेअसकहवेटू ॥ ।तिनेविदेवजसकहवेटू ॥ ।तिनेविदेवजसकहवेटू ॥ ।तिनेविदेवजसकहवेटू ॥ ।तिनेविदेवजसकहवेटू ॥ ।तिनेविदेवजसकहवेटू ॥ ।तिनेविदेवजस्तुजोहोई । अरदेवकहॅंअरवेसोई ॥ ४० ॥ जगमंजीनवस्तुप्रियहोई । अरुआपहिप्रियछांगेजोई ॥

दोहा-सोहसोहभरपैमोहिअविश, करेअनेकनभाव । तेहिअक्षयफळहोतहिठ, प्रयतपरमप्रभाव ॥ ४३ ॥ पूरजभितिष्रभरुगाई।वैप्णवनभमारुत्वसुखदाई ॥ ज्ञ्यर्ताआतपसवमानी । येसवममपूजनयळजानी ॥ ४२ ॥ वित्रयोगेसूरजमाही । पूजेमोरभक्तमोहिकाही ॥ इविदेसोहिपावकमहँअरचे । करिसतकारिपप्रमहितरचे ॥ रुण्वेगोमहँपूजेमोकहँ-॥कश्चर्याक्ष्माकहँ-॥कश्चर्याक्षमहँ ॥ पूजेदोमकहँ-॥कश्चर्याक्षमहँकारेअस्तुतिनाना ॥ रूजेजलमहँतपंप्रकारिक्रनाथि। येविह्माकहँप्याप्ता । योविह्माकहँप्याप्ता । योविह्माकहँप्याप्ता । योविह्माक्ष्मिक्रमहँकारेअस्तुतिनाना ॥ रूजेजलमहँतपंप्रकारिक-॥कश्चर्याक्षमहँप्रविद्याना ॥ स्वार्याप्ता । विद्याप्ता । विद्यापत्ता । विद्यापत्त

दोहा—श्रुतिजीरस्मृतिपर्मेजे, तिनकोकरिग्रुतप्रेम । मेरेषुजनकोसदा, जोरासतअसनेम ॥
साधुसंगजोकरतिनत, मोहिग्रुमिरतसवकाल । मोरमितितिद्दितिहर्ति, छटतजगर्जजाल ॥ २० ॥
सज्जनकेसतसंगते, मोरमित्रजोहोय । ताहीतेमेहिठिमिन्टों, जोरचपायनकोय ॥ २८ ॥
स्रोरपरमगोरितजोकछ, सोभायहुँतुयपाहिं । तुमसोमोकोद्दसरो, ससाम्रुट्दियनाहिं ॥ २९ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरबांपवेशशीविद्दवनायसिहदेवारमज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरशोक्रटणचंद्रकृपापाञापिकारिश्रीरघुराज सिद्दिश्रीवहाराजापिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरशोक्रटणचंद्रकृपापाञापिकारिश्रीरघुराज `[

# आनन्दाम्बनिधि।

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-मोहिनयोगवदाकरतहै, नहिंतत्त्वनकोज्ञान । नहींपर्मनहिंवेदतप्, नहिंसंन्यासहुदान ॥ कृपतडागवागनिर्माना । निहंमोकोवशकरतसुजाना ॥ अग्रिहोत्रआदिकमराजेते । मोहिनवशकारहिंतते निहिन्नतनिहसुरपूजनमंत्रा । नहितीरथयमनेमहुतंत्रा ॥ नहिमोहिनक्करसक्टप्रसंगाः कि सज्जनसंगिकयेजगमाहीं । पुनिरहतीकुसंगभयनाहीं ॥ २ ॥ जेकरिसंतसंगजगमाहीं । छः विभागीविषका दितिस्रतमरुतक्षक्रसँगकेके । भ्येशसरकेस्रस्यदञ्चके ॥ कालनेमिलहिहतुमतसंगा । पा छहियदभरतसंगष्ट्रगज्ञावक।भयोपवित्रनाज्ञिजगपावक॥सगीपूजनीपायेकरहेळ । सा ेसु गंधर्वजो उपवर्दणनामा । छहिसुनिजापसूद्रकेषामा ॥ जनमिछयोकरिसुनिसेवकाई । छहीभक्तिमेरीसुसदाई

दोहा-रंभालहिकाकसंगको, पाइंगतिभवदात । पांडवगतिलहिनहपभहि, लहीस्तिहेतात ॥ ऋपभदेवसँगनवस्तवाई । भेनवतिद्धमुक्तिकेदाई ॥ चारणकरिपृथुकीसेवकाई । उहेम्रक्तिसंसारनज्ञाई ॥ ग्रह्मकनळकूवरमणित्रीया।नारदसँगगतिळियमुखसीया ॥३॥ विद्याधरहुसुदर्शननामा । ः 🗘 🐈 🔆 नारदसनकादिकसँगँकेकै । ध्रवपृथुआदितरेसुखँठके ॥ ज्यासवालमीकादिकविमा । नारदसँगकरितीरो वैश्यसमाधिआदिसुखभरिके।ऋपिसुमेधआदिकसँगकरिके॥नाज्ञिदियेसिगरीजगवाधा। ७६ 🎅 नाग्द्र वालमीकइकअंत्यजरहेकामुनिसेवननितदोगहिलयक ॥ यदिपधर्मभूपतिमलमाही । 😹

दोहा-पैताकेआयेविना, भयोनपूरणयाग । मुनिकेसंगप्रभावते, इवपचह्रहोवडभाग ॥

र्जनम्त्रकृतीअसवहुभाँती ।करिसनसंगभयेदुखयाती॥गुगनयुगनयहरीतिविचारी । सतसँगतेपदमिछोहगारी औरहुनेप्रसिद्धनगमाहीं। मेंवर्णहुसुनियेतिनकाहीं ॥ नारदर्अगरकोकारेसंगा। चित्रकेतुकिन्ह्योंभवर्भगा। सिनाजापवज्ञभसरहभयः । मर्गभस्मरणतासन्।हिंगयः ॥सुनिनारदस्यक्तानम्रयादा । महा त ञ्चकसंगकरिसोवृपपर्वा । छीन्हीगतिसुधारिनिजसर्वा॥ सिखिप्रह्छाद्पितामहरीती । 🔍 🗘 🧦

नृपतियुधिष्ठिरकोसँगपाई । मयदानविष्ठियमोपद्ध्याई॥निशिचरराजविभीपणजोई।करिममसंगसुधारिगोसि कपिपतिज्ञान्व्यानहरुमाना । ममसँग्ळ्हिभेष्ठक्तप्रधाना ॥ इंद्रयुष्ठळहिक्कंभजशापा । भयोयद्पिगजप्रम<sup>प्रती</sup>

दोहा-पैऋपिसंगप्रभाववञ्, मोहिसुमिरचोदुलपाइ । कीन्ह्यातासुचपारमें, अतिआतुरिगजाह्॥ गीधजटायुपायसँगमोरा । उईोद्धिक्तभववंधनतोरा ॥ तुलाधारङकविकहरँदेळ । साधसंगतेममपद्हहरू करिवानरीसंगहकव्याथा । ठहीमुक्तिमेटीयमव्यापा ॥ कुवरीओव्रजगोपकुमारी । औमधुरावासिनिद्विजनीती यनहिंवेदॅशास्त्रपढिठीन्दें।गुरुगृहवासकवहुँनहिंकीन्दें॥कियेनजपत्पन्नतमखध्याना।ममसँगतेममपुरिक्यनाना। गोगोपीतरुमुगत्रजरेरे । केवलकरिकेभावधनेरे ॥ मृतपुरकहँसव्कियेपयाना । यहिविधिलीरहुजातुमुजाता कालीआदिकतिर्यंकयोनी।ममभावहितेलियगतिलोनी ॥८॥ मिलेनजोकवहूँकरियोग् । मिलेनजोनतिल्यं यज्ञदानम्रतत्तपकरिजोई । उद्योनजोकबहुँकहुँकोई ॥ मिछेनवेद्शास्त्रजोपिटके । मिछेनजोतंन्यासहम् ि ॰ दोहा-सोमोमॅकरिप्रेमअति, सहजल्डेमोहिकाहि । जसमेमिललोभिक्ति, तसओरमतेनाहि ॥ ९॥ जवअक्रुस्मोहिसंयुत्तरामा । त्यायमथुरापुरीठलामा ॥ तयमोमहँअतिचित्तलगाई । व्रजवनितायहुर्भावितः मुमुचियोगमोभोक्तकरामी । प्राथमथुरापुरीठलामा ॥ तयमोमहँअतिचित्तलगाई । व्रजवनितायहुर्भावितः मपवियोगसों भोद्वातमा । एकावभन्न राष्ट्रपाटकामा ॥ त्वमामस्थातिचित्तरुगाई । व्रज्ञानिताबहुभाव मपवियोगसों भोद्वातमा । परचोञ्चन्यात्रे । व्योक्षित्रं । मुस्सान्य । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं । मुस्सान्य । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं व्याक्षित्रं । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं व्याक्षित्रं । व्योक्षित्रं व्याक्षित्रं । व्योक्षित्रं । व्योक्षित्रं व्याक्षित्रं । व्योक्षित्रं व्याक्षित्रं । व्योक्षित्रं । व्योक्षि

्रांश्रेत्रज ्रा उमेळोकतन्मुरितिनिसारी ॥ जैसेसिद्धसमाधिठमाई । देतमुरितिसगरीविसराई ॥ ्रिया प्रमायकार्या । मुगनभईसरिसमृतिहकाला॥ १२॥ श्रृजतियभेमकहाबहुगाथे । उद्भवतुमहिद्दित्तिः । । जारभावकरियमहिठान्यो ॥

दोहा-केवरुप्रेमप्रभावते, साखनतेत्रजनारि । परत्रझममपदरुद्धो, जगजंजारुविसारि ॥ १३ ॥ तातेउद्भवधर्मननाना । औरअँहेजेजोगमहाना ॥ औरहुजगमहँसाधनजेते । आशुहित्यागिदेहतुमतेते ॥ १४ केवलमोपद्रभूमवटावो । सबदेहिनआत्मामोहिभावो ॥ होहुअविश्वमेरेअनुरागी । मेरेशरणहोह्रवडभागी ॥ तवहीसविधिवनीतिहारो । औरउपायनकछूविचारो ॥ विनमोरेज्ञरणहितेआये । कवहुँभीतिनहिमिटतमिटाये सुनियदुपतिकीकोमलवानी । कहउद्धवसंशयउरआनी ॥ १५ ॥

उद्धव उवाच।

तुवपदपावनकेरउपाई । मोकइँसवविधिपरीजनाई ॥ पौइँद्रिनपेरकतुमअहहू । घौंजीवहिपेरकप्रस्कहह ॥ यहज्ञांकाममदेहिमिटाई । विनयकरीपगमेंशिरनाई ॥ उद्धनकोमनज्ञांकितजाना । तवबोलेहाँसिकुपानिधाना ॥ १६

श्रीभगवानुवाच ।

जियहेह्दयअकाशप्रकाशी । प्राणघोषयुत्तग्रणमतिराशी ॥

दोहा-प्रथमघोषधारेम्रक्ष्मवपु, रहतोमुलाधार । ताकोभाषतहैपरा, जेब्रधबुद्धिउदार ॥ प्रिनाभीमेंसोइजब्आयो । तबपद्यंतीनामकहायो ॥ आयोघोपजबैहियमाँहीं । तबमध्यमाकहेतेहिकाहीं ॥ जयवहघोपकत्र्योमखतेरे । तबवेखरीसवैतेहिटेरे ॥ स्वरमात्रावर्णहुहैसोई । शब्दथुलभापहिसबकोई ॥ १७ ॥ दारुमाहँजिमिस्सम्रूपा । रहतप्रथमहीअन्छअन्पा ॥ मथनहोतअनुपावकसोई । पौनसहायपायबहहोई ॥ प्रनिजोपायोहविपरसाळा।तयप्रगटतपुनिच्चाळनिमाळा।।ऐसहिकमकपप्रगटतवानी।ममअधीनळीजैतेहिजानी १८॥ . सिहिस्पर्शेश्रवणदराघाना।मनबुधिचित्रऔरअभिमाना॥ग्रुनग्रुनकारजजगतहिकाहीं।ममअधीनजानहुमनमाँहीं १९ जेयनेवासब्रह्मांडविचारो । मायाकेअधीनउरधारो ॥ जानहुत्तेहिअनादिअविनाञ्ची।कालविवञ्चनाहिञ्चितप्रकाञी ॥

दोहा-देखिपरैवहरूपसो, देवमनजतनपाय । जिमिअंकुरइकलखिपरै, पुनिवहरूपदेखाय ॥ क्षोमायाजीवद्वबहुतेरे । जानहुसखाअधीनहुमेरे ॥ सोस्वतंत्रह्वैषेरकनाहीं । ममवक्षेप्रकशहेंसदाहीं ॥ २० ॥ इंद्रिनकोनिवासतनतेसे । पटमस्तागुँथेसवर्जेसे ॥ यहसंसाररूपतरुदेहू । जियसंबंधनछूटतकेह ॥ राभु । जार नार्वा । कर्मकरततनरहेसदाही।सुखदुखफेळफूळहुतेहिमाही ॥२१॥ तनतुरुवीजपुण्यअरुपापा।छोभादिकजरबहुप्रदृतापा॥ मोटमुळतीनहुगुणजानो । पंचभूतकााखाभनुमानो ॥ शब्दादिकपाँचौरसभाखा । एकादशहंद्रीलघुकााखा ॥ हदैनीडयुगलगिनयईज्ञा । कफपितवातत्वचात्रयदीज्ञा॥वधमोक्षफळउभैविज्ञेषा । आळवाळत्रेतापविज्ञेषा॥२२॥ गीपप्रामवासीजनजेते । वंधरूप्कृष्टचाखततेते ॥ वृनवासीमुनिहेंसगृहंसा । चस्तमोक्षफ्टकरतप्रशंसा ॥

दोहा-मायामयतनतरुनोकोउ, गुरुमुखते(छयजानि । सोईपंडितनगतमें, सखाछेहुअनुमानि ॥ २३ ॥ यहिनिधिग्रुरुमुखतेसुमति, गहिसित्ज्ञानकुठार । द्छितनत्रुमोहिमिळितजहु, सोऊज्ञाननदार ॥ २८॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजशीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवापवेक्कश्रीविश्वनायसिंहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि रपुरानसिंदजृदेवकृते आनन्दाम्बुनियौ एकादशस्कंषे द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-सतरजतमयेप्रकृतिग्रुण, नाईआत्माकेजान । सतसेवनतरजतमहु, दूरिकरैमतिवान ॥ पुरायाः प्राप्ताः । शुद्धस्तोग्रण्चित्तप्रकाशे ॥१॥शुद्धस्तोग्रण्वाडतजवहाँ । मोरभक्तिहोतीङस्तवहीं॥ सचनसँगसतोग्रुणबाटे । मोरपमँद्दोतोत्वगाटे ॥ २ ॥ भक्तपर्मजनभोठरमाही । रजतमञापनाझहेजाही ॥ जनभारजग्रणतम्गुणनाञ्चा । तत्रनहिंद्दोतअपूर्मप्रकाञ्चा ॥३॥सेवैममञाख्वद्दीसदाहीं।मज्जहिंदिनमतीर्थहिमाहीं ॥ कृरसंगममदासदिकरो । ममदेशहिमहँवासचनरो ॥ मेरेत्रतहिज्यासनकरई । मेरेकमहिकोअञ्चसरई ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधिं।

जन्महितसुवैष्णवहिरीती । मेरोइन्यानकरैकरिप्रीती ॥ मेरोइमंत्रजपैसवकाला । मेरेहिदीक्षालेहिविश्वाला ॥ येद शुरुक्षणसतोग्रुणीके । इतनेविगतग्रुणोकुगुणीके ॥ ४ ॥ सज्जनकरैजीनउपदेशा । सोइसारि 💥 🛴

दोहा-जेहिसज्जननिदाकरै, तौनतमोगुणजान । जेहिनिदहिनप्रशंसहीं, सोराजसगुणमान ॥ ५ ॥ सदासतोगुणवाडनहेतू । सेवैसात्विकवस्तुसचेतू ॥ तातेहोतधर्मअरुज्ञाना । सोतबरुगिजवरुगिजगभाना निमिसंवर्षवंशपगटातो । दहनदाहिबनफारिबुझातो ॥ ऐसहिग्रणतेप्रगटशरीरा । गु यिद्यप्रजतसाम ्ल गोहि लायपीरो लिला में कुक्त राजविता है धुनति अध्यक्ष

उद्भव उवाच ।

विपेकरतजनछद्दाहिआपदा । यत्रीतपावहिकवहुँ ते द्रुः हिन्हिक् हिक्हकर्तीं जिभिसरसिंहप्रहारपदकेरे । पुनिपुनिजातसरीकेनेरे ॥ जैसेश्वान्छनीसँगमाहीं । काटेहुपैत्यागतसँगनाहीं ॥ र्जेसेचरु:हितछागमँगावे । छागीरुखिसोरतिहितधावे ॥ ऐसैविपयर्जानिदुखराई । सोइपुनिभोगतिकिमयुराई । दोहा-यहसंज्ञायवारणकरहु, अधमउधारणनाय । मुद्कारणउद्धववचन, सुनिवोटेयदुनाय ॥ ८॥

श्रीभगवानुवाच ।

जेदिनभयोस्वरूपकोज्ञाना । ताकेयढतदेदशभिमाना॥सात्विकदृमनराजसहोवत।संकल्पद्विकल्पनित<sup>जोदत</sup> राजसतामसग्रुणयञ्चतयद्वी । होतविषेभोगनचित्तस्यर्ी निष्टतिनकेसेटु े 🕌 🖫 🖫 विवासक्यियप्र फाम्विव्शवहुकरतकुकुम्।।निंइइंट्रीजितनिरतअधर्मा।विपेभोगदुखप्रदहुजानताः ु ीत्वेतत्तार्धुनिश्वा यदपिरजोग्रणतमग्रणमाँहीं । रद्तिमृतुजमितसमञ्सदाँही ॥ पेजोरजतमदुसदिवचारी । त े स्टे व्यक्ति चाल्तस्यागच्लनमनकरई।सोन्दिशोकप्तिधुमहॅंपरई॥१२॥सावधानहें मन्धिरकरिके।क्रमकमसोंमोपर्<sup>म्हरी</sup> द्दोद्दिनितासन्बौनितश्वासृभिजमोहिञ्चणञ्चणसहुछास् ॥१३॥ सनकादिकजेशिप्यदमारे।एतनोहीसुरापी<sup>मून्य</sup>

दोहा-सवयटतेमनसेचिक, मोमहँदेइछगाइ । तवताकोयहजगतको, सुखदुखनाहिजनाइ ॥

यद्कुटकुमुद्कुटानिधियानी । सुनियोल्योहद्वययिज्ञानी ॥ १८ ॥

उद्भव उवाच ।

जानस्यतेतिदितुम्काला । कियोक्विप्यसन्कादिकृपाला ॥ तिनकोकियोयोगलपदेशा । सोमनाननवरिकं सनिकेचरणझरणेकवैना । बोलेबिहँसतराजिवनैना ॥ १५ ॥

श्रीभगवात्रवाच ।

्रान्यताञ्चाच । विभिक्तमनेकमुत्तमनकादिक।योगनत्त्वभिनद्देशमहद्यादिक।कियोप्रश्रममुद्दितभिन्नपादीं।प्याननिवृत्तिवार्तिः"

सनकादय ऊचुः।

राजनार्य ज्ञुन । पिनुक्रम्तग्रुममदेशारेहा । तिमिनिनमदेगुणकुरमोद्याणनातेषिपत्रमनगोचाँदातीतेहिकविषायम्बर्

श्रीभगवानुवाच।

ज्यानगराञ्चयायः । गुरिग्रदशादिकर्णनभाराषेगरहुनकाच्छणिविषिमनभ्यायः ॥पद्षिम्त्रयंभुभूननभाषतः । गर्वरेष्तर्मार्गुर्दः । कर्मोदरमञ्जूषार्थे विकासिक्तर्भाष्टि । । कमेरिक्टरहरूनाकोतिकृत्रियोपिकमेपानदिविधिम्तिमेकु॥४८॥उत्तरमापनदेवनद्वदिविधनिविधियामे देश्रा-रंग्यद्देविशित्करः मैत्रमञ्जातरंताय ॥ १९ ॥ स्थिमनकादिकमोदिनराँ, विद्रुभाषे हेर्यन्ते। न्तरे श्रीरपुर कर्युक्ता भवनकात्र साय ॥ १९ ॥ स्टांधमनकारिकवीदिनदौ विद्यासार हर्युक्ता स्थापन कार्युक्ता स्थापन विरोधीरपुर कर्युक्ता स्थापन विरोधीरपुर स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप िरुगो भेगर सोमिश्मारकाम भारतसम्बद्धादकास्त्राग्यः । । सन्य नामिश्रेतनदादी। धनकादिकाँ प्रमान है ज रिरुगो भेगर सोमिश्मार । मीमितुसमी हेरु उपरि ।। २५ ।। असू नी प्रकृतिमय्यापा । सिर्वि । सिर्वि । सिर्वि । सिर्वि र्ग रहिष्ठ हुन्यक्षित्रसम्बद्धिसम्बद्धाः ॥ २५ ॥ सम्बद्धाः स्वयस्यव्यस्य । तिर्वर्षिण्यः । र्ग रहिष्ठ हुन्यक्षित्रसम्बद्धिसम्बद्धाः ॥ २२ ॥ त्रीत्रवक्षेद्वस्य हुन्युतिकारः । त्रीतिर्वप्यक्षाः । रहरा पद्रतस्यकारे । क्षेत्रसम्बद्धाः स्वयस्य ्रहर्भ पर्तस्य व्याप्त क्षेत्र व्याप्त क्षेत्र स्था स्था सा वालनकार्ते छहुमुनिलीयः । सीतार्य स्था । इहर्भ पर्तस्य व्याप्त स्थानिक विद्याप्त स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक

मनवचआदिकइंद्रिनतेरे । ग्रहणहोाँहजेअर्थघनेरे ॥ तिनकोमेंतोभिन्ननजानों । सिगरोपमज्ञरीरअजुमानों ॥ २४ ग्रुणमेंचितचितमेंग्रुणजोई । जेहिविरुगावकोनचिविहोई ॥ यहजोनश्रक्षकियोमुनिसई । ताकोउत्तरहेंहुँसुनाई ॥

दोहा-ममज्ञरीरजोजीवहै, वाकोजोनअरिर । तामेंवितग्रणदोज्वसत, यहजानहुमतिधीर ॥ २५ ॥
ग्रनसेवतहैवितवहुवारा । तातेग्रणमहँछीनअपारा ॥ चिततेग्रणकोहोतप्रकासा । तातेवित्तमहँग्रणनिविवासा ॥
ग्रनसेवतहैवितवहुवारा । तातेग्रणमहँछीनअपारा ॥ चिततेग्रणकोहोतप्रकासा । तातेवित्तमहँग्रणनिविवासा ॥
ग्रनसेवतहैवितवण्यादेशितवग्रणवित्तवितग्रणविरुणाँहीं॥२६॥नाप्रतस्वप्रसुपुप्तिहृतीनो।सतरजतमतेहोतप्रवीनो॥
द्विद्वृत्तियेतीनिहुजानो । इनतेभिन्नसाक्षिजयमानो ॥ तीनिअवस्थातेहैन्यारा । कृष्णदासहैजीवहमारा ॥ २० ॥
ऐसोहोतजविहियज्ञाना । तवछूटतभवदुखदमहाना ॥ सोहविरुणविद्यत्यागी । जानैनिजसरूपवहमानी ॥ २८ ॥
अहंकारकृतिहसंसारा । सोहवाथकहैमोक्षअपारा ॥ ऐसोजानिविषेत्रत्यागी । जानैनिजसरूपवहमानी ॥
असिविचारिनिर्मरुम्बद्दासा।फिरिनक्रोभवनिधिकीन्नासा।।जवरुषेद्वज्ञज्ञमतुज्ञनातिनाना।छूटतिनहिरुहिज्ञानिविज्ञाना

दोहा-त्तवलांजागतह्यद्पि, पेसोवतेसमान । जिमिस्वपनेहिमेसोहके, जागवीष्ट्रथासुजान ॥ ३० ॥
तनसंवपजीवनितनाहीं । कर्मविवशतेहोतसदाहीं ॥ तातेदेहदेहकरपर्मा । ताकेहेतशुभाशुभकर्मा ॥
यअनित्यजानियेसदाहै । स्वप्रसारसमानहुसुनिराहे ॥ १ ॥ जोजागतमहसुखदुसभोगे।तिहिसमस्वप्रेद्धहोतसँयोगे ॥
सोइसुपुत्तिमहँभाननेकः । तीनहुकालरहत्तियपकः ॥ जोइसोवतहैजागतसोहं । असअनुभवतेजियहकहोहं ॥
सोहेजीवहेद्दियनहंशा । तीनिअवस्थालस्वानीशा ॥ ३२ ॥ तीनिअवस्थामंनकेरी । तेजानहुमायाकृतमेरी ॥
मनसंवप्जीवकोजानो । तातेताहुमंअनुमानो ॥ जीवहुकोमेंअहोंअथारा । तातेमोहुमहँकरहुविचारा ॥
असिनिश्वकरिस्रसुखरादी।हानकृपाणपासभमकादी॥भजहुमोहंसुविक्रियतिवेपा।ताप्तिवेदोस्रविक्रिया।॥

दोहा-मजुजादिकतनअनितहैं, चक्रअञातसमान । युङ्कृशादिकहोइयो, मनविद्यासअनुमान ॥
सक्जजीवहैपकसमाना । मानतभमवशसुरनरनाना ॥ सोभ्रमहूमायाकृतहोहे । मममायाविरचैजगजोहे ॥ ३८ ॥
विपैविस्तुस्त्रहिपनकरावे । मनमेंचाहनपुनिकछुल्यावे ॥ वृथास्र्याभाषेष्ठस्वनाहीं । भर्मातपुनिमममसदाहीं ॥
जवङ्गीतनतपङ्गिभसजोहेरिहेजोकोडतेहिश्रमनाहिहोहै२५भेमविवशतनभान्छुङ्गा।जान्योनिजसरूपमितमाना।
सोयहजगमहँअनितशरीरा । वैठतडठतनजानतपीरा ॥ छूटेरहेकभेषशदेह । पेतहिभाननजेहिममनेह ॥
जसेनोकियआसवपाना । रहेगिरेपटताहिनभाना ॥ ३६ ॥ जवङ्गादेशपरुपहिभाग् । त्रवङ्गारहत्वहस्योग् ॥ ।
पेममभूमीजोजगर्षपु । सोनहिमानततनसंबंधु ॥ जिमिनागजनस्वप्रपदाय । मानतिसगरेअहेअकारथ ॥ ३७ ॥

दोहा-परमगोप्पयहज्ञानहम्, तुमसोकियोज्ञ्यार । तुमहिकानज्ञपदेश्में, लियोहंसअवतार ॥ ३८ ॥ सांज्ययोगअरुशास्त्रह्ममा । श्रीकीरतिदमऔर सुकर्मा॥स्त्यतेजअरुसमससुद्दाई।इनफलसमजानहुस्रुनिराई॥३९॥ महिस्त्रकामनाविद्दीना । मेंश्राकृतगुणरहीअपीना ॥ सवकोसुद्धदम्भोहिअनुमानो । मोकोसवकोआतमजानो ॥ याहीतस्वकोअतिप्पारो । रहेसदासवहीतेन्यारो ॥ सकलदिव्ययुणदेमामाही । जेकनहुँकाहुकेनाही ॥ ४० ॥ ज्ञ्रुवर्षसीसुनिममयात्री । सनकादिकअतिशयसुखमानी ॥ दूर्गिकयोसदेदअपारा । मेरोकियोपरमसंस्कारा ॥ अनिवहुविपममअस्त्रुनिकोमिमेरपद्मक्षरक्षमतिदीनी४ असनकादिककृतअस्तुतिस्रुनिकोमिहुँउर्आतिआनंद्रुनिके तिनतेसादरपूजनपाई । विपहुकोभमसकलमिटाई ॥ महुँतिनकोकरीनदाई । सुमसमद्वित्यनसुमितदेसाई ॥

दोहा- पुनिव्रह्मासनकादिकै, देसतहीतिहराम । मेंतुरतिहगमनतभयो, निज्ञथामहिलभिराम ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांघवेज्ञविश्वनायिहिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेत्रकृषापाज्ञाधिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते वानन्दाम्बुनिया एकाद्शम्कंषे जयोदकास्तरंगः॥ १३ ॥

दोहा-ऐसेसुनियदुपतिवचन, अतिविनीतकरजोरि । पुनिउद्धवबोटतभये, बार्हिंबारनिद्देशि ॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

### उद्धव उवाच ।

त्रह्मवादिजेज्ञानिउदारा । कर्राहेविविधसाधनपरकारा ॥ घाँगडुसाधनमेंमनदीन्हें । घाँतुममिळ्डुएकहीकीन्हें ॥ भक्तियोगतुमकह्मोअकामा । सवतिजमोहिभूजेवसुजामा॥आरअनेकनसुनिविज्ञानी । ःि जीवेनहुमाँविः तातेभयोमोहिश्रमभारी । नायकृपाकरिदेद्वनिवारी॥ससावचनसुनिकृपानिधाना । कहेवचननाशकश्रभनाना श्रीभगवानुवाच ।

विदनमहँममधर्मिविशाला । नष्टभयेतेष्रलयहिकाला ॥ सृष्टिकालमहँवेदनकाँही । उपदेशोँमंत्रह्मापाहीं ॥ ३ ॥ े में रिक्ष ि स्तारा परिचेष कि विवास एउटल है लांगड कि जिल्हा

प्रनिऋषिसप्तद्भवेदनचारी । वरन्योजानिजानिअधिकारी ॥ देवदनुजअरुमनुजअपारा । दोद्दा-विद्याधरचारणसुजग, राक्षसजेव्टराप्ति । किंपुरुवहुव्यक्किन्नरहु, व्यारहृद्वीपनिवाप्ति ॥ ५ ॥ हिर्मेशक विद्याधरचारणसुजग, राक्षसजेव्टराप्ति । किंपुरुवहुव्यक्किन्नरहु ।विर्कार केंक्विमानिक

त्रिग्रणरुभावित्तेवहुभाँती।प्रगटतभिन्नभिन्नमतिजाँती ॥ अनु ।व प्रोत्ति ।विति वित्यर्थकोवहुविधिकरहीं । अनुचितनचितनकछुचितपरहीं ॥ ७ ॥ परंपरासोईचिछआई । व वेदअर्थसमुझेनहिनेकू । करेअर्थमनकेरअनेकू ॥ ८॥ ः । ः ः ः िन कीव ः 📈 णत्रावान **जैसे**उनकेमनमहँआवे । तैसेसाधनमुखनिजगांवे ॥ ९ ॥ मीमांसकअसकरहिवखानां । . े करहिकाव्यभापहिकविछोग् । कीरतिहीतेस्वर्गसँयोग् ॥ जवछगिस्यज्ञकहैसबकोई । ता ितासर्वराज्य

दोहा-बात्स्यायनमृतकेजोकोड, तेग्रनिकामप्रधान । भोगहेतुसाधनकरत, कहतताहिकल्यान। सद्ायोगशास्त्रहिजोधारै । तेऐसोनिजमतहिङचारै ॥ शमद्मसत्यअहेसवसाधन । यहि 🚅 🚾 नीतिशास्त्रवारेअसभार्षे । जाकेधनसोइसुलफळचार्षे ॥ चारवाकनास्तिकहेंजेते । भोजनित जार्मेहोइनतनकोपीरा । सोइसाधनकरतेथरिथीरा ॥ कोजयज्ञकोसाधनमाने । कोउसाधनमानतहैदाने ॥ कोउसाधनमानतयमनियमें।कोउव्रतसाधनमानतहियमें॥१०॥येजोसाधनदियोवखानी। 🗞 इनतेअंतसमयदुखहोई । इनतेकोञ्नलियोमोहिजोई ॥ इनकेकियेवढतअज्ञाना । श्रुद्धनंदछेडअदुमाना ज्ञोकमोहकदायकसिगरे।इनकेकियेजनमसब्धिगरे॥१३

दोह्। ताकोछुष्जेसोमिलत, सोछुष्टदैनकोय । में आतमसबकोअहीं, आतमतेछुषहोष् ॥ १२ ॥ सबसाधनको्तजिजोकोई । ईद्रियजीतिशांतिष्ठनिहोई।।समदरशीमोपदअनुरागी । ते सर्वेकाळसबदेशनपार्ही । मगनरहत्तपरमानुँहमार्ही ॥ कौनेहसुखनरहत्ततेहिवाकी । मेंपूरहुंमनकीरितिताकी हैअनन्यजेदासहमारे । तेक्बहूँनहिकरत्खँभारे ॥ भ्रूपचकवर्तीपदकाही । मोहिनिनचाहतकवहूँनाही ॥ सातपताञ्चकीठकुराहै।मोहिविनतिनकोतुच्छदेखाई॥पुनिमहेंद्रपद्अस्विरेचिपद्।मोहिविनमप्जनदेखाईकी योगसिद्धिहोतीजगजेती।मोहिनिचहतनसज्जनतेती॥औरकहाँङ्गिखद्धवभाषे।मोहिनिचमुक्तिहर्नाह्मिश्रिणी प्रसेजहेंद्रासहस्रारे । नेपण्डनेसोहिनिचने । पेसेजेहेंद्।सहमारे । तेप्राणहुतेमोहिंपियारे ॥ असिंप्यमोरदासमोहिकाहीं । तसशैकरसंकर्पणनाहीं ॥

दोहा—नहिंपदमानहिंपदमजहु, नहिंतसमम्त्रियदेह । जसमोकोममदासिंप्य, जोकियसम्बद्धानित्री जैसेप्रियहोआपहमारे । तसकोज्हगनहिंपरतिनहोरे ॥१५॥जेसनित्यागहिंवैरविळासा । सम्ब तिनकोर्मेनितद्द्गिष्टियाहुँ । पदरजलहिपवित्रहुँ जाहुँ ॥ १६॥जमरेपदमहँ कियमीत्। मोहिताजिद्द्रियनकार्यः शांतम्हात्तद्याकतागरः । हें अकामसिगरेगुणआगरः ॥ तिनकोष्मसेवत्रमुख्याहे ।

ाजप अंदर्शि हो ॥ तैसेयोरिहुमक्तिहमारी । उहिसतसंगहोत<sup>न्ति</sup>।

नाङ्गातिपापसमूहिनकाही । रासतनिर्देशंकामनमाही॥५९॥निर्देशक्रतमोदिबहुयोगु ।

दोहा-नर्हाधमेनश्करतदे, नर्हाकरतवश्चेद । नर्हादानवश्चकरतमोहि, नर्हिवपचेहिकातिखेद ॥
केवलभिक्तकरतवश्मोको।यहसिद्धांतवतावहुँतोको॥२०॥कियेभिक्तिहीमेंमिलेजातो।साधनद्वतियनद्दगद्दशातो ॥
मोहिजानहुसंतनकोप्पारो । हेउद्धवपदभेमहमारो ॥ जातश्चपचकीअतिअविनीते।तिनहुँकोहिकरतप्पनीते॥२९॥
धर्मदयातपसत्यदुहोहे । पहेचहुतजोशास्त्रदुकोहे ॥ पेजोहैममभिक्तिविहीना । सोनहिंहोतपुनीतप्रवीना ॥ २२ ॥
मेरीकथासुधाकरिपाना । जाहिनभोरोमांचसुजाना ॥ द्विनगयोद्वतदीदिल्जाको । द्द्यानवहायिदयोअसुवाको ॥
ताककैसेभिक्तिविचारी । कैसेटद्रपपुनीतिनहारी ॥२३॥ममयशकदतगरोभरिलावे । मोहिप्यावतिदलहुद्वविजावे॥
ध्यानकरतमनमेममलीला । कहुँरोवतकहुँहँसतसुशीला ॥ गावतअरुनाचततिल्यानु ।ताकोसिद्धिसकलहैकानु ॥

दोहा-ऐसेमेर्गभिक्तियुत्त, भरेमोरअनुराग । करहिसुवनपावनसकल, यहजानहुवदुभाग ॥ २४ ॥
तथाहेमपरिपावकमाँहीं । चोखोहोततजतमलकाँहीं ॥ तथाभिक्तिकरिमनुजहमारा । मनकीसकलवासनाजारी ॥
जगनिरमोहीह्नेमममोही।भजतमोहिंकहुकोनहिंद्रोही॥२५॥कनकअमलविनअमलनजेसे।ममपदभीतिहीनजनतेसे॥
सुनतकहतजसजसममगाथा । जसजसकरतसंतकरसाथा ॥ तसतसवादृतप्रेमविशेषे । सुसमतत्त्वमोरजनदेषे ॥
जिमिक्तमक्रमदगअंजनलाई।ल्लेपदारथरोगिक्लाई२६व्यावतिषिद्रोततिहिलीना।तिमिमोहिलीनजोमोहिमनदीना॥
तातेविषयमोददुसकारी।स्वप्रमनोरथसरिसविचारी।करिमनअचलविषयसुस्तरागी।भजहुमोहिह्नैअतिअनुरागी२८
गरीनारीसंगनिसंगा । तजेदुरितरानेगा ॥ वेदेशुचियकांतथलजाई । व्यावैमोहिलालसेविहाई ॥ २९ ॥

दोद्दा-तसनिर्हिनाराँसंगते, जगमहंपुरुपनसात । जसतियसंगीसंगते, ञ्हतकछेदाअघात ॥ औरसंगद्दोकदनहिँकेसो । नारिनारिसंगिनिसँगजैसो॥सनियदनाथवचनसुसकारी।पुनिउद्धवअसगिराउचारी॥३०॥

### उद्धव उवाच ।

जौनरूपञरूजोकरिरीती । तुमकोध्यावहिसुमतिसप्रीती ॥ हेअरविंदनैनयदुराया । देहुसुनायसकछकारिदाया ॥ जानिसलाकीञ्जतिअभिञापा । कहनछगेहरिगोपनरापा ॥ ३१ ॥

### श्रीभगवानुवाच ।

कनवसनसम्परिणविद्याई। तनसूपोकरिअतिस्रुखद्याई॥करिकेअंकपाणितरकपर। करैदीठिनासिकाअप्रपर॥३२॥ पूरककुंभकरेचककरिके । प्राणमार्गशोपेसुसभरिके ॥३३॥ उरमहॅपुनिप्रणवहिकाईच्यावे।प्राणवायुतेताहिवठावे॥ जबद्वादश्रअंग्रुटवहआपे । कमटनाट्र सुतहिसमभावे ॥ थंटानादसरिसतेहिनादा,। प्यानकरेखुपपुतकहट्यार ॥

दोहा-मूळापारहितेच्छै, आवेशिरपरयंत । स्वरक्षकविद्विमिछायकै, ध्यावैप्रणवसुतंत्र ॥

श्र्णोनेकमतेमणवउठावै । तेहिकमतेपुनिवहँवैठावै ॥३८॥यहिविधिकमसोदशदशवारा । करेशिकाटजोबुद्धिवदारा॥ यकमासहिमहँसहुटास्।इंद्रिजितहठिजीतहिश्वासू॥३५॥पुनियहिविधिहैयपंकमप्यावै।ऊरपनाटअपोसुसमावे। कीकरिभावनासुनाना । उपरउठायकरैक्सप्याना॥३६॥आठपत्रकर्षिकासुतामें । प्रयमसूर्यमंदटदेनामें ॥ रिचंद्रमंदटकहँदेसे । केरिआनिमंदटहिपरेसे ॥ पावकमंदटकेमधिमौहीं । प्यानकरेस्पहिषिभोहिंकौही॥३७॥ गसमानसुर्शातसरूपा । चारिवाहुवरवदनअनुषा ॥ अतिसुंदरदैकंठकपोटा । तिनमेंअटकटटकटविटोटा ॥ दर्देसनिसुतथवणसमाना । मकरसुरुंदटभासमहाना॥कनकसरिसपटवसुपनश्यामा।श्रीवरसादिकचिह्नटटामा॥

दोदा-पाटसतिउरमें अमरः, जिमिनीरद्छनजोति । शंखचकअंचुनगद्दा, युत्वनमाराजोति ॥ ३९ ॥ पुरपग्किकिणकटिमाँ हीं।कोस्तुभुछटादिशनिरुद्दर्शाश्चिटशीशरिकोटिप्रकासी।स्तननटितकरफटकविभासी तननटितअंगदमणियाहु । कमरुनेननाशकदुसदाहु ॥ शुंदरअंगसकरुमनदारी । देदिकोटिपनसिनरुदिवारीश्व मकपुमकममञ्जानिमाद्धां । सारेचित्तसुनानसदारी ॥ मनकोद्दियविषयनतरे । साविरुगाविरुपदिगरे॥ ३२ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

### उद्भव उवाच ।

त्रस्वादिजेज्ञानिउदारा । करिंविविधसाधनपरकारा ॥ धाँबद्धसाधनमेंमनदीन्हें । धाँतुममिटहुएकदीकीन्हें ॥ भक्तियोगतुमक्सोअकामा । सवतिजमोदिअजैवसुजामा॥आरअनेकनसुनिविज्ञानी । सुक्तिरीतिबहुभँ तातेभयोमोहिंश्रमभारी । नाथकृपाकरिदेहुनिवारी॥सस्यावचनसुनिकृपानिधाना । कद्देवचननाज्ञकश्रमनाना

श्रीभगवानुवाच ।

वेदनमहँममधर्मविज्ञाला । नष्टभयेतेप्रलयदिकाला ॥ सृष्टिकालमहँवेदनकाँही । उपदेशोंमेंब्रह्मपाहीं ॥ ३ ॥ निजसुतमनुकद्दप्रनिकरतारा।चारिद्वेदनिकयोजचारा।मनुभ्रगुआदिकशांतऋपीशन।कियये प्रनिऋपिसप्तदुवेदनचारी । वरन्योजानिजानिअधिकारी ॥ देवदनुजअरुमनुजअपारा ।

दोहा—विद्याधरचारणभुजग, राक्षसजेवल्यासि । किंपुरुपहुजरुकिन्नरहु, औरहुद्वीपनिवासि ॥ ६ ॥
तिनकोभाँतिअनेकप्रभाऊ।सतरजतमयुत्तविविधसुभाऊ॥विविधभाँतिकेअहेनिवासा।विविधभाँ
त्रियुणरुभावहितेवहुभाँती।प्रगटतभिन्नभिन्नमितजाँती ॥ जससुभावतसबोल्हिंबानी। ७ ॥
वेदअर्थकोबहुविधिकरहीं । अञ्चित्तवित्तनकछुवितधरहीं ॥ ७ ॥ परंपरासोईचलिआई । तातेभेपत्
वेदअर्थससुङ्कीनिह्नेक् । करेअर्थमनेकरअनेक् ॥ ८॥ मममायामोहितमितिजनकी।बहुसाधन
जसेउनकेमनमहँआवे । तेससाधनमुखनिजगवे ॥ ९ ॥ मीमांसकअसकरहिवलाना । कमेहि।
करहिकाल्यभापहिकविलोग्र । कीरतिहीतेस्वर्गसँयोग्र ॥ जवलगिमुयज्ञकहैसवकोई । तवलगिवा

दोहा-बारस्यायनमत्तकेजोकोज, तेग्रानिकामप्रधान । भोगहेतुसाधनकरत, कहतताहिकल्यान॥
सदायोगञ्जास्त्रहिजोषार । तेऐसोनिजमतहिजचार ॥ शायदमसत्यअहसबसाधन । यहितेकछ्वहंशअ
नीतिशास्त्रवारेअसभाखें । जाकेधनसोइस्रखफळचाखें ॥ चारवाकनास्त्रिकहेंजेते । भोजनित्ययुन्तस्त्रवेति जामेहोइनतनकोपीरा । सोइसाधनकरतेधरिधीरा ॥ कोऊयज्ञकोसाधनमान । कोजसाधनमानतहेदाने ॥ कोउसाधनमानतयमीनपर्मे।कोजतसाधनमानतिह्यमें॥२०॥येजोसाधनदियोनखानी। छेहुतुन्धसकेज इनतेअतसमयदुखहोई । इनतेकोजनिळयोमोहिजोई ॥ इनकेकियेवहतअज्ञाना । क्षुद्रअनंदळेहअद्याना ॥ शोकमोहकेदायकसिगरे।इनकेकियेजनम्सविगरे॥२२॥जोकोज्ञोहिसस्रक्रमनकामा।मोपद्यावतहेंभ

दोहा-ताको सुलनेसोमिळत, सो सुलळहेनकोय । मंभातमसको अहाँ, आतमते सुलहोय ॥ १२ ॥ स्वसाथनकोतिजो कोई । इंद्रियजीतिकांतिपुनिहोई। समस्यक्षेत्राम्यव्यात्रीति तिहसमनिह्नी स्वकाळसब्देशनपार्ही । मगनरहतपरमानिद्वमहों ॥ कोने सुस्र स्वकाळसब्देशनपार्ही । मगनरहतपरमानिद्वमिलि । में पूर इंगनकीरिता की हिं सनन्य जेदासहमारे । ते कबहूँ निहंकरतस्य मारे ॥ अने सुस्र स्वकाति । मोहिनिनचाहतक वहूँ नाहीं ॥ सातपताळनकोठकुराही भौहिनिनवित्व को छुळ्दे साहा ॥ पुनिमहेंद्र पद्यक्षिये विपदा मोहिनिनचाहतक वहूँ नाहीं ॥ सातपताळनकोठकुराही भौहिनिनचतिनको छुळ्छदे साहा ॥ पुनिमहेंद्र पद्यक्षियों भोहिनिन सुलिही । सातपताळनकोठकुराही भौहिनिनचतिन को छुळ्छदे साहा ॥ अस्र प्रियमित्व स्वकार । स्वकार स्वका

निर्देदहिन्तनोममदासा।रास्तनमोहिमिङनकीकासा॥कनहुँनोविषेनोरतेहिकरही।भक्तिअन्द्रतेहिकी ङ्ग्रजनङ्गिन्द्रतेहिकी ङ्ग्रजनङ्गिन्द्रतेनाहो।जारतदारुसमूह्निगाङ्गे॥तसेथारिङ्गिक्तिसारी। ङहिस्तसंग्रहेतन्त्री नाज्ञतिपापसमूहनिकाही। रास्तनहिङ्ग्कामनमाही॥३९॥नहिन्ज्ञकरतमोहिन्द्रयोग् । नहिन्ज्ञक काठांतरयामीमोहिजानी । करेउपासनजोविज्ञानी ॥ सोइईशतासिद्धिहपाँवे । अवस्रुत्रजोविशताकहवाँवे ॥१५५ विषयभोगयद्यपिवहुट्टहर्दे । तामेंकबहुँअसिक्तनरहई॥बिश्चितासिद्धितासुहैनामा । जेहिविधिट्टहेसोसुनुमतिधामा जाम्रतस्वप्रसुप्रुप्तिअवस्था । इनतेरहितजीवजोस्वस्था ॥ तिहेअंतरयामीभगवाना । नारायणमोहिभजेसुजाना सोईसिद्धिविश्चताकहवावताअवसुनुकामिकजोनकद्दावत॥जोसुलकरिसवसुखमिटिजाहीं।कामिकसिद्धिकहेतिहकाहीं। मेंप्राकृतगुणतेहोंहीना । दिव्यगुणनतेसिहतप्रवीना॥पेसोमोहिकरेजोध्याना। सोइकामिककोट्यहत्वातिवाना॥१०००

दोहा-आठिसद्धिकासिद्धका, दुईवपायसुनाय । विषयसिद्धिहुसुनहुअव, तिनकीकहोंचपाय ॥ ग्रुणमेंविषयसिद्धिद्दश्जेई । अवमेंवरणोतुमतेतेई ॥ जरामरणअक्षिप्राप्ता । श्लोकमोहजेहितेहेनासा ॥ एसीसिद्धिकार्द्वामकहों । वरणोमेंजेहिनिपितेहिषाव ॥ वेतद्वीपकेहेंप्रभुनाथा । श्रुद्धसत्त्वपमेनकेमाथा ॥ असग्रानिमोमहेंचित्तल्यावेशुद्धरूपसकोह्नेज्ञवे॥ सिद्धिअद्विष्टिहतसुस्वभरनी । अवसुतुदूरद्रश्नीश्रवनी ॥ १८॥ नभअंतरयामीमोहिमाही । सुमिरेजोजनसुस्वित्तसदाही ॥ दश्यकारकेजेहिनादा । तिनकोध्यावेविगतविपादा ॥ सुनद्धिकाशहुक्तीसवपानी । कहादिदूरकोजलेडसुजानी ॥ १९॥ सूरजकहँजोहगसहँध्यावेश्वरममहँधरजकाहल्यावे॥ हगमदँसुरजयहममहूषा । ध्यानकरेजोसुमतिअद्युपा ॥ सूक्ष्मदीठितिहिहोतिविशेषी।सिगरीवस्तुभयनकीदेषी॥२०॥

दोहा-तीजीसिद्धिमनोजवी, यहीकहतकिस्तय । जहाँजायमनवेगतेतहाँदेहतिमिजाय ॥
मनोजवीसिषियदिविषिपावे । मनकोपवनसँयोगकरावे ॥ करहितनहुष्ठतिमनसंयोग्र । तनमनपवनहुमहँगुथलोग्र्॥
करेमोरसुंद्रवपुष्यात्। । मनोजवीसोल्हतसुजाता ॥ २३ ॥ यहुतरूपधारेजोकोई । सिद्धिनत्यक्षेवतहेसोई ॥
नोनसिद्धिजदिविषिमिल्जिहाँ।सोलप्यमंदेतसुनाई ॥ इक्तिविचित्रग्रतिकोर्तिकानि।प्रथमयोगकरेसिषिविज्ञाती ॥
ोगसिद्धिजयेतिहर्द्धनावे । तवजोहजोहरूपेयरप्यावे ॥ तहीकाल्मरोकरिष्याता । होयरूपसोतुरतसुजाता ॥२२॥
ावसुनुसिपिपरकायप्रवेदाः] तेहिसापनवसजानुमहेसा ॥ चहेप्रवेदानानतमाही । तेहितनमेसुमिरमोहिकाही ॥
विविद्याणवासुकेसंगा।करवावप्रवेदासपर्यंगा॥सिपिपरतनप्रवेदादिकाविष्यमत्तिविज्ञानित्वस्रात्तिविज्ञात्व ॥२३॥

दोहा-अवसुनुहच्छामरणितिष्, जेहिडपायतीहोय । तुमतीवरणनकरतहीं, सुनीचित्तदेतीय ॥
वयरोगीचाहैतनत्याग्न । करिहिकोपितबहियरतापन ॥ एडीकोगुदमाहँडगाई । प्राणवायहियटेइचढ़ाई ॥
देयतेपुनिटरमेंपहुँचाव । उरतेपुनिकंटहिटेकाव । कटिहेतेपुनिहिरपहुँचाव । ताकोतहैनेमुकटहरावे ॥
फेरिकिएकेवस्यतिहमारी ।ब्रह्मप्रतेदेहनिकारी ॥ यहिविधितेजीतज्ञद्याग । जदैवनकरनायतहैपीरा ॥ २० ॥
अपजेहितिधितदेवनतामा । करिवहारतासुनहुप्रतंग ॥ शुद्धस्वमेगेवपुच्याव । पुनिनिहमनऔरथटगाय ॥
पोविमानचिद्देवकरामा।सुरवनितनतँगकरकरामा ॥२५ ॥ जोमनकरिमिटीतहितीहै । तोटपायरर्गिशिनिहाई ॥
वितिसंकरपमोहिकोजनी।अचटित्तकरिक्तजीवानी॥मिटनताहिमनवीटिन्दर्वहै।वनमिद्धिवयम्बर्वहरूवकरहै ।

दोहा-मोहिस्यतंत्रभरकतृते, करभजनममजीय । सोगुणनाकोमिटनदे, ययनिमिटिहरिदोष ॥

ग्रह्मभगतकेप्रभुदेशासी। असगुनिमोहिष्यावैमतिसामी॥जहेजहेबाँदनहेबटिजावैनिहर्यानक्ष्मभनकदीनिहर्यादेशथि

शोसीदिष्यप्रदेशासी। असगुनिमोहिष्यावैमतिसामी॥जहेजहेबाँदनहेबटिजावैनिहर्यानक्ष्मकदीनिहर्यादेशथि

शोसीदिष्यप्रदेशासी । पाँचसिटिकाक्रांटपाई॥करनभक्षमनिम्मटनित्यनगानाः।गोक्षनाक्ष्मकानिक्षानिप्रदेश्वन्ताः

मन्द्राभानतसीहानानी।सुगदुर्यजादिकप्रतन्त्रानी ॥असगुन्जेहिंविचित्रतानी।गोक्षनदिप्रत्यान्य । अपनेत्रतानिप्रतनहुषानी।सिप्रदेशिक्षण्य । अपनेत्रतानी।स्पर्याप्रकार्यक्षण्य । अपनेत्रतानिक्षण्य । अस्विप्राप्रक्षण्य । अस्विप्रयाप्रकार्यक्षण्य । स्विप्रयाप्रकार्यक्षण्य । स्विप्रयाप्रकार्यक्षण्य । स्विप्रयाप्रकार्यक्षण्य । स्विप्रयाप्तक्षण्य । स्वप्रयाप्तक्षण्य । स्वप्रत्य । स्वप्रयाप्तक्षण्य । स्वप्रयाप्तक्षण्य । स्वप्रयाप्तक्षण्य । स्वप्रयाप्तक्षण्य । स्वप्तिक्षण्य । स्वप्तक्षण्य ।

दोरा-पुराव प्रपक्षपरिभातिते, मोहिँडपनिताः । ताकोतितरीतितियः, व निपदीक्षपरीप ॥ ३१ ॥

( ५५५% आनन्दाम् धानाय ।

चंचळित्तरहननिहंपार्वे । अचळमोिर्हमहँताहिळगार्वे ॥ जनसवअंगध्यानकरिछेई । तमिर्वहँसतमोधुरः प्रिनिनहिंदेसेट्सरअंगा । रहेभरोआनंदजमंगा ॥ ४३ ॥ जनश्वरमनमममुखहूँ जार्वे । तम्हे क्ष्यं , पुन्धं ध्यानिक्रयापुनिदेहिक्सरोशरहेभमगहँमगनिहारी॥४८॥जीवहुकेभीतरमोहिकाहीं । यहीव्रपत्रप्रव्ययलेसहारी॥ दोहा—यहिविधिकरिकेध्यानमम्, योगीमनहिळगाय । गगनतहिंवेक्ष्रेठको, जगन्नमसक्रणनन्नाय ॥

इतिसिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवांषवेशश्रीविश्वनायसिंहदेवात्म जिसद्धिश्रीमन्महाराजाराजश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरपुराज सिंहजूदेवकृतेशानंदाम्बुनिषोएकादशस्कन्धेचतुर्दशस्तरंगः ॥ १४ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-जोयोगीइंद्रियजितै, जितेमनहुअरुइवास । होइदासमयताहिसव, सिद्धिमिळेअनयास ॥ सुनिवसुदेवकुँवरकेवेना । विनयकरीउद्धवभरिचेना ॥ १ ॥

### उद्धव उवाच।

कर्हुनाथधारणाप्रकारा । कितीसिद्धिसंसारमँझारा ॥ कह्दुसकल्रीसिद्धनकेनामा । केसीसिद्धिहीतिश्रीधामा कौनधारणातेयदुराई । कौनसिद्धिजनकोमिलिजाई ॥ तुमहोसबसिद्धिनकेदाता । मोसेकहहुकुपाकरिताता ॥ सुनिजद्धवकेषचनक्रपाला । कहनल्गेसिद्धिनकेमाला॥ २ ॥

### श्रीभगवानुवाच ।

भन्दिंसिद्धजनसिद्धिअठारें।उतनेद्दीधारणाउचारें॥तिनर्मेआठसिद्धिमोद्दिण्यारी। दशसिषिदेदिंदिवयम्रस्यारी॥ अणिमामहिमारुपिमाजानो । प्राप्तिप्रकाशर्दशतामानो॥धावशिताओरकामिकाजेई । उद्धवभाठसिद्धिदेवेंदे । यसिषिजोगिनिम्छदिसदादीं।मुनद्धदशोअवसिद्धिनकादीं॥पहिल्ठीक्षुधातृपादिकहरनी

्रेहार्-नोछोटोवपुआपनो, करैबड़ोविस्तार । ताकोमहिमालानियें, उद्धवबुद्धिउदार ॥
महत्तत्त्वकंअंतरपामी। घ्यावेजोमोहिग्रनिवहुनामी॥महिमासिद्धिमिछतिदैताको।अवसुवुउद्धवसिपिछिपिकी
महत्तत्त्वकंअंतरपामी। घ्यावेजोमोहिग्रनिवहुनामी॥महिमासिद्धिमछतिदैताको।अवसुवुउद्धवसिपिछिपिकी
गरुयेतेहछुकोद्धेजावे । ताकोकाविछिपमासिधिगावे ॥ अंतरपामीसूक्ष्मकाछको । असच्यावेजोमोहिद्द्वाहको
छहतसोछिपमासिद्धिसुलाना।प्राप्तिसिद्धिअवकरहुँवसाना १२सवकेइदिनमें बुसिताता।सक्छिपयमुस्कर्भाः
फिरिआवेअपनेतनमाहीं । वरणहिम्मासिसिद्धितिहकाही॥सात्त्विकअहँकारमहुँवासी। मीहिष्यावत्नीप्रस्कर्भाः
सोईमासिसिद्धिकहवावे । सुनुप्रकाशिकाजसकविगावे ॥ १३॥विनासुनीदेखीओअहई । ताकोजानियभाष्ट्या
ताकोकरेसकछविपिजोई । सिधिप्रकाशिकाकविकहसोई ॥ महातत्त्वसवज्ञात्अथारा । तामेष्यावह्यद्वागी
दोहा—सेप्यक्षिक्षक्षिकी च्याविकासिक्षक्षिकी

्रदोहा—साप्रकाशिकासिद्धिको, पावतहैमतिवान । सिद्धिईश्वताजीनहै, सौमंकरींवसान ॥ १८॥ १८॥ हो। देससिआशुहिसोइताको ॥ यहीईश्वतासिद्धिकहाने । सुनुअवनेहिविधियहित्तर्वा दोहा-कर्राहप्रवर्तनजेसदा, संप्रदायजगमाहि । तिनमेंचतुराननग्रनो, मेरोरूपसदाहि ॥ २२ ॥ ब्रह्मयहामहेंपजनमाहीं।ब्रतीअहिंसनस्ववतनाहीं॥अनिरुअनरुजरुवचनरुआपहु।शुचिकर्महैंपाँचोमीहिमानहु २३ साउद्धुचंगअहेंजोयोग्र । कहेसमाधिमाहिबुपरोग्र ॥ जीतनकोजेचहेंसदाहीं । विजयमंअमेहीतिनकाहीं ॥ अहेजोज्ञानयोगबहुतरी । तिनमेंआत्मज्ञानवप्रमेरी॥स्यातिवादिजेशास्त्रकहोंवै।तिनमेंस्रुनिविकरपमोहिंगविं॥२४॥ तिनमेंसेहींसतरूपा । प्रक्षनमेंमेहींस्तुभूषा ॥ जेत्रुप्ति । विद्यात्रकाष्ट्राविकरप्तिवादिक । विद्यानिवादिक ।

दोहा-जेतेदंपतिजगतम्, तिनमेंभोहिंविधिमान ॥ २६ ॥ संवरसरमोहिंजानिये, काळनमेंमतिवान ॥
वऋतुमेंमेंभहोंवसंता।मार्गशोपमासनमहँसंता ॥ नक्षत्रनमहँअभिजितजानों ॥२०॥ युगमेंमोहिंसतयुगपहिचानो॥
वळअसितपीरनरमाहीं।बुपमहँच्यासजानुमोहिकाहीं॥शुकाचारजजानिकविनमहँ॥२८॥वाद्धदेवमेंभगवाननमहँ॥
कत्रमेंतुमहर्मेंसुजाना । वारणवेंमेंहींहेनुमाना ॥ विद्यापरमाहँमतिधामा । जानहुमोहिंसुदुर्शननामा ॥ २९ ॥
बारागमेंरतननमाहीं । कमळकोशहेंसुंदरपाहीं ॥ टणजातिनमेंकुशादिव्यमें । गोष्टतजानेहोमहव्यमें ॥ ३० ॥
पनिहत्वहुकरेंखपाह । तिनकोषनमोहिंगुणसमुदाह ॥ छळनमाहँमोहिंसुवाविचारो । क्षमिनकेरिममक्षमाज्वारो॥
हिंसितोसुणसात्त्वककेरो ॥३९॥ वाजिनवोजकपहेंमेरो ॥ विटनकेरवळमोकहँजानो । भक्तनकमंमोहिंभनुनानो॥

दोहा-मत्स्यादिक श्रीतारदश्, तिनमहँमहीप्रधान ॥ ३२ ॥ गंपर्वनमहँनानुमोहिं, विश्वावसुमतिवान ॥ इंपिचिनेमंत्रपत्तरमाहिं। गिरियरताग्रुनियेमोहिकाहीं ॥ धरागंध्यणमीहिंविचारो ॥३३॥ सत्तम्भुद्धरतरूपहमारो॥ तेजनमहेंशिरियद्धातिमेरी।प्रभासुच्यंशशितानकेरी॥नभमेशेव्दन्वरूपहमारो॥३४॥पवनहुमहँमीहिपरसिवचारो ॥ जेजसप्वेदीक्ष्यप्रजातमहँनाने। तिनमहँगेंबर्ग्वनहोंपीरा ॥ जेजसप्वेदीक्ष्यप्रजातमहँनाने। तिनमहँगेंबर्ग्वनहोंपीरा ॥ जन्मपितिस्यतिच्यतन्तेकरी । अद्ववजानदुस्रतिमेरी ॥३६॥ पदकागतिमोहींकरूजनो । वानीजिक्तमोहिपदिचानी॥ ईंग्रीपायुविसर्गमहीहीं । करकोटीनोमहोसहीहीं ॥ इंग्रिजपस्यमोदमोहिंगुनिये । त्वचापरसुमेहींकायुनिये ॥ इगकोदेरावरसनास्वाद । श्रुतिकोश्यवप्राणलहटाद ॥ ३६॥ यसवमीकर्वकरोविचारा । मंद्रीपंचप्रतकर्वकरारा ॥

दोहा-जीवप्रकृतिगुणसुक्तिजन, येसवमोरसस्य । झानतत्त्वसांस्यादिस्व, ममवपुनानुअनूप ॥ ३७ ॥ वतअरुअवित्तप्रतिगृणसुक्तिजन, येसवमोरसस्य । झानतत्त्वसांस्यादिस्व, ममवपुनानुअनूप ॥ ३७ ॥ वतअरुअवित्तप्रतिप्रतिप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिम्त्रप्रतिम्त्रप्रतिस्यामा । विद्ववर्षेत्रप्रतिस्यामा । स्वत्वर्षेत्रप्रतिस्यामा । विद्ववर्षेत्रप्रतिस्यामा । विद्ववर्षेत्रप्रतिमित्रप्रति । स्वत्वर्षेत्रप्रतिमित्रप्रति । स्वत्वर्षेत्रप्रतिमित्रप्रति । अत्यत्वर्ष्तिमित्रप्रतिमित्रप्रतिम्त्रप्रतिम्त्रप्रतिम्त्रप्रतिम्त्रप्रतिम्त्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिम् । स्वित्वर्ष्यतिम्त्रप्रतिमित्रप्रतिम् । स्वाप्तिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्रतिमित्रप्र

भीतरबाहरइंद्रिनकाहीं । जोअपनेवशकरैसदाहीं ॥ होवैजितआसनजितङ्वासु । मोहितजिकरैनदृसरआसु ॥ रहेंप्रममहँमगनहमारे । दुर्छभितिधिकोउनहिंतहिप्यारे ॥३२॥ करैयोगजोकोउममहेत्रु।तेहित्तवितिदिविनमित परेसकलिसिद्धनजंजाला।मोहिंगिलनकोबीततकाला॥३३॥कोडजन्महितेसिद्धीपावै । कोडमंबहितेसिधिसुस कोउओपवतपकरितिथिछेहीं।यहिविधिवरणोंमेंकिहिंकेहीं करिकैमोरयोगितिधिपावै।कोउकरिममध्यानिहा जाहिमिटोंमेंच्यानहिमाही।तासुच्यानसिधिहोतवृथाही।।सबिसिद्धनकेमोहिपतिजानी।सबिसिद्धनकारण् सांख्ययोगअरुधमंद्रकेरे । मैंफलदायकअहोंधनरे ॥ मुनिधमंनित्यदेशकजेते । निजयसमानतमोकहँतेते ॥१

दोहा-भीतरवाहरजगतके, मेरोजाननिवास । मोरनिवारणकहुँनहीं, जैसेअनलप्रकास ॥ मिळेअनेकउपायते, सिद्धिसक्छहेतात । पैविनश्रेमाभिकते, ममपदनहिंदरज्ञात ॥ ३६॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेशविश्ववार्थासंहात्मजसिद्धिश्री महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादरश्रीक्रप्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज् देवकृते आनंदाम्बुनिधी एकादशस्कंधे पंचदशस्तरंगः॥ १५॥

दोहा−यहसिद्धिनविवरनसकळ, सुनिगुनिमोदमहान । पुनिवोल्योकरजोरिके, उद्धवअतिमतिवान ॥ परब्रह्महोतुम्यदुराया । आद्भिनादिअनंतअमाया ॥ जगउत्पतिपाठनसंहारा । तुमहीनायकरहुग्दुवारा ॥ १ स्वभूतनमृतुमहाट्यापा । जानिसकेतुमकोनहिंपापा॥तुमहिंयथारथन्नासणजाने । जेनहिंकोघठोभमदसाने ॥र जीन्जीनजगवस्तुनमाहीं । ध्यावततुर्देमद्दिसदाहीं ॥ पावतसकलसिद्धिसपदाई । सोमोसोंवरणोपदुरा ॥ द्वमद्देशिक्षंतरयामी।संकेजानितुमकदेकिमिकामी॥तुवमायामोहितजगळोगू।तुमहिनजानिळहतदुरभोद्द सातस्वर्गअरुसातपताला । जॉनजोनतुवअंश्विशाला ॥ तोनतोनसवदेहुसुनाई । निजप्रगटितविधृतिवर्षा सीरथपावनपदअरविदा । कराप्रणामविनीतगोविदा । मधुरवचनसुनिवस्ववेरे । कहेकृष्णदार्पादगेरेर्गः

### श्रीभगवानुवाच ।

दोदा-प्रश्नविदनमद्भेष्टतुम, उद्धवप्रश्रजोकीन । यहीप्रश्रजर्जनिकयो, मोतेअतिदुसभीन ॥ फुरुतेत्रमदॅन्तिकाटा । पांडवकीरवसेन्विज्ञाटा ॥ जरीदुहृदिशियुद्धहिहेसू । सुमिरिजातिवपभपुक्षिरे रयमेंदुदुँदृटकेम्पिमार्ही । मेसिपूँछतभयोतहाँही ॥६ ॥मिकिमिजातिनातवधकारिही।महाअयशकेसेशिन तुच्छराजहितनिजपरिवारा । मातेकरिजाइनसंहारा ॥ ७ ॥ तवमंबद्दविषिताहिचुझायोगीताकरिवपदेशः प्रश्नपद्मीपारयहकीन्द्रों । तेसेतुममे।सोंकदिदीन्द्रों ॥ ८ ॥ जडचेतनकेसुहदानियंता । अरुशात्मातानुम् तात्रसर्पद्रस्पदमारा । मोदितङस्पतिथितिसंदारा ॥९॥ गतिवंतनकीगतिमोदिनानो । गशकरतनपद्भारति गुननमारमोरिप्रकृतिविचागे । गुणोवस्तुमर्देगुननिरघारो ॥ १० ॥

दोहा-सक्ट्यरुतिकारजनमें, प्रपमकापैमोहिंगातु । सक्टमहाननमध्यमें, महत्तर्यमोहिंमात्री मुस्मवस्तुमर्देवीवपरेगो । दुर्वयम्देमोकोमनछेशो॥११।विद्याङकनमादेखाग । मोकोनानिछेरु मेबनम्रेर्पुमन्तरदमारा । अक्षम्मरमादितानुअकारा ॥ छेदनमर्गायबीजानो ॥१२॥ देवनमर्गामा दगुनदैसरे।हुनासविभामी । आहित्यनमरेविण्युयकार्या॥धनुभदिमिक्दनमारी॥१२॥ द्वनमरविभाग राज्युतकरेक्तसविभाग । केर्योत्सर्वे विण्युयकार्या॥धनुभदिमिक्दनमारी॥१३॥स्प्रविनमरेवनर्य रात्रस्तिम्देमगुत्रविद्यारः । देवर्षिनमदेतानदुनारद्याकामध्युधनुनमदेनाना॥१२॥विद्यनमादिक्षित्रार् सहरमा हैं में महित्यमें मा । भनापतिनम् हैं त्यापतिमा ॥ दिन्यनम् देशयमा उनामा ॥ १६०॥ दृत्यनम् हें तहरू ेद्धरण्डे उत्तर्भवनमार्थे । श्रीपरिपति अधिमानमीरकारी॥पसम्समनमारिदमेशा । मीकानानिर्दर्भ

केर!-में। रिसर्वेहनकरेषुनी, प्राप्तनीरिकाम । जलपाषितमदैनातिथे, मीदिवरूणमिष्टि ह

देहा-गुरुसेनेकरिआपनोः, नीचोअनुसंपान । गुरुसज्ञासनजानिकः, रहेनअतिनियरान ॥
गुरुकोआसनसेजहुजाना। निरिष्टिहाथजोरेमितिवाना ॥ २९ ॥ असआचरणकरतग्रुरुकेह् । वसंब्रह्मचारीग्रुतनेह् ॥
करेनभोगिविशालनिआसा। जवलोंकरेग्रुरूग्रहवासा ॥ जवलोंपहेनवेदउदंडा । ब्रह्मचर्यवृतपरेशखंडा ॥ ३० ॥
मुक्तिब्रह्मचारीजोचाहे । तोयहिविधितेजन्मनिवाहे ॥ करेसमपंणग्रुरुकहँदेह् । मोहिग्रुनिग्रुरुपदकरेसनेह् ॥ ३९ ॥
अग्निग्रुरूअरुआतमकाहीं।मानेमरोह्रपसदाहीं ॥ यहिविधिग्रुरुग्रहजनमितावे । विनअवब्रह्मतेजसीपावे ॥ ३२ ॥
नारिनदेखवपरसवहाँसी । संभापणछोड़ेमतिरासी ॥ रहेजेएकेसँगनरनारी । दूरिह्नतेनलखेवतपारी ॥ ३३ ॥
आचमनहुअचारअस्नाना । संच्योपासनक्षीलमहाना ॥ यहसवकरेसुजानअहुपी । पापिनपरसैनाहिविशेषी ॥

दोहा-भोजनकरैजभक्षनाह, पापिनसोनवताय ॥ ३८ ॥ यहीपमंजीरहुनको, जोनहसुलसप्रदाय ॥ छसेपोहिसवभूतनमाही।करेनेमतनमनवचकाही ॥ ३५ ॥ यहिविधजोकोजजनवत्वधारे ।सोपावकसमतेजपसारे ॥ मोरभक्तपावकअपजारे । सोसुपह्रैममसदनसिधारे ॥ ३६ ॥ प्रनिजोब्रह्मचर्यतेकोई । चहेग्रहस्थआश्रमेहोई ॥ सोप्रतिवेदनअपविचारी । देकेग्रह्मपुरुव्हिस्थामारी ॥ ग्रुक्शासन्छेमजनकरई।पुनिजोग्रहनिवासयितधरई ॥३०॥ करेग्रहस्थाअपजोकाई । मनशुचिचहेवसेवनजाई ॥ अथवाचहेग्रुक्तिसुखरासी । तेत्रवत्यागिहोइसंन्यासी ॥ रेप्रीमिकहोइजोनाहीं । तेत्रवत्यागिहोइसंन्यासी ॥ रेप्रीमिकहोइजोनाहीं । तेत्रवत्यागिहोइसंन्यासी ॥ विद्युक्तग्रहीक्तिसुखरासी । सहिविधकरेविवाहतहाँहीं ॥ विद्युक्तग्रहीकस्वरमाहीं । यहिविधकरेविवाहतहाँहीं ॥

देहि — अपनेतेकमडमिरिजेहि, दोवेवरणसमान । सुंदरसरङस्त्रीलिनी, तियन्यहिमतिमान ॥ भैरिदेहितयकोजीआसा।वरणकमिहन्यहितहुङासा ॥ ३९ ॥ यज्ञवेदपढिनोअरुदाना ।धर्मद्विजातिनकरप्रधाना ॥ |द्रपढाववर्जीबोदाना । औरकराउवयज्ञननाना ॥ यहहेत्राद्धणहीकोधर्मा । विप्रजीवकायहितोकर्मा ॥ ४० ॥ १हीतेजतपजसङेदाना । असजोमनहिकरअनुमाना ॥ वेदपढावेयज्ञकरावे । यहिविधिनिजजीविकाचछावे ॥ शहमंजोदोपविचारे । शिछावीनितीकरेजहारे ॥ ४२ ॥ जगसुस्तहेतविप्रवर्धनाहीं । तवत्रतहितद्विजतनजगमाहीं॥ गरेअनंतकरतसुस्त्रभोग्र । तातेतपहिकरेखप्रोग् ॥ ४२ ॥ शिछावीनिजीविकाकराई । तातेवरसंतीपहिभराई ॥ ताकोमननिमंद्यहेजातो । मोपदमहैंप्रमहिअधिकातो ॥ ऐसेपुरुपभवनदृमाहीं । विवसिङहेमरेपदकाहीं ॥ ४३ ॥

दोदा-दुष्तितिवमुनोदासममः तेहिनेकर्राह्ण्यार । तिनकोआपतितेवविक् मेहिनकरहुँज्यार ॥ जिमिनञ्जूडतबोहितपार्व । ताकोआशुशोकमिटिजावे॥तेसहिदीनपरायणजनको।करहुँज्यार्राविज्यन्तिहरूणको॥ ।प्रपतिस्ततसमप्रजनिवर्गरे । प्रजाशोकसम्भौतिनिवारे ॥ जोभूपतिकेटरदुरहोवे । तोकरिमोरज्ञानतिहरूपेये ॥ मिगमकरयोगजेशाववरे । तसहिज्ञानसकञ्जुसदारे॥होयपीरपारेधुवर्षारा । ञतिनसकेगोब्राह्मणपीरा ॥१६ ॥ तोनोजगहोयसुवार्ष्टा । सोसवपापजारिततकार्ष्टा ॥ विदेकेभाजुसमानविमाना । ङुहुँकवासवतेसनमाना ॥ ।पुरकोहठिकरतपयाना।तहँपावतहेमोद्महाना ॥१६॥ विद्राहिकोविपत्तिपरिजाव । पर्यदृत्तिगहिकाञ्चितार्य ॥ पवासुनिवृत्तिसञ्जूह । राह्नपापकेकरतिवाह ॥ पनाहकोनीवसेवकाई । नोचिहतेवतपमनशाह ॥ १५७॥

दोहा—जोक्षत्रीकोजापदा, कर्मविवज्ञपरिजाय । वैद्यवृत्तितोकारिसदा, छेद्दिनवाद्यछाद् ॥
पदाजीवदिस्टिज्ञिकार । अपवाविप्रथेपकोपार ॥ पैनाईकरेजीवसेवकाई । नीचिद्दिस्वतपमंत्रदाई ॥ ४८ ॥
ध्रमिक्षापदलोपरिजाव । द्याद्वृत्तिकरिकामचर्छाव ॥ जोग्रद्धिदिवप्रतिपरिजाद । करेजीविकाग्रुपिचढाई ॥
श्रेजजविष्रितिस्ट । तबनिजनिजसवपमंदिज्ञ ॥ ७९ ॥ पृष्टिकवेददेशमकरिप्रानी । देवनकोप्रगेष्टरामाती ॥
श्रेपितरमस्वपाठचारी । विर्टेद्भूतनकरेखुद्धारी ॥ करितपंपप्रजऋषिकार्द्धा । मनुजनकोश्रमाद्धा ॥
श्रितरमक्षेत्रस्यार्थी । मोकोजानवर्ददेशकार्मी ॥ ५० ॥ विजलपर्यज्ञापनिष्टिज्ञाव । ताद्दितिवाद्यग्रह्म ॥
श्रितनकोशेतरपामी । मोकोजानवर्ददेशकार्मी ॥ ५० ॥ विजलपर्यज्ञपनित्रित्त ।
श्रितनकोशेतरपामी । परिक्रप्यनकार्दी ॥ ६० ॥ विवलपर्यज्ञपनित्रस्य ।
श्रितमक्षरस्य । विद्यप्रदेशस्य ।

(980)

दोहा-यहिविधिजोपेरीकरं, प्रमभिक्तपतिवान । उद्धवसोससारमं, पुनिनहिकरपयान् ॥ १८॥ त ।ताब्द्रशानः नवाचनात्रप्रस्तान्यस्य स्थापनावस्य उत्तर्भावस्य स्थापनावस्य स्थापनावस्य स्थापनावस्य स्थापनावस्य सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहाद्वरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिशीखः राज्यास्त्रात् । राज्यास्त्रात् । राज्यास्त्रात् । राज्यास्त्रात् । । १६ ॥ राजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्युनिषो एकादशस्कंषे पोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥

# दोहा-हरिमुखतेमुनिकेतहाँ, हरिविभूतिबहुभाँति । पुनिउद्धवेनोटतभयो, गिरामोदअधिकाँति ॥

प्रथमहिद्यजोधमें उचारी । जाते उपजित्मितिहारी ॥ जेजनहिंवणीश्रम्पारी । श्रीर्डिद्धपदम्। वसैवारी ॥ नवनाषावनवानमञ्ज्यातः वायाज्यात्रास्यास्यास्य । स्वीकार्यवद्गेनक्रीरवाया। मीहिंधुनायदेह्यदुराया। जिनकोजिहिविधियमेहिकीने । होतिरावरीभक्तिप्रवीने ॥ सोकार्यवदननक्रीरवाया। मीहिंधुनायदेहयदुराया। क्रियद्देसांबद्धप्तं । जीनतम् भाष्यांकरसार् ॥ ३॥ तीनघमभ्यवक्ष्रियमाँ ह्यू । कर्णुनव्यवस्थान ०५५आअवत्यभूतार्थः जाग्यन्याः जाग्यार्थः । र । आग्यन्यन्याप्यः । त्र्म्समङ्क्षेत्रा । त्रुम्समङ्क्षेत्रा । त्रुम्समङ्कष्त्रा । त्रुम्समङ्क्षेत्रा । त्रूम्समङ्क्षेत्रा । त्रुम्समङ्क्षेत्रा । त्रुम्समङ्क्षेत्रा । त्रुम्समङ्क्षेत्रा । त्रुम्समङ्क्षेत्रा । त्रुम्समङ्क्षेत्रा । त्रुम् ाज्यवनवर्गयनधनगारः । त्रूर्णायञ्चायार्थयस्यारः ॥ ७ ॥ युगावन्यारक्षणकारी । घूमनकेतुमहीगिरिपाती॥ सुभाविरीचिहुमेंअसुनाहीं । सूर्तिमानजहवेदसदाहीं ॥ ५ ॥ कृत्यवक्तारक्षणकारी । घूमनकेतुमहीगिरिपाती॥ र्यनामर्था मुख्यम् । जहानिज्लोकृहिवङ्भागी ॥ तमहोहूमत्वपम्विनाशा । कोकरिहेलगमाहिमकाशा १सेतमज्वमहिकहुँहसूगी । जहानिज्लोकृहिवङ्भागी ॥ तमहोहूमत्वपम्विनाशा । कोकरिहेलगमाहिमकाशा जननारुपरुरुपामा । जनाराज्यस्यानुष्टम् । त्रान्यम्मोसोकहो, करिकेक्टपासुराहि ॥ दोहा−तातेजोन्धमेत्, डप्जतिभक्तितृग्हारि । तीनधममोसोकहो, करिकेक्टपासुराहि ॥

सुनिकेउद्भवकीअसवानी । बोल्तभेषुनिज्ञारंगपानी ॥ ७ ॥ ८ ॥

जन्मंगलप्रदप्रश्रतिहारो । सुनौधर्मवर्णाश्रमचारो ॥ ९॥ जन्महितेसवप्रनाकृतारथ। होत् े े े भारतमञ्जानारः स्थानः । नारतमञ्जानारा ॥ । । । १६॥ १५तावश्रणपास्त्राणाः । विद्यापास्त्राणाः । विद्यापास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास्त्राणास प्रतिज्ञतामहुवस्तिमा । होतमयेत्रेविधवहमागा ॥ तयहमधरचोयज्ञभवतारा । साध्योसक्छयज्ञताता अस्यान्यस्थानम्याः वारान्यस्यस्य कृताः ॥ तयहमपरयापद्यस्य स्वतारा । साध्यास्वरुधनाराः अस्य विश्वताराः । साध्यास्वरुधनाराः अस्य विश्वताराः । साध्यास्वरुधनाराः । साध्यास्वरुधनारः । साध्यास्वरुधन 

पाशः ापनाकन्यास्यप्यम् । अस्यान्यस्यपः । नाःसन्यवसायाशः स्थान्यः। स्थान्यस्य । साम्यवसायाशः स्थान्यः। स्थान्यस्य । स्यान्यस्य । स्थान्यस्य । स्थान् कामकोपअस्टोभघनेरो । यहस्वभावचांडाङनकेरो॥२०॥सत्यअहिंसाओरअचोरीओरअकामअक्षेत्र होनोमनप्रवादिकारि । यहस्वभावचांडाङनकेरो॥२०॥सत्यअहिंसाओरअचोरीओरअकामअक्षेत्र होतानगरप्रभागनगरम् । अवस्यमायपाञ्चाणनवरमाद्यासस्यआहसाआरअसाआरअसामित्र हेबोसवभूतनहितकारी । ठोभरहितसव्यमहिचारी ॥ यहसवमनुजनकरउद्द्रो । साधारणतुम्प्रमत् स्त्राप्त । स्वर्णां प्राप्त । स्वर्णां प्रमुख्यात् । स्वर्णां । स्वर्णां प्रमुख्यात् । साथारणं व्यवस्थात् । स्व चरणं धमयद्दिक्षे वेचलाना । अवसुनुआसनधमे सुजाना ॥ संसकारगर्वहिते हेके । पुनिवर्णवं धारिककी स्वतिक्रीतिके के सम्बद्धाः । स्वर्णे वेकलाना । स्वर्णे प्राप्त । स्वर्णे प्रमुख्यात् । स्वर्णे प्रमुख्यात् । स् अतिविनीतह्नियुक्तम् । यहेवद्वजनगुरूबोलावा ॥ सतकारगवाहतलकः । आन्वतववासमाः अतिविनीतह्नियुक्तम् । पहेवद्वजनगुरूबोलावास्यास्य । अत्वस्य । अहक्मलाक्षमी भरपन्नोपनीततनपरि । रातिभोशनारकोभीर ॥ घोनेदशनदंत्तनहुनाही । घेठेनहिंशरुनाशनमहिं॥ त्रामास्य नगरः । राज्यस्य मार्यस्यारः ॥ भाषप्य गप्यत्यकुत्राहा । वण्याहण्यस्य ॥ दोहा-भोजनमञ्जनहोमजपः अरुमछस्बहुत्यामः । इनमेम् नग्हेअवृशिः त्रह्मचर्यअनुमः ॥

पाणा पाणपण गामाणपा जणगण्यत्रहत्याम । इनममानरहअवाज्ञाः असम्पर्णणपाः । निश्चित्वासरकुत्रकोकोकर्षर्दे । नलरोमहुनहिंछदुनकरहे ॥२८॥ करेनकवहुँरेतकोपाता । त्रस्ववैत्रत . गरा गरा उपन्यानर पर्व र गरारा गुड़ गर्वे प्रति है । स्वा करनक बहुरतक । पाता । विश्व प्रति है । स्वा प्रति है स्वप्रादिक में जो है जावें । तो सरिता मजनकार आवे ॥ करिके प्रणायाम सुजाना । गायत्री जपके सहि के निवान करने के सिक्त के । क्षेत्रिक स्वा प्रति है । क्षेत्रिक स्वा प्रति है । क्षेत्रिक स्वा प्रति है । क्षेत्रिक स्व रामारकारमावनाव । सावारमायनावनारमाव ॥ कारकश्रायावासध्याव । भावश्रायकार रेतपातअघतोमिटिजावे । औरहसुनहुदेदजोमाबी२४॥अग्निअकेमोसुरुद्विजकाहीं । आवारज्ञ अरुवट्यट्यट्येम्प्रियम्पर्येक ान । कबहुँनतासुकरेखपमाने ॥ मनुजबुद्धिकारिताहिनदेखे । सक्टदेवमय्री नि । कवहुँनतासुकरेश्वपमाने ॥ मनुजवादिकारताहिनदव । स्वण्यप्रकारताहिनदव । स्वण्यप्रकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्याहिकार्

दोडा-गुरुसेंवेकरिआपनो, नीचोअनुसंधान । गुरुसज्जासनजानिके, रहेनअतिनियरान ॥ गुरुकोआसनसेजहुजाना। निरिष्टिहाथजोरेमितिवाना ॥ २९ ॥ असआचरणकरतगुरुकेहू । वसेब्रह्मचारीयुतनेहू ॥ करेनभोगविज्ञालनिआसा । जवलोकरेगुरूगृहवासा ॥ जवलोपहेनवेदउदंडा । ब्रह्मचर्यव्रतघरेशसंडा ॥ ३०॥ पुरित्तत्रहाचारीजोचाहे । तोयहिविधितेजन्मनिवाहे ॥ क्रेसमर्पणग्रुरुकहँदेह । मोहिंगुनिग्ररुपद्करेसनेह ॥ ३१ ॥ अभिगुरूअरुआतमकाहीं।मानेमेरोरूपसदाहीं ॥ यहिविधिगुरुगृहजनमवितावे । विनअवत्रह्मतेजसीपावे॥ ३२ ॥ गरिनदेखनपरसवहाँसी । संभापणछोड़ेमतिरासी ॥ रहेनेएकेसँगनरनारी । दूरिद्वत्तेनछसैनतधारी ॥ ३३ ॥ प्राचमनदुअचारअझाना । संध्योपासन्ज्ञीलमहाना ॥ यहसन्करैसुजानअद्वेपी । पापिनपरसैनाहिविद्योपी ॥

दोहा-भोजनकरेअभक्षनिंह, पापिनसोनबताय ॥ ३४ ॥ यहीपमंऔरहुनको, जोचहसुक्षसमुदाय ॥ इसेमोहिसवभूतनमाई।करेनेमतनमनवचकाईाँ ॥ ३५ ॥ यहिविधिजोकोठजनवत्वधारे ।सोपावकसमतेजपसारे ॥ श्रित्मात्तपावकझषजारे । सोसुधह्वेममसदनिस्पारे ॥ ३६ ॥ पुनिजोत्रह्मचर्यतेकोई । चहेग्रहस्थआश्रमेहोई ॥ तोष्ठनिवेदनअर्थविचारी । देकेगुरुगुरुद्क्षिणाभारी ॥ गुरुशासुन्छेमजनकरई।धुनिनोगृहनिवासचित्तपरई ॥३७॥ करेखहरूयाश्रमजोआई । मनशुचिचहेबसेबनजाई ॥ अथवाचहेश्रुक्तिसुखरासी । तोसबत्यागिहोहसंन्यासी ॥ नेरीभक्तिहोइजोनाहीं । तोइकआश्रमरहेसदाहीं ॥ मोरेप्रेममगनजोहोई । तीजहँचहैरहेतहँसीई ॥ ३८॥ भववरनीयहरूयकोरीती । सुनियुंचङ्गवकारिशतिप्रीती ॥ पढ़िगुरुग्रहनिवसेषरमाही । यहिविधिकरेविवाहतहाँही ॥

वाहा-अपनेतेकमवमिरिजेहि, होवैवरणसमान । सुंदरसरलसुझीलिनी, तियब्याहेमतिमान ॥ भौरहोइतिपकोजोशासावरणकमहिन्याहसहुङासा ॥ ३९ ॥ यज्ञवेदपृष्टिगोशस्द्राना ।धर्मद्विजातिनकेरप्रधाना ॥ नारवाहाराचारामा । स्रोरकराज्वयज्ञनुनाना ॥ यहदेत्राह्मण्हीकोधमा । विग्रजीवकायहिसीकमा ॥ २० ॥ वद्पराचन्यानाः । असजोमनाद्विकरेअनुमाना ॥ वेदपटावेष्यझक्रावे । यहिविधिनिजजीविकाचछावे ॥ नशतज्ञत्रभावज्ञत् । शिटावीनिताकरेअहारे ॥ ४३ ॥ जगसूखहेतविप्रवृष्ट्रनाहीं । त्वव्रतहितद्विज्तनजगमाही॥ ताकोमननिमेळ्ढ्वजातो । मोपदमहँत्रेमहिअपिकातो ॥ ऐसेषुरुपभवनहूमाही । निवसिळहँमेरेपदकाही ॥ १३ ॥ दोहा-दुिततिष्रमोदासम्मः तिहिजेक्राहृँडपार् । तिनकोआपतितेअविक्रि, मेंद्रिजकरहुँउवार ॥

्रिमि जछब्डतचीहितपात । ताको आशुक्तीकृमिटिजावे॥तसहिदीनपुरायणजनको।क्ररहुँउधारिवेळमनहिछणको।। भगञ्चलनावयार् । प्रजाङ्गोकतवभातिनिवार् ॥ जोभूपतिकेडरदुखहोवै । तोकरिमोरह्मानतेहिसोवै ॥ वडावरान्यः । भगनकस्योगनेशडवारे । तसिहज्ञानसक्टदुसदृति॥होयवीरथारेश्ववधीरा । स्रीसनसकेगोत्राह्मणपीरा ॥१५ ॥ नीजगदीयसुवाटा । सोसुवपापुत्रारिततकाटा ॥ चटिकेभातुममानविमाना । छहिकेवासवतेसनमाना ॥ भागपाभवागाः स्कोद्दिक्रतत्तपदाना।तर्देपावतुरुमोर्द्महाना ॥शृद्धाः विप्रहिंजाविपत्तिपरिजावे । वेश्यवृत्तिगहिकालवितावे ॥ ्रकाराञ्चरताम् । सङ्ग्राधिककरोनेशह् ॥ पेनाहिकरेनाचिसेवकाई । नीचहिसेवतपर्यनशार्व ॥ ४७ ॥ वास्त्रिष्टतिस्तराष्ट्रम् । सङ्ग्राधिककरोनेशह् ॥ पेनाहिकरेनाचिसेवकाई । नीचहिसेवतपर्यनशार्द ॥ ४७ ॥

दोहा-नोक्षत्रीकोजापदा, कर्मविवक्षपरिनाय । वैङ्यवृत्तितोकरिसदा, छेइनिवाहचछाइ ॥ बाजाबिदस्टिशिक्तुरः। अपवावित्रवेपकोषारे ॥ पनिहिकरेनीचसेवकाई । नीचिहिसेवत्वधूमेनझाई ॥ ४८॥ वानावर्षाः । सहवातिकरिकाम्बटावे ॥ जोश्चाहिबिप्तिपरिजाङ् । करेजीविकागुँधिचडाई ॥ जनविषातितेष्ट्टे। तर्तिननिनमुन्यमहिन्दे॥ ४९ ॥ पढिकेनेदहोमकरिप्रानी । देवनकोपूर्णेमुखमानी ॥ पितरनस्वपाञ्चारी । बल्दिभृतनक्रमुसारी ॥ करितपंणपूर्णैकपिकाही । सनुजनकोअन्नाविकमाही ॥ जीवनको अंतरवामी । माकोजानतरहं अकामी ॥ ५० ॥ विन्छामाँ नापन्मिटिजाव । ताहीते निर्वाहच छावे ॥ प्रनेतमस्करसङ्ग्रहा । पाटपापमृत्यनकाहाँ ॥ ५१ ॥ यद्यपिहोइकुटुंबहुगेहु । नाहकुटुंबमहँकरसनेहु ॥ दोहा-भूटमराभनननाँह, राहेसुलदुसमितमान । जगसुलसमसुलस्वगैको, करेअनितअनुमान ॥ ५२ ॥

आनन्दाम्ब्रुनिधि।

बद्दारआदिकपरिवारा । पथिकसंगसमकरेविचारा ॥ यसनवंधीदेहिंदेकरे । देहनशेनशिजायँवनेरे ॥ त्रीवच ताजार जाते । निद्दिभरिजिमिरवप्रविछोकानीद्वलेनाहिंसुलनहिंशोक करेनकाहुसोंकछुमोहु । करेनकाहूपहठिकोहु ॥ यहिविधवसंजोकोउगृहमाँही । गृहवंधनुछागेतिहिताँही॥ करनकाहताकञ्जनाहू । करनकाहूनहाठकाहू ॥ वारावाववतयाकाठश्रहमाहा । श्रह्वपन्रठागताहून करेजन्मभूरिभक्तिहमारी । यूजाकरैविभवअनुसारी ॥ विभवयोगमस्करेजकामा । ज्यापाय 

दोहा-कृपणमृदमितनारिवज्ञा, मानतहम्हुँहमार । मोरभजनकृवहुँनिक्य, भोगतिविपयअपार॥ पाला अपनापनापनापनापन्य ना पाल्न छ लगार । नारमणनकृतकृताकका मागतावपनकार । कहतको उवालक है छोटो । नाती अवे भयोनहि मोटो ॥ कहतको उवालक है छोटो । नाती अवे भयोनहि मोटो ॥ कहतको उवालक है छोटो । नाती अवे भयोनहि मोटो ॥

भाशिवनाश्चरमध्यमाला र पराव्यापरकार्यालाला ॥ स्वायाल्याश्चरमध्यमकारी महीखुटमें करतालहर्द्द । इनकोत्तीजिविरामकिर्मिगहर्द्द्गोमोहिविनकोअनेकउद्यमकारी

महाकुल्भकरतालहरू । श्वकाताभावराभावगवरुताचावार । त्यापर सम्बद्धाः । इतिहास स्वापर स्वापर स्वापर स्वापर सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास स्वापर सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास स्वापर सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास स्वापर सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ देश ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह नहिराविहें ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह निर्माविहें ॥ यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह निर्माविह निर्माविह । यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । यहि विधिपरोमी हकी फाँसी । इतिहास सिंह निर्माविह निर्माविह । यहि विधिपरोमी हकी हिराविह । यहि विधिपरोमी हिराविह । यहि विधिपरोमी

भरभरतकारमार् । जात्र राजवहुँ सम्बद्धाना । जुज । जुज । त्रवहुक्ति ।। तबहुक्तिहोत्निहिंज्ञाना । जुज मातपितासुत्तनारम्भोलिख् । रोवतहुँज्यमहुँ अतिदुख्युख् ॥ तबहुक्तिहोत्निहिंज्ञाना । नातानपाछ्यानारम् प्रत्याव । रातप्रविक्षवहूँनहिष्याव ॥ जैसेश्चाठ्यहुवसिग्रहुमहीं । भोगविष्यसुबनाहिंभवहिं सुबहुवहीमेजन्म्विताव । मेरोपदकवहूँनहिष्याव ॥ जैसेशठ्यहुवसिग्रहुमहीं । भोगविष्यसुबनाहिंभवहिं त्रवाराज्ञातमात् । जाराज्ञज्ञाव्याव । जारावाञ्चलुवाताः । नागाप्यव्यक्षणायः । दोहा–कसमोहककातम्, महामृद्मतिलोग् । मरेअविज्ञतेकरत्तेः महानरकदुलमोग् ॥५८॥. द्द्वि प्रमाहकफासम्, महामद्रमातलागः । सरअवाश्तकरतहः सहानर

श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बुनियो एकाद्शस्कंघे सप्तद्शस्तरंगः॥ १७॥

दोहा-चानप्रस्थकेषमस्य, अव्मेदेहुँसुनाय । तीजेपनकीआपुपा, जवजनकीरहिजाय॥ पारा पारापरप्रप्रप्रथम् । ज्ञानमहर्ष्य । ताजपनका आयुपा, ज्ञानका राहजाय ॥ त्वसार्पे दुननक हुँदारा । अथवाजीनहिंदीयकुमारा ॥ तीअपनसंग्रहेकेनारी । वनगवने देहित अविकारी । करमम्बद्धमार करो । स्टब्स्य सम्बद्धमार स्थित है ॥ तपतार्थं नग्णव्यार्था । जयवाणागाहहायक्षमास्य ॥ साअपनसग्रठकनासः । वनगवनपाडतआवकाराः । कृदमृष्ठफठमोजनकरहे । वरुकठवसन्त्रसीर्रोहेभरहे ॥ अयवातृणपत्रहुमृगचर्मा । धारेतियुद्धतंश्रविद्धिः केतारोधनग्रवणवारद्वसत्वे । नन्यव्यक्षेत्रसम्बद्धिः स्थापनाः ॥ कपुरूर्णण्याण्याप्यक्षः । यरकण्यसम्बर्धास्यस् ॥ अथवातृष्पत्रहृष्टगचमां । धारतियुद्धतस्यक्षिः केश्रीमनखवारहराखे । तनमञ्जीवनगहिंगभिलापे ॥ करेदारुकीनाहिमुखारी । मजनकरिवकान्यकार्ताः नणसम्बर्धानिकारहिकारम् । धारणीयसम्बर्धान्यस्य नगरान राजाराखराज । तानमञ्चापनाहुआमठाप ॥ करदारुकीनाहिमुखारी । मजनकराजकाराखा तुणअरुपत्रविछाइविज्ञाला । धरणीसैनकरसवकाला ॥ ३ ॥ पंचआप्रेश्चीपमस्ताप । तनआवानकती वर्षाक्रतजठघरजठघारा । ननमर्थधारणाक्ष्मेश्चरतम्ब ॥ १८ १५५५ वर्गाय १ परभाव १५५ वर्गाय १५४ वर्गाय १५५ वर्गाय १५ वर्गाय १५ वर्गाय १५४ वर्गाय १५४ वर्गाय १५४ वर्गाय १५४ वर्गाय व सक्तराज्यसम्बद्धाः । सन्भव्यास्यकस्त्रपारा ॥ शिशिष्ट्याहिजठाशयपारी । रहेकेठमासाकः किताहिभोनमार्तिः पकोकारुअरुपावककेरो । खायफरुनअसवेदनिवेरो ॥ कुटोजरुखरुऔरपपाना करेताहिभोनमार्तिः देहा-रोटिजायजोर्टनमों. सेल्यवसामीन्तरः ॥ देहा-रोटिनायनोदंतर्सो, सेटवनवासीपाइ ॥ अटाउर्ट्सट्सर्पाना । करताहुनाता होहा-रोटिनायनोदंतर्सो, सेटवनवासीपाइ ॥ ५॥ भोजनहितनिजहाँपूर्सो, रेआवेन्स्त्रति

र्वज्ञकाल्यकान्यस्य ॥ अज्ञल्यस्य ॥ ५ ॥ ओजनहितनिजद्यस्यों, लेआविवतारः॥ देज्ञकाल्यल्जाननवारो । करेनवासीक्यल्लेअहारो ॥ ६ ॥ काल्यिहित्यनवस्तुन्तरे । सुरप्रविहित्यत्य मोहिंगुजनहिंप्यनसहारी ॥७॥ क्यें अधिष्टों स्थानिकारी ॥ प्राचाञ्चञ्चाचनवारा । करनवासाकवहुमहारा ॥ ६ ॥ काञ्चिहितवनवस्तुनतेरे । सुर्पूजेकीर्हाण्या माहिषूजेनहिष्णुनसहारी ॥७॥ करेस्राप्रहोत्रेशविकारी ॥ करेदर्शं अरुपूरनमासा । करेवेदविद्वार्षिणी यहिष्यितपकहिद्वं छहोई । प्तपकरेजन्य अधिमोनाक्ष्रिके नगण्यःगनगण्यनगण्यात् ॥ ज्ञाः करलाश्रहात्रआवकारा ॥ करदशंअरुपूरनमाता । करवावरवाणः यहित्रिपितपकर्ष्टिवेटदोई । पतपकरंजन्मभित्सोई।यहित्रिपितपकरिमोहिअवरिषे । सः कृपिटोक्टरेक्टोर्स्सनाना । मेरेपरकोकस्तपटाना ॥ ० ॥ क्रेस्टर्ने कापणाग्रुतपारधुनाना । मरपुरकाकरतपयाना ॥ ९ ॥ ऐसोकरिकठेशतपकाही । पेतण तातेकोउमुरसहेनाही । हेजातोतपतासुनृथाही ॥ १० ॥ करतकरततपनन्यन्यनासी । होइनाति कानिकोउमुरसहेनाही । त्वारोभिरेप्रेमहिरोग ॥ अधिकोज्यानासी । कानिकोज्यानासी । स्व याथानापात्रकार्यत्रप्रवर्षः । त्रवत्रपर्यः चनारताशायाश्वायायतपकारमाह्मवया । प्रव क्रिपटोक्ट्रतेफोस्त्रिजाना । मेरेपुरकोकस्तपयाना ॥ ९ ॥ ऐसोकरिकटेशतपकार्सः । अस्त तारा गाउँ पूरासक्षणाचा । त्वणातातपतासुवृथाहा ॥ १० ॥ क्रस्तकरस्ततपज्ञवनवासी । हो हुज्यानगः । कार्यनसक्षतपक्षणतव्या । त्वण्यभिषेरप्रेषहरणा ॥ अभिहोत्रपायकरस्यास् । चितावनायकस्ति । कार्यनसक्षतपक्षणतव्या । त्वण्यभिषेरप्रेषहरणा ॥ अभिहोत्रपायकरस्य । चितावनायकस्ति । त्रित्तरत्वकापत्रभा । तत्रसगमरप्रमाहरमा ॥ अग्निहोत्रपायकररम्स । चितानगपकरितसः होहा-सथवाहोहिवरागअतिः तत्रहुजािककछहोह । तापावकरस्याहकै, ठोकअतिस्यहितोहे ॥ होहा-सथवाहोहिवरागअतिः तत्रहुजािककछहोह । तापावकरस्याहकै, ठोकअतिस्यहित होहर-सथाना । यहिविधिहोत्रेयतीविष्या॥१९ स्थान्त्रेयस्यहितहुरुह्या॥१९ स्थान्त्रेयस्यहितहुरुह्या॥१९ स्थान्त्रेयस्य

संन्यासीकहॅदेविवारत । हमहिनिद्रिवेकुंठिसिपारत॥१४॥ जोपटपहिरूनचहैनवीना । पहिरेअचलाअरुकोपीना॥ दंडकमंडलगढ़ेसदाहीं । तजीवस्तुपोरेकछुनाहीं ॥ परेजोआपतितौमृतिधीरा । परेओररक्षणेज्ञारीरा ॥ १५. ॥ यतीनिरित्रआगेपगधरई । वसनछानिजलपानहिकाई ॥ सत्यपूतवोलेछुखवानी । मनप्रसत्रजेहिकरेसुज्ञानी ॥१६॥ मोनहिदंडअहैबानीको । दंडसकामतनहिंजानीको ॥ प्राणायामिचत्तकोर्दछ । यहीयतीकोअहेबिदछ ॥

दोहा—तीनदंडजोपरतनिंह, भरतवंशहीदंड । ताकोउद्धवजानिये, यतीपूरपालंड ॥ १७ ॥ चारिवरणमॅभिक्षामांगे । पेपतितनअञ्जित्वराहे ॥ जाँचेसातभवनमहँजाई । नीकमिलनकोलोभिवहाई ॥ जोपावेतिहमेंसंतोपू । करैनविनदीन्देपररोपू ॥ १८ ॥ पुरवाहेरसारिसरतटजाई ॥ वेटैशुचिह्नेमीनलगाई ॥ जोजनकरेताहिदेसोई ॥ नीहंबाकीविहानकोराखे । जगअकेलविचरेसुखराखे ॥ १९ ॥ माँगेभोजनआयजोकोई । ओजनकरेताहिदेसोई ॥ नीहंबाकीविहानकोराखे । जगअकेलविचरेसुखराखे ॥ १९ ॥ क्षिट्यजीतिआतमरामा । अपनेमेंमानेसुखपामा ॥ समदरशीमनकोहिज्जीते । रहेएकांतरिहतनगभीते ॥ २० ॥ मोमहँकरेप्रेमअरुभाऊ । आशेविमलसदाचितचाऊ ॥ मोरदासजानेजियकाई। । मानेमोहंब्यापकसवमाही ॥२ १॥ चेट्रनिवयभोगिबोवन्यन । विषयस्यागिहेमोक्षअर्वथन॥यहीभाँतितेयतीसुजाना । वंधनमाकुलखेकरिज्ञाना ॥२२॥

दोहा—इंद्रिनकोआधीनकिर, किरभावनाहमारि । विचरेजगमेंअतिस्तृतित, विषयविनोद्दवितारि ॥ २३ ॥ त्रीकेवळेभिसाहेत् । जायमामपुरमहँमतिसेत् ॥ पुण्यदेशवनसरितनमार्ही । विचरेयतीअकामसदाहीं ॥ २४ ॥ द्वृधावानप्रस्थतेमीते । तोममतामिद्दहुत्त्वयागा।२५॥ छ्वावानप्रस्थतेमीते । तोममतामिद्दहुत्त्वयागा।२५॥ छ्वावानप्रस्थतेमीते । तोममतामिद्दहुत्त्वयागा।२५॥ छ्वावानप्रस्थतेमीति । तोसवतिनिक्यमोमहँपीति । विजगतममकरितागा । करेतानकरित्ममामहँपीति । विजगतममकरितागा । करेतानकरित्ममामहँपीति । विजगतममकरितागा । विचरेपरमहंतनिवाना।। विचरेपरमहंतमिता । विचरेपरमहंतमिता।। विकरेपरमहंतमिता । विवरेपरमहंतमिता । विवरेपरमहंतमिता । विवरेपरमहंतमिता।। विवरेपरमहंतमिता । विवरेपरमहंति । विवरेपरमह

दोहा—सुखबादसोईअहै, जामेंममजसनाहिं। सोकवहँसुखनहिंवद्, रॅगोप्रेमरंगमाहि ॥ ३० ॥ ोहुन्हिंदरेनहींदरवादे । कटकवचनसबकेसहिजादे ॥ करेनकाहुकोअपमाना । तनहितकरेनवेरविधाना ॥ ३१॥ द्वर्मेंट्यापकसबमाहीं।जिमिबहुजटपात्रनक्षशिद्याहीं।विरक्तियोजीकोहुसोज्ञानी । तोमोसोवियवरहिटानी॥३२॥ त्रयमाहिजोमिटेनभोजन । सोनविपादकरेअपनेमना।भोजनमिटेयोदनहिंपानीमिट्यनमिटवदेववक्षजानी॥३३॥ त्रयमाहिजोपिटेनभोजन । सोनविपादकरेअपनेमना।भोजनमिटेयोदनहिंपानीमिट्यनमिटवदेववक्षजानी॥३३॥

नेपादवर्षकरकाई । भावनाइश्रादिशाद्देगाई ॥ तानकरवृद्दावहणाना । पादपावतमाक्षमहाना ॥ ३४ ॥ सनसम्मादिककोई । अपनेतिमिटिजावैसोई ॥ ताहोलेनिबाहचटावे । ताम्रहेतनहिजतनटगावे ॥ ३५ ॥ राजाचमनहुआबारा । आरहुजहेनमञ्जपारा ॥ परमदंसविधिसोनिहिकरई । निजमतिकेअनुसरञनुसरहै॥

रस्पतंत्रसपभौती। टीटाकरतरहोंदिनराती ॥ ३६॥

दोहा-जातिस्रपतितेहिरहिताहि, रह्योमेटिमेंदेह ॥ २७ ॥ जरीरण्यजेहिविपिरहै, तिमिरहतीतेहिदेह ॥ भारा क्रिस्म क्रिस्म

आनन्दाम्युनिधि।

भाउसविवयमेरास्त्रे । सोममभूक्तिसुधारुसचाले ॥ युद्दीभौतितेबद्धवृष्यारे । झोहिदासूनगर्नावहुमारे ॥ ४ नारुपणानवरपण । पानवणाण्डुनपुष्यतिरुकस्वहुनामी॥मोरिमोक्त्रिजकृदिषहोड्डेउद्ध्वमिठतमोहिँदसोड् ातनर्भन्तम् सम्बन्धम् अभूगरीतिज्ञानिजोल्युङ्गाज्ञानिज्ञानस्हितसोष्ठानीमोषुरमम्नतहुत्मतिस्रानी स्निज्यमेश्रमलमनभूयकोम्रारीतिज्ञानिजोल्युङ्गाज्ञानिद्वानस्हितसोष्ठानीमोषुरमम्नतहुत्मतिस्रानी राराज्याराज्याराज्याराज्याराज्याराज्याराज्याराज्याराज्याराज्यात्राज्यात्राज्यात्राज्यात्राज्यात्राज्यात्राज्यात हजोवर्णआश्रमनधूमा । कृद्योअचार्ह्डठक्षण्कर्मा॥मोरिभृतिष्युत्जोयहृक्रद्देशसोविकुठविसंज्ञातप्रदृष्ट्याः आनग्यात्रनगरम्याः । नम्साय्य यार्षुळ्यान्यस्यास्यास्यास्यस्यास्यस्यस्यास्यक्रमायः । दोहा-यहपूळचोउद्धवजोमोर्हिः, सोसवदियोवतायः । भक्तिधमजेहिभाँतिकरिः, मोहिंमिठतजनजायः॥ ४८

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजावांपवेदाविश्वनायासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाविराजशीमहाराजाशीगज वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखराजासिंहज्देवकृते आनंदाम्बुनियो एकादशस्केथे अप्रादशस्तरंगः॥ १८॥

दोह्य-शास्त्रयथारयअर्थयुत, जानेजोनसुजान । आतमअरूपरमात्मको, जाहिहोयसतहान॥ रावा साज्यभारपज्यप्रदाः जागणागष्ठजागः । जातमञ्जूषसात्मकाः जाहिहासमात्री॥ १॥ तककरेशास्त्रभन्तास्त्रभन्तास्त्रभन्ताः । मायाकृतजानेसंसारा ॥ ज्ञानरूपसोजीवहिमानी । तहिंशर्पमोकोछसमानी ॥ १॥ भागपर्यात्रवाद्यवाद्याः । भाषाञ्चतजानससारा ॥ झानरूपसाजाबाहमाना । ताहअपमाकाम्यखमाना ॥ ३॥ झानीकोभेपरमपियारो । मानतफ्छअरूफठदातारो ॥ स्वगंत्रोरअपूवगृंहका्ह्यं । मोतिप्रियमानत्कछुनाह्यं॥ जनकात्रवाद्यात्रवाद्याः त्रार्थः। रचन्यप्रकानाः । करतन्यापनज्ञानसमाना॥ज्ञानभाक्तक्ठशृह्काहा।जपतपत्तारयपुरुवत्याः। तातेमीहिंगुनिजियउरवाती।ज्ञानविज्ञानसहितमतिराती॥भक्तिभावतेभिजयमे।ही।अवनहोहभन्तागुरुहि । ज्ञानविज्ञानम्भवस्य विकासी प्राप्तनावद्यानायपुरुष्वाताद्यानावद्यानसाहतमातरासा॥भाक्तभावतभाजयमाहा।जवनहाडुभवसाग्राधाः ज्ञानविज्ञानयक्षकरिप्रानी।सवमस्युक्तव्यक्षमोहिमानी॥छेहिसिद्धिद्यनिवडुतवदारा।इतरिगयभवसाग्रासाः कोक्य-क्षिमार्थे

दाहा-।जयभुद्धवहनहाः, ज्ञजन्मादावकार । यावकारहतनहिकः, ऐसोक्ररहुविचार ॥ हैनहिं आदिअंतहुनाहीं । मिपमहगुनहुविकारहिकाहीं ॥ आदिमध्यअंतहुजोहोहे । आत्मानित्यकहैसकोर सनिमध्यमहनक्रीसम्बद्धाने ।

सुनिमधुसूदनकी असवाती । उद्धवकह्यीजी रिखुगपानी ॥ ७ ॥

ज्ञान ज्ञान क्षेत्र । त्रुवापनतेतापितसरहें ॥ तुवपदछत्रसुपाश्रवजोहे । तिनविनतिनहिनरस्वकोहे ॥ श्र भविकिंगिरेकाठमहिकाटे । तद्पिक्षुद्रमुखठाढहिठाटे ॥ तिनकेवचनमुभारससींची । . . सुनिउद्धवकेवचनअतोठे । करुणाकरकरुणाकरिवोठे ॥ १० ॥

श्राभगवानुवाच । सालापश्रतुमजोयहकीन्हो । सुनहतासुइतिहासप्रवीनो॥११॥भारतसुद्धभयोजेहिकालाभयेनाहासवीतिहास दोहा-तवकलनिधननिक्रोकिके धर्मभगण्याम् । ्रेष्ठ । स्वत्रवारा वा र अगुलाखुशतकात्त्रवाताता उगामारतयुद्धभवाजाककालात्त्रवात्त्राययुत्तभाव ॥ दोह्य-त्वकुलिनिचनविलेकिके, धर्मभूपदुत्वपाय । अरज्ञस्याभीपमपरे, तहाँगययुत्तभाव ॥ इत्यानकेमानस्यः । ्।हा-तबकुलान्यनावलाकिकं, धमंभूपहुखपाय । शरशय्याभीपमपरे, तहाँगयेषुतभाय ॥ गयेहमहुँतिनकेसँगमाँहीं । कुरेषुनीश्चनकतहाँहीं ॥ भीषमसौसादरतेहिकाला । पूछतभेषहुधमंश्ची सुनिवहपर्भपमेनपञ्चाळे । सोव्यवसंस्थानक । सोव्यवस्थानक रापरुषद्वातनकसगमाहा । जुरेमुनीहाअनेकतहाँहीं ॥ भीषमसौंसादरतेहिकाला । पूछतभेवहुपमेधुवला मुनिवहुपमेथमेटपुशाले । मोक्षपमेपूँछतभेषाले ॥ मोक्षधमेभीषमवहुभाषे । हुपसीकछुछिषापनहिता मुनेभीष्मदेवहिसूखजोर्ड । तल्लवसमोत्रकणल्लाहे ॥ अवस्थितिकाले । स्वाप्तिकाले

अरापञ्चमन्मरूपथाछ । माक्षघमपूछतभेपाछ ॥ मोक्षघमभीपमबहुभाषे । दृरसीकछोटेपापगारमा सुनेभीप्पोदेवहिसुखजोई । उद्धवतुमसीवरणहुँसीई ॥ श्रद्धाभिक्तिविज्ञानविरामा। ज्ञानसहितभाष्योदहर्म प्रकृतिपुरुपमहैतीओहैकास । पंचतिष्ठसर्वहिस्स्यसम्बद्धाः ॥ संस्थानस्य सनमाप्मदवाहसुलजोई । उद्धवतुमसींवरणहुँसोई ॥ श्रद्धाभक्तिविज्ञानविरागा। ज्ञानसिंहतभाष्योवहर्गी प्रकृतिपुरुपमहँतीअहँकारा । पंचिषपयईद्रियहरयारा ॥ पंचम्रतओरहुयनतीना । अप्टार्षिशितित्वर्गी क्रमृतिपुरुपमहँतीअहँकारा । पंचिषपयईद्रियहरयारा ॥ पंचम्रतओरहुयनतीना । अप्टार्षश्रीविद्यार्थ क्रमेंआतमएकस्वरूपा । यहीजानिबोज्ञान्ध्यन्त्रपा। १९६ ॥ । सत्यसोईजोरहतसदाहीं ॥ तनतेदूजेतनम्जाई । विनहुश्रीरसोहर्गिहर्गी

दोहा-श्रुतिप्रत्यक्षद्दतिहासगरु, चौथोहेशनुमान । इनमेंनिश्चयहोतर्नाहं, विनवेदांतनिदान ॥ १७ ॥ होतयहीवेदांतते, वनतेविधिपरयंत । यहजगदुक्षद्दानित्यहै, कर्महिफल्मितवंत ॥ अत्रावधारितहेकरहिननेह । यहविरागगुणविनसंदेह ॥३८॥ भक्तियोगतोपिहेलेगायो । पेतुमसुननेफी सातेपुनिकेदेहुसुनाई । प्रथमसुनहुसाधनमनलाई ॥ २९ ॥ मेरीकथासुधायतिमाना । श्रवणसप्रीतिकरेरिनतपाना कीर्त्तनकरेचारित्रहिमरो । पूजनकरेसप्रेमननेरो ॥ करेपाठपूजनकंशंता । रामायणभागवतल्संता ॥ २० ॥ सादरसेवनकरेहमारा । अरुणप्रमासाधायत्वरा ॥ मोतेअधिकमोरदासनकी । पूजाकरेतिनावंचनकी ॥ सवजीवनमहँमोकहँदेसे । मोतेअधिकभक्तममण्डेसे ॥२ १॥ ममहितकरेलेकिकहुकमा । सहजेकहैनामग्रुभधमा मनकोमोपददेहलाई । कामकमस्वदेहिसहूँ ॥ २२ ॥ मेरिहत्वहूष्पनहुल्यावे । मोहिनिवेदभोजनितसावे ।

दोहा-ममर्जालार त्यान स्वान्य प्रशासक विकास स्वान्य स्

### उद्धव उवाच ।

हित्तिषिकेयमनेमकहाँते । केहिकोहामअरुदमकविगाँते ॥ कोनतितिक्षाअहेष्ठरारी । कोनपीरतादेष्ठउचारी ॥ २८॥ होनदानतपकोनझरता । कोनसत्यऋकोनक्ररता ॥ कोनत्यागअरुकाप्रियधनह्।फहँमखकहादृक्षिणामनहू ॥२९॥ होनपुरुपकोवञ्भगवाना । कोनविभवकाञाभमहाना॥काविद्याकाहेप्रश्रुञाजू । काश्रीकासुलहुल्वयदुराजू॥३०॥ कोपंडितकोष्टरत्यअर्ह्म । कोनक्रपथकेहिसुपयहिकहई॥ कहास्त्रगंकानरकमहाना । कोनबंधुकाअहेपकाना॥३१॥ कोनदरिद्रीकोधनवाना । कोनक्रपणकेहिईहावखाना ॥ येतेप्रइनऔरविपरीती । मोसोंवरणहुकारिअतिप्रीती ॥ उद्धवप्रइनसुनतसुलदाई । उत्तरदेनञोयदुराई ॥ ३२ ॥

### श्रीभगवानुवाच ।

सलाअर्हिसासत्यअचोरी । ठाजअसँगधनधरवनजोरी ॥

दोहा-सत्यमनोहरवनननो, ऋतकहवावसाह । वैराजका गहिकोकरव, यहीक्करताहोय ॥ गागवकम्करवजभिमानगताकोञ्जाचकहतमतिमानागाह्नै वोर्नाहेषमहिक्कासी।ताहित्यागिभापतमतिरासी ३८॥ महित्रियदेपनसवकाटा । सत्तामहीहीयागविज्ञाटा ॥ करिबोज्ञानभक्तिचपदेशा । यहीदक्षिणागुनहुदमेशा ॥ सबतेवल यहवलभारी । प्राणायामहिकरैसुखारी ॥ ३९ ॥ ज्ञानादिकपट्गुणजेमेरे । तेईहेंऐश्वर्यपनेरे ॥ होयजाहिममभक्तिमहाई । यातेअधिकनलाभदेखाई ॥ तजनतियहिसुरमानुपभाना । विद्यायहीजानुमितमान नीचकर्ममहँहोयअप्रीती।यदीलाजकीनानहुरीती ॥ ४० ॥ सबमेंकरवभचाहसदाहीं । यहीकहुतहैंकविश्रीकाई सुखदुखसमनहिमानवजोई । यहसुखतेसुखऔरनहोई ॥ निरत्तविषयसुखरहवसदाही । यहदुखतेदृजोदुखनाही

दोहा-चंपमोक्षकोजानतो, सोइंपंडितमतिमान । मुरुखसोईकहावतो, जाकेतनअभिमान ॥ ४९ ॥ मेरोभिक्तमार्गहैं नोई । उद्धवसुपथजानियेंसोई ॥ मेरीभक्तिविसुखह्वेजावे । सोईकुपथकुरीतकहावे ॥ उदयसतोग्रणकोमनमाहीं।कहतस्वर्गकविजनतेहिकाहीं।।४२।।जवैतमोग्रणहियअधिकाना।सोइकहावतनरकपरान ग्रुरुसम्बंधुद्धितियजगनाहीं । सखामोरवपुगुनुगुरुकाहीं ॥ जोजगमेंयहमनुजजारीरा । सोईगृहजानहुमतिर्थीरा । जाकेगुणमहँसवजनराचो।सोईधनीजगतमहँसाचो ॥४३॥ जोनहिंतोपकरेजगमाही । कहतदरिद्रीकवितेहिकाही। जोइंद्रिनकोलियोनजीती । सोईकुपणभरतभवभीती ॥ रँग्योविषयसुखमहँनहिंजोई । ईज्ञासमर्थकहावतसोई ॥ करेजोकोईग्रुणमहँसंगा । सोइजानहुविपरीतिप्रसंगा ॥ ४४ ॥ उद्धवप्रश्नकियेतुमजेते । मेंउत्तरदीन्ह्योंसग्तेते ।

दोहा-लक्षणतेग्रणदोपके, बहुतकहेतेकाह । दोपदोपग्रणदेखियो, ग्रणनलखयतेहिकाह ॥ ४५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवांघवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा <u> पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाखिनिप</u> श्रीमद्भागवते एकादज्ञरूकंधे एकोनविज्ञरूतरंगः॥ १९॥

दोहा-उत्तरस्रुनिसनप्रश्नेके, उद्धनबुद्धियुद्धद्धि । बोलतभोकरजोरिके, ज्ञानविज्ञानप्रबुद्धि ॥ उद्धव उवाच।

विधिनिपे्षतुवृज्ञासन्वेदा । तासुप्रथमअसिकयोविभेदा ॥ जोविधिकरैपुण्यफलहोवै । करैनिपिद्रपापरो<sup>जीवै</sup> ॥ अवगुणदोपनदेखनकद्देऊ । तातेमोहिंसँदेहअतिभय्ऊ ॥ १ ॥ वर्णआश्रमहुचारिउचारे । ऊँचनीचहेजाति<sup>अगरे</sup>॥ द्रव्यदेशस्यका्रुड्आदिकाक्ह्योस्वर्गनरकहुमस्यादिक ॥२॥ विनगुणदोपळलेयदुराई।विधिनिपेधजोतुम्*दिमा*र्गी तार्मेकेहिनिधिहोइनिङ्वासा।विननिङ्वासिकमिछहेडुळासा॥३॥पितरदेवअरुमनुजनकरो।तुवभापितश्रुतिनैननिर्वे विनावेदस्वर्गहुअपवर्गो । जानिपरतर्नाहेंडुखसुखवर्गा ॥ साधनसाध्यपरतर्नाहेंजानी । तातेशंकामोहिमहाती ॥श जानेविनगुणदोपनकाँहीं । किमिकल्याणहोतजगमाँहीं ।। जानिपरतगुणदोपवेदते । पुण्यपापहैयहीभेदते ॥

दोहा-यहशंकाअवमिटतिनहिं, सोतुमदेडुमिटाय । सुनिउद्धवंकवचनअस, पुनिवोल्ठेयदुराय ॥ ५ ॥

श्रीभगवात्तवाच ।

करनमञ्जयनकोकल्याना । तीनियोगर्मेकियोवसाना ॥ कर्मज्ञानअरुभिक्तिद्वयोग् । सोजानिहिंसिगरेमुनिहोष पावनकोकल्पाणसदाहीं । चौथउपायभहेकछुनाहीं ॥ ६ ॥ देविकमंप्रलसकलिवहाई ।तिनकोज्ञानयोगमुत्ता चहाँहकर्मफळजेजनभारी।तिनकोकर्मयोगसुसकारी॥७॥कोनिहुभाग्यउदयभेभारी। भईकथारुविसुननहर्मा। भक्तियोगतेहिमदकल्याना।यद्पिनभयोविद्यागविज्ञाना ॥८॥ त्वलाकरेकम्बङ्भागा । जवलाहियेनहोयिता तवहीं छोविरागमुसकारी । जवछारिरुचिनहिंकयाहमारी॥९॥जोनिजधर्मनिरतमतिधाम॥करेकमेजनत्वमहान सोनहिस्वर्गनरककहँजाव।जोनपापमहँचित्त्वरुगावे ॥ १० ॥ यहीटोकमहँरहियहदेहू । तजिअपशुचिहीपाविशः पापविश्रद्धज्ञानमतिमाना । छहतअनुब्रहमोरमहाना ॥

दोदा-भक्तिमोरिजनटहतदे, उपजतजनअनुराग । तुवमेरेपुरकोअविज्ञ, गमनकरतपङ्भाग ॥ ११॥ वाराकार्य स्वर्गेडुकोरनरककेवासी । रहतमञ्जलनवअनुराग । तबमरेषुरकोअवश्चि, गमनकरतवङ्भाग ॥ ११ ॥ स्वर्गेडुकोरनरककेवासी । रहतमञ्जलनमहिकेआसी ॥ भक्तिज्ञानसायकमतिथीरा । जानहुएकहिम्बुन्हर्गे। उर्भे मेरोपद्भेमा । जोहेंअतिहोमहुकरहोमा ॥१२॥ जसजनचहतनरककहँनाही । तसगुपवहन्तर्गेहर्गः। यहूळोकमहँकरेननेहू । अतिअभिमानहोतयहदेहू ॥ भूळिजाततातेसवज्ञाना । विषयभोगमहँरहत्लोभाना तातेळहिकेमनुजर्शारा । जानेमृत्युनिकटमतिथीरा ॥जवळोयहत्तननाहिनशाई । तबळोमोक्षहिकरेजपाई ॥ १ जिमितरुवरमहँकियेअगारा । तेहिकाटकोइघारिकुठारा ॥ जवळोतरुकहँकाटिनडारे । तबळे तबहीतोष्ठायळहत्तमहाना।नहिक्ळेशकोळहत्तनिदाना॥१५

दोहा—तातेतनकोनेहत्ति, भवतागरहिंद्धेराय । तिज्ञुसंगळहिभक्तिमम, अपनोळेयवनाय ॥ १६ ॥
नरकस्वर्गअपवर्गद्वेकरो । साधनमनुजज्ञरिरिनेवरो ॥ अतिदुर्लभिमिळिबोप्रनियाको । देवहु
भौतागरकीवोहितजानो । ताकोग्रुरुनाविकअनुमानो ॥ मम्प्रेरितळहिभक्तिकयारी । त्रिक्षेत्रभ्यातिहिकाँहीं ॥१
ऐसीनरतननाविहिपाई । जोभवतागरनिहंतरिजाई ॥ देहिसमपूरुपकोजगमाँहीं । गुनुआतमपातीतेहिकाँहीं ॥१
विभिन्नानेदुखदाई । तोविरक्तआग्रुहिह्नेजाई ॥ इंदिनंजीतिअचलमनकरिक । मोहिळगावेद्ददतापरिक ॥।
वहुँजोक्रेरिचत्तचपळाई । तवकछविपयहदेहुळगाई॥कमकमसोतिहिक्शकरिछेई । वशहिभयेपुनिजाननदेई॥३
नकोक्रेनकवहुँविश्वास् । दगादारजावेनिजपास् ॥ भळीभाँतिजवमनवश्रहोई । तवपावतअनँदआतिसोई ॥२०

दोहा-मृतकोकरवअवंचलो, परमयोगयहजान । ताकोकमकमसोंकरे, अपनेवशमितमान ॥
बेगरेततुरँगजीनमुँहजोरा । तजिमगगमनतऔरहुठोरा ॥ ताकोकछुबढायछुरकावे । तौतुरंगअपनेवशआवे ॥
सिहिविपयचपल्यमनजोई । निकसिजातहेवरवशसोई ॥ कछुकछुविपयभोगतिहिदैके । कम्कमसोंअपनेवशकेके
गोपदमहँ प्रनिदेहलगाई । तोमनअवशिअचलहेजाई ॥२१॥ जोममपदमहँमननिह्नलो ॥
स्वप्तमुक्कृतितेजगप्रगटाई । पुनिप्रकृतिहिमहँदेहिलगाई॥अवलोअचलमनहेजावे।त्यलोपहीकरतरिजावे ॥२२
गाकोमनतेभयोविरागा । पमनअचलनभोवडभागा ॥ तौहठिकरेजोगुरुजन । तौवशहेबुमिरतमोहिकोमन ॥२३।

दोहा-जोप्रमादवशकवर्षुकछु, निदितकमंह्वेजाय । तोअघज्ञानहितेजरत, करतनभौरउपाय ॥ २५ ॥
निजनिजयमंहिमीतिमतीती । सोउपायनाज्ञातिअघभीती ॥ ज्ञानीभक्तनकोमतिमाना । औरनप्रायश्चित्तविधाना ॥
भयनाञ्चानहितिकियोजोकमा । सोईताकोठ्येअधमा॥२६॥सुनतश्चीतिमेकथाहमारा । दियोतकठसुखभोगविसारा॥
भवज्ञनान्योद्वादाई । पेनतिनहिंजोसकतविहाई॥२७॥तोकरिमोहिमहॅटडविश्वासु।करेभिक्तकरिमीतिमकाञ्चा।
विषेभोगनिदितमनमाँहीं।कमकमतेन्यागतिनकाँहीं॥भोगतविषेमोहिंजोभजतो।सोऊपुनिभवनिधिनहिंबकतो २८
भक्तियोगतेवारहिवारा । भजतमोहिंजोभकहमारा ॥ ताकेहियविशेषिभंआऊँ । विषयवासनासकठनज्ञाऊँ ॥२९॥
छूटिजाह्मविज्यकीगाँठी।सिगरोसंग्रयदेहुउकाठी॥काम्यकमृह्वजाविद्यीना।निरसत्मोहिंहियजवाँहमवीना॥३०॥

दोहा-पद्मप्रमेरेष्ठसक्वित, चर्टेजोकोन्सुजान । रूपजानियमसोन्हस्त, ममपुरमोदमहान ॥ ३० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरविष्वेज्ञश्रीविङ्गनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारि श्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्ब्रुनियो एकादशस्क्रघे विञ्चस्तरंगः॥ २० ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-गुणदोपनकेत्रश्रजो, तुमकीन्ह्योमितिमान । सोतुमसोविस्तरसिहत, अवमेकरीवलान ॥ कर्मज्ञानभित्तिहुसुखदाई । यहममभाषितपंथिवहाई ॥ तुच्छिविषयभोगतसुखजोई । परतअहोभवसागरसोई निजिनजअिकारनमहँभीती । सोगुणहेअसकरहुमतीती ॥ जेनिजिनजअिकारविहाई । औरनमहँमनदेहरुगाई सोहिषिपरीतिजानियेंदोषू । यहीदोपग्रुणग्रुणहुअदोषू ॥ २ ॥ पंचभूतकिरिके अनुमाना । यदिष्वस्तुसवअहेसगता। ग्रुद्धअग्रुद्धहुतेहिमहँजानी । तज्ञेअग्रुद्धगहेंग्रुपश्चानी ॥ ३ ॥ धर्मऔरव्योहारहिहेतू । तनिवर्गहहेतुमितितृ । यहजीतुमसाकहोत्रामचारा । सोसकामहितजानुज्वारा ॥ ४ ॥ पंचभूतकृततनिर्माना । तृणतेविधिपयतसमाना । वातमहस्तमातसवमाहीं। जीवनधर्मनिजाननकाहीं॥६ विकास स्तित्व । कि

देहा-तीनकालकोजातिमें, अदैशशुद्धविशेषि । धर्मकर्मनाहिकीजिये, ऐसोकालपरेखि ॥ ९ ॥ शुद्धकशुद्धद्वव्यअवसुनहुँ । भणतवेद्जसतसमिभणहुँ ॥ पराशेमलादिअशुविजोहोई । तनवसनादिशुद्धिजलपोई ॥ भ्रेशंकाकद्धवस्तुनमाही । विप्रवचनतेशुद्धसदाही ॥ कुसुमादिकशुविहेंजलसीवे । सृथियोगनदेवनगीवे ॥ धृष्टिअकालकेरजलहोई । दशदिनरहतअपावनसोई ॥ कालकेरवरपाजलजानी । अशुवितीनिदिनलीजेजानी ॥ योरोजलपरसतचंदाला । होतअपावनहेततकाला । होदबहुतजललहुँसुन्ताता । पापिदुपरसतनाहिनसाता॥१०॥ जाकेदीदबहुत्तपन्त्राना । ताकोअसन्योहारवसाना ॥ ब्रहणपरेकोपाकअनाना । रालनिहंभोजनकेकाम् ॥ जादिमिलनाईपुनिकेभोजन । सोतिहिसायनायनाहिस्रोजन ॥ परयरकोस्तककोअन्रा । सायनहींनोपनार्पमा

देहा-सोवरस्तकशश्चिता, उगतस्रनेतेतात । पैसोवरज्ञागतनहीं, दशदिनकेउपराँत ॥
पसनम्जीनपनीनहिंपाँर । जोहिंनिर्धनसोनविचाँर ॥ गुणअरुदोयहुयहजगमाहीं । बाज्युद्धरोगीकोनाहीं ॥ १९ ॥
वातपतेअरुमारुततेर । शुद्धरोतदेअन्नपनेरे ॥ जञ्जेअरुदोयहुयहजगमाहीं । बाज्युद्धरोगीकोनाहीं ॥ १९ ॥
शुद्धरोतगगदंतपुराना । वंशविश्रुद्धवारितेनाना ॥ अग्निपकेतेसवरसताता । जानदुशुद्धरोतअवदाता॥
शुद्धरोतजञ्जेपियमां । पाष्ट्वशिकातेशुभकर्मा ॥ १२ ॥ तातेजीनशुद्धनाहाँ । सोईतासशुद्धतागारे ॥ १६ ॥
सेतकारमञ्चनतपदाना । बीरअवस्थावीयसुजाना ॥ संच्योपासनआदिकतेर । दोतशरीरशुद्धतावकेरे ॥
शुद्धरावपसुरुपसुनुनोदीसुमिरतमीर्थरपद्मशुद्धितारी ॥ १२ ॥ मंत्रनकोजानियोगकारा । यदीमंत्रकाशुद्धवागी
सर्मशुद्धनवरीहिंदरिं । करिकेमोदिनरपनोकोरं ॥

देशस-क्तामेबहुद्यम्भः, देशकाष्टमरुक्षं । दोतवामुप्टगुद्धये, नामुगुद्धदेपमं ॥ जाकेपुपन्तिपर्धेपदारम् । ताकोबानद्वपमंभकारम् ॥ १५ ॥ कहेदीपगुणकर्षुगृणदीप् । ताकोपेग्रीकारुक्ती । पर्धापम्भवपमेमदान् । पेगेग्रीकरॅनिट्मिनमान् ॥ यर्धापदानद्वयेवस्योग् । पनद्गिद्धिदेदिवेदिवर्षाः ॥ पर्धापम्भवस्य प्रकारमाग् । पेनदेशस्यविद्यातिमाग् ॥ योष्ट्यभानिक्षयोगमदार्थे । पेडिकपेन्द्रियोग्रास् । गुरुष्टद्विपर्याः । कर्षुग्वदोपदीचक्रमाः ॥ १६ ॥ नीवक्षमंभाक्षदेवाग् । गोविदिस्यागस्यदेश

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ११.

पतितनमदिरापियेनपापा । द्विजकोअतिशयकारकतापा ॥ यतिनदोपहेजगकरसँगा । जसासडोसोर्दगिरिजावे । प्रनिपरोतेहिकोनगिरावे॥ ः ः ः ः इँ ।

यहीपमेमनुजनसुखराज्ञी । देतकामभयमोहविनाज्ञी ॥ १८॥

दोहा—चहतरहतनोविषयमुल, तामुताहिमेराग । तातेजपनतकाममुल, दुलदायकवडभाग ॥
होतकामतेकोधअपासातिहितेप्रगटतकछहउदासा।१९॥मिटतकछहतेसकछिनि दुर्गा । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६० । १६०० । १६० । १६० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६०० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० । १६० ।

दोहा-तासुमिठाईफलनहीं, फल्हेरोगिननाज्ञ । पेसहिस्वर्गनेवेदमत, तिनमतसुक्तिविद्यास ॥ २३ ॥ मित्रविपयसुखअरुपरिवास । योजयकोदायकदुखआरा।इनमेप्रथमहितसंसारी । कँसोरहतममसुरतिविसारी ॥२ वेद्वचनमेकरिविश्वास । उभयलोककोचहतसुपासा ॥ तिनकोस्वर्गविषेसुखभोग्र । ते कि के वेद्वचनमेकरिविश्वास । वेद्वचनमेकरिविश्वास । वेद्वकरतनिहितो । वेद्वकरतनिहितो । वेद्वकरतनिहितो । वेद्वकरतनिहितो । वेद्वकरतनिहितो । विश्वचन्द्र । ॥ २ तातपर्ययहवेद्वकरो । विहेजानतमतिमंद्वनेरो ॥ करैकमेकांडीवहुकर्मा । वेद्वकरतनिहितो जिममपर्मा ॥ स्वर्गहिकोभाषपुरुपरथा । वेजनरहत्ततस्वाजाली ॥ वेकरिकमेकांडीवहाता । विद्वचर्यअसकहतनताता ॥ २६ लोभीकामीक्रुपणकुचाली । जेजनरहत्तसदाजंजाली ॥ तेकरिकमेस्वर्गहित्वाहीं । जानतपरमारथकछुनाहीं ॥

दोद्दा-दोमकर्ममोहितरहै, करेसर्वदायाग । मोरलोकजानतनहीं, वेरेरहतअभाग ॥
जवभरितयतरहेजयमाँहीं । तवभरिसहेथूमदुखकाँहीं ॥ मिरकेकरिअपसराविहारा । गिरेआययाहीसंसारा ॥ २०
हियवासीउतपितकरिनासी । सिगरेजगकोएकविलासी ॥ तेथेसोमोकोनहिंजानें । भरेरहतकमहिअभिमानें ॥
मखतेअधिककछूनहिंजानें । पोपतसदाआपनेप्रानें ॥ होमधूमलगिआँ सितमाँहीं । फूटिहियोलपरीकीजाहीं ॥२०
होतनकबहुँमोरअनुरागी । यज्ञकमैगहाँनिरतअभागी ॥ निदेयपञ्जमारिहंमखमाहीं । तेजवमरियमलोकहिंजाहीं
तवितनकेतनकोपञ्जतेर्हे । मारतखातसींगमहेरेर्ह ॥ लिखोवेदिहसनमखमाहीं । हिसातातप्रयंतिहनाहीं ॥
हिसावेद्बोदावनचाहै । याज्ञकमहिंजानततिहिकाहैं ॥२९ ॥ मारिपञ्जनकहुँदेवनपूजें । यातेअधिकनमानतटुजें

दोहा-बहुतकर्मकांडोक्चमति, ऐसेयहजगमाहिं । स्वांसुलैअभिलापमन, मारिपशुनकहँखाहि ॥ आमिपखाहियक्षकेव्याज् । तिनकोसिद्धकबहुँगहिकाज् ॥ भूतनभैरवऔरभवानी । पूजहिंहिनेकैछागअज्ञानी । भागिएखाहियक्षकेव्याज् । तिनकोसिद्धकबहुँगहिकाज् ॥ भूतनभैरवऔरभवानी । पूजहिंहिनेकैछागअज्ञानी । मार्गाहिक्पनेकहँवङ्माणी । तेखलपूरनत्ककेभागी ॥ ३० ॥ स्वप्नसारिसतुमजानहुस्वगो । अर्थो । स्वाहिपनिहल्याई । कर्राह्यसारिदुत्तससुदाई ॥ जैसेआपवध्यक्षेत्रते । स्वाहिपनिहल्याई । कर्राह्यस्वाहिह्नहुँगहिक्द्यम्वग्रीह्कहँपाँचे । स्वाहिपनिहल्याई । तेतलाहिमहँद्देशवाई ॥ स्वाहेकहर्षां । प्रथक्षाणकेव्यापा । तोस्वगंहुनहिल्हेअभागा ॥ जैसेवणिकजोरिपनभूरी । चिल्वनहाजगमन्योवहुदूरी ॥ द्विवाहमपिसिधुजहाजा । नद्योपरहुकोपनहुद्राजा ॥ ऐसिहिकभैकांडकेकत्तां । विचनपाहहोतेहुस्तमत्तां ॥ ३९

((000)

होतकर्महीकेअभिमानी । तिनकेसरिसनकोउअज्ञानी ॥३८॥ कर्मदेवअरुज्ञानहुकांड 'ऐसोतातपय्येवेदनको । भासितहोतसदासज्जनको ॥ यहीवेदकोअर्थउदारो । उद्धर्व दोहा-वेदअर्थकोजगतमें, उद्धर्वजानतकौन । महीएकहीजानतो, वेदअर्थहेंजो

इंद्रियप्राणमनोमयनेदा । समुझतयाहिहोतअतिखेदा ॥ याकोकोउनहिंपानतपारा । इ सागरसारसअर्थमंभीरा । विरटेकोहजानहिंमतिधीरा॥३६॥मेंअनंतज्ञक्तिनकोधारी । सोमेंप्रथमहित्रह्मापाही । कियोप्रकाशितवेदनकाँहीं ॥ सूक्ष्मरूपसंसारिनमाँहीं । चारो जैसेकमलनालकेभीतर । सूतसमूहरहतसूक्षमतर॥३७॥जिमिमकरीमुखतेनभिजाला । तिमिहियतेविधिवेदप्रकाशी । जगविस्तारतआनंदराशी ॥३८॥ ज्यूपे

ऐसेब्रह्माकेसुखतेरे । वेदनकेभेभेदघनेरे ॥ जानहुमूलतकल्ञोंकारा । तातेचीसठवरण दोहा—भईजगतमेताहिते, भाषाविविधमकार । बहुतभाँतिकेछंदभे, तिनकोहैनहिं

ब्रह्माइनकोप्रकटकरि, करतफोरिनिजर्छीन । ऐसेप्राणिनप्राणहु, जानहुपरमः कहतकोनकोकाकहत, कैसोकरतिष्यान । तीनिवस्तुयेवेदकी, मोहिनिव वेदवदतममधमेहै, मोकहँकहतसमयं । परमतत्त्वमोकाभनत, यहजानहुश्च तनश्रतयांमीजोजिय, तनिवकारतिहिनाहिं । जियशंतयांमीजोमें, नहिंविक इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरबांघवेशश्रीविश्वन

श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्र वकृते आनन्दाम्बनिधौ श्रीमद्भागवते एकादशुरुकंधे एकविशस्तरंगः

दोहा-उद्धवज्ञुद्धभञ्जदको, सुनिसब्धुवसिद्धांत । ज्ञुद्धद्विबोल्तभयो, शास्त्र उद्धव उवाच ।

वेदिविद्वांवरस्वमुनिराई । तत्वअनेकक्द्योयदुराई ॥ आपअटाइसतत्वउचारे । सोसवक कोउमुनिकर्हाहतत्वछव्वीसा।कोउमुनिभापहिनत्वपचीसा।कोउनवकोउपट्कोउमुनिसाता।व कोउसब्रहिकोउसोरहिकहर्ही । कोजतत्वतेरहिकहिरहर्ही ॥ यहसंख्यातत्वनकीनोई । सोनहेतमोहिंदेदुवताई । करिकेक्रपानाथयदुराई ॥ मुनिउद्धवकेवचनसुहावन । गोउत

श्रीभगेवाजुवाच । मममायागहिकेमुनिराई।कहेनीनसोडचितळखाई॥४॥नानिपरतयहसकळविरुद्धामिंभाग कोडतत्वनकरिजंतरभाऊ । तत्वनकर्राहंपटाडवढाऊ ॥ जेथंतयोमीनहिंनाने । तेवहता

दोहा-जानोअंतरयांमिजन, तनजानतमकतत्व । तनविनादरहिजातनाँह, निर्र्र्त जोतत्त्वनकोदियोमिटाई । तनर्संस्थाकमतीह्वेजाई ॥ जनतत्त्वनकोदियोमिटाई । तनर्संस्थाकमतीह्वेजाई ॥ जनतत्त्वनकोदियोमटाई । तनित्व क्ताकोइच्छायदिमाईाँ । घटनवद्दननींहतत्त्वनकाईाँ ॥ ७ ॥ जैसेपानकदारहिमाईाँ । तिमिकारजमहूँकारणनानो॥कारणमहूँकारजनजन्मानो॥८॥तातेन्यूनाधिकनेकहर्दाधाति अञ्जन्मारसरवद्गोदते । गुनोटभयनियईंशभेदते ॥ ईशननोशहिगुनोजोएक् । तोकोदे

तातेभित्रज्ञानप्रदर्शे । यहितेतत्त्वक्टॅंड्ज्यीसा ॥ १० ॥ ज्ञानग्रणकवर्ज्ञानसरूपा । यातेएकतत्त्वदोडमानी।तत्त्वपचीसक्टॅंड्युनिज्ञानी ॥११॥ जगडत्पतिपाटनसंहारी । प्रष्ट दोदा-गुणकीसमतादोइयो, सोर्ड्यकृतिपहिचानु । तातेतत्त्वपचीसको, कछनियो गुणकोविषमहेतुहैकाछ।।सोईसूत्रस्वभाविक्शाछा ॥ सत्ताइसहैंकाछमिछाये ॥१३॥ 👝 छुडीलि 📉 र 🗟 छ र 🖒 विषयो त्रके 👉 संभगितिकी सिंधनवन्य सम्बन्ध के स्वर्त से पूर्व हुन्यर उकर 🚉 अवणत्वचाहगमाणहुरसन्हु।वाक्पाणिपादपायुडपस्यहु।।अरुमन्युत्रएकादश्जानो।पाँचतत्वअवदातवलाने शन्दस्पर्शरूपरसगंधू । पाँचतत्वजानहुमतिसिंधु ॥ पाँचकर्मईदियजोगाई । ज्ञानेंद्रीमेंलेहुमिलाई ॥ १६ ॥ सृष्टिआदिमेंप्रकृतिमहाई । सतरजतमगुणयुतश्चितगाई ॥ सोईकारणकार्यरूपिणी । तोनप्रकृतिकोप्रेरणवारा। मोहींकोतुमकरहुविचारा॥ १७॥

दोहा-ममसंकल्पहितेप्रकृति, प्रगटानैमहदादि । तेमहदादिकमिळिरचें, ब्रह्मांडैमरयादि ॥ १८॥ भाकाशादिकपाँचोंजेई । ईश्भनीशहुकोग्रुनिछेई ॥ जगतसूखयेजानहुसाता । इनतेदेहादिकहेंताता ॥ १९ ॥ यहिविधिसाततत्वकद्कोई। अवजसपट्भापहिंसनुसोई॥ ईज्ञञनीञ्चभेदनहिंमानै। नभञादिकछैपटैवलानै॥ इनतेयुतरिचेकेसंसारा । तार्मेकरोप्रवेज्ञाउदारा ॥ २० ॥ कोउमानतदेतत्वहिचारी । तार्काविधिमेंदेहँउचारी ॥ पृथ्वीसिट्छतेजयेतीना । अरुआतमभसचारिप्रवीना॥२१॥अवसत्रहिकीविधिमुन्छिने । 🔭 📜 ँ नद पाँचोज्ञब्दादिकत्मजानौ । पाँचज्ञानइंद्रियअनुमानौ ॥ इकआतमहकमनहुँहोई । सत्रहितत्वजानियेसोई ॥२२

जोआतममनविरुगनजानो । पोडशतत्वतवर्धिअनुमानो ॥

दोहा-येईतत्वतेरहकहत, कोईस्रुनिमतिमान । अवग्यारहकोडकहतजस, तसमेंकरींब्खान ॥ २३ ॥ पंचभुतज्ञानेदियपाँचै । अरुआत्माएकादशसाँचे ॥ प्रकृतिपुरुपमहँतीअहँकारा । पंचभृतपुनिकरहविचारा ॥ तत्वनवैभसभापतकोई। मेंवरण्यांप्रथमेयहसोई॥ वितअरुअचितईशयेतीना। यहसिद्धांतजानपरवीना॥ २४ િતા હું તે વિષ્ણાવિષ્ણા માટે માટે હતા મહત્વ હોંદ છે.

जबअसकहद्वारकाविलासी । तबबोल्योजद्ववमतिरासी ॥ २५ ॥

### **उद्धव उवाच** ।

पुरुपप्रकृतियेदोद्धविरुक्षण।अहैंपररूपरमिरुतविचक्षण।।यातेभेदपरतनर्हिजानी।प्रभुतमुझायसोकहोयखानी।।२८ प्रकृतिजीवमेंजीवप्रकृतिमें। जानिपरतथसमेरीमतिमें ॥ यहसंशयमममनहिंमहाई। करिकेवचननकीरचनाई मेटद्रकमञ्जयनभगवाना । तुमसोंछ्हतजीवसवज्ञाना ॥

दोहा-तुवमायावशहोतहै, प्राणिनकोअज्ञान । निजमायाकीगतितुमहि, जानतहीनहिआन ॥

सुनिउद्धवकेवचनरसाला । बोल्तभेतहँदीनदयाला ॥ २८॥

### श्रीभगवानुवाच ।

प्रकृतिपुरुपकोभेदसईहि । ताकीअसश्चतिरीतिकईहि॥अहैविकारवानजगताते।जीवहिपकृतिअभेदछखाते॥३९ भहेंगुणमयीजोमममाया । सोजियकेवहुभेददेखाया ॥ वैकारिकप्रपंचत्रेभाती । देहिकदेविकभोतिकजाती ॥३० इंद्रियविषयदेवतातीने । निजनिजयटमेरहतप्रवीने ॥ सत्रमिटिकारजकरसदाहीं । येसयजीवप्रकाशकनाहीं ॥ हियभकाभनियस्वयंत्रकासा । सकछवस्तुकोदेतविभासा॥३१॥ णकृतयइजोहेसंसारा । सोहेमहातत्वविस्तारा प्रकृतिहितेमहत्त्त्वअनुषा । तातेअहंकार्येष्ट्पा॥सोहसतरजतमतीनिप्रकारा । जनअभिमानसोहेतठचारा॥३२॥ ज्ञानसरूपजीवकरँमानो । तामेनहिंविकारकछुजानो ॥

दोहा-अस्तिआदिषद्भावजे, हेतनकेजियनाहि । विनाज्ञाननहिमिटतश्रम, ममित्रप्रसीजनकाहि ॥

ऐसेसुनियद्वरकेवेना । पुनिबोटेटद्ववभारिचेना ॥ ३३ ॥

### उद्धव उवाच ।

कर्मविवराजोजियतनपावे । इंद्रिनष्ठतघोंप्कहिजावे ॥ ३८ ॥ मेटिदेहुम्सुयद्*र्ध्वेत् औरसमर्थनहेंकेहुनेहु ॥* 

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

्यहसववस्तुनजाननवारो । तुमविनम्वर्हिनर्हिपरैनिहारो ॥ तुममायामोहितसंसारा । 🚴 ६ 🖰 सुनिउद्धवकीमंजुलवाणी । करुणानिधिवोलेप्रियवाणी ॥ ३५ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

इंद्रिनवियेभोगसुलकेरी । रहतिवासनामनहिंचनेरी ॥ तातेज्ञानेंद्रियनसमेत् । मानसकेसँगजियकुरुकेत् यकतनतेद्वेतनजावें। जसवासनातसेतनपावें ॥३६॥ तहाँविषयमुखकोमनध्यावे । त्राप्ता अर्थे अर्थे अर्थे । अर्थे अर्थे अर्थे । अर्थे अर्थे अर्थे । अर्थे अर्थे अर्थे । अर्थे । अर्थे अर्थे । अर्थ

कमीववशाजवजीवकहँ, देहबुद्धिहैजाति । सोईजन्महैजीवको, कहतवेदयहिभाँति ॥ ३९॥

स्वप्नानि सिप्पनिस्वप्नहिदेसे । ताकोभूछिताहिनिमिछेसे ॥ ऐसहिप्रथमदेहकोत्यागी । ूर्भे रेर् भात्म दिपअहेप्राचीना । पेअपनेकहँगुनतनवीना॥तनछहिवाछवृद्धजियमानै।सोइजियकोअज्ञानमहानै ॥ जियकातनअनर्थकोहेतु । तः ति ति । अो ४ These Transfer जियकातनअनथेकोहेत् । जन्मानिक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क सणक्षणमहुनवीनतनहोर्दे । पीछेनज्ञातजातहेसोर्द्र ॥ अतिसूक्षमतेकोडनहिंबाने । काल्वेगहेअळ्लमहाने॥ सरिप्रवाहफलपायकज्वाला।घटववढवइनकोसवकाला।।इनकोजानिसकतनहिंकोई।तैसहिदेहअवस्थाहोई॥ दीपशिखाजिमिनिकसतजाहीं।पैसवबोहिकहैतेहिकाहीं ॥ नवनवजळआवतप्रतिधारे । मे

दोहा-यहिविधिनवनवहोततहँ, क्षणक्षणप्राणिनकेर । सोइतनहैअसकहतसव, करिकेश्रमहिघनेर ॥ ४४ कंभैनीजतेहोतद्वारीरा । नञ्जतकर्महीतेमतिधीरा ॥ जननमरणहैजियकोनाहीं । जननमरणहैतनहीकाहीं ॥ पेअसगावहिमुद्धअतीवा।मरचोजीवजनम्योहैजीवा।।रहतअनल्जिमिदारुसदाहीं।जपजतनज्ञातकहतप्रममार्ही प्रथमगर्भप्रनिघटिबोजानो । प्रनिजन्महिवालकअनुमानो ॥ प्रनिकुमारयोवनहुबुढाई । तन्दिअवस्थायेनवजानो॥४६॥निर्दिजियकोमनर्मेअनुमानो॥गहतकर्मसयजीवअवस्था ि कर्कता केरा लिखत है ह रह जनगमर है है नि ह रहा स्मर देइजननमरणहिकोञ्चाता।अहेँदेइतेभिन्नदिताता ॥ जिमितरुजामतनशतसदार्ही।देखतऔरकोइतेदिकार्ही ॥१९१

दोहा-हमतेभिन्नहिजीवको, जोजानतहैनाहि । जननमरणतेहिमुटको, नहिंछटतजगमाहि ॥ ५०॥ सात्विककर्मकिहेसयकाला ।ल्हतदेवऋषिदेहविशाला ॥ राजसकर्महिकरिसंसारा । दनुजमनुजतनल्हतम्पण् कर्राह्रजेतामसकमंपनेरे।टहाँह्येतप्ञुतनवहुतेरे॥५३॥नाचतगावततिमिकोउदेसी । आपहुतैसहिकरति<sup>द्विती</sup> पेसद्विजीतनगुन्निजमान्त।सोइतनकें सुसदुसजियसानत॥जिमितरुखायाजळमदेशाई।जळडीळतडीळतद्राणी अमरिभयेश्रमतोहगुनाको।जानतश्रमतमुक्ट्वसुधाको॥तनअभिमानहितेयहरीती।जियमतनगुणहोतप्रतीती रू स्वपनोसुरानागेनिमित्राई।तिमित्रममिटिभिट्टभवभाई॥५२॥यद्पिविपरदतोदिगनाई।तद्पितिईविवतमननति कवर्हेनिहिस्टटतसंक्षारा ।तिमिस्वपेनकोवीर्यविकारा ॥५५॥ तातेटद्धविषयअनेकन । इंद्रीजीततजीतम्बर्धना

टोडा-विनातानविज्ञानके, भयेनयहअपजाय । उद्दवऐसोजानिके, दीजैविपयविदाय ॥ जानुविष्यमुसन्नानविरोधी। जीतद्विनकोमनदिनिरोधी ५६ देदको उक्तनदूसलगारी। करें जो अपमानद्वजी दि<sup>ती</sup>। त्रोगुणकोकोडदोपद्रभाषे । दाँसीकरकेनदृभाषे ॥ करकेद्शककेतीमार । कोळकितनोषमंतियार ॥ कोळजीवकातोदार्ट्द ॥ ५७ ॥ धुँकिनोअपनेपरकोददे । काळकितनोषमंतियार ॥ तप्रदेमोरभक्तिनदिछोडे । मुपरदुससक्छतनदिमेंबोडे ॥ दरिक्षचनमुननमुगदारं।पुनिच्छव्योञेशिरनार्॥६८॥ज्ञानिदुपारिसकतकरिनारी।तै।पुनिसदनभरकारि रेनोतुरपटनेटटगाँप । तिनकेमहमदेसातसुभाषे ॥

दोहा-तातेयकिसहनको, होयजोकछूचपाय । तोमोपरअतिकारिक्रपा, दाननाथवताय ॥ ६० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रष्ट्रराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधौ एकादशस्कंधे द्वाविशस्तरंगः॥ २२ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा –यदुवंशीसरदारवर, हैभागवतप्रधान । ऐसेउद्धवकेवचन, सुनिकेकृपानिधान ॥ उद्धवसवेसराहिसुरारी । अतिशयकोमछिगराज्चारी ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सत्तात्रश्रयहसुंदरकीन्द्यो।मोकोअतिशयआनँददीन्द्यो॥सुनहुबृहस्पतिशिष्यवदारा असनसासु ूर्ताविहार जोहुजैनकेवचनकठोरा।सदैशोकदुसग्रनैनथोरा॥२ तसर्नाहु ्राच्या उत्तर्नात् स्वाति हिअतिशयितहार् पामग्रुनिभाषांददितद्वास ।सुनतकरतजोषुण्यत्रकासा ॥ सामेंबद्धवदेहुँसुनाहे।सुनहुताहिअतिशयितहाई ॥ सहिद्धजैनकेअतिकदुवैना।सुभिरिकर्मफर्ल्यारजऐना ॥भिक्षुक्एकजोनसुखगायो।सोतुमसोभाषहुँसुखछायो ॥ कोबद्धिजपुरीअवतीपार्दी । रह्योपनीब्द्यमीसदाही ॥ कामीछोभीकृपणत्रकोपी ॥६॥ रह्यो प्याति । १० १५ व्यवदुँतेसोवित्रगमारा । कबहुँनकियोग्रिविधतकारा ॥ ७॥

दोहा-क्राचितक्राचित्रत्विक्तर्वाहित् रोवतरोवतभूरि । सावतनहिंदिनरेनह्, भैविरागतेहिद्दरि ॥ १३ ॥
यहिंविधिभैजवपूरिविरागा । कट्ठावचनतवहिंबदभागा ॥ दायवृथामैजन्मवितायो । वृषाजगतमें भातिद्वरापायो
जोरिजोरिपनपमैनक्रीन्द्रों । तेहिकछुतनकोभोगहिदन्द्रों॥जन्मभरेकेमेदनतिमेरी । हुगेआजवृष्यापद्वतेरी ॥१ कृपणीक्षीसंततिजगमार्ही । कोनेद्वकामेआवतिनार्ही॥जियतटहत्वपनहितसंतापा । मरेजातनरेकक्रीरपापा यशीयक्रोअक्ष्युणीग्रुणनकर्हे । नाशतक्षरेद्रहेक्ष्योभजगत्वमहाँ॥केस्कुप्ररोगतनमार्ही । नाशतहैतनकोभाकार्ही ॥१६ पनसमद्वितियनजनमुस्तपाती । धनमदेदेकटेक्षमहुभाती ॥ जोरतसर्वतरस्ततमार्ही । परमदेपरेवग्रवत्तरार्ही अक्ततिदिद्रस्तननेततेरे । होतमनुजक्रहेक्षोक्रयनेरे ॥ धनजोरतमेपरिश्रमहोत् । विद्यभयेअतिशयभैभीव ॥

दोहा—रस्तरस्वतभोगते, उपजंतदुःसमहान । दोतमहाभ्रमनझतमें, अस्वपनदुसरसुनान ॥ १७ ॥ हैलनपंपंद्रह्यनमाही । वर्णोमेंटद्वतिनकाही ॥ वोधिहिसाअस्वपर्यंद्वा । कामकोपमद्रगवंभसंदा ॥ भेदवेर्षंपांअविद्यास् । युवानास्मिद्रपानटुटाम् ॥ १८ ॥ येपंद्रहिअनपंकेकार्ग । पनतेहोतअहेरुद्रसभारी ॥ भोअपनोपाहकरूपाना । तजदूरितेपनाहिमुनाना ॥ १८ ॥ यनतेप्रिट्यानियभारी । पनतेग्रुट्टर्यिताअटगाहै करत्यार्थिकरूपाना । तजदूरितेपनाहिमुनाना ॥ १८ ॥ यनतेप्रिट्यानियभारी । यनतेग्रुट्टर्यानाविष्यारी करत्यार्थिकरूपाना । वर्ष्यार्थिकरूपान । वर्ष्यार्थिकरूपान । वर्ष्यार्थिकरूपान । वर्ष्यार्थिकरूपान । वर्ष्यार्थिकरूपान । वर्ष्यार्थिकरूपानिवाहिमें त्राहिनाहिमें वाहिपादिकरूपान । वर्ष्यार्थिकरूपानिवाहिमें त्राहिनाहिमें व्यवस्थार्थिकरूपानिवाहिमें वर्षार्थिकरूपानिवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें वर्षार्थिकरूपानिवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें विवाहिमें विवाहिमे विवाहिमें विवा

(500) यहस्तववस्तुनजाननवारो । तुमविनम्बर्हिनिर्हिपरैनिहारो ॥ तुममायामोहितसंसारा । कोह्रे ^^ इंदिनविषेभोगसुखक्री । रहतिवासनामनार्हेघनेरी ॥ तातेज्ञानेदियनसमेत् । मानसकेसँगनियकुछकेत् शहराविष्माग्राह्मका । रहावभावभागाह्मभारा ॥ पापशामाह्मभववप्र । भागवकवणाणपञ्ज यकतन्तेदृजेतन्त्रावें । जसवासन्।तसेतनपावें ॥३६॥ तहाँविषयमुसकोमनुष्यावे । तनतद्द्वतनजाव। जसवासनातसतनपाव ॥३५॥ तह॥वपयसुखकामन्ध्याव। दोहा-भिन्नुभातमातेतनहि, मानतकबहुँनाहि। भयोकम्बुश्विस्मरण, सोर्हमरणजियकाहि॥ ३ दाहानाभन्नभावपावतनाह, भागवकबहुगाह । भयाकभवशावरभरण, वाहभरणाज्यकाह ॥ र कर्मविवज्ञानवर्जीवकहँ, देहबुद्धिहीजाति । सोईनन्महैजीवको, कहतवेदयहिभाँति ॥ ३९ ॥ स्वप्रनिन् सपुनिस्वप्रहिदेखे । ताकोभुळिताहिजिमिळेखे ॥ ऐसहिप्रथमदेहकोत्यागी । ४वारपहर, रपमानः सञ्चानरपमारुपस्य । सामगद्भारुपारुष्यागरुस्य ॥ प्रणारुमभनपृष्यमानाः । पूर्वाः प्रदेशः । अ आत्म दिपिअहेष्राचीना । पेअपनेकहर्णुनतनयीना॥तनल्हिबालवृद्धिणियमाने।सोहिज्यकोअज्ञानमद्दाने ॥ जारम दाज्यस्था पात्रा । जजरात्रमध्य पात्रपात्रमध्य पात्रपाद्य । ज्ञान्यस्था प्रमाना । जजरात्रमध्य । जजरात्य । जजरात्रमध्य । जजरात्य । जजरात्रमध्य । जजरात्य । जजरात्रमध्य । जजरात्य । जजर सार्यानकाषाम् । प्राप्तायकारम् । ज्ञायाकारम् । ज्ञायाक्ष्याम् । प्राप्त्याम् । प्राप्तिम् दोहा—यहिनिधिनननवहोततहँ, क्षणक्षणप्राणिनकेर । सोइतनहैअसकहतसन, करिकेश्रमहिषनेर ॥ ४४ ग कुमैंबीजतेहोत्रभरीत् । नशत्कमेंहीतेमतिधीत् ॥ जननमरणहैजियकोनाहीं । जननमरणहैतनहीकाहीं ॥ पुजममाजतहातभारारा । यसात्रभाषातमात्रभारा ॥ अयमगर्यकाषाम् । अयमगर्यक्षप्रमाहा । पुजसमाविद्वसङ्जतीवा।मरचोजीवजनम्योहेजीवा॥रहत्ञन्छ्जिमिदारुसदाहीं।जपूजतनभातकृहतअममाही १ पञ्चलभाष्म् इष्टञ्चामान् अभाषणग्रन्यारुणात्रागरुलपग्रणात्रप्राप्तान्य प्रवासम्बद्धाः । प्रथममभेषुनिष्टिबोजानो । पुनिजन्महिष्टिक्स्नुमानो ॥ पुनिक्कमारयोवनहुबुढाई । नगणगञ्जागमाञ्चामाः । अगणामाश्चाणगण्यः ।। ।। अगञ्चमारभागाः । अगञ्जामारभागाः । अगञ्जामारभागाः । अग्याः ।। तन्द्रिअवस्थायेनवजानो॥४६॥नहिजियकोमनर्मेअनुमानो॥गहत्कर्मसवजीवअवस्थाः तनाहअवस्थायनवजाना॥४६॥नाहाजयकामनम्ञज्ञयाना॥गहतक्रमसवजावअवस्था राज्या हजनन्मरणहिकोज्ञाता।अहेदेहतिभिन्नहिताता ॥ जिमितरुजामतनञ्चतसदाहीं।देखतऔरकोइतेहिकाहीं॥४९ दोहा-हमतेभिन्नहिजीवको, जोजानतहैनाहि । जननमरणतेहिमुढको, नहिंछटतजगमाहि॥ ५०॥ त्रायाः वर्षापात्रमावरापात्रमात्र वार्षापाववः ॥ ६ वर्षापारपापावस्वव्याः ॥ ५४ वर्षापायावः ॥ ५ त्रिककमंकिहेस्यकाला ।लहतदेवऋपिदेहविक्शाला ॥ राजसकमंहिकरिसंसारा । दन्नजम्बुजतनलहत्तवशाण हिजेतामसकर्मचनेरे/छहिंहेप्रेतपञ्चतनबहुतेरे//५ 3/।नाचतगावतिमिकोचदेसी । अपदुलैसहिकस्तिविश्वी रुमारा-छमानाभाषाः वाद्यप्रश्राच्छाच्छाच्छाप्यचामवामाणाभवरुधायाण्यमहुआहाण्यडाख्वडाख्वहरू रेभयेभ्रमतोह्याचाको।जानतभ्रमतसकळव्सुधाको॥तनअभिमानहितेयहरीती।जियमतनसुणहोतप्रतीतीर्श ोधुस्तजागोजमिषाई।तिमिश्रममिटेमिटेभवभाई॥५ शायद्पिविषेरहतोढिग्नाहीं।तद्पितिहींचेततपनपारी

नहिंछुटतसंसारा ।जिमिस्वपनेकोर्वार्याविकारा ॥५५॥ तातेच्छवविषयअनेकन । इंदीजीततजोतुमपहण्य <sup>गर्</sup> राज्यास मनागरम मन्यासम्बद्धम् । उद्भवस्त्रीमानिके, दीजैविषयविद्या॥ प्रमुख्यक्षानिवरोधी।जीतहृतिनकोमनाहिनिरोधी ५६ देशकोठकेतनहृत्वल्यारी।करेजीअपुमानहुअदिवरी पुष्रविद्यापाराचाणात्रहात्त्रप्राच्यापाराचा द्रष्ट ४२शवकृत्ववृद्धस्थाराकर्णाव्यापार् कोकोन्दोपुर्भापे । हाँसीकुरकेत्ह्भापे ॥ क्रैकृद्धक्केतीमारे । कोक्कृत्नोधमीवचारे ॥ निस्तुनतसुखदार्रे।प्रनिटह्दवचोळोशिरनार्ह्मात् ॥ णाअपनाचाहकल्याना । तायाहभा।तरहमात्रभागः दनेहरुमाळे । तिन्त्रेत्रक्वाळोशिरनार्ह्माद्धानिद्धयाहिसकतकरिनार्ह्मातोष्ट्रमात्रस्मात्रभागः।

दोहा-तातेयाकेसहनको, होयजोकछूचपाय । तोमोपरअतिकरिकृपा, दाजनायपताय ॥ ६० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहाडुरगंधवेशश्रीविश्वनायसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिश्री रपुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिषो एकाद्शस्कंघे द्वाविशस्तरंगः ॥ २२ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा−यदुवंशीसरदारवर, हैभागवतप्रधान । ऐसेउद्धवकेवचन, सुनिकेकृपानिधान ॥ उद्धवसर्वेसराहिसुरारी । अतिशयकोमङगिराउचारी ॥ १ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

सलाप्रश्रयहर्ष्धदेरकीन्द्रो।मोकोअतिशयआनँददीन्द्रो॥सुनहुबृहस्पतिशिष्यउदारा ।असनसाधुकोउपरतिह जोडुर्जनकेवचनकठोरा।सहैशोकदुसग्रनैनथोरा॥२॥तसनहिश्गरहियलगिदुस्तदानी।जसहियसालतिदुर्जनवानी॥ यामेंद्रिनभापिहंदतिहासा ।सुनतकरत्त्रजोषुण्यप्रकासा ॥ सोमेंजद्वददेढुँसुनाहीसुनहुताहिअतिशयचितलाई ॥ सहिदुर्जनकेअतिकदुवैना।सुमिरिकमेफलपीरजपेना ॥भिक्षकष्कजोनसुखगायो।सोतुमसोभापहुँसुख्लायो ॥ कोउद्विजपुरीअवंतीमाही । रह्योघनीज्यमीसदाहीं ॥ कामीलोभीकृपणप्रकोपी ॥६॥ रह्योजातिब्याहारिको ^ वचनहुँतसोविप्रगमारा । कर्वुंत्रकियोअतिथिसतकारा ॥ ७॥

दोहा-धर्मकर्मकीन्ह्यांनकछु, रह्योगेहधनभूरि । भोगहुकछुभोग्योनाँह, रह्योपापतनपूरि ॥ शृत्यख्रताख्यवाध्यवारा । ताकोजानिकुक्योळभगारा ॥ ताँनकुपिणसोकियोननेहू । वाँधेवेरवसेतेहिगेहू ॥ ८॥ अपनेहनोळोकसनायो । धनर्मनिज्ञादिनचित्तळगायो ॥ धमेहीनतेहिजानिअभागी । कीन्हेंकोपदेवबढभागी ॥ धीनपुण्यह्रगेतेहिकेरी । ठागीघटनिविभूतिघनेरी ॥ होनळग्योउद्यमहित्रथाहाँ । सूझ्योताहितवहुँकछुनाहाँ ॥ १० कछुपनळियोवंधुवरियाई । कछुपनळीन्ह्यांचारचोशागिकेळागे । कछुपतिययोगढोजोआगे वाकीरह्योतोकेछ्यरसाहीं । ठियोछुडाहभूपतेहिकाहीं ॥ १९ ॥ यहिनिधभयोदिद्यासीही । कछुपतिययोगढोजोआगे घरतेदीन्ह्योवंधुनिकारी । तवतोकाँचताभआरी ॥ १२ ॥ योवत्वेठिङ्कांतहिमाहीं । ह्योचनळग्योनकोधनकाहीं होहा-कोधनकोधनकिकप्रवर्ति स्वावक्षेत्रस्वप्रवर्ति । स्वावक्षेत्रस्वर्तिकानिक्षित्रस्वप्रवर्ति । स्वावक्षेत्रस्वप्रवर्ति । स्वावक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वरस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्यस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षेत्रस्वपरिक्षस्वपरिक्षेत्रस्वयास्यस्वपरिक्षस्वपरिक्षस्वपरिक्षस्वपरिक्षस्वपरिक्य

दोहा-क्रोचतक्रीचतिन्जधनिह, रोवतरोवतभूरि । सोवतनहिंदिनरेनह्, भेविरागतेहिषूरि ॥ १३ ॥ यहिविधिभैजवपूरिवरागा । कृद्योवचनतवहिब्द्रमागा ॥ हायवयार्षेजन्यवितागा । कृपावचनतवहिब्द्रमागा ॥ हायवयार्षेजन्यवितागा । वृथाजगतमंभतिदुस्पायो । क्रारेपेक्षित्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्

दोहा—रक्षतावर्षनाभागत् व भनगारतयपारश्यमहाव । सिद्धभयेअतिश्यभैभोवे ॥ देशनपर्यम्हर्षनमाही । वरणीर्गेतं, उपनतदुःसमहान । होतमहाअयनज्ञातमं, असपनदुसद्सुनान ॥ १७ ॥ भेदवैरहंपीअविश्वास । युगानारिमद्यानहुळास ॥ १८ ॥ येपंद्रहिअनयंकेकारी । पनतेहोतअहेदुसभारी ॥ लोअपनोचाहैकल्याना । निदृरितोपनाहिसुनाना ॥ १९ ॥ धनतेष्क्रिजातियभाहे । पनतेहातअहेदुसभारी ॥ करतारिकोडीकेहेतू । कुळसांबांपनवैरहिनेतु ॥२०॥ दमगीहितकारिकोपअवाता।करहिकुमतिहटिआतमपाता॥ ट्रांस्वरहकपक्रनहिन्हारं । जातिनातिकोनेहिनेतु ॥२०॥ दमगीहितकारिकोपअवाता।करहिकुमतिहटिआतमपाता॥ ताहुपयहचनकेहेतू । करहिनकुष्ठुपरकोकहिनेतु ॥ कोषविवज्ञकारिकेवहुपाया । मरिनरकेपारेपावतताया॥ २२॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

दाहा—स्वर्गजीरअपवर्गको, नरज्ञारीरहैदार । तेहिछहिहरिविसरावतो, तेहिसमकोनगँवार ॥
यहधनहैअनर्थकोत्रामा ।तेहिमहँकोभूछेमितथामा ॥२३॥ देविक अधिकार । व्याप्त । अंतिविधासमरकसोपावत ॥२३॥ कियोपरिश्रममैंधनहेतु । व्याप्त । अंतिविधासमरकसोपावत ॥२३॥ कियोपरिश्रममैंधनहेतु । व्याप्त । सोऊधननिश्चियोग्वेश्याहीं । मेरेकामहिआयोगाहीं ॥ जेहिधनतेगितिछेतसुजाना । तेहिधनमैंभैंकियअपनाना ॥
गईअवस्थाजीरसवस्था । विभिन्न विधानकोतिस्थानमोतिहितयहछोका । तातिधनहितपावतज्ञोका
काधनतेकाधनदातासे । कछुनहिकामकामआतासे ॥ जन्मदानिजेकामघनेरे । तिनतेहैनपरोजनमेरे ॥

दोहा—कालगालमें सबपरे, बचैनकुमतिप्रवीन ॥ २७ ॥ करीकुपामीपेहरी, जोदरिइमीहिंकीन ॥ भोदरिइतेमीहिंबिरागा।भविनिधितरनतर्रानेसवत्यागा॥२८ ॥ तातेममनायुपजोवाकी।ताहीमेंअतिश्यदुसकाकी सावधानहेकिरतपभारी । लेहींअपनीसकल्खुधारी ॥२९ ॥ तातेअविनिध्रवनकराया । वे रक्कोजीनपुषद्रांगददंडा । तेहिंभायुधवाकीहेंदंडा ॥ ताहीमेंनिजलिंशोखधारी । ब्रह्मलोककोगयोखसारी ॥ वे॰

श्रीभगवानुवाच ।

यहिनिधिमनिवारिमतिरासी । निम्भनंतीपुरकोनासी ॥ तेहिसणहृदयमंथिसवसूटी । मोचरणनंहिर्यवज्ञन्दी ज्ञानिवज्ञानमानमतिवाना।संन्यासीह्वैणये।प्रधाना॥३ शाईद्वियनितमोमहँअनुराग्यो।सुखितमहोमहँनिवरनठाग्ये। मामनगरभिक्षाकेहेतु । जातरह्योअकेख्यतिसेतु ॥ रह्योद्ध्यजापनोछिपाई । जामेंकोद्धजानिनजाई ॥ ३२ ॥

दोहा-पहिविधिगमनतिनगर, करतहकांतिहवास । एकसमयञ्ज्यवतहाँ, कोहुकेग्रहकेपास ॥ कोञ्जिवत्ता । सवसोवाणीभसकहिदीन्ही॥ यहतीयहोगाँउकोवासा । कियोपसंहमयोर्सन्यार्स स्वाचिन्दारत्ताकोलियचीन्ही । सवसोवाणीभसकहिदीन्ही॥ यहतीयहोगाँउकोवासा । कियोपसंहमयोर्सन्यार्स सुनतिहस्तव्यदुपुरकेलोग्रादेनल्लोताकोद्धस्मयोर्स । स्वाचिल्यतास्र । कोञ्जलेवल्यतास्र । स्वाचिल्यतास्र । स्वाचिल्यतास्य । करताहिकोईश्वर । भिल्यामयोप्त । स्वाचिल्यतास्य । स्वाचिल्यतास्य । करताहिकोईश्वर । भिल्यामयोप्त । स्वाचिल्यतार्द्ध । भीजनकरत्वयेपदुरा । १६ ॥ तिहपरम्वकरश्वर । कोहशिरपरयुक्तेव्य । मीननानिकताहिबोलावे । नहिबोलतीलात्वर ॥ १६ ॥ कोठदरवावतहेतिहत्व । कहत्वोर्द्धा । कहत्वोर्द्धा । कहत्वाचेरतालावे । कोठवाँ । कोठवाँ । स्वाचित्र । स्वाचित्र

दोहा-तेहिगारीकोउदेतहै, गनिपासंडीपूर । जनैदरिद्रीहेगयो, तबकुठकेकियद्र ॥

णवनसाहवेकोकछुपायो । तवसंन्यासीवेपवनायो ॥३८॥ धीरजवंतवडीवठवाना । वचटसरिसयहववटमहान॥ वकसमानयहमीनरहत्तहे । निजकारजिसिपेकरनचहत्तहे॥३९॥वसकिहिहेसँठठापपरस्पराअपोवायुछीदेतिहरूपण कोईताहिजनीरनवीचे । कोईताहिकोठरीपाँचे ॥ जसपाठेपक्षीकर्त्वेवाटा । सेटतरहत्तवहस्यकाटा ॥ ४०॥ दहिकदिवकमातिकतापाः

द्विज उवाच ।

मुरश्रिरग्रदक्षपंदुकाटा । अरुपेसवपुरजनपहिकाटा ॥ दनहिंमरेमुसदुसहेतु । गाँपतजोसंभितकरनेतृ ॥ १३ ४

दोता—सार्देमनमेरोसदा, सुसदुसकोहेदेतु । बीरनहींभरोदिये, बीधतसुसदुसनेतु ॥ कोषटोभमद्भादिकनेते । प्राटतबटीमनहिँदेतेते ॥ साल्विकरानस्त्रामसकम् । तिनदीनेपगटतप्रभपनं ॥ प्रवश्वादकोषद्वप्रकारा । होतद्वरिरकर्मभतुसारा॥२२॥मनसंकल्पनिकल्पदिकरहे । तेदिसँगर्दशनसुमद्वाम्। प्रवश्वादकोषद्वप्रकारा । होतद्वरिरकर्मभतुसारा॥२२॥मनसंकल्पनिकल्पदिकरहे । तेदिसँगर्दशनसुमद्वागः प्रवश्वादकरोग्मदिक्तां । भोगविष्वप्रविज्ञातकत्रतीया ॥ २५ ॥ दानपर्मप्रमनमत्रताद्वा । बीरहक्ष्मप्रमन्दर्दः । इनकोफटमनकोवञ्चकरियो।मनवञ्चिभयोनतोश्रमभरियो।।मनवञ्चकरियोहैयहयोगू।विनामनहिवञ्चहेंदुलभोगू जाकोमनअपनेवञ्चभयक । श्रीपतिचरणपाहँठगिगयक ॥ तेहिदानादिकतेकछुनाही । यहनिश्चयजानहुमनम

दोहा-निजवशभयोनमासुम्न, रुग्योनहरिषदमाहि । ताकोदानहुषर्भतप, जानहुसकरुवृथाहि ॥ तातेजातेमनवशहोई । सोइउपायकरेसकोई ॥ ४७ ॥ इंद्रियहैंमनकेवशमाँहीं । इंद्रिनकेवशहेमननाहीं ॥ जनकेमानसकेवशकारी । हरिकोरछोडिनद्वितियविचारी ॥ दानादिकअरपेहरिकाँहीं । तेहमनवशकरिदेतसदा बर्टिनवर्छोसोइदेवनदेवा । भयकरिवसुस्त्रअभयकरसेवा ॥ ४८ ॥ दुजर्यमहावेगहैभारी । यहमनवशरतमर्मवि जगमहँमुद्रताहिनहिंचीती । श्रञ्जामत्रअर्वेद्रत्यहपाई । हमहमारकारिगर्वमह अंधबुद्धिनाहिंकरिविवेद्ध । दरतननरकपरनकहैंनेक्क ॥ मेहींआनअदेयहआना । यहीमाहैंजगञ्जमतश्चराना ॥ कहोजोजनकहेंसुखदुखदाता । तोषोकोयहबुयाजनाता ॥ आतमकोसुखदुखदेहनाहीं । सिगरोसुखदुखदेहिदिक

दोहा—जैसेअपनेदंतसाँ, जीभजोकाटिकोय । ताकोद्वस्यानिमनुजको, कोपकोनपरहोय ॥ ५ १ ॥ कहीजोस्रादेसुखदुखदाई । तोआत्मैनहिंदोपदेखाई ॥ काटहुहाथिहितेजोहाथ । हैनहीपआतमकेमाथ ॥ ५ गुनौतोजियकोजियदुखदु । तऊठीकहेनिहंयहेह ॥ आतममेहिनहींविकास । तोसुखदुखको कोदातास ॥ कहोजोनिजआत्मेदुखदाई।तोनिजतिजकोदुखपाई५३कहोजोग्रहसुखदुखकोमूळा।तोअजिषयिहिनग्रहमतिक् गृहसुखदुखदोद्दिकोदेही । अथवाग्रहग्रहम्रातक् गृहसुखदुखदोद्दिकोदेही । अथवाग्रहग्रहम् । जियतोभिन्नग्रहहुतनतेरे । युखदुखजाततासुनहिंनरे ॥६ जोकमेहिसुखदुखप्रदक्षह । तोविचारकरिअसमतगरह ॥ जवदेहिस्रात्माह्नजोव । तवकमेनकेसुखदुखपा तनतीज्वहुआरमसचेद्राभयोकमंकचसुखदुखपा

दोहा-कालसरूपहिआतमा, सुखदुखनाहिंग्रतीत । दहनदहनदहिनहिंसके, हिमिहिमिकरैनज्ञीत ॥ ५ कबहुँकहुँकोऊअसनाहीं । सुखदुखदेइजोआतमकाहीं ॥ अहोभित्रआतमतनतेरे । ऐसेसिगरेवेदिनेवेरे ॥ जेहिनहिंभयोदेहअभिमाना।सोउकोउकहनहिंबरतसुजाना५७गद्मोमहर्षियहीविज्ञाना।यातेजहेअधिकनहिंआन मेहुँचिदियहत्तानजहाजा । सेहमुकुंदचरणतजिल्जाणा॥तरिहोयहमसिसुदराजा।करिहोअवनजगतकोकाजा ॥५

श्रीभगवानुवाच ।

सोद्विजनस्यहिभाँतिनिचारी।ज्ञानानटकलेशसर्वजारी ॥त्यागिसकलनस्तुनकीभासा।महिनिचरचालिहपरमहुला यद्पिषलमसाँल्झोभनादर । तद्पिनभयोधर्मतेकादर॥मोदितभयोछोडिसबसाया।विचरतमहिगानतयहगाथा८ नीनिहिनाहिकोल्झखडुखदाई । हैकेनलभ्रमहीभारिभाई ॥ उदासीनभ्रहमित्रनकोई । अज्ञानहितेसीश्रतहोई ॥ द्वः दोद्या-तातेल्झबडुद्धिते, मनवशकरिसमभाँति । पूरयोगजानहुयही, मोहिच्यानहुदिनराति ॥ ६९ ॥

द्वारा विश्व के अन्यस्थानित्व । क्षेत्र विश्व के सिद्ध्य विश्व के सिद्ध्य विश्व कि सिद्ध्य के सिद्ध्य के सिद्धय के सिद्ध्य के सिद्ध के

# श्रीभगवानुवास ।

दोदा-पूर्वाचारजजेसीहैं, कपिटादिभगवान । सांस्यक्षास्त्रतिनकोकह्यो, मैंअवकरहुँवपान ॥ जेद्दारिकोआतममाने । तित्रकीश्रमविनसत्यद्दजाने ॥ १ ॥ सृष्टिमादिमहँद्द्वानस्र ए। । रह्योपकमॅन्नस्रअनुपा ॥ रहेशकृतिपुरुपदुभोदिटीना । नामरूपतेरहोविद्दीना ॥ उद्धवतातसत्यगमाद्दी । रहेउपासकन्नसृक्षिकाही ॥ २ ॥ सानीमननेदिपदुचिनटयकातातेमायाअरुफटभयक ॥ ३ ॥ सोईमायाअकृतिकहावे । वेदसोईफटकोजियगावे ॥ मायाकारणकार्यक्रिपनी । सकटनगतकोत्रमनिक्षपिनी ॥४ ॥ मेंक्रिकेजीवनपरदाया।सृष्टिहेतसेरयोजनमाया ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

तवसत्तरजतमग्रनविरुगाना॥५॥ तातेष्रगत्योतत्त्वमद्दाना ॥ ताकोजानतजगतव्यधारा । ः सोईहेअझानकरहेतु ॥६ ॥ ताकोत्रिविधिजानिमतिसेतु ॥ ज्ञब्दम्पर्शरूपरसगंधू । ःनर्ह

दे। ह्या न्या क्रिक्त स्वामसिंदी, शब्दादिक भैपाँच । अहंकारराजसिंदी, प्रगटीं हियसाँच ॥ सात्विक अहंकारते देवा। प्रगटभयेक रिवेममसेवा ॥ ८ ॥ येसवममसंक ल्पिहपाई । मिलिज्ञ झां डिदियो उपजाई रह्योसोवतों में जल्मां हीं । नाभीते भोकमलतहाँ हीं ॥ ताते प्रगटत मोकरतारा । रजो गुणी सोवो हे अपारा ॥ १० किरतप्रोर अनुस्वाह । रजते रच्यो लेकिविषर्द ॥ १० ॥ स्वर्गलो कहें देविविवासा । अति क्रिक्त किरतप्रोर अनुस्वाह । अति क्रिक्त परिवाह ॥ १० ॥ स्वर्गलो कहें देविविवासा । अति क्रिक्त किरतप्रोर अवविवास । अवविवास विवास । अवविवास । अवविवास । अवविवास विवास । अवविवास विवास । अवविवास । अववास । अवविवास । अववास । अ

दोहा-सत्यलोककोजातहै, जनसंन्यासिहधारि । भित्तयोगकरिलहतहै, उद्धवपुरीहमारि ॥ १८ ॥ कालश्राक्तिधारीमोहितरे । लहतजीवहैलोकधनेरे ॥ उत्तमकरमीलरधजाहीं । रहेंमध्यकमीमहिमाहीं ॥ अधमकर्मकरिअधैसियारेविदकर्मगतियहीलयोशि १६११० । जेते विद्यार जीति विद्यार जीति विद्यार जीते विद्यार जीति क्षेत्र जीति विद्यार ज

दोहा—गयोएकआयोद्धतिय, यहविधितसंसार । बनोरहतनित्ताज्ञयनके, भोगमहेतअपार ॥ २० ॥ होतप्रख्यजगक्तीजिहिभाँती । सोवरनोभिँधुनुअघवाती ॥ पृथिवीआदिळोकजिहिभाँही । ऐसीयहब्रह्मांडहिकाईं ममइच्छाखहिकाढकराळा।यहिविधिनाञ्चतद्धिदिवज्ञाळा॥२९॥ञ्चतवर्षेववेषवनाईं।।अतिदुर्भिक्षपरतमिक्षाईं ममुजक्षुपावज्ञवहुम्परजाईं।।छीनभूमिमहँअञ्चतहाँईं।॥भूमिभईगंधहिमहँळीना ॥ २२ ॥ गंधभयोजळळीनप्रवीव ज्ल्यभाजायळीनरसमाईं। । ठीनरसोपुनितेजसमाईं।॥ तेजळीनभोह्पदिजाईं॥ २३ ॥ रूपपवनमहँगगोहमाईं पवनपरसमहपुनिमिळिगयळानभमहपरसिक्तपुनिभयळ॥अंबरिक्तपुनिकाद्धगाईंनाईं।। उत्तिभयोपुनिकाद्धगाईंनाईं सुरुवासमाहित्वक्रवहंकार्रा। मिळतभयेपुनिजायउदारा॥ तामस्त्रवहंकारमहळीना। होतभयोपुनिकाद्यवादीका

दोहा—अहंकारपुनितानिभे, महत्त्वमेंछीन । महत्त्वपुनिगुणनमें, ह्वेगृछीनप्रवीन ॥ २५ ॥ त्रेगुणपृक्वतिमाहभेछीन। । प्रकृतिकालमेंछीनग्रलीन ॥ २६ ॥ मायाज्ञवलितजीवनमाहीं । कालहृह्वेगोळीनग्रहाँहीं। रहत्तजीवमोहिमहृह्वेलीन।।जिमिवनमहृष्ट्याव्याना।।भोहिंअधीनकोहुकेनविचारो।मोहितेउत्तपतिप्रव्यविद्यात्री । रहत्तजीवमोहिसहह्वेलीन।जिमवनमहृष्ट्याद्यात्री ॥ २०॥ यहिविधिइंग्रजीवअरुमाया।भेद्अभेदवेदन्तर्याया ॥ वेत्रहुद्युजमगुजतनाना। । महेर्गिसोरहतनभाना ॥ तेत्रहुं व्ययोगजोत्तनअभिमाना । काहुजोह्वेजायसुजाना ॥ तवहुँ व्यवतिहरूरमाहीं । ज्ञानभीतिलहिरहृत्याहीं। जैसेजबिक्यभागुप्रकाशा।होत्यानकर्तमत्वनाशा ॥ २८ ॥ यहुँमेसांव्यक्रास्त्रमत्वाहं। व्यवस्थास्त्रमत्त्राहं। व्यवस्थास्त्रमत्त्रम्

दोहा—संज्ञायकीगाँठीकठिन, यहितेछूटहिसर्व । सृष्टिप्रलयकमजानिलस, होनदुसखालगर्व ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांथवेज्ञाश्रीविञ्चनार्यासहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिख राजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियो एकाद्ज्ञस्कंचे चतुर्विज्ञस्तरंगः॥ २८ ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कन्ध ११

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा—सतरजतमगुणतीनिये, जेहिगुणतेजोहोय । सोवरणनींकरतहों, करहुमहनतुमसोय ॥ ९ ॥ शमदमक्षमासत्यतपदाया । अहिवेकसुधिवस्तुनिकाया ॥ श्रद्धाटाजतोपअरुत्यागा । शर्राणपाठियोदान। आत्मानंदहोयजोप्रानी । सतोगुणीठीजेतिहिजानी ॥ २ ॥ उद्यमअसंतोपजसआसा । सर्वेविषयसुखहासिवेठा भद्दस्ताहप्रवाहमगिटेवो । वरुकरिकवहुँनकोहुसोहिठेवो ॥ यगुणटेहुजाहमेंजोह । रजोगुणीजानहुजनसोई ॥ कोपठोभदुखिष्यावानी । हिंसाअरुजावचळठानी ॥ दंभगळानिहुकळहसर्वेसी । शोकहुमोहसुभावअने आठसर्नीद्वीताभीती । करतदृब्यहितयतनअनीती ॥ इतनेगुणजामेंतनदेखो ॥ प्रोतमोगुणीतेहिठेखो ॥ गुणकेमेळनतेजोहोई । मेंवरणहुँसुनुउद्धवसोई ॥ ५ ॥ उद्धवश्रदंकारममकारा। त्नमनह्दियकोव्यवहारा ॥

दोहा-सतरजतमग्रणमेळको, यहीजानियेंकाल ॥ अर्थधर्मअकाम्पति, सोउग्रणमेळनसाल ॥ ७ ॥ प्रवृतिधर्ममहॅंजनभेपीती । ठाग्योकरनग्रहाश्रमरीती॥करतोरहेसदानिजधर्मा । सोउग्रणमेळगुणहुज्जुभकर्मा ॥ जाकेशमदमादिअधिकाई । सोजनसतोग्रणिसुखदाई ॥ कामादिकजिनकेअधिकाने । रजोग्रणिपततेजाने ॥ कोधादिकजिनकेविञाहीं।तमोग्रणीजानहुतिनकाहीं ९ सकळआश्रतजिकरिनिजकर्मा।भजींहमीहिजेज सतोग्रणीतहेंनरनारी । तेकवहूँनहोतससारी ॥ १० ॥ कर्यनकोफळचाहिवडोई । करिकेकमभजेमीहिं नोई ॥ जानोरजोग्रणीतीहिताता।होतवहुतदिनमहँअवदाता॥कोहुकोमरणचाहिमीहिभजतो।सोतामसीसाधुमिळजतो सीनिहुगुणमोमहेंहेनाहीं । रहतजीवकेचित्ताहिमाही ॥ होतवद्धतेहिगुणतेजीवा । ठहतनर्ककहुँस्वगंभतीवा॥१

दोहा—येतेल्क्षणजाहिमें, सखालिक्षोजवदेखि । अधिकतमोग्रुणताहिमें, अवशिलीजियेलेखि ॥ १८ ॥ सत्युणवदेदेवयल्यादे । रजग्रुणवदेक्षमुख्ललादे ॥ जवतमग्रुणवादतमतिमाना । तपराक्षसवल्यदतमहाना ॥१९ सत्युणविज्ञानारणविचारो । रजग्रुणतेस्वपनहिद्यपारो ॥ तमग्रुणतेसुपुतिह्वजावे । तीनिहुद्द्वाजीवकहवावे ॥२० ब्राह्मणसत्तोग्रुणवेपारे । उपरावपकेलोक्षपारे ॥ मधिमपिरजोग्रुणीजनजाहीं । अधावप्रवाननामतीकाहीं॥२९ मरेसत्तोग्रुणमेजीप्रानी । पावतस्वगेलोकसुत्वदानी ॥ मरेरजोग्रुणमहजनजेई । रहेंमृत्युलोकहिमहँतेई ॥ मरिहत्तोग्रुणमेजीप्रानी । पावतस्वगेलोकसुत्वदानी ॥ मरेरजोन्ग्रुणमेंपद्यपाई । तेमोहिलहत्विक्रंत्रिक्षाई ॥ २२ अरपेमोहिकमेफलकोई । अथवाकरेजकामहिलोई ॥ सोईसात्विककमंकहावे । तोककियेअविज्ञानिहित्राईपा ॥

तवसतरजतमग्रुनविख्गाना॥५॥ तातेप्रगब्धोतत्वमहाना ॥ ताकोजानतजगतअधारा । तातेप्रगटभंयोअ सोहेहेअङ्गानकरहेतू ॥६ ॥ ताकोत्रिविधिजानिमतिसेतु ॥ ज्ञान्दरूपज्ञारूपरसगंधू । मनइंद्रियकारणमति।

दोहा-अहंकारतामसिंदते, श्वन्दादिकभैगाँच । अहंकारराजसिंदते, प्रग्टीइंदियसाँच ॥
सात्विकअहंकारतेदेवा।प्रगटभयेकरिवेममसेवा ॥८ ॥ येसवपमसंकल्पिहपाई । मिलिब्रह्मांडिदयोडपजाई
रह्मोसोवतोमेंजलमाँहीं । नाभीतेभोकमलतहाँहीं ॥ तातेप्रगटतमोकरतारा । रजोग्रणीसोअहेअपारा ॥ १०
किरतपमोरअगुमहपाई । रजतेरच्योलोकविधिराई ॥ ३१ ॥ स्वर्गलोकहेदेविवासा । अंतरिक्षप्रेतादिक
महीलोकमनुजादिअगारा।येतीनिहुकेचपरवदारा॥महलोंकशादिकमिताना।सिख्लोकश्चितवारिवाता ॥
असुरनकोअरुनागनकेरो । अवनीनीवेवासिनवेरो ॥ उद्देसात्विकरिक्यांअवासा । लहेराजसीधरणिनिवासा ।
नागलोकतामसीसिधारा।३३॥औरसुनहुजोवेदलवारे ॥ महलोंकजनलोकहिकाहीं । योगऔरतपकरिविषय

दोहा-सत्यलोककोजातहै, जनसंन्यासिह्यारि । भित्तयोगकरिल्हतहै, उद्धवपुरीहमारि ॥ १८ ॥ कालशिक्यारीमोहितरे । लहतजीवहैलोकपनेरे ॥ उत्तमकरमीकरधजाहीं । रहेंमध्यकमीमिहिमाहीं ॥ अधमकमैकरिल्येसिधारेगेव्दकमैगतियहीलचारे॥१५॥लञ्जबङ्कशृह्ययूल्यस्केते।प्रकृतिपुरुपयुतजानहुतेते॥लञ्जबङ्कशृह्ययूल्यस्केते।प्रकृतिपुरुपयुतजानहुतेते॥लोहकारजाकेत्राक्रकोकारणजोहे । आदिखंतमध्यहेत्सोई ॥ हैट्योहारहेततिहकारजा जिमिघटपटकटकुंडलआरजा जातेवस्तुप्रगटजोहोई । आदिह्यंतमध्यहेजोहे ॥ कारणसदासत्यहेसोई । कारजअनितकहतसवकोहं ॥ १८ । उपादानकारजजगकरो । हेपकृतीयहवेदनिवेरो ॥ जीवप्रकृतिपरजगतअधारा । जगिनिमित्तहेकालजदारा ॥ तीनिहुलोकमैंअंतरयामी । महीब्रह्मञेवपुवहुनामी ॥ १९ ॥ ममसंकल्पपायसंसारा । प्रगटतपल्यतसत्तवहुवा

दोहा—संशयकीगोंठीकठिन, यहितेष्ट्रयहिसवं । सृष्टिप्रस्यकमजानिस्रस, होवहुसस्राक्षगर्व ॥ २९ ॥ इति सिद्धिशीमन्मदाराजापिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरवांपवेज्ञशीविश्वनापार्तिहर्देवात्मन सिद्धिशीमदाराजापिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिष् राजसिंद्रजुदेवकृते आनन्दाम्बुनियो एकाद्रजुस्कृषे चतुर्विज्ञस्तरंगः ॥ २८ ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कन्ध ११

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-सतरजतमग्रुणमेळको, यहीजानियेंकाज्ञ ॥ अर्थपमेथारुकामराति, सोउग्रुणमेळनसाज्ञ ॥ ७ ॥
पृत्र्तिपर्ममहॅंजबभेप्रीती । छाग्योकरनग्रहाश्रमरीती॥करतोरहेसदानिजधर्मा । सोउग्रुणमेळगुणहुज्ञुभकर्मा ॥
प्राकृत्रिपर्ममहॅंजबभेप्रीती । छाग्योकरनग्रहाश्रमरीती॥करतोरहेसदानिजधर्मा । सोउग्रुणमेळगुणहुज्ञुभकर्मा ॥
प्राकृत्रादक्षित्रकार्वे। सोजनसतोग्रुणिसुखदाई ॥ कार्यादिकजिनकेशियकाने । रजोग्रुणिरततेजाने ॥
क्रीपादिकजिनकेबिजाहीं।तमोग्रुणीजानहुतिनकाहीं ९सकळआज्ञतजिकरित्निजकर्मा।भजाहिमीहिजोहे ॥
सतोग्रुणीतेहिंनरनारी । तेकबहुँनहोतसंसारी ॥ ९० ॥ कर्मनकोफळचाहिबडोई । करिकेकमभजेमीहिजोहे ॥
जान्तराजोग्रुणीतिहिताता।होतबहुतदिनमहँअवदाता॥कोहुकोमरणचाहिमोहिभजतो।सोतामसीसाधुमिथळजतो
सीनिहुगुणमोमहँहनाहीं । रहतजीबकेचित्तहिमाहीं ॥ होतबद्धतेहिग्रुणतेजीवा । ळहतनरक्रकुँस्वगंअतीवा॥ ३

दोहा—बद्योसतोग्रुणजबहिये, रजतमकोलियजीति । धर्मज्ञानसुलपायतन, करतोमोपदेगीति ॥ १३ ॥ बद्योरजोग्रुणजबमनमाही।लियदबायतबसततमकाही।तबसुलकर्मसुयश्रशिपवि।निवृत्तिमवृत्तिकर्महिद्वेजावे॥ १ बद्योरजोग्रुणजबमनमाही।लियदबायतबसततमकाही।तबसुलकर्मसुयश्रशिपवि।निवृत्तिमवृत्तिकर्महिद्वेजावे॥ १ ज्वेतमोग्रुणमनअधिकावे । शोकमोहिनदातबस्यावे ॥ हिंसाजडताओरमुढ्ता । पापहिमेनतिरहित्रुद्धा ॥ १ जवर्मीवित्तप्रस्रद्धेत्रवे। अभ्यत्यविक्ष्यविद्यात् । १ जवर्मीमित्वंचरुक्तिकर्मा । रुहत्तवसावधानकेहियाता। भ्रमतरहत्तमनसबिनताता ऐसेरुक्षणहोवेजामें । रजगुणबढोजानियेतामें ॥ १७ ॥ जाकेचितनितरहैविपादा । छोडतसकरुधमेमस्यादा ॥ सकतनमनियरकरिआभेमानी । रहतमनहिअज्ञानगठानि ॥

दोहा-येतेच्सणजाहिमें, ससाज्ञित्तोजयदेसि । अधिकतमोग्रुणताहिमें, अविज्ञितीयेजेसि ॥ १८॥ सतग्रुणवंदेदेववच्वादे । रजग्रुणवंदेअसुराच्यादे ॥ जबतमग्रुणवादतमातिमाना । तपराक्षसपटवदतमहाना ॥१९ सतग्रुणतेजागरणविचारो । रजग्रुणतेस्वपनहिजरपारो ॥ तमग्रुणतेसुप्रिह्मजावे । तीनिदुदद्शाजीवकहवादे ॥२० माद्राणसतोग्रुणतेपारे । उपरवपरकेच्येकसिपारे ॥ मधिमधिरजोग्रुणीजनगाहीं । अधअपगमनतामसीकाहीं॥२९ मरसतोग्रुणतेजाती । पावतस्वगंद्योकसुखदानी ॥ मरेरजोग्रुणमदजनजेहें । रहेमृत्युट्योकहिमहँतेहें ॥ मरसितोग्रुणमेजात्रानी । पावतस्वगंद्योकसुखदानी ॥ मरेरजोग्रुणमयुद्यपाई । तेमोहिटहतविकुटाहिआई ॥ २२ । अरपेपोहिकमंपटकोई । अथवाकरेजकामहिजोई ॥ सोहंसात्विककर्मकहारे । तोकिकियेअविग्रिमोहिपारे ॥

थानन्दाम्बुनिधिं।

दोहा-हिसाओरअधर्मम्, श्रद्धाजाकहिषय । सोशद्धहिताम्सी, अस्माप्सिककोष ॥ पार्धा नवतापारण नवना जलावानगर्भे । त्यानलावपारणा नवनार्थानगर्भे । त्यानलावपारणा नवनार्थानगर्भे । त्यानलावपारणा मसेवनजोश्रद्धार्यि । सोनिगुणश्रद्धाश्चितिभाषे ॥२७॥ वृध्यपूतविन्श्रमजोखावे । त्यानलावपारणा मसवनजाअस्तापल । तात्रिधनअस्त्राखायनात्र ॥ अग्नुचिद्वस्त्रमोजन्वोहेदिः। ।ः

नाएकचनार्याम्। वार्यस्थाताः छन्। वार्यस्थाप्यः । मोहदीनतातेसुखभयः । त रननगरक्ष-गुरुपक्षर । सानिर्गुण्वसत्वेडतकर्षा ॥ २९ ॥ बृत्यदेशअरुकाल्हुज्ञाना । मेरीभूक्तिकिहेजोहर्षा । सोनिर्गुण्वसत्वेडतकर्षा ॥ २९ ॥ बृत्यदेशअरुकाल्हुज्ञाना ।

सरामाताकहजाह्या । सामगुण्यसत्वतकथा ॥ र ॥ मृष्यदग्रजक्वाण्ड्वामा । स्वानगुण्यस्त वित्र । स्वानगुण्यस्त वित्र । स्वानगुण्यस्त वित्र । स्वानगुण्यस्त हो । स्वानगुण्यस्त हो । स्वानगुण्यस्त हुँ नहीं , जोत्रगुणहेनाहि ॥ ३ । स्वानगुण्यस्त हुँ नहीं , जोत्रगुणहेनाहि ॥ ३ । हो । स्वानगुण्यस्त हुँ नहीं , जोत्रगुणहेनाहि ॥ ३ । हो । स्वानगुण्यस्त हुँ नहीं , जोत्रगुणहेनाहि ॥ ३ । हो । स्वानगुण्यस्त हुँ नहीं , जोत्रगुणहेनाहि ॥ ३ । हो । स्वानगुण्यस्त हुँ नहीं , जोत्रगुणहेनाहि ॥ ३ । स्वानगुण्यस्त हुँ नहीं । स्वानगुण्यस्त हुँ । स्वानगुणस्त हुँ । स्वानगुणस्त हुँ । स्वानगुण प्राथा प्रथमाञ्च माञ्च माणामाञ्च भागामाञ्च माणावा । स्वन्युम्भसम् ॥३२॥ मून्युम् जीनपद्रारयहम्कहिआयोत्तसव्जातहेतकविगाय॥जीवजीजीतिहन्हेंस्वलीन्हों ॥३२॥

जानपद्दार्थहभकाहजायतात्त्रपूर्णप्रविवासमामाणात्रण्याजात्वर हत्त्वणात्था ॥२९॥ सोजनहोतमोक्षकेयोग्र । औरसवैजानहुदुखभोग्र् ॥ तातेसाघकज्ञानविज्ञाना । ऐसोनरतनलहिमतिवाना सोजनहोत्तमाक्षकयाग् । आरसवजानहृदुःखभाग् ॥ वावतावक्षानावश्चान । उत्तानस्वनाव्यवस्याः॥ ब्रिग्रुणसेगृतजिकरिक्षतिप्रेमा । मोहिंभजेचहिंजोक्षेमा ॥ जीतईदिनकेरप्रसंगा । करेनमोरभक्तजगसंगा॥ त्रिगुणसगताजकारभातप्रभा । भाष्ट्रभणचाष्ट्रणालमा ॥ भाष्ट्रभूपम्द्रप्रणातमोग्रुणकार्ही । अनिम् ग्रीहरणालमा ॥ भाष्ट्रभणचाष्ट्रणालमा ॥ भाष्ट्रभणकार्षी । अनिम् ग्रीहरणालमा ॥ महिल्लासमान्त्रणालमा ॥ महिल्लासमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणालमान्त्रणाल रहत्तावधानसवकाला । कारकस्वननसन्वावशाला ॥ २० ॥ गामर्गालजनगर्माही । पार्रे रहेसदादीज्ञातसुभाऊ । प्रगटकोनीइनिजपरभाऊ ॥ यहिविधिरहेजोकोउजगमाही । पार्रे

रहसदाहाशातज्ञुमाः । नगण्यस्यावास्यास्य ॥ नावामात्रवयास्यास्य । हितहणः । प्राकृतत्त्वत्तित्तित्त्वण्यानाकरहिअविभिम्पष्टरहिषयाना ॥३४॥ ातं र हितहणः

त्राचाणवाग्रज्ञाः वान्यवर्गन्यसम्बद्धाः । विचरित्रश्चेष्वनम् सुदितः ध्यावकगहुँनज्ञीरः ॥ ३६॥ दोह्य-मोरभक्तहेकसदाः छलतमोहिसवठीरः। विचरित्रश्चेषवनम् सुदितः ध्यावकगहुँनज्ञीरः॥ ३६॥ ार्वा नारमणावनसम्बद्धाराजाधिराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजावहाद्वरवांषवेशश्रीविश्वनार्वासहदेवास्त्र इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांषवेशश्रीविश्वनार्वासहदेवास्त्रव त्राज्य नवर्ताना नवर्ताना वर्तावर्षा प्रमाना वर्षा वर

ाब नागका प्रभाग नामका प्रमाण प्रमाण अन्य है । वन्य नामना प्रमाण अन्य है । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व स्थ्याण सिंहजूदेवकृते आनंदा स्थ्य निष्णे एका दश्च स्कृषे पंचित्र सर्तर्गः ॥ २५ ॥

दोहा-साधकमरेजानको, ऐसोमञ्जरारीर । ताहिणायकरिष्ममम, मोहिंमिठतमतिषीर ॥ न्सायकृषरज्ञानकाः, दूराषञ्ज्यस्यरः ( सार्वशायकारपर्यत्रम् नाशायञ्ज्ञापायारः अंतर्यामीजीवकोः महासखाअमेद । मोररूपुतुमज्ञानियो सदास्चिद्द्रनेद ॥ ९ ॥ अंतर्यामीजीवकोः महासखाअमेद अतयामाजावकाः, महासंसाजमद । माररूपप्रणणााण्या सदासाधदानद ॥ ५ ॥ भयोजीवकहँजवममज्ञानााङ्ग्रदतवर्वाहदेहस्राभमाना ॥ रहेयद्विसंसारहिमाही । विषयरंगतेहिङ्ग्यतनाही

भूयाजावकहजनमभूशानारष्ट्रदत्ततमहद्द्वाभूमाना ॥ १६४५।पत्ताराहमाहा । १५४४रगताहलागृतनाहा करेकबहुनहिकामिनिसंगा छिडिचेटारथिनप्रसंगा ॥ करेजोकासिनिसंगस्रजाना । गरतअंधसँगअंधसमाना तामसुनहुपकहातहासा । मसुमसाअयकरहुअकासा ॥ ५९गपुरुरवामहराजा । रक्षाएकताहसुयशहराजा मिठीववैशीताकहुँआहे । नृपसोअसप्रणठियोकराहे ॥ देशिहाँतुर्यहूँनगनमंजपहीं । संगतुरहारोतजिहाँतवहीं

मिठाउवद्याताकद्वभाहः । गृपसाजसभूगाठ्याकराहः ॥ यात्रवाधः कृषणगण्यप्यहः । सग्रपुर्वासीताजहात्यकः असक्हिर्दन्वर्गीनृपसंगा । क्रणजनेकभातरितरंगा ॥शा एकसमयिनवसनतहाँ हो । स्वाप्य असक्हिर्दन्वर्गीनृपसंगा । क्रणजनेकभातिकसम्बद्धान्यः ॥ नेक्ट्यमध्यात्रमात्रमात्रमात्रमा असकाहरहनलगातृपसगा । करणअनकभातवातरमा ॥॥ एकसमयायनयसनतहाहा । , जार्जा । क्रीन्योष्टिपुरतुरतपयानातिवनरेश्वभतिशयविलसारमा । वेकलसारसमहादुखपायो । जातीपतिजगतीम सुरपुरतुरतप्रभागातवगर्रम्भातस्य सम्बद्धाः सः नगर्यतारपुष्य स्वत्य स्वाद्योसेताष् ॥ दोहा-असनवसनकोस्रपिनहाँ, करतिवृज्ञायकलाष् । हायस्वैक्षीमोहिते, वृथादयोसेताष् ॥

दाहा-असन्वसन्कासायन्द्राः करतावलायकलाय । हायलवशामाहृतः, वृथादयासंताय ॥ दाहा-असन्वसन्कासायन्द्राः करतावलायकलाय । हायलवशामाहृतः, वृथादयासंताय ॥ हृपपानसमहत्वकलोरा।निहित्त्वत्वे विद्वस्यमोरा॥हालवैशीमिण्यत्वावचरत्वन्नमे । भूपलवैशीकौँ विषयभोगकिस्मिनअपाना । प्र ्य ज्ञान्तः वाद्याः वाद्याः ूँ । ति कुरुत्तत्रगनन्येग , उड्यमुनदुसम्हारि ॥

करुगंघवंपझम्। कियोपयान वर्षे

भोगाव प्रानिश in a Mari पुरुरवा उवाच ।

ोरोमनमन्मथमथिडारचो।द्वायमोहर्मेअतिविस्तारचो ॥ करिउर्वेशिकरगठवाही । वीततकाठग्रन्योर्मेनाही ॥ ग्रहचर्वज्ञीअंगलपटान्यो।उगतअस्तदिनकरनहिजान्यो ॥सुरंगणिकालीन्ह्योठिंगमोहींमिँह्वेगयोज्ञानकरद्रोहीं ॥ द्धोचकवर्तीमहराजा । ज्ञास्योसिगरीनृपनसमाजा ॥ सोमैराँगेनारिनकेरंगा । नन्योनचतजसकाठकरंगा ॥ ह्योशकसमिवभवहमारा । फैल्योसुयशसकल्संसारा ॥ ऐसेहुमोहितृणद्वसमत्यागी । गैउर्वेशीनेहत्रजिभागी । त्राकेहेतप्रमत्तसमाना । मेरीयतविनवसनअयाना॥विचरचोमेसवनस्रधामाहीं । लागीलाजनेकमोहिनाहीं ॥१ नोकामीतियपीछेपावत । सोअपनोसर्वस्वनज्ञावत ॥ जैसेखरीसंगखरधावै । पदप्रहारबहवारहिपावै ॥

दोहा-जैसहिनारीसंगमें, जनकोज्ञानहुमान । तेजबुद्धिबठवीरता, तुरतहिकरतपयान ॥ ११ ॥

काविद्यातपदानते, कावद्वसुनेपुरान । काइकांतवसिमीनते, कहाकथेवहज्ञान ॥ तासुदृथासबछेद्वविचारी।जाकोमनहरिछीन्ह्योंनारी॥१२॥धिकमोकोस्वारथनहिंजान्यो।हींमुरुखपंडित भयोचकवर्तीमें भारी।ऐसेह्रलियोजीतिमोहिनारी ॥खरअरुवृपभसरिसजगमाहीं।तियपीछ्विचरचोचह्रँपाहीं ॥१ सहसन्बरसञ्बेजीकरो । अधरअमीमैपियोघनेरो ॥ पैनतोपभोवाडीआज्ञा । निमिआहतिलहियदतहताज्ञा॥१ जोतियचित्रियनेहफँसाई।इरिविनतेहिकोसकतछुडाई १५ यद्पिउर्वशीवहुसमुझायो।ममदुर्मतिमनकछून रह्योलोभिलालसायदायोमेंअब्रज्जबुझोनबुझाये ॥ १६ ॥ यामेंकछुननारिअपराधा । हैकामिहिअपराधअगाधा जान्योरज्ञहिजोसपेअज्ञानी।कौनदोपजोरज्जहिबसानी॥१७॥मरुअरुमूत्ररुपिरअरुचामा।निकसतुर्वाधिसवदाम

दोहा-कनकलताअरुचंदकी, उपमाताकीदेव । अतिअज्ञानकीपीटरी, अपनेशिरधरिलेव ॥ १८ ॥ कहतमात्तिपतिहेंतनमेरो । नारिकहतपतिसुखद्यनेरो ॥ कहतस्वामियहमोरश्रारा । कामपरेसहिद्दैअतिपीरा अप्रिकहतमें अंतजरेहीं । गीपर्शानकहमें यहसेहीं ॥ जीवकहततनअहेहमारा । गुनतमीतळिसिनिजसपकारा तनयककोनिहमोहिजनातो।गद्देअनेकनिनिजनिजनातो॥१९॥ऐसोअञ्जुचितुच्छनिदिततन।तामेंकरिकेमोहमूढज वरणतहैसंदरछविताकी । कैसीतकनिनैनकीवाँकी ॥ प्यारीतुवविहसनिअतिमीठी । दीन्हीसपदिसुधाकरिसीठी तुवसुखदेखतञ्जतमयंका।वहकञ्कयुतयहअकञ्का।।यहिविधिकामीवहुवतराहीं।नारिकारीरगुनतअसनाहीं।।२० वपरचामतेहिनीचेमास् । पुनिमेदाअरुरुधिरनिवास् ॥ फेरिहाडमजातेहिभीतर । जकरोगहुतनसनतेदुखकर ।

दोडा-रेतपीवमञ्मूत्रते, सिगरोभरोझरीर । जसमञ्जेबहुकृषिरहैं, तसतनमेंप्रद्पीरं ॥ असतनमसनेहरेजिनको । भेदकौनमट्कृषितेतिनको॥२१॥तातेकामिनिकामिनिमाही।करसनेहसुमतिकहुँनाहीं। करेजोकामिनिकामिनिनेहु । तोन्हिंवचैन्रकतेकेहु ॥२२॥ प्रथमिकयोजेतियअनुरागातिप्रनिकीन्हेतद्विविरागा॥ परहिप्यानएकातिहिंशाई।तियमुरतिहिंठितिन्हेंदेसाई॥विनम्नकेषश्चसुधरतनाहीं।मानसअजितजाततियपाहीं॥२३॥ तातिनारीलंपटकेरो । करैनसंगरहैनहिनेरो ॥ महाप्रवल्हैकामदमारी । सुमतिहुकोमनहारतजारी ॥

तामोसमञ्जमतीनगमाँहीं । करेरतरावतिन्हेंकिमिनाहीं ॥ २८ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

पहिविषिपुरुरवामदराजा । गायगायछिद्शोकदराजा ॥ निजञातममहँमोकहँजानी । तजिउपैशीछोकमतिसानी॥ भेममगनमरोद्विगयक । मरेपुरको आवतभयक ॥ २५ ॥

दोहा-तातेछोडिकुसंगको, करैसंतकोसंग । संतहिकरितपदेशवहु, करतकामविषभंग ॥ २६ ॥ . संतनकेमनदोहननासा । मोरप्रेमकोसदादुटासा ॥ समदरक्षीक्षांतहुउदारा । विगतअहुकारहुममक्स्रा 🔉 ह्मीतरणमानतेसमाना । करतवस्तुसंप्रहर्नाहुनाना ॥ २०॥ तह्महाभागवहभागी । होहिनवहिरुक्कार्र्सा तिनकेनिकटरिंडिनोकोई।सुनतकयाममञानदमोई॥तिनकेतनरहिजातनपापा।मसनतमस्य रिवर-जिस्तु । रे दोहा—पुरूरवातजिउवंशी, हुँकैमुक्तसरूप । विचरतभोसवळोकमें, गमनहिश्रेमअनूप ॥ ३५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजापिराजश्रीमदाराजाश्रीराजाबहादुरबांघवेशश्रीविश्वनापसिंददेवात्मज सिद्धिश्रीमदाराजापिराजश्रीमदाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीरघुराजसिंदजुदेवकृते आनन्दा म्ब्रानियो एकादशस्कंपे पडिशास्तरंगः ॥ २६ ॥

दोहा-साधुमहातमसक्छम्रानि, उद्धवपायजनंद । पुनिवोल्पोकरनोरिके, सरादेवकीनंद ॥ उद्धव उवाच ।

कियायोगज्ञवक्रहुमुरारी । पूजनकोविषिजोनतिहारी ॥ नेहिविषिगिरिषरभक्ततिहारे । अपोधून र ँ जैसीजाकोमुरितरिषके । पूजनकरिवेदिषिणिजैचिके ॥ सोसवयोकोदेहुसुनाई । मोपेकिस्किकुपामहार्द ॥ जैनारिक्यासामहार्द ॥ जैनारिक्यासामहार्द ॥ जैनारिक्यासामहार्द ॥ जैनारिक्यासामहार्द ॥ जैनारिक्यासामहार्द ॥ क्षाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त

दादा-सुनिउद्दरकेदचनद्दि, अतिहायशानैद्वाप । प्रताविधिभाषन्यो, प्रांपराहिस्याय ॥ ६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

ममद्भवनेकोष्ट्रप्रशाम । पैर्धसेष्टिकरहुँट्याम ॥ ६॥ वेदिकर्ताविकउभ्यमिखाई । तीतिभौतिष्रवर्गीः भौतिभौतिष्वेशमनभारे । मोहद्भवभैमवर्षिट्यावे ॥ ७ ॥ माह्मवस्विष्ट्याने । धंतकार्व्यद्भिः दृष्ट्रीशीन्ममभक्षप्रश्नी । सुवदुर्गीतभाषदुर्मिश्वी॥८॥प्रयमदिशाटिष्रामदिश्चार्यश्रमयाष्ट्रीपर्याः दृष्टिश्मितिस्पर्यव्यवस्थितिकौद्यस्यरिप्तवन्तमाशी॥प्रवेशीरिययोपितसाम्।भितसदितमित्राः विक्रुप्तसामदेभद्यव्यवे । परिशिरियमप्रयम्भवद्यते ॥ ९ ॥ पात्रदियसप्टिकरेगुनाशि । पुनिमस्यग्रस्य सम्बद्धामृतिकारिद्यो

रेत्त-द्वारात्रवार्यः, त्वितिर्धरस्यभागः । तार्वेश्वेश्वर्धमृत्यः, भृत्केप्रसमृद्याम् ॥ १) ह राज्यवान्त्रकार्यः, भीतभागुर्वेशिषः । वास्त्रवीम्भागः, श्रीम्थित्रवीरीम् ॥

भष्याक्षिकेषिकेषिकों । भेद्रवेषिकेषिकेष्ठारहेरी ॥ आठमातिकोष्यानिमार । प्रतनकेरितकग्रीपि<sup>ही</sup> सभागते व्यक्तिपार । सात्रनी वर्णावाणिका । यात्रमितिकोष्यकेर । पठाग्रम्यकरतकारी रोमयीममसूरतिकेरो । मंदिरजीवहिवेदनिवेरो ॥ शिलापातुमणिदारुहिकेरी । रचीजोमूरतिसुछिवेपने किसीममसूरतिकेरो । संदिरजीवहिवेदनिवेरो ॥ शामेसूरतिविधियुत्तपर्द । हैविधितासुप्रतिसाकर्द ॥ तामेसूरतिविधियुत्तपर्द । हैविधितासुप्रतिसाकर्द ॥ क्ष्मिक्स्यात्तप्राक्ति ॥ अद्धनआवाहनोविसर्जन । अचलसूर्तिमंत्रकरेनजन वर्ल्यक्रमात्त्रकेरी । मर्गकरेपातिस्रतिसी ॥ अद्धनआवाहनोविसर्जन । अचलसूर्तिमंत्रकरेनजन स्वाहनोविसर्जनदोहं । चलमेक्स्यमनेजसहोहं ॥ स्वाहनोविसर्जनदोहं । चलमेक्स्यमनेजसहोहं ॥

दोहा-छेविशूमिमूरतिलिखी, चित्रिलिहिजोष । बालुकीहनमें करे, आवाहनसवकोष ॥
रूजनअंतिवसर्जनभाव । मार्जनतेमज्ञनकरवाव ॥ १८ ॥ जीरमूर्तिजलतेनहवाव ।
रूजनअंतिवसर्जनभाव । मार्जनतेमज्जनकरवाव ॥ १८ ॥ जीरमूर्तिजलतेनहवाव ।
रूजनअंतिवसर्जनभाव । कपटलोहिकेभीतिपसारी ॥ अथवायथाक्षाक्तिसवसाज । छेहिप्रीतियुतपूजनकाज 
स्तोमयीममसूरितकाही । करिकेममभावनासदाही ॥ पूजैदिन्यसालसवजीरी । जाकीहोयकहूँनहिजो 
मज्जनभूपणवसनहुआदिकाविमहमहँभीहिअतिअहलादिकापूर्णभूमिलेपिजोलिखिके । त

दोहा-जोअप्रीतितिमोहिकोठः, अरपेसहसमकार । तबहुँतोपितहोहुँनहि, करैकोटिडपचार ॥ दोहा-जोअप्रीतितेमोहिकोठः, अरपेसहसमकार । तबहुँतोपितहोहुँनहि, करैकोटिडपचार ॥ पूजनसाजसकछिथिजोरी । सुचिह्नमोहिष्वहुभाँतिनिहोरी ॥ पूक्वअप्रकुज्ञासन्धरिक । प्रवाद पूजनसाजसकछिथेजोरी । सुचिह्नमेन्द्रहुँ । विद्याद । विद

देश-आवमनीयहिपात्रको, अभिमंत्रेतीहमाहि । अभिमंत्रेतायित्रते, अर्घानायिहिकाहि ॥ स्मुल्मंत्रपित्रप्तिनाद्वि । अभिमंत्रेत्रप्रदेश्व । असमावनाकरेतनमाँहाँ । शोपिययोतनमारुतपा महस्मात्रवाक्षेत्रप्ति । अभिमंत्रित्रप्ति । अभिमंत्रित्रप्ति । अभिमंत्रित्रप्ति । अभिमंत्रित्रप्ति । अभिमंत्रित्रप्ति । अभिमंत्रित्रप्ति । मनतितिहयुन्त्रप्यमाहाँ ॥ २३॥ फिमनहित्ताहिनकासी।प्रितिमामंत्रित्र्वि । मनतितिहत्तम्रतिमाने । नतिविद्यप्तिमानि । निष्यप्ति । निष्यिनि । निष्यप्तिमानि । नतिविद्यप्तिमानि । निष्यप्ति । नतिविद्यप्तिमानि । निष्यप्तिमानि । निष्यपितिविद्यप्ति । निष्यप्ति । निष्यपितिविद्यप्ति । निष्यप्ति । । निष्यप्ति । निष्यप्ति । निष्यप्ति । । निष्यप्ति । निष्यप्ति । निष्यप्ति । निष्यप्ति । । निष्यप्ति । निष्यप्ति । । निष्यप्ति । निष्यप्ति । । निष्

दोदा-भेरीमृरातिकमलके, मध्यविराजिसंत । ताकेचहुँकितआयुपन, करैसविधिविलसंत ॥ २६ इांखवकधवुगदाक्रपाणा । इल्मुसलकोस्तुभक्षकाणा॥श्रीवत्सहुआरहुवनमाला।प्रथमहिं घृजेचुद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवृद्धिवयः

दोहा-हामनिराजनआदिशन, मंत्रनपढेसुनान । सुरुमंत्रपढिसुको, मोर्हिअरपैस्विपान ॥ ३ अरपेफेरियहरपर्वाता । अरपेषुनिआभरणपुनीता ॥ कुंकुमखुतचंदनहिचढावे । तामेरचनाविविपदेसा अरपेफूळफूळकीमाळा । तुळसीधात्रीद्भव्यविज्ञाळा ॥ ३२ ॥ फेरिपूपमोकोदरज्ञावे । ``^^` पूर्वे प्रतिचंदनयुतक्रसमचढ़ावे।पुतिअध्यादिकमोहिकरावे॥पुतिमधुपकंदेइमोहिपाही।अवभापहुँनेवेद्यनकाहीं ॥ घ ग्रुड्रपायसज्ञाष्क्रिळहुमोदक।मोहनभोगपुवादिधमोदक॥औरड्रमोहनभोग्न्यायहिविधिअरपेंसवबुधळोग्न् ॥ देइसुगंधितमोहिंजळपाना । उद्वर्तनचंदनहुविधाना ॥ पाद्यऔरआचमनकरावे । पुतिअरपेतांबूळसोहावे॥ फळदक्षिणासुकुरदरज्ञावे । चायचारुचामरैचळावे ॥ ३५ ॥ वेदविदितवेदिकावनाई ॥ ः े

दोहा—कुंखमाहिपावकधरे, तीनोंअगिनिमिछाह ॥ ३६ ॥ मूळमंत्रतेसींचिके, देवेकुङ्गाविछाह ॥ द्दोमसाखपुनिमूळमंत्रते।सींचैविधियुत्तवेदतंत्रते ॥ करेअगिनिमहँपुनिममध्याना।ताकोउद्धवसुनहुवसाना ॥ ५ तपत्कनकसमसुभगशरीर । शंखचकअंधुजहरपीरा ॥ गदाचारिसुजळसहिविशाला । ं वसनकंजकेसरसमपीता ॥ ३८ ॥ कटककीटिकिकिनीपुनीता ॥ अंगदऔरहुभूपणजेते । मेरेतनमहँभाविहेतेते श्रीवत्सहुवससमहद्याजे । तैसहिसुंदरकोस्तुभराजे॥३९ िविद्यासमानिकिक्याप्तिकाहुतिदोई । वसिण्यत्तरदेसवकोई ॥ अभिसोमद्वेआहुतिदेई ॥ ४० ॥ मूळ्मंत्रपुनिस्रसपिहुंदर्गतिवाहुतिदोई । वसिण्यत्तरदेसवकोई ॥ अभिसोमद्वेआहुतिदेई ॥ ४० ॥ मूळ्मंत्रपुनिस्रसपिहुंद्रपितिवाहुतिदोई । सहसर्गपिहुंद्रपुनिपहिल्लेव ॥ देयताहुतेपोडश्वाह्यतिदेई ॥ यहिविधिकरैभिकिसवदद्वपति

दोहा—धर्मोदिकपुनिआठकहँ, आठहिआहुतिदेय । विमलादिकनवरातिकहँ, नवआहुतिकिरिलेह ॥ साहुतिअंतलिमिनिकहँदेई ॥ २१ ॥ करेप्रणामिकिरिपद्सेई ॥ पुनिसिगरेपाप्दनअखेटू । देयनिवेदितमोरिनेदेद मोरमंत्रपुनियथाञ्चातिक्रुय । जैपेचित्तकोकिरिसवतेरुय ॥ २२ ॥ देआचमनकरेपुनिच्याना । नेवेदेपुनिविध्वरोता पूर्गाफलपुरिमततां चूला । पुनिपूलेभोजनलेपूला ॥ २३ ॥ सुंदरमेरेपहरिचागि । नाचेबहुविधिवाजवणावै सुनेसुनाविकथाहमारीतिहिक्षणसुखदुखदेयविसारी॥१८।।पौराणिकअथवासजनकृत हुने दुन्तिक प्राचित्रकरिक्षणसुक्ष ॥ १४ ॥ सुनिवीर्षजनकरेसुजाना।कपूरहुविभिज्ञाविधाना ॥पुनिपुष्पांत्रलिदेहसोदिक्षणसोरिचारिपुनिकरेप्रदक्षिण॥ १४ तरपरकरकरिस्भेचरणमा । मनकरिससभावनानेनसम् ॥ दंडसरिससमकरेप्रणामा । यहीमंत्रकहिकैमतिपाना

#### प्रपन्नेपाहिमामीज्ञ । भीतंमृत्युग्रहाणेवात् ॥ ४६ ॥

पूर्जेविभवहोयतोअसनित । नातोपरवपायकैसमचित ॥ पूजाअंतहिमोरप्रसाद् । ब्रहणकरैसंखुतअहलाद् ॥ असमानैनायेमोहिद्दिन्हों। मेनहिकछुकिकर्जंडुकीन्हों ॥

दोदा-जोकोञ्चरतोर्नोकरे, भक्तिसहितमतिमान । नगरिष्कुंबहिमेनिवसि, होषेदर्मसमान ॥ ५२ ॥ यदिविधितेष्ठजतजोकोट, हुँकेसुमृतिअकाम । भक्तिषोगसोपायक, मोहिंपपिमतिपामः॥ ५३ ॥ निजदीन्दीपरकीदरे, बृत्तिविशसुरकीर । दर्राहेनेझढहटिङोभवझ, देतलगायनकेरि ॥ सास्वपंत्रीयोञ्जमति, मलककीराहोत । तिनहिंदीतकबहुँनहीं, मेक्ड्मोहटरोत ॥ ५४ ॥

करताऔरसराहतो, अरुजोकरसहाये । अरुसलाहजोदेतहै, सबमलकृमिहेजाय ॥ षेसहिजेजेदेतभे, करहिसुमतिउपकार । तेतेकरताकेसारिस, पायतफटाहिअपार ॥ ५५ । इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजाश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरगांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्म सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्रीरपुराज सिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनिषो एकादशस्कंधे सप्तविशस्तरंगः॥ २७॥

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-आनद्देकरस्वभावअरु, कर्मदुकोमतिमात । कवहुँनिदानहिंकरे, कवहुँनकरैवलान ॥ तिनअरुजडयहसंसारा । तामेंदेखेरूपहमारा ॥ १ ॥ परस्वभावपरकर्महुँकाईा । निदहिपरञ्चसहिजग तेनकरअर्थहोतसबनासा । उदतनरकभरिजीवतज्ञासा।तिईअद्देदअभिमानी । तिनकेज्ञानछेशनाँहज ोवतरहतनतम्बभिमाना ीवहात्रात् हे ति ति त्राष्ट्र मिन्सिन्स विकास कार्यात्रा विकास करिया है ति ति ति ति ति ति ति इत्यात्रीदेवहुमुनुजज्ञारीरा । तेहेंसवअनित्यमतिषीरा ॥ तिनकीभद्रअभद्रकहाँहे । अहंकारउरमाहिमहा आतममेसरमात्रपमानशभहेअसत्पह्मखद्रपसानव ॥श। छायाप्रतिधनिमहँभयपार्वे।जानिआपनी प्रसिद्धेद्वादिकजेभावे । विनजातेअतिहीडरपावे ॥ उद्धवयहसिगरोसंसारा । जडचेतनमें महेअपारा ॥ दोहा-हैहाररिमेरोसकल, अहींभहीसबरूप ॥ अपनेकोमेंआपही, उतपतिकरहँअनूप ॥

अपनेते आपने कहुँ पाठौं। अपनेते अपने कहुँ घाठौं ॥ ६ ॥ ब्रह्म इरोरभयो सबजाते। सक्छ जगतहै ब्रह्म हि जडचेतनमें रूपदमारा । तासुरुगतनहिमोहि्विका्रा॥शायहजोज्ञानविज्ञानरचारा । 🛴 ,तजोहुः । सोनिदानहिअस्तुतिकरई।भानसमानजहानिधेचरई॥८॥प्रत्यक्षहुनियमहुअनुमाना।अरुअनुभवकरिकेम चपजतनकातजानिजगकाहीं।ग्रुनिअनित्याविचरेंजगमाहीं।।देविकंडदरखद्धिविधुवैना।सुनिवालेडखद्यभारे

उद्धव उवाच।

शुद्धसरूपआतमाभाल्यो । भौतिकृषंचदेदकरिराख्यो॥तौकोद्दोतनाथसंसारी । सुसदुसपरिप्रत्यक्षनिद्दाः

दोहा-आत्माअन्ययगुणरहित, गुद्धस्वयंपरकात । कर्मआवरणरहित्तहै, ऐसोज्ञास्त्रविछास ॥ सनतीयहजडतुमहिंडचारा । मोरेमनअसपरतिचारा ॥ भेददारुपायककहँजेसे । आत्मादेहभेदहेतेसे ॥ तीकोष्टुनिमोनतसंसारा । भाषड्वयहबसुदेवकुमारा ॥ उद्धववचनसुनतभगवानां । भाषनञ्जोकुपानिधान

श्रीभगवानुवाच ।

जबळॉइंद्रियदेहसंयोग् । तबळॉनीवाहेसंशितभोग्गायदिष्शुद्धआतयाअपारा।जियमहॅनोहेंसुरमसुजिबस्य चिततविषयनिरंतररहर्दं । तातिनियसंसारहिङहर्दे ॥ जिमिसपनेकोसुखदुस्वभारी । सपनाहिभरिहेंसुखदुस्र पेसहिजवळाँतनअभिमानात्ववळगिसंश्रितजियहिमहाना॥१४॥ज्ञोकहर्पभयकोपहुळोसू।अहंकारमोहहिस बाँछाजननमरणजगमाही । हतनकेआतमकेनाही ॥१५॥ तनमनहिंदियजियअभिमाना।जीवकालगुणकर्म

दोहा-महत्तत्त्वमनुजादिवपु, यहीजानिसंसार । सोअधीनहैकालके, होवसवारहिवार ॥ ३६॥ मन्वचकम्मात्तनरूपा । इसंसाराहेव्स्अनुरूपा ॥ करिगुरुपदरातिगहिआसिज्ञाना । भवतरुकरेअसूलसु छोडिआज्ञाविन्रेसिंहिमाही । ताकोओतिनेकुकर्षुनाहीं॥१७॥ज्ञानविवेकनिगमतपयोग्।अनुमानहुजपदेशाः आत्मअनात्मिविचारनदेत् । यहीसकल्साधनमतिसेत् ॥ तनकेआदिअंतमहँजीई । मध्यहुमाहरहतदेसोई ॥ भातमञ्जूदरहतत्रकाला । तनहित्रयनहिंबुद्धिविशाला॥१८॥जैसेकनककुंदलनपाहीं । कनकहिआदिअंतहः मध्यद्वमहँकनकहिरहिजातो।मिछोरजतपुनितेहिनदेखातो। ुः ुः िवः वः पुः वः वः वः । करताकारणकार्यञ्जारा । इनकोकारणहर्दकारा ॥ इनतेआत्माञ्जदेविछक्षण । तनमधिजवछगिरहतविचक्षण तवछगिञ्जहेसक्छन्यवहारा । तिहिविनकछुनहिंशहेंचदारा ॥ २० ॥

देहा-जोअसभापहुतुम्सला, हैविज्ञानीजोय । तेहिकुसंगतेदोपकहँ, तजेकीनगुणहोय ॥
जिमिघनतेनहिकछुरिकाही।रहेगगनमेंअथवानाही॥२५ ः ।ह उ
असजोज्ञंकामनमेंकरहू । तोमेरीवाणीउरधरहू ॥ २६ ॥ जवलोमोरभक्तउरमाही । जनकेहोतभईहढनाही ॥
भक्तिप्रभावकोधअरुकामा । निह्कूटेजवलोमतिथामा ॥ तवलोविपहनकोसँगत्यागे । कुवहुँ
जबहियभेटढभिक्तहमारी।तवनहिंबरकुसंगकोभारी॥२ ः ि विद्यानीक्ष्यां । विद्यानीकिविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविधिकाविध

भद्यीभाँतिजिमिओपधर्देके । वेदरोगदीन्ह्यानिहिछेके ॥ भीतररह्योउपरामिटिजावे । तीनरागतसंबाठआवे ॥ तैसेकियोयदपिबहुयोग् । भीतररह्योवासनारोग् ॥ काळपायकैसोबढिआवे । विषयकूपमहँतिहिगिरावे ॥ दोहा—विषयवासनाहृदयते, जिनकीभईननास । तेईकुयोगिनकेरजग, होतोवृथाप्रयास ॥

दोहा-विम्नभयोजोयोगमें, तौयोगीपुनिकोय । फेरियोगकोहङ्करे, विम्नदेयसवलोय ॥
तपकिरिकेवहुपापनशावे । मंत्रनतेमहदशामिटावे । सपादिकविपञोपिधेतेरे । नाशकरिदयिहिमाँतिपनेरे ॥ ३९ ॥
तपकिरिकेवहुपापनशावे । मंत्रनतेमहदशामिटावे । सपादिकविपञोपिधेतेरे । नाशकरिदयिहिमाँतिपनेरे ॥ ३९ ॥
कीचयोगीछिहिविममहाना । छैममनामधारिममध्याना ॥ करिकेसतनकीसेवकाई । करिहनाशसविममहार्था।
कर्रोहयोगकोचिसिद्धिनहेतु । जामविष्यभागकरेनेतु ॥ जननमरनकेकूटनकाही । कवहुँचपायकरततेनाही ॥ ३९ ॥
कर्रोहयोगकोचिसिद्धिनहेतु । जामविष्यभागकरेनेतु ॥ जननमरनकेकूटनकाही । कवहुँचपायकरततेनाही ॥ ३९ ॥

करतभक्तिममजोजनकार्ही । तनकेसुसअनेकमिलिजार्ही ॥ वृद्धहुतेतरुणहुद्वेजारी । तबहुँजो ेः ःक्तकदव सोतनसुखमहॅभूछेनाहीं । भक्तिरीतिनहिंतजैसदाहीं ॥ ४३ ॥ उद्धवजीममपद्भनुरागी।सोईजगमहेवडभागी

दोहा-भक्तियोगकेकरतमें, तिनहिंविन्ननहिंहोत । मोपदरसिकनकेहिये, नितनवप्रेमउदोत ॥ ४४ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवांधवेक्षश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रघुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बुनिधौ एकादशस्कंधे अष्टविशस्तरंगः ॥ २८॥

दोहा-सुनियदुवरकेवचनवर, पुनिउद्धवकरजोरि । कह्योवचनमंगठसुदित, वारहिवारनिहोरि ॥ उद्धव उवाच ।

दोहा-योगमार्गजोआपुप्रभु, मोकोदियोसुनाय । सोविनजीतेइंद्रियन, अतिज्ञयकठिनठखाय ॥ तातेजिहिविधिसहजर्मे, सकल्योगफलहोय । मिलेपुरमपदरावरो, कहहुसहजविधिसोय ॥ १ ॥ मनचंचलपोगहिकरत, होतअचंचलनाहि । तातेयोगीलहतहे, अतिश्यद्वनगमाहि ॥ २ ॥ कवित्त-शासकोचढाइबोपटाइसमरासिबोह, महामनचंचठअवंचठहुँकरिबो ॥ ३ ॥

पेसहीअनेककठिनाईयोगकीनिहारि, परमहंसलीन्हेंगहित्वपदपरियो ॥ सुनहुगोविद्भरविद्दगरपुराज, रावरेकीभक्तिमायाफंदतेजगरियो । ज्ञानमंग्रमानञ्जीविरागमंग्रमान, श्रीरयोगमंग्रमानपौरिसागरकोतरियो ॥ दीनकेद्याङजेअनन्यदासरावरेके, मगनतिहारेप्रेमसागरसदाअहें। तिनकेअपीनहिबोरसणकोकीबोनायः तुमकोआश्रय्यनहींवेदसर्वेयोंकहें ॥ रपुराजविधिसवइंद्रभादिजेदिगीश, प्रभुपद्पीठकोकिरीटतेनितेगृहं ॥ ४ ॥ तेईआपगोपिनकेकपिनकेसंगसंग, युगयुगहारमेविहारकरतेरहें ॥ प्राणिनकोप्यारेजगरसवारेरपुराज, उहेफलभारेभारेदासप्रेमवाँरहैं। भाषकृतवषकरिकवर्द्वविद्यारेजेन, तुमहिविद्यारितेनऔरपेनिहारेहें॥ दायकराँभारेविषयसुखनेअसारेताके, हेतओरदेवभनेंमंद्मतिवारेंहें। यदुराजदासनकेदेतफलदुरलभ, सुलभकेडारेनाथचरणतिहारेहें ॥ ५ ॥ द्वारकाअपीशद्विमोहिनद्याट्येसो, दृसरोदुनियामें जीनदीनहितकारीहै । टरमेंनिवासकरित्रकोअज्ञाननाज्ञि, तरकोअमलकरिकरहुसुलारीहै ॥ रपुरानगुरुकोसरूपपारिपरणामि, विचरिअज्ञानहरोठपरकोभारीहै । अनहक्रीआयुपरेष्सेवेपकार्सकाहि, उऋणनहोतकविकहींमॅविचारीहै ॥ ६ ॥

श्रीञ्चक उवाच ।

दोरा-परिविधित्वरद्ववक्रों। कार्रकेप्रेमनपार । तवनेनगर्छाटाटाटित, गहिनिनशक्तिउदार ॥ जगटतपतिपाटनकरन, पराहिङ्पजैनाय । तेत्रोटेनिहँसतहरी, प्रगटिप्रेमकोगाथ ॥ ७ ॥

श्रीभगवानुवाच । टद्दब्रुनियुँस्सापियारे । नेमंगटप्रद्यमंद्रमारे ॥ जिनकोकरतप्रीतिष्ठतलोग् । सहजहिनाश्करतभवरोग् ॥ सहजरिमहैमेरोषुरप्ति । आवागवनरहितह्नुजावे ॥ ८ ॥ कमकममोहिसुमिरत्त्युअपमा । मेरेअर्थकरेसवकर्मा

ı\$

मोपदमदॅमनदेइटगाई । मेरेपमंदिकरसदाई ॥ ९ ॥ मेरेक्षेत्रनकरिनतासा । जहाँकरैनदृहसंतविटासा ॥ देवअसुरमञ्जनमर्देकोई । मोरभक्तदृटिकेनोदोई ॥ तिनकोनोआचरणसुदावन । सोईकरेदासममपावन ॥ करमोरचन्सवजनभारी । विभवदोषयहत्तेदिअनुसारी ॥ विभवदोषयोनदियहमाँही । उत्साद हिन्दिस पर्वपर्वमहँकरेउटाहु । टेवबोटायसंतसवकाहु ॥ मरीसवयात्राकरवाव । सगरीसुंदरसानसन्ति ॥

दोहा-करवावेमं जुलसदा, मोमंदिरमर्देणान । वजवावतसिक्ष्मभग, वाजेविविधविधान ॥ वृत्तपकरावमंदिरमाही । नितनवदस्तवक्रसदाही ॥ १२ ॥ जगभीतरवाहरमोहिदेशी गानसिद्धार । ज्येत्वकल्जीवन्य । अपनेमंसवप्राणिनमाही । मोरभावनाकरसदाही ॥ १२ ॥ मोररूपग्रुनिसंतददारा । क्रेस्कल्जीवन्य । परमभक्तिहेयहीहमारी । मोहिभजसविषयविसारी ॥१२॥ ब्राह्मणश्रक्यं डाल्डुमाही । वि क्रांत्वक्रक्रोद्धार । क्रिक्तिक्रोसी । समदगजोसो प्रप्यक्षमामें ॥ १४ ॥ तिरस्कारभारहुभहँकारा । क्रिक्तिक्रोसी क्रिक्तिक्रोसी । क्रिक्तिक्रोसी । क्रिक्तिक्रोसी । क्रिक्तिक्रोसी । क्रिक्तिक्रोसी । विद्यानिस्वतिक्रोसी । क्रिक्तिक्रोसी । क्रिक्तिक्री । क्रि

दोहा-तथलगिसविधितेसुमति, भजेमोहियहिरोति । जबमोहिनरस्वसकलमहँ, तवनताहिकछुभीति ॥ मोररूपजवलस्वजगतहै।तवनहिकछुभीति ॥ मोररूपजवलस्वजगतहै।तवनहिकछुभमभमहुकरतहै॥१०॥५६ े सिद्धं तथुः गांवहितेमोपदाि । सार्वहेतमोपदाि । सार्वहेतमार्वहेत । सार्वहेत् । सार्वहेत ।

दोहा—यहदेवनदुर्जभग्रहे, मनुजनकोकहवात । यहीिकयेभेंमिलतहीं, श्रीरखपायनतात ॥ २३ ॥
युक्तिसिहतकिरिकैविस्तारा । जोतुमसोमेंकियोजचारा॥ताकोजानतसविधिजोई । ं ं ं ं ं जिन्दों के जोनजोनतुमप्रश्रहिकीन्द्रों । तोनतोनहमजत्तरदीन्द्रों ॥ तोनतोनजोसवसुधिराक्षेप्ति।सेवैकुंटवागफलचाले ॥ २५
ममभापितयहभक्तिभकारा । जोसादरकिकित्तता ॥ देतसुनायसुभक्तनकार्ही । ताकेहमभधीनहैजाहीं ॥२५
परमपितयहभक्तिभकारा । जोसादरकिकित्तहों ॥ श्रीरनकोकारिदेतोज्ञानी । सांचोसोहसुक्तिकोहानी ॥२७
जोकोजसुनतयाहियुत्तप्रीती । ताहिहोतिहेमोरिप्रतीती ॥ पराभक्तिसोईहिठपवि । आवागवनरहितहेजावे ॥ २८।
कस्रोज्ञानमेंजोतुवपाँहीं । कहासखाबुह्रयोकीनार्हीं ॥ मोहज्ञोकिमिटिगयोतुम्हारा । कीअवहूँकसुअहेत्सभारा
अवहूँमिटोहोयजोनार्झी । तोपुनिज्ञानकहींतुवपाहीं ॥ २९ ॥

दोहा—भेममभापितज्ञानयह, तुमजोषारचोहोय । तौपाखंडीजननसों, राखेडुसबिधियोय ॥
निर्धिक्षत्रकोनहिंनास्तिककाहीं । जाकेउपजैश्रद्धानाहीं ॥ जोअभकजोनप्रनहोहे । तिनसोंकहेडुज्ञाननिर्धिहे॥३०॥
इनदोपनतेहोयिवहीना । विप्रभक्तिमहँपरमप्रवीना ॥ ताकोसखादिहेउयहज्ञाना । जोनसाधुसेवीमतिमाना ॥
अंतःकरणजासुशुचिहोहे । तास्तियहनहिंगरअयोगेहे ॥ होयभक्तजोश्चरहुनारी । ताहुसोयहिद्योउचारी ॥ ३१ ॥
अंतःकरणजासुशुचिहोहे । तास्तियदनहिंगरअयोगित्व ॥ विप्रभक्तजोश्चरहुनारी । ताहुसोयहिद्योउचारी ॥ ३१ ॥
भक्तियोगअरुज्ञानविरागा । सुनिमयदस्यापितवङ्गागा ॥ जाननकोपुनिकेजगमाही । सालारहतवाकीकछुनहीं॥
केसेकिरिपयूपकरपाना । युनिनरहतकछपियनसुजाना ॥ ३२ ॥ धर्मकर्मकरजोफउहोहे । ज्ञानविरागयोगतेजीहे॥
केपीकर्मअरुराजनीतिह् । औरदुजिनकर्मनिप्रतीतिहृ॥धेसिगरेनकोफउमोहिजानो । औरदुकहुँकोहुकोनहिमानी॥

दोहा-अर्थधर्मअरुकामहू, अरुमोक्षहूप्रधान । मोहिंपायोतोचारिहू, पायगयोमितमान ॥ कवित्त-भोजनियतकरिरोकैश्वासर्जातेमन, जानोमस्यादेखेसीयोगकेविधानकी । सुतपरिवारदारदेहहूकोछोड़िनेह, बनवसिभर्जेरीतियाविरागमानकी ॥ चितसोअचितमेविठोकेजोनमेरीभाव, देहतेपृथकग्रनेआत्मगतिज्ञानकी ॥ ३३ ॥ तातेसर्वधर्मकर्मछोड़िअर्पआत्ममोर्हि, सरछ्टपाययहमोपुरपयानकी ॥ सर्वधर्मछोड़िजवअप्योमोहिआतमाको, ताहिचाहोकरनमेसवतेविशेपहीं । तवभवपारावारपारपायप्राणीतोन, वसतविक्कंटजायआनँदअळेपहीं ॥ रघुराजकरतरहत्तसेवकाईमोरि, छहतसमानविभोमेरेसववेपहीं । केरिनकसत्वहत्तमवकीकासीमाँहिं, छिकतिविठोकिछविमेरीअनमेपहीं ॥ ३२ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-यहिविधिजवयदुवरकद्यो, ज्ञानविज्ञानविराग । भक्तयोगसाधनसकळ, हेकुरुपतिवङ्गाग ॥ स्रुनियदुनायककेवचन, जोरिजळजयुगपाणि । पुळकिततनगह्नदगरो, कर्दानकछुसुखवाणि ॥ सजळजळजहगहरिसखा, धरिधीरजभरिप्रीति । मानिकृतारथआपको, त्यागिजगतकीभीति ॥ ३५ यदुपतिचरणसरोजमें, नायशोञ्जतजिळाज । कद्योवचनउद्धवमृदुळ, हेक्कुरुकुळमहराज ॥ ३६ ॥

उद्धव उवाच ।

छंद-मोपरकृपाकरिज्ञानभानिहेजदिसकीनजदार । हरिछियोमेरोजरअज्ञानिहयामहाऑपियार ॥
मोसमअज्ञानीभपमअवनीरह्मोदूर्जानाँहि । तुम्हरोवचनधुनिरह्मोनिहिश्वानामजदमौँहि ॥
नहिंद्गीततमकीभीतिआवतनाथअगिनसमीप । मोहिंदासजानिकृपाल्चकस्योज्ञानभक्तिप्रदीप ॥ ३७ ।
जपकारयहम्भुरावरोध्विकरतज्जुद्धिविज्ञाल । कोजातदूर्जेकञ्चरणअसकीनदीनदयाल ॥ ३८ ॥
दाजाईअंपकभोजयदुक्तलमाहिजोममनेह । सोगयोसिगरोष्ट्रिटअरमेरह्मोनिहिसदेह ॥
यदुवंज्ञकीयद्वृद्धियदुवरअहेसर्गतुम्हार । यहदेहमेंयहगेहसेनिहिअहेनेदहसार ॥ ३९ ॥
जयमहायोगीदासकेतुमहरनहारसँभार । करजोरिकेयदानमाँगहुँदेहदानिजदार ॥
तुवचरणपंकजमेंसदाजहिभौतिरहहसनेह । सोहकुपाकरिकेददीजियेवगहोयकिरिनाहिंदेह ॥
दोहा-सुनिज्द्यकेवचनवर, यद्ववरकक्राधन । मंज्ञविहसिअतिप्रेमसीं, बोल्डेमंज्ञल्येन ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच ।

शिरधरिज्ञासनसखाहमारो । तुमवद्गीवनआञ्चासिपारो ॥ तहँमरीपद्गज्ञञ्जमर्भगा । नामभञ्ज्ञनंदाहॅगंगा ॥ ७९ तामॅकरिमजनमतिमाना । तनकेघोषपापजेनाना॥वञ्जञ्ज्ञवसनपहिरिफञ्जाई । मुखकीआञ्चासकञ्जवहाई॥७२। इतिवरणसहिद्देशुभद्रीञ् । इद्वियजितगावतममञ्ज्ञा॥सावधानद्वेञांतमुजाना।धरिकहियमॅज्ञानविज्ञाना ॥७३। जोमेंतुमहिकियोवपदेज्ञा । वैठङ्कांतच्यायतेहिवेज्ञा ॥ तनमनवचनहुमोमहँरापी । मोहिंप्यावहुजसमेंदियभाषी। तौतमत्रिग्रणात्मकगतिनाकी । मोप्ररवसिढीअतिसुख्छाकी ॥ ७९ ॥

श्रीग्रुक उवाच ।

ब्दरीवनकेगमनिहिदेतु । कद्मोवचनजवक्रपानिकेन् ॥ नाथवियोगहोतगुनियनमें । रहीज्ञानकोम्रुधिनहिंतनमें ॥

देप्रद्शिणाभतिसकुटाई । गिरचोनायचरणनदुखटाई ॥

दोहा-चरणकमण्डनिजनायकं, भोषविद्योचनवारि । धुनिजडसोतहँद्वरद्धो, सन्योनतनिहसम्हारि ॥ १५ ॥ जन्मभरेकीकृष्णमिताई । उद्धनसकतनताहिविद्दाई ॥ रोवनटम्योधुकारिषुकारी । हायदुनंदनदागिरिपारी ॥ यदपिदियोमोदिद्यानसुगई।तदपितुम्हॅर्तजिसकॅन्जाई॥सणभरियदुवरिवरतुम्दारा।सहिनसकतमनमु सुमिदिछोडिकेसेमेजहेँ । तुमञसनायकहाँधुनिपहेँ ॥ सकटजम् विताये । सपनेदुकवहुँ दोहा—तवलगिसवविधितेसुमति, भजेमोहिंयहिरीति । जबमोहिनरिलेसकलमहँ, तवनताहिकछुभीति ॥ ग्रमोरिल्पजवलस्तजगतहँ।तवनहिंकछुभीति ॥ ग्रमोरिल्पजवलस्तजगतहँ।तवनहिंकछुभप्रमुमहुकरतहँ॥ १ जुरु हो द्वांतसुभः विभाग विभाग

दे।हा-यहदेवनदुर्लभआहे, मनुजनकीकहवात । यहीिकयेमेंमिछतहों, औरउपायनतात ॥ २३ ॥
युक्तिसहितकरिकैविस्तारा । जोतुमसोमेंकियोजचारा॥ताकोजानतसवाविधिजोई । संश्वयरिहत्यक्रिहिटीहीश जीनजीनतुमप्रश्रहित्यक्रिकेटिहोहीश जीनजीनतुमप्रश्रहित्यक्रिकेटिहोहीश जीनजीनतुमप्रश्रहिकि । तोनतीनहम्वत्तरदीन्द्यों ॥ तोनतीनजोसवसुधिराखे।सोवेक्कंडवागफळचाले ॥ २५ ममभापितयहभक्तिप्रकारा । जोसादरकरिकेविस्तारा ॥ देतसुनायसुभक्तनकाहीं । ताकेहमजधीनहिजाहीं । परमप्रवित्रपढ़त्वाहीं । हानप्रकाशातासुद्धियहोही ॥ औरनकोकारिदेतोज्ञानी । सांचोसोहस्रुक्तिकोदानी ॥ २० जोकोवसुनत्वाहिस्तुक्तिती । ताहिहोतिहेमोरिप्रतीती ॥ पराभक्तिसोहहित्यवि । आवागवनरिहतिहेजावे ॥ २८ । किस्माव्यक्तिकारी । कहिसवाहुङ्गोकीनाहीं ॥ मोहशोकिमिटिगयोतुम्हारा । किस्माहुक्कुअहेंवँभारा । अवहाँमिटोहोयजोनाहीं । तोषुनिज्ञानकहींतुवपाहीं ॥ २८ ॥

दोहा-भेममभापितज्ञानयह, तुमजोधारचोहोय । तौपाखंडीजननसों, राखेहुसनिधिगोय ॥
निर्मित्तककार्हा । जोकवपजैश्रद्धानार्हा ॥ जोअभक्तजोनम्रनहोई । तिनसोंकहेहुज्ञाननिहिंसौहं॥३०॥
इनदोपनतेहोयिविहीना । विश्रभित्तमहँपरमश्रीना ॥ ताकोससादिहेउयहज्ञाना । जोनसाधुसैवीमतिमाना ॥
अंतःकरणजासुश्चान्दोई । तास्रोयहनहिंराख्योगोई ॥ होयभक्तजोश्चन्द्रदुनारी । ताहृसोयहिद्योजचारी ॥ ३१ ॥
अंतःकरणजासुश्चानिदेशोग । सुनिममयहभापितवडभागा ॥ जाननकोष्डिनिकेजगमाई । सत्तरहतवाकीकद्धनारी ॥
भित्तयोगअस्ज्ञानविरागा । सुनिमस्वतकद्धिपयनसुजाना ॥ ३२ ॥ धर्मकर्मकरजोफटहोई । ज्ञानविरागयोगतेजोई ॥
जेसेकिरिपयूपकरपाना । सुनिमरहतकद्धिपयनसुजाना ॥ ३२ ॥ धर्मकर्मकरजोफटहोई । ज्ञानविरागयोगतेजोई ॥
कृपीकर्मअस्राजनीतिहू । औरहुजिनकर्मनिश्रतीतिहृ॥येसिगरेनकोफटमोहिजानो । औरहुकहुँकोहुकोनिहिमानो॥

दोहा-अर्थधर्मभरुकामह्, अरुमोक्षहृप्रधान । मोदिपायोतोचारिह, पायगयोमतिमान ।। कवित्त-भोजननियतकरिरोकैश्वासजीतेमन, जानोमरयादऐसीयोगकेविधानकी ।

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ११.

सुतपरिवारदारदेहह्कोछोड़िनेह, वनविभिजंतीतियाविरागमानकी ॥ चितनोअचितमेविटोकेजोनमेरोभाव, देहतेष्ट्रथकस्रनेआत्मगतिज्ञानकी ॥ ३३ ॥ तातेसर्वधर्मकमंछोड़िअर्पआत्ममोहि, सरट्डपाययहमोप्टरपयानकी ॥ सर्वधर्मछोड़िजवअप्योमोहिआतमाको, ताहिचाहोकरनमेसवतेविशेपहीं । तवभवपारावारपारपायपाणितीन, वसत्तिकुंठजायआनँदअटेपहीं ॥ रघुराजकरतरहत्ततेवकाईमोरि, टहतसमानविजोमेरेसववेपहीं । किरिनकुँसतयहजगतकीकाँसीमोहिं, छिकतियटोकिछविमेरीअनमेपहीं ॥ ३४ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोद्दा-यहिनिधिज्ञययुवरकहोो, ज्ञानविज्ञानविराग । अक्तयोगसाधनसकल, हेकुरुपतिबङ्गाग ॥ स्रुनियदुनायककेवचन, जोरिजलजयुगपाणि । युलकिततनगद्भदगरो, कड़ीनकछुस्रुखवाणि ॥ सजलजलजहगद्दरिसखा, धरिधीरजअरिग्रीति । मानिकृतारथआपको, त्यागिजगतकीभीति ॥ ३५ यदुपतिचरणसरोजमें, नायशीशतजिलाज । कह्मोवचनउद्धवमृदुल, हेक्कुलकुलमहराज ॥ ३६ ॥

उद्धव उवाच।

छंद-मोपरकृपाकरिज्ञानभानिह्यदितकीनउदार । हरिल्योभेरोउरअज्ञानिहयामहाअँपियार ॥
मोसमअज्ञानीभपमभवनीरह्योट्जोनॉहि । तुम्हरोवचनप्रनिरह्योनरिङ्गानामभउरमॉहि ॥
नहिंक्षीततमकीभीतिभावतनाथअगिनसमीप । मोहिंदासजानिकृपाठवकस्योज्ञानभक्तिमदीप ॥ ३७
उपकारयहमभुरावरीप्रिधिकरत्वुद्धिविज्ञाल । कोजातट्वेकेश्चरणअसकौनदीनदयाल ॥ ३८॥
वाज्ञाहंभंपकभोजयदुकुल्माहिजोममनेह । सोगयोसिगरोष्ट्रिटेडरमेरह्योनहिंसदेह ॥
यदुवंशकीयहबुद्धियदुवरअहेसमंतुम्हार । यददेहमेंयहगेहमेनहिंअहेनेहहमार ॥ ३९॥
जयमहायोगीदासकेतुमहरनदारखँभार । करजोरिकेवरदानमाँगहुँदेवुदानिज्दार ॥
तुवचरणपंकजमेंसदाजेहिमाँतिरहहसनेह । सोइङ्गपाकरिकदीजियेजगहोयफिरिनहिंदेह ॥
दोहा—सनिउद्धवकेवचनवर, यदुवरकरुणायेन । मंज्यविहसिअतियेमसों, बोल्येमंज्ञल्वेन ॥ ४०॥

्श्रीभगवानुवाच् ।

हिारपरिज्ञासनसखाहमारो । तुमबदरीवनआञ्चासपारो ॥ तहँमेरोपदजलअघर्भगा । नामअलकनंदाहैंगंगा ॥ १३ तार्मेकरिमज्जनमतिमाना । तनकेघोयपापजेनाना॥वलकलवसनपहिरिफलखाई । सुखकीआञ्चासकलविहाई॥१२॥ कृतितब्ब्णसिहिहेशुभक्तीला । इंद्रियजितगावतममलीला॥सावधानहेशोतसुजाना॥घरिकहियमॅज्ञानविज्ञाना ॥१३॥ कृपितुमित्रियोजपदेशा । वैठहकांतष्यायतेहिवेशा ॥ तनमनवचनहुमोमहराषी । मोहिंच्यावहजसमेदियभाषी॥ तोतुमत्रिग्रुणात्मकगतिनाकी । मोपुरवसिहोस्रतिसुखस्राकी ॥ १४ ॥

श्रीशुक उवाच ।

षुद्रीवनकेगमनदिदेतु । कह्योवचनजवक्रपानिकेतु ॥ नाथवियोगहोतग्रुनिमनमें । रहीज्ञानकीक्षुधिनहिंतनमें ॥ देप्रदूक्षिणाअतिअकुटाई । गिरचोनाथचरणनदुसछाई ॥

देश्वात्वारामात्रक्षण्याः । त्यात्वा विचारामात्रक्षण्याः । विचारामात्रकष्ण्याः । विचारामात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्

मोहिमान्योआपनसमाना । कियोभोगसुरदुर्छभनाना ॥ होत्रहेक्षण्आँ खिनओहू । उत्पर्देश

माहिमान्याआपनसमाना । कियाभागसुरदुलभनाना ॥ हात्तरहलणुलाखनलाहू । प्राप्त प्रति । कोदूर्णास्त्रामीअसहीह । प्राप्त स्विकमोहिं प्राणहितमान्यो । विनमोहिं पूळेकम्नुजान्यो ॥ कोदूर्णास्त्रामीअसहीह ।

नावितानाव्यानात्र्याः । त्रानाव्याव्यान्याः । स्वामीकोश्रुक्तेवकहिः कृबहुँनहोयिवयोग् ॥ दोहा-जगतजन्मजोद्दिविधिः, तोअसकरसँयोगः । स्वामीकोश्रुक्तेवकहिः कृबहुँनहोयिवयोगः॥ जोविधिहोहमोहिषुरछोही । त्रीप्रसमिळेतुम्हेअसमोही ॥ तुवपदपदुमैरहेअधारा । औरन्कछूनगमाहिसम् जाानाज्वारुनात् नरळावा । योजञ्जाज्ञ कृत्राज्ञावा ॥ द्वापद्वनायकप्राणिपयारे । हाद्विकिवुद्धदेवुद्धः यद्पिज्ञानवहुभातिज्ञ्चारो । पेमुठायदियविरहतुम्हारो ॥ हायदुनायकप्राणिपयारे । हाद्विकिवुद्धदेवुद्धः ननान्नान्न हुनात् व नारा । नजुष्यानाप्त्र भारता ॥ हामोषीवळभत्रज्वासी । हायगुर्दाकेआनेद्रासी॥ इत्राजनुक्रमात्त्र सारा । नजुष्यानाप्त्र स्वाप्त ॥ हामोषीवळभत्रज्वासी । हायगुर्दाकेआनेद्रासी॥ वर्गा हो । हामोसम्प्रभुअधमन्त्रधारी ॥ हामापावछभत्रजवासा । हावग्रुपाकणायपुराता । हाअजुनकमीतमुरारी । हामोसम्प्रभुअधमन्त्रधारी ॥ हामापावछभत्रजवासा । ः प्राधित । हाअजुनकमीति ॥ तमिवनपठककठपसमवीती ॥ मैमनकरतीकरनपयाना । ः प्राधित । कोकारिहेमोपरअसप्रीती ॥ तमिवनपठककठपसमवीती ॥ यहिविधिकहतअनेकनवानी । वस्य हिव्या । वस्य । वस्य हिव्या । वस्य हिव्या । वस्य हिव्या ।

यहज्ञरारछ्टयहठाल । यपद्भभत्यागुकहणाल ॥ याहावावकहत्त्वनकावातु । वस् अनमिष्निरखतयदुष्तिआनन् ! ्रे नवर् नवस्क वानगः इस्रतगहिकछ०सः । हो ।

दोहा-सलाप्रतीतिआतिजानिकै, श्रीवसुदेवुकुमार । दुईपाडुकाआपनी, ताकीप्राणसूधार्॥ 

भयोत्रस्तवकुठिविछास्। हिर्पापद्शानव्यात्रः । जारपाणमानगण्याः । जिह्निष्ठनाथसत्ताहि जोउद्धवरीश्रीभगवाना । जानिसखाआपनीसुजाना ॥ ज्ञान्तिसुमिथित्रेमसुधाको । ऐचिदियोक्षापने गान्ध्रमतात्रानगपाना र गानवलागानगान्नगाना ॥ शानावनगण्डनामा र प्रापापनागाना साकोप्रीतिसहित्जोकोई । करतीश्रवणविष्यसवसोई ॥ चिततकहतरहत्तहेताको । युर् त्यार दोहा-सोसागरसंसारको, आञ्चपापकेपार । नेश्रेयसवनमॅकरत, नितप्रतिमुहिन्तिविहार ॥ ४

पावा तातागरततारमाः जास्त्र नामगरार । पत्रमतम् तामगराः । पत्रमतिसमुकुंदाः वृहर्ष्युक्तमृद्धाः ॥ छद् मार्छिनी स्वभयभ्रमहारोः ज्ञानविज्ञानकारी । अलिसरिसमुकुंदाः वृहर्ष्युक्तमृद्धाः॥

हति सिव्हिशीमन्महाराजाधिराजशीयनायाः अभागानः भूतहारः हश्रामणाराः व सिव्हिशीमन्महाराजाधिराजशीयनायाः श्रीराजावहारः विविविक्रशीविश्वनायां हित् सिव्हिशीमन्महाराजाधिराजशीयनायाः श्रीराज्ञानस्य स्व र्ताञ्जान वर्वस्थान स्वानिकार्यस्था अस्ति श्रीम्बर्गश्रीम्बर्गश्रीम्बर्गश्रीम्बर्गश्रीम्बर्गश्रीम्बर्गश्रीम्बर्ग सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहारुश्योत् कृष्णचेद्रकृषापात्राधिकारि रमुराजसिंहज्देवकृते आनन्दास्त्रुतियो एकादशस्त्रेषे ए-दोन्तिक्रस्तरंगः॥ २९

दोहा-हरिउद्धवसंवादसुनि, टहिकेमोदअपार्। पुनिवोल्योकरजोरिके, नृपन्अभिमन्युष्

इरिज्ञासनकोनिजिञ्जिल्यक । जवरुद्ववदरीवनगयक॥तबद्वारकाषुरीकरिवास॥कहाकियोषु हारसालनकानिजास्ट्युक्तः। जव्दुब्ववद्शयन्यव्यक्तात्वहारकाष्ट्रसमार्थासाम्बर्धाकार्यहो त्रस्यापनव्ययुक्टमाहा । होतभद्देवस्यारणनाहा ॥ महाप्रस्टयदुवेशअपारा । होत्भयोका त्रलत्रानगनपुष्ठण्याचा । काषणश्याकमण्याचा ॥ वर्षात्रप्रवृत्त्रमण्याच । काषणश्याकमण्याचा सूत्रप्राणिनहर्गकृष्ठस्वकारीकिहित्रियोनिजधाममुराती।शाजिनकोनिरिस्वज्ञातकीनारी।सकृत । ननकायशकारकरनप्रवशास्त्रान्याकात्रकत्वत्रविष्यास्त्रित्वहिंदे ॥ कीनजगतम् असक्विराहे । जीव कोशक्वदेवनगत्असनोहे । यहुपतिङ्खिमोहित्वहिंदोहे ॥ कीनजगतम् असक्विराहे । जीव कार्यक्ष्यक्ष्यक्षयाह । यदुपावलाल्याह्वनाह्य ॥ कार्ययवस्याल्याया । पा कार्ययक्षयहरूपमहिन्नामहि । द्रियशुक्दतमादिहयनहि ॥ निजदासम्कोकरतसमाया । पा स्तरप्रवर्णन्यस्य , कारप्रकृषक्षण्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्य होहा – ह्युन्हेवाजिनवागक्षः, विचरतस्य चन्ह्याम् । ज्ञेद्देनेतिन् कोृतिगस्ति, तेगवनेति

## श्रीमद्भागवत-स्कन्ध ११.

श्रीभगवानुवाच ।

ोहिनथोरचोरजतपाता । द्वारावतीमाहँदुखदाता ॥ नगरमाँहिंग्रुनिमोरिनयोगू । क्षणभिरिद्वजहैनिर्हियोगू ॥ १महँवृद्धवाठअरुवाठा । अंखोद्धारजाँययहिकाठा ॥ हमसव्छेयदुवंशसमाजू । जैहेंक्षेत्रप्रभासहिआजू ॥ वहाँसरस्वतिपश्चिमवाहिनि । सवजीवनअपओघनिदाहिनि॥६... ११ कि. १९०० हो । दोहा—पूजाकरिहेंग्रुरनकी, देश्रपणअंगराग । प्रनिस्वस्त्ययनपढ़ाइहैं, विप्रनसोंबङभाग ॥ ७ ॥

द्वाहा—तह्यदुवशामटसकलः भयभागवापशाम (यश्यरमागगविहा भागपशाभाग । १२॥ भयेमत्तार्गितरणधीरा । दिसमायामोहितसववीरा ॥ तहँकुक्पतिद्रवारहिमाँहीं । लगेवतानवीरचहुँपाहीं ॥ कहतकहतकारणविद्वायो । रोपसकलवीरनकेलायो ॥ १३॥ उठेवीरलेलेलरवाला । प्राध्यक्षितीमरगदाप्रचंडा । मारनलगेवीरवरिवंडा ॥ १४ ॥ कोजचढेतुरंगमतंगा । प्राध्यक्षिततो । प्राध्यक्षित्वर्थेडा । कोजचढेतुरंगमतंगा ।

देहा—चठेवाणिकरवाणवहु, मन्योपोरपमसान । तहँपरायश्वामानो, परयोनकोहुकहँनान ॥
अिमिवनरुरेदंतसींदंती । तिमिलिएसरेपीरभनगंती ॥ १५ ॥ सांवजोरप्रयुम्प्रवीरा । त्वभ किर्माद्व । स्वभ किर्माद्व । तिमिलिएसरेपीरभनगंती ॥ १५ ॥ सांवजोरप्रयुम्प्रवीरा । त्वभ किर्माद्व । स्वभ किर्मा

द्दार-यदुकुठकाठाखनाभृतदः, तारपायमभाय । उगयभायनसयनकः, रामकृष्णद्विभाष ॥ २१ ॥
तिकरिकोपमदाउरमाँद्दी । मारनठमेकृष्णदीकाँद्दी ॥ तववळभद्रदिकदयदुराई । इनदुश्ठनकृष्णदेशाहे ॥२२॥
तववळामकोपमद्देणमे । उगुदिङाकरमारनठागे ॥ दरिदुद्दायगुदिङाकरङोन्द्दे । मारनठमेकोपकानी ॥ २३ ॥
देउद्देकमद्देतदेमदराजा । रिहनगईयदुवंशसमाजा ॥ बद्दाशपकोकारणपाई । दरिमायामोदिनकृषाई ॥
वेजपरायपरितिमिजागी।नाशकरतसवकाननआगी॥२०।ऐसिदिआपुरायदेशवण्यदिकानित्रमाई ॥
वेजपरायपरितिमिजागी।नाशकरतसवकाननआगी॥२०।ऐसिदिआपुरायदेशवण्यदेशविकानित्रमाहे ॥
विद्विपिभोषदुकुटसंद्दारादिसिनमें असिक्योविचारा॥वाकीयदुकुटगद्दाअपारा । सोवश्वाकानिकानित्रमारा॥२०॥
विज्ञकृष्टस्तिविचाशपद्वावकानिकानित्रमारा॥२०॥
विज्ञकृष्टस्तिविचाशपद्वावकानिकानित्रमारा॥२०॥
विज्ञकृष्टस्तिविचाशपद्वावकानिकानित्रमारा॥२०॥
विज्ञकृष्टस्तिविचाशपद्वावकानिकानित्रमारा॥२०॥

निजकुटटासावनाशयदुशक्षात्रस्य विक्रमुतभगवान । वटनायपीयन्तरं, मोनस्य । ११८० विक्रमुत्ता । २६ ॥ दोहा-समयवन्दिकंतहाँ, देविकमुतभगवान । वटनायपीयन्तरं, मोनस्य । १०॥ सोहतचारिद्वाहिक्साटा । १६६ ॥ सोहतक्त समतवपनस्यामा । १६६ ॥ सोहतक्त समतवपनस्य । सोहतक्त समतवपनस्य

मुखभरविद्नैनभरविद्वाछसतकीटमानहुँरविद्वाधिर े ि िश्वेष्ट रही उग्रहार राह्य राह्य उग्रहार राह्य अन्त उग्रहार राह्य उग्रह राह्य उग्रह राह्य उग्य

दोहा—जरानामकोन्याथसो, हन्योनाथपदवान । पुनिआयोअतिवेगसों, मृगतनअतिहिलोभान ॥ ३३ ॥ निरस्तिचतुर्श्वजयदुवररूपा।निजअपराधमानिअतिश्वपा।आयगिरचोचरणनमहँधाई।नारवारप्रभुपद्गिरनाई कह्योवचनहेकृपानिधान । मोतेभोअपराधमहाना ॥ मोपापीकरयहअपराधा । क्षमदुनाथहेसुयशअगाथा ॥ नाथतिहारोपदअस्मरना । रविहेतमअज्ञानकोहरना ॥ ऐसोकहेंवैदश्रभुचारो । मोतेभोअपराधअपारो ॥ करहुकृपाजोरमानिवासा।तौकीजेआशुहिममनासा ॥ तामेंकरहुँनअसपुनिकाजू । मोतेभीअपराधअपारो ॥ करहुकृपाजोरमानिवासा।तौकीजेआशुहिममनासा ॥ तामेंकरहुँनअसपुनिकाजू । मोतेभीअपराधअपारो ॥ अस्त्रिकावाहिकरुवसंकल्पा।जानतर्नाहम्भुकोनेहुकल्पा ॥ वुवमायामेमोहितरहर्दी । सिन्होपापकर्मअभिलापीं ॥ सुनिकेजराज्याधकीवानी।बोलेहँसितवसारँगपानी

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा —व्याधभीतिनहिंमानुमन, सावधानउठिआस । ममहच्छातेतेंकियो, यहकमृहिअनयासु ॥ ममज्ञासनधिकै शिरमाहीं।गमनहुअवमेरेपुरकाहीं ॥ ३९ ॥ हरिज्ञासनपावतसोव्याधा । दे दि विकास समज्ञासनधिकै शिरमाहीं।गमनहुअवमेरेपुरकाहीं ॥ ३९ ॥ वर्षुप्रमहँकछुकारणहेतु । दा विकास सिक्षान्य सि

दोहा-यहिविधिभाषतसूतके, स्यंदनगरुडपताक । आशुअकाशाहिडाङ्गयो, युततुरंगवरचाक ॥ ४४ ॥ पुनिदारुककेदेखतमाही।हरिआयुधगमनेनभकाही ॥ ठाडोसूतठग्योतेहिठामा । तबतासोंबोलेघनस्यामा

श्रीभगवानुवाच ।

जाहुद्वारिकेदारुकधाई । देहुसकल्यहस्वयरिश्वनाई ॥ करिकेसकल्परस्परारी । यहुवंशीगेलोकसिपारी ॥ अरुक्तापनोह्नपविस्तारी । सागरिकयप्रवेशहल्पारी ॥ देखहुजैसीदशहमारी । सोऊसिगरिदेववचारी ॥ १६ व्ययसेनसोंकहियोधेसेहु । रिहहैनाहिपुरीमहँकैसेहु ॥ यहद्वारिकापुरीममत्यागी । वोरिहेसिपुनारनीहलागी दारुकअर्छनकोयहिदेतु । आयोरासितहाँमतिसेतु ॥ लेसिगरेअपनेपरिवारे । उत्रसेनिपतुमातृहमारे ॥ अर्छनतेरिक्षिते । उत्रसेनिपतुमातृहमारे ॥ अर्छनतेरिक्षिते । उत्रसेनिपतुमातृहमारे ॥ अर्छनतेरिक्षिते । तन्तिजिसेत् ॥ तन्तिजिसेत् ॥ अरु ॥ दारुकतुमकरिमेरोधर्मा । इ

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पहिविधिसुनिप्रसुकेवचन, पुनिपुनिपद्शिरनाय । दैपरदक्षिणद्वारका, दारुकगोदुसङ्ग्या ॥५० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरवां घवेशशीविश्वनायसिंहदेवात्मव सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचेदकुपापात्राधिकारिश्री रपुराजसिंहचृदेवकृते आनंदाम्बुनिषो एकादशस्क्रेषे त्रिशस्तरंगः ॥ ३० ॥

## श्रीशुक उवाच।

देहा-यदुपतिकोनिजलोकको, गवनजानिसवदेव । आवतभेआकाशमं, करननायकसिव ॥
स्माशिवगागीयतआपे । इंद्रआदिसुरअतिसुखल्यमे ॥ सुनिप्रजेशपितरहुगंपवा । विद्यापरचारणसिपितवा ।
समक्षरगिक्तरनाना।अरुअपरासुविप्रप्रचाना॥११२॥गविद्यदुपतियशसुखरसि।अतिआनंदितनाकिवा
शिरपदभक्तिनिरतमितवाना।चदेविमाननहनिहिनिशाना॥वरपहिनभतेवहविपिफ्लानेहिरकहंसवेअनुकूल ॥
निजविभृतिवस्मादिककादीलिकशीयदुनायतहाँही॥कपल्यनतहँसुद्रितकीन्द्र्या।आतममेआतमकरिदीन्द्र्यो
योगधारणातेष्भीरच्याना । हमेतेहिथलअतर्थाना ॥ ६ ॥ इनदेवतहँमुद्रितकीन्द्र्यो।आतममेआतमकरिदीन्द्र्यो
कीरितश्रीसितप्रपंदुपीरा । हरिपालेशवनेमतिषीरा ॥ ७ ॥ ब्रह्मदिकअसुरारिकहाही । गवनलामेखपरेहरिना

दोदा-सङ्करहेअकाञ्चमं, जकेसकल्रमुख्दं । अतिविस्मितद्वेजातभे, निरिष्वचिरतगोविंद् ॥ ८ ॥ जिमिछिपियोछनजोतिको, जानसमान्तपनािंद । तिमिद्दिरकीगतिदेवता, जान्योनींदनभमािंद्द ॥ ९ । ब्रह्मिन्नािदकजानिके, द्दिबकुठपयान । विस्मितसकल्रमसहते, गमनेनिजनिजयान ॥ ३० ॥

सर्वेया-हेकुरुनाथसुनोयदुनायकोजन्मपयाननटकोतमाञ्चा ॥ पैयहज्ञोचअहेसिगरीयहपूरीअसाँचयावेदप्रका कोजगकोरचिकविहरूकरेटीनहुआपनेमेअनयासा ॥ सोहरिकोजनिवोमरिवोस्रखभापेनोसोअहेस्ररखखासा॥

कित्त-जोनयदुनायग्रुरुदक्षिणाकेदेनहेत, जैसेमरोग्रुरुप्ततेसोताहिल्यायेहें ।
परमप्रचंडद्रोणनंदनकोत्रहाशिर, तातेतुर्ण्हेडचत्तराकेगर्भमेंचचायेहें ॥
काळहुकोकाळचंद्रभाळहुकोगोद्योजोन, ज्याधकोसदेहहीविकुंठकोपठायोहें ।
कहरपुराजपेसोयदुकुळराजनिज, तनरक्षियेकोक्योसमर्थनाहभायेहें ॥ १२ ॥
जगडतपतिओरपाळनसंहारहुको, कारणस्वसंत्रमुख्यसर्वज्ञाकिधारीहे ।
तद्यपिमनुजळोकरहुनकोचाद्योनहिं, गयेनिजधामयहहेतगिरिधारीहे ॥
भक्तिकरीसजनसिधारहुतधामथेरे, रहेनहिंपसीरीतिदेखिकेहमारीहे ।
गवनिवकुठहुकोकीन्ह्यांहे, परायेहतरपुराजपेसीकोनवुनिहतकारिहे ॥

दोहा-प्रश्चपदवीप्राणीजोकोक, परेंसप्रीतिप्रभात । प्रस्पुरमेंसोपहुँचिंके, पायप्रेमपुरूकात ॥ १४ ॥ जायदारुकोद्वारिके, उग्रसेनदरमार । उग्रसेनवसुदेवके, गहिपदकरतपुकार ॥

गिरचोभूमिकहिहायदुनाथा । तुमविनअवर्षेभयोअनाथा॥१५॥उम्रसेनवसुदेवहुकाहीं।वरणीदशासकछपुसमाही सुनिकेयदुकुछकोसेहारा । पामगवनवसुदेवकुमारा ॥ मूर्ग्छितभूमिगिरचोमहराजा । तैसहिमूर्ग्छितभईसमाजा ॥ हाहरिकहिमहिगिरगे।जवहीं।नुपकेप्राणनिकसिगेतवहीं॥औरदुसिगरेनगरिनवासी।होतभयेअतिशयदुसराती १६ जेनससुन्योतेतेसहियाये । प्रस्जनसवनभानभुछाये ॥ कृष्णविरहतहँगहिसहिगयऊ । मानदुनत्रपातवरभयक । गयेप्रभासहिसवनरनारी । मृतकचेप्रतहँगविह्मसिश्चित्रभागक्ष । पहुँचीजायज्ञीका। । कहत्तहायकहँगेजगदीका॥१९॥ तहँरोहिणीदेवत्रीहो । औरदुयदुकुछितयसवकोक ॥ पहुँचीजायज्ञवरणपरणी । छसीसवैदीरनक्रीकरनी॥

दोहा—देविक अरुतहँरीहिणी, छखिनश्यामअरुराम । हाहरिहावळकहिणिरी, धरणीमेतेहिठाम ॥ १८ ॥ हाहरिकहिष्ठमिरतभगवाना।तनतेतिनकेनिकसेप्राना ॥वस्रुदेवहुनिहसुनिहसुनिहसी।रामकृष्णकहितनतिज्ञीन्स्रों। स्हाहरिकहिष्ठमिरतभगवाना।तनतेतिनकेनिकसेप्राना ॥वस्रुदेवहुनिहसुनिहस्ते। । कहितनश्रदेविकहिस्प्येअदेही ॥ कोकहिसकेदशातहँकरी । कहतनश्रद्धात्वनमतिषेरी ॥ स्रोह्हिद्युद्ध अधिकहिसकेविद्यारा । पतिश्ररीरसँगदियतनजारी॥१९॥रामनारिरामहित्युध्याई । दीन्स्रोंअप्रिक्षरीरजारी ॥ स्रोह्युद्ध अधिककिवामा । क्रियोप्रदेक्षभोगिनेत्रिशमा ॥ स्रोह्युसादिककीवामा । क्रियोप्रदेक्षभोगिनेत्रिशमा ॥ रुक्षिमणिआदिआठपटरानी ।भईठीनपावकछिवेदानी॥२०॥अर्जुनसुनियदुकुलहंदारा/भागेतनकोछो।हसम्हारा॥

तेहिसमयपहुँच्योतहँजाई । रुखिसंदारगिरचोष्ठरझाई ॥ क्रप्णविरद्यस्थिरहीनतनमें।मृतकसमानभयोतेहिक्ष दोहा—प्रनिजोहरिगीताकह्यो, सोसुधिकरिमनमाहि । उट्योसँम्हारिसचेतह्वे, अर्जुनरणयटणाहि ॥ २

दाहा-पुनिजाहारगाताकहार साहायकारमनगाह । उद्यासम्हारस्यतह, अग्रनरणयळपाह ॥ र मृतक्रियासवर्काकरवाई । जैसीलोकपेदविधिगाई॥२२॥जादिनहरितिजोगसिकाई । तादिनतेसतर्थे दियोद्धारिकासिथुङ्गाई । हरिमंदिरभरिदियोवचाई ॥२२॥ महाराजतेहिमन्दिरमाई॥वसतक्षिमणकृष्ण सुमिरतस्यअधकरत्तिपाता । स्वमंगळकेमंगळदाता ॥२२॥ वालकवृद्धशोरजेनारी । वचेरहेद्रारकामझारी तिनकोलेपारयसँगमाई । गवन्योइद्रमस्यपुरकाई ॥ मथुरामंवच्चाईवेठायो । सविधिराजअभिषेककरायो ॥ आयोइद्रमस्थमंजवही । कृष्णप्यानकहत्भोतवहीं ॥ अर्जुनमुखसुनिकृष्णप्याना । आपपितामहपाँचम तुमकोराजासन्वेठाई । सुरदुर्लभस्यविभव्विहाई ॥ तुरतमहाप्यक्रियोपयाना । तहत्तेगुवनेजहँभगवाना ॥

दोहा-देवदेवयदुनाथको, जन्मकर्मजोकोय । गावहिम्नीतिसमेतनर, पापरहितसोहोय ॥ २७ ॥ क०-श्रीयदुनाथकेजेअवतारके,वाटयुवाकेचरित्रसोहावन । द्वारकाकेन्नजकेमथुराकोईटिक्ने,तोओरियटेंके गावतहितनकोजोसन्नीतिसों, औरसुनेंओग्रुनेंमनभावन । श्रीरयुराजटहेहरिभिक्तसो, जातनऔरकछुसुस्छ

दोहा-हृद्रभौरनिषिश्शिद्धभग, संवतमारगमास । कृष्णपश्चछाडेवारमृगु, प्कादशैप्रकाश ॥ २८॥

इति विद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवांपवेक्कविश्वनाथितहात्मजितिद्धश्रीमहारा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखराजितहरूदेवकृते भानदाम्ब्रनियो एकाद्कृत्स्कंषे एकत्रिक्तरुगः॥ ३३॥

दोहा-आनँदशम्बुधित्रंथको, शुभग्यारहोंस्कंध । यहसमाप्तसुद्धितभयो, संयुतछन्दप्रवन्ध ॥ समाप्तोऽयमेकादशस्कन्यः १ १०

# प्रस्तक मिलनेकाठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेद्धदेश्वर" छापालाना-ग्रुम्बई-



#### श्रीगणेशाय नमः।

# श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्युनिधि।

द्वादश्स्कंधप्रारंभः।

ाः-नयनययदुवरवरचरण, सुनिमानससरहंस । ज्ञानक्षीरअज्ञाननल, कारकभिन्नप्रशंस ॥ ९ ॥ नयनानेजयगजवदन, जयसुक्जयशिव्यास । जेहिषद्घावतहोतहिट, बुद्धिविटासिकास ॥ २ ॥ जयसुकुदहरिसुरुचरण, जोमोहिएकअधार । जेहिध्यावततरिहोंसहन, याभवपारावार ॥ ३ ॥ जयहोरिषतिवशुनायपद, जेहिसवभाँतिभरोस । जाकेचलमिटिहेंमिटे, मनकेसवअफसोस ॥ ८ ॥ एकादशअस्केपको, सुनिकेकुरुकुलनाय । पुनिबोल्योशुकदेवसों, जोरिजलनयुगहाय ॥ ५ ॥

राजोवाच ।

चंद्रयदुवंश्हिभूपन । जवगवनेनिजपुरसुनिपूपन । तवपहिषद्दॅकेहिनृपकोवंसा । दोतभयोसोकरहुप्रशंसा ॥ ग्रिनेपतिकुरुपतिकीवानी । बोल्टतभेअतिआनँदमानी ॥ १ ॥

श्रीशुक उवाच।

पकेनंक्षहिजोई। नामपुरंजयनृपहकहोई ॥ शुनकनाममंत्रीतीकारहै। सीनिजस्वामीकोहनिङरिहै॥ २॥ धीतद्वहैदकताको । करिहेतिहराष्ट्रश्वसुधाको ॥ तास्रुतद्वेहेपालकनामा । तास्रुविज्ञालपूष्पण्यपामा ॥ ।वक्सह्वहैदकताको । करिहेतिहराष्ट्रश्वसुधाको ॥ तास्रुतद्वेहेपालकनामा । अयमहित्वधानप्रयोगिकस्वानो ॥ ।वक्सह्वहित्वधानप्रयोगिकस्वानो ॥ ।व्यापहर्वेद्विद्वस्वानो ॥ ।व्यापहर्वेद्वस्वानो ॥ ।व्यापहर्वेद्वस्वानो ॥ ।व्यापहर्वेद्वस्वानो ॥ ।व्यापहर्वेद्वस्वानो ॥ ।विज्ञानकामा ॥ ।विज्ञानकामा ।विज्ञानकामा ॥ ।विज्ञानकामा ।विज्ञानकामा

देवभूतिकामीअतिहोई । कण्वनाममंत्रीतिहिजोई ॥ स्वामिहिमारिहरीधनधामा । निजवसुदेवधरेहैनामा ॥ तासुपुत्रभूमित्रवदारा । नामविक्रमादित्यप्रचारा ॥ यहथळतेकछुअवकेनामा । मेंवरणनकरिहोंमितियामा कियसुकऔरिनामचलाना । तेईनामअवऔरिवधाना ॥ सोर्मेसवकेजाननकाजा । अव्याक्षारी । अपित्रविक्रमादित्यसुजाना । पायोदेवीकरवरदाना ॥ जवजवतासुमरणनियरावे । तवदेवीकोज्ञीज्ञाचढावे ॥ तातिजियोभूपबहुकाळा । अवळांज्ञाकाचळतिविज्ञाळा ॥ भयोज्ञाळिवाहननुपकोई । अव्याक्षारा ॥ रिचमृत्तिकोकरदळभारी । जिल्लाकित के स्वाक्षारी । जिल्लाकित । जिल्लाकित के स्वाक्षारी । जिल्लाकित के स्वाक्षारी । जिल्लाकित के स्वाक्षारी

दोहा—जतरनलाग्योनर्मदा, तबतेहिसैनअपार । जलपरसतसिगरीपुरी, तातेल्ह्योनपार ॥ तातेरवाञ्चरपारा । आकाविकमनुपतिप्रचारा ॥ अवभागवतप्रसंगहिगाऊँ । शुकनुपकोसंवादसुनाऊँ ॥ विकमसुतनारायणहेँदै । तासुकुमारस्वक्षमीढेहै ॥२०॥ वरपतीनिज्ञतपैतालीसा । करिहैराजचारिअवनीसा। रहीस्वक्ष्ममाकेहकमंत्री । शुद्रवलीनामकअवर्जेत्री । तौनस्वक्षरमाकोहिनडारी । आपहिराजकाजविस्तारी राजकरीसोहैकछुकाला । कुष्णनामतेहिश्रातिवज्ञाला॥२२॥तिहिपीछूप्रसुसववसुधाको । २०११ नहिंदैधवन ताकोस्रतपुनिगरनमासा । लेबोदरसुततासुप्रकासा॥२३॥ चिविल्कनामतासुसुतहोहै । मे रातिक अविष्यकर्मामतिवाना ॥ २४॥ ताकोस्रतहोहैस्लया । तलकना स्वर्यकर्मामतिवाना ॥ स्वर्यकर्यकर्यकर्मामतिवाना ॥ स्वर्यकर्यकर्यकर्यकर्यकर्यकर्यकर्यकर

दोहा-भीरुपुरीपहुतासुस्रत, तासुसनंदननंद । होईतासुचकोरस्रत, तासुतनवमअमंद ॥ २६ ॥ तासुत्तकोशिवहोईनामा । ताकोर्त्वातिपरमवल्यामा ॥ तासुगोमतीपुत्रसुजाना । ह्वेहेतासुपुत्रप्रिरामा ॥ २ ताक्षेतकोशिवहोई । शिवअरकंथतासुस्रतजोई ॥ यज्ञश्रीताकोस्रतजानी । ताकोतनेविजयपहिचानी ॥ ताकेभाव्यपुत्रअतिसाके । चंद्रविस्त्रप्रदासुतताके ॥ तासुस्रलेमियुत्रअरिपंताविद्यात्र्वात्रस्रवाधितनोवलीशूद्रदृपवंसा॥ २ चारिश्चतिक्ष्रवर्षिष्ठयाति । करिहेंश्चिमभोगसुखरासी ॥२८॥ ताकेपीछेपुतिमतिषीरा । ह्वेहेज्यस्र स्वार्तिकरिर्देशितात्र । पालनकरिहेंप्रजासमाज् ॥ युनिगर्दभीभूपजेह्वेहें । प्रगटनामतोमरकहवेहें ॥ करिहेंतेदशुस्तिहराजु । रखिहेंबहुखबरनसमाजु ॥ तिनकेपीक्षुशुकसुनिराई । सोरहिश्चपनिदयोगनाई ॥

दोहा—कंकनामतिनकोकह्यो, चक्रवर्तिहैनाहि । हेंमहीपमँडलहिक, मैंबरणेतिनकाँहि ॥ प्रधीराजनयन्दनवेला । औरहुसारंगदेवबवेला ॥ अरुहकनृपचँदेलपारमाला । अरुपवाँरजगदेवशुवाला ॥ औरहुअसमँडलहिमहीपा । सोरहकेमधिहेंकुलदीपा ॥ झारँगदेववघेलवलीना । बड़ोकामयहन्नगमहँकीना ॥ स्वप्तरमालवँदेलहिनरे । आल्हाकदल्वलीघनरे ॥ वांपवगढकदलकहुँआयो । झारंगदेवताहिवँभवायो ॥ तवतेताकोनगतलला । भोसंत्रामासिहजमना ॥ नगतदेवरानाकोकन्या । व्याहीसंत्रामहिजगधन्या ॥ अरुपरमालचँदेलकुमारी । व्याहीसंत्रामहिजगधन्या ॥ अरुपरमालचँदेलकुमारी । व्याहीसंत्रामहिजगधन्या ॥ अरुपरमालचँदेलकुमारी । व्याहीसंत्रामहिजगधन्या ॥ करुपरमालचँदेलकुमारी । व्याहीसंत्रामहिजनकुमारी ॥ करुपरमालचँदेलकुमारी । व्याहीसंत्रामहिजनकुमारी ॥ करुपरमालच्या ॥ करुपरमालच्या ॥ करुपरमालच्याहीसंत्रामहिजनकुमारी ॥ करुपरमालच्या ॥ करुपरमालच्याहीसंत्रामहिजनकुमारी ॥ करुपरमालच्याहीसंत्रामहिजमहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुम्यानीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामहिजनकुमारीसंत्रामह

दोहा-पृथ्वीराजनरनाहके, रहेजोसीसामंत । तिन्हमेंकान्हवलीरह्मो, कियोसोछदलअंत ॥
मारिचँदेलनकोप्रथिराज् । लियोछोनितिनकासवराज् ॥ पुनिजयवंद्दिकरिकुमारी । संयोगितासुनामववारी ॥
मिरिचँदेलनकोप्रथिराज् । लियोछोनितिनकासवराज् ॥ पुनिजयवंद्दिकरिकुमारी । संयोगितासुनामववारी ॥
तिहिछविसुनिअतिमनिहलोभायो।ताहिहरनपृथिराज्दुआयो ॥स्ह्रोभूरजयचंद्रद्वारा । तिकेअज्ञीलालअसवारा ॥
सत्तरसहसमत्तमानंगा । रहीछापताकीदलपंगा ॥ संयोगितहरचोप्रथिराज् । कियोयुद्धजेचंद्रहुराज् ॥
जृझेओरसवसामंता । वाकीरहेगाँचवलवंता ॥ पृथीराजयहिनिथिकरिरारी । हरिलेगोचैचंद्रकुमारी ॥
वृझेओरसवसामंता । वाकीरहेगाँचवलवंता ॥ पृथीराजयहिनिथकरिरारी । हरिलेगोचैचंद्रकुमारी ॥
विद्योजयितिहनामा । चिटिआयोदिखीवलपामा ॥ पकरिल्योप्रथिराजहिकाई । राल्योकदिकाकुलमारी ॥
गोरीअल्यदिनिहनामा । चटिआयोदिखीवलपामा ॥ पकरिल्योप्रथिराजहिकाई । राल्योकदिकाकुलमारी ॥

दोहा−बहुतकालमेंचंदकिन, खोजतकाबुलजाय । प्रथीराजकेबाणते, म्लेळहिदियोहटाय ॥ २९ ॥ आठयवनजेशुकमुनिभाषे । तिनकोमेंयहिदिषिग्रानिरामे ॥प्रथमअलाउदीनहेसोहे । तिमिरलिंगतेहिवपीकप्रती भयेशाहमीरामुतताके । भोमुळतानमहम्मद्नाके ॥ अबुसैदपुनितामुकुमारा । ताकेवावरशाहज्दारा ॥ ताकेभयेहमायूश्चाहा । भयोतामुअकवरनरनाहा ॥ जैसोअकवरजगयशळयळ । ऐसोवादशाहनहिभयळ ॥ ताकीजतपतिदेतगनाई । शेरशाहकोजकरीचढ़ाई ॥ तासीकारकअतिशयरारी । रणमेगयोहुमायूँहारी ॥ दुरचोहुमायूँचळिकंपारा । शेरशाहकियअमळअपारा ॥ रानीएकहुमायूँकेरी । चोळीवेगमनामनिवेरी ॥ ताकीतहुँनरहिर्किविजाई।ळियोमाँगिनिजबुद्धिदेखाई क्रिकेटिक हुमायूँकेरी । चोळीवेगमनामनिवेरी ॥

दोहा—चोळांनेगमसंगळे, नरहरिकविमतिमान । वीरभानुबग्धेळळिग, आयोगांधव्यान ॥ वीरभानुभूपतितेहिकाहीं । दियटिकायनांधवपुरमाहीं ॥ अकनरजनमसुनततृप्रशेरा । चार्या हैं । विवादिकायनांधवपुरमाहीं ॥ अकनरजनमसुनततृप्रशेरा । चार्या हैं । छेअकनरवांधवगढ़गाई ॥ छरनहेततहँरीनसमेटी । शेरशाहकहँअतिळघुसेटी ॥ वारिहञाखसैनळेशाहा । गेरयोगांधविकेंगेछण्डाहा ॥ वारहवरसरहोसोगेरे । पैनजानपायोगढ़ेगेरे ॥ उत्तेहुमायूँयवनसेनळे । चल्योदिकांपेपरमचनळे ॥ यहसुनिशेरदिळीकहँगयऊ । तासोंळिरिजूझततहँभयऊ वीरभानुसुत्रमात्रहेते । सववीरनपेरहोतिहज्ञा ॥ तेहिसँगकरिपुनिअकनरशाह । दिछीवेठामनकीचाहे वीरभानुवियपठेठदारा । करिसँगअसीहजारसवारा ॥ वीवसळेपशाहिमिळिययऊ । ार्वासप्तम् ।

दोहा-दिञ्जोमंजवरामनृष, पहुँच्योभकवरसंग । तबहिहुमायूँछलनहित, बझ्योअवासडतंग ॥ भागविवशतहँतिगिरिगयक । गिरतहिमाणरहितसोभयक ॥ अकवरशाहतलतमहँबंडे । बेठतारीति भ्रमोखानलानातिनमंत्री । वीरवङहुभोसखासुतंत्री ॥ मानसिंहआमेरनरेशा । रामसिंहबांपवनृपवेशा ॥ येसबसुद्धदृशाहभकवरके । रहेप्रधानसक्छबुधिवरके ॥ अकवरशाहपुत्रजहँगीरा । ति ते १००६ ति आज्ञाव्यवनके । वाद्यवनके वहाँ ॥ वाद्यवनके कहरुनिराई । तेहआटमेंदियोगनाई ॥ चोदहिओरतुरूकनकाहीं । जोशुकदेवकह्मोत्त्रपणाहीं ॥ तिनमप्रयमभयोनरनाहा । नामतासुभोआदमशाहा ॥ भयोवहादुरशाहदूसरो । मण्डदीनभोशाहतीसरो ॥ फतुकशेरवायोशुपवादा । प्रयुगेरकी्यूँदरजादा ॥ ताक्सुतनदिविवविधराई । तातेतस्रतपेडतेहिभाई ॥

दोहा-ताकसमशुद्दीनभी, ताकमहमदशाह । ताकभहमदशाहभी, दायकप्रमागउछाह ॥
भयोतासुस्रतभावमागा । ताकमोहरशाहप्रवीरा ॥ येदशबादशाहरूआये । परम्परातेतिनहिंगनाये ॥
इनकेबीचबीचमहँजैते । दिव्हीआयअम्कृतियकेते ॥ तिनहूँकोमिनेहुगानाई । नादरशाहेकरीचढाई ॥
दिव्हीआयकटासोकीन्त्रों । केरिसोविशहिंकोदीन्त्रों ॥ आष्यकोषोनगरहराता । दिव्हीमराच्योनहिंयाता ॥
महमदशाहकोळअबदाकीसोठआयिकविद्विहीसाठी॥पुनिगुठामकादरहकभयऊ । हिन्दीनिहाहकोळअवदाकीसोठआयिकविद्विहीसाठी॥पुनिगुठामकादरहकभयऊ । हिन्दीनहिंदिसोत् ॥
सदसठीन्द्रीआयितिकारी । पुनिमनमेंविहभाविश्वरिक्षारी ॥ गोहरकेवंजहिनोहोई । बादशाहहोत्रहिसोई ॥
स्त्रीविद्वारस्यतकोठितमञ्जूक । द्वियाबाहशाहोत्रहिनिक्कुठा।यहसुनिजपुरकमहराता । वासमान्द्रीनहिनोहे ।

दोहा-छाराङासभारहे, चित्रपोधभितभाष्ठ । तथ्युङामकादरभग्यो, करिनीवनकीभाष्ठ ॥ पियुङामकादरभग्यो, करिनीवनकीभाष्ठ ॥ पियुङामकादरगोनाही । पकरिरिङ्येबुदावनमादी ॥ वसननेतेङङप्टिइगरा । दहनङगेपहिविधिदपीय ॥ दक्तिसदिनपहिविधिदेविधिदपीय ॥ दक्तिसदिनपहिविधिदेविधिदेविधिदपीय ॥ दक्तिसदिनपहिविधिदेविधिदेविधिदपीय ॥ वस्त्रपोदिविधिदेविधिदेविधिदपीय ॥ वस्त्रपोदिविधिदेविधिदेविधिदेविधिदेविधिद्या । वस्त्रपोदिविधिद्या ॥ वस्त्रपोदिविधिद्या ॥ वस्त्रपोदिविधिद्या ॥ वस्त्रपोदिविधिद्या ॥ वस्त्रपोद्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपादर्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपादर्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपोदर्य ॥ वस्त्रपोदर्य ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपोदर्या ॥ वस्त्रपोदर्य ॥ वस्त्रपोदर्य

देहि।—ते।निजपुरमेरासियो, हमकोनुभयदिकाठ । इनदिसनीसितम्यो, गरयोगीजवश्यक्षातृ ॥ त्रवसनीनकस्पुतस्साहा । ग्होसुरुंदपुरमेशाहा ॥ समकहिनुपसुरुंदपुरमोही । गरयोगीहरसाहहिकाँही ॥ भोसुरुंदपुरमहिन्छाहा । गीहरकभेजकरण्याहा ॥ पुनिजनीन्छेगीहरसाह । गपन्योगिहरसाहितन्छाई ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

दोहा∽अट्टारहसेसाठिमें, अकबरशाहसुनाथ । सींपिदियोसिगरेमुळुक, अंगरेजनकेहाथ ॥
ममपितुअधिकारीसियरामा । रहिबशुनाथसिंहजेहिनामा ॥ तेटीकाभागवतवनाई । तामसंख्यासकळगनाई
सोईसंख्याकेअनुसारा । यहकीन्ह्योभेंसत्यप्रचारा ॥ दुइसेओरहुसचिवर्षा । हैं अंगरेजराजउतकर्षा ॥
वितेपचासवर्षयहिकाळा । वाकीइकसेसरसठिसाळा ॥ अवभागवतप्रवंपहिगाळ । दुः िशुककीजिस्तुन गोरंडनकेअंतिहमाँहीं । मोनशासिदेयहिमहिकाँहीं॥३०॥३१॥वर्षा वित्ति दुः तिर्वेश्वर्षकावश्य-नगरीएकिकळिकळाठामा । अवजेहिहेकळकत्तानामा ॥ सोईराजधानीप्रनिह्वेहें । तामेएकभूपवित्वेहे ॥ भूपनंद्मथमेनुपह्वेहें । ताकोसुतवंगिरकहवेहे ॥ ३२ ॥ तासुभातिझ्झुनंदीनामा । ताकोजसोनंदिवळ्यामा ॥

दे(हा—ताकोषु व्यवस्थिको, येभुवाळजेपाँच । वर्षएकशतपट्डपर, भोगिहेंभोगिनसाँच ॥ ३३ ॥ प्रितिरहितिनकेस्रतहृहें । वाहळीकनामहिकद्वेहें ॥ प्रप्पिनहृहेंकोडराजू । सोईकरिहेंसवमहिराजू ॥ सासुप्रवद्धिकोडराजू । सोईकरिहेंसवमहिराजू ॥ तासुप्रवद्धिकोडराजू । सार्वकरित्राजू ॥ तासुप्रवद्धिकोडराजू । सार्वकरित्राज् ॥ तासुप्रवद्धिकोडराजू । सार्वकरित्राहि । हेहें व्यवस्थित । वेह्र्रहें प्रतिकारभूपसुलराती ॥ कुरुपतिनिष्पदेशकेवासी । हेहें व्यवस्थित । वेह्र्रहें प्रतिकारभूपसुलराती ॥ प्रतिकारभूपस्थाती । सोईप्रत्वदेशक्ष्यामा ॥ प्रतिकारभूपत्राज्ञा । तेह्रिहें महिनायद्रपाना ॥ ३६ ॥ त्रयमतासुविक्त्यत्वा । तेहिहें महिनायद्रपाना ॥ व्यवस्थात्वा ॥ व्यवस्थात्वा । विद्यस्थात्वा । विद्यस्थात्वा । व्यवस्थात्वा । विद्यस्थात्वा । विद्यस्

दोहा—हरद्वारतेछैन् पति, औप्रयागपर्यंत । अमङकरीसोअविनिमें, अतिपापीवङवंत ॥ ३७ ॥ प्रनिसीराष्ट्रअवंतीमाँहीं । अर्धुदमाछवदेशनपाँहीं ॥ ह्वैहेंविप्रधमेतेहीने । म्हेन्छसमानमहाअवछीने ॥ प्रतिवंधादिककरिहेंनाँहीं । ह्वैहेंतेहेन्पतितहाँहीं ॥ ३८ ॥ सिंधुचंद्रभागाकेतीरा । कुतिदेशऔरहुकशमीरा ॥ विद्यहिष्ट्रअवेदा । किर्हेंद्रवापनेडेवरिगंडा ॥ विद्यहिष्ट्रअवेदा । किर्हेंद्रवापनेडेवरिगंडा ॥ थोरोदानाकोपमहाना । धर्मकेरकवहूँनहिमाना ॥ ३९ ॥ ४०॥ वाटगड्यह्रमणअहनारी । निदंयहम्हेंडारिहेंमारी परधनपरदाराहरिछैहें । जलदोह्वेजलदीमरिजैहें ॥ थोरीआयुपअहबलथोरा । ह्वैहेंधनहभयेवरचोरा ॥ ४१ ॥ सिकारनहिनेकुकरेहें । धर्महीनसवकालहिरहें ॥ रजोतमोग्रुणकरिहेंप्रति । करिहेंनाहिनरककीभीती ॥ भ्रुपह्रपुअसम्लेच्छमहाना । हिनेहेंपजनअधर्मनिधाना ॥ ४२ ॥

दोहा-राजाजिनकेजैसही, प्रजातैसहीताष्ठ । छरिमारिहेंकछुपरसपर, कछुनुपकरीविनाष्ठु ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजानांघवेशविश्वनत्थासिहात्मजसिद्धिश्रीमहा राजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहन् देवकृते आनन्दाम्बुनिधौ द्वादशस्कंधे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

#### श्रीग्रुक उवाच ।

दोहा-कल्पिकुरुमहराजसुनु, क्षमासत्यआचार । वरुआयुपसुधिबुधिदया, धर्मघटीहरवार ॥ १ ॥ २७ अपने के कोई । गुणीकुरीनधर्मयुतसोई ॥ जोह्वेदेशतिज्ञयवरुवाना । सोनियाउजीतीविधिनाना ॥ २॥ रुपीकोनिहुनीकजोनारी । तेसनेहकरिहेजनभारी । तेहिमिटिकेदेपतिकहवेदे । कुरुअरुजातिविचारिनर्दे ॥ दोहा—अतिथिषूजनादिककरम्, हेंग्रहस्थकजोइ । तिनहिंजोकरिहेंकबहुँनहिं, ग्रहीकहैंहैंसोइ ॥ जेविसिहेंकानमहँजाई । धनकेहितऐहेंपुरपाई ॥ उपरतापसवेपनाये । भीतररहिंहेंरांडिककाये ॥ ऐसेवानप्रस्थकहेंचेहैं । धनहितअपकारिहेंकरवेहें ॥ गरुवावस्रकोउतनपरिहें । राखलगायेपुरनविचारिहें ॥ लेहिनहेंदहरीहरवोछिहें । सबसोंठालचवचनहिसोछिहें ॥ ऐसेजनपसंडविलासी । कहवेहेंकछिमेंसंन्यासं दिनकोकिरहेंजोपरनामा । रातिपुछिहेंताकरपामा ॥ धनवानहिकछियुगमहँजीती । देअकोरपाइनहिभी जोनदरिद्वीहेंहेंभारी । न्यायकुन्यायहुमेंसोहारी ॥ जोनवपलबहुवचनवतिहें । सोकलिमहँपंडितकहवेहें । जोनवरिद्वीक्षित्रवाहोंहें । सहवेहेंसतहबहेंहें । जोनवरिद्वीक्षित्रवाहोंहें । सहवेहेंसतहबहेंहें । जोनवरिद्वीक्षित्रवाहोंहें । सोहकहवेहेंसतहबहेंहें ।

देहा-कोनिहुनारीजोकोऊ, परमेंछैहैरापि । सोइनियाहकहवाहरै, नहिंहेहेंछुनिभापि ॥
देहेंदिवसनहातविताई । मिलमिलकिरिहेंअंगसफाई ॥ यतनोईभुपणकिलमाही । नहिंकरिहेंध्रपिततनकार
हेहेंद्रश्जीनदीतदागा । सोइनीरपमानिहेंअभागा ॥ तहेंनहानहेतहठिनेहें । ग्रुठपदजलमहैनाहिनहेहें ॥
होहंजतनेतीरपदरी । तेतनेकिरिहेंमहिमाधूरी ॥ तेलऔरजोसिलल्लगाई । निजेकशनशनिहायिकनाई
औरटेड्कछुज्जुफ्तनाई । तासुकहेंगेसुंदरताई ॥ सदाउदरभरभरीजोकोई । प्रचारपीकहेंहेंसीई ॥
जोवतातमहँकरीठिटाई । सोईसत्यवादीकहवाई ॥ ६ ॥ जेपालीअपनेकुलकाही । औरनकेदिहेंकछुनाहीं
जोरिगोपरमेंपननान । सोईकहेंहेंचतुरसुजाना ॥ धर्मकरेंगेयशकेहेतू । नहिपरलोककेरकछनेत ॥

दोहा—पहिविधिपापिनतेपरम, पुढुपीह्नैहेशूरि । मनुजनकेतनतेतवे, धर्महोहगोद्धरि ॥ ७ ॥ आझणक्षत्रविद्यहुरुद्धा । ओरहुकठिकेजेजनश्चद्धा ॥ तिनमंजवरजोनजनहोहं । हिहेबरियाहंद्वरतोहं ॥ अतिलोभीकठिकेमहिपाला । प्रजनल्टिहेंदेतकज्ञाला ॥ जवधनधामधरणिकरुद्धारा । छुटिले हेटे तिवेदरिद्धीप्रजादुत्तारा । छुटिले हेटे तिवेदरिद्धीप्रजादुत्तारा । छुटिले हेटे तिवेदरिद्धीप्रजादुत्तारा । हिहेबरिदेतिकज्ञाला ॥ आक्ष्मीजवलकरुक्तुला । स्त्री मुधुमीसहुकारुद्धारा । विद्विद्धीप्रजादुत्तारा । परीक्षकाल्यारहीवारा ॥ होईद्गीतहुप्तनप्रवंदा । उपलप्रतिहेश्यक्तिहिअर्त्वता ॥ १० ॥ अस्विप्यासन्याधिवहुहोहं । विवादि हिजीविद्धाराता । वाहुपैकरिहेंधुनियाया ॥ बीसतीसवर्षाहिन्तराया । हिन्हेंकिटिपरमायुरदाया ॥ १९ विद्धीप्रकृतिहेशवासरस्ताया । जवहुर्देश्याणीसवळीना ॥

देहा-जववर्णाश्रमधर्मस्य, हेर्डेजगत्तविनाञ्च । जववदनकपंथको, नेकुनरहीप्रकाञ्च ॥ १२ ॥ जवपासंडधर्मअतिहुँहैं । जववृत्रवोरमास्यहुँदेहैं ॥ जवहित्राअसस्यअरुवोरी । छेर्डेयहीजीविकाजोरी ॥ जवसवर्णशृद्धसम्बद्धे । जवमोअजासिसहुँजेहैं ॥ जवहित्रुग्रस्यअश्रम । जवहित्र्देनतिश्रातासम् ॥ जवस्यसम्बद्धाः । जवतरुवेहेंनातिश्रातासम् ॥ जवस्यसम्बद्धाः । जवतरुवेहेंनाहिद्रस्य ॥ जवदामिनिभरचमकन्छागी । जवनवर्षिद्देपनवङ्गाः । जवदासिनिभरचमकन्छागी । जवनवर्षिद्देपनवङ्गाः ॥ जवस्यसिसमञ्जवेद्वेतेहें । अश्वितविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्तिविक्ति

दोहा-गंगाकतटमें अहै, संभठनामकमाम । तहाँ विष्णुयशिवकोट, हेर्हें शतिमतिपाम ॥ ताकेग्रहमेमापवमासाशुकुटहादशीदानहुटासा।।टहें प्रमुक्टकी अवतास । हार्रहें अविवापकरभाग ॥१० हेर्हे को उसुगतिनाहें, रंगा । तामें वृद्धिकिरणरंगा ॥ करमें कृष्किगटकरवाटा । आठविभृतिसमतकृपाटा

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

चहुँकितचपलतुरंगचलाई । धीरजधारिधरापरधाई ॥ भूपरूपजेशुद्रभपारा । तिनकोटिनकरिँइंसंहारा ॥ जबपापिनहैंजेहेंनासा । अरुकलकिंगरामसुवासा ॥ फेलीपोनपायजगमाँहीं । सोइझुचिकरिंहेजीवनफाँहीं प्रजायथोचितवतपतिहेंहें । वासुदेवपदिचत्तरुगेहें ॥२२॥ जवहोईकरुकीअवतारा । तबहुँ हैसतयुगसंचारा चंद्रसर्यभरुसुरगुरुभूषा । तीनिदुएकहिसाथअनुषा ॥ प्रविशेषुप्यनखतमहँजवहीं।सतयुगप्रगटहोतहेतवहीं

दोहा-सोमसूर्यवंक्रीनृपति, जेतनेभेमातियान । वर्त्तमानअरुभाविहाँ, मेंतोकियोबखान ॥ २५ ॥ तमतेछैनंदहिपरयंता । म्यारहसेपंद्रहिमतिवंता ॥ इतनेवर्षवीचईमाँही । यसवतृपहुँहैंकछिपाँही ॥ २६ ॥ उत्तरिदिशिजेशकटाकारा । उदितहोहिसप्तर्पिउदारा ॥ तिनमें प्रथमकेरदुइतारा । पुछहऔरकतुनागडचारा . तिनकेमधिनखतनमद्रँपक् । रहतसदाअसञ्चास्त्रविवेक्चा२७॥सोसीवर्पभोगनोसोई । अर्रः ेति५ े ुद्राः अहेमघातिनमधियहकाळायहिविधिकाळभेदमहिवाळा।२८००। े उक्कळकमल दिवेदाः े वेदाः

वोहा–तादिनतेयहअवनिर्मे, कल्यिगकियोप्रचार । जेहिकल्यिगमँगनुजसुन्, भयेअधर्म्अधार ॥ २९ जबभरिहरिपद्परस्योधरणी।तवभरचळीनकळियुगक्रणी॥३०॥मधान ... ।हँगोहिकाळ में र्रेजातिय तवतेयहकल्यिगपरगदतो । दिव्यवर्षद्वादशञ्जतरहतो ॥३१॥ जवसप्तर्षिमचाकहँत्यागी । ूर् तवप्रद्योतन्पतितेलैंके।कलियुगवदीधर्मछँकेके॥३२॥जादिनहरिविछंठअनुराग्यो।ताहीदिनतेकलियुगलाग्यो दिव्यवर्पवीतिहैंहजारा । तवसत्युगपुनिकरीप्रचारा ॥ निजनिजधर्मवर्णसवकरि । विद्याः अ यहजोवरण्योमानववंसा । तेहिविधिहेकुरुकुलअवतंसा॥विप्रश्नविवैश्यहुशूद्रमके।जानहुयुगयुगस्ववरणनके " धर्मात्माजयशीमहीषा । भयेमहात्माजेकुळदीषा ॥ तिनकीकथाकीत्त्रिअवरहिंगै।सोऊकविद्युजानप्रसक्तिगै।।

दोहा-भ्राताशांतनुभूपके, देवापीजेहिनाम । चंद्रवंशकोभूपयक, सुनुदूजोपतिधाम ॥ ३७ ॥ किलेभेतमाहकुरुराई । येदोउनुपहरिशिक्षापाई ॥ करिहेंप्रानिकैवंशविवर्धन । थपिहेंवणीश्रमभरिश्रद्धन ॥ ३ सत्युगत्रेताद्वापरकछक । यहिविधिहोत्तवेदकहिद्यिक ॥३९॥ भयेजेहेंअरुह्वेहेंराजा । में ..५में ७०७७<sup>५६६</sup>। ममताकरीभूमिकीभारी । पैनभूमिगैसंगतिषारी ॥ ४० ॥ राजहुद्दोयतद्विमतिषीरा । अंतसमैमद्दँताष्टुशूरीरा कृमिविट्भरमहोतहित्सोई । तेहिशरीरकेहोतिहजोई ॥ द्रोहकरेसवजीवनपाँही । तातेअविशनरककहँजाँहीं॥४ भूकेभूपतिअसमुखभाषे । यहपुरपाकनायमहिरापे ॥ यहधरणीसवअहैहमारी । केहिविधिमोसुतपाँछैसारी ॥ पिसीकौनिहुँकरैंचपाई । जामेंकोउनहिल्ठेयछोडाई ॥ प्रत्रपोत्रजेहोहिहमारे । तेहभोगहिसुविभोगअपारे ॥

दोहा-करतकरतमरिजातहैं, धरणीहेतउपाय । अंतसमैजरिजाततन, धरणीसंगनजाय ॥ भरिकेअतिअभिमानजे, भोगकरतनृपराय । तिनकोकछुनहिरहतहे, कथाएकरहिजाय ॥ ४२॥४३॥४६ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुरा जिंसहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधौ द्वादशस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-अपनेकोजीततिनरित्, हँसतिनृपनयहभूमि । अहोलेछोनामृत्युके, नृपनितिहँकापृमि ॥ १ ॥ हैनरेंद्रमतिमंतहुलेक । वृथाकरतुअभिमानहुतेक ॥ राजसैनघनघरिनहमारी । कियेगवेषसहिडरभारी ॥ फेनसरिसयहअनित्रशरीरा । तामेंकियेविक्वासग्भीरा॥२॥मनमेंकर्राह्वविचारसदाही । जीतिकामकोपादिकराँही पनिष्यविक्रकोत्रस्य । राज्यिकयिक्वविक्वासग्भीरा॥२॥मनमेंकर्राह्वविचारसदाही । जीतिकामकोपादिकराँ॥ पनिष्यविक्रकोत्रसम्बद्धाः सात प्रमेश । करवजीतिमहिराजएकछा ॥ यहीव्येआज्ञाकीपासा । छसतनकाळआपनेपासा। सात प्रमेश । करवजीतिमहिराजएकछा ॥ यहीव्येआज्ञाकीपासा । छसतनकाळआपनेपासा। सम्बद्धित । करवजीतिमहिराजएकछा ॥ यहीव्येआज्ञाकीपासा । छसतनकाळआपनेपासा।

यहुकर्रोहपुनिभूपविचारा । पुनिजीतवसागरहुअपारा ॥ द्वीपांतरङेहेंहमजीती । कवहूँकोहुकीकरवनर्भीती ॥

यहराठनाहिविचारमनमें । कहाभोगक्षणभंग्रस्तनमें ॥ जेतनोश्रममोहिजीतनकाँही । सूढनुपतिजेकरहिस

तेतनीकरेजोमोक्षउपाई। तौतिनकोसवविधिवनिजाई॥ ५॥

देहा-मनुआदिकमहराजसव, मोहितजिगसुरघाम । तोअवकेशठनृपतिक्यों, जितिहेंमोहितमाम ॥ ६ मोरिहितपितुपुत्रहुआता । ओरहुजातिवंधुअरुनाता ॥ करिकरिकुमतिपरस्पररारी । फॅसेफॉसममताकेभारं कृष्णभजनकेपोगशरीराताकोदोंहनआइअपीरातोऐसहिमपहितलिरमिरजाहीं।नहिंससुझहिंअनित्यतनकाँ पुरूरवापुष्प्रगाथिनरेशा । नहुपभरतसहस्रार्जनेका ॥ मांपातासगरहुपदंगा । प्रंपुमाररखअतिशुभअंगा तृर्णावदहुशांतनुसरजाती।।नलुगगयहुककुस्थसजाती।।कुवल्याशुलक्षप्रभगीरथाओरहुजेनरनाथमहारथहिरणकशिपत्रिभुवनजयनारो । रावणलोकरोतावनहारो।।नसुनिवृत्यसंबरभोगासुराहिरण्यासतारकताडकसुः औरहुदेत्यओरसवराजा । सिगरेशाताश्चरद्वराजा ॥ जीतसवहिआपनहिंहारे । विदित्तविश्वविजयीवलयारे विद्यानिस्वर्त्तविक्यानोहिसकुँ, कियेमरेसवकोय । रहेनसविद्वनमीरप्रभु, कथारहीअवसीय ॥ १३ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा—यद्मीमृतकभूपनकथा, पेंजीकह्मौनरेश । सोसब्ज्ञानविरागहित, नहिंपरमारथवेश ॥ १४॥ संवेपा—जोजनश्रीपद्यनाथचिर्त्रभमंगरुमूरुखारनहारो।काननमें सुनैरोजहीरोजमुनेअकगावेपहासुखसारो सोरुहिभक्तिकहेरपुराजनआवसफोरिसंसारअसारो । देविकनंदनकेमिटिवेकोडपाययहीनहिंदुजोविचारो ॥ देविकनंदनकेमिटिवेकोडपाययहीनहिंदुजोविचारो ॥ दोहा—व्याससुवनकेवचनसुनि, वारहिवारनिहोरि । षुनिवोटयोक्डरुळकमरु, दिनकरदोडकरजोि

राजीवाच ।

किलेकेजनकरिकोनउपाई । देहेंकिलेकेदोपनज्ञाई ॥ सोभापोंमोसेमुनिराई । कलिमोहिकालकरालदेखाई । युगभरुयुगकेनेपमा । थितिअरुप्रलेकालपुनिज्ञमा ॥ यहदीजेमोहिसकलउचारी । जाननचहींकालगृति नगअरिम्रुतमुत्तक्षतकेवन॥विधिम्रुतमुतसुतसुतचेन॥भरिवोलेशतिमंजलवानी।लसिप्रुपतिमतिभगतिले

श्रीशक उवाच।

सत्तयुगमाहिधमेपद्वारी । रह्योस्र्वजनिक्ष्यतेहिषारी॥सत्यद्याऔरहृतपदाना । धर्मचारिपद्जानसुजाना तोपितसमोमित्रअरुदांत।समदर्शाकरुणाकरञ्जांता॥आत्मारामञ्जीकमयसिगरे।सत्तयुगकेजनकोवनहिंविगरे हिंसाअसित्यते।पळराई । चारिअधमेचरणदियगाई ॥धर्मसत्यपद्वेतामाही । कृद्योअनृततेएकतहींहीं ॥ यज्ञतपोनिष्टायद्वेता । जानहुधमेअरीनविजेता ॥

दोहा-नहिंखंपटनहिंहिसको, त्रेताकेसवलोग । कार्यपर्मभक्काममें, पारायणविनशोग ॥
वेदवर्याकेसवलभ्यासी।सिप्रनपूजकप्रीतिप्रकासी ॥ २० ॥ २० ॥ द्वापरमाहिष्यमेद्देपादा।रहेदानतपुन्तमरः
जनकुर्लानेदिहिअभ्यासी।यशीकुर्द्वीपनीढुटासी॥ऐसेद्वापरकेजनजानो । क्षत्रीब्राह्मणश्रेष्ट्रपदानो ॥२२ ॥
कल्यि,गपकपर्मपद्दाना।किट्यंतिहसोचनश्रीनिदाना॥क्रमुसीविद्यापकेजनतानो । स्त्रीब्राह्मणश्रेष्ट्ययानो ॥२२ ॥
कल्यु,गपकपर्मपद्दाना।किट्यंतिहसोचनश्रीनिदाना॥क्रमुसीविद्याप केपिदेसदापापकरनेतृ ॥
द्यापारकिटिकेजनहिंदे । जीवनपनद्याचितल्दे ॥ करिहेंदरसविविद्येत । वैधिदेसदापापकरनेतृ ॥
द्यापारकटिकेजनहिंदे । जीवनपनद्याचितल्दाजनिहंद्यागी॥किट्युगमहेंद्रपश्चानकरीहेर्द्याद्याचितकरत्याजनिहंद्यागी॥किट्युगमहेंद्रपश्चानकर्माहेंद्रपहिमाधूतिपनेरी ।
सतरजनमञ्जूणजनमाही।रहिंदेदेनरनाहसदाही॥तपकरज्ञानहोयक्विजनदीविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्वित्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्वित्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्विग्रविद्यापक्वित्यापक्वित्यापक्विग्रविद्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्यापक्वित्य

दोदा-असंतोषअरुटोभहुँ, मदमत्सरपारांड । रजतमकीयद्दैउदँ, जानहुभूपउदंड ॥ २९ ॥ दिसादुरसभसत्यटटतंद्र॥क्षोकमोदभयदैन्यहुनिद्रा ॥ येसबदोदिजीनजनकादी।उदैतपोगुणकीतिदिमादी ॥ सत्युगमादिसतोग्रुणजानो । जेतामादिरजोग्रुणमानो ॥ रजतमद्रापरमादिविचारो । कटिमदँकैवटतमहिडच िछयुगमहॅसुनियेंक्कराई । क्षुद्रसवैहेंहेंचपराई ॥ ह्वेहेंसवजनमहाअभागी । सपनेहुनाहिंधमेंअनुरांगी ॥ |ईचरदारिद्रप्रचारा । मनुजकरेंगेवहुतअहारा ॥ ह्वेहेंसवजनअतिशयकामी । करिहेंनारिनकेरगुटामी ॥ रमेंधनरहिंहेकछुनाहीं । ऐश्करनचाहिंहेंसदाहीं ॥ तियकरिंहेंपरपूरुपप्रीती । मनिंहेंनहिंनेकहुपतिभीती बशुरसाससोंकरिंहेरारी १ देहेंसदापरोसिनगारी ॥ घेहेंदेशनचहुँकितचोरा । कृरिहेंपुरनटपद्रवपेरा ॥ ३

दोहा—साधुनकोषरिभेपराठ, वेदअर्थकरिखंड । अपनीरीतिचलायकै, फैलेंहेंपाखंड ॥
राजाप्रजनलृटिसवलेंहें । निजदलसोनिजराजजरेहें ॥ विप्रमहाविषयीहेंजेंहें । गणिकाकोनिजगरिहवसेंहें ॥
राजाप्रजनलृटिसवलेंहें । निजदलसोनिजराजजरेहें ॥ विप्रमहाविषयीहेंजेंहें । गणिकाकोनिजगरिहवसेंहें ॥
किरहेंसीईकहीजोनारी । देहेंपिहसवशाख्विसारी । उदरहेतकरिहेंबहुकर्मा । कोडिकेहितछोडिहेंधर्मा ॥
विहेंनीपकर्मअसनाहीं । किरहेंविप्रनाहिजिनकाहीं ॥ ३२ ॥ कुमतिब्रह्मचारीकहवेंहें ।
किरहेंअनाचारसवकाला । धारेरिहेंहेंतेमुगछाला ॥ जिनकोबहुहोईपरिवारा । भीसमाँगिहेंद्वारिहद्वारा ॥
तपीकरेंगेतपवरमाहीं । वसनदेतजेहेंबननाहीं ॥ सन्यातीलोभीआतिहेंहें । कोड़ोकहितवरपरधेंहें ॥ ३३ ॥
अतिछोटीहेंहेंकिलनारी । तापरहेंहेंबहुतअहारी ॥ हैहेंबहुतसुतासुततिनके । असनवसनहोईनहिजिनके॥

दोहा—किल्कीनार्राकवहुँनिहि, करिहेंकोहुकोला । रहिहेंपरघरातिकै, तिनिजयकोकान ॥ जोकोलस्पहुवचनवचार्रा । तोदेंहेंतेहिलालनगार्रा ॥ करिहेंरातिम्नहरमहँचोरा । वागतिकरिहेंतोरिनलोरी। करिहेंरातिमहरमहँचोरा । वागतिकरिहेंतोरिनलोरी। कोहुसोंकवहुँनसत्यवतिहें । देखिनपरदेशिनठिगेलेहें ॥ अपनेयारहेतकिल्काला । मिहेंपतिसुतलेकरमाला । अथवाविपदेवहिहेंमार्रा।अथवाकाँसिगलेमहँडारा ॥ अश्वीओरम्राह्मणहुकेते । करिहेंपिकलख्यमहितेते ॥ विनाविपत्तिहुपरेतरेशा । त्यागिदेहेंगधर्महमेशा ॥ जोकोलकोहुकीचुगुलिकरिहें । करिहेंपिकलक्ष्ममहितेते ॥ विनाविपत्तिहुपरेतरेशा । त्यागिदेहेंगधर्महमेशा ॥ जोकोलकोहुकीचुगुलिकरिहें । करिहेंजस्मानहितेते ॥ विनाविपत्तिहुपरेतरेशा । तथागिदेहेंगधर्महमेशा ॥ जोकोलकोहुकीचुगुलिकरिहें । करिहेंकरिकरिहें । करिहेंकरिकर्मयहितेते ॥

दोहा-ठाकुरदाताआपनो, सुभगज्ञीलम्तिषाम । ताकोचाकरछोड्डिहें, ह्वैहेंनिमकहराम ॥
पालनकरीजन्मतेल्के । असनवसनवहिषिधेतेदेके ॥ तिहठाकुरकहाँविपतिपरहीं । तिजदेहेंचाकरिवनवेहीं ॥
ह्वेहेंचाकरितमकहरामा । तिनकोनरकहुमहँनहिठामा ॥ ऐसेकल्कित्वामिहुह्वेहें । विनकसरचाकरिछोड्डेहें ।
स्वाकरतकरतजोकोई । रोगीअथवाबृढहुहोई ॥ ताकोप्रभुपालननहिकरिहें । ज्वानीलीताकोधनभरिहें ॥
द्विगायजयदूधनदेहीतवपालकतेहिनाहिस्ववेहे ॥३६॥ (पेताश्रातअरुजातिहुनाता । भगिनीमितग्रहुक्षरमार्वे ।
पहाँहोहगीअपनीयारी । ताहीकेहेंहेंच्यकारी ॥ सारीसारसलाहीहेंहें । निश्चित्वनरित्यकोम्रलचेहें ॥
पापकरतमेंपरमप्रवीना । धमकरतमेहिहेंदीना ॥ ३० ॥ लेहेजुहुसकल्विधिदाना । विप्रसरिकारिह्वभिमान

दोहा-त्राह्मणकोधिरभेपञ्चठ, अपनेपेटहिहेत । करिहेतपपासंडवह, वैधिहेधनकरनेत ॥ वैठतस्तमहँकरिक्षाभेमाना । गृह्वोविहेंकथापुराना ॥ महाअधर्मीधर्मभापिहें । क्षत्रिनविप्रनपाहिमापिहें ॥ ३० नित्तदीचित्तरहोडिद्धा । रहिहेदुस्तागरमहँमग्ना ॥ नहिंविधित्तरहोडिद्धा । रहिहेदुस्तागरमहँमग्ना ॥ नहिंविधित्तरहोडिद्धा । रहिहेदुस्तागरमहँमग्ना ॥ नहिंविधित्तरहोडिद्धा । रहिहेदुस्तागरमहँमग्ना ॥ नहिंविधित्तरहोडिद्धा । रहेदेद्देस्त । वर्षाकिष्ठपर्याचा ॥ ३९ सम्मिण्डोनिहिष्दाम् वर्षाकिष्ठमात्र । विध्वत्र । विध्वत्य । विध्वत्र । विध्वत्य । विध्वत्र । विध्वत्र । विध्वत्य । विध्वत्

दोहा—यकयककी इकिटिय, तिनताजिपसमतेह । मारिमारिमरिमरिखमति, सर्गोर्द्यमगेह॥ ११॥ मानापिनावृद्धकरमेह । निनहिनिकारिगेदनेदेई ॥ मुनक्षमुताविचिद्यटडरिहें। जातिनातकोच्छन्डरिहें॥ दोनदिकन्यापानकगई । कहिर्देषरम्पमचिकाई ॥ छाअष्टरमहितचहुदिक्षिपेह । यदिविधितमाजिमर्गिक्षमाजिमरिहें। कानतगुरुविटोककम्यामा । मबर्गावनकअनरमामी॥वेदिपदमहैंविधिज्ञियदिगपाछा । नायनायिक्षरहैनि ऐभेयदुवरकोकिष्टमाहा । कबहूँमनुजपूजिहनाही ॥ करिहें औरअनेकपर्लंडा । जाते हें हंगुभमतिलंडा॥४२ नृपजोयदुनंदनकोनामा । चेतमरतमहँकोउमतिषामा ॥ अथवाजवकहुँच्हेंकचेशा । कहतरामहरिकृष्णनरे गिरतपरतछटिच्तमहँजई । हरयेनमऐसेहुकाहिदेई ॥ सोसवजगवंधनतेछूटी । चेतविकुंच्वाससुरस्ट्री ॥

दोहा-ऐसोदीनद्यारप्रमु, जोनदेवकीरारु । ताकोनाहभाजिहेंकुमति, यहिकरारुकिकारु ॥ ४६ कुल्किजेतेदोपहें, मनुजनकेदुसदानी । तेसबहियमेंबैठिक, नाशतशारंगपानी ॥ ४५ ॥

कालकजतदापहः, मनुजनकदुलदाना । तसमाहयमयाठकः, नाशतशास्पाना ॥ ४५ ॥ स॰-कृष्णकथाजोधुनैवितलायत्योकृष्णकोनामसदायुखगावै।कृष्णकोष्यावतकृष्णकोषूजतकृष्णकासादरशी ताकेदियेच्लिकृष्णवसेंद्रिकृष्णदिसांअघओचजरावे । कृष्णदिभक्तिभरेरपुराजसोकृष्णदिआपनेधामपठावे जैसेदिरणयमेधातुअनेकदिरण्यकेरंगदिदेतनशाई । ताहिच्योपावकषातुजरादकेदेतहरण्यकोरंगवनाई ॥ तैसेदिश्रीरपुराजदियेषदुराजद्याभरिकद्वतआई । द्रासनकेदुरितानुकोदाहिदुनीदुसुनीदुतिदेतदेसाई ॥ १

वनाक्षरी-अतिअपकरिकरिविद्यागडुपढिळीवोवनमॅनिवासकेकेमहातपठानियो । मनकोअचळकीयोसंच्याआदिअर्घ्यदीयोतीरथनहाइयोहूँबतविधिजानियो ॥ विविधप्रकारनकेमंत्रनकोजपिळीयोदानदीयोऔरविषयसुखकोगळानियो ॥ १८ ॥ रघराजयेतेस्यतसेनापवित्रकारीजेसोहेषवित्रकारीहरिहियआनियो ॥

दोहा-तातेकुरुमहराजतुम, कुरुकेसवउरमाहीं । मरतजाहिषावतमतुज, माषवपुरकोजाहि॥ ४९ । मरतसमयजोमतुजकोड, रामकृष्णिळयथ्याय । ताकोदीनदयाळप्रधु, लेतआशुअपनाम ॥ ४ सवैया-याक्रिकालकरालमहासल्ब्यालसोजीवनभक्षणहारी । पैकुरुनायसुनोयहर्मेयुणएकअपुरुवलेह्नीह

ा नागळकाळकराळमहासळ्नाळवाणावनम् नचनहारा । पञ्चलगायद्वनायहम् धण्यक्षप्रकृत्वहुनिह् श्रीरद्वराजनूर्योगहुजापनदानम् त्रेलेकछुपाराजीवत्रेभवस्मागरकोद्वरम् द्वगंनासरकुण्णडचारी।

पनाक्षरी—बरपञ्जनेकजीनमनकोञ्जरङकीन्हॅसतयुगहोतरह्योहिरपदृश्यायेते । ञ्जेतायुगजीनयागकीन्हॅफ्टहोतरह्योजोरिजोरिधनहुअसंख्यनङगायेते ॥ कहॅरपुराजजीनद्वापरमेंपूजेहरिहोतफ्डनेमजपत्रतकेबढायेते । तोनकटिकारुमाहिविनहिप्रयासहोतयाद्वेद्दराषवेंद्रनामगुणगायेते ॥ ५२ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्यीराजावहादुरवांधवेशश्रीविश्वनायसिंहदेवात्मजसिद्धिर्थ महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचेद्रकुपाषात्राधिकारिश्रीरचुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्जुनिषो द्वादक्षस्कृषे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

देहा-परमाणुहिजेहिआदिंहै, द्वैपरार्धेहैअत । कहिआयोसोकालमें, तुमसंस्वमतिमंत ॥ औरहुभाष्पायुगनप्रमाना । अनसुनुकल्पहुप्रलैविधाना॥ १॥ सहस्वारजनहीयुगचारी। चीतिहिसोहविधिदेवसल् एककल्पकहवावतसोहं । भोगचोदहोमतुकोहोहं ॥ २ ॥ सोहकल्पकेअंतिहिमाहीं । ब्रह्माकंिनिशिहोतिसदा जितनेयुगकोविधिदिनजानो। तितनेयुगकोविधिनिश्चिमानो। श्रद्माकेदिनअंतिहमाहीं। श्रव्यहोतितिहुँ लोकनका यहनेभित्तिकप्रल्यविचारा । जामेसोवतहैकरतारा ॥ श्रेपसेजनारायणसोवत । चिगरेजगकोनिजतनगोवत ॥ जबब्रह्माकेसोहिदनराती । बीतहिशतवर्षहियहिमाँती ॥ प्राकृतप्रलयहोतितेहिकाला । ताकोसुनहप्रकारसुवा सातहप्रकृतिलीनहेजाहीं। अपनेअपनेकारणमाहीं॥ ५॥ यहन्नद्वाण्डपकृतिकोकारजालीनहोत्तपकृतिहिमहें आर

क्षुपानिवश्दनिकेयकपकन । करिलेंद्रेकमसोसिनभक्षन॥श्रापादिनिधिद्वेद्देशनाविनाश्साक्रिहेंद्वादशभानुप्रका ( १०१ )

# आनन्दाम्बुनिधि।

सिगरोसिळ्छ्शोपितेळेहें।पुनिनिर्हिकहुँथलमहँवरसेहें॥शेपवदनतेनिकसीज्वालाःः विद्यानिक्सीज्वालाःः विद्यानिक्सीक्षालाः विद्यानिक्सीस्थाला । विद्रेशकार्यानिक्सीक्षाला । विद्रेशकार्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्षाला । विद्रेशकार्यानिक्सीक्षाला । विद्रेशकार्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्यानिक्सीक्ष्

दोहा—सहितगंधग्रुणभूमितहँ, होतजलहिमहँलीन । रसग्रुणग्रुतजल्तेजमहँ, होतलीनपरवीन ॥ रूपसिहतपुनितेजहँ, पवनहिजातिवलाय । परससिहतपुनिपवनहु, नभमहँजातसगय ॥ शब्दसिहतनभतामसँ, अहंकारमहँजात । इंद्रियग्रुख्यसाजुकँ, अहंकारहिसमात ॥ अहंकारसवहेतल्य, महत्तत्त्वमंजाय । महत्तत्त्वपुनिजायकँ, अकृतिहिमाहसमाय ॥ अहंकारसवहेतल्य, महत्तत्त्वमंजाय । महत्तत्त्वपुनिजायकँ, अकृतिहिमाहसमाय ॥ सतरजतमग्रुणिवपजे, तेसवहोतसमान।सोईप्रकृतिपरमात्मिहे, लीनहोतिमितवान १८११ । सोपरमात्माकेनहीं, कालहिकृतपरिणाम । आदिअनादिअनंतहू, अध्ययनित्यल्या ॥ १९ ॥ मनवचनहुनहिंजातजहँ, सतरजतमग्रुणनाहिं । प्राण्युद्धिइंद्रियग्रुरहु, नहींआहिंजहिमाँहिं ॥ महदादिकजामेनहीं, नहिंकछुजमितकार । हैनस्वप्रजागित्तहु, नहींआहिंजहिमाँहिं ॥ महदादिकजामेनहीं, नहिंकछुजमितकार । हैनस्वप्रजागित्तह्न, नहींअपुत्तिजदार ॥ अतिल्ञानलकाराज्ञअप, अवनिलक्षेयनाहिं । सोधुप्रतिसमरहतितत्त, नभसमञ्चलसदाँहिं ॥ सोअतक्ष्यमूल्यहे, प्रकृतिहुजेहिल्यहोय । सोपरमात्मामेसकल, यहजगजातसमोय ॥ जनमायाअरुजीवहु, होतईश्वमहँलीन । सोईप्राकृतिकीप्रलय, कहतसवैपरवीन ॥ २२ ॥ गुद्धिइंद्रियन्वथंको, हैपरमात्मअधार । ज्ञास्त्रिहेत्लोवरें, तेहिविन्निहंसंसार ॥

बुद्धइद्भयनभयको, हपरमात्मभ्यार । शाश्चाहतद्खापर, ताहावननाहससार ॥
जोउपजतअरुद्दोतिवाज्ञा । सोइअनित्यसववेदमकाज्ञा॥२३॥दीपचक्षुआदिकहूँजेते । प्यो
ऐसिहयइसिगरीसंसारा ) परमात्माकेकार्यअगारा ॥ विनयस्मात्मारहेनकोऊ । थावरऔरहुजंगमजोऊ ॥
जियकोधर्मभूतजोज्ञाना । तासुअवस्थाविविधवलाना ॥ ज्ञानविकाज्ञाजागरणजानो ।
अतिसंकोचसुपुतिविचारो।मायाकृतअनित्यउरधारो।२४।२५।जेते प्रमण्याकृतक्षित्रकाज्ञानमाद्द्वदेविगतविकारा।तिमिजगअरुपरमात्मविचारा॥२६ उत्ति भिक्रमनाहीं । समुक्षिदेखियोनजमनमाहीं ॥ जोनेयायिकअसउरआने । कारणभिन्नकायकोमा

दोहा-सोतिनकोभ्रममानिये, कारणहीहैकार्य । अहैअवस्थाभेदयह, सोसुनुकुरुकुलआर्य ॥ देवमृनुजपरतीतिजिय, सोभ्रमजानुनरेजा । जोयहसतितौमुक्तिमें, आवतदोपहमेश ॥

द्वमञ्जपरताताजयः साध्यमानुनर्द् । जायदत्तातानुन्तम् । जायदत्तातानुन्तम् । जायदत्तातानुन्दम् । जायदत्तातानुन्दमः । जित्रह्ववयद्वियंत्वस्त्वानं ॥ घटअकाञ्चित्रम्वयद्वप्रमञ्जाः । जित्रह्वययद्वियः । विभिन्नर्द्वर्वयः । विभिन्नर्वयः । विभव्ययः । विभिन्नर्वयः । विभव्ययः । विभिन्नर्वयः । विभन्नर्वयः । विभव्ययः । विभवयः । विभवयः

. २ त्यापरभागक्षप्रम् । दोहा-नेतेसारिताधारलद्दे, बदततृषादिभनंत । तसदिकालप्रवादलद्दे, जगउपनतिनसंत ॥ ३५ ॥ ३५ यदभनादिनोकालद्दे, सोहाँकिरसरूप । याकोचल्यनल्यिपरत, निभरिवकीगतिमुप ॥ ३५ ॥ नित्यप्रलयपदनातुनुष-प्रलेचारिकदिद्यैन । निमित्तकभक्षप्रकृती, अत्यंतिकपरबीन ॥ ३८ ॥ जगभपारयदुनाषप्रमु, नागयननेदिनाम । तिद्विलीलासंत्रोने, मेंभाष्योमतिपाम ॥ काके मुख्में नीहर्दे, नोहरिचरितव्यपार । वर्गणसकलिविधताहिको, के हुविधिपविषार ॥ ३९ ॥ कि वित्तरूपयनाक्षरी-विविधक ठोरघोरदुखकी द्वानल्सोन्नरतो पापपुरप्राणी अतिविल्लात । तेळ नोअपारभवपारावारपारजानि नहीं प्रयासचाहि हिसह दिहरपात ॥ भनेरपुरान दोळ हाथन उठाइ तिन्हें औरनाज पाष्ट्र में सेट मने देव हाथ है । अने रहण लोक के लिहें के तेण ये के तेने हैं के तेण ये चे के लिहें के तेण ये के तेने हैं के तेण ये तेण ये के तेण ये तेण

श्रीग्रक उवाच ।

द्देशान्यहपुराणमंसुनहुनृप, हरिपरत्वसवठौर । लेहिहरिकोपरसाद्दविधि, शंकरकोपकठोर ॥ १ ॥ अविश्वानियदिकाला । यहपशुबुद्धिखोडुमहिपाला ॥ कवहुँभयोनहिंजन्मतुम्हारा।कवहुँनाशनहिंअहेउदा तनभरिजन्मतपरतरहत्दें । जननमरणनहिंजीवगहत्दें ॥२॥ ह्वेउत्पन्नप्रतअरुनाता । अवतुमनहिंद्धेहोअरु जेसेवीजनीजतेअंकुर । हेहौतिमितुमनाहिंपसेपुर ॥ देहादिकतिभन्नसुवाला । जानहुक्षपनेकोसवकाला ॥ जेसेपावकदाहिहमाही । दरअतहेपभिन्नसदाहीं ॥ ३ ॥ जेसेस्वमकत्कोनिजशीशा । आत्मभिन्नहेल्यतमही तेसेभ्रपतिजागेहुमाही । निरस्तिवियतनिभन्नसदाहीं ॥ आत्माअजरअमरअविकारी।विपयविवशहोतांसारी। पटाकाञ्चयटकुटिजातो । तवबहुगुद्धतहेरहिजातो ॥ ऐसहिजीवहुनाहोशीरा । ग्रुद्धसरूपरहतमतिधीरा ॥

दोहा-जीवहितनकेवंधको, मनहींकारणजान ॥ मनहींतेहेत्रिष्ठणातन, तनतेकर्मक्षमान ॥ सोमनहेमायाकोकारज । चारिद्धतेसंसारहिआरज ॥ ६ ॥ तेळ्आगिनेपात्रहुअरुवाती । दीपतारितेहेतमयाती ऐसहितनमनकमेहुमाया । चारिद्धतेसंसृतिनृपराया ॥ सतरजतमगुणतेतनहोहे । ताहीमेंधुनिनाहाहुसोहे ॥ देहजन्मनहिजनजीवको।मरेमरणनहिज्ञानसीवको ॥ ७ ॥ आत्माहेनुपरचयंप्रकासी । देहप्रकृतिपरज्ञानविभास जिमिककाहायटकरअथारा।तिमितनकोजियजानउदारा।अपरिच्छित्रस्वभावहितेजिय।निजसरूपमेनहिंविकार ऐसहिज्ञास्त्ररीतितेराजा।भजौसकळविथितुमयदुराजा॥परमात्माहेआत्मअथारा।तिहिभजितरहुसिंधुसंसारा॥८॥ विप्रजापवदात्सकनागा । तुमहिनजारिसकीवङ्भागा ॥ वहिंमुत्युकेष्टत्युग्रुरारी । तिनमेंनुपमितळगीतिहारी

दोहा-तातेमृत्युहुतुमहिनुष, कछुकरिसिकहैनाहि । पंचरचितयहत्तनअहै, सोमिन्टिहेनिजमाहि ॥ १०॥ मेहीशुद्धसरूपअति, परमात्माकोदास । परमप्राप्यपरमातमा, यद्वपतिरमनिनास ॥ १०॥ मेहीशुद्धसरूपअति, परमात्माकोदास । परमप्राप्यपरमातमा, यद्वपतिरमनिनास ॥ १०॥ यहिनिधिअनुसंघानकारे, हरिपदिचत्तकारमा । ईशभिन्नतुम्पतात्मको, नहिन्दिहोनुपराय ॥ १०॥ वादताद्वपटिवपनदन, कालसमानकराल । निजतनभक्षतत्तकार्कहि, नहिन्दिहोतुष्वा ॥ १०॥ हरिपश्चित्वसङ्गागवत, तुमकोदियोद्धनाइ । ज्योष्टिचोभाप्योकहा, अत्रसुनिहोनुपराह ॥ १२॥ इति सिद्धिश्चामम्महाराजाधिराजश्चीमहाराजाश्चीराजावहादुर्खापवेशश्चीविश्वनायसिहदेवात्मज सिद्धिश्चीमहाराजाधिराजश्चीमहाराजाश्चीराजावहादुरश्चीकृप्याचेह्वरुपापान्नाधिकारिश्ची रखराजाविहद्वदेवकृते आनंदाम्युनियो हादशस्केषे पंचमस्तरंगः ॥ ४॥

#### मृत उवाच।

दोहा−अखिळअनूपमभागवत, यदुपतिरूपपुरान । व्याससुवनसुस्रतेसुन्यो, जेहिपरअपरनभान ॥ धन्यधन्यनिजजन्मग्रुनि, नृपकीरवकुळनाथ । जायनिकटकुकदेवके, धरचोचरणमेंमाथ ॥ पुनिकरअंजुळिनिजिहोरधरिके । वोल्योविष्णुरातसुदभरिके ॥ २ ॥

# राजोवाच।

दोहा—जगतवासनासकळतजि, हेहरिपदश्वतुरागि । गवनकरहुँयदुपतिनगर, यहप्राकृततनत्यागि जगनिवासकीक्षाज्ञहमारी । क्षणभरिहेनहिंहेश्रमहारी ॥ ६ ॥ दूरभयोमरोशज्ञाना । े ्रोडरमहँजानापकः

भापकृष्णपुरपथकहिदयः । अवनहिंकछुवाकीरहिगयः ॥ ७ ॥

## सूत उवाच।

राजिहिजानिपरमिविज्ञानी।च्छन्चह्योतवञ्चकसुखसानी।।ध्याससुवनकोगवनतजानी । े प्राप्त सुध्य स्थानिक । विद्यानिक । विद्य

दोहा-नयदेवकीकुमारप्रभु, जयकौशलाकुमार । भवसागरपारहिकरन, जयरघुरायभधार ॥ जवकीन्छों शुक्तदेवपयाना । तवराजर्षिभूपमितवाना ॥ यदुपतिपदमनदियोलगाई । रह्योभचलतरुसमृत्वराई। पूरुवभग्रकुशासनमाही । उत्तरमुखनुपवैद्यतहाँ ॥ ध्यावतहरिपदमुनदियोलगाई । रह्योभचलतरुसमृत्वराई। पूरुवभग्रकुशासनमाही । उत्तरमुखनुपवैद्यतहाँ ॥ ध्यावतहरिपदमुरसरितीरा । छूटिगईसवजगकीपीरा ॥ भयोमहायोगीकुरुनाथा । नायोजायकुष्णपदमाथा॥१०॥प्राप्तभयोदिनसातौसोई । हेशोनकम्प्रपिमृतिवकोई वैदेरहेनरेशसमीपा । दारुपुरुपसम्पर्धामद्वीपा ॥ विप्रश्रापवश्चतक्षकपायो । कोपितजवमिषमारगआयो ॥ सुन्योकानकस्यपम्रुनिराई । कुरुपतिपैकरिकोपमहाई ॥ द्विच्यत्वरापिहितयोजति । तसकजाताद्वरानकुरुराजे ॥ यहसुनिकेकस्यपमृतिसेत् । अहिविपन्यपृहिनिवारनहेत् ॥ सोईकाल्यायगोआजे । तसकजातद्वरानकुरुराजे ॥ यहसुनिकेकस्यपमृतिसेत् । अहिविपन्यपृहिनिवारनहेत् ॥

दोहा-आश्रमतेगमनतभये, जबआयेमगमाहि । तवतक्षकसोंभेटभे, तक्षककहितनकािह ॥ १९ ॥ तक्षकिषकेनाज्ञानकाहीं । आपसमर्थअहें ग्रुनिनािहीं ॥ तबकश्यपकहत्तक्षकदें सित । भूपनहोनपाहदेशित ॥ तक्षककहो।हमहिंसोअहर्ही । तार्थिककहो।हमहिंसोअहर्ही । ति ि ि ि ि हिं हिंदि । त्वकश्यपकहृतक्षकदें सित । भूपनहोनपाहदेशित ॥ तक्षककहो।हमहिंसोअहर्ही । जसकोतस्तकिकयोतहाँहीं ॥ तबज्ञिकतह्नैतक्षकभाष्यो।कश्यपत्मनकाअभिद्यायो॥ कश्यपवहाँगेवाकेहेत् । नाहिंदिपनसोद्यातननेतृ ॥ अहिंविपन्यकोत्यत्तनहाँहीं । कश्यपकहोयज्ञकहेत् । नाहिंदिपनसोद्यातननेतृ ॥ अहिंविपन्यकोत्यतनहाँही । ठहिंदिपनसिदेशों । कश्यपक्षित्रकरक्ष्या । आयोजहेंदेठोकुरुप्र्या॥ ज्ञुक्षकित्वकोपनदीन्हों । कश्यपगवनभवनकहँकीन्हों ॥ तक्षकपारिविप्रकरक्ष्या । आयोजहेंदेठोकुरुप्र्या॥

ि । इसतभयोकुरुनायहिनंगा ॥ १२॥

दोहा-जरोवसनसमभूपतन, छहिआहिविपश्चिष्ठिकाछ । सबदेहिनकेदेखते, भयोभस्मतेहिकाछ ॥
भस्मभयोजवभूपउदारा । मञ्योजहूँकितहाहाकारा ॥ सुरनरिविस्मतभयेअपारे । वजोब्योममहँविविधन
तहँअपसराओरगंपवा । छगेवजावनगावनसर्वा ॥ वपदेवसुमनसुखपागे।कुरूपतिकाहँसराहनछागे ॥ ३८ ॥
सुवनपरीक्षितकारकरिष्ठजयाजाकोनामरह्योजनमेजय ॥ तक्षकभक्षितिपतुस्रुनिसोई । तेहीसमयकरिकोपवड़
आश्चाहिस्रुनिवरसकछहँकारी।करनछग्योमससपँसँहारी ॥३६॥ कीन्हेविप्रहोमजेहिकाछ।उठीकुंडतेपावकज्व
छागेगिरनसुजंगहजारन । करनछगेकरियोरिककारन ॥ पावकज्वाछछगोतिनजारन । छागेजरनकरतपुरुका
होतविनाअहिकोजगदेखी।सक्षकवधभाषनोपरेखी ॥ खुक्योश्चककेश्चरणहिजाई । कृद्योनाथमोहिछहेबचाई ॥

दोहा-कोटिनसपैनकोजरतः, इतैकुंडमहँदेखि । बोल्योजनमेजयद्विजनः, नहिंतक्षककद्वँपेखि ॥ जरेअमितअहिपावकमाहीं।तक्षकअध्मजरतकसनाहीं ॥ त्रबोलेसिगरेम्रुनिगर्ह।तक्षकिछप्यौहंद्वदिगजाई ॥ २ वासवआवनदेतनताको।रक्षणिकयेकुलिशामित्वाको ॥तातेपरतनपावकमाहीं । भूपतिकहाकरेतेदिकाहीं ॥ २ त्रवोल्योजनमेजयकोपी । तक्षकअहेमोरिपतुलेपी ॥ तेहिरक्षतवासववरियाई । तातेसोडममझञ्जमहाई ॥ तातेकाकह्महित्वक्षीत्रा। होमहुपावकमाहिम्रुनीज्ञा ॥ २० ॥ सुनिन्नपवचनसम्बद्धनिगर्ह । एकवारसमञ्जवाडक तक्षकसहित्दईम्कीस्वाहो।विज्वतेष्मक्षिप्तक्षीप्तक्षीप्तिक्षिप्तक्षीप्तिक्षक्षीप्तिक्षिप्तिक्षिप्तिक्षिप्तिक्षिप्तिक्षिप्तिक्षिप्तिक्षा ॥ भूगोचिकत्वलिक्षयत्रिक्षिप्तिक्षकराह्योवस्व

दोहा—तक्षकषुत्तवासवतहाँ, तैसिहचढचोविमान । देवठोकतिगिरतभो, जरनिहिदतक्वजान ॥
तक्षकसहितदंद्वतिहिकाछ । नभतिगिरतआशुसुरपाठ ॥ त्रिसुवनहोतविनावासवको । ऐसोजानिपरचोतहँस
क्षसक्षनभैकविषरमञ्दारा।मुपहिद्वहरपतिवचनचचारा।।सिन्येंजनमैजयमदराजा।द्वेतिमहाअद्यवितयहकाजा
तक्षकियोअमृतकरपाना । यहनदिवपठायकमतिवाना ॥ करिकैतापरक्रपामहाई । इंद्रहुकोद्यपदेहुचचाई ॥
अजरअम्सिन्यस्तिकरेसुरहोद्दी।तिनपरहोद्वतुमहुअवछोदी ॥नातोहोतदंद्विनठोका।तातेष्ठपत्रतभतिवरशोका ॥ २
जीवनमरणहुप्राणिनकरो । कर्महिकवशहासवनेरो ॥ ईश्रअहस्त्रचसुखदुखदाता । यामेंकोद्वकोजोरनताता ॥२
चोरअप्रिअहिगाजिनपाता।क्षुपानृपाअहरोगअघात।॥इनतेमर्राहजेपुहपअपशरा।कोसचिनजकमेंहिअनुसारा ॥२
तातेयज्ञवंदअवकीजै । जनमेजयजगमेंयश्राठीजे ॥

दोहा-कोटिनविषयरवाषुरे, जरेविनाअपराध । जोजसकर्महिकरततस्, सुखदुखछहतअगाध ॥ सुनतबृहस्पतिकेवचन, जनमेजयिष्टियमानि । सपंविनाज्ञीयज्ञको, कियोधंदअघनानि ॥ २७ ॥

#### सृत उवाच ।

दोहा-नोकोकार्तदाकर, सोसाहेटोरेसुनान । यहजनित्यननपायक, तजैनेरजपमान ॥ ३२ ॥ जयजप्यासकृष्णभगनाना।२इत्युद्धसुबुद्धिनियाना ॥ जासुपदुमपदकोपारप्यानापिप्रिटियभागवतपुराना३

सुनतम्तकेवचनसुदावन । बोटेशीनकसुनिञातिपावन॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

## शोनक उवाच ।

व्यासिक्षाच्येषेटादिकजेते । वेदाचार्यमहात्मातेते ॥ केतनेकीन्हेवेदविभागा । सोहमसोंवरणहुबङ्भागा ॥ सुनतसृतशौनककीवानी । बोलेतिनकोअतिसनमानी ॥ ३६॥

स्रत उवाच ।

सावधानजबभोकरतारा । तबबरमेंभयनाद्प्रचारा ॥ उभैकानमुँ देद्विजराई । प्राणघोपसोपरतसुनाई ॥ ३८ ीं , पंप पुरा की अं ही अं दाहिणा । हिरा

ેે પાવ

सोइबोधकपरमात्माकरो । ऐसोहैसबझास्त्रनिवेरो ॥

दोहा-सोनतमें जैसेकोऊ, काहूदियगोहराय । सोसुनिकैपरमातमा, जीवहिदेतजगाय ॥ तैसहिज्ञोनकमुँदेकाना । प्राणघोषसुनतोभगवाना ॥ जीवज्ञानइंद्रियनअधीना । सुनैसुकिमिजबइंद्रीलीना । तैसहिकानह्रसंदेमाहीं । सुनैजीविकमिश्चन्दहिकाहीं ॥ इंद्रियनशनईशकरज्ञानाः । रहतस्वतंत्रसदाभगवाना सोईप्रणवतेप्रगटतिवानी।प्रणववासहियमेंमतिखानी ॥ मंत्रडपनिपदवेदप्रराना ।सबकोकारणप्रणववखाना ॥ वित्रअकारङकारमकारा।यहीजानियेप्रणवअकारा ॥ हरिअकारअरुजीवमकारा।अरुङक्ष्मीकोजानङकारा ॥ सोईप्रणवतेप्रनिकरतारा । चौसटवरणनिकयोजचारा ॥ सोइवरणतेचारिहवेदा । चार्रह र विनित्री लेखे जिनवेदनमें हैसबकर्मा।जातेयज्ञहोहिशुभधर्मा।४३। 🗸 🔒 🗟

दोहा-तेउनिजनिजपुत्रनिदये, तेनिजशिष्यनदीन । परम्परायहिभाँतिसी, चल्योवेदपरवीन ॥ ४६ ' थोरीभायुपभेजवजनकी । अतिचंचलहें गुगतिमनकी ॥ अल्पबुद्धिभेगवुज्अभागी । तथह कियेषेदकेविविधविभागा । द्वापरअंतज्ञवैकछिछागा ॥४७॥ यह 💐 🔭 🥫 🖰 🔞 वनके 🔆 त्रझाज्ञावादिओ्र्दिगपाला । इनतेप्रार्थितकृष्णकृपाला ॥ सकल्पर्मकेरक्षणहेतु । सत्यवतीमहँकृपानिकेषु " सुसुनिपरासरतेनिजञ्जेसा । प्रगटेन्यासनामअष्यंसा ॥ कियेवेदकेचारिप्रकारा । अरूपश्चसः 🛒 🚬 यहीविभागसंहिताकेरो।मणिसमूहिनिममिणिहिनिवेरो५०चा हि: ऋष्तंहितापैठकहिदीन्ही । यज्ञकीवेशंपायनछीन्ही॥५२॥सामहिकीछंदीगसंहिता । ैि ि े

दोहा-पुनिअथर्वकीसाँहिता, दियोसुमंतहिन्यास । इंद्रमितओवाप्कले, कीन्ह्योंपेलप्रकास ॥ ५३ ॥५ अपनेचारिशिप्यमङ्भागा । द्रवाहकङकरिचोभागा ॥ याज्ञवल्क्यअरुवोध्यपराशर । अभिनात्रवे क्रियारी ईट्रप्रमितकेमां खुकेयस्रत।तिनकोनिजसंहितादुईनुत।देवमित्रतेहिशिप्यहिरहेऊ।सोभरआदिकतेसोक्हेऊ।५५/ मां डुकेयम्रतज्ञोसाक्त्या । शिप्यपाँचयेकहेगोवल्या ॥ वात्सशिशिरमुद्रल्शालीया । इन्हेंसंहितादियक्मनीया प्रनिसाकल्यशिष्यसोवरना । नामजासहैजातकरना ॥ सोसंहिताकरीत्रयभागा । चारिशिप्यतेहिञ्जद्विवृशाला।विर्जवलाक्पज्वेताला।तिनकोदियसंहितासुहाई।अरुनिरुक्तिहुँदियोपढाई ।५ पाप्कटपुत्रवाप्कटी गोई । पूरुववेदसाखतेसोई ॥ वाटखिल्यसंदितावनाई । दियोतीनिनजींशप्पपटाई ॥

दोद्दा-चाटापन्भुरुभ्ग्यहः, अरुकासारसुनान । शिप्पतीनिषेपढिटिये, सोसंदिताप्रमान ॥ ५९ ॥ यसंदितानिर्मसयगाई । तिनकोपारणिकयमुनिराई ॥ वृद्विभागसुननोकोई । सकळपापतेरहितसोहीई ॥ ६० पेश्पायनशिष्युस्रचित्ता । कियेवित्रविपायश्चित्ता ॥ तातेचरककद्दावनटाग । विधिवतायदियगुरुअहुगुगे ॥ प्रकेरिकाश्यरिहापा । तातेअञ्चूयमभाषा ॥ ६२ ॥ वर्शपायनशिष्यछ्छामा । रह्योयाज्ञयस्यरिनेहिनामा ायुरुगोन्धनुष्यन् उत्तर्म् । मुकारहोन्यकटिन्यपागु॥कटिन्जानविधिद्दमतपटेदं । सायसम्बद्धकारितादः रतः े रोज्यकेश्वनिक । योल्योग्रहसगर्वनिद्धितिकै ॥ तोष्ठेकछुनपरोजनमेरो । तिकियद्विज्ञशपमान्यने

## श्रीमद्धागवत-स्कन्ध १२.

पढयोजोमोसोसोट्टतत्यागी।ममआश्रमतेभागुअभागी ॥ 🔞 ८ नक्षनि 🤫 ७०६ 🔓 😥 👯 यजुर्वेदगनजोपढिछीन्ह्यों । ताकोत्तरतवमनकरिदीन्ह्यों ॥ दोहा-याज्ञवल्कयगुमनतभये, तवतहँकेसबविष ॥ ६३ ॥ तीतरपक्षीद्वैद्वते, छियोवेदचनिक्षिप्र ॥

तित्तरीयज्ञासाभई, यज्ञवैदरमणीय ॥ ६९ ॥ ६५ ॥ याज्ञवल्क्यपुनिजायकै, 🔻 ्रीकम गुरुबहुजीजानतनहीं, सोऊपढ़नकरिआस । आराधनकियोभातुको, कार्रिकेपरमप्रयास ॥ द याजवल्क्ययहर्मञपदि, रविचरणनचितदीन । गायञीसममंत्रग्रनि, भैंभापानहिंकीन ॥

याजवल्क्य उवाच ।

ॐनमो भगवते आदित्यायाखिळजगतामात्मस्वरूपेण काळस्वरूपेण चतर्विधभृतनिकायानां पर्यतानामन्तर्र्द्रयेषु बहिरिप चाकाज्ञ इवोपाधिनाऽब्यवधीयमानो भगवानेक एव 💎 🗟 ५... संबत्सरगणेनादानविसर्गाभ्यामिमां छोकयात्रामनुबहति ॥ ६७ ॥ यदु ह वाव विशुधर्षभ अवि ५६०० सवनमहरहराम्रायविधिनोपतिष्ठमानानामखिलद्धितवृज्ञिनवीजावभर्जन भगवतः उत्ति य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइद्वियासरगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी : े . य. य एवेमं छोकमतिकराळवदनांधकारसंज्ञाजगरमहगिछितं मृतकमिव विचेतनमवळोक्यानुकंपया ... ईस्येवोत्थाप्पाहरहर्त्तसवनं श्रेयसि स्वधर्मारव्यात्मावस्थाने प्रवर्त्तयत्यवनिपतिरिवासाधूनां भ ुदीर परित आज्ञापाल्टिस्तज्ञ तज्ञ कपलकोज्ञांजलिभिरुपत्ततार्हणः ॥ ७१ ॥ अथ ह भगवंस्तव ५५ स्वितन त्रिभुवनगुरुभिरभिवंदितमहमयातयामयज्ञःकाम उपसराभीति ॥ ७२ ॥

#### स्रत उवाच ।

दोहा-सर्य्यमंत्रयेपदर्भहें, रविसनमुखहोनित्त । जंपेजपावेजोकोङ, सविधिसत्रीतिसचित्त ॥ ताकोभानप्रसन्नहे, करहिकामनापुर । ताकेतनतेहोतहे, महापापसवदुर ॥ यहिविधियाज्ञवरुक्यमतिमान् । आराधनकीन्ह्योजवभानु॥तववाजीकोवपुरविधरिकै। ... याज्ञवल्क्यकददीन्द्वोवेदा । ग्रुरुअपमानजनितहरिखेदा॥यज्ञचेद्देशाकोनामा । ि स्वेति यञ्चदकदयाज्ञयल्क्यमानि । कियोपंचद्शशासातिनद्वनि ॥ अइक्षेशतेनिकस्योजोई । नागसनीना कण्वजारमाध्यंदिनआदिक । मुनिकियप्रहण्धममयादिक॥७४॥जीमानकेरः तुकुनार 👊 👊 कुपिनिनिनमुतनातिहुकाही।दियपद्यसंहितनतहाँहीं॥७५जैमिनिशिप्यमुक्मांकोशसहस्रशास्य शानानान्यकुर्णातपुरुवितायन्त्रभावतान्य । ज्ञिप्यसुक्रमकिमतिथामा । हिरणनामपीर्थशीनामा ॥ एकअवंतीपुरकोषासी । जानतरहीत्रससुसससिसी ॥ ७६

दोहा-तीनसुकर्मोक्षिप्यये, पटचोसदस्रहुज्ञास । तासुजिप्यज्ञतपंच्मे, चटीजगतितनज्ञास ॥ ७७ ॥ अपित्राद्मणकरतभे, उत्तरदिशानिवास । अहआपेनिवसतभये, त्राद्मणपूरुवआस ॥ ७८॥ टाँगास्त्रिक्छ सिंह, मांगटिकुल्यकुसीद् । शिष्यपांचपाप्यंत्रिके, करिकेगुरुहियसीद् ॥ सामबेदशासानिको, तेडिनप्रमप्रशेन । विस्तारनहित्वविद्वर्षे, यक्ष्यक्रात्सप्रहोत्॥ ७९॥ त्तानपुर्वारवात्त्रका पार्वे पार्वे । हिरणनाभकेञ्चित्रकात मोनिक्षञ्चित्रकाहि । दीन्द्विचाविससंहिता, अतिहासानुस्माहि ॥८० ॥ ्षरमानुनारा नारा । इति सिद्धिश्रीमन्यदारानाांधरानश्रीमहारानाश्रीरानावदादुरगांधरेनश्रीविहतनापाँसरोनात्वन सिद्धिश्रीमहाराजािपराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजािपकारिकारिकार सिंदग्रदेवकृते भानन्दाम्बुनियौ द्वादशस्कंषे पष्टस्तरंगः॥ ६ //

#### सत उवाच।

दोहा-फेर्रास्त्रयवंणवेदके, ज्ञातासुमतिसुमत । तिनकोशिष्यकपृत्ययक, ताक्रिकेन्सन ॥

σ,

दाहा निश्चाकतम् हारातय, पट्युरानजाचाध्या व्याह्माइप्यममापता, तिनमुखसाहआय ॥ येपटमुनिहेंगुरूहमारे । इनतेपटचोपुराणअपारे ॥ रामिद्वाच्यभिक्तत्वनजोई । अरुकर्यपतावरणिहुसोई च्यासिद्वाच्यमपितावदनते । येसवपटेपुराणसुमनते ॥ ७॥चारिवहेंद्विजमूळपुराना । अववु विद्यासिद्वाच्यमपितावदनते । येसवपटेपुराणसुमनते ॥ ७॥चारिवहेंद्विजमूळपुराना । अववु विद्यासिद्वाच्यमपितावदनते । जिमिन्द्वाचिगणसविक्योचचारा॥८॥सर्गविसगैवृत्तिअरुरसा । उत्तर्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्यासिद्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्यासिद्यासिद्वाच्यासिद्वाच्यासिद्यासिद्यासिद्वाच्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्वाच्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्यासिद्य

दोहा-औरचराचरकीसनै, उतपतिअहैविसमं । जिमिबीजहितहोतत्तर, पुनिवीजहिकोवमं ॥ १२। द्विजजगमंचरप्राणिनकाईो । जीवनचरअचरहुजगमाँहीं ॥ जाहिजीनवरितनिहिहोहे । ताकि कित्र कि दिवाजगमंचरप्राणिनकाईो । जीवनचरअचरहुजगमाँहीं ॥ जाहिजीनवरितनिहिहोहे । ताकि कि दिवाजगमंचरप्राणिनकाहि । अवस्थालक्षणहुमलाने ॥ १३ ॥ हरिलैविधभाँतिअवतारा । कि दिवाजिक रामिक कि सालक्षणयद्वीविचारो । अवसम्वंतरकाहुँ उचारो ॥ मनुमनुसुतसुरसुरपतिजेते । हरिलंजावतार प्रविदेश । जीवक्षणयद्वामिरहहीं । ताकोमन्वंतरकिवकहीं ॥ १५॥मनुसुतसुरहुवविकार । कि दिवाजकिविस्तारा । विद्याजकिविस्तारा । कि दिवाजकिविस्तारा । कि दिवाजकिविस्तारा । सि दिवाजकिविस्तारा । सि दिवाजकिविस्तारा । कि दिवाजकिविस्तारा । कि दिवाजकिविस्तारा । सि दिवाजकिविस्तारा । कि दिवाजकिविस्तारा । कि दिवाजकिविस्तारा । सि दिवाजकिविस्तारा । कि दिवाज

दोहा—जाप्रतस्वप्रधुप्रसिद्धः, जीवअवस्थातीन् । तामेहैपरमातमाः, पैतामेविहलीन् ॥ यहअन्वयञ्यतिरेककहाँवे । यहग्रनाजयहरिकाश्चेपावे ॥ सोईअपाश्चेलक्षणजान् । तामेंमेंहटांतवलान् ॥ यहअन्वयञ्यतिरेककहाँवे । वहग्रनाजयहरिकाश्चेपावे ॥ सोईअपाश्चेलक्षणजान् । तामेंमेंहटांतवलान् ॥ जसमृत्तिकाकेरणगामहीं । होतरहतद्दैवस्तुसदाँहीं ॥ पेमात्तिकारहतिहसोई । विचिवचचहुतअवस्थाहोई ॥ तिमिपरमातमआतममाहीं । शोनकथद्यपिरहतसदाहीं॥ होतअवस्थाआतमकरी । नहिपरमात्माकेरिविदी॥ योगअभ्यासिहतिहिजराई । मनकीतीनिहुवृत्तिविहाई ॥ विपयवासनाकोजियत्यागे । यहभू जनमात्वा व्यवसारहृदितीहन्ताते । प्रिनताकोनिहुवृत्तिवहां ॥ २ ॥ यहभू अहिपराज्ञ । विचिवचनामहिकरीं वचारा ॥ २ ॥ यहभू औरहेपद्यप्रतान ।

दोहा—ज्ञोनकांठ्यपुराणह्, औरहुगरुडपुरान । नारद्अगिनपुराणह्, अरुअस्कंदमहान ॥ २३ ॥ औरअविष्यपुराणह्, औरबहावेवर्त्त । मार्कंडेयपुराणह्, अरुवामनअपहर्त्त ॥ औवाराहपुराणह्, औरबहावेवर्त्त । मार्कंडेयपुराणह्, अभागवतमहान ॥ २४ ॥ औवाराहपुराणद्, औरहुमहापुरान । कूर्यअरिबहाइह, श्रीभागवतमहान ॥ २४ ॥ अटाद्र्ञाहिपुराणये, अरुवेदनकांञ्चाल । ज्ञिष्यनांञ्चयमञ्ज्ञिष्यह्, कह्योसहितअभिटाल ॥ वेदनसीरपुराणको, वरण्योजीनविभाग । ताहिसुनतजनकोचहत्त, ब्रह्मतेजबहुभाग ॥ २५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्यहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरअष्ट्रिष्टणचंद्रकृपाणात्राधिकारिश्री रघुरानसिंहन्वेद्वकृते आनंदास्त्रुनियो हाद्यस्कंघे सत्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

दोहा-सुनतसृतकेवचनअस, ज्ञोनकतहँसुखपाइ। बोलतभेमधुरीगिरा, अतिशयप्रीतिवदाइ॥ शौनक उवाच।

साधुसृततुमबुद्धिविज्ञाला । नियतरहोबुधवरवहुकाला ॥ अमतजेजीविसिधुसंसारे । तिनकेपारलगावनहो यहज्ञंकाहमरेमनआई । सृतताहितुमदेहुमिटाई ॥१॥ परमचिरायुपजनजगमाहीं । मा ्रिक् टेंड अ जामेंड्रविजातसंसारा । तौनपठयमहँठाग्योपारा ॥ २ ॥ सोयहभुगुकुठकोपरधाना । 🔧 🗘 भौगठयभइकोनिहुनाहीं। जामेंछोकछीनह्नेजाहीं॥ कैसेप्रलयसिंठरमहँसोई। श्रमतरह्योपैरतदुखमोई किमिन्दपत्रमाहँसुनिराई । सोनतरुख्योत्रारुसुखदाई ॥ ४ ॥ यहसंश्रयहैसूतहमारे । मेटहुतुमहौबुद्धिउद जानेतिहरेसकरुपुराना । औरसँचैजेयोगविधाना ॥ सुनतस्तत्रज्ञीनककेवैना । बोटेभरिडरमेंअतिचैना ॥

स्त उवाच।

दोहा-कीन्द्योप्रश्नमहार्वयह, जगश्रमनाज्ञनहार । कृष्णकथानहँहोतितहँ, किटहोतोनिरछार ॥ मार्कडेयसुनीज्ञसहावन । विश्वसंसकारहिलहिपावन ॥ पढचोपितासोवेदहुचारी । भयोमहातपथर्महिधारी ब्रह्मचर्यव्रतगृह्योअलंडल ।पारचोयलकलदंडकमंडल ॥ ज्ञीज्ञानटाअरुज्ञांतसरूपा।अरुमेखलाजनेउअनूप मृगचर्महुकम्लासहिमाला । कटिसुबहुअरुकुज्ञाविज्ञाला ॥ येसवनेमवृद्धिकेहेतू । याः 🐪 📑 ःनिमा अग्निअकंग्रहविश्रनमाहीं । हरिकोपूजतरह्योत्तदाहीं ॥ दोडतंध्यनमहँसीमतिमाना।धारतरह्योधीरहरिध्यान सांझप्रातिमक्षाकीमाँगीदितरह्योगुरुकोअनुरागी ॥ गुरुसन्धुसबहुवचननभाष्यी । ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ भोजनकरतरह्योगकवाराजीनकहेनुरुतीनअहारा ॥१०॥ ﴿ ﴿ विकरतताहिः ः।रिरिट्रणस्य (५५ः )

दोहा-बीतेलाखनवरसतेहि, लियोपृत्युकोजीति । जोनपृत्युकेभीतिते, कोडनहिंहोतअभीति ॥ ब्रह्माभृगुद्शहुसनकादी।अरुशंकरविद्यानमयोदी॥अरुसुरनरपितरहुसवजेते।सुनितप्रविविदिमतभेतेते यहिविधित्रह्मचर्यव्रत्वधारी।मार्कडेयिकयोतपभारी ॥धरचोध्यानयद्यतिकोप्ररो।कियकछेशहियतेसवरूरो यहिविधिहरिपदमनहिरुगाये।महायोगकरिअतिमुखछाये॥ वीतेषटमन्वंतरताको। कियोविप्रतपकरनिवेशा।मान्योमुनिषदछेतहशारा॥१४ ्रथनेनअप्तरनमद्नको तिनकोआग्रुहिनिकटबुटाई। ऐसोज्ञासनिदयोसुनाई॥ मार्कडेयकरततप्रभारी। विप्रकरहुतुमतहाँसिथा यहिविधितिनकोतहाँपठायो । फेरिलोभअरुमदहिबोलायो ॥ तिनहुँकोङ्गासनदियसोई । भ े रे नेश्वत

दोहा-रहेपाकशासनहिको, जासनतेसुखपाय ॥ १६ ॥ गतपकनाज्ञनहिते, जहँभासनसुनिराय शैटाईमाटयरत्तरपापाविद्योमुनिकरिद्धरिक्षभिटापा ॥ नदीपुरपभद्राजहँसीहै । चित्रानामशिद्धामनमीहै परमञ्ज्यभाश्रमसुखदाई । प्रगटीतहँबसंतऋसुजाई ॥ रहेविङसिषनबेङिवितानाः । पोङहिबरिवेहंगोधिष अतिमुज्दलहँतास्तराई।निर्भरुसिर्टसक्ररुसदाई॥१८॥गुज्तिहमत्तभँवरचहुँ ने १५ दुः प्रभरीहरू कृजिहिकोकिल्मत्तसुद्दायनानाचिहिमोरमंजुमनभावना।सारसदंसऔरचकवाका।सोदिरदेतिमिविविधयलाक दिमनिझंरङैनाशकपीरा । वहतमंदतदँमख्यसमीरा ॥ सुमनसुमनकोपरसतसोई । तातेपरमसुगंथितहोई। वपनावतमनिसनतिहिकालाकोनहोततेहिकालविहालार ०की हैं है है है है । । ।।। पन नलगी है

दोहा-पडवपडमेंतहाँ, गईचंद्रकरछाय । फूंटिउटीसिंगरोडता, संप्यासमयसुहाय ॥ २१ ॥ २२ । तहुँगुपर्वदुगाव्दिरागे । बाजेविविधिवजावनलागे ॥ मनसिजकुसुमघनुपपरिपापो । मार्कदेयसमीपदिआयो फरिकेहोमतहोमुनिसाई । पोरस्योध्यानयदुसाई ॥ स्योनेनमृदैवेहिकाटा । मानहुमृत्तिवेतिशिखिन्ताटा ॥ वत्तमार्कडेपदिसुनिकारीवासवर्किकग्टरातहाँही ॥२३॥सुनिआगशीनकमतिमाना । नाचनलगोअपसरा गानकरनटार्गातिहिटोस । मञ्चोष्ट्रंगमनोहरङोस ॥ बाजेपपवश्चासबहुर्वाना । सञ्जंपवश्रस्कामप्रवीना ॥ यहिविधित्रहैवस्तमनभावनामुनिमानसकोष्टगैकैपावना।छोभऔरसद्युनिमनजाई।सुनिमनछेनचहेश्रपनाई

.:

पुंजिकथळीअपसराजोई । आयगईसन्मुखमहँसोई ॥ खेळनळागीगंदतहाँहाँ । ढोळतळुचडोळतचहुवाहाँ ॥ दोहा—खसतकेशतेसुमनबहु, ळचतळंकळचकीळ । करितकटाश्चनसांकटा, चढ़ीमत्तमद्रपीळ ॥ २६ कंदुकहेतपरणिमहँपावताचंचळअंचळपवनजड़ावत ॥२०॥मे ितंखा हिंदी होन हिंदी स्थान स्थान स्थान स्थान हिंदी है । होन हिंदी होन हिंदी होने हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी है । हिंदी है । हिंदी है। हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी है। हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी है। हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी है। हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी है। हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी है। हिंदी है। हिंदी है। हिंदी हिंदी है। हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हि

दोहा-मुनिष्यायोयहिभाँतिजव, करितपचित्तलगाय । करनकृपाप्रगटेतहाँ, नरनारायणभाय ॥ ३२

कित्त-लसतस्वप्ककेरोनिशिभूपकेसो, एककोसरूपस्यांअत्रप्पनस्यामहि । वारिजविलोचनियोचनअखिलताप, चारियाद्वराजतम्याजिनललामहि ॥ रपुराजकरमेपविनद्वाँविचित्रराजे, यज्ञजपवीतश्राजेअसिअभिरामहे । दंबजोकमंडलअखंडललदंबआम, मोदिनिकेमंडलकोमंडलप्रदामहि ॥ स्व्यंप्रदातकविराजतिवज्ञालभाल, तसिसवकाललरपदुमासमालहे । करमेरसालकुञ्जसदाधमेपालम्भु, असुरकरालनकोकालसालराहि ॥ तन्छविभाललसेदामिनिकेजालहीसो, कंजपद्लालसुनियानसम्रालहे ।

करतउतालरचुराजकोनिहालदेव, वृंद्पैद्यालयेईदिवकीकोलाल्हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ देहा-नरनारायणकोनिराक्षि, मुनिल्हिआनँद्धाम । साद्रधरणीमेंकियो, दंडतरितपरणाम ॥ ३५ ॥ गन्योजन्मआपनोसफल, गयोमनोरथपूरी । पुल्किततनलोचनसजल, भयोद्धसहदुलदूरी ॥ सक्योजिनाईप्रेमवञ्चा, पुनिल्डिकेकरजोरि । जयहरिजयहरिकरतभो, वारहिवारनिहोरी ॥ ३६ ॥ गृद्याद्यारअञ्चरागअति, मनहुँलेतउरलाय । पुनिधीरजधरिनाथके, चरणधोयशिरनाय ॥ ३७ ॥ वैद्यायोप्रसुदुद्धनकहुँ, सुंदरआसनमाहीं । सुमनमालपूर्वादिते, पूजनिकयोतहाँहीं ॥ ३८ ॥ जयेंदेठप्रसुदीलसुतिहाँत, तबसुनिवद्दितरहाराय । लयेंदेवप्रसुदीलसुत्तितहाँ, सबुरागहिलमँगाय ॥

मार्केडेय उवाच ।

छंद इरिगीतिका—तुवप्रेरणातेप्राणचळतेब्रह्मिशवधुरआदिके । पुनिवचनइंद्रियमनहुचळतेआपुकृतमरयादके करावरेपद्रभजतिनतईं मित्रहोतिनकेसही । केहिभाँतितुम्हरोकरहुँवर्णनकहनकीकछुगतिनहीं ॥ १० यहरूपयुगतिहरोछहावनजगतमंगळहेतहे । दिळतापत्रैचाँपतरहतहिसदामुिकाहिनेतहे ॥ प्रभुष्पंभीमर्थाद्रासन्छेद्वयुअवतारहे । वहजगतरिचपुनिपाळिनिजमहँकरहुपुनिसंहारहे ॥ १९ ॥ प्रभुष्पंभीमर्थाद्रासन्छेद्वयुअवतारहे । यहजगतरिचपुनिपाळिनिजमहँकरहुपुनिसंहारहे ॥ १९ ॥ जिमिविरिचमकरीजाळतामेंआपहीवहुखेळती । पुनिर्धेचिंजाळासकळसोईआपनेचरमेळती ॥ हेसुवनरक्षकजगितनेताग्रुगळपद्मअर्थिदको । हेएकिनिःश्रकवाससुख्यळपोरमनहिमिळिदको ॥ हुवपद्कमळ्जेभजतितात्रिनकेनमनमळरहतहे । सोइपदळहनकेहेतजगयहरीतिग्रुनिगणगहतहे ॥ कोठकरिवेदनप्रणतकोठपुजनकरेकोजनित्तही । कोठसुनिहंगाथार्टिहनामहिष्यानधारिवित्तही ॥ ४४ छुवचरणपंकजअजितात्री । वित्रहे च्याप्येकजभजतात्रोत्तीजगअभीतअमानहे ॥ दिपरार्थआयुर्वयंजाकिरेसहकरतारजो । तुवचरुक्कियांकहरत्ताकोकहवात्यहर्ससारजो ॥ द्वसत्तिहेंसंकरूपगुरुकेग्रुरुकेव्याप्रके । तिजतुच्ळतनअभिमानभजतेहमहुँगुनिमनरंजको ॥ १३ ॥

ादी

नमा नाजा

11 94 !

तवपदकमळजोभजतप्राणीताहिकछुदुर्छभनहीं । व्रवपदक ोिं ुः ् किस्ते अर्थारे के उत्पत्तिपाळनसंहरनहिततीनिमुरतिधारते । अधसत्त्वमुरतितेसदाप्रभुमोक्षमोदपसारते ॥ प्रभराजमीअस्तामसीभिजिपुरुपमोहितहोत्है । येहितेसुमितिकहियेसात्विकरूपसद्हिउदोत्हे ॥ ४५ तेहिकोपुरुपस्वभक्तभापताहिभजिभैतजतहैं। संसारसागरकोउतरिवैकुंठपुरकोवजतहें॥ ४६॥ जयकृष्णजयभगवानभुमाविद्वयुरुजगदीञ्जै । परदेवनरनारायणौजयहंसकुञास्थळीञ्जै ॥ जयसत्यवाणीनिगमप्रभुजयअखिल्धम्बधारहै । नहिंगुढ्जानतजननकेहिययदिवासत्महारहै ॥ मायातिहारीकियोमोहितसकलयहर्ससारहै । सोइजानतोजोतवक्रपातेकरतवेदविचारहै ॥ ८८ ॥ तिहरोसरूपसभावसंदरकरतवेदप्रकाशहै । तुम्हरोप्रभावविरंचिशंकरआदिकननहिभासहै ॥ बद्दशास्त्रतमकोकहतबह्रविधिपैनपावतपारहै । हेपुरुपबोधअगाधतुमहिप्रणामममबहुवारहै ॥ ४९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज

सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रपुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बनिधौ द्वादशस्कंधे अप्रमस्तरंगः ॥ ८॥

#### सृत उवाच ।

दोडा-यहिविधिजवअस्तुतिकियो, मार्केडेयसुजान । तवनारायणनरसहित, बोलेकुपानिधान ॥ ९ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

देवसर्पिवर्यमतिधामा । भवेसिद्धकरिभक्तिअकामा ॥ संयमतपस्वाध्यायतिहारो । स्कूछआञ्ज्तैगयोजदारो मनवांछितमाँगहुवरदाना । इमवरदानिनमाइँप्रधाना ॥ सुनिनरनारायणकीयद्वयानी । बोडेमार्कडेयविज्ञानी ॥ मार्कडेय उवाच।

देवदेवअच्छुतगिरिधारी । सबदासनकेआरतिहारी ॥ यहीवहुत्वर्रमंत्रश्चपायो । जोनिज्ञुंदुररूपदेसायो ॥ २ देवद्वज्ञात्रार्थाः । सन्हिङ्खतपुद्कमङ्तिहारा ॥ सङ्तेमुश्चप्रत्यक्षममञ्जाने । औरकाहदूससस्मि 👪 कारकथागश्चभारतारा । नगर्वश्यवासुत्रात्रात्रात् ॥ ब्रह्मादिकजेहिमायामाही । जगमेमोहितरहहिंसहारी है ।

#### स्रत उवाच।

यहिविधिसनिम्ननिकीवरवाणी । हँसितधास्तुकहिङ्गारंगपाणी ॥

ř

1

पद्यानशानकारपाना । वार्यापारशानकारपान । दोहा-छहिम्रुनितेपूजनसविधि, नरनारायणदोय । वदर्शननकहँगवनकिय, महामोदमनमोय ॥ ॥ दाहा-०।हतुत्राचारुवारात्रात्रः । प्यानकरतउरमहँजगदीशा ॥ आश्रममाहँगस्योष्ठनिराहं । मायाराङ्गर सुमिरतहरिकेवचनसुनीशा । प्यानकरतउरमहँजगदीशा ॥ आश्रममाहँगस्योष्ठनिराहं । मायाराङ्गर द्वामरतहारकवचनशुपासा । जारावराज्यसम्बद्धाः । इंदुअकेभपभवनीपार्ही । अनिटअनटअकाञ्चरमाँही॥८॥इनमेंहरिकहँदेसनट्यायो।कियमानम् इंदुक्षकम्पणवनापादा । जाराज्या । जाराज्या । जाराज्या । प्राप्त विद्या ॥ ९ ॥ नदीषुप्यभृद्राकेतीरा । प्रक्रमसम्ब प्रभावपश्रश्रणाक्त्रया । बार्याप्यनतहँमहाकराञा॥१०॥ज्ञदित्रभ्येतहँद्राद्शभाष्ट्राजाहुन संप्याकरतरत्वोत्तिहिकाञ्णाचल्योपवनतहँमहाकराञा॥१०॥ज्ञदित्रभ्येतहँद्राद्शभाष्ट्राजाहुन सप्पाकरतरद्वातारुवरुगः र ता । स्वयं मान्यस्थितः ॥ मयशोरअरुपवनद्वशोगः । स्वयं प्रतिचर्द्वदिशिकरिशोरम् वंडा । स्वयं मान्यस्थितः । स्वयं मान्यस्थितः । स्वयं मान्यस्थानस्थानस्थानस्थानस्थानस्थानस्य पुनिचहुं।दाज्ञकारशास्त्रच्छा । छात्राचन । जुन्म परनञ्जेतर्वेत्रव्रवपाताम्होनञ्ग्योपुनिचञ्छुनिपाता ॥चुंद्वितुंडशुंडसमगिरहीयाताम्

होदाशतात्तपुर्वनाता - २० जार्याः दोदा-चारचासिगरीपरिषको, मारुतबद्योप्पचंड । उटनटगीचहुँ श्रोस्ते, गुन्न दादा-पारभाषवरायसम् । १९२ ।। १२ ।। १३ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ ।। १६ । वकत्तव्यकारुष्याद्वात् वराज्यात् । इतत्वयनेतुकाद्वीनदासे । तवमुनिमनसंशयभभासी॥पवनप्रमंगपायद्विवस्त

वारवारसागरअरराई । वरपर्दिजल्खराधारमहाई ॥ सातद्वीपह्वेगयेसमाना । नेकहुथल्टनहिंकहींदेखाना ॥ १ महिञ्जकाञ्चर्स्वगृहुञ्जरुतारा|बूडिगयेदिञ्चिविदिञ्चञ्चपारा ॥माकैडेयएकरहिगयञ।प्रलयसिल्लमहँबहत्तो खुळीजटातनमेंसुधिनाहीं।वहतत्रमतजल्मेंचहुँवाहीं॥१५॥नेननदेखिपरतकछुनाहीं।क्षुधिततृपितभोञ्जति कोडबड्मीनलीलिलेहिलेहीं।मल्पारगणुनितोहितजिदेहीं ॥ लगततरंगलहतदुखभारी।कगहुँडरतवड्म

देश-कवहँतिहिमारुतप्रवर्ः, दूर्राहंदैतउद्या । निहंअकाञ्चनिहिमहिदिशा, ताकोप्रतदेखाय ॥ कवहँमिळतमहाअपियारा । ताहूकोपावतनिहिपारा ॥ १६ ॥ परिकेकहँभोरनमुनिराई । वृद्दिगँभीरतिरमहँ छहिजळजोरकहूँउतराता।कहुँपुनिळगततरंगनवाता ॥ घरतताहिकोउदंतनमीना । कोउपुनिळीनतताहिकळीळिळेतजवकोउतेहिकाहींविहिकोउकहुँमेळतउरमाहीं।यहिविधिशोकळहतकोहुकाळाकहूँमोहपुनिव्हति कहुँदुपावतहेमुनिराई कहुँदुपावतहेमुनिराई । क्षेत्रपाहुविसवीता ॥ यहिविधिसहसनळाखनवर्षो । वीतिगयेताकोविनहर्षो ॥ प्रजयपयोनिधिमहँसुनिराई । अमतरह्योकहुँथाहतप् जोदेखनमाँगयोचितळाईोतिहिमायामहँगयोधुळाई ॥ २० ॥ वहतवहत्तऊँचीमहिमाहीं।निर्ह्योळपुवटवृक्षतह

दोहा—अतिकोमळपछ्डवअमळ, फळभळसकळसुहाय । ताकेउत्तरशाखमें, सुनिकोपरचोदेखाय ॥ २० । इककोमळदळपरहकवाळक।सोवतहीनजदुतितमयाळक॥अतिसुंदरतनमरकतश्यामा।पंकजसरिसवदनअभि कम्बुकंठउन्नतअसकंधू।सभगधुकुटिनासाछविसिधू।२१।छंचितकुंतळकोमळकारे।छहिसुखपवनहळतसुकुम कानळहरदाङ्गिआकारा । शंखसिरसभीतरसुकुमारा ॥ विद्वमसरिसअधरयुगसोहें।हाँसछटानेशुकअरुगोहें॥वारिजकोश्रविकोचनकोरे।चितवतळेतमनहुँचितचोरे॥चळदळदळदुतिउदरसुअमळी।इवासळेतकाँपतशुभीनाभिश्चोभअतिश्वयर्गभीरा।चारुअंगअंगुळिमतिधीरा॥चळदळदळदुतिउदरसुअमळी।इवासळेतकाँपतशुभीनाभिशोभअतिशयर्गभीरा।चारुअंगअंगुळिमतिधीरा॥च४॥दोडकरसोगहिद्विणपाळ।पियतअंगुळावाळ असवाळकजवदेखतभयळ।सुनिअतिशयदिविक्तसुस

दोहा—निमिपलोल्दिखनलग्यो, पुलकावित्तवशंग । लग्योविचारनिचत्त्रमें, कोवालकविनतंग ॥
पूछनहेतग्योशिशुपासा । लागीतववालककीश्वासा॥श्वासाहिलगतग्योगरमाही।जिमिष्ठात्मशकश्वासवश्वाह
बालकउदरमाहँग्रुनिराई । निरस्तभयोजगतसगुदाई ॥ जैसेप्रलयपूर्वजगदेख्यो । वालउदरतेसहीपरेख्यो ॥ २
नम्परणीसागरशिशारा । द्वीपखंडदिशिशैल्लगारा ॥ वनसारेतापुरआकरप्रामा । व्रजआप्रमकदेशल्ला
औरसुरासुरचारिहुवर्णा । आश्रमध्मवेदजसवर्णा ॥ २८ ॥ पंचभृतअरुपुश्चरकाला । औरहुसवजगकर्णनाल
पहलिकेअतिमोहितभयकोतिहिहिमशैलपहुँचिपुनिगयक॥नदीपुहुपभदाकहुँदेख्यो।अपनीआश्रमसक्ल
निजआश्रमवासिनऋपिकाँहीं। देखतभोग्रुनिनाथतहाँहीं॥तहाँवसनकोकियोविचारा।तवलोडखोपुनिश्वासु

होहा-सोइवरसोइवटकेदछि, सोइवाळककहँदीख । वाळकहुँविहँसतळख्यो, पेनदियोकछुसील ॥ ३१ ॥
मार्कडेयमुनीञ्चतहँ, वाळककाहँविछोकि । ध्यानधारिमिळवेहिते, चळेनिकटअतिज्ञोकि ॥ ३२ ॥
तबहुँगोतुरतितहाँ, वाळककात्रवान । हारिविम्रुखिनकेहोतानिमि, ध्यर्थमनोर्थमहान ॥ ३३ ॥
मिट्योवटहुअरुमिटतभो, रह्योपळ्यजळजोय । वैट्योम्रुनिम्थमहिसारेस, निजनाश्रममहँसोय ॥ ३१
हति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांचवेज्ञशीविश्वनायांसहदेवात्मज
सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरशोक्टप्णचंद्रकृपापात्राधिकारि
श्रीरपुराजसिंहन्द्वेवकृते आनंदाम्ब्रुनिया द्वाद्क्यांक्रेय नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

दोद्या-मार्कडेपमुनीशसॉ, इरिमायाकोदेसि । अतिविस्मितहरिशरणमें, जातभयोमुद्छेसि ॥ रिपदकमटदियेनिशपारी । वोटतभोषुनिवचनपुकारी ॥ १ ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कन्ध १२.

## मार्कडेय उवाच ।

माथवहरेसुकुंदसुरारी । निजदासनकेभयभयहारी ॥ इमझरणागतचरणतिहारे । होअधारप्रभुतुमहिंहमारे ॥ तुरमायामोहितसुरसर्वा । तुमहिनजानतकरिअतिगर्वा ॥ २ ॥

## सूत उवाच ।

दोहा-दातासिगरीसिद्धिक, आपहिअहोमहेश । तुमजोकिटगृहैकटी, तेहिकिमिरहैकटेश ॥
कित्र-विभिन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नताकोन्नता ॥
ताकोरिप्रताकोपित्नताकोपित्नताकोपित्नताकोपित्न ताकोर्युतताकोपित्नताकोपित्नताकोपात् ॥
ताकोरिप्रताकोनाथताकोन्नताकोन्नताकोन्नता ।
ताकोपदजङ्जोकोन्नार्यस्वहारिहे, ताकोनारिजयअसहुङ्गिकेयोठीयात ॥
चातककोजीवनजोताकोपित्नताकोपित्र, ताकोपनताकोरसताकोजोकरतपान ।
ताकोरिप्रताकोवर्णजातेहोतताकोजीन, पूरोसहकारीताकेवरकोनियातीजान ॥
ताकोवासताकोरिपुताकोरिपुताकोगित्नताकोपित् ताकोरिपुताकोपित्नताकोपित्वअनुमान ।
ताकोजीनपरेतामेसीवजीनताकोनारि, ताकोर्युजाकशिश्वकोपित्वताकोपित्वअनुमान ।
ताकोजीनपरेतामेसीवजीनताकोनारि, ताकोर्युजाकशिश्वकोपित्वताकोपित्वस्त

#### शंकर उवाच ।

कंजनातत्ताकोजातत्ताकोजातत्ताकोजात्त, ताकोजातत्ताकोजातत्ताकोजातत्ताकोजात्त । ताकोग्रुरुताकोग्रुरुताकोग्रुरुताकोग्रुरु, ताकोग्रुरुताकोग्रुरुताकोग्रुरुत्ताकोग्रुरुत्ताकोग्रुरुत्ताकोग्रुरुत्ताकोग्रुरुत्ताकोग्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्ताकोभ्रात्तात्वात्ते। ताकोबात्तत्ताद्दीक्षेणोकरत्तवत्तात्त्वात्तात्तात्त्रात्त्वात्तात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्वात्त्रात्त्रात्त्व देहा—याकेमनर्मेकोनिह्, अहेउमानहिभात्ता । कुष्णप्रेषमेपग्त्रप्त्रहे । अमान्यद्वरिदात्ता । ६ ।। पेहमयोकनिकटसिपारी । करिहेंसभाषणहेष्यारी ॥ साप्तसमागमसोजगमाही । उमान्यस्यकन्नाही ॥ ।। ७

#### सृत उवाच ।

स्तकहितहँईांकरभगवाना।मुनिकेनिकटहिकियोपपाना॥सर्वाद्यासवदेहिनस्वामी।हेंनगकेन्रभुअंतरयामी॥८ उमासहितशंकरआगमत् । जान्योनहिंमुनिप्रेमहिमगन्न॥रहीनमुपिकछुतासुक्षरीरा।अच्छेन्द्रप्यावतयदुवीरा॥९ मनिमनकोगतिजानिमहेशाकरियोगहिटसिक्योप्रवेशा॥देखिपरेमुनिप्यानहिमाही।तहितपीतिकारजटासोहाही सीनिनमकोगतिजानिमहेशाकरियोगहिटसिक्योप्रवेशा॥ देखिपरेमुनिप्यानहिमाही।तहितपीतिकारजटार्मोहाही सीनिनमधुंदरदक्षवाहू । उन्नातज्ञेष्टर्महिमानह ॥ १९॥ अंगडुक्छ्य्याप्रकाचमा । धनुक्रारुज्ञ्चस्त्रभ्रमम्। हमक्ष्यक्रियाद्या । विदेतप्रभाकरम्।स्वकाजा । नाज्ञतअपकारदक्षाआणा

दोहा-क्रांसुरूपमसप्यानमें, देसिपरचोजनताहि । तनमतिझयनिस्मितभयो, सुनिभयनेमनमाहि ॥ मेतोपरचोचतुर्धुजप्यानापादशसुजनोजानदेसाना१२-३३अधिकः देशः वाद्यपारीक्ष्योग्यादशिक्षः श्री सगपनिस्सितदेशंकरकादीविभुवनकोग्रुरुगुनिमनमाही॥श्रीरभीरकीन्स्रोहिनदिस्मामा ।पायः श्रीर्वे । । गपनसहिततदेगोसिगरीसे । पाद्यअध्यदियनावतदीसे ॥ द्यदनमाटापदिसदं । धृपद्विनवेदादिसाहं ॥ १५ ॥ बोल्योफेरिजोरियुगदाथा । कदाकरनळायकर्वनाथा ॥ तुमतोहीप्रभुपूरणकामा।तुमसीपावतनगतश्ररामा। जयशंकरशिवशांतसरूपाधिमुण्डेशनाशकभवकृषा॥संतनकेत्वमदीसुरादाता।सत्ततभसंतनकारकपाता॥

सत उवाच।

यदिविधिभस्तितिष्ठनित्रिष्ठरारी । हैं प्रसन्नदैसिगिराउचारी ॥ १८॥

श्रीभगवानुवाच ।

माँगद्वमुनिवरत्तमवरदाना । वरदायकदमनिधिभगवाना ॥

दोहा-हमरोत्तीनहदेवको, दरशनअदैधमोष । तीनिहुँदेवउपासना, होतिकबहुँन[हमोच ॥ १९ ॥ विप्रसाधजेजात्वदारा । कर्राहसदादीननवपकारा ॥ समदर्जीनगसंगविद्यीना । विनावरहरिभक्तप्रवीना ॥ ३ ऐसेविप्रनकर्दंदिगपाला।करिप्रणामपूर्लादसचकाला॥हमअरुविधिष्ठभुकृष्णसदाही।वंदनकर्रीहसुविप्रनकारी। मेरोअरुविधिअंतरयामी । ऐसोजोयदुपतिबहुनामी ॥ तामेनेकुभेदनिहराप । कोहुसोनेहनकोहुपैभाप ॥ भापसरिसजेवित्रप्रवीनाविदनकरहितिनहिंहमतीना ॥२२॥ जलतीरयप्रतिमामयदेवा । तुमसमानजेकुष्णसनेही । तेदरञ्जाहिष्टतकरिदेही ॥ २३ ॥ इमविष्रनकोकरहिष्रणामा ।-वेदवर्याजोरूपहमारा । ताकोपार्राइविप्रउदारा ॥ २४ ॥ संतनकेपददरक्षकियते । संतकयामहँवित्तदियते ॥ महापापतनमेनिहरहरीं । संभापणतेप्रनिकाकहरीं ॥ २५ ॥

स्रत उवाच ।

दोहा−इांकरमुखञ्जितेयद्पि, वचनसुधार्कियपान । पेमुनिमार्कडेयको, नेकुनचित्तअयान ॥ हरिमायामॅभमतबहु, दीन्ह्योकालविताय । अमीवचनसुनिशंभुके, सोदुलगयोविलाय ॥ फेरिऋपीशयुगळकरजोरी । कह्योशंभूसांबहतिनहोरी ॥ २६ ॥ २७ ॥

मार्कण्डेय उवाच ।

ईश्व्रकीयहभृदुत्रुलीछा । कोटनॉहजानतहेगठनीठा॥वंदततुमनिजदासनकाही।कोदयाठतुमसमजगमाही॥ धर्मिसिखावनहेतमहेशा । करतकर्मतुमरहोहमेशा ॥ धर्मात्माकोसदासराही । धर्मकरावनकरहुउछाही ॥ तुमहींवक्ताधर्मनिकेरे । तुमतेजनसुखछइतवनेरे ॥ सवकोकरहुँप्रणाममहेशा । घटतनतुवप्रभावछवछेशा ॥ २ करतइंद्रजालीजिमिमायापिनघटतिताकीकछ्काया३०निजमनतेयहविइवविरचिकै।तामेंप्रवि प्रनिअपनेमहँकरहुसँहारा।ग्रुणकृतजगतुममेनविकारा॥३१॥निर्ग्रुणसगुणशंभगवाना।मायारहित परब्रह्ममुरतित्रिपुरारी । तमकोत्रणतिभनेकहमारी ॥ ३२ ॥

दोहा-ुमाँगहुँकावरदानमें, तुमसोंचंदललाम । तुवदरज्ञानतेहोतजन, सवविधिपूरणकाम ॥ ३३॥ पेप्रभुपायतुम्हें असनाथा । माँगहुँ यह वरजोरेहाथा ॥ यह पति पद महँ पीति हमारी । रहेअचल प्रभुटेरेनटारी ॥

तैसहिसबहरिदासनमाहीं । होयप्रीतितैसहित्रवपाहीं ॥ ३४ ॥

स्रत उवाच ।

यहिविषिधुनिमाँग्योवरदाना।छह्मोश्धुतव्मोद्मदाना॥कह्मोमहेशहिउमातहाँही।मनवाछितदीजेषुनिकार्ही॥३ मुनिसोंबोरेनचनमहेशाकिप्लभक्तित्वोहिंहोयहमेशाकिल्पप्रयंतस्थारुत्रात्रभवेहो।तनभरिअ्वरक्षमस्यानिहेत्राह हेर्देतुमकोज्ञानत्रिकाला । अरुविरागविज्ञानविज्ञाला ॥ त्रझतेजहेर्देशतिआरज । अरुहेर्देशोदानआचार्ज ॥ ३

स्रत उवाच।

यहिविधिरैमुनिकोवरदाना । करतउपासोतामुवस्नाना॥गणनसहितकैलासविहारी।मुनिआश्रमतेचलेसिधारी॥३ मार्केडेयमुनींशसुजाना । भयेपरमभागवतप्रधाना ॥

देहि।-एकांतीहरिभक्तहे, ध्यावतहरिपदकाँहिं । अवलेंविचरतजगतमें, मगनप्रेमरसपाहिं ॥ ३९ ॥ मार्कडेयसुजानको, मैंकियचरितवसान । जेहिविधिनिरख्योक्चष्णको, मायाविभवमहान ॥ हरिमायाकोआदिनहिं, यहअनादिसंसार । जोवरणतआधुनिकयहि, सोमतिमंदगँवार ॥ ४९ ॥ हरिप्रभावतेयुक्तयह, मार्कडेयचरित्र । सुनैसुनावैजोकोठ, तेदोग्होतपवित्र ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरबांपवेक्शशिविश्वनाथसिंहदेवात्मज

हति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरचीपवैज्ञश्रीविश्वनाथसिहदेवात्म सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिश्री रघुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिषौ द्वादज्ञस्कंषे दज्ञमस्तरंगः ॥ १० ॥

दोहा-सुनतसूतसुखतेसकरु, मार्कडेयचरित्र । पुनिष्ठिचोअतिशयसुदित, शोनकपरमपवित्र ॥ शोनक खवाच ।

हेभागवतसृत्तवहुज्ञाता । हुमजानहुतंत्रनकीवाता ॥ हमनुमतेयहप्रश्नकरतहें । जेहिसुनिजनमनमोदभरतहें । पंचरात्रकेजाननवारे । जेशीपतिकेष्रजनहारे ॥ ७ ॥ तेजनकीनभाँतिप्रश्रुअंगा । ध्यावतहेंराँगिप्रेमहिरंगा ॥ प्रश्रुआसुप्रकेहिभाँतिविचारें । पापंदवाहनकीननिहारें ॥ भ्रूपणअहेंकीनप्रभुकेरे । जाननयहीमनोरथमेरे ॥ सोबरणहुतुमसृत्तसुजाना । जेसीपूजनविधिभगवाना ॥ बेहिविधिनेपूजेहरिकाहीं । मर्त्यअमर्त्यहोतजगमाहीं सुनिज्ञीनककीमंजुळवानी । योळसृतमहासुदमानी ॥ ३ ॥

#### सूत उवाच।

करिकेअपनेग्रुहनप्रणाम् । हरिविश्वतिभाषींअभिरामा ॥ वेदतंत्रमेंजीसवगाई । नारदादित्रद्वादिसुनाई ॥ मायामहत्तर्त्वादिकृतव । पंचश्वत्रअशिंडद्वियसव ॥ शोनकयदीविराटकहाँव । श्रीपतिअंगयदीश्चतिगाँव ॥ दोहा—त्रिभुदनयामेंजानियो, कोटिनजीवनिवास । पुरुपरूपयदिकोडकहत, सुनियेजीरप्रकास ॥ ५ ॥

दोहा-गुद्धसतीगुणजानिये, पद्दमासनसुराठेर । साजसहोबटसहितहै, प्राणगदाप्रभुकेर ॥ १३ ॥ अहैशंरजटपदुपतिकेरो । अहेशुद्रशंनतज्ञपनेरो ॥ १२ ॥ प्रभुक्तपाणजानहुनुमझाना । अधु विकार अहेशंरजटपदुपतिकेरो । अहेशुद्रशंनतज्ञपनेरो ॥ १२ ॥ प्रभुक्तपाणजानहुनुमझाना । अधु विकार अहेशान्त अहेशान्त । इति विकार केरिकाटकोदंडटदंडा । कर्मअहेम्भुतृणअरादा ॥ १५ ॥ इति विकार कर्मान्त । भाग्यकार । अधु विकार कर्मान्त । अहेश्यकार विकार । अहेश्यकार विकार विकार कर्मान्त । अहेश्यकार विकार कर्मान्त । अहेश्यकार विकार कर्मान्त । अहेश्यकार विकार कर्मान्त । प्रभुको । प

दोदा-बाह्यदेवसंकर्पण्टुः प्रष्टुमृहुलनिरुद्धः । कृष्णचंद्रकीजानिये, चारियृत्तियेगुटः ॥ २५ ॥ जामतस्वप्रमुखनिरू, सारतुरीपाजीयः । इनअभिमानिनकोजपिरः, चारियृत्तियमुगोयः॥ २१० भूषणलाखुपलंगटपः, संगम्हिनजनजेयः । इरिकोप्यादननिनाहिररिः, चारिपदार्थयेग् ॥ २००

Ä

# आनन्दाम्बुनिधि।

किवित्तरूपयनाक्षरी—शौनकसुनहुयदुनाथब्रस्नकारणहै, आपनेप्रकाशहीतेपरमप्रकाशमान ।

महिमामहानमहिमाहिजाकीपुरणहै, विधिवपुषारिविश्वरचतअहैअमान ॥

पाठतरमेशरूपयाठतमहेशरूप, सृढ्नकोग्रुढहेअग्रुढजेहेअिक्तमान ।

ज्ञातासवजगतकोशातानिजदासनको, दातारपुराजैनिजकंजपदग्रीतिदान ॥ २१

यनाक्षरी—सृढ्नमहीपनकोमदेकोमधेयाभुको, भारजतरेयाधर्मधुराकोधरेगहि ॥

ब्रजमितानिसंगरासकोरचेयाष्ट्रंदावनको, वसेपाह्रतदीनपेह्रवैयाहै ॥

जाकोनामपापिनकोपापकोहरेयासुशुपारथको, सार्थिह्नभारथितयाहै ॥

यद्कुठउदिषकोअम्लजोन्हैयासोकन्हैया, रघुराजदीनकुपाकोकरेयाहे ॥ ।

दोहा-महाषुरुपलक्षणयही, जोनितपढ़ैप्रभात । अंतर्यामीकृष्णको, साजोनैअवदात ॥

कमल १ महा २ मरीवि ३ कश्यप छ सूर्य्य ५ मनु ६ हश्यकु किवित्त-श्रोपशाईनाभिजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात हाकोजा कुलि ८ विकासि ९ वाण १० अनरण्य १९ पृषु १२ जिलंकु ११ पुंपमार १७ प्रव ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताक मांगता १६ पुसंवि १७ ध्रयसंवि १८ अस्त १९ अस्त २० समर १९ असमंत्रव २२ ६ ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ता

ताकीजात ताकीजात, ताकीजात ताकीजात । सोईरद्यवंशअवतंस, रप्रराजत्रात ॥ २६

सुनिकेस्तवचनसुखमानी । बोलेजीनकपुनिअसवानी ॥

#### शौनक खवाच।

भूपपरीक्षितविनयसुनाई । पूछ्योजोअतिक्षयचितचाई॥तवज्ञुकदेवपरममतिवाता।मासमासकैभासुवस्य सूतदेहुसोमोहिसुनाई । भासनामकर्मानेससुदाई ॥ सूरजकेआतमयदुनाथा । हेहरातिनयक्षसुनतसनाथा सुनतसूतकानककेवेना । बोळअतिकायभारतस्वना ॥ २८ ॥

सूत उवाच।

स्तकेरसविक्रयाप्रकासी । श्रीनकजानहुभागुविभासी।।इरिमायाविरचितसंसारा। जानहुयाद्दिअनादिउदा स्रजकोहरिस्रतिजानो । जगकेकत्तातिहिअनुमानो ॥ वेदक्रियाकेतिहेंमुळा । वहुविधिभापहिबुद्धिअतुळा काळकियाकारणअरुकारजाआगमकतिद्शुहुआरजा।दृत्यआरफळयेनवभाँती।हरिकहॅंनदहिविमअपपात

दोहा-चैत्रादिकनेद्वाद्द्रहों, मासअईंम्तिवान । तिनमंद्वाद्दश्रूष्णारं, अमैभानुभगवान ॥
प्रथमचत्त्वकरहुँवसाना।ताकोछुनिद्द्रानिकमत्त्वाना॥३२॥चैत्तमसमइँदिनकरपाता।कृतस्थळीवम्सराविर् राक्षसुँदत्वेहेतीनामा । नागनाधुकाँद्वेशभिरामा ॥ स्थकृत्नामयश्चेद्वसंगा । देपुळस्त्यऋषिसायअभंगा ॥ तहुँतुंचुरुगंपर्यमुअंगा । चित्तवैचेतमासरविसंगा ॥ ३३ ॥ अववैद्यासमासकेग्रुनिये । नामअर्पमारवितदुँ। ऋषिरुंचुळ्दअपानापक्षा । राक्षसंद्रपदेतिअतिदक्षा ॥ धुंनिकयळीअप्सरानानो । गंपर्वनारदनामयसानी ॥ कृष्ळनीरनामकत्तद्वनागा । वितवदिवद्वारादिवरभागा॥३२॥चेठमासम्बित्रदिवाकर । जानद्वतहाँ अविदेश पारुपराञ्चसत्त्वकृतामा । यक्षस्यस्वनतद्ववद्वभागा ॥ तहुँमैनकाअप्सरानामा । अस्दाहागंपयळ्ळामा ॥ पानववदिस्ववेठदिमासा । अवस्यन्वनयआपानुसङ्खासा ॥ ३५ ॥

दोहा-चरुणनामकेभार्नुद्दं, देविशिष्टमुनिद्दं । रंभार्दत्देअप्सरा, अरुसद्वयन्यद्वयस् ॥ : शुक्रनागतद्वरद्वयस्याः ॥ राजसभाद्विचन्त्वननामाः। यशितविद्वापाद्वमतियामाः॥
: राजसभाद्विचन्त्राः॥

🗻 विनामा । विद्वावसुगंपर्वेटटामा ॥ श्रीतानामयक्षपङ्गागा । एटापत्रनामकीनागा ॥

तहँनानहुअंगिराऋपीज्ञा । प्रमठोचाअप्सरामुनीज्ञा ॥ वर्यनामराक्षसन्त्रवाना । वितवहिसावन । साद्देंविवस्वानरिवनामा । उयसेनगंपर्यंठछामा ॥ व्याप्रनामराक्षसत्दँजानो । नामअसारनयक्षवत्वानो ॥ व्याप्रनामराक्षसत्दँजानो । नामअसारनयक्षवत्वानो ॥ व्याप्रनामराक्षसत्दँजानो । नामअसारनयक्षवत्वानो ॥ व्याप्रनामराक्षसत्दँज्ञिनयम् । इस्पीज्ञगोतमवडभागा अहेतहाँगप्वसुखेना । वातनामराक्षसज्जितस्वा ॥ हेकप्सराष्ट्रताचीनामा । सुरुचिनामकोयक्षछ्छामा ॥ येसवर्विकसंगदिमाह्माहि । वितवहिमापिहमासस्वाहीं ॥ ३९ ॥ फाग्रुनमासमाहस्रुनिराह । वे ने प्राप्रस्वा । सिन्विताअप्सराप्रस्यक्षा ॥ विज्ञवनामगंपर्वसुजाना । अहिऐरावतअहेमहाना ॥ भरद्वाजहेतहँक्ष्रत्वित्वा । सिन्वित्वाज्ञप्तपाप्रस्यक्षा ॥ विज्ञवनामगंपर्वसुजाना । अहिऐरावतअहेमहाना ॥ भरद्वाजहेतहँक्ष्रत्वित्वा । महाअंखहेनागप्रत्यक्षा ॥ हैऋतुसेनतहाँगपर्वा । राक्षसिविद्यत्वज्ञुअक्षवर्व ॥ हैअप्सराववंज्ञीनामा । वितवहिआग्रहनमासछ्छामा ॥ ४९ ॥ पूसमासमहँहैभगसूर्य । स्राप्तविद्यक्षहेशहा ॥ वित्वविद्यान्यस्व ॥ वित्वविद्यस्व ॥ वित्ववि

दोहा-पूर्वचितीतहँअप्सरा, येसवरविकेसंग । पूसमासवितविहितहाँ, पाविहिमोदअभंग ॥ ४२ ॥ आहिबनमासमाहँद्विजराई । त्वष्टानामअहैदिनराई ॥ अग्रिसारेसजमदीग्रम्रनीज्ञा । कंवल्रनामकअहैदनरीज्ञ

दोहा-तहँ तिलोत्तमाअप्सरा, राक्षसञ्ज्ञापेत । सतितितनामकपक्षहै, तेहिलानहमितिस्त ॥

प्रतापृद्धगंपर्यवदारा । येसवितवाहँमासकुँवारा ॥ ३३ ॥ विष्णुसूर्यहैंकार्तिकमाहीं । नः ुतर र्मातहँअप्सरासुद्धार्थ । येसवितवाहँमासकुँवारा ॥ ३३ ॥ विष्णुसूर्यहैंकार्तिकमाहीं । नः ुतर र्मातहँअप्सरासुद्धार्थ । यूर्यवर्चगंपर्यतहाँहैं ॥ अहेसत्यितनामकपक्षा । मलापेतनामकतहरक्षा ॥ विश्वामित्रमुर्ताज्ञातहाँहीं । वितवहिकार्तिकमाससदाहीं॥३८ जे विश्वभित्रमुर्ताज्ञातहाँहीं । वितवहिकार्तिकमाससदाहीं॥३८ जे विश्वभित्रमुर्ताज्ञातहाँहीं । वितवहिकार्तिकमाससदाहीं॥३८ जे विश्वभित्रमुर्ताज्ञातहें ॥ विववित्रमुर्ताज्ञातिकर्ताचित्रप्रवादिविद्यस्त्रमुर्ताज्ञातिकर्ताचित्रप्रवादिविद्यस्त्रमासनमाही जिल्लाचित्रप्रवादिविद्यस्त्रमुर्ताज्ञातिकर्ताच्याच्यात्रम्यतिवेदनगाहे ॥ विवविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्तिविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्तिविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्तिविद्यस्त्रमुर्ताविद्यस्त्रमुर्तिविद्यस्त्रमुर्तिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रमुर्तिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यतिविद्यस्त्रम्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्तिविद्यस्यस्तिव

दोहा—जेजेनागनमेंकहों, तेत्रिपिययमाहि । वंधनहैसवसाजके, त्यागतकपहुँनाहि ॥ जेजेयसदियोमेंगाई । तरिवरथकोदेहिसजाई ॥ कह्योराक्षसनमेंजिनकाही । पीछेतरथझेछतजाँहीं ॥ ७८ ॥ १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १०० । १००० । १०० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १०० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १०० । १०० । १००० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० ।

दोहा-पृछचीज्ञोनकजीनतुम, सूरजचरितश्रपार । सोमेंतुमसोंसकटयह, कीन्द्र्योसिविधिउचार ॥ ६ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवाधिवश्रशीविश्वनार्थासिहदेवास्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरष्ठ राजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बुनियो द्वाद्शस्कंषे एकादशस्तरंगः ॥ १९

### मृत उवाच ।

ì

ď

दोहा-परमधरमकोप्रणतिकरि, यदुर्धातपदीज्ञारनाय । वित्रनकेषद्वंदिक, वरणांधर्मनिकाय ॥ १ ॥ हरिचरित्रअहतपरम, पृछ्योजानमुनीज्ञ । सोर्मेषरण्योसकछिविधि, सकछचरितजगदीज्ञ ॥ लेहिविधियहसंसारमें, पावतजनकस्यान । ज्ञानकादितुमसोसकछ, सोर्मेकियोजसान ॥ २ ॥ हरणहारसवपायके, नारायणयदुनाय । द्वपीकेज्ञभगवानप्रभु, भक्तनकरनसनाय ॥ णासिरजकपाछकहरन, परत्रक्षगंभीर । यहपुराणभागवतमें, वरणितयकयदुवीर ॥ ३ ॥ ( 104 )

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

अवशोनकभागवतको, यहसुनियेसंक्षेप । जाहिपढ़तहरिमिछतहें, होतपापपरछेप ॥ विष्णुपद् ।

जयभागवतरूपयद्वरकोज्ञानविज्ञानभक्तिदाता । सुनतसुनावतसुमुझतजाकोमिलतकूप्णपद्जलजाता ॥ ज्ञीनकऔरसृतसंभाषणनेभिषवनमें प्रथमकद्यी । वरणनचीविस्रभवतारनकोहरिमहिमाकहिमोद्रख्या ॥ ब्यासभवननारदकोञागमन्यासहिनारदउपदेशा । नारदकीप्रनिजनमकथासगसनकादिकआगमवेशा ॥ ब्यासबोपभागवतरचनपुनियथासमरकुरुपतिकेरो । भीमसेनकृतजंगभंगपुनिकोपद्गोणसुतकरटेरो ॥ पांडवसुवनपंचिनिशिवधिवोद्धपदसुताकोवधभारी । बहुरिद्धोणनंदनकोवधनिविधिवपार्थगिरिधारी ॥ प्रनिज्ञिरतेमणितासुर्वेचिवोपुनिपांडवविछापगायो । चारिबंधुयतधर्मसुवनकोसंतनसुतानिमिससुझायो ॥ बहुरिकह्योयद्दपतिकोध्यावतजेहिविधिभीपमतनत्यागा । धर्मराजकोराजकरवप्रतिवरण्योकुंतीअनुरागा ॥ द्वोणतनैकेअस्त्राहितेष्रुनिगर्भाहिरक्षनवैराटी । प्रनिद्वारिकागवनयद्भवरकोकह्यीप्रजनसूदपरिपाटी ॥ पारथकोपयानद्वारावतिप्रनिहस्तिनपुरभागमन् । बहुरिकह्योअर्जनविलापसवपांडसुवनसबसुखसमन् ॥ तिलकपरीक्षितपांडुसुयनकोगयनमद्दापथकोगायो । कलिकोदमनश्रापद्विजकोल्हिगंगातटजिमिनृपभायो ॥ मुनिसमाजमधिवहुरिकह्योजसकुरुपतिञुककरसंवादा ॥शाद॥द्या योगधारणावहुरिवसान्योहरिवंदनकी पुनिसंवादत्रस्ननारदकोपुनिवरण्योहरिअवतारा । जगतरचनकोवहरिकस्रोकमपुनिपुराणलक्षणसारा ॥ मित्रासुतअरुविदुरकेरपुनिकहसंवादमोददाई । यदुकुलकीसंहारकथापुनिमहापुरुपकीथितिगाई ॥ ७ ॥ ८ प्रकृतिसर्गेषुनित्रहासर्गभरुषुनिभगवत्विराटरूपा ॥ ९ ॥ सूक्षमथूळकाळकीगतिजिमिषुनिडपण्यौजिमिमतु पुनिवराइअवतारकृष्णकोवर्ण्योधरणीउद्धारा । पुनिवरणनैविकुंठकोगायोहिरण्याक्षकोसंहारा ॥ १० ॥ १ कर्दमङत्पतिमनुमिळापपुनिवरण्योदेवहृतीब्याह् । पुनिविमानकीविहरनिगाईकपिळजननकोजत्साह् ॥ देवहुतीअरुकपिळदेवकोषुनिवरण्योसवसंवादा ॥१२॥१३॥ पुनिकहिश्चकृतदक्षभंगमस्रधुवचरित्रप्रदेशह बहुरिकह्यौपुञ्जकथासुहावनिषुनिप्रचीनवरहीगाथा॥१४॥फेरिपुरंजनकथावलानीकथाप्रचेतनसुलसाथा ॥ पुनिसुवादिषयत्रतनारदकोराजिषयत्रतकोभाई । पुनिअगनीअअप्तरासंगमनाभिनृपतिउतपतिगाई ॥ ऋपभदेवकोच्**रितकद्यौष्ठ्रनिभरतूचरितसुक**सृखभाष्यौ ३५॥पुनिभूगोठखगोठकद्यौप्रनिअरूपताठवरणनआ नरकवरणिपुनिकथाअजामिलपुनिप्रभावकहहरिनामा १६ दक्षजन्मपुनिचरितप्रचेतनपुनितिनस्तितिष्ठ पुनिनारायणकृवचवृत्रवध्चित्रकेतुकोकथाकही । पुनिप्रहलाद्जनमगुणगायोहिरणकशिपसुरविजेसही ॥ पुनिप्रहलादचरितस्वगायोपुनिक्हन्रहर्भिवत्।रा।हिरणकिश्विकोनाशक्तान्योवरणधरमकहसुलसारा १७॥ पुनिमन्वतरकथाकहीकछुपुनिगर्जेद्रमोक्षहिगायो ॥ **९९ ॥ पुनिकच्छपअवतारकथाकहि**शीराँसंधुमेधनभाषा देवासुरसंत्राम्कद्दोष्टिन्द्रण्योगमनअवतारा । बल्किोछलनगपिबोत्रिसुवनसुतलअसुरपतिपग्रधारा ।। मीनसरूपवरणियदुपतिकोसूरजवंशहिवस्तारचो ॥२०॥ पुनिइक्ष्वाकुसुद्युम्रजन्मकहिङ्छाचरित्पुनि। प्रनिताराआख्यानक्द्योस्यन्यपससादनृगचरितकद्यौ॥२२॥पुनिसर्यातिककुस्थचरितकहिसदृगिहिजस मांपाताको वृश्तिकहाँ प्रिवित्ताभारम् निगायामाई । सगरसगरकमुवनवरित्कहिकथाभगीर्यमुख्दाई॥ २३॥ वरण्योकोश्छेशरष्ठपतिकोचरितसक्छकछिमछहारी । निमिनरेशकोकह्योतजनतनवंशविदेहमीदकारी॥ २४ क्षमानिक्षत्रकरवभृगुपतिकोजेहिनिधितेयकइसवारा । पुरूरवाकोचारतकद्योष्ट्रनिचंद्रवंशपुनिविस्तारा ॥ पुनिययातिभरुनहुपचरित्तकहिभरतचरित्वरण्योभारी । श्रंतनुभीपमपांडुपांडवनचरितकह्याअितसुस्रकारी ॥ चृपययातिकोनेठसुवन्यदुवरण्योतासुबद्धरिवंसा । जोनवंशर्भित्रसुवननायकछियअवतारसुष्ट्रष्यंसा ॥ २५ ॥ २६ विवस्त्रेत्रसम्बद्धनेत्रस्य निवछुदेवभवनदेवकीतप्रगटतभयदुङ्कळचंदा ॥ २७ ॥ पयपानहिषितिमारिष्त्रनाशकटिपरायोगीविंदा ॥ २८ गाउनस्रक्रवन्यसम्बद्धकर्णनं ॥ १७ ॥ पयपानहिषितिमारिष्त्रनाशकटिएरायोगीविंदा ॥

णादतेअरुवत्सासुरइनिइन्योवकासुरगिरिपारी । मारिअपासुरविधिमोइनकरिपेद्यकमारबोइळवारी ॥

नेपावसभरुभरद्वरणिषुनिगोपसुतात्रतआचरना । चीरहरणङीलागोविदकीश्रजतियहरिवरपुनिवरना ॥ जनारिनकृतव्यंजनभोजनविष्ठनकोपुनिसंतापा ॥ ३१ ॥ बहुरिकह्यौवासवमलभंजनइंद्रकोपकृतवजनापा ॥ वर्द्धनटद्धरनकद्योपुनिकद्दसुरभोकृतअभिषेका । वरुणदूतकृतदृरणनंदकोहीरपुरदरज्ञनसविवेका ॥ द्योराप्तपंचाप्यायोषुनिनंदचरणगदिभ्रजगतरचो॥३२॥फाग्रचरितपुनिकहयद्वरकोशंखचूडजेहिभाँतिदरचो गटगीतपुनिवृपभविनाञ्चननारदकेसहिसंवादा । केञ्चीवधनारदआगमत्रजपुनिव्योमासुरवधवादा ॥ निआगमअक्रूरकोगोकुछमहाविरहपुनिव्रजनारी ॥ ३३ ॥ पुनिमधुपुरीगवनहरिवछकोदानपतिहिदरज्ञनभारी निमधुपुरीप्रवेद्भारजकवप्यनुपर्भगगैअस्पाता । पुनिमुष्टिकचाणूरविनाञ्चनिकयोकंसमंचहिपाता ॥ ३४ ॥ प्रसेनकोराजतिङककहिगुरुसुतमृतकगुरुहिदींबो । उद्धवकोशनगवनकद्योपुनिगोपिनकोप्रबोधकींबो ॥ हुरिकह्योकुविजाविहारवहुदानपतीगृहआगमन् । पुनिसुफलकसुतअस्तुतिगाईनागनगरताकोगवन् ॥ ३५ ॥ ारिसप्तद्श्वारमग्धपतिद्द्वनद्वनपुनिकहिदीन्ह्यो । पुनिकहकाल्यमनकोनेहिविधिनृपस्चकुंद्भसमकीन्ह्यो हुरिकह्योरुविमणिविवाहजिमिकिययदुपतिनृपमदमोरी । प्रनिष्ठद्यमकोजन्मवलान्यौअरुशंवरवधवरजोरी ॥ द्योसिमंतकमणिचरित्रसवसत्राजितवपआदिसवे । जाम्बवानकोसमरकद्योपुनिजाम्बवतीकोव्याहतवे ॥ विषमूपकोसुतात्वयंवरऔरदुहरिविवाहभायो । भौमऔरमुरमथनकथनकरिसोरहसहसन्याहगायो ॥ ३६ ॥ ाधनमयवामदमद्नकरिनिजपुरमेंसुरद्रुमल्याये । पुनिपरिहासकद्योरुक्मिणिकोअनिरुधकोविनाहगाये ॥ :पास्त्रप्रहरणअनिरुधकोहरिशंकरसंगरभारी । मृगउद्धारवित्रकीमहिमाकह्यौगवनव्रजहरूधारी ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ भेथ्यावासुदेवकोवधकहिज्ञांकरपुरीदहनगायो । वहुरिदुविदवधहरुधरकृतकहिसांवकैदमहँजिमिआयो ॥ निकहिजिमिहल्थरहरूकरकरिनागनगरकरपनकीन्ह्यों। पुनिकहहरिजिमिनारदकोनिजमायाविभवदरशदीन्ह्यों।। द्रप्रस्थआगमयद्रपतिकोभीममगधपतिजिमिमारचो । धर्मराजकीराजसूयजिमिशिशुपाछिहहरिसंहारचो ॥ ाज्ञभंतमज्ञनउद्यादकहिनरण्योज्ञालनयुद्धभारी । दंतनक्रनिदुरथकोनधकहिनलतीरथयात्रासारी ॥ रिणिसत्तवधकद्धोफेरितहँकौरवकुछकोसंहारा । पारथसारिथिह्वयद्वरिजिमिभंज्यौभवभारीभारा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ हिरिसुदामाचरितवरणिपुनिकुरुक्षेत्रयात्रागाई । देविकिकेमृतसुतिनिमलायेपितुहिज्ञानिदयसुखदाई ॥ ह्योसुभद्राहरणबहुरिकहजनकनगरहरिकोजेबो । वेदनअस्तुतिबहुरिबखानीतीनदेवमहँबरठेवो ॥ हह्योवित्रसुतमृतकल्याइबोमहिपीगीतसकल्यायो । वरण्योवहरिजीनविधियदकल्जापदंडमनिसीपायो ॥ गारदकोअरुवसुदेवहिकोवरण्योसुलकरसंवादा । हरिचद्धवसंवादकह्योपुनिज्ञानभक्तिकीमरयादा ॥ उनियदुकुलतंहारवातान्योपुनिभावीभूपनगाथा । कलियुगकोपुनिधर्मकह्योतवकलिकीअवतारहिनाथा ॥ ४१ ॥ ग्हरिचारिविधिप्रच्यवखानीडत्पतिकद्यौभाँतितीनाष्ट्रशुककोगवनकद्योपुनिपरिक्षितजेहिविधितनत्यागनकीना॥ वेदविभागवहुरिसववरण्योमार्कडेयकथागाई । पुनिविराटवपुगरणनकीन्ह्योमूरजकथामोददाई ॥ ४४ ॥ हरिकीमहिमागायसकछविषिश्रीभागवतप्रभावकहे । यहसमासभागवतसुदावनगायमनुजफछचारिछहे ॥ पक्तभाज्ञयदुनायतिहारीदूजाहैननाथमेरे । परचोअहैरपुराजज्ञरणमेंजायकहाँतजिपदतेरे ॥ ४५ ॥ दोहा-गिरतपरतळींकतळटत, विवज्ञहुमहँजोकोय । हरयेनमअसमुराकहत, सकळपापहतहोय ॥ ४६ ॥ पद-कोअससादेवसरटट्सरोयदुपतिसम्बिशुवनमाँईा । रामकृष्णगुसकदतसुनतहुँदियमेअपशिपविशिजाहीं॥ क्रोटिनजन्मनअपओपनकीद्रश्तिनाइँगुनिपरछाईी । जैसेपवृनप्रचंडचळेन्भपनमंडछसुवरुडिजाही ॥ जैसेभा<u>तु</u>डद्यतमनाज्ञतपावकतूटरासिकाही । विगरीजन्मअनेकनकीप्रमुटेतसुपारिस्णमाही ॥ कायरकपटिनक्रुकुचालिङ्गिनजपुरकोष्रभुपहुँचाहीं । देरातदोषनकपहुँद्यानिधिदीननपृहतद्वविजाहीं ॥ भोसमपतितनलहेषुडुमिमतुमसमपावनकोटनाँहाँ । यहसँयोगपदुराजदेसिअवतारहरपुराजहिकाहीं ॥ १७॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

भजनठावनी-हरिछीछाजेहिमेंनिर्हिगाई । सोईअसतिअपावनअनुचितकथाअहैअतिदुखदाई ॥ सोइअहैअभागिनकोप्यारी । नरकिनवासिवलासकरनकोसुनहिअवीरुचिभरिभारी॥ सोइकरनिकुमतिकल्पिन्छभरनी । आयुपविभवसुयशसुखसंपतिश्लीलस्वभावसकल्हरनी ॥ सोइसाधुनकानकुछिञ्जसाँहै । कोटिजन्मकोषुण्यमीनगणसैंचनकोवन्सीसीहै ॥ सोइधरमगहनपावकज्वाला । समितिविटपकेकाटनकोसितसोइकठारहैविकराला ॥ सोइविपेअनलकोष्टतभूरी । ज्ञानविज्ञानविनाशकरनकीअडीवडीहैसोहशूरी ॥ मनविहँगफँदावनकीफाँसी । जपतपसंयमधनहरिबेकोसोइखासीहैगणिकासी ॥ हरिलीलानामेंहैगाई। सोईपरमसुहावननगर्मेकथासंतजनसुखदाई॥ सोइप्रेमकृपीकीऋतुवर्षा । इरिपदपहुँचनसोईनिसेनीछगीळळितदेनीहर्षा ॥ ४८ ॥ सोइखुरुोखजानामंगरुको । सोइसावनघनअहैवढावनजननसुकृतकेजंगरुको ॥ कल्पिल्डरमीसुरधुनिधारा । कोटिनविषयवासनाकदलीकदनकरनकीअसिधारा॥ भवभक्तिसृजनकोकरतारा । सुमतिकमलकुलकरनप्रकुल्लितसोइरविअवहरअँधियारा ॥ करिसकेवड़ाईकोताकी । तासुजनमधनिधनिधरनीमेंक्रष्णकथामहँरुचिजाकी ॥ यदुराजदेहुवररघुराजे । करहुँपानतुवकथासुधानितत्रजितनलाजेकुसमाजे ॥ कृष्णजसजामें सुखदाई । सोइपुराणसितसोइप्रबंधसितसोइउत्तमहैकविताई ॥ रुचिरनहिंकछुजगर्मेताते । सुमतिकुमतिकोकछ्विचारनहिंसुनतहिजाहिमोहिजाते ॥ बढ़तनितनितनवनवसुखहै। देशजनमकायाकुळकरनीहोतप्रनीतकहतसुखहै।। छहतमनक्षणक्षणवन्साहु । दीरपदुसहदुरितदुरिजातेहगमेंदरशतत्रजनाहु ॥ शोकसागरशोपनहारो । कियोकरतकरिहैकेतनकोयहजगअधमनडद्धारो ॥

्पपित्रः प्रपर्मेलपारः । सहैक्यास्वर्भतस्ययाप्रदृतिनद्दरिक्यासुपाकीपारा ॥ ।क्रपोकटिननप्रस्थाप्रम्मवहुसुन्योषुराज्ञनेकनकाँद्दा । हरिषद्षदुप्रशीतिनर्दित्रपत्रीनीनाकौश्रमगक्रतृषारी ानपरमतपश्चतिभवारकोयदीसत्यफळ्छेद्वविचारा । हरिपदयुगळकमळअमळनतेकबहूँमतिगतिटरेनटारी॥
यदुनाथअनाथनाथप्रभुपरिमेरमाथहिनिजहाथा । रघुराजिहिनिजकथासुषाकोपानकरावहुसंतसनाथा॥ ५२
गफळहरिपदसुरतिनदेती। कोटिजनमकीकरमनासनायकक्षणमाहिँछीनिसबळेती॥
गैनपदारयहोतसुळभर्नाहंमंगळखानिसुळतनहिँकेती। योगभिक्तिअरुक्तानिरागहुमिळतसुक्तिसंपदसबजेती
मिहिययळमेंभक्तिजीजवयकरिकरुणाकरकरुणाखेती।देहुमोहिंनिजचरणप्रीतिफळिवनेकरतरपुराजिहयेती॥

रकादशीद्वादशीमाही । जोकोउसुनैभागवतकाही ॥ अथवापदैविहायअहारा । सावधानहैसुमतिउदारा ॥ दोहा—सोजनपावतअविके, प्रणामाध्वायो । कोटिनजन्मनकोद्विरित, क्षणहीमें जारजाय ॥ ५९ ॥ पुष्करअथवामथुरामाही । द्वारावित्वनगरीअथवाही ॥ इंद्रियजीतिसविधिवतकरिके । पहेभागवतथहामी । पुष्करअथवामथुरामाही । द्वारावित्वनगरीअथवाही ॥ इंद्रियजीतिसविधिवतकरिके । पहेभागवतथहामी । वेदिनहोतिसंसारिकभीती।उपजित्कुष्णपद्वमपद्वभीती६ ० सिद्धदेवस्वित्वित्वरहरो।।पुरततिहम्पकामदेमेहा ६ । जोभागवतस्वनेअरुगोव । पदन्वारिवेदनक्ष्यपे ॥ मधुकुल्याओरहुपुतकुट्या । अरुतीरवर्ताहेपकुल्या ॥ इन्केमजनकोफलपावताजोनभागवतसुनतसुनतस्व । परेकेमजनकोफलपावताजोनभागवतसुनतसुनतस्व । । सातपरमपदसोहिद्यानी।जोहरिश्चतिपुरियोक्तन । परेकेमजनकोफलपावताजोनभागवतसुनतस्व । । सातपरमपदसोहिद्यानी।जोहरिश्चतिपुरियोक्तन । परेकेमजनकोमकोस्विद्यानी । स्वारावत्वनाम् । स्वारावत्वनामावत्वजोहे । होत्यकवर्ताहिद्याने । स्व

शिवकीपरत्वकहूँ विधिकोपरत्वकहूँ, देवीकोपरत्वकहूँ कहँ भगवानहै ॥ कदुरयुराजयापरमहंससंदितामं, अध्मज्यार्त्जोजाहिरजहानहे ॥ कदुरयुराजयापरमहंससंदितामं, अध्मज्यार्त्जोजाहिरजहानहे ॥ सहिहरिकोपरत्वभाष्योजादिशंतहूँ छों, तातसवर्धथमं प्राणभ्रम्भानहे ॥ असकंधअसकंधपरवंधपरवंध, अध्यायअध्यायनमं कृषाकि विराणमं ॥ प्रश्नश्रहमें त्यों हीं वत्तरजत्तहमं, कथाकथामाहित्यों हीं वत्तरज्ञमं ॥ असछोकअसछोकतुकतुकपादपाद, पदपदआखरनआखरनआमं ॥ अहरेषु प्राणमादपाद संस्वितामं, कदते के अध्याव्यवस्व असमं ॥ अहरेषु प्राणमादपाद संस्वितामं, कदते के अध्याव्यवस्व असमं ॥ अगरेष्ठ अध्याव्यवस्व असमं ॥ अगरेष्ठ अध्याव्यवस्व असमं ॥ अध्यावस्व असमं ॥ असमं ॥ अध्यावस्व असमं ॥ अध्यावस्व असमं ॥ असमं

तेभूतात्मनित्त त्दासनसनाय द्देश्यसनंत् ॥ इ ययनिधिसुनान .. यस्

5

# आनन्दाम्बुनिधि।

करहुँपणामताकेचरणकोवाखार, दीनरघुराजियदुराजहीकीआसहै ॥
दोहा-यदुपतिचरणसरोजको, यहिविधिम्रदितमनाय । अवधंदाँशुकदेवपद, वारवारशिरनाय ॥ ६७॥
कवित्त-कृष्णिहिक्रपतिजाकोव्यापीकृष्णमाथानाहि, कृष्णहीकोप्रमरसपानकोकरैयाहै ।
कृष्णभावनातिभित्रजगतकोदेखैनाहि, साँचोक्रष्णठीठाठोनीठाळचिळित्वेयाहे ॥
कृष्णकरिकृष्णकोपुरानतत्वदीपकहोो, कृष्णम्रतिन्वभानंदनआहे ॥ ६८॥
कृष्णकोअनन्यभक्तताकेवंदांपदद्वेद्व, सोईरचुराजकेकळेशकोहरेयाहे ॥ ६८॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरबीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरचुराज
सहर्यदेवकृते आनंदाम्बुनिधो एकादश्वरूकेषे द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

## स्रत उवाच ।

कित्त-त्रद्धावरुणइंद्र्रह्भरुमरुत्तगण, नाकीकरेंअस्तृतिस्विद्वयपदगाइके ।
अंगक्रमपदओडपनिपद्वेदनते, नाकीसदागावतस्रुनीश्चगण्ठाइके ॥
वेद्विकेइकांतप्यानपारिजाकीयोगीजोवें, सुरासुरुनासुअंतपावेंनावनाहके ।
यादवसमार्जासहेवकीडुकारोतासु, ध्यावतचरणरप्रराजिशरनाहके ॥ १ ॥
कमठस्वरूपनवपारिकेसुकुंदम्भु, धारचोपीठिमंदरअमंदिनिधिक्षीरमें ।
मथतसुरासुरचराधरअमनलाग्यो, सोयेनाथमानिसक्रआयबोशर्रारमें ॥
हरिसुखश्वासपोनपायकेश्वचंडतहाँ, उठनतरंगतुंगळागीतिहिनीरमें ।
तोनेश्वासवेगवीचीअवकेंनवंदहोती, सोईकरैरक्षारप्राजेभवभीरमें ॥ २ ॥

#### मृत उवाच।

दोहा-अवपुराणसंख्यासुनहु, विषयभागवतकेर । शोरभागवतदानविधि, दानमहातमवेर ॥ ३ ॥ दशहणारहैत्रसपुराना । पचपनसहसेपदुमगहाना ॥ तहससहसेविष्णुपुराना । शिवपुराणचीविसपरमाना ॥ ४ ॥ नारदसहसपचीसउचारा । मार्कडेयहुनवेहजारा ॥ पंद्रहसहसिविष्णुपुराणा । शोरचारसेतासुप्रमाणा ॥ ४ ॥ सादेचीदहसहसप्रमाणा । शोनकजानुभविष्यपुराणा ॥ कहीत्रस्रवेतपुराणा । सहसअठारहतासुप्रमाणा ॥ ६ ॥ केविष्रसहस्यराणहुसहस्यरा ॥ ६ ॥ केविष्रसहस्यराह्य ॥ अस्कद्दुपुराणसुखरासी।अहेएकसेसहस्वस्वराही ॥ दशहजारवानवेपुराना ॥ ४ ॥ सब्रिवसहस्यराह्य ॥ ॥ सहस्यवद्वदंशमत्स्यपुराणा।सहस्रओनसँगरुवृप्ताणा ॥ अववद्वांद्वपुराणविचारो । तेविष्ठमाणद्वाराम्याण्या ॥ सवस्यत्वाद्वप्राणविचारो । तेविष्ठमाणद्वाराग्रह्माणद्वारा ॥ ४ ॥ सवस्यत्वाद्वप्राणविचारो । तेविष्ठमाणद्वाराग्रह्माणद्वारा ॥ ४ ॥ सवस्यत्वाद्वप्राणविचारो । तेविष्ठमाणद्वाद्वर्योहणारी ॥ ८ ॥ सवपुराणकोहेसुससारा । अभागवतहनारअठारा ॥

दोहा—चारिलालअक्षेकहैं, अपादश्रुष्ठपुरान । सारभूतश्रीभागवत, कृष्णरूपमिसान ॥ ९ ॥ प्रथमकालमहँबुद्धिभगारा । संसारहिल्रस्याँकरतारा ॥ तबहरिकरिकेक्वपामहाई । दीन्छोंपहभागवतसुनाई ॥ प्रथमकालमहँबुद्धिभगारा । संसारहिल्रस्याँकरतारा ॥ तबहरिकरिकेक्वपामहाई । दीन्छोंपहभागवतसुनाई ॥ नाभिकमल्वेठयोग्रस्वचारी।सुनिभागवतिम्यभारी १० श्रीभागवतपुराणमहाई । सुरनरसुनिस्वकोसुलदाई ॥ १९॥ वेदशौरवेदांतनकरो । बारशास्त्रकोक्ष्येतिवेरो ॥ बहिभागवतिनकोसारा । परश्रसकोरूपवदारा ॥ जोनवस्त्यामेस्रुनिराई । सोनहिमोहिकहँपुरेल्खाई ॥ सकल्याख्यकसकल्यपुराना । बारम्यवेद्योटमहाना ॥ तिन्कोमेदेख्योचहुतोई । बहिभागवतसरिसनकोई ॥ योकसरिसनदूसरम्या । हेमत्यक्षपदहरिपुरपंय ॥ किमोमेक्स्यल्देनहिकोई । सुक्तिप्रयोजनजहँनहिदोई ॥

दोहा-यहसतिमानँदर्भवुनिधि, श्रीभागवतपुरान । यामेयदुपतिछोडिकै, द्वितियनअहैगसान ॥ १२ ॥

अवसुनुविधिभागवतदानकी । जोहसवज्ञास्ननप्रमानकी ॥ भाद्रमासकीवरणमासी । जवभ है ि द्व तवसुनरणिसहासनकरिक । तेहिभागवतप्रस्तकिहधरिक ॥ देवसुपात्रविप्रकहँजोई । द्व देवनोश्रीभागवतपुराना ।यातेअधिकनहैकछदाना ॥ ५३ ॥ तवळासंतसमाजनमाही । दि है है है है जिल्ला । जवळांअभीपयोद विप्रतिहीं मागवतपुर विकास । विद्यान्ति । करिकेसजनजोनअघाना ॥ श्रीभागवतपुराणउदारा । सकळवेदवेदांतनसारा ॥ श्रीभागवतसुधारसपाना । करिकेसजनजोनअघाना ॥ तासुऔरसंपनमहैंपीती । होतिनकवर्षुजानुयहरीती ॥ १५ ॥ स्टिक्ट जस विद्यानि । विद्वान

दोहा−क्षितिकेक्षेत्रनमेंयया, वाराणसीवसान । तैसहिसकछपुराणमें, श्रीभागवतप्रधान ॥ ५७ ॥ कवित्त−श्रीमतपुराणयहभागवतनामजाको, अहैसरवस्वधनसर्वेवैष्णवनको ।

समछअन्त्रपमअद्रपनअद्रपमद्र, अच्छुतकेअंत्रिअंबुजातप्रेमपनको ॥
परमहंसरीतेभिक्तज्ञानओविज्ञानगायो, विरतिअकामधर्महृदेखायोजनको ॥
परमहंसरीतेभिक्तज्ञानओविज्ञानगायो, विरतिअकामधर्महृदेखायोजनको ॥
सुनतपद्वत्त्योविचारतसप्रीतिजोन, वसतविक्रंटसोकहोमैंकियेप्रणको ॥ १८॥
नारायणपूर्वकहोविधिसोंश्रीभागवत, ब्रह्माकहोनारवसोस्वसमुझायके ।
नारद्वरवान्योफरीव्याससोंनिवासजाय, व्यासजूपद्वायोग्रुकदेवेहरपायक ॥
शुक्देवगंगातटवरण्योपरिक्षितसों, यदुपतिरूपयहभागवतआयके ॥
सोहंशुद्धविमछविद्योककोक्रनहारो, वेदरेखुराजयदुराजेक्षिरनायके ॥ १९॥

दोहा-जयतिळोकसाक्षीअमळ, वासुदेवभगवान । जोसुसुक्षुविधिसाँकह्यो, श्रीभागवतपुरान ॥ २० ॥ अहारूपशुकदेवजय, भमसुरुकृपानिधान । जोनळोडायोभूपकाँ, भवअहिमस्तिमहान ॥ २९ जनमजनमतुवचरणमें, भिक्तहोययदुनाथ । करहुकृपाअसमोहिंपर, तुममेरेहौनाथ ॥ जासुनामपावककरत, कोटिपापवनळार । पदमणामजेहिंदुखदहत, तेहिमणामयहुवार ॥ जासुनामपावककरत, कोटिपापवनळार । पदमनामजेहिंदुखदहत, तेहिमनामयहुवार ॥ जासुनामपावककरत, कोटिपापवनळार । पदमनामजेहिंदुखदहत, तेहिमनामयहुवार ॥ जासुनामपावककरत, कोटिपापवनळार । पदमनामजेहिंदुखदहत, तेहिमनामयहुवार ॥ रथरामकृष्णमोविद्वय, माधवजयतिसुकुंद । मधुस्यत्वदामोवरहु, जयजययदुकुळ्चंद ॥ कृपासिधुजगवंधुजय, हरिग्रुरुव्यतिसुकुंद । जयजयपितुविश्वनायप्रभु, दायकमोहिसनंद ॥ रहितिसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरुवापवेद्यान्यसिद्धवात्मज

होतं सिद्धिश्रामन्महाराजाधिराजश्रीवहाराजाश्रीराजावहादुरम्भिषेद्देशशिविश्वनाथसिंहदेवात्म सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिश्री रपुराजसिंहजृदेवकृते आनंदाश्चुनिषो द्वादशस्कंषे त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा—आनंदअंबुनिधिप्रयक्ते, अंतमंगळेहेत । सहसनाममेंकहतहाँ, छदपद्धरानेत ॥ ९ ॥ छंदपद्धरी ।

जयविश्वविष्णुजयवयट्काराम्श्रुभूतभव्यभवतहुबद्दार॥जयभूतकृतहुजयभूतभृताःनयभावजयितिभृतात्मनित्त जयजयितभूतभावनपरेक्षाजयपूतात्मापरमात्मवेक्षा।जयभुत्तकृत्वेतिपरमनाथाजयअव्यक्तकृतद्वासनसनाय जयपुरुषषाक्षिक्षेत्रज्ञत्वीर । जयअक्षरयोगसरूपर्यार ॥ जययोगविदनकृदौनियंत । परभानपुरुपदृद्वर्सनतेत ॥ ३ जयनारसिंहवपुर्शीनिषानाजयकेक्ष्वपुरुषोत्तमसुजानाजयसर्वसर्वः, ्रिवसुष्याः दूर्यः देश्वल्यपानिषिक्षः ॥ ज्ञयस्यस्य जयसंभवभावनभत्तेसोय । ः विद्यार्थः ॥जयजयस्यस्यस्यस्यस्य । त्यार्थः विद्यार्थः । त्यार्थः । त्यार्थः विद्यार्थः व जयजयतिमहास्वनभुवनमार्हि।जयजयअनादिनिषनहुसदार्हि॥धाताविषातजयधातपेय।जयधातस्यस्यसम्ब्रुव्यममेय करहुँप्रणामताकेचरणकोवारवार, दीनरप्रराजेंयदुराजहीकीआसहै ॥
दोहा—यदुपतिचरणसरोजको, यहिविधिम्रदितमनाय । अववंदीं क्रुकदेवपद, वारवारिश्वरनाय ॥ ६७॥
कवित्त—कृष्णिहक्रपातेजाकोव्यापीकृष्णमायानाहि, कृष्णद्दीकोप्रेमरसपानकोकरेयाहै ।
कृष्णभावनातेभिन्नचगतकोदेखेनाहि, साँचोक्वष्णठीठाठोनीठाठचिठ्यैवहेयाहै ॥
कृषाकरिक्वष्णकोप्ररानतत्वदीपकह्यो, कृष्णम्रनिनंदनआनंदकोदेवैयाहै ।
कृष्णकोअनन्यभक्तताकेवदींपदद्वेद्ध, सोईरघुराजकेकठेशकोहरैयाहै ॥ ६८ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर्याधिक्शिक्षनाथिसहात्मजसिद्धिश्री
महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरप्रराज
सिद्दज्ञदेवकृते आनंदाम्युनियो एकादक्षरकंषे द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

#### सूत उवाच।

कित्त-त्रद्वावरुणइंद्ररुद्दअरुमरुतगण, नाकीकरेंअस्तुतिस्विद्वयपदगाइके । अंगक्रमपदअीअपनिपदवेदनते, नाकोसदागावतसुनीक्षागणहाइके ॥ वैटिकेंडकांतप्यानपारिनाकोयोगोजोवें, सुरासुरनासुअंतपावेंनावनाइके । यादवसमार्जासहदेवकीदुलारोतासु, ध्यावतचरणरसुराजिक्षरनाहके ॥ १ ॥ कमठस्वरूपनवधारिकेंसुकुंद्रप्रसु, धारचोपीठिषंदरअमंदिनिधिक्षीरमें । मधतसुरासुरधराधरश्रमनलाग्यो, सोयेनाथमानिसक्रआयवोक्षरास्में ॥ हरिसुसक्वासपोनपायकेशचंदतहाँ, उठनतरंगतुंगलागीतिहनीरमें ॥ तोनेक्वासवेगवीचीअवलेंनिवंदहोती, सोईकरैरक्षारसुराजेभवभीरमें ॥ २ ॥

#### मृत उवाच।

दोहा-अवपुराणसंख्यासुनहु, विपयभागवतंकर । ओरभागवतदानविधि, दानमहातमदेर ॥ ३ ॥
दृहाहजारहेनसपुराना । पचपनसहसेपदुमयहाना ॥ तेइससहसेविष्णुपुराना । हिावपुराणचीविसपरमाना ॥ ४ ॥
नारदसहसपचीसज्यारा । मार्कडेयहुनवेहजारा ॥ पंद्रहसहसहिअमिपुराणा । ओरचारसेतासुप्रमाणा ॥ ५ ॥
साढेचोदहसहसप्रमाणा । शोनकजानुभविष्यपुराणा ॥ कहाँत्रह्मवेवतंपुराणा । सहसअटारहतासुप्रमाणा ॥
टंगपुराणहुसहसइग्यारा ॥ ६ ॥ चोजिससहसवराहञ्चारा ॥ अस्कंदहुपुराणसुखरासी।अहेएकसेसहसहस्यासी ॥
दृशहजारवामनेपुराना ॥ ७ ॥ सत्रहिसहसक्यंकोमाना ॥ सहसचतुर्वस्यस्यपुराणासहस्रभोनसेगरुइप्रमाणा ॥
वपत्रस्राह्मवर्षार । तेहिप्रमाणद्वादशहराणा ॥ ८ ॥ सवपुराणकोहेसुससारा । श्रीभागवतहजारअटारा ॥

दोहा—चारिठालभञ्जोकहें, अधादशृहपुरान । सारभ्रतश्रीभागवत, कृष्णरूपमतिमान ॥ ९ ॥
तपमकाठमहेंबुद्धिभगारा । संसारहिडरप्यांकरतारा ॥ तबहरिकरिकेकुपामदाई । दीन्ह्रोंयहभगगवतसुनाई ॥
ताभिकमठनेठयोस्रत्वारि।सुनिभागवतिमध्येभरारी १० श्रीभागवतपुराणिद्वाही।आदिमप्यअरुअंतहुमाई ॥
महेविज्ञानविरागवसाना ।हरिठीठारससुधाप्रचाना ॥ श्रीभागवतपुराणमदाई । सुरनरसुनिसवकोसुरदाई ॥ १९॥
दिऔरवेदांतनकेरो । औरआस्त्रजेकियेनिवरो ॥ अहेभागवतिनकोसारा । परत्रद्वकोरूपवदारा ॥
नोववस्तुयामसुनिराई । सोर्नाह्मजेकियेनिवरो ॥ अहेभागवतिनकोसारा । परत्रद्वकोरूपवदारा ॥
तोववस्तुयामसुनिराई । सोर्नाहमोहिकहुपरेठसाई ॥ सकठशास्त्रभरत्वस्तर्वा । हमस्यक्षयददरिपुरपंया ॥
तिनुकुपेंदेरयोगहुतोई । संदभागवतस्तिसनकोई ॥ योकसरिसनदृसर्यया । हमस्यक्षयददरिपुरपंया ॥

िर्में सस्य टरनाँदकोई । मुक्तिप्रयोजनगरँगाँदहोई ॥ दोरा-यरमतिकानेंदकंषुतिषि, श्रीभागवतपुरान । यामेंयदुपतिछोडिके, डितियनअँदेपसान ॥ १२ ॥

ાગયબત્ત્વુત્તન ચેલ્ડાના તાનદું, હુંનકાયત વાયક તિ ફૈંતિ વિકૃતાંનુય , असकंदमतिष्टितजैतिराम । असकंदधारजेष्ट्रयंथाम ॥ जेनरदवायुवाहनमहान । जेवासुदेवजेवृहदभान ॥ जैजयतिपुरंदरवादिदेव । जैजेअशोकतारणसुभेव ॥ जैतारशुरजैशोरिशुद्ध । जैजयतिजनेश्वरशुद्धसुद्ध ॥ : नुनेशतुकुटहुशतावतं । जैपद्मीदासनदःखदतं ॥ जेपद्मनिभेशणपद्मनाम । जैअरविदाक्षअन्तपुनाम ॥ नेपन्नगर्भजेभृतकारीर । जैजेमहाधिनैऋद्धधीर ॥ वृद्धात्मनयितिनैनैमहाक्ष । नैमरुडध्वननैविज्ञालाक्ष ॥ जैंअतुल्डार्भजेजयतिभीम् । समयज्ञहविर्हरिधर्मसीमा।जैसर्वलक्षणलक्षण्यनाथाजैलक्ष्मीपतिजेकरसनाथ ॥ जैसमितिजयविक्षरच्छाम् । जैरोहितमार्गहृहेतुराम् ॥ दामोदरसहजैसुरसहाय । जैजयतिमहीधरमोददाय ॥ जैमहाभागजैवेगवान । जैजैअमिताञ्चनमादमान ॥ जैउद्रवक्षाभणजयतिदेव । श्रीगर्भद्वपरमेश्वरससेव ॥ ८ जयकरणजयतिकारणद्वकर्त । जैगहनगुहाजैजैविकर्ता।जैजैव्यवसायहुव्यवस्थान । ैः केंधुवपर्शिजेपरम्हपृष्ट् । जैतुष्टुपृद्धभनयनइष्ट् ॥ जैनयतिरामनैजैविराम् । जैविरजनयतिमार्गहरुलाम जैनिजभक्तनकेसतत्त्रनेय । जैनयजैअनयद्देवधेय ॥ जैनीरशक्तियतश्रष्टनाथ । जैधर्मधर्मधरकरसनाथ ॥ ५ जुनैविद्धंठनेषुरुपप्रान् । नेप्राण्दप्रण्वहुपृथुप्रधान॥जैहिरणुयगर्भशत्रवृत्रन्यात् । जैवायुअधीक्षजऋतुसुभातः जैनयतिसदर्शनजयतिकाल । जैपरमेष्टीपरिग्रहकृपाल ॥ जैन्यनयतिसंनत्सरेश । जैविश्वदक्षिणद्वजगुअधार । जैविस्तारहजैनँदकुमार ॥ जैस्थावरस्थाणुहुजैप्रमान । जैजैवीजहुजैजेअमान नैजयतिअर्थजन्त्रभन्धं । जैमहाकोपजैजैसमर्थ ॥ जैजयतिमहाधनमहाभीग । जैअनिर्निण्णजैजगतरोग ॥ ५ जैजैथविष्ट्रभ्रवधर्मपूप । जैजयतिमहामखवपुअनूप ॥ जैजेनक्षत्रिनक्षत्रनेमि । जैछमहजयतिजेछामछेमि ॥ ८ जैजयतिसमीहनयज्ञहरूय । जैकतुजैसबहुजैमहेज्य ॥ जैसंतनकेगतिसर्वदर्सि । जैविसकात्मसर्वज्ञहर्सि ॥ ५ जैनेसुत्रत्यउत्तमद्भान । जैसुमुखजयतिमृक्षममहान ॥ जैनेसुघोपनेसुखदभूरि । ैैं 🚉 🗝 जैजेजितकोधहुर्वीरबाहु।जेजयतिविदारणदुएदाहु।।जेस्वापनस्यवशहुजयतिव्यापि।जेजेअनेकआतमप्रतापि जैजेअनेककर्मनिकरंत् । जैवत्सरवत्सलनाथसंतः ॥ जैवत्सिजयतिजैरत्नगर्भ । जैजयतिघनेश्वरनंदअर्भ ॥ ६ र्जेथमरक्षथमंहिकरंत । जेथरमीपाठकसदासंत ॥ जेसदसतक्षरअक्षरअज्ञात । जेसहस्राञ्जेजेविधात ॥ ६ जैकृतलक्षणद्वगभस्तिनेमि । सत्वस्थासिंहजैकरनक्षेमि ॥ जैभूतमहेश्वरआदिदेव । देवेश्वदेवभृतमहादेव ॥ ६ जैग्रुरुउत्तरगोपतिङ्खाम । जैगोनृज्ञानगम्यहुअरामाजिजयतिषुरातनप्रभुअकाम । जैदेहभूतमृतभोक्तइयाम॥२ र्षेप्ररिवक्षिनहज्जेकपाँद्र । जैसोमपअमृतपजेमहींद्र ॥ जैसोमजयतिप्ररुजितवजेश । पुरुसत्तमजेजैविनयवेशाह जयजयतिमेदिनीपतिञ्चतज्ञ।जयत्रिपदत्रिद्शअध्यक्षप्रज्ञाः जयजयकुरः 😹 💥 जयकनकअगदीजेसर्वेन।जयगुद्धगंभीरहुगहनचैन॥जयग्रुप्तचकअरुगदाधारि।जयवेघस्वांगअजितहुखसारि ॥ जयकृतकुलगदाज्ञास्य । स्वतंत्रकृतिक्षात्र । स्वतंत्रकृत्य । स्वतंत्रकृत्य । स्वतंत्रकृत्य । स्वतंत्रकृत्य । स्व संवर्षणवेहद्कृत्णनायाज्ञयवरुणवारुणदुलन्धुताया।जयदुल्जयतिज्ञेषुप्कराक्षाज्ञयमहामनहुभगवानस्याक्षा। जयज्ञयभगप्रनुर्वतुक्रपालाज्ञयवनमालीहरूपराविज्ञालः॥ स्वतंत्रकृत्यः । स्वतंत्रकृतंत्रकृतंत्रकृतंत्रकृतंत्रकृतं રમુવલ હું જિલ્લા મુખ્યમુખ મેનુગલવ્યાલ હું જે જે હું તું હું હોની . .નિંુસાંતિકુલુ , તિ ત્યાં. પ્યુપલ કે કાર્યું સૌતિક તરાજી સુક :ં . . વજી વજે શૈંગો ફિં<sup>ન</sup> હો जयगोपतिगोतावृपभअक्षाजयवृपप्रियअनवर्तीयत्यक्षा।जयनिवृत्तात्मसंक्षेत्र्वेम।जयजयतिक्षेपकृतिवृत्त्वानुनेमः । जयश्रीनत्रसञ्जीनासश्रीद।श्रीमंतश्रेष्टश्रीपतित्रसीद् ॥ जयशीनिनासजैनयतिश्रीक्षानयशीविभावनदुश्रीनिधीक्ष <u>षयशीकरशीपरज्यतिश्रेयाजयश्रेयशीमानविर्राचिषु</u>याजयङोकत्रयाश्रेह्वच्छस्वंगाजूय<u>शृता</u>नंदूनंदीवर्भगा८ जयुज्योतिगुनेद्दर्विजितआत्म।जयअविधेयात्मजैजेपरात्म।ज ूर्यात्छित्रपंश 🗢 ूर्णे न 🖫 ीति 🕫 . सर्वेत्रचक्षुजैजैञ्जनीज्ञाजयकाश्वतथिरभुक्षयमहीज्ञ ॥ जयभूपणभृतिविज्ञोकराम।जयजयित्ज्ञोकनाज्ञनअकाम८

# -आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

जयह्रपीकेश्रजयपद्मनाभाजयअमरप्रभोघनइयाम्भाः . े ः नसुत्पराज . . े ः व जयविक्रमजयक्रमकोश्रालेशाजयजयतिभन्नत्तारकेशाजयदुराधर्पजयजयकृतज्ञाज 🤻 📶 .।तम जयजयसुरेशजयशरणशर्म।जयविश्वरेतधारकसुधर्मः जयश्रीभणः (वलहक्षः जयसंवतसरणः व स्रोतः , स्रार्टीतः विस्तर सर्वश्वरूपार विश्वरूपार विस्तर्भागाः स्रार्थितः विस्तर्भागाः स्रार्थन्यस्य जयजयतिवृपाकपिअमेयात्माजयसर्वयोगविनश्चितमहात्माजेवस्वसम्तसस्तितसमात्माजैसंगितसम्जअमोव जैजयतिपुंडरीकाक्षदक्ष । जैजेवृपकर्माप्रवस्यक्ष ॥ जयजयतिवृपाकृतिरुद्रहर । जयवहुतिरजैवसूअदूर जैविइययोनिशुचिश्रवससत्याजैअमृतज्ञाइवतस्थाणुनित्याजिवरारोहयादवप्रधानाजयजयितमहातपप्रध भावस्त्रतम् । अत्र त्यां भावस्त्रत्याः । अत्र त्यां व्यवस्ति । जिल्लाकाः विभिन्न स्वयास्ति । जिल्लाकाः 

जैजयतिपुनर्वसुजैवपेद्र । जैवामनजैत्रांसूबजेंद्र ॥ जैजैअमोपजयसुचिसरूप । जैऊर्जितअतिइंद्रहुअनुप जैसंग्रहसर्गधृतात्मसोय।जैनियमजयतिजमवैद्यजोय ॥ जैवैद्यसदायोगीअकाम । वीरप्रजयतिजयकृष्णरा जैमाधवजैम्धुरमाकंत । जैअर्तादियहुआधारसंत ॥ जैमहामायजैमहोत्साह । जैजयतिमहावरुपश्रभथार जैमहाबुद्धिजैमहाबीय्यं । जैमहाक्षाक्तिजैमहाधीय्यं॥जैजयतिमहादुतिजगतवास । जैअनिदेंद्यवपुश्रीनिवा जैअमेयात्मईश्वरमहान । जैमहाभद्रिधृतयुत्तविज्ञान॥जैमहेप्वासजैमहीभत्तं । जैश्रीनिवासखळदळनदत्तं

जिसंतनगतिअनिरुद्धगुद्धः। जैग्रुरानंदगोविद्युद्धः॥ जैजयतिगोविद्दनपतिग्रुजानाजैनैमरीचिद्मनोप्तदान जैन्द्रान्तिभनिरुद्धगुद्धः। जैग्रुरानंदगोविद्युद्धः॥ जैजयतिगोविद्दनपतिग्रुजानाजैनैमरीचिद्दमनोप्तदान जैज्ञुह्तमजैजैधामसत्याजैसत्यपराक्रमुद्धपनित्यः॥ जैज्ञुह्तिभन्तवयतिकानिमिष्युमाछ। जैथः प्राप्ति 

जयिवस्रभोजिविश्वस्तत्वरंत्।जयज्यसतकृतजयसाधुसंता।जयज्वन्द्वनरायननराकाराज्य । १००० वर्षः १०० वर्षः १००० वर्षः १०० वर्षः १००० वर्षः १००० वर्षः १००० वर्षः १००० वर्षः १००० वर्षः १०० वर्षः

जनभागाना चुता कृतिकारा जनभागाना जनभागाना जनभागाना कर स्वास कर स्वास कर स्वास कर स्वास कर स्वास कर स्वास कर स्व जनसार प्राप्त विकास का माना जन स्वास कर स्वा

<sup>इब्</sup>दुःकृतिप्रजयपुण्यज्ञीलादुःस्वप्रविनाञ्चनजयसुज्ञील १२१ जीवनरक्षनवीरप्रसंत।जयजयतिपर्यवस्थितः <del>ग्</del>यत्रयभूनंतश्रीविजितमञ्जाजैजैतिभयापद्द्यवरुषंतु॥जयजयचतुरस्रमभीरआत्म।जैविदिशन्यादिशहुदिशक् क्रिजनादिभूभुवछ्छाम्।जयजयसुवीरुछक्ष्मीअकूाम्॥१२३॥जयक्विरांगदजयजननइस।जनज्नादिहुसुविसे ग्यभीम्पराक्तमभीमकर्म।आधारनिलेधातासुधर्म १२४ जयजयतिप्रजागरसुप्पहास्।जयुङ्काग्रसुङ्क्मीनि ग्यज्यतिसत्पथाचारज्ञान।ज्युप्राणद्मणबद्धपणुममान ॥ जयप्राणनि्रुयजयप्राणभते । जेजेतिप्राणजीवनशुरु ग्यतत्वतत्वित्तजयइकात्माजेजन्महुमृत्युजरातिगात्म**१२६जयप्रश्चे**ब्स्वःतरुस्तार।जयस्पिताप्रपिताम्हउद ग्यक्तप्रतप्तियन्नरूप।यज्ञागयञ्ज्ञबाहनअनुष् ॥ १२७ ॥ जयज्यतियज्ञभृतयज्ञकारि।जयज्ञीयञ्चभुजीसुरा ज्यनयतियज्ञसापनपरेञ्।जययज्ञअतकृतजैरमेञ् ॥१२८॥जयुप्ज्ञगुद्याञ्चाद्यज्ञात्वयजात्आतमयोनिहुप्रस् रतानसामगायनगोविद् । जयजयस्रष्टादेवकीनेद् ॥ १२९॥ जैजेतिपापनाशनिहातीशः। जेजेतिशंखपार्यमही नयन्यन्त्रज्ञीनंदकीनाथाजयजयकोदंड्झारंगहाथ १६ जनजयतिगदाधररमाजानि।नेजयतिअछोभ्यरथांगपा

ग्यसर्वपृहरणायुधवदार । रष्ट्रराजुदीनकेज्यअधार्॥ 35 11 दोहा-सहसनामयहमैकस्यों, तुकहितऔरमिलाय । छंडभंगनहिंदीयजेहि, सोबुप्लिदेहुलगाय ॥ ९ ॥ न्युरदुनेदनदीनदयाला । दासनकेरक्षकसबकाला ॥ जुन्तानकोल्यमवयारी । वुरहेलेव्यासुरतिहमारी ॥ भर्भागवतसहस्रअद्यारा । सत्यसत्यप्रशुरूपतुम्हारा । ३ ॥ जानिदीनकरिकृपामहार् । मेरेहियवेदियदुराई ॥

र्षोहुभगभाषाकरपंथा । आनंदअंबुधिनामकर्यथा।६॥यामेनहिक्छुमोरिसपूर्ता । हेसपयदुपतिकीकरसूर्ता ॥ भारतम्बद्धस्याच्यास्य । जायद्णञ्चापायस्य सार्वे । भारतम्बद्धस्याच्याच्यास्यमंमतिन्विज्ञाली॥शाञ्चहेशक्तिनहिकळूरचनकी।नहिसहरकछुयदन्यचनकी भृतिहरसक्हेनाहरूजा।सबपापिनप्रधानकरिष्जो॥९॥ अतिशयहाँचंचळ्चितवारो।हातनपर्महिक्रमविचारो॥१

मोतेअधिकनकोडकिकामी।डरहुँनकबहुँहोनबद्नामी ११प्रभुकांधुरतिहोतिहियनाही।खड़ारहीजगनालहिमाह दोहा्-अपमञ्जालहुआलसी, करहुँअनुचितकमं । चलतुमोरमतिसबंदा, करिवेहेतअपमं ॥ २॥ कर्षे ज्यम्भवाद्यक्षावस्य १ क्षेत्र । क्षेत्र प्रतिवाद्य । व ॥ ऐसेहपतित्या नते होना । दीनद्याटमानिभितदीना

मेर्रिययेविष्युराहं । आनंदश्रुधिदियोवनाई ॥ ३ ॥ यामरहेसहायकदाई । तिनकेनामकहींग्रुदमोई ॥ ४ ॥ द्तिणयाद्वाद्विक्वासी।अतिसुक्तीलसुदरम्तिर्सा ॥६॥ जिनकोनामशनंताचारी । तिनकपुत्रनृसिंदाचारी ॥ ६ र्णाचार्यपुत्रहातनक।शीळ्रक्षमाव्अनूरमाजूनकू॥णान्यायवेदांतव्याक्ररणुआदिक।स्कटशाम्ब्रातामर्यादिक८ ज्तिनेदाहुतारपरकाला । तिनकेशिप्यमुयुद्धिनिशाला॥९॥कृरिदायार्गगॅप्गुपारे।भयेसदायकआयदमारे ॥ १० भीहनामिकेशिष्यमहानाशिमचुंदपादायुसुजाना॥११॥तासुशिष्यश्रीअवधनियास्।।नामगासुरामानुजदासा॥१२।

दीहा-रतनसिंहासनके विमल, सोहमहंतपरवीन । रामायणअरुभागवत, माहिपदायणीदीनु ॥ ३ ॥ क्षित्रामनाम् जिनकेरो । सक्छप्रधानप्रधाननिवरो ॥ ३ ॥ ठाउँररामपुत्रभौतिनकः।।गमनाधनुदनभौतिनकः।।॥॥ अर्थापमनामजिनकेरो । सक्छप्रधानप्रधाननिवरो ॥ ३ ॥ ठाउँररामपुत्रभौतिनकः।।गमनाधनुदनभौतिनकः।।॥॥॥ ाष्ट्रभन्ना । सक्ट्रभवावभावातात्र ॥ ६ ॥म्रेस्पितुक् निर्मामंत्री । विद्यमानदृश्मनित्रंमी ॥ ६ ॥ इत्रभन्ना अभुद्धि उदारा।करतसक्टरसक्वयभपारा ॥ ६ ॥म्रेस्पितुक् निर्मामंत्री । विद्यमानदृश्मनित्रंमी ॥ ६ ॥ तिक्रिनिद्नहर्तुमाना । सोईल्हिस्योयसर्थभमहाना॥ शाः संवतन्त्रोतसम्बर्धभग्यातन । मात्रमानकोपरमगुद्दावना॥ ॥ स्वतिन्द्रनहर्तुमाना । सोईल्हिस्योयसर्थभमहाना॥ शाः सवतन्त्रोतसम्बर्धभग्यातन्त्रसम्बर्धभग्यातम् । मात्रमानकोपरम कृतिकमासञ्ज्ञाना । साहारुख्यायुक्त्रयनकारणाः । कृतिकमासञ्ज्ञाना । साहारुख्यायुक्त्रयनकाना॥९॥एचतवातिगवर्षाहचारी।क्रियाकृषाकृरियारगुगारी॥१०॥ भौत्रससम्बारहकोसाल।पूस्मासगुरुवारविकाल॥१९॥हु-स्पनद्दामीसुगद्दारीपनकोत्त्रमकेतिद्वारं ॥१२॥ अक्षेत्रसम्बारहकोसाल।पूस्मासगुरुवारविकाल॥१९॥हु-स्पनद्दामीसुगद्दारीपनकोत्त्रमकेतिद्वारं ॥१२॥

रोहा-सत्यसत्यमेंकहतहीं, दोछहायरधाय । मेरीनहिंकरतृतिकछु, मवकीन्धायदुगय ॥ २ ॥

भ्वासम्मत्त्रप्रत्यम्बद्धत्।, दाठहायद्याम् । त्यस्य । भ्वासमान्यप्रदेशामा । वटेशुभ्यटट्छिमनवागा॥शान्यस्य प्रसुद्धं दृष्ट्वं न्। निजदानन्द्रभाशस्य स्वासा ्षणभातम्बर्धसागा । वटेशुभ्यटटाछम्नथायाम्बर्धस्य । उद्भुष्टस्य । नमभन्नानकामानुदर्शतः ॥ २॥ विकेशुमिरणकियेस्दाही।स्टतकुटेश्टेशतनाही॥३॥मोदभवमाराकादेपातः । नमभन्नानकामानुदर्शतः ॥ २॥ विकेशुमिरणकियेस्दाही।स्टतकुटेशटेशतननाही॥३॥अष्टनादनकाद्यासम्बर्धसम्बर्धसम्बर्धसामानुदर्शतः॥॥॥॥ त्रितं त्र पदक्षणानापसाराभवपासाकाञ्चलकाराज्यात्राम् । त्रितत्रापत्र्यनीवनकारीयिम्पयोनिप्सार्वेद्दर्शाः ।। अन्यत्रम् पुष्तुगरद्द्यगर्दद्राभित्रदरस्य सर्वाद्रस्य हा ८॥ प्रातिषुरकोकरनप्याना।हरिदासनकोसोरसुपाना॥९॥स्वातिषुट्यानकट्यसन्दर्भकरहरूपुरदनआसनकः १०

## आनन्दाम्बुनिधि।

जयअप्रतिस्थप्रद्यभ्वीर ः ्रे वि ् ः प्रतिस्थप्रद्यभ्वीरः ः जयञरजनेञ्चरत्रिलोकात्म।जयत्रिलोकेञ्चकेञ्चनसुआत्म ॥ जयजयतिकृतागमकामिकात।जयअनिदेश्यवपुदांत्रशांत।।जयविष्णुवीरजेजैअनंत।जयजयतिधनंजयतीयकंत त्रह्मण्यत्रह्मकृतत्रह्मत्रह्म।जयत्रह्मविवर्द्धनपरत्रह्म॥जयजयतित्रह्मविद्त्रह्मिविष्णु।जयज्यत्रह्मज्ञविष्णु ॥ ८ जयजयब्राह्मणप्रियधुर्यधर्म।जयजयतिमहाकममहाकर्म॥ जैजयतिमहोरगमहातेज।जैजयतिमहाकतुसर्पसेज॥ जयजयस्तोतारणप्रियद्वपूर्ण।जयपूरियताकियशञ्जूर्ण।।जयपुरुयकीर्तिजेपुरुयपूर।जयजयिभनामयदुएद्रर जयजयतिमनोजवतीर्थकारि।वसरेतवसप्रदजैसरारि॥जयवसप्रदजैजेवासदेव । जयवस्रजयवस्पनहिवपदेव ॥० जयसद्गतिसत्कृतिसर्वयामि।जयसत्ताजयसद्भितस्वामि।जयसत्परायणद्वश्चरसेन।जयजययद्वनायककंजनैन ॥ १ जयजयतिसुर्यासुनर्सनिवास।जयवासुदेवजयभूतवास ॥ सर्वासुनिल्यंजयञ्जनल्रूप।दर्पप्रजयतिदर्पदअनूप ॥१ जयजयतिह्तहुर्थरेखदंडीज . अ ीत केंद्र के विदे हुए के देन की सीरी के के से च हुए के के दूर्व के के किस के कि जयिकजययत्जयतत्परेशाजयजयतिअनूत्तमपदरमेशा।जयलोकबंधुजयलोकनाथ।जयजयमाध्वजयज्ञात्राथ जयजयतिभक्तवृत्तसङगोपाङ।जयसुवूर्णवर्णेहेमांगङाङ ॥ जयचंदनांगदीजयवरांग । . . . ी.वी.काविः ि वं प्राण सं पुर क्रिक्तांच ति नयणयत्रिलोक हा जयज्ञयसुमेधमेधजहधन्य।जयसत्यमेधजयजयब्रह्मण्य ॥९८ जयसर्वेशस्त्रभृतमहरुकाम।जयप्रमहनिम्रहअव्ययाम।९९ ्रि. विकास जयचतुर्वाहुजयचतुरमूहाजयचतुर्मातिप्रियसंतज्ञह १००ण प्रस्तुर्वातम् विकास जयचतुर्वेद्विद्एकपादाजयसमावर्तजयब्रहावाद् ॥१०१. . ि १०० दुर्ज दुः । त दुः विक्रम्ड जयदुर्गमदुर्गेहुदुरावासाजयदुरारिघ्रदुखदीर्घनास ॥१०२॥ जयजयश्रभागजेजेसुतंतु । जयजयतित्तुवर्धनसुधर्म।जयइंद्रकर्मजयमहाकर्म ॥ १०३ ॥ जयजयकृतकर्मकृतागमेश।ज जयसुद्देसुळोचनरतनाभाजयअकेवाजसनपद्मनाभा। १०४।।जयजयशृंगीजयजयजयंत।जयसर्वज्ञातविज्ञपिअ<sup>नंत</sup> जयसुवर्णविद्वअक्षोभ्यक्याम्।जयसर्ववाचपतिपतिङ्खाम्॥जयः क्षित्राः । १००० व्याप्तः । १००० व्यापतः । १०० व्यापतः । सर्वज्ञसर्वमुखसुलभदास।सुत्रतहुसिद्धन्यशोधवास ॥ १०७॥ ी चाणूरअंश्रमूद्नसुजानाजयसप्तजिह्नसहसाचिमान ॥१०८॥ सप्तेषसप्तनाहनअमृति।जयअनपअचित्यदुकामणूत जयभयकृतभयनाञ्चनाकुर्वाजयअणुवृहतहुकुञ्चयूलनंदा। जयमागवंशवर्षनिहिवंसाजयभारसृतहुकथितहुमशंस ११००५ े कि कि जयसर्वणाम प्राण्य जयसायमा अवस्थित । प्राण्य जयसायमा अवस्थित । प्राण्य जयसायमा अवस्थित । प्राण्य जयसायमा अवस्थित । प्राण्य जयसायमा जयस्था । प्राण्य ज्ञासिक विकास । प्राण्य जिल्लामा जयस्था । प्राण्य जिल्लामा जयस्था । प्राण्य जिल्लामा जयस्था । प्राण्य ज्ञासिक जिल्लामा । प्राण्य ज्ञासिक ज्ञासिक जिल्लामा । प्राण्य ज्ञासिक जिल्लामा । प्राण्य ज्ञासिक ज् नोत्रेयः पुरस्या प्राप्तानम् पुरस्य सम्बद्धाः । ५८॥जयज्ञन्द्यात्यज्ञययाद्वद्वाजयकार्यस्यप्रतिहाः द्वारिकाः पुरस्या प्राप्ते चित्रकारे स्वर्य प्राप्ति ॥ जयज्ञयककृरपेज्ञल्डद्वसाज्ञयज्ञयस्मिनांवरज्ञयप्रतिहाः द्वारायद्वरसम्हत्याल् । जयवीतभयद्वयदुवैज्ञलाल् ॥ जयपुण्यश्चवणकीत्तेनरसाल् । जयउत्तारणस्पुवैश्रलल्

तिनमें सुमितिभक्तभगवाना । होतभयोजगविदितमहाना॥हिनिसुवाहुमारीचहुकाही । तिस्ता है के श्रीरचुनंदनलपणसमेतृ । विश्वामित्रसंगमितसेतृ ॥ सुमितिहिपावनकरनक्वपाला । तिस्ता है के सिस्तामित्रसंगमितसेतृ ॥ सुमितिहिपावनकरनक्वपाला । तिस्तामित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंगमित्रसंग

दोहा-ऐसोसुमतिनरेञ्चको, पावनचरितअनूप ॥ नेञ्जकरामचरित्रयुत, तुमहिंसुनायोधूप ॥ ३६॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरयुराजांसहज्देवकृते आनंदाम्युनिषों नवमस्केषे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-मनुकेशतसरजातिनृप, वेदप्रवीणसुधर्म ॥ जोअंगिरमखकोकह्यो, दुसरेदिनकोकर्म ॥ १ ॥ नामसुकन्याकान्याताकी । त्रिभुवनमेजोपरमप्रभाकी ॥ सोकन्याङैनृपसरजाती । गवनिकयोकाननशिक्षं गयेच्यवनसुनिआश्रममाहीं।कछुककालनृपवसेतहाँहीं॥२ःःः गाँउ विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास । विकास विका

दोद्दा-तवनुपदलमलमूत्रको, होतभयोअवरोध ॥ लखिभूपतिविसमितभयो, पायोनिहंकुङ्गोध ॥
निजसुभटनसांपूछनलागे । कोनकमंकरितुमदुखपागे॥५॥ किथोंक्रियोम्रुनिको अपराधा ।
सुभटोमोदिपरतअसजानी।कोउद्दूख्योआश्रमअज्ञानी॥६॥तवकन्यादेरायकहिदीन्द्र्योभितकमंभेंभतनप्रकृषि
गईकरनमंविपिनिविद्दारा।यकियमोटयुतज्योतिनिहारा॥कंटकलेतेहिवेधनकीन्द्र्यो।कछविचारिमनमनहिंलीक्ष्मिस्स्विक्त्रस्योक्ष्मित्रस्यक्षेत्रस्वननरेत्रा । अतिदेरायकीन्द्र्योअदेशा ॥ जानिच्यवनस्रुनिकोअपराधा । वः

दोदा-तिनकोकरिपूजनन्यवन, कियोविनकरजोरि दीजैन्स्भासहोहहुत, युनाअनस्थामोरि ॥ जाममुदितहोह्छित्वाटा। ऐसोदीजैरूपस्साटा ॥ ११ ॥ तोमिकरिकैयज्ञसुजाना । देहींतुर्वेहीपकोपाना ॥ ११ ॥ तोमिकरिकैयज्ञसुजाना । देहींतुर्वेहीपकोपाना ॥ सोमपानअवर्टातुमकार्द्धा । करिकैयज्ञदेतकोटनार्द्धा ॥१२॥ कज्ञावचनतववेदअधीज्ञा । ऐसेहीहहेतुर्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्हित्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्विक्षात्रम्वत्रम्विक्षात्रम्वस्त्रम्वत्रम्वत्रम्वस्तिक्षात्रम्वस्तिक्षात्रम्वस्तिक्षात्रम्वस्तिक्षात्रम्वस्तिक्षात्रम्वस्तिक्षात्रम्

रोहा-सरतेनिकरेषुरुपत्रपत्र पहिरेवसनअनुष । कमटमाटकुंडटलसत्त, तियमनहरणस्वरूप ॥ १५॥ निरासपुरुपत्रपत्रपत्रात्रमाना । सुद्दीकोश्रमभयोगदाना ॥ इनम्कौनअद्देपतिमेरो । देअश्विनीकुमारिनर्गा॥ तरअश्वित्रहुमारसुप्रपादं।तिषप्रितियके।दियोगताई॥प्रनिद्धविद्याच्यवनसीदित्रागयेथामकोउटस्योनर्भरा । तरअश्वित्रहुमारसुप्रपादं।तिषप्रितियके।दियोगताई॥प्रनिद्धविद्याच्यवनसीदित्रागयेथामकोउटस्योनर्भरा । तर्वपरकरनदेनआर्थाः। च्यवनाअमदिगयेतिद्दराती॥ सुवायुक्षपटिससुतासमीपामदाकोपभातदान्दित्र। (५९परकरम्बर्दनकोन्द्रो । च्यवदास्वादित्रपतिद्वीन्द्रो॥१९॥दुदितासोगोटसुपद्यानी।अरेपापिनीसुतान्त्रम

दोहा-तहाँच्यवनसुनिभूपकों, करवायांवरयाग ॥ दियआश्वनाकुमारकां, सामपानकाभाग ॥ . त्रोमरुक्षोश्विनीकुमारा।वासवरुखिकाँरकोपअपारा।तृपहिहननकहँकुश्चित्राटरायोदिविच्यवनसुनिस्रतिदुखपायो ' तपवरुसोंहुकारहिछाँडयो।वञ्चसहितवासवभुजआडयो २५ तवसोजगश्विनीकुमारा।रुक्षोसोमपावनअपिकारा॥ तिनकोश्रथमवैद्ययुनिदेवा । भागनदेतरहेनरदेवा ॥ २६ ॥ तृपसरजातिषुत्रत्रयज्ञाये । तेरिसेजगनामकहाये ॥ एकडत्तानुवर्दिमतिमाना । दुजोभोसानतेसुजाना ॥ तीजोशुरिषेणअतिद्वाता । एतीनहुँभेजगविख्याता ॥

दोहा-रैवतसुतआनर्तको, भयोवीरकुरुराय ॥ देशअनर्ताहेसिंधुमधि, दियद्वारिकावसाय ॥ २७ ॥ ॥मेवसिश्चनकहँपाल्यो । आनतादिदेशसवपाल्यो ॥२८॥ रैवतकेशतभयेकुमारा । तिनमेंज्येष्टककुञ्जिददारा॥ अरुताकेयकभईकुमारी । नामरेवतीरितछविहारी ॥ ताकोव्याहकरनकेहेतु । पूछनगयेविरीचिनिकेतु ॥

दीहा-हैविरंतिकारिकेक्कपा, मोकॉवेहुबताय ॥ कीनेवरकोरेवती, देहुँधराणिमहँजाय ॥
छुनिविधिविहँतिकछोष्ट्रदानी।अवलोकप्तनकछोषिद्वानी ३१ देनकछोषिनभूपकुमारनातेमहिमेमरिगयेहजारन ॥
छुनिविधिविहँतिकछोष्ट्रदानी।अवलोकप्तनकछोषिद्वानी ३१ देनकछोषितमभूपकुमारनातेमहिमेमरिगयेहजारन ॥
तिनकेनातिपनातिहुँनाही । नामहुनिहंसुनियतश्चितिमाही ॥३२॥ गयोवीतिहकइतेसुहरताप्तताहसचौकड़ीगईदात॥
तातेभूपभूमिमहँजाह ॥ ३३ ॥ देहुज्याहिकन्यावलराई ॥ हरनहेतभूभारमहाना । भूमहँपगटभयेभगवाना ॥ ३४ ॥
जाकीकारितकोत्तेनकोन्हें।होतिषुण्यजानहिंबहुदीन्हें।।ऐसोविधिशासनहिंसुनाताभायोनिजपुरत्यानकाजा॥३५॥

दोहा-तहँपक्षनकेत्रासते, रह्मोनकोटमहिपाल ॥ बहुतकालमॅक्टप्णप्रभु, विरच्योनगरविज्ञाल ॥ तहँबिलरामहिरेवती, रेवतिदयोविवाहि ॥ बदरीवनकोतपकरन, गयेभूपितत्वाहि ॥ सोरठा-रामरेवतीन्याह, रुविमनिपरिणययंथमें ॥ वरण्योसिहतउछाह, विस्तरतेहकसर्गभारे ॥ ३६ ॥ हति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांपवेज्ञाविङ्वनायसिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चापिकारिरपुराजसिहजू देवकृते आनन्दाम्बुनियो नवमस्कंषे तृतीयस्तरंगः॥ ३ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दीहा-नभगपुत्रनाभागभो, ब्रह्मचर्यंटवर्छान् ॥ काव्यकाख्रिमंश्वतिनिरत, पट्नहेतुमनदीन ॥ गुरुगृहजायशास्त्रपद्दिर्छान्द्र्या । बहुतकाटतहँवासहुकीन्द्र्यो ॥ जववेपट्नगयेगुरुपाही । तवतिनकेभातागृहमाँही ॥ पितहिंदृरिकी(पनअरुराजः । बाँटिटियोसवअपनेकाज्ञ॥जवनाभागटोटिगृहआयोपटिकेसकटज्ञास्त्रमनभाषे ॥ऽ॥ टख्योभागवाँटेसवभाई । नाभागहुपृद्धेद्वतवजाई ॥ भातदेहुअवभागहमारो । इपर्ह्हद्वामेंअपिकारो ॥ तवस्वभातावचनटवारे । अदेपिताम्सुभागतुम्हारे ॥ गयेभटिहमुषाँगुम्माई । तातटेहुजायपितुकारी ॥

दोहा—जनकपासनाभागतन्, जायकद्मोनुस्तात् ॥ देतभागधातान्हीं, कहेंटेहुपितुद्ति ॥ नभगकद्मोतवसुनुनाभागा । करिदीकाहहमाहिंछेभागा ॥ छटकीन्हेंहुतुमसास्वभाहं । पेहमदेहिंटपायवताई ॥२॥ अगिरिविप्रकरहिंजहेंपागा । जाहुतहाँआशुहिनाभागा ॥ यागकपंछटयाहिनकेरी ॥ तिनिर्देनआवत्तपुत्रयनेरी ॥ २॥

# • आनन्दाम्बुनिधि ।

दुर्वासा उवाच।

महिमाहरिदासनकीभारी।िठयोआजुर्भेअन्शिनिहारी॥यद्यपिमेअपराधहुकीन्ह्यो।तदपिवचायभूपतुमरीद्यो। कठिनकहासज्जनकोहोतो । समस्यसवत्यागनमेंसोतो ॥

दोहा-जेसजनिजप्रेमवल, हरिहिवर्यकारिल्यं ॥ तेम्रक्तिहुकोलेतर्नाहि, यद्यपिहरिहरियेँ ॥ १६ ॥ जाकोनामपरतजनकाना । छूटिजातकिलकछुपमहाना॥तेहिमाधवकेदासनकाहीं।दुर्लभकहाअहेजमाही।। गन्योनमोरभूपअपराधामोहिरक्ष्योकरिकृपाअगाधा॥ १७॥म्रुनिम्रनिवाणीसहितसमाजा।मोदितअंवर्रापहरू दुरवासाकेपद्किरनायो । वहुप्रकारभोजनकरवायो॥ १८॥करिभोजनसंतोपहिलहे । भेपावनकार्योजनिक्षं भोजनकरहुतुमहुँअवराजा ॥ १९॥ मोरम्रधारिदियोसवकाजा।।अंवरीपतुवदर्शनपाह । भेपावनहोत्योजनाही

दोहा-महाराजयहआपको, जाहिरसुयज्ञमहान ॥ स्वर्गहुमेंमुरसुद्री, कार्रहैंनितप्रतिगान ॥ २१ ॥ श्रीज्ञक उवाच ।

असकिदिराजासों दुरवासा । ब्रह्मछोकगो उड्डतअकासा ॥ २२॥ चकत्रासभागतदुरवासे । गयोवपंहकिनाहुई तवछोभूपरह्योतहरुद्धो । सिष्टिछपानकिस्केवतगाढ़ो॥२३॥जवदुरवासागमनहिकीन्ह्यों।तवराजाभोजनगर्गर् अतिपवित्रद्धिजकृतपकवाना । द्धिजभोजनकोश्चेपप्रमाना॥अवरीपसोभोजनकीन्यों।निजपरिवारसहितस्तर्गे द्विज्दुखमोचनुअरुनिजधीरा । जान्योसवैकृपायदुवीरा ॥ ऐसेअवरीपमहराजा । भयेश्रेष्ठहरिदासस्माजा॥ध

दोहा—करिकेभक्तिअनेकविधि, कृष्णचरणचितदीन ॥ विभौभोगविधिछोकछों, नरकसरिसग्रुनिछीन॥सी पुनिनिजसुतकोराजदे, अवरीपवनजाय । तनत्रजिवेकुठैगयो, हरिपदचित्तछगाय ॥ २६ ॥ अवरीपकीयहकथा, जोगावतचितछाय ॥ होतभक्तभगवानको, अवशिक्वष्णपुरजाय ॥ २७ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेद्यविद्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजांसहज् देवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

## श्रीशुक उवाच।

होत्।-प्रत्योषादिशुचिकीतिये, दोषथाटकेषोग ॥ तववतिष्ठमवनातितिय, क्षोदियोनियोग ॥ यहत्तिपत्रटादेगता । हेनर्दियोतथाटकेकाना ॥ तुनसुन्तियोदयोदयादकगाई । बोत्स्यनतुमकोदियस्याँ । यहत्तिपत्रदादेगता । क्षिरिकुतिवर्देकोपश्चपागाम् । तुनसुन्तियोदयादकगाई । बोत्स्यनतुमकोदियस्याँ । यहसुन्दिकक्षात्रटदारा । क्षिरिकुतिवर्देकोपश्चपागाम्यनिश्चपगपनासुश्चतिभागे।दियोगान्यतेतुस्तिविक्राँ स्वाकुअभंगा । ग्रुरुवसिष्टसोंकरिसतसंगा॥कछुककालमहँन्यागिशरीरा।गयेकृष्णपुरकोमतिधीरा ॥**१०॥** मरणविकुक्षिकुमारा।आयोकोइाठनगरउदारा॥राजासनठहिमहिचहुँओरा।शासनकियइक्ष्वाकुकिशोरा ॥ –बहुमखकरिहारितुष्टकिय, राखिषमेमस्याद ॥ ज्ञञ्जाखायोतातेपरचौ, ताकोनामज्ञञाद ॥ ११ ॥ नुररणभोषोरा । चल्योनतबदेवनकोजोरा ॥ हारिमानिसवसुरदुसपाये । सिगरेअवधनगरमहँआये ॥ योककुत्त्यढिगजाई । करियेभूपहमारिसहाई ॥१३॥ तवभूपतिअसवचनउचारे।नर्हिवाहनरणयोगहमारे॥ वाहनममहोंवें । तोहमचिळअमुरनदळलोंवें ॥ सुनिवासवअसगयोळजाई । तवमुक्कंदअसिगिरासुनाई ॥ ा∼नृपकेवाहनहोद्वतुम, ठाजछोंड़िग्रुरराज ॥ अनुचितकरमहुँकोकरव, उचितआपनेकाज ॥ वभोवृषभअनूषा ॥१२॥ ताकेचब्योकऊदपरभूषा॥तातेनामकऊत्स्थकहायो।असुरनर्जातनकोमनठायो ॥ हिरिसायकथतुपारी ३५तापेक्वपाकियोगिरिधारी॥तृपककुत्त्व्यर्छेसुरनसमाजा।चल्योअसुरजीतनकेकाजा॥ गुरपश्चिमदिशिमाद्गी।पेरिलियोताकोचहुँपार्ही ॥१६॥ निरिसिदैत्यनिकसेवरकोरा । भयोष्ठराष्ठरसंगरपोरा॥ दुमहँचढ्चोभुवाला।तज्योविज्ञिखपाराविकराला १७ उठीज्ञरनतेपावकज्वाल।जरनलगेतहँअसुरकराला।। हा─तवदानवसिगरेसमिटि, धायेटृपकीओर । झरनमारिजर्जरकियो, नृपककुत्स्थवरजोर ॥ भूपतिवाणप्रचंडा । संडलंडभेरुंडहुमुंडा ॥ तृपककुत्त्यनिजवलप्रगटायो । मारिअसुरयमलोकपठायो ॥ वर्षैंचेतेहिकाला।तजिञायुषभजिगयेपताला १८यहिविषिजीतिदानवनराजा।कोभितभोअतिसरनसमाजा ॥ पुरकोसवधनङीन्ह्यों । वासुवकांहँवकसिन्नृपदीन्ह्यों ॥ तातेपायपुरंजयनामा । नृपककुतस्थआयोनिजधामा॥ वाइनभोनृपकेरो । इंद्रवाहतेहिनामनिवेरो ॥ १९ ॥ प्रत्रपुरंजयभयोअनेना । ताकोस्रुतप्रभुभोवहसेना ॥ हा-विइवरंभ्रितेहिसुतभयो, विइवरंभ्रिसुतचंद् । चंद्रसुवनयुवनाश्वभो, दाताद्विजनअनंद् ॥ २० ॥ ायोपुरनाइरकुमारा । नामजासुज्ञावस्तित्रचारा ।। जोज्ञावस्तीपुरीवसायो । ताकोसुतबृहद्दद्वकहायो ।। ाकुवळआइवजगभयऊ।सोनितरामनामसुखळयऊ॥ जबबृहदङ्वळगेवनजाना । तवउत्तंकसुनिकियेपयाना ॥ विनयष्ट्रहद्दृबहिपार्ही । हमहिरक्षिजेयेवनमार्ही ॥ धुंधुनामदानवङ्कपोरा । नाज्ञिदियोसवआश्रममोरा ॥ जमहँछोडतञ्चासा । रजउड़ायनाञ्चतपरकाञ्चा ॥ जंबुद्धीपहिकोञ्चहजारा । ह्वैजातोअतिञ्चयअधियारा ॥ होहा−ताकोमारिनरेज्ञातुम, पुनितपहितवनजाहु । राजनकोयहधर्महे, दूरिकरनद्विजराहु ॥ हदर्वकह्योमुनिपाही । हमअवअसुरमारिहेंनाहीं ॥ मोसुतकुवल्यार्ववल्वारा । ताकेसुतहकड्रंसहजारा ॥ पुत्रनतहाँसिपारी । अवशिधंपुदानवकोमारी ॥ असकहिँदैनिजसुतहिंनिदेशा।वनिर्मयेवृहदद्वनरेशा ॥२९॥ रुयाइवज्हसुतनसमेत् । रेगवनेमुनिनर्जाईनिकेत् ॥धुंधुकरसतपज्हॅवरुवाना। कुवरुयाश्वतहँकियोपयाना ॥ पोजयनहिंदानवकाहीं । **पराणिखनावन**ऌगेतहाँहीं ॥ कोसएकजवमहिपनिढारचो।तवहिंधुधदानवहिंनिवारचो॥ दोहा-महाभयंकरपीततन, रह्मोलगायेष्यान । कुवलयाश्वताकेहन्यो, उरमेंशुलमहान ॥ खोल्योदानवदृगकाहीं । देख्योवड़ीसैनचहुँपाहीं ॥ तबकोषितहैपावकज्वार्खा । सुखतेछोड्योअसुरकरार्छा ॥ केसुतइकर्इसहजारा । तिनकोअसुरक्षणहिर्मेजारा ॥ तीनिषुत्रवाचिनुपकेरे । सनदुरहिनगईतृपनेरे ॥ २२॥२३॥ पिटाइवदूसरो। अनुभारतभद्राइवतीसरो।।येत्रयमुतनसहितमहिपाटा।कटितेकाढिकठिनकरवाटा।। यपुंपुदानवकहँमारा । रभयसंढआञुहिकरिहारा ॥ तवरतंकमुनिरुहिमुसपामा । पुंपुमारदियभूपहिनामा ॥ दोहा-यहिविधिदानवमारिक, अवधपुरीमहँआय । देहटाइवकोराजनूप, तपकीन्ह्यॉवनजाय ॥ त्रेह्टाइरकोभयोकुमारा । जासुनामहर्यद्दवउदारा ॥ ताकोतनयनिकुंभत्रनीरा ॥२२॥ तकिबईणाद्दरणधीरा ॥ केभेषेक्षकाइवकुमारा । तामुसेनजितभूपरदारा ॥ सेनजीतकोषुत्रमहाना । भोषुवनाइवभूपवरुवाना ॥ ्रकेतनयभयोजननाहीं । सारानींटेगोननमाहीं ॥ २५ ॥ देसिदुसीयौननाथमुत्राटा।तापरम्रानिकरिक्रपाकृपाटा ॥ पुत्रइष्टतेहिंयज्ञकराये॥२६॥अभिमंत्रितज्ञखपटिहभराये॥रानिनपीवनहेतविज्ञाला। ते. दोहा-एकसमयतहँरातिक, राजहिंत्रगीपियास । सोवतवित्रनजानिक, गयोकलङ्गि

क्षियोषुत्रदायकज्ञलपाता । भयोभुपकेगभेमहाना ॥२०॥ जवनावेद्यान्तरम् पतार्वस्य पूछेहुकोनकर्मयहकीन्द्यीर हो अस्ति दिल्ली स्थानक्ष्यक्रियामणात्रह्य तवसिगरमुनिवचनवचारा । छिस्रोभाग्यकोटरतनटारा॥ परमेश्वरकहिदयोगणामाहिहुरू पुनिचन्नवीतिगयेदञ्जमासा । सर्वेस्रयोगिकयेपरकासा॥तवन्नपदक्षिणकशहिकारी।किर्दिश

तवप्रसन्नेह्ववासवआयो । संबेम्रुनिनकोवचनसुनायो ॥ मैंयाकोपयपानकरेहीं । रक्षणकय प्रनिवाहकसुखअगुलिखारी।रोवहुमतिअसिगिराउचारी ॥ वासवतर्जनिअगुलिपाई । सुध्यतिनामपरचोमांपाता । भयोभूपजगमेविख्याता॥३१ ुवनावह में स्वीद्धारणाहिक तपकरितहँयुवनाथनरेज्ञा । वस्योजायविक्ठंतप्रदेशा ॥३२॥ भयोचकवर्तीमांपाता । जाव

दोहा-तबम्मनिकियोविचारस्व, विनमाताकोछीरि । दूर्पापयेगोकोनको, रोवतगाङ

दोहा-एकसमयकुरुनाथसों, मांपातानरनाह । चढ़िविमानगमनतभयो, मुरपुरसहित करिकेवासवकोदरवारा । पायतहाँ अतिश्यसतकारा॥चढ़िविमानमहँ पुनिमांधाता।अवध सुमनमाठअंगिनअँगरागा । पिहरेदिव्यवसनवड़भागा ॥ सुरसुद्रीकरहिंकठगाना । फेल् यहिविधिभूपमेरुनियरानो । सहँरावणहूँ कियोपयानो ॥ चंदळोककेजीतनकाहीं । जातरह छसिविमानमांधाताकेरो । रावणविस्मयकियोघनरो ॥ खड़ोभयोकोपहिंडरछाये । त

दोहा-तबदशशिरमुनिसोंकह्यो, काकोअहैविमान ॥ आवतमेरेसनमुखे, करतप्रकार तबरावणसोंकह्योमुनीशा । यहहेअवधकेरअवनीशा ॥ याकोनामअहैमांधाता । त्रिमुख तबरावणपूछ्योमुनिपाहीं । मोसोंयालिरहैकीनाहीं ॥ मुनितवकह्योमुनीभुजवीशा । य यातोऐसोयुद्धकरेगो । जामेत्रमकोजानिपरेगो ॥ तबकोपितदशशिरवल्याना । एव

जवभूपतिविमानिहगुआयो । तबमांपातैवचनछुनायो ॥ करिरणमोसातवतुमुजाहू । अव दोहा—वचनछुनतद्दाद्वीद्यके, कह्योभूपवलधाम ॥ जोजीवनचाहिनहीं, तोतेंकरुसँगा छुनिद्शकंधरवचनल्यारा । नहिंजानोवलभूपहमारा ॥ वरूणकुवरहंद्रयमराजे । व तेंमानुपल्छकेतिकवाता । नारिनमेंबदमत्तदेखाता ॥ असकहिदीन्ह्योसचिवनशासन । म इकसारनप्रहस्तरणपीरा । औरमहोदरगुद्धगॅभीरा ॥ विरूपक्षअरुवलीअकंपन ।

र्छेप्रभुक्षासनयेपटवीरा । मारचोमांघातहिबहुतीरा ॥ पुनिनृपपेछोड़ीज्ञरधारा । मन दोहा-दीपकर्गयेछपायसव, सुरतियङगीपराय ॥ घरचोघरापतिषत्तुपकर, कियोयुद्धम् इंद्रवामन-भूपतितजीसरघार । मुँचोसचिवइकवार ॥ नृपवाणङगतकठोर । गिरिगेसचिव

पुनिउठवोवीरप्रहस्त । गृहिकैश्चरासनहस्त ॥ द्वेसहसवाणचलाय । अवधेशव पुनिकेशुकुंडीभञ्छ । अर्काभिडिपालतवञ्छ ॥ यकवारतिनतृपराय । द्वियाक्षर रावणसिवतहँसोय । भागेसमरत्तिनरोय ॥ दश्वदनसमस्भकेल । रहिगयोवी सुद्ररिलयोनरराय । बहुवारताहिभँमाय ॥ दश्वशिक्षकोरणहाँकि । सुद्ररहन्योते सोलम्योराक्षसज्ञीस । सुरिलतिग्रिकोशुजवीस ॥ तृपवढवोगुद्वयपेति । ज्यो तहाँभयोहाहाकार् । निशिवस्तवैङ्कवृत्र ॥ रावणहिळीन्ह्योंयेरि । तृपकोरसके

तहाभयाहाहाकार् । नगर्भ ५०० ५५ मार्ग । रावधाहराज्यादार । नृष्मारसक् द्वेदंहमहॅंडकेश । द्वेसावधानसुवेश ॥ डेनाणवरमकराङ । मारचोन्नपतिकेभार सुरिष्ठतभयानरनाह । नाहसुधिरहीतनमॉह ॥ तचसचिवआयेषाय । सुनिमरीर्ह

1 %

कियसिंहनादगँभीर । सुनिउठचोन्नपरणधीर ॥ करिकोपभूपअपार । पुनितज्योद्याणनधार ॥ द्शशिरहिटीन्ह्योंछाय । निजचापशोरसुनाय ॥ दशवदनहुगहिचाप । शरमारिकियसंताप ॥ तहँभोसमस्अतिषोर । इारचछेदोऊओर ॥ उतद्शवदनवरजोर । इतवछीभ्रपिकशोर ॥ दोजअहेंसमरणधीर । दोजधरेकरधजुतीर ॥ नुपहनैरानणकार्हि । रानणहनैनृपपार्हि ॥ दोउकियेकोपमहान । दोउतजतश्रसहसान ॥ दोउछेतदोहुँनछाय । दोउकढ़तवछद्रशाय ॥ दोहुँनछगेतनघान । दोहुँबढचोयुद्धउछान ॥ तनबहतिशोणितधार । मनुगेरुघारपहार ॥ दुश्शीश्वसग्रुनिटीन । मांधातसमरप्रवीन ॥ तवलेतभोरुद्रास्त्र । मंत्रितिकयोविधिशास्त्र ॥ रिपुताकिसोत्जिदीन । गुनिमृतकभूपतिङीन ॥ सोचल्योअस्त्रकराङ । छावतदिगंतनज्वाङ ॥ नृपभग्निअस्रचलाय । दियरोद्रअस्रजराय ॥ गंपर्वअस्त्रसुवेश । पुनितज्योरणलंकेश ॥ तातेकदेवेताल । धायेसोओरसवाल । तववरुणअस्त्रनरेश । दियळोंडिकोपितवेश ॥ प्रगटीतहाँजलपार । वृद्दिगयेभूतभुपार ॥ रावणहुँबुखनलाग । पैवीरनेकनभाग ॥ तवकोपिकेवरिवंड । ब्रह्मास्त्रपरमप्रचंड ॥ छेतोभयोदशशीश । यहजानिकेअवनीश ॥ छैपवलपाञ्चपतास्त्र । परिमंबकारविधिकास्त्र ॥ दोडअस्त्रदोऊवीर। छॉडनचहेरणधीर ॥ n-तवसागरेवेळातजी, होनळगीदिग्दाह ॥ सुरनरसुनिजानेसंबे, प्रळयहोतजगमाह ॥ व्युटस्त्यसुनिआये । दोडवीरनअसवचनसुनाये ॥ अहोवरोवरदोडरणधीरा । नहिंहारिहोदोऊवरवीरा तास्त्रबह्मास्त्रचलाई । काइँदेहुजगतकइँलाई ॥ बंदकरहुअवयुद्धभयावन । गमनहुँअपनेअपनेधामन। मांपातामहराजा । इमकिमिछोङ्हियइरणकाजा ॥ जोरावणसोंहमभिजजेहें । तोग्रहमहँग्रुखकोनदेखेहें । ् भजहिनरणमहेंवरुमरिजाई॥जाहुजाहुसुनिनिजनिजआश्रम । करियतुकाहेवचनपरिश्रम। हा-अवदृक्ष्वाकदुवंशकी, छगीसकछमरयाद ॥ रावणसॉरणछोडिके, किमिसहिंडेअपवाद ॥ **१इँद्धरनके**पोले । टह्योनकोडक्षत्रीसोचोले ॥ कीमरिजेंद्रैष्ठानियहिठामा । केजीतिहेआ<u>ज</u>संप्रामा । भातावचनसुनीज्ञा । गयेजहाँठाठोदकाक्षीक्षा ॥ राषणकोतहँअससमुझाये । तुमतोजिसवनमहँजैपाये । जीयहरणवरुवारो । वहक्षत्रीतीटरतनटारो ॥ तुम्हरीयामॅहेनपराजे । तमतोजीत्योसरनसमाजे । .निवचनवीर**ँ**केञा। कीन्द्रोंकछन्।हमनअंदेञा॥गमनाकैयोमुनिकोञ्जिरनाई। सचिवसहितअतिञ्चयहर्पाई। हा-त्रवशतिशयटहिमोद्दर, मांपातामहराज ॥ अवपपुरीकोगमनकिय, चढिविमानसुखसाज ॥ ांधातामहिपाला । भयोचोरद्रष्टनकोकाला ॥ ३३ ॥ ज्ञासनकीन्ह्यांसातहृद्वीपा । भयोचकवर्तीकुलदीपा । तभक्तभयोअतिभारी।वटचोतेजिकयकृपामुरारी३९सवअंतरयामीभगवाने।कियप्रसन्नकारेयत्तमहानै३५।३६ ाँउदितअस्तदिनराज् । तहेँटौंमांपाताकीराज् ॥ ३७ ॥ नृपशशबिद्युसाछविषामार्षिद्यर्ताजाकोदैनामा । मांपातानृपराई । युवारमिरितेहिसंगनिवाही ॥ भयेभूपकेसीनिक्मारा । महावरीनगपरमस्दारा ॥ ोदा−६कपुरुकुत्सहिदूसरो, अंवरीपमतिमान । तीजोमुचुकुंदहिभयो, भगवतभक्तप्रधान ॥ ३८ ॥ र्गपाताकेछविवारी । होतीभईपचासकुमारी ॥ तहँयकसौभरिस्ननितपधीरा । करतरहेतपयसुनानीरा ॥३९॥ हिँमैथुनकरतनिहारी । कामबाणलम्योमनहारी ॥ तत्रतोअवधनगरमुनिआई । मांघातासोंगिरासुनाई ॥ एकदमकोनृपदीनै । हमरोपूरमनोरथकनि ॥ ४० ॥ सुनिसोबोटेतबहिमदीशा । अंतःपुरमहँनाहसुनीशा ॥ न्यातुमकोवरिटेवै । सोर्दतुम्हेंसर्वदासेवे ॥ सुनिनृषवचनसुनीझविचारचो । मांपातामोहिनुद्दनिद्दारचो॥२९॥

रोहा–चाहीतेहाँसीकियो, कद्मोजनानेजान । तातेर्विकरिटेहुँगो, सुंदरस्पमदान ॥ विचारिकरुँपुनिनृपपार्ही । संतःपुरपठवहुमुहिकाहीं॥१२॥तबद्वारपर्सोकहनरनाहृ।संतःपुरहिमुनिहिटेनाहृ॥ ॥सुनिद्वारपहुमहाँक्षे । संतःपुरटेगयोमुनीक्षे ॥ तर्दैकीन्द्रोमुनिकप्यन्तपा । जेहिटसिमोहिहमुर्गतयपृण्ण (\$65)

तवकन्यन्दिगगयेसिधारी। तहँलिखिमुनिकहँनृपतिकुमारी॥मोहिगईसवएकहिवारा। रह्योनतनकु सिन्कोसर्वेस्तावरिङीन्ही ४३आ<u>ष्रसम्ह</u>कुळह्ञातिकीन्ही॥यहुसुंदरवरहमरेलायकातु । रखानानक सन्कोसर्वेस्तावरिङीन्ही ४३आ<u>ष्रसम्ह</u>कुळह्ञातिकीन्ही॥यहुसुंदरवरहमरेलायकातुम्हरयोगनहे दोहा-ऐसोमां्धातासुन्यो, दुहितन्केर्गविवाद् । दियोपचासोंकन्यका, सुनिकहँसुतुअहलाद् ॥ छेडुहित्नआश्रमहित्धिरोरे । तपनळरचेअन्तप्रभारे ॥ रचीविष्ठकाटिकासुहाई । जहाँवहतमारुतस् सहितसरोजसरोवरसोहें। मंजुमरालसुनिनमनमोहें॥कान्नकलित्कंजचहुँभोरा।मत्तमिर्लिदकरहिंक्ट वार्यावराभावराभरकारः । मञ्जनराञ्जाभागमभाषाम् । मञ्जनहेत्सुगीधितनीरा । अंगरागसुममाङसुनीरा । नानाविधिव्यंजनपकवाना । धूमधूमचहुँ ओरमहाना ॥ करनहेत्तहँ सुनिसेवकाई । सजेदासदासीसमुदा ता प्रचाराच्यात । द्रा द्रा चुनारावाता । गराव्यापव्यापवरणः । वर्णपावप्रावयाव दोह्-ऐसोथ्ट्राचिम्रनितहाँ, कीन्द्रांविविधविहार । जहुँ दीगणहोत्भे, भृंगविहंगअपार ॥ १६॥ तामारकालावावमामहानाातज्याचकवताजाममानाङ चे प्रमाहि । ज्या विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व दोहा-जोगृहस्थकासँगकरे, तोहरिभक्तनकर । भजनकरभगवानको, बेठिसाधुकेनर ॥ ५३॥ प्रतिमिथम्हिरह्मोअकेळो।कियोकवृहुनहिष्कहुचेळो ॥ निरिस्मिनिमेथनदुसक्रारी । २०००० तवमम्भयेपचात्तस्वरूपा । कीन्द्राहिहास्वनूपा ॥ ्राधालमामचाउपक्षणमारा । २ वा । विषयतोपतद्यिपभोनाहीहमसोकुमतीकोजममाही ६२वहि तहँकरितपयोगानलमाहीं । दियजरायअपनेतनकाहीं॥श्रीभगवानचूरणचितलाई । भयेष्ठकसीभिष्ठिनिराण दोहा-तिनकीनारिछोडिगृह, जायकंतकेसंग । पावकम्तनजारिक, छीन्हींखाक्तअभग ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांघवेशविश्वनाथिस्हात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा दोहा-मांधाताकोपुवरस्रत, अंगरीपभोजोह । ताकोन्नपुयुवनाश्चकिय, अपनोस्रुतस्रुदभोह ॥ अंत्ररीपकोष्ठत्वरुधामा । योवनाश्वभोताकोनामा ॥ योवनाश्वप्रुवनाश्वाकय, अपनाष्ठतस्रुदभाह ॥ मांप्रकारोपकाञ्चाकर ॥ ञ्राचनाश्वभोताकोनामा ॥ योवनाश्वस्रुतभयोहरीता । मांधाताकेगोत्रपुनीता ॥ ग मांपताकामुत्रमञ्जाता । जापुराचनाताकानामा ॥ यावनाश्वसुतभयाहराता । मांपाताकगात्रपुनाता ॥ ए मांपताकामुत्रमञ्जाता ॥ जोपुरुकुत्तभयोमतिमाना ॥ तिनकोअवधनगरअहिआई । दियोनर्मदाभागिनिधी तासकमाराकेसम्बद्धाता । कन्नावर्षकम्मार्भकित्यस्य ॥ विनकोअवधनगरअहिआई । दियोनर्मदाभागिनिधी ार्त्रपारमञ्जूषाच्या ॥ जाउरञ्जूत्त्रभुवामातमाना ॥ तिनकाअवधनगरआह्आइ । ादयानमदामाणाः तामुकुमार्गिकतनभाता । कृद्यानमदासाञ्चाक्षेत्रपात्रक्षेत्रपात्रक्षेत्रस्य । हत्त्रसावहुविरचिम्रुआहे ॥ त्रव्यक्षत्रिक्षित्रमञ्जूषे । कृत्यस्थात्रसाञ्चलक्षेत्रस्य । हत्त्रसावहुविरचिम्रुआहे ॥ तवभूपतिहिनम्दारानी । छग्मनीपतालाखषाता ॥ छआवभूपताह्डताछ । इतवसावहुावराचधुणाणः दोहा-गंपवनमारचोत्रहाँ, क्रांकिकंगाम्बर ॥ तहाँजायभूपतिवळवाना । छहिकेकुपाकुरणभगवागा ॥ र दोहा-गंपननमारचोतहाँ, क्रिकुजंगमहान ॥ सपनकोतहँग्रदितकार, पायोअसवरहान ॥ त्रोद्दे प्रयम्त्राचारम् पायम् कारक्षणमहान् ॥ सपनकात्तहस्राद्वकारः, पायाअसवरदान् ॥ त्रोद्दे प्रयम्त्राक्षणात्रः । त्रीसपनतिनहिभयपात्रे ॥ ३ ॥ त्रसतद्त्युपुरुकुत्सकुमारा । द्वे . . . ) नगर्भाद्धः . ्षरमञ्जात्र अर्भवनात्र । वात्तप्रभवनाहभवपात् ॥ इ ॥ असत्तद्रस्युपुरुकुत्सकुमारा । हः म्यानाप्त तादेभाजनरण्यकुमारा । दीन्त्रीदानअनेकप्रकारा । वात्रराजासनम्बर्धसहराजा । वैदिगुळीअनरण्यविराजा ॥ त्रवर्धनामग्रानमज्ञारं । दिन्धान्त्रकण्यात्राज्ञीत्रकारं ॥ त्रवकोषितअन्ररण्यनरेशा । सनस्रजनकहँदियोतिस् त्वर्भनामग्रह्मात्वात् । अञ्चनरम्कद्वनस्रनाया ॥ तत्रकापितअनरण्यनरेशा । सेनसजनकहाद्याप्तरः देशा-जर्देदशक्तिमानणिक्षम् होन्यप्रमाराष्ट्री ॥ तत्रअनरण्यकद्वशोमद्दाना । आहनभुत्यनसहितसम्ब दीदा - तर्देदशक्तिरसाँगुपतिसाँ, द्वीतभयोरणयोर । निश्चिरमुपभटनहुमरे, चळेबाणचहुँ भीर ॥ ाषु व महत्त्वार्थाः । गयानद्वार्यस्यापनम् ॥ भूपाततहं शर्माछ्चछाङ् । दीन्द्वादिशकंपरकदृष्टाः ॥ छोराञ्चरणपदशानिदेशान् । हैमाञ्चापनचैत्राः ॥ तस्यम्हारभूपतिकोकीन्द्वाः । स्यतेहृत्गिरायमदिर्वास्

र्वासः नर्पपर्शाविद्वाचा । इसाट्यायाव्यवनाशा ॥ तस्यानस्थपतिकोकीन्स्री । स्यतेहृतगिरायमादशक्ष स्रोतः नरप्पर्शाविद्वाचा । इसाट्यायतङ्गार्शमास्य ॥ कस्रोनभुषमोरवस्यान्यो । तातेमोसीसंगरस्या

त्रवअनरण्यकद्योअस्यानी । सुनुरेश्चाददशकंधरमानी ॥ इमतोबूद्रभयेयहिकाला । रह्योनममविक्रमहाविशाला

दोहा-मोकोंसंगरमेंहने, तेंनकहेंहैंबीर ॥ पैमेरेकोउवंशमें, जोहैंहैरपुवीर ॥

सोतोकोंपरिवारसमेतु । वधकारिहैरचिसागरसेतु ॥ असकिहसोअनरण्यभुवाला । तन्योप्राणरणमहँतेहिकाल उंकहिमयोष्ट्रदित्तलंकेशा । कियोनकछुमनमहँअंदेशा ॥ नृपअनरण्यपुत्रहकरहेळ । नामतासुहर्यश्वहिकहेर उक्तोस्तभोअरुणमहीज्ञा । तासुत्रिनंपनअविषअपीज्ञा ॥४॥ ताकेभयोत्रिज्ञंकुकुमारा।गुरुवासिष्ठसांवचनउचा 'नोहिएसीतुमयज्ञकरावो । यहितनतेस्वर्गहिपहुँचावो ॥ तवविश्वष्ठिवोलेअसवानी । यहअसाध्यहैनपअज्ञानी ।

दोहा-तवित्रांकुभतिदुखितहै, गुरुपुत्रनपहँजाय ॥ बोछेयहितनुतेस्वरग, दीजैमोहिपहुँचाय ॥ नवअसकहेबसिष्टञ्जमारा । तुम्हरेश्वपननेकिवचारा ॥ जोनिर्हिपितावसिष्टकरायो । सोहमरोनिर्हिचनतवनाय

नवअसकह्योजिशंकुमहीशा (अवहमजैहेंअनतमुनीशा।।होइअवशिकल्याणतुम्हारा । असकहितहँतेभ्रपसिधार ववग्रहसतकरिकोपकराळा । दीन्ह्योंकापहोद्धचांडाळा ॥ तबनृपभवधनगरमहँआई । शोचतिसगरीरैनवित ययभोरतपभेचंडाला । नीलवसनतनुश्यामविशाला ॥ हेमरजतभूपणजेधारे । भयेलोहकेतेश्रातिकारे ॥ दोहा-महान्वालहियतेउठी, वरोजातसवगात ॥ भूपतिव्याकुलभ्रमतभो, कहुँनल्ह्योनिजन्नात ॥

रुपुत्रनकोशापकराला । तेहितेजरोजातमहिपाला ॥ गोत्रिशंकुतवकौशिकपाही । दोचकरजोरिपरचोपगमा अवअपनोंकहिगयोहवाला निहिहित्रशापितभयोभुवाला।।सुनिकोशिकअसवचनउचारा।करुविशंकनहिरोचि दाहीतन्त्रतेतोहिदिविमाही । पहुचेहीकछुसंशयनाही ॥ असकहिविश्वामित्रमुनीशा । रच्योयज्ञतहँवेठमहाइ अबदेवनकोभागसुदीन्हा । पैकोवदेवभागनहिंछीन्हा ॥ गाधितनयतविकयमसपूरो । मंत्रनसोंमांत्रितकारिका दोहा-नृपञ्जिज्ञंकुकोवेगिही, पठयोदिविद्यनिराज । अतिशंकिततहँहोतभो, सुरनसहितसुरराज ॥

शवतल्खित्रिशंक्कदँदेवा । वोलेइंद्रजानिनृषभेवा ॥ तुमग्रुक्शापहिंदूपितराजा । इहाँतुम्हारनेकनहिंकाज त्ततेजाहुवेगिमहिपाला । असकहिसुरपठयेततकाला ॥ दिवित्तेगिरतपुकारचोभूपा । इहाँनरहनदेतसुरभूष गिपतनयस्तिनृपतिपुकारा । तिष्ठतिष्टअसवचनउचारा॥सुनितपवलनृपरहेतहाँहीं । करिस्रधपग्रसुखअधका ॥ितनयपुनिकोपहिकीन्हा । दूसरस्वंगरचनमनदीन्हा ॥ विरचेसिगरेनस्रतसमाज् । नारेयरादिफळऔरअना

दोडा-कोंशिककीकरत्ततिरुखि, रचनचहत्तसंसार ॥ मुनिसमीपसुरपतिसहित, आवतभेकरतार ॥ गेलेबिधिकोक्षिकम्पनिपादी । कादकरनदीन्द्र्योमनमाद्दी ॥ तुमन्निक्किकोरूवर्गपटाये । तेलतरहेनिफिरिइतका

ीतोसलसरप्रकोहिंहै । तेतीतहँविशंकुनृप्पेहैं ॥ अवतुममुनिनरचहुसंसारा । मानहुइतनोकहाहुमारा 🐔 इनामित्रमानिटिपर्वेना । कीनविदाविधिगेनिजऐना ॥ तवतेतहिंत्रिज्ञांकुभुवारा। अवटीं अहैवहत्तुसुखलार ीहिमॅकमंनाज्ञसरिसोई । जगमहँजानतहैसवकोई ॥ अंबुअपावनपरसत्तजासः । होतसकल्झाभकमंत्रिनासः

्र दोहा—ग्रुरुम्रतशापहितेभयो, असविशंकुकोहाल ॥ तातसदावबाइये, ग्रुरुअपमानभुवाल ॥ ६ ॥ है (तहकरसोविशंकुपरेशा । तामुनामदुरिचंदनरेशा ॥ विश्वामित्रवसिष्टहुकेरो । विहिंहितभोसंग्रामधनेरे गोईआडीवकसंप्रामा । जाकीजगमेंजाहिरनामा ॥ ७॥ भेडारेचंददुसितसुतदीना । तवनारदितनसॉकहिदीन रिणवरुणकेनाहुनरेशा । हेर्हेसुतयहमोर्गनेदेशा ॥ वरुणश्ररणतवगेहरिचंदा । कद्योपुत्रदेकरहुअनंदा ॥ ८ ्रीरपुत्रदमरेनोरोर्द । बर्टिदेतुम्हेंपूत्रिहेंसोर्द ॥ तबहरिचंद्दिकोश्रतिगुनिदित । वरुणदियोसुतताकोरोहित ॥९

दोहा-वरुणकद्मोद्दिवंदसों, मोहिंपूजहुअवभृष् ॥ तवनृषअसवोटतभषे, ट्रिकेंपुत्रअनृष् ॥ विनयातेकारनकोई ॥ १० ॥ दशदिनगयेषुत्रशाचिहोई ॥ अवदश्चदिनवीतेकुरुराई । वरुणपुत्रणुनियाँग्योआई क्ष बहरिचेदक्योतिहिनोर् । देतनभूषेषुत्रश्रुचिहोर्हे ॥ ११ ॥ दंतहुभयेवरुणिकिरशर्ह । देहुपुत्रशसिगिरासुनार्ह । देतनगिरेषुत्रशुचिद्दोई ॥ १२ ॥ जनकिरिगिरेट्घकेदौता । वरुणबद्दोरिकदी

त्तवहरिचंदकह्योद्धलभोई । अवरदभयेपुत्रश्चाचिहोई ॥ १३॥ जवपुनिदंतभयेसुतकेरे । तवतहँवहणआप्रक्षेत्रं दोहा—तववालेहरिचंदनृप, क्षत्रिजातिहमआहि ॥ जवपहिरेगोसुतकवच, तवदेहेंतुमकाहि ॥ १४॥ यहिविधिकहतकहतमहिपाला।टारिदियोशिशुकोवहुकाला।जवभोरोहितवीरसयानो।नि क्षत्रचपहिरिसायकधनुधारचो।निजनियरक्षणवनहिंसिधारचो।तवहरिचंदिहेंपेजलराजा। नृपकोदियोजलंधररायु । सोलेकियोभूपदुसभोगु ॥ यहस्रानरोहितदुसितमहाना । पितुसमीपकहँकांनप्रकृतिवृद्धतववासवहोते । रोक्योआइरोहितहितहिक्दिक्तिधर्मनरेशा । यहितिपिटहेजनककले दोहा—तववासवलपदेशलहि, काननवसेनरेशा ॥ कियेतीधर्मवपुद्धमिके, मेटनजनककलेश ॥ १८॥

पितुदर्शनकोवर्षप्रति, रोहितकरहिंविचार ॥ विप्रवेपपरिहेंद्रतहें, रोकहिंवारहिंवार ॥ १९ ॥ पांचवर्षवीतेयहिभाँती । छठयेमहराहितरिषुघाती ॥ आवनलगेजगेपितुपाहीं । अजीगंतीमिलिगेमगमाहीं ॥ तेहिमाँझिलञ्जनकोपकुमारा । रोहितलेतेहिमोल्डदारा॥२ ०॥दीन्ह्योंपितहिअवधपुरआई।पगदंदनकीन्ह्योंक्षिणे तवहरिचंदिकयोवरयागा।पूज्योवरूणहिंद्यतअनुरागा॥होताविश्वामित्रहिभयऊ॥२ १॥२२॥अच्चपूजमदिक्षिणे अक्साभेविष्ठअवद्गता । भेअगस्त्यमुनितहँउदगाता ॥ जवजुनकोपहिचहवलदिनह्यों । इंद्रभाइतववारणकीर्ष

दोहा-भ्रपतिसोहिरिचंदको, मिट्योजर्ङधररोग । यहिँविधिकर्मसमाप्तभो, पायोमखफ्डभोग ॥ इकसुवर्णस्यंदनसुरनाहू । राजिहदीन्ह्यांसिहतउछाहू ॥२३॥ छिखहरिचंदभूपकोधीरा । विश्वामित्रज्ञानांक्षि रानीयुत्तहरिचंदन्रभूपकोधीरा । विश्वामित्रज्ञानांक्षि रानीयुत्तहरिचंदन्रभूपकोधीरा । यहिप्रकारसोकीन्द्यांव्या मनकोमिहिमेहियोमिछाई।मिहिमेल्योज्ञछमेन्द्रपराई॥जङ्गकेयसंगमतेजहिमाहीतेजहुङ्कियपवनहुगाही। १४४ पवनहुदियोमिछाईअकासे । अहंकारमहँनअसहुङाते ॥ महत्तत्त्वमंअहंकारको । दियमिछायकिकीन्द्रींव्या महत्तत्वमंजीविहिध्यायो । तात्तस्यअज्ञाननज्ञायो ॥ २६ ॥

• दोहा—जियसुरूपतेभिन्नहे, यहउपासनाजानि । विगतफंदहरिचंदनृप, उद्योस्रितसुससानि ॥ २७॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहाद्धरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरसुराजसिंहज् देवकृते आनंदाम्ब्रनिधो नवमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

दोहा—रोहितकेपुनिहरितभे, तिनकेभेनुपचंद । जोवसाइचंपापुरी, अरिसोभयेअकंप ॥
चंपभूपेकभयेसुदेवा ॥ १ ॥ तिनकेभयेमरुकनरदेवा ॥ तिनकेनुकनृककेभेवाहुक । तिनकीराजहरीजीरित्रि तवरानिनयुत्तवाहुकराजा । वनगमनेतिजसचिवसमाजा ॥२॥ रहेवृद्धत्तहँमरेश्ववाला।रानिहुँजरनलगीतीह्वाह तहँसुनिच्यवनगर्भयुतजानी । वारणिकयोजरहुजनिरानी॥रानीच्यवनव्यनसुनिसोई । जरीनगर्भवतीरह्वाही औरस्वतितिहिमोजनसंगे । दियोगरलगर्भहिहित्तभंगे ॥ वैनहिभयोगर्भकोनासा । च्यवनकृपातेगहवाहा

दोहा-गरलसहितजनम्योसुवन, भयोसगरतेहिनाम ॥ ४ ॥ अयोचकवत्तीवृपति, यशप्रतापवल्याम ॥ सगरनरेशअयोध्यहिअये । तहाँआपनोवलप्रगटाये ॥ वरवरहेहयसकवरवीरा । औरतालनंबहुरण्यी यसवपमननसगरसुवालाभारनलगेकोपितीहिकाला॥५॥तववारणकियच्यवनसुनीशा। इनसवकोकरिदेहुविरूपा । देहुनिकारिदेशतसृपा ॥ तवयमननकोपकरितहाँही । सगरकरतिवरूपतिनहाँ कोहुयमननकेमुँडसुँढाये।कोडकेमुँलनकोवनवाये॥कोलकेसातशिखादियराखी।कोलकोअधमुँडोक्यिमाती

दोहा - कोहुनकोविनवसनिकय, कोहुनवसनिहिएक । ऐसीकिरियमननदृशा, दियोनिकारिकनिक ॥ रहीभूपकेदुश्मदरानी । सुमतिकोज्ञिनीनामबसानी ॥ तिनतेसहितसगरवनजाई । बसेच्यवनआश्रमसुसर् यवनिंहसेवनिकपदोज्ञरानी । सुनिमसब्रह्मेबोलेवानी ॥ कोइकपुत्रवंशकरिलेंहें । काकोबहुसुतमाहँसनेहें ॥ वकेशिनोकस्रोकरजोरे । होइनंशकरसुतइकमोरे ॥ सुमतिकह्योद्देच्यवनउदारा । मोहिंदीजेवहुवछीकुमारा ॥ नितथास्तुकहिआश्रमभायोगानिनकेभेगभेग्रहाये॥ असमंजसेकेशिनीजाई। ग्रुमतिएकतंबाजनमाई॥

दोइा-सोतुंबातेपगटभे, साठिहजारकुमार । धाइतिन्हेंसेवनकियो, भेवळतेजअगार ॥ गरअश्वमेषहिज्ञतकीन्हें।अंतपज्ञहरिहरिहरिछीन्हें॥आ८॥तवराजासुतसाठिहजार।वोछिनिकटअसवचनउचारा॥ गोजिन्द्रभावद्वेगितरंगा । तौद्दमारमखहोइअभंगा ॥ तवपित्रज्ञासनमानिकुमारा । सोजनल्गेतरंगउदारा ॥ हुँदिज्ञिहोरवाजिन्हिं पाये । तबकुमारअतिकोपहिछाये ॥ सननङगेधरणीचहुँ ओरा । छैसानित्रकरपरमकठोरा ॥ गरसवनस्तिनसागरकीन्हें । घरणीजीवनकोदुसदीन्हें॥९॥सनतस्तनतजवपूरुवआये।कपिटकुटीकुमारनियराये॥ दोहा-कपिटदेवकेनिकटमें, छखेतुरंगकुमार । कोपितह्वैतयकदुवचन, बोलेसाठिहजार ॥

हिचोरमखहयहरिल्यायो।इहाँआयवकप्यानलगायो॥१०॥मारहुमारहुअसकहिधाये।आयुपलियेकपिलढिगआये॥ 'पिरुदेवतवनयन्डपारे १ साठिहजारभयेजरिछारे १२जो असकह्योकपिरुभगवाना यहिविधिकियकसकोपमहाना 'निहिकियोकपिङकछुवाषा।भरूमभयेअपनेहिअपराषा॥वेतीसांख्यशास्त्रभवसागर।नावसरिसविरच्योग्रनआगर॥ 'नमेंतामसर्तभवनाहीं । कुरुपतिजानिलेडमनमाहीं ॥१२॥ साठिहजारसुवननहिं आये।तबनृपसगरमहादृखपाये ॥

दोहा-जोअसमंजसञ्येष्ठसुत, रह्योष्ट्रवेयुतयोग । योगश्रष्टतृपसुतभयो, गयोनज्ञानसंयोग ॥ १५ ॥ १६ ॥ अमनकियोकरनकोपापा । जामेंहोहिपिताँहसंतापा ॥ देहिमोहिंबनकाहाँनिकारी । तामेंतपकरिलेहुँसधारी ॥ 'सविचारिसरयूसरिमाई।वोरेप्रजनवालकनकाई।॥५७॥देखिसगरनिजप्रजनदुखारी।असमंजसकहँदियोनिकारी ॥ तंअसमंजसप्रजनकुमारा।सरयूसरितेआञ्चानिकारा।।दैपितकोवनकियोपयाना१८ऌिखकेप्रजनअर्चभवमाना १९॥ र्समंजसकेभयोक्जमारा । अंशुमानजेहिनामखदारा॥ अंशुमानकोसगरनरेशा । अतिदुःखितह्वैदियोनिदेशा ॥

दोहा-अंशुमानतुमजायके, छावहुखोजितुरंग । खोजमिखतनहिजेगये, तुवकाकाइकसंग ॥ । शुमानकरिसगरप्रणामा । खोजन चल्योसुरंगळळामा ॥ खोदीमहिकीपायनिज्ञानी । तेहिमारगगमन्योविज्ञानी ॥ , निहुँदिञ्चासोजिन्दपडारचो।नवविस्मितहैपूर्वपधारचो॥तहाँऌस्योइकभस्मपहारा।ताकेनिकटतुरंगनिहारा २०॥ ाँकपि**ल्छानिकहल्लिराजा।महिठा**डोनिजमंगलकाजा॥करनलगेअस्त्ततिमहिठादे।अंशुमानपीरजकेगादे ॥२ १॥

अंशुमानुवाच ।

रेकैयहुसमाथिविख्याता।अवलेंदिमहिनजानतघाता॥तोहमपामरकेहिविधिजाने।आपअहोश्रीपतिभगवाने २२॥ दोडा-सदायसहसर्वकेहिये, पेजानतकोडनाहिं । विषयवासनाविकतजन, मोहेमायामाहिं ॥ २३ ॥ छंदनाराच-विभूतिभेदमोहियोसनत्कुमारआदिजे । कछेज्ञाकेछगायध्यानजानहींअनादिजे ॥ २४ ॥

अधीनकर्मकेनदेहदिव्यरूपआपहीं । उधारकोवतारहैविहीनपुण्यपापहीं ॥ २५ ॥ कलत्रपुत्रदेहमेंलगायनेहकैश्रमै । विमोहकोहतेभरेपरेभवाव्धिमेंश्रमै ॥ २६ ॥ गयोसोछूटिआजुपोरमोरमोहपासहौ । पदार्रावंदरावरेविछोकिवेप्रयासहौ ॥ 🖋 दोहा-इकरसनासें।आपको, कैसेकरहुँबसान । तार्तेकरहुँप्रणाममें, तुमहोषुरुपपुरान ॥ २७ ॥

श्रीग्रक उवाच ।

श्राशुक उवाच । रामानजवभस्तुतिकीन्द्र्यों । कपिठकृपाकरियद्द्कहिदीन्द्र्यों ॥ २८ ॥

بنظر

1

कपिल उवाच ।

्रिपतामहकोयहवाजी । तातजाहुॐपैंअतिराजी ॥ अंशुमानयेककातुम्हारे । भयेभरूमसवनिकटहमारे ॥ ींहितेस्वर्धुनीउतारहु । साठिहजारककातुमतारहु ॥ औरयत्नइननहिंउद्धारा । विनआनेपरस्वर्धुनिपारा॥२९॥ सुनिकेकपिछदेवकेवैना । अंजुमानपायेअतिचैना ॥ दैप्रदक्षिणाकरीप्रणामा । ठायोमख सगरभूपमस्त्राजीपाई । कीन्ह्योंमखपूरणसुखछाई ॥ ३० ॥

दोहा-अंशुमानकोराजदै, छोडिमहावनजाय । च्यवनगुरूतेज्ञानलहि, सगरमुक्तिलि

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीवांधवेशविश्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरप्रराजसिंहजूदेवे आनन्दाम्बनिधौ नवमस्कंधे अप्रमस्तरंगः॥ ८॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-अंग्रुमाननरनाहके, भयोदिलीपकुमार । नृपदिलीपकोअंग्रुमत, सौंपिराज्यकोय करनमहातपगंगाआनन । अंग्रुमानकिकृतितवकानन ॥ बहुतकालतपकीनमहाई । तज्योः इतदिलीपसुत्तभोपतिथामा । जाकोभयोभगीरथनामा ॥ देकेराज्यभगीरथकाहीं । तपकी पेंस्नर्भुनीधरिणनीहें आई । सुरपुरगेदिलीपनरराई ॥ ध्रुनिजयभयोभगीरथराजा । पाल्योम् धरिशिरसचिवराज्यकोभारा।चल्योलैकावनस्वर्भुनिधारा॥वर्षहजारदिलीपकिक्रोरा।कीन्स

दोहा-त्वगंगातहँपगटभे, कह्मोपाँगुवरदान, तवैभगीरयजोरिकर, ऐसोिकयोवलान ॥ जोपसन्नमोपेतेमाता । तोचळुघरणिराखुममवाता ॥ जोगावैघरणीतवधारा । तरेपितरमम

तवगंगाञ्जतिआनँदपायो । भूपभगीरथसाँ असगायी ॥ ३ ॥

## गंगोवाच ।

मेरीपारधराकिमिथारी । ऑरहुयहतुमलेहुविचारी ॥ ४ ॥ निवसतवहुपुहुमीमहँपारी । तेर् तिनपापिनकेपापनझाईं । मेंकहँपापछुँडेहींजाई ॥ तातेनहिंजेहींमहिमाही । दुहसंदेहटरती सुनतुभगीरयभयेदुसारी । पुनिगंगासोंगिराउचारी ॥

दोहा-त्तवपाराकोपारिहैं, भूरजटीसुखपाइ। तेरोपापनशाहरैं, संतसमाजनहाइ॥ ६॥ कह्योभगीरथसांतवगंगा। प्यावहुशिवधरिष्यानअभंगा॥ तवेभगीरथवनमहँजाई। कियो रह्योअंगुष्ठिकेवल्ठाहो। संवतलाकारिआतिवतगाढो॥ तवप्रसमिहेकहितपुरारी। स्वर्धनि तवगंगासांकह्योवरेशा। चल्हुँमातुशिरधरहिमहेशा॥ सुनिगंगामनिकयोविचारा। किमिर परिनिज्यारहिमाहँमहेशे। कृरिहाँअविशिषताल्प्रवेशे॥ सस्युनिकरिनिवेगपचंडा। चल्ह

दोदा-धूरजटीकेजटिनें, गिरीगंगकीधार । बहुवर्पनर्छोसीतहाँ, अमतनपायोपार ॥ पद्टितिवास्तभगीरथराजाधुनिकियशिवशस्तुतिनिजकाजा तवगंगहिंशंकरखुदमाहीं । छ भद्देतातगंगाकीधारा । चटीधरिणमहैंवेगश्रपारा ॥ शहटादिनिषायनिशीनटिनी । पूर्वदिश धरुमुच्धुकर्शोसधहुसीता।गहैतीनपश्चिमजटसीता ॥९॥ भागीरथीसातईपारा । चटीभगी दोतभयोनहैंदेगोरकटीरा । कोस्तशैटकटीवरजीसा ॥ १०॥ स्पद्नचटिकेश्वपभगीरथ । आ

दारा-नाफेपाँछेपरानमर्हे, गंगपारसनिजोर ॥ पात्रतिछाँपपात्रतिमहा, मच्छकच्छपुत' सुनंगत्रपानछंद-रुपेस्तर्भुनाकोपगर्मेविद्यासा । सुनेदेवआपेतककोतमासा ॥

कहुँदर्चेट्रमञ्जूकरञ्जादिस्तर्चे । मनोदामिनीसतमेपानिठरचे ॥ कहुँकपत्रिकहुँमहेनाते । कहुँकेटिमानकहूँगटआवे ॥ कहुँकोनदेदैनकोपाननीहे । कहुँचेर्नहेनीचकोआनर्तहि॥ कहूँ धारकोभेदिकेधारधारे । कहूँ कुंडलावतेहिवेगिजावे ॥ कहूँ जैलकोफोरिकेंगेलकीन्ही । कहूँ वृक्षकीपातिकोढाहिदीन्ही ॥ उठेतोयमेरंगरेंगेतरेंगें । करेंभ्रुभिकेपापतापानिभगें॥ करेंजोरपक्षीकहँठोरठोरें। यहीभाँतिगंगानुपसंगदेोरे॥

दोहा-जेहिंजेहिंपथरथजातहैं, भूपभगीरथकेर ॥ तहँतहँगमनतगंगजल, नाश्चतपातकदेर ॥
उरतरमुनियुनिविनित्रभुवनपावनामजनिकयनिजपापनशावन। सुरसिर्मिन्छपद्वज्ञज्ञगदीशा।पावनहितशिरथश्वोगिरीशा।
सिर्मिन्छन्वन्द्वभागी । पीछेगंगजाहिंसँगल्यागि ॥ तिनपीछेस्रसियल्यप्वज्ञज्ञगदीशा।पावनहितशिरथश्वोगिरीशा।
सिर्मिप्मिन्वनकीन्द्वतहँगंगा।गईकपिल्लाशिक्षाभा॥सगरस्वतनकीळ्यवहाई।सवकोदियहरिपुरपहुँचाई॥१९॥
द्वादा-अससुरसिर्मेभित्तसुत, जोकोजपुरुपनहाहिं॥ सोगवनहिरिधामको, तोकाअचरजञ्जाहिं॥ १९३॥
दोहा-अससुरसिर्मेभित्तसुत, जोकोजपुरुपनहाहिं॥ सोगवनहिरिधामको, तोकाअचरजञ्जाहिं॥ १९॥
दोहा-अससुरसिर्मेभित्तसुत, जोकोजपुरुपनहाहिं॥ सोगवनहिरिधामको, तोकाअचरजञ्जाहिं॥ १९॥
दोहा-अससुरसिर्मेभित्तसुत, जोकोजपुरुपनहाहिं॥ सोगवनहिरिधामको, तोकाअचरजञ्जाहिं॥ १३॥
दोहा-पुनिभाहिं । ताकोअचरज्ञुजुनहुनकोई॥ हिर्मेशणाहिं । पापिनभविधासहिर्मेशणाहिं । १०॥
दोहा-पुनिभाहिं । ताकोअचरज्ञुजुनहुनकोई॥ । त्वसिर्मेशणाहिं । दियोअक्षविद्यातिनकाहीं॥
क्रेभोक्षतुपर्णनरेशा। नलमहीपकोसलासुवेशा॥ लक्षोअद्विधानलपाहीं। दियोअक्षविद्यातिनकाहीं॥
दोहा-पुन्नभयोक्षतुपर्णके, सर्वकामअसनाम॥ १०॥ ताकेभोसीदासनुप, मदर्यतीजेहिंवाम॥
वसिर्मकोशापहिषाहं। राक्षसभयोमहादुख्लाही।भोकलमापपादकोहिंनामा। विनसुतरहोमहादुख्यामा॥ १८॥
करपतिबोल्योकरजोरी। सुनियंशकविनतीयहमोरी॥
करपतिबोल्योकरजोरी। सुनियंशकविनतीयहमोरी॥

राजोबाच।

हिकारणसादासभुवाल।। उद्योवसिष्टञापदुखजाला।।।होइजोमेरेसुनिवेलायकातीवरणनकरियेसुनिनायक ॥ १९॥ बजुकदेवमोदअतिपाई । कुरुपतिसोंबोळेवितलाई ॥

श्रीगुक उवाच । रुसमयसोदासउदारा । वनमहर्षेवेटनगयोशिकारा ॥ तहँड्कपोरराक्षसमारयो। ताकोश्रातातहांसिधारयो॥२०॥

दोहा—ताकोवदछोछेनको, राक्षसेवपसुषार ॥ धरिममन्योअतिवेगहीं, नृपसोदासकगार ॥

अभामिपनेउनारवनाई।नृपसोदासहिदियोदेखाई॥गुरुवसिष्ठकहँपरुस्योराजा॥२१॥मनुजनांसयीग्झोंग्रुनिगजा ॥

अनेवोछेरेभ्रपत्रपावन । मनुजनांसमोहिचंदेखवावन ॥ तातेराक्षसहोहुनरेशा । खाडुमनुजकोमांसहमेशा ॥ २२॥

अराजाअसठीकहिकीन्द्रों । विनहिविचारशापग्रुरुदीन्द्रों ॥ तातेगहुँशापअवदेहीं । गुरुसोमेंपछटोछछेहीं ॥

तिवचारिजछछेकरमाहीं । छाग्योदेनशापग्रुरुवान्द्रों ॥ तातेगहुँशापअवदेहीं । गुरुसोगेंपछटोछछेहीं ॥

तिवचारिजछछेकरमाहीं । छाग्योदेनशापग्रुरुकार्ही॥२३॥तवमद्रयंतीवारणकोन्द्रों । गुरुसोशापदेननहिंदीन्द्रों॥

अदेहा—तवनृपदिशिमहिनभनिरितः, सक्छजीवमेंगानि ॥ सोजछडारचोनिगचरण, वडीद्यादरआनि ॥

"रचोजछनिजचरणनगवहीं । नृपकछमापपादभोतवहीं ॥ तवसिष्ठराक्षसङ्ककमां । जान्योसकछन्नानेममां ॥

असिहनुपोवनमाहीं । करनछगेभक्षणनरकारीं ॥ एकसमयिद्वजदंपतिकारीं । वहसिवारछखयोवनमाहीं॥२५॥

तेभ्रत्यभवनमाहीं । करनछगेभक्षणनरकारीं ॥ एकसमयिद्वजदंपतिकारीं । कर्तविदारछखयोवनमाहीं॥२५॥

तेभ्रत्यभवनमाहीं । करनछगेभक्षणनरकारीं ॥ वसिद्वदित्तकसोद्विजनारी ॥ क्रेसपोपकरहुन्द्रभारी ॥

दोहा—आपअहराक्षसनहीं, मद्यंतिककंत ॥ होहस्वाहुदिवंशके, नृपत्रवत्तिसस्ति ॥ २६ ॥

निम्रत्योममरितकामा । भयनमरेसुतसुरुपामा ॥ तातेत्यागिदेहुद्विजकारी । कर्तकेदयाभूपननमाहीं ॥ २०॥

मनुष्योममरितकामा । अयनमरेसुतसुरुपामा ॥ तातेत्यागिदेहुद्विजकारी । क्रिस्योपकामनमाहीं ॥ २०॥

मनुष्विनमहराजा । प्रायभयोपरमारयकाजा ॥ तातेविमहिक्षयिवनाक्षा ।

यहब्राह्मणपंडितसुखशीला । गावतरहतसदाहारेलीला ॥ सबअंतर्याम्भभगवाना । सेवनचाहतविप्रसुजाना 📧 यहब्रहार्पिराजऋषिआष्ट्र । तुमकोउचितदेवसंताष्ट्र ॥ प्रजाअहैसुतराजनकेरो । ताकोवधनहिंवेदनिवेरो ॥ ३०

दोहा-त्यागिदीजियेजानिसुत, हेसीदासउदार ॥ करिकैदायादीजिये, अवअहिवातहमार ॥ कियोनकछ्द्विजतुनअपकारै । अंगसहितानितवेदउचारै ॥ ब्रह्मज्ञानीसाधुसुरुक्षण । ऐसेद्विजहिकरहुक्सभा अहेतुम्हारगञ्जमहिपाला । छोंड्रिदेहुकरिद्याविज्ञाला ॥३१॥ जोनविनयमानहुँनरराई। तौप्रथमैर्लाजेमीहिहा यहिविनहमञ्जूणभरिनहिजीहै।जैसेसक्छअंगविनजीहैं॥३२॥यहिविधिविनयकरीद्विजनारी।हैअनापप्तपरीहुई पेग्रुरुञ्जापविवञ्जनरराई । तातेतेहिंहियदयानआई ॥ भक्षणकरतन्यांत्रपञ्जेतेते । भूपतिद्विजहिसाहित्रवैहिहा

दोहा-पतिविनाज्ञालां वित्राह्मणी, पायोअतिसंताप ॥ अतिकोपितह्वैभूपकहँ, दीन्हीं घोरज्ञराप ॥ ३४॥ मोकामिनिकोपिततुमसायो । मेरोसकङ्गिलासन्ज्ञायो॥तातेतियसँगकरत्निलासाहोईश्वपतुम्हारुनाहा असर्देशापनृपहिद्रिजनारी। पतिकेहाङ्वटोरिदुखारी॥ रचिकैचितासर्तीभैवाला । सत्यलोककहँगैततकाला द्वादशवर्षमीतिगेजवर्ही । चुपकीशापछूटिगेतवर्ही ॥ अवधनगरआयेसीदासा । चाहेतियसँगकरनविरासा जानित्राह्मणीज्ञापहिरानी । वारणिकयोजोरियुगपानी ॥३७॥ छाँडिदियोरितकर्मनरेज्ञा । वंज्ञहोनकोर्योर्थि

दोहा-तवभूपतिकीसुनिविनय, गुरुवासिष्ठतहँजाइ ॥ मदयंतीकोदेतभे, गर्भाधानकराय ॥ ३८ ॥ सातवरपर्टींगर्भहिरहेऊ । मदयंतीकेसुतनहिंभयऊ ॥ तववसिष्ठकर्छेपापाना । कूछोउदरकठोरमहाना ॥ तवमृद्धिमेंगिरिपर्योक्कमारा । अइमकतातेनामउदारा॥३९। ३२ अने खतश्चरः पका ेर्डितेनर्रास जव्निछ्वकीन्द्राष्ट्रगुरामा । तवमूङककीतिगरीवामा ॥ परशुरामकीअतिभयपाई । 🕡 ेीनपटनीर्वा तातेनारीकवच्कड्यो । सोई्सबीव्ज्ञचलायो ॥ याहीतेमूळकभोनामा ॥ २०॥ ताकोस्तदशरमस्तर

दोहा-पुत्रपेडविडतासुभो, भयोविश्वसहतासु । ताकोसुतस्त्रद्वांगभो, कीन्द्रोंसुयशपकासु ॥ भूपचकवर्ताभासाई। जाकोक्षञ्चरद्योनिह्कोई॥ ४१ ॥ तहँअसुरनसाँदेवपराई। सदीगहिकनिकटिंगारी चे छिकरदुत्तत्।यतमारी । मुनिरानारथचिव्यव्यारी ॥ सुरसँगनायभसुरवहुमारे । सुरप्रतव्यवनववार मागृहृदम्मोतृपयरदाना तहँअपतिअक्कियोगसाना ॥ मोरिअयुरदादेहुवताई । तगदेवनद्वदंदुसुनाई ॥ नानियोरिनिनशायुद्राया । ध्पतिभाशुभाषपुरभाया॥तहँकीन्ह्रांखद्रांगविचार॥काकरतव्यहमँयहिवात

दोदा-राजिभी अरुदारसुत, औरहुप्राणदमार । ब्राह्मणऔभगवानते, ठागतनहिमोहिष्यार ॥ १३ ॥ पाटि (पनतेयदमनमाग । गर्यानक्वहुँ पापिक ओराण्यद्वागआयत्यागिभगवानामिनहिकवुँ आरक्ष प्रति ययपिदेवकामकरदाना । दनकद्मामोकामितमाना । रहीभावनाहरिपदमाही । तातममारायोगरनाही ॥ १४। अर्देरमप्रश्रीपदमाते । देदेक्टाविष्यरसगते ॥ नहिजाने जेपुरुपपुराना । तिनसीनहिममकामदेखाना ॥ पे गिरुम रेनीनमहरभानी।निनकं औरमँकिमिजानी॥३६॥तातपदआनित्यसंसारा ।

दे।दा-धीत्रगरीहादिन्ग्नम्, अपनानित्रलगार । विनम्यासदीआशुद्दी, क्योनदिल्डुवनार् ॥ २०॥ अमारिभाग्निम्न्यत्रं, कृष्णचाण्याचनलाय् । त्रित्रभूगम्ल्डिहिस्यवपु, होम्हिम्नियस्या पण्डसभितिष्टमत्रोः हित्यगुणनिकेसानि । भवेषनिनिकोमदा, वासुदेवसुसदानि ॥ १९ ॥ दनि मिद्रियोमहागनापिगनथीमहागनापपिनेडानियनापपिहात्मनामिद्रियोगही गराभिगवर्थं। महागवार्थागवायरादुग्थीहरू वर्षहरूपापात्राधिकारिए गव

िंदर्द्दर्देर्द्दने आनन्दाम्युनियो नवमस्कंथे नवमस्तराः॥९॥

श्रीयुक्त उत्ताच । ९ र:-प्रतिमर्गदरोदोह, भोतुनदीन्यसह । तांकायुमहागक्षे, दायकदिननउणाह ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ९-

रपुके अजमहाराजभे, जेकीन्हेंसुरकाज । चकर्वातंत्राकेभये, श्रीट्झरयमहाराज ॥ १ ॥ श्रीट्झरयमहाराजके, स्वयंब्रह्मभगवान । निजअंझहितेचारिवपु, प्रगटेहितविद्ययान ॥ २ ॥ श्रीरपुनंदनटपणअरु, भरतझहुहननाम । रामचरितत्ताकोटिहे, इकअक्षरप्रद्काम ॥ बाटमीकिभगवानऋषि, गायोरामचरित्र । बहुतवारकुरुनाथतुम, कीन्द्रोंश्रवणविचित्र ॥ ३ ॥ किचित्त-पितुप्रणपारीराजओरनानिहारीप्राणप्यारीपानिहृतेजाकीश्रतिसुकुमारीहे ॥ ऐसेपद्कंजनतेवनकेविहारीभयेसस्तनकपांशसेवाकीन्हीसुस्वगरीहे ॥ कारककुरूपनारीसीताविरहिविचारीनेकुभूकेभगहीतीसिंधुसेतकारीहे ॥ सल्दरुकाननकेदाहकदहनरखुराजएकआसरपुराजनृतिहारीहे ॥ ४ ॥

्र-चंडलामुंडहिसेवरिवंडपमंडभरेजेप्रचंडप्रहारी । वीरसुवाहुमरीचिनिज्ञाचरकीशिकपज्ञविष्यंसनकारी र्छेभुजदंडमसंडकोदंडहन्योयमदंडसेबाणप्रचारी । संडहिसंडिकयोसल्यृंदनश्रीरपुनंदनभानदकारी ॥ ५ ॥ वैश्ततयोधनल्यायसभामधिशंकरचापप्रतापडदारो । रावणवाणहुआदिकवीरसकेनडठाइगयोमदमारो ॥ सीतास्वयंवरमॅरघुनंदनसोयनुपाणिविनाश्रमधारो । इधुकोदंडद्टेंगजन्योतिमिश्भुकोदंडिबिखंडकेडारो ॥ ६ हारिदर्दवनमारुगरेअवपेश्ररुराकेविदेहकुमारी । शीरुवयोगुणरूपसमानसुनीतियोजानकीकोधनुपारी ॥ मानतभाषकेमारगर्मेमिकोश्रीभृगुनंदनकोपकैभारी । सोविनदर्पभयोक्षणमेशितिवारइकीसनिक्षत्रकोकारी ॥ ७ ्रारिअधीनवेँधेसतिपाञ्चलोसोषितुङ्गासनङ्गीक्रामेंधारी । राजनिवासविटासविभौनिजमंत्रिनमित्रनतुच्छविचारी गानकीरुच्छनकोसँगर्टकारेकाननकोगयेरामसिधारी।च्योभियशाणनकोतजिकेवरयोगीविकंठकोजातस्रसारी॥ प्रपनलाकोषिरूपिकयोमनुभेज्योतिलाकहीपासद्शानन । चौदैहजारिनशाचरवैलरदृपणश्रीत्रिशिरावलमानन द्विटीकैकरमाहँकोदंडहनेक्षणछोडिअखंडनवाणन् । कोज्ञलनायकृपाकरिकेनहिराख्योकलेज्ञकोलेज्ञाहुकानन ीताकथाम्नुनिकेदश्कंपरभेज्योगराचेक्ररंगवनाई। जानकीकीरुखराखनकेहितछेधनुवाणगयेप्र<u>स</u>्पाई॥ ीरतदृरद्वरातदेखातछेवाहगयोरघुनायैछोभाई । जानिखछैतेहिनाथदल्योज्ञरतेजिमिदशकोज्यश्वरिपाई ॥९०। ्रम्यकुटीवृक्तसीवशक्षीशहरीहरिणीसीविदेदकुमारी । ताकेवियोगकोशोकवङ्गोकरिभाइसमेततहाँधनुषारी ॥ ाननक्षंजनगोदावरीपहेँपूछचोबतावोपियारीहमारी। दीन्ह्योदेखाइसवैजगकोदज्ञानारीअधीननकेरिखरारी॥१ ापनेहाँयसोंदाहिकयोजोगयोमरिजानकीहेतजटाई। त्योंहींकवंधकीज्ञापछोडाहसरोवरमेंज्ञवरीफळलाई॥ <sup>1</sup>)त्रवनाइसुकंटकपीक्षकोतालनवेष्योसुवाणचलाई । वालिकोमारिकैवालिकवंधुकोवालिकोराजदियोरघुराई ॥ िमत्रतापतेरामकोदृतगयोञ्चातयोजनएकैफ्रहंका । भौननभौननजानकहिरचोप्परावणकीनगरीमेंनिञ्जा ॥ ीयनिदेशसुनायकेसीयकोमारिनिञ्जाचरजारिकेछंका । वारिपिकृदिकेआयोवछीवरवानरवायुकोवाछकवंका ॥ ्रहतकेमुखतेरपुनंदनमोदमयीसियकीमुधिपाई । वानशीसन्छेसागरकेसमसागरतीरवसेप्रभुजाई ॥ ानिविभीपणकोशरणागतलंककोराजिद्योरघुराई । जोपदपूजतहैंविधिशंकरसोपदसेवकलीन्छोंवनाई ॥ १२। िहुचड्रावतहीं अकुटीतहँ पीरससुद्रकी वंघभोज्ञीरा । मकुष्टीनक्रकेचक्रनिकारिकेवक्रभूमेलोचक्रमथीरा ॥ <sup>र</sup>ालकोमालकरालविशालवठीतनकालज<del>लैचहुँ</del>ओरा ॥ भेटलैकंघमेंदीनकेवंघुकेपायनमेंगिरिसिंघुनिहोरा ॥१३ ा शालनाथहेदीनद्यालविकारविवर्जितपुर्वपुराने । रावरेसत्त्वतमेरजतेत्रगटेसुरभूतप्रजेशअमाने ॥ : किवंशकेहेअवतंसप्रशंसजसेखळघ्वंसमहाने । ऐसेअखंडप्रभावतुम्हेंकुमतीहमसेकेहिभाँतितेजाने ॥ १४ ॥ नँदकंदसुनीरपुनंदनमोजळजारिकैचाहोपघारो । पैरचिसेतुकृपाकरिमोपररावणकोकुळतेयुतमारो ॥ मिथिछेञ्चळ्छीकोछेवाइकेञ्जोषपुरीकोसुसीह्वेसियारो । तोविजयीवसुधाकेसवेवसुधाधिपगैहेंचरित्रतिहारो १५ तुनिरामपठाइकपीशनपादपसंयुतशुरुमँगाये । वाँपिकैर्सियुमेंसेतुमदाउत्तरेप्रभुटेद्दछकोसुखछाये ॥ उदद्यत्रतआपसुकंटहुचारिअनीकपिसैनवनाये । उककोवेरिडियोचहुँओरजहाँद्वैविभीप्णराद्वताये ॥ १६ ॥

रावणकोपिकेंबोलिप्रवीरनवोलतभोहनौकीशनजाई । सोम्रुनिकेंभटकुंभनिकुंभसुरांतकङ सेनअधीशपहरूतअकंपनधूमविळोचनदुर्मुखधाई । वानरीसेनमेचारिहुँओरतेमारिकेआयुः ञ्च छक्षपाणऔवाणहुत्तोमस्माक्तिभौयप्टिचलावनलागे। रावणकीनेपुकारिपुकारिकेमारेक सीळिखिकेहनुमानऔअंगदनीळनळादिकविकमजागे । छैतकक्रीळप्रचारिहर्नेरजनीचररामां होतभयोतहँयुद्धभयावनक्षोणितकीसरितावहैँछार्यी । योगिनीजुहकरैँतहँकुहरयींगीधसमूह रुंडओंसुंडभयेबहुसंडकपोञ्जविजेलहिभेवडभागी । ल्लाक्ट्रीकार्क्याक्ट्रीकार्क्याक्ट्रीकार्क्याक्ट्रीकार्क्याक्ट्रीय दुर्सुलेऔरनरांतकेमारचोप्रहस्तेसँहारचोसुनीलतहाँहीं। 🖫 🛴 🗎 🔾 🙀 रावणराक्षसनाकाविङोकिनिराज्ञहिङ्कंभकरनपठायो । भूधराकारज्ञारीरसोआयअनेककपीक देखिदुर्खानिजसैनकोनाथइतरमुनाथझाचापचड्डाया । काल्समानचल्यसरपरस्यारः जायनिक्कंभिल्मिय्ननाद्कोरामुनुजैरणकान्झ्यापचारी ! नेन्द्रस्य स्वार्थनायः देलिदुलीनिजसैनकोनाथइतैरपुनाथहीचापचढ़ायो । कालसमानचलायशरैदशकीशकेर्वधु वैदिनरातिभयोयहिभातिमहासँगरामित्रछोकभैकारी। देलिसँहारनिजे्परिन्।रुको्को्पअपारकैरान्णुधायो । स्यंदनपुचढचो्स्यंदन्पैचढेश्रीरघुनंदन नाथछपाचरकोछनमें छितिछोरछरप्रनछोडिकेछायो । वानरासेनअचैनकियोवछऐनसाँभैनव र्मिहुँरावणुकेशरकाटिसमीपमेजाइकैबैनसुनायो । रेशठचोरनमोरङ्ख्योगङस्नेमेजानकीकु सोफळ्पाइहैआजइहाँजोपराइनजेंहेघरेडरछायो । वासवकेनहिंधोलेरहैअवजातुरेदासरथीहतै राम् औरावणहें अतिकुद्धकरें छेगेयुद्ध त्रिछोकभयावन । बाणकेपंखकेवेगतेसातहसिंधुभेक्षीभि ज्योंहैंअकाशुसमानअकाशुओंसाग्रकेसमसागरपावन।त्योंकविकोनवलानिसकेसँग्रामभयोग काळसमानळेवाणुतहाँअभिमंत्रित्केअतिआनँदभीने । शुबुहिकोवधित्तमंचीपिकेशमचला लागतहींबरफोरिकेआगुर्हीरावण्केहरिप्राणहिलीने । भूमिगिरचोरथतेदशकंधरहाहापुकारी सवण्सानीसुनीपतिकोष्यवीखतवेन्थ्योच्यानीको स्वीत्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वीत्रापनीस्व स्वीत्रापनीस्व स्वीत्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्य स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्य स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्य स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्य स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्रापनीस्व स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्य स्वात्र स्वात्य स्वात्र स्वात्र स्व रानीमेद्दीदरीशोकभ्राशिरहाथघरेअसवनवचारचाहिपांतकामकेवश्यनहीर्षुनाथविद्योक्केन

जानकीकारणङंकिवदारणधायेकपीक्षप्रकोषिहजारन । द्वारविहारअगारभँडारसभाकेम् दारणकीन्हेंबजारनकोवङवारणकेसकेकोऊनिवारन । केंकेप्रहारपहारनङंकमथ्योज्योधुर्ते

भानिपरेपरदारिकयोकुळळारहमारहुमर्बेहुगारचो । जानकाकेविपवाकरिवेहितळकापुरीविधव श्रीशुक उवाच ।

शीशुक खवाच । रावणरानिनसवणभातयुझायकेआशुग्हेषटेदीग्हों । छेप्रभुशासनरावणकोत्तहँमेतकोक्मेसपैन छोक्सरिबिचिच्यक्मेपित्रअनिश्चमुक्तहिआपनोचीन्हों । हुन्राद्वेजशासनरावणकोत्तहँमेतकोक्मेसपैन देकटपांतिवभीपणआशुपताहिआपोनकुमरिपदाई। द्वर्राद्वेजशशाक्सोशोकतेसीतेअशोकप पावकतेलहिकरणुनेदनआपनेभकल्यावयदाई। पीयकसंसम्मेसीयलसीज्यातमालमेहेमलतालु रावसरावकोवानररावकोआपनेभातहित्योहसुमानं। बानरासनचढ़ायकआपहुजानकोल्यसुम

दाशस्थीनिनपुरत्रणकरिकोषपुरीकोकियाँदेषयाँनै । बानसामच्हायकआपहुजानकालप्रभुव बासरप्रिममाँगिगामुत्रुचैरजन्मसहीनेकअहारी । भूमिमेशनकरिदनरेनसम्ननवर्षिचरित्र भाषप्रपागकपीशनेयाँमुन्योककर्र्नद्नकानतभासीलमित्रद्वायोलककोईशकपीशहहोतभराम श्रीरपुनायकआवनकीभरताहनुमानमुस्मुपिपाई । पौरक्षमात्यपुरीहितलसँगपादुकाशीश्परेह

वजवावतिषप्रनवेदपढ़ावतचाई । **नं**दिगिरामतेपायनसोंनिजनाथकोछेनचल्योअग्रुआई ॥ ३७ ॥ ताकेरथैफहरेंत्योंहजारनमत्तमतंगतुरंगा । त्यांकनकैकवचैपहिरेभटरामकेदेखनछ।येउमंगा ॥ |रवधुक्रेंसंग्रहगान्छियेघटमंग्रहसाजिकेसँगा।बार्राहेबारविछोकेविमानभयोतिनकोक्षणकल्पअभंगा।।३८॥३९॥ केकईकेरोक्रमारतहाँछिविकेदशरत्थकुमारकोषाई । प्रेमभरोपरोपायनमेंअतिचायनदेहदशाविसराई ॥ ४० ॥ रामहूपायज्ञायलगायलियोज्रसेंहगमेंजल्लाई । आनँदत्तीनेसमैकोक्रहोरसनाइकर्सोकिविकोसकेगाई ॥ उक्षनहभरतेकियोवंदनजानकिकोभरतोक्षिरनाये ॥ ४१ ॥ एकहींवारयथोचितराममिलेपुरवासिनकोसुखछाये ॥ कोशलवासीभयेषुखराशीसुफूलनऑसुनकोझारेलाये । भावकेसाँचेसुप्रेममेराँचेसबैतहँनाचेपटैफहराये ॥ ्रीन्हेसकंठविभीपणचौरस्रछ्त्रसितेरियेपौन्कुमारहै४२॥४३ज्ञाञ्चेस्यदनचापनिपंगकमंडलुजानकीपाणिउदारहै॥ ङक्षणपंखाकृपाणकोअंगदढाळकोऋक्षनकोत्तरदारहै ४४वंदिनवंदितपुष्पविमानमेरामळतेशशिज्योयुततारहै ४५॥ आवतभेइमिऔधनरेजासोऔधपुरीभईऔधिअनंदै । रामवासिष्टकेपायनमेंपरिनाइयोवियोगहिकोद्दलदंदै ॥ ्राजनिवासमें नायकै फोरसोमातनपायपरेकुलचेंद्रोतेळ उठायलगायलिये हगवारिसों सींचेसुतैस खकेंद्रै १६॥१७॥१८ . मारिहुबंधुनकेतहँआयवसिष्ठजीञ्जीञ्जाञानिरवारे । चारोंसमुद्रनकोज्ञञ्ञानिसँवैअभिषेककीसाज्जसँवारे ॥ ज्ञानकीसंयुतर्श्रीरचुनायकोहेमसिंहासनमेंबयठारे । तीनिहुँछोकनकेतिछकैतिनकोतिछ्कैग्रुरुमोदितसारे ॥ ४९ ॥ ्रानँदकंदतहाँरपुनंदपदेयुवराजभरत्थकोदीन्ह्यों । अञ्चकेसुदनकोदियोकोशसुलक्षेनेलक्षनेसेवककीन्ह्यों ॥ ५ ॰ ॥ ्राल्योप्रजानिकोपुत्रसमानप्रजाहूपितासमरामकोचीन्ह्यों५ अत्रतायुगैअपनेपरभावतेरायवआदियुगैकरिङीन्ह्यों५२ ्रामहिराजाभयेमहिमेंसवकेगयेपूर्णिमनोरयभारी । आधिहृज्याधिजराभयज्ञोककोषायकैकोऊभयेनदुसारी॥५३॥ ्रीचिहुआईनचाहेविनासवभाँतिरहेसबछोगसुसारी । ह्वेगेसनाथअनाथसवेजगकोशछनायसोनाथनिहारी ॥ ५४ ॥

पनाक्षरी-एकनारिव्रतवारेधर्मवारेयक्षवारेनीतिवारेसवैछोगसीखदेनवारेहैं। सुखद्भशोकवाटिकाकेसोविहारवारेसीतासंगमीदवारेरसरूपवारेहैं॥ अधमडधारवारेशञ्चनसंहारवारेक्षमाकीसमानक्षमावारेतेजवारेहें॥ मुनिमनवासवारेदीननपेदयावारेदीनरघुराजेदयावखञ्चानवारेहें ॥ दोहा-सीयप्रेममें मोहिके, श्रीदशरत्थकुमार ॥ दशसहस्रसंवतसुभग, कीन्होवेपुरुविहार ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिशीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराज

デン

其其其之 不此

श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिधी नवमस्कंधे दशमस्तरंगः ॥ १०॥

# श्रीशुकं खवाच ।

दोहा-टोकनशिक्षाहेततहँ, यज्ञरूपश्रीराम ॥ अञ्चमेधमसकरतभे, मुनिनसंगतपथाम ॥ ९ ॥ ज्ञदक्षिणामहँमहराना । होतहिदियोषूर्वदिक्षिराना ॥ ब्रह्माकहँदक्षिणदिक्षिदीनयों । पश्चिमअध्यरजेसुस्वभीन्यों ॥ ्रत्तरदियउदगाताकार्ही॥२॥दियोमध्यकीमहिगुरुपार्ही ३कर्राहेभोगद्विजअवनिअपाराऐसोप्रसुमनिकयोविचारा॥ ।गपटरासिरामवयदेही।दियोद्धिजनसर्वाद्धजनसनेहीध्त्रझण्यतानिहारिवित्रवरात्रीतिसहितद्विजकह्योजोरिकर॥५॥ त्राह्मणा ऊच्चः ।

्रीलंडुपुडुमीत्रिभुवननायक । तुमसमतुम्**दिअहाँरपुनायका।प्रगटिते**जकरित्ददयप्रवेशा। नाशहुतपअज्ञानकलेशा।। दोहा-अवप्रभुवाकीकारह्यो, तुर्माहदेनकहनाय ॥ त्राह्मणतेनहिंदेहिश्मी, यहमहिसदासनाय ॥ ६ ॥ ित्यत्रसम्पदेवपतुपारी । जयरघुनदनअवधविहारी ॥ मतिअकुँठवैकुँठनिवासी । जयअतिपावनसुयस्यका 🧘

आनन्दाम्बुनिधि ।

(369)

जयजयपराध्मेष्ठरपारी । जयमुनिमानसविमळविद्वारी ॥ इमिसुनिद्विजनवचनरघराई।धनदैपाल्योष्टद्वमिह्नां एकसमयअस्रकियज्ञयोग्र् । इमकोकहाकहतसवळोग्र् ॥ असविचारिनिजवेषछिपाई । अद्वेरातिमहँशीषुर् अवधनगरमहँवागनळागे।गळिनगळिनसिगरीनिज्ञिजागे॥८॥तियसोरजककह्योयकमाखीतिङ्कळकोमख

दोहा∼परचरमेरहिकेअरी, आईमेरेपास ॥ अवतोकोनिहिरालिहीं, सहिअपनोडपहास ॥

मोर्हिनरामचंद्रसमजाने । परघरतेजेनिजित्यआने ॥ ९ ॥ ऐसोसुनिअपनोअपवादा । रघुनंदनहियभयोत्तिः तहाँजानकीकोरघराई । वाल्मीकिआश्रमेपठाई ॥ तहुँकुज्ञालबद्धभयेकुमारा । जातकमंसुनिकियेददारा ॥॥ अंगद्चित्रकेतुवल्याना । ल्यनपुत्रभेअतिमतिमाना ॥ पुष्कलतक्षभरतकेजाये । परमध्तुप्रैरजगयज्ञालेणाः रिपुह्नसुतसुत्राहुश्रुतसेना । भयेवलानाज्ञाक्रारेपुतेना ॥ भरतज्ञायबन्तरकीओरा । हुनिगंपर्यनतीनिकरीराणाः

दोहा—तहँनिजपुत्रनराजदै, छैपनअवधिहआय । रघुनंदनकोनजरिकय, अतिआनँदरखाय ॥ रिपुहनठवणासुरहिनझाई १९मधुवनमेंवनपुरीजसाई॥कुझठवसीयसौंपिमुनिकाही १५सुमिरिरामप्रविज्ञीर्णार्ष सोसुनियद्पिथरञोपसुधीरा १६पेसियसुधिकरिभयेअधीरा ॥ येसोहैनरनारिप्रसंगा॥ १०॥कुरतईशहकोजिकार्ष तोविषयीजनकोनरराई । अचरजकोनहोबदुखदाई ॥ तीनिहजारवर्षरपुर्गाः । धारिब्रझचर्जेवितलाई ॥ कीन्हुंअप्रिह्वोत्रमुखनुनुगुदिद्विणाद्विजनसनमाना॥ १८॥पुनिष्रभुसबैअयोध्यानुग्रीसन्कटिप्रंगपशुर्विति

दोहा-छेअपनेसँगमेंसकल, रघुपतिकृपानिधान । श्रातनसखनसमेतप्रभु, कियसाकेतपयान ॥ १९॥ श्रीक-नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्यायात्तलीलातनोरधिकसाम्यविद्यक्तधामः ॥ रक्षोवधोजल्लधिवन्धनमस्युगैः किं तस्य शहुदनने कपयः सहायाः ॥ १॥ यस्यामलं नृपसदस्यु यशोऽधुनापि गायन्त्यपप्रमृषयो दिगिभेद्रपद्दम् ॥ तन्नाकपालवसुपालकिरीटल्लपादाम्बुलं रघुपतेः शरणं प्रपद्ये॥ २ ॥

तभ्रतिपाठने सुपाठाकराट छुरपादान्च पाउपरा भारता भारता

जिननखण्योतिभूमिपालदिगपालनकेषुकुटमणीनकेप्रकाशकोवदाँवैहै ॥ २१ ॥
सर्वेपा~रामकेजेतनकोपरसेअरुरामकामुर्तिजेदरसे । अरुरामकोआदरजेत्वकियेअरुरामकेसंगचलेपरसे
रचुरानजेरामकाराज्यसेअरुरामविल्लोकनकेतरसे । सिगरेविसतेअपराजितमॅनितरामेविलोकिर्नितरसे
कोटिश्तिअदामचरित्रंविलोककेषासिनमोदयहाँवे । प्रीतिप्रतीतितेताकोसुनैकहोकोत्तकोपर्वारिते
भापतदरखरामचरित्रंविलोककेषासिनमोदयहाँवे । द्विकेअपापसोरामप्रतापतेरामकेपामविशेषितियाँ
देहा-यरसुनिककुरुपतिनृपति, अद्युतआनँद्पाय। युनिष्ठचोकुकदेवसी, रामचरित्रचित्रला

राजीवाच ।

ष्टीनभावरणतेश्रीरामा । रहतभूषेकोञ्चलपुरधामा ॥ आतनपुरवासिनसुख्यसी । केदिविधिकीन्द्रेपसपुर्द नक्षातापुरवासीगमाकेदिविधिसवनकियमुख्यामा॥ अतनपुरवासिनसुख्यसी । केदिविधिकीन्द्रेपसपुर्दा नक्षातापुरवासीगमाकेदिविधिसवनकियमुख्यामा॥ अतन्त्रक्षात्रकेवचनसुद्दाये। कदनलेशश्रीश्रुकसुर्ह्णा

श्रीगुक उवाच । गर्नातिरुक न्यभपोगमको । पायेनवस्वसकरकामको॥ तवनिनशातनकोसुराराये।करनदिग्विनपगानको प्रजनिपनाममपारनकिन्द्रो।माननवारुमग्मिसुरदीन्द्रो॥गमचिद्रदरीक्रमासिगारा।कर्डुकर्सुरीरनकर्द्राहर् दोहा-निरस्तिहिनग्रस्ति। छित्रिक्षित्र । पुरवासीलिखरामको, नितनवल्हेअनंद ॥ २५॥ लिनगलिनगुलावलसींच्यो।तेसिहितहँगजमदहुउठीच्यो।अवधपुरीलिखनुश्रीरामे।दारतआनँद्भाँसुन्प्रामें २६ रवाजिद्राजतहँराजे । अतिउत्तंगमंदिरअतिश्राजे ॥ कन्ककल्क्राविल्सेतिनमाहीं । सभादेवप्रहित्तिहाँहीं ॥ विश्वास्तानिक्षित्तेक्षारे । वैद्यानेप्रस्तित्वेवारे । वैद्यानेप्रस्ति । वेद्यानेप्रस्ति । तहितहँ अवधनगरको । । मण्डसाख्रतालिकरथारन । खेडेहोहिनिनद्वारनद्वारन ॥ विद्यानेप्रस्ति । विद्यानिप्रस्ति । विद्यानेप्रस्ति ।

इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजश्रीमदाराजानान्यवेशविश्वनाथसिंदात्मजसिद्धिश्रीमदाराजा पिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजसिंदग् देवकृते आनन्दाम्बनियो नवमस्कंषे एकादशस्तरंगः॥ ११॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-कुश्केअतिथिकुमारभो, भयोनिपधसुततासु । ताकेभयोनरेशनभ, पुंडरीकसुतजासु ॥
किसेमपन्यसुतजायो ॥ १ ॥ देवानीकतासुसुतभायो ॥ तासुअहीनयुववञ्चान । पारिजाततासुतमतिमाना ॥
केवञ्भोवञ्कोपामा । ताकेथञ्भोगुरुनिञ्जामा ॥ ताकेवश्चनाभमहिपाला । सूर्यअंशतेभयोविशाला ॥ २ ॥
स्वतरागनविप्रतन्यताते । भयोहिरण्यनाभस्रताता । जियोगाचारजतपश्चाना॥३॥
रणनाभसोयात्तवस्वयसुनि।योगशास्त्रपटिन्द्रोत्तुथसुनि॥गकेपदेविमञ्जातिहोव।वरवसहृद्यभ्रंथिकहॅस्रोविश॥
हेवा-हेमनाभकोपुदुवसुत, ध्रवसंपिद्वसुततासु ॥ भयोद्यद्र्शनतिहित्वपञ्चतापाववज्ञात ॥
क्रिशामभयोमहिपालाशिमसुवनभोमरुत्विशाला॥३॥भयोद्यद्रश्चनतिहित्वप्तापाववज्ञात्वमापक्रश्चापा ॥
हेर्यतिश्रामभयोगहिपालाशिमसुवनभोमरुत्विशाला॥३॥।
हेर्यतभयोगमरपणनामा।मदस्वानतासुत्वञ्यामा॥वाकेविद्वसादुन्यभय्व॥।शान्यपतेनिवस्तासुत्तव्यवः ॥
केतस्वभयोश्वमरपणनामा।मदस्वानतासुत्वञ्यामा॥वाकेविद्वसादुन्यभय्व॥।शान्यपतेनिवतासुत्तव्यवः ॥
केतस्वभयोश्वमरपा । तासुबृहद्वञ्चवनञ्चारा ॥ भारतस्वरमार्वञ्चरारं । आप्यतिमहान्वर्यः ॥
केतस्वभयोश्वमरा । तासुबृहद्वञ्चसुवनञ्चारा ॥ भारतस्वरमार्वञ्चरारं । आप्यतिमहान्वर्यः ॥
होहा—पहरस्वाकुसुवंशमं, अवलोभयेधूप ॥ अवजेह्रदेश्वयदः, वर्गोतिन्हंअन्वप ॥

# आनन्दाम्बनिधि।

ताकोसुतपृष्करुपुनिहेंहै । तासुतअंतरिक्षसुद्देंहै॥ पुनिहेहैसुतपासुतताको।पुनिआपित्रजितपरम्प्रेभार्वे 🛭 । ः दोहा-बृहदभोजप्रनिहोहगो, तासस्वनबङ्वान ॥ ताकोस्रुतवरहीप्रगट, करिहेसुयशमहान ॥ तासऋतंजयसतप्रनिहोई । तासरनंजैसतसदमोई ॥ हेहैंतेहिसतसंजयनामा॥१३॥तेहिसतआं ताकेसुतञ्ज्ञदेतसुजाना । तासुतलांगलअतिबलवाना॥ताकोसुतप्रसेनाजेतवीरा । ताकोसुतसुद्रकमतिर्पाणी रनककुमारहोइमोताके । तामुतसुरतनिधानविभाके ॥ ताकेह्वेहैपरमवदारा । जाकोनामसुर्मित्रवसारा ॥ येतेभूपबृहद्वलतेरे । हेहेंभूतलवलीयनेरे ॥ नृपसुमित्रलगिनृपअवतंसा । कियहक्ष्वाकुवंशपरशंसा॥॥ दोहा-यहहक्ष्याकुनरेज्ञको, वंज्ञविमलमहिमाहि ॥ नृपसमित्रतेजगतमें, चलिहेंभूपतिनाहि ॥ १६॥

इति सिद्धिश्रीमद्वाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेद्गाविद्वनाथसिंहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजािधेरा जश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बनिधौ नवमस्कंधे द्वादशस्तरंगः॥ १२॥

# श्रीशक उवाच।

दोहा-नृपद्दश्वाकुकुमारभो, निमिनरपतिकुरुराय ॥ यज्ञकरनहितसोकह्यो, ग्रुरुवसिष्ठतेनाय ॥ मोहिमखकरवावहुगुरुज्ञानी । तवुवसिष्ठवोळेअसवानी ॥ प्रथममोहिवासववोळवायो । इतैआञ्चमेरीव्याली सोमेंदंददिमखक्रवाई । तुमहिकरेंद्रींपुनिइतआई ॥ तवलौंतुममोहिंपरख्योभूषा । कियोनकीन्हुयद्द्रश्री मुनिराजाचुपरह्योतहाँहीं।गेमुनिमयवाकेमखमाही॥२॥निमिअनित्यनिजजानिकारीरा।औरनऋत्विज्<sup>हेम्</sup>वि यज्ञक्रनटागेअतिहरपे । ग्रुरुवसिष्ठआगवननपरिषे ॥३॥ उतवासबकोयज्ञकराई । आयङ्ग्योनिमिमसर्गि

दोहा-निरख्योअपनेशिप्यको, कियोजोआझाभंग ॥ दियोशापनिषिराजको, करिकैकोपअभंग ॥ रेमूरुखपंडितअभिमानी । कियोयज्ञममकहोनमानी ॥ तातेहोइतोरतनपाता । जामेंकरहिनकोडअस<sup>बाहा</sup> निमिद्धगुरुहिदीन्द्योतवशापा।तुम्हुँत्यागितनल्दद्वसँतापा॥कारिकैलोभमोरमसङोदी।लियोजादवास्वमत् तज्योभूपतन् ज्ञापहिभाषा । सक्योवसिष्ठहुनहिंतनराषा ॥ एकसमयवरवज्ञीनिहारी । मिञावरणवीर्यती राष्ट्योङ्कभमाइँतिहिकाळा । तेहितेभयेवसिष्ठभुवाळा ॥६॥ तळमाइँद्विजन्नपतनरापे।मखकरिप्रसानसीभा

दोडा-जोतुमहोहुप्रसन्नता, निमिकोदेहुजिआय ॥ सुरतथास्तुसवकहतभे, तवनिमिकहो। इझाय ॥ में नाहें याहों अवतनकाहीं ८ ले हिंवियोगभय्मानिसदाहीं।। पुनिसंवंधचहें मुनिनाहीं। भजतरहें हरिपदमनमाहीं ५

तवसबदेवनृपहिगुनिज्ञानी । बोलेपरमप्रमोदितवानी ॥

देवा ऊचुः।

निमितुमवसद्वेतिमिपमर्रेनाई । सृँदहुप्रगटहुनैनवनाई॥तवतह्नेष्देदहृदगमाही। निमिनिषसतस्यजीवनपाहीँ। विन्धूपतिभूतिरसप्रानीका।द्विनसपिनिमितनम्थ्योमहीका॥तातेप्रगट्योएककुमारा।कियोजोमहिमेप<sup>मैक्स</sup> भयोविङ्कणजन्मसुदायो । तातेजनकनामसोपायो ॥

दोहा-भयोनजीवतदेहते, तात्भयेविदेह । भयमतेसोमिथिङभो, मिथिङारच्योसनेह ॥ १३ ॥ तासुउदावसुभयोक्कमारा । नदीवर्यनतासुउदाय ॥ तासुसुकेतृतासुसुरराता ॥ १८ ॥ तासुबृहद्द्यमगीर तासुद्रश्वभुभाष्ट्रभाग । ताक्ष्मपुतिभयोगुनवाहा ॥ ताक्ष्मपुत्रभुवाष्ट्रपति ॥ १४ ॥ ताष्ट्रध्यप्ति ॥ ताक्ष्मपुत्रभयोगुनवाहा ॥ ताक्ष्मपुत्रभ्वत्वा । ताक्ष्मप्रोहित्यद्रवाहा ॥ ताक्ष्मपुत्रभ्वत्वाहित्रभ्वः ॥ १५६॥ तागुनभागुनियान्यद्राग् ॥ तासुपद्रागेष्मप्रच्याना । स ॥ १६॥ तागुनभागुनियान्यद्राग् ॥ तासुपद्रागेष्मप्रच्याना । स

ाहा-तासुद्रस्वरोगाभयो, ॥१ आ महिमार्टी। मी ॥ १८॥मी

अर्था स्पर्भव ेो। कृतधुजमितधुजज्ञानघनेरे॥१९॥केश्चजभेसुतसुतधुजके । भेखांडिक्यपुत्रमितधुजके॥ **मेरि**प्जिभोआतमज्ञानी२०कर्मकांडखांडिकिऌयजानी॥केशिष्वज्भूपतिभयपाई।खांडिक्अनुजयस्योयनजाई॥ े नके ।तुभान हें व्यक्त अर्थ के ॥२१॥ ताकेशुचिभोनृपतिप्रधाना।ताकेसनद्वाजमतिमाना ॥ दोहा–ऊष्वेकेतुताकेभयो, ताकेअजसुकुमार् । ताकेषुराजितहोतभो, सिगरेगुणनअगार ॥ २२ ॥

ो रे ेेे उत<sup>े</sup> । परमवळीश्रुतायुभोजाके ॥ भयोसुपार्वश्रुतायुकुमारा । तासुचित्रस्थपरमखदारा ॥ तकेक्षेमिपिमियिलापीज्ञा ॥२३॥ ताकेसमरथभयोमहीज्ञा ॥ तासुसत्यरथभयोसुजाना।ताकेवपग्रुरुभोवल्याना॥ नासुपुत्रउपग्रुप्तप्रज्ञंसा । भयोभूपसोपावकभंसा ॥ २४ ॥ वस्वनंतताकेवळवाना । ताकेभोभूपतियुयुधाना ॥ पुकेभयोसुभाषणवीरा । ताकेश्रुतताकेजयधीरा ॥ जयकेविजयपुत्रऋतुताके॥२५॥शुनकतासुसुतपरमप्रभाके ॥ दोहा-बीतिहब्यताकेभये, जेकीन्हेंबहुयाग । ताकेधृतनरनाहमे, जेकियहरिअनुराग ॥

तिनकेश्रीयहरू।अभो, मिथिरुकियोसनाय । आपहितेजिनकेसदन, जातभयेयदुनाथ ॥ भेवहुलाश्वनरेज्ञके, कृतिकुमारमृतिषाम । तिनकेमहावज्ञीभये, जेपूरेद्विजकाम ॥ २६ ॥ येतेमिथिलाकेभये, महाराजमितमान । हरिप्रसादतेषरहुमें, निवसेष्ठकसमान ॥ २७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेक्ञविरुवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-**थिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकुष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिर**खराजींसहजू देवकृते शानंदांबुनिधो नवमस्कंधे त्रयोदशस्तरंगः॥ १३॥

#### ग्रक उवाच ।

दोहा-सोमवंशभतिपावनो, अवसुनियेकुरुराय । पुण्ययशीजहँहोतभे, पेलादिकससुदाय ॥ १ ॥ ैरिनाभीतेसरितजजायो । तामेंत्रह्माजनमहिपायो ॥ ताकेअत्रिपुत्रमितमाना । अपनेग्रुणतेपितासमाना ॥ २ ॥ ीनकेदगतेपरमप्रकासी । भयोचद्रमाजगतह्लासी ॥ वित्रऔपधीउडुगणकेरो । ब्रह्माताकोनाथनिवरो ॥ ३ ॥ ्रिभुवनजीतिविजयमदपागा।राजसूयकीन्ह्याँतवयागा॥नारिवृहस्पतिकीतहँआई।हरिछीन्ह्यातिहिविधुयरियाई॥४॥ ैं,रुमाँग्योनिजतिययहुवारापिनचंद्रकियदेनविचारा॥छेग्रुरुतियशक्षिश्चक्रिशहीं।जातभयोरोपितमनमाहीं ॥ ५ ॥ दोहा-शुक्रवृहस्पतिवेरगुनि, कीन्ह्यों बंद्रसहाय । इतसुरगुरुकीओरभे, शिवगणग्रुतहरपाय ॥ ६ ॥ ्रपतिष्ठरनसहितग्रुरुओरा । होतभयोकरिकोपअयोरा ॥ स्तदानवज्ञकहिदिगजाई। कीन्ह्याँज्ञज्ञिकीसवैसहाई ॥ ्रियोसुरामुरकोर्तप्रामा । समरतारकामयजेहिनामा ॥ ७ ॥ तबअंगिरागयेविधिपाही । कह्योसोमकोकर्मतहाँही ॥ वत्रहाअतिकोपहिछाई । निदाकरिसोमहिंडरवाई॥ तारहिदियोवृहस्पतिकाही। गर्भवतीगुरुछ्ख्योतहाँही॥८॥ बकोषितबोछतारासों । पापिनडरीनअपभारासों ॥ परकृतगर्भक्षेत्रममधारे । ताहित्यागुताविनहिविचारे ॥ 🥢 दोहा-मैंकरिदेहींभस्मतोहि, करिकेकोपत्रकाञ्च । पैसंततिकीआज्ञकरि, तोकोंकरहननाञ्च ॥ ९ ॥ ्रेयळिनतहेंकेतहेंनारा । जनमीसुवरणवरणकुमारा ॥ सुरगुरुसुंदर्राज्ञाहाँनिहारा । कहनळगेसुतअहेहमारा ॥ वचंद्रमाकद्योअधिवानी १ ० यहतासुतमेरोगुणसानी॥ शश्चित्रश्चाक्षेत्रभयोविवादा। तवसुरसुनिरासनमस्यादा ॥ । त्राससंपूँछचोअसजाई । काकोस्रुतयहदेहुबताई ॥ तवल्जिततारानाँहुबोली । काहुसाँसुतमरमनखोली ॥ ११॥ वमातासींकुपितकुमारा । बोल्योहयकाकेहवारा ॥ रेदुश्मितितेदेहिबताई । काहेतेअबब्याङजाई ॥ १२ ॥ 🖈 दोहा-ताहूपैवोडीनहीं, तवत्रह्मादिगजाइ ॥ ताराहिडेएकांतमें, पूँछतभेसमुझाइ ॥

्रदमंदबोर्ङातबतारा । अहेर्चद्रमाकोयहवारा ॥ तबचंद्रमापुत्रकहँर्ङान्ह्यों ॥ १३ ॥ विधित्रपतासुनामधरिदीन्ह्यों ॥ ्रिष्ट के अञ्चयद्यत्रकारिक क्षेत्र कि निर्देश के त्राप्त है जिस्सान स्थापन के स्वापन के स्वापन के स्वापन के स् अञ्चलकार के स्वापन क अञ्चलकार के स्वापन के स

मित्रावरुण्यापतिहिद्दिन्द्यो । तहित्रअवनिआगवन्त्रीन्द्याशिक्ष्मसमानस्यन्त्रपतिसहित्रहित्रविद्यास्त

्दोहा-ऐसोनिरिषपुरूरवे, तिर्छोहेतेहिताकि ॥ व्यथितपन्त्रारशरनते, सङ्गिर्छिपिछाकि ॥ तेहिंछसिपुरूरवीमहिपाछा।अतिमोदितदगकंजविज्ञाला।।अंगर्थगपुर्छकायिछाई।गिरामापुरीताहिष्ठजी

..... ....**पुरुरवा उवाल !** , कुन्तुन हु उन्छ रङ्कारण भुळीकरीसुंदरिजोआई। वैद्येम्पसमीपसुखळाई ॥ करोकाममेकीनतिहारी। सोहमसीअववेगिउचारी॥ विभवदनीअववर्षअपारा । मेरेसँगमेंकरहविहास ॥ ५९ ॥ सनिकेषुरूरवाकेवना । कह्योजस्वरीवरभरिके

ं उर्वर्युवाच । 🖂 🕾 🕾

तुमहिनिरिष्वभसको जगमाही । जातियकोमनमोहतनाही ॥ 🔠 ११७५१ - १ ए 👸 👸 💥 💯

दोहा—्ठाळनत्वस्रस्यमृतहीं, वाळदशाअसिहोड् ॥ तजिकुळुकानिस्यानिह्, त्यानिस्कृनुहिकोड्॥३ बेदुइपाल्डुमेपहमारे । अहेपुत्रसमपरमपियारे ॥ देहुभूपहमकोयहमाना । तुमसमानकोऔरसुजाना॥ मेपनजब्ळींपाळनक्रिहों । तब्ळींमोसँगमें भुद्रभरिहों ॥ तुमळळनागणकेमनहारी । घरापमेधुरके धुव्यारी पुरूरवाहेसुछविनिकेत् । देहुमोहिष्टतभक्षणहेत् ॥ विनमेष्टनतोहिनगननरेशा । निरस्तमेणहानिज्देश।

तबराजातथास्तुकहिद्गुन्ह्यों । प्रमानंदमनहिंगुनिलीन्ह्यों॥२२॥पुनिमादितवोलेन्नुपराई 📗 👵 🗷 दोहा-अपनेतेआईनिरस्ति, तोकांसुपमासानि ॥ कांअसंजोसेवेनहीं, यहजगर्नेसुसमानि ॥ २३ ॥ असकहिनरवरगुंदुरिरोगा । विहरनछुगेर्चतरिरंगा ॥ चैत्ररथादिकवननडदारा । कियेववैशीसंगविहारा॥ कमलतिरासुखसारभताको।निज्ञिदिनसेवनकरतन्याको निर्दि कि वेन्द्र वर्षान्य ।

विनावर्वज्ञीसभानिहारी । सुरपुरसुरपतिभयोदुखारी ॥ तवगंधर्वनकाहिबोळायो । ऐसोक्शासनितिर्गिहें

दोहा −तेहितेआशुहिअवतिते, जायळेआवहुताहि ॥ सोसुनिकेगंध्वस्य, गवनेसोइचितचाहि॥ २६ू ॥ अर्थरातिभूपतिगृहआय । युगलमेपलैस्वरगप्तिभावे ॥२०॥ मेपिकयेतवआरतज्ञीरा । निजसुतहरणदरवद्गाजान्यो । रोवतप्तेवचन्वस्वान्यो ॥ नुपतिन्दुंसकुकेवज्ञापरिक । भ्रदेशपुत्रामेंदुवस्ति हैनवीरयहमानतवीरा । याकेनहिकछुहैममंपीरा ॥ ऐसोमैंछतृतितपतिपाई । अपनीगृतिसविवयीनशाह ॥ वर्लीविलोक्तियोविश्वासा । यहिषोस्त्रेममसुतभेनासा ॥ लियेनातमेरेसुतचौरा । वावतन् 🖓 🖓

दोहा-जागतहैपरयंकमें, परोनजात्रहेरात ॥ जिमिनारीसोसकुचवरा, बाहरकडोनजात ॥ २९ ॥ उरविश्वनवाणज्ञनारचो । जिमिगजको उथकु श्रेष्ठहारचो ॥ छैतरवारिनगननरराई को पितगर्येम् पहित्रकृ तवगंधवेमेपतिभागे । भूपतिभेपपाइसुसपागे॥ त

पूर्वप्रतिज्ञाजानिउरवसी । तेहिंक्षणजाइस्वर्गमहानवसी॥३३॥५ भतिविद्वळहेमत्तसमाना । फिरनळगेकरिकोचमहाना ॥ खाननहानपानद्वपंत्यागे । उरविश्वहेतरनिविव्यागे दोहा-पदीभाँतिविचरतन्त्रपति, कुरुक्षेत्रमहाना ॥ स्तिवृत्तसहितळखिउरविह्नाहि, वोळेपायहहाय ॥ ३१

ा वास्तान । पुरस्तिया उवाच । रेट(वशीखड़ीरहुप्यारी । अवहूँतिक हसुरतिहमारी ॥ ममसंकटकाटहिसुकुमारी । तजैनअवमोहिहासुर्व चलिएकातचोळहिमददना । सर्वनपरभूषारानिज्ञास्त्री । समसंकटकाटहिसुकुमारी । तजैनअवमोहिहासुर्व न्हिएकांतचोळ्ढिम्ड्इना । स्यैनपूरभपोरतिचेना॥३४॥जोमोकाअवद्वतिजन्हे। मृतमोतनिईगीध्गणही सुनिअसपुरुरगाकीनानी । कहनळगोषरवशीसयानी ॥

उर्वर्यवाच ।

्।। सदानकरदिएकसोयारी । नारिसुभावदिटे<sup>हुनिर</sup>

दोहा-कर्भकरहिंसहसासबिह, असदनक्रस्युभाव ॥ निजल्युकारजदेतपति, आतिहिंपालिहिंवा ॥ ३० ॥

ग्रम्यजननक्रहेंलेहिलोभाई । करिप्रताितिपुनिदेहिविहाई ॥ नितनवन्वनरचाहिँहियारी । असपुँ अलीहोतिहेंनारी ॥

तिकरंदुननािरस्तेह । अवमहीपमोकातिविह ॥ ३८॥जोह्युक्ततिन्हीनिहिमोहीं । तोमितिलहायहिविधितोहीं॥

विसर्केशतिहमाहीं । एकरेनरभिद्दोमोहिपाहीं ॥ तुम्हरेहिँहेंपुत्रयुक्ताना । ममिवनतीमानद्वमतिमाना ॥ ३९ ॥

भेवतीयरविह्निहारी । अपनेपुरगोध्रपयुक्तार्थ ॥ संवतसरअतिहतहँगाई । लियोउरवजीअक्लगाई ॥ ३० ॥

भेवतीयरविह्निहारी । अपनेपुरगोध्रपयुक्तार्थ ॥ संवतसरअतिहतहँगाई । लियोउरवजीअक्लगाई ॥ ३० ॥

दोहा-रमेरातिभरताहिसँग, पुरूरवेशवरवजीनिहारी॥१३॥क्रह्मंथरवनितोपहुपूपा । करिकेथस्तृतिपरमञ्जूपा॥

वेतुमहिद्दिगेमोही । पुनिहमतुमनहिहोविद्योही ॥ तवराजागथरवनतोपा । अग्निपाययकल्ह्ह्मोअनोपो ॥

कोभ्रपवरवजीमान्त्रों । पुनिहमतुमनहिहोविद्योही ॥ तवराजागथरवनतोपा । अग्निपाययकल्ह्ह्मोअनोपो ॥

कोभ्रपवरवर्गामान्त्रों । पुनिहमतुमनहिहोविद्योही ॥ तवराजागथरवनतोपा । वजान्योगथरवहेकुपटी॥१२॥

तेत्रप्रमुर्वक्रमनाही । आयेप्रपञ्जनपरकाहीं ॥ यहिविधिवीतिगथेपहुकाला । तहेनतायुगल्याविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयाविद्यालयावि

दोहा-प्रथमरह्योयकप्रशवही, अरुपावकपरवीन ॥ बुरूरवानृपतेभये, त्रेतामेंयेतीन ॥ ४८ ॥ इति सिद्धिश्रीमद्दाराजापिराजशीमहाराजावांपवेज्ञविद्वनाथसिंहात्मजसिद्धश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरखराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बुनिधी नवमस्कंधे चतुर्दज्ञस्तरंगः ॥ १४ ॥

نيز

# श्रीग्रुक उवाच।

द्रोहा-पुरुरवासंयोगते, उरविज्ञानहँपट्यूत । होतभयेअतिश्चेष्ठवर, जगयश्चायोपूत ॥

श्विष्ठतायू अरुतत्यासंयोगते, उरविश्वमदेविषायू ॥१॥ नृपश्चतायुकोस्नुतवसुमाना । सुतसत्यायुश्वतंत्रयजाना॥

श्विष्ठतायू अरुतत्यायू । रयजयविजयसवेविषायू ॥१॥ नृपश्चतायुकोस्नुतवसुमाना । ताकेकांचनभयोउदारा॥

श्विष्ठभयोनामनेविष्ठमा । जायसुतभयोअमितसविवेका॥२॥विजयभूपकेभीमकुमारा । ताकेकांचनभयोउदारा॥

श्विष्ठोविवनयभगीरभकेरी । श्वितपयत्रयोध्रतायुनिकेरी॥धुनिभोजकुपुत्रपुरुनामा।तासुतभोवव्यव्यव्यव्या ॥

श्विष्ठांचुकेगाधिनरेशा । जाकोजगर्मप्रगटिनदेशा ॥४॥ ताकेसत्ययतिहककन्या । तेविष्ठभोकमाग्यास्त्रभावया॥

श्विष्ठांचुकेगाधिनरेशा । जाकोजगर्मप्रगटिनदेशा ॥४॥ ताकेसत्यवतिहककन्या । तेविष्ठभनकमाग्योग्विषया॥

श्विष्ठांचुकेगाधिनरेशा । कहम्मकर्मोक्विचार्ते ॥ ६ ॥ स्वित्रप्रवचनसुनीक्षप्रवाना । वरुपतिवेचार्नीक्ष्यामित्वेचार्गीक्षप्रवाना । वरुपतिवेचार्गीक्षप्रवाना । वरुपतिवेचार्गीक्षप्रवाना । वरुपतिवेचार्गीक्षप्रवाना ।

श्विष्ठातासुमहिदेवारे । कन्याकोयहमोव्यविविक्षात्राध्यविविक्षप्रवान्यहम्भवित्वाना । वर्षेपरिपाणिवार्थीयुद्धानी॥

दोहा-मोद्वित्वकेमेरेह्न, देहपुत्रवव्यवान । सुनुविनाजगसनयह, मेमानीमतियान ॥

क्ञितश्वहरपाने । द्वेपायसञ्जाहाहिनिरमाने ॥ रच्योएकछञ्जीमञ्जाहिने । हच्योत्रहामञ्जनेत्रहिते ॥ रिषेभागतिनकोष्ठनिराईगिमञ्जनहितस्राहित ॥८॥ माताद्वहितातेश्चरागी।परग्रानितहिभागहिलियमाँगी॥ (हित्ताजननीकरभागा।भोजनिक्योमहितअनुरागाग९॥जानित्यतिकमतदेष्ठनिराधारीलिकतियसीदेस्वराहे। तोहिदेस्रतपारा । जाकोदंद्वच्छाहिचडुँभोरा ॥ द्विजपूजकहित्तवभाई । सकटवेद्विद्जनसुसद्दाई॥ १०॥

दोहा-सत्यवतीतवदुसिसहैं, कहपतिकोमुखनोह ॥ ऐसीकीनैप्रमुकृपा, ऐसीमुतनहिंहोहं ॥

तबऋचीकबोछेयहिभाँती । सुतनहितसपेहिहैनाती ॥ तबप्रगख्याजमद्रामुखमारा । जोजगर्मेतपतेजअपाराण सत्यवतीसरितामेपावि । नामकाञ्चिकापापनञाविनारेणुसुतारेणुकासुहाई । व्याह्मौतेहिनमदिगरोगाँ वसुमतआदितासुसुतजाये।बहुतजातिनहिनामगनाये॥तिनकेअनुजविष्णुकेअंसा।परशुरामभेधंग्रंभवंतंस जोहैयहयवंशिनसंहारा।कियनिक्षत्रक्षितिहकइसवारा १८॥१५स

# राजोवाच ।

दोहा-क्षोणीकेक्षत्रीसंबै, कौनिकयोअपराध ॥ परशुरामजातेकियो, तिनकेकुलकोबाध ॥ १६॥ यहिविधिकियजवविनयमहीज्ञा । कहनलगतवसुदितसुनीज्ञा ॥

श्रीशक उवाच।

हैहयवंशकरअवतंसा । अर्जुनप्रगत्वोजगतप्रशंसा ॥ चक्रसुदर्शनकोअवतारा । दत्तात्रयंदियबाहुद्जात्॥ " जासुप्राक्रमसुयश्रप्रतापाछायधुद्धमिकियवेरिनतापाः क्रिस्ट्राहे हो हो हो है है है वाट्योवभवशकसमाना । पवनसरिसिक्यभुवनपयाना ॥१९॥ एकसमयछैबहुवरनारी । करनलग्योमदमत्तविहारा । सबभूपणअँगपहिरिजदारा ॥

दोहा-खेलतद्दीअर्जुनतहाँ, सरिनर्मदागँभीर । सहस्रधाररोकतभयो, सहस्रवाहुसाँबीर ॥ २०॥ तहाँरहाकहुँरावण्डेरा । स्ररितंत्रमंदाकेअतिनेरा ॥ वोरचोताहिउङ्गिधारा । औरोमहिमें कियोपसारा । ................................ श्री विकास । स्रोते विकास । स्

विचरतनृपनिजनवनमाहीं।गोजमद्गिनआश्रमेपाहीं॥२३॥हेहयेंद्रकोळिखिमुनिराई ।तेहिसतकारकरनि<sup>तृही</sup>

दोहा-कामधेनुकेजायदिग, सकलबस्तुपगटाय । अर्जुनकोसेनासहित, कियसत्कारस्रहाय ॥ उ लिसअपूर्वअसधेनुस्रुवाला । लेनलालसाकियतिहिकाला॥ हिन्सी कियस्त्रकारस्रहाय ॥ 

परशुरामपुनिआश्रमआये । पितातिन्हेंशृत्तांतसुनाये ॥ सुनिनृपक्षमेश्रयोअतिकोषी । ि.स. दोहा-नाथआपकोहोडँगो, जोसतिप्रत्रप्रवीर । तोअर्जुनकोमारिहों, आजुर्दिसंयुतभीर ॥ २७॥

छदनराच-प्रभापिराममाखियोकुठारराखिकंघमें । कृपाणकालकेसमानवाँधिलंकवंधर्मे <sup>11</sup> प्रचंडचापधारिबाणपूरद्वैनिपंगहें । विकाजवानवर्मतेविराजमानअंगहें ॥ मक्षत्रपालसीविशालढालपीठिपेंकसी । कुरंगचमंअंबरेजटाछटाझिरेलसी ॥ नरद्रहेहर्येद्रपेद्रिजेंद्रकोपछावतो । गयोगजेंद्रपेमृगेद्रज्योंप्रकोपिषावतो ॥ प्रित्वेशकर्त्वाङ्ख्योनरेशरामको । मनोसँहारहेतरुद्रजातर्तानिमामको ॥ २८॥ १९१ तुरंगजीमतंगपेदरानिऔरयानको । दियोनिदेशहेहयेशरामयुद्धजानकी ॥ स्रभट्डट्सट्टपट्टपाणिपट्टकोलये । प्रकोपियुद्धचोपि।चत्तरामपेट्रतेगये । शतिमशक्तिवानरिष्टयष्टिवृष्टिकेम्हाँ। कियोअहर्यरामकोचहुँदिशानितेतहीं। पर्गुरामकाटसाँकराटटेकुठारको । कियोनरेशसनमध्यवेगसोसँचारको ॥ ३० ॥ करेंकुठारकोपहाररामज्जहाँजहाँ । कर्टमतंगत्यांतुरंगजानहृतहाँतहाँ ॥ 

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ९.

कठोरञ्ञाररामकेमुनारिकोरधावहीं । परायकेद्वरायकेनवीरवाँ विजावहीं ॥ बहेंटगींप्रवाहकेकथाहज्ञोणितसरी । अनेकजातियाँगिनीजमातिनाजतीखरी ॥ विट्ठाक्रिमेनकोसँहाररामकेकुटारसाँ । टियोप्रचंडपांचसैकीदंडकोपभारसाँ ॥ सबेगरामकेसमापमेंपदीपआयके । चटायबेप्रमाणवाणआज्ञुरामछायके ॥ विट्ठाच्चाहे । विट्राच्चाहे । विट्ठाच्चाहे । विट्

न्तहा(मिकीद्डेठक)पकान्धा । क्रारेगरितज्ञकोछायठाः सा ।
भयेकुद्धदोक्तिवेयुद्धभारी । क्रियेआश्चिहिद्धआकाञ्चारी ॥
गयेष्कुँद्विचंडांशुभोअंपकारा । दशींहुँदिश्चामेंछईनारुधारा ॥
तहाँरामकीन्झोंमहावेगनारी । सर्वेशञ्चकीनाणनपीनिदारी ॥
'शतेपंचछेनाणगमीपनारा । शतेपंचचापेदरुयोएकनारा ॥
क्रियोभुपकोस्यंदनेआशुभेगे । इस्पोसार्थाकोमस्योर्द्योतुरंगे ॥ ३३ ॥
तहाँपंचशेदाठरयोहींकुपाने । ग्रह्मोहाथमेंहेहरासीमहाने ॥
महाकोपकरामकोओरपायो । सर्वेशञ्चकेखङ्कदाठीविदारी ॥
सहस्रार्थनेकेसहस्रीभुजाको । दस्योपकवारेमहीनकुथाको ॥ ३४ ॥
तहाँरामताकोतहाँकाटिडारचो । श्रेशंबरेमेंविजेकोडचारचो ॥
गर्योभुमिमभूपकोश्चित्राश्चर्या । श्रेरंबरेमेंविजेकोडचारचो ॥
भगेपुत्रताकेपितानाश्चरी । ठह्मोराममोदेविकेकोविशेषी ॥ ३६ ॥
तहाँरिञ्चकोठेसवरसासुसारी । पिताकोदियोभोपितैमोदभारी ॥ ३६ ॥
महायुद्धवृत्तांतआनंदछायो । पिताओरभातानिसोरामगायो ॥
सुन्योहेहरेयेश्चेवयेपुत्रतेरे । कह्मोकोपकेकेपितारामकरेरे ॥ ३९ ॥

दोहा-चृथाहन्येंहिरामञ्चत, तुमहेंहयकोजाय । महापापतुमयहिकयो, सवसुरम्यनरनाय ॥ ३८ ॥ हमसवमाह्मणकरिक्षमा, धूजितहेंजगमाहि । क्षमाप्रतापविरंचिद्व, उद्योग्रह्मपदकाहि ॥ ३८ ॥ समामतापविरंचिद्व, उद्योग्रह्मपदकाहि ॥ ३८ ॥ समामानद्विजकोवद्वत, रिवसमतेजमहान । क्षमामानद्विजपेरहत्त, अतिमत्तव्रभगवान ॥ ४० ॥ अभिवेकितभूपाउवप, द्विजवषतेगुरुहोह । तातेतीरथकरिसकळ, डारहुपातकपोह ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाधिराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराज्ञावृह्मसुरुष्टपायाज्ञापिकारिरगुराजसिंहज्ञ

देवकृते आनन्दाम्बुनिघो नवमस्कंधे पंचद्शस्तरंगः॥ १५॥

श्रीशुक उवाच।

दोदा-सुनिषित्रशासनमानिके, तहँकुरुपतिभृगुराम । संवत्सरभरतीर्यंकिर, प्रनिआयेनिकधाम ॥ १ ॥ उनिजमदोननारिएककालानामरेणुकासुद्धविविज्ञाला।।गईभरनजलसरासादी।निर्द्धयोगेयरवपतिहितहाँहीं ॥ इनिजमदोननारिएककाला।नामरेणुकासुद्धविविज्ञाला।।गईभरनजलसरासादी।निरद्धयोगेयरवपतिहितहाँहीं ॥ इनमालपहिरोतियसंगा।करतविहाररंग्योरितरंगा ॥२॥ कारतापकस्यमसुनिनारी।निरद्धनर्भादी।इसादी।।३॥ विक्राप्तरेशेवकरजोरी।सहीभ्रहीनिकटयहोरी ४ प्रसिनिजतियकोसुनिव्यभिचारा।कुपितस्यनसोवचनत्यारा।पिद्वपिनकोत्वमहित्वरारी।अनुवित्रज्ञितनिकृतिवारो देशा-मातुजानितेदिसुतस्यने, ताकोवधनहिंकीन ॥ ५ ॥ त्यकोपितजमद्विज्ञाते, रामहिक्शात्र-द्वीन ॥

पिताप्रभावरामतहँ जानी । मातुहिश्चातिनहन्योविज्ञानी ॥६॥ तवपितुह्वेप्रसन्नशतिवोछे । भूँगहुवरो । पर्शुरामतवश्चतिश्चारो । यहवरदानिपतासामाँग्यो ॥ निवेज निवेजी हो । विवेज निवेजी हो । विवेज निवेजी हो । विवेज निवेजी हो । विवेजी ह

दोहा-एकसमयभातनसाहित, गयेरामवनमाहि ॥ सोइअंतरलहिभूपस्त, साधनवैरतहाँहि मनिजमदम्रिआश्रमहिं आये १ ॰ ेर् े पिकहँ ानल हें एनि र रेर् पेपापीनहिंकछाचितलाई।मुनिशिस्काटिलियोगरियाई॥५ ै पनिक्यलेम् ि तीश्रती छल्योरेणुकानिजपतिनासा ।रोवनछागीविगतहुछासा ॥हायगमनकीन्ह्योंकितरामा। असकहिवारहिवारदुखारी । रामहिँँचेसुरहिपुकारी॥१३॥सुनिवृरिहितेमातुपुकारा । .:.

दोहा-जोहिजनकवध-॥१४॥-अतिद्वित, रोवनलागेराम् ॥ हायतातमोहिछोंड्किं,

ीवीन भेके पि िया हि है । धरिकैकंधपरञ्जअतिघोरा॥१६॥मँडिलापुरीगयोवरजोरा॥अर्जुनसुतजेदशौंहजारा।तिनकेशिरकार तिनकेशोणितनदीयहाई। ब्राह्मणवधफलदियोदेखाई॥ रामआपनेपितुवधकारन। स परगुरामअतिकोपअपारा १ करी सीति । सं सं होतन्य होति

दोहा-छैकरिनिजपितुरुशिशको, घरमेदियोलगाय ॥ सर्वदेवमयदेवको, सखकरिपूज्योचाय

भौरऋत्विजन्दियोदिशांतर।मध्यदेशकञ्यपकहँद्विजवर॥आर्यावर्त्तदियोजपदिष्टे।औरसदस्यनको<sup>विदक्</sup> पुनिसरसुतीसरितमहँ जाई। कियअवभ्यमज्जनसुखछाई॥तातेभोसवकछपविनाज्ञा। 🗀 🕡 😥 💢 यज्ञप्रभाउतद्राँअवनीज्ञा॥२३॥जियेञाञ्जजमद्भियुनीज्ञा॥सप्तऋपिनिमंडलमहँजाई।भयेसातयोऋ<sup>पिक्सा</sup>

दोहा-दुस्रमन्वतरत्रपति, परशुरामहूजाइ ॥ हेहेंसप्तऋषीनमें, सतयोंऋषिश्वतिगाय ॥ २५ ॥ अवनिवसतमहें वृगिरिमाहीं । शांतचित्ततिअायुधकाहीं॥तहाँसिद्धचारणगंधवीशमसुयशगावतिवत्ती तपकरिक्षत्रियमेकहँत्यागी!भयोग्रहाऋषिहरिअनुरागी॥२८॥विश्वामित्रपुत्रश्रीतजाये।सर्गाहनामम्पुर्छर्गा प्कसमयहरिचंदनरेज्ञा । कियोयज्ञ् मुनिद्योनिद्शा ॥ ल्यावहुभूपयज्ञपशुकाही । तवप्रजिहेयहासुत्वा

देहि।-त्रवस्वीकिटिगजायके, देतिनकोधनष्टंद ॥ मझिलोसुतश्वनकोफको, लेगमन्योहरिचंद ॥ निस्वामित्रआश्रमेजवर्दी । भाषेनृपश्चनक्षेफद्धतवर्दी ॥ तहँश्वनक्षेफगाधिसुतकेरे **।** 🔻 मातुळेपुतोकरहुउपाई । पूजमसममजिय्यविजाई ॥ त्वसुनिनिजसुतक्षत्वत्व । कह्योपुनईपाईजी पितुकेयनप्राप्तिहमाने । अरुप्रचासमनर्मेन्हिआने ॥ तिन्हेदियोकोझिकसुनिशापां । होहुम्छेन्द्रप्तहर्द्द पुनिषचासजिपितुषनपारी। तिनसाँकाजिक्शियाचचारी॥ तुमज्ञासनाज्ञिरधरचोहमारा।

दोदा-पुनिश्वनशेफदिकरिदया, दीन्ह्योभंत्रसिसाय ॥ भूपतिकीमसपूर्भे, सुत्रविकायोपाय ॥ भगवेशीयवशेषदमि,कोशिकभयोत्तरेशाकाशिककेभेनीरम्रत, अपकाषस्य ३०।३११२२।३११३१ भगवेशीयवशेषदमि,कोशिकभयोत्तरेशाकाशिककेभेनीरम्रत,अपकादिवरवेश ३०।३११२२।३११४

इति मिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांघवेज्ञविङ्यनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाः े भिरानश्रीमदाराजाश्रीरानावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिर**युरान**सिंदव

--देवरुते मानन्दाम्बनियौ नवमस्कंषे पोडझस्तरंगः ॥ १६ ॥

# श्रीशंक उवाच।

दोहा-पुहर्रवाकोपुत्रजो, आयुनामभोजासु ॥ ताकेपांचकुमारभे, जिनकोयज्ञचहुँपासु ॥ ुत्रबृद्धअरुनहुपसुजाना । रजीरभअतिक्षयगलनाना ॥१॥पंचमपुत्रअनेनसभयऊ । जोजगमहँअनुपमयक्षछयऊ॥ त्रबृद्धभूपतिकोवेसा । सुनियेअवकुरुकुरुअवर्तसा ॥ क्षत्रबृद्धसुतभोसुहोत्रवर । ताकेत्रयसुतभेजगयशकर ॥ २॥ ्रीह्यकुर्सोष्ट्रतमम्दनरेज्ञा।स्रुतयतसमदहुसुनकञ्जवेज्ञा॥ताकेञ्जौनकभेऋगवेदी।सुन्योषुराणसकटअपछेदी ॥ ३॥ ाइयपुत्रभोकाशिप्रवीना । ताकीराष्ट्रभक्तिरसलीना ॥ ताकेदीरघतमस्रतजायो । तासुधन्वतरतनयसुहायो ॥४॥ ं दोहा-भयोजोभगवतअञ्चले, वेदशास्त्रआचार्य ॥ नशहिरोगजेहिनामते, जानहुकुरुकुछआर्य ॥ ंतुमानभोतासुकुमारा । तासुभीमरथपुत्रउदारा ॥ ५ ॥ दिनोदासतेहिसुननसुमाना । तासुप्रतदेनभोमतिमाना॥ ्रसुअरुकेभूपभोदानी । जाकीकीरतिबिबुधबलानी॥६॥छाछठसहसवर्षकियराजु।रह्योयुवानृपसहितसमाजु।।०)। त्तअठकंकीसंत्रतिभयः । तासुसुनीतनामजगठयः ॥ ताकेभयोसुकेतनवीरा । ताकेधमेंकेतुरणधीरा ॥ ्रकेतत्वकेतुमतिमाना ॥८॥ ताकेष्रप्रकेतुबरुवीनां ॥ ताकेभोसुकुमारकुमारा । ताकेवीतिहोत्रयञ्चवारा ॥ दोहा-बीतिहोत्रकेभर्गभो, भार्गभूमिसुततासु ॥ ९ ॥ क्षत्रबृद्धकोवंशर्मे, वरण्योसहितहुलासु ॥ ुभूपकोरभसकुमारा । ताकेअक्रियदान्बदारा ॥ १० ॥ तिनकोषंशाविप्रह्वेगयऊ । सुनहुँअनेनवंशजोभयऊ ॥ ुभनेनकोञ्जूकुमारा । ताकेञुचिभोशतिसुकुमारा ॥ धर्मसारथीसुतभोतासु ॥११॥ भयोञ्जातिरैभ्रपतिजासः॥ उपभयोपुत्रतेहीना । करिविरागहरिपदमनदीनागरजीपंचक्षतसुत्रउपजायोभपनोसुयक्षजगतमहँछाये ॥ १२ ॥ यदेवपतिपदहरिस्टीने । तवसुरसवहिप्रार्थनाकीने ॥ रजीभूपतवसुरपुरजाई । मारचीसपहिदे यससुदाई ॥ 🛺 🖔 दोहा-दियोइंद्रकोइंद्रपद, रजीभूपहरपाय ॥ वासवडरिप्रहलादते, दियोनुपहिष्रुनिआय ॥ १३ ॥ रवभयेभूपआधीना । छैज्ञासनकारजसवकीना ॥ गयेरजीनृषजबहरिधामे । तबतिनकेकुमारअभिरामे ॥ १८॥ ्रिहिंटगेभापहिसुरराज् । इँद्रहिकारेदीन्हेविनकाज्॥तवसुरगुरुप्रयोगकरिषोरा॥१५॥नृपुत्रनकीन्ह्याविनजोरा॥ ा वर्जालैयज्ञमहाना । मारपोत्तकलसुबनबल्याना ॥ कुशकोवंशसुनहुकुरुराई । कुशकेप्रतिसुतभोसुखदाई ॥ क्षित्रंजयभयोप्रवीना । तासुभयोजयपर्मअधीना ॥ १६ ॥ ताकेकृतदयवनद्वताके । ताकेभेसहद्वप्रभाके ॥ ्र दोहा-तामुहीनसुतहोतभा, तासुभयोजनसैन ॥ १७ ॥ ताकेसंकृतितासुजय, क्षत्रधर्मकोऐन ॥

ःक्षत्रवृद्धकेषंश्ये, मेंगायेमतिवान ॥ सुनियेंकुरुकुटनाथअय, नाहुपवंशप्रधान ॥ १८॥ ्डतिः सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा पिरानश्रीमदारानाश्रीरानावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिश्रीरपुरानांसहन् देवकृते आनंदाम्बुनिया नवमस्केषे सप्तद्शस्तरंगः ॥ १७ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोद्दां-यतिययातिसंपातिकृति, अयतीवियतिसुजान । नहुपराजकेषुत्रपट, जिनिईट्टीयुनप्रान ॥ ९ ॥ ं भोदेनपतिकोपित्रराज् । पेछोल्योनग्रनिदुसकाज्॥२॥विदिदंदपदनदुपनुरेझा । पाल्यान्नरगदिकरतिदेशा॥ ै '[ागमनकरॅंजबमनकोन्सों । शुचीताहित्वशासनदीन्सों ॥ मेरेनिकटजवैसुरगर्द । आवतग्द्रोपरमसुसुछार्द ॥ 🛪 विकामदेसुनिरद्योदगावत।तापपद्वरद्योसुरादावत॥सोसुनिनदुपमुनिनवोद्धवारं। शिविकाचितिनसोउँचवार <sub>्रिश</sub>ियोज्ञ्चीकेनिकटनरेज्ञा । सर्पसंपञ्जसदेतनिदेशा ॥ तर्वजगम्स्यमुनिदीन्द्रोजापा।सपदीहुपारहुसंतापा ॥

दोदा-भषासर्पतवनदुपनृष, गिरघोषर्पपमेवाय । ट्योस्वर्यकोगजतव, अविश्वनृद्धिक्तरगय ॥ तुष्यपातिमदुराज।पाल्योसुतसमप्रजनिसमाजा३दियोचागिदिशिचागिदुशाननाव्यायाकविदानवद्देदुद्धितनव ।विटोमसबोदिनबाहु । पूछचोत्तवशुक्सोनस्नाहु ॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

# राजीवाच ।

ग्रुकाचार्यसुताकहँकैसे । छियोययातिकहदुसुनिजैसे ॥५॥ सुनतपरीक्षितगिरासुहाई । शुकाचार्यभेलेखाँ श्रीशुक उवाच।

दानवेंद्रवृपपर्वाकन्या । नामजासुद्रारमिष्ठाधन्या ॥ एकसमयवनकरनविहारा । द्रारमिष्ठाँठेससीहजात ॥

देवयानिइकशुककुमारी । ताकेछिसँगविपिनिसिधारी ॥ ६ ॥

दोहा-उपवनमेंतरुगणस्वै, फूछिरहेचहुँओर । मधुमातेमधुकरानिकर, मधुरकराईतहँशोर॥ निंठनीपुळिनअतीवसोहावन।विकसेकंजपरमसुखछातन् वतहाँजायसिगरीसुकुमारी।जलविहरनिहत्त्रस्त सर्वेहिल्लीज्लपटघरितीरा । सींचनलगीपरस्परनीरा ॥८॥ ताहिसमैशिवसहितभवानी।तहुँहैकढेवहेरुक्ली ज्ञुंकरनिरिक्षळन्।इकुमारी।अतिआतुरसिगरीपटघारी ॥ देवयानिवसर्नेनिजनानी । शर्मिष्टापहिरवोार्जीक्षी निजपटयुतञ्जरमिष्टहिदेषी । कह्योदेवयानीअतिद्वेषी ॥ ९ ॥ १० ॥

# देवयानी उवाच ।

छखद्वसखीदासीयहमेरी । कीन्हीअनुचितरीतिघनेरी ॥

दोहा-छियोवसनमेरोपहिरि, समतानाहिनिहारि । चाहहिमखकोभागनिमि, छेनइवानकीनारि॥॥ हरिमुख्विमहिनेद्वस्ताना । द्विजतेपूग्टतज्गतमहाना ॥ परमहाकोविप्रहिध्यावै । विप्रहुनेदमाग्प्रगद्ये॥ द्विजनलोकपतिकरहिंप्रणामा।विप्रहिवंदैहरिहुअकामा ॥१३॥ हमहैंशुकाचार्यकुमारी ।जोयोकेपितकाक्ष सोसंबंधननेकिषचारी । मेरोवसनाछियोतनधारी ॥ जैसेशुद्रछेहिपढिवेदा । सुनतहोहिषिप्रनमनसेदा कह्योदेवयानीअसजब्हीं । कोषित्रशर्मिष्ठाभैतब्हीं ॥ सापिनिसरिसङ्वासङ्सोई । दशननअधरदाविति

दोदा-गुरुदुद्दितासोंकहतिभे, ॥ १५ ॥ रेभिक्षुकीअवृङ्गि, करहिप्रशंसाआपनी, निज्करनीर्नाही कागसमान्धाममममाही। छेभिक्षात्रें जियसिसदाही ३६ असकहिशरिमिष्ठारिपिरूपाछीनिछियोते हिंगुनी ताहिकूपमेंदियोगिराई । आयुआपनेभूवनिर्ह्मा ॥ १९॥ तहँ ययातिनरनाहउदारा । आयेलेळनगहनिर्ह्मा तृपापंतभेनृपतितहाँहीं । आयेभूपकूपढ़िग्माँहीं ॥ ऌख्योदेवयानीतहँराजा । विनायसन्तनसंयुत्लाजा झटकटिकोपडुकातेहिद्ीुन्ह्यों।क्रगहिकाढ़िआञुतेहिळीन्ह्यों।नृपहिदेवयानीतहँबोळी।निजनरकीआह

दोहा-मेरोकरसांकरगद्द्यो, हेययातिमहराज । करहुदारनिजमोहिअव, वाहँगहेकीलाज ॥ २०॥ गद्द्योजनिकरतुमदैवहियोग् । सोकरऔरहिगहब्अयोग्रु॥यहसंबंधहंशकृतजानो । तातेतुमअनुचितर्नाह्मा कहाँकुपकोगिरवहमारा । कहुँतुवआडवकरत्तिकारा॥पुत्रवृहस्पतिकचजेहिनामा । सोदियशाप्मी तरोपतिब्राह्मणनहिहेहै । क्षत्रीनाथपाइसुखेपहै ॥ तातेमोहिकरहुनिजदारा । ब्राह्मणजानिनकरहुनिजाति तवययातिमनल्मेविचारन । कहिविधिक्रहुँधमनिरधारन ॥ देवयोगतेवित्रकुमारी । वस्यसहोनवहितरा

दोहा-निर्सिदेषयानीसुछिन्, मोरहुमनलल्यात । यहणकरवयाकोहहाँ, नहिभपमेद्रसात ॥ असविचारिगुनिकैनिजकाजा । कद्मोदेवयानीस्रोराजा ॥ जोषितुतोरतोहिमोहिदेहैं।तीतोकोविशेषिहरूर्यः असकहिनपतिग्रोटिकाणः । कद्मोदेवयानीस्रोराजा ॥ जोषितुतोरतोहिमोहिदेहैं।तीतोकोविशेषिहरूर्यः असक्हिन्यतिगयिनिजधामा । गईदेवयानिहुनिजठामा॥ जापवुत्तारताहमाहिद्देशताताकाग्वराष्ट्रमाहिद्देशताताकाग्वराष्ट्रमाह सनिकञ्जमसङ्ख्याना । गईदेवयानिहुनिजठामा॥ ज्ञुकनिकटरोवनसोठागी। सन्यतातिकहो। हत्ता सुनिकेशुक्रमुताकीवानी । दुर्शाभयेवरस्नानिग्रञानी ॥ निद्दश्योद्यत्तिपुरोहितकेरी। जियमें अनुविक्ता

ानरहिपोनहिनीको । रहवस्वतंत्रविदकहँठीको॥जिमिकपोतवनविचरिसदाही । चाराचुनतम् | विकास स्वापनिकालको । स्वापनिकालको । जिम्हिकालको । ज्ञासानिकालको । ज्ञासानिकालको । ज्ञासानिकालको । ज्ञासानिकालको दोहा-असविचारिनेअसुरगुरु, छेसँगसुतातहाँहि ॥ निकरिचछेतेहिनगरते, अतिउदासमनमाहि ॥ पूपपर्वागुरुगमनवदेसी । सुरसद्दायकरिँदुंअसटेखी ॥ तवविचारिदानवदुतथाई।गिरचीगुरूवरणनव्याति सुप्तारिकोष्टिकोष्टराज्यात हाणभरिकोपिकयोष्ट्रगुराई । पुनिवृषपविभिर्मधुनाई ॥ परहुदेवयानीकेपायन । ताकीकरहुमुक्छी

बतुमवेप्रसन्नहमहेंहें । नातोयाकेसंगिसधेंहें ॥ २७ ॥ सुनिगुरुवचनदैत्यसुखपायो । तहाँदेवयानिहिससझायो ॥ वदानवसों शक्कमारी । कोपिताह्वे असगिराज्यारी॥ ममपितुमोहिजेहिपासपठावै । तहतुवस्रतासिनयतजावै॥ दोहा-हेदासीतहँमोरिवह, सेवाकरहिसदाहि ॥ तीहमपितुयुत्तसुदितहै, विसेहेंत्वपरमाहि ॥ २८ ॥ . निगुरुमुतागिराअमुरेज्ञा । ज्ञारिष्ठाकोदियोनिदेज्ञा ॥ कह्योदेवयानीनसतीको । करितेसेअवदेमुदमोको ॥

सतासनतिष्तुवैना । करनरुर्गातेसेभारेचैना ॥ ससीसहसर्छेहेनरदेवा । करीदेवयानीकासेवा ॥ २९ ॥ काचारजतहुँहरपाई । दियोययातिहिंसुतासुहाई ॥ शरमिष्ठहुकोतेहिसँगदीन्छों। ऐसोन्यसोसुनिकहिछीन्छों ॥ ै मिष्ठाकहरुेपरयंका । कवहुँननृपरुइयोनिजअंका॥तवययातिह्नैमौनरुजाये । ठैनारिननिजधामसिधाये॥३०॥

र्वं दोहा–ञ्चक्रमुताकेतहँभये, उभेपुत्रवरुधाम ॥ परमयशीयहजगतमें, यद्वशौद्धारवसुनाम ॥

∞विञारमिष्ठाञ्जतिदस्तपाई।पतिकेनिकटएकांतहिजाई।पिसीविनतीकियकरजोरी।देहप्रश्रकरिकृपाअथोरी ॥३९॥ रमिष्टाविनयसुवाला।कियोविहारजानिऋतुकाला३२तवशरमिष्टात्रयसुतजाये।हुह्यपुरूअनुनामकहोय ३३ रमिष्ठेसतवतीनिहारी । निजपतिकृतसतजन्मविचारी ॥ तहाँदेवयानीअनखाई । अपनेपितुकेयामासिधाई॥३४॥ उययातिनुपर्विष्यपार्ही । गिरेदेवयानीपदमार्ही ॥ बहुप्रकारताकीसमुझायो । सीनर्हिनृपतिवचनचितलायो ॥ दोहा-तहँदिवयानीकुपित, पितुकेभीनहिंजाह ॥ शुक्राचारजकोदियो, सबवृत्तांतसुनाह ॥ ३५ ॥

्रिरिवेवशक्षिप्रणापः । शुक्रचरणमहमायनवायः॥ निरासिअसुरग्रुरुकोपितवोङे । रेअसत्यवादीनृपवोङे ॥ ्रिरिवेवशक्षिप्रणनहिराप्यो । जोप्रथमहिमेतोसनभाप्यो ॥ तातेवृद्धहोद्वतमभूपा । होद्दतुम्हारसुरूपकुरूपा॥३६॥ ्राययातिअतिशयदुस्तपाई । दानवग्रुरुतोगिरासुनाई ॥

ययातिस्त्राच ।

प्रदादितासँगकरतविलासा । पूरीअवैमोरिनॉहआसा ॥ मुनिअसदेहुरुपायवताई । जातेजराछूटिममजाई ॥ **प्राचनारजतवसुलछाये । नृपययातिसोंतहँ**असगाये ॥

्रे दोहा—पर्छटिकोनो ने हुन्यनातातात्र्यस्थाता ॥ जराउमिरितेहिद्दीजियो, अपनीप्तहितउछाह ॥ ३७ ॥ प्रनीयुवाडमिरिमोहिंदेह् । मेरीजरापुत्रतुम**टेह् ॥ ३८॥ तुवमाताम**हदर्हेबुढाई । हित्तविलासमोमतिनअवार्ड ॥ ीं।।जमिरिलेपुत्रतिहारी । मेंह्रेहोंकछुकालविहारी ॥३९॥ जयययातिभूपतिभक्तभाषे । तवयदुवोलतभेभतिमापे॥

यदस्याच ।

प्रामप्यमेंपिताखुदाई । प्रहणकरवर्नाईडाचितदेखाई ॥ भयेवृद्धतुमतजेनआसा । हमकिमिछाँडाँईयुवाविलासा ॥ दोहा-पिनावेटासबह्रविधिकिये, विनभोगेबहुभोग ॥ नाहँउपजतवैराग्यमन, तृष्णातजतनटोग ॥ ६० ॥

द्रसम्बद्धमार्द्धायुर्वादेनदितकद्योतहाँहीं॥पितुज्ञासनतेनार्दिज्ञरपारे।अधरमरततनानित्यधिचारे ॥ ४९ ॥ ाटेनअरुदेनबुदाई । पुनिषितुपुरुसेंगिरासुनाई ॥ जिमिममसुतसवशासनभंगे । तिमितुमकरहुनसुपशाभंगे॥ िपिसवनतेद्दीतुमछोटे।तद्दिषसवनतेद्दीगुणमाटे ॥४२॥ सुनपुरुषितावचनसुरामाने।त्रोरिपाणिअसविनयवसाने॥

पुरुरुवाच ।

र्वे असराठनगमद्रमदराजा।करेनजोतनमनपितुकाजा॥जोपितृतन्पद्रअतिटपकारी।तेर्द्रिन्दिटरिणद्रोततनपारी॥ दोदा-पितुशासनमॅजोकरत, अनुचित्रवचितविचार ॥ सोपापीगमनतनरक, क्वहुँनहोत्रद्रपार ॥ ४३ ॥ उत्तमसुतमनकीकरहि, मप्यमपायरजाय ॥ करहिर्भातिबिनअपमस्रो, करैनसोमुख्शाय ॥

्रीशासन्पारतजोशीशा । तार्षेक्षपाकरतवगरीक्षा ॥ पित्रसेवक्सवयटसरपावे । पित्रवातादृपकडुसछावे ॥ हित्यसमजेपितुमाने । ट्राहिसुगतियदिपापहुटाने॥२२॥असकहिद्देशसञ्चपुरुज्ञानी।पितुकोजराटियोमुस्यानी॥ (२०)

युवाउमिरिलेतासुययाती।भोगेदुभोगभूरिनंदुभाँती४५ । ती हाँ है हर हा तस्योस्त । देवयानिह्करिपरतीती।निशिदिनसेयोपतिरतिरीती॥७ः 🖀 🔒 🕻 🐒 🐰 🔐 🖒 📆

दोहा-सर्वाहेदेवेमेंक्रप्णको, पूज्योसहितंविधान ॥ ४८॥ जिनमेंजगनभधनसारस, प्रगटतदुरतगर्रा नारायणको व्यानधरि भूपययाति जदार ॥ ४९ ॥ ५० ॥ है अकामप्रियमोगको, भोषाक्ष तदिषचकवर्तीतृपति, छिद्दिदिनकोदोष ॥ भोगतबहुविधिभोगको, पायोनिहसंतोष॥५१॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजार्वाधवेशविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजावि राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजिसहत्रदेवकृते आनंदाम्बुनिधो नवमस्कंधे अष्टादशस्तरंगः ॥ १८॥

# श्रीशक उवाच।

दोहा—यहिविधिविहरतितयविवञ्ग, एकसमयनरनाहँ ॥ भूळआपनीजानिके, भयेदुक्तितमनमाहँ ॥ देवयानिकोनिकटबोर्डाई । तासोंकहनछगेनृपराई ॥ १ ॥ सुनहुप्रियायहकथासुहाई । 🚓 🖰 करनीकरहिंनेअसग्रहवासी । तिनकोशोचहिंसुनितपरासी॥२॥छागएककावनमेंबाई । लोकतव्यूपा परीक्रपदेख्योतहँछागी॥३॥छागहितहाँदयाआतिलागी॥ताहिनिकारनिकयोचपाई। 🛫

यहिविधिरम्तगयोबहुकाला।जान्योनहिंनिजकर्मकराला६रमतऔरछागिनसोंदेपी।सोछागीकरिकोपि<sup>क्रि</sup> अतिकपटीनिजनाहककार्ही।ग्रुनिगमनीनिजपा**रुकपार्ही ८० े हे**े १४७ े हे मारगरोकिषुकारिषुकारी । ताकेपगनपरचोशिरधारी ॥ पैमानेहुनहिनेकहुछागी । ८५भी छागीनिजपाठकपहुँभाई । सर्वेआपुनीदकासुनाई ॥९॥ ोः विकास है। कि

दोहा-हेअभीनपुनिछागतहँ, विनयकरीपरिपाव । ताकोफेरिवनायदिय, पाठकम्त्रप्रभाव ॥ छागद्वपण्डिहिपुनिवहुकाछा । ते प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्त प्र प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्र प्र प्र प्त

जेतजिदीन्हेंबेरमिताई । तिनकोसकळठोरसुखदाई ॥१५॥ तचुहुयद्पिजीरणह्वेजाई । कार्यास्व दोहा-तातेजोमगळचहै, चहैनरकनहिँजान । तीतृष्णादुखदानियह, आग्रुतजैम्तिमान ॥ १९॥ भगिनिमातदुहितादिगनाइ विविह्निहिंदकातकहमाई ॥इद्रीगणअतिज्ञयवलवाना।ज्ञानिहुकेरमुलावर्हिन त्तुवसँगविद्दरत्वपँहनारा।वीतिगयेमोहिङगीनंबार॥तद्विपनतृष्णानेकुबुताह।दिनदिनवहृतिअपिकअपिक तातेअनयहतृष्णहित्यांगी । हुकेकुष्णचरणअनुरागीशचसिहींद्वनिसँगकाननजाई । कामकोहमदमोहीही मत्यलोकदिविलोकन्त्रीयः। मृत्युकोक्तदिविकोक्दुभोगा । ताकोतुच्छनानिजोठोगा।।कहेंसुनैहियकरहिविचारा।सोईपंडितपरम<sup>उद्गा</sup>

दोहा-असकिह्निजतियसाँ तृपति, पुरुहियुवापुनिद्गिन । छियोजटरपनआपनी, भोसविविपारिक्ष

कः दि अस्ति । १७ वर्षा वर्षा प्रति प्रति । १० वर्षा प्रति प्रति । १० वर्षा प्रति प्रति । १० वर्षा प्रति । १

दोहा-प्रीतिमोरिअरुआपनी, तोरनकेहितकंत । मोसोंकरिपोरहाससम्, गेकाननमितवंत ॥ २६ ॥
शुक्रसुताअसमनिहग्रनि, ताजिअनित्यकुटनेह॥२७॥हिरिचरणनचितरासिके, ताजिदीन्हीनिजदेह ॥२८
देवयानिअतिकामिनिह्, तेहिगतिदियसुखपाम । ऐसेकरुणासिश्चको, वार्राहवारप्रणाम ॥ २९ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांघवेद्याविद्यनायासिहारमजसिद्धिश्रीमहा
राजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराज
सिहजुदेवकृते आनन्दाम्युनिषो नवमस्कंषे एकोनविद्यस्तरांगः ॥ १९ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोद्दा-अववरणहुँपुरुवंशजेदि, भेराजपिउदार । जामेकुरुपतिरावरो, होतभयोभवतार ॥ १ ॥ जैभोपुरुकुमारा । प्राचिनवंतभोतासुउदारा ॥ तासुप्रविरनमसुभोताके । तासुचारुभेचारुप्रभाके ॥ २ ॥ उद्युवहुगवस्रततास् । भोसंपातिभूपस्रतजास् ॥ अहजातिभोसुतसंजाती । ताकेरुकृत्यभारिपाती ॥ ३ ॥ श्युकरुपायपृताची । प्रगटायोदशस्त्रस्तराची ॥ नृपक्षतेयुकुक्षेयुकृतेयू । स्थंडिलेयुस्ततेयुजनेयू ॥

सतेयुवतेयु । सबतेछोटोभयोवनेयु ॥ येदशस्त्रभूपतिजनमाये । तिमिहरिदशहंदीपगटाये ॥ ४ ॥ ५

दोद्दा-रंतिभारयदनामको, भयोऋतेयुकुमार । अप्रतिरथधुवसुमतिये, तासुततीनिउदार ॥

॥६॥ ताकेमेपातिथिमतिमाना॥प्रतकण्यादिकतासुद्विजाती।काननमेतपकिययहुर्भाती। तेपुत्रभौरिभमहाना । तास्रतनयदृष्यंतस्रजाना ॥ ७ ॥ एकसमयदृष्यंतनरेजा । खेलनगयोज्ञिकारस्रवेजा

भारममहाना । ताक्षतनयदुःयतक्षुणाना ॥ ७ ॥ एकतमयदुःयतनरञ्जा । सञ्जगयाञ्चिकाः । अममाही । रुख्योएकसुंदरतियकाही ॥ निजमकाञ्चकरिवनहिंप्रकाञ्ची।सासमानसुरूपविराप्ते

ङखिमोहिगयेमहिपाछ।ॐनिजसखनसंगतेहिकाङा।अतिप्रमुदिततजिदियोशिकारा।मारताहिनिजसायकमार दोडा~मैदमेदताकेनिकट, जायमंदससक्याय । प्रॅंडनङागेतेहिजपति, मधुरेयेनसनाय ॥ १० ॥

ङ्नीनितेकोनिकुमारी। कोनिअहेमेरोमनहारी ॥११॥ यहनिरजनवनमहँसुकुमारी।कहाकरितिजनमनहारी। असिमतिहोतहमारी । हैतेकोउमहराजुकुमारी ॥ राजसुताजोतेनिहँहोती । तोमममननिहंभीतिउदोती ॥ ।शिनकोअपरममार्ही । कबहूँचित्तजातहेनाहीं॥१२॥सुनिधुपतिकीगिरासुहावनि।शकुंतलायोलीमनभावनि।

शकुंतलोवाच् ।

्र । एकसमयरतिकियवनमार्दा ॥ तात्तिमैमनकाकुमारी । मगटभईवनमैघनुपारी ॥ दोदा—स्यागिमोर्दिइतमेनका, आषुगईसुरपाम । जानिचरितयदकण्वसुनि, पाल्योमोर्दियदिठाम ॥ ोभाग्यभेकासुरमारी । करहुँकोनमेसेवतुम्हारी ॥ ३३॥ वेटहुआसनशंबुजनेना । ममस्रतकारटेहुभरिचेना । सूटफटभोजनटीने।चहातोदकनिश्चिवासदिकीने॥३८॥श्रुस्तटाकीसुनिमृदुपानी।तृपदुप्यंतकस्रोसुसमानी।

#### दुप्यंत उवाच।

शेक्वंशकीआपकुमारी । द्वितआपनेगिराउचारी॥ राजमुताअपनेवरयोग् । अपनेनतेवारेकर्राहराँयोगू॥१८॥ श्रीद्यक उत्राच ।

्वानी । तद्शुक्तवटामहासयानी ॥ भाष्योवचनसुनदुनस्नाहा । करिट्निहसारमुख्याहा॥ दोहा-गेपरविषिकरिकेतहो, पर्मसहितन्स्नाह ॥ देशकाटकोजानिक, किपश्कुतटेट्याह ॥ १६॥

। तेहिरजनीनुपक्षियोविद्यामा ॥ गर्भवतीहेर्गद्यविवासी । भोरगपेनिजपुरनुपभारी ॥ ।सङ्क्षतटाकेटिहिकाटा।प्रगन्धोञ्जतिसुद्रपक्षवाटा ५७ जातकमेकियकप्वमुनीद्यागमयोकुमारलंदानगदीह्या ॥ ।बाटकरोटनवनजाव । सहजीसहबापपरिस्याव ॥ १८ ॥ देसोनिसरिपुत्रवटनाना । भोझकुतिटमारमहाना ॥ छैश्कंतलाबालककाहीं।गेदुप्यंतकंतग्रहमाहीं॥१९॥जयनिजसुततियभूपनचीन्ह्यों।ग्रहणकरनकोपनर्गहंसर दोहा−तव्अकाशवाणीभई, कुरुपतिसबैसुनाय ॥ २० ॥ हेतुमात्रमाताओहे, सुतपितुरूपवनाय॥

तातेयहसुतरावरो, प्रगच्योजगतअनुष ॥ तज्योनवीरशकुंतछे, पाछहुप्रनिहसूष ॥ २१ ॥ जोनपुत्रानिवारो । सोहिषतरनकहुँनकुंचचावे ॥ यहतीसुत्रवहुद्धारायशकारी । सोहिषतरनकहुँनकुंचचावे ॥ यहतीसुत्रवहुद्धारायशकारी । सोहिशकुंतछाणिका तवनुषसुत्रकुंकुतछो।भरतनामसोसुत्तकहुँभाज्यो॥२२॥किरिदुप्यंतराजवहुकाछा।स्वगंछोक विस्वायस्य स्वायस्य स्वयोचकवर्त्तीमहिष्याही । भरतभूपजेहिसमकोउनाहीं॥२३॥चकचिह्नजेहिद्दिश्चणदाथापद्मविह्नपयन्त्रकृष्ण सुनिस्वआयत्रहुँसुस्वभीने । महाराजअभिषेकहिकीने॥२८॥भरतभूपसुरस्रहिकीतीरा।पचपनअस्वभेषिक्षि

दोहा—सामतेयअसनामिकयः भयेषुरोहितजासु ॥ २५ ॥ अङ्गमेषअठहत्तरेः, भइयसुनातटतासु ॥ तेरासहस्पेतुप्रतियागा । दियोद्विजनप्रतिनृपवङ्भागा ॥२६॥ ओरोतीर्थनमेसुस्याने । अङ्गपेषतेतिर्ह्याः चिकतभयेनुपतिनससुदाई।छिसिविभूतिसुरगयेछजाई॥२७॥कनकसाद्धतेसजेमतंगाचौदिहेछक्षदियोहक्त्राः भृमेपुपतिभरतसमाना । भयेनहेनहिह्वहेंदेआना ॥ भरतभूपसमताकोपावे । जिमिसुजवछनहिंद्यगैरिवीः। भरतभूपवहुययननकाहीं।कारिदिगाविजयहन्योरणमाहीं॥द्विजद्वेपीभूपनकहुँनाङ्गो।त्रिसुवनअपनोसुप्रस्का

दोहा—एकसमयसबमुरनको, जीतिअमुरमुरनारि ॥ इरिकैजाइरसातछै, बसेनज्ञंकविचारि ॥ देवसकेनहिंछैनिजनारी । भरतद्वारकहँजाहपुकारी ॥ मुरनदुखितछखिभरतनरेज्ञा । पटयोनार्जहाँ दूतद्वतीयदानवराई । नातोहोतिहमारिचहाँ ॥ देवुदेवतियदानवराई । नातोहोतिहमारिचहाँ ॥ क्यमंत्रत्वसम्बद्धारमक्या । भरतभूपभारीवछवाना ॥ अवनहिंरहहुमुरनकेघोले । भरतकरिहवं । ऐसोदानवसकछविचारी । पठेदुईदेवनकीनारी ॥ ३३ ॥ भरतकरतज्ञासनअभिरामा । पूरीपुद्ध

दोहा-भरतचकवर्त्ताभयो, सप्तद्वापमहँराज ॥ संवतसत्ताइससहस, महिमहँकीन्ह्याँराज ॥ ३२ ॥ विभोजाछुवासवळिखळाजे।नामसुनतिरपुहोतपराजे ॥३३॥ ताकेतीनिसतीसमरानी। देशविदभेहिकीर्णि भयेतीनिकेतीनिकुमारा । तिनहिननुपनिजसारसिनहारा ॥ रानिनसीअसकह्योनरेका । हमरेसिरसन्दर्भ छुनिनृपवानीमानिगळानी।सुतनमारिखरिसवरानी॥३४॥भरतषुत्रहितपुनिकययागा।मरुतपूपपरक्रिकीर्णि भरद्वाजनामक्तुत्रविनक्रीत्रविनक्रीप्तवर्गामहिकीर्णि भरद्वाजनामक्सुतदीन्द्र्यो।त्वनृपपाहमणामहिकीन्द्र्यो॥३५॥सुनिचत्रव्यसुरुरुकेभाई।तिनकीममतानार्णि

दोहा-गर्भवतित्तोहकसमै, होतभईतहँवाळ ॥ गयेष्ट्रहस्पतितासुढिग, भोगकरननिशिकाळ ॥ स्याप्टरम्बन्धिकाळ ॥ स्याप्टरम्बन्धिकाळ ॥ स्याप्टरम्बन्धिकाळ ॥ स्याप्टरम्बन्धिकाळ ॥ स्याप्टरम्बन्धिकाळ ॥ स्याप्टरम्बन्धिकाच ॥ हात्रिक्ष्याया ॥ होहिअंधपावहिस्तापा ॥ सुनिमेथ्यनकिन्द्यायित्याई । त त्वनिरद्योगभेउरमाहीं।पगतेदियढकेळितेहिकाहीं॥परतपुद्धिमभोतुरतकुमारा॥३६॥ताकोममतातजनी स्वसुरगुरुवहिगरावचारी। तजहुनतुमसुतकइँसुकुमारी॥तवित्यकक्षोतुम्हीसुतळेहू।स्वितनहमक

दोडा—करतपरस्परवादहमि, सुतत्तिविद्योत्ताः । मरुतदेवतिहिषुत्रकहुँ, छेग्रहपाठनकीन॥ इइतेटतप्तिसुत्रभयो, जानिदेवअभिराम । हरपितासिगरेपरत्भे, भरद्वाजसत्ताम ॥ व्ययंजानिजननीतज्यो, तातिवित्यदुनाम।भरद्वाजसीक्षिपभयो, जगमहँ सतितपपाम ॥ ३८॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावांपवेज्ञविक्तनाथसिद्धश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावांपवेज्ञविक्तनाथसिद्धश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाशिराज श्रीमहाराजाशिराज व्यावद्यशिकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरसुराजसिहजुदेवकृते आनंदास्वृतियो नवमस्कंचे विज्ञस्तरंगः॥ २०॥

## श्रीशुक उवाच् ।

दोहा-भरद्राजकेमन्युभे, ताकेपंचकुमार । बृहच्छ्यजयनरगरग, महावीर्यमतिवार ॥

ारस्रुतसंकृतिअतिरणबाँके । ग्रुरुअरुरंतिदेवसुतताके॥१॥रितदेवकोसुयशमहाना।अभयछोकसुरनरिकयगाना २

क्रेजभोजनकोजोपकवाना । देतरह्यासोद्विजनसुजाना॥माँगतरह्योनकोहुसोराजा।निर्ध्किचननिजभोजनकाजा ॥

तिकुदुंवसव्हेद्विनजीते॥३॥विनजछअरताछिसदिनवीते॥उनचासर्येदिवसमेंभोरा।घृतयुतपायस्मिछिगोथोरा॥॥॥

प्राचीते विक्रांत्रीया । भोजनकरनचह्योयकसंगा ॥ ताहीसमयअतिथिइकक्षायो॥५॥भुसाहीयहवचनसुनायो॥

दोहा-निजभोजनतेर्हिअतिथिको, रंतिदेवमतिवंत । देतभयेअसजानिकै, सवमेंहैंश्रीकंत ॥ भोजनकरिगयोसिपारी॥६॥झेपरह्योतेहिंयुतसुतनारी॥भोजनकरनल्लग्योमहिपाला।आयोएकझूद्रतेहिंकाला ॥ ानिअतिथिदुर्लभवड्भागा।दियोताहिश्वपतिनिजभागा।७ाजवपुनिझूद्रगयोनिजधामा।तवदूजोलायोतेहिंठामा॥ गिन्हेनिजसंगहिबहुश्वाना।रंतिदेवसोवचनवलाना॥श्वानसहितनृपभोजनदीजै।अतिझयक्षुधितजानिमोहिंदीजै८॥ वकुदुंबकोभागहिरुकै।दियोताहिसतकारहिंकैकै॥ सवयल्माहँजानिनिजनाथा।वंद्योतिन्हेंजोरियुगहाथां॥ ९॥

दोद्दा-जवजरुभरवाकीरह्यो, ताकेकरतिहिषान । तहाँआयचंडाल्डक, कह्योवेहुजल्दान ॥ १० ॥ ॅनिताकीअतिआरतवानी । देख्योप्राणजातिवनपानी ॥ तबऐसेन्द्रपवचनवखाने।अतिशयकरुणारसमेंताने॥१३॥ अध्यक्षिद्धतुत्तुत्तिहुकाही । येनीहरींमाँगहुँदिरपाहीं ॥ सिगरेजगतजीवसुखपार्वे । सिगरेनकेदुखमोमेंआवें ॥१२॥ अपानुपाश्रममोद्दिपादा । शोकदीनताअरुअपवादा॥येसवर्कारहेंहेतुरतपयाना । प्यासेकहँदीन्हेजलदाना ॥१३॥ अकहित्रपाआपनीसहिके।चंडालहिजलदियसुखचहिके १४ लक्षिसुरहतिदेवकरदाना।पगटेसवफलदायकनाना॥

दोहा—देखिभूपसबसुरनको, सादरिकयोजणाम् । तिनसीकछुमाँग्योनहीं, नृपहरिभक्तअकाम् ॥ १६ ॥

देदेवकरिजीवनदाया । स्वप्रसरिसतरिगेहरिमाया ॥ १७ ॥ जेकियरितदेवसतसंगा । तेऊयोगीभयेअभंगा ॥

रायणपारायणहेके । गेहरिछोकवासनाछैके ॥ १८ ॥ गर्गसुवनिश्चिततासुतगारम् । क्षत्रीतेद्विज्ञभेश्चतिपारम् ॥

नेभोमहावीर्यमहराजा । ताकेदुरितक्षयसुतभाजा॥ताकेसवेसुवनश्चतिष्ठानानियारणपुष्करकवितीना ॥१९॥

स्वाह्मणभेकुरुराई । कन्हितपसगरेमनछाई ॥ हस्तीबृहतक्षत्रकेषण्य । ताईहरितनापुरहिवसाये॥ २०॥

स्वाह्मणभेकुरुराई । कन्हितपसगरेमनछाई ॥ हस्तीबृहतक्षत्रकेषण्य । ताईहरितनापुरहिवसाये ॥ २०॥

्रे दोहा–हस्त्रिक्ययसुनर्भे, इकलजमीटसुनान ॥ पुनिदुमीटपुरुमीटपुनि, महावीरवटनान ॥
अनमीटनंक्क्षित्रयसुन्भे, इकलजमीटसुनान ॥ पुनिदुमीटपुरुमीटपुनि, महावीरवटनान ॥
अनमीटनंक्क्षित्यसा । प्रियमेपादिकसुनन्भवस्या॥२९॥ओरोइकलजमीटकुमारा।सृहिद्युताकोनामउदारा॥
केभपोट्टइन्दुर्वारा । ताकेट्टस्कायरणपीरा । तासुनयद्वयभयोक्कमारा । महावीरवटतेनलभारा॥ २२ ॥
केनिक्षद्वेतन्भितताके । ताकेट्टिस्अक्टवर्यरभाके ॥ २३ ॥ क्विरअक्टवर्यपारकुमारा । ताकेसेनारहीअपारा॥
स्त्रित्ययभोनीपमहीपा । सोजायोक्षतसुकुटदीपा॥२९॥ छायाकुककोक्वतीकुमारी । तासुतब्रह्मद्वयक्षकारी॥
स्त्रित्ययभोनीपमहीपा । सोजायोक्षतसुकुटदीपा॥२९॥ जिगीपव्यउपदेशते, विरच्योयोगमदान ॥

्राउदकसन्धृतमस्पादा । ताकेप्रवञ्जुपञ्चमङ्कादा ॥२६॥ सोद्विमीटकेभयोपर्यानर । ताकेभोङ्कतिमानमोदकर॥ केभयोसत्यपृतिनामा । भोटटनेमितासुवञ्पामा॥ताकेभोसुपार्यमहिपाञा॥२०॥ताकेभयोसुमतिअरिकाञ॥ श्रीतेषुत्रभोसंनतिमाना।ताकोहिरणिनाभवञ्चाना॥हिरणिनाभकोङ्कत्तिङ्कमारा।जोञ्जतिपटसंहिताज्वारा॥२८॥ श्रीनीपपुत्रवयासुय । ताकेसेमभूपवरवासुय ॥ तासुसुवीररिषुंजयतासु ॥ २९ ॥ ताकेवद्वरयसुपश्चपकासू॥ दोहा-भयोनसुतपुरुमीटके, हेकुरुपतिमहराज ॥ नृपयजमीटिहकेरही, निञ्नीतियसुत्तञान ॥

्रिकेमयोनीटवटनाना । साकेशांतिकुमारसुजाना ॥३०॥ ताकेभयोसुशांतिकुमारा । ताकेपुरुजभयोयशवारा ॥ केअकंतासुभरम्यासु । ताकेसुदगटादियुतभासु ॥ ३१ ॥ वृहत्तिदश्वकांपिछयपीनरासुदगटसंनयपुत्रपंचदर॥ अकेपिताकहीअसवानी । येममपंचपुत्रगुणसानी ॥ पंचदेशकोरत्तणकारिहें । औरपुत्रटेअयकाकारिहें ॥ ३२ ॥ **रो**शकुंतलाबालककाहींगिदुप्यंतकंतगृहमाहीं॥१९॥जबनिजसुततियभुपनचीन्ह्यों।ग्रहणकरनकोमः दोहा-तवअकाञ्चावाणीभई, कुरुपतिसबैसुनाय ॥ २० ॥ हेतुमात्रमाताअहै, सुतपिद्यरूपवनाः

तातेयहसुतरावरो, प्रमञ्चोजगतअनूप ॥ तज्योनवीरज्ञकुंतर्छे, पाछहुपुत्रहिभूप ॥ २५

जोनपुत्रनिजवंशचळावे । सोइपितरनकहॅनकंवचावे ॥ यहतौष्ठततुम्हारयशकारी । सतिशृष्टं तवनृषसुतञ्ञकुंतर्छेराप्यो।भरतनामसोसुतकहँभाप्यो॥२२॥कारिद्प्यंतराजवहुकाला । स्वर्गर्ट भयोचकवर्त्तीमहिमाही । भरतभूपजेहिसमकोउनाहीं॥२३॥चक्रचिद्वजेहिदक्षिणहाथा।पद्मि मुनिसवआयतहाँसुखर्भाने । महाराजअभिषेकहिकीने॥२१॥भरतभूपसुरसरिकेतीरा।पचपः

दोहा-सामतेयअसनामकिय, भयेषुरोहितजासु ॥ २५ ॥ अइवमेधअठहत्तरै, भइयसुर तेरासहस्रधेतुत्रतियागा । दियोद्विजनप्रतिनृपवङ्भागा ॥२६॥ औरौंतीर्थनमेंसुलभीने । चिकतभयेनपतिनसमुदाई। छिखिविभृतिसरगयेळ जाई॥ २७॥ कनकसाज्जतेसजेमतंगा।चौर भूमेंभूपतिभरतसमाना । भयेनहैंनहिहैंहैंआना ॥ भरतभूपसमताकोपावे । जिमिशुजवा भरतभूपबहुयवननकाहीं।कारिदिगविजयहन्योरणमाहीं॥द्विजद्वेपीभूपनकहँनाह्यो।त्रिर्

दोहा-एकसमयसबसुरनको, जीतिअसुरसुरनारि ॥ इरिकैजाइरसातळे, बसेनर्शट देवसकेनहिँछैनिजनारी । भरतद्वारकहँजाइपकारी ॥ सरनदुखितल्खिभरतनरेश दृतद्वतैगेदानवदेशा । भरतभूपकोकह्योनिदेशा ॥ देहदेवतियदानवराई । नातोही कियसंगततबअसुरमहाना । भरतभूपभारीबळवाना ॥ अवनहिरहहुसुरनकेघोले ऐसोदानवसकलविचारी । पंढेदईदेवनकीनारी ॥ ३३ ॥ भरतकरतञ्चासनअभिः

दोहा-भरतचक्रवत्तीभयो, सप्तद्वीपमहँराज ॥ संवतसत्ताइससहस्र, महिमहँ विभोजासुबासवङ्खिङाजै।नामसुनतरिप्रहोतपराजै ॥३३॥ ताकेतीनिसतीर भयेतीनिकेतीनिक्रमारा । तिनहिननुपनिजसारेसनिहारा ॥ रानिनसीअसकः सुनिनृपवानीमानिगलानी।सुतनमारिङारेसवरानी॥३८॥भरतप्रवहितप्रनि भरद्वाजनामकसुतदीन्द्यों।तवनृपपाइप्रणामहिकीन्द्यों॥३५॥सुनिउतथ्यस

दोहा-गर्भवतीसोइकसमै, होतभईतहँवाल ॥ गयेबहरूपतितासुढिग, स्राफ्यहणिकयोजवताको । बोळतभयोगर्भममताको ॥ इहाँनदुतीय तयसुरगुरुकोपितदियशापा । होहिअंधपावहिसंतापा ॥ पुनिमेश्रुना तवनोरह्योगभंडरमाई।।पगतेदियटकेछितेहिकाई।।।परतपुदुमिभोतुरतः तवसुरगुरुयहगिराडचारी । तजहुनतुमसुतकहँसुकुमारी॥तबतियकही

> दोहा-करतपरस्परवादहामि, सुतत्तिविदोक्दीन । मरुतदेवतेहि दुइतेटतपतिसुतभयो, जानिदेवअभिराम् । हरपितसिग व्ययंजानिजननीतज्यो, तातेवितयहनाम।भरद्वाजसोऋि इति सिद्धिश्रीमहाराजायिराजशीमहाराजावांघवेशविश्वनायसिंह। श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिका आनंदाम्ब्रुनिषौ नवमस्कंषे विज्ञस्तरंगः

े 🗦 . ीने । भूरिश्रवाभूरि॥१८॥श्रष्टतीने ॥ श्रांतनुजोससुद्रअवतारा ॥ गंगाकोव्याद्योवस्वारा ॥ दोहा-ताकेभीपमदेवभे, धराधनुर्धरधीर । परमभागनतमहाकाने, ज्ञाननिज्ञानगँभीर ॥ १९॥ क्ळथर्मज्ञातनमेञ्जाता।सक्ळवीरमहँअतिविख्याता॥कियंनिछत्रछितिइकइसवारा।परग्रुरामगहिकठिनकुठारा ॥ इसदिनमहॅतेइँर्णमाहीं । जीतिलियोकारिविक्रमकाहीं ॥ सत्यवतीमहँकांतनुतेरे । भयेपुत्रहेशोजघनेरे ॥

्रिताणा ॥२०॥ द्वितियविचित्रवीर्यमहराजा॥रणमहँचित्रागदगंपवी।मारचीचित्रागदिहयगर्वा ॥ त्यवतीसुत्वोपितुब्यासा । प्रगटेक्टूप्णूक्षंशसहुछासा ॥२१॥ वेद्विभागकियोद्यनिराई ।मोप्रक्रिकेकृपामहाई॥ दोहा-योगीनिजज्ञिष्यनपिता, पैठादिकनदुराइ॥ २२॥ आतिरहस्यश्रीभागवत, मोकोदियोपढ़ाइ॥

ि ्रोतिकारो। त्यायोभीपमहिनभूपनको॥२३॥अंबाङिकाअंविकाकार्हादियविचित्रवीर्पेष्टहमाही॥ ११ नमेसोकियअतिअनुरागा।भोपक्ष्मारुजतवतनुत्यागा॥२८॥ होतुवंशकोभगहिजानी।सृत्यवतीकोशासनमानी॥ ुद्धितनको । त्यायोभीपमहनिभूपनको॥२३॥अंबाठिकाअंबिकाकार्ह्य।दियविचित्रवीर्पेग्रहमार्ही॥ <sup>म</sup> बाटिकाअंविकापार्ही । अरुइकदासीकेसँगमार्ही ॥ करिरतिबेसुतसुनिउपजाये । तेजगऐसेनामार्हेपाये ॥ ाधृतराष्ट्रअंविकालाई । अंवार्टिकापांडुप्रगटाई ॥ दासीकेइकस्रुतभोहरिस्तानामविद्वरजेहिंमहाभागवत ॥२५॥ दोहा-गांपारीउतपतिकियो, उद्दिभृतराष्ट्रसँयोग ॥ दुरयोधनआदिकसुवन, शतपांडवप्रदशोग ॥

,हृदकसुतादुःश्रञानामा।कुरुकुल्पद्देशतिशयशभिरामा।।पांडुकियोनर्हिरातिवशशापा।तवकुंतीकोभयोसँतापा।। िमिन्छअरुइंद्रबोटायो ।तीनिपुत्रकुंतीरपजायो ॥ भूपयुपिष्टिरधमंहिभंता । मारुतअंशभीमभारिष्यंता ॥ 🎙 अंञ्चअर्जुनजगजेता । महापञ्चर्षरस्रोजनिकेता ॥२७॥ स्रोरअंञ्अदिवनीकुमारा । भयेनकुछसहदेवउदारा ॥ ल्हीसुतयेअतिरणवाँके । अतिसुंदरविद्दीनटपमाके ॥ पंचाटीकेपचकुमारा । दोतभयेअतिशयसुकुमारा ॥२८॥

्दोहा-पर्मभूपप्रतिर्विष्यसुत्, भीमसुवनश्चतसेन ॥ अर्जुनकेश्वतिकीर्तिभे, सुदनशञ्चनसेन ॥

्रिं||नीकभेनकुरुद्तिरे ॥२९॥ श्रुतकर्मासद्देयहिकरे॥पारिवषमंराजकीरानी।।तासुतदेवकभोअभिमानी ॥३०॥ र्णराहेडिबामहॅंबरुवारा । भयोषटोत्कचभीमकुमारा ॥ कार्टीऔरभीमकीनारी । तासुतभयोप्तरंगतभारी ॥ ूर्ुं सुत्ताविजयाजेहिनाम् । व्याद्मोतेहिसहदेवङ्खामा॥ताकेभयोसुदोत्रकुमारा।सक्ख्याद्मकोजाननपारा॥३९॥

क्रिटफरेणमतीतियमार्ही । प्रगट्योबीरमित्रसतकार्ही ॥ कन्यानुपमणिप्रपतीकी । नामउल्पीकांतिततीकी ॥ र्ींदोहा−अर्द्धनताकोव्यादिकै, प्रगटायोसुतवीर ॥ नामबभुवादनभयो, सोअतिझयरणपीर ॥

निष्रपतीगृहराख्यो । ताकोक्षपनोस्रतकरिभाख्यो॥इरावतीहकअर्जननारी।इरावानभोतेरिसनभारी ॥३२॥ , भिष्रुर्पतिष्रहराख्या । ताकालपनासुतकारमाख्याणस्याच्यास्य । स्यासुभद्राज्ञाकानामा । ताकभेजभिमन्युरुर्धामा ॥ ्रीन्यदुर्पतिभगिनीकारी। हरिष्टीन्सीहाराषतिमाही ॥ स्यासुभद्राज्ञाकानामा । ताकभेजभिमन्युरुर्धामा ॥ । साम्युर्वासभिमन्युरुर्धामा ॥ स्थापनास्य । साम्युरुपतिमास्य । ्रिताबरेकेकुरुराई । सवभातिरिधनमार्देजयपाई ॥ तार्कानारिविगटकुमार्ग । ताकेआपभयेयदाकार्ग ॥ ३३ ॥ ्रद्विरुकुछकोभूयोविनाञा । द्रोणपुत्रत्वकोपप्रकाञा ॥ शंडवर्वञ्नाञ्चमनटार । अस्प्रवृद्धारिगदियोचन्टार ॥ ्रिशोदा-तुपशीपदुपतिकृरिकृषु, तुमकोटियोपचाइ ॥ मारिसुद्रश्नेवकृते, दियोत्रव्राधिग्टाइ ॥ ३२ ॥

वित्र हुप्यदेशुतचारा । तिनमहेजनमेजयअतिभारी ॥ उपसेनह्वाक्षनमेना । भीवमननी नावटपेना ॥ ३५ ॥ ्ता हतेतुवमृत्युदिहेषी । जनमेजयकरिकोपविदेशी ॥ तुरिहेषुरोहिनकरिवद्गभागा । मपैनादादिनकरिदेयागा ॥ 📈 (सपैञ्चलनगरिजेरें।तसकसरितर्द्रभोचिरेंहें॥३६॥पुनिजनमें अवपरचीशीती।करिंदें अद्वरेपथुर्तिगर्ना॥३०॥ ्रीतीकताकोशुताहरै । याहायल्बयतेहिबेदपरुँहै ॥ कियाहानलरुअग्रहुलानाःहीतकतिन्दैनियेर्ताना ॥३८॥

्रीदा-दिरेतासुरुमार्खनि, नामसदसानीक ॥ इयमेपलनाकोसुरनः संकटनीतिमर्देनीक ॥

्रीसिमक्षणतेरिक्से । तासुनेमिस्तरस्थिदेसे ॥ ताकोचकनामस्यदेदे ॥३९॥ चौरिन्त्वदुरकोत्रिदेदे ॥ ्रिविनगीमदेशारं । प्रतिदेवकभूपद्गापारं ॥ ताकोपुत्रविकायहेरे । नासुन्करिग्यनामकरेरे ॥ २० ॥

श्राध्मित्यत्रोरे । पितासुवेपारिकोरेसोरं ॥ पुत्रसुवेपसुनीपारिहेरे ॥ साकोसुनसम्बद्धहरेरे n

綱 असीनस्प्रेरेश्या ॥ ४५ ॥ पारिप्रदेवीरिष्ठवसङ्गा ॥ नेपारिद्रिरेष्ट्रवदाको । सुनमन्द्रसुनुपरिदर्शनाको 🗷

दोहा-तासुनुपंजयहोहगो, दूरवतासुकुमार ॥ ताकितिमितेहिंबुहदरथ, हेहेरपमद्रार प्रतिसुदासहेहेकुरुराई ॥४२॥४३॥ शतानीकतासुतसुखदाई ॥ हुद्देशतानीकसुतनोई । तासुवहोनरहेहेचीरा । दंखपाणिताकोरणपीरा ॥ प्रनिनिमिहहतासुकुमारा । तासु वरण्योत्रहस्त्रत्रकृतुंद्द्या । जाकोसुरनरसुनिहुँमुश्जूशा ॥४४॥ क्षेमकवृपटोकृटिसुगमाही । स

अवमागपराजाजेह्नहें । तिनकोहमवृत्तातमुनहें ॥ १५ ॥ जरासंपमुतजोसहदेवा । ता दोहा-हुँहेताकेश्वतश्रवा, ताकोमुतअयुतायु ॥ हुँहितहिनरिमत्रमुत, जोपायोवहआयु

सुनक्षत्रपुनिहेहिगो, बृहद्सेनतेहिष्ठत्र ॥ ४० ॥ ताकेहिहैकमंजित, जगमेंपरमप्। तासुश्चतंजयित्रतेहिं, ताकोशुचिवङ्भाग ॥ तासुक्षेमतेहिसुत्रतेहिं, धर्मनेत्रकृ तासुतसमहिहेजगत, दुमदसेनसुततासु ॥ तासुसुमतितेहिसुवरुसुत, हुँहर्नीति। पुनिसुनीथपुनिसत्यजित, विश्वजीतिरपुजीत ॥ यगधदेशमेंथेष्टपति, हुँहंसकर नेभाभीवरण्योत्तराति, तिनहिंशेहुनुपजानिं ॥ सहसवपंकेशतरे, नशिजहैंवरुलारि

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्री धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजी देवकृते आनन्दाम्बुनिधी नवमस्कंधे द्वाविशस्तरंगः॥ २२ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा-कुरुपतियेपटश्वामेपति, निजनामनअनुसार ॥ पटदेशनकोरचतभे, करिप्राचीवि अगक्रमारभयोखनपाना । ताकोद्विस्थप्रमुखनाना ॥ तासुधमरथतासुचित्रस्य ॥६॥

दोहा—शृंगीऋषिआगमनते, द्वेहेबृधिवनाय ॥ रोमपादअसजानियन, गणिकनदियोपठा वारवपूम्रनिकेदिगणाहै । कदिक्छमोदकदियोखवाहै॥मधुरगायनिजनाचदेखाई । रोजिकाम्रनिहिनगरजवल्याहै।होतभहतवबृधितहाँहै॥८॥शृंगीऋपितहँयज्ञकरायो ॥९॥ रोम साकोनामभयोचप्ररंगा। तासुभयोषपुछाक्षसुअंगा॥१००८-

भयोग्रहद्रथग्रहद्रभाग्रस्तातासुजयद्रथपुत्रओजयत्।।तासुविजयधृतितासुकुमारा ११ दोहा-सतकर्माताकोसुवन, अपिरयतासुकुमार ॥ १२ ॥ गंगातटमेयकसमे, करतरस्रोध विक्तान्द्रकुष्टिकार्ष्ट्रकुष्टिकार्ष्ट्रकुष्टिकारा ॥ ताकोनिजसुतमानिबद्धायो । ुंगी

्रुः नेष्ट्रपः । जाहिहन्यो अर्जुनवरुऐना ॥ तीजोप्तजोद्वृद्धययाती । ताकोप्रन पुः नेष्ट्रपः । जाहिहन्यो अर्जुनवरुऐना ॥ तीजोप्तजोद्वृद्धययाती । ताकोप्रन विभेषत् ्रथताष्ट्रपत ॥१९॥ ताकोप्तनगंधारकदिनसुत् ॥ ताकोप्रमप्रन्नधृत्रम्हततास् । ता

ार्थात्य व्यापितात्र व्यापितात्र विश्वास्त्र विश्वस्थात् । तार्थे

दोहा-ताकेभागकुमारभो, भाजुमानसुततासु ॥ १६ ॥ तासुत्रिभाजनरेशभो, प्रत्रकरंपमजासु ॥ मरुतकरंपमेकेसुतभयद्या १७॥जोदुण्यंतहिसुतग्रुनिलयुक्त ॥असुवर्णोमेनृपयदुवंज्ञा १८परमपुण्यप्रदेजगतप्रशंज्ञा श्रुवणनश्रुवणकरतजेहिकाही।तनकोपापरहतत्तुनाही॥१९॥जहभगवानलियोअवतारा।करिलीलाभूभारजतारा ॥ यदुभूपतिकेचारिषुत्रभरु।सहस्जीतकोष्ठाअकृरिषुन्छ २० सुहस्जीतकेसत्जितभयक।ताकेतीनिषुत्रविधिदयक।। प्रथममहाहिद्वितिपवेनुहय।तीजीभयोभूपपुनिहेहय॥ २१ ॥ हेहयकोभोधर्मकुमारा । तासुनेत्रतेहिकुंतिउदारा ॥

दोहा-सोहंजीताकेभयो, महिषमानस्रततासु । भद्रसेन-॥२२॥-ताकेभयो, दुर्मद्यनकहुजासु ॥ धनकहिचारिषुत्रयुतओजा।कृत्वीरजकृताबिष्टतओजा॥अरुकृत्वर्गामदाउदारा।जोयदुर्वाञ्चनम्हाहिरदारा॥२३॥ कृतवीरजेकअर्जुनभयकः । सातौँद्वीपराजिकरिखयकः॥दत्तात्रयतेयोगहिषायो।अनुपमसुयश्रपुह्रमिपरछायो।॥२४॥ महिकमिलिमहीपसमुदाई।हयहर्यद्वसमतानर्हिपाई॥२५॥करत्तराजतेहिविजयविलासी।बीतेसंवत्सहसपचासी २६॥ ४रहेपुत्रयुग्पंचहजारा । वचेपाँचभृगुप्तिसंहारा ॥ जयभुजझूरसेनमभ्रवीरा । ङ्कितवृप्भपंचरणधीरा ॥

दोहा-यज्ञदानतपयोगवहु, कीन्ह्योंअर्जुनभूप । यहुपतिपदरतिनिरतअति, सुमिरतसदाअन्तप ॥

ाअर्जनकहुँसुमिरतजनकाहीं । कबहुँहोतदारिद्भयनाहीं॥२०॥तासुनेष्ठसुतजयधुजनामा।ताकेताल्जंघवरुधामा।। ्रताकेभेज्ञतपुत्रमहाना । तिनकोइन्यांसगरवरुवाना॥२८॥गीतिहोत्रजेठातिनरहेऊ ।तिनकेष्ठतमधुनामककहेऊ ॥ ृतिनुके्बुप्णिआदिज्ञतसुना । होतभयेद्दकइकतेदुना ॥ २९ ॥ तबतेयादवभेमधुवंज्ञी । वृष्णिगंजिहभूयेयुज्ञी॥ ह्योजोयदुसुतकोप्रहिनामा।तासुतवृजिनवानवरुपामा ३० तासुतश्वाहितासुअनशेक्रातासुचित्ररथसहितविवेक्रा।

दोहा-ताकेभोश्रशिवदुनुष, कीन्ह्योंभोगमहान ॥ ३९ ॥ छह्योचौदहारतनकी, चक्रवर्तिग्रणवान ॥ ानीताकेंद्रशैहजारा ॥ ३२ ॥ तिनकेभेद्रशलाखकुमारा ॥ तिनमेंपटसुतभयेप्रधाना । पृथुश्रवादिमहावलनाना ॥

त्रापाद्युतवश्रुसुनाना । ताकोकृतिभोअतिवटवाना॥तोकेकुञ्जिकसुत्रचेद्गातोकचेद्यादिकअरिभेद्गा॥२॥ १ (किकुतिवृष्टिसुततासु । ताकिनिरवृतिजगयज्ञभासु ॥ तासुद्द्यादयामसुत्ताका॥३॥तासुतभाजासुत्तमभाको॥ कीदेवरातमहिपाटा।ताकानवरयदशस्यनाको ४ दशस्यधुवनशङ्गिननरनाहा।तासुकरंभियशाजगमाहा। कीदेवरातमहिपाटा।ताकोदेवसञ्जारकाटा॥तासुवमधुताकोसुतकुरुवशोतिहञ्ज-५-तहिपुरुदोत्रविष्ठटयश् । दोहा-तासुआयुपुनितासुसुत, सात्वतभोमहिपाट । सात्वतकेमनमञ्जे स्टिन्स्तिह्यस्य दिञ्यवृष्णिभजञ्जोभजमाना । अधकदेषावृष्पण्याना॥ ६ ॥ सप्तममदाभोजयदाताग । भभजमार्नादेपष्ट्रहरू॥ पृष्टकिकिणीञ्जोनिषिद्योची।यकतियमेषेत्रयदुरामोची।श्चातजितसदस्रजीतअगुताजित।यकतियकत्रयप्तर्वहरू देवावृष्केवसुकुमारा । तिनयशुक्तियदिभौतिजनारा ॥जसयशसुन्योद्वरितदनको । देख्योआदतैसर्गनिकोश मनुजनमुद्देवश्चमद्दाना । देवावृष्टदेवसमाना ॥ जिनसँगकरिजनमुक्तिदिष्यो । पंसटिनाददसदसस्रवामा

दोद्दा-पर्मात्माशितद्देतिभो, मदाभोजमिद्दिपाछ । कद्द्यायोजेदिसुयक्षेत्रे, भीतवंद्रास्वकारः॥ ११॥ वृष्णिसुभिञ्चपुञ्दकवीरा । दूजोभयोषुपाजितपीरा ॥ द्वसुतभयेषुपाजितकरे । दक्दिनिदक्षजितिविक्षाः भोअनिभिञ्चहिनिञ्चकुमास् ॥ १२॥ ताकभेद्वपुञ्चदास् ॥ सञ्चाजितक्षयेनितत्वनामा । दोतभयेश्वतिक्षयक्ष्य क्षिनिकभोसत्यक्ष्यस्याना १३तासुसात्यकीसमरसुजाना॥ताकविजययिजयसुतकुनिदेशतासुध्यक्ष्याहिनी अनिभिञ्चहियकऔरकुमास्यातासुनामसञ्चरिणस्यास्यात्रिष्टास्यक्ष्यस्यकृत्यव्ययस्यदेशीनास्यियस्याहिनी

दोहा-तासुत्रयोदराषुत्रभे, अक्रादिसुजान । तिनकेसुनियेनामन्त्र, मंश्वकरहुँबसान ॥ १५॥ मृदुवितमृदुरहुगिरिआसंगा । सारमेयशञ्चमसुनंगा ॥ धर्मनृद्धिपतिवाहसुपमा । क्षेत्रापेत्रकृतित्वमुम्मा । मृदुवितमृदुरहुगिरिआसंगा । अरुभगिनीहरूनामसुनीरा॥ १६ १०॥ देवयानटपदेवटदारा । भयेटभयश्चरहुर्वि पुर्खिद्दरथादिकबहुर्वारा । भयेचित्रस्यकेरणधीरा ॥१८॥गुविकंबटवरित्तपज्ञमाना।कुहुरादिशंवकृत्वि सुक्करकेभेविह्निकुमारा । ताकेभयेविलोमजद्दारा ॥ १९ ॥ साक्ष्योतरोमासुतजायो । तास्ववस्तर्वकृत्वार

दोहा—अनुकेअँधकहोतभे, ताकेदुंदुभिवीर । दुंदुभिकेद्रियातभे, ताष्ठपुनर्वस्थीर ॥ २० ॥ सोएककन्याइकसुत्तजाये । तेआहुकआहुकीकहाये ॥ आहुककेद्रेसुतकृतकाजा । देवकडप्रसेनमहराजा देवककेसुत्तचारिसुहाये ॥ २१ ॥ तिनकेऐसेनामगनाये ॥ देवबानटपदेवसुदेवा । ओरदेववर्धननरदेवा ॥ अरुदेवककेसातकुमारी । धृतदेवादिकअतिछविवारी ॥ २२ ॥ सातदुमाहँदेवकीछोटी। सवतेभहभाष्क्री तिनसातुदुवसुदेवविवाहा ॥ २३ ॥ नवसुत्तवस्रसेननरनाहा ॥ कंसकंकिनप्रोधहुक्षंक्र । राजपाटकुहुस्

दोहा-अरुसुनामयछवानअति, तुप्तिमाननीपुत्र । उत्रसेनकेहोतभे, सिगरेपमेअमित्र ॥ २४ ॥ कंसाआदिकपंचछुमारी । भृदेवमागादिकनारी ॥ २५ ॥ भगोविद्दरथकोस्रुतद्यारा । भोभजमानतास्व । कंसाआदिकपंचछुमारी । भृदेवमागादिकनारी ॥ २५ ॥ भगोविद्दरथकोस्रुतद्यारा । भोभजमानतास्व । वित्रकेष्ट्रीक्ष । विद्यास्व ।

दे(हा—जवमहिमेंवसुदेवको, जन्मभयोसुल्ह्याय । तम्रजानकः तकहुनत्सक्रम् १६ ॥ १६॥ तात्रेजानकः इंदुभी, सुरनादियोवजाय ॥ १६॥ तात्रेजानकः इंदुभीनामा । होतभयोहरिजनकः छामा ॥ पांचभियानिवसुदेवहिकेरी । होतभई जिनस् छिविकी श्वितकरितिकंति।श्वतक्षेत्रा । होतभई जिनस् छिविकी । क्वितकरितिकंति।श्वतक्षेत्रा । क्वितकर्वेतिकार्वे । क्वितकर्वेतिकार्वे । क्वितकर्वेतिकार्वे । क्वितकर्वेतिकार्वे । क्वितकर्वेतिकार्वे । स्वतक्षेत्रा । स्वतक्षेत्र । स्वतक्

भावुदेवजानाकुनारा नार्युः प्राचित्रकाषा ३२ तवकुताञात्रञ्चरजमानीशवसावित्रवाणाः विद्यान्त्रवाणाः विद्यान्त्रवाणाः विद्यान्त्रवाणाः । ३३॥ तवमुरजभावचनवचारा । देशमोष्ट्रजाद्वमारा ॥ तेस्रवर्षद्वभावाम् ।। जेहेनहिकुमारितातेरी ॥ ३१॥ तवमुरजभावचनवचारा । देशमोष्ट्रजाद्वमारा ॥ तेस्रवर्षद्वभावाम् ।। जेहेनहिकुमारितातेरी ॥ ३१॥ तवम् विद्यानेष्ट्रजाद्वमारा ।। जेहेनहिकुमारितातेरी ॥ ३१॥ तवम् विद्यानेष्ट्रजाद्वमारितातेरी ॥ ३१॥ तवमारितातेरी ॥ ३॥ तवमारितातेरी ॥

विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्व

कंसादेवभागकहँपायो।परमव्छाँद्रैमुत्रबुपजायो॥चित्रकेतुअरुद्धितिहिबृहदवळ।जिनकीन्झोभारतिकेसभेळ ४०॥

कंसवतीलहिदेवश्रवाने । जन्योसुवीरश्रीरहपुवाने ॥

दोहा—आनकरुहिकंकातिया, द्वेसुतजन्योअजीत । श्रृश्जीतहकहोतभी, दूजोभोपुरुजीत ॥ ४१ ॥ संजयराष्ट्रपालिकापायो । वृपदुमेपेनादिस्रतजायो ॥ श्र्यामकश्रूरपुमितियमाही । जन्योहिरणिहरिकेशहिकाहिं॥ वृत्सकमिश्रकेशिकहेंपाई । सुतवृकादिदीन्द्वोजपजाई॥वृकदुर्जामहँआतिअहलादिकापुष्कलतक्षजन्योशालादिक॥ लेसुदामिनीभूपसमोका । सुमित्रादिजनम्योसुतनीका ॥ कंककर्णिकामहँऋतुपामे । औजयकोजनम्योसुणगमि ॥ पोराविरोहिणिनालनलोचना । मदिराभद्राइलारोचना ॥ येनसुदेवहिकीहेंरानी । इनमेदेविकअहेंसयानी ॥ ४५ ॥

दोहा-दुर्मदगद्धविषुलकृत, ओसारणमतिषाम । रोहिणियेकेसुतभये, औजेठेवलराम ॥ ४६ ॥ भद्रसुभद्रहभद्रसुज, दुर्मदादिवलवान । येद्वादशभटहोतभे, पौरविषुत्रसुजान ॥ ४७ ॥

भद्रसुभद्रहभद्रसुण, सुभरादिकशतिञ्जर । भद्राकेकेत्रीभयो, एकप्रजनगरूर ॥ ४८ ॥ मदिराकेसुतहोतभे, ज्ञूरादिकशतिञ्जर । भद्राकेकेत्रीभयो, एकप्रजनगरूर ॥ ४८ ॥ इस्तादिकरोचनाकुमारा । उरुवळकळसुतइठाउदारा ॥ भविष्टप्यतदेवाकरे । ज्ञांतिदेवप्रज्ञमादिवारेरे ॥ ५० ॥ उपदेवाकदञ्जसुतभाये । कल्पवप्रजादिककहुराये ॥ भयेपुजपटश्रादेवाके । वसुहसादिकश्रमदेवाके ॥ ५५ ॥

नवसुतदेवरक्षिताकरे । भयेगदादिकवर्ञापनेरे ॥ सहदेवाकेआठ्ऊमारा ॥ ५२ ॥ पुरुविश्रुतआदिकवरुवारा ॥ श्रादेवकाआठसुतजाये । तिनकेपेसेनामगनाये ॥ ५३ ॥ कीतिमत्रवृद्धभद्रसुपेना । संतद्नअरुमंगरुसेना ॥

दोहा—तहाँसातयोंहोतभो, श्रीवलभद्रकुमार ॥ ५८ ॥ अठ्येमॅश्रंशनसहित । कृष्णलियोअवतार ॥ मुतासुभद्राअतिबङ्भागिनिषितामहीरावरीसोहागिनि॥५५॥जवजवहोइधमेकरनाशा।औषुट्ठमीपरपापप्रकाशा॥ तवतबकृष्णलेहिंअवतारा।भंजैभूरिभूमिकरभारा॥५६॥औरजन्मकरकळूनहेतू।प्रगटीहंइच्छितकुपानिकेतू ॥५७॥ जिनकोलीलाशहेअपारा।हितलतप्तिपालनसंहारा।मुक्तिहेतुजगजीवनकाही।लीलाकरहिंअमितजगमाही ॥५८॥ प्रदुमीपर्युद्वमीपतिपापी । होतभूषेजवविप्रसुतापी ॥ तबह्वेशीवसुदेवकुमारा । करिभारतभूभारजतारा ॥ ५९ ॥

दोहा-अजिश्वराक्षद्धमनहिते, जानहिजाकोनाहि । देशीळीळाकरतभे, बळग्रतहिमहिमाहि ॥ ६० ॥ किष्ठमहैनिजभक्तनकेहेतु । प्रगटकियेयुश्कपानिकेतु॥नाशकशोकमोहअझाना।पावनपावनकरनमहाना ॥ ६३॥ हरियशतीरथमहैजोजाहे । करणांजळिह्नेजनमनळाहे ॥ एकहुवारकरहिजोपाना । छूटहिकमेबासनानाना ॥६२॥ मधुदशाहेअंपकअरुभोज् । शुरसेनसंजयग्रतओज् ॥ यदुवंशिकुरुवंशिहुजेते । कियेप्रशंसनप्रश्चकहेतेते ॥ ६३॥ मधुरबोळ्ळिखिनुदुसुसक्याहे । ळीळागिकमसहितदेसाहे ॥ मचुजळोककोमोदवढायो । भूपजूपरूपछाविछायो॥

दोहा-जेिंद्रिजेिंदिर्शनन्गरमहँ, गवनकीनयदुनाथ् । तहँतहँकेनरनारिसव, निरखतभयेसनाथ ॥ ६८ ॥

कित्त-सोहिरहेमकराकृतकुंडलचारुकपोलनमंत्रांगकानन् । आनंदरूपसाँहासप्रकाशितयांयदुनंदनकोवरआनन् ॥ नित्यहाँनारीनरेतिनर्धवर्षेजल्लेनननेकअधानन् । कोषितवारहिंवारकहेँपल्लेचसकाहरच्योचतुरानन् ॥ ६५ ॥ मधुराजनिवजल्लेलार्धिमारिरपुकारेबहुन्याहबहुसुतवप्रपायहैं । लोकशिसहितकीन्हेंनयज्ञकेनिकेतपांडवानिकोरवम्कल्हबच्हायहें ॥ ६६ ॥ वीरनकोवल्हारिनिजदीदिहासाँविजेवानतेहतायविजेविजपीननायहें ॥ भाषेरधुराजुँदेकुंज्द्वकोज्ञानयदुराजकारेकाजनिजधामकोसिधायहें ॥

्र दोहा-निधिनभनिधिज्ञांशितंत्रते, शितप्रतिपद्भग्रुवार । मासअपाढिहिष्ट्रभो, नवमस्कंघडदार ॥ ६७ ॥ १इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांघवेशश्रीविश्वनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्री साजावहादुरशोकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहगृदेवकृते आनून्दाम्बुनियानवम्पस्कंपे चतुर्विज्ञस्तरंगः २४

दोहा-महाराजरपुराजकृत, भाषानवमस्कृष । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुत्तछंदप्रवंष ॥

समानोऽपं नवमस्कंधः 🥄

# इति श्रीमद्भागवत—आनन्दाम्बुनिधि नवमस्कन्धः समाप्तः ९.



"श्रीवेङ्गदेश्वर्" छापाखाना-बम्बई-

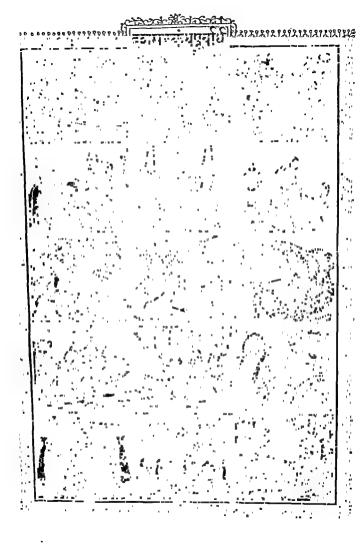

# इति श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि नवमस्कन्धः समाप्तः ९.





"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना-बम्बई-



# श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

# दशमस्कंध (पूर्वार्ध) प्रारंभः।

त्रीरठा-जयजयश्रीव्रजचंद, नंदनंदआनंदकर ॥ मतिदायकजनवृंद, व्रजवनितामुखकंजअछि ॥ -पारथसारथिचरणर्मे, चितनकृतारथजाषु ॥ स्वारथपरमारथसक्छ, अहैअकारथतासु ॥ जयजयश्रीसिधुरवद्न, चरणहरणसवशोक ॥ हरणविषनआनँदभरन, नरनसदामुदओक ॥ जयज्ञारदपारदप्रभा, करुणाआरदबुद्धि ॥ नारदआदिकवंद्यपद, गारदकरनिकुबुद्धि ॥ जयमुकुंदहरिगुरुचरण, जोमोहिंसदाअधार ॥ जासुकृपातरिहींसहज, यहसागरसंसार ॥ रघुपतिचरणसरोजमहँ, जाकोचितनितछीन ॥ सोपितुश्रीविशुनाथपद, वंदतहींसुदभीन ॥ कवित्त-नातोनीलझैलवासनाहिभयोपसीपति, नाहिवलमीकहुँतेजनमकोपाइये । नाहिंहाथवीनापुछिनोेमेंजन्मछीन्ह्योंनाहिं, सुरभसुरौनउपरोहितकहाइये ॥

कहैरपुराजकुपाकेकेसुनोव्नजराज, रावरेकोचारतअपारवयोंबनाइये।। नातोभयेचारिमुखनातोभयेपांचमुख, नातोभोसहसमुखकहोकैसेगाइये ॥ दोहा-पैआनँदअंबुधिदशम, पूर्वारधयदुराय ॥ मेरेडरमेंबैठिके, दीजैनाथवनाय ॥

सुनिकेअसकंपहिनवम, नृपकुरुकुछकोनाथ ॥ फेरिकह्योग्रुकदेवसों, सुदितजोरियुगहाथ ॥

# परीक्षित उवाच ।

सोमसूर्यवंश्राहिविस्तारा । तिननृपभद्धतचरितअपारा॥मोहिसकल्सुनिदियोसुनाई।जङ्नृपकीगाथासवगाई विभवनाथकृपाकरिभारी । सुनिकैनेशुकविनयहमारी ॥ यदुकुलहरिवल्लैअवतारा । जीनकरीलीलासुखसा सिगरीआदिअंतसोंगाई। धन्यकरहुमीहिंसफलसुनाई॥२॥वसिकैनंदगेहनँदलाला । कहीिकयोजीचरितविज्ञा अरुमधुराद्वारावतिमार्ही । कहीजोिकयोचारत्रनकाही॥३॥भवआमयओपधिहेसोई । मनहिंहरतश्रवणनपरि जिनकेउरतृष्णानहिं आवें। तेजनताहिं प्रीतियुतगावें॥

दोहा-ऐसीयद्रपतियञ्चर्धाः, जगमेंअतिविख्यात ॥ पञ्चातिकोछोडिकै, कोकरिपानअपात ॥ ४ ॥

क्वित्त-दुर्योधनवाडोआगिनीरजामेंसोवल, दुशासनगॅभीरतातरंगवहवीरकी । भीपमञ्जीद्रोणकर्णआदिअतिरथीसर्वे, जामेंमहाबाहमरयादनृपभीरकी ॥ कहरपुराजऐसोकौरवसमुद्रधोरः वाब्योचकराईपाइद्रीपदीकेचीरकी । ताकोपितामहमेरेगोपदसमानतरे, पायकैजहाजएकवाहुयदुवीरकी ॥ ५ ॥ पांडुकुरुकुरुकोसंनानबीजमेरोतन, रह्योजननीकेगर्भहीरेजेहिकारुहै । तापैकोपकरिकैप्रचंडद्रोणनंदन, पनारचोत्रहाशिरअस्त्रपरमकराउहै ॥ सुनतपुकारउत्तराकीकदैरपुराज, जानिनिरमृखदोउनंशकोउतासहै । पेठिकैउदरमदागहिकैकृपाटकाट, मुहसाँवचायोमोहिदेवकीकोटाटहै ॥ ६ ॥ जगतप्रकासीजगअतरकोनासीकाट, रूपजगनाशीयहमायजासुदासीहै। पुरुपसुरूपभासीदेनवारोमुक्तिसासी, भक्तशञ्जनासीपाछैपजनहुटासीहै॥ देवसरितासीताकीछीटासुसरासीकडीं, कृपाकेओनग्रपुपारचीअविनाओंहै। कहरपुराजगृदावनकोनिवासीचारु, चंद्रचंद्रिकार्धात्रजवनिताविद्यासीहै ॥७॥

-रामरोहिणीकेतनय, प्रथमकह्योद्धनिजोय ॥ तिन्हेंदेविकहुकेकह्यो, विनद्वेतनिकिमिहोय ॥
तेकिरकुपामहाई । यहशंकाममदेहुमिटाई॥८॥केहिहितयदुपतितिजिपितुगेहू । वसेजायवजमेंकिरिनेहू ॥
निकयचिरतवदारा । गोपसखनसँगनंदकुमारा॥८॥वजमशुराद्वारावितमाहीं।कियेचिरतवरणहुँतिनकाँहीं॥
तुष्ठकंसिहिकेहिंहेतू । कियअयोगवधकुपानिकेत्व॥ २०॥पुरीद्वारकामहँसुनिराई । यदुवंशिनसँगमहँयदुराई॥
,पैनकियोनिवासा । सोमोसोसुनिकरहुप्रकासा॥कितनीभईकृष्णकीरानी॥ २०॥हरिचरित्रऔरहुसुखदानी॥
नाथसहितविस्तारा । श्रवणकरनमनचहतहमारा ॥ २२ ॥

हा-परमदुसहयद्यपिछुपा, यहजगमेंसुनिराय ॥ तापरमैंत्याग्योजलहु, बैट्योसुनिमधिआय ॥ निरगततुवसुखजलजते, यहुपतिकथापियुप ॥ पानकरतश्चतिर्जजली, वापतितृपानभूप ॥ १३ ॥

सृत उवाच।

नकअसन्तरकीवानी । सुनिज्ञुकदेवमहासुद्मानी ॥ किलक्ष्मपकीनाज्ञनहारी । इरिकीकथासराहिसुलारी॥ शिअरंभहिकरनवलाना । व्याससुवनभागवतप्रधाना ॥ १८ ॥

श्रीशुक उवाच ।

बिद्धियहभईतिहारी । सुननकृष्णगाथामुखकारी॥१५॥कृष्णकथाकोप्रश्नमुजाना।करततीनितनपूतमहाना॥ तापृच्छकऔरहुश्रीते । जिमिपापिनगंगाकरतोते ॥ १६ ॥ दैत्यअंश्वभेमूपअपारा । तातेभयोभूमिकहँभारा॥ (भारभुपीडितहेके । कौनहँविधिननाशतेहिंग्वैके ॥

रपारचु ।। इरात्वा र प्रान्ता प्राप्ता प्राप्ति । इराव करणाकिरसेवनलगी, वरण्योनिबद्दासूप ॥ १८॥ दोहा—ब्रह्माकेक्षरणींद्दाके, भू—॥१९॥,—धरिसुरभिसहत्य । करणाकिरसेवनलगी, वरण्योनिबद्दासूप ॥ १८॥ देभेयेक्षीरिनिधितीरा । ब्रह्माक्षंकरयुतसुरभीरा ॥ युरुपस्क्तपढ़िकेवगदीक्षे । अस्तुतिकरनलगेनतक्षीक्षे ॥२०॥ भितहँअकाक्षतेवानी । ताकोसुनिब्रह्मासुस्मानी ॥ सबदेवनअसगिरासुनाई । सुनदुसकलसुरअविस्ताहीं ॥ समाधिमहँअतिसुखदाई।गगनगिरामोहिपरीसुनाई॥सुनिकेकरदुसुरुद्धतेहिभाँती।तविमटिहेसिगरीदुखपाँती २१

दोहा—प्रथमिंहसुरिपुजानिलिय, यहभरणीकोभार । यदुकुलमैंसिगरेअमर, लेहुआशुअवतार ॥ २२ ॥ |यसुदेवभयनमहँजाई । ह्वेंद्वेप्राटकृष्णसुखदाई ॥ हरिकेप्रियहितसबसुरदारा । लेहिजाइअवनीअवतारा ॥ वर्लेरहिंहकृष्णमिंहमाही । तवलेंतुमसबरहहुतहाँहीं ॥ भूभारहिउतारिहरिदेंहें । धरणीमेंधुवपमेचलेंहें ॥ २३ ॥ सुदेवकीकलाअनंता । सहसवदनजिनतेजनअंता ॥ तहरिकेतहँअप्रजहेंहें । हरिहितखलनखलकंकेलेंहें॥२०॥ |भगवतीकृष्णकीमाया । जेहिंसिगरेजगकोभरमाया॥सोसुकुंदकोशासनपाई । कक्ककारजहितप्रगटीजाई॥२४॥

श्रीशक उवाच ।

दे(हा—यहिविधिकहिसनसुरनसों, धरणिहिनहुससुझाय । गवँनतभोनिजधामको, धाताअतिसुखपाय ॥ २६॥ एसेनअसनामिक्शालामधुरामंडल्कोमहिपाला॥मधुरामहँसोनिवसतरहेदः।विविधमाँतिकभोगहिल्हेदः ॥२७॥ धुरायदुर्वशिनसुखदानी । भईराजधानील्यविद्यानी ॥ मधुरातेहिनितरहहिसुरारी । ऐसोभापहिवदिवारी॥२८॥ निक्छकालमाँहसुनुराजा । प्रगट्योल्यसेनमहराजा ॥ ताक्रिप्रगट्योसुतवल्यामा । ताक्रोरह्योकंसअसनामा ॥ वक्तस्मोनलपुभाई । तासुदेवकीखनासहाइः ॥ स्यसेनहिप्सम्बद्धाः । यसुदेवहिद्यकीविवाही

दोहा—बहुदाइनदेप्रीतिकारे, दुहितारपहिंचट्राइ॥ २९॥ उम्रसेनकीन्हींबिदा, नैनननीरवहाइ॥ गिनीप्रीतिपरेसिविज्ञेसी। चड्चोकसरपपेमुसटेसी ॥ निजकरगद्गोतुरंगनिडोरी। रहीतहाँस्मभीरनपेती तैसपोचपटेरेमरपकंसा। करीसकटजगतासुम्रज्ञंसा॥३०॥ कनकसाजसाजेमदवारे। दियोचारिज्ञतनागृद्वति॥ देयोचचद्रसाहरसर्द्वरगा।अधादक्षज्ञतरपटुलभंगा॥ ३१॥ द्वेसदियदुहितासँगदासी। अटंकारसंयुत्तछिरासी।

1

यहिनिधिदेनकदाइनदीन्यों।दुद्दिताप्रीतिरीतिरसभीन्यों॥तुरहीशृङ्घम्दङ्गनगारे।वानतभेतहँवानअपारे॥३२॥३

दोहा-कछ्कद्रजबदेवकी, गवँनतभैरथमाहि । तवनभवाणीहोतिभे, अतिकदकंसहिकाहि ॥ सुनुरेकंसमदाअज्ञानि । जेहिरथमेंचढायमुखमानी ॥ चलोजातपहुँचावनहेत्र । हैनकछतेरेचितचेत अठयोंगर्भदेवकीकेरो । करिंदैअविक्षकंसवधतेरो ॥ ३४ ॥ ऐसीसुनततहाँनभवानी । कुळदूपणपापीअभिमानी ऐसोकंसदयासवत्यागी। भगिनीहननचह्याभैपागी॥पकरचोकेशकाढ़ितरवारी।काटनळग्योशीशअविचारी॥३५ ताकोअतिनिदितयहकरमा।त्याग्योलाजऔरसबधरमा॥सोवसुदेवनिरखिद्वखपागे।कंसिहअससमुझावनलागे ३६

वसदेव उवाच।

दोहा-ग्रारसराहें आपुगुण, होनिजकुलयशकारि । सोविवाहिभगिनीहनन, कतकाढीतरवारि ॥ ३७ ॥ जबतेजीवजन्मज्ञेगपावै । तबतेमृत्यसंगमदॅंशावै ॥ मरेशाजुकीवहृदिनमाँहीं । मीजुगुनहुँधवजीवनकाँहीं ॥३८ मरणकाळजनगोनगिचाई । तनतन्दुतियकर्मनभपाई॥यहतन्कोत्यागतहैजीन।।सोटप्रांतसन्हमतिसीना ॥३९ जिमिआगेजोरईपरधरई । पीछेपगतुणस्यागनकरई॥जिमिधारप्रथमचरणनररासः। नरहटठावतपाछिलपास ४० जिमिजागतमहँजोहतजोई । देखतपुरुपसपनमहँसोई ॥ जागतकीसबसुधिबिसरावै । ऐसेहिश्रतिदेहिनगतिगावै दोहा-जबदजोतनकोछहत, जिययहतन्हिंविहाय ॥ तबहीयहतनुकीसुरति, भूछिजीवकहुँजाय ॥ ४९ ॥

मरणसमयजहँजहँमनजांवे।करमविवश्जियसोइतनुपविध२जिमिजङ्बोळेडोळतचंदा।तिमिमोहत्जियमायार्फट असग्रनिकरहनकेहुसोंझोह । सवअपमूळजानियेंकोह ॥ जोआपनचाहैकरूयाना । तौछोंडेसवैरविधाना ॥ जोसवसोराखतरिप्ररोती । ताकोभोजरोजहेभीती ॥ ४४ ॥ सुतासरिसभिगनीयइतेरी। अतिशयदीननारिभैमेरी हनहनयहिकरिकोपकराला । अहहुकंसत्तमदीनदयाला ॥ ४५ ॥

श्रीज्ञक खवाच ।

यहिविधिसामभेदकेवचना । कहवसुदेवकरतवहरचना ॥

दाहा-पैअतिदारुणभोजपाति, समुझ्योनेकहुनाहि ॥ दैत्यअंज्ञतेप्रगटभो, दयानभैउरमाहि ॥ ४६ ॥ जबर्नीहमान्योकंसकराला।तववसुदेवदुबुद्धिविज्ञाला।।असविचारकीन्ह्योमनमाही।कहाकरवअवजितयहाँहीं१७। यदिपमृत्युनहिंवचेवचाई । तदिपयुद्धियञ्जहॅंञांजाई ॥ तहॅंञांउचितेकरवउपाई । भगवतगतिकछुजानिनजाई । वचैचपायहुकियोजोनाहाँ।तोनहिकछूदोपहमकाहीं ॥४८॥ कसहिदेविकपुत्रदेनकहि।छेहुँवचाइनारिनिजकस्महि॥ जोकदाचिनीचिंहयहकंसा । मरेतोहोयसकछदुखवंसा ॥ जोकदाचिजीवतहीरेहे । देहेंसुतहोनीसोहेहे ॥ ४९॥ दोहा-अथवाहोयविषय्यंयदु, हनेपुत्रईकंस ॥ जानीजायनईज्ञगति, जगमहँएकहुअंस ॥

हाङकाङतेतीविच नेहाकोनदोषजोष्ठिनमृतिपहें॥५०॥ङगत्द्वारिजोकाननमाही । नेरेहुपरिकोडतह्वचिजाही ॥ हेरिकारणमातिसाँची।होतसोइजोविधिकछुराँची५,१यहिविधिकरिवसुदेवविचारा।सुस्रप्रसन्नदुस्रहियेशपारा ॥ पापीअतिनिरदयतेहिंकंसै । कद्योवचनअसकरतप्रशंसे ॥ ५३ ॥

वसदेव उवाच ।

भोजराजजोभेनभवानी । सोयिदिभाँतिपरत्योहिँजानी ॥ हैनदेवकीतेर्तिर्द्शीती । याकेस्रुततेपरणप्रतीती॥ तातेजनयाकेसत्रहेंहें। तन्हमतुमहिसोंपिसन्देहें॥ ५४॥

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा–सुनतवचनवसुदेवके, कंसुमानिमन्छीन ॥ देविक्केक्चछोडिके, गम्नभवननिककीन ॥ दोहा—सुनतवचनवसुद्वकः, कृष्णाः पार्चाः । वसुदेवहुळदेविककाहाँ । ह्रप्रसन्नगेनिजपरमाहाँ॥५६॥देविकप्रतिवरपहिकुरुगाई । आठपुत्रदुहिवाहक्षाहाँ॥५६॥ वसुद्वहुळद्वाककारा । स्वरतकारा । स्वरतकारा । कोर्तिवंतजेटोसुतजोई । अतिशयविकल्सत्यनिजजोई॥होत्ताहिदियोकसकहँजाई।आनक्दुंदुभिन्नाहुग्रस्थान

ः (सहतनिहसाधुसुजाना।कर्दैचाहतपंडितमतिवाना॥कहाकरिदनिहिकपर्याऋषा।त्यागतकहानवीरहर्म्रा॥५८॥ ानकडुंद्रभिकोसितदेखी।कंसकह्योहँसिम्रदितविशेखी ॥ छैवमुदेवजाहुमुतकाहीं । यहितेमीहिभीतीकछुनहीं॥ ोनभईमोकोनभवानी । सोभठयोंसुतमीछुवखानी ॥ ५९ ॥ ६० ॥

दोहा-कहिवसुदेवतथास्तुतहँ, ल्यायेसुतकहँगेह ॥ कंससुभाउविचारिके, मिट्योनकछुसंदेह ॥ ६१ ॥ तर्वाहकंसिटिंगनारदआये । छेइकांतमहँवचनसुनाये ॥ गोपनंदआदिकव्रजवासी । औरहुतिनकीतियछविरासी॥ वसुदेवादिकलेयदुवंसी । देविकआदिकनारिप्रशंसी॥६२॥भोजराजयेसवसुरजानी।इनकोथोखोकवहुँनमानी।६३॥ हरिजतारिहैंहेठिभूभारा । करिकेंद्रेत्यनकोसंहारा॥६४॥यहिविधिकंसिटेसकछबुदाई । गवँनिकयोतहँतैसुनिराई॥ यदवंशिनकहँदेविचारी । ऐहेंदेविकगर्भसुरारी ॥ यद्वंशिनतियसुरतियमानी।हरिकेहाथमीचनिनजानी॥६४॥

दोहा—पुनिअसमनमें गुनतभो, कंसमहामितमंद् ॥ जहँतेगनियें आठसोह, इनमें कोनगोविद् ॥ .
तातसवपुत्रनकोमारों । अवनिहेंने कुद्याउरपारों ॥ असिवचारिक कंसतहाँ हीं । देविक अरुवसुदेवहुकाँ हीं ॥
पकरिपगनवेडी भारेदीन्ह्यों । कारागारके दुप्तिकीन्ह्यों ॥ प्रथमपुत्रतुरतहिमँगवाई । ताहि कियोवधह्याविहाई ॥
जेजे भेदेविक केवारे । तेतेगये कंसकरमारे ॥६६॥ सुद्धदमातुपितुश्रातनकाहीं । हनिहं छोभवज्ञाद्रपत्रसुर्धी ॥६९॥
काछने मिमें पूरवकेरो । मारची हरिकरिवेरघनेरो ॥ अवहूँ यदुकुछप्रगटिसुरारी । मोकहँ अविग्राहरी हारिहें मारी ॥
असिवचारिमनकरिअतिकोधू । यदुवेशिनसों कियोविरोधू ॥ ६८॥

दोहा—भोजअंधयदुकुळअधिप, उम्रतेनमहराज ॥ हरिसनबंधीताहिग्रुनि, कियोननिजपित्रुळाज ॥ पकरिपगनवेरीभरी, राख्योकारागार ॥ वैठितृपासनकरतभो, ज्ञासनदेशमझार ॥ ६९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशिवश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरग्रुराजसिंहजूदेवकृते आनंदास्त्रुनिधो दशमस्कंधे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

### श्रीशुक उवाच ।

दोहा—तृणावर्त्तेचाणूरवक, केशीद्विविदम्रञंष ॥ अघआरेष्यसुष्टिकवकी, अरुधेनुकतन्त्रंष ॥ यसवअपनेमित्रनकार्ही । बोल्मित्रकरिसुदिततहाँहीं ॥ २ ॥ वाणभीमआदिकअसुरेशा । इनतेलेबहुपापित्रेशी माग्धकेबाहुनवलपाई । नाश्योयदुवंशिनवरियाई ॥ २ ॥ पायकंसकृतमहाकलेशा । यदुवंशीभागतिविद्या केकेकोशलकुरुपांचालू । निपधविदेहिबदर्भहुशालू ॥ इनदेशनमहँबसेपराई । कंसराजजहँखवरिनपाई॥३॥ अकूरादिजेरहसुयाने । तेकंसिहिमिलिकियनपयाने ॥ कंसदेवकीकेपद्वालक । जबकीन्ह्योवधयदुकुलवालकाश

दोहा-देविकिकेसप्तमगरभ, गयेशेशभगवान ॥ तबदेविकिकेहोतभो, हरपहुशोकसमान ॥ ५ ॥ जानिकंसकोभेभगवाना । करनहेतुयदुवंशिनशाना ॥ कह्योयोगमायासोनाथा । हमतेयदुकुळअहेसनाथा ॥ इतिवादिकंसकोभेभगवाना । करनहेतुयदुवंशिनशाना ॥ कह्योयोगमायासोनाथा । हमतेयदुकुळअहेसनाथा ॥ इतिवादिकंसिकारी । गानिकंसतृपकीभयभागी ॥ सिनंदगोकुळमहँसो ॥ ७ ॥ औरहुगिरिद्रीनमहँकोई ॥ शेशगर्भजोदेविकेकरो । ऐचिताहिशासनप्रिमेरी ॥ राखहुरोहिशिजदरहिमाही । यहप्रसंगजानेकोउनाहीं ॥८॥ हमदेविकिसेळेअवतारा । करिहेंजगमहँचरितअपा

देहि।—यञुमतिरानीनंदकी, ताकेतुमहूंजाय । प्रगटहोहुन्नमाँअविश्त, ममनिदेशकहँपाय ॥ ९ ॥ तुमकोजगमेंमनुजअपारा । पूजनकारहेंदैउपहारा॥मनुजनसर्वकामनादायिनि । हैहीदेविनिकीठकुरायिति॥<sup>१६</sup> विजयाअरुवेप्णवीहशानी । दुर्गाभद्रकाळिसुखदानी ॥११॥ कृष्णाकुसुदाऔरचंडिका।शारद्रनारायणी<sup>अद्भि</sup>। मायाअरुमापवीसुकन्या । ऐसेनामपाइदेशिन्या ॥ रचिरचिविमळसुथळजगळोगू । थापितोहिंपेहेंसुसभो<sup>तू ॥१६</sup> कोक्रागर्भकोभोसंकर्पण । तातेनामभयोसंकर्पण ॥ जगर्मेह्वेंदेअतिअभिरामा । ह्वेंद्वेतासुरामअसनामा ॥ अतिबल्सोंअरिअमितनर्रोहें। तातेजगवलभद्रकहेंहें।। १३।।

दोहा-सन्योयोगमायाजवहि, ऐसोनायनिदेश । कहितथास्तुगवँनतभई, आईमाथुरदेश ॥ जसमञ्जसदनज्ञासनदीन्द्धो।तहाँयोगमायातसकीन्द्धो॥१८॥देविककोद्भतगर्भनिकारी।राख्योरोहिणिउदरमँझारी ॥ तवपुरजनअस्कियोनिवेरो।गयोगर्भगिरिदेविकिकेरो॥१५॥अभैप्रदाताभक्तरमेशा।वसुदेविहमनिकयोप्रवेशा॥१६॥ तवतेभेवसुदेवसहर्षा । महादुरासद्अरुदुरधर्षा॥भयोभासकरसरिसप्रकासा । अवलोकतउपनतअरित्रासा ॥१७॥ प्रनिदेवकीचदरमहँस्वामी । आवतभेजगअंतरयामी॥जिमिपूरविद्यिज्ञंदहिधारै।तिमिदेविकमुकुंदमुखसारै॥१८॥ जगतानिवासहकेरनिवासा । भईदेवकीसहितहलासा ॥

दोहा-जिल्लोजिलासमदेवकी, रुकीभोजकेभीन । नर्हिसोहतज्ञाठकंठजिमि, सरस्वतीधरिमीन ॥ १९ ॥ देविकतेजबढ्तछासिरोज् । करतञ्जोचिनतिनतिचितभोज्॥तवमनमॅअसकंसविचारचो।हरिदेविककेगर्भासिपारचो॥ अहैसत्यमेरोवथकारी । असनदेविकिहिकवहुँनिहारी ॥२०॥ करवडचितअवकीनउपाई । जातेमिटैमीचडुचिताई॥ यद्पिदेवकहिंवथयोग् । तद्पिभिगिनिवपअहेअयोग्।।गर्भवतीकोजोवधकहिंहो।तौअपनीयशआयुपहरिहीं ॥२३॥ जीतहिमरोमनुजहेंसोई । गर्भवतीतियवधिकयजोई ॥ विनविचारजेकर्मकराहीं।जगीनदाछहिनरकहिंजाहीं ॥२२॥

तातेजवयाकेस्तहोई। तवहींअवशिमारिहोंसोई॥

दोहा-असविचारिमनकंसकरि, भगिनीवधवविहाय । हैहैहहरिकोजन्मकब, यहाँचत्योचितलाय ॥ २३ ॥ वैठतवागतखातहूं, सोवतकरतविहार । हरिकोचिततहरिमयो, निरख्योनृपसंसार ॥ २४ ॥ जानिदेवकीगर्भमें, हरिकोसरिविधिसर्व । नारदादिस्तिनसंग्छै, अस्तुतिकीन्हेंसर्व ॥ २५ ॥

#### ब्रह्मादय ऊचः।

छंद-जयसत्युवतजयसत्यपरजयसत्यतीनिहुँकाळ । जयसत्यजगमहँसत्यवासीसत्यसत्यविज्ञाळ ॥ जयसत्यंसमदरज्ञीअहोजयसत्यवक्तानाथ । जयसत्यवप्रहमआपहीतेसत्यसत्यसनाथ ॥ २६ ॥ यहजगतत्तरुआधारप्रकृतित्रिमुळ्हेंग्रुणतीन । फल्युगल्युलदुल्पर्मआदिकचारिरसमहँभीन ॥ हैभंचप्राणहुपाँचअंकुरकर्मिपटपटभाव । हैंसातधातहसातत्वचनवछिद्रकोटरगाव ॥ मनबुद्धिभरुभहंकारपाँचहभूतभाठहँजाख । दज्ञहाँद्वेपछ्चईज्ञजीवहयुगळखगश्चतिभाख ॥ २७ ॥ ऐसेजगततरुआपकारणहरहुपाल्हनित्य । तुमसीजगतकोभिन्नमानहिन्नाननहितिनचित्य ॥ ज्ञानीग्रणहिंआधारतुमहोजगतकेभगवान ॥ २८॥ जगकरनमंगलहेनुधारहुसत्त्वरूपअमान ॥ संतनसुखददुष्टनदुखर्देहेरावरेकेरूप ॥ २९ ॥ अर्रावदनेनप्रकाञ्गऐनविराजपरमञ्जूष ॥ तुवदासकोसतसंगकरितुवचरणशेमजहाज । चिहतुरतगोपदसरिसयहसंसारसिधदराज ॥ ३० ॥ र्संसारसागरतरणकोप्रभुओरनाहिंचपाय । तरिगेतरतत्तरिंहेंसकछतुवचरणचित्तछगाय ॥ ३१ ॥ कवित्त-दानीओरज्ञानीओरध्यानीतपठानीवहै, जगकेगलानीतिरवानीकेमनैयाँहैं।

पर्मीओरकमीओरशर्मीवाडेममीवन, तजेधनगर्वीजन्मीसुकुछखडेयाहें ॥ रप्रराजयद्यपिअनेकविधिऐसेभये, करतविवादवादजन्मवितवैयाहैं। रामरावरेकेपद्रभेर्मकोनकीन्द्र्योपान, चढेअतिकँचेपदतुरंतगिरैयाहें ॥

कोईभेनचारीकोईपर्मधुरधारीध्रव, कोईउपकारीवडेकोईनिर्विकारीहें। कोईपड़ेपंडितविशागतेनसंडितम, दंडितमवनिमंउदंडितविचारीहें॥ कोईपटशास्त्रपट्रेवादओविवादवटे, कोईकुलकान्यगटेदयाम्हेभारीहें।

(42)

छाकेनाहिंसीकेपीकेप्रेमरसपीकेनीके, कहाकियेजीकेजीकेफीकेसुखकारीहैं॥ ३२॥ माध्यजेरावरेकेदासहेंअनोखेचोखेधोखे, हुँसुपंथतेनगिरतळखेपेरें॥ प्रभुपदपंकजसप्रेमकीजॅनॉरेंडारि, कोठरीहियेमेंराखिनिजवशमेंकरें। रघराजरक्षितरमेञ्चाहदंडतेह, मेञ्चेद्वथदंडयमदंडकोनहीं हरें ॥ भैरोंओभवानिनकेज्ञीज्ञनमेंपाँवदेदैः, निरभेसदाहींजगमाहींसिवसंचरें॥ ३३ ॥ ज्ञद्धसतोग्रणआपनोरूपहितेनगमंगलकेत्रमधारो । ताकहॅवेद्यसमाधिकियातपयोगतेप्रजतआश्रमचारो ॥ जोप्रगटोअसरूपनकेसवहोइविनाशविश्वासतिहारो । कैअतिमानुपकर्महरेरपुराजहरोअवनीकरभारो ॥ ३८ ॥ ३५ ॥ नामओह्रपद्धधामऔद्योद्धासकैगनिनाजोअनंतगनेया । पैतिहरेपदपुरणप्रेमिछसेंनितहींहियध्यानधरैया ॥ ३६ ॥ जेअर्पेसवकर्मतुम्हेंअरुओरेनकेडपदेशदेवैया । तेनाईआवतहें जगमें जेतिहारीकथाकेकहेयासनेया ॥ ३७ ॥ प्रक्रपोत्तमकोपदहेषुद्धमीअवताकरभारटरोसिगरी ॥ धनिभागहैरावरेपाँयनसोंयहअंकितहिंहेंथरोईथरो ॥ ३८ ॥ अवतारहैआपकोछीछाहितैकहैधर्मअधीनसोम्रदखरो । जनजेत्रमहैंजानेवनोतिनकोत्रमहेंजानेनहींतिनकोविगरो ॥ ३९ ॥ मीनहयुत्रीवअरुकच्छपवराहनरः सिंहअरुवामनहँ इंसभूगुरामही । की जलाक मारआदिले के अवतारटारची, भारभूमि भाररखबारती नों थामही । रघराजतेसहीकृपाकोकेकदेवनपे, हैकेवसदेवकेद्वलारेअभिरामही ॥ भूपदैत्यअंशनविध्वंसिबल्ररामसँग, हे।हुयदुराजहेप्रणामघनश्यामही ॥ ४० ॥ केरिदेवकीसोंसबेदेवअसबोळेबैन, परमपुरुपजाकोधामहैअशोकको । जगतनिवाससोनिवासकीन्ह्योंतेरेकुक्षि, त्रासनाज्ञिवेकोसबदेवनकेथोकको ॥ जगतजनकजननीतूधन्यरघुराज, कंसकालनिकटनकामकछुज्ञोकको । यदुकुलपालकअरीनकुलवालकसो, हैहेंत्ववालकजोमालिक त्रिलोकको ॥ ४१ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा—यहिविधिअस्तुतिकरत्तभे, जइँछोंनान्योभेव ॥ निजनिजभवननगर्वनिकय, ब्रह्मशिवादिकदेव ॥ <sup>१९</sup> इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावाधवेशविश्वनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिघो दशमस्कंघे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-परमसुद्दावनकालजन, प्रनिआयोमहिपाल ॥ छायरह्योञ्जेलेकमें, आनँदआशुविशाल,॥ छाग्योभादवमाससुद्दावन । अहनक्षत्रशांतसुख्छावन॥९॥परमप्रसन्नभईसबआञ्चा । भयोगगनमहैअम्बर्धाः निरमलभयेनळञ्जुतारा । मंगलदायिनिमहीअपारा ॥ पुरआकरखोरद्ववजगामा । उपज्योआनँदटामहिद्याः बहैंनदीनिर्मेछज्रछपारा । विकसेसरनसरोज्ञअपारा ॥ काननक्रुरविकयेविहंगा। तरुराजीफूळीबहुरंगा॥३॥ श्रीत्रुमंदसुगंपसमीरा। वहन्छग्योनाशकस्वपीरा॥विश्वनकृरिहोमशिख्वाछा। श्रगटादिहनावत्त्रीविशाला॥श॥

दोहा-सबसाधुनकेजगतमें, भेबसत्रमनभूरि ॥ नभमंडलमेंदेवसव, दुंद्वभिधुनिदियपूरि ॥ ५ ॥ गावहिंददुकित्ररांपर्या । कियअस्तुतिसिधचारणसवी ॥ विद्याधरीअप्सरानाना । नाचनलर्गीकरतकलगाना ॥६॥ नभतेवरपहिंसुरमुनिफूला । जानिमहासुद्मंगलसूला ॥ सागरउपरवपरसंचरहीं । मंदमंदधुनिजलधरकरहीं ॥ ७॥ रहेसूरजवर्तिहर्हिरासी । भादोंक्वप्जपक्षसुक्षरासी ॥ नस्तरोहिणीअतिसुखदाई । तिथिअप्यमीलगनसोसुहाई ॥ रह्मोअनुपमुसोसुधवारा । पूरवद्विक्षज्ञज्ञिमासपसारा ॥ अधुरातजनभेकुरुराई । देविकित्रप्रयेखुराई ॥

दोहा-जैसेन्पपूरविदेशा, प्रगटेपूरणचंद् ॥ तिमिप्रगटितभेदेवकी, यदुकुठभानंदकंद ॥ ८॥ छंदमनोहरा-सरसिजयुगनेनासुखमाऐनादायकचेनाअनियारे, कछुअरुणारे ।

सरासजपुगननासुर्वमाणनाद्वायकचनाजानयार, कछ्करुणार । भुजचारिविज्ञाज्ञचनमाळामणिहुँरसाठाकरघारे, आयुषचारे ॥ श्रीवत्सळ्ळामाज्ञठपरङ्यामातनअभिरामादुखभारे, नाज्ञनहारे । मणिसुकुटविराजेकुंडळ्ञाजेअळकसमाजेमदहारे, अहिसुतकारे ॥ पटपीतसुह्वनतिहतळजावनसुनिमनभावनळविरासी,-॥९॥-कटिचौरासी । कंकनकरमाह्यंअतिहिंसोहाँह्यंअरुसुजपाहाँळविसासी, अंगदभासी ॥ मंज्ञळमंजीराजिहतसुहीराळविगंभीरापदवासी, जेसमकासी । सोहतनस्रश्रेणीसुनिसुद्देनीज्ञाञ्जिकिनोअघनासी, सुरसरितासी ॥ १०॥

दोहा-हेआभिमन्युकुमारनृष, सोस्नुतिकाअगार । हरिप्रकाञ्चसोपूरियो, रहिनगयोअपियार ॥
छंदचोषेया-छित्किअसवाटकिश्चिवनपाटकश्रीवसुदेवतहाँही।हगनीरवहायोआनँद्वायोकढ्चोवचनसुखनाहीं ॥
श्रुनिहरिअवतारापरम्छदारासोअपनेमनमाहीं । गोदसेहजारादियहकवारामोदितविप्रनकाँहीं ॥ २१ ॥
श्रुनिपरिवरपोरादुद्धिगँभीराचरणनमेंशिरनाहै। पंकजकरजोरीबहुतनिहोरीचरणनिवत्तह्यलगाहै॥। १२॥
करिरवसमदुंदुभिकानकदुंद्वभिकंसिक्भीतविहाहोशुनिहरियरभाद्यसुटुलसुभादअस्तुतियहसुखगाहै॥१२॥

वसदेव उवाच ।

दोहा-अहोप्रकृतिपरनाथतुम, जानतहँतवकोय ॥ सदासिबदानंदवपु, बुद्धिप्रकाञ्चकसोय ॥ १३ ॥
मयमप्रकृतिनिजजगतरिच, यद्यपितेदिनिनिष्ट ॥ तद्यपितुषदेखेपरी, मानहुँअहहुप्रविष्ट ॥ १४ ॥
जैसेमहदादिकसवै, करिंहजगतिरमान ॥१५॥ हैंप्रथमितिताहिते, ठीननटीनसमान ॥ १६ ॥
जीनमह्यादिस्त व्यपिरहेसुपारि । जसरूपादिकस्तिपैरे, तसनिंहपरोनिहारि ॥
सन्यव्यव्यपादिसदा, निर्वादरणतुम्हार ॥ १७ ॥ तुमसोभिन्नतोहनहीं, भिन्नटविकाहिकाहि ॥ १८ ॥
जीकोटकरतिचारभट, तोयहजगतसदाहि । तुमतेभिन्नतोहनहीं, भिन्नटविकाहिकाहि ॥ १८ ॥
जतपतिअहपाटनहरन, जगकोहेतुवहाय । अगुनीअमट्यतेद्विम, परत्रद्वहोनाय ॥
तुनअधीनयहमङ्गतिजो, करैसकटजगकाज । तातेकरतातुमिहंदी, भापदिवेदसमान ॥ १९ ॥
तमग्रुणपरिनाशहुजगत, नैगुणईशसुरारि । सत्रुणपरिपाटनकरहु, वतपतिरजगुणपारि ॥ २० ॥
रक्षणित्वयहपर्योके, यमग्रहिटयअवतार ।गारिअमुरअंशित्यन, हरिहासूकरभार ॥ २० ॥
हेमसुप्रापीकंसवह, मारयोतुवज्ञादभात । तुवचतपतिसुनिअस्वगहि, ऐहेद्वतअनसात ॥ २२ ॥

शुक उवाच ।

सोरठा~बिसुवनपनीकुमार, अपनोछासिकेदेवकी । अस्तुतिकरीटदार, मंदविद्वैतितिजिकंतभय ॥ २३ ॥

### देवक्युवाच ।

कवित्त-आदिहैअन्यक्तपरब्रह्मपरकाशमान, निर्विकारसत्तामाबदिन्यग्रणरासीहरप । निर्विज्ञेपञ्जीनिरीहज्ञानदीपञापहीही, अधमडधारेजेपरेरहेभयांधकृप ॥ २८ ॥ विधिद्वनसत्ततवपाँचौंभूतजाइमिछे, महत्तत्त्वहीमेंसोरुगिरुतप्रकृतयृप ॥ प्रकृतिविकीनदोतआपहीमेंरघुराज, तबराहिजातप्रभूएकआपहीअनुप ॥ २५ ॥ हिनिमेपजाकेआदिसंवतहैजाकेअंत, जातेविश्वरचनामहानजीनकार्ट्हे ॥ सोंहिरावरेकीलीलाभाषेंअसचारांवेद, अभैप्रदआपपदप्रणतिविज्ञालहे ॥ २६ ॥ कालन्यालभीतितेपलातसवठोरप्राणीः कवहँनपावैद्याणरहतविहालहै ॥ भागवज्ञगिरतजोज्ञरणतिहारेआयः, ताहीसमैताकोछ्टिजातजगजारुहै ॥ २७॥

दोहा-हेकुपारुअवकंसकृत, हरहुहमारीभीति । अभयदानदीनीजनन, यहरावरीरीति ॥ २८ ॥ डरहिंकंसतेंहमभगवाना । सोञ्चठराखतवेरमहाना ॥ मोतेप्रगटवनाथतिहारो । जानेकंसनपापअगारो ॥ जोजानिहेंदुप्यइभेटू । तोमोकहेंद्रहेखळखेटू ॥ तुमकोकछूनअहेळपाना । सवयळव्यापीहोभगवाना ॥ २ गदाचक्रदरअंबुजधारी । चारिवाहुशोभाअतिभारी ॥ यहअद्भुतहैरूपतिहारी । योगीगणतेहिंच्यार्नाहे्प सोमोपरकरिकुपामहाई। छेहुनाथअवआञ्चाछिपाई॥३०॥प्रख्यअंतमहँरचिसंसारा।राखहुनिजतनुयुति

दोहा-साप्रभुमेरेडद्रते, प्रगटभयेसुरवर्ज । हैयहङीङाआपकी, पैमोहिङगतअवर्ज ॥ ३१ ॥

सनिदेविककीगिराद्यलारी । वीलतभेकरिकुपासरारी ॥

### श्रीभगवानुवाच ।

स्वायंभूमन्वंतरमार्हो । प्रश्निनामतेरहीतहाँही ॥ सुतपानामप्रजापतिजोई । तेरोकंतरह्योतवसोई ॥ ३२ ॥ तुमदोजनकहँतहँकरतारा । सृष्टिकरनहितयचनउचारा॥इंझीजितहेतुमयनजाई । कीन्झोंदंपतितपमनलाई आतपवातवारिहिमसहे अञ्चासरोकिदारुणवतगहे अस्ति। कहुँ सुखेपत्रनको खाई। कवहुँवातभी सिकार्छी हिकेअमलचित्ततुमदोई। मोहिंआराधनिकयमुदमोई॥ ३५॥

दोहा-ऐसीतपकारिमोहिसों, चह्नोलेनवरदान । यहिविधिवीतेचारियुग, करतकलेशमहान॥३६॥ ङ्ख्किं अतितपक्ठिन्तिहारो।अतिकोम्छिद्छ्य्योहमारो॥तपश्रद्धाअरुभक्तितिहारो।भयम्मम्नप्रप्रवि तथमेंत्वसमीपमहँआई। वरमाँगहुअसगिरासुनाई॥ ३८॥ कबहँसखभोग्योत्पनाहीं। यहितेष्ठक्तिनमोसनयाची । सुरमायामेँत्रुवम्तिराची॥माँग्योतुमसुतमोहिसमाना।औरहुभोगविलासहुनाना मेंतुम्हरीकरिपूरणञासा । पुनिगमन्योञापनैनिवासाग्रधः।पञ्चपनेसमदुतियनदेखी।अपनोवचनिवासाग्रधः। असम्बद्धाः

भयोषुत्रमें जायतिहारो । पृश्चिगर्भभोनामहमारो ॥ ८१ ॥ दोहा-अदितिकश्यपहुतुमभये, दुसरेजन्महिमाहि । हमबामनतवसुतभये, नामजपेहतहाँहि ॥ १२ ॥

अवतीसरेजन्मअसमानो । सोकश्यपवसुदेवहिजानो ॥ अदितिअहोतुमदेविकमाई । तातेमेंप्रगट्योहत्वाह सोईसुरतिकरावनहेत् । मेंप्रगञ्जीवपुप्रभानिकेत् ॥ जोप्रगटतीवाछवपुष्रारी । तीनतुम्हेंसुधिहोतिहमार्गि पुत्रभावकरिमोकहँष्यावहु।कहुँकहुँजहाँहुँभावलगावहु॥यहिविधिकरिमोयहँअतिनेहु।जेहीअविश्वित्रमाहि कोकंमहितेअतिहिटेगरः । नोमोर्किमोक्तर्रे ने जोकंसहितेअतिहिडेराहू । तोपोहिंगोकुँछकोङैजाहू ॥ यशुदाअंकमोहिंपरिदीजे । तासुसुतातुरतिहैंहैं। सोहेर्वाककहँतीकोकार्द । यहण्यंग्वन्तिकोङ्गिक्ष

सोदेविककहँदीजोआई। यहप्रसंगनिहपरिहिजनाई।।

i:

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-मानभयेवसुदेवसाँ, असकहिक्कपानिधान । पितुमाताकेळखतहाँ, भेवाळकभगवान ॥ <sup>८६॥</sup>

रुद्योमोदनसुदेवघनेरो । यहिविधिरुक्षिचरित्रहरिकेरो ॥ हरिकेवचनमानितेहिकाङै । पारिसूयमहँतुरतिहिंवाङै ॥ सोशिरपरिवसुदेवसुजाना । स्तीग्रहतेकियोपयाना॥उतगोक्कर्जर्दिहकीजाया । प्रगटतभैनिशिमेंहरिमाया॥४०॥ इतआनकदुंदुभिमनमाँहीं । श्लंकािकयिकिमिगोक्करुजाहीं ॥ अहैंवदसातहुँदरवाजा । जागोहिचोकीदारदराजा ॥ चरणनेवरीपरीहमारे । ताहूपरवरसेंपनकारे ॥ तहाँयोगमायाहरिकेरी । कीन्हींअसगतिभईनदेरी ॥ आपुहिआपुत्तुर्छोपग्रवेरी । भईद्वारपननींद्घेनेरी ॥

देह्रा-जकरेलोहिजँजीरसे, रहेजेवंद्केंबार ॥ ४८ ॥ आवतर्हीवसुदेवके, खुल्गिसातर्ह्वँद्वार ॥ जिमिस्तिवदेनज्ञतअँधियारा । तिमिहरिआगमखुलेकंबारा ॥ पुरवाहरकदिगेवसुदेऊ।जानिपरचोतिनकोर्नाहेभेऊ॥ गर्राजगरिजवर्सियनचोरा । अंधकारभारीचहुँओरा ॥ सूझतमारगहेकछुनार्ही । बारिधारधावतिचहुँधाँही ॥ आगेआगेदमकतिदामिनि । मनहुँपंथदेखरावतियामिनि ॥ आनकदुंद्वभिगीळेभूषा । कियेऊँचफनसहसअनूषा ॥ छत्रसिरसबारतजल्पारे । मंदमंदमयशेपसियारे ॥ ४९ ॥ महावृष्टिजल्पारनपाई । कार्लिदीअतिशयविकाः

दोहा-उठतींतुंगतरंगच्हु, होतपर्षराञ्चोर । भ्रुरिभयानकभ्वरवद्, भ्रमतबहृतजङजोर ॥ आनकदुंदुभियसुनातीरा । जायजोहिमेंपरमअधीरा ॥ खड़ेतीरमहँकरतिवचारा । कहिविधिजाँहिंयसुनकेपारा ॥ हरिवचनिहंदुनिकरिदिइवासा।हिङेनीरमहूँतजिसग्जासा॥जसजसआनकदुंदुभिजाँहीं।मिङतयाहथङयसुनामाहीं॥ दोहुँदिशियसुनधारकढिजाती।तासुचरणङ्गेनहिअधिकाती।जिमिरसुपतिहितसागरभूप।दीन्झोंमारगपरमअनूपा ॥ तिमिनसुदेवहिस्रित्तकींडदी । मारगदीन्होंपर्मअनंदी ॥५०॥ गेनसुदेवयसुनकेपारा । गोकुङपहुँचेनंदअगारा ॥

दोहा–रहेर्नीद्वर्गोपसव, खुलिगद्वार्फेवार । जहाँयशोदासोवती, तहँगैश्चरकुमार ॥ निजवालकपरियश्चमतिसेज् । सुताउठाइलियोअतितेज् ॥ सोइसपमहँपरिवस्नदेवा । लेगवनेकोउजाननभेवा ॥ तिहिविधिउतरियसुनपुनिआयोइरिचरणनमहँचित्तलगाये॥आयआशुअपनेग्रहमाहीं ५९ दईदारिकादेविककाँहीं॥ तवजसप्ररवसातद्वद्वारा । वंदरहेतसलगेकेवारा ॥ प्रनिवसुदेवपगनमहँवरी । परतभईलागीनहिंदेरी ॥ कहाँकहाँकरिपुनिवद्दभूगोग । दुहितातहुँपुनिरोवन्लागो॥५२॥उतैयशोदागोकुल्याहींसिजिंदसोवतहुतीतहाँहीं॥

दोहा-जान्योमेरेउद्रते, एकभयोहैवार । निद्रावञ्चजान्योनर्ह्या, दुहिताकिघेंक्कमार ॥ ५३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजावान्यवेज्ञश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीप्जचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजासिहज् देवकृते आनंदान्द्रुनियो द्ज्ञमस्कंधे पूर्वोर्चे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा—रहेवंदनसप्तथमहीं, भीतरबाहरद्वार । तैसहिनबह्वेचातभे, तवनागरखवार॥
तववसुदेवहिभौनमझारी । कहाँकहाँअसिगरापुकारी ॥ रोवनलागीनंदकुमारी । तवजेकरतरहेरखवारी ॥
बालकञ्जनिम्रानिवेदेतुरंते । गुनिहिश्चकरनहारत्वपंती ॥ सिगरेक्येनिशामहैयाई । भोजराजकेद्वारेआई ॥
एकाँहवार्रोहिकयेपुकारा । देविकअटयोजन्योक्जमारा॥१॥जाकोशोचतिनिशिदनजाहीं।ल्हीनीदनहिनमाहीं।
सोदेविक्यवजन्योक्जमारा । करहुनायुजोहोयिवचारा॥२॥ सुनिक्कसभटनकीवानी।उच्चोसेजतेअतिदुक्षमानी।

दोहा—द्विकेशनिक्षयनिकटतहँ, मीचजानिविश्वीश् । दीरयोस्तीभवनको, पागद्वपरयोनशीश् ॥ छुठेकेशपराटपरपर्द । गहेकुपाणपीरनहिंघरई ॥ सतीभवनकंसद्वतनायो । दुद्दितदिंदिद्दिद्दुत्वपायो ॥ ३ ॥ दीनदेवकीवचनहुँदीना । पाणिजीरकंसदिकदिदीना ॥ भगिनिस्तायहभाँ निव्हाती।नहिंमारहुरायातपारी॥श॥ परभाईपाकेतुममारे । रहेसकटजेसुटविजारी ॥ यहपुत्रिकदिदुर्मोदिश्राता । योतेतुमहिंभीतिनहिंताता ॥ ५ ॥ मेटपुत्रभानिविद्दातिहारी । मेरपुत्रगयेपपरमारी ॥ एकसुतातीदीजमोही । हायदयानहिंदायातीही ॥ ६ ॥

रतमुखरुखिअसआनँदआयो । जनुनिरधनिदेवतरूपायो ॥ रोवनरुगेतहाँनँदरारा । सोमुनिजागेगोपीगारा॥ गयेनंदमहरुमहँपाई । रुखिमुतमणिगणदियेछुटाई ॥ नंदनिकरिपुनिवाहेरआये । मुखद्मुगंधितनीरनहाये॥

दोहा-युगरुपीतपटपारितन्, भ्रूपणपहिरिक्षमोर्छ ॥ बोठवायोउपरोहितन्, जिनकेञ्चानअडोठ ॥ १ ॥ उपरोहितसुनिजनमकुमारा । आयेआञुनंदकेद्वारा ॥ तिनकोठैनँदभीतरआये । मंगरुहेतुवेदपढवाये ॥ उपरोहितसुनिजनमकुमारा । आयेआञुनंदकेद्वारा ॥ तिनकोठैनँदभीतरआये । मंगरुहेतुवेदपढवाये ॥ ।तिककोठैनँदभीतरआये । परापीठपामरिसवहिनके॥ अससुरभीद्वेद्वाखमँगाई । बळरासहितक्षीरबहुदाई ॥ विभनबोठिपूजिपदसादर । दीन्हेंनंदमगनसुलसागर ॥ धुनितिरुपरवत्तसातवनाई । थरुथरुमणिगणदियसजवाई ॥ तामंदियोठपेटिदुशारे । रचेकनककेशृंगविशारे ॥ ऐसेपरवत्तविभनदीन्हें । औरदुदानविविधविधिकीन्हें ॥ ३ ॥

दोहा-होततोपतेशुद्धमनं, भूमिकालतेष्ट्त ॥ मज्जनतेतन्रहोतशुचि, घोयेवस्तुअष्ट्त ॥

हेतियज्ञकरितिपशुचि, जीवआतमिहज्ञान । संसकारतेगर्भशुचि, धनपवित्रकरिदान ॥ ४ ॥ तातेनंद्दियोवहुदाना । भयेअयाचकयाचकनाना ॥ देहिनंदकहँविप्रअज्ञीसा । जियेकुँवरतुवकोटिवरीसा॥ मागधसूतओरवहुवंदी । आयेनंद्हिंद्धारअनंदी ॥ भोसंवर्षनंदकेद्वारा । गोपछटावहिंमणिभरियारा॥ गावहिंगायकमंगळगीता । वजहिंनगारेपरमधुनीता ॥ नौवतिवाजहिंद्धारहिंद्वारा । जैलेकरहिंगोपवहुवारा ॥ ५॥ सींचीगळीसुगंधितनीरा । जहँतहँघावहिंसुदितअहीरा ॥ द्वारनद्वारनवंदनवारे । फूळविछेअंगननिअपारे॥

दोहा-लाखनगोपनगेहमें, भीतरवाहेरभ्रप् ॥ विकेविक्षीनारेशमी, सींचेअँतरअनूप्॥ कनकदंडमणिजटितअपरि।देंधेलसतजेऊँचअगारे ॥ तिनमेंपँचरँगफहरिपताके । सोहतमनुरोकतरिवाके ॥ किनकदंडमणिजटितअपरि।देंधेलसतजेऊँचअगारे ॥ तिनमेंपँचरँगफहरिपताके । सोहतमनुरोकतरिवाके ॥ चोकनचोकनतनीचाँदनी । तिनकेनीचेविक्षिचोद्दनी ॥ मोतिनकीझालिरक्कक्षिक्करेत्रे । रतनिकरक्षरपरमअन्ते ॥ क्वर्लीखंभगडेसवदोरा । दीपाविल्रजगमगचहुँओरा॥६॥धेनुतृपमबक्षराअरूवाकी । सोहिंदिपीठिझुलितआर्जी किसरहरदअतरमहँचोरी । धरिगेयनबक्षरावरजोरी ॥ रंगिहिगोपतिनकोनिजहाथा । लालमालबाँधितिनमाया॥ गोरपुरटपनवापहिराये । खरिकदिमहँसवखड़ेकराये ॥ ७ ॥

दोहा—गोपकहर्हिहकएकसों, त्रज्ञसम्योआनंद ॥ नंदमहरकेमहरूमें, जन्योयशोमितनंद ॥ सिनसुनियुवावृद्धगोपाठा।पहिरिपहिरिमणिमोतिनमाठा।शाँधिवाँधिश्चरपागळळामा।पहिरिपहिरिजरकसकेवानां किसकितिकटेपटछोरनछोरे।भारिभारियारनरतनअथोरे ॥ जोरिजोरिनिजनिजहिसमाजे।चोपिचोपिवजवावतवार्वां । पर्पापामणिनळुटावतदीनन । चलेगोपकोडआनँदर्हीनन ॥ नंदरायकेनिकटहिआई । देहिसवेसुतजनमवर्षाः । कहिंकवहुँअससुस्वर्निहम्यळाजसयहरूँवरजनमवर्षाः । कहिंकवहुँअससुस्वर्निहम्यळाजसयहरूँवरजनमयुद्धभयकाकोउपनिकृत्वर्वाहे।भणिननिछावरिकरत्वर्वाहाः। किस्पाप्तिकवर्वे । निजहायनदुंदुभीवजावें ॥ ८ ॥

दोद्दा-नर्दैतर्दैपार्विगोपिका, इकड्ककर्दैहिंगुकारि ॥ येरीयशुमतिस्रतजन्यो, छेरीजायिनहारि ॥ जिनगोपिनकेट्रिरिनिवासा । तेरस्तिनंदिनवासद्धछासा ॥ वजस्वतिस्रस्यननहाई । भूषणभूवितअंगवर्तार्द ॥ केसरतत्त्रसँगरागरणाई । अंजनसंजननेजिकार्द ॥ सारीपिहिरिस्वेजरतारी । रतनभरितवायरसँवारी ॥ ९ ॥ केनक्सारभरिमणिससुदाई।निजनिजटोटनसंगछेवाई॥कोरकोरकनककछश्चारिशीशा । देननंदकहॅट्ट्यमहीशी पर्टोसकटसिवानजनगोरी । कृष्णजनमञ्जानेदरसवोरी ॥ महामनोहरसोहरहोता । द्यायरहचोत्रनर्मवर्द्धमार्वीशी । स्वापनोहरसोहर । द्यायरहचोत्रनर्मवर्द्धभारी । स्वापनोहरसोहर । द्यायरहचोत्रनर्मवर्द्धभारी । स्वापनोहरसोहर ।

दारा-अपगम्तमकरेदिनन्, केटतिविषुटमुवास ॥ विकसितवारिज्युंदसे, गोपिनवदनविठास ॥ १०॥ टचक्तिटंक्टटितट्वकीटो।वोदीवमिकवटतिचटकीटी॥इटतपयोघरदारहुद्वकीधन्छन्छटाछीविठीती दिद्वित्वतार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकारिकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्यिकार्विकार्विकार्विकार्यिकार्विकार्विकार्विकार्विकार्यिकार्विकार्यिकार्ये र्राहर्शाञ्जतेक्कसुमचमेळी । मनुवनमहिंदूर्जाहेब्रजहेळी ॥ पन्ननळाळनहीरनहारे । चंचळचहुँकितपरहिंनिहारे ।। नुहरिजनमजानिसुखपाई । धारत्रिवेणिनवहुचळिआई ॥ आईनैदमहळमहँगोपी । नैद्कुँवरदेखनचितचोपी ॥ हेदूवव्रजनाथहाथमें । पुनिगावतसवएकसाथमें ॥ १९ ॥

्दोहा—गईयशोमितिभवनमें, कहाँहिँऊँवरदेखराउ । थर्कीमनायमनायहरि, तवयहभयोउराउ ॥ श्चिमतिल्यिगोदिनजवालकः । जोतीनहुँलोकनकोपालक॥धारिहिंसवकेगोदयशोदा।कहिंदुण्यतवभोयहमोदा ॥ ॥लकिनरित्तिसेवेनजनारीं । मणिगणवारिततुहुँमनवारी॥ सेवेशशीशिंदेवलेया । जियेवहुतदिनऊँवरकन्देया॥ गुलचर्माहिंदियलेहिंदुणाई । कहाँहिंपन्यतेयशुमतिमाई ॥ कोल्पीतरतेबाहेरआईं । कोल्याहेरतेंभीतरजांवें ॥ कोल्यानमहुँनाचतगांवें ।कोल्यकष्कनदेरिसुनांवें ॥ कोल्यतिष्कंवहेरआई । देहिंदुल्यालेहिंदुनिजाई ॥

दोहा-जेयाचकथनऌटहीं, तेऊदेहिंछटाय ॥ खानपानतनुभानको, दीन्हीसवैभ्रष्टाय ॥

पारा जापारप्रपादर-ए। प्रजावज्ञान स्वारात स्विता स्वारात स्वारात स्वारात स्वारात स्वाराज्ञ । कनकरजतकेकछश्चनारन । तैसिहिंकुंभहेँजोरहुथारन॥ भरिभरिद्दीपृतहुश्वरुक्षीरा । कोरहुसुलद्धगंपितनीरा॥ केसरहरद्बोरकस्तूरी । जँतरनकुंभदियोभारपूरी ॥ छेपिचकीगोपीअरुग्वाछा । गावतसुलजैंबैनँदछाछा ॥ डार्राहेइकइकपैद्यिक्षीरा । वँद्वॉगनभेजनकीभीरा ॥ ग्वाछिनभरिगुछाछकीझोरी।गोपनपकरिसछहिंसुलरोरी ॥ गोपहुअतरनसोनहवर्षि । कहुँदुरिजाहिंकहुँपुनिजार्षे ॥ देदैतारीगाविहंगारी । भरिसुरंगमारहिंपिचकारी ॥

दोहा—अवरत्वजोरगुठालतहँ, गयोग्योममहँछाय ॥ मानहुँसंध्याकालमं, प्रगटीउडुसग्रुदाय ॥ १२ ॥ वाजिहेतालपताजजनीणा । नाचिहेबहुज्ञजवालप्रवीणा ॥ मात्वनमेल्याहिहाथउठाई । हँसहिंगोपअंचल्याहिजाई ॥ कोजगोपीगोपनकहँपरिके । हरहिंबसनमात्वनमुत्तभारिके ॥ सारीअरूल्हेगेपहिराई । देहिनारिकोवेपवनाई ॥ प्रतितारीदेहसँठठाई । कहहिंबर्वडुल्होपनिआई ॥ १३ ॥ गोपहुकुंब्रुट्यदिषिकेरे । बोरहिंगोपिनपाहघनेरे ॥ रुहिद्पिट्यभारमुत्तभारता । भैयमुनापयसवणीसारता॥देवाहिसुरसवचढेविमाना । कहाँहिननंदसारसजगआना॥

दोहा—पनिष्ठजर्भस्तापनिष्ठगा, पनितरूपनिष्ठनभूमि ॥ धनिपनिगोपीग्वाल्जे, निरस्वहिंद्दरिखुलन्न्सि ॥ कहूँगोपगोपीमिलिजाहीं । मेलिगुलाल्फोरिविलगाहीं ॥ होतीकहुँअवीरअधिकाहीं । मेलिगुलाल्फोरिविलगाहीं ॥ होतीकहुँअवीरअधिकाही। मुलेकरिहेगोपब्रजनारी ॥ पापरूपदिकाश्रिकाश्रिकाही। मुनितमारिकहुँपर्राहेदेलाही।शिलिङ्गोकहिरोरिनङ्गोरी।चपलातीवमक्त्रिंजगोरी॥ बाजिरहीचहुँऔरवपाह । प्रगटनंदिनवासकन्हाई ॥ लपटतट्ट्टिशोतिनमाला । मतुतारागणझरहिविज्ञाला ॥ रह्मोनततुर्सभारतिहिकाला । सुलाप्तापाणझरहिविज्ञाला ॥ रह्मोनततुर्सभारतिहिकाला । सुलसुदमोदितग्वालिगुवाला ॥ कोवहरिकोलिवविहरूकोनेमिदेख्योअससविनसुनावे

दोहा-दिपकाँदीतहँ असमच्यो, ठोरठोरमहिपाछ ॥ कियगुछाछसाँछाछवन, खरिजुरिगोपीग्वाछ ॥ वहतिदूषपारायमुनामें । छायगयोगुछाछपुनितामें ॥ मनुहरिजनमजानिमुस्ययेणी । प्रगटीवनमें आयिवेवेणी ॥ सेटतदिष्परारायमुनामें । छायगयोगुछाछपुनितामें ॥ मनुहरिजनमजानिमुस्ययेणी । तेनमुद्रमानिसहँगिछिजाँवें ॥ सेटतदिष्रमें दोक्कराऊ । होतनकोहुकेनेकअपाऊ ॥ जेद्रगीतेदसनआवें । तेनमुद्रमानिसहँगिछिजाँवें ॥ यकप्कनकोसिसवतनाहीं । सेटहुअवेजाहुपरनाहीं ॥ असप्रमोदपुनिकवहुँनपहाँ। यदिप्रभागवश्चाहेतहुँहुँही ॥ वछराष्ट्रप्रभागिकोद्रमें । कृद्दित्वजनुद्रहुँहुँही ॥ कृदिपर्राहर्गमकोद्रहुँहुँही ॥ वछराष्ट्रप्रभागिकोद्रमें ॥ कृदिपर्राहर्गमकोद्रहुँह । धार्वाहर्गमें स्वात्रमें ।

दोहा-वछरनद्द्पपियायवो, तृण्वरिवोतिहिकाल ॥ भूलिगयोगोगणहुँको, भयेनंदकोलाल ॥
यहिविधिपहरद्वेकदिनवीत्यो।दिधिकादिसिकोलन्दिर्मत्यो।यद्यापियञ्जमतिवारनकरहाँ । तद्दिपनवचनकानकोलपरहीं
प्रतिस्वभोपनगोपिनचोपिन । नंदबोलायोलाभाविधिन ॥ पृथकपृथकसवकोनद्वाये।पृथकपृथकशाँगरागलगाये ॥
पृथकपृथकभूषणसन्तवाये । पृथकपृथकभोलनकरवाये ॥ पृथकपृथकसवकोनेटाये । पृथकपृथकताहुलस्वाये॥
पृथकपृथकपुषकीनशाँतरलगाये।पृथकपृथकसत्वकारकराये।पृथकपृथकजोजोनियकीन्दे।पृथकपृथकतिनकोनेद्दीन्हें

दोहा-प्रपक्षप्रकसपसाँकरीः विनययुगटकरजोरि ॥ भयोषुत्रतुवपुण्यते, यामॅकछुनाहिमोरि ॥ मागपर्यदीसृतहुनान । चारणसुकविसवेमतिवाना ॥ गार्वीहर्नदसुयरासुससारा । कहहिनयहिबहुकाटकु स्रुनिस्रुनिनंदस्रपूत्तसनेहीं । मनवांछिततिनकोघनदेहीं ॥ १५ ॥ सादरबहुविप्रनदेदाना । फेरिजेमोर्वेव्यंजननात॥ देअशीशद्विजकहेंपुकारी । रसहुनंदकुमारसुरारी ॥ छायरह्योत्रजसबेदकारा । निकरिगयोनरनाधनकारा ॥ ठोरठोरवाजेबहुवार्जे । जिनरवस्रुनिजळघरगणळाजें ॥ नंदविभोळिखिदेवसिहाँहीं । कहहिंसुन्योदेस्योअसनाहीं ॥

दोहा—जाकोळळकतळखनको, विधिशिवसुरनसमाज ॥ सोयशुदाकोगोदमें, विल्सतवाळकञाज ॥ १६॥ द्वेसवसुरनारीवजनारी । देवहुसकळगोपवषुषारी ॥ प्रविसाहियशुदामंदिरमाही । हरिदरशनकरिष्ठनिविज्ञाती ॥ तहाँरोहिणीअतिसुखपाई । मज्जनकरिजँगरागळगाई ॥ भ्रूपणवसनपहिरिळविवारे । अरुसोरहुसिगारास्त्रारे ॥ कनकथारभरिरतनअपारा।जननळुटावतिवारहिबारा॥आनँद्उमगीफिरतिभवनमें। करतकाजनहिंयकतिगर्वनहीं दियोरामकीसुपिविसराई । जनुजनम्योआपुर्हीकन्हाई ॥ यशुदातेद्वनोसुखताको । यहीरीतिनिर्मटमनजाहो ॥

दोहा—जोहिरोहिणोकीदशा, नंदअनंदअपार ॥ वार्राहवारसराहिकै, कर्राहताप्रसतकार ॥ ५७ ॥ वजवासीद्वतनिजयरजोवें । सेलन्हतसेलीनाठावें ॥ कोल्फुलेहरावाँपहिंशाई । कोल्परहिंदिवारिसोहाँ ॥ नंदर्कुवरिंगकोल्प्रजनारी । रक्षाकरहिंमंत्रपढिझारी ॥ कोल्फ्लोलपटदेहिओढ़ाँ६ । कोल्दितेनादेहिल्याः ॥ कोल्यालकविलोकिचल्जिहाँ।कहिंहरपवाकीक्लुनाहीं।निगचारजसजाकहँयोग्र । यशुमतिकरपावहिंतसतीय सुनिसुनिसुतकीकलकिल्कारी।यशुमतिसुसनहिजायसम्हारी॥द्वारनद्वारनयहण्हशाही।अतिकसमतिकतारीकाँ

दोद्दा—कृष्णजनमञ्जकोद्दरप्, नंद्यशोगितनेहुँ ॥ सहसहुमुखसवनिहंकहत, यक्षमुखिकिमिकहिरेहुँ ॥ जवतेप्रगटेवजनँदछाला । तवतेनितनवमोदिवशाला ॥ वसहिन्नद्विसिधिवजयलथलमादृनदृनमुखभोपलपर्मे ॥ कर्रोहकामनाजोद्दजोद्देजोद्दीयतिद्दपावहिसोद्दसोद्देशोद्दीनकोद्धुकेकछुआभेलाखा।कछुमुखकोद्धवाद्दार्हाराही जोपनद्दकदककेग्रदमाही । सप्नेहुधनदलल्योसोनाही ॥ नंद्विभोलसिअनुलन्तेशा ।लजहिंसुरेशप्रवेशमद्दाण कमल्यकीकटासकछुपुद्दि । लहेंसकलसुर्विभोवडाई ॥ सोकमलावजमेनितवागै । कोलनहिंसामुओरअनुरागे

दोदा-अनुरुविभानिद्रायको, कोकहिपावेषार । जहँप्रतिक्षत्रिभुवनधर्मा, आयछीनअवतार ॥ १८॥ कियोछठीवर्द्वनिद्राद्दे । सोआनंद्सकेकोगाई ॥ यहिविधिषीतिगयोकछुकाला । तवगोषनकोबोलिन्नाला ॥ नंद्सवनअसवनमापा । करकोदेनकालअवआयो ॥ सोहमजहँमधुर्राह्माई । कंसिह्डाँड्देनअनुराह् ॥ सुमरसहुगोन्नुन्द्रसभाती । सावधानरहियोदिनराती॥असकहिमधुर्राह्मग्रेवज्ञेज्ञा।कियेगोपजसनंदिनदेश ॥॥॥ जायनदर्भसदिवद्भवद्दीन्द्रों । मधुराभेडिराकहुँकीन्द्रों ॥ सुनिवसुद्वनंद्आगमन् । मान्योअमितमोद्दुसद्वर ।

दारा-नंद्रिपुँछतर्नम्, मानिकंसकोबास । जातभयेषसुदेवचिल, बाह्यहिनंद्निवास ॥ २० ॥ गमुद्रपरिपिटोक्तिबनस्त । उच्योबाह्यमनुसरवसुपाई ॥ श्रीतिसमेतसस्तिथिकाही। दोवसुजभरिटगापन्ति । मित्रक्तिकाही। वेवसुजभरिटगापनित्रि । भित्रकटनेननजटआये। मिटतनस्टेयामितियो॥ पुनिजसतसकेद्विटेगयेदोडः । पित्रकटनेननजटआये। मिटतनस्टेयामितियो॥ पुनिजासनमस्त्रोतियद्वादे । जानकदुद्भिकहेवेदाई ॥ करिसतकारसभीतियदाई । गूँछयोनेद्सकटस्त्रकी । गप्तरमुदेवदुतिगउचामी। दोटमुनकीसुपिकरतदुरम् । ॥ २२॥ भटीभईतुपकहेद्दस्देते । आजरिमोद्दस्टर्स्ते ।

राहा-बातिगर्धितगरिङ्गिरि, भषेगृङ्गैद्रग्य । तबतुम्हारुष्ठतप्रगटभी, इंशक्तपाशितपाय ॥
वदनिद्धारुप्तम्भाना । तबर्दन्द्यायुनम्मानिवासा॥पयोभाद्वस्टपनमाद्धीयातेलाधिकनगतकप्रनाही (दर्शः
भागिभावतदुरुष्टभगंगाम । मिटेम्बहुपुनिभोश्वनाम ॥ ग्रहेक्द्रसम्बस्यभासः । तातेदुरुभदरशतिहाग् ॥ ।
रिदियनातकरमारिकगिषिपुगरिमिट्टारिमोश्वनादिशे॥भागवद्यानिम्बिपिट्टिवासीकर्वेशभागवद्यपुनिर्दितः
मान्यसरिजिम्द्रगत्तररते।कर्द्यम्बद्धित्वस्यत्वस्यक्षद्वपुन्तम्द्वस्यक्षद्वम्बद्धम्बद्धीनक्रवनिद्धागितिनकोषेपाटक्षित्रम्

होरा-इत्तरहित्रासहर्षक्षः, भोग्ह्यारिक्षारि । यसुद्वस्ट्यस्यस्यस्य, सहस्यहित्सारी ॥ देहु । भोगुषुत्रुत्तरित्यस्य । अवस्यस्यक्ष्यस्य स्थापि । यसुद्वस्ट्यस्यस्यस्य । तसस्यहित्स्यारि ॥ देहु । भोगुषुत्रुत्तरित्यस्य । अवस्यस्यक्ष्यस्य स्थापारिसद्वित्रास्त्यस्य । तुस्रहितिकस्यपार्वस्य मेत्रहेतुजिनकोपनपर्मा । तिनईकिसाँचेसवकर्मा ॥ जिनकेमित्ररहेंदुसमार्झी । तिनकेघर्महुँपनहुँवृथार्ही ॥ गुनिवसुदेववचनत्रजराई । बोळतभयेमहादुसछाई ॥ २८॥

नंद उवाच ।

ायदेवकीषुत्रतिहारे । पापीकंसछहोहनिदारे ॥ रहीवाँचिद्धहिताहकजोई । गगनपंथगमनतभैसोई ॥ २९ ॥ भारुपङ्जोल्जितविधाता । औरनहोतहोतसोहश्राता॥

दोहा-जाकेमनमेरहताहै, भागहिकेरविङ्वास । सोकवहूँनाहिंहोतते, पावतसदाहुलास ॥

प्रनतनंदकेवचनसुहावन । बोलेआनकदुंदुभिपावन ॥३०॥

वसुदेव उवाच।

करदेचुकेकंसकहँभाई । हमहूँकहँनिरखेसुखछाई ॥ जाहुआञ्चमथुरातेताता । गोकुटमेंह्वेंदेंवतपाता ॥ इहाँबद्रतदिनरहननटायक । साजहुसकटशकटशजनायक ॥३१॥

श्रीशुक उवाच।

भानकदुंद्वभिकेष्ठुनिवेना । पुनिपुनिमिलिटारतजरुनेना । प्रेमिवकरुद्वैमाँगिविदाई। गोपनकोतुरतिद्वोरुवाई ॥ तिनमेंचिटिसवसाजरुदाई । गोकुरुकदुँगवँनेवजराई ॥३२॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांघवेक्कविक्वनार्थासिहात्मजिश्विश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिहजूदेवकृते आनन्द्रम्युनियो दश्मस्कंघे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

आनकदुंदुभिवचननकाँहीं । चिंताकरतचलेमगमाँहीं ॥

दोहाँ—कह्योमीतवसुदेवनो, मृपानहृँहैसोय ॥ गोक्कञ्जातागोनिँदै, औरनदृजोकोय ॥ ९ ॥ जादिनतेनिजभटनको, दीन्ह्योंकंसिनिदेश ॥ तादिनतेवाटकहनत, विचरतभेसग्देश ॥

रहीपूतनाबाळकपातिनि। मानोमहाकाळकीनातिनि॥हनतिह्याज्ञज्युरअरुप्रामा। विचरेकरतकंत्तकरकामा ॥२॥ जहँहरिकपाहोतिकुरुराई। जहँहरिनामजचारतदाई॥ अतापैशाचहुप्रततहाँ ही। संकेजपह्यकरिकोजनाहीं॥ ताजहँहप्रतिक्षभगवान। करेकोतहँडतपातमहाना ॥३॥ पेहकसमैपूतनायोरा। मनमंकियोविचारकठोरा में मारधोमहिशिश्चनकरोरा। वाकीरहचीनंदकोछोरा॥ मारहुँताहिगोकुळेजाई। पेपरगटनहिळगीउपाई॥ तातेकरिसंदररितरूपा। इनहुँनंदस्रतपरमञ्जूपा॥

दोहा-असविचारितहँदुतना, पारिमनोहरवेस । मृदमंदक्रिरगजगवँन, गर्वैनीनंद्रिवेस ॥ २ ॥ त्रिभंगीछंद-शिरसुमनचमेछीनारिनवेछी । सुवरणवेछीसमभाई ॥

ा (जुनन्यन्छानारन्छ। । सुव्रज्वस्थातमाइ॥ अतिज्ञयकिटसीनोक्तिसिक्कीनी । छ्डनप्रदीनीवनआई॥ तजुनस्कससरिपाँपरभारी । मुस्रविनयारीप्रपटिरही॥ युगअमटकपोटाकुंडटटोटा। परमञ्जपोटाज्ञोभसदी॥ छुचसुद्रपणुकुंभारंगकुसुंभा। जंचारंभासंभासे॥ दरमोतिनमाटाहीरनजाटा। टाटविज्ञाटाज्ञतिभासे॥ अटकेंसुसस्टकेंब्रतिछिनिटटकें। परिस्पटकेंबेरिदेयो॥ ५॥

## आनन्दाम्युनिधि।

चहुँशोरनिरस्तीमोदवरपती । चित्तकरपतीछ्छवेपी ॥ सिगरीवजनारीताहिनिदारी । रमाविचारीचिकतरहीं ॥ नहिंबारणकीन्हीजानहिंदीन्ही । छ्छ्युतचीन्हीताहिनहीं ॥ घरपरदृगफेरतनँद्युतहेरत । शिशुवधमेरतमंदच्छी । कहुँमुद्रसुसकातीकहुँदुरिजाती । कहुँमगटातीगछिनगछी ॥ ६ ॥

दोहा—यहिविधित्तंसोष्ट्रतनाः, नंदमहलमहँ नाय ॥ लिस्शोभातहँ ठीगरहीः, निजकारजविसराय ॥ कंसिनदेशफिरिसुधिकरिके । पूँछचोगोपिनसांस्रुदभरिके ॥ नंदलालकदँ देहुवताई । में आईइतदेनवर्गः । लेहुललकभरिखाल्येलाई । विनदेखेअवजायनजाई ॥ असकिशीतरचलीअशोकी । तासुप्रेमलिकाइनोक्ष्री पळनामाहिपरेतीईकाला । खेलतरहेनंदकेलाला ॥ रहीनकोजतहँ ससीसयानी । निजनिजकारजारीलेशानी लिख्दकांतप्रतनाविचारी।खारहुँ आशुहिंवालकमारी॥भरमिलिविजिमिपावकराश्ची।जान्योनिहंसोअस्तिनां । जिससोवतकरिकाहिंगाहीं । जवनिहंसोकीकोजनजारी ॥ जिमसोवतकरिकाहिंगाहीं।विद्यालेकितिमिहरिहं छठाई।सुख्युम्बनकरिकाहिकस्तिलाहीं।

दोहा-आवत्तळ्षिकेपूतने, कृष्णमंदम्रसक्याय ॥ मूँदिळियोदोऊहगन, जानितामुचितभाय ॥ वैठिगईपळनातरआई । ळीन्ह्यांहरिकीरोगनळाई ॥ मुखमंजुळ्डरआतिर्दिकठोरा । भरेकुचनमद्दॅविपअति<sup>योती</sup> मूँदीम्यानमनद्वॅतरवारी।जान्योछळनािहंहरिमहतारी॥ळात्तिपूतनामुळविमनमािहािन।चिकतभईतहॅयशुमतिरोिहि<sup>नी</sup> रहीद्वरिरोक्योनिहेताको । जान्योकछनकपटातिनताको ॥ ९ ॥

दोहा—भरोघोरिननमेंगरछ, असभापनेजरोज ॥ दूधिपयावनिमितिधरचो, वाळकवदनसरोज ॥ कुचकरगाढ़ेगहिभगवाना । कीन्द्योप्राणसहितपैषाना॥भयेशिथिळताकेसवसंगा।भयोतासुतिगरोछळभंग ॥१९॥ उपाकुळभैतनस्ररितिवसारी । छोंड्छोंड्असागिराउचारी॥ आँखानेकारिचरणकरपटको वास्वारवाळककहँहरकी तत्त्रतेवद्योप्रसेदअपारा । पुनिकीन्द्योअतिषोरिचकारा ॥११॥धोरशोरताकोसुनिभारी । गिरेसकळत्रभकेनानारी उद्यस्कळअसिकेयेविचारा । वत्रपातधोभयोहजारा ॥ धरणिशेळसागरपद्यस्तारा । छोळिज्ञेतवप्रकिक्षिण

दोहा—झनकारीतेर्हिशन्दकी, छाईदशहुँदिशान ॥ मानहुँएकहिंबारभो, चहुँकितशोरमहान ॥ १२ ॥ छंदशुजंगत्रयात—गिरीवाहिरेष्ट्रतनाभागिआई । तज्योनाहिताकेडरोजैकन्हाई ॥

तहाँपूतनाकोभयोह्पभारी । भुजाकेशहूँकोपदींकोपसारी ॥
परीसोन्नजैमंनहाभीतिकारी । गिरचोवृत्रज्यांवत्रलागेमुरारी ॥ १३ ॥
पटेकोसकेह्नग्येवृत्तत्र्वरा । रह्मोपूरियाकाश्चर्यंवत्रलागेमुरारी ॥ १३ ॥
पटेकोसकेह्नग्येवृत्तत्र्वरा । रह्मोपूरियाकाश्चर्यंवपूरा ॥ १४ ॥
परीतामुडावेंहलेंकेसमाना । दरीतुल्यनासाग्रहातुल्यकाना ॥
वरोजेठभेहेंशिलासेविशाला । करेभूरियंशीशकेकशलाला ॥ १५ ॥
वर्भेनेनमानोंलभेलंघकूपा । नितंबोनदीक्लसेनासुभूपा ॥
भुनायोज्हपादृहसेतुसेहें । महामुंनसेनासुरोगाससेहें ॥
सुनायोज्हपादृहसेतुसेहें । महामुंनसेनासुरोगासरीहें ॥
सुनायोज्हपादृहसेतुसेहें

वेटब्रह्मकेशाससीअंग्रुटीहें । परीअंगजाकेवटीहूँपटीहें ॥ १६ ॥ दोहा—अस्प्रतनाशरीरटिस, महाकराटिवशाट ॥ ग्रुनिअचरजअतिशयडरे, सिगरेगोपीग्वाट ॥ ेक्.ो. ो । पुनिताकोटिसकेवपुषोरा ॥ कहाँहिंपरस्परगोपीग्वाटा । कहाँरहीराहासीकाटी कोनदेत्तिकयशारमहाना । क्रुटेमनहुँहमारेकाना॥१०॥अवतोष्टतकसमानदेखाती।विधिकीगतिकछुजानिनजाती॥ असकिहमंदमंदनरनारी । जायनिकटपूतनेनिहारी ॥ ताकेवरखेळतनँदळाळा । उरतजिन्हिहकाळहुसवकाळा ॥ गोपीतरतिहितिनहिँछठाई । वारवारिहयनेनळगाई ॥ १८॥ दोरियशोदिहिंदीन्होंआई । ढारतआँसुनगिरासुनाई ॥

दोहा-कहँकीपापिनिराक्षसी, सुताँहिल्योतिंसाय ॥ यैनिपितुमपैकारिक्रपा, दीन्ह्रोयाहिबचाय ॥ फेरिप्राणसमनिजसुतपाई । यशुदालीन्ह्रोहिबेलगाई ॥ आईरोहिणिहुँतहँपाई । हरिवेलियोनिजअंकउठाई ॥ तहँऔरहुगोपीजिरकाई । वास्तारहरिकहँबल्जिडी ॥ कहाँहपन्यतेयशुमतिमाई । मीचवदनतेबालकपाई ॥ राईलोनउतारहिकोई । वार्षाह्यंत्रपूजिपद्योई ॥ पढ्तमंत्रगोपुच्छभवाव । जलउतारिज्ञटकीचटकार्वे ॥ १९ ॥ कोऊजनार्देनपूपाँहदेही । कोलशीफलजनारिपुनिलेही ॥ युनिहरिकहँगोसृत्राहिमाही।नहबायोविपसहिततहाँही ॥

दोहा—गोपदरजअंगनिमल्यो, दियोदिठीनाभाल ॥ सूपमथानीससेवा, फेर्राहेसवज्ञजवाल ॥ द्वादशकेशवादिछेनामा । नंदनँदनअँगद्वादशठामा॥गोपरकाटिकुर्लोदैदिन्ही।युनियशुदारोहिणियसकीन्ही॥२०॥ सर्वेवंदकरिद्वारहुक्तिरको।करपद्योययमुनजलिकरकी निजतनमेंप्रथमहिकारेलीन्ह्यों।वीजन्यासपुनिमुततनुकीन्द्यों रस्राहितुवपदअजभगवाना ।रस्राहिजानुतोर्माणमाना ॥ रस्राहिकरूयज्ञअर्धाशागरस्राहिकटिअच्युतजगदीशा॥ रस्राहिहयमीवन्दर्राहिको । रस्राहिकशनसर्देद्धदृष्टिको ॥ रस्राहिवस्राहिईशृकुपाला । रस्राहिहनकंठाहिसवकाला ॥

दोहा-रसाँह्युजकोविष्णुप्रमु, मुसाँह्वरुक्तमईश् ॥ रसाँह्द्र्यरसमंदा, वाठकतेरोशीश् ॥ २२ ॥ रसाँह्यागेहारिह्चिक्तर । रसाँह्वाछसदागदाघर ॥ रसाँह्द्विशणमधुरिपुष्रनुषर । रसाँह्वामेअजननँद्कतर ॥ रसाँह्कोणज्ञासकरघोर । रसाँह्वपरसगेशसवारे॥ रसाँह्अवनीहरुषरशेशा । रसाँह्वाकेतपुरुष्परेशा ॥ २३ ॥ रसाँह्व्याकेश्वरंद्वीगण । रसाँह्पाणनकोनारायण ॥ रसाँह्येतद्वीपपतिचित्ते । रसाँह्मनयोगीयरनित्ते ॥ २८ ॥ रसाँह्प्रिमम्बुपिकार्ह्या । रसाँह्वियमगवानसदार्ह्या ॥ रसाँह्योविद्सेल्यसार्ह्या । रसाँह्माययोगीयरावित्रपाही ॥२५॥

दोहा-रसिंहचटतिषुद्वंठपति, बैटतरमानिवास ॥ रसिंहभोजनकरतमें, यद्गभोगसहुटास ॥ २६ ॥ यातुपानडाकिनीशाकिनी। कृष्मांडहुयोगिनीयाकिनी॥भृतहुप्रेतिपिशाचवेताटा । यसिवनायकरसकराटा॥२७॥ प्रयष्टाअस्त्रेवतीपूतना । कोटरादिजेआरपूतना ॥ औरहुप्रहजेबाटकुनासी । महाभयावनमरघटवासी ॥ अपस्मारद्धआदिकरोग्र । अस्त्रेनियदायकदुराभोगृ॥२८॥ सपनेहूँमहँअतिटतपाता । वाटगृद्धजेप्रहदुसदाता ॥ तेसिगरेहितनामुद्यारेषुदुरिह्दुतिहित्रहेस॥२९॥यहिविधिभातिसहिततहैगोपी॥दिरिहरसिक्यमंगटचोधी

दोहा-फेरियशोदामोदभरि, सुर्ताहंगोदबेठाय ॥ पैकोपानकराइकै, पटनादियोसोबाय ॥ ३० ॥
तब्टॉमधुरातेअतुराई । आयेगोपनयुतनँदराई ॥ वनमेंपरीपूतनादेशी । दरसकटअचरजवातिटेशी ॥ ३१ ॥
योटेसकटपरस्परवानी।कद्योजोआनकदुंदुभिद्यानी।।सोइटत्पातभयोवनमोंही।सव्यनवचनमृपािकिमेनाही ॥३२॥
प्रनित्तिगरेखरिगोपतहोंही । टेखुटारनिजनिजकरमोही ॥ काटनटगेपूतनाजंगा । जुरिजुरिजोरकरतयकसंगा ॥
जचरांदचहुभयोदारीरा । इकदकरांटटठायअहीरा ॥ क्षेत्रज्ञवाहेरताहजाई । केरिगोपईयनबहुटाई ॥
तापरञ्जिपुनिशनटट्याये । यहिविधिसवपूतनजराये ॥ ३३ ॥

दोरा-दहनपूतनादेहते, कटचोपुमकुरुराउ ॥ नगरमुरिभव्रद्धिरही, सोहरिपरसप्रभाउ ॥ ३२ ॥ जगतिहाञुनकामारनहारी । सदामोसलरुरिपरबहारी ॥ विपटमायकुचनंदनिकेन् । आहंद्दाकिमारनहेत् ॥ ऐसिदुरदीपृतनापापिनि । सोगतिटहीजोदुरटभजापिनि ॥ ३५ ॥

दोहा-परमात्मार्थोकृष्णहीं, प्रियतमबस्तुहिदेत ॥ तीषुनिश्रदामितकार, मानाप्रेमसमेत ॥३६॥ वषदयोगीवनिष्यरहीं।वित्रभदमीर्थिशिशदिहारपरहीं।वेषद्परिवनेदारीगा पानकियोदीगितपयुतक्षीत ॥३७॥ सोषुतनामातुर्गातपार । तीषुनिकानेप्रीतिक्यार ॥ कृष्णचेद्रकेचरणनप्यार्थे । स्वयतकाने।गोपुरपार्थे ॥ ३८॥ होरिहस्रक्वितप्रसार्थे । सोवष्ट्रतनापरमगतिषार ॥ दोहा-पुनिसुतकोठेगोदमें, श्रीक्साँपिनँदराय । आनंदश्यधिनपायके, दियपठनापौडाप कृष्णचरितवपपूतना, यहजोसुनेसुरीति । सोगोविदपदपदुममें, पावतपूरीप्रीति ॥ १ इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजशीमदाराजावांपवेशविक्ष्यनार्थासदाराजासिद्धिश्रीमदा पिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावदादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरप्रराजांसदृनेव्ह आनन्दाम्बुनियो दशमस्कंषे पूर्वार्थे प्रक्तरंगः ॥ ६ ॥

दोहा-तहाँपरीक्षितजोरिकर, अतिशयआनँदपाय । विनयकरीशुकदेवसाँ, निजअभिठापदेत राजोवाच ।

जोनजोनहरिक्षें अवतारा । कर्ी , ते कि , ते कि

जाहिसुनेवाङ्तिभातिपीती।ष्ठांननहिरद्दतिजगतकीभीती॥यहिदितमञ्जललोकहरिअनि।छायस्र्यक्र सुनिकेकुरुपतिकीष्टदुवानी । योलेब्याससुवनसुखमूननी ॥

# श्रीशुक उवाच।

हरिजनमहितेसहितहुलासा । यहिविधिवीतिगयेत्रयमासा ॥

दोहा—रह्योरोहिणीनखतनृष, जीनेदिनसुखभीन । ताह्यीदिनपञ्जापरे, कृष्णकरोटाठीन ॥
छिक्तरोटनिजवाङककेरो । यशुमतिआनँदमानिषनेरो ॥ सिगरोगोपिनकोबोङवाई । द्वारेमेनीवाँ
आशुहिंडपरोहितनबोङायो । विविधमंत्रमंगङपटवायो ॥ पुनिगोविंदकोछेनिजगोद । गोपिनमध्य
विभनकरतसहितविवेका । करवायोस्रतकरअभिषेका ॥ तहाँवजनौवितिहुनगारा । वेजुमृदंगहाँहा
औरहुगोदसवैद्यारिकाये । नंदभवनद्रवारङ्गोय ॥ तहाँवजनौवित्रहुनगारा । गोपीकरनङ्गीवहुँभ

दोहा-यहिविधिञ्जिषुवननाथको, नँदरानीसुख्छाय। सगुनसहिताह्रेजकरनते, अभिवेकहिः करपदकडेञ्जगुनकिटमाहीं। गठतहवीजनजंजनकाहीं॥बाठककहँयगुमतिपहिराहे। नीठवसनपुनिर जानिसुतहिआहेंभोंघाहे। तबदीन्द्योंपठनहिपोढाहे॥ मंदमंदपगठोकतमाहे। यहिविधिदीन्द्योंहिरि सोवतजानिसुतहिसुख्छाहे। पुनियगुमतिबाहरकढ़िआहे॥ विप्रनकेपदमेंशिरनाहे। दियोअद्मवर्ध पहिरायोगठमेतिनुमाठा। दियोओढायुभमोठदुआठा॥ यगुदाकरतेठहिसतकारादियआहिप

दोद्दा—िजयेषु जतेरोसद्दानितनवकरैविनोद् । असकहिद्विजनिजनिजभवन, गर्वेनकियेमिदमेद कर्वट्ठियोनंदकेनंद्दा । यशुमतिभवनभयोआनंदा॥यहसुनिकेसिगरीत्रजनारी । प्रसुदितयशुमति<sup>म</sup> छेळेद्दिरकीरोगवळाई । वारिवारिमाणगणसुलळाई ॥ नँद्वाँगनव्रजानावेठी । अनुपमञानदां अ तिनकोकरनदेतुच्यवदारा । वीरीअतरआदिधारेथारा ॥ उठिसुतकिद्विगतेनँद्रानी । आईजर्देशवर् प्रयकप्रयकतञ्जतरळगायो । पुनिसवकोतांचुळखवायो ॥ भईविळवकरतसतकारा । तववतजांगे क्राकटाद्वतरपळनापरसोये । द्र्यापयनदेतांद्वदिरागेये ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

#### श्रीशुक उवाच ।

नामकर्णक्रिमुनियहिभाँती । हरिद्रज्ञनतेज्ञीतल्लाती ॥ नंदरायसोंमाँगिविदाई । भवनगवँनकी हेहरणई ॥

नंदहुपूर्णमनोरथमान्यो । भाग्यवंतदोउपुत्रनजान्यो ॥ २०॥

दोहा-पुनिअतिआनँदसोंबित्यो, भूपजबैकछुकाल ॥ तबहिंचुटुरुवनचलतभे, रामकृष्णदोउवाल ॥ २१ ॥ नँद्भाँगनमहँअतिछविपागे।हरिवलइतज्वविचरनलागे।।पगनुपुरअतिसुछविप्रकासी।चलतवजिकिटिमहँबैपाणी पद्सिकोरिकहुँहाथनचळहींकहुँकिळकतन्नजधरणिघिसळहींकहुँसुनिकिकिणिकीझनकारी।आपहुँकरहिउटकिव्सिण धूरभूसरितअंगसीहाहीं । धुंचुनारीअळकेंग्रसमाहीं ॥ कहुँनजकीचनीचदोउसेठें । छैकरमेंकरदमकर्हेंगें मनुहरिन्छरूपहिल्खिमोहीं सात्विकभानप्रगटिमहिसोहीं।कहुँचौंकहिचितनहिन्हुँओरा।कहुँक्षितिभीविण्टाईरीग्जी

दोहा-कहुँदूरिकढ़िजातकछु, चल्डिलोगमगमाँह ॥ पीछेपीछेजननके, चल्हितकतिनछाँह ॥ द्वारेळीगमातुँ सँगनाहीं । पुनिपठनुहिंसँगगोपिनकाहीं ॥ गोपीअंकउठावनळागें। तवतवर्षिसळतदोडमानै पुनिक्षणमहँकोज्जनकहँडरिके।भागहिंसुसिक्छकारिनकरिकै।मातुसमीपदेशिरदोडअनिं।कहँकहँतोतिसाित्सुर्वी छेहिजननिद्वतदोो्रेउठाई । चूमिवदनअतिक्यसुखछाई ॥ पोंछहिकछुकरदमतनुकेरो।कहाँहरहोकन्द्रवाकृहेंमेगे॥ शिशुनस्पंकअंकवेठाई । देहियशोमतिदूधिपयाई ॥ कहुँरोहिणीदुहुँनपयप्यावें । आनँदर्भद्विपतुनहवार्वे ॥

दोहा-पूरिझारिझाटरिनकी, सुरभिततेटटगाय ॥ भाटडिटौनादेदुहुँन, नीटनिचोटओढाय॥ छेकृनियाँम्हॅसुतन्झुट्वें।आप्डुँहँसियुन्सितनहँसावें॥विहँसतचमकदिंचारुदँतिष्ठयाँ।कुंदकलीसीस्छविशतिर्वी कहुँरोपितमैयाकहुँमारें । म्चूछेकहुँनचछेत्जिद्धारें ॥ माखनदेषुनिमायमनार्वे । तबपुनिदीरिअंकमहँ<sup>आरिं ॥</sup> दोहुँकरयञ्जदालेहिंवलैया।होहिंसुर्वित्रवज्लोगलोगेया।२३॥पुनिपुनिराईलोनलतारातिनहिनिरासिष्ट्रकालिही कहुँपळनापराज्ञिञ्चनसोवार्वे । तेदोजनिकासिवाहिरेआर्वे ॥ अंकलेतकहुँरोदनकरहीं । कहुँआँगनवहुँकितंसवि

दोहा-कहूँनमानहिंजनकहो, तबहिंयशोमतिमाय ॥ हाऊआयेभाषिअस, शिद्धनदेतिंडेखाय ॥ हाउसुनतिहिं अतिहिं हे । जाहिं मातुगोदी छपटाई ॥ कर्उठायहा छदरकार्वे । तवयशुमतिबारुक ने सुरा छलानहा कआवनपहें । हमलकुटीलैतिनहिंभगेहें ॥ युगुमतिलालनलीलालोनी ।विचरहिंकिलिधुउरुवन्ती सोइदेखनकोअतिचितचोपी । धायधायतिगरीव्जगोपी ॥ आविहरीजयकोपतिद्वाराविजनिजयरकार्कामी देमालनकोउनिकटबोटार्वे । निकटगयेहरिहियेट्गार्वे ॥ कोऊलेटानाटेघरतेरे । यहिमिसिजाहिंट्टनहें कोऊकहाँहदेखरायखेळीना । हमरेघरकसठालच्छोना ॥

दोहा-यदिषयशोमतिङाँटती, छुनोनमेरोठाठ ॥ तद्यपितहँतेटरहिनहिं, हरिहरतवजवाठ ॥ कोवअसगोपीकहर्हिसुनाई । मुतिमपिमोकहुँतेमाई ॥ जोअससुतपरहोतहमारे । तीनआवर्तीपनिवहारे ॥ हगभरिदेखनदेहुङ्ख्लो । अवेहमारोमननहिंयाको ॥ धृनिधनितृयशुमतिमहरानी । जायोजीविङ्क्षरिति असकहिअनमिपदेखतआई।।तद्पिनतिनकेनेनअयाई।॥तिनाईबोछावनकोजेआवातिनतिकरिछविछिक्ति भृछेडसानपानतनुभाना । करेकोनवनवधूपयाना ॥ होतिनंद्अंगननितभीरा । सुससागरकोउछहत्वतीरा

सोरटा-नद्यशोमतिभाग, वाटचरितनँद्र्टाटको । गो्पिनकोअनुराग, मेंएकमुस्रिकिमकहिस्स्री। कहुँ बछरा ने छोटे छोटे । नोटे नोटे मोटे मोटे मोटे ॥ गर्छ में बैधीकनक चौरासी । श्वेत इयाम अरुनी छिपिरासी ॥ प्रदिगोशांलातिकहुँ नाई।कृद्धिलिहिन्दुँकितपाई।।तिनकोनिरसिरामचनइयामा।पसिल्पसिल्बल्कितिक पक्रेम्ब्रैछन्पाछेपछि । दहरस्मिषकपहुँतिराछे॥ किङकतुकुङकतपुछकतनाह्म । कहुँतीतरिषपनहुँकतार्म कहुँतिरापरिकटनवटकर्मा कर्हेगिरैपर्साहे स्ट्नवहुकरहीं।नुपमहिकहिजननीडरघरहीं॥स्ट्नकर्सियुनिविहेसनळागं।मळस्नमहिकहिजननीडरघरहीं॥स्ट्नकर्सियुनिविहेसनळागं।मळस्नमहिकिहिजन

दोदा-ज्यनदिषकरनपावरीं, करतरुद्दनतवमंद । गहनहेतुवछरानिकरें, जननीकोनैंद्नंद ॥

जनिफेरिवछरिनगहिल्याँवे।पकरिषुँछिपुनिझिञ्जनगहाँवे।यह्ळीछाछिकिवजनगरी।हँसहिसौंछहिआनँदभारी२६ कहुँगृहपाछेकुरँगनकेरे । जाहिपायदोखवाछकनेरे ॥ देखियशोदाआञ्जहिषाई । असकिहछेतीअंकउठाई॥ इनकेहोतसींगसुरचोले । जाहुनिहगवछरनकेषाले ॥ असकिहदेतिमृगनकहँहाँकी।स्रुतनलेखाविसुप्तिनाँकी जहँकहुँजातदृपवैठायो।अपिकअगिनिछहिक्छुनहिआयो॥तेहिछिखिकौतुकगुनिनँदछाछ।। जातपुरुवनतहँततकाछ।

दोहा—सवयशुमतिद्वतद्वारिकै, बोलितियचनबुझाय । जाहुललाजिनअगिनिटिग, दूधदेहुँमेंलाय ॥ जननिजवेकारजलगिजार्षे । तवकहुँकहुँबाहेरकदिआर्षे ॥ तवकोजगोपीअंकलटाई । देहियशोमतिकहँरिसिहाई ॥ अपनोलालनताकहुमेया । बाहेरलेंकिदिजातकन्दैया ॥ सुनैजोतोकोपिहित्रजनाहा । यहवनमेंबहुवाघवराहा ॥ सवयशुमतिगोपिकनवोलाई ।कहोरहहुजहँरहहिकन्हाई॥लैजसिआदिकरक्षणसाजू । रसहुलालनसहितसमाजू । लिसकृपाणकहँनदेकुमारा । करिचपल्ड्यरहितिहिंघारा ॥ करगहिगोपिलेहिल्लंडाई । कहहिकहुँलगिजायकन्हाई ॥

दोहा—भरोरहतज्ञलहँकहूँ, तहँकहुँजातगोविंद् । परसनिहत्यातिर्वित्रञ्खि, नावतकरअर्रिवंद् ॥ छापामिटतिहर्ले तेजवहीं । कहाँहिअंगुलिसोगोपिनतवहीं ॥ वहछायाहैलालतिहारी । वारवारभापहित्रजनारी । छुक्तारिकार्पिजरिनदेखी दिख्करगहिकिलकहिष्ठदलेखी ॥ ईससारसहुमोरनिकरे । जाहिष्ठदुरुवनकहुँअतिनेरे । जववरजहितिनकोत्रजनारी । मचलिपरहितवरोयग्रुरारी ॥कहुँकरीलकेकुंजनमाँहीं । खेलतखेलतहरिवलजाँहीं । तवगोपीअसकहाँहेंबुझाई । जाहुनललाकाँटलगिजाई ॥ पेनहिमानतचपलकन्हाई । वारतमारतहायवटाई ॥ दोहा—जवगोपीवरवसहुतै, अंकिहिलेहिलटाय । तवरोवतप्चतकचन, खिलिलगाँहमहिलाय ॥

गोपीकहर्दियशोमितिकाँहीं । तरोछालनमानतनाँहीं ॥ तबरोहिणीओरनंदरानी । आयहिंदोरिकहर्दिकसवानी ॥ अवहींदतनीकरहुवकाई । तबआगेकेतनीप्रगटाई ॥ असकहिन्नभिवदनाशृक्षेरो । जननीपाविहमोदयनेरो ॥ सोपिम्रतनकहँजवनँदरानी । गृहकारजमहँरहिंहिलोभानी ॥ तबपुनिकरनलगेवपलाई।कह्योनमानहिंरामकन्दाई॥ प्रनिगोपीयगुदिहिंगोहरामें । कारजतिनसेहआशुह्धिमाँगोपहिंबिपिहरिकीचंचलताई।यशुमितकोग्रहकाजमुलाई।

क्षणहूँभरिविनल्खेकन्हाई। पार्वीहर्नाहकल्दीनहुँगाई ॥ २५ ॥

दोहा—पहिविधिवीत्योकाळकछु, कुरुपतिराजऋषीञ् । धावनळागेव्रजधरणि, रामकृष्णजगदीञ् ॥ २६ ॥ जेतनीवयकेविश्ववनपाळक । तेतनीवयकेवहुवजवाळक ॥ नंदळाळसँगत्वेळनळागे । दिनदिनद्दनदूनअनुरागे ॥ व्रज्ञकेगळिनगळिनमहँजाई । तेतनीवयकेवहुवजवाळक ॥ नंदळाळसँगत्वेळनळागे । टिनदिनद्दनदूनअनुरागे ॥ व्रज्ञकेगळिनगळिनमहँजाई । तेतिजगाययशोमतिदेश । व्याळवाळसवहोतप्रभाता । आवहिनद्दारिनतताता ॥ तेळनज्ञनजानिहरिकेरी । देतिजगाययशोमतिदेश । जागहुळळाभयोजयभोरा । आयेलेळवारीसवछोरा ॥ मातुवचनछुनिढठेकन्हाई । आयेलाछाहिंबाहेरथाई ।

दोहा–ससनसहितव्रज्ञछविटसन्, मासनचासनटाट ॥ गटिनगटिनग्वाटनसहित, टीटाकरहिरसाट॥२७। नेरसिनंदस्तकीचपटाई । भीतरसुदितडपरिसिहाई ॥ हरिकेदरज्ञनकीअतिचोपी ।बोरदनदेनव्यानव्रनगोपी । छरिखरियगुद्दिकेग्रहजाई । कहेँहिंवचनअसताहिसुनाई २८ तेरोष्ट्रतयज्ञोपतिमैया । अतिज्ञयचंचटभयोकन्हेया। देतप्रभातहिवटरनछोरि।कोठकीभयमानतनहियोरि ॥ बटरादूपपानकरिटो । कछुदुहिआपटुँचाटनदेहीं ॥ जोदमनिरसिकोपकछुकौन्द्रों।बोदमकोट्यसिसोहेंसिदीन्द्रों॥विद्दंसतवदनतासुटगदेपी।स्दतकोपनार्दिटरहिंविज्ञेपी

दोदा-पुनिकोटगोपीकद्वभै, सुनोयओमितिमाय ॥ टटातोरचोरीसिसी, सोकटुकद्दीननाय ॥ रासतनाँदकोटकोनिजभेटे । सुनेग्रदमेनातअकेटे ॥ दूषदद्दीअरुमासनकौँद्दा । सावर्षेचिअपनेकरमौँद्दा ॥ सद्येसद्योमटापोमटार्दे । सातओस्सबदेतटढार्द्द ॥ जोकोटआदप्रेनोर्द्दकाटा । तौटिपिनाततर्द्दनैदटाटा ॥ महकाओटनपरेटसार्द्द । तद्वैतेभागतदीटिबचार्द्द ॥ पुनिजावतटपायकरिवासी । वनतनटप्रुरखीचोरासी ॥ पपटासरिसचमिककदुँनातो । सोटिकपाटफेरिकटुँनातो॥ पुनिकोटलोरकदीनगनारी।ओस्मनोनोदेतिगरीस (४२८)

### -आनन्दाम्बुनिधि ।

दोहा-दिधमासनअरुदूधक, जोञापहुँभरिसाय ॥ तीसनकोनीकोङंगे, नेकहुँनाहिंगृद्दाय ॥ 🚕 🧟 पुखातअरुसखनखनारै । पुनिमरकटनअनेकबोठारै ॥ तिनकोरूपदद्दीअरुमाखना देतखनायखुनअभिठाएन॥ परजोप्रनिकछुबचिजाई । सोसबदेतधराणिढरकाई ॥ प्रनिदोहँनीमद्रकासबफोरे । गठिनगठिनगाठनपुतदोते॥ नेत्रजनपूर्भोरकहँकोऊ । औरहुकरतसुनहुँकछुसोऊ ॥ जोकाहुकेग्रहमेंजाई । तहाँदूपद्धिसकहिनपाई॥ ाअसकहतपुकारिपुकारी । देहेरिनेतोरघरजारी ॥ पुनिजेबाङकपङनामाँही । सोवतपरेरहैंतिनकाँही ॥ उपहारकरिदेतरोवाई । जाततहाँतेआञ्चपराई ॥ २९ ॥ दोहा-प्रनिगोपीकोउकहतभै, सुनोयक्ञोमतिमाय ॥ घौँकेतनीतेहिभावतीं, चोरीकरन्डपाय ॥ 🔧 🮉 हॅनहिंपावतहाथपसारी । तहँअसकरतउपायविचारी ।) राखिद्वारमहँवाठकचौकी । धरतउळुखळपरइकचौकी़<sup>॥</sup> केउपरआपचढिजाई । सिकहरहूँपरछेतोखाई ॥ देतउपरतेधारलगाई । पियर्हिसलासबम्रसफैलाई ॥ ोनर्हिपीठउलूखरुपावतः । तवरुकुटीहनिछेदवनावता।दांघेकीधारसोक्तपुखरुतो।तेहिविधिसखनभवनकंहितेौ थवासखाकंपचढ़िसोई । छेतऐंचिमाखनद्धिजोई ॥ बद्धतोजोहमधर्रीहछिपाई । तऊँजानिहींछेतकन्हाई ॥३६॥ दोहा-रूपदहीअरुमाखनी, धरैजोजहँअँधियार ॥ तीताकेमुखतेतहाँ, होतआञ्चजीयार ॥ निऔरहुगोपीतहँबोर्छो । अपनेउरकीआशयखोर्छो ॥ जबहमग्रहकारजङ्गिनाही ।तबहिआञ्जआवतपरमाही ॥ तोपकरितोहिंदेखरावे । तेरेखरविश्वासवढावे ॥ ३० ॥ तेरोळळाभयोअतिङ्छि । वरमेंछळवोळतम्रखमीठी हॅं[हॅंजेचोरनंदकोछोरा । तिनहिंउछटिकहतोतेंचोरा ॥ छीपितमाजितग्रहमहँजावे । मेहनकरिकैअञ्चरिकाते ॥ ोहुकेउपरमङ्किदेमारे । बाँधतपर्छंगपायकोडबारे ॥ काहुँकीफारतहैसारी । देतळकुटियाकेहुकोमारी ॥ दोहा-तेरोहाँसकरावतो, गलिनगलिनव्रजगाँउ ॥ नंदरायकोष्ट्रतहै, चोरधरायोनाँउ ॥ वैया-भोरहितेत्रजछोरनकोछियेछोरनकोबछराअरुगैया । घावतवागतहैघरहीघरमानतहैनकहोकछुमैया 🖖 ोतुमद्दीव्रजकीठकुराइनिजोतुम्हरोअसह्वेगोकन्हेया । तीरघुराजकहोतुमहींअवकेसेवर्सेव्रजलोगलोगेया ॥ ळकुटीपहिरेझँग्रुळीगळिहींगळिवागतहैभतिऐंठो । बाँच्योनहींभसभीनहुँजामेंनहींद्धिकेहितकान्हरेपैठो 🕪 ोहँनीऔमद्रकामद्रकीरचुराजगनैकोजोफोरेहुकैठो । पेअवसूधकोवेपवनाइयज्ञोमतितेरसर्मापमेवेठो ॥ गितिभरेद्दगआँस्वदावतत्वोदतद्देनत्वतेमहिकाँहीं । मौनताधारेसुनीनसमानअजानसेवैटेहेंकोनहिंमाँहीं ॥ वमनायमनायथकीतवएकआनंदभानंदबबाके । स्यामसङोनोहरेमनकोहठिअगहैताकेसवैडपमाके ॥ 🦠 ोर्छेमहामधुरीवतियाँसुनिकैडपजैनहिंभानँदकाके । चंचळचारजोहोतोनहींतीअमोल्ररहेग्रणतेरेल्लाके ॥ ोोपिनकीवितयाँ सुनिकैनिजञानँदकंदसमीपहिषेपी । डाँटनकोकछुकीन्ह्योविचारकुनामकन्हाईकोजानिविशेष रितनरिभरेभँसुवाभरविद्विठोचनठाठकेदेखी । तासोकछूक्हिआयोनहींठरठीन्ह्योंलगायमहासुद्देखी ॥ मीतिप्रमोदभरासीयशोमतिलीन्द्योंगोविदाईलंकचठाई । चुमिकेआननकाननमेलगिवेनकद्योवहुभाँतिवुसाई इधद्दीअरुमाखनकीळ्छोतेरेहिमोनमेंहैुअधिकाई । काहेकोजाइचवाइनिकेयरळेतहीचोरकोनामधराई ॥ कान्द्रकह्मोनितगोक्कटकीगठिसेठनुजाडुँससानिठेवाई। आपद्दतिभेंडरौंसबकेघरजातचोरावतचीजपराई॥ वेत्रजनारीमहाछ्ठवारीबोळावतिमोहिळखेष्ठसक्याई। आपहींआवतीतरेसमीपयेझुंठहिंदीपळगावतिमाई॥ वत्रभारतात्रात्तित्वाणासुनेनद्रानीकहेंत्रजनारिनमास्ति । चोरीकरेकन्द्रवाकहजानेकहोकोउऔरअहेत्रजसासी॥ भूतपारामा । अतिवर्णाइउत्तेमुसक्याइइतेतीमुनावहुर्खुर्जाङ्गाखी । जानतीहीमातिहारिपयामद्मातीमहातुमकोकारिराली दोहा-सुनतियशोमतिकेवचन, वजनारीसुसक्याय । निजनिनगृहगमनतमई, अतिशयआनँदगा<sup>य ॥३१</sup> । हरिहिनगायोयञ्चमतिमाता ॥ चठडुलालसवस्तानोलाने। तुमहिलसेविनमोदन्त्री

मातुन्चनसुनिषरमरसाटा । उठेआँविमीजतनँदठाठा ॥ यञ्जदार्छैकरबोदअँगोछी । दियोठाठकरदगसु मासनरोटीमाँगनठागे । इतनेमेंबळरामहुँजागे ॥ यञ्जमतिमासनरोटील्याई । दईरामङ्यामहिंसुसछाई ॥ ठाढेसानठगेअतुराई । दियोऔरहूससनवोठाई ॥ जोक्कुसतासुमिगिरिजाई । ताहिससासन्छेहिंड्यहुँ ।

दोहा—जबभोजनदोउकोरचुके, तबहिंगज्ञोमतिमाय । मुखयोवाइजलण्याइके, दियझँगुलीपहिरा सखनसहिततहँरामकन्हाई । खेळनचळेचपळचितचाई ॥ खेळतखेळततहँगुखळाये । दोउमझांडयाटमहँ तहँकीरहीसोपञ्चतिमाटी । सोहरिखायोनखनच्याटी ॥ सोळखिबाळकसविरिसहाई । दियोरामसोसकळर रामहुँआपकझोहरिकोहीं । क्योमेळीमाटीमुखमाँहीं ॥ छोडिमिठाईमधुरससानी । कसमाटीवोहिंगडुति तवनँदनंदनअतिहिंदेराई । कझोदोससाहाहाखाई ॥ अवनकहोजननीपहँजाई । सुनतिहंअतिमोकहँरिसि इतनेपंचाळककोचआई । कझोटोरहेयदामतिमाई ॥

दोहा-कह्योनमानतलालतुन्, ह्रिगोल्नवलितिठ । माटासुखर्मेमेलिलिय, ताजिपरमाखनर्भाठ ॥ इ सुनतिहयशुमतिआशुहिंपाई । पहुँचिगईजहँरहेकन्हाई ॥ कह्योरामसोदेहुवताई । कन्दुनाँआजमृत्तिकाल कह्योरामसितहेयहचाता । खाईकान्द्रपृत्तिकामाता ॥ तवयशुदाहरिकहँपरिलीन्द्रों।कछुककोपसखहँनपर मातासुखताकततेहिकाला । रहेमीनहेदीनगोपाला ॥ वारवारनिजपूतहिहाँटी । कह्योकान्हलाईकसमार्ट रोगहोतवुदुमाटीखाये । युहमोकाँवहुवैदावताये ॥ ३३ ॥ रेचंचलतेसखनचोराई । मालनतिजमाटीकसल

दोहा-कद्मोटटामैयानर्हा, र्ममाटीमुखदीन ॥ कार्टिद्कितटरह्मो, खेटतखेटनवीन ॥ तयप्रनिकद्मोनंदकीरानी । यहसूँईतिंचातवसानी ॥ सत्तातोरमोत्तेकहिद्दीन्हें । जौनचोरायसायतेंकीन्हें मनमानतीतवहुँविङ्वासु । यद्विकहेवाटकममपासू ॥ पेतेरोजेटोयहभाई । रामहुँमीसॉदियोवताई तातेसतिमाटीतखाई । तवबोटेपुनिकॉन्हडेराई ॥ ३८ ॥ वारबारटगवारिवहाई । मनमासुमाटीकह सत्तादोपुदियमुपालुगाई । मेरीबातमानुसतिमाई ॥ जोमाटीमैसायोहाई । ममसुस्रठगीहोहगीसोई

दोदा-तातेर्मेसुस्वभापनो, देतोअविहिवगारि ॥ करनहेतुविद्वास्वर, मैयालेहिनिहारि ॥ ३८ ॥ यशुदाकसोकहीतेनीकी । जानिल्ड्सेरेअवजीकी ॥ वदनवगारुदोरिमेल्ड्हें । मनिहीऔरभौतिनिहिकेहें जययशुदाअसवचनल्यारचो।तवभगवानहुँवदनवगारचो३६ जनवीनिजलालनस्वसाँही।निरस्तिभीसगर यायरजगमअवनिअकाञा।शैल्द्धीपसागरअरुआशा।अनिल्लानल्यविद्यादासवतारा३० इनतेसहितचकरि पंचभूतहुनकेआवर्ता । सातहुस्वगलोकसुरस्मरना३८ निजयुत्तनंद्रसुक्षस्त्रन्यहाँदिसिन्रस्योजननीसुतसु

दीदा-अवित्तगरित्रताहको, तदाँचशोमितदेवि ॥ अतिश्वयङ्गकाकातिभे, आतिश्वयञ्चनरार्ग्छोति । कदामोदितपनोपीभयक । बुद्धिमोदिकेपाँछिगियक ॥ कैपीअदिदेशकीमाया । कैपीममुनुदेशिराया । यदचित्रकुष्ठभानिनजातो । बारवारममम्निच्छतातो ॥ जोजगपाछनातिरजतरद्दै । जाकोपदृदुर्छभुश्च यदस्तिदेशियुवनकोपाछकाभोजपरापगुन्योजोबाछक ॥४२॥भयममुनुममपनिव्रजमेगोगोपगापिगोगन जिदिमायावशमिनजमान्यो । कप्हुनिहिनिजम्भुपदिचान्यो ॥ स्लक्ष्यदेशअवकाई।कप्रदूपनामनादिम्सुस

दोदा-पात्सस्परसमिटतद्यस्ति यञ्चाकोभगवानः ॥ निनमापाषुनिद्यायद्यः, मेटिन्द्रयोद्यातानः॥ १२ भूस्पोतानसक्दयशुद्यको । दीन्द्रीनंक्दशह्रुद्यको॥जूमिक्टन्शहंनिनगृह । मस्पर्देनशनिकियोगने। सार्व्यदेदत्राकोषशगावेशिकवृद्यादिनाहिशिरनाहे॥सोहरिकोपशुदासनमानी।नासुभागिकिपनगहन्तानी बाट्यरितद्दिकोसुनिराना । बोस्योक्प्यसुन्तिसमाना ॥

三年 明明十二年

北京

#### रानोदाच ।

पूर्वजन्ममोरम्नियारं । कौनसुरूतकीन्द्रोतंद्यारं॥कौनसुरूतवयुद्धकारेन्द्रीयो।दृषदानदाकीद्रीग्द्रीन्द्री आरिसनतभपनिकटनजारं । सस्दरीतसम्बर्टोकविज्ञारं ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

दोहा—बारुचरितआनंद्उपि, यातेअधिकनकोय । सोदेविकवर्रुदेवको, केहिंहितपरचोनजोय॥ कहहुतासुकारणवद्भागा । मेरेमनअतिअचरजळागा४७ सुनिकुरुपतिकेवचनसुहाय । बोळेशुकअतिआनँद्रय

श्रीशुक उवाच ।

वसुनप्रधानरह्योकोउद्दोता । नारीतासुधराछिनभोना ॥ निधिशासनछिहिकैअहछादी । वैद्यकर्षगोपाछनअही करनछगेजबद्दोणसुखारी । तबब्रह्मासोगिराउचारी॥४८॥जनमहिहोइकृष्णभवतारा । बाछचारितजोकर्राहेअपर सोहमञ्जाहिसकछकरतारा । यहीमनोरथअहेहमारा॥४९॥ब्रह्माकह्योसचैतुमछिहाहो । प्रशावहरिपेतितरिहाँ दोहा-जोनवाछहरिकोचरित, सुनेछसेजगमाहि । सहजहिमेभवसिधको, उत्तरिसकछजनजाहि ॥ ५०॥

न्जानवाळहारकाचारत, सुनळखजगमाहि । सहजाहमभवास्युका, उतारसकळजनजाहि ॥ ५० सिंहेंद्रोणत्रजनंदभो, धरायशोमतिभूप । युत्रभावहरिमेंकिये, ठीठाळखीकतूप ॥ ५१ ॥ कृष्णहुँविधिकेवचनसव, सत्यकरनकहेतु । वाळचरितवळरामग्रत, त्रजमेंकियस्रतसेतु ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशोमहाराजावांधवेश्चविश्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशोमहाराजावांधवेश्चविश्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशोमहाराजाधिराजशोमहाराजाधिराजशोमहाराजाधिकारिश्रीरग्रराजसिंहणूदेवकृते आनंदास्युनियो दश्चमस्कंधे पूर्वार्धे अप्यमस्तरंगः ॥ ८ ॥

#### श्रीशक उवाच ।

दोहा—एकसमयतहँभोरहीं, उठीयशोमतिमाय। सबदासिनकोवोलिग्रह, कारजदियोलगाय॥ करनकलेजलालनकाँहीं। भारवहुद्धिहकमदुकामाँहीं॥ मंथनलागीमाखनहेतू। करिकेमहरिमनहिंशतनेह॥ जबलोंकन्हवाँजगननपाते। तबलोंजोमाखनवनिजावे॥ जगतेहतमाखनकोपेहै। तोकहुँचोरीकरननेहे॥ असिवचारिकेमंथनलागी।यञ्चमतिरामह्यामअनुरागी १ जोनजोनिकयबालकलीलागावाहंबेहिसजनशुभगीला सोखुधिकरिकरिय्शुमृतिमाह्।गापतसुदितमथतद्धिजाई।२॥जानिभोरतहँजगेकृत्हाई।माहमाहकहितेहिगोहा॥

दोहा-होतरह्योदिधमथतमें, भूपतिशोरमहान । तातेळाळनकेवचन, जननीकियोनकान ॥ छंदमनोहरा-पटपीतप्रकासीकटिचौरासीछवरणगासीमणिरासी, छुतिचपळासी । तेहिमथतद्वळासीन्द्रपञ्जनिजासीफैळतिसासीआविनासी, आनँदभासी ॥ कुंढळहुँडीळाहीकुचकंपाहीपयहुश्रवाहीछतकाही, ध्रमिरतजाही । श्रमविदसीहाहीकचिवळगाहीछुमनससाहीसुषिनाही, कछत्त्रसाही ॥

दोहा-कंकणयुगयुगकरनिसीं, गहिडोरीनँदरानि । दिपमंथितमीदितमहा, मालनसुतिप्रियनाि ॥ ३॥ गोहरायहुपरजवमहतारी । सुन्योनर्होतवज्ञेष्ठरारी ॥ करनहेतुजननीपयपाना । मंथानीदिगिकयोपयाना ॥ पकारित्वयोदोवहायमथानी । रोवतरह्योथशोदिहानी॥जवळामोहिनाहिद्रधिपेरेहे । तवळामातुमथननिहेर्वाणी सुनिळाळनकेतोरतवेना । यशुदाळियळाडभिरिचेना ६ तुरताहिताजिदियमकाहिं।व्यावनळगीस्तिहर्वाणी संदहानिद्यातस्वतस्वतस्वति । पावतक्षणक्षणमोदिवशेषी ॥ रह्योद्रधतहर्वहें वेठायो । तेहिक्षणपायआँवर्षनीं वस्तिहरूपक्षिणी सहस्वत्रस्वति । जानिकश्चभक्षणमोदिवशेषी ॥ रह्योद्रधतहरूपकहरूपकाहिं । जानिकश्चभक्षणमोदिवशेषा ॥ रह्योद्रधतहरूपकहरूपकाहिं । जानिकश्चभक्षणमोदिवशेषा ॥

दोहा—यद्पिपानपयकोकरत, कान्हगयेनअथाय । तद्पिकालकोछोडितहँ, द्र्हद्यदिगथाय ॥ तयहरिक्सस्पनेमनमान्यो।मोतिप्रयनननीपयजान्यों ॥ असग्रनिनेशुककोपहिपागे।अरुणअधरतहँकरक्<sup>तर्ही</sup> अधरदाविदंतनसोंआस् । झुँठोइंभाँसिक्हावतआस् ॥ छेपसानलालनकरमाँहीं । फोरखोद्वतद्यिभानन<sup>बहुँ</sup>। गेपुनिद्रारिमोनकेभीतर । फोरेदिधिमाननसक्परकर ॥ दूधद्द्यीकीधारबहाई । मास्तर्वेदिधियसार ॥ दूधद्द्यीकीधारबहाई । सास्त्रवेदिधियसार ॥ द्र्यद्वीकीधारबहाई । सास्त्रवेदिधियसार ॥ द्र्यद्वीकीधारबहाई । सास्त्रवेदिधियसार ॥ द्र्यद्वीकीधारबहाई । सास्त्रवेदिधियसार ॥ द्र्यद्वीकीधारबहाई । साम्यविद्वेदिधियसार ॥ दोहा-चेठेजायइकांतमें, छैदिधिभाजनहाथ । बोलिगँदरनवाँटर्ही, निजकरित्रभुवननाथ ॥ इतैयशोमतिदूधउतारी । पुनिघरिदीन्द्योंऑचनवारी ॥ आईमथतरहीजहँसोई । फूटोदिधमढुकाकहँजोई ॥ भीतरभवनजाइनँदरानी । ख्लीसकळमढुकीढ़रकानी ॥ औरद्वसवदिधट्धमटूका । फूटिफूटिभेटूकिहटूका ॥ दिधकाँदविसगरेघरमाँच्यो । एकद्वदिधभाजननिहंबाँच्यो ॥ यहचरित्रळखितहँनँदरानी।हँसीठठायठठाकरजानं पैनहिंठळेळख्योतेहिंदोरा । तबहेरनठागीचहुँओरा ॥ ७ ॥ हेरतहेरतयकथळमाँहीं । छख्योआपनेठाठनकाँहीं दोहा-दक्षिणपदधरिवामपर, बैठिउळुखळमाहिं ॥ चौंकिचोंकिकैअतिचपळ, चितवतहेंचहुँधाहिं ॥

दोहा-कहतिमुक्तंदर्शित्वातुनसः, कहँठोंनेहैभागि ॥ वाँधितीहिहतिहींछरी, विचेहैनहिकहुँठागि ॥ वर्तेकरन्ठगेविहत्तिरी । वर्जमेचोरभयेकरिचोरी ॥ दिधमटुकाडारेसविभीरी । नेकभीतमानतनिहेमारी ॥ वत्तवसस्कान्हेगोहरावति । पेनहितिनकोषकरनपायति॥ ठचतठंकमन्जविनहिभपारागवनितमदिनतंबिहभार रस्तजातवेनीकेफूठा । मनुनभतेवडुआभअन्तृहा ॥ वदनस्वेदकेविद्वितहारी । श्रमितजानिनिजजनिमुरारी विमेद्रतविभावनठामे । मानुनिरातिन्रिस्तिनहिभागे ॥ ठियोपकरिकरदृहिनयद्दोदि । उपरकोपभरीवरमोद्दार

दोहा-अंजनयुतदोख्टगनको, बॉर्थेकरसॉछाछ ॥ मीजतहैरोबतफफि, तोरत्तउरकोमाछ ॥ कहुँमातामुखकोडिरतिके । कबहुँछोटिपुनिपीछुझाँका। कहतियशोमतिकन्हुवातोको।बाँपतदयानछागिहिमोक रूअवकरतबहुतचपछाई । मानतकछूनवातिसखाई ॥ असकहिपकिरभीनमहँछाई । ह्वेगेहरितबदीनडेराई ॥५५ तानिभयाकुछछाछनकाँहीं । दीन्हीफिकिछरीमहिमाँहाँ॥पुनिगहिकैप्तिकहरकोडोरी । बाँपनच्छ्रीजानिबङ्खोरी पद्पिकृष्णकेप्रगटमभाऊ । निरस्योनँदरानीवनराऊ ॥ तद्पिवातसल्यहिरसबशमें।भूल्योगुन्योहरिहिंशासमें

दोहा-जाकोर्भातरवाहेरहुँ, पूरुवअपरहुँनाहि ॥ सवकोपूरुवपरसोई, हैसवजगर्नेहिमाँहि ॥ १३ ॥ ऐसेश्रीहरिकोनेँदरानी । अपनोछोटछोहरामानी ॥ जोपूरुवविद्यापनहारो । जगमहँमायावंपनढारो ॥ वाँप्योसेतसमुद्रमङ्कारो । वाँप्योसेतसमुद्रमङ्कारो । वाँप्यासेतसमुद्रमङ्कारो । वाँप्यवाहिकहिंदमंदरधारो ॥ विधिश्चिववाहिक्याद्रमुद्राई । जासुवचनमहँवँपेसदाई ॥ ताहिब्द्रस्वहानेँदरानी । वाँपनटगीसहजगहिंदानी॥१८॥वाँपतमहाँसकहरकीढोरी । होतअईदुहर्गोग्रायोरी तवद्वसर्पयमुम्तिकहरकीढोरी।वाँपतमवाद्रमुद्राही ॥ १३ व्यविद्यापनमाई ॥ १६ व्यविद्यापनमाई ॥ १६

दोहा-त्तवहुँदैआँगुरकमी, भइनवाँपनपारि ॥ छिसचरित्रसवसुरकहुँ, यशुमृतिभागाँदैधरि ॥ वैपेउल्सिटअविक्तान्तां । तवगोपिदसन्तारिक्षाः ॥ कहनल्यां असयश्रमृतिकाँ । टागतितोदिदयाकसनाँहां कोमठअंगनवंपनपार् । वृथालहतकान्दरदुसभाग् ॥ कोटकहजवपिहिल्हेसभाई । कान्दरकासवदद्वासुनाई सवतोवचनकुँठसवमान्यों। व्यवतोचोरपरचोसितिजान्यो॥पुनिकान्दरकहुँलसिस्तवयाई कोल्द्रननारोगिरासुनाई अवतोकहाँगईचपटाई । चोरीकोफल्परचोदेसाई ॥ तवतोवात्तवनेकवताते । ववतोस्परसार्सदरहाते ॥

दोदा-पशुदागोपिनसॉकरो, निजनिजपरसवजाट ॥ क्योंमोकोमरेसुर्जाह, बारवारक्षनसाट ॥ १७ ॥ बॉपतर्पोपतपक्रिंगमाई । केशविटगसुमगेझहराई॥जानिश्रोमतनिजमानुसुगरी । जापिईवैपेरुपाकारेभारी॥१८। भक्तनकेवशोर्देनगदीशा । जिनकेवशजगयुतविषिदंशा॥१९॥कपटासनजीरहविप्रारी।गासदाटरिवस्तिहस्सि हरिछीलासुखअसुनिहिपायो।जसयशुद्भैआँखिनतरआयो२०॥जसंसहजैप्रीमनजनकाँहीं।यशुद्गकेनंदनमिलिजाँही॥ तसनिहिंज्ञानिनमिळेसुकुंदा।जिनकीबुधिवहुवादवृसिंदा॥२१॥हरिकहँवाँधिवळूखळमाँहीं।करनहेतुग्रहकारजगैंहीं॥

दोहा—यञ्जमतिजवउठिजातभे, तबहरिकियोविचार ॥ यद्वैदृक्षनकोकरीं, आञुहिंजायउधार ॥ २२ ॥ नरुक्तरमणिश्रीवद्धे, धनद्पुत्रमद्छाय ॥ प्रथमहिंनारद्शापुरुहि, भयेदृक्षत्रज्ञाय ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनायसिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियौ दशमस्कंषे पूर्वार्षे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

दोहा-धनदसुतनकीवृक्षता, सुनिकेञ्चरकुठनाथ । प्रश्नकियोञ्जकदेवसों, जोरिजठजयुगहाथ ॥

## राजोवाच ।

कहैं|ज्ञापकारणतिनकेरी । नारदिकयकसकोपपनेरी ॥ नलकूबरदूकोमिणग्रीवा । कौनकियोअपराधभर्तासाम सुनिकेकुरुपतिकीअसवानी । बोलेशुकाचार्यविज्ञानी ॥

### श्रीशुक उवाच।

येदोजभूपकुचेरकुमारे । भयेरुद्रसेवकअतिप्यारे ॥ गर्वभरेइकसमयतहाँ हीं । कैछासहिकेकाननमाँहीं ॥ मंदाकिनिगंगामहराजा । जोरिसकछसुंद्रिनसमाजा ॥ २ ॥ दोऊकरिवारुणिकरपाना । घूमतनैनभरेअभि<sup>मान्॥</sup> गावतनाचतवाजवजावत । विचरतवनमहँअतिसखपावत ॥ ३ ॥

दोहा-श्रमितभयेतवयुवितयुत, करनकेळिमनरंज । प्रविश्वेष्ठरश्वनिधारमधि, जहँविकसेवहुकंज ॥ कियजछकेळितदाँवहुभाँती।जिमियुगगजयुतगजिनजमाती थ तहँविहरतनारदकहुँभायोदेखतभेवेहुँनमद्ग्रा<sup>वे</sup>र् नारदकहँळिकिसुरनारी । ळिन्तितहैंर्चवरतनुधारी ॥ शापदेनकहँसवेंटेराई । जहँतहँसिगरिर्र्हाकुकाँ । येदोकतहँधनदकुमोरे । मदमातेवसनिर्हिपोरे ॥६॥ तिनिर्हिपदांधनिरित्वप्रतिर्हा । शापदईजनुकृपदेवार्त्॥श

#### नारद उवाच ।

विषयीजनकोयहज्ग्माँही । तसबुधिनाक्षञीरिविधनाँहीं॥ जसधनमद्तेबुद्धिविनाक्षा।स्हतनकछुविकेष्पकारी

देहा-पंचभतितमगर्दे, पंचभतिम्छीन । पेत्तनुकहेतुको, जीवनहनैप्रवीन ॥ १२ ॥ श्रीमदोपमितमदनकरो । अननदेदाष्ट्रिपनरो ॥ धनीनअपनेसमसवजान । दारिद्रीजनसमसवजान ॥ १३ ॥ श्रीमदोपमितमदनकरो । अन्यदेदाष्ट्रिपनरो ॥ धनीनअपनेसमसवजान ॥ १३ ॥ विनक्टक्टाण्यगमहित्वाक्रियकपीराजानतनोहीं। १८ ॥ सारिद्धनकनिक्षभिमाना। छहाँहिजो दुलसोहसुतप्पति। भवदिष्ट्रतदुर्व्छद्द्र । राराजकदाअन्नपतिह ॥ तब्हंद्रीव्छच्छतानोहीं । सक्नकरिसोहिसहुँकहाँहा ॥ १६ ॥ मिछदोनद्विद्दर्विद्याप् । जसमदरशीष्ठिवनगापु ॥ जासतसंगिकियोजनकोई । त्रप्णातासुआहुगरीह ॥ १९

 दोउदुरमदतनुकीस्रिभ्रुरुं । अतिअविनीतिफिरींहफिविफ्रुरुं॥२०॥ तातेकहवाकेतरुद्धेके।त्रजर्मेवसेजायदुखम्बेके ॥ जामॅअसपुनिकरेनकबहुँ । ममप्रसादसुपिरेहेतबहुँ ॥२१॥ दिव्यवर्पञ्जजबितिजाहीं । हरिप्रगटिहेजेबेत्रजमाँहीं ॥ दोहा–तबहरिकेपदपरसिके, रुहिपुनिदेवसरूप ॥ मोरिअनुग्रहतेतबहुँ, पेहेंभक्तिअनूप ॥ २२ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

धनदस्रतनअसञ्चापस्रुनाई । बद्रीवनम्बँनेस्रुनिराई ॥ नळकूबरमणित्रीवींसोऊ । यमळार्जुनभेवनमहँदोऊ ॥२३॥ सत्यकरनसोईऋपिवानी । मंद्मंदतहँँशारॅगपानी ॥ बँघेडळूखळपॅसिळतजाई। यमळार्जुनठिगपहुँचिकन्दाई॥२४॥ तहँमनमॅअसिकियोविचारा । जोनदेवऋपिवचनठचारा ॥ सोमेंसिगरोसत्यदेखाऊँ । यमळार्जुनकोआशुगिराऊँ२५ असिचचारिदोडतरुमपिजाई । दियोठळूखळटेढळगाई ॥२६॥ दामोद्राकियनेसुककोरा।तहँकाँपेयुगवृक्षकठोरा ॥

दोहा-झाखनपातनसहितमहि, भयोतरुनकोपात ॥ सिगरेज्ञमँछाह्गो, तिनकोशोरअघात ॥ २७ ॥ प्ररुपयुग्रटदोडतरुतेनिकसे । तिनकेमुखमनुवारिजविकसे ॥ छावतदशहुँदिशनप्रकासा । मनहुँमरातेवंतहुतासा॥ कृप्णहिअखिटळोककेनाये।कियोप्रणामजोरियुगहाये॥पुनिनटकूवरअतिहिविनीता।हरिकीअस्तुतिकरीसप्रीता ॥

#### नलकूबरमणिय्रीवावूचतुः।

क्रप्णकृष्णतुमआदिपुरुपपर । अहोमहायोगीदीनोद्धर ॥ सुक्षमथूङविश्वतवरूपा । जानेत्राह्मणबुद्धिअनूपा ॥ भूतदेदआत्माइंद्रीपति । तुमहीएककाङहीयदुपति ॥ अविनाशोव्यापकभगवाना । तुमहिनियंताक्रपानिपाना२९ दोहा—प्रक्षमसत्तरजतममहै, प्रकृतिहिंप्रेरकआप ॥ तुमहींपुरुपअध्यक्षही, त्रिभुवनप्रगटप्रताप ॥

व्रद्व-त्रुमतकञ्ज्ञेत्रविकारज्ञातासदादीनदयाल ॥ ३१ ॥ प्राक्कतिनइद्विनतेअगमप्रभुरहतसीसवकाल ॥ कोजकर्राहतुमहिमकाञ्चातिस्वकाल ॥ कोजकर्राहतुमहिमकाञ्चातिस्वकाल ॥ कोजकर्राहतुमहिमकाञ्चातिस्वकाल ॥ ३२॥ जयजयअमितअवतारधारीअसिक्वअधमनच्यारि ॥ ३३ ॥ जयजयअमितअवतारधारीअसिक्वअधमनच्यारि ॥ जयक्रतअमात्रुपकर्मभासक्ष्रअपनीपरभाव ॥ ३४ ॥ जयज्ञेत्रकेककल्याणकारीसरक्ज्ञीलसुभाव ॥ जयज्ञज्ञभात्त्रप्रतिस्वक्रम्भासक्ष्रभाव ॥ ३४ ॥ जयप्रज्ञेत्रकेकल्याणकारीसरक्ज्ञीलसुभाव ॥ जयज्ञज्ञथरिणविहरनकरनजनकामनापरिपूरि । जयपरममंगळभरनसुंदरअंगधूसरधूरि ॥ ३५ ॥ वसुदेवनंदननंदनंदनज्ञात्तिमधुरस्वक्ष्य । यदुवंज्ञकेअवतंसदुष्टमप्त्रंतसुप्रज्ञअन्त्रप्त ॥ ३६ ॥ दोहा—जानहअपनेदासको, दासहभयदुराय ॥ इमहिदेखायोकारिक्वप, त्रवपदसींऋपिराय ॥

पेअवसाँगाईजोरिकर, भवनाशुक्रभगवान् ॥ नायकुपाकरिदीजिये, इमकोयहवरदान् ॥ ३७ ॥ कवित्त-कथाकुष्णरावरेकीश्रवणसदाहीसुने, वानीसदारावरेकोयशुक्तहिचोकरे ॥

हाथपेहमारेरावरेकीसेवकाईटार्गे, चारुचरणारविद्वित्तचिहिनोकरे ॥ जगतचराचरतिहारोरूपमानिनाय,रघुराजमाथझुकिसुसटहिनोकरे ॥ रावरेकेदासनकोदोरिदोरिदेसिदेसि, हगकोदुरितदुतहगद्दिनोकरे ॥ ३८॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पहिनिपिजनसम्हातिकरी, नटक्नरमाणिबीन ॥ तन्हेंसिन्पेटल्स्टे, हरिनोटेम्रसर्सीन ॥ ३९ ॥ श्रीभगवासनाच ।

।मद्रांपत्रेहिबिपितुमभयक।धुनिर्हेनिरसिपटपिहिरनटयक॥मद्मत्तवाइतनहितभूरी।कियोअनुप्रद्युनिप्रुनिप्रुनि। ग्नोहिबिदितपनेश्कुमारे ।होतदासपहिभाँतिहमारे॥१०॥ममदासनद्रकानतेमाम् । यहभववंपनहोत्तिनाम्नु ॥ ।नुउदितिबिमिपनदकुमारा । देसिनपरतनाँरिजौँपियारा४१नटकृष्यमानिर्षावसुत्राना।करहुआपनेपेनपयाना ॥ होभक्तिचरणनकीमरी । जोनाशनभवर्मीतिपनेरी ॥ १२ ॥

( ५५ )

## आनन्दाम्बुनिधि ।

## श्रीशुक उवाच।

कृष्णवचनसुनिधनदकुमारे । दैपरदक्षिणमोदअपारे ॥ दोहा—चँधेउलूखळकृष्णको, करिमणामबहुवार । गवँनिकयोउत्तरिद्धा, जैहरिकरतउचार ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजबांधवेदाश्रीविद्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिरा जश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधो दश्रमकेधे पूर्वाधे दश्रमस्तरंगः ॥ १० ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा—नंदादिकत्रजगोपसन्, युगद्धमपतनअवाज ॥ सुनिचहुँकितधावतभये, जोनिगिरीकहुँगाज ॥,१ ॥
निरस्ततभयमञ्जूंनपाता । करतभयेशंकाजत्पाता॥चहुँकितश्रमनलगेसवताके । गोपिग्वालआतिवित्तमधाके ॥
गिरमोकारणपरेनजानी । आप्रसमहँअसभापदिवानी ॥ कैसेगिरेवृक्षयेदोळ । यहथलमहँलविपरैनकोळ ॥
अनायासभोविटपनिपाता । तातेजानिपरैजत्पाता ॥ पुनिदोहुँनविरुद्धविचमाँहीं । निरस्तभौदनंदनव्काँहीं॥२॥
वैधेवलूखलेपेचतजाँहीं । चितवतचकितचसनचहुँधाँहीं ॥ आयेनंदद्धतहँद्धतधाई । कह्योकौनतरुदियोगिराह

देहि। त्तवबाळकवोळेसकळ, कोटनहिंदियोगिराय ॥ वँषोउळूखळकान्हरो, क्रमकमसोविस्छाय ॥ दोहुँनतरुनवीचमहँआई । दीनजळूखळेटेढ़ळगाई ॥ तवहींगिरवृक्षयेदोऊ । सुनहुऔरकौतुकभोजोऊ ॥ वृक्षनतेयुगप्ररूपप्रकासी । किंदुआयेतत्तुभूपणरासी ॥ तुम्हरेसुतसोकछुवतराने । ताकोहमनेकहुँनहिंजाने ॥ तिनसोंकछुकान्हरकहिदीन्हें । तेयाकेपदमहाँक्षिरकीन्हें ॥ यहथळतेदोउगयेविठाई । सत्यकहेंनहिंगातवर्नाई ॥की सुनिवाळकनकेरिअसवानी । कोऊताहिसत्यनहिंमानी ॥ कहँळपुवाळककहँतरुपाता।शिज्ञुसवकहेंप्रपायहन्नाती

दोहा-कोडकोडतहँनँदछाछके, सुधिकरिचरितमहान ॥ तेसिगरेवाछकिनके, मानेवचनप्रमान ॥ ५ ॥ तहँयशुमितअतिश्यपैमापी । नंदरायवाणीअसभापी ॥ याकेउरदायाकछुनाहीं । वाँच्योवाछककाहँवृथाहीं ॥ कोमछअंगनवंधनयोग्र । निरस्ततरपजतमममनसोग्र ॥ असकिहछाछनकेदिगलाई । दामोदरकीदामछोडीं चूमिवदनछिपअंकुउठाई । छाछनसोंबोछस्रकाई ॥ कछुनाहिंबेदकरहुअवताता । वंधनकीन्होंबोत्विवाती हनेंछछुटियाअवर्मेताको । घरतेअविनकासिहोंवाको ॥ असकिहभवनहिंभीतरलाई । कान्हरकोभोजनकारी दीन्द्रोंदानिहजातिनकाँहीं । वाजनवाजेघरयरमाँहीं ॥

दोहा—यहिविधिबहुङीछाकरत, गोकुङमेंगोपाछ ॥ वसतभयेअतिमोदसाँ, वजजनकरतिवहाछ ॥ ६॥ कहुँवजनारिदेकरतारी । टटाटछाकहिहरिहिष्ठकारी ॥ नईनाचनाचहुहरिनीकी । पूजहुआझहमारेजीही । कदहिरताचनछोनविने । मानहुँसवदिननाचप्रविने ॥ जवगोगीगावनसव्हागे । तवहरिहूँगावतअद्यागे ॥ दिरकोगानसुनवज्ञनारी । देहिङोनेकनमणिगणवारी ॥ ७॥ कहुँकोछगोपीकहुँपुकारी । छावहुबौकीकाव्हानी सुरतिहरिही । तवहरिवदुचनुमितियहेही ॥ कोठकहसेरपसेरीछावो । टटामोहिआनेव्हानिहरीं।

दोहा—दोरिस्टअवर्हिकान्हतेहि, स्टउटायेनीहि । पुनिल्यावेजनुनीरिकर, सिगरीसियपकाँहि ॥ कर्रसात्रोकोउटाटराराजे । ताकन्हुवीर्मेवहृतसेटाजे ॥ दोरिकान्द्रपादुकारठाई । हँसतदेहिसस्पियपकाँही सर्वाकडीरहोद्देशिरहेक । छिकतहाहिसाननछविन्नैके ॥ कर्डुकहुँनिनसमससानिहारी। ताटदेहिंगुत्र<sup>महर्गुरी</sup>

्रीपुकरन्ञजनकन्दीटा।मुसद्गोपगोपिनशुभक्षीला८ द्रस्शावत्रजगमीहम्बन्ति। व ीपावतन्तिनवन्नानेद्रमक्षी ॥९॥ एकसमयफटवेचनवारी । नेदद्वारमहैं लाह्य

Lu

दोहा-मेंठाईमीठेफलनि, आनुहितरुतेतोरि । होयचाहनेहिलेनकी, सोओवेहतदौरि ॥
फल्केचनवारीकोवानी । सुनतैहयामपरमसुसमानी ॥दौरेभिरेअंनलीअनानू । सबफल्दायकतेफल्कान् ॥१०॥
फल्केचनवारीकोवानी । सुनतैहयामपरमसुसमानी ॥दौरेभिरेअंनलीअनानू । सबफल्दायकतेफल्कान् ॥१०॥
फल्केमानमहँअम्रहिंखरि । लेनिजदोउकरफल्नसुरारी ॥ सातसातफल्भीतरआये । तेअनानभेरतनसोहाये ॥
लक्षिकोतुकफल्केचनवारी।धन्यधन्यनिजभागठचारी॥१९॥एकसमयउठिकृष्णप्रभाते।खेलनहितलैससनजमाते॥
यसुनातीरगयेषनक्यामा। सेलन्कगेसेलयुतरामा ॥ सेल्वसेलपहरदिनआयो । इतरोहिणिपंडितनबोलायो ॥
पूँकिपंडितनतेसुसमानी । रोहिणिनसतरोहिणीजानी ॥

दोहा—कछुककलेकहुँनकार, खेलनगोकढिकान्ह । जन्मनक्षत्रहुआज्ञहै, होनचहतमध्याह्न ॥ असगुनिजायकान्हकहँदेरी । लालनसुनोवातकछुमेरी॥जन्मनळत्रहुआज्ञतुम्हारा । करिनीहआयेकछुकअहारा ॥ चिल्नहाहुपरकरहुकलेका । देहींआज्ञमीठबहुमेवा ॥ पूजहुळदोपीतपटधारी । देहद्विजनवहुषेत्रहुपारी ॥ १२ ॥ सखनआपनेलेहुनिहारी । इनसक्कोइनकीमहतारी ॥ नहवायोभूपणपहिरायो । भोजनहुबहुभाँतिकरायो ॥ तेरेसँगलेलनपटवायो । तुमअबहूँलगिनाहिनहायो ॥ तोहिंहँसतसिगरेक्जळोरा । लिनतहोतनहींमनतोरा ॥

दोहा—हमन्हायेकान्हरनहीं, हमखायेनीहरूयाम । हमजसियजननीनके, तसनश्यामनिहराम ॥ छाठदमहुँकहाँकिमिठजवाबद्वाचठहुभवननिहिविठँवठगाबद्धामजनकरिकारोकावादिका । वनिवरसूपणवसनपिहिर्के ग्वेठद्वभायसखनसँगठाठा अविहिद्दोत्तभोजनअतिकाठा यहिविधिरोहिणिवचनवखान्यो पैनहिश्यामरामकछुमान्यो विदेरोहिणीतवपरआई। यशुद्ससनअसकछोचुझाई ॥ दोठ्यँगेखेठकेरंगा । आयेगेहनमेरेसंगा ॥ षुठेआबहृद्वमबरिआई । मेंग्रहकाजकरहुँचितठाई ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

वेहा-यशुमतिजानिविठ्यभति, मनमहँकियोविचार । खेठनमॅअटकेठठा, ठियेसलाखेठवार ॥ ।नागपेमेरेनहिरहे । खेठतखेठतदिवसवितेहें ॥ असविचारिगमनीनँदरानी । सुतसनेहवशअतिअतरानी ॥ ग्दुबाँकन्दुबाँकहिगोहरायो । कमठनेनभोजनविसरायो॥आवहुतातकरहुपयपान॥क्षुधाविवशसुखभयोमठाना ॥ ।ठतखेठतथाकिगयेहो । ताहुपरअतिखेठठयेहो ॥ अवनहिंखेठहुखेठकन्हाई । चठहुभवनदुपहरह्वेआई ॥ ॥तुवचनहरिकियोनकाना । खेठनमॅअतिचित्तठोभाना॥तवपुनिकद्वोरामसोमाता।चठहुभवनकुठनंदनताता ॥

दीहा-मधुरक्ठेडमेंरच्यो, तेरेहितबल्राम । सोतुमर्हाभोजनकरो, मेरेसँगचलिषाम ॥ नन्दुराँकहानमानतमेरोलिचलुकह्योजोमानेतरो॥३५।१६११७॥भोजनकोपरलेबजराई।तोहिनिननेकहुसकैनलाई इमदोहुनकोतुमसुलदेहु । चल्हुरामभाशुहिंभवगेहु॥सबबालकनिजनिजगृहजाहु।निजजनिनगृहतभोजनलाहु॥ एमचलहिंमेरसँगमोही । कन्दुरासँगरिहयोकोलनोही ॥ विनासलनखेलिहोंकिमिलेला । पुनिपालेपरजईअकेला ॥ सुनिवजबालकयगुगतिबानीगिनिजनिजगृहअतिभयमानी॥रामचलेमातासँगमाही।लियकान्हेंपछिआयतहाँहा ॥

दोहा−पार्हेविधिदोडसुतत्स्यायपर, डक्टनशंगङगाय । पहिरायोधूपणवसन, सुराभिसङ्डिनहताय ॥ नंदरायनिजसंगवोडायो।विविधर्भातिभोजनकरवायो॥यहिविधिङोडाकरतअनेकन।यसतभयेव्रनसुरायहरू

#### श्रीशुक उवाच ।

दोर्डेकरग्हिदोडुनकीवाँहीं । टैगमनीवरवसघरकाँहीं ॥

दोहा-इंशिशरोमणिकृष्णप्रश्च, तिनकोनिजसुतमानि । त्याद्दंयश्चमतिमानगदि, सकैकोमान्यन्तन्त्रः । मानियशोदामोद्दपनेरो ॥ बोटवायोवद्ववित्रनकाँदा । वजवायोवाजनस्त्र स्तिविद्यापितज्ञनकर्तवायो । सुदंरपीतवसनपदिरायो ॥ छटीसविपिष्टजनकरवायो । सुतकरिक्षाया ॥ सुतकरिक्षाय ॥ सुतकरिक्षाया ॥ सुतकरिक्षाय ॥ सुतकरिक्

हाँमहावनगोकुरुमाँहीं । होतअमितउत्पातनकाँहीं ॥ निरसिनंद्जियअतिहिंडेराई । वृद्धवृद्धगोपनबोरवाई ॥ उप्तराहकरनतहँछागे । तवैनंदवोलेदुखपागे ॥ इतअतिहोहिंदपद्रवघोरा । ईशक्कपावाँचतपमछोरा ॥ निउपायकरैंअवभाई । सोसिगरेमिलिदेहुवताई ॥ २० ॥ तवउपनंदगोपइकबूढो । ज्ञानीवडोमंत्रजोहेंगुढो ॥ दोहा-देशकालसोंसकलगुनि, रामकृष्णप्रियहेत । कह्योमंत्रमंजुलवचन, वाँधिमनहिंगननेत ॥ २९ ॥ नहृतातजोमोमनआई । सोसलाहर्भेंदेतसुनाई ॥ गोधनहींधनअहैहमारा । इकयहवृत्तिनयामअगारा ॥ हेराखिगोधनरहिजाहीं । सोईसुखर्देश्यनसदाहीं ॥ तातेजोगोकुळहितचहिये । तोइततेअंतेचिळरिये ॥ । आवर्हिअनेकउत्पाता । बालकनाइहितुहेताता ॥ २२ ॥ लेतिसकलबालकजोखाई । सोराक्षसीपूतनाआई ॥

तेवाचिगयोयहबाङक\ईश्रक्रपातुमपरत्रजपाङक॥गिरचोशकटयापैआतिघोरा । हरिदायावाँच्योतुवङोरा<sup>॥२३॥</sup> दोहा-चौंडेडरवपुधारिकै, आयोदैत्यकराल ॥ धुंधकारवज्ञायकै, नभलेगोतवलाल ॥ मरिगोगिरिवृहद्पपाना । कियोईशवाळककरत्राना ॥२**२॥ अर्ज्जनवृक्षगिरेअरराई ।** परचोर्वाचहुँवँच्योकर्हा<sup>॥</sup> उत्सवहेंद्वरिकीदाया । यहीसत्यजानहुनँद्राया ॥२५॥ तातेजवङोंअवउतपाता । आवर्हिनहिन्नमहँदुसंदाता वर्छोंग्वाछग्वाछिनीछैके । चिष्ठयेगोगणआगेकैकै ॥ २६ ॥ जोयहकहोबर्सेकहँजाई । तोसोथछहमदेत<sup>वताई ॥</sup> द्मवनजेद्दिवनकरनामा। सवथळजोअतिझयअभिरामा।।गोवनकोअतिस्रुखद्**निवासा।स**वकाननसोहतवहुँपास <sup>॥</sup>

दोहा-गोपीगोपनकेसदा, सेवनलायकसीय ॥ तेहिवनमेतेहिगिरिकहत, गोवर्धनसबकोय ॥ इाप्रुण्यप्रदस्रोगिरिराजा । सेवतसदास्रुसिद्धसमाजा ॥ सदाहरिततृणथळथळरहर्ही । ज्ञाखनझुकिपाद्यमहि<sup>त्त्री</sup> मिछ्छताछ्छितत्र्दॅछहर्रे । सुसीकुरंगविहंगहुँविहरें ॥ अतिनिमंछ्जछ्छेतहिछोरा ।यसुनार्वेहेतहिंनेशोरा ॥ हिनजाययृंदावनञ्जोभा।निरस्वतसुरनरसुनिमनङोभा॥सुदिनपूँछितहँच**ङ्द्वजेञ्जा।अ**वनरहनळायकयहदेशा<sup>२७</sup> र्छिहिसुदिनहुँहैंअतिनीको । यहतेहिहमारमतठीको ॥ गोवनकोभाग्रकरिदेह । ठादिसानिशकटन<sup>न्दिह</sup>ैं

दोहा-तिनमेंगोपीगोपचढ़ि, चठेंसकल्सानंद ॥ प्रनिविचारलसहोइतुव, तसकीलेअवनंद ॥ २८॥ निउपनंदगोपकीवानी । बोळेसकळगोपसुदमानी ॥ अळीकहीउपनंदसळाहू । यृंदावनवसियेव्रजनाहू ॥ इतहाँबहुदूतपठाई । दियसिगरेत्रजमेंगोहराई ॥ वृंदावनगमनहिंसवकोई। बालकयुवावृद्धजोहोई ॥ द्निदेशसुनतस्वगोपा । साजिसाजिशक्टनअतिचोपा २९भारेभरिअपनीसिगरीसाज्। बाटकवृधन्रनासिगरि जीवृपभनिधिशकटनमाँही । ह्वेतयारगहिधनुपनकाँही ॥३०॥ गोवनकोआगुकारेळीने । नंदद्वारआयेशुभीता

दोहा-जानितयारीनंदसव, भयेशकटअसवार ॥ तेहींसमयचहुँ ओरव्रज, तरहीवजीअपार ॥ पद्धविपुरुविपाणवजाये । महा्शोरमजमंडल्छाये ॥ करिकेगोवनकोगणआगे । चलेषुरोहितपुनिवहुमागे निकंपीछेगोपसमाजा । तिनकेमध्यल्सेत्रजराजा ॥ ३९ ॥ केसारकेसरिकेसारिकंगा । वेसरिवसरिवसि रिवसनवेषव्यननारी । हीरनहारिहयेहियहारी ॥ स्थन्चडीिक्षितिमेंछविछावें । हरिलीलासप्रीतिमुस्स्मार्वे ॥३१। शुमतिरोहिणियुत्तवटश्यामे।चदीएकस्यमहँभभिरामे॥सुनिसुनिटाटनकथासुद्दावनि।टहर्दिमोदमातापन्याने होना-स्टिनिप्राकेटनेत्रस्य सम्बद्धानिस्यानेस्यानेस्य

दोदा-पहिनिधिगोकुङतेतुरत्, गमन्कियोत्रजराय् ॥ पहुँचेवृदानिषिनिम्, गोपनयुत्तस्रख्या ॥ दिवसंतऋतुरहेंसदाही । कपहुँकोनहुँदुसतहँनाही ॥ अर्थचंद्रसमशकटनरापी ॥ निजनिजयटनपरस्परभी द्रावनमहोक्तरोतितामा । गोपमविवर्धनपरिस्परभी दावनमहें कि योनिवासा । गोपसहितनेंद्सहितदुलासा ॥३२॥ वृंदावनगोवर्षनदेसी । यसुनापुलिनप्रमेहिरासी सुनुपासहैको अनिर्धानी । गापसाहितनेंद्सहितदुलासा ॥३२॥ वृंदावनगोवर्षनदेसी । यसुनापुलिनप्रमेहिरासी ामस्पामहुको अतिप्रति । बादतभरविद्यारप्रतीती॥३५॥करतबाटटीटामनभावन। व्रजबासिनविनीद्वर्याः - पाट्रिकटरोतिकारो । कटलिटरारप्रतीती॥३५॥करतबाटटीटामनभावन। व्रजबासिनविनीद्वर्याः - पाट्रिकटरोतिकारो । कटलिटरार्थाः

नाटार्देकटतोतारमाना । करुँगतिचटहिमंदसुसदानी ॥ करुँछकुटीटेसेटहिधूरी । दौरिजार्हैक्टुँप्सार्टी उर्राप्ति ... धनीकाछै । प्यत्रपुरनाजतअतिआछे ॥

दोदा-चणरननिविद्यांटावरी, अतिश्यमीतिवदाय ॥ कर्डुंछोर्रीहकर्डुंबॉपर्ही, कर्डुंजटदेर्हिंविमार ॥

सुतकीलसिबछरनपरप्रीती । चारिबरपलमिहुजबबीती ॥ नंदकॉन्हकोकद्योवोलाई । वछराललाचराबहुजाई ॥ परिहिबोबलरामिहसाय । अलगनहोयहुतजितेहिहाये॥३६॥औरहुग्वालनवालबोलाई।नंदकद्योअसतिनहिंदुझाई ॥ कन्हवाँकोतुमताकेरिहयो । दौरतकूदतकेकरगिहयो ॥ बहुतदूरियहजाननपाव । निकटचरायवत्सगृहलावे॥ असकहिविदाकियोसुतकाँहीं । गयेरामबालकसँगमाँहीं ॥ नेसुकजाइह्युरिबछरनको । लगेचरावनतृणकछरनको ॥

दोहा-आपहुँतहँबहुखेळको, खेळनळगेगोपाळ ॥ कामपाळतेहिंसंगर्मे, ग्वाळवाळततकाळ ॥ ३७ ॥ कहूँबजावतवेणुग्रुरारी । देहिंसलासिगरेतवतारी ॥ कहूँबेळअमराकरत्तरी । फेंकहिंहकहकअधिकहिट्री ॥ गयोहमारअधिकअसकहहीं।जिनकमजाततेळिबकैरहहीं॥ कहुँकिंकिणिकीकरिझनकारी।वळींहवंककैचरणग्रुरारी कहुँबनिजाहिंगऊअरुबछरा।डोळतवागतकछरनकछरा३८वळीष्ट्रप्यसमकरिकहुँनादा।मछग्रुद्धहितभरिअहळादा छरहिंपरस्परगोपकुमारा । कोजजीतहिंकोजखाहिंपछारा ॥ कहुँहंसकीबोळहिंबोळी।कहुँमयूरसमविचरहिंडोळी ॥

दोहा—पहिनिभिन्नंदानिपिनिमें, निनिधनिनोदनिहार ॥ ग्नाटनाटसँगकरतहें, रामहुँनंदकुमार ॥ ३९ ॥ चरतचरतिसगरतहँवछरा । जातभयेयग्रनाकेकछरा ॥ खेटतखेटततहँपनइयामा । ग्नाटचाटसंगहिंछैरामा ॥ जातभयेयग्रनाकेतीरा । जहाँत्रिनिधनितवहत्तसगीरा ॥४०॥ तहँधिक्विटराकररूपा । वत्साग्ररभायोग्रनुभूषा ॥ रामकुष्णकोहननिवारी । वहरामहिंगदनंद्वतायो ॥ चरतचरतहरिकोनियरायो । तवरामहिंगदनंद्वतायो ॥ यहिजानवदानवचट्याक । चत्सरूपकारिकियेदुराक ॥ कंसपठायोगारनेतु । ताकोज्ञठवाँपतहेंनेतु ॥

दोहा-कानेर्मेकहिरामके, करिकैगोपनगोपि ॥ मंदमंददानवनिकट, गेहरिवधचितचोपि ॥ ४२ ॥ पूँछसहितपिछछेपददोऊ । पकरचोहरिमान्योभयसोऊ ॥ चटपटानबहुयदपिसुरारी । तदपिनकरतेतज्योसुरारी ॥ तहिंउठाइबहुवारअमाई । पटक्योतरुकपित्यमहँजाई॥ फूट्योशिरट्ट्योतनुभूपा । प्रगटभयोदानवकररूपा ॥ तोकपित्यगिरिगोतोहिंकाछ।ताहिंगिरततरुट्टोवेजाछ॥छिकराछकायातिहिंकरी।विसमितग्वाछताहिंछियघेरी॥ क्विकान्दरकोछगेसराहन । खुवजोरहेतेरेबाँहन ॥ देसिपरततेतीअतिछोटो । जानिपरतवरुकोआतिमोटो ॥

दोहा—देवसुमनवरपनळगे, दुंदुभिदीहवनाय ॥ वरसासुरकोनिपनळसि, भेमसन्नसुखपाय ॥ १३ ॥ सर्वृद्धोककेपाळकजोऊ । मृजवछरापाळकभेसोऊ ॥ डेढ्पहरिवनजवचिंद्धभायो। मातुकळेवातुरतपढायो ॥ स्वनसहिततहँरामकन्द्राहोवटळायामहँहिछिमिळिसाई॥ळगेवरावनपुनितिनकाँही।यसुनातटविहरतचहुँपाही १४ ग्वाट्याळ्दुपहरिवदेसी । वछरनकोआतितृपितपरेसी ॥ छैळैनिजवछरनकेज्हा । यलेसळिळप्यावनकरिक्हा ॥ यसुन्तरिपहुँचेजवजाहुं । पियेपानपवछरनप्याहं ॥ १४ ॥ तहँकाँळिदीकेतटमाँहीं । महाभीमयकळसेतहाँहीं ॥

दोहा—मनहुँदज्ञछिग्हों छको, शृंगगिरचोइतभाय ॥ नामवकासुरजासुँदै, दीन्ह्यांकंसपटाय ॥ १६ ॥ बकुछथ्यानसोरह्याछगाई । कद्दोकृष्णभावनियराई ॥ इरिडुजानिताकेमनकेरी । कटेनिकटद्वैतेहिंतजुदेरी ॥ हरिहिंदिनकट्टिसचाँचपसारी।दानविष्टियोतुरतसुस्रहारी ४७ वकसुस्त्रमसितगोर्विद्दिदेपी।गोपसचेदुस्त्यानिविद्दोपी हापहायसबट्गेपुकारन । करिनसकेकोऊतेहिंदारन ॥ जैसेविनाप्राणकदिदी । भयेगोपतिमिकृष्णसनेदी ॥ यद्यपिश्रातप्रभावहुद्याता । खटेरदेरामहुँतहुँताता ॥ तद्यपिदातसस्यरसव्हामें । समुदुँकामनभोकसमसमें ॥४८॥

दोहा-जगतग्ररूजगकेपिता, आँगिनिवीजगोपालु ॥ तिनकोठीस्योवकज्वै, जरनठग्योतोहतालु ॥ चिनस्योसपरिज्ञामरेकौँही । चोंचचोसकिरसूपतहाँहीं॥मारनपायोपुनिवैदछाठेगुन्योनिजकाठेतेहिंकाठे॥१९॥ आवतिरासिताहियदुराहीपरयोचोंचयुगयुगकरपाई॥धूमिगिरायवद्नतेहिंकारयो।महजहिंवकासुराहेहिरिसारयो। रूणसमकारतवककोआननाससानिरसिकाछिदीकानना।६०॥ठियोदोरिदुतर्हारकदेँपेरी । ठगेपत्रशासकरनपनेरी॥ कान्हरतुमतोअतिवटवाने । इमतोअसपूरुवनहिंकाने ॥ तुमहिमातुवहृदूपपियावे । मासनिवसपीनितहिंसवावे ॥ तातेबहुततुम्बरिजोरा । होतदूपहमरेपरयोरा ॥ दोद्दा-उतेगगननीवतिवनी, वजेशंसकरनारः । द्वयुक्त्यहुवर्रिषके, छायित्यानँद्रदारु ॥ अस्तुत्तिवहुविधिकीनमुनीशाकिदेवकारिनामनगदीशा।भुनिकेशारससानभदेराँ।कोहुकोनिहरुतिअवरज्येते १ तिकसेवकमुखतेहरियाये । ससामनहुँदुनिप्राणिहर्षाये ॥ बाहुपूजिहरिक्तिसवगोपा । करीभवनगमननकीवोषा ॥ सववछरनसमेटितहँठीन्द्रााँ । देसँगससनकृष्णचित्रद्वाः॥अपिभवननवँनँदर्शाः । दियेसंगदृद्वाद्यनारः ॥ नदयशोमितिकेदिगनाई । ग्वाट्याटअससवरिम्हाई ॥ वत्सकृषपरिदानवआयो । ताकोकान्दरमारिगिराषो ॥

दोहा-पुनिइकवककोवपुपपरि, बैटयमुनकेतीरा। छीलिलियोत्तालालको, हमलिभयेअपीर ॥ मुखबाहरपुनिनिलवलाकोपकारचोचां बक्रप्णपुनिताको ५२ सुनियहवातगोपत्रजनारी। प्राराणयेआस्पीत्रपारी नदनंदनमुखअन्मिपदेखें । वालककोवलअदसुनलेखें॥५३॥कहाँ हपरस्परतअसवानी। अवत्रजदशापरेनिह्जाती॥ कान्हअलपटरिगेवहुवारा । कियोईशयहिक्रपाअपारा ॥ जेकीलआयेकान्हीं हमारन । तेईमारिगयेवहुवाता॥१॥ तवबोलीपुनियग्रुमितिवानी । मैंपूरुवकरनीकाठानी ॥ जातेम्रुतकोनितभेहोई । अथवाहेवेरीममकोह ॥

पेममसुतवधजेमनकरते । तेपावकपतंगसमजरते ॥ ५५॥

दोहा—अहोत्रहाज्ञानीगरग, छपानताकेचैन । कह्योजीनतिसेभयो, आयहमारेऐन ॥ ५६ ॥ कह्योनंदपुनिवचनतहाँहीं।शोचठानिअवहमकहँजाहीं ॥ वोहिंविधिवँचेक्कमारहमारा । अवहमकाहकरीकरतारा॥ कह्योनंदपुनिवचनकहेंचुझाई । ईशकुपातवस्रतवँचिजाई ॥ धुनियशुमतिदोडठाठनकाँहीं । करगहिँठैगैनिजयहमाँहीं ॥ द्वानकराइअशनकरवाई । राईठोनठतारिसोवाई ॥ निश्चिदिनकरतकुप्णकांसेवा । हरिसुलहेतुमनावहिंदेव ॥ समक्रप्णगाथानितगावत । आनंदयुतवस्रयामचितावता।गोपगोपिकावसेसुखारी।जानिनपरचोशोकसंतारी॥ समक्रप्णगाथानितगावत । आनंदयुतवस्रयामचितावत॥ गोपगोपिकावसेसुखारी।जानिनपरचोशोकसंतारी॥ स्था

दोहा-पहिविधिकरताविहारबहु, ज्ञजमहँनंदकुमार । पंचवपंकेपूरभे, नाघेवेधकुमार ॥ ५८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथांसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरखुराजांसेहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे पूर्वाधें एकादशस्तरंगः॥ ११ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-एकसमयव्रजगाँउमें, जवनृषभयोप्रभात । रामञ्चामजागेप्रथम, पञ्चामंजञ्जात ॥
कियोविचारतवेमनमाँहीं । आजुजायवनहीमहँखाँहीं ॥ असविचारियजुमतिपहँजाई । मायमायकहिदियोजगारी
कियोविचारतवेमनमाँहीं । सार्वाप्तविचारतवेम । असविचारियजुमतिपहँजाई । मायमायकहिदियोजगारी
कियोविचारतवेमनमाँहीं । सार्वाप्तविचारतवे ॥ त्रवयजुमतिबोळीसुवसाज् । जन्मनसत्रप्रकरशाद ॥
तातेरामनजाहिचरावन । कार्याप्तविचारतवेममनभावन ॥ सुनतमातुकेवचनसुहाये । रामबहुरिपुनिभीतरशाये ॥
हरियरतेकिटिश्ववजायो।मधुरहोरिसीगरेवज्ञायो॥१॥म्बार्ट्याळसवधुनिसुनिजागो।निज्ञाविज्ञवेस्य

दोहा-नंदद्वारआवत्तभये, कोन्हेंहोर्राहमणाम । छकुटीवेणुविपाणहूँ, घारेअतिअभिराम ॥ कटिकिकिणीकाळनीकाळे । छिहेकामरीभ्रपणआछे ॥२॥निराखिहजारनसखनमुरारी।विपिनगवँनकीकरीतपाणी छोरिसकठवळरनकोनाया । हाँक्योछेळकुटीनिजहाथा ॥ कटिकिकिणपगमणिमजीरा । हीरनहारिहेगेगीरी ॥ मोरमुकुटिशरमंअतिसोहे । जोहतजाहिरमामनमोहे ॥ इककरमुरळीइककरळकुटी । कटिमहँकसेपीतपटदुर्यी ॥ अपनेळाखनळरनकाहीं । आगुकरिप्रभुष्ठियेतहाँहीं ॥ ग्वाळनबाळनसहितगोपाळा । वळरनहाँकतवलेउतीळी

दोहा—निजनिज परसासवसासा, छिपेकछेडकाँघ । डगरतभेवडुविपिनिके, खेळतखेळतवाँघ ॥ १ माखनमिसरीकीवडुमेवा ॥ औरवस्तुजोस्तहिंसिठानी । पठईसंगहिर्मेवँदरानी ॥ वि : क्षेट्र : जिन्नपरसार्क केन्नाळकसवस्यच्छा ॥ वटभाँडीरिनिकटहरिखाये । टेरिटेरिसववस्सिकाँग बछरातहाँचरावनलागे । विहरतलापुमहासुखपागे ॥ ३ ॥ मणिनजङितभूपणसुवरणके । पहिरायेमातासुवरणके। तद्यपिफलअरुपल्लवगुच्छा । फूलओरमोरनकेपुच्छा ॥ घातुअनेकनरंगनकेरी । काचऔरग्रुंजनकींटेरी ॥

दोहा-धायधायवनतेसला, छावेहिमुदितअपार । राचिरचिरुचिर्साअतिरुचिर, करहिङ्कष्णश्रंगार ॥ नवपछ्यकेमुकुटवनावें । सुमनरूपपुनिरतनलगावें ॥ रंगहिंधातुकरंगनकरे । सार्वेमोरपलानचनेरे ॥ असकिरोटरचिर्हारिद्विरहें । फेरिफूल्पालाराचिलेहीं ॥ तापेंविचविचयछवग्रंजा । सार्वाहेवीचफलनकेपुंजा ॥ हरिकोपहिरावहिंचनमाला । तिमिभोरहभूपणगोपाला ॥ धातुरंगहरिअंगनमाहीं । हसतहँसावतरंगतजाँहीं ॥ हरिदुआपनेकरराचिमालावकसहिंसलनिभूरितिहिंकाला ॥ कोहुकोम्रममुकुटरचिर्हातिप्रणामकरिहिरपरिलेही

दोहा-रचिंहपरस्परभाँतियहि, अतिसुंदरिंसगार । करहिंग्बाळवाळनसिंहित, वृदाविपिनिविहार ॥ ४ ॥ जवपुनिपहरिदत्तस्पिटिआयो । तवहरिसिगरेससनवोळायो ॥ कह्यीसकळअवकरहुकळेवा। हमहूँदेहैंअपनेमेवा ॥ सुनतकृष्णवाणीसववाळा । वेठतभेजहँवैठगोपाळा । खोळिखोळिनिजनिजतहँसीके । करनळगेभोजनरुचिजीके॥ कोहुकोसीकोकोऊचोराँवें । तवतेहुतिहळँडावनपाँवें ॥ वेतवदूरिफोंकितेहिदेहीं । कोउपुनिपायउठावाँहितेहीं ॥ तेऊफोंकोहैताकहँद्री । हुँसहँठठायमोद्भारिभृती ॥ कोउपुनिल्याइदेहिहुँजाको । मिळतमीतकहिसोपुनिताको ॥

दोहा—निजहायनसोक्ष्रप्णप्रभु, देतससानिखवाय ॥ तेऊहरिमुस्सेच्छर्ही, संदर्भदमुसस्याय ॥ ५ ॥ यहिविधिद्दरितहँभोजनकरिकै । करअरुचरणधोइमुस्स्याय ॥ ६ ॥ यहिविधिद्दरितहँभोजनकरिकै । करअरुचरणधोइमुस्स्याय ॥ ६ मन्त्रिक्षिद्दरितहँभोजनकरिके । करअरुचरणधिद्दर्भाव ॥ क्ष्रिक्षाहरिआगेषाई । इस्हिपिहिटेचताहीं ॥ कर्डुकान्हरकिविधिक्षाहरिआगेष्ठरिकाहीं ॥ कर्डुकान्हरकिविधिक्षित्रकिविधिक्षेत्रके । तमसँगकेसवससानवेटे ॥ मेंआगेहरिकाहिएहीं । तमहिंचीटिमगमहँटेटेहीं ॥ असक्तिह्वद्दिन्नकरिपानें । हरिकरपरसफेरिफिरिआनें ॥ ६ ॥ कोडआरुकवेणुवजानें । कोड-शृंगशोरवनद्योपें ॥ कोड-शृंगकिर्मगनकर्तिं जन । तिहिमिटिगावतअरिसुखर्जन ॥

दोहा—कोईकोकिङक्षकमुनि, तामेंमुरहिमिछाय ॥ गावतहें अनुरागभारि, रागिनिरागमुहाय ॥ ७ ॥ कोडनभडड़तविदंगनदेखी । निजसोअधिकवेगनिहिंछेखी ॥ तेहिंछायाछायाद्वतधर्षि । जववेटेखगतचफिरिआँचे ॥ कोडदेसनळखिडोळतसरिमहेँ । तेसिहिआपहुडोळततहँतहँ॥ कोडवेटोळखिवकजळमाँहीं।तेसिहिआपुपेठतहँनाँहीं।॥ कोडनाचतळखिमत्तमयूरे।आपदुतिमिनाचतमुखपूरे ८ कोउकपिपुच्छिहसूळतदेखी।खीँचहिंतिहैकरजोरिवीश्ली॥ कोडकपिपुच्छपकरित्तरुवहहीं।कोडमरकटविरायमुद्मयठहीं।कोडकपिजसकूदेतसकूदेशोडाडहतकपिनटगनदुरिसुँदै

दोहा-कोडदाहुरक्तद्वतिराखि, तैसहिंक्द्रतभाषु ॥ कोडनहातभारिखेळथम, यमुनसळिळहरपाषु ॥ कोडहर्गहिंदेडीकरिकाया । हैंसहिंठटायगॅकळिखिद्याया ॥ कोइन्क्रिकोमुनिझनकारी । तासींकरेंवातदेगारी ॥ कहुँतेळिहिंकेखमुद्दछक्यामा । जोरिसखनसंयुतअभिरामा ॥ कहुँतिळिहेंकेखमुद्दछक्यामा । जोरिसखनसंयुतअभिरामा ॥ कहुँतिळिहेंकेखमुद्दछक्यामा । जोरिसखनसंयुतअभिरामा ॥ कहुँतिळिहेंकेखमुद्दह्या जोरियाळकेष्ट्रंदनधुद्दा॥ रामायणळीळासकरहीं । सकळदेवळिसिकीस्युद्धमरहीं ॥ कहुँतिळतेचढाजगोटाळभसामहितहरिकरिचितचाळा। जीतिहिंसखाहरिहिंसिसिकार्वि।जीतिहिंद्दयामसखनसकुचार्वे॥निजनिज्ञदळक्तिच्यकेतेव्हेसीस्युससाअतिझ्यसुम्हरूळें ॥

दोहा-यहिविधिकरतअनेकविधि, ञीञानंदकुमार ॥ सखनसाहितआनंदभरे, बृदाविपिनिमझार ॥ १० ॥

कवित्त-योगीनाहिष्यगयुगयोगक्रिरेनोहैकहुँ, ब्रह्मज्ञानीनाकोपरब्रह्मजनुमानहीं । भक्तिन्तरेभक्तनकोदेकेनेनजातमाहुँ, तिनकेअधीनाहैनितपछिजानहीं ॥ नरसीनिरिष्टिटानाहिनरमुटनिन,चित्तमेनिचारेनरमाङ्कतसमानहीं । पेसेश्रीगोपाटसंभसेट्टतनेग्नाट्याट, रप्टरानितनकीसुपुण्यक्योवसानहीं ॥ ११ ॥ शिवसनकादिशेपनारदपराज्ञारादि, विद्यामित्रज्ञोनसिष्टब्रह्मवादिनेतेहैं । करिकेजनेकयोगयामजाकीपदरज्ञ, जनमजनेकहुँभेपायेनहिकेतेहें ॥ रधराजकहाँळोंवखानेकहोंगोपभागि, जोनप्रभ्रपंचहँप्रकारम्यक्तिदेतेईं।

सत्तिच्दानंदरासीत्रजकोविछासीभयो, त्रजकेनिवासीतिद्विञ्जभारेछेतेहें ॥१२ ॥ दोहा-कंसपठायोतिद्विसमे, वळीवायासुरजोय ॥ आयोद्वतवृंदावनहि, दरिकोमारनसोय ॥ यद्यपिअमरअमीकियपाना । सपन्योनाहिंमरणकरभाना ॥ तद्यपिनिरशिअघासरकाहीं । मरनहेत्रसरहाहेराही॥ केहिविधिहोयअघासुरनाञ्चा । परखेरहत्तकियेयहआञा॥१३॥ वकविकासुरकोल्छ्यभाई।तीनअघासुखनमहँआई॥ ग्वाञ्बाञ्सँगतहँनंदञाङै । खेळतळखिजरिगयोकराङै ॥ तवअसमनमहँकियोविचारा। मोरश्रातभगिनीयहगारा॥ तातेमखनसहितनँदछोरै । करिहोंआजुएकहींकोरै ॥१४॥ इनकेमरेसबैमरिजेंहें । वजवासीनहिएकोरिंहें ॥

दोहा-ज्ञजवासिनकोप्राणयह, तातेमारहयाहि ॥ तन्त्रतेनिकसेप्राणजिमि, रहतशरीरहनाहिं॥ कृष्णहिंबिनाष्ट्राणतेकीबो।भगिनीभ्राततिछोदकदीबो॥१५॥असविचारिक्रठसप्सुरूपा। रच्योएकयोजनभारिभुपा॥ महाज्ञेलकेसरिसमोटाई । अतिकठोरतात्नुहिदेखाई ॥ दीहदरीसम्बदनवगारी । सबकोलीलनम्नुहिविचारी ॥ पसरचो।अजगरमारगरोकी।जोदेवनकोकारकशोकी॥१६॥एकओंठमहिमहँअहिराख्यो । एकओंठतेमेघननाख्ये॥ डाढर्रोळकेशृंगसमाना । तासुवदनअँधियारमहाना ॥ ठंबीपथसमजीभअखंडा । कटतर्वासमनुपवनप्र<sup>देहा</sup>॥ दावानलसमनेनभयावन । परचोपंथमहँअतिहिंअपावन ॥ १७॥

दोहा-निरुखिमहाअजगरतहाँ, ग्वाठवाठतेहिंकाठ ॥ मानेंग्रंदावनसुछिव, नहिंजानेनिजकाठ ॥ १८॥ छोपरस्परभापनऐसो । देखहुसखाझैछयहकैसो ॥ मनह्रमहाअजगरमधिकानन । देखीपरैदरीजन्नुभानन ॥ मानहुँहमरेठीछनहेतु । वगरायोम्रखव्याछसचेतु ॥ **३९ ॥ को**चकहसत्यकहोतुमभाई । मोहूकहँभसपरैजनाई ॥ गेरुअंगङ्खिपरेदराजे । ज्नुसंप्याराविकरघनश्राजे ॥ मानोंओंठउपरकीसोई । तेहिङायाअधरहुअधजोई ॥२०॥ उभैदरीदुहुँ ओर्सुहाने । ऑटप्रांतुतेईछ्विछाने ॥ तुंगशृंगजेम्पिछितप्रहीं । तेह्जनुडाहमहाभयभरहीं ॥ २१ <sup>॥</sup>

दोहा-जोमारगयहङालपरै, सोमनुरसनाजासु ॥ दरीकेरतमङालपरै, सोईस्रुलतमतासु ॥ २२ ॥ दावदहित्वन्मारुत्आवे । सोअजगरञ्जासहिसमभावे॥दहनदद्योगहुजीवनकाँहीं।तेहिंचरुगंपअहेयहिमाँहीं ॥२३॥ संखाकद्योकोउनिहँसितहाँहों । जोहुमजेहेंयहिपथमाँहीं ॥ तोयहपरवतअजगररूपा । हमकोगहिडरिहैष्ठ<sub>विरूपी</sub> त्तवकोडकहकुसन्द्रपावतानो । वृथाञ्चेळकोसपैवनानो ॥ जोअजगरहुँह्वेहैभाई । तोवकहीसमहनहिंकन्हाई ॥ तासुब्चनसुनिसलामुखारी । इँसतभयेसबद्देदैतारी॥चछेअघासुरमुखकीओरा । इरिकोमुखनिरस्तसबद्धीरा<sup>॥२९॥</sup> स्रुनिकेसखनपरस्परबानी । नदनंदनमनमेंअञ्चमानी ॥

दोहा-निरुखिअवासुरकोसला, करिकेन्नुपाविचार ॥ प्रविश्वनचाहतवद्नमें, रोकवजितहमार ॥ २५ ॥ असुनिचारिजवलीयदुराई । रोकहिंसखनदौरिनियराई ॥ त्वलीवालकवत्सनरेज्ञा । कियेअघासुरवदनप्रवेज्ञा चैद्कियोनहिंबदनमुरारी।परिषरह्योत्राम्मनमुरारी॥२६॥स्वनभयामुरउदर्शविठोकी।प्रीतिविवसह्योद्दर्शिकी॥ युनिमसमनमहँकुप्णविचारे । ग्वाठवाळहेँद्ससहमारे ॥ हमरेकरतेयसवछूटी । अहिनठरानळारिहेंबृटी ॥ २०॥ पींइनकीअभागअवआई। कहाउचितकरिवीयहिठाँई॥

दोहा-सलावँचॅअजगरमरे, येदोऊइकसाथ ॥ होयकौनविधियहिसमै, इनकेहमहींनाथ ॥ अवमेरेप्रविशेविना, अजगरआननमाँहिं ॥ ग्वाठवाठवचिहैनहीं, यहशठमरिहेनाँहिं ॥ असिवचारिप्रविज्ञेतिर्हिम्रुसमित्राः जनगरभाननभाहि ॥ ग्वाठ्याठ्याच्हान्हा, यह्ज्ञ्यारहनाहि ॥ असिवचारिप्रविज्ञेतिर्हिम्रुसमिद्धान्याटदासकेदुसमें॥२८॥प्रविज्ञेल्वस्त्राह्विद्धानानिद्दे । रहेजेमेपऔरमुर्ह्धा तेसभोतिक्रेयदाहाकारा । हरिद्रोहिम्मेमुस्तितअसारा॥केसहुँसविर्पाइम्रुसमान्यो।राक्षसगणजैवचनवसान्यो॥स्य

। दोडकोरसुनतभगवाना॥ जरतजोहिजठरानळगाँही । वछरनम्बाळनबाळनबाळन्या ् । दियोबदायक्रप्णानेजरूपाच ।। जस्तजाह्नाठरान्ठमाहा । वछर्नावाठनवाठ । भोरा । उद्योजपाधुरकसम्रुपाच ।। भोरा । उद्योजपाधुरकसम्रुपोरा ।।

दोहा-रुकिश्वाससवमार्गकी, तवफूळोब्रहमंड । ताहीमारगहैकळ्यो, अनगरजीवअलंड ॥ ३१ ॥ जबमरिगयोअघासुरभारी । तवींहिजियावनदीठिनिहारी ॥ वाठकवित्सिजयायसुरारी । ताकेसुसतेतुरतिकारी ॥ आपहुनिकसेताकेसुसते।अतिदायसुसीसस्वकेसुसते॥अतिअद्युतअहिजीवप्रकाही।भयेद्रसुदुदिहितेजहिराशी निकस्योताकेतनुतेतवही।विस्मयभरतसुरनउरसवहीं।कछुक्षणनभर्मेपेसिकष्णकहाँ।निकस्योहरिलिक्षविवरियोतिनगहँ॥ देवसवैअतिआनँद्रपाये । हरिषेअमितसुमनझरिठाये ॥ नाचनठर्गीअप्सरानानां । करतभयेगंघवंहुगाना ॥

दोहा—चारणदीन्हेंदुंदुभी, मुनिगणअस्तुतिकीन । जैहरिजैहरिकरतभे, हरिपारपदप्रवीन ॥ ३४ ॥ भंगुरुक्षोरसुनतअतिभारी। औरहुवाजनकीझनकारी॥ब्रह्मरोकतेब्रह्माआयो। देखिचरितअतिविस्मयपायो॥३५॥ चमेंअपासुरक्षोमहराजा । वृंदावनमहरह्मोदराजा ॥ भोसुखायकंदरासमाना । वहुतकारुरुगिनाहिनक्षाना ॥ केरिकंदरागोपनकेरी । होतभईअहिदेहवेडरी ॥ ३६ ॥ यहचरित्रवाठनकेसाथा । कियकोमारवेसमहँनाथा ॥ पेअहितेआपनोवचाउव । दुएअपासुरकेरनक्षाउव ॥ यहपोगंडवेसमहँआई । ब्रजमहँवाठनदियेसुनाई ॥ ३७ ॥

दोहा—महिअचरजकछकुष्णको,क्रपासिधुजगदीज्ञः । जेहिपरसतअधअनपद्धि,छहगतिअसतअदीज्ञा।३८॥ जासुरूपध्यावतउरमाँहीं।पतितहुदुत्तवेक्केटहिजाँहीं ॥सोप्रसुअहिउरगयेप्रत्यच्छा।काअचरजगतिछहीजोस्वच्छा॥ प्रसुसत्तिवतआनँद्यनरासी । अहजासुमायानितदासी ॥ ३९ ॥

श्रीसृत उवाच।

यहिविधिशुकसुखतेद्विज्राई । याद्वदेवदत्तनृपराई ॥ सुनिकेकृष्णचरित्रसुहावन । मोहिगयोन्नपकोमनपावन ॥ पृछचोव्यासप्रत्रयद्वप्रतिके। कछुसंबंधरुगतनहिंगुनिके ॥ ४० ॥

#### राजोवाच।

र्वचर्पकेजवजगपालक । मारिअपाधुररक्ष्योवालक ॥ वालकवर्परोजमहँआये । इननअपाधुरसवनसुनाये॥४२॥ दोहा−वालकइतनेकाललों, कहाँरहेम्रुनिराय । यहअचरजलागतहमें, सोसवदेहुसुनाय ॥ याहुर्मेकछुहोयगो, हरिलीलानिस्तार । अवनहिंगोवहुकरिकुपा, मेतिकरहुविचार ॥४२ ॥ सजिनमेंहमनीचेंहें, तदिपपन्यहेंनाथ । क्षणक्षणपीवहिंशापसों, कृष्णकथासुदुपाथ ॥४३ ॥

श्रीसत उवाच।

श्रास्त उपाप । सर्वेया-पूँछतभेअसजोरिकेद्दायतहाँकुरुनाथजवेद्यनिनाथे । प्रेमवसैरद्दाभूछीशुकेंजोसोज्ज्ञुपिआइसुविस्तरसाँपे ॥ एकसुहूरतछोरपुराजरद्द्योमगर्नेसुएकोनिपिपाथे । फोरसम्हारिकेकुष्णफेदाससोछागेफदेसुनिकृष्णकीगायेश्वशा इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेद्यश्रीकृष्णवंद्रकृषापात्रापिकारिरपुराजसिह्यकेते श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णवंद्रकृषापात्रापिकारिरपुराजसिह्यकेते आनंदाम्बुनिपो दशमस्कंषे प्रवापे द्वादक्षस्तंरगः॥ १२ ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

दोहा—भटोप्रथ्रकीन्द्रांत्रपति, महाभागकुरुतात्त । सबभागवतनमंभही, सत्यसत्यिहारतात्र ॥ मदनवक्षासुननहरिकेरी । क्षणक्षणवृद्धेपुरुचितरी ॥ १ ॥ जेजनअहसारकेपादी । तिनकोपदीसुभावसदाही ॥ कृष्णकथाक्षणमेंसुनते । तद्षिताहिनवनवनितग्रनते ॥ वाणीश्रवणचित्तहरिमोही । टोगरहतस्ट्रटतकट्टॅॅनहीं॥ अपिकामीकामिनकीवाता । सुनतरहैनहिकवद्वेजयाता॥तसहियदुपतिकथासदाही।सुनतस्तनहिकबद्वेजयाही २ १ अपेभेग्रपतहुचरितभाषिहों । तुमसोंकसुनस्यिपाराहिहीं॥सुमतिहाप्यभोगुरुसुनाना।वस्तुगोपहेंकरेंपसाना॥३॥ विहा—जवहिक्यासुरवटनते, निकसेवस्रराग्वास्त ॥ तबतिनसोविहेसततहों, बोस्तभयेगोपास ॥ चल्रुयसुनकेषुलिनमझारी । तहँअतिशीतलबहैवयारी॥ ग्वाल्वालसुनिहरिकीवानी।निजनिजवस्रालसुत्वम् यसुनाषुलिनगयेचिलआसू।तहँअतिशयसवलहेहुलासू॥सकलसखनअसवचनसुनाई।बोलतभेतहँकुँवरकन्तारी ल्लोसखोयसुनाकोतीरा । बहतसदाजहँत्रिविधसमीरा ॥ खेलनलायककोमलवाल्।अतिहरूवच्छमनुरत्तनरसा सरसमलसहिंयसुनकेसोता । जिनाहिनिरखिसुदहोतजदोता।विकसेवारिजचारिप्रकारा।तिनमेंश्रमरकराहिगुंगार

दोहा—कार्िदीकेक्ट्जमें, काननकुळकमनीय ॥ केकीकीरहुकोकिछा, कळरवकरिह सुकीय ॥ नवपछ्वकुसमिततरुसोहें । कोअसजोळिखकैनहिमोहें॥अतिशीतळ्ळायासुखदाई । झरेसुमनमनुसेजविछाई॥ असमेरेमनआवतभाई । छहेमोदइतसविमिळिखाई ॥ दिनदुपहरतेअधिकहुँआयो । ग्वाठनवाठनक्षुपासवायी तातेखाययसुनतटमाहीं । पुनिखेळीहबहुखेळनकाँहीं॥वळरहुकरहियसुनजळपाना।फेरिवरहिकोमळरूणनाता॥ सुनिकेकाँन्हकुँवरकीवानी । बोळेसखासवैसुखमानी ॥ भळोवचनयहकाँन्हसुनायो । हमहूँकोअतिक्षुपासवायो

दोहा—असकहिकेबालकसबै, निजनिजबछरनआनि ॥ पानकरायोयमुनजल, अतिप्यसितिनजानि ॥ प्रनितहॅळायातृपहुँनवीने । तहाँराखिबछरनमुखभीने ॥ आयेसकलरहेजहँइयामा । बेठेहरिहिंगरितेहिंगा॥ प्रनितहॅळायातृपहुँनवीने । तहाँराखिबछरनमुखभीने ॥ आयेसकलरहेजहँइयामा । बेठेहरिहिंगरितेहिंगा॥ सोलिबालकनिजनिजनीको । पंचेअत्रमधुरअतिनीके॥७॥ हरिकेअतिसमीपसबैंटे । अनुपमआनँदअंबीपिरेकेकोतिसमीपसबैंटे । अनुपमआनँदअंबीपिरेकेकोतेससामेजलेकोतिसमीपसबैंटे । अनुपमआनँदअंबीपिरेकेकोतिसमीपसबैंटे । अनुपमआनँदअंबीपिरेकेकोतिसमीपसबैंटे । अनुपमआनँदअंबीपिरेकेकोतिसमीपसबैंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमित्रस्वित्वानिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमीपसबिंदिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमित्रसमित्रस्वानिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमित्रस्वित्वानिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमित्रसम्बद्धितिसमित्रस्वित्वानिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमित्रस्वित्वानिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमीपसिंदिकोतिसमित्रस्वित्वानिकोतिसमित्रसमीपसिंदिकोतिसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्रसमित्

दोहा—कोउकदळीकोउकुसुमदळ, कोउपुरइनिकेपात ॥ कोउकोमळदळदोनरिष, कोउबहुत्गळैतात ॥ नारिकेळफळकोकोउफोरी। कोउकदळीचोकळाबहुजोरी॥यिहिविधितेबहुभाजनकारिकोऍचिसीकतेभोजनपित सीर्काहमदूँकोउसखातहाँहीं । खानळगेमाधवसँगमाँही॥९॥निजनिजयकएकनद्दरज्ञावें। अपनेनमहँबहुस्वाहबाही।कोउकदहेतेरोआतिसीठो । तेरेतेमेरोआतिमीठो ॥ कोउकहमपुरमोहिनहिंग्यारो । खानअमिळमनरहतहमारी।कोउकहतीततोर्राजीतिभोजन । ऐसहिसखाखातप्रतिरोजन ॥ छोहस्वायहकएकदेखाई।करपसारिसोरहैजाई॥

दोहा-कोडकाहुकोवरवसे, भोजनलेहिळाँडाय ॥ अवलमानिताकोसखा, सिगरेहँसेंठलय ॥ यकरकनमुखकोरिहँडार । वडोस्वादअसवचनउचार ॥ कोडुकोहरिनिजहाथनदेही । वरवससखाँविकोडेही सातसातकोडपूईभचावे । वजवळभपरिवीचवचावे ॥ कोडकाहुपैमाखनडारी । जातपरायदृरिदैतारी ॥ कोडुकोदुभिगोउटेतचोराई । प्रदेशेलारी ॥ कोडुकोदुभमाखनमेले । कोडकोहुकहँआपूर्वहँदी । कोडकोहुकहँआपूर्वहरूप । कसनखाइलिविकारी । तथहँभीनहँदी । वोडकोहुकहँविकारी । सोकहूतवरकोहंकाला । कसनखाइलिविकारी । वोडकोहुकहँविकारी । वाडकोहुकहँविकारी । वा

दोहा-यहिविधिभोजनकरततहँ, वाटनसहितगोपाट ॥ विविधिभाँतिआवँदभरत, ठीटारवतरताट ॥ ११ सं ०-कटिकपटमेकसीवसीटसीटपटीटकुटीविटसे।तिमिकाङनीवीचविपाणकसिहिरसीरपत्तिनिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षानिक्

दोदा-देकुरुपतियदिभातितदै, करतमुभोजनकाँदि ॥ तृष्ण्योभीनक्याचरत, गयेदृरिवनमाँदि ॥ ११ व्ययस्तिकटनवाटिविद्योको । भोजनस्यागिभयेआतिज्ञाको॥आंकितसस्तानिद्दारिमुरारी।तिनसाँमं छुट्गिर्वार्य विद्यास्ति । व्ययस्तिकर्यात्मान्ति । व्ययस्तिकर्यात्मान्ति । व्यवस्तिकर्यात्मान्ति । व्यवस्तिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकर्यात्मानिकरस्यात्मानिकर्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकरस्यात्मानिकर

होता—चछरननाश्रीहरूपके । । वोग्हुट्यनकृष्णकोळीळा । विधित्रतसातीहर्ति । । वोग्हुट्यनकृष्णकोळीळा । विधित्रतसायीहर्ति । । वछरनद्दितातुरत्त, अत्रजापनेअगार ॥

वछरनङ्गढनअतिअतुराई । गयेर्गिकडिजवर्हिकन्हाई॥ तवपुनिआइइतैष्ठस्वारी । वाठनहुँछैगयोसिपारी ॥१५॥ उतैकृष्णवछरननहिपाये । छोटिआशुताहीयछआये ॥ सखटनकोर्नाहतहाँनिहारे। मित्रमित्रकहिङँचपुकारे॥१६॥ पुनिसोन्योतिनको चहुँऔर।भिछेनवछराअक्वजछोरा॥विधिकोकर्मसकछप्रभुजान्यो।तवअपनेमनअसअनुमान्यो जोहमपरअकेछअवजैहँ । ज्वावकोनव्रज्वासिनदेहेँ ॥ जवपुँछिहेंहमसेव्रज्पाछक्। कहुँछोरेव्छराअस्वाछक॥३८॥

दोहा-चनिहिनकतरुदेततव्, तातेअसअनयोग । महींबळरावाळहें, जाउँजहाँवजळोग ॥ तिनमातनमुददेनहित, असिवचारिवजचंद । आपिहितहँहेजातभे, बळरावाळकट्टंद ॥ कवित्त-जैसेजोनरंगवच्छजेसोजोनरूपवाळ, जैसोजासुपदपानिजेसीजासुचाळहे ॥ जैसोजासुबेणुओविपाणदोनर्साकळो, जैसोजासुभूपणऔवसनविज्ञाळहे ॥ रपूराजजैसोजासुओळसुणवेननैन, जैसीजासुबेसऔविहारभेंहभाळहे ॥

त्तेसेरूपतेसेर्गतेसीर्श्वतेसीरित, तैसीमितितेसीगतिद्वेगयोगोपाठहै ॥
दोहा—निजरूपीवछरनसखन, संगसेठिकछुकाछ । बहुरतभेवजगाउँको, संध्यासमैगोपाछ ॥ ३९ ॥
बाह्यनबछरनसहितरमेशार्गितप्रतिसमव्रजिक्योप्रवेशार्शीजनकेजीनवच्छअसबाठकातिनतिनयरछैविधुवनपाठक सबकोयपायोगपहुँचाये । निजवछरनयुतानिजग्रहआये२ १वाठकसविनजनिजग्रहआई। द्वारहितेदियवेशुवजाई ॥ वेशुक्रोरिसुनितिनकीमाता । धायउठायठायाठियगाता।श्रिधासरिसपैपानकरायोगबहुविधिभोजनतिनहिजमायो२२ कान्हरआपआपनेद्वारे । वेशुटेरिनिजमातुषुकारे ॥ सुनतवेशुयक्रुमतिउठिधाई । ठियोठाठकहुँअकउठाई ॥

दोहा—गैभीतरलैटालको, चौकपिरवैठाय । लगीचरणचापनजनि, जेहिंपीरामिटिजाय ॥
प्रनिटवटनसवर्अगलगायो।सुरभिसलिललालहिन्द्वायो॥ अलंकारअंगनिपहिरायो। केसरिवंदनभाललगायो ॥
किरटोपीझंगुलिपहिराई । मिश्रीमासनसुतहिस्तवाई ॥ पुनिपूँछनलागीतहँमाता । सेल्योसेलआसुकाताता ॥
कॉन्दकह्मोहमवच्लचरायो। गृंदावनलिसअतिसुखपायो ॥ पुनिप्रलन्तपरिदयपौदाई । कथाकहनलागीसुखदाई ॥
देनलगेहरिहुलिसहुँकारी । तवयशुमितयहक्याज्वारी ॥ रहेएकदश्रस्थनरनाहू । ललातासुभेतीनिविषाहू ॥
इक्टेंद्रैकेइकइकएके । रानिनकेसुतभेसविवेक ॥

दोहा-जनकत्पतिहककोठरहे, रहीस्तातिहिचारि । तिनसोचारिहुँकुँवरके, भयेविवाहिविचारि ॥
राम्ज्येष्ठपुनिभरतकुमारा । पुनिठिक्षमनरिपुद्वनददारा ॥ देनठमेरामहित्तृपराज् । संमतकरिसवप्रजनसमाज् ॥
तयकेकईभरतमहत्तारी । राजासीयसगिराउचारी ॥ देनकहेजेद्वैवरदाना । तेअबदेहुतुरतमतिमाना ॥
भरतिहराजरामकहँकानन । होहहिकतयातअवआनन ॥ दश्रस्थपरेषमैकीकाँसी । दियोरामकहँवनहिनिकार
राज्वरकोठिकम्तरुप्ताहै । रामनारिजानकीसुहाई ॥ यदोउगयेरामसँगठाला । चित्रकृटवनवसेविज्ञाला ॥

दोहा-तिनहिंछेवावनभरतमे, तबहुँनआयेषाम । गयेदंडकारण्यको, सीतालिछमनराम ॥
पंचवटीमहँकुटीवनाई । वसेजानकांयुतदोलभाई ॥ तहँलंकापतिआयलोभाना । हरिसीताकहँतुरतपराना ॥
इतनाकहतपशोमितिकरे । चोकितहाँकान्हरअसटेरे ॥ लिछमनपत्रपभोरहतदेह । तुमहुँशरासनिनंभिक्ष ॥
काटहुदशिश्वरशाशिरकरे । देखहुवाणवृंदअवमेरे ॥ सुनिकैमातुललाकोवानी । डरेसपनमहँसुतकहँनाने ॥
कशोललाहतहेकोलनाहीं । भैवेठीतुव्निकटहिमाँहीं ॥ असकहिराईलोनवतारी । हरिअँगतारिपनीहक्स्मी॥

प्रकारिकाह्मकावनावा । नाजाह्मात्मकावा । व्याविचारनपुनिमनहिं, कामुत्तकाला । वाजाह्मात्मकावा । व्याविचारनपुनिमनहिं, कामुत्तकाला ॥२३॥ गाँचेमुनिच्यत्मणाहोरिं । दौरीकरिहंकारअभारामित्रानिजनिजनच्छरन्य गाँचिमुनिच्यत्मणाहोरिं । दौरीकरिहंकारअभारामा ॥२॥ वछरानाळभयेहरिजवते । आपिकप्रीतिचाहीवजनवन्ते॥जानीनहिंकोटहरिकीमाया । निनाकप्या १२॥ वछरानाळभयेहरिजवते । अपिकप्रीतिचाहीवजनवन्ते॥जानीनहिंकोटहरिकीमाया । निनाकप्या १२५ यहिनिविद्यालाळकहेके । दौन्द्रासुम्नलील्यालाकहेके २६नितिहंचरप्यवाछरेलाँ नितिहंचाळकाणा १२५ वितिवर्षदिवस्यहिभाँती। वाकीरहीपाँचछन्याती ॥ एकसम्यवस्यामहिंसाया । वच्छन्यातामा ॥ १८८ ॥

दोहा-औरसयानहुँगोपसव, छीन्हेंछाखनगाय । गोवर्धनकेशिखरमें, तिनकोरहेचराय॥ २९॥ **जीलजिखरतेअतिज्ञायद्री । निरखेलनिजनिजवछरनभूरी ॥ गळगोनरंघनतेंसवधाई । राहकुराहनकछ्वितलाई** कूँदतकानहुँपुच्छउठाई । करतञ्जोरहुंकारहुआई।।३०।।सववछरनकहुँचाटनलागी । स्रवतययोपरअतिअनुसामी छगीकरावनतेपयपाना । बब्बोह्धकछ्घरणिअडाना ॥३१॥ रोकनछगेगोपवरजोरी । रुकीनपेतुप्रेमरसंबेरी ॥ तवबाँधनछागेवहनोई । तबहुँन रुकीबाछरनजोई ॥ हारिलजायरहेसबगोषा । कियेबालकनपैआतिकोषा ॥

दोहा-जसतसँकेयहुकुपथते, उत्तरिगोपर्थनकौठ । आयेवाठकनकेनिकट, ताड़नहेतुरतैछ ॥ ३२॥ निरस्तवालकआँखिनमाँहींकोपरह्योतनकोतनुनाँहीं॥ज्ञाज्ञसंघिलियअंकउठाई । चूमतमुखहगआँसुनहाँ॥३३ गोविनोवछरनकहुँत्यागो।भईप्रथमवछरनअनुरागो॥गोपहुसुतनपरसिसुखपाये । जसतसकेपुनिभवनसिपाये॥३१ ङिखिकेश्रीतिअङैक्षिकरामा।मनमेंकियविचारमतिधामा।जिब्छरात्यागेपयपाना । धेनुप्रेमतिनपैअधिकाना॥३५ जसवालनपृष्ठवत्रीती । तेहुँतेअधिकभईरतिरीती ॥ कहाभयोयहजानिनजातो।यहअतिअवरजमोहिंदरहाती

दोहा-त्रजमेंबछरनवाल्पे, प्रेमरह्योअसनाँहि । विनाअवधिजसप्रेमअव, यहसंज्ञयमनमाँहि ॥ ३६॥ क्हेंतंयह्मायावनआई । धोंसुरमनिधोंअसुरवनाई ॥ मोहिनमोहहिंदुर्जीमाया । यहकीन्हीविशेषियदुराया माप्रभुकोकछुअचरजनाहीं । ईशहुकेहेंईशसदाहीं॥३०॥असविचारकरिकेवळरामा। दिव्यदृष्टिकरिकेतेहिंगमा बछरन्अरुवालकनअनुपा।जानिलियोसवहैंहारेरूपा॥३८॥धुनिहकांतमहँहरिपहँआई। रोहिणिनंदनिषराहुना प्रयम्दिनज्यष्ट्राअरुग्लकः । सुरऋषिअंशरहेजगपालकः ॥ तयहिकालनपरिनिहारे । जानिपरित्वरूपितही यह्ळीळाकीन्हीप्रभुकेसी । सोकहियेगोसोंअवजैसी ॥

दोहा-तव्वलसोंहरिकहतभे, वछरावालनकाँहि ॥ हरिछेगोकरतारसव, अपनेधामहिमाँहि ॥ मेंत्रजन्।सिनखेदिवचारी । लियोवालव्छरनवपुधारी ॥ वीत्योसंवतइकवलराई । तुमहूँकोनहिंपरयोजनाई ॥ असक्दियत्सचरावनछागे।रामहुँसुनिअति शयसुखपागे॥उतिविरंचिकोबीत्योहकछिन।यहाँद्यतीतभयोसुराप्ति परिनिज्ञपामवाल्यछर्नको।आयोपुनिविधिहरिनिरस्नको।हरिकोवछरनवालनसंगातिसहिसेलतल्योगस्य करनञ्योतवमनहिंविचारा । काह्मयोआश्रयंअपारा ॥ मेहरिवछरनवालनकाँहीं । राख्योमायातेवहिंगी

दोहा-तेअवलॉनाह्वउत्भे, येकि-॥ ४१ ॥-ततेइतआय ॥ खेलतहेंहरिसंगमें, कछनहिंपरेजनाय ॥ पूरुवरहेजीनजसजेई । तेसहिन्त्सवाळजनतेई ॥ ४२ ॥ वेहेसाँचकियहेंसाँचे । जानिपरहिनाहसाँचअसाँवे ॥ बहुतवारङगिअसकरतारा।सङ्गेगगनमनकरताविचारा॥४३॥आयोहारिकमोहनहेत्।मोहिआपहींभयोलविद्या जिमिनिशितमननिहारवहार्षे । नहिरविटिगर्जीगनदुतिपावे ॥ ऊँचसमीपनीचकीमाया। सकैनकारिप्रभावनि परें भापने ऊपर आई। देतसमैनिजज्ञानन शाई ॥ ४५ ॥ देखतहाँ तुरतिविधिकरे । बछराबा छकसमिनित

दोहा-पृंदावनकेमध्यमें, करतप्रकाशअनुष ॥ देखिपरेकरतारको, सुबनारायणहूप ॥

छेदगीतिका-तनश्यामजल्दसमानसुंदरपतिषट्जतिराजहीं।४द्।सुजचारिअंदुजईांखचकगदादिकरम्हेंभ हित्तकीटकुँ ढटकानहीरनदारउरवनमारुहै ॥ ३० ॥ कटिमूचकंकणकटकअंगदअंगुरुगपविशास्त्र श्रीवन्सभरकोस्तुभटसतपगम्भिन्तृपुरसोहङ्गी १८निजनसम्पितत्वहासमारसुरोशपग्हाराम्।
भेनटम्यकम्भिन्सम्भम्भव्यान्त्री भेतुटमयंकमराचिसममुसक्यानकीआभाभुद्धाश्राविष्याकचंचलचस्त्राचितविमुनिनकीआ<sup>म्</sup>र्याचित्रवासमार्थकार्था । विश्वचार्यक्रम्यानकीआभाभुद्धाश्राविष्याकचंचलचस्त्रविमुनिनकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकीआम्बर्यानकी विभिनादित्भपरयंन्द्रीयारम्पनगतचराचर् । तनाचिगायअनेकअस्तुतिपृथकप्रभुकोस<sup>वकर्</sup> ॥ ४१। स्विमादिमदिमाअस्य अदिकरानि सनिमादिमदिमाभरुन् नादिकहातित्त्वहुन्।विसाधिकात्वाद्यभाष्यभनकशस्तुतिष्ट्यकप्रमुकाष्ट्रकाः । तनााचगायभनकशस्तुतिष्ट्यकप्रमुकाष्ट्रकानित्वाद्यक्ष्यभावन्। विद्यानिताद्यक्ष्यक्ष्यभावन्। विद्यानित्वहुकानित्वाद्यक्षयः । विद्यानितात्वहुक्षयेनादिस्कलतिनमदिमावसः ॥ ५१॥ स्वर्यक्षयः विद्यानितात्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्यानित्ववद्य भाकेमकाइतिरिवद्वपदेपरकाहारोतमञ्जूवरी । ताहिनायकोषहरूपदेख्योत्नारिवदनतदेवरी ॥ ५६ ।

दोहा-यहअचरजरुखिअजतहां, करिकेविविधविचार ॥ रह्योअचरुह्वेमौनतहुँ, पटपूतरीअकार ॥ ५६ ॥ हिर्मिद्दिमाअतर्कसुखराज्ञी । जोसवमायार्काहेनाज्ञी ॥ नेतिनेतिजोहेंवेदवलाने । सुनिजेहियकृतहुपरअनुमाने ॥ क्छुककारुरुगिरुह्वेतहुपरअनुमाने ॥ क्छुककारुरुगिरुह्वेतहुपरअनुमाने ॥ क्छुककारुरुगिरुह्वेतहुपरअनुमाने ।। क्छुककारुरुगिरुह्वेतहुपरअनुमाने नेहिंदि ।। विकास विद्यापिरुह्वेतहुपर्वेति ।। क्षुक्वेतिक विद्यापिरुह्वेतहुपर्वेति ।। विद्यापिरुह्वेतहुपर्वेति ।। विद्यापिरुह्वेतहुपर्वेतिक विद्यापिरुह्वेतहुपर्वेति ।। विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति ।। विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति ।। विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेतहुपरुक्वेति । विद्यापिरुह्वेति ।। विद्याप

दोहा-परम्रह्मनह्थितलेहि, अद्देनोषभगाष ॥ सोईनँदर्नदनकरत, व्रज्यहँपरितअवाध ॥ पुनितिगरेवछराअस्वाटकितसिहिटख्योवहापुरपाटको।टिहेकीरकरमहँनँदटाटे । हेरतवछरनसलनवताटे॥६१॥ निरात्विचतुरस्रुखतिजिनिजहंसा।करतकृष्णकीविपुटप्रश्नंसा।गिरचोकनकदंडिहसमधरणी।निदनकरतआपनीकरणी चारिहुसुकुटकोटिहरिचरणा।बारवारपरसतसुखभरणा॥पुटाकिततचुटारतहणआँसु!करिप्रणामपुनिसहितहुटासू॥ पुनिपुनिचडिउडिकरतप्रणाम।निर्वतनँद्रवंदगुषभरगामासुभिरिसुमिरिनजमनिजकरनी। द्यविद्यहिस्महिमासुसभरनी

दोहा-करिप्रणामबहुवारलगि, प्रनिटिष्यंदिंहंयंद् ॥ लिसिमुकुंदमीजतहगन, पावतपरमभनंद् ॥ कंधरनेकुनवायके, जोरिजलजपुगहाय ॥ हैविनीतगदगदगिरा, बोल्योवाणीनाय ॥ ६९ ॥

इति सिद्धिर्थामन्महाराजाधिराजवांथवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीम हाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजुदेवकृते आनंदान्तुनिधी दशमस्कंधे प्रवार्धे त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

#### त्रह्मोवाच ।

क्षित्त-नवनीरदनीरजसीहत्तें, ज्ञिरमोरपखानकोमोरभलो । वरभूपणग्रुंजनकेपहिरे, वनफूलनकोवनमालगलो ॥ कृटिमेग्ररलीलकुटीकरमें, यकपाणिमेकौरकियेअमलो । मनमोहनकोमनमोहनरूप, निहारिगयोर्नीहंकोनछलो ॥

प्रभुळखहुमममतिमंद्ताजोतुवसमीपहिभाय । देखनचह्योतुवविभाविभववाळवत्सचोराय॥ मायाविकेमायावितुममायाकरीतिनपार्हि । कहुँवाडवानलकेनिकटदीपतुर्फ्रालगहेशाँहि ॥ ९॥ मैंईज्ञमानीहोंअज्ञानीविवज्ञमायाअंधु । अपरापमेरोछमहुत्रधुअवआज्ञहींजगवंधु ॥ यहनाथकीसतिनाथताकरतोअनाथसनाथ । मेरेत्रमहिंहीनाथतातेमाथधिरयेहाथ ॥ १०॥ कहँ एकमैंब्रह्मां डमधिजेहिंसप्तवीताकाय । कहँ आपजाकेरोमरोमनिहै ब्रह्मां डिनकाय ॥ ११ ॥ शिशुपद्चलाउवउदरजननीग्रुनतनहिंअपराध । तुवकुक्षमेंजगतेहिमहुँतातेक्षमहुँपतिसाध॥ १२॥ जगप्रहैसागरक्षेननारायणसनाभीकंज । तातेप्रगटविधिवातयहनहिंमृपाहेदुखभंज ॥ १३ ॥ तुवसत्यनारायणजगतसाक्षीत्रिलोकअधीश् । जलञ्जायनारायणतिहारीमूर्तिहैयदुईश् ॥ १४ ॥ जतपतिभयेजबहमकहातुबरूपदेखेनाँहिं । तवआपहींकारकैकुपादरशनदियोमोहिंकाँहिं ॥ १५ ॥ अवतारयहिनिजमुखदेखायोजननिकहँसंसार । ऐश्वर्यअपनोप्रगटकरिकियवजधरिणसंसार॥ १६॥ जसक्किसमहँतिहरेजगततस्वाहिरहृद्रशाय । केहिभाँतितेष्रभुरावरीमहिमासकैकोगाय ॥ १७॥ प्रथमहिरहेत्वएकप्रनिजेतेस्वारुकवच्छ । रेतेभयेसवत्महिप्रनिभ्रजचारिभेसवस्वच्छ ॥ मेंसक्रठतत्त्वनसहितातिनकोकियोअतिज्ञयसेव । पुनिआपुहीकोठखतयकसन्युखखडोयदुरेवा। १८ जोरावरीपदवीनजानततिनहिंविविधप्रकार । तुमहीप्रकािक्रतहोहुकरिमायाविपुलविस्तार ॥ जिमिस्रजनमें में विष्णुपालनहरनमें त्रिपुरारि । ज्ञानीसनहियेरूपतीनी अहरूपसुरारि ॥ १९ ॥ निजदासपाछनदुष्ट्याछनहेतुनाथअनूप । सुरनरऋपिनतिरजकसिछ्ठचरधरहुनिविधसरूप ॥ २। केहिंविधिकहाँकेहिकाजकविकतनेधरहुअवताराभगवानव्यापकयोगपतिकोजानिचरितअपार ॥२। यहअसतस्वप्रसमानदुखमयअ्हैविश्वमहान । तुवज्ञाक्तितेतुमर्गेत्रिविधछिषप्रतित्यसमान ॥ <sup>११</sup> परमात्मपुरुपपुरानसत्यअनादिआत्मप्रकास । अक्षरिनरंजनितत्यसुखमयपूर्णरमानिवास ॥ २३ ॥ ग्रुदभानतेलहिज्ञानदगअज्ञानतमकरिनास । तुमकोभजततेतरतयहभवसिंधुविनाहिप्रयास ॥ २१ ॥ चितअचितव्याप्कत्रझजान्तनसतयहसंसार । जिमिदाममें अहिभोगकीश्रमनसतकरतिवार॥ २३ अज्ञानतेभववंधमोक्षनज्ञानतेयहवात । सत्वितअनंदसरूपतुम्हरोभजनभ्रमभजिजात ॥ जिमिभानुकेढिगरैनवासरकोरहतनहिंभान । तिमिआपुकोप्रभुजानतैनहिरहतहैअज्ञान ॥ २६॥ परमातमैनहिंजानिदेहहिआतमाकोमानि । खोजतरहतआतमहिंवाहेरअहेकुमतीखानि॥ २०॥ जगमें अनंत सुसंत जेते ज बृहु चेतनत्यागि । सवते विरुक्षणआपुको सुनिहोत्त है अनुरागि ॥ भ्रमजोभुजँगकोरञ्ज्यमहँत्यागेविनामभुताहि । नहिंसत्यहोनिभ्रतीतिजियतेपुरुपकोग्रणमाहि ॥ २८ विनतुवचरणपुकजकुपानिह्परतितुवगतिजानि । चाहेअनेकनयोगजपतपकरेकोडश्रमद्यानि॥ ११ अवनाथकरिकैकृपामोपरदेहुयद्वरदान । यहजन्मतिरजकयोनिमहँजहँजन्महोयप्रमान ॥ तहँरावरेकेदासकोसतसंगमोकोंहोय । वडभागह्वेतुवचरणपंकजसेवहुँदुख्खोय ॥ ३० ॥

भमरोभमरारिम्रनाज्ञमहोज्ञाकियेमखकोटिविभृतिवनी । अवलॉनहितोपेतुम्हेयदुनाथतेईतुमभापतेर्प्रा<sub>विर्ग</sub> श्मरोभमरारिम्रनाज्ञमहोज्ञाकियेमखकोटिविभृतिवनी । अवलॉनहितोपेतुम्हेयदुनाथतेईतुमभापतेर्प्रा<sub>विर्ग</sub> श्राज्ञिञ्ज्ञहोज्ञान्द्रपपियोरम्हराज्ञमुभागनजाहभनी । पनिहेंपनिधेनुस्वेत्रज्ञकीपनिहेयनिहेंत्रज्ञिर्माणा ॥ ३२॥ इचोवोला-अहोभाग्यहें अहोभाग्यहेत्रज्ञनासिनकोनाया । जिनकेपूरणत्रह्ममीतह्नेसेलस्हसाथा ॥ ३२॥

अहाभाग्यहभहोभाग्यद्वेत्रजवासिनकोनाथा । जिनकेपूरणत्रद्वमीतहिषेठहुएकहिसाथा <sup>॥ ३२ ।</sup> त्रजवासिनकोभागकहाँठगिमोष्ठाखजाइगनाई । पेहमहुँसवदेवधन्यदेवजमंडछमहँआई ॥ प्रभुरावरोपदार्गवदमकरंदअमीकरमुळे । वारहिंवारपियतनेननतेकोहमकहँजगटुळे ॥ ३३ <sup>॥</sup> यकतोदुरळभमखुजजन्महीष्ठनित्रजमंडळमाँही । ष्ठनिदुरळभवृंदावनमेअतिगोछळगोपनहाँही

(880)

जिनव्रजवासिनकेतुमजीवनतेईहेंबङ्भागी । तिनपदरजकेपरसहेतुमेंसहतसदाअनुरागी ॥
देहुनाथअवमोहिंक्कपाकरियहवेदावनमाँहीं । छतागुल्मतृणतरुह्मेगाँजगोपनपदरजकाँहीं ॥
जेमुकुंद्रप्दरजकहँखुतिगणलोजतरहेसदाई । तेगोपाछग्वाछसंगलेछतरहत्मीतकीनाई ॥ ३४ ॥
कहादेहुगेव्रजवासिनकोयहयङ्शोचहमारे । विश्ववनफडकेरूपआपहीचारिहुवेदडचारे ॥
गरछदेनहितकपटरूपपरित्रजपूतनासिषाई । सोऊसकछपापिनीपूरीजननीकीगतिपाई ॥
येवजवासीतचुमनधनसवतुमहिंअरिपप्रधुदीन्हें । वाकीकोनवस्तुप्रधुमनमेदेनिवारिहकीन्हें ॥ ३५ ॥
रागरोपमदछोभमोहसवतपहींछोंदुलदाई । यहसंसारकेद्रह्मानोसोतवछोंपरतदेखाई ॥
महामोहकीजवरजँजिरेतवहींछोंपगमाँहीं । ज्वछोंयदुपतिजीवज्यतमेहतिआपकोगाँहीं ॥ ३६ ॥
विज्ञप्रचतुमयदिपनाथहोतद्विपप्रचप्रप्रेची । छोछाछछितदासहितकेकेपरणीमहसुखसंची ॥ ३७ ॥
जअसकहेंतुम्हेहमजानेतिजानमनमाँने । हमतोवचनतनुहुँअरूमनतेतुवप्रभावनहिंजाने ॥ ३८ ॥
तुमतीअहोनापत्रिभुवनकेतुमतेकछुनछिपानो । आयसुदेहुक्रपाकरिमोकहॅनिजपुरकरहुँपयानो ॥
समहुनाथअवमोरङ्गपाकरियहसिगरोअपराचे । करहुदयामोपरयदुपतिअसतवनायानहिंवापे॥ ३९ ॥
कवित्त—यदुकुङकमछदिवाकरक्षमाकेस्वानि, देवद्विजगोंससाधुनदिमियंकजे ।

बबुुुुुुुुुुुुुुुुु्ु्यान्यस्यान्यस्यान्यः द्वाद्यन्यानस्याबुुुुुुुुुु्युु्द्वान्यस्य स्वयं प्रमुद्धान्यस्य स् परमप्रचंडञोपसंडस्योक्ष्यकेकरनहार,भूषिकेहरनभारस्यव्यणवाकने । कोटिनकल्पमेरीकोटिनप्रणामतुष्हें, भातुआदिदेवनतेवंदअकलंकने ॥ ४० ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिविधिदृरिकीकरितहाँ, बहुअस्तुतिकरतार । देपरदक्षिणकृष्णको, चारिचारिवैवार ॥ नेजपुरगमनदेतुमनदीन्द्वों।पुनिपुनिप्रसुकोवंदनकीन्द्वों ४१मॉगिसीखदृरिदृविधिपाँद्वीं।ठेनिजवाटकवट्टरनकाँद्वीं॥ आयेजहाँरिदेपहिछेर्द्वा । ओजनकरतसरानिसनेर्द्वा॥ तेहाँपुटिनमहँवटरनल्याई । वाटनहूँकहूँदियनेटाई ॥ ४२ ॥ पहचरित्रवाटकनाँद्वजाने । वेटेतहँअपनेकहँमाने ॥ हरिविनवीतिगयोडकक्षाटा । पेक्षणार्थजानेसवयाटा ॥ ४३ ॥ हरिमायामोदितसंसारी । कहाकहानर्दिदेतविसारी ॥ ४४ ॥ वटरनयुत्तदुरिआवतदेसी । वोटेसलामहासुद्रस्टेसी॥

दोहा-आवहुकावहुकाव्हुक्ताव्हुंत्रम् वेठहुमधिमंत्राय । आतेआतुर्स्गेट्याट्यभये । वछ्रवकोछोटाय ॥ तुमविनहमयककोरनलाये । परवरहेसनेहरूगाये॥४५॥ हरिकहँभलोकियोनहिस्त्रायो।यहितेमंजरूदीतहँभायो ॥ असकहिहरितहँभोजनकरिके । सत्त्रनसहितदरआनँदभरिके॥उठितहँतेयमुनैद्वृतजाई।सस्त्रनसहितकरपोयकन्हाई॥ पर्धरनकोभाग्रकरिलोन्दें । वनतेगवँनभवनकहँकोन्दें ॥ बाटकवरसरुसतचहुँओरा । मधिमहँराजतनंदिकिकोरा ॥ सुलोचमंभपामुरकरें। । सत्त्रनेद्वायकृष्णअसटेरो॥ अतिभाग्रहियहगयोमुलाई । परेनकारणकष्ट्रजनाई ॥ दोहा-सुलहुसवैकोतकग्रनत, वरुरनहाँकतमंद । आवतभन्नजगाँउको, संगसंगर्नदनंद ॥ २६ ॥

सर्वेषा—वर्र्हापसकोवनफु:ङनकोशिरमोरमहाछविछावतुर्हे । वर्ष्ट्रपातुनरंगतेरंगितअंगहियोवनमारुमुहावतुर्हे ॥ ङक्ष्टीकरमेंकटिमेककेश्कृगमनोहरवेतुत्रनावतुर्हे । कहिनामयोडावतहेंवछरानेंद्नदन्योंवज्ञआवतुर्हे ॥

दोहा-गार्वाहमाधुरस्वरसस्ता, हरित्वस्त्रिसुसस्तानि । जहँतद्वार्ट्वी देसतीं, त्रजवनिताष्ठसमानि ॥ ४७ ॥ यहिविभिन्निनेत्रेसहरिकाषे । बाट्टुनिजनिजभवनसिष्यिमिनजनिजमातुनपहँसनजाईमिद्यसेवेअसवचनसुनाई॥ नंदछाछइकअजगरमारचो । आजुमीचतेहमहिंउवारचो॥ इरिकोनिरिवतहाँनँदरानी।करगहिगईभवनसु चरणचापिमज्जनकरवायो। दैभोजनुष्पनिसेजसोवायो॥ ४८॥

सूत उवाच ।

हरिचरित्रयहसुनिकुरुराई । शुकाचार्यसोंगिरासुनाई ॥

राजोवाच ।

निजसुतहू पेंअसआतिप्रीती । कवहुँ नहोतजगतयहरीती ॥ सोयशुदासुतपेव्वजवासी । कसअसप्रीतिकरीसु यहसंशयसुनिदेहिमटाई । तवशुकदेवकद्योसुसक्याई ॥ ४९ ॥

श्रीशक उवाच ।

दोहा-प्राणिनकोषियआतमाः तेहिहितिष्रियसंबकोय।जसिष्ठयहोतोआतमाः, तस कोडनिहिषिषहोष्यिः जेदेहेआतमहाठिमाने । तिनहुँदेहुँभैनेहमहानै५ १देहात्मवादीजिमिष्ठरुपनको।अतिष्ठियदेहनितिमिष्ठत्रनको॥४२ यदिदेहजीरणहेजाती । तदिपनजीवनआइसिराती५३ तातेआतमाप्रियसवकाँहीं।भूपितजगतचराचर्माहिं५६ सवकेआतमहिंयदुराई ॥ देहीसमदरकोंत्रजआई ॥ तातेतिनमेंसवत्रजवाती । करीप्रीतिअतिकायष्ठाती ॥५६ थावरजंगमहेंहरिह्मपा । असङ्चानीजानिहंसुनुभूषा ॥ ५६ ॥ जोभूपितकारजजकेरो । तेहुकारणहिरिदिनिहेरी तिनतेभित्रवस्तुजगमाँहीं । कहीभूपभाषोंकोहिकाँही ॥ ५७ ॥

दोहा—जेधुरारिपद्कमरूकी, प्रीतिपोत्तरिच्छीन । तेगोप्दसमभवडद्धि, उतरिगयेधुलभीन ॥ जेहिरकेपद्पंकजभेमी । तेपद्पद्महँसणक्षणक्षेमी ॥ होयअविज्ञेड्डिविडासी । पुनिनहोयसंसारिवासी ॥६८। यहजोतुमपूङ्योक्कराई । सोमेंतुमकोदियोसुनाई ॥ क्रियेचरितहरिवेक्कमारे । व्रजमेंभोपौगंडप्रचारे ॥६९। अपविनाहोहरिसस्तमसम् । भोजनकीन्द्योमोद्गिकेतू ॥ पुनिभेवाटकव्हराआपू।विधिमोहनिकपपरमृतार्थ प्रितिविद्योज्ञानक्ष्यात्र । पुनिभेवाटकव्हराआपू।विधिमोहनिकपरमृतार्थ प्रितिविद्योज्ञानक्ष्यात्र । क्रिकेविच्योक्ष्य प्रतिविद्योज्ञानक्ष्य । क्रिकेविच्योज्ञानक्ष्य । क्रिकेविच्योज्ञानिक्षमित्र, तिशिदिनकरहिंविहार ॥६॥ देशिक्ष्य । क्रिकेविच्योज्ञानीक्षमित्र, तिशिदिनकरहिंविहार ॥६॥

् इति सिद्धिश्रीमहाराजावान्यवेद्याशीवश्वनाथारिहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाथिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाजाधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनिधोदशमर्द्धारेषुर्वोद्धेचतुर्देशस्तरंगः ॥ १४ ॥

### श्रीशुक उवाच ।

दे[हा-भयेक्टप्णपटवर्षके, तवयशुमितनँदराय । गोपनसींकरिसंमतै, दियगोपालवनाय ॥ कह्योलळातुमभयेसयाने । ळेगोवनवनकरोपयाने ॥ पेरामहिसँगरह्योकन्हाई । कीन्ह्योन्व्लितश्यचपर्लाई ॥ नंदवचनष्ठिनिष्ठदितगोपाला।विहरन्लगेसहितवज्वाला॥निजचरणनवृद्दावनधरणी॥कर्राहेत्रिलोकपन्यपुद्रभूर्णी १ एकसमयउदिकान्द्रभाता । रामहिकहचोळ्ठहेताता॥ ताहीसमययशोमितजागो । हरिहिकळेळदेखुप्तपाणी भूपणवसनमंजपहिराये । धेतुचरावनहेतुपठाये ॥ किंद्रमाहेरद्धतरामकन्हाई । सखनवोलायोवेणुवनाई ॥

दोहा-वेणुटरस्रुनिकेसला, छैछीनजनिजयेष्ठ । नंदद्वारआवतभये, छावतश्रंवररेतु ॥ कृष्णहुँनिजसुरभिनकहँछोरी । करिछीन्हीआगृसवजोरी ॥ गृंदावनगोवनसुखदाई । चछेचरावनधेद्वकृद्धी । कियमवेशसुंदरवनमाँहाँ॥२॥सीरीसुखदकदंवनछाँहाँ ॥तहँवसंतऋतुरहीसुहावनि।जोअतिशयआनँदरपत्नर्ति ॥ च र्रे ो गुंबाहिँकुजनिकुजनिभारा ॥ काननकछरदकरिहिंबहंगा । विहरहिंजहँतहँसकुछकुर्सि ॥ नमनसमनिर्मरुनीस् । यष्ठनाकोसोहतगंभीस् ॥ वहतसदाजदेँत्रिविधिसमीसः । दरतसकरुप्राणिनकीपीसः ॥

ठजलबहुतालतलाई । विकसितअरविंदनसमुदाई ॥

दोहा-पवनपरसवहरंगको, चहुँकितज्बतपराग । नवकोमछ्तृणसोंभरी, हरीभूमिवङ्भाग ॥ छिल्छिद्दावनकाँहों। रामञ्पाममेदितमनमाँहीं ॥ तहुँविहरनकोकरतविचारा । गोवनछगेचरावनचारा ॥ ३ ॥ एकतरुज्ञीतछ्छाया । तहाँसखनखुतश्रीयदुराया॥वेठेनिरखाँहकाननज्ञोभा । जेहिंछिखिसिद्धसुनिनमनछोभः॥ केज्ञ्छयकोमछ्दछपूरे । फूछेफरेगृक्षअतिष्टरे ॥ निषतफूछफ्छकेअतिभारा । सायाकराईघरणिसंचारा ॥ हुँपरसिवृंदावनपरणा । वृक्षसराहाँहिअपनीकरणी ॥ ऐसेद्धमननिरखियदुराई । अतिमोदितनेसुकसुसक्याई ॥

दोहा-बोछतभेवछदेवसों, पंकजपाणिउठाइ । वृंदावनकेतरूनको, अतिविनीतदरकाय ॥ ४ ॥

### श्रीकृष्णचंद्र उवाच।

हुदेवदरहेबछरामा । चृंदावनतरुअतिमतिपामा ॥ करज्ञाखनसोंभरफछफूळा । वंदाँहतुवपदपंकजमूळा ॥ |वनतरुजन्महिंदाता।तुमकोमानिनवहिंसुतुताता ॥५॥ अखिटळोकअघनाञ्चनहारो।सुयज्ञरावरोमोकहँप्यारो॥ |भॅवरसोचहुँकितग्रोवे|मोकहँसुनिगणसरिससुहाँबे|।यदपिआपवजरहेळुकाई।तदपिनतुमकहँतकतविहाई॥ ६ ॥ |कोनिराखमहासुखपाई।नाचिंहमोरचहुँकितभाई॥हरिणीग्णनिरखिंहतुमकाँही।छनछनतुवछविमहँळकि.जाँही॥

दोह्-अजवानत्नसम्थन्युहें, पीर्वाह्मेमपियूप । तुम्हरेदरज्ञानहेतुहत, तजीतृपाअरुभृप ॥

हिंआपनेपरमहँ आये।जानिसपैकोकिच्सुखपाये ॥ चहुँ कितकर्राहमनाहरकोरा । चपजार्वाहंआनँदनिह्थोरा ॥ इसंतकोयहेंसुभारू । आयेअतिथिकरेंचितचाऊ ॥ ७ ॥ धन्यधन्यष्टंदावनधरणी । तुवपदपरित्तभहंष्ठद्रअरणी ॥ नेष्ट्रावनतृण्डितिकाङी । तुपरजपदपरसैवनमाङी ॥ धनिवृदावनत्तरुगणकुंजें । तुवकरपरितटहतसुखुंजें ॥ नेपनिगोवरधनिगिरराज् । जर्देविहरहुखतसस्वनसमाज्॥धनियसुनासरितासुसद्दांशजहँतुर्यानतमञ्जुर्याटराई ॥ नेपूदावनिवेहेंगुकुरंगा । करेंजोतुयद्रकानयकसंगा ॥

दोहा-धनिश्दंरावनकीवपूर, तुमहिंजेसुजभारेलेहिं। जेहिडरकोत्तरसतिरमा, तेहिडरमहँडरदेहिं॥ ८॥

#### श्रीशुक उवाच।

हेबिभिर्धृदुर्विनकीक्षोभा।वरणतयदुपतिअतिमन्छोभा।थेजुचरावतत्रुङसीवनमें।अतिमोदिततत्रुमनछन्छन्में ।। हुँगोवर्पनपेचढिजाँहाँ । कहुँकावेयसुनातटमाँहीं ॥९॥ कहूँतर्पनसंयुतनेदञ्जाटा । यत्तमभुपभुनिसुनिदेताटा ॥ वहिमाधुरवेजुबनावें । सक्टसखनसुठिसुखसरसावें।शामसहितसवससासराहें।पहिरावेमाटागटमाहें ॥ १०॥ हुँकटहंसनकोभुनिकुकें । सप्तिवोटसजापुअचूकें ॥ कहूँकिशीगणनाचतदेगी।तसहिआपहुँनचतविद्योगी॥ कननचससखानोकोई। देताराविद्यसतिहिजोई॥ ११॥

दोहा—चरतचरतवनमेंजय, जाँहिंपजुकटिइट्रिर । मेपसारसिनजवाणिको, गोहरावतमुद्दशारी ॥ गिरकानरपूसरपारी । वेणुमुखी६सिनिवटवारी ॥ सखनटगतवानीयहप्यारी । आपडुगोवनटेहिंपुकारी ॥ रिकीटेरसुनतसबगेराँ । आवहिंदीरिकृष्णजेहिंटैयाँ॥१२॥चक्रवाकचातकोचकोरा । कीरकपोतकराकुटमोरा ॥ नकोशोरसुनतयनञ्यामासस्तनसहितवनठामहिंठामा॥वोटहिंतिनकेवोटसमाना । करहिंकटितिनहोभगवाना ॥। वरिकेकहेंच्याप्रसम्शोरा । कहेंनायगोकेहरीटोरा॥असकहिंसगोसस्तनभावीपुनिव्यन्तिहेंसिसर्सनहैंसाने ॥१३॥।

दोहा—कहुँरामपकिनोहिनव, सराअंकपरिशोश ॥ करनटगरिविसरामकहँ, कुंजनमहँनगरीश ॥ चपदमीजनटोंकन्दाई । कहहिच्यपोमेदेतमिटाई॥१२॥ कहुँनाचतकहुँगावतदोछ । तेसहिससाकरतसबकोटा। सिकाछनीठोंकिकहुँताटा।ससनप्रचारिप्रचारिगोपाटा॥करहिमडटीटाबहुमौती।कार्रकरिगोरभिडाबहिटाती।। (५०) तैसिह्छरिहपरस्परगोपा । यकएकनजीतनकरिचोपा ॥ जेकोजसखारामसींछरहीं। विनप्रयासवटाते जेको उठरहिञ्यामसों जाई। हारहिको उको उदेहिंहराई।। सखा हँ सहिसवदैकरता छ। हैं वरु सवरु अव

दोहा-कहँसखाकोहाथगहि, रामहुँनंदिककोर ॥ वैझेलहिंउनओरतेहि, वैझेलहिंउनओर॥

क्षेठाञ्जेठीतासनिहारी । हँसैंसलासिगरेदैतारी ॥ कहुँ हैपाणिभगहिंपनइयामा । तिनहिंछुवनहित्र हरिकडिजाहिंद्ररिनहिंपार्ने । छजितछोटियानतेहिआर्ने॥ पुनिबछभागहिंहरिकर छैके।दोरहिंश्यामवेग छ्नहिरामकहँचिलिकछुद्री।हँसहिंसलाहाँसीकरिपूरी।कहहिंनधावतवनतरामसो।िकमिआगेकिनाहि पुनियक्रिकेकहुँकुंजनछाँहीं । वैठिईरामञ्यामसँगमाँहीं॥तहाँसखाकिशलयबहल्याई । देहिशयनित तामेंछेटिरहेंस्रखछाई। सखनअंकशिरपरिदोचभाई ॥ १६॥

दोहा—छगेचरणचापनससा, कोमछकरनछगाय ॥ कोउपछववीजनविरचि, वीनहिंमंदडोछाय ॥ कोउतहरागसुद्दावनगार्वे । सस्रासनेद्दसरससरसार्वे ॥ ऊँचगिराकरिकोउनवताई।जामेसोवर्दिस्रीखितकः यदिविधिग्वाळनवाळनसंगा । कर्राहेक्कष्णळीळावहुरंगा ॥ जौनरमाळाळितपदपळ्वा सोपरसहिसण्स जीविधिशिवसुरअ।दिकईशा । त्रजवासिनसँगसोजगदीशा।।विहरतकराईअनेककलाको।ल्सैचरितकोने तहँपुनिजर्वेक्टप्णव्रजागे । सखनसहितर्वेठेसुखपागे॥१९॥रामकृष्णकोसखाळ्ळामा । रह्योनामनाको सुबलतोककृष्णादिककाँहीं । सखनलिहेअपनेसँगमाँहीं ॥

दोहा-रामस्यामकेनिकटर्ही, अतिआञ्चाहिङाठिआय ॥ कह्योवचनकरजोारके, औरहुप्तखनसुनाय रामरामहेवाहुविकाला । दुष्विनाज्ञानहेनँदलाला ॥ हमकोअतिशयक्षपासतायो । परहुँतेभोजनन धुपामिटनकार्जोनचपाई । सोतुमसोंहमदेहिंवताई ॥ इततेकछुकदूरिवनमाँही । नामताछवनहैंनेहिंकौँ तुदाँतालुक्लपकेझरतहें । पुहुमीपरवहुपरेलसतहें ॥ पेकलखाननपावतकोई । वसतपेतुकाष्ठ रोकततहँकीवज्ञाननद्तो । आपहिंसयभोजनकारिलेतो॥२२॥महायलीखरकोवपुधारी।करतसदातेहिंदन भौरहतासुजातिखरघोरा । बसहितासुवनडोरहिंडोरा ॥ २३ ॥

दोहा-पुशुपर्तकोडनातनाँहें, ताकोअतिभयमानि ॥ भक्षत्रपेतुकमनुजको, देखतहींअयसानि ॥ क्यर्डुनद्मतिद्विनफट्साये । गयेनतहँपेनुकहिंदेराये ॥ पेफटहेंहरिसुधासमाने । अहेँहँमारसँगीरि तिर्द्विनतेयहमारुतआवे । सुखद्सुगंधचहुँदिशिछावे॥२५॥तेर्द्विनकेफळ्हमकहँदेहू । यहयशामहूष्म सुरभिपायमनधुभितहमारा । होतरामहरिवारहिवारा ॥ अतिलालसावद्वीदियमाँही । तातेविनयकीन्तुन जोतुमहूँनहिताहिडेरावडु।नाउठिचल्डुविलंबनलावडु॥ सत्तनवचनसुनिरामकन्हाई।अतिप्रियमानिरि<sup>यान</sup> मित्रमनोरपपुरपहेन् । चलेससनयुतदीत्वलसेन ॥ २७ ॥

दोदा-सबके आगेरामभे, निनपीछेपनस्याम । तिनपीछेतिगरेताता, सोहतअतिअभिराम् ॥ प्रथमहिरामनाउपनगारं । गनसमताउनदियोकंपारं॥गिरताउफ्डयुद्वतेहिंठोसाहेहिंदनभयोभभेगता होरममुनिषेतुक्षपट्यान॥इटघो।तुरसक्रिकोपमहाना॥धारघोषरणीडीटकॅपायत।टर्ष्योरामकर्तेताटरङा निकटभाषद्गरकुषिनअपाग। कियदोवपाछिङ्चरणपदाग॥वङ्करमारिचरणकछुदूरी।कदिगोदुः प्रनिराटभकोकरिअनिझोग।आयोक्तपिनगमकौञीगा॥फिरिपाछिटकियचरणप्रहारा३**१**त

दोरा-प्करिकरनेपाछिन्ने, दोजपद्गदिनीन । बारअनेकभमादतिहै, पटकिताटपरदीन ॥ कर्भमारकतरेश्वाता । भवेश्वेतमरक्ष्मदाना ॥३२॥ मानकताळकपतिगिरिगयक । जीतीहिटिग्रहर्वे ेहिहिरोने परिष्ठेताञ्जानेटोरेपहुनाञ्चिराञ्जा।३३॥पदिनिष्ठिमयनाञ्चनताञ्जाकपेपायतनुपर्वति ।नंतकोअचरजनाँहीं।सरसवसमजगजिनशिरमाँहीं॥३५॥सुनिषेत्रककोआरतशोर।।ताकोवधगुनिकैतेहिंठोरा। ।भयेप्रकोपिहजारन।करतशोरहरिरामहिमारन॥३६॥तिनकोआषतनिरखितुरंत।।वदृिक्षाग्रतहँकृष्णअनंता॥ ।[िछेठेचरणदोउभाई । पटकनऌगेभमाइभमाई ॥

े दोहा-केतेनकेशिरफूटिंगे, केतेनकेपदृद्दि । केतेनकेअँगटूटिंगे, गयेप्राणसबद्धि ॥ ३७ ॥ अरुगरदभेदेहँअपारापिरेताट्वनभूमिझारा ॥ तहँकीघरणीशोभितकैसी।गगनमध्यजटदावटिंजैसी ॥३८॥ कर्मेट्राखिहरिबट्केरो । विद्युपट्टंद्रटिंगोद्वनेरो ॥ वरपनटंगेसुमनचहुँकोरा । देंद्रंद्वभीकियोंजैशोरा ॥ बहुअस्तुतिवचनटचारे।अतिमोदितनिजसदनसिधारेऽऽ॥तबतेमनुजताटवनजाँही द्विअभीततहँकेफटखाँहीं बर्गेहनवटजतहँजाई।हरिदेयपेनुकभीतिमिटाई॥४०॥आयसखातहँअतिअनुरागे।रामिहहरिहिसराहनटागे ॥

दोहा–भेळेडुएकोवप्रकियो, कोतुमसमवलवान । साँझसमयअवह्नैगई, त्रजकीकरहुपयान ॥ किहीअवहरिद्ववलानी । वेणुटेरिगोवनकहँआनी ॥ गोवनकोआग्रकरिनाथा । तहँतेचलेसखनकेसाथा ॥ गकमलद्दलैनसुहावन।जिनकोपद्मात्रिश्वनकरपावन ॥आगेरामध्यामतिनपाछे।चहुँकितसखालसतआतिआछे इवालअसवचनक्वारत । तुमविनकोषेत्रककहँमारत ॥ जायतालवनअवफलखेंहैं । तहाँसुलिवसपयेत्रचरेहैं ॥ धुजदंडनकोपंलदेपी । लिवनपरेभटऔरविद्योगी ॥ तुम्हरेबल्हमनिरभैरहर्ही । नितनववनत्रजआनंदलहर्ही॥ दोहा–पहिविपिभापत्त्रनेवहु, गमनतपदुपतिसंग । तिनसोसुरिसुरिकहतहरि, वचनविरचिवहुरंग ॥४३॥

कवित्त-गोरजसंरितितसुगोङनकपोछन्। अञ्कह्टक्छविद्यक्षप्रतजात ।

बरहीपसानकोविराजनमुकुटक्षीक्ष, भंदम्रसम्यानमुधाढारसीद्रतजात ॥
गावतगोपाठयक्षग्वाठवाठचाराओर, रघुराजवंक्षीमुरआपहूँभरतजात ।
द्रक्षश्रीआक्षभरीगोपिनकोगोठनपे, कान्हरोकटाक्षनसोकतठकरतजात ॥ ४२ ॥
गोक्कठगठीमेंठाढीवजकीअठींजेभठी, दरक्षकीप्यासींचर्ठीक्यामेंआवर्तेनिहारि ।
नैनअठिद्यंदसींमुकुँदमुस्वअर्शवंद, सुठ्यवमरंद्यानकरिकैअनंद्धारि ॥
चारिद्वपहरदिनविरहजहरकेरी, कहरगहरविनडहरठक्षेनिवारि ॥
पुठकेंप्रमोदभर्रिठठकेंमिठनहितुक्षठकेंदगनजठपठकेंद्देविसारि ॥

दोह्|-चितवनिहँतनिसठाजठालि, गोपिनकीपनश्याम।अतिमोदितगमनतभये, सस्तमहिद्वनिजपाम् ॥९३॥ ग्रभुगयेनंदकेद्वारे । निजनिजसदनसस्हृपग्रुपारे ॥ रामश्यामकीजानिश्रवाई । यञ्जमतिश्रकारिविविद्याई ॥ ग्रपोदुहुँनकीअंकउठाई । सुसन्त्रम्योअतिआनँदपाई॥पोंछिवदनतञुकीरजझारी।आशिपदईदीठमहतारी ॥७७॥ निकरगहिगदभौनठेवाई । चामीकरचौकीवैठाई ॥ मीजतपदनिजहाथठगाई । गोचारणश्रमदियोगिटाई ॥ निम्रुस्तवदन्तर्यगठगाई । सुरभिसठिठदोहुँननहवाई ॥ पोंछिवदनझँगुठीपहिराई।पुनिश्चरमेंदियताजसोहाई ॥ निम्रुस्तिपश्रपणपहिरायो । अंगनमेंअँगरागठगायो ॥ ७५ ॥

दोहा–कनकपीठिपरदोष्ठसुतन, यशुमिततहैंबैठाय । साक्षेत्र्यंजनिक्षरिकोहि, कनकथारभारित्याय ॥ गीखनावनपुत्रनकाँहीं । वीजनवीजतिसुदिततहाँहीं ॥ कहुँवलकोरकृष्णछेलेहीं । कहुँअपनीवलरामहिंदेहीं ॥ ोजनकरतजबैरहिजाहीं । तबयशुदाबोलतितिनपाहीं ॥ वककोरमेरोबदिखाहू । एककोरमदिंद्वनजनाहू ॥ हिविभिनदृतअनेकनवाता।सुतनसवाबतियशुमतिमाता॥ सवव्यंजनकोगूँछतिस्वाहृ।सुतहुवतावतसुतअदलहु ॥ दिपिमातुतेरचेलोकु । पेप्रियद्भिमासुनमोहिएकु ॥ सुनिजवजेंद्दलेशभाई । यशुमतिसुसकरियोपोवाई ॥

दोहा-ष्ठिनिकोमटङ्कसेजपर, दोहुँनदियपौटाय॥भद्यन्द्वापतिचरण, दीन्द्रोस्त्रतनसोवाय ॥ २६॥ | दिविभिश्रीदृंदावनचारी । इरतअनेककटानिष्ठरारी ॥ एकसमेडटिकौन्दप्रभाता । जागेजवनहिँजेटेशाता ॥

# ् आनन्दाम्ब्रनिधि ।

बेणुटेग्सिबसस्तनबोलाई । चलेचरावनगाइकन्हाई ॥ कालिदीतटकेवनजाई । लागे तहाँ अनेकनळांळाकरहीं । कुंजनकुंजनकृष्णविचरहीं ॥ ४७ ॥ धेतचरावतद्वपहर भोमध्याद्वधन्द्वंध्यासा । चलद्वसर्वेयसनासुखरासी ॥ कह्योसखहुद्दमहुँअतिप्यासे । दोहा-सनतसखनकीवानिअस, हाँकियेवनँदनंद । कालीदहतटगमनिकय

ज्येष्टमासकोतीपनवामा । तेहिलगिगयेतपितजलकामा ॥ गञ्जगालजलदेखतधार काळीविपसविक्रितसोनीरा।कियेपानसविदेशहीरा॥४८॥जळपीतिहितहँहेकुरुवीरा। मृतकगुरुग्वालनकहँदेखी । योगेश्वरपृभुहरिद्वखलेखी ॥ अपनेकोतिननाथावैचार म्बालनगावनदियोगियाई । कृपासिधयदुनाथकन्हाई॥५०॥ उठेसकलद्रतयसुनात

र्धं साप्ताँद्वेगोतिनकाँहीं । निरित्तपरसपरअसवतराँहीं ॥ ५१ ॥ दोहा-विपजलकरिकेपानहम, मरेयमुनतटआज । पैज्यायोयश्चमतिलला, गौ असकदिहारकोमिलिसनै, प्रनिमिलिआपसमाँहिं। काली इहकेतटनिका

> इति निद्धिश्रीमहारानाथिराजश्रीमहारानागंधवेशविश्वनाथितहात्मजित राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्ररा आनन्दाम्बनिधौ दञामस्कंधे प्रवीधे पंचदशस्तरंगः ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा-क्रप्णसरपिषपद्रपितै, क्रप्णाक्रप्णनिहारि । शुद्धहोनहितजलदियो, च्यासस्यनकीस्नि असवानी । पुँछचोषुनिकुरुपतिविज्ञानी ॥

## राजोबाच ।

केटिविधिहरिकाटी अहिकाँ ही। पकरचे। प्रभुकाटी दहमाँ ही ॥ युगअने कतेनी रक्षगाँ नायकथायहरेहुसुनाई । जातेममसंश्यमिटिजाई ॥२॥ व्यापकस्ववश्सुनंदकुम्हा तिहिन्दीन्त्रवाकारेपाना।कीनरसिकजगमाँदअपाना ३ सुनिकुरुनापगिराअतिष्य श्रीशुक उवाच।

कार्टिर्मकाटीविदिभाई । दह्नगापमहँग्द्रीलुकाई ॥ लगिताकीविपन्वाटकुँकीर द्वीहा-जेपसीनेहिष्यदे, जानुबहतबहिषार ॥ तेकादीविष्याढते, गिरतही

नीतमें भीतस्याम अनियोग । सामनहीं अनिष्यनहाकाम ॥ स्टाहिवियोदकतुंगतरंगा वेजन्यवर्गातपर्गाही । पीतनहीं नावनने ही ॥ काटीविप्याटाके जोस । जस वेजवर्रास्त्रीर सर्राज्याये । अष्टुनद्रीटिर्टाइनस्दर्शियोप।।आर्टिद्रीमद्रनेद्किशोरा नरमनम् अस्तिमानियाम् । मेग्पछनाअनअपनाम् ॥ कार्छिद्तिनम्यद्कार्छ। ।

नदरीस्टबर्सिस्तीम । हिर्निस्टिनर्दम हे.हा-अम्बिनाविस्टरन्ट्ये-मस्तमहिनयोपाछ । महेकद्म्यतग्रहकरस्रोत्

वर्षाद्रभारभारभागः 🔐 वर्षाद्रभागाः । तरिवर्गद्रियप्टे इत्यामियापा ॥ द्रियम्बद्दस्ममुनाः

कृतिकृतिकृतिहरूका । अञ्चलमेरिकाविकृताला ॥ स्टत्मेटनप्कृतिशा

्तु वर्णनार्वत्राया । क्वित्राहरपुर मिरापा ॥ ६ ॥ कृष्णत्रेषकोनेगरियार । क

बढीचहूँकिततरलतरंगा । मानोसरसीहिल्योमतंगा॥कातपतुर्लेकिलोतिहैंनीरा । हरिहिनसीअचरजमतिपीरा ॥०॥ दोहा—रहतरह्योकालीजहीं, पहुँच्योतहँजलकोर ॥ हरिप्रचंडशुजदंडबल, तहँलगिलगीहिलोर ॥ छंदतीमर—सुनिक्रोरिनिरिखिहिलोर । कियकालिकोपकठोर ॥ निकस्योसदनसोंसपं । अतिवयमरोदिपद्रपं ॥८॥

जलते सुर्शासिनकारि । निरस्योहरिहिमाधिवारि ॥ पैरतसुपाणिपसारि । ततुकी सुछिनमनहारि ॥ ः सवर्शगञ्जति सुकुमार् । नवन्तिरदेशजुहार् ॥ श्रीवत्सवरहिविद्याल । पटपीतलसतरसाल ॥

क्षित्रं मुखमापुरीमुसक्यानि । श्रीशसोवदनछविखानि ॥ युगलसतपदअरविंद । अतिशयअभीतगोविंद ॥ १५० - छोंड्तमुखनविपझार । बहुवारकरिफुफकार॥अतिकुपित्रयदुपतिकाँहिं । डसिलपटिगोअँगमाँहिं ॥९॥

्र अदिभोगमध्यमुकुंद् । छसिगद्भवालनुदंद् ॥ भेसकलुद्वित्वभार् । तत्तुकोनतनकसम्हार् ॥ स्वित्वस्यादेशकारिषुकारि । यहिभातिवचनडचारि ॥ वारणिकयोकोडनाहि । नदनंदकूदतमाहि ॥

व्रजकरत्राणुअपार् । सोपरचोयुषुनदहार ॥ परिगयोअहिकेभोग । अवकटनकोनहियोग ॥

दोहा-अनकेहिँदैन्नमें जियन, कोहेँदैरस्वार ॥ असकिहिँकेसिगरेससा, कीन्हेँहाहाकार ॥ द्वारसुतथनपरिवारे । तनुहुँमनतेकृष्णिपयो ॥ असकिहिशोकितसिगरेगोपा । जानिसमैननजीपनछोपा ॥ इंचाहागिरोमहिंसाँही।उठनशक्तिरहिंगेतिननांहीं १०धेनुष्ट्यभवछराअरुवाछी।पेविहितीरस्वेडअकुछाछी॥१९॥ न्नमाँहिंनिविधक्तपाता । होनछगेदारुणदुस्ताता ॥ छगीभूमिडोछनतेहिंकाछा । नभतेउछकागिरेकराछा ॥ मितिकेद्रिणनँदवाँपोफरकेसुनहमअशुभजनाये॥नंदयशोमितिअकुछाई । छगेकहनकहँगयेकन्हाई॥१२॥ उक्हकाछ्रसंगयनस्यामा । गोचारनगमनेनाईरामा ॥

दोहा-नंद्यशोमातेयदधुनत, औरदुलियभकुछाय ॥ तेसहिल्खिउत्पातबहु, ततुकीसुधिविसराय ॥ मंद्यतकोल्यिनेथनविचारी । जान्योमांहमभाउधुरारो ॥ ततुमनधनतेकृष्णियोर । व्रजमासिनकेएकअधारे ॥ कभीतिदुलयुत्तज्ञनमासी । हेर्जावनतेतुरतिसरासी॥१३॥१४॥॥लक्ष्युवावृद्धनरनारो। पशुसमधायेदायपुकारी मसरहेतेतेसांहधाये । ततुषनभवनसुजनविसराये॥व्रजनयदुपनिदरज्ञललाधायावतभेनहिभयेआलसी ॥१५॥ किरिद्दविकलतिनदेसी । विहेसैयलहरिलीलाल्योआकहेनव्रजवासिनकद्धयेना । तिनकेसंगगयेयलियेना ॥१६॥

कुटतेकदिकैकछुदूरी । इरिपदिवह्नटक्षेत्रहँपूरी ॥ १७॥

े दोहा-ध्वजर्भकुक्षभं बुजअसिनं, इरिपद्विद्वनिहारि । गौवनग्वाटनपगनमपि,हरिपद्विपोिग्यारि ॥१८॥ इदेसतद्स्तनमज्ञासी । गेपद्यनातट्यदुस्सासी ॥ यमुनतीत्त्विनंद्यशोदा । टल्पोटाटकोनोमद्रमोदा ॥ प्रदेसुमग्भोगमहँभारी । काटीद्हकेमध्यप्रशी ॥ देसेग्बाटगिरेतटबाँही । तिनक्ष्तनुत्रविश्विकछुनौँही ॥ तिदेसिगोवेदरिकाँही । स्पर्टीतीरशेवतमिन्नाँही ॥वहाँनायसम्बन्ननर्सारी । सेवनटगपुकारिपुकारी ॥ |रबारिननिन्नशिरपुनही । कोटकोहनकीबातनसुनही॥१९॥ब्रमगोपीनैदनंदनप्यारी।इरिसनेहनशामास्यारी॥ |तिरोतिनप्रकोननिवारी । कोटकोहनकीबातनसुनही॥१९॥ब्रमगोपीनैदनंदनप्यारी।इरिसनेहनशामास्यारी॥

् दोहा-कोकर्दिसं ग्रन्थस्य स्वानसुपासमान । कोकानन्योवनसदित, करिदेशानपपान ॥ विकरिहेकटाससुरादाई । कोनलेटिगोटमहिलोभाई ॥ कोबनमदिपद्ववचेरिंद्व । कोनमापुरिनेपुवनेदे ॥ सीकदेविविपविपियानी । गोपीनंदललस्यसानी ॥ गिर्गिद्दल्लीहिज्यदित्यारी । परिनीगनीप्तानमाने ॥ देवेकदानवसनसम्दर्शि । दापदापचहुँ भोरपुकारी॥उपजनभावत्यनहर्द्वस्त्रम् । द्रिनिवनदेगिदिनमुक्तम् २०॥ भुमतिवन्निविपनिवद्वारा। कहतिदायकहैकोरपुकारामाणिदयोजस्वनम् सुनमोहिगोस्तरिकारक्रमान्योही ॥

शुभाषक्रातागरान्यद्वारा करावदायकरमारकुमानागाद्वयात्रस्यत्वमाद्वारायकारअक्क्रकेटीही ॥ शृद्विटिसिमेनीदावनमोदी । अवभपारदरस्रवमोदिनाही ॥ ४ दोदर—कोपाटिदिवनरानको, येसुरभानीटास । कोद्ररणकरिदेकदे।, ममनियकीस**्क्रिक** 

ŧ.

कोमाँगिहिमाखनअवमोर्सो । केर्हिचोरिकोदैहेंदोसो ॥ केर्हिमणिकेभ्रपणपहिरेहीं । केहिरचिब्यंजनिविधतरेहीं॥ पूतनादिदुष्टनतेवाळे । प्रभुवचायल्यायोयहिकाळे ॥ अवफॅसिकेकाळीकेफॉसी । नशतहाययहसुतसुसरासी॥ कहाकरोंकेहिदेवमनाळॅं। हायकोनविधिठाळवचाऊँ॥ विनटाळनममजियवट्टथाही। द्वितियअधारपरतजीसाही॥ असकहिबूडनचळीकॉळदी । वहुविधिभागआपनीनिदी ॥ पकरेरहींचारिसखिताको । तिमिगोपहुबहुनंददबाही॥

दोहा-सिलनिफिटिकियजुमितिचळी, सोळिलिकैवजराज । बूडनकोआपहुचळे, रेळतगोपसमाज ॥ २१॥ मच्योचहुँकितहाहाकारा । रह्योनकोडुकेतनकसम्हारा॥ बूडनचळेसकळवजासी । हरिविनहुँसविधनिताली तहँवळअञ्जजप्रभावहिंद्याता । नंदयकोमितिसीकहेवता ॥ कोठनिहँब्रह्मपीरजधरह् । मेरेवचनकानसक्षर ॥ ऐहिनिक्रित्वेद्याता । सिकिहिनडिसितेहिंदिसपैकराळा॥असकिहिपाणिपकरियजुदाको।तिहिंदगहिकरनंदववारो। तिह्यात्रिकरनंदववारो। तह्यापातरिद्यवैद्याहे । वचनकह्योवहुभाँतिज्ञुझाई॥२२॥ मृतकसरिसासगरेवजवासी।परेप्रहुमिहरिदर्शनक्षी।

देशा—अनिमपितरसिद्धिः प्यक्तः, लेदिश्वासबहुवार । सुस्तिगयोसवकोवदन, शोकितभयोभपार ॥ बाल्युवानिजदेतुदुखारी । अजबासिनअसद्शानिहारी ॥ एकसुहूरतभरिभगवाना । रहेभोगिकभोगमहाना ॥२१ पुतिमोटोकियनाथशरीरा । उत्रीधुजंगमकेतनुपीरा ॥ फाटतअंगजानिअहिराई । तवहींहरितनुदियोविहाई ॥ फननज्ञायद्यद्यभोकाली । श्वासलेतनिरस्ततवनमाली॥कोपिततजतफननफुफकारा । अब्र अवस्थितिकार्यः । विक्रास्तिकार्यः । विक्र

एकएकमुखरसनाद्वेदोई। चाटतअधरक्षणेक्षणसोई ॥

दोहा-पुनिकराळकाळीतहाँ, दीठिविपानळहेरि । कृष्णडसनधावतभयो, ठरहिउरगरिसवेरि ॥ हरिट्टतचतेहिसन्सुखपाई । तासुबदनकीचोटबचाई ॥ गयेतुरतपीछेप्रभुतास् । सोकिकरचोसुबतलतहुताम् ॥ तपिकिरकृष्णदाहिनेआये । गरुडसरिसनिजनेगवढाये॥जितहरितितकाळीप्रनिआयो।तासुदावहरिकेरिवणी यहिविधिश्रमहिदोठजळमाही । काळीहरिकहुँपावतनाहीं॥क्षुक्रित हर्षे कि विकास क्षित्रकार्थे। यहिविधिश्रमहिदोठवहमाँही । तुंगतरंगठठहिंचहुँधाँही ॥ काळीकहयहिभाँतिस्रेळाई ।

द्वादा-नोहनोहशीशाउठ।वती, तीद्वीद्वमहैनद्वार । औरफणनपरम्तिनरे, देतवतारुहितार् । द्वारपदरमनद्वानर् । विभिन्न प्रमुक्त । कोरियमकरमुक्त । विभिन्न प्रमुक्त । विभिन्न प्

रीहर-मान्तरायोजारीत्वै, जिविद्यम्पेमवर्गात। परचीस्पर्रम्सिख्यम्, पौहपनाहिंगम्नी १८५१३-१३।वै।सिम्द्यमप्यम्पर्भगवति॥पनतेमुभिरिद्यमभोकार्द्य।अवस्यहिमोहिंगंद्र<sup>हर्</sup> रित्यम्बसुर्द्यतिवेदेसी। पुरुषपुरानरूप्यकरेंद्रशी॥अविज्ञासुर्दिकार्द्यक्षेनार्ग।आहर्षि ष्ठुकेज्ञा॥३१॥करिवालकआगृतेहिंदेज्ञा॥महिषरपरिकरिहरिहिप्रणामा । सर्दीभईकरजोरिळलामा॥ इरिसफणट्रटत । लांखवहुवारज्ञीसिनिजकूटत ॥ अपनोकंतळोडावनहेतू । रचिरचिषदकोमलसुखसेतू॥ ोहा–गद्गदगरदगजलतजत, दीनदज्ञादरज्ञाय ॥ हरिकीअस्तुतिनागिनी, करनलगींमनलाय ॥ ३२ ॥ नागपतन्य ऊद्धः ।

⊱्यहउचितकृतअपराधमहँयहिदंडदीन्होंआप । ख**टज्ञासनै**केहेतुतुवअवतारपरमप्रताप ॥ प्रभुश्चप्रबहुपरसदाराखतसमान्हिभाव । जोजसकरतस्रोतसल्हतस्रखदुखहुरङ्कहुराव ॥ ३३ ॥ वहसर्पकीजोकियोनिमहसोअनुमहभूरि । तुवहाथतेलहिदंडसिगरेहोतकलमपद्रि ॥ करिपापपाईसर्पयोनिअतीवकुरसुभाव । अवभयोञ्जद्धकारीरयाकोतुवचरणपरभाव ॥ ३८ ॥ यहिकयोपुरवकोनतपरेमानतिअभिमान । कियकोनकर्महुँधमंजामेतुममिलेभगवान ॥ ३५ ॥ निहिंचरणरजकेहेतुकमलासकलसनितपकीन। तेहिंकोनपुण्यप्रभावतेअहिशीशसोरजलीन ॥३६॥ नहिंभूपपदनहिंशकपदनहिंशम्भुपदिषिभौन।नहिंयोगसिद्धिनमुक्तिचाहततुवरसिकजनजीन॥३०॥ यहधन्यतामसयोनितुवपदरेणुधारीज्ञीज्ञ । जेहिचहतासगरिवभौनिजतेलहतजगजगदीज्ञ ॥ ३८॥ जयजयमहात्माजयपरात्मापुरुपजगत्तिनास । जयपरमकारणआदिजैभगवानपरमप्रकाञ्चा। ३९ ॥ जैज्ञाननिधिविज्ञाननिधिजैन्नसभाक्तिअनंत । जैअग्रुणअप्राकृतविकारविहीनकमलाकंत ॥ ४० ॥ जैकाङजैजैकाङनाभित्रकाङसाक्षीसस्य । जैविइवरूपीविश्वद्रष्टाविश्वकारणनित्य ॥ ४९ ॥ जयभूतमात्राप्राणइंद्रीमनौचितबुधिनाथ । जैअहंकारअहङ्यरूपसुरूपनितसुद्गाथ ॥ ४२ ॥ जयसूक्ष्मजयमृदस्यजयसर्वज्ञजयातिअनंत । जयविविधवादप्रवृत्तिकारणशब्दअर्थस्रतं ॥ ४३ ॥ जयवेदशास्त्रनमूलकविजयप्रवृत्तिनिवृत्तिसरूप । जयजयतिनिगमागमप्रवर्तकउद्धरनभवकृपाष्टशा जयकृष्णजयवलरामजयवसुदेवसुतअरिकंस । प्रद्यञ्जजयअनिरुद्धजययदुवंशकेअवतंस ॥ ४५ ॥ जयग्रणप्रदीपग्रणावरणग्रणवृत्तिदृश्यग्रणेश । जयज्ञानरूपविदारविमलअतर्कमहिममहेश ॥ ४६ ॥ जयसवप्रकाशिनकेप्रकाशकद्धपीकेश्वगोविद् । जयभात्मराममुनीशज्ञातापरभपरगतिग्रंद ॥ २७॥ जयजगतपतिजयजगिवेळक्षणजगतवपुजगदीञ्।जयजगतिसरजनहरनपाळनकाळञ्किअधीञ् ४८॥ जयसत्त्वरजतमगुणसुभाउपकाञ्चकारीएक । जयजयअमोघविद्वारकारकदळनखळनअनेक ॥ ४९ ॥ त्तवशातमृढभशातिकीलाहेतुवपुद्दैतीन । अवशाततुमकोशियकरहुनितथर्मरक्षप्रवीन ॥५० ॥ -जोअपनोपरजाकरत, कर्डुअपनोअपराष ॥ तोभ्रपतिकरतोक्षमा, देतताहिनर्हिवाध ॥ यनतुमकोजानी। करहुक्षमाजयकारँगपानी५ १ कृपाकिहेविनकृपानिधाना।तजनचहतअवपन्नगप्राना ॥ भैपतिदाना ॥५२॥ हैंतुम्हरीदासीभगवाना॥जोत्रभुकहहुकर्राहहमसोई।तुवअज्ञामहँभैनहिंहोई॥५३॥

श्रीशुक उवाच ।

अस्तुतिगाई।इरिकोदीनद्शादरज्ञाईं॥द्यादयानिषित्तद्वैदरभार्कि। तज्योधुजँगपद्विद्वितकार्किः । । रह्मोदंबद्वेपरमविद्वाटा॥५४॥ पुनिजसत्तसकेपीरजपरिके।शासटेतकरमेकरकारिकः॥ े । भीतिभरीअतिवाणिरसाटी ॥ ५५॥

#### कालिय उवाच ।

-दमस्वाभाविकसरुअर्हे, कोपीतामसयोति ॥ दुस्त्यजदुष्टस्वभावप्रम्रु, करेंसद्।अनहोति ॥ ५६ ॥ ।आकृतियोनिसुभाटअपासा।५७॥हमकोपीप्रमुद्देशहिजाती।निजसुभावर्धोदिकेहिभाँती॥ कोमाँगिहिमाखनअवमोर्सो । केहिंचोरिकोदेँहेँदोसो ॥ केहिंमणिकेभूपणपहिरैहौं । केहिरचिव्यंजनिविष्पत्वेहीं पूतनादिदुष्टनतेवाछ । अवफँसिकेकाछीकेफाँसी । नज्ञतहाययहसुतसुसरासी॥ कहाकरोंकेहिदेवमनाऊँ । हायकोनिविध्वाछवचाऊँ॥ विनछाछनममिजयवृथाहीं। द्वितियअधारपरतछिताहीं असकहिबूढनचळीकछिदी । वहुविधिभागआपनीर्निदी ॥ पकरेरहींचारिसखिताको । तिमिगोपहुबहुनंदवाको

दोहा-सिलनिफिटिकियशुमितिचळी, सोळिलिकेवजराज । बूडनकोआपहुचळे, रेळतगोपसमाज ॥ २१ । मच्योचहूँकितहाहाकारा । रह्योनकोडुकेतनकसम्हारा॥ बूडनचळेसकळव्रजवासी । हरिविनह्रेसविजयनिराणी तहुँबळअजुजप्रभावहिंद्याता । नंदयशोमितसोंकहवाता ॥ कोळनहिंद्युडहधीरजधरहू । मेरेवचनकानसक्तरह् ॥ ऐहेनिक्सिनंदकोळाळा । सिकिहिनडिसतेंहिसपैकराळा॥असकिहपाणिपकरियशुदाको।तसींहगहिकरनंदवग्रो॥ तक्छायातरिदयेंदेडोई । वचनकह्योबहुभाँतिबुझाई॥२२॥ मृतकसरिससिगरेवजवासी।परेपुडुमिहरिदर्शनआधी॥

दोहा—पुनिकराळकाळीतहाँ, दीठिनिपानळहोरे । कृष्णडसनधानतभयो, उरहिउरगरिसंगीर ॥ हरिहृतवतेदिसन्सुत्वथाई । तासुवदनकीचोटवचाई ॥ गयेतुरतपीछेप्रसुतासु । सोऊफिरचोसुततजतहुतास् ॥ तविफिरिकृष्णदाहिनेआये । गरुडसरिसनिजवेगवढाये॥जितहरितितकाळीपुनिआयो।तासुदाउहरिफेरिनचारी पहिविधिश्रमदिदोज्जळमाही । काळीहरिकहँपावतनाहीं॥कहुँहरितासुपूँळगहिळहीं।फिरतताहितुरतिहितीर्विधिश्रमदिदोज्दहमाँहीं । तुंगतरंगठठहिचहुँधाँहीं ॥ काळीकहयहिभाँतिखेळाई । दियोथकायनगप्तकारी

दोहा—जनथिकगोकाछीतहाँ, चळतोमंदहिंमंद । तयश्रींचकइकवारहीं, कूद्तभयगोविंद ॥ ताकेशीतगयेचिताथा । दियोनवायतासुवरमाथा ॥ ताकेशिरमिणपरसतचरणा । ह्वेगेआशुकरणभिति । काळीफनमहँनाचनछागे॥२६॥नाचतिनरिक्षिक्षण्यकहँतवां । चारणिकप्रसुक्ति परमप्रीतिसाँवेणुमुदंगा । छोगकाचनसवहकसंगा ॥ गावहिंसुरसुंदरीसुहावन । वर्षाहिंकुछगोदवपजावन ॥ अस्तुतिकरहिंकुष्णकीभारी । केंगेकाछीदमनविहारी॥२०॥फणीफणनगतिछेतविहारी।उटतपगनद्वपुरक्ति सस्यतासफणहकसेपकः । अरुछोटेनुपरहेंअनेकः ॥

दोहा—मोइनोइन्रोश्चवनतो, तेर्हितोहमहँनैद्छाछ । औरफणनपरमतिनछै, देतवताछितिछ । द्विपदछगतद्गीसङीचनाँही।पुनिनउठावतसोशिएकाँही।थिहिविधिसक्छभुनंगमद्गीशा।नचतर्नदंनदनम्बर्का सविश्रारिदेयनवायम्भ नवहीं। अहिद्यभवनछगेनुमतबहीं ॥ वमनङग्योम्धस्त्रशोणितधारा।कार्छ रासतचरानतेविपमतिषारा। तरफरातकाछीचहुँ औरा ॥ वाराहिवारछेतमुखश्वाम् । छहतनदसनकेरमा कािछहिद्मतिरिरहरिकाँहीदिवसराहतभातिमुक्ता । कािछहिद्मतिरिरहरिकाँहीदिवसराहतभातिमुक्ता

दोहा-मरण्डग्योकार्डान्य, शिथिङभयेस्वगात। परचोक्षचरुद्धसञ्ख्यर, पौरूपनाहिष्सा<sup>॥</sup> तपनागपणपुरुपपुराने।असिङ्चराचरगुरुभगवाने॥मनतेसुमिरिज्ञरणभोकार्छ।अवरसहिमोहि<sup>संहुनह</sup>्र निजपनिमरनमुर्जागिनिदसी। पुरुपपुराणकृष्णकहेँछेसी॥अतिआजहिंकार्छाकीनारी।आहेंसीरी ीज्ञाहिअंगा । चद्योरारिउरगारिहिसंगा ॥६॥ तवतारिछभरिकोपप्रचंडा। करिकेतुरतिहिवेगउदंडा ॥ नेजवामा । कहसुतिहिहन्योवछपामा ॥ ७ ॥

ारुडपक्ष्ठागततुरत्, का्र्ङीभयेविहाल । तहँतेभिनत्रनयमुनदह, निवसतभयोभुवाल ॥ ८ ॥

ाई । तासुहेतुर्मेकहें।बुझाई ॥ एकसमयसगपतितहँकाई । छगेसानजरुचरससुदाई ॥ दुनियीरा । दीननमीननकीलसिपीरा॥सगपतिकोवारणबहुकीन्ह्यों। सोसुनिवचनमानिनहिलीन्ह्यों॥ |नपतिकाँहीं॥९॥ मीनदीनभागेजलमाँहीं॥तवसोभिरदायाअतिकरिकेोबोलेवचनकोपडरभरिके १० बुतेऐहें । यदिदहकेजलघरगहिसेहैं ॥ तोविशेपह्वेदैविनप्राणा । हैयहमेरीवचनप्रमाणा ॥ १९ ॥

ानतरहेऊ । तातेभागिवासतहँ छहेऊ ॥

किलगाई । बारवारद्यवारिवहाई॥पुनिपुनिमिलतवदनपुनिच्मै । कोउपुनिगदिंदचरणगिरिभूमे॥ कृदतन्यति।सोसुख्दकसुखनाह्मिहलाति ॥ पुनिद्दकष्कनकहँगोहराये । यस्रनातेकान्हरकदिआये ॥

-द्गै(स्द्गै(स्तेऊद्वर्तार्द्द) हरिकहँहियेलगाय । बारेमणिगणनिजकरन, आनँद्उरनसमाय ॥ १४ ॥ यद्गोमतिपाँहीं।जीर्द्दितपरीअहोमहिमाँहीं॥सोलालनिजलतेकिवायो।सबबजवासिनमरतियायो ॥ स्त्रोअसजानी । चितवनलर्गीमहाश्रममानी॥मिलतनिरासिलालन्नव्रत्तासी।धावतभईजननिचपलासी॥ दॅंकान्द्रपुकारी । प्रुतिनसकीकछुवचनजचारी ॥ परीरहीपगमहँद्वैदंडा । लियचटायहरिनिजसुजदंडा ॥ तिचूमनलागी । सूंपतियद्भमतिद्विरयडभागी ॥ इतनेमेंनँदहुँतहँजाई । लियोक्रप्णकहँकंकलटाई ॥

ीनी। छैगमनीहरिकहँसुखभीनी।

-तासुअंकतेरोहिणी, हरिकहॅं लिये छोडा या । लेत्वलेया चूमिसुख, तस्तरिययैदाय ॥ अगपें छानलागी । कहतिकौनमोसमगढभागी ॥ नंदशनंदभरेतहँ आये । हरिकरतेवहुदानदेवाये ॥ हरिअंगा।कहँकहँ लाल हिंदस्योधुनंगा ॥ कोठओपिपल्यावतवनवासी । कोठआपिपल्यावतवनवासी । कोठआपिपल्यावतवनवासी । कोठआपिपल्यावतवनवासी । कोठआपिपल्यावतवनवासी । कोठआपिपल्यावतवनवासी । यामुस्रेकेरोकोठहुर्किहरिकाननहेरा।कोठकहयशुमतिवैद्यहमागी। स्तर्तिविपण्यालनलागी। स्तर्तिविपण्यालनहेरा। वास्त्रविपण्यालनहेरा। वास्त्रविपण्यालककाने आपुप्याया ॥ -विरह्मभानवनजनकृपी, सुस्ततलियहिलाम । अमनीरखरिल्यायके, लियिजयाययनदेयाम ॥१५॥ आपिपिकहँततिमल्यतमहासुद्याये ॥ झातावल्यदुनायप्रभाक । तातेदुससुस्युनतनकाक ॥ वासी।भयसमानहिलानँदरासी॥गिरिल्तिकातक्रत्यावेद्याविकालकेद्रभयोदिमिल्येनँदराला॥१६॥ केरो । भयोशोरचहँ औरपनेरो ॥ सुनिस्नुनिद्विणलेखेस्यनिविक्तिकारि । आपत्रभेतहँपरमसुसारी ॥ गिरासोहाई । तुवसुतकोप्रसुलियोवचाई ॥ कालीसुस्तेविचकविक्विप्रेचो । नयोजन्यकान्हरूकोहँचो ॥

-पन्यभागहनदतुत, पन्यपशोमतिमाय । पन्यअहैयहछोहरो, हमकोल्यिगितयाय ॥ १७ ॥ [ । गऊकनकअरुमणिगणनाना ॥ विश्वचनमुनिनदसुजाना । सुवरणगऊरतनविधिनाना ॥ नकहैंकरिसतकारा । कहतभयोयहणुजहमारा॥जियोक्रपालहिविश्रतिहारी । यामेनहिकरन्तृतिहमारी ॥

चिरंजीनतुनसुतभविपारा १८प्रनिप्रानियशुमतिरारुनकाँद्दीः मनसुरसभयातिहयनौही ।रमतरारमिरवेतेपोरा।गुनतियशोमतिभसमितिमौहीं।रारतिरम्भानेर्नस्काँदी।

हा-नारनारपृष्ठातिहरिहिं, दरदत्तीनहिंभँगहोय ॥ हायतम्हेंबरजेनहीं, सहरहेप्तवकोय ॥

मोहितकठिनरावरीमाया । योगीजनजेहिंपारनपाया ॥ ५८ ॥ विनसर्वज्ञक्रपातवपाई । मायासिधपार्लाहेंजाई॥ निम्रहऔरअनुमहजोई । जसअवचहहुकरहुप्रभुतोई॥हमसवभाँतिअधीननुम्हारे।तकळभाँतिनुमनाधहगो॥६॥ श्रीग्रक उवाच ।

यहिविधिस्निकालीकीवाणी । बोलेविहँसतकारँगपाणी ॥ रहहुसपेयसुनामहँनाही।जाहुनारिस्तरैसँगमाँहीं॥६०॥

दोहा-रमणकद्रीपसमुद्रमहँ, बसहुतहाँतुमजाइ ॥ गोगोपीअरुगोपनित, पियहिंसछिछइतआई॥ कास्त्रीदमनचरित्रहमारा । दोजसंध्याजोसुनैजदारा ॥ सुमिरेपाठकरैजोकोई । ताहिसपंतेभयनहिंहोई ॥६३॥ जोकाहीदहआयनहैंहैं । देवनपितरनतर्पणठेहें ॥ करिव्रतसमिरतजोमोहिपूजी । जरिहेंपापमनोरयपूजी ॥ ६१ पायगरुडकीभीतिमहाई । रमणकद्वीपछोडिइतआई ॥ वसेसपयमुनाजलमाँही । सोअवगरुडभीतिनोहिनीही ममपरअंकितल्खित्वशीशा । तोकोनहिंभक्षिहिपक्षीशा ॥ ६३ ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

यहिविध्किहीकृष्णजववानी।्तवकाूळीअतिश्यसुखमानी॥नागिनिसहितनागवङ्भागा।कृष्णहिंपूर्योष्ठत<sup>अतुण</sup>

दोहा-भूपणवसनअमोलमणि, पहिरायेहरिअंग ॥ अंगरागलेपनिकयो, सरभितसुखदसुरंग ॥ पुनिपहिरायोअंद्यजमाला । कह्योक्कपाकीजैनँदलाला॥६५॥यहिविधिपूजनकरिजगदीशै।वारहिंवारनाहपर्शि देपदक्षिणाप्रभुकहँचारी।माँगिक्वष्णसोविदामुखारी॥६६॥नागिनिनागवाल्युतनागा । रमणकद्वीपगयोवडमुण कृष्णअनुप्रह्यहिविधिपाई । तबतेकाछिदासुखदाई ॥ भईविगतविपतेहिंदहमाँही । गऊग्वाछजछपीवनजाँही सबथळतेन्रुपतेहिंथळकेरो । भयोसळिळसबमीठपनेरो ॥ यहजोचरितकियोभगवाना । सोमेंतुमसीकियोवसा दोहा-मनमंडलमेंआइकै, यहिविधिनंदकुमार ॥ करतअनेकननितनंदे, लीलाललितडदार ॥ ६७ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्मद्दाराजाधिराजवांधवेशशीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी<sup>म</sup> हाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चाधिकारिश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बनियौ दशमस्कंथे पूर्वार्थे पोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥

दोहा—सुनिकाळीअहिकीकथा, तहाँपरीक्षितराज । फेरिकह्योशुकदेवर्सो, मध्यसुनीनस्मा<sup>ज ॥</sup> राजीवाच ।

नागांछेरमणकजोद्वीपा । कार्छीकाग्रुनितज्योप्रतीपा॥कौनगरुडकोकियअपराधा। यहभाषींध्रनिहा<sup>नआण्</sup> धुनिकेकुरुपतिकीभसवानी । बोलेशकाचार्यविज्ञानी ॥

#### श्रीशक उवाच ।

रमणकद्वीपजोनागनिवासा।तहँअद्विसकटगरुडकीञासा॥करिछीन्हेंसगेञ्साअसप्रण।करहुनतुमसिगेसिर् मासमासमहँहमतुमकाँही । विलेद्दैअतिकायमुद्दमाँही ॥ २ ॥ तवतेतद्दैकेभुजँगवनेरे । छेत्रहुविहिङ्कति परिआवेंद्दरिपूरणमासी।निजनिजपारीस्त्रगपतिञ्ञासी॥यहिविधितहँकेअहिकुरुराई।निजनिजकुट्टवर्गहाँव

दोहा-यहिविधिबीत्योकाटबहु, इकदिनतहँकुरुराय । पारीकाळीकीभई, तेहिंअहिदियोधुनाय 

।-जायसुँबेनिजनिजभवन, वसतभयेग्रुखछाय । नितनितनवङीठाकरैँ, रामसंगयदुराय ॥९॥ े । सुख्युत्तरीतिगयेबहुकालै ॥ नतानतनवलालाकरः, रामसँगयदुराय ॥१॥ े । सुख्युत्तरीतिगयेबहुकालै ॥ तहँआईमीपमऋतुपोरा।कोप्राणिनप्रियलागितिथारा ॥२॥ े । मीपमहँवसंतसमभाडे ॥ सामस्यापनकँकर्यालिकस्य । श्रीपमहुँवसंतसमभाई ॥ रायश्यामतहँकरिंदिवहारा । तहँकोम्रुखकोकरैंउचारा ॥ ३ ॥ ्रा । ज्ञात्रसम्प्राप्याच्यारः । पान्याच्यार्थायस्याचाः । पार्वाछावकाकरस्यासः ॥ ३॥ ्रा । ज्ञात्रसम्प्रम्मिता ॥ निर्झरझरतहोतझनकारी । झिछिनझनकनिदाँपनहारी ॥ ्रा । नवनवतरुकोमस्यस्यपरहो ॥ शीतस्यसंज्ञकुंनअस्यिग्ने । बंज्रस्तरुमंज्ञस्यसुर्जे॥ ्रा हुममंद्रस्यस्यस्यस्यस्य

ि ेर्व े, अंकुरतहँबहुरङ्ग । मनुवसुधार्मेविछिरही । बहुरँगसेजअभङ्ग ॥ ४ ॥ तीलं जीहत । मंडितमहासुनिनमनमोहत ॥ फूलेसरिसजचारिप्रकारा । तिनतेझरतमरंदअपारा ॥ 

-ज्ञीतलताईतासुनित, रहीतटनमहँछाय । अतिप्रचंडकरचंडकर, होतठंढ़तहँजाय ॥ ६ ॥

े वेंद्रेतटनप्तियमुखछाके ॥ करहिंचहूँ कितमाधुरशोरा । सोम्रुनिउपजतमुखनहिंथोरा ॥
्रेजीहुकाननार्वे के विकास के वित । भमरीसंगकरतकळगुंजिन॥बृंदावनसमवननहिंदूजो । ताकीछविनंदननहिंदूजो॥७॥

प्रति । प्रतिमुद्धाः भगकु-भवलसम् । गाहवज्ञाटस्तभये, सुंदरसुरसुखधाम् ॥ प्रति प्रतिमुद्धाः विगोवनदगरेततकालः ॥ इतयज्ञोमितिदिसुखछाई । कृष्णाहितुस्तकलेकल्याई ॥ प्रतिमुद्धाः । प्रतिमुद्धाः स्वरोपितिकालेकल्याई ॥ तैसिहिंगमहँकहँवँवर्गर्वः। विकास

ાંં ! औरहुगऊसहितगोपाला ॥ चलेचरावनबृंदावनमें । जेहिलखिरपजतसुखळनळनमें ॥८॥ .ही े ी जाकीछायाअतिसुखदाई ॥ तहँवेठेप्रभुसखनसमेतू । गौवेंचरनङगींमतिसेतू ॥

:। ल्यायेसलाहरपितेहिकाला ॥

-औरहुबहुरँगटाइतइँ, धातुनकोगोपाट॥ इरिवटकेअंगनिरँगे, इरितपीतसितटाट ॥

्रुटंष् ृ । हरिबङ्केशिरिदेयोसुहाई ॥ पँचरँगपुहुपपत्रतेहिकाला । तिनकीरिचेषेत्रंतीमाला ॥ २ . . . . . । हरिबल्दियतिमितिनहिंवनाई ॥ रामकृष्णयुत्ततहँतवगोपा।नाचनलुगेगाहभरिचोपा॥ ्यण (कर्र । हारेहुजीतेडरसुराभरहीं॥कहुँगावनलागहिंसवग्वाला । सुरामिलाइदैदैकरताला ॥९॥ ्रोविकः ी । उसद्वसवैभवनृत्यहमारी ॥ असकहिकरिनृपुरझनकारी। नचनउगेहरिदेकरतारी ॥

·--छेततानमुसमाधुरी, गावतरागवसंत ॥ भरतअमितगतिचरणसों, भूमहँभूरिभ्रमंत ॥

ः । । गावनटगेससातोहिठाँरे ॥ सुरमिटाइकोडवेणुवजाव । कोडविपाणकेसुरनिमिटाँदे॥ . रताटा । कोरुसराइतइरिकरँग्वाटा ॥ असइमनृत्यकहूँनिहिदेपी । जसतुमनाचहुकान्हिबेशेपी ॥ ति: अने । मानतमीतगोपभगवनि॥१०॥गोपस्पपरिनाकनिवासी।सिगरेदोतभयेत्रजवासी ॥ 🗟 . . . 🐔 । महामोदअपनेडरभरहीं ॥ जिमिनटसवन्नधाननटकाँहीं । वार्राहवारसराहतजाँहीं ॥

. ॅ.नॅं**५**्रांटे । जातसराहतदेंदैतांटे ॥ ११ ॥

।-रेसर्देशिकरुँरेणुमें, तेहिंविचहैयनस्याम ॥ छुवहिंदौरिकेससनको, पुनिआवहिंतेहिंटाम ॥ तेल . ते तथी । बरुओहिओरहतैवनमार्थी ॥ कृदिकृदिहक्पगसोंग्वारा। छ्वदिष्कृपकृपकृततकारा ॥ असकहिछीन्द्रोहियेलगाई।कहतमाहिष्ठानिमिलेकन्हाई।औरहुसनप्रमुदितन्ननासी।भयेअनेकनंबचनिहासी१९६ यहिविधितहॅनिरखतवनमाछी।कोहुकहॅलपाधुधानिहिशाछी।यदिषगयेथिकधानतआयोहिरतिरखतत्रनुपिरिहारी। ताहीसमयसाँझभैराना । कहेंनंदतवगोलिसमाना ॥ इततेतौगोकुलहेंदूरी । अधियारीरननीभैभूरी ॥ तातेनसहुसवैयम्रनातट । संजवनाइलेहुनिजनिजपट ॥ कहाँगोपभलकहँनँदराई । दीजेइतहीरजनिषिताई॥ भोरभयेजेहेंदुंदावन । हरिनिरखतगीतिहिनिक्विजन्नसन् ॥

दोहा-असकहियसुनातटवसे, गोपयञ्जोमतिनंद । दिनभरिकेश्रममेंभरे, सोयेटहिआनंद ॥ २० ॥ छंदसुजंगप्रयात-चल्योपोनभारीरह्योज्येष्ठमासा । गयोट्यागिसोकाननेमेंहुतासा ॥

वर्दीचारिहुँ ओर्तेज्वालमाला । मनौहैं मुळेपावकेकीकराला ॥ लप्टेंझप्टें जेंघूमधारा । झ्टेंबंशफुट्टेंरवेभोअपारा ॥ खरंगोविहँगोभगेएकसंगे । कितेशेलकेश्रंगहैजातभंगे ॥ चटेंल्कचारोदिशामंजतंगा । मनौहोतजल्काप्रपतिंअभंगा ॥ कहूँ विकरेंमत्तमातंगयोरा । कहूँ केगराजेंभजेंसिहजोरा ॥ वहीं ज्वालमालाखुँवेंमेचमाला । कहूँ पीतभासीकहूँ रालाला ॥ लियेगोपगोपीगजपेरिआगी । नजानेसकेंकोनिहुँ ओरभागी ॥ २५ ॥

दोहा-शोरभभराहोतभो, जागेगोपीग्वाल । देखतभेचारींदिका, पावकज्वालकराल ॥ उठेसकलहकपकनटेरी । कहतभयेपावकलिययेरी ॥ हाहाकारिकयेवजवासी । जीवनतेभेसवैनिरासी ॥ कहँनलगेसवआपसमाँहीं।केहिविधेवचैंकहाँभिजाजीहीं।कोलकहभईभीतिवज्ञजेती। नदसुतनाइयोनिकहीं तातेरामकृष्णदिगजाई । देहुसवैयहदशाजनाई ॥ पहुँचेरामकृष्णकेनेरे । जाइगोपगोपीअसटेरे ॥ २२ ॥ कृष्णकृष्णकेनेरे । जाइगोपगोपीअसटेरे ॥ २२ ॥ कृष्णकृष्णनैदसुतवङ्गागी । रामअभितविकमअवजागी ॥ दहनचहतयहदहनकठोरा । वृजवासिनयेरेसु

दोहा-नेसुककरतिवैज्यहीं, जरतवुम्हारेदास ॥ उठडुळाळततकाळअब, मेटहुपावकनात ॥ २३ ॥ बढ़ेचड़ेसंकटतुमटारे । बढ़ेचड़ेअसरनकहँमारे ॥ बढ़ेचड़ेमेटेवतपाता । बहदाबानठकेतिकवाता॥ आज्ञसचनकहँळहुचचाई । तुमअतिबळहोरामकन्दाई ॥ बरुहमयहिँठौरैजरिजेहें । तुमहित्यागिअतिवृहिँगी तुम्हरेनिकटभीतिहैनाहीं । असविद्यासहमरेमनमाँहीं॥२२॥गोपनवचनसुनततिहिंकाळा। उठेतुरत्रास्हुँगैं। छसेचहुँकितप्रमक्राळा । पसरत्आवृतिपावकज्वाळा ॥ त्यग्याळचे

दोहा—केशवकेसववचनमुनि, निजनिकमुँदेनैन ॥ हरिहरिषावकज्वालस्य, कियोपानप्रहरेन ॥ स्रीहरिषावकज्वालस्य, कियोपानप्रहरेन ॥ स्रीहरिषावकज्वालस्य, कियोपानप्रहरेन ॥ स्रीहरिष्ट्यावकज्वालस्य, कियोपानप्रहरेन स्रीहरिष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्याविष्ट्या

श्रीशुक उवाच।

देहा—चसनसोटिनस्संस्पै, कर्द्रनपावकदीस । मनहुँकल्पतरुक्वल्यको, पायेनियकीर्भारी । क्रम्यनेष्ठपायुस्मादी । टाट्यचायांट्योसवकदित ॥ यहपाविनेवदेवहुँ आयो । वनकेर्स , क्रमिंव । क्रमिंव । क्रमिंव । वनकेर्स , क्रमिंव । क्रमिंव । वनकेर्स , क्रमिंव । क्रमिंव । क्रमिंव । विनेव । वि

ै ॥ रहेमुंजवनमाँहहेराई ॥ तहँदावानङ्ङाग्योघोरा । जियनभरोसरह्योर्नीहथोरा ॥ ँ । दियपहुँचाइगयेहमजहँते ॥३॥सुनतवाङकनकीअसवानी । नरनारीवहुविरुमयमानी ॥ –आपुसमेंअसकहतभे, रामऔरनँदङाङ । हैंकोऊवरदेवता, व्रजआयेयहिकाङ ॥

यहिविधिकरतचरित्रवहु, वंदावनमहँनाथ । रामुसहिततहँवसूतभे, वजजनकरतसनाथ ॥ २ ॥

कित-ग्रीपमकेभोपमतमारितापतापितवि-छोकिकैमहिकोजानिपरमदुखारीहै।

तिर्साहंपहारनकोझरेपत्रप्ररेपेखि, मोरनमतंगनपरावनीनहारीहै ॥ दीनसेसारितसरसरसीसिटेटहीन, विश्वकोबहुतविधिन्याकुछविचारीहै । लेटकोकिटनशटताईमेटिवेकोअव-नीपितअपाट्आयोकिरिकैतयारीहे ॥ कारीकारीघटामतवारेहेंमतंगमनु, विविधिकिताकेटसेदाभिनिपताकेहै । घनकीगरजसोईदुंदुभिधुकारहोत, बाँसुरीसिफूकैंमोरपेद्रवछाकेहें ॥ चातकनकीववोटिपावसअदंकदेत, सुखितकुरंगतेतुरंगममजाकेहें । बाणवारिमारिदियोप्रीपमेनिकारिवसुषातेमजबूतमेघभैजेमघवाकेहें ॥

पावसऋत्वजर्मेलगी, उत्पतिप्रभुपद्जीव । छाईदशहुँदिशानमें, धनमंडलीअतीव ॥ ३ ॥ करतज्ञोरदामिनिसहित, घनछीन्होंनभछाइ । जिमिअज्ञानआवर्णते, सगुणब्रह्मछिपजाइ ॥ ४ ॥ आठमासनिजिकरिणसों, जलकोखतहैभानु । चारिमासवरपतसोई, ज्योंभूपतिवरदानु ॥ ५ ॥ जलबरपहिंचपलासहित, घनलहिपवनझकोर । द्रवहिंसाधुजिमिदीनपर, जीवनदेसवठोर ॥ ६ ॥ श्रीपमतापत्तपीधरणि, रुहिघनभैसुस्तभीन । जिमितपफरुरुहितपक्वशित, तपीहोततपपीन ॥ ७ ॥ नलतनभासितहोतिनिक्का, जींगनभासअपार । जिमिकल्यिगमेंवेदनहिं, होतपखंडप्रचार ॥ ८ ॥ घनकीघोरगरजसुनि, दादुरकीन्हेंशोर । नेमसमापतवेदिजिमि, भाषतवित्रिकेशोर ॥ ९ ॥ क्षद्भनदीबाद्वीविष्ठल, कीन्हेंबेगविञ्चाल । धनलहिचलतकुचालज्यों, जनमकेरकंगाल ॥ ९० ॥ अहणचँदैनीहरिततृण, युतछत्राकवराक । जनुपावसआवतसद्रु, छाजतछत्रपताक ॥ ३९ ॥ कृपिककृपीबाद्तनिरासि, हरपटहतदिनदून । जैसेटोभीधननिरासि, मानतकबहुँनऊन ॥ १२ ॥ जलयलबासीजीवलहि, नवजलभेसुसहरू । जिमिहरिभजनप्रभावते, होतहचिरवप्रभूप ॥ १३ ॥ मिछेनदीसागरचेठे, पवनप्रसंगतरंग । विषयछद्देयोगीनयो, जिमिमनकरबद्धरंग ॥ १४ ॥ हनेजातजङ्भारागिरि, पैनहिंकरतखँभार । जिमिहरिजनकोविषयकी, वार्पानहिंसंसार ॥ १५ ॥ जानिपरेमारगन्हीं, तुणसंकुटजटधार । विनअभ्यासजिमिवेदको, द्विजगुखनहिसंचार ॥ १६ ॥ सुराकरपनमेंछनछिपति, छनछहरतिछनजोति।गुनिहुँकंतकुछटानिकी, जिमिथिरप्रीतिनहोति ॥१७॥ इंद्रचापआकाशमें, विनगुणअसछविदेहि । विनगुणकेवहुपुरुपजस, यहजगमदैयश्छेहि ॥ १८ ॥ निजकरशोभितयननसों, छपितश्रशीनसोहाय । अहंकारसब्रिटतपुरुष, जिमिनछजतन्नपूराय ॥१९॥ देसिपटीपनकीपटा, नचतमोरचहुँँ ओर । दुखितगृहीजिमिसापुको, टहिमुद्टहतअयोर ॥ २० ॥ नवज्र छहिबनके विटप्, भयेसपत्र संशास । तपीकृशितफरुपायाज्ञीम, पूर्रीहसूराजभिरास ॥ २१॥ सरतटकंटककीचिवन, कहुँबससारसकोक । जिमिखमतीलहिदुसहअति, तजहिनआपनओक॥२२॥ स्टिटपारकेजोरसों, फुटिगयेबहुसेत । बेदनकीमरयादिजिमि, कटिपसंदहारिटेत ॥ २३ ॥ मारुतभेरितज्ञ दिन्निम्, जीवनजीवनदेत् । द्विज्ञेप्रीरितनुपसोयधाः, प्रजामनोरयटेत् ॥ २८ ॥ हुँओररसाटा । मनुरुपकारीपुरुपविशाला ॥ पकेजेबुफलभूमहाँगिरहाँ । दृष्यदानदानीजनकरहाँ ॥

कहाँगईसव्येयुद्दमारी।असक्दिकद्दिवदुद्दोंदिदुखारी॥३॥तिनखुरस्तितविङोकिमईको।चटेसवैटदिसेस्सर्धः। येयुदंततृणकटेनिद्दारी । तेर्दिमारगगोगमनविचारी॥४॥खोजत्तचटेगयेयदिभाँती।धुंजविपनमधिगडजमतीक्ष तद्दॅनिस्सेद्दरिसदितयुवाट्या । तृषितस्यरीज्दॅगऊविदाट्या।४,॥कारीकाजरिशुसारियोरी । देसिनवैशिनवीक्षिनौती

दोहा—तिनकेठेठेनामभस्, दिश्वाँसुरीवजाइ । छीन्देतिनकोआशुर्हा, अपनेनिकटवोटाइ ॥ ६ ॥ गोपहृतृपितश्रीमतअतिह्नेग । गोवनसहितमहादुखँछेग ॥ सुरुक्षिचेटहाँकतितनकाँहाँ । मध्यमुंजकेकाननाँहाँ मिल्योनकहुँतहँमारगतिनको।ठऽयोकोटमनुसुंजहितृणको।तहँआपितृतम्पतिहकाटा।टागिगयोवनअन्वरूख धूमधुंपधायोचहुँऔरा । अंधकारकीन्द्रोंअतिघोरा॥ धुनितेहिविचिचतिकराटा । टटनटगीदाबानटनाडा! पवनचल्योतहँदेतझकोरा । उठीट्कचहुँऔरकरोरा ॥ कोहुकीरदीनजीवनआआ । मानेसवैआपनोनासा॥

दोहा—चटचटाइतहँचंशगण, फूटिफ्टिफटिजात । पटपटाइतृणगणजरत, आरतजंतुभगात ॥ मनहुँपठयपायकवनआयो।सिगरेजगकोचहतजरायो॥छपटेशपटेंविकटेंभारी । चटकेंशिटाअगिनिकींशारी। चहुँकिततेछित्वपायकआवत । गोपसवैअतिशयभयपावत ॥ रामकृष्णकेचरणनआई । गिरेगोपगोवहत्वारी मीचुभीतिजिमिप्रजापनेरे । जातशरणनारायणकेरे ॥ कहेगोपसवएकहिंदारा ॥८॥ कृष्णकृष्णहेर्स्डीअस्त्री हेअथाह्विकमवछरामा । रक्षणकरहुआज्यहिठामा ॥ दावानछजारतहमकाँहीं । दूजोरक्षकहरशतगाँहीं॥।

दोहा-यहअघरजलागतमनाहि, हमसबसलातुम्हार । तुम्हरेदेलतज्ञोकके, बृहतपारावार ॥ तुमतोसवेधमेकेज्ञाता । रक्षहुकसहमकोनहिताता ॥ अहोनाथयकतुम्हीहमारे । द्वितियनदरशतनेविहा

तुमकोत्तजिकेहिठौरहिंजाँहीं। कसनहिंहोतिदयावरमाँही ॥ १० ॥

श्रीशुक उवाच ।

दीनवचनसुनिदीनदयाला।कह्योसस्यनसावचनउताला॥धूँदहुआँसिसवैयकवारा।करहुनकछुनियमाइँसँभागी सस्यासनतहारेबचनतहुँाई।।धूँदिल्यिनिजनिजहरूकाँही।।तबनिजसुससोतहँभगनाना।करिलीन्द्राँदानिजन

सबकोनिकटवटैभाँडीरै । दियपहुँचाइमेटिसवपीरै ॥

दोहा-कह्योनिनकोखोछहू, सिगरेसखासुजान । दावानछसविमिटिगयो, आयेपुनितेहिंथान ॥ खोछसखाचखनसुखळेखे । दावानछकोकतहुँनदेखे ॥ खड़ेसवेआँडीरहिनेरे । तविसमितयकएकनहुँगै । सव्हेसवेआँडीरहिनेरे । तविसमितयकएकनहुँगै । सप्नोंसोतिनकहुँह्वैगयऊ।सवकेउरआतिआनँदुग्यऊ॥ ३ ३॥ प्रभुकोऐसोनिरखिप्रभाऊ । कहनछ्गोिलगहुग्य अहैंनंदसुतसत्यविधाता।यहिप्रभावकछुजानिनजाता॥ २ ४॥ तवहरिकह्योसाँ झअवआई । चण्ड असकहिनोवनहाँ किसुरारी।सखनसहितवजचलेसुखारी॥ ग्वाछबाछमधिवेणुवजावत।मंदमंदनेंदनंवनशह्या

आनंदांबुनिधो दशमस्कंघे पूर्वार्घे एकोनविंशस्तरंगः॥ १९॥

#### श्रीशुक उवाच।

पुनिगोअनदेरतहमजाई ॥ रहेमुंजवनमाँहहेराई॥ तहँदावानळ्ळाग्योघोरा। जियनभरोसरह्योनिहियोरा॥ ळियोबचाइनंदस्रततहँते। दियपहुँचाइगयेहुमजहँते॥ असुनतबाळ्कनकीअसवानी। नरनारीबहुविस्मयमानी

दोहा-आपुसमें असकहत्मे, रामऔरनँदछाछ । हैंकोऊनरदेवता, व्रजशायेयहिकाछ ॥ यहिविधिकरतचरित्रबहु, बृंदावनमहँनाय । रामसहिततहँवसत्मे, व्रजनकरतसनाथ ॥ २

याहावाधकरतचारत्रवहु, वृदावनमहनाय । रामसाहततहवसतभ, वृजजनक कवित्त-प्रीपमकभीपमतमारितापतापितवि-छोकिकैमहिकोजानिपरमदुखारीहै । तसाहिपहारनकोझरेपत्रपूरेपेसि, मोरनमतंगनपरावनेनिहारीहै ॥ दीनसेसारितसरसरसीसाछिछहीन, विश्वकोग्रहतिविध्याकुछिवचारीहै । जेठकीकठिनशठताहमेटिककोअव-नीपितअपाड्आयोकिरिकेतयारीहै ॥ कारीकारीपटामतनारहेंमतंगमनु, विविधिकित्तकेछसेंदामिनिपताकेहै । यनकीगरजसोहेंदुंद्वभिधुकारहोत, बाँसुरीसिफूकेंभोरपेदरवछाकेहैं ॥ चातकनकांवनोछिपायसअदंकदेत, सुसितकुरंगतेतुर्गममजाकेहें । वाणवारिसारिदियोभीपमनिक्रारिवसुप्रतेमजनुत्तमेपभैजेमयवाकेहें ॥

हा-पानसऋत्वनमें लगी, उत्तपतिप्रभुपद्जीव । छाईद्रशहुँदिशानमें, घनमंडलीभतीव ॥ ३ ॥ करतञ्चोरदामिनिसहित, धनछीन्होंनभछाइ। जिमिभज्ञानभावणेते, सगुणब्रह्मछिपेजाइ॥ ४॥ आठमासनिजिकरिणसाँ, जलकोसतहैभानु । चारिमासवरपतसोई, ज्योंभूपतिवरदानु ॥ ६ ॥ जलबापहिंचपलासहित, घनलहिपवनझकोर । द्रवहिंसाधुजिमिदीनपर, जीवनदेसबठोर ॥ ६ ॥ श्रीपमतापतपीधरणि, छहिपनभैसुखभीन । जिमितपफछछहितपकृशित, तपीहोततपपीन ॥ ७ नसतनभासितहोत्तिनिहा, जीगनभासअपार । जिमिकल्यिगमेंवेदनिहें, होतपसंडप्रचार ॥ ८॥ पनकीपोरगरजसुनि, दादुरकीन्द्रंशीर । नेमसमापतवेदिजिमि, भाषतविप्रकिशोर ॥ ९ ॥ **धुद्रनदीवादींविपुल, कीर्न्हेवेगविज्ञाल । धनलहिचलतकुचालज्यों, जनमकेरकंगाल ॥ १० ॥** अरुणचँदैनीहरिततृण, युतछत्राकबटाक । जनुपावसमावतसद्छ, छाजतछत्रपताक ॥ ११ ॥ कृषिककृषीबाइतिरासि, हरपछहतादिनदृन । जैसेटोभीधननिरासि, मानतकबहुँनऊन ॥ १२ ॥ जलपलवासीजीवलहि, नवजलभेश्चखरूप । जिमिहरिभजनप्रभावते, होतरुचिरवप्रभूप ॥ १३ ॥ मिळेनदीसागरच्छे, पवनप्रसंगतरंग । विषयटदैयोगीनयो, जिमिमनकरवद्वरंग ॥ १४ ॥ इनेजातजल्पारिगिरि, पैनाहिकरतसँभार । जिमिहरिजनकोविषयकी, वापानहिंससार ॥ १५ ॥ जानिपरेमारानहीं, तुणसंकुटजटधार । विनअभ्यासजिमिवेदको, द्विजगुसनहिसंचार ॥ १६ ॥ मुराकरपनमेंछनछिपति, छनछहरतिछननोति।गुनिहुँकंतकुल्ट्यानिकी, जिमिथिरप्रीतिनहोति ॥१७ इंद्रचापभाकाशमें, विनगुणभसछविदेहि । विनगुणकेवहुपुरुपजस, यहजगमहैयझछेहि ॥ १८॥ निजकरशोभितपननर्सो, छपितशर्शानसोहाय । नदंकारसवारितपुरुप, जिमिनछजतनृपराय ॥१९ देतिपटीपनकीपटा, नचतमोरचहुँओर । दुसितगृहीजिमिसापुको, रुहिमुद्रहत्वथार ॥ २० ॥ नवजटरहिबनकेविटप, भयेसपत्रसंशास । तपीकुशितफरपायजिमि, पूर्रीहमुसअभिरास ॥ २१ सरतटकंटककीच्विच, करुँबससारसकोक । जिमिकुमतीटहिदुसहुअति, तजहिनआपनजोक॥२२ संटिटपारकेशोरसों, फुटिगयेबहुसेत । बेदनकीमस्याद्तिमि, कटिपसंढदारिटेन ॥ २३ ॥ ्रक्षपहुँओररसाटा । मनुरुपकारोपुरुपविशासा ॥ पेक्जेबुफ्टमुमर्रोगरही । दृश्यदानदानीननुक्ररही ॥

कहाँगईसवपेतुहमारी।असकहिकहिबहुहोंहिंदुखारी॥२ तिनखुरखनितिषटे ि ः िोचे े े तिते े धेतुदंततृणकटेनिहारी । तेहिंमारगगोगमनिवारी॥शाखोजतचलेगयेयहिभांती।धुंजियपिनमिगरजगाती।ध तहाँनिरखेहरिसहितगुवाला । तृपितखरींनहाँगळिवहाला।६॥कारीकाजरिधृसारिधारी । हेतिनवंशिनवािकारे

दोहा-तिनकेछछेनामअस, हिस्बाँसुरीवजाइ । छीन्हेतिनकोआशुईँ, अपनेनिकटबोछाइ ॥ ६॥ गोपहृत्विपतअमितअतिहेने । गोवनसहितमहादुखछेगे ॥ सुरुकिचछेहँँकतितनकाँहँँ । मार्चिक कार्याक्षिक्ष के स्वाद्ध के स्वद्ध के स्वाद्ध के स्वा

दोहा-चटचटाइतहँवंशगण, फूटिफूटिफटिजात । पटपटाइतृणगणजरत, आरतजंतुभगत ॥
मनहुँपठयपावकवनआयो।सिगरेजगकोचहतजरायो॥ठपटेंझपटेंविकटेंभारी । चटकेंशिठाओगिविकीआणी
चहुँकिततेठिखपावकआवत । गोपसवैअतिशयभयपावत ॥ रामकृष्णकेचरणनआई । िरेगोपगीवेऽ मीचुभीतिजिमिप्रजायनेरे । जातशरणनारायणकेरे ॥ कहेगोपसवएकहिंबारा ॥८॥ कृष्णकृष्णहेक्छीआर् हेअथाह्विकमवठरामा । रक्षणकरहुआज्यहिठामा ॥ दावानठजारतहमकाँहीं । दुजीरक्षकदरशतगाँहीं ॥

दोहा-यहअचरजलागतमनहिं, हमसबसलातुम्हार । तुम्हरेदेखतज्ञोकके, बुद्धतपाराबार ॥ तुमतोसर्वधमेकज्ञाता । रक्षहुकसहमकोनहिंताता ॥ अहोनाथयकतुम्हींहमारे । ित्रान्दरा विकास तमकोत्तिकिकेहिंठौरिंडणाँहीं । कसनहिंहोतिदयानस्माँहीं ॥ ३० ॥

श्रीशुक उवाच ।

दीनवचनसुनिदीनदयाळा\कह्योसखनसोवचनउताळा।।सूँदहुआँखिसचैयकवारा।करहुनकछुजियमाहँतैं<sup>भूणी</sup> सखासुनतहरिवचनतहाँहीं।सूँदिळियेनिजनिजटगुकाँहीं॥तवनिजमुखसोतहँभगवाना।करिछीन्द्राँतवा<sup>न्छली</sup>

सबकोनिकटवटेभाँडीरे । दियपहुँचाइमेटिसवपारे ॥

ः दोहा-कह्यांनिनकोखोल्ह्रं, सिग्रेससासुजान । दावानलसविधियो, आयेपुनितेहिंधान ॥ खोलसावाचसनसुख्लेखे । दावानलकोकतहुँनदेखे ॥ खड़ेसवैभाँडीराहिनेरे । तविस्तिमितयकप्कन्हेरे ॥ स्वदेसवैभाँडीराहिनेरे । तविस्तिमितयकप्कन्हेरे ॥ स्वदेसवैभाँडीराहिनेरे । तविस्तिमितयकप्कन्हेरे ॥ सपनोंसोतिनकहुँद्वैगयञासवकेउरआतिआत्वाच ॥ ३ ॥ प्रश्चकोऐसोनिरिल्विभा । कहनलोतिगत्वाच । कहनलोतिगत्वाच । कहनलोतिगत्वाच । कहनलोतिगत्वाच । कहनलोतिगत्वाच । कहनलोतिगत्वाच । विद्याच । विद्याच

दोहा-तहँगोपीसवदेखिक, दरशनचोपीआसु । कृष्टिकृष्टिमगद्यधीभई, त्राजतिजिनिजेनिनासु । जिनकोहरिदरशनिवना, क्षणसोयुगसमजाह।तिनकोहरिसुखदरशको, अवस्थारिक

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजानांधवेज्ञाविङ्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि<sup>त्री</sup> श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते स्रानंदांबुनिया द्रामस्कंघे प्रवाधे एकोनविज्ञस्तरंगः॥ १९ ॥

### श्रीग्रक उवाच।

दोहा–हरिवळअपनीषेतुळे, नंदभौनमेंजाइ । निजनिजथळ्येसवनको, छीन्हॅावॅॉथळगाइ <sup>॥</sup> यशुमतिकरगहिहरिवळकाँहीं । छेंगेभीतरभौनहिंगाँहीं ॥ चरणचापिभोजनकरवाई । पळनापरि<sup>स्पुरी</sup> छेळेषेतुक्षोरसवग्वाळा । निजनिजभवननगयेसुवाळा ॥ नरनारिनयहकथासुनाई । आगडु ७९९ " पुनिगोअनदेरतहमजाई ॥ रहेर्सुजवनमाँहहेराई॥ तहँदावानठलाग्योपोरा। जियनअरोसरह्योनीहियोरा॥ लियोबचाइनंदस्रततहँते। दियपहुँचाइगयेहुमजहँते॥१॥सुनतबाठकनकीअसवानी। नरनारीबहुविस्मयमा

दोहा-आपुसमंअसकहत्रभे, रामऔरनँदछाछ । हैंकोऊनरदेवता, व्रजभायेयहिकाछ ॥ यहिनिधिकरतचरित्रबहु, बृंदावनमहँनाथ । रामसहिततहँनसतभे, व्रजनकरतसनाथ ॥

कित्त-मीपमकेभीपमतमारितापतापितिव-छोक्तिमहिकोजानिपरमङ्खारीहै। तसिहिपहारनकोझरेपत्रप्ररेपेखि, मोरनमतंगनपरावनेनिहारीहै॥ दीनसेसिरतसरसरसीसिछ्छहीन, विश्वकोत्रहुतिविधव्याकुछविचारीहै।

त्तसाहपहारनकाझरपत्रप्रराप्तः, मारनमतगनपरावनानहारीहै ॥ दीनसेसरितसरसरसीस्रिक्टहीन, विश्वकोत्रहुतविधिव्याकुछविचारीहै । जेठकीकठिनझठताहमेटिवेकोअव-नीपतिअपाटआयोकरिकेतयारीहे ॥ कारीकारीघटामतवारेहेंमतंगमनु, विविधिकताकेठसेंदाभिनिपताकेहे । घनकीगरजसोहेदुंदुभिधुकारहोत, बाँसुरीसिफूकेंमोरपद्रवक्षकेहें ॥ चातकनकावोठिपावसअदंकदेत, सुखितकुरंगतेतुरंगममजाकेहें । बाणवारिसारिदियोग्रीपमेनिकारिवसुध्यतमजूब्समेघुभैनेमयवाकेहें ॥

१-पानसऋतुव्रजमें लगी, उतपतिप्रभुपदजीव । छाईद्झहुँदिशानमें, पनमंडलीअतीव ॥ ३ ॥ करतज्ञोरदामिनिसहित, घनछीन्होंनभछाइ । जिमिअज्ञानआवर्णते, सगुणब्रह्मछपिजाइ ॥ ४ ॥ आठमासनिजिकरिणसाँ, जलकोखतहैभानु । चारिमासवरपतसोई, ज्योंभूपतिवरदानु ॥ ५ ॥ जलबरपहिचपलासहित, पनलहिपवनझकोर । द्रवहिसाधुजिमिदीनपर, जीवनदेसवठोर ॥ ६ ॥ श्रीपमतापत्तपीधरणि, टहिषनभैसुखभीन । निमित्तपफ्टिटहितपकृशित, तपीहोत्तपपीन ॥ नखतनभासितहोतनिञ्जि, जींगनभासभपार । जिमिकव्यिगमेंबेदनहिं, होतपसंडप्रचार ॥ ८ । पनकीपोरगरजसुनि, दादुरकीन्द्रशार । नेमसमापतवेदजिमि, भाषतविप्रकिशोर ॥ ९ ॥ क्षद्रनदीबाढींविषुल, कीन्हेंबेगविञ्चाल । धनलहिचलतकुचालन्यों, जनमकेरकंगाल ॥ १० ॥ अहणचँदैनीहरिततृण, युत्तछत्राकवटाक । जनुपावसञावतसदट, छाजतछत्रपताक ॥ ११ ॥ कृषिककृषीबाद्तनिरक्षि, हरपछहतदिनदून । जैसेटोभीधननिरक्षि, मानतकबहुँनऊन ॥ १२ ॥ जरुपरुवासीनीवरुहिः नवजरुभेसुखरूप । जिमिहरिभजनप्रभावतेः होतरुचिरवपुभूप ॥ १३ ॥ मिछेनदीसागरच्छे, पवनप्रसंगतरंग । विषयटदेयोगीनयो, जिमियनकरवहरंग ॥ १४ ॥ हनेजातजङ्भारागिरि, पैनहिकरतसँभार । जिमिहरिजनकोविपयकी, वापानहिसंसार ॥ १५ ॥ जानिपरैमारगनहीं, तुणसंकुळजळघार । विनअभ्यासिनिविदको, द्विजगुरानिहसंचार ॥ १६ ॥ म्राराकरपनमेंछनछिपति, छनछहरतिछनजोति।गुनिहुँकंतकुछटानिकी, निमिथिरप्रीतिनहोति ॥१ र्धेद्रचापआकारामें, विनगुणअसछविदेहि । विनगुणकेबहुपुरुपजस, यहजगमदैयश्रहोहि ॥ १८ ॥ निजकरशोभितपननसाँ, छपितशशीनसोहाय । अहंकारसगछितपुरुष, तिमिनछनतनृपराय ॥१ देसिपटीपनकीपटाः नचतमोरचहुँभोर । दुसितग्रहीनिमिसापुकोः, रुद्विमुद्रहत्वथरीर ॥ २० नवज्ञ छहिबनके बिटप, भयेसपत्रसंशास । तपोक्तशितफ्र छपायजिमि, पूर्राहेसुसञ्भिष्ठास ॥ २ सरतटकंटककीचिवन, करुँवससारसकोक । निमिद्धमतीटाहिदुसरहुमति, तनहिनआपनओका।२ सिटिटपारके जोरसों, फटिगयेवहसेत । बेट्नकीमरयाद्विमि, कटिपसंहहरिटेन ॥ २३ ॥ मारुतमिरितज्ञ द्वितिमि, जीवनजीवनदेव । द्वितमिरितनृपर्वोपया, प्रजामनोरयटेत ॥ २२ ॥ . बहुँ ओररहाला । बन्दरकारीपुरुपविज्ञाला ॥ पेक्नेबुफलभूमदैनिरही । द्रव्यदानदानीवनकरही । कहाँगईसव्येचुहमारी।असकहिकहियदुहोंहिंदुखारी॥३॥तिनखुरखनित्तविङोकिमदीको।चछेसैंबेटहिसोहर्हाही येचुदंततृणकटेनिहारी । तेहिंमारगगोगमनविचारी॥४॥खोजतच्छेगयेयहिभाँती।ग्रुंजविपिनमिगडजपाती। तहुँनिरखेहरिसहितगुवाळा । तृपितखरींजहुँगऊविहाळा॥५॥कारीकाजरिधुसारिधोरी । हंसिनवंशिनवीहिनोंही

दोहा—तिनकेछेछेनामअस, हरिबाँसुरीवजाइ । छीन्हेतिनकोआझुर्ही, अपनेनिकटवोछाइ ॥ ६॥ गोपहुतृपितश्रमितअतिह्वेगे । गोवनसहितमहादुखछेगे ॥ सुरुकिचछेहाँकतितनकाँहीं । मध्यमुंजकेनानार्हीं मिल्योनकहुँतहँमारगतिनको।उठयोकोटमनुसुंजहितृणको।तहँआपहितेनुपतेहिकाछ।छागिगयोवनअनरहर धूमधुंपधायोचहुँओरा । अंधकारकीन्ह्योंअतिषोरा॥ पुनितेहिविचविचतेविकराछा । उठनछगीदावान्छनाही पवनचल्योतहँदेतझकोरा । उठीळुकचहुँओरकरोरा ॥ कोहुकीरहीनजीवनआझा । मानेसवैआपनोनासा॥

दोहा—चटचटाइतहँवंशगण, फूटिफूटिफाटिजात । पटपटाइतृणगणजरत, आरतजंतुभगात ॥
मनहुँपठयपावकवनआयो।सिगरेजगकोचहतजरायो॥ठपटेँझपटेँविकटेंभारी । चटकेँशिठाआगिनिकीक्षाण।
चहुँकिततेळिखपावकआवत । गोपसवैअतिशयभयपावत ॥ रामकृष्णकेचरणनआई । गिरेगोपगोँवेंहुबजी
मीजुभीतिजिमिप्रजायनेरे ! जातशरणनारायणकेरे ॥ कहेगोपसवएकहिंवारा ॥८॥ कृष्णकृष्णहेशकी
हेअथाह्विकमचळरामा । रक्षणकरहुआजुयहिटामा ॥ दावानळजारतहमकाँहीं । दूजोरक्षकदरशतगाँहीं॥।

दोहा-यहअचरजळागतमनाहि, हमसवसलातुम्हार । तुम्हरेदेखतझोकके, बूडतपारावार ॥ तुमतोसक्षमकेञ्जाता । रक्षडुकसहमकोनहिताता ॥ अहोनाथयकतुम्हीहमारे । द्वितियनदरशतनेनिहिरी

तुमकोतिजकेहिंडोरिंहजाँहीं। कसनिंहहोतिदयानरमाँहीं॥ १०॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दीनवचनसुनिदीनदयाळा।कद्योससनसोवचनउताळा॥मूँदहुआँसिसवैयकवारा।करहुनकछुजियगाँँसँशाणी सस्रासुनतहरिबचनतहाँई।मूँदिछियेनिजनिजहगुकाँई।॥तवनिजसुससीतहँभगवान।।करिठीन्स्रोदावानहर्ण

सबकोनिकटवटेभाँडीरै । दियपहुँचाइमेटिसवपीरै ॥

दोहा—कद्योनिनकोषोळहू, सिगरेसखासुजान । दावानलसविधिययो, आयेपुनितेहियान॥ खोलेसखाचखनसुखलेखे । दावानलकोकतहुँनदेखे ॥ खड़ेसवैभाँडीरहिनेरे । तविसमितयकप्कनहें। सपनोसोतिनकहुँद्वैगयकासवकेउरआतिआनंदभयक॥३३॥श्रुकोऐसोनिरखिप्रभाक । कहनल्गे सहनंदसुतसत्यविपाता।यहिप्रभावकछुजानिनजाता॥१३॥तवहरिकद्योसाँझअवआई । चल्हुसवैव्यक्त असकहिगोवनहाँकिसुरारी।सखनसहितवजचलेसुखारी॥ग्वाल्वालमधिवेखुबजावत।भदमंदनंदनवन्नात्र।

दोहा-तहँगोपीसवदेखिके, दरकानचोपीआसु । कठिकढिमगठाढीभईं, तिजतिनिजेनिवारु॥ जिनकोहरिदरकानिना, क्षणसायुगसमजाइ।तिनकोहरिसुखदरकाको, सुखसुखकि<sup>तिति</sup> इति सिद्धिशीमहाराजापिराजशीमहाराजावांपवेक्तविक्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिति श्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरसुराजसिंहजूदेवकृते आनंदांत्रनिपा दक्षमस्कृषे पूर्वापं एकोनविक्सत्स्तरंगः॥ १९॥

श्रीशुक उवाच।

दोदा-इरिवटअपनीथेनुटै, नंदभौनम्बाइ । निजनिजयटभैसवनको, टीन्हींवाँधिटगाइ । यञुमतिकरगद्विदिष्टकाँदाँ । टेंगेभीतरभौनद्विभाँदा ॥ चरणचापिभोजनकरवाद्दे । पटनापरिद्वि टेंटेपेनुलोरसवरगाटा । निजनिजभवननगयेभुवाटा ॥ नरनारिनयदकयासुनाई । अ कमकमसोंकरदमसुख्यो, पीनलतातरुडारि । जिमिकमकमममतातर्जें, पीरपीरतापारि ॥ ३९ ॥ रवजवकमकरिअचलजल, सिंधुभयोसवठाम । परमहंसजनहोतिथिर, तिजिसिगरेजगकाम ॥ ६० ॥ वाँपिसेतुसींचनकृषी, लावतसिलिलिकामा । जिमिविपयनतेसेंविमन, थिररायतमितमान ॥ ६९ ॥ तराणितापितृनकीहरत, जीवनकीनिशिचंद । जिमिविज्ञानअभिमानअरु, वजितयतापसुकुंद ॥ ६२ अमलतारिनिभेल्यगन, आतिज्ञयहोभितहोय । वेदअर्थपारीसतो, ग्रुणयुतमनजससोय ॥ ६३ ॥ व्योमअसंडलमंडले, सोहतजडुयुतचंद । जिमियदुनगरीयदुनयुत, सोहतश्रीयदुनंद ॥ ६८ ॥ त्यापरिहतसवजनभये, परसर्ताविविपसमीर । पैविनहरिहयराल्ये, मिटीनगोपिनपीर ॥ ६५ ॥ भेसगर्भगोत्तगप्रगी, तिनपालपितजाँहिं । जिमिवनहरिहयराल्ये, सिटीनगोपिनपीर ॥ ६६ ॥ भावजदैकुमुदिनविना, विकसहिकजअयोर । जिमिवमीलिहेतृपतिको, प्रजासुसीविनचोर ॥ ६७ ॥ वर्ताविनकनृपअर्थहित, गमनिकयेतिजओक । जिमियमीलहित्नपतिको, प्रजासुसीविनचोर ॥ ६८ ॥ वर्ताविनकनृपअर्थहित, गमनिकयेतिजओक । जिमियुकाललहिसिद्धजन,तन्नतिजिनजसलोक६९ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाियराजबांपवेजश्रीविक्वनार्थासिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाियराजबांपवेजश्रीविक्वनार्थासिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाियराजबी

महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजर्सिहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिषो दशमस्केषे पूर्वार्षे विज्ञातितमस्तरंगः॥ २३ ॥

#### श्रीशक खवाच।

दोहा-एकसमयतहँभोरहीं, जगरामकरुश्याम । सतनसहितगमनतभये, धेनुचरावनकाम ॥ कवित्त-पन्नासमधुरेनीरपरमगँभीरसर, विकसीजङ्जभरिकरेंडरपरिहें।

तित्वस्तुर्गार्थित्वस्ति विकास विका

सीरठा-प्रनिमनमोहनरूप, धारिहियेमहँपीरपरि । वोर्टीवचनअनुप, जसतसकँहकएकसों ॥ २ ॥ कावेत-काननमेंसोहँकॉर्णकारकेकुसुमलाटी, माधेमोरपंसमोरछिवकोछवेयाँह । पकेग्रुच्छसोहतसरज्ञरा । मानहुँसङ्जीतिरणञ्जूरा ॥ ऐसीटसिकाननकीशोभा । द्वरिबटकोविद्दरापनटोभा॥ ठियोआञ्जसनससन्वोटाई । पेनुचरावनचटेकन्दाई ॥ प्रनिमाधुरिबाँस्वरीवजाई । टेटेनामनिषेत्रबोटाई॥ वेष्णेटरसुनिगैविधाई । आञ्जुहिनँदनंदनटिगथाई ॥ २५ ॥ वोयनभारहिमंदगामिनी । द्वरिआगेगर्वैनीसोहतर्ता॥ थनतेढारहिपयकीधारें । फिरिफिरिनिरस्वहिनंदकुमारें ॥ २६ ॥

दोहा—यहिविधिग्वालनवालअरु, गीवनयुत्तगोपाल । जातभयेविहरनिहत्ते, वृंदाविधिनिरसाल ॥ गिरितेगिराहिशोरकारियोरा । जलकीधारचारुचहुँजोरा ॥ हरितवरणसिगरीवनरार्जी । मधुधाराटरकततरुप्ती ॥ तहँगिरिगुहाओनेकसोहाँहीं । तिनमेंसिललधारनिह्नाँहीं॥ऐसोवनविलोकिनँदलाल । मुदितभयेगुतगालन्वाल । धेनुचरावनतहँमभुलोग।सखनसहितअतिशयकनुरागेन १०उमिडिगुमाडितहँनभवनश्यामा।वरपनलगेनहाँगन्वस्या तरुकोटरहरिभागिलकोने । ऐसहिओरहसखादुराने ॥ तहँतेहकएकनगोहरावें । हमरेनिकटबुँदनिहसावें ॥

दोहा—झरझरजरुपाराझराति, मरमरतहद्वरहोय । तरतरथरथरजरुवहत, उपरवपरसवकोय ॥
नेसुकनिकरिगयेजवमेषा । बोल्जनलभेचहाँदिशिमेषा ॥ निजनिजकोटरतेतवग्याला। आयेनिकिष्ठवाँ ।
खोजिखोजितहँकदमूलफल । लायदियेकहँलेहकृष्णवल ॥ सखनबाँटिहरिवलसुखगोग्।ओजनकरमआंप्र्रृंति।
फलभोजनकरिरामकन्हाई । लगेचरावनविहरतगाई॥२८॥इतयकोमितदुपहरजानी । ह्वेहेंध्रिपितकृष्णमगुम्मि
द्विओदनिमश्राअरुपाखन । औरहुविजनयोग्यजोचाखन॥थारनकलक्ष्रानक्लीटभराई । गोपिनहायदियोपमा
सोलहिक्कष्णपरमस्रखपाई । सखनसहितयस्नातटजाई ॥

दोहा-मुद्रुळशिलाछायाघनी, बहतिपारचहुँफोर । तहँहरिवळवेठतभये, सखासवैतिनघेरि ॥ सखनवाँटितहँव्यंजननाना । भोजनकरनळगेभगवाना ॥ स्वाद्सराहिलापुकहँदेहीं । क्वहूँसखनकरळेठहाँ। सखनवाँटितहँव्यंजननाना । भोजनकरनळगेभगवाना ॥ स्वाद्सराहिलापुकहँदेहीं । क्वहूँसखनकरळेठहाँ। हिरचहुँजोरहरिततृणमाँहीं । चरिचारिलायमूँदिहगकाँहीं ॥ वृपभगज्जवळराल्यसहाँहीं । चेठेपाग्रुरिकरततीहाँ। तिनहिंतिराखिहरितळअरुग्वाला।भोजनकरतळहतसुखमाला ३० वारहिवारकहेंसवणाँहीं। पावसतीह्लाक्रवाँ यहसबकोदेवादकारी । प्रतिवद्धवनहारिहमारी ॥ पावसमेवृद्धवनहारोभा । कहहुकोनळिलेकाहिलोमा

दोहा-यहिविधिविहरत्तविविधिविधि, गोपनयुत्तगोपाल । लागोत्रजमें झरदऋतु, वीत्योवरपाकाल ॥ कवित्त-मोरञीपपीहनसींनिरखिनिरादरम-रालचकवाकनकोसारसनहदृहै ।

तैसेचंदबाँदनीकीचाँदनीनपूरीपेखि, मेघनकीमाछाघेरिकीन्हीजाहिरद्दें ॥
रष्ठराजसिटटसरनमेसरसिंके, बोरिदियोवारिजकेवृंदनिहद्दें ।
जानिकेदरद्देसीपावसेगरदकेके, आयगयोवृंदावनमरद्द्वारद्दें ॥
गंदभयोमारुतव्यमंदभयोवंदवर-विंदनकेवृंदवेअनंदभरिविकसे ।
गत्तभेमतंगबोकुरंगजीविद्दंगबहु, त्यांदाह्वेअनत्मारद्दुरिगेविकसे ॥
प्रिटिनदेखावतांवटावतांसिटटयांसो-हावतांसिरतआयेखंजनप्रथिकसे ।
रष्ठराजमेघनकेगंडटमयंककेम-यूलकोडेरायनभ्रमंडटरेनिकसे ॥ ३२॥

दोहा-शरदपायजठअमठभो, फूठेकंजप्रसिद्ध । योगश्रप्युनियोगकरि, जिमिसुपरतहैसिद्ध ॥ ३६१ नभकेघनजनछिरहत, जठमठ्युहुमीपंक । शरदहन्योजिमिक्कणकृति, पदरतिहरतिकंठक ॥ ३१ नभकेघनजनछिरहत, जठमठ्युहुमीपंक । शरदहन्योजिमिक्कणकृति, पदरतिहरतिकंठक ॥ ३१ विनयहरणिविनवारिके, विठसतवारिक्सेत । जिमिजगञ्जाञ्चानिराशहें, ठसतसंतमतिसेत ॥ ३६ कहुँ दारतजठधारगिरि, कहुँ दारतहेनाहिं । देतकवहुँ नृहिंदेतजिमि, ज्ञानीज्ञानहिंकोहिं ॥ ३६ विनदिनस्वतक्षुद्रनुष्ठ, जानतहेनहिंनाहिं । विमित्रणक्षणकासुपयटत, गुनतनजनमितिविन । जिमिक्षणक्षणकासुपयटत, गुनतनजनमितिविन । होतदुर्शिद्धसरनके, जियठहितरनिप्रताप । कृपिणकुटुंवीदारिकी, जिमिपावतवहताप ॥ ३८ विनदुर्शिक्ष ।

कमकमसोंकरदमसुख्यो, पीनलतात्रुडारि । निमिक्रमक्रमममतातर्जें, धीरधीरताधारि ॥ ३९ ॥ रवजवकमकरिअचलजल, सिंधुअयोसवताम । परमहंसजनहोतिधर, तिनिस्रिगरेजगकाम ॥ ४० ॥ वाँधिसेतुसींचनकृषी, लावतसिल्लिक्षपान । निमिविषयनतेसेंचिमन, थिररावतमितमान ॥ ४१ तराजितापिद्वनकीहरत, जीवनकीनिश्चंद । निमिविज्ञानअभिमानअर, व्रजतियतापसुकुंद ॥ ४२ अमलतारिनमंल्लग्यन, अतिश्यशोभितहोय । वेदअर्थपारीसतो, ग्रुणयुत्तमनजससोय ॥ ४३ ॥ व्योमअसंडलमंडले, सोहत्तलडुयुत्तचंद । निमियदुनगरीयदुनयुत, सोहत्तलीयदुनंद ॥ ४२ ॥ तापरहित्तवजनभये, परसत्तिविषसमीर । पैविनहिर्दियराल्यो, मिटीनगोपिनपीर ॥ ४५ ॥ भेसगभेगोत्वगृम्मी, तिनपछिपतिजाँहिं । निमिकीन्हेहरियराल्यो, सिरीनस्विपित्वाँहिं ॥ ४६ ॥ भाउत्रेकुमुदिनविना, विक्तहिंकजअयोर । निमिकीन्हेहरियराल्यो, प्रजासुसीविनचोर ॥ ४७ पक्रीकृपीग्रामनपुरन, प्रचरवोअन्नवीन । यरपरनत्सवहोतिनिमि, हरिलहिमहिसुसभीन ॥ ४८ ॥ वर्ताविनकनृत्यअयहित, गमनिकयेतिनओक । निमिसुकाललहिसिद्धजन,तहतनिनिजनत्तलोकन्वर । सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांपवेशश्रीविक्वनार्थासिहारमजिसिद्धश्रीमहाराजाधिराजवांपवेशश्रीविक्वनार्थासिहारमजिसिद्धश्रीमहाराजाधिराजवांपवेशश्रीविक्वनार्थासिहारमजिसिद्धश्रीमहाराजाधिराजवांपी

महाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बनिषो दशमस्कंषे प्रवार्षे विञ्ञतितमस्तरंगः॥ २१॥

#### श्रीशक खवाच।

ोहा-एकसमयतहँभोरहीं, जगरामअरुझ्याम । सखनसहितगमनतभये, धेनुचरावनकाम ॥ कवित्त-पन्नासमधूरेनीरपरमगँभीरसर, विकसीजळजभीरकरेंउरपरिहें ।

सोरठा-प्रिनमनमोहनरूप, धारिहियेमहँधीरधार । वोर्टीवचनअनुप, जसतसँकहकएकसौ ॥ २ ॥ कवित्त-काननमेंसोहिंकीर्णकारकेकुसुमभाटी, माधेमोरपंसमोरटिवनोटिवपाई । पुरदमभाकोषटकटिमेंविराजिरह्यो, उरवेजयंतीमालमनकोहरैयाँहै ॥ वंशीवेषआँगुर्लोदेतानलेशमोदमरे, रघुराजग्वालनमेंआगूकिहेगेयाहै ॥ निजपदर्श्दावनशरणीकरतधन्य, नटवरवेषवराशामरोकन्हेयाह ॥ ५ ॥ दोहा-यहिविधिकहिकहित्रजवधू, सुनिसुनिवंशीटर । लगीकरनवरणनसर्वे, इकएकनसींफेर ॥ ६ ॥ गोप्य ऊचः ।

सर्वेया-संगप्तखालैचर्छेतुल्सीवनधेनुचरावनकोअनुरागी। भाँहकमानकोतानिकैनेनकेवाणकोमारिकरेंगीविग श्रीरपुराजवजायकैवाँसुरीदेतसवेबजकोसुखपागी । तानँदनंदनकेसुखकीश्वीवेलटगर्पीवेतिहीवडभागी ॥७॥ लालस्सालस्सालकेपल्लवनीरजमोरहपंखलगाई। सोपहिरेपटपीतकेकपरलालहियेवनमालबनाई॥ श्रीरघराजींसगारिकयेअनुरागनसोरह्योरागनगाई । कुंजकदंवतरेनटनागरसोहतग्वाङनमध्यकन्हाई ॥ ८ ॥ जोत्तिगरीवजनारिनकोरपुराजछनैछनदेतहुळासुरी । पीवतहींजोहहोतभईविरहागिव्यथाकोविशेपविनाशुरी॥ पूरीभईयहसोतिहमारिकरेनितछाछनके सुखगाँसरी । पानकरेहरिको अधरामृतकौनिकियोतपनाँसकीनाँसरी विकसीअर्विद्नक्रीअवञीपुळकावञीसोसरसीनकीहै । मकरंदहीद्वारेअनंदकेशास्त्रविचारिनिजेदुत्वधीनकीहै। हमरेपयतेह्नेगईअतिपीननडाटिठईकहुँवीणकीहै। रघुराजलगीहरिकेमुखर्मेमुरलीभईप्यारीप्रनीनकीहै॥९॥ जिनकीरजपावनदेह अरीजगयोगीअनेकनयोगकरैं। विरहानलतापबुझावनकोहमहुँहिकेकुचवीचयरैं॥ नॅदनंदनकेपदपंकजसोंवजमंथरहींथरमेंविचरें। तुल्सीवनसोरघराजसखीहगदूसरेदेशनदेखिपरें। मनमोहनीवाधनिको सनिके पन्स्यामहिको पन्स्यामगने । मनमोहिमहामतवारेमयूरनगी चहीना वेछने हिंछने तिनकोळिलिनाचतओरहुज्तुरहैसन्ठाइँठमेसेवने । रघुराज्यहोसिलकोनवनायमहाइद्दृश्चरछीमोहन ॥ १० ॥ जोमितिमंदकदेवज्काहरिणीनकोसोमितिमंदकुरागी। साँवरेकीछवीमेछिककेढिगडाढीरहैपतिचैअनुरागी। श्रीरपुराजळळाकोकटाक्षनिसांसत्कारकरेंबङ्भागी । तेहरिकेहियळागिवेकोहमेरोकतगोपगँगरमाण्॥ १ ग थालन्बृद्भनंद्कोद्रायक्कील्भरोन्द्न्द्नुरूपहै । ठाडोकदंबकेकुंजथलीवलीवाँसुरीकीधुनिछावैभर्द्रे ॥ सोधनिन्योमविलासिनीवालविमानमें मोहैविसारिसरू पहे। वीलभेनीविससे समके क्षेत्रे यद्यपिसँगस्र रास्त्र पहे। वि वासुरही धुनिमं खगोपालकी गौवनकान सुधासी ढ़रेहै। चौं किकेकान उठायकै पायसमी पमें गोगण आय और है। त्योवछरामुरभीमुखकौरिक्येन[हर्कीक्रहिनाहिझरेहैं । श्रीरघुराजनिवारिनिमेपनिहारिक्छाकोप्रमोदभरेहें बाँछुरीक्रींधुनिश्रोण्केहेतुल्गायकेओनननेमसोसाँचे । बोलनवंदकेकुंदकदंवनिज्ञासनवेटअनंदमेराँचे ॥ नैननिमुँदिअर्चचळहेपियंवेणुसुधामनकेनहिंकाँचे । इयामसनेहीविहंगसवेतुळसीवनकेयेविहंगहेँसाँचे ॥ १९॥ मायवकीमहामाञ्जरिवासुरलीञ्जनिकोसुनिकाभुजमंदी । कामसोंकाँपिजठोहियरोभईताहीसमैजतिवेगतेमंदी श्रीरघुराजतरंगभुजानिस्त्रिकजनकेगाहिषुंजअनंदी । श्रीतमकेपदपंकजकोपिगिश्रेममेपूजतप्यारीकाँठदी ॥ वपन्नित्रमेंयमुनाज्ञसोंभितियोपितह्वैसक्छामुर्गे । गिरिकाननऔरकुरंगविदंगनआनंदवायिकास्त्री रषुराजसर्वाकेहिकारणसोयहिकीहतनीमतिआसुरीभै । विरुसेव्वनाथकेहाथपरीवजवासिनीवैरिणिवसि म्बालनबालनस्ग्रियोविचरेंसरभीनके्पछिकन्हाई । चेतनकोतोअचेतकरेंओअचेतनचेतनवेणुवजाई ॥ श्रीरम्राजप्रमोदितह्वियनआतपवारणहेतुतहाँई । छत्रसछायरहेनभमेकछकुंदसचुदनकीझरिछाई ॥ १६॥ कमळाङुच्छुंकुममंडितमं छळकं जसेको मळपायिन्सों । तुळसीवनम् सुरभीनके पीछेचछेँहरिचौ गुनेवायिन्स रपुराजरुग्योतृणसीअँगरागपुरिवदीरुगयुरुपायानसा । तुष्ठसावनमसुरभीनकेपीछेचछैंहरिचाँगुनचाथाण्या रपुराजरुग्योतृणसीअँगरागपुरिवदीरुगयुरुपायम्बद्धार्थनिसी।विरहागिबुझावैंठगायाहियेधनितहमऐसीलेगाहिन्सी। नदनदनकेअर्शावद्ययेतिनदीरुगयान्योत्स्यात्रिका नैद्नंदनके अर्शेवद्यदिनितहीं छहिमोद्नरेभरतो । फलफूलनसाँझिरनाजलसाँसतकारससानिञ्जतकरतो पनिर्देपनियापरणीयरजोष्ठरविष्यार्वरमस्ता । फल्फूलनसाक्षिरनाजलसीसत्तकारसद्यानिञ्जतेकस्ता । पनिर्देपनियापरणीयरजोष्ठरलीष्ठितिपारजनाधरतो । हमहायतहाँकोञ्जिनभङ्कवहूँदरिकोपगतीपरती

कित्त-जबतेगोपालनिजमुखर्मेलगायलीन्हीं, तनहींतेवंशीऐसीसानकोसम्हारती । जङ्तेपगटपुनिजातजडकेरीताते, चेतनकोजडसोंबनावनोविचारती ॥ रघुराजजातिहीकीमित्रताविचारिसव, जडनकोचेतनकैआनंदपसारती । भुवनतेभिन्ननंहरीतिकोचलावतीहैं,क्षणक्षणत्रजमेंबिक्निकियेडारती ॥ १९॥

## श्रीग्रुक उवाच।

रोहा-चृंदावनकीवासिनीः, गोपवधूयिहभाँति । वरणिंदवंद्गीकेग्रुणिनः, द्विरमहँरितअधिकाति ॥ २० ॥ ्ति सिद्धिश्रीमदाराजाधिराजशीमदाराजावांघवेद्गिवश्वनायिद्विश्रीमदाराजाधिराज श्रीमदाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजाँसदृज्देवकृते आनंदाग्बुनिषो दृज्ञामस्केषे पूर्वोषें एकविद्गस्तरंगः ॥ २१ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

हा-पुनिकुरुपतिलागतभयो, वजमेंअगहनमास । वजकुमारिकातवसर्वे, पायोपरमहुलास ॥ रहोयँह ै। ऐसोसकलमनोरथपारे ॥ मंत्रकियोमिलिगोपकुमारी । केहिंविधिपूजेआज्ञहमारी ॥ ानी । सोसवसांशेळीअसवानी ॥ कात्यायनीसत्यत्रजदेवी । होहुतासुचरणक्रीसेवी ॥ रसीआझहमारी। देहेंबरवरकंजविहारी॥ सोइसंमतकीन्ह्योंसबगोपी। कात्यायनिपूजनकीचोपी॥ हा-एकएकनकेकरगहे, यसुनामजनजाहि । गावतगोविदकेगुणन, निजनिजसुखसुसमाहि ॥ १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । १५८५ । ि.: . . . ्री चंदनसुमनसमाठचढ़ाई ॥ सुरभिधूपअरुदीपदेखाई । बहुप्रकारनेवेद्यवनाई ॥ ्रांद्रपूर्व रहे। अपहिंदिविहिंमीतिषदाई ॥ ३ ॥ पुनिगोरीसनमुखन्नजगोरी । ठाढीभईयुगठकरजोरी ॥ ५ ६ रितिर 🐹 । मिर्लाइनंदनंदनपतिआस् ॥ क्रोकः-कात्यापनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ॥ नंदगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ॥ ४ ॥ ्रेनिष्ट 🖫 हैं। पुनिडतारिनीरांजनलेहीं ॥ होहा-यहिविधिअगहनमास**र्छों, सिगरीगोपकुमारि । पूजिभ**द्रकारुीसरति, दियोनेमनिरधारि ॥ ५ ॥ ुनि 🛴 । भार्ता । गोपीनंदछालपतिआसी ॥ सबदिनतेकछुउठोंसबेरे । यसुनामज्ञनवलींअँधेरे ॥ 👔 ॥ है . . . . . । कर्राहमोर्निदकेरगुणगाने ॥ जनपहुँचीयमुनाकेतीरा । तनडतारिप्रथमहिंसवचीरा ॥ ७ ॥ अन्यम्भ मानके 'विहरनङ्गीसिटिङ्मुससेतृ॥जानिकुमारिनकीअभिठापा । इरिडिटिभोरससनसाभागा ॥ . . यम्रातद ्रें प्रमनिवनगऊचरावनकाँही॥८॥असकहिग्वाटनसंगुटेबाई । यम्रुनतरिद्वतगयेकन्हाई ॥ दोहा-गोपकुमारिनकामना, पूरणकरनगोपाठ । करतरहीमजनजहाँ, सङ्भयेयुतम्बार ॥ चा विनकोतुरतच्यायमुरारी ॥ चिट्टगेइँसतकदंबाँहर्गोही । सलहुदूँसेलिसचरिततहाँहाँ॥९॥ दोदा-सिगरीमिटिआवहुद्देत, वसन्टेन्द्रकवार । अथवादकृद्दक्रभावहु, जैसोदीपविचार ॥

# आनन्दाम्बुनिधि । 🐪

# श्रीशुक उवाच।

Fi

सुनिग्वाङनवाङनकीवानी । भक्तआपनीद्विजतियजानी ॥ तिनपेक्वपाकरनेकेहेतू । तासुवाँधिमनमेंअसनेतू॥ कह्योसवनसोंतहँनँदङाङा । यहङपायकीजेसवग्वाङा ॥ २ ॥ यथुरानगरीकेडिगमाँही । इततेसोस्ह्रितैर्ही॥ तहाँब्रह्मवादीद्विजआई । स्वर्गगवँनकेहितमनङाई ॥ कर्रीहर्जागिरसयज्ञसोहाई । जोरेअमितअब्रसपुदाई ॥ ३॥ सस्राजायतहँयाचहुओदन । औरहुव्यंजनस्वादुसुमोदन ॥ तिनकोऐसोवचनसुनायो ।रामकृष्णहमकोपकाषे॥

दोहा-गऊचरावनहेतुइत, कढ़िआयेअतिद्र्रि । यहभोजनआयोनहीं, श्रुपासवनिभैभूरि ॥ सुखस्वाडुभोजनवहुदेहू । श्रुपानिवारियज्ञफळळेहू ॥ २ ॥ सुनतम्वाळअसप्रभुकीवानी। यज्ञभवनगवनेतुस्वानी विप्रनदेखिजोरियुगहाथा । कियेप्रणामधरणिधरिमाथा॥तिनसोंभोजनमाँगनळागे। वचनविनीतशुपासपापे॥ सुनद्वविप्रहमकृष्णसखाँहें । पठयोरामनकहतमृपाँहें ॥ नंदकुँवरकेअज्ञाकारी । चितदेसुनियेवातहमारी ॥ गऊचरावतदृरिगोपाळा । कढिआयेसंयुतवहुग्वाळा ॥ ६ ॥ इततेहेंबहुदूरहुनाँहीं । रामस्याममधिग्वाळनाँहीं॥

दोहा—दुपहरभेकछुपरद्वते, आयोभोजननाँहिं । सखनसहितअतिश्रुधितभे, रामश्यामवनमाँहि ॥
तातेतुवसमीपमितसेतू । दमहिपठायोभोजनहेतू ॥ जोद्विजश्रद्धाहोइतिहारी । तौभोजनदीजैष्ठसकारी॥ ७॥
तुमतोसकछधर्मकेज्ञाता । श्रुधितखनायेफछबद्धताता ॥ जायसवैजववचनवखाना । पेद्विजनेक्कियोनहिंकात्॥
बैठेद्विजअंगिरायज्ञमहें । पद्महिंसनविधिसहिद्यक्रसत्तहं ॥ सौत्रामणीसोयज्ञविद्वाहं । अग्रदानमखर्चितहत्वहार्षः
असिद्वजस्वमनकियोविचारा।अनुचितभाषतगोपगँवारा।जेनहोहिंदिवित्तमखमाँहीं।मखभोजनअनुचितिवर्वहिंदि
भोजनकरैआनजोआई । तौमखविधनअविद्याहिः॥ ८ ॥

दोहा—असिवचारिगोपनवचन, सुनेहुनसुनेद्विजेश । श्रुद्वस्वर्गकेवासहित, करिंहकमंसकलेश ॥ मूरखमहाभक्तिनिहिंजाने । अपनेकोपंढितवरमाने ॥९॥ देशकालऋत्विजअरुतंत्रा । अगिनद्वव्यदेवतासुम्ता धर्मयज्ञञ्जोरहुयजमाना । इनमसवमेहेंभगवाना ॥ ९० ॥ परत्रद्वसोक्चप्णसुरारी । इनकोद्विजवरमतुजविवारी ॥ करीयाचनातिनकीभंगा । मूरखभरेयज्ञकेरंगा ॥ ९२ ॥ हाँनाहींजवकछुनप्रकाशा । ग्वाल्यालतवभयेनिराशा ॥ छोटिकुप्णयलकेढिगआई । श्रुपितदीनद्वीगरासुनाई ॥ द्विजतीबोलतऊभरिनाईं। । देवनदेवकीनकहिनाईं। ॥१॥

दोहा—ग्वालगरागोविंदधुनि, कह्मोफेरिसुसक्याय । सलाजायअवफेरितहँ, असतुमकरहुउपाय ॥ १३ ॥ द्विजनारिनसोंकहृहुगुझाई । आयेवलसुतइतैकन्हाई ॥ सुनतैमोरनामतेआसू । भोजनदेंहैंसहितहुलासू ॥ मेरेचरणप्रीतिलोलीनी । द्विजनारीहेवरमप्रवीनी ॥१९॥ सुनतकृष्णकेवचनसुवाला । गयेफेरिआसुहिमलसाली द्विजनारिनकहँकियेशूँगारा । वैठीगृहमहँलसेसुआरा॥ह्वेविनीतकरिदंडप्रणामा । बोलेवचनगोपसुलपामा ॥१४॥ धचनसुनहुद्विजनारिहमारे । इतसमीपनँदकुँवरपधारे ॥ १६ ॥ गुरुवरातसायेहुरी । सलनसहितसुँलैहर्स्गी॥

दोहा-पठयोहमकोतुवनिकट, भोजनहितद्विजनारि । विरचेव्यंजनविविविधि, दोजेविमछित्सारि ॥ १९॥ कृष्णकथाप्रथमहिं सुनिरासी । तवतेदर्शनकोश्रभिछासी।।पुनिसमीपसुनिनाथहिं आये।तिनकेमनप्रमोदश्रितीप्री किर्मादेविद्यां । तिसिंहउठीत्वराकरिभारी॥१८॥भोजनचारिप्रकारसुस्वाद्याभरिभारियारनसुतशहरुह। पर्यातदाँनँदनंदनहाँ । विभिन्नारितासागरपहँजाई॥१९॥तिनकोनिरसिकंतसुतभाई। रोकनछगेतिर्व्वार्याः। कृष्ण्यभीतिव्वारामे कृष्ण्यभीतिव्यार्थाः कृष्ण्यभीतिव्यार्थाः । विभिन्नारितासागरपहँजाई॥१९॥तिनकोनिरसिकंतसुतभाई। रोकनछगेतिर्ववार्याः।

दोटा-कार्टिदीकेकुटमें, नवअशोककीकुंज । वहत्तत्रिवधमारूतसुखद, ग्रुंजतर्भृगनिपुंज ॥ २१ ॥ कवित्त-साँवरोसटोनोगातपीतपटफहरात,चरमेंसुहावतवनमाटढुँविज्ञाटहे । संगन्रसीहेपातुमोरमोटिद्रशात, नटबरवेपसेविख्यातटविजाटहे ॥ कुंडटसोकानझटकातत्योंकपोटन, अटकछविछटकातअपरप्रवाटहै । एककासराकाँपएककरवटनात, सुरिसुसक्यातवतरावतनँदटाटहै ॥ २२ ॥

रूपगुनोप्रथमेष्ठनकेहरिद्रसनकीअतिलालसाजागो । आयप्रत्यक्षल्सितिनकोअपनेकोग्रुनोजगर्मेबङ्भागी ॥ श्रीरष्ठुराजअनृपमरूपिहयेपरिसँदिदगेअनुरागी।मोहनकोमिलिकेमनमेहिजनारियुझाइदईविरहागी॥२३॥ |हा—संबेष्ठुत्रजिनजदरबाहित, आईप्रीतिवटाय । ग्रुनिगोविद्यहिविधितिन्हें, वोलेमृदुमुसक्याय ॥ २८ ॥ भागिनिसबिद्रजनारी । सिगरीतुमइत्रअलेसिपारी॥ वटहुड्लाहेसर्मापहिआई । कहहुलाहमसक्कराहेवनाई ॥ समदेखनयहिजई । द्वितदिकियोयद्पिवरिखाई ॥२५॥ जेमतिमंत्रभक्तिरसपूरे । ममअनुरागरॅगेअतिरूरे ॥ इहीहंकबहुँकलआसी।तिनमतिकेवलप्रेमपियासी॥ तिनकेहमप्राणहुँतिप्यारे । प्राणहुँतेप्रियदेईहमारे ॥ २६ ॥ बुद्धिमनतनुपनदारा । आतमयोगहोतअतिष्यारा॥तिआतमकेआतमहमहाकोष्ठियद्गोजगमोहिसमहैं॥२७॥ दोहा—जाहुस्यमसभवनको, तुर्माहसंगलेवित्र । स्विधिसमापतिकरहिंगे, मस्रआनॅदअरिखेष्ठ ॥ २८ ॥

दोहा—बाहुस्वमस्यम्बनकाः तुमाहसग्छावत्र । सावायसमापातकराहृगः, मसञ्जानदमाराद्यत्र ॥ ។ स्रोरठा—त्तवबोर्छाकरजोरिः, द्विजनार्रीहरिछविछकीं । बहुविधिहरिहिनहोरिः, वेनविनयरसमस्ते ॥

#### विप्रपत्न्य ऊचुः।

कित्त-नंदकेकुमार्ऐसोकरानाउचारअयः कोमछ्वदन्यनकठिननसोहते ।
एकपारभजेमोहिताकोमेंतजहुँनाहि, एसीनिजवाणीसत्यकरोंकहाजोहते ॥
रप्रराजरावरेकेचरणकारनभई, ताजकुछकानिकान्हआपहीकेमोहते ॥
रप्रराजरावरेकेचरणकारतभई, ताजकुछकानिकान्हआपहीकेमोहते ॥
पदअर्रावदकीउतारातुछक्षकोहमें, ज्ञीजुणारिवेकोनायदेहुआतिछोहते ॥ २९ ॥
पतिपितुआतमातुनातमित्रवंधुजेते, राखिंगनभौनयहदोपकोछगायकै ।
ऐनहींकीऐसीदशायहिरकीकोनकहें, सुझतनऔरठोरतुमकोविहायकै ॥
पदअर्रावदमकरंदकीपियासीदासी, कोहदुखदेहुनिद्धराददेशायके ।
मनकोहरनहारीमृरातितिहारीत्यागि, कौनदुईमारेकेसमीपयसेजायके ॥ ३० ॥
हा—सुनिद्धिजनारिनकीगिरा, जानिअनुपमभीति । बोछेप्रभुमंब्रछवचन, दरशावतरसरीति ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

त्रसुतर्वश्वनद्दंत । करिहैंनर्हीतिहारीनिदा ॥ हैंमगरचितलोकसवजेते । तहँकेवासीदेवहुत्तेते ॥ तेसवेतिहारी । करिहेंसदाप्रशंसाभारी ॥ ३९ ॥ हेद्विजनियअँगसँगजगर्मोहीं । सुखअनुरागहेत्रहैंनौहीं ॥ गर्नोहेळगायेरहें। । तोमोकहँआर्श्वाहेत्समेरहें। ॥ सुमिरणदर्शनअरुममध्याना । अरुकरियोमरोपशगाना ॥ !तिहोतिहमारी । तसनीहेनिकटरहेद्विजनारी ॥ तातेजाहुभवनकहँआसू । पूरहुयझकर्मसहुलास् ॥३२॥

#### श्रीशुक उवाच ।

-ऐसेसुनिहरिकेषचन, द्विजनारीसुसमानि । ग्वैनिकियोमसभवनको, हरियश्चविश्वद्वसानि ॥ ३३ ॥
।यमहिं जावतमाँहीं।रोकेद्विजवरवसहककाँहीं॥सोनसहरिस्रतिसुनिरास्ती।सोइधरिध्यानमिठनअभिटासी
दिव्यरूपकर्षेषाई।हर्रिहिमिठीप्रथमहिंसोजाई॥३८॥द्विजनारिन्ठायेषकवाना ।ससनसहिततहरूँभगवाना
,सस्वयाठनर्देके।वहुविधिताहिप्रशंसनकेके॥यसुनातटकुँजनकीठाँहीं।भोजनिकयोपरमसुस्वमाँहीं ॥३५॥
ठीठाठठितअपारा।करतमञ्जसमनंदकुमारा॥वपुद्यज्ञायमधुरकहिंबानी।दियोगोपगोपिनसुस्मानी ॥
शहा—जबद्विजनारीयद्यरह,गवनीपतिनसभीप । तिनहिंदिस्तिनदनवचन, कहेनविप्रमहीप ॥
गनारिनकाँहीं । कियोसमाप्तयद्यसुस्तमांहीं ॥ सुमिरिसुमिरिअपनोअपराधा । पावतभयेत्रिअतिवाधा॥

पुनिसिगरअसमृतअनुमाने।इरियाचनान्हम्कछुमाने॥३७॥पुनिहरिम्हैनारिनकीप्रीतीतिसीनिररिनअपीती जपनकोतिदत्तद्विजराई। कहेवचनयाद्दिविषूपछिताई३८इरिविमुखीिषकजन्महमारे।पिकिषक्शासद्पराभर् थिकवनियकसिगरीचतुराई।यिककुछिषकविज्ञानयङ्गई॥३९॥हसमनुजनकेगुरूकहवि।सपकोपहुउपरेहहः।

दाहा-पटमदीनहिजानहीं, अपनोकिमिकल्यान । हरिमायायोगीजनहुँ, मोहनकरेमहान ॥ ४० ॥ हायटसोटननारिनकेरी । यदुनंदनमहँ प्रीतिघनेरी ॥ हैकेकृष्णचरणअनुसगी । तनिजगनाठभ्ईवर्भाणी नहितपनहिगुरुभवननिवाम्।नहिन्वचारविज्ञानप्रकाम्।संस्कारनहिकछुगुभकमा।नहिकछ्वाननेपनिर्योग कव्टकारहारकपद्रप्राती । नारीहियनेवारिनगर्भाती ॥ संस्कारभेयद्पिहमारे ।तद्पिहायहमहीराहितिता। अनिटोभीगृदकारजमाँद्रा । स्वर्गकामम्सक्रसदा्द्री ॥ सद्यपियदुपतिदीनदयालाभोजनमिसिप्टनाप्ताः अपनीसुपिटमकोकरवाई । हायतपहुँदमरनहिलाई ॥ ४२ ॥

होहा-कुनल्यादिक युक्तिपति, यदुनंदन् श्रीपाम । द्याष्ट्रोंडितमप्तिन्हें, औरनदूनोकाम ॥ १६॥

औरनकोत्तिकरमा, चंच्छ्यमंबिहाय । इरिम्रतिमंमोहिक, जिनपद्रहीलोभाष॥ निनद्दिरकोमाँगपदमपौद्दी । मोदनदेतुसार्कछनौद्दी॥३६॥देशकाटऋत्विजश्चितमंत्रादिषदिश्यपुनमानु युक्तपर्मश्रीग्रुम्बसान्।द्राग्मयुनानदुसित्द्रिजसन्॥४७॥साइयोगिनपतिक्रपनिधाना।यदुकुलम्द्रम्यूर्भन् मोरमसुने आपनेकाना । पेमिनिमेदनुदम्तोहिजाना ॥ २८ ॥ पदमहुपनिहेंजगमाँही । मिठीनारिप्ताकिन विनकीप्रीतिहरूनमें होगी । तहमहुँकहैंकियबङ्भागी॥४९॥बारबारदिस्तुमहिप्रणामा।तुषमायामीहिनाहरः भवत्ररेदमकरमनिरादी ॥ ५० ॥ आदिपुरुपतुमअहोसदौँदी ॥

दोदा-तुनमायान्द्रभमदिदम्, गुनेन ह्रपाश्चगाप् । समाकर्दुतातेसकल, यहृद्दमरोअपराप् ॥५१ जुकमुमिरिक्षमञापनी, कृष्णुद्ररज्ञमूनदीन । क्सभीतिष्भयनते, गर्वननदिज्ञयुरकीन ॥ ६३। रति श्रीमन्मदाग्नापिगनपोपयेश्यशित्यनाथसिदात्मनसिद्धिश्रीमन्मदारागापिरान श्रीमदागनाश्रीगनापुदादुरश्रीहरूननेहरूपापाचापिकारिग्युगनसिंदग् देवहते शानंदाम्युतिपा द्दामसांभे पूर्वापे प्रयोगिझस्तरंगः॥ २३॥

रीहा-परिविधिसम्बद्धितर्गिः वज्रपरेकरम्पित्सम् । पीतिग्षीकछुकान्त्रम् नाषीकातिहरू इटारम्स रेपापारेन्यः । भेरदेम्यनसम्पतिः ॥ श्वादिविविष्विप्विष्वतपद्वानाः । मार्गादम्यस्य रेडचान्यसम्बद्धाः १ । वस्ति वात्रसम्बद्धाः ॥ स्थात्वात्रपात्राचनवक्ताना । मानादमानः रेडचान्यसम्बद्धाः । पर्मप्रस्थाः । स्थात्मात्रसम्बद्धाः । पर्मप्रस्थाः । पर्मप्रस्थाः केन्द्री अवत्रामान्त्रत्रे । विस्तर्भेशतमणुदार्थः ॥ वृद्धसृद्धितत्रतामी क्रीकरिके तक हैं है है लड़ातार । महम्मदक है के ही नहारी ॥ के ॥

हैर मारा पूर्व विकास कर है। इस दिशे पर हार्य तक शही । मण्ये पहार्य प्रमान स्थापना । सारवार है । स्थापना है । स राहर-वीनकी शहालकी हो। वीज्यापकी पात् । सामाज्य श्रीवश्चात प्राप्तिकार । सामाज्य विद्युक्ति प्राप्तिकार । सामाज्य विद्युक्ति प्राप्तिकार । सामाज्य विद्युक्ति प्राप्तिकार विद्युक्ति । देर्गर्थेणोर्गर्भारे । करिर्गणार रिजारकार । काकालक्षिर्ये । कात्रुवारियो । रिकार रेगोर्गर्भारे । करिर्गणार रिजारकार । जिल्लामार प्रतिस्थार । त्राप्ति । त्राप्ति । त्राप्ति । त्राप्ति । िर्मानक प्रति वर्गाको । महिनीयमा क्रिक्ट होते । तमा सनग्रमेहीरमाहि । तनहिन्दै निर्देशियो । वर्गामनक स्वति वर्गाको । महिनीयमा होने दिशी । तमा प्रत्यामा सहिन्दि । संघाष्ट्र प्रति वर्गामा वर्गाको समामित वर्गा । इसके वर्गामा समामित समामित । हेर्निक र के सर्वा क्रांकार के लिन के हेराना जी क्रमुक्त हुए का अंदरलहान हुआर स्ट्री है स्ट्री हुए स्ट्री हैरी इंग्रिक र के सर्वा क्रमार्थ के लिन के हिराना जी क्रमुक्त हुए हैं एक ब्रॉडिट जनस्वत में इंडस्सार्थ ने नहीं है जी स्ट्री दोहा-तातेतातिकयोजोकछुः मनमेंहोयविचार । सोहमपूँछतजोरिकरः कीजेसकछउचार ॥ परंपरातेषींचछिआयो । षोंकोडपंडितआयकतायो॥ ७ ॥ मुनिकेङ्यामवचनवँदराई । वदनताकियोछम्रसकार

#### श्रीनंद उवाच।

कान्हकोनपोधीपढ़िआजू । करेवृद्धसममध्यसमाजू ॥ तैर्नाहजानतदेकछुकाजू । सुरपतिपूजनकीयहसाजू सुरपतिमूरतिमेषमहाने । तिनकेहितपूजनहमठाने ॥ छहिपूजानरपहिमहिमाही । जीवनजीवनजीवनकाँही ॥ तिनवरपाजछपायद्वछारे । अत्रहीहिमहिविविधप्रकारे ॥ सोईअञ्चलैवारिदनाथे । हमऔरहुपूजहिसुरासाथे ॥ ९

दोहा-अन्नशेष्ठेपुनिसवै, कुल्युतकरें अहार । अर्थधर्मअरुकामहूँ, तातेहोतअपार ॥

प्रस्पनकेपुरुपारपदाता । हैंपरजन्यसकछविधिताता॥१०॥हमरेपरम्पराचिछआई । कोटपंढितनॉहआखबत कामछोभभयद्रोहविचारी । तजेजोयहरूजनसुसकारी॥तोनहिंहोततासुकल्याना । यामेहैविचारनहिंआना॥१

# श्रीशुक उवाच।

यहिविधिनंदवैनजबसोछे । सत्यसत्यगोपहुसव्योछे॥सुनतेतहाँविहँसिभगवाना।शककोपहितवचनपसाना॥१

### श्रीभगवानुवाच ।

मतीपदेनशास्त्रपुराना । पैकछकहतसुनहुँदैकाना ॥ जीवजनतसवकरमहितरे । करमहितेपुनिलीनपनेरे दोहा-भीतिक्षेनशस्स्रुखदुसहु, होतकमंतेतात । विनाकमंतकबहुँनहि, होतिकौनिहुँबात ॥ ३३ ॥

ने प्राप्त ने प्रवेश के प्रति के प्रति

दोहा-कभींहिईश्वरकमेग्रुरु, कमीहिजगतप्रधान ॥ ३७ ॥ तातेषुजहुकमेकी, अहेईशनहिआन ॥ १८॥ भजेंऔरनिजकमंत्रिहाई । सोकबहुँमंगरुनहिषाई॥जिमिनारीनिजपतिकहत्यागी । भजेजाइसोसदाअभागी॥१

त्तिहैश्रह्मणकेरी । क्षितिपाटनक्षत्रीकोहेरी ॥ वैद्यवृत्तिज्ञानहुन्यापारा । शुद्रवृत्तिद्धिजसेवडचारा ॥ २० कृषिवाणिज्यपाटियोगाई । उचितव्याजठीयोत्रजराई॥वैद्यवृत्तियहेविषयारी । पेगोपाटनअवशिहमारी ॥२९ सतरजतमिषितिजतपतिलयकोहेतुगुनद्वितुसकटसमयके॥रजगुणतेउत्पत्तिसंसारी२२रजभेरितवरपीहंपनवारी

दोहा-तातेजीवनप्रजनको, होतसिद्धिसवकाज । पिताबृथाहीपूजिके, काकरिहीसुरराज ॥ २३॥ हिंहमरेपुरदेशहुमामा । निर्ध्यहएकठौरअभिरामा ॥ हमहैनित्यपितागिरिवासी । रहेसदावनमेसुसरासी

इमारा । जोगीवनतृणदेतअपारा ॥ २८ ॥ तातेऔरदेवनहिंपूजो । करोविचारनअवक्छट्टूजो ॥ गिकोजोसभारा । निजनिजकरङेविविषयकारा ॥ गोविंसिगरीआगेकीजे । विप्रनकोअपनेसँगरीजे ॥ द्वपितुगोवर्षनकाँहीं।यहकुङरसणकारिहसदाँहीं॥२५॥विविषभाँतिपाकनवनवाओिर्धुगिसितामोदकवँग्वाओ॥ दोहा-पायसपूरीपूपपे, पपरीपपरीपान । पारुपराकहुपपचिह्न, पेराप्रधितअमान ॥

दाही-पायसभूराष्ट्रपर, पररापपरापान । पाछपराकहुपपाचह, पराप्रापत्तवमान ॥ प्कुळीलादिबहुट्यंजन । वनवाबहुपितुहुतमनरंजन ॥ तीनदिबसकोट्ट्यसमेटी । भरिभरिताकोपेटनमेटी ॥ विवासोपीबांका । विविधमळाइरवरीसाका ॥ औरहुजेट्यंजनजोइजान । सोनिजनिजग्रहमेनिरमाने॥ २६॥

भारतायां वाका । स्वतन्त्र । स्वतन्त्र । स्वतन्त्र । स्वतन्त्र । स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वति स्वति स्वतन्ति स्वति स्

भूपणवसनपहिरिषुनिताता । अंगरागलेपितकारिगाता ॥ सिगरेगोपनजोरिसमार्ज्ञ । गोवरघनपरदक्षिणदेहू । फेरिलेटिऐयेनिजगेहू ॥ २९ ॥ यहमततोपितुअहेहमारा । पुनि वासववलिगिरिपतिकहेँदीवो।पुनिप्रदक्षिणाताकीकीवो।यहमेकोलातकतिनीको।यहीक

#### श्रीशुक उवाच ।

कालात्मावासयमदनासी । तेहरिभेवृंदावनवासी ॥ तिनकेवचनसुनतनँदराई । वोलेगो यहवालकदेखतकोछोटो । पेहेबुद्धिकेरअतिभोटो ॥

दोहा—पुनिहरिकोमुखन्त्रिमिके, केहेंचननाँदराय । ठाळकह्योजोअर्थातुव, सोसबहें जामेंप्रीतितोरिहिहोहें । हमसिगरेकरिहेंअवसोई ॥ जोतोहिनांकनठागिहिछाडा । हम बोळिउठेगोपहुइकवारा । करहुनंदजोकहतकुमारा ॥३१॥ नंदतहाँनिजदूतबोठाई । दि चळहसाजुळेहमरेसाथे । प्रातकाळप्रजवगिरिनाथे॥ नंदनिदेजसनतवजवासी । कियतेस

चळहुसाजुळहमरसाथ । प्रातकाळपूजवागारनाथ ॥ नदानदश्चसुनतत्रजनासा । कियतस पहरांनशावाकीनँदराई । बांडेमज्जनिकययसुनैजाई ॥ भौनआइन्यंजनवहुजोरी । पूजनस् दोहा—सकळवेदवादीद्विजन, आञार्हतहँबोळवाय । चळेघेत्रआग्रुकिहे, बहुस्वस्त्

इतनेमेंसिमरेत्रनम्वाला । लैगिरिपूजनसाजनताला ॥ गर्वनेनंद्संगसानंदा । गावतसुंदरस् गोवरधनद्विगपहुँचेजाई । क्षिप्रहिविप्रनसवनबोलाई ॥ करनलगेवूजनगिरिकेरो । वेद्विपा प्रथमहिंपंचामृतनहवाथे । विविधवरणअंवरनचढ़ाये ॥ अगरतगरमृगमद्भरुचंदन । अर सोगिरिराजाहिनंदलगाये । विविधभातिप्रनिस्मनसँगाये॥ जिल्लोक्स स्वार्ट स्वीर्टे

दोहा—सुलेपूलभरिटोपरन, औरहुदियेचढ़ाय । शैलनायकेमध्यजन, समनशैल्य दीन्हीफेरिविविधविधपूपा। दीपदेखायोअतिहिअच्पाइ२ ्रेन्द्री, नर्गालु देश ठेपिलेपिअगनअँगरागा । लीन्हेसंगविप्रवहभागा ॥ पतितनअरुवांडालनश्वाने । तिनक गोवतकोनवतृणनचरावता औरहुदीननधनलुटवावत॥३७ ्रे ति तिनकि । तिनकि गोरिकोकरनप्रदक्षिणलागी।आशिपदेतविप्रवहभागी ॥३२॥ पुनिनेविविधभातिपक्वाना। तेसवागिरिकोअपललागे । नेदिककार्यकानुरागे ॥ रचीअप्रकृथिखथरासी । औरि

दहींदूधपृतनदीवताई । माखनमेवादियोचढाई ॥ तहँयककौतुकिषयदुराई । वधुआपनी अतिज्ञायपृद्दतलंबभुजदंडा । दिशनवदनपरकाञ्चअखंडा ॥ अतिज्ञायपूरुजंवपदजान । श् भूपणवसनमुकुटमणिमाला । शेलमध्यआतिरूपविज्ञाला ॥ दोहा-पेखिप्रतिक्षमुवालसव, गोवर्षनकोरूप । मानिमानिवदनिकये, कौतुकनिरी गोवर्षनवपुवचनत्वारा । पूजनलेनप्रतिक्षतुम्हारा ॥ इम्प्रगटेकरिक्रपामहाई । लेहेंआसुर्

असकहिअपनीभुजापसारी।सिगरोभोजनिकयोग्रुरारी३५तवहरिचहुँकितलगेपुकारनागोव उस्सहुप्रतिक्षदेवसवग्वाला । यहिसमदूजोनाहिंकुपाला ॥ करहुसवेंसाष्टांगप्रणामा । यहतु असकहिअपनरूपहिकाहीं । नेंदनदेवगोपनसँगमाहीं ॥ जेप्रतिक्षप्रभुकहियनइयामा । कि

दोहा-धुनिग्नाटनर्सोकहतभे, ठसेकवहुँजेहिनाँहि । तेहिवासवपूजावृथा, करतरहें पेसोदेवमानिकोचार्हा । प्रगटेजोपूजितेसदाही ॥ ३६ ॥ यहप्रत्यक्षदेवनहिंगनिहो । तो गाँ अनैगनापनपुपरिभरिकोपा । ठेहेंसायतुमहिंसवगोपा ॥ जोअपनोअरुगाँवनकरो । मंगटच तानितप्रनिकरापरामा । वहेरेहेंसिगरेमनकामा ॥३०॥ सुतकेवचनसुनतनँदराई । गोपन सहस्रवातिआस्तीवनाई । कनकथारघरिहाथउठाई ॥ उगेउतारनश्रीगिरिराजे । विविधभाँतिवजवावतवाजे ॥ स्रवगोपीठेपाणिआरतीं । गिरिगोवर्धनकोजतारतीं ॥

दोहा-निजनिजकरऌेआरती, गोपहुसबसुखपाय । रुगेउतारनञ्जेरुको, वाजनविविधवजाय ॥ यहिविधितहँआरतीउतारी । करनप्रदक्षिणनंदविचारी॥पुनिजेब्यंजनकछुतहँबाँचे । तिनकोभोजनकरिसुसराँचे ॥ दोहा-यहिविधिते[गिरिराजको, गोपिनसंयुतगोप । देप्रदक्षिणासुखभरे, मानेनिजदुखरोप ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा—त्रजमेंवासबदेखिक, निजपूजाकोनाञ्च । हरिद्दासननंदादिषे, कीन्ह्योंकोपप्रकाञ्च ॥ १ ॥

तेकगणमेपअधीक्षा । करतजोजमकीप्रख्यमहीक्षा॥ ताहितुरतवासवबोख्वायो।अतिकठोरअसववनसुनायो॥
सिगरेमेपननिजपास । त्रजमंद्ध्वयोरहुअवआसू॥२॥ नंदगोपकरियमअपमाना । कियमखर्मश्भरोअभिमाना ॥
गोपकाननकेवासी । योरेहिवभौगवंकरासी ॥ इनकोधनमदनहिसहिजाता । छोटेनछमामहाद्यतपाता ॥
तेसाँकोन्हीहनहाँसी । गसीसोहमरेहियमहँगाँसी ॥ कृष्णमनुजकेवळसवगोपा । कियोहमारेमखकोछोपा ॥३१
दोहा—तेसेन्नानजहाजत् जि. चिहमसनावअयान । तरनहेतुजगजळिषको, हठवराठानतठान ॥ २॥
विद्याक्षात् । विद्याकोताकेनहिख्या
पनेकोपंदितअतिकान । अनुचितवचितनकुनहिजान ॥ ऐसेकृष्णमनुजवळ्यभारा । हमेनसमझहिगोहरू
मअप्रयममदेखतकीन्द्याँ । यद्यागापरवतकहँदीन्द्याँ ॥५॥ सवमानिककृष्णभरोसी। जीवनचहत्वाकृतः
विकृष्णभरोसिनकेरो । वद्याविभौमदजोनपरोरो ॥ सोमंभान्नहिक्हरहिनाञ्चा । देसतहँवानकुष्टनुन्दन्द

जर्लेसियसाता । भरेतेअघाता ॥ करेंशोरभारी । जरेभीतिकारी ॥ भरेघोरवोरा । गिरैसेकरोरा ॥ महावेगधाये । द्वतैव्योमछाये ॥ व्रजेखंडखंडा । करेंकोप्रचंडा ॥ भरेहैंघमंडा । वलीहेंअखंडा ॥ दशौहँ दिशाने । तमैभोमहाने ॥ भईयामिनीहीं । दियेदामिनीहीं ॥ भईभीतिभारी । कँपीभूमिसारी ॥ कहैदेवराजा । करौआञ्चकाजा ॥ ब्रजैवोरिदीन्हें । वेलंबैनकीन्हें ॥ हनेगोपप्रामा । लहींगेइनामा ॥ वॅचेंएकनाँहीं । कहुँजोपराहीं ॥ करैंकृष्णरक्षा । वटीजोप्रतक्षा ॥ दोहा-यहिविधिभाषतघननसों, त्रजचौरासीकोस । घेरिछियोसरपतिक्रमति, करिमनमेंअतिरोस ॥ ८१ इंटनराच-तहाँजल्प्रजोरसोंकियोकठोरशोरहै । प्रलैसमानभोरहैगयोसोचारिओरहै ॥ क्षणेक्षणेत्रकाञ्चकोकरेंदमंकिदामिनी । मनौमहाभयंकरीकरालकालयामिनी ॥ प्रचंडवेगकैतहाँपवन्नवन्नचासहँ । चलेदिज्ञानचारितेतजेनिजैनिवासहँ ॥ व्रजेधरास्र छेगईमहानधरिधारहै। नदेखिनेकहँ परैनिजैभुजैपसारहै॥ ९॥ तजैलगेअकाञ्चतेजलअवारिधारहै । अतीवआतरैवितंडसंडकेअकारहै ॥ गिरेलगेकरोरिघोरओरचारिओरते । महानज्ञीलकेसमानतेअतीवजोरते ॥ अघातज्ञोरतेव्रजेअनेकवञ्जपातभे । झकोरपौनतेततक्षवृक्षवातघातभे ॥ नदीसतीदिज्ञानिज्ञानघोपहुँगुनोपरे । ननेकहूँनगीचकानवैनहुँसुनोपरे ॥ गॅभीरहेनबीननीरधारधावतीयरा । परेअवर्त्तहूँ उठैतरंगशोरभर्भरा ॥ परैनऊँचनीचठौरजानिगोकुलेमही । क्लिंदिजाकरारकोविहायऊपरैगही ॥ वनैनजातभावतोकहँब्रजैपगैभरे । खडोनहोतहँवनैकछनिहारिनापरे ॥ क्रांगञीविद्दंगचीतकारकोकरेंछगे। कहुँभूमें कहुँथिरैंकहुँचछैंकहुँभगे॥ अनेकजीवगाजकीगराजसोंअप्रानभे । अनेकतासुज्वाख्छागभरमकेसमानभे ॥ अनेकतामुज्योतिकोविद्योक्तिअंपह्निगये । अनेकजंतुनीरधारमध्यवृङ्क्तेभये ॥ १०॥ परायवच्छवाछिषेत्ववैछगोष्टमॅगिरे । तहँक्षिछाप्रहारतेनवैठतोवनैषिरे ॥ गुनाल्झीगुनालिनीकरेंहहापुकारहें। नदेहकीनमेहकीतिन्हेंकछूतम्हारहें। दोडा-यद्पिपुत्तेपरमेंसने, तद्यपिपवनझकोर । रहतवनतनहिनेकहँ, लागतवीरकरोर ॥ छंदतोमर-विटसनेगोपीग्वाट । सुवकहाँहआयोकारु ॥ अववचवदीसतनाँहि । हमभागिकहिपटनाँ। नहिनीककीन्द्रानंद । कियशक्यागहिनंद ॥ निजसुतकह्योठरआनि । दुसिखेगीगिरिमराजी

अवहोतत्रनकरनाञ्च । समतजानोवनआञ्च ॥ असकहतरोवतगोप । कियमेसपासकाप ॥ कीउमुतनकोउरटाय । गोपीरहाँहिरनाय ॥ कोउकहँनारिनपासु । अनिमार्गरहाँ ॥ टिंदिगोरपातकराट । गिरतींविज्ञाटदेवाट ॥ छप्परवडतटिंदिगोन । ट्रटतज्ञकटपृतभीन फटफटफुटनपटबुंद् । तटतटहुटत्त्तरुकंद् ॥ कवहूँनभोजिनसोग । तेत्रतिहुसीवग्रहोग भाषादिषरसप्राता । जोहिहितभयोजनपात ॥ सोनदसुतिहिनमीक । अवचल्यसप्रकृतिह फीरदें अवश्चिमाण्य । समरत्यकान्द्रपत्रत्र ॥ बचिहेंन औरठीर । विननिकटनंदिकशीर ॥ दोरा-अनुकरिगोपीग्वाटनप, दादाकरतपुकार । इक्ष्यकनकोगहिद्वत, गेन्हॅनेंद्छमार ॥ रिनगानकोटिनोर्दभावनागिरनपरतपुनिपुनिजठियावत॥१९॥गोवनगछरनटरार्दिटिपार्द। । रिनगानकोटिनोर्दभावनागिरनपरतपुनिपुनिजठियावत॥१९॥गोवनगछरनटरार्दिटिपार्द। वर्दन्ति दुखितचहुँकिततेविमिआँही।कहुँदिमनोतुमत्तिकहुँजाही॥गोपीहुरिपद्गिरीविहाल।कहुईिकरहुरक्षणनँदलाला॥ कृष्णकृष्णकिहगोपपुकारे । गोङ्ख्केहोतुमरखवारे ॥ तुम्हरेहिकदेशकमसमेटी । पूज्योगिरिहिनतेहिकछुसेटी ॥ तातेवासवकारअतिकोपा । कीन्हेंदेतसकलत्रजलोपा॥देखतखड़ेकहानँदलाला।रक्षणकरहनकसयिहकाला॥१३॥

दोहा-सुनिगोपिनगोपनवचन, अतिआस्तदुसभीन । गर्निवछरावाछरो, निरसिसहेअतिदीन ॥ बोरनसदितसञ्चिकिभारा । वरिषरहेषनवारिद्वारा । झंझापवनचलतचहुँ ओरा । अञ्चानिनिपातदोतअतिघोरा ॥ ऐसोनिरासिकृष्णभगवाना ।महाकोपवासवकरजाना॥९४॥पुनिअसमनमेनाथविचारचोभिवासवकोयागनिवारचो तातेबरपिसछिलचहुँ ओरन। चहत्र आजवासवत्रजबोरन १५ में निजबल्ज करीरखवारी। करिहीं कहा करिहिपविधारी। भयोविभौमदमत्तसुरेशा । मृदनजाहिज्ञानकरछेशा।याकोमदमेंअवहिंउतरिहीं।सहजहिंमेंब्रजरक्षणकरिहीं॥१६॥

दोहा-मोरभक्तजेदेवहैं, तिनकेगर्वनहोय । शक्तमीहिजानतनहीं, रह्योविभीमदमोय ॥ तातेकरियोपोग्हें, मानभंगयहिंकर । नातोअनरथऐसहीं, करिहैयहज्ञाठफेर ॥ १७ ॥

महींहोंत्रजकोरखवारा । व्रजकोंमेंहींअहोंअधारा ॥ मेंहींएकअहोंव्रजनाथा । व्रजकोसुखदुखमेरेहिहाथा ॥ मोहिदेखिजीवतत्रजवासी । सदारहतममदरशनआसी ॥ तनुमनधनमोहींकोजाने । दूजोईशमनहिनहिआने ॥ जोडनकोनराधिमें छीन्ह्यां । पुहुमीप्रगटिकहातोकीन्ह्यां ॥ जगमें मेरेदासनकाँहीं । दुखदैसकैं छद्रविधिनाँहीं ॥ क्षद्भद्भविक्वाता। चाइतव्रजनोकरननिपाता॥असग्रुनिगोपिनगोपनकाँहीं।कह्योचळह्ममसंगनमाँहीं॥१८॥

दोहा-असकहिनिजगोवनलिये, गोवनम्वालिनम्बाल । गवनेगोवर्द्धननिकट, गिरिधारणगोपाल ॥

कवित्त-महामदमत्तमघवाकेभेजेमहामेघ, महादुखदैनहेतुमद्दाजलढारघोहै । गीवनकोगोपिनकोगोपनकेतीनेसमै, दुजीनहिंशातातीनोंछोकमेंनिहारबोहै॥ रघुराजपकहाथहींसॉअतिआतुरीसो, क्षितिधरक्षणैमेंछत्राकसोउपारचोहै। इंद्रगर्वगारिवेकोगोकुलडधारिवेको, गरुयोगोवरधनगोविंदकरधारचोहै ॥ १९ ॥

्रिः (करत् । करहुनकछुननपहाराज्यस्य । प्राप्तास्य । प्रमुद्धिमस्योवस्थिनम्बर्धाः ॥ वि. ति । आवहुकरिमनुमाहँप्रतीती ॥ गोवर्धनकरिहेतुवरक्षा । प्रमुद्धिमस्योवस्थिनम्बर्धाः ॥ २९ ॥ .ुदः ै। आवहुगोपगोपिळेषाई ॥ जवळांवपांहोयमहानी । तवळांवसहुइतेसुखमानी ॥ २० ॥

्रिं<sub>पर्राप्</sub>रे स्थानी । गोपीग्वालत्राणनिजमानी॥ गिरिवरजरजरहरवरभरभर<sup>े</sup> । थरथरपरघरकर**डरदरवर॥** 

दोहा-छाखनगाँवेंबाछरा, अरुवाछिहुअनंत । गोवर्धनतरमेंरहे, नहिंसंकेतसहैत ॥

.ैने. । वेटनयुत्तिकयञ्जरञ्जरोपा।पिनहिंकोहुकोसाँकरभयऊ । संवेसुपासतहाँहैगयऊ॥२२॥ ्राङ्कोभूलिः । इरिमुखछविपीवतसङ्खासा॥कइहिसवैत्रजराजकुमारा । सातपर्वकोअतिमुकुमारा॥ 

दोहा-कोडगोपीगिरिवरधरे, गिरिधरकोछिलिनैन । ताकीवरणनकरतछिन, सिलसोंबोछिनैन ॥ कवित्त-तारनपैकंजकंजहुँपैरंभसंभराजें, रंभसंभहुँपैसिंहतापैएकवापीहै।

वापीपेभुनंगहें भुनंगपेकपाटत्यों, कपाटपेकपोततापेविंबदुतिथापीहे ॥ तापेशुक्तापेमीनतापेअहिवाङकारे, तापेअर्थचंदतापेसुरजप्रतापीहै। मध्यतेष्ठक्योमृणालतापेछत्रछायाकिये, रघुराजपसीछिबेमेरेहगव्यापीहै ॥

दीहा-पुनिवोठीवनबाठकोउ, मंद्मंदमुसक्याय । ठसोससीकोतुकपरम्, मोमुसक्छोनजाय ॥

# --आनन्दाम्बुनिधि।

कवित्त-सनमुखसामरेकेभायवजनालकोऊ, तकीतिरछोहेंचखचंचलचलायकै। ताहीसमैकान्हकरकाँपतहीकाँप्योगिरि, व्रजननजानीगिरिगिरतवनायकै ॥ रपुराजरामतहाँऐसीद्ज्ञादेखतहीं, बंधुपैबिलोक्योनेकुमंद्रमुसक्यायके। अवरोकिअग्रजाकोआनननवायनैन, जैरकोसँभारचोफेरिटारनठजायके॥

दोहा-गिरिधरकोगिरिकरधरे, वीतिगयेदिनसात् । त्रजनासीमोदितनसे, लगीनवरपावात ॥ २३ ॥ सातादिवसनिशिशकअथोरा । व्रजमंडळवररूयोजळघोरा॥ पैनळहेद्रसकोउव्रजवासी । तवमघवाहेगयोनितर्जं। निरासिक्वरणकोमहाप्रभाक।अतिरायविस्मितभोष्धरराकः।।वारणकीन्द्वोमेघनकाँ ही।अवव्रवमेंवरपहुकोउनौँ रा सुरतसहितर्छेमेघसमान् । सुरपुरकहँगवनेउसुररान् ॥ उदितभानुभोअमलअकाशा । मिटीवातवरपाकीत्रा तहँ सिगरेगोपनिगरिधारी । गहेगोबर्द्धनिगराउचारी ॥ २५ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

सुनहुवनव्रजकेसव्छोग् । अवनकरीवरपाकरज्ञोग् ॥

दोद्या-छेछेअपनीसाजसव, नारीसुतनसमेत । गिरितरतेअवनिकसिकै, गमनहुनिजैनिकेत ॥ भयोभातुकरिनम्ळपकाञ्चा।दीसत्यननहिंकोनिहुँआञ्चा॥वहैयमुनअवशेचकरारा।छ्ञ्चोछोनिकोसिट्रुअः युसीस्चनतकृष्णकीवानी । सिगरेगोपमहासुखमानी ॥निजनिजञ्जकटनभरिसवसाज् । बालगृद्धस<sup>बसाहितहरा</sup> गौर्वेचछराभागुकरिक । गवैनोगिरितरतेसुद्भारिक ॥ वाहेरठाटभयेत्रजवासी । पावतभेभतिभानैदरासी॥ १३ तर्हें स्वकोद्रेखतिग्रियारी।जैसोरद्योप्रथममहिषारी॥तेसहिषुनिताकोषीरदीन्द्र्यां।आपहुगर्वनतहातिकीन्द्रां ।<sup>सर</sup>

दोहा-देखतर्हनिंदनंदको, वजवासीवृतधाय । प्रेमसिधमहँमगनसन, टियोपेरितहँभाय ॥ कोट्यममुसल्लालनकरो । मिल्लुप्रभुहिकोमोद्यनेरो ॥ गोपीहरिभुजमीजनलागी। योलहिबचनभूमरहपारी पर्योटाटतुमकोश्रमभारी । हुँदुभुजापिरातातिहारी ॥ द्विअक्षतटेसहित्वछाहु । कोडगोपीपूनीस्ति देहिंदुद्सपञ्चाशिरवादा । यदेवहुतआयुपमस्यादा ॥२९॥ यञुमतिरोहिणितहँद्धतआई।हियोगोविदगौरी खुनिकरज्ञ छ्छमो उतारन् । निज्ञुतव्हकीनजरिन्यारम्॥राम्भायपुनिमिछेगोविदे । विद्सतपावतपान

दोरा-नंदगुषतर्वायक, अपनेसुतकेहाय । भयेदेवावतद्विजनको, गोधनमणिगणसाथ ॥ ३० ॥ गगन्मा प्यन्त्रिमद्विष्रे । भूषेवनावृत्रञ्ञासनगरि ॥ चारणविद्यापरगपवा । इरियशगावतमादित्वर्षा । यरपरिसननदेवदारिलाई।दरिकाञ्चलत्विकरहिसोहाई३१लगाँगपसरानाचननाना।सोसरकेहिनिपिनापर नदैसाग्करिगोषनकारी । गोपसपञ्जितसानँद्रमाँही ॥ नद्रखाळकोमधिमहँकान्हे । बृद्धपद्रशहराष्ट्रमान् दारिकीरिनिमाष्टिमयुगोषी । निरस्तृतदीरमुस्त्ञानदुर्योषी ॥ यजवायतयदुविधितद्दयाना।मंदमंदगदिनीर्यः भारतभेषुंदारनकाँटी । नियसेत्रपनिजनिजयहमाँटी ॥

देहरा—पुद्धितप्रपट्याककिया, वजमंदछमहुँपोर । द्रिष्मभावतेतद्षिनहँ, नद्यानप्काठीर ॥ ३३ <sup>॥</sup> रति गिद्धिभामराग्नापिगनभामराग्नायापेनशिवभाषास्याम् निर्माण र्थानदाराजार्थाग्वानुदादुरशीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारियपुराजामेंद्रवृदेवाले भानन्दास्युनियो द्दामस्कंषे पृष्ठीर्थे पंचित्रहरूतांगः॥ २५ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

न्यास्त्रकः द्वासः । रोहा-रूपं भवातुष्यां निर्वादे निर्मायक्ष्यकेष्यात् । अति अवस्यतमानत्रभवे, रक्षप्रीतिस्त्र पर्वभदेवर्षेद्वारे । समानि देशस्यष्यक्षयत्रस्याः ॥ ३ ॥ तुषस्तक्ष्यक्षमानुष्यक्षमा । निर्मादितस्य

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध ।

#### श्रीशुक उवाच ।

भीहरिकेदिगभाई । वारहिंवारचरणश्चिरनाई ॥ विवछराबाछरी, निजसंतानबीटाय । कह्योनंदसुतसोवचन, परमश्रीतिदरशाय ॥ १८॥

#### सुरभिरुवाच।

ाअषीज्ञा।विज्ञातमाजगकररुछमीज्ञा॥ठोकनायरुहितुमसमनाथा।आजुभईहमसबैसनाथा १९॥ इदारे । तुमहीहेप्रसुद्देद्द्दमारे ॥ गोविपनसाधुनसुखदीज । सदायहीविधिरसणकीजे ॥ २० ॥ स्भारा । रियोनाथवजमेअवतारा ॥ करनहेतुअभिषेकतिहारा । हमहिपठायदियोकरतारा॥२१॥

#### श्रीशुक उवाच ।

उराभितकाँद्वां अपनेनिकटबोठायतहाँ हों॥निजयनपयाराणयदुनायै। कियमभिषेकसदितसुखगायै। दितिसादिसुरमादुसब, कद्योशकसाँ वेन । तुमहुँकरहुँअभिषेकस्रव, यदुपतिकोभिरिचेन ॥ होजल्भारे । लायोऐरावतपटकरपरि ॥ तोईजल्सासँगलेससुरारी । इंद्रिकेयोअभिषेकसुखारी ॥ नद्वारिकरो । देवल्द्रेसवयोदपनेरो ॥ २३ ॥ नारदतुंबरुआदिकसादिकसाये । विद्यापरगंपबंदुबाये ॥ रागणनाना। करनल्येयदुपतियशमाना॥जादिसुनतसबल्योकनपापा । पुनिनकरतप्राणिनकद्रतापा॥ रागनाना। महींसोदमंजल्लेवा।॥२०॥धुरगणफूलनवरपनलागे । अस्तुतिकराईभतिदिभतुरागे॥ नस्नानदा। कहींदस्वजयज्ञय्गोविदा॥

निजयनदारिषयः, दीन्दीभृषिभिगाय ॥ २५ ॥ सारितनमेवदुरसवद्याः, तः दियम्पुदुरकाय ॥ विश्विभिषक्षेः।, त्रवेतश्रव्रश्चनतः । विनजोतेवज्ञपरिषयः, ट्येपक्वनः स्यंतः॥ विश्विभिष्यः। विश्विभिष्यः। विश्विभिष्यः। स्थित्वाः। विश्विभिष्यः। स्थित्वाः। विश्विभिष्यः। स्थित्वाः। विश्विभिष्यः। स्थित्वाः। स्थितः। स्थितिः। स्थितिः। स्थितिः। स्थितः। स्थितः

तिदिश्रीमन्मदाराजापिराजनांपवेशश्रीविद्वनायतिदानजतिदिश्रीमदाराजापिराज श्रीमदाराजाश्रीराजावदादुरश्रीरूप्णचंद्ररूपायात्रापिकारिष्यराजगिदनदेवरून भानंदाम्युनिया दशमस्त्रीय दुर्शाये सप्तविदास्तरानः॥ २७॥

#### श्रीशुक उवाच।

एकसमयप्राद्शी, वजमेरहीनरेझ । निराहारवननेद्कारे, पृत्योजीविधरमेश ॥ विहाने । ज्योतिपविद्वजपतिहिसराने ॥ टिरुपोझास्महें सकुनुस्तर् । कुलावर्डडाद्शीटरमाई॥ विहाने । ज्योतिपविद्वजपतिहिसराने ॥ टिरुपोझास्महें स्वाद्वात्तरे । कुलावर्डडाद्शीटरमाई॥ विहाने । यहिविधितर्वाजेवतपारम् ॥ क्रव्योद्धिपारमकोई । नीट्कादितर्वटर्टीरहोई ॥ विहाने । यहिविधितर्वाजेवतपारम् ॥ क्रव्योदिक्षपरमकोई । नीट्कादितर्वातं । विहानिस्त्रयोद्धिकोत्तर्वातं ॥ क्रिक्षियनमहिद्यातं । उट्वेदितिस्यातं ॥ विहानिस्तर्वातं । यहिविधित्वर्वे सासुभुराटा॥स्रक्षेत्रस्तर्वे नाह्यावर्वे क्रिक्टावर्वे विकास क्रिक्यातं । विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं ॥ विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं । विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं ॥ विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं । विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं । विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं ॥ विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं ॥ विहानिस्तर्वे विकास क्रिक्यातं । विकास क्रिक्यातं विकास विकास विकास क्रिक्यातं वि

# आनन्दाम्बुनिधि।

एकहीं हाथसों मंदहाँ सिनंद सतद तैगोवर्धनै छिय उपारी ॥ सातदिनधारिछत्राकसमछोनिधरिछयोत्रजराखिहरिगर्वगारी । कहतर्युराजत्रजचंदनँदनंदगोविंदसोइसुधिकरैअवहमारी ॥ २५ ॥ इति श्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधौ दश्यम्कंधे पूर्वार्धे पड्विशस्तरंगः ॥ २६ ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-जादिनगिरिधरगिरिधरचो, धराताहिनिशिभोर । गऊचरावनसखनयत, गमनेनंदिकशोर॥ वनमेंगऊचरावनङागे । सखनसाहितअतिआनँदपागे ॥ गुनिसुरभीअरुशकअवाई । वैठेकुप्णइकांतरिंगाई॥ तवजोदियगोपनकहँवाथा । सोअतिग्रानिअपनोअपराधा ॥ क्षमाकरावनहितप्रभुकाँहीं।आवतभोवासववर्गी तहँगोठोकतेषुरभिहुआई । वैठेजेहिथलमहँयदुराई॥१॥हरिहिनिरसिष्ठरनाथलजाई। गिरचोदंडसम्बाजनर निजिकरीटसोंप्रभुपदप्रस्यो । बारबारमैननज्छबरस्यो ॥२॥ देख्योसुन्योक्वव्णपरभाकःविनागर्वकोसोस्रा दोहा-आगेठाङोजोरिकर, कंपतगातविनीत । ङग्योकरनअस्तुतितहाँ, यदुपतिकीअतिभीति ॥३४

177

#### इंद्र उवाच।

छद्-तुवरूपस्त्यविशुद्धसत्त्वसुशांततुपमेतमनहीं। मायाप्रवाहनिबद्धयहसंसारतुममेनहिंसहीं ॥ १॥ अज्ञानबोधकछोभुआदिकनाहिँदैयहकाकही । तद्यपिखळनकेदळनहितप्रभुदंढदायनिम्<u>ति</u>गही ॥५। तुमगुरुपिताजगदीशकालसरूपधारकदंडही । जगकरनमंगलहेतुकरहुचरित्रनाथअखंडही ॥ जगद्भिश्मानिन्मानमोर्नहेतुतुवअवतारहे । तुवगायसुयशगोविद्जनहुतछहतभवनिधिपारहे ॥ ६। जगदीशमोसमजेशज्ञानीसभेतुमहिंविछोकिके । मद्तेरहितहेभिक्तिमारगचळतअतिमन्रीकिके॥ पेश्वयंकेमदमत्तर्मेजान्योप्रभावनरावरो । अपराधक्षमिकरियेक्रपाफिरिहीडँअसर्नीहंगावरो ॥ ८ ॥ अघओपनृपसंहारकरिकेंह्रणहितभुवभारको । निजचरणदासनकरनमंगठछेडुमहिअवतारको ॥१ जयपुरुपजयभगवानजयतिमहानजयसुख्धामहे । वसुदेवनंद्नकू व्ययदुकुङनायतुमहिष्रुणामहे ॥ निजभक्तइच्छातेविशुद्धविज्ञानमृरतिधुरतहा । सर्वात्मतुमहासर्वनारणवासस्ववरकरतहा ॥ ११। ममृद्गिनमस्तर्भगळस्तिक्रिकोपत्र्वज्ञेष्ठापन्हिते । बहुपवनपानीअरुपपानहुपविहुबरस्यावहुदिति। तुवकृपिंदितेगुाकुरुष्चिमिर्गवहत्ते निक्रह्मा । करुणायतनयदुनाथताते नायतुवपद्कागासी ॥ भवक्रपाकीजेनायमोपरमाफकीजचकह । यहरावरेअपराधकीनहिंमिटीजनमहुँहुकह ॥ १३ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

रोहा-यहिविधिवस्तुतिजनकरीः सुरपतिअतिभयभीर। तबहिविहाँसिहरिवचनकहैं, मेपसरिसंपीति

#### श्रीभगवानुवाच ।

तोपकरनऋषाकेदेतः । मनगभगिकयोष्ठ्राकेतः ॥ ज्ञाकरदेमदमत्तमहाना । मेरोसुमिरणतेहिसुटाना स्मिनिजसुरिनिकरावनकाना । गवपरचानेरोसुरगना ॥१५॥ श्रीमद्शंधमीहिनहिदेस । यदिहरू सन्योतादिपरकरन्त्रपाको।श्रीमद्सकटटेर्टुद्दिताका॥सुर्यातव्यानजटोकतिपारे।।होऽवय्ति ोहासनदाकरमाम् । बेटदुनविमदानिनअधिकासः ॥ १६ ॥ १७॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध ।

### श्रीशुक उवाच ।

ष्ठुनिसुरभीहरिकेढ़िगआई । वार्राहवारचरणिशरनाई ॥ दोहा-गोवेंबछराबाछरी, निजसंतानबोछाय । कह्योनंदसुतसोंबचन, परमप्रीतिदरशाय ॥ १८॥

सुरभिरुवाच।

कृष्णकृष्णेहयोगअधीज्ञा।विङ्वात्माजगकररुछमीज्ञा॥छोकनाथछहितुमसमनाथा।आजुर्भहेहमस्वैसनाथा १९॥ इष्टदेवतुमअहोउदारे । तुमहोहोपु्रुइंद्रहमारे ॥ गोविप्रनसाधुनसुखदीजे । सदायहीविधिरक्षणकीजे ॥ २० ॥ इरणेहेतुयद्दभूवरभारा । छियोनाथवजमेअवतारा ू॥ करनहेतुअभिषेकतिहारा । इमहिपठायदियोकरतारा॥२९॥

श्रीशुक उवाच।

असक्रिहसुरभोसुरभितकौँही।अपनेनिकटबोट्यायतहाँहीं॥निजयनपयपारणयदुनाये।कियअभिषेकसहितसुरगाये दोहा−आदितिआदिसुरमातुसव, कह्मोशकसों वेन । तुमहुँकरहुँअभिषेकअव, यदुपतिकोभिरिचेन ॥

अकाञ्गंगाकोजन्मितः । न्यापेरावतपटकरपरि ॥ तेहिनन्साँसँगन्नेअसुरारी । हेहिकयोभिपेकसुलारी ॥ रायोगोविदनामहरिकेरो । देवन्हेसवमोद्यनेरो ॥ २३ ॥ नारदतुंवरुआदिकआये । विद्यापरगंपवेहुचार्य ॥

। करन्ठगेयदुप्तियशगाना॥जादिसुनतसवठोकनपापा । प्रनिनकरतप्राणिनकद्रतापा॥

ॅ्अपसरानाना । मर्दीमोद्मं खुळळेताना॥२२॥सुरगणफूळनवरपनळागे । अस्तुतिकरहिं अतुरागे॥

त्रियुवनआनंदा। कहें हिंस्वैज्यज्यगोविदा॥

दोहा-गाँदिनिजयनदारिपय, दीन्होभूमिभिगाय ॥ २५ ॥ सरितनमॅबहुरसबद्धा, तः दियमधुद्धरकाय ॥ जयेतहारअभिपेकभो, तबतेअन्नअनंत । विनजोतेन्नजपरिगमं, ठ्येपकन त्यंत ॥ धरणीपरम्रगटनठ्ये, मणिनअनेकनभाँति ॥ २६ ॥ छोर्स्विरह्वकथठवसे, गीवापहुपशुजाति ॥ सिगरेजीवजहानके, यद्पिशुरकुरुराय । अभिपेकेजेकुरणके, तस्वभावविसराय ॥ २७ ॥ यहिविधिगोकुटचंदको, धरिकेनामगोविंद । विदामाँगिगवैंनेभवन, ज्ञादिकसुरखंद ॥ २८ ॥

हति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांभवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियो दशमस्कंधे पूर्वाये सप्तविशस्तरंगः॥ २७ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोत-प्रत्तमपप्रवादशी, वर्जमरहीनरेश । निराहास्वतनंदकरि, प्रत्योसिविपरमेश ॥ दणकदादशीविदाने । ज्योतिपविद्वनपतिहिवसाने ॥ टिस्पोशास्त्रमदेशसनुपराई । कटाअद्धादशीटलाई॥ १एकादशिकीनिशिमोही । बीतिजवयुगयामाहिजाही ॥ तवहीतेमध्याद्वभरकी । निरवहिसदिक्यादिवेकी ॥ वैद्यादशीदीमेपारण । यदिविपितकाजवत्यारण ॥ करेजयोदशिपारपकोडे । तीपकादशिफटनहिंदीई॥ इद्यादशीजोवतपारे । तवहित्रयोदशिकर्जहार ॥ ऐसीविपमनमाहिविचारी । स्टेनदिनिशिकदेनिहास ॥

दौरिदूरितेगिरचोचरणमें । झिरधरिपुनिषदपरिसकरनमें ॥ सिंहासनवैठायनाथको। अतिपूजनकरिजोरिहायको। धन्यधन्यअपनेकहँमानी । अतिहरितबोल्योमृदुवानी ॥ ४ ॥

वरुण उवाच।

दोह(-आजुजन्मभोसफलमम्, सबकछपायोआज । तेइभवनिधिउतरेअविज्ञा, तुवजनजेयदुराज ॥५॥ परत्रद्वाजयजयभगवाना । परमात्माजेक्षपानिधाना ॥ तुममेंसुनीपरेनिहमाया । जोविरचेयहजगतनिकाया॥६॥ मेरोदृतमहामतिमंदा । हरिलायोतुम्हरोपितुनंदा ॥ जानतरह्योननेकहुँकाजा । सोअपराधक्षमहुँयदुराजा॥७। हेगोविदनिजपित्यदर्लीजे । मोपरनाथअनुमहकीजे ॥ ८ ॥

श्रीशुक उवाच ।

तवैवरुणपेह्नेप्रसन्नहरि । चलेतहाँतेलेपितुगुदभारि ॥ आयेपुनिवृदावनमाँही । दीन्ह्योंआनँदगोपनकाँहीं॥९। त्रजवासिनकहँनंदवोलाई । विस्मितदीन्द्यावचनसुनाई ॥ जैसोविभौवरुणपुरमाँही । तसतोहमदेवेनहँनाँही

दोहा-लोकपालसोंवरुणहुँ, कृष्णांहिकियोपणाम । तातेकान्हरसत्यके, हेंईश्वरसुखपाम ॥ १० ॥ सुनतनंदकेवचनगुवाले । मान्योपरमेश्वरनंदलाले ॥ मनमेंकरनलगेलसिआसा । देहेंहमेंविकुंविवाला ॥ ११ अभिलापावजवासिनकेरी । निजपुरदेखनहेतुपनेरी ॥ जानिकृष्णसर्वज्ञवदारा । लगेकरनकरिकृपाविवाण । अभिलापावजवासिनकेरी । तेजोरिकुष्णिविवाण । जानिकृष्णसर्वज्ञवदारा । लगेकरनकरिकृपाविवाण । अज्ञवस्तिकाममसंकलपा । सोकोनिहुँविधिहोइनअलपा॥ १२॥कमीविवशसंसारहिमाँहीं।अमतरहतयहबीवर्ष्णि कहुँनरकहुँतिर्यककहुँदेवा।पावतयहिविधियोनिनभेवा॥जानतकवहुँनआतमगतिको।करतनकवहुँममपद् अजवासीतोममअतुरागी । इनसमाननहिकोजवलभागी ॥ इनकोयहीदहरूँजाई । देहुँविकुंठलोकदरज्ञाह

दोहा-असविचारिनिजिचत्तमें, करूणासिधुमुरारि । आजुवैप्णवीज्ञासिनिज, सिगरेत्रजविस्तारि युवाबालगृद्धनवज्ञवासिनागोयुतनिजपुरदरशहुलासिना।दियोविकुंठलोकदरज्ञाहीहरिविमुखीजहँकवहँकव स्रह्मजनतज्ञानसतिरूपा । सूर्यप्रकाज्ञञ्जनादिअनुषा ॥ त्रेग्रणहीनसिद्धिकेहिंदेखें । धन्यधन्यअपनेकहँलैं असविकुंठमहँसवत्रजवासी । अयेसिचिदानंदिरासी ॥सोहविकुंठलिकेमुद्दूर्रा । पूरवजहँगवँन्योअन्त्रा तहँमणिसिहासनपिमाहीर्रार्था । क्रवजहँगवँन्योअन्त्रा तहँमणिसिहासनपिमाहीर्रारम् । क्रवजहँगवँन्योअन्त्रा । क्रवजहँगवँन्योअन्त्रा । क्रवजहँगवँन्योअन्त्रा । क्रवज्ञवर्षेत्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तानम्पर्यास्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिन्त्रप्रस्तिम् । क्षतिन्त्रप्रस्तिन्तिन्त्रस्तिन्तिन्तिम्

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-पुनिवजमें आवतभई, श्ररदिनिशाछिविसानि । तहँ चाँदिनिसी चाँदिनी, चारुचंदियताि ॥ फूछिरही चहुँ भीरचमेछी । छहरिछहरैं छितिवेछी ॥ तबहरिवजनािरिनकेसंगा । विहरनिक्योिविचातिः भईशरदकी पूरणमासी । जानितही अतिशानँदरासी ॥ माछिपिताकहँ कृष्णछिपाई । यसुनातटआर्शी पूर्नकरनराससुपमाको । समिरणिकयोयोगमायाको ॥ दिन्यविभूपणवसनहुँ नाना। अंगरागितिमितिवर्षरे स्राज्ञेविविभूकारा । भूगटत्मेतहँ कृष्टी ॥ भारु वाजेविविभूकारा । भूगटत्मेतहँ कृष्टी ॥ भारु वाजेविविभूकारा । भूगटत्मेतहँ कृष्टी ॥

दोहा-मंदवेगयमुनाकियो, उथल्नीरगंभीर । वहनलग्योसुरभितमहा, ज्ञीतलमंदसमीर ॥ ३॥ कवित्त-वार्पवियोगिनिकेवेघनविरह्वाण, सुखदसयोगिनिकेथमकोहरूणहे ।

रपुरानकरतप्रकुछितकुमुद्कुछ, चदितभयोहेईदुआनंदभरनहे ॥

€

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध।

श्रादिनशाकेसुखपूरवदिशाकेसुख, छेपतसींअंगरागअरुणकरनेहें। वालम्बिदेशीबदुदिवस्बिताइजैसे, प्यारीकोमिलतथायआयकैपरनहें ॥ २ ॥ मेदनीकेमंडलम्यंककीमयूखनको, मंडलअखंडलअखंडछिबिछाईहै । कंकमनवीनदललालिमाललितकम्, लोकचारवदनकीद्वतिदरशाईहै ॥ रपुराजकालिदीकेकूलनकेक्जब्रुंज, कांतिनकलापकलानिधिअधिकाइँहै। मनमोहनीनमनमोहनकेहेत्मन, मोहनजूवंशीमनमोहनीवजाईहै ॥ ३ ॥ मदनकोबीजदेकैकान्हजबर्छेकेतान्, ब्रजसंदरीनकोबोलायोवंश्लीटीरकै। वेणुकीझनकनिजकाननमें अनिकरही, प्रथमें सनिक वजनारी उटीं फेरिके ॥ रघराजनेईजहाँजैसीरहींतईतेसी, चर्ळाअकुळाइइकएकननहेरिकै। तनकोसम्हारनिह्यरकोखँभारकछ्, प्राणहुँतेप्यारनँदनँदनैनिवेरिकै ॥

दोहा-गमनेमगअतिहींचपल, डोलींहकुंडलकान । तद्यपिपगपगपंथतिन, कोटिनकोशदेखान ॥ हरिछीन्हों हियरोहरिजिनको । सुझैविपमपंथनहितिनको ॥ हमहीं सबते पहिछेजेहें । हमहीं मिलिपहिछेस खछैहें ॥ याहीहितइकएकनकाँहीं । व्रजसुंदरीकद्योकछुनाँहीं ॥४॥ दुहतरहींसुरभीकोउनारी । तेतिबदुहबतुरंतिस्थारी॥ दियरहींकोडद्भचढाई । नहिंउतारितेअतिअतुराई ॥ गमनीकृष्णप्रेमरससानी । घरकीसिगरीसुरतिभुलानी ॥ रचत्रहींकोडमोहनभोगू । छिहमोहनकोमुरछिनियोगू॥गयोपाकिपयतेहिनउतारी।तुरतगईजबकुंजविहारी॥५॥

दोहा-कोटपरसतजननिनरहीं, सुनिमुरलीधुनिकान । पटिकेपुहमिमहँथारद्वत, आञ्चाहिकियोपयान ॥ ीपियावतकोज्ञिक्ककाँईं।तेतुरतैतजितिनहिंतइाँहीं।।गइयम्रनातटज्ञहाँगिरिधारी।तृणसम्मिजनिजतनैविचारी।।

तिसेवनकोडकरतरहींतिय।तेजतुरतैहीरनिकटगमनिकय॥भोजनकरतरहींकोजप्यारी।तेगमनीसबक्षधाविसारी ६ िकोऊअँगरागा । तेचगमनीभरिहरिअनुरागा ॥ करतरहींकोडखबटनप्यारी । तैसहिंसरछीसुनतसिधा**री**॥ ाँजतरहींऑखिकोडअंजन।करतरहींकोडग्रहमहँमंजन।।अधअंजितहगअधमंजिततन।ग्रहेक्रुप्णकेनिकट**मु**दितमन।

दोहा—कोककानवंशीसनत, अतिआत्रव्यवचाल । ओढिअंगमेंपापरो, सारीपहिरिविद्याल ॥ ईकृष्णढिगक्कंजनमाँहीं । तनुकोभानरह्योकछुनाँहीं II कंकणपगनुपुरकरमाँहीं। गुरुक्तिकिणिकटिमालसोहाँहींII

धिकरिभूपणिषपरीती।चर्छीचपरुहियभरिहरिप्रीती।७ पतिपितुआतबंधुतिनकेरे।बारणहितकियजतनघनेरे॥ डियहरिहियरो । तनुतौद्रतेकृष्णाढिगाजयरो ८ कोउगोपिनकहँगोपगँवारा । रोकतभेदैभवनकेंवारा॥

हिमनितनकोत्तहँगयक । पियवियोगइनसहत्तनभयक॥मृँदिनैनहरिनटवरहूपा।उरधरिकरीभावनाभूपा॥९॥ दोहा-हमनँदनंदननिकटचाँछे, दोऊभुजनवडाय । काछिदीकेकुंजमधि, छेहेअंकछगाय ॥

[करततेर्दिक्षणमें । पुण्यपापनिहरिहर्गेतनुमें। १ ०। भववंधनष्ट्रस्थातेर्दिकारा। दियोतुरततनुतिन्नज्ञारा।। दव्यरूपटाइप्रयाहसवते।मिटीमोहनेचिटअतिजवते॥यद्पिजारमितदीरमहँठानी।तद्पिवाटप्रभुटरहिंसोहानी॥ सुनिअतिशंकितकुरुराई । कद्योवचनशुकसोंशिरनाई ॥

राजोवाच ।

िपस्त्रहानहिमान्यो । केवटकंतगोपिकनजान्यो ॥ तिनकोकिमिछ्ट्योसंसारा। मेटहुयहसंदेहहमारा॥१२॥ उनतपंरीक्षितकीइमिबानी । बोलेशुकाचार्यविज्ञानी ॥

श्रीग्रुक उवाच।

दोहा-यहत्तोहमनुमुसान्यति, प्रथमहिकियोवसान । इस्प्रिसीक्षेत्रप्राजिमि, हरिपुरिकयोपयान ॥ दाधा परवादगण्यातारताम् । रिहुकोगतिदेतमुरासः । तोकाषुनिजहरिकीप्यासा ॥१३॥ जनकोमगुरुकरन्ञपासः । रेहिविकुंद्वनाथअवतासा॥ उरसोहितेवैजंतीमाळा । जनुनीरदमिषध्युसुरपाळा॥करतरासयिहभाँतिअखंडित । थळथळभोवंदावनगी दोहा—यहिविधिविहरतकान्हतहँ, छेसँगसिष्तनजमाति । तहाँमहासुदमिरह्यो, शरदर्शनमाराति॥ रासुक्रनसरिप्र्ळिनविचारो । छेत्रजनारिनकुंजविहारी ॥ नाचतमावतद्रैकरताळा । गमनेयसुनापुष्टिन्तिुंश्रह्

तहँकोमञ्जाङ्कारसाञा । शीतञ्सरसमुखद्सनकाञा।।नहतपननसुरभितचहुँओरा । छायपरागरहोवेहिँगै गुजतमधुपमत्तमनहारी । फेञिरहोश्शिकोञ्जियारी॥तहँजनवाञ्जनदेकुमारा । विहरतंआनँददेवअपरा॥ कोजसिखकोहरिहाथपसारी।परसिकपोञ्देहिंगुद्भारी॥कोह्नकहँमिलतधायमनमोहन।वृतंतपरनगणिणो

च्ताराजाशरसात्रा रातारा राताराज्ञ गाञ्चास्त्रपुरमारागणाञ्चकद्दामञ्जापानमाहृगासूर्यकाराणाञ्चा दोहा—कोउनाचतत्रजगोपिका, विश्वरिजातिअङकाङ्घि । निजकूरताहिसँभारते, अतिमोदितवनमाङि∥

कोवसित्कीकरूपरित, रम्भसम्भदरशाय । यहिसमताईकरहुतुम, असकिहँहैहँसाय ॥ कोदुकीनीवीहिरिगहे, सोल्लिकेम्रुसस्याति । मनहुँभापनेप्रेमको, गर्वदेखावतज्ञाति ॥ कोदुकेकुचनकटोरिनज, करपरस्तयदुराय । रूपदरपतेदरपनीहें, तहँसोदियोदेखाय ॥ कोउकामिनिकोकान्हगुनि, कामकलानिप्रवीत । नखलततिह्यंगनिकियो, मनुमोहरकिरीत्॥ कोउसाखिकोकोतुक्लखनि, मिसिबोलाइयदुराउ । मिलतभयेमोदितम्नो, सोकियमुग्रामाउ॥

कोहुकोकरगहिनचतम्ररारो।सोम्रखताकिछाकिछविष्यारो॥थिरह्वेरहतिफिरतिनहिंवाछा।थर्कीपकीकिहिंगति कोहुकोकरिकटाक्षम्रकारं । छियोआग्रुहीचित्तचोराई ॥ सोजविष्ठनहेतुष्टिगआई । आपगयेतवक्षतर्गी नीचिशिरकरिरहीछजाई । हरिहाँसिहेछिनदियोहँसाई ॥ कोहकोनेननचाइविहारी । कहतभयेक्हँजातिहाँ कोहुसाँहैंसिक्हँसुनहुकामिनी।विरहन्छायकश्ररदयामिनी॥चछहुरहसियहरसविहाई। तौछहिहोसुरकी

दोहा-यहिविधिहरित्रजसुंदरिन, विविधभावदरज्ञाय । कलाकुतुहलकरतवहु, मनिस्विदेशोक्शय ॥६६। सवकोकियसनमानविहारी । सवकोदीन्द्वांजानदभारी ॥ मान्योअससिगरीत्रजनगरी । हमरेहींवशभीतीर्पः वहुआदरकरवावनलागी । अतिज्ञायप्रेमगर्वमहूँपागी॥ अपनेकाहँगुन्योमनमाँही।हमसमऔरखवित्रगर्नीं कहनलर्गीहरिसोंअसपाँनी।श्रमितअईगतिजातिनठाँनी॥कोजकहन्त्रयदेखाजकन्हाई । कोजकहरीजैअल्डर कोजकह्याजयुजायसुनावो।कोजकहत्तुमहिंकान्द्वभागावो।कोजकहत्तुमहिंकान्द्वभागावो।कोजकहत्तुमहिंकान्द्वभागावो।कोजकहसुनमाहिंदींजे कोजकहर्यप्रमाहिं

देशान्यनायद्वनायाकावकहतुमाहकान्हवयायाकावकहतुम्बद्धाह्माहिदान कावण्यस्य । दोहा-ऐसोत्रननारिननिराति, निजवञ्चकोअभिमान । विश्वन्धंसरससुखब्हन, हरिवेहतुगुनान ॥ अटिनमंडटीमप्यमें, चितंचपटचहुँओर । अंतरहितह्नेजातभे, आञ्चहिनंदिकशोर ॥ १८॥

द्दितः श्रीमन्महाराजाधिराजवांषवेक्षश्रीविश्वनाथित्तंहात्मजितिद्धश्रीमहाराजाधिराजशीमही राजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाजाधिकारिरपुराजितह वृद्देवकृते भानंदाम्बुनिषादकामस्केषेषुवाषेषकोनिक्कास्तरंगः ॥ २९॥

श्रीशंक उवाच।

नास्त्रन उना पः दोदा-विनमापवसस्तिमंदछी, परीननेकुसुदायः। जिमितारापतिकेविना, तारनकीसप्रीती मादनकीमपिमेनछित, प्रयमचकितअकुछायः। पुनिसकेइकबारदी, कटबोनदनेदार

छंदहुत्विछंवित् । पुनिमसीमिसरी द्रिकेतदौ । विग्दनापनपोननुमेंबदौ ॥ निपटनागरिषावरिसीभई । कर्देदिगारिकारि सपत्र । तनमें क्षितीपपा।पिनकरिद्दिपाविद्दिय्या॥तिमिमुकुद्विनावत्रकीव्य।विष्यतीज्ञितीर्दि च तिने द्रपंदगुपिदकी । निद्दिनदिपिनौनिसनेदकी॥हैमिनस्योदिरकीमुविष्टासकी।वचनके अध्यापनिस्ति। कद्रपद्भित्त्रवेतत्त्रवादेक । मुप्यानमुनानपदायके ॥ करनकुत्रन्वद्वादिराहे । सुरिक्षिरिकर्मिक् द्विमुक्तिरिक्षिक्षक्वाक्या । सुपिन्सिक्षिद्वा ॥तनकुत्रन्वद्वादिराहे । स्रिनिक्षित्

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वीर्ध ।

कहंद्रेनेनपरस्परतेससी । ग्रुनहुँतुँहारकोहमहींछसी ॥ परमचंचलसोछिलकैगयो । विपिनिकेविचप्राणनिकोछ निरद्हेंनँद्नंद्नहाद्द्रे । कहँगहंहियतेकरुणाव्हे ॥ विपिनिमेत्रजवालिवहायकै । कितछिप्योछिलयाछल्छायने सद्यारिपुकारिपुकारिके।चिकतचोंकितकंजनिहारिकै॥हर्रिहेटरहिंग्रेमजनाइकै।मिलहुमोहनथाश्चाहिंजायने ँकहुँकेहुँकाननपावर्ती । लहिनतेषियकोफिरिआवर्ती ॥ युवनिजोरिजमातिनफेरिके।कहींहमाघनहुँकहुँटी लिकाननकीतियवासनी।विनहरीनिजजीवनिराज्ञानी॥ तुलसिकेवनकेतरुवृंदको॥पियहिंपुँछहिंछोंडिअनंदक

बर्षे-हेचलदलकरुणाकरिदेहुवताय । वहचंचलचितकेहिवनरह्योदराय ॥ पाकरिपरमक्रपाकरिनाकरिदेर । पियहिबताबोनहिंपछितैहींफेर ॥ वटवताजयहिवाटेगोचितचोर । भूरिभामरीभरिहेंहोताहिभोर ॥ ५ ॥ हेकुरवकतीवकसमधारेध्यान । जोनवतहौकिहिदिशिगेप्रियप्रान ॥ विगतज्ञोकतुमनितहींरहहुअञ्चोक । हमसञ्चोककहुँकीजैआज्ञअञ्चोक ॥ नामतुम्हारोजाहिरजगमेंनाग् । पियनवतेहीतीसतितक्षकनाग् ॥ तमहुत्ताकेभाईहीपुंनाग । जोशीतमैवतावीतीवङ्भाग ॥ अलिद्रोहीनहिमोहींचंपसदाहि । बोहीनिरमोहीकोकहिहीनाहि ॥ मानिनमानविनाज्ञीअतिहिअपीर । मिल्योमीततुवहिहैइतवलवीर ॥६ ॥ तुलसीहरिपदप्यारीसरलसभाउ । पियावताउविहाउसवृतियाभाउ ॥ ७ ॥ अछिनसहितत्रमनिवसहनितवनमारु । तातेजानेहेंहेंमोहनछारु ॥ सत्यचमेर्लीहेर्लादेख्योकंत । पियकरपरसतफ्रलीविनहँवसंत ॥ वेळाअवयहिंवेळामतिहिंदुराउ । कितगोनाहनवेळावेगिवताउ ॥ जातीनिजसुमनिरँगहमहिनिहारि । कसनप्रकाशहुपियकोदायाधारि ॥ जुहीतुँहीकोमलहोतकठोर । कसवतायनहिंदेतीनंदिककोर ॥ ८॥ आमअरामप्रदायकतुमवसुयाम । तुमसतिदेखेह्वेहीकहैपनइयाम ॥ हेपियालतुम्हरोहियकोमलभूरि । कहहुकुप्णकितगमनेकेतकिदृरि ॥ यद्पिकठिनत्वअपरकोमछहीय । क्योनपनसकहिदीजैकहँगेपीय ॥ असनअसनअवकीजयहिबनमाँहिं। विनहरिकेहियरेलगियेजियजाँहिं॥ कोविदारतमकोविदकरुखपकार । पछनवितायवतावहनंदकमार ॥ जासनतम्हरोहमहिनपरतप्रमान । कारेकारेहोतेएकसमान ॥ विषधारीतुमजाहिरहोंमंदार । विरहविषमविषहरिहोतुमनहमार ॥ षिल्वसदाप्रियहरकेहररिपुकाम । क्योंनवतायविनाजहकहँघनइयाम ॥ यंनुलमंनुलसुखपदहरिसँगमाँहिं। अबदुखपदकतहोतेकहितेहिनाँहिं॥ एकअटंबरहेतुमहमहिकदंब । अविजयजातोहरिविनहोतवेटंब ॥

दोहा-यहिनिपितरुणातरुठतन, पूँछतपूँछतजाय । कुँजकाँठदीक्ट्यी, छितनोछीदुस्रद्या ॥ भिषा-एकहाँठोरमेंजन्मभयोजरुपकहाँठोरमोसुस्पाई । नार्गहनाराक्ष्योउपकाररहेतुमामेजहमारेसदाई ॥ ।सुनातटकीछितिकातरुनयोनवतानहुआत्रकन्हाई । साँकरेमेंजोसहायकरंपपुराजसोमीतकीसाँचमिताई॥ ,रेक्सोसितिसाँजनभाटकरेतेद्यानिजमाहँयसेकी । मातोनसहकेअंगछुयेकीनलामनकेपदकेपरसेकी ॥ नपरपुठकानछीतोमेंसाँहहतहुरिकेनिकसेकी । श्रीरपुराजनतानतीनासुपिहुँहर्सनेयछकेपिछसेकी ॥ १० छत्तिफीरकहें हरिनीनसींहेळीळखीतुमम्रतिळाळकीहै।चिकतैचितथोचळिओरवहीळविनीकीसोननविशह इतहींहेजयेयहजानिपरेयावयारिवहेजरसाळकीहे। कोजकामिनकेळचळुं कुमरेजितसीरभयावनमाळकी।

क्षित्त-पुनित्रजवाळकहें बृंदावनवृक्षनसों, कीन्ह्यों हैपणामतुम इयामपगलपर्दा।
प्रीतमकेपीतपर्गीवमर्गीअनंदअति, अवळोंतिहारीज्ञाखाछोनीछायछपर्दा॥
रघुराजनिकस्योविशेपिइतह्नेकेकान्ह, तुलसीसुगंपरहेभोरङ्गोरङ्गादा ।
कामिनिकोकंधएककरसोंकलितएक, करमेंकमलकमटाकोकंतकपर्दा॥ १२॥
साखियासयानकोईकह्योपुनिसाखिनसों, ल्ह्हेंलिलितलिकालीआठोदिखिये।
छपर्दीतक्तहूँ पैकपर्दीनिपटकान्ह, करकोपरसपायआनँदअलेखिये॥
रघुराजजाकेहितत्यागिदीन्हीकुलकानि, आईवनवीचतिवासकोविशेखिये।
अजकीनवेलिनविहायकेविहारीलाल, आईवनवीचतिवासकोविशेखिये।

द्दीहा-निरहिषकञ्चहुविधिवचन, बद्दतिबिषिवम्तजबाछ । विषमवियोगिविधाव्यथित, विचरहिविपितिधाः प्रनिथिकथिकिसिगरीज्ञजनारी । इकथञ्जेवटतभहेद्धखारी ॥ सुखेबदनिशिथिङसवर्भगा । तापरजारतर्भगनंति तत्रुमनसकङक्वप्णमहेँ छाग्ये।।विषमिवरहवडवानङ्जाग्यो।।प्राणपयानजानिज्ञजवाङा।करनङ्गीहिरिवितस्य कोउपूतनासक्पतिख्यरहीं।कोउहरिह्नेपयपानहिकरहीं॥ झकटस्रिसकोडिथरह्नेजाहीं। कोउशिशुह्नैरीवर्तिकि कर्राहुआशुद्धीचरणप्रहारा।पिरेभूमिसोखायपछारा॥१८॥तृणावत्वपुधरिकोडिण्यारी।कोउसिविक्रोनरहारि

दोह्य-त्ताकोर्भकउठायके, छेद्ररीकछुनाति । तिहिजपरकरिगिरतमहि, मृतकसरिसदरज्ञाति ॥
मृपुरपगिनवनायरसाछा।कोज्जपुरुक्वनिगवँनतिवाछा १ ६कोउसिस्सरमङ्ग्यादे ॥ मृपुरपगिनवनायरसाछा।कोज्जपुरुक्वनिगवँनतिवाछा १ ६कोउसिस्सरमङ्ग्यादे ॥ कोउपरसाधुरह्वेतहँ आवे।हरिक्षपीसित्तिवाहिगिरावे॥कोउपुनिहोयवकाधुरनारी।कोउहरिह्वेतिहिदेतिषणि ॥ कोउपिहरतपुनिवेणुक्वनिहेस्सरहिकोउधुरार्गकोउस्सरमञ्ज्ञावक्षयानिवसुराहिकोउधुरार्गकोउस्पादकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिकोउद्यादिको ।

दोहा-कोडकहपानीपवनते, अवनडरहुवजञोग । मेरक्षणकरिहोंअविश, मेटिसवनकोशोग ॥ असकहिएकवसनफहराई।छियोगोपिकाऊँचउठाई२०प्रनियकसालिकोउसालिशिरमाँहां।पदधीरबोडनप्री रेकाछीअहिविपधरयोरा।तजहुआशुतुमअवयहिठोरा॥पंखळमदखंडनअवतारा । छीन्सोंबज्यात्पश्चरमाति पुनिसियपन्सोंकोउसियवोछी।अपनेउरकीआश्चयलोछी॥देख्योसखाकराळदवारी।जारनचहतिमार्थिकी मुद्ददुनयनसबहकवारा । तोहरिहोंदुखसकळितिहारा॥२२॥दूसरिसलिकहमानिश्चरारी।कोउसिसपुनिवाहरी

दोहा—पदीषंपह्नैकविगयो, सोकपटीचितचोर । यहिमगह्नेआछीच्छ्ड, अवआशुदिपहिगार ॥ असक्रिवपटचर्टीवननारी।निरस्तहरिपदिचिद्धद्वासी॥टस्तभईचटिकेकछुदूरी।पिषपद्युतिवर्षाः चित्रपेष्टमीनराँ द्वरियादे । एकएकनकोवचनसुनारे ॥ टसहुक्षपटकपटीक्रआछी । हुमकोपदिण्य काउप्पार्राकोटिनिजसापा । रह्योद्धकायगद्देनिद्दाया॥२६॥कौननारिकयेपदस्तननी।कोनसीहिते । रिसुम्पकोदमस्वरक्षिपदार्थे । सोसुसलेतिएकयहनारी ॥इक्षपाप्यस्टनयकप्रगटतभट।

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध ।

दोहा-इककरकामिनिकंषमें, करिकेकान्दरजात । अवल्परततातेचरण, नहिंभल्केप्रगटात ॥ जिमिकरिद्करिणीकेकंषे । केञापनीशुंडसनयंधे॥श्चॅमतञ्चकतमहामद्द्याको । तिमिगमनतसुतनंद्ववाको॥२७॥ करिसनेहहरिकोअवराषा । तातेलहिनविरहकीवाषा ॥ संगसंगडोलतिवनमाही । तेहिसमभागऔरकीनाही ॥ ग्रणअनगुणपियकेहैंनामा । सोनहिंदीसतहेयहिजामा ॥ कहवावतुदक्षिणभगवाना । चहियसवमेंभालसमाना ॥

णअनगुणपियकेहेनामा । सोनाहदासतहयाहजामा ॥ कहवावतुदाक्षणभगवाना । चाहयसवमभाउसमाना ॥ जञ्डेहकप्यारी । छिपेकुंजमहँकुंजविहारी ॥ हर्राहेकलेशनामहरिताते । सोगुणअवनहिंनेकुदेखाते ॥ दोहा—तीनक्रलकुलिकुलकानिहूँ, आईवनजिनदेत । सोछल्डिमकोछिपिरह्यो, क्योंद्रसर्नाहिहरिलेत ॥

भाषे । वहर्रेज्वरतानेकनराषे ॥ जोसमस्यहोवैसवभाँती । तीदुखहरेआययहिराती ॥

े । मेटत्विपतिननिकसतप्राने॥वहसंखियहत्तिसखिनसमाज्ञावनमंसुखलूट्तिसतिवाज् ॥ अभीतसबतिनसोंवाली । लगतिहोयगीहियवनमाली॥२८॥सोपनधनपनिधनिधरणीमें।वरवरणीवरवरवरणीमें॥

ीकम्लाकरतारा । नाज्ञनहितअवजन्मअपारा ॥ जेहिंपियकीपदरजिशस्पारे । सोपियकीरजवारहिंबारे ॥

ि होयगीक्षाजुभकेछे । विहरतवनवनकान्हरभेछे॥ २९॥

दोहा-त्यकोउपुनिबोङोसस्तो, साँचकइतिर्तेवीर । ियपदपरतेर्द्तिपदपरसि, उपजतिपूरीपीर ॥ दुर्ङभअपरामृतिपयको । रह्योअधारहमारेजियको ॥ आज्ञअकेङीसोइअनोसी । पियतहोइगीभागनिचोसी ॥ ।पियकोत्तिअशक्योंहत्तऐहै॥३०॥पुनिकछुआग्रचित्रजनारी।नवतृणकेअंक्ररनिनिहारी॥

े । तव्योर्ङ्गिचतम्अस्रेक्षा ॥ प्यार्गकपदतृणगृहिजेहे । तोममसंग्रेदअतिपेहे ॥

सिवचारितेर्हिकंघचढाई । चलोगयोअच्हींकितधाई ॥ तिनकोततुमनतेसोइप्यारी। सुधिनहिंताकोनेकुहमारी ॥ े । सत्यकहतिर्तेवातअताली ॥

दोहा-कामिनिकोकाँपेलिये, कामीकान्हरजात । भारभरेपद्धासगये, तेपरगटद्रशात ॥ ३१ ॥

ी। देखीकुसुमचुनीयकवेळी ॥ तहँयोळीकोठळखड्कसजनी। छीळाकरीजोपीतम्रजनी ॥ ो । दियउतारिकंधतेप्रियाको ॥ छमेकुसुमतोरननिजहाथा । प्राणपियारीकोळेसाथा॥

जोई । ऊँचेकरकरितोरचोसोई ॥ येंडीउठींकरतकरऊँचाई । पगअँग्रुरीउपटीरजबीचाई ॥ मिनिकरचेरो । करतसोईतेहिकेमनकरो॥३२॥धुनिकोऊबोळीव्रजनारी।यहथळतोसखिळेहुनिहारी ॥

दोहा-प्यारीकेविठाइके, याहीकुंजरसाल । निजकरसॉवहुकुसुमचुनि, वेणीगुहीगोपाल ॥ ३३ ॥

आर्छ। । नँदनंदनकपटीवनमाछी॥हमकोछाठेछाठेयाइतआई। छिपनिज्ञंकतियशंकछगाई॥ तिसनेहाँदेसनीसाँबरे।ताकोछिनमहँभयोवावरो॥३२॥यहिविधिकइतविविधविधिवना।वारवारदारहिंज्छनेना॥ राईहरिकहुँकुजनिकुंजिनितपेंतापस्रुनिस्रुनिअिछगुंजिन॥रुगेंचंदकरज्ञरसम्मतिनतन्। कछपसरिस्रवीततहेछनछन्। प्रयोगन्तिप्रयचंद्राननमें। विद्यतितवागेंबुंदावनमें॥गोषिनमधितेजीहिदियकाहींछिदुरिगेहरिकाननमाँहीं॥३५॥

दोहा-सोसिगरिनतेआपनो, मान्योपरमसोहाग । ससिनत्यागिमोपरिकयो, हरिआतिशयअनुराग ॥ रेक्शहेंकुंजविद्दारी । मोहींकोमानतनिजय्यारी ॥ जोकहिद्दींमेंक्रिस्ट्रेंसोई । औरसस्तीसीभीतिनहोई ॥ ३६ ॥ ववेणीगुह्नेचळेविदारी । तबहरिसोसिसिगराज्यारी ॥ बहुतहूरिससियनतजिआहेवियियभौतिकीकटादेसाई ॥

हिनाँही । कहाकुरस्वकाननमाँही ॥ तुमतोसरानसंगरीखनैया । बहुतहरहोनाहियकया ॥

ागे । श्रमितकहोंचिल्हिंकिमिक्षागे ॥ जोहमरेपररासहप्रीती । तांअवकरहुलाल्यहरीती ॥ गहिलेहुनित्रकंपबदाई । चल्हुजहाँमनहायकन्दाई ॥ ३७ ॥

दोहा-सुनिप्पार्शकेवनअस, गरितजानिवनाय । नेंद्नंदनबोटेवचन, मंद्मंद्मुसक्याय ॥ अतिमेरीप्राणपियारी । मनिहोंसबिविधिसीसातिहारी ॥ चट्टिममकंथचटेंट्रुतआंछे । आवनचहिंहससीसक्पाछे ॥ असकिद्वेटिग्येगिरिपारी।चढ्नलगोसोगोपकुमारी।तेर्दिक्षणमेंद्दरिअंतरधाना।पियद्विनलसिटतरचोत्रभिगताः गिरीभूमिमहॅविलप्तप्यारी।ततुकीसुधिनहिंनेकुसँभारी॥पसिपुटुमिउठिकेपुनिप्यारी।चहुँकितवितर्वतिर्वाहर्ते हायनाथदेमाणपियारे।मोहितजिअवतुमकहाँसिधारे॥केदिदिशिकेदियलकेदिवनमाँद्वीहोक्देकहरूकंतकताँही

दोहा—जिनकुंजनमें मोहिमिछे, भरिभरिवाहुविज्ञाछ । तिनकुंजनतेअवनकत, कृढ़िआवोनँदछार ॥ कियोकोनदासीअपराधा । दईजोडुसद्विरदर्कावाधा ॥ मेंगरीविनीहांवजनारी । सन्विधिपीतमआज्ञातिहारी । तुमविनहकक्षणनाहिजयोगी।खोजिगरछयहिटारिपयोगी॥तुविनहकक्षणकल्पसमाना।वीततमोहिकहँबहिका ऐसीहाँसीमतिपियकोजे । जामेंयहतनुक्षणक्षणछोजे ॥ विनारावरीम्यतिदेखे । विभ्रवनमूनसत्यमम्बेरे ॥ विगिमिछहुमोकहँअवप्यारे । कसनदयाहियहोतितिहारे ॥ मोहिंशकेछीछाँडिछिपाने । तेरेगुणहतहींमाजो।

दे।हा—रेकपटीअतिनिरद्ई, कारेनंद्किशोर । कसतरसावतदरश्विन, व्रजवनिताचितचोर ॥ ३९॥ विलयतियहिविधिसोव्रजवालः।।डोलितमंद्दिमंद्विहालः॥श्यामश्याममुखटेरतिश्यामा ।छनछनछीनिहोनित्र सोसिखकोअतिकरूणिवलापामुनियेकसिखलहिसंतापा ॥ तामुनिकटचल्यिईतुर्रते। देवितिहिवणविन्होनि पूँछनलगीताहिकसप्यारी । फिरहुअकेलीविधिनमँशारी ॥ धींइततुमकोकान्हलेवाई । छींडिअकेलेगेगोणित्री केपीतिष्सवस्वित्तसमाजे।हेर्डुतुमहुँआज्रव्यराजे॥४०॥मुनिऐसीसिखयनकीवानी । बोलीवनमुंदिखित्र

दोहा-तुम्हरेमियितमोहिसाली, छेआयोहतहयाम । सेवकाईसविधिकरी, यहिवनडामहिंगा ॥ अवहींमोहिदगादेप्यारा । कहुँद्वरिगोकपटीगिरिधारी ॥ सुनिम्नदुवचनभईमितओरी । ताकीछ्छनोनर्जाली जोपिहछेअसजनतीसजनी । तोनआवतीसँगयहिरजनी॥प्रथमहिंवाधिप्रीतिकी छोरी । प्रनिक्षणहींमहाधोती दुईनिद्देहकेसँगमाँहीं । विरचेप्रीतिरीतिकी नोहीं ॥ सुनितीकी असगिरादुखारी । वोट्यप्रहेसक्छम्नगरी । कोअसजोकरिहरिसँगप्रीती।पाइहिप्रनिनविरहकी भीती॥ कान्हवानिजेकरेंप्रतीती। नितकीहीतिअविश्वरिक्षण दोहा—सुस्कोमञ्जरअतिकि । विरक्षितिअविश्वरिक्षण दोहा—सुस्कोमञ्जरअतिकि । हिरहरिक्षणेमवाः । छिछछिछछिछिष्ठा । तहुँ हिरहरिक्षणेमवाः असकि हिक्सेति हिसंगछेवाई । हिरहरिक्षणेमवाः । जहुँ हिरति हिसंगछेवाई । तहुँ हिर्दिक्षणे अभिवारिक स्वार्थि । विरक्षिति । आगेजायहोहुक्वां अभिरहरिक्षणे । आगेजायहोहुक्वां अभिरहरिक्षणे । आगेजायहोहुक्वां चित्रचेर्वे । अगेजायहोहुक्वां चित्रचेर्वे । आगेजायहोहुक्वां चित्रचेर्वे । आगेजायहोहुक्वां चित्रचेर्वे । अगेजायहोहुक्वां चित्रचेर्वे । अगेजायहोहुक्वां चित्रचेर्वे । अगेजायहोहुक्वां चित्रचेर्वे । अगेजायहोहुक्वां । अगेविरात्रचेर्वे । अगेव

दोहा-तातेअवहरहुनहीं, हेरेमिछिहेनाँहि । मिछिहेतवहैहेअविश, दायाजवउरमाँहि ॥
चळहुकिछदीतटमहँआछीततुमनसोस्रिमरहुवनमाछी॥गावहुतिनकीकीरितप्यारी । तोमिछिहैहिईकाँ यहसुनिछोटिचर्छीवजवाळा।मनळाग्योसवकोनँदळाळा॥४२कर्राहेगोविदकेरग्रुणगाना।हरिचरिवकी ततुमनसकटकुण्णसीळाग्यो।दुसहविरहयङवानळजाग्यो।भुछिहुवरसुधिआवतिनाँहीं।छाहेहिछि<sup>विन्तिकी</sup> आयपुछिनपुनिकाळियसुनाके ।ताकतितरळतरंगनिताके ॥ वैठीसवसमाजनिजजोरी । वोरीविरहिवाकी दोहा-प्रगटनहितनँदळाळके, रिचरचिपदनरसाळ । विनयकरतगावनळगीं, अतिविनितव्रव्वाळ ॥ श

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज्यांधवेशश्रीविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिरा<sup>तश्री</sup> महाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बनियो दशमस्कंधे पूर्वार्थे विश्वस्तरंगः ॥ ३० ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्य-पूर्वीर्ध।

## गोप्य ऊचुः । अथ गोपीगीतललितपद ।

जयतिनँदनंदनप्राणप्रिया, व्रजमेंप्रगटिनाथव्रजकोगोपुरतेअधिकिकया ॥ रामविहरेंबजमेंनितहीं, तेहिबजकीअवछातुमविनविरहानलभेंजातदही ॥ मिलहुअवकहुँदिशितेआई, प्रानिषयोखहुतभईअवळोंडहुनिटुराई ॥ छग्तममॅतनुमनप्राना, वनवनलोजिथकोहियमेंघरितुवमुरतिध्याना ॥ १ ॥ इररदेसरसरसिजहगवारे, ताकितिरछिसैनज्ञरनकसभवलनकोमारे ॥ आयअवऔपधिअसकींने, कोमलकरनदुसालघाउछैपूरणकरिदींने ॥ विकानीमीलविनातुमसों, ऐसीदगाकरवतुमकोनहिंलचितरह्योहमसों ॥ कहावधद्दीतकृपाणहिते, जेहिंडपायनियनायसोईनधसुकनिवसानहिते ॥ वृथाहीकियोवियोगळळा, जोनभईसोभईअवहुँतौदरज्ञनदेहुभळा॥ २॥ महाभहिकाछीविपजलसों, वकहुअपागुरइंद्रकोपतेअरुदावानलसों ॥ भइंजवजवनजर्मेभीती, तवतवअभैतुम्हींकरिदीन्हीकरिद्दमपरश्रीती ॥ नहींयहजानिपरेरीती, काँकेवशृह्धेमनमोहनज्कारयतुअनरीती ॥ विरहवेरीव्रजवासिनको, विथावृथार्हीकरततुम्हेविनतुवपददासिनको ॥ आयकसर्नाह्यहभारमारो, तुमविनअवनदूसरोदीसतगोपिनरखवारो ॥ ३॥ नहींयज्ञदेभरिसुखदाता, सबदेहिनकेचरनिवसतहोसतिमतिगतिज्ञाता ॥ विरंचिविनेष्ठानिकैनाथा, हरणहेतुभूभारिक्षयोञ्जोतारमोदगाथा ॥ हरोहमरोयदिदुखभारा, तौमहिभारटतारिप्रतीतिकरीस्रतिकरतारा ॥ भयेयदुकुलकेसुखदाई, श्रीतिरीतिरावरीरुचिरअतिकहँपियविसराई ॥ ४ ॥ सदाशरणागतपाटकही, निजदासनसंसारदीहदुखभाशुहिंचाठकही ॥ दयाकरिवनतीसुनिर्हाजै, इमगरीविनीगोपिनकोपियअवनविधादीजे ॥ कमलकरकमलाकरधारी, मनकोसकलमनोरयदायकविरहतापहारी ॥ कमटकरऐसोनिजप्यारे, हमेरीक्षरमहँधरहुआयथनमतिहोबहुन्यारे ॥ ५ ॥ सुनोपियगोकु**टदुखनासी, देलिनकोहरिटेहुगर्वकरिमं** जुटसुसहाँसी ॥ नहमसमिवरहीजगमाँहीं, यहीगवेमुसक्यायळाळअवनाशहुकसनाँहीं ॥ सुनेवटवीरवीरसाँचे, वैरीविरहविनाशनमेंपियहोहुनअवकाँचे ॥ किंकरीहमचरणनकेरी, निजअधीनजनतजनवानकवहुँनरहीतेरी॥ चटावहुअवनहिरीतिनई, गहतनिर्द्हवानिसखीनहिंजीहैहायदई॥ ेदेसावहुसरसिजचारुमुरो, अवनटाजवजराजकरहुमिलिदारहुदीहुदुसे ॥ ६॥ जीनपदकार्टीशिरसोद्रो, दासनकोदुसहरणहारजेहिकमटामनमोद्रो।। चरेगोवॅनपीछेपीछे, जातेश्रष्टितमंदगतिकोवनकेगयंदसींछे ॥ भापनोचरनकमलसोई, कुचनवीचधरिमदनविधाकरकद्नकरहुजोई॥७॥ तिहारिवेमधुरीवातियाँ, अवसुधिकरिकरिवावनतिनकीफटीवातिछतियाँ॥ कीनचत्ररोअसजगर्मोहीं, जोतुम्हरोसुनिवचनरचनकोमोहतहरूँहीं ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

पियावहलालनअधरअमी, ब्रज्युवतिनकीविरहव्याधिविनपानकियेनकमी ॥ ८॥ तिहारीकथापरमछोनी, मुनिजनगावतरहत्तदिवसनिश्चिनाञ्चतिअनहोनी ॥ श्रवणमंग्रहप्रदछविछाई, पुरवपुण्यिकयेतेइजेमहिवितवहिवयगाई।। मोईअवरह्योअधारहमें, नातोक्षणविद्धरेतमकोजियभेटतजाययमें ॥ ९ ॥ हुँसनिहरिहेलिनसखढाई, प्रेमपगीवहतकनितिरीछीचलनिचारुताई ॥ ललितविहरनिकंजनिमाँहीं, हाँसीकरनिरावरीहँसिहँसिविसरतिअवनाँहीं ॥ करेजोकोलतिहरोध्यानाः ताकोविथानरहतितनकतन्त्रस्रस्यपवतनाना॥ हियेधरिमरतितिरभंगीः बैठींहमयमुनाकेतटमेंप्रेमरंगरंगी ॥ नहोतिवियातनकोद्ररी, यहमनमॅगोपाछठाठअचरजङागतभूरी ॥ छपेकहँरेकपटीकारे, कतनसुनतअववातहमारीजातच्छोमारे॥ १०॥ कठिनवनकोमलपदतेरे, लगिनजाहिंकहुँकंटकआवहुआशुसाविननेरे॥ चल्डजबगौवनकेपाछे, लेकरलकुटीवेणुबजावतवानिकवनिआछे॥ तवहिमनहोत्तरह्योऐसो, छाछहिधेनचरावनपठवतनंदववाकैसो ॥ कमलकोमलक्षुंदरपगर्मे, लगतकवहुँकंटककंकरजोकाहकहतजगर्मे ॥ हमारोमनअवहँ डरपे, हैकरीलकीकुंजघनीवृंदावनथरथरपे ॥ ११ ॥ जचैतमसाँझसमैप्यारे, आवतहीगीवनकेपाछेमुरलीकरधारे ॥ कपोलनझरुकिअरुककारी, गोरजरंजितरुचिरवदनछविआर्लिनसुसकारी ॥ मनहुँइदीवरअलिमाला, ऐसोमोहनत्वसुखनिरखतमेहिंबजबाला॥ ळळाळळचावहुक्योंजियरो, क्योनहुळासेहरिनिजहियकीजनुनजहेळिनहियरो॥ १२॥ मनोरथपुरकपढतेरे, जोकोडविपतिपरेपरसमिरतद्वनरहतनेरे ॥ सुन्योंपेसोहमनिजकाना, धरहुआयनिजपदहियरेहमरेतोफलजाना ॥ धरणिमंडलमंडनकारी, जोकोडपरसतचरणतिहारोतेहिआनँदभारी ॥ मिलीनहितीपगभारदेह, तीहमविरहविपतित्रजिवनतेजैहेंनिजगेह ॥ चरणजसपूजितहैकम्ला, तातेअधिकप्रेमभरिप्रजिहेंगोकुलकीनवला ॥ नसोहतिऐसीनिङ्गाई, जोअसकरनहतोतोकरपरकसिखयगिरिगई॥ १३॥ तिहारोअधरामृतप्यारे, सरतिसमें आनंदउपजावनहरत्र शोकसारे ॥ सर्वतिम्ररलीकियतेहिन्ँठो, तदपिदेद्रहमपानकरेंगीकहहिनहींगूँठो ॥ छ्छातिहिंएकहुवारिपये, पुनिनरहतिसुखआज्ञारेकछुतेहिंविनकाहिजये ॥ १९॥ कुटिच्कुंतल्तुनअहिकारे, हेरतहींहठिमदनविषमविषपसरततनुसारे ॥ करुानिधिकोटिनछिष्छोने, देखतहींसुखननतकइतसुखकछुनहिंबनिआने ॥ विरंचिमहाजडहमजाने, तुवसुखनिरखतइननेननमेंपळकनिनिरमाने ॥ जादुजनघेनुचरावनको, तनतुन्विनक्षपठकक्रठपसमनीततयातनको ॥ १५ ॥ पितापतिपूतमुजनश्राता, तुम्हरेहितगोपाङनराख्योतिनसॉक्छनाता ॥ सुनतसुरलीधुनिइतमाई, ताकोफलतुमदियोलालज्ञृवनवनविस्साई ॥ नंदकोपूत्रभूतभूते, वजनारिनदेदगादुरयोनद्विमावतअजहूँते ॥

करतकोउजगमहँअसनाँहीं, प्रथमपियाहिपियुपफेरिविषमेळतसुखमाँहीं। रसिकतुमनामहींकेळाळा, जोरसरीतिजानतेतौनिशितजतेत्रजगाळा ॥ १६ ॥ ललावेविसरिगईवतियाँ, कहतहतेवजबालनकोलखिशीतलममलातियाँ । यद्पितुमभूछिजाहुहमहीं, तद्यपिहमभूछेहुनभूछिहेंकबहुँकेतत्महीं ॥ हँसनिकीफँसनिफँसितेरी, तापरपनिचितवनिकोचाबुकमारबोहरिहेरी। धाँधिप्रनिप्रेमकोठरीमें, क्योंनआयदरज्ञावतआननअबकाहेजीमें ॥ कीनहमकीन्द्यांअपराधाः, जातेहमेंबोलायबीचमनदीन्हीअसबाधा । करीतकसीरमाफप्यारे, निजविज्ञालजरमेंलगायअवहोजनहिन्यारे ॥ यदपितहँकीवासीकमलाः तद्यपितासदासिकाहैसबरहीहैंब्रजअवला । ललकलागीहियलागनकी, मिलहहमैकरिशपथलालअवपुनिनहित्यागनकी॥ मोहनामोहिलियोमनको, मनमोहनकतकरतहमारोतजतप्राणतन्तको ॥ १७॥ अहोत्रजजीवनयञ्चाके, महामाधरीम्ररतितेरीवसीनउरकाके । निरांसितुमकोदुसकेहिनगयो, तुवपदप्रेमपगेव्रजनायकमंगठकेहिनभयो॥ तुर्ग्हेंहमहींभरिअधिकभई, प्राणदानिकिमिआयदेहनहिंविरहसतायतई। विनातम्हरोहियमें छागे, विरहानछ जिरहेवजगोरी अवनवनतत्यांगे ॥ संविनसुलदायकवनमार्छाः, कतयहनामधरावतअपनोदुलदायकआली । मिल्रोगेजबल्रोनिहिप्यारे, तबल्रीइतहीबैठिरहैगीअनजनब्रतधारे॥ १८॥ कवित्त-चरणसरोजरोजरोजजेडरोजनमें, नाजनमनोजओजहेतुधारतींरहीं । पैअतिकठोरकुचकोमलपदारविंद, निजजियजानिकेविथाविचारतीरहीं॥ तेईप्रदुपायँनसोंविचरोकठिनभूमि, जामेंहमत्तन्त्रमनधनवारतींरहीं। रपुराजयहदुखअवतीसद्योनजातः औरजसतसँकेडहाँविसारतीरही ॥ १९॥

श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजायांपवेदाविद्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज् देवकृते आनंदांबुनियो ददामस्कंघे प्रवाध कर्षांद्रज्ञस्तरंगः ॥ ३१ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

, बीतिगयोकछुकारु । श्रजनारिनविरहिनतहाँ, मिर्छनहींनँदरारु ॥ धीरजसिगरोभाग । श्रजनितारोक्नरुगाँ, रागतरागविराग ॥ भरींट्रारुसावारु । केवरुनियजैवोरस्रो, सरितटपरीविहारु ॥ १ ॥ केवरुनियजैवोरस्रो, वरसेसारिटरुग्योससातरुसिशारुरोंहै ।

्र पारावारिबृहतमॅनोकाण्योविशास्त्रीर्हाः , पारावारिबृहतमॅनोकाण्योविशास्त्रीहे ॥

े, जनमद्धिदृदेवहुमण्यों धुरारीहै । े, प्रगटभातेषेषनइयामवनमारीहै ॥

े , कटिचररासीपमत्रपुररसा**रदे** ॥

९२) 🖟

पियावहुलालनअधरअमी, त्रजयुवतिनकीविरहव्याधिविनपानकियेनकमी ॥ ८॥ तिहारीकथापरमलोनी, सुनिजनगावतरहतदिवसनिश्चिनाश्चतिसनहोनी॥ अवणमंगळप्रदछविछाई, प्रवपुण्यिकयेतेइनेमहिवितवहिवयगाई॥ सोर्डअवरद्योअधारहमैं, नातीक्षणविछरेतमकोजियभेंटतजाययमें ॥ ९ ॥ इँसनिहारहेलिनिस्खदाई, प्रेमपगीवहतकानितिरीछीचलनिचारुताई ॥ छिलतविहरनिकंजनिमाँहीं, हाँसीकरनिरावरीहाँसहँसिविसरतिअवनाँहीं॥ करेजोकोडतिहरोध्यानाः ताकीवियानरहतितनकतन्तसुखपावतनाना॥ हियेधरिम्ररतितिरभंगी, वैठींहमयम्ननाकेतटमेंप्रेमरंगरंगी॥ नहोतिवियातनुकीद्ररी, यहमनमेंगोपाललालअचरजलागतभरी ॥ छपेकहँरेकपटीकारे, कतनसन्तअववातहमारीजातच्छोमारे ॥ १०॥ कठिनवनकोमलपदतेरे, लगिनजाईकहुँकंटकआवहुआज्ञसाखननेरे॥ चलहजबगोवनकेपाछे, लैकरलकुटीवेणुबजावतवानिकवर्निआछे॥ तवहिंमनहोत्तरह्योऐसो, लालहिधेनुचरावनपटवतनंदववाकसो॥ कमलकोमलसुद्रपगमें, लगतकवहुँकंटककंकरजोकाहकहतजगमें ॥ हमारोमनअवहँडरपे, हैकरीठकीकुंजघनीवृंदावनथरथरपे॥ ११॥ जनैतमसाँझसमैप्यारे, आवतहीगीवनकेपाछेसुरछीकरघारे ॥ कपोलनझलकिअलककारी, गोरजरंजितरुचिखदनल्विआलिनसलकारी॥ मनहुँइदीवरअलिमाला, ऐसीमोहनतुवमुखनिरखतमीहैंबजबाला॥ छ्लाछ्छचाव्हक्योंनियरो, क्योन्ह्लासिहरिनिजहियकीनवृत्रजहेलिनहियरो ॥ १२ ॥ मनोरयपुरकपदतेरे, जोकोडविपतिपरेपरस्मिरतद्वानरहतेनेरे ॥ मुन्योऐसोहमनिजकाना, धरहुआयनिजपद्हियरेहमरेतोफ्रलजाना ॥ धर्णिमंडलमंडनकारी, जोकोडपरसतचरणतिहारोतेहिं आनँदभारी ॥ मिलीनहिंतीपगभारदेह, तोहमविरहविपतितजिवनतेजेहेंनिजगेह ॥ चरणजसपूजितहेकम्हा, तातेअधिकप्रेमभरिपुजिहेंगोकुटकीनवेटा ॥ नसोहतिऐसीनिङ्रराई, जोअसकरनहतोतोकरपरकसिंखगिरिराई ॥ १३ ॥ तिहारीमपरामृतप्पारे, सुरतिसँमें भानदृत्पनावनहरतशोकसारे॥ सवतिमुरलीकियतेहिन्हेंठो, तदपिदेहुहमपानकरेंगीकहहिनहींबुँठो ॥ टटातेहिएकदुवारिपये, पुनिनरहतिसुखगाशर्थोरकछतेहिबिनकाहिनये ॥ **१**८ ॥ कुटिलकुंतलतुवअहिकारे, हेरतहाँहिटिमदनविषमविषपसरततनसारे ॥ कर्रानिधिकोटिनछविछाँव, देसतर्हासुसवनतकहतसुसकछुनाँहवनिआवे ॥ विरंचिमद्यानदर्मजाने, त्रवसुरानिरसतर्नेनननमें पटकनिनिरमाने ॥ जादुजनपेनुचरावनको, तबतुबविनइकपटककृष्टपसम्बीततयातनको ॥ १५ ॥ पितापतिपूतमुजनभाता, तुम्हरेदितगोपाटनराएयोतिनसोंकछुनाता ॥ मुनतमुरटीपुनिइतनाई, ताकोफटनुमदियोटाटम्बनवनविटसाई ॥ नंदकोपूतपृतपृति, अननारिनदैदगादुरघीनदिनावतअनहैते ॥

करतकोउजगमहँ असनाँहीं, प्रथमपियाहिपियूपफेरिविपमेळतस्रलमाँहीं । रसिकतुमनामहींकेठाठा, जोरसरीतिजानतेतीनिशितजतेत्रजवाठा ॥ १६ ॥ ललावेविमारिग्रहेवतियाँ, कहतहतेव्रजवालनकोलिक्सीतलममछातियाँ । यद्यितुमभूळिजाहुइमहीं, तद्यिपहमभूछेहुनभूछिहैंकवहुँकंततुमहीं।। हुँसनिकीफुँसनिफुँसितेरी, तापरप्रानिचितवनिकोचाबकमारबोहरिहेरी। धाँधिपनिप्रेमकोठरामें, क्योंनआयदरञावतआननअवकाहेजीमें ॥ कीनहमकीन्द्वींअपराधाः जातेहमेंबीलायबीचमनदीन्हीअसबाधा । करोतकसीरमाफप्यारे, निजविज्ञाल्डरमेंलगायअबहोतनहिन्यारे ॥ यद्पितहँकीवासीकम्छा, तद्यपितासुदासिकाह्वैसवरहीहैंब्रजअवछा । छ्टक्छागीहियलागनकी, मिल्ह्हमैकरिशपयलालअबपुनिनहित्यागनकी ॥ मोहनामोहिलियोमनको, मनमोहनकतकरतहमारोतजतप्राणतनको ॥ १७॥ अहोत्रजजीवनयञ्जदाके, महामाधुरीमुरतितेरीवसीनउरकाके । निरासितुमकोदुसकेहिनगयो, तुवपद्रमेमपगेवजनायकमंगलकेहिनभयो ॥ तम्हेंहमहींभरिअधिकभई, प्राणदानकिमिआयदेहनहिंबिरहसतायतई। विनातम्हरोहियमें लागे, विरहानल जिस्हेन्न गोरीसवनवनतत्यागे ॥ संविनस्वदायकवनमाठीः कतयहनामधरावतअपनोद्वदायकआठी । मिलोगेजपलोनिहिप्यारे, तपलींइतहीबोठिरहेगीअनञ्जनवृतधारे॥ १८॥ कवित्त-चरणसरोजरोजरोजजेडरोजनमें, नाजनमनोजओजहेतथारतीरहीं । पैअतिकठोरकुचकोमलपदारविंद्, निजियजानिकेवियाविचारतींरहीं॥ तेईमृदुपायँनसोविचरोकठिनभूमि, जामेंहमतनुमनधनवारतीरही। रपुराजयहदुखअवतीसद्योनजात, औरजसतसकेइइँविसारतीरहीं ॥ १९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािपराजश्रीमहाराजाबांधवेक् विद्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजािपराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहन् देवकृते भानदांबनियाँ दशमस्कंथे प्रवार्षे एकत्रिशस्तरंगः ॥ ३१ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पिहिनिपिकरतमटापवहु, बीतिगयोकप्रकाट । वननारिनिवरिहनतहाँ, मिटेनहींनैद्दाट ॥
तबितनेकतन्नतेत्तरत, पीरमिमिगरीभाग । वनवित्तर्वात्तरत्तरापित्तराग ।
तटिकर्राहित्ररामो, भरीटाटसागट । केवटिवयनेनारको, सारत्तरपािवहाट ॥ १ ॥
किवित्त ऑपरेकोऑार्सनेकटपावितायभिट, वरसेसिटिटर्गोप्तरातटिक्साटीहे ।
कृतककेमुराजेसिपतिपिष्रपपार भागतारिन्द्रतमनोकार्गोविद्याटीहे ॥
रपुराजवातकवदनजेसिसातिनुद्र, जनमद्दिद्देवहुमन्योप्तराटीहे ॥
स्वतिहारिकरािक्रपरितिप्रपरितेष्ठी, भरदभाविक्षनन्द्रपावनगटीहे ॥
टस्तनमद्देवहुस्तर्वाद्यादिक्रपरितिष्ठीक्षार्विद्यानपरित्रहर्वान्तर्वे ॥
स्वतिहारिकर्विद्यासिक्रपरित्रहर्वान्ति, कृटिवररासिक्रपरमाट्ये ॥
विदायनोप्तरिद्दाहिनेटक्रट्योनी, कृटिवररासिक्रपरमाट्ये ॥

368)

ं आनन्दाम्बुनिधि।

अर्छेन्अमोल्लोलकुंडलकपोलगोल, मौल्मिरपङ्कनकोमुकुटिनिशालहै। कोटिमनमथनकेमनकोमथनवारो, बीचब्रजबालनकेविलस्योगोपालहै॥ २॥ श्रीतमकोलिष्यारिनकेविकसेटगवारिजसेळिविराती। एकहिंबारवर्ठीअतुराइमिल्योग्नतकेमनुप्राणप्रवासी॥ ँषुवातभयेमुखकेअँसुवाअतिप्रीतिप्रकासीग्चारिहुँओरतेचैनसनीचनङ्यामकोधरचोघनीचपलासी॥॥॥ हियेपियकोप्रिनिप्रीतमेकरसंसेअतिबोरी। कान्हरकोकरकंजगह्योअपनेकरकंजनसोंब्रजगोरी॥

हियेपियकोष्ठिनिर्यातमेकरसमेअतिबोरी । कान्हरकोकरकंजग्रह्मोअपनेकरकंजनसोंव्रजगोरी ॥ र्राजकहेमनोवाउवपायकरोअवठाठकरोरी । पेअवजाननपेह्मोकहूँहमसोंकरिकेकेतनींवरजोरी ॥ ऽठीठठाकोहियठाइअन्हायुप्रमोदकोसिधुसोहाइ । चंदनव्यिवचारुसुजापियकोठियोकंघमेधारितहाँहीं ॥

राजकहैमनोगोरीरहेअवलेंकिहिंकुंजदुराई । येभुजभाजेंहमारेभुजानिपैनाहिंलताविपैराजेंकन्हाई ॥ ४ ॥ े इ्निशंकतहाँभरिकतकोअंकहिंभेमिकप्यासी । प्रीतमकेमुखकीगिरिवीरिगहीप्रगहायनसींमुखरासी ॥

राजकहैमजुऐसोयहीलहिबेकिरहीहमआसी । जुँठिहुँहैसुरलीकीसहीपैतळतिजातनमीठिसुधासी ॥ |खीहरिकोहियरोअपनेहियरेधारकामकोजीती । फेरिगोविंदपदैअर्रावेद्दधरचोठरमेंसुखकंदसप्रीती ॥ \* राजमनोत्रजराजेकहेसुनिकेश्रमभीती । थेउरधारिवेयोगललाविचरवनमेसोवर्डाविचरीती ॥ ५ ॥

्रितिकुटीकरिदंतिनसींअधरानिकोदारित । श्रीतमप्रेममेंपूरीप्रियारसहरिसिकेहगआँसुनिदारित ॥ गकीभुळिहियमहँचारिहचारित्चारित्कोतीक्छोकेकटाक्षनिसीमनोकान्हकोकामकशानिसोमारित

ातहँठाळनकोळिष्विठायउरेखडीसामनेजाई । कान्हकेआननकीस्रुखमासुधापीवनहेतुप्रियाळळचाई ॥ नेवारिपळेखराजचळनचळाई । पानकरेक्षणहूँक्षणपेअधिकातितृपानहिनेकअघाई ॥ ७ ॥

्रीप्राणप्रियाहरिकीक्षणमेछिकिँकुमनमोहिगई । हरिकीमहामाधुरीमूरितधारिहियेहठिऐसिविचारिरुई॥ । भई। असठीकहिठानिठगीसीठडेठकुराइनिनेननिमुँदिछई.॥ ८॥

्रञाविद्यापाद्विरक्रहेमाणहुँताप्रयञ्गा।चहुँकितवारिस्रडाङ्गविद्याः । हरिआननानरलाहटक्रुडाः ॥ अपिसोहत्तपनद्रयामा।मनुद्याकिनमाधित्रझञ्जामा॥पुनिहरिहेङिनसांअसगायो। तुर्माहैविरहृदुत्तवतुत्ततायो अपतेतपीसुंदरी । पहिरीक्कणसरिससुंदरी ॥ चल्रहुयसुनतटमहँसवप्यारी । छतियाँद्यातिल्होयँतिहारी ॥ अहिसिगरीसिलन्छेवाई । यसुनापुल्निगयेयदुराई ॥ विकसेकुंद्यूद्मंदारा । बहत्रतिविधमारुतसुससरा ॥

कुंजनिकुंजनिभुंगा । निशिह्योलहिंबिविधविंहेगा ॥ ११ ॥

दोहा—चंद्रचाँद्रनीचारुअति, चारिद्वदिशिक्षितिद्याय । अतिआनँद्वपजावती, इक्ष्युखवरणिनजाय ॥
यम्रनकीतरूतरंगा।इङहिंद्गीतकणपवनप्रसंगा॥कोम्रटअम्रट्याटिनतेकरहीं।मिलिपरागम्हुरँगछिषभरहीं ॥
सित्तसिरायाँतहँगाई।मनकोसुकटमनोरयपाई॥विरहतिपत्रआंसुनतेभीनो।कुच्छुंक्रमसपिटतअतिझीनो॥
जनिनवस्तरतारी । मुद्गिमहँद्वेठनहेतुमुरारी ॥ निजहायनसोदियोविद्याई । मानुहुँद्विरहद्शादरशाई ॥१३॥
निह्यकोवेठनवारी । सोवेठोतिहनद्दुट्यो ॥ चहुँक्तितेसगीवजनारी । वेठतभर्दपरिगिरिपारी ॥
दिस्कोवेठनवारी । सोवेठोतिहनद्दुट्यो ॥ चहुँक्तितेसगीवजनारी । वेठतभर्दपरिगिरिपारी ॥
दिस्किकरिस्रुद्धितिद्वाम्।हेरिद्दारिहिंदुट्यम्॥वहुविधिभयकोतियसनमानो।निजनिजटरपरिगियपद्मानी
दिस्मादिकन्द्राइं।स्चयकोपनेमुकद्रशाई॥वृद्यतीयुगटजटजकरजोसीक्दीकृष्णसाँगिरानिहोसी ॥१५॥

गोप्य उच्चः।

वन्षियसस्यस्तत्रगतदे।भूजेनिवैतेहिंसायुभजतदे॥ कोउजस्तगमहेंदोहद्याटा।विन्हेंभनेभगदिस्यकाटा विग्देदोनेजगमोती । भनेदृस्यभेनेहभजतेनोंदी॥इनमेंकदोकीनपियनीको।सोदमकाग्टियदिस्पटीको॥१६॥ - दोदा-सुनिव्जवनिनमक्वचन, युक्तिभेस्यदुग्य । संद्संद्वीटतभये- संद्संद्मुसकाय ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध।

#### श्रीभगवानुवाच ।

भजिहंपरस्परजेजगर्माँही।तिनमेप्रीतिरीतिकछुनाँही।किवलनिजन्नारथहेतु । बाँपहिंपरमप्रीतिकरनेतृ ॥७०० विनहुँभजेजेभजतसदाहीं । तेईकरुणाकरजगर्माहीं ॥ हैतेजननीजनकसमाना । प्यारीतिनकोमेमप्रमाना ॥ नेहपर्मयहहैनिरदोषू । करवनरोपेहुँपरकोहुँरोषु ॥ १८ ॥ भजेहुँभजेनिहंजेसंसारा । सिततेप्राणीनारितका ॥ प्रथमतेईनेषरेसमार्थो । तनुसुलहितमतिकबहुँनसाधी ॥ दूजेपुनिजेषुरणकाम्। । जिनकोकाहुसाँनिहंकामा ॥

दोहा-तीजेजेजपकारको, मानतकवहँनाँहि । तेईकृतप्रकहावही, अतिनिदितजगर्गीहै ॥
चौथेहँपुनिजेग्रकहोही । सवपरहतसदाअतिकोही॥१९॥थहमुनिसवैसलीम्रसकानी । तिनकोअभित्रक्षकं चौ
चोठतभेहँसिरसरसिवानी । मोहिनितीजोठीजेमानी ॥ जोकोजभजेमोहिजगमाँहीं। तेहिहितहोनम्बद्धि ।
जामेंकरेनिरंतरप्याना । ममपदवाढेभेममहाना ॥ ज्योंअपनीपनपायोभारी । भयोविनाञ्ञतामुनुनिक्कं ॥
तौताकोपनमुरुतिकमूळे । शुपापियासकरतिनाहिङ्गुठै॥२०॥तुमतोहमरेहितवजनाही । होकोद्दर्विक्का

दोहा—यहिविधिवचननरचनकारे, गोपिनकोसमुझाय । भयेगोनमाधवतहाँ, महाबहुन्स । अ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांधवेशविश्वनायसिहात्मजमिहिश्रीन्तरा श्रीमहाराजाशिराजावहादुरशिकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिखागाँहरू

श्रीशक उवाच।

। नार्चाह्यविचितवहिंचितचोरा ॥

ासमंडलीमध्यमें, रहीमधुरधुनिछाय । गार्वाहरागसुहावने, चतुराईदरज्ञाय ॥ ६ ॥

ासमंडलीमध्यमें, रहीमधुरधुनिछाय । गार्वाहरागसुहावने, चतुराईदरज्ञाय ॥ ६ ॥

ा शीचविहारीकेन्नजनारी ॥ मान्हुँपुप्रराजकोमाला । मिथमिथनीलकमाणिछविजाला ॥ ०॥

ा लेहिभेदकरिगहुविधितोरा ॥ कोलफोलेवसनवहार्वे । विविधभाँतिकेभावदेवावे ॥

ा नेननवावतिलाजदेवाई ॥ कोलजनावितमुकुटिनकाँहाँ । तालवधानहगतिकहुँनाँहाँ । तालिकिटिनाहिंगरेंनिहारी ॥ कोलचित्तवंचलिनरिशक-हाई।निजलंचलप्रदेतितला । ताकीकिटिनाहिंगरेंनिहारी ॥ कोलचित्तवंचलिनरिशक-हाई।निजलंचलप्रदेतितला ।

ा मनमोहनसुप्रसंदेकलाविहि॥नीवीशियिलवहततत्वस्वेद । नचतकरतश्रमतदिभिष्ठेद । मनद्वह्यामधनश्रिवद्वाहा । स्मानहनुस्त्रमत्वाहि । स्मानहिनसुप्रसंदेकलाविहि।।। वातिल्वहेद । गार्वाहिहरियारीमनभाई । वेहितालपेनचतकन्देया॥८॥ जातिल्वहेसकेभागतिनकेरी।क्षणक्षणिनपरसहिहरिदेरी॥९।—तानलेतकहुँकान्हतहँ, पंचमित्रविध्योलाय । तहँच्यारीकोलतानले, टीपहिदेतिलगाय ॥

। बारहिंचारसराहतताको ॥ सोस्नानकोलसिकुण्णसनेही । टीपहुकोटीपहुल्लेलेही ॥

तस्तर्वे सम्बन्धस्तरकरण्वरभरदियदरिश।कोल्लेश्विकटनिहारी।हारैकंपहिंपनोल्लामर्

दोहा-इंदीवरकी सुरभिजेहिं, केसरलेपितबाहु । सुखीसखी पुलकितवपुप, ज्ञमतिसहितंबबाहु ॥ ३२ ॥

पूर्विहरिकोबहुभाजवताई । देतिकपोलकपोलमिलाई ॥ निजम्रखकी गरीवनसाँह । तेहिंबालीक हँदियोखनाई ॥

मनहुँश्रमिततेहिंबानिमुरारी दिपियूपश्रमदियोनिवारी ३३कोजनाचितगाविततहँच्यारी।करतिचरण रूपुरमुनकारी॥
कूपुरपगकटिमणिमंजीरा । कर्राहेसमानकोरगंभीरा ॥ नाचतनाचतहरिदिगकाई । हरिहिंदिरहकोभाजदेखाई ॥

दोद्दा-हरिकोकरनिजकुचनमधि, छीन्द्वोंछलकिलगय । मदनविजेहितमगुहरहि, पूर्योकमल्यदाय ॥१४॥ यिद्विविधिकर्राहिअनेकनभाऊ।इरिनिरखतबाटतचितचाऊ॥कमलाकंतकंतिजनकेरो।तिनकोम्रुखकहिकमिम्रुखमेरो कुंजनकुंजनमॅत्रजनारी । विहरिहेविधिकलाकरिप्यारी॥ इरितिनकेकीन्द्रंगलबाँहीं।डोलतिनमुखनिरखतजाँहीं॥ गार्विहनाचहिंगोपिनसंगा।उपजाविह्वहुविधिरसरंगा॥१५॥केज्ञनिहेशचमकततार्थका।मनुष्यनिहेयदामिनीदमंक॥॥ माँगमध्यमोतीदरज्ञातीं । मानहुँवकपाँतीलहरातीं ॥ झराहिकपोलनतेश्रमवारी। जनुवहुवपोऋतुवपुधारी ॥

दोहा-पूरणञ्जिसम्बुखलसत्, पसरितिप्रभाव्यार । संजनहगक्कचकोककल, उडुगणहीरनहार ॥ मनहुँदारदऋतुभतिछविछाई । वजनित्तनसरूपपरिआई। फहरतपीतवसनचहुँवोरा। शालिपकीमचुठोरहिँठोरा॥ करपसारिक्षंगुलिनसकेली । लेहिनिविघनिष्गितिवजहेली । तेइमनुनिनपंकजनिमृणाला।द्रपुरसारसञ्जोररसाला ॥ पत्राङ्गिगोधूमकिवारी । मनुहेमंतऋतुमूरतिधारी॥कॅपतगातहरिकोलसिसस्यगोरोर्माचवहत्त्रज्ञास्यन्। मनहुँतिज्ञिरऋतुबहुवपुषरिकै । आईरासमध्यसुसभारिकै ॥ केञ्चनतेप्रसूनबहुरमा । पर्रोहपुडुमिपरपर्यनेप्रसंगा ॥

रोहा—अिगणअञ्गणसुसभरहिं, पिकरवन्तपुरक्षोर । करपिकवङ्णभपङ्गै, पंकजसुस्रवहुँभोर ॥ अद्यवसंतऋतुयदुपतिरासा।नाचतिबहुवपुभरिचहुँपासा॥किंकिणिझिङिनकीशनकारी।तैसर्हिससम्बद्धसमयकवानीयारी॥ हरिमिटिबोअनंदरविषाई । विरहसरितसरगयेमुखाई ॥ मनुत्रीपमऋतुधरिबहुमूरति । आईटखनसाँवरीसूरति ॥ कबहुँजोहोयमदनकरतारू । क्षोभाचकरचेक्षिज्ञुमारू ॥ प्रेमपयोनिधिडपजाहिईदू । उडुगणप्रीतिसुधाकेविदू ॥ होयगगनजोरसर्युगारू । परमानंदसुमेरुपहारू ॥ तौकछुकृष्णरासछविकेरी । उपमाकदेसकुचिमतिमेरी ॥

दोहा-विचसोहतवज्ञचंद्ज, चहुँकिततेवज्ञवारः । मनुमंडितमहतावमि, चहुँकितमारुमज्ञारः ॥ सर्वेया-गायगोविदकीकीरतिग्वारिनीक्षेश्वकोज्ञेर्छ्विरोक्षवनार्विमोहनकोतिकवार्रीहवारअनेकप्रकारकेभाउवतार्वे वेणीछुटीससंफूरुफवेर्छविद्यार्कीक्षाराकोभानसुरुषि । रासिवरुससम्ब्रीरपुराजभरेंसुरभोरकीभीरहँभावें ॥ जोगतिरुरुमचेंसिगरीतेवतारुविद्यारकेकोटिकरुया । जोनहीतानमहानहरुतीप्रवीणवेगोकुरुगाँवरुगोया ॥ तेसहोताननतेईगतीसहर्जेमहँरुतोरिझायकन्हेया । नाचिरह्योमधिममनमोहनदैकरतारुकहैततयेइया॥ १६ ॥

चनाक्षरी-कहूँ हरिपायरेत हेरी उर्ध्यायकहुँ हेर्छागाई हार्रिह दुर्छास उपमास्ती ।
कहूँ काम्हर्करतक टासका मिनीपेकु लिका मिनीक टासकहुँ काम्हरेप चछावर्ती ॥
मृद्यु समयाह कहुँ रेत प्रमाने चे व्याप्त कि द्वारा के स्वाप्त के स्वा

दोद्दा-यदुपतिरासिविछासछित्, मोहिगईधुरनारि । जेजहँतैतहँअचछह्ने, इकटकरहींनिहारि ॥ कृष्णमिळनकहँळ्ळकतरहर्ही । धन्यधन्यगोपिनकहँकहर्ही॥तारनपतितारनयुतजोही।गमनविसारिरह्योतहँमोदी । इरदपूर्णिमादीरयराती । होतभईंत्रजतियदुत्त्याती॥हरिकोरासिनरिखसुत्तसारा।थिरह्नैरद्योचकाञ्चेशुमारा ॥१९॥ रहेंतहँजितीव्रजनारी । युतितेतनेहिंह्वेगयेविहारी ॥ तितनेहींखुंजनमहँजाई । विहरतभेकरिकछाकन्दाई ॥२० ॥ जानिश्रमितगोपिनगिरिधारी । निजपटपीनकमळकरथारी ॥ पोंछनछगरेन्वेदअनुकूछ।भेद्सिणनायकसुदमूछा ॥

दोहा-कोकविवजसंदरिनकी, वर्राणसकेमुखभाग । जिनकेवज्ञवैकुंठपति, हैगेकरिअनुराग ॥ २५ ॥

ं छंदमनोहरा-कुंडल्छिविसासीअलकप्रकासीगंडविलासीछिविभासी, अतिविद्धासी ।

असमरसरगासीदुखद्वतनासीचंद्रकटासीमृदुहाँसी, पियमनफाँसी ॥

्हरिकोसुखरासीदेहरिदासीत्रेमपियासीकम्लासी, नचिचप्लासी ॥

• हरिकीर्तिसुधासीकरूपरतासीत्रिभुवनवासीगंगासी, गामैजासी ॥ २२ ॥

दोहा-श्रमितजानिस स्वियनस्वरू, करन्यमुन्धानिख्छ । जलविहारसुख्छेनहित, बोछेवचनरसाल ॥ चल्हुकरें अवस्तिल्छिदिहारा । बहुतकियोक्कंजनसंचारा ॥ करिजल्किल्किरेश्यमृद्धी । केहेसक्छआञ्चातह्रपूरी ॥ सुनतक्द्योक्षनबाल्धासारा । चल्हुलाल्जहें सुसीतिहारी ॥ तबलेतिसिनसमाजकन्हाई।चलेयसुन्यज्ञतस्वलाहं ॥ मिल्तिसिन्त्रकृतित्वज्ञनारी । चल्लेजातगावतदेतारी ॥ यहिनिधिचलेयसुन्यिरिधारी।प्रीतमसंगप्रमोदितप्यारी ॥ मिल्तिसिन्तिमाला । कुचकुंकुमतेरेगीरसाला।लहत्तुसुरिभसँगिकियपयान।भँघरवस्तिस्वरत्वलिला। । तहँजलकेल्लिक्तनसिल्हार्गी । प्रमिथमपार्गावडभागी । नहनंदन्वस्रगिपनंदिनी । मतुगयंद्दक्वनुत्वयंदिनी ॥

दोहा—कुचर्डंकुमकामिनिनको, छुट्योयसुननलमॉॉह । स्यामपीतसुरभितसाटेट, पथर्थप्रेद्धराहि॥ २३॥ रतनजडितकंचनपिचकारी । निजनिजकरटेसववननारी ॥ हरिपेडाराईचाराईचारा । कर्राहआडकरनंदकुमारा ॥ आपर्डेटेमाराईपिचकारी । चमकिजाहिचंचलवननारी ॥ साकिटरोजसरोजनमॉरें। चंचललंचलस्तिनिवारें ॥

( \$ ? )

। नार्चीहर्षाठिचितविहिचितचोरा ॥

ान्सासमंडलीमध्यमें, रहीमधुरधुनिछाय । गार्वाहरागसुहावने, चतुराईदरज्ञाय ॥ ६ ॥

ान्सासमंडलीमध्यमें, रहीमधुरधुनिछाय । गार्वाहरागसुहावने, चतुराईदरज्ञाय ॥ ६ ॥

विचिवहारिकेन्ननारी ॥ मानहुँषुष्पराजकोमाला । मधिमधिनीलकमणिछिन्नालाला । लेडिफोर्तिकेमावदेख । विविधमाँतिकेमावदेख । नेनननवावितिलालेदेखाई ॥ कोऊनचावितमुकुटिनकाँहीं । ताल्यपानहगतिकहुँनां । नेननवावितिलालेदेखाई ॥ कोऊनचावितमुकुटिनकाँहीं । ताल्यपानहगतिकहुँनां । ताकीकटिनिहिंपराँनिहारी ॥ कोजन्वित्वचंचलितरिक्वन्हाई।निलांचलपटदेतिल्य होहा—कोऊआपनेअमले, अनुपमगोलकपोल । मधिमुक्तनित्रतावती, कुंडलमंडललोल ॥

मनमोहनमुक्सेंटकलाविहानिविज्ञिथिल्यहततनुस्वेद ।नचतकरतश्रमतदिवस्पराममनमानहनाहुदामिनिब्हुपनर । नेहीतालपेनचतकन्हैया॥८॥ अतिक्वेसुरसुखदलगाई । गार्वाहहरिप्यारीमनभा । तेहीतालपेनचतकन्हैया॥८॥ अतिक्वेसुरसुखदलगाई । गार्वाहहरिप्यारीमनभा

े अयोविङ्वयहस्वरकोआङै॥कोकहिसकैभागतिनकेरी।क्षणक्षणजिनपरसहिद्दिरी। दोह्य-तान्छेतकर्ह्दकान्हतहँ, पंचमत्रिविभ्वोठाय । तहँप्यारीकोडतान्छै, टीपहिदेतिङगाय ॥

्र िर्देश कि स्वर्ध के स्वरंध के प्रति कि स्वर्ध के स्वरंध है अपनी धुना के स्वरंध के स्वरंध है अपनी धुना के स् राज्य के स्वरंध के स स्वरंध के स्वरंध के

े जिततालयुगगितमित्राची।।गितजितजेचरणनेतेलेती।कुंडलकरहिंकपोलनेतेत्व । विद्यालनेति । कुंडलकरहिंकपोलनेति । विद्यालनेति । विद्यालनेत

दोहा-हरिकोक्रानिजकुचनमधि, छीन्झाँठछिकछगाय । मदनविजैहितमगुहरि, पूज्योकमछचढाय ॥१६ यहिविधिकरिहें अनेक्नभादः।हरिनिरस्तवगढतिचतचादः॥कमछाकंतकंतिजनेकरो।तिनकोष्ठसंकहिकिमिमुसमे कुंजनकुंजनमें बजनारी । विहर्राहें विविधकछाकारेप्यारी॥ हरितिनकेकीन्दें गळबाँही।ढोठतितनमुस्तिरस्तलाहीं गार्वाहनाचाहिगोपिनसंगा।ठपजाबाहिबहुविधिरसरंगा॥१५॥केञ्चनढिगचमकतताटंका।मगुपनढिगदायिनीदयंका माँगमप्यमोतीदर्शातीं । मानहुँबकपाँतीं छहरातीं ॥ झरहिकपोठनतेश्रमवारो। गजुबहुवपांऋतुवपुधारी ॥

दोहा-पूरणज्ञाशिसममुखंठसत, पसरतिप्रभाजपार । संजनदगकुचकोककठ, उद्घगणहीरनहार ॥ मनहुँशुरदऋतुमतिछविछाई ! वजवनितनसरूपघरिआई। फहरतपीतनसनचहुँलोरा। आठिपकीमग्रठोरिहठोरा करपसारिजागुठिनसकेठी । ठेहिनिविचिविधिगतिवजहेठी । तेहमग्रुविनपैकजनिमृणाठा।द्रपुरसारसञ्जीररसाठा । पत्राछिनगोषूमिकिवारी । मनुदेमंतऋतुमृरतिपारी॥कृपतगातहरिकोठिक्षिसिस्यन।भोरोमीचवहतज्ञछ्ञेसियन। मनहुँशिक्षिरऋतुचहुवपुपरिके । आईरासमध्यमुसभारिके ॥ केशनतेप्रसृनवहुरंगा । पर्रोहपुद्रमिपरप्रानप्रसंगा ॥

रोहा—अठिमणम्हिमणसुसभराँहै, विकरवन्तपुरक्षोर । कर्रायकवङ्गभपङ्कै, वेकमसुसचहुँभीर ॥ श्रुवरहेवऋतुयदुपतिरासा।नाचतिवहुबप्रभारचहुँपासा।किंकिणिझिङ्टिक्केझनकारो।तेसिँहसुसमयंक्रजीयारी॥ हरिमिलियोअनंदरविपाई । विरहसरितसरगयेसुखाई ॥ मनुत्रीपमऋतुपरिवहुमुरति । आईलखनसाँवरीसुरति ॥ कन्हुँनोहोयमदनकरतारू । क्रोभाचकरचैक्षिक्षमारू ॥ प्रेमपयोनिधिनपनहिईदू । उद्धगणशीतिसधाकेविद् ॥ होयगगननोरसशृंगारू । परमानंदसुमेरुपहारू ॥ तौकछुकुप्णरास्रछविकेरी । उपमाकहैस्कुचिमतिमेरी ॥

दोहा-विचसोहतवज्ञंदज्, चहुँकिततेवज्ञाल । मनुमंडितमहतावम्घि, चहुँकितमालमञाल ॥ सर्वेया-गायगोविदकीकीरतिग्वालिनीझंसुकोशैलित्रिलोक्बनावैं।मोहनकोत्तिकवारहिंबारअनेकप्रकारकेभाउवतावैं वेणीछटीलर्सेफ्लफवेछविछार्कीश्ररीरकोभानभुटावें । राप्तविलाप्तमेंश्रीरप्रराजभरेंसुरभौरकीभीरहँभावें ॥ नोगतिलैंकैनचेंसिगरीतेनतालविञालकेकोटिकलेया । नौनहींतानमहानहलेतीप्रवीणवैगोकुलगाँनलोंगेया ॥ तेसहीताननतेईगतीसहजैमहँछेते।रिझायकन्हैया । नाचिरह्योमधिमेंमनमोहनदैकरतालकहैततथेइया॥ १६॥

> ' पनाक्षरी-कहँहरिधायलेतहेलीउरलायकहँहेलीगाहिहारिहिंडलासउपजाउतीं । कहँकान्हकरतकटाक्षकामिनीपैक्छिकामिनीकटाक्षकहँकान्हपैचलाउतीं ॥ मद्मसम्याइकहँलेत्रज्ञचंदजीतिचंदमुखीकहँज्ञजचंदकोलजाउतीं। बालनकेबीचकहूँलालखबिखाँवैकहूँलालनकेबीचव्रजबालखबिखालर्ती ॥ १७॥ कोईमृगनेनीकीसुवेणीछविषमीछटीकोईपिकवेनीवाहिनीवीहँसम्हरतीं। कोईचातरीकोभयोअंचलहुँचंचलपैनेकहुँहगंचलकोचंचलनकरतीं॥ रपुराजभूपणकेजालतनुष्ट्रदेहुटेफूलनकेमालतनुहालकोविसरतीं। प्रीतमकोप्रेममदपानकैकेप्यारीसबैभईमतवारीव्रजकुंजनविचरतीं ॥ १८॥

दोहा–यदुपतिरासविद्यासङ्खि, मोहिगईसुरनारि । जेजहँतेतहँअचङ्क्षै, इकटकरईंनिहारि ॥ कृष्णमिळनकहँळळकतरहर्ही । धन्यधन्यगोपिनकहँकहर्ही॥तारनपतितारनयुतजोही।गमनविसारिरस्रोतहँमोही । शरदप्रणिमादीरपराती । होतभईत्रजतियदुखपाती॥हरिकोरासनिरसिष्ठस्यसारा।थिरह्वेरद्योचकाज्ञिश्चमारा ॥१९॥ रहीतहाँनेतीत्रजनारी । प्रनितेतनेहिंह्वगयेविहारी ॥ तितनेहींकुंजनमहँजाई । विहरतभेकरिकछाकन्हाई ॥२० ॥ जानिश्रमितगोपिनगिरिधारी । निजपटपीतकमङकरथारी ॥ पोंछनङगेस्वेदअनुकूला।भेदक्षिणनायकग्रुदग्रुला ॥

दोहा-कोकवित्रजसुंदरिनकी, वरणिसकेमुखभाग । जिनकेवर्शवेकुंठपति, द्वेगेकारेअनुराग ॥ २९ ॥

"<mark>छंदमनोहरा-कुंडल्छिविखासी</mark>अलकप्रकासीगंडविलासीछिविभासी, अतिच्छासी ।

असमरसरगासीदुखद्वतनासीचंद्रकटासीमृदुहाँसी, पियमनफाँसी ॥ हरिकोसुखरासीदेहरिदासीप्रेमिपयासीकमछासी, निचपण्डासी ॥ - इरिकीर्तिस्रपासीकरुपरतासीत्रिभुवनवासीगंगासी, गामैजासी ॥ २२ ॥

दोहा-श्रमितजानिसाखियनसकल, करनयमुनधानेलाल । जलविद्वारमुखलेनदित, योजेवचनरसाल ॥ ष्टहुकरेअयस्टिङविहारा । बहुतकियोकुंजनसंचारा ॥ करिजङकेङिकरेथमदृरी । वृहसक्छआञ्चतहँपृरी ॥ षुनतक्द्योत्रनबाटसुसारी । चटहुटाटनहँसुसीतिहारी ॥ तब्टैसिसिनसमानकन्दाई।चटेयसुनवज्ञतसुराटाई ॥ मेपिमोहनचहुँ कितवजनारी । चलेजातगावतदैतारी ॥ यहिविधिचलेयमुनागिरपारी। प्रीतमसंगप्रमादितप्यारी ॥ भिज्तसक्षिनभेमदितमाला । कुचकुंकुमतरम्भारसाला॥स्टत्सुसभिष्ठमिक्यपयाना।गैपरवसिसक्रताअलिगाना।। गुरुवत्ताक्षनभगद्ववगार्थः । एरमप्रमुपार्गायङभागाँ । नेदनेदन्त्रस्मोपनेदिनी । मनुगयंद्द्कचहुमर्यादेनी ॥ न्यान्यात्रकार्याः । वर्षान्याः । दोहा-कुचकुंकुमकामिनिनको, छुद्योयुकुनजटमाहि । इयामपोतसुरभितसप्टिट, यट्यटमदर्शाहि॥ २३॥ दाहा-कुचकुकुमकाामाननका, छुच्याच्य स्वयासी ॥ हरिपडाराह्वाराह्याराह्यारा । करहिआडकरनंदकुमारा ॥ रतनमडितकंचनपिचकारी । निजनिजकरलस्वजननारी ॥ हरिपडाराह्याराह्याराह्यारा । करहिआडकरनंदकुमारा ॥ प्यानाहतकचनाप्यकारा राजपाजनारा । भाषदुँटमाराहिंपिचकारी । चमकिजाहिंचंचटब्रजनारी ॥ ताकिडरोजसरोजनमारि । चंचटअंचटसर्सानिवारि ॥

रिसुसक्यायकटाक्षनिकरहीं । प्रीतमकेउरआनँदभरहीं॥ कहुँकुचकेसरिसखियनकेरी।घोवतहरिविहँसतकरफेरी ोंकपोललखिकज्जलरेखा । पोंछींहविहाँसिअनंदअलेखा ॥ वर्षीहेकुसुमदेववहुरंगा । चहेविमाननअतिहिलतंगा

दोहा—भईकर्लिदीकुसुममय, उडतसुरभिचहुँऔर । सिलनसिहतिबहरतस्रिल, हिलिमिलिनंदिक्शोर ॥ जिमिकिरणनम्धिमत्तकरिंद्गाकेलिकलाकरिदेतजनंद्गातिसहिंकरतस्रिलनसनमाना ।विहरतवहुविधिक्यामसुजान हिविधिबहुकरिसलिलविहारा सिखनसहितपुनिनंदकुमारा।निकसिसलिलतेस्रिलिकसमेतू पहिरेत्नल्यस्तिज्ञिसा लिनसहिततहाँबनमाली।यसुनाकूलनकुंजरसाली ॥ विहरनलगेलखतवनज्ञोभा।वेहिलखिकाकोमननहिंलोभा।

त्रवन्ताहृतत्तृहोननभावापञ्चनाङ्कलगञ्जगरताका ॥ । पहरणकगव्यवनगृहाभागाह्वव्यक्तामानाह्वाम कथककुतुमनिसेजविद्याई । जुडतपरागपरमसुखदुाई ॥ करतेभीरशोरचहुँभारा । नवलतिकालहरैंसवटोरा ॥

दोहा—कठाकुत्ह्र त्विविधविधि, कुंजनकुंजनमाँहिं । कान्ह्रकरतकार्मिनिसहित, इक्सुखिकिमिकहिजाँहि २५ यहिविधिश्ररदिनशामहँभूपा।कियोरासयदुनाथअनूपा।कोजनिहिंशसजान्योत्रजनारी।हमतेअधिकद्वितियिपयपारी सवकोकियोमनोरथपूरो । तत्तेतभयोविरहदुखटूरो ॥ सोरतरुद्धरहेभगवाना । यहप्रसंगत्तखिकोउनहिंजाना ॥ कहेक्काव्यमहँकेरसनाना । तेसेवनिकयरिककुजाना ॥ सोयदुपतिकोरासविद्यास । सुनतकाहिनहिंपुजितआस॥ कामिनकोनिजकथासुहावन । यहलोठाकोन्हीत्रजनाना ॥ सोयदुपतिकोरासविद्यास । सुनतकाहिनहिंपुजितआस॥ कामिनकोनिजकथासुहावन । यहलोठाकोन्हीत्रजभावन ॥ सवसखियनसमानहरिष्ठाती । दईनिवाहिष्ठेमकीरीती ॥

्रदोहा-जेतेनायकनायका, हाउभाउअनुभाउ । त्रजनारीत्रजनाथहुँ, कियतेतेचितचाउ ॥ २६ ॥

सुनिकेरासकथाकुरुराई । भयेसुखितपुनिविनयसुनाई ॥

### राजावाच।

राखनहेतुधरममरयादा । देनहेतुसंतनअहलादा ॥ नाज्ञनहेतुपापसंसारा । जगमहँलियोक्टप्णअवतारा ॥ २७॥ धर्मसेतुकेवकताकरता । अरुरक्षितारमाकेभरता ॥ अतिअघयद्वपरसनपरदारा । कीनहेतुकियनंदकुमारा ॥२८॥ यदुपतितोहेंदूरणकामा । कसयहकीन्ह्योतिदितकामा ॥ अभित्राययाकोजोहोई । नाज्ञहुसंज्ञयकहियुनितोई ॥२९॥ सुनतनरेज्ञवचनसुनिराई । योखतभयोमंदसुसक्याई ॥

### श्रीशुक उवाच।

दोहा-धर्मेव्यतिक्रमसाहसहु, छख्योईश्वरनमाँहि । तेजस्विनकोदोपनिंह, जैसेपावककाँहि ॥ ३० ॥ ईश्वरछोंढिऔरजगमाँही।मनहुँतेकर्राहकवहुँअसनाही।कर्राहजोहठवशनशाहिअजाना।पीवहिंवपिनिहरतिअता। वचनईश्वरनकेसतिजानो ।पेआचरणकहुँसतिमानो ॥ धर्मविरुद्धईश्वरहुचेना ।सोनहिंग्रहणकरिंहेनतिऐना ॥ संमत्यर्मकेरजोहोई । ईश्वर्वचनगहिंहसवकोई॥अनुचितन्नचित्रवाहेश्वरकर्शनेहिंसऌबुखसुखनहिंअनुसर्दश्य। तिन्केनहींदुहअभिमाना । विकिमिट्हेंकर्मफटनाना॥जेजगम्हुँअनन्यहरिदासु।तिनहिंनपापहुपुण्यप्रकाला।विश्व

देहि। निगकेप्रेरकसदा, यदुपतिपरमप्रताप । महाराजकेसेक्टॅं, तिनकोषुण्यहुँपाप ॥ ३४ ॥ सर्वेपा-ने।पद्पंकजपरागकोसेवतपूरणकामभयेवङ्भागी । योगप्रभावसवेजगवंपनष्ट्टिगयेभयेषूरोविरागी ॥ तेहिरिदासन्कोसपन्योजगपुण्यञोपापसर्केनिहरूणो।तोयदुराजकोश्रीरपुराजकहेकिमिपापस्रोपुण्यकमागी॥३५॥

दोदा—गोपिनकेतिनपितनेके, अंतरयामीनाथ। तोपरदाराकहँभई, हियेग्रुणहुनरनाथ॥ ३६॥ करनअनुप्रदमाणिनकाँई।।धरयोमनुजवपुद्गरित्रजमाँई।।।ऐसीळीळाकरीउदोती।जािद्गपुत्तदारपदरितहोती॥३०॥ गोपसपदारमायामोदे।निजनिजतियननिकटनिजनोदि॥दोपदियेकोचक्रप्णादेनौदी।देसपेनिजनिजयदमाँई।।३८॥ रहोिनद्गाजयदंडािद्दचारा । तयत्रजनारिनकद्गोविद्वारा ॥ गमनङ्गिजनिजयेदनप्पारा । मानहुअवयदसीस्तरमाधि सनिवियययनुद्वितत्रजनपाळा।भवनगपनळागतसमकाळा ॥ पजसतस्कृदरिद्दिवदार । गमनीगेदनकोदुस्छार्र ॥

दोरा-पुनियदुनायकर्ट्रेतद्रौ, नंदभवनमेंआय । कियोशयननिजसेजपर, काहुनपरघोजनाय ॥ ३९ ॥

छंदहरगीतिका-त्रजवधुनसंगत्रजचंदकोयहरासपरमसोहानो । गावतसुनतश्रद्धासहितआनंदपरम् उपजावनो ॥ अन्यासआशुहिंआङ्गपूरतिकृष्णभक्तिसुपावतो । अपओषपरमअभोषमोपविद्येपदेजारेजावतो । होहा-कामविजययहकृष्णको, सनैकहैंजोकोय । कामविजयतेहिंपुरूपको, जगतम्यहठिहोय ॥ २०॥

हति श्रीमन्महाराजाधिराजवांपवेक्सश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्युनिषो दक्षमस्केषे पूर्वाचे त्रयस्त्रिक्तरतरंगः॥ ३३॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-एकसमयव्रजभीवका, उत्सवरहोनरेज्ञ । नंदादिकगोपालतहँ, सिगरेविगतकलेक् ॥ नाँभिज्ञकटवेलनवलवानन । गमनतभयेअम्बिकाकानन ॥ १॥ तहाँसरस्वतीनदीनहाई।शिवकोपूजिपरमसुसलाई॥ केंबहुविभिपूजाकीसाज् । नंदसकललेगोपसमाज् ॥ सविभिअविकापूजनकीन्ह्याँ ॥२॥ रतनवसनगोवित्रनदीन्द्राँ ॥ अञ्जविविभिष्णिरोसिटाई । सादरविप्रनदियोजिसाई ॥ ईज्ञ्यसञ्जूङ्णपरहोईं। । असवोलेसिगरेहरिमोहीं ॥ ३ ॥ पुनिसिगरेसरस्वतिकेतीरा। निवसत्भेअतिसुदितअहीरा॥करतभयेनाईकुछुकअहाराकिवलसालल्यानसिवारा॥

दोहा—असमतकरिसोवतभये, निशिमहँदिवसविताय । मिषमहँकरिकेकान्हकी, चहुँकितगोपनिकाय ॥ १ ॥ तेर्हिवनमहँहकमहासुनंगा । रहतरह्योकछुशापप्रसंगा॥सोअतिक्षुपितभयोतिहँकाछा।आयोजहँसीवतसवग्वाछ ॥ प्रस्योनंदपद्युरर्ताहआई ॥५॥ जागिपुकारिकयोमजराई ॥ कृष्णकृष्णहेपाणिपयारो । प्रसेवरगहकचरणहमारो॥ आयछोडावहुआर्श्वहिष्ठा।तुववछहमअभीतसवकाछा॥६॥नंदपुकारस्वनतसवग्वाछा।उठेतुरतकरिशोरिवहाछ॥ वारिखेकेठनमारिकार्य । तवहींनंदछारहृकागे ॥ ७ ॥ हायहायसवगोपपुकारें । बहुविधियदिष्ठिकेठनमारे ॥ तदिष्ठानिक्रस्वभाक । छोड़तनाहिनंदकरपाऊ॥।

दोहा—त्तवयदुपतिद्वृतदोरिकिय, अहिकहँचरणप्रहार ॥ ८ ॥ प्रश्चपद्परसतहींभये, ताकोअघजरिछार ॥ व्याटवपुपतिजिद्धेदररूपा । द्विगोवरिवद्याधरश्रुपा ॥९॥ पहिरेकनकमाट्डियराक्ती।करतदिक्षनचहुँओरपकाक्षी ॥ करिप्रणामहरिकोर्करजोरी । ठाढोभयोप्रीतिनहिंथोरी॥तवहरिकहीताहिअसवानी॥१०॥आपकोनक्षोभाकीतानी॥ आतिअहतदेरूपतिहारो । कसनिंदितशुनंगवपुषारो ॥१०॥ विद्यापरसुनियदुपतिवेना । योलसभोकरजोरिसचेन॥

# विद्याधर उवाच ।

विद्यापरकीजातिहमारी । नामसुद्दर्शनरब्बोसुरारी ॥ अतिसुंदरममरब्बोझरीरा । रहेसराहतसवमतिधीरा ॥ दोहा—एकसमयहमसिज्ञसुभग, चिठकेविमछिवमान । भरेगवैनिजरूपके, विचरतरहेदिशान॥ १२ ॥ अतिविद्यपत्रेगीराऋषीक्षा।हँसेतिनहिंछविहमजगदीशात्रवस्त्रीनकोषिपिवयोमोहिंशापा।अजगरहोहुछहोअतिता । अतिविद्यपत्रेगीराऋषीकार । भयोसुजंगमनंदकुमारा॥१३ शाकरुणाकरअंगिरसुनिशई।मोपैकीन्हीकुपामहाई॥ जातेत्वपद्यरस्तपायो । कोटिजन्मकेपापनशायो १४॥ शरणागतभवभीत्वकेरे । नाशकुर्वः उपात्रिकी शासनहोपत्रोवस्त्रीक्ष्यामहाई॥ शासनहोपत्रोत्तर्वाद्यपत्रिक्षारों । आतिमोदितपरिकरननिहास्त्रवस्त्रपत्रक्षारा ॥ १६॥ शासनहोपत्रोत्तर्वाद्या । अतिमोदितपरिकरननिहास्त्रवस्त्रात्रकेष्ट्रपत्रमाहित्वपत्रिक्षर्वः उपात्रकेष्ट्रपत्रिक्षर्वाद्या ॥ १६॥

 हिविभिकरिविनतीपन्नस्यामे।देपद्क्षिणाकियोप्रणामे।मयोसुदर्शननिजैनिवेशा।छुटचोनंदकोसकळकछेशा॥१८॥ साँद्रिलिकुप्णप्रभुताई । सिगरेवजकछोगछोगाई ॥ अतिशयअचरजमनमॅमाने । कियेसमापतनेमजोटाने ॥ बढ्चिद्शकटनवेळळगाई । आवतभेवजकोसुखछाई ॥ आदरसहितमोदचपजावन।मावतयहुपतिसुपशसुद्धावन॥

दोहा−यहिविधिनिवसतभेसकल, व्रजमेंगोपीग्वाल । नितनृतनलीलाकरत, नितनृतननँदलाल ॥ १९ ॥ यहिविधिवीत्योकालकछ्, भायोफाजनमास । जोवजलोगनजोकहर, दायकपरमहलास॥ स ०-फाग्रनमासकीपूरणमाञीभईसुखराञीजवैत्रजगाँउमें ।चंदकीचाँदिनीचाँदनीचारुतनीदिशिचारिहँठाँडिंहँठाँडिंहँठाँडी ोपसबैइततेज्रिकेगयेग्वालिनीआईजेतीनजदाँउमें । फाग्रमचीरघराजतहाँवरसानेकेआनंदगाँउकेगाँउमें ॥ फाबिरहेकटिफेंटेकसेकरमें लियेकंचनकी पिचकारी । जीजमें सरसेसोहैं किरीटल सेंतिमिवागेवनेजरतारी ॥ रोरीभरीलियेझोरीसखाकटिपीतपिछोरीसहोरीतथारी । गोपसमाजमेश्रीरघराजविराजिरहेवलदेवविहारी॥ सिजिकेवरसानेतेआईअर्छािकयेखेळनफाग्रतयारीभळी । तहँठाढीभईगहिगोक्ळकोग्छीळैपिचकीदन्छीतिनछी॥ तनसारीविराजिरहीअमछीरपुराजमनौबहुचंपकछो । इमिगोपछछींप्रणरोपिचळींवचिजेहेंहछीनींहछैछछछी॥ वाजेतहाँ इमदोळ से दिशिरागवहारमें गायधमारी। है गोझिलाझिलिदोहूँ नकी वर्लीमुठिगुलालकी से पियकारी सावनसाँझसोंसोह्योअकाञ्चअबीरकीछायगईअधियारी। केसीरकीचकेबीचमेंभ्रे छेश्रमेंब्लिरामऔक्षंजिबहारी॥ बेटतींफागफवींअवलाकमलासीअनेककलानिदेखाँवें । लैपिचकीकहँऔचकआयविहारीकेअंगनिरंगचलाँवें ॥ षोळींगुलालकोम्रिक्सेरेरपुराजचलावनकोहरिषाँवै । तोलगिवैत्रजकीनवलाचमकेचपलासीललानहिपाँवै ॥ बादलेकोह्नेगईवसुधातिमिगाँठोगुलालकीभैअँधियारी । वाजिरहेवहुवाजेसुहावनह्नेरहिकिंकिणिकीझनकारी ॥ देखोपरैनहिनेननसार्प्यराजभयोतह्याँअमभारी । ठाठनधायगहेंछतिकानतमाछनधायगहेंब्रजनारी ॥ गोकुलगाँउकेगोपनगोलसोआग्रगोविदकहूँकढ़िआये। त्योंवरसानेकीप्यारीललीइतजेनिकसींसुलसिधनहाये॥ होतजुराजुरीश्रीरपुराजचलावनकोचलेमूठिउठाये । दोऊरहेळविमेंछिककेव्रजवालगोपालगुलालवहाये ॥ छैकेअबीरकीझोरिनकोकरफूटिसखानिसारामकन्हाई। धायपसेवजग्वाछिनगोछमेंचारिहूँओरअवीरखडाई॥ थाईसवैगहिवेकोअळीजरिकेसरिकीपिचकारिचळाई । चंचळतोचपळासोचमंकिगोगोपिकाँवेरिगस्रोगळराई॥२

पनाक्षरी-र्छान्द्वोगहिरामैवामभार्छावदुटाटदीन्द्वोटीकुर्छादैत्रिकुर्टीमेधुकुटीनचायकै । बाहुनमेवाजूबदगरूमेत्योगुरुबंदबाँधिदगर्कजनमेंअंजनरूगायकै ॥ क्टिकिकिणोकोकसित्तपुरचरणचारुसारीरजुराजविधुवदनओदायकै । फागसेटिवेकोफेरिऐयोरोहिणीकेटाट्छोंडचोब्रजनारिनयोतारिनवजायकै ॥ दोहा-जोचितवतअंचरुतियन, अतिबंचरुचितचोर । तहाँकह्योकोईससी, बचिगोनंदिकशोर ॥

दोहा-जीचितवतर्थच्छितयन, अतिचंचछित्तचोर । तहाँकह्योकोईसखी, बचिगोनंदाकशार ॥
सवै ०-कोईसखीतद्दैनोछीनिकांकनशंककरोहोंतिहारईनोरिहों। गायधमारिकोधायधरापरम्वाछनगोछनहें हिठिकोरिं
तेरियसाँहँकरींरपुराजङगेषिचकारीनमें मुसमीरिहों। गायधमारिकोधायधरापरम्वाछनगोछनहें हिठिकोरिहों॥
धीरपरीनडरीनटरीसवदेखिहों आजनोसिछिहों स्याछै । गाइयेगीतवजाइयेवाजबुछाइये औरसुहानवाछै॥
सावनदेरपुराजहते सजिछावनदेराँगग्वाछनछाछै। गोपिनगोछगुछाछकोगेरिकेघेरिकेहोंगहिछहोंगोपाछै॥
रेरिकिझोरीमरेवजगोरिमुखेछतींहोरीजहाँ छविछाई। आयोतहाँ मुससोसिनिकेवरवानकसोविनकेवजराई॥
जीछोंचछायोचहेंछिसिकेवनपेमरिस्टिचहूँ कितथाई।तीछोंकियोसवकोमुस्छायछार्छायछईकरोरि॥
द्देशुटुगुछाछछेआछिनतेकहिसाँवरपेवछगोपिकशोरी। त्योनद्वनहुँ कतथायमहामुसछायछईकरोरि॥
दोतजुरासुरीहर्गिकहें होस्तेवछगेनुमकोहरोरी। हायदुहुँकेवठायेवठेंनरहिछिसेचिवसेनेवननोरि।॥

दोहा-ताकोदशाविङोक्जिसः तहँसिगरीत्रजनाङ । गहनहेतुगोपाङको, गपनत्रभईउताङ ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध।

सर्वेया—गहिकेसरिरंगभरीपिचकीसववालरसालगुलाललई । रघुराजवजावतवीनधमारिकोगाकतः अतिआनँदसोंद्रतवोद्धखड़ेजुडिडाढीभईअनुरागमई ॥ जिकिकेभयोसाँवरोवावरोसोत्रनडार्स कवित्त—सजनीसयानीवरसानेकीसम्हारितन, चंचलासीचमिककैचंचलनगीचीं ।

न्तजनासयानावरसानकासम्हारितन, चचलासावनाकाच्यलनाच्या चटकीळीचटकाकरिपदुकाकोछोर, आननअवीरमल्योआनँदउळीचमें ॥ स्युराजकेतीकरीछूटनळतीसीळेळ, छूटेनाळवीळीसोळवीळिनकेवीचमें । कारिकरजोर्राज्ञजनारीहोरीखेळतमें, छिगिरीगोविंदचुकोकेसिरिकेकीचमें ॥ स्युक्तटउतारिचारुचेदिकासमारिज्ञीहा, कुंडळउतारिपहिराईहारदामिनी । दूरिकेवळाकनाकवेसिरिवरिचपट, पीतकोठतारिसारीसाजीदिक्छामिनी ॥ स्युरातिकारिअगळीनविछियाँनिडारि, रघुराजकछोयदुराजेवजभामिनी । फाग्रनकीयामिनीमंगजगितगामिनीधों कोनवजवासीकीसिपारीनईकामिनी॥

दोहा-गयेसलनमिष्ठाल्जव, तवहाँसिहाँससवग्वाल । पहिरायेपुनिकेनये, भूपणवहनसाल ॥
कित्त-फिरियग्रुदाकेरोहिणांकेलाल्दोजनाय, गारीगायगायकहीवाणाग्रुसमानेका ।
साँचीचंदग्रुसारदेरैनहींमेंसुसीदुसी; दंपतिकहायेविनकसीरूपवानेकी ॥
गेलगेलकेलानोकेलानेलालेलाहेलीहें, रप्रराजवातेंकरेंपिविधयहानेकी ।
अजवअनोलीनारिकपुमअपारकहें, वचतवटोहीकेसेवाटवरसानेकी ॥
गारीग्रुनिगोविदकीग्वालिनिहुँगायकहो।, करतकहाहैवातलाजनहिंलाती।
जायोआरहीकोकहवायोऔरहीकोआय, औरहीकोसायजियोकीरितियाँजानते ॥
रप्रराजुआयवस्सानेमेंवहानकेक, तरीमायथोरीथोरीलाँकिनमाँगती।

जानीहेवड्राइसुनोकपटीकन्हाइतेरी, येनरचनामॅकोईचतुरिनरागती॥ दोडा-पहितिषिकासुनमेसुदित, रोल्तयदुपतिकाग । विदरहिचर्डुकितगोपिका; टहिटहिका

द्वारा प्रकार प्रकार के अधिक स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के अधिक स्वार्य के स्वर्य के स्वार्य के स

दोद्दा-यदिविधिविद्दरतरामहरि, कावेकाग्रसमोद । त्रजवनिताचहुँकितकरें, रचिर्राचिद्वि सहँकुरुपतिधनपतिअनचारी।शंरागृहनामकवटभारी।।जातरह्योकहुँकौनिहुँकाजा । सो८० आयोत्तरकामवशहँके।विद्दारहीजहँतियसुदुम्बँक॥२५ ॥रामकृष्णकेदेरातमाँही । हर टेंगमन्योजतरिदिशिकास् । करीनकछद्दरिहटधरत्रासृ॥२६॥तहँआरतगोपिकापुकारी । , यदशठिटेंगतव्रिधार्द । जसेचोरहरेवहुगाई ॥ तुमहिटचितनहिटसदरिगमा । हर्

दोदा-सुनिगोपिनकारतिगरा, वार्झाहरामसुर्यार । धानतभेवनिभेगसाँ, युगत , गौहरापोगोपिनकरँदोकः । व्यनिहिभीतिमानिपेकोकः ॥ व्यक्तिस्मागी । इटिइ वसकहिनिकटगपेदोउभाई।तबिचतयोशट्टाटिडेराई।काट्यत्युममदोदकरँदृत्यो। . वार्सोप्राण्यचावनभागी । झङ्कनुटतयोपिनत्याणा ॥ भाग्योद्दार्टादीदक्तरकोगा । कापताकियेप्यागिकटगर्दीक्तिकवन्दिर्गिदिसटपर्योगी । कापताकियेप्यागिकटगर्दीक्तिकवन्दिर्गिदिसटपर्योगी। वसकहिगिनसम्बर्धतर्देव । देविहम्मिकेदग्विस्तरकार्योगीम् भागतपावतवात । तदैवहम्मिकेदग्वटिन् , उ

कपुकर्राग्महॅनहॅपर्गरं।हनीमुप्टिताकेशिरनारं॥षटमोफुटिगयोशिरताको।परघोरतनमहिपरमप्रभाको॥ र्राहर्षिप्रहृत्यदन्देनाग् । छेकेगननेतुरतमुरार्तः॥ आयेआशुहिनिकटरामके । देरातहीसमुप्तिनाः इहुन्यदकीम्पिकरप्रिके । कद्योगमसोप्रेमहिभरिके॥ ताकेशीशरतनयहपाये । आरनआपहेतुइतह हर्नुनाक्षिकप्रतिकोहीआगनयोगरतनयहनौहीं॥ मुनिहरिबचनहर्गिवछिरामा । छेठीन्द्रोहिसरानहर

दोडा-इ:द्वन्द्रकोनिपनटरि, तदैंसिगरीवनवाट । बहुसराहियदुनायको, ट्योभनंदिविशाट ॥ र्शन निद्धिश्रीनन्यदागनापिरानवांप्रवेशश्रीनिद्वनाथसिदात्मनसिद्धिश्रीमहाराजापिरान श्रीमदारानाश्रीगनाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञापिकारिरष्ठरानसिद्ध्ये देवकृते भानन्दाप्युनियो दशमस्केषे प्रवापे चतुनिश्चस्तरंगः॥ ३४॥

# श्रीशुक उवाच ।

हारा-गळपराननाननपः सरानसहितनँहरारः । गायतहरिगुणविरहयज्ञः, दिवसपितापहिंपारः ॥ । ग्राप्य क्याः ।

नामनार्थितामन पेटिश्रुटिनगानक पुर्योकी । अधारमुरिटधरनेधनभैग्रीतनग्रैदतहरिभतिसुराणकी ॥ ट्रुंहाः र्टाक्ट्रेक्ट्रक्तिकेट्रक्वाक्त्ववस्थामे ॥ २ ॥ स्वमुर्ग्ट्रिस्र्वसमित्विमानचट्रीगृनिस्रसारी ॥ म् भिन्नित्र संपुर्भिन विकास विकास प्रमान के विकास मन्त्र । नीति शिष्ट समार्शिक निर्देशक सिन्दित विकास के विकास क्षेत्रहें (पुरावेद्देवस वे । पुनर्गाकी रोजकार हो । सोकिनको मुसदायक ने दिवसी निपासनितक गरा है। ॥ रीपन्दीरम्भागमृत्रामितितमनदामितिभागी । नरमननपायनपीनत्वेनलदेरतनंशीधिनिसासी ॥ ४ ॥ त्रक्रक इपभ्येत्रगृहर्द्दनमीदनप्रमञ्ज्देदछेह । कानउटायकीरगृहरूकोन्हेशायहरीतेहेहही ॥ केरकार्दे इंदरकार प्रतिदेशी मुगानिदियायानधी । यहुँ किनाचित्ता सिंगुन्तानिद्नेदनकेप्रेमभेरे ॥ ५ ॥ क्षेत्ररेशकोष्ट्रहरूपक्षेत्रेगेरत्रअस्तिवस्त्रियानस्यो । नवेषस्यकुरुनवननास्त्रअंगञ्जनेकनपातुरैये ॥ कण्य प्राप्ताने र्रापनारीरणन्योगितिनोद्धारी । मरोपयनिकेशवार्धमपनगरितकेशनपिदरी ॥ दिन्दर र १देन्दर्भ तर्दिन्दरादन वरम्यास् ॥ ६ ॥ नवम्रतीषानिस्नननक्षित्रीकरतसरंगरेदगरी <sup>॥</sup> केत्युक्तराक्रमाण्याम् विकृतरत्वेत् वितर्शेत्यम् । मुक्तनदीनरपक्षीविषिदकसापियविनविनत्वपुत्रास्त्री है र "त्रार्शंक्यकी राष्ट्रीपश्चिम्तानीहरूनेवह। इसमस्यम्तर्ज्ञहितद्वीतकातिकस्योतमहरूपियहरू क्षा रहेर हेर पुरस्य स्थान कर्ष रहर यसमम्बद्धितिन । वृद्धान कोविद्यन समितिने ने सम्बद्धीय वि केलरेर्ड्स्ट्रकर्णेत्र व्यक्तिकवरणाच्यां मुर्गभावे । विविद्यायक्त्रेयावानगार्शन्यायम् वागानायायम् ॥ १४३ न्। (१९९१ १ वर्षे १९९५ वर्षे १९५५ वर्षे १९५५ । इस्तानीदमनगढ्नामिने मन्त्रानिस्तान गुण्यादिनदुर्गीते ॥ रोज वर्ज हे रोजबर्ज होने जिस्सोर विस्तिही । आवरकत्त्व एक एसी प्राप्त हुन सम्बद्धार है। भूगः १९६२ राजमान्य स्थत्यत्रे स्थानमातः । तागुगर्गम्यदिश्वविमतसर्गिगर्गगरिमरस्याः वर्ष्तरप्रतिभी रश्याच्याराहरणावर्षात्रम्य । १००० व तामुम्यान्याद्रभावम्यवस्मिन्समान्याद्रमाहरू । त्राप्तरे १००० रहर १ विकास स्वाप्तिक स्वाप्तिक । स्वस्तान्यादम्दिन्द्रमाम्बन्दिनमञ्जूषा सम्बन्धि । तिष्ठ । त्राप्त । त्राप्त विद्या हो का नाय हर्षे हर्षे । ह्या के जिल्हा गर्भ की प्रतिविद्यायी विवरित्री । ११ व त्र विकास कर का तर में के प्रति कर प्रमान कर के प्रति के प्रति कर का प्रति कर का प्रति कर का प्रति कर का प्रति विकास कर के प्रति कर कर के प्रति कर की १९ हिर इन इन हर्ययोगन तुम्हिन । १० विकास १० विकास हिन्दा प्रतास प्रमाणना प्रमाणना हर्या । १९ हिर इन इन हर्ययोगन तुम्हिन । १० विकास १० विकास हिन्दा प्रमाणना हर्या स्थापना हर्या ।

गोपकलोंमेंपरमप्रवीनोयदिपनकोलसिखायदीनी । तदिपयशोमितिललातिहारोजवमुरलीकोधिनिकीनी ॥ १४ । तवधुनिसनतञ्ञंभ्रविधिवासवयद्पिसुकविजगकहवर्षि । तद्पिनवाइकंधरनदेंभनआनंदमगनमोहिजार्वे ॥ सुनेअचंचलसुरलीकीधुनिचढेविमाननदैकाना । रागविभागतालततिसुरकोहोतनकछकतिहिंज्ञाना ॥ १५ ॥ पंकजअञ्जूकुल्जिसोहावनजिनचरणनमेछिविधारे । गोखुरस्वनीअवनीकीपीरानाशतचलीयशदाप्यारे ॥ गहिगयंदगतित्रजत्रज्ञचंद्वजावतवंशीमुद्दबाढी ॥ १६ ॥ टेढीतकनिअनीअनियारीहियलगिकँढतिनहींकाढी ॥ ऐसेमनमोहनकहँ देखीहमसबतरुसमहैजाँहीं । वसनकेशकीसुरतिरहतिनहिंबहतनीरनैननिमाँहीं ॥ ५७ ॥ तुल्सीसुरभिल्गतिप्रियपियकोतातेपहिरततेहिंमालै । इक्सुजससाकंधमहँधारेमणिनगनतगोवनजालै ॥ छाँहकदंवनिखडोत्रिभंगीजवटेरतछाछनवंसी ॥ १८ ॥ तवहरिणीधुनिसुनिमनहरिणीफँसीकंतप्रेमहिफंसी ॥ आयअचरुसमीपमहँठाढीरहैंअनंदितचहुँपासा । मोहनकीसुरतिमहँमातीजिमिगोपीतजिग्रहआसा ॥ १९॥ कुंदक्षिनकोल्सतमाल्डरगोपनगोवनयुतप्यारो । यसुनापुलिनप्रमोदितविहरतप्रियनप्रमोददेनहारो ॥ २०॥ मछेपरसितवमारुतवहतसुर्गिपतञ्जीतस्यसुखदाई । वाजवजावतविर्शिहचढावतगावतसुरसविद्यान्याई ॥ २९॥ व्रजनासिनगौननकोप्यारोनंदद्वहारोगिरिधारी । साँझसमयआगेसरभिनकरिआवतगोपिनहियहारी ॥ सलासंगमहँगावतकीरतिआपुरजावतमुखसुरली । आयआयमगमहँब्रह्मादिकनिजशिरपगरजलेतभली ॥ २२ ॥ गोरजर्जितअळकछळकतछविसेद्विदुमुखझळकभळी। पेखतपळककळपसमबीततळखनळळकनहिंअळपअळी॥ पूमिरहेयुगद्दगमदमातेचंचळनेसुक्थरुणारे । बनमालाविज्ञाळउरराजतिससनमानवस्कानहारे ॥ क्कंडरुकनककपोठरुोरुआतिवदरपांडुसमदुतिधारे । देविकउदरउदिधिविधुआवतमनशाकेपूरनहारे ॥ २५॥ मदगयंदसमनिदरनिजाकीजेहिरुखिदिनदुखनिज्ञजावै।कोटिछपाकरकीछिविछानतसाँझसमययदुपतिआवै ॥२५॥ श्रीज्ञक उवाच ।

दोहा-हरिङीङायहिविधिदिवस, व्रजनारीसवर्गाय । श्रीतमसोंविहरैंनिक्का, अतिभानँद्रहपजाय ॥ २६॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेक्षशीविश्वनाथर्तिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरखराजासिहजदेवकृते आनंदाम्ब्रिनेषो दशमस्कंषे पूर्वोषे पंचित्रक्षस्तरंगः॥ ३५॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा—आये।एकदिनभूपत्रज्ञ, षृपभाष्ठ्यस्वना । डील्जासुराजतवडी, नील्जलभूसमान ॥ सुरसांसनतमहीवहुवारारिणुटडायकरतअँपियारा॥दृहकतिद्दश्चिभरतकदुशोरा।परिणकेषावतअतिवरजोरा १॥ जहुँजहुँसुरमारतमहिमाँहीं । दरीसिरसतहँयल्क्वजाँहीं ॥ उठीटतंगजासुल्यूला । आतिशयपीनताकुतहृत्य ॥ सनतर्भगकाल्विदीकँगारा । शोरहोतमनुगिरतपदारा ॥२॥ करतमृत्रमुल्याराहियोरा । सुल्नेनआपेश्वतियोरा ॥ जासुशोरमानहुँपविपाता । करतथकाल्विद्यार्था । शायआयजलपरसवे, करतमहास्वार्था ॥ ॥ ॥ अस्तिमृत्रमुल्यार्था ॥ ॥ स्वाह्यप्रभूपमानिवनेरी ॥

जोडुशारमान्द्रभाराता । तरावानान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रम्यस्तिम्त्रमान्त्रम्यस्तिम्त्रमान्त्रम्यस्तिम्त्रम्यस्तिम्त्रम्यस्तिम्त्रम्यस्तिम्त्रम्यस्तिम्त्रम्यस्तिम्त्रम्यस्तिम्त्रम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम्यस्तिम

दोहा-जनवासिनसॅक्हतभे, जननायकतहँटोरे । मतिभागहुमतिकोउडरहु, यहदानवकोहोरे ॥ सकदिशटकेसनमुखनाई । वोटताकोवचनसुनाई ॥ रेश्उद्योननगोवनकाँहीं । क्योंडरपावतहैजनमाँहीं ॥ प्रवापुरेखद्भनानें । देखततोहिमहाभयमानें ॥ ७ ॥ मेंदुष्टनवटदपंविनाशी । सनमुखखड़ोयुद्धकोआशी ॥ ।हिसमकेतेजमुरसँहोरे । वडेवडेजजविन्ननिवारे ॥ होइजोकछुशरिखटतोरे । तौभावहुसन्सुखशठमोरे ॥ सकहिताहिकोपटपनाई । देकताटतहाँयदुगई ॥ ससाकंघधरिस्रजापसारी । खडेभयेसहजहिंगिरिपारी॥ ८॥

दोहा-तवआरएम्निहरिवचन, परासनतसुरचोप । पृँढउठायभमायवह, धायोकरिसतिरोप ॥ छंदमज्ञाप्रयात-भूमिपछांग्रहताकेभमाये । डगेवारवारपरातासधाये ॥ ९ ॥ महाचोलभागृदोङश्ंगकीने । अमैठाटनेनावडेकोपभीने ॥ इरीकोतकेटेरमानोजरावे । कियेवेगभारीचलोदुप्रशावे ॥ त्रनवज्ञवज्ञीययाइंद्रसेन । गयोतेसहीकृष्णपेप्राणदेन ॥ १० ॥ जैननायदेख्योआरिष्टसमीपा । गहेपायदोक्तविपानमहीपा ॥ थडाँरपदेताहिदीन्ट्रॉहटाई । यथानागकोनागदेतोहराई ॥ १९ ॥ गिरचोसोपरामेंसत्योजोरनाँहीं । चठचोआञ्चहीठेविकेभूमिकौँहीं ॥ भयेअंगर्डाटेवेंदेस्वेदटाग्यो । मुर्तेद्वासटेतोमहाकोपजाग्यो ॥ छत्त्वोक्तरणकोत्तनमुरीआञ्चपायो । बहेजोरतीयोरकैञोरआयो ॥ १२ ॥ तुर्तिद्रशहुआरिष्टैनिद्रारी । गहेदौरिदोडविपानेशुरारी ॥ १३ ॥ विनाहीत्रपासँचरामें पद्मार्थ । द्वायोपगतीवटनासुरारी ॥ उत्पाद्योद्यभ्यंगताकेष्ठ्रेती । इन्योताहिसीताहिकीन्द्रीनदेरी ॥ · निर्वादेगद्देगिमरवेदिसुरारी । वदीशाननैरक्तर्काधारभारी ॥ महौसूब्रत्याग्ये।हर्गेकोनिकारी । परयोशुमिमेपायेवारोपसारी ॥ पदीर्भौतिपापोआर्ग्यौतिनासा । ट्वेदेवतादीसँगेपेंदुटासा ॥ रिमनिवडेच्योगर्यंप्रमुना । करिंकृष्णकीशस्त्रतीयोददूना ॥ १४ ॥

होरा-परिशिष्यभागुणिरहोत् गपकारिषायशनेद् । गोषभंदरशीमध्यमें, सोहतभेनँदनंद ॥
दशकोदनस्तरात्वा । पदोन्तिननेदृशाया ॥ वर्णवृषभकोषिनिहिन्नयासा । इसेरदेशतसैकियनासा ॥
दशकोदनस्तरहरूरिनिहास । पदोन्तिनमहेददायी ॥ वसकदिकेत्रभुमधनममेत् । गयेगामगुतनंदिनिकेत् ॥
क्राकोदनस्तरेत्रकोरः । पर्धनितिकितिकारेद्दशाधि ॥ वसकदिकेत्रभुमधनममेत् । गयेगामगुतनंदिनिकेत् ॥
क्राकोदनस्तरेत्रकोरः । पर्धनितिकितिकार्यभाग्यस्ति। ॥ वस्योकेमग्रिममुनिहास । सार्विकेमदेदनिकेत्रस्यानिकार्यः । सार्विकेमदेदनिकेत्रस्यानिकार्यः । सार्विकेमदेवर्यस्यानिकार्यः । सार्विकेमदेवर्यस्यानिकार्यः । सार्विकेमदेवर्यस्यानिकार्यः ।
क्राकोदनिकेत्रस्यानिकार्यः । सार्विकर्यानिकार्यः । सार्विकेमदेवर्यस्यानिकार्यः । सार्विकेमदेवर्यस्यानिकार्यः ।

रेउनकेमारनहेत् । बाँपहुभोजराजबहुनेत् ॥ सुनतकंसनारदकीवानी । दोउसुतमीचुआपनीमानी ॥ १९ ॥ बसुदेवदेवकीकाँहीं । भरिदीन्हींबेरीपगमाँहीं ॥ तिनकोकेदभवनमहँरापी । बैट्योसिहासनमनमापी ॥ देवपिसिद्धित्वस्वानाममनेवजकहँजहँयदुराजा ॥ केशीकहँतवकंसबोलायो । सादरतेहिअसवचनसुनायो ॥ जानहुसवदशाहमारी।तुमसमाननहिकोजहितकारी॥तुमसबविधितहोबलवातासुम्हरोबलदेवनकोजाना॥२०॥ कृष्णबसुदेवकुमारे । क्रिजेजतनजाहिंजहिमारे ॥ केशीगोकुलगमनहुआञ्च । दुहुँदुवनकरकरहविनाश्च ॥

दोहा-कंसवैनकेशीसुनत, बोल्योआनँदपाय । अवलोंआपकह्योनहीं, हनतोतवहींजाय ॥ इजमंडलैंविशेषा । रिलहोंनहिरालरिपुरेषा ॥ असकहिबंदनकरिप्रजगयऊ । कंसदूतसोंबोलतभयऊ ॥ मछसुष्टिकचाणूरा।शलतोशल्लादिकवलपूरा॥२ १॥अरुअंबष्टवलीगजपाला । लावहुबोलिहन्हेंयहिकाला ॥

[मंत्रिनलेडुबोलाई । सबकोशासनदेडुशुनाई ॥ दूतसुनततुरतैतहँथाई । लायेसबकोसभावोलाई ॥ तिकहीभोजपतिवानी । बाततिहारीहेसबजानी ॥२२॥ मेरिरिपुबसुदेवकुमारा । रामकृष्णिकनामउचारा ॥

दोहा-चिकाविंपविंनहीं, डारेहुतहुँहतवाय । यातेअधिकनदूसरो, मेरोहितदरहाय ॥
नचतुर्दश्चीदिनदंभा।पतुपयागकोहोयअस्मा ॥ पश्चनमँगावहुविलेकयोग् । भूतराजकोछाँगेभोग्र ॥ २६ ॥
हेमंत्रिनसींनृपराई । पुनिअक्रूराईितकटबोछाई॥करसींकरगोहिगरासुनाई २७ सुनहुदानपतितुमचितछाई॥
हेमंत्रिनसींनृपराई । पुनिअक्रूराईितकटबोछाई॥करसींकरगोहिगरासुनाई २७ सुनहुदानपतितुमचितछाई॥
डिकाजेन्यहकाज्।तुमसमानमममीतनआज्ञ।अंभकृष्टिणभोजकुरुमाँहीतुमसमानिहतकरकोछनौँहीं २८
पकारजहेतु । तुमहिंतियोगकरहुँमतिसेतु ॥ निर्मगहिंद्दृविष्णुकरपत्था । साधेजितगरेभयेततक्षा ॥
हेशा-तेसिहंतुन्दरोपक्षगिह, हमचाहत्वतिजअर्थ । तुम्हरेकीन्द्दिकबहुनींह, ह्वेहेकारजन्यथे ॥ २९ ॥
पूर्वदन्नकाँहीं । आनक्तुंदुनिपुजनहाँहीं ॥ रथचढ़ायदोहुँनदतियो । कारणकछूनतिन्हेंवतैयो ॥ ३० ॥
वेक्कंटअधीशा । तिनकेवरुहेंद्वविगीशा ॥ तेसुरसोहिमारनकहेतु । प्रगटरामद्यामयछसेतु ॥
शवहुरोजभाई । पेअस्कियोअक्रूर्उपाई ॥ कहवेनव्सात्मयहिभाँती । चरुहुमथुपुरीजोरिजमाती ॥
सिगरीविधिसाजी।जामेंहोयभूपअतिराजी ॥ अस्किहिनदसहितातिनकाँहीं । स्यावहुआशुमधुपुरीमाँहीं ॥
कहेजानिनर्हिंगहें । नंदसहितमथुराकहराँहीं ॥

हा—शेरहुकह्मोककूर्तुम, पतुपयञ्चतहँहोय । सीकौतुक्केछ्सनको, जातच्छोत्तकोय ॥ ३१ ॥ तिदोब्र्डस्ततमास् । बाटकपेर्हेविनहिष्ठयासा॥षज्ञुबरुपाषीडसमकाछा । रहिँदैद्वारसङ्गिकराछा ॥ विचननहिंपेर्हे । जोकेसेर्हेंप्रनिहतवचिंपेर्हे ॥ तोषुनिवज्ञसरिसशुजदंडा । ष्रुप्टिकअरुचाण्रप्रचंडा ॥ इयुद्धकरवार्हे । डरिहोंसभामप्यहतवार्हेश्यायहिंविपिहनिवसुदेवसुतनकोषुनिकरिहोंसवअपनेमनको ॥ होंबसुदेवहुमाया । कोरहुजेरहिहेंतिनसाया ॥ जेवसुदेविमञ्चयदुवंसी । करिहोंनाझडारिगरुफंसी॥ ३३ ॥ हों चिमसेनमेरोपिता, भयोयद्पिजतिबृढ् । तद्पिराजकरिबोच्हत, मोहिनिद्रिकेमृढ् ॥ तोकेपगेवरी । तद्पिराजराउसायनेरी ॥ टेजपेनेकरमेंकरवाटा । तासुशोशकाटिहेंदिताटा ॥

रामिकार्यस्य । तत्तुपरामञ्जलतायम् ॥ टअपनकस्यकरवाटा । तातुशाशकाटहाटताटा ॥ रमिष्टिष्ठपपायो । तातुपितादेवककहवायो ॥ टमसेनकोटहुरोभाई । वेहिवपकारिहाँवपिनहिंजाई ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

।ोनरुखयोजन । नृपअङ्घाइसॲहेनसतगन।। इनकाँहेपूरवगतिनाहीं ।चक्रहिमतितेचरुतसदाही॥१९॥ ानदेरुच्छा । असुरपुरोद्दितराजतस्यच्छा ॥ ज्ञीत्रसमानऔरगतिमंदा। शुक्रतीनिगतिकहसुनिबंदा ॥ तेमहॅंजवजार्वे । तबरविकेआगृदरजार्वे ॥ चलहिअसरग्ररुजवगतिमंदा । तबरविषाष्ट्ररहाहिविलंदा ॥ ।विकहँगहही । तबदिनकरकेसंगहिरहही ॥ सदारहेजीवनअञ्चळ्छा । कोहकेकबहुँनहींप्रतिकळा ॥ -अतीचारजवज्ञकको, होइयुप्तिवहोइ । वृष्टिविरोधीयहणफल, अवशिडारतीसोइ ॥ १२ ॥-नहुबुधकेरी । औरवातकछुकहीनिवेरी । कृषितेपरयोजनद्वेछाला । बुधकोअस्यछमुनिजनभाला ॥ विनहितकारी । सदासंचरतसंगतमारी ॥ कबहुँजोहोतविल्यारवितेरे । रहहित्वैरविकहयनघरे ॥ ाहँबहतनयारी । वृष्टिनहोतसृष्टिसुस्रकारी॥५३॥युगठळक्षयोजन**बुपकेपर । जानहुनरवरमंग**ठकेघर ॥ ः गतइकरासी।यदिनवकगतिहोत्तविठासी॥वहुधाकरतअञ्चभजनकाहीं।गनतपापत्रहसुमतिसदाहीं॥१४॥ .।--मंगलेकेऊपरनृपति, द्वैलखयोजनमाहि । अहइबृहर्स्पतिसुरगुरू, सुखदायकद्विजकाहि ॥ ।तिसुरगुरुभोगे। तौइकमासवर्षभरभोगे ॥१५॥ ताकेपरयोजनद्वेलाला। रहाँह्झानेश्वरकविगनभाषा॥ गोगतइकराज्ञी । चळतमहनपीछेतमराज्ञी ॥ सवकोहेदुखदायककोरा । अहेकूरमहभातवरजोरा ॥१६॥ .रखतरदिशिपाहीं । एकादशयोजनळखमाहीं ॥ जानद्वनृपसप्तिपिनिवासा । तेष्याविहीनेतरमानिवासा ॥ णपदअतिअभिरामा । जाकोकहेंसवैव्यिधामा ॥ तेहिसप्तर्पिप्रदक्षिणदेही । जामेंस्रखपावहिसवदेही ॥ ।हा--कर्यपञ्जिवशिष्ठहुः गौतमाविश्वामित्र, भरद्वाजजमद्ग्रिअरु, हैसप्तर्पिपवित्र ॥ १७ ॥ K:

..

1

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेद्यश्रीमहाराजविद्वनाथसिंहात्मजसिद्धि श्रीमद्दाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रोकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि रघुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्ब्रानिधीपंचमस्कंधेद्वाविञ्चस्तरंगः॥ २२ ॥

#### शक उवाच।

ोहा-सप्तऋपिनकेउपरत्रप, योजनतेरहलाख । अहेविप्णुकोअचलपद, ऐसोमुनिजनभाख ॥ ातभागवतउदारा । ध्रुवउत्तानहिपादकुमारा ॥ अगिनिइंद्रपरजापतिधर्मा । अरुकर्यपदायकजग्रामा ॥ .पतेपरमसनेही । धुवहिसद्।परदक्षिणदेही ॥ जियहिकल्पहुभरजेजीवा । तिनकेधुवआधारअतीवा ॥ राजचरित्रसोहावन । पूरवमेंवरण्योअतिपावन॥१॥रविअरुचंदनखतअरुतारा।श्रमतरहेंतेव्योमअपारा॥२॥ िलंभहिंमाहीं। वैथेवेळचहुँओरफिराहीं ॥ ऐसेचक्रमधेसबतारा । भ्रमतरहहिरुहिपवनअपारा ॥ दोहा-जैसेमेचिवहंगवहु, लहिकेपवनअपार । नभमंडलमहँफिरतहैं, गिराहिनधरणिमँझार ॥ ३ ॥ हिकहहिचकञ्चिम्।रा । काल्चककोजकहहिउदारा ॥२॥ प्रच्छित्रस्तिचसुस्ताको । रूपनास्हैपरममाको ॥ (माजहाथतेहिषुच्छा । कुंड**ठसोहेचक्रप्रतिच्छा ॥ पुच्छम**ध्यमहँसुवसेचारी । ब्रह्माअगिनिपरमपविधारी ॥ मूळमहॅथातविथाता।कटिमहॅहेसप्तापीविख्याता॥दक्षिणञावर्तहितिहिक्टेडळं । तेहितनसक्ळनखतकरमंडळ॥ चतुर्दशदक्षिणेषुना । वामअंगमहँहेमतिऐना ॥ उत्तरायणकेनसतचतुर्दश । दक्षिणअंगमाँहतेहैतस ॥ दोहा-पवनवंथतेहिपीठमें, अहेंडदरनभगंग ॥ ५ ॥ नसतपुनर्वसपुष्यहें, उभयनितंवअभंग ॥ अरुआश्चेपादोई । पाँछेकेपायनमहँहोई ॥ अभिनितऔरउत्तरापाँहै । अहैनासिकामहँसुदवाँदै ॥ पूर्वाषाङ्गुवेज्ञा । दक्षिणवामहिनेत्रनरेज्ञा ॥ दक्षिणवामहिकाननमाही । रहतधनिष्ठाम्ळसदाही ॥ मपादिकभाठहुजेते । वार्येपार्श्वरहतनृपतेते ॥ पूर्वभाद्रमुगक्षिरपर्यता । दक्षिणपार्श्वहिमहँमतिवंता ॥ मपअरुग्येष्ठानृपराई । दक्षिणवामहिकंषदेखाई ॥६॥ दक्षिणकपोल्रहिकुंभजराजे।वामकपोल्रहिमहँयमसाजे ॥ हमंगलज्ञानिजपस्थमहँ । ककुदबृहस्गतिरविदेवरमहँ ॥

अरुजेममवैरीवहुतेरे । विविहेनहींवाणतेमेरे ॥३८॥ विनअरिकीअवनीयहकरिके । क ससुरकहुममजराकुमारा । जाकेवटगजदक्षेहजारा ॥ सलाद्विविदवानरहेमेरो । जोर

दोद्दा-कालसीरसशंवरअधुर, नरकासुरवलवान । वाणासुरयेतीनिहूँ, मेरेमिबर मोकोततुमनतेअतियाने । मेरोवलसविविविवाने ॥ तिनकेसहितसैनलेभारी । ह हुकेचकर्वातमहराजु । करिहोंसुखितअश्लोकितराजु ॥३६॥ यहअकूरसवलेडुविचारी| पुरखीवपतुमखदेखनकाँहाँ । ऐहेंदोळविलंबविवाहीं ॥ ३७ ॥ सुनिअकूरकूरसृपवानी

अऋर उवाच।

मदाराजभलकियोविचारा । पेकछुषुनियेवचनहमारा ॥ अपनोमरणनिवारणहेतू । सौनेदंभोकिकिमाये । सिद्धिअसिद्धिदेवकेहाथे ॥ ३८॥

दोहा—करतअभागिहुपुरुपवहु, मनकामनाअनुप । देवविवशसुखदुखल्हत, न पदमकोमहिपालतुम, आयसुदीन्होंजोय । सोअवश्यकरिवोहमहि, जस श्रीशुक उवाच ।

दोहा-असकिहिगेअक्ररगृह, विदासचिवकरिकंस । अंतःष्ठरिहप्रवेशिकय, मार्वि हति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशशीविहवनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीम श्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरष्ठराजर्सिह आनंदाम्बुनिषो दशमस्कंधे पूर्वाधे पट्टिश्चशस्तरंगः॥ ३६॥

# श्रीशुक उवाच।

दाता-पठयोकेर्ज्ञाकंसको, पारियोरततुचोर । आयोर्युदावनतुरत, करतचीरसुर छंदनगच-रानेसुरेयदीमहावतंगहेतुरंगसो । मनेसमानवेगजासुधावतोवतंगसो

सद्यानिमेविषानदेवतानिकअरूझहाँ । महीश्रमेवमेजलश्रकेसकोनवृह्यं कटोरदंतपीसिपीसिहीन्सिहीन्सिहेरतो । इरोलकंसकोन्नेहरीहर्लीहिद्यानेकप्रमानलीश्रमानकोरछावतो । अधातवश्रमातलेविष्तविष्टीहिद्यानेकप्रमानलीश्रमानकोरछावतो । अधातवश्रमातलेविष्तविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टेविष्टे

दोहा-मारिपाछिलेचरणजब, सुरकनलग्योसुरारि । तबबचायद्भुतपगनको, निजकरगद्योसुरारि ॥ छेदरूपमाला-प्रभुआशुताद्विजठाइचहुँदिशिबारवारभमाय । अतिऊर्ज्वताकोफेकिदी-ह्योंओजनिजदरज्ञाय ॥ सोचारसैकरपेपरचोतेहिंगिरतङोङीभूमि । अतिविकङ्क्षेगोवमत्रशोणितउठतभोपनिधूमि ॥ जिमिपतिविहंगभुनंगर्फेकतपरतकछुनप्रयास । तिमिसहजहींठाढेरहेवाढेगोविंदहुछास ॥ ४ ॥ प्रनिप्तम्हरिकेशीदीर्घकेशीझपटिकेसवओर । विकरालवदनवगारिघायोकरतशोरकठोर ॥ आवतिराविहरिअसुरकहँचिकछुकआगूळीन । असुरेशसुखर्मेनामभुजहरिडारिहरवरदीन ॥ विषयरपुसत्तिमिविङरुखिततिमिगयोबाहुसमाय । केशीकियोनिजरदेनसीअतिकदनकोपवदाय ॥ ६ ॥ परसत्भुजाखळदंतसबदूटेदुरंततुरंत । जिमिलागिभायसदारुदरकतचूरहोतभनंत ॥ हरिभुजगयोष्ट्रसिचदरछोपनुभोजछोदररोग ॥६॥ तहँबब्बोभुजअरुपरचोमोटोमनोवास्रिकेभोग ॥ रुकिगईसिगरी३वासतत्रकीरद्योनींहञीकाञ्च । पटकनलग्योचहाँकेसचरणहेगयोजीवनिराज्ञ ती बहुबहुन्छाग्योर्नेद्सकछशरीरतेतेहिंकाछ । युगहगनिकसिचटउछ्टिगेविकराछछाछविज्ञाछ ॥ करिदियोम्बहुमञ्हुग्रदमुखचळीशोणितधार । गिरिपरचोधरनीमेंतुरतकरिमरचोघोरचिकार ॥ ७ ॥ तहँकायकेज्ञीकीफटीकरकटीसरिसकराल । तेहिं मतकग्रानितेहिंउदरतेकरखेंचिलीनगीपाल ॥ केज्ञवकम्ळकरतेनिरासिकेज्ञीकदनसुरवृंद । हरपेसक्लवरपेसुमनह्नेगीवगतदुखद्द् ॥ बहुभाँतिवाजवजायजेजेंशोरचहुँकितछाय । गावनछगेगोविदगुणगंधर्वगणनभुआय ॥ गोपालकोमिलिग्वालसवपूजनलगेशुजदंड । असकहाईनंदकुमारतेसमकौनजगवरियंड ॥ तहँसखनकोसतकारकरिहरिजायवैठएकंत । मनमंग्रन्योऐहें इतैनारदअवाज्ञिमतिवंत ॥ ८॥ दोहा-जानिअकेलेक्टप्णको, तहँनारदम्रनिराय । आयकमलपदवंदिके, बोलेशीतिवढाय ॥ ९ ॥

#### नारद उवाच।

क्टप्णक्रप्णजगपतिअविनार्हा । वासुदेवयोगेशमकाशी॥जगव्यापीयदुकुळकेस्वामी।सवजीवनकेअंतरयामी॥१०॥ जिमिनिवसतपावकसवदारू।तिमिजगमद्वयुदेवकुमारू॥देखिपरोनिंहपुरुपपुराना।जगसाक्षीईश्वरभगवाना १२॥ होआत्मातुमजगतअपारा।प्रथमदितुमग्रणतीनिषकारा॥मायातेसिरजनकरिदीन्द्यों।तिनतेजगनिरमाणहिकीन्द्र्यों॥ पाळहुसुजहुदरहुसंसारा । अदेसत्यसंकृद्यतिहारा ॥१२॥ राक्षसदेत्यदुष्टमहिषाळा । तिनकेनाशनहेतुकृपाळा ॥ रक्षणहेतुप्रमसंभारा । परयोपरणिवहॅतुमअवतारा ॥ १३॥

दोहा-पोरवष्ठपयहपारिकै, दानवआयोपोर । तेहिंदीटाकरितुमहन्यो, भटकियनंदिकिशोर ॥ पोरकोरसुनिकैसुरयाको।भगतरहेदेरायतिनत्तको॥यहिकरनाझटख्योहपआत्।अवसुनियेजीरह्यदुराज् ॥३७॥ स्रुष्टिकचाण्ररादिकमञ्ज्ञाकरीकुवटयापीटअवञ्जा॥अरुकंत्तहुँकहँतुम्हरेकरसो।टलिहाँहिनिहतअवशिहमपरसो १५ झप्तयवनसुरनरकसुरारी।इनकोवपकोरहोगिरिघारी॥करिहोपारिजातकरहरना । अरुम्युझकदर्पकरद्रना ॥३६॥ विकममोटनरेशकुमारी । हरिकरिहोतुमव्याहसुरारी॥पुनिनिवसतद्वारावतिमाँहाँ । दहामोक्षपूपनृगकौँहाँ ॥१०॥

दोहा-जाम्बतीष्ठतनायतुम, सेमंतकमणिल्याय । सञाजितकीकन्यका, न्यादांगेष्ठसराय ॥ पृतकपुत्रमासणकोदेदी।अर्छनपुतनिजपुरतेरेदी॥१८॥पाँद्रककोकारदाप्रमुगादन । प्रानिकारदाकाश्रीकरदादन ॥ इतिहोदेतवक्टूँकाहाँ । चेदिपकरवपनृपमयमाँहाँ॥१९॥वासदारावतिमदंशुभर्शाटा।औरदुनाननीनतुमटीटा ॥ करिदोतोनतीनहमदेखिँहें।पनिपनिजन्मआपनोटिरिहें॥सन्तसुकृतीष्ठकविमदौदीगिर्देचारिद्रपुगनगर्माही॥२०॥ भपोजोपदअवनीक्रभारा । जुरिहेंअसाहिणीजदारा ॥ तबह्मपारपकेरयमाही । सार्यवतुमकोटस्वतहाँहीं ॥

दोहा-काटडीटिसोंभापनी, कुंतीपुत्रनहाय । हरिहीअवनीभारको, करिहीसुत्रनसनाथ ॥ २१ ॥

आनन्दाम्ब्रानाघ । o6)

छंद्झुरुना-शुद्धविज्ञानघनुआपनेरूपमेपूरमनकामसंकल्पसाँचे । आपनैतेजमायादिकेग्रुणनतेरहितहोअघमउद्धरनराँचे ॥ २२ ॥ जगतकरतत्वमहदादिनिरमानकरिस्ववश्चाईश्वरहरेत्रजनिहारी । छितछीछाकरननोोमेनरतनुधरनितमिरखछदछनयदुपतितमारी ॥ २३॥

दोहा-युद्धिविपिकदिमुनिभागवत, प्रभुसोआयुष्धपाइ । वंदिचरणयुदुनायके, गुमन्योआनँदछाय ॥ २८॥ होतिपिद्दनिकेशीयदुराई । छोचरावनवन्महँगाई॥ सखनस्हितव्रजकेसुखदाई।डो्ठीहंकुंजनकुंजकृन्हाई॥२५॥ विकहसलाजोरियगहाथा । चळहुनाथगोवर्षनमाथा ॥ तहुँचरावहिंगोवनकाही । बेळहिंबेळसवसुलमाँसी रायचनमुनिनंदकुमारे । गोवर्धनेकिशसरिस्पारे ॥ ठागेत्हाँचरावनगाई । सुखूनवोलिपुनिकह्योकन्हाई ॥ सायचनमुनिनंदकुमारे । गोवर्धनेकिशसरिस्पारे ॥ ठागेत्हाँचरावनगाई । सुखूनवोलिपुनिकह्योकन्हाई ॥ विष्टुचीर्रोम्ह्रीचन्खेला । होहुमेपअरूपाल्डतेला ॥२६॥ मेपभयेबहुसखातहाँही । रह्योकितेकहुताकन्काँही॥ इतेससाभ्येषुनिचोरा । अस्किहितीनियुत्यतीहठोूरा ॥ असप्रणुकीन्द्योंआष्ट्रसमाँहीं । जोइनकोचौरायठैनाँही॥

दोहा-ताजातहमतुर्गाहसाँ, पाँगजोनचोराय।तोहमहारेतुमजिते, करनकोडकुन्याय॥ श्रमकहिं मिगरेरोटन्टागे । विनाभीतिवन्में सुख्पागे॥रक्षकष्टुत्यमाहिनंदुङ्ख्यार्हतमयेटेकछुकग्रुवाटा॥ २७॥ तर्दैमायावीम्यसुतपोरा । कंसभृत्यआयोतेहिंठोरा ॥ खेळतानरिखतहाँहरिकाँहीं । भछोपातअसिकयमनमाही॥ म्याट्क्पपरित्वेष्ठ्यारी।खेलन्द्रम्योकियेष्ठ्रुभारी॥लगेजचोरावृन्भापद्वम्यालाकोतनदिनान्योकप्टविशालाक्ष

द्रास्क्रिसताचीरायचीराई । क्रील्कंदरामहँलैजाई ॥ तहाँपाँपिदेद्वारपपाना । आवतजातरहोपल्याना ॥ दोदा-च्योमामुरयद्भिगतिते, टियुवहुसस्तनचोराय । चारिपाँचवाकीरहे, जेटिगमॅयहुरा्य ॥ २९॥

समानायते वाचनाहा । पुनिपुनिकारहु बारहु जाँही ॥ तवहरिगुन्योक छू छु छहि । इत आयो बानवक छक्रि यहिंगिियतमनम्बनुमान्या। व्योमासुर्को छ्टपिन्चान्यो ॥ ट्यिनातनिन्ससे परेसी। धरयो देशिस्तिङ प्तिविशेषी त्रसारिगापरम्बगरान् । तसहितादिगद्योयदुरान् ॥ ३० ॥ हरिकेगदतम्।हसुतुभूषा । प्रुगत्योग्योगाद्धर्तिजहर्षा भयोमंदराकारझाँता । कियोशोरसारदायकभेता ॥ छटनकीकियकोटिव्याई । पेनाँदछूटिसक्योकुस्ताः ॥

दोहा-छटपटानकरिजोरकति, करक्कचरणगटाय । हरिकोगद्योगिरावनो, यृह्विधिष्वच्याय ॥ पर्गामोरपोमासुरक्रम । चटीनप्यक्रीयदुतेम ॥३१॥ हृष्ण्ताहिशुचकौस्पृताई । दियोभपनिम्हँभा जुनिहाँ॥ चित्रमाकीतानीयद्वनाया । दोव्यममीद्वाददोवदाया ॥ गुठिकनसीमारनतेद्विष्ठामे । मदादुष्टग्रनिकोपिद्यून कानटायोगप्पीरिकाम् । त्रमुरार्गेद्योनेदकुमारा ॥ दिवितदेवनदेख्तमाँही । पशुमार्शहमारयोग्रह्णौर्धी ॥ हिर्ममन्श्रमहाना । कर्मितकतम्त्रमाना ॥ ३२ ॥ मृतकत्रानिताकोभगवाना । दश्टारह्रतिकपोषणाना

्राचन्याः । व्याप्ताः । व्याप्ताः । व्याप्तिः । व्याप्तिः । व्याप्तिः । व्याप्तिः । व्याप्तिः । व्याप्तिः । व्य कारा-स्वारम् रूपारम् । सम्बद्धाः स्थापारम् स्थापारम् । स्थापारम् । देवनमुसम्बद्धानस्थानम् सारमकार्यनस्थानम् । सदमदमनगाकुरमप्, मीपनप्तमीपास्य ॥ ३३ ॥ रति मिद्धिर्शनदागनारिगनशीमदागनार्रापेश्वादियनाप्मिद्दान्यनमिद्धिश्रीमदागनारिगन

सार्व्यान्तुत्रियो दशमार्वाचे प्रवास ग्रमायशान्त्रीयः ॥ ३०॥

প্ৰায়ক্ত ভগান।

रेगा-रक्षक्त्रीयसर्वित ेश्वयार्गामा श्रमी । इ. ११ रिषानी करणाहाय गर्भयोगी कुछ श्रीर ॥१॥ नाजकृतमाहरम्स्सिवन्यम्दिन्दिक्षान्त्रस्थि ॥21 कोनपुण्यमेंपूरवक्तीन्द्रों । कोनदानिवप्रनकहँदीन्द्रों ॥ पूरविकयोकोनतपभारी । जातेल्लिहौँआजुमुरारी॥ ३ हरिकोदर्शनदुर्लभमाने । हमनितहींअपओषनठाने ॥ जैसेविपयीशृद्रनकाँही । दुर्लभवेदपढ़नजगमाँहीं ॥ ४ : मोहिअपमेहरिद्रशानहोहे । यहअचरजमानिहिसवकोहे ॥ परिहिबहुर्तासप्रसाराधिनमेंकोलजनलागतपारा॥4

दोहा-मोरअमंगठनाइाभो, भयोसकठकृतकानु । योगीननवंदितचरण, वंदनकरिहोंभानु ॥ ६ ॥ करीकंसमोहिकृपामहाई।दियोनोगोकुठकहँपठवाई॥ इनआँक्षिनसीहिकृपामहाई।दियोनोगोकुठकहँपठवाई॥ इनआँक्षिनसीहिरिपदकंजनाठि हिहोंठठिक मुनिनमनरंजन निहित्त सहेठदेखी । अंगरेपआदिक सुस्रदेखी ॥ तीखनतमसंसारनङ्गाई । भयेमुक्तवेकुंठि सपाई ॥ ७ ॥ नेपद्मूनहिविधित्रपुरारी । कमटाअरुमुनिप्रीतिपसारी ॥ नेपद्मुन्ताहिदिद्दि ॥ सुिरतभवरू वेद्वतिधाई ॥ नेपद्मुन्ताहिद्दि । सुिरतभवरू वेद्वतिधाई ॥ नेपद्मुन्ताहिद्दि । सुिरतभवरू वेद्वतिधाई ॥ नेपद्मुन्ताहिद्दि । सुिरतभवरू वेद्वतिधादि ॥ नेपद्मुन्तिहिद्देश । तेपद्मुन्तिहिद्देश । सुप्तरत्म विद्वतिधादि ॥ नेपद्मुन्तिहिद्द्व । सुप्तरत्म विद्वतिधादि ॥ नेपद्मुन्तिहिद्द्व । सुप्तरत्म विद्वतिधादि ॥ नेपद्मुन्तिहिद्द्व । सुप्तरत्म विद्वतिधादि ॥ सिस्तिहिद्द्व । स्वर्वादि । सिस्तिहिद्द्व । सुप्तर्व । सिस्तिहिद्द्व । स्वर्वादि । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द्व । सिस्तुन्तिहिद्द । सिस्तिहिद्द । सिस्तिहिद्द । सिस्तिहिद्देश । सिस्तिहिद्द्व । सिस्तिहिद्द । सिस्तिहिद । सिस्तिहिद्द । सिस्तिहिद । सिस्

दोदा—मेरेरथकोदाहिनो, देंदैजाहिकुरंग । होतसुमंगळप्रदसग्रुन, करनअमंगळभंग ॥ ९ ॥ इरनदेतुद्वरिभूकरभारा । त्रजमेंळियोमनुजअवतारा ॥ त्रिभुवनकीसवर्धुदरताई । नंदकुवँरकेतनुदरज्ञाई ॥ नैंदनंदनछिवनैनछकेहें। । यातेअधिककोनफळपेहों॥२०॥ यदिषकार्यकारणकेकरता । तद्यपिअहंकारनिर्धिरता॥ निजेतेजहिंशज्ञानअमनाशी।निजमायाकृतजगतप्रकाशी।११॥सखनसिदत्यंदावनमाँहीं।रमाकंतिवळसंतसदाँहीं ॥ इरिग्रुणकीळासविकतयानी । नाज्ञाहिकोटिअयनकीखानी ॥

दोहा-जगज्ञुचिकरक्षोभनकरन, जीवनजीवनदानि । हरियक्षविनवाणीसोई, छेद्वमृतकसमजानि ॥ १२ ॥ निजमरयादपाळअसुरारी । श्रीहरितिनकेमंगळकारी ॥ छीन्द्षोयहुकुळमहँअवतारा । हरणहेतुप्रसुभूकरभारा ॥ निजयक्षविस्तारतव्रजमाँहीँ।निवसतकरतचिरितयहुकाँहीं॥मंगळकरनसुयक्षजगकेरो।गावतसुरळहिमोदचनेरो१३॥ सोसजनकेप्रतिरोरिपारी । त्रिसुवनकेग्रुरुहुएनदारी ॥ नहिसुंद्रअसत्रिसुवनकोई । कमळारहीमोहिजोईजोई ॥

जोकरफाल्धुर्जेगभयमेटत । क्षरणागतभवरुजल्छुसेटत ॥ जोकरपूजिइंद्रमुख्छायो।यहत्रिलोककोएर्वजंपायो ॥ त्रिधुवनदेकेजेर्हिकरमाँहीं।बल्लिनजवर्शकिन्छोंतिनकाँहीं ३ ६जोकरज्ञजवाल्जनपिरासा।परसत्तहींविहारश्रमनासा ॥ सरिसजसोरमहेजेर्हिकरकी । इरतव्यथाज्ञजनारिननरकी॥सोकरताकिदयाहगकोरे ।परिहेंनाथमाथमहॅमोरे॥३०॥ यदपिकसकोपठयोजातो । वारहिंबारमनींहपिलतातो ॥ तद्यपिवेखुद्धिमोहिमौहीं । करिहेंकवहुँदयानिधिनाँहीं ॥ वेतीसवपटपटकेवासी । जानहिँजियकीजगतप्रकासी ॥ ३८ ॥

दोहा-पगपरिहेर्होठाटमें, जनसमीपकरजोारे । तुनमोतनतिकहेंतुरत, करिकेकृपानयोरि ॥

11911

ार्हिक्षणकोटिजनमअघओषा।जरिँहंममअमोप्रेह्वेमोषा।।विनाअविषकोआनँदपैहौं।निजसम्जगमहँकोहनगरेहैं।३ उद्धदनातिकुळदेवहमारे । करिकेकुपाभुनानिपसारे ॥ धायमिळेंगेमोकहँआई । देहेंममत्तुपूत्वनाई ॥ र्ह्मनं पछ्टीततकाला । हिनेहोंसनभाँतिनिहाला॥२०॥मिलिप्रणामकरिपुनिकरजोरी । खडोहोहुँगोजनहिनिहोरी। तवकहिर्हें नसदेवकुमारे । खुक्कीककाअकुरहमारे ॥ तवहमसकछजनमफुछपेहैं । कछुन्हिप्रनिवाकीरहिजैहें ॥ रोकरिभक्तिनहरिप्रियभयक । तेहिंधिक्वयाजन्मविधिदयक ॥ २१ ॥

दोहा-डाजमित्रप्रियअरुअप्रिय, हरिकोहेंकोडनाहि । पैजोजसहरिकोभजत, तेहितैसहिंदरज्ञाहि ॥ ीसेसरद्वयदिगसवजार्वे । जोजसयाँचेंसोतसपार्वे ॥ २२ ॥ सङ्ोहोडँगोजवकरजोरी । रामहुदेखिदीनतामोरी ॥ मिल्हिंमोहिमंजुमुसकाई । गहियुगकरमेरेवलराई ॥ लैजेहेंनिजभवनलेवाई । करिसतकारमोरदोत्रभाई ॥ कियोजोकसयद्गनअपकारा । सोषुछिँहेंमोहिनंदकुमारा ॥ तर्चभेँदैहींसकुटवताई । नेकहुँनहिराखिहींदुराई ॥२३॥

## श्रीग्रक उवाच ।

यहिविधिमनमेंकरतविचारा । गमनतपथगांदिनीकुमारा ॥ छुटीबागघोडनकीकरते । अनतडगरतेतुरँगडगरते ॥

दोहा-कृष्णप्रेमसागरमगन, मुदितश्वफलकञ्जमार । पंथअपंथहुतुरँगको, कछनहिकरतविचार ॥ सोमधरातेचल्योप्रभाता।पहुँच्योरिवअँयवतत्रजताता २४ गोकुळकेग्वेडेजवगयक। हरिपद्चिद्धळखतमाहिभयक॥ थटयँटबन्धरणीरनमाँदाँ । दरिवटचरणचिह्नदरशाँहीं॥जोपदरनकोसनअसुरारी।निजनिजमुक्कटेतनितपारी ॥ भूतङ्केभूपणपदतेई । रहतसुखितजनजिनकोसेई ॥ अंकुश्लभयुजलादिकरेषा । सोहिरहेजिनमाहिविशेषा॥२५॥ तद्वानकीरजकीछविछावनि।हरिपद्भवछीहियद्वलसावाने।लखिश्वफल्कसुतलहिभहलादा।त्यागीतुरतलाजमर्यादी

दोहा-रहोतनकतनुमेंनसुधि, पुरुकाविस्त्रिगात । क्षणक्षणदृगज्जातसी, वहत्विपुरुजरुजात ॥ प्रस्तकृदिरयतेअनुसायो । जनकीरजमें छोटनछाग्यो ॥ बोछतगिराष्ट्रेमकेहदकी । यहरजहें मेरेप्रभुपदकी . पन्यपन्यमहोजगमाहा । भागवंतमोत्तमकोटनाहा ॥ छोटतरहेडउठतनहिभयक । तपशुनुचरचढ़ायरयद्यक सन्यरादगरचोन्दनिवास।निरसतचहँकितगोपअवास॥२६॥सन्यक्षपतिजनमेजगमाँही।पुरुपारथइतनैजनकोँही जपतम्प्रगतिभक्ता । चिट्रदाशहरिकोमुद्रप्रग ॥ इतनेबीचद्रशाभक्ररकी

दाँहा−तोईशवशिटर्देषुरुप, होनजोचहेशदंड । यद्पतिदासअनन्यहे, तिजभयज्ञोकपरांड ॥ २७ ॥

पुनिजांगअक्राचिर, नंद्बीकठिगनाय । रामइयामकोलखतभो, अनिमिपनैनलगाय ॥ ग॰-नीटभीपीनपोद्याकिकेचेकटकाननमेंटसँकुंडटकोटा।आरदभंगुनसीअँसियाँचटहोर्सहेटटेगेनिनपोटा ॥ श्रीरपुराजसनानिकेषीचित्रर्गिकरकेचनसीटा । दोहनीटीन्देसहेसिकेदोउद्ध्यद्दावतनंदकेदीटा ॥ २८ ॥ शारद्वापनमेपनेमंदिनश्रीकेनियामसुबाह्यिशार्ट्हे । पूरणचंद्रसेसुंद्रभाननकाननफुरुद्वियनमार्ट्हें ॥ रतानीषमंद्रभौरम्पुराज्यविनुंद्रविगार्थमनाविषयार्थ्दं । दाहिनेशोरगद्देषटिसमत्यीयामविस्तिगिदेनँद्रहार्थ्दं ॥२९॥ पुरिकाप्तर्भकुक्षभेतुत्रपापनिषद्धशेशिकनभूवनको। निज्ञाभमानाहिस्छोनीकरमुपामेमुस्पर्यानिमदास्तर्की हत्त्रेंभगेदीहरूपारमुगजरमारमुचारमनंगजको । जमपीरकोपीरमध्यविरेटिनम्यनिभयपरेपाकी॥ ३० ॥ रीर कुरारेनेसानितमाञ्चमीतितमाञ्चरपोवनमाञ्चर । शंगनमेशीगगगरेगेकियेमेवनथारद्वक्रांगाञ्चरे ॥ ३०॥ तिर्भवर्षात् विभावत् साम्यान् । स्वाप्त्रां विभावत् । स्वाप्त्रां । स्वाप्त

वहतिनेनआनँदनलपारा । रहिनगयोतनुतनकसँभारा ॥ प्रगटीपुलकावलीझरीरा । गृहद्गररहिगयोनपीरा ॥ कृद्दिनसकतिमुखतेकछुपानीप्रिमद्शाकिमिनाइवलानी॥३५॥लखिअक्र्राहृतहँयदुराई।लियोदोिरद्वतताहिउटाई॥ त्रभेभुजाभरिमिलिभगवाना । प्रमिक्लहृत्ययेसमाना ॥३६॥ रामहुँद्।रिद्वतअक्र्रे । मिलतभयेअतिआनँद्ग्रे ॥ पुनिअक्ररकरकोकरतेगद्दि । लेगभृवनलेवाइचलोकाई ॥३्ण॥ अक्र्राहसाद्रर्दोत्जभाई । द्वियपरयंककनकवेठाई॥

दोहा–रामद्द्यापनिजदायसों, पुनिअक्र्रकेषाय । घोवतभेअतिप्रीतिसों, सुरभिस्रिटेट्टरकाय ॥ पुनिमधुपकेदियोक्रमाँहीं॥३८॥दियोषेनुदरज्ञायतहाँहीं॥पुनिअक्र्रकहँथकेविचारी।चाँपनटगेचरणगिरिधारी ॥ सादरपुनिप्रसुवचनटचारे । रहेक्क्ज्ञाटतुमककाहमारे।श्रेममगनतेहिंततृसुधिनाँहीं । वोटतनहिंचितवतहरिकाँहीं॥ पुनिप्रसुकहीगिरासुवपागी । तुमकोककाशुधाअतिटागी॥तातेभोजनकरदुविद्रोपी । सकटभाँतिअपनोग्रहटेपी॥ असकहिभोजनविविधपकारा । टायेनिजकरनंदकुमारा॥सादरिव्यअक्रूरजेमाहै।बहुविधिव्यजननामवर्ताई ॥३९॥

दोहा—सोजबभोजनकेचुके, तबअचमनकरवाय । बैठायोपरयंकमें, अतिशयआनंदपाय ॥
तबब्दिरामधरमकेज्ञाता । छेपीरादीन्द्योंकदिताता॥सुमनमाट्युनिदियपिदाई।पुनिदीन्द्योंबहुअतरटगाई ॥४०॥
हतनेपीचनंदतहँआये । अक्राहिमिटिअतिसुखपाये ॥ पृष्टिआपिउतइतद्धक्राटाई । बोटतभेआनँदअतिपाई ॥
आतिनिरदयहैकंसमदीपा।केदिविधिजीबहुतासुसमीपा॥जेसेअजासमीपकसाई।सोइअचरजजोहिदिनबचिजाई।४९॥
जोनिजभगिनीसुतनसँदारचो । यद्पिदेवकीदीनपुकारचो॥नेकहुदयानतेहिचितआई।किमिवरणेंसटकीसटटताई॥।
ताकेपुरतुमकरहुनिवासा । पूँछिहिकीनसुम्हारसुपासा ॥ ४२ ॥

दोहा–पहिनिधिभाष्योनंदज्ञ, तवअक्ररतृपराय । मारगकोश्रमद्रपकिय, अतिक्रायआनँदपाय ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांपवेक्षश्रीविक्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाचाधिकारिरचुराजसिंहजूदेवकृते

आनंदाम्बुनिषौ दशमस्कंधे पूर्वाधें अष्टत्रिशस्तरंगः॥ ३८॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा—बेंडेमोदितपठँगमें, छहिहरिक्कतसतकार । प्रश्नोमार्गमनोरथै, सकळश्वफलकक्कमार ॥ १ ॥ भेमसन्नयदुपतिनेहिंपाँहीं। तेहिंपुनिकछुदुरळभहेनाँहीं॥पेनृपजेअनन्यहरिदासा । कबहूँकरहिंनकौनिहुँआसा॥२॥ प्रनिहरिपाँनेकरनियारी । जहँ वेठीयग्रुमतिमहतारी ॥ राख्योव्यंजनजोनवनाई । सोदीन्ह्योंदेशउसुतनखवाई ॥ करिब्यारूहरिराममहोपा । वेंठेआयअक्रुरसमीपा ॥ पुनिहकातयदुक्रुळकुक्काळाता । यूँछीकंसमनोरथयाता॥ ३ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

भटेअक्र्रकाकातुमभाषे । इमकोसवकोभानँदछाये॥यदुकुठकीभापहुकुश्रुश्वाहाँहैतवसुखीसुद्धद्भक्षभाई ॥ ४ ॥ दोहा—पैतहँकीनहिकुश्रुठकुछु, नहँअधीक्षहैकंस । रोगरूपमातुठअतुठ, ममकुठकोसुख्यंत ॥ ५ ॥ हायमातुषिद्धहेतुहमारे । परेमधुपुरिकेद्अगारे ॥ परीजँजीरेंममहितचरणा । ममहितभयोसुतनकरमरणा ॥ यातेअधिकनमोहिक्छेसु । परेमादुषितुकेद्विवेसु ॥ ६ ॥ पैभठभीयहदर्शतुम्हारा । रह्योमनोरथयहीहमारा ॥ आवनकोकारणकहुताता । पठयोकंसिकधोंदुखदाता ॥ ७ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

यहिंविपिजवपूछचोभगवाना । करनच्ययोअक्र्यखाना॥वाँच्याँवरयदुनसींकंसा । करनचहतवसुदेविष्यंसा॥८॥ है नारदकंसनिकटमहुँजाई । दियोसकछिपिषेभेदवताई ॥

दोहा-रच्योपनुपमसमधुपुरी, आपयोठावनहेतु । पठयोइतेवनायमोहि, वाँपेछळकोनेतु ॥ ९ ॥

निअक्रयचनयदिभौती । रामइयामआक्रुदितेहिराती ॥ गिर्दैसतजायनंदपरैगाय । क्सगजपिततूमदिवोटापे॥ तिप्चुपेमसम्भुरामाँही।हमहुँच्छवत्रूषसंगृतहाँही॥छसन्धनुप्मसनगुरतमाक्षा।हमर्नियवादीअतिआज्ञा॥१०॥ त्रित्व स्वापन्ति । ज्ञान्यो अपश्चिमवृत्वस्याम् ॥ स्वगोपन्यस्त्रीत्यस्यान्यः दियशासन्यदिभाँतिष्ठनारं॥

त्या प्रस्तु स्वत्यात्र होत् वात्राप्त्या प्रस्तु । स्वत्या प्रस्तु । स्वत्या प्रस्तु । स्वत्या प्रस्तु । स्वत्य इदीहूपमाखनअरुमेवा । जोरहुसर्वकर्तनृत्योवा ॥ आरहुभेटदेनर्कासानृ । स्वत्यमेटिटहुनिहाआत् ॥ दोहा–साजहुसिग्रेशकटसूम्, युटनेटहुनोुटाह् । अविष्टिवनहिकीजिये, ममनिद्राअसपाय ॥ १९ ॥ मधुरेअविशकारित्सपन्ते । बहुविधिभेटभूपकर्देव्हें ॥ धनुपयत्त्रकृरवावतराना । जाहिमनुजसवनीरित्तमाना॥ छल्यदमहुँमृत्यथतुपतम्। सा । कछुदिनवसिथाउवनिजवासा॥ यदिविधिशासनसर्विहसुनाई।दृतनग्ररसकपटुगुई॥

सिगरेव्रजम्हँ दियगोहराई । मधुराकाहिगमनव्रजराई ॥ भईशविरितिगरेव्रजमाँही । हरिब्टरामटेवावनकाँही ॥ यहअक्ररगोकुलमहँआयो।दोवकहँ वहतकाल्दिल्जायो १२रामश्यामसुनिगवँ नप्रभाता।गोपिनलग्योवब्रकसपाता॥ जेजसरहीतहाँवजनारी । तेतसतहतत्तुसुरतिविसारी ॥

दोहा-जीनअंगजैसरहे, करत्वुतींजेकाज । तीनअंगतसरहे, हेगोसकलअकाज ॥ १३ ॥ कोईठगीठठकीसीठाड़ी। वेठीकोऊविरहश्रतिवाढी॥ कोईनैननी्चेकारिप्यारी। यकटकमवनीरहीिनहारी॥ न्तर्यात्र्यात्र्यात्र्यः । न्यात्रात्र्यस्य स्वतंत्रहणुनुनारी ॥ कोडुकोआननचंद्समाना । इरिप्यानसुनिभ्योम्छाना॥ छार्गोकोडेंग्यस्य स्वतंत्र्यारी । क्षणमह्यहतदेहजुनुनारी ॥ कोडुकोआननचंद्समाना । इरिप्यानसुनिभ्योम्छाना॥ कोहुकेततुप्रसिद्कीपारा । बहन्लगीत्ववारहिवारा ॥ कोहुकेभयेवसनवहुटीले । कोहुकेभयेमंग्स्वपीले ॥ नगडनगडनगड़ित्र विणी।कोहुकी ससीव चुयकी श्रेणी १४ की उस विकरनठर्गी हिरिच्याना। भ्रुटिगयोनिजत हुकरभाग

होहा-सुरपुरनरपुरनागपुर, अरुवैकुंठहुमाँहि । वजवनितनवजराजविन, दूसरदीसतनाँहि ॥ १६॥ को उद्दिको चुमिर्रोह अनुरागा। नेहिल्सिलो गक्त हैं भनिभागा॥ को उतिर्छी ताक तिहरिकेरी। नोहिप्टाणिक इतिनहिली॥ नगरवारमञ्जूष्ट्राप्त्राच्यान्। सरसेंसपदिको।ककोसानी ॥ कोळम्दहँसिन्छिनिकरिक।विळपहिंबारवारडुव्मिकी। क्तीउनदुनंदनकी चृहुवानी। वज्ञकरणीत्रुनी सुद्दानी। सुमिरिसुमिरिस खिहोति विहाला। वरिणनजातिद्जाति हिंकाली

न्या पर्वा प्रमाण हुन्या वार्य क्षेत्र क्षेत् ्रेडान कोडविहँस्निनँदनंद्की, सुधिकरिकरिव्रजवाल । अंग्रिशिथलहे जातस्व, अतिशयविरहिवहाल ॥ दोह्य-कोडविहँस्निनँदनंद्की, सुधिकरिकरिव्रजवाल । अंग्रिशिथलहे जातस्व, अतिशयविरहिवहाल ॥

को उस्खिनंदनंदनकी हाँसी । जेहिल सिपर्राहें प्रमुक्ती फाँसी ॥ सो सिष्ठ स्तु हु खित अति हो ही मिणनारी माधवकी मोही॥ मारुपार प्रविद्वारामिस्य विकास कर्माहित्व । स्वाराम्य अनुके हिल्ला स्वाराम्य स्वाराम्य स्वाराम्य स्वाराम्य स्व हरिको सुबद्द्वदारिवहारा।सो स्वित्व स्वाराम्य स्वाराम्य स्वाराम्य स्वाराम्य स्वाराम्य स्वाराम्य स्वाराम्य स्वार कोरिरहान्छतापबुझाई । कोनविपिनिगाँसुरीवजाई॥यहिविधिसुबम्जमेवजनारी।रमनगमनस्रिनमईडुखारी॥१९॥ इक्एक्नकोकहर्हिबाँछाई । सुनीसखीकहँजातकन्हाई ॥ सोकहँतैनहिजानतिआछी । जातकारिहम्धुरैंवनमाछी।

दोहा-यहिविधिइकएकनकहाँहै, कहतदेहिंसालिरोय । गोकुछमेघरघरसखी, परभरमच्योगङ्गेष ॥ इक्ष्यकनकोविगयोठाई । धायपायगोपींज्रिआई ॥ वृटिगईसवजोरिजमाती । कहींहहोहिविधिकोयहराती ॥

नात । जुर्ग (हिसवगाता । जिमिमारुतलहिकदलीपाता ॥ गिरीसुंदरिन्रतनसँवारी । करिलीन्ह्रोंकंकणकरम्यारी॥ सुलेमुलकापहिसवगाता । जिमिमारुतलहिकदलीपाता ॥ गिरीसुंदरिन्रस्तनसँवारी । करिलीन्ह्रोंकंकणकरम्यारी॥ द्वापहायनिकसत्तम् समाही । सुनत्वीरङ्गटतकेहीनाही ॥ प्रनिजसत्तसकेघीरण्घारी । सुमिरतम्थरागमनस्रगरी॥ नाराज्याञ्चलारा । अस्तराज्यः सम्बद्धाः । अस्तराज्यास्य । अस्तराज्यास्य । अस्तराज्यास्य । अस्तराज्यास्य । दोद्दान्गदगदगरगोपीसर्वे, इकएकनकहँहेरि । कहन्टर्गीयंज्ञट्योर्स, विधिकरतृतिनिवेरि ॥ १८॥

अथ गोपीविलाप ।

े । कोहुकोनर्हिकगहुँफठोतैं ॥ क्योंदीन्ह्योंजगमेजनमाई । पुनिकाहेतेरचीमिताई॥ . .... । त्रावारक्ष्यक्षात्र्याः । व्यापारक्षाव्यवपाताः । कसर्विह्योतमीचकोदाताः । जीवयोगतैरचेविधाताः । कसर्विह्योतमीचकोदाताः प्रथमलगायदुरंतसनेहू । अनकसपुनिवियोगविधिदेहू ॥ कछनकामनापूरणपाई । वीचाईहरिसोंकरतजुदाई ॥ तातेतुवकरतवकरतारा । वाल्लेलसम्परतनिहास ॥ भयोयदिषुद्धीविधिराई । पैनगईतेरीलरिकाई ॥

दोहा-कोनवैरतोहिंपावनो, वनसोंरह्योविरंच । जोवनराजविछोहमें, छोहनआवतरंच ॥ १९॥ जामुखमेंअठकेंषुँपुरारी । इटकिनेहरितहीहियहारी ॥ मदनआरसीसरिसकपोछा । तामेंकुंडउछोठअमोछा ॥ अतिशयसुभगनासिकाराजे । जेहिरुसिकीरतुंडपदभाजे ॥ वामुखकीमुसक्यानिमिठाई। जानतसोहजोनेकहुँपाई॥ धोसेहुजोहरिहँसिनिविछोकी । होतमुदितसोकेसहुराोकी॥ धुकुटीअहिशावकसीसोहैं। काकोनिरखतनहिंमनमोहें॥ ऐसोमुंदरमुखठाठनको । जीवनपूदसवव्याचाठनको ॥ सोतेष्रयमहिंद्दस्वाहं रेविधिअवकसदेतहुराई ॥

दोहा-अवहँ बझ अबृझाविभि, तोहिनक छुदरशात । वृथाव्यथादेतोहमहि, वनतिनतोसोंवात ॥ २० ॥ रेकरतारकूरदुखदाई । निजअकृरिंखनामधराई ॥ धिरकैयदुवंशीकर रूपा । भेज्योकहत कंसमोहिभूपा ॥ आयोकृष्ण छेवावनहेतू । वाँघ्योत्रजवभूनवधनेतू ॥ रच्योनेनहमरेत नुमाहीं । जिननेनिते सुखित इहाँ हीं ॥ रचीतोरिसव सुंदरताई । और इजोनाहिननेवनाई ॥ सोसवनंद कुँवरहक अंगा । हमसाखियाँ देखीयक संगा ॥ सोहगदेशवक सहारि होते । छेतोको अनवस्तु जोदेतो ॥ विनदेशेयह नंद दुछोरे । रहिंहें के सैनेनहमारे ॥

दोहा-चतुराननिसरजनचतुर, पुनितरेचकआठ । अचरजयहदीसतनहीं, तौकहँपाठकुपाठ ॥ २१ ॥ कोउकहनिहिविधिकहँकछुदोष्ट् ।कारोकान्हकपटकरकोष्ट्॥याकनाहिप्रीतिकरछेशु।कोउनकरतकछुयहिउपदेशु ॥ यहज्ञत्राजकाजज्ञजनारी । हमदियगृहपरिवारविसारी ॥ अईजाइचरणनकीदासी । अधरसुधापीवनकीप्यासी ॥ तिनकेतनुनीहितनकनिदारत । वरवशमथुरागमनविचारत ॥ जोज्ञजतेनज्ञजेजजराई । काअकूरवरवश्चिजाई ॥ विकपदीअसुमनिद्दिवारी । मिछिदेंमथुरानवनवनारी ॥ तातेइतसनेहसवतेरी । जातवछोकीन्हेंबरजोरी ॥

दोहा-नँदनंदननिहनेहकी, जानतनेकहुँरीति । सबसोराखतेहकपट, मुखदेखेकीप्रीति ॥ २२ ॥ सजनीयहरजनीपरभाता । हैंहैयुरनारिनसुखदाता ॥ किन्हेंरहींमनोरथजोरी । हैंहैसुफळकाल्हिअवसीई ॥ मोहनकोम्रुखकमळसोहाबनाआसबहँसनिभरोग्रुखळाबनाजामुखर्मेहमकोरअर्ळारीकराहिकतळ्जीहंकढिंगळीरी। सोम्रुखम्युराप्रविद्यतमाँहींाथायथायपथजहाँतहाँहीं॥केतींचढिचढिकँचअटारी।निरखिंहगीमोदितपुरनारी ॥२३॥ कहिंदेपसहँबनहुँजीके । मोहनकहोरहेतुमनीके ॥

दोहा-आयेमधुरामें भेले, पूरकरीमनआत । बहुतदिवसल्यानाधतुम। कीन्द्योविपिनिविलात ॥ तिनकीसनतमाधुरीवानी । यहचैचल्यितलातसुखमानी ॥ तिनकेविवशअविहाँहें जैहें । यद्यपिनंद्वशासँगरेंहें ॥ छोभिल्लापुरनारिनमोहीं । रहिजेहें उरधीरजनाँहीं ॥ कबहुँनहिंसुधिकरीहमारी । नहिंऐहें त्रजमेवनवारी ॥ निपटनागरीनगरवासिनी।कामिनकहियकीहलासिनी॥विहसनिलाजसहिततिनकेरी।तिनकीनचिन्धुकृटिकीहेरी॥ हमगुँबारिनीगोपिनकाँहीं । कबहुँमनहिंसानिहेंनाँहीं ॥ लखिलसिमणिनजटितखुगेहा।तिनिहेंसनकुंजनकरनेहा॥

दोहा-बृंदाविपिनिनिकुंजमुखः गमनतअविवहाय ॥ पेपुनिमोहनकोअविद्यः वितिहिदिनपछिताय ॥ २८ ॥ अपक्रभोजद्शारहवंशि । औरह्यदुकुटकेअरिखंशा ॥ येसवनैननकोफटपॅहें । बहुतदिननकीटटकमिटेंहें ॥ कम्टाकंतसकटपुणआगर । नैदर्नद्नधुंदरनटनागर ॥ जबनेंहेंनेहिमारगमाही । तवपुरननसर्विहिप्यपाहीं ॥ देशिदेशिसनमोहनरूपा । हुँगैहेंमानसकेप्रूपा ॥ कोअसहेंविधुवनमेंवाटी । महिदेशनद्दिश्यपाहीं ॥ कोअसहेंविधुवनमेंवाटी । महिदेशनद्दिश्यपाहीं ॥ कोअसहेंविधुवनमेंवाटी । निद्देशनदेशिवनमाही ॥ कोडियहजगमेंवसनारि । जोनटकेनैंदनदेनिहारी ॥

दोहा-मुसमीठीवतियाँवर्से, रूपमद्नमद्चीर । कारोभीतरवाहिरेडु, जान्योनंद्किशोर ॥ २५ ॥ कोडकहर्नोमभुरतिकायो । द्याकरवयहिकोडनसिसायो ॥ कहवावतहयहककुरा । देसाँचीनगर्मेञ्चतिकृरा ॥ छेतपापत्रनुभाषमहाना । इसकरत्वत्रननारिनग्राना ॥ जननारिनकोष्राणिषयस । एकञ्जनोसोनंदुकुमास ॥ तेर्दिछेगमनतर्हेमथुराको । जानतनर्हित्रजवधुनिवयाको ॥ छिहेजातहैजीवहमारा । दिहेजातकहँहमहिअधारा ॥ मथुरायदिष्कोर्दाहेतीने । पेहमहीविनश्यामुप्रवीने ।कोटिनकोञ्चनगतयहिकाला । जियवनक्षणभरिविननँदृलला॥

दोहा—जिनकेदेखतमेअछी, पठककठपहे जाँहि । तिनविनदेखेक्षणहुँ भरि, किमिरहिँहेननमाँहि ॥ २६ ॥ तयकोउकदेशुंदरीवेना । यहअतिकृरकुमितकरऐना॥स्यचिह्नयाम्छेवावनआयो । अपनोअतिअभिमानदेखायो॥ याकोरथअवछेहुँ डाई । किमिर्छेनेहैँकुँवरकन्हाई ॥ तवकोउपुनिबोर्छात्रजवाछा । हैंनिरदयीसवैव्रजग्वाछा ॥ येऊकरतचल्रअतुराई । गाजपरेइनकीचतुराई ॥तवकोउकह्योगोपनेवृढे । तेऊभयेआजुसवमूढे ॥ देतिसवापननंदिहनाँहीं। तुमभरजाहुकान्हकसजाँहीं॥कवहुँनगयेइयामपरदेशु । पेहैंपरपरपरमकछेशु ॥

दोहा-तबसिंखकोउबोल्रतभई, त्रनकीभईअभागि । रामस्याममधुरैचले, बृंदावनकोत्यागि ॥

निह्नयमुनाबद्धिभावती, निह्नयरात्तघनघोर । निह्नअक्रूरोक्ज्ञीक्ज्में, परतोक्कुलिक्जकठोर ॥ २७ ॥ तवकोउत्रजमुंद्ररीचलान्यो।मीहितौजित्तपरतअसणान्यो।।सिगरीसिखन्तिक्तहँणाई।प्रीतमपाणिपकरिष्टहण्डं। अवगोविदकोजाननदीज । गोपनसोज्जरित्रारिक्तरीजे ॥ कहाक्रेरोगोपगँवारा । जिनकेनहिहितअहितविचारा ॥ विनमुकुंदहकक्षणहमकाँही।दीरपविरहणातसहिनाही ॥ करिहेंपियसँगप्राणपयाना । रहिहेंनहिभोगनदुलना ॥ देवहुनहिदीनतानिहार्त । बृह्दतविरहस्विपनस्वारसायक्रुदहुतच्योछोहयहिकाछ।।पठविग्रप्राणहाँपियछाला

दोहा-हायद्देकेसीभई, त्रजमेंयहअनसीति । एकबारनेंद्वारकी, छोडिद्रईसवप्रीति ॥ २८ ॥ इरिकोहमपरजोअनुरागा।तिमिकरिचोबहुभाँतिसोहागा॥तेसीह्रुछितमाधुरीविह्सवि।तिभिकहिषोविवाँषुरुहास्ति तिमितिरछोताकनिद्दिरेकेसी।मिछिनिसुजनभरिसुखद्यनेसी॥विसरतिनिह्निक्तेहुँविसराये।सयत्रजनारिनरहत्त्रोभीये यमुनाकृळधनंद्वासंड्छ । कीन्द्रोहिचरसासकरमंड्छ ॥ वेहिरासेपटमासेरजनी । वीतीक्षणसमानहीसजनी ॥ सिह्मिखदीरियनात्रजनारी । रिह्निकेसेपीरजधारी ॥ विरहअनळअवअविज्ञानेरहे । कोअधरामृतप्यायद्वाहे ॥

दे[हा-विविधयनननकोकिटा, सरसरासरसरंग । अवसववैरीहे|हँगे, रहेमीतहरिसंग ॥ २९ ॥
रहींवितावर्ताद्वसमनाई । वनकोपंथतकतटकटाई ॥ वनतेवनिवानिकवनमाठी । आवतहुतोसाँझकाठी ॥
सरमगोलमाथगिथनआगाथातुअनेकअग्गऑगरोगागोरजरंजितहाचिरअटकटाई।अञ्चलअहुजअिटअविटिश्विष्य विवास स्वाप्य स्वा

### श्रीशुक उवाच ।

षदिविधिकरिकारिविधिषविद्यापा । यननारीषावदिवहुताषा॥श्रीमुकुँद्वेषपद्भर्गवदा । गोषिनकेमनवैशिमिटिहा॥ मदिनवानदर्गिवरहदुरेना । देनचहुनयजनारिनक्षेता॥बाटमवारिषिविरहभषाषन् । टागिकट्रपयवदाद्वराठाप्त्र॥ सर्टनगंत्रनगोपन्यार्गः । भूगीयमुकभारदिभागः ॥ कृष्यमिटनहृद्दीपतवारीः । युटनचहिनाययनगरिषाः यरिविष्करिग्देटापनदेमजनीगर्दर्शवनायपदरयुपरजनी॥दृद्याम्निद्यमयनुष्काः।तिकटपपानमानिपारी

है।टा⊸तेःगोषतदेतदेवपहि, कर्गत्यागेताति । गोषिनकेनतुतेतपहि, कीन्द्रींछानपयात् ॥ चौजपुत्तिभृष्टीस्पैः भयोद्धापिष्ठमयशेग । कृष्णनामकेनष्टकदन, छागोष्कहिमग ॥ र'भनभे।दन्यार्गोषपरि । दायगीदिरुमैनद्दिस्योः ॥ दायदेगीनवमुद्धियमोदी । दादामोदग्दायार्गोरी <sup>॥</sup> चर्यदेनदेवणदिन्योः । दायद्धामत्रवस्यत्यकेष्ट्राम् । दायग्यादितदेवदिस्योदी । दायगोषमुनकर्गगिग्यागी (१४ठदेगिनद्वदन्द्वर्गः । दादिनक्षम्बद्धस्यस्य ॥ दायदानदक्ष्यत्यस्य । दायगोषाष्ट्रनाभवनशि हाययशोमतिकेपियटाटन । हासुकुमारसुखद्वनवाटन ॥ हामंचुटसुरठीसुखधारी । हायसुरासविटासविहारी ॥ दोहा—हामजजीवनप्राणपति, हानाशुक्वनशोक । हायहायुवजराजवर्, तुमविनसूनविटोक ॥ ३९ ॥

यहिविधिविल्यतत्रजवधुन, भयोधुपभिनसार । प्राचीपतिप्राचीदिशा, कियोपकाश्वरसार ॥ तवअकूरकालिदिनहाई । संध्यावंदनकरिञ्जतराई॥नंदभवनपुनिआशुहिंआयो । चल्रनहेतुस्यंदनसजवायो ॥३२॥ गोपहुनिजनिजसहितसमाजे । भरिभरिसाजनशकटनसाजे ॥ गमनमधुपुरीभरेडमंगा । चल्रनहेतुअकूरहिंसंगा ॥ नंदहुँअपनोशकटसजाई । दहीदूषमाखनभरवाई ॥ पुनिजकूरसोंकहअससोळ । लेहुबोलाइल्लाहिल्लेदोऊ ॥ द्वतअकूरहरिवलहिंबोलाई । लियोआपनेरथाँहचढ़ाई ॥ पुनिनंदादिकसोंअसटेरे । हमपरखिंहमधुपुरीनेरे ॥

दोहा-असकिहिऊँचकरीतुरत, महिषाजिनकीवाग । घोरजोस्हिरिस्यचल्यो, वनसोविल्मनलाग ॥ ३३ ॥ लिब्नजबनगर्वनीव्रजनारीतिहिक्षणकुलिकुलकानिविसारी॥धाईकहत्तहायधनस्यामा। कहाँ नाततिजिकेव्रजधामा॥ बाल्यनेकीप्रीतिकन्दाई । तोरिचलेतितुकाकीनाई ॥ रह्योनउचिततुमहिअसमोहन । तिज्ञजचलक्र्रकेगोहन ॥ कहत्तहत्तेहमसिहेष्यारे । तुमसमानकोलियमहमारी॥धुलिगईरतियाँकीवितयाँ। सोहसुधिकरत्तफटतिअवद्यतियाँ॥ विरह्नवारिनिधिकत्वज्ञलोरत।लालकत्वातिल्याकत्वातिकताकत्वात्ता ॥ होतद्यानहिकतिहयतेरे । रेकपटीकान्हरनँदिकेरे ॥

दोहा-तेंतोमधुराकोचल्यो, नागरनंद्छुपार । दिहेजातकावापुरिन, त्रजवनितनआधार ॥ यहिविधिकहत्तविविधविधिवानी।चळीजाहिरथमेंळपटानी॥गिरहिंपरहिंपुनिउठहिंभामिनी।छूठीवेणीखुळीदामिनी॥ राजराजितह्वेगेसवअंगा । भोकरदममहिआक्षुप्रसंगा ॥ हायहायमाँच्योचहुँओरा । दुखितयुवाजरग्डुअरुछोरा ॥ कोहुकेतनुनहिंतनकसँग्हारा । देखहिंहगभारिनंदकुमारा॥ध्रजनारिनकोदेखतज्ञोका।गयोज्ञोकमहितीनिहुँळोका ॥ हरिणीहरिणहेरिहारिरोर्वे । रहेअचळतरुहरिमनुजावें ॥ बोळिरहींबनकुंजिचिरयाँ । मनहुँकहहिंकहँजातकन्हैयाँ ॥

दोहा-सुनिवनवधुनिविद्यापतहँ, जाकोमिट्यनपार । विरह्म्यथितह्नेथम्हिरही, तेहियटयसुनहुँधार ॥ जिनकेतनुधनपाणते, अतिप्रियनंदकुमार । तेवजनारिनकोविरह, कोकहिपावतपार ॥ ३४ ॥

विभागनेत्व प्रभागत् जाताभ्रमनद्शुभार । तम्यगारिकाम्यर्ह काकाह्यावतभार ॥ २०॥ श्रजवितानिविद्योकिविनाज्ञा।जानिनकेसहुँजीवनआञ्चा।ग्रिर्युकुंद्चितयोग्रसम्याई।मनुआछिनजियआज्ञानमाई ग्रुव्छआदिस्वसत्वनुद्याई । कह्योकहहुगोपिनसमुझाई ॥ हमऐहैविञ्चेपिन्नजमाँहाँ । यामेहैकछुसंज्ञयनाँहीँ ॥ छगेगोपगोपिनसमुझावन।कान्हरकहत्वनुरिन्नज्ञावन॥३५॥चल्योचप्रछत्तरयहरिकरो।उड़ीधूरिकछुपरतनहेरो॥ विद्योदेत्वतरहीपताका । जयछोंग्रुनतरहीध्वनिचाका ॥ जवछोंदेखिपरीरथपूरी । जवछोंकढिनगयेहरिट्ररी

दोहा—तवर्शेहकटकनैनसों, निरित्तरहींतेहिकाल । अचलक्सींदुलमेंभरीं, चित्रलिक्सीबाल ॥ ३६ ॥
रिदित्तिजवभूरिद्वनाँहीं । हाकहिसकीमिर्समिहमाँहीं ॥ रह्योएकहरिनामअपारा । जनुजियनिकसतल्गेकेवारा ॥'
स्यामस्यामेटरतमुखनाँहीं । गोपिनवीतिदिवसनिशिजाँहीं ॥ वैठिवेठिहरिलीलागाँवे।उठतच्यालजनुकछुजलनाँवे ॥
अधुसमहँअसभापहिताता । किहेगेपियआवनकीवाता ॥ ऐहेकाहिअविश्वन्नमाँही।त्यागेतनुमिल्टिहेकेहिकाँही ॥
वदिषदुसहस्रहिजातिनपीर।तदिपकृष्णहितपरोक्षरीरा।यहिविधिनृतनितकरहिमनोरयोऐहेआनुभविगहरिक्षरिय।

दोहा-यहिकाज्ञाअटकेरहत, तिनकेतजुमेंपान । नातोहरिविद्धरनिवर्सि, तवर्झीकरतपयान ॥ ३७ ॥ उत्तैअक्रुरसिहतहरिसामा । करिसवेगस्यअतिअभिरामा ॥ यमुनाकेतटपहुँचेनाई । पदरएकआयेदिनराई ॥३८॥ रहीतर्हीज्ञीतटअमराई । मारुतवहत्तिविविधसुखदाई ॥ तवअक्रुरकद्गोमृहुवानी । दोहुँनमुखदुतिभईमछानी ॥ यमुनामेमजनकरिछोने।चटिरयचपटफेरिचाटिर्दाने॥कार्टिदीकटिमटपिनाक्षित्ती। आगुर्दिअतिआनँद्रप्रकाज्ञिनी सुनतदानपतिकेशसवेना । रस्तेटतारिदोड्यभरिवेना ॥ कार्टिदीकटिक्योपयाना । कियमजनहिटिकेभगवाना ॥

दोदा−गयेञक्ररहुसंगर्मेः सटेरहेसरितीर । पहिरेवसननवीनपुनि, गटवीरहुनटवीर ॥ पत्रासरिससटिटयमुनाको । अतिश्यमीटसुधाकोनाको॥ भारेभरिबंग्रटसद्देभगवाना।कीन्द्र्योपरमधीतिसोपाना॥

/

ायेफेरिहुतोजहँस्यंदन । वलअऋ्रसहितयदुनंदन ॥३९॥ तवअऋ्रकहीष्ट्रनिवाता । जोतुम्रथचिवैदहुताता ॥ ^े कछुनहिंदतचपलाई । तोमेंआवहुँयसुननहाई ॥ असकहिदोहुँनयानवेटाई । यसुनातीरआझुद्दींटाई ॥ ^ ल्योगहिरददसहितविधान॥रूग्योदानपतिस्रखितनहाँना४० इडकीदईफेरिजलभीतर।जप्योमंत्रगायत्रीसुलकर॥

दोहा-तहाँरामञ्यामहिंछरूयो, जलभीतरमतिवान । करनलग्योतवमनहिंमन, अससंदेहमहान ॥ ४९ ॥

दोहा-नी्छवसनततुअतिलसत, प्रगटतपरमप्रकास । सहसर्शृगमेधनमढो, मतुष्ठतंगकेळास॥ ६५ ॥ ताकेभोगमध्यछविथामा।लसतपुरुपसुंदरघनइयामा॥पीतांवरसोहतततुमाँही।दगछविलसिरसिजसकुवाँहीं १२॥ चारुवारिसुजलसेंविज्ञाला।चारुप्रसन्नवदनमहिपाला॥चारुहँसनिचितवनिआतेचारू।चारुसुकुटिफेरनष्ठस्राहः॥ चारुश्रवणअरुवारूपोला।चारुलसतकुंडलअतिलोला॥अरुणअधरचितुकहुअतिचारू।छविहरिकंटकंबुकृतमारू वृप्भकंधबर्भायत्अम्लाजामेंवासकरतनितकुमला।त्रिवलीवलितनाभिगंभीरा।चलदलसुदलस्परंपीतिपीरा४८

कटिसृक्षमनितंबअतिपीना । ऊह्युगळपरमछविमीना ॥

दोहा-युग्रञ्जानुभतिचारुहै, युग्रञ्जंवभितचारु॥४९॥ तुंगग्रन्फनखञ्योतिवर, पर्पक्रजसुक्कमारु ॥५०॥ मणिमंडितिहारसुक्कटविकाला । सोहतन्तरसुंद्ररवनमाला॥ सुजनंगद्करफटकविभासी।कटिमेंचामीकरचौरासी॥ जातरूपकोठसतजनेक।पगनुपुरकोभितअतितेक ॥५१॥ पद्मचककरगद्दासुहावन।चारिहुँकरमेंभितिछविछावन॥ वस्रञ्जसतश्रीवत्सविभासी।कोस्तुभगणिसोहितछविरासी।भापंदनंदसुनंदहुआदिक।भौरहुलड्रेसुखितसनकादिक॥ त्रसुसुंद्रद्रदिगपाला। नवीप्रजापतिद्वद्धिविद्याला ५३ नारद्भरुवसुभरुव्यवस्मावहभागवतसहितअहलादा॥ पूपकप्रचनिजवचननतेरे। प्रभुकीअस्त्रतिकर्राह्यनेरे॥ ५३॥

देहि। – कोतिकीतिश्रीप्रिष्टिभक्त, कर्जाहरू गिरादि । येशकिनतेसहितप्रभु, सोहतभरू सभावि। विद्यामीरअविद्यादेहि । अरुपायाजगमोहितजोहि ॥ सूर्तिवंतठाढींप्रभुपासा । हरिहिहेरिहियलहिंहुलास ॥४४॥ ऐसोलिविकुंठहरिपामा । तिमिश्रीपतिसुंदरघनश्यामा ॥ परमप्रसन्नभयोअक्र्स । परममेमसोहियभोपूस ॥ भयेसकल्रोमातनुठाढे।युगुल्नेनभानँदजल्याढे॥५६॥गद्गदगरभतिश्रियिलग्रिसी । प्रनिपरिकेधीरजमितिषीस ॥ कियोपरिणपरिज्ञीक्षप्रणामा । सावयानहेल्यिमतिधामा॥जोहतगुगुल्जल्यकरजोसी। मंदमंदकहिगिराजयोसी॥

दोद्दा-ऌग्योकरनअस्तुतिबिमल, इरिकीआनँदछाय । व्रजरजलोटनकोतुरत, गोअकूरफलपाइ ॥ ५७ ॥ इति सिद्धिर्थामन्यद्वाराजाधिराजनांधवेद्यशीविद्वनाथसिद्दात्मजसिद्धशीयद्वाराजाधिराज श्रीमद्दाराजाश्रीराजावद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिद्द्यदेवकृते आनंदाम्बनियो द्यामस्कंषे पूर्वार्थे नवित्रज्ञस्तरंगः ॥ ३९ ॥

> अक्र्र उवाच । छंदहरिगोतिका ।

जयपरमपूरुपसक्टआदिअनादिआनंद्रभागद्दे । जयअशिटकारणदेतुनारायणकरो(परनागद्दे ॥ जेदिनामपंकनतेटियोकरतारहुँआनारद्दे । जोराजरीटिशक्तिवरच्योसकटयदसंसारद्दे ॥ १ ॥ भूसिटलपावकपवनन्भआहंकारतत्त्वमहानहुँ । मायामनहुँइद्दीपुरुपइंदीविपैगिर्वानहुँ ॥ येअसिरुकारणजगतकेउपजेतुम्हारेअंगते ॥ २ ॥ जानतनतिहरोरूपसबजडअहेयाहिप्रसंगते ॥ मायाग्रुणनतेवँच्यात्रह्माग्रुणनतुवपररूपको । नहिंजानतोतपठानतोउरआनतोअनरूपको ॥ ३ ॥ योगीतुम्हें बहुयोगकरिष्यावतसमाधिलगायकै । अध्यात्मऔअधिभूतऔअधिदैवसाक्षीभायकै ॥ बहुसांख्यवादीजीवअंतरयामितुमकोजानिकै । ध्यावतरहतपावतसकरुफरुपरमश्रमतनठानिकै ॥ ८ ॥ मीमांसिकौतुमकोभजतपढिवेदतीनिहुँनैमसों। कारियज्ञबहुतुवरूपदेवनभागदैअतिप्रेमसों॥ ५॥ ज्ञानीअर्पिस्वकमेतुमकोशांतह्वैथिरचित्तर्ही । बहुज्ञानमखकोठानिज्ञानसरूपभजतेनित्तर्ही ॥ ६ ॥ तुमकोभजतश्रीवैष्णवहुप्रभुपंचरात्रप्रकारते । हैतसचक्रांकितहुअञ्चांकितरहतयहसंसारते ॥ संकर्षणहुँपंद्युम्अनिरूपनासुदेवहुँचारिमें । नारायणैअंशीगुनततुवऔरहँअवतारमें ॥ ७ ॥ बहुरोबतुमकोशिवसरूपीरोवमारगतेभर्जे । तिनमेंअनेकनभेदकरिकारवादआपुसमेंगर्जे ॥ ८ ॥ औरहुजेऔरनदेवभजतेतेतुमहिभजतेसही । सनदेवमययदुनाथतुमसुरभिन्नकोउतुमतेनहीं ॥ ९ ॥ जिमिज्ञोलतेसरितानिकसिसागरसिमिटिजातीसर्वे । तैसहिंसकलतिहरोअहैसवसुरनकोआराधवे ॥ १० ॥ प्रभुप्रकृतितिहरीशक्तितातेसतोरजतमहोतहै। तिनतेप्रगटित्रिनविधिप्रगटिविशेषिविश्वउदोतहै॥ १९॥ जयसक्रुअंतरयामिजगताक्षीअखंडितज्ञानहो । गुणकार्यजगउपजतनञ्जततुमएकरूपअमानहो ॥ १२ ॥ तुववदनपावकपगपुद्विचलचंदमुरजश्रुतिदिशा । नभनाभिशिरहैस्वर्गसुरसयबाद्वपङकेदिननिशा ॥ हेंकुक्षिसागरश्वासपवनहुँरोमऔपधितरुलता । शिरकेशघनगिरिअस्थिनखँहैंबीजबरपामहिगता॥५३।५४॥ बहुजीवसंकुछस्कछजगहेतुमहिषुरुपप्रधानमें । जिमिमसकऊमरिमेंवस्तजछजीवज्यौंसछिछानमें ॥१५॥ जोइजोइकरनवहुचरितधारहुरूपञापुस्रहावने । व्यापितसुवनतिहरोसुयशगावतस्रदितकविपावने ॥१६॥ जयमीनरूपअन्तप्रलेपयोधिकरनविहारहै। जयहयत्रीवप्रचंडमधुकेटभकरनसंहारहै॥ १७॥ जयह्रपकच्छपउद्धिमंथनमंदराचलधारने । जैवपुपबृहद्वराहदानबद्लनधर्णिउधारने ॥ १८॥ जयअतिउदंडन्तिहअद्भुतह्रपजनभयहारिणे । जयसुरनपाठनअसुर्घाठनभक्तठाठनकारिणे ॥ जयविदितवामनप्रनित्रिविकमनापित्रिभुवनकोल्ये । देराजिभुवनइंद्रकोवलिद्धारपालकह्नेगये॥ १९॥ जयअमरुभुगुकुरुकमरुदिनकरछुद्रछित्रनछयिकये । कुरुक्षेत्रशोगितकुंडनवरिवधराणिकश्यपकोदिये ॥ जयरघुकुछोद्धिचंद्रदशरथनंदजनकछछीश्रहें । जेहिंचानतराणिप्रकाशकीनविनाशतनुदशशीश्रहें ॥ २० ॥ जयदेवकीदुखदछनजयवसुदेवआनँदकंदहै । जयकरनभूमिअदंडकौरवकंसकूरनिकंदहै ॥ जयमुसल्धर्यस्वलभद्रदासनभद्रप्रदेवितपते । जयनागपुरकरपणमुसंकर्पणविकर्पणअरिकते ॥ जयमदनवपुत्रद्यमञ्जनसंपरनसंगरमहा । जयवज्ञनाभविनाशिजयकौरवदटनमद्दुहसहा॥ जयवाणदुहितारमणशुद्धसहूपश्रीअनिरुद्धहें । जिनकुद्धशरगतियुद्धमहँअवरुद्धशृञ्जयुद्धहें ॥ २१ ॥ जयबुद्भुद्धस्रूपप्रगटेदैत्यदानवमोहने । जयकृष्णकरुकोरूपम्लेच्छनसरिसक्षत्रिनकोहने ॥ २२ ॥ इमहेंहमारोहेसकल्यहरावरीमायामहा । सवजगतकोमोहितश्रमावतिज्ञाननर्दिकोहकेरहा ॥ २३ ॥ हमहिंदमारअगारदारकुमारअरुपरिवारहुँ । मिंहुँभ्रमहुँयहिश्रमपरोस्तिमानिविनिदिविचारहुँ ॥ २२ ॥ नहिंकमंफटर्देनित्यतिनकोनित्यग्रानिविपरीतिसों । अँधियारयहसंसारकृपहिंपरोतुविवनप्रीतिसों ॥ २५ ॥ जिमिभयुपर्णद्यादितसरिटतजिच्टतप्रगरुप्णाज्यै ।दिमिनेदतनुपनठानितृमसेविमुसमृसमेंभरे।२६। मतिमद्मेमनासिजम्यितमनचप्टरोकिनसकतहाँ ॥ २७॥ तातेतुम्दारेचरणकीअववेगिशरणहितकतहाँ ॥ तुवचरणपंकजदुष्टुरस्टभमोहिजोअविमिटिगयो । सोऔरकारणकद्धकनहिगुनिदीनमोहिनिजकरिस्यो ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

जबभोगिभवकछुभाग्यभयतवतुमकृपाप्रधुकरतहो।तवसंतसेवनलगतमितवमोक्षमुद्रतुमभरतहो।॥२८॥ जपुज्ञानवपुसवज्ञानकारणकालरूपप्रधानहो। । परपुरुप-॥२९॥-जयवसुदेवनंदनसर्वभूतिनदानहो॥ जयद्धपीकेश्वपप्रसक्षककालभक्षकनामहे। मेहीतिहारीशरणयदुपतिवारवारप्रणामहे॥ ३०॥ इति श्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनार्थासिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज्देवकृते आनंदाम्बनियो दशमस्कंघे पूर्वार्थे चत्वारिंशत्तमस्तरंगः॥ ४०॥

श्रीग्रुक उवाच ।

दोहा—यहिविधिअस्तुतिजनकरी, सोअकूरमितवान । तबअंतराईतकरिलियो, निजसरूपभगवान ॥ १ ॥ निरितकुष्णवपुअंतरपाना।जलतेनिकसिअकूरसुजाना॥नित्यकर्मकरितुरततहाँहीं।विस्मितगोवलकृष्णनहाँहीं २॥ तबबोलेयदुपतिसुसकाते।कहँकोतुकतुमललेनहाते॥धोजलधोंमहिकिधौंअकाशा।जानिपरतकछुललेतमाशा ॥३॥ तब्अकूरदोडकरजोरी । बोलेबहुविधिहरिहिनहोरी ॥

अक्रूर उवाच।

भूमहँगलमहँगगनहुँपाँहीं । जेतनेकोतुकहैंजगमाँहीं ॥ विश्वरूपतुममेंसवतेते । तुमहिंदेखिदेखिंदेअवकेते ॥ ४ ॥ अवनमोतिङखिंवेकोवाकी । तवपदमीतिरहेमतिछाकी ॥ ५ ॥

दोहा-चल्रहुनायअवमधुपुरी, मारगहोतवेलम्य । पुरवासिनदीनेदरज्ञ, यदुकुल्केअवलम्य ॥

#### श्रीज्ञक उवाच।

असकिद्दिचढिरथवाजिनहाँकी।छेगमन्योहारैसुखवर्ण्डाकी॥६ ॥थल्यल्सवग्रामनकेवासी।भायेदृरिवल्दरज्ञानआसी निरित्यपुगुल्वसुदेवकुमारे।पुनिनिर्हेओरनओरिनिहारे॥७॥डेढपहरजविद्वनरिहगयन्त्रामथुराढिगपहुँचतर्थभयन्त ॥ इनकोविल्यभदेयसुनामें । नेदादिकहुआइमथुरामें ॥ ठाढेरहेपहुँचिभमराई । इरिवल्कोपरित्येसुखर्छाई ॥ इरिसक्रयण्लापेजवर्ही । डेराक्रत्सभयेतहँतवहीं ॥८॥तवकरसोंकरगृहियदुराई । कहअक्ररसोंमृदुसस्वाई ॥९॥

दोहा-नगरङगरगहिकेकका, छेस्यंदनतुमजाहु ॥ हमरेहेंइतआपपुनि, छिलहेंनगरउछाहु ॥ १० ॥

सनिअकरकृष्णकीवानी । कीन्हीविनयप्रेमरससानी ॥

अकृर उवाच ।

तुम्बिनहम्जैहेंनहिनगरी । तुम्बिनसिगरीगतिमम्बिगरी ॥ अँहंभक्तहमनाथितहारे । तुमकोभक्तअहंअतिष्यौ॥ तजहुनायमोकोअवनौही । तुम्हिछोडिअवहमकहँजाँही ३ उछेअप्रजअरुसवगोपाछन।नंदसहितयशुद्दाकेछाड्न ॥ मेरेभवनच्छतुयदुराई । देहुपृतपरिवारवनाई ॥ १२ ॥ ट्रिट्युरानीमोरिमडेया । तुम्बिनकौनपुनीतकरेया ॥ स्वारतहोपटपंकजपरी । कोजअविधाशममपरी ॥

दोहा-दमगृहमेषीमृटअति, परमअपावनकर्म । विपिनिस्तनितर्हीरहत, उँहेकीनविधिशर्म ॥ पेभरोसअवतीदियहोई।तरिहीआपचरणजट्योई।सींचतत्त्वपदसटिटअदोषित।होदिषितरपावकसुरतोषित॥१३१ तुषपद्रपंकजपोषसुराग । पटिटीन्दीगतिसवटसुपासी॥भयोजगतमेंअतियजकारी । पायोविभाइंद्रतेभासि॥१०१ २५ पर्वेषप्रकार । कियोपुनीनिजटोकहुसोई॥ जाकोपरसतसगरकुमासा । सुक्तभयेद्रतसाटिहजारा॥ आकोर्युसम्हादिस्पार । निजपुनीनकोदेतुविचार ॥ सोतुवपद्जटमनिजगेह । आतुसीविहीसहितसनेह ॥१६ ।

्रोहा-करनमुन्तिदर्गेमुपद्म, पाँबरदोतपुनीन । यदुपनिजगपिनदेवपनि, वेदीनुम्हीनिनीत ॥ १६ ॥

सुनिसर्ग्येदपनमुहाये । वीरेप्यंस्थतिआनेट्याये ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वीर्ध।

#### श्रीभगवानुवाच।

हमआरजयुत्तधामतिहारे । अविज्ञाआइहैंविनहिंविचारे ॥ यदुवंशिनकोरिपुहनिकंसै। देहींसुहृदनमोदअसंसे॥^ श्रीञ्चक उवाच ।

यहिविधिजवैवचनहरिकहेळ।तवअकूरअतिञ्चयदुखळहेळ॥कह्योनकछुमुखरह्योविळोकी।नगरडगरडगरचोअतिरोकि। प्रथमहिंगपन्योकसञ्जगारा । भोजराजकहँजायजोहारा ॥ मंदमंदअसवचनसुनाये । रामकृष्णयुतनंदिसधाये ॥ देराहेपुरकीञमराई । दूतपठैनुपर्छेहुदसाई ॥

दोहा—यहिविधिभापिश्वफल्कस्रतः, गोनिजसदनसिधारि । ग्रुन्योकंसपूरणभईं, मनअभिठापहमारि ॥१८॥ सोरठा—उत्तरामअरुश्याम, पहरदिवसवाकीरहे । देखननगरछठाम, सखनसहितगमनतभये ॥ १९ ॥ छदित्रभंगी—जहुँफटिकप्रकारासुंगदुवाराहेमकेंवारासाविरहे । छोटेहुद्रवाजेथठथठश्राजेतोरणछाजेद्यतिडमहे ।॥

परिखार्गभीरापूरणनीराषुतभटभीराज्ञस्वगहे । वाटिकाल्ळामावहुआरामाजपवनरामाचित्तवहे ॥ २० ॥ चामीकरचाहूबनीवजाहूधिनकअगाहुआतिकँचे । बहुवणिकडुकार्नेतनीवताँनेवेवमकार्नेनपहुँचे ॥ बहुरतनसमार्जेछजाछार्जेसभादराजेंमणिनजडी ॥ २९ ॥ पारावतपोक्षेमंञ्जझरोखेमोरअनीखेष्वनित्रमडी ॥ इरिभत्तज्ञसीर्चीक्त्रांक्रमेनविद्यांक्रियानित्रमडी ॥ सुरभितज्ञसीर्चीक्त्रांक्रमेनिवींक्रेतरउठीचीपुरराहें । अंगनहुँरसालाफूळनमाळावँधीविज्ञाळाग्रहमाहें ॥ तंदुळअरुळाजेमंगळकालेथळथळसाजेक्रोअभरे ॥ २२ ॥ दिषचंदनडारेक्क्रेभकतारसुमनअपारेद्वारधरे ॥ नीपनकीअवठीसोहतिअमळीनहिकहुँविगळीगळिनगळी।वहुपळ्वरम्भातिनकेखम्भामोदअरम्भाभाँतिभठी॥ ३३ ॥ सुसम्भसुपारीनवक्रळपारीपटजरतारीपरभाके । बहुळसतपताकेअमितकिताकेछैरविचाकेनभनाके॥ २३ ॥

दोहा-यहिविधिनिरस्तनगरतहँ, नागरनंदिकज्ञोर । मंदमंदगमनतमगै, युतरोहिणीकिज्ञोर ॥ मच्योमद्दीपतिमधुपुरो, पोरपोरयहज्ञोर । बजतेआयेआछुगुग, सुंदरनवलिक्ज्ञोर ॥

कवित्त-स्रोरिसोरिख्रञ्जिआङीसङककीआयपरी, माँचिरह्योसरभरसवरकेपायते । लेटर्तीनेखेटनखुआरकरिखेटनको, खोटिखिरकीनखडीखुजीकेखरावते ॥ रघराजखासीसोखनारीआमखासनते, खिजमितखामिदखरानकेजरानते। पु्टिगेसनानेसरखुर्वाकेविचारिनारि, धाईनिनमुत्तनसेटावतेसवावते ॥ २४ ॥ कोईसारीयाँपरेकीपाँपरोकेसारीकोई, कोईहारार्किकिणीकेकिकिणीकोहारहै । कोईएककरनकरनत्योंचरनहूँमें, कुंडल्ओकंकणओनूपुरसिंगारहै॥ पररूयोनकोईएकएकनकोरधुराज, कीन्हीनाईकोईएकएकनपुकारहै। षाममधुरामेंचढीऊँचेनअटामेंयहगामेंयह, नामेंआयोनंदकोकमारहै ॥ एकदगसंजनमें अंजनलगायेटठी, कोईएककोरमुसगरेउठिपाईहै ॥ २५ ॥ कोईअँगरागआपेअंगनङगायेचङी, कोईपुरनारीचङीआपेहींनहाईहै ॥ र्पुराजकोईगृहकारजविसारिचली, कोईवालअधप्यायोबालकविहाईहै । चहरपहरमाच्योज्ञहरपहरदिनै, वहरबहरढोँटकँवरकन्टाईँहै ॥ २६ ॥ त्तिकैतिरिछेनैनवाणसमवेषिसैन, देत्तदेंपरमचनभुकुटीनचाइकै । सुसमानिकायदेसेकामिनकिजायऐसी, रूपद्रशायकीन्द्र्योविवश्वनाइक ॥ खरानभाटिनसमानतेपरानीटान, देसैंयदुरानप्यारीपटकॅनिहाहकै। मंदमंदगीवनगयंदगतिमोह्योमन, मधुराकेमगर्मेष्टकुंद्रधुसकाहक ॥

सानिकेसिंगारसँगरोहिणीकुमारसखा, सोहैंरपुरानमुरिमोदिहिमरतनात । करिकेकटाक्षिनियाछिनिछकविंछैछ, धामधामधूमधामपुरमेकरतनात ॥ कितीभईकायछतेपरींघ्मेंधायछसी, केतीभाछनायछसीजियरोनरतनात ॥ २० ॥ कोनहींडहरहेकेकान्हरोकढततहँ, तौनहींडहरमेकहरसीपरतनात ॥ २० ॥ निमिपनेनारिधनञ्यामकोनिहारिचित्र, प्रतरीसीटाडीपुरनारिआनँदेभरी । कान्हकीतकिनित्योंहीँहँसिनिम्रुधाकीसींची, पायकेसोहागअनुरागयुत्तेहँखरी ॥ रम्रुपानध्यारोभेपनेरीपायनायदीन्ही, तापहरिछीन्हीभईपुछकघरीधरी । माधनकीसुर्तिमनोहरीकोमधुराकी, पठककपाटदेंकेधाँवीउरकोठरी ॥ २८ ॥

दोह्य-चिक्केज्ज्ञअटानिमें, विकसितमुखजळजात । वरपहिंदिरविष्ठपरसुमन, हरपिंद्रिप्ठकितगात ॥ २९ भोरहुपुरवासीद्विजआये । दिषअक्षतसुगंधवहुळाये ॥ सुरभितजळहरिवळपगधोई । पूजनकरिंद्रपरमुद्रमें नजरदेहिंवहुविविधप्रकारा॥३०॥जोरिपाणिअसकरिंहज्ञारा ॥ धनिधनिंहेंसिगरेज्ञजवासी।कौनकरीपुरवतपरार जोहनसुगळकुमारनकाँहीं । हगदेखतिनकेदिनजाँहीं ॥ त्रिसुवनकोआनंद्रवटारा । रचीविर्रचिमनोहरजोर्थ पहिविधिळहतविविधसतकारा।गमनतदोज्यसुदेवकुमारा॥जहँनहाँविचरिंदिरहळधारी।तहँतहँभिकतहोंहिनर कछुआगेचळिगेजवदोऊ । औरहुसँगपुरजनसबकोऊ ॥

दोहा—तवहकचाकरकंसकी, जातिरजककीनीच । उद्यमजेहिराँगरेजको, मिलतभयोमगर्यीच ॥
कंसहेतुराँगिविमलदुकूला । लिहेजातबहुरह्योअतृला ॥ आवतताहिनिरिवारिपारी । तुरतटादृह्वेगिराज्यार
ऐहोपथिककौनतुमआहू । वसनिविचित्रलिहेकहँजाहू ॥ वसनअनेकरँगेअतिनीके । अतिप्रियआहेँहमारेजीके॥
देखिदोक्जभाइनकरक्ष्मा । देहुहमेंसवनसनअन्मा ॥ हमरेहियोगऔरकेयोगन । असतगुनहुँतौषुँछहुँलोगन जोहमकोतुमअनरहुँदौ । तौविनसंशयमंगलपेहा॥ ३३ ॥ यहिविधिजवजाँच्योयदुराई । तवतोरजककोपअतिछा दोहा—प्रथमहियदुपतिकेवचन, कियोनहींकछुकान । कछुकचित्तमहँगर्वभरि, करिकेभीहकमान ॥

द्वित्वरतािककहँवानी । भोजराजचाकरअभिमानी॥३८॥मितिबोळेअसबैनअहीरा । तेिहिनलगतजीवकीपीरा सुखतदिख्छिहुतुमअपने । पिहरेहुवसनकबहुँअससपने ॥ होतुमगाइचरावनहारे । निवसहुवनगिरिवराचिआरे राजपोज्ञाकलेनअभिलापी। अपनीजातिसुरतिनिर्हरापी॥३८॥सुधेचलेजाहुजहुँजाते । क्रसवृद्धितवहुतवतराते जान्योतुमसुरखद्रोलभाई । अतुचितल्चितनपरतजनाई ॥ अवहुँपीरसिखापनगहियो।कोहुसोऐसेचचनकहियो

देहि—चहीवचावनआपने, जोअहीरतुममान । तोतुरतिह्व जकीजिये, इततेअविश्वपान ॥ जोकहुँकसरानसुनिपति । तोदोहुँनवंधनवँधवि ॥ ३६ ॥ गोपनकोल्टाईधनभूरी । तुमकोअविश्वदेविंधि ॥ गर्वनरहत्त्रपुष्ठेनेरे । तात्ववचनमानिर्वेभेरे ॥ रजकवचनसुनिपरमकठोरा । स्नुष्ठिनभूयोदेवकीकिशोरा ॥ विद्वदेवपाधापरहक्षमारचो।तासुकंधवेशीञ्चलारचो॥मृतकरजकगिरिगोधरणिमें।भयेचकितजनहरिकरणीमें ३<sup>औ</sup> अनुचररजकरेहेसँगतेते । भगेडारिपोटारपटतेते ॥ जवसवभागिगयेचहुँओरा । तविंदुरतवसुदेविकशोरा ॥३८<sup>॥</sup> अपुचसरजकरेहेसँगतेते । समिकछुक्रविकशोरा ॥३८<sup>॥</sup> अपुचसरजकरेहेसँगतेते । समिकछुक्रविकशोरा ॥इ८॥
आपुचसरजकरेहेसँगतेते । समिकछुक्रविकशोरा ॥इ८॥

दोहा-श्रीरहुदीन्देंससनको, रहेजेजाकेयोग । व्यर्थनहुतमहिफ्रिकिदिय, हॅसेदेलिपुरखोग ॥ ३९ ॥ पिर्हिरपोशाकनटीटटार्ट । हॅसतचेटआगेष्ठतगाटे ॥ रह्मोप्कर्टीपीकरगेहा । ताकेद्वारगयेष्ठतनेहा ॥ जातेषचनक्रमेषद्भार्य । अंगटारपटदेहुननाई ॥ सुनतिहिमेमअरोसोघायो । रामस्यामचरणनशिरनायो ॥ साधिदियोजंबरसँगतारा । वेटिहॅटरिचिदयोजपारा ॥ नसनविचित्रपद्धिरयदुराई।सहितरामग्वाटनतसुद्धि । शोभितभेजितस्यामार्या।सञ्जेजितिसतजनुयुगहायी॥अतिप्रसम्बद्धपुनियदुराई।तेहिंचायककहँनिकटयोटी ।

दोहा-दियोम्रक्तिसारूप्यतेहि, जगमहँविभीअत्रुख । शोभाऔरअरीखळ, सुमतिसकळसुखमूळ ॥ ४२ आगेचछेबहुरिदोडभाई । सखनसहितअतिआनँदपाई ॥ मालाकारएकमतिवाना । रह्योमधपुरीभक्तप्रधाना रह्योद्धदामाताकरनामा । तासुंहाटमधिहाटकथामा ॥ ताकेभवनगयेदोउभाई । सोदेखतअतिज्ञयअतराई परचोचरणकहिहेबनमाली । भैतवदासजातिकोमाली॥करहपुनीतगेहयदराई।असकहिभीतरगयोलेवाई ॥ ४३ संदरभासनमेंवैठायो । अर्घ्यपाद्यआचमनकरायो ॥ भूपदीपनैवेद्यहृदीन्ह्यों । चंदनप्रभुअँगरुपनकीन्ह्यों ॥

दोहा-जसपूजाप्रभुकीकरी, मालाकारसुजान । तेसहिसिगरेसस्नको, कीन्ह्योंअसिसनमान ॥ षुनिसबकोतांवृङ्खबायो ४४ जोरिपाणिअसवचनसुनायो॥पावनमोरजन्मकुङआजृ।तुमकोन्ह्योसवविधियद्राज रेविपितरऋषिऋणहुँ हमारे। आयनाथतुमसकळउघारे॥४५॥अहै।जगतपरकारणदोऊ।यहप्रसंगजानतकोउकोउ छेयोपराणिमहॅमुसुअवतारा । करनहेनुमंगलसंसारा ४६ विपमदृष्टिनहिंअहेतिहारी । तुमदोऊजगकेहितकारी तवमेंहोसमानभगवाना । जेजसभजेताहितसजाना ॥४७॥ मैंहोंप्रमुळघुदासतुम्हारा । शासनदेहुजोहोइविचारा

दोहा-धन्यभागतेहिंपुरुपकी, तेहिंसमजगतनआन । जापैतुवज्ञासनकरह, हेप्रसन्नभगवान ॥ ४८ ॥ सुनिमार्छोकेवचनसुरारी । रहेमोननहिंगिराउचारी ॥ मार्छोमाधवमनकोजानी । धन्यभाग्यआपनअनुमानी ॥ महासुगंधितकोमळफूळा । तिनकोरिचेद्वैमाळअतूळा॥रामञ्यामकेगळपहिराई । औवहदीन्ह्योंसखनवनाई ॥४९ सखनसहितहरिवरुछविद्याये । माठीगृहमेंअतिसखपाये॥हरिवरुजानिताहिनिजदासा। कह्योमाँग्रजोहोेवेशासा4 तवकरजोरिकद्योपनिमाली । निजयदभक्तिदेहवनमाली॥होवैश्रीतिसंतपदपाँहीं । परमदयासवजीवनमाँहीं ॥६९

दोहा-सुनिमालीकहँदेतभे, येतीनिहँबरदान । विभीषुस्तदरपुस्तको, दीन्ह्योताहिमहान ॥ अरुज्ञरीरवल्जगसुयज्ञ, आयुपपूर्णप्रमान । देताकोवल्डिसम्युत, तहतिकियोपयान ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेज्ञश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघराजींसहज् देवकृते भानन्दाम्ब्रुनिधी दशमस्कंचे प्रवृधि एकचत्वारिशस्तरंगः ॥ ४९ ॥

#### প্ৰীয়ক ভৰাৰ।

दोहा-प्रनिवसदेवकुमारदोल, चलेवलारवजार । संगतस्वासोहतसकल, कियेविविधशंगार ॥ कछुआगेविङकदोडभाई । आवतनारिनिहारिसुहाई ॥ हैकुवरीपैडिमिरिकिज्ञोरी । करमेंछीन्हेंकनककटोरी ॥ तामुँकंकमचंदनपौरा । चितवतचळीजातिचहुँओरा॥ताकोनिकटनिहारिविहारी । भौंचळाइहाँसिगिराउचारी ॥१ सुंदरितुमहें।केंगिनवतावहु । अंगरागेकेहिहित्तर्छैजावहु ॥ हमिहनैदेहीयहॲगरागा । तुमर्ते।निरारिपरीवडभागा जोअँगरागहमहिकँहँदैहाँ । तेष्ठिदरिद्वतमंगरुपदा ॥ हरिकीगिरासुनतअतिप्यारी । परममनोहररूपनिहारी ॥ दोहा-मोहिगईकुवरीतहाँ, बाटचाप्रेमविज्ञाल । सङ्गिभईकरजोरिक, कीन्हीविनयरसाल ॥ २ ॥

#### सेरंध्यवाच ।

नंदकुँवरसंदरछविरासी । मेंहोंभ्रपकंसकीदासी ॥ देखवरीयहनामहमारो । कंसाँहैँ वियममचंदनगारो ॥ तातमें अगरागवनाऊँ । नपतिनिकटनितहीपहँचाऊँ ॥ सींपेहमोहिकमेयहराजा । औरकरहुँनहिंकीनहुँकाना पेप्रियतुमसोकोयदुनंदन।जाहिदेहुँगारोनिजचँदन॥३॥असक्दिङगी्ङसन्युगरूपा।जेदिङ्सिमोहत्रिभुवनभूपा मधुरवचनवोटनिमनहारी । चितवनिचटनिचारुमुकुमारी॥मोहिगईयदुपतिकोदेसी।कुचरीयन्यभाग्यनिजटेखी

दोहा-रामझ्यामकेअंगमें, सोकुंकुमअँगराग । टेपनकीन्द्राॅनिजकरन, कारेअतिञ्चयुक्तराग् ॥ २ ॥ नाभिडपरतेकंटलगि, लसतपीतर्जेगराग । मनहुँयमुनजक्रगंगमहुँ, आवतप्रातप्रयाग ॥ ५ ॥ भेप्रसत्रवसुदेवकुमारा । तद्दैननमें असिक्येविचारा ॥ यदकुवरीकोसुभगवनार्वे । विजदरञ्जनकोफलट्दरञ्जावे (11)

वस्त्रीवाकृटिटेढ्।अद्दर्भ । तातेजगकुवरीअसकहर्द्भ ॥ अुसहँकीद्यतिदेश्रीतनीकी । चिमिर्ययारमणीममजीकी॥६॥ असविचारकरितहँयदुराई।करअँगुरीद्विचेवकलगाई॥पगअँगुठनसोपगनदवाई । वदनतासुदियरपरस्टाई ॥ ७ ॥ मिट्योतासक्तवरतेहिकाला । भयोक्तवरीरूपरसाला ॥ उन्नतकुचहुँगेकटिशीनी । रंभसम्भर्ताजवनशीनी ॥

दोहा-एंजनहगमुक्दीधनुष, मुखक्किभाखरसाल । रूपकूबरीलखिल्जी, मुरल्लनातेहिकाल ॥ ८॥ भयोरूपगुणपरमञ्दारू।हरिहेरतञ्चप्योहियमारू॥ यदुपतिकोपद्रकाकरञ्जेरा।गहित्रोठीहँसिकैतेहिठोरा॥९॥ भीतमचळहुअवासहमार।निकसत्तियअवतजत्तिहार।भैनछोडिह्युँहकक्षणतुमको। द्वितयनिष्रयअसरागतहमको रूपरावरोळिखमनमेरो।परचोकामकरफिरतनफेरो॥अवकीजैकछ्कुपाकन्हाई।छेहुमोहिंपियमस्तिजयाई ॥ १० ॥ सनिक्वरीकोविनयविहारी।गयेसकुचिवलवदननिहारी॥ सलनमुखनपुनिञ्यामविलोकी।कह्योवचनकुवरीकरें।की ऐंहेंसंदरिभवनतिहारे । करिकारजजेहिंहेत्रसिधारे ॥

दोहा-परदेशिनकोअतिसुखद, कुवरीतोरअगार । जेपरदेशीनारिविन, तिनकोत्तर्हीअधार ॥ १२ ॥ सनिमुकंदमुखमंजुरुहाँसी । रुहिकूवरीमहासुखरासी ॥ तिजपटुकागमनीनिजगेह । यदपतिपेकियपरमसनेह ॥ हरिहुचछेपुनिवर्णिकवजारा । थरुथरुरुहतअमितसतकारा ॥ कोउपुरजनतांवुरुखवाँवें।कोउफुरुनमारुापहिरा<sup>त्री</sup> कोईचंदनचरणचढाँषे । कोईअतरछैवसनङगावें ॥ १३ ॥ हरिवङरूपनिरासिपुरवाङा । देहभानभूङातिहिंकाङा ॥ मनसिजविवञ्गभयेमनतिनके । हरिवछदेखिपरेहगजिनके॥ छृटेवसनमोराञ्चरकेञ्चा।छटिगोछिनछाजकरहेशा॥

दोहा—चित्रपूतरीसींखडीं, निरखिंदुयगलकुमार । वारवारतनुमनधनहुँ, वारहिंवारहिंवार ॥ १४ ॥ पुनिआगेचल्किछुदोडभाई । पूँछनलागेजननवोठाई ॥ अहेकहाँमसघनुपनिवासा । हमहूँआयेठसनतमासा ॥ छोगनकह्योचछेइतजाहू।आगेळिसिहोधनुपउछाहू १५ पुरजनवचनसुनतनँद्रुलाला।कछुचिछेरुस्योधनुपमस्याल्। बारनयद्पिकियोमखपाळक । पैनहिंमान्योत्रिभुवनपाळक॥गेमखभवनप्रविज्ञिवरिआहे।देख्योमहाधतुपदोउभा<sup>हे॥</sup> खड़ेवळीबहुरक्षणवारे । विविधमाँतिकेशस्त्रनधारे ॥ वडोविभौपूजितबहुसानु । ळखनजननकोछरचोतमान् ॥

दोहा-यदुपतिचापनिहारिकै, गहुनुहेतुमनदीन । तुवरखवरिधनुपके, कोपवडोईकीन ॥ कहाअहीकाकेतुमजाये । कारणकीनकहातेआये ॥ वरज्योनहिमानोकेंहुकेरो । जाहुअनतटेढेक्योंहेरो ॥ देहुइन्हेंको्डपुरुपनिकारी । छुननचहतधनुपूजितभारी ॥ ऐसहिंकहतरहेरखनारे। हरिकरवामतुरतपनुधारे ॥१६॥ ख्याछिंदेसोछियताहिचढाई।सकछजननजोहतयदुराई ॥तोरचोधनुपसहजग्रुसक्याई।जिगिगयदकरऊषछ<sup>गाई१९</sup> ट्टटतथतुओक्शोरअलंडा । पूरिरह्मोतिगरेत्रहांडा ॥ परचोक्शोरसोकंसहुँकाना । वेठसभामिषवहुतडेराना ॥ १८ ॥ ट्रटतधनुपधनुपरखबारे । अतिकोपितहैवचनउचारे ॥

दोहा-देखनकोअतिमीठये, दोऊबालकढीठ । बाँघहुइनकोआठाईी, करिकरदोहुँनपीठ ॥ प्रनिमारदुदायाजरखोई।धुरदुधरदुधावुद्धसवकोई॥ असकहिकसिगरेशठधाये । समझ्यामकेजबहिगआये ॥ १९१ तवगहिकरहरिवछध्तुद्वकें । किसकिसकोपितकमरमद्वकें ॥ दौरिदौरितिनकिक्षिरमारे । केतेनकेठरतुरतिविद्वी चरनकरनकेतेनकेतोरे । केतेनिक्षिरमटुकीसम्भारे ॥ २० ॥ हायकहतभागेरस्वारे । कंसद्वारमहुँजायपुकी जेवजनाटकभाषेदोई । नॅदकेतिन्हेंकहतसनकोई ॥ तेखारेचधनुरावरतोरी । मस्त्रालामधिकरिवरजीरी

देहा-कछुमारेमर्देकछुक, कछूमिलायेधूरि । कछुरखबारेभागिहम, आयेभरिभयभूरि ॥ सुनतकंसअतिकोपहिंछायो।जाहुइनहुकहिभटनप्ठायो॥तेत्रभुज्ञासनिज्ञरघरिषाये । मारुमारुपरुपरुकहिंभावे तिनकोरामञ्चामधनुसंडन । मारितुरंतिहिकयोविसंडन ॥ भगेकंसभटहायपुकारतोरामञ्चामवर्षामिवाती यदिविधिनमञ्जापन 

छविनिरसत्तिवहरतपुरमाँही।छोटतभेदोडडेराकाँही॥अस्ताचळरविगेतीहिकाळापिद्वडिगहरिवळगेषुत<sup>ावाठी ११</sup>

स०–विधिआदिक्सेवतदेवविहायभरीअतिचातुरीहैचपछा।जिनकीछविभेंछक्किेछनमेंउरमेंनिवसीअचराकमछा। रघुराजतेईयदुराजेविछोकिङह्योसुखवेमधुरानवछा।सतिआज्ञभैवानीपयानसमेजोक्हीव्रजकीविरहीअवछा ॥२८॥

दोहा—रामइयामआवत्तभये, जवनिजडेरामाँहिं । नंदमहरतवचिकछुक, कियआग्रुतिनकाँहिं ॥ कह्मोटाटकीन्हीकसदेरी । टागिरहीतुममेसुधिमेरी ॥ करोनइतैवहुतचपटाई । अनखैहेंसुनिकेन्द्रपराई ॥ असकहिहरिवटकोकरगहिके।टायेनंदिशिवरसुखटिकें॥मीजियीजिदोडचरणपत्तारे। विचरणकोश्रमसकटिनवारे कह्मोटाटअवकरहुवियारी।सोहरहोकीन्ह्मोंश्रमभारी ॥ असकहिदूधभातटेंआये । रामझ्यामकहुँसुलितजेमाये ॥ पुनिकरचरणपोहदेवीरा । ज्ञेनकराइदियोमतिधीरा ॥ जानिकसकमनकीवार्ते । ज्ञेनकियोहरिवटहरपार्ते॥ २५ ॥

दोद्धा-उत्तेकंसधनुभंगअरु, रक्षकभटनिवनास । रामकृष्णकरतेसुनत, उपनीहियमेंत्रास ॥ २६ ॥ बहुतकाउटगिनागतरहेऊ । निर्झाइनिद्वादुखटहेऊ ॥ करतरह्योमनमाहँविचारा । नाहिकोनविधिमारिकुमारा॥ धुनिउटिगयोसभातेराजा । विदाकरचोसत्रसचिवसमाना ॥ सोइरह्योपरयंकहिंनाई । निरखनटग्योसपनदुखदाई॥ कंसिहेटेनहेतुमजबूता । आयेमनहुमीजुकेदृता॥२०॥ निरखनटग्योअग्रुभतेहिँकाठा।प्राणविद्योहनकरनकराठा॥ उद्योआरसीनिहिनक्ह्यासा।जटहुमेंकिरताहिनदीसा॥हैट्यिपेर्पेचन्द्रअस्तारा।यद्पिनअंग्रुटिहिनहारा ॥२८॥ टुप्योखिद्वतुद्यापामाँही । प्राणयोपसुनतोश्चितनाँही॥सुवरणवरन्तकृतकहँदेख्यो । रजमेनिजपद्धिद्वनपेस्यो ॥

दोहा-औरहुऐसेअञ्चभवहु, छख्योकंसतेहिंकाछ । उपजीमनमेंभीतिअति, जान्योअपनोकाछ ॥ २९ ॥ मेरेपुरुपसोंमिल्योसपनमें । सरचिवगमन्योदिशादिसनमें॥सपनेविपकोकियोअहारा । पहिरचोदसमतफूछनहारा॥ सपनेअंगनतेछ्छगायो । पटिवहीनदक्षिणदिशिधायो ॥ ३० ॥

दोरा-पनपर्रनसींपोरअति, भयोदंदुभीशोर । छायरहोछुरुपतितुरत, मथुरामेंचहुँऔर ॥ ३३ ॥ मुनिदुंदुभीशोरपुरवासी । पावतभेसवआनँद्रासी ॥ रंगभूमिमदेगद्धतमाशा । दोतनानिकरिदेतनआशा ॥ माह्मणस्त्रीवेदपदुशुद्रा । औरहरदेजेबहुबद्धद्रा ॥ येसवरंगभूमिकदँसाये । निजनितयटवेटमुराछाये ॥ आपेआरपुर्दुरजवारे । बेठेनिजनिजयोगअगारे॥३०॥पहिविधिजवज्ञीरवदंसमाजातवडटिनुरतभोजपतिराजा ॥ राजमेचमदेवेद्योआई । स्विवसदितकछुमनदिदेशदं ॥ संदटमप्यविराजतकेसे । तारनमप्यनिशाकरजसे॥३५॥

दोदा-सुनतर्दुदुर्भाक्षोरतर्दे, निजनिजय्दतेमहः । सभामप्यक्षावनभये, टिटेनवर्ष्टप्रवसः ॥ दिताटमहरूरुपामा । भोजराजकर्देकियेसटामाः ॥ प्रांस्माग्यक्षवरुगये । कटिकाटनीक्मेशतिभाये ॥ वेषरपदिरोविषणत्तरः । महयुद्धकेभरेटराउः ॥ मान्दुँमद्वायेदिनटांटा । मभामप्यमोदनितृत्वा ॥ व्रत्तक्षायिदंसवेदस्तात् । बेटिसभामपिजोरिसमात् ॥३६॥ मुस्किजक्षारम्पवसः । कटजाग्याटनसः॥ व्रवमहन्मारम्पाना । जिनकेदटकोजोरिसमाना ॥ देदिवाटकरिजोरक्षयाता । मान्दुँरानवसकरपाना ॥३७॥

दोरा-रंगभूनिमदेंडारेगरं, विगरीबोरिवमान । बोनदारबोटबायनक क्योभोनकुटसान ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

माज्ञाकोअतुराये । नंदाद्किजेब्रजतेआये ॥ तिन्कोलावहुआशुहेवाई ् कोतुकलख्हितेस्हतआ्ई॥ नासानगराङ्ग्यतः र त्यापनगरावचान् ॥ त्यानगरावङ्गङ्ग्यादः । नगङ्गरणावपणस्याः॥ रहुतनंदसमीपा । आयुक्ह्योअसवचनमहीपाः॥ भोजराजतुमकोवोठवायो । मछअखारोसकठसजायो॥ रसुनितृपतिनिदेसा । छैगोपनगरंगनिवेसा ॥ भूपतिकहँसविकयेसलामा । दूधदृहीमाखनकितृनामा॥ देयोपूँछीकुश्लाई । बैठेरायरजायसुपाई ॥ त्रजकरहेगोपसुवजेते दोहा-करीकुवल्यापीडजो, एकसहसगजजोर । रंगद्रारपरकंसतेहिँ, ठाडकियोअतिषोर ॥ ३८॥ नारा नाराज्यस्य माण्याम् रमाराष्ट्रायास्य र राज्यस्य र माण्यस्य स्थापनारम् ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांथवेशविश्वनायसिंहात्मजसिद्धिर्शम्हाराजापिराज श्रीमहाराजाश्रीराजामहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजीसहजृदेवकृते आनंदांबुनिधो दशमस्कंधे पूर्वीधे द्विचत्वारिशस्तरंगः॥ ४२॥

श्रीशुक उवाच। दोहा-चठनठगेजबिश्ति, रंगभूमिकोनंद । तबकरगृहिबोठ्तभये, हुठूपरअहुनँदनंद ॥ हमहूँचर्डिहेळ्खनतमाञ्चा । देखनकीमनमेअतिआञ्चा ॥ रहिहेंहमडेरामहँनाँहीं । वैच्छनंदवगासँगमाँहीं ॥ रगद्वार प्रवास । प्रवासम्बद्धान्य । प्रवासम्बद्धान्य । प्रवृद्धन्य । प्रवृद्धन्य । प्रवृद्धन्य । प्रवृद्धन्य । बोलेमहरतविरिसिहाई । करहुनवहुत्तलाल्लिरकाई ॥ उहाँ नहें कछुकामितहारो । कियोबोलावनत्र प्रतिहमारे ॥ असकहिशिविरराविद्यतदोऊ । गयेनंद्औरहुसवकोऊ ॥ कछुकवारमहुँ सुनतनगारे । गमनहेतुदोउभयेतयारे ॥ हुतमंजनकरिमोजनकरिकै । पहिरिपोज्ञाकसलास्वज्ञरिके॥रंगध्रमिकहँचलेखसरी।स्ग्रसलास्रोहतहल्पारी॥॥ नगरभाननगरम् । नाबार मस्यायम् अस्यायम् अस्यायम् नर्जस्यानम् नर्जस्यानम् स्यायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थायस्य स्थ दोहा-करीछुव्छ्यापीडकहै, ठस्योहारमहँगृह् । ग्रजुपाठक्अवप्रक्रिस्, च्रव्योकोप्अतिवाद् ॥ २॥

पाधा चराञ्चरञ्याराञ्चरका ञल्पासारपर्वाकः । यथ राञ्चरवाधारा चर्याराराज्यासः इंदनराच−विल्लोकिमत्तनागरामकृष्णकाछनीकृसी । सँवारिकुंतलानिवाँधिलूनिम्बुलेरसी ॥ कह्योप्रकारिपीलवानसीजलंत्रश्चीरके । हटायनागनागपालदेहुऔरठोरके ॥ ३॥

तुरंतदेषु पंष्रसमूमिजानहेतुहैं। नतोनगीचभीचकेपठाहहेंअचेतहै ॥ सुनैनहीं ट्येनहीं हटावतोन[संखुरे । चहैपयानआपनोगजेयुतैयमेषुरे ॥ ४॥ सुनेसुकुद्वैनपीठपाठकोपकेमहाँ । द्वायकेकरींद्रकुंभपेन्अंकुरीतहाँ ॥ तुरंतदेव्कीकिश्चीरचोरओरजोरसों। सवेगधाइआइगोकियोक्टोरशोरसों॥ करिंदसोकराज्हेमनीसह्यकालको॥ ५ ॥ ठपेटशुंडसोलियोतुरंतनंदलालको॥ हुतेविर्तुंडशुंडकोछोड़ायदेवकोल्ला। कियोत्लेप्रहारतासुदेतलपरेभला। गयेलुकायतासुपायवीचकीनचातुरी ॥६॥ फिरेलग्योमहाकरीकरीगोविद्शातुरी॥ सुग्चिपायशुंडकोपसारिमाध्वेगह्यो । छुट्योगयंदहायतेहरीधरोनहींरह्यो ॥ ७॥ गोविदनायपाछिटेगदेपतक्षपुच्छको । पचीसचाप्टेगयेघसीटिनागतुच्छको ॥ महाय्टी अहीं ट्रकोविहंगनाथ्ज्योगहै । गयंदतेसहीं गह्योहरीनजीरकेमहे ॥ ८॥ इतेन्तिविटोकतेच्टोगयोहटोकरी । नसावकाशठाटहोनकोट्योतिहाँवरी ॥ जहाँ नहीं करी अमतहाँ तहाँ अमहिसी । अमहिसमेचा उच्योगहेसो पुच्छ्या छरी ॥ ९॥ नुरंत्रहोत्।क्षेत्रसम्बद्धेद्वायसन्मुख् । भगनवेगसाँचठाययापरेकरीमुख् ॥ च्स्योपछ्ट्मग्रजासग्वसोगराजता । गृहपद्पद्मनागोविदमद्भाजतो ॥ १०॥ भोसाटनहित्तागरमुकुंदुपावतेषस्। तहाँमुद्देवकभरीगरबोपूकोपमभस्।। तर्गाद्देवकाकि शोरकार्द्यास्त्रास्य । मतगद्देत्जोरसायास्यसमातभे ॥ १९ ॥ टपीटिकेमहोटठायजीदानागठाठमो । नपाइकेगोविंदकोगपंदगवंगाठमो ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वीर्ध।

तुरंतपीलपालहूजोहेअंवष्टनामको । द्वायकुंभअंकुश्चेप्रवारिरामस्यामको ॥ धवायकेमतंगकोतुरंततत्रआहगो । हलीकह्योहनोहरीकरीखरीखेलायगो ॥ १२ ॥ तवेनभागकान्हठाढमन्मुखेभयेतहाँ । नगीचर्हापहूँचिगोद्धतैमतंगजोमहाँ ॥ वितुंडद्युंडकोगद्योपसारिदोरदंडको । गिरायदीनभृतलेहरीकरीप्रचंडको ॥ १३ ॥ गिरेगजैमुगेद्वसोदवायशीशपाँठसों । च्लारिलीनद्तप्कह्।यसोंठ्राउसों ॥

दोहा—पीछपाछअवष्टको, तेहींदेतसोंनाथ । मारिनेकहींजोरसों, कियोछटूकोमाथ ॥ बिछरामहुँयकदंतउलारा । मरवोनागकारिषोरिककारा ॥ मरोमतंगजतहाँनिहारी । औरहुपीछपाठबछभारी । धायेअसकहिद्दरिवछओरा । बिचनजादिवसुदेविकशोरा॥तिनहिंदंतहिन्दरिदछधारी।बचेनएकहुडारेमारी॥ १८ । मृतकमतंगजत्यागिसुरारी । रंगभूमिकहँचछेसिधारी ॥ निजनिजकंधधरेगजदंता । करनहारमगुअंतकअंता । हरिततुग्जशोणितकीबुटी । मनुत्माछपरबीरवहूटी॥विचविचगजमदर्गिदुसोहोहीं।तेसहिंस्चेद्विदुद्रशाँहीं॥१५।

दोहा-रामस्यामम्बाङनसहित, रंगभूमिमधिजाय । रहीजाहिजसभावना, तेहितसपरेदेखाय ॥ १६ ॥

कवित्त-मञ्जान्योवत्रआयोनरकानेनरवर, नारीजान्योसभामध्यआयोम्रतिमानमार । गोपजान्योमीतनिजपापीजेषुहुर्मापति, तेष्ठमनजान्योआयोशासनकरनहार ॥ रह्यराजवसुदेवदेवकीतोजानेवाल, सूढतीविराटजानेयादवर्गुनेअपार । योगोजान्योपरतत्त्वकंसजान्योशाकाल, र्यमुमिसायोगामसंगदेवकाकुमार ॥ १७ ॥

दोहा-कराकुवल्यापीडको, बुनिकैकंसविनास । लिलदोहुँनदुरजैमहा, मानीमनभतित्रास ॥ १८॥ गिहिरोहिणिदेविकलाल । सोहतभेदोठवाहुविज्ञाल ॥ अंबरअभरणअरुवनमालासोहिरद्योआतिशयकविजाला । नहुँचत्तमनटयुगआई।वितवतर्हीचितिलयोचोराई॥१९॥ सभामध्यऔरहुदशआशा।कायोरामश्यामपरकाशा । विरहेमचहुँमहुँजेते । युरजनऔररहेमहिकेते ॥ तेसविनरस्ततयुगलकिशोरा । पायेकुरुपतिमोदनयोरा ॥ पुरुपकटकटगरहेलगाई। तद्पिनिरसिनहिंगयेअवाई ॥२०॥ पियेलेससुनैनलगाई। चाटतहैमनुजीह्वढाई ।

दोहा-नासातेजनुसँपवे, मिळतुभुजानिवदाय । पुरजनिसगरेमोहिंगे, देखतहींदोञभाय ॥ २१ ॥ इहाँदुपरस्परमनुजयळेखे । जैसिंहसुनेतेसहींदेखे ॥ रूपमधुरसिगरेग्रुणआगर । महाप्रवळदोऊनटनागर ॥ गोनजोनकाननस्रतिरापे । सोळखिद्दरिवळपुरजनभाषे॥२२॥येनारायणकेअवतारा।प्रगटतभेवसुदेवजगारा॥२३। देवकिउदरउद्धिविधुभयऊ। वसुदेवहुत्रजकोळेगयऊ॥वहुग्रुतहोडनंद्विवासा॥२९॥क्षिश्चपनिक्षयपूतनाविनासा । तृणावर्तदानवकोमारयो।पुगुअर्जुनतरुतुरतुखारयो॥ संख्युडकेकीसंहारयो।औरहुपहुदानवनिद्वरयो।॥स्८॥

दोहा-ग्वाटनगोवनकोटियो, दावान्टनेसासि । काटीमधिमवदानको, विनमद्कियहनमासि ॥ २६ ॥ सातिहनागिरिवरकोधारयो।वात्वपंत्रज्ञजैद्ध्यान्यो॥विहाँसितमुदित्तिनरसिष्ठुषहनको ।विरहकटेज्ञामिट्योगोपिनको यहउद्यतयदुवंशटलागर। जगजाहिरविश्चद्धगुणसागर॥इनहीतिमहत्त्वजतिपहें। जवयहकुटिटकंसहिनजेहें ॥२९॥ येजेटेभाईहरिकरे। रामनामजगञोजपनेर ॥ शोभामानसरोहहनेता। सुधासमानमधुरजेहिंचेना॥ वत्सपटवंवकादिकवीर॥हन्योसवनकहँयेवटवीर॥॥३०॥यहिविधिकहेसकटपुरवासी।हारवटटिवपायेमुसरासी ॥ रंगभूमिमहँदजेनगारे। ठोंकेताटमछवटवार ॥

दोहा-रामझ्यामकोतुरततहँ, अपनेनिकटबोछाय ॥ गर्वभरोचाण्रुसट, दीन्ह्रोवचनसुनाय ॥ ३१ ॥

#### चाणूर उवाच।

हेन्ननराज्ङुँवरहेरामा । तुमदोछहोअतिवरुघामा ॥ भद्धयुद्धमहँपरमप्रवीना । छुनिन्नपृतुमहिरुसनमनकीना ॥ मछयुद्धकरवावनहेत् । तुमहिबोरुपयोरंगनिकेत् ॥३२॥ मयुरामंडरुमेंनेप्रानी । तेसवकंसप्रजाष्ठससानी ॥ भापतसुनहुचैनयहसाँचा । मनसाओरकर्मणावाचा ॥ प्रजाभूपकोखुङ्गीजोराखे । तासविविधमंगरुफरुचाखे ॥ .ाजाजोनिर्हिभूपतिरुखराखे । तापरईङ्गसकरुविधिमाखे ॥३३॥ मङ्गयुद्धमधिरंगतिहारो । देखनचाहतभूपउदारो ॥

दोहा-गऊचरावतमेदोळ, तुमयमुनाकेतीर । अतिशयआनँदह्वैबहुत, निकटबोलायअहीर ॥ रहेसेलतेमछलडाई । हमेंपरचोयहश्रवणसुनाई ॥ मछसुद्धजानोसबभाती । हैतुम्हारिचोड़ीअतिल्ञाती ॥ ३४ ॥ हमकोतुमकोअवअसचाही । जामेंभ्रपतिहोयउछाही ॥ जिनपैनृपप्रसन्नअतिहोई । तापरछोहकरतसवकोई ॥ सकलभूतमयहोवेराजा।तातेकरहुनृपतिकरकाजा ॥३५॥ सुनिचाणूरवचनयदुराई । तेसीहिनिजअभिलापमहाई॥ देशकालकेजचितस्वेना । बोलेकप्णपायअतिचेना॥३६॥ हम्हेंप्रजाभोजपतिकेरे । वनचरहसवकहोनिंगेरे ॥

े दोहा-मछयुद्धकेकरनको, जोयहदियोनिदेश । परमञ्जुयहत्तोकियो, हमपरभोजनरेश ॥ ३७ ॥ गुंजरजायसुर्भेक्षिरधीरहीं । मछयुद्धसनविधिहतकरिहीं ॥ वैकछुगिराटेहुसुनिमोरी । टरिहीं मेंअपनीजोजोरी ॥ हैंबाटकर्नाहिदेनटवारे । टरेंबरोबरहोयँहमारे ॥ सुजुचाणूरमछताहूपे । धमरहत्तथिरसवकाहूपे ॥ संभामध्यनहिंद्दीयअथर्माहमयहकहेदेतनिजभर्मा॥३८॥सुनिकेयदुपतिवचनसुहाबन।बोटतभोचाणूरअपावन ॥

#### चाणूर् उवाच ।

निह्तंतुमबाठकनाहिकिशोरा।तुमक्षीवठदोऊवरजोरा।।रह्मोजोसहसगजनकहँझेठत।सोगजकहँमारवीतुमखेठत३९ दोहा-तातेमछजेअतिवठी, जिनहिनतुम्हरीभीति । तेतुमसोठिर्देअविश, यामेनिहंअनरीति ॥ मेरसँगतुमहाँठरी, हेवसुदेविकशोर । युष्टिककेसँगरामहूँ, ठरेंख्यकरिजोर ॥ ४० ॥ इति सिद्धिशीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांषवेशविश्वनाथसिहारमजसिद्धिशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजावांषवेशविश्वनाथसिहारमजसिद्धिशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषायात्राधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियो दश्चमस्केषे पूर्वाचे विचन्दारिशस्तरंगः॥ ४३ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा-सुनतवयनवाण्रके, कृष्णठोंकिकताल । रंगभूमिमधिठाङ्भे, भुजावङ्गयविज्ञाल ॥
तिर्ताहपिटरामद्वैतेहिकाला । सुष्टिकतन्सुराभेदैताला ॥१॥ प्रथमहाथसोंहाथिमलायेफिरिचरणसोंचरणभिड़ाये ॥
त्याहपिटरामद्वैतेहिकाला । होनल्योतहँथुद्धमहाना॥ रामकृष्णसुष्टिकचाण्रा । निजजबहेतुकरहिंवलपूरा॥२॥
८एकदकक्ष्रेचेतिनज्ञोरा।इकदककहँश्लेलहिंवरजोरा॥१॥)सुष्टिमच्यकरवाँगुठाकरिंक।मारहिंद्दकष्कनयलभीकि
ठोकरदैंदिकहँदिदुनीको।दौंदकराँहवदुनिजनिजजीको॥कहुँजोरितहँनिजनिजमाथा।जोरकरहिंगहिगहिद्योवहाँमिल
कर्युंगतिसोंलानोमली । लेदोदजादिद्योवहाँमिली

दोहा-नर्टकोडकोडक्रहेदाधगृहि, झेटहिभ्रिभाग्ह । पुनिकोठकोटकहेँदृहिलि, फेकहिंतुग्तवटाय ॥ कहुँभुतभग्भिग्वित्तवराय । नामेंबस्थित्रहेत्राय ॥ कहुँद्कण्कनदेदिष्टारा । उठहितुरंतकोपकरिभागि ॥ टारदाहिक्दुपुनिदोडफ्टोक्छहोर्कोक्शिनाहिकहुँ नृटी।शाक्डुपुनिभ्रमणटगिहेद्रपराठादेखहिभपनोभपनीहा<sup>हा</sup> करुँक्डकाहुकपाठनाँहीकोडकोडुकपारसुमोदी ॥ जहँतहैनातनपटनटिनोई । तहँतहँगोकततुरतहिसीही। नारनोहरूनिहिंदेव्चटाव । मोहतटेरोक्डिक्टननप्ति ॥ जोकोडक्वहुँपीठिपग्नीय । सोताकोवहुपिटीटी

रोरा-त्यचीटननटिनयन्गनः टेनसमेटिटटाय । बात्यटसींतर्दश्मिमं, बाहतदेनगिगय ॥ ात्रोरररणटिट्नसारे । कीतिहेसिप्परमानदिवाते ॥ कोटबौयनगटशुत्रायसागि । नाहिछोंडायटेतयटम्<sup>टी</sup> कोटकोदकरप्पनिटार्दश्चेटकोदकर्दपकीर्यग्नीशिकमहैचर्यानपीटिनदिनाति । कोरटटनसन्पुरक्रिप्टार्वी कोटकोदकरप्पनेस्ति । ट्यटिन्टान्यरममिटिटेने ॥ विचयित्रयोटिहमात्रपानग्रह । नहिष्यगाषहरियेपीग्गर् असहरिब्टसुष्टिक्चाणुरा।कर्राहेसुद्धचाहतजैञ्चरा॥कर्राहेषरस्परपेचअपारा।कङ्कश्रमकोन्हिक्ररहिविचारा॥ ५ ।

दोहा-अतिसुकुमारकुमारदोठ, मछप्रबह्धमहान । रंगभूभिमहँठरततहँ, तियनअयोगदेखान ॥ भरिउरअतिदायामहराजा । कहिंदपरम्परनारिसमाजा ॥६॥ राजसभामधिहोतअधर्मा । वेटेसज्जनसकटसुकर्मा ॥ होतबठावटयुद्धअयोग्र । कोटनकरतवारणकसठोग्र ॥ राजहुकहुँरोकतकसनाँही।कट्दतनकछुकोहुकेम्रसमाँही ॥ जोनसितापनभूपतिमाने।तोसज्जनउठिकरहिंपयाने॥७॥ कहाँमछुअँगकुठिशकठोरा । कहँसुकुमारअंगग्रुगछोरा ॥ कहँगिरिसारिसमछवठरूरे।कहँवाटकयोवनर्नाहंघूरे ॥८॥ अवनहिंदेखिजातयहभाई । वेटोहंचटहुभवनमहँजाई ॥

दोहा-होतअधर्मसमाजम्भि, कैसेनेस्लोजाय । युद्धमीपतिषापीदियो, वटअरुअवटटराय ॥ जोनसभामहँहोहअधर्मा ।तहँनहिँवेटहिंकपहुँधुकर्मा ॥९॥ टिख्योधर्मज्ञाख्रहुमहँभाई । सोहमसिगरोदेहिंसुनाई ॥ सभासदनदृषणग्रुनिनाना।जाइनसभाकबहुँमतिवाना॥टिखअनुचितजोरोक्योनाँहीं । तोअतिपापभयोतेहिकाँहीं॥ जोअनुचिततृपकोरुखराख्योतवहँसकटपापफटचाख्यो ३० तवकोटकहीकेरिअसिवाता टखुसजनीहरिगुसअवराता ज्ञाञ्जोरथावतअसपाये।स्वेददुंद्रिगरेसुखआये॥कमटकोञ्जाजिमिजटकनसोहै।तिमिहरिग्रुखअमजटमनमोहे ३१

दोहा-पुनिकोडकहलसुरामको, सुखअंडुजहगलाल । सुष्टिकपरअतिकोपकरि, विहँसतरोहिणिलाल ॥ १२ ॥ सवैया-जिनकेपदशुभुन्वयंभुरमाकरसेविततेनरसेदरसें । बहुधेनुचरावतवेणुवजावतगावतसंगसखावित्तें ॥ वनमालविराजतहेरुभुन्वयंभुरमाकरसेविततेनरसेदरसें । विहुधेनुचरावतवेणुवजावतगावतसंगसखावित्तें ॥ १३ ॥ सुदरातियाजतहेरुभुन्वयंभुदेनकेहेजनुफूललासे । धन्यरोवरकोठकहूँ अधिकेदनतेमुखक्योंकिहिजाहे ॥ धुदरातिसगरेजजकोद्दिकार्यात्रमाहूँ । १२ ॥ सुरुपाजरमाहूँ रहीरिमसोछिविवाहँ हैनलगाई । गोकुलगाँउकोग्वारिगमारिनीपूरवकोनिकयोतपमाहे ॥ १२ ॥ दीहनमेंग्रहलेपनमेंदिपमंथनमेंकमंदिरझारत । इल्तमेंत्योंझलावसेतिझाकोदिरगतिकमेंपारत ॥ धनमेंगनमेंअगरागलगावतवेधिनहेरुपुराजनचारत । गोकुलगाँउकोग्वारिनीग्वालगोविदगोविदगरेसोँपुकारत ॥ १५ ॥ भारसमेंअरसाँसुसमेंसुरभीनसखानलेजातओआवत । वेणुकोटरसुनेसिगरिजजकोवितागृहकानभुलावत ॥ श्रीरपुराजकदीपरतेसरीयाजीविदगोरिनीगिलगावता । देखहिइयामकोसुदरआनननेनिनीनेनिनीगिलगावत॥ १६॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोदा-यदिविधिनारिनिकेकहत, यदुनंदनकरिकोष । महामछचाण्र्रके, वधकीकीन्हीचौष ॥ ७७ ॥ कहाँहनारिसवजारतवानी । रामझ्यामकेनेहाँहसाँनी ॥ वाँधेहतोकसअसनेत् । निजपुत्रनवधदेखनहेत् ॥ वधुदेवहिदेविभिहिबोटाई । दियोएकमंचीहवेठाई ॥ तेनिजयुत्रनमछनसंगा । टरतविट्टोकिझिथिटभेसंगा ॥ कहेंकुमारनरहेंदेशा । हमहिस्थारटाईजगदीशा ॥ नहिजानतस्रुतवटमतिभोरी । जिनकीनहित्रिभुवनमहेंजारी ॥ असजसम्बट्टरत्करिजोरा । तसतसबदतदुर्हुनदुरस्योग्नामसुदेवहुदेव्किदुरत्तापी।भाषाहिहायकसम्बट्पायोग्नाथटा।

दोडा—इतैप्रवस्तमस्त्राँगं, मस्युद्धकेरंगं । रंगेरामुलहर्यामदोउं, यकेनयोरेहुअंग् ॥ कृष्णभारवाण्रप्रवीरा । कर्राहिबिविपविषिपेवअपीरा ॥ तसिहमुष्टिकअरूवटरामा।छरहिष्वकृरिकारेतहिंद्रामा ॥ कुल्झिकटोर्स्डप्णकेलंगा । तिनकेट्हतप्रहारअभगा ॥ महाप्रवस्तमस्वाण्या । ताकेलंगभयसवप्रा ॥ १९ ॥ हिगोशिषिट्याकलतिटागी।तवतीक।पन्वाटिवयनागी२०वाजवेगकरिकलतिस्टी।हरिदग्रन्थागाँपियुगम्टी२१ देनहरितिटभरितहँदारे । जिमिमतंगसुममाटनमारे॥पुनिपदुपतिवाण्रसुजागहि।पटक्यावहुभमाहताकोमहि२२ पटकतपूमितिक्तरिगेपाना । गिरवोकुल्झिमनुमहोमहाना ॥

दोडा-विरुगभयोज्ञेरकेञ्सन, सुराकटिनाईनीह । रुपिरपाग्दशटाग्द्र, नदनरुगोत्रहेंग्रीह ॥ २३ ॥ व्य इनकेपहिरेसुप्रिकमञ्जा । द्रत्योरामकरुँसुप्रियञ्जा ॥ तत्रसकोपृह्वेतद्दैनरुगई । तरुप्रदारकीग्द्रीनिजकाई ॥२४॥ रामपानिकररुगतप्रदारा । कम्पतसुष्टिकरायपरारा॥गिरयोषराजमरुँसोविनप्राना।निमिपादपरुरिष्वनम्हाना॥

खुवतिकस्तिभोणित्यास् । विश्वरिगयसिगरेशिस्वासा॥२५॥मुख्यिकअरुचाणुसविनासा।छिविकेकृटम्छविनआसा॥ दुसतानकतानामात्ता । । पञ्चारवासात्त्रवाराम् रचाणु । स्कृतवासम्बद्धाः । हर्नीवाममृठीकरेजोरा ॥ कुरतरामकेपीछेआई । बाँधिमुप्टिभरिजोरचलाई ॥ तेहिनाचितरोहिणोकिशोरा । हर्नीवाममृठीकरेजोरा ॥

ङ्गातराम्वामक्रपाता । मरचोमन्हुँभोषत्र्वृनिपाता ॥ २६ ॥

दाहा-ताश्रण्मस्थमप्रस्थातः यदुभातपर्धत्याः । भारपयासातगास्यः जातस्थ्यग्वायाः । स्वार्णप्रसातगास्यः जातस्थ्यग्वस्य । स्वार्णप्रसात्रम् ॥ स्वीष्टद्रकृतास्त्रहँशीशा मरिकीमर्थे असीनअवनीशा। ताकेपहिलेहित्हँयहुराई । चरणप्रहारिकयोशिरधाई ॥ स्वीष्टद्रकृतास्त्रहँशीशा मरिकीमर्थे असीनअवनीशा। ताकभारुणकृतक्षक्षक्षक्ष्यः । परणप्रकृताक्ष्यास्यास्यः ॥ नुषाण्डूकताष्ठ्रतक्ष्यास्याः ॥ शतकार्यस्याव्याप्यास्या पुनितोश्चरुकोपितअतिधायो । हेस्वगतहँतेगचलायो ॥ तेहिंहरिकियहुतचरूणप्रहारा।ताकोहृदयभयोड्डकाः॥ पुनितोशस्कृतिप्रत्यो भागताराज्यमापत्रणात्त्रपापः । श्रुतप्रयत्त्रसम्पर्णम् ॥ ताक्षात्मम्पष्टत्रप्रभक्षात्। ताकाल्द्रपम्पाणः तोज्ञालम्पिरिगरिगोपरणीमें । जनमोदितभेहरिकरणीमें॥२७॥ ज्ञुलतोज्ञलमुप्टिकचाण्याञ्जोरहक्रुटमहम्माणः । अञ्चलकारिगरिगोपरणीमें । जनमोदितभेहरिकरणीमें॥२०॥ ज्ञुलतोज्ञलम् प्रमाणः ताश्रुपारगारगापरणाम् । जनमाप्तम्बृहिष्वरणामान्द्रणाः शृष्ट्वताश्रुप्ताः । कृष्णरामभयरहेळुकाई॥ २८॥ जनपानहुनकृष्णवळमारे। तनस्वमळ्भगभभारे॥ केळेजीवदिगंतनजाई। कृष्णरामभयरहेळुकाई॥ २८॥

पाहा रस्थापकाञ्चरपकाः रणवापक्षत्र । रावस्थावाध्यक्ष सालापरकाव्य ॥ प्रतिस्वानिकहँनिकट्वोठाई । करनलगेप्रभुमछ्छ्डाई ॥ बहुविधिषेचनकोद्रशिषे । हरिकबहुँतिनहिंहरीवे ॥ नामकः। क्षानको करनको, रंगभूमिमहँभूष । रामस्यामठादेरहे, शोभापरमञ्जूष ॥ वाह्य-रह्योनको करनको, रंगभूमिमहँभूष । रामस्यामठादेरहे, शोभापरमञ्जूष ॥ धानस्यानकहानकद्वाणाः । कर्नण्यामधुनस्यण्डाः ॥ यहापायप्रचनकाद्वराषः । हारकपहातमाहरूरामः॥ शामस्यानकहानकद्वाणाः । कर्नण्यामधुनस्यण्डाः ॥ यहापायप्रचनकद्विते । कर्राहेपचप्चनकद्वैते । शामस्यापतालनवद्विते । कायरहीअतिआनैदकारी ॥ समस्यापतालनवद्वते । रमभ्रामग्रथ्यस्थानकारा । ठाजरकाजातजानकारा ॥ राजस्थानताठनवहुठाक । करावभ्यप्यप्यनकहुरामा करनीदोहुनकोरिनिहारी । प्रदासीपयिमुख्यारी ॥ ठोसराहुनरामस्यामको । सक्छपुकारियुकारिनामको ॥ करनीदोहुनकोरिनहरिरो । प्रदासीपयिमुख्यारी ॥ ठोसराहुनरामस्यामको । सक्छपुकारियुकारिनामको ॥ करनादाङ्गकारान्हारा । अरुवाताभावञ्चलकारा ॥ ठगतराहृत्याकृत्यावका । तकळअकारअभारजात्वा भुकोकियोमङ्ककोमार्द्यो । केसमहीपतिकोमदगार्द्यो ॥ औरसवैषायेआनंदा । छोडेएककंसमितिमंदा ॥ भुकोकियोमङ्ककोमार्द्यो । केसमहीपतिकोमदगार्द्यो ॥

दाहाऱ्यापुरााद्यम्भारमः महन्नारण्यभागः । स्मध्रामदुद्धाम्यजः, कसाहनाकनन्ना ॥ सन्मेचहितेभाषुपुकारा । धेद्यस्हुस्मतिमंद्रनगारा ॥ पुनिसगर्यारमगोहरायो । आतसकोपतिनयेनसुनायो॥३॥ सन्मेचहितेभाषुपुकारा । धेद्यस्हुस्मतिमंद्रम्यज्यार्थः ॥ स्वयस्योतस्याद्यस्य भगेत्रींदुंदुभिंधुंकारा। अर्द्धवाजन्वज्ञापारा ॥ ३०॥ तयमयाहतनाश्चयकारा । यदयर्षुमातमदनगारा ॥ यानातगरपारनगाहराया । न्यातत्तकापातगरपठनायाः होत्वसुरेवकुमारनकाँही । देहनिकारिरहेंहतनाँही ॥ मथुरामेकहुँहननपाँवे । हेहैतीलविहादिवाधनायः॥ विवसुरेवकुमारनकाँही । देहनिकारिरहेंहतनाँही ॥ मथुरामेकहुँहननपाँवे । हेहेतीलविहादिवाधनायः॥ बाज्यखपगञ्जारगणावा । पञ्जायमाररव्ययावा ॥ गञ्जरामकङ्क्ष्ययावा । रहताञ्यास्यापि ॥ ३२ स्टूटिकेहुस्वगोपनकाही । नेदमुसुकवाधियोहहाही ॥ नेदमहामतिमेदझहीरा । याकेकछुनमोरिहेपीरा ॥ स्टूटिकेहुस्वगोपनकाही । नेदमुसुकवाधियोहहाही ॥ नेदमहामतिमेदझहीरा । याकेकछुनमोरिहेपीरा ॥ र्पाटण्डुतन्गाननगरा । नप्छछ्क्नाापभारहाहा ॥ नद्महासातमद्जहारा । थाककछुनसारहपारा॥ काटहुतस्वानगरामारा । यहकुमतीऔग्रुनकरमाथा ॥ मरसँगछ्ठिकयोमहाना । अवनविठवहुत्रीस्प्रथाना॥ काटहुतस्वरुतहुकरमाथा । यहकुमतीऔग्रुनकरमाथा ॥ मरसँगछ्ठिकयोमहाना । अवनविठवहुत्रीस्प्रथाना॥

-धुपछपपष्ठभरपापा । पुरुष्ठमसामाधुपपरपापा ॥ परसपछ्रासमामहामा । अपगापरपाय ॥ इति कहवावतजोमम्पिता, जमसेनअसनाम् । ताहुकोव्यकीजिये, ठायुआश्चपहिठाम् ॥ दोहि कहवावतजोमम्पिता, जमसेनअसनाम् ।

कृष्यापराभागना पराः ज्यस्त्रज्ञस्यायः । ताष्ट्रकाय्यकार्णयः व्यय्जाख्यास्यः ॥ हमरोरिपुषुरसोः राजकरमक्तिआञ्च । मोरिरपुर्सानेहक्तिः बाहतमारिवृताञ्च ॥ रूपता अरूपा प्राप्त प्राप्त । नाराप्त्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । इह ॥ इस्रोपेक स्थापित स्थाप

कवित्त-भूपललकारस्तिनज्ञेसरदारस्यै। काढेशस्त्रचारिओरचमकेचमाकदै। द्वार्यनार्थः । उर्वार्यस्य नार्थः । । व्यवस्य नार्थः । । व्यवस्य स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्य

रंगभूमिरपुराजवाजवाजरहेताम्, नुपुरवजाइइतेगतिल्छमाकदे। रगत्रामञ्ज्ञरागमानामरकताम् ४३रवणारुकतात्वक्षमान्वदे ॥ ३८॥ तर्राकदमेकिहामिनीसीकसमेचपः, तुरंतनेद्रहालत्वदेतम्रोझमाकदे ॥ ३८॥

ारामपुनामपुनालगाताकवनयम् पुरतगद्णालताल्वतमाक्षमाकवः ॥ २४ ॥ ॥ ३१॥ । इति प्राथा नारानाः क्यापन् प्रपत् थानान्यकाष्ट्रकरोत् । यावभासनतत्त्वरत्ताः, श्राधाविकर्याणाः स् प्रवृद्धद्दन्यश्चिमविक्सत्त्वर्त्ते अकासानाहकरोत्रान्त्वकान्त्रे नारानाम्यकाष्ट्रकार्याणान्त्रे । हत्तकरनहिष् यहुजारमयकत्रमतकतः । सन्यहतकरनमागनयव्यसादादाफरतमयकयारआराजामव्यामभागाय अवकान्हजातदाहिनीओर तिवकसञ्जावतितामठोरः ॥ जवकसजातिदिशिवामकोविातयकृत्वावहतहा ननमाः वर्गातपावित्राच्याः त्वप्रवर्णायवायाम् । अयक्षत्रजावाद्यविषयि वित्रहेश्याः । महिल्हतयातमारमञ्जूषान् । व्यव्यविक्षात्त्रयदुकुलप्रयान् ॥ अतियेगिकवोयदुकुलिदिनेशास्त्रत्याः । अधिमनननिक्षणान्त्रस्य स्थानिक ार पराताष्ठकरपाठदाठ । दियपटाकप्रहामपरनदेशाला सारमभ्राममापागरथालायाअप्रकृतिपत्ति। तहुँकंजनाभपरिविद्यभारापरिकंसपीठिपत्वठञ्चपाराभिनत्रणिकेयोजिजन्यस्मित्रोणिकेया प्रमित्रावनक्रियोज्ञेलके त्रकृतन्त्रम् वारापश्चमारायस्य साध्यस्य स्थाठपरवण्डमपारायम् अभावन्यायम् । परिटायताहिमपिरग्रमुमिस्तिमस्य स्थाठपरवण्डमप्रसिद्धिक्रम् । यद्द्यानम् स्थितिक्रम् । त्रिम्सित्तिक्रम् । त्रिम्स स्योतम् स्थापन्तिक्रम् । त्रिम्सित्तिक्रम् । त्रिम्सित्तिक्रम् । त्रिम्सित्तिक्रम् । त्रिम्सित्तिक्रम् । त्रिम ऽराचनावर्षस्याद्यानावयवभासद्याठगश्चम् शुलायद्वराचकाकृष्यमारायात्यात्रायस्य । दोहार्ण्यद्वपतिकोवहचरितटस्ति, तसहिकससैँहार I रंगप्रमिमहँमचिरहो। श्रष्टथटहाहाकार

हरिभयतेसोभोजपति, वागतवैठतमाँहिं । सातपियतसोहत्तश्वसत, निरख्योश्रीपतिकाँहिं ॥ तातेदुररुभयोगिहुन, जोयदुनाथसरूप । कंसळीनभोताहिमें, ताहीक्षणमेंभूप ॥ ३९ ॥ भुजंगप्रयातछंद-तहाँकंसकेकंकन्ययोपनादी । रहेआठभाईबडेजेप्रमादी ॥

तहाकस्कृकक्ष्याथुआद् । रह्काटमाइबह्यज्ञमाद् ॥ छुत्वंकस्कृत्वेवावेवाद । रह्काटमाइबाद् । स्ट्रिस्कृत्वेवाद ॥ अद्दाह्देनअतिर्णेक्षाठआता । घरोमाइबाटेकसमामध्यातता ॥ ४० ॥ यहेकंसकोकपंतेकृष्णछीन्हें । तिन्हेंओरनेकोनहींचित्तकीन्हें ॥ रहेकंसकोकपंतेकृष्णछीन्हें । तिन्हेंओरनेकोनहींचित्तकीन्हें ॥ रहेपाद्यादेवहाँओजधामा ॥ चितेकंसभ्रातानिकोताहिठामा ॥ छियोद्धारकोवेडनासोनिकारी ॥ चिलेकंसक्ष्रत्वेव्याद्वातिकारी ॥ हन्योवेडनासंक्ष्रेकशीश्मारी । मिल्योसोमहीमंपरयोनानिहारी ॥ तवेआपन्यप्रोधमारयोक्ष्याता । महेट्टिसोछागिजसप्ताना ॥ हन्योवडनाताहुकंशीश्मारी । सिवेअंगट्टिमरयोसोत्हाहीं ॥ रहेजीरहुँजैविकमसामकीन्द्रों । चल्योचकहीत्वेवाता ॥ तहाँअद्धुत्तिकमसामकीन्द्रों । चल्योचकहीत्वेवारीहिजीर ॥ कियोवेडनाकोमहरिअपरि । कितेकप्रेविवद्वेद ॥ मरेकंसकोक्रिस्तिआठमाई । भटोजेबचेत्रयहिपराई ॥ हर्नोसहजेबेस्तरीवरूथे । इन्योसमन्योकंसकेश्रात्यूये ॥ पडोलाइसोरंकेस्वेवारकेश्विमराँहीं ॥ ४९ ॥ पडोलाइसोरोक्सेकेरिकार्योक्सीमाई । भटोजेबचेत्रयहिपराई ॥

दोहा—रामकृष्णकीलाखिषिजै, ज्ञिषत्रह्मादिप्रधान । हरपतअतिवरपतसुमन, देवहुंदुभीदान ॥ नाचनल्गीअप्सरानाना । करनल्गेगुंपर्वहुगाना ॥ सुरस्रनिकित्ररभरेत्रछाहन । समस्यामकाल्गेसराहन ॥ ४२ ॥ सुनिवपकंसकंसकीनारी । महाराजह्वपरमदुखारी ॥ ज्ञिरपीटतदृगआँसुनदारत । हायहायबहुवारप्रकारत ॥ गिरीकंसकेलपरआई । खुटेकशततुभानभुलाई ॥ शोरहुनुपत्रातनकीनारी । निजनिजपतिपीगरीदुखारी ॥ ४३ ॥ करिआलिंगनरोदनकरही।पारपारपतिज्ञिरसरपरही।निजनिजपतिसुसल्लिहुसस्नानी।बोल्लिह्मारिविषपिपीयानी

दोहा-हायनाथपरमह्मिय, करुणाकरग्रणधाम । इसअनायतुमविनभई, हायअविश्वयिद्वाम ॥ तुम्बिनग्रहसुतअरुपरिवासाहम्हिभयोसिगरोडुखभासानुमबिनम्बीतममसुरानगरी।नहिसोहतिसिगरीविपिविगरी॥ भृहेसुकरुमगरुतहीनी । टियदिवसवआवेदछोनी ॥ ४६ ॥ सवभूतनतेविनअपराधा । कियादोहतातेभेवाषा ॥ मेन्युपिसवमाणिनमहिं । मंगरुपुषतहेकोजनाहा॥४७॥जगसिर्जकपारुक्सेदारक । सामग्रुप्णजग्रम्गरुक्कारक॥

इपैतवभगिनिक्रमारा । इनसेंबिरिकयोनविचारा॥इरिद्रोहिनकोयाजगर्मोर्दी । मुखपावतकहुँदेख्योनाँही ॥४८॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-बिरुपतनृपरानिन्निरितः यदुनंदनिर्धगाय । तिनकोषन्नसमझायकः, दीन्द्रोप्रभूरतयाय ॥
पुनिकेकंसादिकमरे, तिनकोतद्वयदुराय । मृतककियाकरबायदियः, यसुनातटपर्दुचाय ॥ ४९ ॥
पुनिहरियटपसुदेवअरु, देवकिकेटियजाय । तिनकेचरणनकीतुरतः, बेरीद्दंकटाय ॥
पुनिहरियटपसुदेवअरु, देवकिकेटियजाय । तिनकेचरणनकीतुरतः, बेरीद्दंकटाय ॥
पुनिजननीअरुजनकको, पंकजपाणिपसारि । कियप्रणामशिरपरियनः, स्टपरऔरसुरारि ॥ ५० ॥
तद्वसुदेवदुदेवकी, जानिदुदुनजगदीदा । श्रीकेतद्वनादिवस्य । रहियतअवनीद्य ॥ ५३ ॥
दिति सिद्धिशानन्महाराजापिराजचीपवेज्ञशीविश्वनार्यासदारमजिस्दिश्रीमन्महाराजापिराजचीपवेज्ञशीविश्वनार्यासदारमजिस्द्रश्रीमन्महाराजापिराजचीपवेज्ञशीवश्वनार्यासदारमजिस्त्रहरू

लानंदाम्बुनिया दृश्यस्कंपे पूर्वार्षे चतुश्चत्वारिदात्तमस्तरंगः ॥ २२ ॥

#### आनन्दाम्ब्रुनिधि।

#### श्रीशुक उवाच।

देहा-हरिजान्योपितुमातुको, भयोइमारोज्ञान । वातसल्यरसमेटिके, जानेमोहिभगवान ॥ असिवनाग्निष्मयाया । भेषेट्यावततहँयदुराया ॥१॥ धुनिदोडजननदोठकरजोरी । बोटेबारहिबारनिहोरी॥ देजननिहेजनकदमार । इसेरहितपायेदुसभारे ॥ २ ॥ ममिज्ञशुपनपायंडिककोरा । भयोज्यतीतओरहिबारी इसेरबाटकेटसुराआज्ञा । भईतिहारीसकटविनाज्ञा॥३॥इमअभागवज्ञाआपसमीपा । बसेनबाटकाटकुटदीपा ॥ पितटाटिनपिनपरमहँबाटकाटहतजोसुससनेहकुटबाटक॥सोहमपायेत्वयरमाँही।भागिकरतसोहोतसदाँही॥॥

देशा-सवसुरकोसापकवाहै, ऐसीजीनक्सीर । तेहिपितुपालितप्पारकिर, देतविविधसहिपीर ॥
ऐसेजननीजनकहुँकौँहीं । विरुपहोतक्षतवरपहुनौँहीं ॥६॥ समस्थभयोआपुसवभाँती । ततुधनतेपिरवारजमाती ॥
तवजोमातुपितेनिदिपाल । निजयुजननारिनकहुँलाल ॥ ताहिमरेयमभटलेजावें । मौसताहिकोताहिसगींं ॥ ६॥
मातुपिताहिश्युल्यिकयानारी । गुरुविप्रअक्तृव्हविचारी ॥ शोरहुनिजक्सणागतकाँहीं । समस्पदेअरुपालतनाँहीं।
मोशीताँहरैकृनकअजाना । द्वासलेतभस्राकसमाना ॥ ७ ॥ सोहमकंसराजभेपाई । नंदभवनमहुँबसेखुकारी ॥
मारिसेयनिक्यचन्यानिहार । दत्वेनदिनोविकलहमारे ॥ ८ ॥

दोहा-परअपीनहमदोडरहे, कुटिङकंसक्त्रियवाय । करीनसेवासमहुशव, तातमातुअपराप ॥ ९ ॥

श्रीशुक उवाच ।

तिरामृद्रस्यदुकुस्यदेवकी । सुनिमादितवसुदेवदेवकी ॥ भूटिमयोईश्वरपरभाळ । दोअसुत्तवरस्मायकृतरा<sup>त्र ॥</sup> सीरयोशेषसादेवेदादे।मासुर्यदक्षपुरानदिकदिवादे॥५०॥सीवदिस्ततनेनवरूपारा। रह्यानतत्तुकरत्वकस्यस्या<sup>॥</sup> सहद्रगरानिक्मतिवानी।भीतिगीतिअतिअपिश्वरानी॥यदिविधिमातुषितदिसुरादेके । वेटकृष्णरागरिती<sup>त्र हे</sup> दद्यक्षेत्रकृत्वप्रमीता । वर्षदेशकद्यापमदीया ॥ जोरियावितिनसीअस्योटे । अपनेतियक्आस्रपरोटे ॥

देशा-तुमिरिदोननापक्तसीः यदुगुङ्कमहर : - निर्मातन राज्यानामा ॥ १२॥

मिषपातिकदात्ववाः, हिर्दिनाहिनेस्दा । गुग्याः विकास विकास विदेश । देशाविकमप्रभाषाविकाः । विवादिकमप्रभाषाविकाः । मित्रिकोनेद्रचारिद्देशे । द्वापनमकटम्परोगदिदेशे ॥ १३ ॥ मेसेन्वकभयनेद्द्या । देशाविकमप्रभाषाविकाः । सम्बद्धिकमर्पेदेशपरिद्या । विदिक्षित्रपात्वमत्रवामा ॥ शोग्नुपनकोक्षतिकवाता । तुष्रशर्भानपदिदेनप्रणाणः समस्वरिक्षणनम्मदेशाहे । तुमिलाहुपकोपेदाई ॥ गर्गादिकवपग्रीदन्शान्। । गुत्रनिटककियमारिगप्राति॥।

ध्यवस्यपुरकार्यसर्वका । जीत्रहातिवेषुमुक्तांश्ची ॥ भातिमधेतिकंमदेगारं । रहिद्रानमदेगीरखकारं ॥ १६८ रे हा-भोतिवेशिकितिवर्षामकल, भीविवेशिक्यदुगम । पतिदेशेनकामकी, निनम्बदियोगमाय ॥ १६ रिकोरिवेशकोत्राद्देशाः । रदीतिवस्यवद्द्रसमेशाः ॥ मानकृष्णमुक्तमत्वादे । करेसनीत्पर्यामग्री देशिकित्रस्याद्वादे । जित्र मुक्तके वेशिक्यवद्वादेशाः । अधिकार्यामग्रीतिकामत्वमहाशिक्षां । करेसनीत्पर्यान्ति रिकोरिकरूरस्याद्वादे । जित्रके मुक्तके वेशिक्यवद्वादेशाः । अधिकार्यामग्रीतिमायार्थाः । स्वत्रकार्यकार्यके ।

बर्देरियोर्टान्ये अनुसूक्षारं । श्रीन्यमेरिन्योर्ट्रविन्मार्थे ।। २० ।।

दोहा-हमनिजमीतनकोमिलन, अविश्वासहेंहें कोरोमेटिन्ययासिगरीहहाँ, यदुकुलसुहदनकेरि ॥ भेरेविरहअविश्वजनासी।हेहें आजुअमितदुखरासी ॥ कीजेअवशंकाकछुनाँहीं । हमऐहेंविशेपिवजमाँहीं ॥ पहिनिधिनद्दप्रकारसमुझाई । भूपणनसनगहुतमँगनाई ॥ कनकरजतकेपात्रघनेरे । औरहुकाँसआदिनहरू दियोनंदकहँसादरनाथा। कियोप्रणामजोरियुगहाथा ॥२८॥ प्रनियुनिनंदमिलेहरिकाँहीं।रहीतनकत्तनुमेसुधिनाँ प्रेमविक्रुसुखकदृतिनवाता । ऑसुनधारनैनज्ञुजाता ॥ नंदप्रेमकरपारावारा । कोकविवर्णिलहत्तहैपारा ॥ जेतनेकहेंलगंसवथोरी। किमिवरणोंथोरीमतिमोरी॥

दोहा-जसतसकैनँदरवाल्युत, वसतभयेत्रजजाय । मानहुँसरवसआपनो, मथुरहिंदियोगँवाय ॥ २५ । पुनिवसुदेवसुतनबोळवाई । दोउन्नतबंघकरनमनचाई ॥ गर्गाचारजतुरतबोठाई । भौरवोळित्राह्मणसुखछाई ॥ वेदविहितत्रत्वंभकरायो।दीननमाणगणअमितलुटायो २६ पुनिवछरनयुतगायमँगाई।तिनकोकनकमालुपहिर औरहसिगरेभूयणसाजी । वसनविशेषिढाँपिविनदाजी ॥ विप्रनअर्छकारपहिराई । पूजिपाँवदीन्हीसवगाई ॥ वद्रयनतासुदक्षिणादीन्ही । धरणोशिरधरिनतिवहुकीन्ही२७ष्ठुनिजोकुष्णजनमदिनमाँहीं।दशहजारगोविमनक

दोहा-कंसभीतिकोमानिके, मनहींमॅबसुदेव । देवेकोसंकलप्रकिय, जान्योनहिंकोउभेव ॥ तेसुरभीमैंगायतेहिकालाद्इंद्रिजनकहँबुद्धिविज्ञाला ॥२८॥ जवव्रतवंषदुहुँनद्वेगयक।ब्रहाचर्य्यतपदोदगहिल्ह गर्गाचार्य्यभायसुखछाई । गायजीदियदुहुँनपटाई ॥ २९ ॥ सवविद्यनकेप्रगटनहारे । जगपतिदोज्जसुदेवकुम्। दिव्यज्ञानअपनोदोडभाई। प्रगटिमञुजवपुदियोछपाई॥३०॥ऐसेरामञ्यामतेहिंछनमें।गुरुगृहवासकरनकियमः संवरणस्यंदनचद्विछिषिधामा । गेअवंतिकापुरीछ्छामा ॥ तह्नुमितादीपिनिअसनामा।रहेउउजैननगरमतिधाम तिनकेनिकटजायदोडभाई । कियोप्रणामपगनशिरनाई ॥ ३१ ॥

दोहा-विनैकियोकरजोरिकै, हमेंपढावहुनाथ । हमदोऊतुविशप्यहें, परहुमाथमहँहाथ ॥ सुंदरसरछत्वभावहिंदोऊ । जाकोनिदतकबहुँनकोऊ ॥ सोहरीतिगहिनिवसनछाँग । गुरुकेचरणअमितअनुरा ग्रुरुपगकेसेवनकोरीती । अरुकारेवोजेसीग्रुरुपीती ॥ सोजगकहँसिखवतदौडभाई।ग्रुरुएहमहँनिवसेसुखपाई ॥३ इद्रबृत्तिदोहुँनकीदेखी । उत्तमिकाप्याटियोचितटेखी ॥ सांदिपिनिअतिआनँदपाई।टगेपटावनदुहुँनबोटाई ॥ प्रथमहिंबेदअँगअरुवेदा । फेरिडपनिषदसहितविभेदा ॥ ३३ ॥ पतुर्वेदपुनिसकल्पडायो । मंत्रदेवतातासुरताय पर्मशास्त्रपुनिदियोपदाई । पुनिमीमांसादियोवताई ॥

दोदा-न्यायशास्त्रसिगरोसिरो, पटाविधिभूपतिनीति । रामस्यामसादीपिनी, दियपटाययुतप्रीति ॥ ३६ सर्वविद्याकेदोळनिथाना । सवपुरुषनमेंदोळप्रधाना॥एकवारकोगुरुकहिदीन्हे । सुनतहिसकटकंटकरिटीन्हे॥३ चौसटविद्याचौसटदिनमें । रामस्यामपरिटियोचुपिनमें ॥ प्रथमगाइबोद्रितियवनगटव । तीनोनाचभाटदशांटव चौषीनटकोनाचवजानो । पँचयोचित्रविसवअनुमानो ॥ छटयोतिलकदेवबहुभौती । सत्तगातंदुलफुलननार्त तिनकीचीकवनाटवनीकी । हेरतहरणहारजोहीकी ॥ अठयोंफूटनसेजविरचिको । नवयोंदशनवसनअँगरिचक दोहा-सभावेठवेकीरचन, वसनविद्यादवतत्र । जेहिनसतेहितसपापियो, दशपोंजानहुअत्र ॥

पटेंगसेजरिवोहम्पार्रोहं । सटिटतरंगवजाटववार्रोहे ॥ परवजटरोकियोत्रपीदश । चेटकुकारियोगदेगतुरंश मुमनमारुनिरमाणपंचद्शः । पागर्गोपियोजानदुषे।हशः ॥ रतनजडवजानियेसतदशः । नारीधृपणरचवअष्टदृश् यहुसुर्गपनिरमाण्योनीसा । भूपणपहिराटवरुर्वीसा ॥ इंट्रजाटजानिवीइकीसा । करियोवहुरूपहिंबाईसा ॥ हस्तटापर्वहितर्रसा । पाकविविषपरिचेषाचीवीसा ॥ गचिषायहमदपानपर्वासा । छीपीकपैतानुछन्मीमा ॥

दोहा-कठपूतर्गनवाहवो, सत्ताहसयोभेट् । बीजाहमरुवनायवो, अष्टाहसयोन्द्र ॥

करनीजानवर्देवनतीसा । मृगतिरचनजानिवनीमा ॥ सभाचातुर्रीहर्दकतीसा । पुस्तकवाचवर्वनतीसा ॥

नाटकज्ञास्त्रज्ञानतेतीसा । पुरनसमस्यादेचीतीसा ॥ शरचढायरचिवीपैतीसा । धातुनताररचवछत्तीसा ॥ काष्टकर्मजानहुँसैतीसा । गृहरचिवोसविधिअरतीसा ॥ धातुङ्गानदेउनताङीसा । सुवरणरजतरचवचाङीसा । स्तनरंगर्चिवोइकताछिस् । स्तन्सानिजानिवोबयाछिस॥वृक्षजातजानिवोतेताछिस।वश्चसगयुधविद्याचाँवाछिस

दोहा-ग्रुकमेनादिपदृहिबो, जानहुँभैताळीस । घरतेच्चाटनकरम्, यहहैपटचाळीस ॥ केशरचवऍचवसैताळिस । मुध्पित्रश्रकहिबोअरताळिस ॥ पदृवपारसाहिटनचासा । ज्ञानदेशभापापंचासा ॥ कहवभविष्यप्रश्रदृक्यावन । पूजनयंवरचबहैवावन ॥ तंत्रशास्त्रपदिवोहेतिरपन । रतनविधिवोजानहुचौवन ॥ मानसप्रश्रकहबदेपचपन । विविषकोपकोजानवळप्पन ॥ वहुकरिषकसिद्धिसत्तावन । ठगवट्टसरेकोअद्वान ॥ सृतरचबरेशमपुनिचनसठि । जुवासेळिबोसाठिजानुगठि॥आकर्षणकरिबोहेहकसठ । वाळसेळकहियेपुनिवासठ ॥

दोहा-तिरस्टिविमविनाज्ञिवो, कोनिहुँविधिनोहोय । चौसिटिथोरिवस्तुको, वहतदेखविसीय ॥

ये हेंचोसटहूँकला, वर्णीहंकविमीत्तथाम । इकइकदिनमेंसिखिल्यि, रामुझौरधनश्याम ॥ ग्रुस्केनिकटजाइक्रुस्राहे । जोरिपाणिअसविनयसुनाई ॥ माँगहुगुरुद्क्षिणाविचारी।देहेंजोरुचिहोयतुम्हारी॥३६॥ रामस्यामकीसुनिमृदुवानी । मनीहंगुन्योसांदीपिनिज्ञानी ॥ इनकीमहिमाझहेमहाई । नहिमातुप्केसीप्रस्ताई ॥ तातेकरिसलाहनारीसों । ठेचदक्षिणागिरिधारीसों ॥ असकहिलठिनारीढिगजाई ॥ करिसलाहद्वावाहरआई ॥ रामस्यामसोवचनलचाराक्षित्रप्रभासांहेजोरकुमारा ॥ बृडिमरचोसागरमहँजाई । सोहंदक्षिणादीजेल्याई ॥ ३७॥

दोहा—रामञ्यामग्रह्वचनसुनि, कह्योजोरिकरवात । देहेंतुवसुतद्क्षिणा, भर्छोक्हीयहत्तत् ॥ असक्रिचिह्रस्यंदनप्रसुदोक । गयोनऔरसंगमहँकोक ॥ क्षेत्रप्रभाससिधुकेतीरा । जायभयेठाढेदोवनीरा ॥ हित्वळ्यागमजानिनदीक्रा।वेहिंद्रभण्छेबहुरतनमहीक्ञा।।आयभेटदेपगिक्षरनायो॥३८॥तवप्रसुताकोवचनसुनायो॥ देहिंसिधुग्रहुत्रजुत्रता । नातोकरचितहारोअंता ॥ तिहरीतुंगतरंगअपारा । चूङ्गियोयिहिठीरकुमारा ॥ ३९ ॥ तवसागरकरजोरिडेराहे । रामस्यामकोविनयसुनाई ॥

#### समुद्र उवाच ।

हमनहर्ष्योग्ररुप्रतिहारो।दैत्यपंचजनइकवळवारो॥स्हतसळ्ळिम्घिज्ञांलस्कूपा ॥४०॥ तोनहरयोग्ररुप्र<sup>त्रप्रा</sup>

दोहा—सुनतिसिंखुकेवचनप्रमु, तुरतसिंछ्छमहँजाय । निरिष्यंचजनदैत्यको, दियोक्कपाणचलाय ॥ तुरत्तकट्वोदानवकरशीशा।ताकेउदरमाहजगदीशा॥हेरचोगुरुसुतकोनिहेपायो॥४९॥निरख्योपकशंखछविद्यापी पांचजन्यजाकरहैनामा । गृह्योतुर्रत्तताहिचनश्यामा ॥ सागरतेकदिरथमहँआये । यमपुरकोगमनेअतुराये ॥४२ रामसिंहतयमपुरमहँजाई । पांचजन्यदियशंखवजाई ॥ सुनतशंखचिनतहँयमराजा । आयोआग्रजोरिसमाजा रामश्यामकहँकियोप्रणामा।छैगोपुनिछेवायनिजधामा ॥४२॥ पूजनिकथपोडशहुप्रकारा।नैननवहतिप्रेमज्लभा

दोहा-पुनियमवोल्योजोरिकर, मेंतुम्हरोहींदास । करीकाहमेंआपको, आयसुरमानिवास ॥ १८ ॥ सुनियमवचनतहाँभगवाना । मंदमंदसुस्विकयोनयाना ॥ तासुकर्मवश्यनिअधिकारा । छोयसंदीपिनीकुमार्ग सोगुरुसुतममदेहुमँगाई । ममशासनिशरपियमराई ॥१८ ॥ सुनिहरिवाणीसयमनीशा।दियोतुरतसुत्वरायमहीव रामस्यामछेगुरुसुतकाँहीं । आयेछोटिगुरूगृहमाँहीं ॥ दियोगुरूकहँगुरुसुतप्यारो।कहँछेहोपुनिवचनवचारो।॥११ सांदीपिनिआतेआनेदार्ग । रामस्यामकहाँगिरासुनाई॥तुमसवविधिगुरुद्दछिनादीन्द्रो।कोडनाहिअसगुरुप्रवक्ष

दोहा-जाकेतुअसमिशिप्यहें, तागुरुकोमनकाम । कबहुँनकछुवाकोरहत, रहतमुदितवसुयाम ॥ २७ ॥ जाहुभवनअपनेदोउभाई । जगमॅकीरतिहोइमहाई ॥ यहछोकडुपरछोकअनूछी । कबहुँनकोनिहुँविद्याप्र्छी।<sup>१०</sup> यहिविपिगुरुकासितकहँपाई । रामस्यामअतिआनँदछाई॥सुवरणस्यदनचितिहिकाछ।गमनेआनकर्डुछी<sup>म्हा</sup> मारुतसरिसनेगरैजाका । पहरतेभेघसरिसजेहिंचाका ॥ ऐसेस्यंदनचढ़िंदोंचभाई । आयेमश्रुरापुरीसोहाई ॥ ४९ ॥ रामस्यामकहॅळविपुरवासी । अयेसकळअतिआनंदरासी ॥ जेदिनबीतेनिनभगवाना । तेदिनवीतेनरपसमाना ॥

दोहा—पुनिमधुराकेजनसर्वे, हरिपदनैनऌगाय । मनहुँदेरानोप्तर्वसहु, गयेफेरिसवपाय ॥ ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबांपवेश्चविश्वनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिरा जश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्रापिकारिश्रीरयुराजसिंहजृदेवकृते आनंदान्युनिषो दशमरकंषे पूर्वोपे पंचचत्वारिंशस्तरंगः ॥ ४५ ॥

### श्रीशुक उवाच।

होहा-यदुपुरमें मंत्रीप्रवरः, कृष्णसखाअतिप्पार । शिष्पबृहस्पतिकोरहो।, उद्धवबुद्धिउदार ॥ १ ॥ हारिभक्तनमें परमप्रधाना । हारिबिनदूजोकपहुँनजाना ॥ अंतरंगसंगीहरिकेरो । प्रीतिपात्रप्रभुकेरिनेवेरो ॥ ऐसेउद्धवकहुँडककाला । करसोंकरगहिकैनंदलाला ॥ बोलेमधुरवचनमुसक्याई ॥ २ ॥ सखाजाहुद्वतनजेंसिधाई ॥ मातुपिताममनंदयक्षोमति । हुँहँमेरिबिरहदुखितअति ॥ जिनकोजायदेहुसमुझाई । ऐहेंत्रजमेंअविशक्तहुँहैं ॥ नंदयक्षोमतिहुखनहिकरहू । कछुककालउरधीरजधरहू ॥ कान्हतुम्हारपुत्रकहबाई । अवनऔरकेहुँहैं जाई ॥

दोहा-असकहियोंकान्हरक्छो, वहमाखनअतिमीट । ताकीष्ठिथिकरिकेहमहिं, लगतसुपासुटिसीट ॥ औरद्भुतमबहुभाँतिउझाई । विरहज्ञोकसबिवयहुमिटाई।।पुनिगोपिनकेनिकटसिधारी । यहपातीतुमदिहेहुहमारी ॥ कित्योकोमलकोमलबितयाँ । नातोफटिजेहेतिनळितयाँ॥३॥गोपिनकेहमशाणियारे । हमपरतद्भमनधनजनवारे॥ ममहितळोंहिदईकुलकानामोहिळोंहिद्सरनहिजाने॥ऐसीव्रजवासिनीवियोगिन।मोहिवनज्ञोकिसिधुकीभोगिनि ॥ केवलव्यमुमेपरोज्ञारीरा।तिनकोजियममहिगम्तिधारा॥ममप्यलखतदिवस्तिहिजाती।पपिहातकतप्यजिमिस्वाती

दोहा—छोकछाजकुळधर्मसन, तर्जेजेमेरेहेतु । तिनर्कामेंसनऑतिते, सुरतिकरींकुळकेतु ॥ ४ ॥ सवैया—विरहानळतेसबदेहदहीममनेहकीवाँधीजॅजीरिनीहें।अँग्रुरीनमेंछाळेपरेगनतेतजेभोजनपानहुजीरिनीहें ॥ रघराजबङ्गाहयोळधवजायसुँवेपिहळेकीलमीरिनीहें । अवमेरेविछोहतेप्यारीलहीरिनीहेगईखासीफकीरिनीहें ॥

दोहा-चंदावनतेमधुप्ररो, यदिपतीन्हींकोस । तदिपकोसकोटिनभई, त्रजवनितनीवनहोस ॥ ५ ॥ सखाकरतितनकोसुपिमोरी । व्यथाहोतह्वेदनिहियोरी ॥ जीवतपावहुपौअवनाहीं । यदसंहायमेरेमनमाहीं ॥ पेदमञावतसमप्रकारी । कझोतिन्हें आइहाँसिपारी ॥ यदआज्ञाअटकेजियह्वेदें । विनागवँनत्ववतत्रतिनिहें ॥ अवनहिंद्यपवकरहुविटम्या । जाडुदोडुत्रजकेअवटम्या ॥ मेरेविरहवारिनिपिमॉहीं । चूड़तगहदुसुंदरिनकौहीं ॥ तेमोर्डुकोतत्रम्नतेप्यारी । तिनसुपिविसरितनाहिंदिसारी ॥ कारजवर्शमेरहींइहाँहीं । प्राणवसतत्रजनारिनमाहीं ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

यहिविधिमभुक्तोआयसुपाई।उद्भवअतिञ्जयआनँदछाई॥कृष्टिवृत्तमयदुनंदनपायन । चट्टिस्यंदनगर्वैन्योअतिचायन ॥ गयोनंदगोकुञ्चपराई ॥७॥ अस्ताचञ्जषवतिदेनसाई ॥ साँझसमसुरभोचरिवनते । आवतरहींसपैरारिकनते ॥ र्चङ्गीचहूँकितगोखुरपूरी । टोरटोरत्रजमेंगयपूरी ॥ ८॥ कहुँकहुँवृपभमहामतन्नारे । टर्राह्वेगुहितर्सीगृतुधारे ॥ गर्जाहमेचसरिसचहुँचोरा । चर्ठाह्वेगुपाळेसवठोरा ॥ बोयनभारभर्रातहँगाई । विचरहिचहुँकितआनँदछाई ॥

दोहा-तिनकेपाछेबाछरा, चलहिंकरतमृदुशोर । मानहुँनिजनिजमातुप्रति, पयहितकर्राहिनिहोर ॥ गोविंनिजवछरनप्रतिपावें । रोकनकहँअहीरकहुँआवें ॥ ९ ॥ जहँतहँबछराकूदिरहेहें । पियनहेतुअतिशयवमहेहें ॥ छायरह्योगोदोहनशोरा । प्रतिगोशालनमें चहुँओरा॥कहुँकोउकहिंदिछराछाँड्डु । कहुँकोउकहें अवेकछआड्डु ॥ कोउकहपेतुपूमरीपोरी । हेंकहँनीलीलालकलोरी ॥ कोउकहत्तूपलैजाहू । दोहनिदेहुकहतकोठकाहू ॥ कोउगोपतहँवेणुवजावें । कृष्णविचित्रचरित्रनगावें ॥ १० ॥ ऐहेंआजविशेषकन्हाई । असगोपीअभिलापवदृार्द ॥ भूपणवसनपहिरिसतुराई । खड़ीप्थमहँनेनलगाई ॥

दोहा—पेसिंहअभिकापाभरे, गोकुळगोपीग्वाळ । चितर्विहमथुराकीडगर, आवनचहतगोपाळ ॥ रामइयामकेचरितसोहावनागोपीगायरहींमनभावना। १ १॥कोजगोकुळकेग्वाळिनिग्वाळा । आवनहेतुनंदकेळाळा ॥ पूर्जाहेदेवीदेवमनार्षे । धूरदीपनेवेद्यळगार्वे ॥ अग्निअतिथिरविषित्रमपूर्वे । जामेसकळमनोरथपूर्वे ॥ कहिंद्रपीतिअवछोडिविहारी । ओरठोरनहिंहोयहमारी ॥ जन्मदेहितीहंयोनिविधाता।जहाँनिरबहिंनेननदोठआता॥ असकहिफूळनमाळचढाई । करहिंवंदनाज्ञीज्ञानवाई ॥ कृष्णप्रीतित्रजस्त्रीर । विहरतिमनुसरूपधरिगोरी॥

धामधामअरुठामहिंठामा । निकसिरह्योगुखङ्यामहिंड्यामा ॥

दोहा—कुरुपतिवहगोक्कलनगर, लिखनपरचोअसकोय । हायश्याममिलिहोकवे, असनकहतजोहोय ॥ ऐसहुउद्धवतहँनहिजोवत । श्यामनामसुनिजोनहिरोवत॥१२॥फूलेकुसुमटरतमकरदा।हरिविरहीमतुआँसुनवृंदा॥ चैठतरुनखगज्ञोरसुनावत । मानहुँकहीहेकुप्णअवआवत॥कुंजनकुंजनगुंजहिंभोरा । कहहिंमनहुँकहँनदिकज्ञोरा॥ विकसहिंसरासेजसरानिप्रभाते। मनुहारेकागमग्रुनिहरपाते॥साँझसमयसुद्दितनहिंभाये।मनहुँदुखीग्रुनिहरिनहिंगा<sup>ये॥</sup> कोककराकुलमदग्रुमराला । टेरतमनहुँहायनँदलाला ॥ गोवेंमश्रुरामगकुछजार्वे । हरिहिनतिकरोवतिरिलांवे॥

दोहा—हरिणीअरुहरिणीसकल, जेवजबसतसदाहि । धावतकुंजिनिकुंजप्रति, मनुहेरिहंहरिकाँहि ॥ चंद्धवप्रेममयोवजदेख्यो । धन्यधन्यविश्ववनतेलेख्यो ॥ असलागतउद्धवकेमनमें । कहुँतेकृष्णकढ्तयहिङ्ग<sup>मी</sup> उद्धयोनकोनोछल्वजमाँहिं । जहँहरिचरणचिद्धहेंनाँहीं॥खातपियतवागतअरुवेटत । हँसतयतातकढ्तअरुवेठा गोकुल्मेंसप्टोल्टिंगेलें । गोविँदगोविँदगोविँदगोलें ॥ सोहतङ्यामरंगयग्रुनाको । मनुहरिष्यानप्रगटरँगताकी ॥ मंद्धारभेकृज्ञिततरंगा । हरिविनवाँधतमनहुँअनंगा॥निरित्यपरतिपियरिव्रजधरणी । कृष्णविरहमनुभईविवरणी ॥

दोहा—उद्धवत्र नर्मंडच्छरुपो, रॅग्योक्कृष्णअनुराग् । परमप्रमोदितकरतभो, त्रेप्रणामबङ्भाग् ॥ रहेरीटतेपाइरवाटा । चद्दवकोरथिनरितिविज्ञाटा ॥ तेद्धुतद्देशिकह्मोसवर्षाहीं । नंदछाछआवत्रवनर्षीहीं ॥ याटवचनसुनिकंत्रवत्रासी । पायेदेसनटहिसुसरासी ॥ कहँदर्कहेँदेशसरवभयकः । परीएकसवदुसिमिटिगयः । नंदर्हेनिकसिवाहिरेयाई । पूँछनटागेशिज्ञन्त्रोटाई ॥१३॥ देख्योउद्धवकोरथजवहीं। जान्योक्कृष्णससाहित्वहीं । द्वीपकेष्टभक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्

दोहा—आपसाशुर्हीनंद्रिंग, कीन्द्रोंचरणप्रणाम । छीन्द्रोंनंद्रुगायसर, सद्धवकोतेहिंद्राम् ॥ भंपोतासुउरसानंद्रपामा । मानदुँसात्तिष्टेयनद्यामा ॥ पुनिकरगहिरोभवन्छेयाई । दीन्द्रोंपर्यकहिरोडाई । २८ यदुप्तिममजाना । नंद्रिकेयोसतकारमहाना॥१२॥विविषभातिमेवापकवाना।अरुव्यंजनमनरंजननानी

रितिनंकरटाये । सादर्ग्डस्काँहैनिमाये ॥ पद्पसारितांब्रट्टस्वाई । सुस्तितावनस्वपैटाई ॥ चाप्तच्याचनंदर्गनिमाने । मेटिपंथयमक्चनक्साने ॥ मयुगतेन्द्रवभटकिन्द्रों । आयजोदमकर्देद्द्रीनईक्ति तुमरोत्टाटमसाअतिप्पारे । यानद्वेतेषियेकहोदमारे ॥ दोहा—अवहमपेकिकृषा, कहहुसकछकुञ्चाठात । रामञ्यामकोछोंकिमम, हगनहिंद्वितियदेखात ॥१५॥ हेंबसुदेवकुञ्चाठवङ्भागी । सलाहमारपरमअनुरागी।विटनसहितवसतग्रहनीके । अहेंसुद्धदुउनकेप्रियजिके ॥१६॥ भर्छाभईवेरीपगछूटी । भर्छाभईचिंताचितटूटी ॥ भर्छाभईनोभ्रातसमेतु । कंसमारिगोपापनिकेतु ॥ निजपापहित्तेछद्योविनासा । करतरद्योसाधुनकहँजासा ॥ मानतरद्योवेरयदुकुछको । फोरनचद्योधर्मकेपुछको ॥ पैदकअचरज्ञातप्यारोछपुबाठककंसहितिभमोरे १७॥उद्धवकहडुएकअववाता।विहिसुपिआवतमानसुछाता ॥

दोहा—कपहुँकाहुसोंकहूँ, कान्हरसुरतिहमारि । करतअईंकींनिपटके, दीन्ह्योंहमहिंविसारि ॥ केंबहुँयज्ञोमितिकीसुधिकरहीं । जेतिनकेदुखपावकजरहीं ॥ जबतेमेंमथुरातेआयो । तबतेयग्रुमतिअत्रनपायो ॥ इयामदयामरटसुखमेंछागी । जरतिवियोगद्ज्ञाकीआगी ॥ उद्धवकहदुसखाठाठनके । रहेअनोखसुवनग्वाठनके ॥ तिनकीकरतकबहुँसुधिप्यारो । धोंत्रजकोसेठिबोबिसारो ॥ केहिंवनआज्ञचरावनजाँहीं। रहोपूँछतोअसजिनपाँहीं ॥ तिनकीसुरतिकरतकहुँठाठा । कीषोंभूठिगयोयहिकाठा ॥ जिनगोपनकेचरमहँजाई । मास्रनसातोरह्योचोराह्ये ॥

दोहा—करतसुरितितनकीछ्छा, उद्धवदेहुवतीय । सरवसमेरोमधुपुरी, छीन्ह्योदिवछोड़ाय ॥ उद्धवकहुकुनस्वजकेरी । करतकवहुँसुपियहिद्शिहेरी॥ जावजमेकरिमासनचोरी।सातकिरचोवहस्तोरिनस्तोरी॥ यावजकहिकान्हरनाथा । उद्धवकहेंसुघेतुवमाथा ॥ वृंदावनकोसुमिरणआवत । जहाँरह्योवाँसुरीवजावत ॥ गिरिकीसुपिभूछीकीनाँहीं।जेहिदिनसातपरचोकरमाँहाँ १८उद्धवकवहुँआहहेंछाछन।कवहुँकरिहिंग्याछनकुठपाछन। कपहुँआपनेसस्वतिरुक्षेत्री । कबहुँकरिहिगोकुछाईअञ्चोकी॥कचहुँनरह्योनिठुरअसळाछ।धेहैहतविज्ञेपिकेहुँकाछ॥।

दोहा-कोनदिवसवहहोहगो, जबऐहेंब्रजलाल । पूरणचंदसमानम्रस्य कवलसिहोवनिहाल ॥
जबऐहेंब्रजनगरकन्हाँ । आननभाभदिशानभछाई ॥ लेहिआननमहँशुभगनासिकामंदहँसनिआनँदेपकाशिका ॥
प्रफुलितनीरजसमयुगनेना।चितवतकोहिनभरताचितचेन।।दावानल्येव्याहिजयारचो।सातदिवसनस्वपरगिरिधारचो।
पृपभामुरकालोभयतेरे । लियवचायब्रजग्बालयनेरे ॥ जवजवआयपरीव्रजभीती । लियवचायबान्हरआरजीती ॥
उद्धवअवब्रजकोनवचेहे । हमहिंयशोमतिकोमुखदँहै ॥ २०॥ कोवृद्ववनधेनुचरेहे । कीनमापुरियेणुवजेहे ॥
कोवृिमास्वनदृथचोरेहे । कोहँसिहँसिमृदुवनवतेहे ॥

दोडा-नंद्यबाकहिकीनअस, गोहरिहेमोहिजान । मैयाभोजनदेहुमोहि, कहित्यशुदेकीन ॥ इद्यकान्हसुरतिजयभावति । तबद्यारिसीदेहँजरावति ॥ सिगरेअंगशिथिङह्वेनाँहीफिरिकरहिकारजकछुनाँही ॥ दिनगीततनहिविनाकन्दाई । नैननीदनहिनिशासिराई॥२९॥ईयसुनाकीकृङ्गि । निनमॅअङिकुङ्गे गुरु तेकान्दरायेनसीटहिनाही । जिमियिनजीवशरीरखुपाही ॥ यागोवपेनगोसुसदाई । भोहुसदायकविनाकन्दाई ॥ यापुदायनअतिरमणीको । विनटाटनटागतअतिकीको ॥ परेहुयामपगनीहिकस्याना । तदपटेहाविगयोपपाना ॥

दोहा-तेमुसपातीभवभये, रुपिछातीफटिजाति । केहिभौतीवनभेवते, बहिनातीदिनराति ॥ जहुँगहैरीटतरहेकन्दाई । तेपटअवकेसेटिखनाई ॥ वेहंपटतबरहेरसाटा । तेहंटराततनुदोतदुद्दााटा ॥ उद्धवकेहिनिधिमुपिनिसरावेशसकरुँगहिनहेंटाटनभावेश्वरद्धत्यापद्यापमृतदोद्धाहर्गाटकहम्मदरमपकोद्ध॥ देवकानहितवनमहैं आये । वेसहिंहमसोगगेंदुगाये ॥२३॥ कंसरद्योजनिदायरणपोग । द्दाहनाग्दायीकरनोता ॥ निमिमटदुसुधिकचाणुरा । अटतोझटकुटदुवटपूरा ॥ नागकुवटपापीहमदाना । सहमनागदमनोपटनाना ॥

दोहा—इनसवकोअतिसदनरीं, रनेरामअरस्याम । विनयपासगनप्रतिमि, रनेषिदवल्याम ॥२०॥ तीनतालकीपनुलेबाई । बन्नसारसमबेदिकलिनाई ॥ तादिएककरनेगदिनोग । तम्पृहंतिमिनिशुरलेखा ॥ सातदिनानसपरगिरिपारचो॥२५॥इपप्रलेबपेनुकसंदारचो॥तृषावर्त्तवक्षादिसुरागी।रन्योगेलनीहमहोगिरपासी। तातिअसमनपरतिविचासारामहुस्यामईस्थवनासामित्यसिदुदुनकरमस्लस्याचानदिवनानमीहिद्यस्भातः।२६॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

#### श्रीशुक उवाच ।

कहतकह्तयहिविधिहरिछीछा। सुमिरत्यमामुह्पुयस्र्वीळा॥कहोन्वेनगरीभरिआयो । नेहनीर्रा

दोहा-त्रेमिक्छत्रजपतिभये, गयेतुरतहेंमीन । हरिकेतनुमेंमनबस्यो, तनुरहिगोन्नजभोन जबतेमधुनगरीतेनंदा । आवतभयेविहायमुकुंदा ॥ तबतेयशुमतिअतिदुरतपागी । भोजनपानश परीरहितपरणीविनक्षेत्र । मनहुँफट्योहीरिवरहकरेज् ॥ वंदहोतनहिआँसुनधारा । हेनहितनुमें हाकन्दुवामुखमेरटछागी । चितवतरेनदिवसदुसपागी ॥ नंदहुँपदिपबहुतसमुझायो । पेताकेमः सुनतनंद्दद्धवसंवादा । कोष्टगोपीछहिकेश्रहछादा ॥ देशिरयक्षीदहिवचनसुनायो । कान्ह्ससाम

दोहा—कान्हनाउम्रानिश्वणमें, उठीतुरतअञ्चलाइ । गिरीकहतकन्हुवाँकहाँ, उद्भवकेतिगर उद्भवतोत्रमक्द्रोपञ्चादा । कन्द्रवाबसतअहेयुतमोदा॥कहँमाखनपावतबहहोई । केहितिगरहतहोः कानकरतद्वे हेसवसोपति । नहिमशुरामहँबसतियञ्चोमति॥बीतृतरह्योनपहरिद्वसज्ञ । देतीरहीख निजकारजवञ्चमश्रुरामाँहीं । तिनकीसुरतिकरीकोठनाँहीं ॥ वजआवनपावतनहिंहोई । रोकतिहें सुमिरतयदुपतिग्रुपनिकलापाकरतियञ्चोमतिबिविधविलापा॥बहतिपयोधरतेपयधारातिसीहंहगरे दोहा—नैदयञोमतिकोअतित, हरिगेलखिअनुराग । वारतहगजलनेदसों, कहलद्वयब्दमा

#### उद्भव उवाच ।

धन्यधन्यदे।नंद्यश्चेमित । नारायणमहैकियऐसीमित ॥ जगकेजननमाहँसुसदायक । तुमहींसत्यत दृष्टिमहैनसतुर्वाकयशनुरागा । तसोतुर्माहिकयोगदभागा॥श्वारजीवकोऊजगमाँहींभिरेहगनपरतळ यदाउनगकारणभगवाना । रामस्यामहेंयुरूपप्रधाना॥भूतनहिन्यापितभगवाना।भरकशहींविधिविधि नाजनप्राणवियोगकाळमें । सुधिमनळनभरिकियगोपाळमें॥सोजनकमेवासनामेटी । निपटनिडरहे फैळाजनरिवसीरसम्बन्धाः । गमनतरमानिवासनिवासा ॥ ३२ ॥

दारा-अस्तिङहेतुमानुषयपुष, श्रीनासायणमाँहि । तुमदोद्धनितनित्तयो, कियअनुसगसर्व। केषरमास्पर्पपातार्वा । नुमहिकरनकछुरहोनपाकी ॥ ३३ ॥ योसहिकालमाहेवनआहे । तुमकोसुर सुममनिमानुषिनाहरिकेर । त्रमीनुमसमपरनहरे ॥ ३३ ॥ युदुकुलकोवसीनुषकंसा । संगभृमिकस्ति सुम्दर्गनकटआपदाटभाई । जीनदियोअपनेमुसगाई॥सोकस्दिम्निअवशिगोविदा।सिनसमसस्यसंप कोपनुन्दिदेशवरभागां । नुमसमकोकनहरिअनुग्गो ॥ निस्सहोगसमीपयदुसहीहसिपथलनिय

देहि। त्यमबद्दारमहेतिर्मिश्वनस्, मैथनहोत्तस्त्वोतः । तिष्य्यापकद्दारस्कस्थस्य प्रयस्मित्वे । स्वित्वस्यापकद्दारस्कस्थस्य प्रयस्मित्वस्य । स्वित्वस्यापकद्दारस्कस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्यस्यस्य । स्वत्यस्यस्य । स्वत्यस्

क्षेत्र-अमन्मार्देशिक्टियाक्षिः निर्मात्तम्यअमान् । देविन्यकान्ताम्।स्वतः, आरमान्गरितः कृष्यक्षेत्राष्ट्रमादेशायक्ष्यवस्यकृष्ट्रम् विभागस्यक्षित्रकृष्ट्रमात्ते।अस्यानमस्यक्षित्रकृष्ट्रमात्ते।अस्यानमस्यक्षित्रकृष्ट्रमात् । कृष्ट्रमात् । कृष्यात् । कृष्ट्रमात् । कृष्ट् दोहा-कान्हविरहतेप्राणमम्, कद्दनचहतयहिकाल । उद्धवसमुझावतकहा, रचिरचिवातनजाल ॥ यहिविषिउद्धवनंदयज्ञोमित । कियुव्यतीतवतरातिनज्ञाञ्जित ॥चारिदंडजवरहीत्रियामा।उटतभईसिगरात्रजवामा। इकएकनकोकहीपुकारी । उटहुसवेसिककरहुतयारी ॥ तुरतसवैदिषमंथहुआली । ऐहेंआजुञ्जवित्रवनमाली ॥ जागितुरंततहाँद्रजनारी । निजनिजभौनदीपबहुवारी ॥ निजनिजगेहलीपिञ्रह्मारी।ग्रहकोसविषिमुख्यिसँगरा॥ महामधुरदिषमंथनलागी।यदुपतिच्रणकमलञ्जुरागी॥हरिऐहेंअसिकयेविचारा।कीन्हेंसकलभाँतिर्यगारा॥ ४८॥

दोहा—इकहगसोद्धिदेखतीं, इकहगभरिअनुराग । मथुराकीमगहेरतीं, मापोमेंमनलाग ॥ ४५ ॥ पेंचींहरजुयुगपंकजपानी । जगमगातजेवरछिविसानी ॥ होतकरनकंकणझनकारी । फेलतिवदनचंदर्जियारी ॥ छफ्तिलेककछुकछुक्रचभारा । टूटनचहतमनहुँहरिबारा॥चपरगरोजनहोलतहारा॥मतुयुगशिवशिवसुरपुनिधारा॥ ढोलतकुंडलअमलकपोला।मदनमीनमनुछिविसरलोला॥चदितपुरशिशसुसलिकागा।मननमँग्योहरिकोअनुराग। ऐंचतरज्जुवपुपचिलाहीं । ममहुँकनकलिकालहराहीं ॥ चंदनचंद्रकुयद्पिलगार्धे । तद्पितजीविरहानलजों ॥

दोहा—भैरविआदिकरागिनी, भैरवआदिकराग । पातकाळकेओरसव, करिकेश्वरनविभाग ॥ श्रीअरविद्विछोचनकेरो । गाविहेंगोपोष्ठ्यश्चनेरो ॥ स्वरत्जगयळेतिबहुताना । निकजातीतीनऊप्रमाना ॥ बोळतर्खुदरसुरनमथानी । मानहुँदैतिखरजसुरसानी ॥ गोपीगावनकीष्विनजाई । रहतिदेवळोकनळिगछाई ॥ श्रीगोविदकेशुणगणगानाकरतअमंगळभंगदिशाना॥४६॥स्यामस्ययश्चकमेंचहुँभोराछायरहोअतिमंजुळशोरा ॥ सोसुनिउद्धवजानिप्रभाता । गयेयसुनम्बनहितगाता ॥ उदितभ्येषूर्यदिशिभाना । पूरणभयोप्रकाशिदशाना ॥

दोहा-चद्धवकोस्पंदनकनक, रचितपरमछिवार । खडोरह्योनिक्शिभरत्यपति, निकटनंदकेद्वार ॥
।निप्रभातसंवेनजनारा । दिपकोमिथवोदियोनिवारा ॥ नंदद्वारहेयसुननहाने । कुरिवजवितनिकयोपयान ॥
दनस्पंदनउद्धवकरो । व्रजनारानिजनेननहेरो ॥ हैंकैचिकतभईतहँठाईं। गूँछतभईशंकउरवादी॥
छोकोनकोपदरपआयो।नंदद्वारकछुउजरवनायो॥छ०॥कोउकहआयोअविशकन्हाई।फेरितादिवजकीसुपिआई॥
।उकहर्यामवडोनिरमोही । कवहुँनऐहैंवजसुपिवोही ॥ काहेकोवहवजमेंऐहें। कौनसुमितयहवातासिलेंहं॥

दोहा-कोउपुनियोटीमुनिससी, असमेरेमनमाँहि । स्थन्धिमनतनंदपुनि, कान्ह्छेनावनकाँहिं ॥ ोउकह्यहूनातनहिठीकी । मुनहुसजनिसिगरीममजीकी ॥ नामअक्रक्र्यन्दाया । जाकोप्रथमहिकंसपटाया ॥ ोआयोजिहिकारजहेत् । सोमेंक्हेदेतिहाँ नेतृ ॥ प्रथमहिंद्रजमंडल्यहँ आयो । रामस्यामकोगदुनहकायो ॥ रिटेजायकंसकुटनायो । ठीगनंदिहत्रजकोपटनायो ॥ अनवज्ञालनपालनकाँही । सायोपुनिकंयहद्गनमाँही ॥ इतिह्वासपातकोपूरा । नामअक्रुकलुपकोक्रा ॥ निजस्वामीकोभोसगनाँहीं । तोअपसगहिंदेकहिकाँहीं ॥

देश्वा-कोउकहपदपायोकहाँ, हरिव्रभतेलैजाय । इतव्रजतियउतकंशकी, दियआयुपायदाय ॥ होडकहहायफेरियहआयो।अवपाँचाहतकाहकरायो॥कमल्विलोचनमाणियारो।करिदीन्द्रानिननिष्ठांन्यारो ४८॥ अनुलगायकविरहदवारी । द्वारीजारिषकल्वननारी ॥ विरहनरीलेमासहमारी । जाययमुनतटपहँदुसकारी॥ अन्तर्भहेतुनिनस्वामीकेरे । तारनहेतुपितरबहुतेरे ॥ आपिपापददानयदकारह । ऐसोअपश्चनशिनगभीरिह॥ कोउकहमहुसाठिदुपिनाञ्चा । अवहुँरासतजीवनआञ्चा ॥ जसयहदियोहमहिदुस्तपार्था । तसयमपुरहूँदुस्तार्था॥

दोहा—कोटकहमसतिससीकृद्यो, मानतिनहिमतिमीरि । पुनिकावदनदृश्याद्दै, कार्ष्के असम्बिह्सीरि ॥ यहिनिषिकहरिनिषेपनिषिवानी । स्पविद्योकित्रज्ञतियम्। । जननारिनसभाषणदेनु । देसनकृष्णप्रमकृतिस् भूषणवसनसानिश्रास । विद्वद्वपदनदकुमारा ॥ जननारिनसभाषणदेनु । देसनकृष्णप्रमकृत्सेनु ॥ हियमहैकिन्दिपरमहुद्यासा । सद्वगमन्योनदनिवासा॥करतमनदिमनविविषविचारा । कहाँमिटिंद्गीपनकृत्स्य ॥ जिनसोंकहोंसकळसंदेश्च । जोदीन्स्रोंयद्धनाथनिदेश्च ॥ जोड़कांतसिगरीमिळिजाँदीं । तासमुझायदेष्टुँसवकाँदे दोहा—यहिविधिउद्धवगुनतमन, नंदनिळेनियरान । तबताकरथेकनिकट, गोपिनयृद्धदेखान ॥ १९ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरप्रराजसिहजू देवकृते आनन्दाम्बुनिर्धा दशमस्कंधे पूर्वाधे पट्चत्वारिशस्तरंगः ॥ ४६ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा—आवतञ्ज्वकोतहाँ, अवञोक्योवजवाठ । प्रथमहिसबेक्मनपरचो, यहसाँचोनँदछाछ ॥ हैं सुंदरयुगबाहुविज्ञाला । पहिरेनवनीरजकरमाला ॥ पीताम्बरअतिज्ञयछविछाव । सुलसरोजदगमाजवहाव अमलआरसोसिरसक्वोला । सुक्तनयुक्तसुकुंडललोला ॥ नीरजनेनस्विरस्तनारे । रतनजदितज्ञिरकीटसँवारे करकंकणकटिमेंचौराज्ञी । हीरनदारहियेछविराज्ञी ॥ सुलयोवनजागतिअरुणाई । महामधुरस्रसत्यानिसीहार्द नवनीरदसमञ्ज्यामज्ञरीरा । सोहतचरणम्ञुमंजीरा ॥ ऐसोकृष्णसलाकहँदेली । तियसवपायोमोदविज्ञेली॥

दोहा—आयस्वैत्रज्ञ छुंदर्रि, भृकुटीनैनचलाय । मृद्मद्भाषणकर्गी, मृद्मद्मसयाय ॥ सुद्रपुरुषद्यामञ्जुहर्रि । तसिहिभूषणवसनहुँधारी । कीनअहेयहरूपअन्नपा । यहरथयहिकअनुरूषा ॥ कीनदेद्दोतेत्रजमेंआयो । भागवंतकाकोहेजायो ॥ नंदनिवासवासकसकीन्द्र्यो । केसेकेत्रजपतिकहँचीन्द्र्यो ॥ जानिपरतअतिमृदुलसुभाऊ । जाननहितकछुकरहुउपाऊ ॥ धींहरिकेसमीपतेआयो।जननिजनकपहँकृष्णप्रायो। हमहिनिरासिअतिद्रायरितराँचो । सजनीससाद्यामकोसाँचो ॥ चल्डुसचेपूँछहिन्निजाहोहेदहैभेदिन्होपेवताई॥

दोहा—असकहिसिगरीगोपिका, भरीअछेखउछाह । उद्भवकहँहुतदौरिके, चेरिछियोमगमाहँ ॥ यदुपतिप्रीतिरीतिमहँसानी । बोळतभईमहामृदुवानी ॥ कोहोकोनदेशतेआयो । कोनहेतुहतकोनपटायो ॥ कृवतकीन्हीनंदिवन्हारी । जानहुँतुमजोहँगिरिधारी ॥ वौंउनहींतुमकाहिपटायो । रथचड़िकेमधुरातेआयो ॥ धौतुमहोअक्रूरकुमारा । जोळेगोत्रजप्राणअधारा ॥ हरिकोहरिवजवापजरायो । राखउठावनप्रतसिधायो ॥ आवतअसहमरेमनमाँहीं । तुमनिवसहुहरिसंग्सदाहीं ॥ तुमहिनिरिसवाडृतिजरप्रीती। छागतनहिअक्र्रकुस

दोहा—तातेजोतुमहोहुअय, आयेजोनेहेतु । सोवतायद्गिनेसकल, गोपहुनहिमतिसेतु ॥ सुनिव्रज्ञवनितनकीष्मुदुवानी।उद्ध्यअतिशयआनँदमानी॥तिनहिमनहिममिकयोवणामा।बोल्योवचनमहासुस्पान महोयदुपतिपदलखुदासा।तिनहीकीसविधिमोहिआसा २ मोहिरमापतिनिकटबोलाहीकह्योविधिविधिविधिक्या पठयोनंदयशोमितिनेरे । समुझावनकहिवचनघनेरे ॥ तुम्हरेहीतल्झीतळकारी । असपातीदियकुंजविहारी॥ औरहुकह्योबहुतसंदेशु । सोकहिहोहकांतलहिदेशु ॥ व्रजहिंआहतुब्द्रस्सन्पाहे । लियोजनमन्तिसक्वनारी।

दोहा—चिविकहुँइकांतमें, अवसिगरीव्रजनारि । तहँप्रभुकोसंदेशों, देहींसकळचचारि ॥ अद्भवचनसुखांद्विपगर्दे । करिमज्जनगोपिकातहाँहीं ॥ जानिश्यामकोसखापियारो । करिसम्जनगोपिकातहाँहीं ॥ जानिश्यामकोसखापियारो । करिसरमंजभिळाप्वणे अतिविनीतह्मपुदुम्रसम्याई । मंखळवचनपुँछिछुश्चार्ट्द ॥ तिमिकरिकेसतकारमहाई । कि अर्थकार्यक्रिकारो । चट्टुयमुनतटमाँहीं । अर्थकार्यक्रिकारो । क्रमकहिगईयमुनतटमाँहीं । अर्थकार्यक्रिकारो । विह्वासमारे ॥ असकहिगईयमुनतटमाँहीं । अर्थकार्यक्रिकारो । विह्वासमारे ॥ असकहिगईयमुनतटमाँहीं । अर्थकार्यक्रिकारो । विह्वासमारे ॥ असकहिगईयमुनतटमाँहीं । अर्थकार्यक्रिकारो । विद्वासमारे ।

दोहा—उद्धवकोचहुँओरते, पेरिसकल्यनगाल । वैउत्तभईसनेहयुत्त, वोर्लीवचनरसाल ॥ ३ ॥ वद्धवतुमकोजान्योजान्यो । जेहिंहितलुमजावनइतल्यो॥पठयोङ्यामतुमहित्रनमाँहीं।समुझावनमाता<sup>तितुर्वी</sup> इनकोनंदयक्षोमतिदोई । प्रीतियोगेहेंऔरनकोई ॥ इमतौहेंत्रजनारिगँवारी । कहिकोसुविकराँहिंविहा<sup>री ॥</sup>

होतरह्योजिनविनयुगसमछिन । तिनविनवीतेहायबहुत्तदिन)।हरिविनजीवनअहेवृथाहीं । पापीप्राणकढतकसने यहपपिहाहेमीतहमारो । पियपियकिहकछुकरतअधारो ॥ परतिदीठियसुनैजवजाई । तवकछुनेनहोतिसियरा रहेजेहरिसँगमीतहमारे । तेअवभयेसकउद्दुखकारे ॥ रहीसुखद्जोयहत्रजधरणी । सोअवभईमहादुखभरण रह्योञ्ज्ञशीप्रथमहिंसुखदाई । सोनिजकरनद्वारिष्ठगाई ॥ रहीजेकुसुमसेजअतिकोमछ । तेक्वपाणकृषारभईभ

दोहा—यहिनिधिकरहिनिछापनहु, करिगोविदगुणगान । तळिकरहीव्रजकीवधू, क्षणक्षणहुस्वअधिकान ॥ रोदनकरहिष्ठकारिपुकारी।दीन्हीतन्ततेछाजनिकारी॥ध्यानकरहियदुपतिकीमूरति।चौकिकहिँहकहँसाँविछर् तहँकहुँतेइकअळिडिङ्कारो । वेठोनवळनिकटसोहायो॥उद्धवकेअपनेमधिमाँहीं।ळिखिवनवनितामधुकरकाँ कहँनहेत्तविरहाकुळवानी । तिहिमधुकरकहँउद्धवमानी ॥ यहप्रीतमकोपठयोआयो । वरणसमानमीतकहवाप कहनचहत्तहरिकोसंदेशू ॥ यहिनहिविरह्वयथाकरळेशू ॥ ततिहमहिंद्रप्रसम्तिहेर्द्द्री । मनकीपुनिस्रनाहेर्देके दोहा—असविचारित्रजसुद्धेदरी, उद्धवकाँहसुनाय । कहनळगींविहअमरसों, विविधमावदरज्ञाय॥ १९॥

## गोप्युवाच ।

भ्रमरगीत-रेरेमधुकरयाव्रजमेंत्रकैसेकैचिल्रआयो । जानिपरतयहकपटीकारोकान्हरतोहिंपठायो ॥ जौनछोंड़ियहअनुपमआनँदगोकुलकुंजगलीको । भयोकंतकुवजाकुरूपकोनायकछैलछलीको ॥ ताकेतुमहुँमीतहोमधुकरवदनपीतदरज्ञानो । तातेसबहबालमधुराकोहमहिपरोअवजानो ॥ कान्हकूवरीकेपगपरिपरिवहुतकवारमनायो । पैकुलटाकेसेहुनहिमान्योतवतुमहूँशिरनायो ॥ रयामभारुकीकेसिरतापदसोतुववदनरुगीहै । सोतुम्हरीतुम्हरेठाकुरकीकीरतिजगतजगीहै ॥ मधुपजादुमधुपुरीलेोटितुमइतनहिकामतुम्हारो । कहियोवन्हेंसँदेशोऐसोछ्वीनचरणहमारो ॥ कुबरीकुचकुंकुमतेरंजितउनकेउरकीमाला । हमरेउरमहॅपरसहोतमहँहैंहेदुसहकसाला ॥ अवनहिंकामकान्हकोत्रजमेंकाहेकोइतआवें । मानवतीमथुराकीनारीतिनकोअवशिमनार्वे ॥ ग्वालसमाजविहायलालअवराजसमाजविराजे । भुल्गियोमाँगवमालनकोद्रवाजेद्रस्वाजे ॥ यदुवंशिनमें उनकी चोरीकरिम्रुखप्रीतप्रकासी । जिनकेतुमसेटूतजगतमें तिन्हें होतिहर्रिसी ॥ १२॥ तुम्हरीऔरश्यामकीसंगतिसाँचीहैहमजानी । अपनीरीतिसिखायदईतुम्बनहूँकीछल्सानी ॥ तुम्बनवनम्सुमनसुमनक्ोकरिकेसब्रसपाना । प्रनितेहिसुमनओरनहिझाँकहुकबहूँसाँझविहाना ॥ ऐसोवहकारोछ्डवारोप्यारोनंद्कुमारो । जाकेहेत्रविसारोभारोहमसारोपरिवारो ॥ मधुक्रसोइक्वारअधरकोआसवपानकराई । चटोगयोमथुराकोमाधवछित्रयाहर्गेछिपाई ॥ जीकारेनसींलगनलगावततासुयहीगतिजोई । वहवाकेहितदेहदेतपैताकेदरदनहोई ॥ पेंडपजतअफसोसएकमनसोतुमदेहुमिटाई । कोनेकारणसोंवरुकमछाहरिपदरहीछोभाई॥ जानीजानीहमअबसोळिपियकीकोमुख्यानी । परीषरीछ्छभरीनजानितसुनिसुनिताहिळोभानी ॥५१। भीरजायकहियोकमलासाँयहहमारसंदेशा । भूलिनजायदेखिमनमोहनमनमोहनकरवेशा ॥ सुंदररूपसुधासम्बत्तियाँ ऊपरमृदुलसुभाऊ । भीतरभरोङ्गेलकेछलबलप्रगटतसमेप्रभाऊ ॥ देखतस्थासंदरछोटोचावकरतगंभीरा । जानिलेद्वयदुर्पातकहँतैसेज्याँनावककोतीरा ॥ म्धुकरऐसेञाकुरकीतुमगावहुवहुतवड़ाई। सोहमरेमनमहँअबकेसेसाँचीपरेजनाई॥ जान्दिजानकान्दरकेयुणसोतिनकीसतिमाने । सोडसमॅकसेसतिमानेजोडनकेयुणजाने ॥ वनम्पक्संगम्इतनीवनकीभोरइमारी । बीतीविमिरिसेठबहुसेठतजानिपरीअवसारी ॥ टनकोनहिअयोगकछुमधुकरअसमनकाँहिँछुन्नार्वे । अर्जुननामकपाँडुसुवनकेकान्हरस्रसाक्रहाँ ॥

# श्रीमद्भागवत-दश्ममकस्य-पृष्टे ।

जोनविजेषुगयुगपतुकारगहिसदसनजननमेंहारः । नाकेम्याकद् यस्य स्वयं जिनकेहेतुछोंडियहगोङ्क्ष्यभुरुगयेषुगर्ग । तेमधुगर्कानिपट<del>ः र्मकृत्यके</del> करिछरुवरुछिरिषहुछिरुछीन्साहनकोछरछिरमयुकः। यन्ययन्यर गुरु जिनसजनिनकीइनरजनीमेमेिटेमदनकोगाया । जूमियदनहोमग्मगमिकिक्कच्छक्कच्छक् विनासी सामान्य स्थानिक स्थानिह हरियक्षानाई । काहकोत्रनाटनापुरिन्ट्नेन्द्रकान्द्रनाटनापुरिन्ट्नेन्द्रकान्द्रका तिहतुम्हरोत्तकलमनोरथपूरणकारिहेलाम् । हमकोतुम्दरवजनमननकोलकनस्दि अपकान् देवनगरनरनगरऔरहूँनागनगरम् विमाँहाँ । युसीको हुनारिनर्वनिननननिहेन्द्रसङ्ख्या देवनगरनरनगरथारहुनागयस्यानमञ्जल स्वास्त्रास्यानस्यानमञ्जलहरू । ।। जोकान्हरकीकपटभरीबद्दतिरछीताकनिफाँसी । तामनाहर्केमनायनायकनेमहिन्नेन्हर जाका हरकार । मधुकरअसनहिंदेखिपरतद्दगयहजगमेंकोच्याटा । भृकुटिकमानवाजनननककेटिसम्बन् मधुकरणताप्तराराज्यसम्बद्धाः । तापतुमदत्तत्रायमधुपक्रमञ्जनतरम् । तापतुमदत्तत्रायमधुपक्रमञ्जनतरम् । वड्।शुरुपानगरम् । हमग्वारिनीअहेंग्वालिनीअतिगरीविनीवामा । उनकांसेवतसदाचरणरतरमाटपत्रामरा हमगवारिनाञ्चरपार व नाय प्रतिस्था । तिनकेद्वकी हिटेले माँही युक्ती वास्त्र प्रशास प्रतिस्था । वास्त्र प्रतिस्था माधवकी अरुमधुपहमारीको नअहसमार । क्रिकेट के स्थापन स्थापन । क्रिकेट के स्थापन स्थापन स्थापन । माध्यकासरुमध्यकान्हसींऐसीविनेहमारी । जसोरूपनेसहीकीरतिविमानीस्वहार ॥ पेतुमकरियोजायकान्हसींऐसीविनेहमारी । जसोरूपनेसहीकीरतिविमानीनविधिभाग पेतुमकारथाणावया रूपा आक्रानामा । नातोकहरेतहसँ विविधारणायमानानापा तसीचाळचळनँदनंद्नमानेकहोहमारो । नातोकहरेतहसँ विविधारणायामाना ॥ तैसीचाळचळनद्नद्वन्याचम्पराक्षास्याच्याः । पञ्जननामसामासामासामा ॥ ऐसीमहामाधुरीसूरतिअञ्चलतअसनिङ्गाई । पञ्जननामसौतिसिसावतितसहिकरतग्रहाई ऐसीमहामाधुराम् रातअञ्चलपारा अस्ति । जानिपातकषाताससावाततसहिकरतयहार् सुझतनहिं आपनोपरायोनेकहुँमनमेंजिनको । जानिपातकछुकियोक्त्यरीनाटिमनाट्टीतन सङ्गतनहिंभापनापरायानमञ्जन । छोंडडुछोंड्डुचरणहमारोपरइनपगपरिज्ञीसा । मापनसलामपुपतुमसॉचेतिहरोछटसपर्। छोंडहुछोंडहुचरणहमाराभरहुनभूगयारकारणः । स्वायनामुप्रमृतुमसाँचेतिहरोछछसप्य तुमकोसिर्खरीतिछछकेरीमोहनइतेपठायो । मोठेमीठेपयनकोष्टिपुदुर्शायसँदेशछुताया तुमकोसिर्खरीतिछछकेरीमोहनइतेपठायो । तुम्हरेचैननमॅनहिनेक्कुलायसँदेशछुनायो ॥ तुमकोतिखेरीतिछ्छक्रामाहनइत्रभाषा । तुम्हरेषेननमॅनाह्नकृष्टवायसँदेशसुनायो ॥ तिसहितुमहुँछ्छीपूरेहोजेसोनाथतिहारो । तुम्हरेषेननमॅनाहनकृष्ट्रसत्विक्ष्यासहमारो ॥ तेसहितुमुड्डॅंछर्डापूरहाजसानाथातहारः । जाहुकरोबाबरीतियनसींजतेयहैचतुराई । इमरेनरेकपटरीतियहणीरेनहासहमार जाहुकरोबाबरीतियनसींजतेयहैचतुराई । जैसीदगादईहीरुककोटी जाहुकरोबावरीतियनसावतयहचतुराह । धनः राजाः विश्वापरंत्रहाँछिपाई ॥ हरिसॉर्मातिरीतिकीन्द्रकोगईसकछफछपाई । जैसीदगाद्देहाँग्द्रमकोक्षात्रमातेष्ठस्याह ॥ त्राहरू हरिसोप्रीतिरीतिकीन्द्रिकोगईसकल्फल्पाः । लोकलाजपरलेक्जीकतातिमुसगाई ॥ जाकेलियेमातुपितुपतिमुतआरसकल्परिवारो । स्रीरभयंकराहरुक्जीकत्रवानम् वृत्तिस्त्र जाकेछियेमातुपितुपतिम्रतआरसक्रथारपारः । प्रारम्यकरम्हणाक्ष्मप्रशास्त्रम्यस्यार्थेदरीपिस मुरङीप्यतिम्रुनिशरदनिशामहँकाननमेंचिछआई । भूरिभयंकरम्हर्गस्यार्थेन्यरीपिस मुरङीप्यतिम्रुनिशरदनिशामहँकोगिसनेह । करनच्छोगोक्ररसंगमेंबाङ्कर्साक्ष्म मुरङीष्यनिम्रुनिशरदानशाभ६काननम् नार्यः। सोव्रजनारिनकीव्रज<u>सं</u>द्रक्षणम्तोरिसनेद् । करनचङोगोक्रसंगम्बाहुक्रिक्षानेत्रः सोव्रजनारिनकीव्रज<u>सं</u>द्रकार्यस्थानारः। स्रोणकर्हीबारदगामिद्रजीक्षिक्षः॥ सोब्रजनारिनकोब्रजसुंदरक्षणमताारसन्द्रः । भरत्यत्रः । जोडपकारनमानतपकोतासाँकोनमिताइ । मरीपकर्हीवारदगामदुर्जीकि<sub>षिणी</sub>र ॥ जोडपकारनमानतपकोतासाँकोनमिताइ । मोदितवसँमधुपुरीमोहनकारिके जोडपकारनमानतएकोतासॉकानामताइ। मराप्ताका स्वर्था स्वर्था स्वर्धा स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वयः स्वर्य स् जातिदूयरीङ्कटिटक्क्षरीताकोहियलगाइ । भाष्यप्रभाव । अतिस्वित्रिक्षणिका । १। वात्रिक्षणिका । १। वात्रिक्षणिका । १। वात्रिक्षणिका । वात्रिक्षणिका युगयुगमें उनको यशानाहिरजगमपरयाजनाह । यान्तरस्य नाटिको पारको क्रिकेटिक स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स अतु चित्र उचित्र ने कुष्ति स्वाप्त स्व अञ्चानका स्वानः विकास स्वानः स्वा स्वानः स्वान स्वानः स्वान वामनआयुरकावपुरापकराष्ट्रसाचारस्यात् । तीनिचरणमहिमाँगिप्रथमपुनिअपनोरूपवडायो । दोईचरणनापित्रिभुवनकोती तावद्टेब्टिपीटिनापिकेपुनितेद्विंधनकीन्द्रों । यद्विविधिग्रट्करिअधुरराजहारि पेसेचरितअनेकनइनकेकहर्णेवदुनवसानं । तातेकर्रानकरिनकोपतकहो जोहमरीमा जोरचळतजोमधुपदमारोतीवजवौतींडोंडी । वजवनिताविद्दायगदिळीन्हीकान्दकंस अवनहिंचलत्रशितकरिवेकीमानसम्भूपहमारो ।